



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

ognical tope With Commissioner for India,





श्रीहरिः

श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत

महाभारत Mahabharah (द्वितीय खण्ड) Vol. 2

[ वनपर्व और विराटपर्व ]

( सचित्र, सरल हिंदी-अनुवादसहित )



अनुवादक-

पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम'

मुदक तथा प्रकाशक इनुमानप्रसाद पोद्दार गीताप्रेस, गोरखपुर

> PK = 5:1 A22966 V.2

### इस खण्डका मूल्य १२॥) साढ़े वारह रूपया पूरा महाभारत सटीक ( छः जिल्दोंमें ) मृल्य ६५)



999216 -

# **औहरिः**

# वनपर्व

| अच्याच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                                            | पृष्ठ-संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अध्याय        | विषय                                                   | पृष्ठ-संख्या  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( अरण्यपर्व )                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             | ा न पहुँचनेमें श्रीकृष्णके द्वा<br>इ करने और सौभविमानस |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा वनगमनः पुरवासियोंद्वा<br>और युधिष्ठिरके अनुरोध                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नष्ट करनेका   | संक्षिप्त वर्णन •••                                    | ९९०           |
| उनमेंसे ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हुतोंका लैटना तथा पाण्डवीं                                      | का प्रमाण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | विस्तृत कथाके प्रसङ्गमें                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | में रात्रिवास                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | रक्षात्मक तैयारियोंका वर्ण                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । अति <mark>यि-सत्कारकी महत्ता त</mark> ः                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | शाल सेनाके आक्रमणका                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के विषयमें धर्मराज युधिष्ठि                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | धः साम्बद् <mark>धारा क्षेम</mark> ृहद्धिकी            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कजीकी बातचीत ***                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | वध तथा चारुदेष्णद्वारा विवि                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वारा अन्नके लिये भगव                                          | and the same of th | का वध एव      | प्रद्युम्नद्वारा सेनाको आश्वा                          | सन ः ९९४      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और उनसे अक्षयपात्रकी प्रावि                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | शाल्वका घोर युद्ध                                      |               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग धृतराष्ट्रको हितकी सलाह                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | में सार्थिके द्वारा रणभूमिसे बा                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र रष्ट होकर महलमें चला जा                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | पुस्रका अनुताप और इस<br>जारकार केन्द्र                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न काम्यकवनमें प्रवेश और                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रास्थ्यका उ | पालम्भ देना<br>रा शास्त्रकी पराजय                      | 277           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र उनसे मिळना और बातः                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | र शास्त्रका पराजय<br>र शास्त्रका भीषण यु <b>द</b>      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संजयको भेजकर विदुर                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | र शाल्यका मायण यु <b>द्ध</b><br>शाल्वकी मायासे मोहित   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और उनसे क्षमा-प्रार्थना                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | होना "                                                 |               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दुःशासनः शकुनि और कर्ण                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | राण<br>ख्यानकी समाप्ति और युर्ग                        |               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विष करनेके लिये उनका व                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | श्रीकृष्णः धृष्टद्युम्न तथा अ                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तथा व्यासजीका आकर उन                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | अपने-अपने नगरको प्रस्थ                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । धृतराष्ट्रसे दुर्योधनके<br>द्वेये अनुरोध '''                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | द्दैतवनमें जानेके लिये उद्य                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्य अनुराव<br>द्वारा सुरभि और इन्द्रके उ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | र्धानगर आगन । १७५ उथ<br>र्गकी व्याकुलता                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वारा <b>दुरा</b> म आर इन्द्रक उ<br>।। उनका पाण्डवींके प्रति दया |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | हैतवनमें जाना                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । जानाः मैत्रेयजीका धृतः                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाण्डवींके प्रति सद्भावका                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | डियका पाण्डवींको धर्मका                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भिनके अशिष्ट व्यवहारसे                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | दिशाकी ओर प्रस्थान                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देना '''                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६–दल्भपुत्र  | वकका युधिष्ठिरको ब्रा                                  | <b>स</b> णाका |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | ,• (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | ाना                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( किर्मीरवधपर्व )                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | धिष्ठिरसे उनके <b>शत्रुवि</b> षयक                      |               |
| १-भीमसेनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्वारा किमीरके वधकी कथा                                         | ९७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | लेये संतापपूर्ण वचन                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( अर्जुनाभिगमनपर्व )                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | प्रह्वाद-बलि-संवादका वर्णन                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | अवसर ''                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र द्रौपदीके द्वारा भगवान्                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | ारा क्रोधकी निन्दा और क्षय<br>शंसा                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गदीका भगवान् श्रीकृष्णसे अपन                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | की विशेष प्र  | •• •••                                                 | ¥908 ···      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ान और दुःखका वर्णन औ                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | हेत द्रौपदीका युधिष्ठिरकी बुर्वि                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अर्जुन एवं <b>धृ</b> ष्टद्युम्नका उसे आ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | न्यायपर आक्षेप                                         |               |
| Bridge Committee | जूएके दोष बताते हुए                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | द्रीपदीके आक्षेपका स                                   |               |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विपत्तिमें अपनी अनुपस्थिति                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | धर्म और महापुरुषोंके                                   |               |
| मानना '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लाभ आर ३      | भनादरसे हानि                                           | 8038          |

| ३२-द्रौपदीका पुरुपार्थको प्रधान मानकर पुरुषार्थ    | ५०-वनमें पाण्डवींका आहार "१०८                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| करनेके लिये जोर देना १०३१                          | ५१-संजयका धृतराष्ट्रके प्रति श्रीकृण्णादिके द्वारा की                        |
| ३३-भीमसेनका पुरुपार्थकी प्रशंसा करना और            | हुई दुर्योधनादिके वधकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त                                 |
| युधिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धर्मके      | सनाना ••• ••• १०४                                                            |
| अनुसार युद्ध छेड़नेका अनुरोध १०३८                  |                                                                              |
| २४-धर्म और नीतिकी वात कहते हुए युधिष्ठिरकी         | . ( नलोपाख्यानपर्च )                                                         |
| अपनी प्रतिज्ञाके पालनरूप धर्मपर ही डटे             | ५२-भीमसेन-युधिष्ठिर-संवादः बृहदश्वका आगमन                                    |
| रहनेकी घोषणा १०४४                                  | तथा युधिष्ठिरके पूछनेपर बृहदस्वके द्वारा                                     |
| ३५-दुःखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके लिये        | नलोपाख्यानकी प्रस्तावना १०९१                                                 |
| उत्साहित करना १०४७                                 | ५३—नल-दमयन्तीके गुर्णोका वर्णनः उनका परस्पर                                  |
| ३६-युधिष्ठिरका भीमसेनको समझानाः व्यास <b>जीका</b>  | अनुराग और हंसका दमयन्ती और नलको                                              |
| आगमन और युधिष्ठिरको प्रतिस्मृतिविद्या-             | एक दूसरेके संदेश सुनाना १०९५                                                 |
| प्रदान तथा पाण्डवोंका पुनः काम्यकवनगमन १०४९        | ५४-स्वर्गमें नारद और इन्द्रकी बातचीतः दमयन्तीके                              |
| ३७–अर्जुनका सब भाई आदिसे मिलकर <b>इन्द्रकी</b> ल   | स्वयंवरके लिये राजाओं तथा लोकपालींका                                         |
| पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना · · · १०५२    | प्रस्थान · · · १०९८                                                          |
| ( कैरातपर्व )                                      | ५५-नलका दूत बनकर राजमहलमें जाना और                                           |
|                                                    | दमयन्तीको देवताओंका संदेश सुनाना ११००                                        |
| ३८-अर्जुनकी उम्र तपस्या और उसके विषयमें            | ५६—नलका दमयन्तीसे वार्तालाप करना और लौट-                                     |
| ऋषियोंका भगवान् शङ्करके साथ वार्तालापः १०५६        | कर देवताओंको उसका संदेश सुनाना *** ११०२                                      |
| ३९-भगवान् शङ्कर् और अर्जुनका युद्धः अर्जुनपर       | ५७-स्वयंवरमें दमयन्तीद्वारा नलका वरणः देवताओं-                               |
| उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान्       | का नलको वर देनाः देवताओं और राजाओं-                                          |
| शङ्करकी स्तुति १०५९                                | का प्रस्थानः नल-दमयन्तीका विवाह एवं नलका                                     |
| ४०-भगवान् शङ्करका अर्जुनको वरदान देकर              |                                                                              |
| अपने धामको प्रस्थान ••• १०६५                       | यज्ञानुष्ठान और संतानोत्पादन ११०४<br>५८-देवताओंके द्वारा नलके गुणोंका गान और |
| ४१-अर्जुनके पास दिक्पालींका आगमन एवं उन्हें        | उनके निषेध करनेपर भी नलके विरुद्ध                                            |
| दिव्यास्त्र-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गीमें  |                                                                              |
| चळनेका आदेश देना १०६७                              | कलियुगका कीप ११०८                                                            |
| ( इन्द्रलोकाभिगमनपर्व )                            | ५९-नल्में कलियुगका प्रवेश एवं नल और पुष्कर-                                  |
| ४२-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ         | की द्यूतकीडाः प्रजा और दमयन्तीके निवारण                                      |
| स्वर्गलोकको प्रस्थान १०७०                          | करनेपर भी राजाका द्यूतसे निवृत्त नहीं होना ११०९                              |
| ४३-अर्जुनद्वारा देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्र-  | ६०-दुःखित दमयन्तीका वार्ष्णेयके द्वारा कुमार-                                |
| सभामें उनका स्वागत १०७३                            | कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना १११०                                               |
| ४४-अर्जुनको अस्त्र और मङ्गीतकी शिक्षा १०७५         | ६१-नलका जूएमें हारकर दमयन्तीके साथ                                           |
| ४५-चित्रसेन और उर्वद्यीका वार्तालाप ••• १०७६       | वनको जाना और पक्षियोंद्वारा आपद्भस्त                                         |
| ४६-उर्वशीका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास            | नलके वस्त्रका अपहरण १११२                                                     |
| जाना और उनके अम्बीकार करनेपर उन्हें                | ६२-राजा नलकी चिन्ता और दमयन्तीको अकेली                                       |
| शाप देकर लौट आना १०७७                              | सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान · १११५                                     |
| ४७-लोमश मुनिका म्वर्गमें इन्द्र और अर्जुनसे        | ६३-दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे                                      |
| मिलकर उनका संदेश ले काम्यकवनमें आना                | उसके प्राण एवं सतीत्वकी रक्षा तथा <b>दम</b> यन्ती-                           |
| ४८-दुःखित धृतराष्ट्रका संजयके सम्मुख अपने पुत्रीं- |                                                                              |
| के लिये चिन्ता करना १०८४                           | के पातिब्रत्यधर्मके प्रभावसे व्याधका विनाशः १११७                             |
| ४९—संजयके द्वारा धृतराष्ट्रकी बार्तोका अनुमोदन     | ६४-दमयन्तीका विलाप और प्रलापः तपस्वियोद्धारा                                 |
| और धृतराष्ट्रका संताप                              | दमयन्तीको आश्वासन तथा उसकी व्यापारियोंके                                     |
| " " S" " X PI UHIT                                 | and also                                                                     |

| ्र-जंगली <b>हाथियोंद्वारा</b> व्यापारियों के दलका |      | ७९-राजा नलके आख्यानके कीर्तनका महत्त्वः               |              |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| सर्वनाश तथा दुःखित दमयन्तीका चेदिराजके            |      | बृहदश्व मुनिका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा           |              |
| भवनमें सुखपूर्वक निवास                            | ११२८ | चृतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य वताकर जाना १          | १६७          |
| ६६-राजा नलके द्वारा दावानलसे कर्कोटक नागकी        |      | ~                                                     |              |
| रक्षा तथा नागद्वारा नलको आश्वासन                  | ११३४ | ( तीर्थयात्रापर्व )                                   |              |
| ६७—राजा नलका ऋतुपर्णके यहाँ अश्वाध्यक्षके         |      | ८०-अर्जुनके लिये द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी चिन्ता        | ११ <b>६९</b> |
| पदपर नियुक्त होना और वहाँ दमयन्तीके लिये          |      | ८१-युधिष्ठिरके पास देवर्षि नारदका आगमन और             |              |
| निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे              |      | तीर्थयात्राके फलके सम्बन्धमें पूछनेपर नारदजी-         |              |
| बातचीत                                            | ११३६ | द्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकी प्रस्तावना · · ः        | ११७१         |
| ६८-विदर्भराजका नल-दमयन्तीकी खोजके लिये            |      | ८२–भीष्मजीके पूछनेपर पुलस्त्यजीका उन्हें विभिन्न      |              |
| ब्राह्मणोंको भेजनाः सुदेव ब्राह्मणका चेदिराजके    |      | तीर्थोंकी यात्राका माहात्म्य बताना                    | ११७३         |
| भवनमें जाकर मन-ही-मन दमयन्तीके गुणोंका            |      | ८३-कुरक्षेत्रकी सीमामें स्थित अनेक तीर्थोंकी          | ٠,           |
| चिन्तन और उससे भेंट करना                          | ११३७ | महत्ताका वर्णन १                                      |              |
| ६९-दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना और             |      | ८४-नाना प्रकारके तीर्थोंकी महिमा                      | ११९३         |
| वहाँसे नलको हुँढ़नेके लिये अपना संदेश             |      | ८५—गङ्गासागरः अयोध्याः चित्रकूटः प्रयाग आदि           |              |
| देकर ब्राह्मणोंको भेजना                           | ११४० | विभिन्न तीर्थोंकी महिमाका वर्णन और गङ्गा-             |              |
| <b>७०-पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी न</b> ल-    |      | का माहात्म्य · · · · · · ः                            | १२०२         |
| का समाचार बताना और दमयन्तीका ऋतुपर्णके            |      | ८६-युधिष्ठिरका धौम्य मुनिसे पुण्य तपोवनः आश्रम        |              |
| यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मणको स्वयंवरका संदेश        |      | एवं नदी आदिके विषयमें पूछना 💛 १                       |              |
| देकर भेजना                                        | ११४४ | ८७-भौम्यद्वारा पूर्वदिशाके तीथोंका वर्णन 🎌 १          | १२१ <b>१</b> |
| ७१-राजा ऋतुपर्णका विदर्भदेशको प्रस्थानः राजा      |      | ८८-धौम्यमुनिके द्वारा दक्षिणदिशावर्ती तीर्थोंका वर्णन | १२१३         |
| नलके विषयमें बार्ष्णेयका विचार और बाहुककी         |      | ८९-धौम्यद्वारा पश्चिमदिशाके तीर्थोंका वर्णन १         | १२१५         |
| अद्भुत अश्वसंचालन-कलासे वार्णोय और                |      | ९०-धौम्यद्वारा उत्तर दिशाके तीर्थोंका वर्णन · · · १   | १२१६         |
| ऋतुपर्णका प्रभावित होना                           | ११४६ | ९१-महर्षि लोमशका आगमन और युधिष्ठिरसे                  |              |
| ७२-ऋतुपर्णके उत्तरीय बस्त्र गिरने और बहेड़ेके     |      | अर्जुनके पाशुपत आदि दिन्यास्त्रोंकी प्राप्तिका        |              |
| दृक्षके फलोंको गिननेके विषयमें नलके साथ           |      | वर्णन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना *** १                 | १२१९         |
| ऋतुपर्णकी बातचीतः ऋतुपर्णसे नलको                  |      | ९२-महर्षि लोमशके मुखसे इन्द्र और अर्जुनका             |              |
| चूतविद्याके रहस्यकी प्राप्ति और उनके शरीरसे       |      | संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसन्न होना और               |              |
| कलियुगका निकलना                                   | ११४९ | तीर्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक                 |              |
| ७३-ऋतुपर्णका कुण्डिनपुरमें प्रवेशः दमयन्तीका      |      | साथियोंको विदा करना श                                 | १२२१         |
| विचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका स्वागत           |      | ९३-ऋषियोंको नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थ-            |              |
| ७४—बाहुक-केशिनी-संवाद ••• •••                     | ११५४ | यात्राके लिये विदा होना १                             | १२२३         |
| ७५–दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी          |      | ९४–देवताओं और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण               |              |
| परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड़के-लड़िकयोंको         |      | देकर महर्षि लोमराका युधिष्ठिरको अधर्मसे               |              |
| देखकर उनसे प्रेम करना                             |      | हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी                 |              |
| ७६-दमयन्ती और बाहुककी बातचीतः नलका                |      | महिमाका वर्णन करते हुए आश्वासन देना ।                 |              |
| प्राकट्य और नल-दमयन्ती-मिलन                       | ११५९ | ९५-पाण्डवोंका नैमिषारण्य आदि तीथोंमें जाकर            |              |
| ७७—नलके प्रकट होनेपर विदर्भनगरमें महान् उत्सव-    |      | प्रयाग तथा गया तीर्थमें जाना और गय राजाके             |              |
| का आयोजनः ऋतुपर्णके साथ नलका वार्तालाप            |      | महान् यज्ञोंकी महिमा सुनाना                           | ३२२६         |
| और ऋतुपर्णका नल्से अश्वविद्या सीखकर               |      | ९६—इल्वल और वातापिका वर्णनः महर्षि अगस्त्य-           |              |
| अयोध्या जाना                                      |      | का पितरोंके उद्धारके लिये विवाह करनेका                |              |
| ७८-राजा नलका पुष्करको जूएमें हराना और उसको        |      | विचार तथा विदर्भराजका महर्षि अगस्त्यसे                |              |
| राजधानीमें भेजकर अपने नगरमें प्रवेश करना          |      |                                                       | १२२/         |

| ९७–महिषे अगस्त्यका लोपामुद्रासे विवाहः                                                    | ११३—ऋष्यश्वन्नका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जानाः        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| गङ्गाद्वारमें तपस्या एवं पत्नीकी इच्छासे धन-                                              | राजाका उन्हें अपनी कन्या देना, राजाद्वारा           |
| संग्रहके लिये प्रस्थान १२३१                                                               | विभाण्डक मुनिका सत्कार!तथा उनपर मुनि-               |
| ९८-धन प्राप्त करनेके लिये अगस्त्यका श्रुतर्काः                                            | का प्रसन्न होना · · · १२६९                          |
| ब्रध्नश्व और त्रसद्दस्यु आदिके पास जाना " १२३३                                            | ११४-युधिष्ठिरका कौशिकीः गङ्गासागर एवं वैतरणी        |
| ९९-अगस्त्यजीका इल्वलके यहाँ धनके लिये                                                     | नदी होते हुए महेन्द्रपर्वतपर गमन र १२७२             |
| जानाः वातापि तथा इल्वलका वधः लोपामुद्रा-                                                  | ११५-अकृतवणके द्वारा युधिष्ठिरसे परशुरामजीके         |
| को पुत्रकी प्राप्ति तथा श्रीरामके द्वारा हरे हुए                                          | उपाख्यानके प्रसङ्गमें ऋचीक मुनिका गाधि-             |
| तेजकी परग्रुरामको तीर्थस्नानद्वारा पुनः प्राप्ति १२३४                                     | कन्याके साथ विवाह और भृगुऋषिकी कृपासे               |
| १००-वृत्रासुरसे त्रस्त देवताओंको महर्षि दधीचका                                            | जमदिमकी उत्पत्तिका वर्णन " १२७५                     |
| अस्थिदान एवं वज्रका निर्माण "१२४०                                                         | ११६—पिताकी आशासे परशुरामर्जाका अपनी माता-           |
| १०१बृत्रासुरका वध और असुरोंकी भयंकर मन्त्रणा १२४२                                         | का मस्तक काटना और उन्हींके वरदानसे                  |
| १०२-कालेयोंद्वारातपित्वयों, मुनियों और ब्रह्मचारियों                                      | पुनः जिलानाः परग्ररामजीद्वारा कार्तवीर्य            |
|                                                                                           | अर्जुनका वध और उसके पुत्रोंद्वारा जमदिम             |
| आदिका संहार तथा देवताओंद्वारा भगवान्                                                      | मुनिकी इत्या ••• १२७८                               |
| विष्णुकी स्तुति                                                                           | ११७—परशुरामजीका पिताके लिये विलाप और                |
| १०३–भगवान् विष्णुके आदेशसे देवताओंका महर्षि<br>अगस्यके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना १२४५ | पृथ्वीको इक्तीस बार निःक्षत्रिय करना एवं            |
| १०४–अगस्त्यजीका विन्ध्यपर्वतको बढ्नेस <u>े</u> रोकना                                      | महाराज युधिष्ठिरके द्वारा परशुरामजीका पूजन १२८१     |
| और देवताओंके साथ सागर-तटपर जाना १२४७                                                      | ११८—युधिष्ठिरका विभिन्न तीथोंमें होते हुए प्रभास-   |
| १०५-अगस्त्यजीके द्वारा समुद्रपान और देवताआं-                                              | क्षेत्रमें पहुँचकर तपस्थामें प्रवृत्त होना और       |
| का कालेय दैत्योंका वध करके ब्रह्माजीसे                                                    | यादवोंका पाण्डवोंसे मिलना १२८२                      |
| समुद्रको पुनः भरनेका उपाय पृछना ःः १२४९                                                   | ११९-प्रभासर्तार्थमें बल्रामजीके पाण्डवोंके प्रति    |
| १०६—राजा सगरका संतानके लिये तपस्या करना                                                   | सहानुभृतिस्चक दुःखपूर्ण उद्गार "१२८५                |
| और शिवजीके द्वारा वरदान पाना " १२५१                                                       | १२०-सात्यिकके शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिरद्वारा |
| १०७ सगरके पुत्रोंकी उत्पत्तिः साठ हजार सगर-                                               | श्रीकृष्णके वचनोंका अनुमोदन एवं पाण्डवों-           |
| पुत्रोंका कपिलकी क्रोधाग्रिसे भस्स होनाः                                                  | का पयोष्णी नदीके तटपर निवास १२८७                    |
| असमञ्जसका परित्यागः अंग्रुमान्के प्रयत्नसे                                                | १२१-राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा, पयोण्णी, वैदूर्य      |
| •                                                                                         | पर्वत और नर्मदाके माहात्म्य तथा च्यवन-              |
| सगरके यज्ञकी पूर्तिः अंग्रुमान्से दिलीपको                                                 | सुकन्याके चरित्रका आरम्भ " १२९१                     |
| और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी प्राप्ति १२५३                                                  | १२२-महर्षि च्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति " १२९३        |
| १०८-भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और                                                | १२३-अश्विनीकुमारोंकी कृपासे महर्षि च्यवनको          |
| महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना १२५७                                         | सुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्ति " १२९५           |
| १०९-पृथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने और समुद्रको जल-                                              | १२४-शर्यातिके यज्ञमें च्यवनका इन्द्रपर कोप करके     |
| से भरनेका विवरण तथा सगरपुत्रींका उद्धार १२५९                                              | वज्रको स्तम्भित करना और उसे मारनेके लिये            |
| ११०-नन्दा तथा कौशिकीका माहात्म्य, ऋष्यशृङ्क                                               | मदासुरको उत्पन्न करना " १२९७                        |
| मुनिका उपाख्यान और उनको अपने राज्यमें                                                     | १२५-अश्विनीकुमारोंका यज्ञमें भाग खीकार कर लेनेपर    |
| लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न " १२६१                                                  | इन्द्रका संकटमुक्त होना तथा लोमराजीके               |
| १११-वेस्याका ऋष्यशङ्कको छभाना और विभाण्डक                                                 | द्वारा अन्यान्य तीर्थिके महत्त्वका वर्णन " १२९९     |
| मुनिका आश्रमपर आकर अपने पुत्रकी                                                           | १२६-राजा मान्धाताकी उत्पत्ति और संक्षित चरित्र १३०१ |
| चिन्ताका कारण पूछना "१२६५                                                                 | १२७-सोमक और जन्तुका उपाख्यान " १३०४                 |
| ११२-ऋष्यशङ्कका पिताको अपनी चिन्ताका कारण                                                  | १२८-सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और        |
| बताते हुए ब्रह्मचारीरूपधारी वेश्याके स्वरूप                                               | पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकीं-              |
| और आचरणका वर्णन · · · · १२६७                                                              | का उपभोग करना १३०६                                  |
|                                                                                           |                                                     |

| १२९-कुरुक्षेत्रके द्वारभूत प्रक्षप्रस्रवणनामक यमुना-    | १४४–द्रौपदीकी मूर्छा, पाण्डवोंके उपचारसे उसका                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| तीर्थ एवं सरस्वतीतीर्थकी महिमा " १३०७                   | सचेत होना तथा भीमसेनके स्मरण करनेपर                               |
| १३०-विभिन्न तीर्थोंकी महिमा और राजा उद्यीनर-            | घटोत्कचका आगमन १३४७                                               |
| की कथाका आरम्भ १३०९                                     | १४५-घटोत्कच और उसके साथियोंकी सहायतासे                            |
| <b>१३१</b> –राजा उद्यीनरद्वारा बाजको अपने द्यरीरका मांस | पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वत एवं वदरिकाश्रममें                       |
| देकर शरणमें आये हुए कबूतरके प्राणोंकी                   | प्रवेश तथा वदरीवृक्षः नरनारायणाश्रम और                            |
| रक्षा करना १३११                                         | गङ्गाका वर्णन ••• १३४९                                            |
| १३२–अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त और उनका राजा           | १४६—भीमसेनका सौगन्धिक कमल लानेके लिये                             |
| जनकके दरबारमें जाना १३१३                                | जाना और कदली वनमें उनकी हनुमान्जी-                                |
| १३३—अष्टावक्रका द्वारपाल तथा राजा जनकसे                 | से मेंट ••• १३५३                                                  |
| वार्तालाप १३१६                                          | १४७-श्रीहनुमान् और भीमसेनका संवाद *** १३५९                        |
| १३४-बन्दी और अष्टावकका शास्त्रार्थः बन्दीकी             | १४८–हनुमान्जीका भीमसेनको संक्षेपसे श्रीरामका                      |
| पराजय तथा समङ्गामें स्नानसे अष्टावक्रके                 | चरित्र सुनाना ••• ••• १३६३                                        |
| अङ्गोंका सीधा होना १३२०                                 | १४९-हनुमान्जीके द्वारा चारों युगोंके<br>धर्मोंका वर्णन · · · १३६३ |
| १३५—कर्दमिलक्षेत्र आदि तीर्थोंकी महिमा रैभ्य            | धर्मोंका वर्णन ःःः १३६३                                           |
| एवं भरद्राजपुत्र यवक्रीत मुनिकी कथा तथा                 | १५०–हनुमान्जीके द्वारा भीमसेनको अपने विशाल                        |
| ऋषियोंका अनिष्ट करनेके कारण मेधावीकी                    | रूपका प्रदर्शन और चारों वर्णोंके धर्मोंका                         |
| मृत्यु १३२६                                             | प्रतिपादन ••• १३६६                                                |
| १३६ – यवक्रीतका रैभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ              | १५१–हनुमान्जीका भीमसेनको आश्वासन और                               |
| व्यभिचार और रैभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न                 | विदा देकर अन्तर्धान होना " १३७०                                   |
| राक्षसके द्वारा उसकी मृत्यु " १३३०                      | १५२-भीमसेनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना १३७२                          |
| १३७—भरद्वाजका पुत्रशोकसे विलाप करनाः रैभ्य-             | १५३-क्रोधवरा नामक राक्षसींका भीमसेनसे सरोवर-                      |
| मुनिको शाप देना एवं स्वयं अग्निमें प्रवेश<br>करना १३३१  | के निकट आनेका कारण पूछना ••• १३७३                                 |
| १३८—अर्बावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका               | १५४-भीमसेनके द्वारा कोधवश नामक राक्षसोंकी                         |
| ब्रह्महत्यासे मुक्त होना और रैभ्यः भरद्वाज              | पराजय और द्रौपदीके लिये सौगन्धिक                                  |
| तथा यवक्रीत आदिका पुनर्जीवित होना १३३३                  | कमलोंका संग्रह करना ***                                           |
| १३९-पाण्डवोंकी उत्तराखण्ड-यात्रा और लोमराजी-            | १५५-भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदिकी                            |
| द्वारा उसकी दुर्गमताका कथन ः १३३५                       | चिन्ता और सबका गन्धमादन पर्वतपर                                   |
| ४०-भीमसेनका उत्पाह तथा पाण्डवोंका कुलिन्द-              | सौगन्धिकवनमें भीमसेनके पास पहुँचना *** १३७६                       |
| राज सुबाहुके राज्यमें होते हुए गन्धमादन                 | १५६-पाण्डवींका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः                             |
| और हिमालय पर्वतको प्रस्थान *** १३३७                     | नरनारायणाश्रममें लौटना १३७९                                       |
| ४१-युधिष्ठिरका भीमसेनसे अर्जुनको न देखनेके              |                                                                   |
| कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं                       | ( जटासुरवधपर्व )                                                  |
|                                                         | १५७-जटासुरके द्वारा द्रौपदीसहित युधिष्ठिरः नकुलः                  |
| उनके गुणोंका स्मरण करते हुए गन्धमादन                    | सहदेवका हरण तथा भीमसेनद्वारा जटासुर-                              |
| पर्वतपर जानेका हद निश्चय करना १३३९                      | का वध                                                             |
| ४२-पाण्डवोंद्वारा गङ्गाजीकी वन्दनाः लोमशजीका            | ( यक्षयुद्धपर्व )                                                 |
| नरकासुरके बंध और भगवान् वाराहद्वारा                     | _                                                                 |
| वसुधाके उद्धारकी कथा कहना " १३४१                        |                                                                   |
| ४३—गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवोंका आँधी-             | हुए राजर्षि आर्ष्टिषेणके आश्रमपर जाना ः १३८५                      |
| · पानीसे सामना · · · १३४५                               | १५९-प्रश्नके रूपमें आर्ष्टिषेणका युधिष्ठिरके प्रति उपदेश १३९३     |

| <b>१६०</b> —पाण्डवोंका आर्ष्टिषेणके आश्रमपर निवासः<br>द्रौपदीके अनुरोधसे भीमसेनका पर्वतके शि <b>खर</b> - | १७७-पाण्डवींका गन्धमादनसे वदरिकाश्रमः<br>सुवाहुनगर और विशापयूप वनमें होते हुए |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| पर जाना और यक्षों तथा राक्षसोंसे युद्ध करके                                                              | सरस्वती-तटवर्ती द्वैतवनमें प्रवेश 💛 १४४३                                      |
| मणिमान्का वध करना १३९५                                                                                   | १७८–महावली भीमसेनका हिंसक पशुओंको मारना                                       |
| १६१-कुबेरका गन्धमादन पर्वतपर आगमन और                                                                     | और अजगरद्वारा पकड़ा जाना १४४६                                                 |
| युधिष्ठिरसे उनकी मेंट १४००                                                                               | १७९-भीमसेन और सर्परूपधारी नहुषकी वात-                                         |
| १ <b>६२</b> —कुवेरका युधिष्ठिर आदिको उपदेश और                                                            | चीतः भीमसेनकी चिन्ता तथा युधिष्ठिर-                                           |
| सान्त्वना देकर अपने भवनको प्रस्थान १४०४                                                                  | द्वारा भीमकी खोज · · · १४४८                                                   |
| १६३-धौम्यका युधिष्ठिरको मेरु पर्वत तथा उसके                                                              | १८०—युधिष्ठिरका भीमसेनके पास पहुँचना और                                       |
| शिलरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानीं-                                                            | सर्परूपधारी नहुषके प्रश्नोंका उत्तर देना ''' १४५२                             |
| का लक्ष्य कराना और सूर्य-चन्द्रमाकी गति                                                                  | १८१—युधिष्ठिरद्वारा अपने प्रश्नोंका उचित उत्तर                                |
| एवं प्रभावका वर्णन १४०७                                                                                  | पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुषका                                           |
| १६४–पाण्डवोंकी अर्जुनके लिये उत्कण्ठा और अर्जुन-                                                         | भीमसेनको छोड़ देना तथा युधिष्ठिरके साथ                                        |
| का आगमन १४१०                                                                                             | वार्तालाप करनेके प्रभावसे सर्पयोनिसे मुक्त                                    |
| ( निवातकवचयुद्धपर्व )                                                                                    | होकर स्वर्ग जाना १४५५                                                         |
| १६५-अर्जुनका गन्धमादनपर्वतपर आकर अपने                                                                    | ( मार्कण्डेयसमास्यापर्व )                                                     |
| भाइयोंसे मिलना १४१२                                                                                      | १८२-वर्षा और शरद्-ऋतुका वर्णन एवं युधिष्ठिर                                   |
| १६६-इन्द्रका पाण्डवींके पास आना और युधिष्ठिर-                                                            | आदिका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश १४५९                                  |
| को सान्त्वना देकर स्वर्गको छौटना "१४१३                                                                   | १८३–काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास भगवान्                                         |
| १६७-अर्जुनके द्वारा अपनी तपस्यायात्राके वृत्तान्त-                                                       | श्रीकृष्णः मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका                                     |
| का वर्णनः भगवान् शिवके साथ संग्राम और                                                                    | आगमन एवं युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजी-                                    |
| पाशुपतास्त्र-प्राप्तिकी कथाःः ः १४१५                                                                     | के द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन "१४६०                                           |
| १६८–अर्जुनद्वारा स्वर्गलोकमें अपनी अस्रशिक्षा और                                                         | १८४-तपस्वी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणोंका माहात्म्य १४६९                       |
| निवातकवच दानवोंके साथ युद्धकी तैयारीका                                                                   | १८५-ब्राह्मणकी महिमाके विषयमें अत्रिमुनि तथा                                  |
| कथन ''' १४१९                                                                                             | राजा पृथुकी प्रशंसा " १४७१                                                    |
| १६९-अर्जुनका पातालमें प्रवेश और निवातकवचों-                                                              | १८६-तार्ध्वमुनि और संरखतीका संवाद १४७३                                        |
| के साथ युद्धारम्भ ••• १४२५                                                                               | १८७-वैवस्वत मनुका चरित्र तथा मस्यावतारकी                                      |
| १७०-अर्जुन और निवातकवचोंका युद्ध "१४२६                                                                   | कथा १४७७                                                                      |
| १७१-दानवोंके मायामय युद्धका वर्णन "१४२८                                                                  | १८८-चारों युगोंकी वर्ष-संख्या एवं कलियुगके                                    |
| १७२—निवातकवचोंका संहार "१४३०                                                                             | प्रभावका वर्णनः प्रलयकालका दृश्य और                                           |
| १७२-अर्जुनद्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा                                                                 | मार्कण्डेयजीको बालमुकुन्दजीके दर्शनः                                          |
|                                                                                                          | मार्कण्डेयजीका भगवान्के उदरमें प्रवेशकर                                       |
| कालकेयोंका वध और इन्द्रद्वारा अर्जुनका                                                                   | ब्रह्माण्डदर्शन करना और फिर बाहर निकल-                                        |
| अभिनन्दन " १४३३                                                                                          | कर उनसे वार्तालाप करना " १४८१                                                 |
| १७४-अर्जुनके मुखसे यात्राका वृत्तान्त सुनकर                                                              | १८९–भगवान् बालमुकुन्दका मार्कण्डेयको अपने                                     |
| युधिष्ठिरद्वारा उनका अभिनन्दन और                                                                         | स्वरूपका परिचय देना तथा मार्कण्डेयद्वारा                                      |
| दिन्यास्रदर्शनकी इच्छा प्रकट करना " १४३८                                                                 | श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन और पाण्डवों-                                    |
| १७५-नारद आदिका अर्जुनको दिव्यास्त्रोंके प्रदर्शन-                                                        | का श्रीकृष्णकी शरणमें जाना "'१४९०                                             |
| (842                                                                                                     | १९०—युगान्तकालिक कलियुगके समयके बर्तावका                                      |
| ( आजगरपर्व )                                                                                             | तथा कल्कि-अवतारका वर्णन " १४९४                                                |
| १७६-भामसेनकी युधिष्ठिरसे वातचीत और पाण्डवीं-                                                             | १९१-भगवान् क्रकीके द्वारा सत्ययुगकी स्थापना                                   |
| का गन्धमादनसे प्रस्थान " १४४१                                                                            | और मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मीपदेश १५००                             |

| १९२-इक्षाकुवंशी परीक्षित्का मण्डूकराजकी कन्यासे     | २०९–धर्मकी स्क्मता, ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| विवाहः शल और दलके चरित्र तथा वामदेव                 | फल तथा ब्रह्मकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन १५५७                           |
| १ मुनिकी महत्तां "१५०२                              | २१०-विषयसेवनसे हानिः सत्सङ्गसे लाभ और                                    |
| १९१-इन्द्र और वक मुनिका संवाद "१५०९                 | ब्राह्मी विद्याका वर्णन · · · १५६१                                       |
| १९४-क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सुहोत्र और शिविकी     | २११-पञ्चमहाभूतोंके गुणोंका और इन्द्रियनिग्रहका                           |
| प्रशंसा १५१२                                        | वर्णन ••• १५६३                                                           |
| १९५-राजा ययातिद्वारा ब्राह्मणको सहस्र गौओंका        | २१२—तीनों गुणोंके स्वरूप और फलका वर्णन · · · १५६५                        |
| दान १५१३                                            | २१३-प्राणवायुकी स्थितिका वर्णन तथा परमात्म-                              |
| १९६-सेंदुक और वृषदर्भका चरित्र " १५१४               | साक्षात्कारके उपाय ••• ••• १५६६                                          |
| १९७-इन्द्र और अग्निद्वारा राजा शिविकी परीक्षा १५१५  | साक्षात्कारके उपाय १५६६<br>२१४-माता-पिताकी सेवाका दिग्दर्शन १५७०         |
| १९८-देवर्षि नारदद्वारा शिविकी महत्ताका पतिपादन १५१८ | २१५-धर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी                             |
| १९९—राजा इन्द्रसुम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों-    | सेवाका उपदेश देकर अपने पूर्वजन्मकी कथा                                   |
| की कथा " १५२१                                       | कहते हुए व्याध होनेका कारण वताना " १५७२                                  |
| २००-निन्दित दानः निन्दित जन्मः योग्य दानपात्रः      | २१६-कौशिक-धर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा                                  |
| श्राद्धमें ग्राह्म और अग्राह्म ब्राह्मणः दानपात्रके | कौशिकका अपने घरको प्रस्थान "१५७४                                         |
| ভিপ্পত্য अतिथि-सत्कार, विविध दानोंका                | २१७–अग्निका अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार                           |
| महत्त्वः वाणीकी शुद्धिः गायत्री-जपः चित्तशुद्धि     | करना तथा अङ्गिरासे बृहस्पतिकी उत्पत्ति १५७७                              |
| तथा इन्द्रियनिग्रह आदि विविध विषयोंका               | २१८-अङ्गिराकी संतितका वर्णन " १५७९                                       |
| ं वर्णन                                             | २१९-बृहस्पतिकी संततिका वर्णन "१५७९                                       |
| २०१ उत्तङ्ककी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्का        | २२०-पाञ्चजन्य अग्निकी उत्पत्ति तथा उसकी                                  |
| उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकुवंशी                 | संततिका वर्णन १५८१                                                       |
| राजा कुवलाश्वका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण          | २२१-अग्निखरूप तप और भानु ( मनुकी ) संतति-                                |
| बताना १५३२                                          | का वर्णन १५८३                                                            |
| २०२ उत्तङ्कका राजा बृहदश्वसे धुन्धुका वथ करनेके     | २२२–सह नामक अग्निका जलमें प्रवेश और अथर्वा                               |
| ्र लिये आग्रह १५३५                                  | अङ्गिराद्वारा पुनः उनका प्राकट्य *** १५८६                                |
| २०३-ब्रह्माजीकी उत्पत्ति और भगवान् विष्णुके         | २२३-इन्द्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्धार १५८८                   |
| र०४-धुन्धुकी तपस्या और वरप्राप्तिः कुवलाश्वद्वारा   | २२४-इन्द्रका देवसेनाके साथ ब्रह्माजीके पास तथा                           |
| २०४–धुन्धुकी तपस्या और वरप्राप्तिः कुवलाश्वद्वारा   | ब्रह्मर्षियोंके आश्रमपर जानाः अग्निका मोह                                |
| 🦠 धुन्धुका वध और देवताओंका कुवलाश्वको               | और वनगमन १५८९                                                            |
| ं वर देना १५३९                                      | २२५ स्वाहाका मुनिपत्नियोंके रूपोंमें अग्निके साथ                         |
| २०५-पतित्रता स्त्री तथा पिता-माताकी सेवाका          | समागमः स्कन्दकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा                                 |
| माहात्म्य · · · १५४२                                | क्रौञ्च आदि पर्वतोंका विदारण १५९३                                        |
| २०६-कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रताके उपाख्यानके         | २२६-विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मादि तेर्ह                              |
| अन्तर्गत ब्राह्मणोंके धर्मका वर्णन " १५४४           | संस्कार करना और विश्वामित्रके समझानेपर                                   |
| २०७-कौशिकका धर्मव्याधके पास जानाः धर्मव्याध-        | भी ऋषियोंका अपनी पितयोंको स्वीकार न                                      |
| के द्वारा पतिव्रतासे प्रेषित जान लेनेपर             | करना तथा अग्निदेव आदिके द्वारा बालक                                      |
| कौशिकको आश्चर्य होनाः धर्मव्याधके द्वारा            | स्कन्दकी रक्षा करना " १५९५                                               |
| वर्णधर्मका वर्णन, जनकुराज्यकी प्रशंसा और            | २२७-पराजित होकर शरणमें आये हुए इन्द्रसहित                                |
| शिष्टाचारका वर्णन १५४८                              |                                                                          |
| २०८-धर्मव्याधद्वारा हिंसा और अहिंसाका विवेचन १५५५   | देवताओंको स्कन्दका अभयदान " १५९८<br>२२८—स्कन्दके पार्षदोंका वर्णन " १५९९ |

| २२९-स्कन्दका इन्द्रकेसाथ वार्तालापः देवसेनापति-<br>के पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ | २४३—युधिष्ठिरका भीमसेनको गन्धवोंके हाथसे<br>कौरवोंको छुड़ानेका आदेश और इसके लिये |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| उनका विवाह *** *** १६००                                                             | अर्जुनकी प्रतिज्ञा १६४२                                                          |
| २३०-कृत्तिकाओंको नक्षत्रमण्डलमें स्थानकी प्राप्ति                                   | २४४-पाण्डवोंका गन्धवोंके साथ युद्ध "१६४४                                         |
| तथा मनुष्योंको कष्ट देनेवाले विविध ग्रहोंका                                         | २४५-पाण्डवोंके द्वारा गन्धर्वोंकी पराजय "१६४६                                    |
| वर्णन १६०४                                                                          | २४६-चित्रसेन, अर्जुन तथा युधिष्ठिरका संवाद और                                    |
| २३१-स्कन्दद्वारा स्वाहादेवीका सत्कार, रुद्रदेवके                                    | दुर्योधनका छुटकारा १६४८                                                          |
| साथ स्कन्द और देवताओंकी भद्रवट-यात्रा,                                              | २४७-सेनासहित दुर्योधनका मार्गमें ठहरना और                                        |
| देवासुर-संग्रामः महिषासुर-वध तथा स्कन्दकी                                           | कर्णके द्वारा उसका अभिनन्दन " १६५०                                               |
| प्रशंसा " १६०९                                                                      | २४८–दुर्योधनका कर्णको अपनी पराजयका समाचार                                        |
| २३२–कार्तिकेयके प्रसिद्ध नामोंका वर्णन तथा                                          | वताना १६५१                                                                       |
| उनका स्तवन १६१६                                                                     | २४९–दुर्योधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते                                   |
| ( द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्व )                                                        | हुए आमरण अनशनका निश्चयः दुःशासनको<br>राजायननेका आदेशः दुःशासनका दुःख और          |
| २३३-द्रौपदीका सत्यभामाको सती स्त्रीके कर्तव्यकी                                     | राजायननका आदशा दुःशासनका दुःख आर<br>कर्णका दुर्योधनको समझाना "' १६५३             |
| शिक्षा देना ••• १६१८                                                                | २५०-कर्णके समझानेपर भी दुर्योधनका आमरण                                           |
| २३४-पतिदेवको अनुकूल करनेका उपाय-पतिकी                                               | अनदान करनेका ही निश्चय " १६५६                                                    |
| अनन्यभावसे सेवा                                                                     | २५१-शकुनिके समझानेपर भी दुर्योधनको प्रायोप-                                      |
| २३५-सत्यभामाका द्रीपदीको आश्वासन देकर                                               | वेशनसे विचलित होते न देखकर दैत्योंका                                             |
| श्रीकृष्णके साथ द्वारिकाको प्रस्थान " १६२४                                          | कृत्याद्वारा उसे रसातलमें बुलाना *** १६५७                                        |
|                                                                                     | २५२-दानवोंका दुर्योधनको समझाना और कर्णके                                         |
| ( घोषयात्रापर्व )                                                                   | अनुरोध करनेपर दुर्योधनका अनशन त्याग                                              |
|                                                                                     | करके इस्तिनापुरको प्रस्थान "१६५९                                                 |
| २३६-पाण्डवोंका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रका खेद                                        | २५३-भीष्मका कर्णकी निन्दा करते हुए दुर्योधन-                                     |
| और चिन्तापूर्ण उद्गार १६२६                                                          | को पाण्डवोंसे संधि करनेका परामर्श देनाः                                          |
| २३७-शकुनि और कर्णका दुर्योधनकी प्रशंसा करते                                         | कर्णके क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजयके लिये                                         |
| हुए उसे वनमें पाण्डवोंके पास चलनेके                                                 | प्रस्थान १६६३                                                                    |
| लिये उभाइना *** १६२९                                                                | २५४-कर्णके द्वारा सारी पृथ्वीपर दिग्विजय और                                      |
| २३८-दुर्योधनके द्वारा कर्ण और शकुनिकी मन्त्रणा                                      | इस्तिनापुरमें उसका सत्कार " १६६५                                                 |
| स्वीकार करना तथा कर्ण आदिका घोषयात्रा-                                              | २५५-कर्ण और पुरोहितकी सलाहसे दुर्योधनकी                                          |
| को निमित्त बनाकर द्वैतवनमें जानेके लिये                                             | वैणावयज्ञके लिये तैयारी " १६६७                                                   |
|                                                                                     | २५६-दुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं समाप्ति १६६९                                     |
| २३९-कर्ण आदिके द्वारा द्वैतवनमें जानेका प्रस्तावः                                   | २५७-दुर्योधनके यज्ञके विषयमें लोगोंका मतः कर्ण-                                  |
| राजा धृतराष्ट्रकी अस्वीकृतिः शकुनिका                                                | द्वारा अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञाः युधिष्ठिरकी                                      |
| समझानाः धृतराष्ट्रका अनुमति देना तथा                                                | चिन्ता तथा दुर्योधनकी शासननीति " १६७१                                            |
| दुर्योधनका प्रस्थान १६३३                                                            | ( मृगखप्नोद्भवपर्व )                                                             |
| २४०-दुर्योधनका सेनासहित वनमें जाकर गौओंकी                                           |                                                                                  |
| देखभाल करना और उसके सैनिकों एवं                                                     | २५८-पाण्डवोंका काम्यकवनमें गमन " १६७३                                            |
| गन्धर्वीमें परस्पर कटु संवाद " १६३५                                                 | ( ब्रीहिद्रौणिकपर्व )                                                            |
| २४१-कौरवींका गन्धवींके साथ युद्ध और कर्णकी पराजय १६३८                               | २५९-युधिष्ठिरकी चिन्ताः व्यासजीका पाण्डवींके                                     |
| २४२-गन्धर्वोद्वारा दुर्योधन आदिकी पराजय और                                          | पास आगमन और दानकी महत्ताका                                                       |
| उनका अपहरण "" १६४०                                                                  | प्रतिपादन आर दानका नहराका                                                        |
|                                                                                     |                                                                                  |

|                                                                                 | ······································        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| २६०-दुर्वासाद्वारा महर्षि मुद्रलके दानधर्म एवं धैर्यकी                          | ( रामोपाख्यानपर्व )                           |
| परीक्षा तथा मुद्रलका देवदूतसे कुछ प्रश्न करना १६७७                              | २७३-अपनी दुरवस्थासे दुखी हुए युधिष्ठिरका      |
| २६१—देवदूतद्वारा स्वर्गलोकके गुण-दोघोंका तथा                                    | मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्न करना "१७१४           |
| दोषरहित विष्णुधामका वर्णन सुनकर मुद्रलका                                        | २७४-श्रीराम आदिका जन्म तथा कुबेरकी उत्पत्ति   |
| 📑 देवदूतको लौटा देना एवं व्यासजीका युधिष्ठिरको                                  | और उन्हें ऐश्वर्यकी प्राप्ति *** १७१५         |
| समझाकर अपने आश्रमको लौट जाना १६८०                                               | २७५-रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, खर और            |
| ( द्रौपदीहरणपर्व )                                                              | शूर्पणखाकी उत्पत्तिः तपस्या और वर-प्राप्ति    |
| २६२-दुर्योधनका महर्षि दुर्वासाको आतिथ्यसत्कारसे                                 | तथा कुवेरका रावणको शाप देना १७१६              |
| संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिरके पास भेजकर                                       | २७६—देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाकर रावणके     |
| प्रसन्न होना " १६८४                                                             | अत्याचारसे बचानेके लिये प्रार्थना करना        |
| २६३-दुर्वासाका पाण्डवींके आश्रमपर असमयमें                                       | तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका रीछ         |
| आतिथ्यके लिये जानाः द्रौपदीके द्वारा स्मरण                                      | और वानरयोनिमें संतान उत्पन्न करना             |
| किये जानेपर भगवान्का प्रकट होना तथा                                             | एवं दुन्दुभी गन्धर्वीका मन्थरा बनकर           |
| पाण्डवोंको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना और                                        | आना ••• १७१९                                  |
| उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना "१६८६                                            | २७७-श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारीः रामवन-    |
| २६४-जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना<br>और उसके पास कोटिकास्प्रको भेजना १६८९ | गमनः भरतकी चित्रकूटयात्राः रामके द्वारा       |
| र्दर-कोटिकास्यका द्रीपदीसे जयद्रथ और उसके                                       | खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश तथा रावण-          |
| साथियोंका परिचय देते हुए उसका भी परिचय                                          | का मारीचके पास जाना " १७२१                    |
| पूछना १६९१                                                                      | २७८-मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका          |
| २६६-द्रौपदीका कोटिकास्यको उत्तर "१६९२                                           | अपहरण ••• १७२५                                |
| २६७-जयद्रथ और द्रौपदीका संवाद *** १६९३                                          | २७९-रावणद्वारा जटायुका वधः श्रीरामद्वारा उसका |
| २६८-द्रौपदीका जयद्रथको फटकारना और जयद्रथ-                                       | अन्त्येष्टि-संस्कार, कबन्धका वध तथा उसके      |
| द्वारा उसका अपहरण *** १६९५                                                      | दिन्यस्वरूपसे वार्तालाप " १७२९                |
| २६९-पाण्डवोंका आश्रमपर लौटना और धात्रेयिका-                                     | २८०-राम और सुग्रीवकी मित्रताः वाली और         |
| से द्रौपदीहरणका वृत्तान्त जानकर जयद्रथका                                        | सुग्रीवका युद्धः श्रीरामके द्वारा वालीका वध   |
| पीछा करना " " १६९८                                                              | तथा लङ्काकी अशोकवाटिकामें राक्षसियोंद्वारा    |
| २७०-द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवींके                                     | डरायी हुई सीताको त्रिजटाका आश्वासन *** १७३३   |
| पराक्रमका वर्णन १७०१                                                            | २८१-रावण और सीताका संवाद "१७३८                |
| २७१-पाण्डवोंद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहारः                                       | २८२-श्रीरामका सुग्रीवपर कोपः सुग्रीवका सीताकी |
| जयद्रथका पलायनः द्रौपदी तथा नकुल-                                               | खोजमें वानरोंको भेजना तथा श्रीहनुमान्जी-      |
| सहदेवके साथ युधिष्ठिरका आश्रमपर लौटना<br>तथा भीम और अर्जुनका वनमें जयद्रथका     | का लौटकर अपनी लङ्कायात्राका <b>बृ</b> त्तान्त |
| पीछा करना                                                                       | निवेदन करना " १७४०                            |
| ( जयद्रथविमोक्षणपर्व )                                                          | २८३-वानर-सेनाका संगठनः सेतुका निर्माणः        |
| २७२-भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके                                    | विभीषणका अभिषेक और लङ्काकी सीमामें            |
| सामने उपस्थित होनाः उनकी आज्ञासे छूट-                                           | सेनाका प्रवेश तथा अंगदको रावणके पास           |
| कर उसका गङ्गाद्वारमें तप करके भगवान्                                            | दूत बनाकर भेजना १७४५                          |
| शिवसे वरदान पाना तथा भगवान् शिवद्वारा                                           | २८४-अंगदका रावणके पास जाकर रामका संदेश        |
| अर्जुनके सहायक भगवान् श्रीकृष्णकी                                               | सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरोंका         |
| महिमाका वर्णन                                                                   | घोर मंगाम ••• ••• १०४९                        |

| २८५-श्रीराम और रावणकी सेनाओंका द्वन्द्व-युद्ध १७५२                            | २९८-पत्नीसहित राजा द्युमत्सेनकी सत्यवान्के लिये                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| २८६-प्रहस्त और धूम्राक्षके वधसे दुखी हुए                                      | चिन्ताः ऋषियोंका उन्हें आश्वासन देनाःसावित्री                                          |
| रावणका कुम्भकर्णको जगाना और उसे                                               | और सत्यवान्का आगमन तथा सावित्रीद्वारा                                                  |
| युद्धमें भेजना १७५४                                                           | विलम्बसे आनेके कारणपर प्रकाश डालते                                                     |
| २८७-कुम्भकर्णः वज्रवेग और प्रमाधीका वध · · · १७५६                             | हुए वर-प्राप्तिका विवरण वताना "१७९३                                                    |
| २८८-इन्द्रजित्का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और                                  | २९९-शाल्वदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज                                                 |
| लक्ष्मणकी मूर्छा · · · १७५८                                                   | द्युमत्सेनका राज्याभिषेक कराना तथा सावित्री-                                           |
| २८९-श्रीराम-लक्ष्मणका सचेत होकर कुबेरके भेजे                                  | को सौ पुत्रों और सौ भाइयोंकी प्राप्ति १७९६                                             |
| हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोंसहित                                        | ( कुण्डलाहरणपर्च )                                                                     |
| अपने नेत्र धोनाः लक्ष्मणद्वारा इन्द्रजित्का                                   | ३००-सूर्यका स्वप्नमें कर्णको दर्शन देकर उसे                                            |
| वध एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत हुए                                          | इन्द्रको कुण्डल और कवच न देनेके लिये                                                   |
| रावणका अविन्ध्यके द्वारा निवारण करना १७६०                                     | सचेत करना तथा कर्णका आग्रहपूर्वक                                                       |
| २९०-राम और रावणका युद्ध तथा रावणका वध १७६२                                    | कुण्डल और कवच देनेका ही निश्चय रखना १७९८                                               |
| २९१-श्रीरामका सीताके प्रति संदेह, देवताओंद्वारा                               | ३०१-सूर्यका कर्णको समझाते हुए उसे इन्द्रको                                             |
| सीताकी शुद्धिका समर्थनः श्रीरामका दल-                                         | कुण्डल न देनेका आदेश देना "१८००                                                        |
|                                                                               | ३०२-सूर्य-कर्ण-संवादः सूर्यकी आज्ञाके अनुसार                                           |
| बलसहित लङ्कासे प्रस्थान एवं किष्किन्धा होते                                   | कर्णका इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कुण्डल<br>और कवच देनेका निश्चय "१८०२              |
| हुए अयोध्यामें पहुँचकर भरतसे मिलना तथा                                        | ३०३-कुन्तिभोजके यहाँ महर्षि दुर्वासाका आगमन                                            |
| राज्यपर अभिषिक्त होना "१७६५                                                   | तथा राजाका उनकी सेवाके लिये पृथाको ू                                                   |
| २९२–मार्कण्डेयजीके द्वारा राजा युधिष्ठिरको आश्वासन १७७०                       | आवश्यक उपदेश देना " १८०४                                                               |
| ( पतिव्रतामाहात्म्थपर्व )                                                     | ३०४—कुन्तीका पितासे वार्तालाप और ब्राह्मणकी                                            |
| २९३–राजा अश्वपतिको देवी सावित्रीके वरदानसे                                    |                                                                                        |
| सावित्री नामक कन्याकी प्राप्ति तथा सावित्रीका                                 | ३०५-कुन्तीकी सेवासे संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मणका                                     |
|                                                                               | उसको मन्त्रका उपदेश देना "१८०७                                                         |
| पतिवरणके लिये विभिन्न देशोंमें भ्रमण १७७१                                     | ३०६—कुन्तीके द्वारा सूर्यदेवताका आवाहन तथा<br>कुन्ती-सूर्य-संवाद · · · १८०९            |
| २९४-सावित्रीका सत्यवान्के साथ विवाह करनेका                                    | कुन्ती-सूर्य-संवाद · · · १८०९<br>३०७-सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरमें गर्भस्थापन · · · १८११ |
| हढ़ निश्चय ··· १७७४                                                           | ३०८-कर्णका जन्मः कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर                                           |
| २९५-सत्यवान् और सावित्रीका विवाह तथा                                          | जलमें बहा देना और विलाप करना "१८१३                                                     |
| सावित्रीका अपनी सेवाओंद्वारा सबको<br>संतुष्ट करना ••• ••• १,७,७,७             | २०९-अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधाको                                                    |
| संतुष्ट करना · · · · · १७७७<br>२९६–सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सास-ससुर और       | बालक कर्णकी प्राप्ति, राधाके द्वारा उसका                                               |
| पतिकी आज्ञा लेकर सत्यवान्के साथ उसका                                          | पालनः हस्तिनापुरमें उसकी शिक्षा-दीक्षा                                                 |
| वनमें जाना "" १७७९                                                            | तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन ••• १८१५                                                  |
| २९७-सावित्री और यमका संवाद, यमराजका                                           | ३१०-इन्द्रका कर्णको अमोघ-शक्ति देकर बदलेमें                                            |
| संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान देते हुए                                   | उसके कवच-कुण्डल लेना " १८१७                                                            |
| मरे हुए सत्यवान्को भी जीवित कर देना                                           | ( आरणेयपर्व )                                                                          |
| नर हुए सत्यवानुका मा जावित कर दना<br>तथा सत्यवान् और सावित्रीका वार्तालाप एवं | ३११-ब्राह्मणकी अरणि एवं मन्थन-काष्ठका पता                                              |
|                                                                               | लगानेके लिये पाण्डवींका मृगके पीछे दौड़ना                                              |
| आश्रमकी ओर प्रस्थान "१७८२                                                     | और दुःखी होना १८२०                                                                     |

| .३१२-पानी लानेके लिये गये हुएं नकुल आदि             | ३१४-यक्षका चारों भाइयोंको जिलाकर धर्मके                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| चार भाइयोंका सरोवरके तटपर अचेत<br>होकर गिरना १८२२   | रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वरदान देना ''' १८३५<br>३१५-अज्ञातवासके लिये अनुमति लेते समय |
| रे१३-यक्ष और युधिष्ठिरका प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर- | शोकाकुल हुए युधिष्ठिरको महर्षि धौम्यका<br>समझानाः भीमसेनका उत्साह देना तथा              |
| के उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका चारी भाइयोंके         | आश्रमसे दूर जाकर पाण्डवींका परस्पर                                                      |
| जीवित होनेका वरदान देना " १८२५                      | परामर्शके लिये बैठना " १८३७                                                             |

# चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                               |         | १ <b>५-नल</b> की पहचानके लिये दमयन्तीकी      |       | ,    |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|------|
| १-पाण्डवोंका वनगमन                       | ··· ९४५ | लोकपालोंसे प्रार्थना                         | ۰۰۰ ۶ | १०५  |
| २-उर्वशीका अर्जुनको शाप देना             | १०८१    | १६-सती दमयन्तीके तेजसे                       |       |      |
| <b>३-</b> नलका अपने पूर्वरूपमें प्रकट    |         | पापी व्याधका विनाश •••                       | ۰۰۰ ۶ | १२०  |
| होकर दमयन्तीसे मिलना                     | … ११६२  | १७-भगवान् राङ्करका मङ्गणक                    |       |      |
| ४–भगवान् शिवका आकाशसे गिरती हुई          |         | मुनिको नृत्य करनेसे रोकना                    | ۰۰۰ ۶ | १८८  |
| गङ्गाको अपने सिरपर धारण करना             | ११९३    | १८-देवताओंद्वारा चृत्रासुरके वधके लिये       |       |      |
| ५-जमदिमका परशुरामसे कार्तवीर्य-          |         | दधीचिसे उनकी अस्थियोंकी याचना                | ٠ ۶   | 278  |
| अर्जुनका अपराध बताना                     | १२८०    |                                              | •     | (• ) |
| ६-महाप्रलयके समय भगवान् मत्स्यके         |         | १९–देवराज इन्द्रका वज्रके प्रहारसे           |       |      |
| सींगमें बँधी हुई मनु और सप्तर्षियों-     |         | वृत्रासुरका वध करना                          | 8     | २४४  |
| सहित नौका                                | १३९३    | २०-महर्षि कपिलकी क्रोधामिमें सगर-            |       |      |
| ७-मार्कण्डेय मुनिको अक्षयवटकी शाखा-      |         | पुत्रोंका भस्म होना '''                      | ٠ ٤   | २५५  |
| पर बालमुकुन्दका दर्शन · · ·              | १४८७    | २१-महर्षि अगस्त्यका समुद्र-पान               | ٠ ۶   | २५५  |
| ८-इन्द्रके द्वारा देवसेनाका              |         | २२–भगवान् परशुरामद्वारा सहस्रार्जुनका वध     | ٠٠٠ ۶ | २८५  |
| स्कन्दको समर्पण                          | १५९३    | २३-प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवींकी यादवींसे भेंट | ٠ ۶   | २८५  |
| ९—सागके एक पत्तेसे विश्वकी तृति          | … १६८७  |                                              | •     | (0.  |
| ( सादा )                                 |         | २४-सुकन्याकी अश्विनीकुमारोंसे अपने           | 0     | 205  |
| १०-भगवान् सूर्यका युधिष्ठिरको            |         | पतिको बतला देनेकी प्रार्थना                  | ٠ ۶   | 459  |
| अक्षयपात्र देना                          | ९६०     | २५—राजा शिविका कबूतरकी रक्षाके लिये बाजको    |       |      |
| ११-श्रीकृष्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन  | ९९७     | अपने शरीरका मांस काटकर देना                  | \$    | ३१३  |
| १२-द्रौपदी और भीमसेनका युधिष्ठिरसे संवाद | … १०२८  | २६-द्रौपदीका भीमसेनको सौगन्धिक पुष्प         |       |      |
| १३-अर्जुनकी तपस्या                       | १०६१    | भेंट करके वैसे ही और पुष्प लानेका आग्रह      | \$    | ३५३  |
| १४-अर्जुनका किरातवेषधारी                 |         | २७-स्वर्गसे लौटकर अर्जुन धर्मराजको           |       |      |
| भगवान् शिवपर बाण चलाना                   | … १०६१  | प्रणाम कर रहे हैं                            | ٠٠٠ ۶ | ४१२  |
|                                          |         |                                              |       |      |

| २८-वनमें पाण्डवोंसे श्रीकृष्ण-सत्यभामाका मिलना | १४६१   | ३५-द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद                | १६१९     |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|
| २९-तार्ध्यको सरस्वतीका उपदेश                   | . १४७५ | ३६-अर्जुन-चित्रसेन-युद्ध •••             | ••• १६४७ |
| ३०-तपस्वीके वेशमें मण्डूकराजका राजाको          |        | ३७-पाण्डवोंके पास दुर्योधनका दूत         | … १६८३   |
| आश्वासन                                        | . १५०४ | ३८-मुद्गलका स्वर्ग जानेसे इन्कार         | … १६८३   |
| ३१-ययातिसे ब्राह्मणकी याचना                    | . १५०४ | ३९-सीताजीका रावणको फटकारना               | १७४०     |
| ३२-भगवान् विष्णुके द्वारा मधुकैटभका            |        | ४०—हनुमान्जीकी श्रीसीताजी <b>से भेंट</b> | \$080    |
| जाँघीपर वध · · ·                               | . ६५३९ | ४१-यम-सावित्री                           | १७८३     |
| ३३—माता-पिताके भक्त धर्मव्याध और               |        | ४२-इन्द्रका शक्ति-दान                    | १७९३     |
| कौशिक ब्राह्मण · · ·                           | . १५७० | ४३—युधिष्ठिर और बगुलारूपधारी यक्ष        | ••• १७९३ |
| ३४-कार्तिकेयके द्वारा महिपासुरका वध            | • १६१५ | ४४–( १८४ लाइन चित्र फरमोंमें )           |          |

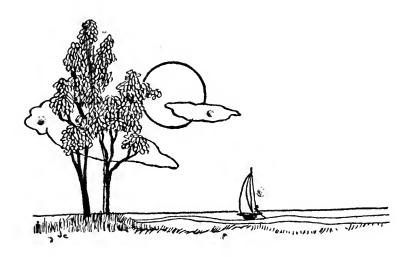

| सध्य | य |
|------|---|

विषय

पृष्ठ-संख्या अध्याव

विषय

पृष्ठ-संख्या

| ( पाण्डवप्रवेशपर्व )                                            | २०-द्रौपदीद्वारा भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| १-विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके लिये पाण्डवों-                   | करना १९०३<br>२१-भीमसेन और द्रौपदीका संवाद १९०५                          |
| की गुप्त मन्त्रणा तथा युधिष्ठिरके द्वारा अपने                   | २१-भीमसेन और द्रौपदीका सवाद                                             |
| भावी कार्यक्रमका दिग्दर्शन " १८४१                               | २२-कीचक और भीमसेनका युद्ध तथा कीचकवध १९०९                               |
| २-भीमसेन और अर्जुनद्वारा विराटनगरमें किये                       | २३-उपकीचकोंका सैरन्ध्रीको बाँधकर रमशानभूमिमें                           |
| जानेवाले अपने अनुकूल कार्योंका निर्देश १८४३                     | ले जाना और भीमसेनका उन सबको मारकर                                       |
| ३-नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीद्वारा अपने-अपने                       | सैरन्ध्रीको छुड़ाना १९१५                                                |
| भावी कर्तव्योंका दिग्दर्शन " १८४६                               | २४-द्रीपदीका राजमहल्में लौटकर आना और                                    |
| ४-धौम्यका पाण्डवोंको राजाके यहाँ रहनेका ढंग                     | बृहन्नला एवं सुदेणासे उसकी बातचीत १९१८                                  |
| बताना और सवका अपने-अपने अभीष्ट                                  | (गोहरणपर्व)                                                             |
| स्थानोंको जाना १८४८                                             | २५-दुर्योधनके पास उसके गुप्तचरोंका आना और                               |
| ५–पाण्डवोंका विराटनगरके समीप पहुँचकर                            | उनका पाण्डवोंके विषयमें कुछ पता न लगा—                                  |
| रमशानमें एक शमीवृक्षपर अपने अस्त्र-शस्त्र रखना १८५३             | यह बताकर कीचकवधका दृतान्त सुनाना १९२१                                   |
| ६ - युधिष्ठिरद्वारा दुर्गादेवीकी स्तुति और देवीका               | २६-दुर्योधनका सभासदोंसे पाण्डवोंका पता लगाने-                           |
| प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना १८५५                        | के लिये परामर्श तथा इस विषयमें कर्ण और                                  |
| ७-युधिष्ठिरका राजसभामें जाकर विराटसे मिलना                      | दुःशासनकी सम्मति १९२३<br>२७-आचार्य द्रोणकी सम्मति १९२४                  |
| और वहाँ आदरपूर्वक निवास पाना "१८५८                              | २८-युधिष्ठरकी महिमा कहते हुए भीष्मकी पाण्डवीं-                          |
| ८-भीमसेनका राजा विराटकी सभामें प्रवेश और                        | के अन्वेषणके विषयमें सम्मति " १९२५                                      |
| राजाके द्वारा आश्वासन पाना "१८६१                                | २९-कृपाचार्यकी सम्मति और दुर्योधनका निश्चय १९२८                         |
| ९-द्रौपदीका सैरन्ध्रीके वेशमें विराटके रनिवासमें                | ३०-सुशर्माके प्रस्तावके अनुसार त्रिगतों और                              |
| जाकर रानी संदेष्णासे वार्तालाप करना और                          | कौरवोंका मत्स्यदेशपर धावा "१९३०                                         |
| वहाँ निवास पाना १८६३                                            | ३१-चारों पाण्डवींसहित राजा विराटकी सेनाका                               |
| १०-सहदेवका राजा विराटके साथ वार्तालाप और                        | युद्धके लिये प्रस्थान ''' १९३२                                          |
| गौओंकी देख-भालके लिये उनकी नियुक्ति १८६६                        | ३२-मत्स्य तथा त्रिगर्तदेशीय सेनाओंका परस्पर युद्ध १९३५                  |
| ११-अर्जुनका राजा विराटसे मिलना और राजाके                        | ३३—सुरार्माका विराटको पकड़कर ले जाना, पाण्डवों-                         |
| द्वारा कन्याओंको नृत्य आदिकी शिक्षा देनेके                      | के प्रयत्नसे उनका छुटकाराः भीमद्वारा सुशर्मा-                           |
| लिये उनको नियुक्त करना " १८६८                                   | का निग्रह और युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे                               |
| १२ - नकलका विराटके अश्वोंकी देख-रेखमें नियुक्त                  | छोड़ देना " १९३८                                                        |
| होना "१८७०<br>( समयपालनपर्व )                                   | ३४–राजा विराटद्वारा पाण्डवोंका सम्मान, युधिष्ठिर-                       |
| ( समयपालनपर्व )                                                 | द्वारा राजाका अभिनन्दन तथा विराटनगरमें                                  |
| १३-भीमसेनके द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात                      | राजाकी विजय-घोषणा " १९४२                                                |
| मछकावध १८७२                                                     |                                                                         |
| ( कीचकवधपर्व )                                                  | विराटकी गौओंका अपहर्ण और गोपाध्यक्षका                                   |
| १४-कीचकका द्रौपदीपर आसक्त हो उससे प्रणय-                        | उत्तरकुमारको युद्धके लिये उत्साह दिलाना १९४४                            |
| ्रा याचना करना और द्रौपदीका उसे फटकारना १८७६                    | ३६-उत्तरका अपने लिये सारिथ हुँढ़नेका प्रस्तावः                          |
| १५-रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको कीचकके घर                          | अर्जुनकी सम्मतिसे द्रौपदीका बृहन्नलाको सार्थि                           |
| भेजना <b>१८८१</b><br>१६-कीचकद्वारा द्रौपदीका अपमान <b>१८८</b> ५ | बनानेके लिये सुझाव देना " १९४६                                          |
| १७-द्रौपदीका भीमसेनके समीप जाना "" १८९५                         | ३७-बृहन्नलाको सारथि बनाकर राजकुमार उत्तरका                              |
| १८-द्रौपदीका भीमसेनके प्रति अपने दुःखके उद्गार                  | रणभूमिकी ओर प्रस्थान १९४८<br>३८–उत्तरकुमारका भय और अर्जुनका उसे आश्वासन |
| पकर करना १८९६                                                   | देकर रथपर चढ़ाना १९५१                                                   |
| १९-पाण्डवोंके दुःखसे दुःखित द्रौपदीका भीमसेनके                  | २९-द्रोणाचार्यद्वारा अर्जुनके अलौकिक पराक्रमकी                          |
| मागाव विकास *** *** ३/१०                                        | गर्नमा                                                                  |

| ४०-अर्जुनका उत्तरको शमीवृक्षसे अस्त्र उतारनेके                               |          | ५७-कृपाचार्य और अर्जुनका युद्ध तथा कौरवपक्षके                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| लिये आदेश                                                                    | १९५७     | सैनिकोंद्वारा कृपाचार्यको हटा ले जाना                                     | 8998     |
| ४१-उत्तरका अर्जुनके आदेशके अनुसार शमीवृक्षसे                                 |          | ५८-अर्जुनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्य-                            |          |
| पाण्डवींके दिव्य धनुप आदि उतारना 🎌 र                                         | १९५८     | का पलायन<br>५९-अश्वतथामाके साथ अर्जुनका युद्ध                             | 2550     |
| ४२-उत्तरका बहुब्रलासे पाण्डवीके अख्न-रास्त्रीके                              |          | ५९-अरवरियामार्के साथ अजुनका युद्ध                                         | २००२     |
| विषयमें प्रश्न करना                                                          | १९५९     | ६०-अर्जुन और कर्णका संवाद तथा कर्णका अर्जुनसे                             | <b>5</b> |
| ४२-बृहन्नलाद्वारा उत्तरको पाण्डवोंके आयुधोंका<br>परिचय कराना १               |          | हारकर भागना<br>६१–अर्जुनका उत्तरकुमारको आश्वासन तथा अर्जुनसे              | 4008     |
| परिचय कराना                                                                  | १९६०     | दुःशासन आदिकी पराजय                                                       |          |
| ४४-अर्जुनका उत्तरकुमारसे अपना और अपने                                        |          | ६२–अर्जनका मन योडाओं और महारथियोंके                                       | (004     |
| भाइयोंका यथार्थ परिचय देना 😲 १                                               | १९६२     | ६२-अर्जुनका सब योद्धाओं और महारथियोंके<br>साथ युद्ध                       | 2009     |
| ४५-अर्जुनद्वारा युद्धकी तैयारी अस्न-शस्त्रीका                                |          | ६३-अर्जुनपर समस्त कौरवपक्षीय महारिथयोंका                                  | 100      |
| स्मरणः उनसे वार्तालाप तथा उत्तरके भयका                                       | 005.4    | आक्रमण और सबका युद्धभूमिसे पीठ दिखा-<br>कर भागना                          | 1.00     |
| निवारण                                                                       | १५६४     | कर्भागना                                                                  | २०११     |
| ४६-उत्तरके रथपर अर्जुनको ध्वजकी प्राप्तिः अर्जुन-                            |          | ६४-अर्जुन और भीष्मका अद्भुत युद्ध तथा मूर्छित                             | 2 22     |
| का शङ्खनाद और द्रोणाचार्यका कीरवेंसि<br>उत्पातसूचक अपशकुनोंका वर्णन          | 0 S to   | भीष्मका सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना                                   | ५०१५     |
| उत्पातत् चक अपराकुनाका वणन<br>४७-दुर्योधनके द्वारा युद्धका निश्चय तथा कर्णकी | (140     | ६५-अर्जुन और दुर्योधनका युद्धः विकर्ण आदि                                 | 20096    |
| उक्ति :                                                                      | 28190    | योद्धाओंसहित दुर्योधनका युद्धके मैदानसे भागन                              | 4044     |
| उक्ति<br>४८-कर्णकी आत्मप्रदांसापूर्ण अहंकारोक्ति :::                         | १९७२     | ६६-अर्जुनके द्वारा समस्त कौरवदलकी पराजय<br>तथा कौरवोंका स्वदेशको प्रस्थान | 2026     |
| ४९-कृपाचार्यका कर्णको फटकारते हुए युद्धके                                    | . ,      | तया कारवाका स्वयंत्रका अस्यान<br>१७-विजयी अर्जन और उत्तरका राजधारीकी      | (0/0     |
| विषयमें अपना विचार वताना                                                     | १९७४     | ६७-विजयी अर्जुन और उत्तरका राजधानीकी<br>ओर प्रस्थान                       | २०२१     |
| विषयमें अपना विचार वताना<br>५०-अश्वत्थामाके उद्गार                           | १९७६     | ६८-राजा विराटकी उत्तरके विषयमें चिन्ताः विजयी                             | ` ''     |
| ५१-भीष्मजीके द्वारा सेनामें शान्ति और एकता                                   |          | उत्तरका नगरमें प्रवेशः प्रजाओंद्वारा उनका                                 |          |
| वनाये रखनेकी चेष्टा तथा द्रोणाचार्यके द्वारा                                 |          | स्वागतः विराटद्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार और                               |          |
| दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रयत्न<br>५२-पितामह भीष्मकी सम्मति                  | १९७८     | क्षमा-प्रार्थना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पृछना                          | २०२३     |
| ५२-पितामह भीष्मकी सम्मति                                                     | १९८०     | ६९-राजा विराट और उत्तरकी विजयके                                           |          |
| ५३-अर्जुनका दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण करके                                    |          | विषयमें बातचीत                                                            | २०२९     |
| गौऑको छोटा छेना                                                              | १९८२     | ( <b>वैवाहिकपर्व</b> )<br>७०-अर्जुनका राजा विराटको महाराज युधिष्ठिरका     |          |
| ५४-अर्जुनका कर्णपर आक्रमणः विकर्णकी पराजयः                                   |          | परिचय देना                                                                | 2030     |
| शत्रुंतप और संग्रामजित्का वधः कर्ण और                                        |          | पारचय दना<br>७१-विराटको अन्य पाण्डवोंका भी परिचय प्राप्त                  | 4040     |
| अर्जुनका युद्ध तथा कर्णका पलायन                                              | १९८४     | होना तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरको राज्य                                 | - 1      |
| ५५-अर्जुनद्वारा कौरवसेनाका संहार और उत्तरका                                  |          | समर्पण करके अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका                                 | - 1      |
| उनके रथको कृपाचार्यके पास छ जाना                                             | १९८८     | प्रस्ताव करना                                                             | २०३२     |
| ५६-अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये                                  |          | ७२-अर्जुनका अपनी पुत्रवधूके रूपमें उत्तराको ग्रहण                         |          |
| देवताओंका आकाशमें विमानोंपर <b>आगमन · · ·</b>                                | १९९३     | करना एवं अभिमन्यु और उत्तराका विवाह 🎌                                     | २०३५     |
|                                                                              |          |                                                                           | - 7      |
|                                                                              | चित्र-स् | [ची                                                                       | -        |
| ( तिरंगा )                                                                   |          | ५-विराटके यहाँ पाण्डव                                                     | १८६२     |
|                                                                              |          | ६–विराटकी राजसभामें कीचकद्वारा                                            |          |
|                                                                              | 2900     | सैरन्ध्रीका अपमान •••                                                     | १८८६     |
|                                                                              | १९०७     | ७-पाण्डवींके अन्वेषणके विषयमें भीष्मकी सम्मति                             |          |
| ३-कौरवॉद्वारा विराटकी गायोंका हरण                                            | 8888     | ८-सुशर्मापर भीमसेनका प्रहार                                               | १९२६     |
| ( सादा )                                                                     |          |                                                                           | १९६७     |
| ४-युधिष्ठिरद्वारा देवीकी स्तुति                                              | १८५६     | १०-( ३० लाइन चित्र फरमोंमें )                                             |          |
|                                                                              |          |                                                                           | gen)     |

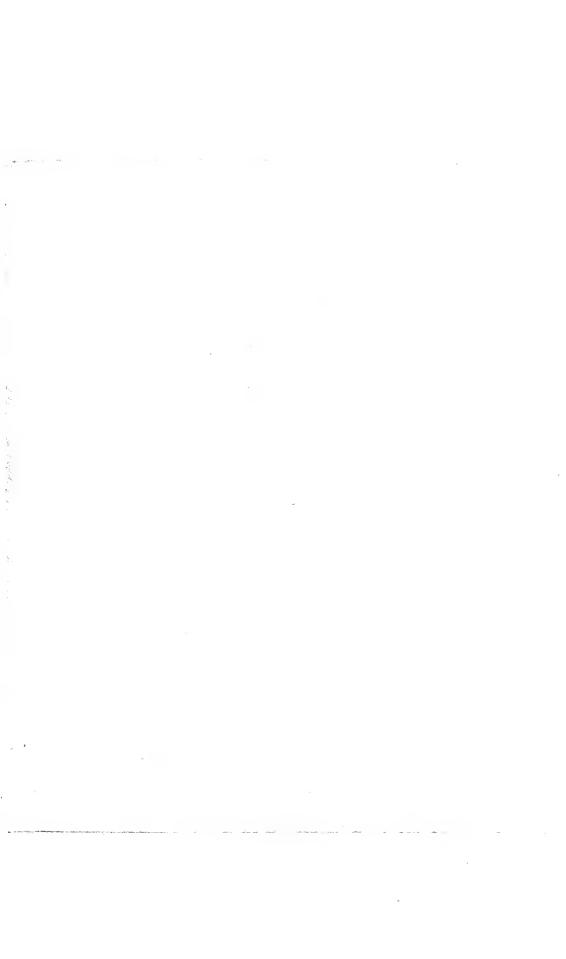

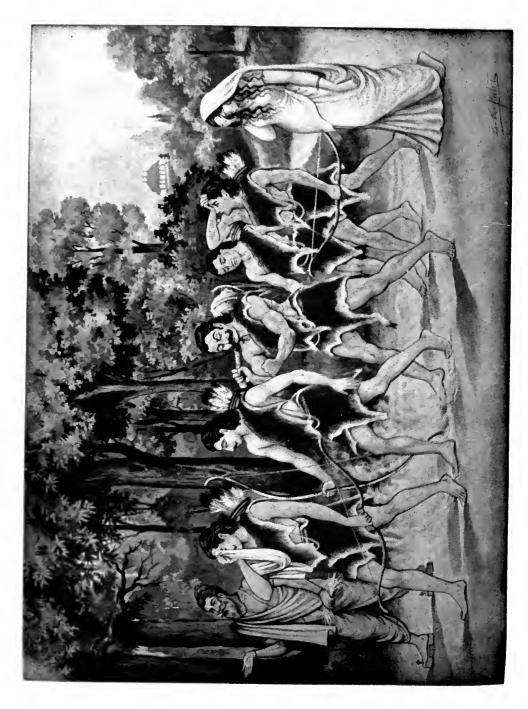

من

# श्रीमहाभारतम्

# वनपर्व

( अरण्यपर्व )

## प्रथमोऽध्यायः

पाण्डनोंका वनगमन, पुरनासियोदारा उनका अनुगमन और युधिष्ठिरके अनुरोध करनेपर उनमेंसे बहुतोंका लौटना तथा पाण्डवोंका प्रमाणकोटितीर्थमें रात्रिवास

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्दीरयेत्॥

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णः (उनके नित्यस्वा) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः (उनकी लीला प्रकट करनेवाली) भगवती सरस्वती और (उन लीलाओंका संकलन करनेवाले) महर्षि वेदच्यासको नमस्कार करके जय (महाभारत) का पाठ करना चाहिये।

#### जनमेजय उवाच

पवं चूतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मभिः। धार्तराष्ट्रैः सहामात्यैर्निकृत्या द्विजसत्तम॥१॥ श्राविताः परुषा वाचः सृजद्भिर्वेरमुत्तमम्। किमकुर्वेत कौरन्या मम पूर्वपितामहाः॥२॥

जनमेजयने पूछा — विप्रवर ! मिन्त्रयोंसिहत धृतराष्ट्रके दुरात्मा पुत्रोंने जब इस प्रकार कपटपूर्वक कुन्तीकुमारों- को जूएमें इराकर कुपित कर दिया और घोर वैरकी नींव डालते हुए उन्हें अत्यन्त कठोर बातें सुनार्यीः तब मेरे पूर्विपतामइ सुधिष्ठिर आदि कुठवंशियोंने क्या किया ? ॥ १-२॥

कथं चैश्वयंविभ्रष्टाः सहसा दुःखमेयुषः। वने विजहिरे पार्थाः शक्रप्रतिमतेजसः॥ ३॥

तथा जो सहसा ऐश्वर्यसे विञ्चत हो जानेके कारण महान् दुःखमें पड़ गये थे, उन इन्द्रके तुल्य तेजस्वी पाण्डवींने वनमें किस प्रकार विचरण किया ? || ३ ||

के वै तानन्ववर्तन्त प्राप्तान् व्यसनमुत्तमम्। किमाचाराःकिमाहाराःकच वासो महात्मनाम्॥ ४॥

उस मारी संकटमें पड़े हुए पाण्डवोंके साथ वनमें

कौन-कौन गये थे ? वनमें वे किस आचार-व्यवहारसे रहते थे ? क्या खाते थे ? और उन महात्माओंका निवास स्थान कहाँ था ? ॥ ४ ॥

कथं च द्वादश समा वने तेषां महामुने।
व्यतीयुव्राह्मणश्रेष्ट शूराणामरिघातिनाम्॥ ५॥
महामुने ! व्राह्मणश्रेष्ठ ! शत्रुओंका संहार करनेवाले उन

महामुन ! ब्राह्मणश्रष्ठ ! शतुआका सहार करनवाल उन स्र्रवीर महारथियोंके बारह वर्ष वनमें किस प्रकार बीते ! ॥

कथं च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वयोषिताम्। पतिव्रता महाभागा सततं .सत्यवादिनी॥६॥ वनवासमदुःखार्हा दारुणं प्रत्यपद्यतः। पतदाचक्ष्य मे सर्वे विस्तरेण तपोधन॥७॥

तपोधन ! संसारकी समस्त सुन्दरियोंमें श्रेष्ठ, पतिवता एवं सदा सत्य बोढनेवाली वह महामागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुःख भोगनेके योग्यकदापि नहीं थी, वनवासके भयंकर कष्टको कैसे सह सकी ? यह सब मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये ॥६-७॥

श्रोतुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसाम्। कथ्यमानं त्वया विश्र परं कौतृहलं हि मे ॥ ८ ॥

त्रहान् ! मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान् पराक्रम और तेजसे सम्पन्न पाण्डनोंके चरित्रको सुनना चाहता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें अत्यन्त कौतूहल हो रहा है॥ ८॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवं चृतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मिभः। धार्तराष्ट्रेः सहामात्यैर्निर्ययुर्गजसाह्मयात्॥ ९॥

वैदाम्पायनजीने कहा-राजन् ! इस प्रकार मन्त्रियी-सहित दुरात्मा धृतराष्ट्रपृत्रीदारा जूएमें पराजित करके कुद्ध किये हुए कुन्तीकुमार इस्तिनापुरमे बाहर निकले ॥९॥ वर्धमानपुरद्वारादभिनिष्कस्य पाण्डवाः । उदङ्मुखाः शस्त्रभृतः प्रययुः सह कृष्णया ॥१०॥ वर्धमानपुरकी दिशामें स्थित नगरद्वारमे निकलकर



शस्त्रधारी पाण्डवोंने द्रौपदीके साथ उत्तराभिमुख होकरयात्रा आरम्भ की ॥ १०॥

इन्द्रसेनादयद्ञेव भृत्याः परि चतुर्दश। रथैरनुययुः शीष्टः स्त्रिय आदाय सर्वशः ॥ ११॥

इन्द्रसेन आदि चैदहसे अधिक सेवक सारी स्त्रियोंको शीव्रगामी रथोंपर विठाकर उनके पीछे-पीछे चले॥ ११॥ गतानेतान विदिखात पौराः शोकाभिपीडिताः। गर्हयन्तोऽसऋद् भीष्मविदुरद्रोणगौतमान्॥ १२॥ ऊचुविंगतसंत्रासाः समागम्य परस्परम्।

पाण्डव वनकी ओर गये हैं, यह जानकर हस्तिनापुरके निवासी शोकसे पीडित हो बिना किसी भयके भीष्म, बिदुर, होण और कृपाचार्यकी बारंबार निन्दा करते हुए एक दूसरेसे मिलकर इस प्रकार कहने लगे॥ १२ ई ॥

पौरा ऊचुः

नेदमस्ति कुछं सर्वं न वयं न च नो गृहाः॥१३॥ यत्र दुर्योधनः पापः सौबलेनाभिपालितः। कर्णदुःशासनाभ्यां च राज्यमेतच्चिकीर्पति॥१४॥

पुरवासी बोले—अहो ! हमारा यह समस्त कुल, हमं तथा हमारे घर-द्वार अब सुरक्षित नहीं हैं; क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबलपुत्र शकुनिसे पालित हो कर्ण और दुःशासनकी सम्मतिसे इस राज्यका शासन करना चाइता है।। नेतत् कुळं न चाचारो न धर्मो ऽर्थः कुतःसुखम्। यत्र पापसहायो ऽयं पापो राज्यं चिकीर्पति ॥ १५॥ न

जहाँ पापियोंकी ही सहायतासे यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहाँ हमलोगोंके कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते, फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है ! ॥१५॥ दुर्योधनो गुरुद्वेषी त्यक्ताचारसुहज्जनः । अर्थखुब्धोऽभिमानी च नीचः प्रकृतिनिर्घृणः ॥ १६॥

दुर्योधन गुरुजनोंसे द्वेष रखनेवाला है। उसने सदाचार और पाण्डवों-जैसे सुद्धदोंको त्याग दिया है। वह अर्थलोलुपः अभिमानीः नीच और स्वभावतः ही निष्दुर है॥ १६॥ नेयमस्ति मही कृतस्ना यत्र दुर्योधनो नृपः। साधु गच्छामहे सर्वे यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः॥ १७॥

जहाँ दुर्योघन राजा है, वहाँकी यह सारी पृथ्वी नहींके वराबर है। अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चलें, जहाँ पाण्डव जा रहे हैं॥ ७॥

सानुकोशा महात्मानो विजितेन्द्रियशत्रवः। हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च धर्माचारपरायणाः॥१८॥

पाण्डवगण द्याङुः महास्माः जितेन्द्रियः शत्रुविजयीः लजाशीलः यशस्वीः धर्मात्मा तथा सदाचारपरायण हैं॥१८॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वानुजग्मुस्ते पाण्डवांस्तान् समेत्य च। ऊचुःप्राञ्जलयः सर्वे कौन्तेयान् माद्रिनन्दनान् ॥१९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—ऐसा कहकर वे पुरवासी पाण्डवोंके पास गये और उन कुन्तीकुमारों तथा माद्रीपुत्रोंसे मिलकर वे सव-के-सबहाथ जोड़कर इस प्रकार बोले—॥ क गमिष्यथ भद्रं वस्त्यक्त्वास्मान दुःखभागिनः।

वयमप्यनुयास्यामो यत्र यूयं गमिष्यथ ॥ २०॥

पाण्डवो! आपलोगोंका कल्याण हो । इम आपके वियोगसे बहुत दुखी हैं। आपलोग इमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप जहाँ जायँगे, वहीं इम भी आपके साथ चलेंगे॥२०॥ अधर्मेण जिताञ्छुत्वा युष्मांस्त्यक्त घृणेः परैः।

अधमण जिताञ्छुत्वा युष्मास्त्यक्तघृणः परः। उद्विग्नाः स्मो भृशं सर्वे नास्मान् हातुमिहार्हथ॥ २१॥ भक्तानुरक्तान् सुदृदः सदा प्रियहिते रतान्।

भक्तानुरक्तान् सुद्धदः सदा प्रियद्विते रतान्। कुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनश्येम सर्वशः॥ २२॥

्निर्दयी शत्रुओंने आपको अधर्मपूर्वक जूएमें हराया है, यह सुनकर हम सब लोग अत्यन्त उद्विग्न हो उठे हैं। आपलोग हमारा त्याग न करें; क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुदृद् हैं और सदा आपके भय एवं हितमें संलग्न रहनेवाले हैं । आपके बिना (स दुष्ट राजाके राज्यमें रहकर हम नष्ट होना नहीं बाहते।। २१-२२॥

प्र्यतां चाभिधास्यामो गुणदोषान् नरर्षभाः। ग्रुभाग्रुभाधिवासेन संसर्गः कुरुते यथा॥२३॥

'नरश्रेष्ठ पाण्डवो ! ग्रुम और अग्रुम आश्रयमें रहनेपर यहाँका संसर्ग मनुष्यमें जैसे गुण-दोषोंकी सृष्टि करता है। उनका हम वर्णन करते हैं। सुनिये ॥ २३ ॥

वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा। पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः॥ २४॥

·जैसे फूलोंके संसर्गमें रहनेपर उनकी सुगन्ध वस्न, जलः

तिल और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्गजनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं॥ २४॥ मोहजालस्य योनिर्हि मुढेरेव समागमः।

भाहजालस्य यानाह मूढरव समागमः। अहन्यहिन धर्मस्य योनिः साधुसमागमः॥ २५॥

भूद मनुष्योंसे मिलना-जुलना मोहजालकी उत्पत्तिका कारण होता है। इसी प्रकार साधु-महात्माओंका सङ्ग प्रतिदिन धर्मकी प्राप्ति करानेवाला है।। २५॥

तसात् प्राज्ञेश्च वृद्धेश्च सुखभावैस्तपिखभिः। सङ्गिश्च सह संसर्गः कार्यः रामपरायणैः॥ २६॥.

'इसिलये विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाववाले शान्तिपरायण तपस्वी सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये॥२६॥

येषां त्रीण्यवद्यतानि विद्या योनिश्च कर्म च। ते सेव्यास्तैः समास्या हि शास्त्रभ्योऽपि गरीयसी ॥२७॥ निरारम्भा ह्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु। पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोपसेवनात्॥ २८॥

्षिन पुरुषोंके विद्या, जाति और कर्म-ये तीनों उज्ज्वल हों, उनका सेवन करना चाहिये; क्योंकि उन महापुरुषोंके साथ बैठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर है। हमलोग अग्नि-होत्र आदि शुभ कर्मोंका अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा साधुपुरुषोंके समुदायमें रहनेसे हमें पुण्यकी ही प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापीजनोंके सेवनसे हम पापके ही भागी होंगे। २७-२८।

असतां दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पाच सहासनात्। धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धन्यन्ति च न मानवाः॥ २९ ॥

'दुष्ट मनुष्योंके दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने-बैठनेसे धार्मिक आचारोंकी हानि होती है। इसलिये वैसे मनुष्योंको कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती ॥ २९॥

बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात्। मध्यमैर्मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः॥ ३०॥ ्नीच पुरुषोंका साथ करनेसे मनुष्योंकी बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणीके मनुष्योंका साथ करनेसे मध्यम होती है और उत्तम पुरुषोंका सङ्ग करनेसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है॥ ३०॥

अनीचैर्नाप्यविषयैर्नाधर्मिष्ठैविंशेषतः । ये गुणाः कीर्तिता लोके धर्मकामार्थसम्भवाः । लोकाचारेषु सम्भूता वेदोक्ताः शिष्टसम्मताः ॥ ३१ ॥

'उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषतः धर्मिष्ठ मनुष्योंने लोकमें धर्मन् अर्थ और कामकी उत्पत्तिके हेतुभूत जो वेदोक्त गुण (साधन) बताये हैं, वे ही लोकाचारमें प्रकट होते हैं—लोगोंद्वारा काममें लाये जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हींका आदर करते हैं ॥३१॥ ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताइचैवेह सहुणाः।

त युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताश्चवह सहणाः। इ<u>ञ्छामो गुणवन्मध्ये वस्तुं</u>श्चेयोऽभिकाङ्क्षिणः॥ ३२॥

वे सभी सद्गुण पृथक्-पृथक् और एक साथ आपलोगोंमं विद्यमान हैं। अतः इमलोग कल्याणकी इच्छाते आप जैसे गुणवान् पुरुषोंके बीचमें रहना चाहते हैं'॥ ३२॥



#### युधिष्टिर उवाच

धन्या वयं यदस्माकं स्नेह्कारुण्ययन्त्रिताः। असतोऽपि गुणानाहुत्रीह्मणप्रमुखाः प्रजाः॥३३॥

युधिष्ठिरने कहा इमलोग धन्य हैं; क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजावर्गके लोग हमारे प्रति स्नेह और कहणाके पाशमें वैधकर जो गुण हमारे अंदर नहीं हैं। उन गुणोंकों भी हममें बतला रहे हैं॥ ३३॥

तद्दं भ्रात्यसिहतः सर्वान् विशापयामि वः। नान्यथा तिक् कर्नव्यमस्मत्स्नेहानुकम्पया॥ ३४॥

भाइयों सिंहत मैं आप सब लोगोंसे कुछ निवेदन करता हूँ। आपलोग इमपर स्नेइ और कृपा करके उसके पलनसे मुख न मोड़ें॥ ३४॥

भीष्मः पितामहो राजा विदुरो जननी च मे । सुद्धज्जनश्च प्रायो मे नगरे नागसाह्रये ॥ ३५ ॥

(आपलोगोंको माल्म होना चाहिये कि) हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुरजी, मेरी माता तथा प्रायः अन्य सगे-सम्बन्धी भी हस्तिनापुरमें ही हैं ॥ ३५ ॥ ते त्वसाद्धितकामार्थ पालनीयाः प्रयत्नतः। युष्माभिः सहिताः सर्वे शोकसंतापविद्वलाः॥ ३६॥

वे सब लोग आपलोगोंके साथ ही शोक और संतापसे व्याकुल हैं, अतः आपलोग हमारे हितकी इच्छा रखकर उन सबका यत्नपूर्वक पालन करें॥ ३६॥

निवर्ततागता दूरं समागमनशापिताः। स्वजने न्यासभूते मे कार्या स्नेहान्विता मतिः॥ ३७॥

अच्छा, अब लोट जाइये, आपलोग बहुत दूर चले आये हैं। मैं अपनी शपथ दिलांकर अनुरोध करता हूँ कि आपलोग मेरे साथ न चलें। मेरे स्वजन आपके पास धरोहरके रूपमें हैं। उनके प्रति आपलोगोंके हृदयमें स्नेहमाव रहना चाहिये॥

एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संस्थितम्। कृता तेन तु तुष्टिमें सत्कारश्च भविष्यति॥३८॥

मेरे हृदयमें स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है। आपके द्वारा इसके किये जानेपर मुझे महान् संतीष प्राप्त होगा और इसीमें मेरा सत्कार भी हो जायगा ॥ ३८॥

वैशम्यायन उवाच

तथानुमन्त्रितास्तेन धर्मराजेन ताः प्रजाः। चकुरार्तस्वरं घोरं हा राजन्निति संहताः॥३९॥

वेशस्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! धर्मराजके द्वारा इस प्रकार विनयपूर्वक अनुरोध किये जानेपर उन समस्त प्रजाओंने 'हा! महाराज!' ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया॥ ३९॥

गुणान् पार्थस्य संस्मृत्य दुःखार्ताःपरमातुराः । अकामाः संन्यवर्तन्त समागम्याथ पाण्डवान् ॥ ४० ॥

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके गुणोंका स्मरण करके प्रजावर्गके लोग दुःखसे पीडित और अत्यन्त आतुर हो गये। उनकी पाण्डवींके साथ जानेकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। वे केवल उनसे मिलकर लौट आये ॥ ४० ॥

निवृत्तेषु तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । आजग्मुर्जाह्नवीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम् ॥ ४१ ॥

पुरवासियोंके लौट जानेपर पाण्डवगण रथोंपर बैठकर गङ्गाजीके किनारे प्रमाणकोटि नामक महान् वटके समीप आये॥ ४१॥

ते तं दिवसदोषेण वटं गत्वा तु पाण्डवाः। ऊषुस्तां रजनीं वीराः संस्पृदय सिळळं ग्रुचि ॥ ४२ ॥

संध्या होते होते उस वटके निकट पहुँचकर श्रूरबीर पाण्डवींने पवित्र जलका स्पर्श ( आचमन और सं**ध्याव**न्दन आदि ) करके वह रात वहीं व्यतीत की ॥ ४२॥

उदकेनैव तां रात्रिमृषुस्ते दुःखकर्षिताः। अनुजग्मुश्च तत्रैतान् स्नेहात् केचिद् द्विजातयः॥४३॥

दुःखसे पीड़ित हुए वे पाँचीं पाण्डुकुमार उस रातमें केवल जल पीकर ही रह गये । कुछ ब्राह्मणलोग भी इन पाण्डवींके साथ स्नेहवश वहाँतक चले आये थे ॥ ४३ ॥

साग्नयोऽनग्नयद्वैव सिद्दाष्यगणबान्धवाः। स तैः परिवृतो राजा गुरुमे ब्रह्मवादिभिः॥ ४४॥

उनमेंसे कुछ साग्नि (अग्निहोत्री) थे और कुछ निरग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बन्धुओंको भं साथ ले लिया था। वेदोंका खाध्याय करनेवाले उन ब्राह्मणोंगे चिरे हुए राजा युधिष्ठिरकी वड़ी शोभा हो रही थी॥४४॥

तेषां प्रादुष्कृताग्नीनां मुहूर्ते रम्यदारुणे। ब्रह्मग्रोषपुरस्कारः संजल्पः समजायत॥ ४५

सध्याकालकी नैसर्गिक शोभासे रमणीय तथा राक्षर पिशाचादिके संचरणका समय होनेसे अध्यन्त भयंकर प्रती होनेवाले उस मुहूर्तमें अग्नि प्रज्वलित करके वेद-मन्त्री घोषपूर्वक अग्निहोत्र करनेके बाद उन ब्राह्मणींमें परस संवाद होने लगा ॥ ४५ ॥

राजानं तु कुरुश्रेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः। आश्वासयन्तो विप्राप्र्याः क्षपां सर्वो व्यनोद्यन्॥४१

हंसके समान मधुर स्वरमें बोलनेवाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणे कुरुकुलरान राजा युधिष्ठिरको आश्वासन देते हुए सारी उनका मनोरञ्जन किया ॥ ४६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि पौरप्रत्यागमने प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥

इम प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें पुरवासियोंके ठौटनेस सम्बन्ध रखनेवाला पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १

# द्वितीयोऽध्यायः

धनके दोष, अतिथिसत्कारकी महत्ता तथा कल्याणके उपायोंके विषयमें धर्मराज युधिष्टिरसे ब्राह्मणों तथा शौनकजीकी बातचीत

वैशम्पायन उवाच

प्रभातायां तु शर्वेयां तेषामक्किष्टकर्मणाम् । वनं यियासतां विप्रास्तस्थुर्भिक्षासुजोऽत्रतः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब रात बीती और प्रभातका उदय हुआ तथा अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले पाण्डव वनकी ओर जानेके लिये उद्यत हुए। उस समय भिक्षात्रभोजी ब्राह्मण साथ चलनेके लिये उनके सामने खड़े हो गये ॥ १॥

तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। वयं हि हृतसर्वस्वा हृतराज्या हृतश्चियः॥ २ ॥ फलमूलाशनाहारा वनं गच्छाम दुःखिताः। वनं च दोषबहुलं बहुव्यालसरीसृपम्॥ ३॥

तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा—'ब्राह्मणो ! हमारा राज्यः, लक्ष्मी और सर्वस्व जूएमें हरण कर लिया गया है। हम फलः मूल तथा अनके आहारपर रहनेका निश्चय करके दुखी होकर वनमें जा रहे हैं। वनमें बहुत-से दोष हैं। वहाँ सर्प-बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जन्तु हैं॥ २-३॥

परिक्लेशश्च वो मन्ये ध्रुवं तत्र भविष्यति । ब्राह्मणानां परिक्लेशो दैवतान्यपि सादयेत् । किं पुनर्मामितो विद्रा निवर्तध्वं यथेष्टतः ॥ ४ ॥

भीं समझता हूँ, वहाँ आपलोगींको अवश्य ही महान् कष्टका सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणींको दिया हुआ क्लेश तो देवताओंका भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणो! आपलोग यहाँसे अपने अभीष्ट स्थानको लौट जायँ।। ४॥

बाह्मणा उत्तुः

गतिर्था भवतां राजंस्तां वयं गन्तुमुद्यताः। नार्हस्यसान् परित्यकुं भक्तान् सद्धर्मदर्शिनः॥ ५॥

ब्राह्मणोंने कहा—राजन् ! आपकी जो गति होगी। उसे सुगतनेके लिये इम भी उद्यत हैं । इम आपके भक्त तथा उत्तम धर्मपर दृष्टि रखनेवाले हैं । इसलिये आपको इमारा परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५॥

अनुकम्पां हि भक्तेषु देवता द्यपि कुर्वते। विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावलम्बिषु॥६॥

देवना भी अपने भक्तोंपर विशेषतः सदाचारपरायण ब्राह्मणींपर तो अवस्य ही दया करते हैं॥ ६॥ युधिष्ठिर उवाच

ममापि परमा भक्तिर्बाह्मणेषु सदा द्विजाः। सहायविपरिभ्रंशस्त्वयं सादयतीव माम्॥ ७॥ आहरेयुरिमे येऽपि फलमूलमधूनि च। त इमे शोकजेर्दुःखेभ्रांतरो मे विमोहिताः॥ ८॥

युधिष्ठिर बोले — विप्रगण ! मेरे मनमें भी ब्राह्मणोंके प्रति उत्तम भक्ति है, किंतु यह सब प्रकारके सहायक साधनों-का अभाव ही मुझे दुःखमग्न-सा किये देता है। जो फल-मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही ये मेरे भाई शोकजनित दुःखसे मोहित हो रहे हैं॥ ७-८॥

द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च। दुःखार्दितानिमान् क्लेशैर्नाहं योक्तृमिहोत्सहे॥ ९॥

द्रौपदीके अपमान तथा राज्यके अपहरणके कारण ये दुःखसे पीडित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें ( आहार जुटानेका आदेश देकर ) अधिक क्लेशमें नहीं डालना चाहता ॥ ९॥

बाह्मणा उत्तुः

अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भृत् ते हृदि पार्थिव। खयमाहृत्य चान्नानि त्वानुयास्यामहे वयम् ॥ १०॥

ब्राह्मण बोले—पृथ्वीनाथ ! आपके हृदयमें हमारे पालन-पोषणकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये । हम स्वयं ही अपने लिये अन्न आदिकी व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे ॥ १०॥

अनुध्यानेन जप्येन विधास्यामः शिवं तव। कथाभिश्चाभिरम्याभिः सह रंस्यामहे वयम् ॥११॥

हम आपके अभीष्टचिन्तन और जपके द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर आप-के साथ ही प्रसन्नतापूर्वक वनमें विचरेंगे ॥ ११॥

युधिष्ठिर उवाच

पवमेतन्न संदेहो रमेऽहं सततं द्विजैः। न्यूनभावात् तु पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः॥१२॥

युधिष्ठिरने कहा—महात्माओं ! आपका कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि मैं सदा ब्राह्मणोंके साथ रहनेमें ही प्रसन्नताका अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदिसे हीन होनेके कारण मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिये यह अपकीर्तिकी-सी बात है।। १२॥

म॰ स॰ मा॰ १-५. २०-

कथं द्रक्यामि वः सर्वान् स्वयमाहृतभोजनान् । मञ्जक्त्या क्रिश्यतोऽनर्हान् धिक् पापान् धृतराष्ट्रजान्॥

आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें। यह मैं कैसे देख सक्ँगा ? आपलोग कष्ट भोगनेके योग्य नहीं हैं। तो भी मेरे प्रति स्नेह होनेके कारण इतना क्लेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्रके पागी पुत्रोंको धिकार है ॥ १३॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा स नृपः शोचन् निषसाद महीतले । तमध्यात्मरतो विद्वाञ्छौनको नाम वै द्विजः ॥ १४ ॥ योगे सांख्ये च कुशलो राजानमिद्दमत्रवीत् ॥ १५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इतना कहकर धर्मगज युधिष्ठिर शोकमगन हो चुपचाप पृथ्वीपर बैट गये। उस समय अध्यात्मविषयमें रत अर्थात् परमात्मचिन्तनमें तत्पर विद्वान् ब्राह्मण शौनकने, जो कर्मयोग और सांख्ययोग—दोनों ही निष्ठाओंके विचारमें प्रवीण थे, राजासे इस प्रकार कहा—॥ शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च।

शाक्ष्थानसहस्राण भयस्थानशतान च। दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥१६॥

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे मूढ़ मनुष्यपर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं; परंतु ज्ञानी पुरुषपर वे प्रभाव नहीं डाल सकते॥ १६॥

न हि शानविरुद्धेषु वहुदोषेषु कर्मसु । श्रेयोघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १७ ॥

अनेक दोपोंसे युक्त, ज्ञानविषद्ध एवं कल्याणनाशक कमोंमें आप-जैसे ज्ञानवान् पुष्ठव नहीं फँसते हैं ॥ १७ ॥ अष्टाङ्गां बुद्धिमाहुर्यो सर्वाश्चेयोऽभिघातिनीम् । श्रुतिस्मृतिसमायुक्तां राजन् सा त्वय्यवस्थिता॥१८॥

राजन् ! योगके आठ अङ्ग—यमः नियमः आसनः, प्राणायामः प्रत्याहारः घारणाः ध्यान और समाधिने सम्पन्नः समस्त अमङ्गलोका नाश करनेवाली तथा श्रुतियों और स्मृतियोंके स्वाध्यायसे भलीभाँति दृढं की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गयी है। वह आपमें स्थित है ॥ १८॥

अर्थक्तच्छ्रेषु दुर्गेषु व्यापत्सु खजनस्य च । शारीरमानसैर्दुःखैर्न सीदन्ति भवद्विधाः॥१९॥

'अर्थसंकट, दुस्तर दुःख तथा स्वजनोंपर आयी हुई विपत्तियोंमें आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे पीड़ित नहीं होते ॥ १९ ॥

श्च्यतां चाभिधास्यामि जनकेन यथा पुरा । आत्मव्यवस्थानकरा गीताः क्ष्ठोका महात्मना ॥ २० ॥

्रविकालमें महात्मा राजा जनकने अन्तःकरणको स्थिर करनेवाले कुछ ब्लोकोंका गान किया था। मैं उन ब्लोकोंका वर्णन करता हूँ, आप सुनिये—॥ २०॥ मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्दितं जगत्। तयोर्व्याससमासाभ्यां शमोपायमिमं शृणु॥२१॥

'सारा जगत् मानसिक और शारीरिक दुःखोंसे पीडित है। उन दोनों प्रकारके दुःखोंकी शान्तिका यह उपाय संक्षेप और विस्तारसे मुनिये॥ २१॥

व्याधेरनिष्टसंस्पर्शाच्छ्रमादिष्टविवर्जनात् । दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः सम्प्रवर्तते ॥ २२ ॥

(रोग) अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति) अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग—हन चार कारणेंसे शारीरिक दुःख प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

तदा तत्प्रतिकाराच्च सततं चाविचिन्तनात्। आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगद्वयेन तु॥२३॥

समयपर इन चारों कारणोंका प्रतीकार करना एवं कभी भी उसका चिन्तन न करना—ये दो क्रियायोग (दुःख-निवारक उपाय) हैं। इन्होंसे आधि ब्याधिकी शान्ति होती है॥ मतिमन्तो हातो वैद्याः शमं प्रागेव कुर्वते। मानसस्य प्रियाख्यानैः सम्भोगोपनयैर्नुणाम्॥ २४॥

'अतः बुद्धिमान् तथा विद्वान् पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगोंकी प्राप्ति कराकर पहले मनुष्योंके मानसिक दुःखोंका ही निवारण किया करते हैं ॥ २४ ॥

मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते। अयःपिण्डेन तक्षेन कुम्भसंस्थमिवीदकम्॥ २५॥

ंक्योंकि मनमें दुःख होनेपर शरीर भी संतप्त होने लगता है; ठीक वैसे ही, जैसे तपाया हुआ लोहेका गोला डाल देनेपर घड़ेमें रक्खा हुआ शीतल जल भी गरम हो जाता है॥

मानसं शमयेत् तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना। प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरमुपशाम्यति ॥ २६ ॥

'इसिलये जलते अग्निको शान्त करनेकी माँति शानके द्वारा मानसिक दुःखको शान्त करना चाहिये। मनका दुःख मिट जानेपर मनुष्यके शरीरका दुःख भी दूर हो जाता है॥

मनसो दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते। स्नेहात् तु सज्जतं जन्तुर्दुःखयोगमुपैति च ॥ २७ ॥

'मनके दुःखका मूल कारण क्या है ? इसका पता लगानेपर 'स्नेह' ( संसारमें आसक्ति ) की ही उपलब्धि होती है। इसी स्नेहके कारण ही जीव कहीं आसक्त होता और दुःख पाता है ॥ २७ ॥

स्तेहमूलानि दुःखानि स्तेहजानि भयानि च। शोकहर्षी तथाऽऽयासः सर्वे स्तेहात् प्रवर्तते ॥ २८ ॥ स्तेहाद् भावोऽनुरागश्च प्रजहे विषये तथा। अश्रेयस्कायुभावेतौ पूर्वस्तत्र गुरुः स्मृतः ॥ २९ ॥ दुःखका मूळ कारण है आसक्ति । आसक्तिसे ही भय होता है । शोक हर्ष तथा क्लेश-इन सबकी प्राप्ति भी आसक्तिके कारण ही होती है । आसक्तिसे ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं । ये दोनों ही अमङ्गळकारी हैं । इनमें भी पहला अर्थात् विषयोंके प्रति भाव महान् अनर्थकारक माना गया है ॥ २८-२९॥

कोटराग्निर्यथारोपं समूलं पादपं दहेत्। धर्मार्थौ तु तथाल्पोऽपि रागदोषो विनारायेत् ॥ ३० ॥

ंजैसे खोखलेंमें लगी हुई आग सम्पूर्ण बृक्षको जड़-मूल-सिंहत जलाकर मस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयोंके प्रति थोड़ी सी भी आसिक धर्म और अर्थ दोनींका नाइ। कर देती है॥ ३०॥

विषयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे। विरागं भजते जन्तुनिवैरो निरवष्रहः॥३१॥

'विषयोंके प्राप्त न होनेपर जो उनका त्याग करता है, वह त्यागी नहीं है; अपितु जो विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है, वस्तुतः वही त्यागी है—वही वैराग्यको प्राप्त होता है। उसके मनमें किसी-के प्रति द्वेषमाव न होनेके कारण वह निवैर तथा बन्धन-मुक्त होता है ॥ ३१॥

तसात् स्नेहं न लिप्सेत मित्रेभ्यो धनसंचयात्। खदारीरसमृत्थं च ज्ञानेन विनिवर्तयेत्॥ ३२॥

'इसिलिये मित्रों तथा धनराशिको पाकर इनके प्रति स्नेइ ( आसिक्त ) न करे । अपने शरीरसे उत्पन्न हुई आसिक्तिको ज्ञानसे निवृत्त करे ॥ ३२ ॥

श्रानान्वितेषु युक्तेषु शास्त्रश्लेषु इतात्मसु। न तेषु सज्जते स्नेहः पद्मपत्रेष्विवोदकम्॥३३॥

ंजो ज्ञानी, योगयुक्त, शास्त्रज्ञ तथा मनको वदामें रखनेवाले हैं, उनपर आसक्तिका प्रमाव उसी प्रकार नहीं पड़ता, जैसे कमलके पत्तेपर जल नहीं ठद्दरता ॥ ३३॥

रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिकृष्यते। इच्छा संजायते तस्या ततस्तृष्णा विवर्धते॥ ३४॥ तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मृता। अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी॥३५॥

'रागके वशीभूत हुए पुरुषको काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। फिर उसके मनमें कामभोगकी इच्छा जाग उठती है। तत्पश्चात् तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठ (पापमें प्रतृत्त करनेवाली) तथा नित्य उद्देग करनेवाली बतायी गयी है। उसके द्वारा प्रायः अधर्म ही होता है। वह अत्यन्त भयंकर पापबन्धनमें डालनेवाली है॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभियां न जीर्यति जीर्यतः । योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्।३६।

'खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसे त्यागना अत्यन्त किटन है, जो शरीरके जरासे जीर्ण हो जानेपर भी खयं जीर्ण नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग वताया गया है, उस तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है॥ ३६॥ अनाश्चन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्। चिनाशयति भूतानि अयोनिज इवानलः॥ ३७॥

्यह तृष्णा यद्यपि मनुष्योंके शरीरके भीतर ही रहती है, तो भी इसका कहीं आदि-अन्त नहीं है। लोहेके पिण्डकी आगके ममान यह तृष्णा प्राणियोंका विनाश कर देती है॥

यथैधः <u>खसमुत्थेन वहिना नाशमृच्छति ।</u> तथाकृतातमा लोभेन सहजेन विनश्यति ॥ ३८ ॥

'जैसे काष्ठ अपनेसे ही उत्पन्न हुई आगसे जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं है, वह मनुष्य अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए लोभके द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ३८ ॥

राजतः सलिलादग्नेश्चोरतः खजनादपि। भयमर्थवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव॥३९॥

'धनवान् मनुष्योंको राजाः जलः अग्निः चोर तथा स्वजनोंसे भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है। जैसे सब प्राणियोंको मृत्युसे ॥ ३९॥

यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैर्भुवि। भक्ष्यते सिळेळे मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्॥ ४०॥

जैसे मांसके टुकड़ेको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिंस जन्तु तथा जलमें मछलियाँ खा जाती हैं, उसी प्रकार धनवान् पुरुषको सब लोग सर्वत्र नोचते रहते हैं॥ ४०॥ अर्थ एव हि केषांचिदनर्थ भजते नृणाम्। अर्थश्रेयसि चासको न श्रेयो विन्दते नरः॥ ४१॥

'कितने ही मनुष्योंके लिये अर्थ ही अनर्थका कारण बन जाता है; क्योंकि अर्थद्वारा सिद्ध होनेवाले श्रेय (सांसारिक भोग ) में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याणको नहीं प्राप्त होता ॥ ४१ ॥

तस्मादर्थागमाः सर्वे मनोमोहविवर्धनाः। कार्पण्यं दर्पमानौ च भयमुद्धेग एव च ॥ ४२ ॥ अर्थज्ञानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनाम्। अर्थस्योत्पादने चैव पालने च तथा क्षये॥ ४३ ॥ सहन्ति च महद् दुःखं घ्रन्ति चैवार्थकारणात्। अर्था दुःखं परित्यक्तुं पालिताइचैव रात्रवः॥ ४४ ॥

'इसिलये धन-प्राप्तिके सभी उपाय मनमें मोह बढ़ानेवाले हैं। कृपणता, धमण्ड, अभिभान, भय और उद्देग इन्हें विद्वानीने देहचारियोंके लिये धनजनित दुःख माना है। धनके उरार्जन, संरक्षण तथा व्ययमें मनुष्य महान् दुःख सहन करते हैं और धनके ही कारण एक दूसरेको मार डालते हैं। धनको त्यागनेमें भी महान् दुःख होता है और यदि उसकी रक्षा की जाय तो यह शत्रुका-सा काम करता है # ||४२-४४||

दुःखेन चाधिगम्यन्ते तस्मान्नाशं न चिन्तयेत् । असंतोषपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ ४५ ॥

'धनकी प्राप्ति भी दुःखसे ही होती है। इसिलिये उसका चिन्तन न करे; क्योंकि धनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहते हैं और विद्वान् पुरुष संतुष्ट ॥ ४५॥

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् । तस्मात् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥ ४६ ॥

'धनकी प्यास कभी बुझती नहीं है; अतः संतोष ही परम सुख है। इसीलिये ज्ञानीजन संतोषको ही सबसे उत्तम समझते हैं॥ ४६॥

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः। पेश्वर्यं प्रियसंवासो गृध्येत् तत्र न पण्डितः॥ ४७॥

'यौवनः रूपः जीवनः रत्नोंका संग्रहः ऐश्वर्यं तथा प्रिय-जनोंका एकत्र निवास—ये सभी अनित्य हैं; अतः विद्वान् पुरुष उनकी अभिलाषा न करे ॥ ४७ ॥

त्यजेत संचयांस्तसात्तज्ञान् क्लेशान् सहेत च। न हि संचयवान् कश्चिद् दृश्यते निरुपद्रवः। अतश्च धार्मिकैः पुंभिरनीहार्थः प्रशस्यते॥ ४८॥

'इसिल्पिये धन-संग्रहका त्याग करे और उसके त्यागसे जो क्लेश हो, उसे धैर्यपूर्वक सह ले। जिनके पास धनका संग्रह है, ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रवरहित नहीं देखा जाता है। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धनकी प्रशंसा करते हैं, जो दैवेच्छासे न्यायपूर्वक स्वतः प्राप्त हो गया हो॥ ४८॥

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। प्रक्षालनाद्धि पंकस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम् ॥ ४९ ॥

्जो धर्म करनेके लिये धनोपार्जनकी इच्छा करता है, उसका धनकी इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगा-कर धोनेकी अपेक्षा मनुष्योंके लिये उसका स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है॥ ४९॥

युधिष्ठिरैवं सर्वेषु न स्पृहां कर्तुमर्हसि । धर्मेण यदि त कार्यं विमुक्तेच्छो भवार्थतः ॥ ५०॥

'युधिष्ठिर! इस प्रकार आपके लिये किसी भी वस्तुकी अभिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्मसे ही

भ भनके लोभसे मनुष्य रक्षककी इत्या कर डाळते हैं।

भयोजन हो तो धनकी इच्छाका सर्वधा त्याग कर दें? ॥५०॥
यभिष्ठिर उवाच

नार्थोपभोगलिप्सार्थिमयमर्थेप्सुता मम । भरणार्थे तु विप्राणां ब्रह्मन् काङ्क्षे न लोभतः ॥ ५१ ॥

युधिष्ठिरने कहा—ब्रह्मन् ! मैं जो धन चाहता हूँ, वह इसिलये नहीं कि मुझे धनसम्बन्धी भोग भोगनेकी इच्छा है; मैं तो ब्राह्मणोंके भरण-पोषणके लिये ही धनकी इच्छा रखता हूँ, कोभवश नहीं ॥ ५१॥

कथं ह्यस्पद्धिधो ब्रह्मन् वर्तमानो गृहाश्रमे । भरणं पालनं चापि न कुर्योदनुयायिनाम् ॥ ५२ ॥

विप्रवर ! गृहस्थ-आश्रममें रहनेवाला मेरे-जैसा पुरुष अपने अनुयायियोंका भरण-पोषण भी न करे, यह कैसे उचित हो सकता है ! ॥ ५२ ॥

संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते। तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना॥५३॥

ग्रहस्थके भोजनमें देवता, पितर, मनुष्य एवं समस्त प्राणियोंका हिस्सा देखा जाता है। ग्रहस्थका यह धर्म है कि वह अपने हाथसे भोजन न बनानेवाले संन्यासी आदिको अवस्य पका-पकाया अन्न दे॥ ५३॥

तृणानि भूमिरुद्कं वाक् चतुर्थी च सूनृता । सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५४ ॥

आसनके लिये तृण ( दुश ), बैटनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी, सत्पुरुषोंके घरमें इन चार वस्तुओंका अभाव कभी नहीं होता॥ ५४॥

देयमार्तस्य रायनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्। तृषितस्य च पानीयं श्रुधितस्य च भोजनम्॥ ५५॥

रोग आदिसे पीड़ित मनुष्यको सोनेके लिये शय्याः थके-माँदे हुएको वैठनेके लिये आसनः प्यासेको पानी और भूखेको भोजन तो देना ही चाहिये॥ ५५॥

चक्षुर्दद्यान्मनो द्याद् वाचंद्यात् सुभाषिताम्। उत्थाय चासनं द्यादेष धर्मः सनातनः। प्रत्युत्थायाभिगमनं कुर्योन्न्यायेन चार्चनम्॥ ५६॥

जो अपने घरपर आ जाय, उसे प्रेममरी दृष्टिसे देखे, मनसे उसके प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिये आसन दे। यह गृहस्थका सनातन धर्म है। अतिथिको आते देख उठकर उसकी अगवानी और यथोचित रीतिसे उसका आदर-सत्कार करे॥ ५६॥

अग्निहोत्रमनड्वांश्च<u>ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः।</u> पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिताः॥ ५७॥ यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्रः साँडः जाति-भाईः अतिथ-अभ्यागतः बन्धु-वान्धवः स्त्री-पुत्र तथा भृत्य- जर्नोका आदर-सत्कार न करेः तो वे अपनी क्रोधाग्निसे उसे जला सकते हैं ॥ ५७॥

आत्मार्थं पाचयेन्नान्नं न वृथा घातयेत् पश्चन् । नचतत् स्वयमश्रीयाद् विधिवद् यन्न निर्वेपेत् ॥ ५८ ॥

केवल अपने लिये अन्न न पकावे (देवता-पितरों एवं अतिथियोंके उद्देश्यसे ही भोजन बनानेका विधान है)। निकम्मे पशुओंकी भी हिंसा न करे और जिस वस्तुको विधिपूर्वक देवता आदिके लिये अपित न करे। उसे स्वयं भी न खाय ॥ ५८॥

श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद् भुवि । वैश्वदेवं हि नामैतत् सायं प्रातश्च दीयते ॥ ५९ ॥

कुत्तों, चाण्डालों और कौवोंके लिये पृथ्वीपर अन्न डाल दे। यह वैश्वदेव नामक महान् यज्ञ है, जिसका अनुष्ठान प्रातःकाल और सायंकालमें भी किया जाता है ॥ ५९॥

विघसाशी भवेत् तसान्नित्यं चामृतभोजनः। विघसो भुक्तरोषं तु यन्नरोषं तथामृतम्॥ ६०॥

अतः गृहस्य मनुष्य प्रतिदिन विघत एवं अमृत मोजन करे । घरके सब लोगोंके मोजन कर लेनेपर जो अन्न शैष रह जाय उसे 'विघत' कहते हैं तथा बल्विवैश्वदेवसे बचे हुए अन्नका नाम 'अमृत' है ॥ ६०॥

चक्षुर्दचान्मनो दद्याद् वाचं दद्याच स्नृताम् । अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ ६१ ॥

अतिथिको नेत्र दे ( उसे प्रेममरी दृष्टिसे देखे ), मन दे ( मनसे हित-चिन्तन करे ) तथा मधुर वाणी प्रदान करे (सत्य, प्रिय, हितकी बात कहे )। जब वह जाने लगे, तब कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाय और जबतक वह घरपर रहे, तबतक उसके पास वैठे ( उसकी सेवामें लगा रहे )। यह पाँच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त अतिथि-यज्ञ है ॥ ६१ ॥

यो दद्याद्विष्टमन्नमध्वनि वर्तते। श्रान्तायादृष्टपूर्वाय तस्य पुण्यफलं महत्॥ ६२॥

जो ग्रहस्य अपिरिचित थके-माँदे पिथकको प्रसन्नतापूर्वक मोजन देता है, उसे महान् पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥६२॥

एवं यो वर्तते वृत्ति वर्तमानो गृहाश्रमे। तस्य धर्मे परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे॥ ६३॥

ब्रह्मन् ! जो ग्रहस्य इस वृत्तिसे रहता है, उसके लिये उत्तम धर्मकी प्राप्ति बतायी गयी है, अथवा इस विषयमें आपकी क्या सम्मति है ! ॥ ६३॥ शौनक उवाच

अहो बत महत् कष्टं विपरीतिमिदं जगत्। येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६४ ॥

राीनकजीने कहा—अहो ! बहुत दुःखकी बात है, इस जगत्में विपरीत बातें दिखायी देती हैं। साधु पुरुष जिस कर्मसे लजित होते हैं, दुष्ट मनुष्योंको उसीसे प्रसन्नता प्राप्त होती है।। ६४॥

रिाश्नोदरकृतेऽप्राज्ञः करोति विघसं बहु। मोहरागवशाकान्त इन्द्रियार्थवशानुगः॥६५॥

अज्ञानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदरकी तृप्तिके लिये मोह एवं रागके वशीभूत हो विषयोंका अनुसरण करता हुआ नाना प्रकारकी विषय-सामग्रीको यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है ॥ ६५ ॥

ह्रियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियैः। विमूढसंश्लो दुष्टाइवैरुद्धान्तैरिव सारथिः॥६६॥

समझदार मनुष्य भी मनको हर लेनेवाली इन्द्रियोंद्वारा विषयोंकी ओर खींच लिया जाता है। उस समय उसकी विचारशक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वशमें न होनेपर सारिथको कुमार्गमें घसीट ले जाते हैं। यही दशा उस अजितेन्द्रिय पुरुषकी भी होती है।। ६६॥

षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा। तदा प्रादुर्भवत्येषां पूर्वसंकल्पजं मनः॥६७॥

जब मन और पाँचों इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, उस समय प्राणियोंके पूर्वसंकल्पके अनुसार उसीकी वासनासे वासित मन विचलित हो उठता है ॥ ६७ ॥

मनो यस्येन्द्रियस्येह विषयान् याति सेवितुम् । तस्यौत्सुक्यं सम्भवति प्रवृत्तिश्चोपजायते ॥ ६८ ॥

मन जिस इन्द्रियके विषयोंका सेवन करने जाता है। उसीमें उस विषयके प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह इन्द्रिय उस विषयके उपमोगमें प्रवृत्त हो जाती है ॥ ६८ ॥

ततः संकल्पबीजेन कामेन विषयेषुभिः। विद्धःपतित लोभाग्नौ ज्योतिर्लोभात्पतङ्गवत्॥ ६९॥

तदनन्तर संकल्प ही जिसका बीज है, उस कामके द्वारा विषयरूपी बाणोंसे विधकर मनुष्य ज्योतिके लोमसे पतंगकी भाँति लोभकी आगर्मे गिर पड़ता है ॥ ६९ ॥

ततो विहारैराहारैमीहितश्च यथेप्सया। महामोहे सुखे मग्नो नात्मानमववुच्यते॥ ७०॥

इसके बाद इच्छानुसार आहार-विहारसे मोहित हो महामोहमय सुखर्मे निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्माके ज्ञानसे विश्वत हो जाता है ॥ ७० ॥

पवं पतित संसारे तासु तासिह योनिषु। अविद्याकर्मतृष्णाभिर्श्नाम्यमाणोऽथ चकवत्॥ ७१॥

इस प्रकार अविद्याः कर्म और तृष्णाद्वारा चक्रकी गाँति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसारकी विभिन्न योनियोंसे गिरता है।। ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते। जले भुवि तथाऽऽकाशे जायमानः पुनः पुनः॥ ७२॥

फिर तो ब्रह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त सभी प्राणियोंमें तथा जल, भूभि और आकाशमें वह मनुष्य वारम्बार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है॥ ७२॥

अबुधानां गतिस्त्वेषा वुधानामपि मे श्रृणु । ये धर्मे श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ७३ ॥

यह अविवेकी पुरुषोंकी गति बतायी गयी है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषोंकी गतिका वर्णन सुनें। जो धर्म एवं कल्याणमार्गमें तःपर हैं और मोक्षके विषयमें जिनका निरन्तर अनुराग है, वे विवेकी हैं॥ ७३॥ तदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च। तसाद्धर्मानिमान् सर्वान् नाभिमानात् समाच्छेत् ७४

वेदकी यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो; अतः आगे बताये जानेवाले इन सभी धर्मोंका अहंकारशून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिये॥ ७४॥

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधःस्मृतः॥ ७५॥

यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इन्द्रियोंका संयम तथा छोभका परित्याग—ये धर्मके आठ मार्ग हैं॥ ७५॥

अत्र पूर्वश्चतुर्वर्गः वितृयाणपथे स्थितः। कर्तव्यमिति यत् कार्यं नाभिमानात् समाचरेत्॥ ७६॥

इनमें पहले वताये हुए चार धर्म पितृयानके मार्गमें स्थित हैं अर्थात् इन चारोंका सकामभावसे अनुष्ठान करनेपर ये पितृयानमार्गसे ले जाते हैं। अग्निहोत्र और संध्योपासनादि जो अवश्य करनेयोग्य कर्म हैं। उन्हें कर्तव्य बुद्धिसे ही अग्मिमान छोड़कर करे।। ७६॥

उत्तरो देवयानस्तु सङ्गिराचरितः सदा। अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्॥ ७७॥

अन्तिम चार धर्मोंको देवयानमार्गका स्वरूप बताया गया है। साधु पुरुष सदा उसी मार्गका आश्रय छेते हैं। आगे बताये जानेवाले आठ अङ्गोंसे युक्त मार्गद्वारा अपने अन्तःकरणको ग्रद्ध करके कर्तव्य कर्मोंका कर्तृत्वके अभि-मानसे रहित होकर पालन करे।। ७७॥ सम्यक्संकल्पसंबन्धात् सम्यक् चेन्द्रियनित्रहात्। सम्यग्वतविशेषाच्च सम्यक् च गुरुसेवनात् ॥ ७८ ॥ सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक् चाध्ययनागमात्। सम्यक्रमीपसंन्यासात् सम्यक्चित्तनिरोधनात्॥७९॥

पूर्णतया संकल्पोंको एक ध्येयमें लगा देनेसे, इन्द्रियोंको भली प्रकार वशमें कर लेनेसे, अहिंसादि वर्तोंका अच्छी प्रकार पालन करनेसे, भली प्रकार गुरुकी सेवा करनेसे, यथायोग्य योगसाधनोपयोगी आहार करनेसे, वेदादिका भली प्रकार अध्ययन करनेसे, कर्मोंको भली-भाँति भगवत्समर्पण करनेसे और चित्तका भली प्रकार निरोध करनेसे मनुष्य परम कल्याणको प्राप्त होता है ॥ ७८-७९ ॥ एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसारविजिगीषवः। रागद्वेषविनिर्मुक्ता ऐश्वर्यं देवता गताः॥ ८०॥

संसारको जीतनेकी इच्छावाले बुद्धिमान् पुरुष इसी प्रकार राग देषसे मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमोंके पालनसे देवतालोग ऐश्वर्यको प्राप्त हुए हैं॥ ८०॥ हदाः साध्यास्तथाऽऽदित्या वसवोऽथ तथाश्विनौ। योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः॥ ८१॥

रुद्रः साध्यः आदित्यः वसु तथा दोनों अश्विनीकुमार योगजनित ऐश्वर्यसे युक्त होकर इन प्रजाजनोंका धारण-पोषण करते हैं ॥ ८१ ॥

तथा त्वमिप कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम् । तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ८२॥

कुन्तीनन्दन! इसी प्रकार आप भी मन और इन्द्रियों-को भलीभाँति वशर्मे करके तपस्याद्वारा सिद्धि तथा योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजिये ॥ ८२ ॥

पितृमातृमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी च ते। तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै॥ ८३॥

यज्ञ, युद्धादि कर्मों प्राप्त होनेवाली सिद्धि पितृ-मातृमयी (परलोक और इहलोकमें भी लाभ पहुँचानेवाली) है, जो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब तपस्याद्वारा वह योगसिद्धि प्राप्त करनेका प्रयत्न कीजिये, जिससे ब्राह्मणोंका भरण-पोषण हो सके ॥ ८३॥

सिद्धा हि यद् यदिच्छन्ति कुर्वते तद्दुग्रहात् । तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम् ॥ ८४ ॥

सिद्ध पुरुष जो-जो वस्तु चाहते हैं, उसे अपने तपके प्रभावसे प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप तपस्याका आश्रय लेकर अपने मनोरयकी पूर्ति कीजिये॥ ८४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि पाण्डवानां प्रवजने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरुण्यपर्वमें पाण्डवोंका प्रव्रजन ( वनगमन ) विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

# तृतीयोऽध्यायः

### युधिष्ठिरके द्वारा अन्नके लिये भगवान् सूर्यकी उपासना और उनसे अक्षयपानकी प्राप्ति

वैशम्पायन उवाच

शौनकेनैवमुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। पुरोहितमुपागम्य स्नातृमध्येऽत्रवीदिदम्॥१॥

युराहतमुपागम्य झालुमध्य अवादिसम् ॥ र ॥ वैशमपायनजी कहते हैं — जनमेजय ! शौनकके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने पुरोहितके पास आकर माइयोंके बीचमें इस प्रकार बोले — ॥ १ ॥ प्रस्थितं मानुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः । न चास्मि पोषणे राक्तो बहुदुः खसमन्वितः ॥ २ ॥

ंविप्रवर! ये वेदोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मण मेरे साथ वनमें चल रहे हैं। परंतु मैं इनका पालन-पोषण करनेमें असमर्थ हूँ, यह सोचकर मुझे वड़ा दुःख हो रहा है।। २॥ परित्यक्तुंन शकोऽस्मि दानशक्तिश्च नास्ति मे। कथमत्र मया कार्यं तद् बृहि भगवन् मम॥ ३॥

भगवन् ! मैं इन सबका त्याग नहीं कर सकता; परंतु इस समय मुझमें इन्हें अन्न देनेकी शक्ति नहीं है। ऐसी अवस्थामें मुझे क्या करना चाहिये! यह क्रपा करके बताइये।।

वैशम्पायन उवाच

मुहूर्तमिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्। युधिष्ठिरमुवाचेदं धौम्यो धर्मभृतां वरः॥ ४॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धौम्य मुनिने युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर दो घड़ीतक ध्यान सा लगाया और धर्मपूर्वक उस उपायका अन्वेषण करनेके पश्चात् उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥

धौम्य उवाच

पुरा सृष्टानि भूतानि पीड्यन्ते श्रुधया भृशम् । ततोऽनुकम्पया तेषां सविता खपिता यथा ॥ ५ ॥ गत्वोत्तरायणं तेजो रसानुद्धृत्य रिमिभः । दक्षिणायनमावृत्तो महीं निविशते रिवः ॥ ६ ॥

धौम्य बोले — राजन् ! सृष्टिके प्रारम्भकालमें जब सभी प्राणी भूखते अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे। तब मगवान् सूर्यने पिताकी भाँति उन सबपर दया करके उत्तरायणमें जाकर अपनी किरणोंसे पृथ्वीका रस ( जल ) खींचा और दक्षिणायनमें लौटकर पृथ्वीको उस रससे आविष्ट किया॥ ५-६-॥

क्षेत्रभूते ततस्तस्मिन्नोवधीरोवधीपतिः। दिवस्तेजः समुद्धृत्य जनयामास वारिणा॥ ७॥

इस प्रकार जब सारे भूमण्डलमें क्षेत्र तैयार हो गया। तब ओषधियोंके स्वामी चन्द्रमाने अन्तरिक्षमें मेघींके रूपमें परिणत हुए सूर्यके तेजको प्रकट करके उसके द्वारा बरसाये हुए जलसे अन्न आदि ओषधियोंको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ निर्णिक्तश्चन्द्रतेजोभिः स्वयोनौ निर्गते रिवः।

ओषध्यः षड्रसा मेध्यास्तदन्तं प्राणिनां भुवि ॥ ८ ॥ चन्द्रमाकी किरणोंसे अभिषिक्त हुआ सूर्य जब अपनी प्रकृतिमें स्थित हो जाता है। तब छः प्रकारके रसोंसे युक्त पवित्र ओषियाँ उत्पन्न होती हैं । वही पृथ्वीमें प्राणियोंके

लिये अन्न होता है ॥ ८ ॥

पवं भानुमयं हान्नं भूतानां प्राणधारणम्। पितेष सर्वभूतानां तसात् तं दारणं वज् ॥ ९ ॥

इस प्रकार सभी जीवोंके प्राणींकी रक्षा करनेवाला अञ्च सूर्यरूप ही है। अतः भगवान् सूर्य ही समस्त प्राणियोंके पिता हैं, इसलिये तुम उन्हींकी शरणमें जाओ॥ ९॥ राजानो हि महात्मानो योनिकर्मविशोधिताः। उद्धरन्ति प्रजाः सर्वोस्तप आस्थाय पुष्कलम्॥ १०॥

जो जनम और कर्म दोनों ही दृष्टियोंसे परम उज्ज्वल हैं, ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्याका आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्रजाजनोंका संकटसे उद्धार करते हैं ॥ १० ॥ भीमेन कार्तवीर्येण वैन्येन नहुषेण च। तपोयोगसमाधिस्थैरुद्धता ह्यापदः प्रजाः॥ ११ ॥

मीम, कार्तवीर्य अर्जुन, वेनपुत्र पृथु तथा नहुष आदि नरेशोंने तपस्या, योग और समाधिमें स्थित होकर मारी आपत्तियोंसे प्रजाको उनारा है ॥ ११॥

तथा त्वमिप धर्मात्मन् कर्मणा च विशोधितः। तप आस्थाय धर्मेण द्विजातीन् भर भारत ॥ १२ ॥

धर्मात्मा भारत! इसी प्रकार तुम भी सत्कर्मसे ग्रुद्ध होकर तपस्याका आश्रय छे धर्मानुसार द्विजातियोंका भरण-पोषण करो॥ १२॥

जनमेजय उवाच

कथं कुरूणामृषभः स तु राजा युधिष्टिरः। विषार्थमाराधितवान् सूर्यमद्भुतदर्शनम् ॥ १३ ॥

जनमेजयने पूछा--भगवन् ! पुरुपश्रेष्ठ राजा युधिष्ठरने ब्राह्मणींके भरण-पोषणके लिये जिनका दर्शन अत्यन्त अद्भुत है उन भगवान् सूर्यकी आराधना किस प्रकार की ? ॥ १३॥

वैशम्पायन उवाच

श्रुणुष्वावहितो राजञ्जुचिर्भूत्वा समाहितः। क्षणं च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥१४॥ वैदाम्पायनजीने कहा—राजेन्द्र ! मैं सब बार्ते बता रहा हूँ । तुम सावधानः पवित्र और एकाम्रचित्त होकर सुनो और धैर्य रक्खो ॥ १४ ॥

धौम्येन तु तथा पूर्वं पार्थाय सुमहात्मने । नामाष्टरातमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते ॥ १५॥

महामते ! धौम्यने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरको पहले भगवान् सूर्यके एक सौ आठ नाम बताये थे, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १५ ॥

#### धौम्य उवाच

स्योंऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः। गभिस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ १६॥ पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्। सोमो वृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ १७॥ इन्द्रो विवस्थान् दीप्तांशुःशचिःशौरिः शनैश्चरः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः॥ १८॥ वैद्यतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः॥ १९॥ कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः। कला काष्टा मुहूर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ २०॥ संवत्सरकरोऽभ्वत्थः कामचको विभावसुः। पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ २१ ॥ कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। वरुणः सागरोंऽशुश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ २२ ॥ भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोकनमस्कृतः। स्रष्टा संवर्तको विहः सर्वस्यादिरलोलुपः॥ २३॥ अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः। जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता॥ २४॥ मनःसुपर्णो भूतादिः शीव्रगः प्राणधारकः। धन्वन्तरिर्धूमकेतुरादिदेवोऽदितेः द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। खर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥ १६॥ देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । चराचरात्मा सुक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥ २७ ॥ एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। नामाष्ट्रशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् खयंभुवा ॥ २८॥

धौम्य बोले—१ सूर्य, २ अर्यमा, ३ भग, ४ त्वष्टा, ५ पूषा, ६ अर्क, ७ सविता, ८ रवि, ९ गमस्तिमान्, १० अज, ११ काल, १२ मृत्यु, १३ घाता, १४ प्रभाकर, १५ पृथिवी, १६ आप, १७ तेज, १८ ख ( आकाश ), १९ वायु, २० परायण, २१ सोम, २२ बृहस्पति, २३ शुक्र, २४ बुध, २५ अङ्गारक (मङ्गल), २६ इन्द्र, २७, विवस्वान,

२८ दीसांद्य, २९ शुचि, ३० शौरि, ३१ शनैश्वर, ३२ ब्रह्मा, ३३ विष्णु, ३४ रुद्र, ३५ स्कन्द, ३६ वरुण, ३७ यम, ३८ वैद्युतामि, ३९ जाठरामि, ४० ऐन्धनामि, ४१ तेजःपतिः ४२ धर्मध्वजः ४३ वेदकर्ताः ४४ वेदाङ्गः ४५ वेदवाहन, ४६ कृत, ४७ त्रेता, ४८ द्वापर, ४९ सर्वमला-अय कलि, ५० कला-काष्ठा-मुहर्तरूप समय, ५१ क्षपा ( रात्रि ), ५२ याम, ५३ क्षण, ५४ संवत्सरकर, ५५ अस्वत्यः ५६ कालचकप्रवर्तक विभावसुः ५७ शाश्वत पुरुषः ५८ योगीः ५९ व्यक्ताव्यक्तः ६० सनातनः ६१ कालाध्यक्षः ६२ प्रजाध्यक्ष, ६३ विश्वकर्मा, ६४ तमोनुद, ६५ वर्षण, ६६ सागर, ६७ अंशु, ६८ जीभूत, ६९ जीवन, ७० अरिहा, ७१ भूताश्रय, ७२ भूतपति, ७३ सर्वलोकनमस्कृत, ७४ स्रष्टाः ७५ संवर्तकः ७६ वह्नि, ७७ सर्वादिः ७८ अस्रोछपः, ७९ अनन्त, ८० कपिल, ८१ भानु, ८२ कामद, ८३ सर्वतोमुख, ८४ जय, ८५ विशाल, ८६ वरद, ८७ सर्वधातु-निषेचिता, ८८ मनःसुपर्ण, ८९ भूतादि, ९० शीवग, ९१ प्राणधारकः ९२ धन्वन्तरिः ९३ धूमकेतुः ९४ आदिदेवः ९५ अदितिसुतः ९६ द्वादशात्माः ९७ अरविन्दाक्षः ९८ पिता-माता-पितामहः ९९ स्वर्गद्वार-प्रजाद्वारः, १०० मोक्षद्वार-त्रिविष्टपः १०१ देहकर्ताः १०२ प्रशान्तात्माः १०३ विश्वात्माः १०४ विश्वतोमुख, १०५ चराचरात्मा, १०६ सूक्ष्मात्मा, १०७ मैत्रेय तथा १०८ करुणान्वित-ये अमिततेजस्वी भगवान् सूर्यके कीर्तन करनेयोग्य एक सी आठ नाम हैं, जिनका उपदेश साक्षात् ब्रह्माजीने किया है ॥ १६—२८॥

### सुरगणपितृयक्षसेवितं ह्यसुरिनशाचरसिद्धवन्दितम् । वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम् ॥ २९ ॥

( इन नामोंका उचारण करके भगवान् सूर्यको इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये । ) समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस तथा शिद्ध जिनकी वन्दना करते हैं तथा जो उत्तम सुवर्ण और अग्निके समान कान्तिमान् हैं, उन भगवान् भास्करको मैं अपने हितके लिये प्रणाम करता हूँ ॥ २९ ॥

#### सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत् स पुत्रदारान् धनरत्नसंचयान् । छभेत जातिसारतां नरः सदा धृतिं च मेध्यां च स विन्दते पुमान् ॥ ३०॥

जो मनुष्य सूर्योदयके समय भलीभाँति एकाग्रचित्त हो इन नामोंका पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र, धन, रक्षराशि, पूर्वजन्मकी स्मृति, धैर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ३०॥ इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुचिसुमनाः समाहितः। विमुच्यते शोकद्वाग्निसागरा-छुभेत कामान् मनसा यथेष्स्तितान्॥ ३१॥

जो मानव स्नान आदि करके पवित्र, शुद्धचित्त एवं एकाग्र हो देवेश्वर भगवान सूर्यके इस नामात्मक स्तोत्रका कीर्तन करता है वह शोकरूपी दावानलसे युक्त दुस्तर संसारसागरसे मुक्त हो मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३१ ॥

#### वैशभ्यायन उवाच

एवमुक्तस्तु धौम्येन तत्कालसदृशं वचः। वित्रत्यागसमाधिस्थः संयतात्मा दृढवतः॥३२॥ धर्मराजो विशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्। पुष्पोपहारैर्वलिभिर्द्ययित्वा दिवाकरम्॥३३॥ सोऽवगाह्य जलं राजा देवस्याभिमुखोऽभवत्। योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः॥३४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! पुरोहित धौम्यके इस प्रकार समयोचित बात कहनेपर ब्राह्मणोंको देनेके लिये अन्नकी प्राप्तिके उद्देश्यमे नियममें स्थित हो मनको वशमें रखकर हदतापूर्वक व्रतका पालन करते हुए गुद्धचेता धर्मराज युधिष्ठिरने उत्तम तपस्याका अनुष्ठान आरम्भ किया। राजा युधिष्ठिरने गङ्गाजीके जलमें स्नान करके पुष्प और नैवेद्य आदि उपहारोद्धारा भगवान् दिवाकरकी पूजा की और उनके सम्मुख मुँह करके खड़े हो गये। धर्मारमा पाण्डुकुमार चित्तको एकाग्र करके इन्द्रयोंको संयममें रखते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे॥ ३२-३४॥

गाङ्गेयं वार्युपस्पृदय प्राणायामेन तस्थिवान् । द्युचिः प्रयतवाग् भूत्वा स्तोत्रमारब्धवांस्ततः ॥ ३५ ॥

गङ्गाजलका आचमन करके पवित्र हो वाणीको वरामें रखकर तथा प्राणायामपूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्वोक्त अष्टोत्तरशतनामात्मक स्तोत्रका जप किया ॥ ३५॥

#### युधिष्ठिर उवाच

त्वं भानो जगतश्चश्चस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् ॥ ३६ ॥

युधिष्ठिर वोळे—सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं । आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोंके सदाचार हैं॥३६॥ त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वंपरायणम्।

त्व गतिः सवसाख्याना यागना त्वपरायणम्। अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्॥ ३७॥

सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियोंके आश्रय हैं। आप ही मोक्षके उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं।। ३७॥ त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाइयते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ॥ ३८॥

आप ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आग ही हमे पित्रत्र करते हैं और आपके ही द्वारा निःस्वार्थभावसे उसका पाळन किया जाता है।।३८॥ त्वामपस्थाय काले त ब्राह्मणा वेदपारगाः।

त्वामुपस्थाय काले तु ब्राह्मणा वेदपारगाः। स्वशास्त्राविहितैर्मन्त्रैरर्चन्त्यृषिगणार्चितम् ॥३९॥

सूर्यदेव ! आप ऋषिगणोंद्वारा पूजित हैं । वेदके तत्त्वश्च ब्राह्मणलोग अपनी-अपनी वेदशाखाओं में वर्णित मन्त्रोंद्वारा उचित समयपर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं॥ तव दिव्यं रथं यान्तमनुयान्ति वर्रार्थनः । सिद्धचारणगन्धर्वा यक्षगुद्यकपन्नगाः ॥ ४०॥

सिद्धः चारणः गन्धर्वः यक्षः गुह्यक और नाग आपसे वर पानेकी अभिलाषासे आपके गतिशील दिव्य रथके पीछे-पीछे चलते हैं ॥ ४०॥

त्रयस्त्रिराच वे देवास्तथा वैमानिका गणाः। सोपेन्द्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्ट्रा सिद्धिमागताः॥ ४१॥ तैंतीस देवता एवं विमानचारी सिद्धगणभी उपेन्द्र तथा महेन्द्र-सहित आपकी आराधना करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं॥४१॥

उपयान्त्यर्चियत्वा तु त्वां वै प्राप्तमनोरथाः। दिव्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं विद्याधरोत्तमाः॥ ४२॥ गुह्याः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः। ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्याशु प्रधानताम्॥ ४३॥ वसवो मरुतो रुद्धा ये च साध्या मरीचिपाः। वालखिल्यादयः सिद्धाःश्रेष्ठत्वं प्राणिनां गताः॥ ४४॥

श्रेष्ठ विद्याधरगण दिन्य मन्दार-कुमुमोंकी मालाओंसे आपकी पूजा करके सफलमनोरथ हो तुरंत आपके समीप पहुँच जाते हैं। गुद्धकः सार्त प्रकारके पितृगण तथा दिन्य मानव (सनकादि) आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पदको प्राप्त करते हैं। वसुगणः मरुद्धणः रुद्धः साध्य तथा आपकी किरणोंका पान करनेवाले वालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि आपकी ही आराधनासे सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ हुए हैं॥४२-४४॥

सब्रह्मकेषु लोकेषु सप्तस्वप्यस्विलेषु च।
न तद्भृतमहं मन्ये यद्कीद्तिरिच्यते ॥ ४५॥
सन्ति चान्यानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च।
न तु तेषां तथा दीप्तिः प्रभावो वा यथा तव ॥ ४६॥

१. बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, भाठ वसु, इन्द्र और प्रजापति—ये तेतीस देवता हैं।

र सभापर्वके ११ वे अध्याय रलोक ४६, ४७ में सात पितरोंके नाम इस प्रकार बताये हैं—वैराज, अग्निष्वात्त, सोमपा, गाईपत्य, एकशृङ्ग, चतुर्वेद और कला।

ज्योतींपि त्विय सर्वाणि त्वं सर्वज्योतिषां पितः। त्वियं सत्यं च सत्त्वं च सर्वे भावाश्च सात्त्विकाः॥ ४७ ॥ त्वत्तेजसा कृतं चक्रं सुनाभं विश्वकर्मणा। देवारीणां मदो येन नाशितः शाङ्गंधन्वना॥ ४८॥

ब्रह्मलोकसहित ऊपरके सातों लोकों में तथा अन्य सब लोकों में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दीखता, जो आप मगवान् सूर्यसे बढ़कर हो । मगवन् ! जगत्में और भी बहुत-से महान् शक्तिशाली प्राणी हैं; परंतु उनकी कान्ति और प्रभाव आपके समान नहीं हैं। सम्पूर्ण ज्योतिमंय पदार्थ आपके ही अन्तर्गत हैं । आप ही समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य, सन्त तथा समस्त सान्तिक भाव आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। 'शार्क्क' नामक धनुष धारण करनेवाले भगवान् विष्णुने जिसके द्वारा दैत्यों का धमंड चूर्ण किया है, उस सुदर्शन चक्रको विश्वकर्माने आपके ही तेजसे बनाया है।। ४५-४८।।

त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनाम् । सर्वौषधिरसानां च पुनर्वपास मुञ्जसि ॥ ४९ ॥

आप ग्रीष्म-ऋतुमें अपनी किरणोंसे समस्त देहधारियों-के तेज और सम्पूर्ण ओषधियोंके रसका सार खींचकर पुनः वर्षाकालमें उसे बरसा देते हैं॥ ४९॥

तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये तथा घनाः। विद्योतन्ते प्रवर्षन्ति तव प्रावृषि रहमयः॥ ५०॥

वर्षा-ऋतुमें आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती हैं, कुछ मेव बनकर गरजती, बिजली बनकर चमकती तथा वर्षा भी करती हैं ॥ ५० ॥

न तथा सुखयत्यग्निर्न प्रावारा न कम्बलाः। शीतवातार्दितं लोकं यथा तव मरीचयः॥ ५१॥

श्चीतकालकी वायुसे पीड़ित जगत्को अग्नि, कम्बल और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते, जितना आपकी किरणें देती हैं॥ ५१॥

त्रयोदशद्वीपवर्ती गोभिभीसयसे महीम् । त्रयाणामपि लोकानां हितायैकः प्रवर्तसे ॥ ५२ ॥

आप अपनी किरणोंद्वारा तेरहें द्वीपोंसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीको प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकोंके हितके लिये तत्पर रहते हैं ॥ ५२॥

तव यद्यदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्। न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन् मनीपिणः॥ ५३॥ यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत् अंधा हो जाय और मनीबी पुरुष धर्म, अर्थ एवं कामसम्बन्धी कर्मोंमें प्रवृत्त ही न हीं ॥ ५३ ॥

आधानपद्मुबन्धेष्टिमन्त्रयञ्चतपःक्रियाः । त्वत्प्रसादाद्वाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविद्यां गणैः॥ ५४॥

गर्भाधान या अग्निकी स्थापनाः पशुओंको बाँधनाः इष्टि (पूजा)ः मन्त्रः यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त कियाएँ आपकी ही क्रपासे ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्यगणों- द्वारा सम्पन्न की जाती हैं॥ ५४॥

यद्हर्ज्ञह्मणः प्रोक्तं सहस्रयुगसम्मितम् । तस्य त्यमादिरन्तश्च कालज्ञैः परिकीर्तितः ॥ ५५ ॥

ब्रह्माजीका जो एक सहस्र युगोंका दिन वताया गया है, कालमानके जाननेवाले विद्वानोंने उसका आदि और अन्त आपको ही वताया है॥ ५५ ॥

मनूनां मनुषुत्राणां जगतोऽमानवस्य च । मन्वन्तराणां सर्वेषामीद्वराणां त्वमीद्वरः॥ ५६॥

मनु और मनुपुत्रोंके, जगत्के, (ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाले) अमानव पुरुषके, समस्त मन्वन्तरोंके तथा ईश्वरोंके भी ईश्वर आप ही हैं॥ ५६॥

संहारकाले सम्प्राप्ते तव कोधविनिःसृतः। सुंवर्तकाग्निस्त्रैलोक्यं भस्मीकृत्यावतिष्ठते॥ ५७॥

प्रलयकाल आनेपर आपके ही क्रोधसे प्रकट हुई संवर्तक नामक अग्नि तीनों लोकोंको भस्म करके फिर आपमें ही स्थित हो जाती है।। ५७॥

त्वद्दीधितिसमुत्पन्ना नानावर्णा महाघनाः। सैरावताः सारानयः कुर्वन्त्याभूतसम्प्रवम् ॥ ५८॥

आपकी ही किरणोंसे उत्पन्न हुए रंग-विरंगे ऐरावत आदि महामेघ और विजलियाँ सम्पूर्ण भूतोंका संहार करती हैं॥ ५८॥

कृत्वा द्वादशधाऽऽत्मानं द्वादशादित्यतां गतः। संदृत्यैकार्णवं सर्वं त्वं शोषयिस रिझमिः॥ ५९॥

फिर आप ही अपनेको बारह स्वरूपोंमें विभक्त करके बारह सूर्योंके रूपमें उदित हो अपनी किरणोंद्वारा त्रिलोकी-का संहार करते हुए एकार्णवके समस्त जलको सोख लेते हैं॥

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शास्वतम्॥ ६०॥

आपको ही इन्द्र कहते हैं। आप ही इद्र, आप ही विष्णु और आप ही प्रजापित हैं। अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं॥ ६०॥

त्वं हंसः सविता भानुरंशुमाली वृषाकिषः। विवस्तान् मिहिरः पूषा मित्रो धर्मस्तथैव च ॥ ६१ ॥

१. जम्बू, प्लक्ष, शाल्मिल, कुश, क्रीन्न, शांक और पुष्कर— ये सात प्रधान द्वीप माने गये हैं। इनके सिवा कई उपद्वीप हैं। उनको केकर यहाँ १३ द्वीप बताये गये हैं।

सहस्ररिक्षमरादित्यस्तपनस्त्वं गवामपितः।
मार्तण्डोऽकों रिवः सूर्यः शरण्यो दिनकृत् तथा॥ ६२॥
दिवाकरः सप्तसिर्धामकेशो विरोचनः।
आशुगामी तमोझश्च हरिताश्वश्च कीर्त्यसे॥ ६३॥

आप ही हंस (शुद्धस्वरूप), सिवता (जगत्की उत्पत्ति करनेवाले), भानु (प्रकाशमान), अंशुमाली (किरण-समूहसे सुशोभित), वृषाकिप (धर्मरक्षक), विवस्वान् (सर्वस्थापी), मिहिर (जलकी वृष्टि करनेवाले), पूषा (पोषक), मित्र (सबके सुद्धद्), धर्म (धारण करनेवाले), सहस्ररिम (हजारों किरणोंवाले), आदित्य (अदितिपुत्र), तपन (तापकारी), गवाम्पति (किरणोंके स्वामी), मार्तण्ड, अर्क (अर्चनीय), रिव, सूर्य (उत्पादक), शरण्य (शरणागतकी रक्षा करनेवाले), दिनकृत् (दिनके कर्ता), दिवाकर (दिनको प्रकट करनेवाले), सप्तसि (सात घोड़ों-वाले), धामकेशी (ज्योतिर्मय किरणोंवाले), विरोचन (देदीप्यमान), आशुगामी (शिष्ठगामी), तमोध्न (अन्धकारनाशक) तथा हरिताश्व (हरे रंगके घोड़ोंवाले) कहे जाते हैं ॥ ६१–६३॥

सप्तम्यामथवा षष्ठयां भक्त्या पूजां करोति यः । अनिर्विण्णोऽनहंकारी तं लक्ष्मीर्भजते नरम् ॥ ६४॥

जो सप्तमी अथवा षष्ठीको खेद और अहंकारसे रहिताहो मक्तिभावसे आपकी पूजा करता है। उस मनुष्यको लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ६४ ॥

न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा । ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनवःदनम् ॥ ६५ ॥

भगवन् ! जो अनन्य चित्तते आगकी अर्चना और वन्दना करते हैं, उनपर कभी आपित नहीं आती । वे मानितक चिन्ताओं तथा रोगेंति भी प्रस्त नहीं होते ॥ ६५॥

सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः । त्वद्भावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ ६६ ॥

जो प्रेमपूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त रोगों तथा सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी होते हैं ॥ ६६॥

त्वं ममापन्नकामस्य सर्वातिथ्यं चिकीर्षतः। अन्नमन्नपते दातुमभितः श्रद्धयाईसि॥६७॥

अन्नपते ! मैं श्रद्धापूर्वक सबका आतिथ्य करनेकी इच्छासे अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ । आप मुझे अन्न देनेकी कृपा करें ॥ ६७ ॥

ये च तेऽनुचराः सर्वे पादोपान्तं समाश्रिताः । माठरारुणदण्डाद्यास्तांस्तान् वन्देऽरानिश्चभान् । ६८।

आपके चरणोंके निकट रहनेवाले जो माठर, अरुण

तथा दण्ड आदि अनुचर (गण) हैं, वे विद्युत्के प्रवर्तक हैं। मैं उन सबकी वन्दना करता हूँ ॥ ६८ ॥

श्चभया सिंहता मैत्री याश्चान्या भूतमातरः। ताश्च सर्वा नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम् ॥ ६९ ॥

क्षुभाके साथ जो मैत्रीदेवी तथा गौरी-पद्मा आदि अन्य भृतमाताएँ हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। वे सभी मुझ शरणागतकी रक्षा करें।। ६९॥

वैशम्पायन उवाच

एवं स्तुतो महाराज भास्करो लोकभावनः। ततो दिवाकरः प्रीतो दर्शयामास पाण्डवम्। दीप्यमानः स्वयुषा ज्वलन्निव हुताशुनः॥७०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! जब युधिष्ठिरने लोकभावन भगवान भास्करका इस प्रकार स्तवन किया तब दिवाकरने प्रसन्न होकर उन पाण्डुकुमारको दर्शन दिया । उस समय उनके श्रीअङ्ग प्रज्वलित अग्निके समान उद्मासित हो रहे थे ॥ ७० ॥

विवस्वानुवाच

यत्ते अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः ॥ ७१ ॥ अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः ॥ ७१ ॥ भगवान् सूर्य बोले—धर्मराज ! तुम जो कुछ चाहते हो। वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं बारह वर्षोतक तुम्हें अन्न प्रदान कहँगा ॥ ७१ ॥

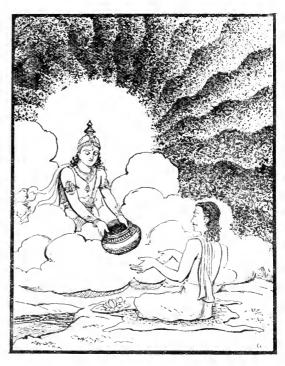

गृह्णीष्व पिठरं ताम्नं मया दत्तं नराधिप। यावद् वर्त्स्यति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुव्रत ॥ ७२॥ फलमूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे। चतुर्विधं तद्चाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति॥ ७३॥

राजन् ! यह मेरी दी हुई ताँवेकी बटलोई लो । सुव्रत ! तुम्हारे रसोईघरमें इस पात्रद्वारा फल, मूल, भोजन करनेके योग्य अन्य पदार्थ तथा छाग आदि जो चार प्रकारकी भोजन- छामग्री तैयार होगी, वह तबतक अक्षय बनी रहेगी, जबतक द्रौपदी खयं भोजन न करके परोसती रहेगी ॥ ७२-७३ ॥

इतश्चतुर्दशे वर्षे भूयो राज्यमवाप्यसि।

आजसे चौदहवें वर्षमें तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे ॥ ७३५ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुत्तवा तु भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ७४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं --राजन् ! इतना कहकर भगवान् सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७४ ॥

इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना पंठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन् । तत् तस्य दद्याच रिवर्मनीषितं तदाष्त्रयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम् ॥ ७५ ॥

जो कोई अन्य पुरुष भी मनको संयममें रखकर चित्त-वृत्तियोंको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वर भी माँगे, तो भगवान् सूर्य उसकी उस मनोवाञ्छित वस्तुको दे सकते हैं ॥ ७५ ॥

यइचेदं धारयेचित्यं श्र्यणुयाद् वाष्यभीक्ष्णद्याः । पुत्रार्थी लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम् । विद्यार्थीलभते विद्यां पुरुषोऽप्यथवा स्त्रियः ॥ ७६ ॥

जो प्रतिदिन इस स्तोत्रको धारण करता अथवा बार-बार सुनता है, वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है, धन चाहता हो तो धन पाता है, विद्याकी अभिलापा रखता हो तो उसे विद्या प्राप्त होती है और पत्नीकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको पत्नी सुलभ होती है ॥ ७६ ॥

उभे संध्ये पटेन्नित्यं नारी वा पुरुषो यदि। आपदं प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्॥ ७७॥

स्त्री हो या पुरुष यदि दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र-का पाठ करता है, तो आपत्तिमें पड़कर भी उससे मुक्त हो जाता है। बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है। ७७॥

एतद् ब्रह्मा ददौ पूर्व शकाय सुमहात्मने । शकाच नारदः प्राप्तो धौम्यस्तु तदनन्तरम् । धौम्याद् युधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान् कामानवाप्तवान्॥७८॥ यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्माजीने महात्मा इन्द्रको दी। इन्द्रसे नारदजीने और नारदजीसे घौम्यने इसे प्राप्त किया। घौम्यसे इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिरने अपनी सब कामनाएँ प्राप्त कर लीं॥ ७८॥

संप्रामे च जयेत्रित्यं विषुठं चाप्तुयाद् वसु । मुच्यते सर्वपापेभ्यः सूर्यठोकं स गच्छति ॥ ७९ ॥

जो इसका अनुष्ठान करता है, वह सदा संग्राममें विजयी होता है, बहुत धन पाता है, सब पापींसे मुक्त होता और अन्तमें सूर्यलोकको जाता है ॥ ७९॥

वैशम्पायन उवाच

लब्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीर्य धर्मवित्। जम्राह पादौ धौम्यस्य भ्रातं श्च परिषस्तजे ॥ ८० ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पूर्वोक्त वर पाकर धर्मके ज्ञाता कुन्तीनन्दन युधिष्ठर गङ्गाजीके जलसे बाहर निकले । उन्होंने धौम्यजीके दोनों चरण पकड़े और भाइयोंको हृदयसे लगा लिया ॥ ८० ॥

द्रौपद्या सह संगम्य वन्द्यमानस्तया प्रभुः। महानसे तदानीं तु साधयामास पाण्डवः॥८१॥

द्रौपदीने उन्हें प्रणाम किया और वे उससे प्रेमपूर्वक मिले । फिर उसी समय पाण्डुनन्दन सुधिष्टिरने चृत्हेपर बटलोई रखकर रसोई तैयार करायी ॥ ८१ ॥

संस्कृतं प्रसदं याति खल्पमन्नं चतुर्विधम्। अक्षय्यं वर्धते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्॥ ८२॥

उसमें तैयार की हुई चार प्रकारकी थोड़ी-सी भी रसोई उस पात्रके प्रभावने वढ़ जाती और अक्षय हो जाती थी। उसीसे वे ब्राह्मणोंको मोजन कराने छगे॥ ८२॥

भुक्तवत्सु च विष्रेषु भोजयित्वानुजान्षि । शेषं विघससंज्ञं तु पश्चाद् भुङ्के युधिष्ठिरः ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणोंके भोजन कर लेनेपर अपने छोटे भाइयोंको भी भोजन करानेके पश्चात् 'विघस' संज्ञक अविशष्ट अन्नको युधिष्टिर सबसे पीछे खाते थे॥ ८३॥

युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमइनाति पार्षती।
द्वौषद्यां भुज्यमानायां तद्दन्ं क्षयमेति च।
एवं दिवाकरात् प्राप्य दिवाकरसमप्रभः॥८४॥
कामान् मनोऽभिल्लितान् ब्राह्मणेभ्योऽददात् प्रभुः।
पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनश्चत्रपर्वसुः।
यश्चियार्थाः प्रवर्तन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः॥८५॥

युधिष्टिरको भोजन कराकर द्रौपदी शेष अन्न स्वयं खाती थी । द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता था । इस प्रकार सूर्यसे मनोवाञ्छित वरोंको

# महाभारत 🔀

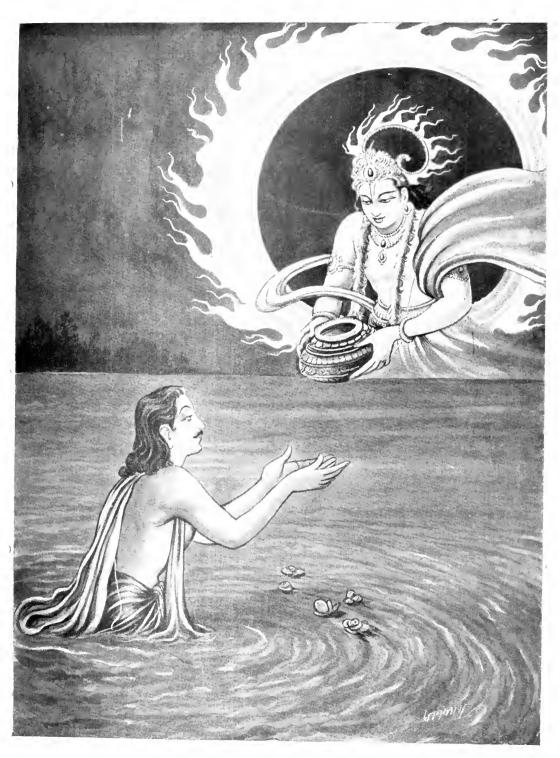

भगवान् सूर्यका युधिष्ठिरको अक्षयपात्र देना

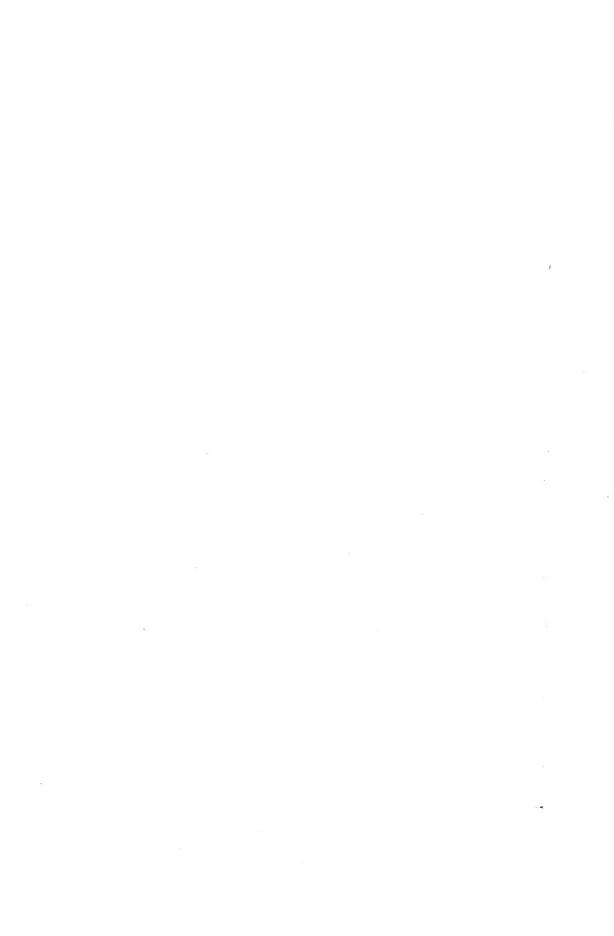

पाकर उन्हींके समान तेजस्वी प्रभावशाली राजा युषिष्ठिर ब्राह्मणोंको नियमपूर्वक अन्नदान करने लगे। पुरोहितोंको आगे करके उत्तम तिथि। नक्षत्र एवं पर्वोपर विधि और मन्त्रके प्रमाणके अनुसार उनके यशसम्बन्धी कार्य होने लगे॥८४-८५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि काम्यकवनप्रवेशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें काम्यकवनप्रवेशविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः

विदुरजीका धतराष्ट्रको हितकी सलाह देना और धतराष्ट्रका रुष्ट होकर महलमें चला जाना

वैशम्पायन उवाच

वनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचश्चस्तप्यमानोऽभ्विकेयः। धर्मात्मानं विदुरमगाधवुद्धि सुखासीनो वाक्यमुवाच राजा॥ १॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब पाण्डव वनमें चले गये, तब प्रज्ञाचक्षु अम्बिकानन्दन राजा घृतराष्ट्र मन-ही-मन संतप्त हो उठे । उन्होंने अगाधबुद्धि धर्मातमा विदुरको बुलाकर स्वयं सुखद आसनपर बैठे हुए उनसे इस प्रकार कहा ॥ १॥

घृतराष्ट्र उवाच

प्रज्ञा च ते भागंवस्येव ग्रुद्धा धर्म च त्वं परमं वेत्थ सूक्ष्मम् । समश्च त्वं सम्मतः कौरवाणां पथ्यं चैषां मम चैव ब्रवीहि ॥ २ ॥

भृतराष्ट्र बोले—विदुर ! तुम्हारी बुद्धि शुकाचार्यके समान शुद्ध है । तुम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्मको जानते हो । तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पाण्डव सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं । अतः मेरे तथा इन पाण्डवोंके लिये जो हितकर कार्य हो, वह मुझे बताओ ॥ २ ॥

एवंगते विदुर यदद्य कार्यं पौराश्च में कथमसान् भजेरन्। ते चाप्यसान् नोद्धरेयुः समूळां-स्तत्त्वं ब्रूयाः साधुकार्याणि वेत्सि॥ ३॥

विदुर! ऐसी दशामें अब इमारा जो कर्तव्य हो वह बताओ। ये पुरवासी कैसे इमलोगोंसे प्रेम करेंगे। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे वे पाण्डव इमलोगोंको जड़-मूल-सहित उखाड़ न फेंकें। तुम अच्छे कार्योंको जानते हो। अतः हमें ठीक-ठीक कर्तव्यका निर्देश करो॥ ३॥ विदुर उवाच

ततः कृतस्वस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः।

द्विजसङ्घेः परिवृताः प्रययुः काम्यकं वनम् ॥ ८६ ॥

हुए पाण्डव घौम्यजीके साथ काम्यकवनको चले गये।।८६।।

तदनन्तर स्वस्तिवाचन कराकर ब्राह्मणसमुदायसे घिरे

त्रिवर्गोऽयं धर्ममूलो नरेन्द्र राज्यं चेदं धर्ममूलं वदन्ति । धर्मे राजन् वर्तमानः खशक्त्या पुत्रान् सर्वान् पाहि पाण्डोः सुतांश्च॥४॥

विदुरजीने कहा—नरेन्द्र ! धर्म, अर्थ और काम इन तीनोंकी प्राप्तिका मूल कारण धर्म ही है। धर्मात्मा पुरुष इस राज्यकी जड़ भी धर्मको ही बतलाते हैं, अतः महाराज ! आप धर्मके मार्गपर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा पाण्डुके सब पुत्रोंका पालन कीजिये॥ ४॥

> स वै धर्मो विष्रलब्धः सभायां पापात्मभिः सौबलेयप्रधानैः।

आहूय **कुन्तीसुतमक्षवत्यां** पराजैषीत् सत्यसंधं सुतस्ते ॥ ५ ॥

शकुनि आदि पापात्माओंने चूतसभामें उस धर्मके साथ विश्वासघात किया; क्योंकि आपके पुत्रने सत्यप्रतिज्ञ कुन्ती-नन्दन युधिष्ठिरको बुलाकर उन्हें कपटपूर्वक पराजित किया है ॥ ५ ॥

> पतस्य ते दुष्प्रणीतस्य राज-ज्छेषस्याहं परिपदयाम्युपायम् । यथा पुत्रस्तव कौरव्य पापा-न्मुक्तो लोके प्रतितिष्ठेत साधु ॥ ६ ॥

कुरुराज ! दुरात्माओंद्वारा पाण्डवोंके प्रति किये हुए इस दुर्व्यवहारकी शान्तिका उपाय में जानता हूँ, जिससे आपका पुत्र दुर्योधन पापसे मुक्त हो लोकमें भलीभाँति प्रतिष्ठा प्राप्त करे। । ६॥

> तद् वै सर्व पाण्डुपुत्रा लभन्तां यद् तद्राजन्नभिसुष्टं त्वयाऽऽसीत्। एष धर्मः परमो यत् स्वकेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु गृष्येत्॥ ७॥

आपने पाण्डवांको जो राज्य दिया था। वह सब उन्हें मिल जाना चाहिये। राजाके लिये यह सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने धनसे संतुष्ट रहे। दूसरेके धनपर लोभभरी दृष्टि न डाले॥ ७॥

यशो न नश्येज्ञातिभेदश्च न स्याद् धर्मो न स्यान्नैव चैवं छते त्वाम्। एतत् कार्यं तव सर्वप्रधानं तेषां तुष्टिः शकुनेश्चावमानः॥ ८॥

ऐसा कर लेनेपर आपके यशका नाश नहीं होगा। भाइयोंमें फूट नहीं होगी और आपको धर्मकी मी प्राप्ति होगी। आपके लिये सबसे प्रमुख कार्य यह है कि पाण्डवोंको संतुष्ट करें और शकुनिका तिरस्कार करें॥ ८॥

> एवं शेषं यदि पुत्रेषु ते स्या-देतद् राजंस्त्वरमाणः कुरुष्व। तथैतदेवं न करोषि राजन् ध्रुवं कुरूणां भविता विनाशः॥ ९॥

राजन् ! ऐसा करनेपर भी यदि आपके पुत्रोंका भाग्य होष होगा तो उनका राज्य उनके पास रह जायगा; अतः आप हीव्र ही यह काम कर डालिये। महाराज ! यदि आप ऐसा न करेंगे तो कौरवकुलका निश्चय ही नाहा हो जायगा॥

> न हि कुद्धो भीमसेनोऽर्जुनो वा दोषं कुर्याच्छात्रवाणामनीके। येषां योद्धा सव्यसाची कृतास्त्रो धनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारम् ॥ १० ॥ येषां भीमो बाहुशाली च योद्धा तेषां लोके किं नु न प्राप्यमस्ति। उक्तं पूर्वं जातमात्रे सुते ते मयायत् ते हितमासीत् तदानीम्॥ ११ ॥

क्रोधमें भरे हुए भीमसेन अथवा अर्जुन अपने शत्रुओंकी सेनामें किसीको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अस्त्रविद्यामें निपुण सव्यसाची अर्जुन जिनके योद्धा हैं, सम्पूर्ण लोकोंका सारभूत गाण्डीय जिनका धनुष है तथा अपने वाहुबलसे सुशोभित होनेवाले भीमसेन जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले हैं, उन पाण्डवींके लिये संसारमें ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त न हो सके। आपके पुत्र दुर्योधनके जन्म लेते ही मुझे उस समय जो हितकी बात जान पड़ी, वह मैंने पहले ही बता दी थी॥ १०-११॥

पुत्रं त्यजेममहितं कुलस्य हितं परं न च तत् त्वं चकर्थ । इदं च राजन् हितमुक्तं न चेत्त्व-मेवं कर्ता परितप्तासि पश्चात् ॥ १२ ॥ मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त कुलका अहित करनेवाला है, अतः इसको त्याग दीजिये; परंतु आपने मेरी उत्तम और सान्त्रिक सलाहके अनुसार कार्य नहीं किया। राजन् ! इस समय भी मैंने जो यह आपके हितकी बात बतायी है यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा॥ १२॥

> यद्येतदेवमनुमन्ता सुतस्ते सम्प्रीयमाणः पाण्डवैरेकराज्यम् । तापो न ते भविता प्रीतियोगा-न्न चेन्निगृह्णीष्व सुतं सुखाय ॥ १३॥

यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक पाण्डवींके साथ एक राज्य बनानेकी बात मान छे तो आपको पश्चात्ताप नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो समस्त कुछको सुख पहुँचानेके छिये आप अपने उस पुत्रपर नियन्त्रण कीजिये॥ १३॥

दुर्योधनं त्वहितं वै निगृह्य पाण्डोः पुत्रं कुरुष्वाधिपत्ये। अजातशत्रुर्हि विमुक्तरागो धर्मेणेमां पृथिवीं शास्तु राजन्॥ १४॥

इस प्रकार अहितकारक दुर्योधनको काबूमें करके आप पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अभिषिक्त कर दीजिये; क्योंकि वे अजातशत्रु हैं। उनका किसीसे राग या द्वेष नहीं है। राजन्! वे ही इस पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करेंगे॥ १४॥

> ततो राजन् पार्थिवाः सर्व एव वैश्या दवास्मानुपतिष्ठन्तु सद्यः। दुर्योधनः शकुनिः स्तपुत्रः प्रीत्या राजन् पाण्डुपुत्रान् भजन्तु ॥ १५ ॥

महाराज ! यदि ऐसा हुआ तो भूमण्डलके समस्त राजा वैदयोंकी भाँति उपहार ले हम कौरवोंकी सेवामें शीघ उपस्थित होंगे। राजराजेश्वर ! दुर्योधन, शकुनि तथा स्तपुत्र कर्ण प्रेमपूर्वक पाण्डवोंको अपनावें॥ १५॥

> दुःशासनो याचतु भीमसेनं सभामध्ये द्रुपदस्यात्मजां च । युधिष्ठिरं त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूज्य ॥ १६ ॥

दुःशासन भरी सभामें भीमसेन तथा द्रौपदीसे क्षमा माँगे और आप युधिष्ठिरको भलीभाँति सान्त्वना दे सम्मान-पूर्वक इस राज्यपर बिठा दीजिये ॥ १६॥

त्वया पृष्टः किमहमन्यद् वदेय-मेतत् कृत्वा कृतकृत्योऽसि राजन् ॥ १७ ॥ कुरुराज ! आपने हितकी बात पूछी है तो मैं इसके सिवा और क्या बताऊँ। यह सब कर लेनेपर आप कृत-कृत्य हो जायँगे ॥ १७ ॥

घृतराष्ट्र उवाच एतद वाक्यं विदुर यत् ते सभाया-मिह प्रोक्तं पाण्डवान् प्राप्य मां च। हितं तेषामहितं मामकाना-मेतत् सर्वे मम नावैति चेतः॥१८॥ धतराष्ट्रने कहा-विदुर ! तुमने यहाँ समामें पाण्डवोंके तथा मेरे विषयमें जो बात कही है, वह पाण्डवींके लिये तो हितकर है, पर मेरे पुत्रोंके लिये अहितकारक है, अतः यह सब मेरा मन स्वीकार नहीं करता है ॥ १८ ॥

इदं त्विदानीं गत एव निश्चितं तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्थ। तेनाद्य मन्ये नासि हितो ममेति

कथं हि पुत्रं पाण्डवार्थे त्यजेयम्॥ १९ ॥ इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो इससे यह मलीभाँति निश्चय होता है कि तुम पाण्डवोंके हितके लिये ही यहाँ आये थे। तुम्हारे आजके ही व्यवहारते मैं समझ गया कि तुम मेरे हितेषी नहीं हो। मैं पाण्डवोंके लिये अपने पुत्रोंको कैसे त्याग दूँ ॥ १९ ॥

> असंशयं तेऽपि ममैव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात् प्रसूतः। स्वं वे देहं परहेतोस्त्यजेति को नु ब्रयात् समतामन्ववेक्य ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि विदुरवाक्यप्रत्याख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इसमें संदेह नहीं कि पाण्डव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात् मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है। समताकी ओर दृष्टि रखते हुए भी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरेके हितके लिये अपने शरीरका त्याग कर दो ॥ २०॥

> स मां जिह्यं विदुर सर्वे व्रवीपि मानं च ते ऽहमधिकं धारयामि । यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं सुसान्त्व्यमानाप्यसतीस्त्री जहाति ॥ २१ ॥

विदुर ! मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूँ; किंतु तुम मुझे सब कुटिलतापूर्ण सलाह दे रहे हो । अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो। चले जाओ या रहो । तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कुलटा स्त्रीको कितनी ही सान्त्वना दी जाय, वह स्वामीको त्याग ही देती है ॥ २१ ॥

वैशम्यायन उवाच

एतावदुक्त्वा धृतराष्ट्रोऽन्वपद्य-दन्तर्वेदम सहसोत्थाय राजन्। नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः सम्प्राद्भवद् यत्र पार्था बभूकः ॥ २२ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महलके भीतर चले गये। तब विदुरने यह कहकर कि अब इस कुलका नाश अवस्यम्भावी है, जहाँ पाण्डव थे, वहाँ चले गये ॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्ण्यपर्वमें विद्वरवाक्यप्रत्याख्यानविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

## पञ्चमोऽध्यायः

पाण्डवोंका काम्यकवनमें प्रवेश और विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना

वैशम्पायन उवाच

पाण्डवास्तु वने वासमुद्दिश्य भरतर्षभाः। प्रययुजीहवीकूलात् कुरुक्षेत्रं सहानुगाः॥१॥

वैशस्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! भरत-वंशशिरोमणि पाण्डव वनवासके लिये गङ्गाजीके तटसे अपने साथियोंसहित कुरुक्षेत्रमें गये ॥ १ ॥

सरखतीहषद्वत्यौ यमुनां च निषेच्य ते। ययुर्वनेनैव वनं सततं पश्चिमां दिशम्॥ २॥

उन्होंने क्रमशः सरस्वती इपद्वती और यमुना नदीका सेवन करते हुए एक वनसे दूसरे वनमें प्रवेश किया । इस प्रकार वे निरन्तर पश्चिम दिशाकी ओर बढ़ते गये ॥ २ ॥

सरखतीकूले समेषु मरुधन्वसु। काम्यकं नाम दह्युर्वनं मुनिजनप्रियम् ॥ ३॥

तदनन्तर सरस्वती-तट तथा मरुभूमि एवं वन्य प्रदेशोंकी यात्रा करते हुए उन्होंने काम्यकवनका दर्शन किया, जो ऋषि-मुनियोंके समुदायको बहुत ही प्रिय था ॥ ३ ॥ तत्र ते न्यवसन् वीरा वने बहुमृगद्धिजे। अन्वास्यमाना मुनिभिः सान्त्व्यमानाश्चभारत ॥ ४ ॥

भारत ! उस वनमें बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते थे। वहाँ मुनियोंने उन्हें बिठाया और बहुत सान्तवना दी । फिर वे वीर पाण्डव वहीं रहने लगे ॥ ३ ॥ विदुरस्त्वथ पाण्डूनां सदा दर्शनलालसः। जगामैकरथेनैव काम्यकं वनमृद्धिमत्॥ ५॥ इधर विदुरजी सदा पाण्डवोंको देखनेके लिये उत्सुक रहा करते थे। वे एकमात्र रथके द्वारा काम्यकवनमें गये। जो बनोचित सम्पत्तियोंसे भरा-पूरा था॥ ५॥

ततो गत्वा विदुरः काम्यकं तच्छीद्रैरइवैर्वाहिना स्यन्दनेन।
ददर्शासीनं धर्मात्मानं विविक्ते
सार्धं द्वौपद्या आतृभिद्योह्मणैश्च ॥ ६॥

शीव्रगामी अश्वोंद्वारा खींचे जानेवाले रथसे काम्यक वनमें पहुँचकर विदुरजीने देखा धर्मात्मा युधिष्ठिर एकान्त प्रदेशमें द्रौपदी, भाइयों तथा ब्राह्मणोंके साथ वैठे हैं॥ ६॥

> ततोऽपद्दयद् विदुरं तूर्णमारा-दभ्यायान्तं सत्यसंधः स राजा। अथाव्रवीद् भ्रातरं भीमसेनं किं नुक्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य॥ ७॥

सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिरने जब बड़ी उतावलीके साथ विदुरजीको अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेनसे कहा---थे विदुरजीहमारे पास आकर न जाने क्या कहेंगे॥॥॥

कचिन्नायं वचनात् सौवलस्य समाह्वाता देवनायोपयातः। कचित् क्षुद्रः शकुनिर्नायुधानि जेष्यत्यसान् पुनरेवाक्षवत्याम् ॥ ८॥

ंये शकुनिके कहनेसे हमें फिर जूआ खेलनेके लिये बुलाने तो नहीं आ रहे हैं। कहीं नीच शकुनि हमें फिर धूत-सभामें बुलाकर हमारे आयुधोंको तो जीत नहीं लेगा॥ ८॥

> समाहृतः केनचिदाद्रवेति नाहं राको भीमसेनापयातुम्। गाण्डीवे च संशयिते कथं नु राज्यप्राप्तिः संशयिता भवेनः॥ ९॥

भीमसेन! आओ, कहकर यदि कोई मुझे (युद्ध या चूतके लिये) बुढ़ावे, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसी दशामें यदि हम गाण्डीव धनुष किसी तरह जूएमें हार गये, तो हमारी राज्य-श्राप्ति संशयमें पड़ जायगी? ॥ ९॥

वैशम्पायन उवाच

तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः प्रत्यगृह्धन् नृपते सर्व एव। तैः सत्कृतः स च तानाजमीढो यथोचितं पाण्डुपुत्रान् समेयात्॥ १०॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर सम पाण्डवींने उठकर विदुरजीकी अगवानी की । उनके द्वारा किया हुआ यथोचित खागत-सस्कार प्रहण करके अजमीढवंशी विदुर पाण्डवोंसे मिले ॥ १०॥



समाश्वस्तं विदुरं ते नर्र्षभा-स्ततोऽपृच्छन्नागमनाय हेतुम् । स चापि तेभ्यो विस्तरतः शशंस यथावृत्तो धृतराष्ट्रोऽभ्विकेयः ॥ ११ ॥

विदुरजीके आदर-सरकार पानेपर नरश्रेष्ठ पाण्डवींने उनसे वनमें आनेका कारण पूछा । उनके पूछनेपर विदुरने भी अभ्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने जैसा वर्ताव किया याः वह सव विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ ११॥

विदुर उवाच

अवोचन्मां धृतराष्ट्रोऽनुगुप्त-मजातशत्रो परिगृह्याभिपूज्य । एवं गते समतामभ्युपेत्य

वं गते समतामभ्युपेत्य पथ्यं तेषां मम चैव व्रवीहि ॥१२॥

विदुरजी बोले—अजातशत्रो ! राजा धृतराष्ट्रने मुशे अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कहा— विदुर ! आजकी परिस्थितिमें समभाव रखकर तुम ऐसा कोई उपाय बताओ, जो मेरे और पाण्डबोंके लिये हितकर हो? ॥ १२॥

> मयाप्युक्तं यत् क्षेमं कौरवाणां हितं पथ्यं धृतराष्ट्रस्य चैव। तद् वै तस्म न रुचामभ्युपैति तत्रक्षाहं क्षेममन्यन्न मन्ये॥१३॥

तव मैंने भी ऐसी बातें बतायीं, जो सर्वथा उचित तथा कौरववंदा एवं धृतराष्ट्रके लिये भी हितकर और लामदायक थीं। वह बात उनको नहीं रुची और मैं उसके सिवा दूसरी कोई बात उचित नहीं समझता था।। १३॥ परं श्रेयः पाण्डवेया मयोक्तं न मे तच्च श्रुतवानाम्बिकेयः। यथाऽऽतुरस्येव हि पथ्यमन्नं

न रोचते सास्य तदुच्यमानम् ॥ १४॥

पाण्डवो ! मैंने दोनों पक्षके छिये परम कल्याणकी बात वतायी थी, परंतु अम्बिकानन्दन महाराज धृतराष्ट्रने मेरी वह बात नहीं सुनी । जैसे रोगीको हितकर भोजन अच्छा नहीं छगता, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रको मेरी कही हुई हितकर बात भी पसंद नहीं आती ॥ १४॥

न श्रेयसे नीयतेऽजातरात्रो स्त्री श्रोत्रियस्येव गृहे प्रदुष्टा । ध्रुवं न रोचेद् भरतर्षभस्य पतिः कुमार्यो इव षष्टिवर्षः ॥ १५ ॥

अजातशत्रो ! जैसे श्रोत्रियके घरकी दुष्टा स्त्री श्रेयके मार्गपर नहीं लायी जा सकती। उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रको कल्याणके मार्गपर लाना असम्भव है। जैसे कुमारी कन्याको साठ वर्षका बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्रको मेरी कही हुई बात निश्चय ही नहीं रुचती ॥ १५॥

ध्रुवं विनाशो नृप कौरवाणां न वे श्रेयो धृतराष्ट्रः परैति। यथा च पर्णे पुष्करस्यावसिक्तं जलंनतिष्ठेत् पथ्यमुक्तं तथासिन् ॥ १६॥

राजन् ! राजा घृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण करते हैं, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कौरवकुलका विनाश अवश्यम्भावी है। जैसे कमलके पत्तेपर डाला हुआ जल नहीं टहर सकता, उसी प्रकार कही हुई हितकर बात राजा घृतराष्ट्रके मनमें स्थान नहीं पाती है।। १६ ।।

ततः कुद्धो धृतराष्ट्रोऽब्रवीन्मां यस्मिन् श्रद्धा भारत तत्र याहि। नाहं भूयः कामये त्वां सहायं महीमिमां पालयितुं पुरं वा॥१७॥

उस समय राजा धृतराष्ट्रने कुपित होकर मुझसे कहा— 'भारत ! जिसपर तुम्हारी श्रद्धा हो। वहीं चले जाओ । अब मैं इस राज्य अथवा नगरका पालन करनेके लिये तुम्हारी सहायता नहीं चाहता' ॥ १७ ॥

> सोऽहं त्यको घृतराष्ट्रेण राज्ञा प्रशासितुं त्वामुपयातो नरेन्द्र । तद् वै सर्वे यन्मयोक्तं सभायां तद् धार्यतां यत् प्रवक्ष्यामि भूयः॥ १८॥

नरेन्द्र ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने मुझे त्याग दिया है; अतः मैं तुम्हें उपदेश देनेके लिये आया हूँ । मैंने सभामें जो कुछ कहा था और पुनः इस समय जो कुछ कह रहा हूँ, वह सब तुम धारण करो ॥ १८ ॥

> क्रेशैस्तिवैर्युज्यमानः सपत्नैः क्षमां कुर्वन् कालमुपासते यः। संवर्धयन् स्तोकिमवाग्निमात्मवान् स वै भुङ्के पृथिवीमेक एव॥१९॥

जो शत्रुओंद्वारा दुःसह कष्ट दिये जानेपर मी क्षमा करते हुए अनुकूल अवसरकी प्रतीक्षा करता है तथा जिस प्रकार थोड़ी-सी आगको भी लोग वास-फूसके द्वारा प्रज्विति-करके बढ़ा लेते हैं, वैसे ही जो मनको वशमें रखकर अपनी शक्ति और सहायकोंको बढ़ाता है, वह अकेला ही सारी पृथ्वीका उपभोग करता है ॥ १९॥

यस्याविभक्तं वसु राजन् सहायै-स्तस्य दुःखेऽप्यंशभाजः सहायाः। सहायानामेष संब्रहणेऽध्युपायः सहायात्तौ पृथिवीप्राप्तिमाद्वः॥ २०॥

राजन् ! जिसका धन सहायकों के लिये बँटा नहीं है अर्थात् जिसके धनको सहायक भी अपना ही समझकर भोगते हैं, उसके दुःखमें भी वे सब लोग हिस्सा बँटाते हैं। सहायकों के संग्रहका यही उपाय है। सहायकों की प्राप्ति हो जानेपर पृथ्वीकी ही प्राप्ति हो गयी, ऐसा कहा जाता है।। २०।।

सत्यं श्रेष्ठं पाण्डव विप्रलापं तुर्व्यं चान्नं सह भोज्यं सहायैः। आत्मा चैषामग्रतो न सा पूज्य प्रवंतृत्तिर्वर्धते भूमिपालः ॥ २१ ॥

पाण्डुनन्दन ! व्यर्थकी बकवादसे रहित सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है। अपने सहायक माई-बन्धुओंके साथ बैठकर समान अन्नका मोजन करना चाहिये। उन सबके आगे अपनी मानः बड़ाई तथा पूजाकी वार्ते नहीं करनी चाहिये। ऐसा बर्ताव करनेवाला भूपाल सदा उन्नतिशील होता है।। २१।।

युधिष्टिर उवाच

पवं करिष्यामि यथा ब्रवीवि
परां बुद्धिमुपगम्याप्रमत्तः।
यच्चाप्यन्यदेशकालोपपन्नं
तद्वैवाच्यं तत्करिष्यामि कृत्स्नम्॥२२॥

म॰ स॰ मा॰ १-- ५. २२-

युधिष्ठिर बोले—विदुरजी ! मैं उत्तम बुद्धिका आश्रय और भी देश-कालके अनुसार आप जो कर्तब्य उचित समझें। वे सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। वह बतावें ! मैं उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगा !! २२ !!

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि विदुरिनवीसे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें विदुरिनवीसनविषयक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

## षष्टोऽध्यायः

## धृतराष्ट्रका संजयको भेजकर विदुरको वनसे बुलवाना और उनसे क्षमा-प्रार्थना

वैशम्पायन उवाच

गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान् प्रति। भृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः पर्यतप्यत भारत॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब विदुरजी पाण्डवींके आश्रमपर चले गये, तब महाबुद्धिमान् राजाधृतराष्ट्र-को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ १॥

विदुरस्य प्रभावं च संधिविग्रहकारितम्। विवृद्धिं च परां मत्वा पाण्डवानां भविष्यति ॥ २ ॥

उन्होंने सोचाः विदुर संधि और विग्रह आदिकी नीतिको अच्छी तरह जानते हैं। जिसके कारण उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वे पाण्डवोंके पक्षमें हो गये तो भविष्यमें उनका महान् अभ्युदय होगा॥ २॥

स सभाद्वारमागम्य विदुरसारमोहितः। समक्षं पार्थिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः॥३॥

विदुरका स्मरण करके वे मोहित-से हो गये और समा-भवनके द्वारपर आकर सब राजाओंके देखते-देखते अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३॥

स तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां समुत्थाय महीतलात् । समीपोपस्थितं राजा संजयं वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥

फिर होशमें आनेपर वे पृथ्वीते उठ खड़े हुए और समीप आये हुए संजयसे इस प्रकार बोले—॥ ४॥

भ्राता मम सुहृच्चैव साक्षाद् धर्म इवापरः। तस्य स्मृत्याद्य सुभृशं हृद्यं दीर्यतीव मे ॥ ५ ॥

•संजय ! विदुर मेरे भाई और सुहृद् हैं। वे साक्षात् दूसरे धर्मके समान हैं। उनकी याद आनेसे आज मेरा हृदय अत्यन्त विदीर्ण-सा होने लगा है।। ५॥

तमानयस्त्र धर्मज्ञं मम भ्रातरमाशु वै। इति त्रुवन् स नृपतिः ऋषणं पर्यदेवयत्॥ ६॥

'तुम मेरे धर्मज्ञ भ्राता विदुरको शीघ्र यहाँ बुला लाओ ।' ऐसा कहते हुए राजा धृतराष्ट्र दीनभावसे फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ६ ॥ पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मारमोहितः। भ्रातृस्नेहादिदं राजा संजयं वाक्यमद्रवीत्॥ ७॥

महाराज धृतराष्ट्र विदुरकी याद आनेसे मोहित हो पश्चात्तापसे खिन्न हो उठे और भ्रातृस्नेहवश संजयसे पुनः इस प्रकार बोले—॥ ७॥

गच्छ संजय जानीहि भ्रातरं विदुरं मम । यदि जीवति रोषेण मया पापेन निर्धुतः॥ ८॥

'संजय ! जाओ। मेरे भाई विदुरका पता लगाओ। मुझ पापीने कोधवश उन्हें निकाल दिया। वे जीवित तो हैं न ? ॥

न हि तेन मम भ्रात्रा सुसूक्ष्ममिप किंचन । व्यळीकं कृतपूर्वे वे प्राज्ञेनामितबुद्धिना ॥ ९ ॥

'अपरिमित बुद्धिवाले मेरे उन विद्वान् भाईने पहले कभी कोई छोटा-सा भी अपराध नहीं किया है।। ९।।

स व्यलीकं परं प्राप्तो मत्तः परमबुद्धिमान् । त्यक्ष्यामि जीवितं प्रान्न तं गच्छानय संजय ॥ १० ॥

'बुद्धिमान् संजय!मुझसे परम मेधावी त्रिदुरका बड़ा अपराघ हुआ। तुम जाकर उन्हें लेआओ)नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगा'॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राज्ञस्तमनुमान्य च । संजयो बाढमित्युक्त्वा प्राद्भवत् काम्यकं प्रति ॥ ११ ॥ सोऽचिरेण समासाद्य तद् वनं यत्र पाण्डवाः । रोरवाजिनसंवीतं ददर्शाय युधिष्ठिरम् ॥ १२ ॥ विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणैश्च सहस्रदाः । भ्रात्वभिश्चाभिसंगुप्तं देवैरिव पुरंदरम् ॥ १३ ॥

रम्जाका यह वचन सुनकर संजयने उनका आदर करते हुए 'बहुत अच्छा' कहकर काम्यकवनको प्रस्थान किया। जहाँ पाण्डव रहते थे, उस वनमें शीघ ही पहुँचकर संजयने देखा, राजा युधिष्ठिर मृगचर्म धारण करके विदुरजी तथा सहस्रों ब्राह्मणोंके साथ बैठे हुए हैं और देवताओंसे विरे हुए इन्द्रकी माँति अपने माइयोंसे सुरक्षित हैं ॥ ११-१३॥

युधिष्ठिरमुपागम्य पूजयामास संजयः। भीमार्जुनयमाश्चापि तद्युक्तं प्रतिपेदिरे॥१४॥ युधिष्ठिरके पास पहुँचकर संजयने उनका सम्मान किया। फिर भीमः अर्जुन और नकुल-सहदेवने संजयका यथोचित सस्कार किया॥ १४॥

राश्चा पृष्टः स कुरालं सुखासीनश्च संजयः। राशंसागमने हेतुमिदं चैवाववीद् वचः॥१५॥

राजा युधिष्ठिरके कुशल-प्रश्न करनेके पश्चात् जब संजय युखपूर्वक बैठ गयाः तब अपने आनेका कारण बताते हुए उसने इस प्रकार कहा ॥ १५॥

संजय उवाच

राजा स्मरित ते क्षत्तर्धृतराष्ट्रोऽभ्विकासुतः। नं पश्य गत्वा त्वं क्षित्रं संजीवय च पार्थिवम् ॥ १६ ॥

संजयने कहा—विदुरजी ! अम्बिकानन्दन महाराज धृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं । आप जल्दी चलकर उनमें मिलिये और उन्हें जीवनदान दीजिये ॥ १६॥

सोऽनुमान्य नरश्रेष्ठान् पाण्डवान् कुरुनन्दनान् । नियोगाद् राजसिंहस्य गन्तुमईसि सत्तम ॥ १७ ॥

साधुशिरोमणे ! आप कुरुकुलको आनन्दित करनेवाले इन नरश्रेष्ठ पाण्डवींसे आदरपूर्वक विदा लेकर महाराजके आदेशसे शीघ्र उनके पास चलें ॥ १७॥

वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तस्तु विदुरो धीमान् खजनवल्लभः। युधिष्ठिरस्यानुमते पुनरायाद् गजाह्नयम्॥१८॥ तमव्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। दिष्ट्याप्राप्तोऽसि धर्मज्ञदिष्ट्या स्मरसिमेऽनघ॥१९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! स्वजनोके परम प्रिय बुद्धिमान् विदुरजीसे जब संजयने इस प्रकार कहा, तब वे युधिष्ठिरकी अनुमति लेकर फिर इस्तिनापुरमें आये। वहाँ महातेजस्वी अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्रने उनसे कहा—धर्मज्ञ विदुर! तुम आगये, यह मेरे बड़े सौमाग्यकी बात है। अनव! यह भी मेरे सौमाग्यकी वात है कि तुम मुझे भूले नहीं॥

अद्य रात्रौ दिवा चाहं त्वत्कृते भरतर्षभ । प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्रं देहमात्मनः॥ २०॥

'भरतकुलभूषण! मैं आज दिन-रात तुम्हारे लिये जागते रहनेके कारण अपने शरीरकी विचित्र दशा देख रहा हूँ'॥ स्तोऽङ्कमानीय विदुरं मूर्धन्याद्याय चैव ह। सम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मयानघ॥ २१॥

ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने विदुरको अपने हृदयसे लगा लिया और उनका मस्तक सूँघते हुए कहा-पनिष्पाप



विदुर ! मैंने तुमसे जो अप्रिय बात कह दी है, उसके लिये मुझे क्षमा करो? ॥ २१॥

विदुर उवाच

क्षान्तमेव मया राजन् गुरुमें परमो भवान्।
एषोऽहमागतः शीघ्रं त्वहर्शनपरायणः॥ २२॥
भवन्ति हि नरव्यात्र पुरुषा धर्मचेतसः।
दीनाभिपातिनो राजन् नात्र कार्यो विचारणा॥ २३॥

विदुरने कहा—राजन् ! मैंने तो सब क्षमा कर ही दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। मैं शीव्रतापूर्वक आपके दर्शनके लिये आया हूँ। नरश्रेष्ठ! धर्मात्मा पुरुष दीन जनोंकी और अधिक झकते हैं। आपको इसके लिये मनमें विचार नहीं करना चाहिये॥ २२-२३॥

पाण्डोः सुता यादशा मे तादशास्तव भारत । दीना इतीव मे बुद्धिरभिपन्नाद्य तान् प्रति ॥ २४ ॥

भारत ! मेरे लिये जैसे पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी। परंतु पाण्डव इन दिनों दीन दशमें हैं, अतः इनके प्रति मेरे हृदयका झकाव हो गया ॥ २४॥

वैशम्पायन उवाच

अन्योन्यमनुनीयैवं भ्रातरौ द्वौ महाद्युती। विदुरो धृतराष्ट्रश्च लेभाते परमां मुदम्॥ २५॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! वे दोनों महा-तेजस्वी भाई विदुर और धृतराष्ट्र एक-दूसरेसे अनुनय-विनय करके अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि विदुरप्रस्यागमने षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें विदुरप्रत्यागमनविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## सप्तमोऽध्यायः

## दुर्योधन, दुःशासन, शक्किन और कर्णकी सलाइ, पाण्डवोंका वध करनेके लिये उनका वनमें जानेकी तैयारी तथा व्यासजीका आकर उनको रोकना

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा च विदुरं प्राप्तं राज्ञा च परिसान्त्वितम् । श्वृतराष्ट्रात्मजो राजा पर्यतप्यत दुर्मतिः॥ १ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! विदुर आ गये और राजा धृतराष्ट्रने उन्हें सान्त्वना देकर रख लिया। यह सुनकर दुष्ट बुद्धिवाला धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योषन संतप्त हो उठा ॥ १॥

स सौबलेयमानाय्य कर्णदुःशासनौ तथा। अत्रवीद् वचनं राजा प्रविदयाबुद्धिजं तमः॥ २॥

उसने शकुनि, कर्ण और दुःशासनको बुलाकर अज्ञान-जनित मोहमें मग्न हो इस प्रकार कहा—॥ २॥

एष प्रत्यागतो मन्त्रो धृतराष्ट्रस्य धीमतः। विदुरः पाण्डुपुत्राणां सुदृद् विद्वान् हिते रतः॥ ३ ॥

'बुद्धिमान् पिता जीका यह मन्त्री विदुर फिर लौट आया। विदुर विद्वान् होनेके साथ ही पाण्डवोंका सुद्धृद् और उन्हींके हितसाघनमें संलग्न रहनेवाला है ॥ ३॥

याबदस्य पुनर्बुद्धि विदुरो नापकर्षति । पाण्डवानयने ताबन्मन्त्रयध्यं हितं मम ॥ ४ ॥

भ्यह पिताजीके विचारको पुनः पाण्डवींके लौटा लानेकी ओर जबतक नहीं खींचताः तभीतक मेरे हितसाधनके विषयमें तुमलोग कोई उत्तम सलाह दो॥ ४॥

अथ पश्याम्यहं पार्थान् प्राप्तानिह कथंचन । पुनः शोषं गमिष्यामि निरम्बुर्निरवग्रहः॥ ५॥

'यदि मैं किसी प्रकार पाण्डर्वीको यहाँ आया देख दूँगा। तो जलका भी परित्याग करके स्वेच्छासे अपने शरीरको सुखा डाह्रँगा ॥ ५॥

विषमुद्धन्धनं चैव शस्त्रमग्निप्रवेशनम्। करिष्ये न हि तानुद्धान् पुनर्द्रष्ट्रमिहोत्सहे॥ ६॥

भीं जहर खा लूँगा। फाँसी छगा लूँगा। अपने आपको ही शस्त्रसे मार दूँगा अथवा जलती आगमें प्रवेश कर जाऊँगा। परंतु पाण्डवोंको फिर बढ़ते या फलते-फूलते नहीं देख सकूँगा। । ६॥

### शकुनिरुवाच

किं बालिशमित राजन्नास्थितोऽसि विशाम्पते । गतास्ते समयं कृत्वा नैतदेवं भविष्यति ॥ ७ ॥ शकुनि बोला—राजन् ! तुम भी नया नादान वचौंके- से विचार रखते हो ? पाण्डव प्रतिज्ञा करके वनमें गये हैं। वे उस प्रतिज्ञाको तोड़कर लौट आर्वे, ऐसा कभी नहीं होगा॥

सत्यवाक्यस्थिताः सर्वे पाण्डवा भरतर्षभ । पितुस्ते वचनं तात न ब्रहीष्यन्ति कर्हिचित् ॥ ८ ॥

भरतवंशिशोमणे ! सव पाण्डव सत्य वचनका पालन करनेमें संलग्न हैं । तात ! वे तुम्हारे पिताकी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ८॥

अथवा ते ब्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्। निरस्य समयं सर्वे पणोऽस्माकं भविष्यति ॥ ९ ॥

अथवा यदि वे तुम्हारे पिताकी बात मान लेंगे और प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगरमें आ जायँगे, तो इमारा व्यवहार इस प्रकार होगा ॥ ९॥

सर्वे भवामो मध्यस्था राज्ञदछन्दानुवर्तिनः। छिद्रं बहु प्रपदयन्तः पाण्डवानां सुसंवृताः॥ १०॥

इम सब लोग राजाकी आज्ञाका पालन करते हुए मध्यस्थ हो जायँगे और छिपे-छिपे पाण्डवींके बहुत-से छिद्र देखते रहेंगे ॥ १०॥

दुःशासन उवाच

प्वमेतन्महाप्राञ्च यथा वद्सि मातुरु। नित्यं हि मे कथयतस्तव वुद्धिविंरोचते॥११॥

दुःशास्त्रनने कहा — महाबुद्धिमान् मामाजी!आप जैसा कहते हैं, वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुखसे जो विचार प्रकट होता है, वह मुझे सदा अच्छा लगता है।।

कर्ण उवाच

काममीक्षामहे सर्वे दुर्योधन तवेष्सितम्। ऐकमत्यं हि नो राजन् सर्वेषामेव लक्षये॥१२॥

कर्ण बोळा - - दुर्थो बन ! इस सब लोग तुम्हारी अभि-लियत कामनाकी पूर्तिके लिये सचेष्ट हैं। राजन् ! इस विषयमें इस सभीका एक मत दिखायी देता है ॥ १२ ॥ नागमिष्यन्ति ते धीरा अकृत्वा कालसंविदम्। आगमिष्यन्ति चेन्मोहात् पुनर्युतेन ताञ्जय ॥ १३ ॥

धीरबुद्धि पाण्डव निश्चित समयकी अवधिको पूर्ण किये विना यहाँ नहीं आयँगे और यदि वे मोहवश आ भी जायँ, तो तुम पुनः जूएके द्वारा उन्हें जीत लेना ॥ १३ ॥

वेशम्पायन उवाच

प्वमुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा। नातिद्वष्टमनाः क्षिप्रमभवत् स पराङ्मुखः॥१४॥

वैराम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! कर्णके ऐसा कइनेपर उस समय राजा दुर्योधनको अधिक प्रसन्नता नहीं हुई । उसने तुरंत ही अपना मुँह फेर लिया ॥ १४ ॥ उपलभ्य ततः कर्णो विवृत्य नयने शुभे। रोषाद् दुःशासनं चैव सौवलं च तमेव च ॥ १५ ॥ परमकुद्ध उद्यस्यात्मानमात्मना । अथो मम मतं यत् तु तन्निवोधत भूमिपाः ॥ १६ ॥

तब उसके आशयको समझकर कर्णने रोषसे अपनी सुन्दर आँखें फाइकर दुःशासन, शकुनि और दुर्योधनकी ओर देखते हुए खयं ही उत्साहमें भरकर अत्यन्त को धपूर्वक कहा-- 'भूमि-पालो ! इस विषयमें मेरा जो मत है, उसे मुन लो ॥१५-१६॥ प्रियं सर्वे करिष्यामो राज्ञः किङ्करपाणयः। न चास्य शक्रमः स्थातुं प्रिये सर्वे द्यतन्द्रिताः ॥ १७ ॥

'इम सब लोग राजा दुर्योधनके किंकर और भुजाएँ हैं; अतः इम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे; परंतु इम आलस्य छोड़कर इनके प्रियसाधनमें लग नहीं पाते ॥१७॥ वयं तु शस्त्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः। गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान् वनगोचरान् ॥ १८॥

भोरी राय यह है कि इम कवच पहनकर अपने-अपने रथपर आरूढ़ हो अस्त्र-शस्त्र लेकर वनवासी पाण्डवींको मारनेके लिये एक साथ उनपर धावा करें ॥ १८॥ तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्। निर्विवादा भविष्यन्ति धार्तराष्ट्रास्तथा वयम् ॥ १९ ॥

'जब वे सभी मरकर शान्त हो जायँ और अज्ञात गतिको अर्थात् परलोकको पहुँच जायँ तब धृतराष्ट्रके पुत्र तथा इम सब लोग सारे झगड़ींसे दूर हो जायँगे ॥ १९॥

परिद्युना यावच्छोकपरायणाः। यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम ॥ २०॥

वं जबतक क्लेशमें पड़े हैं। जबतक शोकमें डूबे हुए हैं और जबतक मित्रों एवं सहायकोंसे विश्वत हैं, तभीतक युद्धमें जीते जा सकते हैं, मेरा तो यही मत है' ॥ २० ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः। बाढिमित्येव ते सर्वे प्रत्यूचुः स्तजं तदा ॥ २१ ॥

कर्णकी यह वात सुनकर सबने बार-बार उसकी सराहना की और कर्णकी बातके उत्तरमें सबके मुखसे यही निकला-'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा'॥ २१॥

एवमुक्त्वा सुसंरब्धा रथैः सर्वे पृथकपृथक्। निर्येयुः पाण्डवान् हन्तुं सहिताः कृतनिश्चयाः ॥ २२ ॥

इस प्रकार आपसमें बातचीत करके रोष और जोशमें भरे हुए वे सब पृथक्-पृथक् रथींपर बैठकर पाण्डवींके वधका निश्चय करके एक साथ नगरसे बाहर निकले ॥ २२ ॥

तान् प्रस्थितान् परिश्वाय कृष्णद्वैपायनः प्रभुः। आजगाम विद्युद्धातमा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुषा ॥ २३ ॥

उन्हें वनकी ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि गुद्धात्मा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टिसे सब कुछ देखकर सहसा वहाँ आये ॥ २३ ॥

प्रतिषिध्याथ तान् सर्वान् भगवाँ होकपूजितः। प्रशाचक्षुपमासीनमुवाचाभ्येत्य सत्वरम् ॥ २४॥

उन लोकपूजित भगवान् व्यासने उन सबको रोका और सिंहासनपर वैठे हुए प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्रके पास शीघ आकर कहा ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि ब्यासागमने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें त्यासजीके आगमनसे सम्बन्ध रखनेवाला सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

## अष्टमोऽध्यायः

व्यासजीका धतराष्ट्रसे दुर्योधनके अन्यायको रोकनेके लिये अनुरोध

व्यास उवाच

धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ निबोध वचनं मम। वक्ष्यामि त्वां कौरवाणां सर्वेषां हितमुत्तमम्॥ १ ॥

. व्यासजीने कहा -- महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र ! तुम मेरी बात सुनो; मैं तुम्हें समस्त कौरवोंके हितकी उत्तम बात बताता हूँ ॥

न मे प्रियं महाबाहो यद् गताः पाण्डवा वनम्। निकृत्या निकृताश्चेव दुर्योधनपुरोगमैः॥ २ ॥

महाबाहो ! पाण्डवलोग जो वनमें भेजे गये हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन आदिने उन्हें छलपूर्वक जूएमें इराया है ॥ २ ॥ 🕾

ते सारन्तः परिक्लेशान् वर्षे पूर्णे त्रयोदशे। विमोक्ष्यन्ति विषं कुद्धाः कौरवेयेषु भारत ॥ ३ ॥

भारत ! वे तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर अपनेको दिये हुए क्लेश याद करके कुपित हो कौरवींपर विष उगलेंगे अर्थात् विषके समान घातक अस्त्र-रास्त्रोंका प्रहार करेंगे ।। ३ ॥

तद्यं कि नु पापात्मा तन पुत्रः सुमन्द्धीः। पाण्डवान् नित्यसंकुद्धो राज्यहेतोर्जिघांसित ॥ ४ ॥

ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा यह पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोषमें भरा रहकर राज्यके लिये पाण्डवींका वध करना चाहता है ? ॥ ४ ॥

वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः। वनस्थांस्तानयं हन्तुमिच्छन् प्राणान् विमोक्ष्यति॥ ५ ॥

तुम इस मृद्को रोको । तुम्हारा यह पुत्र शान्त हो जाय। यदि इसने वनवासी पाण्डवींको मार डालनेकी इच्छा की तो यह स्वयं ही अपने प्राणोंको खो बैठेगा ॥ ५ ॥

यथा हि विदुरः प्राज्ञो यथा भीष्मो यथा वयम्। यथा ऋपश्च द्रोणश्च तथा साधुर्भवानपि॥ ६॥

जैसे ज्ञानी विदुरः भीष्म, मैं, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही साधुस्वभाव तुम भी हो ॥ ६ ॥ विद्रहो हि महाप्राञ्च स्वजनेन विगहिंतः।

अधर्म्यमयशस्यं च मा राजन् प्रतिपद्यताम्॥ ७॥

महाप्राज्ञ ! स्वजनोंके साथ कलह अत्यन्त निन्दित माना गया है । वह अधर्म एवं अयश बढ़ानेवाला है; अतः राजन् ! तुम स्वजनोंके साथ कलहमें न पड़ो ॥ ७॥

समीक्षा यादद्शी हास्य पाण्डवान् प्रति भारत । उपेक्ष्यमाणा साराजन् महान्तमनयं स्पृशेत् ॥ ८ ॥

भारत ! पाण्डवींके प्रति इस दुर्योधनका जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गयी—उसका शमन न किया गया, तो उसका वह विचार महान् अत्याचारकी सृष्टि कर सकता है।। अथवायं सुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते सुतः। पाण्डवैः सहितो राजन्नेक पवासहायवान्॥ ९॥

अथवा तुम्हारा यह मन्दबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायकको लिये विना पाण्डवोंके साथ वनमें जाय ॥ ९॥

ततः संसर्गजः स्नेहः पुत्रस्य तव पाण्डवैः। यदि स्यात् कृतकार्योऽद्य भवेस्त्वं मनुजेश्वर ॥ १०॥

मनुजेश्वर ! वहाँ पाण्डवीं के संसर्गमें रहने से तुम्हारे पुत्रके प्रति उनके हृदयमें स्नेह हो जाय, तो तुम आज भी कृतार्थ हो जाओं ॥ १०॥

अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । श्रयते तन्महाराज नामृतस्यापसर्पति ॥ ११ ॥ कथं वा मन्यते भीष्मो द्रोणोऽथविदुरोऽपि वा । भवान् वात्र क्षमं कार्यं पुरा वोऽथोंऽभिवर्धते ॥ १२ ॥

किंतु महाराज ! जन्मके समय किसी वस्तुका जैसा स्वभाव बन जाता है, वह दूर नहीं होता । भले ही वह वस्तु अमृत ही क्यों न हो ? यह बात मेरे सुननेमें आयी है । अथवा इस विषयमें भीष्म, द्रोण, विदुर या तुम्हारी क्या सम्मति है ? यहाँ जो उचित हो, वह कार्य पहले करना चाहिये, उसीसे तुम्हारे प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है। ११-१२।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि ब्यासवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वने व्यासवाक्यविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवमोऽध्यायः

व्यासजीके द्वारा सुर्गि और इन्द्रके उपाख्यानका वर्णन तथा उनका पाण्डवोंके प्रति दया दिखलाना

धृतराष्ट्र उवाच

भगवन् नाहमप्येतद् रोचये च्तसम्भवम्। मन्ये तद्विधिनाऽऽकृष्यकारितोऽस्मोति वै मुने ॥ १॥

भृतराष्ट्रने कहा—भगवन् ! यह जूएका खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने ! मैं तो ऐसा समझता हूँ कि विधाताने मुझे वलपूर्वक खोंचकर इस कार्यमें लगा दिया॥ १॥ नैतद् रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च। गान्धारी नेच्छति द्युतं तत्र मोहात् प्रवर्तितम्॥ २॥

भीष्म, द्रोण और विदुरको भी यह चूतका आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गान्धारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाय; परंतु मैंने मोहवश सबको जूएमें लगा दिया॥ २॥

परित्यक्तुं न शक्तोमि दुर्योधनमचेतनम्। पुत्रस्तेहेन भगवञ्जानन्नपि प्रियमत ॥ ३ ॥ भगवन् ! प्रियन्नत ! मैं यह जानता हूँ कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्रस्नेहके कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता ॥ ३॥

व्यास उवाच

वैचित्रवीर्य नृपते सत्यमाह यथा भवान् । दृढं विद्याः परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥ ४ ॥ व्यासजी बोले — राजन् ! विचित्रवीर्यनन्दन ! तुम

ठीक कहते हो, इम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्रसे बढ़कर संसारमें और कुछ नहीं है॥ ४॥ इन्द्रोऽप्यश्रुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः। अन्यैः समृद्धैरप्यर्थैन सुतानमन्यते परम्॥ ५॥

सुरिमने पुत्रके लिये आँस् वहाकर इन्द्रको भी यह बात समझायी थी, जिससे वे अन्य समृद्धिशाली पदार्थोंसे सम्पन्न होनेपर भी पुत्रसे बढ़कर दूसरी किसी वस्तुको नहीं मानते हैं॥ ५॥

अत्र ते कीर्तथिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम् । सुरभ्याइचैव संवादमिन्द्रस्य च विशाम्पते॥ ६॥ जनेश्वर! इस विषयमें मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूँ; जो सुरमि तथा इन्द्रके संवादके रूपमें है ॥ ६ ॥ त्रिविष्टपगता राजन् सुरभी प्रारुद्द् किल । गवां माता पुरा तात तामिन्द्रोऽन्वकृपायत ॥ ७ ॥

राजन् ! पहलेकी बात है। गोमाता सुरिभ स्वर्गलोकमें जाकर फूट-फूटकर रोने लगी। तात ! उस समय इन्द्रको उसपर बड़ी द या आयी ॥ ७॥

#### इन्द्र उवाच

किमिदं रोदिषि शुभे किचत् क्षेमं दिवौकसाम्।
मानुषेष्वथ वा गोषु नैतद्रुणं भविष्यति ॥ ८॥
इन्द्रने पूछा—शुभे! तुम क्यों इस तरह रो रही हो?
देवलोकवासियोंकी दुशल तो है न ? मनुष्यों तथा गौओंमें
तो सब लोग कुशलसे हैं न ? तुम्हारा यह रोदन किसी अल्प
कारणसे नहीं हो सकता ? ॥ ८॥

#### सुरभिरुवाच

विनिपातो न वः कश्चिद् दृश्यते त्रिदृशाधिप। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक॥ ९॥

सुरिभने कहा—देवेश्वर ! आपलोगोंकी अवनित नहीं दिखायी देती। इन्द्र ! मुझे तो अपने पुत्रके लिये शोक हो रहा है, इसीसे रोती हूँ ॥ ९ ॥

परयैनं कर्षकं शुद्धं दुर्वलं मम पुत्रकम्। प्रतोदेनाभिनिघन्तं लाङ्गलेन च पीडितम्॥१०॥

देखो, इस नीच किसानको जो मेरे दुर्बल बेटेको बार-बार कोड़ेसे पीट रहा है और वह इलसे जुतकर अत्यन्त पीड़ित हो रहा है ॥ १०॥

निषीदमानं सोत्कण्ठं वध्यमानं सुराधिप।
कृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनश्चोद्विजते मम।
एकस्तत्र बलोपेतो धुरमुद्रहतेऽधिकाम्॥११॥
अपरोऽप्यबलप्राणः कृशो धमनिसंततः।
कृच्छ्रादुद्रहते भारं तं वै शोचामि वासव॥१२॥
वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः।
नैव शक्नोति तं भारमुद्वोद्धं पश्य वासव॥१३॥

सुरेश्वर ! वह तो विश्रामके लिये उत्सुक होकर बैठ रहा है और वह किसान उसे डंडे मारता है। देवेन्द्र ! यह देखकर मुझे अपने बच्चेके प्रति बड़ी दया हो आयी है और मेरा मन उद्धिग्न हो उठा है। वहाँ दो बेकोंमेंसे एक तो बलवान है, जो भारयुक्त जुएको खींच सकता है; परंतु दूसरा निर्वल है, प्राणश्चन्य-सा जान पड़ता है। वह इतना दुबला-पतला हो गया है कि उसके सारे शरीरमें फैली हुई नाड़ियाँ दीख रही हैं। वह बड़े कष्टसे उस भारयुक्त जुएको खींच पाता है। वासव ! मुझे उसीके लिये शोक हो रहा है। इन्द्र! देखो-देखो, चाबुकसे

मार-भारकर उसे बार-बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुएके भारको वहन करनेमें वह असमर्थ हो रहा है।११-१३॥ ततोऽहं तस्य शोकार्ता विरोमि भृशदुःखिता। अश्रण्यावर्तयन्ती च नेत्राभ्यां कहणायती॥१४॥

यही देखकर मैं शोकसे पीड़ित हो अत्यन्त दुखी हो गयी हूँ और करुणामग्न हो दोनों नेत्रोंसे आँस् बहाती हुई रो रही हूँ ॥ १४॥

#### शक उवाच

तव पुत्रसहस्रेषु पीड्यमानेषु शोभने। किं रुपायितवत्यत्र पुत्र एकत्र हन्यति॥१५॥

इन्द्रने कहा—कल्याणी ! तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्रके मार खानेपर यहाँ इतनी करणा क्यों दिखायी ? || १५ ||

### **मुर**भिरुवाच

यदि पुत्रसहस्राणि सर्वत्र समतैव मे। दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा॥१६॥

सुरिभ बोली—देवेन्द्र ! यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं। तो में उन सबके प्रति समान भाव ही रखती हूँ; परंतु दीन-दुखी पुत्रके प्रति अधिक दया उमड़ आती है ॥ १६ ॥

#### व्यास उवाच

तदिन्द्रः सुरभीवाक्यं निराम्य भृशविस्मितः। जीवितेनापि कौरन्य मेनेऽभ्यधिकमात्मजम् ॥ १७ ॥

व्यासजी कहते हैं —कुरुराज!सुरिमकीयह बात सुन-कर इन्द्र बड़े विस्मित हो गये। तबसे वे पुत्रको प्राणींसे भी अधिक प्रिय मानने लगे॥ १७॥

प्रववर्षे च तत्रैव सहसा तोयमुल्बणम्। कर्षकस्याचरन् विघ्नं भगवान् पाकशासनः॥१८॥

उस समय वहाँ पाकशासन भगवान् इन्द्रने किसानके कार्यमें विद्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की ॥ १८ ॥ तद् यथा सुरभिः प्राह समवेतास्तु ते तथा । सुतेषु राजन् सर्वेषु हीनेष्वभ्यधिका कृषा ॥ १९ ॥

इस प्रसङ्गमें सुरिमने जैसा कहा है, वह ठीक है; कौरव और पाण्डव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं। परंतु राजन्! सब पुत्रोंमें जो हीन हों, दयनीय दशामें पड़े हों, उन्हींपर अधिक कृपा होनी चाहिये॥ १९॥

यादशो मे सुतः पाण्डुस्तादशो मेऽसि पुत्रक। विदुरश्च महाप्रान्न स्नेहादेतद् व्रवीम्यहम्॥ २०॥

वत्स ! जैसे पाण्डु मेरे पुत्र हैं, वैसे ही तुम भी हो उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं । मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही है ॥ २०॥ चिराय तव पुत्राणां शतमेकश्च भारत। पाण्डोःपञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिता॥ २१॥

भारत ! दीर्घकालसे तुम्हारे एक सौ एक पुत्र हैं; किंतु पाण्डुके पाँच ही पुत्र देखे जाते हैं । वे भी भोले-भाले, छल-कपटसे रहित हैं और अत्यन्त दुःख उठा रहे हैं ॥ २१ ॥ कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यि । इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२ ॥

'वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धिको प्राप्त होंगे ?' इस प्रकार कुन्तीके उन दीन पुत्रोंके प्रति सोचते हुए मेरे मनमें बड़ा संताप होता है ॥ २२॥

यदि पार्थिव कौरव्याञ्जीवमानानिहेच्छसि। दुर्योधनस्तव सुतः रामं गच्छतु पाण्डवैः॥-२३॥

राजन् ! यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंसे मेळ करके शान्ति-पूर्वक रहे ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनवर्वणि अरण्यपर्वणि सुरभ्युपाल्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्ण्यपर्वमें सुरमि-उपाल्यानिवयक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# दशमोऽध्यायः

न्यासजीका जाना, मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे पाण्डवोंके प्रति सद्भावका अनुरोध तथा दुर्योधनके अज्ञिष्ट न्यवहारसे रुष्ट होकर उसे ज्ञाप देना

धृतराष्ट्र उवाच

एवमेतन्महाप्राञ्च यथा वदस्त नो मुने। अहं चैव विजानामि सर्वे चेमे नराधिपाः॥ १॥

धृतराष्ट्र वोले — महाप्राज्ञ मुने ! आप जैसा कहते हैं, यही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा ये सब राजालोग भी इसीका अनुमोदन करते हैं ॥ १॥ भवांश्च मन्यते साधु यत् कुरूणां महोदयम्। तदेव विदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां मुने ॥ २॥

मुने ! आप भी वही उत्तम मानते हैं, जो कुरुवंशके महान् अभ्युदयका कारण है । मुने ! यही बात विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्यने भी मुझे कही है ॥ २ ॥ यदि त्वहमनुद्राहाः कौरन्येषु द्या यदि ।

अन्वशाधि दुरात्मानं पुत्रं दुर्योधनं मम ॥ ३ ॥ यदि आपका मुझगर अनुग्रह है और यदि कौरवकुलपर आपकी दया है तो आप मेरे कुरात्मा पुत्र दुर्योधनको स्वयं ही शिक्षा दीजिये ॥ ३ ॥

व्यास उवाच

अयमायाति वै राजन् मैत्रेयो भगवानृषिः। अन्विष्य पाण्डवान् भ्रातृनिहैत्यसादिदक्षया ॥ **४** ॥

व्यासजीने कहा—राजन् ! ये महर्षि भगवान् मैत्रेय आ रहे हैं। पाँचों पाण्डववन्धुओं से मिलकर अब ये हमलोगीं-से मिलनेके लिये यहाँ आते हैं ॥ ४॥

एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन् महानृषिः। अनुशास्ता यथान्यायं शमायास्य कुळस्य च ॥ ५ ॥

महाराज ! ये महर्षि ही इस कुलकी शान्तिके लिये तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको यथायोग्य शिक्षा देंगे॥ ५॥ ब्र्याद् यदेष कौरव्य तत् कार्यमिवशङ्कया। अकियायां तु कार्यस्य पुत्रं ते शप्स्यते रुषा॥ ६॥

कुरुनन्दन ! मैत्रेय जो कुछ कहें, उसे निःशक्क होकर करना चाहिये। यदि उनके बताये हुए कार्यकी अवहेलना की गयी तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देंगे॥ ६॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्त्वा ययौ व्यासो मैत्रेयः प्रत्यदृश्यत । पूजया प्रतिजन्नाह सपुत्रस्तं नराधिपः॥ ७॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऐसा कहकर व्यासजी चले गये और मैत्रेयजी आते हुए दिखायी दिये । राजा धृतराष्ट्रने पुत्रसहित उनकी अगवानी की और स्वागत-संस्कारके साथ उन्हें अपनाया ॥ ७ ॥

अर्घ्याद्याभिः क्रियाभिर्वे विश्रान्तं मुनिसत्तमम् । प्रश्रयेणात्रवीद् राजा धृतराष्ट्रोऽम्विकासुतः ॥ ८ ॥

पाद्यः अर्घ्यं आदि उपचारीद्वारा पूजित हो जब मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय विश्राम कर चुकेः तव अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने नम्रतापूर्वक पूछा—॥ ८॥

सुखेनागमनं कचिद् भगवन् कुरुजाङ्गलान्। कचित् कुरालिनोवीरा भातरः पञ्च पाण्डवाः॥ ९॥

भगवन् ! इस कुरुदेशमें आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है न ? वीर भ्राता पाँचों पाण्डव तो कुशल्से हैं न ? ॥

समये स्थातुमिच्छन्ति कचित् च भरतर्षभाः । कचित्कुरूणां सौभ्रात्रमब्युच्छिन्नं भविष्यति॥ १० ॥

'क्या वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहना चाहते हैं ! क्या कौरवोंमें उत्तम भ्रातृभाव अखण्ड बना रहेगा ! ! ! । ! ।

#### मैत्रेय उवाच

तीर्थयात्रामनुकामन् प्राप्तोऽस्मि कुरुजाङ्गलान् । यहच्छया धर्मराजं दृष्टवान् काम्यके वने ॥११॥

मैत्रेयजीने कहा—राजन् ! मैं तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमता हुआ अकस्मात् कुरुजाङ्गल देशमें चला आया हूँ। काम्यकवनमें धर्मराज युधिष्ठिरसेभी मेरी मेंट हुई थी॥११॥ तं जटाजिनसंवीतं तपोवननिवासिनम्। समाजग्रुमेंहात्मानं द्रष्टुं मुनिगणाः प्रभो ॥ १२॥

प्रभो ! जटा और मृगचर्म धारण करके तपोवनमें निवास करनेवाले उन महात्मा धर्मराजको देखनेके लिये वहाँ बहुत-से मुनि पधारे थे ॥ १२ ॥

तत्राश्रीषं महाराज पुत्राणां तव विश्वमम्। अनयं चूतरूपेण महाभयमुपस्थितम् ॥१३॥

महाराज ! वहीं मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रोंकी बुद्धि भ्रान्त हो गयी है। वे यूतरूपी अनीतिमें प्रवृत्त हो गये और इस प्रकार जूएके रूपमें उनके ऊपर बड़ा भारी भ्रंय उपस्थित हो गया है।। १३॥

ततोऽहं त्वामनुप्राप्तः कौरवाणामवेक्षया। सदा ह्यभ्यधिकः स्नेहः प्रीतिश्चत्वयि मे प्रभो ॥ १४ ॥

यह सुनकर मैं कौरवोंकी दशा देखनेके लिये तुम्हारे पास आया हूँ। राजन् ! तुम्हारे ऊपर सदासे ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है॥ १४॥

नैतदौपियकं राजंस्त्विय भोष्मे च जीवित । यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते कथंचन ॥१५॥

महाराज ! तुम्हारे और भीष्मके जीते-जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपसमें विरोध करें ॥ १५॥

मेढीभूतः खयं राजन् नित्रहे प्रत्रहे भवान् । किमर्थमनयं घोरमुत्पद्यन्तमुपेक्षसे ॥ १६ ॥

महाराज ! तुम स्वयं इन सबको बाँधकर नियन्त्रणमें रखनेके लिये खम्भेके समान हो; फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ॥ १६ ॥

दस्यूनामिव यद् वृत्तं सभायां क्रुरुनन्दन । येन न भ्राजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥१७॥

कुरुनन्दन ! तुम्हारी सभामें डाकुओंकी भाँति जो वर्ताव किया गया है। उसके कारण तुम तपस्वी मुनियोंके समुद्रायमें शोभा नहीं पा रहे हो ॥ १७ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनममर्षणम्। उवाच ऋष्णया वाचा मैत्रेयो भगवानृषिः॥१८॥ चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर महर्षि भगवान् मैत्रेय अमर्षशील राजा दुर्योधनकी ओर मुड़कर उससे मधुर वाणीमें इस प्रकार बोले॥ १८॥

मेत्रेय उवाच

दुर्योधन महाबाहो निबोध वदतां वर । वचनं मे महाभाग ब्रुवतो यद्धितं तव ॥१९॥

मैत्रेयजीने कहा—महावाहु दुर्योधन ! तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो; मेरी एक वात सुनो । महाभाग ! मैं तुम्हारे हितकी वात वता रहा हूँ ॥ १९॥

मा दुहः पाण्डवान् राजन् कुरुष्वप्रियमात्मनः। पाण्डवानां कुरूणां च लोकस्य च नर्र्षभ ॥ २०॥

राजन् ! तुम पाण्डवोंसे द्रोह न करो । नरश्रेष्ठ ! अपनाः पाण्डवोंकाःकुरुकुलकातथा सम्पूर्ण जगत्का प्रियसाधन करो ॥ ते हि सर्वे नरच्याघाः शूरा विकान्तयोधिनः ।

सर्वे नागायुतप्राणा वज्रसंहनना हढाः॥ २१॥ मनुष्योंमें श्रेष्ठ सब पाण्डव शूर्वीर, पराक्रमी और युद्ध-

कुशल हैं। उन सबमें दस हजार हाथियोंका बल है। उनका शरीर वज्रके समान दृढ़ है॥ २१॥

सत्यव्रतथराः सर्वे सर्वे पुरुषमानिनः । हन्तारो देवशत्रृणां रक्षसां कामरूपिणाम् ॥ २२ ॥ हिडिम्बवकमुख्यानां किर्मीरस्य च रक्षसः।

वे सब-के-सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुषपर अभिमान रखनेवाले हैं । इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले देवद्रोही हिडिम्ब आदि राक्षसोंका तथा राक्षसजातीय किमीरका वध भी उन्होंने ही किया है ॥ २२ है ॥

इतः प्रद्रवतां रात्रौ यः स तेषां महात्मनाम् ॥ २३ ॥ आवृत्य मार्गे रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचलः । तं भीमः समरक्षाघी बलेन बलिनां वरः ॥ २४ ॥ जघान पशुमारेण व्याघः श्चद्रमृगं यथा । पश्य दिग्विजये राजन् यथा भीमेन पातितः ॥ २५ ॥ जरासंधो महेष्वासो नागायुतबलो युधि । सम्बन्धी वासुदेवश्च इयालाः सर्वे च पार्षताः॥ २६ ॥

यहाँसे रातमें जब वे महात्मा पाण्डव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वतके समान विशालकाय किमीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्धकी श्लाधा रखनेवाले बलवानोंमें श्लेष्ठ भीमसेनने उस राक्षसको बलपूर्वक पकड़कर पशुकी तरह वैसे ही मार डाला, जैसे व्याघ छोटे मृगको मार डालता है। राजन्! देखो, दिग्वजयके समय भीमसेनने उस महान् धनुर्धर राजा जरासंधको भी युद्धमें मार गिराया, जिसमें दस हजार हाथियोंका बल था। (यह भी स्मरण रखना चाहिये कि) वसुदेव-

म॰ स॰ मा॰ १-५. २३-

नन्दन भगवान् श्रीकृष्ण उनके सम्बन्धी हैं तथा दुपदके सभी पुत्र उनके साले हैं ॥ २३–२६॥

कस्तान् युधि समासीत जरामरणवान् नरः। तस्य ते शम पवास्तु पाण्डवैर्भरतर्पभ॥२७॥

जरा और मृत्युके वशमें रहनेवाला कौन मनुष्य युद्धमें उन पाण्डवींका सामना कर सकता है । भरतकुलभूषण ! ऐसे महापराक्रमी पाण्डवींके साथ तुम्हें शान्तिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिये ॥ २७ ॥

### कुरु मे वचनं राजन् मा मन्युवशमन्वगाः।

राजन् ! तुम मेरी बात मानो; क्रोधके वशमें न होओ ॥ २७ है ॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवं तु ब्रुवतस्तस्य मैत्रेयस्य विशाम्पते ॥ २८ ॥ ऊर्छ गजकराकारं करेणाभिजघान सः । दुर्योधनः स्मितं कृत्वा चरणेनोहिखन् महीम् ॥ २९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! मैत्रेयजी जन इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधनने मुसकराकर हाथीके सुँडके समान अपनी जाँघको हाथसे ठोंका और पैरसे पृथ्वीको कुरेदने लगा ॥ २८-२९ ॥

न किंचिदुक्त्वा दुर्मेधास्तस्थौ किंचिदवाङ्मुखः। तमग्रुश्रृपमाणं तु चिल्लिखन्तं वसुंधराम् ॥ ३० ॥ दृष्ट्वा दुर्योधनं राजन् मैत्रेयं कोप आविशत्। स कोपवशमापन्नो मैत्रेयो मुनिसत्तमः॥ ३१ ॥

उस दुर्बुद्धिने मैत्रेयजीको कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुँहको कुछ नीचा किये चुपचाप खड़ा रहा। राजन्! मैत्रेयजीने देखा, दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरेंति धरतीको कुरेद रहाहै। यह देख उनके मनमें कोध जाग उठा। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय कोपके वशीभूत हो गये॥ ३०-३१॥

विधिना सम्प्रणुदितः शापायास्य मनो द्धे । ततः स वार्युपस्पृदय कोपसंरक्तलोचनः । मैत्रेयो धार्तराष्ट्रं तमशपद् दुष्टचेतसम् ॥ ३२॥

विधातासे प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधनको शाप देनेका विचार किया। तदनन्तर मैंत्रेयने कोधसे लाल आँखें करके जलका आचमन किया और उस दुष्ट चित्तवाले धृतराष्ट्रपुत्रको इस प्रकार शाप दिया—॥ ३२॥

यसात्त्वं मामनादत्य नेमां वाचं चिकीर्षेसि । तसादस्याभिमानस्य सद्यः फलमवाष्त्रहि ॥ ३३॥ 'दुर्योघन ! त् मेरा अनादर करके मेरी बात मानना



नहीं चाहता; अतः तू इस अभिमानका तुरंत फलपा ले ॥३३॥ त्वद्भिद्रोहसंयुक्तं युद्धमुत्पत्स्यते महत्। तत्र भीमो गदाघातसत्वोधं भेत्स्यते बली ॥३४॥

'तेरे द्रोहके कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान् भीमसेन अपनी गदाकी चोटसे तेरी जाँघ तोड़ डालेंगे' ॥ ३४॥

इत्येवमुक्ते वचने धृतराष्ट्रो महीपतिः । प्रसादयामास मुनिं नैतदेवं भवेदिति ॥ ३५॥

उनके ऐसा कहनेपर महाराज धृतराष्ट्रने मुनिको प्रसन्न किया और कहा-भगवन् ! ऐसा न हो १३५॥

### मेत्रेय उवाच

शमं यास्यति चेत् पुत्रस्तव राजन् यदा तदा । शापो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३९ ॥

मैन्नेय जीने कहा—राजन ! जब तुम्हारा पुत्र शान्ति धारण करेगा (पाण्डवोंसे वैर-विरोध न करके मेल-मिलाप कर लेगा ), तब यह शाप इसपर लागू न होगा । तात ! यदि इसने विपरीत बर्ताव किया, तो यह शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा ॥ ३६ ॥

### वैशम्पायन उवाच

विलक्षयंस्तु राजेन्द्रो दुर्योधनिपता तदा। मैत्रेयं प्राह किर्मीरः कथं भीमेन पातितः॥ ३७॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब दुर्योधनके विता महाराज धृतराष्ट्रने भीमसेनके बलका विशेष परिचय

पानेके लिये मैत्रियजीसे पूछा-'मुने ! भीमने किमींरको कैसे मारा ?' ॥ ३७ ॥

मैत्रेय उवाच

नाहं वक्ष्यामि ते भूयो न ते शुश्रृषते सुतः। एष ते विदुरः सर्वमाख्यास्यति गते मयि॥ ३८॥

मैत्रेयजीने कहा—राजन् ! तुम्हारा पुत्र मेरी वात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूँगा। ये विदुरजी मेरे चले जानेपर वह सारा प्रसंग तुम्हें बतायेंगे॥ ३८॥

वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्त्वा मैत्रेयः प्रातिष्ठत यथाऽऽगतम् । किर्मीरवधसंविद्धो बहिर्दुर्योधनो ययौ ॥३९॥ वैद्यम्पायनजीकहते हैं —राजन्!ऐसाकहकर मैत्रेयजी जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। किर्मीरवधका समाचार सुनकर उद्दिग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया॥३९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि मैत्रेयशापे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अरण्यपर्वमें मैत्रेयशापित्रयक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

## (किमींरवधपर्व)

## एकादशोऽध्यायः

## भीमसेनके द्वारा किमीरके वधकी कथा

धृतराष्ट्र उवाच

किर्मीरस्य वधंक्षत्तः श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम् । रक्षता भीमसेनस्य कथमासीत् समागमः ॥ १ ॥

भृतराष्ट्रने पूछा--विदुर ! मैं किमींरवधका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ, कहो । उस राक्षसके साथ भीमसेनकी मुठभेड़ कैसे हुई ! ॥ १॥

विदुर उवाच

श्रुतपूर्वं मया तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २ ॥

विदुरजीने कहा—राजन् ! मानवशक्तिसे अतीत कर्म करनेवाले भीमसेनके इस भयानक कर्मको आप सुनिये, जिसे मैंने उन पाण्डवोंके कथाप्रसङ्गमें (ब्राह्मणींसे) बार वार सुना है ॥ २॥

इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा चूतनिर्जिताः। जग्मुस्त्रिभिरहोराजैः काम्यकं नाम तद् वनम् ॥ ३ ॥

राजेन्द्र ! पाण्डव जूएमें पराजित होकर जब यहाँसे गये, तब तीन दिन और तीन रातमें काम्यकवनमें जा पहुँचे ॥ ३ ॥ रात्रौ निश्चीथे त्वाभीले गतेऽर्धसमये नृप । प्रचारे : पुरुषादानां रक्षसां घोरकर्मणाम् ॥ ४ ॥ तद् वनं तापसा नित्यं गोपाश्च वनचारिणः । दूरात् परिहरन्ति सा पुरुषादभयात् किल ॥ ५ ॥

आधी रातके भयंकर समयमें, जब कि भयानक कर्म करनेवाले नरभक्षी राक्षस विचरते रहते हैं, तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षसके भयसे उस वनको दूरसे ही त्याग देते थे ॥ ४.५॥

तेषां प्रविशतां तत्र मार्गमावृत्य भारत । दीप्ताक्षं भीषणं रक्षः सोल्मुकं प्रत्यपद्यत ॥ ६ ॥

भारत! उस वनमें प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसकी आँखें चमक रही थीं। वह भयानक राक्षस मशाल लिये आया था॥ ६॥ बाहू महान्तौ कृत्वा तु तथाऽऽस्यं च भयानकम्। स्थितमावृत्य पन्थानं येन यान्ति कुरुद्धहाः॥ ७॥

अपनी दोनों भुजाओं को बहुत बड़ी करके मुँहको भयानक रूपसे फैलाकर वह उसी मार्गको घेरकर खड़ा हो गया। जिससे वे कुरुवंशिशोमणि पाण्डव यात्रा कर रहे थे॥ ७॥ स्पष्टाष्ट्रदंष्ट्रं ताम्राक्षं प्रदीप्तोध्वंशिरोरुहम्। सार्करिश्मतिडचकं सबलाकिमयाम्बदम्॥ ८॥

उसकी आठ दाढ़ें स्पष्ट दिलायी देती थीं, आँखें कोधि लाल हो रही थीं एवं सिरके बाल ऊपरकी ओर उठे हुए और प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था, मानो सूर्यकी किरणों, विद्युन्मण्डल और बकपङ्क्तियोंके साथ मेघ शोभा पा रहा हो॥ ८॥ सृजन्तं राक्षसीं मायां महानादनिनादितम्।

स्जन्ते राक्षसीं मायां महानादनिनादितम्। मुञ्चन्तं विषुळान् नादान् सतोयमिव तोयदम्॥ ९॥

वह भयंकर गर्जनाके साथ राक्षसी मायाकी सुष्टि कर रहा था ! सजल जलधरके समान जोर-जोरसे सिंहनाद करता था ॥ ९॥

तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सर्वेतोदिशम्। विमुक्तनादाः सम्पेतुः स्थलजा जलजैः सह ॥ १०॥

उसकी गर्जनारे भयभीत हुए स्थलचर पक्षी जलचर पक्षियोंके साथ चीं-चीं करते हुए सब दिशाओंमें माग चले ॥ सम्प्रद्वतमृगद्वीपिमहिषर्शसमाकुलम् । तद् वनं तस्य नादेन सम्प्रस्थितमिवाभवत् ॥ ११ ॥

भागते हुए मृग, भेड़िये, भैंसे तथा रीछोंसे भरा हुआ वह वन उस राक्षमकी गर्जनासे ऐसा हो गया, मानो वह ही भाग रहा हो ॥ ११॥

तस्योरुवाताभिहतास्ताम्रपल्लवबाहवः । विदुरजाताश्च लताः समाश्चिष्यन्ति पादपान् ॥ १२ ॥

उसकी जाँघोंकी इवाके वेगसे आहत हो ताम्रवर्णके पक्षवरूपी बाँहोंद्वारा सुशोभित दूरकी लताएँ भी मानो कृक्षोंसे लिपटी जाती थीं ॥ १२ ॥

तिस्मन् क्षणेऽथ प्रववी मारुतो भृशदारुणः। रजसा संवृतं तेन नष्टज्योतिरभूनभः॥१३॥

इसी समय बड़ी प्रचण्ड वायु चलने लगी। उसकी उड़ायी हुई धूलसे आच्छादित हो आकाशके तारे भी अस्त हो गये-से जान पड़ते थे॥ १३॥

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणामविश्वातो महारिपुः। पञ्चानामिन्द्रियाणां तु शोकावेश इवातुलः॥ १४॥

जैसे पाँचों इन्द्रियोंको अकस्मात् अतुलित शोकावेश प्राप्त हो जायः उसी प्रकार पाँचों पाण्डवोंका वह तुलनारहित महान् शत्रु सहसा उनके पास आ पहुँचाः पर पाण्डवोंको उस राक्षसका पता नहीं था ॥ १४॥

स दृष्ट्वा पाण्डवान् दृरात् कृष्णाजिनसमावृतान् । आवृणोत् तद्वनद्वारं मैनाक इव पर्वतः ॥१५॥

उसने दूरसे ही पाण्डवींको कृष्णमृगचर्म धारण किये आते देख मैनाक पर्वतकी माँति उस वनके प्रवेश-द्वारको घेर लिया ॥ १५॥

तं समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना। अदृष्टपूर्वं संत्रासान्त्यमीलयत लोचने ॥१६॥

उस अदृष्टपूर्व राक्षसके निकट पहुँचकर कमललोचना कृष्णाने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र वंद कर लिये ॥१६॥ दुःशासनकरोत्सृष्ट्यिप्रकीर्णशिरोरिहा । पञ्चपर्वतमध्यस्था नदीवाकुलतां गता॥१७॥

दुःशासनके हाथोंसे खुले हुए उसके केश सब ओर बिखरे हुए थे। वह पाँच पर्वतोंके बीचमें पड़ी हुई नदीकी भाँति व्याकुल हो उठी॥ १७॥

मोमुद्यमानां तां तत्र जगृहुः पञ्च पाण्डवाः। इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्॥१८॥

उसे मूर्छित होती हुई देख पाँची पाण्डवोंने सहारा देकर उसी तरह थाम लिया, जैसे विषयोंमें आसक्त हुई इन्द्रियाँ तत्सम्बन्धी अनुरक्तिको धारण किये रहती हैं ॥१८॥ अथ तां राक्षसीं मायामुत्थितां घोरदर्शनाम् । रक्षोष्नैर्विविधेर्मन्त्रैर्घोम्यः सम्यक्ष्प्रयोजितैः ॥ १९ ॥ पद्यतां पाण्डुपुत्राणां नाद्ययामास वीर्यवान् । स नष्टमायोऽतिबलः क्षोधविस्फारितेक्षणः ॥ २० ॥ काममूर्तिधरः कूरः कालकल्पो व्यद्दश्यत । तमुवाच ततो राजा दीर्घप्रक्षो युधिष्ठिरः ॥ २१ ॥

तदनन्तर वहाँ प्रकट हुई अत्यन्त भयानक राक्षसी मायाको देख शक्तिशाली घौँग्य मुंनिने अच्छी तरह प्रयोगमें लाये हुए राक्षसिवनाशक विविध मन्त्रोंद्वारा पाण्डवींके देखते-देखते उस मायाका नाश कर दिया। माया नष्ट होते ही वह अत्यन्त बलवान् एवं इच्छानुसार रूप धारण करने-वाला कृर राक्षस कोधसे आँखें फाइ-फाइकर देखता हुआ कालके समान दिखायी देने लगा। उस समय परम बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिरने उससे पूछा-॥ १९-२१॥

को भवान् कस्य वा किं ते क्रियतां कार्यमुच्यताम्। प्रत्युवाचाय तद् रक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥२२॥

'तुम कौन होः किसके पुत्र हो अथवा तुम्हारा कौन-सा कार्य सम्पादन किया जाय १ य**ह सब ब**ताओ ।' तव उस राक्षसने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा–॥ २२ ॥

अहं वकस्य वै भ्राता किर्मीर इति विश्रुतः। वनेऽस्मिन्काम्यकेशून्ये निवसामिगतज्वरः॥ २३॥

भी बकका भाई हूँ, मेरा नाम किमीर है, इस निर्जन काम्यकवनमें निवास करता हूँ। यहाँ मुझे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं है॥ २३॥

युधि निर्जित्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरन् । के यूयमभिसम्प्राप्ता भक्ष्यभूता ममान्तिकम् । युधि निर्जित्य वः सर्वोन् भक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४ ॥

'यहाँ आये हुए मनुष्योंको युद्धसे जीतकर सदा उन्होंको खाया करता हूँ। तुमलोग कौन हो? जो स्वयं ही मेरा आहार बननेके लिये मेरे निकट आ गये? मैं तुम सबको युद्धमें परास्त करके निश्चिन्त हो अपना आहार बनाऊँगा? ॥ २४॥

### वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरस्तु तच्छुत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः। आचचक्षे ततः सर्वे गोत्रनामादि भारत ॥ २५॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—भारत ! उस दुरात्माकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातोंका परिचय दिया ॥ २५ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

पाण्डवो धर्मराजोऽहं यदि ते श्रोत्रमागतः। सहितो भ्रातृभिः सर्वैर्भीमसेनार्जुनादिभिः॥२६॥ हतराज्यो वने वासं वस्तुं कृतमतिस्ततः। वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम् ॥ २७ ॥

युधिष्ठिर बोले—मैं पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हूँ। सम्भव है।
मेरा नाम तुम्हारे कानोंमें भी पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य
शत्रुओंने जूएमें हरण कर लिया है। अतः मैं भीमसेन।
अर्जुन आदि सब भाइयोंके साथ वनमें रहनेका निश्चय करके
तुम्हारे निवासस्थान इस घोर काम्यकवनमें आया हूँ॥ २६-२७॥

विदुर उवाच

किर्मीरस्त्वव्रवीदेनं दिष्ट्या देवैरिदं मम। उपपादितमधेह चिरकालान्मनोगतम्॥ २८॥

विदुरजी कहते हैं—राजन ! तब किमीरने युधिष्ठिरसे कहा-'आज सौभाग्यवश देवताओंने यहाँ मेरे बहुत दिनोंके मनोरथकी पूर्ति कर दी ॥ २८ ॥

भीमसेनवधार्थं हि नित्यमभ्युद्यतायुधः। चरामि पृथिवीं कृत्स्नां नैनं चासादयाम्यहम्॥ २९॥

ंभें प्रतिदिन इधियार उठाये भीमसेनका वध करनेके लिये सारी पृथ्वीपर विचरता था; किंतु यह मुझे मिल नहीं रहा था ॥ २९॥

सोऽयमासादितो दिष्टचा भ्रातृहा काङ्क्षितश्चिरम् । अनेन हि मम भ्राता वको विनिहतः प्रियः ॥ ३०॥ वैत्रकीयवने राजन् ब्राह्मणच्छक्कर्षणणा । विद्यावछमुपाश्चित्य न ह्यस्त्यस्यौरसं वछम् ॥ ३१॥

'आज सौभाग्यवश यह स्वयं मेरे यहाँ आ पहुँचा। भीम मेरे भाईका हत्यारा है, मैं बहुत दिनोंसे इसकी खोजमें था। राजन्! इसने (एकचका नगरीके पास) वैत्रकीयवनमें ब्राह्मणका कपटवेब घारण करके वेदोक्त मन्त्ररूप विद्यावलका आश्रय ले मेरे प्यारे भाई वकासुरका वघ किया था; वह इसका अपना वल नहीं था।। ३०-३१॥

हिडिम्बश्च सखा महां दयितो वनगोचरः। हतो दुरात्मनानेन खसा चास्य हता पुरा॥३२॥

'इसी प्रकार वनमें रहनेवाले मेरे प्रिय मित्र हिडिम्बको भी इस दुरात्माने मार डाला और उनकी बहिन-का अपहरण कर लिया। ये सब बहुत पहलेकी बातें हैं॥३२॥ सोऽयमभ्थागतो मूढो ममेदं गहनं वनम्।

साऽयमभ्यागता मृढा ममद गहन वनम्। प्रचारसमयेऽस्माकमधेरात्रे स्थिते स मे॥३३॥

'वही यह मूद् भीमधेन हमलोगोंके घूमने-फिरनेकी बेलामें आधीरातके समय मेरे इस गहन वनमें आ गया है ॥३३॥ अद्यास्य यात्रविष्यामि तह वैशं निरम्सभत्य ।

अद्यास्य यातियिष्यामि तद् वैरं चिरसम्भृतम् । तर्पयिष्यामि च वकं रुधिरेणास्य भूरिणा ॥ ३४ ॥

भाज इससे मैं उस पुराने वैरका बदला लूँगा और इसके प्रचुर रक्तसे बकासुरका तर्पण करूँगा ॥ ३४॥

अद्याहमनृणो भूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथैव च । शान्ति लब्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम् ॥ ३५ ॥

भाज में राक्षसींके लिये कण्टकरूप इस मीमसेनको मारकर अपने भाई तथा मित्रके ऋणसे उन्धृण हो परम शान्ति प्राप्त करूँगा ॥ ३५॥

यदि तेन पुरा मुक्तो भीमसेनो बकेन वै। अद्यैनं भक्षयिष्यामि पदयतस्ते युधिष्टिर॥३६॥

्युधिष्ठिर !यदि पहले बकासुरने भीमसेनको छोड़ दिया। तो आज मैं तुग्हारे देखते-देखते इसे खा जाऊँगा ॥ ३६ ॥ एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा वृकोदरम् ।

सम्भक्ष्य जरियण्यामि यथागस्त्योमहासुरम् ॥ ३७॥ 'जैसे महर्षि अगस्त्यने वातापिनामक महान् राक्षसको खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीमको

पवमुक्तस्तु धर्मात्मा सत्यसंधो युधिष्ठिरः। नैतदस्तीति सकोधो भत्सैयामास राक्षसम्॥३८॥

मारकर खा जाऊँगा और पचा खूँगा' ॥ ३७॥

उसके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा एवं सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिरने कुपित हो उस राक्षसको फटकारते हुए कहा—'ऐसा कभी नहीं हो सकता' ॥ ३८॥

ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा दुमम्। दशब्याममथोद्विद्धं निष्पत्रमकरोत् तदा॥३९॥

तदनन्तर महाबाहु भीमसेनने बड़े वेगते हिलाकर एक दस व्यामक लम्बे बृक्षको उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिये॥ ३९॥

चकार सज्यं गाण्डीवं वज्रनिष्पेषगौरवम् । निमेवान्तरमात्रेण तथैय विजयोऽर्जुनः ॥ ४० ॥

इधर विजयी अर्जुनने भी पलक मारते-मारते अपने उस गाण्डीय धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी, जिसे वज्रको भी पीस डालनेका गौरव प्राप्त था ॥ ४० ॥

निवार्य भीमो जिष्णुं तं तद् रक्षो मेघनिःखनम् । अभिद्रुत्याव्रवीद् वाक्यं तिष्ठ तिष्ठेति भारत ॥ ४१ ॥

भारत! भीमसेनने अर्जुनको रोक दिया और मेघके समान गर्जना करनेवाले उस राक्षसपर आक्रमण करते हुए कहा 'अरे! खड़ा रह, खड़ा रह'॥ ४१॥

इत्युक्त्वैनमतिकुद्धः कक्ष्यामुत्पीड्य पाण्डवः । निष्पिष्य पाणिना पाणि संदृष्टौष्ठपुदो बळी॥ ४२॥

\* दोनों भुजाओंको दोनों ओर फैलानेपर पक हाथकी अंगुलियोंके सिरेसे दूसरे हाथकी अंगुलियोंके सिरेतक जितनी दूरी होती है, उसे 'न्याम' कहते हैं। यही पुरुषप्रमाण है। इसकी लम्बाई लगभग ३ है हाथकी होती है। तमभ्यधावद् वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा। यमदण्डप्रतीकाशं ततस्तं तस्य मूर्धनि ॥ ४३ ॥ पातयामास वेगेन कुलिशं मघवानिव। असम्भ्रान्तं तु तद् रक्षः समरे प्रत्यदृश्यत ॥ ४४ ॥

ऐसा कहकर अत्यन्त कोधमें भरे हुए बलवान् पाण्डुनन्दन भीमने वस्नवे अच्छो तरह अपनी कमर कस ली और
हायसे हायरगड़कर दाँतोंसे ओंठ चवाते हुए बक्षको ही आयुध
वनाकर बड़े वेगसे उसकी तरफ दौड़े और जैसे इन्द्र बक्रका
प्रहार करते हैं। उसी प्रकार यमदण्डके समान उस भयंकर
बक्षको राक्षसके मस्तकपर उन्होंने बड़े जोरसे दे मारा। तो भी वह
निशाचर युद्धमें अविचलभावसे खड़ा दिखायी दिया॥४२-४४॥
चिश्लेप चोल्मुकं दीप्तमश्चानं ज्वलितामिव।
तदुरस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः॥४५॥
पदा सव्येन चिश्लेप तद् रक्षः पुनरावजत्।
किर्मीरश्चापि सहसा वृक्षमुत्पाट्य पाण्डवम्॥४६॥
दण्डपाणिरिव कृद्धः समरे प्रत्यधावत।
तद् वृक्षयुद्धमभवन्महीरुहविनाशनम्॥४७॥
वालिसुग्रीवयोभ्रीत्रोर्यथा स्त्रीकाङ्क्षिणोः पुरा।

तत्पश्चात् उसने भी प्रज्वलित वज्रके समान जलता हुआ काठ भीमके ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमने उस जलते काठको अपने बाँये पैरसे मारकर इस तरह फेंका कि वह पुनः उस राक्षसपर ही जा गिरा। फिर तो किमीरने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया और कोधमें भरे हुए दण्डपाण यमराजकी भाँति उस युद्धमें पाण्डुकुमार भीमपर आक्रमण किया। जैसे पूर्वकालमें स्त्रीकी अभिलाषा रखनेवाले वालि और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनोंका वह वृक्ष-युद्ध वनके वृक्षोंका विनाशक था॥ ४५-४७ है॥

द्योर्षयोः पतिता वृक्षा विभिदुर्ने कथा तयोः ॥ ४८ ॥ यथैवोत्पलपत्राणि मत्तयोद्विंपयोस्तथा ।

जैसे दो मतवाले गजराजोंके मस्तकपर पड़े हुए कमल-पत्र क्षणभरमें छिन्न-भिन्न होकर विखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनोंके मस्तकपर पड़े हुए वृक्षोंके अनेक दुकड़े हो जाते थे। । ४८ है।।

मुक्षवज्जरीभृता वहवस्तत्र पाद्याः ॥ ४९ ॥ चीराणीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने । तद् वृक्षयुद्धमभवन्मुहूर्ते भरतर्षभ । राक्षसानां च मुख्यस्य नराणामुक्तमस्य च ॥ ५० ॥

वहाँ उस महान् वनमें बहुत-से वृक्ष मूँजिकी भाँति जर्जर हो गये थे। वे फटे चीथड़ोंकी तरह इधर-उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरतश्रेष्ठ ! राक्षसराज किर्मीर और मनुष्योंमें श्रेष्ठ भीमसेनका वह वृक्षयुद्ध दो घड़ीतक चलता रहा ॥ ४९-५०॥

ततः शिलां समुत्थिप्य भीमस्य युधि तिष्ठतः। प्राहिणोद् राक्षसः कुद्धो भीमश्च न चचाल ह ॥ ५१ ॥ तदनन्तर राश्चसने कुषित हो एक पत्थरकी चट्टान लेकर युद्धमें खड़े हुए भीमसेनपर चलायी। भीम उसके प्रहारसे जडवत् हो गये॥ ५१॥

तं शिलाताडनजडं पर्यथावत राक्षसः। बाहुविक्षिप्तकिरणः स्वर्भानुरिव भास्करम् ॥ ५२॥

ये शिलाके आघातसे जडवत् हो रहे थे। उस अवस्थामें वह राक्षस भीमसेनकी ओर उसी तरह दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओंसे सूर्यकी किरणोंका निवारण करते हुए उन-पर आक्रमण करता है॥ ५२॥

तावन्योन्यं समाश्चिष्य प्रकर्षन्तौ परस्परम् । उभावपि चकारोते प्रवृद्धौ वृषभाविव ॥ ५३॥

वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गये और दोनों दोनोंको खींचने छगे। दो हृष्ट-पुष्ट साँड़ोंकी माँति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओंकी बड़ी शोभा हो रही यी॥ ५३॥ तयोरासीत् सुतुमुलः सम्प्रहारः सुदारुणः। नखदंष्ट्रायुधवतोर्व्याघ्रयोरिव दसयोः॥ ५४॥

नख और दाढ़ोंसे ही आयुधका काम लेनेवाले दो उन्मत्त व्याघ्रोंकी भाँति उन दोनोंमें अत्यन्त भयंकर एवं घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था॥ ५४॥

दुर्योधननिकाराच वाहुवीर्याच द्रपितः। कृष्णानयनदृष्टश्च व्यवर्धत वृकोदरः॥५५॥

दुर्योधनके द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कारसे तथा अपने बाहुबलसे भीमसेनका शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रीपदी भी प्रेमपूर्ण दृष्टिसे उनकी ओर देख रही थी; अतः वे उस युद्धमें उत्तरीत्तर उत्साहित हो रहे थे॥ ५५॥

अभिपद्य च बाहुभ्यां प्रत्यगृङ्खादमर्षितः। मातङ्गमिव मातङ्गः प्रभिन्नकरटामुखम्॥ ५६॥

उन्होंने अमर्षमें भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओंसे उस राक्षसको उसी तरह पकड़ लिया, जैसे मतवाला गजराज गण्डस्थलसे मदकी धारा बहानेवाले दूसरे हाथीसे भिड़ जाता है ॥ ५६ ॥

स चाप्येनं ततो रक्षः प्रतिजग्राह वीर्यवान् । तमाक्षिपद् भीमसेनो बळेन बळिनां वरः॥ ५७॥

उस बलवान् राक्षसंने भी भीमसेनको दोनों भुजाओंसे पकड़ लिया; तब बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया ॥ ५७ ॥

तयोर्भुजविनिष्पेपादुभयोर्बेिलनोस्तदा । राब्दः समभवद् घोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ ॥ अथैनमाक्षिष्य वलाद् गृह्य मध्ये वृकोदरः। धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्रुमम्॥ ५९ ॥

युद्धमें उन दोनों बलवानोंकी भुजाओंकी रगइसे बाँसके फटनेके समान भयंकर शब्द हो रहा था। जैसे प्रचण्ड वायु अपने वेगसे वृक्षको सकझोर देती है, उसी प्रकार भीमसेनने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षसको बड़े वेगसे घुमाना आरम्भ किया ॥ ५८ ५९॥ स भीमेन परामृष्टो दुर्वलो बलिना रणे।

व्यस्पन्दत यथाप्राणं विचक्षषं च पाण्डवम् ॥ ६० ॥ बलवान् भीमकी पकड्में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्तिके अनुसार उनसे छूटनेकी चेष्टा करने लगा । उसने भी पाण्डुनन्दन भीमसेनको इधर-उधर खींचा ॥ ६० ॥ तत पनं परिश्रान्तमुपलक्ष्य वृकोदरः । योकत्रयामास बाहुभ्यां पशुं रशनया यथा ॥ ६१ ॥

तदनन्तर उसे यका हुआ देख भीमसेनने अपनी दोनों भुजाओंसे उसे उसी तरह कस लिया, जैसे पशुको डोरीसे बाँध देते हैं ॥ ६१ ॥

विनदन्तं महानादं भिन्नभेरीखनं वळी। भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्॥६२॥

राक्षस किमीर पूटे हुए नगरिकी-सी आवाजमें बड़े जोर-जोरसे चीत्कार करने और छटपटाने लगा । बलवान् भीम उसे देरतक घुमाते रहे, इससे वह मूर्छित हो गया ॥ ६२ ॥ तं विषीदन्तमाङ्गाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । प्रमुद्धा तरसा दोभ्यों पद्ममारममारयत्॥ ६३ ॥

उस राक्षसको विषादमें डूबा हुआ जान पाण्डुनन्दन भीमने दोनों भुजाओंसे वेगपूर्वक दवाते हुए पशुकी तरह उसे मारना आरम्भ किया ॥ ६३॥

आक्रम्य च कटीदेशे जानुना राक्षसाधमम्। पीडयामासः पाणिभ्यां कण्ठं तस्य नृकोदरः॥ ६४॥ भीमने उस राक्षसके कटिप्रदेशको अपने ब्रुटनेसे

भामन उस राक्षसक काटप्रदेशका अपने घुटः देशकर दोनों हाथोंने उसका गला मरोड़ दिया ॥ ६४ ॥



अथ जर्जरसर्वाङ्गं व्यावृत्तनयनोल्वणम्। भूतले भ्रामयामास वाष्यं चेदमुवाच ह॥ ६५॥

किमीरका सारा अङ्ग जर्जर हो गया और उसकी आँखें यूमने लगीं, इससे वह और मी भयंकर प्रतीत होता या। भीमने उसी अवस्थामें उसे पृथ्वीपर घुमाया और यह बात कही—॥ ६५॥

हिडिम्बबकयोः पाप न त्वमश्रुप्रमार्जनम् । करिष्यसि गतश्चापि यमस्य सदनं प्रति ॥ ६६ ॥

'ओ पार्ण ! अब तू यमलोकमें जाकर भी हिडिम्ब और बकासुरके आँसू न पींछ सकेगा' ॥ ६६॥

> इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीर-स्तं राश्चसं क्रोधपरीतचेताः। विस्नस्तवस्त्राभरणं स्फुरन्त-मुद्धान्तचित्तं व्यसुमृत्ससर्जं॥६७॥

ऐसा कहकर क्रोधसे भरे हृदयवाले नरवीर भीमने उस राक्षसको, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसककर हृधर-उधर गिर गये थे और चित्त भ्राग्त हो रहा था, प्राण निकल जानेपर छोड़ दिया॥ ६७॥

तिसान् हते तोयदतुल्यरूपे
कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्रपुत्राः।
भीमं प्रशस्याथ गुणैरनेकैईप्रास्ततो द्वैतवनाय जम्मुः॥६८॥

उस राक्षसका रूप-रंग मेघके समान काला था। उसके मारे जानेपर राजकुमार पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेनके अनेक गुणींकी प्रशंसा करते हुए द्रौपदीको आगे करके वहाँसे द्वैतवनकी ओर चल दिये॥ ६८॥

विदुर उवाच

एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मनुजाधिए। भीमेन वचनात् तस्य धर्मराजस्य कौरव॥६९॥

विदुरजी कहते हैं — नरेश्वर ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनने किमीरको युद्धमें मार गिराया।।

ततो निष्कण्डकं कृत्वा वनं तद्दपराजितः। द्रौपद्या सह धर्मक्षो वसतिं तामुवास ह॥ ७०॥

तदनन्तर विजयी एवं धर्मज्ञ पाण्डुकुमार उस वनको निष्कण्टक (राक्षसरिहत ) बनाकर द्रौपदीके साथ वहाँ रहने लगे ॥ ७०॥

समाश्वास्य च ते सर्वे द्रौपदीं भरतर्षभाः। प्रहृष्टमनसः प्रीत्या प्रशृश्चिकोदरम्॥ ७१॥

भरतकुलके भूषणरूप उन सभी वीरोंने द्रौपदीको आश्वासन देकर प्रसन्नचित्त हो प्रेमपूर्वक भीमसेनकी सराहना की ॥ ७१ ॥ भीमवाहुबलोत्पिष्टे विनष्टे राक्षसे ततः। विविद्युस्ते वनं वीराः क्षेमं निहतकण्टकम् ॥ ७२ ॥

भीमसेनके बाहुबळसे पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया। तब उस अकण्टक एवं कल्याणमय वनमें उन समी वीरोंने प्रवेश किया ॥ ७२ ॥

स मया गच्छता मार्गे विनिकीणों भयावहः। वने महति दुष्टात्मा दृष्टो भीमबलाद्भतः॥ ७३॥

मैंने महान् वनमें जाते और आते समय रास्तेमें मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षसके शवको अपनी आँखों देखा था। जो भीमसेनके बलसे मारा गया था ॥७३॥ तत्राश्रीयमहं चैतत् कर्म भीमस्य भारत। ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन् समागताः॥ ७४॥

भारत ! मैंने वनमें उन ब्राह्मणोंके मुखसेः जो वहाँ आये हुए थेः भीमसेनके इस महान् कर्मका वर्णन सुना ॥ ७४ ॥

वैशम्पायन उवाच

पवं विनिहतं संख्ये किर्मीरं रक्षसां वरम्। श्रुत्वा ध्यानपरो राजा निशश्वासार्तवत् तदा ॥ ७५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार राक्षमप्रवर किमीरका युद्धमें मारा जाना सुनकर राजा भृतराष्ट्र किसी भारी चिन्तामें डूब गये और शोकातुर मनुष्यकी भाँति लम्बी साँस खींचने लगे ॥ ७५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि किर्मीरवश्वपर्वणि विदुरवाक्ये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत किर्मीरवश्वपर्वमें विदुरवाक्यसम्बन्धी ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

( अर्जुनाभिगमनपर्व )

## द्वादशोऽध्यायः

अर्जुन और द्रौपदीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति, द्रौपदीका भगवान् श्रीकृष्णसे अपने प्रति किये गये अपमान और दुःखका वर्णन और मगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुन एवं धृष्टद्युम्नका उसे आक्वासन देना

वैशम्पायन उवाच

भोजाः प्रवजिताञ्छुत्वा वृष्णयश्चान्धकैः सह । पाण्डवान् दुःखसंतप्तान् समाजग्मुर्महावने ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! जब भोज, वृष्णि और अन्धकवंशके वीरोंने सुना कि पाण्डव अत्यन्त दुःखके संतप्त हो राजधानीसे निकलकर चले गये, तब वे उनसे मिलनेके लिये महान् वनमें गये ॥ १ ॥

पाञ्चालस्य च दायादो धृष्टकेतुश्च चेदिपः। केकयाश्च महावीर्या भ्रातरो लोकविश्रुताः॥ २॥ वने द्रष्टुं ययुः पार्थान् कोधामर्षसमन्विताः। गर्हयन्तो धार्तराष्ट्रान् किं कुर्म इति चात्रुवन्॥ ३॥

पाञ्चालराजकुमार घृष्ट्युम्नः चेदिराज घृष्टकेतु तथा महापराक्रमी लोकविख्यात केकयराजकुमार सभी भाई क्रोध और अमर्धमें भरकर धृतराष्ट्रपुत्रोंकी निन्दा करते हुए कुन्तीकुमारोंसे मिलनेके लिये वनमें गये और आपसमें इस प्रकार कहने लगे, 'हमें क्या करना चाहिये'॥ २-३॥

वासुदेवं पुरस्कत्य सर्वे ते क्षत्रियर्षभाः। परिवार्योपविविद्युर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्॥ अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठं विषण्णः केशवोऽब्रवीत्॥ ४॥ भगवान् श्रीकृष्णको आगे करके वे सभी क्षत्रियशिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर वैठे । उस समय भगवान् श्रीकृष्ण विधादमस्त हो कुष्प्रवर युधिष्ठिरको नमस्कार करके इस प्रकार बोले ॥ ४ ॥

वासुदेव उवाच

दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः। दुःशासनचतुर्थानां भूमिः पास्यति शोणितम्॥ ५॥

श्रीकृष्णने कहा—राजाओ!जान पड़ता है, यह पृथ्वी दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनि और चौथे दुःशासन—इन सबके रक्तका पान करेगी ॥ ५ ॥

पतान् निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः। तांश्च सर्वान् विनिर्जित्य सहितान् सनराधिपान्॥ ततः सर्वेऽभिषिञ्चामो धर्मराजं युधिष्ठिरम्। निकृत्योपचरन् वध्य एष धर्मः सनातनः॥ ७॥

युद्धमें इनको और इनके सब सेवकोंको अन्य राजाओं-सिंहत परास्त करके हम सब लोग धर्मराज युधिष्ठिरको पुनः चक्रवर्ती नरेशके पदपर अभिषिक्त करें। जो दूसरेके साथ छल-कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिये, यह सनातन धर्म हैं॥ ६-७॥ वैशम्पायन उवाच

पार्थानामभिषद्गेण तथा कुद्धं जनार्दनम्। अर्जुनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः॥८॥ संकुद्धं केशवं दृष्ट्वा पूर्वदेहेषु फाल्गुनः। कीर्तयामास कर्माणि सत्यकीर्तेर्महात्मनः॥९॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! कुन्तीपुत्रोंके अपमानसे भगवान श्रीकृष्ण ऐसे कुपित हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाको जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार कोध करते देख अर्जुनने उन्हें शान्त किया और उन सत्यकीर्ति महात्माद्वारा पूर्व शरीरोंमें किये हुए कर्मोंका कीर्तन आरम्भ किया॥ ८-९॥

पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । प्रजापतिपतेर्विष्णोर्लोकांकनाथस्य धीमतः ॥ १० ॥

भगवान् श्रीकृष्ण अन्तर्यामी, अप्रमेय, सत्यस्वरूप, अमिततेजस्वी, प्रजापतियोंके भी पति, सम्पूर्ण लोकोंके रक्षक तथा परम बुद्धिमान् श्रीविष्णु ही हैं (अर्जुनने उनकी इस प्रकार स्तुति की) ॥ १०॥

अर्जुन उवाच

दश वर्षसहस्राणि यत्रसायंग्रहो मुनिः। व्यचरस्त्वं पुरा ऋष्ण पर्वते गन्धमादने ॥११॥-

अर्जुन बोले—श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वतपर आपने यत्रसायंग्रेंह मुनिके रूपमें दस हजार वर्षोतक विचरण किया है अर्थात् नारायणऋषिके रूपमें निवास किया है ॥११॥ दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। पुष्करेष्वचसः छुष्ण त्वमपो भक्षयन् पुरा॥ १२॥

सिचरानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमें कभी इस घरा-धाममें अवतीर्ण हो आपने ग्यारह हजार वर्षोतक केवल जल पीकर रहते हुए पुष्करतीर्थमें निवास किया है ॥ १२ ॥ ऊर्ध्ववाहुविंशालायां वद्यों मधुसूदन । अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः शतं समाः ॥ १३ ॥

मधुस्दन ! आप विशालापुरीके बदरिकाश्रममें दोनों भुजाएँ अपर उठाये केवल वायुका आहार करते हुए सौ वर्षोतक एक पैरसे खड़े रहे हैं॥ १३॥

अवक्रप्रोत्तरासङ्गः कृशो धमनिसंततः। आसीः कृष्ण सरस्वत्यां सत्रे द्वादशवार्षिके ॥ १४॥

कृष्ण ! आप सरस्वती नदीके तटपर उत्तरीय वस्त्रतकका त्याग करके द्वादशवार्षिक यश्च करते समयतक शरीरसे अत्यन्त दुर्यछ हो गये थे। आपके सारे शरीरमें फैली हुई नस-नाड़ियाँ स्पष्ट दिखायी देती थीं॥ १४॥

प्रभासमप्यथासाद्य तीर्थं पुण्यज्ञनोचितम्। तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वर्षसहस्रकम् ॥१५॥ अतिष्ठस्त्वमथैकेन पादेन नियमस्थितः। लोकप्रवृत्तिहेतुस्त्वमिति व्यासो ममाव्रवीत्॥१६॥

गोविन्द! आप पुण्यातमा पुरुषोंके निवासयोग्य प्रमास-तीर्थमें जाकर लोगोंको तपमें प्रवृत्त करनेके लिये शौच-संतोप।दि नियमोंमें स्थित हो महातेजस्वी स्वरूपसे एक सहस्र दिव्य वर्षोतक एक ही पैरसे खड़े रहे। ये सब बातें मुझसे श्रीव्यासजीने बतायी हैं॥ १५-१६॥

क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानामादिरन्तश्च केराव । निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १७ ॥

केशव ! आप क्षेत्रज्ञ ( सबके आत्मा ), सम्पूर्ण भूतींके आदि और अन्त, तपस्याके अधिष्ठान, यज्ञ और सनातन पुरुष हैं ॥ १७ ॥

निहत्य नरकं भौममाहृत्य मणिकुण्डले। प्रथमोत्पतितं कृष्ण मेध्यमश्वमवासृजः॥१८॥

आप भूमिपुत्र नरकासुरको मारकर अदितिकं दोनों मणिमय कुण्डलोंको ले आये थे एवं आपने ही सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होनेवाले यज्ञके उपयुक्त घोड़ेकी रचना की थी।।१८॥

कृत्वा तत्कर्म लोकानामृषभः सर्वलोकजित्। अवधीस्त्वं रणे सर्वान् समेतान् दैत्यदानवान्॥ १९॥

सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पानेवाले आप लोकेश्वर प्रभुने वह कर्म करके सामना करनेके लिये आये हुए समस्त दैत्यों और दानवींका युद्धस्थलमें वध किया ॥ १९॥ ततः सर्वेश्वरत्वं च सम्प्रदाय शचीपतेः।

ततः सर्वेश्वरत्वं च सम्प्रदाय शचीपतेः । मानुषेषु महाबाहो प्रादुर्भूतोऽसि केशव॥२०॥

महाबाहु केशव ! तदनन्तर शचीपतिको सर्वेश्वरपद प्रदान करके आप इस समय मनुष्योंमें प्रकट हुए हैं ॥२०॥

स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परंतप । ब्रह्मा सोमश्च सूर्यश्च धर्मो धाता यमोऽनलः॥ २१॥

वायुर्वेश्रवणो रुद्रः कालः खं पृथिवी दिशः। अजश्चराचरगुरुः स्रष्टा त्वं पुरुषोत्तम ॥ २२॥

परंतप ! पुरुषोत्तम ! आप ही पहले नारायण होकर फिर हरिरूपमें प्रकट हुए । ब्रह्मा, सोम, सूर्य, धर्म, धाता, यम, अनल, वायु, कुबेर, रुद्र, काल, आकाश, पृथ्वी, दिशाएँ, चराचरगुरु तथा सृष्टिकर्ता एवं अजन्मा आप ही हैं॥

परायणं देवमूर्धा कतुभिर्मधुसूदन। अयजो भूरितेजा वै कृष्ण चैत्ररथे वने॥ २३॥

मधुसूदन श्रीकृष्ण ! आपने चैत्ररथवनमें अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान किया है । आप सबके उत्तम आश्रयः देविशरोमणि और महातेजस्वी हैं ॥ २३ ॥

१. यत्रसायंगृह मुनि वे होते हैं, जो जहाँ सायंकाल हो जाता है, वहीं घरकी तरह रातभर निवास करते हैं।

शतं शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनार्दन। एकैकस्मिस्तदा यश्चे परिपूर्णानि भागशः॥ २४॥

जनार्दन ! उम समय आपने प्रत्येक यज्ञमें पृथक-पृथक् एक-एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ दक्षिणाके रूपमें दीं ॥ २४ ॥ अदितेरिप पुत्रत्वमेत्य याद्वनन्दन । व्यं विष्णुरिति विख्यात इन्द्राद्वरजो विभुः ॥ २५ ॥

यदुनन्दन! आप अदितिके पुत्र हो, इन्द्रके छोटे भाई होकर सर्वव्यागी विष्णुके नामसे विख्यात हैं ॥ २५ ॥ शिद्युर्भूत्वा दिवं खंच पृथिवीं च परंतप। त्रिभिविंकमणैः छुष्ण कान्तवानसि तेजसा ॥ २६॥

परंतप श्रीकृष्ण ! आपने वामनावतारके समय छोटे-से वालक होकर भी अपने तेजसे तीन डगोंद्वारा बुलोका अन्तरिक्ष और भूलोक—तीनोंको नाप लिया ॥ २६॥ सम्प्राप्य दिवमाकाशमादित्यस्यन्दने स्थितः।

भूतात्मन् ! आपने सूर्यके रथपर स्थित हो द्युळोक और आकाशमें व्याप्त होकर अपने तेजसे भगवान् भास्करको भी अत्यन्त प्रकाशित किया है ॥ २७ ॥

अत्यरोचश्च भूतात्मन् भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २७॥

प्रादुर्भावसहस्रेषु तेषु तेषु त्वया विभो। अधर्मरुचयः कृष्ण निहताः शतशोऽसुराः॥ २८॥

विमो ! आपने सहस्रों अवतार धारण किये हैं और उन अवतारोंमें सैकड़ों असुरोंका, जो अधर्ममें रुचि रखनेवाले थे, वध किया है !! २८ ॥

सादिता मौरवाः पाशा निस्तुन्दनरकौ हतौ । कृतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २९ ॥

आरने मुर दैश्यके लोहमय पाश काट दिये निसुन्द और नरकासुरको मार डाला और पुनः प्राग्डयोतिषपुगका मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया ॥ २९ ॥

जारूथ्यामाहुतिः काथः शिशुपालो जनैः सह । जरासंधश्च शैब्यश्च शतधन्या च निर्जितः ॥ ३० ॥

भगवन् ! आपने जारूथी नगरीमें आहुति, काथ, साथियोंसिहित शिशुपाळ, जरासंध, शैब्य और शतधन्वाको परास्त किया ॥ ३०॥

तथा पर्जन्यघोषेण रथेनादित्यवर्चसा । अवाष्सीर्महिपी भोज्यां रणे निर्जित्य हक्मिणस्॥३१॥

इसी प्रकार मेचके समान घर्तर शब्द करनेवाले सूर्य-तुत्य तेजस्वी रथके द्वारा कुण्डिनपुरमें जाकर आपने रक्मीको युद्धमें जीता और भोजवंशकी कन्या रुक्मिणीको अपनी पटरानीके रूपमें प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ इन्द्रयुम्नो हतः कोपाद् यवनश्च कसेरुमान् । हतःसौभपतिः शाल्वस्त्वया सौभं च पातितम्॥ ३२ ॥

प्रभो ! आपने क्रोधसे इन्द्रद्युम्नको मारा और यवनजातीय कसेरुमान् एवं सौभपित शास्त्रको भी यमलोक पहुँचा दिया । साथ ही शास्त्रके सौभ विमानको भी छित्र-भित्र करके धरतीपर गिरा दिया ॥ ३२ ॥

एवमेते युधि हता भूयश्चान्याञ्छृणुष्व ह । इरावत्यां हतो भोजः कार्तवीर्यसमो युधि ॥ ३३॥

इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओंको आपने युद्धमें मारा है। अब आपके द्वारा मारे हुए औरोंके भी नाम सुनिये। इरावतीके तटपर आपने कार्तवीर्य अर्जुनके सहज्ञ पराक्रमी भोजको युद्धमें मार गिराया॥ ३३॥

गोपतिस्तालकेतुश्च त्वया विनिष्टताबुभौ। तां च भोगवतीं पुण्यामृषिकान्तां जनार्दन॥३४॥ द्वारकामान्मसात् कृत्वा समुद्रं गमयिष्यसि।

गोपित और तालकेतु—ये दोनों भी आपके ही हाथसे मारे गये। जनार्दन ! भोग-सामिग्रयोंसे सम्पन्न तथा ऋषि-मुनियोंकी प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका नगरीको आप अन्तमें समुद्रमें विलीन कर देंगे ॥ ३४३ ॥

न क्रोधो न च मात्सर्यं नानृतं मधुसूदन । त्विय तिष्ठति दाशाई न नृशंस्यं कुतोऽनृजु॥ ३५॥ आसीनं चैत्यमध्ये त्वां दीष्यमानं खतेजसा। आगम्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ताभयमच्युत॥ ३६॥

मधुसद्दन! वास्तवमें आपमें न तो क्रोध है, न मात्सर्घ है, न असत्य है, न निर्दयता ही है। दाशाई! फिर आग्में कठोरता तो हो ही कैसे सकती है! अच्युत! महलके मध्यभागमें बैठे और अपने तेजसे उद्भासित हुए आपके पास आकर सम्पूर्ण ऋषियोंने अभयकी याचना की ॥ ३५-३६॥

युगान्ते सर्वभूतानि संक्षिण्य मधुसूदन । आन्मनेवात्मसात् कृत्वा जगदासीः परंतप ॥ ३७ ॥

परंतप मधुस्**दन! प्रलयकालमें समस्त भृतीं**का संहार करके इस जगत्को स्वयं **ही** अपने भीतर रखकर आप अकेले ही रहते हैं ॥ ३७॥

युगादौ तव वार्ष्णेय नाभिपद्माद्जायत। ब्रह्मा चराचरगुरुर्यस्येदं सकळं जगत्॥३८॥

वार्लिय ! सृष्टिके प्रारम्भकालमें आपके नाभिकमलसे चराचरगुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह सम्पूर्ण जगत् है ॥ ३८ ॥

तं हन्तुमुद्यतौ घोरौ दानवौ मधुकैटभौ। तयोर्व्यतिक्रमं दृष्टा कुद्धस्य भवतो हरेः॥३९॥ ळळाटाज्ञातवाञ्छम्भुः शूळपाणिस्त्रिळोचनः। इत्थं तावपि देवेशी त्वच्छरीरसमुद्भवौ ॥ ४०॥

जय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उस समय दो मयंकर दानव मधु और कैटम उनके प्राण लेनेको उद्यत हो गये। उनका यह अत्याचार देखकर कोधमें भरे हुए आप श्रीहरिके ललाट-से भगवान् शंकरका प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हाथांमें त्रिश्ल श्रोमा पा रहा था। उनके तीन नेत्र थे। इस प्रकार व दोनों देव ब्रह्मा और शिव आपके हीशरीरसे उत्पन्न हुए हैं।। त्वित्रयोगकरावेताविति मे नारदोऽब्रवीत्। तथा नारायण पुरा कतुभिर्मूरिद्क्षिणैः॥ ४१॥ इष्टवांस्त्वं महासत्रं कृष्ण चैत्ररथे वने। नैवं परे नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा॥ ४२॥ यानि कर्माणि देव त्वं बाल एव महाबलः। कृतवान् पुण्डरीकाक्ष वलदेवसहायवान्। कैलासभवने चापि ब्राह्मणैन्यंवसः सह॥ ४३॥

वे दोनों आपकी ही आज्ञाका पालन करनेवाले हैं, यह बात मुझे नारदजीने बतलायी थी। नारायण श्रीकृष्ण ! इसी प्रकार पूर्वकालमें नैत्रस्थतनके भीतर आपने प्रचुर दक्षिणाओंसे सम्पन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्रका अनुष्ठान किया था। भगवान पुण्डरीकाक्ष ! आप महान बलवान हैं। बलदेवजी आपके नित्य सहायक हैं। आपने वचपनमें हीं जो-जो महान कर्म किये हैं, उन्हें पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती पुरुषोंने न तो किया है और न करेंगे। आप ब्राह्मणोंके साथ कुछ कालतक कैलास पर्वतार भी रहे हैं॥ ४१-४३॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वा महात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । तृष्णीमासीत् ततः पार्थमित्युवाच जनार्दनः ॥ ४४ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! श्रीकृष्णके आत्मखरूप पाण्डुनन्दन अर्जुन उन महात्मासे ऐसा कहकर चुप हो गये । तय मगवान् जनार्दनने कुन्तीकुमारसे इस प्रकार कहा--।। ४४॥

ममैव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते। यस्त्वां द्वेष्टिस मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥ ४५ ॥

पार्थ ! तुम मेरे ही हो, में तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं । जो तुमसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है । जो तुम्हारे अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है ॥

नरस्त्वमिस दुर्धर्ष हरिर्नारायणो ह्यहम्। काले लोकमिमं प्राप्ती नरनारायणावृषी॥४६॥

'दुर्दर्ष वीर ! तुम नर हो और मैं नारायण श्रीहरि हूँ। इस समय हम दोनों नर-नारायण ऋषि ही इस लोकमें आये हैं॥ ४६॥

अनन्यः पार्थ मत्तरत्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च । नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥ ४७ ॥

'कुन्तीकुमार ! तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ । भरतश्रेष्ठ ! हम दोनोंका भेद जाना नहीं जा सकता ।। ४७॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्ते तु वचने केशवेन महात्मना।
तिस्मिन् वीरसमावायं संरब्धेष्वथ राजसु॥ ४८॥
धृष्टद्युम्नमुखैर्वीरैर्ध्रातिभः परिवारिता ।
पाश्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं भ्रातिभः सह।
अभिगम्याववीत् कुद्धा शरण्यं शरणैषिणी॥ ४९॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! रोषावेशसे भरे हुए राजाओं की मण्डलीमें उस वीरसमुदायके मध्य महातमा केरावके ऐसा कहनेपर धृष्टचुम्न आदि भाइयों से घिरी और कुपित हुई पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी भाइयों के साथ वैठे हुए शरणागतवत्सल श्रीकृष्णके पास जा उनकी शरणकी इच्छा रखती हुई उनसे बोली ॥ ४८-४९॥

द्रौपद्युवाच

पूर्वे प्रजाभिसर्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम् । स्रष्टारं सर्वछोकानामसितो देवछोऽत्रवीत् ॥ ५०॥

द्वौपदीने कहा—प्रभो ! ऋषिलोग प्रजासृष्टिके प्रारम्भ कालमें एकमात्र आपको ही सम्पूर्ण जगत्का सुष्टा एवं प्रजा-पति कहते हैं । महर्षि असित-देवलका यही मत है ॥ ५०॥

विष्णुस्त्वमसि दुर्धर्ष त्वं यश्चो मधुसूद्रन । यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथात्रवीत् ॥ ५१ ॥

दुईर्ष मधुस्दन ! आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही यजन करने योग्य श्रीहरि हैं, जैसा कि जमदिग्निनन्दन परशुरामका कथन है ॥ ५१॥ ऋष्यस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम ।

ऋष्यस्त्वा क्षमामाहुः सत्य च पुरुषात्तमः। सत्याद् यक्षोऽसि सम्भूतः कद्यपस्त्वां यथाव्रवीत् ५२

पुरुषोत्तम ! कश्यपजीका कहना है कि महर्षिगण -आपको क्षमा और सत्यका खरूप कहते हैं । सत्यसे प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं ॥ ५२ ॥

साध्यानामपि देवानां शिवानामीश्वरेश्वर। भूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोऽब्रवीत्॥ ५३॥

भूतभावन भूतेश्वर ! आप साध्य देवताओं तथा कल्याण-कारी रुद्रोंके अधीश्वर हैं । नारदजीने आपके विषयमें यही विचार प्रकट किया है ॥ ५३ ॥

ब्रह्मशंकरशकाद्येर्वेबहुन्दैः पुनः पुनः। क्रीडसे त्वं नरव्याघ बालः क्रीडनकैरिव॥ ५४॥ नरश्रेष्ठ ! जैसे बालक खिलौनींसे खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंसे बारम्यार क्रीड़ा करते रहते हैं ॥ ५४ ॥

द्यौश्चते शिरसा ब्याप्ता पद्भवां च पृथिवी प्रभो । जठरंत इमे लोका पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ५५ ॥

प्रभो ! स्वर्गलोक आपके मस्तकसे और पृथ्वी आपके चरणोंसे व्याप्त है। ये सब लोक आपके उदरस्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं॥ ५५॥

विद्यातपोऽभितप्तानां तपसा भावितात्मनाम् । आत्मदर्शनतृप्तानामृषीणामसि सत्तमः ॥ ५६ ॥

विद्या और तपस्यासे सम्पन्न तथा तपके द्वारा शोधित अन्तःकरणवाले आत्मशानसे तृप्त महर्षियोंमें आप ही परम श्रेष्ठ हैं ॥ ५६॥

राजर्षीणां पुण्यकृतामाहवेष्वनिवर्तिनाम् । सर्वधर्मोपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषर्पभ । त्वं प्रभुस्त्वं विभुश्च त्वं भूतात्मात्वं विचेष्टसे ॥ ५७ ॥

पुरुषोत्तम ! युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले, सब धर्मोंसे सम्पन्न पुण्यात्मा राजर्षियोंके आप ही आश्रय हैं। आप ही प्रभु ( सबके स्वामी ), आप ही विभु ( सर्वव्यापी ) और आप ही सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियोंके रूपमें नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर रहे हैं॥ ५७॥

लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दश। नभश्चन्द्रश्च सूर्यश्च त्विय सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ ५८॥

लोकः लोकपालः नक्षत्रः दसी दिशाएँ आकाशः चन्द्रमा और सूर्य सब आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५८ ॥ मर्त्यता चैव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम् । त्विय सर्वं महावाहो लोककार्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ५९ ॥

महाबाहो ! भूलोकके प्राणियोंकी मृत्युपरवशताः देवताओंकी अमरता तथा सम्पूर्ण जगत्का कार्य सब कुछ आपमें ही प्रतिष्ठित है ॥ ५९ ॥

सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधुसूद्व । ईशस्त्वं सर्वभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ६० ॥

मधुसूदन ! मैं आपके प्रति प्रेम होनेके कारण आपसे अपना दुःख निवेदन करूँगी; क्योंकि दिव्य और मानव जगत्में जितने भी प्राणी हैं। उन सबके ईश्वर आप ही हैं॥

कथं नु भार्या पार्थानां तव ऋष्ण सखी विभो । भ्रष्टद्युम्नस्य भगिनी सभां ऋष्येत मादशी ॥ ६१ ॥

भगवन् कृष्ण ! मेरे-जैसे स्त्री जो कुन्तीपुत्रोंकी पत्नी, आपकी सखी और भृष्टद्युम्न-जैसे वीरकी बहिन हो, क्या किसी तरह सभामें (केश पकड़कर) घसीटकर लायी जा सकती है ? ॥ ६१ ॥

स्त्रीधर्मिणी वेपमाना शोणितेन समुक्षिता। एकवस्त्रा विरुष्टास्मि दुःखिता कुरुसंसदि॥ ६२॥

मैं रजखला थी, मेरे कपड़ोंपर रक्तके छीटे लगे थे, शरीरपर एक ही बस्त था और लजा एवं भयसे मैं थरथर काँप रही थी। उस दशामें मुझ दुःखिनी अबलाको कौरवींकी सभामें घसीटकर लाया गया था॥ ६२॥

राज्ञां मध्ये सभायां तु रजसातिपरिष्ठुता। दृष्ट्रा च मां घार्तराष्ट्रा प्राहसन् पापचेतसः॥ ६३॥

भरी सभामें राजाओं की मण्डलीके बीच अत्यन्त रजस्राव होनेके कारण में रक्तसे भींगी जा रही थी। उस अवस्थामें मुझे देखकर धृतराष्ट्रके पापात्मा पुत्रोंने जोर-जोरसे हँसकर मेरी हँसी उड़ायी॥ ६३॥

दासीभावेन मां भोकुमीपुस्ते मधुस्**दन**। जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पञ्चालेषु च वृष्णिषु॥ ६४॥

मधुस्दन ! पाण्डवीं, पाञ्चालीं और वृष्णवंशी वीरींके जीते-जी धृतराष्ट्रके पुत्रींने दासीभावसे मेरा उपभोग करनेकी इच्छा प्रकट की ॥ ६४ ॥

नन्वहं रुष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयोः । स्तुषाभवामिधर्मेण साहं दासीरुता बळात् ॥ ६५ ॥

श्रीकृष्ण ! में धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनीकी पुत्र-वधू हूँ, तो भी उनके सामने ही वलपूर्वक दासी बनायी गयी ॥ गर्ह ये पाण्डवांस्त्वेव युधि श्रेष्ठान् महाबलान् । यत्क्रिदयमानां प्रेक्षन्ते धर्मपत्नीं यरास्विनीम् ॥ ६६ ॥

में तो संग्राममें श्रेष्ठ इन महावली पाण्डवेंकी ही निन्दा करती हूँ; जो अपनी यशस्विनी धर्मपत्नीको शत्रुओंद्वारा सतायी जाती हुई देख रहे थे ॥ ६६ ॥

धिग् बलं भीमसेनस्य धिक् पार्थस्य च गाण्डिवम् । यौ मां विष्रकृतां शुद्रैर्मर्षयेतां जनार्दन ॥ ६७ ॥

जनार्दन ! भीमसेनके बलको धिकार है, अर्जुनके गाण्डीव धनुषको भी धिकार है, जो उन नराधमोंद्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे ॥ ६७॥

शाश्वतोऽयं धर्मपथः सङ्गिराचरितः सदा। यद् भार्यो परिरक्षन्ति भर्तारोऽल्पवला अपि ॥ ६८ ॥

सत्पुरुषोंद्वारा सदा आचरणमें लाया हुआ यह धर्मका सनातन मार्ग है कि निर्वल पति भी अपनी पत्नीकी रक्षा करते हैं॥ ६८॥

भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता। प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ ६९॥

पत्नीकी रक्षा करनेसे अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतानकी रक्षा होनेपर अपने आत्माकी रक्षा होती है॥ आत्मा हि जायते तस्यां तसाज्जाया भवत्युत । भर्ता च भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥ ७०॥

अपना आत्मा ही स्त्रीके गर्भसे जन्म लेता है; इसीलिये वह जाया कहलाती है। पत्नीको भी अपने पतिकी रक्षा इसीलिये करनी चाहिये कि यह किसी प्रकार मेरे उदरसे जन्म ग्रहण करे॥ ७०॥

निन्वमे शरणं प्राप्तं न त्यजन्ति कदाचन।
ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः॥ ७१॥

ये अपनी शरणमें आनेपर कभी किसीका भी त्याग नहीं करते; किंतु इन्हीं पाण्डवोंने मुझ शरणागत अबलापर तनिक भी दया नहीं की ॥ ७१॥

पञ्चभिः पतिभिर्जाताः कुमारा मे महौजसः। पतेषामण्यवेक्षार्थे त्रातन्यास्मि जनार्दन॥ ७२॥

जनार्दन ! इन पाँच पितयोंसे उत्पन्न हुए मेरे महाबली पाँच पुत्र हैं । उनकी देखभालके लिये भी मेरी रक्षा आवश्यक थी ॥ ७२ ॥

प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात् स्रुतसोमो वृकोदरात् । अर्जुनाच्छुतकीर्तिश्च रातानीकस्तु नाकुल्णः ॥ ७३ ॥ कनिष्ठाच्छुतकर्मा च सर्वे सत्यपराक्रमाः । प्रद्युस्रो यादशः कृष्ण तादशास्ते महारथाः ॥ ७४ ॥

युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अर्जुनसे श्रुतकीर्ति, नकुलसे श्रुतानीक और छोटे पाण्डव सहदेवसे श्रुतकर्माका जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सन्चे पराक्रमी हैं। श्रीकृष्ण!आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा श्रुरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी हैं।। ७३-७४।।

निन्वमे धनुषि श्रेष्ठा अजेया युधि शात्रवैः। किमर्थं धार्तराष्ट्राणां सहन्ते दुर्बेलीयसाम्॥ ७५॥

ये धनुर्विद्यामें श्रेष्ठ तथा शत्रुओंद्वारा युद्धमें अजेय हैं तो भी दुर्वल धृतराष्ट्र-पुत्रोंका अत्याचार कैसे सहन करते हैं ! ॥ ७५ ॥

अधर्मेण इतं राज्यं सर्वे दासाः कृतास्तथा। सभायां परिकृष्टाइमेकवस्त्रा रजस्त्रला॥ ७६॥

अधर्मसे सारा राज्य हरण कर लिया गयाः सब पाण्डव दास बना दिये गयं और मैं एकवस्त्रधारिणी रजस्वला होनेपर भी सभामें घसीटकर लायी गयी॥ ७६॥

नाधिज्यमपि यच्छक्यं कर्तुमन्येन गाण्डिवम्। अन्यत्रार्जुनभीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन॥ ७७॥

मधुसूदन ! अर्जुनके पास जो गाण्डीव धनुष है, उसपर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यञ्चा भी नहीं चढ़ा सकता (तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके )।। धिग् वलं भीमसेनस्य धिक् पार्थस्य चपौरूपम्। यत्र दुर्योधनः रुष्ण मुहूर्तमपि जीवति ॥ ७८॥

कृष्ण ! मीमसेनके बलको घिकार है, अर्जुनके पुरुषार्थको भी धिकार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना वड़ा अत्याचार करके दो घड़ी मी जीवित रह रहा है ॥ ७८ ॥

य पतानाक्षिपद् राष्ट्रात् सह मात्राविहिसकान्। अधीयानान् पुरा बाळान् व्रतस्थान् मधुसुद्दन ॥ ७९ ॥

मधुसूदन ! पहले बाल्यावस्थामें, जब कि पाण्डव ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए अध्ययनमें लगे थे, किसीकी हिंसा नहीं करते थे, जिस दुष्टने इन्हें इनकी माताके साथ राज्यसे बाहर निकाल दिया था ॥ ७९ ॥

भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद् विषम् । कालकूटं नवं तीक्ष्णं सम्भूतं लोमहर्षणम् ॥ ८०॥

जिस पापीने भीमसेनके भोजनमें नृतनः तीक्ष्णः परिमाणमें अधिक एवं रोमाञ्चकारी कालकृट नामक विष डलवा दिया था ॥ ८० ॥

तज्जीर्णमविकारेण सहान्तेन जनार्दन। सरोषत्वान्महाबाहो भीमस्य पुरुषोत्तम॥८१॥

महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन ! भीमसेनकी आयु शेष थी। इसीलिये वह घातक विष अन्नके साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया (इस प्रकार उस दुर्योधनके अत्याचारोंको कहाँतक गिनाया जाय ) ॥ ८१॥

प्रमाणकोट्यां विश्वस्तं तथा सुप्तं वृकोदरम् । वद्ध्वैनं कृष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुरमावजत् ॥ ८२ ॥

श्रीकृष्ण ! प्रमाणकोटि तीर्थमें, जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधनने इन्हें बाँधकर गङ्गामें फेंक दिया और खयं चुपचाप राजधानीमें लौट आया ॥ ८२॥

यदा विवुद्धः कौन्तेयस्तदा संच्छिद्य बन्धनम् । उदतिष्ठन्महाबाहुर्भीमस्तेनो महाबलः ॥ ८३ ॥

जव इनकी आँख खुली तो ये महाबह्धी महाबाहु भीमसेन सारे बन्धनों को तोड़कर जलसे ऊपर उठे ॥ ८३ ॥ आशीविषैः कृष्णसर्पेभीमसेनमदंशयत्। सर्वेष्वेवाङ्गदेशेषु न ममार च शतुहा॥ ८४॥

इनके सारे अङ्गोंमें विषैठे काले सपासे डॅसवाया; परंतु शत्रुहन्ता भीमसेन मर न सके ॥ ८४॥

प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान् सर्पानपोथयत्। सार्राथ चास्य दयितमपहस्तेन जिन्नान्॥८५॥

जागनेपर कुन्तीनन्दन भीमने सब सपोंको उठा-उठा-कर पटक दिया । दुर्योघनने भीमसेनके प्रिय सार्याको भी उलटे हाथसे मार डाला ॥ ८५ ॥ पुनः सुप्तानुपाधाक्षीद् बालकान् वारणावते । रायानानार्यया सार्धे को नु तत् कर्तुमहैति ॥ ८६॥

इतना ही नहीं, वारणावतमें आर्या कुन्तीके साथमें ये बालक शण्डव सो रहे थे, उस समय उसने घरमें आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है ? ॥ ८६॥ यत्रार्या रुद्ती भीता पाण्डवानिद्मव्रवीत्। महद् व्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता॥ ८७॥

उस समय वहाँ आर्या कुन्ती भयभीत हो रोती हुई पाण्डवों से इस प्रकार बोलीं — भीं बड़े भारी संकटमें पड़ी, आगसे थिर गयी ॥ ८७॥

हा हतासि कुतो न्वच भवेच्छान्तिरिहानलात्। अनाथा विनशिष्यामि बालकैः पुत्रकैः सह ॥ ८८ ॥

'हाय ! हाय ! मैं मारी गयी, अब इस आगसे कैसे शान्ति प्राप्त होगी ? मैं अनाथकी तरह अपने बालक पुत्रोंके साथ नष्ट हो जाऊँगी' ॥ ८८ ॥

तत्र भीमो महाबाहुर्वायुवेगपराक्रमः। आर्यामाश्वासयामास भ्रातृंश्चापि वृकोदरः॥ ८९॥ वैनतेयो यथा पक्षी गरुत्मान् पततां वरः। तथैवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते॥ ९०॥

उस समय वहाँ वायुके समान वेग और पराक्रमवाले महाबाहु भीमसेनने आर्या कुन्ती तथा भाइयोंको आश्वासन देते हुए कहा—'पश्चियोंमें श्रेष्ठ विनतानन्दन गरुड जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार में भी द्वम सबको लेकर यहाँसे चल दूँगा। अतः तुम्हें यहाँ तिनकभी भय नहीं है'॥८९-९०॥

आर्यामङ्केन वामेन राजानं दक्षिणेन च। अंसयोध्य यमौ कृत्वा पृष्टे बीभत्सुमेव च॥९१॥ सहसोत्पत्य वेगेन सर्वानादाय वीर्यवान्। आतृनार्यो च बळवान् मोक्षयामास पावकात्॥९२॥

ऐसा कह्कर पराक्रमी एवं बलवान् भीमने आर्या कुन्तीको वार्ये अङ्कमें, धर्मराजको दाहिने अङ्कमें, नकुल और सहदेवको दोनों कंघींपर तथा अर्जुनको पीठपर चढ़ा लिया और सबको लिये-दिये सहसा वेगसे उछलकर इन्होंने उस मयंकर अमिसे भाइयों तथा माताकी रक्षा की \* ॥९१-९२॥

\* आदिपर्वके १४७वें अध्यायके लाक्षागृहदाहप्रसङ्गमें बतलाया है कि भीमसेनने माताको तो कंधेपर चढ़ा लिया और नकुरू-सहदेवको गोदमें उठा लिया तथा शेप दोनों भाइयोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। १ इस कथनसे द्रौपदीके बचन भिन्न हैं; क्योंकि द्रौपदीका उस समय विवाह नहीं हुआ था, अतः द्रौपदी इस बातको ठीक-ठीक नहीं जानती थी, इसीसे वह लोगोंके मुखसे सुनी-सुनायी बात अनुमानसे कृह रही है; अतः लाक्षागृहदाहके प्रसङ्गकी बाद ही ठीक है। ते रात्रौ प्रस्थिताः सर्वे सह मात्रा यशस्विनः। अभ्यगच्छन्महारण्ये हिडिम्बवनमन्तिकात्॥ ९३॥

फिर वे सब यशस्वी पाण्डव माताके साथ रातमें ही वहाँने चल दिये और हिडिम्ब-वनके पास एक भारीवनमें जा पहुँचे॥ श्रान्ताः प्रसुप्तास्तत्रेमे मात्रा सह सुदुःखिताः। सुप्तांश्चेनानभ्यगच्छद्धिडिम्बा नाम राक्षसी॥ ९४॥

वहाँ मातासिहत ये दुखी पाण्डव थककर सो गये। सो जानेपर इनके निकट हिडिम्बानामक राक्षसी आयी॥९४॥ सा दृष्ट्रा पाण्डवांस्तत्र सुप्तान् मात्रा सह क्षितौ।

भीमसेनमकामयत् ॥ ९५ ॥

हच्छयेनाभिभूतात्**मा** 

मातासिहत पाण्डवींको वहाँ घरतीपर सोते देख कामसे पीड़ित हो उस राक्षसीने भीमसेनकी कामना की ॥ ९५ ॥ भीमस्य पादौ कृत्वा तु स्व उत्सङ्गे ततोऽबला । पर्यमर्दत संहृष्टा कल्याणी मृदुपाणिना ॥ ९६ ॥

भीमके पैरोंको अपनी गोदमें लेकर वह कल्याणमयी अवला अपने कोमल हाथोंसे प्रसन्नतापूर्वक दवाने लगी॥९६॥ वासवस्थलकमः।

तामबुध्यद्मेयात्मा वलवान् सत्यविक्रमः। पर्यपृच्छत तां भीमः किमिहेच्छस्पनिन्दिते ॥ ९७ ॥

उसका स्पर्श पाकर बलवान् सस्यपराक्रमी तथा अमेयास्मा भीमसेन जाग उठे । जागनेपर उन्होंने पूछा—'सुन्दरी! तुम यहाँ क्या चाहती हो ११॥ ९७॥

एवमुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी। भीमसेनं महात्मानमाह चैवमनिन्दिता॥९८॥

इस प्रकार पूंछनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली उस अनिन्द्य सुन्दरी राक्षसकन्याने महात्मा भीमसे कहा—॥९८॥ पलायध्यमितः क्षिप्रं मम भ्रातैष वीर्यवान्।

पलायध्वमितः क्षिप्रं मम भ्रातिष वीयेवान् । आगमिष्यति वो हन्तुं तस्माद् गच्छत मा चिरम्॥९९॥

आपछोग यहाँसे जल्दी भाग जायँ, मेरा यह बलवान् भाई हिडिम्य आपको मारनेके लिये आयेगा; अतः आप-लोग जल्दी चले जाइये, देर न कीजिये'॥ ९९॥

अथ भीमोऽभ्युवाचैनां साभिमानमिदं वचः। नोद्विजेयमहं तस्मान्निहनिष्येऽहमागतम्॥१००॥

यह सुनकर भीमने अभिमानपूर्वक कहा— भौं उस राक्षससे नहीं डरता । यदि यहाँ आयगाः तो मैं ही उसे मार डालूँगाः ॥ १००॥

तयोः श्रुत्वा तु संजल्पमागच्छद् राक्षसाधमः। भीमरूपो महानादान् विसृजन् भीमदर्शनः॥१०१॥

उन दोनोंकी वातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोरसे गर्जना करता हुआ वहाँ आ पहुँचा ॥ १०१॥

#### राक्षस उवाच

केन सार्ध कथयसि आनयैनं ममान्तिकम्। हिडिम्वे भक्षयिष्यामो न चिरं कर्तुमर्हसि ॥१०२॥

राञ्चस बोळा—हिडिम्वे ! त् किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास । इमलोग खायँगे । अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिये ॥ १०२ ॥

सा क्रपासंगृहीतेन हृदयेन मनस्विनी। नैनमैच्छत् तदाख्यातुमनुक्रोशादनिन्दिता॥१०३॥

मनिस्ति एवं अनिन्दिता हिडिम्बाने स्नेहयुक्त हृदयके कारण दयावश यह क्र्रतापूर्ण संदेश भीमसेनसे कहना उचित न समझा ॥ १०३॥

स नादान् विनदन् घोरान् राक्षसः पुरुषादकः । अभ्यद्भवत वेगेन भीमसेनं तदा किल ॥१०४॥

इतनेहीमें वह नरमश्ची राक्षत घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेगले भीमसेनकी ओर दौड़ा ॥ १०४॥

तमिमद्भुत्य संकुद्धो वेगेन महता वली। अगृह्णात् पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥१०'५॥ इन्द्राशनिसमस्पर्शे वज्रसंहननं दृढम्। संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत् सहसा करम् ॥१०६॥

क्रोधमें भरे हुए उस बलवान् राक्षसने बड़े वेगसे निकट जाकर अपने हाथसे भीमसेनका हाथ पकड़ लिया । भीमसेनके हाथका स्पर्श इन्द्रके बज्रके समान था । उनका श्ररीर भी वैसा ही सुदृढ़ था । राक्षसने भीमसेनसे भिड़कर उनके हाथको सहसा झटक दिया॥

गृहीतं पाणिना पाणि भीमसेनस्य रक्षसा। नामृष्यत महाबाहुस्तत्राकुध्यद् वृकोदरः॥१०७॥

राक्षसने भीमसेनके हाथको अपने हाथसे पकड़ लिया; यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके। वे वहीं कुपित हो गये॥ १०७॥

तदाऽऽसीत् तुमुळं युद्धं भीमसेनहिडिम्बयोः। सर्वास्त्रविदुपोर्घोरं वृत्रवासवयोरिव ॥१०८॥

उस समय सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता भीमसेन और हिडिम्बमें इन्द्र और बृत्रासुरके समान भयानक एवं घमासान युद्ध होने लगा ॥ १०८॥

विक्रीड्य सुचिरं भीमो राक्षसेन सहानघ। निज्ञधान महावीर्यस्तं तदा निर्वेठं वली॥१०९॥

निष्पाप श्रीकृष्ण ! महापराक्रमी और बलवान् भीमसेनने उस राक्षसके साथ बहुत देरतक खिलवाड़ करके उसके निर्वल हो जानेपर उसे मार डाला ॥ १०९॥ हत्वा हिडिम्बं भीमोऽथ प्रस्थितो भ्रातृभिः सह। हिडिम्बामय्रतः कृत्वा यस्यां जातो घटोत्कचः ॥११०॥

इस प्रकार हिडिम्बको मारकर हिडिम्बाको आगे किये भीमसेन अपने भाइयोंके साथ आगे बहे । उसी हिडिम्बासे घटोत्कचका जन्म हुआ ॥ ११०॥

ततः सम्प्राद्रवन् सर्वे सह मात्रा परंतपाः। एकचकामभिमुखाः संवृता ब्राह्मणबजैः॥१११॥

तदनन्तर सत्र परंतप पाण्डव अपनी माताके साथ आगे यहे । ब्राह्मणोंसे घिरे हुए ये लोग एकचका नगरीकी ओर चल दिये ॥ १११॥

प्रस्थाने व्यास एपां च मन्त्री प्रियहिते रतः । ततोऽगच्छन्नेकचकां पाण्डवाः संशितव्रताः ॥११२॥

उस यात्रामें इनके प्रिय एवं हितमें लगे हुए व्यासजी ही इनके परामर्शदाता हुए। उत्तम त्रतका पालन करनेवाले पाण्डव उन्हींकी सम्मतिसे एकचक्रा पुरीमें गये॥ ११२॥

तत्राप्यासादयामासुर्वकं नाम महावलम् । पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्वेनैव सम्मितम् ॥११३॥

वहाँ जानेपर भी इन्हें नरभक्षी राक्षस महावळी बकासुर मिला। वह भी हिडिम्बके ही समान भयंकर था॥ ११३॥ तं चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां वरः। सहितो भ्रातभः सर्वेर्द्रपदस्य पुरं यथौ॥११४॥

योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षसको मारकर अपने सब भाइयोंके साथ मेरे पिता द्रुपदकी राजधानीमें गये॥ लब्बाहमपि तत्रेव वसता सब्यसाचिना।

लब्धाहमपि तत्रैव वसता सव्यसाचिना। यथात्वयाजिताकृष्ण रुक्मिणीभीष्मकात्मजा॥११५॥

श्रीकृष्ण ! जैसे आपने भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीको जीता था। उसी प्रकार मेरे पिताकी राजधानीमें रहते समय मध्य-साची अर्जुनने मुझे जीता ॥ ११५ ॥

एवं सुयुद्धे पार्थेन जिताहं मधुसूदन। स्वयंवरे महत् कर्म कृत्वा न सुकरं परैः॥११६॥

मधुसूदन! स्वयंवरमें जो महान् कर्म दूसरोंके लिये दुष्कर था, वह करके भारी युद्धमें भी अर्जुनने मुझे जीत लिया था।।

एवं क्लेशेः सुबहुभिः क्लिश्यमाना सुदुःखिता । निवसाम्यार्थेया हीना कृष्ण धौम्यपुरःसरा ॥११७॥

परंतु आज मैं इन सबके होते हुए भी अनेक प्रकारके क्लेश भोगती और अस्यन्त दुःखमें डूबी रहकर अपनी सास कुन्तीसे अलग हो धौम्यजीको आगे रखकर बनमें निवास करती हूँ॥ ११७॥

त इमे सिंहविकान्ता वीर्येणाभ्यधिकाः परैः। विहीनैः परिक्किश्यन्तीं समुपेक्षन्त मां कथम्॥११८॥ ये सिंहके समान पराक्रमी पाण्डव बल-वीर्यमें शत्रुओंसे बढ़े-चढ़ें हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे भरी सभामें कष्ट दे रहे थे। तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की ! ॥ ११८॥

### पतादशानि दुःखानि सहन्ती दुर्बछीयसाम्। दीर्घकालं प्रदीप्तास्मि पापानां पापकर्मणाम् ॥११९॥

पापकमों में लगे हुए अत्यन्त दुर्बल पापी शत्रुओं के दिये हुए ऐसे-ऐसे दुःल मैं सह रही हूँ और दीर्घ क'लसे चिन्ताकी आगमें जल रही हूँ॥ ११९॥

### कुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । पाण्डवानां त्रिया भार्या स्तुषा पाण्डोर्महात्मनः ॥१२०॥

यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधिसे एक महान् कुलमें उत्पन्न हुई हूँ। पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी और महाराज पाण्डकी पुत्रवधू हूँ॥ १२०॥

## कचग्रहमनुपासा सास्मि कृष्ण वरा सती। पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां प्रेक्षतां मधुसूदन॥१२१॥

मधुसूदन श्रीकृष्ण ! मैं श्रेष्ठ और सती-साध्वी होती हुई भी इन पाँचों पाण्डवोंके देखते-देखते केश पकड़कर यसीटी गयी।। १२१॥

### इत्युक्त्वा प्रारुदत् कृष्णा मुखं प्रच्छाद्य पाणिना। पद्मकोशप्रकाशेन मृदुना मृदुभाषिणी ॥१२२॥

ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमलकोशके समान कान्तिमान् एवं कोमल हाथसे अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने लगी ॥ १२२॥

### स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ ग्रुभलक्षणौ । अभ्यवर्षत पाञ्चालो दुःखजैरश्रुविन्दुभिः ॥१२३॥

पाञ्चालराजकुमारी कृष्णा अपने कठोर, उमरे हुए, शुभलक्षण तथा सुन्दर स्तनोंपर दुःखजनित अश्रुविन्दुओंकी वर्षा करने लगी ॥ १२३॥

## चश्चर्षो परिमार्जन्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । बाष्पपूर्णेन कण्टेन क्रुद्धा वचनमत्रवीत्॥१२४॥

कुपित हुई द्रौपदी बार-बार सिसकती और आँसू पोंछती हुई आँसूभरे कण्ठसे वोली—॥ १२४॥

नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा न च वान्धवाः। न भ्रातरो न च पिता नैव त्वं मधुसूदन ॥१२५॥

'मधुसूदन! मेरे लिये न पित हैं। न पुत्र हैं। न बान्धव हैं। न भाई हैं। न पिता हैं और न आप ही हैं॥ १२५॥

## ये मां विष्रकृतां क्षुद्रैरुपेक्षध्वं विशोकवत्। न च मे शास्यते दुःखं कर्णोयत् प्राहसत् तदा॥१२६॥

क्योंकि आप सब लोग, नीच मनुष्योंद्वारा जो मेरा अपमान हुआ था, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मानो इसके िये आपके हृदयमें तिनक भी दुःख नहीं है। उस समय कर्णने जो मेरी हँसी उड़ायी थी, उससे उत्पन्न हुआ दुःख मेरे हृदयसे दूर नहीं होता है।। १२६॥

## चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यशः। सम्बन्धाद् गौरवात् सख्यात् प्रभुत्वेनैव केशव॥१२७॥

'श्रीकृष्ण! चार कारणोंसे आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो आप मेरे सम्बन्धी हैं, दूसरे अग्निकुण्डमें उत्पन्न होनेके कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं?॥१२७॥

#### वैशम्पायन उवाच

#### अथ तामत्रवीत् कृष्णस्तस्मिन् वीरसमागमे।

येशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णने वीरोंके उस समुदायमें द्रौपदीसे इस प्रकार कहा ॥ १२७३॥



### वासुदेव उवाच रोदिष्यन्ति स्त्रियो होवं येषां क्रुद्धासि भाविनि ।

बीभत्सुरारसंच्छन्नाञ्छोणितौघपरिप्तुतान् ॥१२८॥ निहतान् वल्लभान् वीक्ष्य रायानान् वसुधातले । यत् समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा ग्रुचः॥१२९॥

श्रीकृष्ण बोले—भाविनि ! तुम जिनपर कुद्ध हुई हो। उनकी म्नियाँ भी अपने प्राणप्यारे पतियोंको अर्जुनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न और खूनसे लथपथ हो मरकर घरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेंगी। पाण्डवींके हितके लिये जो कुछ भी सम्भव है। वह सब करूँगा। शोक न करो॥ १२८-१२९॥ सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि । पतेद् द्यौहिंमवाञ्छीयेंत् पृथिवी राक्छी भवेत्॥१३०॥ राष्येत् तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्। तच्छुत्वा द्रौपदी वाक्यं प्रतिवाक्यमथाच्युतात्॥१३१॥ साचीकृतमवेक्षत् सापाञ्चाळी मध्यमं पतिम्। आवभाषे महाराज द्रौपदीमर्जुनस्तदा ॥१३२॥

में सत्य प्रतिश्वापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। कृष्णे! आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाय, पृथ्वीके दुकड़े-टुकड़े हो जायँ और समुद्र सूख जाय, किंतु मेरी यह बात झूटी नहीं हो सकती। द्रौपदीने अपनी बातोंके उत्तरमें भगवान् श्रीकृष्णके मुखसे ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवनसे अपने में झले पति अर्जुनकी ओर देखा। महाराज! तब अर्जुनने द्रौपदीने कहा—॥ १३०-१३२॥

मा रोदीः ग्रुभताम्राक्षि यदाह मधुसूदनः। तथा तद् भविता देवि नान्यथा वरवर्णिनि ॥१३६॥

्छालिमायुक्त सुन्दर नेत्रोंवाली देवि ! वरवर्णिनि ! रोओ मत । भगवान् मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं, वह अवस्य होकर रहेगा; टल नहीं सकता' !! १३३ ॥ धृष्टद्युम्न उवाच

अहं द्रोणं हिन्ध्यामि शिखण्डी तु पितामहम् । दुर्योधनं भीमसेनः कर्णं हन्ता धनंजयः ॥१३४॥ रामकृष्णौ व्यपाश्चित्य अजेयाः स्म रणे खसः। अपि वृत्रहणा युद्धे कि पुनर्धृतराष्ट्रजे ॥१३५॥

भृष्युसने कहा—बहिन! में द्रोणको मार डाल्ँगा, शिखण्डी भीष्मका वध करेंगे, भीमसेन दुर्योघनको मार गिरायेंगे और अर्जुन कर्णको यमलोक भेज देंगे। भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामका आश्रय पाकर इमलोग युद्धमें शत्रुओंके लिये अजेय हैं। इन्द्र भी इमें रणमें परास्त नहीं कर सकते। फिर धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी तो बात ही क्या है? ॥ १२४-१३५॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तेऽभिमुखः वीरा वासुदेवमुपास्थिताः। तेषां मध्ये महावाहुः केशवो वाक्यमत्रवीत् ॥१३६॥

वैशम्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धृष्टद्युम्नके ऐसा कहनेपर वहाँ बैठे हुए वीर भगवान् श्रीकृष्णकी ओर देखने छगे। उनके बीचमें बैठे हुए महाबाहु केशवने उनसे ऐसा कहा॥ १३६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपद्याश्वासने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्रौपदी-आश्वासनविषयक बारहवाँ

अध्याय पूरा हुआ॥ १२॥

# त्रयोदशोऽध्यायः

श्रीकृष्णका जुएके दोष बताते हुए पाण्डवोंपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको कारण मानना

्रवासुदेव उवाच

नैतत् कृच्छ्रमनुप्राप्तो भवान् स्थाद् वसुधाधिप । यद्यहं द्वारकायां स्यां राजन् संनिहितः पुरा ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! यदि मैं पहले द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकटमें नहीं पड़ते ॥ १॥

आगच्छेयमहं चूतमनाहृतोऽिप कौरवैः। आम्बिकेयेन दुर्धर्ष राज्ञा दुर्योधनेन च। बारयेयमहं चूतं बहून् दोषान् प्रदर्शयन्॥ २॥ दुर्जय वीर!अम्बिकानन्दन पृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवोंके बिना बुलाये भी में उस चूतसभामें आता और जूएके अनेक दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता॥

भीष्मद्रोणौ समानाय्य छपं बाह्वीकमेव च। वैचित्रवीर्यं राजानमलं चूतेन कौरव॥३॥ पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो। तत्राचक्षमहं दोषान् यैभीबान् व्यतिरोपितः॥ ४॥

प्रभो ! मैं आपके लिये भीष्म, द्रोण, कृप, बाह्मीक तथा राजा धृतराष्ट्रको बुलाकर कहता—'कुरुवंशके महाराज ! आपके पुत्रोंको जूआ नहीं खेलना चाहिये।' राजन् ! मैं चूतसभामें जूएके उन दोषोंको स्पृष्टरूपसे बताता, जिनके कारण आपको अपने राज्यसे विश्वत होना पड़ा है ॥ ३,४॥

म० स० मा० १--५. २५-

वीरसेनसुतो यैस्तु राज्यात् प्रभ्रंशितः पुरा। अतर्कितविनाशश्च देवनेन विशाम्पते॥ ५॥

तथा जिन दोषोंने पूर्वकालमें वीरसेनपुत्र महाराज नलको राजसिंहासनसे च्युत किया। नरेश्वर ! जूआ खेलनेसे सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है, जो कल्पनामें भी नहीं आ सकता॥ ५॥

सातत्यं च प्रसङ्गस्य वर्णयेयं यथातथम्॥ ६॥

इसके सिवा उससे सदा जूआ खेलनेकी आदत बन जाती है। यह सब बातें मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ६ ॥ स्त्रियोऽक्षामृगया पानमेतत् कामसमुत्थितम्। दुःखं चतुष्टयं प्रोक्तं यैर्वरो भ्रदयते श्रियः॥ ७ ॥ तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्त्रकोविदाः।

विशेषतश्च वक्तव्यं द्युते पश्यन्ति तद्विदः॥ ८॥

स्वियोंके प्रति आसक्ति, जूआ खेलना, शिकार खेलनेका शौक और मद्यपान—ये चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन-ऐश्वर्यसे श्रष्ट हो जाता है। शास्त्रोंके निपुण विद्वान् सभी परिश्वितियों-में इन चारोंको निन्दनीय मानते हैं; परंतु द्यूतकीडाको तो जूएके दोष जाननेवाले लोग विशेषरूपसे निन्दनीय समझते हैं॥ पकाहाद् द्रव्यनाशोऽत्र ध्रुवं व्यसनमेव च। अभुक्तनाश्रधार्थानां वाक्पारुष्यं च केवलम्॥ ९॥ पतचान्यच कौरव्य प्रसङ्गिकरुकोद्यम्। द्युते त्रूपां महाबाहो समासाद्याम्वकतसुतम्॥ १०॥

जूएसे एक ही दिनमें सारे धनका नाश हो जाता है। साथ ही जूआ खेलनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग-पदार्थोंका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और वदलेमें केवल कटुवचन सुननेको मिलते हैं। कुरुनन्दन! ये तथा और भी बहुत-से दोप हैं, जो जूएके प्रसंगसे कटु परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं। महाबाहो! मैं धृतराष्ट्रसे मिलकर जूएके ये सभी दोष बतलाता॥ १०॥

प्वमुक्तो यदि मया गृह्णीयाद् वचनं मम। अनामयं स्याद् धर्मश्च कुरूणां कुरुवर्धन ॥ ११ ॥ कुष्वर्धन! मेरे इस प्रकार समझाने-बुझानेपर यदि वे मेरी बात मान लेते, तो कौरवोंमें शान्ति बनी रहती और धर्मका भी पालन होता ॥ ११॥

न चेत् स मम राजेन्द्र गृह्णीयान्मधुरं वचः। पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निगृह्णीयां बलेन तम्॥१२॥

राजेन्द्र! भरतश्रेष्ठ! यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनको सुनकर उसे न मानते, तो में उन्हें वलपूर्वक रोक देता॥ १२॥

अथैनमपर्नातेन सुदृदो नाम दुईदः। सभासदोऽनुवर्तेरंस्तांश्च दृन्यां दुरोदरान्॥१३॥

यदि वहाँ सुदृद्नामधारी शतु अन्यायका आश्रय ले इस धृतराष्ट्रका साथ देते, तो मैं उन समासद् जुआरियोंको मार डालता ॥ १३॥

असांनिध्यं तु कौरव्य ममानर्तेष्वभूत् तदा। येनेदं व्यसनं प्राप्ता भवन्तो चृतकारितम् ॥१४॥

कुरुश्रेष्ठ ! मैं उन दिनों आनर्तदेशमें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगों तर यह चूतजनित संकट आ गया ॥१४॥ सोऽहमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । अश्रोपं त्वां व्यसनिनं युयुधानाद् यथातथम् ॥१५॥

कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! जब मैं द्वारकामें आया, तब सात्यिकसे आपके संकटमें पड़नेका यथावत् समाचार सुना ॥ १५ ॥ श्रुत्वेच चाहं राजेन्द्र परमोद्विग्नमानसः । तूर्णमभ्यागतोऽस्मि त्वां द्रष्टुकामो विशाम्पते ॥ १६ ॥

राजेन्द्र ! वह सुनते ही मेरा मन अत्यन्त उद्विम हो उठा और प्रजेश्वर ! मैं तुरंत ही आयते मिलनेके लिये चला आया ॥ १६ ॥

अहो कृच्छूमनुप्राप्ताः सर्वे सा भरतर्षभ । सोऽहंत्वां व्यसने मग्नं पश्यामि सह सोदरैः॥ १७ ॥

भरतकुलभूषण ! अहो ! आप सब लोग बड़ी कठिनाईमें पड़ गये हैं । मैं तो आपको सब भाइयोंसिहत विपत्तिके समुद्रमें डूबा हुआ देख रहा हूँ ॥ १७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि वासुदेववाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें वासुदेववाक्यविषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः

द्यूतके समय न पहुँचनेमें श्रीकृष्णके द्वारा शाल्वके साथ युद्ध करने और सौभ विमानसहित उसे नष्ट करनेका संक्षिप्त वर्णन

युषिष्ठिर उवाच असांनिष्यं कथं रुष्ण तवासीद् वृष्णिनन्दन । क चासीद् विप्रवासस्ते कि चाकार्षीः प्रवासतः॥ १ ॥ युधिष्ठिरने कहा—वृष्णिकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीकृष्ण ! जब द्यूतकीडाका आयोजन हो रहा था। उस समय तुम द्वारकामें क्यों अनुपस्थित रहे ? उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था और उस प्रवासके द्वारा दुमने कौन-सा कार्य सिद्ध किया ? ॥ १ ॥

#### श्रीकृष्ण उवाच

शास्त्रस्य नगरं सौभं गतोऽहं भरतर्षभ ।
निहन्तुं कौरवश्रेष्ठ तत्र मे श्रणु कारणम् ॥ २ ॥
महातेजा महाबाहुर्यः स राजा महायशाः ।
दमधोषात्मजो वीरः शिशुपालो मया हतः ॥ ३ ॥
यक्षे ते भरतश्रेष्ठ राजसूर्यऽईणां प्रति ।
स रोषवशमापन्नो नामृष्यत दुरात्मवान् ॥ ४ ॥
श्रुत्वा तं निहतं शास्त्रस्तीत्ररोषसमन्वितः ।
उपायाद् द्वारकां शून्यामिहस्थे मिष्य भारत ॥ ५ ॥

श्रीकृष्णने कहा—भरतवंशिशरोमणे! कुष्कुलभूषण! में उन दिनों शाल्वके सौम नामक नगराकार विमानको नष्ट करनेके लिये गया हुआ था। इसका क्या कारण थाः वह बतलाता हूँ मुनिये। भरतश्रेष्ठ! आपके राजस्ययग्रमें अप्रपूजाके प्रश्नकों लेकर जो काषके वशीभूत हो इस कार्यको नहीं सह सका था और इसीलिये जिस दुरात्मा महाते जस्वी महाबाहु एवं महायशस्वी दमबोषनन्दन वीर राजा शिशुपालको मैंने मार डाला थाः उसकी मृत्युका समाचार सुनकर शाल्व प्रचण्ड रोपसे भर गया। भारत! मैं तो यहाँ हस्तिनापुरमें या और वह इमलोगोंसे स्नी द्वारकापुरीमें जा पहुँचा॥ २-५॥

स तत्र योधितो राजन् कुमारैर्नृष्णिपुङ्गवैः। आगतः कामगं सौभमारुह्यैव नृशंसवत्॥ ६॥

राजन्! वहाँ वृष्णिवंशके श्रेष्ठ कुमारोंने उसके साथ युद्ध किया। वह इच्छानुसार चलनेवालेसौमनामक विमानपर बैठकर आया और क्रूर मनुष्यकी भाँति यादवोंकी हत्या करने लगा॥

ततो वृष्णिप्रवोरांस्तान् बाळान् हत्वा बहूंस्तदा। पुरोद्यानानि सर्वाणि भेदयामास दुर्मतिः॥ ७॥

उस खोटी बुद्धिवाले शाल्वने वृष्णिवंशके बहुतेरे बालकोंका वध करके नगरके सब बगीचोंको उजाइ डाला ॥ उक्तवांश्च महाबाहो कासौ वृष्णिकुलाधमः। वासुदेवः स मन्दातमा वसुदेवसुतो गतः॥ ८॥

महाबाहो ! उसने यादवेंसि पूछा— वह वृष्णिकुलका कलङ्क मन्दात्मा वसुदेवपुत्र वासुदेव कहाँ है ! ॥ ८ ॥

तस्य युद्धार्थिनो दर्षे युद्धे नाशयितास्म्यहम् । आनर्ताः सत्यमाख्याततत्र गन्तास्मि यत्र सः ॥ ९ ॥ तं हत्वा विनिवर्तिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्। अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्येनायुधमालभे॥१०॥

'उसे युद्धकी बड़ी इच्छा रहती है, आज उसके घमंडकों मैं चूर कर दूँगा। आनर्तनिवासियों! सच-सच बतला दो। वह कहाँ है ? जहाँ होगा, वहीं जाऊँगा और कंस तथा केशीका संहार करनेवाले उस कृष्णको मारकर ही लौटूँगा। मैं अपने अख्न शक्तको छूकर सत्यकी सौगन्ध खाता हूँ कि अब कृष्णको मारे बिना नहीं लौटूँगा॥ ९-१०॥

कासौ कासाविति पुनस्तत्र तत्र प्रधावित । मया किल रणे योद्धं काङ्कमाणः स सौभराट् ॥ ११ ॥

सौभविमानका स्वामी शाल्व संप्रामभूमिमें मेरे साथ युद्धकी इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि 'वह कहाँ है, कहाँ है ?'॥ ११॥

अद्य तं पापकर्माणं क्षुद्रं विश्वासघातिनम् । शिशुपालवधामषीद् गमयिष्ये यमक्षयम् ॥ १२ ॥ मम पापस्वभावेन भ्राता येन निपातितः । शिशुपालो महीपालस्तं वधिष्ये महीपते ॥ १३ ॥

राजन् !साथ ही वह यह भी कहता था कि 'आज उस नीच पापाचारी और विश्वासघाती कृष्णको शिशुपालवधके अभर्षके कारण मैं यमलोक भेज दूँगा। उस पापीने मेरे भाई राजा शिशुपालको मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूँगा॥

भ्राता बालश्च राजा च न च संग्राममूर्धेनि । प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनार्दनम् ॥ १४ ॥

'मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्थाका था, दूसरे वह राजा था, तीसरे युद्धके मुहानेपर खड़ा नहीं था, चौथे असावधान था, ऐसी दशामें उस बीरकी जिसने हत्या की है, उस जनार्दनको मैं अवश्य मारूँगा'॥ १४॥

एवमादि महाराज विलप्य दिवमास्थितः। कामगेन स सौभेन क्षिप्त्वा मां कुरुनन्दन ॥ १५॥

कुरुनन्दन ! महाराज ! इस प्रकार शिशुपालके लिये विलाप करके मुझपर आक्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार चलनेवाले सौम विमानद्वारा आकाशमें ठहरा हुआ था॥१५॥

तमश्रीषमहं गत्वा यथावृत्तः स दुर्मतिः। मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको नृपः॥ १६॥

कुरुश्रेष्ठ ! यहाँसे द्वारका जानेपर मैंने, मार्तिकावतक देशके निवासी दुष्टात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा शाल्वने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया या ( आक्षेपपूर्ण बार्ते कही थीं ), वह सब कुछ सुना ॥ १६॥

ततोऽहमपि कौरव्य रोपव्याकुलमानसः। निश्चित्य मनसा राजन् वधायास्य मनो द्धे ॥ १७ ॥

कुष्टनन्दन ! तब मेरा मन भी रोपसे व्याकुल हो उठा। राजन् ! फिर मन-ही-मन कुछ निश्चय करके मैंने शाल्वके वधका विचार किया ॥ १७ ॥

आनर्तेषु विमर्दे च क्षेपं चात्मनि कौरव। प्रवृद्धमवलेपं च तस्य दुष्कृतकर्मणः॥१८॥ ततः सौभवधायाहं प्रतस्थे पृथिवीपते। स मया सागरावर्ते दृष्ट आसीत् परीप्सता ॥ १९ ॥

कुरुपवर ! पृथ्वीपते ! उसने आनर्त देशमें जो महान् संदार मचा रखा था। वह मुझपर जो आक्षेप करता था तथा उस पापाचारीका घमंड जो बहुत वढ़ गया था। वह सब सोचकर मैं सौभनगरका नाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ। मैंने सब ओर उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्रके एक द्वीपमें दिखायी दिया ॥ १८-१९॥

ततः प्रध्माप्य जलजं पाञ्चजन्यमहं नृप।

आहूय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः॥२०॥

नरेश्वर! तदनन्तर मैंने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाकर शाल्वको समरभूमिमें बुलाया और स्वयं भी युद्धके लिये उपस्थित हुआ।।

तन्मुहूर्तमभूद् युद्धं तत्र मे दानवैः सह। वशीभूताश्च मे सर्वे भूतलें च निपातिताः ॥ २१ ॥

वहाँ सौभ-निवासी दानवींके साथ दो घड़ीतक मेरा युद्ध हुआ और मैंने सबको वशमें करके पृथ्वीपर मार गिराया ॥ एतत् कार्यं महावाहो येनाहं नागमं तदा । श्रुत्वैव हास्तिनपुरं द्यतं चाविनयोत्थितम्। द्वतमागतवान् युष्मान् द्रष्टुकामः सुदुःखितान्॥ २२॥

महाबाहो ! यही कार्य उपिखत हो गया था। जिससे मैं उस समय न आ सका । लौटनेपर ज्यों ही सुना कि हस्तिना-पुरमें दुर्योधनकी उद्दण्डताके कारण जूआ खेला गया ( और पाण्डव उसमें सब कुछ हारकर वनको चले गये); तब अत्यन्त दुःखमें पड़े हुए आपलोगोंको देखनेके लिये मैं तुरंत यहाँ चला आया ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सीभवधोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनामिगमनपर्वमें सौमवघोषारूयानविषयक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥

## पञ्चदशोऽध्यायः

सीभ-नाशकी विस्तृत कथाके प्रसङ्गमें द्वारकामें युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियोंका वर्णन

युधिष्टिर उवाच

वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते । सौभस्य वधमाचक्ष्व न हि तृष्यामि कथ्यतः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा-महाबाहो ! वसुदेवनन्दन ! महामते ! तुम सौभ-विमानके नष्ट होनेका समाचार विस्तार-पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुखसे इस प्रसङ्गको सुनते-सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ ॥ १ ॥

वासुदेव उवाच

हतं श्रुत्वा महावाहो मया श्रौतश्रवं नृप। उपायाद् भरतश्रेष्ठ शाल्वो द्वारवर्ती पुरीम् ॥ २ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले-महाबाहो ! नरेश्वर ! भरतश्रेष्ठ! श्रुतश्रवाक्षके पुत्रशिशुपालके मारे जानेका समाचार मुनकर शाल्वने द्वारकापुरीपर चढ़ाई की ॥ २ ॥

अरुन्धत्तां सुदुष्टातमा सर्वतः पाण्डुनन्दन । शाल्वो वैद्यायसं चापि तत् पुरं व्यृह्य विष्ठितः ॥ ३ ॥

पाण्डुनन्दन ! उस दुष्टात्मा शाल्वने सेनाद्वारा द्वारका-पुरीको सब ओरसे घेर लिया था । वह स्वयं आकाशचारी

 श्रुतंत्रवा शिशुपालकी माताका नाम है। यह वसुदेवजीकी बहिन थी।

विमान सौभवर व्यूहरचनापूर्वक विराजमान होरहा था॥३॥

तत्रस्थोऽथ महीपालो योधयामास तां पुरीम् । अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवर्तत ॥ ४ ॥ उसीपर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरीके लोगोंसे युद



करता था। वहाँ भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओंले अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहार हो रहे थे ॥ ४॥

पुरी समन्ताद् विहिता सपताका सतोरणा। संचका सहुडा चैव सयन्त्रखनका तथा॥ ५॥

द्वारकापुरीमें सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं । ऊँचे-ऊँचे गोपुर वहाँ चारों दिशाओं में सुशोभित थे । जगह-जगह सैनिकोंके समुदाय युद्धके लिये प्रस्तुत थे । सैनिकोंके आत्म-रक्षापूर्वक युद्धकी सुविधाके लिये स्थान-स्थानपर बुर्ज बने हुए थे । युद्धोपयोगी यन्त्र वहाँ बैठाये गये थे तथा सुरङ्गद्वारा नये-नये मार्ग निकालनेके काममें भी बहुत-से लोग जुटे हुए थे ॥ सोपशल्यप्रतोलीका साष्ट्राहालकगोपुरा । सचक्रप्रहणी चैव सोलकालातावपोधिका ॥ ६ ॥

सइकोंपर लोहेके विपाक्त काँटे अदृश्यरूपसे विछाये गये थे। अट्टालिकाओं और गोपुरोंमें पर्याप्त अन्नका संग्रह किया गया था। शत्रुपक्षके प्रदारोंको रोकनेके लिये जगह-जगह मोर्चेबन्दी की गयी थी। शत्रुओंके चलाये हुए जलते गोले और अलात (प्रज्वलित लोहमय शस्त्र) को भी विफल करके नीचे गिरा देनेवाली शक्तियाँ सुसज्जित थीं॥ ६॥

सोष्ट्रिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणवानका। सतोमराङ्करा। राजन् सशतक्तीकलाङ्गला॥ ७॥ सभुशुण्ड्यसमगुडका सायुधा सपरश्वधा। लोहचर्मवती चापि साग्निः सगुडश्रङ्गिका॥ ८॥

अस्त्रींसे भरे हुए मिटी और चमड़ेके असंख्य पात्र रखे गये थे। भरतश्रेष्ठ ! ढोल, नगारे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी वज रहे थे। राजन् ! तोमर, अंकुश, शतन्नी, लाङ्गल, भुशुण्डी, पत्थरके गोले, अन्यान्य अस्त्र-शस्त्र, फरसे, बहुत-सी सुदृढ़ ढालें और गोला-बारूदसे भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गयी थीं॥ ७-८॥

शास्त्रदृष्टेन विधिना सुयुक्ता भरतर्षभ ।
रथैरनेकैविंविधैर्गद्साम्बोद्धवादिभिः ॥ ९ ॥
पुरुषैः कुरुशार्दूल समर्थैः प्रतिवारणे ।
अतिख्यातकुलैवींरैर्दृष्ट्वीर्यैश्च संयुगे ॥ १० ॥
मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिभिः सा सुरक्षिता ।
उत्सित्तगुल्मैश्च तथा हयैश्च सपताकिभिः ॥ ११ ॥
आघोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति वै ।
प्रमादं परिरक्षद्भिष्यस्मेनोद्धवादिभिः ॥ १२ ॥
भरतकुलभूषण ! शास्त्रोक्त विधिसे द्वारकापुरीको रक्षाके

सभी उत्तम उपायोंसे सम्पन्न किया गया था। कुर्बश्रेष्ठ ! शत्रुओंका सामना करनेमें समर्थ गद, साम्ब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकारके बहुसंख्यक रथोंद्वारा पुरीकी रक्षामें दत्तचित्त थे। जो अत्यन्त विख्यात कुलोंमें उत्पन्न थे तथा युद्धके अवसरोंपर जिनके बल-वीर्यका परिचय मिल चुका था, ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म (नगरके मध्यवतीं दुर्ग) में स्थित हो पुरीकी पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमादसे बचानेवाले उग्रसेन और उद्धव आदिने शत्रुओंके गुल्मोंको नष्ट करनेकी शक्त रखनेवाले घुड़सवारोंके हायमें झंडे देकर समूचे नगरमें यह घोषणा करा दी यी कि किसीको भी मध्यान नहीं करना चाहिये॥ ९—१२॥

प्रमत्तेष्वभिघातं हि कुर्याच्छात्वो नराधिपः। इति कृत्वाप्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्धकाः श्थिताः॥१३॥

क्योंकि मदिरासे उन्मत्त हुए लोगोंपर राजा शास्त्र घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृष्णि और अन्धकवंशके सभी योद्धा पूरी सावधानीके साथ युद्धमें डटे हुए थे॥ १३॥

आनर्ताश्च तथा सर्वे नटा नर्तकगायनाः। विहर्निर्वासिताः क्षित्रं रक्षद्भिवित्तसंचयम्॥१४॥

धनसंग्रहकी रक्षा करनेवाले यादवोंने आनर्तदेशीय नटों। नर्तकों तथा गायकोंको शीघ्र ही नगरसे बाहर कर दिया था ॥ १४ ॥

संक्रमा भेदिताः सर्वे नावश्च प्रतिषेधिताः। परिखाश्चापि कौरव्य काळैः सुनिचिताः कृताः॥ १५॥

कुरुनन्दन ! द्वारका पुरीमें आनेके लिये जो पुल मार्गमें पड़ते थे, वे सब तोड़ दिये गये । नौकाएँ रोक दी गयी थीं और खाइयोंमें काँटे विछा दिये गये थे ॥ १५ ॥

उद्यानाः कुरुश्रेष्ठ तथैवाप्यम्बरीषकाः। समन्तात् क्रोशमात्रं च कारिताविषमा च भूः॥१६॥

कु घ श्रेष्ठ ! द्वारकापुरीके चारों ओर एक कोसतक के चारों ओरके कुएँ इस प्रकार जल शून्य कर दिये गये थे मानो माइ हो और उतनी दूरकी भूमि भी लौहकण्टक आदिसे व्याप्त कर दी गयी थी ॥ १६॥

प्रकृत्या विषमं दुर्गं प्रकृत्या च सुरक्षितम्। प्रकृत्या चायुधोपेतं विशेषेण तदानव॥१७॥

निष्पाप नरेश ! द्वारका एक तो स्वभावसे ही दुर्गम्य, मुरक्षित और अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न है, तथापि उस समय इसकी विशेष व्यवस्था कर दी गयी थी ॥ १७॥ सुरक्षितं सुगुप्तं च सर्वायुधसमन्वितम्। तत् पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रभवनं तथा॥१८॥

भरतश्रेष्ठ ! द्वारकानगर इन्द्रभवनकी माँति ही सुरक्षितः सुगुप्त और सम्पूर्ण आयुधीसे भरा-पूरा है ॥ १८ ॥ न चामुद्रोऽभिनिर्याति न चामुद्रः प्रवेदयते । तृष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सौभसमागमे ॥ १९ ॥

राजन् ! सौभनिवासियों के साथ युद्ध होते समय वृष्णि और अन्धक वंशी वीरों के उस नगरमें कोई भी राजमुदा (पास) के बिना न तो बाहर निकल सकता था और न बाहरसे नगरके भीतर ही आ सकता था ॥ १९॥

अनुरथ्यासु सर्वासु चत्वरेषु च कौरव। वहं बभूव राजेन्द्र प्रभृतगजवाजिमत्॥२०॥

कुरनन्दन राजेन्द्र ! वहाँ प्रत्येक सड़क और चौराहेपर बहुत-से हाथीसवार और घुड़सवारोंसे युक्त विशाल सेना उपस्थित रहती थी ॥ २०॥

दत्तवेतनभक्तं च दत्तायुधपरिच्छदम्। कृतोपधानं च तदा बलमासीन्महाभुज॥२१॥ महाबाहो ! उस समय सेनाके प्रत्येक सैनिकको पूरा-पूरा वेतन और भक्ता चुका दिया गया था । सबको नये नये इथियार और पोशाकें दी गयी थीं और उन्हें विशेष पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त कर लिया गया था ॥ २१ ॥

न कुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिकान्तवेतनी। नानुग्रहभृतः कश्चिन्न चाद्यप्रराक्रमः॥२२॥

कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था, जिसे सोने-चाँदीके सिवा ताँवा आदि वेतनके रूपमें दिया जाता हो अथवा जिसे समय-पर न वेतन प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिकको दयावश सेनामें भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था, जिसका पराक्रम बहुत दिनोंसे देखा न गया हो॥ २२॥ प्रवं सुविहिता राजन द्वारका भूरिदक्षिणा।

आहुकेन सुगुप्ता च राक्षा राजीवलोचन ॥ २३ ॥ कमलनयन राजन् ! जिसमें बहुतने दक्ष मनुष्य निवास करते थे, उस द्वारकानगरीकी रक्षाके लिये इस प्रकारकी व्यवस्था की गयी थी। वह राजा उग्रसेनके द्वारा मलीमाँति सुरक्षित थी॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते वनवर्वेणि अर्जुनाभिगमनवर्वेणि सौभवश्रोपाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौमवधविषयक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

# षोडशोऽध्यायः

ञ्चाल्वकी विशाल सेनाके आक्रमणका यादवसेनाद्वारा प्रतिरोध, साम्बद्वारा क्षेमवृद्धिकी पराजय, वेगवान्का वध तथा चारुदेष्णद्वारा विविन्ध्य दैत्यका वध एवं प्रद्यसद्वारा सेनाको आश्वासन

वासुदेव उवाच

तां तूपयातो राजेन्द्र शाख्यः सौभपतिस्तदा। प्रभृतनरनागेन वलेनोपविवेश ह॥ १॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजेन्द्र ! सीम विमानका स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत वड़ी सेनाके साथ। जिसमें हाथीसवारों तथा पैदलोंकी संख्या अधिक थी। द्वारका-पुरीपर चढ़ आया और उसके निकट आकर ठहरा ॥ १॥

समे निविष्टा सा सेना प्रभूतसिळळाराये। चतुरङ्गवळोपेता शाल्वराजाभिपाळिता॥ २॥

जहाँ अधिक जलसे भरा हुआ जलाशय था, वहीं समतल भूमिमें उसकी सेनाने पड़ाव डाला । उसमें हाथीसवार, घुड़-सवार, रथी और पैदल नारों प्रकारके सैनिक थे। स्वयं राजा

शाल्व उसका संरक्षक था॥२॥

वर्जियित्वा इमशानानि देवताऽऽयतनानि च । वर्षमीकांश्चेत्यवृक्षांश्च तन्निविष्टमभूद् बलम् ॥ ३ ॥

दमशानभूमि, देवमन्दिर, बाँबी और चैत्यवृक्षको छोड़कर सभी स्थानोंमें उसकी सेना फैलकर ठहरी हुई थी ॥ ३ ॥ अनीकानां विभागेन पन्थानः संवृताऽभवन् । प्रवणाय च नैवासञ्छाल्वस्य शिविरे नृप ॥ ४ ॥

सेनाओं के विभागपूर्वक पड़ाव डालनेसे सारे रास्ते घिर गये थे। राजन्! शाल्वके शिविरमें प्रवेश करनेका कोई मार्ग नहीं रह गया था। । ४।।

सर्वायुधसमोपेतं सर्वशस्त्रविशारदम्। रथनागाश्वकलिलं पदातिभ्वजसंकुलम्॥ ५॥ तुष्टपुष्टवलोपेतं वीरलक्षणलक्षितम्। विचित्रभ्वजसन्नाहं विचित्ररथकार्मुकम्॥६॥ संनिवेश्य च कौरव्य द्वारकायां नरर्षभ। अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्॥७॥

नरश्रेष्ठ!राजा शाल्वकी वह सेना सब प्रकारके आयुधों से सम्पन्न, सम्पूर्ण अस्त्र-अस्त्रीं के संचालनमें निपुण, रथ, हायी और घोड़ोंसे भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और घ्वजा-पताकाओं से व्याप्त थी। उसका प्रत्येक सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं बलवान् था। सबमें वीरोचित लक्षण दिखायी देते थे। उस सेनाके सिपाही विचित्र घ्वजा तथा कवच घारण करते थे। उनके रथ और धनुष भी विचित्र थे। कुरनन्दन! द्वारकाके समीप उस सेनाको ठहराकर राजा शाल्वने उसे वेगपूर्वक द्वारकाकी ओर बढ़ाया, मानो पिक्षराज गरुइ अपने लक्ष्यकी ओर उड़े जा रहे हों॥ ५-७॥

#### तदापतन्तं संदृश्य बलं शाल्वपतेस्तदा। निर्याय योधयामासुः कुमारा वृष्णिनन्दनाः॥ ८॥

शाल्वराजकी उस सेनाको आती देख उस समय वृश्णि-कुलको आनन्दित करनेवाले कुमार नगरसे बाहर निकलकर युद्ध करने लगे ॥ ८॥

असहन्तोऽभियानं तच्छात्वराजस्य कौरव। चारुदेष्णश्च साम्बश्च प्रद्यस्थ्य महारथः॥ ९॥ ते रथेर्देशिता सर्वे विचित्राभरणध्वजाः। संसक्ताः शात्वराजस्य बहुभियोधपुङ्गवैः॥ १०॥

कुरुनन्दन! शाल्वराजके उस आक्रमणको वे सहन न कर सके। चारुदेष्ण, साम्ब और महारथी प्रद्युम्न—ये सब कवच, विचित्र आभूषण तथा ध्वजा धारण करके रथोंपर बैठकर शाल्वराजके अनेक श्रेष्ठ योद्धाओंके साथ भिड़ गये॥९-१०॥

गृहीत्वा कार्मुकं साम्बः शाल्वस्य सचिवं रणे । योधयामास संहृष्टः क्षेमवृद्धि चमूपतिम् ॥ ११ ॥

हर्षमें भरे हुए साम्बने धनुष धारण करके शाल्वके मन्त्री तथा सेनापति क्षेमवृद्धिके साथ युद्ध किया ॥ ११ ॥

तस्य वाणमयं वर्षे जाम्बवत्याः सुतो महत्। मुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्षे सहस्रहक्॥१२॥ तद् बाणवर्षे तुमुळं विषेहे स चमूपतिः। श्रेमवृद्धिर्महाराज हिमवानिव निश्चळः॥१३॥

भरतश्रेष्ठ ! जाम्बवतीकुमारने उसके ऊपर भारी बाणवर्षा कीः मानो इन्द्र जलकी वर्षा कर रहे हों । महाराज !सेनापति क्षेमवृद्धिने साम्बकी उस भयंकर बाणवर्षाको हिमालयकी



भाँति अविचल रहकर सहन किया ॥ १२-१३ ॥
ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमचृद्धिरि स्वयम् ।
मुमोच मायाविहितं शरजालं महत्तरम् ॥ १४ ॥
राजेन्द्र ! तदनन्तर क्षेमचृद्धिने स्वयं भी साम्बके जपर

मायानिर्मित बाणोंकी भारी वर्षा प्रारम्भ की ॥ १४ ॥ ततो मायामयं जालं माययैव विदीर्य सः। साम्बः शरसहस्रोण रथमस्याभ्यवर्षत ॥ १५ ॥

साम्बने उस मायामय बाणजालको मायासे ही छिन्न-भिन्न करके क्षेमवृद्धिके रथपर सहस्तीं बाणोंकी झड़ी लगा दी ॥१५॥

ततः स विद्धः साम्वेन क्षेमवृद्धिश्चमूपतिः। अपायाज्ञवनैरक्वैः साम्बबाणप्रपीडितः ॥१६॥

साम्बने सेनापित क्षेमबृद्धिको अपने बाणोंसे घायल कर दिया। वह साम्बकी बाणवर्षासे पीड़ित हो शीघगामी अर्थोकी सहायतासे (लड़ाईका मैदान छोड़कर) भाग गया॥ १६॥

तिसान् विप्रदुते क्रे शाल्वस्याथ चमूपतौ । वेगवान् नाम दैतेयः सुतं मेऽभ्यद्रवद् बली ॥ १७ ॥

शाल्वके क्रूर सेनापित क्षेमवृद्धिके भाग जानेपर वेगवान् नामक बलवान् दैत्यने मेरे पुत्रपर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो वृष्णिकुलोद्वहः ।

अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बा वृष्णिकुलाद्वहः। वेगं वेगवतो राजंस्तस्थौ बीरो विधारयन्॥१८॥

राजेन्द्र ! वृष्णिवंशका भार वहन करनेवाला वीर साम्ब वेगवान्के वेगको सहन करते हुए धैर्यपूर्वक उसका सामना करने लगा ॥ १८॥

स वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवतीं गदाम्। विक्षेप तरसा वीरो व्याविद्धय सत्यविक्रमः॥१९॥ कुन्तीनन्दन ! सत्यपराक्रमी वीर साम्बने अपनी वेग-शास्त्रिनी गदाको यहे वेगसे घुमाकर वेगवान् दैत्यके सिरपर दे मारा ॥ १९॥

तया त्वभिहतो राजन् वेगवान् न्यपतद्भुवि । वातरुग्ण **इव** श्रुण्णो जीर्णमूलो वनस्पतिः ॥ २० ॥

राजन् ! उस गदासे आहत होकर वेगवान् इस प्रकार पृथ्वीपर गिर पड़ाः मानो जीर्ण जड़वाला पुराना वृक्ष हवाके वेगसे टूटकर धराशायी हो गया हो ॥ २०॥

तिसन् विनिहते वीरे गदानुन्ने महासुरे । प्रविदय महतीं सेनां योधयामास में सुतः ॥ २१ ॥

गदासे घायल हुए उस वीर महादैत्यके मारेजानेपर मेरा पुत्र साम्ब शाल्वकी विशाल सेनामें घुसकर युद्ध करने लगा॥ चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्यो नाम दानवः। महारथः समाक्षातो महाराज महाधनुः॥ २२॥

महाराज ! चारुदेष्णके साथ महारथी एवं महान् धनुर्धर विविन्ध्य नामक दानव शाल्वकी आज्ञासे युद्ध कर रहा था ॥

ततः सुतुमुलं युद्धं चारुदेष्णविविन्ध्ययोः । वृत्रवासवयो राजन् यथा पूर्वं तथाभवत् ॥ २३ ॥

राजन् ! तदनन्तर चारुदेष्ण और विविन्ध्यमें वैसा ही भयंकर युद्ध होने लगा, जैसा पहले इन्द्र और वृत्रासुरमें हुआ था॥ २३॥

अन्योन्यस्याभिसंकुद्धावन्योन्यं जघ्नतुः शरैः । विनदन्तौ महारावान् सिंहाविव महावलौ ॥ २४ ॥

वे दोनों एक-दूसरेपर कुपित हो बाणोंसे परस्पर आधात कर रहे थे और महाबली सिंहोंकी भाँति जोर-जोरसे गर्जना करते थे ॥ २४॥

रौक्ष्मिणेयस्ततो बाणमग्न्यकीपमवर्चसम् । अभिमन्त्र्य महास्त्रोण संद्धे शत्रुनाशनम् ॥ २५॥

तदनन्तर हिमणीनन्द्रम चाहदेण्णने अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी शत्रुनाशक बाणको महान् (दिन्य) अस्त्रसे अभिमन्त्रित करके अपने धनुषपर संधान किया ॥ २५ ॥ स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । चिश्लेप में सुतो राजन् स गतासुरथापतत्॥ २६॥

राजन् ! तत्यश्चात् मेरे उस महारयी पुत्रने कोधमें भर-कर विविन्ध्यपर वह बाण चलाया । उसके लगते ही विविन्ध्य प्राणश्चन्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २६ ॥

विविन्ध्यं निहतं दृष्ट्या तां च विश्लोभितां चमूम् । कामगेन स सौभेन शाल्वः पुनरुपागमत् ॥ २७ ॥

विविन्ध्यको मारा गया और सेनाको तहस-नहस हुई देख शाल्व इच्छानुसार चलनेवाले सौम विमानद्वारा फिर वहाँ आया ॥ २७॥

ततो व्याकुलितं सर्वं द्वारकावासि तद् बलम्। दृष्ट्वा शाल्वं महाबाहो सौभस्थं नृपते तदा ॥ २८॥

महाबाहु नरेश्वर ! उस समय सौभ विमानपर बैठे हुए शाल्वको देखकर द्वारकाकी सारी सेना भयसे व्याकुल हो उठी ॥ २८ ॥

ततो निर्याय कौरव्य अवस्थाय चतद् बलम् । आनर्तानां महाराज प्रद्युस्रो वाक्यमब्रवीत् ॥ २९ ॥

महाराज कुरुनन्दन ! तत्र प्रद्युग्नने निकलकर आनर्तवासियोंकी उस सेनाको घीरज वँघाया और इस प्रकार कहा—॥ २९॥

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे पदयन्तु मां युधि। निवारयन्तं संद्रामे वलात् सौभं सराजकम् ॥ ३०॥

्यादवो ! आप सब लोग ( चुपचाप ) खड़े रहें और मेरे पराक्रमको देखें; मैं किस प्रकार युद्धमें राजा शाल्वके सहित सौम विमानकी गतिको रोक देता हूँ ॥ ३० ॥ अहं सौभपतेः सेनामायसैर्भुजगैरिव । धनुर्भुजविनिर्मुक्तैर्नाशायाम्यद्य यादवाः ॥ ३१ ॥

'यदुवंशियो! मैं अपने धनुर्दण्डसे छूटे हुए लोहेके सर्पतुत्य बाणोंद्वारा सौभपति शाल्वकी सेनाको अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ आश्वसध्वं न भीः कार्या सौभराडच नश्यति । मयाभिपन्नो दुष्टातमा ससौभो विनशिष्यति ॥ ३२॥

'आप धेर्य धारण करें, भयभीत न हों, सौभराज अभी नष्ट हो रहा है। दुष्टात्मा शाल्व मेरा सामना होते ही सौभ विमानसहित नष्ट हो जायगा? १॥ ३२॥

एवं ब्रुवित संहष्टे प्रद्युम्ने पाण्डुनन्दन । विष्ठितं तद् बलं वीर युयुधे च यथासुखम् ॥ ३३ ॥

वीर पाण्डुनन्दन ! हर्षमें भरे हुए प्रद्युम्नके ऐसा कहने पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्ववत् प्रसन्नता और उत्साहने साथ युद्ध करने लगी ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने घोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौभवघोपाख्यानविषयक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥



#### महाभारत 🚞



श्रीकृष्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन

e -e1₁ g

#### सप्तदशोऽध्यायः प्रद्युम्न और शाल्वका शोर युद्ध

वासुदेव उवाच

पवमुक्त्वा रौकिमणेयो यादवान् भरतर्षभ । दृशितैर्द्दरिभिर्युक्तं रथमास्थाय काञ्चनम् ॥ १ ॥ उच्छित्रय मकरं केतुं व्यात्ताननमिवान्तकम् । उत्पतिङ्गरिवाकाशं तैर्द्दयैरन्वयात् परान् ॥ २ ॥ विक्षिपन् नादयंश्चापि धनुः श्रेष्ठं महाबलः । तूणसङ्गधरः शूरो बद्धगोधाङ्गुलित्रवान् ॥ ३ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! यादवें से ऐसा कहकर रिक्मणीनन्दन प्रयुम्न एक सुवर्णमय रथपर आरूद हुए, जिसमें बख्तर पहनाये हुए घोड़े जुते थे । उन्होंने अपनी मकरचिह्नित ध्वजाकों ऊँचा किया, जो मुँह बाये हुए कालके समान प्रतीत होती थी। उनके रथके घोड़े ऐसे चलते थे, मानो आकाशमें उड़े जा रहे हों। ऐसे अश्वींसे जुते हुए रथके द्वारा महावली प्रयुग्नने शत्रुऔपर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुषको बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठपर तरकस और कमरमें तलवार बाँध ली थी। उनमें शौर्य भरा था और उन्होंने गोहके चमड़ेके बने हुए दस्ताने पहन रक्ले थे॥ १—३॥

स विद्युच्छुरितं चापं विद्दरन् यै तलात् तलम् । मोद्दयामास दैतेयान् सर्वान् सौभनिवासिनः॥ ४ ॥

वे अपने धनुषको एक हाथसे दूसरे हाथमें छे लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजलीके समान चमक रहा था। उन्होंने उस धनुषके द्वारा सौभ विमानमें रहने-बाले समस्त दैत्योंको मूर्छित कर दिया॥ ४॥

तस्य विक्षिपतश्चापं संद्धानस्य चासकृत्। नान्तरं दृदद्यं कश्चिन्नस्यः शात्रवान् रणः॥ ५ ॥

वे बारंवार धनुषको खींचते उसपर वाण रखते और उसके द्वारा शत्रुसैनिकोंको युद्धमें मार डालते थे। उनकी उक्त क्रियाओंमें किसीको थोड़ा-सा मां अन्तर नहीं दिखायी देता थां॥ ५॥

> मुखस्य वर्णो न विकल्पतेऽस्य चेलुश्च गात्राणि न चापि तस्य । सिंहोन्नतं चाप्यभिगर्जतोऽस्य गुश्राव लोकोऽद्भुतवीर्यमग्यम् ॥ ६ ॥

उनके मुखका रंग तिनक भी नहीं बदलता था। उनके अङ्ग भी विचलित नहीं होते थे। सब ओर गर्जना करते हुए प्रशुम्नका उत्तम एवं अद्भुत बल-पराक्रमका स्चक विहनाद सब कोगोंको मुनायी देता था॥ ॥ ॥ तिलेचरः काञ्चनयष्टिसंस्थो । व्यात्ताननः सर्वतिमित्रमाधौ । वित्रासयन् राजति वाहमुख्ये शाल्वस्य सेनाप्रमुखे ध्वजाग्रयः॥ ७॥

शास्त्रकी सेनाके ठीक सामने प्रशुम्नके श्रेष्ठ रथपर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजाके सेुवर्णमय दण्डके ऊपर सब तिमि नामक जलजन्तुओंका प्रमथन करनेवाले मुँह बाये एक मगरमच्छका चिह्न था। वह शृत्रैनिकोंको अत्यन्त भयभीत कर रहा था॥ ७॥ ततस्तूर्ण विनिष्पत्य प्रश्चमः शत्रुकर्षणः। शाल्वमेवाभिदुद्राव विधित्सुः कलहं नृप ॥ ८॥

नरेश्वर ! तदनन्तर शत्रुहन्ता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़-कर राजा शाल्वके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे उसीकी ओर दौड़े ॥ ८॥

अभियानं तु वीरेण प्रद्युम्नेन महारणे । नामर्षयत संकुद्धः शाल्वः कुरुकुलोद्वह ॥ ९ ॥

कुरकुलिलक ! उस महासंग्राममें वीर प्रद्युम्नके द्वारा किया हुआ वह आक्रमण कुद्ध हुआ राजा शास्त्र न सह सका ॥ ९॥

स रोषमदमत्तो वै कामगादवरुद्य च । प्रद्युम्नं योधयामास शाल्वः परपुरंजयः ॥ १०॥

शत्रुकी राजधानीपर विजय पानेवाले शाल्वने रोष एवं बलके मदसे उन्मत्त हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानसे उतरकर प्रद्युम्नसे युद्ध आरम्भ किया ॥ १०॥

तयोः सुतुमुळं युद्धं शाल्ववृष्णिप्रवीरयोः । समेता दृष्टशुळींका बळिवासवयोरिव ॥ ११ ॥

शास्त्र तथा वृष्णिवंशी वीर प्रद्युम्नमें बिल और इन्द्रके समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनोंका युद्ध देखने लगे॥ ११॥

तस्य मायामयो वीर रथो हेमपरिष्कृतः। सपताकः सम्वजश्च सानुकर्षः स तूणवान् ॥ १२ ॥

बीर ! शाल्वके पास सुवर्णभूषित मायामय रथ था । बह रथ ध्वजा, पताका, अनुकर्ष ( हरसा ) अपेर तरकससे युक्त था ॥ १२ ॥

स तं रथवरं श्रीमान् समारुद्य किल प्रभो। मुमोच बाणान् कौरव्य प्रद्युम्नाय महाबलः॥ १३॥

स्थके नीचे पिद्येके कपर कथा रहतेवाळा काछ ।

प्रभो कुरुनन्दन ! श्रीमान् महावली शाल्वने उस श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ हो प्रयुग्नपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ की ॥१३॥ ततो बाणमयं वर्षे व्यस्जत् तरसा रणे। प्रयुक्ता भुजवेगेन शाल्वं सम्मोहयन्निव ॥१४॥

तव प्रद्युम्न भी युद्धभूमिमें अपनी भुजाओं के वेगसे शाल्वको मोहित करते हुए-से उसके ऊपर शीव्रतापूर्वक बाणोंकी बौछार करने लगे॥ १४॥

स तैरभिइतः संख्ये नामर्थयत सौभराट् । शरान् दीप्ताग्निसंकाशान् मुमोच तनये मम ॥ १५ ॥

सौभ विमानका स्वामी राजा शाल्व युद्धमें प्रयुम्नकें बाणोंसे घायल होनेपर यह सहन नहीं कर सका—अमर्षमें भर गया और मेरे पुत्रपर प्रज्वलित अभिके समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा ॥ १५ ॥

तमापतन्तं बाणौघं स निच्छेद महावलः। ततश्चान्याञ्छरान् दीतान् प्रचिक्षेप सुते मम ॥ १६ ॥

 महाबली प्रद्युमने उन बार्णोको आते ही काट गिराया ।
 तत्पश्चात् शाल्वने मेरे पुत्रपर और भी बहुत-से प्रज्वलित बाण छोड़े ॥ १६ ॥

स शाल्ववाणै राजेन्द्र विद्धो रुक्तिमणिनन्दनः। मुमोच बाणं त्वरितो मर्मभेदिनमाहवे ॥१७॥

राजेन्द्र ! शाल्वके बाणोंसे घायल होकर रुक्मिणीनन्दन प्रशुम्नने तुरंत ही उस युद्धभूमिमें शाल्वपर एक ऐसा बाण चलायाः जो मर्मस्थलको विदीर्ण कर देनेवाला था ॥ १७॥

तस्य वर्म विभिद्याशु स बाणो मत्सुतेरितः। विव्याध दृद्यं पत्री स सुमोह पपात च॥ १८॥

मेरे पुत्रके चलाये हुए उस वाणने शाल्यके कव चकी छेदकर उसके हृदयको बींध ढाला। इसमे वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा॥ १८॥

तिस्मन् निपतिते वंशि शाल्वराजे विचेतिसः। सम्प्राद्रवन् दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुंधराम्॥ १९॥ बीर शाल्यराजके अचेत होकर गिर जानेपर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वीको विदीर्ण करके पातालमें पलायन कर गये॥ १९॥

हाहारुतमभूत् सैन्यं शाल्यस्य पृथिवीपते । नप्टसंक्षे निपतिते तदा सौभपतौ नृपे ॥ २०॥

पृथ्वीपते ! उस समय सौभ विमानका स्वामी राजा शाल्व जय संजाशून्य होकर धराशायी हो गया, तब उसकी समस्त सेनामें हाहाकार मच गया ॥ २०॥

तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम् । मुमोच वाणान् सहसा प्रद्युमाय महावलः ॥ २१॥

कुरुश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् जब चेत हुआ, तब महाबळी शास्त्र सहसा उठकर प्रयुम्नपर बाणींकी वर्षा करने लगा ॥ २१ ॥ तैः स विद्धो महाबाहुः प्रयुम्नः समरे स्थितः । जत्रुदेशे भृशं वीरो व्यवासीद्द् रथे तदा ॥ २२ ॥

शास्त्रके उन बाणेंद्वारा कण्ठके मूलभागमें गहरा आघात लगनेसे अत्यन्त घायल होकर समरमें स्थित महाबाहु बीर् प्रद्युम्न उस समय रथपर मूर्चिछत हो गये ॥ २२ ॥

तं स विद्ध्वा महाराज शाख्वो रुक्मिणिनन्दनम्। ननाद् सिंहनादं वै नादेनापूरयन् महीम्॥ २३॥

महाराज ! किनिमणीनन्दन प्रयुम्नको घायल करके शाल्व बड़े जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाजसे वहाँकी सारी पृथ्वी गूँज उठी ॥ २३ ॥

ततो मोहं समापन्ने तनये मम भारत ।
मुमोच वाणांस्त्वरितः पुनरन्यान् दुरासदान् ॥ २४ ॥
भारत ! मेरे पुत्रके मूर्च्छित हो जानेपर भी शास्त्रने उनपर

भारत ! मर पुत्रक मूल्कित हा जानगर मा शाल्यन उनपर और भी बहुत-से दुईर्ष बाण शीव्रतापूर्वक छोड़े ॥ २४ ॥ स तैरभिहतो बाणैर्वहुभिस्तेन मोहितः । निद्येष्टः कौरवश्रेष्ठ प्रद्युसोऽभृद् रणाजिरे ॥ २५ ॥

कौरवश्रेष्ठ ! इस प्रकार बहुत से बाणोंसे आहत होनेके कारण प्रसुद्ध उस रणाङ्गणमें मूर्च्छित एवं निश्चेष्ठ हो गये ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने सप्तद्वशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौभवधोपाख्यानविषयक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

### अष्टादशोऽध्यायः

मूर्च्छावस्थामें सार्धिके द्वारा रणभूमिसे बाहर लाये जानेपर प्रद्युम्नका अनुताप और इसके लिये सार्धिको उपालम्भ देना

वामुदेव उवाच शाल्वबाणादिंते तस्मिन् प्रद्युम्ने बलिनां घरे । बुष्णयो भग्नसंकल्पा विव्यथुः पृतनागताः ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—वलवानीमें श्रेष्ठ प्रयुग्न जब शाल्वके बार्णोसे पीडित हो ( मूर्च्छित हो ) गये, तब सेनामें आये हुए वृष्णिवंशी वीरोंका उत्साह भङ्ग हो गया। उन सबको वड़ा दुःख हुआ॥ १॥ हाहा कृतमभूत् सर्वे वृष्ण्यन्ध कवळं ततः। प्रयुग्ने में हिते राजन् परेच मुदिता भृशम्॥ २॥

राजन् ! प्रयुग्नके मोहित होनेपर दृष्णि और अन्धक-वंशकी सारी सेनामें हाहाकार मच गया और शत्रुओग अत्यन्त प्रसन्नतासे खिल उठे ॥ २॥

तं तथा मोहितं दृष्ट्वा सार्यार्जवनैर्हयैः। रणादगहरत् तुर्णे शिक्षितो दारुकिस्तदा॥३॥

दारुकका पुत्र प्रद्युम्नका सुशिक्षित सार्थि था। वह प्रद्युम्नको इस प्रकार मूर्विछत देख वेगशाली अश्वीदारा उन्हें तुरंत रणभूमिसे बाहर हो गया॥ ३॥

नातिदूरापयाते तु रथे रथवरप्रणुत् । धतुर्गृहीत्वा यन्तारं लब्धसंबोऽव्रवं।दिदम् ॥ ४ ॥

अभी बहरथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था, तभी बड़े-बड़े रिथर्यों को परास्त करनेवाले प्रद्युग्न सचेत हो गये और हाथमें धनुष लेकर सारिथसे इस प्रकार बोले—॥ ४॥ सौते किंते व्यवसितं कस्माद् यासि पराङ्मुखः। नेष वृष्णिप्रवीराणामाहवे धर्म उच्यते॥ ५॥

'स्तपुत्र ! आज तूने क्या सोचा है ? क्यों युद्धसे मुँह मोड़कर भागा जा रहा है ? युद्धसे पलायन करना वृष्णिवंशी वीरोंका धर्म नहीं है ॥ ५॥

कञ्चित् सौते न ते मोहः शाल्यं दृष्ट्वा महाहवे। विषादो वा रणं दृष्ट्वा बृहि मे त्वं यथातथम् ॥ ६ ॥

'स्तनन्दन! इस महासंग्राममें राजा शाल्वको देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है? अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं होता है? मुझसे टीक-ठीक बता (तेरे इस प्रकार भागनेका क्या कारण है?)'॥ ६॥

सीतिरुवाच

जानार्दने न मे मोहो नापि मां भयमाविशत्। अतिभारं तु ते मन्ये शाख्वं केशवनन्दन ॥ ७ ॥

स्तपुत्रने कहा—जनार्दनकुमार ! न मुझे मोह हुआ है और न मेरे मनमें भय ही समाया है । केशवनन्दन ! मुझे ऐसा माळ्म होता है कि यह राजा शास्त्र आपके लिये अत्यन्त भार-सा हो रहा है ॥ ७ ॥

सोऽपयामि शनैवींर बलवानेष पापकृत्। मोद्दितश्चरणे शूरो रक्ष्यः सारथिना रथी॥ ८॥

वीरवर ! मैं धीरे-धीरे रणभूमिसे दूर इसलिये जा रहा हूँ कि यह पापी शास्त्र चड़ा बलवान है। सारथिका यह धर्म है कि यदि शूरवीर रथी संप्राममें मृच्छित हो जाय तो वह किसी प्रकार उसके प्राणोंकी रक्षा करे ॥ ८॥

आयुष्मंस्त्वं मया नित्यं रक्षितव्यस्त्वयाष्यहम्। रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्यहम्॥ ९॥

आयुष्मन् ! मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिये। रथी सार्राथके द्वारा सदा रक्षणीय है, इस कर्तव्यका विचार करके ही मैं रणभूमिसे छैट, रहा हूँ ॥९॥ एकश्चासि महाबाहो बहुबश्चापि दानवाः न समं रौकिमणेयाहं रणे मन्वापयामि वै॥ १०॥

महाबाहो ! आप अकेले हैं और इन दानवोंकी संख्या बहुत है। रुक्मिणीनन्दन! इस युद्धमें इतने विपक्षियोंका सामना करना अकेले आपके लिये कठिन है; यह सोचकर ही मैं युद्धसे हट रहा हूँ॥ १०॥

पवं ब्रुवित सूते तु तदा मकरकेतुमान्।
उवाच सूतं कौरव्य निवर्तय रथं पुनः॥ ११॥
दारुकात्मज मैवंत्वं पुनः कार्षाः कथंचन।
व्यपयानंरणात् सौते जीवतो मम कर्हिचित्॥ १२॥

कुरुनन्दन ! स्तके ऐसा कहनेपर मकरध्वज प्रश्चम्नने उससे कहा—'दारुककुमार ! तूरथको पुनः युद्धभूमिकी ओर लौटा ले चल । स्तपुत्र ! आजसे फिरकभी किसी प्रकार भी मेरे जीते-जी रथको रणभूमिने न लौटाना ॥११-१२॥

न स वृष्णिकुले जातो योवैत्यजित संगरम्। यो वा निपतितं हन्ति तवासाीति च वादिनम्॥ १३॥

ं 'वृष्णिवंशमें ऐसा कोई (वीर पुरुष) नहीं पैदा हुआ है, जो युद्ध छोड़कर भाग जाय अथवा गिरे हुएको तथा 'मैं आपका हूँ' यह कहनेवालेको मारे ॥ १३॥

तथा स्त्रियं च यो हन्ति बालं वृद्धं तथैव च। विरथं विप्रकीर्णे च भग्नशस्त्रायुधं तथा ॥ १४॥

'इसी प्रकार स्त्री, बालक, बृद्धः रथहीन, अपने पक्षसे विछुद्दे हुए तथा जिसके अस्त्र-शस्त्र नष्ट हो गये हों, ऐसे होगोंपर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णिकुलमें नहीं उत्पन्न हुआ है ॥ १४॥

त्वं च सूतकुले जातो विनीतः सूतकर्मणि। धर्मक्षश्चासि वृष्णीनामाहवेष्वपि दारुके॥१५॥

'दारुककुमार ! त् स्तकुलमें उत्पन्न होनेके साथ ही स्तकर्मकी अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णिवंशी वीरोंका युद्धमें क्या धर्म है। यह भी भली भाँति जानता है॥

स जानंश्चरितं कृत्स्नं वृष्णीनां पृतनामुखे। अपयानं पुनः सौते मैवं कार्याः कथंचन॥१६॥

·स्तनन्दन ! युद्धके मुहानेपर इटे हुए दृष्णिकुलके

बीरोंका तम्पूर्ण चरित्र तुझवे अज्ञात नहीं है; अतः त् फिर कभी किसी तरह भी युद्धसे न लौटना ॥ १६ ॥ अपयातं हतं पृष्ठे भ्रान्तं रणपलायितम्। गदाग्रजो दुराधर्पः किं मां वक्ष्यति माधवः॥ १७॥

'युद्ध से लौटने या भ्रान्तचित्त होकर भागनेपर जब मेरी पीठमें शत्रुके बाणोंका आधात लगा हो, उस समय किसीसे परास्त न होनेवाले मेरे पिता गदाम्रज भगवान् माधव मुझसे क्या कहेंगे १ ॥ १७ ॥

केशवस्याय्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः। कि वक्ष्यति महाबाहुर्बलदेवः समागतः॥१॥

'अथवा पिताजीके बड़े भाई नीलाम्बरधारी मदोत्कट महावाहु बलरामजी जब यहाँ पधारेंगे, तब वे मुझसे क्या कहेंगे ! ॥ १८ ॥

कि वक्ष्यति शिनेर्नप्ता नरसिंहो महाधनुः। अपयातं रणात् स्त साम्बश्च समितिंजयः॥ १९॥

'स्त ! युद्ध से भागनेपर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्यिक तथा समरविजयी साम्ब मुझसे क्या कहेंगे ? ॥ १९॥

चारुदेष्णश्च दुर्धर्यस्तथैव गदासारणौ। अक्रश्च महाबाहुः किं मां वक्ष्यति सारथे॥ २०॥

स्तारथे ! दुर्धर्ष वीर चारुदेष्ण, गदः सारण और महा-बाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे ? ॥ २० ॥

शूरं सम्भावितं शान्तं नित्यं पुरुषमानिनम् । स्त्रियश्च वृष्णिवीराणां किं मां वक्ष्यन्ति संहताः॥२१॥

भी श्र्रवीर, सम्भावित (सम्मानित), शान्तस्वभाव तथा सदा अपनेको वीर पुरुष माननेवाला समझा जाता हूँ। (युद्धमे भागनेपर) मुझे देखकर झंडकी झंड एकत्र हुई हृष्णिवीरोंकी स्त्रियाँ मुझे क्या कहेंगी १॥२१॥

प्रद्युम्नोऽयमुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम् । धिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साध्विति ॥ २२ ॥

'सब लोग यही कहेंगे—-'यह प्रशुम्न भयभीत हो महान् संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है; इसे धिकार है।' उस अवस्थामें किसीके मुखसे मेरे लिये अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे॥ धिग्वाचा परिहासोऽपि मम वा मद्विधस्य वा।

धिग्वाचा परिहासोऽपि मम वा महिधस्य वा। मृत्युनाभ्यधिकः सौते सत्वं माव्यपयाः पुनः॥ २३॥

'सूतकुमार! मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुषके लिये धिकारयुक्त वाणीद्वारा कोई परिहास भी कर दे, तो वह मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है; अतः त् फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना॥ २३॥

भारं हि मिय संन्यस्य यातो मधुनिहा हरिः। यद्गं भारतसिंहस्य न हि शक्योऽद्य मर्थितुम् ॥ २४॥ ंमेरे पिता मधुसूदन भगवान् श्रीहरि यहाँकी रक्षाका सारा भार मुझपर रखकर भरतवंदाशिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर-के यज्ञमें गये हैं। (आज मुझमे जो अपराध हो गया है) ) इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सबेंगे॥ २४॥

कृतवर्मा मया बीरो निर्यास्टरनेव वारितः। शास्त्रवं निवारयिष्येऽहं तिष्ठ त्वमिति स्तृज ॥ २५ ॥

'स्तपुत्र ! वीर कृतवर्मा शाल्वका सामना करनेके लिये पुरीसे बाहर आ रहे थे; किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा—-'आप यहीं रहिये। मैं शाल्वको परास्त करूँगा'॥

स च सम्भावयन् मां वै निवृत्तो हृदिकात्मजः। तं समेत्य रणं त्यक्त्वा किं वक्ष्यामि महारथम् ॥ २६॥

'कृतवर्मा मुझे इस कार्यके लिये समर्थ जानकर युद्ध से निवृत्त हो गये। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीरसे मिल्ट्रॅंगा, तब उन्हें क्या जवाब ट्रॅंगा १॥ २६॥

उपयान्तं दुराधर्षे शङ्खचक्रगदाधरम्। पुरुषं पुण्डरीकाक्षं किं वक्ष्यामि महाभुजम्॥ २७॥

'शंख, चक्र और गदा धारण करनेवाले कमलनयन महाबाहु एवं अजेय वीर भगवान् पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे, उस समय मैं उन्हें स्था उत्तर दूँगा !

सात्यिकं बलदेवं च ये चान्येऽन्धकवृष्णयः। मया स्पर्धन्ति सततं किं नु वक्ष्यामि तानहम्॥ २८॥

'सात्यिकसे, बलरामजीसे तथा अन्धक और वृष्णिवंशके अन्य वीरोंसे, जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं, मैं क्या कहूँगा ?॥ २८॥

त्यक्त्वा रणिममं सौते पृष्ठतो ऽभ्याहतः शरैः। त्वयापनीतो विवशो न जीवेयं कथंचन॥ २९॥

'स्तपुत्र ! तेरे द्वारा रणसे दूर लाया हुआ मैं इस युद्धको छोड़कर और पीठपर वाणीकी चोट खाकर विवशता-पूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूँगा ॥ २९॥

स निवर्त रथेनाग्ज पुनर्दारुकनन्दन। न चैतदेवं कर्तव्यमथापत्सु कथंचन॥३०॥

'दारुकनन्दन ! अतः तू शीघ ही रथके द्वारा पुनः संग्रामभूमिकी ओर लौट । आजसे मुझपर आपत्ति आनेपर भी तू किसी तरह ऐसा वर्ताव न करना ॥ ३०॥

न जीवितमहं सौते वहु मन्ये कथंचन। अपयातो रणाद् भीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः॥ ३१॥

'सूतपुत्र ! पीठपर वार्णोकी चोट खाकर भयभीत हो युद्धसे भागनेवालेके जीवनको मैं किसी प्रकार भी अधिक आदर नहीं देता ॥ ३१॥

द्भविष स्तपुत्र त्वं जानीये मां भयादिंतम्।

अपयातं रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२ ॥ विश्व प्रतपुत्र ! क्या त् मुझे कायरोंकी तरह भयसे पीडित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है ? ॥ ३२ ॥ न युक्तं भवता त्यक्तं संग्रामं दारुकात्मज ।

मिय युद्धार्थिन भृशं स त्वं याहि यता रणम् ॥ ३३ ॥

'दारककुमार ! तुझे संग्रामभ्मिका परित्याग करना कदापि उचित नहीं था । विशेषतः उस अवस्थामें, जब कि मैं युद्धकी अभिलापा रखता था। अतः जहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ चल'॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने अष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥

इस प्रकार श्रीभद्दाभारत बनपर्वके अन्तर्भत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौभवधोपाल्यानविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १.८ ॥

# एकोनविंशोऽध्यायः

#### प्रद्युम्नके द्वारा ञ्चाल्वकी पराजय

वासुदेव उवाच

प्वमुक्तस्तु कौन्तेय स्तपुत्रस्ततोऽब्रवीत्। प्रयुम्नं बिलनां श्रेष्ठं मधुरं श्रुक्षणमञ्जसा ॥ १ ॥ अग्वान् श्रीकृष्ण कहते हैं—कुन्तीनन्दन ! प्रयुप्नके ऐसा कहनेपर स्तपुत्रने शीघ्र ही बलवानींमें श्रेष्ठ प्रयुप्नसे थोड़े शब्दोंमें मधुरतापूर्वक कहा—॥ १ ॥

न मे भयं रौक्मिणेय संत्रामे यच्छतो हयान्। युद्धशोऽस्मि च वृष्णीनां नात्र किचिदतोऽन्यथा॥ २॥

े 'रुक्मिणीनन्दन ! तंत्रामभूमिमें घोड़ोंकी बागडोर् सँभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता । मैं वृष्णि-वंशियोंके युद्धधर्मको भी जानता हूँ । आपने जो कुछ कहा है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है ॥ २ ॥

आयुष्पन्तुपदेशस्तु सारथ्ये वर्ततां स्मृतः। सर्वार्थेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि भृशपीडितः॥ ३ ॥

'आयुष्मन् ! मैंने तो सारध्यमें तत्पर रहनेवाले होगोंके इस उपदेशका स्मरण किया था कि सभी दशाओंमें रथीकी रक्षा करनी चाहिये। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे॥ ३॥

त्वं हि शाल्वप्रयुक्तेन शरेणाभिहतो भृशम् । कश्मलाभिहतो वीर ततोऽहमपयातवान् ॥ ४ ॥

'वीर ! शाल्वके चलाये हुए वाणोंसे अधिक धायल होनेके कारण आपको मूर्च्छा आ गयी थी, इसीलिये मैं आपको लेकर रणभूमिसे हटा था॥ ४॥

स त्वं सात्वतमुख्याच लब्धसंज्ञो यदच्छया। पद्य मे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन॥ ५॥

'सालतवीरोंमें प्रधान केशवनन्दन! अब दैवेच्छासे आप सचेत हो गये हैं, अतः घोड़े. हाँकनेकी कलामें मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है, उसे देखिये॥ ५॥

दारुकेणाहमुन्पन्नो यथावच्चैव शिक्षितः। बीतभीः प्रविशाम्येतां शास्त्रस्य प्रधितां चम्म्॥ ६॥ भी दारकका पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुक्के सारध्यकर्मकी वथावत् शिक्षा दी है। देखिये! अब मैं निर्मय होकर राजा शाल्वकी इस विख्यात सेनामें प्रवेश करता हूँ'।। ६॥

वासुदेव उवाच

पवमुक्त्वा ततो वीर हयान् संचोध संगरे। रिमभिस्तु समुचम्य जवेनाभ्यपतत् तदा॥ ७॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं वीरवर ! ऐसा कहकर उस स्तपुत्रने घोड़ोंकी बागडोर हाथमें लेकर उन्हें युद्धभूमिकी ओर हाँका और शीघतापूर्वक वहाँ जा पहुँचा ॥ ७॥

मण्डलानि विविचाणि यमकानीतराणि च। सञ्यानि च विविचाणि दक्षिणानि च सर्वशः॥ ८॥

उसने समान-असमान और वाम-दक्षिण आदि सब प्रकारकी विचित्र मण्डलाकार गतिसे रथका संचालन किया ॥

प्रतोदेनाहता राजन् रिमिभिश्च समुचताः। उत्पतन्त इवाकारो व्यचरस्ते हयोचमाः॥ ९॥

राजन् ! वे श्रेष्ठ घोड़े चाबुककी मार खाकर बागडोर हिलानेसे तीव गतिसे दौड़ने लगे, मानो आकाशमें उड़ रहे हों ॥ ९ ॥

ते इस्तलाघवोपेतं विज्ञाय नृप दारुकिम्। द्द्यमाना इव तदा नास्पृदांश्चरणेर्महीम्॥१०॥

महाराज ! दारुकपुत्रके हस्तलाघवको समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्निकी भाँति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे। मानो अपने पैरोंसे पृथ्वीका स्पर्श भी न कर रहे हों॥ १०॥

सोऽपसव्यां चम् तस्य शाल्वस्य भरतर्षभ । चकार नातियत्नेन तद्दुतिमिवाभवत् ॥१८॥

भरतकुलभूषण ! दास्कके पुत्रने अनायास ही शाल्वकी उस सेनाको अपसम्य (दाहिने) कर दिया । यह एक अद्भुत बात हुई ॥ ११ ॥

अमृष्यमाणोऽपसन्यं प्रद्युम्नेन च सौभराट् । यन्तारमस्य सहसा त्रिभिर्वाणैः समार्दयत् ॥ १२॥ मौभराज शास्य प्रयुग्नके द्वारा अपनी सेनाका अपसव्य किया जाना न सह सका । उसने सहसा तीन बाण चलाकर प्रयुग्नके सार्थिको थायल कर दिया ॥ १२ ॥ दारुकस्य सुतस्तज्ञ बाणवेगमचिन्तयन् । भूप एव महाबाहो प्रययावपसन्यतः ॥ १३ ॥ तनो बाणान् बहुविधान् पुनरेव स सौभराट् । मुमोच तनये बीर मम रुम्मिणनन्दने ॥ १४ ॥ तानप्राप्ताञ्चित्रवेगणैश्चिच्छेद परवीरहा । रोक्मिणेयः सितं छन्वा दर्शयन् हस्तलाघवम् ॥ १५ ॥ छिन्नान् हृष्ट्रा तु तान् बाणान् प्रयुम्नेन च सौभराट् । आसुरी दारुणी मायामास्थाय व्यस्जच्छरान् ॥ १६ ॥

महावाही ! परंतु दारुककुमारने वहाँ बाणोंके वेगपूर्वक प्रहारकी कोई चिन्ता न करते हुए शाल्वकी सेनाको अपसन्य (दाहिने) करते हुए ही रथको आगे बढाया । वीरवर ! तब सौभराज शाल्वने पुनः मेरे पुत्र कमिणोनन्दन प्रयुम्नपर अनेक प्रकारके बाण चलाये । शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले किमणीनन्दन प्रयुम्न अपने हाथोंकी फुर्ती दिखाते हुए शाल्वके यणंको अपने पास आनेसे पहले ही तीक्षण बाणोंसे मुनकराकर काट देते थे । प्रयुम्नके द्वारा अपने वाणोंको छिन्न-भिन्न होते देख सौभराजने भयंकर आमुरी मायाका सहारा लेकर बहुत-से बाण बरमाये ॥ १३-१६॥ प्रयुज्यमानमाञ्चाय देतेयास्त्रं महाबलम् । ब्रह्मास्त्रेणान्तराच्छित्वा मुमोचान्यान् पतिन्त्रिणः ॥

प्रद्युमने शाल्वको अति शक्तिशाली दैत्यास्त्रका प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्रके द्वारा उसे बीचमें ही काट डाला और अन्य बहुत से वाण बरसाये॥ १७॥ ते तदस्त्रं विध्यपद्यु विवयध्यु स्विराशनाः। शिरस्युरसि वक्त्रे च स मुमोह प्रपात च॥१८॥

वे सभी वाण शत्रुओंका रक्त पानेवाले थे। उन बाणोंने बाल्वके अस्त्रोंका नाश करके उसके मस्तकः छाती और मुख्को बीध डाला, जिससे वह मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥१८॥ तस्मिन् निपतिते शुद्धे शाल्वे बाणप्रपाडिते। राकिमणेयो परं बाणं संद्धे शत्रुनाशनम् ॥१९॥

क्षुद्र स्वभाववाले राजा शास्त्रके वाणविद्ध होकर गिर जानेपर रुक्मिणीनन्दन प्रश्चमने अपने धनुष्पर एक उत्तम बाणका संधान किया, जो शत्रुका नाश कर देनेवाला था॥१९॥

तमर्चितं सर्वदशाईपूरी-

राशीविषाग्निज्वलनप्रकाशम् । इष्ट्रा शरं ज्यामभिनीयमानं बभूत्र हाहास्रतमन्तरिक्षम्॥ २०॥ वह वाण समस्त यादवममुदायके द्वारा सम्मानित, विषेठे सर्पके समान विचाक्त तथा प्रव्वित अग्निके समान प्रकाशमान था । उस वाणको प्रत्यञ्चापर रखा जाता हुआ देख अन्तरिक्ष- लोकमें हाहाकार मच गया ॥ २०॥ ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सहधनेश्वराः।

तव इन्द्र और कुवेरसिहत सम्पूर्ण देवताओंने देवर्षि नारद तथा मनके समान वेगवाले वायुदेवको भेजा॥ तौरीकिमणेयमागम्य बचो दबता दिवीकसाम।

नारदं प्रेषयामासुः इवसनं च मनोजवम् ॥ २१ ॥

तौरौक्मिणेयमागम्य वचोऽत्रृतां दिवौकसाम्। नैप वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कथंचन ॥ २२ ॥

उन दोनोंने ६क्षिमणीनन्दन प्रशुम्नके पास आकर देवताओंका यह संदेश सुनाया—ध्वीरवर ! यह राजा शास्त्र सुद्धमें कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है ॥ २२ ॥ अस्हिरस्व पुनर्वाणमवध्योऽयं त्वया रणे। पतस्य च शरस्याजीनावध्योऽस्ति पुमान् कचित्॥२३॥

ं तुम अपने इस वाणको फिरसे छौटा छो; क्योंकि यह शाल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाणका प्रयोग होनेपर युद्धमें कोई भी पुरुष विना मरे नहीं रह सकता ॥

मृत्युरस्य महाबाहो रणे देविकनन्दनः। कृष्णः संकृष्यतो धात्रा तन्मिथ्या न भवेदिति ॥ २४॥

'महाबाहो ! विधाताने युद्धमें देवकीनन्दन भगवान् भीकृष्णके हाथसे ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिये'॥ २४॥

ततः परमसंद्रष्टः प्रद्युम्नः शरमुत्तमम्। संज्ञहार धनुःश्रेष्ठात् तूणे चैव न्यवेशयत्॥ २५॥

यह सुनकर प्रयुम्न बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुषसे उस उत्तम बाणको उतार लिया और पुनः तरकसमें रख दिया ॥ २५ ॥

तत उत्थाय राजेन्द्रः शाहवः परमदुर्मनाः। ध्यपायात् सवलस्तूर्णे प्रद्युम्नशरपीडितः॥२६॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर शाल्व उठकर अत्यन्त दुःखित-चित्त हो प्रशुम्नके वाणोंसे पीड़ित होनेके कारण अपनी सेनाके साथ तुरंत भाग गया ॥ २६॥

स द्वारकां परित्यज्य क्रो वृष्णिभिरार्दितः। सौभमास्थाय राजेन्द्र दिवमाचक्रमे तदा॥२७॥

महाराज ! उस समय वृष्णिवंशियोंसे पीड़ित हो क्रूर स्वभाववाला, शाल्व द्वारकाको छोड़कर अपने सौभ नामक विमानका आश्रय ले आकाशमें जा पहुँचा ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते वत्पर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधौपाष्ट्याने एकोनविंकोऽध्यायः ॥ १९॥

इस प्रकार श्रीनद्दा मारत बनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनामिगमनपर्वमें सौभवघोपाख्यानविषयक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ 🖪

4 5.

7 J 38

### विंशोऽध्यायः

#### श्रीकृष्ण और शाल्वका भीषण युद्ध

वासुदेव उवाच

भानर्तनगरं मुक्तं ततोऽहमगमं तदा।
महाक्रतौ राजस्ये निवृत्ते नृपते तव॥१॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन्! आपका
राजस्य महायश्च समाप्त होनेपर मैं शाब्बसे विमुक्त आनर्तनगर

(द्वारका) में गया ॥ १॥

अपद्यं द्वारकां चाहं महाराज हतत्विषम्। निःस्वाध्यायवषट्कारां निर्भूषणवरस्त्रियम्॥ २॥

महाराज ! मैंने वहाँ पहुँचकर देखाः द्वारका श्रीहीन हो रही है। वहाँ नृतो खाद्याय होता है, न वषट्कार ।वह पुरी आभूषणोंसे रहित सुन्दरी नारीकी भाँति उदास लग रही थी॥ अनिभन्नेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च। हृष्टा राङ्कोपपन्नोऽहमपृच्छं हृदिकात्मजम्॥ ३॥

द्वारकाके वन-उपवन तो ऐसे हो रहे थे, मानो पहचाने ही न जाते हों। यह सब देखकर मेरे मनमें बड़ी शंका हुई और मैंने कृतवर्मासे पूछा—॥ ३॥

अस्वस्थनरनारीकमिदं वृष्णिकुलं भृशम्। किमिदं नरशार्दूल श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ४॥

'नरश्रेष्ठ ! इस वृष्णिवंशके प्रायः सभी स्त्री-पुरुष अखस्य दिखायी देते हैं, इसका क्या कारण है ! यह मैं ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ ! । ४ ॥

पवमुक्तः स तु मया विस्तरेणेदमब्रवीत्। राधं मोक्षं च शाख्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ ॥

नृपश्रेष्ठ ! मेरे इस प्रकार पूछनेपर कृतवर्माने शास्त्रके द्वारकापुरीपर घेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जानेका सब समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ ५॥

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ श्रुत्वा सर्वमहोपनः। विनाहो शाल्वराजस्य तदैवाकरवं मतिम्॥ ६॥

भरतवंशिरोमणे ! यह सब वृत्तान्त पूर्ण ह्वयसे सुनकर मैंने शाल्वराजके विनाशका पूर्ण निश्चय कर लिया ॥ ६ ॥ ततोऽहं भरतश्चेष्ठ समाश्वास्य पुरे जनम्।

राजानमाहुकं चैव तथैघानकदुन्दुभिम्॥ ७॥ सर्वान् वृष्णिप्रवीरांश्च हर्षयन्नतुवं तदा।

अप्रमादः सदा कार्यो नगरे यादवर्षमाः ॥ ८॥ भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैं नगरनिवासियोंको आश्वासन

देकर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव तथा सम्पूर्ण वृष्णिवंशियोंका हर्ष बढ़ाते हुए बोला-ध्यदु कुलके श्रेष्ठ पुरुषो ! आपलोग नगरकी रक्षाके लिये सदा सावधान रहें॥ ७-८॥

शाख्वराजविनाशाय प्रयातं मां नियोधत। नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरी द्वारवर्ती प्रति॥ ९॥

ंमें शाब्वराजका नाश करनेके लिये यहाँसे प्रस्थान करता हूँ । आप यह निश्चय जानें; मैं शाब्वका बंभ किये विना द्वारकापुरीको नहीं छोटूँगा ॥ ९॥

सशाल्वं सीभनगरं इत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः। त्रिः समाहन्यतामेषा दुन्दुभिः शतुभाषणा॥ १०॥

'शाल्वसहित सीभनगरका नाश कर लेनेपर ही मैं पुनः आपलोगोंका दर्शन कलँगा। अब शत्रुओंको भयभीत करनेवाले इस नगाइको तीन बार बजाइये'॥ १०॥ ते मयाऽऽश्वासिता वीरा यथावद् भरतर्षभ।

सर्वे मामबुवन हृष्टाः प्रयाहि जहि शात्रवान् ॥ ११ ॥ भरतकुलभृषण ! मेरे इस प्रकार आश्वासन देनेपर

भरतकुळ भृषण ! मर इस प्रकार आश्वासन दनपर सभी यदुवंशी वीरोने प्रसन्न होकर मुझसे कहा—'जाइये और शत्रुओंका विनाश कीजिये' ॥ ११॥

तैः प्रद्वष्टात्मभिर्वीरैराशीर्भिरभिनन्दितः । वाचयित्वाद्विजश्रेष्टान् प्रणम्य शिरसा भवम् ॥ १२ ॥ शैब्यसुप्रीवयुक्तेन रथेनानादयन् दिशः।

प्रध्माप्य राङ्खप्रवरं पाञ्चतन्यमहं नृप ॥ २३ ॥ प्रयातोऽस्मि नरव्याच्र बलेन महता वृतः ।

क्लप्तेन चतुरङ्गेण यत्तेन जितक।शिना ॥ १४॥

प्रमन्न चित्तवाले उन वंशिके द्वारा आर्शावादसे अभिनित्त होकर मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया और मस्तक द्युकाकर भगवान् शिवको प्रणाम किया। नग्श्रेष्ठ ! तदनन्तर शैक्य और सुग्रीव नामक घोड़ोंसे जुते हुए अपने रथके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिष्वनित करते हुए श्रेष्ठ शङ्ख पाञ्चजन्यको वजाकर मैंने विशाल सेनाके साथ रणके लिये प्रस्थान किया। मेरी उस ब्यूहरचनासे युक्त और अनियन्त्रित सेनामें हाथी, घोड़े, रथी और पैदल चारों ही अङ्ग मौजूद थे। उस समय वह सेना विजयसे सुशोभित हो रही थी॥ १२-१४॥

समतीत्य बहुन देशान गिरीश्च बहुपादपान । सरांसि सरितद्येव मार्तिकावतमासदम्॥१५॥

तव मैं बहुत से देशों और असंख्य दृक्षोंसे हरे भरे पर्वतों, सरोवरों और सरिताओंको लॉबता हुआ मार्तिकावतमें जा पहुँचा ॥ १५ ॥

तत्राधीषं नरव्याव शाल्वं सागरमन्तिकात्। प्रयान्तं सौभमास्थाय तमहं पृष्ठतोऽन्वयाम् ॥ १६ ॥ नरव्याघ ! वहाँ मैंने सुना कि शाल्व सौभ विमानपर बैठकर समुद्रके निकट जा रहा है। तब मैं उसीके पीछे छग गया ॥ १६॥

ततः सागरमासाच कुझौ तस्य महोर्मिणः। समुद्रनाभ्यां शाल्वाऽभूत् सौभमास्थाय शत्रुहन्।१७।

शत्रुनाशन ! फिर समुद्रके निकट पहुँचकर उत्ताल तरङ्गोंबाले महासागरकी कुक्षिके अन्तर्गत उसके नाभिदेश ( एक द्वीप ) में जाकर राजा शास्त्र सौभ विमानपर ठहरा हुआ था ॥ १७॥

स समालोक्य दूरातमां सायन्निव युधिष्ठिर। बाह्मयामास दुष्टातमा युद्धायेव मुहुर्मुहुः॥१८॥

युधिष्ठिर ! वह दुष्टात्मा दूरमे ही मुझे देखकर मुसकराता हुआ-मा बारंबार युद्धके लिये ललकारने लगा ॥ १८ ॥ तस्य शार्झविनिर्मुक्तैबंहुभिर्ममेभेदिभिः । पुरं नासाद्यत शरैस्ततो मां रोप आविशत् ॥ १९ ॥

मेरे शार्झ धनुषसे छूटे हुए बहुत से मर्मभेदी बाण शास्त्रके विमानतक नहीं पहुँच सके । इससे मैं रोषमें भर गया।। स चापि पापप्रकृतिर्दें तेयापसदो नृप। मरुपर्वर्षत दुर्धर्षः शरधाराः सहस्रशः॥ २०॥

राजन् ! नीच दैत्य दुर्द्ध राजा शास्त्र स्वभावसे ही पाणचारी था। उसने मेरे ऊपर सहस्रों बाणधाराएँ वरसायीं ॥ २०॥

सैनिकान् मम सूतं च हयांश्च समवाकिरत्। अचिन्तयन्तस्तु शरान् वयं युध्याम भारत ॥ २१ ॥

मेरे सारिष, घोड़ों तथा सैनिकोंपर उसने भी बाणोंकी झड़ी लगा दी। भारत! उसके वाणोंकी बौछारको कुछ न समझकर में युद्धमें ही लगा रहा॥ २१॥

ततः रातसहस्राणि राराणां नतपर्वणाम् । चिक्षिपुः समरे वीरा मयि शाख्वपदानुगाः ॥ २२॥

तदनन्तर शास्त्रके अनुगामी वीरोंने युद्धमें मेरे जगर झकी हुई गाँठवाले लाखों वाण वरसाये ॥ २२॥

ते हयांश्च रथं चैव तदा दारुकमेव च। छादयामास्रुरसुरास्तैर्वाणैर्मर्मभेदिभिः॥ २३॥

उस समय उन असुरोंने अपने मर्मवेधी बाणोंद्वारा मेरे घोड़ोंको, रथको और दास्कको भी दक दिया ॥ २३॥ न ह्या न रथो वीर न यन्ता मम दास्कः। अदृश्यन्त दारेदछन्नास्तथाहं सैनिकाश्च मे ॥ २४॥

वीरवर ! उस समय मेरे घोड़े, रथ, मेरा सार्थि दारुक, में तथा मेरे सारे सैनिक—सभी बार्षों आच्छादित होकर अहरूब हो गवे ॥ २४॥

ततोऽइमिप कौन्तेय शराणामयुतान् बहुन्। आमन्त्रितानां धनुषा दिव्येन विधिनाक्षिपम्॥ २५॥

कुन्तीनन्दन ! तब मैंने भी अपने भनुषद्वारा दिन्स विधिष्ठे अभिमन्त्रित किये हुए कई हजार वाण वरसाये॥२५॥

न तत्र विषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भारत। खेविषक्तं हि तत् सीभं क्रोशमात्र स्वाभवत्॥ २६॥

भारत ! शाल्वका सौभविमान आकाशमें इस प्रकार प्रवेश कर गया था कि मेरे सैनिकोंकी दृष्टिमें आता ही नहीं था। मानो एक कोस दूर चला गया हो।। २६॥ वनको प्रेथकाः सर्वे रहतार इस स्थिताः।

ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रङ्गवाढ इव स्थिताः। हर्षयामासुरुच्चैमी सिंहनादतलस्वनैः ॥२७॥

तब वे सैनिक रंगशालामें बैठे हुए दर्शकोंकी भाँति केवल मेरे युद्धका दृश्य देखते हुए जोर-जोरसे सिंहनाद और करतलध्वनि करके मेरा हर्ष बदाने लगे॥ २७॥

मस्कराप्रविनिर्मुका दानवानां रारास्तथा। अङ्गेषु रुचिरापाङ्गा विविद्युः रालभा इव ॥ २८ ॥

तय मेरे इाथोंसे छूटे हुए मनोहरपंखवाले बाण दानवोंके अङ्गोमें शलभौकी माँति घुसने लगे ॥ २८ ॥ ततो हळहळाशब्दः सीभामध्ये स्थानभंत ।

ततो इलइलाराब्दः सौभमध्ये ब्यवर्धत। वध्यतां विशिखेस्तीक्ष्णैः पततां च महार्णवे॥ २९॥

इससे सौभ विमानमें मेरे तीखे बार्णोसे मरकर महासागरमें गिरनेवाळे दानवोंका कोलाहल बढ़ने लगा ॥ २९॥

ते निकृत्तभुजस्कन्धाः कवन्धाकृतिदर्शनाः। नदन्तो भैरवान् नादान् निपतन्ति सादानवाः॥ ३०॥

कंधे और भुजाओंके कट जानेसे कबन्धकी आकृतिमें दिखायी देनेवाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समुद्रमें गिरने लगे ॥ २०॥

पिततास्ते ऽपि भक्ष्यन्ते समुद्राम्भोनियासिभिः।
ततो गोक्षीरकुन्देन्दुमृणालरजतप्रभम् ॥ ३१॥
जलजं पाञ्चजन्यं वै प्राणेनाहमपूरयम्।
तान् द्रष्ट्वा पिततांस्तत्र शाल्यः शौभपितस्ततः॥ ३२॥
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि।
ततो गद्दा हलाः प्रासाः शूलशक्तिपरश्वधाः॥ ३३॥
असयः शक्तिकुलिशपाशिष्टंकनपाः शराः।
पिट्टशाश्च भुशुण्ड्यश्च प्रपतन्त्यनिशं मिय॥ ३४॥

जो गिरते थे, उन्हें समुद्रमें रहनेवाछे जीव-जन्तु निगल जाते थे। तत्पश्चात् मेंने गोदुग्ध, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, मृणाल तथा चाँदीकी-सी कान्तिवाले पाञ्चजन्य नामक शङ्कको बहे नोरसे पूँका। उन दानवीको समुद्रमें गिरते देख बीभराक पाब्व महान् मायायुद्धके हारा मेरा सामना करने

लगा। फिर तो मेरे ऊपर गदा, हल, प्रास, शूल, शक्ति, फरसे, खड्ग, शक्ति, वज्र, पाश, ऋष्टि, कनप, बाण, पट्टिश और भुशुण्डी आदि शस्त्रास्त्रोंकी निरन्तर वर्षा होने लगी॥ ३१–३४॥

तामहं माययैवाशु प्रतिगृह्य व्यनाशयम् । तस्यां हतायां मायायां गिरिश्टङ्गैरयोधयत् ॥ ३५॥

शास्त्रकी उस मायाको मैंने मायाद्वारा ही नियन्त्रित करके नष्ट कर दिया। उस मायाका नाश होनेपर वह पर्वतके शिखरींद्वारा युद्ध करने लगा॥ ३५॥ ततोऽभवत् तम इव प्रकाश इव चाभवत्।

दुर्दिनं सुदिनं चैव शीतमुष्णं च भारत॥३६॥ अङ्गारपांशुवर्षं च शस्त्रवर्षं च भारत।

पवं मायां प्रकुर्वाणो योधयामास मां रिपुः ॥ ३७ ॥ तदनन्तर कभी अन्धकार-सा हो जाताः कभी प्रकाश-सा

तदनन्तर कमा अन्धकार-सा हा जाता कमा प्रकाश-सा हो जाता, कभी मेघोंसे आकाश विर जाता और कभी बादलोंके छिन्न-भिन्न होनेसे सुन्दर दिन प्रकट हो जाता था। कभी सदीं और कभी गर्मी पड़ने लगती थी। अङ्गार और धूलिकी वर्षाके साथ-साथ शस्त्रोंकी भी वृष्टि होने लगती। इस प्रकार शत्रुने मेरे साथ मायाका प्रयोग करते हुए युद्ध आरम्भ किया॥ ३६-३७॥

विश्वाय तदहं सर्वे माययैव व्यनाशयम् । यथाकालं तु युद्धेन व्यथमं सर्वेतः शरैः ॥ ३८ ॥ वह सब जानकर मैंने मायाद्वारा ही उसकी मायाका नाश कर दिया । यथासमय युद्ध करते हुए मैंने बाणोंद्वारा शाल्वकी सेनाको सब ओरसे संतप्त कर दिया ॥ ३८॥

ततो व्योम महाराज शतसूर्यमिवाभवत् । शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम् ॥३९॥

कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर ! इसके बाद आकाश सौ सूर्योंसे उद्भासित-सा दिखायी देने लगा । उसमें सैकड़ों चन्द्रमा और करोड़ों तारे दिखायी देने लगे ॥ ३९॥

ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशः। ततोऽहं मोहमापन्नः प्रशास्त्रं समयोजयम्॥४०॥

उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है या रात्रि ! दिशाओंका भी ज्ञान नहीं होता था; इससे मोहित होकर मैंने प्रज्ञास्त्रका संधान किया ॥ ४०॥

ततस्तदस्त्रं कौन्तेय धूतं तूस्त्रमिवानिस्तैः। तथा तदभवद् युद्धं तुमुछं स्नोमहर्षणम्। स्वासेकस्तु राजेन्द्र पुनः शत्रुमयोधयम्॥ ४१॥

कुन्तीकुमार ! तब उस अस्त्रने उस सारी मायाको उसी प्रकार उड़ा दिया, जैसे हवा रूईको उड़ा देती है। इसके बाद शाल्वके साथ हमलोगोंका अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा। राजेन्द्र ! सब ओर प्रकाश हो जानेपर मैंने पुनः शत्रुसे युद्ध प्रारम्भ कर दिया॥ ४१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवश्रोपाख्याने विशोऽध्यायः॥ २०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौभवधोषाख्यानविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २०॥

### एकविंशोऽध्यायः

श्रीकृष्णका शाल्वकी मायासे मोहित होकर पुनः सजग होना

वासुदेव उवाच

पवं स पुरुषव्यात्र शाल्वराजो महारिपुः । युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यगमत् पुनः ॥ १ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—पुरुषसिंह ! इस प्रकार मेरे साथ युद्ध करनेवाला महाशत्रु शाल्वराज पुनः आकाशमें चला गया ॥ १ ॥

> ततः शतक्रीश्च महागदाश्च दीप्तांश्च शूलान् मुसलानसींश्च। चिक्षेप रोषान्मयि मन्दबुद्धिः शाल्वो महाराज जयाभिकाङ्की ॥ २ ॥

महाराज !,वहाँसे विजयकी इच्छा रखनेवाले मन्द-बुद्धि शाल्वने कोधमें भरकर मेरे ऊपर शतिव्रयाँ, बड़ी-बड़ी गदाएँ, प्रज्वलित शूल, मुसल और खड्ग फैंके ॥ २॥ तानाशुगैरापततोऽहमाशु

निवार्य हन्तुं खगमान् ख एव । द्विधा त्रिधा चाच्छिद्माशुमुक्तै-

स्ततोऽन्तरिक्षे निनदो बभूव ॥ ३ ॥

उनके आते ही मैंने तुरंत शीवगामी बाणोंद्वारा उन्हें रोककर उन गगनचारी शत्रुओंको आकाशमें ही मार डालनेका निश्चय किया और शीव छोड़े हुए बाणोंद्वारा उन सबके दो-दो तीन-तीन दुकड़े कर डाले। इससे अन्तरिक्षमें बड़ा भारी आर्त्त-नाद हुआ॥ ३॥

तदनन्तर शाल्वने झुकी हुई गाँठोंबाले लाखों बाणोंका प्रहार करके मेरे सारिथ दारुकः घोड़ों तथा रथको आच्छा-दित कर दिया॥४॥ ततो मामव्रवीद् वीर दारुको विह्नलन्निव । स्थातव्यमिति तिष्ठामि शाल्वबाणप्रपीडितः । अवस्थातुं न शकोमि अङ्गं मे व्यवसीदति ॥ ५ ॥

वीरवर ! तब दारुक व्याकुल-सा होकर मुझसे बोला— 'प्रभो ! युद्धमें डटे रहना चाहिये' इस कर्तव्यका स्मरण करके ही मैं यहाँ टहरा हुआ हूँ; किंतु शाल्वके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित होनेके कारण मुझमें खड़े रहनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है। मेरा अङ्ग शिथिल होता जा रहा है' ॥५॥

इति तस्य निशम्याहं सारथेः करुणं वचः । अवेक्षमाणो यन्तारमपश्यं शरपीडितम् ॥ ६ ॥

सारथिका यह करुण वचन सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसे वाणोंद्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी। । ६॥

न तस्योरिस नो मूर्ष्नि न काये न भुजद्वये। अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पश्याम्यनिचितं शरैः॥ ७॥ स तु बाणवरोत्पीडाद् विस्रवत्यसगुत्बणम्। अभिवृष्टे यथा मेघे गिरिगैरिकधातुमान्॥८॥

पाण्डवश्रेष्ठ ! उसकी छातीं में मस्तकपर, शरीरके अन्य अवयवों में तथा दोनों भुजाओं में थोड़ा-सा भी ऐसा स्थान नहीं दिखायी देता था, जिसमें बाण न चुमे हुए हों। जैसे मेघके वर्षा करनेपर गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत लाल पानीकी धारा वहाने लगता है, वैसे ही वह बाणों से छिदे हुए अपने अङ्गों से भयंकर रक्तकी धारा वहा रहा था॥ ७-८॥ अभोषुहस्तं तं हुट्टा सीदन्तं सार्थि रणे। अस्तम्भयं महावाहो शाल्वबाणप्रपीडितम्॥ ९॥

महाबाहो ! उस युद्धमें हाथमें वागडोर लिये सारिथको शाल्वके बाणोंसे पीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैंने उसे ढाढ़स बँधाया ॥ ९॥

अथ मां पुरुषः कश्चिद् द्वारकानिल्योऽवर्वात्। त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव भारत ॥ १०॥ आहुकस्य वचो वीर तस्यैव परिचारकः। विषण्णः सञ्चकण्डेन त्रिवोध युधिष्ठिर ॥ ११॥

भरतवंशी वीरवर ! इतनेमें ही कोई द्वारकावासी पुरुष आकर तुरंत मेरे रथपर चढ़ गया और सौहार्द दिखाता हुआ-सा बोळा। वह राजा उग्रसेनका सेवक था और दुखी होकर उसने गद्गदकण्ठसे उनका जो संदेश सुनाया, उसे बताता हूँ, सुनिये॥ १०-११॥

द्वारकाधिपतिर्वीर आह त्वामाहुको वचः। केरावैहि विज्ञानीष्य यत्त्वां पितृसखोऽब्रवीत्॥ १२॥

(दूत बोला—) 'वीर ! द्वारकानरेश उग्रसेनने आपको यह एक संदेश दिया है। केशव ! वे आपके पिताके सखा हैं; उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ और जान लो ॥ १२॥

उपयायाद्य शाल्वेन द्वारकां वृष्णिनन्दन। विषक्ते त्विय दुर्धर्ष हतः शूरसुतो वलात् ॥ १२॥

'दुर्द्धर्प वृष्णिनन्दन ! आपके युद्धमें आसक्त होने-पर शास्त्रने अभी द्वारकापुरीमें आकर श्र्रनन्दन वसुदेवजीको बलपूर्वक मार डाला है ॥ १३॥

तदलं साधु युद्धेन निवर्तस्व जनार्दन । द्वारकामेव रक्षस्व कार्यमेतन्महत् तव ॥ १४ ॥

'जनार्दन! अब युद्ध करके क्या लेना है? होट आओ, द्वारकाकी ही रक्षा करो। तुम्हारे लिये यही सबसे महान् कार्य है॥ १४॥

इत्यहं तस्य वचनं श्रुत्वा परमदुर्मनाः। निश्चयं नाधिगच्छामि कर्तव्यस्येतरस्य च ॥१५॥

दूतका यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं कर्तन्य और अकर्तन्यके विषयमें कोई निश्चय नहीं कर पाता था॥ १५॥

सात्यिक बलदेवं च प्रद्युम्नं च महारथम् । जगर्हे मनसा वीर तच्छुत्वा महदिष्रयम् ॥१६॥

वीर युधिष्ठिर ! वह महान् अप्रिय वृत्तान्त सुनकर मैं मन-ही-मन सात्यिकि वलरामजी तथा महारथी प्रद्युम्नकी निन्दा करने लगा ॥ १६॥

अहं हि द्वारकायाश्च पितुश्च कुरुनन्दन। तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सौभपातने॥१७॥

कुरुनन्दन!में द्वारका तथा पिताजीकी रक्षाका भार उन्हीं लोगोंपर रखकर सौभविमानका नाश करनेके लिये चला था।। १७॥

बलदेवो महाबाहुः कचिज्ञीवित शत्रुहा। सात्यकी रौनिमणेयश्चचारुदेष्णश्च वीर्यवान् ॥ १८ ॥ साम्बप्रभृतयश्चैवेत्यहमासं सुदुर्मनाः। एतेषु हि नरव्याघ्र जीवत्सु न कथंचन ॥ १९ ॥ शक्यः शूरसुतो हन्तुमि वज्रभृता स्वयम्। हतः शूरसुतो व्यक्तं व्यक्तं चैते परासवः ॥ २० ॥ बलदेवमुखाः सर्व इति मे निश्चिता मितः। सोऽहं सर्वैविनाशं तं चिन्तयानो मुहुर्मुहुः। अविद्वलो महाराज पुनः शाल्वमयोधयम् ॥ २१ ॥

क्या शत्रुहन्ता महावली बलरामजी जीवित हैं ? क्या सात्यिकि, रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न, महावली चारुदेष्ण तथा साम्य आदि जीवन धारण करते हैं ? इन बातोंका विचार करते-करते मेरा मन बहुत उदास हो गया। नरश्रेष्ठ ! इन वीरोंके जीते-जी साक्षात् इन्द्र भी मेरे पिता वसुदेवजीको किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही शूरनन्दन वसुदेवजी मारे गये और यह भी स्पष्ट है कि बलरामजी आदि सभी प्रमुख वीर प्राणत्याग कर चुके हैं—यह मेरा निश्चित विचार हो गया। महाराज! इस प्रकार सबके विनाशका वारंबार चिन्तन करके भी मैं व्याकुल न होकर राजा शांख्वसे पुनः युद्ध करने लगा॥ १८–२१॥ ततोऽपद्यं महाराज प्रपतन्तमहं तदा। सौभाच्छरसुतं वीर ततो मां मोह आविशत्॥ २२॥

वीर महाराज ! इसी समय मैंने देखा, सौभ-विमानसे मेरे पिता वसुदेवजी नीचे गिर रहे हैं । इससे शाल्वकी मायासे मुझे मूर्च्छी-सी आ गयी ॥ २२ ॥

तस्य रूपं प्रपततः पितुर्मम नराधिप। ययातेः क्षीणपुण्यस्य स्वर्गादिव महीतलम् ॥ २३ ॥

नरेश्वर ! उस विमानसे गिरते हुए मेरे पिताका स्वरूप ऐसा जान पड़ता थाः मानो पुण्यक्षय होनेपर स्वर्गसे पृथ्वीतल-पर गिरनेवाले राजा ययातिका शरीर हो ॥ २३ ॥ विशीर्णमिलिनोष्णीषः प्रकीर्णाम्बरमूर्धजः । प्रपतन दृश्यते ह स्म क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २४ ॥

ं उनकी मिलन पगड़ी विखर गयी थी, शरीरके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये थे और बाल बिखर गये थे। वे गिरते समय पुण्यहीन ग्रहकी भाँति दिखायी देते थे॥ २४॥ ततः शार्क्क धनुःश्रेष्ठं करात् प्रपतितं मम। मोहापन्नश्च कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्॥ २५॥

कुन्तीनन्दन ! उनकी यह अवस्था देख धनुषोंमें श्रेष्ठ शार्क्त मेरे हाथसे छूटकर गिर गया और मैं शास्त्रकी मायासे मोहित-सा होकर रथके पिछले भागमें चुपचाप बैठ गया ॥ २५ ॥

25

from the second

ततो हाहाकृतं सर्वं सैन्यं मे गतचेतनम्। मां द्यष्ट्रा रथनीडस्थं गतासुमिव भारत॥२६॥

भारत ! फिर तो मुझे रथके पिछले भागमें प्राणरहितके समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उठी। सबकी चेतना छप्त-सी हो गयी॥ २६॥

प्रसार्य बाहू पततः प्रसार्य चरणाविष । रूपं पितुर्मे विवभौ शकुनेः पततो यथा ॥ २७ ॥

हाथों और पैरोंको फैलाकर गिरते हुए मेरे पिताका शरीर मरकर गिरनेवाले पक्षीके समान जान पड़ता था॥२७॥ तं पतन्तं महाबाहो शुलपट्टिशपाणयः।

तं पतन्तं महाबाहो शूल्रपिट्टशपाणयः। अभिन्नन्तो भृशं वीर मम चेतो ह्यकम्पयन्॥ २८॥

वीरवर महाबाहो ! गिरते समय शत्रु-सैनिक हाथोंमें ग्रूल और पट्टिश लिये उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे थे। उनके इस क्रूर कृत्यने मेरे हृदयको कम्पित-सा कर दिया॥

> ततो मुहूर्तात् प्रतिलभ्य संका-महं तदा वीर महाविमर्दे। न तत्र सौभं न रिपुं च शाल्वं पश्यामि वृद्धं पितरं न चापि॥ २९॥

वीरवर ! तदनन्तर दो घड़ी के बाद जब मैं सचेत होकर देखता हूँ, तब उस महासमरमें न तो सौभ विमानका पता है, न मेरा शत्रु शास्त्र ही दिखायी देता है और न मेरे बूढ़े पिता ही दिष्टिगोचर होते हैं ॥ २९ ॥

ततो ममासीन्मनिस मायेयमिति निश्चितम्। प्रबुद्धोऽस्मिततो भूयः शतशोऽवाकिरं शरान्॥ ३०॥

तब मेरे मनमें यह निश्चय हो गया कि यह वास्तवमें माया ही थी। तब मैंने सजग होकर सैकड़ों वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

ईस<sup>े</sup> प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमन**पर्वमें सौमवचोपा**रूयानविषयक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

white

### द्वाविंशोऽध्यायः

्याल्ववधोपाख्यानकी समाप्ति और युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण, धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब राजाओंका अपने-अपने नगरको प्रस्थान

वासुदंव उवाच

ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रगृह्य रुचिरं धनुः। शरेरपातयं सौभाव्छिरांसि विवुधद्विषाम्॥१॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! तब मैं अपना सुन्दर धनुष उठाकर बार्णोद्वारा सौभ विमानसे देवद्रोही दानवींके मस्तक काट-काटकर गिराने लगा ॥ १॥ शरांश्चाशीविषाकारान्यध्वगांस्तिग्मतेजसः । प्रैषयं शाल्वराजाय शार्क्षमुक्तान् सुवाससः॥ २॥

तत्पश्चात् शार्ङ्ग धनुषसे छूटे हुए विषैछे सपोंके समान प्रतीत होनेवाले, सुन्दर पङ्क्षांसे सुशोभित, प्रचण्ड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा शाल्वपर चलाये॥ २॥. ततो नाहर्यत तदा सौमं कुरुकुलोद्ध ।

अन्तर्हितं माययाभृत् ततोऽहं विस्मितोऽभवम्॥ ३ ॥

कुरुकुलशिरोमणे !परंतु उस समय सौभ विमान मायासे अदृश्य हो गयाः अतः किसी प्रकार दिखायी नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ॥ ३॥

अथ दानवसङ्घास्ते विकृताननमूर्धजाः। उदकोशन् महाराज विष्ठिते मयि भारत ॥ ४ ॥

भरतवंशी महाराज ! तदनन्तर जब मैं निर्भय और अचलभावसे स्थित हुआ तथा उनपर शस्त्रपहार करने लगा, तब विकृत मुख और केशवाले सौभनिवासी दानवगण जोर-जोरसे चिल्लाने लगे ॥ ४॥

ततोऽस्त्रं शब्दसाहं चै त्वरमाणो महारणे। अयोजयं तद्वधाय ततः शब्द उपारमत्॥ ५॥

तय मैंने उनके वधके लिये उस महान् संग्राममें बड़ी उतावलीके साथ शब्दवेधी बाणका संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शान्त हो गया॥ ५॥

हतास्ते दानवाः सर्वे यैः स शब्द उदीरितः । शरैरादित्यसंकाशैर्ज्वेलितैः शब्दसाधनैः ॥ ६ ॥

जिन दानवींने पहले कोलाहल किया था, वे सब सूर्यके समान तेजस्वी शब्दवेधी बाणोंद्वारा मारे गये ॥ ६॥

तस्मिन्नुपरते शब्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्। शब्दोऽपरो महाराज तत्रापि प्राहरं शरैः॥ ७॥

महाराज ! वह कोलाहल शान्त होनेपर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनायी दिया। तब मैंने उधर भी बाणोंका प्रहार किया॥ ७॥

एवं दश दिशः सर्वास्तिर्यगृध्वं च भारत। नादयामासुरसुरास्त चापि निहता मया॥८॥

भारत ! इस तरह वे असुर इधर-उधर ऊपर-मीचे दसौं दिशाओंमें कोलाहल करते और मेरे हाथसे मारे जाते थे ॥८॥ ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेव व्यवद्यत । सौभं कामगमं बीर मोहयन्मम चक्षुषी ॥ ९ ॥

तदनन्तर इच्छानुमार चलनेवाला सौभ विमान प्राग्न्यो-तिषपुरके निकट जाकर मेरे नेत्रोंको भ्रममें डालता हुआ फिर दिखायी दिया॥ ९॥

ततो लोकान्तकरणो दानवो दारुणाकृतिः। शिलावर्षेण महता सहसा मां समात्रुणोत्॥१०॥

तत्पश्चात् लोकान्तकारी भयंकर आकृतिवाले दानवने आकर सहसा पत्थरीकी भारी वर्षाके द्वारा मुझे आवृत कर दिया॥ १०॥

सोऽहं पर्वतवर्षेण वध्यमानः पुनः पुनः। वरुमीक इव राजेन्द्र पर्वतोपचितोऽभवम्॥११॥ राजेन्द्र ! शिलाखण्डोंकी उस निरन्तर वृष्टिसे बार-बार आहत होकर मैं पर्वतोंसे आच्छादित बॉॅंबी-सा प्रतीत होने लगा ॥ ११ ॥

ततोऽहं पर्वतचितः सहयः सहसारथिः। अप्रख्यातिमियां राजन् सर्वतः पर्वतैश्चितः॥१२॥

राजन् ! मेरे चारों ओर शिलाखण्ड जमा हो गये थे। में घोड़ों और सार्थिसहित प्रस्तरखण्डोंसे चुना-सा गया था। जिससे दिखायी नहीं देता था॥ १२॥

ततो वृष्णिप्रवीरा ये ममासन् सैनिकास्तदा। ते भयार्ता दिशः सर्वे सहसा विषदुद्रुवुः॥१३॥

यह देख वृष्णिकुलके श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे, भयसे आर्त हो सहसा चारों दिशाओंमें माग चले ॥ १३ ॥

ततो हाहाकृतमभूत् सर्वे किल विशाम्पते। द्यौश्च भूमिश्च खं चैवादश्यमाने तथा मिय॥ १४॥

प्रजानाथ ! मेरे अदृश्य हो जानेपर भूलोक अन्तरिक्ष तथा स्वर्गलोक-सभी स्थानोंमें हाहाकार मच गया ॥ १४ ॥

ततो विषण्णमनसो मम राजन् सुहज्जनाः। रुरुदुरुचुकुशुरुचैव दुःखशोकसमन्विताः॥१५॥

राजन् ! उस समय मेरे सभी सुहृद् खिन्नचित्त हो दुःख-शोकमें डूबकर रोने-चिल्लाने लगे ॥ १५॥

द्विषतां च प्रहर्षोऽभूदार्तिश्चाद्विषतामपि। एवं विजितवान् वीर पश्चादश्रीषमच्युत ॥ १६॥

शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले वीर युधिष्ठिर ! इस प्रकार राजा शाल्व एक बार मुझपर विजयी हो चुका था। यह बात मैंने सचेत होनेपर पीछे सारथिके मुँहसे सुनी थी॥ १६॥

ततोऽहमिन्द्रद्यितं सर्वपाषाणभेदनम् । वज्रमुद्यम्य तान् सर्वान् पर्वतान् समशातयम् ॥ १७ ॥

तब मैंने सब प्रकारके प्रस्तरोंको विदीर्ण करनेवाले इन्द्रके प्रिय आयुध वज्रका प्रहार करके उन समस्त शिलाखण्डोंको चूर-चूर कर दिया॥ १७॥

ततः पर्वतभारात्ती मन्द्रप्राणविचेष्टिताः। हया मम महाराज वेषमाना इवाभवन्॥१८॥

महाराज ! उस समय पर्वतखण्डों के भारते पीड़ित हुए मेरे त्रोड़े कम्पित-से हो रहे थे। उनकी बलसाध्य चेष्टाएँ बहुत कम हो गयी थीं॥ १८॥

मेघजालमिवाकारो विदार्याभ्युदितं रविम् । इष्ट्रा मां बान्धवाः सर्वे हर्षमाहारयन् पुनः॥ १९॥

जैसे आकाशमें बादलेंके समुदायको छिन्न-मिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखण्डोंको हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बन्धु-बान्धव पुनः हर्षसे खिल उठे ॥ १९ ॥

ततः पर्वतभारात्तीन् मन्दप्राणविचेष्टितान् । हयान् संदर्य मां सुतः प्राह तात्कालिकं वचः ॥ २० ॥

तब प्रस्तरखण्डोंके भारसे पीड़ित तथा धारे-धीरे प्राण-साध्य चेष्टा करनेवाले घोड़ोंको देखकर सारथिने मुझसे यह समयोचित्त बात कही-॥ २०॥

साधु सम्पर्य वार्ष्णेय शाल्वं सौभपति स्थितम् । अलं कृष्णावमन्यैनं साधु यत्नं समाचर ॥ २१ ॥

'वार्णोय ! वह देखिये, सौभराज शाल्व वहाँ खड़ा है। श्रीकृष्ण ! इसकी उपेक्षा करनेसे कोई लाभ नहीं। इसके वधका कोई उचित उपाय कीजिये॥ २१॥

मार्दवं सिखतां चैव शाखादय व्यपाहर। जिह शाख्वं महावाहो मैनं जीवय केशव॥ २२॥

भहाबाहु केशव ! अब शाल्वकी ओरसे कोमलता और मित्रभाव हटा लीजिये । इसे मार डालियेः जीवित न रहने दीजिये ॥ २२ ॥

सर्वैः पराक्रमैर्वीर वध्यः शत्रुरिमत्रहन्। न शत्रुरवमन्तव्यो दुर्बलोऽपि बलीयसा॥२३॥

'शत्रुहन्ता वीरवर ! आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रुका वध कर डालना चाहिये । कोई कितना ही बलवान् क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये ॥ २३॥

योऽपिस्यात् पीठगः कश्चित् किं पुनः समरे स्थितः । स त्वं पुरुषशार्द्गुल सर्वयत्नैरिमं प्रभो ॥ २४ ॥ जिह वृष्णिकुलश्चेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात् पुनः । नैष मार्दवसाध्यो वे मतो नापि सखा तव ॥ २५ ॥ येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमर्दिता । प्रवमादि तु कौन्तेय श्रुत्वाहं सारथेर्चनः ॥ २६ ॥ तत्त्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मितमधारयम् । वधाय शाल्वराजस्य सौमस्य च निपातने ॥ २७ ॥

करना चाहता हो ), तो भी उसे नष्ट करनेमें नहीं चूकना चाहिये; फिर जो संप्राममें युद्ध करनेके लिये खड़ा हो, उसकी तो बात ही क्या है ? अतः पुरुषसिंह ! प्रभो ! अप सभी उपायोंसे इस शतुको मार डालिये । वृष्णिवंशावतंस ! इस कार्यमें आपको पुनः विलम्ब नहीं करना चाहिये । यह मृदुतापूर्ण उपायसे वशमें आनेवाला नहीं । वास्तवमें यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर ! इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहस-नहस कर दिया, अतः इसको शीष्ठ मार डालना चाहिये ।' कुन्तीनन्दन ! सारिथिके

मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचारकर मैंने शाल्वराजका वध करने और सीभ विमानको मार गिरानेके लिये युद्धमें मन लगा दिया ॥ २४–२७॥

दारुकं चात्रुवं वीर मुद्धतं स्थीयतामिति। ततोऽप्रतिहतं दिव्यमभेद्यमितवीर्यवत्॥ २८॥ आग्नेयमस्रं दियतं सर्वसाहं महाप्रभम्। योजयं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे॥ २९॥

वीर तत्पश्चात् मैंने दारुकसे कहा—'सारथे ! दो घड़ी और ठहरो (फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी)।' तदनन्तर मैंने कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले, दिन्य, अभेद्य, अत्यन्त शक्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समर्थ, प्रिय तथा परम कान्तिमान आग्नेयास्त्रका अपने धनुषपर संधान किया। वह अस्त्र-युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाला था।

यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे। राज्ञां च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत्॥३०॥

इतना ही नहीं, वह यक्षों, राक्षसों दानवें तथा विपक्षी राजाओंको भी भस्म कर डालनेवाला और महान् था ॥ ३०॥

क्षुरान्तममलं चक्रं कालान्तकयमोपमम्। अनुमन्त्र्याहमतुलं द्विषतां विनिवर्हणम्॥३१॥ जिह सौभं खवीर्येण ये चात्र रिपवो मम। इत्युक्त्वा भुजवीर्येण तस्मै प्राहिणवं रुषा॥३२॥

वह आग्नेयास्त्र ( सुदर्शन ) चक्रके रूपमें था । उसके परिधिभागमें सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे । वह उज्ज्वल अस्त्र काल, यम और अन्तकके समान भयंकर था । उस रात्रु-नाशक अनुपम अस्त्रको अभिमन्त्रित करके मैंने कहा— चुम अपनी शक्तिसे सौभ विमान और उसपर रहनेवाले मेरे रात्रुओंको मार डालो ।' ऐसा कहकर अपने बाहुबलसे रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र सौभ विमानकी ओर चलाया ॥

रूपं सुदर्शनस्यासीदाकाशे पततस्तदा। द्वितीयस्येव सूर्यस्य युगान्ते प्रपतिष्यतः॥३३॥

आकाशमें जाते ही उस सुदर्शन चक्रका स्वरूप प्रलयकाटमें उगनेवाले द्वितीय सूर्यके समान प्रकाशित हो उठा ॥ ३३॥

तत् समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषम्। मध्येन पाटयामास ककचो दार्विवोच्छित्रतम्॥ ३४॥

उस दिव्यास्त्रने सौभनगरमें पहुँचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊँचे काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमानको बीचसे काट डाला ॥ ३४॥

द्विधा कृतं ततः सौमं सुदर्शनबलाद्धतम् । महेश्वरशरोद्धृतं पपात त्रिपुरं यथा॥३५॥ मुदर्शन चक्रकी शक्तिसे कटकर दो टुकड़ोंमें बँटा हुआ सौभ विमान महादेवजीके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हुए त्रिपुरकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३५॥

# तस्मिन् निपतिते सौभे चक्रमागात् करं मम। पुनश्चादाय वेगेन शाल्वायेत्यहमन्नुवम्॥३६॥

सौभ विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया। मैंने फिर उसे लेकर वेगपूर्वक चलाया और कहा—'अवकी बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रहा हूँ'॥ ३६॥

#### ततः शाल्वं गदां गुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे। द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा॥ ३७॥

तब उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा घुमाने-वाले शाल्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे



प्रज्विलत हो उठा ॥ ३७ ॥ तस्मिन् विनिहते वीरे दानवास्त्रस्तचेतसः । हाहाभूता दिशो जग्मुरर्दिता मम सायकैः ॥ ३८ ॥

वीर शास्त्रके मारे जानेपर दानर्वोके मनमें भय समा गया। वे मेरे वाणोंसे पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओंमें भाग गये।। ३८।।

ततोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः। राङ्कं प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्यहर्षयम्॥३९॥

तव मैंने सौभ विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख वजाकर सभी सुद्धदोंको हर्षमें निमग्न कर दिया ॥ ३९ ॥

तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताद्वालगोपुरम्। द्ह्यमानमभिप्रेक्ष्य स्त्रियस्ताः सम्प्रदुद्वुदुः॥ ४०॥ मेरुपर्वतके शिखरके समान आकृतिवाले सौ**भनगरकी** अद्दालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे ज<mark>लते देख</mark> उसपर रहनेवाली स्त्रियाँ इधर-उधर भाग गयीं॥ ४०॥

एवं निहत्य समरे सौमं शाल्वं निपात्य च । आनर्तान पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम् ॥ ४१ ॥

धर्मराज! इस प्रकार युद्धमें सौभ विमान तथा राजा शाल्वको नष्ट करके मैं पुनः आनर्तनगर (द्वारका) में लौट आया और सुद्धदोंका हर्ष बढ़ाया ॥ ४१ ॥

तदेतत् कारणं राजन् यदहं नागसाह्वयम्। नागमं परवीरघ्न न हि जीवेत् सुयोधनः॥ ४२॥ मय्यागतेऽथवा वीर द्यूतं न भविता तथा। अद्याहं किं करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्॥ ४३॥

राजन् ! यही कारण है, जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुरमें न आ सका। शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले धर्मराज! मेरे आनेपर या तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बाँध टूट जानेपर पानीको कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सब कुछ विगड़ चुका है, तब मैं क्या कर सकुँगा॥ ४२-४३॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वा महावाहुः कौरवं पुरुषोत्तमः। भामन्त्र्यप्रययौश्रीमान् पाण्डवान् मधुसूद्रनः॥ ४४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऐसा कहकर पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान् मधुसूदन कुरुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर द्वारकाकी ओर चले ॥ ४४ ॥

अभिवाद्य महाबाहुर्धर्मराजं युधिष्ठिरम् । राज्ञा मूर्धन्युपाद्यातो भीमेन च महाभुजः॥ ४५॥

महाबाहु श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओवाले श्रीकृष्णृका सिर सूँवा॥ ४५॥

परिष्वकश्चार्जुनेन यम।भ्यां चाभिवादितः । सम्मानितश्चधौम्येन द्रौपद्या चार्चितोऽश्रुभिः ॥ ४६ ॥

अर्जुनने उनको हृदयसे लगाया और नकुल-सहदेवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । पुरोहित धौम्यजीने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदीने अपने अंसुओंसे उनकी अर्चना की ॥ ४६॥

सुभद्रामभिमन्युं च रथमारोष्य काञ्चनम् । आरुरोह रथं ऋष्णः पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४७॥

पाण्डवोंसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्युको अपने सुवर्णमय रथपर बैठाकर स्वयं भी उसपर आरूढ़ हुए॥ ४७॥

रौज्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा । द्वारकां प्रययौ कृष्णः समाश्वास्य युधिष्ठिरम् ॥ ४८ ॥

उस रथमें शैंब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिरको आश्वासन देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर चल दिये॥ ४८॥

ततः प्रयाते दाशार्हे धृष्टद्यम्नोऽपि पार्षतः। द्रौपदेयानुपादाय प्रययौ खपुरं तदा॥ ४९॥

श्रीकृष्णके चले जानेपर द्वपदपुत्र घृष्टद्युम्नने भी द्रौपदी-कुमारोंको साथ ले अपनी राजधानीको प्रस्थान किया॥ ४९॥ घृष्टश्चेकेतुः खसारं च समाद।याथ चेदिराट्।

जगाम पाण्डवान् दृष्ट्वा रम्यां शुक्तिमतीं पुरीभ् ॥ ५० ॥

चेदिराज धृष्टकेतुं भी अपनी बहिन करेणुमतीको, जो नकुलकी भार्या थी, साथ ले पाण्डनोंसे मिल-जुलकर अपनी सुरम्य राजधानी शुक्तिमतीपुरीको चले गये।।५०॥ केकयाश्चाप्यनुशाताः कौन्तेयेनामितौजसा। आमन्त्रय पाण्डवान् सर्वान् प्रययुस्तेऽपि भारत॥५१॥ भारत ! केकयराजकुमार भी अमित तेजस्वी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पा समस्त पाण्डवोंसे विदा लेकर अपने नगरको चले गये॥॥५१॥

त्राह्मणाश्च विशक्त्रेव तथा विषयवासिनः। विसुज्यमानाः सुभृशं न त्यजन्ति समणण्डवान्॥५२॥

युधिष्ठिरके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण तथा वैश्य वारंवार विदा करनेपर भी पाण्डवोंको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे।५२। समचायः स राजेन्द्र सुमहाद्भुतदर्शनः। आसीन्महान्मनां तेषां काम्यके भरतर्षभ ॥५३॥

भरतवंशभूषण महाराज जनमेजय ! उस समय काम्यक-वनमें उन महारमाओं का वड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था ॥५३॥ युधिष्ठिरस्तु विप्रांस्ताननुमान्य महामनाः । शशास पुरुषान् काले रथान् योजयतेति व ॥ ५४ ॥

तदनन्तर महामना युधिष्ठिरने सव ब्राह्मणोंकी अनुमितसे अपने सेवकोंको समयपर आज्ञा दी-- 'रथोंको जोतकर तैयार करो' ॥ ५४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें सौभवधोपाख्यानिवध्यक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

## त्रयोविंशोऽध्यायः

पाण्डवोंका द्वैतवनमें जानेके लिये उद्यत होना और प्रजावर्गकी व्याकुलता

वैशम्पायन उवाच तिस्मिन् दशाहाधिपतौ प्रयाते युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च। यमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान् महार्हान् परमाश्चयुक्तान् ॥ १ ॥ आस्थाय वीराः सहिता चनाय प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः। हिरण्यनिष्कान् वसनानि गाश्च

प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्भवः॥ २ ॥
वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! यादवकुलके
अधिपति भगवान् श्रीकृष्णके चले जानेपर युधिष्ठिर, भीमसेन,
अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम
घोड़ोंसे जुते हुए बहुमूल्य रथोंपर वैठे । फिर भूतनाथ
भगवान् शङ्करके समान सुशोभित होनेवाले वे सभी वीर एक
साथ दूसरे वनमें जानेके लिये उद्यत हुए । वेद-वेदाङ्ग
और मन्त्रके जाननेवाले ब्राह्मणोंको सोनेकी सुद्राएँ, वस्त्र
तथा गीएँ प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारम्भ की ॥ १-२॥

प्रेष्याः पुरो विंदातिरात्तरास्त्रा धनुंषि दास्त्राणि दारांश्च दीप्तान्। मौर्वीश्च यन्त्राणि च सायकांश्च सर्वे समादाय जघन्यमीयुः॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके साथ बीस सेवक अस्त्र-शस्त्रींसे सुसज्जित हो धनुषः तेजस्वी बाणः शस्त्रः डोरीः, यन्त्र और अनेक प्रकारके सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशामें स्थित

> ततस्तु वासांसि च राजपुत्र्या धात्र्यश्च दास्यश्च विभूषणं च तदिन्द्रसेनस्वरितः प्रगृह्य जघन्यमेवोषययौ रथेन ॥ ४ ॥

द्वारकापुरीकी ओर चले गयेथे॥ ३॥

तदनन्तर सारिथ इन्द्रसेन राजकुमारी सुभद्राके वस्त्र, आभूषण, धार्यो तथा दासियोंको लेकर दुरंत ही रथके द्वारा द्वारकापुरीको चल दिया ॥ ४॥

> ततः कुरुश्रेष्ठमुपेत्य पौराः प्रदक्षिणं चकुरदीनसत्त्वाः। तं ब्राह्मणाश्चाभ्यवदन् प्रसन्ना मुख्याश्च सर्वे कुरुजाङ्गलानाम्॥ ५॥

इसके बाद उदार हृदयवाले पुरवासियोंने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजाङ्गलदेशके ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगोंने उनसे प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की ॥ ५ ॥

> स चापि तानभ्यवदत् प्रसन्नः सहैव तैर्धात्भिर्धर्मराजः। तस्थौ च तत्राधिपतिर्महात्मा हृष्टा जनौधं कुरुजाङ्गलानाम्॥ ६॥

अपने भाइयोंसिहत धर्मराज युधिष्ठिरने भी प्रसन्न होकर उन सबसे वार्तालाप किया। कुरुजाङ्गलदेशके उस जन-समुदायको देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देरके लिये वहाँ ठहर गये॥ ६॥

पितेव पुत्रेषु स तेषु भावं चक्रे कुरूणामृषभो महात्मा। ते चापि तस्मिन् भरतप्रवर्हे तदा वभूद्यः पितरीव पुत्राः॥ ७॥

जैसे पिताका अपने पुत्रोंपर वात्सस्यभाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन् सबके प्रति अपने आन्तरिक स्नेहका परिचय दिया। वे भी उन भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिरके प्रति वैसे ही अनुरक्त थे, जैसे पुत्र अपने पितापर ॥ ७॥

ततस्तमासाय महाजनौघाः
कुरुप्रवीरं परिवार्य तस्थुः।
हा नाथ हा धर्म इति ब्रुवाणा
भीताश्च सर्वेऽश्रुमुखाश्चराजन्॥ ८॥
वरः कुरूणामधिपः प्रजानां
पितेव पुत्रानपहाय चास्मान्।
पौरानिमाञ्जानपदांश्च सर्वोन्
हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः॥ ९॥

उस महान् जनसमुदाय (प्रजा) के लोग कुरुकुलके प्रमुख वीर युधिष्ठिरके पास जा उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। राजन्! उस समय उन सबके मुखपर आँमुओंकी घारा वह रही थी और वे वियोगके भयसे भीत हो हा नाथ! हा धर्म! इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे—'कुरुवंशके श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनोंपर पिताका-सा स्नेह रखनेवाले धर्मराज युधिष्ठिर हम सब पुत्रों, पुरवासियों-तथा समस्त देशवासियोंको छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं? ॥ ८-९॥

धिग् धार्तराष्ट्रं सुनृशंसवुद्धिं धिक् सौबलं पापमितं च कर्णम्। अनर्थमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा य धर्मनित्यस्य सतस्तवैवम्॥१०॥

'क्रूरबुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको धिकार है। सुबलपुत्र

शकुनि तथा पापपूर्ण विचार रखनेवाले कर्णको भी धिकार है। जो पापी सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं ॥ १०॥

खयं निवेदयाप्रतिमं महात्मा पुरं महादेवपुरप्रकाराम्। रातकतुप्रस्थममेयकर्मा

हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः॥ ११॥

'जिन महात्माने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेवजीके नगर कैलासकी-सी सुषमावाले अनुपम इन्द्रप्रस्थ नामक नगरको वसाया था, वे अचिन्त्यकर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरीको छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं ? ॥ ११ ॥

> चकार यामप्रतिमां महात्मा सभां मयो देवसभाप्रकाशाम्। तां देवगुप्तामिव देवमायां हित्वा प्रयातः क नु धर्मराजः ॥ १२ ॥

भहामना मयदानवने देवताओंकी सभाके समान सुशोभित होनेवाली जिस अनुपम सभाका निर्माण किया थाः देवताओं-द्वारा रक्षित देवमायाके समान उस सभाका परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ चले जा रहे हैं ?'॥ १२॥

> तान् धर्मकामार्थविदुत्तमौजा बीभरसुरुच्चैः सहितानुवाच । आदास्यते वासमिमं निरुष्य वनेषु राजा द्विपतां यशांसि॥ १३॥

धर्म, अर्थ और कामके ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुनने उन सब प्रजाजनींको सम्बोधित करके उच्चस्वरसे कहा—'राजा युधिष्ठिर इस बनवासकी अवधि पूर्ण करके शत्रुओंका यश छीन लेंगे।। १३॥

> द्विज्ञातिमुख्याः सहिताःपृथक् च भवद्भिरासाद्य तपखिनश्च । प्रसाद्य धर्मार्थविद्श वाच्या यथार्थसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४ ॥

'आपलोग एक साथ या अलग-अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म-अर्थके ज्ञाता महापुरुषोंको प्रभन्न करके उन सबसे यह प्रार्थना करें, जिससे हमलोगोंके अभीष्ट मनोरथकी उत्तम सिद्धि हो'॥१४॥

> इत्येवमुक्ते वचनेऽर्जुनेन ते ब्राह्मणाः सर्ववर्णाश्च राजन् ।

मुदाभ्यनन्दन् सहिताश्च चकुः प्रदक्षिणं धर्मभृतां वरिष्ठम् ॥ १५॥

राजन् ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्णके लोगोंने एक स्वरसे प्रसन्नतापूर्वक उनकी बातका अभिनन्दन किया तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरकी परिक्रमा की ॥ १५॥

आमन्त्र्य पार्थं च वृकोद्रं च धनंजयं याञ्चसेनीं यमौ च । युधिष्ठिरेणानुमता यथाश्वम् ॥ १६ ॥ तदनन्तर सब लोग कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल-सह्देवसे विदा ले एवं युधिष्ठिरकी अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्रको प्रस्थित हुए॥ १६॥

राष्ट्रमपेतहर्षा

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्वैतवनप्रवेशे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्वैतवनप्रवेशविषयक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

प्रतस्थिरे

### चतुर्विशोऽध्यायः पाण्डवोंका द्वैत वनमें जाना

वैशम्पायन उवाच

ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः। अभ्यभाषतधर्मात्मा भ्रातृन् सर्वान् युधिष्ठिरः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर प्रजाजनोंके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंसे कहा—॥ १॥ द्वादशेमानि वर्षाणि वस्तव्यं निर्जने वने। समीक्षध्यं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम्॥ २॥

'हमलोगोंको इन आगामी बारह वर्षोतक निर्जन वनमें निवास करना है, अतः इस महान् वनमें कोई ऐसा स्थान हूँ दो, जहाँ बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते हों ॥ २॥

बहुपुष्पफलं रम्यं शिवं पुण्यजनावृतम् । यत्रेमाः शरदः सर्वोः सुखं प्रतिवसेमहि ॥ ३ ॥

'जहाँ फल-फूलोंकी अधिकता हो, जो देखनेमें रमणीय एवं कल्याणकारी हो तथा जहाँ बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हीं, वह स्थान इस योग्य होना चाहिये, जहाँ हम सब लोग इन बारह वर्षोंतक सुखपूर्वंक रह सकें'॥ ३॥ प्रमुक्तं प्रत्युवाच धर्मराजं धनंजयः। गुरुवन्मानवगुरुं मानियत्वा मनिस्बनम्॥ ४॥

धर्मराजके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन मनस्वी मानवगुरु युधिष्ठिरका गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४॥

अर्जुन उवाच

भवानेव महर्षीणां वृद्धानां पर्युपासिता। अक्षातं मानुषे स्रोके भवतो नास्ति किंचन॥ ५॥

अर्जुन बोले आर्थ ! आप स्वयं ही बड़े-बड़े ऋषियों तथा दृद्ध पुरुषोंका सङ्ग करनेवाले हैं। इस मनुष्यलोकमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो॥ ५॥ त्वया ह्युपासिता नित्यं ब्राह्मणा भरतर्षभ। द्वैपायनप्रभृतयो नारदश्च महातपाः॥ ६॥ भरतश्रेष्ठ ! आपने सदा द्वैपायन आदि बहुत-से ब्राह्मणों तथा महातपस्वी नारदजीकी उपासना की है ॥ ६ ॥ यः सर्वेकोकदाराणि ।विस्तं संकरने नकी ।

यः सर्वेलोकद्वाराणि ।नित्यं संचरते वशी । देवलोकाद् ब्रह्मलोकं गन्धर्वाप्सरसामपि ॥ ७ ॥

जो मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर सदा-सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते रहते हैं देवलोकसे लेकर ब्रह्मलोक तथा गन्धवों और अप्सराओंके लोकोंमें भी उनकी पहुँच है।। अनुभावांश्च जानासि ब्राह्मणानां न संशयः।

अनुमावाश्च जानासि ब्राह्मणाना न सरायः। प्रभावांश्चैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥ ८ ॥

राजन् ! आप सभी ब्राह्मणोंके अनुभाव और प्रभावको जानते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥

त्वमेव राजञ्जानासि श्रेयःकारणमेव च। यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र कुर्महे॥ ९॥

राजन् ! आप ही श्रेय (मोक्ष) के कारणका ज्ञान रखते हैं। महाराज ! आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं हम-लोग निवास करेंगे॥ ९॥

इ**दं** द्वैतवनं नाम सरः पुण्यज्ञलोचितम् । बहुपुष्पफलं रम्यं नानाद्विज्ञनिषेवितम् ॥ १० ॥

यह जो पवित्र जलसे भरा हुआ सरोवर है, इसका नाम दैतवन है। यहाँ फल और फूलोंकी बहुलता है। देखनेमें यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राह्मणोंसे सेवित है॥

अत्रेमा द्वादश समा विहरेमेति रोचये। यदि तेऽनुमतं राजन् किमन्यन्मन्यते भवान् ॥११॥

मेरी इच्छा है कि वहीं हमलोग इन बारह क्योंतक निवास करें। राजन् ! यदि आपकी अनुमति हो तो द्वैतवनके समीप रहा जाय। अथवा आप दूसरे किस स्थानको उत्तम मानते हैं॥ ११॥

युधिष्ठिर उवाच

ममाप्येतन्मतं पार्थ त्वया यत् समुदाहृतम् । गच्छामः पुण्यविख्यातं महद् द्वैतवनं सरः ॥ १२ ॥ युधिष्ठिरने कहा—पार्थ ! तुमने जैसा बताया है। वहीं मेरा भी मत है। हमलोग पवित्र जलके कारण प्रसिद्ध द्वैतवन नामक विशाल सरोवरके समीप चलें।। १२।।

#### वैशम्पायन उवाच

ततस्ते प्रययुः सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः। ब्राह्मणैर्वेहुभिः सार्धे पुण्यं द्वैतवनं सरः॥१३॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर वे सभी धर्मात्मा पाण्डव बहुत-से ब्राह्मणोंके साथ पवित्र दैतवन नामक सरोवरको चल्ले गये॥ १३॥

ब्राह्मणाः साग्निहोत्राश्च तथैव च निरम्नयः। स्वाच्यायिनो भिक्षवश्च तथैव वनवासिनः॥१४॥ बह्दवो ब्राह्मणास्तत्र परिवन्नुर्युश्चिष्ठिरम्। तपःसिद्धा महात्मानः शतशः संशितवताः॥१५॥

वहाँ बहुत-से अग्निहोत्री ब्राह्मणों, निरम्निकों, स्वाध्याय-परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, संन्यासियों, सैकड़ों कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपःसिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक

ब्राह्मणोंने महाराज युधिष्ठिरको घेर लिया ॥ १४-१५ ॥
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र ब्राह्मणैर्वहुभिः सह ।
पुण्यं द्वैतवनं रम्यं विविद्युर्भरतर्षभाः ॥ १६ ॥

वहाँ पहुँचकर भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंने बहुत-से ब्राह्मणोंके साथ पवित्र एवं रमणीय दैतवनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥

> तमालतालाम्रमधूकनीप-कद्म्यसर्जार्जुनकर्णिकारैः । तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं महावनं राष्ट्रपतिर्ददर्श ॥ १७ ॥

राष्ट्रपति युधिष्ठिरने देखाः वह महान् वन तमालः तालः आमः महुआः नीपः कदम्यः सालः अर्जुन और कनेर आदि वृक्षेंसिः जो ग्रीष्म ऋतु बीतनेपर फूल धारण करते हैं, सम्पन्न है ॥ १७ ॥

महादुमाणां शिखरेषु तस्थु-र्मनोरमां वाचमुदीरयन्तः। मयूरदात्यृहचकोरसङ्घा-स्तस्मिन् वने वर्हिणकोकिलाश्च॥ १८॥

उस वनमें बड़े-बड़े वृक्षोंकी ऊँची शखाओंपर मयूर, चातक, चकोर, बर्हिण तथा कोकिल आदि पक्षी मनको भानेवाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे थे।। १८।।

करेणुयूथैः सह यूथपानां मदोत्कटानामचलप्रभाणाम् । महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्मिन् वने राष्ट्रपतिर्ददर्श ॥ १९ ॥ राष्ट्रपति युधिष्ठिरको उस वनमें पर्वतींके समान प्रतीत होनेवाले मदोन्मत्त गजराजोंके जो एक-एक यूथके अधिपति थे, हथिनियोंके साथ विचरनेवाले कितने ही भारी-भारी झुंड दिखायी दिये।। १९॥

> मनोरमां भोगवतीमुपेत्य पूतात्मनां चीरजटाधराणाम्। तस्मिन् वने धर्मभृतां निवासे ददर्श सिद्धर्षिगणाननेकान्॥ २०॥

मनोरम भोगवती (सरस्वती) नदीमें स्नान करके जिनके अन्तःकरण पवित्र हो गये हैं, जो वल्कल और जटा धारण करते हैं, ऐसे धर्मात्माओंके निवासभूत उस वनमें राजाने सिद्ध-महर्षियोंके अनेक समुदाय देखे ॥ २०॥

ततः स यानादवरुद्य राजा सभ्रातृकः सजनः काननं तत् । विवेश धर्मात्मवतां वरिष्ठ-स्त्रिविष्टपं शक इवामितौजाः ॥ २१ ॥

तदनन्तर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिरने अपने सेवकों और भाइयोंसहित रथसे उत्तरकर स्वर्गमें इन्द्रके समान उस वनमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥

> तं सत्यसंघं सहस्राभिपेतु-दिंदक्षवश्चारणसिद्धसङ्घाः । वनौकसश्चापि नरेन्द्रसिंहं मनस्विनं तं परिवार्यं तस्थुः ॥ २२ ॥

उस समय उन सत्यप्रतिज्ञ मनस्वी राजिसह युधिष्ठिरको देखनेकी इच्छासे सहसा बहुत-से चारणः सिद्ध एवं वनवासी महर्षि आये और उन्हें बेरकर खड़े हो गये॥ २२॥

स तत्र सिद्धानभिवाद्य सर्वान्
प्रत्यर्चितो राजवद् देववच्च।
विवेश सर्वैः सिहतो द्विजाग्र्यैः
कृताञ्जलिर्धर्मभृतां वरिष्टः॥

कृताञ्चलिधंमेंभृतां विष्ठिः ॥ २३ ॥ वहाँ अये हुए समस्त सिद्धोंको प्रणाम करके धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राजा तथा देवताके समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ वनके भीतर पदार्पण किया ॥ २३ ॥

> स पुण्यशीलः पितृवन्महात्मा तपित्वभिर्धर्मपरैरुपेत्य । प्रत्यिचितः पुष्पधरस्य मूले महादुमस्योपविवेश राजा ॥ २४॥

उस वनमें रहनेवाले धर्मपरायण तपस्वियोंने उन पुण्यशील महात्मा राजाके पास जाकर उनका पिताकी भाँति सम्मान किया। तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिर फूलोंसे लदे हुए एक महान् वृक्षके नीचे उसकी जड़के समीप बैठे॥ २४॥



भीमश्च कृष्णा च धनंजयश्च यमौ च ते चातुचरा नरेन्द्रम्। विमुच्य वाहानवशाश्च सर्वे तत्रोपतस्थुर्भरतप्रवर्हाः ॥ २५॥

तदनन्तर पराधीन-दशामें पड़े हुए भीमः द्रौपदीः अर्जुनः नकुलः सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर उत्तर गये । वे सभी भरतश्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिरके समीप जा बैठे ॥ २५ ॥

लतावतान।वनतः स पाण्डवै-र्महादुमः पञ्चभिरेव धन्विभिः । बभौ निवासोपगतैर्महात्मभि-र्महागिरिर्वारणयूथपैरिव ॥ २६॥

जैसे महान् पर्वत यूथपित गजराजोंसे सुशोभित होता है, उसी प्रकार लतासमूहसे सुका हुआ वह महान् नृक्ष वहाँ निवासके लिये आये हुए पाँच धनुर्धर महात्मा पाण्डवोंद्वारा शोभा पाने लगा ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि हैतवनश्रवेशे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें हेतवनश्रवेशविषयक चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

# पञ्चविंशोऽध्यायः

महर्षि मार्क•डेयका पाण्डवोंको धर्मका आदेश देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

तत् काननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः सुखोचिता वासमुपेत्य कृच्छूम् । विजद्वरिन्द्रप्रतिमाः शिवेषु

सरस्रतीशालवनेषु तेषु॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! सुख भोगनेके योग्य राजकुमार पाण्डव इन्द्रके समान तेजस्वी थे। वे वनवास-के संकटमें पड़कर द्वैतवनमें प्रवेश करके वहाँ सरस्वती-तटवर्ती सुखद शालवनोंमें विहार करने लगे॥ १॥

यतींश्च राजा स मुनींश्च सर्वीस्तिसन् वने मूलफलैंहद्ग्रैः।
द्विजातिमुख्यानृषभः कुरूणां
संतर्पयामास महानुभावः॥ २॥
इष्टीश्च पित्र्याणि तथा कियाश्च
महावने वसतां पाण्डवानाम्।
पुरोहितस्तत्र समृद्धतेजाश्चकार धौम्यः पितृवन्नृपाणाम्॥ ३॥
कुरुश्रेष्ठ महानुभाव राजा युधिष्ठरने उस वनमें रहनेवाले

सम्पूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उत्तम फल-मूलोंके द्वारा तृप्त किया। अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित घौम्य पिताकी भाँति उम महावनमें रहनेवाले राजकुमार पाण्डवोंके यज्ञ-याग, पितृ-श्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते-कराते रहते थे। २-३।

> अपेत्य राष्ट्राद् वसतां तु तेषा-मृषिः पुराणोऽतिथिराजगाम । तमाश्रमं तीवसमृद्धतेजा मार्कण्डेयः श्रीमतां पाण्डवानाम् ॥ ४ ॥

राज्यसे दूर होकर वनमें निवास करनेवाले श्रीमान् पाण्डवोंके उस आश्रमपर उद्दीत तेजस्वी पुरातन महर्षि मार्कण्डेयजी अतिथिके रूपमें आये ॥ ४॥

तमागतं ज्वलितहुताशनप्रमं
महामनाःकुरुवृषभो युधिष्ठिरः।
अपूजयत् सुरऋषिमानवार्चितं
महामुनिं ह्यजुपमसत्त्ववीर्यवान्॥ ५॥

उनकी अङ्ग-कान्ति प्रज्विलत अग्निके समान उद्भासित हो रही थी । देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्योंद्वारा पूजित महामुनि मार्कण्डेयको आया देख अनुपम धैर्य और पराक्रमसे सम्पन्न महामनस्वी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर उनकी यथावत् पूजा की ॥ ५ ॥

> ससर्वविद् द्रौपदीं वीक्ष्य कृष्णां युधिष्ठिरं भीमसेनार्जुनौ च । संस्मृत्य रामं मनसा महात्मा तपिंसमध्येऽसायतामितौजाः॥ ६॥

अमित तेजस्वी तथा सर्वज्ञ महात्मा मार्कण्डेयजी द्रुपद-कुमारी कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन (और नकुल-सहदेव) को देखकर मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके तपस्वियों के बीचमें मुसकराने लगे॥ ६॥

> तं धर्मराजो विमना इचाव्रवीत् सर्वे हिया सन्ति तपिखनोऽमी। भवानिदं कि सायतीव हृष्ट-स्तपिखनां पद्मयतां मामुदीक्ष्य॥ ७॥

तव धर्मराज युधिष्ठिरने उदासीन-से होकर पूछा—'मुने ! ये सब तपस्वी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ संकुचित-से हो रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन तब महात्माओं के सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्नतापूर्वक यों मुसकराते-से दिखायी देते हैं ?'॥ ७॥

मार्कण्डेय उवाच

न तात द्वष्यामि न च स्थयामि प्रहर्षजो मां भजते न दर्पः। तवापदं त्वद्य समीक्ष्य रामं सत्यवतं दाहार्राधं स्मरामि॥ ८॥

मार्कण्डेयजी बोले—तात ! न तो मैं हर्षित होता हूँ और न मुसकराता ही हूँ । हर्षजनित अभिमान कभी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता । आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर मुझे सत्यप्रतिज्ञ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण हो आया ॥ ८ ॥

> स चापि राजा सह लक्ष्मणेन वने निवासं पितुरेव शासनात्। धन्वी चरन् पार्थ मयैव दृष्टो गिरेः पुरा ऋष्यमूकस्य सानौ॥ ९ ॥

कुन्तीनन्दन ! प्राचीनकालकी वात है—राजा रामचन्द्रजी भी अपने पिताकी आज्ञासे ही केवल धनुष हाथमें लिये लक्ष्मणके साथ वनमें निवास एवं भ्रमण करते थे। उस समय ऋष्यमूकपर्वतके शिखरपर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था।

> सहस्रनेत्रप्रतिमो महात्मा यमस्य नेता नमुचेश्च हन्ता। पितुर्निदेशादनघः स्वधर्मे वासं वने दाशरिश्चिकार॥१०॥

दशरथनन्दन श्रीराम मर्वथा निष्पाप थे। इन्द्र उनके दूसरे खरूप थे। वे यमराजके भी नियन्ता और नमुचि-जैसे दानवींके नाशक थे, तो भी उन महात्माने पिताकी आशासे अपना धर्म समझकर वनमें निवास किया ॥ १०॥

स चापि शक्तस्य समप्रभावो महानुभावः समरेष्वजेयः। विहाय भोगानचरद् वनेषु नेशे बलस्पेति चरेदधर्मम्॥११॥

जो इन्द्रके समान प्रभावशाली थे, जिनका अनुभव महान् था तथा जो युद्धमें सर्वदा अजेय थे, उन्होंने भी सम्पूर्ण भोगोंका परित्याग करके वनमें निवास किया था। इसिलये अपनेको बलका स्वामी समझकर अधर्म नहीं करना चाहिये॥ ११॥

> भूपाश्च नाभागभगीरथादयो महीमिमां सागरान्तां विजित्य । सत्येन तेऽप्यजयंस्तात लोकान् नेरो बलस्येति चरेदधर्मम् ॥ १२ ॥

नाभाग और भगीरथ आदि राजाओंने भी समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम लोकोंपर विजय पायी। इसिंखये तात! अपनेको बलका स्वामी मानकर अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये॥ १२॥

> अलर्कमाहुर्नरवर्य सन्तं सत्यव्रतं काशिकरूपराजम्। विहाय राज्यानि वस्नुनि चैव नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्॥१३॥

नरश्रेष्ठ ! काशी और करूषदेशके राजा अलर्कको सत्य-प्रतिज्ञ संत बताया गया है । उन्होंने राज्य और धन त्यागकर धर्मका आश्रय लिया है । अतः अपनेको अधिक शक्तिशाली समझकर अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥

धात्रा विधियों विहितः पुराणै-स्तं पूजयन्तो नरवर्य सन्तः। सप्तर्पयः पार्थ दिवि प्रभान्ति नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्॥१४॥

मनुष्यों में श्रेष्ठ कुन्तीकुमार ! विधाताने पुरातन वेद-वाक्योंद्वारा जो अग्निहोत्र आदि कमोंका विधान किया है। उसका समादर करनेके कारण ही साधु सप्तर्षिगण देवलोकमें प्रकाशित हो रहे हैं । अतः अपनेको शक्तिशास्त्री मानकर कभी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥

> महाबलान् पर्वतक्टमात्रान् विषाणिनः पदय गजान् नरेन्द्र । स्थितान् निदेशे नरवर्ये धातु-नेशे बलस्येति चरेदधर्मम् ॥ १५॥

कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! पर्वतशिखरके समान ऊँचे और बड़े-बड़े दाँतोंवाले इन महावली गजराजींकी ओर तो देखो । ये भी विधाताके आदेशका पालन करनेमें लगे हैं । इसलिये मैं शक्तिका स्वामी हूँ ऐसा समझकर कभी अधर्माचरण न करे ॥ १५ ॥

> सर्वाणि भूतानि नरेन्द्र पश्य तथा यथावद् विहितं विधाना। खयोनितः कर्म सदा चरन्ति नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्॥१६॥

नरेन्द्र ! देखो, ये समस्त प्राणी विधाताके विधानके अनुसार अपनी योनिके अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं, अतः अपनेको बलका स्वामी समझकर अधर्म न करे ॥१६॥

सत्येन धर्मेण यथाईवृत्त्या हिया तथा सर्वभूतान्यतीत्य। यशश्च तेजश्च तवापि दीप्तं विभावसोर्भास्करस्येव पार्थ॥१७॥

कुन्तीनन्दन ! तुम अपने सत्यः धर्मः यथायोग्य बर्ताव तथा लजा आदि सद्गुणोंके कारण समस्त प्राणियोंसे ऊँचे उटे हुए हो। तुम्हारा यश और तेज अग्नि तथा सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है।। १७॥

> यथाप्रतिश्चं च महानुभाव कृच्छ्रं वने वासमिमं निरुष्य । ततः श्चियं तेजसा तेन दीवा-मादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १८ ॥

महानुभाव नरेश! तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार इस कष्टसाध्य वनवासकी अविध पूरी करके कौरवोंके हाथसे अपनी तेजस्विनी राजलक्ष्मीको प्राप्त कर लोगे ॥ १८॥

वैभग्पायन उवाच

तमेवमुक्त्वा वचनं महर्षि-स्तपस्विम•ये सहितं सुहृद्भिः। आमन्त्रय धौम्यं सहितांश्चरार्थां-

स्ततः प्रतस्थे दिशमुत्तरां सः ॥ १९ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तपस्वी महात्माओं के बीचमें अपने सुदृदों के साथ बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिरसे पूर्वोक्त बातें कहकर महर्षि मार्कण्डेय धौम्य एवं समस्त पाण्डवोंसे विदाले उत्तर दिशाकी ओर चलदिये॥१९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्वैतवनप्रवेशे पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्वैतवनप्रवेशविषयक पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

# षड्विंशोऽध्यायः

#### दरभपुत्र बकका युधिष्ठिरको ब्राह्मणौंका महत्त्व बतलाना

वैशम्पायन उवाच

वसत्सु वै द्वैतवने पाण्डवेषु महात्मसु। अनुकीर्ण महारण्यं ब्राह्मणेः समपद्यत ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! दैतवनमें जब महात्मा पाण्डव निवास करने ल्यो, उम समय वह विशाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया ॥ १॥

ईर्यमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सर्वदाः । ब्रह्मछोकसमं पुण्यमासीद् द्वैतवनं सरः ॥ २॥

सरोवरसित दैतवन सदा और सब ओर उच्चारित होने-वाले वेदमन्त्रोंके घोषसे ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था ॥ यजुपामृचां साम्नां च गद्यानां चेव सर्वशः। आसीदुचार्यमाणानां निःखनो हृदयङ्गमः॥ ३॥

यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य-भागके उचारणसे जो ध्वनि होती थी, वह हृदयको प्रिय जान पड़ती थी। ३॥

ज्याघोषरचैव पार्थानां ब्रह्मघोषश्च धीमताम् । संसुष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं भूय एव व्यरोचत ॥ ४ ॥ कुन्तीपुत्रोंके धनुषकी प्रत्यञ्चाका टंकार-शब्द और बुद्धिमान् ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोंका घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे, मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्वका सुन्दर संयोग हो रहा था ॥ ४ ॥

अथाव्रवीद् बको दाल्भ्यो धर्मराजं युधिष्टिरम्। संध्यां कौन्तेयमासीनमृषिभिः परिवारितम्॥ ५॥

एक दिन कुन्तीकुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियोंसे चिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्भके पुत्र वक नामक महर्षिने उनसे कहा—॥ ५॥

पर्य द्वैतवने पार्थ ब्राह्मणानां तपिखनाम्। होमवेळां कुरुश्रेष्ठ सम्प्रज्विलतपावकाम्॥ ६॥

'कुरुश्रेष्ठ कुन्तीकुमार! देखो, द्वैतवनमें तपस्वी ब्राह्मणोंकी होमवेलाका कैसा सुन्दर दृश्य है। सब ओर वेदियोंपर अंग्नि प्रज्वलित हो रही है॥ ६॥

चरन्ति धर्म पुण्येऽस्मिस्त्वया गुप्ता धृतवताः । भृगवोऽङ्गिरसद्वैव वासिष्ठाः कादयपैः सह ॥ ७ ॥ आगस्त्याश्च महामागा आत्रेयाश्चोत्तमवताः। सर्वस्य जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया॥ ८॥

'आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करनेवाले ब्राह्मण इस पुण्य वनमें धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गवः आङ्गिरमः वासिष्ठः काश्यपः महान् सौभाग्यशाली अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाले आत्रेय आदि सम्पूर्ण जगत्के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं॥ ७-८॥

इदं तु वचनं पार्थ श्रृणुष्व गदतो मम । भ्रातृभिः सह कौन्तेय यत्त्वा वक्ष्यामि कौरव ॥ ९ ॥

'कुन्तीनन्दन ! कुक्श्रेष्ठ ! भाइयोंसहित तुमसे में जो एक बात कह रहा हूँ, इसे ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥

ब्रह्म क्षत्रेण संसुष्टं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह। उदीर्णे दहतः शत्रुन् चनानीचाग्निमारुतौ ॥ १०॥

'जब ब्राह्मण क्षत्रियसे और क्षत्रिय ब्राह्मणसे मिल जाय तो दोनों प्रचण्ड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओंको भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वनको जला देते हैं॥ १०॥

> नाब्राह्मणस्तात चिरं वुभूषे-दिच्छन्निमं लोकममुं च जेतुम् । विनीतधर्मार्थमपेतमोहं लञ्चा द्विजं नुदति नृपःसपतान् ॥११॥

तात! इहलोक और परलोकपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाला राजा किसी ब्राह्मणको साथ लिये विना अधिक कालतक न रहे। जिसे धर्म और अर्थकी शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मणको पाकर राजा अपने शत्रुओंका नाश कर देता है।। ११।।

चरन् नैःश्रेयसं धर्मे प्रजापालनकारितम् । नाध्यगच्छद् बलिलोंके तीर्थमन्यत्र वैद्विजात्॥ १२॥

'राजा बलिको प्रजापालनजनित कल्याणकारी धर्मका आचरण करनेके लिथे ब्राह्मणका आश्रय लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था॥ १२॥

> अनूनमासीदसुरस्य कामै-वैरोचनेः श्रीरिप चाक्षयाऽऽसीत्। लब्ध्वा महीं ब्राह्मणसम्प्रयोगात् तेष्वाचरन् दुष्टमथो ध्यनद्यत्॥ १३॥

'ब्राह्मणके सहयोगसे पृथ्वीका राज्य पाकर विरोचन-पुत्र विल नामक असुरका जीवन सम्पूर्ण आवश्यक कामोपभोगकी सामग्रीसे सम्पन्न हो गया और अक्षय राज्यलक्ष्मी भी प्राप्त हो गयी। परंतु वह उन ब्राह्मणोंके साथ दुर्व्यवहार करनेपर नष्ट हो गया—उसका राज्यलक्ष्मीसे वियोग हो गया ।! १३॥

# बिलके द्वारा बाह्मणीके साथ दुर्व्यवहार कर्नेपर उसका

नाब्राह्मणं भूमिरियं सभूति-र्वणं द्वितीयं भजते चिराय। समुद्रनेमिर्नमते तु तस्मै यं ब्राह्मणः शास्ति नयैर्विनीतम्॥ १४॥

'जिसे ब्राह्मणका सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रियके पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ कालतक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजाको श्रेष्ठ ब्राह्मणका उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्रपर्यन्त पृथिवी नतमस्तक होती है।। १४॥

कुञ्जरस्येव संग्रामे परिगृह्याङ्कराग्रहम् । ब्राह्मणैर्विप्रहीणस्य क्षत्रस्य क्षीयते वलम् ॥१५॥

जैसे संग्राममें हाथीसे महावतको अलग कर देनेपर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण-रहित क्षत्रियका सारा बल क्षीण हो जाता है ॥ १५ ॥ ब्राह्मण्यनुपमा दृष्टिः श्लात्रमप्रतिमं बलम् । तौ यदा चरतः सार्थ तदा लोकः प्रसीदृति ॥ १६ ॥

'ब्राह्मणोंके पात अनुपम दृष्टि (विचारशक्ति) होती है और क्षत्रियके पात अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ-साथ कार्य करते हैं। तब सारा जगत् सुखी होता है।। १६॥

यथा हि सुमहानग्निः कक्षं दहति सानिलः। तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपुम् ॥ १७॥

'जैसे प्रचण्ड अग्नि वायुका सहारा पाकर सूखे जंगलको जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मणकी सहायतासे राजा अपने शत्रुको भस्म कर देता है ॥ १७ ॥

ब्राह्मणेष्वेव मेधावी बुद्धिपर्येषणं चरेत् । अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिवृद्धये ॥१८॥

'बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणोंसे बुद्धि ग्रहण करे।। १८॥

अलब्धलाभाय च लब्धवृद्धये
यथाईतीर्थप्रतिपादनाय ।
यशस्विनं वेद्विदं विपश्चितं
वहुश्रुतं ब्राह्मणमेव वासय ॥ १९ ॥

'राजन् ! अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी दृद्धिके लिये यथायोग्य उपाय बतानेके निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्त्री, यहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान् ब्राह्मणको बसाओ ॥ १९॥

ब्राह्मणेषूत्तमा वृत्तिस्तव नित्यं युधिष्ठिर । तन ते सर्वछोकेषु दीष्यते प्रथितं यज्ञः॥ २०॥

'युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंके प्रति तुम्हारे हृदयमें सदा उत्तम भाव है, इसीलिये सव लोकोंमें तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित हैं ।। २०॥

राज्यलक्ष्मीसे वियोग होनेका प्रसङ्ग शान्तिपर्वके २२५ वें अध्यायमें आता है। वैशम्पायन उवाच

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे बकं दाल्भ्यमपूजयन् । युधिष्ठिरे स्तूयमाने भूयः सुमनसोऽभवन् ॥ २१ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर युधिष्ठिरकी बड़ाई करनेपर उन सब ब्राह्मणोंने बकका आदर-स्कार किया और उन सब ब्राह्मणोंका चित्त प्रसन्न हो गया ॥ २१॥

द्वैपायनो नारदश्च जामदग्न्यः पृथुश्रवाः। इन्द्रद्युग्नो भालुकिश्च कृतचेताः सहस्रपात्॥ २२॥ कर्णश्रवाश्च मुञ्जश्च लवणाश्वश्च काश्यपः। हारीतः स्थूणकर्णश्च अग्निवेश्योऽथशौनकः॥ २३॥ रुतवाक् च सुवाक् चैय वृहद्दश्वो विभावसः। उभ्वरेता वृषामित्रः सुहोत्रो होत्रवाहनः॥ २४॥ एते चान्ये च वहवो ब्राह्मणाः संशितव्रताः। अजातशत्रुमानर्जुः पुरंदरमिवर्षयः॥ २५॥

द्वैपायन व्यासः नारदः परशुरामः पृथुश्रवाः इन्द्रसुम्नः भालुकिः कृतचेताः सहस्रपातः कर्णश्रवाः मुझः लवणाश्वः काश्यपः हारीतः स्थूणकर्णः अग्निवेश्यः शौनकः कृतवाकः सुवाकः बृहदश्चः विभावसः ऊर्ध्वरेताः वृषामित्रः सहोत्र तथा होत्रवाहन—ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षिगण और दूसरे कठोर बतका पालन करनेवाले बहुतःसे ब्राह्मण अजातशतु पृथिष्ठिरका उसी प्रकार आदर करते थेः जैसे महर्षि लोग देवराज इन्द्रका ॥ २२—२५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्वैतवनप्रवेशे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वमें अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्वैतवनप्रवेशविषयक छन्बीसव<sup>ँ अध्या</sup>य पूरा हुआ ॥ २६ ॥

#### -

#### सप्तविंशोऽध्यायः

द्रौपदीका युधिष्ठिरसे उनके शत्रुविषयक क्रोधको उमाइनेके लिये संतापपूर्ण वचन

वैशम्पायन उवाच

ततो वनगताः पार्थाः सायह्वे सह कृष्णया । उपविष्टाः कथाश्चकुर्दुःख्ञाकपरायणाः ॥ १ ॥

चेशम्पायनजी कहते हैं— जनमेजय ! तदनन्तर वनमें गये हुए पाण्डव एक दिन सायंकालमें द्रौपदीके साथ बैठकर दुःख और शोकमें मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे॥ १॥

प्रिया च दर्शनीया च पण्डिता च पतिव्रता। अथ कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमव्रवीत्॥ २॥

पतिवता द्रौपदी पाण्डवोंकी वियाः दर्शनीया और विदुषीयी। उसने धर्मराजसे इस प्रकार कहा ॥ २॥

द्रौपद्यवाच

न नृतं तस्य पापस्य दुःखमसासु किंचन। विद्यते धार्तराष्ट्रस्य नृशंसस्य दुरात्मनः॥३॥

द्रौपदी बोली—राजन्!में समझती हूँ, उस क्रूर स्वभाववाले दुरात्मा घृतराष्ट्रपुत्र पापी दुर्योधनके मनमें हम-लोगोंके लिये तनिक भी दुःख नहीं हुआ होगा ॥ ३॥ यस्त्वां राजन् मया सार्धमजिनैः प्रतिवासितम्। वनं प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मतिः॥ ४॥

महाराज ! उस नीच बुद्धिवाले दुष्टात्माने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वनमें भेज दिया; किंतु इसके लिये उसे थोड़ा भी पश्चात्ताप नहीं हुआ ॥ ४॥ आयसं हृदयं नूनं तस्य दुष्कृतकर्मणः। यस्त्वां धर्मपरं श्रेष्ठं रूक्षाण्यश्रावयत् तदा॥ ५॥

अवश्य ही उस कुकर्मीका हृदय लोहेका बना है, क्योंकि उसने आप-जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुषको भी उस समय कटु वचन सुनाये थे॥ ५॥

सुखोचितमदुःखाईं दुरात्मा ससुहृद्रणः। ईदृशं दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः॥६॥

आप सुख भोगनेके योग्य हैं। दुःखके योग्य कदापि नहीं हैं। तो भी आपको ऐसे दुःखमें डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रोंके साथ आनिन्दत हो रहा है॥ ६॥ चतुर्णामेव पापानामस्त्रं न पतितं तदा। त्विय भारत निष्कान्ते वनायाजिनवासस्ति॥ ७॥

भारत ! जब आप विश्वल-विस्त्र धारण करके वनमें जानेके लिये निकले, उस समय केवल चार ही पापात्माओंके नेत्रोंसे आँसू नहीं गिरा था ॥ ७॥

दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश्च दुरात्मनः। दुर्श्वातुस्तस्य चोष्यस्य राजन् दुःशासनस्य च॥८॥

दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनि तथा उग्न स्वभाववाले दुष्ट भ्राता दुःशासन–इन्हींकी आँखोंमें आँसू नहीं थे॥ इतरेषां तु सर्वेषां कुरूणां कुरुसत्तम। दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतज्ञलम्॥ ९ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! अन्य सभी कुरुवंशी दुःखमें डूवे हुए थे और उनके नेत्रोंसे अशुवर्षा हो रही थी ॥ ९॥ इदं च शयनं दृष्ट्या यचासीत् ते पुरातनम् । शोचामित्वां महाराज दुःखानर्हं सुखोचितम् ॥ १०॥

महाराज ! आज आपकी यह शय्या देखकर मुझे पहलेकी राजोचित शय्याका स्मरण हो आता है और मैं आपके लिये शोकमें मग्न हो जाती हूँ; क्योंकि आप दुःखके अयोग्य और सुखके ही योग्य हैं॥ १०॥

दान्तं यच सभामध्य आसनं रत्नभूषितम्। दृष्टुा कुशवृषीं चेमां शोको मां प्रदृहत्ययम्॥११॥

सभाभवनमें जो रत्नजटित हाथीदाँतका सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुशकी चटाईको देखती हूँ, तब शोक मुझे दग्ध किये देता है।। ११।।

यदपश्यं सभायां त्वां राजभिः परिवारितम्। तच राजन्नपश्यन्त्याः का शान्तिर्द्धदयस्य मे॥ १२॥

राजन् ! मैं इन्द्रप्रस्थकी सभामें आपको राजाओं से चिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्थामें आपको न देखकर मेरे हृदयको क्या शान्ति मिल सकती है ! ॥१२॥

या त्वाहं चन्दन।दिग्धमपश्यं सूर्यवर्चसम्। सात्वां पङ्कमलादिग्धं दृष्टा मुह्यामि भारत॥१३॥

भारत ! जो पहले आपको चन्दनचर्चित एवं सूर्यके समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही में आपको कीचड़ एवं मैलसे मलिन देखकर मोहके कारण दुःखित हो रही हूँ ॥१३॥ या त्वाहं कौशिकेर्वस्त्रैः शुभ्रैराच्छादितं पुरा। इष्टवत्यसि राजेन्द्र सा त्वां पश्यामि चीरिणम् ॥१४॥

राजेन्द्र ! जो मैं पहले आपको उज्ज्वल रेशमी वस्त्रींसे आच्छादित देख चुकी हूँ, वहीं आज वल्कल-वस्त्र पहिने देखती हूँ ॥ १४॥

यच तद्रुक्मपात्रीभिर्वाह्मणेभ्यः सहर्त्राः। ह्रियते ते गृहादन्नं संस्कृतं सार्वकामिकम्॥१५॥

एक दिन वह था कि आपके घरसे सहसों-ब्राह्मणोंके लिये सोनेकी थालियोंमें सब प्रकारकी रुचिके अनुकूल तैयार किया हुआ सुन्दर भोजन परोसा जाता था ॥ १५॥ स्वीनामग्रहाणां ते तथेल ग्रहमेशिनाम ।

यतीनामगृहाणां ते तथैव गृहमेधिनाम्। दीयते भोजनं राजन्नतीवगुणवत् प्रभो॥१६॥

शक्तिशाली महाराज ! उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणोंको भी अत्यन्त गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था ॥ १६॥

सत्कृतानि सहस्राणि सर्वकामैः पुरा गृहे । सर्वकामैः सुविहितैर्यदपुजयथा द्विजान् ॥ १७ ॥

पहले आपके राजभवनमें सहस्रों ( सुवर्णमय ) पात्र थे, जो सम्पूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थोंसे भरे-पूरे रहते थे और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणोंका सत्कार करते थे ॥ १७ ॥ तच राजन्नपश्यन्त्याः का शान्तिर्हृदयस्य मे । यत् ते श्रातृन्महाराजयुवानो मृष्टकुण्डलाः ॥ १८ ॥ अभोजयन्त मिष्टान्नैः सुदाः परमसंस्कृतैः ।

सर्वोस्तानद्य पश्यामि वने वन्येन जीविनः ॥ १९ ॥

राजन् ! आज वह सब न देखनेके कारण मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी ? महाराज ! आपके जिन भाइयोंको कानोंमें सुन्दर कुण्डल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे प्रकारसे बनाये हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वनमें जंगली फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करते देख रही हूँ ॥ १८-१९ ॥

अदुःखार्होन् मनुष्येन्द्र नोपशाम्यति मे मनः। भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम् ॥ २०॥ ध्यायतः किं न मन्युस्ते प्राप्ते काले विवर्धते। भीमसेनं हि कर्माणि खयं कुर्वाणमन्युतम्॥ २१॥ सुखार्हे दुःखितं दृष्ट्या कस्मान्मन्युर्न वर्धते।

नरेन्द्र ! आपके भाई दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं; आज इन्हें दुःखमें देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शान्त नहीं हो पाता है। महाराज ! वनमें रहकर दुःख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेनका स्मरण करके समय आनेपर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा ? मैं पूछती हूँ— युद्धसे कभी पीछे न हटनेवाले और सुख भोगनेके योग्य भीमसेनको स्वयं अपने हाथोंसे सब काम करते और दुःख उठाते देखकर शत्रुओंपर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़क उठता ? ॥ २०-२१६ ॥

सत्कृतं विविधेर्यानैर्वस्त्रेष्ठचावचैस्तथा॥ २२॥ तं ते वनगतं दृष्ट्रा कस्मान्मन्युर्न वर्धते।

विविध सवारियाँ और नाना प्रकारके वस्त्रोंसे जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेनको वनमें कष्ट उठाते देख शत्रुओंके प्रति आपका कोघ प्रज्वलित क्यों नहीं होता ?॥२२६॥ अयं कुरून रणे सर्वान् हन्तुमुत्सहते प्रभुः॥ २३॥ त्वत्प्रतिक्षां प्रतीक्षंस्तु सहते ऽयं वृकोदरः।

ये शक्तिशाली भीमसेन युद्धमें समस्त कौरवोंको नष्ट कर देनेका उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिशा-पूर्तिकी प्रतीक्षा करनेके कारण अवतक शत्रुओंके अपराधको सहन करते हैं॥ २३ है॥

योऽर्जुनेनार्जुनस्तुल्यो द्विबाहुर्बहुबाहुना ॥ २४ ॥ शरावमर्दे शीव्रत्वात् कालान्तकयमोपमः । यस्य शस्त्रप्रतापेन प्रणताः सर्वपार्थिवाः ॥ २५ ॥ यस्रे तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे । तमिमं पुरुषव्याव्रं पूजितं देवदानवैः ॥ २६ ॥ ध्यायन्तमर्जुनं दृष्टा कस्माद्राजन् न कुप्यसि।

राजन्! आपके जो भाई अर्जुन दो ही भुजाओं से युक्त होनेपर भी सहस्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुनके समान पराक्रमी हैं, बाण चलानेमें अत्यन्त फुर्ती रखनेके कारण जो शत्रुओं के लिये काल, अन्तक और यमके समान भयंकर हैं; महाराज! जिनके शस्त्रोंके प्रतापसे समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यश्चमें ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव-दानवपूजित पुरुषसिंह अर्जुनको चिन्तामग्न देखकर आप शत्रुओंपर कोध क्यों नहीं करते ? ॥ २४-२६ ॥ हुष्ट्रा चनगतं पार्थमदुःखाई सुखोचितम् ॥ २७॥ न चं ते वर्धते मन्युस्तेन मुह्यामि भारत।

भारत ! दुःखके अयोग्य और मुख भोगनेके योग्य अर्जुनको वनमें दुःख भोगते देखकर भी जो शत्रुओंके प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोहित हो रही हूँ॥२७६॥ यो देवांश्च मनुष्यांश्च सर्पाश्चिकरथोऽजयत्॥ २८॥ तं ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युर्न वर्धते।

जिन्होंने एकमात्र रथकी सहायतासे देवताओं, मनुष्यों और नागोंपर विजय पायी है, उन्हीं अर्जुनको वनवासका दुःख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता ? ॥२८६॥ यो यानैरद्धताकारैईयैनीगैश्च संवृतः ॥ २९ ॥ प्रसद्घ वित्तान्याद्त्त पार्धिवेभ्यः परंतप । क्षिपत्येकेन वेगेन पश्चबाणद्यातानि यः ॥ ३० ॥ तं ते वनगतं हृष्ट्रा कस्मान्मन्युनं वर्धते ।

परंतप ! जिन्होंने पराजित नरेशोंके दिये हुए अद्भुत आकारवाले रथों, घोड़ों और हाथियोंसे घिरे हुए कितने ही राजाओंसे बलपूर्वक धन लिये थे, जो एक ही वेगसे पाँच सौ बाणोंका प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुनको बनवासका कष्ट मोगते देख शत्रुओंपर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता ? ।। २९-३०ई ॥

इयामं बृहन्तं तरुणं चर्मिणामुत्तमं रणे ॥ ३१ ॥ नकुळं ते वने दृष्टा कस्मान्मन्युर्न वर्धते।

जो युद्धमें ढाल और तलवारसे लड़नेवाले वीरोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; जिनकी कद ऊँची है तथा जौ श्यामवर्गके तरुण हैं, उन्हीं नकुलको आज वनमें कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोषं क्यों नहीं होता ?॥ ३१३ ॥

दर्शनीयं च शूरं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिर ॥ ३२ ॥ सहदेवं वने दृष्टा कसात् क्षमित पार्थिव ।

महाराज युधिष्ठिर ! माद्रीके परम सुन्दर पुत्र झूरवीर सहदेवको वनवासका दुःख भोगते देखकर आप शत्रुओंको

क्षमा कैसे कर रहे हैं ? ॥ ३२६ ॥ नकुळं सहदेवं च दृष्ट्या ते दुःखिताबुभौ ॥ ३३ ॥ अदुःखाहौँ मनुष्येन्द्र कस्मान्मन्युर्न वर्धते ।

नरेन्द्र ! नकुल और सहदेव दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं । इन दोनोंको आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है ? ॥ ३३३ ॥

द्रुपदस्य कुले जातां स्तुषां पाण्डोर्महात्मनः ॥ ३४ ॥ धृष्ट्युम्नस्य भगिनीं वीरपत्नीमनुवताम् । मां वै वनगतां दृष्टा कस्मात् क्षमसि पार्थिव ॥ ३५ ॥

में द्रुपदके कुलमें उत्पन्न हुई महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू, वीर धृष्टग्रुम्नकी वहिन तथा वीरिश्चरोमणि पाण्डवोंकी पतित्रता पत्नी हूँ । महाराज ! मुझे इस प्रकार वनमें कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओंके प्रति क्षमाभाव कैसे धारण करते हैं ? ॥ ३४-३५ ॥

नूनं च तव ये नास्ति मन्युर्भरतसत्तम । यत् ते भ्रातृश्च मां चैव दृष्ट्वा न व्यथते मनः ॥ ३६॥

भरतश्रेष्ठ ! निश्चय ही आपके हृदयमें क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयोंको भी कष्टमें पड़ा देख आपके मनमें व्यथा नहीं होती है ! ॥ ३६ ॥

न निर्मन्युः क्षत्रियोऽस्ति लोकेनिर्वचनं स्मृतम्। तद्य त्वयि पदयामि क्षत्रिये विपरीतवत् ॥३७॥

संसारमें कोई भी क्षत्रिय कोधरित नहीं होता, क्षत्रिय शब्दकी व्युत्पत्ति ही ऐसी है, जिससे उसका सक्रोध होना स्चित होता है। \* परंतु आज आप-जैसे क्षत्रियमें मुझे यह कोधका अभाव क्षत्रियत्वके विपरीत-सा दिखायी देता है।। ३७।।

यो न दर्शयते तेजः क्षत्रियः काल आगते । सर्वभूतानि तं पार्थ सदा परिभवन्त्युत ॥३८॥

कुन्तीनन्दन ! जो क्षत्रिय समय आनेपर अपने प्रभावको नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं ३८ तत् त्वया न क्षमा कार्या रात्रू न् प्रति कथंचन। तेजसैव हि ते राक्या निहन्तुं नात्र संशयः॥३९॥

महाराज ! आपको रात्रुओं के प्रति किसी प्रकार भी क्षमाभाव नहीं धारण करना चाहिये । तेजसे ही उन सबका वध किया जा सकता है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है॥३९॥

तथैव यः समाकाले सित्रयो नोपशाम्यति। अप्रियः सर्वभूतानां सोऽमुत्रेह च नश्यित ॥ ४०॥

इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करनेके योग्य समय आनेपर शान्त नहीं होता, वह सब प्राणियोंके लिये अप्रिय हो जाता है और इह लोक तथा परलोकमें भी उसका विनाश ही होता है ॥ ४०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदीपरितापवाक्ये सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्रौपदीके अनुतापपूर्णवचनविषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२७॥

क्षरते इति क्षत्रम्—जो दुर्धोका क्षरण—नाश करता है, वह क्षत्रिय है।

### अष्टाविंशोऽध्यायः

#### द्रौपदीद्वारा प्रह्लाद-बल्लि-संवादका वर्णन-तेज और क्षमाके अवसर

द्रीवद्युवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । प्रह्लादस्य च संवादं वहेर्वेरोचनस्य च ॥ १ ॥

द्रौपदी कहती है—महाराज ! इस विषयमें प्रह्लाद तथा विरोचनपुत्र बलिके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥

असुरेन्द्रं महाप्राज्ञं धर्माणामागतागमम्। बिलः पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रह्लादं पितरं पितुः॥ २॥

असुरोंके स्वामी परम बुद्धिमान् दैत्यराज प्रह्लाद सभी धर्मोंके रहस्यको जाननेवाले थे। एक समय बलिने उन अपने पितामह प्रह्लाद जीसे पूछा ॥ २॥

#### बलिरुवाच

क्षमा खिच्छ्रेयसी तात उताहो तेज इत्युत । एतनमे संशयं तात यथावद् बूहि पृच्छते ॥ ३ ॥

विलिने पूछा—तात! क्षमा और तेजमेंसे क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज ? यह मेरा संदाय है। मैं इसका समाधान पूछता हूँ। आप इस प्रक्षका यथार्थ निर्णय की जिये॥ ३॥ श्रेयो यदत्र धर्मज्ञ बूहि में तइसंदायम्। करिष्यामि हि तत्ं सर्वे यथावदनुद्यासनम्॥ ४॥

धर्मज्ञ ! इनमें जो श्रेष्ठ है, वह मुझे अवश्य बताइये, मैं आपके सब आदेशोंका यथावत् पालन करूँगा ॥ ४ ॥ तस्मै प्रोवाच तत् सर्वमेवं पृष्टः पितामहः। सर्वनिश्चयवित् प्राञ्चः संशयं परिपृच्छते ॥ ५ ॥

विलक्षे इस प्रकार पूछनेपर समस्त सिद्धान्तोंके ज्ञाता विद्वान् पितामह प्रह्लादने संदेह निवारण करनेके लिये पूछनेवाले पौत्रके प्रति इस प्रकार कहा ॥ ५॥

#### प्रह्लाद उवाच

न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा। इति तात विजानीहि द्वयमेतदसंशयम्॥६॥

प्रह्लाद बोळे—तात! न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही। इन दोनोंके विषयमें मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है॥ ६॥

यो नित्यं क्षमते तात बहुन् दोपान् स विन्दति। भृत्याः परिभवन्त्येनमुदासीनास्तथारयः॥ ७॥ सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ति कदाचन। तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितरपि वर्जिता॥ ८॥ वत्स ! जो सदा क्षमा ही करता है, उसे अनेक दोप प्राप्त होते हैं । उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं । कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण वर्ताव नहीं करते, अतः तात ! सदा क्षमा करना विद्वानोंके लिये भी वर्जित है ॥ ७-८ ॥

अवज्ञाय हि तं भृत्या भजन्ते बहुदोपताम् । आदातुं चास्य वित्तानि प्रार्थयन्ते ऽल्पचेतसः ॥ ९ ॥

सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत-से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धनको भी हड़प लेनेका हौसला रखते हैं॥ ९॥

यानं वस्त्राण्यलंकाराञ्छयनान्यासनानि च । भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १० ॥ आद्दीरन्नधिकृता यथाकाममचेतसः । प्रदिष्टानि च देयानि न दद्युर्भर्तृशासनात् ॥ ११ ॥

विभिन्न कार्योंमें नियुक्त किये हुए मूर्ल सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामीके रथ, वस्त्र, अलङ्कार, शय्या, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियोंका उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामीकी आज्ञा होनेपर भी किसीको देनेय वस्तुएँ नहीं देते हैं ॥ १०-११॥

न चैनं भर्तपूजाभिः पूजयन्ति कथंचन । अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन् मरणाद्पि गर्हितम् ॥ १२ ॥

स्वामीका जितना आदर होना चाहिये, उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते । इस संसारमें सेवकोंद्वारा अपमान तो मृत्युसे भी अधिक निन्दित है ॥ १२ ॥

क्षमिणं तादृशं तात ब्रुवन्ति कटुकान्यपि । प्रेष्याः पुत्राश्च भृत्याश्च तथोदासीनवृत्तयः ॥ १३ ॥

तात ! उपर्युक्त क्षमाशीलको अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीनवृत्तिके लोग कटुवचन भी सुनाया करते हैं॥१३॥

अथास्य दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः। दाराश्चास्य प्रवर्तन्ते यथाकाममचेतसः॥१४॥

इतना ही नहीं, वे क्षमाशील खामीकी अवहेलना करके उसकी स्त्रियोंको भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुषकी मूर्ख स्त्रियों भी स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त हो जाती हैं॥

तथा च नित्यमुदिता यदि नाल्पमपीश्वरात्। दण्डमर्हन्ति दुण्यन्ति दुष्टाश्चाप्यपकुर्वते॥ १५॥

यदि उन्हें अपने स्वामीसे तिनक भी दण्ड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचारसे दूषित हो जाती

- 11 1 756

हैं। दुष्टा होनेपर वे अपने स्वामीका अपकार भी कर बैठती हैं॥ १५॥

पते चान्ये च वहवो नित्यं दोषाः क्षमावताम् । अथ वैरोचने दोषानिमान् विद्यवसमावताम् ॥ १६ ॥

सदा क्षमा करनेवाले पुरुषोंको ये तथा और भी बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचनकुमार! अब क्षमा न करनेवालोंके दोषोंको सुनो ॥ १६॥

अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजसाऽऽवृतः। कुद्धो दण्डान् प्रणयति विविधान् स्वेन तेजसा॥ १७॥

कोधी मनुष्य रजोगुणसे आवृत होकर योग्य या अयोग्य अवसरका विचार किये विना ही अपने उत्तेजित स्वभावसे लोगोंको नाना प्रकारके दण्ड देता रहता है ॥ १७ ॥

मिन्नैः सह विरोधं च प्राप्तुते तेजसाऽऽवृतः। आप्नोति द्वेष्यतां चैव लोकात् स्वजनतस्तथा॥ १८॥

तेज ( उत्तेजना ) से व्यात मनुष्य मित्रोंसे विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और खजनोंका द्वेषपात्र बन जाता है ॥ १८॥

सोऽवमानादर्थहानिमुपालम्भमनादरम् । संतापद्वेषमोहांश्च शत्रं छ लभते नरः॥१९॥

वह मनुष्य दूसरोंका अपमान करनेके कारण सदा धन-की हानि उठाता है। उपालम्भ सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नये-नये शत्रु पैदा कर लेता है।। १९॥

क्रोधाद् दण्डान्मनुष्येषु विविधान् पुरुषोऽनयात्। भ्रहयते शीघ्रमैश्वर्यात् प्राणेभ्यः खजनाद्पि ॥ २०॥

मनुध्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगोंपर नाना प्रकारके दण्डका प्रयोग करके अपने ऐश्वर्यः प्राण और स्वजनोंसे भी हाथ धो बैठता है॥ २०॥

योपकर्म् छन् ध्य तेजसैवोपगच्छति । तस्मादुद्विजते लोकः सर्पाद् वेदमगतादिव ॥ २१॥

जो उपकारी मनुष्यों और चोरोंके साथ भी उत्तेजनायुक्त बर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं, जैसे दरमें रहनेवाले सर्पसे ॥ २१॥

यसादुद्विजते लोकः कथं तस्य भवो भवेत्। अन्तरं तस्य दृष्ट्वेव लोको विकुरुते ध्रुवम् ॥ २२॥

जिससे सब लोग उद्विग होते हैं, उसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? उसका थोड़ा-या भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं॥ २२॥ तसान्नात्युत्स्जेत् तेजो न च नित्यं सृदुर्भवेत्। काले काले तु सम्प्राप्ते सृदुस्तीक्णोऽपि वा भवेत्।२३।

इसिलये न तो सदा उत्तेजनाका ही प्रयोग करे और न सर्वदा कोमल ही बना रहे । समय-समयपर आवस्यकताके अनुसार कभी कोमल और कभी तेजस्वभाववाला बन जाय।

काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः। स वै सुखमवामोति लोकेऽमुष्मिन्निहैव च ॥ २४॥

जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवनर आनेपर भयंकर भी वन जाता है, वही इहलोक और पर-लोकमें सुख पाता है।। २४॥

क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि श्रृणु मे विस्तरेण तान् । ये ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ २५॥

अब मैं तुम्हें श्वमाके योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तारपूर्वक सुनो, जैसा कि मनीपी पुरुष कहते हैं, उन अवसरोंका तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिये॥ २५॥

पूर्वीपकारी यस्ते स्याद्पराधे गरीयसि । उपकारेण तत् तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ २६ ॥

जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाय, तो भी पहलेके उपकारका समरण करके उस अपराधीके अपराधको तुम्हें क्षमा कर देना चाहिये॥ २६॥

अवुद्धिमाश्रितानां तु श्चन्तन्यमपराधिनाम् । न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुरुमं पुरुपेण वै॥२०॥

जिन्होंने अनजानमें अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमाके ही योग्य है; क्योंकि किसी भी पुरुषके लिये सर्वत्र विद्वता (बुद्धिमानी) ही सुलभ हो, यह सम्भव नहीं है।। अथ चेद् बुद्धिजं कृत्वा बूयुस्ते तद्युद्धिजम्।

अथ चेद् बुद्धिजं कृत्वा ब्रूयुस्ते तद्बुद्धिजम् । पापान् खल्पेऽपि तान् हन्याद्पराधे तथानृजून॥२८॥

परंतु जो जान-बूझकर किये हुए अपराधको भी उसे कर लेनेके बाद अनजानमें किया हुआ बताते हों, उन उदण्ड पापियोंको थोड़े से अपराधके लिये भी अवश्य दण्ड देना चाहिये ॥ २८॥

सर्वस्यैकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत् । द्वितीये सति वध्यस्तु सर्पेऽप्यपकृते भवेत् ॥ २९ ॥

सभी प्राणियोंका एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर देना चाहिये। यदि उससे फिर दुवारा अपराध बन जाय तो थोड़े-से अपराधके लिये भी उसे दण्ड देना आवश्यक है॥

अज्ञानता भवेत् कश्चिदपराधः छतो यदि। क्षन्तव्यमेव तस्याद्युः सुपरीक्ष्य पर्रक्षया॥ ३०॥

अच्छी तरह जाँच पड़ताल करनेपर यदि यह सिद्ध हो जाय कि अमुक अपराध अनजानमें ही हो गया है, तो उसे क्षमाके ही योग्य बताया गया है।। ३०॥

मृद्ना दारुणं हन्ति मृद्ना हन्त्यदारुणम्। नासाध्यं मृदुना किंचित् तसात् तीवतरं मृदु॥ ३१॥

मनुष्य कोमलभाव ( सामनीति ) के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शान्त स्वभावके शत्रुका भी नाश कर देता है; मृदुतासे कुछ भी असाध्य नहीं है। अतः मृदुतापूर्ण नीतिको तीवतर ( उत्तम ) समझे ॥ ३१ ॥

देशकालौ तु सम्प्रेक्ष्य बलाबलमथात्मनः। नादेशकाले किंचित् स्याद् देशकालौप्रतीक्षताम्। लोकभयाचैव क्षन्तव्यमपराधिनः॥३२॥

देशः काल तथा अपने बलाबलका विचार करके ही मृदुता ( सामनीति ) का प्रयोग करना चाहिये । अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त कालमें उसके प्रयोगसे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता; अतः उपयुक्त देश-कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। कहीं लोकके भयसे भी अपराधीको क्षमादान देनेकी आवश्यकता होती है ॥ ३२ ॥

एत एवंविधाः कालाः क्षमायाः परिकीर्तिताः । अतोऽन्यथानुवर्तत्सु तेजसः काल उच्यते ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदीवाक्येऽष्टाविंशोऽध्यायः॥ २८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वन विके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्रौपदीवाक्यविषयक अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

इस प्रकार ये क्षमाके अवसर बताये गये हैं । इनके विपरीत बर्ताव करनेवालोंको राइपर लानेके लिये तेज ( उत्तेजनापूर्ण बर्ताव ) का अवसर कहा गया है ॥ ३३ ॥ तदहं तेजसः कालं तव मन्ये नराधिप। धार्तराष्ट्रेषु लुब्धेषु सततं चापकारिषु ॥ ३४ ॥

(द्वीपदी कहती है-) नरेश्वर ! धृतराष्ट्रके पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करनेवाले हैं; अतः उनके प्रति आपके तेजके प्रयोगका यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है ॥ ३४ ॥

न हि कश्चित् क्षमाकालो विचतेऽच कुरून् प्रति। तेजसभागते काले तेज उत्स्रप्टुमईसि॥ ३५॥

कौरवोंके प्रति अब क्षमाका कोई अवसर नहीं है। अब तेज प्रकट करनेका अवसर प्राप्त है; अतः उनपर आपको अपने तेजका ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५॥

मृदुर्भवत्यवज्ञातस्तीक्ष्णादुद्विजते काले प्राप्ते द्वयं चैतद् यो चेद स महीपतिः ॥ ३६॥

कोमलतापूर्ण वर्ताव करनेवालेकी सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाववाले पुरुषसे सबको उद्देग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आनेपर इन दोनोंका प्रयोग करना जानता है, वही सफल भूपाल है ॥ ३६ ॥

## एकोनत्रिंशोऽध्यायः

#### युधिष्टिरके द्वारा क्रोधकी निन्दा और क्षमामानकी निशेष प्रशंसा

युधिष्ठिर उवाच कोधो हन्ता मनुष्याणां कोधो भावयिता पुनः। इति विद्धि महापान्ने कोधमूळी भवाभवी॥ १॥

युधिष्ठिर बोले-परम बुद्धिमती द्रौपदी ! क्रोध ही मनुष्योंको मारनेवाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाय तो अभ्युदय करनेवाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनित दोनों कोधमूलक ही हैं (क्रोधको जीतनेसे उन्नति और उसके वशीभूत होनेसे अवनति होती है ) ॥ १ ॥

यो हि संहरते क्रोधं भवस्तस्य सुशोभने। यः पुनः पुरुषः कोधं नित्यं न सहते शुभे। तस्याभावाय भवति क्रोधः परमदारुणः॥ २॥

सुशोभने ! जो क्रोधको रोक लेता है, उसकी उन्नति होती है और जो मनुष्य क्रोधके वेगको कभी सहन नहीं कर पाता, उसके लिये वह परम भयंकर क्रोध विनाशकारी वन जाता है।।

कोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दश्यते। तत् कथं माद्याः क्रोधमुत्स्जेल्लोकनाशनम् ॥ ३ ॥

इस जगत्में क्रोधके कारण लोगोंका नाश होता दिखायी देता है; इसलिये मेरे-जैसा मनुष्य लोकविनाशक क्रोधका उपयोग दूसरींपर कैसे करेगा ? ॥ ३ ॥

कुद्धः पापं नरः कुर्यात् कुद्धो हन्याद् गुरूनपि। कुद्धः परुषया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते॥ ४॥

कोधी मनुष्य पाप कर सकता है, कोधके वशीभूत मानव गुरजनोंकी भी इत्या कर सकता है और क्रोधमें भरा हुआ पुरुष अपनी कटोर वाणीद्वारा श्रेष्ठ मनुष्योंका भी अपमान कर देता है ॥ ४ ॥

वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्। नाकार्यमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५ ॥ क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिये और क्या नहीं । क्रोधीके लिये कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है ॥ ५ ॥

हिंस्यात् कोधादवध्यांस्तु वध्यान् सम्पूजयीत च। आत्मानमपि च कुद्धः प्रेषयेद् यमसादनम् ॥ ६॥

क्रोधवरा वह अवध्य पुरुषोंकी भी हत्या कर सकता है और वधके योग्य मनुष्योंकी भी पूजामें तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव (आत्महत्याद्वारा) अपने आपको भी यमलोकका अतिथि बना सकता है॥ ६॥

पतान दोषान् प्रपद्यक्तिर्जितः क्रोधो मनीषिभिः। इच्छक्तिः परमं श्रेय इह चामुत्र चोत्तमम् ॥ ७ ॥

इन दोषोंको देखनेवाले मनस्वी पुरुषोंने, जो इहलोक और परलोकमें भी परम उत्तम कल्याणकी इच्छा रखते हैं, क्रोधको जीत लिया है ॥ ७ ॥

तं क्रोधं वर्जितं धीरैः कथमसाद्विधश्चरेत्। पतद् द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवर्धते॥ ८॥

अतः धीर पुरुषोंने जिसका परित्याग कर दिया है। उस कोधको मेरे-जैसा मनुष्य कैसे उपयोगमें ला सकता है ? द्रुपदकुमारी!यहीसोचकर मेरा कोध कभी बढ़ता नहीं है ॥८॥ आत्मानं च परांइचेंव त्रायते महतो भयात्। कुष्यन्तमप्रतिकुष्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः॥ ९॥

क्रोध करनेवाले पुरुषके प्रति जो बदलेमें क्रोध नहीं करता, वह अपनेको और दूसरोंको भी महान भयसे बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनोंके दोषोंको दूर करनेके ब्रिये चिकित्सक बन जाता है॥ ९॥

मृढो यदि क्रिश्यमानः कुध्यतेऽशक्तिमान् नरः। बलीयसां मनुष्याणां त्यजत्यात्मानमात्मना ॥ १०॥

यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरोंके द्वारा क्लेश दिये जानेपर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्योंपर क्रोध करता है तो वह अपने ही द्वारा अपने आपका विनाश कर देता है॥१०॥

तस्यारमानं संत्यज्ञतो छोका नश्यन्त्यनात्मनः। तस्माद् द्रौपचशकस्य मन्योर्नियमनं स्मृतम् ॥ ११ ॥

अपने चित्तको वशमें न रखनेके कारण क्रोधवश देइत्याग करनेवाले उस मनुष्यके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपदकुमारी! असमर्थके लिये अपने क्रोधको रोकना ही अच्छा माना गया है॥ ११॥

विद्वांस्तथैव यः शक्तः क्विश्यमानो न कुप्यति । अनाशियत्वा क्लेष्टारं परलोके च नन्दति ॥१२॥

इसी प्रकार जो विद्वान् पुरुष शक्तिशाली होकर भी

दूसरोंद्वारा क्लेश दिये जानेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देनेवालेका नाश न करके परलोकमें भी आनन्दका भागी होता है।। १२॥

तसाद् बळवता चैव दुर्बलेन च नित्यदा । क्षन्तव्यं पुरुषेणाहुरापत्स्विप विजानता ॥ १३॥

इसिलये बलवान् या निर्वल सभी विश्व मनुष्योंको सदा आपित्त-कालमें भी क्षमाभावका ही आश्रय लेना चाहिये॥ मन्योहिं विजयं ऋष्णे प्रशंसन्तीह साधवः। क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्॥ १४॥

कृष्णे! साधु पुरुष क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं। संतोंका यह मत है कि इस जगत्में क्षमाशील साधु पुरुषकी सदा जय होती है !! १४ ||

सत्यं चानृततः श्रेयो नृशंस्याचानृशंसता। तमेवं बहुदोषं तु क्रोधं साधुविवर्जितम्॥१५॥ मादशः प्रसुजेत् कस्मात् सुयोधनवधादपि।

झूठसे सत्य श्रेष्ठ है। क्रूरतासे दयाखुता श्रेष्ठ है अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषोंसे भरे हुए और सत्पुरुषोंद्वारा परित्यक्त कोधका मेरे-जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है ? ॥ १५ ई ॥

तेजस्वीति यमाहुर्वे पण्डिता दीर्घदर्शनः॥ १६॥ न कोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिश्चितम्।

दूरदर्शी विद्वान् जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर कोध नहीं होता; यह निश्चित बात है ॥ १६६ ॥ यस्तु कोधं समुत्पन्नं प्रश्नया प्रतिबाधते ॥ १७ ॥ तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तस्वद्दिनः।

जो उत्पन्न हुए क्रोधको अपनी बुद्धिसे दवा देता है, उसे तत्त्वदर्शी विद्वान् तेजस्वी मानते हैं॥ १७३ ॥

कुद्धो हि कार्यं सुश्रोणि न यथावत् प्रपद्यति। नाकार्यं न च मर्यादां नरः कुद्धोऽतुप्रयति ॥ १८॥

सुन्दरी ! कोधी मनुष्य किसी कार्यको ठीक-ठीक नहीं समझ पाता । वह यह भी नहीं जानता कि मुर्यादा क्या है ( अर्थात् क्या करना चाहिये ) और क्या नहीं करना चाहिये ॥

हन्त्यवध्यानिष कुद्धो गुरून कुद्धस्तुद्त्यपि। तस्मात् तेजसि कर्तव्यः क्रोधो दूरे प्रतिष्ठितः॥ १९॥

क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुशोंका वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनोंको कटु वचनोंद्वारा पीड़ा पहुँचाता है। इसिल्ये जिसमें तेज हो, उस पुरुषको चाहिये कि वह क्रोधको अपनेसे दूर रखे॥ १९॥

दाक्ष्यं हामर्पः शौर्यं च शीव्रत्वमिति तेजसः।

गुणाःकोधाभिभूतेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा ॥ २०॥

दक्षताः अमर्पः शौर्य और शीघता—ये तेजके गुणहैं। जो मनुष्य क्रोधिे दवा हुआ है, वह इन गुणोंको सहजमें ही नहीं पा सकता।। २०॥

कोधंत्यच्या तुपुरुषः सम्यक् तेजोऽभिषद्यते । कालयुक्तं महापाशे कुद्धैस्तेजः सुदुःसहम् ॥ २१ ॥

क्रोधका त्याग करके मनुष्य भलीभाँति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञे! क्रोधी पुरूषोंके लिये समयके उपयुक्त तेज अत्यन्त दुःसह है॥ २१॥

कोधस्त्वपण्डितैः शद्यत् तेज इत्यभिनिश्चितम् । रजस्तु लोकनाशाय विहितं मानुषं प्रति ॥ २२॥

मूर्जलोग क्रोधको ही सदा तेज मानते हैं। परंतु रजोगुणजनित क्रोधका यदि मनुध्योंके प्रति प्रयोग हो तो वह लोगोंके नाशका कारण होता है॥ २२॥

तसाच्छभ्वत्त्यजेत् कोधं पुरुषः सम्यगाचरन् । श्रेयान् खधर्मानपगो न कुद्ध इति निश्चितम् ॥ २३॥

अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोधका परित्याग करे। अपने वर्णधर्मके अनुसार न चलनेवाला मनुष्य (अपेक्षाकृत) अच्छाः किंतु क्रोधी नहीं अच्छा-यह निश्चय है॥ २३॥

यदि सर्वमबुद्धीनामतिकान्तमचेतसाम् । अतिक्रमो मद्विधस्य कथंस्वित् स्यादनिन्दिते ॥ २४ ॥

साध्वी द्रौपदी ! यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणोंका उछङ्घन कर जाते हैं तो मेरे-जैसा विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकता है ! । २४ ।।

यदि न स्युर्मानुषेषु क्षमिणःः पृथिवीसमाः। नस्यात् संधिर्मनुष्याणां क्रोधमूलो हि विम्रदः॥६५॥

यदि मनुष्योंमें पृथ्वीके समान क्षमाशील पुरुष न हीं तो मानवोंमें कभी सन्धि हो ही नहीं सकती; क्योंकि झगड़ेकी जड़ तो क्रोध ही है॥ २५॥

अभिषको ह्यभिषजेदाहन्याद् गुरुणा हतः। एवं विनाशो भूतानामधर्मः प्रथितो भवेत्॥ २६॥

यदि कोई अपनेको सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे । औरोंकी तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपनेको मारें तो उन्हें भी मारे विना न छोड़े; ऐसी धारणा रखनेके कारण सब प्राणियोंका ही विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है।।

आकुष्टः पुरुषः सर्वं प्रत्याकोशेदनन्तरम्। प्रतिदृत्याद्धतद्येव तथा हिस्याच हिसितः॥ २७॥

यदि सभी क्रोधके वशीभृत हो जायँ तो एक मनुष्य दूसरेके द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदलेमें उसे गाली दे सकता है। मार खानेवाला मनुष्य बदलेमें मार सकता है । एकका अनिष्ट होनेपर वह दूसरेका भी अनि<mark>ष्ट कर</mark> सकता <mark>है ॥ २७ ॥</mark>

हन्युर्हि पितरः पुत्रान् पुत्राश्चापि तथा पितृन् । हन्युश्च पतयो भार्याः पतीन् भार्यास्तथैव च ॥ २८॥

पिता पुत्रोंको मारेंगे और पुत्र पिताकोः पति पितयोंको मारेंगे और पित्तयाँ पितको ॥ २८॥

पवं संकुपिते लोके शमः रुष्णे न विद्यते। प्रजानां संधिमूलं हि शमं विद्धि शुभानने ॥ २९॥

कृष्णे ! इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्के क्रोधका शिकार हो जानेपर तो कहीं शान्ति नहीं रहती। शुभानने ! तुम यह जान लो कि सम्पूर्ण प्रजाकी शान्ति सन्धिमूलक ही है ॥ २९॥

ताः क्षिपेरन् प्रजाः सर्वाः क्षित्रं द्वौपदि ताद्दशे । तस्मान्मन्युर्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० ॥

द्रौपदी ! यदि राजा तुम्हारे कथनानुसार क्रोधी हो जाय तो सारी प्रजाओंका शीघ्र ही नाश हो जायगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजावर्गके नाश और अवनतिका कारण है ॥ ३०॥

यसात्तु लोके दश्यन्ते क्षमिणः पृथिवीसमाः। तसाज्जन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्यते ॥ ३१ ॥

इस जगत्में पृथ्वीके समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसीलिये प्राणियोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है।। ३१।।

क्षन्तव्यं पुरुषेणेह सर्वापत्सु सुशोभने। क्षमावतो हि भूतानां जन्म चैव प्रकीर्तितम् ॥ ३२ ॥

सुशोभने ! पुरुषको सभी आपत्तियोंमें क्षमाभाव रखना चाहिये । क्षमाशील पुरुषसे ही समस्त प्राणियोंका जीवन वताया गया है ॥ ३२॥

आक्रुष्टस्ताडितः क्रुद्धः क्षमते यो बलीयसा। यश्च नित्यं जितकोधो विद्वानुत्तमपूरुषः॥३३॥

जो बलवान् पुरुषके गाली देने या कुपित होकर मारनेपर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध-को काबूमें रखता है, वही विद्वान् है और वही श्रेष्ठ पुरुष है।। ३३॥

प्रभाववानिप नरस्तस्य छोकाः सनातनाः। कोधनस्त्वरुपविज्ञानः प्रेत्य चेह च नइयति ॥ ३४ ॥

वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है । उसीको सनातन लोक प्राप्त होते हैं । क्रोधी मनुष्य अस्पज्ञ होता है। वह इस लोक और परलोक दोनोंमें विनाशका ही भागी होता है ॥ ३४॥

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्। गीताः क्षमावता कृष्णे काइयपेन महात्मना ॥ ३५॥

इसं विषयमें जानकार लोग क्षमावान् पुरुषोंकी गाथाका उदाहरण देते हैं। कृष्णे ! क्षमावान् महात्मा काश्यपने इस गाथाका गान किया है ॥ ३५॥

क्षमा धर्मः क्षमा यश्चः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्। य पतदेवं जानाति स सर्वे क्षन्तुमहिति॥ ३६॥

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है, वह सब कुछ क्षमा करनेके योग्य हो जाता है॥ ३६॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च। क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत्॥ ३७॥

क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमाने ही सम्पूर्ण जगत्-को धारण कर रक्खा है ॥ ३७॥

अति यक्षविदां लोकान् क्षमिणः प्राप्तुवन्ति च । अति ब्रह्मविदां लोकानति चापि तपखिनाम् ॥ ३८॥

क्षमाशील मनुष्य यज्ञवेत्ताः ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी पुरुपोंसे भी ऊँचे लोक प्राप्त करते हैं ॥ ३८॥

अन्ये वै यजुषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा। क्षमावतां ब्रह्मलोके लोकाः परमपूजिताः॥३९॥

(सकामभावसे) यज्ञकर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंके लोक दूसरे हैं एवं (सकामभावसे) वापी, कूप, तडाग और दान आदि कर्म करनेवाले मनुष्योंके लोक दूसरे हैं। परंतु क्षमावानोंके लोक ब्रह्मलोकके अन्तर्गत है; जो अत्यन्त पूजित हैं।। ३९॥

क्षमा तेजिस्तनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्तिनाम् । क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा ज्ञामः ॥ ४०॥

क्षमा तेजस्वी पुरुषोंका तेज है, क्षमा तपस्वियोंका ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषोंका सत्य है। क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम (मनोनियह) है॥ ४०॥

तां क्षमां तादशीं कृष्णे कथमसाद्विधस्त्यजेत्। यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यशा लोकाश्च धिष्टिताः॥ ४१॥

कृष्णे ! जिसका महत्त्व ऐसा वताया गया है, जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमाको मेरे-जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है ॥ ४१॥

क्षन्तन्यमेव सततं पुरुषेण विजानता। यदा हि क्षमते सर्वे ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ४२ ॥ विद्वान् पुरुषको सदा क्षमाका ही आश्रय लेना चाहिये। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, तब वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है।। ४२।।

क्षमावतामयं छोकः परइचैव क्षमावताम्। इह सम्मानमृच्छन्ति परत्र च ग्रुभां गतिम्॥ ४३॥

क्षमावानोंके लिये ही यह लोक है। क्षमावानोंके लिये ही परलोक है। क्षमाशील पुरुप इस जगत्में सम्मान और परलोकमें उत्तम गति पाते हैं॥ ४३॥

येपां मन्युर्भनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा। तेषां परतरे लोकास्तस्मात् क्षान्तिः परा मता ॥ ४४ ॥

जिन मनुष्योंका क्रोध सदा क्षंमाभावसे दबा रहता है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गयी है॥ ४४॥

इति गीताःकाद्यपेन गाथा नित्यं क्षमावताम्। श्रुत्वा गाथाः क्षमायास्त्वं तुष्यद्रौपदि माकुधः॥ ४५॥

इस प्रकार काश्यपजीने नित्य क्षमाशील पुरुषोंकी इस गाथाका गान किया है। द्रौपदी ! क्षमाकी यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्षोध न करो ॥ ४५॥

पितामहः शान्तनवः शमं सम्पूजयिष्यति । रुष्णश्च देवकीपुत्रः शमं सम्पूजयिष्यति ॥ ४६॥

मेरे पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म शान्तिभावका ही आदर करेंगे । देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भी शान्तिभावका ही आदर करेंगे ॥ ४६ ॥

आचार्यो विदुरः क्षत्ता राममेव विदृष्यतः। रूपश्च संजयरचैव राममेव विदृष्यतः॥ ४७॥

आचार्य द्रोण और विदुर भी शान्तिको ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शान्त रहना ही अच्छा वतार्येगे॥ ४७॥

सोमदत्तो युयुत्सुश्च द्रोणपुत्रस्तथैव च। पितामहश्च नो व्यासः शमं वदति नित्यशः ॥ ४८ ॥

सोमदत्तः युयुत्सुः, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शान्तिका ही उपदेश देते हैं ॥ ४८ ॥

एतैर्हि राजा नियतं चोधमानः रामं प्रति। राज्यं दातेति मे बुद्धिनं चेल्लोभान्नशिष्यति॥ ४९॥

ये सव लोग यदि राजा धृतराष्ट्रको सदा शान्तिके लिये प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभके कारण नष्ट हो जायँगे॥ ४९॥

कालोऽयं दारुणः प्राप्तो भरतानामभूतये। निश्चितं मे सदैवैतत् पुरस्तादपि भाविनि॥ ५०॥ सुयोधनो नाईतीति क्षमामेवं न विन्दति। अईस्तत्राइमित्येवं तस्मान्मां विन्दते क्षमा॥ ५१॥

इस समय भरतवंशके विनाशके लिये यह बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनि! मेरा पहलेसे ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमाभावको नहीं अपना सकता, बह इसके योग्य नहीं है। मैं इसके योग्य हूँ, इसिलये क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है ॥ ५०-५१॥ एतदात्मवतां वृत्तमेष धर्मः सनातनः। क्षमा चैवानृशंस्यं च तत् कर्तास्म्यहमञ्जसा ॥ ५२॥

क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषोंका सदाचार है और यही सनातनधर्म है, अतः में यथार्थ रूपसे क्षमा और दयाको ही अपनाऊँगा॥ ५२॥

इति श्रीमहाभारते वनर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदीयुधिष्टिरसंवादे एकोनित्रंशोऽध्यायः॥ २९॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वन पर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमन पर्वमें द्रौपदी-युधिष्ठिरसंवादविषयक छन्तीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥२०॥

## त्रिंशोऽध्यायः

दुःखसे मोहित द्रौपदीका युधिष्ठिरकी बुद्धि, धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप

द्रौपद्युवाच

नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चक्रतुस्तव। पितृपैतामहे वृत्ते वोढव्ये तेऽन्यथा मतिः॥१॥

द्रीपदीने कहा—राजन् ! उस धाता (ईश्वर) और विधाता (प्रारब्ध) को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धिमें मोह उत्पन्न कर दिया । पिता-पितामहोंके आचारका भार नहन करनेमें भी आपका विचार विपरीत दिखायी देता है ॥ १॥

कर्मभिश्चिन्तितो लोको गत्यां गत्यां पृथिग्वधः। तस्मात् कर्माणि नित्यानि लोभान्मोक्षं यियास्रति॥२॥ नेह धर्मानृशंस्याभ्यां न शान्त्या नार्जवेन च। पुरुषः श्रियमाग्नोति न घृणित्वेन कहिंचित् ॥ ३॥

कमों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनिमें भिन्न-भिन्न लोकों की प्राप्ति वतलायी गयी है, अतः कर्म नित्य हैं (भोगे विना उन कर्मों का क्षय नहीं होता)। मूर्ख लोग लोभसे ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इस जगत्में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दयासे कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्यकी प्राप्ति नहीं कर सकता।। २-३।।

त्वां च व्यसनमभ्यागादिदं भारत दुःसहम्। यत् त्वं नार्हसि नापीमे भ्रातरस्ते महौजसः॥ ४ ॥

भारत ! इसी कारण तो आपपर भी यह दुःसह संकट आ गया, जिसके योग्य न तो आप हैं और न आपके महा-तेजस्वी ये भाई ही हैं॥ ४॥

न हि तेऽध्यगमञ्जातु तदानीं नाद्य भारत। धर्मात् प्रियतरं किंचिदपि चेज्जीवितादिह॥ ५॥

भरतकुलितलक ! आपके भाइयोंने न तो पहले कभी और न आज ही धर्मसे अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तुको समझा है। अपितु धर्मको जीवनसे भी बढ़कर माना है॥५॥ धर्मार्थमेव ते राज्यं धर्मार्थं जीवितं च ते। ब्राह्मणा गुरवरचैव जानन्त्यिप च देवताः॥ ६॥

आपका राज्य धर्मके लिये ही है, आपका जीवन भी धर्मके लिये ही है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता सभी इस बातको जानते हैं॥ ६॥

भीमसेनार्जुनौ चोभौ माद्रेयौ च मया सह। त्यजेस्त्वमिति मे बुद्धिन तु धर्म परित्यजेः॥ ७॥

मुझे विश्वास है कि आप मेरेसहित भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवको भी त्याग देंगे, किंतु धर्मका त्याग नहीं करेंगे॥ ७॥

राजानं धर्मगोप्तारं धर्मो रक्षति रक्षितः। इति मे श्रुतमार्याणां त्वां तु मन्ये न रक्षति॥ ८॥

मैंने आयोंके मुँहसे सुना है कि यदि धर्मकी रक्षा की जाय तो वह धर्म रक्षक राजाकी स्वयं भी रक्षा करता है। किंतु मुझे माल्म होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है।। अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धर्ममेव ते। बुद्धिः सततमन्वेतिच्छायेच पुरुषं निजा॥ ९॥

नरश्रेष्ठ ! जैसे अपनी छाया सदा मनुष्यके पीछे चलती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्यभावसे धर्मका ही अनुसरण करती है ॥ ९॥

नावमंस्था हि सददाान् नावराञ्छ्रेयसः कुतः। अवाप्य पृथिवीं कृत्स्नां न ते श्रङ्गमवर्धत ॥ १०॥

आपने अपने समान और अपनेसे छोटोंका भी कभी अपमान नहीं किया। फिर अपनेसे बड़ोंका तो करते ही कैसे ? सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी आपका प्रभुताविषयक अहङ्कार कभी नहीं बढ़ा॥ १०॥

खाहाकारैः खधाभिश्च पूजाभिरिष च द्विजान्। दैवतानि पितृं इचैव सततं पार्थ सेवसे ॥ ११॥

# महाभारत 🔀



द्रौपदी और भीमसेनका युधिष्टिरसे संबाद

. .

.

कुन्तीनन्दन ! आप स्वाहाः स्वधा और पूजाके द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंकी सदा सेवा करते रहते हैं ॥ ब्राह्मणाः सर्वकामैस्ते सततं पार्थ तर्पिताः । यतयो मोक्षिणद्चैव गृहस्थाद्चैव भारत ॥ १२ ॥ भुञ्जते रुक्मपात्रीभिर्यत्राहं परिचारिका । आरण्यकेश्यो छोहानि भाजनानि प्रयच्छिस । नादेयं ब्राह्मणेश्यस्ते गृहे किंचन विद्यते ॥ १३ ॥

पार्थ ! आपने ब्राह्मणोंकी समस्त कामनाएँ पूरी करके सदा उन्हें तृप्त किया है । भारत ! आपके यहाँ मोक्षाभिलापी संन्यासी तथा ग्रहस्थ ब्राह्मण सोनेके पात्रोंमें भोजन करते थे । जहाँ स्वयं में अपने हाथों उनकी सेवा-टहल करती थी । वानप्रस्थोंको भी आप सोनेके पात्र दिया करते थे । आपके घरमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, जो ब्राह्मणोंके लिये अदेय हो ॥ १२-१३ ॥

यदिदं वैश्वदेवं ते शान्तये क्रियते गृहे। तत् दस्वातिथिभूतेभ्यो राजञ्छिष्टेन जीवसि ॥ १४ ॥

राजन् ! आपके द्वारा शान्तिके लिये जो घरमें यह वैश्व-देव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियोंके लिये अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्नके द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ १४॥

इष्टयः पशुवन्थाश्च काम्यनैमित्तिकाश्चये । वर्तन्ते पाकयशाश्च यशकर्मच नित्यदा ॥१५॥

इष्टि ( पूजा ), पशुबन्ध ( पशुओंको वाँधना ), काम्य याग, नैमित्तिक याग, पाकयज्ञ तथा नित्ययज्ञ—ये सब भी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं ॥ १५ ॥

अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते। राष्ट्राद्पेत्य वसतो धर्मस्तेनावसीदति॥१६॥

आप राज्यसे निकलकर छुटेरोंद्वारा सेवित इस निर्जन महावनमें निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्मकार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है ॥ १६॥

अभ्वमेधो राजस्यः पुण्डरीकोऽथ गोसवः। एतैरिं महायज्ञैरिष्टं ते भूरिवृक्षिणैः॥१७॥

अश्वमेध, राजसूय, पुण्डरीक तथा गोसव इन समी महायज्ञोंका आपने प्रचुर दक्षिणादानपूर्वक अनुष्ठान किया है ॥ १७ ॥

राजन् परीतया बुद्धश्वा विषमेऽक्षपराजये। राज्यं वसून्यायुधानि भ्रातृन् मां चासि तिर्जितः॥ १८॥

परंतु महाराज ! उस कपट चूतजनित पराजयके समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गयी जिसके कारण आप राज्य, धन आयुध तथा भाइयोंको और मुझे भी दाँवपर रखकर हार गये ॥ १८ ॥ ऋजोर्मुदोर्वदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः। कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव ॥१९॥

आप सरल, कोमल, उदार, लजाशील और सत्यवादी हैं। न जाने कैसे आपकी बुद्धिमें जूआ खेलनेका व्यसन आ गया॥ १९॥

अतीच मोहमायाति मनश्च परिभूयते। निशाम्य ते दुःखमिदमिमां चापदमीदशीम्॥ २०॥

आपके इस दुःख और भयंकर विपत्तिको विचारकर मुझे अत्यन्त मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुःखसे पीडित हो रहा है ॥ २०॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । ईश्वरस्य वशे लोकास्तिष्ठन्ते नात्मनो यथा ॥ २१ ॥

इस विषयमें लोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब लोग ईश्वरके बशमें हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है ॥ २१॥

धातैव खलु भूतानां सुखदुःखे व्रियाप्रिये। दधाति सर्वेमीशानः पुरस्ताच्छुकमुचरन् ॥ २२॥

विधाता ईश्वर ही सबके पूर्वकमोंके अनुसार प्राणियोंके लिये सुख-दु:ख, प्रिय-अप्रियकी व्यवस्था करते हैं ॥ २२ ॥

यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता। ईरयत्यङ्गमङ्गानि तथा राजन्निमाः प्रजाः॥२३॥

नरवीर नरेश ! जैसे कठपुतली स्त्रधारसे प्रेरित हो अपने अङ्गोंका संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा ईश्वरकी प्रेरणाते अपने हस्त-पाद आदि अङ्गोंद्वारा निविध चेष्टाएँ करती है ॥ २३॥

आकाश इय भूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत । ईश्वरो विद्धातीह कल्याणं यच पापकम् ॥ २४॥

भारत ! ईश्वर आकाशके समान सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्यात होकर उनके कर्मानुसार सुख-दुःखका विधान करते हैं॥२४॥

शकुनिस्तःतुयद्धो वा नियतोऽयमनीश्वरः। ईश्यरस्य वशे तिष्ठेत्रान्येषां नात्मनः प्रभुः॥ २५॥

जीव स्वतन्त्र नहीं है, वह डोरेमें बँधे हुए पक्षीकी माँति कर्मके बन्धनमें बँधा होनेसे परतन्त्र है। वह ईश्वरके ही वशमें होता है। उसका न दूसरींपर वश चलता है; न अपने ऊपर॥

मिणः सूत्र इत्र घोतो नस्योत इत्र गोवृषः। स्रोतसो मध्यमापन्नः कूलाद् वृक्ष इत्र च्युतः॥ २६॥ धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तदर्पणः। नात्माधीनो मनुष्योऽयं कालं भजति कंचन॥ २७॥

स्तमें पिरोयी हुई मणि नाकमें नथे हुए बैल और किनारेसे टूटकर धाराके बीचमें गिरे हुए वृक्षकी भाँति यह जीव सदा ईश्वरके आदेशका ही अनुसरण करता है; क्योंकि वह उसीसे व्याप्त और उसीके अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समयको नहीं विताता ॥ २६-२७॥

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गे नरकमेव च ॥ २८॥

यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख-दुःखके विधानमें भी असमर्थ है। यह ईश्वरसे प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरकमें जाता है॥ २८॥

यथा वायोस्तृणात्राणि वशं यान्ति बलीयसः। धातुरेवं वशं यान्ति सर्वभृतानि भारत॥ २९॥

भारत! जैसे क्षुद्र तिनके वलवान् वायुके वशमें हो उड़ते-फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वरके अधीन हो आवागमन करते हैं॥ २९॥

आर्ये कर्मणि युञ्जानः पापे वा पुनरीश्वरः। व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति छक्ष्यते॥ ३०॥

कोई श्रेष्ठ कर्ममें लगा हुआ हो चाहे पापकर्ममें, ईश्वर सभी प्राणियोंमें व्याप्त होकर विचरते हैं; किंतु वे यही हैं इस प्रकार उनका लक्ष्य नहीं होता ॥ ३०॥

हेतुमात्रमिदं धातुः शरीरं क्षेत्रसंक्षितम्। येन कारयते कर्म शुभाशुभफलं विभुः॥३१॥

यह क्षेत्रसंज्ञक शरीर ईश्वरका साधनमात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वन्यापी परमेश्वर प्राणियोंसे स्वेच्छाप्रारब्धरूप शुभाशुभ फल भुगतानेवाले कर्मीका अनुष्ठान करवाते हैं ॥ ३१॥

पर्य माय।प्रभावोऽयमीश्वरेण यथा छतः । यो हन्ति भूतेर्भूतानि मोहियत्वाऽऽत्ममायया ॥ ३२॥

ईश्वरने जिस प्रकार इस मायाके प्रभावका विस्तार किया है, उसे देखिये। वे अपनी मायाद्वारा मोहित करके प्राणियोंसे ही प्राणियोंका वध करवाते हैं ॥ ३२॥

अन्यथा परिदृष्टानि मुनिभिस्तस्वद्शिभिः। अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभस्रतः॥३३॥

तत्त्वद्शीं मुनियोंने वस्तुओंके स्वरूप कुछ और प्रकारसे देखे हैं; किंतु अज्ञानियोंके सामने किसी और ही रूपमें भासित होते हैं। जैमे आकाशचारी सूर्यकी किरणें मरुभूमिमें पड़कर जलके रूपमें प्रतीत होने लगती हैं॥ ३३॥

अन्यथैव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। अन्यथैव प्रभुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३४॥

लोग भिन्न-भिन्न वस्तुओंको भिन्न-भिन्न रूपोंमें मानते हैं; परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूपमें बनाते और विगाड़ते हैं ॥ ३४॥

यथा काष्ठेन वा काष्टमइमानं चाइमना पुनः। अयसा चाप्ययदिछन्दान्निविंचेष्टमचेतनम् ॥ ३५॥ एवं स भगवान् देवः स्वयम्भूः प्रितामहः। हिनस्ति भूतेर्भूतानिच्छदा कृत्वा युधिष्ठिर ॥ ३६॥

महाराज युधिष्ठिर ! जैसे अचेतन एवं चेष्टारहित काठ, पत्थर और लोहेसे ही काट देता है, उसी प्रकार सबके प्रिपतामह स्वयम्मू भगवान् श्रीहरि मायाकी आड़ लेकर प्राणियोंसे ही प्राणियोंका विनाश करते हैं ॥ ३५-३६॥

सम्प्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रभुः। क्रीडते भगवान् भूतैर्वालः क्रीडनकैरिव॥३७॥

जैसे वालक खिलौनोंसे खेलता है, उसी प्रकार स्वेच्छा-नुसार कर्म ( मॉित-मॉितको लीलाएँ) करनेवाले शक्तिशाली भगवान् सव प्राणियोंके साथ उनका परस्पर संयोग-वियोग कराते हुए लीला करते रहते हैं॥ ३७॥

न मातृपितृयत् राजन् धाता भृतेषु वर्तते । रोपादिव प्रयुत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३८ ॥

राजन् ! मैं समझती हूँ, ईश्वर समस्त प्राणियोंके प्रति माता-पिताके समान दया एवं स्नेहयुक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वे तो दूसरे लोगोंकी भाँति मानो रोषसे ही व्यवहार कर रहे हैं ॥ ३८॥

आर्याञ्छोलवतो द्वष्ट्वा हीमतो वृत्तिकर्शितान् । अनार्यान् सुखिनश्चेव विह्नलामीव चिन्तया ॥ ३९॥

क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ, शीलवान् और संकोची हैं, वे तो जीविकाके लिये कष्ट पा रहे हैं; किंतु जो अनार्य ( दुष्ट ) हैं, वे सुख भोगते हैं; यह सब देखकर मेरी उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिन्तासे विह्वल-सी हो रही हूँ ॥ ३९॥

तवेमामापदं दृष्ट्वा समृद्धि च सुयोधने । धातारं गईये पार्थ विषमं योऽनुपरयति ॥ ४०॥

कुन्तीनन्दन! आपकी इस आपित्तको तथा दुर्योधनकी समृद्धिको देखकर मैं उस विधाताकी निन्दा करती हूँ, जो विषम दृष्टिसे देख रहा है अर्थात् सजनको दुःख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है ॥ ४०॥

आर्यशास्त्रातिगे कृरे छुब्धे धर्मापचायिनि । धार्तराष्ट्रे श्रियं दत्त्वा धाता किं फलमश्तुते ॥ ४१ ॥

जो आर्यशास्त्रोंकी आशाका उल्लान करनेवाला क्रूर, लोभी तथा धर्मकी हानि करनेवाला है, उस धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको धन देकर विधाता क्या फल पाता है ? ॥ ४१ ॥ कर्म चेत् कृतमन्वेति कर्तारं नान्यमृच्छति ।

कमं चत् कृतमन्यात कतार नान्यमुच्छात । कर्मणा तेन पापेन लिप्यते नूनमीश्वरः॥ ४२॥ यदि किया हुआ कर्म कर्ताका ही पीछा करता है, दूसरेके पास नहीं जाता। तव तो ईश्वर भी उस पापकर्मसे अवश्य लिप्त होंगे ॥ ४२॥

अथ कर्म कृतं पापं न चेत् कर्तारमृच्छित । कारणं बलमेवेह जनाञ्छोचामि दुर्वलान् ॥ ४३॥ इसके विपरीत, यदि किया हुआ पाप-कर्म कर्ताको नहीं प्राप्त होता तो इसका कारण यहाँ वल ही है (ईश्वर शक्ति-शाली हैं, इसीलिये उन्हें पापकर्मका फल नहीं मिलता होगा)। उस दशामें मुझे दुर्बल मनुष्योंके लिये शोक हो रहा है ॥ ४३॥

्रं इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदीवाक्ये त्रिंकोऽध्यायः ॥ ३० ॥ । ३० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभार वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें द्रौपदीवाक्यविषयक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

# एकत्रिंशोऽध्यायः

## युधिष्ठिरद्वारा द्रौपदीके आक्षेपका समाधान तथा ईश्वर, धर्म और महापुरुपोंके आदरसे लाभ और अनादरसे हानि

युधिष्ठिर उवाच

वर्गु चित्रपदं ऋक्ष्णं याञ्चसेनि त्वया वचः। उक्तं तच्छूतमसाभिनांस्तिक्यं तु प्रभाषसे॥ १॥

युधिष्ठिर बोले—यज्ञंसेनकुमारी ! तुमने जो बात कही है, वह सुननेमें बड़ी मनोहर, विचित्र पदावलीसे सुज्ञोभित तथा बहुत सुन्दर है, मैंने उसे बड़े ध्यानसे सुना है। परंतु इस समय तुम (अज्ञानसे) नास्तिक मतका प्रतिपादन कर रही हो॥ १॥

नाहं कर्मफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत। ददामि देयमित्येव यजै यष्टव्यमित्युत॥२॥

राजकुमारी ! मैं कमोंके फलकी इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता; अपितु 'देना कर्तव्य है' यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञको भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ ॥ २॥

अस्तु वात्र फलं मा वा कर्तव्यं पुरुषेण यत्। गृहे वा वसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्॥ ३॥

कृष्णे ! यहाँ उस कर्मका फल हो या न हो, ग्रहस्थ-आश्रममें रहनेवाले पुरुषका जो कर्तव्य है, मैं उसीका यथाशक्ति कर्तव्यबुद्धिसे पालन करता हूँ ॥ ३॥

धर्मे चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात्। आगमाननतिकम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य च॥ ४॥ धर्मे एव मनः कृष्णे स्वभावाचैव मे धृतम्। धर्मवाणिज्यको हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्॥ ५॥

सुश्रोणि ! मैं धर्मका फल पानेके लोभसे धर्मका आचरण नहीं करताः अपितु साधु पुरुषोंके आचार-व्यवहारको देखकर शास्त्रीय मर्यादाका उल्लङ्घन न करके स्वभावसे ही मेरा मन धर्मपालनमें लगा है। द्वीपदी! जो मनुष्य कुछ पानेकी इच्छासे धर्मका व्यापार करता है, वह धर्मवादी पुरुषोंकी दृष्टिमें हीन और निन्दनीय है ॥ ४-५॥

न धर्मफलमाप्नोति यो धर्म दोग्धुमिच्छति । यक्त्रैनं राङ्कते कृत्वा नास्तिक्यात् पापचेतनः ॥ ६ ॥

जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावशः धर्मका अनुष्ठान करके उसके विषयमें शङ्का करता है अथवा धर्मको दुहना चाहता है अर्थात् धर्मके नामपर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्मका फल बिल्कुल नहीं मिलता ॥ ६॥

अतिवादाद् वदाम्येष मा धर्ममभिशङ्किथाः। धर्माभिशङ्की पुरुषस्तिर्यग्गतिपरायणः॥ ७॥

मैं सारे प्रमाणींसे ऊपर उठकर केवल शास्त्रके आधार-पर यह जोर देकर कह रहा हूँ कि तुम धर्मके विषयमें शङ्का न करो; क्योंकि धर्मपर संदेह करनेवाला मानव पशु-पश्चियोंकी योनिमें जन्म लेता है।। ७।।

धर्मो यस्याभिराङ्क्यः स्यादार्षं वा दुर्बलात्मनः। वेदाच्छूद्र इवापेयात् स लोकादजरामरात्॥ ८॥

जो धर्मके विषयमें संदेह रखता है, अथवा जो दुर्बलात्मा पुरुष वेदादि शास्त्रोंपर अविश्वास करता है, वह जरा-मृत्युरहित परमधामसे उसी प्रकार विञ्चत रहता है, जैसे शुद्ध वेदोंके अध्ययनसे ॥ ८॥

वेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो मनस्विनि । स्थविरेषु स योक्तन्यो राजर्षिधर्मचारिभिः ॥ ९ ॥

मनस्विनि ! जो वेदका अध्ययन करनेवाला, धर्मपरायण और कुलीन हो, उस राजर्षिकी गणना धर्मात्मा पुरुषोंको बुद्धोंमें करनी चाहिये (वह आयुमें छोटा हो तो भी उसका बुद्ध पुरुषके समान आदर करना चाहिये )॥ ९॥

पापीयान् स हि शुद्धेभ्यस्तस्करेभ्यो विशिष्यते। शास्त्रातिगो मन्दबुद्धियों धर्ममभिशङ्कते॥१०॥ जो मन्दवृद्धि पुरुष शास्त्रोंकी मर्यादाका उल्लक्कन करके धर्मके विषयमें आशङ्का करता है, वह सूद्रों और चोरोंसे भी बढ़कर पापी है ॥ १०॥

प्रत्यक्षं हि त्वया दृष्ट ऋषिर्गच्छन् महातपाः । मार्कण्डेयोऽप्रमेयात्मा धर्मेण चिरजीविता ॥ ११ ॥

तुमने अमेयात्मा महातपन्वी मार्कण्डेयजीको जो अभी यहाँमे गये हैं। प्रत्यक्ष देखा है । उन्हें धर्मपालनसे ही चिरजीविता प्राप्त हुई है ॥ ११॥

व्यासो वसिष्ठो मैत्रेयो नाग्दो होमशः शुकः। अन्ये च ऋषयः सर्वे धर्मेणैय सुचेतसः॥१२॥

व्यासः वसिष्ठः मैत्रेयः नाग्दः लोमशः ग्रुक तथा अन्य सव महर्षि धर्मके पालनसे ही ग्रुद्ध हृदयवाले हुए हैं ॥ १२॥ प्रत्यक्षं पश्यसि होतान् दिव्ययोगसमन्वितान् । शापानुग्रहणे शक्तान् देवेभ्योऽपि गरीयसः ॥ १३॥

तुम अपनी आँखों इन सबको देखती हो, ये दिव्य योगशक्तिसे सम्पन्न, शाप और अनुग्रहमें समर्थ तथा देवताओंसे भी अधिक गौरवशाली हैं॥ १३॥

एते हि धर्ममेवादौ वर्णयन्ति सदानघे। कर्तव्यममरप्रख्याः प्रत्यक्षागमबुद्धयः॥ १४॥

अन्ये ! ये अमरोंके समान विख्यात तथा वेदगम्य विषयको भी प्रत्यक्ष देखनेवाले महर्षि धर्मको ही सबसे प्रथम आचरणमें लाने योग्य वताते हैं॥ १४॥

अतो नाईसि कल्याणि धातारं धर्ममेव च । राज्ञि मृढेन मनसा क्षेप्तुं शङ्कितुमेव च ॥१५॥

अतःकल्याणमयी महारानी द्रौपदी ! तुम्हें मूर्खतायुक्त मनके द्वारा ईश्वर और धर्मपर आक्षेप एवं अ शङ्का नहीं करनी चाहिये॥

उन्मत्तान् मन्यते वाटः सर्वानागतनिश्चयान् । धर्माभिशङ्को नान्यसात् प्रमाणमधिगच्छति ॥ १६ ॥

धर्मके विषयमें संशय रखनेवाला वालबुद्धि मानव जिन्हें धर्मके तत्त्वका निश्चय हो गया है, उस समस्त ज्ञानीजनोंको उन्मत्त समझता है। अतः वह वालबुद्धि दूसरे किपीसे कोई शास्त्र-प्रमाण नहीं प्रहण करता ॥ १६॥

आत्मप्रमाण उन्नद्धः श्रेयसो ह्यवमन्यकः। इन्द्रियप्रीतिसम्बद्धं यदिदं लोकसाक्षिकम्। एतावनमन्यते बालो मोहमन्यत्र गच्छति॥१७॥

केवल अपनी बुद्धिकों ही प्रमाण माननेवाला उह्ण्ड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्मकी अवहेलना करता है; क्योंकि वह मूद्द इन्द्रियोंकी आसक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत्की ही सत्ता म्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तुके विषयमें उसकी बुद्धि मोहमें पड़ जाती है॥

प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यो धर्ममभिशङ्कते। च्यायन् स ऋषणः पाषो न लोकान् प्रतिषद्यते॥ १८॥

जो धर्मके प्रति संदेह करता है, उसकी शुद्धिके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वह धर्मविरोधी चिन्तन करनेवाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकोंको नहीं पाता अर्थात् अधोगतिको प्राप्त होता है।। १८॥

प्रमाणाद्धि निवृत्तो हि वेदशास्त्रार्थनिन्दकः। कामलोभातिगो मूढो नरकं प्रतिपद्यते॥१९॥

जो मूर्ख प्रमाणोंकी ओरसे मुँह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रोंके सिद्धान्तकी निन्दा करता है तथा काम एवं लोभके अत्यन्त परायण है, वह नरकमें पड़ता है ॥ १९॥

यस्तु नित्यं कृतमितर्धर्ममेवाभिषद्यते । अशङ्कमानः कल्याणि सोऽमुत्रानन्त्यमद्दनुते ॥ २०॥

कत्याणी ! जो सदा धर्मके विषयमें पूर्ण निश्चय रखने-वाला है और सब प्रकारकी आहाङ्काएँ छोड़कर धर्मकी ही हारण लेता है, वह परलोकमें अक्षय अनन्त सुखका भागी होता है अर्थात् परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥

आर्षे प्रमाणमुक्तस्य धर्मे न प्रतिपालयन् । सर्वशास्त्रातिगो मृद्धः शं जन्मसु न विन्दति ॥ २१ ॥

जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रन्थोंके प्रमाणकी अवहेलना करके समस्त शास्त्रोंके विपरीत आचरण करते हुए धर्मका पालन नहीं करता, वह जन्म-जन्मान्तरोंमें भी कभी कल्योणका भागी नहीं होता ॥ २१॥

यस्य नार्वे प्रमाणं स्याचिछष्टाचारश्च भाविति । न चै तस्य परो लोको नायमस्तीति निश्चयः॥ २२॥

भाविनि ! जिसकी दृष्टिमें ऋषियोंके वचन और शिष्ट पुरुषोंके आचार प्रमाणभूत नहीं हैं, उसके लिये न यह लोक है और न परलोक, यह तत्त्ववेत्ता महापुरुषोंका निश्चय है॥

शिष्टैराचरितं धर्मं कृष्णे मा साभिशङ्किथाः। पुराणमृषिभिः प्रोक्तं सर्वज्ञैः सर्वद्शिभिः॥ २३॥

कुण्णे ! सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियोदारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोदारा आचरित पुरातन धर्मपर शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ २३॥

धर्म एव छुवो नान्यः खर्ग द्वौपदि गच्छताम्। सैव नौः सागरस्येव वणिजः पारमिच्छतः॥ २४॥ द्वपदकुमारी!जैसे समुद्रके पार जानेकी इच्छावाले वणिक्के लिये जहाजकी आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्गमें जानेवालोंके लिये धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं ॥ २४ ॥

अफलो यदि धर्मःस्याचरितो धर्मचारिभिः। अप्रतिष्ठे तमस्येतज्ञगनमञ्जेदनिन्दिते॥२५॥

साध्वी द्रौपदी ! यदि धर्मपरायण पुरुषोंद्वारा पालित धर्म निष्फल होता तो सम्पूर्ण जगत् असीम अन्धकारमें निमान हो जाता ॥ २५ ॥

निर्वाणं नाधिगच्छेयुर्जीवेयुः पशुजीविकाम्। विद्यां ते नैव युज्येयुर्ने चार्थे केचिदाप्तुयुः॥ २६॥

यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्याकी प्राप्तिमें नहीं लगते, कोई भी प्रयोजन-सिद्धिके लिये प्रयत्न नहीं करते और सभी पशुओंका सा जीवन व्यतीत करते ॥ २६॥

तपश्च ब्रह्मचर्यं च यज्ञः स्वाध्याय एव च ।
दानमार्जवमेतानि यदि स्युरफलानि वै ॥ २७ ॥
नाचरिष्यन् परे धर्मं परे परतरे च ये ।
विप्रलम्भोऽयमन्यन्तं यदि स्युरफलाः क्रियाः ॥ २८ ॥
ऋष्यदचैव देवाश्च गन्धर्वासुरराक्षसाः ।
ईश्वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुर्धर्ममादताः ॥ २९ ॥

यदि तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं वे धर्मका आचरण नहीं करते । यदि धार्मिक क्रियाओंका कुछ फल नहीं होता, वे सब निरी ठगविद्या होतीं तो ऋषि, देवता, गन्धर्व, असुर तथा राक्षस प्रभावशाली होते हुए भी किसल्थि आदरपूर्वक धर्मका आचरण करते ॥

फल्रदं त्विष्ठ विश्वाय धातारं श्रेयसि ध्रुवम् । धर्मे ते व्यचरन् कृष्णे तद्धि श्रेयः सनातनम् ॥ ३०॥

कृष्णे ! यहाँ धर्मका फल देनेवाले ईश्वर अवश्य हैं, यह वात जानकर ही उन ऋषि आदिकोंने धर्मका आचरण किया है। धर्म ही सनातन श्रेय है॥ ३०॥

स नायमफलो धर्मो नाधर्मोऽफलवानि । दृश्यन्तेऽपि हि विद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ ३१ ॥ त्वमात्मनो विज्ञानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम् । वेत्थ चापि यथा जातो धृष्टधुम्नः प्रतापवान् ॥ ३२ ॥

धर्म निष्पल नहीं होता। अधर्म भी अपना पल दिये विना नहीं रहता। विद्या और तपस्याके भी पल देखे जाते हैं। कृष्णे! तुम अपने जन्मके प्रसिद्ध वृत्तान्तको ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टशुम्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, यह भी तुम जानती हो॥ ३१-३२॥

एतावदेव पर्याप्तमुपमानं शुचिस्मिते । कर्मणां फलमाप्नोति धीरोऽहपेनापि तुष्यति ॥ ३३ ॥ पवित्र मुसकानवाली द्रौपदी ! इतना ही दृष्टान्त देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्मोंका फल पाता है और थोड़े-से फलसे भी संतुष्ट हो जाता है॥ ३३॥

बहुनापि द्यविद्वांसो नैय तुष्यन्त्यबुद्धयः। तेषां नधर्मजं किंचित् प्रेत्य शर्मास्ति या पुनः॥ ३४॥

परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते । उन्हें परलोकमें धर्मजनित थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता ॥ ३४ ॥

कर्मणां श्रुतपुण्यानां पापानां च फलोदयः। प्रभवश्चात्ययश्चैव देवगुद्यानि भाविनि ॥३५॥

भामिनि ! वेदोक्त पुण्य देनेवाले सन्कर्मों और अनिष्ट-कारी पापकर्मोंका फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय-ये सब देवगुद्धा हैं (देवता ही उन्हें जानते हैं ) ॥ ३५॥

नैतानि वेद यः कश्चिनमुद्यन्ते ऽत्र प्रजा इमाः । अपि कल्पसहस्रोण न स श्रेयोऽधिगच्छति ॥ ३६॥

इन देवगुद्य विषयोंमें साधारणलोग मोहित हो जाते हैं। जो इन सबको तात्त्विकरूपसे नहीं जानता है, वह सहस्रों कल्पोंमें भी कल्याणका भागी नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥

रक्ष्याण्येतानि देवानां गृहमाया हि देवताः। कृताशाश्च व्रताशाश्च तपसा दग्धिकेत्विषाः। प्रसादैर्मानसैर्युक्ताः पश्यन्त्येतानि वै द्विजाः॥ ३७॥

इन सब विषयोंको देवतालोग गुप्त रखते हैं। देवताओंकी माया भी गृढ़ ( दुबोंध ) है। जो आशाका परित्याग करके सास्विक हितकर एवं पवित्र आहार करने गले हैं। तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नतासे युक्त हैं वे द्विज ही इन देवगुद्य विषयोंको देख पाते हैं॥ ३७॥

न फलादर्शनाद् धर्मः राङ्कितव्यो न देवताः। यष्टव्यं च प्रयत्नेन दातव्यं चानसूयता॥ ३८॥

धर्मका फल तुरंत रिखायी न दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओंपर आशङ्का नहीं करनी चाहिये। दोपटिए न रखते हुए यत्नपूर्वक यज्ञ और दान करते रहने चाहिये॥

कर्मणां फलमस्तीह तथैतद् धर्मशासनम्। ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यद्दषिर्वेद् कर्यपः॥ ३९॥

कर्मोंका फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है, यह धर्म-शास्त्रका विधान है । यह बात ब्रह्माजीने अपने पुत्रोंसे कही है, जिसे कश्यपन्रपृपि जानते हैं ॥ ३९॥

तसात् ते संशयः कृष्णे नीहार इव नश्यतु । व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावमुतसृज्ञ ॥ ४० ॥

इसलिये कृष्णे ! सब कुछ सत्य है, ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्मविषयक संदेह कुहरेकी भाँति नष्ट हो जाना चाहिये। तुम अपने इस नास्तिकतापूर्ण विचारको त्याग दो॥

ईश्वरं चापि भूतानां धातारं मा च वै क्षिप। शिक्षस्वैनं नमस्वैनं मा तेऽभूद् बुद्धिरीदशी॥ ४१॥

और समस्त प्राणियोंका भरण-पोषण करनेवाले ईश्वरपर आक्षेप विस्कुल न करो । तुम शास्त्र और गुरुजनोंके उपदेशा-नुसार ईश्वरको समझनेकी चेष्टा करो और उन्हींको नमस्कार करो । आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है, वैसी नहीं रहनी चाहिये॥ ४१॥

यस्य प्रसादात् तङ्कको मर्त्यो गच्छत्यमर्त्यताम् । उत्तमां देवतां कृष्णे मायमंस्थाः कथंचन ॥ ४२ ॥

कृष्णे ! जिनके कृपाप्रसादसे उनके प्रति भक्तिभाव रखनेवाला मरणधर्मा मनुष्य अमरत्वको प्राप्त हो जाता है, उन परमदेव परमेश्वरकी तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिये ॥ ४२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें युधिष्ठिरवाक्यविषयक इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

## द्वात्रिंशोऽध्यायः

## द्रौपदीका पुरुषार्थको प्रधान मानकर पुरुषार्थ करनेके लिये जोर देना

द्रौपद्युवा**च** 

नावमन्ये न गहें च धर्म पार्थ कथंचन । ईश्वरं कुत एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम् ॥ १ ॥

द्रौपदी योळी—कुन्तीनन्दन! मैं धर्मकी अवहेलना तथा निन्दा किसी प्रकार नहीं कर सकती। फिर समस्त प्रजाओंका पालन करनेवाले परमेश्वरकी अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ॥ १॥

आर्ताहं प्रलपामीदमिति मां विद्धि भारत । भूयश्च विलिपण्यामि सुमनास्त्वं निवोध मे ॥ २ ॥

भारत ! आप ऐसा समझ छें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ । मैं इतनेसे ही चुप नहीं रहूँगी और भी विलाप करूँगी । आप प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनिये ॥ २॥

कर्म खिल्वह कर्तब्यं जानतामित्रकर्शन । अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥ ३ ॥

रात्रुनाशन ! ज्ञानी पुरुषको भी इस संसारमें कर्म अवश्य करना चाहिये । पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भृत ही विना कर्म किये जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं ॥ ३॥

यावद्गोस्तनपानाच्च यावच्छायोपसेवनात् । जन्तवः कर्मणा वृत्तिमाप्नुवन्ति युधिष्ठिर ॥ ४ ॥

महाराज युधिष्ठिर ! गौओंके बछड़े भी माताका दूध पीते और छायामें जाकर विश्राम करते हैं । इस प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीबननिर्वाह करते हैं ॥ ४॥

जङ्गमेषु विद्योषेण मनुष्या भरतर्षभ । इच्छन्ति कर्मणा वृत्तिमवाष्तुं प्रेत्य चेह च ॥ ५ ॥ भरतश्रेष्ठ ! जंगम जीवोंमें विद्येषरूपसे मनुष्य कर्मके

द्वारा ही इहलोक और परलोकमें जीविका प्राप्त **करना** चाहते हैं || ५ ||

उत्थानमभिजानन्ति सर्वभूतानि भारत । प्रत्यक्षं फलमश्रन्ति कर्मणां लोकसाक्षिकम् ॥ ६ ॥

भारत ! सभी प्राणी अपने उत्थानको समझते हैं और कर्मोंके प्रत्यक्ष फलका उपभोग करते हैं। जिसका साक्षी सारा जगत् है ॥ ६ ॥

सर्वे हि स्वं समुत्थानमुपजीवन्ति जन्तवः । अपि धाता विधाता च यथायमुद्दके वकः ॥ ७ ॥

यह जलके समीप जो वगुला बैठकर ( मछलीके लिये ) ध्यान लगा रहा है, उसीके समान ये सभी प्राणी अपने उद्योगका आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टिपालनके उद्योगमें लगे रहते हैं॥ ७॥

अकर्मणां वे भूतानां वृत्तिः स्यान्न हि काचन । तदेवाभिप्रपद्येत न विहन्यात् कदाचन ॥ ८ ॥

कर्म न करनेवाले प्राणियोंकी कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती । अतः (प्रारब्धका भरोसा करके) कभी कर्मका परित्याग न करे । सदा कर्मका ही आश्रय ले ॥ ८॥

खकर्म कुरु मा ग्लासीः कर्मणा भव दंशितः। कृतंहि योऽभिजानाति सहस्रे सोऽस्ति नास्ति च ॥९॥

अतः आप अपना कर्म करें । उससे ग्लानि न करें। कर्मका कवच पहने रहें । जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारोंमें एक भी है या नहीं ? यह बताना कठिन है ॥ ९ ॥

तस्य चापि भवेत् कार्यं विवृद्धौ रक्षणे तथा। भक्ष्यमाणो द्यनादानात् क्षीयेत हिमवानपि ॥ १०॥ धनकी वृद्धि और रक्षाके लिये भी कर्मकी आवश्यकता है। यदि धनका उपभोग (व्यय) होता रहे और आय न हो तो हिमालय-जैसी धनराशिका भी क्षय हो सकता है।१०। उत्सीदेरन् प्रजाः सर्वा न कुर्युः कर्म चेद् मुवि। तथा होता न वर्धेरन् कर्म चेदफलं भवेत्॥ ११॥

यदि समस्त प्रजा इस भूतलपर कर्म करना छोड़ दे तो स्वका संहार हो जाय। यदि कर्मका कुछ फल न हो तो इन प्रजाओंकी चृद्धि ही न हो ॥ ११॥ अपि चाप्यफलं कर्म पद्यामः कुर्वतो जनान्।

नान्यथा द्यपि गच्छन्ति चुर्त्ति लोकाः कथंचन ॥ १२ ॥ हम देखती हैं कि लोग व्यर्थ कमंमें भी लगे रहते हैं, कर्म न करनेपर तो लोगोंकी किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती ॥ १२ ॥

यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः। उभावपि राठावेतौ कर्मबुद्धिः प्रशस्यते॥१३॥

संसारमें जो केवल भाग्यके भरोसे कर्म नहीं करता अर्थात् जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होगा तथा जो हठवादी है—-बिना किसी युक्तिके हठपूर्वक यह मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा, अपने आप मिल जायगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म ( पुरुषार्थ ) में रुचि रखती है, वही प्रशंसाका पात्र है। १३॥

यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं रायेत्। अवसीदेत् स दुर्वुद्धिरामो घट इवोदके॥ १४॥

जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य प्रारब्ध (भाग्य) का भरोसा रखकर उद्योगसे मुँह मोड़ लेता और सुखसे सोता रहता है, उसका जलमें रखे हुए कच्चे घड़ेकी भाँति विनाश हो जाता है।। १४॥

तथैव हठदुर्वेद्धिः शक्तः कर्मण्यकर्मस्तत्। आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुर्वेस्तः॥१५॥

इसी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करनेमें समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथकी भाँति दीर्वजीवी नहीं होता ॥ १५॥

अकस्मादिह यः कश्चिदर्थं प्राप्नोति पूरुषः।। तं हठेनेति मन्यन्ते सहि यत्नो न कस्यचित्॥१६॥

जो कोई पुरुष इस जगत्में अकस्मात् कहीं से धन पा लेता है, उसे लोग हठसे मिला हुआ मान लेते हैं; क्योंकि उसके लिये किसीके द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दीखता॥ १६॥

यचापि किंचित्पुरुषो दिष्टं नाम भजत्युत। दैवेन विधिना पार्थ तद् दैवमिति निश्चितम्॥१७॥ कुन्तीनन्दन ! मनुष्य जो कुछ भी देवाराधनकी विधिसे अपने भाग्यके अनुसार पाता है, उसे निश्चितरूपसे देव (प्रारब्ध) कहा गया है ॥ १७॥

यत् स्वयं कर्मणा किंचित् फलमाप्नोति पूरुषः । प्रत्यक्षमेतल्लोकेषु तत् पौरुषमिति श्रुतम् ॥ १८॥

तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यह सब लोगोंको प्रत्यक्ष दिखायी देता है।। १८॥

स्वभावतः प्रवृत्तो यः प्राप्नोत्यर्थं न कारणात्। तत् स्वभावात्मकं विद्धि फलं पुरुषसत्तम ॥ १९ ॥

नरश्रेष्ठ ! जो स्वभावसे ही कर्ममें प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं, उसके उस धनको स्वाभाविक फल समझना चाहिये ॥ १९॥

पवं हठाच दैवाच स्वभावात् कर्मणस्तथा । यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत् फलं पूर्वकर्मणाम् ॥ २०॥

इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव तथा कर्मसे मनुष्य जिन-जिन वस्तुओंको पाता है, वे सव उसके पूर्वकर्मोंके ही फल हैं॥ २०॥

धातापि हि स्वकर्मेंव तैस्तैईंतुभिरीश्वरः। विद्धाति विभज्येह फलं पूर्वकृतं नृणाम्॥ २१॥

जगदाधार परमेश्वर भी उपर्युक्त हठ आदि हेतुओंसे जीवोंके अपने-अपने कर्मको ही विभक्त करके मनुष्योंको उनके पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मके फलरूपसे यहाँ प्राप्त कराता है ॥ २१ ॥

यद्धययं पुरुषः किंचित् कुरुते वैद्युभाद्युभम् । तद् धातृविहितं विद्धि पूर्वकर्मफलोदयम् ॥ २२॥

पुरुष यहाँ जो कुछ भी ग्रुभ-अग्रुभ कर्म करता है, उसे ईश्वरद्वारा विहित उसके पूर्वकर्मोंके फलका उदय समझिये॥ २२॥

कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कर्मणि वर्तते। स यथा प्रेरयत्येनं तथायं कुरुतेऽवशः॥२३॥

यह मानव-शरीर जो कर्ममें प्रवृत्त होता है, वह ईश्वरके कर्मफलसम्पादन-कार्यका साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं, यह विवश होकर (स्वेच्छा-प्रारब्धभोगके लिये) वैसा ही करता है।। २३।।

तेषु तेषु हि ऋत्येषु विनियोक्ता महेश्वरः। सर्वभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि॥२४॥

कुन्तीनन्दन ! परमेश्वर ही समस्त प्राणियोंको विभिन्न कार्योंमें लगाते और स्वभावके परवश हुए उन प्राणियोंसे कर्म कराते हैं ॥ २४॥

मनसार्थान् विनिश्चित्य पश्चात् प्राप्नोति कर्मणा। बुद्धिपूर्वे स्वयं वीर पुरुषस्तत्र कारणम् ॥ २५ ॥

किंतु वीर ! मनमे अभीष्ट वस्तुओंका निश्चय करके फिर कर्मद्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धिपूर्वक उन्हें प्राप्त करता है। अतः पुरुष ही उसमें कारण है॥ २५॥

संख्यातुं नैय शक्यानि कर्माणि पुरुषर्पभ । अगारनगराणां हि सिद्धिः पुरुषहैतुकी ॥ २६॥ तिले तैलं गयि क्षीरं काण्डे पायकमन्ततः। धिया धीरो विजानीयादुपायं चास्य सिद्धये ॥ २७॥

नरश्रेष्ठ ! कमोंकी गणना नहीं की जा सकती । ग्रह एवं नगर आदि सभीकी प्राप्तिमें पुरुप ही कारण है । विद्वान् पुरुप पहले बुद्धिद्वारा यह निश्चय करे कि तिलमें तेल है, गायके भीतर दूध है और काष्ठमें अग्नि है, तल्श्चात् उसकी सिद्धिके उपायका निश्चय करे ॥ २६-२७॥

ततः प्रवर्तते पश्चात् कारणैस्तस्य सिद्धये। तां सिद्धिमुपजीवन्ति कर्मजामिह जन्तवः॥ २८॥

तदनन्तर उन्हीं उपायोंद्वारा उस कार्यकी सिद्धिके लिये प्रवृत्त होना चाहिये। सभी प्राणी इस जगत्में उस कर्मजनित सिद्धिका सहारा टेते हैं॥ २८॥

कुशलेन छतं कर्म कर्जा साधु स्वनुष्ठितम्। इदं त्वकुशलेनेति विशेषादुपलभ्यते॥२९॥

योग्य कर्ताके द्वारा किया गया कर्म अंच्छे ढंगसे सम्पादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ताके द्वारा किया गया है। यह वात कार्यकी विशेषतासे अर्थात् परिणामसे जानी जाती है।। २९॥

इष्टापूर्तफलं न स्यान्न शिष्यो न गुरुर्भवेत्। पुरुषः कर्मसाध्येषु स्थाच्चेदयमकारणम्॥ ३०॥

यदि कर्मसाध्य फलोंमें पुरुष (एवं उसका प्रयत्न) कारण न होता अर्थात् वह कर्ता नहीं बनता तो किसीको यज्ञ और कृपनिर्माण आदि कर्मोंका फल नहीं मिलता। फिर तो न कोई किसीका शिष्य होता और न गुरु ही ॥ ३०॥

कर्तृत्वादेव पुरुषः कर्मसिद्धौ प्रशस्यते। असिद्धौनिन्द्यते चापिकर्मनाशान् कथंत्विह ॥ ३१॥

कर्ता होनेके कारण ही कार्यकी सिद्धिमें पुरुषकी प्रशंसा की जाती है और जब कार्यकी सिद्धि नहीं होती, तब उसकी निन्दा की जाती है । यदि कर्मका सर्वथा नाश ही हो जाय, तो यहाँ कार्यकी सिद्धि ही कैसे हो ॥ ३१॥

सर्वमेव हठेनेके दैवेनेके वदन्त्युत । पुंसः प्रयत्नजं केचित्त्रैधमेतन्निरुच्यते ॥ ३२ ॥

कोई तो सब कार्योंको हठसे ही सिद्ध होनेवाला बतलाते हैं। कुछ लोग दैवसे कार्यकी सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुपार्थको ही कार्यसिद्धिका कारण वताते हैं। इस तरह ये तीन प्रकारके कारण चताये जाते हैं॥ ३२॥

न चैवैतावता कार्यं मन्यन्त इति चापरे। अस्ति सर्वमदृश्यं तु दिष्टं चैव तथा हुडः॥ ३३॥

दूसरे लोगोंकी मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्यके प्रयत्नकी कोई आवस्यकता नहीं है। अदृश्य दैव (प्रारब्ध) तथा हट—ये दो ही सब कायोंके कारण हैं।। ३३॥ दृश्यते हि हठ। च्चेंद दिष्टाचार्थस्य संततिः। किंचित् देवाद्ध ठात् किंचित् किंचित् खमावतः॥ ३४॥

कुरालः प्रतिज्ञानन्ति ये वै तत्त्वविदो जनाः ॥ ३५ ॥ क्योंकि यहं देखा जाता है कि हठ तथा दैवसे सब कार्योंकी धारावाहिक रूपसे सिद्धि हो रही है। जो लोग

पुरुषः फलमाप्नोति चतुर्थं नात्र कारणम्।

तत्त्वज्ञ एवं कुशल हैं, वे प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैवसे, कुछ हठसे और कुछ स्वभावसे प्राप्त करता है। इस विषयमें इन तीनोंके सिवा कोई चौथा कारण नहीं है॥ ३४-**३५॥** 

तथैव धाता भूतानामिष्टानिष्टफलप्रदः। यदि न स्यात्र भूतानां छपणो नाम कश्चन ॥ ३६॥

क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियोंको इष्ट-अनिष्टरूप फल नहीं देते तो उन प्राणियोंमेंसे कोई भी दीन नहीं होता॥

यं यमर्थमभिष्रेप्सुः कुरुते कर्म पूरुवः। तत्तत् सफर्लमेव स्थाद् यदि न स्थात् पुरा छतम्॥३७॥

यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालनेवाला न होता तो मनुष्य जिस-जिस प्रयोजनके अभिप्रायसे कर्म करता, वह सब सफल ही हो जाता॥ ३७॥

त्रिद्वारामर्थसिद्धिं तु नानुपश्यन्ति ये नराः। तथैवानर्थसिद्धिं च यथा लोकास्तथैव ते ॥ ३८॥

अतः जो लोग अर्थिसिद्धि तथा अनर्थकी प्राप्तिमें दैवः हठ और स्वभाव—इन तीनोंको कारण नहीं समझते वे वैसे ही हैं, जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं॥ ३८॥

कर्तव्यमेव कर्मेति मनोरेप विनिश्चयः। एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति पूरुषः॥३९॥

किंद्ध मनुका यह सिद्धान्त है कि कर्म करना ही चाहिये। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो बैठ रहता है। वह पुरुष पराभवको प्राप्त होता है ॥ ३९॥

कुर्वतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर। एकान्तफलसिद्धि तु न विन्दत्यलसः कचित्॥ ४०॥

(इसलिये मेरा तो कहना यह है कि) महाराज युधिष्ठिर ! कर्म करनेवाले पुरुषको यहाँ प्रायः फलकी सिद्धि प्राप्त होती ही है। परंतु जो आलमी हैं। जिसमें ठीक-ठीक कर्तव्यका पालन, नहीं हो पाता, उसे कभी फलकी सिद्धि नहीं प्राप्त होती ॥ ४०॥

असम्भवे त्वस्य हेतुः प्रायश्चित्तं तु लक्षयेत्। कृते कर्मणि राजेन्द्र तथानृण्यमवाष्तुते ॥ ४१॥

यदि कर्म करनेपर भी फलकी उत्पत्ति न हो तो कोई-न-कोई कारण है; ऐसा मानकर प्रायश्चित्त ( उसके दोषके समाधान ) पर दृष्टि डाले । राजेन्द्र ! कर्मको साङ्गोपाङ्ग कर लेनेपर कर्ता उन्मण ( निर्दोष ) हो जाता है ॥ ४१॥

अलक्ष्मीराविशत्येनं शयानमलसं नरम् । निःसंशयं फलं लब्ध्वा दक्षो भृतिमुपाइनुते ॥ ४२ ॥

जो मनुभ्य आलस्यके वशमें पड़कर सोता रहता है, उसे द्रिता प्राप्त होती है और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्यका उपभोग करता है ॥ ४२ ॥ अनर्थाः संशयावस्थाः सिद्धयन्ते मुक्तसंशयाः। धीरा नराः कर्मरता ननु निःसंशयाः क्वित् ॥ ४३ ॥

कर्मका फल होगा या नहीं, इस संशयमें पड़े हुए मनुष्य अर्थिसिद्धिसे विश्वत रह जाते हैं और जो संशयरित हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्मपरायण और संशयरित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं विरले देखे जाते हैं॥ ४३॥ एकान्तेन ह्यनथाँऽयं वर्ततेऽस्मासु साम्प्रतम्। सतुनिःसंशयं न स्थात् त्विय कर्मण्यवस्थिते॥ ४४॥

इस समय हमलोगोंपर राज्यापहरणरूप भारी विपद् आ पड़ी है, यदि आप कर्म (पुरुषार्थ) में तत्परतासे लग जायँ तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है ॥ ४४॥ अथवा सिद्धिरेव स्यादिभमानं तदेव ते।

अथवा यदि कार्यकी सिद्धि ही हो जाय, तो वह आपके, भीमसेन और अर्जुनके तथा नकुल सहदेवके लिये भी विशेष गौरवकी बात होगी ॥ ४५ ॥

वृकोदरस्य बीभत्सोर्भात्रोश्च यमयोरपि ॥ ४५॥

अन्येषां कर्म सफलमसाकमिप वा पुनः। विप्रकर्षेण बुध्येत कृतकर्मा यथाफलम्॥ ४६॥

कमोंके कर छेनेपर अन्तमें कर्ताको जैसा फल मिलता है, उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरोंका कर्म सफल हुआ है या हमारा॥ ४६॥

पृथिवीं लाङ्गलेनेह भित्त्वा वीजं वपत्युत। आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पर्जन्यस्तत्र कारणम् ॥ ४०॥ वृष्टिद्दचेन्नानुगृह्णीयादनेनास्तत्र कर्षकः। यदन्यः पुरुषः कुर्यात् तत् कृतं सफलं मया॥ ४८॥ तच्चेदं फलमस्माकमपराधो न मे क्वित्। इति धीरोऽन्ववेद्दयैव नात्मानं तत्र गईयेत्॥ ४९॥ किसान हलसे पृथ्वीको चीरकर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है; क्योंकि उसे सफल बनानेमें मेघ कारण हैं। यदि वृष्टिने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसानका कोई दोष नहीं है। वह किसान मन-ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोनेका जो सफल कार्य जैसे करते हैं, वह सब मैंने भी किया है। उस दशामें यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है—ऐसा विचार करके उस असफलताके लिये वह सुद्धिमान् किसान अपनी निन्दा नहीं करता।। ४७-४९॥

कुर्वतो नार्थसिद्धिमें भवतीति ह भारत। निर्वेहो नात्र कर्तव्यो द्वावन्यौ द्यत्र कारणम्॥ ५०॥

भारत ! पुरुषार्थ करनेपर भी यदि अपनेको सिद्धि न प्राप्त हो तो इस बातको लेकर मन-ही-मन खिन्न नहीं होना चाहिये; क्योंकि फलकी सिद्धिमें पुरुषार्थके सिवा दो और भी कारण हैं—प्रारब्ध और ईश्वर-कृपा ॥ ५० ॥

सिद्धिर्वाप्यथवासिद्धिरप्रवृत्तिरतोऽन्यथा । बहुनां समदाये हि भावानां कर्म सिद्धव्यति ॥ ५१॥

महाराज ! कार्यमें सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मनमें लेकर आप कर्ममें प्रवृत्त ही न हों, यह उचित नहीं है; क्योंकि बहुत-से कारण एकत्र होनेपर ही कर्ममें सफलता मिलती है ॥ ५१॥

गुणाभावे फलं न्यूनं भवत्यफलमेव च । अनारम्भे हि न फलं न गुणो दश्यते कचित् ॥ ५२ ॥

कर्मों में किसी अङ्गकी कमी रह जानेपर थोड़ा फल हो सकता है। यह भी सम्भव है कि फल हो ही नहीं। परंतु कर्मका आरम्भ ही न किया जाय तब तो न कहीं फल दिखायी देगा और न कर्ताका कोई गुण (शौर्य आदि) ही दृष्टिगोचर होगा॥ ५२॥

देशकालाबुपायांश्च मङ्गलं स्वस्तिवृद्धये। युनिक मेधया धीरो यथाशक्ति यथावलम् ॥ ५३॥

धीर मनुष्य मङ्गलमय कल्याणकी वृद्धिके लिये अपनी बुद्धिके द्वारा शक्ति तथा वलका विचार करते हुए देश-कालके अनुसार साम-दाम आदि उपायोंका प्रयोग करे॥ ५३॥

अप्रमत्तेन तत् कार्यमुपदेष्टा पराक्रमः। भृयिष्ठं कर्मयोगेषु दृष्ट एव पराक्रमः॥५४॥

सावधान होकर देश-कालके अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेशक (प्रधान) है। कार्यकी समस्त युक्तियोंमें पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है॥ ५४॥ यत्र धीमानवेक्षेत श्रेयांसं बहुभिर्गुणैः।

यत्र धामानवक्षत श्रयास बहु।भगुणः। साम्नैवार्थं ततो छिप्सेत् कर्म चास्मै प्रयोजयेत्॥ ५५॥

जहाँ बुद्धिमान् पुरुष शत्रुको अनेक गुणोंसे श्रेष्ठ देखे

2 2 0 41

वहाँ सामनीतिसे हो काम बनानेकी इच्छा करे और उसके लिये जो सन्धि आदि आवश्यक कर्तव्य हो, करे ॥ ५५ ॥

व्यसनं वास्य काङ्क्षेत विवासं वा युधिष्ठिर। अपि सिन्धोर्गिरेवोपि किं पुनर्मर्त्यधर्मिणः॥ ५६॥

महाराज युधिष्ठिर ! अथवा शत्रुपर कोई भारी संकट आने या देशसे उसके निकाले जानेकी प्रतीक्षा करे; क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उसपर भी विपत्ति लानेकी इच्छा रखनी चाहिये, फिर जो मरणधर्मा मनुष्य है, उसके लिये तो कहना ही क्या है ! ॥ ५६ ॥ उत्थानयुक्तः स्ततं परेपामन्तरेषणे । आनुण्यमाप्नोति नरः परस्यात्मन पव च ॥ ५७॥

शतुओं के छिद्रका अन्वेषण करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगोंकी दृष्टिमें भी निर्दोष होता है ॥ ५७॥

न त्वेवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । न ह्यात्मपरिभृतस्य भृतिर्भवति शोभना ॥ ५८॥

मनुष्य कभी अपने आपका अनादर न करे—अपने आपको छोटा न समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है, उसे उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति नहीं होती।। ५८॥ एवंसंस्थितिका सिद्धिरियं छोकस्य भारत। तत्र सिद्धिर्गतिः प्रोक्ता कालावस्थाविभागतः॥ ५९॥

भारत ! लोकको इसी प्रकार कार्यसिद्धि प्राप्त होती है—कार्यसिद्धिकी यही व्यवस्था है । काल और अवस्थाके विभागके अनुसार शत्रुकी दुर्वलताके अन्वेषणका प्रयत्न ही सिद्धिका मूल कारण है ॥ ५९॥

ब्राह्मणं मे पिता पूर्व वासयामास पण्डितम्। सोऽपि सर्वामित्री याह पित्रे मे भरतर्षभ ॥ ६० ॥ नीतिं वृहस्पतिप्रोक्तां भ्रातृन् मेऽग्राहयत् पुरा। तेषां सकाशादश्रीपमहमेतां तदा गृहे ॥ ६१ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें मेरे पिताजीने अपने घरपर एक विद्वान् ब्राह्मणको ठहराया था। उन्होंने ही पिताजीसे बृहस्पतिजीकी बतायी हुई इस सम्पूर्ण नीतिका प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयोंको भी इसीकी शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयोंके निकट रहकर घरमें ही मैंने भी उस नीतिको सुना था॥ ६०-६१॥

स मां राजन् कर्मवतीमागतामाह सान्त्वयन् । ग्रुश्रूपमाणामासीनां पितुरङ्के युधिष्ठिर ॥ ६२ ॥

महाराज युधिष्ठिर ! मैं उस समय किसी कार्यसे पिताके पास आयी थी और यह सब सुननेकी इच्छासे उनकी गोदमें बैठ गयी थी। तभी उन ब्राह्मण देवताने मुझे सान्त्वना देते हुए इस नीतिका उपदेश किया था॥ ६२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्वौपदीवाक्ये द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनामिगमनपर्वमें द्वौपदीवाक्यविषयक बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

भीमसेनका पुरुषार्थकी प्रशंसा करना और युधिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध छेड़नेका अनुरोध

वैशम्पायन उवाच

याज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा भीमसेनो ह्यमर्पणः। निःश्वसन्तुपसंगम्य कुद्धो राज्ञानमत्रवीत् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! द्रुपदकुमारीका वचन सुनकर अमर्पमें भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास हेते हुए राजाके पास आये और इस प्रकार कहने हुने ।। १ ॥

राज्यस्य पदवीं धर्म्यां वज सत्पुरुषोचिताम् । धर्मकामार्थहीनानां किं नो चस्तुं तपोचने ॥ २ ॥

'महाराज ! श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये उचित और धर्मके अनुकूल जो राज्य-प्राप्तिका मार्ग (उपाय) हो, उसका आश्रय लीजिये । धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंसे विश्वत होकर इस तपोवनमें निवास करनेपर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा ॥ २॥

नैव धर्मेण तद् राज्यं नार्जवेन न चौजसा। अक्षक्टमधिष्ठाय हतं दुर्योधनेन वै॥३॥

'दुर्योधनने धर्मसे, सरलतासे और वलसे मी हमारे राज्यको नहीं लिया है; उसने तो कपटपूर्ण जूएका आश्रयः लेकर उसका हरण कर लिया है।। ३।।

गोमायुमेव सिंहानां दुर्वलेन वलीयसाम्। आमिपंविघसारोन तद्वद्राज्यं हि नो हतम्॥ ४॥

'बचे हुए अन्नको खानेबाले दुर्बल गीदड जैसे अत्यन्त बिल्छ सिंहोंका भोजन हर लें उसी प्रकार शत्रुऑने हमारे राज्यका अपहरण किया है ॥ ४॥

धर्मेळेशप्रतिच्छन्नः प्रभवं धर्मकामयोः। अर्थमुत्सुज्य कि राजन् दुःखेषु परितप्यसे ॥ ५ ॥। भहाराज ! धर्म और कामके उत्पादक राज्य और धनको खोकर लेशमात्र धर्मसे आवृत हुए अव आप क्यों दुःखसे संतप्त हो रहे हैं ! ॥ ५ ॥

भवतोऽनवधानेन राज्यं नः पश्यतां हृतम् । अहार्यमपि शक्तेण गुप्तं गाण्डीवधन्वना ॥ ६ ॥

गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा सुरक्षित हमारे राज्यको इन्द्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावधानीसे बह हमारे देखते-देखते छिन गया ॥ ६॥

कुणीनामिव विख्वानि पङ्गूनामिव घेनवः। हतमैश्वर्यमसाकं जीवतां भवतः कृते॥ ७॥

श्रीसे द्वलोंके पाससे उनके बेल-फल और पंगुओंके निकटसे उनकी गायें छिन जाती हैं और वे जीवित रहकर भी कुछ कर नहीं पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्यका अपहरण कर लिया गया ॥ ७ ॥

भवतः प्रियमित्येवं महद् व्यसनमीहराम् । धर्मकामे प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः सा भारत ॥ ८ ॥

'भारत! आप धर्मकी इच्छा रखनेवाले हैं; इस रूपमें आपकी प्रसिद्धि है। अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो, इसीलिये इमलोग ऐसे महान् संकटमें पड़ गये हैं॥ ८॥

कर्रायामः स्विमेत्राणि नन्दयामश्च शात्रवान् । भारमानं भवतां शास्त्रीनियम्य भरतर्षभ ॥ ९ ॥

'भरतकुलभूषण ! आपके शासनसे अपने-आपको नियन्त्रणमें रखकर आज हमलोग अपने मित्रोंको दुखी और शत्रुओंको सुखी बना रहे हैं॥ ९॥

यद् वयं न तदैवैतान् धार्तराष्ट्रान् निहन्महि । भवतः शास्त्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम् ॥ १० ॥

'आपके शासनको मानकर जो हमलोगोंने उसी समय इन धृतराष्ट्रपुत्रोंकी मार नहीं डाला, वह दुष्कर्म हमें आज भी संताप दे रहा है।। १०॥

अधैनामन्यवेक्षस्त मृगचर्यामिवातमनः। दुर्वेळाचरितां राजन् न वलस्थैनिंपेविताम्॥११॥

'राजन् ! मृगोंके समान अपनी इस वनचर्यापर ही दृष्टिपात कीजिये । दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकार वनमें रहकर समय बिताते हैं। बलवान् मनुष्य वनवासका सेवन नहीं करते ॥ ११॥

यां न कृष्णो न बीभत्सुर्नाभिमन्युर्ने संजयाः । न चाह्मभिनन्दामि न च माद्रीसुताबुभौ ॥ १२॥

'श्रीकृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, सुञ्जयवंशी वीर, मैं और ये नकुल-सहदेव—कोई भी इस वनचर्याको पसंद नहीं करते ॥ १२॥

भवान् धर्मो धर्म इति सततं व्रतकर्शितः। कचिद् राजन् निर्वेदादापन्नः क्लीबजीविकाम्॥ १३॥

'राजन्! आप 'यह धर्म है' यह धर्म है' ऐसा कहकर सदा व्रतोंका पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैराग्यके कारण साहसञ्चन्य हो नपुंसकोंका-सा जीवन व्यतीत करने दुगे हों?॥ १३॥

दुर्मनुष्या हि निर्वेदमफलं स्वार्थघातकम्। अशक्ताः श्रियमाहर्तुमात्मनः कुर्वते प्रियम्॥ १४॥

'अपनी खोयी हुई राज्यलक्ष्मीका उद्धार करनेमें असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थनाशक वैराग्यका आश्रय लेते हैं और उसीको प्रिय मानते हैं ॥ १४॥

स भवान् दृष्टिमाञ्छकः पश्यन्नस्मासु पौरुषम् । आनृशंस्यपरो राजन् नानर्थमवयुष्यसे ॥ १५ ॥

. 'राजन् ! आप समझदार, दूरदर्शा और शक्तिशाली हैं, हमारे पुरुषार्थको देख चुके हैं; तो भी इस प्रकार दयाको अपनाकर इससे होनेवाले अनर्थको नहीं समझ रहे हैं॥ १५॥

अस्मानमी धार्तराष्ट्राः क्षममाणानलं सतः। अशकानिव मन्यन्ते तद् दुःखं नाहवे वधः॥१६॥

'हम शत्रुओं के अपराधको क्षमा करते जा रहे हैं; इसलिये समर्थ होते हुए भी हमें ये धृतराष्ट्रके पुत्र निर्वल से मानने लगे हैं) यही हमारे लिये महान् दुःख है; युद्धमें मारा जाना कोई दुःख नहीं है। १६॥

तत्र चेद् युध्यमानानामजिह्ममनिवर्तिनाम्। सर्वेशोहि वधः श्रेयान् प्रेत्य लोकान् लभेमहि ॥ १७ ॥

'ऐसी दशामें यदि हम पीठ न दिखाकर युद्धमें निष्कपट भावसे लड़ते रहें और उसमें हमारा वध भी हो जाय, तो वह कल्याणकारक हैं; क्योंकि युद्धमें मरनेसे हमें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी ॥ १७ ॥

अथवा वयमेवैतान् निहत्य भरतर्वभ। आद्दीमहि गां सर्वो तथापि श्रेय एव नः॥१८॥

'अथवा भरतश्रेष्ठ ! यदि हम ही इन शत्रुओंको मारकर सारी पृथ्वी ले लें तो वही हमारे लिये कल्याणकर है।। १८॥

सर्वथा कार्यमेतन्नः स्वधर्ममनुतिष्ठतःम् । काङ्कृतां विपुलां कीर्तिं वैरं प्रतिचिकीर्पताम् ॥ १९ ॥

'हम अपने क्षत्रिय-धर्मके अनुष्ठानमें संलग्न हो बैरका बदला लेना चाहते हैं और संसारमें महान् यशका विस्तार करनेकी अभिलाषा रखते हैं, अतः हमारे लिये सब प्रकारसे युद्ध करना ही उचित है।। १९॥

आत्मार्थं युष्यमानानां चिदिते कृत्यलक्षणे। अन्यैरपि हते राज्ये प्रशंसैव न गईणा॥२०॥ 'शत्रुओंने हमारे राज्यको छीन लिया है, ऐसे अवसरपर यदि हम अपने कर्तव्यको समझकर अपने लाभके लिये ही युद्ध करें तो भी इसके लिये जगत्में हमारी प्रशंसा ही होगी, निन्दा नहीं होगी !! २० !!

कर्रानार्थो हि यो धर्मो मित्राणामात्मनस्तथा। व्यसनं नाम तद् राजन् न धर्मः स कुधर्म तत्॥ २१॥

महाराज ! जो धर्म अपने तथा मित्रोंके लिये क्लेश उत्पन्न करनेवाला हो, वह तो संकट ही है। वह धर्म नहीं, कुधर्म है॥ २१॥

सर्वथा धर्मितित्यं तु पुरुषं धर्मदुर्वेळम्। त्यजतस्तात धर्मार्थौ प्रेतं दुःखसुस्ने तथा॥२२॥

'तात! जैसे मुदोंको दुःख और मुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्ममें ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठानसे दुर्बल हो गया है, उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं ॥ २२॥

यस्य धर्मो हि धर्मार्थे क्लेशभाङ् न सपण्डितः। न स धर्मस्य वेदार्थे सूर्यस्थान्धः प्रभामिव ॥ २३ ॥

जिनका धर्म केवल धर्मके लिये ही होता है, वह धर्मके नामपर केवल क्लेश उठानेवाला मानव बुद्धिमान, नहीं है। जैसे अन्धा सूर्यकी प्रभाको नहीं जानता, उसी प्रकार वह धर्मके अर्थको नहीं समझता है। २३॥

यस्य चार्थार्थमेवार्थः स च नार्थस्य कोविदः। रक्षेत मृतकोऽरण्ये यथा गास्तादगेव सः॥ २४॥

्जिसका धन केवल धनके ही लिये है, दान आदिके लिये नहीं है, वह धनके तत्त्वको नहीं जानता। जैसे सेवक (ग्वालिया) वनमें गौओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी उस धनका दूमरेके लिये रक्षकमात्र है। २४॥

अतिवेलं हि योऽर्थार्थां नेतरावनुतिष्ठति । स वध्यः सर्वभृतानां ब्रह्महेव जुगुप्सितः ॥ २५॥

्जो केवल अर्थके ही संग्रहकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाला है और धर्म एवं कामका अनुष्ठान नहीं करता है, वह ब्रह्म-हत्यारेके समान घृणाका पात्र है और सभी प्राणियोंके लिये वध्य है ॥ २५ ॥

सततं यश्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । मित्राणि तस्य नइयन्ति धर्मार्थोभ्यां च हीयते ॥ २६ ॥

'इसी प्रकार जो निरन्तर कामकी ही अभिलापा रखकर धर्म और अर्थका सम्पादन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं ( उसको त्यागकर चल देते हैं ) और वह धर्म एवं अर्थ दोनोंसे विश्वत ही रह जाता है ॥ २६ ॥ तस्य धर्मार्थहीनस्य कामान्ते निधनं ध्रुवम्। कामतो रममाणस्य मीनस्येवाम्भसः क्षये॥२७॥.

'जैसे पानी यूख जानेपर उसमें रहनेवाली मछलीकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जो धर्म-अर्थेसे हीन होकर केवल काममें ही रमण करता है, उस काम (भोगसामग्री) की समाप्ति होनेपर उसकी भी अवस्य मृत्यु हो जाती है। १९॥

तस्माद्धर्मार्थयोर्नित्यं न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः । प्रकृतिः सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८ ॥

'इसिलये विद्वान् पुरुष कभी धर्म और अर्थके सम्पादनमें प्रमाद नहीं करते हैं। धर्म और अर्थ कामकी उत्पत्तिके स्थान हैं (अर्थात् धर्म और अर्थसे ही कामकी सिद्धि होती है) जैसे अर्णि अग्निका उत्पत्तिस्थान है ॥ २८॥

सर्वथा धर्ममूजोऽथों धर्मश्चार्थपरित्रहः। इतरेतरयोनींतौ विद्धि मेघोदधी यथा॥२९॥

'अर्थका कारण है धर्म और धर्मसिद्ध होता है अर्थ-संग्रहसे । जैसे मेघसे समुद्रकी पृष्टि होती है और समुद्रसे मेघकी पूर्ति । इस प्रकार धर्म और अर्थको एक-दूसरेके आश्रित समझना चाहिये ॥ २९ ॥

द्रव्यार्थस्पर्शसंयोगे या प्रीतिरुपजायने। स कामश्चित्तसंकल्पः शरीरं नास्य दश्यते॥ ३०॥

'स्रों। माला। चन्दन आदि द्रव्योंके स्पर्श और सुवर्ण आदि धनके लाभसे जो प्रसन्नता होती है। उसके लिये जो चित्तमें संकल्प उठता है। उसीका नाम काम है। उस कामका शरीर नहीं देखा जाता (इसीलिये वह 'अनक्क' कहलाता है)।३०।

अर्थार्थी पुरुषो राजन् बृहन्तं धर्ममिच्छति । 🦠 अर्थमिच्छति कामार्थी न कामादन्यामच्छति ॥ ३१ ॥

राजन् ! धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष महान् धर्मकी अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है । जैसे धर्मसे धनकी और धनसे कामकी इच्छा करता है, उसर् प्रकार वह कामसे किसी दूसरी वस्तुकी इच्छा नहीं करता है।

न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्। उपयोगात् फलस्यैव काष्टाद् भस्मेव पण्डितैः॥ ३२॥

'जैसे फल उपभोगमें आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता तथा जिस प्रकार काष्ठसे भस्म बन सकता है, परंतु उस भस्मसे दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता; इसी तरह बुद्धिमान् पुरुष एक कामसे, किसी दूसरे कामकी सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि वह साधन, नहीं, फल ही है ॥ ३२॥

इमाञ्छकुनकान् राजन् हन्ति वैतंसिको यथा। 🗸 🦪 एतद् रूपमधर्मस्य भूतेषु हि विहिंसता॥ ३३ ॥ 🥫

### कामालोभाच धर्मस्य प्रकृति यो न पश्यति । स.वध्यः सर्वभूतानां प्रेत्य चेद्द च दुर्मतिः ॥ ३४ ॥

1

'राजन्! जैसे पक्षियोंको मारनेवाला न्याध इन पक्षियोंको मारता है, यह विशेष प्रकारकी हिंसा ही अधर्मका स्वरूप है (अतः वह हिंसक सबके लिये वध्य है)। वैसे ही जो खोटी बुद्धि-वाला मनुष्य काम और लोभके वशीभूत होकर धर्मके स्वरूपको नहीं जानता, वह इहलोक और परलोकमें भी सब प्राणियोंका वध्य होता है।। ३३-३४॥

### व्यक्तं ते विदितो राजन्नर्थो द्रव्यपरित्रहः। प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति चापि भूयसीम्॥ ३५॥

'राजन् ! आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धनते ही भोग्य-सामग्रीका संग्रह होता है। धनका जो कारण है, उससे भी आप परिचित हैं और धनके द्वारा जो बहुत-से कार्य सिद्ध होते हैं, उसे भी आप जानते हैं॥ ३५॥

#### तस्य नाशे विनाशे वा जरया मरणेन वा । अनर्थ इति मन्यन्ते सोऽयमसासु वर्तते ॥ ३६ ॥

'उस धनका अभाव होनेपर अथवा प्राप्त हुए धनका नाहा होनेपर अथवा स्त्रो आदि धनके जरा-जीर्ण एवं मृत्यु-प्रस्त होनेपर मनुष्यकी जो दशा होती है, उसीको सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय इमलोगोंको भी प्राप्त हुआ है।

#### हिन्द्रयाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च। विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते ॥३७॥ स काम इति मे बुद्धिः कर्मणां फलमुत्तमम्।

ं 'पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, मन और बुद्धिकी अपने विषयोंमें प्रवृत्त होनेके समय जो प्रीति होती है, वही मेरी समझमें काम है। वह कर्मोंका उत्तम फल है। ३७ ई।।

प्वमेव पृथग् ह्या धर्मार्थी काममेव च ॥ ३८ ॥ न धर्मेपर प्रव स्यान्न चार्थपरमो नरः । न कामपरमो वा स्यात् सर्वान् सेवेत सर्वदा ॥ ३९ ॥ धर्म पूर्वे धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्। अहन्यनुचरेदेवमेष शास्त्रकृतो विधिः ॥ ४० ॥

'इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनोंको पृथक्-पृथक् समझकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके ही सेवनमें तत्पर न रहे। उन सबका सदा इस प्रकार सेवन करे, जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषयमें शास्त्रोंका यह विधान है कि दिनके पूर्वभागमें धर्मका, दूसरे भागमें अर्थका और अन्तिम भागमें कामका सेवन करे। । ३८-४०।

## कामं पूर्वे धर्न मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्। वयस्य तुचरेदेवमेष शास्त्रकृतो विधिः॥ ४१॥

'इसी प्रकार अवस्था-क्रममें शास्त्रका विधान यह है कि आयुके पूर्वभागमें ( युवावस्थामें ) कामका, मध्यभाग ( प्रौढ़- अवस्था) में धनका तथा अन्तिमभाग (बृद्ध-अवस्था) में धर्मका पालन करे ॥ ४१॥

धर्म चार्थं च कामं च यथावद् वदतां वर। विभज्य काले कालज्ञः सर्वान् सेवेत पण्डितः॥ ४२॥

'वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! उचित कालका ज्ञान रखनेवाला विद्वान् पुरुष धर्मः अर्थ और काम तीनोंका यथावत् विभाग करके उपयुक्त समयपर उन सबका सेवन करे ॥ ४२ ॥

मोक्षो वा परमं श्रेय एष राजन् सुखार्थिन।म् । प्राप्तिर्वो बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुनन्दन् ॥ ४३ ॥ तद् वाऽऽशु कियतां राजन् प्राप्तिर्वाप्यधिगम्यताम् । जीवितं ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरवर्तिनः ॥ ४४ ॥

'कुरनन्दन! निरितशय सुखकी इच्छा रखनेवाले सुसुभुओं के लिये यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन्! इसी प्रकार लौकिक सुखकी इच्छावालों के लिये धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्गकी प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः महाराज! भिक्त और योगसहित ज्ञानका आश्रय लेकर आप शीघ ही या तो मोक्षकी प्राप्ति कर लीजिये अथवा धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्गकी प्राप्तिके उपायका अवलम्बन कीजिये। जो इन दोनों के बीचमें रहता है, उसका जीवन तो आर्त मनुष्यके समान दुःखमय ही है॥ ४३-४४॥

## विदितरचैव मे धर्मः सततं चरितश्च ते । जानन्तस्त्विय रांसन्ति सुदृदः कर्मचोदनाम् ॥ ४५ ॥

'मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्मका ही आचरण किया है, इस बातको जानते हुए भी आपके हितैषा, सगे सम्बन्धी आपको (धर्मयुक्त) कर्म एवं पुरुषार्थके लिये ही प्रेरित करते हैं॥ ४५॥

#### दानं यशाः सतां पूजा वेदधारणमार्जवम्। पप धर्मः परो राजन् वलवान् प्रेत्य चेह च ॥ ४६॥

'महाराज ! इहलोक और परलोकमें भी दान, यज्ञ, संतोंका आदर, वेदोंका स्वाध्याय और सरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गये हैं ॥ ४६॥

### एष नार्थविहीनेन राक्यो राजन् निषेवितुम् । अखिलाः पुरुषच्यात्र गुणाः स्युर्यद्यपीतरे ॥ ४७ ॥

'पुरुषसिंह राजन् ! यद्यि मनुष्यमें दूसरे सभी गुण मौजूद हों तो भी यह यज्ञ आदि रूप धर्म धनहीन पुरुषके द्वारा नहीं सम्पादित किया जा सकता ॥ ४७॥

## धर्ममूलं जगद् राजन् नान्यद् धर्माद् विशिष्यते । धर्मश्चार्थेन महता राष्यो राजन् निवेवितुम् ॥ ४८ ॥

'महाराज! इस जगत्का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत्में धर्मसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस धर्मका अनुष्ठान भी महान् धनसे ही हो सकता है।। ४८।। न चार्थों मैक्ष्यचर्येण नापि क्रैब्येन कर्हिचित्। वेत्तुं शक्यः सदा राजन् केवलं धर्मबुद्धिना॥ ४९॥

'राजन्! भीख माँगनेसे, कायरता दिखानेसे अथवा केवल धर्ममें ही मन लगाये रहनेसे धनकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती॥ ४९॥

प्रतिषिद्धाहि ते याञ्च्या यथा सिद्धव्यति वै द्विजः । तेजसैवार्थीलप्सायां यतस्य पुरुषर्पभ ॥५०॥

'नरश्रेष्ठ ! ब्राह्मण जिस याचनाके द्वारा कार्यसिद्धि कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियके लिये उसका निषेध है । अतः आप अपने तेजके द्वारा ही धन पानेका प्रयत्न कीजिये ॥ ५०॥

भैक्ष्यचर्या न विहिता न च विट् शूद्रजीविका। क्षत्रियस्य विशेषेण धर्मस्तु वलमौरसम् ॥ ५१॥

'क्षत्रियके लिये न तो भीख माँगनेका विधान है और न वैस्य और स्द्रकी जीविका करनेका ही। उसके लिये तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म हैं॥ ५१॥

खधर्मं प्रतिपद्यस्व जिह रात्रृत् समागतान् । धार्तराष्ट्रवनं पार्थं मया पार्थेन नाराय ॥ ५२ ॥

'पार्थ ! अपने धर्मका आश्रय लीजिये, प्राप्त हुए शत्रुओंका वध कीजिये । मेरे तथा अर्जुनके द्वारा धृतराष्ट्रपुत्ररूपी जंगलको कटवा डालिये ॥ ५२॥

उदारमेव विद्वांसो धर्म प्राहुर्मनीषिणः। उदारं प्रतिपद्यस्य नावरे स्थातुमर्हसि॥५३॥

'मनीषी चिद्वान् दानशीलताको ही धर्म कहते हैं, अतः आप उस दानशीलताको ही प्राप्त कीजिये । आपको इस दयनीय अवस्थामें नहीं रहना चाहिये ॥ ५३॥

अनुबुध्यस्य राजेन्द्र वेत्थ धर्मान् सनातनान् । क्रूरकर्माभिजातोऽसि यसादुद्विजते जनः॥ ५४॥

'महाराज! आप सनातन धर्मोंको जानते हैं, आप कठोर कर्म करनेवाले क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं; अतः अपने स्वरूप और कर्तव्यकी ओर ध्यान दीजिये॥ ५४॥

प्रजापालनसम्भूतं फलं तव न गर्हितम्। एष ते विहितो राजन् धात्रा धर्मः सनातनः॥ ५५॥

'जव आप राज्य प्राप्त कर हेंगे, उस समय प्रजापालनरूप धर्मसे आपको जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होगी, वह आपके लिये गर्हित नहीं होगा। महाराज! विधाताने आप-जैसे क्षत्रियका यही सनातन धर्म नियत किया है॥ ५५॥

तसादपचितः पार्थ लोके हास्यं गमिष्यसि । स्वधर्मादि मनुष्याणां चलनं न प्रशस्यते ॥ ५६ ॥ पार्थ ! उस धर्मसे हीन होनेपर तो संसारमें आप उपहासके पात्र हो जायँगे । मनुष्योंका अपने धर्मसे भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसाकी बात नहीं है ॥ ५६ ॥

स क्षात्रं हृद्यं कृत्वा त्यक्त्वेदं शिथिलं मनः। वीर्यमास्थाय कौरव्य धुरमुद्धह धुर्यवत्॥ ५७॥

'कुरुनन्दन! अपने हृदयको क्षत्रियोचित उत्साहसे भरकर मनकी इस शिथिलताको दूर करके पराक्रमका आश्रय ले आप एक धुरन्धर वीर पुरुषकी भाँति युद्धका भार वहन कीजिये॥

न हि केवलधर्मात्मा पृथिवीं जातु कश्चन । पार्थिवो ब्यजयद् राजन् न भूतिं न पुनः श्रियम्॥ ५८॥

'महाराज ! केवल धर्ममें ही लगे रहनेवाले किसी भीनरेशने आजतक न तो कभी पृथ्वीपर विजय पायी है और न ऐश्वर्य तथा लक्ष्मीको ही प्राप्त किया है ॥ ५८ ॥

जिह्नां दत्त्वा बहूनां हि श्चद्राणां लुब्धचेतसाम्। निकृत्या लभते राज्यमाहारमिव शल्यकः॥ ५९॥

'जैसे बहेलिया लुब्ध हृदयवाले छोटे-छोटे मृगोंको कुछ खानेकी वस्तुओंका लोभ देकर छलसे उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओंके प्रति कूटनीतिका प्रयोग करके उनसे राज्यको प्राप्त कर लेता है। । ५९।।

भ्रातरः पूर्वजाताश्च सुसमृद्धाश्च सर्वशः। निकृत्या निर्जिता देवैरसुराः पार्थिवर्षभ॥६०॥

'नृपश्रेष्ठ ! आप जानते हैं कि असुरगण देवताओंके बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकारसे समृद्धि-शाली हैं तो भी देवताओंने छलसे उन्हें जीत लिया ॥ ६०॥

एवं बलवतः सर्विमिति बुद्ध्वा महीपते । जिह रात्रुन् महाबाहो परां निकृतिमास्थितः ॥ ६१॥

'महाराज ! महावाहो ! इस प्रकार वलवान्का ही सबपर अधिकार होता है, यह समझकर आप भी कूटनीतिका आश्रय ले अपने शत्रुओंको मार डालिये ॥ ६१ ॥

न ह्यर्जुनसमः कश्चिद् युधि योद्धा धनुर्धरः। भविता वा पुमान् कश्चिन्मत्समो वा गदाधरः॥ ६२॥

'युद्धमें अर्जुनके समान कोई धनुर्धर अथवा मेरे समान गदाधारी योद्धा न तो है और न आगे होनेकी ही सम्भावना है ॥ ६२ ॥

सत्त्वेन कुरुते युद्धं राजन् सुवलवानिष । अप्रमादी महोत्साही सत्त्वस्थो भव पाण्डव ॥ ६३ ॥

'पाण्डुनन्दन! अत्यन्त वलवान् पुरुष भी आत्मबलसे ही युद्ध करता है, इसलिये आप सावधानीपूर्वक महान् उत्साह और आत्मबलका आश्रय लीजिये॥ ६३॥

सत्त्वं हि मूलमर्थस्य वितथं यदतोऽन्यथा। न तु प्रसक्तं भवति वृक्षच्छायेव हैमनी॥६४॥ 'आत्मबल ही धनका मूल है, इसके विपरीत जो कुछ है, बह मिथ्या है, क्योंकि हेमन्त ऋतुमें वृक्षोंकी छायाके समान बह आत्माकी दुर्बलता किसी भी कामकी नहीं है ॥ ६४॥

अर्थत्यागोऽपिकार्यः स्यादर्थं श्रेयां समिच्छता। वीजौपम्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशयः॥ ६५॥

'कुन्तीकुमार! जैसे किसान अधिक अन्नराशि उपजानेकी लाखसासे धान्य आदिके अल्प बीजोंका भूमिमें पित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पानेकी इच्छासे अल्प अर्थका त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये॥ ६५॥

अर्थेन तु समो नार्थो यत्र लभ्येत नोदयः। न तत्र विपणः कार्यः खरकण्डूयनं हि तत्॥ ६६॥

जहाँ अर्थका उपयोग करनेपर उससे अधिक या समान अर्थकी प्राप्ति न हो वहाँ उस अर्थको नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि वह (परस्पर) गधोंके शरीरको खुजलानेके समान व्यर्थ है।।

प्वमेव मनुष्येन्द्र धर्मे त्यक्त्वाल्पकं नरः। बृहन्तं धर्ममाप्नोति स वुद्ध इति निश्चितम्॥ ६७॥

ंनरेश्वर ! इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्मका परित्याग करके महान् धर्मकी प्राप्ति करता है। वह निश्चय ही बुद्धिमान् है ॥ ६७ ॥

अमित्रं मित्रसम्पन्नं मित्रैर्भिन्दन्ति पण्डिताः । भिन्नैर्मित्रैः परित्यक्तं दुर्वेतं कुर्वते वशम् ॥ ६८॥

'मित्रोंसे सम्पन्न शत्रुको विद्वान् पुरुष अपने मित्रोंद्वारा मेदनीतिसे उसमें और उसके मित्रोंमें फूट डाल देते हैं, फिर मेदभाव होनेपर मित्र जब उसको त्याग देते हैं, तब वे उस दुर्बल शत्रुको अपने वशमें कर लेते हैं ॥ ६८ ॥

सत्त्वेन कुरुते युद्धं राजन् सुबलवानि । नोद्यमेन न होत्राभिः सर्वाः स्वीकुरुते प्रजाः ॥ ६९ ॥

'राजन्! अत्यन्त वलवान् पुरुष भी आत्मवलसे ही युद्ध करता है, वह किसी अन्य प्रयत्नसे या प्रशंसाद्वारा सब प्रजाको अपने वशमें नहीं करता ॥ ६९॥

सर्वथा संहतैरेव दुर्वलैर्वेलवानि । अमित्रः शक्यते हन्तुं मधुहा भ्रमरैरिव ॥ ७० ॥

'जैसे मधुमिक्खयाँ संगठित होकर मधु निकालनेवालेको मार डालती हैं, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहनेवाले दुर्बल मनुष्योद्वारा बलवान् शत्रु भी मारा जा सकता है।। ७०।।

तथा राजन् प्रजाः सर्वाः सूर्यः पाति गभिस्तिभिः। अत्ति चैव तथैव त्वं सददाः सवितुर्भव ॥ ७१॥

राजन् ! जैसे भगवान् सूर्य पृथ्वीके रसको ग्रहण करते और अपनी किरणोंद्वारा वर्षा करके उन सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओंसे कर लेकर उनकी रक्षा करते हुएं सूर्यके ही समान हो जाइये ॥ ७१॥

एतचापि तपो राजन् पुराणमिति नः श्रुतम्। विधिना पालनं भूमेर्यन् कृतं नः पितामहैः॥ ७२॥

'राजेन्द्र! हमारे वाप-दादोंने जो किया है, वह धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन भी प्राचीन कालसे चला आनेवाला तप ही है; ऐसा हमने सुना है ॥ ७२॥

न तथा तपसाराजँह्योकान् प्राप्नाति क्षत्रियः। यथा सृष्टेन युद्धेन विजयेनेतरेण वा॥ ७३॥

'धर्मराज ! क्षत्रिय तपस्याके द्वारा वैसे पुण्यलोकोंको नहीं प्राप्त होता, जिन्हें वह अपने लिये विहित युद्धके द्वारा विजय अथवा मृत्युको अङ्गीकार करनेसे प्राप्त करता है ॥ ७३ ॥

अपेयात् किल भाः सूर्याल्लक्ष्मीश्चन्द्रमसस्तथा। इति लोको व्यवसितो द्रष्ट्रमां भवतो व्यथाम्॥ ७४॥

'आपपर जो यह संकट आया है, इस असम्भव-सी घटनाकों देखकर लोग यह निश्चयपूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्यसे उसकी प्रभा और चन्द्रमासे उसकी चाँदनी भी दूर हो सकती है ॥ ७४॥

भवतश्च प्रशंसाभिर्निन्दाभिरितरस्य च । कथायुकाः परिषदः पृथग् राजन् समागताः ॥ ७५॥

'राजन् ! साधारण लोग भिन्न-भिन्न सभाओंमें सम्मिलित होकर अथवा अलग-अलग समूह-के-समूह इकडे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधनकी निन्दासे ही सम्बन्ध रखनेवाली बार्ते करते हैं ॥ ७५ ॥

इदमभ्यधिकं राजन् ब्राह्मणाः कुरवश्च ते। समेताः कथयन्तीह मुदिताः सत्यसंधताम्॥ ७६॥

'महाराज ! इसके सिवा, यह भी सुननेमें आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ आपकी सत्यप्रतिज्ञताका वर्णन करते हैं ॥ ७६ ॥

यत्र मोहात्र कार्पण्यात्र लोभात्र भयादिप । अनृतं किंचिदुक्तं ते न कामात्रार्थकारणात्॥ ७७॥

'उनका कहना है कि आपने कभी न तो मोहसे, न दीनतासे, न लोभसे, न भयसे, न कामनासे और न धनके ही कारणसे किंचिन्मात्र भी असत्य भाषण किया है ॥ ७७ ॥

यदेनः कुरुते किंचिद् राजा भूमिमवाष्त्रवन् । सर्वे तन्तुदते पश्चाद् यज्ञैर्विपुलदक्षिणैः ॥ ७८॥

'राजा पृथ्वीको अपने अधिकारमें करते समय युद्धजनित हिंसा आदिके द्वारा जो कुछ पाप करता है, वह सब राज्य-प्राप्तिके पश्चात् भारी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा नष्ट कर देता है।

ब्राह्मणेभ्यो ददद् ब्रामान् गाश्च राजन् सहस्रदाः। मुच्यते सर्वपापेभ्यस्तमोभ्य इव चन्द्रमाः॥७९॥ 'जनेश्वर! ब्राह्मणोंको बहुत से गाँव और सहस्रों गौएँ दानमें देकर राजा अपने समस्त पापोंसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे चन्द्रमा अन्धकारसे ॥ ७९॥

पौरजानपदाः सर्वे प्रायशः कुरुनन्दन । सबृद्धवालसहिताः शंसन्ति त्वां युधिष्टिर ॥ ८० ॥

'कुरुनन्दन युधिष्ठिर! प्रायः नगर और जनपदमें निवास करनेवाले आवालवृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं।। ८०।।

श्वदनौ क्षीरमासक्तं ब्रह्म वा वृष्ठे यथा। सन्यं स्तेने बलं नार्या राज्यं दुर्योधने तथा॥ ८१॥

'कुत्तेके चमड़ेकी कुप्पीमें रक्खा हुआ दूध, शुद्रमें स्थित वेद, चोरमें सत्य और नारीमें स्थित वल जैसे अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधनमें स्थित राजत्व भी संगत नहीं है ॥८१॥ इति लोके निर्वचनं पुरश्चरित भारत। अपि चैताः स्त्रियो बालाः स्वाध्यायमधिक्वर्वते॥८२॥

भारत ! लोकमें यह उपर्युक्त सत्य प्रवाद पहलेसे चला आ रहा है । स्त्रियाँ और वच्चेतक इसे नित्य किये जानेवाले पाठकी तरह दुहराते रहते हैं ॥ ८२ ॥

इमामवस्थां च गते सहास्माभिररिंदम । इन्त नष्टा सा सर्वे वै भवतोपद्रवे सति ॥ ८३॥

'शत्रुदमन !यड़े दुःखकी बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुरवस्थामें पहुँच गये हैं और आपहीके कारण ऐसा उपद्रव आया कि हम सब लोग नष्ट हो गये ॥ ८३॥

स भवान् रथमास्थाय सर्वोपकरणान्वितम्। त्वरमाणोऽभिनिर्यातु विप्रेभ्योऽर्थविभावकः॥८४॥

भहाराज ! आप विजयमें प्राप्त हुए धनका ब्राह्मणींको दान करनेके लिये अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियोंसे सुसज्जित रथपर वैठकर शीघ्र यहाँसे युद्धके लिये निकलिये ॥ वाचिथित्वा द्विजश्रेष्ठानचैय गजसाह्वयम् । अस्त्रविद्धिः परिचृतो स्नातृभिर्द्धद्धान्विभिः ॥ ८५॥

आशो(वयसमैवीरमरुद्धिारव वृत्रहा।

अमित्रांस्तेजसा मृद्गन्नसुगनिव वृत्रहा। श्रियमादत्स्व कौन्तेय धार्तराष्ट्रान् महावल ॥ ८६॥

'जैसे सपोंके समान भयंकर श्र्यीर देवताओंसे घिरे हुए वृत्रनाशक इन्द्र असुरोंपर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र-विद्याके ज्ञाता और सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले हम सब भाइयोंसे घिरे हुए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर आज ही हस्तिनापुरपर चढ़ाई कीजिये। महाबली कुन्तीकुमार! जैसे इन्द्र अपने तेजसे दैत्योंको मिट्टीमें मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभावसे शत्रुओंको मिट्टीमें मिलाकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे अपनी राजलक्ष्मीको ले लीजिये॥ ८५-८६॥

न हि गाण्डीवमुक्तानां शराणां गार्ध्रवाससाम् । स्पर्शमाशीविपाभानां मर्त्यः कश्चन संसहेत् ॥ ८७ ॥

'मनुष्योंमें कोई ऐसा नहीं है, जो गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए विषेठे सपींके समान भयंकर ग्रध्यक्क्षुयुक्त बाणींका स्पर्श सह सके ॥ ८७ ॥

न स वीरो न मातङ्गो न च सोऽश्वोऽस्ति भारत। यः सहेत गदावेगं मम कुद्धस्य संयुगे॥ ८८॥

'भारत ! इसी प्रकार जगत्में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है, जो रणभूमिमें क्रोध-पूर्वक विचरनेवाले मुझ भीमसेनकी गदाका वेग सह सके॥

स्रंजयैः सह कैंकेयैर्चृष्णीनां वृषभेण च। कथंस्विद् युधि कौन्तेय न राज्यं प्राप्तुयामहे॥ ८९॥

कुन्तीनन्दन! संजय और कैकयवंशी वीरों तथा वृष्णि-वंशावतंस भगवान् श्रीकृष्णके साथ होकर हम संग्राममें अपना राज्य कैसे नहीं प्राप्त कर छेंगे ? ॥ ८९॥

शत्रुहस्तगतां राजन् कथंस्विन्नाहरेर्महीम्। इह यत्नमुपाहृत्य बलेन महतान्वितः॥९०॥

'राजन् ! आप विशाल सेनासे सम्पन्न हो यहाँ प्रयत्नपूर्वक युद्ध ठानकर शत्रुओंके हाथमें गयी हुई पृथ्वीको उनसे छीन क्यों नहीं लेते !' ॥ ९०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि भीमवाक्ये त्रयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें भीमवाक्यविषयक तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

धर्म और नीतिकी बात कहते हुए युधिष्ठिरकी अपनी प्रतिज्ञाके पालनरूप धर्मपर ही डटे रहनेकी घोषणा

वैशम्पायन उवाच एवमुकस्तु महानुभावः सत्यवतो भीमसेनेन राजा। अजातशत्रुस्तद्नन्तरं वै
धैर्यान्वितो वाक्यमिदं बभाषे ॥ १ ॥
वैद्याम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीमरेन जब

इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके, तव महानुभाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं अजातरात्रु राजा युधिष्ठिरने धैर्यपूर्वक उनसे यह बात कही—॥ १॥

युधिष्ठिर उवाच

असंशयं भारत सत्यमेतद् यन्मां तुद्दन् वाक्यशल्यैः क्षिणोषि। न त्वां विगहें प्रतिकूलमेव ममानयाद्धि व्यसनं व आगात्॥ २॥

युधिष्ठिर बोले-भरतकुलनन्दन ! तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग्वाणोंद्वारा मेरे हृदयको जो विदीर्ण कर रहे हो, यह निःसंदेह ठीक ही है । मेरे प्रतिकूल होनेपर भी इन बातोंके लिये में तुम्हारी निन्दा नहीं करता; क्योंकि मेरे ही अन्यायसे तुमलोगोंपर यह विपत्ति आयी है ॥

अहं ह्यक्षानन्वपद्यं जिहीर्षन् राज्यं सराष्ट्रं धृतराष्ट्रस्य पुत्रात् । तन्मां शठः कितवः प्रत्यदेवीत् सुयोधनार्थे सुवलस्य पुत्रः॥ ३॥

उन दिनों धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके हाथसे उसके राष्ट्र तथा राजपदका अपहरण करनेकी इच्छा रखकर ही मैं चूतकीड़ामें प्रवृत्त हुआ था; किंतु उस समय धूर्त जुआरी सुबलपुत्र शकुनि दुर्योधनके लिये उसकी ओरसे मेरे विपक्षमें आकर जूआ लेलने लगा ॥ ३॥

> महामायः राकुनिः पर्वतीयः सभामध्ये प्रवपत्रक्षपूगान्। अमायिनं मायया प्रत्यजैषीत् ततोऽपर्यं वृजिनं भीमसेन॥ ४॥

भीमसेन ! पर्वतीय प्रदेशका निवासी शकुनि बड़ा मायाबी है। उसने द्यूतसभामें पासे फेंककर अपनी मायाद्वारा मुझे जीत लिया; क्योंकि मैं माया नहीं जानता था; इसीलिये मुझे यह संकट देखना पड़ा है ॥ ४॥

> अक्षांश्च दृष्ट्वा राकुनेर्यथावत् कामानुकूलानयुजो युजश्च। राक्यो नियन्तुमभविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्यात् पुरुषस्य धैर्यम् ॥ ५॥

शकुनिके सम और विषम सभी पासोंको उसकी इच्छाके अनुसार ही ठीक-ठीक पड़ते देखकर यदि अपने मनको जूएकी ओरसे रोका जा सकता, तो यह अनर्थ न होता, परंतु क्रोधावेश मनुध्यके धैर्यको नष्ट कर देता है (इसीलिये मैं जूएसे अलग न हो सका)॥ ५॥

> यन्तुं नात्मा शक्यते पौरुषेण मानेन व।येंण च तात नद्धः।

न ते वाचो भीमसेनाभ्यस्ये मन्ये तथा तद् भवितव्यमासीत्॥ ६॥

तात भीमसेन ! किसी विषयमें आसक्त हुए चित्तको पुरुषार्थः अभिमान अथवा पराक्रमसे नहीं रोका जा सकता (अर्थात् उसे रोकना बहुत ही कठिन है), अतः में तुम्हारी बातोंके लिये बुरा नहीं मानता । मैं समझता हूँ, वैसी ही भिबतन्यता थी।। ६॥

स नो राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो न्यपातयद् व्यसने राज्यमिच्छन् । दास्यं च नोऽगमयद् भीमसेन यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः॥७॥

भीमसेन ! धृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनने राज्य पानेकी इच्छासे इम लोगोंको विपत्तिमें डाल दिया। इमें दासतक बना लिया था, किंतु उस समय द्रौपदी इमलोगोंकी रक्षक हुई ॥

> त्वं चापि तद् वेत्थ धनंजयश्च पुनर्द्युतायागतानां सभां नः। यन्माऽब्रवीद् धृतराष्ट्रस्य पुत्र ंपकग्छहार्थं भरतानां समक्षम्॥८॥

तुम और अर्जुन दोनों इस बातको जानते हो कि जब हम पुनः चूतके लिये बुलाये जानेपर उस सभामें आये तो उस समय समस्त भरतवंशियोंके समक्ष धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने मुझसे एक ही दाँव लगानेके लिये इस प्रकार कहा—॥ ८॥

> वने समा द्वादरा राजपुत्र यथाकामं चिदितमजातदात्रो । अथापरं चाविदितं चरेथाः सर्वैः सह भ्रातृभिद्यसगूढः॥९॥

'राजकुमार अजातशत्रो ! (यदि आप हार जायँ तो ) आपको बारह वर्षोतक इच्छानुसार सबकी जानकारीमें और पुनः एक वर्षतक गुप्त वेषमें छिपे रहकर अपने भाइयोंके साथ वनमें निवास करना पड़ेगा ॥ ९॥

> त्वां चेच्छुत्वा तात तथा चरन्त-मवभोत्स्यन्ते भरतानां चराश्च। अन्यांश्चरेथास्तावतोऽब्दांस्तथा त्वं निश्चित्य तत् प्रतिजानीहि पार्थ॥१०॥

'कुन्तीकुमार ! यदि भरतवंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवासका समाचार सुनकर पता लगाने लगें और उन्हें यह मालूम हो जाय कि आपलोग अमुक जगह अमुक रूपमें रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने (बारह) ही वर्षोंतक वनमें रहना पड़ेगा। इस बातको निश्चय करके इसके विषयमें प्रतिज्ञा कीजिये॥ १०॥

> चरेइचेम्नोऽविदितः कालमेतं युक्तो राजन् मोहयित्वा मदीयान् ।

व्रवीमि सन्यं कु**रुसंसदीह** तवैव ता भारत प**ञ्च नद्यः॥ १**१॥

भरतवंशी नरेश !यदि आप सावधान रहकर इतने समय-तक मेरे गुप्तचरोंको मोहित करके अज्ञातभावसे ही विचरते रहें तो मैं यहाँ कौरवोंकी सभामें यह सस्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस सारे पञ्चनदप्रदेशपर भिर तुम्हारा ही अधिकार होगा ॥

> वयं चैतद् भारत सर्व एव त्वया जिताः कालमपास्य भोगान्। वसेम इत्याह पुरा स राजा मध्ये कुरूणां स मयोक्तस्तथेति॥ १२॥

भारत ! यदि आपने ही हम सब लोगोंको जीत लिया तो हम भी उतने ही समयतक सारे भोगोंका परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे।' राजा दुर्योधनने जब समस्त कौरवीं-के बीच इस प्रकार कहा, तब मैंने भी 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान ली।। १२॥

> तत्र द्वतमभवन्नो जघन्यं तस्मिश्चिताः प्रवजिताश्च सर्वे । इत्थं तु देशाननुसंचरामो वनानि रुच्छूाणि च रुच्छूरूपाः ॥ १३ ॥

फिर वहाँ हमलोगोंका अन्तिम बार निन्दनीय जुआ हुआ। उसमें हम सब लोग हार गये। और घर छोड़कर वनमें निकल आये। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेप धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशोंमें घूम रहे हैं॥ १३॥

> सुयोधनश्चापि न शान्तिमिच्छन् भूयः स मन्योर्वशमन्वगच्छत्। उद्योजयामास कुरूंश्च सर्वान् ये चास्य केचिद् वशमन्वगच्छन्॥ १४॥

उधर दुर्योधन भी शान्तिकी इच्छा न रखकर और भी क्रोधके वशीभृत हो गया है। उसने हमें तो कष्टमें डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवोंको जो उसके वंशमें होकर उसीका अनुसरण करते रहे हैं। (देशशासक और दुर्गरक्षक आदि) ऊँचे परोंपर प्रतिष्ठित कर दिया है।। १४॥

> तं संधिमास्थाय सतां सकाशे को नाम जह्यादिह राज्यहेतोः। आर्यस्य मन्ये मरणाद् गरीयो यद्धर्ममुक्तम्य महीं प्रशासेत्॥१५॥

कौरव-सभामें साधु पुरुषोंके समीप वैसी सन्धिका आश्रय लेकर यानी प्रतिज्ञा करके अब यहाँ राज्यके लिये उसे कौन तोड़े ? धर्मका उल्लङ्घन करके पृथ्वीका शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुषके लिये मृत्युसे भी बढ़कर दु:ख-दायक है—ऐसा मेरा मत है ॥ १५ ॥

तदैव चेद् वीर कर्माकरिष्यो यदा चृते परिघं पर्यमृक्षः। बाह् दिधक्षन् वारितः फाल्गुनेन किं दुष्कृतं भीम तदाभविष्यत्॥१६॥ प्रागेव चैघं समयक्रियायाः किं नाव्रवीः पौरुषमाविदानः। प्राप्तं तु काळं त्वभिषद्य पश्चात् किं मामिदानीमतिवेलमात्थ्॥१७॥

वीर भीमसेन ! चूतके समय जब तुमने मेरी दोनों बाँहोंको जला देनेकी इच्छा प्रकट की और अर्जुनने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओंपर आधात करनेके लिये अपनी गदापर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओंपर आधात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करने लगा उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही ? जब प्रतिज्ञाके अनुसार वनवासका समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यन्त कठोर वार्ते कहते हो ? ॥ १६-१७॥

भूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन दूये विषस्येव रसं हि पीत्वा। यद् याज्ञसेनीं परिक्विश्यमानां संदश्य तत् क्षान्तमिति सा भीम॥ १८॥

भीमसेन ! मुझे इस वातका भी बड़ा दुःख है कि द्रौपदीको शत्रुओंद्वारा हुश्त दिया जा रहा था और इमने अपनी आँखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जैसे कोई विप घोलकर पी ले और उसकी पीड़ासे कराहने लगे, वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है ॥ १८॥

न त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर कृत्वा यदुक्तं कुरुवीरमध्ये । कालं प्रतीक्षस्व सुखोदयस्य पक्ति फलानामित्र वीजवापः ॥ १९ ॥

भरतवंशके प्रमुख वीर ! कौरव वीरोंके बीच मैंने जो प्रतिशा की है, उसे स्वीकार कर लेनेके बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता । जैसे बीज बोनेवाला किसान अपनी खेतीके फलोंके पकनेकी बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार तुम भी उस समयकी प्रतीक्षा करो जो हमारे लिये सुखकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ १९॥

यदा हि पूर्व विक्रतो निक्रन्तेद् वैरं सपुष्पं सफलं विदित्वा। महागुणं हरति हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके॥ २०॥ जय पहले शत्रुके द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फूलता-फलता जानकर अपने पुरुषार्थके द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है, तभी उस शत्रुके महान् गुणोंका अपहरण कर लेता है और इस जगत्में मुखपूर्वक जीवित रहता है।। २०॥

श्रियं च लोके लभते समग्रां मन्ये चास्मै शत्रवः संनमन्ते । मित्राणि चैनमचिराद् भजन्ते देवा इवेन्द्रमुपजीवन्ति चैनम् ॥ २१ ॥

वह वीर पुरुष लोकमें सम्पूर्ण लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है। मैं यह भी मानता हूँ कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। फिर थोड़े ही दिनोंमें उसके बहुत- से मित्र यन जाते हैं और जैसे देवता इन्द्रके सहारे जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीरकी छत्रछायामें रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ २१॥

मम प्रतिश्वां च निवोध सत्यां वृणे धर्मममृताज्ञीविताच। राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च सर्वे न सत्यस्य कलामुपैति॥ २२॥

किंतु भीमसेन ! मेरी यह सची प्रतिज्ञा सुनो ! मैं जीवन और अमरत्वकी अपेक्षा भी धर्मको ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य, पुत्र, यश और धन—ये सब-के-सब सत्यधर्मकी सोलहवीं कलाको भी नहीं पा सकते ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये चतुः स्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें युधिष्टिरवाक्यविषयक चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

## पञ्चत्रिंशोऽध्यायः

## दुखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके लिये उत्साहित करना

भीमसेन उवाच

संधि कृत्वैव कालेन ह्यन्तकेन पतित्रणा। अनन्तेनाप्रमेयेण स्रोतसा सर्वहारिणा॥१॥ प्रत्यक्षं मन्यसे कालं मर्त्यः सन् कालवन्धनः। फेनधर्मा महाराज फलधर्मा तथैव च॥२॥

भीमसेन बोले—महाराज ! आप फेनके समान नश्चर, फलके समान पतनशील तथा कालके बन्धनमें बँधे हुए मरणधर्मा मनुष्य हैं तो भी आपने सबका अन्त और संहार करनेवाले, बाणके समान वेगवान, अनन्त, अप्रमेय एवं जलस्रोतके समान प्रवाहशील लंबे कालको बीचमें देकर दुर्योधनके साथ सन्धि करके उस कालको अपनी आँखोंके सामने आया हुआ मानते हैं ॥ १-२ ॥

निमेषाद्पि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते। सुच्येवाञ्जनचूर्णस्य किमिति प्रतिपालयेत्॥ ३॥

किंतु कुन्तीकुमार! सलाईसे थोड़ा-थोड़ा करके उठाये जाने-बाले अञ्जनचूर्ण (सुरमे) की भाँति एक-एक निमेष्में जिसकी आयु क्षीण हो रही है, वह क्षणभङ्कर मानव समय-की प्रतीक्षा क्या कर सकता है ? || ३ ||

यो नूनममितायुः स्यादथवापि प्रमाणवित्। स काळं वै प्रतीक्षेत सर्वप्रत्यक्षद्शिवान्॥ ४॥

अवश्य ही जिसकी आयुकी कोई माप नहीं है अथवा जो आयुकी निश्चित संख्याको जानता है तथा जिसने सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया है, वही समयकी प्रतीक्षा कर सकता है ॥
प्रतीक्ष्यमाणः कालो न समा राजंस्त्रयोदश ।
आयुषोऽपचयं कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥ ५ ॥

राजन ! तेरह वर्षोतक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है। वह काल हमारी आयुको क्षीण करके हम सबको मृत्यु- के निकट पहुँचा देगा ॥ ५॥

शरीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्। प्रागेव मरणात् तस्माद् राज्यायैव घटामहे ॥ ६ ॥

्देहधारीकी मृत्यु सदा उसके शरीरमें ही निवास करती है, अतः मृत्युके पहले ही हमें राज्य-प्राप्तिके लिये चेष्टा करनी चाहिये॥ ६॥

यो न याति प्रसंख्यानमस्पष्टो भूमिवर्धनः। अयातयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गौरिव॥ ७॥

जिसका प्रभाव छिपा हुआ है, वह भूमिके लिये भाररूप ही है, क्योंकि वह जनसाधारणमें ख्याति नहीं प्राप्त कर सकता । वह वैरका प्रतिशोध न लेनेके कारण बैलकी भाँति दुःख उठाता रहता है ॥ ७ ॥

यो न यातयते वैरमल्पसत्त्वोद्यमः पुमान्। अफलं जन्म तस्याहं मन्ये दुर्जातजायिनः॥ ८॥

जितका बल और उद्यम बहुत कम है, जो बैरका बदला नहीं ले तकता उस पुरुषका जन्म अत्यन्त शृणित है। मैं तो उसके जन्मको निष्फल मानता हूँ ॥ ८॥ हैरण्यो भवतो बाह्न श्रुतिर्भवति पार्थि**वी।** हत्वा द्विपन्तं संग्रामे भुङ्क्ष्व बाहुजितं वसु ॥ ९ ॥

महाराज ! आपकी दोनों भुजाएँ सुवर्णकी अधिकारिणी हैं। आपकी कीर्ति राजा पृथुके समान है । आप युद्धमें शत्रुका संहार करके अपने बाहुबलसे उपार्जित धनका उपभोग कीजिये ॥ ९ ॥

हत्वा वै पुरुषो राजन् निकर्तारमरिंदम। अह्नायनरकं गच्छेत् खर्गेणास्य स सम्मितः॥१०॥

शत्रुदमन नरेश ! यदि मनुष्य अपनेको धोखा देनेवाले शत्रुका वध करके तुरंत ही नरकमें पड़ जाय तो उसके लिये वह नरक भी स्वर्गके तुल्य है ॥ १० ॥

अमर्पजो हि संतापः पावकाद् दीप्तिमत्तरः। येनाहमभिसंतप्तो न नक्तं न दिवा शये॥११॥

अमर्षसे जो संताप होता है, वह आगसे भी बद्कर जलानेवाला है। जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रातमें नींद आती है और न दिनमें॥ ११॥

अयं च पार्थो वीभत्सुर्वरिष्ठो ज्याविकर्षणे । आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिंह इवाराये ॥१२॥

ये हमारे भाई अर्जुन धनुषकी प्रत्यञ्चा खींचनेमें सबसे श्रेष्ठ हैं; परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफामें दुखी होकर बैठे हुए सिंहकी भाँति सदा अत्यन्त संतप्त होते रहते हैं॥ १२॥

योऽयमेकोऽभिमनुते सर्वान् लोके धनुर्भृतः। सोऽयमात्मजमूष्माणं महाहस्तीव यच्छति॥ १३॥

जो अकेले ही संसारके समस्त धनुर्धर वीरोंका सामना कर सकते हैं, वे ही अर्जुन महान् गजराजकी भाँति अपने मानसिक क्रोधजनित संतापको किसी प्रकार रोक रहे हैं॥१३॥

नकुळः सहदेवश्च बृद्धा माता च वीरसूः। तवैव प्रियमिच्छन्त आसते जडमूकवत्॥१४॥

नकुल, सहदेव तथा वीर पुत्रोंको जन्म देनेवाली हमारी बृदी माता कुन्ती—ये सबके सब आपका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर ही मूर्खों और गूँगोंकी भाँति चुप रहते हैं॥१४॥

सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवाः सह सुञ्जयैः। अहमेकश्च संतप्तो माता च प्रतिविन्ध्यतः॥ १५॥

आपके सभी वन्धु-वान्धव और सुद्धयवंशी योदा भी आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम दो व्यक्तियोंको ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी प्रतिविन्ध्यकी माता द्रीपदी ॥ १५॥

प्रियमेव तु सर्वेषां यद् व्रवीम्युत किंचन । सर्वे हि व्यसनं प्राप्ताः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६ ॥ मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सबको प्रिय है! हम सब लोग संकटमें पड़े हैं और सभी युद्धका अभिनन्दन करते हैं ॥ नातः पाणीयसी काचिदापद् राजन् भविष्यति । यन्नो नीचैरलपबलै राज्यमाचिछद्य भुज्यते ॥ १७ ॥

राजन् ! इससे बढ़कर अत्यन्त दुःखदायिनी विपत्ति और क्या होगी कि नीच और दुर्बल शत्रु हम बलवानोंका राज्य छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं ॥ १७ ॥ शीलदोपाद् घृणाविष्ट आनृशंस्यात् परंतप । क्रेशांस्तितिक्षसे राजन् नान्यः कश्चित् प्रशंसिति॥१८॥

परंतप युधिष्ठिर ! आप शीलस्वभावके दोष और कोमलतासे एवं दयाभावसे युक्त होनेके कारण इतने क्लेश सह रहे हैं, परंतु महाराज ! इसके लिये आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है ॥ १८॥

श्रोत्रियस्येव ते राजन् मन्द कस्याविपश्चितः। अनुवाकहता बुद्धिनैंपा तत्त्वार्थदर्शिनी॥१९॥

राजन् ! आपकी बुद्धि अर्थज्ञानसे रहित वेदोंके अश्वरमात्रको रटनेवाले मन्दबुद्धि श्रोत्रियकी तरह केवल गुरुकी वाणीका अनुसरण करनेके कारण नष्ट हो गयी है । यह तात्विक अर्थको समझने या समझानेवाली नहीं है ॥१९॥

घृणी ब्राह्मणरूपोऽस्ति कथं क्षत्रेऽभ्यजायथाः। अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायशः क्र्यबुद्धयः॥ २०॥

आप दयाल ब्राह्मणरूप हैं। पता नहीं, क्षत्रियकुलमें कैसे आपका जन्म हो गया; क्योंकि क्षत्रिय योनिमें तो प्रायः क्रूर बुद्धिके ही पुरुष उत्पन्न होते हैं॥ २०॥

अश्वीषीस्त्वं राजधर्मान् यथा वै मनुरव्रवीत् । क्र्रान् निकृतिसम्पन्नान् विहितानशमान्मकान् ॥२१॥ धार्तराष्ट्रान् महाराज क्षमसे किं दुरात्मनः । कर्तव्ये पुरुषव्याव्र किमास्से पीठसर्पवत् ॥ २२॥ बुद्धवा वीर्येण संयुक्तः श्रुतेनाभिजनेन च ।

महाराज ! आपने राजधर्मका वर्णन तो सुना ही होगा, जैसा मनुजाने कहा है । फिर क्रूर, मायावी, हमारे हितके विपरीत आचरण करनेवाले तथा अशान्त चित्तवाले दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्रोंका अपराध आप क्यों धमा करते हैं ! पुरुषसिंह ! आप बुद्धि, पराक्रम, शास्त्रज्ञान तथा उत्तम कुलसे सम्पन्न होकर भी जहाँ कुल काम करना है, वहाँ अजगरकी माँति चुपचाप क्यों बैठे हैं ! ॥२१–२२॥ तृणानां मुध्निकेन हिमवन्तं च पर्वतम् ॥२३ । छन्नमिच्छसि कीन्तेय योऽस्मान् संवर्तुमिच्छसि।

कुन्तीनन्दन! आप अज्ञातवासके समय जो हमलोगोंको छिपाकर रखना चाहते हैं इससे जान पड़ता है कि आप एक मुढी तिनकेसे हिमालय पर्वतको ढक देना चाहते हैं॥ अज्ञातचर्या गृढेन पृथिव्यां विश्वतेन च॥ २४॥

#### दिवीव पार्थ सूर्येण न राष्याचरितुं त्वया।

पार्थ ! आप इस भूमण्डलमें विख्यात हैं, जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवासका नियम नहीं पूरा कर सकते ॥२४५॥ वृहच्छाल इवानूपे शाखापुष्पपलाशवान् ॥ २५॥ हस्ती इवेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्चरिष्यति।

जहाँ जलकी अधिकता हो, ऐसे प्रदेशमें शाखा, पुष्प और पत्तोंसे सुशोभित विशाल शालवृक्षके समान अथवा स्वेत गजराज ऐरावतके सहश ये अर्जुन कहीं भी अशात कैसे रह सकेंगे ? ॥ २५३ ॥

इमी च सिंहसंकाशी भ्रातरी सहिती शिशू ॥ २६ ॥ नकुलः सहदेवश्च कथं पार्थ चरिष्यतः ।

कुन्तीकुमार ! ये दोनों भाई बालक नकुल-सहदेव खिंहके समान पराक्रमी हैं। ये दोनों कैसे छिपकर विचर सकेंगे !।।२६ ई।। पुण्यकीर्ती राजपुत्री द्वीपदी वीरसूरियम् ॥ २७॥ विश्वता कथमशाता रुष्णा पार्थ चरिष्यति ।

पार्थ ! यह वीरजननी पवित्रकीर्ति राजकुमारी द्रौपदी सारे संसारमें विख्यात है। भला, यह अज्ञातवासके नियम कैसे निभा सकेगी ॥ २७३ ॥

मां चापि राजञ्जानन्ति ह्याकुमारमिमाः प्रजाः ॥ २८॥ नाज्ञातचर्या पद्यामि मेरोरिव निगृहनम्।

महाराज ! मुझे भी प्रजावर्गके बच्चेतक पहचानते हैं, जैसे मेरुपर्वतको छिपाना असम्भव है, उसी प्रकार मुझे अपनी अज्ञातचर्या भी सम्भव नहीं दिखायी देती ॥ २८ है ॥ तथैव बहवोऽसाभी राष्ट्रेभ्यो विप्रवासिताः ॥ २९ ॥ राजानो राजपुत्राश्च धृतराष्ट्रमनुव्रताः । नहीं तेऽप्युपशाम्यन्ति निकृता वानिराकृताः ॥ ३० ॥

राजन् ! इसके सिवा एक बात और है, हमलोगोंने भी बहुत-से राजाओं तथा राजकुमारोंको उनके राज्यसे निकाल दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्रसे मिल गये होंगे, हमने जिनको राज्यसे विश्वत किया अथवा निकाला है, वे

कदापि इमारे प्रतिशान्तभाव नहीं भारण कर तकते ॥ २९-३०॥ अवदयं तैनिकर्तव्यमस्माकं तित्रयेषिभिः। ते ऽप्यस्मासु प्रयुक्षीरन् प्रच्छन्नान् सुबहुं अरान्। आचक्षीरं अना झात्वा ततः स्यात् सुमहद्भयम्॥ ३१॥

अवस्य ही दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर वे राजा-लोग भी हमलोगोंको धोखा देना उचित समझकर हमलोगोंकी खोज करनेके लिये बहुत-से छिपे हुए गुप्तचर नियुक्त करेंगे और पता लग जानेपर निश्चय ही दुर्योधनको सूचित कर देंगे। उस दशामें हमलोगोंपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो जायगा॥ ३१॥

असाभिरुषिताः सम्यग् वने मासास्त्रयोदश । परिमाणेन तान् पदय तावतः परिवत्सरान् ॥ ३२ ॥

हमने अबतक वनमें ठीक ठीक तेरह महीने व्यतीत कर लिये हैं, आप इन्हींको परिमाणमें तेरह वर्ष समझ लीजिये ॥ अस्ति मासः प्रतिनिधियंथा प्राहुर्मनीषणः। पुतिकामिव सोमस्य तथेदं कियतामिति॥ ३३॥

मनीधी पुरुषोंका कहना है कि मास संवत्सरका प्रतिनिधि है। जैसे पूर्तिका सोमलताके स्थानपर यज्ञमें काम देती है, उसी प्रकार आप इन तेरह मासोंको ही तेरह वर्षोंका प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिये॥ ३३॥

अथवानडुहे राजन् साधवे साधुवाहिने । सौहित्यदानादेतसादेनसः प्रतिमुच्यते ॥ ३४ ॥

राजन् ! अथवा अच्छी तरह बोझ ढोनेवाले उत्तम बैलको भरपेट भोजन दे देनेपर इस पापसे आपको छुटकारा मिल सकता है ॥ ३४॥

तसाच्छत्रुवधे राजन् क्रियतां निश्चपस्त्वयाः। क्षत्रियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्॥३५॥

अतः महाराज ! आप शत्रुओंका वध करनेका निश्चय कीजिये; क्योंकि समस्त क्षत्रियोंके लिये युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि भीमवाक्ये पञ्चित्रशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें भीमवाक्यविषयक पैंतीसर्वो अध्याय पृरा हुआ ॥ ३५ ॥

# षट्त्रिंशोऽध्यायः

युधिष्ठिरका भीमसेनको समझाना, व्यासजीका आगमन और युधिष्ठिरको प्रतिस्मृतिविद्याप्रदान तथा पाण्डवोंका पुनः काम्यकवनगमन

वैश्रभायन उवाच

भीमसेनवचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। निःश्वस्य पुरुषव्याद्यः सम्प्रदृष्यौ परंतपः॥ १॥ श्रुता मे राजधमीश्च वर्णानां च विनिश्चयाः। आयत्यां च तदात्वे च यः पश्यित स पश्यित ॥ २ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! भीमसेनकी बात सुनकर रात्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर लम्बीसाँस लेकर मन-ही-मन विचार करने लगे—'मेंने राजाओंके धर्म एवं वणोंके सुनिश्चित सिद्धान्त भी सुने हैं) परंतु जो भविष्य और वर्तमान दोनोंपर दृष्टि रखता है। वही यथार्थदर्शा है। १-२॥

धर्मस्य जानमानोऽहं गतिमग्र्यां सुदुविंदाम्। कथं बळात् करिष्यामि मेरोरिव चिमर्दनम्॥ ३॥

'धर्मकी श्रेष्ठ गित अत्यन्त दुर्वोध है, उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरु पर्वतके समान महान् उस धर्मका मर्दन करूँगा'॥ ३॥

स मुहूर्तमिव ध्यात्वा विनिश्चित्येतिकृत्यताम् । भीमसेनमिदं वाक्यमपदान्तरमञ्ज्वीत् ॥ ४ ॥

इस प्रकार दो घड़ीतक विचार करनेके पश्चात् अपनेको क्या करना है, इसका निश्चय करके युधिष्ठिरने भीमसेनसं अविलम्ब यह वात कही ॥ ४॥

युधिष्टिर उत्राच

प्**वमेतन्महाबा**हो यथा वदस्ति भारत । **इदमन्यत्** समादत्स्व वाच्यं मे वाक्यकोविद् ॥ ५ ॥

युधिष्ठिर बोले—महाबाहु भरतकुलतिलक वाक्य-विशारद भीम! तुम जैमा कह रहे हो, वह ठीक है, तथापि मेरी यह दूसरी बात भी मानो ॥ ५॥

महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्। आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥ ६ ॥

भरतनन्दन भीमसेन ! जो महान् पापमय कर्म केवल साइसके भरोसे आरम्भ किये जाते हैं, वे सभी कष्टदायक होते हैं॥ सुमन्त्रिते सुविकान्ते सुकृते सुविचारिते। सिध्यन्त्यर्थी महाबाहो देवं चात्र प्रदक्षिणम्॥ ७॥

महाबाहो ! अच्छी तरहसे सन्ग्रह और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुन्दररूपसे जो कार्य किये जाते हैं, वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है ॥ ७ ॥

यत्तु केवलचापल्याद् गलद्पोत्थितः स्वयम् । आरब्धव्यमिदं कार्यं मन्यसे श्रृणु तत्र मे ॥ ४ ॥

तुम स्वयं वलके घमण्डसे उन्मत्त हो जो केवल चपलतावश स्वयं इस युद्धरूपी कार्यको अभी आरम्भ करनेके योग्य मान रहे हो, उसके विषयमें मेरी बात सुनो ॥ ८ ॥ भूरिश्रवाः शल्दच्चेय जलसंध्रश्च वीर्यवान् ॥ ९ ॥ भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान् ॥ ९ ॥ धार्तराष्ट्रा दुराधर्षा दुर्योधनपुरोगमाः । सर्व पय छतास्त्राश्च सततं चाततायिनः ॥ १० ॥ राजानः पार्थिवाइचैय येऽस्माभिरुपतापिताः । संश्रिताः कौरवं पक्षं जातस्नेहाश्च तं प्रति ॥ ११ ॥ भूरिश्रवा, शल, पराक्रमी जलसंधा भीष्मा द्रोण, कर्ण, वलवान् अश्वरथामा तथा सदाके आततायी दुर्योधन आदि दुर्धर्ष धृतराष्ट्रपुत्र—ये सभी अस्त्र-विद्याके ज्ञाता हैं एवं हमने जिन राजाओं तथा भूमिपालोंको युद्धमें कष्ट पहुँचाया है, वे सभी कौरवपक्षमें मिल गये हैं और उधर ही उनका स्नेह हो गया है। ९-११॥

दुर्योधनिहते युक्ता न तथासासु भारत । पूर्णकोशा बळोपेताः प्रयतिष्यन्ति संगरे ॥ १२॥

भारत ! वे दुर्योधनके हितमें ही संख्यन होंगे; हम-छोगोंके प्रति उनका वैसा सद्भाव नहीं हो सकता । उनका ख नानाभरा-पूरा है और वे सैनिक-शक्तिसे भी सम्पन्न हैं, अतः वे युद्ध छिड़नेपर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे ॥ १२ ॥

सर्वे कौरवसैन्यस्य सपुत्रामात्यसैनिकाः । संविभक्ता हि मात्राभिभोगैरिप च सर्वशः ॥ १३॥

मन्त्रियों और पुत्रोंके सहित कौरवसेनाके सभी सैनिकोंको दुर्योधनकी ओरसे पूरे वेतन और सब प्रकारकी उपभोग- सामग्रीका वितरण किया गया है, ॥ १३॥

दुर्योधनेन ते वीरा मानिताश्च विशेषतः। प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति संद्रामे इति मे निश्चिता मितः॥ १४॥

इतना ही नहीं, दुर्योधनने उन वीरोंका विशेष आदर-सत्कार भी किया है। अतः मेरा यह विश्वास है कि वे उसके लिये संग्राममें ( इँसते इँसते ) प्राण दे देंगे॥ १४॥

समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरसासु तेषु च।
द्रोणस्य च महाबाहो कृपस्य च महात्मनः ॥ १५ ॥
अवद्यं राजपिण्डस्तैनिंवेंद्रय इति मे मितः ।
तस्मात् त्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपिसुदुस्त्यजान्॥१६॥

महावाहो ! यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा महामना कृपाचार्यका आन्तरिक स्नेह धृतराष्ट्रके पुत्रों तथा हम-लोगोंपर एक-सा ही है, तथापि वे राजा दुर्योधनका दिया हुआ अन्न खाते हैं, अतः उसका ऋण अवश्य चुकार्येगे, ऐसा मुझे प्रतीत होताहै। युद्ध छिड़नेपर वे भी दुर्योधनके पक्षसे ही लड़कर अपने दुस्त्यज प्राणोंका भी परित्याग कर देंगे॥ १५-१६॥

सर्वे दिव्यास्त्रविद्वांसः सर्वे धर्मपरायणाः। अजेपारचेति मे बुद्धिरि देवैः सवासवैः॥१७॥

वे सब-के सब दिव्यास्त्रोंके ज्ञाता और धर्मपरायण हैं। मेरी बुद्धिमें तो यहाँतक आता है कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते ॥ १७॥

अमर्षी नित्यसंरब्धस्तत्र कर्णो महारथः। सर्वास्त्रविदनाधृष्यो हाभेद्यकवचानृतः ॥ १८॥

उस पक्षमें महारथी कर्ण भी है, जो इमारे प्रति सदा

अमर्ष और क्रोधसे भरा रहता है। जह सब अस्त्रोंका ज्ञाता, अजेय तथा अभेध कवचसे सुरक्षित है।। १८।। अनिर्जित्य रणे सर्वानेतान् पुरुषसत्तमान्। अद्याक्यो हासहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया।। १९॥

इन समस्त वीर पुरुषोंको युद्धमें परास्त किये विना तुम अकेले दुर्योधनको नहीं मार सकते ॥ १९ ॥ न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो चृकोद्र । अतिसर्वोन् धनुर्योहान् सृतपुत्रस्य लाघवम् ॥ २० ॥

वृकोदर ! स्तपुत्र कर्णके हाथोंकी फुर्ती समस्त धनुर्धरोंसे बढ़-चढ़कर है। उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती है।। २०॥

#### वैशम्पायन उवाच

पतद् वचनमाञ्चाय भीमसेनोऽत्यमर्पणः। बभूव विमनास्त्रस्तो न चैवोवाच किंचन ॥ २१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! युधिष्ठिरका यह वचन सुनकर अत्यन्त कोधी भीमसेन उदास और शङ्कायुक्त हो गये। फिर उनके मुँहसे कोई बात नहीं निकली ॥ २१॥ तयोः संवद्तोरेवं तदा पाण्डवयोर्द्वयोः। आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः॥ २२॥

दोनों पाण्डवोंमें इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास वहाँ आ पहुँचे ॥ २२॥

सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः। युधिष्ठिरमिदं वाक्यमुवाच वदतां वरः॥ २३॥

पाण्डवोंने उठकर उनकी अगवानी की और यथायोग्य पूजन किया। तत्पश्चात् वक्ताओंमें श्रेष्ठ व्यासजी युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले—॥ २३॥

#### व्यास उवाच

युधिष्ठिर महाबाहो वेद्यि ते हृदयस्थिनम्। मनीषया ततः क्षिप्रमागतोऽस्मि नर्षभ ॥ २४॥

व्यासजीने कहा—नरश्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ! मैं ध्यानके द्वारा तुम्हारे मनका भाव जान चुका हूँ । इसिलये शीव्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ ॥ २४॥

भीष्माद्द्रोणात् कृपात् कर्णाद्द्रोणपुत्राच भारत। दुर्योधनान्तृपसुतात् तथा दुःशासनादिष ॥ २५॥ यत् ते भयमित्रघन हृदि सम्परिवर्तते। तत् तेऽहं नाशयिष्यामि विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ २६॥

शत्रुहन्ता भारत ! भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन और दुःशासनसे भी जो तुम्हारे मनमें भय समा गया है, उसे मैं शास्त्रीय उपायसे नष्ट कर दूँगा ॥ २५-२६ ॥

तच्छुत्वा धृतिमास्थाय कर्मणा प्रतिपादय । प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षित्रं ज्वरं जिह्न ॥ २७ ॥

राजेन्द्र ! उस उपायको सुनकर धैर्यपूर्वक प्रयत्नद्वारा उसका अनुष्ठान करो । उसका अनुष्ठान करके शीघ **ही अपनी** मानसिक चिन्ताका परित्याग कर दो ॥ २७ ॥

तत एकान्तमुत्रीय पाराशयों युधिष्ठिरम्। अववीदुपपन्नार्थिममं वाक्यविशारदः॥ २८॥

तदनन्तर प्रवचनकुशल पराशरनन्दन व्यासजी युधिष्ठिरको एकान्तमें ले गये और उनसे यह युक्तियुक्त वचन बोले—॥ श्रेयसस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । येनाभिभविता शत्रून् रणे पार्थो धनुर्धरः ॥ २९॥

'भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे कल्याणका सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्धमें शत्रुओंको पराजित कर देंगे।२९। गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धिं मूर्तिमतीमिव। विद्यां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय व्रवीमि ते॥ ३०॥

भेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्याको ग्रहण करो, जो मूर्तिमती सिद्धिके समान है। तुम मेरे शरणागत हो, इसिल्ये में तुम्हें इस विद्याका उपदेश करता हूँ ॥ ३०॥ यामवाष्य महाबाहुरर्जुनः साध्यिष्यति । अस्त्रहेतोर्महेन्द्रं च रुद्रं चैवाभिगच्छतु ॥ ३१॥ वरुणं च कुवेरं च धर्मराजं च पाण्डव । शको होष सुरान् द्रष्टुं तपसा विक्रमेण च ॥ ३२॥

्जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे । पाण्डुनन्दन ! ये अर्जुन दिव्यास्त्रोंकी प्राप्तिके लिये देवराज इन्द्र, रुद्र, वरुण कुवेर तथा धर्मराजके पास जायँ । ये अपनी तपस्या और पराक्रमसे देवताओंको प्रत्यक्ष देखनेमें समर्थ होंगे ॥ ३१-३२॥

ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान् । पुराणः शाश्वतो देवस्त्वजेयो जिञ्जुरच्युतः ॥ ३३ ॥ अस्त्राणीन्द्राच रुद्राच लोकपालेभ्य एव च । समादाय महाबाहुर्महत् कर्म करिष्यति ॥ ३४ ॥

'भगवान् नारायण जिनके सखा हैं, वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन हैं। सनातन देव, अजेय, विजयशील तथा अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले हैं। महाबाहु अर्जुन इन्द्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालोंसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान् कार्य करेंगे॥ ३३-३४॥

वनाद्साच कौन्तेय वनमन्यद् विचिन्त्यताम्। निवासार्थाय यद् युक्तं भवेद् वः पृथिवीपते ॥ ३५॥

कुन्तीकुमार ! पृथिवीपते ! अब तुम अपने निवासके लिये इस बनसे किसी दूसरे बनमें, जो तुम्हारे लिये उपयोगी हो, जानेकी बात सोचो ॥ १५॥ एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्। तापसानां च सर्वेषां भवेदुद्वेगकारकः॥३६॥

्एक ही स्थानपर अधिक दिनोंतक रहना प्रायः रुचिकर नहीं होता । इसके सिवाः यहाँ तुम्हारा चिरनिवास समस्त तपस्वी महात्माओंके लिये तपमें बिष्न पड़नेके कारण उद्देग-कारक होगा ॥ ३६॥

मृगाणामुपयोगश्च वीरुदोषधिसंक्षयः । बिभर्षि च बहून विप्रान् वेदवेदाङ्गपारगान् ॥ ३७ ॥

'यहाँके हिंसक पशुओंके उपयोग—मारनेका काम हो चुका है तथा तुम बहुत-से वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी विद्वान् ब्राह्मणोंका भरण-पोषण करते हो (और हवन करते हो), इसलिये यहाँ लता-गुल्म और ओषधियोंका क्षय हो गया है॥

#### वैशम्यायन उवाच

एवमुक्त्वा प्रपन्नाय शुचये भगवान् प्रभुः। प्रोवाच लोकतत्त्वक्षो योगी विद्यामनुत्तमाम्॥ ३८॥ धर्मराजाय धीमान् स व्यासः सत्यवतीसुतः। अनुक्षाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऐसा कहकर 'लोकतत्त्वके ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान् सत्यवतीनन्दन भगवान् व्यासजीने अपनी शरणमें आये हुए पवित्र धर्मराज युधिष्ठिरको उस अत्युत्तम विद्याका उपदेश किया और कुन्तीकुमारकी अनुमति लेकर फिर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३८-३९॥

युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा तद् ब्रह्म मनसा यतः। धारयामास मेधावी काले काले सदाभ्यसन्॥ ४०॥ धर्मात्मा मेधावी संयतिचत्त युधिष्ठिरने उस वेदोक्त मन्त्र- को मनसे धारण क्रिया और समय-समयपर सदा उसका अभ्यास करने छगे ॥ ४०॥

स व्यासवाक्यमुदितो वनाद् द्वैतवनात् ततः। ययो सरस्वर्ताकृले काम्यकं नाम काननम् ॥ ४१ ॥

तदनन्तर वे व्यासजीकी आज्ञासे प्रसन्नतापूर्वक द्वैतवनसे काम्यक-वनमें चले गये, जो सरस्वतीके तटपर सुशोभित है।

तमन्वयुर्महाराज शिक्षाक्षरविशारदाः । ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्रमृषयो यथा ॥ ४२ ॥

महाराज ! जैसे महर्षिगण देवराज इन्द्रका अनुसरण करते हैं, वैसे ही वेदादि शास्त्रोंकी शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्मतत्त्वके ज्ञानमें निपुण बहुत से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरके साथ उस वनमें गये ॥ ४२ ॥

ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरतर्षभ । न्यविशन्तमहात्मानः सामात्याः सपरिच्छदाः ॥ ४३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वहाँसे काम्यकवनमें आकर मिन्त्रयों और सेवकोंसिहत वे महात्मा पाण्डव पुनः वहीं वस गये ॥ ४३ ॥ तत्र ते न्यवसन् राजन् किंचित् कालं मनस्विनः। धनुर्वेदपरा वीराः श्रुण्वन्तो वेदमुत्तमम् ॥४४॥

राजन् ! वहाँ धनुर्वेदके अभ्यासमें तत्तर हो उत्तम वेद-मन्त्रोंका उद्त्रीष सुनते हुए उन मनस्वी पाण्डवोंने कुछ कालतक निवास किया ॥ ४४ ॥

चरन्तो सृगयां नित्यं शुद्धैर्वाणैर्मृगार्थिनः। पितृदैवर्तावप्रेभ्यो निर्वपन्तो यथाविधि॥४५॥

वे प्रतिदिन हिंसक पशुओंको मारनेके लिये शुद्ध (शास्त्रानुकूल) बाणेंद्वारा शिकार खेलते थे एवं शास्त्रकी विधिके अनुसार नित्य पितरों तथा देवताओंको अपना-अपना भाग देते थे अर्थात् नित्य श्राद्ध और नित्य होम करते थे॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि काम्यकवनगमने षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें काम्यकवनगमनिषयक छत्तीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ ३६ ॥

# सप्तत्रिंशोऽध्यायः

अर्जुनका सब भाई आदिसे मिलकर इन्द्रकील पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना

वैशम्पायन उवाच

कस्यचित् त्वथ कालस्य धर्मराजो युधिष्ठिरः। संस्मृत्य मुनिसंदेशिवदं वचनमव्रवीत् ॥१॥ विविक्ते विदितप्रश्नमर्जुनं पुरुषर्घभ । सान्त्वपूर्वस्मितं रुत्वा पाणिना परिसंस्पृशन् ॥२॥ स मुद्धतीमेव ध्यात्वा वनवासमरिदमः। धनंजयं धर्मराजो रहसीद्मुबाच ह ॥३॥ वैशम्पायन जी कहते हैं — नरश्रेष्ठ जनमेजय ! कुछ कालके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरको व्यासजीके संदेशका स्मरण हो आया । तब उन्होंने परम बुद्धिमान् अर्जुनसे एकान्तमें वार्तालाप किया । शत्रुओंका दमन करनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरने दो घड़ीतक वनवासके विषयमें चिन्तन करके किंचित् मुसकराते हुए अर्जुनके शरीरको हाथसे स्पर्श किया और एकान्तमें उन्हें सान्त्यना देते हुए इस प्रकार कहा ॥१–३॥

## युधिकिर उवाच

भीष्मे द्रोणे कृषे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत। धनुर्वेदश्चतुष्पाद एतेष्वद्य प्रतिष्ठितः॥ ४॥

युधिष्ठरने कहा—भारत! आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा—इन सबमें चारों पादोंसे युक्त सम्पूर्ण धनुवेंद प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ दैवं ब्राह्मं मानुषं च सयत्नं सचिकित्सितम्। सर्वीस्त्राणां प्रयोगं च अभिजानन्ति कृतस्त्राः॥ ५ ॥

वे दैव, ब्राह्म और मानुष तीनों पद्धतियोंके अनुसार सम्पूर्ण अस्त्रोंके प्रयोगकी सारी कलाएँ जानते हैं। उन अस्त्रोंके प्रहण और धारणरूप प्रयत्नसे तो वे परिचित हैं ही, शत्रुओं-द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रोंकी चिकित्सा (निवारणके उपाय) को भी जानते हैं॥ ५॥

ते सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण परिसान्त्विताः। संविभकाश्च तुष्टाश्च गुरुवत् तेषु वर्तते॥ ६॥

उन सबको धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने बड़े आश्वासनके साथ रखा है और उपभोगकी सामग्री देकर संतुष्ट किया है । इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित वर्ताव करता है ॥ ६ ॥

सर्वयोधेषु चैवास्य सदा प्रीतिरनुत्तमा। आचार्यामानितास्तुष्टाः शान्ति व्यवहरन्त्युत॥ ७॥

अन्य सम्पूर्ण योद्धाओंपर भी दुर्योधन सदा ही बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किये हुए आचार्यगण उसके लिये सदा शान्तिका प्रयत्न करते हैं॥७॥

राकि न हापिष्यन्ति ते काले प्रतिपूजिताः। अद्य चेयं मही कृत्स्ना दुर्योधनवशानुगा॥ ८॥ सम्रामनगरा पार्थ ससागरवनाकरा। भवानेव प्रियोऽसाकं त्विय भारः समाहितः॥ ९॥

जो लोग उसके द्वारा समय-समयपर समाहत हुए हैं, वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ ! आज यह सारी पृथ्वी ग्रामः नगरः समुद्रः वन तथा खानोंसहित दुर्योधन- के वशमें है। तुम्हीं हम सब लोगोंके अत्यन्त प्रिय हो। हमारे उद्धारका सारा भार तुमपर ही है॥ ८-९॥

अत्र इत्यं प्रपर्यामि प्राप्तकालमरिंदम। इञ्ज्यद्वेपायनात् तात गृहीतोपनिषनमया॥१०॥

शतुदमन ! अव इस समयके योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखायी देता है, उसे सुनो । तात ! मैंने श्रीकृष्ण-देपायन व्यासजीसे एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त की है ॥१०॥

तया प्रयुक्तया सम्यग् जगत् सर्वे प्रकाशते । तेन त्वं ब्रह्मणा तात संयुक्तः सुसमाहितः ॥ ११ ॥ देवतानां यथाकालं प्रसादं प्रतिपालय । तपसा योजयात्मानमुत्रेण भरतर्षभ ॥ १२ ॥ धनुष्मान् कवची खड्गी मुनिः साधुव्रते स्थितः । न कस्यचिद् ददन्मार्गं गच्छतातोत्तरां दिशम् ॥१३॥

उसका विधिवत् प्रयोग करनेपर समस्त जगत् अच्छी प्रकारसे ज्यों-का-त्यों स्पष्ट दीखने लगता है। तात! उस मन्त्र-विद्यासे युक्त एवं एकाग्रचित्त होकर तुम यथासमय देवताओंकी प्रसन्नता प्राप्त करो। भरतश्रेष्ठ! अपने-आपको उग्र तपस्यामें लगाओ। धनुष, कवच और खङ्ग धारण किये साधु-व्रतके पालनमें स्थित हो मौनावलम्बनपूर्वक किसीको आक्रमणका मार्ग न देते हुए उत्तर दिशाकी ओर जाओ॥ ११-१३॥

इन्द्रे ह्यस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि धनंजय । वृत्राद् भीतैर्वेठं देवेस्तद। शके समर्पितम् ॥ १४ ॥

धनंजय ! इन्द्रको समस्त दिव्यास्त्रोंका ज्ञान है। वृत्रासुरसे डरे हुए सम्पूर्ण देवताओंने उस समय अपनी सारी शक्ति इन्द्रको ही समर्पित कर दी थी।। १४।।

तान्येकस्थानि सर्वाणि ततस्त्यं प्रतिपत्स्यसे। शक्रमेव प्रपद्यस्य स तेऽस्त्राणि प्रदास्यति॥१५॥ दीक्षितोऽचैव गच्छ त्वं द्रष्टुं देवं पुरंदरम्।

वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थानमें हैं, तुम उन्हें वहीं से प्राप्त कर लोगे; अतः तुम इन्द्रकी ही शरण लो। वही तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इन्द्रके दर्शनकी इच्छासे यात्रा करो॥ १५ है॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तवा धर्मराजस्तमध्यापयत प्रभुः॥१६॥ दीक्षितं विधिनानेन धृतवाकायमानसम्। अनुजन्ने तदा वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः॥१७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! ऐसा कहकर शिक्तशाली धर्मराज युधिष्ठिरने मनः वाणी और शरीरको संयममें रखकर दीक्षा प्रहण करनेवाले अर्जुनको विधिपूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति-विद्याका उपदेश किया। तदनन्तर बड़े भाई युधिष्ठिरने अपने वीर भाई अर्जुनको वहाँसे प्रस्थान करनेकी आज्ञा दी॥ १६-१७॥

निदेशाद् धर्मराजस्य द्रष्टुकामः पुरंदरम्। घतुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्ये महेपुधी॥१८॥ कवची सतलत्राणो बद्धगोधाङ्गुलित्रवान्। दुर्वाग्निवाद्यणानिष्कैः स्वस्ति वाच्य महाभुजः॥१९॥ प्रातिष्ठत महाबाद्यः प्रगृहीतशरासनः। वधाय धार्तराष्ट्राणां निःश्वस्योर्ध्वमुदीक्ष्य च॥२०॥

धर्मराजकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा मनमें रखकर महाबाहु धनंजयने अग्निमें आहुति दी और

स्वर्णमुद्राओंकी दक्षिणा देकर ब्राह्मणींसे स्वस्तिवाचन कराया तथा गाण्डीव धनुष और दो महान् अक्षय तूणीर साथ हे कवच- तलवाण (जूते) तथा अङ्गुलियोंकी रक्षाके लिये गोहके चमड़ेका बना हुआ अङ्गुलित्र धारण किया । इसके बाद अपरकी ओर देख लंबी साँस खींचकर धृतराष्ट्रपुत्रोंके वधके लिये महायाहु अर्जुन धनुष हाथमें लिये वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ तं दृष्टा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतशरासनम्।

अत्रुवन् त्राह्मणाः सिद्धा भूतान्यन्तर्हितानि च॥ २१॥

क्रन्तीनन्दन अर्जुनको वहाँ धनुष लिये जाते देख सिद्धों। ब्राह्मणों तथा अदृश्य भृतोंने कहा-॥ २१ ॥

क्षिप्रमाप्तुहि कौन्तेय मनसा यद् यदिच्छसि। अतुवन् ब्राह्मणाः पार्थमिति कृत्वा जयाशिषः॥ २२॥ संसाधयस कौन्तेय ध्रुवोऽस्तु विजयस्तव।

'कुन्तीकुमार ! तुम अपने मनमें जो-जो इच्छा रखते हो, वह सब तुम्हें शीव प्राप्त हो।' इसके बाद ब्राह्मणोंने अर्जुन को विजयस्चक आशीर्वाद देते हुए कहा- 'कुन्तीपुत्र ! तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवस्य विजय प्राप्त हो? ॥ तं तथा प्रस्थितं वीरं शालस्कनधोरमर्जुनम् ॥ २३॥ मनांस्यादाय सर्वेषां कृष्णा वचनमत्रवीत्।

शाल वृक्षके समान कंधे और जाँघोंसे सुशोभित वीर अर्जुनको इस प्रकार सबके चित्तको चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार वोली ॥ २३५ ॥

#### कृष्णोवाच

यत्ते कुन्ती महावाहो जातस्यैच्छद् धनंजय॥ २४॥ तत्तेऽस्तु सर्वं कौन्तेय यथा च खयमिच्छसि।

द्रौपदीने कहा-कुन्तीकुमार महाबाहु धनंजय ! आपके जन्म हेनेके समय आर्या कुन्तीने अपने मनमें आपके लिये जो-जो इच्छाएँ की थीं तथा आप खयं भी अपने हृदयमें जो-जो मनोरथ रखते हों, वे सब आपको प्राप्त हों ॥ मास्माकं क्षत्रियकुले जन्म कश्चिदवाप्तुयात् ॥ २५॥ ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यं येषां भेक्ष्येण जीविका।

हमलोगोंमेंसे कोई भी क्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न न हो। उन ब्राह्मणोंको नमस्कार है, जिनका भिक्षासे ही निर्वाह हो जाता है ॥ २५३ ॥

इदं मे परमं दुःखं यः स पापः सुयोधनः ॥ २६ ॥ दृष्ट्रा मां गौरिति प्राह प्रहसन् राजसंसदि ।

नाथ ! मुझे सबसे बढ़कर दुःख इस बातसे हुआ है कि उस पापी दुर्योधनने राजाओंसे भरी हुई सभामें मेरी ओर देखकर और मुझे 'गाय' ( अनेक पुरुषोंके उपभोगमें आने-वाली) कहकर मेरा उपहास किया ॥ २६३ ॥

तसाद् दुःखादिदं दुःख निम्हित मे मितः॥ २७॥ यत् तत् परिषदो मध्ये बह्नयुक्तमभाषत।

उस दुःखसे भी वढ़कर महान् कष्ट मुझे इस वातसे हुआ कि उसने भरी सभामें मेरे प्रति बहुत-सी अनुचित वातें कहीं ॥ २७३ ॥

नृनं ते भ्रातरः सर्वे त्वत्कथाभिः प्रजागरे ॥ २८ ॥ रंस्यन्ते वीर कर्माणि कथयन्तः पुनः पुनः। नैव नः पार्थ भोगेषु न धने नोत जीविते ॥ २९ ॥ तुष्टिबुद्धिभीवत्री वा त्विय दीर्घप्रवासिनि। त्विय नः पार्थ सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते ॥ ३० ॥ जीवितं मरणं चैव राज्यमैश्वर्यमेव च। आपृष्टोमेऽसि कौन्तेय खस्ति प्राप्तुहि भारत ॥ ३१ ॥

वीरवर! निश्चय ही आपके चले जानेके बाद आपके सभी भाई जागते समय आपहीके पराक्रमकी चर्चा वार-बार करते हुए अपना मन बहलायेंगे। पार्थ! दीर्घकालके लिये आपके प्रवासी हो जानेपर हमारा मन न तो भोगोंमें लगेगा और न धनमें ही। इस जीवनमें भी कोई रस नहीं रह जायगा। आपके विनाहम इन वस्तुओंसे संतोष नहीं पासकेंगे। पार्थ ! हम सबके सुख-दुःखा जीवन-मरण तथा राज्य-ऐश्वर्य आपपर ही निर्भर हैं। भरतकुलतिलक ! कुन्तीकुमार ! मैंने आपको विदा दी; आप कल्याणको प्राप्त हों ॥ २८-३१ ॥

बलवद्भिर्विरुद्धं न कार्यमेतत् त्वयानघ। प्रयाह्यविद्नेनैवाश विजयाय नमो धात्रे विधात्रे च खस्ति गच्छ श्वनामयम् ॥ ३२ ॥

निष्पाप महावली आर्यपुत्र ! आप बलवानोंसे विरोध न करें, यह मेरा अनुरोध है। विष्न-वाधाओं से रहित हो विजय-प्राप्तिके लिये शीघ्र यात्रा कीजिये । धाता और विधाताको नमस्कार है। आप कुशल और खस्यतापूर्वक प्रस्थान कीजिये॥

ह्योः ऋोर्तिर्द्यतिः पृष्टिरुमा लक्ष्मीः सरखती । इमा वै तव पान्थस्य पालयन्तु धनंजय ॥ ३३ ॥

धनंजय ! ही, श्री, कीर्ति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती-ये सब देवियाँ मार्गमें जाते समय आपकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

ज्येष्ठापचायी ज्येष्ठस्य भ्रातुर्वचनकारकः। प्रवर्धे उहं वसून् रुद्रानादित्यान् समरुद्रणान् ॥ ३४ ॥ विद्येदेवांस्तथा साध्याञ्छान्त्यर्थं भरतर्षभ। खस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भारत॥ ३५॥ दिव्येभ्यइचैव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्धिनः।

आप बड़े भाईका आदर करनेवाले हैं, उनकी आज्ञाके पालक हैं। भरतश्रेष्ठ ! मैं आपकी शान्तिके लिये वसु, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, विश्वेदेव तथा साध्य देवताओंकी शर्ण लेती हूँ । भारत ! भीम, भान किया दिन्य भूतोंसे और दूसरे भी जो मार्गमें विष्न डालनेवाले प्राणी हैं, उन सबसे आपका कल्याण हो ॥ ३४-३५ ई ॥

#### वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्त्वाऽऽशिषः कृष्णा विरराम यशस्विनी॥३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं —राजन् ! ऐसी मङ्गलकामना करके यशस्त्रिनी द्रौपदी चुप हो गयी ॥ ३६॥

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भ्रातृन् धौम्यं च पाण्डवः । प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृह्य रुचिरं धमुः ॥ ३७ ॥

तदनन्तर पाण्डुनन्दन महाबाहु अर्जुनने अपना सुन्दर धनुष हाथमें लेकर सभी भाइयों और धौम्यमुनिको दाहिने करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ३७ ॥

तस्य मार्गादपाकामन् सर्वभूतानि गच्छतः। युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराकान्तस्य ग्रुष्मिणः॥ ३८॥

महान् पराक्रमी और महाबली अर्जुनके यात्रा करते समय उनके मार्गसे समस्त प्राणी दूर हट जाते थे; क्योंकि वे इन्द्रसे मिला देनेवाली प्रतिस्मृतिनामक योगविद्यासे युक्त थे॥ सोऽगच्छत् पर्वतांस्तात तपोधननिषेवितान्। दिव्यं हैमवतं पुण्यं देवजुष्टं परंतपः॥३९॥

परंतप अर्जुन तपस्वी महात्माओंद्वारा सेवित पर्वतोंके मार्गसे होते हुए दिव्यः पवित्र तथा देवसेवित हिमालय पर्वतपर जा पहुँचे ॥ ३९॥

अगच्छत् पर्वतं पुण्यमेकाह्नैव महामनाः। मनोजवगतिर्भृत्वा योगयुक्तो यथानिलः॥ ४०॥

महामना अर्जुन योगयुक्त होनेके कारण मनके समान तीव्र वेगसे चलनेमें समर्थ हो गये थे, अतः वे वायुके समान एक ही दिनमें उस पुण्य पर्वतपर पहुँच गये ॥ ४०॥ हिमवन्तमतिक्रम्य गन्धमादनमेव च। अत्यकामत् स दुर्गाणि दिवारात्रमतन्द्रितः ॥ ४१॥

हिमालय और गन्धमादन पर्वतको लॉवकर उन्होंने आलस्प्ररहित हो दिन-रात चलते हुए और भी बहुत-से दुर्गम स्थानोंको पार किया॥ ४१॥

इन्द्रकीलं समासाच ततोऽतिष्ठद् धनंजयः। अन्तरिक्षेऽतिशुश्राव तिष्ठेति स वचस्तदा॥ ४२॥

तदनन्तर इन्द्रकील पर्वतपर पहुँचकर अर्जुनने आकाशमें उच्च स्वरसे गूँजती हुई एक वाणी सुनी-'तिष्ठ ( यहीं ठहर जाओ)।' तब वे वहीं ठहर गये॥ ४२॥

तच्छुत्वा सर्वतो दृष्टि चारयामास पाण्डवः। अथापदयत् सन्यसाची वृक्षमूले तपस्विनम् ॥ ४३ ॥

वह वाणी सुनकर पाण्डुनन्दन अर्जुनने चारों ओर

दृष्टिपात किया । इतनेहीं अन्हें वृक्षके मूलभागमें बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखायी दिये ॥ ४३ ॥

ब्राह्मचा श्रिया दीप्यमानं पिङ्गलं जटिलं कृशम् । सोऽब्र**वीदर्जुनं तत्र स्थितं द**ृष्टा महातपाः ॥ ४४ ॥

वे अपने ब्रह्मतेजसे उद्भासित हो रहे थे। उनकी अङ्गकान्ति पिङ्गलवर्णकी थी। सिरपर जटा बढ़ी हुई थी और शरीर अत्यन्त कृश था। उन महातपर्खाने अर्जुनको वहाँ खड़े हुए देखकर पूछा—॥ ४४॥

कस्त्वं तातेह सम्प्राप्तो धनुष्मान् कवची शरी। निबद्धासितलत्राणः क्षत्रधर्मम्नुवतः ॥ ४५ ॥ नेह शस्त्रेण कर्तव्यं शान्तानामेष आलयः। विनीतकोधहर्षाणां ब्राह्मणानां तपस्विन।म् ॥ ४६ ॥

'तात! तुम कौन हो ? जो धनुष-वाण, कवच, तलवार तथा दस्तानेसे सुसजित हो क्षत्रियधर्मका अनुगमन करते हुए यहाँ आये हो । यहाँ अस्त्र-शस्त्रकी आवश्यकता नहीं है । यह तो क्रोध और हर्षको जीते हुए तपस्यामें तत्पर शान्त ब्राह्मणींका स्थान है ॥ ४५-४६ ॥

नेहास्ति धनुषा कार्यं न संग्रामोऽत्र कहिँचित्। निक्षिपैतव् धनुस्तात प्राप्तोऽसि परमां गतिम्॥ ४७॥

'यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसिलये यहाँ तुम्हारे धनुषका कोई काम नहीं है । तात ! यह धनुष यहीं फेंक दो, अब तुम उत्तम गतिको प्राप्त हो चुके हो ॥ ४७ ॥

ओजसा तेजसावीर यथा नान्यः पुमान् कवित् । तथा हसन्निवाभीक्ष्णं ब्राह्मणोऽर्जुनमब्रवीत् । न चैनं चालयामास धैर्यात् सुधृतनिश्चयम् ॥ ४८॥

'वीर ! ओज और तेजमें तुम्हारे-जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है !' इस प्रकार उन ब्रह्मिंने हुँसते हुए-से वार-वार अर्जुनसे धनुषको त्याग देनेकी बात कही ! परंतु अर्जुन धनुष न त्यागनेका हद निश्चय कर चुके थे; अतः ब्रह्मिं उन्हें धैर्यसे विचलित नहीं कर सके ॥ ४८ ॥

तमुवाच ततः त्रीतः स द्विजः प्रहसन्निव। वरं वृणीष्व भद्रं ते शकोऽहमरिसुदन ॥ ४९॥

तब उन ब्राह्मण देवताने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हैंसते हुए-से कहा—'रानुस्दन ! तुम्हारा भला हो। में साक्षात् इन्द्र हूँ, मुझसे कोई वर माँगो' ॥ ४९ ॥

एवमुक्तः सहस्राक्षं प्रत्युवाच धनंजयः। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा शूरः कुरुकुलोद्वहः॥ ५०॥

यह मुनकर कुरुकुलरल शूर-वीर अर्जुनने सहस्र नेत्र-धारी इन्द्रसे हाथ जोड़कर प्रणामपूर्वक कहा—॥ ५०॥ ईण्सितो होष वै कामो वरं चैनं प्रयच्छ मे। त्वत्तीऽच भगवन्नस्त्रं कृतस्त्रमिच्छामि वेदितुम् ॥ ५१॥ भगवन् ! मैं आपसे सम्पूर्ण अस्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है; अतः मुझे यही वर दीजिये' ॥ ५१॥

प्रत्युवाच महेन्द्रस्तं प्रीतातमा प्रहसन्निव।
इह प्राप्तस्य किं कार्यमस्त्रेस्तव धनंजय ॥ ५२ ॥
कामान् वृणीष्व लोकांस्त्वं प्राप्तोऽसि परमां गतिम् ।
एवमुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनंजयः ॥ ५३ ॥
न लोभान्न पुनः कामान्न देवत्वं पुनः सुस्तम् ।
न च सर्वामरैश्वर्यं कामये त्रिद्शाधिप ॥ ५४ ॥
श्रातृंस्तान् विपिने त्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य च ।
अकीर्तिं सर्वेलोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समाः ॥ ५५ ॥

तब महेन्द्रने प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए से कहा— धनंजय! जब तुम यहाँतक आ पहुँचे तब तुम्हें अस्त्रोंको लेकर क्या करना है! अब इच्छानुसार उत्तम लोक माँग लो; क्योंकि तुम्हें उत्तम गित प्राप्त हुई है।' यह सुनकर धनंजयने पुनः देवराजसे कहा—'देवेश्वर! में अपने भाइयोंको बनमें छोड़कर (शत्रुओंसे) वैरका बदला लिये बिना लोभ अथवा कामनाके वशीभृत हो न तो देवत्व चाहता हूँ, न सुख और न सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त कर लेनेकी ही मेरी इच्छा है। यदि मैंने वैसा किया निर्मात किया सम्पूर्ण लोकोंमें मुझे महान् अपयश प्राप्त होगा । । २२-५५ ॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच चुत्रहा पाण्डुनन्दनम्। सान्त्वयञ्ख्लक्षणया वाचा सर्वलोकनमस्कृतः॥ ५६॥

अर्जुनके ऐसा कहनेपर विश्वविन्दितः वृत्रविनाशक इन्द्रने मधुर वाणीमें अर्जुनको सान्त्वना देते हुए कहा—॥ ५६ ॥ यदा द्रक्ष्यसि भूतेशं ज्यक्षं शूळधरं शिवम् । तदा दातास्मि ते तात दिज्यान्यस्त्राणि सर्वशः ॥ ५७ ॥

'तात ! जब तुम्हें तीन नेत्रोंसे विभूषित त्रिशूल-धारी भूतनाथ भगवान् शिवका दर्शन होगा, तब मैं तुम्हें सम्पूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूँगा ॥ ५७ ॥

क्रियतां दर्शने यत्नो देवस्य परमेष्टिनः। दर्शनात् तस्य कौन्तेयसंसिद्धः खर्गमेष्यसि॥ ५८॥

'कुन्तीकुमार ! तुम उन परमेश्वर महादेवजीका दर्शन पानेके लिये प्रयत्न करो । उनके दर्शन से पूर्णतः सिद्ध हो जानेपर तुम स्वर्गलोकमें पधारोगे' ॥ ५८ ॥ इत्युक्त्वा फाल्गुनं राको जगामादर्शनं पुनः । अर्जुनोऽप्यथ तत्रैव तस्यौ योगसमन्वितः ॥ ५९ ॥ अर्जुनसे ऐसा कहकर इन्द्र पुनः अटस्य हो गये ।

तत्पश्चात् अर्जुन योगयुक्त हुए वहीं रहने लगे ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि इन्द्रदर्शने सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वमें इन्द्रदर्शनविषयक सैंतीसवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ ३७ ॥

# ( कैरातपर्व )

## अष्टात्रिंशोऽध्यायः

अर्जुनकी उग्र तपस्या और उसके विषयमें ऋषियोंका भगवान् शङ्करके साथ वार्तीलाप

जनमेजय उवाच भगचञ्छ्रोतुमिच्छामि पार्थस्याक्किष्टकर्मणः। विस्तरेण कथामेतां यथास्त्राण्युपछब्धवान्॥१॥

जनमेजय बोले—भगवन् ! अनायास ही महान् कर्म करनेवाले कुन्तीनन्दन अर्जुनकी यह कथा मैं विस्तार-पूर्वक सुनना चाहता हूँ; उन्होंने किस प्रकार अस्त्र प्राप्त किये ? ॥ १॥

यथा च पुरुषव्याच्री दीर्घबाहुर्धनंजयः। वनं प्रविष्टस्तेजस्वी निर्मेनुष्यमभीतवत्॥२॥

पुरुषिंह महावाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वनमें निर्भयके समान कैसे चले गये थे ! ॥ २ ॥ किं च तेन छतं तत्र वसता ब्रह्मवित्तम । कथं च भगवान स्थाणुर्देवराजरच तोषितः ॥ ३ ॥ ब्रह्मवेत्ताओंमं श्रेष्ठ महर्षे ! उस वनमें रहकर पार्थने क्या किया ? भगवान् शंकर तथा देवराज इन्द्रको कैसे संतुष्ट किया ? ॥ ३ ॥

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्प्रसादाद् द्विजोत्तम । त्वं हि सर्वेन्न दिव्यं च मानुषं चैव वेत्थ ह ॥ ४ ॥

विप्रवर ! मैं आपकी कृपासे ये सब बातें सुनना चाहता हूँ । सर्वज्ञ ! आप दिव्य और मानुप सभी वृत्तान्तों-को जानते हैं ॥ ४॥

अत्यद्भुततमं ब्रह्मन् रोमहर्षणमर्जुनः।
भवेन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किल ॥ ५ ॥
पुरा प्रहरतां श्रेष्ठः संग्रामेष्वपराजितः।
यच्छुत्वा नर्रासहानां दैन्यहर्षातिविस्मयात्॥ ६ ॥
शूराणामपि पार्थानां हृदयानि चकम्पिरे।
यद् यच्च कृतवानन्यत् पार्थस्तद्खिलं वद ॥ ७ ॥

ब्रह्मन् ! मैंने सुना है, कभी संग्राममें परास्त न होनेवाले,

योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुनने कि मगवान शङ्करके साथ अत्यन्त अद्भुत, अनुपम और रोमाञ्चकारी युद्ध किया था, जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूर्वीर कुन्तीपुत्रों के हृदयों में भी दैन्य, हर्ष और विस्मयके कारण कॅपकॅपी छा गयी थी। अर्जुनने और भी जो-जो कार्य किये हों, वे सब भी मुझे बताइये॥ ५-७॥

न ह्यस्य निन्दितं जिष्णोः सुस्क्ष्ममिष लक्षये । चरितं तस्य शूरस्य तन्मे सर्वे प्रकीर्तय ॥ ८ ॥

ग्रुरवीर अर्जुनका अत्यन्त सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं दिखायी देता है, जिसमें थोड़ी सी भी निन्दाके लिये स्थान हो; अतः वह सब मुझसे कहिये ॥ ८॥

#### वैशम्पायन उवाच

कथिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मनः। दिव्यां पौरवशार्द्देल महतीमद्भतोपमाम्॥ ९॥

वैशम्पायन जीने कहा—तात ! पौरवश्रेष्ठ ! महात्मा अर्जुनकी यह कथा दिव्यः अद्भुत और महत्त्वपूर्ण है; हसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ९ ॥

गात्रसंस्पर्शसम्बद्धां व्यम्बकेण सहानघ। पार्थस्य देवदेवेन श्रुणु सम्यक् समागमम्॥१०॥

अन्य ! देवदेव महादेवजीके साथ अर्जुनके शरीरका जो स्पर्श हुआ था, उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा है । तुम उन दोनोंके मिलनका यह वृत्तान्त भली-भाँति सुनो ॥ युधिष्ठिरनियोगात् स जगामामितविक्रमः । शक्तं सुरेश्वरं द्रव्दुं देवदेवं च शंकरम् ॥ ११ ॥ दिव्यं तद् धनुरादाय खङ्गं च कनकत्सरुम् । महाबलो महावाहुरर्जुनः कार्यसिद्धये ॥ १२ ॥ दिशं ह्युदीचीं कौरव्यो हिमविच्छखरं प्रति । ऐन्द्रः स्थिरमना राजन् सर्वलोकमहारथः ॥ १३ ॥

राजन्! अमित पराक्रमी, महावली, महावाहु, कुरुकुलभूषण, इन्द्रपुत्र अर्जुन, जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात महारथी और मुस्थिर चित्तवाले थे, युधिष्ठिरकी आज्ञासे देवराज इन्द्र तथा देवाधिदेव भगवान् शंकरका दर्शन करनेके लिये कार्यकी सिद्धिका उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य (गाण्डीव) धनुष और सोनेकी मूँठवाले खड्गको हाथमें लिये उत्तर दिशामें हिमालय पर्वतकी ओर चले॥

त्वरया परया युक्तस्तपसे घृतनिश्चयः। वनं कण्डकितं घोरमेक पवान्वपद्यत॥१४॥

तपस्थाके लिये दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावलीके साथ जाते हुए वे अकेले ही एक भयंकर कण्टकाकीर्ण वनमें पहुँचे ॥ १४॥

नानापुष्पफलोपेतं नानापक्षिनिषेवितम् । नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम् ॥ १५ ॥ जो नाना प्रकारके फल-फूलोंसे भरा था, भाँति-भाँतिके पक्षी जहाँ कलख कर रहे थे, अनेक जातियोंके मृग उस वनमें सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास कर रहे थे।। १५॥

ततः प्रयाते कौन्तेये वनं मानुषवर्जितम्। राङ्कानां पटहानां च शब्दः समभवद् दिवि ॥ १६ ॥

तदनन्तर कुन्तीनन्दन अर्जुनके उस निर्जन वनमें पहुँचते ही आकाशमें शङ्कों और नगाड़ोंका गम्भीर घोष गूँज उठा ॥

पुष्पवर्षे च सुमहन्निपपात महीतले। मेघजालं च विततं छादयामास सर्वतः॥१७॥ सोऽतीत्य वनदुर्गाणि संनिकर्षे महागिरेः। ग्रम्भे हिमवत्पृष्ठे वसमानोऽर्जुनस्तदा॥१८॥

पृथ्वीपर फूलोंकी वड़ी भारी वर्षा होने लगी। मेघोंकी घटा घिरकर आकाशमें सब ओर छा गयी। उन दुर्गम वनस्थलियोंको लाँघकर अर्जुन हिमालयके पृष्ठभागमें एक महान् पर्वतके निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे॥ १७-१८॥

तत्रापश्यद् द्रुमान् फुल्लान् विहगैर्वल्गुनादितान्। नदीश्च विपुलावर्ता वैदूर्यविमलप्रभाः॥१९॥

वहाँ उन्होंने फूलोंसे मुशोभित बहुत से वृक्ष देखे, जो पक्षियोंके मधुर शब्दसे गुझायमान हो रहे थे । उन्होंने वैदूर्यमणिके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई शोभामयी कितनी ही नदियाँ देखीं, जिनमें बहुत सी भँवरें उठ रही थीं ॥१९॥

हंसकारण्डवोद्गीताः सारसाभिरुतास्तथा। पुंस्कोकिलरुतारचैव कौञ्जबर्हिणनादिताः॥२०॥

हंस, कारण्डव तथा सारस आदि पश्ची वहाँ मीठी बोली बोलते थे। तटवर्ती वृक्षोंपर कोयल मनोहर शब्द बोल रही थी। क्रोंचके कलरव और मथूरोंकी केकाध्विन भी वहाँ सब ओर गूँजती रहती थी॥ २०॥

मनोहरवनोपेतास्तस्मिन्नतिरथोऽर्जुनः । पुण्यशीतामळजळाः पश्यन् प्रीतमनाभवत्॥ २१॥

उन निदयोंके आसपास मनोहर वनश्रेणी सुशोभित होती थी। हिमालयके उस शिखरपर पवित्र, शीतल और निर्मल जलसे भरी हुई उन सुन्दर सरिताओंका दर्शन करके अतिरथी अर्जुनका मन प्रसन्नतासे खिल उठा।। २१॥

रमणीये वनोद्देशे रममाणोऽर्जनस्तदा। तपस्युत्रे वर्तमान उद्यतेजा महामनाः॥२२॥

उग्न तेजस्वी महामना अर्जुन वहाँ वनके रमणीय प्रदेशोंमें घूम-फिरकर वड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न हो गये॥ दर्भेचीरं निवस्याथ दण्डाजिनविभूषितः।

दमचार । नवस्याय दण्डाजनावमूषितः । शीर्णं च पतितं भूमौ पर्णं समुपयुक्तवान् ॥ २३ ॥

कुशाका ही चीर धारण किये तथा दण्ड और मृगचर्मसे

विभूषित अर्जुन पृथ्वीपर गिरे हुए सूखे पत्तोंका ही भोजनके स्थानमें उपयोग करते थे॥ २३॥

पूर्णे पूर्णे त्रिरात्रे तु मासमेकं फलाशनः। द्विगुणेन हि कालेन द्वितीयं मासमत्ययात्॥ २४॥

एक मासतक वे तीन-तीन रातके बाद केवल फलाहार करके रहे। दूसरे मासको उन्होंने पहलेकी अपेक्षा दूने-दूने समयपर अर्थात् छ:-छः रातके बाद फलाहार करके व्यतीत किया॥ २४॥

तृतीयमिप मासं स पक्षेणाद्दारमाचरन्। चतुर्थे त्वथ सम्प्राप्ते मासे भरतसत्तमः ॥ २५ ॥ वायुभक्षो महाबाहुरभवत् पाण्डुनन्दनः। ऊर्ध्वबाहुनिरालम्बः पादाङ्ग्रष्टाप्रविष्टितः॥ २६ ॥

तीसरा महीना पंद्रह-पंद्रह दिनमें भोजन करके विताया। चौथा महीना आनेपर भरतश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन महावाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे। वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये विना किसी सहारेके पैरके अंगूठेके अग्रभागके बलपर खड़े रहे॥ २५-२६॥

सदोपस्पर्शनाद्यास्य वभूबुरमितौजसः। विद्युदम्भोरुद्दनिभा जटास्तस्य महात्मनः॥२७॥

अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुनके सिरकी जटाएँ नित्य स्नान करनेके कारण विद्युत् और कमलोंके समान हो गयी थीं ॥ २७ ॥

ततो महर्षयः सर्वे जग्मुर्देवं पिनाकिनम् । निवेदयिषवः पार्थे तपस्युत्रे समास्थितम् ॥ २८ ॥

तदनन्तर भयंकर तपस्यामें लगे हुए अर्जुनके विषयमें कुछ निवेदन करनेकी इच्छासे वहाँ रहनेवाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेवजीकी सेवामें गये ॥ २८॥ तं प्रणम्य महादेवं शशंसुः पार्थकर्म तत्।

त प्रणम्य महाद्व शशसुः पाथकम तत्। एष पार्थो महातेजा हिमवत्पृष्ठमास्थितः॥२९॥ उम्रे तपसि दुष्पारे स्थितो धूमाययन् दिशः। तस्य देवेश न वयं विद्यः सर्वे चिकीर्षितम्॥३०॥

उन्होंने महादेवजीको प्रणाम करके अर्जुनका वह तपरूप कर्म कह सुनाया। वे बोले—'भगवन् ! ये महातेजस्वी कुन्ती- पुत्र अर्जुन हिमालयके पृष्ठमा हिम्मियत हो अपार एवं उग्र तपस्यामें संलग्न हैं और सम्पूर्ण दिशाओंको धूमाच्छादित कर रहे हैं। देवेश्वर! वे क्या करना चाहते हैं, इस विषयमें हमलोगोंमेंसे कोई कुछ नहीं जानता है।। २९-३०॥

संतापयित नः सर्वानसौ साधु निवार्यताम् । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भावितात्मनाम् ॥ ३१ ॥ उमापतिर्भूतपतिर्वाक्यमेतदुवाच ह ।

'वे अपनी तपस्याके संतापसे हम सब महर्षियोंको संतप्त कर रहे हैं। अतः आप उन्हें तपस्यासे तन्द्रावपूर्वक निवृत्त कीजिये।' पवित्र चित्तवाले उन महर्षियोंका यह वचन सुनकर भूतनाथ भगवान् शंकर इस प्रकार वोले।। २१६ ॥

महादेव उवाच

न वो विषादः कर्तव्यः फाल्गुनं प्रति सर्वशः ॥ ३२ ॥ शीघ्रं गच्छत संदृष्टा यथागतमतन्द्रिताः। अहमस्य विज्ञानामि संकल्पं मनसि स्थितम् ॥ ३३ ॥

महादेवजीने कहा—महर्षियो ! तुम्हें अर्जुनके विषयमें किसी प्रकारका विषाद करनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम आलस्यरहित हो शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक जैसे आये हो, वैसे ही लौट जाओ । अर्जुनके मनमें जो संकल्प है, मैं उसे मलीमाँति जानता हूँ ॥ ३२-३३ ॥

नास्य स्वर्गस्पृहा काचिन्नैश्वर्यस्य तथाऽऽयुषः। यत् तस्य काङ्कितं सर्वे तत् करिष्येऽहमद्य वै ॥ ३४ ॥

उन्हें खर्गलोककी कोई इच्छा नहीं है, वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते । वे जो कुछ पाना चाहते हैं, वह सब मैं आज ही पूर्ण करूँगा ॥ ३४॥

वैशम्पायन उवाच

तच्छुत्वा शर्ववचनमृषयः सत्यवादिनः। प्रहृष्टमनसो जग्मुर्थेषा स्वान् पुनरालयान्॥ ३५॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं— भगवान् शंकरका यह वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्नचित्त हो फिर अपने आश्रमोंको लौट गये॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि मुनिशङ्करसंवादे अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत केरातपर्वमें महर्षियों तथा भगवान् राङ्करके संवादसे सम्बन्ध रखनेवाला अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥



# प्रा र एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

## भगवान् शङ्कर और अर्जनका युद्ध, अर्जनपर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जनके द्वारा भगवान् शङ्करकी स्तुति

वैशम्पायन उवाच

गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्तिषु महात्मसु। पिनाकपाणिर्भगवान् सर्वेपापहरो हरः॥१॥ कैरातं वेषमास्थाय काञ्चनद्रुमसंनिभम् । विभ्राजमानो विषुठो गिरिमेंहरिवापरः॥२॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उन सव तपस्ती महात्माओं के चले जानेपर सर्वपापहारी, पिनाकपाणि, भगवान् शङ्कर किरातवेष धारण करके सुवर्णमय वृक्षके सहश्च दिव्य कान्तिसे उद्भासित होने लगे। उनका शरीर दूसरे मेर्पर्वतके समान दीतिमान् और विशाल था॥ १-२॥ श्रीमद् धनुरुपादाय शरांश्चाशीविषोपमान्। निष्पपात महावेगो दहनो देहवानिव॥ ३॥

वे एक शोभायमान धनुष और स्पोंके समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेगसे चले। मानो साक्षात् अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों॥ ३॥

देव्या सहोमया श्रीमान् समानव्रतवेषया। नानावेषधरेहें धेर्भूतैरसुगतस्तदा॥ ४॥ किरातवेपसंच्छकः स्त्रीभिश्चापि सहस्रवाः। अशोभत तदा राजन् स देशोऽतीव भारत॥ ५॥

उनके साथ भगवती उमा भी थीं, जिनका वत और वेष भी उन्होंके समान था। अनेक प्रकारके वेष धारण किये भूतगण भी प्रसन्नतापूर्वक उनके पीछे हो लिये थे। इस प्रकार किरातवेषमें छिपे हुए श्रीमान् शिव सहसों स्त्रियोंसे घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरतवंशी राजन्! उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने-फिरनेसे अत्यन्त सुशोभित हो रहा था॥ ४-५॥

क्षणेन तद् वनं सर्वे निःशब्दमभवत् तदा । नादः प्रस्नवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत् ॥ ६ ॥

एक ही क्षणमें वह सारा वन शब्दरहित हो गया।

सरनों और पिक्षयोंतककी आवाज वंद हो गयी॥ ६॥

स संनिक्षपमागम्य पार्थस्याक्षिष्टकर्मणः।

मूकं नाम दनोः पुत्रं ददर्शोद्धतदर्शनम्॥ ७॥

वाराहं रूपमास्थाय तर्कयन्तमिवार्जुनम्।

हन्तुं परं दीप्यमानं तमुवाचाथ फाल्गुनः॥ ८॥
गाण्डीवं धनुरादाय श्रांश्चाशीविषोपमान्।
सज्यं धनुर्वरं कृत्वा ज्याधोषेण निनादयन्॥ ९॥

अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले कुन्तीपुत्र अर्जुन-के निकट आकर भगवान् राङ्करने अद्भुत दीखनेवाले मूकनामक अद्भुत दानवको देखाः जो स्अरका रूप धारण करके अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको मार डालनेका उपाय सोच रहा थाः उस् समय अर्जुनने गाण्डीव धनुष और विषैले सर्पोंके समान भयंकर बाण हाथमें ले धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसकी टंकारसे दिशाओंको प्रतिध्वनित करके कहा—॥ ७–९॥

यन्मां प्रार्थयसे हन्तुमनागसमिहागतम्। तस्मात् त्वां पूर्वमेवाहं नेताच यमसादनम्॥ १०॥

'अरे ! तू यहाँ आये हुए मुझ निरपराधको मारनेकी घातमें लगा है, इसीलिये में आज पहले ही तुझे यमलोक भेज दूँगा' ॥ १०॥

दृष्ट्वा तं प्रहरिष्यन्तं फाल्गुनं दृढधन्विनम्। किरातरूपी सहसा वारयामास शङ्करः॥११॥

सुदृढ़ धनुषवाले अर्जुनको प्रहारके लिये उद्यत देखें किरातरूपधारी भगवान् शङ्करने उन्हें सहसा रोका ॥ ११॥

मयैष प्रार्थितः पूर्वमिन्द्रकीलसमप्रभः। अनादत्य च तद् वाक्यं प्रजहाराथ फाल्गुनः॥ १२ ॥

और कहा—'इन्द्रकील पर्वतके समान कान्तिबाले इस स्अरको पहलेसे ही मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है, अतः तुम न मारो।' परंतु अर्जुनने किरातके बचनकी अबहेलना करके उसपर प्रहार कर ही दिया॥ १२॥

किरातश्च समं तस्मिन्नेक्रछक्ष्ये महाद्युतिः । प्रमुमोचाशनिप्रख्यं शरमग्निशिखोपमम् ॥१३॥

साथ ही महातेजस्वी किरातने भी उसी एकमात्र लक्ष्यपर विजली और अग्निशिखाकेसमान तेजस्वी वाण छोड़ा॥१३॥ तौ मुक्तौ सायकौ ताभ्यां समं तत्र निपेततुः।

मूकस्य गात्रे विस्तीणें शैलसंहनने तदा॥ १४॥

उन दोनोंके छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक दानवके पर्वत-सदद्श विशाल शरीरमें लगे ॥ १४ ॥ यथाशनेविंनिर्धोषो वज्रस्येव च पर्वते ।

यथाशनिविनिधाषा वज्रस्यव च पवत । तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत् तदा ॥ १५ ॥

जैसे पर्वतपर विजलीकी गङ्गङाहट और वज्रपातका भयंकर शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों बाणोंके आघातका शब्द हुआ ॥ १५॥

स विद्धो बहुभिर्वाणैर्दीप्तास्यैः पन्नगैरिव । ममार राक्षसं रूपं भूयः कृत्वा विभीषणम् ॥ १६ ॥

इस प्रकार प्रज्वलित मुखबाले सर्पोके समान अनेक बाणोंसे घायल होकर वह दानव फिर अपने भयानक राक्षसरूप-को प्रकट करते हुए मर गया ॥ १६॥ स ददर्श ततो जिष्णुः पुरुषं काञ्चनप्रभम्।
किरातवेषसंच्छन्नं स्त्रीसहायमित्रहा ॥ १७ ॥
तमत्रवीत् प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव ।
को भवानटते शून्ये वने स्त्रीगणसंवृतः ॥ १८ ॥

इसी समयशतुनाशक अर्जुनने सुवर्णके समान कान्तिमान् एक तेजस्वी पुरुषको देखा, जो स्त्रियोंके साथ आकर अपनेको किरातवेषमें छिपाये हुए थे। तब कुन्तीकुमारने प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए-से कहा—'आप कौन हैं जो इस सूने वनमें स्त्रियोंसे घिरे हुए घूम रहे हैं ?।। १७-१८।।

#### न त्वमस्मिन् वने घोरे विभेषि कनकप्रभ। किमर्थं च त्वया विद्धो वराहो मत्परिग्रहः॥१९॥

'सुवर्णके समान दीप्तिमान् पुरुष ! क्या आपको इस भयानक वनमें भय नहीं लगता ? यह स्अर तो मेरा लक्ष्य था, आपने क्यों उसपर बाण मारा ? ॥ १९ ॥

### मयाभिपन्नः पूर्वं हि राक्षसोऽयमिहागतः। कामात्परिभवाद्वापिनमे जीवन् विमोक्ष्यसे॥२०॥

'यह राक्षस पहले यहीं मेरे पास आया था और मैंने इसे काबूमें कर लिया था। आपने किसी कामनासे इस शूकरको मारा हो या मेरा तिरस्कार करनेके लिये। किसी दशामें भी मैं आपको जीवित नहीं छोडूँगा।। २०॥

#### न होष मृगयाधर्मी यस्त्वयाद्य कृतो मयि । तेन त्वां भ्रंशयिष्यामि जीवितात् पर्वताश्रयम् ॥ २१ ॥

'यह मृगयाका धर्म नहीं है, जो आज आपने मेरे साथ किया है। आप पर्वतके निवासी हैं तो भी उस अपराधके कारण मैं आपको जीवनसे विश्चत कर दूँगा'।। २१॥

#### इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसन्निव । उवाच ऋक्षणया वाचा पाण्डवं सब्यसाचिनम्॥ २२ ॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर किरातवेषधारी भगवान् शङ्कर जोर-जोरसे हँस पड़े और सब्यसाची पाण्डवसे मधुर वाणीमें बोले—॥ २२॥

#### न मत्कृते त्वया वीर भीः कार्या वनमन्तिकात्। इयं भूमिः सदासाकमुचिता वसतां वने ॥ २३ ॥

'वीर !तुम हमारे लिये वनके निकट आनेके कारण भय न करो । हम तो वनवासी हैं, अतः हमारे लिये इस भूमिपर विचरना सदा उचित ही है ।। २३ ॥

#### त्वया तु दुष्करः कस्मादिह वासः प्ररोचितः। वयं तु वहुसत्त्वेऽस्मिन् निवसामस्तपोधन॥ २४॥

'किंतु तुमने यहाँका दुष्कर निवास कैंसे पसंद किया ? तपोधन ! हम तो अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए इस वनमें सदा ही रहते हैं ॥ २४ ॥ भवांस्तु कृष्णवर्त्माभ्य व्यप्तिः मुखोचितः । कथं शून्यमिमं देशमेकाकी विचरिष्यति ॥ २५॥

'तुम्हारे अङ्गोंकी प्रभा प्रच्विलत अग्निके समान जान पड़ती है। तुम सुकुमार हो और मुख भोगनेके योग्य प्रतीत होते हो। इस निर्जन प्रदेशमें किमलिये अकेले विचर रहे हो?॥ २५॥

#### अर्जुन उवाच

#### गाण्डीवमाश्रयं कृत्वा नाराचांश्चाग्निसंनिभान् । निवसामि महारण्ये द्वितीय इव पाविकः ॥ २६ ॥

अर्जुनने कहा—में गाण्डीव धनुष और अग्निके समान तेजस्वी बाणोंका आश्रय हेकर इस महान् वनमें द्वितीय कार्तिकेयकी भाँति (निर्भय) निवास करता हूँ॥२६॥

### एव चापि मया जन्तुर्मृगरूपं समाभ्रितः। राक्षसो निहतो घोरो हन्तुं मामिह चागतः॥ २७॥

यह प्राणी हिंसक पशुका रूप धारण करके मुझे ही मारनेके लिये यहाँ आया था। अतः इस भयंकर राक्षसको मैंने मार गिराया है।। २७॥

#### किरात उवाच

मयैष धन्वनिर्मुक्तैस्ताडितः पूर्वमेव हि । बाणैरभिहतः रोते नीतश्च यमसादनम् ॥ २८॥

किरातरूपधारी शिव बोले—मैंने अपने धनुषद्वार छोड़े हुए वाणोंसे पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे ही बाणोंकी चोट खाकर यह सदाके लिये सो रहा है और यमलोकमें पहुँच गया।। २८॥

### ममैष लक्ष्यभूतो हि मम पूर्वपरिष्रहः। ममैव च प्रहारेण जीविताद् व्यपरोपितः॥ २९॥

मैंने ही पहले इसे अपने वाणोंका निशाना बनाया, अतः तुमसे पहले इसपर मेरा अधिकार स्थापित हो चुका था। मेरे ही तीव्र प्रहारसे इस दानवको अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा है।। २९॥

#### दोषान् स्वान् नार्हसेऽन्यस्मै वकुं स्ववलद्पितः । अवलिप्तोऽसि मन्दात्मन् न मे जीवन् विमोक्ष्यसे॥३०॥

मन्दबुद्धे ! तुम अपने बलके घमंडमें आकर अपने दोप दूसरेपर नहीं मढ़ सकते । तुम्हें अपनी झिक्तपर बड़ा गर्व है; अतः अब तुम मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकते ॥

#### स्थिरो भवस्व मोक्ष्यामि सायकानशनीनिव। घटस्व परया शक्त्या मुञ्ज त्वमपिसायकान् ॥ ३१॥

धैर्यपूर्वक सामने खड़े रही, मैं वज्रके समान भयानक बाण छोडूँगा । तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतनेका प्रयास करो । मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो ।। ३१ ॥ 

## महाभारत 🔀

अर्जुनकी तपस्या

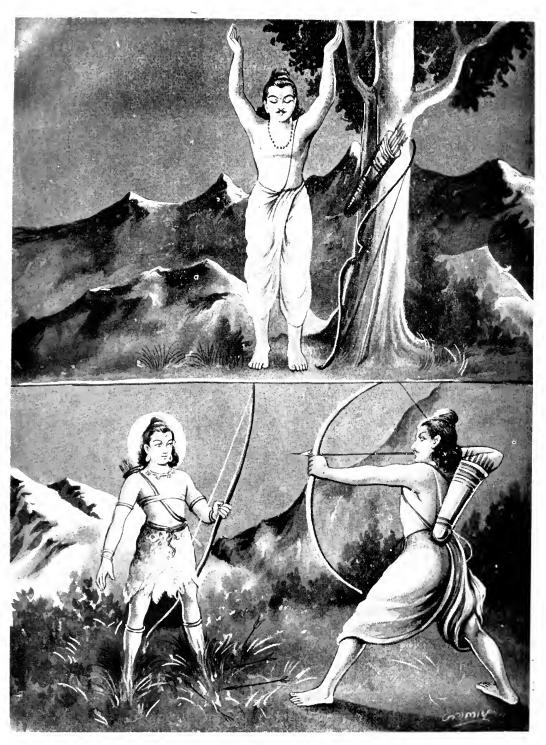

अर्जुनका किरातवेषधारी भगवान् शिवपर वाण चलाना

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा किरातस्यार्जुनस्तदा। रोषमाहारयामास ताडयामास चेषुभिः॥३२॥

किरातकी वह बात सुनकर उस समय अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाणोंसे उसपर प्रहार आरम्भ किया॥ ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजन्नाह सायकान्। भूयो भूय इति प्राह मन्दमन्देत्युवाच ह॥ ३३॥ प्रहरस्व शरानेतान् नाराचान् ममेभेदिनः।

तब किरातने प्रसन्न चित्तसे अर्जुनके छोड़े हुए सभी बाणोंको पकड़ लिया और कहा-'ओ मूर्ख ! और बाण मार और बाण मार, इन मर्मभेदी नाराचोंका प्रहार कर' ॥३३६॥ इत्युक्तो बाणवर्ष स मुमोच सहसार्जुनः ॥ ३४॥

उसके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा वाणोंकी झड़ी लगा दी॥ ३४॥

ततस्तौ तत्र संरब्धौ राजमानौ मुहुर्मुहुः। शरैराशीविषाकारैस्ततक्षाते परस्परम्॥३५॥

तदनन्तर वे दोनों क्रोधमें भरकर वारंबार सर्पाकार बाणोंद्वारा एक दूसरेको घायल करने लगे। उस समय उन दोनोंकी बड़ी शोभा होने लगी॥ ३५॥

ततोऽर्जुनः शरवर्षं किराते समवास्त्रत्। तत् प्रसन्नेन मनसा प्रतिजग्राह शङ्करः॥३६॥

तत्पश्चात् अर्जुनने किरातपर बाणोंकी वर्षो प्रारम्भ की; परंतु भगवान् शङ्करने प्रसन्नचित्तसे उन सब बाणोंको ग्रहण कर लिया ॥ ३६॥

मुहूर्त रारवर्षे तत् प्रतिगृह्य पिनाकधृक् । अक्षतेन रारीरेण तस्थौ गिरिरिवाचळः ॥ ३७ ॥

पिनाकधारी शिव दो ही घड़ीमें सारी बाणवर्षाको अपनेमें छीन करके पर्वतकी भाँति अविचल भावसे खड़े रहे । उनके शरीरपर तिनक्ष भी चोट या क्षति नहीं पहुँची थी।। ३७।।

स दृष्ट्वा बाणवर्षे तु मोघीभूतं धनंजयः। परमं विस्मयं चक्रे साधु साध्विति चाववीत्॥ ३८॥

अपनी की हुई सारी बाणवर्षा व्यर्थ हुई देख धनंजयको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे किरातको साधुवाद देने लगे और बोले—॥ ३८॥

अहोऽयं सुकुमाराङ्गो हिमवच्छिखराश्रयः। गाण्डीवमुक्तान् नाराचान् प्रतिगृह्णात्यविह्नलः॥ ३९॥

'अहों ! हिमालयके शिखरपर निवास करनेवाले इस किरातके अङ्ग तो बड़े सुकुमार हैं, तो भी यह गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंको ग्रहण कर लेता है और तनिक भी ब्याकुल नहीं होता ॥ ३९॥

कोऽयं देवो भवेत् साक्षाद् रुद्रो यक्षः सुरोऽसुरः। विद्यते हि गिरिश्रेष्ठे त्रिद्शानां समागमः॥ ४०॥ 'यह कौन है ? सांक्षात् भगवान् रुद्रदेवः यक्षः देवता अथवा असुर तो नहीं है ! इस श्रेष्ठ पर्वतपर देवताओंका आना-जाना होता रहता है ॥ ४० ॥

न हि मद्वाणजालानामुत्सृष्टानां सहस्रशः। शक्तोऽन्यः सहितुं वेगमृते देवं पिनाकिनम् ॥ ४१॥

'मैंने सहस्रों बार जिन वाण-समूहोंकी वृष्टि की है, उनका वेग पिनाकधारी भगवान् शङ्करके सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता ॥ ४१ ॥

देवो वा यदि वा यक्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः। अहमेनं रारस्तीक्ष्णैर्नयामि यमसादनम्॥ ४२॥

'यदि यह रुद्रदेवसे भिन्न व्यक्ति है तो यह देवता हो या यक्ष-मैं इसे तीखे वाणोंसे मारकर अभी यमलोक भेजता हूँ' ॥ ४२ ॥

ततो हृष्टमना जिष्णुर्नाराचान् मर्मभेदिनः । व्यसुजच्छतथा राजन् मयुखानिव भास्करः ॥ ४३ ॥

राजन् ! यह सोचकर प्रसन्नचित्त अर्जुनने सहस्रों किरणोंको फैलानेवाले भगवान् भास्करकी भाँति सैकड़ों मर्मभेदी नाराचोंका प्रहार किया ॥ ४३॥

तान् प्रसन्तेन मनसा भगवां छोकभावनः। शुळपाणिः प्रत्यगृङ्खाच्छिळावर्षमिवाचळः॥ ४४॥

परंतु त्रिशुलधारी भूतभावन भगवान् भवने हर्षभरे हृदयसे उन सब नाराचोंको उसी प्रकार आत्मसात् कर लियाः जैसे पर्वत पत्थरोंकी वर्षाको ॥ ४४॥

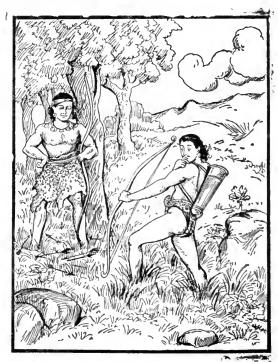

क्षणेन क्षीणवाणोऽथ संवृत्तः फाल्गुनस्तदा । भीश्चेनमाविशत् तीवा तं द्रष्ट्वा शरसंक्षयम् ॥ ४५ ॥

उस समय एक ही क्षणमें अर्जुनके सारे वाण समाप्त हो चले । उन वाणोंका इस प्रकार विनाश देखकर उनके मनमें वड़ा भय समा गया ॥ ४५ ॥

चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्तं हुताशनम् । पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तूणौ येनास्य खाण्डवे ॥ ४६ ॥

विजयी अर्जुनने उस समय भगवान् अग्निदेवका चिन्तन किया, जिन्होंने खाण्डववनमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें दो अक्षय त्णीर प्रदान किये थे॥ ४६॥

र्कि नु मोक्ष्यामि धनुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । अयं च पुरुषः कोऽपि बाणान् स्रसति सर्वशः ॥ ४७ ॥ हत्वा चैनं धनुष्कोटचा शूलाग्रेणेव कुञ्जरम् । नयामि दण्डधारस्य यमस्य सदनं प्रति ॥ ४८ ॥

वे मन-ही-मन सोचने लगे, भिरे सारे बाण नष्ट हो गये, अब मैं धनुषसे क्या चलाऊँगा। यह कोई अद्भुत पुरुष है, जो मेरे सारे वाणोंको खाये जा रहा है। अच्छा, अब मैं शूलके अग्रभागसे घायल किये जानेवाले हाथीकी भाँति इसे धनुषकी कोटि (नोक) से मारकर दण्डधारी यमराजके लोकमें पहुँचा देता हूँ? ॥ ४७-४८॥

प्रगृह्याथ धनुष्कोट्या ज्यापारोनावरुष्य च । मुष्टिभिश्चापि हतवान् वज्रकल्पैमहाद्युतिः ॥ ४९ ॥

ऐसा विचारकर महातेजस्वी अर्जुनने किरातको अपने धनुभकी कोटिसे पकड़कर उसकी प्रत्यञ्चामें उसके शरीरको फँसाकर खींचा और वज्रके समान दुःसह मुष्टिप्रहारसे पीडित करना प्रारम्भ किया ॥ ४९॥

सम्प्रयुद्धो धनुष्कोट्या कौन्तेयः परवीरहा। तद्व्यस्य धनुर्दिव्यं जन्नाह गिरिगोचरः॥५०॥

शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले कुन्तीकुमार अर्जुनने जब धनुपकी कोटिसे प्रहार किया, तब उस पर्वतीय किरातने अर्जुनके उस दिव्य धनुपको भी अपनेमें लीन कर लिया ॥ ततोऽर्जुनो ग्रस्तधनुः खङ्गपाणिरतिष्ठत ।

युद्धस्यान्तमभीष्सन् वै वेगेनाभिजगाम तम् ॥ ५१ ॥ तदनन्तर धनुषके ग्रस्त हो जानेपर अर्जुन हाथमें तलवार

लेकर खड़े हो गये और युद्धका अन्त कर देनेकी इच्छासे वेगपूर्वक उसपर आक्रमण किया ॥ ५१ ॥

तस्य मूर्धिन शितं खङ्गमसक्तं पर्वतेष्वि। मुमोच भुजवीर्येण विक्रम्य कुरुनन्दनः॥५२॥

उनकी वह तलवार पर्वतींपर भी कुण्ठित नहीं होती थी। कुरुनन्दन अर्जुनने अपने भुजाओंकी पूरी शक्ति लगाकर किरातके मस्तकपर उस तीक्ष्ण धारवाली तलवारसे बार किया॥ ५२॥

तस्य मूर्थानमासाद्य पफालासिवरो हि सः। ततो वृक्षेः शिलाभिश्च योधयामास फाल्गुनः॥ ५३॥ परंतु उसके मस्तकसे टकराते ही वह उत्तम तलवार दूक-दूक हो गयी। तब अर्जुनने वृक्षों और शिलाओंसे युद्ध करना आरम्भ किया॥ ५३॥

तदा वृक्षान् महाकायः प्रत्यगृह्वाद्यो शिलाः। किरातरूपी भगवांस्ततः पार्थो महावलः॥ ५४॥ मुष्टिभिर्वज्रसंकाशैर्धूममुत्पादयन् मुखे। प्रजहार दुराधर्षे किरातसमरूपिण॥ ५५॥

तब विशालकाय किरातरूपी भगवान् शंकरने उन वृक्षों और शिलाओं को भी ग्रहण कर लिया । यह देखकर महाबली कुन्तीकुमार अपने वज्रतुल्य मुक्कोंसे दुर्धर्ष किरात सहश रूपवाले भगवान् शिवपर प्रहार करने लगे । उस समय क्रोधके आवेशसे अर्जुनके मुखसे धूम प्रकट हो रहा था ॥ ५४-५५ ॥

ततः शक्राशिनसमैर्मुष्टिभिर्भृशदारुणैः। किरातरूपी भगवानर्दयामास फाल्गुनम्॥ ५६॥

तदनन्तर किरातरूपी भगवान् शिव भी अत्यन्त दारुण और इन्द्रके वज्रके समान दुःसह मुक्कोंसे मारकर अर्जुनको पीड़ा देने लगे ॥ ५६॥

ततश्चरचटाशन्दः सुघोरः समपद्यतः। पाण्डवस्य च मुधीनां किरातस्य च युध्यतः॥ ५७॥

फिर तो धमासान युद्धमें लगे हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन तथा किरातरूपी शिवके मुक्कोंका एक दूसरेके शरीरपर प्रहार होनेसे बड़ा भयंकर 'चट-चट' शब्द होने लगा ॥ ५७ ॥

सुमुहूर्ते तु तद् युद्धमभवल्लोमहुर्पणम्। भुजप्रहारसंयुक्तं वृत्रवास्योरिव॥ ५८॥

वृत्रासुर और इन्द्रके समान उन दोनोंका वह रोमाञ्च-कारी बाहुयुद्ध दो घड़ीतक चलता रहा ॥ ५८ ॥

जघानाथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा बळी। पाण्डवं च विचेष्टं तं किरातोऽप्यहनद् बळी॥ ५९॥

तत्पश्चात् बलवान् वीर अर्जुनने अपनी छातीसे किरातको बड़े जोरसे माराः तब महाबली किरातने भी विपरीत चेष्टा करनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनपर आघात किया ॥ ५९॥

तयोर्भुजविनिष्पेषात् संघर्षेणोरसोस्तथा। समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्गारधूमवान्॥६०॥

उन दोनोंकी भुजाओंके टकराने और वक्षः स्थलोंके संघर्षसे उनके अङ्गोंमें धूम और चिनगारियोंके साथ आग प्रकट हो जाती थी ॥ ६०॥

तत एनं महादेवः पीड्य गात्रैः सुपीडितम् । तेजसा व्यक्रमद् रोपाच्चेतस्तस्य विमोहयन् ॥ ६१ ॥

तदनन्तर महादेवजीने अपने अङ्गीने दवाकर अर्जुनको अच्छी तरह पीड़ा दी और उनके चित्तको मूर्च्छित-सा करते हुए उन्होंने तेज तथा रोषसे उनके ऊपर अपना पराक्रम प्रकट किया ॥ ६१ ॥

### ततोऽभिषीडितैर्गात्रैः पिण्डीकृत इवाबभौ । फाल्गुनो गात्रसंख्द्रो देवदेवेन भारत ॥ ६२ ॥

भारत ! तदनन्तर देवाधिदेव महादेवजीके अङ्गोंसे अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवोंके साथ मिटीके लॉदे-से दिखायी देने लगे ॥ ६२ ॥

### निरुच्छ्वासोऽभवच्चैव संनिरुद्धो महात्मना । पपात भूम्यां निरुचेष्टो गतसत्त्व इवाभवत् ॥ ६३ ॥

महात्मा भगवान् शंकरके द्वारा भलीमाँति नियन्त्रित हो जानेके कारण अर्जुनकी श्वासिक्रया बंद हो गयी । वे निष्प्राणकी भाँति चेष्टाहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६३ ॥

### स मुहूर्तं तथा भूत्वा सचेताः पुनरुत्थितः । रुधिरेणाप्लुताङ्गस्तु पाण्डवो भृशदुःखितः ॥ ६४ ॥

दो घड़ीतक उसी अवस्थामें पड़े रहनेके पश्चात् जब अर्जुनको चेत हुआ, तब वे उठकर खड़े हो गये। उस समय उनका सारा दारीर खूनसे लथपथ हो रहा था और वे बहुत दुखी हो गये थे॥ ६४॥

### शरण्यं शरणं गत्वा भगवन्तं पिनाकिनम् । मृन्मयं स्थण्डिलं कृत्वा माल्येनापूजयद् भवम्॥ ६५॥

तव वे शरणागतवत्सल पिनाकधारी भगवान् शिवकी शरणमें गये और मिट्टीकी वेदी बनाकर उसीपर पार्थिव शिवकी स्थापना करके पुष्पमालाके द्वारा उनका पूजन किया।।

### तच्च माल्यं तदा पार्थः किरातिशरिस स्थितम् । अपस्यत् पाण्डवश्रेष्ठो हर्षेण प्रकृति गतः ॥ ६६ ॥

कुन्तीकुमारने जो माला पार्थिव शिवपर चढ़ायी थी। वह उन्हें किरातके मस्तकपर पड़ी दिखायी दी। यह देखकर पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुन हर्षसे उछितित हो अपने आपेमें आ गये॥

### पपात पाद्योस्तस्य ततः प्रीतोऽभवद् भवः। उवाच चैनं वचसा मेघगम्भीरगीर्हरः। जातविसमयमालोक्य तपःक्षीणाङ्गसंहतिम्॥ ६७॥

और किरातरूपी भगवान् शंकरके चरणोंमें गिर पड़े। उस समय तपस्याके कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो रहे थे और वे महान् आश्चर्यमें पड़ गये थे, उन्हें इस अवस्थामें देखकर सर्वपापहारी भगवान् भव उनपर बहुत प्रसन्न हुए और मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले ॥ ६७॥

#### भव उवाच

भो भोः फाल्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणाप्रतिमेन ते । शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥ ६८॥ भगवान् शिवने कहा — फाल्गुन ! मैं तुम्हारे इस अनुपम पराक्रम, शौर्य और धैर्यसे बहुत संतुष्ट हूँ । तुम्हारे समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है ॥ ६८ ॥

### समं तेजश्च वीर्ये च ममाद्य तव चानघ। प्रीतस्तेऽहं महाबाहो पदय मां भरतर्पभ ॥ ६९॥

अनघ ! तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान सिद्ध हुआ है । महाबाहु भरतश्रेष्ठ ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । मेरी ओर देखो ॥ ६९॥

### ददामि ते विशालाक्ष चक्षुः पूर्वऋषिर्भवान् । विजेष्यसि रणे शत्रूनपि सर्वान् दिवौकसः ॥ ७० ॥

विशाललोचन ! मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ । तुम पहलेके 'नर' नामक ऋषि हो। तुम युद्धमें अपने शत्रुओंपर, वे चाहे सम्पूर्ण देवता ही क्यों न हों, विजय पाओगे ॥ ७०॥

### प्रीत्या च तेऽहं दास्यामि यदस्रमनिवारितम्। त्वं हि राक्तो मदीयं तदस्त्रं धारियतुं क्षणात्॥ ७१॥

में तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूँगाः जिसकी गतिको कोई रोक नहीं सकता। तुम क्षणभरमें मेरे उस अस्त्रको धारण करनेमें समर्थ हो जाओगे ॥ ७१॥

#### वैशम्यायन उवाच

### ततो देवं महादेवं गिरिशं शूलपाणिनम्। ददर्श फाल्गुनस्तत्र सह देव्या महाद्युतिम्॥ ७२॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर अर्जुनने शूलपाणि महातेजस्वी महादेवजीका देवी पार्वतीसहित दर्शन किया ॥ ७२ ॥

### स जानुभ्यां महीं गत्वा शिरसा प्रणिपत्य च । प्रसादयामास हरं पार्थः परपुरंजयः ॥ ७३ ॥

रात्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले कुन्तीकुमारने उनके आगे पृथ्वीपर घुटने टेक दिये और सिरसे प्रणाम करके शिवजीको प्रसन्न किया॥ ७३॥

### अर्जुन उवाच

### कपर्दिन् सर्वदेवेश भगनेत्रनिपातन। देवदेव महादेव नीलग्रीव जटाधर॥ ७४॥

अर्जुन बोळे—जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवदेव महा-देव! आप भगदेवताके नेत्रोंका विनाश करनेवाले हैं। आपकी ग्रीवामें नील चिह्न शोभा पा रहा है। आप अपने मस्तकपर सुन्दर जटा धारण करते हैं॥ ७४॥

### कारणानां च परमं जाने त्वां त्र्यम्बकं विभुम्। देवानां च गतिं देव त्वत्प्रसृतमिदं जगत्॥ ७५॥

प्रभो ! मैं आपको समस्त कारणोंमें सर्वश्रेष्ठ कारण मानता हूँ । आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी हैं । सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं । देव ! यह सम्पूर्ण जगत् आपसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ ७५ ॥

### अजेयस्त्वं त्रिभिर्लोकेः सदेवासुरमानुषैः। शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे॥ ७६॥

देवताः असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोक भी आपको पराजित नहीं कर सकते। आप ही विष्णुरूप शिव तथा शिव-स्वरूप विष्णु हैं। आपको नमस्कार है॥ ७६॥

### दश्चयञ्जविनाशाय हरिरुद्राय वै नमः। ललाटाश्चाय शर्वाय मीदुषे शूलपाणये॥ ७७॥

दक्षयज्ञका विनाश करनेवाले हरिहररूप आप भगवान्को नमस्कार है। आपके ललाटमें तृतीय नेत्र शोभा पाता है। आप जगत्का संहारक होनेके कारण शर्व कहलाते हैं। भक्तोंकी अभीष्ट कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण आपका नाम मीढ्-वान् (वर्षणशील) है। अपने हाथमें त्रिशूल धारण करने-वाले आपको नमस्कार है॥ ७७॥

### पिनाकगोप्त्रे सूर्याय मङ्गल्याय च वेधसे। प्रसादये त्वां भगवान् सर्वभूतमहेश्वर॥ ७८॥

पिनाकरक्षकः सूर्यस्वरूपः मङ्गलकारक और सृष्टि-कर्ता आप परमेश्वरको नमस्कार है । भगवन् ! सर्वभूत-महेश्वर! मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ ॥ ७८ ॥

### गणेशं जगतः शम्भुं लोककारणकारणम्। प्रधानपुरुपातीतं परं सुक्ष्मतरं हरम्॥ ७९॥

आप भूतगणोंके स्वामी, सम्पूर्ण जगत्का कल्याण करनेवाले तथा जगत्के कारणके भी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनोंसे परे अत्यन्त सुक्ष्मस्वरूप तथा भक्तोंके पापोंको हरनेवाले हैं॥

### व्यतिक्रमं मे भगवन् क्षन्तुमहीस शंकर। भगवन् दर्शनाकाङ्की प्राप्तोऽस्सीमं महागिरिम् ॥ ८०॥

कल्याणकारी भगवन् ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये । भगवन् ! मैं आपहीके दर्शनकी इच्छा लेकर इस महान् पर्वतपर आया हूँ ॥ ८० ॥

### द्यितं तव देवेश तापसालयमुचमम्। प्रसाद्ये त्वां भगवन् सर्वलोकनमस्कृतम्॥८१॥

देवेश्वर ! यह शैल-शिखर तपस्वियोंका उत्तम आश्रय तथा आपका प्रिय निवासस्थान है। प्रभो ! सम्पूर्ण जगत् आपके चरणोंमें वन्दना करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न हों॥ ८१॥

न मे स्याद्पराधोऽयं महादेवातिसाहसात्। कृतो मयायमशानाद् विमर्दो यस्त्वया सह।

### शरणं प्रतिपन्नाय तत् क्षमस्वाद्य शंकर ॥ ८२ ॥

महादेव ! अत्यन्त साहसवश मैंने जो आपके साथ यह युद्ध किया है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। यह अनजानमें मुझसे बन गया है। शङ्कर ! मैं अब आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी उस धृष्टताको क्षमा करें॥ ८२॥

### वैशम्पायन उवाच

### तमुवाच महातेजाः प्रहस्य वृषभध्वजः। प्रगृह्य रुचिरं वाहुं क्षान्तमित्येव फाल्गुनम् ॥ ८३ ॥

चैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! तब महातेजस्वी भगवान् वृषभध्वजने अर्जुनका सुन्दर हाथ पकड़कर उनसे हँसते हुए कहा—'मैंने तुम्हारा अपराध पहलेसे ही क्षमा कर दिया' ॥ ८३ ॥

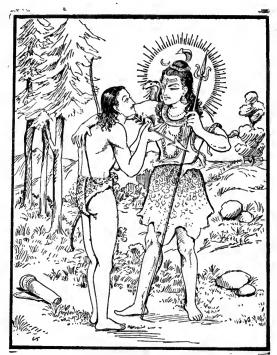

### परिष्वज्य चवाहुभ्यां प्रीतात्मा भगवान् हरः । पुनः पार्थे सान्त्वपूर्वमुवाच वृषभध्वजः ॥ ८४ ॥

फिर उन्हें दोनों भुजाओंसे खींचकर हृदयसे लगाया और प्रसन्नचित्त हो वृषके चिह्नसे अङ्कितध्वजा धारण करने वाले भगवान् रुद्रने पुनः कुन्तीकुमारको सान्त्वना देते हुए कहा ॥ ८४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि महादेवस्तवे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कैरातपर्वमें महादेवजीकी स्तुतिसे सम्बन्व रखनेवाला

उनतालीसवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ ३९ ॥



## चत्वारिंशोऽध्यायः

## भगवान् शङ्करका अर्जुनको वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान

देवदेव उवाच

नरस्त्वं पूर्वदेहे वै नारायणसहायवान्। बद्या तप्तवानुम्रं तपो वर्षायुतान् बहुन्॥१॥

देवदेव महादेवजी बोळे — अर्जुन ! तुम पूर्वशरीरमें 'नर' नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं। तुमने बदरिकाश्रममें अनेक सहस्र वर्षोतक उग्र तपस्या की है।

त्विय वा परमं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे। युवाभ्यां पुरुषाग्याभ्यां तेजसा धार्यते जगत्॥ २॥

तुममें अथवा पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुमें उत्कृष्ट तेज है । तुम दोनों पुरुषरत्नोंने अपने तेजसे इस सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रखा है ॥ २ ॥

शकाभिषेके समहद्धनुर्जलदिनःस्वनम्। प्रमृह्य दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३ ॥

प्रभो ! तुमने और श्रीकृष्णने इन्द्रके अभिषेकके समय मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले महान् धनुषको हाथमें लेकर बहुत-से दानवींका वध किया था ॥ ३॥

तदेतदेव गाण्डीवं तव पार्थं करोचितम्। मायामास्थाय यद् प्रस्तं मया पुरुषसत्तम ॥ ४ ॥

पुरुषप्रवर पार्थ ! तुम्हारे हाथमें रहनेयोग्य यही वह गाण्डीव घनुष है, जिसे मैंने मायाका आश्रय लेकर अपनेमें विलीन कर लिया था ॥ ४॥

तूणौ चाप्यक्षयौ भूयस्तव पार्थ यथोचितौ। भविष्यति शरीरं च नीरुजं कुरुनन्दन॥ ५॥

कुरुनन्दन ! और ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तूणीर, जो सर्वथा तुम्हारे ही योग्य हैं । कुन्तीकुमार ! तुम्हारे शरीरमें जो चोट पहुँची है, वह सब दूर होकर तुम नीरोग हो जाओगे ॥५॥

प्रीतिमानस्मि ते पार्थ भवान् सत्यपराक्रमः।
गृहाण वरमस्रतः काङ्कितं पुरुषोत्तम॥६॥

पार्थ ! तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है, इसलिये में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । पुरुषोत्तम ! तुम मुझसे मनोवाञ्छित वर ग्रहण करो ॥ ६ ॥

न त्वया पुरुषः कश्चित् पुमान् मर्त्येषु मानद । दिवि वा वर्तते क्षत्रं त्वत्प्रधानमरिंदम॥ ७॥

मानद ! मर्त्यलोक अथवा स्वर्गलोकमें भी कोई पुरुष तुम्हारे समान नहीं है । शत्रुदमन ! क्षत्रिय-जातिमें तुम्हीं सबसे श्रेष्ठ हो ॥ ७॥

अर्जुन उवाच

भगवन् ददासि चेन्महां कामं प्रीत्या वृषध्वज । कामये दिव्यमस्त्रं तद् घोरं पाशुपतं प्रभो ॥ ८ ॥

अर्जुन वोले—भगवन् ! वृषध्वज ! यदि आप प्रसन्नतापूर्वकं मुझे इच्छानुसार वर देते हैं तो प्रभो ! मैं उस भयंकर दिक्यास्त्र पाञ्चपतको प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥

यत् तद् ब्रह्मशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमम् । युगान्ते दारुणे प्राप्ते कृत्स्नं संहरते जगत्॥ ९॥

जिसका नाम ब्रह्मशिर है, आप भगवान् रुद्र ही जिसके देवता हैं, जो भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाला तथा दारुण प्रलयकालमें सम्पूर्ण जगत्का संहारक है।। ९।।

कर्णभीष्मक्रपद्गोणैर्भविता तु महाहवः। त्वत्प्रसादान्महादेव जयेयं तान् यथा युधि॥१०॥

महादेव ! कर्ण, भीष्म, कृप, द्रोणाचार्य आदिकेसाथ मेरा
महान् युद्ध होनेवाला है, उस युद्धमें में आपकी कृपासे उन
सवपर विजय पा सक्ँ, इसीके लिये दिन्यास्त्र चाहता हूँ ॥
दहेयं येन संग्रामे दानवान् राक्षसांस्तथा ।
भूतानि च पिशाचांश्च गन्धर्वानथ पन्नगान् ॥ ११ ॥
यस्मिञ्छूलसहस्राणि गदाश्चोग्रप्रदर्शनाः ।
राराश्चारीविषाकाराः सम्भवन्त्यनुमन्त्रिते ॥ १२ ॥

मुझे वह अस्त्र प्रदान कीजिये जिससे संग्राममें दानवों राक्षसों भूतों पिशाचों गन्धवों तथा नागोंको भस्म कर सकूँ। जिस अस्त्रके अभिमन्त्रित करते ही सहस्रों शूल, देखनेमें भयंकर गदाएँ और विषैले सपींके समान बाण प्रकटहों।११-१२। युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च रुपेण च।

स्तुतपुत्रेण च रणे नित्यं कटुकभाषिणा॥१३॥ उस अस्त्रको पाकर मैं भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा सदा कटु भाषण करनेवाले स्तुपुत्र कर्णके साथ

भी युद्धमें लड़ सकूँ ॥ १३ ॥ एष मे प्रथमः कामो भगवन् भगनेत्रहन् । त्वत्प्रसादाद् विनिर्वृत्तः समर्थः स्यामहं यथा ॥ १४ ॥

भगदेवताकी आँखें नष्ट करनेवाले भगवन् ! आपके समक्ष यह मेरा सबसे पहला मनोरथ है, जो आपहीके कृपा-प्रसादसे पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें, जिससे मैं सर्वथा शत्रुओंको परास्त करनेमें समर्थ हो सकूँ ॥ १४॥

भव उवाच

ददामि तेऽस्त्रं दयितमहं पाशुपतं विभो । समर्थो धारणे मोक्षे संहारे चासि पाण्डव ॥ १५ ॥ महादेवजीने कहा—पराक्रमशाली पाण्डुकुमार ! मैं अपना परम प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ । तुम इसके धारणः प्रयोग और उपसंहारमें समर्थ हो ॥ १५ ॥ नैतद् वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट्।

वरुणोऽप्यथवा वायुः कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः ॥ १६ ॥ इसे देवराज इन्द्र, यम, यक्षराज कुवेर, वरुण अथवा वायुदेवता भी नहीं जानते । फिर साधारण मानव तो जान ही कैसे सकेंगे १ ॥ १६ ॥

न त्वेतत् सहसा पार्थं मोक्तव्यं पुरुषे कचित्। जगद् विनारायेत् सर्वमस्पतेजसि पातितम्॥ १७॥

परंतु कुन्तीकुमार ! तुम सहसा किसी पुरुषपर इसका प्रयोग न करना । यदि किसी अल्पशक्ति योद्धापर इसका प्रयोग किया गया तो यह सम्पूर्ण जगत्का नाश कर डालेगा॥ अवध्यो नाम नास्त्यत्र त्रेलोक्ये सचराचरे।

मनसा चक्षुपा वाचा धनुपा च निपातयेत् ॥ १८॥

चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमें कोई ऐसा पुरुप नहीं है, जो इस अस्त्रद्वारा मारा न जा सके। इसका प्रयोग करनेवाला पुरुष अपने मानसिक संकल्पसे, दृष्टिसे, वाणीसे तथा धनुप-वाणद्वारा भी शत्रुओंको नष्ट कर सकता है ॥ १८॥

वैशम्पायन उवाच

तच्छुत्वा त्वरितःपार्थः शुचिर्भृत्वा समाहितः। उपसंगम्य विद्वेशमधीष्वेत्यथ सोऽत्रवीत् ॥ १९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यह सुनकर कुन्तीपुत्र अर्जुन तुरंत ही पिवत्र एवं एकाग्रचित्त हो शिष्य-भावसे भगवान् विश्वेश्वरकी शरण गये और वोले—'भगवन्! मुझे इस पाशुपतास्त्रका उपदेश कीजिये' ॥ १९ ॥ ततस्त्वध्यापयामास सरहस्यनिवर्तनम् ॥ २० ॥ उपतस्थे च तत् पार्थं यथा ज्यक्षमुमापतिम् ।

तव भगवान् शिवने रहस्य और उपसंहारसहित पाशु-पतास्त्रका उन्हें उपदेश दिया । उस समय वह अस्त्र जैवे पहले त्रिनेत्रधारी उमापति शिवकी सेवामें उपस्थित हुआ था, उसी प्रकार मूर्तिमान् यमराजतुल्य पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके पास आ गया । तब अर्जुनने बहुत प्रसन्न होकर उसे प्रहण किया ॥ २०-२१ ॥

प्रतिजग्राह तचापि प्रीतिमानर्जुनस्तदा ॥ २१ ॥

ततश्चचाल पृथिवी सपर्वतवनद्वमा। ससागरवनोदेशा सन्नामनगराकरा॥ २२॥

अर्जुनके पाशुपतास्त्र ग्रहण करते ही पर्वतः वनः वृक्षः

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि शिवप्रस्थाने चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कैरातपर्वमें शिवप्रस्थानविषयक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४०॥

समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों (खानों) सहित सारी पृथ्वी काँप उठी ॥ २२ ॥

शङ्खदुन्दुभिघोषाश्च भेरीणां च सहस्रशः । तस्मिन् मुद्दतें सम्प्राप्ते निर्घातश्च महानभूत्॥ २३॥

उस ग्रुभ मुहूर्त्तके आते ही शङ्ख और दुन्दुभियोंके शब्द होने लगे । सहस्रों भेरियाँ बज उठी । आकाशमें वायुके टकरानेका महान् शब्द होने लगा ॥ २३॥

अथास्त्रं जाज्वलद् घोरं पाण्डवस्यामितौजसः । मूर्तिमद् वै स्थितं पाइर्वे दहशुर्देवदानवाः ॥ २४ ॥

तदनन्तर वह भयंकर अस्त्र मूर्तिमान् हो अग्निके समान प्रज्वित तेजस्वी रूपसे अमित पराक्रमी पाण्डुनन्दन अर्जुनके पार्श्वभागमें खड़ा हो गया । यह बात देवताओं और दानवोंने प्रत्यक्ष देखी ॥ २४ ॥

स्पृष्टस्य व्यम्बकेणाथ फाल्गुनस्यामितौजसः । यत् किंचिद्युमं देहे तत् सर्वे नारामीयिवत् ॥ २५ ॥

भगवान् राङ्करके स्पर्श करने से अमिततेजस्वी अर्जुनके रारीरमें जो कुछ भी अग्रुभ था, वह नष्ट हो गया ॥ २५ ॥ स्वर्ग गच्छेत्यनुज्ञातस्त्र्यम्बकेण तदार्जुनः । प्रणम्य शिरसा राजन् प्राञ्जलिदेवमैक्षत ॥ २६ ॥

.उस समय भगवान् त्रिलोचनने अर्जुनको यह आज्ञा दी कि 'तुम स्वर्गलोकको जाओ ।' राजन् ! तब अर्जुनने भगवान्के चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगे ॥ २६ ॥

ततः प्रभुस्त्रिदिवनिवासिनां वशी

महामतिर्गिरिश उमापतिः शिवः ।

धनुर्महद् दितिजपिशाचसूदनं

ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डिवम् ॥ २७ ॥

तत्पश्चात् देवताओंके स्वामीः जितेन्द्रिय एवं परम बुद्धिमान् कैलासवासी उमावल्लभ भगवान् शिवने पुरुषप्रवर अर्जुनको वह महान् गाण्डीव-धनुष दे दियाः जो दैत्यों और पिशाचोंका संहार करनेवाला था ॥ २७ ॥

> ततः शुभं गिरिवरमीश्वरस्तदा सहोमया सिततटसानुकन्दरम्। विहाय तं पतगमहर्षिसेवितं जगाम खं पुरुषवरस्य पदयत ॥ २८॥

जिसके तट, शिखर और कन्दराएँ हिमाच्छादित होनेके कारण द्वेत दिखायी देती हैं, पक्षी और महर्षिगण सदा जिसका सेवन करते हैं, उस मङ्गलमय गिरिश्रेष्ठ इन्द्रकीलको छोड़कर भगवान् शङ्कर भगवती उमादेवीके साथ अर्जुनके देखते-देखते आकाशमार्गसे चले गये॥ २८॥

## एकचत्वारिंशोऽध्यायः

# अर्जुनके पास दिक्पालोंका आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें खर्गमें छलनेका आदेश देना

वैशम्यायन उवाच

तस्य सम्पर्यतस्त्वेव पिनाकी वृषभध्वजः। जगामादर्शनं भानुर्लोकस्येवास्तमीयिवान्॥१॥

वैराम्पायनजी कहते हैं -- जनमंजय ! अर्जुनके देखते-देखते पिनाकधारी भगवान् वृषभध्वज अदृश्य हो गये मानो भुवनभास्कर भगवान् सूर्य अस्त हो गये हों ॥ १ ॥

ततोऽर्जुनः परं चक्रे विस्मयं परवीरहा। मया साक्षान्महादेवो दृष्ट इत्येव भारत॥ २॥

भारत ! तदनन्तर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनको यह सोचकर वड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेवजीका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥

धन्योऽसम्यनुगृहीतोऽस्मि यन्मया ज्यम्बको हरः। पिनाकी वरदो रूपी दृष्टः स्पृष्टश्च पाणिना॥३॥

मैं धन्य हूँ ! भगवान्का मुझपर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी, सर्वपापहारी एवं अभीष्ट वर देनेवाले पिनाकपाणि भगवान् शंकरने मूर्तिमान् होकर मुझे दर्शन दिया और अपने करकमलोंसे मेरे अङ्गोंका स्पर्श किया ॥ ३ ॥

कृतार्थं चावगच्छामि परमात्मानमाहवे। शत्रृंश्च विजितान् सर्वोन् निर्वृत्तं च प्रयोजनम् ॥ ४॥

आज में अपने-आपको परम कृतार्थ मानता हूँ, साथ ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमरमें अपने समस्त रात्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा। अब मेरा अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया॥ ४॥

इत्येवं चिन्तयानस्य पार्थस्यामिततेजसः। ततो वैदुर्यवर्णाभो भासयन् सर्वतो दिशः। यादोगणवृतः श्रीमानाजगाम जलेश्वरः॥ ५॥

इस प्रकार चिन्तन करते हुए अमिततेजस्वी कुन्ती-कुमार अर्जुनके पास जलके स्वामी श्रीमान् वरुणदेव जल-जन्तुओंसे घिरे हुए आ पहुँचे । उनकी अङ्गकान्ति वैदूर्य मणिके समान थी और वे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ५॥

नागैर्नदैर्नदीभिश्च दैत्यैः साध्येश्च दैवतैः। वरुणो यादसां भर्ता वशी तं देशमागमत्॥ ६॥

नागों, नद और निदयों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्यदेवताओं के साथ जलजन्तुओं के स्वामी जितेन्द्रिय वरुणदेवने उस स्थानको अपने ग्रुभागमनसे सुशोभित किया ॥ ६॥

अथ जाम्बूनदचपुर्विमानेन महार्चिपा। कुवेरः समनुप्राप्तो यक्षैरनुगतः प्रभुः॥ ७॥

तदनन्तर स्वर्णके समान शरीरवाळे भगवान् कुवेर महा-तेजस्वी विमानद्वारा वहाँ आये । उनके साथ बहुत-से यक्ष भी थे ॥ ७ ॥

विद्योतयन्निवाकाशमद्भुतोपमदर्शनः । धनानामीदवरः श्रीमानर्जुनं द्रष्टुमागतः॥८॥

वे अपने तेजसे आकाशमण्डलको प्रकाशित से कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुन्दर श्रीमान् धनाध्यक्ष कुवेर अर्जुनको देखनेके लिये वहाँ पधारे थे॥ ८॥

तथा लोकान्तकुच्छ्रीमान् यमः साक्षात् प्रतापवान् । मर्त्यमूर्तिधरैः सार्धे पितृभिलोकभावनैः॥ ९ ॥

इसी प्रकार समस्त जगत्का अन्त करनेवाले श्रीमान् प्रतापी यमराजने प्रत्यक्षरूपमें वहाँ दर्शन दिया । उनके साथ मानव-शरीरधारी विश्वभावन पितृगण भी थे ॥ ९॥

दण्डपाणिरचिन्त्यात्मा सर्वभृतविनाशकृत्। वैवखतो धर्मराजो विमानेनावभासयन्॥१०॥ त्रोँ ह्योकान् गुह्यकांश्चेव गन्धवांश्च सपन्नगान्। द्वितीय इव मार्तण्डो युगान्ते समुपस्थिते॥११॥

उनके हाथमें दण्ड शोभा पा रहा था। सम्पूर्ण भूतोंका विनाश करनेवाले अचिन्त्यात्मा सूर्यपुत्र धर्मराज अपने (तेजस्वी) विमानसे तीनों लोकों, गुह्यकों, गन्धवों तथा नागोंको प्रकाशित कर रहे थे। प्रलयकाल उपस्थित होनेपर दिखायी देनेवाले द्वितीय सूर्यकी भाँति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी॥ १०-११॥

ते भानुमन्ति चित्राणि शिखराणि महागिरेः। समास्थायार्जुनं तत्र ददशुस्तपसान्वितम् ॥१२॥

उन सब देवताओंने उस महापर्वतके विचित्र एवं तेजस्वी शिखरोंपर पहुँचकर वहाँ तपस्वी अर्जुनको देखा ॥ १२ ॥ ततो मुहूर्ताद् भगवानैरावतिशरोगतः । आजगाम सहेन्द्राण्या शकः सुरगणैर्वृतः ॥ १३ ॥

तत्पश्चात् दो ही घड़ीके बाद भगवान् इन्द्र इन्द्राणीके साथ ऐरावतकी पीठपर बैठकर वहाँ आये । देवताओंके समुदायने उन्हें सब ओरसे घेर रक्खा था ॥ १३ ॥ पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मुर्धनि ।

पाण्डुरणातपत्रण ध्रियमाणन मूधान। शुशुभे तारकाराजः सितमभ्रमिव स्थितः॥१४॥ संस्त्यमानो गन्धवैंऋपिभिश्च तपोधनैः। श्रृङ्गं गिरेः समासाद्य तस्थौ सूर्य इवोदितः॥ १५॥

उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे शुभ्र वर्णके मेघलण्डसे आच्छादित चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत-से तपस्वी-ऋषि तथा गन्धर्वगण उनकी स्तुति करते थे। वे उस पर्वतके शिखरपर आकर ठहर गये, मानो वहाँ सूर्य प्रकट हो गये हों॥ १४-१५॥

अथ मेघखनो धोमान् व्याजहार द्युभां गिरम् । यमः परमधर्मक्षो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥१६॥

तदनन्तर मेधके समान गम्भीर स्वरवाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान् यमराज दक्षिण दिशामें स्थित हो यह शुभ वचन बोले—॥ १६॥

अर्जुनार्जुन पश्यासांहोकपालान् समागतान्। इष्टिं ते वितरामोऽद्य भवानर्हति दर्शनम्॥१७॥ पूर्विर्षिरमितात्मा त्वं नरो नाम महाबलः। नियोगाद् ब्रह्मणस्तात मर्त्यतां समुपागतः॥१८॥

अर्जुन ! हम सब लोकपाल यहाँ आये हुए हैं । तुम हमें देखों । हम तुम्हें दिन्य दृष्टि देते हैं । तुम हमारे दर्शनके अधिकारी हो । तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो । तात ! ब्रह्माजीकी आज्ञासे तुमने मानव-शरीर ग्रहण किया है ॥ १७-१८ ॥

त्वया च वसुसम्भूतो महावीर्यः पितामहः।
भीष्मः परमधर्मात्मा संसाध्यश्च रणेऽनघ॥१९॥
क्षत्रं चाग्निसमस्पर्धं भारद्वाजेन रिक्षतम्।
दानवाश्च महावीर्या ये मनुष्यत्वमागताः॥२०॥
निवातकवचादचैव दानवाः कुरुनन्दन।
पितुर्ममांशो देवस्य सर्वलोकप्रतापिनः॥२१॥
कर्णश्च सुमहावीर्यस्त्वया वध्यो धनंजय।

'अनव ! वसुओं के अंशसे उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्मको तुम संग्राममें जीत लोगे। भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके द्वारा सुरक्षित क्षत्रियसमुदाय भी, जिसका स्पर्श अग्निके समान भयंकर है, तुम्हारेद्वारा पराजित होगा। कुरुनन्दन ! मानव-शरीरमें उत्पन्न हुए महाबली दानव तथा निवातकवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथसे मारे जायँगे। धनंजय ! सम्पूर्ण जगत्को उप्णता प्रदान करनेवाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेवके अंशसे उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा॥ १९-२१ है॥ अंशास्त्र क्षितिसम्प्राप्ता देवदानवरक्षसाम्॥ २२॥

श्वनुओंका संहार करनेवाले कुन्तीकुमार ! देवताओं,

गति प्राप्स्यन्ति कौन्तेय यथास्त्रमरिकर्षण ॥ २३ ॥

त्वया निपातिता युद्धे स्वकर्मफलनिर्जिताम्।

दानवों तथा राक्षासोंके जो अंश पृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, वे युद्धमें तुम्हारेद्वारा मारे जाकर अपने कर्मफलके अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे ॥ २२-२३॥

अक्षया तव कीर्तिश्च लोके स्थास्यति फाल्गुन । त्वया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि महामुधे ॥ २४ ॥

'फाल्गुन! संसारमें तुम्हारी अक्षय कीर्ति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमरमें साक्षात् महादेवजीको संतुष्ट किया है।। लच्ची वसुमती चापि कर्तब्या विष्णुना सह। गृहाणास्त्रं महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्। अनेनास्त्रेण सुमहत् त्वं हि कर्म करिष्यसि॥ २५॥

'महाबाहो ! भगवान् श्रीकृष्णके साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वीका भार ही हल्का करना है, अतः यह मेरा दण्डास्त्र प्रहण करो । इसका वेग कहीं भी कुण्टित नहीं होता। इसी अस्त्रके द्वारा तुम बड़े-बड़े कार्य सिद्ध करोगे' ॥ २५॥

वैशम्पायन उवाच

प्रतिजन्नाह तत् पार्थो विधिवत् कुरुनन्दनः। समन्त्रं सोपचारं च समोक्षविनिवर्तनम्॥२६॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुरूनन्दन कुन्तीकुमार अर्जुनने विधिपूर्वक मन्त्र, उपचार, प्रयोग और उपसंहारसहित उस अस्त्रको ग्रहण किया ॥ २६ ॥

ततो जलधरदयामो वरुणो यादसां पतिः। पश्चिमां दिशमास्थाय गिरमुचारयन् प्रभुः॥२७॥

इसके बाद जलजन्तुओंके स्वामी मेघके समान स्याम-कान्तिवाले प्रभावशाली वरण पश्चिम दिशामें खड़े हो इस प्रकार बोले—॥ २७॥

पार्थ क्षत्रियमुख्यस्त्वं क्षत्रधर्मे व्यवस्थितः। पर्य मां पृथुताम्राक्ष वरुणोऽस्मि जलेश्वरः॥ २८॥

'पार्थ ! तुम क्षत्रियोंमें प्रधान एवं क्षत्रिय-धर्ममें स्थित हो । विशाल तथा लाल नेत्रोंवाले अर्जुन ! मेरी ओर देखो । मैं जलका स्वामी वरुण हूँ ॥ २८ ॥

मया समुद्यतान् पाशान् वारुणाननिवारितान् । प्रतिगृह्णीप्य कौन्तेय सरहस्यनिवर्तनम् ॥ २९ ॥

'कुन्तीकुमार! मेरे दिये हुए इन वरुण-पाशोंको रहस्य और उपसंहारसहित ग्रहण करो। इनके वेगको कोई भी रोक नहीं सकता॥ २९॥

एभिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये। दैतेयानां सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्॥३०॥

'वीर ! मैंने इन पाशोंद्वारा तारकामय संग्राममें सहस्त्रों महाकाय दैत्योंको बाँध लिया था॥ ३०॥

### तसादिमान् महासत्त्व मत्त्रसाद्समुत्थितान् । गृहाण न हि ते मुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः ॥ ३१॥

भ्अतः महाबली पार्थ ! मेरे कृपाप्रसादसे प्रकट हुए हन पाशोंको तुम ग्रहण करो । इनके द्वारा आक्रमण करनेपर मृत्यु भी तुम्हारे हाथसे नहीं छूट सकती ॥ ३१ ॥ अतेन त्वं यदास्त्रेण संग्रामे विचरिष्यसि ।

अनेन त्वं यदास्त्रेण संग्रामे विचरिष्यसि । तदा निःक्षत्रिया भूमिर्भविष्यति न संशयः ॥ ३२ ॥

'इस अस्त्रके द्वारा जव तुम संग्रामभूमिमें विचरण करोगे, उस समय यह सारी वसुन्धरा क्षत्रियोंसे शून्य हो जायगी, इसमें संशय नहीं हैं' ॥ ३२ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततः कैलासनिलयो धनाध्यक्षोऽभ्यभाषत । दत्तेष्वस्त्रेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥ ३३ ॥ प्रीतोऽहमपि ते प्रान्न पाण्डवेय महावल । त्वया सह समागम्य अजितेन तथैव च ॥ ३४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! वरुण और यमके दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकनेपर कैलासिनवासी धनाध्यक्ष कुवेरने कहा—'महाबली बुद्धिमान् पाण्डुनन्दन ! मैं भी तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम अपराजित वीर हो । तुमसे मिलकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ ३३-३४॥

सन्यसाचिन् महावाहो पूर्वदेव सनातन। सहासाभिर्भवाञ्छान्तः पुराकरपेषु नित्यशः॥ ३५॥ दर्शनात् ते त्विदं दिव्यं प्रदिशामि नरर्षभ। अमनुष्यान् महावाहो दुर्जयानपि जेष्यसि॥ ३६॥

'सन्यसचिन्! महावाहो! पुरातन देव! सनातन पुरुव पूर्व-कर्लोमें मेरे साथ तुमने सदा तपके द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ! आज तुम्हें देखकर यह दिन्यास्त्र प्रदान करता हूँ। महावाहों! इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियोंको भी जीत छोगे॥ ३५-३६॥

मत्तरचैव भवानाशु गृह्णात्वस्त्रमनुत्तमम्। अनेन त्वमनीकानि धार्तराष्ट्रस्य धक्ष्यस्ति॥३७॥

'तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्रको ग्रहण कर लो । तुम इसके द्वारा दुर्योधनकी सारी सेनाओंको जलाकर भस्म कर डालोगे ॥ ३७॥

तिददं प्रतिगृह्णीष्य अन्तर्धानं प्रियं मम । ओजस्तेजोद्युतिकरं प्रसापनमर्गातनुत् ॥ ३८॥

'यह मेरा परम प्रिय अन्तर्धान नामक अस्त्र है। इसे प्रहण करों। यह ओज, तेज और कान्ति प्रदान करनेवाला, शत्रुसेनाको सुला देनेवाला और समस्त वैरियोंका विनाश करनेवाला है॥ ३८॥

महात्मना शङ्करेण त्रिपुरं निहतं यदा। तदैतदस्त्रं निर्मुक्तं येन दग्धा महासुराः ॥ ३९॥

'परमात्मा शङ्करने जब त्रिपुरासुरके तीनों नगरोंका विनाश किया था, उस समय इस अस्त्रका उनके द्वारा प्रयोग किया गया था; जिससे बड़े-बड़े असुर दग्ध हो गये थे ॥ ३९॥

त्वदर्थमुद्यतं चेदं मया सत्यपराक्रम। त्वमहों धारणे चास्य मेहप्रतिमगौरव॥ ४०॥

'सत्यपराक्रमी और मेरुके समान गौरवशाली पार्थ! तुम्हारे लिये यह अस्त्र मैंने उपस्थित किया है। तुम इसे धारण करनेके योग्य हो'॥ ४०॥

ततोऽर्जुनो महाबाहुविधिवत् कुरुनन्दनः। कौवेरमधिजग्राह दिव्यमस्त्रं महावलः॥ ४१॥

तय कुरुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु महाबली अर्जुनने कुबेरके उस 'अन्तर्धान' नामक दिव्य अस्त्रको ग्रहण किया ॥ ४१ ॥

ततोऽब्रवीद् देवराजः पार्थमिक्किष्टकारिणम् । सान्त्वयञ्करक्षणया वाचा मेघदुन्दुभिनिःखनः॥ ४२ ॥

तदनन्तर देवराज इन्द्रने अनायास ही महान् कर्म करनेवाले कुन्तीकुमार अर्जुनको मीठे वचनोंद्वारा सान्त्वना देते हुए मेघ और दुन्दुभिके समान गम्भीर स्वरसे कहा॥४२॥

कुन्तीमातर्महाबाहो त्वमीशानः पुरातनः। परां सिद्धिमनुप्राप्तः साक्षाद् देवगर्ति गतः॥ ४३॥

'महावाडु कुन्तीकुमार ! तुम पुरातन शासक हो । तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है । तुम साक्षात् देवगतिको प्राप्त हुए हो ॥ ४३ ॥

देवकार्यं तु सुमहत् त्रया कार्यमरिंदम । आरोढन्यस्त्यया स्वर्गः सज्जीभव महाद्युते ॥ ४४ ॥

'शत्रुदमन ! तुम्हें देवताओंका यङ्ग भारी कार्य सिद्ध करना है । महासुते ! तैयार हो जाओ । तुम्हें स्वर्गलोकमें चलना है ॥ ४४ ॥

रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कृते महीम्। तत्र तेऽहं प्रसस्यामि दिव्यान्यस्त्राणि कौरव ॥ ४५ ॥

'मातिलके द्वारा जोता हुआ दिव्य स्थ तुम्हें लेनेके लिये पृथ्वीपर आनेवाला है। कुरुनन्दन! वहीं (स्वर्गमें) में तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूँगा'॥ ४५॥

तान् दृष्ट्वा लोकपालांस्तु समेतान् गिरिमूर्धनि । जगाम विसायं धीमान् सुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ४६ ॥

उस पर्वतशिखरपर एकत्र हुए उन सभी लेकालोंका दर्शन करके परम बुद्धिमान् धनंजयको बड़ा विस्मय हुआ ॥

To 2 8 90-

ततोऽर्जुनो महातेजा लोकपालान् समागतान्। पूजयामास विधिवद् वाग्भिरङ्गिः फलैरिप ॥ ४७॥

तत्मश्चात् महातेजस्वी अर्जुनने वहाँ पथारे हुए लोकपालोंका मीठे वचनः जल और फलोंके द्वारा भी विधिपूर्वक पूजन किया।। ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिमान्य धनंजयम्।

ततः प्रातययुद्धाः प्रातमान्य यनजयम् । यथागतेन विद्युधाः सर्वे काममनोजवाः ॥ ४८॥

इसके बाद इच्छानुसार मनके समान वेगवाले समस्त

देवता अर्जुनके प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आये थे, वैसे ही चले गये ॥ ४८॥

ततोऽर्जुनो मुदं छेभे लब्धास्त्रः पुरुषषंभः। कृतार्थमथ चात्मानं स मेने पूर्णमानसम्॥ ४९॥

तदनन्तर देवताओंसे दिन्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई; उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ एवं पूर्णमनोरथ माना ॥ ४९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि 'देवप्रस्थाने एकचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्रीमह मारत वनपर्वके अन्तंर्गत कैरातपर्वमें देवप्रस्थानविषयक इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

## ( इन्द्रलोकाभिगमनपर्व ) द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

## अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ खर्गलोकको प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

गतेषु लोकपालेषु पार्थः शत्रुनिवर्हणः। चिन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथं प्रति॥१॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! लोकपालोंके चले जानेपर शत्रुसंहारक अर्जुनने देवराज इन्द्रके रथका चिन्तन किया ॥ १॥

ततिश्चन्तयमानस्य गुडाकेशस्य <mark>धीमतः।</mark> रथो मातिलसंयुक्त आजगाम महाप्रभः॥ २॥

निद्राविजयी बुद्धिमान् पार्थके चिन्तन करते ही मातिल-सहित महातेजस्वी रथ वहाँ आ गया ॥ २ ॥

नभो वितिमिरं कुर्वञ्जलदान् पाटयन्निव । दिशः सम्पूरयन् नादैर्महामेघरवोपमैः॥३॥

वह रथ आकाशको अन्धकारसून्य मेथोंकी घटाको विदीर्ण और महान् मेयकी गर्जनाके समान गम्भीर शब्दसे दिशाओंको परिपूर्ण-सा कर रहा था॥ ३॥

असयः शक्तयो भीमा गदाश्चोत्रप्रदर्शनाः । दिव्यप्रभावाः प्रासाश्च विद्युतश्च महाप्रभाः ॥ ४ ॥ तथैवाशनयश्चैय चऋयुक्तास्तुलागुडाः । वायुस्कोढाः सनिर्घाता महामेघसनास्तथा ॥ ५ ॥

उस रथमें तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्राप्त, अत्यन्त कान्तिमती विद्युत, अशनि एवं चक्रयुक्त भारी वजनवाले प्रस्तरके गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवामें सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिनसे वज्रगर्जन और महामेत्रोंकी गम्भीर ध्वनिके समान शब्द होते थे॥ ४-५॥

तत्र नागा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः। 🕒

सिताभ्रक्टप्रतिमाः संहताश्च तथोपलाः॥ ६॥

उस स्थानमें अत्यन्त भयंकर तथा प्रज्वित मुखवालें विशालकाय सर्व मौजूद थे। श्वेत बादलोंके समूहकी भाँति देर-के-देर युद्धमें फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे॥ ६॥ दशवाजिसहस्राणि हरीणां वातरंहसाम्।

द्शवाजिसहस्राणि हरीणां वातरंहसाम् । वहन्ति यं नेत्रमुषं दिव्यं मायामयं रथम् ॥ ७॥

वायुके समान वेगशाली दस हजार खेत-पीत रंगवाले घोड़े नेत्रोंमें चकाचौंध पैदा करनेवाले उस दिव्य मायामय रथको वहन करते थे॥ ७॥

तत्रापश्यनमहानीलं वैजयन्तं महाप्रभम् । ध्वजमिन्दीवरश्यामं वंशं कनकभूषणम् ॥ ८॥

अर्जुनने उस रथपर अत्यन्त नीलवर्णवाले महातेजस्वी 'वैजयन्त' नामक इन्द्रध्वजको फहराता देखा । उसकी श्याम सुपमा नील कमलकी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी । उस ध्वजके दण्डमें सुवर्ण मदा हुआ था ॥ ८॥

तस्मिन् रथे स्थितं सूतं तप्तहेमविभूषितम्। दृष्ट्वा पार्थो महाबाहुर्देवमेवान्वतर्कयत्॥ ९॥

महाबाहु कुन्तीकुमारने उस रथपर बैठे हुए सारथिकी ओर देखा, जो तपाये हुए सुवर्णके आभूपणोंसे विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा॥ ९॥

तथा तर्कयतस्तस्य फारगुनस्याथ मातिलः। संनतः प्रस्थितो भूत्वा वाक्यमर्जुनमत्रवीत्॥१०॥

इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुनके सम्मुख उपस्थित हो मातलिने विनीतभावसे कहा ॥ १०॥

#### मातलिरुवाच

भो भोः शकात्मज श्रीमाञ्चकस्त्वां द्रष्ट्रमिञ्छति। आरोहतु भवाञ्छीव्रं रथमिन्द्रस्य सम्मतम् ॥ ११॥

मातिल बोला—इन्द्रकुमार ! श्रीमान् देवराज इन्द्र आपको देखना चाहते हैं । यह उनका प्रिय रथ है । आप इसपर शीघ्र आरूढ़ होइये ॥ ११॥

भाह माममरश्रेष्ठः पिता तव रातकतुः। कुन्तीसुतमिह प्राप्तं पश्यन्तु त्रिदशालयाः॥१२॥ एष राक्रः परिवृतो देवैर्ऋषिगणस्तथा। गन्धवेरप्सरोभिश्च त्वां दिदश्चः प्रतीक्षते॥१३॥

आपके पिता देवेश्वर शतकतुने मुझले कहा है कि 'तुम कुन्तीनन्दन अर्जुनको यहाँ ले आओ; जिससे सब देवता उन्हें देखें।' देवताओं, महर्षियों, गन्धवीं तथा अप्सराओंसे घिरे हुए इन्द्र आपको देखनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं॥१२-१३॥ अस्माह्योकाद् देवलोकं पाकशासनशासनात्।

असाह्योकाद् देवलोकं पाकशासनशासनात्। आरोइ त्वं मया सार्धे लब्धास्त्रः पुनरेष्यसि ॥ १४॥

आप देवराजकी आज्ञासे इस लोकसे मेरे साथ देवलोकको चिलये । वहाँसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइयेगा ॥ १४॥

### अर्जुन उवाच

मातले गच्छ शीघ्रं त्वमारोहस्व रथोत्तमम्। राजस्याश्वमेधानां शतैरपि सुदुर्लभम् ॥१५॥

अर्जुन ने कहा—मातले !आप जल्दी चलिये। अपने इस उत्तम रथपर पहले आप चिंद्रये। यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंद्वारा भी अत्यन्त दुर्लभ है॥ १५॥

पार्थिवैः सुमहाभागैर्यज्विभर्भूरिदक्षिणैः । दैवतैर्वा समारोद्धं दानवैर्वा रथोत्तमम् ॥ १६॥

प्रचुर दक्षिणा देनेवाले, महान् सौभाग्यशाली, यज्ञपरायण भूमिपालीं, देवताओं अथवा दानवोंके लिये भी इस उत्तम रथपर आरूढ़ होना कठिन है।। १६॥

नातप्ततपसा शक्य एष दिव्यो महारथः। द्रष्टुं वाष्यथवा स्प्रष्टुमारोद्धं कुत एव च ॥ १७॥

जिन्होंने तपस्या नहीं की है। वे इस महान् दिव्य रयका दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते। फिर इसपर आरूढ़ होनेकी तो बात ही क्या है ! ॥ १७ ॥

त्वि प्रतिष्ठिते साधो रथस्थे स्थिरवाजिनि । पश्चाद्हमथारोक्ष्ये सुकृती सत्पर्थं यथा ॥ १८॥

साधु सारथे ! आप इस रथपर स्थिरतापूर्वक बैठकर जब घोड़ोंको काबूमें कर लें, तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्गपर आरूढ़ होता है, उसी प्रकारपीछे मैं भी इस रथपर आरूढ़ होऊँगा।

#### वैशम्पायन उवाच

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा मातिल्धः शक्रसारिधः। आरुरोह रथं शीघ्रं हयान् येमे च रिहमभिः॥ १९॥

वैशम्पायनजीकहते हैं—जनमेजय! अर्जुनका यह वचन सुनकर इन्द्रसारिय मातिल शीघ्र ही रथपर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ोंको काबूमें किया॥ १९॥

ततोऽर्जुनो हृष्टमना गङ्गायामाप्लुतः शुचिः । जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत् कुरुनन्दनः ॥ २०॥

तदनन्तर कुरुनन्दन कुन्तीकुमार अर्जुनने प्रसन्नमनसे गङ्गामें स्नान किया और पवित्र हो विधिपूर्वक जपने योग्य मन्त्रका जप किया ॥ २०॥

ततः पितॄन् यथान्यायं तर्पयित्वा यथाविधि । मन्दरं शैलराजं तमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ २१॥

फिर विधिपूर्वक न्यायोचित रीतिसे पितरोंका तर्पण करके विस्तृत शैंलराज हिमालयसे विदा ले**ने**का उपक्रम किया ॥२१॥

साधूनां पुण्यशीलानां मुनीनां पुण्यकर्मणाम्। त्वं सदा संश्रयः शैल स्वर्गमार्गोभिकाङ्किणाम्॥ २२॥

'गिरिराज! तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों तथा स्वर्गमार्गकी अभिलाधा रखनेवाळे पुण्यकर्मा मनुष्योंके सदा शुभ आश्रय हो ॥ २२ ॥

त्वत्प्रसादात् सदाशैल ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः। खर्गे प्राप्ताश्चरन्ति सा देवैः सह गतन्यथाः ॥ २३॥

'गिरिराज ! तुम्हारे कृपाप्रसाद्धे सदा कितने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्वर्गमें जाकर व्यथारहित हो देवताओंके साथ विचरते हैं ॥ २३॥

अद्रिराज महाशैल मुनिसंश्रय तीर्थवन् । गच्छाम्यामन्त्रयामित्वां सुसमस्म्युषितस्त्वयि ॥२४॥

'अद्रिराज ! महाशैल ! मुनियोंके निवासस्थान ! तीथोंसे विभूषित हिमालय ! मैं तुम्हारे शिखरपर सुखपूर्वक रहा हूँ, अतः तुमसे आज्ञा माँगकर यहाँसे जा रहा हूँ ॥ २४ ॥ तव सानृनि कुआश्च नयः प्रस्नवणानि च । तीथींनि च सुपुण्यानि मया दृष्टान्यनेकशः ॥ २५ ॥

'तुम्हारे शिखर, कुञ्जवन, निदयाँ, झरने और परम पुण्यमय तीर्थस्थान मैंने अनेक बार देखे हैं ॥ २५ ॥ फलानि च सुगन्धीनि भिक्षतानि ततस्ततः । सुसुगन्धाश्च वार्योधास्त्वच्छरीरविनिःसृताः ॥ २६ ॥ अमृतास्वादनीया मे पीताः प्रस्नवणोदकाः ।

'यहाँके विभिन्न स्थानोंसे सुगन्धित फल लेकर भोजन किये हैं। तुम्हारे शरीरसे प्रकट हुए परम सुगन्धित प्रचुर जलका सेवन किया है। तुम्हारे शरनेका अमृतके समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है॥ २६ है॥ शियुर्यथा पितुरङ्के सुसुखं वर्तते न्ग ॥ २७ ॥ तथा तवाङ्के ललितं शैलराज मया प्रभो ।

'प्रभो नगराज ! जैसे शिशु अपने पिताके अङ्कमें बड़े सुखसे रहता है, उसी प्रकार मेंने भी तुम्हारी गोदमें आमोद-पूर्वक कीड़ाएँ की हैं ॥२७ ई॥

अप्सरोगणसंकीर्णे ब्रह्मघोषानुनादिते ॥ २८॥ सुखमस्म्युपितः शैल तव सानुषु नित्यदा।

्दौलराज ! अप्सराओंसे ब्याप्त और वैदिक मन्त्रोंके उच घोपसे प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरोंपर मैंने प्रतिदिन वड़े सुखसे निवास किया है'॥ २८३ ॥

प्वमुक्त्वार्जुनः दौलमामन्त्र्य प्रवीरहा ॥ २९ ॥ आरुरोह रथं दिव्यं चोतयन्निव भास्त्ररः ।

ऐसा कहकर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुन शैल-राजसे आज्ञा माँगकर उस दिव्य रथको देदीप्यमान करते हुए-से उसपर आरूढ़ हो गये, मानो सूर्य सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे हों ॥ २९६ ॥

स तेनादित्य रूपेण दिव्येनाद्भुतकर्मणा ॥ ३० ॥ ऊर्ध्वमाचक्रमे धीमान् प्रहृष्टः कुरुनन्द्नः । सोऽदर्शनपथं यातो मत्र्यानां धर्मचारिणाम् ॥ ३१ ॥

परम बुद्धिमान् कुरुनन्दन अर्जुन वड्डे प्रसन्न होकर उस अद्भुत चालसे चलनेवाले सूर्यस्वरूप दिव्य रथके द्वारा ऊरिकी और जाने लगे। धीरे-धीरे धर्मास्मा मनुष्यींके दृष्टि-पथसे दूर हो गये॥ ३०-३१॥

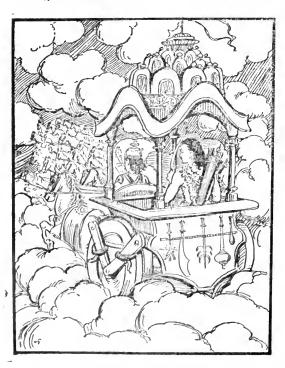

ददर्शाद्भुतरूपाणि विमानानि सहस्रशः। न तत्र सूर्यः सोमो वा द्योतते न च पावकः॥ ३२॥

ऊपर जाकर उन्होंने सहस्रों अद्भुत विमान देखे । वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं, न चन्द्रमा । अभिकी प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है ॥ ३२॥

खयैव प्रभया तत्र द्योतन्ते पुण्यलब्धया।
तारारूपाणि यानीह दृश्यन्ते द्युतिमन्ति वै ॥ ३३ ॥
दीपवद् विष्रकृष्टत्वात् तनूनि सुमहान्त्यिष।
तानि तत्र प्रभास्वन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः ॥ ३४ ॥
दृश्यं स्वेषु धिष्ण्येषु दीप्तिमन्तः स्वयार्चिषा।
तत्र राजर्षयः सिद्धा वीराश्च निहता युधि ॥ ३५ ॥

वहाँ स्वर्गके निवासी अपने पुण्यकमों से प्राप्त हुई अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूपमें जो दूर होने के कारण दीपककी भाँति छोटे और बड़े प्रकाशपुद्ध दिखायी देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पाण्डुनन्दन अर्जुनने देखा। जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपनी ही ज्योतिसे देदीप्यमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहाँ पहुँचे थे॥३३–३५॥

तपसा च जितं स्वर्गे सम्पेतुः शतसङ्घशः । गन्धर्वाणां सहस्राणि सूर्यज्विततेजसाम् ॥ ३६ ॥ गुद्यकानामृषीणां च तथैवाप्सरसां गणान् । छोकानारमप्रभान् पश्यन् फाल्गुनोविसस्यान्वितः।३७।

सैकड़ों इंड-के-इंड तपस्वी पुरुष स्वर्गमें जा रहे थे, जिन्होंने तपस्याद्वारा उसपर विजय पायी थी। सूर्यके समान प्रकाशमान सहस्रों गन्धवों, गुह्यकों, ऋषियों तथा अण्यराओं- के समूहोंको और उनके स्वतः प्रकाशित होनेवाले लोकोंको देखकर अर्जुनको बड़ा आश्चर्य होता था।। ३६-३७॥

पप्रच्छ मार्ताठं प्रीत्या स चाप्येनमुचाच ह। एते सुकृतिनः पार्थं स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिताः ॥ ३८॥ तान् दृष्टवानसि विभो तारारूपाणि भूतछे।

अर्जुनने प्रसन्नतापूर्वक मातिलसे उनके विषयमें पूछा,

तव मातिलने उनसे कहा—'कुन्तीकुमार ! ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जोअपने-अपने लोकोंमें निवास करते हैं। विभो ! उन्हीं-को भृतलपर आपने तारोंके रूपमें चमकते देखा हैं' ॥ ३८६ ॥ ततोऽपदयत् स्थितं द्वारि शुमं वैजयनं गजम् ॥ ३९ ॥ ऐरावतं चतुर्दन्तं कैलासमिव श्रृङ्गिणम् । स सिद्धमार्गमाकम्य कुरुपाण्डयसत्तमः ॥ ४० ॥ व्यरोचत यथापूर्वं मान्धाता पार्थिवोत्तमः । अभिचकाम लोकान् स राज्ञां राजीवलोचनः ॥ ४१ ॥

तदनन्तर अर्जुनने स्वर्गद्वारपर खड़े हुए सुन्दर विजय

गजराज ऐरावतको देखा, जिसके चार दाँत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था, मानो अनेक शिखरोंसे सुशोभित कैलास पर्वत हो। कुरु-पाण्डवशिरोमणि अर्जुन सिद्धोंके मार्गपर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जैसे पूर्वकाल-में भूपालशिरोमणि मान्धाता सुशोभित होते थे। कमलनयन

अर्जुनने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया॥३९-४१॥
एवं स संक्रमंस्तत्र स्वर्गलों के महायद्याः ।
ततो ददर्श राकस्य पुरीं ताममरावतीम् ॥ ४२ ॥
इस प्रकार महायद्यस्वी पार्थने स्वर्गलोकमें विचरते हुए
आगे जाकर इन्द्रपुरी अमरावतीका दर्शन किया ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

## त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

## अर्जुनद्वारा देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्रसभामें उनका खागत

वैशम्यायन उवाच

द्दर्श स पुरीं रम्यां सिद्धचारणसेविताम् । सर्वर्तुकुक्षुमैः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! अर्जुनने सिद्धों और चारणोंसे सेवित उस रम्य अमरावतीपुरीको देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमोंसे विभूषित पुण्यमय वृक्षोंसे सुशोभित थी॥

तत्र सौगन्धिकानां च पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्। उद्वीज्यमानो मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना॥ २॥

वहाँ सुगन्धयुक्त कमल तथा पित्रत्र गन्धवाले अन्य पुष्पोंकी पित्र गन्धसे मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी॥

नन्दनं च वनं दिव्यमण्सरोगणसेवितम्। ददर्शे दिव्यकुसुमैराह्मयद्भिरिव द्वुमैः॥३॥

अप्सराओंसे सेवित दिव्य नन्दनवनका भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुर्णोंसे भरे हुए वृक्षोंद्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था ॥ ३॥

नातततपसा शक्यो द्रष्टुं नानाहिताग्निना। स लोकः पुण्यकर्त्णां नापि युद्धे पराङ्मुखैः॥ ४॥

जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्रसे दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्धमें पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोकका दर्शन भी नहीं कर सकते ॥ ४॥

नायज्वभिनीवितकैर्न वेदश्वतिवर्जितैः। नानाप्तुताङ्गस्तीर्थेषु यज्ञदानवहिष्कृतैः॥ ५॥

जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रतका पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियोंके स्वाध्यायसे दूर रहे हैं, जिन्होंने तीथोंमें स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मोंसे विश्वत रहे हैं, ऐसे लोगोंको भी उस पुण्यलोकका दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५॥

नापि यज्ञहनैः श्रुद्वैर्द्धं शक्यः कथंचन। पानपैर्गुरुतल्पैश्च मांसादैर्वा दुरात्मभिः॥ ६॥

जो यज्ञोंमें विघ्न डालनेवाले नीच, शरावी, गुरुपत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोकका दर्शन नहीं पा सकते ॥ ६॥

स तद् दिव्यं वनं पश्यन् दिव्यगीतनिनादितम्। प्रविवेश महावाद्धः शकस्य दियतां पुरीम्॥ ७॥

जहाँ सब ओर दिन्य सङ्गीत गूँज रहा था, उस दिन्य वनका दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुनने देवराज इन्द्रकी प्रिय नगरी अमरावतीमें प्रवेश किया ॥ ७॥

तत्र देवविमानानि कामगानि सहस्रशः। संस्थितान्यभियातानि ददर्शायुतशस्तदा॥८॥ संस्त्यमानो गन्धर्वैरप्सरोभिश्च पाण्डवः। पुष्पगन्धवहैः पुण्यैर्वायुभिश्चातुर्वीजितः॥९॥।

वहाँ स्वेच्छानुसार गमन करनेवाले देवताओं के सहस्तें विमान स्थिरभावसे खड़े थे और हजारों इधर-उधर आते-जाते थे। उन सबको पाण्डुनन्दन अर्जुनने देखा। उस समय गन्धर्व और अप्सराएँ उनकी स्तुति कर रही थीं। फूलों की सुगन्धका भार वहन करनेवाली पिवत्र मन्द-मन्द वायु मानो उनके लिये चँवर डुला रही थी॥ ८-९॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः। हृष्टाः सम्पूजयामासुः पार्थमक्तिष्टकारिणम्॥१०॥

तदनन्तर देवताओं, गन्धवीं, सिद्धों और महर्षियोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान् कर्म करनेवाले कुन्तीकुमार अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया ॥ १० ॥ आशीर्वादैः स्त्यमानो दिव्यवादिन्ननिःस्वनैः। प्रतिपेदे महावादुः शङ्खदुन्दुभिनादितम् ॥ ११ ॥ नक्षत्रमार्गे विपुलं सुरवीथीति विश्वतम्। इन्द्राञ्चया ययौ पार्थः स्त्यमानः समन्ततः ॥ १२ ॥

कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति-प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान-स्थानपर दिव्य वार्चोकी मधुर ध्वनिसे उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शङ्क और दुन्दुभियोंके गम्भीर नादसे गूँजते हुए 'सुरबीथी' नामसे प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र-मार्गपर चलने लगे। इन्द्रकी आशासे कुन्तीकुमारका सब ओर स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गन्तव्य मार्गपर बढ़ते चले जा रहे थे॥११-१२॥

तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरुतोऽथाश्विनौ तथा। आदित्या वसवो बद्रास्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥ १३॥ राजर्षयश्च बहवो दिलीपप्रमुखा नृपाः। तुम्बुरुर्नारदश्चैव गन्धवौ च हहाहुहूः॥ १४॥

वहाँ साध्यः विश्वेदेवः मरुद्गणः अश्विनीकुमारः आदित्यः वसुः रुद्र तथा विद्युद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत-से राजाः तुम्बुरः, नारदः, हाहाः हृहू आदि गन्धर्वगण विराजमान थे ॥ १३-१४॥

तान् स सर्वान् समागम्य विधिवत् कुरुनन्दनः। ततोऽपश्यद् देवराजं शतकतुमरिंद्मः॥ १५॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले कुरुनन्दन अर्जुनने उन सबसे विधिपूर्वक मिलकर अन्तमें सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्रका दर्शन किया ॥ १५॥

ततः पार्थो महावाहुरवतीर्य रथोत्तमात्। ददर्श साक्षाद् देवेशं पितरं पाकशासनम्॥१६॥

उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथसे उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाकशासन (इन्द्र) को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा ॥

पाण्डुरेणातपत्रेण हेमदण्डेन चारुणा। दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विध्यता॥१७॥

उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ थाः जिसमें मनोहर स्वर्णमय दण्ड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्वमें दिब्य सुगन्धसे वासित चँवर डुलाये जा रहे थे॥ १७॥

विश्वावसुप्रभृतिभिर्गन्धर्वैः स्तुतिवन्द्नैः । स्तुयमानं द्विजाग्रयेश्च ऋग्यजुःसामसम्भवेः ॥ १८ ॥

विश्वावसु आदि गन्धर्व स्तुति और वन्दनापूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके इन्द्रदेवतासम्बन्धी मन्त्रीद्वारा उनका स्तवन कर रहे थे॥ १८॥

ततोऽभिगम्य कौन्तेयः शिरसाभ्यगमद् बली। स चैनं वृत्तपीनाभ्यां वाहुभ्यां प्रत्यगृक्तत ॥ १९॥

तदनन्तर वलवान् कुन्तीकुमारने निकट जाकर देवेन्द्रके चरणोंमें मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल-गोल मोटी भुजाओंसे उठाकर अर्जुनको हृदयसे लगा लिया॥ १९॥



ततः राकासने पुण्ये देवर्षिगणसेविते। राकः पाणौ गृहीत्वैनमुपावेशयदन्तिके॥ २०॥

तत्पश्चात् इन्द्रने अर्जुनका हाथ पकड़कर अपने देवर्षिगणसेवित पवित्र सिंहासनपर उन्हें पास ही बिठा लिया।२०। मूर्धिन चैनमुपाद्याय देवेन्द्रः परवीरहा।

अङ्कमारोपयामास

तव शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले देवराजने विनीतभावसे आये हुए अर्जुनका मस्तक सूँघा और उन्हें अपनी गोदमें विठा लिया ॥ २१ ॥

प्रश्रयावनतं

तदा ॥ २१॥

सहस्राक्षनियोगात् स पार्थः शकासनं गतः। अध्यकामदमेयात्मा द्वितीय इव वासवः॥ २२॥

उस समय सहस्रनेत्रधारी देवेन्द्रके आदेशसे उनके सिंहासनपर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुन्तीकुमार दूसरे इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहे थे॥ २२॥

ततः प्रेम्णा वृत्रशत्रुरर्जुनस्य ग्रुभं मुखम्। पस्पर्श पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्॥२३॥

इसके बाद वृत्रासुरके शत्रु इन्द्रने पवित्र गन्धयुक्त हाथसे बड़े प्रेमके साथ अर्जुनको सब प्रकारसे आश्वासन देते हुए उनके सुन्दर मुखका स्पर्श किया ॥ २३॥

प्रमार्जमानः रानकैर्बाह् चास्यायतौ शुभौ। ज्यादारक्षेपकठिनौ स्तम्भाविव हिरण्मयौ॥२४॥

अर्जुनकी सुन्दर विशाल भुजाएँ प्रत्यञ्चा खींचकर बाण चलानेकी रगइसे कठोर हो गयी थीं । वे देखनेमें सोनेके खंभे-जैसे जान पड़ती थीं । देवराज उन भुजाओंपर धीरे-धीरे हाथ फेरने लगे ॥ २४॥ वज्रप्रहणचिद्धेन करेण परिसान्त्वयन् । मुहुर्मुहुर्वज्रधरो बाहू चास्फोटयच्छनैः ॥ २५ ॥

वज्रधारी इन्द्र वज्रधारणजनित चिह्नसे सुशोभित दाहिने हाथसे अर्जुनको बार-बार सान्त्वना देते हुए उनकी सुजाओंको धीरे-बीरे थपथपाने लगे ॥ २५॥

स्मयन्निव गुडाकेशं प्रेक्षमाणः सहस्नदक्। हर्षेणोत्फुल्लनयनो न चातृष्यत वृत्रहा॥२६॥

सहस्र नयनोंसे सुशोभित वृत्रसूदन इन्द्र निद्राविजयी अर्जुनको सुसकराते हुए-सेदेख रहेथे। उस समय इन्द्रकी आँखें हर्षसे खिल उठी थीं। वे उन्हें देखनेसे तृप्त नहीं होते थे॥

एकासनोपविष्टी तौ शोभयांचक्रतुः सभाम् । सूर्याचन्द्रमसौ व्योम चतुर्दश्यामिवोदितौ॥ २७॥

जैसे कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको उदित हुए सूर्य और चन्द्रमा आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासनपर बैठे हुए देवराज इन्द्र और कुन्तीकुमार अर्जुन देवसभाको सुशोभित कर रहे थे॥ २७॥

तत्र सा गाथा गायन्ति साम्ना परमवल्गुना । गन्धर्वास्तुम्बुरुश्रेष्टाः कुशला गीतसामसु ॥ २८॥

उस समय वहाँ सामगानमें निपुण तुम्बुर आदि श्रेष्ठ

गन्धर्वगण सामगानके नियमानुसार अत्यन्त मधुर स्वरमें गाथागान करने लगे ॥ २८॥

घृताची मेनका रम्भा पूर्वचित्तिः खयंप्रभा।
उर्वशी मिश्रकेशी च दण्डगौरी वर्काथनी॥ २९॥
गोपाली सहजन्या च कुम्भयोनिः प्रजागरा।
चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरखरा॥ ३०॥
पताश्चान्याश्च ननृतुस्तत्र तत्र सहस्रशः।
चित्रप्रसादने युक्ताः सिद्धानां पद्मलोचनाः॥ ३१॥
महाकटितदश्रोण्यः कम्पमानैः पयोधरैः।
कटाश्चहावमाधुर्येश्चेतोबुद्धिमनोहरैः॥ ३२॥

घृताची, मेनका, रम्भा, पूर्वचित्ति, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दण्डगौरी, वरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुम्भयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा और मधुरस्वरा—ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएँ वहाँ इन्द्रसभामें भिन्नभिन्न स्थानोंपर नृत्य करने लगीं। वे कमल्लोचना अप्सराएँ सिद्ध पुरुषोंके भी चित्तको प्रसन्न करनेमें संलग्न थीं। उनके किट-प्रदेश और नितम्ब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कम्पमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष, हाव-भाव तथा माधुर्य आदि मन, बुद्धि एवं चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोंका अपहरण कर लेते थे॥ २९—३२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि इन्द्रसभादर्शने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें इन्द्रसभादर्शनविषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

## चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः अर्जुनको अस्त्र और सङ्गीतकी शिक्षा

वैशम्पायन उवाच

तितो देवाः सगन्धर्वाः समाद्यायार्घमुत्तमम् । शकस्य मतमाञ्चाय पार्थमानर्जुरञ्जसा ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर देवराज इन्द्रका अभिप्राय जानकर देवताओं और गन्धर्वीन उत्तम अर्ध्य लेकर कुन्तीकुमार अर्जुनका यथोचित पूजन किया॥

पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य नृपात्मजम्। प्रवेशयामासुरथो पुरंदरिनवेशनम्॥२॥

राजकुमार अर्जुनको पाद्य, (अर्घ्य, ) आचमनीय आदि उपचार अर्पित करके देवताओंने उन्हें इन्द्रभवनमें पहुँचा दिया॥ एवं सम्पूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः।

उपराज्या जिल्लुहवास भवन पितुः। उपराक्षम् महास्त्राणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥ ३ ॥

इस प्रकार देवसमुदायसे पूजित हो पाण्डुकुमार अर्जुन अपने पिताके घरमें रहने और उनसे उपसंहारसहित महान् अस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण करने लगे ॥ ३॥

शकस्य हस्ताद् दियतं वज्रमस्यं च दुःसहम्।

अरानीश्च महानादा मेघबर्हिणलक्षणाः॥ ४ ॥

उन्होंने इन्द्रके हाथसे उनके प्रिय एवं दुःसह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करनेवाली उन अश्रानियोंको ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करनेपर जगत्में मेघोंकी घटा घिर आती और मयूर नृत्य करने लगते हैं ॥ ४॥

गृहीतास्त्रस्तु कौन्तेयो भ्रातृन् सस्मारपाण्डवः। पुरंदरनियोगाच पञ्चाब्दानवसत् सुखी॥५॥

सब अस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण कर छेनेपर पाण्डुपुत्र पार्थने अपने भाइयोंका स्मरण किया । परंतु पुरन्दरके विशेष अनुरोधसे वे (मानव-गणनाके अनुसार) पाँच वर्षीतक वहाँ सुखपूर्वक ठहरे रहे ॥ ५॥

ततः शकोऽव्रवीत् पार्थं कृतास्त्रं काल आगते । नृत्यं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुहि ॥ ६ ॥

तदनन्तर इन्द्रने अस्त्रशिक्षामें निपुण कुन्तीकुमारसे उपयुक्त अवसर आनेपर कहा—'कुन्तीनन्दन! तुम चित्रसेनसे नृत्य और,गीतकी शिक्षा ग्रहण कर हो ॥ ६ ॥ बादित्रं देवविहितं नुलोके यन्न विद्यते। तदर्जयस्य कौन्तेय श्रेयो वै ते भविष्यति ॥ ७ ॥

'कुन्तीनन्दन! मनुप्यलोकमें जो अवतक प्रचलित नहीं है। देवताओंकी उस वाद्यकलाका ज्ञान प्राप्त कर लो। इससे तुम्हारा भला होगा' ॥ ७ ॥

सखायं प्रददौ चास्य चित्रसेनं स तेन सह संगम्य रेमे पार्थो निरामयः॥ ८॥

पुरन्दरने अर्जुनको सङ्गीतकी शिक्षा देनेके लिये उन्हींके मित्र चित्रसेनको नियुक्त कर दिया । मित्रसे मिलकर दुःख-शोकसे रहित अर्जुन वड़े प्रसन्न हुए ॥ ८॥ गीतवादित्रनृत्यानि भूय पवादिदेश तथापि नालभच्छमं तपस्वी च्तकारितम्॥ ९॥

चित्रसेनने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्यकी बार-बार शिक्षा दी तो भी द्युतजनित अपमानका स्मरण करके तपस्वी अर्जुनको तिनक भी शोनित नहीं मिली।। ९ ॥ दुःशासनवधामर्षी शकुनेः सौवलस्य च।

ततस्तेनातुलां प्रीतिमुपागम्य कचित् कचित्। गान्धर्वमतुलं नृत्यं वादित्रं चोपलब्धवान् ॥ १०॥

उन्हें दुःशासन तथा सुवलपुत्र शकुनिके वधके लिये मनमें बड़ा रोप होता था तथा चित्रसेनके सहवाससे कभी-कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीतः नृत्य और वाद्यकी उस अनुपम कलाको (पूर्णरूपसे) उपलब्ध कर लिया ॥ १० ॥

> स शिक्षितो नृत्यगुणाननेकान् वादित्रगीतार्थगुणांश्च सर्वान्। न रामे लेभे परवीरहन्ता भातृन् सारन् मातरं चैव कुन्तीम् ॥ ११ ॥

शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले वीर अर्जुनने नृत्यसम्बन्धी अनेक गुणोंकी शिक्षा पायी । वाद्य और गीतविषयक सभी गुण सीख लिये। तथापि भाइयों और माता कुन्तीका स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्शण इन्द्रलोकाभिगमनपर्शण चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४४॥ इस प्रकार श्रीमहानार । वन पर्वके अन्तर्गत इन्द्रकोकामिगमन पर्वमें अर्जुनकी अस्त्रादिशिक्षासे सम्बन्ध रखनेवाला चौवालीसवाँ अथ्याय पूरा **हुआ।।** 

## पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः चित्रसेन और उर्वशीका वार्तालाप

दैशम्याय**न** उवाच

आदावेवाथ तं शक्षित्रसेन रहोऽव्रवीत्। पार्थस्य चञ्चरुर्वेश्यां सक्तं विज्ञाय वासवः ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! एक समय इन्द्रने

अर्जनके नेत्र उर्वशीके प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गन्धर्वको

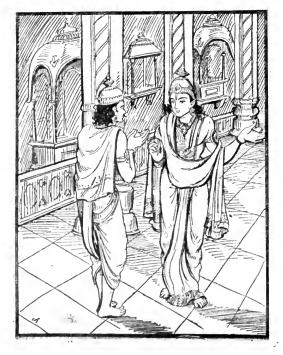

बुलाया और प्रथम ही एकान्तमें उनसे यह बात कही-॥१॥ गन्धर्वराज गच्छाच प्रहितोऽप्सरसां वराम्। उर्वर्शी पुरुवव्यात्र सोपातिष्ठतु फाल्गुनम् ॥ २ ॥

गन्धर्वराज ! तुम मेरे भेजनेसे आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशिके पास जाओ । पुरुपश्रेष्ठ ! तुम्हें वहाँ भेजनेका उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुनकी सेवामें उपस्थित हो ॥ २ ॥ यथार्वितो गृहीतास्त्रो विद्यया मन्नियोगतः। तथा त्वया विधातव्यं स्त्रीषु संगविशारदः ॥ ३ ॥

·जैसे अस्त्रविद्या सीख लेनेके पश्चात् अर्जुनको मेरी **आज्ञासे** तुमने सङ्गीतविद्याद्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्रीसङ्गविद्यारद हो सकें, ऐसा प्रयत्न करों? ॥ ३ ॥

एवमुकस्तथेत्युक्त्वा सोऽनुशां प्राप्य वासवात्। गन्धर्वराजोऽप्सरसमभ्यगादुर्वर्शी वराम् ॥ ४ ॥

इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर 'तथास्तु' कहकर उनसे आज्ञा ले गन्धर्वराज चित्रसेन सुन्दरी अप्तरा उर्वशीके पास गये।४। तां दृष्टा विदितो हृष्टः खागतेनार्चितस्तया । सुखासीनः सुखासीनां स्मितपूर्वं बचोऽब्रवीत्॥ ५ ॥

उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । उर्वशीने चित्र-सेनको आया जान स्वागतपूर्वक उनका सत्कार किया । जब वे आरामसे वैठ गये। तब सुखपूर्वक सुन्दर आसनपर बैठी हुई उर्वशिसे मुसकराकर वोले--।। ५ ॥

विदितं तेऽस्तु सुभ्रोणि प्रहितोऽहमिहागतः। त्रिदिवस्यैकराजेन त्वत्प्रसादाभिनन्दिना ॥ ६ ॥

'सुश्रोणि ! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि स्वर्गके एकमात्र सम्राट् इन्द्रने, जो तुम्हारे कृपाप्रसादका अभिनन्दन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है । उन्हींकी आज्ञासे मैं यहाँ आया हूँ ॥ ६ ॥

यस्तु देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहजैर्गुणैः । श्रिया शीलेन रूपेण व्रतेन च दमेन च। प्रख्यातो बलवीर्येण सम्मतः प्रतिभानवान् ॥ ७ ॥ वर्चेस्वी तेजसा युक्तः क्षमावान् वीतमत्सरः। साङ्गोपनिषदान् वेदांश्चतुराख्यानपश्चमान् ॥ ८ ॥ योऽधीते गुरुशुश्रुषां मेधां चाष्टगुणाश्रयाम् । ब्रह्मचर्येण दाक्ष्येण प्रसवैर्वयसापि च ॥ ९ ॥ एको वै रक्षिता चैव त्रिदिवं मघवानिव। अकत्थनो मानयिता स्थूललक्ष्यः प्रियंवदः॥ १०॥ सहदश्चान्नपानेन विविधेनाभिवर्षति । सत्यवाक् पूजितो वक्ता रूपवाननहंकृतः ॥११॥ भक्तानुकम्पी कान्तश्च प्रियश्च स्थिरसंगरः। प्रार्थनीयैर्गुणगणैर्महेन्द्रवरुणोपमः ॥ १२॥ विदितस्तेऽर्जुनो वीरः स स्वर्गफलमाप्नुयात्। त्वं तु शकाभ्यनुशाता तस्य पादान्तिकं वज ।

·सुन्दरी!जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्री, शील (स्वभाव), मनोहर रूपः उत्तम व्रत और इन्द्रियसंयमके कारण देवताओं तथा मनुष्योंमें विख्यात हैं। बल और पराक्रमके द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है; जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ध्यारहित हैं, जिन्होंने छहीं अङ्गोसहित चारों वेदों, उपनिषदों और पञ्चम वेद ( इतिहास-पुराण ) का अध्ययन किया है । जिन्हें गुरुशुश्रूषा तथा आठ गुणोंसे युक्त मेधाशक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्यपालन, कार्य-दक्षता, संतान तथा युवावस्थाके द्वारा अकेलेही देवराज इन्द्रकी भाँति स्वर्गलोककी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, जो अपने मुँहसे अपने गुणोंकी कभी प्रशंसा नहीं करते। दूसरोंको सम्मान देते।

तदेवं कुरु कल्याणि प्रसन्नस्त्वां धनंजयः ॥ १३ ॥

अत्यन्त सूक्ष्म विषयको भी स्थूलकी भाँति शीघ्र ही समझ लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहदोंके लिये नाना प्रकारके अन्न-पानकी वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है; जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूपवाले होकर भी अहंकारशून्य हैं। जिनके हृदयमें अपने प्रेमी भक्तोंके लिये अत्यन्त कृपा भरी हुई है, जो कान्तिमान्, प्रिय तथा प्रतिज्ञापालन एवं युद्धमें स्थिरतापूर्वक डटे रहनेवाले हैं, जिनके सद्गुणोंकी दूसरे लोग स्पृहा रखते हैं और उन्हीं गुणोंके कारण जो महेन्द्र और वरुणके समान आदरणीय माने जाते हैं, उन वीरवर अर्जुनको तुम अच्छी तरह जानती हो । उन्हें स्वर्गमें आनेका फल अवस्य मिलना चाहिये । तुम देवराजके आज्ञाके अनुसार आज अर्जुनके चरणोंके समीप जाओ। कल्याणि ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे कुन्तीकुमार धनंजय तुमपर प्रसन्न हों' ॥ ७-१३ ॥ एवमुका सितं कृत्वा सम्मानं वहुमन्य च। प्रत्युवाचोर्वशी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता ॥ १४ ॥

चित्रसेनके ऐसा कहनेपर उर्वशीके अधरोंपर मुसकान दौड़ गयी। उसने इस आदेशको अपने लिये बड़ा सम्मान समझा । अनिन्दा सुन्दरी उर्वशी उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर चित्रसेनसे इस प्रकार बोली--॥ १४॥

यस्त्वस्य कथितः सत्यो गुणोद्देशस्त्वया मम। तं श्रुत्वाब्यथयं पुंसो वृणुयां किमतोऽर्जुनम् ॥ १५ ॥

प्गन्धर्वराज ! तुमने जो अर्जुनके लेशमात्र गुणोंका मेरे सामने वर्णन किया है, वह सब सत्य है । मैं दूसरे लोगोंके मुखसे भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिये व्यथित हो उठी हूँ । अतः इससे अधिक मैं अर्जुनकाक्या वरण करूँ १ ॥ १५ ॥ महेन्द्रस्य नियोगेन त्वत्तः सम्प्रणयेन च। तस्य चाहं गुणौधेन फाल्गुने जातमन्मथा।

गच्छ त्वं हि यथाकाममागमिष्याम्यहं सुखम् ॥ १६ ॥ भहेन्द्रकी आज्ञासे, तुम्हारे प्रेमपूर्ण बर्तावसे तथा अर्जुनके सद्गुण-समुदायसे मेरा उनके प्रति कामभाव हो गया है । अतः अब तुम जाओ । मैं इच्छानुसार सुखपूर्वक उनके स्थानपर यथासमय आऊँगी' ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि चित्रसेनोर्वशीसंवादे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकािमगमनपर्वमें चित्रसेन-उर्वशीसंवादविषयक पैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

षट्चत्वारिंशोऽध्यायः उर्वशीका कामपीड़ित होकर अर्जुनके पास जाना और उनके अस्वीकार करनेपर उन्हें शाप देकर लौट आना

वैशम्पायन उवाच ततो विस्उप गन्धर्वे कृतकृत्यं शुचिस्मिता। उर्वशी चाकरोत् स्नानं पार्थदर्शनलालसा॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर कृत-कृत्य हुए गन्धर्वराज चित्रसेनको विदा करके पवित्र मुसकानः वाली उर्वशीने अर्जुनसे मिलनेके लिये उत्सुक हो स्नान किया।

१. शुश्रुषा, श्रवण, प्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थविज्ञान तथा तत्त्वविज्ञान — ये बुद्धिके आठ गुण हैं।

स्नानालंकरणेहं चैर्गन्धमाल्येश्च सुप्रमेः। धनंजयस्य रूपेण दारेर्मन्मथचोदितैः॥२॥ अतिविद्धेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता। दिव्यास्तरणसंस्तीर्णे विस्तीर्णे दायनोत्तमे॥३॥ चित्तसंकल्पभावेन सुचित्तानन्यमानसा। मनोरथेन सम्प्राप्तं रमन्त्येनं हि फाल्गुनम्॥४॥

धनंजयके रूप-सौन्दर्यसे प्रभावित उसका हृदय कामदेवके वाणोंद्वारा अत्यन्त घायल हो चुका था। वह मदनाग्निसे दग्ध हो रही थी। स्नानके पश्चात् उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किये। सुगन्धित दिव्य पुष्पींके हारोंसे अपनेको अलंकृत किया। फिर उसने मन-ही-मन संकल्प किया—दिव्य विछौनोंसे सजी हुई एक सुन्दर विशाल शय्या विछी हुई है। उसका हृदय सुन्दर तथा प्रियतमके चिन्तनमें एकाप्र था। उसने मनकी भावनाद्वारा ही यह देखा कि कुन्तीकुमार अर्जुन उसके पास आ गये हैं और वह उनके साथ रमण कर रही है॥ २-४॥

### निर्गम्य चन्द्रोदयने विगाढे रजनीमुखे। प्रस्थिता सा पृथुश्रोणी पार्थस्य भवनं प्रति॥ ५॥

संध्याको चन्द्रोदय होनेपर जब चारों ओर चाँदनी छिटक गयी, उस समय वह विशाल नितम्बोंबाली अप्सरा अपने भवनसे निकलकर अर्जुनके निवासस्थानकी ओर चली ॥ ५॥

#### 

उसके कोमल, धुँघराले और लम्चे केशोंका समूह वेणीके रूपमें आबद्ध था। उनमें कुमुदपुष्पोंके गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार मुशोभित वह ललना अर्जुनके गृहकी ओर बढ़ी जा रही थी॥ ६॥

### भूक्षेपाळापमाधुर्यैः कान्त्या सौम्यतयापि च । द्यारानं वक्त्रचन्द्रेण साऽऽह्रयन्तीव गच्छति॥ ७ ॥

भौंहोंकी भंगिमा, वार्तालापकी मधुरिमा, उज्ज्वल कान्ति और सौम्यभावते सम्पन्न अपने मनोहर मुखचन्द्रद्वारा वह चन्द्रमाको चुनौती-सी देती हुई इन्द्रभवनके पथपर चल रही थी॥ ७॥

### दिव्याङ्गरागौ सुमुखौ दिव्यचन्दनरूपितौ। गच्छन्त्याहाररुचिरौ स्तनौ तस्या ववल्गतुः ॥ ८ ॥

चलते समय सुन्दर हारोंसे विभूषित उर्वशीके उठे हुए स्तन जोर-जोरसे हिल रहे थे। उनपर दिव्य अङ्गराग लगाये गये थे। उनके अग्रभाग अत्यन्त मनोहर थे। वे दिव्य चन्दनसे चर्चित हो रहे थे॥ ८॥

स्तनोद्वहनसंक्षोभान्नम्यमाना परे परे। त्रिवछीदामचित्रेण मध्येनातीवशोभिना॥ ९॥ स्तनोंके भारी भारको वहन करनेके कारण थककर वह पग-पगपर झकी जाती थी। उसका अत्यन्त सुन्दर मध्यभाग (उदर) त्रिवहीरेखासे विचित्र शोभा धारण करता था॥

अधो भूधरविस्तीर्णं नितम्बेन्नतपीवरम् । मन्मथायतनं शुभ्रं रसनादामभूषितम्॥१०॥ ऋषीणामपि दिव्यानां मनोव्याघातकारणम् । सूक्ष्मवस्त्रधरं रेजे जघनं निरवद्यवत्॥११॥

सुन्दर महीन वस्त्रोंसे आच्छादित उसका जधनप्रदेश अनिन्ध सौन्दर्थसे सुशोभित हो रहा था। वह कामदेवका उज्ज्वल मन्दिर जान पड़ता था। नाभिके नीचेके भागमें पर्वतके समान विशाल नितम्ब ऊँचा और स्थूल प्रतीत होता था। किटमें वँधी हुई करधनीकी लड़ियाँ उस जबनप्रदेशको सुशोभित कर रही थीं। वह मनोहर अङ्ग (जघन) देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्तको क्षुब्ध कर देनेवाला था।।१०-११॥

गृढगुरुफधरौ पादौ ताम्रायततलाङ्गुली। कूर्मपृष्ठोन्नतौ चापि शोभेते किङ्गिणीकणौ॥ १२॥

उसके दोनों चरणोंके गुल्फ (टखने) मांससे छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अँगुलियाँ लाल रंगकी थीं। वे दोनों पैर कछुएकी पीठके समान ऊँचे होनेके साथ ही घुँघुरुओंके चिह्नसे सुशोभित थे॥ १२॥

सीधुपानेन चाल्पेन तुष्ट्याथ मदनेन च। विळासनेश्च विविधेः प्रेक्षणीयतराभवत्॥ १३॥

वह अल्प सुरापानसे, संतोपसे, कामसे और नाना प्रकारकी विलासिताओंसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त दर्शनीय हो रही थी।। १३॥

सिद्धचारणगन्धवेंः सा प्रयाता विलासिनी। बह्याश्चर्येऽपि वे स्वगें दर्शनीयतमाकृतिः॥१४॥ सुसूक्ष्मेणोत्तरीयेण मेघवर्णेन राजता। तनुरश्चावृता व्योग्नि चन्द्रलेखेव गच्छति॥१५॥

जाती हुई उस विलासिनी अप्सराकी आकृति अनेक आश्चर्योंसे भरे हुए स्वर्गलोकमें भी सिद्ध, चारण और गन्धवोंके लिये देखनेके ही योग्य हो रही थी। अत्यन्त महीन मेघके समान श्याम रंगकी सुन्दर ओढ़नी ओढ़े तन्वङ्गी उर्वशी आकाशमें यादलोंसे ढकी हुई चन्द्रलेखान सी चली जा रही थी॥ १४-१५॥

ततः प्राप्ता क्षणेनैव मनःपवनगामिनी। भवनं पाण्डुपुत्रस्य फाल्गुनस्य ग्रुचिस्मिता॥१६॥

मन और वायुके समान तीव वेगसे चलनेवाली वह पवित्र मुसकानसे सुशोभित अप्सरा क्षणभरमें पाण्डुकुमार अर्जुनके महलमें जा पहुँची ॥ १६॥

तत्र द्वारमनुप्राप्ता द्वारस्थैश्च निवेदिता। अर्जुनस्य नरश्रेष्ठ उर्वशी ग्रुभलोचना॥१७॥ उपातिष्ठत तद् वेश्म निर्मलं सुमनोहरम्। सशक्कितमना राजन् प्रत्युद्गच्छत तां निशि ॥ १८॥

नरश्रेष्ठ जनमेजय ! महलके द्वारपर पहुँचकर वह ठहर गयी । उस समय द्वारपालोंने अर्जुनको उसके आगमनकी स्चना दी । तब सुन्दर नेत्रोंवाली उर्वशी रात्रिमें अर्जुनके अत्यन्त मनोहर तथा उज्ज्वल भवनमें उपस्थित हुई । राजन् ! अर्जुन सशङ्क हृदयसे उसके सामने गये ॥१७ १८॥ हुँव चोर्वशीं पार्थों लज्जासंवृतलोचनः । तदाभिवादनं कृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्तवान् ॥ १९॥

उर्वशिको आयी देख अर्जुनके नेत्र लजासे मुँद गये। उस समय उन्होंने उसके चरणोंमें प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया॥ १९॥

अर्जुन उवाच

अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराष्सरसां वरे। किमाज्ञापयसे देवि प्रेष्यस्तेऽहमुपस्थितः॥ २०॥

अर्जुन बोले—देवि ! श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊँचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ, मेरे लिये क्या आज्ञा है? मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञाका पालन करनेके लिये उपस्थित हूँ ॥ २०॥

फाल्गुनस्य वचः श्रुत्वा गतसंज्ञा तदोर्वशी । गन्धर्ववचनं सर्वे श्रावयामास तं तदा ॥ २१ ॥

अर्जुनकी यह बात सुनकर उर्वशीके होश-हवास गुम हो गये, उस समय उसने गन्धर्वराज चित्रसेनकी कही हुई सारी बातें कह सुनायां॥ २१॥

उर्वश्युवाच

यथा मे चित्रसेनेन कथितं मनुजोत्तम। तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा चाहमिहागता॥ २२॥

उर्वशीने कहा--पुरुषोत्तम ! चित्रसेनने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्यको लेकर मैं यहाँ आयी हूँ, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ ॥ २२ ॥ उपस्थाने महेन्द्रस्य वर्तमाने मनोरमे। तवागमनतो वृत्ते खर्गस्य परमोत्सवे॥२३॥ रुद्राणां चैव सांनिध्यमादित्यानां च सर्वशः। समागमेऽश्विनोइचैव वसूनां च नरोत्तम ॥ २४॥ महर्पीणां च संघेषु राजर्षिश्वरेषु च। सिद्धचारणयक्षेषु महोरगगणेषु च ॥ २५॥ सर्वेषु स्थानमानप्रभावतः। उपविष्टेषु ऋद्धया प्रज्वलमानेषु अग्निसोमार्कवर्षमु ॥ २६॥ वीणासु वाद्यमानासु गन्धर्वैः शक्रनन्दन । दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन ॥ २७॥

सर्वाप्सरःसु मुख्यासु प्रनृत्तासु कुरूद्वह । त्वं किलानिमिषः पार्थ मामेकां तत्र दृष्टवान् ॥ २८ ॥

देवराज इन्द्रके इस मनोरम निवासस्थानमें तुम्हारे शुभागमनके उपलक्ष्यमें एक महान् उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोकका सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार और वसुगण—इन सबका सब ओरसे समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ ! महर्षिसमुदाय, राजर्षिप्रवर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े-बड़े नाग—ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभावके अनुसार योग्य आसनोंपर बैठे थे। इन सबके शरीर अग्नि, चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धिसे प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रोंवाले इन्द्रकुमार ! उस समय गम्धवोंद्वारा अनेक वीणाएँ बजायी जा रही थीं। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं। कुरुकुलनन्दन पार्थ ! उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनोंसे निहार रहे थे॥ २३-२८॥

तत्र चावभृथे तिसम्तुपस्थाने दिवौकसाम्।
तव पित्राभ्यनुकातागताः स्वंस्वं गृहं सुराः॥ २९॥
तथैवाप्सरसः सर्वा विशिष्टाः स्वगृहं गताः।
अपि चान्याश्च शत्रुष्न तव पित्रा विसर्जिताः॥ ३०॥

देवसभामें जब उस महोत्सवकी समाप्ति हुई, तब तुम्हारे पिताकी आज्ञा लेकर सब देवता अपने-अपने भवनको चले गये। शत्रुदमन! इसी प्रकार आपके पितासे विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएँ तथा दूसरी साधारण अप्सराएँ भी अपने-अपने घरको चली गयों॥ २९-३०॥

ततः राक्षेण संदिष्टश्चित्रसेनो ममान्तिकम्। प्राप्तः कमलपत्राक्ष स च मामत्रवीदथ॥३१॥

कमलनयन ! तदनन्तर देवराज इन्द्रका संदेश लेकर गन्धर्वप्रवर चित्रसेन मेरे पास आये और इस प्रकार बोले—॥ त्वत्कृतेऽहं सुरेशेन प्रेषितो वरवर्णिनि ।

'वरवर्णिनि! देवेश्वर इन्द्रने तुम्हारे लिये एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेन्द्रका, मेरा तथा मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो॥ ३२॥

प्रियं कुरु महेन्द्रस्य मम चैवात्मनश्च ह ॥ ३२ ॥

शकतुल्यं रणे शूरं सदौदार्यगुणान्वितम् । पार्थे प्रार्थय सुश्रोणि त्विमत्येवं तदाव्रवीत् ॥ ३३ ॥

'सुश्रोणि! जो संग्राममें इन्द्रके समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणोंसे सदा सम्पन्न हैं, उन कुन्तीनन्दन अर्जुनकी सेवा तुम स्वीकार करो।' इस प्रकार चित्रसेनने मुझसे कहा था॥ ३३॥

ततोऽहं समनुक्षाता तेन पित्रा च तेऽनघ । तवान्तिकमनुप्राप्ता गुश्चितुमरिंद्म ॥ ३४ ॥ अनघ ! शत्रुदमन ! तदनन्तर चित्रसेन और तुम्हारे पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके में तुम्हारी सेवाके लिये तुम्हारे पास आयी हूँ ॥ ३४॥

त्वहुणाकृष्टचित्ताहमनङ्गवशमागता । चिराभिलवितो वीर ममाप्येष मनोरथः॥३५॥

तुम्हारे गुणोंने मेरे चित्तको अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेवके वशमें हो गयी हूँ। वीर! मेरे दृदयमें भी चिरकालसे यह मनोरथ चला आ रहा था॥ ३५॥

### वैशम्पायन उवाच

तां तथा ब्रुवर्ती श्रुत्वा भृशं लजाऽऽवृतोऽर्जुनः । उवाच कर्णौ हस्ताभ्यां पिधाय त्रिदशालये ॥ ३६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! स्वर्गलोकमें उर्वशीकी यह बात सुनकर अर्जुन अत्यन्त लजासे गड़ गये और हार्थीसे दोनों कान मूँदकर बोले—॥ ३६॥

दुःश्रुतं मेऽस्तु सुभगे यन्मां वद्सि भाविनि । गुरुदारैः समाना मे निश्चयेन वरानने ॥ ३७॥

'सौभाग्यशालिनि! भाविनि! तुम जैसी वात कह रही हो। उसे सुनना भी मेरे लिये बड़े दुः लकी वात है। वरानने! निश्चय ही तुम मेरी दृष्टिमें गुरुपत्नियोंके समान पूजनीया हो॥

यथा कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी शची मम । तथा त्वमपि कल्याणि नात्र कार्या विचारणा॥ ३८॥

'कल्याणि ! मेरे लिये जैसी महाभागा कुन्ती और **इन्द्राणी** राची हैं, वैसी ही तुम भी हो। इस विषयमें कोई अन्यथा

विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३८॥

यच्चेक्षितासि विस्पष्टं विशेषेण मया ग्रुभे। तच कारणपूर्वे हि श्रृणु सत्यं ग्रुचिस्मिते ॥ ३९॥

'शुभे ! पवित्र मुसकानवाली उर्वशी ! मैंने जो उस समय सभामें तुम्हारी ओर एकटक दृष्टिसे देखा था, उसका एक विशेष कारण था, उसे सत्य बताता हूँ, मुनो ॥ ३९॥

इयं पौरववंशस्य जननी मुदितेति ह । त्वामहं दृष्टवांस्तत्र विक्षायोत्फुळुळोचनः॥४०॥ न मामर्देसि कल्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः। गुरोर्गुरुतरा मे त्वं मम त्वं वंशवर्धिनी॥४१॥

'यह आनन्दमयी उर्वशी ही पूर्वशकी जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भावको लेकर ही मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। कल्याणमयी अप्सरा ! तुम मेरे विषयमें कोई अन्यथा भाव मनमें न लाओ। तुम मेरे वंशकी वृद्धि करनेवाली हो, अतः गुरुसे भी अधिक गौरवशालिनी हो।॥

### उर्वश्युवाच

अनावृताश्च सर्वाः सा देवराजाभिनन्दन । गुरुस्थाने न मां वीर नियोक्तृत्वमिद्दार्द्दसि ॥ ४२ ॥

उर्वशीने कहा—वीर देवराजनन्दन! हम सब अप्सराएँ स्वर्गवासियोंके लिये अनावृत हैं—हमारा किसीके साथ कोई पर्दा नहीं है। अतः तुम मुझे गुरुजनके स्थानपर नियुक्त न करो॥ ४२॥

पूरोवंशे हि ये पुत्रा नप्तारो वा त्विहागताः । तपसा रमयन्त्यसान्न च तेषां व्यतिक्रमः ॥ ४३ ॥ तत् प्रसीद न मामार्तो विसर्जयितुमर्हसि । हृच्छयेन च संतप्तं भक्तां च भज मानद् ॥ ४४ ॥

पूरुवंशके कितने ही पोते-नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे इस सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद! मुझपर प्रसन्न होओ। मैं कामवेदनासे पीडित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्निसे दम्ध हो रही हूँ; अतः मुझे अङ्गीकार करो॥ ४३-४४॥

### अर्जुन उवाच

श्रुणु सत्यं वरारोहे यत् त्वां वक्ष्याम्यनिन्दिते । श्रुण्वन्तु मे दिशरुचैव विदिशश्च सदेवताः ॥ ४५ ॥

अर्जुनने कहा—वरारोहे ! अनिन्दिते ! मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस सत्य वचनको सुनो । ये दिशा, विदिशा तथा उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ भी सुन हैं ॥४५॥

यथा कुन्ती च माद्री च राची चैंव ममानघे। तथा च वंराजननी त्वं हि मेऽच गरीयसी॥ ४६॥

अनघे ! मेरी दृष्टिमें कुन्ती, माद्री और राचीका जो स्थान है, वही तुम्हारा भी है। तुम पूरुवंशकी जननी होनेके कारण आज मेरे लिये परम गुरुखरूप हो॥ ४६॥

गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिनि । त्वंहिमे मातृवत् पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवत्त्वया॥ ४७॥

वरवर्णिनि ! मैं तुम्हारे चरणोंमें मस्तक रखकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टिमें तुम माताके समान पूजनीया हो और तुम्हें पुत्रके समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिये॥ ४७॥

### वैशम्पायन उवाच

पवमुक्ता तु पार्थेन उर्वशी कोधमूर्च्छिता। वेपन्ती भुकुटीवका शशापाथ धनंजयम् ॥ ४८॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! कुन्तीकुमार अर्जुनके ऐसा कहनेपर उर्वशी कोधसे व्याकुल हो उठी। उसका शरीर



उर्वर्शाका अर्जुनको शाप देना

काँपने लगा और भौंहें टेढ़ी हो गर्यों। उसने अर्जुनको शाप देते हुए कहा॥ ४८॥



उर्वश्युवाच

तव पित्राभ्यतुक्षातां खयं च गृहमागताम्। यसान्मां नाभिनन्देथाः कामबाणवशंगताम्॥ ४९॥ तसात् त्वं नर्तनः पार्थं स्त्रीमध्ये मानवर्जितः। अपुमानिति विख्यातः षण्डवद् विचरिष्यसि॥ ५०॥

उर्वशी बोळी—अर्जुन ! तुम्हारे पिता इन्द्रके कहनेसे मैं स्वयं तुम्हारे घरपर आयी और कामबाणसे घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते । अतः तुम्हें स्त्रियोंके बीचमें सम्मानरहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा । तुम नपुंसक कहलाओंगे और तुम्हारा सारा आचार-व्यवहार हिंजड़ोंके ही समान होगा ॥ ४९-५०॥

पवं दत्त्वार्जुने शापं स्फुरदोष्टी श्वसन्त्यथ। पुनः प्रत्यागता क्षिप्रमुर्वशी गृहमात्मनः॥५१॥

फड़कते हुए ओठोंसे इस प्रकार शाप देकर उर्वशी छंबी साँसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घरको लौट गयी॥

ततोऽर्जुनस्त्वरमाणश्चित्रसेनमरिंदमः । सम्प्राप्य रजनीवृत्तं तदुर्वद्ग्या यथातथम् ॥ ५२ ॥ निवेद्यामास तदा चित्रसेनाय पाण्डवः। तत्र चैवं यथावृत्तं शापं चैव पुनः पुनः ॥ ५३ ॥

तदनन्तर शत्रुदमन पाण्डुकुमार अर्जुन बड़ी उतावलीके साथ चित्रसेनके समीप गये तथा रातमें उर्वशीके साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई, वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेनको र्<mark>ष्यों-की</mark>-त्यों कह सुनायी । साथ ही उसके शाप **दे**नेकी बात भी उन्<mark>होंने</mark> बार-वार दुहरायी ॥ ५२-५३ ॥

अवेदयच्च शकस्य चित्रसेनोऽपि सर्वशः । तत आनाय्य तनयं विविक्ते हरिवाहनः ॥ ५४ ॥ सान्त्वयित्वाशुभैर्वाक्यैःसयमानोऽभ्यभाषत । सुपुत्राद्य पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम ॥ ५५ ॥

चित्रसेनने भी सारी घटना देवराज इन्द्रसे निवेदन की। तब इन्द्रने अपने पुत्र अर्जुनको बुलाकर एकान्तमें कल्याणमय वचनींद्वारा सान्त्वना देते हुए मुसकराकर उनसे कहा— 'तात ! तुम सत्पुरुषोंके शिरोमणि हो, तुम-जैसे पुत्रको पाकर कुन्ती वास्तवमें श्रेष्ठ पुत्रवाली है ॥ ५४-५५॥

त्रमुषयोऽपि हि धैर्येण जिता वै ते महाभुज।
यत् तु दत्तवती शापमुर्वशी तव मानद्॥ ५६॥
स चापि तेऽर्श्वकृत् तात साधकश्च भविष्यति॥ ५७॥
अञ्चातवासो वस्तव्यो भवद्भिर्भृतलेऽनघ।
वर्षे त्रयोदशे वीर तत्र त्वं क्षपयिष्यसि॥ ५८॥

. भहावाहो ! तुमने अपने धेर्य ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा ऋषियोंको भी पराजित कर दिया है। मानद ! उर्वशीने जो तुम्हें शाप दिया है, वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थका साधक होगा। अनघ ! तुम्हें भूतलपर तेरहवें वर्षमें अज्ञात वास करना है। विर ! उर्वशीके दिये हुए शापको तुम उसी वर्षमें पूर्ण कर दोगे॥ ५६-५८॥

तेन नर्तनवेषेण अपुंस्त्वेन तथैव च । वर्षमेकं विद्वत्यैव ततः पुंस्त्वमवाप्स्यसि ॥ ५९ ॥

'नर्तक वेष और नपुंसक भावसे एक वर्षतक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे' ५९ पवमुक्तस्तु शक्रेण फाल्गुनः परवीरहा । मुदं परमिकां लेभे न च शापं व्यचिन्तयत् ॥ ६० ॥

इन्द्रके ऐसा कहनेपर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शापकी चिन्ता छूट गयी॥ ६०॥

चित्रसेनेन सहितो गन्धर्वेण यशिखना। रेमे स खर्गभवने पाण्डुपुत्रो धनंजयः॥६१॥

पाण्डुपुत्र धनंजय महायशस्वी गन्धर्व चित्रसेनके साथ स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ६१ ॥

इदं यः श्रृणुयाद् वृत्तं नित्यं पाण्डुस्रुतस्त वै। न तस्य कामः कामेषु पापकेषु प्रवर्तते॥ ६२॥

जो मनुष्य पाण्डुनन्दन अर्जुनके इस चरित्रको प्रतिदिन सुनता है, उसके मनमें पापपूर्ण विषयभोगोंकी इच्छा नहीं होती॥ ६२॥ इदममरचरात्मजस्य घोरं शुचि चरितं विनिशम्य फाल्गुनस्य। व्यपगतमदद्दमभरागदोषा-स्त्रिदिवंगता विरमन्ति मानवेन्द्राः॥६३॥ देवराज इन्द्रके पुत्र अर्जुनके इस अत्यन्त दुष्कर पवित्र चरित्रको सुनकर मदः दम्भ तथा विषयासक्ति आदि दोषोंसे रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोकमें जाकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि उर्वशीशापो नाम षट्चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें उर्वशीशाप नामक छियातीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४६ ॥

## सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

### लोमश मुनिका स्वर्गमें इन्द्र और अर्जुनसे मिलकर उनका संदेश ले काम्यकवनमें आना

वैशम्पायन उवाच

कदानिद्दमानस्तु महर्षिरुत लोमशः। जगाम शक्रभवनं पुरन्दरिद्दश्या ॥१॥ स समेत्य नमस्कृत्य देवराजं महामुनिः। दद्शोधीसनगतं पाण्डयं वासवस्य हि ॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! एक समयकी वात है, महर्षि लोमश इधर-उधर घूमते हुए इन्द्रसे मिलनेकी इच्छा लेकर स्वर्गलोकमें गये । उन महामुनिने देवराज इन्द्रसे मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा, पाण्डुनन्दन अर्जुन इन्द्रके आधे सिंहासनपर बैटे हैं ॥ १-२ ॥

ततः शकाभ्यनुशात आसने विष्टरोत्तरे। निषसाद द्विजश्रेष्ठः पूज्यमानो महर्षिभिः॥ ३॥

तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे एक उत्तम सिंहासनपर, जहाँ ऊपर कुशका आसन विछा हुआ था, महर्षियोंसे पूजित द्विज-वर लोमशजी बैठे ॥ ३॥

तस्य दृष्ट्वाभवद् वुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम् । कथं नु क्षत्रियः पार्थः शकासनमवाप्तवान् ॥ ४ ॥

इन्द्रके सिंहासनपर वैटे हुए कुन्तीकुमार अर्जुनको देख-कर लोमराजीके मनमें यह विचार हुआ कि 'क्षत्रिय होकर भी कुन्तीकुमारने इन्द्रका आसन कैसे प्राप्त कर लिया ?॥ ४॥ कि त्वस्य सुकृतं कर्म के लोका वै विनिर्जिताः। स प्वमनुसम्प्राप्तः स्थानं देवनमस्कृतम्॥ ५॥

'इनका पुण्य-कर्म क्या है ? इन्होंने किन-किन लोकोंपर विजय पायी है ? किस पुण्यके प्रभावसे इन्होंने यह देववन्दित स्थान प्राप्त किया है ?' ॥ ५ ॥

तस्य विश्वाय संकरणं शको वृत्रनिपृदनः। लोमशं प्रहसन् वाक्यमिदमाह शर्चापतिः॥ ६॥

लोमश मुनिके संकल्पको जानकर वृत्रहन्ता शचीपति इन्द्रने हँसते हुए उनसे कहा—॥ ६॥

ब्रह्मपं श्रूयतां यत् ते मनसैतद् विवक्षितम् । नायं केवलमत्यों वे मानुषत्वमुषागतः॥ ७॥ 'ब्रह्मर्षे ! आपके मनमें जो प्रश्न उठा है, उसका समाधान कर रहा हूँ, सुनिये । ये अर्जुन मानवयोनिमें उत्पन्न हुए केवल मरणधर्मा मनुष्य नहीं हैं ॥ ७ ॥

महर्षे मम पुत्रोऽयं कुन्त्यां जातो महाभुजः। अस्त्रहेतोरिह प्राप्तः कस्माचित् कारणान्तरात्॥ ८॥ अहो नैनं भवान् वेत्ति पुराणमृषिसत्तमम्। श्रुणु मे वदतो ब्रह्मन् योऽयं यच्चास्य कारणम्॥ ९॥

'महर्षे ! ये महाबाहु धनंजय कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्रविद्या सीखनेके लिये यहाँ आये हैं । आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि-प्रवरको नहीं जानते हैं । ब्रह्मन् ! इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार-ग्रहणका जो कारण है, वह सब में बता रहा हूँ । आप मेरे मुँहसे यह सब सुनिये ॥ ८-९॥

नरनारायणौ यौ तौ पुराणावृषिसत्तमौ। ताविमावनुजानीहि हृषीकेशधनंजयौ ॥१०॥

'नर-नारायण नामसे प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं, यह बात आप जान लें ॥ १०॥

विख्यातौ त्रिषु लोकेषु नरनारायणावृषी। कार्यार्थमवतीर्णौ तौ पृथ्वी पुण्यप्रतिश्रयाम् ॥ ११॥

'तीनों लोकोंमें विख्यात नर-नारायण ऋषि ही देवताओं-का कार्य सिद्ध करनेके लिये पुण्यके आधाररूप भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं ॥ ११ ॥

यन्न शक्यं सुरैर्द्रष्टुमृषिभिर्वा महात्मभिः। तदाश्रमपदं पुण्यं वदरीनाम विश्वतम् ॥१२॥ स निवासोऽभवद् विष्र विष्णोर्जिष्णोस्तथैवच। यतः प्रवदृते गङ्गा सिद्धचारणसेविता ॥१३॥

'देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं। वह वदरी नामसे विख्यात पुण्यतीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्वकाल में इन श्रीकृष्ण और अर्जुनका (नारायण और नरका ) निवासस्थान था । जहाँसे सिद्ध-चारणसेवित गङ्गाका प्राकट्य हुआ है ॥ १२-१३ ॥

तौ मन्नियोगाद् ब्रह्मर्षे क्षितौ जातौ महाद्युती। भूमेभीरावतरणं महावीयौं करिष्यतः॥१४॥

'ब्रह्मर्षे ! ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोधसे पृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं । इनकी शक्ति महान् है, ये दोनों इस पृथ्वीका भार उतारेंगे ॥ १४ ॥

उद्भृता हासुराः केचिन्निवातकवचा इति । विविवेषु स्थितास्माकं वरदानेन मोहिताः॥ १५॥

'इन दिनों निवातकवच नामसे प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दण्ड हो रहे हैं, वे वरदानसे मोहित होकर हमारा अनिष्ट करनेमें लगे हुए हैं॥ १५॥

तर्कयन्ते सुरान् हन्तुं बलदर्पसमन्विताः। देवान् न गणयन्त्येते तथा दत्तवरा हि ते ॥१६॥

'उनमें बल तो है ही, बली होनेका अभिमान भी है। वे देवताओंको मार डालनेका विचार करते हैं। देवताओंको तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं; क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है।। १६॥

पातालवासिनो रौद्रा दनोः पुत्रा महावलाः। सर्वदेवनिकाया हि नालं योधियतुं हि तान्॥१७॥ योऽसौ भूमिगतः श्रीमान् विष्णुर्मधुनिषूदनः। कपिलो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरिः॥१८॥

ंव महावली भयंकर दानव पातालमें निवास करते हैं। सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतलपर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान् मधुसूदन विष्णु ही कपिल नामसे प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान् अपराजित हिर्र हैं॥ १७-१८॥

येन पूर्व महात्मानः खनमाना रसातलम् । दर्शनादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो ॥ १९ ॥

भहर्षे ! पूर्वकालमें रसातलको खोदनेवाले सगरके महामना पुत्र उन्हीं कपिलकी दृष्टिमात्र पड़नेसे भस्म हो गये थे ॥ १९॥

तेन कार्यं महत् कार्यमसाकं द्विजसत्तम। पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यां न संशयः॥२०॥

'द्विजश्रेष्ठ! वे भगवान् श्रीहिर हमारा महान् कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुन्तीकुमार अर्जुनसे भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्रीकृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्धमें एक दूसरेसे मिल जायँ तो वे दोनों एक साथ होकर महान्-से-महान् कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसमें संशय नहीं है॥ २०॥

सोऽसुरान् दर्शनादेव राको हन्तुं सहानुगान्। निवातकवचान् सर्वोन् नागानिव महाहदे॥ २१॥ भगवान् श्रीकृष्ण तो दृष्टिनिक्षेपमात्रसे ही महान् फुण्डमें निवास करनेवाले नागोंकी भाँति समस्त भनवातकवच' नामक दानवोंको उनके अनुयायियोंसहित मार डालनेमें समर्थ हैं ॥ २१॥

किं तु नाल्पेन कार्येण प्रवोध्यो मधुसूदनः। तेजसः सुमहाराशिः प्रवुद्धः प्रदहेज्जगत् ॥२२॥

'परंतु किसी छोटे कार्यके लिये भगवान् मधुस्**दनको** स्चना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेजके महान् राशि हैं; यदि प्रज्वलित हों तो सम्पूर्ण जगत्को भस्म कर सकते हैं। । २२।।

अयं तेषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमासने। तान् निहत्य रणे शूरः पुनर्यास्यति मानुपान्॥ २३॥

'ये ग्रूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवातकवचोंका संहार करनेमें समर्थ हैं। उन सबको युद्धमें मारकर ये फिर मनुष्यलोकको लीट जायँगे॥ २३॥

भवानसन्त्रियोगेन यातु तावन्महीतलम् । काम्यके द्रक्ष्यसे वीरं निवसन्तं युधिष्ठिरम् ॥ २४ ॥

'मुने ! आप मेरे अनुरोधते कृपया भूलोकमें जाइये और काम्यकवनमें निवास करनेवाले युधिष्ठिरते मिलिये ॥ २४॥

स वाच्यो मम संदेशाद् धर्मात्मा सत्यसंगरः। नोत्कण्डा फाल्गुने कार्या छतास्त्रः शीव्रमेष्यति॥ २५॥

ंवे बड़े धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश किंद्येगा—'राजन्! आप अर्जुनके वापस लौटनेके विषयमें उत्कण्ठित न हों। वे अस्त्रविद्या सीखकर शीघ्र ही लीट आर्येगे॥ २५॥

नाशुद्धवाहुवीर्येण नाकृतास्त्रेण वा रणे। भीष्मद्रोणाद्यो युद्धे राक्याः प्रतिसमासितुम् ॥ २६ ॥

'जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्रशिक्षाके अभावसे त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्रविद्याका पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो। वह युद्धमें भीष्म द्रोण आदिका सामना नहीं कर सकता॥ २६॥

गृहीतास्त्रो गुडाकेशो महाबाहुर्महामनाः। नृत्यवादित्रगीतानां दिव्यानां पारमीयिवान् ॥ २७ ॥

'महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्रविद्याकी पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्यः वाद्य एवं गीतकी कलामें भी पारङ्गत हो गये हैं॥ २७॥

भवानिष विविक्तानि तीर्थानि मनुजेश्वर। भ्रातृभिः सहितः सर्वेर्द्रष्टुमर्हत्यरिदम॥२८॥ तीर्थेष्वाप्तुत्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः। राज्यं भोक्ष्यसि राजेन्द्र सुखी विगतकत्मवः॥ २९॥

·मनुजेश्वर! शत्रुदमन!आप भी अपने सभी भा<mark>इयों</mark>के साथ

पवित्र तीथोंका दर्शन कीजिये। राजेन्द्र ! पुण्यतीथोंमें स्नान करके पाप-तापसे रिहत हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन विताते हुए आप राज्यभोग करेंगे'॥ २८-२९॥

भवांरचैनं द्विजश्रेष्ठ पर्यटन्तं महीतलम् । त्रातुमहीति विप्राय्य तपोबलसमन्वितः ॥ ३०॥

'द्विजश्रेष्ठ! आप भी भूतलपर विचरनेवाले राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करते रहें; क्योंकि आप तपोवलसे सम्पन्न हैं॥ ३०॥

गिरिदुर्गेषु च सदा देशेषु विषमेषु च। वसन्ति राक्षसा रौद्रास्तेभ्यो रक्षां विधास्पति ॥ ३१ ॥

'पर्वतोंके दुर्गम स्थानोंमें तथा ऊँची-नीची भूमियोंमें भयंकर राक्षस निवास करते हैं; उनसे आप भाइयोंसहित युधिष्ठिरकी रक्षा कीजियेगा'॥ ३१॥

पवमुक्तो महेन्द्रेण वीभत्सुरिप लोमशम् । उवाच प्रयतो वाक्यं रक्षेथाः पाण्डुनन्दनम् ॥ ३२॥

महेन्द्रके ऐसा कहनेपर अर्जुनने भी विनीत होकर लोमश मुनिसे कहा—-'मुने! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी भाइयों-सहित रक्षा कीजिये॥ ३२॥ यथा गुप्तस्त्वया राजा चरेत् तीर्थानि सत्तम। दानं दद्याद् यथा चैव तथा कुरु महामुने ॥ ३३॥

'साधुशिरोमणे ! महामुने ! आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीथोंमें भ्रमण करें और दान दें—ऐसी कृपा कीजिये' ॥ ३३ ॥

वैशम्पायन उवाच

तथेति सम्प्रतिश्चाय लोमशः सुमहातपाः। काम्यकं वनमुद्दिश्य समुपायान्महीतलम् ॥ ३४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! 'बहुत अच्छा' कहकर महातपस्वी लोमशजीने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यकवनमें जानेके लिये भूलोककी ओर प्रस्थान किया ॥ ३४॥

ददर्श तत्र कौन्तेयं धर्मराजमरिदमम्। तापसैश्रीतृभिश्चैव सर्वतः परिवारितम्॥३५॥

वहाँ पहुँचकर उन्होंने शत्रुदमन कुन्तीकुमार धर्मराज युधिष्ठिरको भाइयों तथा तपस्वी मुनियोंसे धिरा हुआ देखा॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि लोमशगमने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें लोमशगमनविषयक सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

# अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

दुःखित धृतराष्ट्रका संजयके सम्मुख अपने पुत्रोंके लिये चिन्ता करना

जनमेजय उवाच

अत्यद्भुतमिदं कर्म पार्थस्यामिततेजसः। धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः श्रुत्वा विप्र किमत्रवीत् ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा—श्रह्मन् ! अमिततेजस्वी कुन्ती-कुमार अर्जुनका यह कर्म तो अस्यन्त अद्भुत है। परम बुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था? यह वतलाइये॥ १॥

वैशम्यायन उवाच

शकलोकगतं पार्थे श्रुत्वा राजाम्विकास्रुतः । द्वैपायनादपिश्रेष्ठात् संजयं वाक्यमत्रवीत् ॥ २ ॥

वैशम्पायनजीने कहा—जनमेजय ! अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने ऋषि द्वैपायन व्यासके मुखसे अर्जुनके इन्द्रलोकगमनका समाचार सुनकर संजयसे यह बात कही ॥

धृतराष्ट्र उवाच

श्रुतं मे सूत कात्स्न्येंन कर्म पार्थस्य धीमतः। कचित् तवापि विदितं याथातथ्येन सारथे॥ ३॥

भृतराष्ट्र बोले—स्त ! मैंने परम बुद्धिमान् कुन्ती-कुमार अर्जुनका सारा बृत्तान्त सुना है। सारथे! क्या तुम्हें भी इस विषयमें यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं १ ॥ ३ ॥



### प्रमत्तो त्राम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिश्चयः। मम पुत्रः सुदुर्बुद्धिः पृथिवीं घातयिष्यति ॥ ४ ॥

मेरा मूढ़बुद्धि पुत्र तो विषयभोगोंमें फँसा हुआ है। उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है। प्रमादमें पड़ा हुआ वह अत्यन्त दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमण्डलका नाश करा देगा॥ ४॥

### यस्य नित्यमृता वाचः स्वैरेष्विप महात्मनः । त्रैलोक्यमपि तस्य स्याद् योद्धा यस्य धनंजयः ॥ ५ ॥

जिन महात्माके मुखसे हँसीमें भी सदा सत्य ही वातें निकलती हैं और जिनकी ओरसे लड़नेवाले धनंजय-जैसे योदा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके लिये इस कौरव-राज्यको जीतनेकी तो बात ही क्या है, वे तीनों लोकोंपर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं ॥ ५ ॥

### अस्पतः कर्णिनाराचांस्तीक्ष्णात्रांश्च शिलाशितान्। कोऽर्जुनस्यात्रतस्तिष्ठेर्दाप मृत्युर्जरातिगः॥६॥

जो पत्थरपर रगड़कर तेज किये गये हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन कर्णिनामक नाराचोंका प्रहार करनेवाले अर्जुनके आगे कौन योद्धा ठहर सकता है ? जराविजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती ॥ ६ ॥

### मम पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मृत्युवशानुगाः । येषां युद्धं दुराधर्षेः पाण्डवैः प्रत्युपस्थितम् ॥ ७ ॥

मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्युके वशमें हो गये हैं; क्योंकि उनके सामने दुधर्ष वीर पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेका अवसर उपस्थित हुआ है ॥ ७॥

### तथैव च न पश्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः। अनिशं चिन्तयानोऽपि य पनमुद्याद् रथी॥ ८॥

में दिन-रात विचार करनेपर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्धमें 'गाण्डीवधन्या' अर्जुनका सामना कौन रथी कर सकता है ? ।। ८ ।।

### द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि भीष्मोऽपि वा रणे। महान् स्यात् संशयो लोकेतत्र पश्यामि नो जयम्॥९॥

द्रोण और कर्ण उस अर्जुनका सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्धमें उनसे लोहा ले सकते हैं; परंतु तो भी मेरे मनमें महान् संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोकमें अपने पक्षकी जीत नहीं दिखायी देती॥ ९॥

घृणी कर्णः प्रमादी च आचार्यः स्थविरो गुरुः। अमर्षी बलवान् पार्थः संरम्भी दढविकमः॥१०॥ सम्भवेत् तुमुलं युद्धं सर्वेशोऽप्यपराजितम्। सर्वे हास्रविदः शूराः सर्वे प्राप्ता महद् यशः॥११॥

कुर्ण दयाछ और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं

गुरु हैं। उधर कुन्तीकुमार अर्जुन अत्यन्त अमर्धमें भरे हुए और बलवान् हैं। उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओरसे घमासान युद्ध छिड़नेकी सम्भावना हो गयी है। युद्ध में पाण्डवोंकी पराजय नहीं हो सकती; क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्रविद्याके विद्वान् शुरवीर और महान् यशस्त्री हैं॥ १०-११॥

### अपि सर्वेश्वरत्वं हि ते वाञ्छन्त्यपराजिताः। वधे नूनं भवेञ्छान्तिरेतेषां फाल्गुनस्य वा ॥ १२ ॥

और वे पराजित न होकर संवेंदवर सम्राट् वननेकी इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओंका वध हो जाय अथवा अर्जुन ही मारे जायँ तो इस विवादकी शान्ति हो सकती है॥ न तु हन्तार्जुनस्यास्ति जेता वास्य न विद्यते। मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान् प्रति समुत्थितः॥ १३॥

परंतु अर्जुनको मारनेवाला या जीतनेवाला कोई नहीं है। मेरे मन्दबुद्धि पुत्रोंके प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शान्त हो सकता है ? ॥ १३॥

### त्रिद्दोशसमो वीरः खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्। जिगाय पार्थिवान् सर्वान् राजसूये महाकतौ ॥ १४ ॥

अर्जुन इन्द्रके समान वीर हैं। उन्होंने खाण्डववनमें अग्निको तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञमें समस्त राजाओंपर विजय पायी ॥ १४॥

### शेषं कुर्याद् गिरेर्वज्रो निपतन् मूर्झि संजय । न तुकुर्युः शराः शेषं क्षिप्तास्तात किरीदिना ॥ १५ ॥

संजय ! पर्वतके शिखरपर गिरनेवाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे; किंतु तात ! किरीटधारी अर्जुनके चलाये हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे ॥ १५॥

### यथा हि किरणा भानोस्तपन्तोह चराचरम्। तथापार्थभुजोत्सृष्टाः शरास्तप्यन्ति मत्सुतान्॥ १६॥

जैसे सूर्यकी किरणें चराचर जगत्को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुनकी मुजाओंद्वारा चलाये गये बाण मेरे पुत्रीं-को संतप्त कर देंगे ॥ १६॥

### अपि तद्रथघोषेण भयार्ता सव्यसाचिनः। प्रतिभाति विदीर्णेव सर्वतो भारती चमूः॥१७॥

मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुनके रथकी घर-घराहटसे सारी कौरव-सेना भयातुर हो छिन्न-भिन्न-सी होती प्रतीत हो रही है ॥ १७ ॥

यदोद्वहन् प्रवपंश्चैय बाणान् स्थाताऽऽततायी समरे किरीटी। सृष्टोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा भवेद् यथा तद्वदपारणीयः॥१८॥ जब किरीटधारी अर्जुन हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र लिये (तृणीरसे) बाण निकालते और चलाते हुए समरभूमिमें खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असम्भव हो जायण । वे ऐसे जान

पड़ेंगे, मानो विधाताने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराजकी सृष्टि कर दी हो ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि धतराष्ट्रविलापेऽष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें घृतराष्ट्रविलापविषयक अड़ताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

## एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः

## संजयके द्वारा धृतराष्ट्रकी बातोंका अनुमोदन और धृतराष्ट्रका संताप

संजय उवाच

यदेतत् कथितं राजंस्त्वया दुर्योधनं प्रति। सर्वमेतद् यथातत्त्वं नैतन्मिथ्या महीपते॥१॥

संजय बोला—राजन् ! आपने दुर्योधनके विषयमें जो यातें कही हैं, वे सभी यथार्थ हैं। महीपते ! आपका वचन मिथ्या नहीं है ॥ १॥

मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डवास्ते महौजसः । दृष्ट्या रुप्णां सभां नीतां धर्मपत्नीं यशिखनीम् ॥ २ ॥ दुःशासनस्य ता वाचः श्रुत्वा ते दारुणोदयाः । कर्णस्य च महाराज जुगुष्सन्तीति मे मतिः ॥ ३ ॥

महातेजस्वी वे पाण्डव अपनी धर्मपरनी यशस्विनी कृष्णाको सभामें लायी गयी देखकर कोधसे भरे हुए हैं और महाराज ! दुःशासन तथा कर्णकी वे कठोर वार्ते सुनकर पाण्डव आपलोगोंकी निन्दा करते हैं) ऐसा मुझे विश्वास है ॥ २-३ ॥

श्रुतं हि मे महाराज यथा पार्थेन संयुगे। एकादशतनुः स्थाणुर्धनुषा परितोषितः॥ ४॥

राजेन्द्र ! मैंने यह भी सुना है कि कुन्तीकुमार अर्जुनने एकादश मूर्तिधारी भगवान् शंकरको भी अपने धनुष वाणकी कलाद्वारा संतुष्ट किया है ॥ ४॥

कैरातं वेषमास्थाय योधयामास फाल्गुनम्। जिज्ञासुः सर्वदेवेदाः कपर्दी भगवान् स्वयम्॥ ५॥

जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान् शंकरने स्वयं ही अर्जुनके बलकी परीक्षा लेनेके लिये किरातवेष धारण करके उनके साथ युद्ध किया था॥ ५॥

तत्रैनं लोकपालस्ते दर्शयामासुरर्जुनम् । अस्त्रहेतोः पराकान्तं तपसा कौरवर्षभम् ॥ ६ ॥

वहाँ अस्त्रप्राप्तिके लिये विशेष उद्योगशील कुरुकुलरत्न अर्जुनको उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन लोकपालोंने भी दर्शन दिया था॥ ६॥

नैतदुत्सहते चान्यो छब्धुमन्यत्र फाल्गुनात्। साक्षाद् दर्शनमेतेषामीश्वराणां नरो भुवि॥ ७॥

इस संसारमें अर्जुनको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा

नहीं है, जो इन लोकेश्वरोंका साक्षात् दर्शन प्राप्त कर सके ॥
महेश्वरेण यो राजन् न जीणों द्यप्टमूर्तिना।
कस्तमुत्सहते वीरो युद्धे जरियतुं पुमान् ॥ ८॥

राजन्!अध्वैमूर्ति भगवान् महेश्वर भी जिसे युद्धमें पराजित न कर सके, उन्हीं वीरवर अर्जुनको दूसरा कौन वीर पुरुष जीतनेका साहस कर सकता है ॥ ८॥

आसादितमिदं घोरं तुमुळं लोमहर्षणम् । द्रौपदीं परिकर्षद्भिः कोपयद्भिश्च पाण्डवान् ॥ ९ ॥

भरी सभामें द्रौपदीका वस्त्र खींचकर पाण्डवोंको कुपित करनेवाले आपके पुत्रोंने स्वयं ही इस रोमाञ्चकारीः अत्यन्त भयंकर एवं घमासान युद्धको निमन्त्रित किया है॥ ९॥

यत् तु प्रस्फुरमाणौष्ठोभीमः प्राह वचोऽर्थवत् । दृष्ट्वा दुर्योधनेनोरू द्रौपद्या दृशिताबुभौ ॥ १०॥

जब दुर्योधनने द्रौपदीको अपनी दोनों जाँधे दिखायी थीं उस समय यह देखकर भीमसेनने फड़कते हुए ओठोंसे जो बात कहीं थीं। वह व्यर्थ नहीं हो सकती ॥ १० ॥ ऊरू भेत्स्यामि ते पाप गद्या भीमवेगया। त्रयोदशानां वर्षाणामन्ते दुर्द्युतदेविनः॥ ११॥

उन्होंने कहा था—'पापी दुर्योधन! में तेरहवें वर्षके अन्तमें अपनी भयानक वेगवाली गदासे तुझ कपटी जुआरीकी दोनों जाँवें तोड़ डाल्रूँगा । ११॥

सर्वे प्रहरतां श्रेष्ठाः सर्वे चामिततेजसः। सर्वे सर्वास्त्रविद्वांसो देवैरपि सुदुर्जयाः॥१२॥

सभी पाण्डव प्रहार करनेवाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। सभी अपरिमित तेजसे सम्पन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रोंका परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्जय हैं॥ मन्ये मन्युसमुद्धताः पुत्राणां तब संयुगे।

मन्ये मन्युसमुद्धृताः पुत्राणां तव संयुगे । अन्तं पार्थाः करिष्यन्ति भार्यामर्षसमन्विताः॥ १३ ॥

मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नीके अपमान-जनित अमर्षसे युक्त और रोषसे उत्तेजित हो समस्त कुन्तीपुत्र संग्राममें आपके पुत्रोंका संहार कर डार्टेंगे ॥ १३ ॥

१. सूर्य, जङ,पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा चन्द्रमा—ये शिवजीकी आठ सूर्तियाँ हैं। (विष्णुपुराण १।८।८) धृतराष्ट्र उवाच

किं कृतं स्त कर्णेन वदता परुपं वचः। पर्याप्तं वैरमेतावद्यत् कृष्णा सा सभां गता॥ १४॥

भृतराष्ट्रने कहा—स्त ! कर्णने कठोर वातें कहकर क्या किया, पूरा वैर तो इतनेसे ही बढ़ गया कि द्रौपदीको सभामें (केश पकड़कर) छाया गया ॥ १४॥

अपीदानीं मम सुतास्तिष्ठेरन् मन्द्वेतसः। येषां भ्राता गुरुज्येष्टो विनये नावतिष्ठते॥ १५॥

अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा भाई दुर्योधन बिनय एवं नीतिके मार्गपर नहीं चलता ॥१५॥ ममापि वचनं स्त न शुश्रपति मन्दभाक्। दृष्टा मां चक्षुषा हीनं निर्विचेष्टमचेतसम्॥१६॥

स्त ! वह मन्दभागी दुर्योधन मुझे अन्धा, अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी वात भी नहीं सुनना चाहता ॥ ये चास्य सचिवा मन्दाः कर्णसौबलकाद्यः । ते तस्य भूयसो दोषान् वर्धयन्ति विचेतसः ॥ १७॥

कर्ण और शकुनि आदि जो उसके मूर्ख मन्त्री हैं, वे भी विचारश्रून्य होकर उसके अधिक-से-अधिक दोष बढ़ानेकी ही चेष्टा करते हैं ॥ १७ ॥

स्वैरमुका द्यपि शराः पार्थेनामिततेजसा। निर्दहेयुर्मम सुतान किं पुनर्मन्युनेरिताः॥१८॥

अमित तेजस्वी अर्जुनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रोंको जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोधपूर्वक छोड़े हुए बाणोंके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ पार्थंबाहुवलोत्सृष्टा महाचापविनिःसृताः। दिव्यास्त्रमन्त्रमुदिताः सादयेयुः सुरानपि॥ १९॥

अर्जुनके बाहु-बलद्वारा चलाये और उनके महान् धनुपसे छूटे हुए दिव्यास्त्रमन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित बाण देवताओंका भी संहार कर सकते हैं ॥ १९॥

यस्य मन्त्री च गोप्ता च सुहृच्चैव जनाईनः। हरिस्त्रैलोक्यनाथःसर्कि नु तस्य न निर्जितम् ॥ २०॥

जिनके मन्त्री, संरक्षक और सुदृद् त्रिभुवननाथ, जनार्दन श्रीहरि हैं, वे किसे नहीं जीत सकते ? ॥ २० ॥ इदं हि सुमहचित्रमर्जुनस्येह संजय ।

महादेवेन बाहुभ्यां यत् समेत इति श्रुतिः ॥ २१ ॥ संजय! अर्जुनका यह पराक्रम तो वहे ही आश्चर्यका विषय है कि उन्होंने महादेवजीके साथ बाहुयुद्ध किया, यह मेरे सुननेमें आया है ॥ २१ ॥

प्रत्यक्षं सर्वेलोकस्य खाण्डवे यत् कृतं पुरा। फाल्गुनेन सहायार्थे वहेर्दामोदरेण च॥२२॥

आजसे पहले खाण्डववनमें अग्निदेवकी सहायताके लिये श्रीकृष्ण और अर्जुनने जो कुछ किया है। वह तो सम्पूर्ण जगत्की आँखोंके सामने है॥ २२॥

सर्वथा न हि मे पुत्राः सहामात्याः ससौबलाः । क्रुद्धे पार्थे च भीमे च वासुदेवे च सात्वते ॥ २३ ॥

जब कुन्तीपुत्र अर्जुन, भीमसेन और यदुकुलिलक वासुदेव श्रीकृष्ण क्रोधमें भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिये कि शकुनि तथा अन्य मन्त्रियोंसहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि धतराष्ट्रखेदे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें घृतराष्ट्रखेदविषयक टनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

# पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

वनमें पाण्डवोंका आहार

जनमेजय उवाच

यदिदं शोचितं राज्ञा धृतराष्ट्रेण वै मुने। प्रवाज्यपाण्डवान् वीरान् सर्वमेतन्निरर्थकम् ॥ १ ॥

जनमेजय बोले—सुने ! वीर पाण्डवोंको वनमें निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्रने जो इतना शोक किया, यह सब व्यर्थ था ॥ १॥

कथं च राजा पुत्रं तमुपेक्षेताल्पचेतसम्।
दुर्योधनं पाण्डुपुत्रान् कोपयानं महारथान्॥ २॥
उस मन्दबुद्धि राजकुमार दुर्योधनको ही किसी

तरह त्याग देना उनके लिये सर्वथा उचित थाः जो महारथी पाण्डवोंको अपने दुर्व्यवहारसे कुपित करता जा रहा था।।२॥ किस्स्मीन एण्डलकणां नने भोजनमञ्ज्यनम्।

किमासीत्पाण्डुपुत्राणां वने भोजनमुच्यताम्। वानेयमथवा कृष्टमेतदाख्यात् नो भवान्॥३॥

विषवर ! बताइयेः पाण्डवलोग वनमें क्या भोजन करते थे ? जंगली फल-मूल या खेतीसे पैदा हुआ ग्रामीण अन्न ? इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये ॥ ३॥

वैशम्पायन उवाच

वानेयांश्च मृगांश्चेव शुद्धैर्वाणैर्निपातितान् । ब्राह्मणानां निवेद्यात्रमभुञ्जन् पुरुषर्षभाः ॥ ४ ॥ चैदाम्पायनजीने कहा-राजन् !पुरुपश्रेष्ठ पाण्डव जंगली फल मूल और खेतीसे पैदा हुए अन्नादि भी पहले ब्राह्मणींको निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे एवं सब लोगोंकी रक्षाके लिये केवल बाणोंके द्वारा ही हिंसक पशुओंको मारा करते थे ॥ ४॥

### तांस्तु शूरान् महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । अन्वयुर्वाह्मणा राजन् साग्नयोऽनग्नयस्तथा ॥ ५॥

राजन् ! उन दिनों वनमें निवास करनेवाले महाधनुर्धर शूरवीर पाण्डवोंके साथ बहुत-से साग्निक ( अग्निहोत्री ) और निरग्निक ( अग्निहोत्ररिहत ) ब्राह्मण भी रहते थे ॥५॥

### ब्राह्मणानां सहस्त्राणि स्नातकानां महात्मनाम्। दश मोक्षविदां तत्र यान् विभर्तिं युधिष्ठिरः॥६॥

राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे, वे महात्मा, स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण दस हजारकी संख्यामें थे॥ ६॥ रुक्तन कृष्णमृगांश्चेच मेध्यांश्चान्यान वनेचरान ।

#### रुक्त कृष्णमृगाश्चव मध्याश्चान्यान् वनचरान् । बाणैरुन्मध्य विविधैर्जाह्मणेभ्यो न्यवेदयत् ॥ ७ ॥

वे रुस्मृग, कृष्णमृग तथा अन्य जो मेध्य (पवित्र) \* हिंसक वनजन्तु थे, उन सबको विविध बाणोंद्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणोंको आसनादि वनानेके लिये अर्पित कर देते थे॥

### न तत्र कश्चिद् दुर्चणों व्याधितो वापि दर्यते। कृशो वादुर्वलो वापि दीनो भीतोऽपि वा पुनः॥८॥

वहाँ उन ब्राह्मणों में कोई भी ऐसा नहीं दिखायी देता था, जिसके शरीरका रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोगसे यस्त हो। उनमें से कोई कुशकाय, दुर्वल, दीन अथवा भयभीत भी नहीं जान पड़ता था॥ ८॥

### पुत्रानिव प्रियान् भ्रातृञ्ज्ञातीनिव सहोद्रान् ।

पुपोष कौरवश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः॥९॥

कुरुकुलतिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंका प्रिय पुत्रोंकी भाँति तथा ज्ञातिजनोंका सहोदर भाइयोंके समान पालन पोषण करते थे। । ९।।

### पर्तीश्च द्रौपदी सर्वान् द्विजातीश्च यशिखनी। मातृवद् भोजियत्वाग्ने शिष्टमाहारयत् तदा॥१०॥

इसी प्रकार यशस्त्रिनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियोंको माताके समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा-खुचा आप खाती थी॥ १०॥

प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो यमौ प्रतीचीमथ वाष्युदीचीम् । धनुर्धराणां सिहतो सृगाणां क्षयं चकुर्तित्यमेवोपगम्य ॥११॥

राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशामें, भीमसेन दक्षिण दिशामें तथा नकुल-सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशामें और कभी सब मिलकर नित्य वनमें निकल जाते और धनुषधारी ( डाकुओं ) तथा हिंसक पशुओंका संहार किया करते थे ॥ ११ ॥

तथा तेषां वसतां काम्यके वै विहीनानामर्जुनेनोत्सुकानाम्। पञ्चैव वर्षाणि तथा व्यतीयु-रधीयतां जपतां जुह्नतां च ॥१२॥

इस प्रकार काम्यूवनमें अर्जुनसे वियुक्त एवं उनके लिये उत्किण्ठित होकर निवास करनेवाले पाण्डवोंके पाँच वर्ष क्यतीत हो गये । इतने समयतक उनका स्वाध्याय, जप और होम सदा पूर्ववत् चलता रहा ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि पार्थाहारकथने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें पाण्डवोंके भोजनका वर्णनविषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५०॥

# एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## संजयका धृतराष्ट्रके प्रति श्रीकृष्णादिके द्वारा की हुई दुर्योधनादिके वधकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त सुनाना

वैशम्पायन उवाच

तेषां तच्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतमद्भुतम्। चिन्ताशोकपरीतात्मा मन्युनाभिपरिष्ठुतः॥१॥ दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य धृतराष्ट्रोऽम्विकासुतः। अत्रवीत् संजयं सूतमामन्त्र्य पुरुषपैभ॥२॥

चेराम्पायनजी कहते हैं - पुरुपरत्न जनमेजय ! पाण्डर्वोका वह अद्भुत एवं अलैकिक चरित्र सुनकर अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रका मन चिन्ता और शोकमें डूव गया । वे अत्यन्त खिन्न हो उठे और लंबी एवं गरम साँसें खींचकर अपने सारिथ संजयको निकट बुलाकर बोले-॥१-२॥

न रात्रौ न दिवा सूत शानित प्राप्नोमि वै क्षणम् । संचिन्त्य दुर्नयं घोरमतीतं द्यतजं हि तत्॥ ३॥

'स्त ! मैं वीते हुए चूतजित घोर अन्यायका स्मरण करके दिन तथा रातमें क्षणभर भी शान्ति नहीं पाता ॥३॥ तेषामसद्यवीर्याणां शौर्यं धेर्यं धृति पराम्। अन्योन्यमनुरागं च भ्रातृणामतिमानुषम्॥ ४॥

संिह-व्यावादि हिंसक जानवरोंको मार देनेसे वे मारनेवालेको पवित्र करनेवाले हैं; इसलिये उनको पवित्र कहा गया है।

भें देखता हूँ, पाण्डवोंके पराक्रम असहा हैं। उनमें शौर्यः धैर्य तथा उत्तम धारणाशक्ति है। उन सब भाइयोंमें परस्पर अलौकिक प्रेम है॥ ४॥

देवपुत्रौ महाभागौ देवराजसमयुती। नकुळः सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुर्मदौ॥५॥

'देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पाण्डव युद्धमें प्रचण्ड हैं॥ ५॥

द्दढायुधौ दूरपातौ युद्धे च कृतनिश्चयौ। शीघ्रहस्तौ दढकोधौ नित्ययुक्तौ तरिखनौ॥ ६॥

'उनके आयुध हद हैं। वे दूरतक निशाना मारते हैं। युद्धके लिये उनका भी हद निश्चय है। वे दोनों ही वड़ी शीघतासे इस्तसंचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यन्त हद है। वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान् हैं॥ ६॥

भीमार्जुनौ पुरोधाय यदा तौ रणमूर्धनि। स्थास्येते सिंहिवक्रान्ताविश्वनाविव दुःसहौ॥ ७॥ न रोपमिह पश्यामि मम सैन्यस्य संजय। तौ हाप्रतिरथौ युद्धे देवपुत्रौ महारथौ॥ ८॥

'जिस समय भीमसेन और अर्जुनको आगे रखकर वे दोनों सिंहके समान पराक्रमी और अश्विनीकुमारोंके समान दु:सह वीर युद्धके मुहानेपर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेनाका कोई वीर शेष रहता नहीं दिखायी देता है। संजय! देवपुत्र महारथी नकुल-सहदेव युद्धमें अनुपम हैं। कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता॥ ७-८॥

द्रौपद्यास्तं परिक्लेशं न क्षंस्येते त्वमर्षिणौ । वृष्णयोऽथ महेष्वासाः पञ्चाला वा महौजसः ॥ ९ ॥ युधि सत्याभिसंधेन वासुदेवेन रक्षिताः । प्रथक्ष्यन्ति रणे पार्थाः पुत्राणां मम वाहिनीम् ॥ १० ॥

'अमर्षमें भरे हुए माद्रीकुमार द्रौपदीको दिये गये उस कष्ट-को कभीक्षमा नहीं करेंगे। महान् धनुर्धर वृष्णिवंशी, महातेजस्वी पाञ्चाल योद्धा और युद्धमें सत्यप्रतिज्ञ वासुदेव श्रीकृष्णसे सुरक्षित कुन्तीपुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रोंकी सेनाको भस्म कर डालेंगे। ९-१०॥

रामकृष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । न शक्यः सहितुं वेगः सर्वेस्तैरपि संयुगे ॥ ११ ॥

'सूतनन्दन! वलराम और श्रीकृष्णसे प्रेरित वृष्णिवंशी योद्धाओं के वेगको युद्धमें समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते॥ ११॥

तेषां मध्ये महेष्वासो भीमो भीमपराक्रमः। शैक्यया वीरघातिन्या गदया विचरिष्यति॥१२॥ तथा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः। गदावेगं च भीमस्य नालं सोद्धं नराधिपाः॥१३॥ 'उनके बीचमें जब भयानक पराक्रमी महान् धनुर्धर भीमसेन बड़े-बड़े वीरोंका संद्वार करनेवाली आकाशमें ऊपर उठी हुई गदा लिये विचरेंगे तब उन भीमकी गदाके वेगको तथा वज्रगर्जनके समान गाण्डीव धनुषकी टंकारको भी कोई नरेश नहीं सह सकता ॥ १२-१३॥

ततोऽहं सुहृदां वाचो दुर्योधनवशानुगः। स्मरणीयाःस्मरिष्यामिमया या न कृताः पुरा॥ १४॥

'उस समय में दुर्योधनके वशमें होनेके कारण अपने हितेषी सुद्धदोंकी उन याद रखनेयोग्य वार्तोको याद करूँगाः जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया'॥ १४॥

संजय उवाच

व्यतिक्रमोऽयं सुमहांस्त्वया राजन्तुपेक्षितः। समर्थेनापि यन्मोहात् पुत्रस्ते न निवारितः॥१५॥

संजयने कहा—राजन् ! आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जिसकी आपने जान-बूझकर उपेक्षा की है। ( उसे रोकनेकी चेष्टा नहीं की है); वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहबश अपने पुत्रको कभी रोका नहीं।।

श्रुत्वा हि निर्जितान् घृते पाण्डवान् मधुसूदनः । त्वरितः काम्यके पार्थान् समभावयद्च्युतः ॥ १६ ॥

भगवान् मधुसूदनने ज्यों ही सुना कि पाण्डव द्यूतमें पराजित हो गये, त्यों ही वे काम्यकवनमें पहुँचकर कुन्तीपुत्रोंसे मिले और उन्हें आश्वासन दिया ॥ १६ ॥

द्वपदस्य तथा पुत्रा धृष्टद्यम्नपुरोगमाः। विराटो धृष्टकेतुश्च केकयाश्च महारथाः॥१७॥

इसी प्रकार द्रुपदके धृष्टद्युम्न आदि पुत्रः विराटः धृष्टकेतु और महारथी कैकय—इन सबने पाण्डवोंसे मेंट की ॥ १७॥

तैश्चयत् कथितं राजन् दृष्ट्वा पार्थान् पराजितान्। चारेण विदितं सर्वं तन्मयाऽऽवेदितं च ते ॥ १८॥

राजन् ! पाण्डवोंको जूएमें पराजित देखकर उन सबने जो बार्ते कहीं, उन्हें गुप्तचरोंद्वारा जानकर मैंने आपकी सेवामें निवेदन कर दिया था ॥ १८॥

समागम्य वृतस्तत्र पाण्डवैर्मधुसूद्रनः। सारथ्ये फाल्गुनस्याजौतथेत्याह च तान् हरिः॥ १९॥

पाण्डवोंने मिलकर मधुसूदन श्रीकृष्णको युद्धमें अर्जुनका सारिथ होनेके लिये वरण किया और श्रीहरिने 'तथास्तु' कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ १९॥

अमर्षितो हि कृष्णोऽपि दृष्ट्वा पार्थोस्तथा गतान् । कृष्णाजिनोत्तरासंगानव्रवीच युधिष्ठिरम् ॥ २०॥

भगवान् श्रीकृष्ण भी कुन्तीपुत्रोंको उस अवस्थामें काला मृगचर्म ओढ़कर आये हुए देख उस समय अमर्षमें भर गये और युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले—॥ २०॥ या सा समृद्धिः पार्थानामिन्द्रवस्थे वभूव ह । राजसूये मया दृष्टा नृषैरन्यैः सुदुर्रुभा ॥ २१ ॥

'इन्द्रप्रस्थमें कुन्तीकुमारोंके पास जो समृद्धि थी तथा राजस्य-यज्ञके समय जिसे मैंने अपनी आँखों देखा था, वह अन्य नरेशोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ थी॥ २१॥

यत्र सर्वान् महीपालाञ्छस्रतेजोभयार्दितःन्।
सवङ्गाङ्गान् सपौण्ड्रोड्टान् सचोलद्राविडान्ध्रकान्।२२।
सागरान् प्रकांद्रचेव ये च प्रान्ताभिवासिनः।
सिंहलान् वर्वरान् मलेच्छान् ये च लङ्कानिवासिनः।२३।
पश्चिमानि च राष्ट्राणि दातदाः सागरान्तिकान्।
पह्लवान् दरदान् सर्वान् किरातान् यवनाञ्छकान्।२४।
हारहूणांश्च चीनांश्च तुषारान् सैन्धवांस्तथा।
जागुडान् रामठान् मुण्डान् स्त्रीराज्यमथ तङ्गणान्।२५।
केकयान् मालवांद्रचेव तथा कादमीरकानपि।
अद्राक्षमहमाहृतान् यक्षे ते परिवेषकान्॥२६॥

'उस समय सव भूमिपाल पाण्डवोंके द्याक्रोंके तेजसे भयभीत थे। अङ्ग, वङ्ग, पुण्ड्र, उड्र, चोल द्राविड्, आन्ध्र, सागरतटवर्ती द्वीप तथा समुद्रके समीप निवास करनेवाले जो राजा थे, वे सभी राजसूय-यज्ञमें उपस्थित थे। सिंहल, वर्षर, म्लेच्छ, लङ्कानिवासी, पश्चिमके राष्ट्र, सागरके निकटवर्ती सैंकड़ों प्रदेश, पह्नव, दरद, समस्त किरात, यवन, शक, हार-हूण, चीन, तुषार, सैन्धव, जागुड़, रामठ, मुण्ड, स्त्रीराज्य, तङ्गण, केकय, मालव तथा काश्मीरदेशके नरेश भी राजसूय-यज्ञमें बुलाये गये थे और मैंने उन सवको आपके यज्ञमें रसोई परोसते देखा था।। २२-२६॥

सा ते समृद्धियेंरात्ता चपला प्रतिसारिणी। आदाय जीवितं तेषामाहरिष्यामि तामहम्॥ २७॥

'सब ओर फैली हुई आपकी उस चञ्चल समृद्धिको जिन लोगोंने छलसे छीन लिया है, उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊँगा ॥ २७॥

रामेण सह कौरव्य भीमार्जुनयमैस्तथा।
अक्रूरगद्दसाम्बैश्च प्रद्युम्नेनाहुकेन च॥२८॥
धृष्टद्युम्नेन वीरेण शिशुपालात्मजेन च।
दुर्योधनं रणे हत्वा सद्यः कर्णं च भारत॥२९॥
दुःशासनं सौबलेयं यश्चान्यः प्रतियोत्स्यते।
ततस्त्वं हास्तिनपुरे भ्रातृभिः सहितो वसन्॥३०॥
धार्तराष्ट्रीं श्रियं प्राप्य प्रशाधि पृथिवीमिमाम्।

'कुरुनन्दन! भरतकुलितलक! बलराम, भीमसेन, अर्जुन, नकुल-सहदेव, अक्रूर, गद, साम्ब, प्रद्युम्न, आहुक, वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपालपुत्र धृष्टकेतुके साथ आक्रमण करके युद्धमें दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन एवं शकुनिको तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आयेगा, उसे भी शीव ही मारकर में आपकी सम्पत्ति लौटा लाऊँगा ! तदनन्तर आप भाइयोंसहित हस्तिनापुरमें निवास करते हुए धृतराष्ट्रकी राज्यलक्ष्मीको पाकर इस सारी पृथ्वीका शासन कीजिये' ॥ २८–३० है ॥

### अथैनमब्रवीद् राजा तिस्मन् वीरसमागमे ॥ ३१ ॥ श्रुण्वत्स्वेतेषु वीरेषु धृष्टद्युम्नमुखेषु च ।

तव राजा युधिष्ठिरने उस वीरसमुदायमें इन घृष्टसुम्न आदि शुर्वीरोंके सुनते हुए श्रीकृष्णसे कहा ॥ ३१६ ॥

युधिष्टिर उवाच

प्रतिगृह्णामि ते वाचिममां सत्यां जनाईन ॥ ३२ ॥

युधिष्ठिर बोले-जनार्दन ! मैं आपकी सत्य वाणीको शिरोधार्य करता हूँ ॥ ३२॥

अमित्रान् मे महावाहो सानुबन्धान् हनिष्यसि । वर्षात् त्रयोदशादृर्ध्व सत्यं मां कुरु केशव ॥ ३३ ॥ प्रतिज्ञातो वने वासो राजमध्ये मया द्ययम् ।

महाबाहो ! केशव ! तेरहवें वर्षके बाद आप मेरे सम्पूर्ण शत्रुओंको उनके बन्धु-बान्धवींसिहत नष्ट कीजियेगा । ऐसा करके आप मेरे सत्य (वनवासके लिये की गयी प्रतिज्ञा) की रक्षा कीजिये। मैंने राजाओंकी मण्डलीमें वनवासकी प्रतिज्ञा की है ॥ ३२५ ॥

तद् धर्मराजवचनं प्रतिश्चत्य सभासदः॥ ३४॥ धृष्टग्रुम्नपुरोगास्ते शमयामासुरञ्जसा। केशवं मधुरैर्वाक्यैः कालयुक्तरमर्षितम्॥ ३५॥

धर्मराजकी वह वात सुनकर घृष्टयुम्न आदि सभासदोंने समयोचित मधुर वचनोंद्वारा अमर्थमें भरे हुए श्रीकृष्णको श्रीव्र ही शान्त किया ॥ ३४-३५ ॥

पाञ्चाली प्राहुरक्किष्टां वासुदेवस्य १२ ण्वतः। दुर्योधनस्तव कोधाद् देवि त्यक्ष्यति जीवितम्॥ ३६॥

तत्पश्चात् उन्होंने क्लेशरिहत हुई द्रौपदीवे भगवान् श्रीकृष्णके सुनते हुए कहा—'देवि ! दुर्योधन तुम्हारे क्रोधवे निश्चय ही प्राण त्याग देगा ॥ ३६ ॥

प्रतिज्ञानीमहे सत्यं मा शुचो वरवर्णिनि । ये सा तेऽक्षजितां रुष्णे दृष्ट्वा त्वां प्राहसंस्तदा । मांसानि तेषां खादन्तो हरिष्यन्ति वृकद्विजाः ॥ ३७॥

'वरवर्णिनि ! हम यह सची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न करो । कृष्णे ! उस समय तुम्हें जूएमें जीती हुई देखकर जिन लोगोंने हँसी उड़ायी है, उनके मांस भेड़िये और गीध खायँगे और नोच-नोचकर ले जायँगे ॥ ३७ ॥

पास्यन्ति रुधिरं तेषां गृधा गोमायवस्तथा। उत्तमाङ्गानि कर्षन्तो यैः कृष्टासि सभातले॥३८॥ 'इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभाभवनमें घसीटा है, उनके कटे हुए सिरोंको घसीटते हुए गीध और गीदड़ उनके रक्त पीयेंगे।। ३८॥

तेषां द्रक्ष्यसि पाञ्चालि गात्राणि पृथिवीतले । क्रव्यादैः कृष्यमाणानि भक्ष्यमाणानि चासकृत्॥ ३९॥

'पाञ्चालराजकुमारि ! तुम देखोगी कि उन दुष्टोंके शरीर इस पृथ्वीपर मांसाहारी गीदड़-गीध आदि पशु-पक्षियोंद्वारा बार-बार घसीटे और खाये जा रहे हैं ॥ ३९॥

परिक्रिष्टासि यैस्तत्र यैश्चासि समुपेक्षिता। तेपामुत्कृत्तरीरसां भूमिः पास्यति शोणितम् ॥ ४०॥

'जिन लोगोंने तुम्हें सभामें क्लेश पहुँचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उस अन्यायकी उपेक्षा की है, उन सबके कटे हुए मस्तकोंका रक्त यह पृथ्वी पीयेगी' ॥ ४० ॥

पवं बहुविधा वाचस्त ऊचुर्भरतर्षभ । सर्वे तेजस्विनः शूराः सर्वे चाहतलक्षणाः ॥ ४१ ॥

भरतकुलितलक ! इस प्रकार उन वीरोंने अनेक प्रकारकी बातें कही थीं । वे सब-के-सब तेजस्वी और शूरवीर हैं । उनके ग्रुभ लक्षण अमिट हैं ॥ ४१ ॥

ते धर्मराजेन वृता वर्षादृर्ध्वं त्रयोदशात्। पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेवं महारथाः॥ ४२॥

धर्मराजने तेरहवें वर्षके बाद युद्ध करनेके लिये उनका वरण किया है। वे महारथी वीर भगवान् श्रीकृष्णको आगे रखकर आक्रमण करेंगे॥ ४२॥

> रामश्च कृष्णश्च धनंजयश्च प्रद्युस्नसाम्बौ युयुधानभीमौ। माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः

पाञ्चालपुत्राः सह मत्स्यराज्ञा॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि धतराष्ट्रविलापे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकाभिगमनपर्वमें वृतराष्ट्रविलापविषयक इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

पतान् सर्वान् लोकवीरानजेयान् महात्मनः सानुवन्धान् ससैन्यान् । को जीवितार्थी समरेऽभ्युदीयात् कृद्धान् सिंहान् केसरिणो यथैव॥४४॥

बलरामः श्रीकृष्णः अर्जुनः प्रद्युमः साम्यः सात्यिकः भीमसेनः नकुलः सहदेवः केकयराजकुमारः द्वृपद और उनके पुत्र तथा मत्स्यनरेश विराट—ये सब-के-सब विश्वविख्यात अजेय बीर हैं। ये महामना जब अपने सगे-सम्बन्धियों और सेनाके साथ धावा करेंगेः उस समय कोधमें भरे हुए केसरी सिंहोंके समान उन महावीरोंका समरमें जीवनकी इच्छा रखनेवाला कौन पुरुष सामना करेगा ? ४३-४४

धृतराष्ट्र उवाच यन्माव्रवीद् विदुरो चूतकाले त्वं पाण्डवाञ्जेष्यसि चेन्नरेन्द्र । ध्रुवं कुरूणामयमन्तकालो महाभयो भविता शोणितौघः ॥४५॥

धृतराष्ट्र बोले — संजय ! जब ज्ञा खेला जा रहा था, उस समय विदुरने मुझसे जो यह वात कही थी कि नरेन्द्र ! यदि आप पाण्डवोंको ज्र्एमें जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवोंके लिये खूनकी धारासे भरा हुआ अत्यन्त भयंकर विनाश काल होगा ॥ ४५॥

मन्ये तथा तद् भिवतेति सूत यथा क्षत्ता प्राह वचः पुरा माम्। असंशयं भिवता युद्धमेतद् गते काले पाण्डवानां यथोक्तम्॥४६॥

स्त ! विदुरने पहले जो बात कही थी, वह अवस्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । वनवासका समय व्यतीत होनेपर पाण्डवोंके कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं ॥ ४६ ॥

( नलोपाख्यानपर्व )

## द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

भीमसेन-युधिष्ठिर-संवाद, बृहद्क्वका आगमन तथा युधिष्ठिरके पूछनेपर बृहद्श्वके द्वारा नलोपाख्यानकी प्रस्तावना

जनमेजय उवाच अस्त्रहेतोर्गते पार्थे शक्तलोकं महात्मनि । युधिष्ठिरप्रभृतयः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! अस्त्रविद्याकी प्राप्तिके लिये महात्मा अर्जुनके इन्द्रलोक चले जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंने क्या किया ? ॥ १ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

अस्त्रहेतोर्गते पार्थे शकलोकं महात्मित । आवसन् कृष्णया सार्धं काम्यके भरतर्पभाः॥ २॥

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! अस्त्रविद्याके लिये महात्मा अर्जुनके इन्द्रलोक जानेपर भरतकुलभूषण पाण्डव द्रौपदीके साथ काम्यकवनमें निवास करने लगे ॥ २॥

ततः कदाचिदेकान्ते विविक्त इव शाद्वले । दुःखार्ता भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह कृष्णया ॥ ३ ॥ धनंजयं शोचमानाः साश्रकण्ठाः सुदुःखिताः। तद्वियोगार्दितान् सर्वाञ्छोकः समभिषुष्लुवे ॥ ४ ॥

तदनन्तर एक दिन एकान्त एवं पवित्र स्थानमें, जहाँ छोटी-छोटी हरी दूर्वा आदि घास उगी हुई थी, वे भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष दुःखरे पीड़ित हो द्रौपदीके साथ बैठे और धनंजय अर्जुनके लिये चिन्ता करते हुए अत्यन्त दुःखमें भरे अश्रुगद्गद कण्ठसे उन्हींकी बातें करने लगे। अर्जुनके वियोगसे पीड़ित उन समस्त पाण्डवोंको शोक-सागरने अपनी लहरोंमें डुवो दिया।। ३-४॥

धनंजयवियोगाच राज्यभ्रंशाच दुःखिताः। अथ भीमो महावाहुर्युधिष्ठिरमभाषत॥५॥

पाण्डव राज्य छिन जानेसे तो दुखी थे ही। अर्जुनके विरहसे वे और भी क्लेशमें पड़ गये थे। उस समय महाबाहु भीमने युधिष्ठिरसे कहा—॥ ५॥

निदेशात् ते महाराज गतोऽसौ भरतर्षभः। अर्जुनःपाण्डुपुत्राणां यस्मिन् प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ ६ ॥

भहाराज ! आपकी आज्ञासे भरतवंशका रत्न अर्जुन तपस्याके लिये चला गया। हम सब पाण्डवोंके प्राण उसीमें बसते हैं॥ ६॥

यस्मिन् विनष्टे पाञ्चालाः सह पुत्रैस्तथा वयम् । सात्यिकर्वासुदेवश्च विनश्येयुर्न संशयः ॥ ७ ॥

'यदि कहीं अर्जुनका नाश हुआ तो पुत्रोंसिहत पाञ्चाल, हम पाण्डव, सात्यिक और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण--ये सब-के-सब नष्ट हो जायँगे ॥ ७॥

योऽसौ गच्छति धर्मात्मा बहुन् क्लेशान् विचिन्तयन्। भवन्नियोगाद् वीभत्सुस्ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ८॥

'जो धर्मात्मा अर्जुन अनेक प्रकारके क्लेशोंका चिन्तन करते हुए आपकी आज्ञाते तपस्याके लिये गयाः उससे बढ़-कर दुःख और क्या होगा ! ॥ ८॥

यस्य बाह्न समाश्रित्य वयं सर्वे महात्मनः। मन्यामहे जितानाजौ परान् प्राप्तांच मेदिनीम्॥ ९॥

<sup>4</sup>जिस महापराक्रमी अर्जुनके बाहुबलका आश्रय हेकर

हम संग्राममें शत्रुओंको पराजित और इस पृथ्वीको अपने अधिकारमें आयी हुई समझते हैं॥ ९॥

यस्य प्रभावाच मया समामध्ये धनुष्मतः। नीता छोकममुं सर्वे धार्तराष्ट्राः ससीवलाः॥ १०॥

'जिस धनुर्धर वीरके प्रभावसे प्रभावित होकर मैंने सभामें शकुनिसहित समस्त धृतराष्ट्रपुत्रोंको तुरंत ही यमलोक नहीं भेज दिया ॥ १०॥

ते वयं वाहुविलनः कोधमुत्थितमात्मनः। सहामहे भवनमूलं वासुदेवेन पालिताः॥११॥

'हम सब लोग बाहुबलसे सम्पन्न हैं और भगवान् वासुदेव हमारे रक्षक हैं तो भी हम आपके कारण अपने उठे हुए कोधको चुपचाप सह लेते हैं ॥ ११॥

वयं हि सह कृष्णेन हत्वा कर्णमुखान् परान् । स्ववाद्वविज्ञितां कृत्स्नां प्रशासेम वसुन्धराम् ॥ १२ ॥

'भगवान् श्रीकृष्णके साथ इमलोग कर्ण आदि रात्रुओंको मारकर अपने बाहुबलसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कर सकते हैं ॥ १२ ॥

भवतो द्यतदोषेण सर्वे वयमुपप्छताः । अहीनपौरुषा वाला बलिभिर्वलवत्तराः ॥ १३॥

'आपके जूएके दोषि हमलोग पुरुपार्थयुक्त होकर भी दीन वन गये हैं और वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेंटमें मिले हुए हमारे धनसे सम्पन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन गये हैं ॥ १३॥

क्षात्रं धर्मं महाराज त्वमवेक्षितुमर्हसि । न हि धर्मो महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः ॥ १४ ॥

'महाराज ! आप क्षत्रियधर्मकी ओर तो देखिये। इस प्रकार वनमें रहना कदापि क्षत्रियोंका धर्म नहीं है ॥ १४ ॥

राज्यमेव परं धर्मे क्षत्रियस्य विदुर्बुधाः । स क्षत्रधर्मविद् राजा मा धर्म्यात्रीनशः पथः ॥ १५ ॥

'विद्वानोंने राज्यको ही क्षत्रियका सर्वोत्तम धर्म माना है। आप क्षत्रियधर्मके ज्ञाता नरेश हैं। धर्मके मार्गसे विचलित न होइये॥ १५॥

प्राग् द्वादशसमा राजन् धार्तराष्ट्रान् निहन्महि। निवर्त्य च वनात् पार्थमानाय्य च जनार्दनम्॥ १६॥

'राजन् ! हमलोग वारह वर्ष वीतनेके पहले ही अर्जुनको वनसे लौटाकर और भगवान् श्रीकृष्णको बुलाकर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार कर सकते हैं ॥ १६॥

ब्यूढानीकान् महाराज जवेनैव महामते। धार्तराष्ट्रानमुं लोकं गमयामि विशाम्पते॥१७॥

#### सर्वानहं हिनष्यामि धार्तराष्ट्रान् ससौबलान् । दुर्योधनं च कर्णं च यो वान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १८॥

'महाराज ! महामते ! धृतराष्ट्रके पुत्र कितनी ही सेनाओंकी मोर्चाबन्दी क्यों न कर छैं, हम उन्हें शीघ यमछोकका पथिक बनाकर ही छोड़ेंगे । मैं स्वयं ही शकुनिसहित समस्त धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डालूँगा । दुर्योधन, कर्ण अथवा दूसरा जो कोई योद्धा मेरा सामना करेगा, उसे भी अवश्य मालूँगा ॥१७-१८॥

#### मया प्रशमिते पश्चात् त्वमेष्यसि वनात् पुनः। एवं कृते न ते दोषा भविष्यन्ति विशाम्पते ॥१९॥

भेरे द्वारा शत्रुओंका संहार हो जानेपर आप फिर तेरह वर्षके बाद वनसे चले आइयेगा । प्रजानाथ ! ऐसा करनेपर आपको दोष नहीं लगेगा ॥ १९ ॥

#### यक्षैश्च विविधैस्तात कृतं पापमरिंद्म। अवधूय महाराज गच्छेम स्वर्गमुत्तमम् ॥२०॥

'तात ! रात्रुदमन ! महाराज ! हम नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करके अपने किये हुए पापको धो-बहाकर उत्तम स्वर्गलोकमें चलेंगे ॥ २०॥

#### प्बमेतद् भवेद् राजन् यदि राजा न वालिशः। अस्माकं दीर्घसूत्रः स्वाद् भवान् धर्मपरायणः॥ २१॥

ंराजन् ! यदि ऐसा हो तो आप हमारे धर्मपरायण राजा अविवेकी और दीर्घसूत्री नहीं समझे जायँगे ॥ २१ ॥

#### निकृत्या निकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः। न हि नैकृतिकं हत्वा निकृत्या पापमुच्यते॥२२॥

'शठता करने या जाननेवाले शत्रुओंको शठताके द्वारा ही मारना चाहिये, यह एक सिद्धान्त है। जो खयं दूसरींपर छल-कपटका प्रयोग करता है, उसे छलसे भी मार डालनेमें पाप नहीं बताया गया है।। २२।।

#### तथा भारत धर्मेषु धर्मश्रैरिह दृश्यते। अहोरात्रं महाराज तुल्यं संवत्सरेण ह॥२३॥

'भरतवंशी महाराज ! धर्मशास्त्रमें इसी प्रकार धर्मपरायण धर्मज्ञ पुरुषोंद्वारा यहाँ एक दिन-रात एक संवत्सरके समान देखा जाता है ॥ २३॥

#### तथैव वेदवचनं श्रूयते नित्यदा विभो। संवत्सरो महाराज पूर्णो भवति कच्छूतः॥२४॥

'प्रभो ! महाराज ! इसी प्रकार सदा यह वैदिक वचन सुना जाता है कि कुच्छ्रवतके अनुष्ठानसे एक वर्षकी पूर्ति हो जाती है ॥ २४॥

#### यदि वेदाः प्रमाणास्ते दिवसादूर्ध्वमच्युत। त्रयोदश समाः कालो शायतां परिनिष्ठितः॥२५॥

'अच्युत ! यदि आप वेदको प्रमाण मानते हैं तो तेरहवें

दिनके बाद ही तेरह वर्षोंका समय बीत गया, ऐसा समझ लीजिये ॥ २५ ॥

#### कालो दुर्योधनं हन्तुं सानुबन्धमरिंदम। एकात्रां पृथिवीं सर्वो पुरा राजन् करोति सः॥ २६॥

'शत्रुदमन! यह दुर्योधनको उसके सगे-सम्बन्धियोंसहित मार डालनेका अवसर आया है। राजन्! वह सारी पृथ्वीको जबतक एक सूत्रमें बाँध ले, उसके पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिये॥

#### चृतिप्रियेण राजेन्द्र तथा तद् भवता कृतम्। प्रायेणाज्ञातचर्यायां वयं सर्वे निपातिताः॥२७॥

'राजेन्द्र ! जूएके खेलमें आसक्त होकर आपने ऐसा अनर्थ कर डाला कि प्रायः इम सब लोगोंको अज्ञातवासके संकटमें लाकर पटक दिया ॥ २७ ॥

न तं देशं प्रपश्यामि यत्र सोऽस्मान् सुदुर्जनः।
न विश्वास्यति दुष्टात्मा चारैरिति सुयोधनः॥ २८॥
अधिगम्य च सर्वान् नो वनवासिममं ततः।
प्रवाजयिष्यति पुनर्निकृत्याधमपृष्ठवः॥ २९॥

भी ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता, जहाँ अत्यन्त दुष्टचित्त, दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरोंद्वारा हमलोगोंका पता न लगा ले । वह नीच नराधम हम सब लोगोंका गुप्त निवास जान लेनेपर पुन: अपनी कपटपूर्ण नीतिद्वारा हमें इस वनवासमें ही डाल देगा ॥ २८-२९॥

#### यद्यसानभिगच्छेत पापः स हि कथंचन। अज्ञातचर्यामुत्तीर्णान् दृष्ट्वा च पुनराह्नयेत्॥ २०॥

'यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि इम अज्ञातवासकी अवधि पार कर गये हैं, तो वह उस दशामें हमें देखकर पुनः आपको ही जूआ खेलनेके लिये बुलायेगा॥३०॥

#### 

'महाराज! आप एक बार जूएके संकटते बचकर दुबारा चूतकीडामें प्रवृत्त हो गये थे, अतः में समझता हूँ, यदि पुनः आपका चूतके लिये आवाहन हो तो आप उसते पीछेन हटेंगे ३१

#### स तथाक्षेषु कुरालो निश्चितो गतचेतनः। चरिष्यसि महाराज वनेषु वसतीः पुनः॥३२॥

'नरेश्वर! वह विवेकशून्य शकुनि जूआ फेंकनेकी कलामें कितना कुशल है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर तो उसमें हारकर आप पुनः वनवास ही भोगेंगे॥ ३२॥

#### यद्यसान् सुमहाराज कृपणान् कर्तुमहिसि । यावज्जीवमवेक्षस्य वेदधर्माश्च कृत्स्वराः ॥ ३३ ॥

'महाराज ! यदि आप हमें दीन, हीन, क्रपण ही बनाना चाहते हैं तो जबतक जीवन है, तबतक सम्पूर्ण वेदोक्त धर्मोंके पालनपर ही दृष्टि रिलये ॥ ३३॥ निकृत्या निकृतिप्रज्ञो हन्तव्य इति निश्चयः। अनुज्ञातस्त्वया गत्वा यावच्छक्ति सुयोधनम् ॥ ३४ ॥ यथैव कक्षमुरस्रष्टे दहेदनिलसारिथः। हनिष्यामि तथा मन्दमनुजानातु मे भवान् ॥ ३५ ॥

'अपना निश्चय तो यही है कि कपटीको कपटसे ही मारना चाहिये। यदि आपकी आज्ञा हो तो जैसे तृणकी राशिमें डाली हुई आग हवाका सहारा पाकर उसे भस्म कर डालती है, वैसे ही मैं जाकर अपनी शक्तिके अनुसार उस मूट दुर्योधनका वध कर डालूँ, अत: आप मुझे आज्ञा दीजिये॥ ३४-३५॥

वैशम्पायन उवाच

एवं ब्रुवाणं भीमं तु धर्मराजो युधिष्ठिरः। उवाच सान्त्वयन् राजा मूध्नर्युपाद्याय पाण्डवम् ।३६।

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मराज राजा युधिष्ठिरने उपर्युक्त वार्ते कहनेवाले पाण्डुनन्दन भीमधेनका मस्तक स्वकर उन्हें धान्तवना देते हुए कहा — ॥ ३६ ॥ असंशयं महावाहो हिनष्यसि सुयोधनम् । वर्षात् त्रयोदशादृध्वें सह गाण्डीवधन्वना ॥ ३७ ॥

'महावाहो ! इसमें तिनक भी संदेह नहीं है कि तुम तेरहवें वर्षके बाद गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ जाकर युद्धमें सुयोधनको मार डालोगे ॥ ३७॥

यत् त्वमाभाषसे पार्थ प्राप्तः काल इति प्रभो। अनुतं नोत्सहे वक्तुं न होतन्मम विद्यते॥ ३८॥

'किंतु शक्तिशाली वीर कुन्तीकुमार ! तुम जो यह कहते हो कि सुयोधनके वधका अवसर आ गया है। वह ठीक नहीं है। मैं झुठ नहीं बोल सकता, मुझमें यह आदत नहीं है॥

अन्तरेणापि कौन्तेय निरुति पापनिश्चयम्। इन्ता त्वमसि दुर्धर्प सानुबन्धं सुयोधनम्॥ ३९॥

'क़ुन्तीनन्दन! तुम दुर्घर्ष वीर हो। छल-काटका आश्रय लिये विना भी पापपूर्ण विचार रखनेवाले सुयोधनको सगे-सम्बन्धियोंसहित नष्ट कर सकते हो॥ ३९॥

एवं ब्रुवित भीमं तु धर्मराजे युधिष्ठिरे। आजगाम महाभागो वृहदृश्वो महानृषिः॥४०॥

धर्मराज युधिष्ठिर जब भीमसेनसे ऐसी बातें कह रहे थे, उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्च वहाँ आ पहुँचे ॥ ४०॥

तमभित्रेक्ष्य धर्मात्मा सम्प्राप्तं धर्मचारिणम् । शास्त्रवन्मधुपर्केण पूजयामास धर्मराट् ॥ ४१ ॥

धर्मात्मा धर्मराज युधिष्टिरने धर्मानुष्ठान करनेवाले उन महात्माको आया देख शास्त्रीय विधिके अनुसार मधुवर्कद्वारा उनका पूजन किया ॥ ४१॥

आश्वस्तं चैनमासीनमुपासीनो युघिष्टिरः। अभिप्रेक्ष्य महावाद्दः रूपणं बह्नभाषत ॥ ४२ ॥ जय वे आसनपर वैठकर थकावटसे निवृत्त हो चुके अर्थात् विश्राम कर चुके तव महावाहु युधिष्ठिर उनके पास ही बैठकर उन्हींकी ओर देखते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण वचन बोले—॥ ४२॥

अक्षयूते च भगवन् धनं राज्यं च मे हृतम् । आह्रय निकृतिप्रक्षेः कितवैरक्षकोविदैः ॥ ४३ ॥

'भगवन् ! पासे फेंककर खेले जानेवाले जूएके लिये मुझे बुलाकर छल-कपटमें कुशल तथा पासा डालनेकी कलामें निपुण धूर्त जुआरियोंने मेरे सारे धन तथा राज्यका अपहरण कर लिया है ॥ ४३॥

अनक्षज्ञस्य हि सतो निरुत्या पापनिश्चयैः । भार्यो च मे सभां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ ४४ ॥

भीं जूएका मर्मज्ञ नहीं हूँ । फिर भी पापपूर्ण विचार रखनेवाले उन दुष्टोंके द्वारा मेरी प्राणोंसे भी अधिक गौरवशालिनी पत्नी द्वौपदी केश पकड़कर भरी सभामें लायी गयी ॥ ४४॥

पुनर्यु तेन मां जित्वा वनवासं सुदारुणम्। प्राव्राजयन्महारण्यमजिनैः परिवारितम् ॥ ४५॥

'एक बार जूएके संकटसे बच जानेपर पुनः द्यूतका आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगचर्म पहिनाकर वनवासका अत्यन्त दारुण कष्ट भोगनेके लिये इस महान् वनमें निर्वासित कर दिया ॥ ४५॥

अहं वने दुर्वसतीर्वसन् परमदुःखितः। अक्षय्ताधिकारे च गिरः श्रण्वन् सुदारुणाः॥ ४६॥ आर्तानां सुहृदां वाचो यूतप्रभृति दांसताम्। अहं हृदि श्रिताः स्मृत्वा सर्वरात्रीर्विचिन्तयन्॥ ४७॥

भीं अत्यन्त दुखी हो बड़ी कठिनाईसे वनमें निवास करता हूँ। जिस सभामें जुआ खेलनेका आयोजन किया गया था, वहाँ प्रतिपक्षी पुरुषोंके मुखसे मुझे अत्यन्त कठोर बातें सुननी पड़ी हैं। इसके सिवा चृत आदि कायोंका उल्लेख करते हुए मेरे दुःखातुर सुहृदोंने जो संतापस्चक बातें कही हैं, वे सब मेरे हृदयमें स्थित हैं। मैं उन सब बातोंको याद करके सारी रात चिन्तामें निमग्न रहता हूँ॥ ४६-४७॥

यस्मिरचैव समस्तानां प्राणा गाण्डीवधन्वनि । विना महात्मना तेन गतसस्व इवाभवम् ॥ ४८॥

'इधर जिस गाण्डीव धनुषधारी अर्जुनमें हम सबके प्राण बसते हैं, वह भी हमसे अलग है। महात्मा अर्जुनके बिना मैं निष्प्राण-सा हो गया हूँ॥ ४८॥

कदा द्रक्ष्यामि बीभन्सुं कृतास्त्रं पुनरागतम् । प्रियवादिनमश्चदं द्यायुक्तमतन्द्रितः ॥ ४९ ॥

भीं सदा निरालस्य भावसे यही सोचा करता हूँ कि श्रेष्ठ,

दयालु और प्रियवादी अर्जुन कब अस्त्रविद्या सीखकर फिर यहाँ आयेगा और मैं उसे भर आँख देखूँगा ॥ ४९ ॥ अस्ति राजा मया कश्चिद्वल्पभाग्यतरो भुवि। भवता दृष्टपूर्वी वा श्रुतपूर्वोऽपि वा कचित्। न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्थीति मे मतिः॥ ५०॥

'क्या मेरे-जैसा अत्यन्त भाग्यहीन राजा इस पृथ्वीपर कोई दूसरा भी है ? अथवा आपने कहीं मेरे-जैसे किसी राजाको पहले कभी देखा या सुना है। मेरा तो यह विश्वास है कि मुझसे बढ़कर अत्यन्त दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है'॥

वृ**हदश्च** उवाच

यद् व्रवीषि महाराज न मत्तो विद्यते कचित्। अल्पभाग्यतरः कश्चित् पुमानस्तीति पाण्डव ॥ ५१ ॥ अत्र ते वर्णयिष्यामि यदि शुश्रुषसेऽनघ। यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजाऽऽसीत् पृथिवीपते॥५२॥

बृहद्श्व बोले-महाराज पाण्डुनन्दन! तुम जो यह कइ रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यन्त भाग्यहीन कोई पुरुष कहीं भी नहीं है, उसके विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊँगा । अनव ! पृथ्वीपते ! यदि तुम सुनना चाहो तो मैं उस व्यक्तिका परिचय दूँगाः, जो इस पृथ्वीपर तुमसे भी अधिक दुखी राजा था ॥ ५१-५२ ॥

वैशम्पायन उवाच

अथैनमत्रवीद् राजा त्रवीतु भगवानिति। इमामवस्थां सम्प्राप्तं श्रोतुमिच्छामि पार्थिवम् ॥ ५३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! तव राजा युधिष्ठिरने मुनिसे कहा-- भगवन् ! अवश्य कहिये । जो मेरी-जैसी संकटपूर्ण स्थितिमें पहुँचा हुआ हो, उस राजाका चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ' ॥ ५३ ॥

बृहदश्व उवाच

श्रुणु राजन्नवहितः सह भ्रातृभिरच्युत। यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजाऽऽसीत् पृथिवीपते॥ ५४॥

बृहद्श्वने कहा-राजन् ! अपने धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले भूपाल ! तुम भाइयोंसहित सावधान होकर सुनो । इस पृथ्वीपर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था, उसका परिचय देता हूँ ॥ ५४ ॥

निषधेषु महीपालो <u>वीरसेन</u> इति श्रुतः। तस्य पुत्रोऽभवन्नाम्ना नलो धर्मार्थकोविदः॥ ५५॥

निषधदेशमें वीरसेन नामसे प्रसिद्ध एक भूपाल हो गये हैं। उन्हींके पुत्रका नाम नल था। जो धर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ थे ॥ ५५ ॥

स निकृत्या जितो राजा पुष्करेणेति नः श्रुतम् । वनवासं सुदुःखार्तो भार्यया न्यवसत् सह ॥ ५६ ॥

हमने सुना है कि राजा नलको उनके भाई पुष्करने छलसे ही जूएके द्वारा जीत लिया था और वे अत्यन्त दु:खसे आतुर हो अपनी पत्नीके साथ वनवासका दुःख भोगने लगे थे॥ ५६॥

न तस्य दासा न रथो न भ्राता न च वान्धवाः। वने निवसतो राजिङ्कष्यन्ते सा कदाचन ॥ ५७॥

राजन्! उनके साथ न सेवक थे न रथः न भाई थे न बान्धव। वनमें रहते समय उनके पास ये वस्तुएँ कदापि शेष नहीं थीं ॥ भवान् हि संवृतो वीरैभ्रीतृभिर्देवसिमतैः। ब्रह्मकल्पैर्द्विजाय्यैश्च तस्मान्नार्हिस शोचितुम् ॥ ५८ ॥

तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयोंसे विरे हुए हो। ब्रह्माजीके समान तेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम्हारे चारों ओर बैठे हुए हैं। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये॥ ५८॥

युधिष्ठिर उवाच

विस्तरेणाहमिच्छामि नलस्य सुमहात्मनः। चरितं वदतां श्रेष्ठ तन्ममाख्यातुमईसि ॥ ५९ ॥ युधिष्ठिर बोले-वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुने ! मैं उत्तम महामना राजा नलका चरित्र विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ । आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाल्यानपर्वणि द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाल्यानपर्वमें बृहदश्वयुधिष्ठिः संवादविषयक बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

# A STATE OF THE STA

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

नल-दमयन्तीके गुणोंका वर्णन, उनका परस्पर अनुराग और हंसका दमयन्ती और नलको एक दूसरेके संदेश सुनाना

बृहदश्व उवाच

आसीद् राजा नला नाम वीर्सेनसुतो बली। उपपन्नो गुणैरिष्टै रूपवानश्वकोविदः॥ १॥

बृहद्श्व ने कहा--धर्मराज ! निषधदेशमें वीरसेनके पुत्र नल नामसे प्रसिद्ध एक बलवान् राजा हो गये हैं। वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, रूपवान् और अश्वसंचालनकी कलामें कुशल थे ॥ १ ॥

अतिष्टनमनुजेन्द्राणां मूर्णिन देवपतिर्यथा। उपर्युपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा॥२॥ ब्रह्मण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु महीपतिः। अक्षप्रियः सत्यवादी महानक्षोहिणीपतिः॥३॥

जैसे देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं के शिरमौर हैं, उसी प्रकार राजा नलका स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेजमें भगवान् सूर्यके समान सर्वोपिर थे। निषध देशके महाराज नल बड़े ब्राह्मणभक्तः वेदवेत्ताः शूरवीर, दूत-क्रीड़ाके प्रेमी, सत्यवादी, महान् और एक अक्षौहिणी सेनाके स्वामी थे॥ २-३॥

ईप्सितो वरनारीणामुदारः संयतेन्द्रियः। रक्षिता धन्विनांश्रेष्ठः साक्षादिव मनुः खयम्॥ ४॥

वे श्रेष्ठ स्त्रियोंको प्रियथे और उदार, जितेन्द्रिय, प्रजाजनीं-के रक्षक तथा साक्षात् मनुके समान धनुर्धरोंमें उत्तम थे ॥४॥ तथैवासीद् विद्भेषु भीमो भीमपराक्रमः। द्युरः सर्वगुणैर्युक्तः प्रजाकामः स न्याप्रजः॥ ५ ॥

इसी प्रकार उन दिनों विदर्भदेशमें भयानक पराक्रमी भीम नामक राजा राज्य करते थे। वे शूरवीर और सर्व-सद्गुणसम्पन्न थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। अतः संतान-प्राप्तिकी कामना उनके हृदयमें सदा वनी रहती थी॥ ५॥

स प्रजार्थे परं यत्नमकरोत् सुसमाहितः। तमभ्यगच्छद् ब्रह्मर्षिर्दमनो नाम भारत॥६॥

भारत ! राजा भीमने अत्यन्त एकाग्रचित्त होकर संतान-प्राप्तिके लिये महान् प्रयत्न किया । उन्हीं दिनों उनके यहाँ दमन नामक ब्रह्मार्ष पथारे ॥ ६ ॥

तं स भीमः प्रजाकामस्तोषयामास धर्मवित्।
मिह्रिंचा सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवर्चसम्॥ ७॥
तस्मै प्रसन्नो दमनः सभार्याय वरं ददौ।
कन्यारत्नं कुमारांश्च त्रीनुदारान् महायशाः॥ ८॥

राजेन्द्र ! धर्मज्ञ तथा संतानकी इच्छावाले उस भीमने अपनी रानीसहित उन महातेजस्वी मुनिको पूर्ण सत्कार करके संतुष्ट किया । महायशस्वी दमन मुनिने प्रसन्न होकर पत्नी-सिहत राजा भीमको एक कन्या और तीन उदार पुत्र प्रदान किये ॥ ७-८ ॥

दमयन्तीं दुमं दान्तं दुमनं च सुवर्चसम्। उपपन्नान् गुणैः सर्वेभींमान् भीमपराकमान् ॥ ९ ॥

कन्याका नाम था दमयन्ती और पुत्रोंके नाम थे—दम, दान्त तथा दमन । ये सभी बड़े तेजस्वी थे। राजाके तीनों पुत्र गुणसम्पन्न, भयंकर वीर और भयानक पराक्रमी थे॥९॥

दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया। सौभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप सुमध्यमा॥ १०॥ सुन्दर कटिप्रदेशवाली दमयन्ती रूप, तेज, यश, श्री और सौभाग्यके द्वारा तीनों लोकोंमें विख्यात यशस्त्रिनी हुई ॥ अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलंकताम्।

अथ ता वयसि प्राप्ते दासीनां समलकृताम् । रातं रातं सखीनां च पर्युपासच्छचीमिव ॥ ११ ॥

जय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया, उस समय सौ दासियाँ और सौ सखियाँ वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो सदा उसकी सेवामें उपस्थित रहती थीं। मानो देवाङ्गनाएँ शची-की उपासना करती हों॥ ११॥

तत्र सा राजते भैमी सर्वाभरणभूषिता। सर्खीमध्येऽनवद्याङ्गी विद्युत्सीदामनी यथा॥१२॥

अनिन्ध सुन्दर अङ्गोंबाली भीमकुमारी दमयन्ती सब प्रकारके आभूषणोंसे विभृषित हो सिखयोंकी मण्डलीमें वैसी ही शोभा पाती थीं, जैसे मेघमालाके बीच विद्युत् प्रकाशित हो रही हो ॥ १२॥

अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना। न देवेषु न यक्षेषु ताद्दग् रूपवती कचित्॥१३॥

वह लक्ष्मीके समान अत्यन्त सुन्दर रूपसे सुशोभित थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षोंमें भी वैसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती थी॥ १३॥

मानुषेष्वपि चान्येषु दृष्टपूर्वाथवा श्रुता। चित्तप्रसादनी वाला देवानामपि सुन्दरी॥१४॥

मनुष्यों तथा अन्य वर्गके लोगोंमें भी वैसी सुन्दरी पहले न तो कभी देखी गयी थी और न सुननेमें ही आयी थी। उस बालाको देखते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देखवर्गमें भी श्रेष्ठ सुन्दरी समझी जाती थी।। १४।।

नलश्च नरशार्द्गुलो लोकेष्वप्रतिमो भुवि। कन्दर्प इव रूपेण मूर्तिमानभवत् स्वयम्॥१५॥

नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतलके मनुष्योंमें अनुपम सुन्दर थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो नलके आकारमें खयं मूर्तिमान् कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो।।१५॥ तस्याः समीपे तु नलं प्रशशंसुः कुत्हलात्।

नैषधस्य समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः॥१६॥

लोग कौत्हलवश दमयन्तीके समीप नलकी प्रशंसा करते थे और निषधराज नलके निकट बार-बार दमयन्तीके सौन्दर्यकी सराहना किया करते थे।। १६॥

तयोरदृष्टः कामोऽभूच्छृण्यतोः सततं गुणान् । अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवर्धत हृच्छयः ॥ १७ ॥

कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार निरन्तर एक दूसरेके गुणोंको सुनते-सुनते उन दोनोंमें विना देखे ही परस्पर काम (अनुराग) उत्पन्न हो गया। उनकी वह कामना दिन-दिन बढ़ती ही चली गयी॥ १७॥ अशक्तुवन् नलः कामं तदा धारियतुं हृदा । अन्तःपुरसमीपस्थे वन आस्ते रहोगतः॥ १८॥

जब राजा नल उस कामवेदनाको हृद्यके भीतर छिपाये रखनेमें असमर्थ हो गये, तब वे अन्तःपुरके समीपवर्ती उपवनमें जाकर एकान्तमें बैठ गये॥ १८॥

स ददर्श ततो हंसान् जातरूपपरिष्कृतान्। वने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणम्॥ १९॥

इतनेहीमें उनकी दृष्टि कुछ हंसोंपर पड़ी, जो सुवर्ण-मय पंखोंसे विभूषित थे। वे उसी उपवनमें विचर रहे थे। राजाने उनमेंसे एक हंसको पकड़ लिया।। १९॥

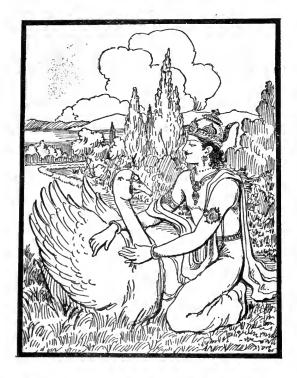

ततोऽन्तिरिक्षगो वाचं व्याजहार नलं तदा। हन्तव्योऽसिन तेराजन् करिष्यामितव प्रियम्॥२०॥

तव आकाशचारी हंसने उस समय नलसे कहा—'राजन ! आप मुझे न मारें। मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा ॥ २०॥ दमयन्तीसकाशे त्वां कथिय व्यामि नैषध। यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्यति कर्हिचित्॥ २१॥

'निषधनरेश! मैं दमयन्तीके निकट आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा। जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषको मनमें कभी स्थान न देगी' ॥ २१॥

पवमुक्तस्ततो हंसमुत्ससर्ज महीपतिः। ते तु हंसाः समुत्पत्य विदर्भानगमंस्ततः॥ २२॥ हंसके ऐसा कहनेपर राजा नलने उसे छोड़ दिया । फिर वे हंस वहाँसे उड़कर विदर्भ देशमें गये ॥ २२ ॥

विदर्भनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके। निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददर्श च तान् खगान् ॥ २३॥

तव विदर्भनगरीमें जाकर वे सभी हंस दमयन्तीके निकट उतरे। दमयन्तीने भी उन अद्भुत पक्षियोंको देखा॥ २३॥

सा तानद्भुतरूपान् वै द्वृष्टा सिखगणावृता। हृष्टा ग्रहीतुं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे॥ २४॥

सिंखयोंसे घिरी हुई राजकुमारी दमयन्ती उन अपूर्व पक्षियोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें पकड़नेकी चेष्टा करने लगी॥ २४॥

अथ हंसा विसस्पुः सर्वतः प्रमदावने । एकैकशस्तदाकन्यास्तान् हंसान् समुपाद्रवन् ॥ २५ ॥

तब इंस उस प्रमदावनमें सब ओर विचरण करने लगे। उस समय सभी राजकन्याओंने एक-एक करके उन सभी इंसोंका पीछा किया॥ २५॥

दमयन्ती तु यं हंसं समुपाधावदन्तिके। स मानुषीं गिरं कृत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्॥ २६॥

दमयन्ती जिस इंसके निकट दौड़ रही थी, उसने उससे मानवी वाणीमें कहा—॥ २६ ॥

दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः। अश्विनोः सदृशो रूपे न समास्तस्य मानुषाः॥ २७॥

'राजकुमारी दमयन्ती! सुनोः निषधदेशमें नल नामसे प्रसिद्ध एक राजा हैं। जो अश्विनीकुमारोंके समान सुन्दर हैं। मनुष्योंमें तो कोई उनके समान है ही नहीं॥ २७॥

कन्दर्प इव रूपेण मूर्तिमानभवत् खयम्।
तस्य वैयदि भार्या त्वं भवेथा वरवर्णिनि ॥ २८ ॥
सफलं ते भवेज्ञन्म रूपं चेदं सुमध्यमे।
वयं हि देवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसान् ॥ २९ ॥
हप्यन्तो न चासाभिर्द्रप्रपूर्वस्तथाविधः।
त्वं चापि रत्नं नारीणां नरेषु च नलो वरः॥ ३० ॥
विशिष्ट्या विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत्।

'सुन्दरि! रूपकी दृष्टिसे तो वे मानो स्वयं मूर्तिमान् कामदेव से ही प्रतीत होते हैं। सुमध्यमे ! यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप सफल हो जाय। इसलोगोंने देवता, गन्धर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षसोंको भी देखा है; परंतु हमारी दृष्टिमें अवतक उनके जैसा कोई भी पुरुप पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों- में रत्नस्वरूपा हो और नल पुरुषोंके मुकुटमणि हैं। यदि किसी विशिष्ट नारीका विशिष्ट पुरुषके साथ संयोग हो तो वह विशेष गुणकारी होता है।। २८-३०ई॥

पवमुक्ता तु हंसेन दमयन्ती विशापते ॥ ३१ ॥ अब्रवीत् तत्र तं हंसंत्वमप्येवं नले वद् । तथेत्युक्त्वाण्डजः कन्यां विदर्भस्य विशाम्पते । पुनरागम्य निषधान् नले सर्वं न्यवेदयत् ॥ ३२ ॥

राजन् ! हंसके इस प्रकार कहनेपर दमयन्तीने उससे कहा— पक्षिराज ! तुम नलके निकट भी ऐसी ही बातें कहना ।' राजन् ! विदर्भराजकुमारी दमयन्तीसे 'तथास्तु' कहकर वह हंस पुनः निषधदेशमें आया और उसने नलसे सब बातें निवेदन कीं ॥ ३१-३२॥



इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि हंसदमयन्तीसंवादे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें हंसदमयन्तीसंवादिवषयक तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

# चतुष्पत्राशत्तमोऽध्यायः

स्वर्गमें नारद और इन्द्रकी बातचीत, दमयन्तीके स्वयंवरके लिये राजाओं तथा लोकपालोंका प्रस्थान

वृहदश्व उवाच

दमयन्ती तु तच्छुत्वा वचो हंसस्य भारत । ततः प्रभृति न खस्था नलं प्रति वभूव सा ॥ १ ॥

वृहदश्व मुनि कहते हैं—भारत ! दमयन्तीने जबसे हंसकी वार्ते सुनीं। तबसे राजा नलके प्रति अनुरक्त हो जानेके कारण वह अखस्थ रहने लगी ॥ १॥

ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना कृशा। बभूव दमयन्ती तु निःश्वासपरमा तदा॥ २॥

तदनन्तर उसके मनमें सदा चिन्ता बनी रहती थी । स्वभावमें दैन्य आ गया । चेहरेका रंग फीका पड़ गया और दमयन्ती दिन-दिन दुबली होने लगी । उस समय वह प्रायः लम्बी साँसें खींचती रहती थी ॥ २॥

ऊर्ध्वदृष्टिध्यानपरा वभूयोन्मत्तदर्शना । पाण्डुवर्णा क्षणेनाथ हृच्छयाविष्ट्चेतना ॥ ३ ॥

ऊपरकी ओर निहारती हुई सदा नलके ध्यानमें परायण रहती थी । देखनेमें उन्मत्त-सी जान पड़ती थी । उसका इारीर पाण्डुवर्णका हो गया । कामवेदनाकी अधिकतासे उसकी चेतना क्षण-क्षणमें विद्यत-सी हो जाती थी ॥ ३॥ न राय्यासनभोगेषु रितं विन्दति कर्हिचित्। न नक्तं न दिया होते हाहेति रुदती पुनः॥ ४॥

उसकी शय्याः आसन तथा भोग-सामग्रियों में कहीं भी प्रीति नहीं होती थी । वह न तो रातमें सोती और न दिनमें ही । वारंवार 'हाय-हाय' करके रोती ही रहती थी ॥ ४॥

तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जन्नुरिङ्गितैः।
ततो विदर्भपतये दमयन्त्याः सखीजनः॥ ५॥
न्यवेदयत् तामखस्थां दमयन्तीं नरेश्वरे।
तच्छुत्वा नृपतिभींमो दमयन्तीं सखीगणात्॥ ६॥
चिन्तयामास तत्कार्यं सुमहत् खां सुतां प्रति।
किमर्थं दृहिता मेऽच नातिखस्थेव सक्ष्यते॥ ७॥

उसकी वैसी आकृति और अख्यश्य-अवस्थाका क्या कारण है, यह सिखयोंने संकेतसे जान लिया । तदनन्तर दमयन्तीकी सिखयोंने विदर्भनरेशको उसकी उस अख्यश्य-अवस्थाके विषयमें सूचना दी। सिखयोंके मुखसे दमयन्तीके विषयमें वैसी वात सुनकर राजा भीमने बहुत सोचा-विचारा, परंतु अपनी पुत्रीके लिये कोई विशेष महस्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि 'क्यों मेरी पुत्री आजकल ख्यस नहीं दिखायी देती हैं!'॥ ५-७॥

स समीक्ष्य महीपालः खां सुतां प्राप्तयौवनाम् । अपद्यदात्मना कार्यं दुमयन्त्याः खयंवरम् ॥ ८ ॥

राजाने बहुत सोचने-विचारनेके बाद यह निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी, अतः दमयन्तीके लिये स्वयंवर रचाना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखायी दिया ॥ ८ ॥

स संनिमन्त्रयामास महीपाळान् विशाम्पतिः। एषोऽनुभूयतां वीराः खयंवर इति प्रभो ॥ ९ ॥

राजन् ! विदर्भनरेशने सब राजाओं को इस प्रकार निमन्त्रित किया—'वीरो ! मेरे यहाँ कन्याका स्वयंवर है। आपलोग पधारकर इस उत्सवका आनन्द लें'॥ ९॥

श्रुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दमयन्त्याः स्वयंवरम् । अभिजग्मुस्ततो भीमं राजानो भीमशासनात् ॥ १० ॥ हस्त्यश्वरथघोषेण पूरयन्तो वसुन्यराम् । विचित्रमाल्याभरणैर्वेसैर्दश्यैः स्वसंकृतैः ॥ ११ ॥

दमयन्तीका खयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भराज भीमके आदेशसे हाथी, घोड़ों तथा रथोंकी तुमुल ध्विनसे पृथ्वीको गुँजाते हुए उनकी राजधानीमें गये। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणोंसे विभूषित बहुतन्से सैनिक देखे जा रहे थे॥ १०-११॥

तेषां भीमो महावाहुः पार्थिवानां महात्मनाम् । यथाईमकरोत् पूजां तेऽवसंस्तत्र पूजिताः ॥ १२ ॥

महाबाहु राजा भीमने वहाँ पधारे हुए उन महामना नरेशोंका यथायोग्य पूजन किया। तत्पश्चात् वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे॥ १२॥

एतिस्मिन्नेव काले तु सुराणामृषिसत्तमौ। अटमानौ महात्मानाविन्द्रलोकमितो गतौ॥१३॥ नारदः पर्वतद्वेव महाप्राज्ञौ महाव्रतौ। देवराजस्य भवनं विविद्याते सुपूजितौ॥१४॥

इसी समय देवर्षिप्रवर महान् त्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधरसे घूमते हुए इन्द्रलोकमें गये। वहाँ उन्होंने देवराजके भवनमें प्रवेश किया। उस भवनमें उनका विशेष आदर-सत्कार एवं पूजन किया गया। १३-१४।

तावर्चियत्वा मघवा ततः कुरालमन्ययम्। पप्रच्छानामयं चापि तयोः सर्वगतं विभुः॥१५॥

उन दोनोंकी पूजा करके भगवान् इन्द्रने उनसे उन दोनोंके तथा सम्पूर्ण जगत्के कुशल-मङ्गल एवं स्वस्थताका समाचार पूछा॥ १५॥

नारद उवाच

आवयोः कुशलं देव सर्वत्रगतमीश्वर। लोके च मघवन् छत्स्ने नृपाः कुशलिनो विभो॥ १६॥ तव नारदजीने कहा-प्रभी !देवेश्वर ! इमलोगोंकी सर्वत्र कुशल है और समस्त लोकमें भी राजालोग सकुशल हैं ॥ १६॥

वृहदश्व उवाच

नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ वलवृत्रहा। धर्मज्ञाः पृथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोधिनः॥ १७॥ शस्त्रेण निधनं काले ये गच्छन्त्यपराङ्गुखाः। अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मम कामधुक्॥ १८॥

बृहद्श्य कहते हैं—राजन्! नारदकी बात मुनकर बल और वृत्रामुरका वध करनेवाले इन्द्रने उनसे पूछा—'मुने! जो धर्मज्ञ भूगल अपने प्रागोंका मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्रके आधातसे मृत्युको प्राप्त होते हैं, उनके लिये हमारा यह स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवाञ्छित भोग प्रदान करता है॥ १७-१८॥

क नु ते क्षत्रियाः शूरान हि पदयामि तानहम् । आगच्छतो महीपाछान् द्यितानतिथीन् मम ॥ १९ ॥ एवमुक्तस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत ।

ंवे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं ? अपने उन प्रिय अतिथियों-को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ ' इन्द्रके ऐसा पूळनेपर नारदजीने उत्तर दिया ॥ १९५ ॥

नारद उवाच

श्रुणु मे मघवन् येन न हर्यन्ते महीक्षितः ॥ २० ॥ विदर्भराज्ञो दुहिता दमयन्तीति विश्वता । रूपेण समतिकान्ता पृथिव्यां सर्वयोषितः ॥ २१ ॥

नारद बोले—मघवन ! मैं वह कारण बताता हूँ, जिससे राजालोग आजकल यहाँ नहीं दिखायी देते, सुनिये। विदर्भनरेश भीमके यहाँ दमयन्ती नामसे प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप-सौन्दर्थमें पृथ्वीकी सम्पूर्ण युवतियोंको लाँघ गयी है।। २०-२१।।

तस्याः खयंवरः राक्ष भविता न चिरादिव । तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वराः ॥ २२ ॥

इन्द्र ! अब शीघ्र ही उसका स्वयंबर होनेवाला है। उसीमें सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं ॥ २२ ॥

तां रत्नभूतां लोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः। काङ्कन्ति सा विशेषेण वलवृत्रनिषुदन॥२३॥

बल और वृत्रासुरके नाशक इन्द्र ! दमयन्ती सम्पूर्ण जगत्का एक अद्भुत रत्न है। इसलिये सब राजा उसे पानेकी विशेष अभिलाषा रखते हैं॥ २३॥

पतस्मिन् कथ्यमाने तु*लो*कपा<u>लाश्च साग्निकाः।</u> आजग्मुर्देवराजस्य समीपममरोत्तमाः॥ २४ ॥ यह बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि-सिंहत देवराजके समीप आये ॥ २४॥

ततस्ते शुश्रुवुः सर्वे नारदस्य वचो महत्। श्रुत्वैव चाब्रुवन् दृष्टा गच्छामो वयमप्युत ॥ २५॥

तदनन्तर उन सबने नारदजीकी ये विशिष्ट बातें सुनीं। सुनते ही वे सब-के-सब हर्षोक्षाससे परिपूर्ण हो बोले—हमलोग भी उस स्वयंवरमें चलें।। २५॥

ततः सर्वे महाराज सगणाः सहवाहनाः। विद्भीनभिजग्मुस्ते यतः सर्वे महीक्षितः॥२६॥

महाराज ! तदनन्तर वे सब देवता अपने सेवकगणों और वाहनोंके साथ विदर्भदेशमें गयेः जहाँ समस्त भूपाल एकत्र हुए थे ॥ २६ ॥

नलोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमम् । अभ्यगच्छद्दीनात्मा दमयन्तीमनुवतः ॥२७॥

कुन्तीनन्दन ! उदारहृदय राजा नल भी विदर्भनगरमें समस्त राजाओंका समागम सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हो वहाँ गये॥ २७॥ अथ देवाः पथि नलं ददशुर्भृतले स्थितम् । साक्षादिव स्थितं मृत्यां मन्मथं रूपसम्पदां ॥ २८॥

उस समय देवताओंने पृथ्वीपर मार्गमें खड़े हुए राजा नलको देखा। रूप-सम्पत्तिकी दृष्टिसे वे साक्षात् मूर्ति-मान् कामदेव-से जान पड़ते थे॥ २८॥

तं दृष्ट्वा लोकपालास्ते भ्राजमानं यथा रिवम् । तस्थुर्विगतसंकल्पा विस्सिता रूपसम्पदा॥ २९॥

सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले महाराज नलको देखकर वे लोकपाल उनके रूप-वैभवसे चिकत हो दमयन्तीको पानेका संकल्प छोड़ बैठे॥ २९॥

ततोऽन्तरिश्ने विष्टभ्य विमानानि दिवौकसः। अन्नुवन् नैपधं राजञ्चवर्तीयं नभस्तळात्॥३०॥

राजन् ! तब उन देवताओंने अपने विमानोंको आकाशमें रोक दिया और वहाँसे नीचे उतरकर निषधनरेशसे कहा—॥ भो भो निषधराजेन्द्र नळ सत्यवतो भवान् । अस्माकं कुरु साहाय्यं दृतो भव नरोत्तम ॥ ३१॥

'निषधदेशके महाराज नरश्रेष्ठ नल ! आप सत्यवती हैं, हमलोगोंकी सहायता कीजिये। हमारे दूत वन जाहये'॥३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि इन्द्रनारदसंवादे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें इन्द्रनारदसंवादविषयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

### पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः

नलका द्त बनकर राजमहलमें जाना और दमयन्तीको देवताओंका संदेश सुनाना

वृहदश्व उवाच

तेभ्यः प्रतिज्ञाय नलः करिष्य इति भारत।
अथैतान् परिपत्रच्छ कृताञ्जलिकपस्थितः॥१॥
के वै भवन्तः कश्चासौ यस्याहं दूत ईप्सितः।
किंचतद् वो मया कार्यं कथयध्वं यथातथम्॥२॥

यहदश्य मुनि कहते हैं—भारत! देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नलने हाथ जोड़ पास जाकर उनसे पूछा-'आपलोग कौन हैं ? और वह कौन व्यक्ति है, जिसके पास जाने के लिये आपने मुझे दूत बनाने की इच्छा की है तथा आपलोगों का वह कौन-स! कार्य है, जो मेरेद्वारा सम्पन्न होने योग्य है, ठीक-ठीक बताइये' ॥ १-२ ॥ प्रवमुक्तो नैषघेन मघवानभ्यभाषत । अमरान् वै निवोधासान् दमयन्त्यर्थमागतान् ॥ ३॥

निषधराज नलके इस प्रकार पूछनेपर इन्द्रने कहा— 'भूपाल ! तुम हमें देवता समझो, हम दमयन्तीको प्राप्त करनेके लिये यहाँ आये हैं॥ ३॥ अहिमन्द्रोऽयमग्निश्च तथैवायमणां पतिः।

शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमि पार्थिव ॥ ४ ॥

त्वं वै समागतानसान् दमयन्त्यै निवेदय । लोकपाला महेन्द्राद्याः समायान्ति दिदक्षवः ॥ ५ ॥

भीं इन्द्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये जलके खामी वरुण और ये प्राणियोंके शरीरका नाश करनेवाले साक्षात् यमराज हैं। आप दमयन्तीके पास जाकर उसे हमारे आगमनकी सूचना दे दीजिये और कहिये—महेन्द्र आदि लोकपाल तुम्हें देखनेके लिये आ रहे हैं॥ ४-५॥

प्राप्तुमिच्छन्ति देव।स्यां शक्तोऽग्निर्वरुणो यमः। तेषामन्यतमं देवं पतित्वे वरयस्य ह ॥ ६॥

'इन्द्र, अग्नि, वर्षण और यम-ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमेंसे किसी एक देवताको पतिरूपमें चुन लोग।।

एवमुक्तः स राकेण नलः प्राञ्जलिरव्रवीत्। एकार्थे समुपेतं मां न प्रेपयितुमर्हथ ॥ ७ ॥

इन्द्रके ऐसा कहनेपर नल हाथ जोड़कर बोले— 'देवताओ! मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है, जो आप-लोगोंका है; अतः एक ही प्रयोजनके लिये आये हुए मुझे दूत बनाकर न भेजिये'॥ ७॥ कथं तु जातसंकल्पः स्त्रियमुत्स्जते पुमान्। परार्थमीदशं वक्तं तत् क्षमन्तु महेश्वराः॥ ८॥

'देवेश्वरो ! जिसके मनमें किसी स्त्रीको प्राप्त करनेका संकल्प हो गया है, वह पुरुष उसी स्त्रीको दूसरेके लिये कैसे छोड़ सकता है ? अतः आपलोग ऐसी बात कहनेके लिये मुझे क्षमा करें? ॥ ८॥

देवा उच्चः

करिष्य इति संश्चत्य पूर्वमसासु नैपध। न करिष्यसिकसात्त्वं व्रज्ञ नैषधमाचिरम्॥ ९॥

देवताओं ने कहा—निषधनरेश ! तुम पहले हम-लोगोंसे हमारा कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञाका पालन कैसे नहीं करोगे ? इसलिये निषधराज ! तुम शीघ्र जाओ; देर न करो ॥ ९॥

वृहदश्व उवाच

पवमुक्तः स देवैस्तैनैंषधः पुनरव्रवीत् । सुरक्षितानि वेदमानि प्रवेष्टुं कथमुत्सहे ॥ १० ॥

वृहद्श्य मुनि कहते हैं—राजन्! उन देवताओं के ऐसा कहनेपर निषधनरेशने पुनः उनसे पूछा— विदर्भराजके सभी भवन (पहरेदारोंसे) सुरक्षित हैं। मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ १ ॥ १०॥

प्रवेक्ष्यसीति तं शकः पुनरेवाभ्यभाषत । जगाम स तथेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवेशनम् ॥ ११ ॥

तव इन्द्रने पुनः उत्तर दिया— 'तुम वहाँ प्रवेश कर सकोगे।' तत्पश्चात् राजा नल 'तथास्तु' कहकर दमयन्ती-के महलमें गये॥ ११॥

ददर्श तत्र वैदर्भी सखीगणसमावृताम्। देदीण्यमानां वपुषा श्रिया च वरवर्णिनीम्॥ १२॥

वहाँ उन्होंने देखा, सिखयोंसे घिरी हुई परम सुन्दरी विदर्भराजकुमारी दमयन्ती अपने सुन्दर शरीर और दिन्य कान्तिसे अत्यन्त उद्घासित हो रही है ॥ १२ ॥

अतीवसुकुमाराङ्गीं तनुमध्यां सुलोचनाम्। आक्षिपन्तीमिव मभां राशिनः स्वेन तेजसा ॥ १३॥

उसके अङ्ग परम सुकुमार हैं, किटके ऊपरका भाग अत्यन्त पतला है और नेत्र बड़े सुन्दर हैं एवं वह अपने तेजसे चन्द्रमाकी प्रभाको भी तिरस्कृत-सी कर रही है ॥१३॥

तस्य दृष्ट्वेच ववृधे कामस्तां चारुहासिनीम् । सत्यं रचकीर्षमाणस्तु धारयामास हुच्छयम् ॥ १४॥

उम मनोहर मुसकानवाली राजकुमारीको देखते ही नलके हृदयमें कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी; तथापि अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करनेकी इच्छासे उन्होंने उस कामवेदनाको मनमें ही रोक लिया ॥ १४॥

ततस्ता नैषधं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः परमाङ्गनाः। आसनेभ्यः समुत्वेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः॥ १५॥

निषधराजको वहाँ आये देख अन्तः पुरकी सारी सुन्दरी स्त्रियाँ चिकत हो गर्यी और उनके तेजसे तिरस्कृत हो अपने आसर्नोसे उठकर खड़ी हो गर्यी ॥ १५॥

प्रशरांसुश्च सुप्रीता नलं ता विस्मयान्विताः। न चैनमभ्यभाषन्त मनोभिस्त्वभ्यपूजयन् ॥१६॥

अत्यन्त प्रसन्न और आश्चर्यचिकत होकर उन सवने राजा नलके सौन्दर्यकी प्रशंसा की । उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया; परंतु मन-ही-मन उनका बड़ा आदर किया ॥ अहो रूपमहो कान्तिरहो धैर्य महात्मनः। कोऽयं देवोऽथवायक्षोगन्धवीं वा भविष्यति ॥ १७॥

वे सोचने लगीं—'अहो ! इनका रूप अद्भुत है, कान्ति बड़ी मनोहर है तथा इन महात्माका घेर्य भी अन्ठा है। न जाने ये हैं कौन ? सम्भव है, देवता, यक्ष अथवा गन्धर्व हों'॥ १७॥

न तास्तं शक्नुवन्ति सा व्याहर्तुमपि किंचन्। तेजसा धर्षितास्तस्य छज्जावत्यो वराङ्गनाः॥१८॥

नलके तेजसे प्रतिहत हुई वे लजीली सुन्दरियाँ उनसे कुछ वोल भी न सर्की ॥ १८॥

अथैनं स्मयमानं तु स्मितपूर्वाभिभाषिणी। दुमयन्ती नलं वीरमभ्यभाषत विस्मिता॥१९॥

तव मुसकराकर बातचीत करनेवाली दमयन्तीने विस्मित होकर मुसकराते हुए वीर नलसे इस प्रकार पूछा–॥ १९॥

कस्त्वं सर्वानवद्याङ्ग मम हच्छयवर्धन। प्राप्तोऽस्यमरवद् वीर झातुमिच्छामि तेऽनघ॥२०॥ कथमागमनं चेह कथं चासि न लक्षितः। सुरक्षितं हि मे वेश्म राजा चैयोग्रशासनः॥२१॥ एवमुक्तस्तु वैद्यम्यो नलस्तां प्रत्युवाच ह।

'आप कौन हैं ? आपके सम्पूर्ण अङ्ग निर्दोष एवं परम सुन्दर हैं। आप मेरे हृदयकी कामाग्निको बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर! आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रिनवासमें आना कैसे सम्भव हुआ ? आपको किसीने देखा कैसे नहीं ? मेरा यह महल अत्यन्त सुरक्षित है और यहाँ के राजाका शासन बड़ा कठोर है—वे अपराधियों को बड़ा कठोर दण्ड देते हैं।' विदर्भराजकुमारीके ऐसा पूछनेपर नलने इस प्रकार उत्तर दिया।। २०-२१ ई।।

नल उवाच

नलं मां विद्धि कल्याणि देवदूर्तिमहागतम् ॥ २२ ॥ देवास्त्वां प्राप्तुमिच्छन्ति शकोऽग्निर्वरुणोयमः। तेषामृत्यतमं देवं पति वरय शोभने ॥ २३ ॥

नलने कहा — कल्याणि ! तुम मुझे नल समझो । मैं देवताओंका दूत वनकर यहाँ आया हूँ । इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं । शोभने ! तुम उनमेंसे किसी एकको अपना पित चुन हो ॥ २२-२३॥

तेषामेव प्रभावेण प्रविष्टोऽहमछक्षितः। प्रविज्ञानतं न मां कश्चिद्यदयन्नाप्यवारयत् ॥ २४ ॥

उन्हीं देवताओं के प्रभावसे मैं इस महलके भीतर आया हूँ और मुझे कोई देख न सका है। भीतर प्रवेश करते समय न तो किसीने मुझे देखा है और न रोका ही है। २४। एतदर्थमहं भद्ने प्रेषितः सुरसक्तमेः।

पतच्छुत्वा शुभे वृद्धि प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २५ ॥

भद्रे ! इसीलिये श्रेष्ठ देवताओंने मुझे यहाँ भेजा है । शुभे ! इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलस्य देवदौत्ये पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नलके देवदूत बनकर दमयन्तीके पास जानेसे सम्बन्य रखनेवाला पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# षट्पत्राशत्तमोऽध्यायः

नलका दमयन्तीसे वार्तालाप करना और लौटकर देवताओंको उसका संदेश सुनाना\_

वृहद्ध उवाच

सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमत्रवीत्। प्रणयस्य यथाश्रद्धं राजन् किं करवाणि ते॥ १॥

चृहदृश्व मुनि कहते हैं—राजन् ! दमयन्तीने अपनी श्रद्धाके अनुसार देवताओंको नमस्कार करके नलसे हँसकर कहा—'महाराज! आप ही मेरा पाणिग्रहण कीजिये और वताइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ॥ १॥

अहं चैव हि यच्चान्यन्ममास्ति वसु किंचन। तत् सर्वे तव विश्रव्धं कुरु प्रणयमीश्वर॥ २॥

'नरेश्वर ! में तथा मेरा जो कुछ दूसरा धन है, वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिये॥

हंसानां <u>बचनं यत् तु तन्मां</u> दहति पार्थिव । त्वत्कृते हि मया वीर राजानः संनिपातिताः ॥ ३ ॥

'भृपाल ! हंसोंकी जो वात मैंने सुनी, वह ( मेरे हृदयमें कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा ) मुझे दग्ध करती रहती है। बीर ! आपहींको पानेके लिये मैंने यहाँ समस्त राजाओंका सम्मेलन कराया है ॥ ३ ॥

यदि त्वं भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद् । विषमग्नि जलं रञ्जुमास्थास्ये तव कारणात्॥ ४ ॥

भानद ! आपके चरणोंमें भक्ति रखनेवाली मुझ दासीको यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फाँसीको निमित्त बनाकर अपना प्राण त्याग दूँगीं । । ४ ॥

पवमुक्तस्तु वैद्भ्यो नलस्तां प्रत्युवाच ह । तिष्टत्स्र लोकपालेषु कथं मानुषमिच्छति ॥ ५ ॥ दमयन्तीके ऐसा कहनेपर राजा नलने उससे पूछा— '( तुम्हें पानेके लिये उत्सुक ) लोकपालोंके होते हुए तुम एक साधारण मनुष्यको कैसे पति बनाना चाहती हो ? ॥ ५ ॥

येषामहं लोककृतामीश्वराणां महात्मनाम्। न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वर्तताम्॥ ६॥

'जिन लोकस्रष्टा महामना ईश्वरोंके चरणोंकी धूलके समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हींकी ओर तुम्हें मन लगाना चाहिये॥६॥

विश्रियं ह्याचरन् मर्त्यों देवानां मृत्युमृच्छति । त्राहि मामनवद्याङ्गि वरयस्य सुरोत्तमान् ॥ ७ ॥

'निर्दोष अङ्गोंवाली सुन्दरी ! देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करनेवाला मानव मृत्युको प्राप्त हो जाता है; अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वरण करो ॥७॥

विरजांसि च वासांसि दिव्याश्चित्राः स्नजस्तथा। भूपणानि तु मुख्यानि देवान् प्राप्य तु भुङ्क्व वै ॥ ८ ॥

तथा देवताओंको ही पाकर निर्मल बस्न, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार तथा मुख्य-मुख्य आभूषणोंका मुख भोगो ॥

य इमां पृथिवीं कृत्स्नां संक्षिप्य ग्रसते पुनः। हुताशमीशं देवानां का तं न वरयेत् पतिम्॥ ९॥

'जो इस सारी पृथ्वीको संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्निको कौनं नारी अपना पति न चुनेगी १॥ ९॥

यस्य दण्डभयात् सर्वे भूतन्नामाः समागताः। धर्ममेवानुरुध्यन्ति का तं न वरयेत् पतिम् ॥ १०॥ 'जिनके दण्डके भयसे संसारमें आये हुए समस्त प्राणि-समुदाय धर्मका ही पालन करते हैं; उन यमराजको कौन अपना पित नहीं वरेगी ? ॥ १०॥

धर्मात्मानं महात्मानं दैत्यदानवमर्दनम् । महेन्द्रं सर्वेदेवानां का तं न वरयेत् पतिम् ॥ ११ ॥

'दैत्यों और दानवोंका मर्दन करनेवाले धर्मात्मा महामना सर्वदेवेश्वर महेन्द्रका कौन नारी पतिरूपमें वरण न करेगी ? ॥

कियतामविशङ्केन मनसा यदि मन्यसे। वहणं लोकपालानां सुदृद्धाक्यमिदं ऋणु॥१२॥

'यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालोंमें प्रसिद्ध वरुणको निःशङ्क होकर अपना पति वनाओ। यह एक हितैपी सुद्धद्का वचन है, इसे सुनो'॥ १२॥

नैषधेनैवमुक्ता सा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्। समाप्छुताभ्यां नेत्राभ्यां शोकजेनाथ वारिणा॥ १३॥

तदनन्तर निषधराज नलके ऐसा कहनेपर दमयन्ती शोकाश्रुओं-से भरे हुए नेत्रोंद्वारा देखती हुई इस प्रकार बोली-॥ १३॥

देवेभ्योऽहं नमस्कृत्य सर्वेभ्यः पृथिवीपते । बृणे त्यामेव भर्तारं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥ १४ ॥

'पृथ्वीपते ! मैं सम्पूर्ण देवताओंको नमस्कार करके आप-हीको अपना पति चुनती हूँ । यह मैंने आपसे सची वात कही है' ॥ १४ ॥

तामुवाच ततो राजा वेपमानां कृताञ्जलिम्। दौरयेनागत्य कल्याणि तथा भद्रे विधीयताम्॥ १५॥

ऐसा कहकर दमयन्ती दोनों हाथ जोड़े थर-थर काँपने लगी। उस अवस्थामें राजा नलने उससे कहा—'कल्याणि! मैं इस समय दूतका कार्य करनेके लिये आया हूँ; अतः भद्रे! इस समय वहीं करों जो मेरे स्वरूपके अनुरूप हो॥

कथं हाहं प्रतिश्रुत्य देवतानां विशेषतः। परार्थे यत्नमारभ्य कथं खार्थमिहोत्सहे॥१६॥

भी देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषतः परोपकारके लिये प्रयत्न आरम्भ करके अब यहाँ स्वार्थ-साधनके लिये कैसे उत्साहित हो सकता हूँ ? ॥ १६॥

पष धर्मो यदि खार्थो ममापि भविता ततः। एवं खार्थं करिष्याभि तथा भद्रे विधीयताम् ॥ १७ ॥

'यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उसते मेरे खार्थकी भी सिद्धि हो सकती है। भद्रे ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त खार्थकी सिद्धि करूँ'॥ १७॥

ततो बाष्पाकुळां वाचं दमयन्ती द्युचिस्मिता। प्रत्याहरन्ती शनकैर्नेळं राजानमत्रवीत्॥ १८॥ <u>उपायोऽयं मया दृष्टो निरपायो नरेश्वर ।</u> येन दोषो न भविता तव राजन कथंचन ॥ १९ ॥

यह सुनकर पिवत्र मुसकानवाळी दमयन्ती राजा नळसे धीरे-धीरे अश्रुगद्गद वाणीमें बोळी—'नरेश्वर! मैंने उस निर्दोष उपायको हूँद निकाला है, राजन्! जिससे आपको किसी प्रकार दोप नहीं लगेगा॥ १८-१९॥

त्वं चैव हि नरश्रेष्ट देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः। आयान्तु सहिताः सर्वे मम यत्र खयंवरः॥२०॥

'नरश्रेष्ठ ! आप और इन्द्र आदि सब देवता एक ही साथ उस रङ्गमण्डपमें पधारें, जहाँ मेरा स्वयंवर होनेवाला है ॥ २०॥

ततोऽहं लोकपालानां संनिधौ त्वां नरेश्वर । वरिष्ये नरव्याघ्र नैवं दोषो भविष्यति ॥ २१ ॥

'नरेश्वर! नरव्याघ! तदनन्तर मैं उन लोकपालोंके समीप ही आपका वरण कर लूँगी। ऐसा करनेसे (आपको कोई) दोप नहीं लगेगा'॥ २१॥

पवमुक्तस्तु वैदभ्यां नलो राजा विशाम्पते । आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः॥ २२॥

युधिष्ठिर ! विदर्भराजकुमारीके ऐसा कहनेपर राजा नल पुनः वहीं लौट आये, जहाँ देवताओंसे उनकी मेंट हुई थी॥ २२॥

तमपश्यंस्तथाऽऽयान्तं लोकपाला महेश्वराः। दृष्ट्या चैनं ततोऽपृच्छन् वृत्तान्तं सर्वमेव तम्॥ २३॥

महान् राक्तिशाली लोकपालीने इस प्रकार राजा नलको लौटते देखा और उन्हें देखकर उनसे सारा हत्तान्त पूळा—।२३।

कचिद् दृष्टा त्वया राजन् दमयन्ती शुचिस्मिता । किमव्रवीच नः सर्वोन् वद् भूमिप तेऽनघ ॥ २४ ॥

'राजन् ! क्या तुमने पवित्र मुसकानवाली दमयन्तीको देखा है ? पापरहित भूपाल ! हम सब लोगोंको उसने क्या संदेश दिया, बताओ' ॥ २४॥

नल उवाच

भवद्भिरहमादिष्टो दमयन्त्या निवेशनम् । प्रविष्टः सुमहाकक्षं दण्डिभिः स्थविरैर्नृतम् ॥ २५ ॥

नलने कहा—देवताओ ! आपकी आज्ञा पाकर मैं दमयन्तीके महलमें गया। उसकी ड्योढ़ी विशाल थी और दण्डधारी बूढ़े रक्षक उसे घेरकर पहरा दे रहे थे॥ २५॥

प्रविशन्तं च मां तत्र न कश्चिद् दृष्टवान् नरः। ऋते तां पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसा॥ २६॥

आपलोगोंके प्रभावसे उसमें प्रवेश करते समय मुझे वहाँ उस राजकन्या दमयन्तीके विवा दूसरे किसी मनुष्यने नहीं देखा॥ २६॥ सख्यश्चास्या मया दृष्टास्ताभिश्चाप्युपलक्षितः। विस्मिताश्चाभवन् सर्वो दृष्टा मां विद्युधेश्वराः॥ २७॥

दमयन्तीकी सिखयोंको भी मैंने देखा और उन सिखयोंने भी मुझे देखा। देवेश्वरो ! वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचिकत हो गयों॥ २७॥

वर्ण्यमानेषु च मया भवत्सु रुचिरानना। मामेव गतसंकल्पा वृणीते सा सुरोत्तमाः॥ २८॥

श्रेष्ठ देवताओ ! जब मैं आपलोगोंके प्रभावका वर्णन करने लगा, उस समय सुमुखी दमयतीने मुझमें ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा ही वरण किया ॥ २८॥

अव्रवीचैव मां बाला आयान्तु सहिताः सुराः। त्वया सह नरव्याच्र मम यत्र स्वयंवरः॥ २९॥

उस वालाने मुझसे यह भी कहा कि 'नरन्याघ !

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलकर्तृकदेवदौत्ये षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नलकर्तृक देवदौत्यविषयक छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

white

### सप्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः

स्वयंत्ररमें दमयन्तीद्वारा नलका वरण, देवताओंका नलको वर देना, देवताओं और राजाओंका प्रस्थान, नल-दमयन्तीका विवाह एवं नलका यज्ञानुष्ठान और संतानोन्पादन

वृह्दस्य उवाच

अथ काले शुभे प्राप्ते तिथौ पुण्ये क्षणे तथा। आजुहाव महीपालान् भीमो राजा खयंवरे॥ १॥

वृहदृश्य मुनि कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर ग्रुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आनेपर राजा भीमने समस्त भूपालोंको स्वयंवरके लिये बुलाया ॥ १॥

तच्छुत्वा पृथिवीपालाः सर्वे हच्छयपीडिताः । त्वरिताः समुपाजग्मुर्दमयन्तीमभीष्सवः॥ २॥

यह सुनकर सब भूपाल कामपीड़ित हो दमयन्तीको पानेकी इच्छासे तुरंत चल दिये ॥ २ ॥

कनकस्तम्मरुचिरं तोरणेन विराजितम्। विविशुस्ते नृपा रङ्गं महासिंहा इवाचलम् ॥ ३ ॥

रङ्गमण्डप सोनेके खम्भोंसे सुशोभित था । तोरणसे उसकी शोभा और वढ़ गयी थी । जैसे बड़े-वड़े सिंह पर्वतकी गुफामें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशोंने रङ्गमण्डपमें प्रवेश किया ॥ ३॥

तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः। सुरभिस्नग्धराः सर्वे प्रमृष्टमणिकुण्डलाः॥ ४॥ वहाँ सब भूपाल भिन्न-भिन्न आसर्नोपर बैट गये। सव देवता आपके साथ उस स्थानपर पधारें, जहाँ मेरा स्वयंवर होनेवाला है।। २९॥

तेपामहं संनिधौ त्वां वरिषण्यामि नैपध। एवं तव महाबाहो दोषो न भवितेति ह ॥ ३०॥

'निषधराज ! मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वरण कर लूँगी । महावाहो ! ऐसा होनेपर आपको दोष नहीं लगेगा' ॥ ३०॥

एतावदेव विबुधा यथावृत्तमुपाहृतम् । मयारोषे <u>प्रमाणं तु भवन्तस्त्रि</u>द्दोश्वराः ॥ ३१ ॥

देवताओ ! दमयन्तीकं महलका इतना ही वृत्तान्त है, जिसे मैंने ठीक-ठीक निवेदन कर दिया। देवेश्वरगण ! अब इस सम्पूर्ण विषयमें आप सब देवतालोग ही प्रमाण हैं, अर्थात् आप ही साक्षी हैं॥ ३१॥

नलका यज्ञानुष्ठान और संतानोन्पादन सबने सुगन्धित फूलोंकी माला धारण कर रक्खी थी और सबके कानोंमें विद्युद्ध मणिमय कुण्डल क्षिलमिला रहे थे॥४॥

तां राजसिमिति पुण्यां नागैभीविवतीमिव। सम्पूर्णां पुरुषव्याद्वैव्यीद्वैगिरिगुहामिव॥५॥

व्याघोंसे भरी हुई पर्वतकी गुफा तथा नागोंसे सुशोभित भोगवती पुरीकी भाँति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालोंसे भरी दिखायी देती थी ॥ ५ ॥

तत्र सा पीना दश्यन्ते बाहवः परिघोपमाः। आकारवर्णसुरुरुष्णाः पञ्चशीर्षो इवोर्गाः॥ ६॥

वहाँ भूमिपालोंकी (पाँच अँगुलियोंसे युक्त ) परिघ-जैसी मोटी भुजाएँ आकार-प्रकार और रंगमें अत्यन्त सुन्दर तथा पाँच मस्तकवाले सर्वके समान दिखायी देती थीं ॥ ६ ॥ सुकेशान्तानि चारूणि सुनासाक्षिभ्रवाणि च ।

मुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ७ ॥

जैसे आकाशमें तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सुन्दर केशान्त भागसे विभूषित एवं रुचिर नासिका, नेत्र और भौंहोंसे युक्त राजाओंके मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे॥ ७॥

दमयन्ती ततो रङ्गं प्रविवेश द्युभानना। मुष्णन्ती प्रभया राज्ञां चक्षूंषि च मनांसि च ॥ ८ ॥ ž.

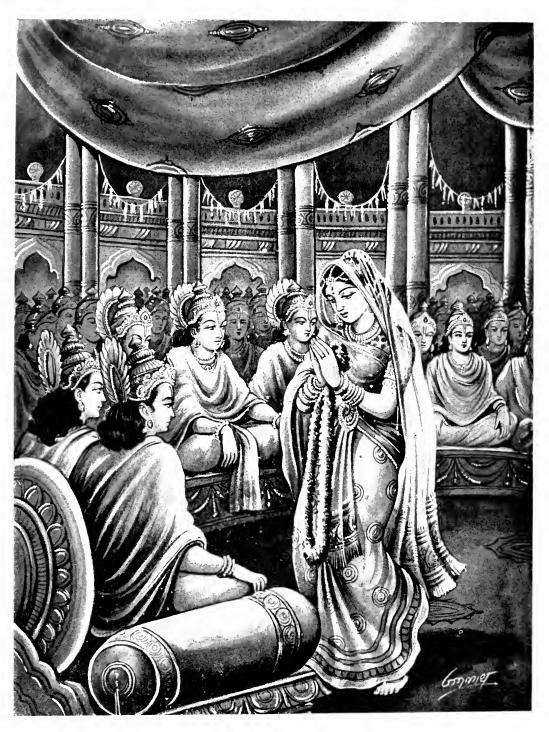

नलकी पहचानके लिये दमयन्तीकी लोकपालोंसे प्रार्थना

तदनन्तर अपनो प्रभासे राजाओंके नयनोंको छमाती और चित्तको चुराती हुई सुन्दर मुखवाली दमयन्तीने रङ्ग-भूमिमें प्रवेश किया ॥ ८॥

तस्या गात्रेषु पतिता तेषां दृष्टिर्महात्मनाम् । तत्र तत्रेव सकाभून्न चचाल च पर्यताम् ॥ ९ ॥

वहाँ आते ही दमयन्तीके अङ्गीपर उन महामना नरेशोंकी हिष्ट पड़ी । उसे देखनेवाळे राजाओं मेंसे जिसकी हिष्ट दमयन्ती- के जिस अङ्गपर पड़ी, वहीं लग गयी, वहाँसे हट न सकी ॥९॥ वतः संकीर्यमानेष राष्ट्रां नामस भारत।

ततः संकीर्त्यमानेषु राज्ञां नामसु भारत। ददर्श भेमी पुरुषान् पञ्चतुल्याकृतीनिह॥१०॥

भारत ! तत्पश्चात् राजाओंके नामः रूपः यश और पराक्रम आदिका परिचय दिया जाने लगा । भीमकुमारी दमयन्तीने आगे बढ़कर देखाः यहाँ तो एक जगह पाँच पुरुष एक ही आकृतिके बैठे हुए हैं ॥ १० ॥

तान् समीक्ष्य ततः सर्वान् निर्विशेषाकृतीन् स्थितान् । संदेहाद्थ वैदर्भी नाभ्यजानान्नळं नृपम् ॥ ११ ॥

उन सबके रूप-रङ्ग आदिमें कोई अन्तर नहीं था। वे पाँचों नलके ही समान दिखायी देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जानेसे विदर्भराजकुमारी वासाविक राजा नलको पहचान न सकी ॥ ११॥

यं यं हि दहरो तेषां तं तं मेने नलं नृपम्। सा चिन्तयन्ती बुद्धाथ तर्कयामास भाविनी ॥१२॥

वह उनमेंसे जिस-जिस व्यक्तिपर दृष्टि डालती, उसी-उसी-को राजा नल समझने लगती थी। वह भाविनी राजकन्या बुद्धिसे सोच विचारकर मन-ही-मन तर्क करने लगी॥ १२॥ कशं हि देवाआनीयां कथं विद्यां नलं उपम।

कथं हि देवाञ्चानीयां कथं विद्यां नलं नृपम्। एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्भी भृशदुःखिता॥ १३॥

अहो ! मैं कैसे देवताओंको जानूँ और किस प्रकार राजा नलको पिहचानूँ ।' इस चिन्तामें पड़कर विदर्भराजकुमारी दमयन्तीको वड़ा दुःख हुआ ॥ १३ ॥

श्रुतानि देविछङ्गानि तर्कयामास भारत। देवानां यानि लिङ्गानि स्थिविरेभ्यः श्रुतानि मे ॥ १४ ॥ तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न लक्षये। सा विनिश्चित्य बहुधा विचार्यं च पुनः पुनः ॥ १५ ॥ द्वारणं प्रति देवानां प्राप्तकालममन्यत।

भारत ! उसने अपने सुने हुए देविचहोंपर भी विचार किया। वह मन-ही-मन कहने लगी 'मैंने बड़े बूढ़े पुरुषोंसे देवताओंकी पहचान करानेवाले जो लक्षण या चिह्न सुन रक्खे हैं। उन्हें यहाँ भूमिपर बैठे हुए इन पाँच पुरुषोंमेंसे किसी एकमें भी नहीं देख पाती हूँ।' उसने अनेक प्रकारसे निश्चय और वार-वार विचार करके देवताओं की शरणमें जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा ॥ १४-१५ ॥ वाचा च मनसा चैच नमस्कारं प्रयुज्य सा ॥ १६ ॥ देवेभ्यः प्राञ्जलिभूत्वा वेपमानेदमग्रवीत् । हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नैषधो वृतः । पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु मे ॥ १७ ॥

तत्पश्चात् मन एवं वाणीद्वारा देवताओंको नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर कॉपती हुई वह इस प्रकार बोली—'मैंने हंसोंकी बात सुनकर निषधनरेश नलका पतिरूपमें वरण कर लिया है। इस सत्यके प्रभावसे देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नलकी पहचान करा दें॥ १६-१७॥

मनसा वचसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्। तेन सत्येन विबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥१८॥

'यदि में मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा कभी सदाचारसे च्युत नहीं हुई हूँ तो उस सत्यके प्रभावसे देवतालोग मुझे राजा नलकी ही प्राप्ति करावें ॥ १८॥

यथा देवैः स मे भर्ता विहितो निषधाधिपः। तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे॥१९॥

ं यिदि देवताओंने उन निषधनरेश नलको ही मेरा पित निश्चित किया हो तो उस सत्यके प्रभावसे देवता लोग मुझे उन्हींको बतला दें॥ १९॥

यथेदं व्रतमारब्धं नलस्याराधने मया। तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे॥२०॥

'यदि मैंने नलकी आराधनाके लिये ही यह व्रत आरम्भ किया हो तो उस सत्यके प्रभावसे देवता मुझे उन्हींको बतला दें ॥ २०॥

स्वं चैव रूपं कुर्वन्तु लोकपाला महेश्वराः। यथाहमभिजानीयां पुष्यदलोकं नराधिपम्॥ २१॥

'महेश्वर लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे में पुण्यरलोक महाराज नलको पहचान सक्ँ'।। २१।।

निशम्य दमयन्त्यास्तत् करुणं प्रतिदेवितम्। निश्चयं परमं तथ्यमनुरागं च नैषधे॥ २२॥ मनोविशुद्धिं बुद्धिं च भक्तिं रागं च नैषधे। यथोक्तं चिकते देवाः सामध्ये लिङ्गधारणे॥ २३॥

दमयन्तीका वह करुण विलाप सुनकर तथा उसके अन्तिम निश्चयः नलविषयक वास्तविक अनुरागः विश्चद्ध हृदयः उत्तम बुद्धि तथा नलके प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओंने दमयन्तीके भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी। जिससे उसे देवसूचक लक्षणोंका निश्चय हो सके ॥ २२-२३॥

#### सापश्यद् विबुधान् सूर्<u>चानस्वेदान् स्तब्धलोचनान्</u>। हृषितस्त्रयं जोहीनान् स्थितान्स्पृशतः क्षितिम् ॥ २४ ॥

अब दमयन्तीने देखा—सम्पूर्ण देवता स्वेदरहित हैं—
उनके किसी अङ्गमें पसीनेकी बूँद नहीं दिखायो देती,
उनकी आँखोंकी पलकें नहीं गिरती हैं। उन्होंने जो पुष्पमालाएँ पहन रक्खी हैं, वे नृतन विकाससे युक्त हैं—
कुम्हलाती नहीं हैं। उनपर धूल कण नहीं पड़ रहे हैं। वे
सिंहासनोंपर बैठे हैं, किंतु अपने पैरोंसे पृथ्वीतलका स्पर्श
नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। २४॥



#### छायाद्वितीयो म्हानस्रयज्ञःस्वेदसमन्वितः। भूमिष्ठो नैषधरचैव निमेषेण च स्चितः॥२५॥

उन पाँचोंमें एक पुरुष ऐसे हैं, जिनकी परछाई पड़ रही है। उनके गलेकी पुष्पमाला कुम्हला गयी है। उनके अङ्गोंमें धूलकण और पसीनेकी बूँदें भी दिखायी पड़ती हैं। वे पृथ्वीका स्पर्श किये बैठे हैं और उसके नेत्रोंकी पलकें गिरती हैं। इन लक्षणोंसे दमयन्तीन निषधराज नलको पहचान लिया॥ २५॥

#### सा समीक्ष्य तु तान देवान पुण्यश्लोकं च भारत। नैषधं वरयामास भैमी धर्मेण पाण्डव॥२६॥

भरतकुलभूषण पाण्डुनन्दन ! राजकुमारी दमयन्तीने उन देवताओं तथा पुण्यश्लोक नलकी ओर पुनः दृष्टिपात करके धर्मके अनुसार निषधराज नलका ही वरण किया ॥२६॥

विलज्जमाना वस्त्रान्तं जग्राहायतलोचना। स्कन्धदेरोऽस्जत्तस्य स्रजंपरमशोभनाम्॥ २७॥

#### वरयामास चैवैनं पतित्वे वरवर्णिनी।

विशाल नेत्रोंवाली दमयन्तीने लजाते-लजाते नलके वस्त्रका छोर पकड़ लिया और उनके गलेमें परम सुन्दर फूलोंका हार डाल दिया। इस प्रकार वरवर्णिनी दमयन्तीने राजा नलका पतिरूपमें वरण कर लिया॥ २७३॥

#### ततो हाहेति सहसा मुक्तः शब्दो नराधिपैः॥ २८॥

फिर तो दूसरे राजाओं के मुखसे सहसा 'हाहाकार' का शब्द निकल पड़ा ॥ २८ ॥

#### देवैमेंहिपिंभिस्तत्र साधु साध्विति भारत। विस्मितैरीरितः शब्दः प्रशंसिङ्गर्नेळं नृपम्॥ २९॥

भारत ! देवता और महर्षि वहाँ साधुवाद देने लगे। सबने विस्मित होकर राजा नलकी प्रशंसा करते हुए इनके सौभाग्यको सराहा ॥ २९॥

#### दमयन्तीं तु कौरव्य वीरसेनसुतो नृपः। आश्वासयद् वरारोहां प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥३०॥

कुरुनन्दन ! वीरसेनकुमार नलने उल्लिसित हृद्यसे सुन्दरी दमयन्तीको आश्वासन देते हुए कहा—॥ ३०॥

#### यत् त्वं भजसि कल्याणि पुमांसं देवसंनिधौ। तस्मान्मां विद्धि भर्तारमेवं ते वचने रतम्॥ ३१॥

'कल्याणी! तुम देवताओं के समीप जो मुझ-जैसे पुरुषका वरण कर रही हो; इस अस्टीकिक अनुरागके कारण अपने इस पतिको तुम सदा अपनी प्रत्येक आज्ञाके पालनमें तत्पर समझो॥ ३१॥

#### यावच मे धरिष्यन्ति प्राणा देहे शुचिस्मिते । तावत् त्विय भविष्यामि सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ३२ ॥

'पवित्र मुसकानवाली देवि ! मेरे इस शरीरमें जबतक प्राण रहेंगे, तबतक तुममें मेरा अनन्य अनुराग वना रहेगा, यह मैं तुमसे सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ' ॥ ३२ ॥

#### दमयन्ती तथा वाग्भिरभिनन्द्य कृताञ्जिलः। तौ परस्परतः शीतौ दृष्ट्वा त्वित्रपुरोगमान्॥३३॥ तानेव शरणं देवाञ्जग्मतुर्मन्सा तदा।

इसी प्रकार दमयन्तीने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों-द्वारा महाराज नलका अभिनन्दन किया। वे दोनों एक-दूसरेको पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सामने अग्नि आदि देवताओंको देखकर मन-ही मन उनकी ही शरण ली।।३३१।। वृते तु नैवधे भैम्या लोकपाला महौजसः॥ ३४॥ प्रहृष्टमनसः सर्वे नलायाष्ट्री वरान दृदुः।

दमयन्तीने जब नलका वरण कर लिया, तब उन सब महातेजम्बी लोकपालीने प्रसन्नचित्त होकर नलको आठ बरदान दिथे ॥ ३४५ ॥



#### प्रत्यक्षदर्शनं यश्चे गति चानुत्तमां शुभाम् ॥ ३५॥ नैषधाय ददौ शकः प्रीयमाणः शचीपतिः।

श्चीपित इन्द्रने प्रसन्न होकर निषधराज नलको यह वर दिया कि भी यज्ञमें तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूँगा और अन्तमें सर्वोत्तम ग्रुभगित प्रदान करूँगा' ॥ ३५ है ॥

#### अग्निरात्मभवं प्रादाद् यत्र वाञ्छति नैषधः ॥ ३६॥ लोकानात्मप्रभांद्रचैव द्दौ तस्मै हुतादानः।

हविष्यभोक्ता अग्निदेवने नलको अपने ही समान तेजस्वी लोक प्रदान किये और यह भी कहा कि पराजा नल जहाँ चाहेंगे, वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा' ॥३६३॥

#### यमस्त्वन्नरसं प्रादाद् धर्मे च परमां स्थितिम् ॥ ३७॥

यमराजने यह कहा कि 'राजा नलकी बनायी हुई रसोईमें उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्ममें इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी' ॥ ३७॥

#### अपां पतिरपां भावं यत्र वाञ्छिति नैषधः। स्रजश्चोत्तमगन्धात्याः सर्वे च मिथुनं ददुः॥ ३८॥

जलके स्वामी वरणने नलकी इच्छाके अनुसार जल प्रकट होनेका वर दिया और यह भी कहा कि 'तुम्हारी पुष्प-मालाएँ सदा उत्तम गन्धसे सम्कत होंगी।' इस प्रकार सब देवताओंने दो दो वर दिये॥ ३८॥

बरानेवं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गताः।

#### पार्थिवाश्चानुभूयास्य विवाहं विसायान्विताः ॥ ३९ ॥ दमयन्त्याश्च मुदिताः प्रतिजग्मुर्यथागतम् ।

इस प्रकार राजा नलको वरदान देकर वे देवतालोग स्वर्ग-लोकको चले गये। स्वयंवरमें आये हुए राजा भी विस्मयविमुग्ध हो नल और दमयन्तीके विवाहोत्सवका-सा अनुभव करते हुए प्रसन्नतापूर्वक जैसे आये थे, वैसे लौट गये। १९६ ॥

#### गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु भीमः प्रीतो महामनाः ॥ ४० ॥ विवाहं कारयामास दमयन्त्या नलस्य च ।

सब नरेशोंके विदा हो जानेपर महामना भीमने बड़ी प्रसन्नताके साथ नल-दमयन्तीका शास्त्रविधिके अनुसार विवाह कराया ॥ ४० है ॥

#### उष्य तत्र यथाकामं नैषधो द्विपदां वरः॥४१॥ भीमेन समनुक्कातो जगाम नगरं खकम्।

मनुष्मों श्रेष्ठ निषधनरेश नल अपनी इच्छाके अनुसार कुछ दिनोंतक ससुरालमें रहे, फिर विदर्भनरेश भीमकी आशा ले (दमबन्तीसहित) अपनी राजधानीको चले गये ॥४१६॥ अवाप्य नारीरत्नं तु पुण्यश्रोकोऽपि पार्थिवः॥ ४२॥ रेमे सह तया राजञ्छच्येव बलवृत्रहा।

राजन् ! पुण्यश्लोक महाराज नलने भी उस रमणी-रत्नको पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया, जैसे शचीके साथ इन्द्र करते हैं ॥ ४२३॥

#### अतीव मुदितो राजा भ्राजमानोंऽशुमानिव ॥ ४३ ॥ अरञ्जयत् प्रजा वीरो धर्मेण परिपालयन् ।

राजा नल सूर्यके समान प्रकाशित होते थे। वीरवर नल अत्यन्त प्रसन्न रहकर.अपनी प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए उसे प्रसन्न रखते थे॥ ४३६ ॥

#### ईजे चाप्यश्वमेधेन ययातिरिव नाहुषः॥ ४४॥ अन्येश्च बहुभिर्धीमान् कतुभिश्चाप्तदक्षिणैः।

उन बुद्धिमान् नरेशने नहुषनन्दन ययातिकी भाँति अश्वमेघ तथा पर्याप्त दक्षिणावाले दूसरे बहुत-से **यश्चेंका** भी अनुष्ठान किया ॥ ४४ <del>१</del>॥

#### पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च ॥ ४५ ॥ दमयन्त्या सह नलो विजहारामरोपमः।

तदनन्तर देवतुरुय राजा नलने दमयन्तीके साथ रमणीय वनों और उक्वनोंमें विद्वार किया ॥ ४५ ई ॥

#### जनयामास च ततो दमयन्त्यां महामनाः। इन्द्रसेनं सुतं चापि इन्द्रसेनां च कन्यकाम्॥ ४६॥

महामना नलने दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन नामक एक पुत्र और इन्द्रसेना नामवाली एक कन्याको जन्म दिया॥४६॥ एवं स यजमानश्च विहरंश्च नराधिपः।

इस प्रकार यशोंका अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए वसुसम्पूर्णा वसुधां वसुधाधिपः ॥ ४७ ॥ महाराज नलने धन-धान्यसे सम्पन्न वसुन्धराका पालन किया ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीस्वयंवरे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत दमयन्ती-स्वयंवरविषयक सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

### अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः

देवताओं के द्वारा नलकं गुणोंका गान और उनके निषेध करनेपर भी नलके विरुद्ध कलियुगका कोप

बृहदश्व उवाच

वृते तु नैपधे भैम्या लोकपाला महौजसः। यान्तो दहशुरायान्तं द्वापरं कलिना सह ॥ १ ॥

बृहद्श्व मुनि कहते हैं-राजन् ! भीमकुमारी दमयन्तीद्वारा निषधनरेश नलका वरण हो जानेपर जव महातेजस्वी लोकपालगण स्वर्गलोकको जा रहे थे, उस समय मार्गमें उन्होंने देखा कि कलियुगके साथ द्वापर आ रहा है ॥

अथावबीत् कलि राकः सम्प्रेक्ष्य बलवृत्रहा। द्वापरेण सहायेन कले बृहि क यास्यसि ॥ २ ॥

कलियुगको देखकर वल और वृत्रासुरका नाश करने-बाले इन्द्रने पूछा-- 'कले ! बताओ तो सही द्वापरके साथ कहाँ जा रहे हो ? || २ ||

ततोऽव्रवीत् कुलिः शक्तं दमयन्त्याः खयंबरम्। गत्वा हि वरियच्येतां मनो हि मम तां गतम् ॥ ३ ॥

तय कलिने इन्द्रसे कहा- 'देवराज ! मैं दमयन्तीके स्वयंवरमें जाकर उसका वरण करूँगा; क्यों कि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है' ॥ ३॥

तमब्रवीत् प्रहस्येन्द्रो निर्वृत्तः स ख्यंवरः। वृतस्तया नलो राजा पृतिरसात्समीपतः॥ ४॥

तव इन्द्रने हँसकर कहा- 'वह स्वयंवर तो हो गया। इसारे समीप ही दमयन्तीने राजा नलको अपना पति चुनः लिया ॥ ४॥

पवमुक्तस्तु शक्रेण क्रलिः कोपसमन्वितः। देवानामन्त्रय तान् सर्वाद्यवाचेदं वचस्तदा॥ ५ ॥

इन्द्रके ऐसा कहनेपर कलियुगको क्रोध चढ़ आया और उसी समय उसने उन सव देवताओंको सम्बोधित करके यह बात कही--।। ५ ॥

देवानां मानुषं मध्ये यत् सा पतिमविन्दत। ततस्तस्या भवेन्न्याय्यं विपुलं दण्डधारणम् ॥ ६ ॥

'दमयन्तीने देवताओंके बीचमें मनुष्यका पतिरूपमें वरण किया है । अतः उसे बड़ा भारी दण्ड देना उचित मतीत होता है' ॥ ६ ॥

एवमुक्ते तु कलिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः। असाभिः समनुज्ञाते दमयन्त्या नुलो चृतः ॥ ७ ॥ कलियुगके ऐसा कहनेपर देवताओंने उत्तर दिया-

'दमयन्ती**ने** हमारी आज्ञा लेकर नलका वरण किया है।।७॥ का च सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत नलं नृपम्। यो वेद धर्मानखिळान यथावचरितवतः॥८॥ योऽधीते चतुरो वेदान सर्वानाख्यानपश्चमान्। नित्यं तृप्ता गृहै यस्य देवा यश्चेषु धर्मतः। अहिंसानिरतो यश्च सत्यवादी दढवतः॥ ९ ॥ यस्मिन दाक्ष्यं धृतिर्ज्ञानं तपः शौचं दमः शमः।

धुवाणि पुरुषद्याचे लोकपालसमें नृपे॥ १०॥ एवंरूपं नलं यो वै कामयेच्छिपतं कले। आत्मानं च रापेनमूढो हन्यादात्मानमात्मना ॥ ११ ॥

पाजा नल सर्वगुणसम्पन्न हैं । कौन स्त्री उनका वरण नहीं करेगी ? जिन्होंने भलीभाँति ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करके चारों वेदों तथा पञ्चम वेद समस्त इतिहास-पुराणका भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मोंको जानते हैं, जिनके घरपर पञ्चयज्ञोंमें धर्मके अनुसार सम्पूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसापरायण, सत्यवादी तथा दृढ्तापूर्वक वतका पालन करनेवाले हैं। जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल-सदद्य तेजस्वी नलमें दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तप, शौच, शम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। कले ! ऐसे राजा नलको जो मूढ़ शाप देनेकी इच्छा रखता है, वह मानो अपनेको ही शाप देता है। अपनेद्वारा अपना ही विनाश करता है।। ८---११॥

एवंगुणं नलं यो वै कामयेच्छिपतुं कले। कुच्छे स नरके मज्जेदगाधे विपुले हदे। पवमुक्तवा किं देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ १२ ॥

प्रेसे सद्गुणसम्पन्न महाराज नलको जो शाप देनेकी कामना करेगा, वह कप्टसे भरे हुए अगाध एवं विशाल नरककुण्डमें निमग्न होगा !' कलियुग और द्वापरसे ऐसा कहकर देवतालोग स्वर्गमें चले गये ॥ १२ ॥

ततो गतेषु देवेषु कलिर्द्वापरमत्रवीत्। संहर्तु नोत्सहे कोपं नले वत्स्यामि द्वापर ॥ १३ ॥ भ्रंशियण्यामि तं राज्यान्न भैम्या सह रंस्यते । त्वमप्यक्षान् समाविदय साहाय्यं कर्तुमहीस ॥ १४॥

तदनन्तर देवताओंके चले जानेपर कलियुगने द्वापरसे कहा—'द्वापर ! मैं अपने क्रोधका उपसंहार नहीं कर सकता। नलके भीतर निवास करूँगा और उन्हें राज्यसे विश्वित कर दूँगा। जिससे वे दमयन्तीसे रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जूएके पासोंमें प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिये'॥ १३-१४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि कलिदेवसंवादे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें किल-देवता-संवादिवध्यक अट्ठावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५८॥

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

नलमें कलियुगका प्रवेश एवं नल और पुष्करकी द्यूतकीडा, प्रजा और दमयन्तीके निवारण करनेपर भी राजाका द्यूतसे निवृत्त नहीं होना

बृहदश्व उवाच

पवं स समयं कृत्वा द्वापरेण किलः सह । आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नैपधः॥ १॥

वृहदश्य मुनि कहते हैं—राजन्! इस प्रकार द्वापरके साथ संकेत करके कलियुग उस स्थानपर आया, जहाँ निषध-राज नल रहते थे॥ १॥

स नित्यमन्तरप्रेष्सुनिष्ठेष्ववसिद्यस् । अथास्य द्वादशे वर्षे दद्शे किरन्तरम् ॥ २ ॥

वह प्रतिदिन राजा नलका छिद्र देखता हुआ निषध देशमें दीर्घकालतक टिका रहा। बारह वर्षोंके बाद एक दिन कलिको एक छिद्र दिखायी दिया॥ २॥

कृत्वा मूत्रमुपस्पृ<u>दय संध्यामन्वास्त नैपधः</u> । अकृत्वा पादयोः शौचं तत्रैनं कछिरावि<u>शत् ॥ ३</u> ॥

राजा नल उस दिन लघुराङ्का करके आये और हाथ-मुँह धोकर आचमन करनेके पश्चात् संध्योपायना करने बैठ गये; पैरोंको नहीं धोया। यह छिद्र देखकर कल्यिय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया॥ ३॥

स समाविदय च नलं समीपं पुष्करस्य च । गत्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य नलेन वै ॥ ४ ॥

नलमें आविष्ट होकर कलियुगने दूसरा रूप धारण करके पुष्करके पास जाकर कहा--'चलोः राजा नलके साथ जूआ खेलो ॥ ४॥

अक्षयूते नलं जेता भवान् हि सहितो मया। निषधान् प्रतिपद्मस्र जित्वा राज्यं नलं नृषम् ॥ ५ ॥

मेरे साथ रहकर तुम जूएमें अवश्य राजा नलको जीत लोगे। इस प्रकार महाराज नलको उनके राज्यसिहत जीतकर निषध देशको अपने अधिकारमें कर लो'॥ ५॥

पवमुक्तस्तु कलिना पुष्करो नलमभ्ययात्। कलिश्चैव वृषो भूत्वा गवां पुष्करमभ्ययात्॥ ६॥

कलिके ऐसा कहनेपर पुष्कर राजा नलके पास गया। कलि भी साँड बनकर पुष्करके साथ हो लिया।। ६।। आसाद्य तु नळं वीरं पुष्करः परवीरहा । दीव्यावेत्यव्रवीद् भ्राता वृषेणेति मुहुर्मुहुः ॥ ७ ॥

शतुर्वारोंका संहार करनेवाले पुष्करने वीरवर नलके पास जाकर उनसे वार-बार कहा—'हम दोनों धर्मपूर्वक जूआ खेलें।' पुष्कर राजा नलका भाई लगता था।। ७॥ न चक्षमे ततो राजा सम।ह्वानं महामनाः।

**बैद्भर्याः प्रेक्षमाणायाः पणकालममन्यत ॥ ८** ॥

महामना राजा नल द्यूतके लिये पुष्करके आह्वानको न सह सके । विदर्भराजकुमारी दमयन्तीके देखते देखते उसी क्षण जूआ खेलनेका उपयुक्त अवसर समझ लिया ॥ ८॥

हिरण्यस्य सुवर्णस्य यानयुग्यस्य वाससाम्। आविष्टः कलिना चूते जीयते सा नलस्तदा ॥ ९ ॥ तमक्षमदसम्मत्तं सुदृदां न तु कथ्चन।

तमक्षमदक्षमम् सुद्धदा न तु कश्चन । निवारणेऽभवच्छक्तो दीव्यमानमरिदमम् ॥ १० ॥

तन कलियुगसे आविष्ट होकर राजा नल हिरण्य, सुवर्ण, रथ आदि वाहन और बहुमूल्य बस्न दाँवपर लगाते तथा हार जाते थे। सुद्धदोंमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो द्यूतकीडाके मदसे उन्मत्त शत्रुदमन नलको उस समय जूआ खेलनेसे रोक सके॥ ९-१०॥

ततः पौरजनाः सर्वे मन्त्रिभिः सह भारत। राजानं द्रष्टुमागच्छन् निवारियतुमातुरम् ॥ ११॥

भारत ! तदनन्तर समस्त पुरवासो मनुष्य मन्त्रियोंके साथ राजासे मिलने तथा उन आतुर नरेशको चूतक्रीडासे रोकनेके लिये वहाँ आये ॥ ११॥

ततः सूत उपागम्य दमयन्त्यै न्यवेदयत्। एप पौरजनो देवि द्वारि तिष्ठति कार्यवान् ॥ १२ ॥

इसी समय सारिथने महलमें जाकर महारानी दमयन्तीसे निवेदन किया—'देवि! ये पुरवासीलोग कार्यवश राजद्वारपर खड़े हैं॥ १२॥

निवेद्यतां नैपधाय सर्वाः प्रकृतयः स्थिताः । अमृष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धर्मार्थदर्शिनः ॥१३॥

म० १-६. १५-

'आप निपधराजसे निवेदन कर दें। धर्म-अर्थका तत्त्व जाननेवाले महाराजके भावी संकटको सहन न कर सकनेके कारण मन्त्रियोंसिहित सारी प्रजा द्वारपर खड़ी है'॥ १३॥ ततः सा वाष्पकलया वाचा दुःखेन किंदाता। उवाच नैपधं भैमी शोकोपहतचेतना॥ १४॥ यह सुनकर दुःखते दुर्वल हुई दमयन्तीने शोकसे अचेत-सी होकर ऑस् बहाते हुए गद्गद वाणीमें निषध-नरेशसे कहा—



राजन् पौरजनो द्वारि त्वां दिदश्चरविश्वतः।

मिन्त्रिभः सिहतः सर्चे राजभिक्तपुरस्कृतः ॥ १५ ॥

तं द्रष्टुमईसीत्येवं पुनः पुनरभापत ।

तां तथा रुचिरापाङ्गी विलयन्तीं तथाविधाम् ॥ १६ ॥

आविष्टः किलना राजा नाभ्यभापत किंचन ।

ततस्ते मिन्त्रिणः सर्वे ते चैव पुरवासिनः ॥ १७ ॥

नायमस्तीति दुःखार्ता बीडिता जग्मुरालयान् ।

तथा तद्भवद् ध्तं पुष्करस्य नलस्य च ।

युधिष्ठिरवहून् मासान् पुण्यश्रोकस्त्वजीयत ॥ १८ ॥

'महाराज! पुरवासी प्रजा राजभित्तपूर्वक आपसे मिलनेके लिये समस्त मिन्त्रयों के साथ द्वारपर खड़ी है। आप उन्हें
दर्शन दें।' दमयन्तीने इन वाक्यों को वार-वार दुइराया।
मनोहर नयनप्रान्तवाली विदर्भकुमारी इस प्रकार विलाप
करती रह गयी, परंतु किल्लुगसे आविष्ट हुए राजाने उससे
कोई वाततक न की। तब वे सब मन्त्री और पुरवासी दुःखसे आतुर और लिजत हो यह कहते हुए अपने-अपने घर चले
गये कि 'यह राजा नल अब राज्यपर अधिक समयतक रहनेवाला नहीं है।' युधिष्ठिर! पुष्कर और नलकी वह द्यूतकी डा
कई महीनों तक चलती रही। पुण्यक्षोक महाराज नल उसमें
हारते जा ही रहे थे।। १५-१८।।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नल्गोपाख्यानपर्वणि नल्झूते एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नल्झूनविषयक उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

### षष्टितमोऽध्यायः

दुःखित दमयन्तीका वार्ष्णेयके द्वारा कुमार-कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना

वृहदश्व उवाच

दमयन्ती ततो दृष्ट्य पुण्यश्रोकं नराधिपम्। उन्मत्तवद्गुन्मत्ता देवने गतचेतसम्॥१॥ भयशोकसमाविष्टा राजन् भीमसुता ततः। चिन्तयामास तत् कार्यं सुमहत् पार्थिवं प्रति॥२॥

वृहद्श्व मुनि कहते हैं—राजन्! तदनन्तर दमयन्तीने देखा कि पुण्यश्लोक महाराज नल उन्मक्तकी भाँति चूतक्रीडामें आसक्त हैं। यह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीमकुमारी भय और शोकसे व्याकुल हो गयी और महाराजके हितके लिये किसी महत्त्वपूर्ण कार्यका चिन्तन करने लगी॥ १-२॥

सा शङ्कमाना तत्पापं चिकीर्पन्ती च तिस्रयम् । नलं च हतसर्वसमुपलभ्येदमत्रवीत् ॥ ३ ॥

उसके मनमें यह आशङ्का हो गयी कि राजापर बहुत बड़ा कष्ट आनेवाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी। अतः महाराजके सर्वस्वका अपहरण होता जान धायको बुलाकर ( इस प्रकार वोली ) ॥ ३॥

वृहत्सेनामतियशां तां धात्रीं परिचारिकाम्। हितां सर्वार्थकुशलामनुरक्तां सुभाषिताम्॥ ४॥

उसकी धायका नाम बृहत्सेना था। वह अत्यन्त यशस्विनी और परिचर्याके कार्यमें निपुण थी। समस्त कार्योंके साधनमें कुश्चल, हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुरभाषिणी थी॥ ४॥ बृहत्सेने वजामात्यानानाच्य नलशासनात्। आचक्ष्य यद्तं द्रव्यमवशिष्टं च यद् वसु ॥ ५ ॥

( दमयन्तीने उससे कहा )— 'बृहत्सेने ! तुम मन्त्रियोंके पास जाओ तथा राजा नलकी आज्ञासे उन्हें बुला लाओ । फिर उन्हें यह बताओं कि अमुक-अमुक द्रव्य हारा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है' ॥ ५ ॥

ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे विशाय नलशासनम् । अपि नो भागधेयं स्यादित्युक्त्वा नलमात्रजन् ॥ ६ ॥

तम वे सम मन्त्री राजा नलका आदेश जानकर 'हमारा अहोभाग्य है', ऐसा कहते हुए नलके पास आये ॥ ६ ॥ तास्तु सर्वाः प्रकृतयो द्वितीयं समुपस्थिताः । न्यवेदयद् भीमसुता न च तत् प्रत्यनन्दत ॥ ७ ॥

वे सारी ( मन्त्री आदि ) प्रकृतियाँ दूसरी बार राजद्वारपर उपस्थित हुई । दमयन्तीने इसकी सूचना महाराज नलको दी, परंतु उन्होंने इस बातका अभिनन्दन नहीं किया ॥ ७ ॥ वाक्यमप्रतिनम्दन्तं भर्तारमभिवीक्ष्य सा । दमयन्ती पुनर्वेदम बीडिता प्रविवेदा ह ॥ ८ ॥ निराम्य सततं चाक्षान् पुण्यऋोकपराङमुखान्। नलं च हतसर्वस्वं धात्रीं पुनरुवाच ह ॥ ९ ॥ वृहत्सेने पुनर्गच्छ वार्णेयं नल्द्यासनात्। स्तमानय कल्याणि महत् कार्यमुपस्थितम्॥ १० ॥

पतिको अपनी बातका प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते न देख दमयन्ती लिजत हो पुनः महलके भीतर चली गयी। वहाँ फिर उसने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्यक्लोक राजा नलके विपरीत पड़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहृत हो रहा है। तब उसने पुनः धायसे कहा—'बृहत्सेने! फिर राजा नलकी आज्ञासे जाओ और वार्णिय स्तको बुला लाओ। कल्याणि!एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है'।।८–१०।।

बृहत्सेना तु सा श्रुत्वा दमयन्त्याः प्रभाषितम् । वार्णेयमानयामास पुरुषैराप्तकारिभिः ॥ ११ ॥ वार्णेयं तु ततो भैमी सान्त्वयञ्द्रलक्ष्णया गिरा। उवाच देशकालज्ञा प्राप्तकालमनिन्दिता ॥ १२ ॥

वृहत्सेनाने दमयन्तीकी बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषोंद्वारा वार्णोयको बुलाया। तब अनिन्दा स्वभाववाली और देश-कालको जाननेवाली भीमकुमारी दमयन्तीने वार्णोयको मधुर वाणीमें सान्तवना देते हुए यह समयोचित बात कही—॥ ११-१२॥

जानीषे त्वं यथा राजासम्यग् वृत्तः सदा त्विय । तस्य त्वं विषमस्थस्य साहाय्यं कर्तुमर्हसि ॥ १३॥

'स्त ! तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे। आज वे विषम संकटमें पड़ गये हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिये॥ १३॥ यथा यथा हि नृपतिः पुष्करेणैव जीयते। तथा तथास्य वै चूते रागो भूयोऽभिवर्धते ॥ १४ ॥

'राजा जैसे-जैसे पुष्करसे पराजित हो रहे हैं, वैसे-ही-वैसे जूएमें उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है ॥ १४ ॥ यथा च पुष्करस्याक्षाः पतन्ति वशवर्तिनः।

तथा विपर्ययश्चापि नलस्याक्षेषु दृरयते ॥ १५॥

'जैसे पुष्करके पासे उसकी इच्छाके अनुसार पड़ रहे हैं।
वैसे ही नलके पासे विपरीत पड़ते देखे जा रहे हैं।। १५॥

सुहत्स्वजनवाक्यानि यथावन्न श्रणोति च । ममापि च तथा वाक्यं नाभिनन्दति मोहितः ॥ १६ ॥ नूनं मन्ये न दोषोऽस्ति नैपधस्य महात्मनः । यत् तु मे वचनं राजा नाभिनन्दति मोहितः ॥ १७ ॥

भ्वे मुद्धदों और स्वजनोंके वचन अच्छी तरह नहीं मुनते हैं। जूएने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी वातका भी आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें महामना नैषधका निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जूएसे मोहित होनेके कारण ही राजा मेरी वातका अभिनन्दन नहीं कर रहे हैं॥ १६-१७॥

रारणं त्वां प्रपन्नास्मि सारथे कुरु मद्रचः। न हि मे शुध्यते भावः कदाचिद् विनरोदपि॥१८॥

'सारथे! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ, मेरी बात मानो। मेरे मनमें अशुभ विचार आते हैं, इससे अनुमान होता है कि राजा नलका राज्यसे च्युत होना सम्भव है।। १८॥ नलस्य दियतानश्वान्योजियत्वा मनोजवान्।

नलस्य दियतानद्वान् योजियत्वा मनोजवान् । इदमारोप्य मिथुनं कुण्डिनं यातुमईस्मि॥ १९॥

'तुम महाराजके शियः मनके समान वेगशाली अश्वोंको रथमें जोतकर उसपर इन दोनों बच्चोंको विठा लो और कुण्डिनपुरको चले जाओ' ॥ १९॥

मम ज्ञातिषु निश्चित्य दारकी स्यन्दनं तथा। अभ्यांद्रचेमान् यथाकामं वस वान्यत्र गच्छ वा॥ २०॥

'वहाँ इन दोनों बालकोंको, इस रथको और इन घोड़ोंको भी मेरे भाई-बन्धुओंकी देख-रेखमें सींपकर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। १०॥

दमयन्त्यास्तु तद् वाक्यं वार्ष्णेयो नलसारिधः। न्यवेदयदशेषेण नलामात्येषु मुख्यशः॥ २१॥

दमयन्तीकी यह बात सुनकर नलके सारिथ वाणोंयने नलके मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंसे यह सारा वृत्तान्त निवेदित किया ॥२१॥ तैः समेत्य विनिश्चित्य सोऽनुक्षातो महीपते। ययौ मिथुनमारोप्य विदर्भोस्तेन वाहिना॥ २२॥

राजन् ! उनसे मिलकर इस विषयपर भलीभाँति विचार

करके उन मन्त्रियोंकी आज्ञा ले सार्धि वार्णोयने दोनों बालकोंको रथपर बैटाकर विदर्भ देशको प्रस्थान किया॥२२॥ इयांस्तत्र विनिक्षिण्य सुतो रथवरं च तम्। इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बालकम्॥२३॥ आमन्त्र्य भीमं राजानमार्तः शोचन् नलं नृपम्। अटमानस्ततोऽयोध्यां जगाम नगरीं तदा॥ २४॥

वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ोंको, उस श्रेष्ठ रथको तथा उस बालिका इन्द्रसेनाको एवं राजकुमार इन्द्रसेनको वहीं रख दिया तथा राजा भीमसे विदा हे आर्तभावसे राजा नलकी दुर्दशाके हिये शोक करता हुआ घूमता-घामता अयोध्या नगरीमें चला गया॥ २३-२४॥

ऋतुवर्णं स राजानमुपतस्थे सुदुःखितः। भृति चोषययौ तस्य सारथ्येन महीवते॥२५॥

युधिष्टिर ! वह अत्यन्त दुःखी हो राजा ऋतुपर्णकी सेवामें उपस्थित हुआ और उनका सारिथ बनकर जीविका चलाने लगा ॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि कुण्डिनं प्रति कुमारयोः प्रस्थापने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नरुरोपाख्यानपर्वमें नरुकी कःया और पुत्रको कुण्डिनपुर भेजनेसे सम्बन्ध रखनेवाला साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## एकषष्टितमोऽध्यायः

नलका जूरमें हारकर दमयन्तीके साथ वनको जाना और पक्षियोंद्वारा आपद्रस्त नलके वस्त्रका अपहरण

वृहदःव उवाच

ततस्तु याते वार्ष्णेये पुण्यक्षोकस्य दीव्यतः। पुष्करेण हतं राज्यं यचान्यद् वसु किंचन ॥ १ ॥

वृहदश्व मुनिकहते हैं — युधिष्ठिर! तदनन्तर वार्णेयके चले जानेपर जूभा खेलनेवाले पुण्यक्लोक महाराज नलके सारे राज्य और जो कुछ धन था, उन सबका जूएमें पुष्करने अपहरण कर लिया ॥ १॥

हृतराज्यं नलं राजन् प्रहसन् पुष्करोऽव्रवीत्। द्युतं प्रवर्ततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २ ॥

राजन् ! राज्य हार जानेपर नलसे पुष्करने हँसते हुए कहा कि क्या फिर जूआ आरम्भ हो ? अब तुम्हारे पास दाँवपर लगानेके लिये क्या है ?' ॥ २ ॥

शिष्टा ते दमयन्त्येका सर्वमन्यज्ञितं मया। दमयन्त्याः पणः साधु वर्ततां यदि मन्यसे॥ ३॥

'तुम्हारे पास केवल दमयन्ती शेष रह गयी है और सब वस्तुएँ तो मैंने जीत ली हैं, यदि तुम्हारी राय हो तो दमयन्ती-को दाँवपर रखकर एक बार फिर जूआ खेला जाय'॥ ३॥

पुष्करेणैवमुक्तस्य पुण्यइलोकस्य मन्युना। व्यदीर्यतेव हृदयं न चैनं किंचिद्ववीत्॥ ४॥

पुष्करके ऐसा कहनेपर पुण्यश्लोक महाराज नलका हृदय शोकसे विदीर्ण-सा हो गया, परंतु उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं ॥ ४॥

ततः पुष्करमालोक्य नलः परममन्युमान्। उत्स्रुज्य सर्वगात्रेभ्यो भूषणानि महायशाः॥ ५॥ एकवासा द्यसंवीतः सुद्वच्छोकविवर्धनः। निश्चकामततोराजात्यक्त्वासुविपुट्ठांश्चियम्॥ ६॥

तदनन्तर महायशस्वी नलने अत्यन्त दुःखित हो पुष्कर-की ओर देखकर अपने सब अङ्गोंके आभूषण उतार दिये और केवल एक अधोवस्त्र धारण करके चादर ओहे बिना ही अपनी विशाल सम्पत्तिको त्यागकर सुहृदोंका शोक बढ़ाते हुए वे राजभवनसे निकल पड़े ॥ ५-६॥

दमयन्त्येकवस्त्राथ गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्। स तया बाह्यतः सार्धे त्रिरात्रं नैवधोऽवसत्॥ ७ ॥.

दमयन्तीके दारीरपर भी एक ही वस्त्र था। वह जाते हुए राजा नलके पीछे हो ली। वे उसके साथ नगरसे बाहर तीन राततक टिके रहे।। ७॥

पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वै पुरे। नलेयः सम्यगातिष्ठेत् स गच्छेद् वध्यतां मम ॥ ८ ॥

महाराज ! पुष्करने उस नगरमें यह घोषणा करा दी— डुग्गी पिटवा दी कि 'जो नलके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वह मेरा वध्य होगा' ॥ ८॥

पुष्करस्य तु वाक्येन तस्य विद्वेषणेन च। पौरा न तस्य सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठिर॥ ९॥

युधिष्ठिर ! पुष्करके उस वचनसे और नलके प्रति पुष्करका द्वेष होनेसे पुरवासियोंने राजा नलका कोई सत्कार नहीं किया ॥ ९ ॥

स यथा नगराभ्यारो सत्काराहों न सत्कृतः। त्रिरात्रमुपितो राजा जलमात्रेण वर्तयन्॥१०॥ इस प्रकार राजा नल अपने नगरके समीप तीन राततक केवल जलमात्रका आहार करके टिके रहे। वे सर्वथा सत्कारके योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया।। १०॥

#### पीड्यमानः श्रुधा तत्र फलमूलानि कर्षयन्। प्रातिष्ठत ततो राजा दमयन्ती तमन्वगात्॥११॥

वहाँ भूखसेपीड़ित हो फल-मूल आदि जुटाते हुए राजा नल वहाँसे अन्यन चले गये। केवल दमयन्ती उनके पीछे-पीछे गयी॥ ११॥

#### क्षुधया पीड्यमानस्तु नली बहुतिथेऽहनि। अपश्यच्छकुनान् कांश्चिद्धिरण्यसदशच्छदान्॥१२॥

इसी प्रकार नल बहुत दिनोंतक क्षुधासे पीड़ित रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखें जिनकी पाँखें सोनेकी-सी थीं।। १२॥

#### स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिर्बेळी। अस्ति भक्ष्यो ममाद्यायं वसु चेदं भविष्यति ॥ १३॥

उन्हें देखकर (क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होनेके कारण) बलवान् निषध नरेशके मनमें यह बात आयी कि 'यह पक्षियोंका समुदाय ही आज मेरा भक्ष्य हो सकता है और इनकी ये पाँखें मेरे लिये धन हो जायँगी' ॥ १३ ॥

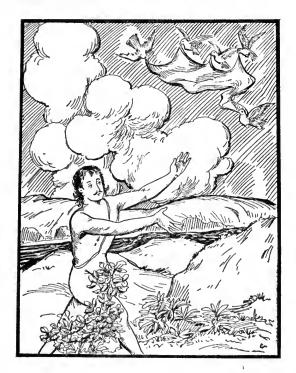

#### ततस्तान् परिधानेन वाससा स समावृणोत् । तस्य तद् वस्त्रमादाय सर्वे जग्मुविंहायसा ॥ १४ ॥

तदनन्तर उन्होंने अपने अभोवस्त्र**से** उन पक्षियोंको ढँक दिया । किंतु वे सब पक्षी उनका वह वस्त्र छेकर आकाशमें उड़ गये ॥ १४॥ उत्पतन्तः खगा वाक्यमेतदाहुस्ततो नलम्। दृष्ट्वा दिग्वाससं भूमौ स्थितं दीनमधोमुखम्॥ १५॥

उड़ते हुए उन पक्षियोंने राजा नलको दीनभावसे नीचें मुँह किये धरतीपर नग्न खड़ा देख उनसे कहा—॥ १५ ॥ वयमक्षाः सदर्बन्ने तच वासो जिहीर्घवः।

वयमक्षाः सुदुर्वुद्धे तव वासो जिहीर्पवः। आगता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते त्वयि॥ १६॥

'ओ खोटी बुद्धिवाले नरेश ! हम (पक्षी नहीं, ) पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र अपहरण करनेकी इच्छासे ही यहाँ आये थे। तुम वस्त्र पहने हुए ही वहाँसे चले आये थे, इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी'॥ १६॥

तान् समीपगतानक्षानात्मानं च विवाससम्।
पुण्यद्देशेकस्तदा राजन् दमयन्तीमथाव्रवीत् ॥ १७ ॥
येषां प्रकोपादेश्वर्याद् प्रच्युतोऽहमनिन्दिते।
प्राणयात्रां न विन्देयं दुःखितः क्षुधयान्वितः ॥ १८ ॥
येषां कृते न सत्कारमकुर्वन् मिय नैषधाः।
इमे ते शकुना भूत्वा वासो भीरु हरन्ति मे ॥ १९ ॥

राजन् ! उन पासोंको नजदीकसे जाते देख और अपने आपको नग्नावस्थामें पाकर पुण्यक्लोक नलने उस समय दमयन्तीसे कहा—'सती साध्वी रानी! जिनके क्रोधसे मेरा ऐश्वर्य छिन गया। में क्षुधापीड़ित एवं दुःखित होकर जीवन-निर्वाहके लिये अन्ततक नहीं पा रहा हूँ और जिनके कारण निषध देशकी प्रजाने मेरा सत्कार नहीं किया। भीर ! वे ही ये पासे हैं, जो पक्षी होकर मेरा वस्त्र लिये जा रहे हैं ॥ १७-१९ ॥

वैषम्यं परमं प्राप्तो दुःखितो गतचेतनः। भर्ता तेऽहं निबोधेदं वचनं हितमात्मनः॥२०॥

'मैं बड़ी विषम परिस्थितिमें पड़ गया हूँ। दुःखके मारे मेरी चेतना छप्त-सी हो रही है। मैं तुम्हारा पित हूँ, अतः तुम्हारे हितकी बात बता रहा हूँ, इसे सुनो—॥ २०॥

पते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्। अवन्तीमृक्षवन्तं च समितिकम्य पर्वतम्॥ २१॥

'ये बहुत-से मार्ग हैं, जो दक्षिण दिशाकी ओर जाते हैं। यह मार्ग ऋक्षवान् पर्वतको लॉंघकर अवन्तीदेशको जाता है॥ २१॥

पष विन्ध्यो महारौठः पयोष्णी च समुद्रगा। आश्रमाश्च महर्षीणां वहुमूलफलान्विताः॥ २२॥ पष पन्था विदर्भाणामसौ गच्छति कोसलान्। अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः॥ २३॥

'यह महान् पर्वत विन्ध्य दिखायी दे रहा है और यह समुद्रगामिनी पयोष्णी नदी है। यहाँ महर्षियोंके बहुत-से आश्रम हैं) जहाँ प्रचुर मात्रामें फल-मूल उपलब्ध हो सकते हैं। यह विदर्भ देशका मार्ग है और वह कोसल देशको जाता है। दक्षिण दिशामें इसके बादका देश दक्षिणापथ कहलाता है'॥ २२-२३॥

#### पतद् वाक्यं नलो राजा दमयन्तीं समाहितः। उवाचासकृदार्तो हि भैमीमुद्दिश्य भारत॥ २४॥

भारत ! राजा नलने एकाग्रचित्त होकर बड़ी आतुरताके साथ दमयन्तीसे उपर्युक्त वातें बार-बार कहीं ॥ २४ ॥ ततः सा बाप्पकलया वाचा दुःखेन किशता । उवाच दमयन्ती तं नैषधं करुणं वचः ॥ २५ ॥

तब दमयन्ती अत्यन्त दुःखसे दुर्बछ हो नेत्रोंसे आँस् बहाती हुई गद्गद वाणीमें राजा नलसे यह करुण वचन बोली—॥ २५॥

उद्वेजते मे हृद्यं सीद्दन्त्यङ्गानि सर्वेशः। तव पार्थिव संकर्त्यं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः॥ २६॥ हृतराज्यं हृतद्रव्यं विवस्त्रं श्लुच्छ्रमान्वितम्। कथमुत्सुज्य गच्छेयमहं त्वां निर्जने वने॥ २७॥

'महाराज ! आपका मानसिक संकल्प क्या है, इसपर जब मैं बार-बार विचार करती हूँ, तब मेरा हृदय उद्विग्न हो उठता है और सारे अङ्ग शिथिल हो उठते हैं । आपका राज्य छिन गया । धन नष्ट हो गया । आपके शरीरपर कस्त्रतक नहीं रह गया तथा आप भूख और परिश्रमसे कष्ट पा रहे हैं । ऐसी अवस्थामें इस निर्जन वनमें आपको असहाय छोड़कर में कैसे जा सकती हूँ ? ॥ २६-२७॥

#### थ्रान्तस्य ते श्रुधार्तस्य चिन्तयानस्य तत् सुखम् । वने घोरे महाराज नाशयिष्याम्यहं क्रमम् ॥ २८॥

'महाराज! जब आप भयंकर वनमें थके-माँदे भूखसे पीड़ित हो अपने पूर्व सुखका चिन्तन करते हुए अत्यन्त दुखी होने लगेंगे, उस समय में सान्त्वनाद्वारा आपके संताप-का निवारण करूँगी॥ २८॥

#### न च भार्यासमंकिंचिद् विद्यते भिषजां मतम् । औषधं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ २९ ॥

'चिकित्सकोंका मत है कि समस्त दुःखोंकी शान्तिके लिये पत्नीके समान दूसरी कोई औषध नहीं है; यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ? ॥ २९॥

नल उवाच एवमेतद् यथाऽऽत्थ त्वं दमयन्ति सुमध्यमे ।

#### नास्ति भार्यासमं मित्रं नरस्यार्तस्य भेपजम् ॥ ३०॥

नलने कहा—सुमध्यमा दमयन्ती ! तुम जैसा कहती हो वह ठीक है। दुखी मनुष्यके लिये पत्नीके समान दूसरा कोई मित्र या औषध नहीं है॥ ३०॥

#### न चाहं त्यक्तकामस्त्वां किमलं भीरु शङ्कसे । त्यजेयमहमात्मानं न चैव त्वामनिन्दिते ॥ ३१ ॥

भीरु ! मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शङ्का क्यों करती हो ? अनिन्दिते ! मैं अपने शरीरका त्याग कर सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता ॥ ३१॥

#### दमयन्त्युनाच

#### यदि मां त्वं महाराज न विहातुमिहेच्छिसि । तत् किमर्थं विदर्भाणां पन्थाः समुपदिइयते ॥ ३२ ॥

दमयन्तीने कहा—महाराज ! यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो विदर्भदेशका मार्ग क्यों बता रहे हैं ? ॥ ३२॥

#### अवैभि चाहं नृपते न तु मां त्यकुमईसि। चेतसा त्वपरुष्टेन मां त्यजेथा महीपते॥ ३३॥

राजन् ! मैं जानती हूँ कि आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु महीपते ! इस घोर आपित्तने आपके चित्तको आकर्षित कर लिया है, इस कारण आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं ॥ ३३॥

#### पन्थानं हि मयाभीक्षणमाख्यासि च नरोत्तम। अतो निमित्तं शोकं मे वर्धयस्यमरोपम॥३४॥

नरश्रेष्ठ ! आप बार-बार जो मुझे विदर्भदेशका मार्ग बता रहे हैं । देवोपम आर्यपुत्र ! इसके कारण आप मेरा शोक ही बढ़ा रहे हैं ॥ ३४ ॥

#### यदि चायमभिष्रायस्तव<u>्वातीन् व्रजेदिति ।</u> सहितावेव<u>गच्छावो विदर्भोन् यदि मन्यसे ॥ ३५ ॥</u>

यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयन्ती अपने बन्धु-बान्धवोंके यहाँ चली जाय तो आपकी सम्मति हो तो हम दोनों साथ ही विदर्भदेशको चलें ॥ ३५ ॥

#### विदर्भराजस्तत्र त्वां पूजियण्यति मानद्। तेन त्वं पूजितो राजन् सुखंवत्स्यसि नो गृहे ॥ ३६ ॥

मानद ! वहाँ विदर्भनरेश आपका पूरा आदर-सःकार करेंगे । राजन् ! उनसे पूजित होकर आप हमारे घरमें सुख-पूर्वक निवास कीजियेगा ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलवनयात्रायामेकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नलकी वनयात्राविषयक इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥

### द्विषष्टितमोऽध्यायः

#### राजा नलकी चिन्ता और दमयन्तीको अकेली सोती छोड्कर उनका अन्यत्र प्रस्थान

नल उवाच

यथा राज्यं तव पितुस्तथा मम न संशयः। न तु तत्र गमिष्यामि विषमस्थः कथंचन ॥ १॥

मलने कहा—प्रिये ! इसमें संदेह नहीं कि विदर्भराज्य जैसे तुम्हारे पिताका है, वैसे मेरा भी है, तथापि आपित्तमें पड़ा हुआ मैं किसी तरह वहाँ नहीं जाऊँगा ॥ १ ॥

कथं समृद्धो गत्वाहं तव हर्षविवर्धनः । परिच्युतो गमिष्यामि तव शोकविवर्धनः ॥ २ ॥

एक दिन में भी समृद्धिशाली राजा थां । उस अवस्थामें वहाँ जाकर मेंने तुम्हारे हर्षको बढ़ाया था और आज उस राज्यसे विच्चित होकर केवल तुम्हारे शोककी वृद्धि कर रहा हूँ, ऐसी दशामें वहाँ कैसे जाऊँगा १॥ २॥

बृहदश्च उवाच

इति ब्रुवन् नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः। सान्त्वयामास कल्याणीं वाससोऽघेन संवृताम्॥३॥ तावेकवस्त्रसंवीतावटमानावितस्ततः ।

श्चित्पपासापरिश्चान्तौ सभां कांचिदुपेयतुः ॥ ४ ॥ वृहदृश्व मुनि कहते हैं-राजन् ! आधे वस्त्रसे दकी

हुई कल्याणमयी दमयन्तीसे बार-बार ऐसा कहकर राजा नलने उसे सान्त्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्त्रसे अपने अङ्गोंको ढककर इधर-उधर घूम रहे थे। भूख और प्याससे थके-माँदे वे दोनों दम्पित किसी सभाभवन (धर्मशाला) में जा पहुँचे॥ ३-४॥

तां सभामुपसम्प्राप्य तदा स निषधाधिषः। वैदर्भ्या सहितो राजा निषसाद महीतले॥ ५॥

तव उस धर्मशालामें पहुँचकर निषधनरेश राजा नल वैदर्भीके साथ भूतलपर बैठे ॥ ५ ॥

स वै विवस्त्रो विकटो मिलनः पांसुगुण्डितः। दमयन्त्या सह श्रान्तः सुष्वाप धरणीतले॥ ६॥

वे वस्त्रहीन, चटाई आदिसे रहित, मिलन एवं धूलि-धूसरित हो रहे थे। दमयन्तीके साथ थककर भूमिपर ही सो गये॥ ६॥

दमयन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहृता ततः। सहसा दुःखमासाय सुकुमारी तपस्विनी॥ ७॥

सुकुमारी तपिस्वनी कल्याणमयी दमयन्ती भी सहसा दु:खमें पड़ गयी थी। वहाँ आनेपर उसे भी निद्राने घेर लिया।। सुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो राजा विशाम्पते। शोकोन्मधितचित्तातमा न स्म शेते तथा पुरा॥ ८॥ राजन् ! राजा नलका चित्त शोक्षे मथा जा रहा था। वे दमयन्तीके सो जानेपर भी स्वयं पहलेकी भाँति सो न सके॥

स तद् राज्यापहरणं सुहृत्यागं च सर्वशः। वने च तं परिध्वंसं प्रेक्ष्य चिन्तामुपेयिवान्॥ ९ ॥

राज्यका अपहरण, सुद्धदोंका त्याग और वनमें प्राप्त होनेवाले नाना प्रकारके क्लेशपर विचार करते हुए वे चिन्ता-को प्राप्त हो गये ॥ ९॥

किं नु में स्थादिदं कृत्वा किं नु में स्थादकुर्वतः। किं नु में मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥ १०॥

वे सोचने लगे परेसा करनेसे मेरा क्या होगा और यह कार्य न करनेसे भी क्या होगा ! मेरा मर जाना अच्छा है कि अपनी आत्मीया दमयन्तीको त्याग देना ॥ १०॥

मामियं हानुरक्तैवं दुःखमाप्तोति मत्कृते । मद्विहीना त्वियं गच्छेत् कदाचित् स्वजनं प्रति ॥ ११ ॥

'यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे ही लिये दु:ख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाय तो यह कदाचित् अपने स्वजनोंके पास जा सकती है॥ ११॥

मिय निःसंशयं दुःखिमयं प्राप्स्यत्यनुवता। उत्सर्गे संशयः स्यात् तु विन्देतापि सुखं कवित्। १२।

'मेरे पास रहकर तो यह पितवता नारी निश्चय ही केवल दुःख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देनेपर एक संशय बना रहेगा तो भी यह सम्भव है कि इसे कभी सुख मिल जाय'॥

स विनिश्चित्य बहुधा विचार्य च पुनः पुनः। उत्सर्गे मन्यते श्रेयो दमयन्त्या नराधिप ॥ १३॥

राजन् ! नल अनेक प्रकारते बार-बार विचार करके एक निश्चयपर पहुँच गये और दमयन्तीका परित्याग कर देनेमें ही उसकी भलाई मानने लगे ॥ १३॥

न चैपा तेजसा शक्या कैश्चिद् धर्षयितुं पथि। यशस्विनी महाभागा मङ्गक्तेयं पतिव्रता॥१४॥

्यह महाभागा यशस्विनी दमयन्ती मेरी भक्त और पित-व्रता है। पातिव्रत-तेजके कारण मार्गमें कोई इसका सतीत्व नष्ट नहीं कर सकता ॥ १४॥

एवं तस्य तदा बुद्धिर्दमयन्त्यां न्यवर्तत। कलिना दुष्टभावेन दमयन्त्या विसर्जने॥१५॥

ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयन्तीको अपने साथ रखनेके विचारसे निवृत्त हो गयी। बल्कि दुष्ट स्वभाववाले कलियुगसे प्रभावित **होनेके कारण दमयन्तीको त्याग देनेमें** ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त **हु**ई ॥ १५ ॥

सोऽवस्त्रतामात्मनश्च तस्याश्चाप्येकवस्त्रताम् । चिन्तयित्वाध्यगाद् राजा वस्त्रार्धस्यावकर्तनम्॥ १६॥

तदनन्तर राजाने अपनी वस्त्रहीनता और दमयन्तीकी एकवस्त्रताका विचार करके उसके आधे वस्त्रको फाड़ हेना ही उचित समझा ॥ १६॥

कथं वासो विकर्तेयं न च बुध्येत मे प्रिया। विचिन्त्यैयं नलो राजा सभा पर्यचरत्तदा॥१७॥

फिर यह सोचकर कि भीं कैसे वस्त्रको काहूँ, जिससे मेरी प्रियाकी नींद न टूटे।'राजा नल धर्मशालामें (नंगे ही) इधर-उधर घूमने लगे॥ १७॥

परिधावत्रथ नल इतक्वेतश्च भारत । आससाद स<u>भोदेशे विकोशं खङ्गमुत्तमम् ॥</u> १८ ॥

भारत ! इधर-उधर दौड़-धूप करनेपर राजा नलको उस सभाभवनमें एक अच्छी-सी नंगी तलवार मिल गयी॥



#### तेनार्धे वाससिद्धित्वा निवस्य च परंतपः। सुप्तामुत्सुज्य वैदर्भी प्राद्रवद् गतचेतनाम्॥ १९॥

उसीसे दमयन्तीका आधा वस्त्र काटकर परंतप नलने उसके द्वारा अपना शरीर ढँक लिया और अचेत सोती हुई विदर्भराजकुमारी दमयन्तीको वहीं छोड़कर वे शीघतासे चले गये॥ १९॥

ततो निवृत्तहृद्यः पुनरागम्य तां सभाम्। दमयन्तीं तदा दृष्ट्वा रुरोद निषधाधिपः॥२०॥ कुछ दूर जानेपर उनके हृदयका विचार प**लट गया और** वे पुनः उसी सभाभवनमें लौट आये । वहाँ उस समय दमयन्तीको देखकर निषधनरेश नल फूट-फूटकर रोने लगे ॥

यां न वायुर्ने चादित्यः पुरा पश्यित मे व्रियाम् । सेयमच सभामध्ये शेते भूमावनाथवत् ॥ २१ ॥

(वे विलाप करते हुए कहने लगे—) पहले जिस मेरी प्रियतमा दमयन्तीको वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख पाते थे, वही आज इस धर्मशालेमें भूमिपर अनाथकी भाँति सो रही है।। २१।।

इयं वस्त्रावकर्तेन संवीता चारुहासिनी। उन्मत्तेव वरारोहा कथं बुद्ध्वा भविष्यति॥ २२॥

'यह मनोहर हास्यवाली सुन्दरी वस्त्रके आधे दुकड़ेसे लिग्टी हुई सो रही है। जब इसकी नींद खुलेगी, तब पगली-सी होकर न जाने यह कैसी दशाको पहुँच जायगी॥ २२॥

कथमेका सती भैमी मया विरहिता शुभा। चरिष्यति वने घोरे मृगव्यालनिपेविते॥ २३॥

'यह भयंकर वन हिंसक पशुओं और सपोंसे भरा है। मुझसे बिछुड़कर शुभलक्षणा सती दमयन्ती अकेली इस वनमें कैसे विचरण करेगी ?॥ २३॥

आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनी समरुद्रणौ। रक्षन्तु त्वां महाभागे घर्मेणासि समावृता॥२४॥

'महाभागे ! तुम धर्मसे आदृत हो, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार और मरुद्गण-ये सव देवता तुम्हारी रक्षा करें'॥

एवमुक्त्वा त्रियां भार्यो रूपेणात्रतिमां भुवि । कलिनापहृतज्ञानी नलः प्रातिष्टदुद्यतः ॥ २५ ॥

इस भूतलपर रूप-सौन्दर्यमें जिसकी समानता करनेवाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उसी अपनी प्यारी पत्नी दमयन्तीके प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहाँसे उठे और चल दिये। उस समय कलिने इनकी विवेकशक्ति हर ली थी। २५।

गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां मुद्दः। आकृष्यमाणः कलिना सौद्ददेनावकृष्यते॥ २६॥

राजा नलको एक ओर कल्यिया खींच रहा था और दूसरी ओर दमयन्तीका सौहार्द। अतः वे वार-बार जाकर फिर उस धर्मशालेमें ही लौट आते थे॥ २६॥

द्विधेव हृदयं तस्य दुःखितस्याभवत् तदा। दोछेव मुहुरायाति याति चैव सभां प्रति॥२७॥

उस समय दुखी राजा नलका हृदय मानो दुविधामें पड़ गया था। जैसे झूला बार-बार नीचे-ऊपर आता-जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा-भवनमें लौट आता था॥ २७॥ अवरुष्टस्तु किलना मोहितः प्राद्भवन्नलः।
सुप्तामुतस्तुज्य तां भार्या विलप्य करुणं बहु॥ २८॥
अन्तमें किलयुगने प्रवल आकर्षण किया, जिससे मोहित
होकर राजा नल बहुत देरतक करुण विलाप करके अपनी
सोती हुई पत्नीको छोड़कर शीव्रतासे चले गये॥ २८॥

नष्टात्मा कलिना स्ष्टष्टस्तत् तद् विगणयन् नृपः। जगामैकां वने शून्ये भार्यामुत्खुज्य दुःखितः॥ २९॥

किलयुगके स्पर्शसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी; अतः वे अत्यन्त दुखी हो विभिन्न वातोंका विचार करते हुए उस स्ते वनमें अपनी पत्नीको अकेली छोड़कर चल दिये॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीपरित्यागे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत नलोपाख्यानपर्वमे दमयन्तीपरित्यागविषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

### त्रिषष्टितमोऽध्यायः

दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे उसके प्राण एवं सतीत्वकी रक्षा तथा दमयन्तीके पातिव्रत्यधर्मके प्रभावसे व्याधका विनाश

बृहदश्व उवाच

अपकान्ते नले राजन् दमयन्ती गतक्कमा। अवुध्यत वरारोहा संत्रस्ता विजने वने॥१॥ अपदयमाना भर्तारं शोकदुः खसमन्विता। प्राकोशदुच्चैः संत्रस्ता महाराजेति नैषधम्॥२॥

चृहदश्य मुनि कहते हैं--राजन्! नलके चले जाने-पर जब दमयन्तीकी थकावट दूर हो गयी, तब उनकी आँख खुली। उस निर्जन वनमें अपने स्वामीको न देखकर सुन्दरी दमयन्ती भयातुर और दुःख-शोकसे व्याकुल हो गयी। उसने भयभीत होकर निषधनरेश नलको भहाराज! आप कहाँ हैं! यह कहकर बड़े जोरसे पुकारा॥ १-२॥

हा नाथ हा महाराज हा खामिन् किं जहासिमाम्। हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने वने ॥ ३ ॥

'हा नाथ ! हा महाराज ! हा स्वामित् ! आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं ? हाय ! मैं मारी गयी, नष्ट हो गयी, इस जनसून्य वनमें मुझे बड़ा भय लग रहा है ॥ ३ ॥

नतु नाम महाराज धर्मज्ञः सत्यवागस्ति । कथमुक्त्वा तथा सत्यं सुप्तामुत्स्वज्य कानने ॥ ४ ॥

'महाराज! आप तो धर्मज और सत्यवादी हैं; फिर वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगलमें मुझे सोती छोड़कर कैसे चले गये? ॥ ४॥

कथमुत्सुज्य गन्तासि दक्षां भार्यामनुव्रताम् । विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति॥ ५॥

भें आपकी सेवामें कुशल और अनुरक्त भार्याहूँ। विशेषतः मेरेद्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ है। यदि कोई अपराध हुआ है, तो वह दूसरेके ही द्वारा, मुझसे नहीं; तो भी आप मुझे त्यागकर क्यों चले जा रहे हैं?॥ ५॥

शक्यसे ता गिरः सम्यक् कर्तुं मिय नरेश्वर ।

यास्तेषां लोकपालानां संनिधौ कथिताः पुरा ॥ ६ ॥

'नरेश्वर! आपने पहले स्वयंवरसभामें उन लोकपालोंके निकट जो बातें कही थीं। क्या आप उन्हें आज मेरे प्रति सत्य सिद्ध कर सकेंगे ? || ६ ||

नाकाले विहितो मृत्युर्मेर्त्यानां पुरुषर्षभ । तत्र कान्ता त्ययोत्सृष्टा मुहूर्तमिष जीवति ॥ ७ ॥

'पुरुषशिरोमणे ! मनुष्योंकी मृत्यु असमयमें नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर दो घड़ी भी जी रही है ॥ ७ ॥

पर्वातः परिहासोऽयमेतावान् पुरुषर्वभ । भीताहमतिदुर्घर्व दर्शयात्मानमीश्वर ॥ ८ ॥

'पुरुपश्रेष्ठ ! यहाँ इतना ही परिहास बहुत है । अत्यन्त दुर्घर्ष वीर ! मैं बहुत डर गयी हूँ । प्राणेश्वर ! अब मुझे अपना दर्शन दीजिये ॥ ८॥

हरयसे हरयसे राजन्तेप हृष्टोऽसि नैवध। आवार्य गुल्मेरात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे॥ ९॥

'राजन् ! निपधनरेश ! आप दीख रहे हैं, दीख रहे हैं, यह दिखायी दिये । लताओंद्वारा अपनेको छिपाकर आप मुझसे वात क्यों नहीं कर रहे हैं ! ॥ ९॥

नृशंसं बत राजेन्द्र यन्मामेवंगतामिह। विलयन्तीं समागम्य नाश्वासयसि पार्थिव॥ १०॥

'राजेन्द्र ! मैं इस प्रकार भय और चिन्तामें पड़कर यहाँ विलाप कर रही हूँ और आप आकर आश्वासन भी नहीं देते ! भूपाल ! यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है ॥ १० ॥

न शोचाम्यहमात्मानं न चान्यद्पि किंचन्। कथं नु भवितास्येक इति त्वां नृप शोचिमि॥ ११॥

निरेश्वर ! मैं अपने लिये शोक नहीं करती। मुझे दूसरी

म० १.६. १६---

किसी वातका भी शोक नहीं है। मैं केवल आपके लिये शोक कर रही हूँ कि आप अकेले कैसी शोचनीय दशामें पड़ जायँगे! ॥ ११॥

कथं नु राजंस्तृपितः क्षु<mark>धितः श्रमकर्षितः।</mark> सायाहे नृक्षमूळेषु मामप<mark>दयन् भविष्यसि ॥१२॥</mark>

प्राजन् ! आप भूखे-प्यासे और परिश्रमसे थके-माँदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्षके नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जायगी ?'॥ १२॥

ततः सा तीवशोकार्ता प्रदीप्तेव च मन्युना । इतद्येतश्च रुदती पर्यधावत दुःखिता ॥ १३ ॥

तदनन्तर प्रचण्ड शोक्ष्मे पीड़ित हो क्रोधाग्निसे दग्ध होती हुई-सी दमयन्ती अत्यन्त दुखी हो रोने और इधर-उधर दौड़ने लगी ॥ १३॥

मुहुरुखते वाला मुहुः पति विह्वला। मुहुरालीयते भीता मुहुः क्रोशित रोदिति॥१४॥

दमयन्ती वार-बार उठती और बार-बार विह्वल होकर गिर पड़ती थी। वह कभी भयभीत होकर छिपती और कभी जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने लगती थी॥ १४॥

अताव द्योकसंतप्ता मुहुर्निःश्वस्य विह्वला । उवाच भैमी निःश्वस्य रुदृत्यथ पतिवता ॥१५॥

अत्यन्त शोकसंतप्त हो वार-वार लम्बी साँसें खींचती हुई व्याकुल पतित्रता दमयन्ती दीर्घ निःस्वास लेकर रोती हुई बोली—॥ १५॥

यसाभिशापाद् दुःखातों दुःखं विन्दति नैषधः। तस्य भृतस्य नो दुःखाद् दुःखमप्यधिकं भवेत्॥ १६॥

्जिसके अभिशापसे निपधनरेश नल दुःखसे पीड़ित हो क्लेश-पर-क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणीको हम-लोगोंके दुःखसे भी अधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १६ ॥ अपापचेतसं पापो य एवं कृतवान नलभ् । तस्माद् दुःखतरं प्राप्य जीवत्वसुखजीविकाम् ॥ १७॥

'जिस पापीने पुण्यात्मा राजा नलको इस दशामें पहुँचाया है। वह उनसे भी भारी दुःखमें पड़कर दुःखकी ही जिंदगी वितावे' ॥ १७॥

पवं तु विलयन्ती सा राज्ञो भार्यो महात्मनः। अन्वेयमाणा भर्तारं वने श्वापदसेविते ॥१८॥ उन्मत्तवद् भीमसुता विलयन्ती इतस्ततः। हा हा राजविति मुहुरितइचेतश्च धावति॥१९॥

इस प्रकार विलाप करती तथा हिंस्न जन्तुओंसे भरे हुए बनमें अपने पतिको हुँद्ती हुई महामना राजा नलकी पत्नी भीमकुमारी दमयन्ती उन्मत्त हुई रोती-विलखती और 'हा राजन्, हा महाराज' ऐसा वार-वार कहती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी॥ १८-१९॥

तां क्रन्दमानामृत्यर्थे कुररीमिय वाशतीम् । करुणं बहु शोचन्तीं बिलपन्तीं मुहुर्मुहुः ॥ २० ॥ सहसाभ्यागतां भैमीमभ्याशपरिवर्तिनीम् । जुन्नाहाजगरो त्राहो महाकायः श्रुधान्वितः ॥ २१ ॥

वह क़ुररी पक्षीकी भाँति जोर-जोरसे करण क्रन्दन कर रही थी और अत्यन्त शोक करती हुई वार-वार विलाप कर रही थी । वहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक विशालकाय भूखा अजगर बैठा था । उसने वार-वार चक्कर लगाती सहसा निकट आयी हुई भीमकुमारी दमयन्तीको ( वैरोंकी ओरसे ) निगलना आरम्भ कर दिया ॥ २०-२१ ॥

सा ग्रस्यमाना ग्राहेण शोकेन च परिष्ठुता। नात्मानं शोचित तथा यथा शोचित नैषधम्॥ २२॥

शोकमें डूबी हुई वैदर्भीको अजगर निगल रहा था, तो भी वह अपने लिये उतना शोक नहीं कर रही थी, जितना शोक उसे निषध-नरेश नलके लिये था॥ २२॥

हा नाथ मामिह वने त्रस्यमानामनाथवत्। त्राहेणानेन विजने किमर्थं नानुधावसि॥२३॥

( वह विलाप करती हुई कहने लगी—) 'हा नाथ! इस निर्जन वनमें यह अजगर सर्प मुझे अनाथकी भाँति निगल रहा है। आप मेरी रक्षाके लिये दौड़कर आते क्यों नहीं हैं?॥

कथं भविष्यसि पुनर्मामनुस्मृत्य नैषध। कथं भवाञ्जगामाद्य मामुत्स्रज्य वने प्रभो॥ २४॥

'निषधनरेश! यदि मैं मर गयी। तो मुझे बार-बार याद करके आपकी कैसी दशा हो जायगी १ प्रभी ! आज मुझे वनमें छोड़कर आप क्यों चले गये १ ॥ २४ ॥

पायान्मुक्तः पुनर्लब्ध्वा बुद्धि चेतो धनानि च । श्रान्तस्य ते श्रुधार्तस्य परिग्ठानस्य नैपध । कः श्रमं राजञार्दूछ नाशयिष्यति तेऽनघ॥२५॥

ंनिष्पाप निषधनरेश ! इस संकटसे मुक्त होनेपर जब आपको पुनः शुद्ध बुद्धिः चेतना और धन आदिकी प्राप्ति होगीः उससमय मेरेविना आपकी क्या दशा होगी ? नृपप्रवर ! जब आप भूखसे पीड़ित हो थके-माँदे एवं अत्यन्त खिन्न होंगेः उस समय आपकी उस थकावटको कौन दूर करेगा ?' ॥२५॥

ततः कुश्चिन्मृगव्याधो विचरन् गहने वने। आकन्दमानां संशुत्य जवेनाभिससार ह॥२६॥

इसी समय कोई व्याध उस गहन वनमें विचर रहा था । वह दमयन्तीका करुण क्रन्दन सुनकर बड़े वेगसे उधर आया ॥ २६॥

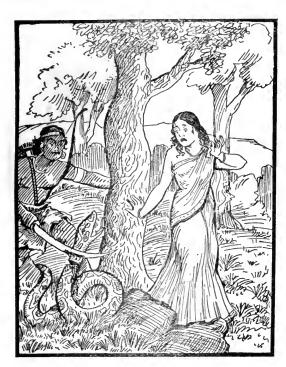

तां तु दृष्ट्वा तथा ग्रस्तामुरगेणायतेक्षणाम्।
त्वरमाणो मृगव्याधः समभिकम्य वेगतः॥२७॥
मुखतः पाटयामास शस्त्रेण निशितेन च।
निर्विचेष्टं भुजङ्गं तं विशस्य मृगजीवनः॥२८॥
मोक्षयित्वा स तां व्याधः प्रक्षात्य सिरुक्षेन ह।
समाश्वास्य कृताहारामथ प्रवृक्त भारत॥२९॥

उस विशाल नयनोंवाली युवतीको अजगरके द्वारा उस प्रकार निगली जाती हुई देख व्याधने वड़ी उतावलीके साथ वेगसे दौड़कर तीखे शस्त्रसे शीघ ही उस अजगरका मुख फाइ दिया। वह अजगर छटपटाकर चेष्टारहित हो गया। मृगोंको मारकर जीविका चलानेवाले उस व्याधने सर्पके दुकड़े-दुकड़े करके दमयन्तीको छुड़ाया। फिर जलसे उसके सर्पमस्त शरीरको धोकर उसे आश्वासन दे उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कर दी। भारत! जब वह भोजन कर चुकी, तब व्याधने उससे पूछा—॥ २७-२९॥

कस्य त्वं मृगशावाक्षि कथं चाभ्यागता वनम्। कथं चेदं महत् कृच्छ्रं प्राप्तवत्यिस भाविनि ॥ ३०॥

'मृगलोचने ! तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वनमें चली आयी हो ? भामिनि ! किस प्रकार तुम्हें यह महान् कष्ट प्राप्त हुआ है !' ॥ ३०॥

दमयन्ती तथा तेन पृच्छग्यमाना विशाम्पते । सर्वमेतद् यथावृत्तमाचचक्षेऽस्य भारत ॥ ३१ ॥ भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर ! व्याधके पूछनेपर दमयन्तीने उसे सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे कह सुनाया ॥ ३१ ॥

तामर्थवस्त्रसंवीतां पीनश्रोणिपयोधराम् । सुकुमारानवद्याङ्गीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ ३२ ॥ अरालपक्ष्मनयनां तथा मधुरभाविणीम् । लक्षयित्वा मृगव्याधः कामस्य वदामीयिवान् ॥ ३३ ॥

स्थूल नितम्य और स्तनोंवाली विदर्भकुमारीने आधे वस्त्रसे ही अपने अङ्गोंको दँक रखा था। पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली दमयन्तीका एक एक अङ्ग सुकुमार एवं निदोंष था। उसकी आँखें तिरछी वरौनियोंसे सुशोभित थीं और वह बड़े मधुर खरमें बोल रही थी। इन सब बार्तोकी ओर लक्ष्य करके वह ब्याध कामके अधीन हो गया॥ ३२-३३॥

तामेवं श्लक्ष्णया वाचा लुब्धको मृदुपूर्वया। सान्त्वयामास कामार्तस्तदबुध्यत भाविनी॥ ३४॥

बह मधुर एवं कोमल वाणीसे उसे अपने अनुकूल बनानेके लिये भाँति-भाँतिके आश्वासन देने लगा । वह व्याध उस समय कामवेदनासे पीड़ित हो रहा था । सती दमयन्तीने उसके दूषित मनोभावको समझ लिया ॥ ३४॥

दमयन्त्यपि तं दुष्टमुपलभ्य पतिव्रता। तीवरोषसमाविष्टा प्रजज्वालेव मन्युना॥३५॥

पितृतता दमयन्ती भी उसकी दुष्टताको समझकर तीव क्रोधके वशीभूत हो मानो रोषाग्रिसे प्रज्वलित हो उठी॥ ३५॥

स तु पापमतिः क्षुद्रः प्रधर्वयितुमातुरः। दुर्धर्षो तर्कयामास दीप्तामग्निशिखामिय॥३६॥

यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उसपर बलात्कार करनेके लिये व्याकुल हो गया था, परंतु दमयन्ती अग्नि- शिखाकी भाँति उद्दीत हो रही थी; अतः उसका स्पर्श करना उसको अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हुआ ॥ ३६॥

दमयन्ती तु दुःखार्ता पतिराज्यविनाकृता। अतीतवाक्पथे काले राशापैनं रुपान्विता॥ ३७॥

पित तथा राज्य दोनोंसे विश्वत होनेके कारण दमयन्ती अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रही थी । इधर व्याधकी कुचेष्टा वाणीद्वारा रोकनेपर रुक सके ऐसी प्रतीत नहीं होती थी। तत्र ( उस व्याधपर अत्यन्त रुष्ट हो ) उसने उसे शाप दे दिया--॥ ३७॥

यद्यहं नैवधादन्यं मनसापि न चिन्तये । तथायं पततां शुद्रो परासुर्मृगजीवनः॥३८॥

्यदि मैं निषधराज नलके सिवा दूसरे किसी पुरुपका मनसे भी चिन्तन नहीं करती होऊँ, तो इसके प्रभावसे यह तुच्छ व्याध प्राणशून्य होकर गिर पड़े'॥ ३८॥

उक्तमात्रे तु वचने तथा स मृगजीवनः। व्यसुः पपात मेदिन्यामग्निद्ग्ध इव द्वमः॥ ३९॥

दमयन्तीके इतना कहते ही वह व्याध आगसे जले हुए वृक्षकी भाँति प्राणसून्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३९॥

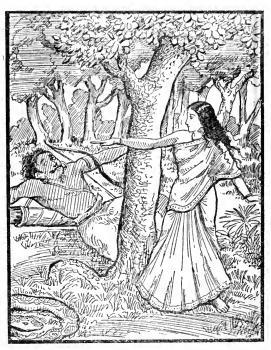

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपारुयानपर्वणि अजगरग्रस्तदमयन्तीमोचने त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपारुयानपर्वमें अजगरग्रस्तदमयन्तीमोचनविषयक तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

# चतुःषष्टितमोऽध्यायः

### दमयन्तीका विलाप और प्रलाप, तपिखयोंद्वारा दमयन्तीको आश्वासन तथा उसकी व्यापारियोंके दलसे भेंट

वृहदश्च उवाच

सा निहत्य मृगव्याधं प्रतस्थे कमलेक्षणा। वनं प्रतिभयं शून्यं झिल्लिकागणनादितम्॥१॥

वृहद्श्व मुनि कहते हैं—राजन् ! व्याधका विनाश करके वह कमलनयनी राजकुमारी झिल्लियोंकी झंकारसे गूँजते हुए निर्जन एवं भयंकर वनमें आगे बढ़ी ॥ १ ॥ . सिंहद्वीपिरुरुव्याद्यमहिषर्श्वगणैर्युतम् । नानापिश्चगणाकीणं म्लेच्छतस्करसेवितम्॥ २ ॥

वह वन सिंह, चीतों, रुरमुग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भाँति-भाँतिके पिक्षसमुदायसे व्याप्त था। वहाँ म्लेच्छ और तस्करोंका निवास था। २॥ शालवेणुधवाश्यत्यतिन्दुकेङ्कुद्रिक्षुकैः । अर्जुनारिष्टसंछन्नं स्यन्द्नेश्च सशालमलैः॥ ३॥ जम्ब्वाम्रलोधस्वदिरसालवेत्रसमाकुलम् । पद्मकामलकप्तृक्षकद्म्योदुम्वराष्ट्रतम् ॥ ४॥ वदरीविल्वसंछन्नं न्यद्रोधेश्च समाकुलम्। प्रियालतालखर्जुरहरीतकविभीतकैः ॥ ५॥

शाल, वेणु धव, पीपल, तिन्दुक, इंगुद, पलाश, अर्जुन,

अरिष्टः, स्यन्दन (तिनिशः), सेमलः, जामुनः, आमः, लोधः खैरः, साख्ः, बैंतः, पद्मकः, आँवलाः, पाकरः, कदम्बः, गूलरः, बेरः, बेलः, बरगदः, प्रियालः, तालः, खजुरः, हरें तथा बहेड़े आदि वृक्षोंसे वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था॥ ३——५॥ नानाधातुशतैर्नद्धान् विविधानपि चाचलान्। निकुआन् परिसंधुष्टान् दरीश्चाद्भतदर्शनाः॥ ६॥

दमयन्तीने वहाँ सैकड़ों धातुओंसे संयुक्त नाना प्रकारके पर्वतः पक्षियोंके कलस्वोंसे गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कन्दराएँ देखीं ॥ ६ ॥

नदीः सरांसि वापीश्च विविधांश्च मृगद्विजान्। सा वहून् भीमरूपांश्च पिशाचोरगराक्षसान्॥ ७॥ पत्वलानि तडागानि गिरिकूटानि सर्वशः। सरितो निर्झराइचैव ददशींद्वतदर्शनान्॥ ८॥

कितनी ही निदयों। सरोवरों। वावलियों तथा नाना प्रकारके मुगों और पिक्षयोंको देखा। उसने बहुत से भयानक रूपवाले पिशाचा नाग तथा राक्षस देखे। कितनी ही गहुों। पोखरों और पर्वतिशिखरोंका अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनोंको देखा॥ ७-८॥

## महाभारत 🔀



सती दमयन्तीके तेजसे पापी व्याधका विनाश

यूथशो दहरो चात्र विदर्भाधिपनिन्दिनी।
महिपांश्च वराहांश्च ऋक्षांश्च वनपन्नगान्॥ ९॥
तेजसा यशसा छक्ष्म्या स्थित्या च परया युता।
वैदर्भी विचरत्येका नलम<u>त्वेपती</u> तदा॥ १०॥

विदर्भराजनिन्दनीने उस वनमें झुंड-के-झुंड मैंसे, सूअर, रीछ और जंगली साँप देखे । तेज, यश, शोभा और परम धैयंसे युक्त विदर्भकुमारी उस समय अकेली विचरती और नलको हूँ दृती थी ॥ ९-१०॥

#### नाविभ्यत् सा नृपसुताभैमी तत्राथ कस्यचित् । दारुणामटवीं प्राप्य भर्तृत्यसनपीडिता ॥ ११ ॥

वह पतिके विरहरूपी संकटसे संतप्त थी । अतः राज-कुमारी दमयन्ती उस भयंकर वनमें प्रवेश करके भी किसी जीव-जन्तुसे भयभीत नहीं हुई ॥ ११ ॥

#### विदर्भतनया राजन् विललाप सुदुःखिता। भर्तृशोकपरीताङ्गी शिलातलमथाश्रिता॥१२॥

राजन् ! विदर्भकुमारी दमयन्तीके अङ्ग-अङ्गमें पितके वियोगका शोक व्याप्त हो गया था, इसलिये वह अत्यन्त दुःखित हो एक शिलाके नीचे भागमें बैठकर बहुत विलाप करने लगी—॥ १२॥

#### दमयन्त्युवाच

ब्यूढोरस्क महावाहो नैषधानां जनाधिप।
क नु राजन् गतोऽस्यद्य विस्रुज्य विजने वने ॥ १३॥
अश्वमेधादिभिवींर क्रतुभिर्भूरिद्क्षिणैः।
कथिमिष्टा नरव्याद्य मिथ्या प्रवर्तसे ॥ १४॥

दमयन्ती योळी चौड़ी छातीवाले महाबाहु निषधनरेश महाराज! आज इस निर्जन वनमें (मुझ अकेलीको) छोड़कर आप कहाँ चले गये? नरश्रेष्ठ! वीरशिरोमणे! प्रचुर दक्षिणावाले अश्वमेध आदि यशोंका अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या वर्ताव क्यों कर रहे हैं ? ॥ १३-१४॥

#### यत् त्वयोक्तं नरश्रेष्ठ तत् समक्षं महाद्यते । स्मर्तुमर्हसि कल्याण वचनं पार्थिवर्षम ॥ १५॥

महातेजस्वी कल्याणमय राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ ! आपने मेरे सामने जो वात कहीं थीं, अपनी उस वातका स्मरण करना उचित है।। १५॥

#### यचोक्तं विहगैहँसैः समीपे तव भूमिप। मत्समक्षं यदुकं च तद्वेक्षितुमहीस॥१६॥

भूमिपाल ! आकाशचारी हंसोंने आपके समीप तथा मेरे सामने जो वातें कही थीं, उनपर विचार कीजिये ॥ १६॥

चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः। स्वधीता मनुजन्यात्र सत्यमेकं किलैकतः॥१७॥ नरसिंह ! एक ओर अङ्ग और उपाङ्गोंसहित विस्तार-पूर्वक चारों वेदोंका स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्यभाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है ॥ १७॥

तस्मादर्हिस शत्रुष्न सत्यं कर्तुं नरेश्वर। उक्तवानसि यद् वीर मत्सकाशे पुरा वचः॥ १८॥

अतः शत्रुहन्ता नरेश्वर ! वीर ! आपने पहले मेरे समीप जो बार्ते कही हैं, उन्हें सस्य करना चाहिये ॥ १८॥

#### हा वीर नल नामाहं नष्टा किल तवानघ। अस्यामदव्यां घोरायां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ १९॥

हा निष्पाप वीर नल ! आपकी मैं दमयन्ती इस भयंकर वनमें नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देते ! ॥ १९ ॥

कर्षयत्येष मां रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः। अरण्यराट् क्षुधाविष्टः किं मां न त्रातुमर्हेसि ॥ २०॥

यह भयानक आकृतिवाला क्रूर सिंह भृखसे पीड़ित हो मुँह बाये खड़ा है और मुझपर आक्रमण करना चाहता है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते ? ॥ २०॥

नमे त्वदन्याकाचिद्धि प्रियास्तीत्यव्रवीः सदा। तामृतां कुरु कल्याण पुरोक्तां भारतीं नृप॥ २१॥

कल्याणमय नरेश ! पहले जो सदा यह कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है। अपनी उस बातको सत्य कीजिये ॥ २१॥

उन्मत्तां विलयन्तीं मां भार्यामिष्टां नराधिय । **इंग्सितामीप्सितोऽ**सित्वं किं मां न प्रतिभाषसे ॥ २२ ॥

महाराज ! मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं, ऐसी दशामें भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ तो भी आप मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देते ? ॥२२॥

रृशां दीनां विवर्णों च मिलनां वसुधाधिप। वस्त्रार्धप्रावृतामेकां विलपन्तीमनाथवत् ॥ २३ ॥ यूथश्रप्टामिवैकां मां हरिणीं पृथुलोचन। न मानयसि मामार्थे रदन्तीमरिकर्शन॥ २४ ॥

पृथ्वीनाथ! में दीन, दुर्बल, कान्तिहीन और मिलन होकर आधे वस्त्रसे अपने अङ्गोंको ढककर अकेली अनाथ-सी विलाप कर रही हूँ । विशाल नेत्रोंवाले शत्रुस्दन आर्य! मेरी दशा अपने झंडसे विखुड़ी हुई हरिणीकी-सी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ । परंतु आप मेरा मान नहीं रखते हैं॥ २३-२४॥

महाराज महारण्ये अहमेकािकनी सती। दमयन्त्यभिभाषे त्वां किं मां न प्रतिभाषसे॥ २५॥

महाराज ! इस महान् वनमें मैं सती दमयन्ती अकेली

आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते ? ॥२५॥ कुलशीलोपसम्पन्न चारुसर्वाङ्गशोभन । नाद्य त्वां प्रतिपश्यामि गिरावस्मिन् नरोत्तम ॥ २६॥

नरश्रेष्ठ ! आप उत्तम कुल और श्रेष्ठ शीलस्वभावसे सम्पन्न हैं। आप अपने सम्पूर्ण मनोहर अङ्गोसे सुशोभित होते हैं। आज इस पर्वत-शिखरपर में आपको नहीं देख पाती हूँ॥ वने चास्मिन् महाघोरे सिंहच्याव्वनिषेविते। शयानसुपविष्टं वा स्थितं वा निपधाधिष॥ २७॥

निषधनरेश ! इस महाभयंकर वनमें जहाँ सिंह-व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोये हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं ? ॥ २७ ॥ प्रस्थितं वा नरश्रेष्ठ मम शोकविवर्धन । कं नु पृच्छामि दुःखार्ता त्वदर्थे शोककिर्शता ॥ २८ ॥

मेरे शोकको बढ़ानेवाले नरश्रेष्ठ ! आप यहीं हैं या कहीं अन्यत्र चल दिये, यह मैं किससे पूळूँ ! आपके लिये शोकसे दुर्बल होकर मैं अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रही हूँ ॥ २८ ॥ किचद दृष्टस्त्वयारण्ये संगत्येह नलो नृषः। को नुमे वाथ प्रष्टव्यो वने ऽस्मिन् प्रस्थितं नलम्॥ २९ ॥

'क्या तुमने इस वनमें राजा नलसे मिलकर उन्हें देखा है १' ऐसा प्रश्न अब मैं इस वनमें प्रस्थान करनेवाले नलके विषयमें किससे करूँ १ ॥ २९ ॥

अभिरूपं महात्मानं परव्यूहविनाशनम्। यमन्वेषसि राजानं नलं पद्मनिभेक्षणम्॥ ३०॥ अयं स इति कस्याद्य श्लोष्यामि मधुरां गिरम्।

'शत्रुओंके ब्यूहका नाश करनेवाले जिन परम सुन्दर कमल-नयन महात्मा राजा नलको तू खोज रही है, वे यही तो हैं, ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुखसे सुनूँगी ? ॥ ३० ई ॥ अरण्यगाडयं श्रीमांश्चतुर्दृष्टो महाहनुः॥ ३१॥ शाद्ंलोऽभिमुखोऽभ्येति व्रजाम्येनमशङ्किता। भवान् मृगाणामधिपस्त्वमस्मिन् कानने प्रभुः॥ ३२॥

यह वनका राजा कान्तिमान् सिंह मेरे सामने चला आ रहा है, इसके चार दाढ़ें और विशाल ठोड़ी है। मैं निःशङ्क होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, 'आप मृगोंके राजा और इस वनके स्वामी हैं॥ २१-३२॥

विदर्भराजतनयां दमयन्तीति विद्धि माम्। निषधाधिपतेर्भायां नलस्यामित्रघातिनः॥३३॥

भौ विदर्भराजकुमारी दमयन्ती हूँ। मुझे शत्रुघाती निषध-नरेश नलकी पत्नी समझिये ॥ ३३ ॥ पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शोककिश्वताम् । आह्वास्य मृगेन्द्रेह यदि हप्टस्त्वया नलः ॥ ३४ ॥ भूगेन्द्र ! मैं इस वनमें अकेली पतिकी खोजमें भटक रही हूँ तथा शोकसे पीडित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नलको यहाँ कहीं देखा हो तो उनका कुशल-समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिये।। ३४॥

अथवा त्वं वनपते नलं यदि न शंससि। मां खादय मृगश्रेष्ठ दुःखादसाद् विमोचय ॥ ३५॥

'अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ ! यदि आप नलके विषयमें कुछ नहीं बताते हैं तो मुझे खा जायँ और इस दुःखसे छुटकारा दे दें' ॥ ३५ ॥

श्चत्वारण्ये विलिपतं न मामाश्वासयत्ययम् । यात्येतां स्वादुसलिलामापगां सागरंगमाम् ॥ ३६॥

अहो ! इस घोर वनमें मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सान्त्वना नहीं देता । यह तो स्वादिष्ट जलसे भरी हुई इस समुद्रगामिनी नदीकी ओर जा रहा है ॥ ३६ ॥

इमं शिलोच्चयं पुण्यं श्टङ्गेर्यहुभिरुच्छ्रितैः । विराजद्भिरिवानेकैनैकवर्णेर्मनोरमैः ॥ ३७॥

अच्छा, इस पवित्र पर्वतसे ही पूछती हूँ। यह बहुत-से कँचे-कँचे शोभाशाली वहुरंगे एवं मनोरम शिखरींद्वारा सुशोभित है। ३७।।

नानाधातुसमाकीर्णं विविधोपलभूषितम् । अस्यारण्यस्य महतः केतुभृतमिवोत्थितम् ॥ ३८ ॥

अनेक प्रकारके धातुओं व्यात और भाँति-भाँतिके शिला-खण्डों विभूषित है। यह पर्वत इस महान् वनकी ऊपर उठी हुई पताकाके समान जान पड़ता है।। ३८॥ सिंहशार्द्रलमातङ्गवराहर्श्वमृगायुतम्

यह सिंह, व्याघ्न, हाथी, स्अर, रीछ और मृगौंसे परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे हैं॥ ३९!।

पतित्रभिवंद्वविधैः समन्ताद्वनादितम्

किंग्रुकाशोकवकुळपुन्नागैरुपशोभितम् । कर्णिकारधवप्रक्षेः सुपुष्पैरुपशोभितम् ॥ ४० ॥

पलाशः अशोकः यकुलः पुलागः कनेरः धव तथा प्रदेश आदि सुन्दर फूलेंबाले बृक्षोंसे वह पर्वत सुशोभित हो रहा है ॥ ४०॥

सरिद्भिः सविहङ्गाभिः शिखरैश्च समाकुळम् । गिरिराजमिमं तावत् पृच्छामि नृपति प्रति ॥ ४१ ॥

यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुन्दर पक्षियों और शिखरोंसे परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराजसे महाराज नलका समाचार पूछती हूँ॥ ४१॥

भगवन्नचलश्रेष्ठ दिव्यदर्शन विश्रुत। दारण्य बहुकल्याण नमस्तेऽस्तु महीधर॥४२॥ 'भगवन् ! अचलप्रवर ! दिव्य दृष्टिवाले ! विख्यात ! सबको शरण देनेवाले परम कल्याणमय महीधर ! आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥

प्रणमाम्यभिगम्याहं राजपुत्रीं निवोध माम्। राज्ञः स्तुषां राजभार्यो दमयन्तीति विश्वताम् ॥ ४३॥

भी निकट आकर आपके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ । अप मेरा परिचय इस प्रकार जानें, में राजाकी पुत्री, राजाकी पुत्रवधू तथा राजाकी ही पत्नी हूँ । मेरी 'दमयन्ती' नामसे प्रसिद्धि है ॥ ४३॥

राजा विदर्भाधिपतिः पिता मम महारथः। भीमो नाम क्षितिपतिश्चातुर्वेण्यंस्य रक्षिता॥ ४४॥

'विदर्भदेशके खामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वीके पालक तथा चारों वणोंके रक्षक हैं॥ राजस्याश्वमेधानां कत्नां दक्षिणावताम्। आहर्ता पार्थिवश्रेष्ठः पृथुचार्वञ्चितेक्षणः॥ ४५॥

'उन्होंने (प्रचुर) दक्षिणावाले राजसूय तथा अश्वमेध नामक यज्ञोंका अनुष्ठान किया है। वे भूमिपालोंमें श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े, चञ्चल और सुन्दर हैं॥ ४५॥

ब्रह्मण्यः साधुवृत्तश्च सत्यवागनसूयकः। शीलवान् वीर्यसम्पन्नः पृथुश्रीर्धर्मविच्छुचिः॥ ४६॥

'वे ब्राह्मणभक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसीके दोषको न देखनेवाले, शीलवान्, पराकमी, प्रचुर सम्पत्तिके स्वामी, धर्मश्र तथा पवित्र हैं ॥ ४६॥

सम्यग् गोप्ता विदर्भाणां निर्जितारिगणः प्रसुः। तस्य मां विद्धि तनयां भगवंस्त्वामुपस्थिताम् ॥ ४७ ॥

भ्वे विदर्भदेशकी जनताका अच्छी तरह पालन करनेवाले हैं। उन्होंने समस्त शत्रुओंको जीत लिया है, वे बड़े शक्ति-शाली हैं। भगवन्! मुझे उन्होंकी पुत्री जानिये। मैं आपकी मेवामें (एक जिज्ञासा लेकर) उपस्थित हुई हूँ ॥ ४७॥

निषधेषु महाराजः स्वशुरो मे नरोत्तमः। गृहीतनामा विख्यातो वीरसेन इति सा ह ॥ ४८॥

·निषधदेशके महाराज मेरे श्वद्युर थे, वे प्रातःस्मरणीयनर-

श्रेष्ठ वीरसेनके नामसे विख्यात थे ॥ ४८ ॥

तस्य राज्ञः सुतो वीरः श्रीमान् सत्यपराक्रमः।
क्रमप्राप्तं पितुः स्वं यो राज्यं समनुशास्ति ह ॥ ४९॥

'उन्हीं महाराज वीरसेनके एक वीर पुत्र हैं, जो बड़े ही सुन्दर और सत्यपराक्रमी हैं। वे वंशपरम्परासे प्राप्त अपने पिताके राज्यका पालन करते हैं॥ ४९॥

नलो नामारिहा इयामः पुण्यश्ठोक इति श्रुतः । ब्रह्मण्यो वेद्विद् वाग्मी पुण्यकृत् सोमपोऽग्निमान्।५०। 'उनका नाम नलहै। शत्रुदमनः स्यामसुन्दर राजा नल पुण्यस्ठोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मणभक्तः वेदवेत्ताः वक्ताः पुण्यात्माः सोमपान करनेवाले और अग्निहोत्री हैं॥ ५०॥

पुण्यात्माः सामपान करनवाल आर आगनहात्रा ह ॥ ५० ॥
यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक् चैव प्रशासिता ।
तस्य मामबलां श्रेष्ठां विद्धि भार्यामिहागताम् ॥ ५१ ॥
त्यक्तश्चियं भर्त्रहीनामनाथां व्यसनान्विताम् ।
अन्वेषमाणां भर्तारं त्वं मां पर्वतसत्तम ॥ ५२ ॥

'वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, ध्रुरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं, आप मुझे उन्हींकी श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिये। मैं अवला नारी आपके निकट यहाँ उन्हींकी कुशल पूछनेके लिये आयी हूँ। गिरिराज! (मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गये हैं)। मैं धन-सम्पत्तिसे विश्वत, पतिदेवसे रहित, अनाथ और सङ्कटोंकी मारी हुई हूँ। इस वनमें अपने पतिकी ही खोज कर रही हूँ॥ ५१-५२॥

समुहिखद्भिरेतैहिं त्वया श्टङ्गशतैर्नुपः। कचिद्दष्टोऽचलश्रेष्ठवनेऽस्मिन् दारुणेनलः॥ ५३॥

पर्वतश्रेष्ठ ! क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुम्बीशिखरों-द्वारा इस भयानक वनमें कहीं राजा नलको देखा है ! ॥५३॥ गजेन्द्रविक्रमो धीमान् दीर्घबाहुरमर्पणः । विक्रान्तः सत्त्ववान् वीरो भर्ता मम महायशाः ॥ ५४॥ निषधानामधिपतिः किच्च् दृष्टस्त्वया नलः । विलपतीं किमेकां मां पर्वतश्रेष्ठ विद्वलाम् ॥ ५५॥ गिरा नाश्वासयस्यद्य खां सुतामिव दुःखिताम् ।

भीरे महायशस्वी स्वामी निषधराज नल गजराजकी-सी चालसे चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान्, महावाहु, अमर्षशील (दुःख-को न सह सकनेवाले), पराक्रमी, धैर्यवान् तथा वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है ? गिरिश्रेष्ठ ! मैं आपकी पुत्रीके समान हूँ और (पतिके वियोगसे बहुत ही) दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझ अबलाको आज अपनी वाणीद्वारा आश्वासन न देंगे ?'॥ ५४-५५ है॥

वीर विकान्त धर्मश्च सत्यसंध महीपते ॥ ५६॥ यद्यस्यस्मिन् वने राजन् दृशीयात्मानमात्मना ।

वीर ! धर्मज्ञ ! सत्यप्रतिज्ञ और पराक्रमी महीपाल ! यदि आप इसी वनमें हैं तो राजन् ! अपने-आपको प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिये ॥ ५६ ई ॥

कदा सुस्तिग्धगम्भीरां जीमूतखनसंनिभाम् ॥ ५७ ॥ श्लोष्यामि नैषधस्याहं वाचं ताममृतोपमाम् । वैदर्भीत्येव विस्पष्टां शुभां राज्ञो महात्मनः ॥ ५८ ॥ आस्नायसारिणीमृद्धां मम शोकविनाशिनीम् ।

में कव निषधराज नलकी मेघ-गर्जनाके समान स्निग्ध,

गम्भीरः अमृतोषम वह मधुर वाणी सुनूँगी। उन महामना राजाके मुख्यते वैदर्भि !' इस सम्योधनते युक्त शुभः, स्पष्टः, वेदके अनुकूलः, सुन्दर पद और अर्थते युक्त तथा मेरे शोकका विनादा करनेवाली वाणी मुझे कब सुनायी देगी॥५७-५८ है॥ भीतामाश्वास्यत मां नृपते धर्मवत्सल ॥ ५९॥

धर्मवत्सल नरेश्वर ! मुझ भयभीत अवलाको आश्वासन दीजिये ॥ ५९ ॥

इति सा तं गिरिश्रेष्ठमुक्त्वा पार्थिवनन्दिनी। दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिशमुत्तराम् ॥ ६०॥

इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वतसे कहकर वह राजकुमारी दमयन्ती फिर वहाँसे उत्तर दिशाकी ओर चल दी ॥ ६० ॥ सा गत्वा त्रीनहोरात्रान् दद्शे परमाङ्गना । तापसारण्यमतुरुं दिव्यकाननशोभितम् ॥ ६१ ॥

लगातार तीन दिन और तीन रात चलनेके पश्चात् उस श्रेष्ठ नारीने तपस्वियोंसे युक्त एक वन देखा, जो अनुपम तथा दिव्य वनसे सुशोभित था ॥ ६१ ॥

वसिष्ठभुग्वत्रिसमैस्तापसैहपशोभितम् । नियतैः संयताहारैर्दमशौचसमन्वितैः ॥ ६२ ॥

तथा विषष्ठि, भृगु और अत्रिके समान नियम-परायण, मिताहारी तथा ( राम, ) दम, शौच आदिसे सम्पन्न तपिस्वयाँसे वह शोभायमान हो रहा था ॥ ६२॥

अन्भक्षेर्वायुभक्षेश्च पत्राहारै स्तथेव च । जितेन्द्रियमहाभागेः स्वर्गमार्गदिहस्रभिः ॥ ६३॥

वहाँ कुछ तपस्वीलोग केवल जल पीकर रहते थे और कुछ लोग वायु पीकर। कितने ही केवल पत्ते चवाकर रहते थे। वे जितेन्द्रिय महाभाग स्वर्गलोकके मार्गका दर्शन करना चाहते थे॥ ६३॥

वहकलाजिनसंबीतेर्मुनिभिः संयतेन्द्रियः । तापसाध्युवितं रम्यं ददर्शाश्रममण्डलम् ॥ ६४ ॥

विश्वल और मृगचर्म धारण करनेवाले उन जितेन्द्रिय मुनियोंसे सेवित एक रमणीय आश्रममण्डल दिखायी दिया, जिसमें प्रायः तपस्वीलोग ही निवास करते थे॥ ६४॥

नानामृगगणैर्जुष्टं शास्त्रामृगगणायुतम् । तापसैः समुपेतं च सा दृष्ट्रैव समाश्वसत् ॥ ६५ ॥

उस आश्रममें नाना प्रकारके मृगों और बानरोंके समुदाय भी विचरते रहते थे। तपस्वी महात्माओंसे भरे हुए उस आश्रमको देखते ही दमयन्तीको बड़ी सान्त्वना मिली ॥६५॥

सुभ्रः सुकेशी सुश्रोणी सुकुचा सुद्विजानना । वर्चिखनी सुप्रतिष्ठा स्वसितायतलोचना ॥ ६६॥ उसकी भौंहें बड़ी मुन्दर थीं। केश मनोहर जान पड़ते थे। नितम्बभाग, स्तन, दन्तपंक्ति और मुख सभी सुन्दर थे। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे। वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी॥ ६६॥

सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनसुतप्रिया । मोषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती तपस्विनी ॥ ६७ ॥

महाराज वीरसेनकी पुत्रवधू रमणीशिरोर्माण महाभागा तपस्विनी उस दमयन्तीने आश्रमके भीतर प्रवेश किया ॥६७॥

साभिवाच तपोवृद्धान् विनयावनता स्थिता। स्वागतं त इति प्रोक्ता तैः सर्वेस्तापसोक्तमैः ॥ ६८ ॥

वहाँ तपोवृद्ध महात्माओंको प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भावसे खड़ी हो गयी। तब वहाँके सभी श्रेष्ठ तपस्वीजनोंने उससे कहा—'देवि! तुम्हारा स्वागत है'।६८।

पूजां चास्या यथान्यायं कृत्वा तत्र तपोधनाः। आस्यतामित्ययोचुस्ते बृहि किं करवामहे ॥ ६९ ॥

तदनन्तर वहाँ दमयन्तीका यथोचित आदर-सत्कार करके उन तपोधनींने कहा—'शुभे ! वैठो, बताओ, हम तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करें' ॥ ६९॥

तानुवाच वरारोहा कचिद् भगवतामिह । तपःस्वग्निषु धर्मेषु मृगपक्षिषु चानघाः ॥ ७० ॥ कुरालं वो महाभागाः स्वधर्माचरणेषु च । तैरुका कुरालं भद्रे सर्ववेति यशस्त्रिन ॥ ७१ ॥

उस समय सुन्दर अङ्गोंवाली दमयन्तीने उनसे कहा— 'भगवन् ! निष्पाप महाभागगण ! यहाँ तपः अग्निहोत्रः धर्मः, सृग और पक्षियोंके पालन तथा अपने धर्मके आचरण आदि विषयोंमें आपलोग सकुदाल हैं न ?' तब उन महात्माओंने कहा—'भद्रे ! यहास्विनि ! सर्वत्र कुदाल है ॥ ७०-७१ ॥

बूहि सर्वानवद्याङ्गिका त्वं कि च चिकीर्षसि । द्रष्ट्रैय ते परं रूपं द्युति च परमामिह ॥ ७२ ॥ विस्मयो नः समुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः । अस्यारण्यस्य देवी त्वमुताहो ऽस्य महीभृतः ॥ ७३ ॥

'सर्वाङ्गसुन्दरी! बताओं, तुम कीन हो और क्या करना चाहती हो? तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुन्दर कान्तिको यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करों, शोक न करों। तुम इस वनकी देवी हो या इस पर्वतकी अधिदेवता॥ ७२-७३॥

अस्याश्च नद्याः कत्याणि वद सत्यमिनिन्दते । साव्रवीत् तानृषीन् नाहमरण्यस्यास्य देवता ॥ ७४ ॥ न चाप्यस्य गिरेर्विश नैव नद्याश्च देवता । मातुषीं मां विजानीत यूयं सर्वे तपोधनाः ॥ ७५ ॥ 'अनिन्दिते !कत्याणि ! अथवा तुम इस नदीकी अधिष्ठात्री देवी हो। सच-सच बताओ ।' दमयन्तीने उन ऋषियें कि कहा-श्तपस्याके धनी ब्राह्मणो ! न तो में इस बनकी देवी हूँ। न पर्वतकी अधिदेवता और न इस नदीकी ही देवी हूँ। आप सब छोग मुझे मानवी समझे ॥ ७४-७५ ॥

विस्तरेणाभिधास्यामि तन्मे श्रणुत सर्यशः। विद्भेषु महीपालो भीमो नाम महीपतिः॥ ७६॥ हिन्दे में विस्तारपूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ, आपलोग सुनें। विद्भेदेशमें भीम नामसे प्रसिद्ध एक भूमिपाल हैं॥

तस्य मां तनयां सर्वे जानीत द्विजसत्तमाः।
निषंधाधिपतिर्धामान् नलो नाम महायशाः॥ ७७॥
वीरःसंग्रामजिद् विद्वान् मम भर्तो विशामगतिः।
देवाताभ्यर्चनपरो द्विजातिजनवत्सलः॥ ७८॥

दिजवरो! आप सब महात्मा जान लें, मैं उन्हीं महाराजकी पुत्री हूँ। निषध देशके स्वामी, संग्रामविजयो, वीर, विद्वान्, बुद्धिमान्, प्रजापालक महायशस्वी राजा नल मेरे पित हैं। वे देवताओं के पूजनमें संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके दृदयमें बड़ा स्नेह है॥ ७७-७८॥

गोता निपधवंशस्य महातेजा महावलः।
सत्यवान् धर्मवित् प्राज्ञः सत्यसंधोऽरिमर्दनः॥ ७९॥
ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान् परपुरंजयः।
नलो नाम नृपश्रेष्ठो देवराजसमद्यतिः॥ ८०॥
मम भर्ता विशालाक्षः पूर्णेन्दुवद्दनोऽरिहा।
आहर्ता कतुमुख्यानां वेद्वेदाङ्गपारगः॥ ८१॥

'वेनिषधकुलके रक्षक, महातेजस्वी, महावली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान्, सत्यप्रतिज्ञ, शतुमर्दन, ब्राह्मणभक्त, देवी-पासक, शोभा और सम्पत्तिसे युक्त तथा शतुओंकी राजधानी-पर विजय पानेवाले हैं। मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर है, वे शतुओंका संहार करनेवाले, बड़े-बड़े यजोंके आयोजक और वेद-वेदाक्नोंके पारक्नत विद्वान् हैं॥ ७९-८१॥

सपत्नानां मुधे हन्ता रविसोमसमप्रभः। स कैश्चित्रिकृतिप्रकैरनार्येरकृतात्मभिः॥८२॥ आहूय पृथिवीपालः सत्यधर्मपरायणः। देवने कुरालैर्जिह्महेतं राज्यं वसूनि च॥८३॥

'युद्धमें उन्होंने कितने ही शत्रुओंका संहार किया है। वे स्यं और चन्द्रमाके समान तेजस्वों और कान्तिमान् हैं। एक दिन कुछ कपटकुशल, अजितेन्द्रिय, अनार्य, कुटिल तथा चूतनिपुण जुआरिओंने उन सत्यधर्मपरायण महाराज नलको जूएके लिये आवाहन करके उनके सारे राज्य और धनका अपहरण कर लिया।। ८२-८३॥ तस्य मामवगच्छध्वं भार्यो राजर्षभस्य वै। दमयन्तीति विख्यातां भर्तुर्दर्शनलालसाम् ॥ ८४ ॥

'आप दमयन्ती नामसे विख्यात मुझे उन्हीं तृपश्रेष्ठ नलकी पत्नी जानें। मैं अपने स्वामीके दर्शनके लिये उत्सुक हो रही हूँ॥ सा वनानि गिरींद्रचैव सरांसि सरितस्तथा। पत्वलानि च सर्वाणि तथारण्यानि सर्वद्याः॥ ८५॥ अन्वेषमाणा भर्तारं नलं रणविशारदम्। महात्मानं कृतास्त्रं च विचरामीह दुःखिता॥ ८६॥

भेरे पित महामना नल युद्धकलामें कुशल और सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके विद्वान् हैं। मैं उन्होंकी खोज करती हुई वनः पर्वतः सरोवरः नदीः गड्ढे और सभी जंगलोंमें दुखी होकर घूमती हूँ॥ ८५-८६॥

कचित् भगवतां रम्यं तपोवनिमदं नृपः। भवेत् प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः॥ ८७॥ यत्कृतेऽहमिदं ब्रह्मन् प्रपन्ता भृशदारुणम्। वनं प्रतिभयं घोरं शार्दृलमृगसेवितम्॥ ८८॥

'भगवन् ! क्या आपके इस रमणीय त्रोवनमें निषध-नरेश नल आये थे ? ब्रह्मन् ! जिनके लिये में ब्याघ, सिंह आदि पशुओंसे सेवित अत्यन्त दारुण, भयंकर, घोर वनमें आयी हूँ ॥ ८७-८८ ॥

यदि कैश्चिदहोरात्रैनं द्रक्ष्यामि नलं नृपम्। आत्मानं श्रेयसा योक्ष्ये देहस्यास्य विमोचनात्॥ ८९॥

्यदि कुछ ही दिन-रातमें में राजा नलको नहीं देखूँगी तो इस शरीरका परित्याग करके आत्माका कल्याण करूँगी॥ को ज मे जीवितेनार्थस्तमृते पुरुषर्धभम्। कथं भविष्याम्यद्याहं भर्तृशोकाभिषीडिता॥९०॥

'उन पुरुषरत नलके विना जीवन धारण करनेसे मेरा क्या प्रयोजन है ? अव में पितशोकसे पीडित होकर न जाने कैसी हो जाऊँगी ?' ॥ ९०॥

तथा विलपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम् । दमयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यदर्शिनः ॥ ९१ ॥

इस प्रकार वनमें अकेली विलाप करती हुई भीमनिन्दिनी दमयन्तीसे सत्यका दर्शन करनेवाले उन तपस्वियोंने कहा-॥

उद्कंस्तव कल्याणि कल्याणो भविता शुभे। वयं पश्याम तपसा क्षिप्रं द्रक्ष्यास नैपधम्॥ ९२॥

'कल्याणि ! शुभे ! हम अपने तपोवलसे देख रहे हैं, तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा । तुम शीघ्र ही निषध-नरेश नलका दर्शन प्राप्त करोगी ॥ ९२ ॥

निषधानामधिपति नलं रिपुनिपातिनम् । मैमि धर्मभृतां श्रेष्ठं द्रक्ष्यसे विगतज्वरम् ॥ ९३ ॥ भीमकुमारी ! तुम शत्रुओंका संहार करनेवाले निषध देशके अधिपति और धर्मात्म।ओंमें श्रेष्ठ राजा नलको सब प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित देखोगी ॥ ९३॥

विमुक्तं सर्वपापेभ्यः सर्वरत्नसमन्वितम्। तदेव नगरं श्रेष्ठं प्रशासतमरिद्मम्॥९४॥ द्विपतां भयकर्तारं सुहृदां शोकनाशनम्। पति द्रक्ष्यस्ति कल्याणि कल्याणाभिजनं नृपम्॥९५॥

्तुम्हारे पित सब प्रकारके पापजनित दुःखोंसे मुक्त और सम्पूर्ण रहोंसे सम्पन्न होंगे । शत्रुदमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगरका शासन करेंगे । वे शत्रुओंके लिये भयदायक और सुद्धदोंके लिये शोकका नाश करनेवाले होंगे । कल्याणि ! इस प्रकार सत्कुलमें उत्पन्न अपने पितको तुम (नरेशके पदपर प्रतिष्ठित) देखोगी' ॥ ९४-९५ ॥

प्वमुक्त्वा नलस्येष्टां महिषीं पार्थिवात्मजाम् । अन्तर्हितास्तापसास्ते साग्निहोत्राश्रमास्तथा ॥ ९६ ॥

नलकी प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयन्तीसे ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र और आश्रमसहित अहरय हो गये॥ ९६॥

सा दृष्ट्या महदाश्चर्यं विस्मिता द्यभवत् तदा। दमयन्त्यनवद्याङ्गी वीरसेननृपस्तुषा॥ ९७॥

उस समय राजा वीरसेनकी पुत्रवधू सर्वाङ्गसुन्दरी दमयन्ती वह महान् आश्चर्यकी वात देखकर बड़े विस्मयमें पड़ गयी।९७। किं नु खप्नी मया दृष्टः कोऽयं विधिरिहाभवत्। क नु ते तापसाः सर्वे क तदाश्चममण्डलम् ॥ ९८॥

(उसने सोचा-) 'क्या मैंने कोई खप्न देखा है ? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गयी ? वे सब तपस्त्री कहाँ चड़े गये और वह आश्रममण्डल कहाँ है ? ॥ ९८ ॥

क सा पुण्यजला रम्या नदी द्विजनिषेविता । क नु ते ह नगा हृद्याः फलपुष्पोपशोभिताः ॥ ९९ ॥

'वह पुण्यसिलेला रमणीय नदी, जिसपर पश्ची निवास कर रहे थे, कहाँ चली गयी १ फल और फूलोंसे सुशोभित वे मनोरम बृक्ष कहाँ विलीन हो गये'॥ ९९॥

ध्यात्वा चिरं भीमसुता दमयन्ती द्युचिस्मिता। भर्तृशोकपरा दीना विवर्णवदनाभवत्॥१००॥

पित्र मुसकानवाली भीमपुत्री दमयन्ती बहुत देरतक इन सब वार्तोपर क्विचार करतो रही। तत्पश्चात् वह पित-शोक-परायण और दीन हो गयी तथा उसके मुखकर उदानी छा गयी॥ १००॥

सा गत्वाथावरां भूमि वाष्पसंदिग्धया गिरा। विललापाश्चपूर्णाक्षी द्वष्ट्वाशोकतरुं ततः॥१०१। उपगम्य तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पितं वने । पल्ळवापीडितं हृद्यं विहङ्गेरनुनादितम् ॥१०२॥

तदनन्तर वह दूमरे स्थानपर जाकर अश्रुगद्गद वाणीले विलाप करने लगी। उसने ऑसू भरे नेत्रोंसे देखा, वहाँसे कुछ ही दूरपर एक अशोकका वृक्ष था। दमयन्ती उसके पास गयी। वह तस्वर अशोक फूलोंसे भरा था। उस वनमें पल्लवोंसे लदा हुआ और पिक्षयोंके कल्रावींसे गुझायमान वह वृक्ष वड़ा ही मनोरम जान पड़ता था॥ १०१-१०२॥

अहो वतायमगमः श्रीमानस्मिन् वनान्तरे। आपीडैर्वहुभिर्भाति श्रीमान् पर्वतराडिव॥१०३॥

( उसे देखकर वह मन ही मन कहने लगी-) 'अहो ! इस वनके भीतर यह अशोक वड़ा ही सुन्दर है। यह अनेक प्रकारके फल, फूल आदि अलङ्कारोंसे अलंकृत सुन्दर गिरि-राजकी भाँति सुशोभित हो रहा है' ॥ १०३॥

विशोकां कुरु मां क्षिप्रमशोक प्रियदर्शन । वीतशोकभयाबाधं कचित त्वं दृष्ट्यान् नृपम्॥१०४॥ नलं नामारिद्मनं दमयन्त्याः प्रियं पतिम् । निषधानामधिपतिं दृष्ट्यानसि मे प्रियम् ॥१०५॥

(अव उसने अशोकसे कहा—) प्रियदर्शन अशोक ! तुम शीघ ही मेरा शोक दूर कर दो । क्या तुमने शोक, भय और वाधासे रहित शत्रुदमन राजा नलको देखा है ? क्या मेरे प्रियतम, दमयन्तीके प्राणवल्लभ, निषधनरेश नलपर तुम्हारी हिष्ट पड़ी है ? ॥ १०४-१०५ ॥

एकवस्त्रार्धसंवीतं सुकुमारतनुत्वचम्। व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिद्मागतम्॥१०६॥

'उन्होंने एक साड़ीके आधे दुकड़ेसे अपने शरीरको ढँक रक्खा है, उनके अङ्गोंकी त्वचा वड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकटसे पीड़ित होकर इस वनमें आये हैं॥

यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत् कुरु। सत्यानामा भवाशोक अशोकः शोकनाशनः॥१०७॥

'अशोक वृक्ष ! तुम ऐसा करो, जिससे में यहाँसे शोक-रहित होकर जाऊँ । अशोक उसे कहते हैं, जो शोकका नाश करनेवाला हो, अतः अशोक ! तुम अपने नामको सत्य एवं सार्थक करो' ॥ १०७॥

एवं साशोकनृक्षं तमार्ता वै परिगम्य ह। जगाम दारुणतरं देशं भैमी वराङ्गना ॥१०८॥

इस प्रकार शोकार्त हुई सुन्दरी दमयन्ती उस अशोक वृक्षकी परिक्रमा करके वहाँसे अत्यन्त भयंकर स्थानकी ओर गयी ॥

सा ददर्श नगान् नैकान् नैकाश्च सरितस्तथा। नैकांश्च पर्वतान् रम्यान् नैकांश्च मृगपक्षिणः॥१०९॥ कन्दरांश्च नितम्बांश्च नदीश्चाद्भुतदर्शनाः।
दद्शं तान् भीमस्जता पतिमन्वेपती तदा ॥११०॥
गत्वा प्रकृष्टमध्वानं दमयन्ती शुचिस्मिता।
दद्शांथ महासार्थं हस्त्यश्वरथसंकुलम् ॥१११॥
उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसलिलां शुभाम्।
स्वशीततोयां विस्तीणीं हदिनीं वेतसैर्वृताम् ॥११२॥

उसने अनेक प्रकारके वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहु-संख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग-पिक्षयों, पर्वतकी कन्दराओं तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत निदयोंको देखा। पितका अन्वेषण करनेवाली दमयन्तीने उस समय पूर्वोक्त सभी बस्तुओंको देखा। इस तरह बहुत दूरतकका मार्ग तय कर छेनेके बाद पिवत्र मुसकानवाली दमयन्तीने एक बहुत बड़े सार्थ (व्यापारियोंके दल) को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथसे व्याप्त था। वह व्यापारियोंका समूह स्वच्छ जलसे मुशोभित एक सुन्दर रमणीय नदीको पार कर रहा था। नदीका जल बहुत उंडा था। उसका पाट चौड़ा था। उसमें कई कुण्ड थे और वह किनारेपर उगे हुए बेंतके वृक्षोंसे आच्छादित हो रही थी॥

प्रोद्घुष्टां क्रौञ्चकुररैश्चकवाकोपक् जिताम्।
क्रमित्राहझषाकीणां विपुलद्वीपशोभिताम् ॥११३॥
उसके तटपर क्रौञ्च, कुरर और चक्रवाक आदि पक्षी

कूज रहे थे। कछुए, मगर और मछिलयों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापूसे सुशोभित हो रही थी॥ ११३॥

सा दृष्ट्वेव महासार्थं नलपत्नी यशस्त्रिनी। दुपसर्प्य वरारोहा जनमध्यं विवेश ह ॥११४॥

उस बहुत बड़े समूहको देखते ही यशस्त्रिनी नलपत्नी सुन्दरी दमयन्ती उसके पास पहुँच कर लोगोंकी भीड़में घुस गयी ॥ उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा बस्त्रार्धसंवृता। कशा विवर्णा मलिना पांसुध्वस्तशिरोहहा॥११५॥

उसका रूप उन्मत्त स्त्रीका सा जान पड़ता था, वह शोकसे पीड़ित, दुर्बल, उदास और मिलन हो रही थी। उसने आधे वस्त्रसे अपने शरीरको ढक रक्खा था और उसके केशोपर धूल जम गयी थी॥ ११५॥

ा**तां द्रष्ट्रा तत्र मनुजाः** केचिद् भीताः प्रदुंद्रुवुः । लाही विचिचिन्तापरा जग्मुः केचित् तत्र विचुकुद्युः ॥११६॥

वहाँ दमयन्तीको सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भयसे भाग खड़े हुए। कोई-कोई भारी चिन्तामें पड़ गये और कुछ होग तो चीखने-चिल्लाने लगे॥ ११६॥

प्रहसन्ति सा तां केचिद्भयस्यन्ति चापरे। अकुर्वत दयां केचित् पप्रच्छुश्चापि भारत ॥११७॥ कुछ लोग उसकी हँसी उड़ाते थे और कुछ उसमें दोष देख रहे थे। भारत! उन्हींमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें उसपर दया आ गयी और उन्होंने उसका समाचार पूछा-॥ कासि कस्यासि कल्याणि किं वा मृगयसे वने। त्वां दृष्ट्वा व्यथिताः स्मेह किचत् त्वमसि मानुषी॥११८॥

'कल्याणि ! तुम कौन हो ? किसकी स्त्री हो और इस वनमें क्या खोज रही हो ? तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो ? ॥ ११८॥

वद सत्यं वनस्यास्य पर्वतस्याथवा दिशः । देवता त्वं हि कल्याणि त्वां वयं शरणं गताः ॥११९॥

'कस्याणि ! सच बताओं, तुम इस वन, पर्वत अथवा दिशाकी अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो ? हम सव लोग तुम्हारी शरणमें आये हैं ।! ११९ ॥

यक्षी वा राक्षसी वा त्वमुताहोऽसि वराङ्गना।
सर्वथा कुरु नः खस्ति रक्ष वासाननिन्दिते ॥१२०॥
यथायं सर्वथा सार्थः क्षेमी शीव्रमितो वजेत्।
तथा विधत्स्व कल्याणि यथा श्रेयो हि नो भवेत्॥१२१॥

'तुम यक्षी हो या राश्चसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवाङ्गना हो ? अनिन्दिते ! सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो । कल्याणी ! यह हमारा समूह शीघ कुशलपूर्वक यहाँसे चला जाय और हमलोगोंका सब प्रकारसे भला हो, ऐसी कृपा करो?॥

तथोका तेन सार्थेन दमयन्ती नृपात्मजा। प्रत्युवाच ततः साध्वी भर्तृव्यसनपीडिता ॥१२२॥

उस यात्रीदलके द्वारा जब ऐसी बात कही गयी। तब पितके वियोगजनित दुःखसे पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयन्तीने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १२२ ॥ सार्थवाहं च सार्थं च जना ये चात्र केचन । युवस्थविरवालाश्च सार्थस्य च पुरोगमाः ॥१२३॥ मातुर्षी मां विज्ञानीत मनुजाधिपतेः सुताम्। नृपस्नुषां राजभार्यो भर्तदर्शनलालसाम्॥१२४॥

'इस जनसमुदायके जो सरदार हों, उनसे, इस जन-समूहसे तथा इसके (भीतर रहनेवाले और) आगे चलनेवाले जो बाल-वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सबसे मेरा यह कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें। मैं एक नरेशपुत्री, महाराजकी पुत्रवधू तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामीके दर्शनकी इच्छासे इस वनमें भटक रही हूँ १२३-१२४

विदर्भराण्मम पिता भर्ता राजा च नैवधः। नलो नाम महाभागस्तं मृग्याम्यपराजितम् ॥१२५॥

'विदर्भराज भीम मेरे पिता हैं। निषधनरेश महाभाग राजा नल मेरे पित हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नलकी खोज़ कर रही हूँ॥ १२५॥ यदि जानीत नृपति क्षित्रं शंसत मे त्रियम्। नलं पुरुषशार्दूलममित्रगणसूदनम् ॥१२६॥

'यदि आपलोग रात्रुसमूहका संहार करनेवाले मेरे प्रियतम पुरुषसिंह महाराज नलके विषयमें कुछ जानते हीं तो शीघ बतावें'॥ १२६॥

तामुवाचानवद्याङ्गी सार्थस्य महतः प्रभुः । सार्थवाहः ग्रुचिर्नाम श्रुणु कल्याणि मद्रचः ॥१२७॥

उस महान् समूहका मालिक और समस्त यात्रीदलका संचालक (विणक्) ग्राचिनामसे प्रसिद्ध था। उसने उस सुन्दरीसे कहा—'कल्याणि! मेरी बात सुनो॥ १२७॥ अहं सार्थस्य नेता वै सार्थवाहः ग्रुचिस्सिते। मनुष्यं नलनामानं न पश्यामि यशस्विनि॥१२८॥

'शुचिस्मिते! मैं इस दलका नेता और संचालक हूँ। यशिविनि! मैंने नल नामधारी किसी मनुष्यको इस वनमें नहीं देखा है।। १२८।।

कुञ्जरद्वीपिमहिषशार्दूलर्क्षमृगानपि । पश्याम्यस्मिन् वने कृत्स्ने द्यमनुष्यनिषेविते ॥१२९॥

'यह सम्पूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके

भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, रीछों और मुगोंको ही मैं देखता आ रहा हूँ ॥ १२९॥

न्नृते त्वां मानुषीं मर्त्यं न पश्यामि महावने । तथा नो यक्षराडच मणिभद्रः प्रसीद्तु ॥१३०॥

'तुम-जैसी मानव-कन्याके सिवा और किसी मनुष्यको मैं इस विशाल बनमें नहीं देख रहा हूँ । इसलिये यक्षराज मणिभद्र आज हमपर प्रसन्न हों' ॥ १३०॥

साववीद् वणिजः सर्वान् सार्थवाहं च तं ततः। कृष्टि सार्थाऽयमेतद्। स्यातुमहीस ॥ १३१॥

तव दमयन्तीने उन सब व्यापारियों तथा दलके संचालकसे कहा—'आपका यह दल कहाँ जायगा ? यह भुझे बताइये' ॥ १३१॥

सार्थवाह उवाच

सार्थोऽयं चेरिराजस्य सुबाहोः सत्यद्शिनः। श्रियं जनपदं गन्ता लाभाय मनुजात्मजे ॥१३२॥

सार्थवाधने कहा— राजकुमारी ! हमारा यह दल शीघ्रं ही सत्यदर्शी चेदिराज सुवाहुके जनपद (नगर ) में विशेष लाभके उद्देश्यमें जायगा ॥ १३२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाल्यानपर्वणि दमयन्तीसार्थवाहसंगमे चतुःपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाल्यानपर्वमें दमयन्तीकौ सार्थवाहसं गेटविषयक चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

### पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

जंगली हाथियोंद्वारा व्यापारियोंके दलका सर्वनाश तथा दुःखित दमयन्तीका चेदिराजके भवनमें सुखपूर्वक निवास

वृहदश्व उवाच

सा तच्छ्रत्वानवद्याङ्गी सार्थवाहवचस्तदा। जगाम सह तेनैव सार्थेन पतिलालसा॥१॥

वृहदश्य मुनि कहते हैं—राजन्! दलके संचालककी वह बात मुनकर निर्दोष एवं मुन्दर अङ्गोवाली दमयन्ती पतिदेवके दर्शनके लिये उत्मुक हो व्यापारियोंके उस दलके साथ ही यात्रा करने लगी ॥ १॥

बध काले बहुतिथे वने महति दारुणे। तडागं सर्वतोभद्रं पद्मसौगन्धिकं महत्॥२॥ दहरुर्वणिजो रम्यं प्रभृतयवसेन्धनम्। बहुषुष्पफलोपेतं नानापश्चिनिषेवितम्॥३॥

तदनन्तर वहुत समयके वाद एक भयंकर विशाल वनमें पहुँचकर उन व्यापारियोंने एक महान् सरोवर देखाः जिसका नाम था पद्म-सौगन्धिक । वह सव ओरसे कस्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवरके पास घास और ईन्धनकी अधिकता थी, फूल और फल भी वहाँ प्रचुरमात्रामें उपलब्ध होते थे। उस तालावपर बहुत-से पक्षी निवास करते थे॥ २-३॥ निर्मलखादुसिलेलं मनोहारि सुशीतलम्। सुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय मनो द्युः॥ ४॥

सरोवरका जल स्वच्छ और स्वादु था, वह देखनेमें बड़ी ही मनोहर और अत्यन्त शीतल था, व्यापारियोंके बाहन बहुत थक गये थे। इसलिये उन्होंने वहीं पड़ाव डालनेका निश्चय किया॥ ४॥

सम्मते सार्थवाहस्य विविधुर्वनमुत्तमम् । उवास सार्थःसुमहान् वेलामासाच पश्चिमाम् ॥ ५ ॥

समूहके अधिपतिसे अनुमित लेकर सब लोगोंने उस उत्तम वनमें प्रवेश किया और वह महान् जनसमुदाय सरोबरके पश्चिम तटपर टहर गया ॥ ५ ॥ अथार्धरात्रसमये निःशन्दस्तिमिते तदा।
सुष्ते सार्थे परिश्रान्ते हस्तिय्थुमुपागमत्॥ ६॥
पानीयार्थे गिरिनदीं मदपस्रवणाविलाम्।
अथापदयत सार्थे तं सार्थजान् सुबहून् गजान्॥७॥

तत्पश्चात् आधी गतके समय जब कहीं से भी कोई शब्द सुनायी नहीं देता था और उस दलके सभी लोग थककर सो गये थे, उस समय गजराजों के मदकी धारासे मिलन जलवाली पहाड़ी नदीं में पानी पीने के लिये (जंगली) हाथियों का एक खंड आ निकला। उस खंडने व्यापारियों के सोये हुए दलको और उसके साथ आये हुए बहुत-से हाथियों को भी देखा।। ६-७॥

ते तान् ग्राम्यगजान् दृष्ट्वा सर्वे वनगजास्तदा । समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः ॥ ८ ॥

तब वनमें रहनेवाले उनसभी मदोन्मत्त गर्जोने उन ग्रामीण हाथियोंको देखकर उन्हें मार डालनेकी इच्छासे उनपर नेगपूर्वक आक्रमण किया ॥ ८॥

तेषामापततां वेगः करिणां दुःसहोऽभवत्। नगाम्रादिव शीर्णानां श्टङ्गाणां पततां क्षितौ॥ ९॥

पर्वतकी चोटीसे टूटकर पृथ्वीपर गिरनेवाले बड़े-बड़े शिखरोंके समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियोंका वेग (उस यात्रीदलके लिये) अत्यन्त दुःसह था॥ ९॥

स्पन्दतामपि नागानां मार्गा नष्टा वनोद्भवाः । मार्गे संबद्य संसुप्तं पद्मिन्याः सार्थमुत्तमम् ॥१०॥

ग्रामीण हाथियोंपर आक्रमण करनेकी चेष्टावाले उन बनवासी गजराजोंके बन्य मार्ग अवरुद्ध हो गये थे। सरोवरके तटपर व्यापारियोंका महान् समुदाय उनका मार्ग रोककर सी रहा था।। १०॥

ते तं ममर्दुः सहसा चेष्टमानं महीतले।
हाहाकारं प्रमुञ्चन्तः सार्थिकाः शरणार्थिनः॥ ११॥
वनगुरुमांश्च धावन्तो निद्रान्धा बहवोऽभवन्।
केचिद्दन्तैः करैः केचित् केचित् पद्गवां हता गजैः॥

उन हाथियोंने सहसा पहुँचकर समूचे दलको कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरतीपर पड़े-पड़े छटपटा रहे थे। उस दलके कितने ही पुरुष हाहाकार करते हुए बचावकी जगह खोजते हुए जंगलके पौधोंके समूहमें भाग गये। बहुत-से मनुष्य तो नींदके मारे अन्धे हो रहे थे। हाथियोंने किन्हींको दाँतोंसे, किन्हींको सूँडोंसे और कितनोंको पैरोंसे घायल कर दिया।। ११-१२।।



निहतोष्ट्राश्वयहुलाः पदातिजनसंकुलाः। भयादाधावमानाश्च परस्परहतास्तदा॥१३॥ घोरान् नादान् विमुञ्चन्तो निपेतुर्धरणीतले। वृक्षेण्वारुद्य संरब्धाः पतिता विषमेषु च॥१४॥

उनके बहुत-से ऊँट और घोड़े मारे गये और उस समुदायमें बहुत-से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय-से चारों ओर भागते हुए एक दूसरेसे टकराकर चोट खा जाते थे। घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग धरतीपर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेगसे वृक्षोंपर चढ़ते हुए नीचेकी विषम भूमियोंपर गिर पड़ते थे॥ १३-१४॥

प्वं प्रकारैर्वेडुभिर्देवेनाकम्य इस्तिभिः। राजन् विनिहतं सर्वे समृद्धं सार्थमण्डलम्॥१५॥

राजन्! इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथियोंने आक्रमण करके (प्रायः) उस सम्पूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियोंके समुदाय-को नष्ट कर दिया॥ १५॥

आरावः सुमहांश्चासीत् त्रैलोक्यभयकारकः। एषोऽग्निरुत्थितः कष्टस्रायध्वं धावताधुना॥१६॥ रत्नराशिविंशीर्णोऽयं गृह्वीध्वं कि प्रधावत।

उस समय वहाँ तीनों लोकोंको भयमें डालनेवाला महान् आर्तनाद एवं चीत्कार हो रहा था। कोई कहता—'अरे!इधर बड़े जोरकी आग प्रज्वलित हो उठी है। यह भारी संकट आ गया (अब) दौड़ो और बचाओ।' दूसरा कहता—'अरे! ये देर-के देर रत्न विखरे पड़े हैं, इन्हें सम्हालकर रक्खो। इधर-उधर भागते क्यों हो ?'॥ १६९॥

सामान्यमेतद् द्रविणं न मिथ्यावचनं मम॥ १७॥

तीसरा कहता था— भाई ! इस धनपर सक्का समान अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं है' ॥ १७ ॥ प्यमेवाभिभापन्तो विद्ववन्ति भयात् तदा । पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं सुकातराः ॥ १८ ॥

कोई कहता—'ऐ कायरों ! मैं फिर तुमसे बात करूँगा। अभी अपनी रक्षाकी चिन्ता करों ।' इस तरहकी वार्ते करते हुए सब लोग भयसे भाग रहे थे ॥ १८ ॥

तिसिस्तथा वर्तमाने दारुणे जनसंक्षये। दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा॥१९॥

इस प्रकार जब वहाँ भयानक नर-संहार हो रहा था, उसी समय दमयन्ती भी जाग उठी। उसका हृदय भयसे संत्रस्त हो उठा॥ १९॥

अपरयद् वैशसं तत्र सर्वलोकभयंकरम्।
अदृष्पूर्वं तद् दृष्ट्वा बाला पद्मिनेभेक्षणा॥ २०॥
संसक्तवद्नारवासा उत्तस्थौ भयविद्वला।
ये तु तत्र विनिर्मुक्ताः सार्थात् केचिद्दविक्षताः॥ २१॥
तेऽत्रुवन् सिहताः सर्वे कस्येदं कर्मणः फलम्।
नृनं न पूजितोऽस्माभिर्मणिभद्रो महायशाः॥ २२॥
तथा यक्षाधिपः श्रीमान् न वै वैश्रवणः प्रभुः।
न पूजा विष्नकर्तृणामथवा प्रथमं कृता॥ २३॥
शक्तानां फलं वाथ विषरीतिमदं ध्रवम्।
श्रहा न विषरीतास्तु किमन्यदिद्मागतम्॥ २४॥

वहाँ उसने वह महासंहार अपनी आँखों देखा, जो सब लोगोंके लिये भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। वह सब देखकर वह कमलनयनी वाला भयसे व्याकुल हो उटी। उसको कहीं से कोई सान्त्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी, मानो धरतीसे सट गयी हो। तदनन्तर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दलके जो लोग उस संकटसे मुक्त हो आधातसे बचे हुए थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे कि 'यह हमारे किस कर्मका फल है ? निश्चय ही हमने महायशस्त्री मणिभद्रका पूजन नहीं किया है। इसी प्रकार हमने श्रीमान् यक्षराज कुवेरकी भी पूजा नहीं की है अथवा विश्वकर्ता विनायकोंकी भी पहले पूजा नहीं कर ली थी। अथवा हमने पहले जो-जो शकुन देखे थे, उसका मह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते ती और किस हेतुसे यह संकट हमारे ऊपर कैंसे आ सकता था ?'॥ २०—-२४॥

अपरे त्वत्रुवन् दीना ज्ञातिद्रव्यविनाकृताः। यासावद्य महासार्थे नारी ह्युन्मत्तदर्शना॥ २५॥ प्रविष्टा विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम्। तयेयं विहिता पूर्वं माया परमदारुणा॥ २६॥ दूसरे लोग जो अपने कुटुम्बीजनों और धनके विनाशसे दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे—'आज हमारे विशाल जनसमूहके साथ वह जो उन्मत्त-जैसी दिखायी देनेवाली नारी आ गयी थी, वह विकराल आकारवाली राक्षसी थी तो भी अलौकिक सुन्दर रूप धारण करके हमारे दलमें घुस गयी थी। उसीने पहलेसे ही यह अत्यन्त भयंकर माया फैला रक्खी थी॥ २५-२६॥

राक्षसी वा ध्रवं यक्षी पिशाची वा भयंकरी।
तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कार्यो विचारणा॥ २७॥
पश्यामो यदि तां पापां सार्थघ्नीं नैकदुः खदाम्।
लोएभिः पांसुभिद्दचैव तृणैः काष्ठैश्च मुष्टिभिः॥ २८॥
अवद्यमेव ६न्यामः सार्थस्य किल कृत्यकाम्।

'निश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी—इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पापपूर्ण कृत्य उसीका किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकारका दुःख दिया और प्रायः सारे दलका विनाश कर डाला । वह पापिनी समूचे सार्थके लिये अवश्य ही कृत्या बनकर आयी थी । यदि हम उसे देख लेंगे तो देलोंसे, धूल और तिनकोंसे, लकड़ियों और मुक्कोंसे भी अवश्य मार डालेंगे ॥ २७-२८ १ ॥

दमयन्ती तुतच्छुत्वाचाक्यं तेषां सुदारुणम् ॥ २९ ॥ हीता भीता च संविद्याप्राद्भवद् यत्र काननम्। आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पर्यदेवयत् ॥ ३० ॥

उनका वह अत्यन्त भयंकर वचन सुनकर **दमयन्ती** लजासे गड़ गयी और भयते व्याकुल हो उठी। उनके पापपूर्ण संकल्पके संघटित होनेकी आशङ्का करके वह उसी ओर भाग गयी, जहाँ घना जंगल था। वहाँ जाकर अपनी इस परिस्थितिपर विचार करके वह विलाप करने लगी—। २९-**३०।** 

अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान् । नानुबधाति कुरालं कस्येदं कर्मणः फलम् ॥ ३१ ॥

'अहो ! मुझपर विधाताका अत्यन्त भयानक और महान् कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेमकी प्राप्ति नहीं होती। न जाने, यह इमारे किस कर्मका फल है ! ॥ ३१॥

न सराम्यशुभं किंचित् छतं कस्यचिदण्विप्। कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः फलम् ॥ ३२ ॥

भीने मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी किसीका थोड़ा-सा भी अमञ्जल किया हो, इसकी याद नहीं आती, फिर यह मेरे किस कर्मका फल मिछ रहा है ? ॥ ३२ ॥ ﴿ नूनं जन्मान्तरकृतं पापमापतितं महत्। ﴿ अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्॥ ३३॥ ः ्रिनिश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मोंके किये हुए पापका महान् फल प्राप्त हुआ है, जिससे में इस अनन्त कष्टमें पड़ गर्यी हूँ ॥ ३३॥

भर्तराज्यापहरणं स्वजनाच पराजयः। भर्त्रो सह वियोगश्च तनयाभ्यां च विच्युतिः ॥३४॥

ंभेरे स्वामीके राज्यका अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय-जनसे ही पराजित होना पड़ा, मेरा अपने पतिदेवसे वियोग हुआ और अपनी संतानोंके दर्शनसे भी विञ्चत हो गयी हूँ ।३४। निर्नाथता वने वासो बहुव्यालनिषेचिते ।

'इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जन्तुओंसे भरे हुए इस वनमें मुझे अनाथकी सी दशामें रहना पड़ता है, ॥३४ई॥ अथापरेद्युः सम्प्राप्ते हतिशिष्टा जनास्तदा ॥३५॥ देशात् तस्माद् विनिष्कम्य शोचन्ते वैशसं कृतम्। भातरं पितरं पुत्रं सखायं च नराधिप ॥३६॥

तदनन्तर दूसरा दिन प्रारम्भ होनेपर मरनेसे बचे हुए लोग उस स्थानसे निकलंकर उस विकट संहारके लिये शोक करने लगे। राजन् ! कोई भाईके लिये दुखी था, कोई पिताके लिये; किसीको पुत्रका शोक था और किसीको मित्रका ॥ ३५-३६॥

अशोचत् तत्र वैदर्भी किं नु मे दुष्कृतं कृतम् । योऽपि मे निर्जने ऽरण्ये सम्प्राप्तोऽयं जनाण्वः ॥३७॥ स हतो हस्तियूथेन मन्दभाग्यान्ममैव तत्। प्राप्तव्यं सुचिरं दुःखं नूनमद्यापि वै मया ॥३८॥

विदर्भराजकुमारी दमयन्ती भी इसके लिये शोक करने लगी कि भौने कौन-सा पाप किया है। जिससे इस निर्जन वनमें मुझे जो यह समुद्रके समान जनसमुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्यसे हाथियोंके झंडद्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घकालतक दुःख-ही-दुःख भोगना है॥ ३७-३८॥

नाप्राप्तकालो म्रियते श्रुतं वृद्धानुशासनम्। या नाहमद्य मृदिता हस्तियूथेन दुःखिता॥३९॥

'जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, वह इच्छा होते हुए भी मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषोंका यह जो उपदेश मैंने सुन रक्खा है, यह ठीक ही जान पड़ता है, तभी तो आज मैं दु:खित होनेपर भी हाथियोंके झंडसे कुचलकर मर न सकी। ३९।

न ह्यदैवकृतं किंचिन्नराणामिह विद्यते । न च मे बालभावेऽपि किंचित् पापकृतं कृतम् ॥४०॥ कर्मणा मनसा वाचा यदिदं दुःखमागतम् ।

मनुष्योंको इस जगत्में कोई भी सुख या दुःख ऐसा नहीं मिलता, जो विधाताका दिया हुआ न हो । मैंने बचपनमें भी मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा ऐसा पाप नहीं किया है, जिससे

मुझे यह दुःख प्राप्त होता ॥ ४०१ ॥

मन्ये स्वयंवरकृते लोकपालाः समागताः ॥४१॥ प्रत्याख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवताः। नूनं तेषां प्रभावेण वियोगं प्राप्तवत्यहम् ॥४२॥ एवमादीनि दुःखार्ता सा विलप्य वराङ्गना। प्रलापानि तदा तानि दमयन्ती पतिव्रता॥४३॥

भी समझती हूँ, स्वयंवरके लिये जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नलके कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभावसे आज मुझे वियोगका कष्ट प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दुःखसे आतुर हुई सुन्दरी पतिवता दमयन्तीने उस समय अनेक प्रकारसे विलाप एवं प्रलाप किये॥ ४१-४३॥

हतरोपैः सह तदा ब्राह्मणैर्वेदपारगैः। अगच्छद् राजशार्दूल चन्द्रलेखेव शारदी॥४४॥ गच्छन्ती साचिराद् बाला पुरमासादयन्महत्। सायाह्ने चेदिराजस्य सुवाहोः सत्यदर्शिनः॥४५॥

नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर मरनेसे बचे हुए वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणोंके साथ यात्रा करती हुई शरत्कालके चन्द्रमाकी कलाके समान वह सुन्दरी युवती थोड़े ही समयमें संध्या होते-होते सत्यदर्शी चेदिराज सुवाहुकी राजधानीमें जा पहुँची ॥ ४४-४५ ॥

अथ वस्त्रार्थसंबीता प्रविवेश पुरोत्तमम्। तां विद्वलां कृशां दीनां मुक्तकेशीममार्जिताम् ॥४६॥

श्रारिमें आधी साड़ीको लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगरमें प्रवेश किया । वह विह्वल, दीन और दुर्वल हो रही थी। उसके सिरके बाल खुले हुए थे। उसने स्नान नहीं किया था॥ ४६॥

उन्मत्तामिव गच्छन्तीं दह्युः पुरवासिनः। प्रविशन्तीं तु तां हृष्ट्वा चेदिराजपुरीं तदा ॥४७॥ अनुजग्मुस्तत्र बाला प्रामिपुत्राः कुत्हलात्। सा तैः परिवृतागच्छत् समीपं राजवेदमनः॥४८॥

पुरवासियोंने उसे उन्मत्ताकी भाँति जाते देखा। चेदिनरेश-की राजधानीमें उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत-से ग्रामीण बालक कौत्हलवश उसके साथ हो लिये थे। उनसे घिरी हुई दमयन्ती राजमहलके समीप गयी॥ ४७-४८॥

तां प्रासादगतापस्यद् राजमाता जनैर्नृताम्। धात्रीमुवाच गच्छैनामानयेह ममान्तिकम्॥४९॥

उस समय राजमाताने उसे महलपरसे देखा । वह जनसाधारणसे घिरी हुई थी। राजमाताने धायसे कहा— जाओ, इस युवतीको मेरे पास ले आओ ॥ ४९॥ जनेन क्विरयते वाला दुःखिता शरणार्थिनी। ताहग्रूषं च पश्यामि विद्योतयति मे गृहम्॥५०॥

्रसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुःखिनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखायी देता है। जो मेरे घरको प्रकाशित कर देगा ॥ ५०॥

उन्मत्तवेषा कल्याणी श्रीरिवायतलोचना। सा जनं वारियत्वा तं श्रासादतलमुत्तमम् ॥५१॥ आरोष्य विस्मिता राजन् दमयन्तीमपृच्छत। एवमप्यसुखाविष्टा विभिष्टे परमं वपुः॥५२॥

'इसका वेष तो उन्मत्तके समान है, परंतु यह विशालनेनेनेंवालीयुवती कल्याणमयी लक्ष्मीकेसमान जान पड़ती है।'धाय उन सब लोगोंको हटाकर उसे उत्तम राजमहलकी अञ्चालिकापर चढ़ा ले आयी । राजन् ! तत्पश्चात् विस्मित होकर राजमाताने दमयन्तीसे पूछा—'अहो ! तुम इस प्रकार दुःखसे दबी होनेपर भी इतना सुन्दर रूप कैसे धारण करती हो ?।५१-५२।



भासि विद्युदिवाश्चेषु शंस में कासि कस्य वा। न हि ते मानुषं रूपं भूषणैरिष वर्जितम् ॥५३॥ असहाया नरेभ्यश्च नोद्धिजस्यमरप्रभे।

भेवमालामें प्रकाशित होनेवाली विजलीकी भाँति तुम इस दु:खमें भी कैसी तेजस्विनी दिखायी देती हो। मुझसे वताओ, तुम कौत हो? किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शारीरपर कोई आभूपण नहीं है तो भी तुम्हारा यह रूप मानव-जगत्का नहीं जान पड़ता। देवताकी-सी दिव्य कान्ति धारण करनेवाली वस्ते ! तुम अमहाय-अवस्थामें होकर भी लोगोंसे डरती क्यों नहीं हो ?'॥ ५३ है॥ तच्छ्रवा वचनं तस्या भैमी वचनमत्रवीत्॥५४॥

उसकी वह बात सुनकर भीमकुमारीने कहा-॥ ५४ ॥

मानुषीं मां विज्ञानीहि भर्तारं समनुव्रताम् । सैरन्ध्रीजातिसम्पन्नां भुजिष्यां कामवासिनीम् ॥५५॥

'माताजी ! आप मुझे मानव-कन्या ही समिझये। मैं अपने पितके चरणोंमें अनुराग रखनेवाली एक नारी हूँ। मेरी अन्तः पुरमें काम करनेवाली सैरन्ध्री जाति है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है, वहीं रहती हूँ॥ ५५॥

फलमूलाशनामेकां यत्रसायंत्रतिश्रयाम् । असंख्येयगुणो भर्ता मां च नित्यमनुवृतः ॥५६॥

भी अकेली हूँ, फल-मूल खाकर जीवन-निर्वा**ह करती** हूँ और जहाँ साँझ होती है, वहीं टिक जाती **हूँ। मेरे** खामीमें असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति संदा अत्यन्त अनुराग है ॥ ५६॥

भक्ताहमपि तं वीरं छायेवानुमता पथि। तस्य दैवात् प्रसङ्गोऽभूदतिमात्रं सुदेवने ॥५७॥

'जैसे छाया राह चलनेवाले पथिकके पीछे-पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पतिदेवमें भक्तिभाव रख-कर सदा उन्हींका अनुसरण करती हूँ । दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पतिदेव जुआ खेलनेमें अत्यन्त आसक्त हो गये॥

धूते स निर्जितश्चैय यनमेक उपेयिवान्। तमेकवसनं वीरमुन्मत्तमिय विद्वलम् ॥५८॥ आद्द्वासयन्ती भर्तारमहमप्यगमं वनम्। स कदाचिद् वने बीरः कस्मिश्चित्कारणान्तरे ॥५९॥

'और उसीमें अपना सब कुछ द्दारकर वे अकेले ही वनकी ओर चल दिये। एक बस्त्र धारण किये उन्मत्त और विद्वल हुए अपने वीर स्वामीको सान्त्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वनमें चली आयी। एक दिनकी बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वनमें गये॥ ५८-५९॥

श्चरपरीतस्तु विमनास्तद्प्येकं व्यस्तर्भयत्। तमेकयसना नग्नमुन्मत्तद्द्येतसम्॥६०॥ अनुव्रजन्ती बहुछा न खपामि निशास्तदा। ततो बहुतिथे काले सुप्तामुत्स्रुप्य मां कचित्॥६१॥ वाससोऽधंपरिच्छिद्यत्यक्तवान् मामनागसम्। तं मार्गमाणा भर्तारं दद्यमाना दिवानिशम्॥६२॥

'उस समय वे भृखसे पीड़ित और अनमने हो रहे थे। अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्रको भी कहीं वनमें ही छोड़ दिया। मेरे इारीरपर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न, उन्मत्त-जैसे और अचेत हो रहे थे। उसी दशामें सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियोंतक कभी सी

न सकी। तदनन्तर बहुत समयके पश्चात् एक दिन जब मैं सो गयी थी, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नीको वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिये। मैं दिन-रात वियोगामिमें जलती हुई निरन्तर उन्हीं पतिदेवको दूँद्ती फिरती हूँ ॥ ६०–६२॥

साहं कमलगभीभमपदयन्ती हृदि प्रियम्। न विद्दास्यमरप्रख्यं प्रियं प्राणेद्वरं प्रभुम्॥ ६३॥

'मेरे प्रियतमकी कान्ति कमलके भीतरी भागके समान है। वे देवताओंके समान तेजस्वी, मेरे प्राणींके स्वामी और शक्तिशाली हैं। बहुत खोजनेपर भी मैं अपने प्रियको न तो देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा रही हूँ'।।६३॥

तामश्रुपरिपूर्णाक्षीं विल्पन्तीं तथा बहु। राजमाताबवीदार्ता भैमीमार्ताखरां खयम्॥६४॥ वस्तव मिय कल्याणि प्रीतिमें परमा त्विय। मृगयिष्यन्ति ते भद्रे भर्तारं पुरुषा मम्॥६५॥

भीमकुमारी दमयन्तीके नेत्रोंमें आँसू भरे हुए थे एवं वह आर्तस्वरसे बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुःखसे दुखी हो बोली—'कल्याणि! तुम मेरे पास रहो। तुमगर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे! मेरे सेवक तुम्हारे पतिकी खोज करेंगे॥ ६४-६५॥

अपि वा खयमागच्छेद् परिधावन्नितस्ततः। इद्दैव वसती भद्रे भर्तारमुपळप्ससे॥६६॥

'अथवा यह भी सम्भव है, वे इधर-उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकर्ले । भद्रे ! तुम यहीं रहकर अपने पतिको प्राप्त कर लोगी' ॥ ६६ ॥

राजमातुर्वचः श्रुत्वा दमयन्ती वचोऽव्रवीत्। समयेनोत्सहे वस्तुं त्विय वीरव्रजायिनि॥ ६७॥

राजमाताको यह बात सुनकर दमयन्तीने कहा— ध्वीरमातः ! में एक नियमके साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ ॥

उच्छिष्टं नैय भुक्षीयां न कुर्यो पादधावनम् । न चाहं पुरुपानन्यान् प्रभाषेयं कथंचन ॥ ६८॥

्में किसीका जूठा नहीं खाऊँगी, किसीके पैर नहीं धोऊँगी और किसी भी दूसरे पुरुषसे किसी तरह भी वार्तालाप नहीं करूँगी ॥ ६८॥

प्रार्थयेद् यदि मां कश्चिद् दण्ड्यस्ते स पुमान् भवेत्। वध्यश्च तेऽसङ्ग्मन्द इति मे वतमाहितम्॥ ६९॥ ्यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दण्डनीय हो और वार-वार ऐसे अपराध करनेवाले मूढ़को आप प्राणदण्ड भी दें, यही भेरा निश्चित व्रत है।। भर्तुरन्वेवणार्थे तु पश्चेयं ब्राह्मणानहम्। यद्येविमिह वत्स्यामि त्वत्सकारो न संरायः॥ ७०॥

ंमें अपने पतिकी खोजके लिये केवल ब्राह्मणोंसे मिल सकती हूँ । यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूँगी। इसमें संशय नहीं है॥ ७०॥

अतोऽन्यथा न मे वासो वर्तते हृद्ये क्वचित्। तां प्रहृष्टेन मनसा राजमातेद्मव्रवीत्॥ ७१॥

'यदि इसके विपरीत कोई वात हो तो कहीं भी रहनेका मेरे मनमें संकल्प नहीं हो सकता।' यह सुनकर राजमाता प्रसन्नचित्त होकर उससे बोळी—॥ ७१॥

सर्वमेतत् करिष्यामि दिष्ट्या ते व्रतमीदशम् । एवमुक्त्वा ततो भैमी राजमाता विशाम्पते ॥ ७२ ॥ उवाचेदं दुहितरं सुनन्दां नाम भारत । सैरन्ध्रीमभिजानोष्य सुनन्दे देवरूपिणीम् ॥ ७३ ॥

बेटी ! में यह सब करूँगी । सौभाग्यकी वात है कि तुम्हारा वत ऐसा उत्तम है।' राजा युधिष्ठिर ! दमयन्तीसे ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनन्दासे बोली-'सुनन्दे ! इस सैरन्ध्रीको तुम देवीस्वरूपा समझो ॥ ७२-७३॥

वयसा तुल्यतां प्राप्ता सृ<u>खीतव भविवयम्</u> । एतया सह मोदस्व निरुद्धिन्नमनाः सदा ॥ ७४॥

'यह अवस्थामें तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे । तुम इसके साथ सदा प्रसन्निच एवं आनन्द-मझ रहो' ॥ ७४ ॥

ततः परमसंहष्टा सुनन्दा गृहमागमत्। दमयन्तीमुपादाय सखीिमः परिवारिता॥ ७५॥

तव सिखयोंसे घिरी हुई सुनन्दा अत्यन्त हर्षोल्लासमें भरकर दमयन्तीको साथ ले अपने भवनमें आयी॥ ७५॥

स तत्र पूज्यमाना वै दमयन्ती व्यनन्दत । सर्वकामेः सुविहितैर्निरुद्वेगावसत् तदा ॥ ७६ ॥

सुनन्दा दमयन्तीके इच्छानुसार सब प्रकारकी व्यवस्था करके उसे बड़े आदर-सत्कारके साथ रखने लगी। इससे दमयन्तीको वड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहाँ उद्देगरहित हो रहने लगी॥ ७६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपारुयानपर्वणि दमयन्तीचेदिराजगृहवासे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपारुयानपर्वमें दमयन्तीका चेदिर जके भवनमें निवासिवषयक पेंसटवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

### षट्षिटतमोऽध्यायः

### राजा नलके द्वारा दावानलसे कर्कोटक नामकी रक्षा तथा नामद्वारा नलको आश्वासन

वृहद्दश्व उवाच

उत्सुज्य दमयन्तीं तु नली राजा विशाम्पते । दद्र्श दावं दद्यन्तं महान्तं गहने वने ॥ १ ॥

वृहद्श्य मुनि कहते हैं — युधिष्ठिर ! दमयन्तीको छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गये, तब एक गहन वनमें उन्होंने महान् दावानल प्रज्वलित होते देखा ॥ १ ॥ तत्र शुआव शब्दं वे मध्ये भूतस्य कस्यचित् । अभिधाव नलेत्युच्चैः पुण्यश्लोकेति चासकृत् ॥ २ ॥ मा भैरिति नलश्लोकत्वा मध्यमग्नेः प्रविद्य तम्। ददर्श नागराजानं शयानं कुण्डलीकृतम् ॥ ३ ॥

उसीके बीचमें उन्हें किसी प्राणीका यह राब्द सुनायी पड़ा — 'पुण्यश्लोक महाराज नल ! दौड़िये, मुझे बचाइये।' उचस्वरसे वार-वार दुहरायी गयी इस वाणीको सुनकर राजा नलने कहा—'डरो मत'। इतना कहकर वे आगके भीतर घुस गये। वहाँ उन्होंने देखा, एक नागराज कुण्डलाकार पड़ा हुआ सो रहा है।। २-३।।

स नागः प्राञ्जलिर्भूत्वा वेपमानो नलं तदा । उवाच मां विद्धि राजन् नागं कर्कोटकं नृप ॥ ४ ॥ मया प्रलब्धो ब्रह्मविर्नारदः सुमहातपाः। तेन मन्युपरीतेन शासोऽस्मि मनुजाधिप ॥ ५ ॥ तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव नलः कचित्। इतो नेताहितत्र त्वं शापान्मोक्ष्यसिमत्कृतात्॥ ६ ॥

उस नागने हाथ जोड़कर काँपते हुए नलसे उस समय इस प्रकार कहा—'राजन्! मुझे कर्कोटक नाग समिझिये। नरेस्वर! एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गये, अतः मनुजेस्वर! उन्होंने क्रोधसे आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया—'तुम स्थावर वृक्षकी माँति एक जगह पड़े रहो, जय कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँसे अन्यत्र ले जायँगे, तभी तुम मेरे शापसे छुटकारा पा सकोगे'॥ ४–६॥

तस्य शापान शकोऽस्मिपदाद् विचलितुंपदम्। उपदेक्यामि ते श्रेयस्नातुमहति मां भवान्॥ ७॥

'राजन् ! नारदर्जीके उस शापसे मैं एक पग भी चल नहीं सकता; आप मुझे वचाइयेः मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूँगा ॥ ७ ॥

सखा च ते भविष्यामि मत्समो नास्तिपन्नगः। लघुश्च ते भविष्यामि शीव्रमादाय गच्छ माम्॥ ८॥ 'साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊँगा। सपौंमें मेरे-जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिये हल्का हो जाऊँगा। आप शीघ मुझे लेकर यहाँसे चल दीजिये'॥८॥

पवमुक्त्वा स नागेन्द्रो वभूवाङ्ग्रप्टमात्रकः। तं गृहीत्वा नलः प्रायाद् देशं दावविवर्जितम् ॥ ९ ॥

इतना कहकर नागराज कर्कोटक अँगूठेके बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वनके उस प्रदेशकी ओर चल्ले गये, जहाँ दावानल नहीं था॥ ९॥

आकाशदेशमासाच विमुक्तं कृष्णवर्तमेना। उत्स्रष्टुकामं तं नागः पुनः कर्कोटकोऽब्रवीत्॥ १०॥

अग्निके प्रभावसे रहित आकाश देशमें पहुँचनेपर जब नलने उस नागको छोड़नेका विचार किया, उस समय कर्कोटकने फिर कहा—॥ १०॥

पदानि गणयन् गच्छ खानि नैषध कानिचित्। तत्र तेऽहं महावाहो श्रेयो धास्यामि यत् परम्॥ ११॥

ंनैषध ! आप अपने कुछ पैंड गिनते हुए चिलिये । महाबाहो ! ऐसा करनेपर में आपके लिये परम कल्याणका साधन करूँगा' ॥ ११॥

ततः संख्यातुमारब्धमदशद् दशमे पदे। तस्य दप्रस्य तद् रूपं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १२॥

तय राजा नलने अपने पैंड गिनने आरम्भ किये। पैंड गिनते-गिनते जय राजा नलने 'दश' कहा, तय नागने उन्हें डॅस लिया। उसके डॅसते ही उनका पहला रूप तत्काल अन्तर्हित (होकर श्याम-वर्ण) हो गया॥ १२॥

स दृष्ट्वा विस्मितस्तस्थावात्मानं विकृतं नलः। स्वरूपधारिणं नागं ददर्शस महीपतिः॥१३॥

अपने रूपको इस प्रकार विकृत (गौरवर्णसे स्थामवर्ण) हुआ देख राजा नलको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्वस्वरूपको धारण करके खड़े हुए कर्काटक नागको देखा॥

ततः कर्कोटको नागः सान्त्वयन् नलमव्रवीत्। मया तेऽन्तर्हितं रूपं न त्वां विद्युर्जना इति ॥ १४॥

तव कर्कोटक नागने राजा नलको सान्तवना देते हुए कहा—पराजन ! मैंने आपके पहले रूपको इसलिये अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सकें।। १४॥

यत्कृते चासि निकृतो दुःखेन महता नल। विषेण स मदीयेन त्विय दुःखं निवत्स्यति ॥ १५॥ 'महाराज नल ! जिस कलियुगके कपटसे आपको महान्



दुः खका सामना करना पड़ा है, वह मेरे विषसे दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्टसे निवास करेगा ॥ १५ ॥

विषेण संवृतैर्गात्रैयीवत् त्वां न विमोक्ष्यति । तावत्त्विय महाराज दुःखं वै स निवत्स्यति ॥ १६ ॥

'किलियुगके सारे अङ्ग मेरे विषसे व्यात हो ज़ायँगे। महाराज ! वह जबतक आपको छोड़ नहीं देगा, तबतक आपके भीतर बड़े दुःखसे निवास करेगा ॥ १६॥

अनागा येन निकृतस्त्वमनहीं जनाधिप। क्रोधादस्ययित्वा तंरक्षा मे भवतः कृता॥१७॥

'नरेश्वर ! आप छल-कपटद्वारा सताये जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराधके आपके साथ कपटका व्यवहार किया है, उसीके प्रति क्रोधसे दोषदृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है ॥ १७॥

न ते भयं नरव्याघ्र दंष्ट्रिभ्यः शत्रुतोऽपि वा। ब्रह्मविद्गश्यश्च भविता मत्त्रसादान्नराधिप॥१८॥

'नरव्याघ्र महाराज ! मेरे प्रसादसे आपको दाढ़ींवाले जन्दुओं और शत्रुओंसे तथा वेदवेत्ताओंके शाप आदिसे भी कभी भय नहीं होगा ॥ १८॥ राजन् विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति । संग्रामेषु च राजेन्द्र शश्वज्ञयमवाष्ट्यसि ॥ १९ ॥

'राजन् ! आपको विषजनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेन्द्र ! आप युद्धमें भी सदा विजय प्राप्त करेंगे॥ १९॥

गच्छ राजन्नितः सूतो बाहुकोऽहमिति ब्रुवन् । समीपमृतुपर्णस्य स हि चैवाक्षनेपुणः ॥ २०॥

'राजन् ! अब आप यहाँ ते अपनेको बाहुक नामक स्त बताते हुए राजा ऋतुपर्णके समीप जाइये। वे चूत-विद्यामें बड़े निपुण हैं ॥ २०॥

अयोध्यां नगरीं रम्यामद्य वै निषधेश्वर। स तेऽश्रहृद्यं दाता राजाश्वहृद्येन वै ॥ २१॥ इक्ष्वाकुकुलजः श्रीमान् मित्रं चैव भविष्यति। भविष्यसि यदाश्रहः श्रेयसा योक्ष्यसे तदा ॥ २२॥

'निषधेश्वर ! आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरीको चले जाइये । इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न श्रीमान् राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्वविद्याका रहस्य सीखकर बदलेमें आपको द्यूत-क्रीडाका रहस्य बतलायेंगे और आपके मित्र भी हो जायँगे । जब आप द्यूतविद्याके ज्ञाता होंगे, तब पुनः कल्याण-भागी हो जायँगे ॥ २१-२२॥

सममेष्यसि दारस्त्वं मा सा शोके मनः कथाः। राज्येन तन्याभ्यां च सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ २३ ॥

में सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्यको प्राप्त कर छेंगे; अतः अपने मनमें चिन्ता न कीजिये ॥ २३॥

स्वं रूपं च यदा द्रष्टुमिच्छेथास्त्वं नराधिप। संसार्वव्यस्तदा तेऽहं वास्ट्वेदं निवासयेः॥ २४॥

<u>नरेश्वर! जब आप अपने (पहलेवाले) रूपको देखना</u> चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़ेको ओढ़ लें॥

अनेन वाससाच्छन्नः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यसे। इत्युक्त्वा प्रद्दौ तस्मै दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २५॥

्इस वस्त्रसे आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे।' ऐसा कहकर नागने उन्हें दो दिव्य वस्त्र प्रदान किये॥ २५॥

पवं नलं च संदिइय वासो दत्त्वा च कौरव। नागराजस्ततो राजंस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २६॥

कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! इस प्रकार राजा नलको संदेश और वस्त्र देकर नागराज कर्कोटक वहीं अन्तर्धान हो गया॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलककोटकसंवादे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नल-ककोटकसंबादिवषयक छाळठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

### सप्तषष्टितमोऽध्यायः

राजा नलका ऋतुपर्णके यहाँ अश्वाध्यक्षके पद्पर नियुक्त होना और वहाँ दमयन्तीके लिये निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे बातचीत

बृहदश्व उवाच

तिस्तिन्नन्तिहिते नागे प्रययौ नैपधो नलः। ऋतुपर्णस्य नगरं प्राविद्याद् दशमेऽहिन ॥ १ ॥

वृहदश्व मुनि कहते हैं—कर्कोटक नागके अन्तर्धान हो जानेपर निषधनरेश नलने दसवें दिन राजा ऋतुपर्णके नगरमें प्रवेश किया ॥ १॥

स राजानमुपातिष्ठद् वाहुकोऽहमिति ब्रुवन्। अभ्वानां वाहने युक्तः पृथिव्यां नास्ति मत्समः॥ २ ॥

वे बाहुक नामसे अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्णके यहाँ उपस्थित हुए और बोले—'घोड़ोंको हाँकनेकी कलामें इस पृथ्वीपर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है।। २।।

अर्थक्रच्छ्रेषु चैवाहं प्रष्टब्यो नैपुणेषु च। अनुसंस्कारमपि च जानास्यन्यैर्विशेषतः ॥ ३॥

भैं इन दिनों अर्थसंकटभें हूँ। आपको किसी भी कलाकी निपुणताके विषयमें सलाह लेनी हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अन्न संस्कार ( भाँति-भाँतिकी रसोई वनानेका कार्य) भी मैं दूसरोंकी अपेक्षा विशेष जानता हूँ॥ ३॥

यानि शिल्पानि लोकेऽसिन् यञ्चैवान्यत् सुदुष्करम्। सर्वे यतिष्ये तत् कर्तुमृतुपर्ण भरस्व माम् ॥ ४ ॥



'इस जगत्में जितनी भी शिल्पकलाएँ हैं तथा दूसरे भी जो अत्यन्त कठिन कार्यहैं, मैं उन सबको अच्छी तरह करनेका प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ग ! आप मेरा भरण-पोषण कीजिये'॥ ४॥

ऋतुवर्णे उवाच

वस बाहुक भद्रं ते सर्वमेतत् करिष्यसि । शीव्रयाने सदा बुद्धिर्ध्रयते मे विशेषतः ॥ ५ ॥

ऋतुपर्ण ने कहा—बाहुक ! तुम्हारा भला हो। तुम मेरे यहाँ निवास करो। ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मनमें सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीष्रतापूर्वक कहीं भी पहुँच सकूँ॥ ५॥

स त्वमातिष्ठ योगं तं येन शीघा हया मम। भवेयुरश्वाध्यक्षोऽसि वेतनं ते शतं शतम्॥ ६॥

अतः तुम ऐसा उपाय करोः जिससे मेरे घोड़े शीव्रगामी हो जायँ । आजसे तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो । दस हजार मुद्राएँ तुम्हारा वार्षिक वेतन है ॥ ६ ॥

त्वामुपस्थास्यतञ्चेव नित्यं वार्णेयजीवलौ । एताभ्यां रंस्यसे सार्धे वस वै मयि बाहुक ॥ ७॥

वार्ष्णेय और जीवल-ये दोनों सारिय तुम्हारी सेवामें रहेंगे। बाहुक ! इन दोनोंके साथ तुम बड़े सुखसे रहोगे। तुम मेरे यहाँ रहो॥ ७॥

बृहदश्च उवाच

एवमुक्ती नछस्तेन न्यवसत् तत्र पूजितः। ऋतुपर्णस्य नगरे सहवार्ण्येयजीवलः॥८॥

यृहद्श्व मुनि कहते हैं—राजन्!राजाके ऐसा कहनेपर नल वार्णिय और जीवलके साथ सम्मानपूर्वक ऋतुपर्णके नगर-में निवास करने लगे॥ ८॥

स वै तत्रावसद् राजा वैदर्शीमजुचिन्तयन् । स्वातः सायं सायं सदा चेमं ऋोकमेकं जगाद ह ॥ ९ ॥

वे दमयन्तोका निरन्तर चिन्तन करते हुए वहाँ रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोकको पढ़ा करते थे—॥ ९॥

क नु सा श्रुत्पिपासार्ता श्रान्ता रोते तपस्विनी । ः स्मरन्ती तस्य मन्दस्य कं वा साद्योपतिष्ठति ॥१०॥ 'भृख-प्याससे पीड़ित और थकी माँदी वह तपस्विनी उस मन्दबुद्धि पुरुषका स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी ?' ॥ १०॥

प्चं ब्रुवन्तं राजानं निशायां जीवलोऽव्रवीत्। कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि वाहुक॥ ११॥

एक दिन रात्रिके समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे 'जीवलने पूछा—बाहुक! तुम प्रतिदिन किस स्त्रीके लिये शोक करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ११॥

श्रीयुष्मन् कस्य वा नारी यामेवमनुशोचिस । तमुवाच नलो राजा मन्दप्रक्षस्य कस्यचित् ॥ १२ ॥ आसीद् बहुमता नारी तस्यादढतरं वचः। स वै केनचिद्र्येन तया मन्दो व्ययुज्यत ॥ १३ ॥

'आयुष्मन् ! वह किसकी पत्नी है, जिसके लिये तुम इस प्रकार निरन्तर शोकमम रहते हो।' तब राजा नलने उससे कहा — 'किसी अल्पबुद्धि पुरुषके एक स्त्री थी, जो उसके अत्यन्त आदरकी पात्र थी। किंतु उस पुरुषकी बात अत्यन्त हद नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञासे फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजनसे विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नीसे विख्ड गया। १२-१३॥

विष्रयुक्तः स मन्दात्मा श्रमत्यसुखपीडितः । दश्यमानः स शोकेन दिवारात्रमतन्द्रितः ॥ १४ ॥

पत्नीसे विलग होकर वह मन्दबुद्धि मानव दिन-रात शोकामिसे दग्ध एवं दुःखसे पीड़ित होकर आलस्यसे रहित हो इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १४॥

निशाकाले सरंस्तस्याः श्लोकमेकं सा गायति । स विभ्रमन् महीं सर्वो किचदासाद्य किंचन ॥ १५॥ वसत्यनर्दस्तद् दुःखं भूय एवानुसंसारन् । 'रातमें उसीका स्मरण करके वह एक श्लोकको गाया करता है। सारी पृथ्वीका चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थानमें पहुँचा और वहीं निरन्तर उस प्रियतमाका स्मरण करके दुःख भोगता रहता है। यद्यपि वह उस दुःखको भोगनेके योग्य है नहीं॥१५ ई॥

सा तु तं पुरुषं नारी कृच्छ्रेऽप्यनुगता वने ॥ १६ ॥ त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति । एका बाळानभिक्षा च मार्गाणामतथोचिता ॥ १७ ॥

'वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकटकालमें भी उस पुरुषके पीछे-पीछे वनमें चली गयी; किंतु उस अल्प पुण्यवाले पुरुषने उसे वनमें ही त्याग दिया! अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्टसे उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी। उसे मार्गका ज्ञान नहीं था। जिस संकटमें वह पड़ी थी, उसके योग्य वह कदापि नहीं थी॥ १६-१७॥

श्चितिपासापरीताङ्गी दुष्करं यदि जीवित । रवापदाचरिते नित्यं वने महित दारुणे ॥१८॥ त्यका तेनालपभाग्येन मन्दप्रक्षेन मारिष । इत्येवं नैषधो राजा दमयन्तीमनुस्मरन् ॥ अज्ञातवासं न्यवसद् राज्ञस्तस्य निवेशने ॥१९॥

भ्रुख और प्याससे उसके अङ्ग व्यात हो रहे थे। उस दशामें परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्यजीवन! अत्यन्त भयंकर विशाल वनमें जहाँ नित्य-निरन्तर हिंसक जन्त विचरते रहते हैं, उस मन्दबुद्धि एवं मन्दभाग्य पुरुषने उसका त्याग कर दिया था।' इस प्रकार निषधनरेश राजा नल दमयन्तीका निरन्तर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्णके यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे॥ १८-१९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलविलापे सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गैत नजोपाख्यानपर्वमें नलविलापविषयक सड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

### अष्टषष्टितमोऽध्यायः

विदर्भराजका नल-दमयन्तीकी खोजके लिये ब्राह्मणोंको भेजना, सुदेव ब्राह्मणका चेदिराजके भवनमें जाकर मन-दी-मन दमयन्तीके गुणोंका चिन्तन और उससे भेंट करना

बृहदश्व उवाच

हृतराज्ये नले भीमः सभार्ये च वनं गते। द्विजान् प्रस्थापयामास नलदर्शनकाङ्क्रया॥ १॥

ृष्टदश्य मुनि कहते हैं—राजन् ! राज्यका अपहरण हो जानेपर जब राजा नल पत्नीसिहत वनमें चले गये, तब बिदर्भ-नरेश भीमने नलका पता लगानेके लिये बहुत-से बाह्मणोंको इधर-उधर भेजा ॥ १॥ संदिदेश च तान् भीमो वसु दत्त्वा च पुष्कलम्। मृगयध्वं नलं चैव दमयन्तीं च मे सुताम्॥ २॥

राजा भीमने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणोंको यह संदेश दिया— 'आपलोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयन्तीकी खोज करें ॥ २॥

अस्मिन् कर्मणि सम्पन्ने विश्वाते निषधाधिपे । गवां सहस्रं दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति ॥ ३ ॥ 'निपधनरेश नलका पता लग जानेपर जब यह कार्य सम्पन्न हो जायगा, तब मैं आपलोगोंमें को भी नल-दमयन्ती-को यहाँ ले आयेगा, उसे एक हजार गौएँ दूँगा ॥ ३॥

अत्रहारांश्च दास्यामि ग्रामं नगरसम्मितम्। न चेच्छक्याविहानेतुं दमयन्ती नलोऽपि वा॥ ४॥ श्रातमात्रेऽपि दास्यामि गवां दशरातं धनम्।

प्साथ ही जीविकाके लिये अग्रहार (करमुक्त भूमि) दूँगा और ऐसा गाँव दे दूँगा, जो आयमें नगरके समान होगा। यदि नल-दमयन्तीमेंसे किसी एकको या दोनोंको ही यहाँ ले आना सम्भव न हो सके तो केवल उनका पता लग जानेपर भी में एक हजार गोधन दान करूँगा' ॥ ४६ ॥ इत्युक्तास्ते ययुर्ह्हिं ब्राह्मणाः सर्वतो दिशम् ॥ ५ ॥ पुरराष्ट्राणि चिन्वन्तो नेषधं सह भार्यया। नेव कापि प्रपश्यन्ति नलं वा भीमपुत्रिकाम् ॥ ६ ॥ ततस्त्रेदिपुरी रम्यां सुदेवो नाम वै द्विजः। विचिन्वानोऽथ वैदर्भीमपश्यद् राजवेश्मनि ॥ ७ ॥

राजाके ऐसा कहनेपर वे सव ब्राह्मण वड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गये और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नीसहित निषधनरेश नलका अनुसंधान करने लगे; परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीमकुमारी दमयन्तीको नहीं देख पाते थे। तदनन्तर सुदेव नामक ब्राह्मणने पता लगाते हुए रमणीय चेदिनगरीमें जाकर वहाँ राजमहलमें विदर्भकुमारी दमयन्तीको देखा॥५-७॥

पुण्याह्वाचने राज्ञः सुनन्दासहितां स्थिताम्।
मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेणाप्रतिमेन ताम्॥ ८॥
निवद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावसोः।
तां समीक्ष्य विद्यालाक्षीमधिकं मलिनां क्रशाम्।
तर्कयामास भैमीति कारणेरुपपाद्यम्॥ ९॥

वह राजाके पुण्याह्वाचनके समय सुनन्दाके साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप (मैलसे आवृत होनेके कारण) मन्द-मन्द प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्निकी प्रभा धूमसमूहसे आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रींवाली उस राजकुमारीको अधिक मलिन और दुर्बल देख उपर्युक्त कारणोंसे उसकी पहचान करते हुए सुदेवने निश्चय किया कि यह भीमकुमारी दमयन्ती ही है।। ८-९॥

सुदेव उवाच

यथेयं मे पुरः दृष्टा तथारूपेयमङ्गना । कृतार्थोऽस्मयद्य दृष्ट्रेमां लोककान्तामिव श्रियम् ॥१०॥

सुदेव मन-ही-मन बोले—मैंने पहले जिस रूपमें इस कल्याणमयी राजकन्याको देखा है, वैसी ही यह आज भी है। लोककमनीय लक्ष्मीकी भाँति इस भीमकुमारीको देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ ॥ १०॥ पूर्णेचन्द्रनिभां श्यामां चारुवृत्तपयोधराम् । कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः ॥ ११ ॥

यह स्यामा युवती पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर और गोल-गोल हैं। यह देवी अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंको आलोकित कर रही है।।

चारुपद्मविशालाक्षीं मन्मथस्य रतीमिव। इष्टां समस्तलोकस्य पूर्णचन्द्रप्रभामिव॥१२॥

उसके बड़े-बड़े नेत्र मनोहर कमलोंकी शोभाको लिजत कर रहे हैं । यह कामदेवकी रित-सी जान पड़ती है । पूर्णिमाके चन्द्रमाकी चाँदनीके समान यह सब लोगोंके लिये प्रिय है ॥ १२ ॥

विदर्भसरसस्तसाद् दैवदोषादिवोद्धृताम्। 
मलपङ्कानुलिप्ताङ्कां मृणालीमिव चोद्धृताम्॥ १३॥
पौर्णमासीमिव निशां राहुश्रस्तनिशाकराम्।
पतिशोकाकुलां दीनां शुष्कस्रोतां नदीमिव॥ १४॥

विदर्भरूपी सरोवरसे यह कमिलनी मानो प्रारब्धके दोषसे निकाल ली गयी है। इसके मिलन अङ्ग कीचड़ लिपटी हुई निलनीके समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमाकी रजनीके समान जान पड़ती है, जिसके चन्द्रमापर मानो राहुने प्रहण लगा रक्खा हो। पित-शोकसे ब्याकुल और दीन होनेके कारण यह सूखे जल-प्रवाहवाली सरिताके समान प्रतीत होती है॥ १३-१४!

विध्वस्तपर्णकमलां वित्रासितविहंगमाम्। इस्तिहस्तपरामृष्टां व्याकुलामिव पद्मिनीम्॥१५॥

इसकी दशा उस पुष्करिणीके समान दिखायी देती है, जिसे हाथियोंने अपने शुण्डदण्डसे मथ डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तोंवाले कमलसे युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करनेवाले पक्षी अत्यन्त भयभीत हो रहे हों। यह दु:खसे अत्यन्त व्याकुल-सी प्रतीत हो रही है॥ १५॥

सुकुमारी सुजाताङ्गी रत्नगर्भगृहोचिताम् । दह्यमानामिवार्केण मृणाळीमिव चोद्गृताम् ॥ १६ ॥

मनोहर अङ्गींवाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलोंमें रहनेयोग्य है, जिनका भीतरी भाग रत्नोंका बना हुआ है। (इस समय दु:खने इसे ऐसा दुर्वल कर दिया है कि) यह सरोवरसे निकाली और सूर्यकी किरणोंसे जलायी हुई कमलिनी-के समान प्रतीत हो रही है॥ १६॥

रूपौदार्यगुणोपेतां मण्डनाहीममण्डिताम् । चन्द्रलेखामिवनवां व्योम्नि नीलाभ्रसंवृताम् ॥ १७ ॥

यह रूप और उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न है। श्रङ्कार धारण करनेके योग्य होनेपर भी यह श्रङ्कारश्चन्य है, मानो आकाशमें मेघोंकी काली घटासे आवृत नृतन चन्द्रकला हो॥

### कामभोगैः प्रियैर्हीनां हीनां बन्धुजनेन च। देहं संधारयन्तीं हि भर्तृदर्शनकाङ्क्षया॥१८॥

यह राजकन्या प्रिय कामभोगोंसे विश्वत है। अपने वन्धु-जनोंसे विछुड़ी हुई है और पतिके दर्शनकी इच्छासे अपने (दीन-दुर्वल ) शरीरको धारण कर रही है॥ १८॥

भती नाम परं नायी भूषणं भूषणैर्विना। पषा हि रहिता तेन शोभमाना न शोभते॥१९॥

वास्तवमें पित ही नारीका सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होनेसे वह बिना आभूषणोंके सुशोभित होती है; परंतु यह पितरूप आभूषणसे रहित होनेके कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है।। १९॥

दुष्करं कुरुतेऽत्यन्तं हीनो यद्नया नलः। घारयत्यात्मनो देहं न शोकेनापि सीद्ति ॥ २०॥

इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीरको धारण करते हैं और शोकसे शिथिल नहीं हो रहे हैं तो यह समझना चाहिये कि वे अत्यन्त दुष्कर कर्म कर रहे हैं॥२०॥

इमामसितकेशान्तां शतपत्रायतेक्षणाम् । सुलाहां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यथते मनः ॥ २१॥

काले-काले केशों और कमलके समान विशाल नेत्रोंसे सुशोभित इस राजकन्याको, जो सदा सुख भोगनेके ही योग्यहै, दुःखित देखकर मेरे मनमें भी बड़ी ब्यथा हो रही है॥ २१॥

कदा नु खलु दुःखस्य पारं यास्यति वै शुभा। भर्तुः समागमात् साध्वी रोहिणी शशिनो यथा॥ २२॥

्रजैसे रोहिणी चन्द्रमाके संयोगसे सुखी होती है, उसी प्रकार यह ग्रुभलक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पितके समागमसे (संतुष्ट हो) कब इस दुःखके समुद्रसे पार होसकेगी।

अस्या नूनं पुनर्छाभान्नैषधः प्रीतिमेष्यति । राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनर्लब्ध्वा च मेदिनीम् ॥ २३ ॥

जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्यसे च्युत होकर फिर उसी राज्यभूमिको प्राप्त कर लेनेपर अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जानेपर निषधनरेश नलको निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी॥ २३॥

तुल्यशीलवयोयुक्तां तुल्याभिजनसंवृताम्। नैषधोऽर्हति वैदर्भी तं चेयमसितेक्षणा॥ २४॥

विदर्भकुमारी दमयन्ती राजा नलके समान शील और अवस्थासे युक्त है, उन्हींके तुल्य उत्तम कुलसे सुशोभित है। निषधनरेश नल विदर्भकुमारीके योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रोंवाली वैदर्भा नलके योग्य है॥ २४॥

युक्तं तस्याप्रमेयस्य वीर्यसत्त्ववतो मया। समाश्वासयितुं भार्या पतिदर्शनलालसाम्॥ २५॥ राजा नलका पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पतिदर्शनके लिये लालायित और उन्कण्ठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिये॥ २५॥ अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्। अदृष्टपूर्वी दुःखस्य दुःखार्ती ध्यानतत्पराम्॥ २६॥

इस पूर्णचन्द्रमुखी राजकुमारीने पहले कभी दुःखको नहीं देखा था। इस समय दुःखसे आतुर हो पितके ध्यानमें परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देनेका विचार कर रहा हूँ॥

बृहदस्व उवाच

एवं विमृह्य विविधेः कारणैर्ठक्षणैश्च ताम् । उपागम्य ततो मैमीं सुदेवो ब्राह्मणोऽब्रवीत् ॥ २७ ॥ अहं सुदेवो वैदर्भि भातुस्ते द्यितः सखा । भीमस्य वचनाद् राज्ञस्त्वामन्वेष्टुमिहागतः ॥ २८ ॥

वृहदश्व मुनि कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार भौति-भौतिके कारणों और लक्षणोंसे दमयन्तीको पहचानकर और अपने कर्तव्यके विषयमें विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गये और इस प्रकार बोले—'विदर्भराजकुमारी!

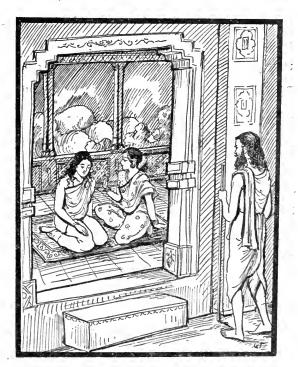

मैं तुम्हारे भाईका प्रिय सखा सुरेव हूँ । महाराज भीमकी आज्ञासे तुम्हारी खोज करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥२७-२८॥ कुराली ते पिता राज्ञि जननी भ्रातरश्च ते ।

आयुष्मन्तौ कुशिलनौ तत्रस्थौ दारकौ च तौ ॥ २९॥

'निषधदेशकी महारानी! तुम्हारे पिता, माता और भाई

सब सकुशल हैं और कुण्डिनपुरमें जो तुम्हारे बालक हैं, वे भी कुशलसे हैं ॥ २९॥ त्वत्छते वन्धुवर्गाश्च गतसत्त्वा इवासते । अन्वेष्टारो ब्राह्मणाश्च भ्रमन्ति शतशो महीम् ॥ ३०॥

'तुम्हारे बन्धु-वान्धव तुम्हारी ही चिन्तासे मृतक-तुत्य हो रहे हैं। ( तुम्हारी खोज करनेके लिये) सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वीपर घूम रहे हैं'॥ ३०॥

#### बृहदस्य उवाच

अभिज्ञाय सुदेवं तं दमयन्ती युधिष्ठिर। पर्यपृच्छततान् सर्वान् क्रमेण सुहृदः स्वकान् ॥ ३१॥

वृहदृश्व मुनि कहते हैं—- युधिष्ठिर !सुदेवको पहचान-कर दमयन्तीने क्रमशः अपने सभी सगे-सम्बन्धियौंका कुशल-समाचार पूछा ॥ ३१॥

रुरोद च भृशं राजन् वैदर्भी शोककिशंता।
दृष्ट्वा सुदेवं सहसा श्रातुरिष्टं द्विजोत्तमम्॥३२॥
रुद्तीं तामथो दृष्ट्वा सुनन्दा शोककिशंता।
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्तीं च भारत ॥३३॥

राजन् ! अपने भाईके प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेवको सहसा आया देख दमयन्ती शोकसे न्याकुल हो फूट-फूटकर रोने लगी। भारत! तदनन्तर उसे सुदेवके साथ एकान्तमें बात करती तथा रोती देख सुनन्दा शोकसे न्याकुल हो उठी॥ ३२-३३॥

जिन्दे कथयामास सैरन्ध्री रोदिर्ताति च। ब्राह्मणेन सहागम्य तां चेद यदि मन्यसे ॥ ३४॥

उसने अपनी मातासे जाकर कहा—पाँ! सैरन्ध्री एक ब्राह्मणसे मिलकर बहुत रो रही है। यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जाननेकी चेष्टा करों? ॥ ३४॥

अथ <u>चेदिपतेर्माता</u> राज्ञश्चान्तःपुरात् तदा। जगाम यत्र सा बाला ब्राह्मणेन सहाभवत् ॥ ३५॥

तदनन्तर चेदिराजकी माता उस समय अन्तःपुरसे निकलकर उसी स्थानगर गर्यो, जहाँ राजकन्या दमयन्ती ब्राह्मणके साथ खड़ी थी॥ ३५॥

ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशामपते । पप्रच्छ भायो कस्येयं सुता वा कस्य भाविनी ॥ ३६ ॥ कथं च नष्टा झातिभ्यो भर्तुवी वामलोचना । त्वया च विदिता विप्र कथमेवंगता सती ॥ ३७ ॥

युधिष्ठिर ! तव राजमाताने सुदेवको बुलाकर पूछा— 'विप्रवर ! जान पड़ता है, तुम इसे जानते हो । बताओ, यह सुन्दरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है ? यह सुन्दर नेत्रोंवाली सुन्दरी अपने भाई-चन्धुओं अथवा पतिसे किस प्रकार विलग हुई है ? यह सती-साध्वी नारी ऐसी दुरवस्थामें क्यों पड़ गर्या ? !! ३६-३७ ॥

पतिदेच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तः सर्वमशेषतः । तत्त्वेन हिममाचक्ष्व पृच्छन्त्या देवरूपिणीम् ॥ ३८ ॥

्ब्रह्मन् ! इस देवरूपिणी नारीके विषयमें यह सारा वृत्तान्त में पूर्णरूपसे सुनना चाहती हूँ । मैं जो कुछ पूछती हूँ, वह गुझे ठीक-ठीक वताओं ।। ३८॥

एवमुकस्तया राजन् सुदेवो द्विजसत्तमः। सुस्रोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्॥३९॥

राजन् ! राजमाताके इस प्रकार पूछनेपर वे द्विजश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक वैठकर दमयन्तीका यथार्थ हत्तान्त बताने लगे ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीसुदेवसंवादे अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ इस प्रकार श्रीनहामारत वनपर्वके अन्तर्गत नलो ॥स्य नपर्वमें दमयन्ती-सुदेव-संवादविषयक अरसप्रवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना और वहाँसे नलको हुँदनेके लिये अपना संदेश देकर त्राह्मणों को भेजना

सुदेव उवाच विद्रभैराजो धर्मात्मा भीमो नाम महाद्युतिः। सुतेषं तस्य कल्याणी दमयन्तीति विश्वता॥ १॥ सुदेय ने कहा—देवि ! विदर्भदेशके राजा महातेजस्वी भीम बड़े धर्मात्मा हैं। यह उन्हींकी पुत्री है। इस कल्याण-स्वरूपा राजकन्याका नाम दमयन्ती है। १॥ राजा तु नैषधो नाम वीरसेनसुतो नलः। भार्येयं तस्य कल्याणी पुण्यदलोकस्य धीमतः॥ २ ॥

वीरसेनपुत्र नल निषधदेशके सुप्रसिद्ध राजा हैं । उन्हीं (परम) बुद्धिमान् पुण्यश्लोक नलकी यह कल्याणमयी पत्नी है ॥ स चूतेन जितो आत्रा हतराज्यो महीपतिः।

दमयन्त्या गतः सार्धं न प्राज्ञायत कस्यचित् ॥ ३ ॥
एक दिन राजा नल अपने भाईके द्वारा जूएमें हार गये।
उसीमें उनका सारा राज्य चला गया । वे दमयन्तीके साथ
वनमें चले गये । तयसे अवतक किसीको उनका पता
नहीं लगा ॥ ३ ॥

ते वयं दमयन्त्यर्थे चरामः पृथिवीमिमाम् । सेयमासादिता वाला तव पुत्रनिवेशने ॥ ४ ॥

हम अनेक ब्राह्मण दमयन्तीको ढूँढ़नेके लिये इस पृथ्वी-पर विचर रहे हैं। आज आपके पुत्रके महलमें मुझे यह राज-कुमारी मिली है। ४॥

अस्या रूपेण सहज्ञी मानुषी न हि विद्यते । अस्या होष भुवोर्मध्ये सहजः पिप्छुरुत्तमः ॥ ५ ॥

रूपमें इसकी समानता करनेवाली कोई भी मानवकन्या नहीं है । इसके दोनों भौंहोंके बीच एक जन्मजात उत्तम तिलका चिह्न है ॥ ५॥

रयामायाः पद्मसंकाशो लक्षितो ऽन्ति हिंतो मया । मलेन संवृतो हास्यारुङनो ऽभ्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ६॥

मैंने देखा है, इस श्वामा राजकुमारीके ललाटमें वह कमलके समान चिह्न छिपा हुआ है। मेघमालासे ढँके हुए चन्द्रमाकी माँति उसका वह चिह्न मैलसे ढक गया है॥६॥ चिह्नसूतो विभृत्यर्थमयं धात्रा विनिर्मितः। प्रतिपत्कलुपस्येन्दोर्लेखा नातिविराजते॥ ७॥

न चास्या नश्यते रूपं वपुर्मलसमाचितम्। असंस्कृतमभिव्यक्तं भाति काञ्चनसंनिभम्॥ ८॥ अनेन वपुषा वाला पिष्लुनानेन सूचिता। लक्षितेयं मया देवी निभृतोऽग्निरिवोध्मणा॥ ९॥

विधाताके द्वारा निर्मित यह चिह्न इसके भावी ऐश्वर्यका स्वक है। इस समय यह प्रतिपदाकी मिलन चन्द्रकलाके समान अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण-जैसा सुन्दर शरीर मैलसे व्याप्त और संस्कारशून्य (मार्जन आदिसे रहित) होनेपर भी स्पष्ट रूपसे उद्धासित हो रहा है। इसका रूपसौन्दर्य नष्ट नहीं हुआ है। जैसे लिपी हुई आग अपनी गर्मीसे पहचान ली जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयन्ती मिलन शरीरसे युक्त है तो भी इस ललाटवर्ती तिलके चिह्नसे ही मैंने इसे पहचान लिया है॥ ७-९॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विशाम्पते । सुनन्दा शोधयामास विष्ठुप्रच्छादनं मलम् ॥ १०॥ युधिष्ठिर!सुदेवका यह वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्ती-के ललाटवर्ती चिह्नको ढँकनेवाली मैल धो दी॥ १०॥

स मलेनापरुष्टेन पिप्लुस्तस्या व्यरोचत । दमयन्त्या यथा व्यभ्ने नभसीव निशाकरः ॥११ ॥

मैल धुल जानेपर उसके ललाटका वह चिह्न उसी प्रकार चमक उठा, जैसे बादलरहित आकाशमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है ॥ ११ ॥

पिष्लुं दृष्ट्वा सुनन्दा च राजमाता च भारत । रुदत्यौ तां परिष्वज्य मुहुर्तमिव तस्थतुः ॥१२॥

भारत ! उस चिह्नको देखकर सुनन्दा और राजमाता दोनों रोने लगीं और दमयन्तीको हृदयसे लगाये दो घड़ीतक स्तब्ध खड़ी रहीं ॥ १२॥

उत्सुज्य बाष्पं शनके राजमातेदमत्रवीत्। भगिन्या दुहिता मेऽसि पिष्छनानेन सूचिता ॥ १३॥

तत्पश्चात् राजमाताने आँस् बहाते हुए धीरेसे कहा— 'बेटी ! तुम मेरी बहिनकी पुत्री हो । इस चिह्नके कारण मैंने भी तुम्हें पहचान लिया ॥ १३॥

<u>अहं च तव माता च राशस्तस्य महात्मनः ।</u> स्रुते दशार्णाधिपतेः सुदाम्नश्चा<u>रुद</u>र्शने ॥ १४ ॥

'सुन्दरी ! मैं और तुम्हारी माता दोनों दशार्णदेशके स्वामी महामना राजा सुदामाकी पुत्रियाँ हैं ॥ १४ ॥

भीमस्य राज्ञः सा दत्ता <u>बीरवाहोरहं पुनः ।</u> त्वं तु जाता मया दम्ना दशार्णेषु पितुर्गृहे ॥ १५ ॥

'तुम्हारी माँका ब्याह राजा भीमके साथ हुआ और मेरा चेदिराज वीरवाहुके साथ। तुम्हारा जन्म दशाणंदेशमें मेरे पिताके ही घरपर हुआ और मैंने अपनी आँखों देखा॥ यथैव ते पितुर्गेहं तथैव मम भामिनि। यथैव च ममैश्वर्यं दमयन्ति तथा तव॥१६॥

'भाभिनि! तुम्हारे लिये जैसा पिताका घर है, वैसा ही मेरा घर है। दमयन्ती! यह सारा ऐश्वर्य जैसे मेरा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी है, ॥ १६॥

तां प्रहृष्टेन मनसा दमयन्ती विशाम्पते । प्रणम्य मातुर्भगिनीमिदं वचनमत्रवीत् ॥ १७ ॥

युधिष्ठिर! तव दमयन्तीने प्रसन्न हृदयसे अपनी मौसीको प्रणाम करके कहा—॥ १७॥

अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युपिता त्विय । सर्वकामैः सुविद्दिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥ १८ ॥

माँ ! यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थीं, तत्र भी मैं
 तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रही हूँ । तुमने मेरे इच्छानुसार सारी
 सुविधाएँ कर दीं और सदा तुम्हारे द्वारा रक्षामेरी होती रही ॥

सुबात् सुबतरो वास्ते भविष्यति न संशयः। चिरविष्रोषितां मातर्मामनुशातुमईसि॥ १९॥

'अव यदि मैं यहाँ रहूँ तो यह मेरे लिये अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु मैं बहुत दिनोंसे प्रवासमें भटक रही हूँ, अतः माताजी ! मुझे विदर्भ जानेकी आशा दीजिये ॥ १९॥

दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बालकौ। पित्रा विहोनौ शोकातौँ मया चैव कथं जु तौ॥ २०॥

्मेंने अपने बचोंको पहले ही कुण्डिनपुर भेज दिया था। वे वहीं रहते हैं। पितासे तो उनका वियोग हो ही गया है; मुझसे भी वे विछुड़ गये हैं, ऐसी दशामें वे शोकार्त बालक कैसे रहते होंगे ? ॥ २०॥

यदि चापि प्रियं किंचिन्मयि कर्तुमिहेच्छिस । विद्भीन् यातुमिच्छामि शीघ्रं मे यानमादिश ॥ २१ ॥ वाढमित्येव तामुक्त्वा हृष्टा मातुष्वसा नृप । गुप्तां वलेन महता पुत्रस्यानुमते ततः ॥ २२ ॥ प्रास्थापयद् राजमाता श्रीमतीं नरवाहिना । यानेन भरतश्रेष्ठ खन्नपानपरिच्छदाम्॥ २३ ॥

भाँ ! यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाहती हो तो मेरे लिये शीव किसी सवारीकी व्यवस्था कर दो। में विदर्भदेश जाना चाहती हूँ।'राजन ! तब 'बहुत अच्छा' कहकर दमयन्ती-की मौसीने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रकी राय लेकर सुन्दरी दमयन्तीको पालकीपर विठाकर विदाकिया। उसकीरक्षाके लिये बहुत बड़ी सेना दे दी। भरतश्रेष्ठ!राजमाताने दमयन्तीके साथ खाने-पीनेकी तथा अन्य आवश्यक सामग्रियोंकी अच्छी व्यवस्था कर दी॥ २१-२३॥

ततः सा न चिरादेव विदर्भानगमत् पुनः। तां तु वन्युजनः सर्वः प्रहृष्टः समपूजयत्॥ २४॥

तदनन्तर वहाँसे विदा हो वह थोड़े ही दिनोंमें विदर्भ देशकी राजधानीमें जा पहुँची । उसके आगमनसे माता-पिता आदि सभी बन्ध-बान्धव बड़े प्रसन्त हुए और सबने उसका स्वागत-सत्कार किया ॥ २४॥

सर्वान् कुशिलनो दृष्ट्वा वान्धवान् दारकौ च तौ। मातरं पितरं चोभौ सर्व चैव सखीजनम्॥२५॥ देवताः पूजयामास ब्राह्मणांश्च यशस्त्रिनी। परेण विधिना देवी दमयन्ती विशाम्पते॥२६॥

राजन् ! समस्त बन्धु-वान्धवों, दोनों बच्चों, माता-पिता और सम्पूर्ण सिखयोंको सकुशल देखकर यशस्विनी देवी दमयन्तीने उत्तम विधिके साथ देवताओं और ब्राह्मणोंका पूजन किया ॥ २५-२६॥

अतर्पयत् सुदेवं च गोसहस्रोण पार्थिवः। ब्रीतो हद्दैव तनयां ब्रामेण द्रविजेन च ॥ २७॥ राजा भीम अपनी पुत्रीको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने एक इजार गौ, एक गाँव तथा धन देकर सुदेव ब्राह्मणको संतुष्ट किया ॥ २७॥

सा व्युष्टा रजनीं तत्र पितुर्वेदमनि भाविनी। विश्रान्ता मातरं राजन्निदं वचनमत्रवीत्॥ २८॥

युधिष्ठिर ! भाविनी दमयन्तीने उस रातमें पिताके घरमें विश्राम किया । सर्वेरा होनेपर उसने मातासे कहा—॥ २८॥

#### दमयन्त्युवाच

मां चेदिच्छिस जीवन्तीं मातः सत्यं व्रवीमिते । नलस्य नरवीरस्य यतस्वानयने पुनः ॥ २९ ॥

द्मयन्ती बोली — माँ ! यदि मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मैं तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल-की खोज करानेका पुनः प्रयत्न करो ॥ २९॥

दमयन्त्या तथोका तु सा देवी भृशादुःखिता। वाप्पेणापिहिता राज्ञी नोत्तरं किंविद्रववीत्॥ ३०॥

दमयन्तीके ऐसा कहनेपर महारानीकी आँखें आँसुओंसे भर आयीं । वे अत्यन्त दुखी हो गर्यी और तत्काल उसे कोई उत्तर न दे सर्वी ॥ ३० ॥

तदवस्थां तु तां दृष्टा सर्वमन्तःपुरं तदा। हाहाभूतमतीवासीद् भृदां च प्ररुरोद् ह ॥ ३१ ॥

तव महारानीकी यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे अन्तः पुरमें हाहाकार मच गया । सब-के-सब फूट-फूटकर रोने लगे ॥ ३१॥

ततो भीमं महाराजं भार्या वचनमव्रवीत्। दमयन्ती तव सुता भर्तारमनुशोचित ॥ ३२॥

तदनन्तर महाराज भीमसे उनकी पत्नीने कहा—'प्राण-नाथ! आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिके लिये निरन्तर शोकमें डूवी रहती है॥ ३२॥

अपकृष्य च लज्जां सा खयमुक्तवती नृप। प्रयत्नन्तां तव प्रेष्याः पुण्यदलोकस्य मार्गणे॥ ३३॥

'नरेश्वर! उसने लाज छोड़ कर खयं अपने मुँहसे कहा है। अतः आपके सेवक पुण्यक्लोक महाराज नलका पता लगानेका प्रयत्न करें॥ ३३॥

तया प्रदेशितो राजा ब्राह्मणान् वशवर्तिनः। प्रास्थापयद् दिशः सर्वो यतध्वं नलमार्गणे॥ ३४॥

महारानीसे प्रेरित हो राजा भीमने अपने अधीनस्थ ब्राह्मणोंको यह कहकर सब दिशाओंमें भेजा कि 'आपस्रोग नस्त्रको हूँ दुनेकी चेष्टा करें'।। ३४॥

ततो विद्रभीधिपतेर्नियोगाद् ब्राह्मणास्तदा। दमयन्तीमथो सःवा प्रस्थिताःस्मेःयथात्रुवन् ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात् विदर्भनरेशकी आज्ञासे ब्राह्मणलोग प्रस्थित हो दमयन्तीके पास जाकर बोले—'राजकुमारी! हम सब नलका पता लगाने जा रहे हैं (क्या आपको कुछ कहना है ?)'।।

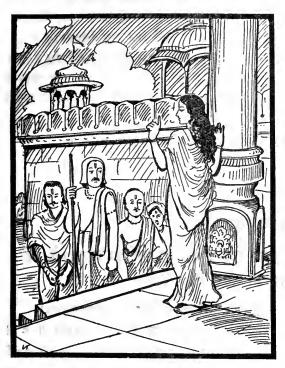

भय तानव्रवीद् भैमी सर्वराष्ट्रेष्विदं वचः। स्वय्वं जनसंसत्सु तत्र तत्र पुनः पुनः॥३६॥

तब भीमकुमारीने उन ब्राह्मणोंसे कहा—'सब राष्ट्रोंमें धूम-धूमकर जनसमुद।यमें आपलोग बार-बार मेरी यह बात बोलें—॥ ३६॥

क जुत्वं कितवच्छित्वा वस्त्रार्धं प्रस्थितो मम। डत्स्टुज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ ३७॥

'ओ जुआरी प्रियतम!तुम वनमें सोयी हुई और अपने पतिमें अतुराग रखनेवाली मुझ प्यारी पत्नीको छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्रको फाड़कर कहाँ चल दिये? ॥ ३७॥

सा वै यथा त्वयाद्रष्टा तथा ऽऽस्ते त्वत्वतीक्षिणी । द्रसमाना भृशं बाला वस्त्रार्धेनाभिसंवृता ॥३८॥

'उसे तुमने जिस अवस्थामें देखा था, उसी अवस्थामें वह आज भी है और तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षा कर रही है। आधे वस्त्रसे अपने शरीरको ढँककर वह युवती तुम्हारी

विरहाग्निमें निरन्तर जल रही है।। ३८॥

तस्या रुद्त्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव। प्रसादं कुरु वे वीर प्रतिवाक्यं ददस्य च ॥३९॥

'वीर भूमिपाल! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुई अपनी उत प्यारी पत्नीपर पुनः ऋपा करो और मुझे मेरी बातका उत्तर दो'॥ ३९॥ पवमन्यच वक्तव्यं ऋषां कुर्याद् यथा मिय । वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावकः ॥४०॥

'ब्राह्मणो ! ये तथा और भी बहुत सी ऐसी बार्ते आप कहें, जिससे वे मुझपर कृपा करें। वायुकी सहायतासे प्रज्वलित आग सारे वनको जला डालती है (इसी प्रकार विरहकी व्याकुलता मुझे जला रही है) ॥ ४०॥

भर्तव्या रक्षणीया च पत्नी पत्या हि सर्वदा। तन्नष्टमुभयं कस्माद् धर्मन्नस्य सतस्तव ॥४१॥

'प्राणनाथ ! पितको उचित है कि वह सदा अपनी पत्नी-का भरण-पोषण एवं संरक्षण करे । आप धर्मज्ञ और साधु पुरुष हैं। आपके ये दोनों कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गये ! ॥

ख्यातः प्राज्ञः कुळीनश्च सानुक्रोशो भवान् सदा । संवृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंक्षयात् ॥४२॥

'आप विख्यात विद्वान्, कुलीन और सदा सबके प्रति दयाभाव रखनेवाले हैं; परंदु मेरे हृदयमें यह संदेह होने लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट होनेके कारण मेरे प्रति निर्दय हो गये हैं॥ ४२॥

तत् कुरुष्व नरन्याघ्र दयां मिय नर्षभ । आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव हि मे श्रृतः ॥४३॥

'नरव्याघ ! नरोत्तम! मुझपर दया करो । मैंने तुम्हारे हो मुखसे सुन रक्खा है कि दयाछता सबसे बड़ा धर्म है' ॥ प्यं बुवाणान् यदि वः प्रतिबृयात् कथंचन ।

पद ब्रुवाणान् याद् वः प्रातब्र्यात् कथचन । स नरः सर्वथा क्षेयः कश्चासौ क नु वर्तते ॥५८॥

'ब्राह्मणो ! यदि आपके ऐसी बार्ते कहनेपर कोई किसी प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्यका सब प्रकारसे परिचय प्राप्त कीजियेगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है, इत्यादि ॥ ४४॥

यर्चैवं वचनं श्रुत्वा ब्रूयात् प्रतिवचो नरः। तदादाय वचस्तस्य ममावेधं द्विजोत्तमाः॥४५॥

'विप्रवरो ! आपके इन वचनोंको सुनकर जो कोई मनुष्य जैसा भी उत्तर दे, उसकी वह बात याद रखकर आपलोग मुझे बतावें ॥ ४५ ॥

तथा च वो न जानीयाद् ब्रुवतो मम शासनात्। पुनरागमनं चैव तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥४६॥

'िकसीको भी यह नहीं मालूम होना चाहिये कि आपलोग मेरी आज्ञासे ये बार्ते कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाय तब आप आलस्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत लौट आर्वे॥४६॥

यदिवासौ समृद्धः स्याद् यदि वाप्यधनो भवेत्। यदि वाप्यसमर्थः स्याज्ञेयमस्य चिकीपितम् ॥४०॥ (उत्तर देनेशाला पुरुष धनवान् हो या निर्धन) समर्थ हो या असमर्थः वह क्या करना चाहता है। इस बातको जाननेका प्रयत्न कीजिये' ॥ ४७ ॥

एवमुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सर्वतो दिशम्। नलं मृगिवतुं राजंस्तदा ब्यसनिनं तथा ॥४८॥ ते पुराणि सराष्ट्राणि ब्रामान् घोषांस्तथाऽऽश्रमान्। अन्वेपन्तो नलं राजन् नाधिजग्मुर्द्विजातयः॥४९॥

राजन् ! दमयन्तीके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मण संकटमें पड़े

हुए राजा नलको हूँ दुनेके लिये सब दिशाओं की ओर चुले गये। युधिष्ठिर ! उन ब्राह्मणोंने नगरों, राष्ट्रों, गाँवों, गोष्ठों तथा आश्रमों में भी नलका अन्वेषण किया; किंतु उन्हें कहीं भी उनका पता न लगा॥ ४८-४९॥

तच वाक्यं तथा सर्वे तत्र तत्र विशाम्पते। श्रावयांचिकिरे विशा दमयन्त्या यथेरितम्॥५०॥

महाराज ! दमयन्तीने जैसा वताया था, उस वाक्यको सभी ब्राह्मण भिन्न-भिन्न स्थानोंमें जाकर लोगोंको सुनाया करते थे॥ ५०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्विण नल्जोपाख्यानपर्विण नलान्वेषणे पृकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नलकी खोजविषयक उनहत्तरवाँ भध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥



### सप्ततितमोऽध्यायः

पर्णादका दमयन्तीसे वाहुकरूपधारी नलका समाचार बताना और दमयन्तीका ऋतुपर्णके यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मणको खयंवरका संदेश देकर भेजना

वृहदश्वं उवाच

अथ दीर्घस्य कालस्य पूर्णा<u>दो नाम</u> वै द्विजः। प्रत्येत्य नगरं भैमीमिदं वचनमब्रवीत्॥१॥

वृहदश्व मुनि कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर दीर्घ-कालके पश्चात् पर्णादनामक ब्राह्मण विदर्भदेशकी राजधानीमें लैटकर आये और दमयन्तीसे इस प्रकार वोले—॥ १॥ नैषधं सृगयानेन दमयन्ति मया नलम्। अयोध्यां नगरीं गत्वा भाक्कासुरिमुपस्थितः॥ २॥

'दमयन्ती ! में निषधनरेश नलको हूँढ्ता हुआ अयोध्या नगरीमें गथा और वहाँ राजा ऋतुपर्णके दस्यारमें उपस्थित हुआ ॥ २॥

श्रावितश्च मया वाक्यं त्वदीयं स महाजने। ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तं वरवर्णिनि ॥ ३ ॥ तच्छुत्वा नात्रवीत् किंचिदतुपर्णो नराधिपः। न चपारिषदः कश्चिद् भाष्यमाणो मयासकृत्॥ ४ ॥

'वहाँ बहुत लोगोंकी भीड़में मैंने तुम्हारा वाक्य महाभाग ऋतुपर्णको सुनाया । वरवर्णिनि ! उस बातको सुनकर राजा ऋतुपर्ण कुछ न बोले । मेरे बार-बार कहनेपर भी उनका कोई सभासद् भी इसका उत्तर न दे सका ॥ ३-४॥

अनुज्ञातं तु मां राज्ञा विजने कश्चिद्ववीत्। ऋतुपर्णस्य पुरुषो वाहुको नाम नामतः॥ ५॥

'परंतु ऋतुपर्णके यहाँ वाहुक नामधारी एक पुरुष है, उसने जब में राजासे विदा लेकर लौटने लगा, तब मुझसे एकान्तमें आकर तुम्हारी बातोंका उत्तर दिया॥ ५॥ स्तस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो हस्तवाहुकः। शीव्रयानेषु कुशलो मृष्टकर्ता च भोजने ॥ ६ ॥

'वह महाराज ऋतुपर्णका सारिथ है। उसकी भुजाएँ छोटी हैं तथा वह देखनेमें कुरूप भी है। वह घोड़ोंको शीध हाँकनेमें कुशल है और अपने बनाये हुए भोजनमें बहा मिठास उत्पन्न कर देता है। । ६।।

स विनिःश्वस्य बहुशो रुदित्वा च पुनः पुनः। कुशलं चेव मां पृष्ट्रा पश्चादिदमभाषत॥ ७॥

'बाहुकने बार-बार लम्बी साँसे खींचकर अनेक बार रोदन किया और मुझसे कुशल-समाचार पूछकर फिर वह इस प्रकार कहने लगा—॥ ७॥

वैषम्यमपि सम्बाप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः। अवत्मानमात्मना सत्यो जितः खर्गो न संशयः॥ ८॥

'उत्तम कुलकी स्त्रियाँ बड़े भारी सङ्कटमें पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे सत्य और स्वर्ग दोनोंपर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है।। ८॥

रहिता भर्तभिइचैव न कुष्यन्ति कदाचन। प्राणांश्चारित्रकवचान् धारयन्ति वरस्त्रियः॥ः९ः॥

'श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतियोंसे परित्यक्त होनेपर भी कभी क्रोध नहीं करती । वे सदाचाररूपी कवचसे आवृत प्राणींको धारण करती हैं ॥ ९ ॥

विषमस्थेन मूढेन परिश्रष्टसुखेन च । यत् सा तेन परित्यका तत्र न क्रोड्रमईति ॥ १०॥ 'वह पुरुष बड़े संकटमें था, सुखके साधनोंसे विञ्चत होकर किंकर्तव्यविमूढ हो गया था। ऐसी दशामें यदि उसने अपनी पत्नीका परित्याग किया है तो इसके लिये पत्नीको उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये॥ १०॥

प्राणयात्रां परिप्रेष्तोः राकुनैर्हतव।ससः। आधिभिर्द्द्यमानस्य स्यामा न कोद्धमर्हति॥११॥

'जीविका पानेके लिये नेष्टा करते समय पश्चियोंने जिसके बस्त्रका अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकारकी मानसिक चिन्ताओंसे दग्ध हो रहा था, उस पुरुषपर स्यामाको कोध नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥

सुत्कतासत्कता वापि पति दृष्ट्वा तथागतम्। भ्रष्टराज्यं श्रिया द्दीनं श्रुधितं व्यसनाप्तुतम्॥ १२॥

'पितिने उसका सत्कार किया हो या असत्कार—उसे चाहिये कि पितको वैसे संकटमें पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे; क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मीसे विश्वत हो भूखसे पीड़ित एवं विपत्तिके अथाह सागरमें डूबा हुआ था' ॥ १२॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा त्वरितोऽहमिहागतः। श्रुत्वा प्रमाणं भवती राज्ञइचैव निवेदय॥१३॥

'बाहुककी वह बात सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह सब सुनकर अब कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमें तुम्हीं प्रमाण हो। (तुम्हारी इच्छा हो तो) महाराजको भी ये बातें स्चित कर दो।। १३॥

एतच्छुत्वाश्चपूर्णाक्षी पर्णादस्य विशाम्पते । दमयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १४ ॥

युधिष्ठिर ! पर्णादका यह कथन सुनकर दमयन्तीके नेत्रोंमें आँस् भर आया । उसने एकान्तमें जाकर अपनी मातासे कहा—॥ १४॥

भयमधीं न संवेद्यो भीमे मातः कदाचन। त्वत्संनिधौ नियोक्ष्येऽहं सुदेवं द्विजसत्तमम् ॥१५॥ यथा न नृपतिभीमः प्रतिपद्येत मे मतम्। तथा त्वया प्रकर्तव्यं मम चेत् प्रियमिच्छसि॥१६॥

'माँ! पिताजीको यह बात कदापि माळ्म न होनी चाहिये। मैं तुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेवको इस कार्यमें लगाऊँगी। तुम ऐसी चेष्टा करो, जिससे पिताजीको मेरा विचार ज्ञात न हो। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिये सचेष्ट रहना होगा॥ १५-१६॥

यथा चाहं समानीता सुदेवेनाशु बान्धवान् । तेनेव मङ्गलेनाशु सुदेवो यातु मा चिरम् ॥ १७ ॥ समानेतुं नलं मात्ररयोध्यां नगरीमितः ।

'जैसे सुदेवने मुझे यहाँ लाकर बन्धु-बान्धवींसे शीष्र मिला दिया, उसी मङ्गलमय उद्देश्यकी सिद्धिके लिये सुदेव ब्राह्मण फिर शीघ ही यहाँसे अयोध्या जायँ, देर न करें। माँ !वहाँ जानेका उद्देश्य है, महाराज नलको यहाँ ले आना ।।१७६॥ विश्रान्तं तु ततः पश्चात् पर्णादं द्विजसत्तमम् ॥ १८॥ अर्चयामास वैदर्भी धनेनातीव भाविनी। नले चेहागते तत्र भूयो दास्यामि ते वसु ॥ १९॥

इतनेहीमें विप्रवर पर्णाद जय विश्राम कर चुके, तब विदर्भराजकुमारी दमयन्तीने बहुत धन देकर उनका सत्कार किया और यह भी कहा—-'महाराज नलके यहाँ पधारनेपर में आपको और भी धन दूँगी ॥ १८-१९ ॥



त्वया हि मे बहु कृतं यदन्यो न करिष्यति । यद् भन्नीहं समेष्यामि जीन्नमेव द्विजोत्तम्॥ २०॥

'विप्रवर ! आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, जो दूसरा नहीं कर सकता; क्योंकि अब मैं अपने स्वामीसे शीघ ही मिल सकूँगी' ॥ २० ॥

स एवमुकोऽथाभ्वास्य आशीर्वादैः सुमङ्गलैः। गृहानुपययौ चापि कृतार्थः सुमहामनाः॥ २१॥

दमयन्तीके ऐसा कहनेपर अत्यन्त उदार हृदयवाले पर्णाद अपने परम मङ्गलमय आशीर्वादींद्वारा उसे आश्वासन दे कृतार्थ हो अपने घर चले गये॥ २१॥

ततः सुदेवमाभाष्य दमयन्ती युधिष्ठिर। अववीत् संनिधौ मातुर्दुःखसोकसमन्विता॥ २२॥

युधिष्ठिर !तदनन्तर दमयन्तीने सुदेव ब्राह्मणको बुलाकर अपनी माताके समीप दुःख-शोकसेपीड्नित होकर कहा-॥२२॥ गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिनं नृपम् । ऋतुपर्णं वचो ब्रुहि सम्पतन्निव कामगः॥२३॥

'सुरेवजी! आप इच्छानुसार चलनेवाले द्वुतगामी पक्षीकी भाँति शीघतापूर्वक अयोध्या नगरीमें जाकर वहाँके निवासी राजा ऋतुपर्णसे कहिये–॥ २३॥

बास्थास्यति पुनर्भेमी दमयन्ती स्वयंवरम्। तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सर्वशः॥ २४॥

भीमकुमारी दमयन्ती पुनः स्वयंवर करेगी । वहाँ बहुत-से राजा और राजकुमार सब ओरसे जा रहे हैं॥ २४॥

तथा च गणितः कालः श्वोभूते स भविष्यति । यदि सम्भावनीयं ते गच्छ शीव्रमरिंद्म ॥ २५ ॥ 'उसके लिये समय नियत हो चुका है। कल ही स्वयंवर होगा। शत्रुदमन! यदि आपका वहाँ पहुँचना सम्भव हो तो शीघ जाइये॥ २५॥

सूर्थोदये द्वितीयं सा भर्तारं वरियण्यति। न हि स ज्ञायते वीरो नलो जीवति वा न वा ॥ २६॥

'कल सूर्योदय होनेके बाद वह दूसरे पतिका वरण कर लेगी; क्योंकि वीरवर नल जीवित हैं या नहीं, इसका कुछ पता नहीं लगता है' ॥ २६ ॥

पवं तया यथोको वै गत्वा राजानमव्रवीत्। ऋतुपर्णे महाराज सुदेवो ब्राह्मणस्तदा॥२७॥

महाराज ! दमयन्तीके इस प्रकार बतानेपर सुदेव ब्राह्मणने राजा ऋतुपर्णके पास जाकर वही बात कही ॥२७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीपुनःस्वयंवरकथने सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें दमयन्तीके पुनः स्वयंवरकी चर्चासे सम्बन्ध रखनेवाला सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७०॥

# एकसप्ततितमोऽध्यायः

राजा ऋतुपर्णका विदर्भदेशको प्रस्थान, राजा नलके विषयमें वार्ष्णियका विचार और बाहुककी अद्भुत अश्वसंचालन-कलासे वार्ष्णिय और ऋतुपर्णका प्रभावित होना

बृहदश्व उवाच

श्रुत्वा वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिपः। सान्त्वयञ्दलक्षणया वाचा बाहुकं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥

यृहदृश्य मुनि कहते हैं—युधिष्ठिर ! सुदेवकी वह बात सुनकर राजा ऋतुपर्णने मधुर वाणीसे सान्त्वना देते हुए बाहुकसे कहा—॥ १॥

विदर्भान् यातुमिच्छामि दमयन्त्याः खयंवरम् । एकाह्ना हयतत्त्वज्ञ मन्यसे यदि वाहुक ॥ २ ॥

'बाहुक ! तुम अश्वविद्याके तत्त्वज्ञ हो, यदि मेरी बात मानो तो में दमयन्तीके स्वयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये एक ही दिनमें विदर्भदेशकी राजधानीमें पहुँचना चाहता हूँ' ॥२॥

पवमुक्तस्य कौन्तेय तेन <u>राज्ञा नलस्य ह ।</u> न्यदीर्यत मनो दुःखात् प्रदृष्यी च महामनाः॥ ३॥

कुन्तीनन्दन ! राजा ऋतुपर्णके ऐसा कहनेपर राजा नलका मन अत्यन्त दुःखसे विदीर्ण होने लगा । महामना नल बहुत देरतक किसी भारी चिन्तामें निमग्न हो गये ॥३॥

दमयन्ती वदेदेतद् कुर्यात् दुःखेन मोहिता। अस्मदर्थे भवेद् वायमुपायिधन्तितो महान्॥ ४॥

वे सोचने लगे-'क्या दमयन्ती ऐसी बात कह सकती है ? अथवा सम्भव है, दुःखसे मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्तिके लिये यह महान् उपाय सोच निकाला हो १॥ ४॥

नृशंसं बत वैदर्भी भर्तकामा तपिसनी। मया श्रुद्रेण निकृता कृपणा पापवुद्धिना॥ ५ ॥ स्त्रीसभावश्चलो लोके मम दोषश्च दारुणः। स्यादेवमि कुर्यात्सा विवासाद् गतसौहदा॥ ६ ॥

'तपस्विनी एवं दीन विदर्भराजकुमारीको मुझ नीच एवं पापबुद्धि पुरुषने घोला दिया है, इसीलिये वह ऐसा निष्ठुर कार्य करनेको उद्यत हो गयी । संसारमें स्त्रीका चञ्चल स्वभाव प्रसिद्ध है । मेरा अपराध भी भयंकर है । सम्भव है मेरे प्रवाससे उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले ॥ ५-६ ॥

मम शोकेन संविग्ना नैराश्यात् तनुमध्यमा। नैवंसा कर्हिचित् कुर्यात् सापत्या च विशेषतः॥ ७॥

क्योंकि पतली कमरवाली वह युवती मेरे शोकसे अत्यन्त उद्धिग्न हो उठी होगी और मेरे मिलनेकी आशा न होनेके कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है। इसलिये भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती॥ ७॥

#### यदत्र सत्यं वासत्यं गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम् । ऋतुपर्णस्य वै काममात्मार्थं च करोम्यहम् ॥ ८॥

'इसमें कितना सत्य या असत्य है—इसे मैं वहाँ जाकर ही निश्चितरूपसे जान सकूँगा, अतः मैं अपने लिये ही ऋतुपर्ण-की इस कामनाको पूर्ण करूँगा'॥ ८॥

इति निश्चित्य मनसा बाहुको दीनमानसः। इताञ्जलिरुवाचेदमृतुपर्णं जनाधिपम्॥९॥ प्रतिजानामि ते वाक्यं गमिष्यामि नराधिप। पकाक्षा पुरुषव्याघ्र विदर्भनगरीं नृप॥१०॥

मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके दीनहृदय बाहुकने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्णसे इस प्रकार कहा— 'नरेश्वर ! पुरुषसिंह ! मैंने आपकी आज्ञा सुनी है, मैं प्रतिज्ञा-पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिनमें विदर्भदेशकी राजधानीमें आपके साथ जा पहुँचूँगा' ॥ ९-१०॥

तृतः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन् स बाहुकः। अभ्वशालामुपागम्य भाङ्गासुरिनृपाञ्चया ॥११॥

युधिष्ठिर ! तदनन्तर बाहुकने अश्वशालामें जाकर राजा ऋतुपर्णकी आज्ञासे अश्वोंकी परीक्षा की ॥ ११॥

स त्वर्यमाणो बहुदा ऋतुपर्णेन बाहुकः। अश्वाञ्जिशसमानो वै विचार्य च पुनः पुनः। अध्यगच्छत् कृदाानश्वान् समर्थानध्वनि क्षमान्॥१२॥

मृतुपर्ण बाहुकको बार-बार उत्तेजित करने लगे, अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वोंकी परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वोंको चुना, जो देखनेमें दुबले होनेपर भी मार्ग तय करनेमें शक्तिशाली एवं समर्थ थे ॥ १२॥

तेजोबलसमायुक्तान् कुलशीलसमन्वितान्। वृजिताँललक्षणैहींनैः पृथुषोथान् महाहनून्॥१३॥

वे तेज और वलसे युक्त थे। वे अच्छी जातिके और अच्छे स्वभावके थे। उनमें अग्रुभ लक्षणोंका सर्वथा अभावथा। उनकी नाकमोटी और थूथन (ठोड़ी) चौड़ी थी१३

गुद्धान् दशभिरावतैः सिन्धुजान् वातरंहसः। दृष्ट्या तानत्रवीद् राजा किंचित् कोपसमन्वितः॥१४॥

वे वायुके समान वेगशाली सिन्धुदेशके घोड़े थे । वे दस आवर्त (भॅवरियों ) के चिह्नोंसे युक्त होनेके कारण निर्दोष थे । उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्णने कुछ कुपित होकर कहा—॥१४॥

किमिदं प्रार्थितं कर्तुं प्रलब्धव्या न ते वयम् । कथमल्पबलप्राणा वक्ष्यन्तीमे ह्या मम । महद्यानमपि च गन्तव्यं कथमीहरौः॥१५॥

'क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुननेके लिये कहा था, तुम मुझे घोखा तो नहीं दे रहे हो। ये अल्प बल और शक्ति-वाले घोड़े कैसे मेरा इत्ता बड़ा रास्ता तुय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ोंसे इतनी दूरतक रथ कैसे ले जाया जायगा ?'॥ १५॥० *बाहुक उवाच* 

पको ललाटे ह्रौ मूर्झि ह्रौ ह्रौ पाश्वीपपार्श्वयोः । ह्रौ ह्रौ वक्षित विश्वेयौ प्रयाणे चैक एव तु ॥१६॥ बाहुकने कहा—राजन्! ललाटमें एक, मस्तकमें दो, पार्श्वभागमें दो, उपपार्श्वभागमें भी दो, छातीमें दोनों ओर दो दो और पीठमें एक—इस प्रकार कुल वारह मँगरियोंको पहचानकर घोड़े रथमें जोतने चाहिये॥ १६॥ एते ह्या ग्राम्डियन्ति विदर्भात नाम संद्रायः।

एते हया गमिष्यन्ति विदर्भान् नात्र संशयः। यानन्यान् मन्यसे राजन् बृहि तान् योजयामिते ॥१७॥

ये मेरे चुने हुए घोड़े अवस्य विदर्भदेशकी राजधानीतक पहुँचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज! इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें, उन्हींको मैं रथमें जोत दूँगा ॥ १७॥

#### ऋतुपर्ण उवाच

त्वमेव हयतस्वशः कुशलो ह्यसि वाहुक। यान् मन्यसे समर्थास्त्वं क्षित्रं तानेव योजय ॥१८॥

ऋतुपर्ण बोले—बाहुक ! तुम अश्वविद्याके तत्त्वज्ञ और कुदाल हो। अतः तुम जिन्हें इस कार्यमें समर्थ समझो। उन्हींको शीघ जोतो ॥ १८॥

ततः स<u>द्श्वांश्चतुरः</u> कुलशीलसमन्वितान् । योजयामास कुशलो जवयुक्तान् रथे नलः॥१९॥

तब चतुर एवं कुशल राजा नलने अच्छी जाति और उत्तम स्वभावके चार वेगशाली घोड़ोंको रथमें जोता ॥१९॥

ततो युक्तं रथं राजा समारोहत् त्वरान्वितः। अथ पर्यपतन् भूमौ जानुभिस्ते हयोत्तमाः॥२०॥

जुते हुए रथपर राजा ऋतुपर्ण वड़ी उतावलीके साथ सवार हुए। इसलिये उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनोंके बल पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २०॥

ततो नरवरः श्रीमान् नलो राजा विशाम्पते । सान्त्वयामास तानद्यांस्तेजोवलसमन्वितान् ॥२१॥

युधिष्ठिर ! तत्र नरश्रेष्ठ श्रीमान् राजा नलने तेज और बलसे सम्पन्न उन घोड़ोंको पुचकारा ॥ २१॥

रिहमभिश्च समुद्यम्य नलो यातुमियेष सः। सूतमारोप्य वार्ष्णेयं जवमास्थाय वै परम्॥२२॥ ते चोद्यमाना विधिवद् वाहुकेन ह्योत्तमाः। समुत्पेतुरथाकाशं रिथनं मोहयन्निव॥२३॥

फिर अपने हाथमें वागडोर ले उन्हें काबूमें करके रथको आगे बढ़ानेकी इच्छा की। वार्णोय सार्थिको रथपर बैठाकर अत्यन्त वेगका आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुकके द्वारा विधिपूर्वक हाँके जाते हुए वे ृउत्तम अक्ष रथीको मोहित से करते हुए इतने तीत्र वेगसे चले, मानो आकाशमें उड़ रहे हों ॥ २२-२३॥



तथा तु दृष्ट्वा तानस्वान् वहतो वातरंहसः। अयोध्याधिपतिः श्रीमान् विसायं परमं ययौ ॥२४॥

उस प्रकार वायुके समान वेगसे रथका वहन करनेवाले उन अश्वींको देखकर श्रीमान् अयोध्यानरेशको वड़ा विस्मय हुआ ॥ २४॥

रथघोषं तु तं श्रुत्वा हयसंग्रहणं च तत्। वार्ष्णेयश्चिन्तयामास बाहुकस्य हयन्नताम् ॥२५॥ किं तु स्यान्मातिलरयं देवराजस्य सारिधः। तथा तल्लक्षणं वीरे बाहुके दृश्यते महत्॥२६॥

रथकी आवाज सुनकर और घोड़ोंको काबूमें करनेकी वह कला देखकर वार्णंयने वाहुकके अश्व-विज्ञानपर सोचना आरम्भ किया। क्या यह देवराज इन्द्रका सारथि-मातिल है ? इस वीर बाहुकमें मातिलका-सा ही महान् लक्षण देखा जाता है ॥ २५-२६॥

रालिहोत्रोऽथिकं नु स्याद्धयानां कुळतत्त्ववित् । मानुषं समनुपातो वपुः परमरोभनम् ॥२७॥

'अथवा घोड़ोंकी जाति और उनके विषयकी तात्त्विक वार्ते जाननेवाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं हैं, जो परम सुन्दर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुँचे हैं॥ २७॥

उताहोस्विद् भवेद् राजा नलः परपुरंजयः। सोऽयं नृपतिरायात इत्येवं समिवन्तयत्॥२८॥ 'अथवा रानुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूपमें नहीं आ गये हैं ? अवस्य वे ही हैं। इस प्रकार वार्णोयने चिन्तन करना प्रारम्भ किया ॥ २८॥

अथ चेह नली विद्यां वेत्ति तामेव बाहुकः। तुल्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्य नलस्य च ॥२९॥

'राजा नल इस जगत्में जिस विद्याको जानते हैं, उसीको बाहुक भी जानता है । बाहुक और नल दोनोंका ज्ञान मुझे एक सा दिखायी देता है ॥ २९॥

अपि चेदं वयस्तुह्यं वाहुकस्य नलस्य च । नायं नलो महावीर्यस्तद्विद्यक्ष भविष्यति ॥३०॥

'इसी प्रकार बाहुक और नलकी अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान् कोई दूसरा महापुरुष होगा ॥ ३०॥

प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पृथिवीमिमाम् । दैवेन विधिना युक्ताः शास्त्रोक्तेश्च निरूपणैः ॥३१॥

व्यहुत-से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमोंसे युक्त होकर इस पृथ्वीपर विचरते रहते हैं॥ ३१॥

भवेन्न मतिभेदो मे गात्रवैरूप्यतां प्रति। प्रमाणात् परिहीनस्तु भवेदिति मतिर्मम ॥३२॥

'इसके शरीरकी रूपहीनताको लक्ष्य करके मेरी बुद्धिमें यह मेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नलकी जो मोटाई है, उससे यह कुछ दुवला-पतला है। उससे मेरे मनमें यह विचार होता है कि सम्भव है, यह नल न हो॥

वयःप्रमाणं तत्तुरुयं रूपेण तु विपर्ययः। नलं सर्वगुणैर्युक्तं मन्ये बाहुकमन्ततः॥३३॥

'इसकी अवस्थाका प्रमाण तो उन्होंके समान है, परंतु रूपकी दृष्टिसे तो अन्तर पड़ता है। फिर भी अन्ततः मैं इसी निर्णयपर पहुँचता हूँ कि मेरी रायमें वाहुक सर्वगुणसम्पन्न राजा नल ही हैं? ॥ ३३॥

एवं विचार्य बहुशो वार्ष्णेयः पर्यचिन्तयत्। हृद्येन महाराज पुण्यद्देशोकस्य सारिथः॥३४॥

महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार पुण्यश्लोक नलके सारिथ वार्णोयने यार-वार उपर्युक्त रूपसे विचार करते हुए मन-ही-मन उक्त धारणा बना ली ॥ ३४॥

ऋतुपर्णश्च राजेन्द्रो वाहुकस्य हयज्ञताम्। चिन्तयन् मुमुदे राजा सहवार्ष्णयसारिथः॥३५॥

महाराज ऋतुपर्ण भी वाहुकके अश्वसंचालनविषयक ज्ञानपर विचार करके वार्णोय सार्थिके साथ बहुत प्रसन्न हुए॥ ऐकाग्रयं च तथोस्साहं हयसंग्रहणं च तत्। परं यत्नं च सम्प्रेक्य परां मुद्मवाप ह ॥ ३६ ॥ रखनेकी वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें उसकी वह एकाग्रताः वह उत्साहः घोड़ोंको काबूमें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि ऋतुपर्णविदर्भगमने एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाल्यानपर्वमें ऋतुपर्णका विदर्भदेशमें गमनविषयक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

### द्विसप्ततितमोऽध्यायः

ऋतुपर्णके उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड्के वृक्षके फलोंको गिननेके विषयमें नलके साथ ऋतुपर्णकी बातचीत, ऋतुवर्णसे नलको चतुविद्याके रहस्यकी प्राप्ति और उनके शरीरसे कलियुगका निकलना

बृहदश्व उवाच

स नदीः पर्वतांइचैव वनानि च सरांसि च। अचिरेणातिचकाम खेचरः खे चरन्निव॥१॥

बृहद्दव मुनि कहते हैं---युधिष्ठिर ! जैसे पक्षी आकाशमें उड़ता है, उसी प्रकार बाहुक (बड़े वेगसे) शीव्रतापूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरोंको लाँघता हुआ आगे बढ्ने लगा ॥ १॥

तथा प्रयाते तु रथे तदा भाङ्गासुरिर्नृपः। उत्तरीयमधोऽपद्यद् अष्टं परपुरंजयः॥ २॥

जब रथ इस प्रकार तीव गतिसे दौड़ रहा था, उसी समय शत्रुओंके नगरोंको जीतनेवाले राजा ऋतुपर्णने देखा, उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है ॥ २ ॥

ततः स त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा। त्रहीष्यामीति तं राजा नलमाह महामनाः॥ ३॥ निगृह्वीष्व महाबुद्धे हयानेतान् महाजवान्। वार्षोयो यावदेनं पदमानयतामिह् ॥ ४ ॥ मे

उस समय वस्त्र गिर जानेपर उन महामना नरेशने वड़ी उतावलीके साथ नलसे कहा—'महामते ! इन वेगशाली घोड़ोंको ( थोड़ी देरके लिये ) रोक लो । मैं अपनी गिरी हुई चादर लूँगा। जबतक यह वार्णिय उतरकर मेरे उत्तरीय वस्नको ला दे, तबतक रथको रोके रही? ॥ ३-४॥ नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्टः पटस्तव। योजनं समतिकान्तो नाहर्तुं शक्यते पुनः॥ ५॥

यह सुनकर नलने उसे उत्तर दिया---(महाराज ! आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है। मैं उस स्थानसे चार कोस आगे आ गया हूँ । अब फिर वह नहीं लाया जा सकता' ॥ ५ ॥ पवमुक्तो नलेनाथ तदा भाङ्गासुरिर्नृपः। आससाद वने राजन् फलवन्तं बिभीतकम् ॥ ६ ॥

राजन् ! नलके ऐसा कहनेपर राजा ऋतुपर्ण चप हो

गये। अब वे एक वनमें एक बहेड़ेके वृक्षके पास आ पहुँचे।

जिसमें बहुत-से फल लगे थे ॥ ६ ॥

तं द्या बाहुकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत। ममापि सृत पर्य त्वं संख्याने परमं बलम् ॥ ७ ॥

उस वृक्षको देखकर राजा ऋतुपर्णने तुरंत ही बाहुक-से कहा-- 'सूत ! तुम देखो, मुझमें भी गणना करने (हिसाब लगाने) की कितनी अद्भुत शक्ति है।। ७॥

सर्वः सर्वे न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन। नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्॥ ८॥

'सव लोग सभी बातें नहीं जानते । संसारमें कोई भी सर्वेश नहीं है तथा एक ही पुरुषमें सम्पूर्ण ज्ञानकी प्रतिष्ठा नहीं है ॥ ८ ॥

वृक्षेऽस्मिन् यानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक। पतितान्यपि यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम्॥ ९॥ एकपत्राधिकं चात्र फलमेकं च बाहुक। पञ्चकोट्योऽथ पत्राणां द्वयोरिव च शाखयोः॥ १०॥ प्रचित्रह्मस्य शास्त्रे हे याश्चाप्यन्याः प्रशासिकाः। आभ्यां फलसहस्रे हे पञ्चोनं शतमेव च ॥ ११॥

बाहुक ! इस वृक्षपर जितने पत्ते और फल हैं, उन सबको मैं बताता हूँ। पेड़के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हुए हैं, उनकी संख्या एक सौ अधिक है, इसके सिवा एक पत्र तथा एक फल और भी अधिक है; अर्थात् नीचे गिरे हुए पत्तों और फलोंकी संख्या वृक्षमें लगे हुए पत्तों और फलोंसे एक सौ दो अधिक है। इस वृक्षकी दोनों शाखाओंमें पाँच करोड़ पत्ते हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं (को काटकर उन ) के पत्ते गिन लो। इसी प्रकार इन शाखाओं में दो हजार पञ्चानने फल लगे हुए हैं ॥ ९-११ ॥

ततो रथमवस्थाप्य राजानं बाहुकोऽब्रवीत्। परोक्षमिव मे राजन् कत्थसे राजुकर्शन ॥ १२ ॥ प्रत्यक्षमेतत् कर्तास्मि शातियत्वा विभीतकम्। अथात्र गणिते राजन् विद्यते न परोक्षता ॥ १३ ॥ प्रत्यक्षं ते महाराज शातियिष्ये विभीतकम्। अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति वा ॥ १४ ॥

यह सुनकर बाहुकने रथ खड़ा करके राजासे कहा— 'रात्रुसदन नरेरा! आप जो कह रहे हैं, वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बहेड़ेके बृक्षको काटकर उसके फलोंकी संख्याको प्रत्यक्ष कलँगा। महाराज! आपकी आँखोंके सामने इस बहेड़े-को काटूँगा। इस प्रकार गणना कर लेनेपर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जायगी। विना ऐसा किये मैं तो नहीं समझ सकता कि (फलोंकी) संख्या इतनी है या नहीं ॥ १२-१४॥

संख्यास्यामि फलान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप । मुद्दुर्तमपि वार्ष्णेयो रश्मीन् यच्छतु वाजिनाम्॥ १५॥

'जनेश्वर ! यदि वार्णोय दो घड़ीतक भी इन घोड़ोंकी लगाम सँभाले तो मैं आपके देखते देखते इसके फलोंको गिन हुँगा' ॥ १५ ॥

तमत्रवीन्नुपः सूतं नायं कालो विलम्बिनुम्। बाहुकस्त्वत्रवीदेनं परं यत्नं समास्थितः॥ १६॥ प्रतीक्षस्त मुहुर्ते त्वमथवा त्वरते भवान्। एष याति शिवः पन्था याहि वार्ष्णेयसारथिः॥ १७॥

तब राजाने सारथिसे कहा—'यह विलम्ब करनेका समय नहीं है।' बाहुक बोला— में प्रयत्नपूर्वक शीव्र ही गणना समाप्त कर दूँगा। आप दो ही घड़ीतक प्रतीक्षा कीजिये। अथवा यदि आपको बड़ी जर्दी हो तो यह विदर्भदेशका मङ्गलमय मार्ग है, वार्णयको सारथि बनाकर चले जाइये'॥

अब्रवीद्दतुपर्णस्तु सान्त्वयन् कुरुनन्दन । त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति पृथिब्यामपि बाहुक ॥ १८ ॥

कुरुनन्दन ! तब ऋतुपर्णने उसे सान्त्वना देते हुए कहा— बाहुक ! तुम्हीं इन घोड़ोंको हाँक सकते हो । इस कलामें पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा दूसरा कोई नहीं है ॥ १८ ॥

त्वत्कृते यातुमिच्छामि विदर्भान् हयकोविद । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि न विघ्नं कर्तुमईसि ॥१९॥

्घोड़ोंके रहस्यको जाननेवाले वाहुक! तुम्हारे ही प्रयत्नसे में विदर्भदेशकी राजधानीमें पहुँचना चाहता हूँ । देखोः तुम्हारी शरणमें आया हूँ। इस कार्यमें विष्न न डालो ॥ १९॥

कामं च ते करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि बाहुक। विदर्भान् यदि यात्वाद्य सूर्यं दर्शयितासि मे ॥ २०॥ 'बाहुक ! यदि आज विदर्भदेशमें पहुँचकर तुम मुझे सूर्यका दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे, तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूँगा' ॥ २०॥

अथाव्रवीद् वाहुकस्तं संख्याय च विभीतकम् । ततो विदर्भान् यास्यामि कुरुष्वैयं वचो मम ॥ २१ ॥

यह सुनकर बाहुकने कहा-- भीं बहेड्रेके फलोंको गिनकर

विदर्भदेशको चलूँगा। आप मेरी यह बात मान लीजिये' ॥२१॥ अकाम इव तं राजा गणयस्वेन्युवाच ह । एकदेशं च शाखायाः समादिष्टं मयानघ ॥ २२॥ गणयस्वाइवतत्त्वज्ञ ततस्त्वं प्रीतिमावह । सोऽवतीर्य रथात् तूर्णं शातयामास तं दुमम् ॥ २३॥

राजाने मानो अनिच्छासे कहा—'अच्छाः गिन लो। अश्विवधाके तस्वको जाननेवाले निष्पाप बाहुक! मेरे बताये अनुसार तुम शाखाके एक ही भागको गिनो। इससे तुम्हें बड़ी प्रतन्नता होगी'। बाहुकने रथसे उतरकर तुरंत ही उस वृक्षको काट डाला॥ २२-२३॥

ततः स विस्मयाविष्टो गजानमिद्मववीत् । गणयित्वा यथोकानि तावन्त्येच फलानि तु ॥ २४ ॥

गिननेसे उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्णसे कहा—॥ २४॥

अत्यद्भुतिमद् राजन् दृष्टवानिस्त ते बलम्। श्रोतुमिच्छामि तां विद्यां ययैतज्ज्ञायते नृप ॥ २५ ॥ तमुवाच ततो राजा त्वरितो गमने नृप। विद्यश्रहृद्यश्चं मां संख्याने च विशारदम्॥ २६॥

'राजन्! आपमें गणितकी यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नराधिप! जिस विद्यासे यह गिनती जान ही जाती है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ।' राजा तुरंत जानेके लिये उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुकसे कहा-'तुम मुझे द्यूत-विद्याका मर्मज्ञ और गणितमें अध्यन्त निपुण समझों।। २५-२६॥

बाहुकस्तमुवाचाथ देहि विद्यामिमां मम। मत्तोऽपि चाइवहृदयं गृहाण पुरुवर्षभ॥२७॥

बाहुकने कहा—-'पुरुषश्रेष्ठ ! तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदलेमें मुझसे भी अश्व-विद्याका रहस्य ग्रहण कर लो'॥ २७॥

न्नातुपर्णस्ततो राजा बाहुकं कार्यगौरवात्। हयज्ञानस्य लोभाच तं तथेत्यव्रवीद् वचः॥ २८॥

तब राजा ऋतुपर्णने कार्यकी गुरुता और अश्वविज्ञानके होभसे बाहुकको आश्वासन देते हुए कहा-'तथास्तु' ॥ २८ ॥ यथोक्तं त्वं गृहाणेदमक्षाणां हृदयं परम्।

निश्लेपो मेऽश्वहृदयं त्विय तिष्ठतु वाहुक। एवमुक्त्वा ददौ विद्यामृतुपर्णो नलाय वै॥ २९॥

'बाहुक ! तुम मुझसे यूत-विद्याका गृद् रहस्य ग्रहण करो और अश्वविज्ञानको मेरे लिये अपने ही पास धरोहरके रूपमें रहने दो।' ऐसा कहकर ऋतुपर्णने नलको अपनी विद्या दे दी॥

तस्याक्षहृदयश्वस्य शरीपान्निःसृतः किछः।
कर्कोटकविषं तीक्ष्णं मुखात् सततमुद्धमन् ॥ ३०॥
कलेस्तस्य तदार्तस्य शापाग्निः स विनिःसृतः।
स तेन कर्शितो राजा दीर्घकालमनात्मवान् ॥ ३१॥

चूत-बिद्याका रहस्य जाननेके अनन्तर नलके शरीरसे किल्युग निकला। वह कर्कोटक नागके तीखे विषको अपने मुखने बार-बार उगल रहा था। उस समय कष्टमें पड़े हुए कल्युगकी वह शापामि भी दूर हो गयी। राजा नलको उसने दीर्घकालतक कष्ट दिया था और उसीके कारण वे किं-कर्तव्यविमृद्ध हो रहे थे॥ ३०-३१॥

ततो विषविमुक्तात्मा स्वं रूपमकरोत् कलिः। तं राष्तुमैच्छत् कुपितो निषधाधिपतिर्नलः॥३२॥

तदनन्तर विषके प्रभावसे मुक्त होकर कलियुगने अपने स्वरूपको प्रकट किया । उस समय निषधनरेश नलने कुपित हो कलियुगको शाप देनेकी इच्छा की ॥ ३२॥

तमुवाच कलिभींतो वेपमानः कृताञ्जलिः। कोपं संयच्छ नृपते कीर्ति दास्यामि तेपराम्॥ ३३॥

तब किल्युग भयभीत हो काँपता हुआ हाथ जोड़ उनसे बोला—-भहाराज ! अपने क्रोधको रोकिये। मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूँगा ॥ ३३॥

इन्द्रसेनस्य जननी कुपिता माशपत् पुरा। यदा त्वया परित्यका ततोऽहं भृशपीडितः॥ ३४॥

'इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने, पहले जब उसे आपने वनमें त्थाग दिया था, कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। उससे मैं बड़ा कष्ट पाता रहा हूँ॥ ३४॥

अवसं त्विय राजेन्द्र सुदुःखमपराजित । विषेण नागराजस्य दद्यमानो दिवानिराम् ॥ ३५ ॥

•िकसीसे पराजित न होनेवाले महाराज! मैं आपके शरीरमें अत्यन्त दुःखित होकर रहता था। नागराज कर्कोटकके विषसे मैं दिन-रात झुलसता जा रहा था (इस प्रकार मुझे अपने कियेका कठोर दण्ड मिल गया है) ॥ ३५॥

इारणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि ऋणु चेदं वचो मम ।

ये च त्वां मनुजा लोके कीर्तियिष्यन्त्यतिद्धताः।

मत्प्रसूतं भयं तेषां न कदाचिद् भविष्यति ॥ ३६ ॥

भयार्ते शरणं यातं यदि मां त्वं न शप्स्यसे।

एवमुको नलो राजा न्ययच्छत् कोपमात्मनः ॥ ३७ ॥

'अय मैं आपकी शरणमें हूँ। आप मेरी यह बात मुनिये। यदि भयसे पीड़ित और शरणमें आये हुए मुझको आप शाप नहीं देंगे तो संसारमें जो मनुष्य आलस्यरहित हो आपकी कीर्ति-कथाका कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा।' कलियुगके ऐसा कहनेपर राजा नलने अपने कोधको रोक लिया। ३६-३७॥

ततो भीतः कलिः क्षिप्रं प्रविचेश विभीतकम् । कलिस्त्वन्य<u>म्तदादश्यः कथयन</u> नैषधेन वै ॥ ३८ ॥

तदनन्तर कल्यिया भयभीत हो तुरंत ही बहेड़ेके वृक्षमें समा गया। वह जिस समय निषधराज नलके साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे॥ ३८॥

ततो गतज्वरो राजा नैपधः परवीरहा । सम्प्रणष्टेकलौराजा संख्यायास्य फलान्युत ॥ ३९ ॥ मुदा परमया युक्तस्तेजसाथ परेण वै। रथमारुद्य तेजस्वी प्रययौ जवनैर्हयैः ॥ ४० ॥

तदनन्तर किल्युगके अदृश्य हो जानेपर शत्रुवीरोंका मंहार करनेवाले निषधनरेश राजा नल सारी चिन्ताओंसे मुक्त हो गये। बहेड्के फर्लोंको गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेजसे युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथपर चढ़े और वेगशाली घोड़ोंको हाँकते हुए विदर्भदेशको चल दिये॥

विभीतकश्चाप्रशस्तः संवृत्तः किलसंश्रयात्। हयोत्तमानुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः॥ ४१॥ नलः संचोदयामास प्रहृष्टेनान्तरात्मना। विदर्भाभिमुखो राजा प्रययौ स महायशाः॥ ४२॥

कियुगके आश्रय छेनेसे बहेड्नेका वृक्ष निन्दित हो गया । तदनन्तर राजा नलने प्रसन्नचित्तसे पुनः घोड़ोंको हाँकना आरम्भ किया । वे उत्तम अश्व पश्चियोंकी तरह वार-बार उड़ते हुए-से प्रतीत हो रहे थे । अब महायशस्वी राजा नल विदर्भदेशकी ओर (यड़े वेगसे बढ़े) जा रहे थे ॥४१-४२॥

नले तु समितिकान्ते कलिरप्यगमद् गृहम्। ततो गतज्वरो राजा नलोऽभूत् पृथिवीपितिः। विमुक्तः कलिना राजन् रूपमात्रवियोजितः॥ ४३॥

नलके चले जानेपर कलि अपने घर चले गये। राजन !

नहीं प्राप्त हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह कलिसे मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिन्ताओंसे छटकारा पा गये; किंतु अभीतक उन्हें अपना पहला रूप गयी थी ॥ ४३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि कलिनिर्गमे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारन वनपर्वके अन्तर्गत नलोपारुयानपर्वमें कलियुगनिर्गमनविषयक बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

# 

# त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

बृहदश्व उवाच

ततो विदर्भान् सम्प्राप्तं सायाह्ने सत्यविक्रमम्। ऋतुपर्णे जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेद्यन् ॥ १ ॥

बृहदश्य मृनि कहते हैं--युधिष्ठिर ! तदनन्तर शाम होते-होते सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भराज्यमें जा पहुँचे । लोगोंने राजा भीमको इस बातकी सूचना दी ॥ १ ॥ स भीमवचनाद् राजा कुण्डिनं प्राविशत् पुरम्।

नादयन् रथघोषेण सर्वाः स विदिशो दिशः॥ २ ॥ भीमके अनुरोधसे राजा ऋतुपर्णने अपने

सम्पूर्ण दिशा-विदिशाओंको घर्घराइटद्वारा करते हुए कुण्डिनपुरमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ ततस्तं रथनिर्घोषं नलाश्वास्तत्र गुश्रुवुः । श्रुत्वा तु समहष्यन्त पुरेव नलसंनिधौ ॥ ३ ॥

नलके घोड़े वहीं रहते थे, उन्होंने रथका वह घोष सुना । सुनकर वे उतने ही प्रसन्न और उत्साहित हुए। जितने कि पहले नलके समीप रहा करते थे॥ ३॥ दमयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नलस्य तम्। यथा मेघस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे ॥ ४ ॥

दमयन्तीने भी नलके रथकी वह घर्घराहट सुनी, मानो वर्षाकालमें गरजते हुए मेघोंका गम्भीर घोष सुनायी देता हो ॥ परं विसायमापन्ना श्रुत्वा नादं महाखनम्। नलेन संगृहीतेषु पुरेव नलवाजिषु सदशं रथिनधींपं मेने भैमी तथा हयाः ॥ ५ ॥

वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे वड़ा विस्मय हुआ। पूर्वकालमें राजा नल जब घोड़ोंकी बाग सँभालते थे, उन दिनों उनके रथसे जैसी गम्भीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समयके रथकी घर्चराहट भी दमयन्ती और उसके घोड़ोंको जान पड़ी ॥ ५ ॥

प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालास्थाइचैव वारणाः। हयाश्च द्युश्रुवुस्तस्य रथघोषं महीपतेः ॥ ६ ॥

महलपर बैठे हुए मयूरों, गजशालामें बँधे हुए गज-राजों तथा अश्वशालाके अश्वोंने राजाके रथका वह अद्भुत घोष सुना ॥ ६ ॥

ऋतुपर्गका कुण्डिनपुरमें प्रवेश, दमयन्तीका विचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका खागत तच्छ्रत्वा रथनिर्घोषं वारणाः शिखिनस्तथा। प्रणेदुरुन्मुखा राजन् मेघनाद इवोत्सुकाः ॥ ७ ॥

> राजन् ! रथकी उस आवाजको सुनकर हाथी और मयूर अपना मुँह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कण्ठापूर्वक अपनी बोली बोलने लगे, जैसे वे मेघोंकी गर्जना होनेपर बोला करते हैं।। ७ ॥

> > दमयन्त्युवाच

यथासौ रथनिर्घोषः पूरयन्निव मेदिनीम्। ममाह्लादयते चेतो नल एष महीपतिः॥ ८॥

( उस समय ) दमयन्तीने ( मन-ही-मन ) कहा-अहो ! रथकी वह घर्घराहट इस पृथ्वीको गुँजाती हुई जिस प्रकार मेरे मनको आह्वाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है, ये महाराज नल ही पधारे हैं ॥ ८ ॥

अद्य चन्द्राभवक्त्रं तं न पश्यामि नलं यदि । असंख्येयगुणं वीरं विनङ्काशामि न संशयः ॥ ९ ॥

आज यदि असंख्य गुणोंसे विभूषित तथा चन्द्रमाके समान मुखवाले वीरवर नलको न देखूँगी तो अपने इस जीवनका अन्त कर दूँगी, इसमें संशय नहीं है ॥ ९ ॥

यदि वै तस्य वीरस्य बाह्वोनीद्याहमन्तरम् । प्रविशामि सुखस्पर्शे न भविष्याम्यसंशयम् ॥ १०॥

आज यदि मैं इन वीरिशरोमणि नलकी दोनों भुजाओंके मध्यभागमें जिसका स्पर्श अत्यन्त सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूँगी ॥ १० ॥

यदि मां मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नैषधः अद्य चामीकरप्रख्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् ॥ ११ ॥

यदि रथद्वारा मेधके समान गम्भीर गर्जना करनेवाले निषधदेशके स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्णके समान देदीप्यमान दहकती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगी ॥ ११ ॥

यदि मां सिंहविकान्तो मत्तवारणविकमः। नाभिगच्छति राजेन्द्रो विनङ्क्ष्यामि न संशयः॥ १२॥ यदि सिंहके समान पराक्रमी और मतवाले हाथीके समान

मस्तानी चालसे चलनेवाले राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं आर्थेंगे तो आज अपने जीवनको नष्ट कर दूँगी, इसमें संशय नहीं है ॥ १२ ॥

न साराम्यनृतं किंचिन्न साराम्यपकारताम्। न च पर्युषितं वाक्यं स्वैरेष्यपि कदाचन ॥१३॥

मुझे याद नहीं कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात् हॅंसी-मजाकमें भी मैं कभी झूठ बोली हूँ, स्मरण नहीं कि कभी किसीका मेरेद्वारा अपकार हुआ हो तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बातका उछञ्जन किया हो ॥ १३॥ प्रसुःक्षमावान् वीरश्च दाता चाप्यधिको नृपैः। रहोऽनीचानुवर्ती च क्रीबवन्मम नैषधः॥ १४॥

मेरे निषधराज नल शक्तिशालीः क्षमाशीलः वीरः दाताः सब राजाओंसे श्रेष्ठः एकान्तमें भी नीच कर्मसे दूर रहनेवाले तथा परायी स्त्रियोंके लिये नपुंसकतुल्य हैं॥ १४॥

गुणांस्तस्य सारन्त्यामे तत्परायादिवानिशम्। दृदयं दीर्यत इदं शोकात् प्रियविनाकृतम्॥१५॥

मैं (सदा) उन्होंके गुणोंका स्मरण करती और दिन-रात उन्होंके परायण रहती हूँ। प्रियतम नलके बिना मेरा यह दृदय उनके विरहशोकसे विदीर्ण-सा होता रहता है।। १५॥ पवं विलपमाना सा नष्टसंक्षेव भारत। आरुरोह महद् वेदम पुण्यश्लोकदिदृक्षया॥ १६॥

भारत ! इस प्रकार विलाप करती हुई दमयन्ती अचेत-सी हो गयी । वह पुण्यन्क्षोक नलके दर्शनकी इच्छासे ऊँचे महलकी छतपर जा चढ़ी ॥ १६ ॥

ततो मध्यमकक्षायां ददर्श रथमास्थितम्। ऋतुपर्णे महीपालं सहवार्णेयबाहुकम्॥१७॥

वहाँसे उसने देखा, वाष्णेय और बाहुकके साथ रथपर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा (परकोटे) में पहुँच गये हैं ॥ १७ ॥

ततोऽवतीर्य वार्षोयो बाहुकश्च रथोत्तमात्। हयांस्तानवमुच्याथ स्थापयामास वै रथम् ॥ १८॥

तदनन्तर वाणेंय और बाहुकने उस उत्तम रथसे उतर-कर घोड़े कोल दिये और रथको एक जगह खड़ा कर दिया॥ सोऽवतीर्य रथोपस्थादतुपर्णो नराधिपः। उपतस्थे महाराजं भीमं भीमपराक्रमम्॥ १९॥

इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथके पिछले भागसे उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीमसे मिले ॥ १९॥ तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया ततः। स तेन पूजितो राक्षा ऋतुपर्णो नराधिपः॥ २०॥

तदनन्तर भीमने बड़े आदर-सत्कारके साथ उन्हें अपनाया

और राजा ऋतुपर्णका भलीभाँति आदर-सत्कार किया ॥ २० ॥ स तत्र कुण्डिने रम्ये वसमानो महीपतिः । न च किंन्नित् तदापश्यत् प्रेक्षमाणो मुहुर्मुहुः । स तु राज्ञा समागम्य विदर्भपतिना तदा ॥ २१ ॥ अकसात् सहसा प्राप्तं स्त्रीमन्त्रं न स्विन्द्ति ।

भूगाल ऋतुपर्ण रमणीय कुण्डिनपुरमें ठहर गये। उन्हें वार-बार देखनेपर भी वहाँ (स्वयंवर-जैसी) कोई चीज नहीं दिखायी दी। वे विदर्भनरेशसे मिलकर सहसा इस बातको न जान सके कि यह स्त्रियोंकी अकस्मात् गुप्त मन्त्रणामात्र थी॥ २१६ ॥

कि कार्ये खागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्टः स भारत॥ २२॥

भरतनन्दन युधिष्ठिर ! विदर्भराजने स्वागतपूर्वक ऋतुपर्णसे पूछा—'आपके यहाँ पधारनेका क्या कारण है ?'॥ नाभिजक्षे स नृपतिर्दुहित्रर्थे समागतम्। ऋतुपर्णोऽपि राजा स धीमान् सत्यपराक्रमः॥ २३॥

राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयन्तीके लिये ही इनका ग्रुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी वड़े बुद्धिमान् और सत्यपराक्रमी थे॥ २३॥

राजानं राजपुत्रं वा न सा पद्दयति कंचन। नैत खयंवरकथां न च विश्वसमागमम्॥२४॥ ततो व्यगणयद् राजा मनसा कोसळाधिपः। आगतोऽसीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादकः॥२५॥

उन्होंने वहाँ किसी भी राजा या राजकुमारको नहीं देखा। ब्राह्मणोंका भी वहाँ समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवरकी तो कोई चर्चातक नहीं थी। तब कोशलनरेशने मन-ही-मन कुछ विचार किया और विदर्भराजसे कहा— 'राजन्! में आपका अभिवादन करनेके लिये आया हूँ'॥

राजापि च स्मयन् भीमो मनसा समचिन्तयन् । अधिकं योजनशतं तस्यागमनकारणम् ॥ २६ ॥ ब्रामान् बहूनतिकम्य नाध्यगच्छद् यथातथम् । अल्पकार्ये विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम् ॥ २७ ॥

यह सुनकर राजा भीम भी मुसकरा दिये और मन-ही-मन सोचने लगे—'ये बहुत-से गाँवोंको लाँघकर सौ योजनसे भी अधिक दूर चले आये हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमनका क्या कारण है, इसे मैं ठीक-ठीक न जान सका॥ २६-२७॥

पश्चादुदर्भे शास्यामि कारणं यद् भविष्यति । नैतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसर्जयत् ॥ २८॥

'अच्छा। जो भी कारण होगा पीछे माल्म कर लूँगा। ये जो कारण बता रहे हैं। इतना ही इनके आगमनका हेतु नहीं है।' ऐसा विचारकर राजाने उन्हें सन्कारपूर्वक विश्रामके लिये विदा किया॥ २८॥

विभाम्यतामित्युवाच क्वान्तोऽसीति पुनः पुनः। स सत्कृतः प्रहृष्टात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्धिवः॥२९॥

और कहा— आप बहुत थक गये होंगे, अतः विश्राम कीजिये।' विदर्भनरेशके द्वारा प्रसन्नतापूर्वक आदर-सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्णको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २९ ॥ राजप्रेच्येरनुगतो दिष्टं वेदम समाविशत्। ऋतुपर्णे गते राजन् वाष्णेयसहिते नृपे ॥ ३० ॥ बाहुको रथमादाय रथशालामुपागमत्। स मोचियत्वा तानद्वानुपचर्य च शास्त्रतः ॥ ३१ ॥ स्वयं चैतान् समाद्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्।

फिर वे राजसेवकों के साथ गये और बताये हुए भवनमें विश्रामके लिये प्रवेश किया। राजन्! वार्णेयसहित ऋतुपर्णके चले जानेपर बाहुक रथ लेकर रथशालामें गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्रकी विधिके अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकारकर उन्हें धीरज देने के पश्चात् वह स्वयं भी रथके पिछले भागमें जा बैठा॥ ३०-३१ ई॥

दमयन्त्यिप शोकार्ता दृष्ट्वा भाङ्गासुरि नृपम् ॥ ३२ ॥ स्तपुत्रं च वार्णेयं बाहुकं च तथाविधम् । चिन्तयामास वैदर्भा कस्यैष रथनिःखनः ॥ ३३ ॥ दमयन्ती भी शोकसे आतुर हो राजा ऋतुपर्णः स्तपुत्र वार्णोय तथा पूर्वोक्त बाहुकको देखकर सोचने लगी— प्यह किसके रथकी धर्घराहट सुनायी पड़ती थी ॥ ३२-३३॥

नलस्येव महानासील च पर्यामि नैषधम् । वार्णेयेन भवेन्नूनं विद्या सैवोपशिक्षिता ॥ ३४ ॥ तेनाद्य रथनिर्घोषो नलस्येव महानभूत् । आहोस्विहतुपणोऽपि यथा राजा नलस्तथा । यथायं रथनिर्घोषो नैषधस्येव लक्ष्यते ॥ ३५ ॥

'वह गम्भीर धोष तो महाराज नलके रथ-जैसा था; परंतु इन आगन्तुकोंमें मुझे निषधराज नल नहीं दिखायी देते। वार्णोयने भी नलके समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह सम्भावना की जा सकती है। तभी आज रथकी आवाज बड़े जोरसे सुनायी दे रही थी, जैसे नलके रथ हॉकते समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्यामें निपुण हों, जैसे राजा नल हैं; क्योंकि नलके ही समान इनके रथका भी गम्भीर घोष लक्षित होता है'॥ ३४-३५॥

एवं सा तर्कयित्वा तु दमयन्ती विशाम्पते । दूतीं प्रस्थापयामास नैषधान्वेषणे शुभा ॥ ३६ ॥

युधिष्ठिर ! इस प्रकार विचार करके ग्रुमलक्षणा दमयन्तीने नलका पता लगानेके लिये अपनी दूतीको भेजा ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नळोपाख्यानपर्वणि ऋतुपर्णस्य भीमपुरप्रवेशे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें ऋतुपर्णका राजा भीमके नगरमें प्रवेशविषयक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥

### 

# चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

बाहुक-केशिनी-संवाद

दमयन्त्युवाच

गच्छ <u>केशिनि जानीहि क एष रथवाहकः।</u> उपविष्टो रथोपस्थे विकृतो हस्ववाहुकः॥ १॥

दमयन्ती बोली-केशिनी ! जाओ और पता लगाओ कि यह छोटी-छोटी बाँहोंबाला कुरूप रथवाहक, जो रथके पिछले भागमें बैठा है, कौन है ? ॥ १ ॥

अभ्येत्य कुरालं भद्रे मृदुपूर्व समाहिता। पृच्छेथाः पुरुषं होनं यथातस्वमनिन्दिते॥ २॥

भद्रे ! इसके निकट जाकर सावधानीके साथ मधुर वाणीमें कुशल पूछना । अनिन्दिते ! साथ ही इस पुरुषके विषयमें ठीक-ठीक वार्ते जाननेकी चेष्टा करना ॥ २ ॥ अत्र में महती शङ्का भवेदेष नलो नृषः । यथा च मनसस्तुष्टिई द्यस्य च निर्वृतिः ॥ ३ ॥

इसके विषयमें मुझे बड़ी भारी शङ्का है। सम्भव है, इस वेषमें राजा नल ही हों। मेरे मनमें जैसा संतोष है और हृदयमें जैसी शान्ति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो रही है॥ ३॥

ब्र्याइचैनं कथान्ते त्वं पर्णादवचनं यथा। प्रतिवाक्यं च सुश्राणि बुद्धयेथास्त्वमनिन्दिते॥ ४ ॥

सुश्रोणि ! तुम बातचीतके सिलसिलेमें इसके सामने पर्णाद ब्राह्मणवाली बात कहना और अनिन्दिते ! यह जो उत्तर दे, उसे अच्छी तरह समझना ॥ ४॥

ततः समाहिता गत्वा दूती बाहुकमञ्ज्वीत्। दमयन्त्यपि कल्याणी प्रासादस्था ह्यपैक्षत ॥ ५॥

न्त्र वह दूती वड़ी सावधानीसे वहाँ जाकर बाहुकसे वार्तालाप करने लगी और कल्याणी दमयन्ती भी महलम् उसके लौटनेकी प्रतीक्षामें बैठी रही ॥ ५॥

केशिन्युवाच

स्वागतं ते मनुष्येन्द्र कुशलं ते व्रवीम्यहम् । दमयन्त्या वचः साधु निवोध पुरुषर्पभ ॥ ६ ॥ केशिनीने कहा—नरेन्द्र ! आपका स्वागत है ! मैं

कदा वै प्रस्थिता यूयं किमर्थिमिह चागताः। तत्त्वं बृहि यथान्यायं वैदर्भी ध्रोतुमिच्छति॥ ७॥

विदर्भराजकुमारी यह सुनना चाहती हैं कि आपलोग अयोध्यासे कब चले हैं और किस लिये यहाँ आये हैं ? आप न्यायके अनुसार ठीक-ठीक, बतायें ॥ ७॥

बाहुक उवाच

श्रुतः खयंवरो राज्ञा कोसलेन महात्मना। द्वितीयो दमयन्त्या वै भविता श्व इति द्विजात्॥ ८॥

बाहुक बोला—महात्मा कोसलराजने एक ब्राह्मणके मुखसे सुना था कि कल दमयन्तीका द्वितीय स्वयंवर होने-वाला है ॥ ८॥

श्रुत्वेतत् प्रस्थितो राजा शतयोजनयायिभिः। हयैर्वातजवेर्मुख्यैरहमस्य च सारिधः॥९॥

यह सुनकर राजा हवाके समान वेगवाले और सौ योजनतक दौड़नेवाले अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथपर सवार हो विदर्भदेशके लिये प्रस्थित हो गये। इस यात्रामें मैं ही इनका सार्थि था॥ ९॥

केशिन्युवाच

अथ योऽसौ तृतीयो वः स कुतःकस्य वा पुनः। त्वं च कस्य कथं चेदं त्विय कर्म समाहितम् ॥ १०॥

केशिनीने पूछा—आपलोगों मेंसे जो तीसरा व्यक्ति है, वह कहाँसे आया है अथवा किसका सेवक है ? ऐसे ही आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और आपपर इस कार्यका भार कैसे आया है ? ॥ १०॥

🏸 बाहुक उवाच

पुण्यस्रोकस्य वै स्तो वार्ष्णेय इति विश्वतः।
सः नले विद्रुते भद्रे भाङ्गासुरिमुपस्थितः॥ ११॥

बाहुक बोला—भद्रे ! उस तीसरे व्यक्तिका नाम वार्णोय है। वह पुण्यश्लोक राजा नलका सारथि है। नलके वनमें निकल जानेपर वह ऋतुपर्णकी सेवामें चला गया है॥

अहमप्यस्वकुरालः सृतन्वे च प्रतिष्ठितः। त्रृहुतुपर्णेन सारथ्ये भोजने च वृतः खयम्॥ १२॥

में भी अश्वविद्यामें दुशल हूँ और सार्थिके कार्यमें भी

निपुण हूँ, इसिल्ये राजा ऋतुपर्णने स्वयं ही मुझे वेतन देकर सारिथके पदपर नियुक्त कर लिया ॥ १२ ॥

#### केशिन्युवाच

अथ जानाति वार्ष्णेयः क जु राजा नलो गतः। कथंचत्वयि वा तेन कथितं स्यात् तु वाहुक ॥ १३ ॥

केशिनीने पूछा--बाहुक ! क्या वार्णेय यह जानता है कि राजा नल कहाँ चले गये, उसने आपसे महाराजंके सम्बन्धमें कैसी बात वतायी है ? ॥ १३॥



बाहुक उवाच

इहैय पुत्री निक्षिप्य नलस्य शुभकर्मणः। गतस्ततो यथाकामं नैय जानाति नेयधम्॥ १४॥

वाहुक बोळा—भद्रे ! पुण्यकर्मा नलके दोनों वालकों-को यहीं रखकर वार्णोय अपनी रुचिके अनुसार अयोध्या चला गया था। यह नलके विषयमें कुछ नहीं जानता है ॥

न चान्यः पुरुषः कश्चित्रलं वेत्ति यशस्विनि । गृढश्चरति लोकेऽस्मिन् नष्टरूपे महीपतिः ॥ १५॥

यशिक्ति ! दूसरा कोई पुरुष भी नलको नहीं जानता। राजा नलका पहला रूप अदृश्य हो गया है। वे इस जगत्में गूढ़भावसे विचरते हैं॥ १५॥

आत्मैव तु नलं चेद या चास्य तदनन्तरा। नहिचै स्वानिलिङ्गानि नलः शंसित कर्हिचित्॥ १६॥

परमात्मा ही नलको जानते हैं तथा उसकी जो अन्तरात्मा है, वह उन्हें जानती है, दूसरा कोई नहीं; क्योंकि राजा नल अपने लक्षणों या चिह्नोंको कभी दूसरोंके सामने नहीं प्रकट करते हैं॥ १६॥

#### केशिन्युवाच

योऽसावयोध्यां प्रथमं गतोऽसौ ब्राह्मणस्तदा। इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥ १७ ॥

केशिनीने कहा—पहली बार अयोध्यामें जब वे ब्राह्मण-देवता गये थे, तब उन्होंने स्त्रियोंकी सिखायी हुई निम्ना-क्कित बातें बार-बार कही थीं ॥ १७॥

क नु त्वं कितवच्छित्वा वस्त्रार्धं प्रस्थितो मम। उत्स्रुप विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥१८॥

'ओ जुआरी प्रियतम ! तुम अपने प्रति अनुराग रखने-बाली वनमें सोयी हुई मुझ प्यारी पत्नीको छोड़कर तथा मेरे आधे वस्त्रको फाड़कर कहाँ चल दिये ? ॥ १८ ॥

सा वैयथा समादिष्टा तथाऽऽस्ते त्वत्प्रतीक्षिणी। दह्यमाना दिवा रात्रौ वस्त्रार्धेनाभिसंवृता ॥१९॥

्उसे तुमने जिस अवस्थामें देखा थाः उसी अवस्थामें वह आज भी है और तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षा कर रही है! आधे वस्त्रसे अपने शरीरको ढककर वह युवती दिन-रात तुम्हारी विरहाग्निमें जल रही है ॥ १९ ॥

तस्या रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव। प्रसादं कुरु मे वीर प्रतिवाक्यं वदस्य च ॥ २०॥

'बीर भूमिपाल! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुई अपनी उसी प्यारी पत्नीपर पुनः कृपा करो और मेरी वातका उत्तर दो'॥ २०॥

तस्यास्तत् प्रियमाख्यानं प्रवदस्व महामते। तदेव वाक्यं वैदभीं श्रोतुमिच्छत्यनिन्दिता॥ २१॥

'महामते ! इसके उत्तरमें आप दमयन्तीको प्रिय लगनेवाली कोई बात कहिये। साध्वी विदर्भकुमारी आपकी उसी बातको पुनः सुनना चाहती हैं॥ २१॥

पतच्छुत्वा प्रतिवचस्तस्य दत्तं त्वया किल। यत्पुरातत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भी श्रोतुमिच्छति ॥ २२ ॥

बाहुक ! ब्राह्मणके मुखसे यह वचन सुनकर पहले आपने जो उत्तर दिया थाः उसीको वैदर्भी आपके मुँहसे पुनः सुनना चाहती हैं॥ २२॥

#### वृहदश्च उवाच

पवमुक्तस्य केशिन्या नलस्य कुरुनन्दन । दृद्यं व्यथितं चासीदश्रुपूर्णे च लोचने ॥ २३ ॥

बृहद्द्य मुनि कहते हैं-युधिष्ठिर ! केशिनीके ऐसा कहनेपर राजा नलके हृदयमें बड़ी वेदना हुई । उनकी दोनों ऑखें आँसुओंसे भर गयीं ॥ २३॥ स निगृह्यात्मनो दुःखं दह्यमानो महीपतिः। वाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत्॥ २४॥

निषधनरेश शोकाग्निसे दग्ध हो रहे थेः तो भी उन्होंने अपने दुःखके वेगको रोककर अश्रुगद्गद वाणीमें पुनः यों कहना आरम्भ किया ॥ २४॥

#### बाहुक उवाच

वैषम्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रियः। आत्मानमात्मना सत्यो जितः स्वर्गो न संशयः॥ २२॥

बाहुक बोला—उत्तम कुलकी स्त्रियाँ बड़े भारी संकट में पड़कर भी स्वयं अपनी रक्षा करती हैं। ऐसा करके वे स्वर्ग और सत्य दोनोंपर विजय पा लेती हैं, इसमें संशय नहीं है॥ रहिता भर्तृभिश्चापि न कुध्यन्ति कदाचन। प्राणांश्चारित्रकवचान् धारयन्ति वरस्त्रियः॥ २६॥

श्रेष्ठ नारियाँ अपने पितयोंसे परित्यक्त होनेपर भी कभी क्रोध नहीं करतीं । वे सदा सदाचाररूपी कवचसे आवृत प्राणोंको धारण करती हैं ॥ २६ ॥

विषमस्थेन मूढेन परिश्रष्टसुखेन च। यत् सा तेन परित्यका तत्र न कोद्धमहीति॥ २७॥

वह पुरुष बड़े संकटमें था तथा सुखके साधनोंसे विश्वत होकर किंकर्तव्यविमूद हो गया था। ऐसी दशामें यदि उसने अपनी पत्नीका परित्याग किया है, तो इसके लिये पत्नीको उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये॥ २७॥

प्राणयात्रां परिप्रेप्सोः शकुनैर्द्धतवाससः। आधिभिर्द्ह्यमानस्य स्यामा न क्रोद्धमर्हेति॥ २८॥

जीविका पानेके लिये चेष्टा करते समय पक्षियोंने जिसके वस्त्रका अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकारकी मानसिक चिन्ताओंसे दग्ध हो रहा था, उस पुरुषपर श्यामाको कोध नहीं करना चाहिये॥ २८॥

सत्कृतासत्कृता वापि पति दृष्ट्या तथाविधम् । राज्यश्रष्टं श्रिया हीनं क्षुधितं व्यसनाप्तुतम् ॥ २९ ॥

पतिने उसका सत्कार किया हो या असत्कार; उसे चाहिये कि पतिको वैसे संकटमें पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दे; क्योंकि वह राज्य और लक्ष्मीसे विश्वित हो भूखसे पीड़ित एवं विपत्तिके अथाह सागरमें डूबा हुआ था॥ २९॥

पवं ब्रुवाणस्तद् वाक्यं नलः परमदुर्मनाः। न वाष्पमशकत् सोद्धं प्रहरोद् च भारत॥३०॥

इस प्रकार पूर्वोक्त बार्ते कहते हुए नलका मन अत्यन्त उदास हो गया। भारत! वे अपने उमड़ते हुए आँसुओंको रोक न सके तथा रोने लगे॥ ३०॥

ततः स केशिनी गत्वा दमयन्त्ये न्यवेदयत्।

तत् सर्वं कथितं चैव विकारं तस्य चैव तम् ॥ ३१॥

त्दनन्तर केशिनीने भीतर जाकर दमयन्तीसे यह सब

निवेदन किया। उसने वाहुककी कही हुई सारी बातों और उसके मनोविकारोंको भी यथावत कह सुनाया। । ३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि नलकेशिनीसंवादे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमें नल-केशिनीसंवादिववयक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७४॥

### पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः

दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड़के-लड़िकयोंको देखकर उनसे प्रेम करना

वृहदश्च उवाच

दमयन्ती तु तच्छुत्वा भृशं शोकपरायणा। शङ्कमाना नळं तं वे केशिनीमिद्मव्रवीत्॥१॥

वृहदश्व मुनि कहते हैं—युधिष्ठर !यह सब सुनकर दमयन्ती अत्यन्त शोकमग्न हो गयी । उसके हृदयमें निश्चित-रूपसे बाहुकके नल होनेका संदेह हो गया और वह केशिनी-से इस प्रकार बोली—॥ १॥

गच्छ केशिनि भूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके। अनुवाणा समीपस्था चरितान्यस्य रुक्षय॥२॥

'केशिनि! फिर जाओ और बाहुककी परीक्षा करो। अबकी बार तुम कुछ बोलना मत। निकट रहकर उसके चरित्रोंपर दृष्टि रखना॥ २॥

यदा च किंचित् कुर्यात् स कारणं तत्र भामिनि । तत्र संचेष्टमानस्य लक्षयन्ती विचेष्टितम् ॥ ३ ॥-

'भामिनि! जब वह कोई काम करे तो उस कार्यको करते समय उसकी प्रत्येक चेष्टा और उसके कारणपर लक्ष्य रखना ॥ ३॥

न चा<u>ष्य प्रतिबन्धेन देयोऽग्निरिष केशिनि ।</u> याचते न जलं देयं सर्वथा त्वरमाणया ॥ ४ ॥

'केशिनि! वह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना और माँगनेपर भी किसी प्रकार जल्दीमें आकर पानी भी न देना ॥ ४॥

एतत् सर्वे समीक्ष्य त्वं चिरतं मे निवेदय। निमित्तं यत् त्वया दृष्टं वाहुके दैवमानुषम् ॥ ५ ॥ यचान्यदिष पदयेथास्तचाख्येयं त्वया मम।

'बाहुक के इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बात बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिन्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखायों दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो तो उसपर भी दृष्टि रखना और मुझे आकर बताना'॥५५॥ दमयन्त्येव मुक्ता सा जगामाथ च केशिनी॥ ६॥ निशम्याथ हय इस्स छिङ्गानि पुनरागमत्। दमयन्तीके ऐसा कहनेपर केशिनी पुनः वहाँ गयी और अश्वविद्याविशारद बाहुकके लक्षणोंका अवलोकन करके वह फिर लौट आयी ॥ ६३ ॥

सा तत् सर्वे यथावृत्तं दमयन्त्यै न्यवेदयत्। निमित्तं यत् तया दृष्टं वाहुके दैवमानुषम्॥ ७॥

उसने बाहुकमें जो दिन्य अथवा मानबोचित विशेषताएँ देखीं, उनका यथावत् समाचार पूर्णरूपसे दमयन्तीको बताया ॥७॥

*केशिन्युवाच* 

दृढं ग्रुच्युपचारोऽसौ न मया मानुषः क्वित्। दृष्टपूर्वः श्रुतो वापि दमयन्ति तथाविधः॥ ८॥

केशिनीने कहा—दमयन्ती ! उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यन्त पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न तो देखा है और न सुना ही है॥ ८॥

हस्यमासाय संचारं नासौ विनमते कचित्। तं तु दृष्ट्वा यथासंगमुत्सर्पति यथासुखम्॥ ९॥

किसी छोटे-से-छोटे दरवाजेपर जाकर भी वह झकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानीके साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊँचा हो जाता है कि जिससे मस्तकका उससे स्पर्शन हो॥ ९॥

संकटेऽप्यस्य सुमहान् विवरो जायतेऽधिकः।
ऋतुपर्कस्य चार्थाय भोजनीयमनेकदाः॥१०॥
प्रेपितं तत्र राज्ञा तु मांसं चैव प्रभूतवत्।
तस्य प्रक्षालनार्थाय कुम्भास्तत्रोपकिष्पताः॥११॥

संक्रचित स्थानमें भी उसके लिये बहुत बड़ा अवकाश वन जाता है। राजा भीमने ऋतुपर्णके लिये अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रामें केला आदि फर्लोंका गूदा भी था # उसको घोनेके लिये वहाँ खाली घड़े रख दिये थे॥ १०-११॥

# 'मांस' शब्दका अर्थ 'संस्कृत-शब्दार्थ-कौरतुम' में फलका
 मृदा किया गया है |

ते तेनावेक्षिताः कुम्भाः पूर्णा एवाभयंस्ततः । ततः प्रक्षालनं कृत्वा समधिश्चित्य बाहुकः ॥ १२ ॥ तृणमुष्टिं समादाय सवितुस्तं समाद्धत् । अथ प्रज्वलितस्तत्र सहसा ह्य्यवाहनः ॥ १३ ॥

परंतु बाहुकके देखते ही वे सारे घड़े पानीसे भर गये। उससे खाध पदार्थोंको धोकर बाहुकने चूल्हेपर चढ़ा दिया। फिर एक मुडी तिनका लेकर सूर्यकी किरणोंसे ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते-ही-देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गयी॥ १२-१३॥

तदद्भुततमं दृष्ट्वा विसिताहमिहागता। अन्यच तस्मिन् सुमहदाश्चर्यं लक्षितं मया॥ १४॥

यह अद्भुत बात देखकर में आश्चर्यचिकत होकर यहाँ आयी हूँ । बाहुकमें एक और भी बड़े आश्चर्यकी बात देखी है ॥ १४॥

यदग्निमपि संस्पृदय नैवासौ दहाते शुभे। छन्देन चोदकं तस्य वहत्यावर्जितं द्वतम्॥१५॥

शुभे ! यह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है । पात्रमें रक्खा हुआ थोड़ा-सा जल भी उसकी इच्छाके अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है ॥ १५ ॥

अतीव चान्यत् सुमहदाश्चर्यं दृष्टवत्यहम्। यत् स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां ममृदे शनैः ॥ १६॥ मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि नान्यथा। भूय एव सुगन्धीनि दृषितानि भवन्ति हि। एतान्यद्भतिलङ्गानि दृष्ट्राहं द्वतमागता॥ १७॥

एक और भी अत्यन्त आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखायी दी है। वह फूल लेकर उन्हें हाथोंसे धीरे-धीरे मसलता था। हाथोंसे मसलनेपर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे अपित और भी सुगन्धित और विकसित हो जाते थे। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ आयी हूँ॥ १६-१७॥

वृहदश्व उवाच

दमयन्ती तुतच्छुत्वा पुण्यइलोकस्य चेष्टितम् । अमन्यत नलं प्राप्तं कर्मचेष्टाभिस्चितम् ॥ १८॥

गृहद्द्य मुनि कहते हैं—युधिष्ठर ! दमयन्तीने पुण्य-दलोक महाराज नलकी-सी वाहुककी सारी चेष्टाओंको सुनकर मन-ही-मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आये हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओंद्वारा वे पहचान लिये गये हैं॥ १८॥ सा शङ्कमाना भर्तारं वाहुकं पुनरिक्कितैः।
केशिनीं इलक्ष्णया वाचा रुदती पुनरव्रवीत् ॥ १९ ॥
पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य बाहुकस्योपसंस्कृतम्।
महानसाद् दुतं मांसमानयस्वेह भाविनि ॥ २० ॥
सा गत्वा बाहुकस्यात्रे तन्मांसमपकृष्य च।
अत्युष्णमेव त्वरिता तत्क्षणात् प्रियकारिणी ॥ २१ ॥

चेष्टाओं द्वारा उसके मनमें यह प्रवल आशङ्का जम गयी कि बाहुक मेरे पित ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणीमें केशिनीसे वोली—'सिख! एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेषविधिसे उवालकर तैयार किया हुआ फलेंका गूदा रसोई घरमें से शीघ उठा लाओ।' केशिनी दमयन्तीकी प्रियकारिणी सखी थी। वह तुरंत गयी और जब बाहुकका ध्यान दूसरी और गया तब उसके उबाले हुए गरम-गरम फलेंके गूदेमें से थोड़ा-सा निकालकर तत्काल ले आयी।। १९-२१॥

दमयन्त्ये ततः प्रादात् केशिनी कुरुनन्दन । सोचिता नलसिद्धस्य मांसस्य बहुशः पुरा ॥ २२ ॥

कुरुनन्दन ! केशिनीने वह फर्लोका गूदा दमयन्तीको दे दिया । उसे पहले अनेक बार नलके द्वारा उनाले हुए फर्लोके गूदेके स्वादका अनुभव था ॥ २२ ॥

प्रादय मत्वा नलं स्तं प्राक्तोद्द भृदादुः खिता।
वैक्कव्यं परमं गत्वा प्रक्षास्य च मुखं ततः ॥ २३ ॥
मिथुनं प्रेषयामास केशिन्या सह भारत।
इन्द्रसेनां सह भ्रात्रा समभिक्षाय बाहुकः ॥ २४ ॥
अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्कमानयत्।
बाहुकस्तु समासाद्य सुतौ सुरसुतोपमौ ॥ २५ ॥
भृद्रां दुः खपरीतात्मा सुखरं प्रक्रोद्द ह।
नैपधो दर्शयित्वा तु विकारमसकृत् तदा।
उत्सुज्य सहसा पुत्रौ केशिनीमिद्मव्रवीत्॥ २६ ॥

उसे खाकर वह पूर्णरूपसे इस निश्चयपर पहुँच गयी कि वाहुक सारिथ वास्तवमें राजा नल हैं। फिर तो वह अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी न्याकुलता बहुत बढ़ गयी। भारत! फिर उसने मुँह धोकर केशिनीके साथ अपने बच्चोंको बाहुकके पास भेजा। बाहुकरूपी राजा नलने इन्द्रसेना और उसके भाई इन्द्रसेनको पहचान लिया और दौइकर दोनों बच्चोंको छातीसे लगाकर गोदमें ले लिया। देवकुमारोंके समान उन दोनों सुन्दर बालकोंको



पाकर निषधराज नल अत्यन्त दुःखमग्न हो जोर-जोरसे रोने लगे । उन्होंने बार-बार अपने मनोविकार दिखाये और सहसा दोनों बच्चोंको छोड़कर केशिनीसे इस प्रकार कहा—॥ २३–२६॥

इदं च सदशं भद्रे मिथुनं मम पुत्रयोः। अतो दृष्ट्वेच सहसा वाष्पमुत्सृष्ट्वानहम्॥२७॥

भिद्रे ! ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्रीके समान हैं। इसीलिये इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रोंसे ऑंस् बहने छगे ॥ २७ ॥

बहुशः सम्पतन्ती त्वां जनः संकेतदोषतः। वयं च देशातिथयो गच्छ भद्रे यथासुखम्॥ २८॥

'भद्रे ! तुम बार-बार आती-जाती हो, लोग किसी दोषकी आश्रङ्का कर लेंगे और इमलोग इस देशके अतिथि हैं; अतः तुम सुखपूर्वक महलमें चली जाओ' ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि कन्यापुत्रदर्शने पञ्चसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें नलका अपनी पुत्री और पुत्रके देखनेसे सम्बन्ध रखनेवाला पचहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥

## षट्सप्ततितमोऽध्यायः

दमयन्ती और बाहुककी बातचीत, नलका प्राकट्य और नल-दमयन्ती-मिलन

बृहदश्व उवाच

सर्वे विकारं दृष्ट्वा तु पुण्यश्लोकस्य धीमतः। भागत्य केशिनी सर्वे दमयन्त्यै न्यवेदयत्॥१॥

**बृहद्श्व मुनि कहते** हैं --युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान् पुण्यश्लोक राजा नलके सम्पूर्ण विकारोंको देखकर केशिनीने दमयन्तीको आकर बताया ॥ १ ॥

दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्। मातुः सकाशं दुःखार्ता नलदर्शनकाङ्क्षया॥ २॥

अब दमयन्ती नलके दर्शनकी अभिलाघासे दुःखातुर होगयी। उसने केशिनीको पुनः अपनी माँके पास भेजा ॥२॥ परीक्षितो मे बहुशो बाहुको नलशङ्कया। रूपेमे संशयस्त्वेकः स्वयमिच्छामि वेदितुम्॥ ३॥

( और यह कहलाया— ) 'माँ ! मेरे मनमें बाहुक के ही नलके होनेका संदेह था, जिसकी मैंने बार-बार परीक्षा करा ली है । और सब लक्षण तो मिल गये हैं । केवल नलके रूपमें संदेह रह गया है । इस संदेहका निवारण करनेके लिये मैं स्वयं पता लगाना चाहती हूँ ॥ ३॥

स वा प्रवेदयतां मातर्मा वानुश्वातुमहिस । विदितं वाथवा श्वातं पितुर्मे संविधीयताम् ॥ ४ ॥

'माताजी! या तो बाहुकको महलमें बुलाओ या मुझे ही बाहुकके निकट जानेकी आज्ञा दो। तुम अपनी रुचिके अनुसार पिताजीसे सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना दिये विना इसकी व्यवस्था कर सकती हो'।। ४।।

पवमुक्ता तु वैदभ्यों सा देवी भीममत्रवीत्। दुहितुस्तमभित्रायमन्वजानात् स पार्थिवः॥ ५ ॥

दमयन्तीके ऐसा कहनेपर महारानीने विदर्भनरेश भीमसे अपनी पुत्रीका यह अभिष्यय बताया । सब बार्ते सुनकर महाराजने आज्ञा दे दी ॥ ५॥

सा वै पित्राभ्यनुक्षाता मात्रा च भरतर्षभ । नलं प्रवेदायामास यत्र तस्याः प्रतिश्रयः ॥ ६ ॥ तां सा दृष्ट्वेच सहसा दमयन्तीं नलो नृपः । आविष्टः शोकदुःखाभ्यां बभूवाश्चपरिष्टुतः ॥ ७ ॥

भरतकुलभूषण ! पिता और माताकी आज्ञा ले दमयन्तीने नलको राजभवनके भीतर जहाँ वह स्वयं रहती थी, बुलवाया। दमयन्तीको सहसा सामने उपस्थित देख राजा नल शोक और दुःखते न्याप्त हो नेत्रोंसे आँस् बहाने लगे॥ ६-७॥

तं तु दृष्ट्वा तथायुक्तं दमयन्ती नलं तदा। तीवशोकसमाविष्टा वभूव वरवर्णिनी॥८॥

उस समय नलको उस अवस्थामें देखकर सुन्दरी दमयन्ती भी तीत्र शोक्षसे व्याकुल हो गयी ॥ ८॥

ततः काषायवसना जटिला मलपङ्किनी। दमयन्ती महाराज बाहुकं वाक्यमत्रवीत्॥९॥

महाराज! तदनन्तर मिलन वस्न पहने, जटा धारण किये, मैल और पङ्कसे मिलन दमयन्तीने बाहुकसे पूछा—॥ ९॥ पूर्व दप्टस्त्वया कश्चिद् धर्मश्चो नाम बाहुक। सुप्तामुत्सुज्य विपिने गतो यः पुरुषः स्त्रियम् ॥१०॥

'बाहुक! तुमने पहले कियी ऐसे धर्मज्ञ पुरुषको देखा है, जो अपनी सोयी हुई पत्नीको वनमें अकेली छोड़कर चले गये थे ॥ १०॥

अनागसं प्रियां भार्या विजने श्रममोहिताम्। अपहाय तु को गच्छेत् पुण्यइलोकमृते नलम् ॥११॥

'पुण्यस्लोक महाराज नलके सिवा दूसरा कौन होगा, जो एकान्तमें थकावटके कारण अचेत सोयी हुई अपनी निर्दोष प्रियतमा पत्नीको छोड़कर जा सकता हो ॥ ११॥

किमु तस्य मया बाल्याद्पराद्धं महीपतेः। यो मामुत्सुज्य विपिने गतवान् निद्रयार्दिताम् ॥१२॥

'न जाने उन महाराजका मैंने बचपनसे ही क्या अपराध किया था, जो नींदकी मारी हुई मुझ असहाय अबलाको जंगलमें छोड़कर चल दिये ॥ १२॥

साक्षाद् देवानपाहाय वृतो यः स पुरा मया। अनुव्रतां साभिकामां पुत्रिणीं त्यक्तवान् कथम् ॥१३॥

'पहले स्वयंवरके समय साक्षात् देवताओंको छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। मैं उनकी अनुगत भक्तः निरन्तर उन्हें चाहनेवाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने कैसे मुझे त्याग दिया? ॥ १३॥

अग्नौ पाणि गृहीत्वा तु देवानामप्रतस्तथा। भविष्यामीति सत्यं तु प्रतिश्रुत्य क तद् गतम् ॥१४॥

अिनके समीप और देवताओं के समक्ष मेरा हाथ पकड़कर और भीं तेरा ही अनुगत होकर रहूँगा' ऐसी प्रतिश्चा करके जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चला गया?'१४

दमयन्त्या ब्रुवन्त्यास्तु सर्वमेतद्रिंदम । शोकजं वारि नेत्राभ्यामसुखं प्रास्त्रवद् बहु ॥१५॥ शत्रुदमन युधिष्ठिर ! दमयन्ती जब ये सब बातें कह रही थी, उस समय नलके नेत्रोंसे शोकजनित दुःखपूर्ण आँसुओंकी अजस धारा बहती जा रही थी ॥ १५॥

अतीय ग्रष्णसाराभ्यां रक्तान्ताभ्यां जलं तु तत् । परिस्रवन् नलो स्ट्रा शोकार्तामिदमञ्जीत् ॥१६॥

उनकी आँखोंकी पुतिलयाँ काली थीं और नेत्रके किनारे कुछ-कुछ लाल थे। उनसे निरन्तर अश्रुधारा बहाते हुए नलने दमयन्तीको शोकसे आतुर देख इस प्रकार कहा-॥१६॥

मम राज्यं प्रणष्टं यञ्चाहं तत् कृतवान् खयम् । किलना तत् कृतं भीक युच्च त्वामहमत्यजम् ॥१७॥

भीर ! मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैंने जो तुम्हें त्याग दिया, वह सब किल्युगकी करत्त थी । मैंने स्वयं कुछ नहीं किया था ॥ १७॥

यत् त्वया धर्मक्षच्छ्रे तु शापेनाभिहतः पुरा। वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या मां दिवानिशम् ॥१८॥ स मच्छरीर त्वच्छापाद् दह्यमानोऽवसत्क्छिः। त्वच्छापद्ग्धः सततं सोऽग्नावग्निरिवाहितः॥१९॥

पहले जब तुम वनमें दुखी होकर दिन-रात मेरे लिये शोक करती थी और उस समय धर्मसंकटमें पड़नेपर तुमने जिसे शाप दे दिया था, वहीं कलियुग मेरे शरीरमें तुम्हारी शापाग्निसे दग्ध होता हुआ निवास करता था, जैसे आगमें रक्खी हुई आग हो; उसी प्रकार वह किल तुम्हारे शापसे दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था ॥ १८-१९ ॥

मम च ब्यवसायेन तपसा चैव निर्जितः। दुःखस्यान्तेन चानेन भवितब्यं हि नौ शुभे ॥२०॥

'शुभे ! मेरे व्यवसाय (उद्योग) तथा तपस्यासे कल्पियुग परास्त हो चुका है। अतः अव हमारे दुःखोंका अन्त हो जाना चाहिये॥ २०॥

विमुच्य मां गतः पापस्ततोऽहमिह चागतः। त्वदर्थं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत् प्रयोजनम् ॥२१॥

विशाल नितम्बवाली सुन्दरी ! पापी कलियुग मुझे छोड़-कर चला गया, इसीसे मैं तुम्हारी प्राप्तिका उद्देश्य लेकर यहाँ आया हूँ । इसके सिवा, मेरे आगमनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २१ ॥

कथं नु नारी भर्तारमनुरक्तमनुत्रतम् । उत्सृज्य वरयेद्न्यं यथा त्वं भीरु कर्हिचित् ॥२२॥

भी ह ! कोई भी स्त्री कभी अपने अनुरक्त एवं भक्त पतिको त्यागकर दूसरे पुरुषका वरण कैसे कर सकती है; जैसा कि तुम करने जा रही हो ॥ २२॥

दूताश्चरन्ति पृथिवीं कृत्स्नां नृपतिशासनात्। भैमी किल सा भर्तारं द्वितीयं वरिषण्यति ॥२३॥ 'विदर्भनरेशकी आज्ञासे सारी पृथ्वीपर दूत विचरते हैं और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयन्ती द्वितीय पतिका वरण करेगी ॥ २३॥

स्वैरवृत्ता यथाकाममनुरूपमिवात्मनः । श्रुत्वैव चैवं त्वरितो भाङ्गासुरिरुपस्थितः ॥ २४ ॥

'दमयन्ती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचिके अनुसार किसी अनुरूप पतिका वरण कर सकती है', यह सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावलीके साथ यहाँ उपिश्यत हुए हैं'॥२४॥

दमयन्ती तु तच्छुत्वा नलस्य परिदेवितम्। प्राञ्जलिवेपमाना च भीता वचनमब्रवीत्॥२५॥

्दमयन्ती नलका यह विलाप सुनकर काँप उठी और भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली ॥ २५॥ दमयन्त्युवाच

न मामईसि कल्याण दोषेण परिशङ्कितुम्। मया हि देवानुतसुज्य वृतस्त्वं निषधाधिप॥ २६॥

दमयन्तीने कहा—कल्याणमय निषधनरेश ! आपको मुझपर दोषारोगण करते हुए मेरे चरित्रपर संदेह नहीं करना चाहिये। (आपके प्रति अनन्य प्रेमके कारण ही) मैंने देवताओंको छोड़कर आपका वरण किया है।। २६।।

तवाभिगमनार्थे तु सर्वतो ब्राह्मणा गताः। वाक्यानि मम गाथाभिर्गायमाना दिशो दश॥ २७॥

आपका पता लगानेके लिये ही चारों ओर ब्राह्मणलोग भेजे गये और वे मेरी कही हुई वार्तोको सब दिशाओं में गाथाके रूपमें गाते फिरे॥ २७॥

ततस्त्वां ब्राह्मणो विद्वान् पर्णादो नाम पार्थिव । अभ्यगच्छत् कोसलायामृतुपर्णनिवेशने ॥ २८ ॥

राजन् ! इसी योजनाके अनुसार पर्णाद नामक विद्वान् ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें ऋतुपर्णके राजभवनमें गये थे ॥ २८॥

तेन वाष्ये कृते सम्यक् प्रतिवाक्ये तथाऽऽहते। उपायोऽयं मया हुष्टो नैषधानयने तव ॥ २९॥

उन्होंने वहाँ मेरी बात उपस्थित की और वहाँसे आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक-ठीक उत्तर वे ले आये। निषधराज! इसके बाद आपको यहाँ बुलानेके ल्रिये मुझे यह उपाय सूझा (कि एक ही दिनके बाद होनेवाले स्वयंवरका समाचार देकर ऋतुपर्णको बुलाया जाय)॥ २९॥

त्वामृते न हि लोकेऽन्य एकाह्मा पृथिवीपते। समर्थो योजनशतं गन्तुमश्वैर्नराधिप ॥ ३०॥

नरेश्वर ! पृथ्वीनाथ ! में यह अच्छी तरह जानती हूँ कि इस जगत्में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो एक ही दिनमें घोड़े जुते हुए रथकी सवारीसे सौ योजन दूरतक जानेमें समर्थ हो ॥ ३०॥

स्पृशेयं तेन सत्येन पादावेतौ महीपते। यथा नासत्कृतं किंचिन्मनसापि चराम्यहम् ॥ ३१ ॥

महीपते ! मैं मनसे भी कभी कोई असदाचरण नहीं करती हूँ और इसी सत्यकी श्रापथ खाकर आपके इन दोनों चरणोंका स्पर्श करती हूँ ॥ ३१॥

अयं चरति लोकेऽस्मिन् भृतसाक्षी सदागतिः। एष मे मुञ्चतु प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्॥ ३२॥

ये सदा गितशील वायुदेवता इस जगत्में निरन्तर विचरते रहते हैं, अतः ये सम्पूर्ण भूतोंके साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणोंका हरण कर लें॥ ३२॥

यथा चरति तिग्मांग्रुः परेण भुवनं सदा। स मुञ्जतु मम प्राणान् यदि पापं चराम्यहम् ॥ ३३ ॥

प्रचण्ड किरणोंवाले सूर्यदेव समस्त भुवनोंके ऊपर विचरते हैं, (अतः वे भी सबके ग्रुभाग्रुभ कर्म देखते रहते हैं)। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणोंका हरण कर लें॥ ३३॥

्चन्द्रमाः सर्वभूतानामन्तश्चरति साक्षिवत् । स मुञ्चतुमम प्राणान् यदि पापं चराम्यहम् ॥ ३४ ॥

चित्तके अभिमानी देवता चन्द्रमा समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें साक्षीरूपसे विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणोंका हरण कर लें ॥ ३४॥



पते देवास्त्रयः कृत्स्नं त्रैलोक्यं धारयन्ति वै। वित्रवन्तुयथा सत्यमेतद् देवास्त्यजन्तु माम्॥ ३५॥

ये पूर्वोक्त तीन देवता सम्पूर्ण त्रिलोकीको धारण करते हैं। मेरे कथनमें कितनी सचाई है, इसे देवतालोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दें॥३५॥

पवमुकस्तथा वायुरन्तरिक्षादभाषत । नैपा कृतवती पापं नल सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ३६॥

दमयन्तीके ऐसा कहनेपर अन्तरिक्षलोकसे वायुदेवताने कहा—'नल! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इस दमयन्तीने कभी कोई पाप नहीं किया है।। ३६॥

राजञ्छीलिनिधिः स्फीतो दमयन्त्या सुरक्षितः। साक्षिणो रक्षिणश्चास्या वयं त्रीन् परिवृत्सरान्॥ ३७॥

'राजन् !दमयन्तीने अपने शीलकी उज्ज्वल निधिकोसदा सुरक्षित रक्खा है। इमलोग तीन वर्षोतक निरन्तर इसके रक्षक ओर साक्षी रहे हैं॥ ३७॥

उपायो विहितश्चायं त्वदर्थमतुलोऽनया। न ह्येकाहा रातं गन्ता त्वामृतेऽन्यः पुमानिह ॥ ३८ ॥

• तुम्हारी प्राप्तिके लिये दमयन्तीने यह अनुपम उपाय हूँ द निकाला था; क्योंकि इस जगत्में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है, जो एक दिनमें सौयोजन (रथद्वारा) जा सके ॥

उपपन्ना त्वया भैमी त्वं च भैम्या महीपते । नात्र राङ्का त्वया कार्या संगच्छ सह भार्यया ॥ ३९ ॥

राजन् ! भीमकुमारी दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो । तुम्हें इसके चरित्रके विषयमें कोई शिक्का नहीं करनी चाहिये । तुम अपनी पत्नीसे निःशङ्क होकर मिलो ।। ३९॥

तथा ब्रुवित वायौ तु पुष्पवृष्टिः पपात ह । देवदुन्दुभयो नेदुर्ववौ च पवनः शिवः॥ ४०॥

वायुदेवके ऐसा कहते समय आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही थी, देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज रही थीं और मङ्गलमय पवन चलने लगा॥ ४०॥

तदद्भुतमयं दृष्ट्वा नलो राजाथ भारत । दमयन्त्यां विराङ्कां तामुपाकर्षद्रिंदमः ॥ ४१ ॥

युधिष्ठिर ! यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नलने दमयन्तीके विरुद्ध होनेवाली शङ्काको त्याग दिया ॥४१॥

ततस्तद् वस्त्रमजरं प्रावृणोद् वसुधाधिपः । संस्मृत्य नागराजं तं ततो छेभे खकं वपुः ॥ ४२ ॥

तदनन्तर उन भूपालने नागराज कर्कोटकका स्मरण करके उसके दिये हुए अजीर्ण वस्त्रको ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्वस्वरूपकी प्राप्ति हो गयी॥ ४२॥

स्वरूपिणं तु भर्तारं दृष्ट्रा भीमसुता तदा । प्रक्राक्षोशादुच्चेरालिङ्गय पुण्यश्होकमनिन्दिता॥ ४३॥

अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हुए अपने पितदेव पुण्य-क्लोक महाराज नलको देखकर सती साध्वी दमयन्ती उनके हृदयसे लगकर उच्च स्वरसे रोने लगी ॥ ४३॥

भैमीमिप नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा । सखजे खसुतौ चापि यथावत् प्रत्यनन्दत ॥ ४४ ॥

राजा नलका रूप पहलेकी ही भाँति प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने भी दमयन्तीको छातीसे लगा लिया और अपने दोनों बालकोंको भी प्यार-दुलार करके प्रसन्न किया॥ ४४॥

ततः खोरसि विन्यस्य वक्त्रं तस्य ग्रुभानना। परीता तेन दुःखेन निशक्वासायतेक्षणा ॥ ४५॥

तत्पश्चात् सुन्दर मुख और विशाल नेत्रोंवाली दमयन्ती नलके मुखको अपने वक्षःस्थलपर रखकर दुःखसे व्याकुल हो लंबी साँसें खींचने लगी॥ ४५॥

तथैव मलदिग्धाङ्गी परिष्वज्य द्युचिस्मिताम् । सुचिरं पुरुषव्याव्यस्तस्थौ शोकपरिप्लुतः ॥ ४६॥

इसी प्रकार पवित्र मुसकान तथा मैलसे भरे हुए अर्क्नो-बाली दमयन्तीको हृदयसे लगाकर पुरुषसिंह नल बहुत देरतक शोकमग्न खड़े रहे॥ ४६॥

ततः सर्वे यथावृत्तं दमयन्त्या नलस्य च । भीमायाकथयत् प्रीत्या वैदर्भ्या जननी नृप ॥ ४७॥

'राजन् ! तदनन्तर ( दमयन्तीके द्वारा माळूम होनेपर ) दमयन्तीकी माताने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक राजा भीमसे नल-दमयन्तीका सारा वृत्तान्त यथावत् कह सुनाया ॥ ४७ ॥

ततोऽव्रवीन्महाराजः कृतशौचमहं नलम् । दमयन्त्या सहोपेतं कल्ये द्रष्टा सुखोषितम् ॥ ४८॥

तब महाराजभीमने कहा—'आज नलको सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सबेरे स्नान आदिसे शुद्ध हुए दमयन्ती-सहित नलसे मैं मिलूँगा'॥ ४८॥

ततस्तौ सहितौ रात्रि कथयन्तौ पुरातनम्। वने विचरितं सर्वमूषतुर्मृदितौ नृप ॥ ४९॥

राजन् ! तत्पश्चात् वे दोनों दम्पित रातमर वनमें रहनेकी पुरानी घटनाओंको एक-दूसरेसे कहते हुए प्रसन्नतापूर्वक एक साथ रहे ॥ ४९ ॥

गृहे भीमस्य नृपतेः परस्परसुखैषिणौ । वसेतां दृष्टसंकल्पौ वैदर्भी च नलश्च ह ॥ ५० ॥

एक दूसरेंको सुख देनेकी इच्छा रखनेवाले दमयन्ती और नल राजा भीमके महलमें प्रसन्नचित्त होकर रहे ॥ ५०॥

## महाभारत 🎇



नलका अपने प्रवेरूपमें प्रकट होकर दमयन्तीसे मिलना

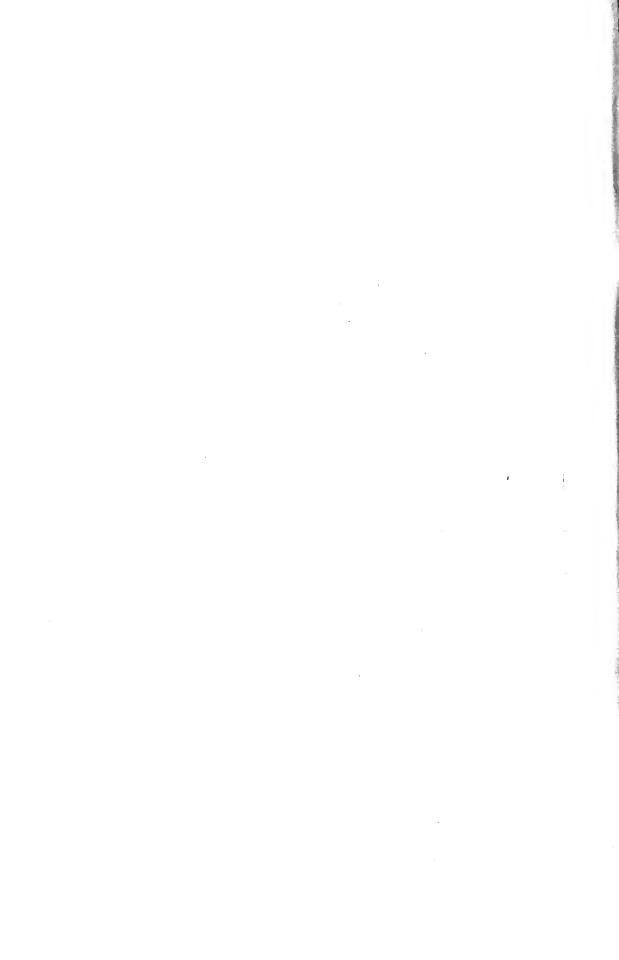

स चतुर्थे ततो वर्षे संगम्य सह भार्यया। सर्वकामैः सुसिद्धार्थों लब्धवान् परमां मुदम्॥ ५१॥

चौथे वर्षमें अपनी प्यारी पत्नीसे मिलकर सम्पूर्ण कामनाओंसे सफलमनोरथ हो नल अत्यन्त आनन्दमें निमग्न हो गये ॥ ५१॥

दमयन्त्यपि भर्तारमासाद्याप्यायिता भृशम् । अर्थसंजातसस्येव तोयं प्राप्य वसुंघरा॥ ५२॥

जैसे आधी जमी हुई खेतीसे भरी वसुधा वर्षाका जल पाकर उल्लिसत हो उठती है। उसी प्रकार दमयन्ती भी अपने पतिको पाकर बहुत संतुष्ट हुई ॥ ५२ ॥
सैवं समेत्य व्यपनीय तन्द्रां
शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा।
रराज भैमी समवाप्तकामा
शीतांश्चना रात्रिरिवोदितेन ॥ ५३ ॥

जैसे चन्द्रोदयसे रात्रिकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भीमकुमारी दमयन्ती पतिसे मिलकर आलस्यका त्याग करके निश्चिन्त और इर्षोक्लसित दृदयसे पूर्णकाम होकर अत्यन्त शोभा पाने लगी ॥ ५३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नळोपाख्यानपर्वणि नळदमयन्तीसमागमे षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमें नकदमयन्तीसमागमविषयक छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

## सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

नलके प्रकट होनेपर विदर्भनगरमें महान् उत्सवका आयोजन, ऋतुपर्णके साथ नलका वार्तालाप और ऋतुपर्णका नलसे अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना

बृहदश्व उवाच

अथ तां ब्युषितो रात्रिं नलो राजा खलंकतः। वैदभ्यो सहितः काले ददर्श वसुधाधिपम्॥१॥

बृहद्श्व मुनि कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर वह रात बीतनेपर राजा नल बस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो दमयन्तीके साथ यथासमय राजा भीमसे मिले ॥ १॥

ततोऽभिवादयामास प्रयतः श्वद्युरं नलः। ततोऽजु दमयन्ती च ववन्दे पितरं द्युभा॥ २ ॥

स्नानादिसे पवित्र हुए नलने विनीतभावसे श्रशुरको प्रणाम किया। तत्पश्चात् ग्रुभलक्षणा दमयन्तीने भी पिताकी बन्दना की ॥ २॥

तं भीमः प्रतिजयाह पुत्रवत् परया मुदा। यथार्हे पूजियत्वा च समादवासयत प्रभुः॥ ३॥ नळेन सहितां तत्र दमयन्तीं पतिव्रताम्।

राजा भीमने बड़ी प्रसन्नताके साथ नलको पुत्रकी भाँति अपनाया और नलसिहत पतिव्रता दमयन्तीका यथायोग्य आदर सन्कार करके उन्हें आश्वासन दिया॥ ३६॥ तामईणां नलो राजा प्रतिगृद्य यथाविधि॥ ४॥ परिचर्या स्वकां तस्मै यथावत् प्रत्यवेदयत्।

ततो बभूव नगरे सुमहान् हर्षज्ञः स्वनः॥ ५॥ जनस्य सम्प्रहृष्टस्य नलं हृष्ट्रा तथाऽऽगतम्।

राजा नलने उस पूजाको विधिपूर्वक स्वीकार करके अपनी ओरसे भी श्वगुरका सेवा-सत्कार किया। तदनन्तर विदर्भनगरमें राजा नलको इस प्रकार आया देख हर्षो छासमें भरी हुई जनताका महान् आनन्दजनित को लाहल होने लगा॥

अशोभयच नगरं पताकाध्वजमालिनम् ॥ ६ ॥ सिक्ताः सुमृष्टपुष्पाढ्या राजमार्गाः खलंकृताः । द्वारि द्वारि च पौराणां पुष्पभङ्गः प्रकृतियतः ॥ ७ ॥

विदर्भनरेशने ध्वजा, पताकाओंकी पङक्तियोंसे कुण्डिनपुरको अद्भुत शोभासे सम्पन्न किया । सङ्कोंको खूब झाङ्-बुहारकर उनपर छिङ्काव किया गया था । फूलोंसे उन्हें अच्छी तरह सजाया गया था । पुरवासियोंके द्वार-द्वारपर सुगंध फैलानेके लिये राशि-राशि फूल विखेरे गये थे ।। ६-७ ॥

अर्चितानि च सर्वाणि देवतायतनानि च। प्रृतुपर्णोऽपि ग्रुश्राव बाहुकच्छित्रनं नलम्॥ ८॥ दमयन्त्या समायुक्तं जहुषे च नराधिपः।

सम्पूर्ण देवमन्दिरोंकी सजावट और देवमूर्तियोंकी पूजा की गयी थी। राजा ऋतुपर्णने भी जब यह सुना कि बाहुकके वेषमें राजा नल ही थे और अब वे दमयन्तीसे मिले हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ।। ८३॥।

तमानाच्य नलं राजा क्षमयामास पार्थिवम् ॥ ९ ॥

उन्होंने राजा नलको बुलवाकर उनसे क्षमा माँगी॥ ९॥

स च तं क्षमयामास हेतुभिर्बुद्धिसम्मितः। स सत्कृतो महीपालो नैपधं विस्मिताननः॥१०॥ उवाच वाक्यं तत्त्वक्षो नैपधं वदतां वरः।

बुद्धिमान् नलने भी अनेक युक्तियोंद्वारा उनसे क्षमा-याचना की। नलसे आदर-सत्कार पाकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ एवं तत्त्वज्ञ राजा ऋतुपर्ण मुसकराते हुए मुखसे बोले—॥१०ई॥

## दिष्ट्या समेतो दारैः स्वैर्भवानित्यभ्यनन्दत ॥ ११ ॥

'निषधनरेश! यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आप अपनी बिछुड़ी हुई पत्नीसे मिले।' ऐसा कहकर उन्होंने नलका अभिनन्दन किया॥ ११॥

## किंचित् तु नापराधं ते कृतवानस्मि नैपध । अज्ञातवासे वसतो मद्गहे वसुधाधिप ॥ १२ ॥

( और पुनः कहा -) 'नैपंध ! भूपालशिरोमणे ! आप मेरे घरपर जव अज्ञातवासकी अवस्थामें रहते थे, उस समय मैंने आपका कोई अपराध तो नहीं किया है ! ॥ १२ ॥

## यदि व।वुद्धिपूर्वाणि यदि वुद्धवापि कानिचित्। मया कृतान्यकार्याणि तानि त्वं क्षन्तुमईसि ॥ १३॥

'उन दिनों यदि मैंने विना जाने या जान-बूझकर आपके साथ अनुचित वर्ताव किये हों तो उन्हें आप क्षमा कर दें' || १३ ||



नल उवाच

न मेऽपराधं कृतवांस्त्वं खह्पमिष पार्थिव। कृतेऽपि च न मे कोषः श्चन्तव्यं हि मया तव॥ १४॥ नलने कहा--राजन्! आपने मेरा कभी थोड़ा-सा भी अपराध नहीं किया है और यदि किया भी हो तो उसके लिये मेरे हृदयमें क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक वर्तावको क्षमा ही करना चाहिये॥ १४॥

## पूर्वे हापि सखा मेऽसि सम्बन्धी च जनाधिप। अत ऊर्ध्व तु भूयस्त्वं प्रीतिमाहर्तुमहीसि॥१५॥

जनेश्वर ! आप पहले भी मेरे सखा और सम्बन्धी थे और इसके बाद भी आपको मुझपर अधिक-से-अधिक प्रेम रखना चाहिये॥ १५॥

## सर्वकामैः सुविहितैः सुखमस्म्युपितस्त्विय । न तथा खग्रहे राजन् यथा तव ग्रहे सदा ॥१६॥

राजन् ! मेरी समस्त कामनाएँ यहाँ अच्छी तरह पूर्ण की गर्या और इसके कारण में सदा आपके यहाँ सुखी रहा। महाराज ! आपके भवनमें मुझे जैसा आराम मिला, वैसा अपने घरमें भी नहीं मिला।। १६॥

## इदं चैव हयज्ञानं त्वदीयं मिथ तिष्ठति । तदुपाकर्तुमिच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव । पवमुक्त्वा ददौ विद्यामृतुपर्णाय नैपधः ॥१७॥

आपका अश्विज्ञान मेरे पास घरोड्रके रूपमें पड़ा है। राजन् ! यदि आप ठीक समझें तो में उसे आपको देनेकी इच्छा रखता हूँ। ऐसा कहकर निपधराज नलने ऋतुपर्णको अश्वविद्या प्रदान की॥ १७॥

# स च तां प्रतिजन्नाह विधिद्दष्टेन कर्मणा। गृहीत्वा चार्वहृद्यं राजन् भाङ्गासुरिनृंपः॥१८॥ निषधाधिपतेश्चापि दत्त्वाक्षहृद्यं नृपः। स्तमन्यसुपादाय ययौ स्वपुरमेव ह॥१९॥

युधि छिर ! ऋतुपर्णने भी शास्त्रीय विधिके अनुसार उनसे अश्वविद्या ग्रहण की । अश्वींका रहस्य ग्रहण करके और निषधनरेश नलको पुनः द्यूतिवद्याका रहस्य समझाकर दूसरा सारिथ साथ ले राजा ऋतुपर्ण अपने नगरको चले गये ॥ १८-१९॥

## ऋतुवर्णे गते राजन् नले। राजा विशाम्पते । नगरे कुण्डिने कालं नातिदीर्घमिवावसत् ॥ २०.॥

राजन् ! ऋतुपर्णके चले जानेपर राजा नल कुण्डिनपुरमें कुछ समयतक रहे । यह काल उन्हें थोड़े समयके समान ही प्रतीत हुआ ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि ऋतुपर्णस्वदेशगमने सप्तसप्तितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥

इसप्रकार ग्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमें ऋतुपर्णका स्वदेशगमनविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥

## अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

राजा नलका पुष्करको जूएमें हराना और उसको राजधानीमें मेजकर अपने नगरमें प्रवेश करना

बृहदश्व उवा**च** 

स मासमुष्य कौन्तेय भीममामन्त्र्य नैषधः। पुरादृल्पपरीवारो जगाम निषधान् प्रति॥१॥

वृहद्श्व मुनि कहते हैं — युधिष्ठिर ! निषधनरेश एक मासतक कुण्डिनपुरमें रहकर राजा भीमकी आज्ञा ले थोड़े-से सेवकोंसहित वहाँसे निषधदेशकी ओर प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ रथेनैकेन ग्रुभ्रेण दन्तिभिः परिषोडशैः। पश्चाशद्धिहं यैश्चैव पद्शतैश्च पदातिभिः॥ २ ॥

उनके साथ चारों ओरसे सोलह हाथियोंद्वारा घिरा हुआ एक सुन्दर रथ, पचास घोड़े और छः सौ पैदल सैनिक थे॥ स कम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपतिः। प्रविवेशाथ संरब्धस्तरसैव महामनाः॥ ३॥

महामना राजा नलने इन सबके द्वारा पृथ्वीको कम्पित-सी करते हुए वड़ी उतावलीके साथ रोषावेशमें भरे वेगपूर्वक निषधदेशकी राजधानीमें प्रवेश किया || ३ ||

ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो नलः।
उवाच दीव्याव पुनर्वहुवित्तं मयार्जितम्॥ ४॥
दमयन्ती च यचान्यन्मम किंचन विद्यते।
एष वै मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर॥ ५॥
पुनः प्रवर्ततां द्यूतमिति मे निश्चिता मितः।
एकपाणेन भद्रं ते प्राणयोश्च पणावहे॥ ६॥

तदनन्तर वीरसेनपुत्र नलने पुष्करके पास जाकर कहा— अब हम दोनों फिरसे जूआ खेलें। मैंने बहुत धन प्राप्त किया है। दमयन्ती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है, यह सब मेरी ओरसे दाँवगर लगाया जायगा और पुष्कर! तुम्हारी ओरसे सारा राज्य ही दाँवपर रखा जायगा। इस एक पणके साथ हम दोनोंमें फिर जूएका खेल प्रारम्भ हो, यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भला हो, यदि ऐसा न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणोंकी बाजी लगावें॥

जित्वा परखमाहृत्य राज्यं वा यदि वा वसु । प्रतिपाणः प्रदातव्यः परमो धर्म उच्यते ॥ ७ ॥

'ज्एके दाँवमें दूसरेका राज्य या धन जीतकर रख लिया जाय तो उसे यदि वह पुनः खेलना चाहे तो प्रति-पण (बदलेका दाव) देना चाहिये, यह परम धर्म कहा गया है ॥ ७॥

न चेद् वाञ्छिति त्वं चूतं युद्धचूतं प्रवर्तताम् । द्वैरथेनास्तु वै शान्तिस्तव वा मम वा नृप ॥ ८ ॥ 'यदि तुम पार्सोसे जूआ खेलना न चाहो तो वाणोंद्वारा युद्धका जूआ प्रारम्भ होना चाहिये। राजन् ! द्वेरथ युद्धके द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी शान्ति हो जाय ॥ ८॥

वंशभोज्यमिदं राज्यमधिंतब्यं यथा तथा। येन केनाप्युपायेन बृद्धानामिति शासनम्॥९॥

्यह राज्य हमारी वंशपरम्पराके उपभोगमें आनेवाला है। जिस-किसी उपायसे भी जैसे-तैसे इसका उद्धार करना चाहिये; ऐसा बुद्ध पुरुषोंका उपदेश है॥ ९॥

द्वयोरेकतरे वुद्धिः क्रियतामद्य पुष्कर। कैतवेनाक्षवत्यां तु युद्धे वा नाम्यतां धनुः॥१०॥

'पुष्कर !आज तुम दोमेंसे एकमें मन लगाओ। छलपूर्वक ज्ञा खेलो अथवा युद्धके लिये धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाओ'॥१०॥ नैपधेनैवमुक्तस्तु पुष्करः प्रहसन्निव। धुवमात्मज्ञयं मत्वा प्रत्याह पृथिवीपतिम्॥११॥

निषधराज नलके ऐसा कहनेपर पुष्करने अपनी विजय-को अवश्यम्भावी मानकर हँसते हुए उनसे कहा—॥ ११॥ दिष्टया त्वयार्जितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध। दिष्टया च दुष्कृतं कर्म दमयन्त्याः क्षयं गतम्॥ १२॥

निषध ! सौभाग्यकी बात है कि तुमने दाँवपर लगानेके लिये धनका उपार्जन कर लिया है। यह भी आनन्दकी बात है कि दमयन्तीके दुष्कर्मोंका क्षय हो गया ॥ १२॥

दिष्टवा न भ्रियसे राजन् सदारोऽद्य महाभुज। धनेनानेन वै भैमी जितेन समलंकता ॥१३॥ मामुपस्थास्यति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः। नित्यशो हि स्मरामि त्वां प्रतीक्षेऽपि च नैपध॥१४॥

भहावाहु नरेश ! सौभाग्यसे तुम पत्नीसहित अभी जीवित हो । इसी धनको जीत लेनेपर दमयन्ती शृङ्कार करके निश्चय ही मेरी सेवामें उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह, जैसे स्वर्ग-लोककी अप्तरा देवराज इन्द्रकी सेवामें जाती है । नैपध ! में प्रतिदिन तुम्हारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी देखा करता हूँ ॥ १३-१४॥

देवनेन मम प्रीतिर्न भवत्यसुहद्रणैः। जित्वा त्वद्य वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्॥ १५॥ कृतहत्यो भविष्यामि साहि मे नित्यशो हृदि।

शत्रुओं के साथ जूआ खेलने से सुझे कभी तृप्ति ही नहीं होती। आज श्रेष्ठ अङ्गोंवाली अनिन्दा सुन्दरी दमयन्तीको

Ha 9-8 33-

जीतकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा; क्योंकि वह सदा मेरे हृदय-मन्दिरमें निवास करती है' ॥ १५६ ॥

श्रुत्वा तु तस्य ता वाचो वह्नवद्धप्रलापिनः॥१६॥ इयेष स शिरदछेतुं खह्नेन कुपितो नलः। सायंस्तु रोषताम्राक्षस्तमुवाच नलो नृपः॥१७॥

इस प्रकार बहुत-से असम्बद्ध प्रलाप करनेवाले पुष्करकी वे वातें सुनकर राजा नलको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तलवारसे उसका सिर काट लेनेकी इच्छा की। रोषसे उनकी आँखें लाल हो गयीं तो भी राजा नलने हँसते हुए उससे कहा-॥

पणावः किं व्याहरसे जितो न व्याहरिष्यसि। ततः प्रावर्तत चूतं पुष्करस्य नलस्य च॥१८॥ एकपाणेन वीरेण नलेन स पराजितः। स रत्नकोशनिचयैः प्राणेन पणितोऽपि च॥१९॥

'अब हम दोनों जूआ प्रारम्भ करें, तुम अभी व्यर्थ बकवाद क्यों करते हो ? हार जानेपर ऐसी बातें न कर सकोगे।' तदनन्तर पुष्कर तथा राजा नलमें एक ही दाँव लगानेकी द्यातं रखकर जूएका खेल प्रारम्भ हुआ। तब बीर नलने पुष्करको हरा दिया। पुष्करने रत्न, खजाना तथा प्राणोंतककी बाजी लगा दी थी।। १८-१९॥

जित्वा च पुष्करं राजा प्रहस्तिद्दमव्यीत्। मम सर्विमिदं राज्यमध्यश्चं हतकण्टकम्॥२०॥ वैदर्भो न त्वया शक्या राजापसद् बीक्षितुम्। तस्यास्त्वं सपरीवारो मूढ दासत्वमागतः॥२१॥

पुष्करको परास्त करके राजा नलने हँसते हुए उससे कहा— न्वाधम ! अब यह शान्त और अकण्टक सारा राज्य मेरे अधिकारमें आ गया। विदर्भकुमारी दमयन्तीकी ओर तू आँख उठाकर देख भी नहीं सकता। मूर्ख ! आजने से तू परिवारसहित दमयन्तीका दास हो गया॥ २०-२१॥

न त्वया तत् कृतं कर्म येनाहं विजितः पुरा। किलना तत् कृतं कर्म त्वं च मूढ न वुध्यसे॥ २२॥

पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था, उसमें तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था। मूढ़ ! यह सब कलियुगकी करत्त थी, जिसे तू नहीं जानता है॥ २२॥

नाहं परकृतं दोषं त्वय्याधास्ये कथंचन । यथासुखं वै जीव त्वं प्राणानवसृजामि ते ॥ २३ ॥

्दूसरे (किल्युग) के किये हुए अपराधको मैं किसी तरह तेरे मत्थे नहीं महँूगा। तू सुखपूर्वक जीवित रह। मैं तेरे प्राण तुझे वापस देता हूँ॥ २३॥

तथैव सर्वसम्भारं खमंशं वितरामि ते। तथैव च मम प्रीतिस्त्विय वीर न संशयः॥ २४॥ 'तेरा सारा सामान और तेरे हिस्सेका धन भी तुझे छौटाये देता हूँ । बीर ! तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत् प्रेम बना रहेगा, इसमें संशय नहीं है ॥ २४॥

सौहार्दं चापि मे त्वत्तो न कदाचित् प्रहास्यति। पुष्कर त्वं हि मे आता संजीव शरदः शतम्॥ २५॥

'तेरे प्रति जो मेरा सौहार्द रहा है, वह कभी मेरे हृदयसे दूर नहीं होगा। पुष्कर ! तू मेरा भाई है, जा, सौ वर्पोतक जीवित रह'।। २५॥

पवं नलः सान्त्वियत्वा भ्रातरं सत्यविक्रमः। खपुरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पुनः॥२६॥

इस प्रकार सत्यपराक्रमी राजा नलने अपने भाई पुष्कर-को सान्त्वना दे बार-बार हृदयसे लगाकर उसकी राजधानीको भेज दिया॥ २६॥

सान्त्वितो नैपधेनैवं पुष्करः प्रत्युवाच तम्।
पुण्यइलोकं तदा राजन्नभिवाद्य कृताञ्जलः॥ २७॥
कीर्तिरस्तु तवाक्षय्या जीव वर्षशतं सुखी।
यो मे वितरिस प्राणानिधष्ठानं च पार्थिव॥ २८॥
राजन् ! निपधराजके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर



पुष्करने पुण्यश्लोक नलको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'पृथ्वीनाथ! आप जो मुझे प्राण और निवासस्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति वनी रहे। आप सौ वर्षोत क जीर्ये और सुखी रहें'।२७-२८।

स तथा सत्कृतो राज्ञा मासमुख्य तदा नृप। प्रययौ पुष्करो हृष्टः स्वपुरं स्वजनावृतः॥२९॥ महत्या सेनया सार्ध विनीतैः परिचारकैः। भ्राजमान इवादित्यो वपुषा पुरुषर्षभ ॥ २०॥

नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजा नलके द्वारा इस प्रकार सत्कार पाकर पुष्कर एक मासतक वहाँ टिका रहा और फिर आत्मीय जनोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजधानीको चला गया। उसके साथ विशाल सेना और विनयशील सेवक भी थे। वह शरीरसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा था।। २९-३०॥

प्रस्थाप्य पुष्करं राजा वित्तवन्तमनामयम्। प्रविवेश पुरं श्रीमानत्यर्थमुपशोभिताम्॥ ३१॥

पुष्करको धन—-वित्तके साथ सकुशाल घर भेजकर श्रीमान् राजा नलने अपने अत्यन्त शोभासम्पन्न नगरमें प्रवेश किया ॥ प्रविद्य सान्त्वयामास पौरांश्च निषधाधिषः। पौरा जानपदाश्चापि सम्प्रहष्टतनूरुहाः ॥ ३२॥

प्रवेश करके निषधनरेशने पुरवासियोंको सान्त्वना दी। नगर और जनपदके लोग बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया॥ ३२॥

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे सामात्यप्रमुखा जनाः। अद्य सा निर्वृता राजन् पुरे जनपरेऽपि च । उपासितुं पुनः प्राप्ता देवा इव शतक्रतुम् ॥ ३३॥

मन्त्री आदि सब लोगोंने हाथ जोड़कर कहा—'महाराज! आज हम नगर और जनपदके निवासी संतोषसे साँस ले सके हैं। जैसे देवता-देवराज इन्द्रकी सेवामें उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने—आपके पास बैठनेका ग्रुभ अवसर प्राप्त हुआ है। । ३३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि पुष्करपराभवपूर्वकं राज्यप्रत्यानयने अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाल्यानपर्वमें पुष्करको हराकर राजा नकके अपने नगरमें आनेसे सम्बन्ध रखनेवाला अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८ ॥

## एकोनाशीतितमोऽध्यायः

राजा नलके आख्यानके कीर्तनका महत्त्व, बृहदश्च ग्रुनिका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा बृतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य बताकर जाना

बृहदश्व उवाच

प्रशान्ते तु पूरे पुष्टे सम्प्रवृत्ते महोत्सवे । महत्या सेनया राजा दमयन्तीमुपानयत् ॥ १ ॥

वृहदश्य मुनि कहते हैं—युविष्ठिर ! जब नगरमें शान्ति छा गयी और सब लोग प्रसन्न हो गये, सर्वत्र महान् उत्सव होने लगा, उस समय राजा नल विशाल सेनाके साथ जाकर दमयन्तीको विदर्भदेशसे बुला लाये ॥ १॥

दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा। प्रास्थापयदमेयात्मा भीमो भीमपराक्रमः॥ २॥

दमयन्तीके पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्म-वलसे सम्पन्न थे, शत्रुपक्षके वीरोंका हनन करनेमें समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयन्तीको बड़े सत्कारके साथ विदा किया॥ २॥

आगतायां तु वैदभ्यां सपुत्रायां नलो नृपः। वर्तयामास मुद्दितो देवराडिव नन्दने॥३॥ तथा प्रकाशतां यातो जम्बूद्वीपे स राजसु। पुनःशशास तद् राज्यं प्रत्याहृत्य महायशाः॥ ४॥

पुत्र और पुत्रीसहित दमयन्तीके आ जानेपर राजा नल सब बर्ताव-व्यवहार बड़े आनन्दसे सम्पन्न करने लगे। जैसे नन्दनवनमें देवराज इन्द्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बूद्वीपके समस्त राजाओंमें प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्यको पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे॥ ३-४॥

ईजे च विविधैर्यशैविधिवचासदक्षिणैः। तथा त्वमिप राजेन्द्र ससुहृद् यक्ष्यसेऽचिरात्॥ ५ ॥

उन्होंने पर्याप्त दक्षिणासे युक्त विविध प्रकारके यज्ञें-द्वारा विधिपूर्वक भगवान्का यजन किया । राजेन्द्र ! इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदोंसहित शीघ्र ही यज्ञका अनुष्ठान करोगे ॥ ५ ॥

दुःखमेतादृशं प्राप्तो नलः परपुरंजयः। देवनेन नरश्रेष्ठ सभार्यो भरतर्षभ ॥ ६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले महाराज नल जूआ खेलनेके कारण अपनी पत्नी-सहित इस प्रकारके महान् संकटमें पड़ गये थे ॥ ६ ॥ ७ ॥

पकाकिनैव सुमहन्नलेन पृथिवीपते । दुःखमासादितं घोरं प्राप्तश्चाभ्युद्यः पुनः ॥ ७ ॥

पृथ्वीपते ! राजा नलने अक्ले ही यह भयंकर और महान् दुःख प्राप्त किया था; उन्हें पुनः अभ्युदयकी प्राप्ति हुई ॥

त्वं पुनर्श्रोत्रसहितः कृष्णया चैव पाण्डव । रमसेऽस्मिन् महारण्ये धर्ममेवानुचिन्ययन् ॥ ८ ॥ पाण्डुनन्दन ! तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदीके साथ इस महान् वनमें भ्रमण करते हो और निरन्तर धर्मके ही चिन्तनमें लगे रहते हो ॥ ८॥

ब्राह्मणैश्च महाभागैर्वेदवेदाङ्गपारगैः । नित्यमन्वास्यसे राजंस्तत्र का परिदेवना॥९॥

राजन्! महान् भाग्यशाली वेद-वेदाङ्गींके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं; फिर तुम्हारे लिये इस परिस्थितिमें शोककी क्या बात है ? ॥ ९ ॥

कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम् ॥ १०॥

कर्कोटक नाग, दमयन्ती, नल तथा राजर्षि ऋतुपर्णकी चर्चा कलियुगके दोषका नाश करनेवाली है ॥ १० ॥

इतिहासिममं चापि किलनाशनमच्युत । शक्यमाश्वसितुं श्रुत्वा त्वद्विधेन विशाम्पते ॥ ११ ॥

महाराज ! तुम्हारे-जैसे लोगोंको यह कलिनाशक इति-हास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है ॥ ११॥

अस्थिरत्वं च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा। तस्योदये व्यये चापि न चिन्तयितुमईसि ॥ १२॥

पुरुषको प्राप्त होनेवाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने-पर तुम्हें तिनक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥ १२॥ श्रुत्वेतिहासं नृपते समाद्वसिहि मा शुचः। व्यसने त्वं महाराज न विषीदितुमहीस ॥ १३॥

नरेश ! इस इतिहासको सुनकर तुम धेर्य धारण करो। शोक न करो। महाराज ! तुम्हें संकटमें पड़नेपर विधादमस्त नहीं होना चाहिये ॥ १३॥

विषमावस्थिते दैवे पौरुषेऽफलतां गते। विषादयन्ति नात्मानं सत्त्वोपाश्रयिणो नराः॥ १४॥

जब दैव ( प्रारब्ध ) प्रतिकूल हो और पुरुवार्थ निष्पल हो जाय, उस समय भी सत्त्वगुणका आश्रय हेनेवाले मनुष्य अपने मनमें विपाद नहीं लाते ॥ १४॥

ये चेदं कथयिष्यन्ति नलस्य चरितं महत्। श्रोष्यन्ति चाष्यभीक्ष्णंचै नालक्ष्मीस्तान् भजिष्यति १५ अर्थास्तस्योपपुरस्यन्ते धन्यतां च गुमिष्यति।

जो राजा नलके इस महान् चरित्रका वर्णन करेंगे अथवा निरन्तर सुनेंगे, उन्हें दिद्धता नहीं प्राप्त होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसारमें धन्य हो जायँगे॥ १५६ ॥

इतिहासिममं श्रुत्वा पुराणं शक्वदुत्तमम् ॥ १६॥

पुत्रान् पौत्रान् पश्रृंश्चापि लभते नृषु चाध्यताम्। आरोग्यप्रीतिमांश्चैव भविष्यति न संशयः॥ १७॥

इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहासका सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवोंमें श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही, वह नीरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है॥ १६–१७॥

भयात् त्रस्यसि यश्च त्वमाह्मयिष्यति मां पुनः । अक्षञ्च इति तत् तेऽहं नाशयिष्यामि पार्थिव॥ १८॥

राजन् ! तुम जो इस भयसे डर रहे हो, कि कोई द्यूत-विद्याका ज्ञाता मनुष्य पुनः मुझे जूएके लिये बुलायेगा ( उस दशामें पुनः पराजयका कष्ट देखना पड़ेगा )। तुम्हारे उस भयको में दूर कर दूँगा॥ १८॥

वेदाश्चहृद्यं कृत्स्नमहं सत्यपराक्रम । उपपद्यस्व कौन्तेय प्रसन्नोऽहं व्रवीमि ते ॥ १९ ॥

सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन ! मैं चूतविद्याके सम्पूर्ण द्धदय ( रहस्य ) को जानता हूँ, तुम उसे ग्रहण कर छो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें बतलाता हूँ॥ १९॥

वैशम्पायन उवाच

ततो हृप्रमना राजा बृहद्श्वमुवाच ह । भगवन्नक्षहृद्यं श्वातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २०॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने प्रसन्नचित्त हो बृहदश्वसे कहा—'भगवन्! में यूत्विद्याके रहस्यको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ'॥

ततोऽश्रहृदयं प्रादात् पाण्डवाय महात्मने । दत्त्वा चाश्वशिरोऽगच्छदुपस्प्रण्डुं महातपाः॥ २१॥

त्व महातपस्वी मुनिने महात्मा पाण्डुनन्दनको द्यूतिवद्या-का रहस्य बताया और उन्हें अस्वविद्याका भी उपदेश देकर वे स्नान आदि करनेके लिये चले गये॥ २१॥

वृहद्द्वे गते पार्थमश्रौषीत् सव्यसाचिनम् । वर्तमानं तपस्युत्रे वायुभक्षं मनीषिणम् ॥ २२ ॥ ब्राह्मणेभ्यस्तपिक्षभ्यः सम्पतद्भयस्ततस्ततः । तीर्थरौठवनेभ्यश्च समेतेभ्यो दढवतः ॥ २३ ॥ इति पार्थो महाबाहुर्दुरापं तप आस्थितः । न तथा दृष्युर्वोऽन्यः कश्चिद्रग्रतपा इति ॥ २४ ॥

बृहदश्व मुनिके चले जानेपर दृढवती राजा युधिष्ठिरने इधर-उधरके तीथों, पर्वतों और वनोंसे आये हुए तपस्वी ब्राह्मणोंके मुखसे सन्यसाची अर्जुनका यह समाचार सुना कि 'मनीषी अर्जुन वायुका आहार करके कटोर तपस्यामें लगे हैं। महाबाहु कुन्तीकुमार बड़ी दुष्कर तपस्यामें स्थित हैं। ऐसा कठोर तपस्वी आजसे पहले दूसरा कोई नहीं देखा गया है॥ २२-२४॥

यथा धनंजयः पार्थस्तपस्त्री नियतव्रतः। मुनिरेकचरः श्रीमान् धर्मो विग्रहवानिव ॥२५॥

'कुन्तीकुमार धनंजय जिस प्रकार नियम और व्रतका पालन करते हुए तपस्यामें संलग्न हैं, वह अद्भृत है। वे मौनभावसे रहते और अकेले ही विचरते हैं। श्रीमान् अर्जुन धर्मके मूर्तिमान् खरूप जान पड़ते हैं' ॥ २५ ॥ तं श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने। अन्वशोचत कौन्तेयः प्रियं वै भ्रातरं जयम् ॥२६॥

राजन् ! उस महान् वनमें अपने प्रिय भाई अर्जुनको तपस्या करते सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर उनके लिये बार-बार शोक करने लगे ॥ २६॥

द्ह्यमानेन तु हृदा शरणार्थी महावने। ब्राह्मणान् विविधन्नानान् पर्यपृच्छद् युधिष्ठिरः ॥२७॥

अर्जुनके वियोगमें संतप्त हृदयवाले वे युधिष्ठिर निर्भय आश्रयकी इच्छा रखते हुए उस महान् वनमें रहते थे और अनेक प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मणोंसे अपना मनोगत अभिप्राय पूछा करते थे ॥ २७ ॥

( प्रतिगृह्याक्षद्वद्यं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । आसीद्ध्यमना राजन् भीमसेनादिभिर्युतः॥

राजॅन्! यूतविद्याका रहस्य जानकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाल्यानपर्वणि बृहद्श्वगमने एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्वमें बृहदश्वगमनिवययक उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७९ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ इलोक मिलाकर कुल ३२ इलोक हैं )

( तीर्थयात्रापर्व )

अशीतितमोऽध्यायः अर्जुनके लिये द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी चिन्ता

जनमेजय उवाच

भगवन् काम्यकात् पार्थे गते मे प्रपितामहे। पाण्डवाः किमकुर्वेस्ते तमृते सन्यसाचिनम् ॥१॥

जनमेजयने पूछा-भगवन् ! मेरे प्रपितामह अर्जुनके काम्यकवनसे चले जानेपर उनसे अलग रहते हुए शेष पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ? ॥ १ ॥

स हि तेषां महेष्वासो गतिरासीदनीकजित्। आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥२॥

वे सैन्यविजयी। महान् धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे । जैसे आदित्योंमें विष्णु हैं, वैसे ही पाण्डवोंमें मुझे धनंजय जान पड़ते हैं ॥ २॥

ते नेन्द्र समवीर्येण संग्रामेष्वनिवर्तिना । विनाभूता वने वीराः कथमासन् पितामहाः ॥ ३॥ भीमसेन आदिके साथ मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ खभातृन् सहितान् पश्यन् कुन्तीपुत्रोयुधिष्ठिरः। तत्र बभूवाश्रुपरिप्छुतः। अपदयन्नर्जुनं संतप्यमानः कौन्तेयो भीमसेनमुवाच ह ॥

उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब भाइयोंकी ओर देखा, उस समय वहाँ अर्जुनको न देखकर उनके नेत्रींमें आँसू भर आये और वे अत्यन्त संतप्त हो भीमसेनसे बोले॥

युधिष्ठिर उवाच

कदा द्रक्ष्यामि वै भीम पार्थमत्र तवानुजम्। मत्कृते हि कुरुश्रेष्ठस्तप्यते दुश्चरं तपः॥

युधिष्ठिरने कहा-भीमसेन! मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुनको कब देखूँगा ? कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिये अत्यन्त कठोर तपस्या करते हैं॥

तस्याक्षहृदयञ्चानमाख्यास्यामि कदा न्वहम्। स हि श्रुत्वाक्षहृदयं समुपात्तं मया विभो॥ प्रहृष्टः पुरुषव्याच्रो भविष्यति न संशयः।)

मैं उन्हें अक्षदृदय ( चूतविद्याके रहस्य ) का ज्ञान कब कराऊँगा । भीम ! मेरे द्वारा ग्रहण किये हुए अक्ष-हृदयको सुनकर पुरुषसिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है ॥

वे संग्रामसे कभी पीछे न इटनेवाले और इन्द्रके समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वनमें कैसे रहते थे ? ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच

गते तु पाण्डचे तात काम्यकात् सत्यविक्रमे। बभूवुः पाण्डवेयास्ते दुःखशोकपरायणाः॥ ४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — तात ! सत्यपराक्रमी पाण्डु-कुमार अर्जुनके काम्यकवनसे चले जानेपर सभी पाण्डव उनके लिये दुःख और शोकमें मग्न रहने लगे॥ ४॥ आक्षिप्तसूत्रा मणयदिछन्नपक्षा इव द्विजाः। अप्रीतमनसः सर्वे बभृवुरथ पाण्डवाः॥५॥

जैसे मणियोंकी मालाका सूत टूट जाय अथवा पिक्षयोंके पंख कट जायँ, वैसी दशामें उन मणियों और पश्चियोंकी जो अवस्या होती है, वैसी ही अर्जुनके विना पाण्डवोंकी थी। उन सबके मनमें तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी॥ ५॥

## वनं तु तदभूत् तेन हीनमिन्छिष्टकर्मणा। कुवेरेण यथा हीनं वनं चैत्ररथं तथा॥६॥

अनायास ही महान् कर्म करनेवाले अर्जुनके विना वह वन उसी प्रकार शोभाशून्य-सा हो गया, जैसे कुवेरके विना चैत्रस्थ वन ॥ ६॥

## तमृते ते नरव्याद्याः पाण्डवा जनमेजय। मुदमप्राप्नुवन्तो वै काम्यके न्यवसंस्तदा॥ ७॥

जनमेजय ! अर्जुनके यिना वे नरश्रेष्ठ पाण्डव आनन्द-श्रून्य हो काम्यकवनमें रह रहे थे ॥ ७ ॥

## ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ताः द्युद्धैर्वाणैर्महारथाः। निघ्नन्तोभरतश्रेष्ठमेध्यान् बहुविधान् मृगान्॥८॥

भरतश्रेष्ठ ! वे महारथी वीर ग्रुद्ध वाणींद्वारा ब्राह्मणोंके (बाधम्बर आदिके) लिये पराक्रम करके नाना प्रकारके पवित्र # मुगोंको मारा करते थे ॥ ८ ॥

## नित्यं हि पुरुषव्याघा वन्याहारमरिद्माः। उपारुत्य उपाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेद्यन्॥९॥

वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पाण्डव प्रतिदिन ब्राह्मणोंके लिये जंगली फल-मूलका आहार संग्रहीत करके उन्हें अर्पित करते थे॥ ९॥

## सर्वे संन्यवसंस्तत्र सोत्कण्टाः पुरुषर्वभाः। अहृप्रमनसः सर्वे गते राजन् धनंजये॥१०॥

राजन् ! धनंजयके चले जानेपर वे सभी नरश्रेष्ठ वहाँ खिन्न-चित्त हो उन्हींके लिये उत्कण्ठित होकर रहते थे।१०।

## विशेषतस्तु पाञ्चाली सारन्ती मध्यमं पतिम् । उद्घिग्नं पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ११ ॥

विशेषतः पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुनका स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहनेवाले पाण्डव-शिरोमणि युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोली—॥ ११॥

## योऽर्जुनेनार्जुनस्तुल्यो द्विबाहुर्वहुबाहुना। तमृते पाण्डवश्रेष्ठ वनं न प्रतिभाति मे ॥ १२ ॥

'पाण्डवश्रेष्ठ! जो दो भुजावाले अर्जुन सहस्रवाहु अर्जुनके समान पराक्रमी हैं, उनके विना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता॥ १२॥

## शून्यामिव प्रपश्यामि तत्र तत्र महीमिमाम् । बहाश्चर्यमिदं चापि वनं कुसुमितद्रुमम् ॥ १३॥ न तथा रमणीयं वै तसृते सन्यसाचिनम् ।

नीलाम्बुद्समप्रस्यं मत्तमातङ्गामिनम् ॥ १४ ॥ तमृते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नातिभाति मे । यस्य वा धनुषो घोषः श्रूयते चाद्यानिस्वनः । नलभे दार्मवै राजन् सारन्ती सन्यसाचिनम् ॥ १५ ॥

भी यत्र-तत्र यहाँकी जिस-जिस भूमिपर दृष्टि डालती हूँ, सबको सूनी-सी ही पाती हूँ । यह अनेक आश्चर्यसे भरा हुआ और विकसित कुसुमींसे अलंकृत वृक्षींवाला काम्यकवन भी सन्यसाची अर्जुनके विना पहले-जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। नीलमेघके समान कान्ति और मतवाले गजराजकी-सी गतिवाले उन कमलनयन अर्जुनके विना यह काम्यकवन मुझे तिनक भी नहीं भाता है। राजन्! जिनके धनुषकी टङ्कार विजलीकी गड़गड़ाहटके समान सुनायी देती है, उन सन्यसाचीकी याद करके मुझे तिनक भी चैन नहीं मिलता'।। १३-१५॥

## तथा लालप्यमानां तां निशम्य परवीरहा। भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिद्मव्रवीत्॥ १६॥

महाराज ! इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदीकी बात सुनकर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भीमसेनने उससे इस प्रकार कहा ॥ १६॥

#### भीम उवाच

## मनःत्रीतिकरं भद्रे यद् व्रवीषि सुमध्यमे। तन्मे प्रीणाति हृद्यममृतप्राशनोपमम्॥१७॥

भीमसेन बोळे—भद्रे ! सुमध्यमे ! तुम जो कुछ कहती हो, वह मेरे मनको प्रसन्न करनेवाला है । तुम्हारी बात मेरे हृदयको अमृतपानके तुल्य तृप्ति प्रदान करती है ॥१७॥ यस्य दीघौँ समौ पीनौ भुजौ परिघसंनिभौ । मौर्वीकृतिकणी वृत्तौ खङ्गायुधधनुर्धरौ ॥१८॥ निष्काङ्गदकृतापीडौ पञ्चद्यीविविवोरगौ । तमृते पुरुषव्याद्यं नष्टसूर्यमिवाम्बरम् ॥१९॥

जिनकी दोनों भुजाएँ लम्बी, मोटी, वरावर-वरावर तथा परिघके समान सुशोभित होनेवाली हैं, जिनपर प्रत्यञ्चाकी रगड़का चिह्न बन गया है, जो गोलाकार हैं और जिनमें खड़्स एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोनेके भुजबन्दोंसे विभूषित होकर जो पाँच-पाँच फनवाले दो सपोंके समान प्रतीत होती हैं उन पाँचों अँगुलियोंसे युक्त दोनों भुजाओंसे विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुनके बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाशके समान श्रीहीन दिखलायी देता है ॥ १८-१९॥

यमाश्रित्य महाबाहुं पाञ्चालाः कुरवस्तथा। सुराणामिप मत्तानां पृतनासु न विभ्यति॥ २०॥ यस्य बाह् समाश्रित्य वयं सर्वे महात्मनः। मन्यामहे जितानाजौ परान् प्राप्तां च मेदिनीम्॥ २१॥ तमृते फाल्गुनं वीरं न लभे काम्यके धृतिम्।

जिनके मारनेपर मारनेवाला पवित्र हो जाय, ऐसे हिंसक सिंह व्याघादि पशुओंको पवित्र मृग कहा जाता है |

#### पश्यामि च दिशः सर्वास्तिमिरेणावृता इव।

जिन महाबाहु अर्जुनका आश्रय छेकर पाञ्चाल और कुरुवंशके वीर युद्धके लिये उद्यत देवताओंकी सेनाका सामना करनेसे भी भयभीत नहीं होते हैं। जिन महात्माके बाहुबलके भरीसे हम सब लोग युद्धमें अपने शत्रुओंको पराजित और इस पृथ्वीका राज्य अपने अधिकारमें आया हुआ मानते हैं। उन वीरवर अर्जुनके विना हमें काम्यकवनमें धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न-सी दिखायी देती हैं॥ २०-२१६ ॥

ततोऽब्रचीत् साश्चकण्ठो नेकुलः पाण्डुनन्दनः॥ २२ ॥ भीमसेनकी यह बात सुनकर पाण्डुनन्दन नकुल अश्व-

गद्गद कण्ठसे बोले ॥ २२ ॥

नकुल उवाच

यस्मिन् दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे। देवा अपि युधां श्रेष्ठं तमृते का रतिर्वने॥ २३॥

नकुळते कहा—जिन महावीर अर्जुनके विषयमें रण-प्राङ्गणके भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कमों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजयके विना अब इस वनमें हमें क्या प्रसन्नता है ? ॥ २३ ॥

उदीचीं यो दिशं गत्वा जित्वा युधि महावलाम् । गन्धर्व मुख्याञ्छतशो हयाँल्लेभे महाद्युतिः ॥ २४ ॥

जिन महातेजस्वीने उत्तर दिशामें जाकर महावली मुख्य-मुख्य गन्धर्वोंको युद्धमें परास्त करके उनते सैकड़ों घोड़े प्राप्त किये ॥ २४॥

राज्ञे तित्तिरिकत्माषाञ्ज्ञीमतोऽनिल्ररंहसः। प्रादाद् आत्रे प्रियः प्रेमणा राजसूये महाकतौ॥ २५॥

जिन्होंने महायज्ञ राजसूयमें अपने प्यारे भाई धर्मराज

युधिष्ठिरको प्रेमपूर्वक वायुके समान वेगशाली तित्तिरिकल्माष नामक सुन्दर घोड़े भेंट किये थे ॥ २५ ॥

तमृते भीमधन्वानं भीमादवरजं वने । कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमम् ॥ २६ ॥

भीमके छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुनके विना इस समय मुझे इस काम्यकवनमें रहनेकी इच्छा नहीं होती ॥ २६ ॥

सहदेव उवाच

यो धनानि च कन्याश्च युधि जित्वा महारथः। आजहार पुरा राज्ञे राजसूये महाकृती ॥ २७॥ यः समेतान मृधे जित्वा याद्वानमितद्युतिः। सुभद्रामाजहारैको वासुदेवस्य सम्मते॥ २८॥

सहदेवने कहा—जिन महारथी वीरने पहले राजसूय महायज्ञके अवसरपर युद्धमें जीतकर बहुत धन और कन्याएँ महाराज युधिष्ठिरको मेंट की थीं, जिन अनन्त तेजस्वी धनंजयने भगवान् श्रीकृष्णकी सम्मतिसे युद्धके लिये एकत्र हुए समस्त यादवोंको अकेले ही जीतकर सुभद्राका हरण कर लिया था॥

तस्य जिष्णोर्वृसीं दृष्ट्या शून्यामिव निवेशने। हृदयं मे महाराज न शाम्यति कदाचन॥ २९॥ वनादस्मात् विवासं तु रोचयेऽहर्मारंदम। न हि नस्तमृते वीरं रमणीयमिदं वनम्॥ ३०॥

महाराज ! उन्हीं विजयी भ्राता धनं जयके आसनको अब अपनी कुटियामें सूना देखकर मेरे हृदयको कभी शान्ति नहीं मिलती । अतः शत्रुदमन ! मैं इस वनसे अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ । वीरवर अर्जुनके विना अब यह वन रमणीय नहीं लगता ॥ २९-३० ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि अर्जुनानुशोचने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें अर्जुनके ितये पाण्डवोंका अनुतापिवषयक असीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥८०॥

## एकाशीतितमोऽध्यायः

युधिष्टिरके पास देवर्षि नारदका आगमन और तीर्थयात्राके फलके सम्बन्धमें पूछनेपर नारदजीद्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकी प्रस्तावना

वैशम्पायन उवाच

धनंजयोत्सुकानां तु भ्रातृणां कृष्णया सह । श्रुत्वा वाक्यानि विमना धर्मराजोऽप्यजायत ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं -- जनमेजय ! धनंजयके लिये उत्सुक द्रौपदीसहित सब भाइयोंके पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्म- राज युधिष्ठिरका भी मन बहुत उदास हो गया ॥ १ ॥ अथापदयन्महात्मानं देवर्षि तत्र नारदम्।

दीप्यमानं श्रिया ब्राह्मचा हुताचिषमिवानलम् ॥ २ ॥

इतनेमें ही उन्होंने देखा, महात्मा देवर्षि नारद वहाँ उपिश्वत हैं, जो अपने ब्राह्म तेजसे देदीप्यमान हो घीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं॥ तमागतमभिष्रेक्ष्य आतृभिः सह धर्मराद्य। प्रत्युत्थाय यथान्यायं पूजां चक्रे महात्मने॥ ३॥

उन्हें आया देख भाइयोंसिहत धर्मराजने उठकर उन महात्माका यथायोग्य सत्कार किया ॥ ३॥ सं तैःपरिवृतः श्रीमान् भ्रात्भिः कुरुसत्तमः। विवभावतिद्वितौजा देवैरिव शतकतुः॥ ४॥

अपने भाइयोंसे घिरे हुए अत्यन्त तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान् युधिष्ठिर देवताओंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति सुशोभित हो रहे थे ॥ ४ ॥

यथा च वेदान् सावित्री याञ्चसेनी तथा पतीन्। न जहौ धर्मतः पार्थान् मेरुमर्कप्रभा यथा॥ ५॥

जैसे गायत्री चारों वेदोंका और सूर्यकी प्रभा मेर पर्वतका स्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदीने भी धर्मतः अपने पति कुन्तीकुमारोंका परित्याग नहीं किया ॥ ५ ॥

प्रतिगृह्य च तां पूजां नारदो भगवानृपिः। आइवासयद् धर्मसुतं युक्तरूपमिवानघ॥६॥

निष्पाप जनमेजय ! उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान् नारदने धर्मपुत्र युधिष्ठिरको उचित सान्त्वना दी॥

उवात्र च महात्मानं धर्मराजं युधिष्ठिरम्। ब्रूहि धर्मभृतां श्रेष्ठ केनार्थः किं ददानि ते॥ ७॥

तत्पश्चात् वे महात्मा धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार वोले— 'धर्मात्माओंमें श्रेष्ट नरेश ! बोलो, तुम्हें किस वस्तुकी आवश्यकता है ? मैं तुम्हें क्या दूँ ?' ॥ ७ ॥

अथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य भ्रातृभिः सह। उवाच प्राञ्जलिर्भृत्वा नारदं देवसम्मितम्॥ ८॥

तय भाइयोंसिहत धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरने देवतुल्य नारदजीको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा—॥ ८॥

त्विय तुष्टे महाभाग सर्वेलोकाभिपूजिते । कृतमित्येव मन्येऽहं प्रसादात् तवं सुवत ॥ ९ ॥

'महाभाग ! उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! सम्पूर्ण विश्वके द्वारा पूजित आप महात्माके संतुष्ट होनेपर में ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपासे मेरा सब कार्य पूरा हो गया ॥ ९ ॥

यदि त्वहमनुत्राह्यो भ्रातृभिः सहितोऽनव। संदेहं मे मुनिश्रेष्ठ तत्त्वतद्दछेतुमईसि॥१०॥

'निष्पाप मुनिश्रेष्ठ ! यदि भाइयोंसहित में आपकी कृपा-का पात्र होऊँ तो आप मेरे संदेहको सम्यक् प्रकारसे नष्ट कर दीजिये ॥ १०॥

प्रदक्षिणां यः कुरुते पृथिवीं तीर्थतत्परः। किं फलं तस्य कात्स्न्येन तद्भवान् वकुमईति॥११॥

'जो मनुष्य तीर्थयात्रामें तत्पर होकर इस पृथ्वीकी परि-क्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है ? यह आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें ॥ ११॥ नारद उवाच

श्रुणु राजन्नविहतो यथा भीष्मेण धीमता। पुलस्त्यस्य सकाशाद् वै सर्वमेतदुपश्रुतम्॥१२॥ नारदजीने कहा—राजन्! सावधान होकर सुनोः



बुद्धिमान् भीष्मजीने महर्षि पुलस्त्यके मुखसे ये सब बातें जिस प्रकार सुनी थीं, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १२ ॥ पुरा भागीरथीतीरे भीष्मो धर्मभृतां चरः । पित्र्यं व्रतं समास्थाय न्यवसन्मुनिभिः सह ॥ १३ ॥ शुभे देशे तथा राजन् पुण्ये देवर्षिसेविते । गङ्गाद्वारे महाभाग देवगन्धर्वसेविते ॥ १४ ॥

महाभाग ! पहलेकी वात है, देवताओं और गन्धवींसे सेवित गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ) तीर्थमें भागीरथीके पवित्र, शुभ एवं देविषिसेवित तट-प्रदेशमें श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्मजी पितृसम्बन्धी ( श्राद्ध, तर्पण आदि ) व्रतका आश्रय ले महिंपियोंके साथ रहते थे ॥ १३-१४ ॥

स पितृंस्तर्पयामास देवांश्च परमद्युतिः। ऋषींश्च तर्पयामास विधिदृष्टेन कर्मणा॥१५॥

परम तेजस्वी भीष्मजीने वहाँ शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया ॥ १५ ॥ कस्यचित् त्वथ कालस्य जपन्नेच महायशाः। ददशौद्धतसंकाशं पुलस्यमृषिसत्तमम् ॥ १६ ॥

कुछ समयके बाद जब महायशस्त्री भीष्मजी जपमें लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजली मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीको देखा ॥ १६॥ स तं दृष्ट्रोग्रतपसं दीप्यमानमिव श्रिया। प्रदुर्षमतुळं ळेभे विसायं परमं ययौ॥१७॥

वे उग्र तपस्वी महर्षि तेजसे देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर भीष्मजीको अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई तथा वे बड़े आश्चर्यमें पड़ गये॥ १७॥

उपस्थितं महाभागं पूजयामास भारत। भीष्मो धर्मभृतां श्रेष्ठो विधिदृष्टेन कर्मणा॥१८॥

भारत ! धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भीष्मने वहाँ उपस्थित हुए महाभाग महर्षिका शास्त्रोक्त विधिसे पूजन किया ॥ १८ ॥ शिरसा चार्ष्यमादाय शुचिः प्रयतमानसः । नाम संकीर्तयामास तस्मिन् ब्रह्मार्यसत्तमे ॥ १९ ॥

उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर ( पुलस्त्यजीके दिये हुए ) अर्घ्यको सिरपर धारण करके उन ब्रह्मिष्ठेष्ठ पुलस्त्यजी-को अपने नामका इस प्रकार परिचय दिया—॥ १९॥ भीष्मोऽहमिस्सभद्रं ते दासोऽस्मि तव सुवत । तव संदर्शनादेव मुक्तोऽहं सर्विकिरिवर्षः ॥ २०॥

'सुवत ! आपका भला हो, मैं आपका दास भीष्म हूँ। आपके दर्शनमात्रसे मैं सब पापेंसे मुक्त हो गया'॥२०॥ एवमुक्त्वा महाराज भीष्मो धर्मभृतां वरः। वाग्यतः प्राञ्जलिभृत्वा तृष्णीमासीद् युधिष्ठिर ॥ २१॥

महाराज युधिष्ठिर ! धनुर्धारियों में श्रेष्ठ एवं वाणीको संयम् में रखनेवाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गये ॥२१॥ तं हृष्ट्या नियमेनाथ स्वाध्यायास्रायकिर्शितम्। भीष्मं कुरुकुलश्चेष्ठं मुनिः प्रीतमनाभवत्॥ २२॥

कुरुकुलिशिरोमणि भीष्मको नियमः स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे दुर्बल हुआ देख पुलस्त्य मुनि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि पार्थनारदसंवादे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें युधिष्ठिरनारदसंवादविषयक इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

## द्वचशीतितमोऽध्यायः

भीष्मजीके पूछनेपर पुलस्त्यजीका उन्हें विभिन्न तीर्थोंकी यात्राका माहात्म्य बताना

पुलस्त्य उवाच

अनेन तव धर्मेश प्रश्रयेण दमेन च। सत्येन च महाभाग तुष्टोऽस्मि तव सुव्रत ॥ १ ॥

पुलस्त्यजीने कहा: भर्मज्ञ ! उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महाभाग ! तुम्हारे इस विनयः इन्द्रियसंयम और सत्यपालनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ ॥ १ ॥ यस्येदशस्ते धर्मोऽयं पितृभक्त्याश्चितोऽनघ। तेन पश्यिस मां पुत्र प्रीतिश्च परमा त्विये ॥ २ ॥

निष्पाप बत्स ! तुम्हारे द्वारा पितृभक्तिके आश्रित जो ऐसे उत्तम धर्मका पालन हो रहा है, इसीके प्रभावसे तुम मेरा दर्शन कर रहे हो और तुमपर मेरा बहुत प्रेम हो गया है २ अमोघदर्शी भीष्माहं ब्रूहि कि करवाणि ते। यद् वक्ष्यसि कुरुश्चेष्ठ तस्य दातास्मि तेऽनघ॥ ३॥

निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म ! मेरा दर्शन अमोघ है । बोलो, मैं तुम्हारे किस मनोरथकी पूर्ति करूँ ! तुम जो माँगोगे, वही दूँगा ॥ ३॥

भीष्म उवाच

प्रीते त्विय महाभाग सर्वछोकाभिपूजिते । कृतमेतावता मन्ये यदहं दृष्ट्यान् प्रभुम् ॥ ४ ॥ भीष्मजीने कहा—महाभाग ! आप समूर्ण लोकोंद्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जानेपर मुझे क्या नहीं मिला ? आप-जैसे राक्तिशाली महर्षिका मुझे दर्शन हुआ, इतनेहीसे में अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ ॥ ४॥

यदि त्वहमनुत्राह्यस्तव धर्मभृतां वर । संदेहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे त्वं छेतुमईति ॥ ५ ॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षे ! यदि मैं आपकी कृपाका पात्र हूँ तो मैं आपके सामने अपना संशय रखता हूँ । आप उसका निवारण करें ॥ ५ ॥

अस्ति मे हृदये कश्चित् तीर्थेभ्यो धर्मसंशयः। तमहं श्रोतुमिच्छामि तद् भवान् वक्तमहीति ॥ ६ ॥

मेरे मनमें तीथोंसे होनेवाले धर्मके विषयमें कुछ संशय हो गया है, मैं उसीका समाधान सुनना चाहता हूँ, आप बतानेकी कृपा करें ॥ ६॥

प्रदक्षिणां यः पृथिवीं करोत्यमरसंनिभ । किं फलं तस्य विप्रर्षे तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम्॥ ७ ॥

देवतुल्य ब्रह्मर्षे ! जो ( तीथोंके उद्देश्यसे ) सारी पृथ्वीकी परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है ? यह निश्चित करके मुझे बताइये ॥ ७॥

पुलस्त्य उवाच

हन्त ते कथयिष्यामि यहषीणां परायणम्। तदेकाग्रमनाः पुत्र श्रृणु तीर्थेषु यत् फलम्॥ ८॥ पुलस्त्यजीने कहा— वत्त ! तीर्थयात्रा ऋषियोंके लिये बहुत बड़ा आश्रय है । मैं इसके विषयमें तुम्हें बताऊँगा । तीर्थोंके सेवनसे जो फल होता है। उसे एकाम होकर सुनो ॥८॥

यस्य हस्तौ च पादौ च मनदचैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमइनुते ॥ ९ ॥

जिसके हाथ, पैर और मन अपने काबूमें हों तथा जो विद्या, तप और कार्तिसे सम्पन्न हो। वही तीर्थसेवनका फल पाता है।। ९।।

प्रतिग्रहादपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्। अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते॥ १०॥

जो प्रतिग्रहसे दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास हो, उसी-से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकारका अभाव हो, वही तीर्थका फल पाता है ॥ १० ॥

अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । विमुक्तः सर्वेपापेभ्यः स तीर्थफलमइनुते ॥ ११ ॥

जो दम्भ आदि दोषोंसे दूर, कर्तृत्वके अहंकारसे सून्य, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, वह सब पापोंसे विमुक्त हो तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता है ॥ ११ ॥ अक्रोधनश्च राजेन्द्र सन्यशीलो हढवतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमद्दुते ॥ १२ ॥

राजन् ! जिसमें कोध न हो, जो सत्यवादी और हद्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाला हो तथा जो सब प्राणियोंके प्रति आत्मभाव रखता हो, वही तीर्थके फलका भागी होता है ॥ १२॥

ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्विह यथाक्रमम्। फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः॥ १३॥

ऋषियोंने देवताओंके उद्देश्यसे यथायोग्य यज्ञ बताये हैं और उन यज्ञोंका यथावत् फल भी बताया है, जो इह-लोक और परलोकमें भी सर्वथा प्राप्त होता है ॥ १३॥

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीपते । बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ १४ ॥

परंतु भूपाल ! दरिद्र मनुष्य उन यशोंका अनुष्ठान नहीं कर सकते; क्योंकि उनमें बहुत-सी सामग्रियोंकी आवश्यकता होती है। नाना प्रकारके साधनोंका संग्रह होनेसे उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है।। १४॥

प्राप्यन्ते पार्थियैरेते समृद्धैर्वा नरेः क्रचित्। नार्थन्युनैर्नावगणरेकात्मभिरसाधनैः॥ १५॥

अतः राजालोग अथवा कहीं-कहीं कुछ समृद्धिशाली मनुष्य ही यज्ञोंका अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन-की कमी और सहायकोंका अभाव है, जो अकेले और साधन- श्चन्य हैं उनके द्वारा यज्ञोंका अनुष्ठान नहीं हो सकता॥१५॥ यो दिन्द्रैरिप विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर । तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निवोध युधां वर ॥ १६॥

योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर ! जो सत्कर्म दरिव्रलोग भी कर सर्के और जो अपने पुण्योंद्वारा यज्ञोंके समानं फलप्रद हो सके। उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १६ ॥

ऋषीणां परमं गुद्धमिदं भरतसत्तम। तीर्थाभिगमनं पुण्यं यद्गेरपि विशिष्यते॥१७॥

भरतश्रेष्ठ ! यह ऋषियोंका परम गोपनीय रहस्य है । तीर्थयात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है । वह यज्ञोंसे भी बढ़कर है ॥ अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च ।

अद्त्वा काञ्चनं गाश्च द्रिद्रो नाम जायते ॥ १८॥ मनुष्य इसीलिये द्रिद्र होता है कि वह (तीथोंमें) तीन राततक उपवास नहीं करता, तीथोंकी यात्रा नहीं करता और सुवर्ण-दान और गोदान नहीं करता ॥ १८॥

अग्निष्टोमादिभिर्यक्षैरिष्ट्रा विपुलदक्षिणैः। न तत् फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत् ॥ १९ ॥

मनुष्य तीर्थयात्रासे जिस फलको पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यज्ञोंद्वारा यजन करके भी नहीं पा सकता ॥ १९ ॥

नुलोके देवदेवस्य तार्थं त्रैलोक्यविश्रुतम्। पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविदोत्॥ २०॥

मनुष्यलोकमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका त्रिलोकविख्यात तीर्थ है, जो 'पुष्कर' नामसे प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है॥ २०॥

दशकोटिसहस्राणि तीर्थानां वै महामते। सांनिध्यं पुष्करे येषां त्रिसंध्यं कुरुनन्दन॥२१॥

महामते कुरनन्दन ! पुष्करमें तीनों समय दस सहस्र कोटि (दस खरब) तीथोंका निवास रहता है।। २१॥

आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्च समरुद्रणाः । गन्धर्वाष्सरसङ्चैव नित्यं संनिहिता विभो ॥ २२ ॥

विभो ! वहाँ आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, गन्धर्व और अप्सराओं भी भी नित्य संनिधि रहती है ॥२२॥ यत्र देवास्तपस्तप्वा दैत्या ब्रह्मर्पयस्तथा। दिवययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः॥ २३॥

महाराज ! वहाँ तप करके देवता, दैत्य और ब्रह्मर्षि महान् पुण्यसे सम्पन्न हो दिन्य योगसे युक्त होते हैं ॥ २३ ॥

मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः। पृयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पुज्यते॥ २४॥ जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थमें जानेकी इच्छा करता है, उसके स्वर्गके प्रतिबन्धक सारे पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्गलोकमें पूजित होता है ॥ २४ ॥ तिस्मस्तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामहः । उवास परमत्रीतो भगवान कमलासनः ॥ २५॥

महाराज ! उस तीर्थमें कमलासन भगवान् ब्रह्माजी नित्य ही बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं ॥ २५॥



पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्विगणाः पुरा । सिद्धिं समभिसम्प्राप्ताः पुण्येन महतान्विताः ॥ २६ ॥

महाभाग ! पुष्करमें पहले देवता तथा ऋषि महान् पुण्यसे सम्पन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ २६ ॥ तन्नाभिषेकं यः कुर्यात् पितृदेवार्चेने रतः। अश्वमेधाद् दशगुणं फलं प्राहुर्मनीषणः॥ २७॥

जो वहाँ स्नान करता तथा देवताओं और पितरोंकी पूजामें संलग्न रहता है, उस पुरुषको अश्वमेधसे दस गुना फल प्राप्त होता है; ऐसा मनीपीगण कहते हैं ॥ २७ ॥ अप्येकं भोजयेद् विष्ठं पुष्कगरण्यमाश्रितः। तेनासौ कर्मणा भीष्म प्रत्य चेह च मोदत ॥ २८ ॥

भाष्म ! पुष्करमें जावर कम से कम एक ब्राह्मणको अवस्य भोजन कराये। उस पुण्यकर्मसे मनुष्य इहलोक और परलोकमें भी आनन्दका भागी होता है।। २८॥ शाकैर्मूळैः फल्टैबीपि येन वर्तयते स्वयम्।

तद् वै द्याद् ब्राह्मणाय श्रद्धावाननसूयकः ॥ २९ ॥

मनुष्य साग, फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्राका निर्वाह करता है, वही श्रद्धाभावसे दूसरोंके दोष न देखते हुए ब्राह्मणको दान करे। । २९॥

तेनैव प्राप्तुयात् प्राज्ञो हयमेधफलं नरः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शुद्धा वा राजसत्तम ॥ ३०॥ न वै योनौ प्रजायन्ते स्नातास्तीर्थे महात्मनः ।

उसीसे विद्वान् पुरुष अश्वमेधयज्ञका फल पाता है। नुपश्रेष्ठ ! ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य अथवा राद्भ जो कोई भी महात्मा ब्रह्माजीके तीर्थमें स्नान कर लेते हैं। वे फिर किसी योनिमें जन्म नहीं लेते हैं॥ ३० है॥

कार्तिकीं तु विशेषेण योऽभिगच्छति पुष्करम् ॥ ३१ ॥ प्राप्तुयात् स नरी लोकान् ब्रह्मणः सदनेऽक्षयान् ।

विशेषतः कार्तिकमासकी पूर्णिमाको जो पुष्करतीर्थमें स्नानके लिये जाता है, वह मनुष्य ब्रह्मधाममें अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है।। ३१५ ॥

सायं प्रातः सारेद् यस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः। ३२॥ उपस्पृष्टं भवेत् तेन सर्वतीर्थेषु भारत।

भारत ! जो सायंकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करोंका स्मरण करता है, उसने मानो सब तीथोंमें स्नान एवं आचमन कर लिया ॥ २२ ३॥

जन्मप्रभृति यत् पापं स्त्रिया वा पुरुषेण वा ॥ ३३ ॥ पुष्करे स्नातमात्रस्य सर्वमेव प्रणद्यति ।

स्त्री अथवा पुरुषने जन्मसे लेकर वर्तमान अवस्थातक जितने भी पाप किये हैं, पुष्करतीर्थमें स्नान करनेमात्रसे वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ ३३३॥

यथा सुराणां सर्वेपामादिस्तु मधुसुदनः॥ ३४॥ तथैव पुष्करं राजंस्तीर्थानामादिरुच्यते।

राजन् ! जैसे भगवान् मधुस्दन ( विष्णु ) सब देवताओं के आदि हैं वैसे ही पुष्कर सब तीथोंका आदि कहा जाता है ॥ उष्ट्रा द्वादश वर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः ॥ ३५ ॥ कतुन् सर्वानवामो ति ब्रह्मलोकं स गच्छति ।

पुष्करमें पवित्रतापूर्वक संयम-नियमके साथ वारह वर्षोतक निवास करके मानव सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता और ब्रह्मलेकि को जाता है ॥ ३५% ॥

यस्तु वर्षशतं पूर्णभग्निहोत्रमुणसते ॥ ३६ ॥ कार्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत् ॥ ३७ ॥

जो पूरे भी वर्षोतक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक-की एक ही पूर्णिमाको पुष्करमें वास करता है, दोनोंका फल बराबर है ॥ ३६-३७॥

त्रीणि श्रङ्गाणि ग्रुशाणि त्रीणि प्रस्रवणानि च । पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्यस्तत्र कारणम् ॥ ३८ ॥ तीन ग्रुभ्र पर्वतशिखरः तीन सोते और तीन पुष्कर— ये आदिसिद्ध तोर्थ हैं। ये कब किस कारणसे तीर्थ माने गये ? इसका हमें पता नहीं है ॥ ३८॥

## दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव सुदुष्करम्॥३९॥

पुष्करमें जाना अत्यन्त दुर्लभ है, पुष्करमें तप अत्यन्त दुर्लभ है, पुष्करमें दान देनेका सुयोग तो और भी दुर्लभ है और उसमें निवासका सोभाग्य तो अत्यन्त ही दुष्कर है ॥३९॥

## उष्य द्वादशरात्रं तु नियतो नियताशनः। प्रदक्षिणमुपात्रृत्य जम्बूमार्गे समाविशेत्॥ ४०॥

वहाँ इन्द्रियसंयम और नियमित आहार करते हुए बारह रात रहकर तीर्थकी परिक्रमा करनेके पश्चात् जम्बूमार्ग-को जाय ॥ ४० ॥

## जम्बूमार्गे समाविदय देवर्षिपितृसेवितम्। अश्वमेधमवाप्रोति सर्वकामसमन्वितः॥ ४२॥

जम्बूमार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंसे सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवाञ्छित भोगोंसे सम्पन्न हो अश्वमेधयज्ञका कल पाता है॥ ४१॥

## तत्रोष्य रजनीः पञ्च पूतात्मा जायते नरः। न दुर्गतिमवाप्नोति सिर्द्धि प्राप्नोति चोत्तमाम् ॥ ४२ ॥

वहाँ पाँच रात निवास करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है । उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वह उत्तम सिद्धि पा लेता है ॥ ४२ ॥

## जम्बूमार्गादुपावृत्य गच्छेत् तन्दुलिकाश्रमम् । न दुर्गतिमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ४३ ॥

जम्बूमार्गसे लौटकर मनुष्य तन्दुलिकाश्रमको जाय। इससे वह दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अन्तमें ब्रह्मलोकको चला जाता है।। ४३॥

## आगस्त्यं सर आसाद्य पितृदेवार्चने रतः। त्रिरात्रोपोषितो राजन्नग्निष्टोमफलं लभेत्॥ ४४॥

राजन् ! जो अगस्त्यसरोवर जाकर देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर हो तीन रात उपवास करता है, वह अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता है ।। ४४ ::

## शाकवृत्तिः फलैर्वापि कौमारं विन्दते परम् । कण्वाश्रमं तता गच्छेच्छ्रीजुष्टं लोकपूजितम् ॥ ४५ ॥

जो शाकाहार या फलाहार करके वहाँ रहता है, वह परम उत्तम कुमारलोक (कार्तिकेयके लोक) में जाता है। वहाँसे लोकपूजित कण्वके आश्रममें जाय, जो भगवती लक्ष्मी-के द्वारा सेवित है।। ४५॥

धर्मारण्यं हि तत् पुण्यमाद्यं च भरतर्षभ । यत्र प्रविष्टमात्रो वे सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ ४६ ॥ भरतश्रेष्ठ ! वह धर्मारण्य कहलाता है, उसे परम पवित्र एवं आदितीर्थ माना गया है । उसमें प्रवेश करनेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ४६॥

## अर्चियत्वा पितृन् देवान् नियतो नियताशनः । सर्वकामसमृद्धस्य यशस्य फलमश्तुते ॥ ४७ ॥

जो वहाँ नियमपूर्वक मिताहारी होकर देवता और पितरीं-की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न यज्ञ-का फल पाता है ॥ ४७ ॥

#### प्रदक्षिणं ततः कृत्वा ययातिपतनं वजेत्। हयमेधस्य यश्चस्य फलं प्राप्नोति तत्र वै ॥ ४८ ॥

तदनन्तर उस तीर्थकी परिक्रमा करके वहाँसे ययातिपतन नामक तीर्थमें जाय। वहाँ जानेसे यात्रीको अवश्य ही अश्वमेध-यज्ञका फल मिलता है ॥ ४८॥

## महाकालं ततो गच्छेन्नियतो नियतारानः। कोटितीर्थमुपस्पृश्य हयमेधफलं लभेत्॥ ४९॥

वहाँसे महाकालतीर्थको जाय । वहाँ नियमपूर्वक रहकर नियमित भोजन करे । वहाँ कोटितीर्थमें आचमन ( एवं स्नान ) करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ४९॥

## ततो गच्छेत धर्मज्ञः स्थाणोस्तीर्थमुमापतेः। नाम्ना भद्रवटं नाम त्रिषु छोकेषु विश्रुतम्॥ ५०॥

वहाँसे भर्मज्ञ पुरुष उमावल्लभ भगवाम् स्थाणु (शिव) के उस तीर्थमें जायः जो तीनों लोकोंमें भद्रवट'के नामसे प्रसिद्ध है ॥ ५०॥

## तत्राभिगम्य चेशानं गोसहस्रफलं लभेत्। महादेवप्रसादाच गाणपत्यं च विन्दति॥५१॥ समृद्धमसपत्नं च श्रिया युक्तं नरोत्तमः।

वहाँ भगवान् शिवका निकटसे दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री एक हजार गोदानका फल पाता है और महादेवजीके प्रसादसे वह गणोंका आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, जो आधिपत्य भारी समृद्धि और लक्ष्मींसे सम्पन्न तथा शत्रुजनित बाधासे रहित होता है।। ५१ है।।

## नर्मदां तु समासाद्य नदीं त्रैलोक्यविश्वताम् ॥ ५२ ॥ तर्पयित्वा पितृन् देवानग्निष्टोमफलं लभेत्।

वहाँसे त्रिभुवनविख्यात नर्मदा नदीके तटपर जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ५२५ ॥

## दक्षिणं सिन्धुमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥ ५३॥ अग्निष्टोममवाप्नोति विमानं चाधिरोहति।

इन्द्रियोंको काबूमें रखकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए दक्षिण समुद्रकी यात्रा करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमयज्ञका फल और विमानपर बैठनेका सौभाग्य पाता है।। ५३ ई॥ चर्मण्वतीं समासाद्य नियतो नियताशनः। रन्तिदेवाभ्यनुक्षातमग्निष्टोमफलं लभेत्॥५४॥

इन्द्रियसंयम या शौच-संतोष आदिके पालनपूर्वक नियमित आहारका सेवन करते हुए चर्मण्वती (चंबल) नदीमें स्नान आदि करनेसे राजा रन्तिदेवद्वारा अनुमोदित अग्निष्टोमयक्रका फल प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

ततो गच्छेत धर्मञ्ज हिमवत्सुतमर्बुदम्। पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूर्वमासीद् युधिष्ठिर ॥५५॥

धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहाँसे आगे हिमालयपुत्र अर्बुद (आबू) की यात्रा करे, जहाँ पहले पृथ्वीमें विवर था ॥५५॥ तत्राश्रमो विसष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत ॥५६॥

वहाँ महर्षि वसिष्ठका त्रिलोकविख्यात आश्रम है। जिसमें एक रात रहनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।। पिक्ततीर्थमुपस्पृश्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। कपिलानां नरश्रेष्ठ शतस्य फलमश्चते॥५७॥

नरश्रेष्ठ ! पिञ्कतीर्थमें स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेन्द्रिय मनुष्य सौ कपिलाओं के दानका फल प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रभासं तीर्थमुत्तमम्। तत्र संनिहितो नित्यं खयमेव हुताशनः॥५८॥ देवतानां मुखं वीर ज्वलनोऽनिलसारिथः।

राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम प्रभासतीर्थमें जाय । वीर ! उस तीर्थमें देवताओं के मुखस्वरूप भगवान् अग्निदेव, जिनके सार्य वायु हैं, सदा निवास करते हैं ॥ ५८६ ॥ तिस्मस्तीर्थे नरः स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः ॥५९॥ अग्निशोमातिरात्राभ्यां फळं प्राप्नोति मानवः।

उस तीर्थमें स्नान करके ग्रुद्ध एवं संयतिचत्त हो मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यशोंका फल पाता है ॥ ५९६ ॥ ततो गत्वा सरखत्याः सागरस्य च संगमे ॥६०॥ गोसहस्रफलं तस्य खर्गलोकं च विन्दति । प्रभया दीप्यते नित्यमग्निवद् भरतर्षभ ॥६१॥

तदनन्तर सरस्वती और समुद्रके संगममें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल और स्वर्गलोक पाता है। भरतश्रेष्ठ ! वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेजसे सदा अग्निकी भाँति प्रकाशित होता है।। ६०-६१।।

र्तीर्थे सिळ्टराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः। त्रिरात्रमुषितः स्नातस्तर्पयेत् पितृदेवताः॥६२॥

१. यद्यपि यहाँ पुलस्त्यजी भीष्मजीको यह प्रसङ्ग सुना रहे हैं, तथापि इस संवादको नारदजीने युधिष्ठिरके समक्ष उपस्थित किया है; अत: नारदजी युधिष्ठिरको सम्बोधित करें, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हैं।

मनुष्य शुद्धचित्त हो जलोंके म्वामी वरुणके तीर्थ(सुमुद्र) में स्नान करके वहाँ तीन रात रहे और प्रतिदिन नहांकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे ॥ ६२ ॥

प्रभासते यथा सोमः सोऽश्वमेधं च विन्दति । वरदानं ततो गच्छेत् तीर्थं भरतसत्तम ॥६३॥

ऐसा करनेवाला यात्री चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है। साथ ही उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है। भरतश्रेष्ठ! वहाँसे वरदानतीर्थमें जाय। १६३॥

विष्णोर्दुर्वाससा यत्र वरो दत्तो युधिष्ठिर। वरदाने नरः स्नात्वा गोसहस्रफ्टं छमेत्॥६४॥

युधिष्ठिर ! यह वह स्थान है, जहाँ मुनिवर दुर्वासाने श्रीकृष्णको वरदान दिया था । वरदानतीर्थमें स्नान करनेसे मानव सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ ६४ ॥

ततो द्वारवर्ती गच्छेन्नियतो नियतारानः। पिण्डारके नरः स्नात्वा लभेद् वहु सुवर्णकम् ॥६५॥

वहाँसे तीर्थयात्रीको द्वारका जाना चाहिये। वह नियमसे रहे और नियमित भोजन करे। पिण्डारकतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है।। ६५॥ तिसम्तार्थे महाभाग पद्मलक्षणलक्षिताः। अद्यापि मुद्रा दृश्यन्ते तद्दुतमरिंद्म॥६६॥

महाभाग ! उस तीर्थमें आज भी कमलके चिह्नौंसे चिह्नित सुवर्णसुद्राएँ देखी जाती हैं। शत्रुदमन ! यह एक अद्भुत बात है।। ६६।।

त्रिश्र्लाङ्कानि पद्मानि दश्यन्ते कुरुनन्दन। महादेवस्य सांनिध्यं तत्र वै पुरुषर्षभ ॥६७॥

पुरुषरत्न कुरुनन्दन ! जहाँ त्रिशूलसे अङ्कित कमल दृष्टिगोचर होते हैं, वहीं महादेवजीका निवास है।। ६७॥

सागरस्य च सिन्धोश्च संगमं प्राप्य भारत । तीर्थे सिललराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः ॥६८॥ तर्पयित्वा पितृन् देवानृषीश्च भरतर्षभ । प्राप्नोति वारुणं लोकं दीप्यमानं खतेजसा ॥६९॥

भारत ! सागर और सिंधु नदीके संगममें जाकर वरण-तीर्थमें स्नान करके गुद्धचित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करे। भरतकुलितलक ! ऐसा करनेसे मनुष्य दिव्य दीप्तिसे देदीप्यमान वर्षणलोकको प्राप्त होता है।।

शङ्कर्णेश्वरं देवमर्चियत्वा युधिष्टिर। अश्वमेधाद् दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः॥७०॥

युधिष्ठिर ! वहाँ शङ्ककर्णेश्वर शिवकी पूजा करनेसे मनीषी पुरुष अश्वमेधसे दस गुने पुण्यफलकी प्राप्ति बताते हैं।। प्रदक्षिणसुपावृत्य गच्छेत भरतर्षभ । तीर्थं कुरुवरश्रेष्ठ त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥७१॥ दमीति नाम्ना विख्यातं सर्वपापप्रणादानम् । तत्र ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते महेश्वरम् ॥ ७२॥

भरतवंशावतंस कुरुश्रेष्ठ ! उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात 'दमी' नामक तीर्थमें जाय, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ ब्रह्मा आदि देवता भगवान् महेश्वरकी उगासना करते हैं॥ ७१-७२॥

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च रुद्रं देवगणैर्वृतम् । जन्मप्रभृति यत् पापं तत् स्नातस्य प्रणश्यति ॥ ७३ ॥

वहाँ स्नानः जलपान और देवताओं से घिरे हुए रुद्रदेवका दर्शन-पूजन करनेसे स्नानकर्ता पुरुषके जन्मसे, लेकर वर्तमान समयतकके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं॥ ७३॥

दमी चात्र नरश्रेष्ठ सर्वरेयैरभिष्टुतः। तत्र स्नात्वा नरभ्यात्र हयमेधमवाष्तुयात्॥ ७४॥

नरश्रेष्ठ ! भगवान् दमीका सभी देवता स्तयन करते हैं। पुरुषसिंह ! वहाँ स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञके फलकी प्राप्ति होती है ॥ ७४॥

गत्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना। पुरा शौचं कृतं राजन् हत्वा दैतेयदानवान्॥ ७५॥

महाप्राज्ञ नरेश! सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने पहले दैस्यों-दानवींका वध करके इसी तीर्थमें जाकर (लोकसंग्रहके लिये) शुद्धि की थी॥ ७५॥

ततो गच्छेत धर्मश वसोधीरामभिष्टताम्। गमनादेव तस्यां हि हयमेधफळं स्रभेत्॥ ७६॥

धर्मज्ञ ! वहाँसे वसुधारातीर्थमें जायः जो सबके द्वारा प्रशंसित है । वहाँ जानेमात्रमे अरबमेधयज्ञका फल मिलता है॥ ७६॥

स्नात्वा कुरुवरश्रेष्ठ प्रयतात्मा समाहितः। तर्प्य देवान् पितृंश्चैव विष्णुलोके महीयते॥ ७७॥

कुरुश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करके ग्रुद्ध और समाहितचित्त होकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य विष्णु-लोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ७७ ॥

तीर्थे चात्र सरः पुण्यं वस्नां भरतर्षभ । तत्रसात्वा च पीत्वा च धस्नां सम्मतो भवत् ॥ ७८ ॥ सिन्यूत्तममिति ख्यातं सर्वपापप्रणाशनम् । तत्र स्नत्वा नरश्रेष्ठ लभेद् बहु सुवर्णकम् ॥ ७९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस तीर्थमें वसुओंका पवित्र सरोवर है। उसमें स्नान और जलपान करनेमें मनुष्य वसु देवताओंका प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ ! वहीं सिन्धूत्तम नाममें प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उसमें स्नान करनेसे प्रचुर स्वर्णराशिकी प्राप्ति होती है।। ७८-७९।। भद्रतुक्कं समासाद्य ह्याचिः शीलसमन्वितः। ब्रह्मलोकमवाप्नोति गतिं च परमां ब्रजेत्॥ ८०॥

भद्रतुङ्गतीर्थमें जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्म-लोकमें जाता और वहाँ उत्तम गति पाता है ॥ ८० ॥ कृमारिकाणां शकस्य तीर्थं सिद्धनिषेचितम्। तत्र स्नात्वा तरः क्षिप्रं स्वर्गलोकमवाप्नुयात् ॥ ८१॥

शककुमारिका-तीर्थ सिद्ध पुरुषोंद्वारा सेवित है । वहाँ स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है ॥ रेणकाराक्ष्य नहेत्र कीर्थ सिन्हनिषेतितम् ।

रेणुकायाश्च तत्रैय तीर्थं सिद्धनिषेयितम्। तत्र स्नात्वा भवेद् विद्रो निर्मेलश्चन्द्रमा यथा॥ ८२॥

वहीं सिद्धसेवित रेणुकातीर्थ है, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मल होता है ॥ ८२ ॥

अथ पञ्चनदं गत्वा नियतो नियतारानः। पञ्चयक्षानवाप्रोति क्रमशो येऽनुकीर्तिताः॥८३॥

तदनन्तर शौच-संतोष आदि नियमोंका पालन और नियमित भोजन करते हुए पञ्चनद तीर्थमें जाकर मनुष्य पञ्चमहायज्ञोंका फल पाता है जो कि शास्त्रोंमें क्रमशः बतलाये गये हैं ॥ ८३ ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र भीमायाः स्थानमुत्तमम् । तत्र स्नात्वा तु योन्यां वै नरो भरतसत्तम ॥ ८४ ॥ देव्याः पुत्रो भवेद् राजंस्तप्तकुण्डलविष्रहः । गवां शतसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ८५ ॥

राजेन्द्र ! वहाँसे भीमाके उत्तम स्थानकी यात्रा करे । भरतश्रेष्ठ ! वहाँ योनितीर्थमें स्नान करके मनुष्य देवीका पुत्र होता है । उसकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णकुण्डलके समान होती है । राजन् ! उस तीर्थके सेवनसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ ८४-८५ ॥

श्रीकुण्डं तु समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । पितामहं नमस्कृत्य गोसहस्रफलं लभेत्॥ ८६॥

त्रिभुवनविख्यात श्रीकुण्डमें जाकर ब्रह्माजीको नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥

ततो गच्छेन धर्मज्ञ विमलं तीर्थमुत्तमम् । अद्यापि यत्र दृद्यन्ते मन्स्याः सौदर्णराजताः ॥ ८७ ॥

धर्मज्ञ ! वहाँसे परम उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ आज भी सोने और चाँदीके रंगकी मछिलयाँ दिखायी देती हैं ॥ ८७ ॥

तत्र स्नात्वा नरः क्षिप्रं वासयं लोकमाप्नुयात् । सर्वपापविद्युद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम् ॥ ८८ ॥ उसमें स्नान करनेसे मनुष्य शीघ्र ही इन्द्रलोकको प्राप्त होता है और सब पापोंसे शुद्ध हो परमगति प्राप्त कर लेता है ॥ ८८॥

वितस्तां च समासाद्य संतर्प्य पितृदेवताः। नरः फलमवाप्नोति वाजपेयस्य भारत॥ ८९॥

भारत ! वितस्तातीर्थ ( झेलम ) में जाकर वहाँ देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्यको वाजपेययज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥

काइमीरेष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य च। वितस्ताख्यमिति ख्यातं सर्वेषापप्रमोचनम् ॥ ९०॥

काश्मीरमें ही नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ९० ॥ तत्र स्नात्वा नरो नूनं वाजपेयमवाष्त्रयात् । सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेच परमां गतिम् ॥ ९१ ॥

वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही वाजपेययज्ञका फल प्राप्त करता है और सब पापोंसे शुद्ध हो उत्तम गतिका भागी होता है ॥ ९१॥

ततो गच्छेत वडवां त्रिषु लोकेषु विश्वताम्। पश्चिमायां तु संध्यायामुपस्पृश्य यथाविधि ॥ ५२॥ चहं सप्तार्त्तिषे राजन् यथाशक्ति निवेदयेत्। पितृणामक्षयं दानं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ९३॥

वहाँसे त्रिभुवनविख्यात वडवातीर्थको जाय । वहाँ पश्चिम संध्याके समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके अमिदेवको यथाशक्ति चरु निवेदन करे । वहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ दान अक्षय होता है; ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं ॥ ९२-९३ ॥

श्रुषयः पितरो देवा गन्यर्वाप्सरसां गणाः।
गुह्यकाः किन्नरा यक्षाः सिद्धा विद्याधरा नराः॥ ९४॥
राक्षसा दितिजा रुद्धा ब्रह्मा च मनुजाधिए।
नियतः परमां दीक्षामास्थायाब्दसहिस्निकीम्॥ ९५॥
विष्णोः प्रसादनं कुर्वेश्चरं च अपयंस्तथा।
सप्तभिः सप्तभिद्दचैव श्रुग्भिस्तुष्टाव केदावम्॥ ५६॥

राजन् ! वहाँ देवताः ऋषिः पितरः गन्धर्वः अप्सराः गुद्धकः किन्नरः यक्षः सिद्धः विद्याधरः मनुष्यः राक्षसः दैत्यः रद्ध और ब्रह्मा—इन सबने नियमपूर्वक सहस्र वर्षोके लिये उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान् विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चरु अर्पण किया । ऋग्वेदके सात-सात मन्त्रोंद्वारा सबने चरुकी सात-सात आहुतियाँ दीं और भगवान् केशवको प्रसन्न किया ॥ ९४–९६॥

द्दावष्टगुणैश्वर्ये तेषां तुष्टस्तु केशवः । यथाभिळषितानन्याम् कामान् दत्त्वा महीपते ॥ ९७ ॥ तत्रैवान्तर्द्धे देवो विद्युद्धेषु वै यथा।
नाम्ना सप्तचरं तेन ख्यातं लोकेषु भारत॥९८॥
गवां शतसहस्रेण राजसूयशतेन च।
अश्वमेधसहस्रेण श्रेयान् सप्ताचिषे चरुः॥९९॥
ततो निवृत्तो गजेन्द्र रुद्दं पदमथाविशेत्।
अर्चियत्वा महादेवमध्यमेधफलं लभेत्॥१००॥

उनगर प्रमन्न होकर भगवानने उन्हें अष्टगुण-ऐश्वर्य अर्थात् अणिमा आदि आठ सिद्धियाँ प्रदान की । महाराज ! तत्पश्चात् उनकी इच्छाके अनुसार अन्तर्यान्य वर देकर भगवान् केशव वहाँसे उसी प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे मेघोंकी घटामें विजली तिरोहित हो जाती है। भारत ! इसीलिये वह तीर्थ तीनों लोकोंमें सप्तचरके नामसे विख्यात है । वहाँ अभिके लिये दिया हुआ चरु एक लाख गोदान, सौ राजसूय यज्ञ और सहस्र अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक कल्याणकारी है । राजेन्द्र ! वहाँसे लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थमें जाय । वहाँ महादेवजीकी पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेधकां फल पाता है ॥ ९७-१००॥

मणिमन्तं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः। एकरात्रोषितो राजन्नग्निष्टोमफलं लभेत्॥१०१॥

राजन् ! एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक मणिमान् तीर्थमें जाय और वहाँ एक रात निवास करे। इससे अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है॥ १०१॥

अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्। प्रसृतिर्यत्र विप्राणां श्रुयते भरतर्षभ ॥१०२॥

भरतवंशिशोमणे ! राजेन्द्र ! वहाँसे लोकविख्यात देविकातीर्थकी यात्रा करे, जहाँ ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति सुनी जाती है ॥ १०२॥

त्रिशूलपाणेः स्थानं च त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । देविकायां नरः स्नात्वा समभ्यच्यं महेश्वरम् ॥१०३॥ यथात्रक्ति चर्च तत्र निवेद्य भरतर्षम । सर्वकामसमृदस्य यक्षस्य लभते फलम् ॥१०४॥॥

वहाँ त्रिश्रूलपाणि भगवान् शिवका स्थान है जिसकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। देविकामें स्नान करके भगवान् महेश्वरकाः पूजन और उन्हें यथाशक्ति चरु निवेदन करके सम्पूर्ण कामनाओंसे समृद्ध यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है। १०३-१०४। कामाख्यं तत्र रुद्धस्य तीर्थ देवनिपेवितम्। तत्र स्नारवा नरः सिप्तं सिद्धि प्राप्ताति भारत ॥१०५॥

वहाँ भगवान् राङ्करका देवसेवित कामतीर्थ है। भारत! उनमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता है।। १०५॥

यजनं याजनं चैव तथैव ब्रह्म बालुकाम् । पुष्पाम्भश्च उपस्पृद्य न शोचेनमरणं गतः॥१०६॥ वहाँ यजनः याजन तथा वेदोंका स्वाध्याय करके अथवा वहाँकी बादः, पुष्प एवं जलका स्पर्श करके मृत्युको प्राप्त हुआ पुरुष शोकसे पार हो जाता है ॥ १०६॥

अर्धयोजनविस्तारा पञ्चयोजनमायता । एतावती वेदिका तु पुण्या देवर्षिसेविता ॥१०७॥

वहाँ पाँच योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषि-मुनि भी सेवन करते हैं ॥ १०७॥

ततो गच्छेत धर्मश्च दीर्घसत्रं यथाक्रमम्। तत्र ब्रह्मादयो देवाः सिद्धाश्च परमर्षयः॥१०८॥

धर्मश ! वहाँसे क्रमशः 'दीर्घसत्र' नामक तीर्थमें जाय । वहाँ ब्रह्मा आदि देवताः सिद्ध और महर्षि रहते हैं ॥१०८॥ दीर्घसत्रमुपासन्ते दीक्षिता नियतव्रताः ॥१०९॥

वे नियमपूर्वक व्रतका पालन करते हुए दीक्षा लेकर दीर्घसत्रकी उपासना करते हैं ॥ १०९॥

गमनादेव राजेन्द्र दीर्घसत्रमरिंदम। राजसूराश्वमेघाभ्यां फलं प्राप्नोति भारत॥११०॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतवंशी राजेन्द्र ! वहाँकी यात्रा करने मात्रसे मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके समान फल पाता है ॥ ११०॥

ततो विनदानं गच्छेन्नियतो नियतारानः। गच्छत्यन्तर्हिता यत्र मेरुपृष्ठे सरस्वती॥१११॥

तदनन्तर शौच-संतोषादि नियमोंका पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए विनशनतीर्थमें जाय, जहाँ मेरु-पृष्ठपर रहनेवाली सरस्वती अद्दय भावसे बहती है ॥ १११ ॥

चमसेऽथ शिवोद्धेदे नागोद्धेदे च दश्यते। स्नात्वा तु चमसोद्धेदे अग्निष्टोमफलं लभेत्॥११२॥

वहाँ चमसोद्भेद शिवोद्भेद और नागोद्भेद तीर्थमें सरस्वतीका दर्शन होता है। चमसोद्भेदमें स्नान करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता है॥ ११२॥

शिवोङ्गेदे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्। नागोङ्गेदे नरः स्नात्वा नागलोकमवाप्तुयात्॥११३॥

शिवोद्धेदमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है। नागोद्धेदतीर्थमें स्नान करने छे उसे नागलोककी प्राप्ति होती है।। ११३॥

शश्यानं च राजेन्द्र तीर्थमासाय दुर्लभम्। शशक्तपृप्रतिच्छन्नाः पुष्करा यत्र भारत ॥११४॥ सरस्वत्यां महाराज अनुसंवत्सरं च ते। दृद्धयन्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तां वे कार्तिकीं सदा ॥११५॥ तत्र स्नात्वा नरव्यात्र द्योतते शशिवत् सदा। गोसहस्रफलं चैव प्राप्तुयाद् भरतर्षभ ॥११६॥

राजेन्द्र ! शशयान नामक तीर्थ अत्यन्त दुर्छभ है । उसमें जाकर रनान करे । महाराज भारत ! वहाँ सरस्वती नदीमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाको शश (खरगोश) के रूपमें छिपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते हैं । भरतश्रेष्ठ ! नरस्याघ ! वहाँ स्नान करके मनुष्य सदा चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है । भरतकुळतिळक ! उसे सहस्र गोदानका फल भी मिळता है ॥ ११४–११६ ॥

कुमारकोटिमासाद्य नियतः कुरुनन्दन । तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः॥११७॥

कुरुनन्दन ! वहाँसे कुमारकोटि तीर्थमें जाकर वहाँ नियमपूर्वक स्नान करे और देवता तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर रहे ॥ ११७ ॥

गवामयुतमाप्नोति कुछं चैव समुद्धरेत्। ततो गच्छेत धर्मश रुद्रकोटि समाहितः ॥११८॥ पुरा यत्र महाराज मुनिकोटिः समागता। हर्षेण महताविष्टा रुद्भदर्शनकाङ्क्षया॥११९॥ अहं पूर्वमहं पूर्वे द्रक्ष्यामि वृषभध्वजम्। एवं सम्प्रस्थिता राजन्नृषयः किछ भारत॥१२०॥

ऐसा करनेसे मनुष्य दस हजार गोदानका फल पाता है और अपने कुलका उद्धार कर देता है । धर्मश्च ! वहाँसे एकाग्रचित्त हो रुद्रकोटितीर्थमें जाय । महाराज ! रुद्रकोटि वह स्थान है, जहाँ पूर्वकालमें एक करोड़ मुनि बड़े हर्षमें भरकर भगवान् रुद्रके दर्शनकी अभिलापासे आये थे । भारत ! 'भगवान् वृषभध्वजका दर्शन पहले में करूँगा' ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहाँके लिये प्रस्थित हुए थे ॥ ११८-१२०॥

ततो योगेश्वरेणापि योगमास्थाय भूपते।
तेषां मन्युप्रणाशार्थमृषीणां भावितात्मन.म् ॥१२१॥
सृष्टा कोटीति रुद्राणामृषीणामग्रतः स्थिता।
मया पूर्वतरं दृष्ट इति ते मेनिरे पृथक् ॥१२२॥
तेषां तुष्टो महादेवो मुनीनां भावितात्मनाम्।
भक्त्या परमया राजन् वरं तेषां प्रदिष्टवान् ॥१२३॥

राजन् ! तब योगेश्वर भगवान् शिवने भी योगका आश्रय ले, उन शुद्धातमा महर्षियोंके शोककी शान्तिके लिये करोड़ों शिवलिङ्गोंकी सृष्टि कर दी, जो उन सभी ऋषियोंके आगे उपस्थित थे; इससे उन सबने अलग-अलग भगवान्का दर्शन किया है। राजन् ! उन शुद्धचेता सुनियोंकी उत्तम भक्तिसे संतुष्ट हो महादेवर्जाने उन्हें वर दिया॥१२१-१२३॥

अद्यप्रभृति युष्माकं धर्मवृद्धिर्भविष्यति। तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र रुद्रकोट्यां नरः शुचिः॥१२४॥ अश्वमेधमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्। महर्षियो ! आजसे तुम्हारे धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी । नरश्रेष्ठ ! उस चद्रकोटिमें स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ १२४ ॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं लोकविश्वनम् ॥१२५॥ सरस्वत्या महापुण्यं केशवं समुपासते । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः॥१२६॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर परम पुण्यमय लोकविख्यात सरस्वती-संगम तीर्थमें जाय, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस्याके धनी महर्षि भगवान् केशवकी उपासना करते हैं ॥ १२५-१२६॥ अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चैत्रशुक्कचतुर्दशीम्। तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र विन्देद् वहुसुवर्णकम्। सर्वपापविशुद्धातमा ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥१२७॥

राजेन्द्र ! वहाँ लोग चैत्र ग्रुक्का चतुर्दशीको विशेषरूपसे जाते हैं । पुरुषसिंह ! वहाँ स्नान करनेसे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है और सब पापोंसे ग्रुद्धचित्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोकको जाता है ॥ १२७ ॥

ऋषीणां यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप । तत्रावसानमासाद्य गोसहस्रफळं ळभेत् ॥१२८॥

नरेश्वर ! जहाँ ऋषियोंके सत्र समाप्त हुए हैं, वहाँ अव-सान तीर्थमें जाकर मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है॥१२८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि पुरुस्त्यतीर्थयात्रायां द्ववज्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें पुरुस्त्यकथिततीर्थयात्राविषयक बयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

## त्र्यशीतितमोऽध्यायः

## कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित अनेक तीथोंकी महत्ताका वर्णन

पुलस्त्य उवाच

ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्दुतम्। पापेभ्यो यत्र मुच्यन्ते दर्शनात् सर्वजन्तवः ॥ १ ॥

. पुलस्त्यजी कहते हैं—राजेन्द्र ! तदनन्तर ऋषियों-द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्रकी यात्रा करे, जिसके दर्शनमात्रसे सब जीव पार्पोसे मुक्त हो जाते हैं ॥ १॥

कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्। य एवं सततं ब्रयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ २॥

'मैं कुरुक्षेत्रमें जाऊँगाः कुरुक्षेत्रमें निवास करूँगा।' इस प्रकार जो सदा कहा करता है, वह सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है।। २।।

पांसवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः। अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्॥ ३॥

वायुद्वारा उड़ाकर लायी हुई कुरुक्षेत्रकी धूल भी शरीर-पर पड़ जाय, तो वह पापी मनुष्यको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है। । ३।।

दक्षिणेन सरखत्या दषद्वत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे॥ ४ ॥

जो सरस्वतीके दक्षिण और दृपद्वतीके उत्तर कुरुक्षेत्रमें वास करते हैं, वे मानो स्वर्गलोकमें ही रहते हैं ॥ ४ ॥ तत्र मासं वसेद् धीरः सरस्वत्यां युधिष्ठिर । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋपयः सिद्धचारणाः॥ ५ ॥ गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । ब्रह्मक्षेत्रं महापुण्यमभिगच्छन्ति भारत॥ ६॥

( नारदजी कहते हैं—) युधिष्ठिर ! वहाँ सरस्वतीके तट-पर धीर पुरुष एक मासतक निवास करे, क्योंकि महाराज ! ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्तरा, यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्मक्षेत्रको जाते हैं ॥ मनसाण्यभिकामस्य कुरुक्षेत्रं युधिष्ठिर ।

पापानि विप्रणद्यन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ७ ॥

युधिष्टिर !जो मनसे भी कुरुक्षेत्रमें जानेकी इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोकको जाता है॥ ७॥

गत्वा हि श्रद्धया युक्तः कुरुक्षेत्रं कुरूद्वह । फलं प्राप्नोति च तदा राजसूयाध्यमेधयोः॥ ८॥

कुरुश्रेष्ठ ! श्रद्धाते युक्त होकर कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनेपर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है ॥ ८ ॥ ततो मचकुकं नाम द्वारपालं महाबलम् । यक्षं समभिवाद्येव गोसहस्रफलं लभेत्॥ ९ ॥

तदनन्तरः वहाँ मचक्रुक नामवाले द्वारपाल महावली यक्षको नमस्कार करनेमात्रसे सहस्र गोदानका फल मिल जाता है। । ९॥

ततो गच्छेत धर्मश्र विष्णोः स्थानमनुत्तमम् । सततं नाम राजेन्द्र यत्र संनिहितो हरिः॥१०॥

धर्मज्ञ राजेन्द्र ! तत्पश्चात् भगवान् विष्णुके परम उत्तम

सतत नामक तीर्थस्थानमें जायः जहाँ श्रीहरि सदा निवास करते हैं ॥ १० ॥

तत्र स्नात्वा च नत्वा च त्रिलोकप्रभवं हरिम् । अश्वमेधमवाष्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११ ॥ ततः पारिष्ठवं गच्छेत् तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् । अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्नोति भारत ॥ १२ ॥

वहाँ स्नान और त्रिलोकभावन भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करनेते मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। इसके बाद त्रिभुवन-विख्यात पारिष्लय नामक तीर्थमें जाय। भारत! वहाँ स्नान करनेते अग्निष्टोम और अतिरात्र यशोंका फल प्राप्त होता है॥११-१२॥

पृथिवीतीर्थमासाद्य गोसहस्रफलं लभेत्।
ततः शाल्रुकिनीं गत्वा तीर्थसेवी नराधिप ॥ १३ ॥
दशाश्वमेधे सात्वा च तदेव फलमाप्नुयात्।
सर्पदेवीं समासाद्य नागानां तीर्थमुत्तमम् ॥ १४ ॥
अग्निष्टोममवाप्तोति नागलोकं च विन्दति।
ततो गच्छेत धर्मश द्वारपालं तरन्तुकम् ॥ ६५ ॥
तत्रोप्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्।
ततः पञ्चनदं गत्वा नियतो नियताशनः॥ १६ ॥
कोटितीर्थमुपस्पृश्य हयमेधफलं लभेत्।
अश्विनोस्तीर्थमासाद्य स्पवानभिजायते॥ १७ ॥

महाराज! वहाँसे पृथिवीतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है। राजन्! वहाँसे तीर्थसेत्री मनुष्य शालू किनीमें जाकर दशाश्वमेधतीर्थमें स्नान करनेसे उसी फलका भागी होता है। सर्पदेवीमें जाकर उत्तम नागतीर्थका सेवन करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमका फल पाता और नागलोकमें जाता है। धर्मज्ञ! वहाँसे तरन्तुक नामक द्वारपालके पास जाय। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है। वहाँसे नियमपूर्वक नियमित भोजन करते हुए पञ्चनदतीर्थमें जाय और वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करें। इससे अश्वमेधयक्रका फल प्रात होता है। अश्विनीतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य रूपयान् होता है। १३-१७ ।।

ततो गच्छेत धर्मश्च वाराहं तीर्थमुत्तमम्। विष्णुर्वाराहरूपेण पूर्वं यत्र स्थितोऽभवत्॥१८॥ तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोमफळं छमेत्।

धर्मज्ञ ! वहाँसे परम उत्तम वाराहतीर्थको जाय, जहाँ भगवान् विष्णु पहले वाराहरूपसे स्थित हुएथे । नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्रान करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फलमिलता है ॥ १८ई ॥

ततो जयन्त्यां राजेन्द्र सोमतीर्थं समाविशेत् ॥ १९ ॥ स् नात्वा फलमवामे।ति राजसूयस्य मानवः।

राजेन्द्रं ! तदनन्तर जयन्तीमें सोमतीर्थके निकट जाय,वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य राजस्ययज्ञका फल पाता है ॥ १९६॥ एकहंसे नरः स्नात्वा गोसहस्त्रफलं लभेत्॥ २०॥ कृतशौचं समासाद्य तीर्थसेची नराधिप। पुण्डरीकमवाप्नोति कृतशौचो भवेद्य सः॥ २१॥

एकइंसतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है। नरेश्वर! कृतशौचतीर्थमें जाकर तीर्थसेवी मनुष्य पुण्डरीकत्यागका फल पाता और ग्रुद्ध हो जाता है॥ २०-२१॥

ततो मुञ्जवटं नाम स्थाणोः स्थानं महात्मनः। उपोध्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्नुयात्॥२२॥

तदनन्तर महारमा खाणुके मुझवट नामक खानमें जाय। वहाँ एक रात रहनेसे मानव गणपितपद प्राप्त करता है ॥२२॥ तत्रेच च महाराज यक्षिणीं छोकविश्रुताम्। स्नात्वाभिगम्य राजेन्द्र सर्वान् कामानवाष्नुयात्।२३।

महाराज ! वहीं लोकविख्यात यक्षिणीतीर्थ है। राजेन्द्र ! उसमें जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति होती है॥ २३॥

कुरुक्षेत्रस्य तद् द्वारं विश्वतं भरतर्पभ । प्रदक्षिणमुपावृत्य तीर्थसेवी समाहितः ॥ २४ ॥ सम्मितं पुष्कराणां च स्नात्वाच्यं पितृदेवताः । जामदग्न्येन रामेण कृतं तत् 'सुमहात्मना ॥ २५ ॥ कृतकृत्यो भवेद् राजन्नश्यमेधं च विन्दति।

भरतश्रेष्ठ ! वह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है । उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाम्रचित्त हो पुष्करतीर्थके तुल्य उस तीर्थमें स्नान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा करे । राजन् ! इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता और अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है । उत्तम श्रेणीके महात्मा जमदिग्न-नन्दन परश्चरामने उस तीर्थका निर्माण किया है॥२४-२५३॥ ततो रामहदान् गच्छेत् तीर्थसेवी समाहितः ॥ २६॥

तदनन्तर तीर्थयात्री एकाम्रचित्त हो परशुरामकुण्डी-पर जाय ॥ २६ ॥

तत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्ततेजसा। क्षत्रमुत्साद्य वीरेण ह्रदाः पञ्च निवेशिताः ॥ २७ ॥

राजेन्द्र ! वहाँ उद्दीत तेजस्वी वीरवर परश्चरामने सम्पूर्ण क्षत्रियकुलका वेगपूर्वक संहार करके पाँच कुण्ड स्थापित किये थे॥ २७॥

पूरियत्वा नरव्यात्र रुधिरेणेति विश्वतम् । वितरस्तर्विताः सर्वे तथैव प्रवितामहाः ॥ २८ ॥

पुरुपतिंह ! उन कुण्डोंको उन्होंने रक्तसे भर दिया था। ऐसा सुना जाता है। उसी रक्तसे परशुरामजीने अपने पितरों और प्रिपतामहोंका तर्गण किया ॥ २८॥

## ततस्ते पितरः प्रीता राममूचुर्नराधिय।

राजन् ! तब वे पितर अत्यन्त प्रसन्न हो परशुरामजीसे इस प्रकार बोले ॥ २८६ ॥

पितर उचुः

राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव ॥२९॥ अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण च ते विभो । वरं वृणीष्व भद्गं ते किमिच्छसि महाद्युते ॥३०॥

पितरोंने कहा—महाभाग राम!परग्रराम! भगुनन्दन!
विभो! हम तुम्हारी इस पितृमक्तिसे और तुम्हारे पराक्रमसे
भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाद्युते! तुम्हारा कल्याण हो।
तुम कोई वर मागो। बोलो, क्या चाहते हो !॥ २९-३०॥
पवमुक्तः स राजेन्द्र रामः प्रहरतां वरः।
अववीत् प्राञ्जलिकांक्यं पितृन् स गगने स्थितान।३१।
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुप्राह्यता मिय।
पितृप्रसादमिच्छेयं तप आप्यायनं पुनः॥ ३२॥

राजेन्द्र ! उनके ऐसा कहनेपर योद्धाओं में श्रेष्ठ परग्रुरामने हाथ जोड़कर आकाशमें खड़े हुए उन पितरोंसे कहा— 'पितृगण ! यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हैं और यदि मैं आपका अनुग्रहपात्र होऊँ तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूँ। पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाय ॥ ३१-३२॥

यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया। ततश्च पापानमुच्येयं युष्माकं तेजसाप्यहम्॥ ३३॥ ह्रदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः।

भौने जो रोषके वशीभूत होकर सारे क्षत्रियकुलका संहार कर दिया है, आपके प्रभावसे मैं उस पापसे मुक्त हो जाऊँ तथा मेरेये कुण्ड भूमण्डलमें विख्यात तीर्थस्वरूप हो जायँ ॥३३३॥ पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा ॥ ३४॥ प्रत्यूचुः परमप्रीता रामं हर्षसमन्विताः । तपस्ते वर्धतां भूयः पितृभक्त्या विशेषतः॥३५॥

परग्रुरामजीका यह ग्रुभ वचन सुनकर उनके पितर वड़े प्रसन्न हुए और हर्षमें भरकर बोले—'वस्स ! तुम्हारी तपस्या इस विशेष पितृभक्तिसे पुनः वढ़ जाय ॥ ३४-३५॥

यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं त्वया। ततश्च पापानमुक्तस्त्वं पतितास्ते स्वकर्मभिः॥३६॥

'तुमने जो रोषमें भरकर क्षत्रियकुलका संहार किया है, उस पापसे तुम मुक्त हो गये। वे क्षत्रिय अपने ही कर्मसे मरे हैं ॥ ३६॥

हृदाइच तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशयः। हृदेषु तेषु यः स्नात्वा पितृन् संतर्पयिष्यति ॥ ३७॥ पितरस्तस्य वै प्रीता दास्यन्ति भुवि दुर्लभम्। इंग्सितं च मनःकामं सर्गलोकं च शाश्वतम्॥ ३८॥ 'तुम्हारे वनाये हुए ये कुण्ड तीर्थस्वरूप होंगे, इसमें संशय नहीं है। जो इन कुण्डोंमें नहाकर पितरींका तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे, जो इस भूतलपर दुर्लभ है। वे उसके लिये मनोवाञ्छित कामना और सनातन स्वर्गलोक सुलभ कर देंगे'।। ३७-३८।। पवं दत्त्वा वरान् राजन् रामस्य पितरस्तदा।

आमन्त्रय भागींवं प्रीत्या तत्रैवान्तिहिंतास्ततः ॥ ३९ ॥ एवं रामहद्दाः पुण्या भागीवस्य महात्मनः । स्नात्वा हदेषु रामस्य ब्रह्मचारी शुभवतः ॥ ४० ॥ राममभ्यच्यं राजेन्द्र लभेद् बहुसुवर्णकम् । वंशमूलकमासाद्य तीर्थसेवी कुरूद्वह ॥ ४१ ॥

खवंशमुद्धरेद् राजन् स्नात्वा वै वंशमूलके। कायशोधनमासाद्य तीर्थ भरतसत्तम॥ ४२॥ शरीरशुद्धिः स्नातस्य तिस्मस्तीर्थे न संशयः।

शुद्धदेहश्च संयाति शुभाँह्योकाननुत्तमान् ॥ ४३ ॥

राजन् ! इस प्रकार वर देकर परशुरामजीके पितर प्रसन्नतापूर्वक उनसे अनुमित ले वहीं अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार भृगुनन्दन महात्मा परशुरामके वे कुण्ड वड़े पुण्यमय माने गये हैं । राजन् ! जो उत्तम वत एवं ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए परशुरामजीके उन कुण्डोंके जलमें स्नान करके उनकी पूजा करता है, उसे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है । कुरुश्रेष्ठ ! तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य वंशमूलकतीर्थमें जाय । राजन् ! वंशमूलकमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है । भरतश्रेष्ठ ! कायशोधनतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे शरीरकी शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं । शरीर शुद्ध होनेपर मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोकोंमें जाता है ॥ ३९ – ४३॥

ततो गच्छेत धर्मन्न तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम्। लोका यत्रोद्धताः पूर्वं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४४ ॥ लोकोद्धारं समासाच तीर्थं त्रैलोक्यपूजितम्। स्नात्वा तीर्थवरे राजेंह्लोकानुद्धरते स्वकान् ॥ ४५ ॥

धर्मश्च ! तदनन्तर त्रिभुवनविख्यात छोकोद्धारतीर्थमें जाय, जो तीनों छोकोंमें पूजित है। वहाँ पूर्वकाछमें सर्वश्चिमान् भगवान् विष्णुने कितने ही छोकोंका उद्धार किया था। राजन्! छोकोद्धारमें जाकर उस उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है। । ४४-४५।।

श्रीतीर्थं च समासाद्य स्नात्वा नियतमानसः। अर्चयित्वा पितृन् देवान् विन्दते भियमुत्तमाम्।४६।

मनको वशमें करके श्रीतिर्थमें जाकर स्नान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्य उत्तम सम्पत्ति प्राप्त करता है। । ४६॥

किपलातीर्थमासाय ब्रह्मचारी समाहितः। तत्र स्नात्वार्चियत्वा चिपतृन्स्वान् दैवतान्यपि॥ ४७॥ किपलानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः। कपिला-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान और देवता-पितरींका पूजन करके मानव सहस्र कपिला गौओंके दानका फल प्राप्त करता है ॥ ४७ ।

सूर्यतीर्थं समासाद्य स्नात्वा नियतमानसः ॥ ४८ ॥ अर्चियत्वा पितॄन् देवानुपवासपरायणः । अग्निष्टोममवाप्नोति सूर्यलोकं च गच्छति ॥ ४२ ॥

मनको वशमें करके सूर्यतीर्थमें जाकर स्नान और देवता-पितरोंका अर्चन करके उपवास करनेवाला मनुष्य अग्निष्टोम-यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकमें जाता है ॥ ४८-४९॥

गवां भवनमासाद्य तीर्थसेवी यथाक्रमम्। तत्राभिषेकं कुर्वाणो गोसहस्रफ्टं लभेत्॥ ५०॥

तदनन्तर तीर्थसेवी क्रमशः गोभवन तीर्थमें जाकर वहाँ स्नान करे। इससे उसको सहस्र गोदानका फल मिलता है।।५०।। शिक्ष्वनीतीर्थमासाच तीर्थसेवी कुरूद्वह। देव्यास्तीर्थे नरः स्नात्वा लभते रूपमुत्तमम्॥ ५१॥

कुरश्रेष्ठ ! तीर्थयात्री पुरुष शिक्ष्वनीतीर्थमें जाकर वहाँ देवीतीर्थमें स्नान करनेसे उत्तम रूप प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र द्वारपालमरन्तुकम्। तच तीर्थं सरस्वत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ५२ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्निग्वोमफलं लभेत्।

राजेन्द्र ! तदनन्तर अरन्तुक नामक द्वारपालके पास जाय । महात्मा यक्षराज कुवेरका वह तीर्थ सरस्वती नदीमें हैं । राजन् ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको अग्निष्टोमयश्चका फल प्राप्त होता है ॥ ५२ है ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मावर्ते नरोत्तमः॥५३॥ ब्रह्मावर्ते नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्।

राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मावर्ततीर्थको जाय । ब्रह्मावर्तमे स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है ॥ ५३ ।।

ततो गच्छेत राजेन्द्र सुतीर्थकमनुत्तमम्॥५४॥ तत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैवतैः सह। तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः॥५५॥ अश्वमेधमवाष्नोति पितृहोकं च गच्छति।

राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम सुतीर्थमें जाय । वहाँ देवतालोग पितरोंके साथ सदा विद्यमान रहते हैं । वहाँ पितरों और देवताओंके पूजनमें तत्पर हो स्नान करे । इससे तीर्थयात्री अश्वमेधयज्ञका फल पाता और पितृलोकमें जाता है ॥ ५४-५५ है ॥

ततोऽम्बुमत्यां धर्मञ्च सुतीर्थकमनुत्तमम् ॥ ५६॥ धर्मज्ञ!वहाँसे अम्बुमतीमें, जो परम उत्तम तीर्थहै, जाय।५६। काशीश्वरस्य तीर्थेषु स्नात्वा भरतसत्तम । सर्वव्याधिविनिर्मुको ब्रह्मलोके महीयते ॥ ५७ ॥

भरतश्रेष्ठ ! काशीश्वरके तीथोंमें स्नान करके मनुष्य सब रोगोंसे मुक्त हो जाता और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है॥५७॥

मातृतीर्थं च तत्रैव यत्र स्नातस्य भारत । प्रजा विवर्धते राजन्नतन्वीं श्रियमश्जुते ॥ ५८ ॥

भरतवंशी महाराज ! वहीं मातृतीर्थ है, जिसमें स्नान करनेवाले पुरुपकी संतित बढ़ती है और वह कभी क्षीण न होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ॥ ५८ ॥

ततः सीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः। तीर्थं तत्र महाराज महदन्यत्र दुर्रुभम्॥ ५९॥

तदनन्तर नियमसे रहकर नियमित भोजन करते हुए सीतवनमें जाय । महाराज ! वहाँ महान् तीर्थ है, जो अन्यत्र दुर्लभ है ॥ ५९॥

पुनाति गमनादेव दृष्टमेकं नराधिप। केशानभ्युक्ष्य वै तस्मिन् पूतो भवति भारत॥ ६०॥

नरेश्वर ! वह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करनेसे ही पवित्र कर देता है। भारत ! उसमें केशोंको धो लेने मात्रसे ही मनुष्य पविश हो जाता है॥ ६०॥

तीर्थं तत्र महाराज श्वाविल्लोमापहं स्मृतम् ।
यत्र विप्रा नरञ्यात्र विद्वांसस्तीर्थतत्पराः ॥ ६१ ॥
प्रीतिं गच्छन्ति परमां स्नात्वा भरतसत्तम ।
श्वाविल्लोमापनयने तीर्थं भरतसत्तम ॥ ६२ ॥
प्राणायामैर्निर्हरन्ति खलोमानि द्विजोत्तमाः ।
पूतात्मानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम् ॥ ६३ ॥

महाराज ! वहाँ श्वाविछोमापह नामक तीर्थ है । नरव्याव ! उसमें तीर्थपरायण हुए विद्वान् ब्राह्मण स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं । भरतसत्तम ! श्वाविछोमापनयनतीर्थमें प्राणायाम (योगकी क्रिया) करनेसे श्रेष्ठ द्विज अपने रोएँ झाड़ देते हैं तथा राजेन्द्र ! वे शुद्धचित्त होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ ६१-६३॥

दशाश्वमेधिकं चैव तिसस्तिर्थे महीपते। तत्र स्नात्वा नरव्याव्र गच्छेत परमां गतिम् ॥ ६४ ॥

भूपाल ! वहीं दशाश्वमेधिक तीर्थ भी है। पुरुषिंह ! उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गित प्राप्त करता है।। ६४॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र मानुषं लोकविश्रुतम्। यत्र कृष्णमृगा राजन् व्याधेन शरपीडिताः॥ ६५॥ विशाह्य तस्मिन् सरिस मानुषत्वमुपागताः। तिस्सितीर्थे नरःस्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः॥ ६६॥ सर्वपापिवशुद्धातमा स्वर्गलोके महीयते।

राजेन्द्र ! तदनन्तर लोकविख्यात मानुषतीर्थमें जाय

राजन् ! वहाँ व्याधके बाणोंसे पीड़ित हुए कृष्णमृग उस सरोवरमें गोते लगाकर मनुष्यशारीर पा गये थे, इसीलिये उसका नाम मानुषतीर्थ है । ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाम्रचित्त हो उस तीर्थमें स्नान करनेवाला मानव सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ६५-६६३ ॥

मानुषस्य तु पूर्वेण कोशमात्रे महीपते ॥६७॥ आपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेविता। इयामाकं भोजने तत्र यः प्रयच्छति मानवः ॥६८॥ देवान् पितृन् समुद्दिश्य तस्य धर्मफलं महत्। एकसिन् भोजिते विषे कोटिर्भवति भोजिता ॥६९॥

राजन् ! मानुषतीर्थसे पूर्व एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात एक नदी है, जो सिद्ध प्रकोंसे सेवित है। जो मनुष्य वहाँ देवताओं और पितरींके उद्देश्यसे भोजन कराते समय श्यामाक ( साँवा ) नामक अन्न देता है, उसे महान् धर्मफलकी प्राप्ति होती है। वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर एक करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल मिलता है।६७-६९। तत्र स्नात्वार्चियत्वा च पितृन् वै दैवतानि च। उषित्वा रजनीमेकामग्निष्टोमफलं

वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोंके पूजनपूर्वक एक रात निवास करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल मिलता है।।

लभेत्॥७०॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्। ब्रह्मोदुम्बरमित्येव प्रकाशं भुवि भारत ॥७१॥

भरतवंशी राजेन्द्र !तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्तम स्थानमें जायः जो इस पृथ्वीपर ब्रह्मोदुम्बरतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है ॥ ७१ ॥ सप्तर्षिकुण्डेषु स्नातस्य नरपुङ्गव। केदारे चैव राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः॥७२॥ ब्रह्माणमधिगम्याथ शुचिः प्रयतमानसः। सर्वेपापविशुद्धात्मा व्रह्मलोकं प्रपद्यते ॥७३॥ किपछस्य च केदारं समासाद्य सुदुर्छभम्। अन्तर्धानमवाप्नोति तपसा दग्धकिविषः॥.४॥

वहाँ सप्तर्षिकुण्ड है । नरश्रेष्ठ महाराज ! उन कुण्डोंमें तथा महात्मा कपिलके केदारतीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है । वह मनुष्य ब्रह्माजीके निकट जाकर उनका दर्शन करनेसे शुद्ध, पवित्रचित्त एवं सब पापींसे रहित होकर ब्रह्मलोकमें जाता है। कपिलका केदार भी अत्यन्त दुर्लभ है। वहाँ जानेसे तपस्याद्वारा सब पाप नष्ट हो जानेके कारण मनुष्यको अन्तर्धानविद्याकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ७२--७४ ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र सरकं लोकविश्रतम्। कृष्णपक्षे चतुर्दश्यामभिगम्य वृषध्वजम् ॥७५॥ लभेत सर्वकामान् हि खर्गलोकं च गच्छति।

राजेन्द्र ! तदनन्तर लोकविख्यात सरकतीर्थमें जाय। वहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान् शंकरका दर्शन करनेसे मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर छेता और स्वर्गछोकमें जाता है ॥ ७५३ ॥

तिस्नः कोटग्रस्त तीर्थानां सरके कुरुनन्दन ॥ ७६॥ कुरनन्दन ! सरकमें तीन करोड़ तीर्थ हैं ॥ ७६ ॥

रुद्रकोटयां तथा कृपे हरेषु च महीपते। इलास्पदं च तत्रैव तीर्थं भरतसत्तम॥ ७७॥ तत्र स्नात्वार्चयित्वा च दैवतानि पितृनथ। न दुर्गतिमवाप्नोति वाजपेयं च विन्दति॥ ७८॥

राजन् ! ये सब तीर्थ रुद्रकोटिमें, कूपमें और कुण्डोंमें हैं। भरतिशरोमणे ! वहीं इलास्पदतीर्थ है, जिसमें स्नान और देवता-पितरींका पूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और वाजपेययज्ञका फल पाता है ॥ ७७-७८ ॥

किंदाने च नरः स्नात्वा किंजप्ये च महीपते। अप्रमेयमवाप्नोति दानं जप्यं च भारत॥ ७९॥

महीपते ! वहाँ किंदान और किंजप्य नामक तीर्थ भी हैं। भारत ! उनमें स्नान करनेसे मनुष्य दान और जपका असीम फल पाता है ॥ ७९ ॥

कलक्यां वार्युपस्पृक्य श्रद्धानो जितेन्द्रियः। अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ८० ॥

कलशीतीर्थमें जलका आचमन करके श्रद्धालु और जितेन्द्रिय मानव अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता है।। ८०॥ सरकस्य तु पूर्वेण नारदस्य महात्मनः।

तीर्थं कुरुकुलश्रेष्ठ अम्बाजनमेति विश्वतम् ॥ ८१ ॥ कुरुकुलश्रेष्ठ ! सरकतीर्थके पूर्वमें महात्मा नारदका तीर्थ

तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा प्राणानुसुज्य भारत। नारदेनाभ्यनुशातो लोकान् प्राप्नोत्यनुत्तमान् ॥ ८२ ॥

है, जो अम्बाजन्मके नामसे विख्यात है ॥ ८१ ॥

भारत ! उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य प्राणत्यागके पश्चात् नारदजीकी आज्ञाके अनुसार परम उत्तम लोकोंमें जाता है ॥ ८२ ॥

शुक्कपक्षे दशम्यां च पुण्डरीकं समाविशेत्। तत्र स्नात्वा नरो राजन् पुण्डरीकफलं लभेत् ॥ ८३ ॥

शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको पुण्डरीक तीर्थमें प्रवेश करे। राजन्! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको पुण्डरीकयागका फल प्राप्त होता है ॥ ८३ ॥

ततस्त्रिविष्टपं गच्छेत् त्रिषु लोकेषु विश्वतम्। तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापप्रणाशिनी॥ ८४॥

तदनन्तर तीनों लोकोंमें विख्यात त्रिविष्टपतीर्थमें जाय ।

वहाँ वैतरणी नामक पुण्यमयी पापनाशिनी नदी है ॥ ८४ ॥ तत्र स्नात्वार्चियत्वा च शूळपाणि वृषध्वजम् । सर्वपापविशुद्धातमा गच्छेत परमां गतिम् ॥ ८५ ॥

उसमें स्नान करके शुल्रपाणि भगवान् शंकरकी पूजा करनेसे मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त हो परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ८५॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकीवनमुत्तमम्।
तत्र देवाः सदा राजन् फलकीवनमाश्रिताः॥ ८६॥
तपश्चरन्ति विपुलं वहु वर्षसहस्रकम्।
हपद्वत्यां नरः स्नात्वा तर्पयित्वा च देवताः॥ ८७॥
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दित भारत।
तीर्थे च सर्वदेवानां स्नात्वा भरतसत्तम॥ ८८॥
गोसहस्रस्य राजेन्द्र फलं विन्दित मानवः।
पाणिखाते नरः स्नात्वा तर्पयित्वा च देवताः॥ ८९॥
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दित भारत।
राजसूयमवाप्नोति ऋषिलोकं च विन्दित ॥ ९०॥

राजेन्द्र !वहाँ में फलकीवन नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करें । राजन् ! देवतालोग फलकीवनमें सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्व वर्षोंतक वहाँ भारी तपस्यामें लगे रहते हैं । भारत ! हषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यशोंका फल पाता है । भरतसत्तम राजेन्द्र ! सर्वदेवतीर्थमें स्नान करनेसे मानव सहस्र गोदानका फल पाता है । भारत ! पाणिखाततीर्थमें स्नान करके देवता-पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र-यशोंसे मिलनेवाले फलको प्राप्त कर लेता है; साथ ही वह राजस्ययश्चका फल पाता एवं ऋषिलोकमें जाता है ॥८६-९०॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रकं तीर्थमुत्तमम्। तत्र तीर्थानि राजेन्द्र मिश्रितानि महात्मना ॥ ९१ ॥ व्यासेन नृपद्मार्दूछ द्विजार्थमिति नः श्रुतम्। सर्वतीर्थेषु स स्नाति मिश्रके स्नाति यो नरः॥ ९२ ॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् परम उत्तम मिश्रकतीर्थमें जाय । महाराज ! वहाँ महात्मा व्यासने द्विजोंके लिये सभी तीर्थोंका सम्मिश्रण किया है; यह बात मेरे सुननेमें आयी है । जो मनुष्य मिश्रकतीर्थमें स्नान करता है, उसका वह स्नान सभी तीर्थोंमें स्नान करनेके समान है ॥ ९१-९२ ॥ ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताश्चनः। मनोजवे नरः स्नात्वा गोसहस्रफळं लभेत्॥ ९३ ॥

तत्पश्चात् नियमपूर्वक रहते हुए मिताहारी होकर व्यास-वनकी यात्रा करे । वहाँ मनोजवर्तार्थमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ ९३॥

गत्वा मधुवढीं चैव देव्यास्तीर्थं नरः शुचिः।

तत्र स्नात्वार्चियत्वा च पितृन् देवांश्च पूरुषः ॥ ९४ स देव्या समनुक्षातो गोसहस्रफळं लभेत्।

मधुवटीमें जाकर देवीतीर्थमें स्नान करके पवित्र हुआ मानव वहाँ देवता-पितरींकी पूजा करके देवीकी आज्ञाके अनुसार सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ ९४ है ॥

कौशिक्याः संगमे यस्तु दवहत्यांश्च भारत ॥ ९५ ॥ स्नाति वै नियताहारः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

भारत ! कौशिकी और दृषद्वतीके संगममें जो नियमित भोजन करते हुए स्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥९५३ ॥

ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता ॥ ९६ ॥ पुत्रशोकाभितप्तेन देहत्य।गे छता मितः। ततो देवैस्तु राजेन्द्र पुनरुत्थापितस्तदा ॥ ९७ ॥ अभिगत्वा स्थलीं तस्य गोसहस्रफलं लभेत्।

तत्पश्चात् व्यासस्थलीमें जायः जहाँ परम बुद्धिमान् व्यासने पुत्रशोकसे संतत हो शरीर त्याग देनेका विचार किया था। राजेन्द्र ! उस समय उन्हें देवताओंने पुनः उठाया था। उस स्थलमें जानेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥९६-९७६॥ किं दत्तं कूपमासाद्य तिलप्रस्थं प्रदाय च ॥ ९८॥ गच्छेत परमां सिद्धिमृणैर्मुकः कुरुद्धह। वेदीतीर्थं नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लमेत्॥ ९९॥

किंदत्त नामक कूपके समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात् सोलह मुंडी तिल दान करे । कुरुश्रेष्ठ ! ऐसा करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त हो परम सिद्धिको प्राप्त होता है । वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ॥९८-९९॥

अहश्च सुदिनं चैव हे तीर्थे लोकविश्रते। तयोः स्नात्वा नरव्यात्र सूर्यलोकमवाप्नुयात् ॥१००॥

अहन् और सुदिन—ये दो लोकविख्यात तीर्थ हैं। नरश्रेष्ठ ! उन दोनोंमें स्नान करके मनुष्य सूर्यलोकमें जाता है॥ १००॥

मृगधूमं ततो गच्छेत् त्रिषु छोकेषु विश्रुतम् । तत्राभिषेकं कुर्वीत गङ्गायां नृपसत्तम ॥१०१॥

नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर तीनों लोकोंमें बिख्यात मृगधूमतीर्थमें जाय और वहाँ गङ्गाजीमें स्नान करे ॥ १०१॥

अर्चियत्वा महादेवमश्वमेधफलं लभेत्। देव्यास्तीर्थे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ॥१०२॥

वहाँ महादेवजीकी पूजा करके मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता है। देवीतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है॥ १०२॥

ततो वामनकं गच्छेत् त्रिषु छोकेषु विश्वतम् । तत्र विष्णुपदेस्नात्वा अर्चयित्वा च वामनम् ॥१०३॥

## सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति । कुलम्पुने नरः स्नात्वा पुनाति खकुलं ततः ॥१०४॥

तत्पश्चात् त्रिलोकविख्यात वामनतीर्थमें जाय । वहाँ विष्णुपदमें स्नान और वामनदेवताका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। कुलम्पुन-तीर्थमें स्नान करके मानव अपने कुलको पवित्र कर देता है।।

पवनस्य हदे स्नात्वा मरुतां तीर्थमुत्तमम्। तत्र स्नात्वा नरव्याव्र विष्णुलोके महीयते॥१०५॥

नरन्यात्र ! तदनन्तर पवनहृदमें स्नान करे । वह मरुद्गणोंका उत्तम तीर्थ है । वहाँ स्नान करनेसे मानव विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १०५॥

अमराणां हुदे स्नात्वा समभ्यच्यामराधिपम् । अमराणां प्रभावेण स्वर्गलोके महीयते ॥१०६॥

अमरहदमें स्नान करके अमरेश्वर इन्द्रका पूजन करे। ऐसा करके मनुष्य अमरोंके प्रभावसे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है।। शालिहोत्रस्य तीर्थे च शालिसूर्ये यथाविधि। स्नात्वा नरवरश्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत्॥१०७॥

नरश्रेष्ठ ! शालिहोत्रके शालिसूर्यनामक तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ १०७ ॥ श्रीकुञ्जं च सरस्वत्यास्तीर्थं भरतसत्तम् । तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोमफलं लभेत् ॥१०८॥

भरतसत्तम नरश्रेष्ठ ! श्रीकुञ्जनामक सरस्वती-तीर्थमें स्नान करनेसे 'मानव अग्निष्टोमयज्ञका फल प्राप्त कर लेता है ॥ १०८॥

ततो नैमिषकुञ्जं च समासाद्य कुष्द्वह । ऋषयः किल राजेन्द्र नैमिषेयास्तपिस्तनः ॥१०९॥ तीर्थयात्रां पुरस्कृत्य कुरुक्षेत्रं गताः पुरा । ततः कुञ्जः सरस्वत्याः कृतो भरतसत्तम ॥११०॥

कुरुश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् नैमिषकुञ्जकी यात्रा करे । राजेन्द्र ! कहते हैं, नैमिपारण्यके निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी तीर्थयात्राके प्रसंगसे कुरुक्षेत्रमें गये थे । भरतश्रेष्ठ ! उसी समय उन्होंने सरस्वतीकुञ्जका निर्माण किया था (वही नैमिषकुञ्ज कहलाता है ) ॥ १०९-११० ॥

ऋषीणामवकाद्यः स्याद् यथा तुष्टिकरो महान्। तस्मिन् कुञ्जे नरःस्नात्वा अग्निष्टोमफलं लभेत्॥१११॥

वह ऋषियोंका स्थान है, जो उनके लिये महान् संतोप-जनक है। उस कुञ्जमें स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता है॥ १११॥

ततो गच्छेत धर्मश कन्यातीर्थमनुत्तमम्। कन्यातीर्थे नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्॥११२॥ धर्मश्र! तदनन्तर परम उत्तम कन्यातीर्थकी यात्रा करे । कन्यातीर्थमें स्नान करनेसे मानव सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ ११२॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणस्तीर्थमुत्तमम् । तत्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं स्नभते नरः ॥११३॥ ब्राह्मणश्च विद्युद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम् ।

राजेन्द्र ! तदनन्तर परम उत्तम ब्रह्मतीर्थमें जाय । वहाँ स्नान करनेसे ब्राह्मणेतर वर्णका मनुष्य भी ब्राह्मणत्वलाभ करता है । ब्राह्मण होनेपर गुद्धचित्त हो वह परम गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ११३६ ॥

ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ सोमतीर्थमनुत्तमम् ॥११४॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् सोमलोकमवाप्नुयात्।

नरश्रेष्ठ !तत्पश्चात् उत्तम सोमतीर्थकी यात्रा करे । राजन् ! वहाँ स्नान करनेसे मानव सोमलोकको जाता है ॥ ११४६ ॥ सप्तसारस्वतं तीर्थं ततो गच्छेन्नराधिप ॥११५॥ यत्र मङ्कणकः सिद्धो महर्षिळीकविश्वतः । पुरा मङ्कणको राजन् कुशाग्रेणेति नः श्रुतम् ॥११६॥ क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत् । स वै शाकरसं दृष्टा हर्षाविष्टः प्रमृत्तवान् ॥११७॥

नरेश्वर! इसके बाद सतसारस्वत नामक तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ लोकविष्यात महर्षि मङ्गणकको सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन्! हमारे सुननेमें आया है कि पहले कभी महर्षि मङ्गणकके हाथमें कुशका अग्रभाग गड़ गया, जिससे उनके हाथमें घाव हो गया। महाराज! उस समय उस हाथसे शाकका रस चूने लगा। शाकका रस चूता देख महर्षि हर्षावेशसे मतवाले हो नृत्य करने लगे॥ ११५-११७॥

ततस्तस्मिन् प्रमृत्ते तु स्थावरं जंगमं च यत्। प्रमृत्तमुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम् ॥११८॥

वीर ! उनके नृत्य करते समय उनके तेजसे मोहित हो सारा चराचर जगत् नृत्य करने लगा ॥ ११८॥

ब्रह्मादिभिः सुरै राजन्नुविभिश्च तपोधनैः। विज्ञप्तो वै महादेव ऋषेरथ नराधिप॥११९॥

राजन् ! नरेश्वर ! उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षिगण-सबने मङ्कणक मुनिके विषयमें महादेवजीसे निवेदन किया—॥ ११९॥

नायं नृत्येद् यथा देव तथा त्वं कर्तुमईसि । तं प्रनृत्तं समासाद्य हर्षाविष्टेन चेतसा । सुराणां हितकामार्थमुर्षं देवोऽभ्यभाषत ॥१२०॥

'देव ! आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे इनका यह नृत्य बंद हो जाय ।' महादेवजी देवताओं के हितकी इच्छासे हर्षावेशसे नाचते हुए मुनिके पास गये और इस प्रकार बोले—॥ १२०॥

भो भो महर्षे धर्मज्ञ किमर्थं नृःयते भवान् । हर्षस्थानं किमर्थे वा तवाद्य मुनिपुज्ञव ॥१२१॥

'धर्मज्ञ महर्षे ! मुनिप्रवर ! आप किसलिये नृत्य कर रहे हैं ? आज आपके इस हर्षातिरेकका क्या कारण है ?'

ऋषिरुवाच

तपस्त्रिनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तम। किंन पश्यिस मे ब्रह्मन् कराच्छाकरसं स्नुतम्॥१२२॥ यं दृष्ट्वा सम्प्रनृत्तोऽहं हर्षेण महतान्वितः ।

ऋषिने कहा—दिजश्रेष्ठ ! ब्रह्मन् ! मैं धर्मके मार्गपर स्थिर रहनेवाला तपस्वी हूँ । मेरे हाथसे यह शाकका रस चू रहा है । क्या आप इसे नहीं देखते ! इसीको देखकर मैं महान् हर्षसे नाच रहा हूँ ॥ १२२६ ॥

तं प्रहस्यात्रवीद् देव ऋषिं रागेण मोहितम् ॥१२३॥

महर्षि रागसे मोहित हो रहे थे। महादेवजीने उनकी बात सुनकर हँसते हुए कहा—॥ १२३॥

अहं तु विस्मयं विष्र न गच्छामीति पदय माम्। पवमुक्त्या नरश्रेष्ठ महादेवेन धीमता ॥१२४॥ अङ्गुल्यप्रेण राजेन्द्र स्वाङ्गुष्ठस्ताडितोऽनघ। ततो भस्मक्षताद् राजन् निर्गतं हिमसंनिभम् ॥१२५॥

'विप्रवर ! मुझे तो यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मेरी ओर देखिये।'

नरश्रेष्ठ ! निष्पाप राजेन्द्र ! ऐसा कहकर परम बुद्धिमान् महादेवजीने अंगुलीके अग्रभागसे अपने अँगूठेको ठोंका । राजन् ! उनके चोट करनेपर उस अँगूठेसे बर्फके समान सफेद भस्म गिरने लगा ॥ १२४-१२५ ॥

तद् दृष्ट्वा बीडितो राजन् स मुनिः पादयोर्गतः । नान्यद् देवात् परं मेने रुद्रात् परतरं महत् ॥१२६॥

महाराज ! यह अद्भुत वात देखकर मुनि लिजत हो महादेवजीके चरणोंमें पड़ गये और उन्होंने दूसरे किसी देवताको महादेवजीसे बढ़कर नहीं माननेका निश्चय किया ॥ १२६॥ सुरासुरस्य जगते। गतिस्त्वमिस शूलधृक्।

त्वया सर्वमिदं सुष्टं त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥१२७॥

देवैरपि न शक्यस्त्वं परिश्वातुं कुतो मया ॥१२८॥

फिर प्रव्यकाल आनेपर आप ही सूच जीवोंको अपना

'फिर प्रलयकाल आनेपर आप ही सब जीवोंको अपना य्रास बना लेते हैं। देवता भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते फिर मेरी तो बात ही क्या ? ॥ १२८ ॥

त्विय सर्वे प्रदृश्यन्ते सुरा ब्रह्मादयोऽनघ। सर्वस्त्वमसि लोकानां कर्ता कारियता च ह॥१२९॥

'अनघ ! ब्रह्मा आदि सब देवता आपहीमें दिखायी देते हैं। इस जगत्के करने और करानेवाले सब कुछ आप ही हैं॥ त्वत्प्रसादात् सुराः सर्वे मोदन्ती हाकुतोभयाः। पवं स्तुत्वा महादेवमृषिर्वचनविवीत्॥१३०॥

'आपके प्रसादसे सब देवता यहाँ निर्भय और प्रसन्न रहते हैं।' इस प्रकार स्तुति करके ऋषिने फिर महादेवजीसे कहा-॥ १३०॥

त्वत्प्रसादान् महादेव तपो मे न क्षरेत वै। ततो देवः प्रहृष्टात्मा ब्रह्मार्थमिद्मब्रवीत् ॥१३१॥

'महादेव ! आपकी कुपासे मेरी तपस्या नष्ट न हो।' तव महादेवजीने प्रसन्नचित्त हो महर्षिसे कहा—॥ १३१॥

तपस्ते वर्धतां विष्र मत्त्रसादात् सहस्रधा। आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया सह महामुने ॥१३२॥

्ब्रह्मन् ! मेरे प्रसादसे आपकी तपस्या हजारगुनी वहे । महामुने ! मैं तुम्हारे साथ इस आश्रममें रहूँगा ॥ १३२ ॥

सप्तसारस्वते स्नात्वा अर्चियिष्यन्ति ये तु माम् । न तेषां दुर्लभं किंचिदिहलोके परत्र च ॥१३३॥

'जो सप्तसारस्वत तीर्थमें स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उनके लिये इहलोक और परलोकमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी || १३३ ||

सारस्त्रतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संशयः। एवमुक्त्वा महादेवस्तत्रैवान्तरधीयत॥१३४॥

'इतना ही नहीं, वे सरस्वतीके लोकमें जायँगे, इसमें संदाय नहीं है।' ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये॥ १३४॥

ततस्त्वौरानसं गच्छेत् त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋपयश्च तपोधनाः॥१३५॥

तदनन्तर तीनों लोकोंमें विख्यात औशनम तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं।।

कार्तिकेयश्च भगवांस्त्रिसंघ्यं किल भारत । सानिघ्यमकरोज्ञित्यं भार्गविषयकाम्यया ॥१३६॥

भारत ! ग्रुकाचार्यजीका प्रिय करनेके लिये भगवान कार्तिकेय भी वहाँ सदा तीनों संध्याओंके समय उपस्थित रहते हैं॥ १३६॥

कपालमोचनं तीर्थं सर्वपापव्रमोचनम्। तत्र स्नात्वा नरच्याव्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१३७।

## महाभारत 🔀



भगवान् शङ्करका मङ्कणक मुनिको नृत्य करनेसे रोकना

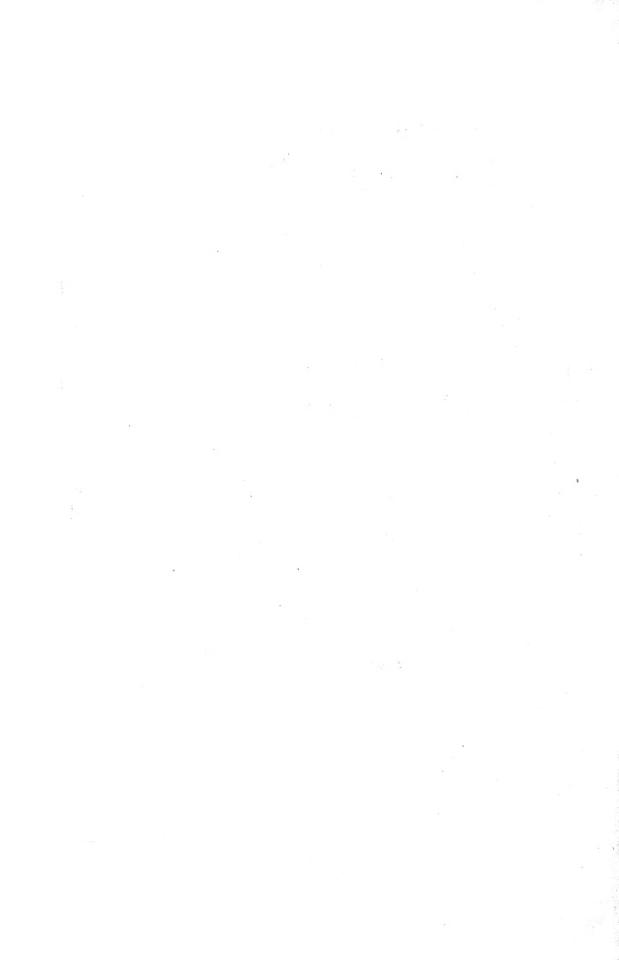

कपालमोचनतीर्थं सब पापोंसे छुड़ानेवाला है! नरश्रेष्ठ! वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥१३७॥ अग्नितीर्थं ततो गच्छेत् तत्र स्नात्वा नर्पम। अग्निलोकमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्॥१३८॥

नरश्रेष्ठ ! वहाँमे अग्नितीर्थको जाय । उसमें स्नान करनेसे मनुष्य अग्निछोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ १३८ ॥

विश्वामित्रस्य तत्रैव तीर्थं भरतसत्तम। तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ ब्राह्मण्यमधिगच्छति ॥१३९॥

भरतसत्तम ! वहीं विश्वामित्रतीर्थ है । नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करनेते ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ॥ १३९ ॥ ब्रह्मयोनि समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । तत्र स्नात्वा नरव्याच्च ब्रह्मलोकं प्रपद्यते ॥१४०॥ पुनात्यासप्तमं चैव कुलं नास्त्यत्र संशयः ।

नरश्रेष्ठ ! ब्रह्मयोनितीर्थमें जाकर पवित्र एवं जितात्मा पुरुष वहाँ स्नान करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। साथ ही अपने कुलकी सात पीढ़ियोंतकको पावत्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है ॥ १४०६ ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ॥१४१॥ पृथ्दकमिति ख्यातं कार्तिकेयस्य वै नृप। तत्रामिषेकं कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः॥१४२॥

राजेन्द्र !तदनन्तरः कार्तिकेयके त्रिभुवनविख्यात पृथूदक-तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ स्नान करके देवताओं तथा पितरोंकी पूजामें संख्य रहे ॥ १४१-१४२ ॥ अञ्चानाज्ञानतो चापि स्त्रिया चा पुरुषेण चा । यत् किंचिद्युमं कर्म छतं मानुषवुद्धिना ॥१४३॥ तत् सर्वे नश्यते तत्र स्नातमात्रस्य भारत ।

भारत ! स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव-बुद्धिसे अनजानमें या जान-बूझकर जो कुछ भी पापकर्म किया है वह सब पृथ्दकतीर्थमें स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है और तीर्थसेवी पुरुषको अश्वमेधयज्ञके फल एवं स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥१४३-१४४॥

अइवमेधफलं चास्य खर्गलोकं च गच्छति ॥१४४॥

पुण्यमाद्वः कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रात् सरस्वती। सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथुदकम् ॥१४५॥

कुरक्षेत्र तीर्थको सबसे पवित्र कहते हैं, कुरुक्षेत्रसे भी पवित्र है सरस्वती नदी, सरस्वतीसे भी पवित्र हैं उसके तीर्थ और उन तीर्थोंसे भी पवित्र हैं पृथ्दक ॥ १४५ ॥ उत्तमं सर्वतीर्थानां यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्। पृथ्दके जप्यपरां नैव द्वो मरणं तपेत्॥१४६॥

वह सब तीथोंमें उत्तम है, जो पृथूदक तीर्थमें जपपरायण

होकर अपने शरीरका त्याग करता है, उसे पुनर्मृत्युका भय नहीं होता ॥ १४६ ॥

गीतं सनन्कुमारेण व्यासेन च महान्मना। एवं स नियतं राजन्नभिगच्छेत् पृथूदकम् ॥१४७॥

यह बात भगवान् सनत्कुमार तथा महात्मा व्यासने कही है। राजन् ! इस प्रकार तीर्थयात्री नियमपूर्वक पृथ्दक तीर्थकी यात्रा करे ॥ १४७॥

पृथ्दकात् तीर्थतमं नान्यत् तीर्थं कुरूद्वह । तन्मेष्यं तत् पवित्रं च पावनं च न संशयः ॥१४८॥

कु रुश्रेष्ठ ! पृथ्दकते श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। वहीं मेध्य, पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है॥ १४८॥

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति येऽपि पापकृतो नराः। पृथ्दके नरश्रेष्ठ एवमाहुर्मनीषिणः॥१४९॥

नरश्रेष्ठ ! पापी मनुष्य भी वहाँ पृथ्दक तीर्थमें स्नान करनेसे स्वर्गलोकमें चले जाते हैं। ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं॥ मधुस्रवं च तत्रैव तीर्थं भरतसत्तम। तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्रफलं लभेत्॥१५०॥

भरतश्रेष्ठ ! वहीं मधुस्रव तीर्थ है । राजन् ! उसमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ १५० ॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ मेध्यं यथाकमम् । सरस्वत्यकणायाश्च संगमं लोकविश्रुतम् ॥१५१॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर क्रमशः लोकविख्यात सरस्वती-अरुणासंगम नामक पवित्र तीर्थकी यात्रा करे॥ १५१॥ त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया। अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दति मानवः॥१५२॥ आसप्तमं कुलं चैव पुनाति भरतर्षभ।

वहाँ स्नान करके तीन रात उपवास करनेसे ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यशोंसे मिलनेवाले फलको भी पा लेता है। भरतश्रेष्ठ! वह अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है॥ अर्धकीलं च तत्रैच तीर्थ कुरुकुलोद्वह ॥१५३॥ वित्राणामनुकम्पार्थ दिभेणा निर्मितं पुरा। वत्रोपनयनाभ्यां चाप्युपचासन वाप्युत ॥१५४॥ कियामन्त्रैश्च संयुक्तो ब्राह्मणः स्यात्र संशयः। कियामन्त्रिविद्योनोऽपि तत्र स्नात्वा नर्र्षम। चीर्णव्रतो भवेद् विद्वान् दृष्टमेनत् पुरातनैः॥१५५॥ चीर्णव्रतो भवेद् विद्वान् दृष्टमेनत् पुरातनैः॥१५५॥

कुरुकुलिशिरोमणे ! वहीं अर्धकील नामक तीर्थ है, जिसे पूर्वकालमें दर्भी मुनिने ब्राह्मणोंपर कृपा करनेके लिये प्रकट किया था । वहाँ बत, उपनयन और उपवास करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मन्त्रोंका ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं है । नरश्रेष्ठ ! क्रियाविहीन और

म० १. ६. २५—

मन्त्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रतका पालन करनेसे बिद्वान् होता है, यह बात प्राचीन महर्षियोंने प्रत्यक्ष देखी है ॥ समुद्राश्चापि चन्वारः समानीताश्च दर्भिणा। तेषु स्नातो नरश्चेष्ठ न दुर्गतिमवाष्नुयात् ॥१५६॥ फलानि गोसहस्राणां चतुर्णां विन्दते च सः।

दर्भीमुनि वहाँ चार समुद्रोंको भी ले आये हैं। नरश्रेष्ठ ! उनमें स्नान करनेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। और उसे चार हजार गोदानका भी फल मिलता है।। १५६६॥ ततो गच्छेत धर्मन्न तीर्थं शतसहस्रकम् ॥१५७॥ साहस्रकं च तत्रैव द्वे तीर्थं लोकविश्रुते। उभयोहिं नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्॥१५८॥ दानं वाष्युपवासो वा सहस्रगुणितं भवत्।

धर्मज्ञ! तदनन्तर वहाँसे शतसहस्र और साहस्रक तीथोंकी यात्रा करे। वे दोनों लोकविष्यात तीर्थ हैं। उनमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है। वहाँ किये हुए दान अथवा उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे सहस्रगुना अधिक है।। १५७-१५८ है।।

ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीर्थमुत्तमम् ॥१५९॥ तीर्थाभिषेकं कुर्वीत पितृदेचार्चने रतः। सर्वपापविशुद्धात्मा अग्निष्टामफलं लभेत्॥१६०॥

राजेन्द्र ! वहाँसे उत्तम रेणुकातीर्थकी यात्रा करे । पहले उस तीर्थमें स्नान करे; फिर देवताओं और पितरोंकी पूजामें तत्पर हो जाय । इससे तीर्थयात्री सब पापोंसे शुद्ध हो अमिष्टोमयज्ञका फल पाता है ॥ १५९-१६०॥

विमाचनमुपस्पृदय जितमन्युजितेन्द्रियः। प्रतिग्रहरुतैदेंपिः सर्चैः स परिमुच्यते॥१६१॥

विमोचनतीर्थमें स्नान और आचमन करके क्रोध और इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित सारे दोषोंसे मुक्त हो जाता है ॥ १६१ ॥

ततः पञ्चवटीं गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। पुण्येन महता युक्तः सतां छोके महीयते ॥१६२॥

तदनन्तर ब्रह्मचारी एवं जितेन्द्रिय पुरुष पञ्चवटीतीर्थमें जाकर महान् पुण्यसे युक्त हो सत्पुरुषोंके लोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १६२ ॥

यत्र योगेइवरः स्थाणुः खयमेव वृषध्वजः। तमर्चियत्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति॥१६३॥

वहाँ योगेश्वर एवं दृषभध्वज स्वयं भगवान् शिव निवास करते हैं। उन देवेश्वरकी पूजा करके मनुष्य वहाँ जानेमात्रसे सिद्ध हो जाता है॥ १६३॥

तैजसं वारुणं तीर्थं दीप्यमानं खतेजसा। यत्र ब्रह्मादिभिदेंवैर्ऋषिभिश्च तपोधनैः॥१६४॥ सैनापत्येन देवानामभिषिको गुहस्तदा । तैजसस्य तु पूर्वेण कुरुतीर्थं कुरूद्वह ॥१६५॥

वहीं तैजस नामक वरुणदेवतासम्बन्धी तीर्थ है, जो अपने तेजसे प्रकाशित होता है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियोंने कार्तिकेयको देवसेनापितके पदपर अभिषिक्त किया था । कुरुश्रेष्ठ ! तैजसतीर्थके पूर्वभागमें कुरुतीर्थ है ॥ १६४-१६५ ॥

कुरुतीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। सर्वपापविद्युद्धात्मा ब्रह्मलोकं प्रपद्यते॥१६६॥

जो मनुष्य ब्रह्मचर्यपालन और इन्द्रियसंयमपूर्वक कुरु-तीर्थमें स्नान करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर ब्रह्मलोकमें जाता है॥१६६॥

खर्गद्वारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः। खर्गळाकमवाप्नोति ब्रह्मळोकं च गच्छति॥१६७॥

त्तदनन्तर नियमपरायण हो नियमित भोजन करते हुए स्वर्गद्वारको जाय। उस तीर्थके सेवनसे मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोकमें जाता है॥ १६७॥

ततो गच्छेर्नरकं तीर्थंसेची नराधिए। तत्र स्नान्चा नरोराजन् न दुर्गतिमवाष्तुयात् ॥१६८॥ तत्र ब्रह्मा स्वयं निन्यं देवैः सह महीपते। अन्वास्ते पुरुषव्याघ्र नारायणपुरोगमः॥१६९॥

नरेखर ! तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष अनरकतीर्थमें जाय । राजन् ! उसमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । महीपते ! पुरुषसिंह ! वहाँ स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओंके साथ निस्य निवास करते हैं ॥ १६८-१६९॥

सांनिष्यं तत्र राजेन्द्र रुद्रपत्न्याः कुरूद्रह । अभिगम्य च तां देवीं न दुर्गतिमवाप्नुयात् ॥१७०॥

कुरुश्रेष्ठ ! महाराज ! वहाँ रुद्रपत्नी दुर्गाजीका स्थान भी है । उस देवीके निकट जानेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता ॥ १७० ॥

तत्रैव च महाराज विश्वेश्वरमुमापतिम् । अभिगम्य महादेवं मुच्यते सर्विकेल्विषैः ॥१७१॥

महाराज ! वहीं विश्वनाथ उमावल्लभ महादेवजीका स्थान है। वहाँकी यात्रा करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है।।

नारायणं चाभिगम्य पद्मनाभमरिंदम । राजमानो महाराज विष्णुलोकं च गच्छति ॥१७२॥ तीर्थेषु सर्वदेवानां स्नातः स पुरुपर्षभ । सर्वदुःखेः परित्यक्तो चोतते शशिवक्तरः ॥१७३॥

शत्रुदमन महाराज ! पद्मनाभ भगवान् नारायणके निकट जाकर ( उनका दर्शन करके ) मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है । पुरुषरत्न ! सब देवताओं के तीथों में स्नान करके मनुष्य सब दुःखों से मुक्त हो चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ॥ १७२-१७३ ॥ ततः खिस्तिपुरं गच्छेत् तीर्थसेवी नराधिप । प्रदक्षिणमुपावृत्य गोसहस्रफलं लभेत् ॥१७४॥ नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थमेवी पुरुष खिस्तिपुरमें जायः उसकी परिक्रमा करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ पावनं तीर्थमासाद्य तर्पयेत् पितृदेवताः । अग्मिग्रोमस्य यशस्य फलं प्राप्नोति भारत ॥१७५॥

तत्पश्चात् पावनतीर्थमं जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। भारत! ऐसा करनेवाले पुरुषको अग्मिष्टोमयज्ञका फल मिलता है।। १७५॥

गङ्गाहदश्च तत्रैव क्र्पश्च भरतर्षभ । तिस्रः कोटचस्तु तीर्थानां तस्मिन् कृपे महीपते॥१७६॥

भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाह्द नामक कूप है। भूपाल ! उस कूपमें तीन करोड़ तीथोंका वास है ॥ १७६ ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन् स्वर्गलोकं प्रपद्यते। आपगायां नरः स्नात्वा अर्चियत्वा महेश्वरम्॥१७७॥ गाणपत्यमवाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्।

राजन् ! उसमें स्नान करके मानव स्वर्गलोकमें जाता है । जो मनुश्य आपगामें स्नान करके महादेवजीकी पूजा करता है, वह गणपति-पद पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ १७७३ ॥

ततः स्थाणुवटं गच्छेत् त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥१७८॥ तत्र स्नात्वा स्थितोराप्तिं रुद्रलोकमवाप्नुयात् ।

तदनन्तरित्रभुवनविख्यात स्थाणुवटतीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य छद्रलोकमें जाता है ॥ बद्रीपाचनं गच्छेद् विसष्टस्याश्रमं ततः ॥१७९॥ बद्रीं भक्षयेत् तत्र त्रिरात्रोपोषितो नरः। सम्यग् द्वादशवर्षाण बद्रीं भक्षयेत् तु यः॥१८०॥ त्रिरात्रोपोषितस्तेन भवेत् तुज्यो नराधिप। छद्रमागं समासाच तीर्थसेवी नराधिप॥१८१॥ अहोरात्रोपवासेन शक्छोके महीयते।

तदनन्तर बदरीपाचन नामसे प्रसिद्ध विशिष्ठके आश्रमपर जाय और वहाँ तीन रात उपवासपूर्वक रहकर बेरका फल खाय। जो मनुष्य वहाँ वारह वर्षोतक मलीमाँति त्रिरात्रोपवासपूर्वक बेरका फल खाता है, वह उन्हीं विशिष्ठके समान होता है। राजन्! नरेश्वर! तीर्थसेवी मनुष्य रहमार्गमें जाकर एक दिन रात उपवास करे। इससे वह इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है।। १७९-१८१ ई।।

पकरात्रं समासाद्य एकरात्रोषितो नरः॥१८२॥ नियतः सत्यवादी च ब्रह्मलाके महीयते।

तदनन्तर एकरात्रतीर्थमं जाकर मनुष्य नियमपूर्वक और

सत्यवादी होकर एक रात निवास करनेपर ब्रह्मलोकमें पूजित होता है ॥ १८२<del>१</del> ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ॥१८३॥ आदित्यस्याश्रमो यत्र तेजोराशेर्महात्मनः। तर्सिस्तीर्थे नरः स्नात्वापूजियत्वा विभावसुम्॥१८४॥ आदित्यलोकं वजति कुलं चैव समुद्धरेत्।

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् उस त्रैलोक्यविख्यात तीर्थमें जायः जहाँ तेजोराशि महात्मा सूर्यका आश्रम है । उसमें स्नान करके सूर्यदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य सूर्यके लोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार करता है ॥ १८३-१८४ है ॥ सोमतीर्थे नरः स्नात्वा तीर्थसेवी नराधिप ॥१८५॥

सोमलोकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः।

नरेश्वर! सोमतीर्थमें स्नान करके तीर्थसेवी मानव सोमलोकको प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है ॥ १८५६॥
ततो गच्छेत धर्मक्ष दधीचस्य महात्मनः ॥१८६॥
तीर्थं पुण्यतमं राजन् पावनं लोकविश्वतम्।
यत्र सारस्वतो यातः सोऽङ्गिगस्तपसो निधिः ॥१८७॥

धर्मज्ञ राजन् ! तदनन्तर महात्मा दर्धाचके लोकविख्यात परम पुण्यमय, पावन तीर्थकी यात्रा करे । जहाँ तपस्याके भण्डार सरस्वतीपुत्र अङ्गिराका जन्म हुआ ॥ १८६-१८७ ॥ तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमधफलं लभेत् । सारस्वतीं गतिं चैव लभते नात्र संशयः ॥१८८॥

उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है और सरस्वतीलोकको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है॥ १८८॥

ततः कन्याश्रमं गच्छे न्नेयतो ब्रह्मचर्यवान् । त्रिरात्रोपोषिता राजन् नियतो नियताश्चनः ॥१८९॥ लभेत् कन्याशतं दिव्यं खर्गलोकं च गच्छति ।

तदनन्तर नियमपूर्वक रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए कन्याश्रम तीर्थमें जाय । राजन् ! वहाँ तीन रात उपवास करके नियमपालनपूर्वक नियमित भोजन करनेसे सौ दिन्य कन्याओंकी प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १८९६ ॥

ततो गच्छेत धर्मञ्ज तीर्थं संनिहतीमिष ॥१९०॥ धर्मज्ञ! तदनन्तर वहाँसे संनिहतीतीर्थकी यात्रा करे ॥

तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः॥१९१॥

उस तीर्थमें ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि प्रतिमास महान् पुण्यसे सम्पन्न होकर जाते हैं ॥ १९१ ॥ संनिहत्यासुपस्पृद्य राहुग्रस्ते दिवाकरे।

अर्चमधरातं तेन तत्रेष्टं राष्ट्वतं भवेत् ॥१९२॥ सूर्यग्रहणके समय संनिहतीमें स्नान करनेसे सौ अर्चमेध यशेंका अमीष्ट एवं शाश्वत फल प्राप्त होता है ॥ १९२ ॥
पृथिज्यां यानि तीर्थानि अन्तरिक्षचराणि च ।
नद्यो हदास्तडागाश्च सर्वप्रस्रवणानि च ॥१९३॥
उद्गानानि वाष्यश्च तीर्थान्यायतनानि च ।
निःसंशयममावास्यां समेष्यन्ति नराधिष ॥१९४॥
मासि मासि नरव्याव्र संनिह्न्यां न संशयः ।
तीर्थसंनिह्नादेव संनिह्न्योते विश्वता ॥१९५॥

पृथ्वीपर और आकाशमें जितने तीर्थ, नदी, हद, तड़ाग, सम्पूर्ण झरने, उदपान, बावली, तीर्थ और मन्दिर हैं, वे प्रत्येक मामकी अमावस्थाको संनिहतीमें अवश्य पधारेंगे। तीर्थोंका संघात या समूह होनेके कारण ही वह संनिहती नामसे विख्यात है॥ १९३–१९५॥

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च खर्गलोके महीयते।
अमावास्यां तु तत्रैव राहुग्रस्ते दिवाकरे॥१९६॥
यः श्राद्धं कुरुते मन्यंस्तस्य पुण्यफलं श्रृणु।
अद्यमेधसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत् फलम्॥१९७॥
स्नात एव समाप्नोति कृत्वा श्राद्धं च मानवः।
यत् किचिद् दुष्कृतं कर्मस्त्रिया वा पुरुषेण वा॥१९८॥
स्नातमात्रस्य तत् सर्वं नद्द्यते नात्र संद्ययः।
पद्मवर्णेन्य यानेन ब्रह्मलोकं प्रपद्यते॥१९९॥

राजन् ! उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो स्प्र्यहणके समय अमावस्थाको बहाँ पितरोंका श्राद्ध करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो-। भलीभाँति सम्पन्न किये हुए सहस्र अश्वमेध यशोंका जो फल होता है, उसे मनुष्य उस तीर्थमें स्नानमात्र करके अथवा श्राद्ध करके पा लेता है। स्त्री या पुरुपने जो कुछ भी दुष्कर्म किया हो, वह सब वहाँ स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है; इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष कमलके समान रंगवाले विमानद्वारा ब्रह्मलोकमें जाता है।। १९६-१९९॥

## अभिवाद्य ततो यक्षं द्वारपालं मचक्रुकम्। कोटितार्थमुपस्पृश्य लभेद् बहुसुवर्णकम्॥२००॥

तदनन्तर मचकुक नामक द्वारपाल यक्षको प्रणाम करके कोटितीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है ॥ २०० ॥

#### गङ्गाह्रदश्च तत्रैव तीर्थं भरतसत्तम।

तत्र स्नायीत धर्मञ्च ब्रह्मचारी समाहितः॥२०१॥ राजसूयाइवमेधाभ्यां फलं विन्दति मानवः।

धर्मज्ञ भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहृद नामक तीर्थ है, उसमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो स्नान करे, इससे मनुष्यको राजसूय और अश्वमेधयज्ञोंद्वारा मिलनेवाले फलकी प्राप्ति होती है ॥ २०१६ ॥

पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तिरक्षे च पुष्करम् ॥२०२॥ त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशिष्यते। पांस्ग्वोऽपि कुरुक्षेत्राद् वायुना समुदीरिताः ॥२०३॥ अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्। दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण दषद्वतीम् ॥२०४॥ ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे।

भूमण्डलके निवासियोंके लिये नैमिष, अन्तरिक्ष-निवासियोंके लिये पुष्कर और तीनों लोकोंके निवासियोंके लिये कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्रसे वायुद्धारा उड़ायी हुई धूल भी पागी-से-पापी मनुष्यपर भी पड़ जाय तो उसे परमगतिको पहुँचा देती है। सरस्वतीसे दक्षिण, द्यद्वतीसे उत्तर कुरुक्षेत्रमें जो लोग निवास करते हैं, वे मानो स्वर्गलोकमें वसते हैं। २०२-२०४ है।।

कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् ॥२०५॥ अप्येकां वाचमुन्सुज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

भीं कुरक्षेत्रमें जाऊँगाः कुरक्षेत्रमें निवास करूँगाः ऐसी बात एक बार मुँइसे कह देनेपर भी मनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है॥ २०५३॥

ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्रं पुण्यं ब्रह्मर्षिसेवितम् ॥२०६॥ तस्मिन् वसन्ति ये मन्यो न ते शांच्याः कथंचन॥२०७॥

कुरक्षेत्र ब्रह्माजीकी वेदी है, इस पुण्यक्षेत्रका ब्रह्मर्षिगण सेवन करते हैं। जो मानव उसमें निवास करते हैं, वे किसी प्रकार शोकजनक अवस्थामें नहीं पड़ते॥ २०६-२०७॥

> तरन्तुकारन्तुकयोर्थदन्तरं रामहदानां च मचक्रुकस्य च। एतत् कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरचंदिरुच्यते ॥२०८॥

तरन्तुक और अरन्तुकके तथा रामहद और मचकुकके बीचका जो भूभाग है, यही कुक्क्षेत्र एवं समन्तपञ्चक है। इसे ब्रह्माजीकी उत्तरवेदी कहते हैं॥ २०८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि पुलस्यतीर्थयात्रायां त्र्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥

इस प्रकार श्रीमहानारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें पुरुस्त्यतीर्थयात्राविषयक तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८३ ॥

WHEEL STATES



नगलन तिल्लाम आकादारे गिरती हुई गङ्गाकी अपने सिरपर आरण करना

# चतुरशीतितमोऽध्यायः

#### नाना प्रकारके तीर्थोंकी महिमा

पुलस्त्य उवाच

गच्छेन्महाराज धर्मतीर्थमनुत्तमम्। ततो यत्र धर्मो महाभागस्तप्तवानुत्तमं तपः ॥ १ ॥

पुलस्त्यजी कहते हैं-महाराज! तदनन्तर परम उत्तम धर्मतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या की थी।। १॥

तेन तीर्थं कृतं पुण्यं स्वेन नाम्ना च विश्रुतम्। तत्र स्नात्वा नरोराजन् धर्मशीलः समाहितः॥ २॥ आसप्तमं कुलं चैव पुनीते नात्र संशयः।

राजन् ! उन्होंने ही अपने नामसे विख्यात पुण्य तीर्थकी स्थापना की है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य धर्मशील एवं एकाग्रचित्त होता है और अपने कुलकी सातवीं पीढ़ी तकके लोगोंको पवित्र कर देता है; इसमें संशय नहीं है ॥ २५ ॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र शानपावनमुत्तमम् ॥ ३ ॥ अग्निप्टोममवामोति मुनिलोकं च गच्छति।

राजेन्द्र ! तदनन्तर उत्तम ज्ञानपावन तीर्थमें जाय । वहाँ जानेसे मनुष्य अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता और मुनिलोकमें जाता है ॥ ३३ ॥

सौगन्धिकवनं राजंस्ततो गच्छेत मानवः॥ ४॥

राजन् ! तत्पश्चात् मानव सौगन्धिक वनमें जाय ॥ ४ ॥ तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। सिद्धचारणगन्धर्वाः किंनराश्च महोरगाः॥ ५ ॥

वहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारण, गन्धर्वः किन्नर और बड़े-बड़े नाग निवास करते हैं ॥ ५ ॥ तद् वनं प्रविशन्नेव सर्वपापैः प्रमुच्यते । ततश्चापि सरिच्छ्रेष्ठा नदीनामुत्तमा नदी ॥ ६ ॥ प्रक्षादेवी स्नता राजन् महापुण्या सरखती। तत्राभिषेकं कुर्वीत वल्मीकान्निःसृते जले ॥ ७ ॥

उस वनमें प्रवेश करते ही मानव सब पापींसे मुक्त हो जाता है । उससे आगे सरिताओंमें श्रेष्ठ और नदियोंमें उत्तम नदी परम पुण्यमयी सरस्वतीदेवीका उद्गम स्थान है, जहाँ वे प्लक्ष ( पकड़ी ) नामक वृक्षकी जड़से टपक रही हैं। राजन् ! वहाँ बाँबीसे निकले हुए जलमें स्नान करना चाहिये। अर्चियत्वा पितृन् देवानश्वमेधफलं लभेत्।

ईशानाध्युषितं नाम तत्र तीर्थं सुदुर्छभम्॥ ८॥

वहाँ देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है। वहीं ईशानाध्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है ॥ ८॥

षट्सु राम्यानिपातेषु वल्मीकादिति निश्चयः। कपिलानां सहस्रं च वाजिमेधं च विन्दति ॥ ९ ॥ तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र दृष्टमेतत् पुरातनैः।

जहाँ बाँबीका जल है,वहाँसे इसकी दूरी छः श्रीम्यानिपात है। यह निश्चित माप वताया गया है। नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र कपिलादान और अश्वमेधयज्ञका फल पाप्त होता है; इसे प्राचीन ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सुगन्धां रातकुम्भां च पञ्चयज्ञां च भारत ॥ १० ॥ अभिगम्य नरश्रेष्ठ खर्गलोके महीयते

भारत ! पुरुषरत ! सुगन्धा, शतकुम्भा तथा पञ्चयज्ञा तीर्थमें जाकर मानव स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १०६॥ त्रिशूलखातं तत्रैव तीर्थमासाद्य भारत ॥ ११ ॥ तत्राभिषेकं कुर्वात पितृदेवार्चने रतः। गाणपत्यं च लभते देहं त्यक्त्वा न संशयः ॥ १२ ॥

भरतकुलतिलक ! वहीं त्रिशूलखात नामक तीर्थ है; वहाँ जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरोंकी पूजामें लग जाय । ऐसा करनेवाला मनुष्य देहत्यागके अनन्तर गणपति-पद प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ११-१२।

ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्याः स्थानं सुदुर्लभम्। शाकम्भरीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ १३ ॥

राजेन्द्र ! वहाँसे परमदुर्रुभ देवीस्थानकी यात्रा करे, वह देवी तीनों लोकोंमें शाकम्भरीके नामसे विख्यात हैं।।१३।। दिव्यं वर्षसहस्रं हि शाकेन किल सुवता। आहारं सा कृतवती मासि मासि नराधिप ॥ १४॥ ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भक्त्यातपोधनाः। आतिथ्यं च कृतं तेषां शाकेन किल भारत ॥ १५॥

नरेश्वर ! कहते हैं, उत्तम व्रतका पालन करनेवाली उस देवीने एक हजार दिन्य वर्षोतक एक-एक महीनेपर केवल शाकका आहार किया था। देवीकी भक्तिसे प्रभावित होकर बहुत-से तपोधन महर्षि वहाँ आये। भारत ! उस देवीने उन महर्षियोंका आतिथ्य-सत्कार भी शाकके ही द्वारा किया।।

ततः शाकम्भरीत्येव नाम तस्याः प्रतिष्ठितम् । शाकम्भरीं समासाय ब्रह्मचारी समाहितः॥ १६॥

१. शम्याका अर्थ है डंडा । कोई बलवान् पुरुष डंडेको खूब जोर लगाकर फैंके तो वह जहाँ गिरे, उतनी दूरके स्थानको एक शम्यानिपात कहते हैं । ऐसे ही छः शम्यानिपातकी दूरी समझ लेनी चाहिये।

Ue 9-10- 9-

त्रिरात्रमुधितः शाकं भक्षयित्वा नरः शुचिः। शाकाहारस्य यत् किंचिद् वर्षेद्वीदशभिः कृतम्॥ १७॥ तत् फलं तस्य भवति देव्यादलन्देन भारत।

भारत ! तबसे उस देवीका 'शाकम्भरी' ही नाम प्रसिद्ध हो गया । शाकम्भरीके समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचर्यपालन-पूर्वक एकाग्रचित्त और पवित्र हो वहाँ तीन राततक शाक खाकर रहे तो बारह वर्षोतक शाकाहारी मनुष्यको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उसे देवीकी इच्छासे (तीन ही दिनोंमें) मिल जाता है ॥ १६-१७ ई॥

ततो गच्छेत् सुवर्णाख्यंत्रिषु होकेषु विश्वतम् ॥ १८ ॥ तत्र विष्णुः प्रसादार्थं रुद्रमाराधयत् पुरा । वरांश्च सुवहूँढ्छेभे दैवतेषु सुदुर्छभान् ॥ १९ ॥

तदनन्तर त्रिभुवनविख्यात सुवर्णतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ पूर्वकालमें भगवान विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके लिये उनकी आराधना की और उनसे अनेक देवदुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किये ॥ १८-१९॥

उक्तश्च त्रिपुरह्नेन परितुष्टेन भारत ।
अपि च त्वं प्रियतरो लोके कृष्ण भविष्यसि॥ २०॥
त्वन्मुखं च जगत् सर्वं भविष्यति न संशयः ।
तत्राभिगम्य राजेन्द्र पूजियत्वा वृष्ध्वजम्॥ २१॥
अश्वमेधमवाप्नोति गाणपत्यं च विन्दति ।
धूमावतीं ततो गच्छेत् त्रिरात्रोपोषितो नरः॥ २२॥
मनसा प्रार्थितान् कामाँल्लभते नात्र संशयः।

भारत! उस समय संतुष्टिचित्त त्रिपुरारि शिवने श्रीविष्णुसे कहा— 'श्रीकृष्ण! तुम मुझे लोकमें अत्यन्त प्रिय होओगे। संसारमें सर्वत्र तुम्हारी ही प्रधानता होगी, इसमें संशय नहीं है। राजेन्द्र! उस तीर्थमें जाकर भगवान् शंकरकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और गणपित-पद प्राप्त कर लेता है। वहाँसे मनुष्य धूमावतीतीर्थको जाय और तीन रात उपवास करे। इससे वह निःसंदेह मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। २०-२२ई॥

देच्यास्तु दक्षिणार्धेन रथावर्ती नराधिप ॥ २३ ॥ तत्रारोहेत धर्मश्च श्रद्धानो जितेन्द्रियः । महादेवप्रसादाद्धि गच्छेत परमां गतिम् ॥ २४ ॥

नरेश्वर ! देवीसे दक्षिणार्घ भागमें रथावर्त नामक तीर्थ है । धर्मज्ञ ! जो श्रद्धालु एवं जितेन्द्रिय पुरुष उस तीर्थकी यात्रा करता है, वह महादेवजीके प्रसादसे परम गति प्राप्त कर लेता है ॥ २३-२४ ॥

प्रदक्षिणमुपावृत्य गच्छेत भरतर्पभ । धारां नाम महाप्राज्ञः सर्वपापप्रमोचनीम् ॥ २५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर महाप्राज्ञ पुरुष उस तीर्थकी परिक्रमा करके धाराकी यात्रा करे, जो सब पापोंसे छुड़ाने-बाली है ॥ २५ ॥ तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र न शोचित नराधिप ।

नरव्याव ! नराधिप ! वहाँ स्नान करके मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता है॥ २५३॥

ततो गच्छेत धर्मन्न नमस्कृत्य महागिरिम् ॥ २६ ॥ खर्गद्वारेण यत् तुल्यं गङ्गाद्वारं न संशयः । तत्राभिषेकं कुर्वीत कोटितीर्थे समाहितः ॥ २७ ॥

धर्मज्ञ ! वहाँसे महापर्वत हिमालयको नमस्कार करके गङ्गाद्धार (हरिद्धार ) की यात्रा करे, जो स्वर्गद्वारके समान है; इसमें संशय नहीं है। वहाँ एकाग्रचित्त हो कोटितीर्थमें स्नान करे।। २६-२७॥

पुण्डरीकमवाप्नोति कुछं चैव समुद्धरेत्। उष्यैकां रजनीं तत्र गोसहस्रफछं छमेत्॥ २८॥

ऐसा करनेवाला मनुष्य पुण्डरीकयज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।। २८॥

सप्तगङ्गे त्रिगङ्गे च शकावर्ते च तर्पयन्। देवान् पितं श्च विधिवत् पुण्ये लोके महीयते॥ २९॥

सप्तगङ्ग, त्रिगङ्ग और शकावर्ततीर्थमें विधिपूर्वक देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ २९॥

ततः कनखले स्नात्वा त्रिरात्रोपोषितो नरः। अश्वमेधमवाप्नोति खर्गलोकं च गच्छति ॥ ३०॥

तदनन्तर कनखलमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है।। ३०॥

किपलावटं ततो गच्छेत् तीर्थसेवी नराधिए। उपोष्य रजनीं तत्र गोसहस्रफलं लभेत्॥ ३१॥

नरेश्वर ! उसके बाद तीर्थसेवी मनुष्य किपलावट तीर्थमें जाय । वहाँ रातभर उपवास करनेसे उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ ३१ ॥

नागराजस्य राजेन्द्र किष्ठस्य महात्मनः। तीर्थे कुरुवरश्रेष्ठ सर्वेठोकेषु विश्वतम् ॥३२॥

राजेन्द्र ! कुरुश्रेष्ठ ! वही नागराज महात्मा किपलका तीर्थ है, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात है ॥ ३२ ॥ तत्राभिषेकं कुर्वात नागतीर्थे नराधिप । कपिलानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः ॥ ३३ ॥

महाराज ! वहाँ नागतीर्थमें स्नान करना चाहिये । इससे मनुष्यको सहस्र कपिलादानका फल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ ततो लिलतकं गच्छेच्छान्तनोस्तीर्थमुत्तमम् । तत्र स्नात्वानरो राजन् न दुर्गतिमवाष्त्रयात् ॥ ३४ ॥ तत्पश्चात् शान्तनुके उत्तम तीर्थ ललितकमें जाय। राजन्! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता॥ ३४॥

गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्नाति यः संगमे नरः। दशाश्वमेधानाप्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्॥३५॥

जो मनुष्य गङ्गा-यमुनाके बीच संगम (प्रयाग) में स्नान करता है, उसे दस अश्वमेध यज्ञोंका फल मिलता है और बह अपने कुलका उद्धार कर देता है।। ३५॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां लोकविश्रुताम् । सर्वपापविशुद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते ॥३६॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर लोकविख्यात सुगन्धातीर्थकी यात्रा करे । इससे सन पापोंसे विशुद्धचित्तं हुआं मानव ब्रह्मलोकमें पूजित होता है ॥ ३६॥

रुद्रावर्त ततो गच्छेत् तीर्थसेवी नराधिय। तत्रस्नात्वानरोराजन् स्वर्गलोकंच गच्छति॥३७॥

नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष रुद्रावर्ततीर्थमें जाय । राजन् ! वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥३७॥ गङ्गायाश्च नरश्चेष्ठ सरस्तत्याश्च संगमे । स्नात्वाश्वमेधं प्राप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ ३८॥

नरश्रेष्ठ ! गङ्गा और सरस्वतीके संगममें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेधयग्रका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ३८ ॥

भद्रकर्णेश्वरं गत्वा देवमर्च्य यथाविधि। न दुर्गतिमवाप्नोति नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ ३९॥

भगवान् भद्रकर्णेश्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और स्वर्ग-लोकमें पूजित होता है ॥ ३९॥

ततः कुञ्जाम्रकं गच्छेत् तीर्थंसेवी नराधिप । गोसहस्रमवाष्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ ४० ॥

नरेन्द्र ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी मानव कुब्जाम्रक तीर्थमें जाय । वहाँ उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और अन्त-में वह स्वर्गलोकको जाता है ॥ ४०॥

अरुन्धतीवटं गच्छेत् तीर्थसेवी नराधिप। सामुद्रकमुपस्पृश्य ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ४१॥ अश्वमेधमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः। गोसहस्रकलं विद्यात् कुलं चैव समुद्धरेत्॥ ४२॥

नरपते ! तत्पश्चात् तीर्थसेवी अरुन्धती-वटके समीप जाय और सामुद्रकतीर्थमें स्नान करके ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो तीन रात उपवास करे। इससे मनुष्य अश्वमेध मज्ञ और सहस्र गोदानका फल्ल पाता तथा अपने कुलका उद्धार कर देता है। । ४१-४२॥ ब्रह्मावर्तं ततो गच्छेद् ब्रह्मचारी समाहितः। अरवमेधमवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति॥४३॥

तदनन्तर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक चित्तको एकाग्र करके ब्रह्मावर्ततीर्थमें जाय । इससे वह अश्वमेधयज्ञका फल पाता और सोमलोकको जाता है ॥ ४३॥

यमुनाप्रभवं गत्वा समुपस्पृदय यामुनम् । अद्यमधफलं लब्धा स्वर्गलोके महीयते ॥ ४४ ॥

यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाकर यमुनाजलमें रनान करके अश्वमेधयज्ञका फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ४४ ॥

दर्वीसंक्रमणं प्राप्य तीर्थं त्रैलोक्यपूजितम्। अ**रवमेधमवाप्नोति** स्वर्गलोकं च गच्छति॥४५॥

द्वीसंक्रमण नामक त्रिभुवनपूजित तीर्थमें जानेसे तीर्थ-यात्री अश्वमेधयज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥४५॥ सिन्धोश्य प्रमुखं गत्वा सिन्दगन्ध्वतंसेवितम् ।

सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धर्वसेवितम्। तत्राष्य रजनीः पञ्च विन्देद् वहुसुवर्णकम्॥ ४६॥

सिंधुके उद्गमस्थानमें, जो सिद्ध-गन्धवींद्वारा सेवित है, जाकर पाँच रात उपवास करनेसे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है ॥ अथ वेदीं समासाद्य नरः परमदुर्गमाम्। अद्यमेधमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति॥ ४७॥

तदनन्तर मनुष्य परम दुर्गम वेदीतीर्थमें जाकर अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ४७ ॥

ऋषिकुल्यां समासाद्य वासिष्ठं चैव भारत । वासिष्ठीं समतिकम्य सर्वे वर्णा द्विजातयः ॥ ४८ ॥

भरतनन्दन! ऋषिकुल्या एवं वासिष्ठतीर्थमें जाकर स्नान आदि करके वासिष्ठीको लाँघकर जानेवाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णोंके लोग द्विजाति हो जाते हैं॥ ४८॥

ऋषिकुल्यां समासाद्य नरः स्नात्वा विकल्मयः । देवान् पितृंश्चार्चत्यत्वा ऋषिलोकं प्रपद्यते ॥ ४९ ॥

ऋषिकुल्यामें जाकर स्नान करके पापरहित मानव देवताओं और पितरोंकी पूजा करके ऋषिलोकमें जाता है !!

यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप । भृगुतुङ्गं समासाय वाजिमेधफळं लभेत् ॥ ५०॥

नरेश्वर !यदि मनुष्य भृगुतुङ्गमें जाकर शाकाहारी हो वहाँ एक मासतक निवास करे तो उसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ५० ॥

गत्वा वीरप्रमोक्षं च सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृत्तिकामघयोद्देवेव तीर्थमासाद्य भारत॥५१॥ अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलमाप्नोति मानवः। तत्र संध्यां समासाद्य विद्यातीर्थमगुत्तमम्॥५२॥

#### उपस्पृद्य च वै विद्यां यत्र तत्रोपपद्यते । महाश्रमे वसेद् रात्रिं सर्वपापप्रमोचने ॥ ५३॥ एककाळं निराहारो ळोकानावसते ग्रुभान् ।

वीरप्रमोक्षतीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। भारत! कृत्तिका और मघाके तीर्थमें जाकर मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञोंका फल पाता है। वहीं प्रातः-संध्याके समय परम उत्तम विद्यातीर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य जहाँ-कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है। जो सब पापोंसे छुड़ानेवाले महाश्रमतीर्थमें एक समय उपवास करके एक रात वहीं निवास करता है, उसे ग्रुभ लोकोंकी प्राप्ति होती है। ५१-५३ ।।

# षष्ठकालोपवासेन मासमुष्य महालये ॥ ५४ ॥ सर्वपापविद्युद्धात्मा विन्देद् बहुसुवर्णकम् । दशापरान् दश पूर्वान् नरानुद्धरते कुलम् ॥ ५५ ॥

जो छठे समय उपवासपूर्वक एक मासतक महालय-तीर्थमें निवास करता है, वह सब पापोंसे ग्रुद्धचित्त हो प्रचुर सुवर्णराशि प्राप्त करता है। साथ ही दस पहलेकी और दस बादकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। ५४-५५॥

#### अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिपेविताम् । अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेदौरानसीं गतिम् ॥ ५६॥

तत्पश्चात् ब्रह्माजीके द्वारा सेवित वेतिसकातीर्थमें जाकर मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और ग्रुकाचार्यके लोकमें जाता है ॥ ५६ ॥

#### अथ सुन्दरिकातीर्थं प्राप्य सिद्धनिषेवितम् । रूपस्य भागी भवति दृष्टमेतत् पुरातनैः॥ ५७॥

तदनन्तर सिद्धसेवित सुन्दरिकातीर्थमें जाकर मनुष्य रूपका भागी होता है, यह बात प्राचीन ऋषियोंने देखी है ॥ ततो वे ब्राह्मणीं गत्या ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। पद्मपणेंन यानेन ब्रह्मछोकं प्रपद्मते॥ ५८॥

इसके बाद इन्द्रियसंयम और ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक ब्राह्मणीतीर्थमें जानेसे मनुष्य कमलके समान कान्तिवाले विमानद्वारा ब्रह्मलोकमें जाता है ॥ ५८ ॥

#### ततस्तु नैमिपं गच्छेत् पुण्यं सिद्धनिपेवितम् । तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगणैः सह ॥ ५९ ॥

तदनन्तर सिद्धसेवित पुण्यमय नैमिष (नैमिषारण्य) तीर्थमें जाय। वहाँ देवताओं के साथ ब्रह्माजी नित्य निवास करते हैं॥ ५९॥

नैमिषं मृगयानस्य पापस्यार्धं प्रणदयति। प्रविष्टमात्रसतु नरः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ६०॥

नैमिषकी खोज करनेवाले पुरुषका आधा पाप उसी

समय नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ६०॥

#### तत्र मासं वसेद् धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः । पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे ॥ ६१ ॥

धीर पुरुष तीर्थसेवनमें तत्पर हो एक मासतक नैमिषमें निवास करे। पृथ्वीमें जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषमें विद्यमान हैं ॥ ६१ ॥

#### कृताभिषेकस्तत्रैव नियतो नियताशनः। गवां मेधस्य यञ्चस्य फलं प्राप्नोति भारत॥ ६२॥

भारत ! जो वहाँ स्नान करके नियमपालनपूर्वक नियमित भोजन करता है, वह गोमेधयज्ञका फल पाता है॥६२॥

#### पुनात्यासप्तमं चैव कुलं भरतसत्तम। यस्त्यजेन्नैमिषे प्राणानुपवासपरायणः॥ ६३॥ स मोदेत् सर्वलोकेषु एवमाहुर्मनीषिणः। नित्यं मेध्यं च पुण्यं च नैमिषं नृपसत्तम॥ ६४॥

भरतश्रेष्ठ ! अपने कुलकी सात पीढ़ियोंका भी वह उद्धार कर देता है । जो नैमिषमें उपवासपूर्वक प्राणत्याग करता है, वह सब लोकोंमें आनन्दका अनुभव करता है; ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है । नृपश्रेष्ठ ! नैमिषतीर्थ नित्य, पवित्र और पुण्यजनक है ॥ ६३-६४ ॥

#### गङ्गोद्भेदं समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः। वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत् सदा॥६५॥

गङ्गोद्भेदतीर्थमें जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता और सदाके लिये ब्रह्मीभूत हो जाता है ॥ ६५ ॥

#### सरस्रतीं समासाद्य तर्पयेत् पितृदेवताः। सारस्रतेषु छोकेषु मोदते नात्र संरायः॥६६॥

सरस्वतीतीर्थमें जाकर देवता और पितरोंका तर्पण करें । इससे तीर्थयात्री सारस्वतलोकोंमें जाकर आनन्दका भागी होता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ६६ ॥

#### ततश्च बाहुदां गच्छेद् ब्रह्मचारी समाहितः। तत्रोष्य रजनीमेकां खर्गलोके महीयते॥६७॥ देवसत्रस्य यक्षस्य फलं प्राप्नोति कौरव।

तदनन्तर बाहुदा-तीर्थमें जाय और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो वहाँ एक रात उपवास करे; इससे वह स्वर्ग-लोकमें प्रतिष्ठित होता है। कुरुनन्दन! उसे देवसत्र यज्ञका भी फल प्राप्त होता है।। ६७ है।।

ततः क्षीरवतीं गच्छेत् पुण्यां पुण्यतरैर्वृताम् ॥ ६८ ॥ पितृदेवार्चनपरो वाजपेयमवाष्त्रयात् । वहाँसे क्षीरवती नामक पुण्यतीर्थमें जायः जो अत्यन्त पुण्यात्मा पुरुषोंसे भरी हुई है। वहाँ स्नान करके देवता और नितरोंके पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता है ॥ ६८१ ॥

#### विमलाशोकमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः॥६९॥ तत्रोष्य रजनीमेकां स्वर्गलोके महीयते।

वहीं विमलाशोक नामक उत्तम तीर्थ है, वहाँ जाकर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो एक रात निवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ६९६ ॥ गोप्रतारं ततो गच्छेत् सरय्वास्तीर्थमुत्तमम् ॥७०॥ यत्र रामो गतः स्वर्गं सभृत्यवलवाहनः। स च वीरो महाराज तस्य तीर्थस्य तेजसा ॥७१॥

वहाँ सरयूके उत्तम तीर्थ गोप्रतारमें जाय। महाराज! वहाँ अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनोंके साथ गोते लगाकर उस तीर्थके प्रभावसे वे वीर श्रीरामचन्द्रजी अपने नित्यधामको पधारे थे॥ ७०-७१॥

#### रामस्य च प्रसादेन व्यवसायाच भारत। तर्सिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप ॥७२॥ सर्वेपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते।

भरतनन्दन ! नरेश्वर ! उस सरयूके गोप्रतारतीर्थमें रनान करके मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा और उद्योगसे सब पापोंसे ग्रुद्ध होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ७२ है रामनीर्थे नरः स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन ॥७३॥ अश्वमेधमवाप्नोति पुनाति च कुलं नरः।

कुरुनन्दन! गोमतीके रामतीर्थमें स्नान करके मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और अपने कुलको पवित्र कर देता है।। ७३६।।

#### शतसाहस्रकं तीर्थं तत्रैव भरतर्षभ ॥७४॥ तत्रोपस्पर्शनं कृत्वा नियतो नियताशनः। गोसहस्रकलं पुण्यं प्राप्नोति भरतर्षभ ॥७५॥

भरतकुलभूषण ! वहीं शतसाहस्रकतीर्थ है। उसमें स्नान करके नियमपालनपूर्वक नियमित भोजन करते हुए मनुष्य सहस्र गोदानका पुण्यकल प्राप्त करता है।। ७४-७५।। ततो गच्छेत राजेन्द्र भर्तस्थानमनुत्तमम्। अश्वमेधस्य यञ्चस्य फलं प्राप्तोति मानवः॥७६॥

राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम भर्तृस्थानको जाय । वहाँ जानेसे मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ कोटितीर्थे नरः स्नात्वा अर्चियत्वा गुहं नृप । गोसहस्रफलं विद्यात् तेजस्वी च भवेन्नरः ॥७७॥

राजन् ! मनुष्य कोटितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका पूजन करनेसे सहस्र गोदानका फल पाता और तेजस्वी होता है ॥ ७७ ॥

#### ततो वाराणसीं गत्वा अर्चेथित्वा वृषध्वजम् । कपिलाहदे नरः स्नात्वा राजसूयमवाप्नुयात् ॥७८॥

तदनन्तर वाराणसी(काशी)तीर्थमें जाकर भगवान् शङ्करकी पूजा करे और कपिलाहृदमें गोता लगाये; इससे मनुष्यको राजस्ययज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥

#### अविमुक्तं समासाय तीर्थसेवी कुरूद्वह। द्र्शनाद् देवदेवस्य मुच्यते ब्रह्महत्यया॥७९॥ प्राणानुत्सुज्य तत्रैव मोक्षं प्राप्नोति मानवः।

कुरुश्रेष्ठ ! अविमुक्त तीर्थमें जाकर तीर्थसेवी मनुष्य देवदेव महादेवजीका दर्शनमात्र करके ब्रह्महत्यामे मुक्त हो जाता है। वहीं प्राणोत्मर्ग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर छेता है॥ ७९६ ॥

#### मार्कण्डेयस्य राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुर्लभम् ॥८०॥ गोमतीगङ्गयोदचैव संगमे लोकविश्रते । अग्निष्टोममवामोति कुलं चैव समुद्धरेत् ॥८१॥

राजेन्द्र ! गोमती और गङ्गाके लोकविख्यात संगमके समीप मार्कण्डेयजीका दुर्लभ तीर्थ है । उसमें जाकर मनुष्य अग्नि-ष्टोमयज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ८०-८१ ॥

#### ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः। अश्वमेधमवाप्नोति कुळं चैव समुद्धरेत्॥८२॥

तदनन्तर गयातीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ८२ ॥

#### तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। तत्र दत्तं पितृभ्यस्तु भवत्यक्षयमुच्यते॥८३॥

वहाँ तीनों लोकोंमें विख्यात अक्षयवट हैं । उनके समीप पितरोंके लिये दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया जाता है ॥ ८३॥

#### महानद्यामुपस्पृश्य तर्पयेत् पितृदेवताः । अक्षयान् प्राप्तुयाह्योकान् कुलं चैव समुद्धरेत् ॥८४॥

महानदीमें स्नान करके जो देवताओं और पितरोंका तर्पण करता है, वह अक्षय लोकोंको प्राप्त होता और अपने कुलका उद्धार कर देता है।। ८४॥

#### ततो ब्रह्मसरो गत्वा धर्मारण्योपशोभितम्। ब्रह्मलोकमवाप्नोति प्रभातामेव शर्वरीम्॥८५॥

तदनन्तर धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसरोवरकी यात्रा करके वहाँ एक रात प्रातःकालतक निवास करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है ॥ ८५ ॥

ब्रह्मणा तत्र सरसि यूपश्रेष्ठः समुच्छ्रितः। यूपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफलं लभेत्॥८६॥ ब्रह्माजीने उस सरोवरमें एक श्रेष्ठ यूपकी स्थापना की थी। उसकी परिक्रमा करनेसे मानव वाजपेययज्ञका फल पा लेता है।। ८६॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र धेनुकं लोकविश्रुतम्। एकरात्रोषितो राजन् प्रयच्छेत् तिलधेनुकाम्॥८७॥ सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोकं व्रजेद् ध्रुवम्।

राजेन्द्र ! वहाँसे लोकविख्यात धेनुतीर्थमें जाय । महाराज ! वहाँ एक रात रहकर तिलकी गौका दान करे । इससे तीर्थयात्री पुरुष सब पापोंसे शुद्धचित्त हो निश्चय ही सोमलोकमें जाता है ॥ ८७ है ॥

तत्र चिह्नं महद् राजन्नद्यापि सुमहद् भृशम् ॥८८॥ कपिलायाः सवत्सायाश्चरन्त्याः पर्वते कृतम्। सवत्सायाः पदानि सा दश्यन्तेऽद्यापि भारत ॥८९॥

राजन् ! वहाँ एक पर्वतपर चरनेवाली वछड़ेसहित कपिला गौका विशाल चरणचिह्न आज भी अङ्कित है । भरत-नन्दन ! वछड़ेसहित उस गौके चरणचिह्न आज भी वहाँ देखे जाते हैं ॥ ८८-८९ ॥

तेषूपस्पृश्य राजेन्द्र पदेषु नृपसत्तम। यत् किंचिदशुभं कर्म तत् प्रणइयति भारत॥९०॥

भारत ! नृपश्रेष्ठ ! राजेन्द्र ! उन चरणचिह्नोंका स्पर्श करके मनुष्यका जो कुछ भी अशुभ कर्म शेष रहता है, वह सब नष्ट हो जाता है ॥ ९०॥

ततो गृध्रवटं गच्छेत् स्थानं देवस्य धीमतः। स्नायीत भस्मना तत्र अभिगम्य वृषध्वजम् ॥९१॥

तदनन्तर परम बुद्धिमान् महादेवजीके ग्रप्नवट नामक स्थानकी यात्रा करे और वहाँ भगवान् शङ्करके समीप जाकर भस्मते स्नान करे (अपने शरीरमें भस्म लगाये)॥ ९१॥ ब्राह्मणेन भवेचीर्ण वतं द्वादशवार्षिकम्।

इतरेपां तु वर्णानां सर्वपापं प्रणस्यति ॥९२॥

वहाँ यात्रा करनेसे ब्राह्मणको बारह वर्षोतक व्रतके पालन करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य वर्णके लोगोंके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ९२ ॥

उद्यन्तं च ततो गच्छेत् पर्वतं गीतनादितम्। साविज्यास्तु पदं तत्र दृश्यते भरतर्षभ ॥९३॥

भरतकुलभूषण ! तदनन्तर संगीतकी ध्वनिसे गूँजते हुए उदयगिरिपर जाय । वहाँ सावित्रीका चरणचिह्न आज भी दिखायी देता है ॥ ९३ ॥

तत्र संध्यामुपासीत ब्राह्मणः संशितव्रतः। तेन ह्युपास्ता भवति संध्या द्वाद्शवार्धिकी॥९४॥ उत्तम व्रतका पालन करनेवाला ब्राह्मण वहाँ संध्यो-

पासना करे । इससे उसके द्वारा बारह वर्षोतककी संध्यो-पासना सम्पन्न हो जाती है ॥ ९४॥

योनिद्वारं च तत्रैय विश्रुतं भरतर्षेभ। तत्राभिगम्य मुच्येत पुरुषो योनिसंकटात् ॥९५॥

भरतश्रेष्ठ ! वहीं विख्यात योनिद्वारतीर्थ है, जहाँ जाकर मनुष्य योनिसंकटसे मुक्त हो जाता है—उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ ९५॥

कृष्णशुक्राबुभौ पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः। पुनात्यासप्तमं राजन् कुळं नास्त्यत्र संशयः॥९६॥

राजन् ! जो मानव कृष्ण और शुक्क दोनों पक्षोंमें गया-तीर्थमें निवास करता है, वह अपने कुलकी सातवीं पीढ़ीतकको पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९६ ॥

पष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्। यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्स्जेत्॥९७॥

बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करे। सम्भव है, उनमेंसे एक भी गयामें जाय या अश्वमेधयज्ञ करे अथवा नील वृषका उत्सर्ग ही करे॥ ९७॥

ततः फल्गुं व्रजेद् राजंस्तीर्थसेवी नराधिप। अश्वमेधमवाप्नोति सिर्द्धि च महतीं व्रजेत्॥९८॥

राजन् ! नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थसेवी मानव फल्गुतीर्थमें जाय । वहाँ जानेसे उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ९८ ॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मप्रस्थं समाहितः। तत्र धर्मो महाराज नित्यमास्ते युधिष्ठिर ॥९९॥

महाराज ! तदनन्तर एकाग्रचित्त हो मनुष्य धर्मप्रस्थ-की यात्रा करे । युधिष्ठिर ! वहाँ धर्मराजका नित्य निवास है ॥ ९९ ॥

तत्र कूपोदकं कृत्वा तेन स्नातः शुचिस्तथा। पितृन देवांस्तु संतर्ष्यं मुक्तपापो दिवं व्रजेत् ॥१००॥

वहाँ कुएँका जल लेकर उससे स्नान करके पवित्र हो देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्यके सारे पाप छूट जाते हैं और वह स्वर्गलोकमें जाता है।। १००।।

मतङ्गस्याश्रमस्तत्र महर्पेभीवितात्मनः। तं प्रविश्याश्रमं श्रीमच्छ्रमशोकविनाशनम् ॥१०१॥ गवामयनयञ्चस्य फलं प्राप्तोति मानवः। धर्मे तत्राभिसंस्पृश्य वाजिमेधमवाप्नुयात् ॥१०२॥

वहीं भावितात्मा महर्षि मतङ्गका आश्रम है। श्रम और शोकका विनाश करनेवाळे उस सुन्दर आश्रममें प्रवेश करनेसे मनुष्य गवायनयज्ञका फल पाता है। वहाँ धर्मके निकट जा उनके श्रीविग्रहका दर्शन और स्पर्श करनेसे अश्रमेधयज्ञका फल पात होता है।। १०१-१०२।।

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मस्थानमनुत्तमम् । तत्राभिगम्य राजेन्द्र ब्रह्माणं पुरुषर्षभ ॥१०३॥ राजसूयाश्वमेधाभ्यां फलं विन्दति मानवः।

राजेन्द्र ! तदनन्तर परम उत्तम ब्रह्मस्थानको जाय ।
महाराज ! पुरुषोत्तम ! वहाँ ब्रह्माजीके समीप जाकर मनुष्य
राजस्य और अश्वमेधयज्ञोंका फल पाता है ॥ १०३६ ॥
ततो राजगृहं गच्छेत् तीर्थसेवी नराधिप ॥१०४॥
उपस्पृश्य ततस्तत्र कश्चीवानिव मोदते ।
यक्षिण्या नैत्यकं तत्र प्राञ्चीत पुरुषः ग्रुचिः ॥१०५॥
यक्षिण्यास्तु प्रसादेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ।

नरेश्वर !तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य राजग्रहको जाय । वहाँ स्नान करके वह कक्षीवानके समान प्रसन्न होता है । उस तीर्थमें पवित्र होकर पुरुष यक्षिणीदेवीका नैवेद्य भक्षण करे । यक्षिणीके प्रसादसे वह ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है ॥ १०४-१०५ है ॥

मणिनागं ततो गत्वा गोसहस्रफळं ळभेत् ॥१०६॥

तदनन्तर मणिनागतीर्थमें जाकर तीर्थयात्री सहस्र गोदानका फल प्राप्त करे।। १०६।।

तैर्थिकं भुञ्जते यस्तु मणिनागस्य भारत। दृष्टस्याशीविषेणापि न तस्य क्रमते विषम्॥१०७॥ तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्।

भरतनन्दन ! जो मिणनागका तीर्थप्रसाद (नैवेद्य) चरणामृत आदि ) का भक्षण करता है, उसे साँप काट ले तो भी उसपर विषका असर नहीं होता। वहाँ एक रात रहनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ १०७५ ॥

ततो गच्छेत ब्रह्मपेंगींतमस्य वनं प्रियम् ॥१०८॥ अहल्याया ह्रदे स्नात्वा ब्रजेत परमां गतिम्। अभिगम्याश्रमं राजन् विन्दते श्रियमात्मनः ॥१०९॥

तत्पश्चात् ब्रह्मर्षि गौतमके प्रिय वनकी यात्रा करे । वहाँ अहल्याकुण्डमें स्नान करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है। राजन् ! गौतमके आश्रममें जाकर मनुष्य अपने लिये लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है।। १०८-१०९।।

तत्रोदपानं धर्मज्ञ त्रिषु छोकेषु विश्वतम्। तत्राभिषेकं कृत्वा तु वाजिमेधमवाप्नुयात्॥११०॥

धर्मरा ! वहाँ एक त्रिभुवनविख्यात कूप है, जिसमें स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ११० ॥ जनकस्य तु राजर्षेः कृपस्त्रिद्रशपूजितः।

जनकस्य तु राजवः कूपस्त्रिदशपूजितः। तत्राभिषेकं कृत्वा तु विष्णुलोकमवाप्नुयात्॥१११॥

राजिष जनकका एक कूप है, जिसका देवता भी सम्मान करते हैं। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य बिष्णुलोकमें जाता है।। १११॥

ततो विनशनं गच्छेत् सर्वपापप्रमोचनम्। वाजपेयमवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति॥११२॥

तत्पश्चात् सब पार्पोसे छुड़ानेवाले विनशन तीर्थको जायः जिससे मनुष्य बाजपेययशका फल पाता और सोमलोकको जाता है।। ११२॥

गण्डकीं तु समासाय सर्वतीर्थजलोद्भवाम्। वाजपेयमवाप्रोति सूर्यलोकं च गच्छति॥११३॥

गण्डकी नदी सब तीर्थोंके जलसे उत्पन्न हुई है। वहाँ जाकर तीर्थयात्री अश्वमेधयज्ञका फल पाता और सूर्यलोकमें जाता है।। ११३॥

ततो विश्वाल्यामासाद्य नदीं त्रेलीक्यविश्रुताम् । अग्निष्टोममवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥११४॥

तत्पश्चात् त्रिलोकीमें विख्यात विश्वत्या नदीके तटपर जाकर स्नान करे । इससे वह अग्निष्टोमयज्ञ- का फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥ ११४॥ ततोऽधिवङ्गं धर्मञ्च समाविश्य तपोवनम् ।

गुह्यकेषु महाराज मोदते नात्र संशयः॥११५॥

धर्मश्च महाराज ! तदनन्तर वङ्गदेशीय तपोवनमें प्रवेश करके तीर्थयात्री इस शरीरके अन्तमें गुह्मकलोकमें जाकर निःसंदेह आनन्दका भागी होता है ॥ ११५॥

कम्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेविताम् । पुण्डरीकमवाप्नोति स्वर्गछोकं च गच्छति ॥११६॥

तत्पश्चात् सिद्धसेवित कम्पना नदीमें पहुँचकर मनुष्य पुण्डरीकयज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥११६॥ अथ माहेश्वरीं धारां समासाद्य धराधिए।

अथ महिश्वरी धारा समासाद्य धराधिए। अश्वमेधमवाष्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्॥११७॥

राजन् ! तत्पश्चात् माहेश्वरी धाराकी यात्रा करनेसे तीर्थयात्रीको अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ११७ ॥

दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नराधिप। न दुर्गतिमवाप्नोति वाजिमेधं च विन्दति ॥११८॥

नरेश्वर ! फिर देवपुष्करिणीमें जाकर मानव कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अश्वमेधयज्ञका फल पाता है ॥

अथ सोमपदं गच्छेद् ब्रह्मचारी समाहितः। माहेश्वरपदे स्नात्वा वाजिमेधफलं लभेत्॥११९॥

तदनन्तर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाम्रचित्त हो सोमपद तीर्थमं जाय । वहाँ माहेश्वरपदमें स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है ॥ ११९ ॥

तत्र कोटिस्तु तीर्थानां विश्वता भरतर्षभ ।
कूर्मरूपेण राजेन्द्र ह्यसुरेण दुरात्मना ॥१२०॥
ह्वियमाणा हता राजन् विष्णुना प्रभविष्णुना ।
तत्राभिषेकं कुर्वीत तीर्थकोटयां युधिष्ठिर ॥१२१॥
पुण्डरीकमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ।

भरतकुलतिलक ! वहाँ तीर्थोंकी विख्यात श्रेणीको एक

दुरातमा असुर कूर्मरूप धारण करके हरकर लिये जाता था। राजन् ! यह देख सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णुने उस तीर्थश्रेणीका उद्धार किया। युधिष्ठिर ! वहाँ उस तीर्थकोटिमें स्नान करना चाहिये। ऐसा करनेवाले यात्रीको पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है और वह विष्णुलोकको जाता है॥ १२०-१२१६ ॥

ततो गच्छेन राजेन्द्र स्थानं नारायणस्य च ॥१२२॥ सदा संनिहितो यत्र विष्णुर्वसित भारत। यत्र ब्रह्माद्यो देवा ऋषयश्च तपोधनाः॥१२३॥ आदित्या वसवो रुद्रा जनार्दनमुपासते। शालग्राम इति ख्यातो विष्णुरद्भुतकर्मकः॥१२४॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर नारायणस्थानको जाय ।
भरतनन्दन ! वहाँ भगवान् विष्णु सदा निवास करते हैं।
ब्रह्मा आदि देवताः तपोधन ऋषिः, आदित्यः वसु तथा रुद्र
भी वहाँ रहकर जनार्दनकी उपासना करते हैं। उस तीर्थमें
अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णु शालग्रामके नामसे प्रसिद्ध हैं॥

अभिगम्य त्रिलोकेशं वरदं विष्णुमव्ययम् । अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥१२५॥

तीनों लोकोंके स्वामी उन वरदायक अविनाशी भगवान् विष्णुके समीप जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकमें जाता है ॥ १२५॥

तत्रोदपानं धर्मञ्च सर्वपापप्रमोचनम्। समुद्रास्तत्र चत्वारः कूपे संनिष्टिताः सदा ॥१२६॥

धर्मज्ञ ! वहाँ एक कूप है, जो सब पापोंको दूर करनेवाला है । उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं ॥ १२६ ॥ तत्रापस्पृद्य राजेन्द्र न दुर्गतिमवाप्नुयात् । अभिगम्य महादेवं वरदं रुद्रमञ्ययम् ॥१२७॥ विराजित यथा सोमो मेघैर्मुको नराधिप । जातिस्मरमुपस्पृद्य शुचिः प्रयतमानसः ॥१२८॥

राजेन्द्र ! उसमें निवास करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता । सवको वर देनेवाले अविनाशी महादेव रुद्रके समीप जाकर मनुष्य मेघोंके आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित होता है। नरेश्वर ! वहीं जातिस्मर तीर्थ है; जिसमें स्नान करके मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो जाता है। अर्थात् उसके शरीर और मनकी शुद्धि हो जाती है॥ १२७-१२८॥

जातिस्मरत्वमाप्नोति स्नात्वा तत्र न संशयः।
माहेश्वरपुरं गत्वा अर्चियत्वा वृषध्वजम् ॥१२९॥
ईप्सिताल्लॅभते कामानुपवासान्न संशयः।
ततस्तु वामनं गत्वा सर्वपापप्रमोचनम् ॥१३०॥
अभिगम्य हरिं देवं न दुर्गतिमवाष्नुयात्।

#### कुशिकस्याश्रमं गच्छेत् सर्वपापप्रमोचनम् ॥१३१॥

उस तीर्थमें स्नान करनेसे पूर्वजन्मकी वार्तोका स्मरण करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। माहेश्वरपुरमें जाकर भगवान् शङ्करकी पूजा और उपवास करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण मनोवाि छित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात् सब पापों को दूर करनेवाले वामनतीर्थकी यात्रा करके भगवान् श्रीहरिके निकट जाय। उनका दर्शन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गितिमें नहीं पड़ता। इसके बाद सब पापों से छुड़ानेवाले कुश्चिका- श्रमकी यात्रा करे।। १२९-१३१॥

#### कौशिकों तत्र गच्छेत महापापप्रणाशिनीम्। राजसूयस्य यञ्चस्य फलं प्राप्नोति मानवः॥१३२॥

वहीं बड़े-बड़े पापोंका नाश करनेवाली कौशिक (कोशी) नदी है। उसके तटपर जाकर स्नान करे। ऐसा करनेवाला मानव राजसूययज्ञका फल पाता है॥ १३२॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र चम्पकारण्यमुत्तमम्। तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफळं ळभेत्॥१३३॥

राजेन्द्र! तदनन्तर उत्तम चम्पकारण्य (चम्पारन) की यात्रा करे। वहाँ एक रात निवास करनेसे तीर्थयात्रीको सहस्र गोदानका फल मिलता है।। १३३।।

अथ ज्येष्ठिलमासाद्य तीर्थं परमदुर्लभम्। तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्॥१३४॥

तत्पश्चात् परम दुर्लभ ज्येष्ठिल तीर्थमें जाकर एक रात निवास करनेसे मानव सहस्र गोदानका फल पाता है ॥१३४॥

तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्या देव्या सह महायुतिम् । मित्रावरुणयोर्छोकानाप्नोति पुरुषर्पभ ॥१३५॥ त्रिरात्रोपोषितस्तत्र अग्निष्टोमफळं छभेत्।

पुरुषरत्न ! वहाँ पार्वतीदेवीके साथ महातेजस्वी भगवान् विक्षेत्रवरका दर्शन करनेसे तीर्थयात्रीको मित्र और वरुण-देवताके लोकोंकी प्राप्ति होती है। वहाँ तीन रात उपवास करनेसे अग्निष्टोमयज्ञका फल मिलता है॥ १३५५।।

कन्यासंवेद्यमासाद्य नियतो नियताद्यानः ॥१३६॥ मनोः प्रजापतेर्लोकानाप्नोति पुरुषर्पभ । कन्यायां ये प्रयच्छन्ति दानमण्वपि भारत ॥१३७॥ तदश्रय्यमिति प्राहुर्म्युषयः संशितव्रताः ।

पुरुषश्रेष्ठ ! इसके बाद नियमपूर्वक नियमित भोजन करते हुए तीर्थयात्रीको कन्यासंवेद्य नामक तीर्थमें जाना चाह्रिये । इससे वह प्रजापित मनुके लोक प्राप्त कर लेता है। भरतनन्दन ! जो लोग कन्यासंवेद्य तीर्थमें थोड़ा-सा भी दान देते हैं, उनके उस दानको उत्तम व्रतका पालन करनेबाले महर्षि अक्षय बताते हैं॥ १३६-१३७ है॥ निश्चीरां च समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वताम् ॥१३८॥ अश्वमेधमवाप्तोति विष्णुलोकं च गच्छिति । ये तु दानं प्रयच्छिति निश्चीरासंगमे नराः ॥१३९॥ ते यान्ति नरशार्टूल शक्तलोकमनामयम् । तत्राश्चमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्वतः ॥१४०॥

तदनन्तर त्रिलोकविख्यात निश्चीरा नदीकी यात्रा करे। इससे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है और तीर्थयात्री पुरुष भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है। नरश्रेष्ठ! जो मानव निश्चीरासंगममें दान देते हैं, वे रोग-शोकसे रहित इन्द्रलोकमें जाते हैं। वहीं तीनों लोकोंमें विख्यात वसिष्ठ-आश्रम है॥ तत्राभिषेकं कुर्वाणो वाजपेयमवाष्नुयात्। देवकृटं समासाद्य ब्रह्मविंगणसेवितम्॥१४१॥ अश्वमेधमवाष्नोति कुलं चैय समुद्धरेत्।

वहाँ स्नान करनेवाला मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता है। तदनन्तर ब्रह्मर्षियोंसे सेवित देवकूट तीर्थमें जाकर स्नान करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अश्वमेधयज्ञका फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है॥ १४१६॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य मुनेह्र्दम्॥१४२॥

यत्र सिद्धिं परां प्राप्तो विश्वामित्रोऽथकौशिकः। तत्र मासं वसेद् वीर कौशिक्यां भरतर्षम ॥१४३॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् कौशिक मुनिके कुण्हमें स्नानके लिये जायः जहाँ कुशिकनन्दन विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । वीर ! मरतकुलमूषण ! उस तीर्थमें कौशिकी नदीके तटपर एक मासतक निवास करे ॥ १४२-१४३॥

अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति । सर्वतीर्थयरे चैव यो वसेत महाहदे ॥१४४॥ न दुर्गतिमवाप्ने।ति विन्देद् बहु सुवर्णकम् ।

ऐसा करनेसे एक मासमें ही अश्वमेधयज्ञका पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। जो सब तीथोंमें उत्तम महाहदमें स्नान करता है, वह कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता और प्रचुर सुवर्णराहा प्राप्त कर लेता है। १४४६।।

कुमारमभिगम्याथ वीराश्रमनिवासिनम् ॥१४५॥ अभ्वमेधमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः।

तदनन्तर वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट जाकर मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है॥ १४५३ ॥

अग्निधारां समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वताम् ॥१४६॥ तत्राभिषेकं कुर्वाणो ह्यक्तिष्टोममवाष्त्रयात् ।

अग्निधारातीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है । वहाँ जाकर स्नान करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फलपाता है।।१४६६॥ अधिगम्य महादेवं वरदं विष्णुमन्ययम् ॥१४७॥

वहाँ वर देनेवाले महान् देवता अविनाशी भगवान् विष्णुके निकट जाकर उनका दर्शन और पूजन करे ॥१४७॥ पितामहसरो गत्वा शैलराजसमीपतः। तत्राभिषेकं कुर्वाणो हाक्षिष्टोममवाष्त्रयात् ॥१४८॥

गिरिराज हिमालयके निकट पितामहसरोवरमें जाकर स्नान करनेवाले पुरुषको अग्निष्टोमयज्ञका फल मिलता है।। पितामहस्य सरसः प्रस्नुता लोकपावनी। कुमारधारा तर्चेव त्रिषु लोकेषु विश्वता॥१४९॥

पितामहसरोवरसे सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेवाली एक धारा प्रवाहित होती है, जो तीनों लोकोंमें कुमारधाराके नामसे विख्यात है। १४९॥

यत्र स्नात्वा कृतार्थोऽसीत्यात्मानमवगच्छति । पष्ठकालोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१५०॥

ुउसमें स्नान करके मनुष्य अपने आपको कृतार्थ मानने अल्ता है। यहाँ रहकर छटे समय उपवास करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्यासे छुटकारा पा जाता है।। १५०॥

ततो गच्छेत धर्मन्न तीर्थसेवनतत्परः। शिखरं वै महादेव्या गोर्यास्त्रेलोक्यपिश्वतम् ॥१५१॥

धर्मज्ञ ! तदनन्तर तीर्थसेवनमें तत्पर मानव महादेवी गौर्राके शिखरपर जाय, जो तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥१५१॥

समारुह्य नरश्रेष्ठ स्तनकुण्डेषु संविशेत्। स्तनकुण्डमुपस्पृश्य वाजपेयफलं लभेत्॥१५२॥

नरश्रेष्ट ! उस शिखरपर चढ़कर मानव स्तनकुण्डमें स्नान करे ! स्तनकुण्डमें अवगाहन करनेसे वाजपेययक्तका फल प्राप्त होता है ॥ १५२ ॥

तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः। हयमेधमवाप्ने।ति राक्रलोकं च गच्छति ॥१५३॥

उस तीर्थमें स्नान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेवाला पुरुष अश्वमेधयज्ञका फल पाता और इन्द्रलोकमें पूजित होता है॥ १५३॥

ताम्रारुणं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः। अश्वमेधमवाप्नोति ब्रह्मलोकं च गच्छति॥१५४॥

तदनन्तर ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त हो ताम्रारुण-तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और ब्रह्मलोकमें जाता है ॥ १५४॥

नन्दिन्यां च समासाद्य कूपं देवनिषेवितम्। नरमेधस्य यत् पुण्यं तदाप्नोति नराधिप॥१५५॥

नन्दिनीतीर्थमें देवताओंद्वारा सेवित एक कृप है। नरेश्वर ! वहाँ जाकर स्नान करनेसे मानव नरमेधयज्ञका पुण्यफल प्राप्त करता है॥ १५५॥ कालिकासंगमे स्नात्वा कौशिक्यरुणयोर्गतः। त्रिरात्रोपोषितो राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते॥१५६॥

राजन् ! कौशिकी-अरुणा-संगम और कालिका-संगममें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है ॥ १५६ ॥

उर्वशीर्तार्थमासाद्य ततः सोमाश्रमं वुधः। कुम्भकर्णाश्रमं गत्या पूज्यते भुवि मानवः॥१५७॥

तदनन्तर उर्वशीतीर्थः सोमाश्रम और कुम्भकर्णाश्रमकी यात्रा करके मनुष्य इस भूतलपर पूजित होता है ॥ १५७ ॥ कोकामुखमुषस्पृश्य ब्रह्मचारी यतवतः । जातिस्मरत्वमाप्नोति दृष्टमेतत् पुरातनैः ॥१५८॥

कोकामुखतीर्थमें स्नान करके ब्रह्मचर्य एवं संयम-नियमका पालन करनेवाला पुरुष पूर्वजन्मकी वार्तोको स्मरण करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राचीन पुरुषोंने प्रत्यक्ष देखी है।। १५८॥

प्राङ्नदीं च समासाद्य कतात्मा भवति द्विजः। सर्वपापविशुद्धात्मा शकलोकं च गच्छति।॥१५९॥ प्राङ्नदी त'र्थमें जानेसे द्विज कृतार्थ **हो जाता है। वह** सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर इन्द्रलोकमें जाता है॥ १५९॥

ऋषभद्वीपमासाद्य मेध्यं क्रौश्चनिषूद्नम् । सरस्वत्यामुपस्पृदय विमानस्थो विराजते ॥१६०॥

तीर्थसेवी मनुष्य पवित्र ऋष्यभद्वीप और क्रौञ्चनिष्द्न-तीर्थमें जाकर सरस्वतीमें स्नान करनेसे विमानपर विराजमान होता है ॥ १६०॥

औद्दालकं महाराज तीर्थं मुनिनिषेचितम्। तत्राभिषेकं कृत्वा वे सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१६१॥

महाराज! मुनियोंसे सेवित औदालकतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।। १६१॥

धर्मतीर्थं समासाद्य पुण्यं ब्रह्मपिंसेवितम् । वाजपेयमवाप्नोति विमानस्थश्च पूज्यते ॥१६२॥

परम पवित्र ब्रह्मिपिसेवित धर्मतीर्थमें जाकर स्नान करनेवाला मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता और विमानपर वैठकर पूजित होता है॥ १६२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापर्वेणि पुरुस्त्यतीर्थयात्रायां चतुरशितितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें पुरुस्त्यकी तीर्थयात्रासे सम्बन्ध रखनेवाला चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

# 

## पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

गङ्गासागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थोंकी महिमाका वर्णन और गङ्गाका माहात्म्य

पुलस्त्य उवाच

अथ संध्यां समासाय संवेद्यं तीर्थमुत्तमम्। उपस्पृदय नरो विद्यां लभते नात्र संशयः॥१॥

पुलस्त्यजी कहते हैं—भीष्म! तदनन्तर प्रातःसंध्याके समय उत्तम संवेद्यतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य विद्यालाभ करता है; इसमें संशय नहीं है ॥ १ ॥ रामस्य च प्रभावेण तीर्थ राजन् छतं पुरा। तहोंहित्यं समासाद्य विन्याद् वहु सुवर्णकम्॥ २ ॥

राजन् ! पूर्वकालमें श्रीरामके प्रभावसे जो तीर्थ प्रकट हुआ, उसका नाम लौहित्यतीर्थ है । उसमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्यको बहुत सी सुवर्णराशि प्राप्त होती है ॥ २ ॥ करतोयां समासाद्य त्रिरात्रोपंणितो नरः।

करतोया समासाद्य । त्ररात्रापापता नरः। अद्यमेधमवाप्नोति प्रजापतिकृतो विधिः॥ ३ ॥

करतोयामें जाकर स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयक्तका फल पाता है। यह ब्रह्माजीद्वारा की दुई ब्यवस्था है॥ ३॥ गङ्गायास्तत्र राजेन्द्र सागरस्य च संगमे। अश्वमेधं द्रागुणं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ४॥

राजेन्द्र ! वहाँ गङ्गासागरसंगममें स्नान करनेसे दस अश्वमेध यज्ञोंके फलको प्राप्ति होती है, ऐसा मनीधी पुरुष कहते हैं ॥ गङ्गायास्त्वपरं पारं प्राप्य यः स्नाति मानवः। त्रिरात्रमुषितो राजन् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५ ॥

राजन् ! जो मानव गङ्गासागरसंगममें गङ्गाके दूसरे पार पहुँचकर स्नान करता है और तीन रात वहाँ निवास करता है, वह सब पार्पोसे छूट जाता है ॥ ५ ॥

ततो वैतरणीं गच्छेत् सर्वेपापप्रमोचनीम् । विरजं तीर्थमासाद्य विराजति यथा दाशी॥ ६॥

तदनन्तर सब पापोंसे छुड़ानेवाली खैतरणीकी यात्रा करे। वहाँ विरजतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है।। ६॥

प्रतरेच कुलं पुण्यं सर्वपापं व्यपोहति। गोसहस्रफलं लब्ध्वा पुनाति स्वकुलं नरः॥ ७॥ उसका पुण्यमय कुल संसारसागरसे तर जाता है। वह अपने सब पापोंका नाश कर देता है और सहस्र गोदानका फल प्राप्त करके अपने कुलको पवित्र कर देता है।। ७।।

शोणस्य ज्योतिरथ्यायाः संगमे नियतः शुचिः। तर्पयित्वा पितृन् देवानशिष्टोमफलं लभेत्॥८॥

शोण और ज्योतिरथ्याके संगममें स्नान करके जितेन्द्रिय एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं और पितरोंका तर्पण करे तो वह अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता है ॥ ८॥

शोणस्य नर्मदायाश्च प्रभवे कुरुनन्दन । वंशुगुल्म उपस्पृदय वाजिमेधफलं लभेत् ॥ ९ ॥

कुरुनन्दन ! शोण और नर्मदाके उत्पत्तिस्थान वंशगुल्मतीर्थमें स्नान करके तीर्थयात्री अश्वमेधयज्ञका फल पाता है ॥ ९ ॥

ऋषमं तीर्थमासाद्य कोसलायां नराधिप। वाजपेयमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः॥१०॥ गोसहस्रफलं विन्द्यात् कुलं चैव समुद्धरेत्।

नरेश्वर ! कोसला ( अयोध्या ) में ऋषभतीर्थमें जाकर स्नानपूर्वक तीन रात उपवास करनेवाला मानव वाजपेययज्ञका फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सहस्र गोदानका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता है ॥ १०५॥

कोसलां तु समासाद्य कालतीर्थमुपस्पृदोत् ॥११॥ वृषभैकादशफलं लभते नात्र संशयः। पुष्पवत्यामुपस्पृदय त्रिरात्रोपोषितो नरः॥१२॥ गोसहस्रफलं लब्ध्वा पुनाति स्वकुलं नृप।

कोसला नगरी (अयोध्या) में जाकर कालतीर्थमें स्नान करें। ऐसा करनेसे ग्यारह वृषभ-दानका फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। पुष्पवतीमें स्नान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और अपने कुलको पवित्र कर देता है।। ११-१२ है।।

ततो बदरिकातीर्थे स्नात्वा भरतसत्तम॥१३॥ दीर्घमायुरवाप्नोति खर्गळोकं च गच्छति।

भरतकुलभूषण ! तदनन्तर बदिरकातीर्थमें स्नान करके मनुष्य दीर्घायु पाता और स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १३५ ॥ अथ चम्पां समासाच भागीरथ्यां छतोदकः ॥१४॥ दण्डाख्यमभिगम्येव गोसहस्रफलं लभेत्।

तत्पश्चात् चम्यामें जाकर भागीरथीमें तर्पण करे और दण्ड-नामक तीर्थमें जाकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करे ॥ १४६ ॥ लपेटिकां ततो गच्छेत् पुण्यां पुण्योपशोभिताम् ॥१५॥ वाजपेयमवामोति देवैः सर्वेश्च पुज्यते। तदनन्तर पुण्यशोभिता पुण्यमयी लपेटिकामें जाकर स्नान करे। ऐसा करनेसे तीर्थयात्री वाजपेययज्ञका फल पाता और सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होता है॥ १५३॥

ततो महेन्द्रमासाद्य जामदग्न्यनिषेवितम् ॥१६॥ रामतीर्थे नरः स्नात्वा अइवमेधफळं छभेत्।

इसके वाद परशुरामसेवित महेन्द्रपर्वतपर जाकर वहाँके रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है।। १६५ ॥

मतङ्गस्य तु केदारेक्तत्रैव कुरुनन्दन ॥१७॥ तत्र स्नात्वा कुरुश्रेष्ठ गोसहस्रफ्ठं लभेत्।

कु ६ श्रेष्ठ कु इनन्दन ! वहीं मतङ्गका केदार है, उसमें स्नान करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥१७६ ॥ श्रीपर्वतं समासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत् ॥१८॥ अश्वमेधमवाप्नोति पूजयित्वाः वृषध्वजम् ।

श्रीपर्वतपर जाकर वहाँकी नदीके तटपर स्नान करे। बहाँ भगवान् शङ्करकी पूजा करके मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है॥ १८३॥

श्रीपर्वते महादेवो देव्या सह महाद्यतिः ॥१९॥ न्यवसत् परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिद्दशैः सह । तत्र देवह्रदे स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः ॥२०॥ अद्द्वमेधमवाप्रोति परां सिद्धि च गच्छति । ऋषभं पर्वतं गत्वा पाण्ड्ये दैवतपूजितम् । वाजपेयमवाप्रोति नाकपृष्ठे च मोदते ॥२१॥

श्रीपर्वतपर देवी पार्वतीके साथ महातेजस्वी महादेवजी बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं। देवताओंके साथ ब्रह्माजी भी वहाँ रहते हैं। वहाँ देवकुण्डमें स्नान करके पवित्र हो जितात्मा पुरुष अश्वमेधयज्ञका फल पाता और परम सिद्धि लाभ करता है। पाड्यदेशमें देवपूजित ऋषभ पर्वतपर जाकर तीर्थयात्री वाजपेययज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकमें आनन्दित होता है॥ १९–२१॥

ततो गच्छेत कावेरीं वृतामप्सरसां गणैः। तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्रफलं लभेत्॥२२॥

राजन् ! तदनन्तर अप्सराओंसे आवृत कावेरीनदीकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है ॥ २२ ॥

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पृशेत्। तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते॥२३॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् समुद्रके तटपर विद्यमान कन्यातीर्थ (कन्याकुमारी) में जाकर स्नान करे। उस तीर्थमें स्नान करते ही मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २३॥

अथ गोकर्णमासाच त्रिषु लोकेषु विश्वतम्। समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम्॥२४॥ यत्र ब्रह्माद्यो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। भूतयश्चिशाचाश्च किंनराः समहोरगाः॥२५॥ सिद्धचारणगन्धर्वमानुषाः पन्नगास्तथा। सरितः सागराः शैला उपासन्त उमापतिम्॥६६॥

महाराज! इसके बाद समुद्रके मध्यमें विद्यमान त्रिभुवन-विख्यात अखिल लोकवन्दित गोकर्णतीर्थमें जाकर स्नान करे। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन, महर्षि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, महानाग, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, मनुष्य, सर्प, नदी, समुद्र और पर्वत— ये सभी उमावल्लभ भगवान् शंकरकी उपासना करते हैं॥ २४–२६॥

#### तत्रेशानं समभ्यर्च्य त्रिरात्रोपोषितो नरः। अश्वमेधमवाप्नोति गाणपत्यं च विन्दति॥२७॥

वहाँ भगवान् शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता और गणपति-पद प्राप्त कर लेता है।। २७॥

उष्य द्वादशरात्रं तु पूतात्मा च भवेत्ररः। तत एव च गायञ्याः स्थानं त्रैलोक्यपूजितम् ॥२८॥

वहाँ वारह रात निवास करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है। वहीं गायत्रीका त्रिलोकपूजित स्थान है॥२८॥

त्रिरात्रमुपितस्तत्र गोलहस्रफळं ळभेत्। निदर्शनं च प्रत्यक्षं ब्राह्मणानां नराधिप ॥२९॥

वहाँ तीन रात निवास करनेवाला पुरुष सहस्र गोदान-का फल प्राप्त करता है। नरेश्वर! ब्राह्मणोंकी पहचानके लिये वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है॥ २९॥

गायत्रीं पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा। गाथा च गाथिका चावि तस्य सम्पद्यते नृव ॥३०॥

राजन् ! जो वर्णसंकर योनिमें उत्पन्न हुआ है, वह यदि गायत्रीमन्त्रका पाठ करता है, तो उसके मुखसे वह गाथा या गीतकी तरह स्वर और वर्णोंके नियमसे रहित होकर निकलती है अर्थात् वह गायत्रीका उच्चारण ठीक नहीं कर सकता ॥ ३०॥

#### अब्राह्मणस्य सावित्रीं पठतस्तु प्रणर्थति।

जो सर्वया ब्राह्मण नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि वहाँ गायत्रीमन्त्रका पाठ करे तो वहाँ वह मन्त्र छप्त हो जाता है अर्थात् उसे मूल जाता है ॥ ३०६ ॥

#### संवर्तस्य तु वित्रर्षेचीपीमासाद्य दुर्रुभाम् ॥३१॥ रूपस्य भागी भवति सुभगश्च प्रजापते।

राजन् ! वहाँ ब्रह्मर्षि संवर्तकी दुर्लभ वावली है। उसमें स्नान करके मनुष्यसुन्दर रूपका भागीऔर सौभाग्यशाली होता है। ३ १ है।

ततो वेणां समासाद्य त्रिरात्रोपोपितो नरः॥३२॥ मयूरहंससंयुक्तं विमानं छभते नरः।

तदनन्तर येणा नदीके तटपर जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य ( मृत्युके पश्चात् ) मोर और हंसींसे जुता हुआ विमानको प्राप्त करता है ॥ ३२५ ॥

ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम् ॥३३॥ गवां मेधमवाप्नोति वासुकेर्छोकमुत्तमम्। वेणायाः संगमे स्नात्वा वाजिमेधकरुं रुभेत् ॥३४॥

तत्पश्चात् सदा सिद्ध पुरुषोंसे सेबित गोदावरीके तटपर जाकर स्नान करनेसे तीर्थयात्री गोमेधयज्ञका फल पाता और वासुकिके लोकमें जाता है। वेणासंगममें स्नान करके मनुष्य अश्वमेधके फलका भागी होता है॥ ३३-३४॥

वरदासंगमे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्। ब्रह्मस्थानं समासाध त्रिरात्रोपोषितो नरः॥३५॥ गोसहस्रफलं विन्दात् स्वर्गलोकं च गच्छति।

वरदासंगमतीर्थमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। ब्रह्मस्थानमें जाकर तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता और स्वर्गलोकमें जाता है। कुशास्त्रवनमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः॥३६॥ त्रिरात्रमुपितः स्नात्वा अश्वमेधफलं लभेत्।

कुशाहवनतीर्थमें जाकर स्नान करके ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक एकाम्रचित्त हो तीन रात निवास करनेवाला पुरुष अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ॥ ३६ है ॥

ततो देवहदेऽरण्ये कृष्णवेणाजलोङ्गवे ॥३७॥ जातिसरहदे स्नात्वा भवेज्ञातिसरो नरः।

तदनन्तर कृष्णवेण। के जलसे उत्पन्न हुए रमणीय देवकुण्डमें। जिसे जातिस्मर हृद कहते हैं। सान करे। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य जातिस्मर (पूर्वजन्मकी वातोंको स्मरण करनेकी राक्ति-वाला) होता है ॥ ३७ २॥

यत्र क्रतुशतैरिष्ट्रा देवराजो दिवं गतः॥३८॥ अग्निष्टोमफलं विन्द्याद् गमनादेव भारत। सर्वदेवह्रदे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्॥३९॥

वहीं सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवराज इन्द्र स्वर्गके सिंहासनपर आसीन हुए थे। भरतनन्दन! वहाँ जानेमात्रसे यात्री अग्निष्टोमयज्ञका फल पा लेता है। तत्मश्चात् सबंदेवहृदमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है॥ ३८-३९॥

ततो वापीं महाषुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम् । पितृदेवार्चनरतो गोसहस्रफळं छभेत् ॥४०॥

तदनन्तर परम पुण्यमयी वापी और सरिताओंमें श्रेष्ठ पयोष्णीमें जाकर स्नान करे और देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर रहे, ऐसा करनेसे तीर्थसेवीको सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ ४० ॥

दण्डकारण्यमासाद्य पुण्यं राजन्तुपस्पृशेत्। गोसहस्रफलं तस्य स्नातमात्रस्य भारत॥ ४१॥

राजन् ! भरतनन्दन ! जो दण्डकारण्यमें जाकर स्नान करता है, उसे स्नान करनेमात्रसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥

शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुकस्य च महात्मनः। न दुर्गतिमवाप्रोति पुनाति च कुळें नरः॥ ४२॥

शरभङ्ग मुनि तथा महात्मा शुकके आश्रमपर जानेसे मनुष्य कभी दुर्गितमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता है ॥ ४२ ॥

ततः शूर्पारकं गच्छेज्ञामदग्न्यनिषेवितम्। रामतीर्थे नरः स्नात्वा विन्दाद् बहुसुवर्णकम् ॥ ४३ ॥

तदनन्तर परग्रुरामसेवित शूर्पारकतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥

सप्तगोदावरे स्नात्वः नियतो नियताशनः। महत् पुण्यमवाप्नोति देवलोकं च गच्छति॥ ४४॥

सप्तगोदावरतीर्थमें स्नान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित भोजन करनेवाला पुरुष महान् पुण्यलाभ करता और देव-लोकमें जाता है ॥ ४४॥

ततो देवपथं गत्वा नियतो नियताशनः। देवसत्रस्य यत् पुण्यं तदेवाप्नोति मानवः॥ ४५॥

तत्पश्चात् नियमपालनके साथ-साथ नियमित आहार म्रहण करनेवाला मानव देवपथमें जाकर देवसत्रका जो पुण्य है, उसे पा लेता है ॥ ४५ ॥

तुङ्गकारण्यमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। वेदानध्यापयत् तत्र ऋषिः सारस्रतः पुरा ॥ ४६ ॥

तुङ्गकारण्यमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियों-को अपने वशमें रखे । प्राचीन कालमें वहाँ सारस्वत ऋषिने अन्य ऋषियोंको वेदोंका अध्ययन कराया था ॥ ४६॥

तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरङ्गिरसः सुतः। त्रमृषीणामुत्तरीयेषु सूपविष्टो यथासुखम्॥४७॥

एक समय उन ऋषियोंको सारा वेद भूल गया। इस प्रकार वेदोंके नष्ट होने (भूल जाने) पर अङ्गिरा मुनिका पुत्र ऋषियोंके उत्तरीय वस्त्रों (चादरों) में छिपकर सुखपूर्वक बैठ गया (और विधिपूर्वक ॐकारका उच्चारण करने लगा)॥

ओङ्कारेण यथान्यायं सम्यगुचारितेन ह । येन यत् पूर्वमभ्यस्तं तत् सर्वं समुपस्थितम् ॥ ४८॥ नियमके अनुसार ॐकारका ठीक-ठीक उच्चारण होनेपर, जिसने पूर्वकालमें जिस वेदका अध्ययन एवं अभ्यास किया था, उसे वह सब स्मरण हो आया ॥ ४८॥

त्रप्रयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः । हरिर्नारायणस्तत्र महादेवस्तथैव च ॥ ४९ ॥

उस समय वहाँ बहुतसे ऋषिः देवताः वरुणः अग्निः प्रजापितः भगवान् नारायण और महादेवजी भी उपस्थित हुए॥

पितामहश्च भगवान् देवैः सह महाद्युतिः। भृगुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्॥ ५०॥

महातेजस्वी भगवान् ब्रह्माने देवताओं के साथ जाकर परम कान्तिमान् भगुको यज्ञ करानेके कामपर नियुक्त किया ॥ ततः स चके भगवानृषीणां विधिवत् तदा । सर्वेषां पुनराधानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५१ ॥ आज्यभागेन तत्रार्थिन तर्पयित्वा यथाविधि ।

तदनन्तर भगवान् भृगुने वहाँ सब ऋषियोंके यहाँ शास्त्रीय विधिके अनुसार पुनः भलीभाँति अग्निस्थापन कराया। उस समय आष्यभागके द्वारा विधिपूर्वक अग्निको तृप्त करके सब देवता और ऋषि क्रमशः अपने-अपने स्थानको चले गये॥ ५१-५२॥

देवाः खभवनं याता ऋषयश्च यथाक्रमम्॥ ५२॥

तदरण्यं प्रविष्टस्य तुङ्गकं राजसत्तम। पापं प्रणश्यत्यखिलं स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ॥ ५३ ॥

नृपश्रेष्ठ ! उस तुङ्गकारण्यमें प्रवेश करते ही स्त्री या पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ५३ ॥

तत्र मासं वसेद् धीरो नियतो नियताशनः। ब्रह्मलोकं वजेद् राजन् कुलं चैव समुद्धरेत्॥ ५४॥

धीर पुरुषको चाहिये कि वह नियमपालनपूर्वक नियमित भोजन करते हुए एक मासतक वहाँ रहे। राजन् ! ऐसा करनेवाला तीर्थयात्री ब्रह्मलोकमें जाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है। । ५४॥

मेधाविकं समासाच पितृन् देवांश्च तर्पयेत्। अग्निष्टोममवाप्नोति स्मृति मेधां च विन्दति ॥ ५५ ॥

तत्पश्चात् मेधाविकतीर्थमें जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करे; ऐसा करनेवाला पुरुष अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता और स्मृति एवं बुद्धिको प्राप्त कर लेता है ॥ ५५ ॥

अत्र कालञ्जरं नाम पर्वतं लोकविश्रुतम्। तत्र देवह्नदे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्॥५६॥

इस तीर्थमें कालञ्जर नामक लोकविख्यात पर्वत है, वहाँ देवहृद नामक तीर्थेमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है।। ५६॥ यो स्नातः साधयेत् तत्र गिरौ कालञ्जरे नृप । स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संदायः॥ ५७॥

राजन् ! जो कालञ्जर पर्वतपर स्नान करके वहाँ साधन करता है, वह मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ५७ ॥

ततो गिरिवरश्चेष्ठे चित्रकूटे विशाम्पते।
मन्दाकिनीं समासाद्य सर्वपापप्रणाशिनीम्॥ ५८॥
तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः।
अश्वमेधमवाप्नोति गतिं च परमां व्रजेत्॥ ५९॥

राजन् ! तदनन्तर पर्वतश्रेष्ठ चित्रकृटमें सब पापोंका नाश करनेवाली मन्दाकिनीके तटपर पहुँचकर उसमें स्नान करे और देवताओं तथा पितरोंकी पूजामें लग जाय । इससे वह अश्वमेधयज्ञका फल पाता और परम गतिको प्राप्त होता है ॥

ततो गच्छेत धर्मञ्च भर्तृस्थानमनुत्तमम्। यत्र नित्यं महासेनो गुहः संनिहितो नृप॥६०॥ तत्र गत्वा नृपश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति।

धर्मज्ञनरेश! तत्पश्चात् तीर्थयात्री परम उत्तम भर्तृस्थानकी यात्रा करे, जहाँ महासेन कार्तिकेयजी निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ! वहाँ जानेमात्रसे सिद्धि प्राप्त होती है। । ६० है।

कोटितीर्थे नरःस्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत् ॥ ६१ ॥ प्रदक्षिणमुपावृत्य ज्येष्टस्थानं व्रजेन्नरः। अभिगम्य महादेवं विराजति यथा द्याशी ॥ ६२ ॥

कोटि-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ज्येष्ठस्थानको जाय। वहाँ महादेवजीका दर्शन-पूजन करनेसे वह चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है। ११-६२॥

तत्र कूपे महाराज विश्वता भरतर्पम। समुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्टिर॥६३॥

भरतकुलभूषण महाराज युधिष्ठिर ! वहाँ एक कूप है, जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं ॥ ६३ ॥

तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र पितृदेवार्चने रतः। नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम् ॥ ६४॥

राजेन्द्र ! उसमें स्नान करके देवताओं और पितरोंके पूजनमें तत्पर रहनेवाला जितात्मा पुरुष पवित्र हो परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ६४॥

ततो गच्छेत राजेन्द्र श्टङ्गवेरपुरं महत्। यत्र तीर्णो महाराज रामो दाशरथिः पुरा॥ ६५॥

राजेन्द्र ! वहाँसे महान् शृङ्गवेरपुरकी यात्रा करे । महाराज ! पूर्वकालमें दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने वहीं गङ्गा पार की थी ॥ ६५ ॥ तिस्मस्तीर्थे महावाहो स्नात्वा पापैः प्रमुच्यते । गङ्गायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ६६ ॥ विधृतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति ।

महावाहो ! उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्व पापाँसे मुक्त हो जाता है । ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक एकाग्र हो गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य पापरहित होता तथा वाजपेययज्ञका फल पाता है ॥ ६६ है ॥

ततो मुञ्जवटं गच्छेत् स्थानं देवस्य धीमतः ॥ ६७ ॥ अभिगम्य महादेवमभिवाद्य च भारत । प्रदक्षिणमुपावृत्य गाणपत्यमवाष्नुयात् ॥ ६८ ॥ तस्मिस्तीर्थे तु जाह्नदयां स्नात्वापापैः प्रमुच्यते ।

तदनन्तर तीर्थयात्री परम बुद्धिमान् महादेवजीके मुञ्जवट

नामक तीर्थको जाय । भरतनन्दन ! उस तीर्थमें महादेवजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करनेसे मनुष्य गणपतिपद प्राप्त कर लेता है। उक्त तीर्थमें जाकर गङ्गामें स्नान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ६७-६८ ॥ ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागमृषिसंस्तुतम् ॥ ६९ ॥ तत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः। लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसम्मताः॥ ७०॥ सनत्कुमारप्रमुखास्तथैव परमर्पयः। अङ्गिरःप्रमुखाइचैव तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः॥ ७१॥ तथा नागाः सुपर्णाश्च सिद्धाश्चक्रचरास्तथा। सरितः सागराइचैव गन्धर्वाप्सरसोऽपि च ॥ ७२॥ प्रजापतिपुरस्कृतः। हरिश्च भगवानास्ते तत्र त्रीग्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी ॥ ७३ ॥ समितकान्ता सर्वतीर्थपुरस्कृता। तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्वता॥७४॥ यमुना गङ्गया सार्ध संगता लोकपावनी। गङ्गायमुनयोर्भध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम् ॥ ७५ ॥

राजेन्द्र ! तत्पश्चात् महिषयोंद्वारा प्रशंसित प्रयागतीर्थमें जाय । जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य, लोकसम्मानित पितर, सनत्कुमार आदि महिष्, अिक्करा आदि निर्मल ब्रह्मिष्, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र, गन्धवं, अप्सरा तथा ब्रह्माजीसिहत भगवान् विष्णु निवास करते हैं । वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, जिनके बीचसे सब तीथोंसे सम्पन्न गङ्गा वेगपूर्वक बहती है । त्रिभुवनविख्यात सूर्यपुत्री लोकपावनी यमुनादेवी वहाँ गङ्गाजीके साथ मिली हैं । गङ्गा और यमुनाका मध्यभाग पृथ्वीका जधन माना गया है ॥ ६९-७५ ॥

प्रयागं जघनस्थानमुपस्थमृषयो विदुः। प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरौ तथा॥ ७६ ॥ तीर्थं भोगवतो चैव वेदिरेषा प्रजापतेः।
तत्र वेदाश्च यशाश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर॥७७॥
प्रजापतिमुपासन्ते ऋषयश्च तपोधनाः।
यजन्ते कतुभिदेवास्तथा चक्रधरा नृपाः॥७८॥
ततः पुण्यतमं नाम त्रिष्ठ लोकेषु भारत।
प्रयागं सर्वतीर्थेभ्यः प्रवद्त्यधिकं विभो॥७९॥
गमनात् तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनाद्पि।
मृत्युकालभयाचापि नरः पापात् प्रमुच्यते॥८०॥

ऋषियोंने प्रयागको जघनस्थानीय उपस्थ बताया है। प्रतिष्ठानपुर (झ्ली) सहित प्रयागः कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवतोतीर्थ यह ब्रह्माजीकी बेदी है। युधिष्ठिर ! उस तीर्थमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान् होकर रहते हैं और प्रजापतिकी उपासना करते हैं। तपोधन ऋषिः देवता तथा चक्रधर तृपतिगण वहाँ यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करते हैं। भरत-नन्दन ! इसोलिये तीनों लोकोंमें प्रयागको सब तीर्थोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं। उस तीर्थमें जानेसे अथवा उसका नाम लेनेमात्रसे भी मनुष्य मृत्युकालके भय और पापसे मुक्त हो जाता है। ७६-८०॥

तत्राभिषेकं यः कुर्यात् संगमे लोकविश्रते । पुण्यं स फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ८१ ॥

वहाँके विश्वविख्यात संगममें जो स्नान करता है। वह राजसूय और अश्वमेधयज्ञोंका पुण्यफल प्राप्त कर लेता है।।

एषा यजनभूमिर्हि देवानामभिसंस्कृता। तत्र दत्तं सूक्ष्ममिप महद् भवति भारत॥ ८२॥

भरतनन्दन ! यह देवताओंकी संस्कार की हुई यज्ञभूमि है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान महान् होता है॥ न वेदवचनात् तात न लोकवचनाद्पि। मतिरुक्तमणीया ते प्रयागमरणं प्रति॥८३॥

तात ! तुम्हें किसी वैदिक वचनसे या लौकिक वचनसे भी प्रयागमें मरनेका विचार नहीं त्यागना चाहिये ॥ ८३ ॥ दश तीर्थसहस्राणि षष्टिः कोटखस्तथापराः । येषां सांनिध्यमत्रेव कीर्तितं कुरुनन्दन ॥ ८४ ॥ चतुर्विये च यत् पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत् । स्नान एव तदाप्राति गङ्गायमुनसंगमे ॥ ८५ ॥

कुरनन्दन! साठ करोड़ दस हजार तीथोंका निवास केवल इस प्रयागमें ही बताया गया है। चारों विद्याओंके ज्ञानसे जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलनेवाले व्यक्तियोंको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह सब गङ्गा-यमुनाके संगममें स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है। ८४-८५॥

तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीर्थमुत्तमम्। तत्राभिषेकं यः कुर्यात् सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥ ८६॥ प्रयागमें भोगवती नामसे प्रसिद्ध वासुिक नागका उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स्नान करता है, उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है।। ८६।।

तत्र हंसप्रपतनं तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् । दशाश्वमेधिकं चैव गङ्गायां कुरुनन्दन ॥ ८७ ॥

कुरुनन्दन ! वहीं त्रिलोकविख्यात हसप्रपतन नामक तीर्थ है और गङ्गाके तटपर दशाश्वमेधिक तीर्थ है ॥ ८७ ॥ कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र तत्रावगाहिता। विशेषो वै कनखळे प्रयागे परमं महत्॥ ८८॥

गङ्गामें जहाँ कहीं भी स्नान किया जाय वह कुरक्षेत्रके समान पुण्यदायिनी है। कनखलमें गङ्गाका स्नान विशेष माहात्म्य रखता है और प्रयागमें गङ्गा-स्नानका माहात्म्य सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है॥ ८८॥

यद्यकार्यशतं कृत्वा कृतं गङ्गाभिषेचनम् । सर्वे तत् तस्य गङ्गाम्मो दहत्यग्निरिवेन्धनम् ॥ ८९ ॥ सर्वे कृतयुगे पुण्यं त्रेतायां पुष्करं स्मृतम् । द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्रं गङ्गा किलयुगे स्मृता ॥ ९० ॥ पुष्करे तु तपस्तप्येद् दानं दद्यान्महालये । मलये त्विग्नमारोहेद् भृगुतुङ्गे त्वनाशनम् ॥ ९१ ॥

जैसे अग्नि ईधनको जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गङ्गा-स्नान किया जाय तो उसका जल उन सब पापोंको भस्म कर देता है। सत्ययुगमें सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेतामें पुष्करका महत्त्व है। द्वापरमें कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है और किलयुगमें गङ्गाकी अधिक महिमा बतायी गयी है। पुष्करमें तप करे, महालयमें दान दे, मलय पर्वतमें अग्निपर आरूट हो और भृगुतुङ्गमें उपवास करे।। ८९-९१।

पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे गङ्गायां मध्यमेषु च। स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्तसप्तावरांस्तथा॥९२॥

पुष्करमें, कुरुक्षेत्रमें, गङ्गामें तथा प्रयाग आदि मध्यवर्तीं तीथोंमें स्नान करके मनुष्य अपने आगे-पीछेकी सात-सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है ॥ ९२ ॥

पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रं प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ ९३ ॥

गङ्गाजीका नाम लिया जाय तो वह सारे पापोंको घो-वहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती है तथा स्नान और जलपान करनेपर वह मनुध्यकी सात पीढ़ियोंको पावन बना देती है॥ ९३॥

वावद्स्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशते जलम् । तावत् स पुरुषो राजन् खर्गलाके महीयते ॥ ९४ ॥ राजन् ! मनुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजलका स्पर्श करती है, तबतक वह पुरुष स्वर्गलीकमें पूजित होता है ॥ ९४ ॥

यथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । उपास्य पुण्यं लब्धवा च भवत्यमरलोकभाक्॥ ९५॥

जितने पुण्य-तीर्थ हैं और जितने पुण्य मन्दिर हैं, उन सबकी उपायना (सेवन) से पुण्यलाम करके मनुष्य देव-लोकका भागी होता है॥ ९५॥

न गङ्गासदृशं तीर्थं न देवः केशवात् परः। ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः॥ ९६॥

गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान विष्णुसे बढ़-कर कोई देवता नहीं और ब्राझणींसे उत्तम कोई वर्ण नहीं है; ऐसा ब्रह्माजीका कथन है ॥ ९६॥

यत्र गङ्गा महाराज स देशस्तत् तपोवनम्। सिद्धिक्षेत्रं च तज्ज्ञेयं गङ्गातीरसमाश्रितम्॥ ९७॥

महाराज ! जहाँ गङ्गा वहती हैं, वही उत्तम देश है और वही तपोवन है । गङ्गाके तटवर्ती स्थानको सिद्धिक्षेत्र समझना चाहिये ॥ ९७ ॥

इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च। सुहदां च जपेत् कर्णे शिष्यस्यानुगतस्य च॥९८॥

इस सत्य सिद्धान्तको ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों, पुत्र, सुहुदों, शिष्यवर्ग तथा अपने अनुगत मनुष्योंके कानमें कहना चाहिये॥ ९८॥

इदं धन्यमिदं मेध्यमिदं खर्ग्यमनुत्तमम्। इदं पुण्यमिदं रम्यं पत्वनं धर्म्यमृत्तमम्॥९९॥

यह गङ्गा-माहात्म्य धन्यः पवित्रः स्वर्गप्रद और परम उत्तम है। यह पुण्यदायकः रमणीयः पावनः उत्तमः धर्म-संगत और श्रेष्ठ है॥ ९९॥

महर्पीणामिदं गुद्धं सर्वपापत्रमोचनम् । अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मेतः खर्गमाप्नुयात् ॥१००॥

यह महर्षियोंका गोपनीय रहस्य है। सब पापोंका नाश करनेवाला है। द्विजमण्डलीमें इस गङ्गा-माहात्म्यका पाठ करके मनुष्य निर्मल हो स्वर्गलोकमें पहुँच जाता है।। १००॥

श्रीमत् खर्ग्यं तथा पुण्यं सपत्नशमनं शिवम् । मेधाजननमञ्यं चै तीर्थवंशानुकीर्तनम् ॥१०१॥

यह तीर्थसमूहोंकी महिमाका वर्णन परम उत्तम, सम्पत्ति-दायकः स्वर्गप्रदः, पुण्यकारकः हानुओंका निवारण करनेवालाः कल्याणकारक तथा मेधाहाक्तिको उत्पन्न करनेवाला है॥

अपुत्रो लभते पुत्रमधनो धनमाः नुयात् । महीं विजयते राजा वैदयो धनमवाः नुयात ॥१०२॥ इस तीर्थ-माहारम्यका पाट करनेसे पुत्रहीनको पुत्र प्राप्त होता है, घनह<sup>ो</sup>नको घन मिलता है, राजा इस पृथ्वीपर विजय पाता है और वैदयको व्यापारमें धन मिलता है।।

शूद्रो यथेष्सितान् कामान् ब्राह्मणः पारगः पठन् । यश्चेदं श्रणुयान्नित्यं तीर्थपुण्यं नरः शुचिः ॥१०३॥ जातीः स सारते वह्नीर्नोकपृष्ठे च मोदते । गम्यान्यपि च तीर्थानि कीर्तितान्यगमानि च ॥१०४॥

श्रूद्र मनोवाञ्छित वस्तुएँ पाता है और ब्राह्मण इसका पाठ करे तो वह समस्त शास्त्रोंका पारंगत विद्वान् होता है। जो मनुष्य तीथोंके इस पुण्य माहात्म्यको प्रतिदिन सुनता है, वह पवित्र हो पहलेके अनेक जन्मोंकी बातें याद कर लेता है और देहत्यागके पश्चात् स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है। भीष्म ! मैंने यहाँ गम्य और अगम्य सभी प्रकारके तीथोंका वर्णन किया है। १०३-१०४॥

मनसा तानि गच्छेत सर्वतीर्थसमीक्षया।
एतानि वसुभिः साध्येरादित्यैर्मस्दिश्विभिः॥१०५॥
न्रमृषिभिदेवकरुपैश्च स्नातानि सुक्रतैषिभिः।
एवं त्वमिप कौरव्य विधिनानेन सुन्नत॥१०६॥
वज तीर्थानि नियतः पुण्यं पुण्येन वर्धयन्।
भावितैः करणैः पूर्वमास्तिक्याच्छुतिदर्शनात्॥१०७॥
प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्भिः शास्त्रानुदर्शिभिः।
नावती नाकृतात्मा च नाग्चिर्चने च तस्करः॥१०८॥
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमितर्नरः।
त्वया तु सम्यग्वृत्तेन नित्यं धर्मार्थदर्शिना॥१०९॥
पिता पितामहद्येव सर्वे च प्रपितामहाः।
पितामहपुरोगाश्च देवाः सर्पिगणा नृप॥११०॥
तव धर्मण धर्मक्ष नित्यमेवाभितोषिताः।
अवापस्यसि त्वं लोकान् वै वस्नां वासवोपम।
कीर्तिं चमहतीं भीष्म प्राप्स्यसे भुवि शाश्वतीम्॥१११॥

सम्पूर्ण तीथोंके दर्शनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये मनुष्य जहाँ जाना सम्भव न हो, उन अगम्य तीथोंमें मनसे यात्रा करे अर्थात् मनसे उन तीथोंका चिन्तन करें । वसुगण, साध्यगण, आदित्यगण, मरुद्रण, दोनों अश्विनीकुमार तथा देवोपम महर्षियोंने भी पुण्य-लाभकी इच्छासे उन तीथोंमें स्नान किया है। उत्तम बतका पालन करनेवाले कुरुनन्दन! इसी प्रकार तुम भी विधिपूर्वक शौच-संतोषादि नियमोंका पालन करते और पुण्यसे पुण्यको बढ़ाते हुए उन तीथोंकी यात्रा करो। आस्तिकता और वेदोंके अनुशीलनसे पहले अपने इन्द्रियोंको पवित्र करके शास्त्रज्ञ साधु पुरुष ही उन तीथोंको प्राप्त करते हैं। कुरुनन्दन! जो बहाचर्य आदि वर्तोका पालन नहीं करता, जिसने अपने चित्तको वशमें नहीं किया, जो अपवित्र आचार-विचारवाला और चोर है, जिसकी बुद्धि वक है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होनेके कारण तीथोंमें स्नान नहीं

करता । तुम धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा नित्य सदाचारमें तत्पर रहनेवाले हो । धर्मज ! तुमने पिता-पितामह-प्रपितामह, ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षिगण इन सबको सदा स्वधर्म-पालनसे संतुष्ट किया है, अतः इन्द्रके समान तेजस्वी नरेश ! तुम वसुओं के लोकमें जाओगे । भीष्म ! तुमहें इस पृथ्वीपर विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी ॥ १०५-१११ ॥

#### नारद उवाच

पवमुक्त्वाभ्यनुशाय पुलस्त्यो भगवानृषिः। प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत॥११२॥

नारद्जी कहते हैं--युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर भीष्मजीकी अनुमित ले संतुष्ट हुए भगवान् पुलस्त्य मुनि प्रसन्न मनसे वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ११२॥

भीष्मश्च कुरुशार्दूल शास्त्रतत्त्वार्थद्शिवान् । पुलस्त्यवननाच्चैव पृथिवीं परिचक्रमे ॥११३॥

कुरुश्रेष्ठ ! शास्त्रके तात्त्विक अर्थको जाननेवाले भीष्मने महर्षि पुलस्त्यके वचनसे ( तीर्थयात्राके लिये ) सारी पृथ्वीकी परिक्रमा की ॥ ११३॥

प्वमेषा महाभाग प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता। तीर्थयात्रा महापुष्या सर्वपापप्रमोचनी॥११४॥

महाभाग ! इस प्रकार यह सब पापोंको दूर करनेवाली महापुण्यमयी तीर्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर (प्रयाग ) में प्रतिष्ठित है। । ११४॥

अनेन विधिना यस्तु पृथिवीं संचरिष्यति । अश्वमेधरातस्याद्रयं फलं प्रेत्य स भोक्ष्यति ॥११५॥

जो इस विधिसे (तीर्थयात्राके उद्देश्यसे ) सारी पृथ्वी-की परिक्रमा करेगा। वह सौ अश्वमेधयज्ञोंसे भी उत्तम पुण्य-फल पाकर देहत्यागके पश्चात् उसका उपभोग करेगा॥११५॥

ततश्चाष्ट्रगुणं पार्थ प्राप्यसे धर्ममुत्तमम्। भीष्मः कुरूणां प्रवरो यथापूर्वमवातवान् ॥११६॥

कुन्तीनन्दन ! कुरुप्रवर भीष्मने पहले जिस प्रकार तीर्थयात्राजनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे भी आठगुने उत्तम धर्मकी उपलब्धि तुम्हें होगी ॥ ११६॥

नेता च त्वसृषीन् यसात् तेन ते ऽष्टगुणं फलम्। रक्षोगणविकीर्णानि तीर्थान्येतानि भारत। न गतानि मनुष्येन्द्रैस्त्वासृते कुरुनन्दन॥११७॥

तुम अपने साथ इन सब ऋषियोंको छे जाओगे, इसीलिये तुम्हें आठगुना पुण्यफल प्राप्त होगा। भरतकुल-भूषण कुरुनन्दन! इन सभी तीथोंमें राक्षसोंके समुदाय फैले हुए हैं। तुम्हारे सिवा, दूसरे नरेशोंने वहाँकी यात्रा नहीं की है॥ ११७॥ इदं देवर्षिचरितं सर्वतीर्थाभिसंवृतम् । यः पठेत् कल्यमुत्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥११८॥

जो मनुष्य सबेरे उठकर देवर्षि पुलस्त्यद्वारा वर्णित सम्पूर्ण तीथोंके माहात्म्यसे संयुक्त इस प्रसङ्गका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ११८ ॥ ऋषिमुख्याः सदा यत्रवाहमीकिस्त्वथ कर्यपः । आत्रेयः कुण्डजठरो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥११९॥ असितो देवल्रव्येव मार्कण्डेयोऽथ गालवः । भरद्वाजो वसिष्ठश्च मुनिरुद्दालकस्तथा ॥१२०॥ शौनकः सह पुत्रेण व्यासश्च तपतां वरः । दुर्वासाश्च मुनिश्रेष्ठो जावालिश्च महातपाः ॥१२१॥ एते ऋषिवराः सर्वे त्वत्प्रतीक्षास्त्रपोधनाः । एभिः सह महाराज तीर्थान्येतान्यनुवज ॥१२२॥

पाभः सह महाराज ताथान्यतान्य नुव्रज ॥ १२२॥
महाराज ! ऋषिप्रवर वाल्मीकि, करयप, आत्रेय,
कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कण्डेय,
गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ, उद्दालक मुनि, शौनक तथा
पुत्रसहित तपोधनप्रवर व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और
महातपस्वी जाबालि—ये सभी महर्षि, जो तपस्याके धनी
हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सबके साथ उक्त तीथोंमें
जाओ ॥ ११९–१२२॥

एष ते लोमशो नाम महर्षिरमितद्युतिः। समेष्यति महाराज तेन सार्धमनुत्रज ॥१२३॥

महाराज ! ये अमिततेजस्वी महर्षि लोमरा तुम्हारे पास आनेवाले हैं, उन्हें साथ लेकर यात्रा करो ॥ १२३ ॥ मयापि सह धर्मक तीर्थोन्येतान्यनुक्रमात् ।

प्राप्ससे महतीं कीर्ति यथा राजा महाभिषः ॥१२४॥ धर्मत्र ! इस यात्रामें मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा । प्राचीन

धर्मज्ञ ! इस यात्रामें में भी तुम्हारा साथ दूँगा । प्राचीन राजा महाभिषके समान तुम भी क्रमशः इन तीथोंमें भ्रमण करते हुए महान् यश प्राप्त करोगे ॥ १२४ ॥

यथा ययातिर्धर्मात्मा यथा राजा पुरूरवाः।
तथा त्वं राजशार्दूळ स्वेन धर्मेण शोभसे ॥१२५॥
यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विश्वतः।
तथा त्वं सर्वराजभ्यो श्राजसे रिहमवानिव ॥१२६॥

नृपश्रेष्ठ ! जैसे धर्मात्मा ययाति तथा राजा पुरूरवा थे वैसे ही तुम भी अपने धर्मसे सुशोभित हो रहे हो । जैसे राजा भगीरथ तथा विख्यात महाराज श्रीराम हो गये हैं, उसी प्रकार तुम भी सूर्यकी भाँति सब राजाओंसे अधिक शोभा पा रहे हो ॥ १२५-१२६॥

यथा मनुर्यथेक्वाकुर्यथा पूरुर्महायशाः। यथा वैन्यो महाराज तथा त्वमि विश्वतः ॥१२७॥ यथा च वृत्रहा सर्वान् सपत्नान् निर्दहन् पुरा। त्रैलोक्यं पालयामास देवराङ् विगतज्वरः ॥१२८॥ तथा शत्रुक्षयं कृत्वा त्वं प्रजाः पालियष्यसि । स्वधमीविजितामुर्वी प्राप्य राजीवलोचन ॥१२९॥ ख्याति यास्यसि धर्मेण कार्तवीर्यार्जुनो यथा ॥१३०॥

महाराज ! जैसे मनु, जैसे इक्ष्वाकु, जैसे महायशस्वी पूरु और जैसे वेननन्दन पृथु हो गये हैं, वैसी ही तुम्हारी भी ख्याति है । पूर्वकालमें वृत्रासुरविनाशक देवराज इन्द्रने जैसे सब शत्रुओंका संहार करते हुए निश्चिन्त होकर तीनों लोकोंका पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओंका नाश करके प्रजाका पालन करोगे । कमलनयन नरेश ! तुम अपने धर्मसे जोती हुई पृथ्वीपर अधिकार प्राप्त करके स्वधर्मपालनद्वारा कार्तवीर्थ अर्जुनके समान विख्यात होओगे ॥

वैशम्पायन उवाच

प्यमाश्वास्य राजानं नारदो भगवानृषिः। अनुज्ञाप्य महाराज तत्रैवान्तरधीयत॥१३१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं— महाराज जनमेजय ! देवर्षि नारद इस प्रकार राजा सुधिष्ठिरको आश्वासन देकर उनकी आज्ञा ले वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १३१ ॥ सुधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा तमेवार्थं विचिन्तयन् । तीर्थयात्राश्चितं पुण्यमृषीणां प्रत्यवेदयत् ॥१३२॥

धर्मात्मा युधिष्ठिरने भी इसी विषयका चिन्तन करते हुए अपने पास रहनेवाले महर्षियोंसे तीर्थयात्रासम्बन्धी महान् पुण्यके विषयमें निवेदन किया ॥ १३२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्रणि तोर्थयात्रापर्वणि पुलस्त्यतीर्थयात्रायां नारदवाक्ये पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें महर्षि पुरुस्त्यकी तीर्थयात्राके सम्बन्धमें नारदवाक्यविषयक पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

### षडशीतितमोऽध्यायः

### युधिष्टिरका धौम्य मुनिसे पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदिके विषयमें पूछना

वैशम्पायन उवाच

भ्रातॄणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः। वितामहसमं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—-जनमेजय ! अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान् देविंप नारदकी सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिरने पितामहके समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्यजीसे कहा—॥१॥ मया स पुरुषव्याञ्चो जिल्ला सत्यपराक्रमः।

मया स पुरुषव्याञ्चो जिष्णुः सत्यपराक्रमः। अस्त्रहेतोर्महावाहुरमितात्मा विवासितः॥ २॥

्ब्रह्मन्! मैंने अस्त्रप्रातिके लिये विजयी सत्यपराक्रमी, महामना एवं प्रतापी पुरुषिंह महावाहु अर्जुनको निर्वासित कर रखा है।। स हि चीरोऽनुरक्तश्च समर्थश्च तपोधनः। रुती च भृशमण्यस्त्रे वासुदेव इव प्रभुः॥ ३॥

'वह वीर मुझमें अनुराग रखनेवाला, सामर्थ्यशाली, तपस्याका धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञानमें भगवान भीकृष्णकी भाँति प्रभावशाली है ॥ ३॥

अहं ह्येताबुभौ ब्रह्मन् कृष्णावरिविघातिनौ। अभिज्ञानामि विकान्तौ तथा व्यासः प्रतापवान्॥ ४॥

विप्रवर ! में इन दोनों कृष्णनामधारी वीरोंको शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ । महाप्रतापी वेदव्यासजीकी भी यही धारणा है ॥ ४ ॥ त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ वासुदेवधनंजयौ । नारदोऽपि तथा वेद योऽप्यशंसत् सदा मम ॥ ५ ॥

'कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन तीन युगोंसे सदा साथ रहते आये हैं। नारदजी भी इन दोनोंको इसी रूपमें जानते हैं और सदा मुझसे इस वातकी चर्चा करते रहते हैं॥ ५॥

तथाहमि जान।मि नरनारायणावृषी।
शक्तोऽयमित्यतोमत्वामया स प्रेषितोऽर्जुनः ॥ ६ ॥
इन्द्रादनवरः शक्तं सुरस्जुः सुराधिपम्।
द्रष्टुमस्त्राणि चादातुमिन्द्रादिति विवासितः॥ ७ ॥
भीष्मद्रोणावतिरथौ कृपो द्रौणिश्च दुर्जयः।
धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण वृता युधि महारथाः॥ ८ ॥

भी भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्रीकृष्ण और अर्जुन सुपिख नर-नारायण ऋषि हैं। अर्जुनको शक्तिशाली समझ-कर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रोंकी प्राप्तिके लिये भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इन्द्रसे कम नहीं हैं। यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इन्द्रका दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रोंको प्राप्त करनेके लिये भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। कृताचार्य तथा अश्वत्थामाको भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधनने इन सभी महार्थियोंको युद्धके लिये वरण कर लिया है॥ ६-८॥

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वास्त्रविदुपस्तथा। योदुकामाश्च पार्थेन सततं ये महावलाः। स च दिव्यास्त्रवित् कर्णः सृतपुत्रो महारथः॥ ९॥ वे सब-केसब वेदकः शूरबीरः सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाताः महाबली और सदा अर्जुनके साथ युद्धकी अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूतपुत्र महारथी कर्ण भी दिन्यास्त्रोंका ज्ञाता है॥ ९॥

योऽस्त्रवेगानिलवलः शरार्चिस्तलिनःस्वनः। रजोधूमोऽस्त्रसम्पातो धार्तराष्ट्रानिलोद्धतः॥१०॥ निस्टष्ट इव कालेन युगान्ते ज्वलनो महान्। मम सैन्यमयं कक्षं प्रधक्ष्यति न संशयः॥११॥

'कालने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान् अग्निके समान उत्पन्न किया है। अस्नोंका वेग ही उसका वायुतुस्य वल है। वाण ही उसकी ज्वाला है। हथेलीसे होनेवाली आवाज़ ही उस दाहक अग्निका शब्द है। युद्धमें उठनेवाली धूल ही उस कर्णस्पी अग्निका धूम है। अस्नोंकी वर्षा ही उसकी लप्टोंका लगना है। धृतराष्ट्रपुत्र-स्पी वायुका सहारा पाकर वह और भी उद्धत एवं प्रज्वलित हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरी सेनाको सूखे तिनकोंकी राशिके समान भस्म कर डालेगा॥ १०-११॥ तंस ऋष्णानिलोद्धतो दिञ्यास्त्रज्वलनो महान्। श्वेतवाजिबलाकाभृद्गाण्डीवेन्द्रायुधोल्वणः॥ १२॥ संरब्धः शरधाराभिः सुदीप्तं कर्णपावकम्। अर्जुनोदोरितो मेघः शमयिष्यति संयुगे॥ १३॥ स साक्षादेव सर्वाणि शकात् परपुरंजयः। दिव्यान्यस्नाणि वीभत्सुस्ततश्च प्रतिपत्स्यते॥ १४॥

'उस आगको युद्धमें अर्जुननामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्रीकृष्णरूपी वायुका सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रोंका प्रकाश ही उसमें विजलीकी चमक होगी। रथके श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़नेवाली वकपंक्तियोंकी माँति सुशोभित होंगे। गाण्डीव धनुप ही इन्द्रधनुषके समान दुःसह दृश्य उपस्थित करनेवाला होगा। वह क्रोधमें भरकर बाणरूपी जलकी धारासे कर्णरूपी प्रज्वलित अग्निको निश्चय ही शान्त कर देगा। शतुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाला अर्जुन साक्षात् इन्द्रसे सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा॥

अलं स तेषां सर्वेषामिति मे धीयते मितः। नास्ति त्वतिकृतार्थानां रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥ १५॥ 'धृतराष्ट्र-पक्षके उक्त सभी महारिधयोंको जीतनेके लिये वह अकेला ही पर्याप्त होगा; ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । अन्यथा अत्यन्त कृतार्थताका अनुभव करनेवाले शत्रुओंको द्वानेका और कोई उपाय नहीं है ॥ १५ ॥

ते वयं पाण्डवं सर्वे गृहीतास्त्रमरिंदमम्। द्रष्टारो न हि वीभत्सुभीरमुद्यम्य सीदति॥१६॥

'अतः हम शत्रुहन्ता पाण्डुनन्दन अर्जुनको अवश्य ही सब दिव्यास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे; क्योंकि वह वीर किसी कार्य-भारको उठाकर उसे पूर्ण किये विना कभी श्रान्त नहीं होता ॥ १६ ॥

वयं तु तसृते वीरं वनेऽस्मिन् द्विपदां वर। अवधानं न गच्छामः काम्यके सह कृष्णया ॥१७॥

'नरश्रेष्ठ! इस काम्यकवनमें वीर अर्जुनके विना द्रौपदी-सहित इम सब पाण्डवोंका मन विल्कुल नहीं लग रहा है॥ भवानन्यद् वनं साधु बह्ननं फलवच्छुन्व। आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकमीभः॥१८॥

'इसलिये आप हमें किसी ऐसे रमणीय वनका पता बतायें जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फलसे सम्पन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषोंद्वारा सेवित हो ॥ १८॥

यत्र कंचिद् वयं कालं वसन्तः सत्यविक्रमम्। प्रतीक्षामोऽर्जुनं वीरं वृष्टिकामा इवाम्बुदम्॥१९॥

जहाँ हमलोग कुछ काल रहकर सत्यपराक्रमी वीर अर्जुनके आगमनकी उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जैसे वृष्टिकी इच्छा रखनेवाले किसान बादलोंकी राह देखते हैं ॥ १९ ॥ विविधानाश्रमान कांश्चिद् द्विजातिभ्यः प्रतिश्रुतान् । सरांसि सरितश्चैव रमणीयांश्च पर्वतान् ॥२०॥ आचक्ष्व न हि मे ब्रह्मन् रोचते तमृतेऽर्जुनम् । वनेऽस्मिन् काम्यके वासो गच्छामोऽन्यां दिशं प्रति ॥

'ब्रह्मन्! आप दूसरे ब्राह्मणोंसे सुने हुए नाना प्रकारके कितपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतोंका पता बताइये। अर्जुनके बिना अब काम्यकवनमें रहना हमें अच्छा नहीं लगता; इसलिये अब दूसरी दिशाको चलेंगे।।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थयात्रायां षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें घीम्यकी तीर्थयात्राविषयक छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

## सप्ताशीतितमोऽध्यायः धौम्यद्वारा पूर्विदिशाके तीर्थीका वर्णन

वैशम्पायन उवाच तान् सर्वानुत्सुकान् दृष्टा पाण्डवान् दीनचेतसः । आश्वासर्यस्तथा धौम्यो बृहस्पतिसमोऽव्रवीत् ॥ १॥ ब्राह्मणानुमतान् पुण्यानाश्रमान् भरतर्षभ । दिशस्तीर्थानि शैलांश्च शृणु मे वदतोऽनघ ॥ २॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डवींका चित्त अर्जुनके लिये अत्यन्त दीन हो रहा था। वे सब-के-सब उनमे मिलनेको उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देख-कर बृहस्पतिके समान तेजस्वी महर्षि धौम्यने उन्हें सान्तवना देते हुए कहा—प्पापरहित भरतकुलभूषण! ब्राह्मणलोग जिन्हें आदर देते हैं, उन पुण्य आश्रमीं, दिशाओं, तीथों और पर्वतोंका मैं वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १-२॥

#### याञ्छुत्वा गदतो राजन् विशोको भवितासि ह । द्रौपद्या चानया सार्धे भ्रातृभिश्च नरेश्वर ॥ ३ ॥

भरेश्वर ! राजन् ! मेरे मुखसे उन सबका वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयोंके साथ शोकरहित हो जाओगे ॥ ३ ॥ श्रवणाच्चैय तेषां त्वं पुण्यमाष्स्यसि पाण्डव । गत्वा शतगुणं चैय तेभ्य एव नरोत्तम ॥ ४ ॥

'नरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! उनका श्रवण करनेमात्रसे तुम्हें उनके सेवनका पुण्य प्राप्त होगा और वहाँ जानेसे सौगुने पुण्यकी प्राप्ति होगी ॥ ४ ॥

#### पूर्व प्राची दिशं राजन् राजर्षिगणसेविताम्। रम्यां ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्मृति॥५॥

भहाराज युधिष्ठिर ! मैं अपनी स्मरणशक्तिके अनुसार सबसे पहले राजर्षिगणोंद्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशाका वर्णन करूँगा ॥ ५ ॥

#### तस्यां देवर्षिजुष्टायां नैमिषं नाम भारत । यत्र तीर्थानि देवानां पुण्यानि च पृथक् पृथक् ॥ ६ ॥

भरतनन्दन! देवर्षिवेवित प्राची दिशामें नैमिष नामक तीर्थ है, जहाँ भिन्न-भिन्न देवताओंके अलग-अलग पुण्यतीर्थ हैं ॥ ६ ॥

#### यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देवर्षिसेविता। यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवखतः॥७॥

जहाँ देवर्षिसेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है। देवताओंकी यज्ञभूमि और सूर्यका यज्ञपात्र विद्यमान है।

#### तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजर्षिसत्कृतः। शिवं ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिदशर्षिभिः॥८॥

प्राची दिशामें ही पुण्य पर्वतश्रेष्ठ गय है, जो राजर्षि गयके द्वारा सम्मानित हुआ है। वहाँ कल्याणमय ब्रह्मसरोवर है, जिसका देवर्षिगण सेवन करते हैं॥ ८॥

# यद्थे पुरुषव्यात्र कीर्तयन्ति पुरातनाः। एएव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्॥९॥ यजेत वाश्यमेधेन नीलं वा वृषमुतस्जेत्। उत्तारयित संतत्या दशपूर्वान् दशावरान्॥१०॥

'पुरुपिंद ! उस गयाके विषयमें ही प्राचीनलोग यह कहा करते हैं कि 'बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये; सम्भव है, उनमेंसे एक भी गया जाय या अश्वमेष-यज्ञ करे अथवा नील वृषका # उत्सर्ग करे । ऐसा पुरुष अपनी संतितद्वारा दस पहलेकी और दस बादकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता हैं ।।

#### महानदी च तत्रैय तथा गयशिरो नृप। यत्रासौ कीर्त्यते विवैरक्षय्यकरणो वटः॥११॥

'राजन् ! वहीं महानदी और गयशीर्ष तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणोंने अक्षयवटकी स्थिति बतायी है जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते ॥ ११॥

#### यत्र दत्तं पितृभ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुण्यजला तत्र फल्गुर्नाम महानदी ॥१२॥ बहुमूलफला चापि कौशिकी भरतर्पभ। विश्वामित्रोऽध्यगाद् यत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः॥१३॥

'प्रभो ! वहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय होता है । भरतश्रेष्ठ ! वहीं फल्गु नामवाली पुण्यसिलला महानदी है और वहीं बहुत-सें फल-मूलोंवाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणस्वको प्राप्त हुए थे ॥ १२-१३॥

#### गङ्गा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः। अयजत् तत्र बहुभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः॥१४॥

'पूर्विदिशामें ही पुण्यनदी गङ्गा बहती है, जिसके तटपर राजा भगीरथने प्रचुर दक्षिणावाले बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया था ॥ १४॥

#### पञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्त्युत्पलावनम् । विश्वामित्रोऽयजद् यत्र पुत्रेण सह कौशिकः ॥१५॥

'कुरनन्दन! पञ्चालदेशमें ऋषिलोग उत्पलावन बतलाते हैं, जहाँ कुशिकनन्दन विश्वामित्रने अपने पुत्रके साथ यज्ञ किया था॥ १५॥

#### यत्रातुवंशं भगवाञ्जामदग्न्यस्तथा जगौ। विश्वामित्रस्य तां दृष्ट्वा विभूतिमतिमानुषीम् ॥१६॥

'उसी यज्ञमें विश्वामित्रका अलैकिक वैभव देखकर जमदिग्निनन्दन परशुरामने उनके वंशके अनुरूप यशका वर्णन किया था ॥ १६॥

#### कान्यकुञ्जेऽपिवत् सोममिन्द्रेण सह कौशिकः । ततःक्षत्राद्पाकामद् ब्राह्मणोऽस्मीति चाववीत् ॥१७॥

'विश्वामित्रजीने कान्यकुब्जदेशमें इन्द्रके साथ सोमपान किया; वहीं वे क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और 'मैं ब्राह्मण हूँ' यह बात घोषित कर दी ॥ १७॥

> \* लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाञ्चेण तु पाण्डुरः। इवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते॥

जिसका रंग तो लाल हो पर पूछका अग्रभाग सफेद हो एवं खुर और सींग भी सफेद हों, वह नील वृष कहा जाता है। पवित्रमृषिभिर्जुष्टं पुण्यं पावनमुत्तमम्। गङ्गायमुनयोवींर संगमं लोकविश्रुतम् ॥ १८॥

'वीरवर! गङ्गा और यमुनाका परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है और बड़े-बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं ॥ १८॥

यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः। प्रयागमिति विख्यातं तसाद् भरतसत्तम ॥ १९ ॥

'जहाँ समस्त प्राणियोंके आत्मा भगवान् ब्रह्माजीने पहले ही यज्ञ किया था। भरतकुलभूषण! ब्रह्माजीके उस प्रकृष्ट्याग-से ही उस स्थानका नाम 'प्रयाग' हो गया ॥ १९॥

अगस्त्यस्य तु राजेन्द्र तत्राश्रमवरो नृप। तत् तथा तापसारण्यं तापसैरूपशोभितम् ॥ २०॥

'राजेन्द्र !वहाँ महर्षि अगस्त्यका श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वीजनोंसे सुशोभित है ॥ २०॥ हिरण्यबिन्दुः कथितो गिरौ काल और महान्। **भागस्त्यपर्वतो रम्यः पु**ण्यो गिरिवरः शिवः ॥ २१ ॥

'कालञ्जर पर्वतपर हिरण्यविन्दु नामसे प्रसिद्ध महान् तीर्थ बताया गया है। आगस्त्यपर्वत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ट एवं कल्याणस्वरूप है ॥ २१ ॥

महेन्द्रो नाम कौरव्य भागवस्य महात्मनः। अयजत् तत्र कौन्तेय पूर्वमेव पितामहः॥ २२॥

'कुरनन्दन! महात्मा भागवका निवासस्थान महेन्द्रपर्वत है । कुन्तीनन्दन ! वहाँ ब्रह्माजीने पूर्वकालमें यज्ञ किया था ॥ यत्र भागीरथी पुण्या सरस्यासीद् युधिष्ठिर ।

धूतपाष्मभिराकीणी पुण्यं तस्याश्च दर्शनम्।

यत्र सा ब्रह्मशालेति पुण्या ख्याता विशाम्पते ॥ २३ ॥

·युधिष्ठिर! जहाँ पुण्यसिलला भागीरथी गङ्गा सरोवरमें स्थित थी। महाराज ! जहाँपर उन्हें 'ब्रह्मशाला' यह पवित्र नाम दिया गया है, वह पुण्यतीर्थ निप्पाप मनुष्योंसे न्यास है। उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है ॥ २३५ ॥

पवित्रो मङ्गलीयश्च ख्यातो लोके महात्मनः॥ २४॥ केदारश्च मतङ्गस्य महानाश्रम उत्तमः। कुण्डोदः पर्वतो रम्यो बहुमूलफलोदकः॥२५॥ नैषधस्तृषितो यत्र जलं शर्म च लब्धवान्।

·वहीं महात्मा मतंगऋषिका महान् एवं उत्तम आश्रम केदारतीर्थ है। वह परम पवित्र, मङ्गलकारी और लोकमें विख्यात है। कुण्डोद नामक रमणीय पर्वत वहुत फल-मूल और जलसे सम्पन्न है, जहाँ प्यासे हुए निषधनरेशको जल और शान्तिकी उपलब्धि हुई थी॥ २४-२५५ ॥

यत्र देववनं पुण्यं तापसैरुपशोभितम्॥ २६॥ वाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूर्धनि।

'वहीं तपस्वीजनोंसे सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य-क्षेत्र है, जहाँ पर्वतके शिखरपर बाहुदा और नन्दा नदी बहती हैं ॥ २६३ ॥

तीर्थानि सरितः शैलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ २७ ॥ प्राच्यां दिशि महाराज कीर्तितानि मया तव। तिसुष्वन्यानि पुण्यानि दिक्षु तीर्थानि मे ऋणु। सरितः पर्वतांइचैव पुण्यान्यायतनानि च ॥ २८ ॥

भहाराज ! पूर्वदिशामें जो बहुत-से तीर्थ, नदियाँ, पर्वत और पुण्यमन्दिर आदि हैं। उनका मैंने तुमसे ( संक्षेपमें ) वर्णन किया है। अब शेष तीन दिशाओं के सरिताओं, पर्वतों और पुण्यस्थानोंका वर्णन करता हूँ, सुनो' ॥ २७-२८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि घोम्यतीर्थयात्रायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें घौम्यतीर्थयात्राविषयक सत्तासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

# अष्टाशीतितमोऽध्यायः

धौम्यम्रनिके द्वारा दक्षिणदिशावर्ती तीर्थीका वर्णन

धौम्य उवाच

दक्षिणस्यां तु पुण्यानि श्रृणु तीर्थानि भारत। विस्तरेण यथाबुद्धि कीर्त्यमानानि तानि वै॥ १॥

धौम्यजी कहते हैं-भरतवंशी युधिष्ठिर ! अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार दक्षिणदिशावतीं पुण्यतीथौंका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १ ॥

यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी। बह्नारामा बहुजला तापसाचरिता शिवा॥ २॥

दक्षिणमें पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तटपर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत-से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिये कल्याणस्वरूपा है।। २॥

वेणा भीमरथी चैव नद्यौ पापभयापहे। मृगद्विजसमाकीर्णे ्तापसालयभूषिते ॥ ३ ॥

वेणा और भीमरथी-ये दो नदियाँ भी दक्षिणमें ही हैं, जो समस्त पापभयका नाश करनेवाली हैं। उसके दोनों तट अनेक प्रकारके पशु-पक्षियोंसे व्याप्त और तपस्वीजनोंके आश्रमोंसे विभूषित हैं॥ ३॥

#### राजर्षेस्तस्य च सरिन्तृगस्य भरतर्पभ। रम्यतीर्था बहुजला पयोष्णी द्विजसेविता॥ ४॥

भरतकुलभूषण ! राजा नृगकी नदी पयोष्णी भी उधर ही है, जो रमणीय तीथों और अगाध जलसे मुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं॥ ४॥

अपि चात्र महायोगी मार्कण्डेयो महायशाः।
अनुवंश्यां जगौ गाथां नृगस्य धरणीपतेः॥ ५॥
नृगस्य यजमानस्य प्रत्यक्षमिति नः श्रुतम्।
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्धिजातयः॥ ६॥
पयोष्ण्यां यजमानस्य वाराहे तीर्थ उत्तमे।
उद्धृतं भूतलस्थं वा वायुना समुदीरितम्।
पयोष्ण्या हरते तोयं पापमामरणान्तिकम्॥ ७॥

इस विषयमें हमारे सुननेमें आया है कि महायोगी एवं महायशस्वीमार्कण्डेयने यजमान राजा नृगके सामने उनके वंशके योग्य यशोगाथाका वर्णन इस प्रकार किया था—-(पयोण्णीके तटपर उत्तम वाराहतीर्थमें यज्ञ करनेवाले राजा नृगके यज्ञमें इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मणलोग भी हर्षोल्लाससे पूर्ण हो गये थे।' पयोण्णीका जल हाथसे उठाया गया हो या धरतीपर पड़ा हो अथवा वायुके वेगसे उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, वह जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त किये हुए समस्त पापोंको हर लेता है। ५—७॥

#### खर्गादुत्तुङ्गममलं विषाणं यत्र शूलिनः। खमात्मविहितं दृष्टा मर्त्यः शिवपुरं वजेत्॥ ८॥

जहाँ भगवान् शङ्करका स्वयं ही अपने लिये वनाया हुआ श्रंगनामक वाद्यविशेष स्वर्गसे भी ऊँचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरणधर्मा मानव शिवधाममें चला जाता है ॥ ८॥

#### पकतः सरितः सर्वा गङ्गाद्याः सिळलोचयाः। पयोज्जी चैकतः पुज्या तीर्थेभ्यो हि मता मम ॥ ९ ॥

एक ओर अगाध जलराशिसे भरी हुई गङ्गा आदि सम्पूर्ण नदियाँ हों और दूसरी ओर केवल पुण्यसिलला पयोष्णी नदी हो तो वही अन्य सब नदियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; ऐसा मेरा विचार है ॥ ९ ॥

#### माठरस्य वनं पुण्यं वहुमूलफलं शिवम्। यूपश्च भरतश्रेष्ठ वरुणस्रोतसे गिरौ॥१०॥

भरतश्रेष्ठ ! दक्षिणमें पवित्र माठर-वन है, जो प्रचुर फल-मूल्से सम्पन्न और कल्याणस्वरूप है । वहाँ वरुणस्रोतस नामक पर्वतपर माठर ( सूर्यके पार्श्ववर्ती देवता ) का विजय-स्तम्म सुशोभित होता है ॥ १०॥

#### प्रवेण्युत्तरमार्गे तु पुण्ये कण्वाश्रमे तथा। तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाश्रुति॥११॥

यह स्तम्भ प्रवेणी-नदीके उत्तरवर्ती मार्गमें कण्वके पुण्यमय आश्रममें है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था। तपस्वी महात्माओंके निवास योग्य वनोंका वर्णन किया है।। ११॥ वेदी वार्णरके तार्व जमदाने महात्मनः।

#### वेदी शूर्णारके तात जमदग्नेर्महात्मनः। रम्या पाषाणतीर्था च पुनश्चन्द्रा च भारत॥१२॥

तात ! ग्रूपीरकक्षेत्रमें महात्मा जमदिग्निकी वेदी है । भारत ! वहीं रमणीय पाषाणतीर्था और पुनश्चन्द्रा नामक तीर्थ-विशेष हैं ॥ १२ ॥

अशोकतीर्थं तत्रैव कौन्तेय बहुलाश्रमम्। अगस्त्यतीर्थं पाण्ड्येषु वारुणं च युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ कुमार्थः कथिताः पुण्याः पाण्ड्येष्वेव नर्र्षभ । ताम्रपर्णो तु कौन्तेय कीर्तियष्यामि तां श्रणु ॥ १४ ॥

कुन्तीनन्दन! उसी क्षेत्रमें अशोकतीर्थ है, जहाँ महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर! पाण्ड्यदेशमें अगस्त्यतीर्थ और वारुणतीर्थ है। नरश्रेष्ठ! पाड्यदेशके भीतर पवित्र कुमारी कन्याएँ (कन्याकुमारी तीर्थ) कही गयी हैं। कुन्तीकुमार! अब में तुमसे ताम्रपर्णी नदीकी महिमाका वर्णन करूँगा, सुनो १३-१४

#### यत्र देवैस्तपस्तप्तं महदिच्छद्गिराश्रमे । गोकर्ण इति विख्यातस्त्रिषु छोकेषु भारत ॥१५॥

भरतनन्दन ! वहाँ मोक्ष पानेकी इच्छासे देवताओंने आश्रममें रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहाँका गोकर्ण-तीर्थ तीनों लोकोंमें विख्यात है॥ १५॥

#### शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवः ग्रुभः । हदः परमदुष्प्रापो मानुषेरकृतात्मभिः ॥ १६ ॥

तात ! गोकर्णतीर्थमें शीतल जल भरा रहता है। उसकी जलराशि अनन्त है। वह पवित्र, कल्याणमय और ग्रुभ है। जिनका अन्तःकरण ग्रुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्योंके लिये गोकर्णतीर्थ अत्यन्त दुर्लभ है।। १६।।

#### तत्र वृक्षतृणाद्यैश्च सम्पन्नः फलमूलवान् । आश्रमोऽगस्त्यशिष्यस्यपुण्योदेवसमोगिरिः॥ १७॥

वहाँ अगस्त्यके शिष्यका पुण्यमय आश्रम है। जो वृक्षों और तृण आदिसे सम्पन्न एवं फल-मूलोंसे परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है।। १७॥

#### वैदूर्यपर्वतस्तत्र श्रीमान् मणिमयः शिवः। अगस्त्यस्याश्रमद्वैव बहुमूल्रफलोद्कः॥१८॥

वहाँ परम सुन्दर मिणमय वैदूर्यपर्वत है, जो शिवस्वरूप है। उसीपर महर्षि अगस्त्यका आश्रम है, जो प्रचुर फल-मूल और जलसे सम्पन्न है।। १८॥ सुराष्ट्रेष्विप वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । आश्रमान् सरितद्वैव सरांसि च नराधिप ॥ १९ ॥

नरेश्वर ! अव मैं सुराष्ट्र ( सोराष्ट्र ) देशीय पुण्यस्थानीं, मन्दिरों, आश्रमीं, सरिताओं और सरोवरोंका वर्णन करता हूँ ॥ चमसोद्भेदनं विप्रास्तन्नापि कथयन्त्युत । प्रभासं चोदधौ तीर्थं त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥ २०॥

विप्रगण ! वहीं चमसोद्भेदतीर्थकी चर्चा की जाती है। युधिष्ठिर ! सुराष्ट्रमें ही समुद्रके तटपर प्रभासक्षेत्र है, जो देवताओंका तीर्थ कहा गया है ॥ २०॥

तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शिवम्। उज्जयन्तश्च शिखरी क्षित्रं सिद्धिकरो महान्॥ २१॥

वहीं पिण्डारक नामक तीर्थ है, जो तपस्वी जनोंद्वारा सेवित और कल्याणस्वरूप है। उधर ही उज्जयन्त नामक महान् पर्वत है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला है॥ २१॥ तत्र देविषवर्येण नारदेनानुकीर्तितः। पुराणः श्रुयते स्ठोकस्तं निवोध युधिष्ठर॥ २२॥

युधिष्ठिर ! उसके विषयमें देवर्षिमवर श्रीनारदजीके द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन रलोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो ॥ २२ ॥

पुण्ये गिरौ सुराष्ट्रेषु मृगपक्षिनिषेविते । उज्जयन्ते सा तप्ताङ्गो नाकपृष्ठे महीयते ॥ २३ ॥

सुराष्ट्र देशमें मृगों और पक्षियोंसे सेवित उज्जयन्त नामक

पुण्यपर्वतपर तपस्या करनेवाला पुरुष स्वर्गलोकमें पूजित होता है ॥ २३ ॥

पुण्या द्वारवती तत्र यत्रासौ मधुसूद्रनः। साक्षाद्देवःपुराणोऽसौसहिधर्मःसनातनः॥ २४॥

उज्जयन्तके हो आस-पास पुण्यमयी द्वारकापुरी है, नहाँ साक्षात् पुराणपुरुष भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं। वे ही सनातन धर्मस्वरूप हैं॥ २४॥

ये च वेद्विद्ये विद्रा ये चाध्यातम्बिद्ये जनाः। ते वद्नित महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम्॥ २५॥

जो वेदवेत्ता और अध्यात्मशास्त्रके विद्वान् ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्रीकृष्णको ही सनातन धर्मरूप बताते हैं ॥ २५ ॥

पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परमुच्यते।
पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्गळानां च मङ्गळम्।
त्रैळोक्ये पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः॥ २६॥
अन्ययातमा न्ययातमा च क्षेत्रज्ञः परमेश्वरः।
आस्ते हरिरचिन्त्यातमा तत्रैव मधुसूद्रनः॥ २७॥
भगवान् गोविन्द पवित्रोंकोभी पावन करनेवालेपरमपवित्र

कहे जाते हैं। वे पुण्योंके भी पुण्य और मङ्गलोंके भी मङ्गल हैं। कमलनयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी परमात्मा, व्ययात्मा (क्षरपुरुष) क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचिन्त्यस्वरूप भगवान् मधुसूदन वहीं द्वारकापुरीमें

विराजमान हैं ॥ २६-२७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थयात्रायामष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें धौम्यतीर्थयात्रात्रिषयक अठासीर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

# एकोननवतितमोऽध्यायः

धौम्यद्वारा पश्चिम दिशाके तीर्थीका वर्णन

धौम्य उवाच

आनर्तेषु प्रतीच्यां वै कीर्तयिष्यामि ते दिशि । यानि तत्र पवित्राणि पुण्यान्यायतनानि च ॥ १ ॥

धौम्यजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! अब मैं पश्चिम दिशाके आनर्तदेशमें जो-जो पवित्र तीर्थ और पुण्यस्वरूप देवाल्य हैं। उन सबका वर्णन करूँगा ॥ १॥

वियङ्ग्वाम्रवणोपेता वानीरफलमालिनी । प्रत्यक्स्रोता नदी पुण्या नर्मदा तत्र भारत ॥ २ ॥

भरतनन्दन ! पश्चिम दिशामें पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी धारा पूर्वसे पश्चिमकी ओर है। उसके तटपर प्रियङ्क और आभके वृक्षोंका वन है। र्वेत तथा फलवाले वृक्षोंकी श्रेणियाँ भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं।। २।।

त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। सरिद्धनानि शैलेन्द्रा देवाश्च सिष्तामहाः॥ ३॥ नर्भदायां कुरुश्रेष्ठ सह सिद्धिषचारणैः। स्नातुमायान्ति पुण्यौद्यैः सदा वारिषु भारत॥ ४॥

भरतनन्दन कुरुशेष्ठ ! त्रिलोकीमें जो-जो पुण्यतीर्थ, मन्दिर, नदी, वन,पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋणि, चारण एवं पुण्यात्माओंके समूह हैं, वे सब सदा नर्मदाके जलमें स्नान करनेके लिये आया करते हैं ॥ ३-४॥

निकेतः श्रूयते पुण्यो यत्र विश्वयसो मुनेः। जहे धनपतिर्यत्र कुवेरो नरवाहनः॥ ५॥ वहीं मुनिवर विश्रवाका पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहाँ नरवाहन धनाध्यक्ष कुवेरका जन्म हुआ था ॥ ५ ॥ वैदूर्यशिखरो नाम पुण्यो गिरिवरः शिवः । नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ॥ ६ ॥

वैदूर्यशिखरनामक मङ्गलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा-तटपर है, वहाँ हरे-हरे पत्तोंसे सुशोभित सदा फल और फूलेंके भारसे लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं॥ ६॥

तस्य शैलस्य शिखरे सरः पुण्यं महीपते। फुल्लपद्मं महाराज देवगन्धर्वसेवितम्॥ ७॥

राजन् ! उस पर्वतके शिखरपर एक पुण्य सरोवर है, जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज ! देवता और गन्धर्व भी उस पुण्यतीर्थका सेवन करते हैं॥ ७॥

बह्मश्चर्यं महाराज दृश्यते तत्र पर्वते। पुण्ये स्वर्गोपमे चैय देवर्षिगणसेविते॥ ८॥

राजन् ! देवर्षिगणोंसे सेवित वह पुण्यपर्वत स्वर्गके समान सुन्दर एवं सुखद है । वहाँ अनेक आश्चर्यकी बातें देखी जाती हैं ॥ ८ ॥

हृदिनी पुण्यतीर्था च राजर्षेस्तत्र वै सरित्। विश्वामित्रनदी राजन् पुण्या परपुरंजय॥ ९॥ यस्यास्तीरे सतां मध्ये ययातिर्नेहुपात्मजः। पपातं स पुनर्ठोकाँहरुभे धर्मान् सनातनान्॥ १०॥

शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले नरेश ! वहाँ राजर्षि विश्वामित्रकी तपस्यासे प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गयी है। उसीके तटपर नहुप-नन्दन राजा ययाति स्वर्गसे साधु पुरुपोंके बीचमें गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोकोंमें चले गये थे॥ ९-१०॥

तत्र पुण्यो हदः ख्यातो मैनाकश्चेव पर्वतः। बहुमूलफलोपेतस्त्वसितो नाम पर्वतः॥११॥

वहाँ पुण्यसरोवरः विख्यात मैनाक पर्वत और प्रचुर फल-मूर्लोसे सम्पन्न असित नामक पर्वत है ॥ ११॥ आश्रमः कक्षसेनस्य पुण्यस्तत्र युधिष्ठिर । च्यवनस्याश्रमदचैव विख्यातस्तत्र पाण्डव ॥ १२ ॥

युधिष्ठिर! उसी पर्वतपर कक्षसेनका पुण्यदायक आश्रम है। पाण्डुनन्दन! महर्षि च्यवनका सुविख्यात आश्रम भी वहीं है। १२॥

तत्रात्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभो। जम्बूमार्गो महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥ १३॥ आश्रमः शाम्यतां श्रेष्ठ मृगद्विजनिषेवितः।

प्रभो ! वहाँ थोड़ी ही तपस्यासे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। महाराज ! पश्चिम दिशामें ही जम्बूमार्ग है, जहाँ गुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका आश्रम है। शान्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वह आश्रम पशु-पक्षियोंसे सेवित है ॥ १३ ई ॥ ततः पुण्यतमा राजन् सततं तापसैर्युता ॥ १४ ॥ केतुमाला च मेध्या च गङ्गाद्वारं च भूमिप । ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेवितम् ॥ १५ ॥

राजन् ! उधर ही सदा तपस्वी जनोंसे भरे हुए पुण्यतम तीर्थ-केतुमाला, मेध्या और गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ) हैं। भूपाल ! द्विजोंसे सेवित सुप्रसिद्ध सैन्धवारण्य भी उधर ही है ॥ १४-१५॥

वितामहस्ररः पुण्यं पुष्करं नाम नामतः। वैखानसानां सिद्धानामृवीणाश्रमः प्रियः॥ १६॥ ब्रह्माजीका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशामें

ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियोंका प्रिय आश्रम है।। अप्यत्र संश्रयार्थाय प्रजापतिरथो जगी।

पुष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गाथां सुकृतिनां वर ॥ १७ ॥ पुण्यवानोंमें प्रधान कुरुश्रेष्ठ ! पुष्करमें निवास करनेके लिये प्रजापति ब्रह्माजीने एक गाथा गायी है, जो इस प्रकार है ॥

मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः। विप्रणद्यन्ति पापानि नाकपृष्ठे च मोदते॥१८॥

'जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्करतीर्थमें निवास करने-की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोकमें आनन्द भोगता है'॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि ध्रोम्यतीर्थयात्रायां एकोननवित्तमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें घौम्यतीर्थयात्राविषयक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

## नवतितमोऽध्यायः

धौम्यद्वारा उत्तर दिशाके तीथींका वर्णन

धीम्य उवाच

उदीच्यां राजशार्द्ध दिशि पुण्यानि यानि वै। तानि ते कीर्तयिष्यामि पुण्यान्यातनानि च॥१॥ शृणुष्वावहितो भूत्या मम मन्त्रयतः प्रभो। कथाप्रतिग्रहो वीर श्रद्धां जनयते शुभाम्॥ २॥

धौम्यजी कहते हैं--नृपश्रेष्ठ ! उत्तर दिशामें जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि हैं, उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। प्रभो ! तुम सावधान होकर बृह सब मेरे मुलरे

सुनो । वीरवर ! तीर्थोंकी कथाका प्रसंग उनके प्रति मङ्गल-मयी श्रद्धा उत्पन्न करता है ॥ १-२॥ 🗸

सरखती महावुण्या हृदिनी तीर्थमालिनी। समुद्रगा महावेगा यमुना यत्र पाण्डव॥३॥

तीथोंकी पंक्तिसे सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्य-दायिनी है। पाण्डुनन्दन ! समुद्रमें मिलनेवाली महावेग-शालिनी यमुना भी उत्तर दिशामें ही हैं॥ ३॥

यत्र पुण्यतरं तीर्थे प्रश्लावतरणं शुभम्। यत्र सारखतैरिष्टा गच्छन्त्यवभृथैद्विजाः॥ ४ ॥

उधर ही अत्यन्त पुण्यमय प्लक्षावतरण नामक मङ्गल-कारक तीर्थ है; जहाँ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वतीके जलसे अवभृथस्नान करते और अपने स्थानको जाते हैं॥ ४॥ पुण्यं चाख्यायते दिग्यं शिवमग्निशिरोऽनघ। सहदेवोऽयजद् यत्र शम्याक्षेपेण भारत॥ ५॥

उधर ही अग्निशिर नामक दिन्य, कल्याणमय, पुण्य-तीर्थ बताया जाता है। निष्पाप भरतनन्दन! उसी तीर्थमें सहदेवने शमीका डंडा फेंकवाकर, जितनी दूरीमें वह डंडा पड़ा था उतनी दूरीमें मण्डप बनवाकर उसमें यज्ञ किया॥ एतस्मिन्नेव चार्थेऽसाविन्द्रगीता युधिष्ठिर। गाथा चरति लोकेऽस्मिन् गीयमाना द्विज्ञातिभिः॥ ६॥

युधिष्ठिर ! इसी विषयमें इन्द्रकी गायी हुई एक गाथा लोकमें प्रचलित है, जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं ॥ ६ ॥

अग्नयः सहदेवेन सेविता यमुनामनु। ते तस्य कुरुशार्द्रल सहस्रशतदक्षिणाः॥ ७॥

कुरुश्रेष्ठ ! सहदेवने यमुना-तटपर लाख स्वर्णमुद्राओं-की दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थीक्ष ॥ ७ ॥ तत्रैव भरतो राजा चक्रवर्ती महायशाः। विश्वातिः सप्त चाष्टौ च हयमेथानुपाहरत्॥ ८ ॥

वहीं महायशस्त्री चक्रवर्ती राजा भरतने पैंतीस अश्वमेध-यज्ञोंका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥

कामऋद् यो द्विजातीनां श्रुतस्तात यथा पुरा। अत्यन्तमाश्रमः पुण्यः शरभङ्गस्य विश्रुतः॥ ९॥

तात ! प्राचीनकालमें राजा भरत ब्राह्मणोंकी मनोवाञ्छा-को पूर्ण करनेवाला राजा सुना गया है। उत्तराखण्डमें ही महर्षि शरभङ्गका अत्यन्त पुण्यदायक आश्रम विख्यात है॥

सरस्वती नदी सिद्धः सततं पार्थ पूजिता। बालखिल्यैर्महाराज यत्रेष्टमृषिभिः पुरा॥१०॥

 \* ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा संजयके पुत्र थे—'सहदेव: संजयपुत्र:' इति नीलकण्ठी । कुन्तीनन्दन ! साधु पुरुपोंने सरस्वती नदीकी सदा उपासना की है । महाराज ! पूर्वकालमें वालखिल्य ऋषियोंने वहाँ यज्ञ किया था ॥ १०॥

हपद्वती महापुण्या यत्र ख्याता युधिष्ठिर । न्यम्रोधाख्यस्तुपुण्याख्यः पाञ्चाख्योद्विपदां वर॥ ११ ॥ दाल्भ्यघोषश्च दाल्भ्यश्च धरणीस्थो महात्मनः । कौन्तेयानन्तयशसः सुव्रतस्यामितौजसः ॥ १२ ॥ आश्रमः ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ।

युधिष्ठिर ! परम पुण्यमयी द्वषद्वती नदी भी उधर ही बतायी गयी है । मनुष्योंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वहीं न्यप्रोध, पुण्य, पाञ्चाल्य, दाल्भ्यघोष और दाल्भ्य—ये पाँच आश्रम हैं तथा अनन्तकीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुत्रतका पुण्य आश्रम भी उत्तराखण्डमें ही बताया जाता है, जो पृथ्वीपर रहकर भी तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ ११-१२१ ॥

एतावर्णाववर्णों च विश्वतौ मनुजाधिए ॥ १३ ॥ नरेश्वर ! उत्तराखण्डमें ही विख्यात मुनि नर और नारायण हैं, जो एतावर्ण (श्यामवर्ण—साकार) होते हुए भी वास्तवमें अवर्ण (निगकार) ही हैं ॥ १३ ॥

वेद्शौ वेद्विद्वांसौ वेद्विद्याविद्यवुभौ। ईजाते क्रतुभिर्मुख्यैः पुण्यैर्भरतसत्तम॥१४॥

भरतश्रेष्ठ ! ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेदके मर्मज्ञ तथा वेदिवद्याके पूर्ण जानकार हैं । इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यजोंद्वारा शङ्करका यजन किया है ॥ १४ ॥

समेत्य बहुशो देवाः सेन्द्राः सवरुणाः पुरा। विशाखयूपेऽतप्यन्त तेन पुण्यतमश्च सः॥१५॥

पूर्वकालमें इन्द्र, वरुण आदि बहुत-से देवताओंने मिलकर विशाखयूप नामक स्थानमें तप किया था, अतः वह अत्यन्त पुण्यप्रद स्थान है ॥ १५॥

ऋषिर्मेहान् महाभागो जमद्गिर्महायशाः। पलाशकेषु पुण्येषु रम्येष्वयजत प्रभुः॥१६॥

महाभागः महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदिनने परम सुन्दर तथा पुण्यप्रद पलाशवनमें यज्ञ किया था ॥ १६ ॥

यत्र सर्वाःसरिच्छ्रेष्टाःसाक्षात् तमृषिसत्तमम् । स्वं स्वं तोयमुपादाय परिवार्योपतस्थिरे ॥ १७ ॥

जिसमें सब श्रेष्ठ निदयाँ मूर्तिमती हो अपना-अपना जल लेकर उन मुनिश्रेष्ठके पास आयीं और उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़ी हुई थीं ॥ १७ ॥

अपि चात्र महाराज खयं विश्वावसुर्जगौ। इमं इलोकं तदा वीर प्रेक्ष्य दीक्षां महात्मनः ॥ १८॥

म० १. ७. ४--

वीर महाराज ! यहाँ महात्मा जमदिग्निकी वह यज्ञदीक्षा देखकर स्वयं गन्धर्वराज विश्वावसुने इस श्लोकका गान किया था ॥ १८ ॥

#### यजमानस्य वै देवाञ्जमदग्नेर्महात्मनः। आगम्य सरितो विष्रान् मधुना समतर्पयन् ॥१९॥

'महात्मा जमदिग्न जब यज्ञद्वारा देवताओंका यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञमें सिरताओंने आकर मधुसे ब्राह्मणोंको तृप्त किया' ॥ १९॥

गन्धर्वयक्षरक्षोभिरप्सरोभिश्च सेवितम्। किरातकित्ररावासं रोळं शिखरिणां वरम्॥२०॥ विभेद तरसा गङ्गा गङ्गाद्वारं युधिष्ठिर। पुण्यं तत् ख्यायते राजन् ब्रह्मर्षिगणसेवितम्॥२१॥

युधिष्ठिर ! गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरोंका निवासस्थान है । गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएँ उसका सदा सेवन करती हैं । गङ्गाजी अपने वेगसे उस शैलराजको फोड़कर जहाँ प्रकट हुई हैं, वह पुण्यस्थान गङ्गाद्वार (हरिद्वार) के नामसे विख्यात है। राजन्! उस तीर्थका ब्रह्मर्षिगण सदा सेवन करते हैं ॥ २०-२१॥

#### सनत्कुमारः कौरव्य पुण्यं कनखलं तथा। पर्वतश्च पुरुर्नाम यत्र यातः पुरूरवाः॥२२॥

कुरुनन्दन ! पुण्यमय कनखलमें पहले सनत्कुमारने यात्रा की थी। वहीं पुरु नामसे प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ पूर्व-कालमें पुरुरवाने यात्रा की थी॥ २२॥

#### भृगुर्यत्र तपस्तेपे महर्षिगणसेविते । राजन् स अ(श्रमः ख्यातो भृगुतुङ्गो महागिरिः ॥ २३ ॥

राजन् ! महर्षियोंसे हेवित जिस महान् पर्वतपर भृगुने तपस्या की थी, वह भृगुतुङ्ग आश्रमके नाससे विख्यात है।।२३॥

यः स भूतं भविष्यश्च भवच भरतर्षभ । नारायणः प्रभुर्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥२४॥ तस्यातियशसः पुण्यां विशालां वदरीमनु । आश्रमः ख्यायते पुण्यस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ २५॥

भरतश्रेष्ठ ! भूतः भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापीः सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण हैं उन अत्यन्त यशस्वी श्रीहरिकी पुण्यमयी विशाला-पुरी बदरीवनके निकट है । वह नर-नारायणका आश्रम कहा गया है । वह पुण्यप्रद बदरिकाश्रम तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ २४-२५ ॥

उष्णतोयवहा गङ्गा शीतसोयव<mark>हा पुरा।</mark> सुवर्णसिकता राजन् विशालां वदरीमनु॥२६॥ राजन् ! पूर्वकालसे ही विशाला वदरीके समीप गङ्गा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती हैं । उनकी बाद्र सुवर्णकी भाँति चमकती रहती है ।। २६ ॥

ऋषयो यत्र देवाश्च महाभागा महौजसः। प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नारायणं प्रभुम् ॥ २७॥ यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः। तत्र क्रत्सनं जगत् सर्वं तीर्थान्यायतनानि च ॥ २८॥

वहाँ महाभाग एवं महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रति-दिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान् नारायणको नमस्कार करते हैं। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान् नारायण विराज-मान हैं, वहाँ सम्पूर्ण जगत् है और समस्त तीर्थ तथा देवालय हैं। २७-२८॥

#### तत् पुण्यं परमं ब्रह्म तत् तीर्थं तत् तपोवनम् । तत् परं परमं देवं भूतानां परमेश्वरम् ॥ २९॥

वह बदिरकाश्रम पुण्यक्षेत्र और परब्रह्मस्वरूप है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, वही सम्पूर्ण भूतोंका परमदेव परमेश्वर है॥ २९॥

शाश्वतं परमं चैव धातारं परमं पदम्। यं विदित्वा न शोचन्ति विद्वांसः शास्त्रदृष्टयः॥ ३०॥ तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चैव तपोधनाः।

वही सनातन परमधाता एवं परमपद है, जिसे जान लेनेपर शास्त्रदर्शी विद्वान् कभी शोक नहीं करते हैं। वहीं देवर्षि सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं।। ३०६॥

आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः॥ ३१॥
पुण्यानामपि तत् पुण्यमत्र ते संशयोऽस्तु मा।
पतानि राजन् पुण्यानि पृथिव्यां पृथिवीपते॥ ३२॥
कीर्तितानि नरश्रेष्ठ तीर्थान्यायतनानि च।
पतानि वसुभिः साध्येरादित्यैर्मरुद्श्विभिः॥ ३३॥
ऋषिभिर्देवकरपैश्च सेवितानि महात्मभिः।
चरन्नेतानि कौन्तेय सहितो ब्राह्मणर्षभैः।
श्रात्तभिश्च महाभागैरुत्कण्ठां विहरिष्यसि॥ ३४॥

जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान् मधुसूदन विराजमान हैं वह स्थान पुण्योंका भी पुण्य है । इस विषयमें तुम्हें संशय नहीं होना चाहिये। राजन् ! पृथ्वीपते ! नरश्रेष्ठ ! ये भूमण्डलके पुण्यतीर्थ और आश्रम आदि कहे गये वसु, साध्य, आदित्य, महद्रण, अश्विनीकुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीथोंका सेवन करते हैं। कुन्तीनन्दन! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान् सौभाग्यशाली भाइयोंके साथ उत्कट इच्छा अर्थात् विरह•याकुलता शान्त हो इन तीर्थोंमें विचरते रहोगे तो अर्जुनके लिये तुम्हारी मिलनेकी जायगी ॥ ३१–३४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थयात्रायां नविततमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें धौम्यतीर्थयात्राविषयक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

# एकनवतितमोऽध्यायः

# महर्षि लोमशका आगमन और युधिष्ठिरसे अर्जुनके पाशुपत आदि दिन्यास्त्रोंकी प्राप्तिका वर्णन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना

वैशम्पायन उवाच

पवं सम्भापमाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन । लोमशः स महातेजा ऋषिस्तत्राजगाम ह ॥ १ ॥ तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो ब्राह्मणाश्च ते । उपातिष्ठनमहाभागं दिवि शक्रमिवामराः॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — कौरवनन्दन ! जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमश वहाँ आये । जैसे स्वर्गमें इन्द्रके आनेपर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पाण्डव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदायके अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमशको आया देख उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये ॥ १-२॥



समभ्यच्यं यथान्यायं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। पप्रच्छागमने हेतुमटने च प्रयोजनम्॥३॥ धर्मनन्दन युधिष्ठिरने यथायोग्य उनका पूजन करके उन्हें आसनपर बिठाया और वहाँ आने तथा वनमें घूमनेका प्रयोजन पूछा ॥ ३॥

स पृष्टः पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामनाः। उवाच ऋक्ष्णया वाचा हर्षयन्निव पाण्डवान् ॥ ४ ॥

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणीद्वारा पाण्डवींका हर्ष बढ़ाते हुए से बोले—॥ ४॥

संचरन्नस्मि कौन्तेय सर्वाह्रँ कान् यदच्छया । गतः शकस्य भवनं तत्रापदयं सुरेश्वरम् ॥ ५ ॥

कुन्तीनन्दन ! मैं यों ही इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकोंमें विचरण करता हूँ । एक दिन मैं इन्द्रके भवनमें गया और वहाँ देवराज इन्द्रसे मिला ॥ ५॥

तव च भ्रातरं वीरमपश्यं सव्यसाचिनम्। शक्रसाधीसनगतं तत्र मे विस्तयो महान्॥ ६॥

वहाँ मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सन्यसाची अर्जुनको भी देखा, जो इन्द्रके आधे सिंहासनपर वैठे हुए थे। वहाँ उन्हें इस दशामें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ६॥

आसीत् पुरुषशार्दुल दघ्वा पार्थं तथागतम् । आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुसुतान् प्रति ॥ ७ ॥

्पुरुषिंह युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई अर्जुनको इन्द्रके सिंहासनपर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचिकत हो रहा था, उसी समय देवराज इन्द्रने मुझसे कहा—'मुने ! तुम पाण्डवींके पास जाओ' ॥ ७ ॥

सोऽहमभ्यागतः क्षित्रं दिद्यक्षुस्त्वां सहानुजम् । वचनात् पुरुहूतस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ८ ॥

'उन इन्द्रके आदेशसे मैं भाइयोंसिहत तुम्हें देखनेके लिये शीवतापूर्वक यहाँ आया हूँ । इसके लिये इन्द्रने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुनने भी अनुरोध किया था ॥

आख्यास्ये ते प्रियं तात महत् पाण्डवनन्दन । ऋषिभिः सहितो राजन् कृष्णया चैव तच्छृणु ॥ ९ ॥

#### यत् त्वयोक्तो महावाहुरस्त्रार्थं भरतर्षभ । तदस्त्रमाप्तं पार्थेन रुद्राद्रप्रतिमं विभो ॥ १० ॥

'तात!पाण्डवोंको आनन्दित करनेवाले युधिष्ठिर! में तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊँगा। राजन ! तुम इन महर्षियों और द्रौपदीके साथ मेरी बात सुनो । भरतकुलभूषण विभो ! तुमने महाबाहु अर्जुनको दिव्यास्त्रोंकी प्राप्तिके लिये जो आदेश दिया था, उसके विषयमें यह निवेदन करना है कि अर्जुनने भगवान शङ्करसे उनका अनुपम अस्त्र (पाशुपत) प्राप्त कर लिया है ॥ ९-१०॥

#### यत् तद् ब्रह्मशिरो नाम तपसा रुद्रमागमत्। अमृतादुत्थितं रौद्रं तल्लब्धं सन्यसाचिना॥११॥

'जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृतसे प्रकट होकर तपस्याके प्रभावसे भगवान् शङ्करको मिला था, वही पाशुपतास्त्र सन्य-साची अर्जुनने प्राप्त कर लिया है ॥ ११॥

#### तत् समन्त्रं ससंहारं सप्रायश्चित्तमङ्गलम्। बज्जमस्त्राणि चान्यानि दण्डादीनि युधिष्ठिर॥१२॥

युधिष्ठिर ! रुद्र देवताका वह वज्रके समान दुर्भेद्य अस्त्र मन्त्रः उपसंहारः प्रायश्चित्त और मङ्गलसहित अर्जुनने पा लिया है। साथ हीः दण्ड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिये हैं॥ १२॥

#### यमात् कुवेराद् वरुणादिन्द्राच कुरुनन्दन । अस्त्राण्यधीतवान् पार्थो दिव्यान्यमितविक्रमः ॥ १३ ॥

'कु रनन्दन ! अमित पराक्रमी अर्जुनने यम, कुवेर, वरुण और इन्द्रसे दिव्यास्त्रोंका अध्ययन किया है ॥ १३ ॥

#### विश्वावसोस्तु तनयाद् गीतं नृत्यं च साम च । वादित्रं च यथान्यायं प्रत्यविन्दद् यथाविधि ॥ १४ ॥

'इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसुके पुत्रसे नृत्य, गीत, सामगान और वाद्यकलाकी भी विधिपूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है ॥ १४॥

#### एवं कृतास्त्रः कौन्तेयो गान्धर्वं वेदमाप्तवान् । सुखं वसति वीभत्सुरनुजस्यानुजस्तव ॥१५॥

इस प्रकार अस्त्रविद्यामें निपुणता प्राप्त करके कुन्ती-कुमारने गान्धर्ववेद (संगीतिविद्या) को भी प्राप्त कर लिया है। अव तुम्हारे छोटे भाई भीमसेनके छोटे भाई अर्जुन वहाँ बड़े सुखसे रह रहे हैं॥ १५॥

#### यदर्थं मां सुरश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्। तच्च ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर निवोध मे ॥ १६॥

'युधिष्ठिर! देवश्रेष्ठ इन्द्रने मुझसे तुम्हारे लिये जो संदेश कहा था, उसे अब तुम्हें वता रहा हूँ, सुनो ॥ १६॥ भवान मनुष्यलोकेऽपि गमिष्यति न संशयः। ब्रुयाद् युधिष्ठिरं तत्र वचनाम्मे द्विजोत्तम ॥ १७ ॥ आगमिष्यति ते भ्राता कृतास्त्रः क्षिप्रमर्जुनः । सुरकार्यं महत् कृत्वा यदशक्यं दिवौकसाम् ॥ १८ ॥ तपसापि त्वमात्मानं योजय भ्रातृभिः सह । तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत् ॥ १९ ॥

'उन्होंने मुझसे कहा—द्विजोत्तम! इसमें संदेह नहीं कि आप घूमते-घामते मनुष्यलोकमें भी जायँगे, अतः मेरे अनुरोधसे आप राजा युधिष्ठिरके पास जाकर यह बात कह दीजियेगा— राजन्! तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्रविद्यामें निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओंका एक बहुत बड़ा कार्यं, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीव्र तुम्हारे पास आ जायँगे; तबतक तुम भी अपने भाइयोंके साथ स्वयंको तपस्यामें लगाओ; क्योंकि तपस्यासे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्यासे महान फलकी प्राप्ति होती है।। १७–१९॥

#### अहं च कर्णे जानामि यथावद् भरतर्षभ । सन्यसंघं महोत्साहं महावीर्यं महावलम् ॥ २०॥

"भरतश्रेष्ठ! मैं कर्णको अच्छी तरह जानता हूँ। वह सत्यप्रतिज्ञ, अत्यन्त उत्साही, महापराक्रमी और महावली है।। महाहचेष्वप्रतिमं महायुद्धविशारदम्। महाधनुर्धरं वीरं महास्त्रं वरवर्णिनम्॥२१॥ महेश्वरसुतप्रख्यमादित्यतनयं प्रभुम्। तथार्जुनमतिस्कन्दं सहजोत्वणपौरुषम्॥२२॥ न स पार्थस्य संत्रामे कलामहित षोडशीम्। यद्यापि ते भयं कर्णान्मनसिस्थमिरदम्॥२३॥ तद्याप्यपहरिष्यामि सन्यसाचिन्युपागते। यद्य ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति।

कथयिष्यत्यसंज्ञायम् ॥ २४ ॥

स महर्षिलींमशस्ते

''बड़े-बड़े संग्रामींमें उसकी समानता करनेवाला कोई नहीं है । वह महान् युद्धविशारदः महाधनुर्धरः अस्त्र-शस्त्रोंका महान् श्राताः श्रेष्ठः सुन्दर महेश्वरपुत्र कार्तिकेयके समान पराक्रमीः सूर्यदेवताका पुत्र और शक्तिशाली वीर है । इसी प्रकार में अर्जुनको भी जानता हूँ । वह कार्तिकेयसे भी बढ़-कर है, उसमें स्वभावसे ही दुःसह पुरुपार्थ भरा हुआ है । युद्धमें कर्ण अर्जुनकी सोलहवीं कलाके वरावर भी नहीं है । शत्रुदमन ! तुम्हारे मनमें जिस वातको लेकर कर्णसे भय बना रहता है, में अर्जुनके लीटनेपर तुम्हारे उस भयको भी दूर कर दूँगा । वीरवर ! तीर्थयात्राके विषयमें जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषयमें महर्षि लोमश निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतांदेंगे ॥ २१-२४॥

यच किंचित् तपोयुक्तं फलं तीर्थेषु भारत। ब्रह्मर्षिरेष ब्र्यात् ते तच्छूद्धेयं न चान्यथा ॥ २५॥ ''भरतनन्दन! तीथोंमें जो कुछ तपस्यायुक्त फल प्राप्त होता है, वह सब ये ब्रह्मर्षि लोमश तुम्हें बतायेंगे, तुम्हें उस- पर विश्वास करना चाहिये । उसमें अन्यथाबुद्धि नहीं करनी चाहिये'' ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशसंवादे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें युधिष्ठिग्लोमश-संवादिविषयक इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥

# द्विनवतितमोऽध्यायः

महर्षि लोमशके मुखसे इन्द्र और अर्जुनका संदेश सुनकर युधिष्टिरका प्रसन्न होना और तीर्थयात्राके लिये उद्यत हो अपने अधिक साथियोंको विदा करना

लोमश उवाच

धनंजयेन चाप्युक्तं यत् तच्छृणु युधिष्ठिर।
युधिष्ठिरं भ्रातरं मे योजयेर्धम्यया श्रिया॥१॥
त्वं हि धर्मान् परान् वेत्थ तपांसि च तपोधन।
श्रीमतां चापि जानासि धर्म राज्ञां सनातनम्॥२॥

लोमश मुनि कहते हैं—युधिष्ठिर! जब मैं आने लगा, तब अर्जुनने भी मुझसे जो बात कही थी, वह सुनो! वे बोले—तपोधन! आप मेरे बड़े मैया युधिष्ठिरको धर्मानुकूल राजलक्ष्मीसे संयुक्त कीजिये। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओंको जानते हैं। श्रीसम्पन्न राजाओंका जो सनातन धर्म है, उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है॥ १-२॥

स भवान् परमं वेद पावनं पुरुषं प्रति । तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवान् ॥ ३ ॥

'पुरुषको पवित्र बनानेवाला जो उत्तम साधन है, उसे आप जानते हैं। अतः आप पाण्डवोंको तीर्थयात्राजनित पुण्यसे सम्पन्न कीजिये ॥ ३॥

यथा तीर्थानि गच्छेत गाश्च दद्यात् स पार्थिवः । तथा सर्वात्मना कार्यमिति मामर्जुनोऽववीत् ॥ ४ ॥

'महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीथोंमें जायँ और वहाँ गोदान करें वैसा सब प्रकारसे प्रयत्न कीजियेगा।' यह बात अर्जुनने मुझसे कही थी॥ ४॥

भवता चानुगुप्तोऽसौ चरेत् तीर्थानि सर्वशः। रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्च दुर्गेषु विषमेषु च॥५॥

उन्होंने यह भी कहा—महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीथोंमें विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरोंमें आप राक्षसोंसे उनकी रक्षा करें॥ ५॥

दधीच इव देवेन्द्रं यथा चाष्यङ्गिरा रविम्। तथा रक्षस्र कौन्तेयान् राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम॥६॥

'द्विजश्रेष्ठ ! जैसे दधीचने देवराज इन्द्रकी और महर्षि अङ्गिराने सूर्यकी रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसोंसे कुन्ती-कुमारोंकी रक्षा कीजिये ॥ ६॥ यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पर्वतोपमाः। त्वयाभिगुप्तं कौन्तेयं न विवर्तेयुरन्तिकम्॥७॥

बहुत-से पिशाच तथा राक्षसः जो पर्वतींके समान विशालकाय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिरके पास नहीं आ सकेंगे'।।
सोऽहमिनद्रस्य वचनान्नियोगादर्जुनस्य च।
रक्षमाणो भयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि त्वया सह ॥ ८॥

राजन् ! इस प्रकार में इन्द्रके कथन और अर्जुनके अनुरोधसे सब प्रकारके भयसे तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ-साथ तीथोंमें विचरण करूँगा ॥ ८॥

द्विस्तीर्थानि मया पूर्वे द्यानि कुरुनन्दन। इदं तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह॥९॥

कुरुनन्दन ! पहले दो बार मैंने सब तीथोंके दर्शन कर लिये; अब तीसरी बार तुम्हारेसाथ पुनः उसका दर्शन करूँगा।।

इयं राजर्षिभिर्याता पुण्यकृद्धिर्युधिष्ठिर । मन्वादिभिर्महाराज तीर्थयात्रा भयापहा ॥१०॥

महाराज युधिष्ठिर ! यह तीर्थयात्रा सब प्रकारके भय नाश करनेवाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्षियोंने इस तीर्थयात्रारूपी धर्मका पालन किया है॥ १०॥

नानुजुर्नाकृतात्मा च नाविद्यो न च पापकृत्। स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः ॥११॥

कुरुनन्दन ! जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलतासे भरी हुई है, ऐसा मनुष्य (श्रद्धा न होनेके कारण) तीथोंमें स्नान नहीं करता ॥ ११॥

त्वं तु धर्ममितिर्नित्यं धर्मज्ञः सत्यसंगरः। विमुक्तः सर्वेसङ्गेभ्यो भूय एव भविष्यसि ॥१२॥

तुम तो सदा धर्ममें मन लगाये रखनेवाले धर्मज्ञ सत्य-प्रतिज्ञ और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे शून्य हो और आगे भी तुममें अधिकाधिक इन गुणोंका विकास होगा ॥ १२॥

यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः। यथा ययातिः कौन्तेय तथा त्वमपि पाण्डव ॥१३॥ कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन! जैसे राजा भगीरथ हो गये हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज ययाति हुए हैं, वैसे ही तुम भी विख्यात हो ॥ १३॥

#### युधिष्ठिर उवाच

न हर्षात् सम्प्रपश्यामि वाक्यस्यास्योत्तरं कचित्। सरेद्धि देवराजो यं को नामाभ्यधिकस्ततः॥१४॥

युधिष्ठिर वोळे—महर्षे ! आपके दर्शन और आपकी वातोंके सुननेसे मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनोंका कोई उत्तर नहीं स्झता । देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करते हों; उससे बढ़कर इस संसारमें कौन है ? ॥१४॥ भवता संगमो यस्य भ्राता चैव धनंजयः। वासवः स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः॥१५॥

जिसे आपका संग प्राप्त हो। जिसके अर्जुन-जैसा भाई हो और जिसे इन्द्र याद करते हों। उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है ? ॥ १५ ॥

यच मां भगवानाह तीथीनां दर्शनं प्रति । धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धिः पूर्वे कृतैव मे ॥१६॥

भगवन्! आपने मुझे तीथोंके दर्शनके लिये जो उत्साह प्रदान किया है, वह ठीक है। मैंने पहलेसे ही धौम्यजीके आदेशसे तीथोंमें जानेका विचार कर रखा है॥ १६॥ तद् यदा मन्यसे ब्रह्मन् गमनं तीर्थदर्शने।

तदैव गन्तास्मि तीर्थान्येष मे निश्चयः परः ॥१७॥ अतः ब्रह्मन् ! आप जब टीक समझें तभी मैं तीर्थोंके

दर्शनके लिये चल दूँगा; यही मेरा अन्तिम निश्चय है ॥१७॥ वैशम्पायन उत्राच

गमने कृतवुद्धि तु पाण्डवं लोमशोऽव्रवीत्। लघुर्भव महाराज लघुः स्वैरं गमिष्यसि॥१८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तीर्थयात्राके लिये जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे महर्षि लोमशने कहा— 'महाराज! लोकसमृहसे आप हल्के हो जाइये—थोड़े ही लोगोंको साथ रिलये; क्योंकि थोड़े संगी-साथी होनेपर आप इच्छानुसार सर्वत्र जा सकेंगे' ॥

#### युधिष्टिर उवाच

भिक्षाभुजो निवर्तन्तां ब्राह्मणा यतयश्च ये । क्षुत्तुडध्वश्रमायासशोतार्तिमसहिष्णवः ॥१९॥

युधिष्टिर वोले--जो भिक्षाभोजी ब्राह्मण और संन्यासी हैं तथा जो भूख-प्यास, परिश्रम-थकावट और सर्दीकी पीड़ा सहन न कर सकें, उन्हें लौट जाना चाहिये॥ १९॥ ते सर्वे विनिवर्तन्तां ये च मिष्टभुजो द्विजाः। पक्तान्नलेह्यपानानां मांसानां च विकलपकाः ॥२०॥

जो द्विज मिष्टान्नभोजी हैं, वे भी लौट जायँ। जो पक्कान्न, चटनी, पेय पदार्थ और मांस आदि खानेवाले मनुष्य हों, वे भी लौट जायँ॥ २०॥

तेऽपि सर्वे निवर्तन्तां ये च सुदानुयायिनः। मया यथोचिताजीव्यैः संविभक्ताश्च वृत्तिभिः॥२१॥

जो लोग रसोहयोंकी अपेक्षा रखनेवाले हैं तथा जिन्हें मैंने अलग-अलग वाँट कर उचित-उचित आजीविकाकी व्यवस्था कर दी है, वे सब लोग घर लौट जायँ॥ २१॥ ये चाप्यतुरताः पौरा राजभिक्तपुरःसराः। धृतराष्ट्रं महाराजमभिगच्छन्तु ते च वै॥२२॥ स दास्यति यथाकालमुचिता यस्य या भृतिः। स चेद् यथोचितां वृक्ति न द्द्यान्मनुजेश्वरः॥२३॥ अस्मत्प्रियहितार्थाय पाञ्चाल्यो वः प्रदास्यति॥२४॥

जो पुरवासी राजभक्तिवश मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्रके पास चले जायँ। वे उनके लिये यथा-समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविकाकी व्यवस्था न करें तो पाञ्चालनरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करनेके लिये अवश्य आपलोगोंको जीविका देंगे॥ २२–२४॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततो भूयिष्ठशः पौरा गुरुभारप्रपीडिताः। विप्राश्च यतयो मुख्या जग्मुर्नागपुरं प्रति ॥२५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब बहुत-से नागरिक, ब्राह्मण और यित मानसिक दुःखके भारी भारसे पीडित हो हस्तिनापुरको चले गये॥ २५॥

तान् सर्वान् धर्मराजस्य प्रेम्णा राजाम्विकास्रुतः। प्रतिजग्राह विधिवद् धनैश्च समतर्पयत् ॥२६॥

अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्ठिरके स्नेहवश उन सबको विधिपूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया ॥ २६ ॥

ततः कुन्तीस्रुतो राजा लघुभिर्वाह्मणैः सह। लोमरोन च सुप्रीतस्त्रिरात्रं काम्यकेऽवसत्॥२७॥

तदनन्तर कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर थोड़े-से ब्राह्मणों और लोमशजीके साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक तीन राततक काम्यक वनमें टिके रहे ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राविषयक बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

## त्रिनवतितमोऽध्यायः

#### ऋषियोंको नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थयात्राके लिये विदा होना

वैशम्पायन उवाच

ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः। अभिगम्य तदा राजन्निदं वचनमन्नुवन्॥१॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं—राजन् !कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर-को तीर्थयात्राके लिये उद्यत जान काम्यकवनके निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले—॥ १॥ राजंस्तीर्थानि गन्तासि पुण्यानि श्रातृभिः सह। ऋषिणा चैव सहितो लोमरोन महात्मना॥ २॥

'महाराज ! आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमश मुनिके साथ पुण्यतीथोंमें जानेवाले हैं ॥ २ ॥ अस्मानिप महाराज नेतुमहस्ति पाण्डव । अस्माभिर्हि न शक्यानि त्वहते तानि कौरव ॥ ३ ॥

'कुरकुलतिलक पाण्डुनन्दन ! हमें भी अपने साथ ले चलें । महाराज ! आपके बिना हमलोग उन तीथोंकी यात्रा नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ श्वापदैरुपसृष्टानि दुर्गाणि विषमाणि च । अगम्यानि नरैरल्पैस्तीथोनि मनुजेश्वर ॥ ४ ॥

'मनुजेश्वर ! वे सभी तीर्थ हिंसक जन्तुओंसे भरे पड़े हैं। दुर्गम और विषम भी हैं। थोड़े-से मनुष्य वहाँकी यात्रा नहीं कर सकते ॥ ४॥



भवतो भ्रातरः शूरा धनुर्धरवराः सदा। भवद्भिः पालिताः शूरैर्गच्छामो वयमण्युत ॥ ५ ॥

आपके भाई सूरवीर हैं और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किये रहते हैं । आप-जैसे सूरवीरोंसे सुरक्षित होकर हम भी उन तीथोंकी यात्रा पूरी कर लेंगे ॥ ५ ॥

भवत्त्रसादाद्धि वयं प्राप्तुयाम सुखं फलम्। तीर्थानां पृथिवीपाल वनानां च विशाम्पते ॥ ६ ॥

'भूपाल ! प्रजानाथ ! आपके प्रसादसे हमलोग भी उन तीथों और वनोंकी यात्राका फल अनायास ही पा लेंगे ॥ ६ ॥

तव वीर्यपरित्राताः ग्रुद्धास्तीर्थपरिप्लुताः। भवेम धूतपाप्मानस्तीर्थसंदर्शनान्नुप॥ ७॥

'नरेश्वर ! आपके बल-पराक्रमसे सुरक्षित हो हम भी तीथोंमें स्नान करके ग्रुद्ध हो जायँगे और उन तीथोंके दर्शनसे हमारे सब पाप धुल जायँगे ॥ ७॥

भवानिप नरेन्द्रस्य कार्तवीर्यस्य भारत । अष्टकस्य च राजर्षेर्लोमपादस्य चैव ह ॥ ८ ॥ भरतस्य च वीरस्य सार्वभौमस्य पार्थिव । ध्रुवं प्राप्ससि दुष्प्रापाँह्योकांस्तीर्थपरिष्ठुतः ॥ ९ ॥

'भूपाल! भरतनन्दन! आप भी तीर्थोंमें नहाकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और भूमण्डलमें सर्वत्र विदित सम्राट् वीरवर भरतको मिलनेवाले दुर्लभ लोकोंको अवश्य प्राप्त कर लेंगे ॥ ८-९॥

प्रभासादीनि तीर्थानि महेन्द्रादींश्च पर्वतान् । गङ्गाद्याः सरितइचैव प्रक्षादींश्च वनस्पतीन् ॥ १० ॥ त्वया सह महीपाल द्रष्ट्ठिमच्छामहे वयम् । यदि ते ब्राह्मणेष्वस्ति काचित् प्रीतिर्जनाधिप ॥ ११ ॥ कुरु क्षिप्रं वचोऽसाकं ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे।

'महीपाल ! प्रभास आदि तीथों, महेन्द्र आदि पर्वतों, गङ्गा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षोंका हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। जनेश्वर ! यदि आपके मनसे ब्राह्मणोंके प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिये; इससे आपका कल्याण होगा ॥ १०-११६ ॥

तीर्थानि हि महावाहो तपोविध्नकरैः सदा ॥ १२ ॥ अनुकीर्णानि रक्षोभिस्तेभ्यो नस्त्रातुमर्हसि ।

'महाबाहो ! तपस्यामें विद्न डालनेवाले बहुत-से राक्षस उन तीथोंमें भरे पड़े हैं, उनले आप हमारी रक्षा करनेमें समर्थ हैं ॥ १२ है ॥ तीर्थान्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीमता ॥ १३ ॥ यान्युवाच च देवर्षिर्छोमशः सुमहातपाः । विधिवत् तानि सर्वाणि पर्यटस्व नराधिप ॥ १४ ॥ धूतपाप्मा सहास्माभिर्छोमशेनाभिपालितः ।

'नरेश्वर ! आप पापरहित हैं, धौम्य मुनि, परम बुद्धिमान् नारदजी तथा महातपत्वी देवर्षि लोमशने जिन-जिन तीथोंका वर्णन किया है, उन सबमें आप महर्षि लोमशजीसे सुरक्षित हो हमारे साथ विधिपूर्वक भ्रमण करें ॥ १३-१४६॥ स राजा पूज्यमानस्तैर्हर्षादश्चपरिष्ठुतः ॥ १५॥ भीमसेनादिभिवींरैभ्रोतृभिः परिवारितः । बाढमित्यव्रवीत् सर्वोस्तानृषीन् पाण्डवर्षभः ॥ १६॥ लोमशं समनुक्षाप्य धौम्यं चैव पुरोहितम्।

पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि-से घिरकर खड़े थे । उन ब्राह्मणोंद्वारा इस प्रकार सम्मानित होनेपर उनके नेत्रोंमें हर्षके आँसू भर आये । उन्होंने देविषे लोमश तथा पुरोहित धौम्यजीकी आज्ञा लेकर उन सब ऋृषियोंसे 'बहुत अच्छा' कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ १५-१६ है ॥

#### ततः स पाण्डवश्रेष्ठो भ्रातृभिः सहितो वशी ॥१७॥ द्रौपद्या चानवदाङ्गया गमनाय मनो द्रधे।

तदनन्तर मन-इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयों तथा सुन्दर अङ्गोवाली द्रौपदीके साथ यात्रा करनेका मन-ही-मन निश्चय किया ॥ १७५ ॥

अथ व्यासो महाभागस्तथा पर्वतनारदौ ॥ १८ ॥ काम्यके पाण्डवं द्रष्टुं समाजग्मुर्मनीषिणः । तेषां युधिष्ठिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि । सत्कृतास्ते महाभागा युधिष्ठिरमथात्रुवन् ॥ १९ ॥

इतनेहींमें महाभाग व्यासः पर्वत और नारद आदि मनीवीजन काम्यकवनमें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये आये । राजा युधिष्ठिरने उनकी विधिपूर्वक पूजा की । उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार वोले ॥ १८-१९ ॥

#### ऋषय उच्चः

युधिष्ठिर यमौ भीम मनसा कुरुतार्जवम् । मनसा कृतशौचा वै शुद्धास्तीर्थानि यास्यथ ॥ २०॥

त्रमृपियोंने कहा—युधिष्ठिर ! भीमसेन ! नकुल ! और सहदेव ! तुमलोग तीथोंके प्रति मनसे श्रद्धापूर्वक सरलभाव रक्लो । मनसे ग्रुद्धिका सम्पादन करके ग्रुद्धिचत्त होकर तीथोंमें जाओ ॥ २०॥

शरीरनियमं प्राहुर्वाह्मणा मानुषं व्रतम्।

मनोविशुद्धां वुद्धिं च दैवमाहुर्वतं द्विजाः॥ २१॥

ब्राह्मणलोग शरीर-शुद्धिके नियमको 'मानुषवत' बताते हैं और मनके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको 'दैववत' कहते हैं॥

मनो हादुष्टं शौचाय पर्याप्तं वै नराधिप। मैत्रीं दुद्धि समास्थाय गुद्धास्तीर्थानि द्रक्ष्यथ॥ २२॥

नरेश्वर! यदि मन राग-द्वेषसे दूषित न हो तो वह ग्रुद्धिके लिये पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियोंके प्रति मैत्री-बुद्धिका आश्रय ले ग्रुद्धभावसे तीथोंका दर्शन करो॥ २२॥

ते यूयं मानसैः शुद्धाः शरीरनियमवतैः। दैवं वतं समास्थाय यथोकं फलमाप्स्यथ॥ २३॥

तुम मानसिक और शारीरिक नियमव्रतोंसे शुद्ध हो, दैव-व्रतका आश्रय छे यात्रा करोगे तो तीर्थोंका तुम्हें यथावत् फल प्राप्त होगा ॥ २३॥

ते तथेति प्रतिक्षाय कृष्णया सह पाण्डवाः। कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे मुनिभिर्दिन्यमानुषैः॥ २४॥

महर्षियोंके ऐसा कहनेपर द्रौपदीसहित पाण्डवोंने 'बहुत अच्छा' कहकर ( उनकी आज्ञाएँ शिरोधार्य कीं और उनके बताये हुए नियमोंका पालन करनेकी ) प्रतिज्ञा की । तत्पश्चात् उन दिव्य और मानव महर्षियोंने उन सबके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ २४ ॥

लोमशस्योपसंगृहा पादौ द्वैपायनस्य च । नारदस्य च राजेन्द्र देवर्षः पर्वतस्य च ॥२५॥ धौम्येन सिहता वीरास्तथा तैर्वनवासिभिः। मार्गशिष्योमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः॥२६॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर महर्षि लोमशा हैपायना न्यासा देवर्षि नारद और पर्वतके चरणोंका स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों। पुरोहित धीम्य और लोमश आदिके साथ वीर पाण्डव तीर्थ-यात्राके लिये निकले । मार्गशीर्षकी पूर्णिमा न्यतीत होनेपर जब पुष्य नक्षत्र आया। तब उसी नक्षत्रमें उन्होंने यात्रा प्रारम्भ की ॥ २५-२६ ॥

कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः। अभेद्यैः कवचैर्युक्तास्तीर्थान्यन्वचरंस्ततः॥२७॥

उन सबने शरीरपर फटे-पुराने वस्त्र या मृगचर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तकपर जटाएँ थीं। उनके अङ्ग अभेद्य कवचोंसे ढके हुए थे। वे सूर्यप्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहाँ तीथोंमें विचरण करने लगे॥ २७॥

इन्द्रसेनादिभिर्भृत्ये रथैः परिचतुर्दशैः। महानसन्यापृतैश्च तथान्यैः परिचारकैः॥ २८॥ उनके साथ इन्द्रसेन आदि चौदहसे अधिक सेवक रथ लिये पीछे-पीछे जा रहे थे। रसोईके काममें संलग्न रहनेवाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे॥ २८॥ सायुधा बद्धनिस्त्रिशास्त्रणवन्तः समार्गणाः।

प्राङ्मुखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २९ ॥

जनमेजय ! वीर पाण्डव आवश्यक अस्त्र-शस्त्र ले कमरमें तलवार वाँधकर पीठपर तरकस कसे हुए हाथोंमें वाण लिये पूर्वदिशाकी ओर मुँह करके बहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राविषयक तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३ ॥

# चतुर्नवतितमोऽध्यायः

देवताओं और धर्मीत्मा राजाओंका उदाहरण देकर महर्षि लोमशका युधिष्ठिरको अधर्मसे हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी महिमाका वर्णन करते हुए आश्वासन देना

युधिष्टिर उवाच

न वै निर्गुणमात्मानं मन्ये देवर्षिसत्तम । तथास्मि दुःखसंतप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—देवर्षिप्रवर लोमश! मेरी समझसे मैं अपनेको साचिक गुणोंसे हीन नहीं मानता तो भी दुःखोंसे इतना संतप्त होता रहता हूँ, जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ होगा॥ १॥

परांश्च निर्गुणान् मन्ये न च धर्मगतानि । ते च लोमश लोकेऽस्मिन्नुध्यन्ते केन हेतुना ॥ २ ॥

इसके सिवा, दुर्योधनादि रानुओंको सात्विक गुणोंसे रहित समझता हूँ । साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्म-परायण नहीं हैं तो भी वे इस लोकमें उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है ! ।। २ ।।

लोमश उवाच

नात्र दुःखं त्वया राजन् कार्यं पार्थं कथंचन । यद्धमेंण वर्धेयुरधर्मरुचयो जनाः ॥ ३ ॥

लोमशजीने कहा—राजन् ! कुन्तीनन्दन ! अधर्ममें रुचि रखनेवाले लोग यदि उस अधर्मके द्वारा वद रहे हीं तो इसके लिये तुम्हें किसी प्रकार दुःख नहीं मानना चाहिये॥३॥

वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति। ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥ ४॥

पहले अधर्मद्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोऽनुकूल सुख-सम्पत्तिरूप अभ्युदयको देख सकता है, तत्पश्चात् वह शत्रुओंपर विजय पा सकता है और अन्तमें जड़-मूलसहित नष्ट हो जाता है ॥ ४॥

मया हि दृष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते। वर्धमाना ह्यधर्मेण क्षयं चोपगताः पुनः॥ ५॥ महीपाल ! मैंने दैत्यों और दानवोंको अधर्मके द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है ॥ ५ ॥

पुरा देवयुगे चैव दृष्टं सर्वे मया विभो। अरोचयन सुरा धर्मे धर्म तत्यितिरेऽसुराः॥ ६॥

प्रभो ! पहले देवयुगमें ही मैंने यह सब अपनी आँखों देखा है । देवताओंने धर्मके प्रति अनुराग किया और असुरोंने उसका पिरत्याग कर दिया ॥ ६ ॥

तीर्थानि देवा विविद्युर्नाविशन् भारतासुराः। तानधर्मकृतो दर्पः पूर्वमेव समाविशत्॥ ७॥

भरतनन्दन ! देवताओंने स्नानके लिये तीथोंमें प्रवेश किया, परंतु असुर उनमें नहीं गये । अधर्मजनित दर्प असुरोंमें पहलेसे ही समा गया था ॥ ७॥

दर्पान्मानः समभवन्मानात् क्रोधो व्यजायत । क्रोधाद्हीस्ततोऽऌज्ञा वृत्तं तेषां ततोऽनदात् ॥ ८ ॥

दर्पसे मान हुआ और मानसे क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधसे निर्लजता आयी और निर्लजताने उनके सदाचारको नष्ट कर दिया॥ तानलज्जान् गतहीकान् हीनवृत्तान् वृथावतान्। क्षमा लक्ष्मीः खधर्मश्च न चिरात् प्रजहुस्ततः॥ ९॥

लक्ष्मीस्तु देवानगमदलक्ष्मीरसुरान् नृप। तानलक्ष्मीसमाविष्टान् दर्पोपहतचेतसः॥१०॥

दैतेयान् दानवांश्चैय कलिरप्याविशत् ततः। तानलक्ष्मीसमाविष्टान् दानवान् कलिना हतान्॥११॥ दर्पाभिभृतान् कौन्तेय क्रियाद्दीनानचेतसः।

मानाभिभूतानचिराद् विनाशः समपद्यत ॥ १२ ॥

इस प्रकार लजा, संकोच और सदाचारसे हीन एवं निष्फल व्रतका आचरण करनेवाले उन असुरोंको क्षमा, लक्ष्मी और स्वधमंने शीघ त्याग दिया। राजन्! लक्ष्मी देवताओंके पास चली गयी और अलक्ष्मी असुरोंके यहाँ। अलक्ष्मीके आवेशसे यक्त होनेपर उनका चित्त दर्प और अभिमानसे दूषित हो

म० १. ७. ५--

गया । उस दशामें उन दैत्यों और दानवोंमें कलिका भी प्रवेश हो गया । जब वे दानव अलक्ष्मीसे संयुक्त, कलिसे तिरस्कृत और अभिमानसे अभिभृत हो सत्क्मोंसे श्रून्य, विवेकरहित और मानसे उन्मत्त हो गये, तब शीध्र ही उनका विनाश हो गया ॥ ९--१२॥

निर्यशस्तास्तथा दैत्याः कृत्स्तशो विलयं गताः । देवास्तु सागरांश्चैव सरितश्च सरांसि च ॥ १३ ॥ अभ्यगच्छन् धर्मशीलाः पुण्यान्यायतनानि च । तपोभिः कृतभिर्दानैराशीवाँदैश्च पाण्डव ॥ १४ ॥ प्रजहुः सर्वपापानि श्रेयश्च प्रतिपेदिरे । प्रवमादानवन्तश्च निरादानाश्च सर्वशः ॥ १५ ॥ तीर्थान्यगच्छन् विवुधास्तेनापुर्भृतिमुत्तमाम् । ( यत्र धर्मेण वर्तन्ते राजानो राजसत्तम । सर्वान् सपत्नान् वाधन्ते राज्यं चैषां विवर्धते ॥ ) तथा त्वमपि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु सानुजः ॥ १६ ॥ पुनर्वेत्स्यसि तां लक्ष्मीमेष पन्थाः सनातनः ।

यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनष्ट हो गये। किंतु धर्मशील देवताओंने पिवत्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमोंकी यात्रा की। पाण्डुनन्दन! वहाँ तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओंके आशीर्वादसे वे सब पापोंसे मुक्त हो कल्याणके भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम प्रहण करके किसीसे भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओंने तीथोंमें विचरण किया; इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ! जहाँ राजा धर्मके अनुसार बर्ताव करते हैं, वहाँ वे सब शत्रुओंको नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेन्द्र! इसलिये तुम भी भाइयोंसहित तीथोंमें

स्नान करके खोयी हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यही सनातन मार्ग है ॥ १३—१६५ ॥

यथैव हि नुगो राजा शिविरौशीनरो यथा॥ १७॥ भगीरथो वसुमना गयः पूरुः पुरूरवाः। चरमाणास्तपो नित्यं स्पर्शनादम्भस्थः ते॥ १८॥ तीर्थाभिगमनात् पूता दर्शनाच महात्मनाम्। अलभन्त यशः पुण्यं धनानि च विशाम्पते॥ १९॥ तथा त्वमपि राजेन्द्र लब्धासि विपुलां श्रियम्।

जैसे राजा तृगा, उशीनरपुत्र शिकि, भगीरथा, वसुमना, गया, पूरु तथा पुरूरवा आदि नरेशोंने सदा तपस्यापूर्वक तीर्थयात्रा करके वहाँके जलके स्पर्श और महात्माओंके दर्शनसे पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किये थे; उसी प्रकार तुम भी तीर्थयात्राके पुण्यसे विपुल सम्पत्ति प्राप्त कर लोगे ॥१७—१९६॥ यथा चेक्ष्वाकुरभवत् सपुत्रजनवान्चवः ॥ २०॥ मुचुकुन्दोऽथ मान्धाता मरुत्तश्च महीपतिः । कीर्तिं पुण्यामविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात् ॥ २१॥ देवर्षयश्च कात्स्नर्येन तथा त्वमि वेत्स्यसि । धार्तराष्ट्रास्त्वधर्मेण मोहेन च वशीकृताः । नचिराद् वैविनङक्ष्यन्ति दैत्याइव न संशयः॥ २२॥ विचराद् वैविनङक्ष्यन्ति दैत्याइव न संशयः॥ २२॥

जैसे पुत्र, सेवक तथा वन्धु-वान्ववींसहित राजा इक्ष्वाकु, मुचुकुन्द, मान्धाता तथा महाराज मरुत्तने पुण्यकीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवताओं और देवर्षियोंने तपोवलसे यदा और ऐश्वर्य प्राप्त किया था; उसी प्रकार तुम भी पूर्णरूपसे यदा और धन सम्पत्ति प्राप्त करोंगे । धृतराष्ट्रके पुत्र पाप और मोहके वशीभृत हैं; अतः वे दैत्योंकी भाँति शीघ नष्ट हो जायँगे; इसमें संशय नहीं है ॥ २०–२२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां चतुर्नवितितमोऽध्यायः॥ ९४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमं लोमशतीर्थयात्राविषयक चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल २३ श्लोक हैं )

## पञ्चनवतितमोऽध्यायः

पाण्डनोंका नैमिषारण्य आदि तीथोंमें जाकर प्रयाग तथा गयातीर्थमें जाना और गय राजाके महान् यज्ञोंकी महिमा सुनना

वैशम्पायन उवाच

ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र तत्र ह। क्रमेण पृथिवीपाल नैमिषारण्यमागताः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार वे वीर पाण्डव विभिन्न स्थानोंमें निवास करते हुए क्रमशः नैमिपारण्य तीर्थमें आये ॥ १ ॥

ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा चृप । कृताभिषेकाः प्रदृदुर्गोश्च वित्तं च भारत ॥ २ ॥ भरतनन्दन ! नरेश्वर ! तदनन्तर गोमतीके पुण्यतीर्थोंमें स्नान करके पाण्डवोंने वहाँ गोदान और धनदान किया ॥\*

# यहाँ पाण्डवोंके द्वारा गोदान और धनदान करनेके विषयमें यह शङ्का होती है कि इनके पास ये सब कहाँसे आये पर ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वनपर्वके बारहवें अध्यायमें आता है कि काम्यकवनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये भगवान् श्रीकृष्ण एवं भोजवंशी, वृष्णिवंशी और अन्धक कुलके राजागण तथा द्वपद, धृष्टगुम्न, धृष्टकेतु एवं केकयराजकुमार आये थे। उनका पाण्डवोंसे मिलकर

तव देवान् पितृन् विप्रांस्तर्पयित्वा पुनः पुनः।
कन्यातीर्थेऽश्वतीर्थे च गवां तीर्थे च भारत।
कालकोठ्यां वृषप्रस्थे गिरावुष्य च पाण्डवाः॥ ३॥
वाहुदायां महीपाल चक्रः सर्वेऽभिषेचनम्।
प्रयागे देवयजने देवानां पृथिवीपते॥ ४॥
ऊषुराण्लुत्य गात्राणि तपश्चातस्थुरुत्तमम्।
गङ्गायमुनयोद्यवेव संगमे सत्यसंगराः॥ ५॥

भारत! भूपाल!वहाँ देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों को बार-बार तृप्त करके कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, कालकोटि तथा वृषप्रस्थगिरिमें निवास करते हुए उन सब पाण्डवोंने बाहुदा नदीमें स्नान किया। पृथ्वीपते! तदनन्तर उन्होंने देवताओं की यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर वहाँ गङ्गा-यमुनाके संगममें स्नान किया। सत्यप्रतिज्ञ पाण्डव वहाँ स्नान करके कुछ दिनोंतक उत्तम तपस्थामें लगे रहे॥ ३-५॥

विपाप्तानो महात्मानो विषेभ्यः प्रदुर्वसु । तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदीं प्रजापतेः ॥ ६ ॥ जग्मुः पाण्डुसुता राजन् ब्राह्मणैः सह भारत । तत्र ते न्यवसन् वीरास्तपश्चातस्थुरुत्तमम् ॥ ७ ॥ संतर्पयन्तः सततं वन्येन हविषा द्विजान् ।

उन पापरहित महात्माओंने (त्रिवेणीतटपर) ब्राह्मणोंको धन दान किया। \* भरतनन्दन! तत्पश्चात् पाण्डव ब्राह्मणोंके साथ ब्रह्माजीकी वेदीपर गये, जो तपस्वीजनोंसे सेवित है। वहाँ उन वीरोंने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कन्द-मूल-फल आदि वन्य हविष्यद्वारा ब्राह्मणोंको तृप्त करते रहते थे॥ ६—७५॥

#### ततो महीघरं जग्मुर्धर्मन्नेनाभिसंस्कृतम्॥८॥ राजर्षिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्यते।

अनुपम तेजस्वी जनमेजय ! प्रयागसे चलकर पाण्डव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गयके द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किये हुए उत्तम पर्वतसे उपलक्षित गयातीर्थमें गये॥ ८५ ॥

#### नगो गयशिरो यत्र पुण्या चैव महानदी ॥ ९ ॥ वानीरमाहिनी रम्या नदी पुलिनशोभिता।

जहाँ गयशिर नामक पर्वत और बेंतकी पंक्तियोंसे घिरी हुई रमणीय महानदी है, जो अपने दोनों तटोंसे विशेष शोभा पाती है ॥ ९६ ॥

दिव्यं पवित्रकूटं च पवित्रं धरणीधरम् ॥ १० ॥ ऋषिजुष्टं सुपुण्यं तत् तीर्थं ब्रह्मसरोत्तमम् । अगस्त्यो भगवान् यत्र गतो वैवस्वतं प्रति ॥ ११ ॥

अपने अपने राज्यमें लौट जानेका भी वर्णन वनपर्वके बाईसवें अध्यायमें आया है। इससे अनुमान होता है कि इन राजाओंने पाण्डवोंको मेंटमें प्रचुर धन दिया होगा। वहाँ महर्षियोंसे सेवित, पावन शिखरोंवाला, दिन्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अस्यन्त पुण्यदायक तीर्थ है। वहीं उत्तम ब्रह्मसरोवर है, जहाँ भगवान् अगस्त्यमुनि वैवस्वत यमसे मिलनेके लिये पधारे थे॥ १०-११॥

#### उवास च खयं तत्र धर्मराजः सनातनः। सर्वासां सरितां चैव समुद्भेदो विशाम्पते॥१२॥

क्योंकि सनातन धर्मराज वहाँ स्वयं निवास करते हैं। राजन्! वहाँ सम्पूर्ण नदियोंका प्राक्ट्य हुआ है।। १२॥ यत्र संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकधृक्। तत्र ते पाण्डवा वीराश्चातुर्मास्यस्तदेजिरे॥ १३॥ ऋषियक्षेन महता यत्राक्षयवदो महान्।

पिनाकपाणि भगवान् महादेव उस तीर्थमें नित्य निवास करते हैं । वहाँ वीर पाण्डवोंने जिन दिनों चातुर्मास्यव्रत ग्रहण करके महान् ऋषियरा अर्थात् वेदादि सत् शास्त्रोंके स्वाध्यायद्वारा भगवान्की आराधना की । वहीं महान् अक्षयवट है ॥ १३ ई ॥

#### अक्षये देवयजने अक्षयं यत्र वै फलम् ॥ १४॥

देवताओंकी वह यज्ञभूमि अक्षय है और वहाँ किये हुए प्रत्येक सत्कर्मका फल अक्षय होता है ॥ १४॥

ते तु तत्रोपवासांस्तु चकुर्निश्चितमानसाः। ब्राह्मणास्तत्र रातराः समाजग्मुस्तपोधनाः॥१५॥

अविचल चित्तवाले पाण्डवोंने उस तीर्थमें कई उपवास किये। उस समय वहाँ सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे॥१५॥ चातुर्मास्येनायजन्त आर्षेण विधिना तदा। तत्र विद्यातपोवृद्धा ब्राह्मणा वेदपारगाः। कथां प्रचिकरे पुण्यां सदसिस्था महात्मनाम्॥१६॥

उन्होंने शास्त्रोक्त विधिपूर्वक चातुर्मास्य यज्ञ किया । वहाँ आये हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्यामें बढ़े-चढ़े तथा वेदोंके पारंगत विद्वान् थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभामें बैठकर महात्मा पुरुपोंकी पवित्र कथाएँ कहीं ॥ १६॥

### तत्र विद्याव्रतस्नातः कौमारं व्रतमास्थितः। रामठोऽकथयद् राजन्नामूर्तरयसं गयम्॥१७॥

उनमें शमठ नामक एक विद्वान् ब्राह्मण थे, जो विद्या-ध्ययनका व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे । उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्यपालनका व्रत ले रखा था । राजन् ! शमठने वहाँ अमूर्तरयाके पुत्र महाराज गयकी कथा इस प्रकार कही ॥ १७॥

#### शमठ उवाच

अमूर्तरयसः पुत्रो गयो राजर्षिसत्तमः। पुण्यानि यस्य कर्माणि तानि मे श्रृणु भारत ॥ १८ ॥ शमठ बोले — भरतनन्दन युधिष्ठिर ! अमूर्तरयाके पुत्र गय राजर्षियोंमें श्रेष्ठ थे। उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो—॥१८॥

यस्य यश्चो वभूवेह बह्वन्नो बहुदक्षिणः। यत्रान्नपर्वता राजञ्ज्ञतशोऽथ सहस्रशः॥१९॥ घृतकुल्याश्च द्रश्रश्च नद्यो बहुशतास्तथा। व्यञ्जनानां प्रवाहाश्च महार्हाणां सहस्रशः॥२०॥

राजन् ! यहाँ राजा गयने बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ था और असंख्य दक्षिणा बाँटी गयी थी। उस यज्ञमें अन्नके सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गये थे, घीके कई सौ कुण्ड और दहीकी नदियाँ यहती थीं। सहस्रों प्रकारके उत्तमोत्तम व्यञ्जनोंकी बाढ़-सी आ गयी थी॥ १९-२०॥

#### अहन्यहिन चाप्येवं याचतां सम्प्रदीयते । अन्ये च बाह्मणाराजन् भुञ्जतेऽन्नं सुसंस्कृतम्॥ २१॥

याचकोंको प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन् ! अन्यान्य ब्राह्मण भी वहाँ उत्तम रीतिसे तैयारकी हुई रसोई जीमते थे॥ २१॥

#### तत्र वै दक्षिणाकाले ब्रह्मघोषो दिवं गतः। न च प्रज्ञायते किंचिद् ब्रह्मशब्देन भारत॥२२॥

भरतनन्दन ! उस यज्ञमें दक्षिणा देते समय जो वेद-मन्त्रोंकी ध्विन होती थी, वह स्वर्गलोकतक गूँज उठती थी। उस वेदध्विनके सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनायी पड़ता था॥ २२॥

पुण्येन चरता राजन् भूर्दिशः खं नभस्तथा। आपूर्णमासीच्छन्देन तद्प्यासीन्महाद्भुतम्॥ २३॥ यत्र सा गाथा गायन्ति मनुष्या भरतर्षभ। अन्नपानैः शुभैस्तृप्ता देशे देशे सुवर्चसः॥ २४॥

राजन् ! वहाँ सब ओर फैंले हुए पुण्यमय शब्दसे

पृथ्वी, दिशाएँ, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गये। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरतश्रेष्ठ! उस यज्ञमें सब मनुष्य यह गाथा गाते रहते थे कि 'इस यज्ञमें देश-देशके अत्यन्त तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपानसे तृप्त हो रहे हैं।। २३-२४॥

गयस्य यत्ते के त्वद्य प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः। तत्र भोजनशिष्टस्य पर्वताः पञ्चविंशतिः ॥ २५॥

'गयके यज्ञमें लोग यही पूछते फिरते थे कि 'कौन-कौन ऐसे प्राणी रह गये हैं, जो अभी भोजन करना चाहते हैं, ?' वहाँ खानेसे बचे हुए अन्नके पचीस पर्वत शेष रह गये थे ॥२५॥

न तत् पूर्वे जनाश्चकुर्न करिष्यन्ति चापरे। गयो यदकरोद् यज्ञे राजर्षिरमितद्युतिः॥२६॥

'अमिततेजस्वी राजिष गयने अपने यज्ञमें जो व्यय किया था, वह पहलेके राजाओंने भी नहीं किया था और भविष्यमें भी कोई दूसरे कर सर्कोंगे, ऐसा सम्भव नहीं है॥ २६॥

कथं तु देवा हविषा गयेन परितर्षिताः। पुनः शक्ष्यन्त्युपादातुमन्यैर्दत्तानि कानिचित्॥ २७॥

'गयने सम्पूर्ण देवताओंको हिवध्यसे भलीभाँति तृप्त कर दिया है। अब वे दूसरोंके दिये हुए हिवध्यको कैसे ग्रहण कर सकेंगे ? || २७ ||

सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारकाः। यथा वा वर्षतो धारा असंख्येयाः सा केनचित्। तथा गणियतुं राक्या गययक्षे न दक्षिणाः॥ २८॥

ंजैसे लोकमें बालूके कणः आकाशके तारे और बरसते हुए बादलोंकी जलधाराएँ किसीके द्वारा भी गिनी नहीं जा सकतीं। उसी प्रकार गयके यज्ञमें दी हुई दक्षिणाओंकी भी कोई गणना नहीं कर सकता था' ॥ २८॥

एवं विधाः सुवहवस्तस्य यज्ञा महीपतेः। बभूबुरस्य सरसः समीपे कुरुनन्दन॥२९॥

कुरुनन्दन ! महाराज गयके ऐसे ही बहुत-से यज्ञ इस ब्रह्मसरोवरके समीप सम्पन्न हुए हैं ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गययज्ञकथने पञ्चनवतितमोऽध्यायः॥ ९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशान्तीर्थयात्राके प्रसंगमें 'गयके यज्ञका वर्णन' विषयक पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥

## पण्णवतितमोऽध्यायः

इल्वल और वातापिका वर्णन, महर्षि अगस्त्यका पितरोंके उद्धारके लिये विवाह करनेका विचार तथा विदर्भराजका महर्षि अगस्त्यसे एक कन्या पाना

वैशम्पायन उवाच ततः सम्प्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः। अगस्त्याश्रममासाद्य दुर्जयायामुवास ह ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर प्रचुर दक्षिणा देनेवाले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने गयासे प्रस्थान किया और अगस्त्याश्रममें जाकर दुर्जय मणिमती नगरीमें निवास किया ॥ १॥

तत्रैव लोमशं राजा पप्रच्छ वदतां वरः। अगस्त्येनेह वातापिः किमर्थमुपशामितः॥ २॥

वहीं वक्ताओंमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने महर्षि लोमशसे पूछा—'ब्रह्मन्! अगस्त्यजीने यहाँ वातापिको किसलिये नष्ट किया ? ॥ २ ॥

आसीद्रा किं प्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तकः। किमर्थं चोदितो मन्युरगस्त्यस्य महात्मनः॥ ३॥

'मनुष्योंका विनाश करनेवाले उस दैत्यका प्रभाव कैसा या ? और महात्मा अगस्त्यजीके मनमें क्रोधका उदय कैसे हुआ' ? ॥ ३॥

#### लोमश उवाच

इत्वलो नाम दैतेय आसीत् कौरवनन्दन। मणिमत्यां पूरि पुरा वातापिस्तस्य चानुजः॥ ४॥

लोमराजीने कहा—कौरवनन्दन ! पूर्वकालकी बात है, इस मणिमती नगरीमें इल्वल नामक दैत्य रहता था। बातापि उसीका छोटा भाई था। । ४।।

स ब्राह्मणं तपोयुक्तमुवाच दितिनन्दनः।
पुत्रं मे भगवानेकमिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु॥ ५॥
तस्मैस ब्राह्मणो नादात् पुत्रं वासवसम्मितम्।
चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्मणस्य ततो भृशम्॥ ६॥

तदाप्रभृति राजेन्द्र इत्वलो ब्रह्महासुरः। मन्युमान् भ्रातरं छागं मायावी ह्यकरोत् ततः॥ ७॥

मेपरूपी च वातापिः कामरूप्यभवत् क्षणात् । संस्कृत्य च भोजयति ततो विष्रं जिघांसति ॥ ८ ॥

एक दिन दितिनन्दन इल्वलने एक तपस्वी ब्राह्मणसे कहा—'भगवन्! आप मुझे ऐसा पुत्र दें, जो इन्द्रके समान पराक्रमी हो।' उन ब्राह्मणदेवताने इल्वलको इन्द्रके समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मणदेवतापर बहुत कुपित हो उठा। राजन्! तभीसे इल्वल दैत्य कोधमें भरकर ब्राह्मणोंकी हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापिको मायासे वकरा बना देता था। वातापि भी इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था! अतः वह क्षणभरमें भेड़ा-और वकरा बन जाता था। फिर इल्वल उस भेड़ या बकरेको पकाकर उसका मांस राँधता और किसी ब्राह्मणको खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मणको मारनेकी इच्छा करता था।

स चाह्रयति यं वाचा गतं वैवस्ततक्षयम्। स पुनर्देहमास्थाय जीवन् सा प्रत्यदृदयत॥ ९॥

इल्वलमें यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोकमें गये हुए प्राणीको उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखायी देने लगता था ॥ ९॥ ततो वातापिमसुरं छागं कृत्वा सुसंस्कृतम्। तं ब्राह्मणं भोजयित्वा पुनरेव समाह्मयत्॥१०॥

उस दिन वातापि दैत्यको बकरा बनाकर इल्बल उसके मांसका संस्कार किया और उन ब्राह्मणदेवको वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाईको पुकारा ॥ १० ॥

तामित्वछेन महता खरेण वाचमीरिताम्। श्रुत्वातिमायो बळवान् क्षिप्रं ब्राह्मणकण्टकः॥ ११॥ तस्य पाइर्वे विनिर्भिद्य ब्राह्मणस्य महासुरः। वातापिः प्रहसन् राजन् निश्चकाम विशाम्पते॥ १२॥

राजन् ! इल्बलके द्वारा उच्च स्वरसे बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यन्त मायावी ब्राह्मणशत्रु बलवान् महादैत्य वातापि उस ब्राह्मणकी पसलीको फाड़कर हँसता हुआ निकल आया ॥

पवं सत्राह्मणान् राजन् भोजयित्वापुनः पुनः। हिंसयामास दैतेय इत्वलो दुष्टचेतनः॥१३॥

राजन् ! इस प्रकार दुष्टहृदय इत्वल दैत्य बार-बार ब्राह्मणोंको भोजन कराकर अपने भाईद्वारा उनकी हिंसा करा देता था ( इसीलिये अगस्त्यमुनिने वातापिको नष्ट किया था )॥

अगस्त्यश्चापि भगवानेतिसान् काल एव तु। पितृन् ददर्श गर्ते वै लम्बमानानधोमुखान् ॥ १४ ॥

इन्हीं दिनों भगवान् अगस्त्यमुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरोंको देखा, जो एक गड्देमें नीचे मुँह किये लटक रहे थे॥ १४॥

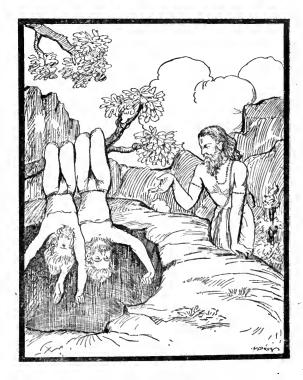

सोऽपृच्छरूलम्बमानांस्तान् भवन्त इव कम्पिताः। (किमर्थे वेइ लम्बच्चं गर्ते यूपमधामुखाः।) संतानहेतोरिति ते प्रत्यूचुर्बस्ववादिनः॥१५॥

तय उन लटकते हुए पितरोंसे अगस्त्यजीने पूछा— 'आपलोग यहाँ किमलिये नीचे मुँह किये काँपते हुए-से लटक रहे हैं?' यह सुनकर उन वेदवादी पितरोंने उत्तर दिया— 'संतानपरम्गराके लोगकी सम्भावनाके कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है' ॥ १५॥

ते तस्मै कथयामासुर्वयं ते पितरः खकाः। गर्तमेतमनुषाता लम्पामः प्रसवार्थिनः॥१६॥

उन्होंने अगस्त्यके पूछनेपर वताया कि 'हम तुम्हारे ही पितर हैं। संतानके इच्छुक होकर इस गड्हेमें लटक रहे हैं॥

यदि नो जनयेथास्त्वमगस्त्यापत्यमुत्तमम् । स्याज्ञोऽसान्निरयान्मोश्नस्त्वंच पुत्राप्तुया गतिम्॥१७॥

'अगस्त्य ! यदि तुम हमारे लिये उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरकसे छुटकारा पा सकते हैं और बेटा ! तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी' ॥ १७॥

स तानुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरायणः। करिच्ये पितरः कामं व्येतु वो मानसो ज्वरः ॥१८॥

तव सत्यधर्मपरायण तेजस्वी अगस्त्यने उनसे कहा— 'पितरो ! में आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । आपकी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये' ॥ १८ ॥

ततः प्रसवसंतानं चिन्तयन् भगवानृषिः। आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापश्यत् सदशीं स्त्रियम् ॥ १९॥

तव भगवान् महर्षि अगस्त्यने संतानोत्पादनकी चिन्ता करते हुए अपने अनुरूप संतानको गर्भमें धारण करनेके लिये योग्य पत्नीका अनुसंधान किया परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखायी नहीं दी ॥ १९ ॥

स तस्य तस्य सत्त्वस्य तत् तदङ्गमनुत्तमम् । संगृह्य तत्समेरङ्गैनिर्ममे स्त्रियमुत्तमाम् ॥ २० ॥

तव उन्होंने एक-एक जन्तुके उत्तमोत्तम अङ्गोंका भावना-द्वारा संग्रह करके उन सबके द्वारा एक परम सुन्दर स्त्रीका निर्माण किया ॥ २० ॥

स तां विदर्भराजस्य पुत्रार्थे तप्यतस्तपः। निर्मितामात्मनोऽर्थाय मुनिः प्रादानमहातपाः॥ २१॥

उन दिनों विदर्भराज पुत्रके लिये तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्यमुनिने अपने लिये निर्मित की हुई वह स्त्री राजाको दे दी ॥ २१॥

सा तत्र जज्ञे सुभगा विद्युत् सौदामनी यथा । विस्राजमाना वषुपा व्यवर्धत द्युभानना ॥ २२ ॥ उस सुन्दरी कन्याका उस राजभवनमें विजलीके समान प्रादु-भाव हुआ। वह शरीरसे प्रकाशमान हो रही थी। उसका मुख बहुत सुन्दर था। वह राजकन्या बहाँ दिनोंदिन बढ़ने लगी॥२२॥

जातमात्रां च तां दृष्ट्या वैदर्भः पृथिवीपतिः। प्रहर्षेण द्विजातिभ्यो न्यवेदयत भारत॥२३॥

भरतनन्दन ! राजा विदर्भने उस कन्याके उत्पन्न होते ही हर्पमें भरकर ब्राह्मणोंको यह ग्रुभ संवाद सुनाया ॥ २३ ॥

अभ्यनन्दन्त तां सर्वे ब्राह्मणा वसुधाधिप । छोपामुद्रेति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते द्विजाः ॥ २४ ॥

राजन् ! उस समय सब ब्राह्मणींने राजाका अभिनन्दन किया और उस कन्याका नाम 'लोपामुद्रा' रख दिया ॥२४॥

ववृधे सा महाराज विश्वती रूपमुत्तमम्। अभ्विवोत्पिलिनी शीव्रमग्नेरिव शिखा शुभा ॥ २५॥

महाराज ! उत्तम रूप धारण करनेवाली वह राजकुमारी जलमें कमलिनी तथा यज्ञवेदीपर प्रज्वलित ग्रुभ्र अग्निशिखाकी भाँति शीघतापूर्वक बढ़ने लगी ॥ २५॥

तां यौवनस्थां राजेन्द्र शतं कन्याः खलंकृताः। दास्यः शतं च कल्याणीमुपातस्थुर्वशानुगाः॥ २६॥

राजेन्द्र ! जय उसने युवावस्थामें पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्याको विद्याभूषणोंसे विभूषित सौ सुन्दरी कन्याएँ और सौ दासियाँ उसकी आज्ञाके अधीन होकर घेरे रहतीं और उसकी सेवा किया करती थीं॥ २६॥

सा सा दासीशतवृता मध्ये कन्याशतस्य च। आस्ते तेजिस्वनी कन्या रोहिणीव दिविप्रभा॥ २७॥

सौ दासियों और सौ कन्याओंके बीचमें वह तेजस्विनी कन्या आकाशमें सूर्यकी प्रभा तथा नक्षत्रोंमें रोहिणीके समान सुशोभित होती थी ॥ २७ ॥

यौवनस्थामि च तां शीलाचारसमन्विताम्। न ववे पुरुषः कश्चिद् भयात् तस्य महात्मनः॥ २८॥

यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचारसे सम्पन्न थी तो भी महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी राजकुमारने उसका वरण नहीं किया ॥ २८॥

सा तु सत्यवती कन्या रूपेणाप्सरसोऽप्यति । तोषयामास पितरं शीलेन स्वजनं तथा॥ २९॥

वह सत्यवती राजकुमारीरूपमें अप्सराओंसे भी बढ़कर थी। उसने अपने शील-स्वभावसे पिता तथा स्वजनोंको संतुष्ट कर दिया था॥ २९॥

वैदर्भी तु तथायुक्तां युवतीं प्रेक्ष्य वै पिता।

.

मनसा चिन्तयामास कस्मै दद्यामिमां सुताम् ॥३०॥ मन-ही-मन यह विचार करने लगे कि 'इस कन्याका किसके पिता विदर्भराजकुमारीको युवावस्थामें प्रविष्ट हुई देख साथ विवाह करूँ' ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने पण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमश्-तीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्योपाख्यानविषयक छानवेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६ ॥

् ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ३०<u>ई</u> इलोक हैं )

# THE WAY

### सप्तनवतितमोऽध्यायः

महर्षि अगस्त्यका लोपामुद्रासे विवाह, गङ्गाद्वारमें तपस्या एवं पत्नीकी इच्छासे धनसंग्रहके लिये प्रस्थान

लोमश उवाच

यदा त्वमन्यतागस्त्यो पार्हस्थ्ये तां क्षमामिति । तदाभिगम्य प्रोवाच वैदर्भं पृथिवीपतिम् ॥ १ ॥

लोमराजी कहते हैं-युधिष्ठिर! जब मुनिवर अगस्यजीको यह माल्म हो गया कि विदर्भराजकुमारी मेरी गृहस्थी चलानेके योग्य हो गयी है, तब वे विदर्भनरेशके पास जाकर बोले-॥ राजन् निवेशे युद्धिमें वर्तते पुत्रकारणात्। वरये त्वां महीपाल लोपामद्वां प्रयच्छ मे ॥ २ ॥

'राजन् ! पुत्रोत्पत्तिके लिये मेरा विवाह करनेका विचार है। अतः महीपाल ! मैं आपकी कन्याका वरण करता हूँ। आप लोपामुद्राको मुझे दे दीजिये'॥ २॥

एवमुक्तः स मुनिना महीपालो विचेतनः। प्रत्याख्यानाय चाराकः प्रदातुं चैव नैच्छत ॥ ३ ॥

मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विदर्भराजके होश उड़ गये। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देनेकी इच्छा ही की ॥ ३॥

ततः स भार्यामभ्येत्य प्रोवाच पृथिवीपतिः। महर्षिवीर्यवानेष कुद्धः शापाझना दहेत्॥ ४ ॥

तय विदर्भनरेश अपनी पत्नीके पास जाकर बोले-
प्रिये ! ये महर्षि अगस्य बड़े शक्तिशाली हैं । यदि कुपित हों
तो हमें शापकी अग्निसे भस्म कर सकते हैं ॥ ४ ॥

तं तथा दुःखितं दृष्ट्वा सभार्यं पृथिवीपतिम् । छोपामुद्राभिगम्येदं काळे वचनमत्रवीत् ॥ ५ ॥

रानीसहित महाराजको इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गयी और समयके अनुसार इस प्रकार बोली—॥

न मत्कृते महीपाल पीडामभ्येतुमर्हसि । प्रयच्छ मामगस्त्याय त्राह्यात्मानं मया पितः ॥ ६ ॥

'राजन् ! आपको मेरे लिये दुःख नहीं मानना चाहिये । मिताजी ! आप मुझे अगस्त्यजीकी सेवामें दे दें और मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें' ॥ ६॥ दुहितुर्वचनाद् राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । लोपामुद्रां ततः प्रादाद् विधिपूर्वे विशाम्पते ॥ ७ ॥

युधिष्ठिर ! पुत्रीकी यह बात सुनकर राजाने महात्मा अगस्त्यमुनिको विधिपूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी ॥ प्राप्य भार्यामगस्त्यस्तु लोपामुद्रामभाषत । महार्हाण्युत्सुजैतानि वासांस्याभरणानि च ॥ ८ ॥

लोपामुद्राको पत्नीरूपमें पाकर महर्षि अगस्त्यने उससे कहा—'ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं । इन्हें उतार दो' ॥ ८॥

ततः सा द्र्शनीयानि महाहाणि तनूनि च । समुत्ससर्जे रम्भोरुर्वसनान्यायतेक्षणा ॥ ९ ॥ ततश्चीराणि जग्नाह वल्कलान्यजिनानि च । समानव्रतचर्या च बभूवायतलोचना ॥ १०॥

तय कदछीके समान जाँघ तथा विशाल नेत्रोंवाली लोपामुद्राने अपने बहुमूल्य, महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिये और फटे-पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृगचर्म धारण कर लिये । वह विशालनयनी बाला पतिके समान ही वत और आचारका पालन करनेवाली हो गयी ॥ ९-१०॥

गङ्गाद्वारमथागम्य भगवानृषिसत्तमः। उग्रमातिष्ठत तपः सह पत्न्यानुकूलया॥११॥

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ भगवान् अगस्त्य अपनी अनुकूल पत्नीके साथ गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में आकर घोर तपस्यामें संलग्न हो गये॥ ११॥

सा प्रीता वहुमानाच पति पर्यचरत् तदा। अगस्त्यश्च परां प्रीतिं भार्यायामचरत् प्रभुः॥१२॥

लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदरके साथ पतिदेवकी सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्यजी भी अपनी पत्नीपर बड़ा प्रेम रखते थे॥ १२॥

ततो बहुतिथे काले लोपामुद्रां विशाम्पते। तपसा द्योतितां स्नातां ददर्श भगवानृषिः॥१३॥ स तस्याः परिचारेण शौचेन च दमेन च। श्रिया रूपेण च प्रीतो मैथुनायाजुहाव ताम्॥१४॥ राजन् ! जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान् अगस्त्यमुनिने ऋतुस्नानसे निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्राको देखा । वह तपस्याके तेजसे प्रकाशित हो रही थी । महर्षिने अपनी पत्नीकी सेवा, पवित्रता, इन्द्रिय-संयम, शोभा तथा रूप-सौन्दर्यसे प्रसन्न होकर उसे मैथुनके लिये पास बुलाया ॥ १३-१४॥

ततः सा प्राञ्जलिर्भूत्वा लज्जमानेव भाविनी। तदा सप्रणयं वाक्यं भगवन्तमथात्रवीत्॥१५॥

तव अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लजित-सी हो हाथ जोड़-कर बड़े प्रेमसे भगवान् अगस्त्यसे बोली-॥ १५ ॥ असंशयं प्रजाहेतोर्भायां पतिरविन्दत । या तु त्विथ मम प्रीतिस्तामृषे कर्तुमहसि ॥ १६ ॥

भहर्षे ! इसमें संदेह नहीं कि पतिदेवने अपनी इस पत्नीको संतानके लिये ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदयमें जो प्रीति है, वह भी आपको सफल करनी चाहिये॥ १६॥

यथा पितुर्गृहे वित्र प्रासादे रायनं मम। तथाविधे त्वं रायने मामुपैतुमिहाईसि ॥१७॥

्त्रहान् ! में अपने पिताके घर उनके महलमें जैसी शय्यापर सोया करती थी<sub>?</sub> वैसी ही शय्यापर आप मेरेसाथ समागम करें॥



इच्छामित्वां स्निवणं च भूषणेश्च विभूषितम् । उपसर्तुं यथाकामं दिव्याभरणभूषिता ॥ १८ ॥ भं चाहती हूँ कि आप सुन्दर हार और आभूषणों- से विभूषित हों और मैं भी दिव्य अलंकारोंसे अलंकत हो इच्छानुसार आपके साथ समागम-सुखका अनुभव करूँ॥ अन्यथा नोपतिष्ठेयं चीरकापायवासिनी। नैवापवित्रो विप्रर्षे भूषणोऽयं कथंचन॥१९॥

'अन्यथा मैं यह जीर्ण-शीर्ण काषाय-वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूँगी । ब्रह्मर्षे ! तपस्वीजनींका यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार सम्भोग आदिके द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिये'॥-१९॥

अगस्त्य उवाच

न ते धनानि विद्यन्ते लोपामुद्रे तथा मम। यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सुमध्यमे ॥ २०॥

अगस्त्यजीने कहा—सुन्दर कटिप्रदेशवाली कल्याणी लोपामुद्रे! तुम्हारे पिताके घरमें जैसे धन-वैभव हैं, वे न तो तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास (फिर ऐसा कैसे हो सकता है?)॥ २०॥

लोपामुद्रोवाच

ईशोऽसि तपसा सर्वे समाहर्तुं तपोधन। क्षणेन जीवलोके यद् वसु किंचन विद्यते ॥ २१ ॥

लोपामुद्रा बोली—तपोधन ! इस जीव-जगत्में जो कुछ भी धन है, वह सब क्षणभरमें आप अपनी तपस्याके प्रभावसे जुटा लेनेमें समर्थ हैं ॥ २१॥

अगस्त्य उवाच

एवमेतद् यथाऽऽत्थ त्वं तपोव्ययकरं तु तत्। यथा तु मे न नइयेत तपस्तन्मां प्रचोदय॥ २२॥

अगस्त्यज्ञीने कहा—प्रिये ! तुम्हारा कथन ठीक है । परंतु ऐसा करनेसे तपस्पाका क्षय होगा । मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ, जिससे मेरी तपस्पा क्षीण न हो ॥ २२ ॥

लोपामुद्रोवाच

अल्पावशिष्टः कालोऽयमृतोर्भम तपोधन। न चान्यथाहमिच्छामि त्वामुपैतुं कथंचन॥२३॥

लोपामुद्रा बोली—तपोधन ! मेरे ऋतुकालका थोड़ा ही समय शेप रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ, उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती॥२३॥

न चापि धर्ममिच्छामि विलोप्तुं ते कथंचन । एवं तु मे यथाकामं सम्पादयितुमईसि ॥ २४ ॥

साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्मका लोग हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्मकी रक्षा करते हुए जिस तरह सम्भव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें॥ २४॥ अगस्त्य उवाच

यद्येप कामः सुभगे तव वुद्धवा विनिश्चितः। इतुं गच्छाम्यहं भद्गे चर काममिह स्थिता॥ २५॥ अगस्त्यजीने कहा—सुभगे ! यदि तुमने अपनी बुद्धिसे यही मनोरथ पानेका निश्चय कर लिया है तो मैं धन लानेके लिये जाता हूँ, तुम यहीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने सप्तनविततमोऽध्यायः॥ ९७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्योपाख्यानविषयक सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९७॥

### अष्टनवतितमोऽध्यायः

धन प्राप्त करनेके लिये अगस्त्यका श्रुतर्वा, ब्रध्नश्च और त्रसदस्य आदिके पास जाना

लोमश उवाच

ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं वसु । श्रुतवीणं महीपालं यं वेदाभ्यधिकं नृषैः॥ १॥

लोमराजी कहते हैं —कुरुनन्दन!तदनन्तर अगस्त्यजी धन माँगनेके लिये महाराज श्रुतवांके पास गये, जिन्हें वे सब राजाओंसे अधिक वैभवसम्पन्त समझते थे॥ १॥ स विदित्वा तु नृपतिः कुम्भयोनिसुपागतम्। विषयान्ते सहामात्यः प्रत्यगृह्णाद् सुसत्कृतम्॥ २॥

राजाको जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मन्त्रियोंके साथ अपने राज्यकी सीमा-पर चले आये और बड़े आदर-सत्कारसे उन्हें अपने साथ लिवा ले गये ॥ २॥

तस्मै चार्घ्यं यथान्यायमानीय पृथिवीपतिः। प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा पप्रच्छागमने ऽर्थिताम् ॥ ३ ॥

भूपाल श्रुतवानि उनके लिये यथायोग्य अर्घ्य निवेदन करके विनीत भावसे हाथ जोड़कर उनके पधारनेका प्रयोजन पूछा ॥ ३॥

अगस्त्य उवाच

वित्तार्थिनमनुप्राप्तं विद्धि मां पृथिवीपते । यथाशकःयविहिस्यान्यान् संविभागं प्रयच्छ मे ॥ ४ ॥

तब अगस्त्यजीने कहा—पृथ्वीपते ! आपको मालूम होना चाहिये कि मैं धन माँगनेके लिये आपके यहाँ आया हूँ । दूसरे प्राणियोंको कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धनका जितना अंश मुझे दे सकें, दे दें ॥ ४॥

लोमश उवाच

तत आयव्ययौ पूर्णों तस्मै राजा न्यवेदयत्। अतो विद्वन्तुपादत्स्व यदत्र वसु मन्यसे॥५॥

लोमराजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तब राजा श्रुतवींने महर्षिके सामने अपने आय-व्ययका पूरा ब्योरा रख दिया और कहा—'ज्ञानी महर्षे ! इस धनमेंसे जो आप ठीक समझें, वह ले छैं' ॥ ५॥

तत आयव्ययौ दृष्ट्वा समी सममतिर्द्धिजः। सर्वथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत॥६॥

व्रह्मर्षि अगस्त्यकी बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनोंको बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमेंसे थोड़ा-सा भी धन छेनेपर दूसरे प्राणियोंको सर्वथा कष्ट हो सकता है॥ ६॥

स श्रुतर्वाणमाद्य ब्रभ्नश्वमगमत् ततः। स च तौ विषयस्यान्ते प्रत्यगृह्णाद् यथाविधि ॥ ७॥

तय वे श्रुतर्शको साथ लेकर राजा ब्रघ्नश्वके पास गये। उन्होंने भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनों सम्माननीय अतिथियोंकी अगवानी की और विधिपूर्वक उन्हें अपनाया॥ ७॥

तयारर्घ्यं च पाद्यं च ब्रघ्नश्वः प्रत्यवेदयत्। अनुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे॥८॥

ब्रध्नश्वने उन दोनोंको अर्घ्य और पाद्य निवेदन किये। फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा॥

अगस्त्य उवाच

वित्तकामाविह प्राप्तौ विद्धश्वावां पृथिवीपते । यथाराक्त्यविहिंस्यान्यान् संविभागं प्रयच्छ नौ॥ ९ ॥

अगस्त्यजीने कहा—पृथ्वीपते ! आपको विदित हो कि हम दोनों आपके यहाँ धनकी इच्छासे आये हैं। दूसरे प्राणियोंको कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो, उसमेंसे यथाशक्ति कुछ भाग हमें भी दीजिये॥ ९ ॥

लोमश उवाच

तत आयव्ययौ पूर्णो ताभ्यां राजा न्यवेदयत्। अतो ज्ञात्वा तु गृह्णीतं यदत्र व्यतिरिच्यते ॥१०॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर! तब राजा ब्रम्नश्चने भी उन दोनोंके सामने आय और व्ययका पूरा विवरण रख दिया और कहा—आप दोनोंको इसमें जो धन अधिक जान पड़ता हो। वह ले लें? ॥ १०॥ तत आयव्ययौ दृष्ट्वा समौ सममतिर्द्धिजः। सर्वथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत॥११॥

तय समान बुद्धिवाने ब्रह्मर्षि अगस्त्यने उस विवरणमें आय और व्यय बरावर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें-से यदि थोड़ा-सा भी धन लिया जाय तो दूसरे प्राणियोंको सर्वथा कष्ट हो सकता है ॥ ११॥

पौरुकुत्सं ततो जग्मुस्त्रसदस्युं महाधनम् । अगस्त्यश्च श्रुतर्वा च ब्रघ्नश्वश्च महीपतिः ॥१२॥

तव अगस्त्यः श्रुतर्वा और ब्रध्नश्व—तीनों पुरुकुत्सनन्दन महाधनी त्रसदस्युके पास गये ॥ १२ ॥

त्रसदस्युस्तु तान् दृष्ट्वा प्रत्यगृह्वाद् यथाविधि । अभिगम्य महाराज विषयान्ते महामनाः ॥१३॥ अर्चियत्वा यथान्यायमिक्ष्वाक् राजसत्तमः । समस्तांश्च ततोऽपृच्छत् प्रयोजनमुपक्रमे ॥१४॥

महाराज ! भूपालोंमें श्रेष्ठ इक्ष्वाकुवंशी महामना त्रसदस्यु-ने उन्हें आते देख राज्यकी सीमापर पहुँचकर विधिपूर्वक उन सबका स्वागत-सत्कार किया और उन सबसे अपने यहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा ॥ १३-१४ ॥

अगस्त्य उवाच

वित्तकामानिह प्राप्तान् विद्धि नः पृथिवीपते । यथाशक्त्यविहिस्यान्यान् संविभागं प्रयच्छ नः॥१५॥

अगस्त्यने कहा--पृथ्वीपते ! आपको विदित हो कि हम धनकी कामनासे यहाँ आये हैं। आप दूसरे प्राणियोंको पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धनका कुछ भाग हम सब-को दीजिये ॥ १५ ॥ लोमश उवाच

तत आयव्ययौ पूर्णी तेषां राजा न्यवेदयत्। एतज्ज्ञात्वा ह्यपादध्वं यदत्र व्यतिरिच्यते ॥१६॥ तत आयव्ययौ दृष्ट्वा समौ सममतिर्द्धिजः। सर्वथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत॥१७॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर!तवराजाने उन्हें अपने आय-व्ययका पूरा विवरण दे दिया और कहा—'इसे समझकर जो धन शेष वचता हो) वह आपलोग ले लें।' समबुद्धिवाले महर्षि अगस्त्यने वहाँ भी आय-व्ययका लेखा वरावर देखकर यही माना कि इसमेंसे धन लिया जाय तो दूसरे प्राणियोंको सर्वथा कष्ट हो सकता है॥ १६-१७॥

ततः सर्वे समेत्याथ ते नृपास्तं महामुनिम् । इदमूचुर्महाराज समवेक्ष्य परस्परम् ॥१८॥

महाराज ! तय वे सव राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे-की ओर देखते हुए महामुनि अगस्त्यसे इस प्रकार वोले-॥१८॥ अयं वे दानवो ब्रह्मचिल्वलो वसुमान् भुवि। तमतिकम्य सर्वेऽद्य वयं चार्थामहे वसु॥१९॥

'ब्रह्मन् ! यह इल्वल दानव इस पृथ्वीपर सबसे अधिक धनी है । हम सब लोग उसीके पास चलकर आज धन माँगें' ॥ १९॥

लोमश उवाच

तेषां तदासीदुचितमिल्वलस्यैव भिक्षणम्। ततस्ते सहिता राजन्निल्वलं समुपाद्रवन्॥२०॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! उस समय उन सबको इल्वलके यहाँ याचना करना ही ठीक जान पड़ा, अतः वे एक साथ होकर इल्वलके यहाँ शीष्रतापूर्वक गये ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्योपाख्यान-विषयक अद्भानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥

वस अद्वानवदा अञ्चाद दूरा हुआ । उठ ।

# एकोनशततमोऽध्यायः

अगस्त्यजीका इल्वलके यहाँ धनके लिये जाना, वातापि तथा इल्वलका वध, लोपामुद्राको पुत्रकी प्राप्ति तथा श्रीरामके द्वारा हरे हुए तेजकी परशुरामको तीर्थस्नानद्वारा पुनः प्राप्ति

लोमश उवाच

इल्वलस्तान् विदित्वा तु महर्पिसहितान् नृपान् । उपस्थितान् सहामात्यो विषयान्ते द्यपूजयत् ॥ १ ॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! इत्वलने महर्षिसहित उन राजाओंको आता जान मन्त्रियोंके साथ अपने राज्यकी सीमापर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया ॥ १॥ तेषां ततोऽसुरश्रेष्ठस्त्वातिथ्यमकरोत् तदा। सुसंस्कृतेन कौरव्य आत्रा वातापिना यदा॥२॥

कुरुनन्दन ! उस समय असुरश्रेष्ठ इत्वलने अपने भाई वातापिका मांस राँधकर उसके द्वारा उन सबका आतिथ्य किया ॥ २ ॥

ततो राजर्षयः सर्वे विषण्णा गतचेतसः। वार्तापं संस्कृतं दृष्टा मेषभूतं महासुरम्॥३॥ भेड़के रूपमें महान् दैत्य वातापिको ही राँधा गया देख उन सभी राजर्षियोंका मन खिन्न हो गया और वे अचेत-से हो गये ॥ ३॥

अथाव्रवीदगस्त्यस्तान् राजर्षीनृषिसत्तमः। विषादो वो नकर्तव्यो हाहं भोक्ष्ये महासुरम्॥ ४॥ धुर्यासनमथासाद्य निषसाद् महानृषिः। तं पर्यवेषद् दैत्येन्द्र इत्वलः प्रहसन्निव॥ ५॥

तब ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्यने उन राजिंध्यांसे ( आश्वासन देते हुए ) कहा—'तुमलोगोंको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। मैं ही इस महादैत्यको खा जाऊँगा।' ऐसा कहकर महिष् अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बैठे और दैत्यराज इल्वलने हँसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। ४-५॥ अगस्त्य एव ऋत्स्नं तु वातापि बुभुजे ततः। भुक्तवत्यसुरोऽऽह्यानमकरोत् तस्य चेल्वलः॥ ६॥

अगस्त्यजी ही वातापिका सारा मांस खा गये; जब वे भोजन कर चुके, तब असुर इल्वलने वातापिका नाम लेकर पुकारा॥ ६॥

ततो वायुः प्रादुरभूदधस्तस्य महात्मनः। राब्देन महता तात गर्जन्निव यथा घनः॥ ७ ॥

तात ! उस समय महात्मा अगस्त्यकी गुदासे गर्जते हुए मेघकी भाँति भारी आवाजके साथ अधोवायु निकली ॥ ७ ॥ वातापे निष्क्रमस्वेति पुनः पुनरुवाच ह । तं प्रहस्यात्रवीद् राजन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ ८ ॥

इस्वल बार-बार कहने लगा—'वातापे! निकलो-निकलो।' राजन्!तव मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने उससे हँसकर कहा—॥ ८॥ कुतो निष्क्रमितुं शको मया जीर्णस्तु सोऽसुरः। इस्वलस्तु विपण्णोऽभृद् दृष्ट्वा जीर्णं महासुरम्॥ ९॥

रुवलस्तु वियण्णा उभूद् हथ्वा जाण महासुरम्॥ ९॥
अव वह कैसे निकल सकता है, मैंने (लोकहितके लिये) उस असुरको पचा लिया है। महादैत्य वातापिको पच गया देख इत्वलको बड़ा खेद हुआ॥ ९॥
प्राञ्जलिश्च सहामात्यैरिदं वचनमन्नश्चीत्।
किमर्थमुपयाताः स्थ बूत किं करवाणि वः॥ १०॥

उसने मिन्त्रयोंसहित हाथ जोड़कर उन अतिथियोंसे यह बात पूछी—'आपलोग किस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं, बताइये, मैं आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ ?'॥ १०॥ प्रत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहस्तिच्चलं तदा। ईशं ह्यसुर विद्यस्त्वां वयं सर्वे धनेश्वरम्॥ ११॥

तब महर्षि अगस्त्यने हँसकर इल्वलसे कहा—'असुर ! हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धनका स्वामी समझते हैं ॥ ११ ॥

पते च नातिधनिनो धनार्थश्च महान् मम । यथाराक्त्यविहिंस्यान्यान् संविभागं प्रयच्छ नः ॥१२॥ 'ये नरेश अधिक धनवान् नहीं हैं और मुझे बहुत धनकी आवश्यकता आ पड़ी है। अतः दूसरे जीवोंको कष्ट न देते हुए अपने धनमेंसे यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो' ॥१२॥

ततोऽभिवाद्य तमृषिमिल्वलो वाक्यमव्रवीत्। दित्सितं यदि वेत्सि त्वं ततो दास्यामि ते वसु॥ १३॥

तव इल्वलने महर्षिको प्रणाम करके कहा—'मैं कितना धन देना चाहता हूँ ? यह बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूँगा'॥ १३॥

अगस्त्य उवाच

गवां दशसहस्राणि राशामेकैकशोऽसुर। तावदेव सुवर्णस्य दित्सितं ते महासुर॥१४॥

अगस्त्यजीने कहा—महान् असुर ! तुम इनमेंसे एक-एक राजाको दस-दस हजार गौएँ तथा इतनी ही ( दस-दस हजार ) सुवर्णसुद्राएँ देना चाहते हो ॥ १४ ॥ महां ततो वै द्विगुणं रथश्चैव हिरण्मयः। मनोजवौ वाजिनौ च दित्सितं ते महासुर ॥ १५ ॥

इन राजाओंकी अपेक्षा दूनी गौएँ और सुवर्णमुद्गाएँ तुमने मेरे लिये देनेका विचार किया है। महादैत्य ! इसके सिवा एक स्वर्णमय रथः जिसमें मनके समान तीव्रगामी दो घोड़े जुते होंं तुम मुझे और देना चाहते हो ॥ १५ ॥

(लोमश उवाच

इल्वलस्तु मुर्नि प्राह सर्वमस्ति यथाऽऽत्थ माम्। रथं तु यमवोचो मां नैनं विद्यो हिरण्मयम्॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! इसपर इत्वल्लने अगस्त्य मुनिसे कहा कि 'आपने मुझसे जो कुछ कहा है, वह सब सत्य है; किंतु आपने जो मुझसे रथकी बात कही है, उस रथको हमलोग मुवर्णमय नहीं समझते हैं? ॥

अगस्त्य उवाच

न मे वागनृता काचिदुकपूर्वा महासुर।) जिज्ञास्यतां रथः सद्यो व्यक्त एप हिरण्मयः।

अगस्त्यजीने कहा—महादैत्य! मेरे मुँहसे पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोनेका है।।

लोमश उवाच

जिज्ञास्यमानः स रथः कौन्तेयासीद्धिरण्मयः । ततः प्रव्यथितो दैत्यो ददावभ्यधिकं वसु ॥१६॥

लोमराजी कहते हैं—कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! पता लगानेपर वह रथ सोनेका ही निकला, तब मनमें (भाई-की मृत्युसे ) व्यथित हुए उस दैत्यने महर्षिको बहुत अधिक धन दिया ॥ १६॥ विरावश्च सुरावश्च तिसान् युक्तौ रथे हयौ।
ऊह्नुः सवस्नाग्च तावगस्त्याश्चमं प्रति॥१७॥
सर्वान् राज्ञः सहागस्त्यान् निमेपादिव भारत।
(इव्वलस्त्वनुगम्येनमगस्त्यं हन्तुमैच्छत।
भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण महासुरम्॥
मुनेराश्चममश्चो तौ निन्यतुर्वातरहसौ।)
अगस्त्येनाभ्यनुज्ञाता जग्मू राजर्षयस्तदा।
कृतवांश्च मुनिः सर्वे लोपामुद्राचिकीर्षितम्॥१८॥

उस रथमें विराव और सुराव नामक दो घोड़े जुते हुए थे। वे धनसहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनिको शीघ ही मानो पलक मारते ही अगस्त्याश्रमकी ओर ले भागे। उस समय इल्वल असुरने अगस्त्य मुनिके पीछे जाकर उनको मारनेकी इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्यमुनिने उस महादैत्य इल्वलको हुंकारसे ही भूसा कर दिया। तदनन्तर उन वायुके समान वेगवाले घोड़ोंने उन सबको मुनिके आश्रमपर पहुँचा दिया। भरतनन्दन! फिर अगस्त्यजीकी आज्ञा ले वे राजीर्षिगण अपनी-अपनी राजधानीको चले गये और महर्षिने लोपामुद्राकी सभी इच्छाएँ पूर्ण कीं॥ १७-१८॥

लोपामुद्रोवाच

कृतवानिस तत् सर्वे भगवन् मम काङ्क्षितम् । उत्पादय सकृत्महामपत्यं वीर्यवत्तरम् ॥ १९ ॥

लोपामुद्रा बोली—भगवन् ! मेरी जो-जो अभिलाषा थी, वह सब आपने पूर्ण कर दी । अब मुझसे एक अत्यन्तं शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिये ॥ १९ ॥



अगस्त्य उवाच

तुष्टोऽहमस्मि कल्याणि तव वृत्तेन शोभने । विचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां श्रृणु॥२०॥

अगस्त्यजीने कहा—शोभामयी कल्याणी ! तुम्हारे सद्व्यवहारसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ । पुत्रके सम्बन्धमें तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो ॥ २०॥

सहस्रं तेऽस्तु पुत्राणां शतं वा दशसम्मितम्। दश वा शततुल्याः स्युरेको वापि सहस्रजित्॥ २१॥

क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक सौ पुत्र उत्पन्न हों, जो दसके ही समान हों ? अथवा दस ही पुत्र हों, जो सौ पुत्रोंकी समानता करनेवाले हों ? अथवा एक ही पुत्र हो, जो हजारोंको जीतनेवाला हो ? ॥ २१॥

#### लोवासुद्रोवाच

सहस्रसम्मितः पुत्र एकोऽप्यस्तु तपोधन । एकोहि बहुभिः श्रेयान् विद्वान् साधुरसाधुभिः ॥२२॥

लोपामुद्रा बोली—तपोधन ! मुझे सहसोंकी समानता करनेवाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो; क्योंकि बहुत-से दुष्ट पुत्रोंकी अपेक्षा एक ही विद्वान् एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है ॥ २२ ॥

लोमश उवाच

स तथेति प्रतिशाय तया समभवन्मुनिः। समये समशीलिन्या श्रद्धावाञ्छ्रद्धानया॥२३॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! तय 'तथास्तु' कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्यने समान शील-स्वभाववाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्राके साथ यथासमय समागम किया ॥ २३ ॥

तत आधाय गर्भ तमगमद् वनमेव सः। तस्मिन् वनगते गर्भो ववृधे सप्त शारदान्॥ २४॥

गर्भाधान करके अगस्त्यजी फिर वनमें ही चले गये। उनके वनमें चले जानेपर वह गर्भ सात वर्षोतक माताके पेटमें ही पलता और बढ़ता रहा॥ २४॥

सप्तमेऽव्हे गते चापि प्राच्यवत् स महाकविः। ज्वलन्निव प्रभावेण दृढस्युर्नाम भारत॥ २५॥

भारत ! सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज और प्रभावसे प्रज्वित होता हुआ वह गर्भ उदरसे बाहर निकला । वहीं महाविद्वान् दृढस्युके नामसे विख्यात हुआ ॥ २५ ॥ साङ्गोपनिषदान् वेदाञ्जपन्निव महातपाः । तस्य पुत्रोऽभवदृषेः स तेजस्वी महाद्विजः ॥ २६ ॥

महर्पिका वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्मकालसे ही अङ्ग और उपनिषदोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय-सा करता जान पड़ा । दृढस्यु ब्राह्मणोंमें महान् माने गये ॥ २६॥ स बाळ पवः तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशने । इध्मानां भारमाजहे इध्मवाहस्ततोऽभवत् ॥ २७ ॥

्रिपताके घरमें रहते हुए तेजस्वी दृढस्य बाल्यकालसे ही इस्मू (सिम्भा) का भार वहन करके लाने लगे; अतः 'इस्मूबाह्' नामसे विख्यात हो गये॥ २७॥

तथायुक्तं तं दृष्ट्वा मुमुदे स मुनिस्तदा। एवं स जनयामास भारतापत्यमुत्तमम्॥ २८॥

अपने पुत्रको स्वाध्याय और समिधानयन कार्यमें संलग्न देखः महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत! इस प्रकार अगस्त्यजीने उत्तम संतान उत्पन्न की॥ २८॥ लेभिरे पितरश्चास्य लोकान् राजन् यथेष्सितान्। तंत कर्ष्यमयं ख्यातस्त्वगस्त्यस्याश्रमो भुवि॥ २९॥

पाजन ! तदनन्तर उनके पितरोंने मनोवाञ्छित लोक प्राप्त कर लिये । उसके बादसे यह स्थान इस पृथ्वीपर अगस्त्याश्रमके नामसे विख्यात हो गया ॥ २९ ॥

प्राह्णदिरेवं वातापिरगस्त्येनोपशामितः। तस्यायमाश्रमो राजन रमणीयैर्गुणैर्युतः॥३०॥

वातापि प्रह्लादके गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य-जीने इस प्रकार शान्त कर दिया। राजन्! यह उन्हींका रमणीय गुणोंसे युक्त आश्रम है ॥ ३०॥

एषा भागीरथी पुण्या देवगन्धर्वसेविता । वातौरिता पताकेव विराजित नमस्तले ॥ ३१ ॥

इसके समीप यह वही देवगन्धवंसेवित पुण्यसिल्ला भागीरथी है, जो आकाशमें वायुकी प्रेरणास पहरानेवाली क्वेत पताकाक समान सुशोभित हो रही है।। ३१॥

प्रतार्यमाणा क्टेषु यथा निम्नेषु नित्यशः। शिलातलेषु संत्रस्ता पन्नगेन्द्रवधूरिय॥३२॥

यह क्रमशः नीचे-नीचेके शिखरोपर गिरती हुई सदा तीवगतिसे बहती है और शिलाखण्डोंके नीचे इस प्रकार समायी जाती है, मानो भयभीत सर्पिणी बिलमें घुसी जा रही हो ॥

दक्षिणां वै दिशं सर्वो प्रावयन्ती च मातृवत् । पूर्वे शम्भोजेटाभ्रष्टा समुद्रमहिषी प्रिया । अस्यां नद्यां सुपुण्यायां यथेष्टमवगाह्यताम् ॥ ३३ ॥

पहले भगवान शङ्करकी जटासे गिरकर प्रवाहित होनेवाली समुद्रकी प्रियतमा महारानी गङ्गा सम्पूर्ण दक्षिण दिशाको इस प्रकार आप्लावित कर रही है, मानो माता अपनी संतानको नहला रही हो। इस परम पवित्र नदीमें तुम इच्छानुसार स्नान करो॥ ३३॥

युधिष्ठिर निवोधेदं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । भृगोस्तीर्थे महाराज महर्षिगणसेवितम् ॥ ३४॥ महाराज युधिष्ठिर !इधर ध्यान दो, यह महर्षिगणसेवित भृगुतीर्थ है जो तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥ ३४॥

यत्रोपस्पृष्टवान् रामो हतं तेजस्तदाऽऽप्तवान्। अत्र त्वं भ्रातृभिः सार्धं कृष्णया चैव पाण्डव ॥ ३५ ॥ दुर्योधनहतं तेजः पुनरादातुमहीसि । कृतवैरेण रामेण यथा चोपहतं पुनः ॥ ३६ ॥

जहाँ परशुरामजीने स्नान किया और उसी क्षणि अपने खोये हुए तेजको पुनः प्राप्त कर लिया। पाण्डुनन्दन! तुम अपने भाइयों और द्रौपदीके साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन-द्वारा छीने हुए अपने तेजको पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथनन्दन श्रीरामसे वैर करनेपर उनके द्वारा अपद्धत हुए तेजको परशुरामने यहाँ स्नानके प्रभावसे पुनः पा लिया था॥

#### वैशम्पायन उवाच

स तत्र आतुभिद्येव कृष्णया यैव पाण्डवः । स्नात्वा देवान् पितृंदयेव तर्पयामास भारत ॥ ३७ ॥

चेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब राजा युधिष्ठिरने अपने भाइयों और द्रीपदीके साथ उस तीर्थमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया ॥ ३७॥

तस्य तीर्थस्य रूपं वै दीप्ताद् दीप्ततरं वभौ। अप्रभृष्यतरश्चासीच्छात्रवाणां नर्र्षभ ॥ ३८॥

नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थमें स्नान कर लेनेपर राजा युधिष्ठिरकी रूप अत्यन्त तेजोयुक्त हो प्रकाशमान हो गया । अब वे शत्रुओंके लिये परम दुर्धर्ष हो गये ॥ ३८॥

अपृच्छच्चैय राजेन्द्र लोमशं पाण्डुनन्दनः। भगवन् किमर्थं रामस्य हतमासीद् वपुः प्रभो। कथं प्रत्याहतं चैव पतदाचक्ष्व पृच्छतः॥३९॥

राजेन्द्र ! उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने महर्षि लोमशसे पूछा—'भगवन् ! परशुरामजीके तेजका अपहरण किसलिये किया गया था और प्रभो ! वह इन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया ? यह मैं जानना चाहता हूँ । आप कृपा करके इस प्रसंगका वर्णन करें ? ॥ ३९॥

#### लोमश उवाच

श्रुणु रामस्य राजेन्द्रं भार्भवस्य च धीमतः। जातो दशरथस्यासीत् पुत्रो रामो महात्मनः॥ ४०॥ विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वै। पश्यामस्तमयोध्यायां जातं दाशरथिं ततः॥ ४१॥

लोमराजीने कहा—राजेन्द्र ! तुम दशरथनन्दन श्रीराम तथा परम बुद्धिमान् भगुनन्दन परशुरामर्जाका चिरत्र सुनो । पूर्वकालमें महात्मा राजा दशरथके यहाँ साक्षात् मगवान् विष्णु अपने ही सचिदानन्दमय विग्रहसे श्रीरामरूपमें अवतीर्ण हुए थे । उनके अवतारका उद्देश्य था—पापी गुवणका विनाश । अयोध्यामें प्रकट हुए दशरथनन्दन श्रीरामका हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते थे ॥ ४०-४१ ॥

ऋचीकनन्दनो रामो भागवो रेणुकासुतः। तस्य दाशरथेः श्रुत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः॥ ४२॥ कौत्इलान्वितो रामस्त्वयोध्यामगमत् पुनः। धनुरादाय तद् दिव्यं क्षत्रियाणां निवर्हणम्॥ ४३॥

अनायास ही महान् कर्म करनेवाले दशरथकुमार श्रीरामका भारी पराक्रम सुनकर भगु तथा ऋचीकके वंशज रेणुकानन्दन परश्राम उन्हें देखनेके लिये उत्सुक हो क्षत्रियसंहारक
दिव्य धनुष लिये अयोध्यामें आये ॥ ४२-४३ ॥
जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं दाशरथेस्तदा ।
तं वे दशरथः श्रुत्वा विषयान्तमुपागतम् ॥ ४४ ॥
प्रेषयामास रामस्य रामं पुत्रं पुरस्कृतम् ।
स तमभ्यागतं दृष्ट्या उद्यतास्त्रमवस्थितम् ॥ ४५ ॥
प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमत्रवीत् ।
कृतकालं हि राजेन्द्र धनुरेतन्मया विभो ॥ ४६ ॥
समारोपय यन्नेन यदि शक्कोपि पार्थिव ।

उनके शुभागमनका उद्देश्य था दशरथनन्दन श्रीरामके बल-पराक्रमकी परीक्षा करना। महाराज दशरथने जब सुना कि परशुरामजी हमारे राज्यकी सीमापर आगये हैं, तब उन्होंने मुनिकी अगवानीके लिये अपने पुत्र श्रीरामको मेजा। कुन्तीनन्दन! श्रीरामचन्द्रजी धनुप-वाण हाथमें लिये आकर खड़े हैं, यह देखकर परशुरामजीने हँसते हुए कहा— राजेन्द्र! प्रभी! भूपाल! यदि तुममें शक्ति हो तो यत्नपूर्वक इस धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाओ। यह वह धनुष है, जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियोंका संहार किया है।। ४४-४६ है।।

इत्युक्तस्त्वाह् भगवंस्त्वं नाधिश्रेष्तुमर्हसि ॥ ४७ ॥

उनके ऐसा कहनेपर श्रोरामचन्द्रजीने कहा — भगवन् ! आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिये॥ ४७॥

नाहमप्यधमो धर्मे क्षत्रियाणां द्विजातिषु। इक्ष्वाकूणां विदेशेषण वाहुवीर्ये न कत्थनम् ॥ ४८॥

भी समस्त द्विजातियोंमें क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेमें अधम नहीं हूँ । विशेषतः इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय अपने वाहुवल-की प्रशंसा नहीं करते'॥ ४८॥

तमेवंवादिनं तत्र रामो वचनमब्रवीत् । अलं वै व्यपदेशेन धनुरायच्छ राघव ॥ ४९ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर परग्ररामजी बोले— (रघुनन्दन! वार्ते बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं। यह धनुष लो और इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाओ'॥ ४९॥ ततो जग्नाह रोषेण क्षत्रियर्पभस्दनम्। रामोदाशरिधर्दिव्यं हस्ताद्रामस्य कार्मुकम्॥ ५०॥ धनुरारोपयामास सर्छील इव भारत। ज्याराब्दमकरोचैव स्मयमानः स वीर्यवान्॥ ५१॥

तय दशरथनन्दन श्रीरामजीने रोपपूर्वक परशुरामका वह वीर क्षत्रियोंका संहारक दिन्य धनुप उनके हाथसे ले लिया। भारत! उन्होंने लीलापूर्वक प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। तत्पश्चात् पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने मुसकराते हुए धनुपकी टंकार फैलायी॥ ५०-५१॥

तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्यशनेरिव।
अथात्रवीत् तदा रामो रामं दाशरिथस्तदा ॥ ५२॥
इदमारोपितं ब्रह्मन् किमन्यत् करवाणि ते।
तस्य रामो ददौ दिव्यं जामदग्न्यो महात्मनः।
शरमाकर्णदेशान्तमयमाकृष्यतामिति ॥ ५३॥

विजलीकी गड़गड़ाहरके समान उस टंकार-ध्वनिको सुनकर सब प्राणी घवरा उठे । उस समय दशरथनन्दन श्रीरामने परशुरामजीसे कहा—'ब्रह्मन् !यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया अब और आपका कौन-सा कार्य करूँ?' तब जमदिन-नन्दन परशुरामने महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य बाण दे दिया और कहा—'इसे धनुषपर रखकर अपने कानके पासतक खींचिये' ॥ ५२-५३॥

लोमश उवाच

एतच्छुत्वाव्रवीद् रामः प्रदीत इव मन्युना । श्रुथते क्षम्यते चैव दर्पपूर्णोऽसि भागव ॥ ५४॥

लोमराजी कहते हैं — राजन् ! इतना सुनते ही श्री-रामचन्द्रजी मानो कोषते प्रज्वलित हो उठे और बोले--'भ्रगुनन्दन! तुम बड़े घमण्डी हो। मैं तुम्हारी कठोर वातें सुनता हूँ फिर क्षमा कर लेता हूँ ॥ ५४॥

त्वया ह्यधिगतं तेजः क्षत्रियेभ्यो विशेषतः। पितामहप्रसादेन तेन मां क्षिपसि ध्रुवम् ॥ ५५॥

'तुमने अपने पितामह ऋचीकके प्रभावसे क्षत्रियोंको जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही, इसीलिय मुझपर आक्षेप करते हो ॥ ५५ ॥

पश्य मां स्वेन रूपेण चक्षुस्ते वितराम्यहम् ।
ततो रामशर्रारे वै रामः पश्यति भागेवः ॥ ५६ ॥
आदित्यान् सवस्न रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्रणान्।
पितरो हुताशनश्चैव नक्षत्राणि प्रदास्तथा ॥ ५७ ॥
गन्धवी राक्षसा यक्षा नद्यस्तीर्थानि यानि च ।
प्रयुषो वालखिल्याश्च ब्रह्मभूताः सनातनाः ॥ ५८ ॥
देवर्षयश्च कात्स्त्येन समुद्राः पर्वतास्तथा ।
वेदाश्च सोपनिषदो वपटकारैः सहाध्वरैः ॥ ५९ ॥
चेतोवन्ति च सामानि धनुवैदश्च भारत ।
मेघवुन्दानि वर्षाणि विद्युतश्च युधिष्ठिर ॥ ६० ॥

'लो ! मैं तुम्हें दिव्यदृष्टि देता हूँ । उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूपका दर्शन करो ।' तब भृगुवंशी परशुरामजीने श्रीरामचन्द्रजीके शरीरमें वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, साध्य देवता, उनचास मरुद्रण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, निद्याँ, तीर्थ, सनातन ब्रह्मभूत बालखिल्य ऋषि, देविष, सम्पूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदौसहित वेद, वषट्कार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन समीको चेतनरूप धारण किये हुए प्रत्यक्ष देखा । भरतनन्दन युधिष्ठिर ! मेघोंके समूह, वर्षा और विद्युत्का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था ॥ ५६—६०॥

ततः सभगवान् विष्णुस्तं वै बाणं मुमोच ह । शुष्काशनिसमाकीणं महोल्काभिश्च भारत ॥ ६१ ॥ पांसुवर्षेण महता मेघवर्षेश्च भूतलम् । भूमिकम्पैश्च निर्धातनीदेश्च विपुलैरिप ॥ ६२ ॥

तदनन्तर भगवान विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीने उस बाणको छोड़ा । भारत ! उस समय सारी पृथ्वी विना बादलकी बिजली और बड़ी-बड़ी उल्काओंसे व्याप्त-सी हो उटी । बड़े जोरकी आँधी उटी और सब ओर धूलकी वर्षा होने लगी । फिर मेघोंकी घटा घिर आयी और भूतलपर मूसलाधार वर्षा होने लगी । बारबार भूकम्प होने लगा । मेघगर्जन तथा अन्य भयानक उत्पातस्चक शब्द गूँजने लगे ॥ ६१-६२॥

स रामं विद्वलं कृत्वा तेजश्चाक्षिप्य केवलम् । आगच्छज्ज्विलतो बाणे। रामवाहुप्रचोदितः ॥ ६३ ॥ श्रीसमचन्द्रजीकी भुजाओंसे प्रेरित हुआ वह प्रज्विलत बाण परशुरामजीको व्याकुल करके केवल उनके तेजको

डीनकर पुनः लौट आया ॥ ६३ ॥

स तु विद्वलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम् । रामः प्रत्यागतप्राणः प्राणमद् विष्णुतेजसम् ॥ ६४ ॥ विष्णुना सोऽभ्यनुशातो महेन्द्रमगमत् पुनः । भीतस्तु तत्र न्यवसद् बीडितस्तु महातयाः ॥ ६५ ॥

परशुरामजी एक बार मूर्ज्छित होकर जब पुनः होशमें आये, तब मरकर जी उठे हुए मनुष्यकी भाँति उन्होंने विष्णुतेज धारण करनेवाले भगवान् श्रीरामको नमस्कार किया। तत्पश्चात् भगवान् विष्णु श्रीरामकी आज्ञा लेकर वे पुनः महेन्द्र पर्वतपर चले गये। वहाँ भयभीत और लजित हो महान् तपस्यामें संलग्न होकर रहने लगे॥ ६४-६५॥

ततः संवत्सरेऽतीते हतौजसमवस्थितम्। निर्मदं दुःखितं दृष्ट्वा पितरो राममञ्जवन्॥६६॥

तदनन्तर एक वर्ष व्यतीत होनेपर तेजोहीन और अभिमानश्चन्य होकर रहनेवाले परशुरामको दुखी देखकर उनके पितरोंने कहा ॥ ६६॥

पितर ऋचुः

न वै सम्यगिदं पुत्र विष्णुमासाद्य वै कृतम् । स हि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु लोकेषु सर्वदा ॥ ६७ ॥

पितर बोले- तुमने भगवान् विष्णुके पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकोंमें सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६७॥

गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृताह्मयाम् । तत्रोपस्पृर्य तीर्थेषु पुनर्वपुरवाष्स्यसि ॥ ६८ ॥

बेटा ! अव तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदीके तटपर जाओ । वहाँ तीर्थोंमें स्नान करके पूर्ववत् अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे ॥ ६८ ॥

दीप्तोदं नाम तत् तीर्थं यत्र ते प्रियतामहः। भृगुर्देवयुगे राम तप्तवानुत्तमं तपः॥ ६९॥

राम ! वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है, जहाँ देवयुगमें तुम्हारे प्रिपतामह भृगुने उत्तम तपस्या की थी ॥ ६९॥ तत् तथा कृतवान् रामः कौन्तेय वचनात् पितुः। प्राप्तवांश्च पुनस्तेजस्तीर्थेऽस्मिन् पाण्डुनन्दन ॥ ७०॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! पितरोंके कहनेसे परग्रुरामजीने वैसा ही किया । पाण्डुनन्दन ! इस तीर्थमें नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया ॥ ७० ॥

पतदीदशकं तात रामेणाक्किष्टकर्मणा। प्राप्तमासीन्महाराज विष्णुमासाद्य वै पुरा॥ ७१॥

तात महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार पूर्वकालमें अनायास ही महान् कर्म करनेवाले परग्रुराम विष्णुस्वरूप श्रीरामचन्द्र-जीसे भिड़कर इस दशाको प्राप्त हुए थे॥ ७१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां जामदग्न्यतेजोहानिकथने एकोनशततमोऽध्यायः ॥९९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें परशुरामके तेजको हानिविषयक निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ श्लोक मिलाकर कुल ७४ श्लोक हैं)

- 0000000000

### शततमोऽध्यायः

### वृत्राप्तरसे त्रस्त देवताओंको महर्षि दधीचका अस्थिदान एवं वज्रका निर्माण

युधिष्टिर उवाच

भूय एवाहमिच्छामि महर्षेस्तस्य धीमतः। कर्मणां विस्तरं श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम॥१॥

युधिष्ठिरने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! मैं पुनः बुद्धिमान् महिष अगस्यजीके चरित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १॥

लोमश उवाच

श्चणु राजन् कथां दिव्यामद्भुतामतिमानुषीम् । अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितौजसः ॥ २ ।

लोमराजीने कहा—महाराज ! अमिततेजस्वी महर्षि अंगस्त्यकी कथा दिव्या अद्भुत और अलैकिक है । उनका प्रभाव महान् है । मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ -आसन् छत्युगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । कालकेया इति ख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ ३ ॥

सत्युगकी वात है, दैत्योंके बहुत-से भयंकर दल थे, जो कालकेय नामसे विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यन्त निर्दय था। वे युद्धमें उन्मत्त होकर लड़ते थे॥ ३॥

ते तु वृत्रं समाश्चित्य नानाप्रहरणोद्यताः। समन्तात् पर्यधावन्तमहेन्द्रप्रमुखान् सुरान्॥ ४॥

उन सबने एक दिन वृत्रासुरकी शरण ले उसकी अध्यक्षतामें नाना प्रकारके आयुर्धोंसे सुसज्जित हो महेन्द्र आदि देवताओंपर चारों ओरसे आक्रमण किया !! ४॥

ततो वृत्रवधे यत्नमकुर्वेश्चिद्शाः पुरा। पुरंदरं पुरस्कृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे॥५॥

त्व समस्त देवता दृत्रासुरके वधके प्रयत्नमें लग गये । वे देवराज इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये ॥ ५ ॥

कृताञ्जर्लीस्तु तान् सर्वान् परमेष्ठीत्युवाच ह । विदितं मे सुराः सर्वे यद् वः कार्यं चिकीर्षितम्॥ ६ ॥

वहाँ पहुँचकर सब देवता हाथ जोइकर खड़े हो गये।
तब ब्रह्माजीने उनसे कहा—'देवताओ ! तुम जो कार्य सिद्ध
करना चाहते हो, वह सब मुझे माद्रम है ॥ ६ ॥
तमुपायं प्रवक्ष्यामि यथा वृत्रं विधिष्यथ ।
द्धीच इति विख्यातो महानृषिरुद्दारधीः ॥ ७ ॥
तं गत्वा सहिताः सर्वे वरं वै सम्प्रयाचत ।
स वो दास्यति धर्मातमा सुप्रीतेनान्तरातमना ॥ ८ ॥

भीं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जिससे तुम वृत्रासुरका वध कर सकोगे । दधीच नामसे विख्यात जो उदारचेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर माँगो । वे बड़े धर्मात्मा हैं। अत्यन्त प्रसन्न मनसे तुम्हें मुँहमाँगी वस्तु देंगे ॥ ७-८॥

स वाच्यः सिहतैः सर्वैर्भयद्भिर्जयकाङ्क्षिभिः । खान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय वै॥ ९ ॥

'जब वे वर देना स्वीकार कर लें। तब विजयकी अभिलापा रखनेवाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यों कहना— 'महात्मन्! आप तीनों लोकोंके हितके लिये अपने शरीरकी हिंडुयाँ प्रदान करें'॥ ९॥

स शरीरं समुत्सुज्य खान्यस्थीनि प्रदास्यति । तस्यास्थिभिमेहाधोरं वज्रं संस्कियतां दृढम् ॥ १०॥

•तुम्हारे माँगनेपर वे शरीर त्यागकर अपनी हिड्डियाँ दे देंगे। उनकी उन हिड्डियोंद्वारा तुमलोग सुदृढ़ एवं अत्यन्त भयंकर वज्रका निर्माण करो॥ १०॥

महच्छत्रुहणं घोरं षडस्रं भीमनिःखनम्। तेन वज्रेण ये वृत्रं वधिष्यति शतकतुः॥११॥

'उसकी आकृति षट्कोणके समान होगी। वह महान् एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करनेवाला होगा। उस वज्रके द्वारा इन्द्र निश्चय ही वृत्रासुरका वध कर डालेंगे॥ ११॥

एतद् वः सर्वमाख्यातं तस्माच्छीव्रं विधीयताम्। एवमुकास्ततो देवा अनुशाप्य पितामहम् ॥ १२ ॥ नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः। सरस्वत्याः परे पारे नानादुमळतावृतम् ॥ १३ ॥

भ्ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अतः अव शीव्रता करो। व्रह्माजीके ऐसा कहनेपर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान् नारायणको आगे करके दधीचके आश्रमपर गये। यह आश्रम सरस्वतीनदीके उसपार था। अनेक प्रकारके वृक्ष और लताएँ उसे घेरे हुए थीं॥ १२-१३॥

पट्पदोद्गीतनिनदैर्विघुष्टं सामगैरिव । पुंस्कोकिऌरवोन्मिश्रं जीवं जीवकनादितम् ॥ १४ ॥

भ्रमरोंके गीतोंकी ध्वनिसे वह स्थान इस प्रकार गूँज रहा था, मानो सामगान करनेवाले ब्राह्मणोंद्वारा सामवेदका पाठ हो रहा हो । कोक्लिके कलरवेंसि कूजित और दूसरे जन्तुओं (पशु-पक्षियों) के शब्दोंसे कोलाहलपूर्ण बना हुआ वह आश्रम सजीव-सा जान पड़ता था॥ १४॥

महिषैश्च वराहैश्च सृमरैश्चमरैरपि । तंत्र तत्रानुचरितं शार्दुलभयवर्जितैः ॥१५॥

## महाभारत 🔀

देवताओंद्वारा वृत्रासुरके वधके लिये दर्धाचिसे उनकी अस्थियोंकी याचना



द्वराज इन्द्रका बज्रके प्रहारसे ब्रुवासुरका वध करना

मेंसे, सूअर, बाल मृग और चवँरी गायें बाध-सिंहोंके भयसे रहित हो उस आश्रमके आस-पास विचर रही थीं ॥ १५ ॥

करेणुभिर्वारणैश्च प्रभिन्नकरटामुखैः। सरोऽवगाढैः क्रीडङ्किः समन्तादनुनादितम् ॥ १६ ॥

अपने कपोलोंसे मदकी धारा बहानेवाले हाथी और हिथिनियाँ वहाँ सरोवरके जलमें गोते लगाकर क्रीड़ाएँ कर रहे थे, जिससे आश्रमके चारों ओर कोलाहल-सा हो रहा था।। सिंहव्याव्रैमेहानादान्नदित्र सुनादितम् । अपरैश्चापि संलीनैर्गृहाकन्दरशायिभिः॥ १७॥

पर्वतोंकी गुफाओं तथा कन्दराओंमें लेटे, झाडियोंमें छिपे और वनमें विचरते हुए जोर-जोरसे दहाड़नेवाले सिंहीं और व्याघ्रोंकी गर्जनासे वह स्थान गूँज रहा था॥ १७॥

तेषु तेष्ववकारोषु शोभितं सुमनोरमम्। त्रिविष्टपसमप्रख्यं दधीचाश्रममागमन्॥१८॥

विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पानेवाला महर्षि दधीचका वह मनोरम आश्रम स्वर्गके समान प्रतीत होता था। देवता स्रोग वहाँ आ पहुँचे॥ १८॥

तत्रापश्यन् दधीचं ते दिवाकरसमग्रुतिम्। जाज्वल्यमानं वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्॥१९॥

उन्होंने देखा, महर्षि दधीच भगवान् सूर्यके समान तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं । अपने शरीरकी दिव्य कान्तिसे साक्षात् ब्रह्माजीके समान जान पड़ते हैं ॥ १९॥

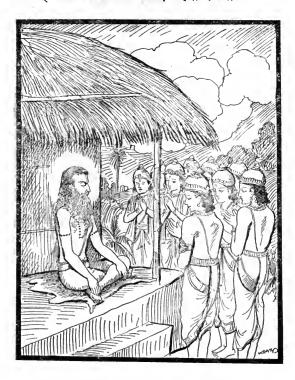

तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च । अयाचन्त वरं सर्वे यथोक्तं परमेष्टिना ॥ २० ॥

राजन् ! उस समय सब देवताओंने महर्षिके चरणोंमें अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्माजीने जैसे कहा थाः उसी प्रकार उनसे वर माँगा ॥ २०॥

ततो दधीचः परमप्रतीतः सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच । करोमि यद् वो हितमद्य देवाः

स्वं चापि देहं खयमुत्सृजामि ॥ २१ ॥

तव महर्षि दधीचने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओंसे इस प्रकार कहा—'देवगण ! आज मैं वही करूँगा, जिससे आपलोगोंका हित हो । अपने इस शरीरकों में स्वयं ही त्याग देता हूँ? ॥ २१॥

स प्वमुक्त्वा द्विपदां वरिष्टः प्राणान् वशीस्वान् सहसोत्ससर्ज । ततः सुरास्ते जगृद्धः परासो-रस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम् ॥ २२ ॥

ऐसा कहकर मनुष्योंमें श्रेष्ठः जितेन्द्रिय महर्षि दधीचने सहसा अपने प्राणोंका त्याग कर दिया । तब देवताओंने ब्रह्माजीके उपदेशके अनुसार महर्षिके निर्जीव शरीरसे हिंडुयाँ ले लीं ॥ २२ ॥

प्रहष्टरूपाश्च जयाय देवा-स्त्वष्टारमागम्य तमर्थमूचुः। त्वष्टा तु तेषां वचनं निशम्य

प्रहृष्टस्पः प्रयतः प्रयतात्॥२३॥ चकार वज्रं भृशमुत्रस्पं

कृत्वा च शकं स उवाच हृष्टः। अनेन वज्रप्रवरेण देव

भस्मीकुरुष्वाद्य सुरारिमुग्रम् ॥ २४ ॥

इसके बाद वे हर्षो छाससे भरकर विजयकी आशा िल्ये त्वष्टा प्रजापितके पाम आये और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओंकी बात सुनकर त्वष्टा प्रजापित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित्त हो प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त भयंकर वज्रका निर्माण किया। तत्पश्चात् वे हर्षमें भरकर इन्द्रसे बोले—'देव! इस उत्तम वज्रसे आप आज ही भयंकर देवद्रोही च्वासुरको भस्म कर डालिये॥ २३-२४॥

ततो हतारिः सगणः सुखं वै
प्रशाधि कृत्स्नं त्रिदिवं दिविष्टः।
त्वष्टा तथोकस्तु पुरंदरस्तद्
वज्रं प्रहृष्टः प्रयतो ह्यगृह्यात्॥ २५॥

·इस प्रकार शत्रुके मारे जानेपर आप देवगणोंके साथ

स्वर्गमें रहकर सुखपूर्वक सम्पूर्ण स्वर्गका शासन एवं पालन प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्धचित्त होकर उनके हाथसे वह कौजिये।' त्वष्टा प्रजापतिके ऐसा कहनेपर इन्द्रको बड़ी वज्र ले लिया॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां बज्जनिर्माणकथने शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें वज्रनिर्माणकथनविषयक सौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१००॥

## एकाधिकशततमोऽध्यायः वृत्रामुरका वध और अमुरोंकी भयंकर मन्त्रणा

लोमश उवाच

ततः स वज्री विक्रिभिर्दैवतैरभिरिक्षतः। आससाद ततो वृत्रं स्थितमावृत्य रोदसी॥१॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर वज्रधारी इन्द्र बलवान् देवताओंले सुरक्षित हो वृत्रासुरके पास गये । वह असुर भूलोक और आकाशको घेरकर खड़ा था ॥ १॥

कालकेयैर्महाकायैः समन्ताद्भिरक्षितम् । समुद्यतप्रहरणैः सन्धङ्गेरिव पर्वतैः ॥ २ ॥

कालकेय नामवाले विशालकाय दैत्य, जो हाथोंमें हथियार लिये होनेके कारण श्रङ्गयुक्त पर्वतोंके समान जान पड़ते थे, चारों ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे ॥ २॥

ततो युद्धं समभवद् देवानां दानवैः सह। भुहूर्त भरतश्रेष्ट लोकत्रासकरं महत्॥ ३॥

भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रके आते ही देवताओं का दानवों के साथ दो घड़ीतक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों छोकों को बस्त करनेवाला था ॥ ३॥

उद्यतप्रतिषिष्टानां खङ्गानां वीरवाहुभिः। आसीत् सुतुमुळः राब्दः रारीरेष्वभिषात्यताम् ॥ ४ ॥

वीरोंकी भुजाओंके साथ उठे हुए खड्ग शत्रुके शरीरोंपर पड़ते और विपक्षी योद्धाओंके धातक प्रहारोंसे ट्रटकर चूर-चूर हो जाते थे, उस समय उनका अत्यन्त भयंकर शब्द सुन पड़ता था॥ ४॥

शिरोभिः प्रपतिद्विश्चाप्यन्तिरिक्षान्महीतलम् । तालैरिव महाराज वृन्ताव् भ्रष्टैरदृश्यत् ॥ ५ ॥

महाराज ! अपने मूल-स्थानसे टूटकर गिरे हुए तालफ्लोंके समान आकाशसे गिरते हुए योद्धाओंके मस्तर्कोद्वारा वहाँकी भृमि आच्छादित दिखायी देती थी॥ ५॥

ते हेमकवचा भूत्वा काळेयाः परिघायुधाः। त्रिदशानभ्यवर्तन्त दावदग्धा इवाद्मयः॥६॥

कालकेयोंने सोनेके कवच धारण करके हाथोंमें परिघ लियें देवताओंपर धावा किया । उस समय वे दानव दावा-नलमें दग्ध हुए पर्वतोंकी भाँति दिखायी देते थे ॥ ६ ॥ तेषां वेगवतां वेगं साभिमानं प्रधावताम्। न रोकुस्त्रिदशाः सोद्धंते भग्नाः प्राद्रवन् भयात्॥ ७ ॥

अभिमानपूर्वक आक्रमण करनेवाले उन वेगशाली दैत्योंका वेग देवताओंके लिये असहा हो गया । वे अपने दलसे विछुड़-कर भयसे भागने लगे ॥ ७ ॥

तान् दृष्ट्वा द्रवतो भीतान् सहस्राक्षः पुरंदरः। वृत्रे विवर्धमाने च करमलं महदाविरात्॥ ८॥

देवताओंको डरकर भागते देख वृत्रासुरकी प्रगतिका अनुमान करके सहस्र नेत्रोंबाले इन्द्रपर महान् मोह छा गया ॥ कालेयभयसंत्रस्तो देवः साक्षात् पुरंदरः।

जगाम शरणं शीव्रं तं तु नारायणं प्रभुम् ॥ ९ ॥ कालेयोंके भयसे त्रस्त हुए साक्षात् इन्द्रदेवने सर्वशक्ति-

मान् भगवान् नारायणकी शीष्रतापूर्वक शरण ही ॥ ९ ॥ तं शकं कश्महाविष्टं हिष्टा विष्णुः सनातनः । स्वतेजो व्यवधारहको वहमस्य विवर्धयन् ॥ १० ॥

इन्द्रको इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान् विष्णुने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया॥ १०॥

विष्णुना गोपितं शकं दृष्टा देवगणास्ततः। सर्वे तेजः समादध्युस्तथा ब्रह्मर्पयोऽमलाः॥११॥

देवताओंने देखा इन्द्र भगवान् विष्णुके द्वारा सुरक्षित हो गये हैं, तब उन सबने तथा शुद्ध अन्तःकरणवाले ब्रह्मर्षियोंने भी देवराज इन्द्रमें अपना-अपना तेज भर दिया ॥ ११ ॥

स समाप्यायितः शको विष्णुना दैवतैः सह । ऋषिभिद्य महाभागैर्वछवान् समपद्यत ॥ १२ ॥ इत्वा वळस्थं त्रिदशाधिपं तु

ननाद बुत्रो महतो निनादान् । तस्य प्रणादेन धरा दिशश्च खं द्यौनेगाश्चापि चचाल सर्वम् ॥ १३ ॥

देवताओंसिहत श्रीविष्णु तथा महाभाग महर्षियोंके तेजसे परिपूर्ण हो देवराज इन्द्र अत्यन्त बलशाली हो गये। देवेश्वर इन्द्रको बलसे सम्पन्न जान वृत्रासुरने बड़ी विकट गर्जना की । उसके सिंहनादसे भूलोक, सम्पूर्ण दिशाएँ, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब-के-सब काँप उटे ॥१२-१३॥

ततो महेन्द्रः परमाभितप्तः श्रुत्वा रवं घोररूपं महान्तम् । भये निमग्नस्त्वरितो सुमोच वज्रं महत् तस्य वधाय राजन् ॥ १४॥

राजन् ! उस समय उस अत्यन्त भयानक गर्जनाको सुनकर देवराज इन्द्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावलीके साथ वृत्रासुरके वधके लिये अपने महान् बज्जका प्रहार किया ॥ १४ ॥

स शक्रवज्राभिद्दतः प्रयात महासुरः काञ्चनमात्यधारी। यथा महाशैलवरः पुरस्तात् समन्दरो विष्णुकराद् विमुक्तः॥ १५॥

इन्द्रके वज्रसे आहत होकर सुवर्णमालाधारी वह महान् असुर पूर्वकालमें भगवान् विष्णुके हाथसे छूटे हुए महान् पर्वत मन्दरकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १५ ॥

तिस्मिन् हते दैत्यवरे भयार्तः शकः प्रदुद्राव सरः प्रवेप्टुम्। वज्रं स मेने न कराद् विमुक्तं वृत्रं भयाचापि हतं न मेने ॥१६॥

महादैत्य वृत्रके मारे जानेपर भी इन्द्र भयसे पीड़ित हो ( छिपनेकी इच्छासे ) तालाबमें प्रवेश करने दौड़े । उन्हें भयके कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथसे छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवस्य मारा गया है ॥ १६॥

सर्वे च देवा मुदिताः प्रहृष्टा महर्षयश्चेन्द्रमभिष्टुवन्तः । सर्वे श्च दैत्यांस्त्विरताः समेत्य जच्छः सुरा वृत्रवधाभितप्तान् ॥ १७॥

उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । महर्षिगण भी हर्षोल्लासमें भरकर इन्द्रदेवकी स्तुति करने लगे । तत्पश्चात् सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधसे संतप्त हुए समस्त दैत्योंको तुरंत मार भगाया ॥ १७ ॥

तैस्त्रास्यमानास्त्रिद्दशैः समेतैः समुद्रमेवाविविशुर्भयातीः प्रविदय चैवोद्धिमप्रमेयं

झपाकुलं नकसमाकुलं च॥ १८॥

तदा स्म मन्त्रं सहिताः प्रचकु-स्त्रेलोक्यनाशार्थमभिस्मयन्तः । तत्र स्म केचिन्मतिनिश्चयज्ञा-स्तांस्तानुपायानुपवर्णयन्ति ॥१९॥

संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिये जानेपर वे सब दैत्य भयसे आतुर हो समुद्रमें ही प्रवेश कर गये। मत्स्यों और मगरोंसे भरे हुए उस अपार महासागरमें प्रविष्ट हो वे सम्पूर्ण दानव तीनों लोकोंका नाश करनेके लिये बढ़े गर्वसे एक साथ मन्त्रणा करने लगे। उनमेंसे कुछ दैत्य जो अपनी बुद्धिके निश्चयको स्पष्टरूपसे जाननेवाले थे। (जगत्के विनाशके लिये) उपयोगी विभिन्न उपायोंका वर्णन करने लगे।।

तेषां तु तत्र क्रमकालयोगाद् घोरा मतिश्चिन्तयतां वभूव। सन्ति विद्यातपसोपपन्ना-स्तेषां विनादाः प्रथमं तु कार्यः ॥ २० ॥ छोका हि सर्वे तपसा घ्रियन्ते तसात् त्वरध्वं तपसः क्षयाय। ये सन्ति केचिच वसुंधरायां तपिखनो धर्मविद्श्य तज्ज्ञाः॥ २१॥ तेषां वधः क्रियतां क्षिप्रमेव तेषु प्रणष्टेषु जगत् प्रणष्टम्। हि सर्वे गतबुद्धिभावा जगद्विनादो परमत्रहृष्टाः ॥ २२ ॥ दुर्गे समाश्रित्य महोर्मिमन्तं रत्नाकरं वरुणस्यालयं सा ॥ २३॥

वहाँ क्रमशः दीर्घकालतक उपायचिन्तनमें लगे हुए उन अमुरोंने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान् और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्होंका विनाश करना चाहिये। सम्पूर्ण लोक तपसे ही टिके हुए हैं। अतः तुम सब लोग तपस्याके विनाशके लिये शीघतापूर्वक कार्य करो। भूमण्डलमें जो कोई भी तपस्वी, धर्मश एवं उन्हें जानने-माननेवाले लोग हों, उन सबका तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने-पर सारा जगत् नष्ट हो जायगा। इस प्रकार बुद्धि और विचारसे हीन वे समस्त दैत्य संसारके विनाशकी बात सोचकर अत्यन्त हर्पका अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगोंसे भरे हुए वरुणके निवासस्थान रत्नाकर समुद्ररूप दुर्गका आश्रय लेकर वे उसमें निर्मय होंकर रहने लगे॥ २०-२३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां वृत्रवधोपाख्याने एकाधिकशततमोऽध्याय: ॥१०१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमें वृत्रवधोपाख्यानिवषयक एक सी एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०९ ॥

### द्वचिकशततमोऽध्यायः

### कालेयोंद्वारा तपस्त्रियों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदिका संहार तथा देवताओंद्वारा भगवान् विष्णुकी स्तुति

लोमश उवाच

समुद्रं ते समाश्रित्य वारुणं निधिमम्भसः। कालेयाः सम्प्रवर्तन्त त्रैलोक्यस्य विनाशने॥ १॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! वरुणके निवासस्थान जलिभि समुद्रका आश्रय लेकर कालेय नामक दैत्य तीनों लोकोंके विनाश-कार्यमें लग गये ॥ १॥

ते रात्रौ समभिकुद्धा भक्षयन्ति सदा मुनीन्। आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च ॥ २ ॥

वे सदा रातमें कुपित होकर आते और आश्रमों तथा पुण्य-स्थानोंमें जो निवास करते थे, उन मुनियोंको खा जाते थे॥ २॥

वसिष्ठस्याश्रमे विद्रा भक्षितास्तैर्दुरात्मभिः। अशीतिः शतमष्टौ च नव चान्ये तपस्विनः॥ ३॥

उन दुरात्माओंने विषष्ठके आश्रममें निवास करनेवाले एक सौ अडासी ब्राह्मणों तथा नौ दूसरे तपस्वियोंको अपना आहार बना लिया ॥ ३॥

च्यवनस्याश्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्। फलमूलारानानां हि मुनीनां भक्षितं रातम्॥ ४॥

च्यवन मुनिके पवित्र आश्रममें, जहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्योंने फल-मूलका आहार करनेवाले सौ मुनियोंको भक्षण कर लिया ॥ ४॥

पवं रात्रों सा कुर्वन्ति विविद्युश्चार्णवं दिवा।
भरद्वाजाश्रमे चैव नियता ब्रह्मचारिणः॥५॥
वाय्वाहाराम्बुभक्षाश्च विद्यातिः संनिपृदिताः।
पवं क्रमेण सर्वोस्तानाश्रमान् दानवास्तदा॥६॥
निशायां परिवाधन्ते मत्ता भुजवलाश्रयात्।
कालोपसृष्टाःकालेया व्रन्तो द्विजगणान् वहून्॥७॥
न चैनानन्वबुध्यन्त मनुजा मनुजोत्तम।
पवं प्रवृत्तान् दैत्यांस्तांस्तापसेषु तपस्विषु॥८॥

इस प्रकार वे रातमें तपस्वी मुनियोंका संहार करते और दिनमें भमुद्रके जलमें प्रवेश कर जाते थे। भरद्वाज मुनिके आश्रममें वायु और जल पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले बीस ब्रह्मचारियोंको कालेयोंने कालके गालमें डाल दिया। इस तरह कमशः समी आश्रमोंमें जाकर अपने बाहुवलके मरोसे उन्मत्त रहनेवाले दानव रातमें वहाँके निवासियोंको सर्वथा कष्ट पहुँचाया करते थे। नरश्रेष्ठ! कालेय दानव कालके अधीन हो रहे थे; इसीलिये वे असंख्य ब्राह्मणोंकी हत्या करते चले जा रहे थे। मनुष्योंको उनके इस पड्यन्त्रका पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्याके धनी तापसोंके संहारमें प्रवृत्त हो रहे थे॥ ५-८॥

प्रभाते समददयन्त नियताहारकर्शिताः। महीतळस्था मुनयः दारीरैर्गतजीवितैः॥९॥

प्रातःकाल आनेपर नियमित आहारसे दुर्वल मुनिगण अपने अस्थिमात्रावशिष्ट निष्प्राण शरीरोंसे पृथ्वीपर पड़े दिखायी देते थे ॥ ९ ॥

श्लीणमांसैविरुधिरैविंमज्ञान्त्रैविंसंधिभिः । आकीर्णेरावभौ भूमिः राङ्कानामिव राशिभिः॥ १०॥

राक्षसोंके द्वारा भक्षण करनेके कारण उनके शरीरोंका मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मजा, आँतें और संधि-स्थानों ( घुटने आदि ) से रहित हो गये थे। इस तरह सब ओर फैली हुई सफेद हिंडुयोंके कारण वहाँकी भूमि शंखराशिसे आच्छादित-सी प्रतीत होती थी।। १०।।

कलशौर्विप्रविद्धैश्च सुवैभीयैस्तथैव च। विकीर्णैरिग्निहोत्रैश्च भूवभूव समावृता ॥ ११ ॥

उल्टे-पुल्टे पड़े हुए कलशों, टूटे-फूटे खुवों तथा विखरी पड़ी हुई अग्निहोत्रकी सामग्रियोंसे उन आश्रमोंकी भूमि आच्छादित हो रही थी॥ ११॥

निःस्वाध्यायवपट्कारं नष्टयक्षोत्सविकयम्। जगदासीन्निरुत्साहं कालेयभयपीडितम्॥१२॥

स्वाध्याय और वषट्कार बंद हो गये। यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गये। कालेयोंके भयसे पीड़ित हुए सम्पूर्ण जगत्में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था॥ १२॥ एवं संक्षीयमाणाश्च मानवा मनुजेश्वर। आत्मत्राणपराभीताः प्राद्ववन्त दिशो भयात्॥ १३॥

नरेश्वर ! इस प्रकार दिन-दिन नष्ट होनेवाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षाके लिये चारों दिशाओंमें भाग गये ॥ केचिद् गुहाः प्रविविद्युर्निर्झरांश्चापरे तथा। अपरे मरणोद्धिया भयात् प्राणान् समुत्सुजन् ॥ १४॥

कुछ लोग गुफाओं में जा छिपे। कितने ही मानव झरनों के आसपास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्युसे इतने घवरा गये कि भयसे ही उनके प्राण निकल गये॥ १४॥ केचिद्र महेष्यासाः शूराः परमहर्षिताः। मार्गमाणाः परं यत्नं दानवानां प्रचिकरे॥ १५॥

इस भूतलपर कुछ महान् धनुर्धर श्रूरवीर भी थे, जो अत्यन्त हर्ष और उत्साहसे युक्त हो दानवीं से स्थानका पता लगाते हुए उनके दमनके लिये भारी प्रयत्न करने लगे।। न चैतानधिजग्मुस्ते समुद्रं समुपाश्चितान्। श्चमं जग्मुश्च परममाजग्मुः क्षयमेव च॥१६॥

परंतु समुद्रमें छिपे हुए दानवींको वे पकड़ नहीं पाते । उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अन्तमें थककर वे पुनः अपने घरको ही छोट आये ॥ १६॥

जगत्युपरामं याते नष्टयज्ञोत्सविक्रये । आजग्मुः परमामार्तिं त्रिद्शा मनुजेश्वर ॥ १७ ॥

मनुजेश्वर ! यज्ञोत्सव आदि कार्योंके नष्ट हो जानेपर जब जगत्का विनाश होने लगा, तब देवताओंको बड़ी पीड़ा हुई ॥ समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्मन्त्रं प्रचिक्तरे । शरण्यं शरणं देवं नारायणमजं विभुम् ॥ १८ ॥ तेऽभिगम्य नमस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम् । ततो देवाः समस्तास्ते तदोचुर्मधुस्द्दनम् ॥ १९ ॥

इन्द्र आदि सब देवताओंने मिलकर भयसे मुक्त होने-के लिये मन्त्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देनेवाले, शरणागतवत्सल, अजन्मा एवं सर्वन्थापी, अपराजित वैकुण्ठनाथ भगवान् नारायणदेवकी शरणमें गये और नमस्कार करके उन मधुस्द्रनसे बोले—॥ १८-१९॥

त्वं नः स्नष्टा च भर्ता च हर्ता च जगतः प्रभो। त्वया सृष्टमिदं विश्वं यच्चेङ्गं यच नेङ्गति॥२०॥

'प्रभो ! आप ही हमारे खष्टा और पालक हैं। आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेवाले हैं। इस स्थावर और जङ्गम सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि आपने ही की है।। २०॥

त्वया भूमिः पुरा नष्टा समुद्रात् पुष्करेक्षण । वाराहं वपुराश्चित्य जगदर्थे समुद्धता ॥ २१ ॥ कमलनयन ! पूर्वकालमें आपने वराहरूप धारण करके सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये समुद्रके जलसे इस खोयी हुई पृथ्वीका उद्धार किया था ॥ २१॥

आदिदैत्यो महावीर्यो हिरण्यकशिषुः पुरा। नारसिंहं वपुः कृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम॥२२॥

'पुरुषोत्तम ! प्राचीनकालमें आपने ही नृसिंह-शरीर धारण करके महापराक्रमी आदिदैत्य हिरण्यकशिपुका वध किया था ॥ २२ ॥

अवध्यः सर्वभृतानां बिल्रश्चापि महासुरः । वामनं वपुराश्चित्य त्रैलोक्याद् श्चंशितस्त्वया॥ २३॥

्सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अवस्य महादैत्य बलिको भी आपने ही वामनरूप धारण करके त्रिलोकीके राज्यसे बिद्यत किया ॥ २३॥

असुरश्च महेष्वासो जम्भ इत्यभिविश्रुतः। यज्ञक्षोभकरः क्रूरस्त्वयैव विनिपातितः॥२४॥

्यज्ञोंका नाश करनेवाले क्रूरकर्मा महाधनुर्धर जम्भ नामसे विख्यात असुरको भी आपने ही मार गिराया था।

एवमादीनि कर्माणि येषां संख्या न विद्यते । अस्माकं भयभीतानां त्वं गतिर्मधुसूद्दन॥ २५॥

ंऐसे-ऐसे आपके अनेक कर्म हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है। मधुसूदन ! हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं॥ २५॥

तस्मात् त्वां देवदेवेश लोकार्थं ज्ञापयामहे। रक्ष लोकांश्च देवांश्च शक्रं च महतो भयात्॥ २६॥

'देवदेवेश्वर ! इसीलिये लोकहितके उद्देश्यसे हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप सम्पूर्ण जगत्के प्राणियों, देवताओं और इन्द्रकी भी महान् भयसे रक्षा कीजिये ॥'

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां विष्णुस्तवे द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें विष्णुस्तुतिविषयक एक सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ॥१०२॥

### त्र्यधिकशततमोऽध्यायः

भगवान् विष्णुके आदेशसे देवताओंका महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना

देवा उचुः

तव प्रसादाद् वर्धन्ते प्रजाः सर्वाइचतुर्विधाः। ता भाविता भावयन्ति ह्व्यकव्यदिवाकसः॥ १॥

देवता कहते हैं—प्रभो ! जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज-इन चार भेदोंबाली सम्पूर्ण प्रजा आपकी कृपासे ही वृद्धिको प्राप्त होती है । अम्युदयशील होनेपर वे (मानब) प्रजाएँ ही हव्य और कव्योंद्वारा देवताओंका भरण-पोषण करती हैं ॥ १॥

लोका होवं विवर्धन्ते हान्योन्यं समुपाश्चिताः। त्वत्त्रसादान्निरुद्धिग्नास्त्वयैव परिरक्षिताः॥ २॥ इदं च समनुप्राप्तं लोकानां भयमुत्तमम्। न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति ब्राह्मणाः॥ ३॥ इसी प्रकार सब लोग एक-दूसरेके सहारे उन्नित करते हैं। आपकी ही कृपासे सब प्राणी उद्देगरहित जीवन विताते और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते हैं। भगवन्! मनुष्योंके समक्ष यह बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। न जाने कौन रातमें आकर इन ब्राह्मणोंका वध कर रहा है॥ २-३॥

क्षीणेषु च ब्राह्मणेषु पृथिवी क्षयमेष्यति। ततः पृथिव्यां श्लीणायां त्रिदिवं श्लयमेष्यति॥ ४॥

ब्राह्मणोंके नष्ट होनेपर सारी पृथ्वी नष्ट हो जायगी और पृथ्वीका नाश होनेपर स्वर्ग भी नष्ट हो जायगा ॥ ४ ॥ त्वत्वसादान्महावाहो छोकाः सर्वे जगत्पते । विनाशं नाधिगच्छेयुस्त्वया वै परिरक्षिताः ॥ ५ ॥

महावाहो ! जगत्वते ! आप ऐसी क्वप करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब लोग विनाशको न प्राप्त हों ॥ विष्णुरुवाच

विदितं मे सुराः सर्वे प्रजानां क्षयकारणम् । भवतां चापि वक्ष्यामि श्रुणुध्वं विगतज्वराः ॥ ६ ॥

भगवान् विष्णु बोले—देवताओ !प्रजाके विनाशका जो कारण उपस्थित हुआ है, वह सब मुझे ज्ञात है! मैं तुमलोगोंको भी वता रहा हूँ; निश्चिन्त होकर सुनो ॥ ६॥

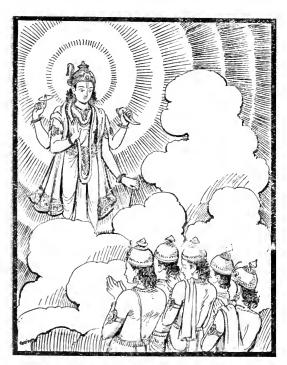

कालेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः। तैश्च वृत्रं समाश्चित्य जगत् सर्वं प्रमाथितम्॥ ७॥ दैत्योंका एक अत्यन्त भयंकर दल है, जो कालेय नामसे विख्यात है। उन दैत्योंने वृत्रामुरका सहारा लेकर सारे संसारमें तहलका मचा दिया था॥ ७॥

ते वृत्रं निहतं दृष्ट्वा सहस्राक्षेण धीमता। जीवितं परिरक्षन्तः प्रविष्टा वरुणालयम्॥८॥

परम बुद्धिमान् इन्द्रके द्वारा वृत्रामुरको मारा गया देख वे अपने प्राण बचानेके लिये समुद्रमें जाकर छिप गये हैं ॥ ८ ॥ ते प्रविद्योद्धिं घोरं नक्षग्राहसमाकुलम् । उत्सादनार्थे लोकानां रात्री घ्नान्ति ऋषीनिह ॥ ९ ॥

नाक और ग्राहोंसे भरे हुए भयंकर समुद्रमें बुसकर वे सम्पूर्ण जगत्का संहार करनेके लिये रातमें निकलते तथा यहाँ ऋषियोंकी हत्या करते हैं॥ ९॥

न तु शक्याः क्षयं नेतुं समुद्राश्रयगा हि ते । समुद्रस्य क्षये बुद्धिर्भवद्भिः सम्प्रधार्यताम् ॥ १०॥

उन दानवोंका संहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे दुर्गम समुद्रके आश्रयमें रहते हैं । अतः तुमलोगोंको समुद्रको सुखानेका विचार करना चाहिये ॥ १०॥ अगस्त्येन विना को हि शक्तोऽन्योऽर्णवशोषणे।

महर्षि अगस्त्यके सिवा दूसरा कौन है, जो समुद्रका शोषण करनेमें समर्थ हो । समुद्रको सुखाये विना वे दानव काबूमें नहीं आ सकते ॥ ११ ॥

अन्यथा हि न शक्यास्ते विना सागरशोषणम् ।११।

एतच्छ्रत्वा तदा देवा विष्णुना समुदाहृतम् । परमेष्ठिनमाञ्चाप्य अगस्त्यस्याश्रमं ययुः॥१२॥

भगवान् विष्णुकी कही हुई यह बात सुनकर देवता ब्रह्माजोकी आज्ञा ले अगस्त्यके आश्रमपर गये ॥ १२ ॥ तत्रापइयन् महात्मानं वार्हाणं दीप्ततेजसम्। उपास्यमानसृषिभिद्वेदीरेय पितामहम्॥ १३ ॥

वहाँ उन्होंने भित्रावरणके पुत्र महात्मा अगस्त्यजीकी. देखा। उनका तेज उद्घातित हो रहा था। जैसे देवतालोग ब्रह्माजीके पास बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत-से ऋषि-मुनि उनके निकट बैठे थे॥ १३॥

तेऽभिगम्य महात्मानं मैत्रावरुणिमच्युतम् । आश्रमस्थं तपोराशि कर्मभिः स्वैरभिष्टुवन्॥ १४॥

अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले मित्रावरण-नन्दन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रममें ही विराजमान थे। देवताओंने समीप जाकर उनके अद्भुत कमोंका वर्णन करते हुए स्तुति प्रारम्भ की ॥ १४ ॥

देवा उच्चः

नहुषेणाभितप्तानां त्वां लोकानां गतिः पुरा । भ्रंशितश्च सुरैश्वर्यात् सर्लोकाल्लोककण्टकः॥ १५॥

देवता बोले-भगवन् ! पूर्वकालमें राजा नहुषके अन्यायसे संतप्त हुए लोकोंकी आपने ही रक्षा की थी। आपने ही उस लोककण्टक नरेशको देवेन्द्रपद तथा खर्गसे नीचे गिरा दिया था ॥ १५ ॥

कोधात् प्रवृद्धः सहसा भास्करस्य नगोत्तमः । वचस्तवानतिकामन विन्ध्यः शैलो न वर्धते ॥ १६॥

पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्य सूर्यदेवपर क्रोध करके जब सहसा बढ़ने लगा, तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन न करते हुए विनध्यगिरि आज भी बढ़ नहीं रहा है ॥ १६ ॥

तमसा चावृते लोके मृत्युनाभ्यर्दिताः प्रजाः।

माँग रहे हैं; क्योंकि आप ही वर देनेके योग्य हैं ॥ १८॥ इस श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्यमाहात्म्यकथने व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वन भर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्यमाहात्म्य-

# चतुरिधकशततमोऽध्यायः

अगस्त्यजीका विनध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर-तटपर जाना

युधिष्टिर उवाच

किमर्थं सहसा विनध्यः प्रवृद्धः क्रोधमूर्चिछतः। पतिद्च्छाम्यहं श्रोतं विस्तरेण महामुने॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा-महामुने ! विनध्यपर्वत किस लिये क्रीधरे मूर्छित हो सहसा बढ़ने लगा था ? मैं इस प्रसंगको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥

लोमश उवाच

मेरुं कनकपर्वतम्। अद्विराजं महाशैलं प्रदक्षिणमवर्तत ॥ २ ॥ उदयास्तमने भानुः

लोमराजीने कहा-राजन् ! सूर्यदेव सुवर्णमय महान् पर्वत गिरिराज मेठकी उदय और अस्तके समय परिक्रमा किया करते हैं ॥ २ ॥

तं तु दृष्ट्वा तथा विन्ध्यः शैळः सूर्यमथाव्रवीत्। यथा हि मेरुर्भवता नित्यशः परिगम्यते ॥ ३ ॥ प्रदक्षिणश्च कियते मामेवं कुरु भास्कर। पवमुकस्ततः सूर्यः शैलेन्द्रं प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ नाहमात्मेच्छया शैलं करोम्येनं प्रदक्षिणम्। एव मार्गः प्रदिष्टो मे यैरिदं निर्मितं जगत्॥ ५ ॥

उन्हें ऐसा करते देख विन्ध्यगिरिने उनसे कहा-भास्कर ! जैसे आप मेरकी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, उसी तरह मेरी भी कीजिये ।' यह सुनकर भगवान् सूर्यने गिरिराज विन्ध्यसे कहा-'गिरिश्रेष्ठ ! मैं अपनी इच्छासे में बिगरिकी परिक्रमा नहीं करता हूँ । जिन्होंने इस संसारकी

त्वामेव नाथमासाद्य निवृत्ति परमां गताः॥ १७॥

विनध्यगिरिके बढ़नेसे जब सारे जगत्में अन्धकार छा गया और सारी प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी। उस समय आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यन्त हर्षका अनुभव किया था ॥ १७॥

असाकं भवभीतानां नित्यशो भगवान् गतिः। ततस्त्वार्ताः प्रयाचामो वरं त्वां वरदो ह्यसि ॥ १८॥

सदा आप ही हम भयभीत देवताओं के लिये आश्रय होते आये हैं। अतः इस समय भी संकटमें पड़कर हम आपसे वर

वर्णनिविषयक एक सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३ ॥

सृष्टि की है, उन विधाताने मेरे लिये यही मार्ग निश्चित किया हैं? || ३-५ ||

पवमुक्तस्ततः कोधात् प्रवृद्धः सहसाचलः। सूर्याचन्द्रमसोर्मार्ग रोद्धमिच्छन् परंतप॥ ६ ॥

परंतप युधिष्ठिर ! सूर्यदेवके ऐसा कहनेपर विनध्य-पर्वत सहसा कुपित हो सूर्य और चन्द्रमाका मार्ग रोक लेनेकी इच्छासे बढने लगा ॥ ६ ॥

ततो देवाः सहिताः सर्व एव विन्ध्यं समागम्य महाद्रिराजम्। निवारयामासुरुपागतस्तं न च सा तेषां वचनं चकार॥ ७॥

यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान् पर्वत-राज विन्ध्यके पास गये और अनेक उपायोंद्वारा उसके क्रोधका निवारण करने लगे; परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी ॥ ७ ॥

अथाभिजग्<u>मुर्मु</u>निमाश्रमस्थं तपिखनं धर्मभृतां वरिष्टम्। अगस्त्यमत्यद्भृतवीर्यवन्तं तं चार्थमूचुः सहिताः सुरास्ते ॥ ८ ॥

तव वे सब देवता मिलकर अपने आश्रमपर विराजमान धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनिके पास गये, जो अद्भुत प्रभावशाली थे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रयोजन कह सुनाया ॥ ८॥

देवा उचुः

सूर्याचन्द्रमसोर्मार्गं नक्षत्राणां गति तथा। शैलराजो वृणोत्येष विन्ध्यः क्रोधवशानुगः॥ ९॥ तं निवारियतुं शक्तो नान्यः कश्चिद् द्विजोत्तम। ऋते त्वां हि महाभाग तस्मादेनं निवारय॥१०॥

देवता बोले—हिजश्रेष्ठ ! यह पर्वतराज विन्ध्य क्रोधके वशीभृत होकर सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षत्रोंकी गतिको रोक रहा है । महाभाग ! आपके सिवा दूसरा कोई इसका निवारण नहीं कर सकता । अतः आप चलकर इसे रोकिये ॥ ९-१० ॥

तच्छुत्वा वचनं विष्रः सुराणां शैलमभ्यगात्। सोऽभिगम्यात्रवीद् विन्ध्यं सदारः समुपस्थितः॥११॥

देवताओंकी यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्राके साथ विन्ध्यपर्वतके समीप गये और वहाँ उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले—॥ ११॥



मार्गमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वते।त्तम। दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्येण केनचित्॥१२॥

्पर्वतश्रेष्ठ ! मैं किसी कार्यसे दक्षिण दिशाको जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है, तुम मुझे मार्ग प्रदान करो ॥ १२ ॥

यावदागमनं महां तावत् त्वं प्रतिपालय । निवृत्ते मिय दौलेन्द्र ततो वर्धस्य कामतः ॥ १३ ॥

'जबतक मैं पुनः लौटकर न आऊँ, तबतक मेरी प्रतीक्षा

करते रहो । दौलराज ! मेरे लौट आनेपर तुम पुनः इच्छा-नुसार बढ़ते रहना' ॥ १३ ॥

पवं स समयं कृत्वा विन्ध्येनामित्रकर्शन । अद्यापि दक्षिणाद् देशाद् वारुणिनं निवर्तते ॥ १४॥

शत्रुसूदन ! विन्ध्यके साथ ऐसा नियम करके मित्रावरूण-नन्दन अगस्त्यजी चले गये और आजतक दक्षिण प्रदेशसे नहीं लौटे ॥ १४ ॥

पतत् ते सर्वमाख्यातं यथा विन्ध्यो न वर्धते। अगस्त्यस्य प्रभावेण यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १५ ॥

राजन् ! तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे, वह सब प्रसंग मैंने कह दिया । महर्षि अगस्त्यके ही प्रभावसे विन्ध्य-पर्वत बढ़ नहीं रहा है ॥ १५ ॥

कालेयास्तु यथा राजन् सुरैः सर्वैनिषृदिताः। अगस्त्याद् वरमासाद्य तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ १६॥

राजन् ! सब देवताओंने अगस्त्यसे वर पाकर जिस प्रकार कालेय नामक दैत्योंका संहार किया वह बता रहा हूँ, सुनो—॥ १६॥

त्रिदशानां वचः श्रुत्वा मैत्रावरुणिरव्रवीत्। किमर्थमभियाताः स्थ वरं मत्तः कमिच्छथ। एवमुक्तास्ततस्तेन देवता मुनिमब्रुवन्॥१७॥ (सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा पुरंदरपुरोगमाः।)

देवताओंकी बात सुनकर मित्रावरणनन्दन अगस्त्यने पूछा—'देवताओ ! आपलोग किसलिये यहाँ पधारे हैं और मुझसे कौन-सा वर चाहते हैं ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर इन्द्रको आगे करके सब देवताओंने हाथ जोड़कर मुनिसे कहा।।—

प्वं त्वयेच्छाम कृतं हि कार्यं महार्णवं पीयमानं महात्मन् । ततो विधिष्याम सहानुबन्धान् काळेयसंक्षान् सुरविद्विषस्तान् ॥ १८॥

'महात्मन् ! हम आपके द्वारा यह सम्पन्न कराना चाहते हैं कि आप मारे महासागरके जलको पी जायँ । तदनन्तर हमलोग देवद्रोहो कालेय नामक दानवोंका उनके वन्धु-वान्धवोंसहित वध कर डालेंगे' ॥ १८ ॥

त्रिदशानां वचः श्रुत्वा तथेति मुनिरब्रवीत्। करिष्ये भवतां कामं छोकानां च महत् सुखम् ॥ १९ ॥

देवताओंका यह कथन सुनकर महर्षि अगस्त्यने कहा— 'बहुत अच्छा' मैं आपलोगोंका मनोरथ पूर्ण करूँगा। इससे सम्पूर्ण लोकोंको महान् सुख प्राप्त होगा'॥ १९॥

एवमुक्त्वा ततोऽगच्छत् समुद्रं सरितां पतिम्। ऋविभिश्च तपःसिद्धेः सार्घे देवैश्च सुवत ॥ २०॥ सुत्रत ! ऐसा कहकर अगस्त्यजी देवताओं तथा तपःसिद्ध ऋषियोंके साथ नदीपति समुद्रके तटपर गये ॥ २० ॥ मनुष्योरगगन्धर्वयक्षिषुरुषास्त्रथा । अनुजग्मुर्महात्मानं द्रष्टुकामास्तदद्भृतम् ॥ २१ ॥

उसं समय मनुष्यः नागः गन्धर्वः यक्ष और किन्नर सभी उस अद्भुत दृश्यको देखनेके लिये उन महात्माके पीछे चल दिये ॥ २१ ॥

ततोऽभ्यगच्छन् सहिताः समुद्रं भीमनिःखनम् । नृत्यन्तमिव चोर्मीभिर्वरुगन्तमिव वायुना ॥२२॥

फिर वे सब लोग एक साथ भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्र-के समीप गये, जो अपने उत्ताल तरङ्गोंद्वारा मानो नृत्य कर रहा था और वायुके द्वारा उछल्ता-कूदता-सा जान पड़ता था ॥२२॥ इसन्तमिव फेनौघैः स्खलन्तं कन्दरेषु च। नानाग्राहसमाकीर्णं नानाद्विजगणान्वितम्॥ २३॥

वह फेनोंके समुदायद्वारा मानो अपनी हास्य-छटा बिखेर रहा था और कन्दराओं हे टकराता-सा जान पड़ता था । उसमें नाना प्रकारके ग्राह आदि जलजन्तु भरे हुए ये तथा बहुत-से पक्षी निवास करते थे ॥ २३॥

अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धर्वमहोरगाः। ऋपयश्च महाभागाः समासेदुर्महोद्धम्॥२४॥

अगस्त्यजीके साथ देवता, गन्धर्व, बड़े-बड़े नाग और महाभाग ऋषिगण सभी महासागरके तटपर जा पहुँचे ॥२४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योद्धिगमने चतुर्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्यका समुद्रतटपर् गमनविषयक एक सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 🦎 इलोक मिलाकर कुल २४२ इलोक हैं )

# पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः

अगस्त्यजीके द्वारा समुद्रपान और देवताओं का कालेय दैत्यों का वध करके ब्रह्माजीसे समुद्रको पुनः भरनेका उपाय पूछना

लोमश उवाच

समुद्रं स समासाद्य वारुणिर्भगवानृषिः। उवाच्यसिहतान् देवानृषींश्चैव समागतान्॥१॥ अहं लोकहितार्थं वै पिबामि वरुणालयम्। भवद्गिर्यदनुष्ठेयं तच्छीव्रं संविधीयताम्॥२॥

लोमराजी कहते हैं—राजन्! समुद्रके तटपर जाकर मित्रावरुण-नन्दन भगवान् अगस्त्यमुनि वहाँ एकत्र हुए देवताओं तथा समागत ऋषियोंसे बोले—'मैं लोकहितके लिये समुद्रका जल पी लेता हूँ। फिर आपलोगोंको जो कार्य करना हो, उसे शीध पूरा कर लें? ॥ १-२॥

पतावदुक्त्वा वचनं मैत्रावरुणिरच्युतः। समुद्रमपिवत् कुद्धः सर्वछोकस्य पर्यतः॥ ३॥

अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले मित्रावरुण-कुमार अगस्त्यजी कुपित हो सब लोगोंके देखते-देखते समुद्रको पीने लगे ॥ ३॥

पीयमानं समुद्रं तं दृष्ट्वा सेन्द्रास्तदामराः। विस्मयं परमं जग्मुः स्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्॥ ४ ॥ उन्हें समुद्रपान करते देख इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता

मः १. ७. ८--

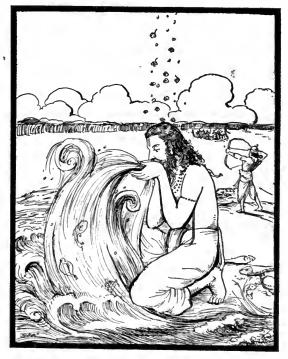

बड़े विस्मित हुए और स्तुतियोंद्वारा उनका समादर करने लगे।। त्वं नस्त्राता विधाता च लोकानां लोकभावन। त्वत्प्रसादात् समुच्छेर्न गच्छेत्सामरंजगत्॥ ५ ॥

'लोकभावन महर्षे ! आप हमारे रक्षक तथा सम्पूर्ण लोकोंके विधाता हैं । आपकी कृपासे अब देवताओंसिहत सम्पूर्ण जगत् विनाशको नहीं प्राप्त होगा' ॥ ५॥

स पूज्यमानस्त्रिद्शैर्महात्मा गन्धर्वतूर्येषु नद्दसु सर्वशः। दिव्यैश्च पुष्पैरवकीर्यमाणो महार्णवं निःसिललं चकार ॥ ६ ॥

इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त्यकी प्रशंसा कर रहे थे, सब ओर गन्धवींके वाद्योंकी ध्विन फैल रही थी और अगस्त्यजीपर दिव्य फूलोंकी बौछार हो रही थी, उसी समय अगस्त्यजीने सम्पूर्ण महासागरको जलशून्य कर दिया।

> दृष्ट्वा कृतं निःसिलिलं महार्णवं सुराः समस्ताः परमप्रहृष्टाः। प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि तान् दानवाञ्जष्तुरदीनसत्त्वाः॥ ७॥

उस महासमुद्रको निर्जल हुआ देख सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर अत्यन्त उत्साहसे सम्पन्न हो दानवोंपर आक्रमण किया॥॥॥

ते वध्यमानास्त्रिदशैर्महात्मभिर्महाबस्त्रैर्वेगिभिष्ठन्नदङ्गिः ।
न सेहिरे वेगवतां महात्मनां
वेगं तदा धारियतुं दिवौकसाम् ॥ ८ ॥

महान् बलवान् वेगशाली और महाबुद्धिमान् देवता जब सिंहगर्जना करते हुए देखोंको मारने लगे, उस समय वे उन वेगवान् महामना देवताओंका वेग न सह सके ॥ ८॥

ते वध्यमानास्त्रिदशैदीनवा भीमनिःखनाः। चक्रः सुतुमुलं युद्धं मुहूर्तमिव भारत॥ ९॥

भरतनन्दन ! देवताओंकी मार पड़नेपर दानवोंने भी भयंकर गर्जना करते हुए दो घड़ीतक उनके साथ घोर युद्ध किया ॥ ९ ॥

ते पूर्वे तपसा दग्धा मुनिभिभोवितात्मिभः। यतमानाः परं शक्त्या त्रिदशैर्विनिषूदिताः॥ १०॥

उन दैश्योंको शुद्ध अन्तःकरणवाले मुनियोंने अपनी तपस्माद्वारा पहलेसे ही दग्ध-सा कर रखा था, अतः पूरी शक्ति लगाकर अधिक-से-अधिक प्रयास करनेपर भी देवताओंद्वारा वे मार डाले गये ॥ १० ॥

ते हेमनिष्काभरणाः कुण्डलाङ्गदधारिणः। निहता बह्वशोभन्त पुष्पिता इव किंशुकाः॥११॥

सोनेकी मोहरोंकी मालाओंसे भूषित तथा कुण्डल एवं बाजूबंदधारी दैत्य वहाँ मारे जाकर खिले हुए पलाशके वृक्षोंकी भाँति अधिक शोभा पा रहे थे॥ ११॥

इतरोपास्ततः केचित् कालेया मनुजोत्तम। विदार्य वसुधां देवीं पातालतलमास्थिताः॥१२॥

नरश्रेष्ठ ! मरनेसे बचे हुए कुछ कालेय दैत्य वसुन्धरा देवीको विदीर्ण करके पातालमें चले गये ॥ १२ ॥

निहतान् दानवान् दृष्ट्वा त्रिदशा मुनिपुङ्गवम् । तुष्दुवुर्विविधेर्याक्येरिदं वचनमत्रुवन् ॥ १३ ॥

सब दानवोंको मारा गया देख देवताओंने नाना प्रकारके वचनोंद्वारा मुनिवर अगस्त्यजीका स्तवन किया और यह बात कही—-॥ १३॥

त्वत्त्रसादान्महाभाग छोकैः प्राप्तं महत् सुखम्। त्वत्तेजसा च निहताः कालेयाः कृरविकमाः ॥ १४ ॥

भहाभाग ! आपकी कृपांचे समस्त लोकोंने महान् सुख प्राप्त किया है; क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखानेवाले कालेय दैत्य आपके तेजसे दग्ध हो गये ॥ १४॥

पूरयस्य महावाहो समुद्रं छोकभावन । यत् त्वया सिंछछं पीतं तदस्मिन् पुनवत्सृज ॥ १५ ॥

'मुने! आपकी बाँहें बड़ी हैं। आप न्तन संसारकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं। अब आप समुद्रको फिर भर दीजिये। आपने जो इसका जल पी लिया है, उसे फिर इसीमें छोड़ दीजिये॥

एवमुक्तः प्रत्युवाच भगवान् मुनिपुङ्गवः। (तांस्तदा सद्दितान् देवानगस्त्यः सपुरन्दरान्।) जीर्णं तद्धिमयातोयमुपायोऽन्यः प्रचिन्त्यताम्॥१६॥ पूरणार्थं समुद्रस्य भवद्भिर्यत्नमास्थितैः।

िएतच्छुत्वा तु वचनं महर्षेभीवितात्मनः॥१७॥ विस्मिताश्च विषण्णाश्च वभूबुः सहिताः सुराः। िपरस्परमनुङ्गाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्॥१८॥

उनके ऐसा कहनेपर मुनिप्रवर भगवान् अगरत्यने वहाँ एकत्र हुए इन्द्र आदि समस्त देवताओं उस समय यों कहा- 'देवगण! वह जल तो मैंने पचा लिया, अतः समुद्रको भरनेके लिये सतत प्रयत्नशील रहकर आपलोग कोई दूसरा ही उपाय सोचें।' गुद्ध अन्तः करणवाले महर्षिका यह वचन सुनकर सब देवता बड़े विस्मित हो गये; उनके मनमें विषाद छा गया। वे आपसमें सलाह करके मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम कर वहाँसे चल दिये॥ १६-१८॥

प्रजाः सर्वा महाराज विष्रजग्मुर्यथागतम् । ित्रद्शा विष्णुना सार्घमुपजग्मुः पितामहम् ॥ १९ ॥

महाराज ! फिर सारी प्रजा जैसे आयी थी; वैसे ही लौट गयी। देवतालोग भगवान् विष्णुके साथ ब्रह्माजीके पास गये॥

पूरणार्थं समुद्रस्य मन्त्रयित्वा पुनः पुनः। (ते घातारमुपागम्य त्रिदंशाः सह विष्णुना।) ऊच्चः प्राञ्जलयः सर्वे सागरस्याभिपूरणम्॥२०॥ समुद्रको भरनेके उद्देश्यसे बार-बार आपसमें सलाह जोड़कर यह पूछने लगे कि 'समुद्रको पुनः भरनेके लिये क्या करके श्रीविष्णुसहित सब्देवता ब्रह्माजीके निकट जा हाथ उपाय किया जाय'॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥१०५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशातीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्योपाल्यानविषयक एक सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिळाकर कुछ २१ श्लोक हैं )

# षडधिकशततमोऽध्यायः

### राजा सगरका संतानके लिये तपस्था करना और श्विवजीके द्वारा वरदान पाना

लोमश उवाच

तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः। गच्छध्वं विबुधाः सर्वे यथाकामं यथेप्सितम्॥ १॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! तय लोकिपितामह ब्रह्माजीने अपने पास आये हुए सब देवताओंसे कहा— देवगण ! इस समय तुम सब लोग इच्छानुसार अभीष्ट स्थानको चले जाओ ॥ १ ॥

महता कालयोगेन प्रकृति यास्यतेऽर्णवः। ज्ञातीश्च कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथः॥ २॥ पूरियष्यति तोयोघैः समुद्रं निधिमम्भसाम्।

'अब दीर्घकालके पश्चात् समुद्र फिर अपनी स्वामाविक अवस्थामें आ जायगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुम्बी जर्नो (प्रिपतामहों) के उद्धारका उद्देश्य लेकर जलनिधि समुद्रको पुनः अगाध जल-राशिसे भर देंगे'॥ २१॥

पितामहवचः श्रुत्वा सर्वे विवुधसत्तमाः। कालयोगं प्रतीक्षन्तो जग्मुश्चापि यथागतम्॥ ३॥

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए जैसे आये थे, वैसे ही चले गये ॥ ३॥

युधिष्ठिर उवाच

कथं वै ज्ञातयो ब्रह्मन् कारणं चात्र कि मुने । कथं समुद्रः पूर्णश्च भगीरथप्रतिश्रयात् ॥ ४ ॥

युधिष्ठरने पूछा— ब्रह्मन् ! भगीरथके कुटुम्बीजन समुद्रकी पूर्तिमें निमित्त क्योंकर बने ! मुने ! उनके निमित्त बननेका कारण क्या है और भगीरथके आश्रयसे किस प्रकार समुद्रकी पूर्ति हुई ! ॥ ४ ॥

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । कथ्यमानं त्वया विप्र राज्ञां चरितमुत्तमम् ॥ ५ ॥

तपोधन!विप्रवर! मैं यह प्रसङ्ग, जिसमें राजाओंके उत्तम चरित्रका वर्णन है, आपके मुखसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। वैशम्यायन उवाच

पवमुक्तस्तु विप्रेन्द्रो धर्मराज्ञा महात्मना। कथयामास माहात्म्यं सगरस्य महात्मनः॥ ६॥

वैशम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय!महात्मा धर्मराज-के इस प्रकार पूछनेपर विप्रवर लोमशने महात्मा राजा सगरका माहात्म्य बतलाया ॥ ६॥

लोमश उवाच

इक्ष्वाकूणां कुले जातः सगरो नाम पार्थिवः। रूपसत्त्वबलोपेतः स चापुत्रः प्रतापवान्॥ ७॥

लोमराजी बोले—राजन् ! इक्ष्वाकुवंशमें सगर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे रूप, धैर्य और बलसे सम्पन्न तथा बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था ॥ ७ ॥ स हैहयान् समुत्साद्य तालजङ्घांश्च भारत । वशे च कृत्वा राजन्यान् सराज्यमन्वशासत ॥ ८ ॥

भारत ! उन्होंने हैहय तथा तालजङ्घनामक क्षत्रियोंका संहार करके सब राजाओंको अपने वशमें कर लिया और अपने राज्यका शासन करने लगे ॥ ८॥

तस्य भार्ये त्वभवतां रूपयौवनदर्पिते। वैदर्भी भरतश्रेष्ठ शैब्या च भरतर्षम॥९॥

भरतश्रेष्ठ ! राजा सगरके दो पितनयाँ थीं, वैदर्भी और शैब्या । उन दोनोंको ही अपने रूप और यौवनका बड़ा अभिमान था ॥ ९ ॥

स पुत्रकामो नृपितस्तप्यते सा महत्तपः।
पत्नीभ्यां सह राजेन्द्र कैलासं गिरिमाश्रितः॥१०॥
स तप्यमानः सुमहत् तपो योगसमन्वितः।
आससाद महात्मानं ज्यक्षं त्रिपुरमर्दनम्॥११॥
शंकरं भवमीशानं शूलपाणि पिनाकिनम्।
ज्यम्वकं शिवमुग्रेशं वहुक्रपमुमापितम्॥१२॥

राजेन्द्र ! राजा सगर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ कैळास पर्वतपर जाकर पुत्रकी इच्छासे बड़ी भारी तपस्या कस्ते लगे । योगयुक्त होकर महान् तपमें लगे हुए महाराज सगरको त्रिपुरनाशक, त्रिनेत्रधारी, शंकर, भव, ईशान, शूल-पाणि, पिनाकी, त्र्यम्बक, उग्नेश, बहुरूप और उमापति आदि नामोंसे प्रसिद्ध महात्मा भगवान् शिवका दर्शन हुआ ॥

स तं हुवैव वरदं पत्नीभ्यां सिहतो नृपः। प्रणिपत्य महावाहुः पुत्रार्थे समयाचत ॥ १३॥ तं प्रीतिमान् हरः प्राह सभार्थं नृपसत्तमम्। यस्मिन् वृतो मुहूर्तेऽहं त्वयेह नृपते वरम्॥ १४॥

वरदायक भगवान् शिवको देखते ही महाबाहु राजा सगरने दोनों पत्नियोंसहित प्रणाम किया और पुत्रके लिये



याचना की । तब भगवान् शिवने प्रसन्न होकर पत्नीसहित नृपश्रेष्ठ सगरसे कहा—'राजन् ! तुमने यहाँ जिस मुहूर्तमें वर माँगा है, उसका परिणाम यह होगा ॥ १३-१४॥

षष्टिः पुत्रसहस्राणि शूराः परमद्गिताः। एकस्यां सम्भविष्यन्ति पत्न्यां नरवरोत्तम॥१५॥ ते चैव सर्वे सहिताः क्षयं यास्यन्ति पार्थिव। एको वंशधरः शूर एकस्यां सम्भविष्यति॥१६॥ 'नरश्रेष्ठ! तुम्हारी एक पत्नीके गर्मसे अत्यन्त अभिमानी साठ हजार शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब-के-सब एक ही साथ नष्ट हो जायँगे। भूपाल! तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है, उसके गर्मसे एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा'।

पवमुक्तवा तु तं रुद्रस्तत्रैवान्तरधीयत।
स चापि सगरो राजा जगाम स्वं नियेशनम् ॥ १७ ॥
पत्नीभ्यां सिहतस्तत्र सोऽतिहृष्टमनास्तदा।
तस्य ते मनुजन्नेष्ठ भार्ये कमललोचने ॥ १८ ॥
वैदर्भी चैव शैव्या च गभिण्यौ सम्बभूवतुः।
ततः कालेन वैदर्भी गभीलावुं व्यजायत॥ १९ ॥
शैव्या च सुपुवे पुत्रं कुमारं देवरूपिणम्।
तदालावुं समुन्हान्दुं मनश्चके स पार्थिवः॥ २० ॥

ऐसा कहकर भगवान् शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये। राजा सगर भी अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो पित्रयोंसिहत अपने निवासस्थानको चले गये। नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर उनकी वे दोनों कमलनयनी पित्रयाँ वैदर्भी और शैंब्या गर्भवती हुई। फिर समय आनेपर वैदर्भीने अपने गर्भसे एक तूँबी उत्पन्न की और शैंब्याने देवताके समान सुन्दर रूपवाले एक पुत्रको जन्म दिया। राजा सगरने उस तूँबीको फेंक देनेका विचार किया॥ १७—२०॥

अथान्तरिक्षाच्छुथाव वाचं गम्भीरिनःखनाम् । राजन् मासाद्दसं कार्पीः पुत्रान् न त्यकुमर्हस्ति ॥ २१॥ अलाबुमध्यान्निष्कृष्य बीजं यत्नेन गोण्यताम् । स्रोपस्वेदेषु पात्रेषु घृतपूर्णेषु भागशः॥ २२॥

इसी समय आकाशसे एक गम्भीर वाणी सुनायी दी— 'राजन् ! ऐसा दु:साहस न करो । अपने इन पुत्रींका त्याग करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है । इस तूँवीमेंसे एक-एक बीजको निकालकर घीसे भरे हुए गरम घड़ोंमें अलग-अलग रक्खो और यलपूर्वक इन सबकी रक्षा करो ॥ २१-२२॥

ततः पुत्रसहस्राणि पष्टि प्राप्स्यसि पार्थिव । महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥२३॥

्षृथ्वीपते ! ऐसा करनेसे तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे । नरश्रेष्ठ ! महादेवजीने तुम्हारे लिये इसी क्रमसे पुत्र-जन्म होनेका निर्देश किया है। अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये ।। २३ ।।

ृइति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सगरसंतितकथने चडिंघकशततमोऽध्यायः ॥१०६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमश्रतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें सगरसंतिवर्णनिवषयक

एक सौ छःवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ १०६॥



Jan Jan . .

### सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः

सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति, साठ हजार सगरपुत्रोंका कपिलकी क्रोधाग्निसे भस होना, असमज्जलका परित्याग, अंग्रुमान्के प्रयत्नसे सगरके यज्ञकी पूर्ति, अंग्रुमान्से दिलीपको और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी प्राप्ति

लोमश उवाच

एतच्छुत्वान्तिरिक्षाच स राजा राजसत्तमः। यथोकं तचकाराथ अद्घद् भरतर्षभ॥१॥

लोमराजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! यह आकाशवाणी सुनकर भूपालशिरोमणि राजा सगरने उसपर विश्वास करके उसके कथनानुसार सब कार्य किया ॥ १॥

पकैकशस्ततः कृत्वा बीजं बीजं नराधिपः। घृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान् भागान् विद्धे ततः॥ २॥

नरेशने एक-एक बीजको अलग करके उन सबको घीसे भरे हुए घड़ोंमें रक्खा ॥ २ ॥

धात्रीक्वैकैकशः प्रादात् पुत्ररक्षणतत्परः। ततः कालेन महता समुत्तस्थुर्महाबलाः॥३॥ षष्टिः पुत्रसहस्राणि तस्याप्रतिमतेजसः।

रुद्रप्रसादाद् राजर्षेः समजायन्त पार्थिव ॥ ४ ॥

फिर पुत्रोंकी रक्षाके लिये तत्पर हो सबके लिये पृथक्पृथक् धार्ये नियुक्त कर दी। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उस
अनुपम तेजस्वी नरेशके साठ हजार महाबली पुत्र उन घड़ोंमेंसे
निकल आये। युधिष्ठिर ! राजर्षि सगरके वे सभी पुत्र
भगवान् शिवकी कृपासे ही उत्पन्न हुए थे।। ३-४।।
ते घोराः कृरकर्माण आकाशपरिसर्पिणः।
बहुत्वाच्यावजानन्तःसर्वा होकान् सहामरान्॥ ५॥

े वे सब-के-सब भयंकर स्वभाववाले और क्रूरकर्मा थे। आकाशमें भी सब ओर घूम-फिर सकते थे। उनकी संख्या अधिक होनेके कारण वे देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंकी अवहेलना करते थे॥ ५॥

त्रिदशांश्चाप्यबाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान् । सर्वाणि चैव भूतानि शूराः समरशालिनः ॥ ६ ॥

समरभूमिमें शोभा पानेवाले वे शूरवीर राजकुमार देवताओं, गन्धवों, राक्षसों तथा सम्मूर्ण प्राणियोंको कष्ट दिया करते थे॥ ६॥

वध्यमानास्ततो लोकाः सागरैर्मन्दवुद्धिभिः। ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सर्वदैवतैः॥ ७॥

मन्दबुद्धि सगरपुत्रोंद्वारा सताये हुए सब लोग सम्पूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्माजीकी शरणमें गये ।। ७ ॥

तानुवाच महाभागः सर्वलोकिपतामहः। गच्छध्वं त्रिदशाः सर्वे लोकैः सार्धे यथागतम् ॥ ८ ॥ उस समय सर्वलोकिपतामह महाभाग ब्रह्माने उनसे कहा— 'देवताओ ! तुम सभी इन सब लोगोंके साथ जैसे आये हो, वैसे लौट जाओ ॥ ८॥

नातिदीर्घेण कालेन सागराणां क्षयो महान्। भविष्यति महाघोरः खन्नतैः कर्मभिः सुराः॥ ९ ॥

'अब थोड़े ही दिनोंमें अपने ही किये हुए अपराघेंद्वारा इन सगरपुत्रोंका अत्यन्त घोर और महान् संहार होगा'॥९॥ एवमुक्तास्तु ते देवा छोकाश्च मनुजेश्वर।

पितामहमनुज्ञाप्य

विप्रजग्मुर्यथागतम् ॥ १० ॥

नरेश्वर ! उनके ऐसा कहनेपर सब देवता तथा अन्य लोग ब्रह्माजीकी आज्ञा ले जैसे आये थे, वैसे लौट गये ॥ १०॥ ततः काले बहुतिथे व्यतीते भरतर्षभ ।

ततः काल बहुतिय व्यतात मरतष्म। दीक्षितः सगरो राजा हयमेधेन वीर्यवान्॥११॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर पराक्रमी राजा सगरने अश्वमेधयज्ञकी दीक्षा ली॥ ११॥

तस्याश्वो व्यचरद् भूमि पुत्रैः स परिरक्षितः।
(सर्वेरेव महोत्साहैः खच्छन्दप्रचरो नृप।)
समुद्रं स समासाद्य निस्तोयं भीमदर्शनम्॥१२॥
रक्ष्यमाणः प्रयत्नेन तत्रैवान्तरधीयत।
ततस्ते सागरास्तात हृतं मत्वा ह्योत्तमम्॥१३॥
आगम्य पितुराचख्युरदृद्दयं तुरगं हृतम्।
तेनोका दिश्च सर्वोस्त सर्वे मार्गत वाजिनम्॥१४॥
(ससमुद्रवनद्वीपां विचरन्तो वसुन्धराम्।)

राजन् ! उनका यशिय अश्व उनके अत्यन्त उत्साही सभी
पुत्रोंद्वारा सुरक्षित हो खच्छन्दगितिसे पृथ्वीपर विचरने लगा ।
जब वह अश्व भयंकर दिखायी देनेवाले जलशून्य समुद्रके
तटपर आया, तब प्रयलपूर्वक रक्षित होनेपर भी वहाँ सहसा
अदृश्य हो गया। तात ! तब उस उत्तम अश्वको अपृद्धत जानकर
सगरपुत्रोंने पिताके पास आकर कहा—'हमारे यशिय अश्वको
किसीने चुरा लिया, अब वह दिखायी नहीं देता ।' यह
सुनकर राजा सगरने कहा—'तुम सब लोग समुद्र, वन और
द्वीपोंसहित सारी पृथ्वीपर विचरते हुए सम्पूर्ण दिशाओं में जाकर
उस अश्वका पता लगाओं। ॥ १२—१४॥

ततस्ते पितुराश्चाय दिश्च सर्वास्च तं हयम्। अमार्गन्त महाराज सर्वे च पृथिवीतलम्॥१५॥ ततस्ते सागराः सर्वे समुपेत्य परस्परम्। नाध्यगच्छन्त तुरगमश्यद्दर्तारमेव च॥१६॥

महाराज ! तदनन्तर वे पिताकी आज्ञा ले इस सम्पूर्ण

भूतलमें सभी दिशाओं में अश्वकी खोज करने लगे । खोजते-खोजते सभी सगरपुत्र एक-दूसरेसे मिले, परंतु वे अश्व तथा अश्वहर्ताका पता न लगा सके ॥ १५-१६ ॥ आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्राञ्जलयोऽप्रतः। सनदीनदकन्दरा ॥ १७ ॥ ससमुद्रवनद्वीपा सपर्वतवनोद्देशा निखिलेन मही नृप । असाभिर्विचिता राजञ्छासनात् तव पार्थिव ॥ १८ ॥ चाश्वमधिगच्छामो नाश्वहर्तारमेव च। श्रत्वा तु वचनं तेषां स राजा क्रोधमूर्व्छितः ॥ १९ ॥ सर्वास्तदा दैववशान्नृप। अनागमाय गच्छध्वं भूयो मार्गत वाजिनम् ॥ २०॥ यश्चियं तं विना ह्यइवं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः। प्रतिगृह्य तु संदेशं पितुस्ते सगरात्मजाः ॥ २१ ॥ भृय एव महीं कृतस्नां विचेतुपुपचक्रमुः। अथापइयन्त ते वीराः पृथिवीमवदारिताम् ॥ २२ ॥

तव वे पिताके पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर बोले—'महाराज! हमने आपकी आज्ञासे समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कन्दरा, पर्वत और वन्य प्रदेशोंसिहत सारी पृथ्वी खोज डालीं, परंतु हमें न तो अश्व मिला न उसका चुरानेवाला ही।' युधिष्ठर! उनकी यह बात सुनकर राजा सगर क्रोधसे मूर्विञ्चत हो उठे और उस समय दैववश उन सबसे इस प्रकार बोले—'जाओ, लौटकर न आना। पुनः घोड़ेका पता लगाओ। पुत्रो! उस यज्ञके अश्वको लिये विना वापस न आना।' पिताका वह संदेश शिरोधार्य करके सगरपुत्रोंने फिर सारी पृथ्वीपर अश्वको हूँ दुना आरम्भ किया। तदनन्तर उन वीरोंने एक स्थानपर पृथ्वीमें दरार पड़ी हुई देखी॥१७—२२॥

समासाद्य बिळं तचाप्यखनन् सगरात्मजाः । कुदालैहेंपुकैदचैव समुद्रं यत्नमास्थिताः ॥ २३ ॥ उस विलके पास पहुँचकर सगरपुत्रोंने कुदालीं और

उस विलक्ष पास पहुचकर सगरपुत्रान कुदाला आर फावड़ोंसे समुद्रको प्रयत्नपूर्वक खोदना आरम्म किया ॥२३॥ स्व खन्यमानः सहितैः सागरैर्व्यच्णालयः। अगच्छत् परमामार्ति दीर्यमाणः समन्ततः॥ २४॥ असुरोरगरक्षांसि सत्त्वानि विविधानि च। आर्तनादमकुर्वन्त वध्यमानानि सागरैः॥ २५॥

एक साथ लगे हुए सगरकुमारोंके खोदनेपर सब ओरसे विदीर्ण होनेवाले समुद्रको बड़ी पीड़ाका अनुभव होता था। सगरपुत्रोंके हाथों मारे जाते हुए असुर, नाग, राक्षस और नाना प्रकारके जन्तु बड़े जोरसे आर्तनाद करते थे॥२४-२५॥ छिन्नर्शार्ण विदेहाश्च भिन्नत्वगस्थिसंध्यः। प्राणिनः समहद्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः॥ २६॥

सैकड़ों और हजारों ऐसे प्राणी दिखायी देने लगे, जिनके मस्तक कट गये थे, शरीर छिन्न-भिन्न हो गये थे, चमड़े छिल गये थे तथा हिंडुयोंके जोड़ टूट गये थे ॥ २६ ॥ एवं हि खनतां तेषां समुद्रं वरुणालयम्। व्यतीतः सुमहान् कालो न चाइवः समदृश्यत ॥ २७ ॥

इस प्रकार वरुणके निवासभूत समुद्रकी खुदाई करते-करते उनका बहुन समय बीत गया, परंतु वह अस्व कहीं दिखायी नहीं दिया ॥ २७ ॥ ततः पूर्वोत्तरे देशे समुद्रस्य महीपते ।

ततः पूर्वोत्तरे देशे समुद्रस्य महीपते। विदायं पातालमथ संकुद्धाः सगरात्मजाः॥ २८॥ अपश्यन्त हयं तत्र विचरन्तं महीतले। कपिलं च महात्मानं तेजोराशिमनुत्तमम्। तेजसा दीष्यमानं तु ज्वालाभिरिव पावकम्॥ २९॥

राजन् ! तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए सगरपुत्रोंने समुद्रके पूर्वोत्तर प्रदेशमें पाताल फोड़कर प्रवेश किया और वहाँ उस यशिय अश्वको पृथ्वीपर विचरते देखा । वहीं तेजकी परम उत्तम राशि महात्मा कपिल बैठे थे, जो अपने दिन्य तेजले उसी प्रकार उद्भासित हो रहे थे, जैसे लपटोंसे अग्नि ॥ ते तं दृष्टा ह्यं राजन् सम्प्रहृप्तनृरुहाः।

अनादृत्य महात्मानं किपछं काछचोदिताः ॥ ३०॥ संकुद्धाः सम्प्रधावन्त अर्वग्रहणकाह्धिणः । ततः कुद्धो महाराज किपछो मुनिसत्तमः ॥ ३१॥

राजन् ! उस अश्वको देखकर उनके शरीरमें हर्षजनित रोमाञ्च हो आया । वे कालसे प्रेरित हो कोधमें भरकर महात्मा कपिलका अनादर करके उस अश्वको पकड़नेके लिये दौड़े ।



# महाभारत रू

महर्षि कपिलकी क्रोधाग्निमें सगरपुत्रोंका भसा होना

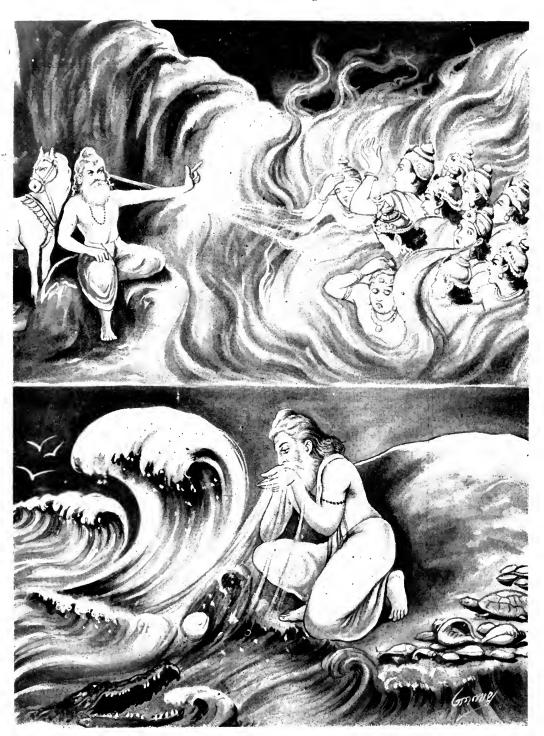

महर्षि अगस्त्यका समुद्रपान

महाराज ! तब मुनिश्रेष्ठ किपल कुपित हो उठे ॥ ३०-३१ ॥ वासुदेवेति यं प्राहुः किपलं मुनिपुङ्गवम् । स चक्षुविंकृतं कृत्वा तेजस्तेषु समुत्स्जन् ॥ ३२ ॥ ददाहं सुमहातेजा मन्दबुद्धीन् स सागरान् ।

मुनिप्रवर कपिल वे ही भगवान विष्णु हैं। जिन्हें वासुदेव कहते हैं। उन महाते जस्वीने विकराल आँखें करके अपना तेज उनपर छोड़ दिया और मन्दबुद्धि सगरपुत्रोंको जला दिया॥ ३२५ ॥

तान् दृष्ट्वा भस्ससाद् भूतान् नारदः सुमहातपाः ॥ ३३ ॥
सगरान्तिकमागच्छत् तच तस्मै न्यवेदयत् ।
स तच्छुत्वा वचो घोरं राजा मुनिमुखोद्गतम् ॥ ३४ ॥
मुद्धतं विमना भूत्वा स्थाणोर्वाक्यमचिन्तयत् ।
(स पुत्रनिधनोद्भूतदुः खेन समभिष्छुतः ।
आत्मानमात्मनाऽऽश्वास्य ह्यमेवान्यचिन्तयत् ॥ )
अंगुमन्तं समाद्व्य असमञ्जःस्रतं तदा ॥ ३५ ॥
पौत्रं भरत्वार्त्व्छ इदं वचनमत्रवीत् ।
पण्टिस्तानि सहस्राणि पुत्राणाममितौजसाम् ॥ ३६ ॥
कापिलं तेज आसाद्य मत्कते निधनं गताः ।
तव चापि पिता तात परित्यक्तो मयान्य ।
धर्म संरक्षमाणेन पौराणां हित्मिच्छता ॥ ३७ ॥

उन्हें भस्म हुआ देख महातपस्वी नारदजी राजा सगरके समीप आये और उनसे सब समाचार निवेदित किया । मुनिके मुखसे निकले हुए इस घोर वचनको सुनकर राजा सगर दो घड़ीतक अनमने हो महादेवजीके कथनपर विचार करते रहे। पुत्रकी मृत्युजनित वेदनासे अत्यन्त दुखी हो स्वयं ही अपने आपको सान्त्वना दे उन्होंने अश्वको ही हूँ दुनेका विचार किया। भरतश्रेष्ठ । तदनन्तर असमञ्जसके पुत्र अपने पौत्र अंग्रुमान्को बुलाकर यह बात कही—'तात! मेरे अमिततेजस्वी साठ हजार पुत्र मेरे ही लिये महर्षि कपिलकी कोधामिमें पड़कर नष्ट हो गये। अनघ ! पुरवासियोंके हितकी रक्षा रखकर धर्मकी रक्षा करते हुए मैंने तुम्हारे पिताको भी त्याग दिया है'॥ ३३—३७॥

#### युधिष्ठिर उवाच

किमर्थे राजशार्दूछः सगरः पुत्रमात्मजम् । त्यक्तवान् दुस्त्यजं वीरं तन्मे बृहि तपोधन ॥ ३८॥

युधिष्ठिरने पूछा — तपोधन ! नृपश्रेष्ठ सगरने किसलिये अपने दुस्त्यज वीर पुत्रका त्याग किया था। यह मुझे बताइये ॥

#### लोमश उवाच

्असमञ्जा इति ख्यातः सगरस्य सुतो ह्यभूत्। यं शैंब्या जनयामास पौराणां स हि दारकान्॥३९॥ ( क्रीडतः सहसाऽऽसाच तत्र तत्र महीपते । ) गलेषु कोशतो गृह्य नद्यां चिश्लेप दुर्वलान् । ततः पौराः समाजग्मुर्भयशोकपरिप्लुताः ॥ ४० ॥ सगरं चाभ्यभाषन्त सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः । त्वं नस्राता महाराज परचकादिभिर्भयात् ॥ ४१ ॥

लोमराजीने कहा—राजन् ! सगरका वह पुत्र जिसे रानी शैंब्याने उत्पन्न किया था, असमञ्जसके नामसे विख्यात हुआ । वह जहाँ-तहाँ खेल-कूदमें लगे हुए पुरवासियोंके दुर्बल बालकोंके समीप सहसा पहुँच जाता और चीखते-चिल्लाते रहनेपर भी उनका गला पकड़कर उन्हें नदीमें फेंक देता था ।तत्र समस्त पुरवासी भय और शोकमें मग्न हो राजा सगरके पास आये और हाथ जोड़े खड़े हो इस प्रकार कहने लगे— भाहाराज ! आप शत्रुसेना आदिके भयसे हमारी रक्षा करनेवाले हैं ॥ ३९—४१ ॥

असमञ्जोभयाद् घोरात् ततो नस्त्रातुमहिसि। पौराणां वचनं शुत्वा घोरं नृपतिसत्तमः॥ ४२ मुहूर्तं विमना भृत्वा सचिवानिदमव्रवीत्। असमञ्जाः पुरादद्य सुतो मे विश्वास्यताम्॥ ४३।

'अतः असमञ्जस्के घोर भयसे आप हमारी रक्षा करें! पुरवासियोंका यह भयंकर वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सगर व घड़ीतक अनमने होकर बैठे रहे। फिर मन्त्रियोंसे इर प्रकार बोले—'आज मेरे पुत्र असमञ्जस्को मेरे 'घर बाहर निकाल दो॥ ४२-४३॥

यदि वो मित्रयं कार्यमेतच्छीघं विधीयताम्।
प्वमुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप ॥ ४४ ।
यथोक्तं त्वरिताश्चक्र्यथाऽऽज्ञापितवान् नृपः।
पतत् ते सर्वमाख्यातं यथा पुत्रो महात्मना ॥ ४५ ।
पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः।
अंशुमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सगरेण हि।
तत् ते सर्व प्रवक्ष्यामि कीत्र्यमानं निवोध मे ॥ ४६ ।

'यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आजा का शीष्ठ पालन होना चाहिये।' राजन्! महाराज सगरवे ऐसा कहने गर मिन्त्रयोंने शीष्ठ वैसा ही किया, जैसा उनक आदेश था। युधिष्ठिर! पुरवासियोंके हित चाहनेवाले महात्मा सगरने जिस प्रकार अपने पुत्रको निर्वासित किय था, वह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। अब महाधनुर्ध अंशुमान्से राजा सगरने जो कुछ कहा, वह सब तुम्हे बता रहा हूँ, मेरे मुखसे सुनो॥ ४४–४६॥

#### सगर उवाच

वितुश्च तेऽहं त्यागेन पुत्राणां निधनेन च । अलाभेन तथाश्वस्य परितप्यामि पुत्रक ॥ ४७ । सगर बोले — बेटा ! तुम्हारे पिताको त्याग देनेसे, अन्य पुत्रोंकी मृत्यु हो जानेसे तथा यज्ञसम्बन्धी अश्वके न मिलनेने मैं सर्वथा संतप्त हो रहा हूँ ॥ ४७ ॥

तस्माद् दुःखाभिसंतप्तं यश्वविष्नाच्च मोहितम् । हयस्यानयनात् पौत्र नरकान्मां समुद्धरः ॥ ४८ ॥

अतः पौत्र ! यश्में विष्न पड़ जानेसे में मोहित और दुःखसे संतप्त हूँ, तुम अश्वको छे आकर नरकसे मेरा उद्धार करो ॥ ४८॥

अंग्रुमानेवमुक्तस्तु सगरेण महात्मना। जगाम दुःखात् तं देशं यत्र वे दारिता मही॥ ४९॥

महात्मा सगरके ऐसा कहनेपर अंग्रमान् बड़े दुःखसे उस स्थानपर गये, जहाँ पृथ्वी विदीर्ण की गयी थी ॥ ४९ ॥

स तु तेनैव मार्गेण समुद्रं प्रविवेश ह। अपश्यच्च महात्मानं कपिलं तुरगं च तम्॥ ५०॥

उन्होंने उसी मार्गसे समुद्रमें प्रवेश किया और महात्मा कपिल तथा यश्चिय अश्वको देखा ॥ ५० ॥

स दृष्ट्वा तेजसो राशि पुराणमृषिसत्तमम्। प्रणम्य शिरसा भूमौ कार्यमस्मै न्यवेदयत्॥ ५१॥

तेजोराशि मुनिप्रवर पुराणपुरुष कपिलजीका दर्शन करके अंग्रुमान्ने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया और उनसे अपना कार्य बताया ॥ ५१ ॥



ततः प्रीतो महाराज कपिलोंऽशुमतोऽभवत्। उवाच चैनं धर्मात्मा वस्दोऽस्मीति भारत॥ ५२॥ भरतवंशी महाराज! इसके धर्मात्मा कपिलजी अंग्रुमान्पर प्रसन्न हो गये और बोले-भीं तुम्हें वर देनको उद्यत हूँ?॥ ५२॥

स ववे तुरगं तत्र प्रथमं यज्ञकारणात्। द्वितीयं वरकं ववे पितॄणां पावनेच्छया॥५३॥

अंग्रमान्ने पहले तो यज्ञकार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ उस अश्वके लिये प्रार्थना की और दूसरा वर अपने पितरींको पवित्र करनेकी इच्छासे माँगा॥ ५३॥

तमुवाच महातेजाः किपलो मुनिपुङ्गवः। द्दानि तव भद्गं ते यद् यत् प्रार्थयसेऽनघ ॥ ५४॥ त्विय क्षमा च धर्मश्च सत्यं चापि प्रतिष्ठितम्। त्वया कृतार्थः सगरः पुत्रवांश्च त्वया पिता ॥ ५५॥

तव मुनिश्रेष्ठ महातेजस्वी किपलने अंग्रमान्से कहा 'अनघ ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ माँगते हो वह सब तुम्हें दूँगा । तुममें क्षमा, धर्म और सत्य सब कुछ प्रतिष्ठित है । तुम-जैसे पौत्रको पाकर राजा सगर कृतार्थ हैं और तुम्हारे पिता तुम्हींसे वस्तुतः पुत्रवान् हैं ॥ ५४-५५ ॥

तव चैव प्रभावेण खर्ग यास्यन्ति सागराः।
( शलभन्वं गता होते मम कोधहुताशने।)
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति॥ ५६॥
पावनार्थं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्।
हयं नयस्व भद्गं ते यिश्वयं नरपुक्तव॥ ५०॥

'तुम्हारे ही प्रभावते सगरके सारे पुत्र जो मेरी कोधानिमें शलभकी भाँति भस्म हो गये हैं, स्वर्गलोकमें चले जायेंगे। तुम्हारा पीत्र भगवान् शङ्करको संतुष्ट करके सगरपुत्रोंको पवित्र करनेके लिये स्वर्गलोकते यहाँ गङ्गाजीको ले आयेगा। नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा भला हो। तुम इस यश्चिय अश्वको लेजाओ॥ ५६-५७॥

यक्षः समाप्यतां तात सगरस्य महात्मनः।
अञ्चमानेवमुक्तस्तु किपिलेन महात्मना॥ ५८॥
आजगाम हयं गृह्य यक्षवाटं महात्मनः।
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः॥ ५९॥
मूर्भि तेनाप्युपाद्यातस्तस्म सर्वे न्यवेदयत्।
यथा दृष्टं श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा॥ ६०॥
तं चास्मै हयमाचष्ट यक्षवाटमुपागतम्।
तच्छुत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमत्यजत्॥ ६१॥

तात! महात्मा सगरका यश पूर्ण करो। भाहात्मा किपलके ऐसा कहनेपर अंधुमान् उस अश्वको लेकर महामना सगरके यश्चमण्डपमें आये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनसे सब समाचार निवेदन किया। सगरने भी स्तेहसे अंधुमान्का मस्तक सूँघा। अंधुमान्ने सगरपुत्रोंका विनाश जैसा देखा और सुना था, वह सब बताया, साथ

ही यह भी कहा कि 'यज्ञिय अश्व यज्ञमण्डपमें आ गया है।' यह सुनकर राजा सगरने पुत्रोंके मरनेका दुःख त्याग दिया ॥ ५८-६१॥

अंशुमन्तं च सम्पूज्य समापयत तं क्रतुम्। समाप्तयज्ञः सगरो देवैः सर्वैः सभाजितः ॥ ६२॥

और अंग्रुमान्की प्रशंसा करते हुए अपने उस यज्ञको पूर्ण किया। यज्ञ पूर्ण हो जानेपर सब देवताओंने सगरका बड़ा सत्कार किया॥ ६२॥

पुत्रत्वे कलपयामास समुद्रं वरुणालयम् । प्रशास्य सुचिरं कालं राज्यं राजीवलोचनः ॥ ६३ ॥ पौत्रे भारं समावेश्य जगाम त्रिदिवं तदा । अंग्रुमानपि धर्मात्मा महीं सागरमेखलाम् ॥ ६४ ॥ प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः । तस्य पुत्रः समभवत् दिलीपो नाम धर्मवित् ॥ ६५ ॥

कमलके समान नेत्रोंवाले सगरने वरुणालय समुद्रको अपना पुत्र माना और दीर्घकालतक राज्यशासन करके अन्तमें अपने पौत्र अंशुमान्पर राज्यका सारा भार रखकर वे स्वर्गलोकको चले गये । महाराज ! धर्मात्मा अंशुमान् भी अपने पितामह सगरके समान ही समुद्रसे धिरी हुई इस वसुधाका पालन करते रहे । उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दिलीप था। वह भी धर्मका ज्ञाता था।। ६३-६५॥ तस्मे राज्यं समाधाय अंशुमानिष संस्थितः।

दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पितॄणां निधनं महत् ॥ ६६ ॥ पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत् । गङ्गावतरणे यत्नं सुमहचाकरोन्नृषः ॥ ६७ ॥

दिलीपको राज्य देकर अंग्रमान् भी परलोकवासी हुए। दिलीपने जब अपने पितरोंके महान् संहारका समाचार सुनाः तब वे दुःखसे संतप्त हो उठे और उनकी सद्गतिका उपाय सोचने लगे। राजा दिलीपने गङ्गाजीको इस भूतलपर उतारनेके लिये महान् प्रयत्न किया॥ ६६-६७॥

न चावतारयामास चेष्टमानो यथावलम् । तस्य पुत्रः समभवच्छ्रीमान् धर्मपरायणः ॥ ६८ ॥ भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनस्यकः । अभिषच्य तु तं राज्ये दिलीपो वनमाश्रितः ॥ ६९ ॥ (भगीरथं महात्मानं सत्यधर्मपरायणम् ।)

यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी वे गङ्गाको पृथ्वीपर उतार न सके। दिलीपके भगीरथ नामसे विख्यात एक पुत्र हुँआ, जो परम कान्तिमान, धर्मपरायण, सत्यवादी और अदोषदर्शी था। सत्यधर्मपरायण महात्मा भगीरथका राज्याभिषेक करके दिलीप वनमें चले गये॥ ६८-६९॥

तपःसिद्धिसमायोगात् स राजा भरतर्षभ। वनाज्जगाम त्रिदिवं कालयोगेग भारत॥ ७०॥

भरतश्रेष्ठ ! राजा दिलीप तपस्याजनक सिद्धिसे संयुक्त हो अन्तकाल आनेपर वनसे स्वर्गलोकको चले गये॥ ७०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्यमाहात्म्यकथने सप्ताधिकशततमोऽध्याय: ॥१००॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्यमाहात्म्यवर्णनविषयक एक सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७ ॥
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ श्लोक मिलाकर कुल ७३३ श्लोक हैं )

# अष्टाधिकशततमोऽध्यायः

भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना

लोमश उवाच

स तु राजा महेष्वासश्चकवर्ती महारथः। बभूव सर्वलोकस्य मनोनयननन्दनः॥१॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! महान् धनुर्धर महारथी राजा भगीरथ चक्रवर्ती नरेश थे। वे सब लोगोंके मन और नेत्रोंको आनन्द प्रदान करनेवाले थे॥१॥ स शुश्राव महाबाहुः किएलेन महात्मना। पितृणां निधनं घोरमप्राप्तिं त्रिद्विस्य च ॥ २॥ स राज्यं सचिवे न्यस्य हृद्येन विद्यता। जगाम हिमवत्पाइर्वे तपस्तप्तुं नरेश्वर ॥ ३॥

नरेश्वर ! उन महाबाहुने जब यह सुना कि महात्मा कपिलद्वारा हमारे (साठ हजार) पितरोंकी भयंकर मृत्य हुई है और वे स्वर्ग-प्राप्तिसे बञ्चित रह गये हैं, तब उन्होंने व्यथित हृदयसे अपना राज्य मन्त्रीको सौंप दिया और स्वयं हिमालयके शिखरपर तपस्या करनेके लिये प्रस्थान किया ॥ २-३ ॥

आरिराधियपुर्गङ्गां तपसा दग्धिकिल्विषः । सोऽपद्यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम् ॥ ४ ॥ श्टङ्गैर्वेद्विधाकारैधीतुमद्भिरलंकृतम् । पवनालिम्बिभर्मेषैः परिषिक्तं समन्ततः ॥ ५ ॥

नरश्रेष्ठ ! तपस्यासे सारा पाप नष्ट करके वे गङ्गाजीकी आराधना करना चाहते थे । उन्होंने देखा कि गिरिराज हिमालय विविध धातुओंसे विभूषित नाना प्रकारके शिखरों- से अलंकृत है। वायुके आधारपर उड़नेवाले मेघ चारों ओरसे उसका अभिषेक कर रहे हैं॥ ४-५॥

नदीकुञ्जनितम्बैश्च प्रासादैरुपशोभितम् । गुहाकन्दरसंलीनसिंहच्याव्रनिपेवितम् ॥ ६॥

अनेकानेक निद्यों। निकुर्ज़ों। घाटियों और प्रासादों (मन्दिरों) से इसकी बड़ी शोभा हो रही है। गुफाओं और कन्दराओंमें छिपे हुए सिंह तथा व्याघोंसे यह पर्वत सदा सेवित होता है॥ ६॥

शकुनैश्च विचित्राङ्गेः कूजद्भिर्विविधा गिरः।
भृङ्गराजैस्तथा हंसैर्दात्यूहैर्जलकुक्कुटैः ॥ ७ ॥
मय्रैः शतपत्रैश्च जीवंजीवककोकिलैः ।
चकोरैरसितापाङ्गेस्तथा पुत्रप्रियैरपि ॥ ८ ॥

भाँति-भाँतिके कलरव करते हुए विचित्र अङ्गीवाले पक्षी, भृङ्गराज, हंस, चातक, जलमुर्ग, मोर, शतपत्र नामक पक्षी, चक्रवाक, कोकिल, चकोर, असितापाङ्ग और पुत्रप्रिय आदि इस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं॥ ७-८॥

जलस्थानेषु रम्येषु पद्मिनीभिश्च संकुलम्। सारसानां च मधुरैर्व्याहृतैः समलंकृतम्॥ ९॥ किन्नरैरप्सरोभिश्च निपेवितशिलातलम् । दिग्वारणविषाणाग्रैः समन्ताद् धृष्टपादपम् ॥ १०॥ विद्याधरानुचरितं नानारत्नसमाकुलम् विषोर्वणभुजंगैश्च दीप्तजिह्नैनिंपेवितम् ॥ ११ ॥ कचित् कनकसंकाशं कचिद् रजतसंनिभम् । हिमवन्तमुपागमत् ॥ १२॥ कचिद्अनपुआभं स त तत्र नरश्रेष्ठस्तपो घोरं समाभितः। फलमूलाम्बुसम्भक्षः सहस्रपरिवत्सरान् ॥ १३ ॥ संवत्सरसहस्रे तु गते दिव्ये महानदी। दर्शयामास तं गङ्गा तदा मूर्तिमती स्वयम् ॥ १४ ॥

वहाँके रमणीय जलाशयों में पद्मसमूह भरे हुए हैं। सारसोंके मधुर कलरव उस पर्वतीय प्रदेशको सुशोभित कर रहे हैं। हिमालयकी शिलाओं पर किन्नर और अप्सराएँ वैठी हैं। वहाँके वृक्षीपर चारों ओरसे दिग्गजों के दाँतों की रगड़ दिखायों देती है। हिमालयके इन शिखरों पर विद्याधरगण विचर रहे हैं। नाना प्रकारके रत्न सब ओर व्याप्त हैं। प्रज्विलत जिह्नावाले भयंकर विषधर सर्प इस गिरिप्रदेशका सेवन करते हैं। यह शैलराज कहीं तो सुवर्णके समान उद्भासित होता है, कहीं चाँदिके समान चमकता है और कहीं कजलराशिके समान काला दिखायी देता है। नरश्रेष्ठ भगीरथ उस हिमवान पर्वतपर गये और घोर तपस्यामें लग गये। उन्होंने सहस्र वर्षोतक फल, मूल और जलका आहार किया। एक हजार दिव्य वर्ष वीत जानेपर महानदी गङ्गाने स्वयं साकार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया॥ ९-१४॥

#### गङ्गोवाच

किमिच्छिस महाराज मत्तः किं च ददानि ते। तद् ब्रवीहि नरश्रेष्ठ करिष्यामि वचस्तव ॥१५॥

गङ्गाजीने कहा—महाराज ! तुम मुझते क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूँ ? नरश्रेष्ठ ! बताओ, मैं तुम्हारी याचना पूर्ण करूँगी ॥ १५ ॥

एवमुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवतीं तदा।
(नदीं भगीरथो राजन् प्रणिपत्य कृताञ्जिलः।)
पितामहा मे वरदे किपलेन महानि ॥१६॥
अन्वेषमाणास्तुरगं नीता वैवस्वतक्षयम्।
पष्टिस्तानि सहस्राणि सागराणां महानमनाम्॥१७॥
किपले देवमासाद्य क्षणेन निधनं गताः।
तेषामेवं विनष्टानां स्वर्गे वासो न विद्यते ॥१८॥
यावत् तानि शरीराणि त्वं जलैनीभिषिश्चसि।
तावत् तेषां गतिनीस्ति सागराणां महानि ॥१९॥
स्वर्गे नय महाभागे मत्पितृन् सगरात्मजान्।
तेषामर्थेन याचामि त्वामहं वै महानदि॥२०॥

राजन् ! उनके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथने हिमालय-नन्दिनी गङ्गाको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार

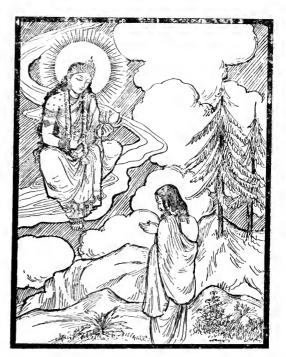

कहा— 'वरदायिनी महानदी ! मेरे पितामह यज्ञसम्बन्धी अश्वका पता लगाते हुए कपिलके कोपसे यमलोकको जा पहुँचे हैं। वे सब महातमा सगरके पुत्र थे और उनकी संख्या साठ हजार थी। भगवान् कपिलके निकट जाकर वे सब-के-सब क्षणभरमें भस्स हो गये। इस प्रकार दुर्मृत्युसे

मरनेके कारण उन्हें खर्गमें निवास नहीं प्राप्त हुआ है। महानदी! जबतक तुम अपने जलसे उनके भस्म हुए शरीरों-को सींच न दोगी, तबतक उन सगरपुत्रोंकी सद्गति नहीं हो सकती! महाभागे! मेरे पितामह सगरकुमारोंको स्वर्गमें पहुँचा दो। महानदी! मैं उन्होंके उद्धारके लिये तुमसे याचना करता हूँ?॥ १६–२०॥

लोमश उवाच

एतच्छुत्वा वचो राक्षो गङ्गा लोकनमस्कृता। भगीरथमिदं वाक्यं सुप्रीता समभाषत॥ २१॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! राजा भगीरथकी यह बात सुनकर विश्ववन्दिता गङ्गा अत्यन्त प्रसन्न हुई और उनसे इस प्रकार बोर्ली-॥ २१॥

करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संशयः। वेगं तु मम दुर्धार्यं पतन्त्या गगनाद् भुवम्॥ २२॥

'महाराज ! मैं तुम्हारी बात मानूँगी, इसमें संशय नहीं हैं; परंतु आकाशसे पृथ्वीपर गिरते समय मेरे वेगको रोकना बहुत कठिन है।। २२।।

न राक्तस्त्रिषु छोकेषु कश्चिद् धारयितुं नृप । अन्यत्र विदुधश्रेष्ठान्नीलकण्ठान्मद्देश्वरात् ॥ २३ ॥

'राजन्! देवश्रेष्ठ महेश्वर नीलकण्ठको छोड़कर तीनों लोकोंमें कोई भी मेरा वेग धारण नहीं कर सकता ॥ २३॥ तं तोषय महाबाहो तपसा वरदं **हरम्।** स तु मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति॥ २४॥

'महाबाहो ! तुम तपस्याद्वारा उन्हीं वरदायक भगवान् शिवको संतुष्ट करो । स्वर्गसे गिरते समय वे ही मुझे अपने मस्तकपर धारण करेंगे ॥ २४ ॥

स करिष्यति ते कामं पितृणां हितकाम्यया। (तपसाऽऽराधितः शम्भुर्भगवाँहोकभावनः।)

विश्वभावन भगवान् शंकर तपस्याद्वारा आराधना करने-पर तुम्हारे पितरोंके हितकी इच्छासे अवश्य तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे' ॥ २४ है ॥

पतच्छुत्वा ततो राजन् महाराजो भगीरथः ॥ २५ ॥ कैलासं पर्वतं गत्वा तोषयामास शंकरम् । तपस्तीव्रमुपागम्य कालयोगेन केनचित् ॥ २६ ॥ राजन् ! यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलासपर्वतपर

गये और वहाँ उन्होंने तीव तपस्या करके कुछ समयके बाद भगवान् शंकरको प्रसन्न किया ॥ २५-२६ ॥ अगृह्धाच वरं तस्माद् गङ्गाया धारणे नृप । स्वर्गे वासं समुद्दिश्य पितृणां स नरोत्तमः ॥ २७ ॥

नरेश्वर ! तत्पश्चात् गङ्गाजीकी प्रेरणाके अनुसार नरश्रेष्ठ भगी-रथने अपने पितरोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेके उद्देश्यसे महादेव-जीसे गङ्गाजीके वेगको धारण करनेके लिये वरकी याचना की ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशातीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने अष्टाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्योपाख्यानिवयक एक सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०८ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल २८ श्लोक हैं )

## नवाधिकशततमोऽध्यायः

पृथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने और समुद्रको जलसे भरनेका विवरण तथा सगरपुत्रोंका उद्धार

लोमश उवाच

भगीरथवचः श्रुत्वा प्रियार्थं च दिवौकसाम्। एवमस्त्वित राजानं भगवान् प्रत्यभाषत॥ १॥ धारियष्ये महाभाग गगनात् प्रच्युतां शिवाम्। दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम॥ २॥

लोमराजी कहते हैं—राजन्! राजा भगीरथकी बात सुनकर देवताओंका प्रिय करनेके लिये भगवान् शिवने कहा—'एवमस्तु' महाभाग! मैं तुम्हारे लिये आकाशके गिरती हुई कल्याणमयी पुण्यस्वरूपा दिन्य देवनदी गङ्गाको अवस्य धारण करूँगा'॥

एवमुक्त्वा महावाहो हिमवन्तमुपागमत्। चृतः पारिषदैर्घोरैर्नानाप्रहरणोद्यतैः॥३॥

महावाहो ! ऐसा कहकर भगवान् शिव भाँति-भाँतिके

अस्त्र-रास्त्रोंसे सुसजित अपने भयंकर पार्षदोंसे घिरे हुए हिमालयपर आये ॥ ३ ॥

तत्र स्थित्वा नरश्रेष्ठं भगीरथमुवाच ह। प्रयाचस्व महावाहो शैलराजसुतां नदीम् ॥ ४ ॥ (पितृणां पावनार्थं ते तामहं मनुजाधिप।) पतमानां सरिच्छ्रेष्ठां धारियष्ये त्रिविष्टपात्।

वहाँ ठहरकर उन्होंने नरश्रेष्ठ भगीरथसे कहा— 'महावाहो ! गिरिराजनिन्दनी महानदी गङ्गासे भूतलपर उतरनेके लिये प्रार्थना करो । नरेश्वर ! मैं तुम्हारे पितरोंको पिवत्र करनेके लिये स्वर्गसे उतरती हुई सिरताओं में श्रेष्ठ गङ्गाको सिरपर धारण करूँगा ॥ ४ है ॥

पतच्छुत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहृतम्॥ ५॥

प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्गां समनुचिन्तयत्। ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता ॥ ६ ॥ ईशानं च स्थितं दृष्ट्वा गगनात् सहसा च्युता। तां प्रच्युतामथो दृष्ट्वा देवाः सार्धं महर्षिभः॥ ७ ॥ गन्धवौरगयक्षाश्च समाजग्मुदिंदक्षवः। ततः प्रपात गगनाद् गङ्गा हिमवतः स्रुता॥ ८॥

भगवान् शङ्करकी कही हुई यह बात सुनकर राजा भगीरथने एकाग्रचित्त हो प्रणाम करके गङ्गाजीका चिन्तन किया। राजाके चिन्तन करनेपर भगवान् शङ्करको खड़ा हुआ देख पुण्यसिलला रमणीय नदी गङ्गा सहसा आकाशसे नीचे गिरीं। उन्हें गिरती देख दर्शनके लिये उत्सुक हो महर्पियों-सिहत देवता, गन्धर्व, नाग और यक्ष वहाँ आ गये। तदनन्तर हिमालयनन्दिनी गङ्गा आकाशसे वहाँ आ गिरीं॥ ५-८॥ समद्भतमहावर्ता मीनग्राहस्माकला।

समुद्भुतमहावर्ता मीनग्राहसमाकुळा । तां द्धार हरो राजन् गङ्गां गगनमेखळाम् ॥ ९ ॥ ळळाटदेशे पतितां माळां मुक्तामयीमिव ।

उस समय उनके जलमें बड़ी-यड़ी मँवरें और तरङ्गें उठ रही थीं। मत्स्य और ग्राह भरे हुए थे। राजन्! आकाशकी मेखलारूप गङ्गाको भगवान् शिवने अपने ललाटदेशमें पड़ी हुई मोतियोंकी मालाकी भाँति धारण कर लिया॥ ९५॥।

सा बभूव विसर्पन्ती त्रिधा राजन् समुद्रगा ॥ १० ॥ फेनपुक्षाकुळजळा हंसानामिव पङ्कयः । किचिद्राभोगकुटिळा प्रस्वळन्तीकचित् कचित् ॥ ११ ॥ सा फेनपटसंवीता मत्तेव प्रमदावजत् । किचित् सा तोयिननदैनदन्ती नादमुत्तमम् ॥ १२ ॥ प्वंप्रकारान् सुबहून् कुवंती गगनाच्च्युता । पृथिवीतळमासाद्य भगीरथमथाववीत् ॥ १३ ॥

महाराज ! नीचे गिरती हुई फेनपुञ्जसे व्याप्त हुए जल्वाली समुद्रगामिनी गङ्गा तीन धाराओं में वँटकर हंसों की पंक्तियों के समान सुशोभित होने लगी। वह मतवाली स्त्रीकी माँति इस प्रकार आयी कि कहीं तो सर्प-शरीरकी माँति कुटिल गतिसे यहती थी और कहीं-कहीं ऊँचेसे नीचे गिरकर चट्टानोंसे टकराती जाती थी एवं श्वेत वस्त्रों के समान प्रतीत होनेवाले फेनपुञ्ज उसे आच्छादित किये हुए थे। कहीं-कहीं वह जलके कल-कल नादसे उत्तम संगीत-सा गा रही थी। इस प्रकार अनेक रूप धारण करनेवाली गङ्गा आकाशसे गिरी और भूतलपर पहुँचकर राजा भगीरथसे बोली—॥ १०—१३॥

दर्शयस्य महाराज मार्ग केन व्रजाम्यहम् । त्वदर्थमवतीर्णास्मि पृथिवीं पृथिवीपते ॥ १४ ॥

'महाराज ! रास्ता दिखाओं, मैं किस मार्गसे चळूँ ? पृथ्वीपते ! तुम्हारे लिये ही मैं इस भ्तलपर उतरी हूँ' ॥१४॥ पतच्छुत्वा वचो राजा प्रातिष्ठत भगीरथः । यत्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनाम् ॥ १५॥ स्रावनार्थं नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन च ।

यह सुनकर राजा भगीरथ जहाँ महात्मा सगरपुत्रोंके शरीर पड़े थे, वहाँ गङ्गाजीके पावन जलसे उन शरीरोंको प्रावित करनेके लिये उस स्थानसे प्रस्थित हुए॥ १५५॥

गङ्गाया धारणं कृत्वा हरो छोकनमस्कृतः ॥ १६ ॥ कैलासं पर्वतश्रेष्ठं जगाम त्रिद्दौः सह । समासाद्य समुद्रं च गङ्गया सहितो नृषः ॥ १७ ॥ पूरयामास वेगेन समुद्रं वरुणालयम् । दुहितृत्वे च नृपतिर्गङ्गां समनुकल्पयत् ॥ १८ ॥

विश्ववन्दित भगवान् शंकर गङ्गाजीको सिरपर धारण करके देवताओं के साथ पर्वतश्रेष्ठ कैलासको चले गये। राजा भगीरथने गङ्गाजीके साथ समुद्रतटपर जाकर वरुणालय समुद्रको बड़े वेगसे भर दिया और गङ्गाजीको अपनी पुत्री वना लिया।।१६–१८॥ पितृणां चोदकं तत्र ददीं पूर्णमनोरथः।

पतत् ते सर्वमाख्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा ॥ १९ ॥
तत्पश्चात् वहाँ उन्होंने पितरोंके लिये जलदान किया
और पितरोंका उद्धार होनेसे वे सफलमनोरथ हो गये ।
युधिष्ठिर ! जिस प्रकार गङ्गा त्रिपथगा (स्वर्ग, पाताल और
पृथ्वीपर गमन करनेवाली ) हुई, वह सब प्रसंग मैंने तुम्हें
सुना दिया ॥ १९ ॥

पूरणार्थं समुद्रस्य पृथिवीमवतारिता । (कालेयाश्च यथा राजंस्त्रिद्शैविंनिपातिताः ।) समुद्रश्च यथा पीतः कारणार्थे महात्मना ॥ २०॥ वातापिश्च यथा नीतः क्षयं स ब्रह्महा प्रभो । अगस्त्येन महाराज यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१॥

महाराज ! समुद्रको भरनेके लिये ही गङ्गा पृथ्वीपर उतारी गयी थी। राजन् ! देवताओंने कालेयनामक दैल्योंको जिस प्रकार मार गिराया और कारणवद्य महात्मा अगस्त्यने जिस प्रकार समुद्र पी लिया तथा उन्होंने ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वातापि नामक दैत्यको जिस प्रकार नष्ट किया, वह सब प्रसंग, जिसके विषयमें तुमने पूछा था, मैंने वता दिया।।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्यमाहात्म्यकथने नवाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अगस्त्यमाहात्म्यकथनविषयक

पक सौ नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ श्लोक मिलाकर कुल २२ श्लोक हैं )



## दशाधिकशततमोऽध्यायः

नन्दा तथा कौशिकीका माहात्म्य, ऋष्यशृङ्ग मुनिका उपाख्यान और उनको अपने राज्यमें लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न

वैशम्पायन उवाच

ततः प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतर्षभ । नन्दामपरनन्दां च नद्यौ पापभयापहे॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ने लगे । उन्होंने पाप और भयका निवारण करनेवाली नन्दा और अपरनन्दा—इन दो निदयोंकी यात्रा की ॥ १ ॥

पर्वतं स समासाच हेमकूटमनामयम्। अचिन्त्यानद्भुतान् भावान् दद्धं सुवहून् नृपः॥२॥

तत्पश्चात् रोग-शोक्ष्मे रहित हेमकूट पर्वतपर पहुँचकर राजा युधिष्ठिरने वहाँ बहुत-सी अचिन्त्य एवं अद्भुत वार्ते देखीं ॥ २ ॥

वातावद्धा भवन्मेघा उपलाश्च सहस्रशः। नाशकनुवंस्तमारोद्धं विषण्णमनसो जनाः॥३॥

वहाँ वायुका सहारा लिये बिना ही बादल उत्पन्न हो जाते और अपने-आप हजारों पत्थर (ओले) पड़ने लगते थे। जिनके मनमें खेद भरा होता था ऐसे मनुष्य उस पर्वतपर चढ़ नहीं सकते थे॥ ३॥

वायुर्नित्यं ववौ तत्र नित्यं देवश्च वर्षति। स्वाध्यायघोषश्च तथा श्रूयते न च दर्यते॥ ४॥ सायं प्रातश्च भगवान् दर्यते हृद्यवाहनः। मक्षिकाश्चाद्शंस्तत्र तपसः प्रतिघातिकाः॥ ५॥ निर्वेदो जायते तत्र गृहाणि स्मरते जनः। एवं बहुविधान् भावानद्भुतान् वीक्ष्य पाण्डवः। लोमशं पुनरेवाथ पर्यपृच्छत् तदद्भुतम्॥ ६॥

वहाँ प्रतिदिन हवा चलती और रोज-रोज मेघ वर्षा करता था। वेदोंके स्वाध्यायकी ध्विन तो सुनायी पड़ती; परंतु स्वाध्याय करनेवालेका दर्शन नहीं होता था। सायंकाल और प्रातःकाल भगवान् अग्निदेव प्रज्वलित दिखायी देते थे। तपस्यामें विध्न डालनेवाली मिक्खियाँ वहाँ लोगोंको डंक मारती रहती थीं, अतः वहाँ विरिक्त होती और लोग घरोंकी याद करने लगते थे। इस प्रकार बहुत-सी अद्भुत बार्ते देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने लोमशजीसे पुनः इस अद्भुत अवस्थाके विषयमें पूछा॥ ४-६॥

( युधिष्टिर उवाच

यदेतद् भगवंश्चित्रं पर्वतेऽस्मिन् महौजसि । एतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण महाद्यते ॥ ) युधिष्ठरने कहा—महातेजस्वी भगवन् ! इस परम तेजोमय पर्वतपर जो ये आश्चर्यजनक वातें होती हैं, इसका क्या रहस्य है ? यह सब विस्तारपूर्वक मुझे बताइये ॥

लोमश उवाच

यथाश्रुतिमदं पूर्वमस्माभिरिक्र्यान । तदेकात्रमना राजन निवोध गदतो मम॥७॥

तव लोमराजीने कहा—रात्रुस्दन ! हमने पूर्वकालमें जैसा सुन रखा है, वैसा बताया जाता है। तुम एकाग्रचित्त हो मेरे मुखसे इसका रहस्य सुनो ॥ ७॥

अस्मिन्नुषभकूटेऽभूद् ऋषभो नाम तापसः। अनेकशतवर्षायुस्तपसी कोपनो भृशम्॥८॥

पहलेकी बात है, इस ऋषभक्टपर ऋषभनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी रहते थे। उनकी आयु कई सौ वर्षोंकी थी। वे तपस्वी होनेके साथ ही बड़े कोधी थे॥ ८॥

स वै सम्भाष्यमाणोऽन्यैः कोषाद् गिरिमुवाच ह।
य इह व्याहरेत् कश्चिदुपलानुत्स्जेस्तथा ॥ ९ ॥
वातं चाह्य मा शब्दमित्युवाच स तापसः।
व्याहरंद्रचेह पुरुषो मेघशब्देन वार्यते ॥१०॥
पवमेतानि कमोणि राजंस्तेन महर्षिणा।
कृतानिकानिचित् कोधात् प्रतिषिद्धानि कानिचित् ११

उन्होंने दूसरोंके बुलानेपर कुपित होकर उस पर्वतसे कहा—'जो कोई यहाँपर बातचीत करे, उसपर तू ओले बरसा।' इसी प्रकार वायुको भी बुलाकर उन तपस्वी मुनिने कहा—'देखों, यहाँ किसी प्रकारका शब्द नहीं होना चाहिये।' तबसे जो कोई पुरुष यहाँ बोलता है, उसे मेघकी गर्जनाद्वारा रोका जाता है। राजन्! इस प्रकार उन महर्षिने ही ये अद्भुत कार्य किये हैं। उन्होंने क्रोधवश कुछ कार्यों- का विधान और कुछ बातोंका निषेध कर दिया है।।९-११॥

नन्दां त्वभिगता देवाः पुरा राजन्निति श्रुतिः । अन्वपद्यन्त सहसा पुरुषा देवदर्शिनः ॥१२॥

राजन् ! यह सुना जाता है कि प्राचीन कालमें देवतालोग नन्दाके तटपर आये थे, उस समय उनके दर्शनकी इच्छासे बहुतेरे मृतुष्य सहसा वहाँ आ पहुँचे ॥ १२ ॥

ते दर्शनं त्वनिच्छन्तो देवाः शकपुरोगमाः। दुर्गं चकुरिमं देशं गिरिं प्रत्यूहरूपकम्॥१३॥

इन्द्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, अतः विष्नस्वरूप इस पर्वतीय प्रदेशको उन्होंने जनसाधारणके लिये दुर्गम बना दिया ॥ १३॥ तदाप्रभृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा। नाशक्नुवन्नभिद्रष्टुं कुत एवाधिरोहितुम्॥१४॥

कुन्तीनन्दन ! तभीसे साधारण मनुष्य इस पर्वतको देख भी नहीं सकते, चढ़ना तो दूरकी बात है ॥ १४ ॥ नातप्ततपसा शक्यो द्रष्टमेष महागिरिः । आरोढं वापि कौन्तेय तसान्नियतवाग् भव ॥१५॥

कुन्तीकुमार ! जिसने तपस्या नहीं की है, वह मनुष्य इस महान् पर्वतको न तो देख सकता है और न चढ़ ही सकता है; अतः तुम मौन व्रत धारण करो ॥ १५॥

इह देवास्तदा सर्वे यज्ञानाजहुरुत्तमःन्। तेवामेतानि ळिङ्गानि दश्यन्तेऽद्यापि भारत ॥१६॥

उन दिनों सम्पूर्ण देवताओंने यहाँ आकर उत्तम यश्चेंका अनुष्ठान किया था। भारत! उनके ये चिह्न आज भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं॥ १६॥

कुशाकारेव दूर्वेयं संस्तर्णेव च भूरियम्। यूपप्रकारा वहवो वृक्षाश्चेमे विशाम्पते॥१७॥

यह दूर्वा कुराके आकारकी दिखायी देती है और यह
भूमि ऐसी लगती है, मानो इसपर कुरा विद्याये गये हों।
महाराज! ये वृक्ष भी यज्ञ-यूपके समान जान पड़ते हैं॥१७॥
देवाश्च ऋष्यदचेव वसन्त्यद्यापि भारत।
तेषां सायं तथा प्रातर्दश्यते हब्यवाहनः॥१८॥

भारत ! आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते हैं । सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्निका दर्शन होता है ॥ १८ ॥

इहाप्लुतानां कौन्तेय सद्यः पाष्माभिहन्यते। कुरुश्रेष्ठाभिषेकं वै तस्मात् कुरु सहानुजः॥१९॥

कुन्तीनन्दन ! इस तीर्थमं गोता लगानेवाले मानवींका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । अतः कुरुश्रेष्ठ ! तुम अपने भाइयोंके साथ यहाँ स्नान करो ॥ १९॥

ततो नन्दाप्लुताङ्गस्त्वं कौशिकीमभियास्यसि । विश्वामित्रेण यत्रोग्रं तपस्तप्तमनुत्तमम् ॥२०॥

नन्दामें गोता लगानेके पश्चात् तुम्हें कौशिकीके तटपर चलना होगा, जहाँ महर्षि विश्वामित्रजीने उत्तम एवं उग्र तपस्या की थी॥ २०॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततस्तत्र समाप्लुत्य गात्राणि सगणो नृपः। जगाम कौशिकीं पुण्यां रम्यां शीतज्ञलां शुभाम्।२१।

वैशम्पायनजी कहते हैं — तदनन्तर राजा युधिष्ठिर अपने दल-बलके साथ नन्दामें गोता लगाकर रमणीय एवं शीतल जलवाली शुभ पुण्यमयी कौशिकीके तटपर गये ॥२१॥

लोमश उवाच

एषा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतर्षभ। विश्वामित्राश्रमो रम्य एष चात्र प्रकाशते॥२२॥

वहाँ लोमशाजीने कहा—भरतश्रेष्ठ ! यह देवताओंकी नदी पुण्यसिलला कौशिकी है और यह विश्वामित्रका रमणीय आश्रम है, जो यहाँ प्रकाशित हो रहा है ॥ २२ ॥ आश्रमश्चेव पुण्याख्यः काश्यपस्य महात्मनः ।

ऋष्यशृङ्गः सुतो यस्य तपस्ती संयतेन्द्रियः ॥२३॥ तपसो यः प्रभावेण वर्षयामास वासवम् । अनावृष्टयां भयाद् यस्य ववर्ष वलवृत्रहा ॥२४॥

यही कश्यपगोत्रीय महात्मा विभाण्डकका 'पुण्य' नामक आश्रम है । इन्होंके तपस्वी एवं जितेन्द्रिय पुत्र महात्मा ऋष्यश्रङ्ग हैं, जिन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे इन्द्रद्वारा वर्षा करवायी थी । उन दिनों देशमें घोर अनावृष्टि फैल रही थी, वैसे समयमें ऋष्यश्रङ्ग मुनिके भयसे बल और वृत्रासुरके विनाशक देवराज इन्द्रने उस देशमें वर्षा की थी ॥२३-२४॥

मृग्यां जातः स तेजस्वी काश्यपस्य सुतः प्रभुः । विषये लोमपादस्य यश्चकाराद्धतं महत् ॥२५॥

वे तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगीके पेटसे पैदा हुए थे और कश्यपनन्दन विभाण्डकके पुत्र थे । उन्होंने राजा लोमपादके राज्यमें अत्यन्त अद्भुत कार्य किया था ॥ २५॥

निर्वार्तितेषु सस्येषु यस्मै शान्तां ददौ नृपः। लोमपादो दुहितरं सावित्रीं सविता यथा॥२६॥

जब वर्षाते खेती अच्छी तरह लहलहा उठी, तब राजा लोमपादने अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यशृङ्गको ब्याह दी; ठीक उसी तरह, जैसे सूर्यदेवने अपनी वेटी सावित्रीका ब्रह्माजीके साथ ब्याह किया था ॥ २६॥

#### युधिष्ठिर उवाच

ऋष्यशृक्षः कथं सृग्यामुत्पन्नः काइयपात्मजः। विरुद्धे योनिसंसर्गे कथं च तपसा युतः॥२७॥ किमर्थं च भयाच्छकस्तस्य वालस्य धीमतः। अनावृष्ट्यां प्रवृत्तायां ववर्षे बलवृत्रहा॥२८॥

युधिष्ठरने पूछा—भगवन् ! कश्यपनन्दन विभाण्डक-के पुत्र ऋष्यश्रङ्ग मृगीके पेटसे कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यका पशुयोनिसे संसर्ग करना तो शास्त्र और व्यवहार दोनों ही दृष्टियोंसे विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि-संसर्गर्के रेउत्पन्न हुआ वालक तपस्वी कैसे हो सका ? उस बुद्धिमान् वालकके भयसे वल और बृत्रासुरका विनाश करनेवाले देवराज इन्द्रने अनावृष्टिके समय वर्षा कैसे की ?॥ २७-२८॥

कथंरूपा च सा शान्ता राजपुत्री यतवता। लोभयामास या चेतो मृगभृतस्य तस्य वै॥२९॥ लोमपादश्च राजर्षिर्यदाश्चयत धार्मिकः। कथं वै विषये तस्य नावर्षत् पाकशासनः॥३०॥

नियम और व्रतका पालन करनेवाली राजकुमारी शान्ता भी कैसी थी, जिसने मृगस्वरूप मुनिका भी मन मोह लिया। राजर्षि लोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गये हैं, फिर उनके राज्यमें इन्द्र वर्षा क्यों नहीं करते थे १॥ २९-३०॥

एतन्मे भगवन् सर्वे विस्तरेण यथातथम्। वकुमर्हसि शुश्रुषोर्म्युष्यशृहस्य चेष्टितम्॥३१॥

भगवन् ! ये सव वातें आप विस्तारपूर्वक यथार्थरूपसे बताइये । मैं महर्षि ऋष्यशृङ्कके चरित्रको सुनना चाहता हूँ ॥

लोमश उवाच

विभाण्डकस्य विप्रर्षेस्तपसा भावितात्मनः। अमोघवीर्यस्य सतः प्रजापतिसमद्यतेः॥३२॥ श्रृणु पुत्रो यथा जात ऋष्यश्रङ्गः प्रतापवान्। महार्हस्य महातेजा बालः स्थविरसम्मतः॥३३॥

लोमराजीने कहा—राजन् ! ब्रह्मिष्टं विभाण्डकका अन्तःकरण तपस्यासे पवित्र हो गया था। वे प्रजापतिके समान तेजस्वी और अमोघवीर्य महात्मा थे। उनके प्रतापी पुत्र ऋष्यश्रङ्गका जन्म कैसे हुआ यह बताता हूँ, सुनो। जैसे विभाण्डक मुनि परम पूजनीय थे, वैसे ही उनका पुत्र भी बड़ा तेजस्वी हुआ। वह बास्यावस्थामें भी वृद्ध पुरुषोंद्वारा सम्मानित होता था॥ ३२-३३॥

महाहदं समासाद्य काइयपस्तपसि स्थितः। दीर्घकालं परिश्रान्त ऋषिः स देवसम्मितः॥३४॥

कश्यपगोत्रीय विभाण्डक मुनि देवताओं के समान सुन्दर थे। वे एक बहुत बड़े कुण्डमें प्रविष्ट होकर तपस्या करने छगे। उन्होंने दीर्घकालतक महान् क्लेश सहन किया॥३४॥

तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्ट्वाप्सरसमुर्वशीम्।
अप्सूपस्पृशतो राजन् मृगी तचापिवत् तदा ॥३५॥
सह तोयेन तृषिता गर्भिणी चाभवत् ततः।
सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा लोककर्तृणा ॥३६॥
देवकन्या मृगी भूत्वा मुनि सूय विमोक्ष्यसे।
अमोघत्वाद् विधेश्चैव भावित्वाद् दैवनिर्मितात् ॥३७॥
तस्यां मृग्यां समभवत् तस्य पुत्रो महानृषिः।
ऋष्यश्रङ्गस्तपोनित्यो वन प्वाभ्यवर्तत ॥३८॥

राजन् ! एक दिन जब वे जलमें स्नान कर रहे थे, उर्वशी अप्सराको देखकर उनका बीर्य स्खिलत हो गया । उसी समय प्याससे व्याकुल हुई एक मृगी वहाँ आयी और पानीके साथ उस बीर्यको भी पी गयी। इससे उसके गर्भ रह गया। वह पूर्वजनममें एक देवकन्या थी। लोकस्रष्टा भगवान् ब्रह्माने उसे यह वचन दिया था कि तू मृगी होकर एक मुनिको

जन्म देनेके पश्चात् उस योनिसे मुक्त हो जायगी। ब्रह्माजीकी वाणी अमोघ है और दैवके विधानको कोई टाल नहीं सकता, इसलिये विभाण्डकके पुत्र महर्षि ऋष्यशङ्कका जन्म मृगीके ही पेटसे हुआ। वे सदा तपस्यामें संलग्न रहकर वनमें ही निवास करते थे॥ ३५-३८॥

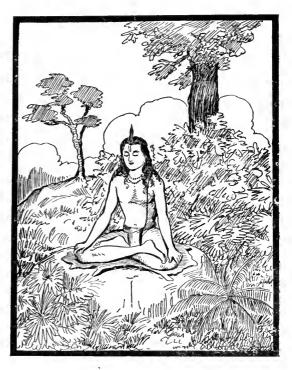

तस्यर्षेः श्वङ्गं शिरसि राजन्नासीन्महात्मनः।
तेनर्ष्यश्वङ्ग इत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्॥३९॥

राजन् ! उन महात्मा मुनिके सिरपर एक सींग था, इसल्यि उस समय उनका ऋध्यश्रङ्ग नाम प्रसिद्ध हुआ ॥३९॥

न तेन दृष्टपूर्वोऽन्यः पितुरन्यत्र मानुषः। तस्मात् तस्य मनो नित्यं ब्रह्मचर्येऽभवन्नृप ॥४०॥

नरेश्वर! उन्होंने अपने पिताके सिवा दूसरे किसी मनुष्यको पहले कभी नहीं देखा था। इसिलये उनका मन सदा स्वभावसे ही ब्रह्मचर्यमें संलग्न रहता था॥ ४०॥

पतिसन्नेय काले तु सखा दशरथस्य वै। लोमपाद इति ख्यातो हाङ्गानामीश्वरोऽभवत्॥४१॥

इन्हीं दिनों राजा दशरथके मित्र लोमपाद अङ्गदेशके राजा हुए ॥ ४१ ॥

तेन कामात् कृतं मिथ्या ब्राह्मणस्येति नः श्रुतिः । स ब्राह्मणैः परित्यकस्ततो वै जगतः पतिः ॥४२॥ पुरोहितापचाराच तस्य राज्ञो यदच्छया। न ववर्ष सहस्राक्षस्ततोऽपीड्यन्त वै प्रजाः ॥४३॥ उन्होंने जान-बूझकर एक ब्राह्मणके साथ मिथ्या व्यवहार किया—यह बात हमारे सुननेमें आयी है। इसी अपराधके कारण ब्राह्मणोंने राजा लोमपादको त्याग दिया था। राजाने पुरोहितपर मनमाना दोपारोपण किया था, इसलिये इन्द्रने उनके राज्यमें वर्षा बंद कर दी। इस अनावृष्टिके कारण प्रजाको बड़ा कष्ट होने लगा॥ ४२-४३॥

### स ब्राह्मणान् पर्यपृच्छत्तवोयुक्तान् मनीविणः । प्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य समर्थान् पृथिवीवते ॥४४॥

युधिष्ठिर ! तब राजाने तपस्वीः मेधावी और इन्द्रसे वर्षा करवानेमें समर्थ ब्राह्मणींको बुलाकर इस संकटके निवारण-का उपाय पूछा ॥ ४४ ॥

#### कथं प्रवर्षेत् पर्जन्य उपायः परिदृश्यताम्। तमूचुश्चोदितास्ते तु स्वमतानि मनीविणः॥४५॥

'विप्रगण ! मेघ कैसे वर्षा करे—यह उपाय सोचिये ।' उनके पूछनेपर मनीषी महात्माओंने अपना-अपना विचार बताया ॥ ४५ ॥

#### तत्र त्वेको मुनिवरस्तं राजानमुवाच ह। कुपितास्तव राजेन्द्र बाह्मणा निष्कृति चर ॥४६॥

उन्हीं ब्राह्मणोंमें एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजासे कहा—'राजेन्द्र! तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित हैं; इसके लिये तुम प्रायश्चित्त करो॥ ४६॥

#### ऋष्यशृङ्कं मुनिसुतमानयस्व च पार्थिव। वानेयमनभिज्ञं च नारीणामार्जवे रतम्॥४७॥ स चेद्दवतरेद् राजन् विषयं ते महातपाः। सद्यः प्रवर्षेत् पर्जन्य इति मे नात्र संशयः॥४८॥

'भूपाल! साथ ही हम तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अपने राज्यमें महर्षि विभाण्डकके पुत्र बनवासी ऋष्यश्क्रको बुलाओ। वे स्त्रियोंसे सर्वथा अपरिचित हैं और सदा सरल व्यवहारमें ही तत्पर रहते हैं। महाराज! वे महातपस्वी ऋष्यश्क्रक यदि आपके राज्यमें पदार्पण करें तो तत्काल ही मेच वर्षा करेगा, इस विषयमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है'॥

#### प्तच्छुत्वा वचो राजन् कृत्वा निष्कृतिमात्मनः। स गत्वा पुनरागच्छत् प्रसन्नेषु द्विजातिषु ॥४९॥

राजन् ! यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराधका प्रायश्चित्त करके ब्राह्मणोंके पास गये और जब वे प्रसन्न हो गये, तब पुनः अपनी राजधानीको लौट आये ॥ ४९ ॥

राजानमागतं श्रुत्वा प्रतिसंजहृषुः प्रजाः। ततोऽङ्गपतिराहृय सचिवान् मन्त्रकोविदान्॥५०॥ ऋष्यश्रङ्गागमे यत्नमकरोन्मन्त्रनिश्चये। सोऽध्यगच्छदुपायं तु तैरमात्यैः सहाच्युतः॥५१॥ शास्त्रज्ञैरलमर्थज्ञैनीत्यां च परिनिष्ठितैः। ततश्चानाययामास वारमुख्या महीपतिः॥५२॥ वेश्याः सर्वत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः। ऋष्यश्रङ्गमृषेः पुत्रमानयध्वमुपायतः॥५३॥

राजाका आगमन सुनकर प्रजाजनोंको वड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर अङ्गराज मन्त्रकुशल मिन्त्रयोंको बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चयपर पहुँच जानेके बाद मुनिकुमार ऋष्यश्क्षको अपने यहाँ ले आनेके प्रयत्नमें लग गये। राजाके मन्त्री शास्त्रक, अर्थशास्त्रके विद्वान् और नीतिनिपुण थे। अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले नरेशने उन मिन्त्रयोंके साथ विचार करके एक उपाय जान लिया। तत्पश्चात् भूपाल लोमपादने दूसरोंको लुभानेकी सब कलार्ओं कुशल प्रधान-प्रधान वेश्यार्ओंको बुलाया और कहा— धुमलोग कोई उपाय करके मुनिकुमार ऋष्यश्चक्षकरे यहाँ ले आओ॥ ५०-५३॥

#### लोभियत्वाभिविश्वास्य विषयं मम शोभनाः। ता राजभयभीताश्च शापभीताश्च योषितः॥५४॥ अशक्यमूचुस्तत् कार्यं विवर्णा गतचेतसः। तत्र त्वेका जरयोषा राजानिषदमव्रवीत्॥५५॥

'सुन्दरियो ! तुम छुभाकर उन्हें सब प्रकारसे सुख-सुविधाका विश्वास दिलाकर मेरे राज्यमें ले आना ।' महाराजकी यह बात सुनते ही वेश्याओंका रंग फीका पड़ गया । वे अचेत-सी हो गयों । एक ओर तो उन्हें राजाका भय था । और दूसरी ओर वे मुनिके शापसे डरी हुई थीं; अतः उन्होंने इस कार्यको असम्भव बताया । उन सबमें एक बूढ़ी स्त्री थी । उसने राजासे इस प्रकार कहा—॥ ५४-५५॥

प्रयतिष्ये महाराज तमानेतुं तपोधनम्। अभिष्रेतांस्तु मे कामांस्त्वमनुशातुमर्हसि ॥५६॥ ततः शक्ष्याम्यानयितुमृष्यश्रङ्गमृषेः सुतम्। तस्याः सर्वमभिष्रेतमन्वज्ञानात् स पार्थिवः॥५७॥

'महाराज! मैं उन तपोधन मुनिकुमारको लानेका प्रयत्न करूँगी; परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिये मनचाही व्यवस्था कर सकूँ। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनिपुत्र ऋप्यश्ङक्को यहाँ लानेमें सफल हो सकूँगी।' राजाने उसकी इच्छाके अनुसार व्यवस्था करनेकी आज्ञा दे दी॥ ५६-५॥

धनं च प्रद्दौ भूरि रत्नानि विविधानि च। ततो रूपेण सम्पन्ना वयसा च महीपते। स्त्रिय आदाय काश्चित् सा जगाम वनमञ्जसा ॥५८॥

साथ ही उसे प्रचर धन और नाना प्रकारके रतन भी दिये । युधिष्ठिर ! तदनन्तर वह वेश्या रूप और यौवनसे

सम्पन्न कुछ सुन्दरी स्त्रियोंको साथ लेकर बीव्रतापूर्वक वनकी ओर चलदी ॥ ५८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमरातीर्थयात्रायामुख्यश्ङकोपाख्याने दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें ऋष्यशृङ्गोपाख्यानविषयक एक सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

## एकादशाधिकशततमोऽध्यायः

वैश्याका ऋष्यशृङ्गको लुभाना और विभाण्डक मुनिका आश्रमपर आकर अपने पुत्रकी चिन्ताका कारण पूछना

लोमश उवाच

सा तु नाव्याश्रमं चक्रे राजकार्यार्थसिद्धये। संदेशाच्चैव नृपतेः खबुद्धवा चैव भारत॥ १॥

लोमराजी कहते हैं-भरतनन्दन ! उस वेश्याने राजाकी आज्ञाके अनुसार और अपनी बुद्धिसे भी उनका कार्यं सिद्ध करनेके लिये नावपर एक सुन्दर आश्रम बनाया ॥

कृत्रिमैरुपशोभितैः । खादुकामफलप्रदैः ॥ २ ॥ नानापुष्पफलैर्वृक्षैः नानागुल्मलतोपेतैः

वह आश्रम भाँति-भाँतिके पुष्प और फलोंसे सुशोभित कृत्रिम वृक्षों हे विरा हुआ था। उन वृक्षोंपर नाना प्रकारके गुल्म और लतासमूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ठ एवं वाञ्छनीय फल देनेवाले थे ॥ २॥

अतीव रमणीयं तद्तीव च मनोहरम्। चके नाव्याश्रमं रम्यमद्भुतोपमद्र्शनम् ॥ ३ ॥

उन वृक्षोंके कारण वह आश्रम अत्यन्त रमणीय और परम मनोहर दिखायी देता था । वेश्याने उस नावपर जिस सुन्दर आश्रमका निर्माण किया था, वह देखनेमें अद्भुत-साथा ॥ ३॥

ततो निबध्य तां नावमदूरे काइयपाश्रमात्। चारयामास पुरुषैविंहारं तस्य वै मुनेः॥ ४॥

तदनन्तर उसने अपनी उस नावको काश्यपगोत्रीय विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही दूरपर वाँध दिया और गुप्तचरोंको भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभाण्डक मुनि अपनी कुटियासे बाहर गये हैं ॥ ४ ॥

ततो दुहितरं वेश्यां समाधायेतिकार्यताम्। र्ड्यान्तरं काइयपस्य प्राहिणोद् वुद्धिसम्मताम् ॥ ५ ॥

तदनन्तर विभाण्डक मुनिको दूर गया देख उस वेश्याने अपनी परम बुद्धिमती पुत्रीको, जो उसीकी भाँति वेश्यावृत्ति अपनाये हुए थी, कर्तव्यकी शिक्षा देकर मुनिके आश्रमपर भेजा॥ ५॥

सा तत्र गत्वा कुराला तपोनित्यस्य संनिधौ। आश्रमं तं समासाद्य दद्शं तमृषेः सुतम् ॥ ६ ॥

वह भी कार्यसाधनमें कुशल थी। उसने वहाँ जाकर निरन्तर तपस्यामें लगे रहनेवाले ऋषिकुमार ऋष्यशङ्किक समीप उस आश्रममें पहुँचकर उनको देखा ॥ ६ ॥

वेश्योवाच

कचिन्मुने कुशलं तापसानां कचिच यो मूलफलं प्रभूतम्। कचिद् भवान् रमते चाश्रमेऽसिं-

स्त्वां वै द्रष्टुं साम्प्रतमागर्तेऽसा ॥ ७ ॥ 'तत्पश्चात्' वेर्याने कहा-मुने ! तपस्वीलोग कुरालसे तो हैं न ? आपलोगोंको पर्याप्त फल-मूल तो मिल जाते हैं

न ? आप इस आश्रममें प्रसन्न तो हैं न ? मैं इस समय आपके दर्शनके लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ ७ ॥

कचित् तपो वर्धते तापसानां पिता च ते कचिद्हीनतेजाः।

कचित् त्वया प्रीयते चैव विप्र कचित् खाध्यायः क्रियते चर्षश्रङ्ग॥८॥

क्या तपस्वीलोगोंकी तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है ? आपके पिताका तेज क्षीण तो नहीं हो रहा है ! ब्रह्मन् ! आप मजेमें हैं न ? ऋष्यश्रङ्गजी ! आपके स्वाध्यायका क्रम चल रहा है न ? || ८ ||

ऋष्यशृङ्ग उवाच

ऋद्धया भगञ्ज्योतिरिव प्रकाशते मन्ये चाहं त्वामभिवादनीयम्। पादां वै ते सम्प्रदास्यामि कामाद्

यथाधर्म फलमूलानि चैव॥ ९॥ ऋष्यश्रङ्क योळे—ब्रह्मन् ! आप अपनी समृद्धिसे ज्योतिकी भाँति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिये वन्दनीय मानता हूँ और स्वेच्छासे धर्मके अनुसार आपके

लिये पाद्य-अर्घ्य एवं फल-मूल अर्पण करता हूँ ॥ ९ ॥ कौइयां वृष्यामास्ख यथोपजोषं

कृष्णाजिनेनावृतायां सुखायाम्।

क चाश्रमस्तव कि नाम। चेदं व्रतं व्रह्मंश्चरसि हि देववत् त्वम् ॥ १०॥

Ho 2-6. 80-

इस कुशासनपर आप सुखपूर्वक बैठें । इसपर काला मृगचर्म विछाया गया है, इसिलये इसपर बैठनेमें आराम रहेगा । आपका आश्रम कहाँ है ? और आपका नाम क्या है ? ब्रह्मन् ! आप देवताके समान यह किस व्रतका आचरण कर रहे हैं ? ॥ १० ॥

वेश्योवाच

ममाश्रमः काइयपपुत्र रम्य-स्त्रियोजनं शैलमिमं परेण। तत्र खधर्मो नाभिवादनं मे न चोदकं पाद्यमुपस्पृशामि॥११॥

वेदया बोळी—काश्यपनन्दन ! मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है । वह इस पर्वतके उस पार तीन योजनकी दूरीपर स्थित है । वहाँ मेरा जो अपना धर्म है, उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन (प्रणाम) नहीं करना चाहिये । में आपके दिये हुए अर्घ्य और पाद्यका स्पर्श नहीं करूँगी ॥ भवता नाभिवाद्योऽहमभिवाद्यो भवान मया ॥ १२॥ वतमेताद्यां ब्रह्मन परिष्वज्यो भवान मया ॥ १२॥

में आपके लिये वन्दनीय नहीं हूँ । आप ही मेरे वन्दनीय हैं । ब्रह्मन् ! मेरा यह नियम है, जिसके अनुसार मुझे आपका आलिङ्गन करना चाहिये ॥ १२॥

ऋष्यशृङ्ग उवाच

फलानि पकानि ददानि तेऽहं भल्लातकान्यामलकानि चैव।

करूपकाणीङ्गुद्धन्वनानि

पिप्पलानां कामकारं कुरुष्व ॥ १३॥

न्नप्रध्यश्रङ्गने कहा—ब्रह्मन् ! में तुम्हें पके फल दे
रहा हूँ। ये भिलावा, आँवले, करूषक (फालसा), इङ्कुद (हिंगोट), धन्वन (धामिन) और पीपलके फल प्रस्तुत हैं—इन सबका इच्छानुसार उपयोग कीजिये॥ १३॥

लोमश उवाच सा तानि सर्वाणि विवर्जयित्वा भक्ष्याण्यनहीणि द्दौ ततोऽस्य । तान्युष्यश्रङ्गस्य महारसानि

भृशं सुरूपाणि रुचि ददुर्हि ॥ १४ ॥ लोभशजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर वेश्याने उन सब फलोंको छोड़कर स्वयं ऋष्यशृङ्गको अत्यन्त सुन्दर और अमूल्य भक्ष्य पदार्थ (फल आदि) दिये। उन परम सरस फलोंने उनकी रुचिको बढ़ाया॥ १४॥

द्दौ च माल्यानि सुगन्धवन्ति चित्राणि वासांसि चभानुमन्ति । पेयानि चाग्र्याणि ततो मुमोद चिक्रीड चैव प्रजहास चैव ॥ १५॥ सा कन्दुकेनारमतास्य मूळे विभज्यमाना फलिता लतेव । गात्रैश्च गात्राणि निषेवमाणा समाहिलषचासरुहण्यश्टङ्गम् ॥ १६ ॥

साथ ही सुगन्धित मालाएँ तथा विचित्र एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किये। इतना ही नहीं, उसने मुनिकुमारको अच्छी श्रेणीके पेय पिलाये, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर-जोरसे हँसने लगे। वेश्या ऋष्यशङ्कके पास ही गेंद खेलने लगी। वह अपने अङ्गोंको मोइती हुई फलोंके भारसे लदी लताकी भाँति झक जाती और ऋष्यशङ्क मुनिको बार-बार अपने अङ्गों भर लेती थी। साथ ही अपने अङ्गोंसे उनके अङ्गोंको इस प्रकार दबाती, मानो उनके भीतर समा जायगी॥ १५-१६॥

सर्जानशोकांस्तिलकांश्च वृक्षान् सुपुष्पितानवनाम्यावभज्य । विल्लजमानेव मदाभिभृता प्रलोभयामास सुतं महर्षेः॥१७॥

वहाँ शालः अशोक और तिलक्के वृक्ष खूय फूले हुए थे। उनकी डालियोंको झकाकर वह मदोन्मत्त वेश्या लजाका नाट्य-सा करती हुई महर्षिके उस पुत्रको छभाने लगी॥



अथर्षेश्टङ्गं विकृतं समीक्ष्य पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य । अवेक्ष्यमाणा शनकैर्जगाम कृत्वाग्निहोत्रस्य तदापदेशम् ॥ १८ ॥

ऋष्यशृङ्गकी आकृतिमें किञ्चित् विकार देखकर उसने बार-बार उनके शरीरको आलिङ्गनके द्वारा दबाया और अमिहोत्रका बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई धीरे-धारे वहाँसे चली गयी ॥ १८ ॥

गतायां मद्नेन मत्तो तस्यां विचेतनश्चाभवदृष्यशृङ्गः गतेन शून्ये तामेव भावेन विनिःश्वसन्नार्तरूपो बभूव॥१९॥

उसके चले जानेपर उसके अनुरागसे उन्मत्त मुनिकुमार ऋष्यशृङ्ग अचेत-से हो गये । उस निर्जन स्थानमें उनकी मनोवृत्ति उसीकी ओर लगी रही और वे लम्बी साँस खींचते हुए अत्यन्त व्यथित हो उठे ॥ १९॥

ततो **मुहूर्ताद्धरिपिङ्गलाक्षः** रोमभिरानखात्रात्। वृत्तसमाधियुको स्वाध्यायवान् विभाण्डकः काइयपः प्रादुरासीत् ॥२०॥

तदनन्तर दो घड़ीके बाद हरे-पीले नेत्रोंवाले काश्यपनन्दन विभाण्डक मुनि वहाँ आ पहुँचे। वे सिरसे लेकर पैरोंके नखोंतक रोमावलियोंसे भरे हुए थे। महात्मा विभाण्डक स्वाध्यायशीलः सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे ॥ २० ॥

सोऽपश्यदासीनमुपेत्य पुत्रं ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्।

मुहुरू ध्वंदिष्टि विनिःश्वसन्तं विभाण्डकः पुत्रमुवाच दीनम् ॥ २१ ॥ न कल्प्यन्ते समिधः किं नु तात कचिद्धतं चाग्निहोत्रं त्वयाद्य। स्रक्षवं होमधेनुः

कचित् सवत्साच कृतात्वया च ॥ २२ ॥

यथापूर्वमिवासि चिन्तापरश्चासि दीनोऽतिमात्रं त्वमिहाद्य किं नु पृच्छामित्वां क इहाद्यागतोऽभृत्॥२३॥

निकट आनेपर उन्होंने अपने पुत्रको अकेला उदासीन भावसे चिन्तामग्न होकर बैठा देखा । उसके चित्तकी दशा विपरीत थी । वह बार-बार ऊपरकी ओर दृष्टि किये उच्छ्वास ले रहा था । इस दयनीय दशामें पुत्रको देखकर विभाण्डक मुनिने पूछा—'तात ! आज तुम अग्निकुण्डमें समिधाएँ क्यों नहीं रख रहे हो ! क्या तुमने अग्निहोत्र कर लिया ? सुकु और सुवा आदि यज्ञपात्रोंको भलीभाँति शुद्ध करके रक्खा है न ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने हवनके लिये दूध देनेवाली गायका बछड़ा खोल दिया हो जिससे वह सारा दूध पी गया हो । बेटा ! आज तुम पहले-जैसे दिखायी नहीं देते। किसी भारी चिन्तामें निमग्न हो, अपनी सुध-बुध खो बैठे हो । क्या कारण है जो आज तुम अत्यन्त दीन हो रहे हो । मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, आज यहाँ कौन आया था ?' ॥ २१--२३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामृष्यशृङ्कोपाख्याने एकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः । १११।

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वणि होमरातीर्थयात्राके प्रसङ्गमें ऋष्यशृङ्गोपाख्यानविषयक एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १११ ॥

# द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

ऋष्यशृङ्गका पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए त्रह्मचारीह्रपधारी वेश्याके खरूप और आचरणका वर्णन

ऋष्यभूङ्ग उवाच

जिंदली इहागतो व्रह्मचारी न वै हस्बो नातिद्धीं मनस्वी। सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः

खतः सुराणामिव शोभमानः॥ १॥

ऋष्यश्रक्षने कहा-पिताजी ! यहाँ एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था । वह न तो छोटा था और न बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी और बड़ी-बड़ी आँखें कमलेंके

सदृश जान पड़ती थीं । वह स्वयं देवताओंके समान सुशोभित हो रहा था ॥ १ ॥

सवितेव समृद्धरूपः दीप्तः सुश्रुक्षणकृष्णाक्षिरतीव गौरः। नीलः प्रसन्नाश्च जटाः सुगन्धा

हिरण्यरज्जुत्रथिताः सुदीर्घाः॥ २॥

उसका रूप बड़ा सुन्दर था । वह सूर्यदेवकी भाँति उद्धासित हो रहा था । उसके नेत्र खच्छ, चिकने एवं कजरारे भे। वह बड़ा गोरा दिखायी देता था। उसकी जटाएँ बहुत लम्बी, साफ-सुथरी और नीले रंगकी थीं। उनसे बड़ी मधुर गन्ध फैल रही थी। वे सारी जटाएँ एक सुनहरी रस्सीसे गुँथी हुई थीं॥ २॥

आश्चर्यरूपा पुनरस्य कण्ठे विश्वाजते विद्युदिवान्तरिश्चे। द्वौ चास्य पिण्डावधरेण कण्ठा-दजातरोमौ सुमनोहरी च॥३॥

उसके गलेमें एक ऐसा आश्चर्यरूप आभूषण (कण्ठा) था, जो आकाशमें विजलीकी भाँति चमक रहा था। उसके गलेसे नीचे (वक्षः खलपर) दो मांसपिण्ड थे, जिनपर रोएँ नहीं उमे थे। वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे॥ ३॥

विलग्नमध्यश्च स नाभिदेशे
किटश्च तस्यातिकृतप्रमाणा।
तथास्य चीरान्तरतः प्रभाति
हिरणमयी मेखला मे यथेयम्॥ ४॥
उस ब्रह्मचारीके नाभिदेशके सभीप जो शरीरका मध्य भाग
था, वह बहुत पतला था और उसका नितम्यभाग अत्यन्त
स्थूल था। जैसे मेरे कौपीनके नीचे यह मूँजकी मेखला वँधी
है; इसी प्रकार उसके किट-प्रदेशमें भी एक सोनेकी मेखला
(करधनी) थी, जो उसके चीरके भीतरसे चमकती रहती थी॥४॥

अन्यच तस्याद्धतदर्शनीयं विकृजितं पादयोः सम्प्रभाति। पाण्योश्च तद्धत् स्वनविज्ञवद्धौ कलापकावक्षमाला यथेयम्॥५॥

उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थीं। पैरोंमें (पायलकी) छम-छम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती थी। इसी प्रकार हाथोंकी कलाइयोंमें मेरी इस रद्राक्षकी मालाकी भाँति उसने दो कलापक (कंगन) बाँध रखे थे, उनसे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी॥ ५॥

विचेष्टमानस्य च तस्य तानि
कृजन्ति हंसाः सरसीव मत्ताः ।
चीराणि तस्याद्भुतदृर्शनानि
नेमानि तद्धन्मम रूपवन्ति ॥ ६ ॥

वह ब्रह्मचारी जब तिनक भी चलता-िक्तरता या हिलता-हुलता था, उस समय उसके आभृषण वड़ी मनोहर झनकार उत्पन्न करते थे, मानो सरोवरमें मतवाले हंस कलरव कर रहे हों । उसके चीर भी अद्भुत दिखायी देते थे। मेरी कौपीनके ये वलकलक्स्न वैसे सुन्दर नहीं हैं ॥ ६ ॥

> वक्त्रं च तस्याद्धतदर्शनीयं प्रव्याद्धतं ह्लादयतीव चेतः। पुंस्कोकिलस्येव च तस्य वाणी तां श्रण्वतो मे व्यथितोऽन्तरात्मा। ७।

उसका मुख भी देखने ही योग्य था । उसकी अद्भुत शोभा थी । ब्रह्मचारीकी एक-एक बात मनको आनन्द-सिन्धुमें निमग्न-सा कर देती थी। उसकी बाणी कोकिलके समान थी, जिसे एक बार सुन हेनेपर अब पुन: सुननेके लिये मेरी अन्तरात्मा व्यथित हो उठी है॥ ७॥

> यथा वनं माधवमासि मध्ये समीरितं श्वसनेनेव भाति। तथा स भात्युत्तमपुण्यगन्धी

निषेठयमाणः पवनेन तात ॥ ८ ॥ तात ! जैसे माधवमास (वैद्याख या वसंत ऋतु ) में (सौरभयुक्त मल्य-) समीरसे सेवित वन-उपवनकी शोभा होती है, उसी प्रकार पवनदेवसे सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं पवित्र गन्धसे सुवासित और सुशोभित हो रहा था ॥ ८ ॥

सुसंयताश्चापि जटा विषक्ता द्वैधीकृता नातिसमा छछाटे। कर्णो च चित्रैरिव चक्रवाकैः समाधृतौ तस्य सुरूपवद्भिः॥ ९॥

उसकी जटा सटी हुई और अच्छी प्रकार वँधी हुई थी, जो ललाटप्रदेशमें दो भागोंमें विभक्त थी; किंतु वरावर नहीं थी । उसके कुण्डलमण्डित कान सुन्दर एवं विचित्र चक्रवाकोंसे थिरे हुए-से जान पड़ते थे ॥ ९॥

> तथा फलं वृत्तमथो विचित्रं समाहरत् पाणिना दक्षिणेन। तद् भूमिमासाद्य पुनः पुनश्च समुत्पतत्यद्भृतरूपमुच्चैः ॥१०॥

उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल (गेंद) था, जिसपर वह अपने दाहिने हाथसे आघात करता था। वह फल (गेंद) पृथ्वीपर जाकर बार-बार कँचेकी ओर उछलता था; उस समय उसका रूप अद्भुत दिखायी देता था॥ १०॥

> तचाभिहत्य परिवर्ततेऽसौ वातेरितो वृक्ष इवावघूर्णन्। तं प्रेक्षतः पुत्रभिवामराणां प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥ ११ ॥

उस फल (गेंद) को मारकर वह चारों ओर घूमने लगता था। मानो वृक्ष हवाका झोंका खाकर झम रहा हो। तात! देवपुत्रके समान उस ब्रह्मचारीको देखते समय मेरे हृदयमें बड़ा प्रेम और आनन्द उमड़ रहा था और मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गयी है॥ ११॥

> स मे समाहिलध्य पुनः शरीरं जटासु गृह्याभ्यवनाम्य वक्त्रम् । वक्त्रेण वक्त्रं प्रणिधाय शब्दं चकार तन्मेऽजनयत् प्रहर्षम् ॥ १२॥

वह बार-बार मेरे शरीरका आलिङ्गन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुखको झुकाकर उसपर अपना मुख रख देता था, इस प्रकार मुखसे मुख मिलाकर उससे एक ऐसा शब्द किया, जिसने मेरे हृदयमें अत्यन्त आनन्द उत्पन्न कर दिया ॥ १२॥

न चापि पाद्यं बहु मन्यतेऽसौ
फलानि चेमानिमयाऽऽहतानि।
पवंत्रतोऽसीति च मामवोचत्
फलानि चान्यानि समाददन्मे॥ १३॥

मैंने जो पाद्य अर्पण किया, उसको उसने बहुत महत्त्व नहीं दिया। मेरे दिये हुए ये फल भी उसने स्वीकार नहीं किये और मुझसे कहा—'मेरा ऐसा ही नियम है।' साथ ही उसने मेरे लिये दूसरे-दूसरे फल दिये॥ १३॥

> मयोपयुक्तानि फलानि यानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम् । न चापि तेषां त्वगियं यथैषां साराणि नैषामिव सन्ति तेषाम् ॥ १४ ॥

मैंने उसके दिये हुए जिन फलोंका उपयोग किया है, उनके समान रस हमारे इन फलोंमें नहीं है। उन फलोंके छिलके भी ऐसे नहीं थे, जैसे इस जंगली फलोंके हैं। इन फलोंके गूदे जैसे हैं, वैसे उसके दिये हुए फलोंके नहीं थे (वे सर्वथा विलक्षण थे)॥ १४॥

तोयानि चैवातिरसानि महां
प्रादात् स वै पातुमुदाररूपः।
पीत्वैव यान्यभ्यधिकः प्रहर्षो
ममाभवद् भूश्वितिव चासीत्॥१५॥

उदारताके मूर्तिमान् स्वरूप उस ब्रह्मचारीने मुझे पीनेके लिये अत्यन्त स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जलको पीते ही मेरे हर्षकी सीमा न रही । मुझे यह धरती डोलती-सी जान पड़ने लगी ।। १५ ॥

> इमानि चित्राणि च गन्धवन्ति माल्यानि तस्योद्घथितानि पट्टैः । यानि प्रकीर्येह गतः स्वमेव

स आश्रमं तपसा द्योतमानः ॥ १६ ॥ ये विचित्र सुगन्धित मालाएँ उसीने रेशमी डोरोंसे गूँथ-कर बनायी थीं, जिन्हें यहाँ बिखेरकर तपस्यासे प्रकाशित होनेवाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रमको चला गया था ॥

> गतेन तेनास्मि इतो विचेता गात्रं च मे सम्परिद्द्यतीय। इच्छामि तस्यान्तिकमाशु गन्तुं तं चेह नित्यं परिवर्तमानम्॥१७॥

उसके चले जानेसे मैं अचेत हो गया हूँ। मेरा शरीर जलता-सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ, शीघ उसके पास ही चला जाऊँ अथवा वहीं यहाँ नित्य मेरे पास रहे।। १७॥

> गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात का नाम सा ब्रह्मचर्या च तस्य । इच्छाम्यहं चरितुं तेन सार्धे यथा तपः स चरत्यार्थधर्मा ॥ १८॥

पिताजी ! मैं उसीके पास जाता हूँ, देखूँ, उसकी ब्रह्मचर्यकी साधना कैसी है ? वह आर्यधर्मका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है, उसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ ॥ १८ ॥

चर्तुं तथेच्छा हृद्ये ममास्ति दुनोति चित्तं यदि तं न पश्ये ॥ १९ ॥

वैसा ही तप करनेकी इच्छा मेरे हृदयमें भी है। यदि उसे नहीं देखूँगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा ॥१९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायामृष्यश्रङ्गोपाख्याने द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें ऋष्यशृङ्गोपाख्यानविषयक एकसौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ

# त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

ऋष्यशृङ्गका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जाना, राजाका उन्हें अपनी कन्या देना, राजाद्वारा विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा उनपर मुनिका प्रसन्न होना

विभाण्डक उवाच
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र
रूपेण तेनाद्भुतदर्शनेन ।
अतुरुपवीर्याण्यभिरूपवन्ति
विद्यं सदा तपसिश्चन्तयन्ति ॥ १ ॥

विभाण्डकने कहा—बेटा ! इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षस ही इस वनमें विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करनेवाले होते हैं तथा ऋषि-मुनियोंकी तपस्यामें सदा विष्न डालनेका ही उपाय सोचते रहते हैं॥ १॥

सुरूपरूपाणि च तानि तात प्रलोभयन्ते विविधेष्ठपायैः। सुखाच लोकाच निपातयन्ति तान्युत्ररूपाणि सुनीन् वनेषु॥ २॥

तात ! वे मनोहर रूपधारी राञ्चस नाना प्रकारके उपायों-द्वारा मुनिलोगोंको प्रलोभनमें डालते रहते हैं। फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वनमें निवास करनेवाले मुनियोंको आनन्दमय लोकोंसे नीचे गिरा देते हैं॥ २॥

न तानि सेवेत मुनिर्यतात्मा सतां लोकान् प्रार्थयानः कथंचित्। कृत्वा विष्नं तापसानां रमन्ते पापाचारास्तापसस्तान् न पद्येत्॥ ३॥

अतः जो साधु पुरुषोंको मिलनेवाले पुण्यलोकोंको पाना चाहता है, वह मुनि मनको संयममें रखकर उन राक्षसोंका (जो मोहक रूप बनाकर घोखा देनेके लिये आते हैं) किसी प्रकार सेवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियोंके तपमें विष्न डालकर प्रसन्न होते हैं, अतः तपस्वीको चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उठाकर देखे ही नहीं॥

असज्जतेनाचरितानि पुत्र पापान्यपेयानि मधूनि तानि । माल्यानि चैतानि न वै मुनीनां स्मृतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥ ४ ॥

वत्स ! जिसे तुम जल समझते थे, वह मद्य था । वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिये। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र, उज्ज्वल और सुगन्धित पुष्पमालाएँ भी सुनियोंके योग्य नहीं बतायी गयी हैं ॥ ४॥

रक्षांसि तानीति निवार्य पुत्रं विभाण्डकस्तां मृगयाम्बभूव। नासादयामास यदा त्र्यहेण तदा स पर्याववृतेऽऽश्रमाय॥ ५॥

ंऐसी वस्तुएँ लानेवाले राक्षस ही हैं। ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने पुत्रको उससे मिलने जुलनेसे मना कर दिया और स्वयं उस वेश्याकी खोज करने लगे। तोन दिनों-तक हूँढ़नेपर भी जब वे उसका पता न लगा सके, तब आश्रमपर लीट आये॥ ५॥

यदा पुनः काइयपो वै जगाम फलान्याहर्तुं विधिनाऽऽश्रमात् सः । तदा पुनर्लोभियतुं जगाम सा वेदायोषा मुनिमृष्यश्टङ्गम् ॥ ६ ॥

जब काश्यपनन्दन विभाण्डक मुनि आश्रमसे पुनः विधिके अनुसार फल लानेके लिये बनमें गये, तब वह वेश्या ऋष्यश्क मुनिको लुमानेके लिये फिर उनके आश्रमपर आयी ॥ ६ ॥

> हट्टैव तामुष्यश्टन्नः प्रहृष्टः सम्भ्रान्तरूपोऽभ्यपतत् तदानीम् । प्रोवाच चैनां भवतः श्रमाय गच्छाव यावन्न पिता ममैति ॥ ७ ॥

उसे देखते ही ऋष्यशृङ्क मुनि हर्प-विभोर हो उठे और घवराकर तुरंत उसके पास दौड़ गये। निकट जाकर उन्होंने कहा—'ब्रह्मन्! मेरे पिताजी जबतक छौटकर नहीं आते, तभीतक में और आप—दोनों आपके आश्रमकी ओर चल दें'॥ ७॥

> ततो राजन् काश्यपस्यैकपुत्रं प्रवेश्य योगेन विमुच्य नावम् । प्रमोद्यन्त्यो विविधैष्ठपायै-राजग्मुरङ्गाधिपतेः समीपम् ॥ ८ ॥

राजन् ! तदनन्तर विभाण्डक मुनिके इकलौते पुत्रको युक्तिसे नावमें ले जाकर वेश्याने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियाँ भाँति-भाँतिके उपायोद्वारा उनका मनोरञ्जन करती हुई अङ्गराजके समीप आर्यी॥ ८॥

संस्थाप्य तामाश्रमदर्शने तु संतारितां नावमथातिशुश्राम् । नीरादुपादाय तथैव चक्रे नाव्याश्रमं नाम वनं विचित्रम् ॥ ९ ॥

नाविकोंद्वारा संचालित उस अत्यन्त उज्ज्वल नौकाको जलसे बाहर निकालकर राजाने एक स्थानपर स्थापित कर दिया और जितनी दूरीसे वह नौकागत आश्रम दिखायी देता था, उतनी दूरीके विस्तृत मैदानमें उन्होंने ऋष्यशङ्क मुनिके आश्रम-जैसे ही एक विचित्र वनका निर्माण करा दिया, जो 'नाव्याश्रम'के नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ९॥

अन्तःपुरे तं तु निवेश्य राजा विभाण्डकस्यात्मजमेकपुत्रम् । ददर्श देवं सहसा प्रवृष्ट-मापूर्यमाणं च जगज्जलेन॥ १०॥

राजा लोमपादने विभाण्डक मुनिके इकलौते पुत्रको महलके भीतर रनवासमें ठहरा दिया और देखा, सहसा उसी क्षण इन्द्रदेवने वर्षा आरम्भ कर दी तथा सारा जगत् जलसे परिपूर्ण हो गया ॥ १० ॥

स लोमपादः परिपूर्णकामः सुतां ददावृष्यश्रङ्काय शान्ताम् । क्रोधप्रतीकारकरं च चक्रे गाइचैव मार्गेषु च कर्षणानि ॥ ११ ॥ लोमपादकी कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यश्रङ्ग मुनिको ब्याह दी। फिर विभाण्डक मुनिके क्रोधके निवारणका भी उपाय कर दिया। जिस रास्तेसे महर्षि आनेवाले थे, उसमें स्थान-स्थानपर बहुत-से गाय-बैल रखवा दिये और किसानींद्वारा खेतोंकी जुताई आरम्भ करा दी॥ ११॥

विभाण्डकस्यावजतः स राजा
पर्म् प्रभूतान् पर्गुपांश्च वीरान्।
समादिशत् पुत्रगृद्धी महर्षिविभाण्डकः परिपृच्छेद् यदावः॥ १२॥
स वक्तव्यः प्राञ्जलिभिर्भवद्भिः
पुत्रस्य ते परावः कर्पणं च।
किं ते प्रियं वे कियतां महर्षे
दासाः स सर्वे तव वाचि बद्धाः॥ १३॥

राजाने विभाण्डक मु.निके आगमन-पथमें बहुत-से पशु तथा वीर पशुरक्षक भी नियुक्त कर दिये और सबको यह आदेश दे दिया था कि जब पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले महर्षि विभाण्डक तुमसे पूछें, तव हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना—'ये सब आपके पुत्रके ही पशु हैं, ये खेत भी उन्हींके जोते जा रहे हैं। महर्षे ! आशा दें, हम आपका कौन-सा प्रिय कार्य करें। हम सब लोग आपके आशापालक दास हैं'॥ १२-१३॥

> अथोपायात् समुनिश्चण्डकोपः स्वमाश्रमं मूलफलं गृहीत्वा। अन्वेपमाणश्च न तत्र पुत्रं ददर्श चुकोध ततो भृशं सः॥ १४॥

इधर प्रचण्ड कोपधारी महात्मा विभाण्डक फल-मूल लेकर अपने आश्रमपर आये । वहाँ बहुत खोज करनेपर भी जब अपना पुत्र उन्हें दिखायी न दिया, तब वे अत्यन्त क्रोधमें भर गये ॥ १४॥

> ततः स कोपेन विदीर्यमाण आशङ्कमानो नृपतेर्विधानम्। जगाम चम्पां प्रति धक्ष्यमाण-स्तमङ्गराजं सपुरं सराष्ट्रम् ॥ १५॥

कोपसे उनका हृदय विदीर्णसा होने लगा। उनके मनमें यह संदेह हुआ कि कहीं राजा लोमपादकी तो यह करतूत नहीं है। तब वे चम्पानगरीकी ओर चल दिये, मानो अङ्गराजको उनके राष्ट्र और नगरसहित जला देना चाहते हों॥ १५॥

> स वै श्रान्तः क्षुधितः काइयपस्तान् घोषान् समासादितवान् समृद्धान्।

गोपैश्च तैर्विधिवत् पूज्यमानो राजेव तां रात्रिमुवास तत्र ॥१६॥

थककर भूखसे पीड़ित होनेपर विभाण्डक मुनि सायंकाल-में उन्हीं समृद्धिशाली गोष्ठों में गये। गोपगणोंने उनकी विधि-पूर्वक पूजा की। वे राजाकी भाँति सुख-सुविधाके साथ वहीं रातभर रहे॥ १६॥

> अवाप्य सत्कारमतीव तेभ्यः प्रोवाच कस्य प्रथिताः स्थ गोपाः। ऊचुस्ततस्ते ऽभ्युपगम्य सर्वे धनं तवेदं विहितं सुतस्य ॥ १७॥

गोप गणोंसे अत्यन्त सत्कार पाकर मुनिने पूछा—'तुम किसके गोपालक हो ?' तब उन सबने निकट आकर कहा— 'यह सारा धन आपके पुत्रका ही है' ॥ १७ ॥

> देशेषु देशेषु स पूज्यमान-स्तांश्चैव श्रण्वन मधुरान् प्रलापान् । प्रशान्तभूथिष्ठरजाः प्रहृष्टः समाससादाङ्गपति पुरस्थम् ॥ १८॥

देश-देशमें सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते-सुनते मुनिका रजोगुणजनित अत्यधिक क्रोध विल्कुल शान्त हो गया। वे प्रसन्नतापूर्वक राजधानीमें जाकर अङ्गराजसे मिले॥

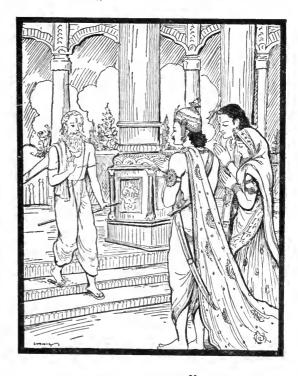

स पूजितस्तेन नर्पभेण द्दर्श पुत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्। शान्तां स्तुपां चैव दद्शं तत्र सौदामनीमुच्चरन्तीं यथैव॥१९॥ नरश्रेष्ठ लोमपाइसे पूजित हो मुनिने अपने पुत्रको उसी प्रकार ऐश्वर्यसम्पन देखा, जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गलोकमें देखे जाते हैं। पुत्रके पास ही उन्होंने बहू शान्ताको भी देखा, जो विद्युत्के समान उद्धासित हो रही थी।। १९॥

> त्रामांश्च घोषांश्च सुतस्य दृष्ट्वा शान्तां चशान्तोऽस्य परः सकोपः। चकार तस्यैव परं प्रसादं विभाण्डको भूमिपतेर्नरेन्द्र॥ २०॥

अपने पुत्रके अधिकारमें आये हुए ग्राम, घोष और बहू शान्ताको देखकर उनका महान् कोप शान्त हो गया । युधिष्ठिर ! उस समय विभाण्डक मुनिने राजा लोमपादपर बड़ी कृपा की ॥ २०॥

> स तत्र निक्षिप्य सुतं महर्षि-रुवाच सूर्याग्निसमप्रभावः । जाते च पुत्रे वनमेवावजेथा राज्ञः प्रियाण्यस्य सर्वाणि कृत्वा॥ २१॥

सूर्य और अग्निके समान प्रभावशाळी महर्षिने अपने पुत्रको वहीं छोड़ दिया और कहा—'बेटा ! पुत्र उत्पन्न हो जानेपर इन अङ्गराजके सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वनमें ही आ जाना' ॥ २१ ॥

> स तद्वचः छतवानुष्यश्वको ययौ च यत्रास्य पिता वभूव। शान्ता चैनं पर्यचरत्ररेन्द्र खे रोहिणी सोममिवानुकुळा॥ २२॥

ऋष्यश्रङ्गने पिताकी आज्ञाका अक्षरशः पालन किया। अन्तमें वे पुनः उसी आश्रममें चले गये, जहाँ उनके पिता रहते थे। नरेन्द्र! शान्ता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थीं। जैसे आकाशमें रोहिणी चन्द्रमाकी सेवा करती है। । २२ ॥

> अरुम्धती वा सुभगा वसिष्ठं लोपामुद्रा वा यथा द्यगस्त्यम् । नलस्य वै दमयन्ती यथाभूद् यथा शची वज्रधरस्य चैव ॥ २३ ॥

अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुन्धती विषष्ठजीकी, लोपामुद्रा अगस्त्यजीकी, दमयन्तीनलकी तथा शची वज्रधारी इन्द्रको सेवा करती है ॥ २३ ॥

> नारायणी चेन्द्रसेना चभूव वश्या नित्यं मुद्रलस्याजमीढ । (यथा सीता दाशरथेर्महात्मनो यथा तव द्रीपदी पाण्डुपुत्र । ) तथा शान्ता ऋष्यश्टक्षं वनस्थं प्रीत्या युक्ता पर्यचरन्नरेन्द्र ॥ २४ ॥

युधिष्ठिर।जैसे नारायणी इन्द्रसेना सदा महर्षि मुद्रलके अधीन रहती थी तथा पाण्डुनन्दन! जैसे सीता महात्मा दशरथनन्दन श्रीरामके अधीन रही हैं और द्रीपदी सदा तुम्हारे वशमें रहती आयी है, उसी प्रकार शान्ता भी सदा अधीन रहकर वनवासी श्रृष्यश्रङ्गकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा करती थी ॥२४॥

> तस्याश्रमः पुण्य एषोऽवभाति महाहदं शोभयन् पुण्यकीर्तिः। अत्र स्नातः छत्तक्रत्यो विद्युद्ध-स्तीर्थान्यन्यान्यनुसंयाहि राजन्॥२५॥

उनका यह पुण्यमय आश्रम, जो पवित्र कीर्तिसे युक्त है, इस महान् कुण्डकी शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है, राजन् ! यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर अन्य तीर्थोंकी यात्रा करो ॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामृष्यशङ्कोपाख्याने त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमश्रतीर्थयात्राके प्रसंगमें ऋष्यश्रङ्गोपारुयानविषयक एक सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९३ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका आधा श्लोक मिलाकर कुल २५ है श्लोक हैं )

चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः

युधिष्ठिरका कौशिकी, गङ्गासागर एवं वैतरणीनदी होते हुए महेन्द्रपर्वतपर गमन

वैशम्भायन उवाच

ततः प्रयातः कौशिक्याः पाण्डवो जनमेजय ।
आजुपूर्वेण सर्वाणि जगामायतनान्यथ ॥ १ ॥
स सागरं समासाद्य गङ्गाया संगमे नृप ।
नदीशतानां पञ्चानां मध्ये चक्रे समाप्तवम् ॥ २ ॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने कौशिकी नदीके तटवर्ती सभी तीथों और मन्दिरोंकी क्रमशः यात्रा की । राजन् ! उन्होंने गङ्गा-सागरसङ्गमतीर्थमें समुद्रतटपर पहुँचकर पाँच सौ नदियोंके जलमें स्नान किया ॥ १-२ ॥

ततः समुद्रतीरेण जगाम वसुधाधिपः। भ्रातृभिः सहितो वीरः कलिङ्गान् प्रति भारत ॥ ३ ॥ भारत ! तत्पश्चात् वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ कलिङ्ग देश ( उड़ीसा ) में गये ॥ ३॥ लोमश उवाच

पते किलङ्गाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी। यत्रायज्ञत धर्मोऽपि देवाञ्छरणमेत्य वै॥ ४॥

यत्रायजत धमाऽाप द्वाञ्छरणमत्य व ॥ ठ ॥
तव छोमराजीने कहा—कुन्तीकुमार ! यह कलिङ्ग
देश है, जिसमें वैतरणी नदी बहती है । जहाँ धमंने मी
देवताओं की शरणमें जाकर यश किया था ॥ ४ ॥
ऋषिभः समुपायुक्तं यिश्चयं गिरिशोभितम् ।
उत्तरं तीरमेतिद्धं सततं द्विजसेवितम् ॥ ५ ॥

यह पर्वतमालाओंसे सुशोभित वैतरणीका वही उत्तर तट है, जहाँ यक्तका आयोजन किया गया था। बहुत-से ऋषि तथा ब्राह्मणलोग सदा इस उत्तर तटका सेवन करते आये हैं॥ समानं देवयानेन पथा स्वर्गमुपेयुषः। अत्र वे ऋषयोऽन्येऽपि पुरा क्रतुभिरीजिरे॥ ६॥

स्वर्गलोककी प्राप्ति करनेवाले पुण्यात्मा मनुष्यके लिये यह स्थान 'देवयान' मार्गके समान है। प्राचीन कालमें ऋषियों तथा अन्य लोगोंने भी यहाँ बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया था।। ६॥

अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान् मखे। पशुमादाय राजेन्द्र भागोऽयमिति चात्रवीत्॥ ७॥

राजेन्द्र ! यहीं रुद्रदेवने यज्ञमें पशुको ग्रहण कर लिया था । उरु पशुको ग्रहण करके उन्होंने कहा—'यह तो मेरा हिस्सा है' ॥ ७ ॥

हते पद्यो तदा देवास्तमूचुर्भरतर्षभ । मापरस्वमभिद्रोग्धा मा धर्मान् सकलान् वद्यीः ॥ ८ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पशुका अपहरण हो जानेपर देवताओंने उनसे कहा-'आप दूसरोंके धनसे द्रोह न करें (दूसरोंके हिस्सेको न छें) धर्मके साधनभृत समस्त यज्ञभागोंको छेनेकी इच्छा न करें?॥८॥

ततः कल्याणरूपाभिर्वाग्भिस्ते रुद्रमस्तुवन्। इष्ट्या चैनं तर्पयित्वा मानयांचिकिरे तदा ॥ ९ ॥

यों कहकर उन्होंने कल्याणमय वचनोंद्वारा भगवान् रुद्रका स्तवन किया और इष्टिद्वारा उन्हें तृत करके उस समय उनका विशेष सम्मान किया ॥ ९॥

ततः स पशुमुत्स्रज्य देवयानेन जिम्मवान् । तत्रानुवंशो रुद्रस्य तं निवोध युधिष्टिर ॥ १० ॥

तब वे उस पशुको वहीं छोड़कर देवयान मार्गसे चले गये। युधिष्ठिर ! यज्ञमें भगवान् रुद्रकी भागपरम्पराका बोधक एक स्रोक है, उसे बताता हूँ, सुनो—॥१०॥ अयातयामं सर्वेभ्यो भागभ्यो भागमुत्तमम्। देवाः संकल्पयामासुर्भयाद् रुद्रस्य शाश्वतम्॥११॥ 'देवताओंने रुद्रदेवके भयसे उनके लिये शीघ ही सब भागोंकी अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देनेका संकल्प किया' ॥ ११॥

इमां गाथामत्र गायन्नपः स्पृशति यो नरः। देवयानोऽस्य पन्थाश्च चक्षुपाभिप्रकाशते॥१२॥

जो मनुष्य यहाँ इस गाथाका गान करते हुए वैतरणीके जलका स्पर्श करता है, उसकी दृष्टिमें देवयान मार्ग प्रकाशित हो जाता है ॥ १२ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो वैतरणीं सर्वे पाण्डवा द्वौपदी तथा। अवतीर्य महाभागास्तर्पयांचिकरे पितृन्॥ १३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर महान् भाग्यशाली समस्त पाण्डवों और द्रौपदीने वैतरणीके जलमें उतरकर अपने पितरोंका तर्पण किया ॥ १३ ॥

युधिष्टिर उवाच

उपस्पृश्येह विधिवदस्यां नद्यां तपोबळात्। मानुषादस्मि विषयादपेतः पश्य ळोमशा ॥१४॥

उस समय युधिष्ठिर वोळे—लोमशजी ! देखिये, इस वैतरणी नदीमें विधिपूर्वक स्नान करनेसे मुझे तपोबल प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभावसे में मानवीय विषयोंसे दूर हो गया हूँ ॥ १४॥

सर्वा होकान् प्रपद्यामि प्रसादात् तव सुव्रत । वैखानसानां जपतामेष शब्दो महात्मनाम् ॥ १५ ॥

सुव्रत ! आपकी कृपाते इस समय मुझे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन हो रहा है । यह जप और स्वाध्यायमें लगे हुए महात्मा वैखानस ऋषियोंका शब्द है ॥ १५॥

लोमश उवाच

त्रिशतं वै सहस्राणि योजनानां युधिष्टिरः। यत्र ध्वनि श्टणोष्येनं तूष्णीमास्ख विशाम्पते ॥ १६॥

लोमशजीने कहा—राजा युधिष्ठर -! जहाँसे आती हुई इस ध्वनिको तुम सुन रहे हो, वह स्थान यहाँसे तीन लाख योजन दूर है; अतः अब चुप रहो॥ १६॥

पतत् स्वयम्भुवो राजन् वनं दिव्यं प्रकाशते । यत्रायजत राजेन्द्र विश्वकर्मा प्रतापवान् ॥ १७॥

राजन् ! यह ब्रह्माजीका दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है; राजेन्द्र ! यहीं प्रतापी विश्वकर्माने यज्ञ किया है ॥ १७॥

यसिन् यहे हि भूर्दत्ता कश्यपाय महात्मने । अन् सपर्वतवनोदेशा दक्षिणार्थे खयम्भुवा॥ १८॥

उस यज्ञमें ब्रह्माजीने पर्वत और वनप्रान्तसहित यह सारी पृथ्वी महात्मा कश्यपको दक्षिणारूपमें दे दी थी ॥१८॥ अवासीद् कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा। उवाच चापि कुपिता लोकेश्वरमिदं प्रभुम्॥१९॥ न मां मर्त्याय भगवन् कस्मैचिद् दातुमहीसि। प्रदानं मोघमेतत् ते यास्याम्येषा रसातलम्॥ २०॥

कुन्तीकुमार ! उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी बहुत दुखी हो गयी और कुपित हो लोकनाथ प्रभु ब्रह्मासे इस प्रकार बोली—'भगवन् ! आप मुझे किसी मनुष्यको न सौंपें। यदि मुझे मनुष्यको सौंपेंगे तो वह न्यर्थ होगा, क्योंकि में अभी रसातलको चली जाऊँगी' ॥ १९–२० ॥ विषीदन्तीं तु तां दृष्ट्वा कर्यपो भगवानृषिः। प्रसादयाम्बभूवाथ ततो भूमि विशाम्पते॥ २१॥

राजन् ! पृथ्वी देवीको विषाद करती देख महर्षि भगवान् कश्यपने प्रार्थनाद्वारा उन्हें प्रसन्न किया ॥ २१ ॥ ततः प्रसन्ना पृथिवी तपसा तस्य पाण्डच । पुनरुन्नहा सिळिलाद् वेदीरूपा स्थिता वभौ ॥ २२ ॥ पाण्डुनन्दन ! उनकी तपस्यासे प्रसन्न हुई पृथ्वी पुनः

जलसे जपर उठकर वेदीके रूपमें स्थित हो गयी ॥ २२ ॥ सेषा प्रकाशते राजन वेदी संस्थानलक्षणा। आरुह्यात्र महाराज वीर्यवान वे भविष्यसि ॥ २३ ॥

राजन् !वह पृथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टीकी वेदीके रूपमें प्रकाशित हो रही है। महाराज ! इसपर आहढ़ होकर तुम वल-पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे ॥ २३ ॥ सेपा सागरमासाद्य राजन् वेदी समाधिता। एतामारुह्य भद्रं ते त्वमेकस्तर सागरम् ॥ २४ ॥

युधिष्ठिर ! वही यह वेदीस्वरूपा पृथ्वी समुद्रका आश्रय लेकर स्थित है; तुम्हारा कल्याण हो । तुम अकेले ही इसपर चढकर समुद्रको पार करो ॥ २४ ॥

> अहं च ते स्वस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये यथा त्वमेनामधिरोहसेऽद्य। स्पृष्टा हि मत्येन ततः समुद्र-मेषा वेदी प्रविद्याजमीढ॥ २५॥

में तुम्हारे लिये स्वस्तिवाचन करूँगा, जिससे तुम आज इस वेदीपर चढ़ सको; अजमीढकुलनन्दन! नहीं तो मनुष्य-के द्वारा स्पर्श हो जानेपर यह वेदी समुद्रमें प्रवेश कर जाती है॥ ॐ नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्वपराय ते। सांतिध्यं कुरु देवेश सागरे लवणाम्भसि॥ २६॥

(समुद्रमें स्नान करते समय उसकी प्रार्थनाके लिये निम्नाङ्कित मन्त्रका उचारण करना चाहिये—) जिनमें यह

सम्पूर्ण विश्व लीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है। देवेश्वर ! आप खारे समुद्रमें निवास करें ॥ २६॥

> अग्निर्मित्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णोरेतस्त्वममृतस्य नाभिः। एवं बुवन् पाण्डव सत्यवाक्यं वेदीमिमां त्वं तरसाधिरोह॥ २७॥

ंहे समुद्र ! अग्नि, मित्र ( सूर्य ) और दिव्य जल—ये सब तुम्हारी योनि ( उत्पत्ति कारण ) हैं । तुम सर्वव्यापी परमात्माके रेतस् ( वीर्य या शक्ति ) हो और तुम्हीं अमृतकी उत्पत्तिके स्थान हो ।' पाण्डुनन्दन ! इस सत्य वाक्यका उच्चारण करते हुए तुम शीष्ठतापूर्वक इस वेदीपर आरूढ हो जाओ ॥ २७ ॥

अन्तिश्च ते योनिरिडा च देहो रेतोधा विष्णोरमृतस्य नाभिः। एवं जपन् पाण्डव सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्॥ २८॥

े हे महासागर ! अग्नि तुम्हारी योनि (कारण) है और यज्ञ हारीर है, तुम भगवान विष्णुकी हाक्तिके आधार और मोक्षके साधन हो ।' पाण्डुपुत्र ! इस सत्य वचनको बोळते हुए निदयोंके स्वामी समुद्रमें स्नान करना चाहिये॥ २८॥ अन्यथा हि कुरुश्रेष्ठ देवयोनिरणं पितः। कुशाग्रेणापि कौन्तेय न स्प्रष्टन्यो महोद्धाः॥ २९॥

कुरुश्रेष्ठ ! जलका स्वामी समुद्र देवताओंका अधिष्ठान है। कुन्तीनन्दन ! ऊपर वतायी हुई रीतिके सिवा, दूसरे किसी प्रकारसे इस महासागरका कुशके अग्रभागद्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहिये॥ २९॥

> वैशम्पायन उवाच ततः कृतस्वस्त्ययनो महात्मा युधिष्ठिरः सागरमभ्यगच्छत् । कृत्वा च तच्छासनमस्य सर्वे महेन्द्रमासाद्य निशामुवास ॥ ३०॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर लोमराजीके स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात् महात्मा राजा युधिष्ठिरने उनकी बतायी हुई सारी विधियोंका पालन करते हुए समुद्रमें स्नान करनेके लिये प्रवेश किया। इसके बाद महेन्द्रपर्वतपर जाकर रात्रि बितायी॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां महेन्द्राचलगमने चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें महेन्द्राचलगमनिषयक एक सौ चौदहर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४ ॥

## पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

अकृतव्रणके द्वारा युधिष्टिरसे परशुरामजीके उपाख्यानके प्रसङ्गमें ऋचीक मुनिका गाधिकन्या-के साथ विवाह और भृगुऋषिकी कृपासे जमदग्निकी उत्पत्तिका वर्णन

वैशम्भयन उवाच

स तत्र तामुषित्वैकां रजनीं पृथिवीपतिः। तापसानां परं चक्रे सत्कारं भ्रातृभिः सह ॥ १ ॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस पर्वतपर एक रात निवास करके भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरने तपस्वी मुनियोंका बहुत सत्कार किया || १ ||

लोमशस्तस्य तान् सर्वानाचष्यौ तत्र तापसान् । भृगूनङ्गिरसद्यैव वसिष्ठानथ कास्यपान् ॥ २ ॥

लोमराजीने युधिष्ठिरसे उन सभी तपस्वी महात्माओंका परिचय कराया। उनमें भृगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ तथा कश्यप-गोत्रके अनेक संत महात्मा थे॥ २॥

तान् समेत्य सराजविंरभिवाद्य कृताञ्जिलः। रामस्यानुचरं वीरमपृच्छद्दकृतवणम्॥ ३॥ कदा तुरामो भगवांस्तापसान् दर्शयिष्यति। तेनैवाहं प्रसंगेन द्रष्टुमिच्छामि भागवम्॥ ४॥

उन सबसे मिलकर राजिष युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक वीरवर अकृतवणसे पूछा—'भगवान् परशुरामजी इन तपस्वी महात्माओंको कब दर्शन देंगे ? उसी निमित्तसे मैं भी उन भगवान् भागवका दर्शन करना चाहता हूँ? ॥ ३-४॥

अकृतत्रण उवाच

आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः। प्रांतिस्त्विय च रामस्य क्षिप्रंत्वां द्शीयेष्यति॥ ५॥ चतुर्देशीमष्टमीं च रामं पश्यन्ति तापसाः। अस्यां राज्यां व्यतीतायां भवित्री श्वश्चतुर्देशी॥ ६॥

अकृतव्रणने कहा—राजन्! आत्मशानी परशुरामजीको पहले ही यह जात हो गया था कि आप आ रहे हैं! आपपर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीष्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वीलोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमीको परशुरामजीका दर्शन करते हैं। आजकी रात बीत जानेपर कल सबेरे चतुर्दशी हो जायगी।। ५-६॥

युधिष्ठिर उवाच

भवाननुगतो रामं जामदग्न्यं महावलम् । प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पूर्ववृत्तस्य कर्मणः॥ ७॥ युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! आप महावली परशुरामजी- के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो-जो कार्य किये हैं, उन सबको आपने प्रत्यक्ष देखा है।। ७॥

स भवान् कथयत्वद्य यथा रामेण निर्जिताः। आहवे क्षत्रियाः सर्वे कथं केन च हेतुना॥ ८॥

अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परशुरामजीने किस प्रकार और किस कारणसे समस्त क्षत्रियोंको युद्धमें पराजित किया था । आप वह सब वृत्तान्त आज मुझे बताइये ॥८॥

अक्रतत्रण उवाच

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्। भृगूणां राजशार्दुल वंशे जातस्य भारत॥ ९॥

अकृतवणने कहा—भरतकुलभूषण नुपश्रेष्ठ युधिष्ठिर! भृगुवंशी परशुरामजीकी कथा बहुत बड़ी और उत्तम है, मैं आपसे उसका वर्णन करूँगा ॥ ९॥

रामस्य जामद्ग्न्यस्य चरितं देवसम्मितम् । हैहयाधिपतेइचैव कार्तवीर्थस्य भारत ॥ १० ॥

भारत ! जमदिमकुमार परग्रुराम तथा हैहयराज कार्त-वीर्यका चरित्र देवताओंके तुस्य है ॥ १०॥

रामेण चार्जुनो नाम हैहयाधिपतिर्हतः। तस्य बाहुशतान्यासंस्त्रीणि सप्त च पाण्डव ॥ ११ ॥

पाण्डुनन्दन ! परग्रुरामजीने अर्जुन नामसे प्रसिद्ध जिस हैहयराज कार्तवीर्यका वध किया था, उसके एक हजार भुजाएँ थीं ॥ ११ ॥

दत्तात्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा। ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिन्यां पृथिवीपते॥१२॥

पृथ्वीपते ! श्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था और भूतलके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था॥१२॥

अव्याहतगतिरचैव रथस्तस्य महात्मनः। रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान्॥१३॥ ममर्द देवान् यक्षांश्च ऋषींरचैव समन्ततः। भूतांरचैव स सर्वोस्तु पीडयामास सर्वतः॥१४॥

महामना कार्तवीर्यके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वरके प्रभावसे शक्तिसम्पन्न हुआ कार्तवीर्य अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा ऋषियोंको रोंदता फिरता था और सम्पूर्ण प्राणियोंको भी सब प्रकारसे पीड़ा देता था।। १३-१४॥

ततो देवा समेत्याहुर्म्युष्यश्च महाव्रताः। देवदेवं सुरारिष्नं विष्णुं सत्यपराक्रमम्॥१५॥ भगवन् भूतरक्षार्थमर्जुनं जिह वे प्रभो। विमानेन च दिव्येन हैहयाधिपतिः प्रभुः॥१६॥ राचीसहायं कीडन्तं धर्षयामास वासवम्। ततस्तु भगवान् देवः राक्रेण सहितस्तदा। कार्तवीर्यविनाराार्थं मन्त्रयामास भारत॥१७॥

कार्तवीर्यका ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान् वतका पालन करनेवाले ऋषि मिलकर देश्योंका विनाश करनेवाले सत्यपराक्रमी देवाधिदेव भगवान् विष्णुके पास जा इस प्रकार बोले—-'भगवन् ! आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये कृतवीर्यकुमार अर्जुनका वध कीजिये ।' एक दिन शक्ति-शाली हैहयराजने दिन्य विमानद्वारा शचीके साथ कीड़ा करते हुए देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया । भारत ! तब भगवान् विष्णुने कीर्तवीर्य अर्जुनका नाश करनेके सम्बन्धमें इन्द्रके साथ विचार-विनिमय किया ॥ १५-१७॥

यत् तद् भूतहितं कार्यं सुरेन्द्रेण निवेदितम् । सम्प्रतिश्चत्य तत् सर्वं भगवाँहोकपूजितः ॥ १८॥ जगाम बदरीं रम्यां खमेवाश्रममण्डलम् ।

समस्त प्राणियोंके हितके लिये जो कार्य करना आवश्यक था, उसे देवेन्द्रने बताया । तत्पश्चात् विश्ववन्दित भगवान् विष्णुने वह सब कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके अत्यन्त रमणीय बदरीतीर्थकी यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था ॥ १८ है ॥

प्तिस्मिनेव काले तु पृथिव्यां पृथिवीपितः ॥ १९ ॥ कान्यकुब्जे महानासीत् पार्थिवः सुमहावलः । गाधीति विश्वतो लोके वनवासं जगाम ह ॥ २० ॥ वने तु तस्य वसतः कन्या जक्षेऽप्सरःसमा । ऋचीको भार्गवस्तां च वर्यामास भारत ॥ २१ ॥

इसी समय इस भूतलपर कान्यकुब्ज देशमें एक महाबली महाराज शासन करते थे, जो गाधिके नामसे विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वनमें गये और वहीं रहने लगे। उनके वनवासकालमें ही एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अप्सराके समान सुन्दरी थी। भारत! विवाहके योग्य होनेपर भृगुपुत्र ऋचीक सुनिने उसका वरण किया॥ १९-२१॥

तमुवाच ततो गाधिब्रोह्मणं संशितव्रतम्। उचितं नः कुले किंचित् पूर्वेर्येत् सम्प्रवर्तितम्॥ २२॥ एकतः इयामकर्णानां पाण्डुराणां तरस्विनाम्। सहस्रं वाजिनां शुल्कमिति विद्धि द्विजोत्तम॥ २३॥

उस समय राजा गाधिने कठोर व्रतका पालन करनेवाले ब्रह्मर्षि ऋचीकसे कहा—'द्विजश्रेष्ठ ! हमारे कुलमें पूर्वजोंने जो कुछ शुल्क लेनेका नियम चला रक्खा है, उसका पालन करना हमलोगोंके लिये भी उचित है। अतः आप यह जान लें कि इस कन्याके लिये एक सहस्र वेगशाली अश्व शुल्क-रूपमें देने पड़ेंगे, जिनके शरीरका रंग तो सफेद और पीला मिला हुआ-सा और कान एक ओरसे काले रंगके हों।

न चापि भगवान् वाच्योदीयतामिति भार्गव। देया मे दुहिता चैव त्वद्विधाय महात्मने ॥ २४ ॥

भ्मगुनन्दन ! आप कोई निन्दनीय तो हैं नहीं, यह शुल्क चुका दीजिये, फिर आप-जैसे महात्माको मैं अवस्य अपनी कन्या ब्याह दूँगा' ॥ २४ ॥

#### ऋचीक उवाच

एकतः इयामकर्णानां पाण्डुराणां तरस्विनाम् । दास्याम्यश्वसहस्रं ते मम भार्या सुतास्तु ते ॥ २५ ॥

ऋचीक बोले—राजन् ! मैं आपको एक ओरसे स्याम कर्णवाले पाण्डुरंगके वेगशाली अश्व एक हजारकी संख्यामें अर्पित करूँगा। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने।।

#### अकृतव्रण उवाच

स तथेति प्रतिश्चाय राजन् वरुणमत्रवीत्। एकतः रयामकर्णानां पाण्डुराणां तरिखनाम् ॥ २६ ॥ सहस्रं वाजिनामेकं ग्रुल्कार्थं मे प्रदीयताम्। तस्मे प्रादात् सहस्रं वै दाजिनां वरुणस्तदा ॥ २७ ॥

अकृतवण कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार शुक्क देनेकी प्रतिज्ञा करके ऋचीक मुनिने वरुणके पास जाकर कहा—'देव! मुझे शुक्कमें देनेके लिये एक हजार ऐसे अश्व प्रदान करें, जिनके शरीरका रंग पाण्डुर और कान एक ओरसे श्याम हों। साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिये।' उस समय वरुणने उनकी इच्छाके अनुसार एक हजार श्यामकर्ण घोड़े दे दिये॥ २६-२७॥

तद्श्वतीर्थं विख्यातमुत्थिता यत्र ते हयाः।
गङ्गायां कान्यकुःजे वैददौ सत्यवतीं तदा॥ २८॥
ततो गाधिः सुतां चास्मै जन्याश्चासन् सुरास्तदा।
लब्ध्वा हयसहस्रं तु तांश्च दृष्ट्वा दिवौकसः॥ २९॥

जहाँ वे स्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे, वह स्थान अश्वतीर्थ-के नामसे विख्यात हुआ। तत्पश्चात् राजा गाधिने छुक्करूपमें एक हजार स्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गङ्गातटपर कान्यकुब्ज नगरमें ऋचीक मुनिको अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहाँसे चले गये॥२८-२९॥ धर्मेण लब्ध्वा तां भार्यामृचीको द्विजसत्तमः। यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया॥ ३०॥

्रिविप्रवर ऋचीकने धर्मपूर्वक सत्यवतीको पत्नीरूपमें प्राप्त करके उस सुन्दरीके साथ अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूर्वक रमण किया ॥ ३०॥

तं विवाहे कृते राजन् सभार्यमवलोककः। आजगाम भृगुः श्रेष्ठं पुत्रं दृष्ट्वा ननन्द ह ॥ ३१॥

राजन् ! विवाह करनेके पश्चात् पत्नीसिहत ऋचीकको देखनेके लिये महर्षि भृगु उनके आश्रमपर आये और अपने श्रेष्ठ पुत्रको विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥

भार्यापती तमासीनं गुरुं सुरगणाचितम्। अर्चित्वा पर्युपासीनौ प्राञ्जली तस्थतुस्तदा॥३२॥

उन दोनों पित-पित्नीने पिवित्र आसनपर विराजमान देववृन्दवन्दित गुरु (पिता एवं श्वसुर) का पूजन किया और उनकी उपासनामें हंलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे॥ ३२॥

ततः स्तुषां स भगवान् प्रहृष्टो भृगुरव्रवीत्। बरं वृणीष्व सुभगे दाता हृस्मि तवेष्सितम् ॥ ३४ ॥

भगवान् भगुने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी पुत्रवधूसे कहा—'सौभाग्यवती वहू! कोई वर माँगो, मैं तुम्हारी इच्छाके अनुरूप वर प्रदान करूँगा' ॥ ३३॥

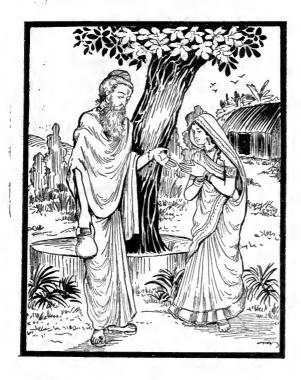

सा वै प्रसादयामास तं गुरुं पुत्रकारणात्। अत्मनद्वेव मातुश्च प्रसादं च चकार सः॥ ३४॥ सत्यवतीने श्वसुरको अपने और अपनी माताके लिये पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया । तब भृगुजीने उसपर कृपादृष्टि की ॥ ३४॥

#### भृगुरुवाच

ऋतौ त्वं चैव माता च रनाते पुंसवनाय वै। आछिङ्गेतां पृथग् वृक्षौ साश्वत्थं त्वमुदुम्बरम् ॥ ३५॥

भृगुजी बोले—बहू ! ऋतुकालमें स्नान करनेके पश्चात् तुम और तुम्हारी माता पुत्र-प्राप्तिके उद्देश्यसे दो भिन्न-भिन्न वृक्षोंका आलिङ्गन करो । तुम्हारी माता तो पीपलका और तुम गूलरका आलिङ्गन करना ॥ ३५ ॥

चरुद्वयमिदं भद्रे जनन्याश्च तवैव च। विद्वमावर्तयित्वा तु मया यत्नेन साधितम्॥ ३६॥

भद्रे! मैंने विराटपुरुष परमात्माका चिन्तन करके तुम्हारे और तुम्हारी माताके लिये यत्नपूर्वक दो चरु तैयार किये हैं॥ प्राह्मितव्यं प्रयत्नेन चेत्युक्तवाद्र्भनं गतः। आलिङ्गने चरौ चैव चक्रतुस्ते विपर्ययम्॥ ३७॥

तुम दोनों प्रयत्नपूर्वक अपने-अपने चरुका भक्षण करना ऐसा कहकर भृगुजी अन्तर्धान हो गये । इधर सत्यवती और उसकी माताने वृक्षोंके आलिङ्गन और चरु-भक्षणमें उलट-फेर कर दिया ॥ ३७ ॥

ततः पुनः स भगवान् काले बहुतिथे गते। दिव्यज्ञानाद् विदित्वा तु भगवानागतः पुनः॥ ३८॥

तदनन्तर बहुत दिन बीतनेपर भगवान् भृगु अपनी दिव्य ज्ञानशक्तिसे सब बातें जानकर पुनः वहाँ आये ॥ ३८॥ अथोवाच महातेजा भृगुः सत्यवतीं स्तुषाम्।

उपयुक्तश्चरभंद्रे वृक्षे चालिङ्गनं कृतम्॥३९॥ विपरीतेन ते सुभ्रूर्मात्रा चैवासि वश्चिता। ब्राह्मणः क्षत्रवृत्तिचैं तव पुत्रो भविष्यति॥४०॥

उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे बोले-भिद्रे ! तुमने जो चरुभक्षण और वृक्षोंका आलिङ्गन किया है; उसमें उलट-फेर करके तुम्हारी माताने तुम्हें ठग लिया । सुभू ! इस भूलके कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार-विचारवाला होगा ॥ ३९-४०॥

क्षत्रियो ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान् । भविष्यति महावीर्यः साधूनां मार्गमास्थितः ॥ ४१ ॥

'और तुम्हारी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार-विचारका पालन करनेवाला होगा। वह महापराक्रमी बालक साधु-महात्माओंके मार्गका अवलम्बन करेगा'॥ ४१॥

ततः प्रसादयामास श्वसुरं सा पुनः पुनः। न मे पुत्रो भवेदीदक् कामं पौत्रो भवेदिति॥४२॥ तव सत्यवतीने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने श्वद्यर-को प्रसन्न किया और कहा—'भगवन् ! मेरा पुत्र ऐसा न हो। भले ही, पौत्र क्षत्रियस्वभावका हो जाय'॥ ४२॥ एवमस्त्वित सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता। जमदिग्ने ततः पुत्रं जहीं सा काल आगते॥ ४३॥

पाण्डुनन्दन ! तब 'एवमस्तु' कहकर भृगुजीने अपनी पुत्रवधूका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात् प्रसवका समय आनेपर सत्यवतीने जमदिग्ननामक पुत्रको जन्म दिया ॥४३॥ तेजसा वर्चसा चैव युक्तं भार्गवनन्दनम् । स वर्धमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन च ॥ ४४॥

बहुनृषीन् महातेजाः पाण्डवेयात्यवर्तत ।

भार्गवनन्दन जमदिग्न तेज और ओज (बल) दोनोंसे सम्पन्न थे। युधिष्ठिर !बड़े होनेपर महातेजस्वी जमदिग्न मुनि वेदाध्ययनद्वारा अन्य बहुत-से ऋषियोंसे आगे बढ़ गये॥४४६॥

तं तु कृत्स्नो धनुर्वेदः प्रत्यभाद् भरतर्पभ । चतुर्विधानि चास्त्राणि भास्करोपमवर्चसम् ॥ ४५ ॥

भरतश्रेष्ठ ! सूर्यके समान तेजस्वी जमदग्निकी बुद्धिमें सम्पूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकारके अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गये॥ ४५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमश-तीर्थयात्राके प्रसंगमें कार्तवीर्थोगाल्यानविषयक

एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ ११५ ॥

# चे चित्र क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक

पिताकी आज्ञासे परशुरामजीका अपनी माताका मस्तक काटना और उन्हींके वरदानसे पुनः जिलाना, परशुरामजीद्वारा कार्तवीर्य-अर्जुनका वध और उसके पुत्रोंद्वारा जमदित्र मुनिकी हत्या

अकृतव्रण उवाच

स वेदाध्ययने युक्तो जमद्गिनर्महातपाः। तपस्तेषे ततो देवान् नियमाद् वशमानयत्॥ १॥

अकृतव्रण कहते हैं—-राजन् ! महातपस्वी जमदिग्नने वेदाध्ययनमें तत्पर होकर तपस्या आरम्भ की । तदनन्तर शौच-संतोषादि नियमोंका पालन करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण देवताओंको अपने वश्में कर लिया ॥ १॥

\* यहाँ कुछ प्रतियों में 'देवान्' की जगह 'वेदान्' पाठ मिलता है। उस दशामें यह अर्थ होगा कि 'वेदोंको वशमें कर लिया। परंतु वेदोंको वशमें करनेकी बात असंगत-सी लगती है। देवताओं को वशमें करना ही सुसंगत जान पड़ता है, इसलिये हमने 'देवान्' यही पाठ रखा है। काश्मीरकी देवनागरी लिपिवाली इस्तलिखित पुस्तकमें यहाँ तीन इलोक अधिक मिलते हैं। उनसे भी 'देवान्' पाठका ही समर्थन होता है। वे इलोक इस प्रकार हैं—

तं तप्यमानं मझिषिमूचुरैंवाः सबान्धवाः। किमधं तप्यसे मझन् कः कामः प्राधितस्तव ॥ प्यमुक्तः प्रत्युवाच देवान् मझिषिसत्तमः। स्वर्गहेतोस्तप स्तप्ये लोकाश्च स्युममाञ्चयाः ॥ तच्छुत्वा बचनं तस्य तदा देवास्तम्चिरे। नासंततेभंवेल्लोपः कृत्वा धर्मशतान्यि॥ स शुत्वा बचनं तेषां त्रिदशानां कुरूद्ध ॥

स प्रसेनजितं राजन्नधिगम्य नराधिपम्। रेणुकां वरयामास स च तस्मै ददौ नृपः॥ २ ॥

युधिष्ठिर ! फिर राजा प्रसेनजित्के पास जाकर जमदिन मुनिने उनकी पुत्री रेणुकाके लिये याचना की और राजाने मुनिको अपनी कन्या ब्याह दी ॥ २ ॥

रेणुकां त्वथ सम्प्राप्य भार्यो भार्गवनन्दनः। आश्रमस्थस्तया सार्धे तपस्तेपेऽनुकूलया॥३॥

भृगुकुलका आनन्द बदानेवाले जमदिग्न राजकुमारी रेणुकाको पत्नीरूपमें पाकर आश्रमपर ही रहते हुए उसके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका सदा सब प्रकारसे पितके अनुकूल चलनेवाली स्त्री थी॥ ३॥

तस्याः कुमाराश्चत्वारो जिन्नरे रामपञ्चमाः। सर्वेपामजघन्यस्तु राम आसीज्ञघन्यजः॥ ४॥

उसके गर्भसे कमशः चार पुत्र हुए, फिर पाँचवें पुत्र परशुरामजीका जन्म हुआ। अवस्थाकी दृष्टिसे भाइयोंमें छोटे होनेपर भी वे गुणोंमें उन सबसे बढ़े-चढ़े थे॥ ४॥

फलाहारेषु सर्वेषु गतेष्वथ सुतेषु वै। रेणुका स्नातुमगमत् कदाचिन्नियतव्रता॥ ५॥

एक दिन जब सब पुत्र फल लानेके लिये वनमें चले गये, तब नियमपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाली रेणुका स्नान करनेके लिये नदी-तटपर गयी ॥ ५॥

सा तु चित्ररथं नाम मार्तिकावतकं नृपम्। ददर्श रेणुका राजन्नागच्छन्ती यद्दच्छया॥ ६॥

#### क्रीडन्तं सिळेळे द्रष्ट्वा सभार्यं पद्ममालिनम् । ऋदिमन्तं ततस्तस्य स्पृहयामास रेणुका ॥ ७ ॥

राजन् ! जब वह स्नान करके छौटने लगी, उस समय अंकस्मात् उसकी दृष्टि मार्तिकावत देशके राजा चित्रस्थपर पड़ी, जो कमलोंकी माला धारण करके अपनी पत्नीके साथ जलमें कीड़ा कर रहा था। उस समृद्धिशाली नरेशको उस अवस्थामें देखकर रेणुकाने उसकी इच्छा की ॥ ६-७॥

## व्यभिचाराच तसात् सा क्लिनाम्भसि विचेतना। प्रविवेशाश्रमं त्रस्ता तां वै भर्तान्ववुध्यत ॥ ८ ॥

ं उस समय इस मानिसक विकारसे द्रवित हुई रेणुका जलमें बेहोश-सी हो गयी । फिर कस्त होकर उसने आश्रमके भीतर प्रवेश किया । परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गये ॥८॥ स्त तां दृष्ट्वा च्युतां धैर्याद् ब्राह्मचा छक्ष्म्या विवर्जिताम्। धिक्छब्देन महातेजा गईयामास वीर्यवान् ॥ ९ ॥

ं उसे धैर्यसे च्युत और ब्रह्मतेजसे विश्वत हुई देख उन महातेजस्वी राक्तिशाली महर्षिने धिकारपूर्ण वचनोंद्वारा उसकी निन्दा की ॥ ९ ॥

### ततो ज्येष्ठो जामद्ग्न्यो रमण्यान् नाम नामतः। आजगाम सुषेणश्च वसुर्विश्वावसुस्तथा॥१०॥

इसी समय जमदिमिके ज्येष्ठ पुत्र रुमण्वान् वहाँ आ गये। फिर क्रमशः सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ पहुँचे॥

## तानानुपूर्व्याद् भगवान् वधे मातुरचोदयत्। न च ते जातसंस्नेहाः किंचिदृचुर्विचेतसः॥११॥

भगवान् जमद्भिने बारी-बारीसे उन सभी पुत्रोंको यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माताका वध कर डालो, परंतु मातृरनेह उमड़ आनेसे वे कुछ भी बोल न सके—बेहोश-से खड़े रहे ॥ ११॥

#### ततः राग्रापतान् कोधात् ते राप्तारचेतनां जहुः। मृगपक्षिसधर्माणः क्षिप्रमासञ्जडोपमाः ॥ १२ ॥

तव महर्षिने कुपित हो उन सब पुत्रोंको शाप दे दिया। शापप्रस्त होनेपर वे अपनी चेतना (विचार-शक्ति) खो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियोंके समान जड-बुद्धि हो गये॥

## ततो रामोऽभ्ययात् पश्चादाश्रमं परवीरहा। तमुवाच महाबाहुर्जमद्गिर्महातपाः॥१३॥

तदनन्तर शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले परशुरामजी सबसे पीछे आश्रमपर आये। उस समय महातपस्वी महाबाहु जमदिमने उनसे कहा—॥१३॥

जहीमां मातरं पापां मा च पुत्र व्यथां कथाः। तत आदाय परशुं रामो मातुः शिरोऽहरत्॥ १४॥ 'बेटा ! अपनी इस पापिनी माताको अभी मार डालो और



इसके लिये मनमें किधी प्रकारका खेद न करो।'

तव परशुरामजीने फरसा लेकर उसी क्षण माताका मस्तक काट डाला ॥ १४॥

#### ततस्तस्य महाराज जमदग्नेर्महात्मनः। कोपोऽभ्यगच्छत्सहसाप्रसन्नश्चात्रवीदिदम्॥१५॥

महाराज! इससे महात्मा जमदिविका कीप सहसा शान्त हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा—॥ १५ ॥ ममेदं वचनात् तात कृतं ते कर्म दुष्करम्। चृणीप्व कामान् धर्मक्ष यावतो वाञ्छसे हृद्। ॥ १६ ॥ स वत्रे मातुरुत्थानमस्मृति च वधस्य वै। पापेन तेन चास्पर्शे स्नातृणां प्रकृति तथा ॥ १७ ॥ अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे दीर्घमायुश्च भारत।

दरी च सर्वान कामांस्ताञ्जमदिश्चर्महातपाः ॥ १८॥

'तात ! तुमने मेरे कहनेसे वह कार्य किया है, जिसे
करना दूसरोंके लिये बहुत कठिन है। तुम धर्मके ज्ञाता हो।
तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएँ हों, उन सबको माँग लो।'
तव परशुरामजीने कहा— पिताजी, मेरी माता जीवित हो
उठें; उन्हें मेरेद्वारा मारे जानेकी बात याद न रहे, बह
मानस-पाप उनका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई स्वस्थ
हो जायँ, युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं
बड़ी आयु प्राप्त करूँ।' भारत! महातपस्वी जमदिमने वरदान
देकर उनकी वे सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं।। १६-१८॥

कदाचित्तु तथैवास्य विनिष्कान्ताः स्रताः प्रभो। अथानूपपतिर्वीरः कार्तवीर्योऽभ्यवर्तत ॥ १९ ॥

युधिष्ठिर ! एक दिन इसी तरह उनके सय पुत्र बाहर गये हुए थे । उसी समय अन्एदेशका वीर राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला ॥ १९॥

तमाश्रमपदं प्राप्तमृषेर्भार्या समार्चयत्। स युद्धमदसम्मत्तो नाभ्यनन्दत् तथार्चनम् ॥ २०॥ प्रमथ्य चाश्रमात्तसाद्धोमधेनोस्तथा वलात्। जहार वत्सं कोशन्त्या वभञ्ज च महाद्रमान् ॥ २१॥

आश्रममें आनेपर ऋषिपत्नी रेणुकाने उसका यथोचित आतिथ्य-सत्कार किया । कार्तवीर्य अर्जुन युद्धके मदसे उन्मत्त हो रहा था । उसने उस सत्कारको आदरपूर्वक ग्रहण नहीं किया । उल्लेट मुनिके आश्रमको तहस-नहस करके बहाँसे डकराती हुई होमधेनुके बळड़ेको बळपूर्वक हर लिया और आश्रमके बड़े-बड़े बृक्षोंको भी तोड़ डाळा ॥ २०-२१ ॥ आगताय च रामाय तदाचए पिता स्वयम्।

गां च रोरुदतीं दृष्ट्वा कोपो रामं समाविशत् ॥ २२ ॥ जब परशुरामजी आश्रममें आये, तब खयं जमदिवने

उनसे सारी वार्ते कहीं । बारंबार डकराती हुई होमकी धेनुपर भी उनकी दृष्टि पड़ी । इससे वे अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ २२ ॥

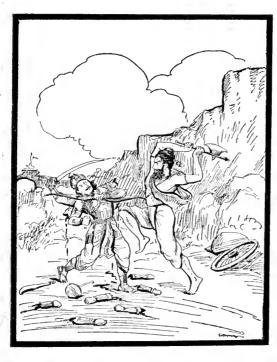

स मृत्युवरामापन्नं कार्तवीर्यमुपाद्रवत् । तस्याथ युधि विकम्य भागवः परवीरहा ॥ २३ ॥ चिच्छेद निशितैर्भेल्हेबीहून् परिघसंनिभान् । सहस्रसम्मितान् राजन् प्रगृद्य रुचिरं धतुः ॥ २४ ॥

और कालके वशीभूत हुए कार्तवीर्य अर्जुनपर धावा बोल दिया। शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले भृगुनन्दन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ले युद्धमें महान् पराक्रम दिखाकर पैने बार्णी-द्वारा उसकी परिधसदृश महस्र भुजाओंको काट डाला॥

अभिभूतः स रामेण संयुक्तः कालधर्मणा। अर्जुनस्याथ दायादा रामेण कृतमन्यवः॥२५॥

इस प्रकार परग्ररामजीसे परास्त हो कार्तवीर्य अर्जुन कालके गालमें चला गया । पिताके मारे जानेसे अर्जुनके पुत्र परग्रुरामजीपर कुपित हो उठे ॥ २५ ॥

आश्रमस्थं विना रामं जगदक्षिमुपाद्मवन् । ते तं जष्तुर्महावीर्यमयुष्यन्तं तपिखनम् ॥ २६॥

और एक दिन परशुरामजीकी अनुपस्थितिमें जब आश्रमपर केवल जमदिश्रजी ही रह रहे थे, वे उन्हींपर चढ़ आये। यद्यपि जमदिग्नजी महान शक्तिशाली थे तो भी तपस्वी ब्राह्मण होनेके कारण युद्धमें प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशामें भी कार्त-वीर्यके पुत्र उनपर प्रहार करने लगे॥ २६॥

असकृद् रामरामेति विक्रोशन्तमनाथवत्। कार्तवीर्यस्य पुत्रास्तु जमद्ग्निं युधिष्ठिर॥२७॥ पीडियित्वा शरैजेंग्मुर्यथागतमरिद्माः। अपक्रान्तेषु वे तेषु जमद्ग्नौ तथा गते॥२८॥ समित्वाणिरुपागच्छद्।श्रमं भृगुनन्दनः। स दृष्ट्वा पितरं वीरस्तथा मृत्युवशं गतम्। अनर्हन्तं तथाभूतं विललाप सुदुःखितः॥२९॥

युधिष्ठिर ! वे महर्षि अनायकी भाँति 'राम ! राम !!' की रट लगा रहे थे, उसी अवस्थामें कार्तवीर्य अर्जुनके पुत्रोंने उन्हें वाणोंसे घायल करके मार डाला । इस प्रकार मुनिकी इत्या करके वे शत्रुसंहारक क्षत्रिय जैसे आये थे, उसी प्रकार लौट गये । जमदिग्नके इस तरह मारे जानेके बाद जब वे कार्तवीर्य-पुत्र भाग गये, तब भृगुनन्दन परशुरामजी हाथोंमें सिभा लिये आश्रममें आये । वहाँ अपने पिताको इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरा देख उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उनके पिता इस प्रकार मारे जानेके योग्य कदापि नहीं थे, परशुरामजी उन्हें याद करके विलाप करने लगे ॥ २७–२९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने जमदिशवधे षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ११६ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें कार्तवीर्योगख्यानमें जमदग्निवधविषयक एक सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

## महाभारत 📚

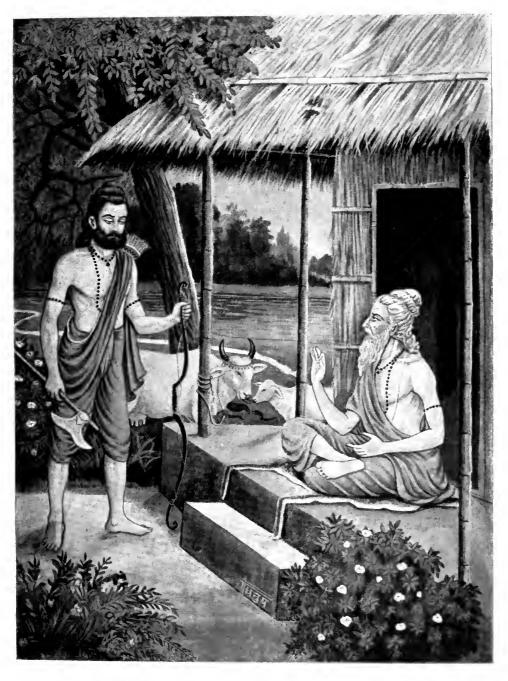

जमदंग्निका परद्युरामसे कार्तवीर्य-अर्जुनका अपराध वताना

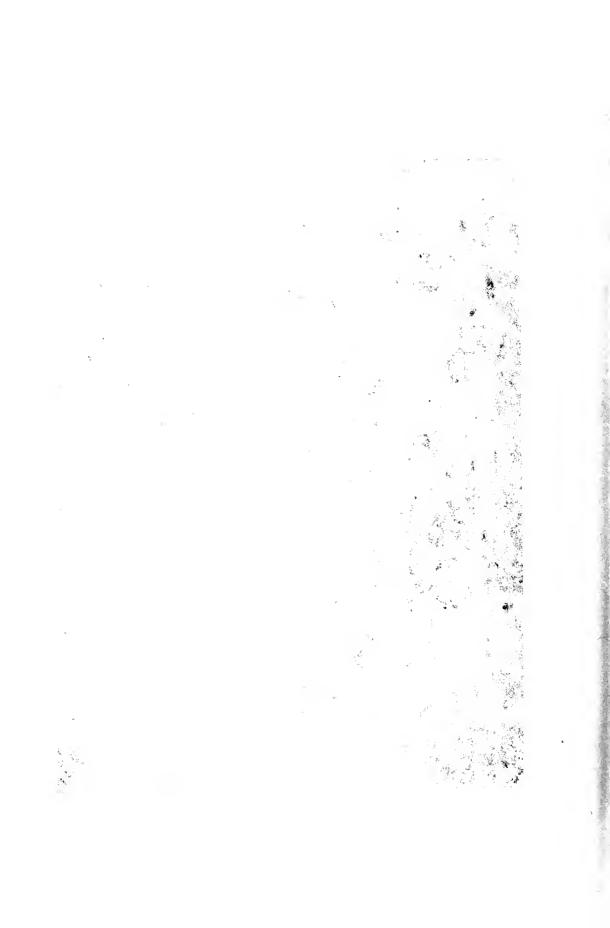

## सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

परश्चरामजीका पिताके लिये विलाप और पृथ्वीको इक्कीस वार निःक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्टिरके द्वारा परश्चरामजीका पूजन

राम उवाच

ममापराधात् तैः श्रुद्रैईतस्त्वं तात वालिशैः। कार्तवीर्यस्य दायादैर्वने मृग इवेषुभिः॥१॥

परशुरामजी बोले—हा तात ! मेरे अपराधका बदला लेनेके लिये कार्तवीर्यके उन नीच और पामर पुत्रोंने वनमें बाणोंद्वारा मारे जानेवाले मृगकी भाँति आपकी हत्या की है ॥ १ ॥

धर्मशस्य कथं तात वर्तमानस्य सत्पथे। मृत्युरेवंविधो युक्तः सर्वभूतेष्वनागसः॥२॥

पिताजी ! आप तो धर्मज्ञ होनेके साथ ही सन्मार्गपर चलनेवाले थे, कभी किसी भी प्राणीके प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है ? ॥ २ ॥



र्षि नु तैर्न कृतं पापं यैर्भवांस्तपिस स्थितः। अयुध्यमानो वृद्धः सन् हतः शरशतैः शितैः॥ ३॥

आप तपस्यामें संलग्न, युद्धसे विरत और वृद्ध थे तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणोंद्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन-सा पाप नहीं किया ? ॥ ३॥ र्कि नु ते तत्र वश्यिनत सचिवेषु सुहृतसु च । अयुध्यमानं धर्मशमेकं हत्वानपत्रपाः ॥ ४ ॥

वे निर्लं राजकुमार युद्धसे दूर रहनेवाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुषको मारकर अपने सुद्धदों और मन्त्रियोंके सामने क्या कहेंगे ? ॥ ४॥

विल्पयेवं सकरणं बहु नानाविधं नृप।
प्रेतकार्याणि सर्वाणि पितुश्चके महातपाः॥ ५॥
ददाह पितरं चाझौ रामः परपुरंजयः।
प्रतिज्ञक्षे वधं चापि सर्वक्षत्रस्य भारत॥ ६॥

राजन् ! इस प्रकार भाँति-भाँतिसे अत्यन्त करणाजनक विलाप करके शत्रुओंकौ राजधानीपर विजय पानेवाले महातपस्वी परशुरामजीने अपने पिताके समस्त प्रेतकर्म किये। भारत ! पहले तो उन्होंने विधिपूर्वक अग्निमें पिताका दाह-संस्कार किया, तत्पश्चात् सम्पूर्ण क्षत्रियोंके वधकी प्रतिज्ञा की ॥५-६॥

संक्रुद्धोऽतिवलः संख्ये शस्त्रमादाय वीर्यवान् । जिम्रवान् कार्तवीर्यस्य सुतानेकोऽन्तकोपमः॥ ७ ॥

अत्यन्त वलवान् एवं पराक्रमी परशुरामजी क्रोधके आवेशमें साक्षात् यमराजके समान हो गये। उन्होंने युद्धमें शस्त्र लेकर अकेले ही कीर्तवीर्यके सब पुत्रोंको मार डाला॥७॥ तेषां चानुगता ये च क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ। तांश्च सर्वानवामृद्वाद् रामः प्रहरतां वरः॥ ८॥

क्षत्रियशिरोमणे ! उस समय जिन-जिन क्षत्रियोने उनका साथ दिया उन सबको भी योद्धाओंमें श्रेष्ठ प्रशुरामजीने भिट्टीमें मिला दिया ॥ ८॥

त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वानिःक्षत्रियां प्रभुः। समन्तपञ्चके पञ्च चकार रुधिरहृदान्॥ ९॥

इस प्रकार भगवान् परशुरामने इस पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे स्नी करके उनके रक्तसे समन्तपञ्चक क्षेत्रमें पाँच रुधिर कुण्ड भर दिये ॥ ९॥

स तेषु तर्पयामास भृगून भृगुकुलोद्वहः। साक्षाद् ददर्शचर्चीकं स च रामं न्यवारयत्॥ १०॥

भृगुकुलभूषण रामने उन कुण्डोंमें भृगुवंशी पितरोंका तर्पण किया और उस समय साक्षात् प्रकट हुए महर्षि ऋचीकको देखा । उन्होंने परशुरामको इस घोर कर्मसे रोका ॥ १० ॥

म० १. ७. १२-



ततो यक्षेन महता जामदग्न्यः प्रतापवान् । तर्पयामास देवेन्द्रमृत्विग्भ्यः प्रद्दौ महीम् ॥ ११ ॥ तद्नन्तर प्रतापी जमदिशिकुमारने एक महान् यज्ञ करके देवराज इन्द्रको तृप्त किया तथा ऋत्विजींको दक्षिणा-रूपमें भूमि दी ॥ ११ ॥

वेदीं चाप्यददद्वैमीं कदयपाय महात्मने । दशव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विशाम्पते ॥ १२ ॥

युधिष्ठिर ! उन्होंने महात्मा कश्यपको एक सोनेकी वेदी प्रदान की। जिसकी लम्बाई-चौड़ाई दस-दस व्याम (चालीस-चालीस हाथ) की थी। ऊँचाईमें भी वह वेदी नौ व्याम (छत्तीस हाथ) की थी॥ १२॥

तां कश्यपस्यानुमते ब्राह्मणाः खण्डशस्तदा। व्यभजंस्ते तदा राजन् प्रख्याताःखाण्डवायनाः॥ १३॥ राजन् ! उस समय कश्यपजीकी आज्ञासे ब्राह्मणींने उस स्वर्णवेदीको खण्ड-खण्ड करके बाँट लिया। अतः वे खाण्डवायन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३॥

स प्रदाय महीं तस्मै कश्यपाय महात्मने। अस्मिन् महेन्द्रे शैलेन्द्रे चसत्यमितविकमः॥१४॥

इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यपको देकर अमित-पराक्रमी परशुरामजी इस पर्वतराज महेन्द्रपर निवास करते हैं ॥ १४ ॥

एवं वैरमभूत् तस्य क्षत्रियैर्ठोकवासिभिः। पृथिवी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५॥

इस तरह उनका सम्पूर्ण जगत्के क्षत्रियोंके साथ वैर हुआ था और उसी समय अमिततेजस्वी परशुरामजीने सारी पृथ्वी जीती थी ॥ १५॥

वैशम्पायन उवाच

ततश्चतुर्दर्शो रामः समयेन महामनाः । दर्शयामास तान् विप्रान् धर्मराजं च सातुजम् ॥ १६ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर चतुर्दशी तिथिको निश्चित समयपर महामना परशुरामजीने उस पर्वतपर रहनेवाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयोंसहित युधिष्ठिरको दर्शन दिया ॥ १६ ॥

सं तमानर्च राजेन्द्र भ्रात्यभिः सहितः प्रभुः। द्विजानां च परां पूजां चक्रे नृपतिसत्तमः॥ १७॥

राजेन्द्र ! उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिरने भाइयोंके साथ श्रद्धापूर्वक भगवान् परशुरामजीकी पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणींका भी बहुत आदर-सत्कार किया ॥१७॥ अर्चित्वा जामद्ग्न्यं स पूजितस्तेन चोदितः।

आचत्वा जामद्गन्य सं पूजितस्तन चादितः। महेन्द्र उष्य तां रात्रि प्रययौ दक्षिणामुखः॥ १८॥

जमदिग्निनन्दन परशुरामजीकी पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे इन्हींकी आज्ञासे उस रातको महेन्द्रपर्वतपर ही रहे, फिर सबेरे उठकर दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्भत तीर्थयात्रापर्वमें होमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें कार्तवीर्थीपारुयानविषयक

पक सौ सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११७ ॥

## अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः

युधिष्ठिरका विभिन्न तीर्थोंमें होते हुए प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर तपसामें प्रवृत्त होना और यादवोंका पाण्डवोंसे मिलना

वैशम्पायन उवाच गच्छन् स तीर्थानि महानुभावः पुण्यानि रम्याणि ददर्श राजा । सर्वाणि विप्रैरुपशोभितानि
कचित्कचिद्भारत सागरस्य ॥ १ ॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! आगे जाते

हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिरने समुद्रतटके समस्त पुण्य तीर्थोंका दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं-कहीं ब्राह्मणलोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थोंकी बड़ी शोभा होती थी।। १॥

स वृत्तवांस्तेषु कृताभिषेकः सहानुजः पार्थिवपुत्रपौत्रः। समुद्रगां पुण्यतमां प्रशस्तां जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः॥ २०॥

परीक्षित्नन्दन ! सदाचारी पाण्डुकुमार युधिष्ठिर कश्यपपुत्र सूर्यदेवके पौत्र थे (क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्यकुमार धर्मसे हुई थी)। वे भाइयोंसहित उन तीथोंमें स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदीके तटपर गये॥ २॥

> तत्रापि चाप्तुन्य महानुभावः संतर्पयामास पितृन् सुरांश्च। द्विजातिमुख्येषु धनं विसुज्य गोदावरीं सागरगामगच्छत्॥ ३॥

महानुभाव युधिष्ठिरने वहाँ भी स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन दान करके सागरगामिनी गोदावरी नदीकी ओर प्रस्थान किया॥३॥

> ततो विपाप्मा द्रविडेषु राजन् समुद्रमासाद्य च लोकपुण्यम् । अगस्त्यतीर्थे च महापवित्रं नारीतीर्थान्यथ वीरो ददर्श ॥ ४ ॥

जनमेजय ! गोदावरीमें स्नान करके पितृत्र हो वे वहाँसे द्रिवड़देशमें धूमते हुए संसारके पुण्यमय तीर्थ समुद्रके तटपर गये। वहाँ स्नानादि करनेके पश्चात् वीर पाण्डुकुमारने आगे बढ़कर परम पिवत्र अगस्त्य-तीर्थ तथा नौरी-तीर्थोंका दर्शन किया। ४॥

तत्रार्जुनस्याध्यधनुर्धरस्य
निशम्य तत् कर्मनरैरशक्यम् ।
सम्पूज्यमानः परमर्थिसङ्घैः
परां मुदं पाण्डुसुतः स हेमे ॥ ५ ॥
स तेषु तीर्थेष्वभिषिक्तगात्रः
कृष्णासद्दायः सहितोऽनुजैश्च ।
सम्पूजयन् विक्रममर्जुनस्य
रेमे महीपाल पतिः पृथिव्याः ॥ ६ ॥

वहाँ श्रेष्ठ घनुर्घर अर्जुनके उस पराक्रमको, जो दूसरे मनुष्योंके लिये असम्भव था, सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको वड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन तीथोंमें बड़े-बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे । जनमेजय ! द्रौपदी तथा भाइयोंके साथ राजा युधिष्ठिरने उन पाँचों तीथोंमें स्नान करके अर्जुनके पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए बहे हर्पका अनुभव किया ॥ ५-६ ॥

तदनन्तर समुद्रतटवर्ती उन सभी तीर्थोंमें सहस्रों गोदान करके भाइयोंसहित युधिष्ठिरने प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनके द्वारा किये हुए गोदानका बारंबार वर्णन किया ॥ ७॥

स तानि तीर्थानि च सागरस्य
पुण्यानि चान्यानि बहुनि राजन्।
क्रमेण गच्छन् परिपूर्णकामः
शूर्पारकं पुण्यतमं ददर्शे॥ ८॥

राजन् ! समुद्र-सम्बन्धी तथा अन्य बहुत-से पुण्य तीर्थोंमें क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्णकाम राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त पुण्यमय शूर्णारकतीर्थका दर्शन किया ॥ ८॥

> तत्रोदधेः कंचिदतीत्य देशं लाहित्या विद्यातं पृथिव्यां वनमाससाद। तप्तं सुरैस्तत्र तपः पुरस्ता-दिष्टं तथा पुण्यपरैर्नरेन्द्रैः॥ ९ ॥

वहाँ समुद्रके कुछ भागको लाँघकर वे एक ऐसे वनमें आये, जो भूमण्डलमें सर्वत्र विख्यात था। वहाँ पूर्वकाल्में देवताओंने तपस्या की थी और पुण्यातमा नरेशोंने यश्चोंका अनुष्ठान किया था। । ९॥

स तत्र तामग्यधनुर्धरस्य वेदीं ददर्शायतपीनबाहुः। ऋचीकपुत्रस्य तपिससङ्घैः समावृतां पुण्यकृदर्चनीयाम्॥१०॥

लम्बी और मोटी भुजाओंवाले युधिष्ठिरने उस बनमें धनुर्धरिशरोमणि ऋचीकवंशी परशुरामजीकी वेदी देखी, जो पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये पूजनीय थी तथा तपस्वियोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे॥ १०॥

> ततो वसुनां वसुधाधिपः स मरुद्रणानां च तथाश्विनोश्च। वैवस्वतादित्यधनेश्वराणा-

मिन्द्रस्य विष्णोः सवितुर्विभोश्च॥ ११॥ भवस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्य चैव। धातुः पितृणां च तथा महात्मा

ातुः ।पर्वणा च तया महातमा हद्रस्य राजन् सगणस्य चैव ॥ १२ ॥

१. पाँच अप्सराओं के तीर्थ।

#### सरखत्याः सिद्धगणस्य चैव पुण्याश्चये चाष्यमरास्तथान्ये। पुण्यानि चाष्यायतनानि तेषां ददर्श राजा सुमनोहराणि॥ १३॥

राजन् ! तत्पश्चात् उन महात्मा नरेशने वसु, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, यम, आदित्य, कुवेर, इन्द्र, विष्णु, भगवान् सविता, शिव, चन्द्रमा, सूर्य, वरुण, साध्यगण, धाता, पितृगण, अपने गणोंसहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध-समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओंके परम पवित्र और मनोहर मन्दिरोंके दर्शन किये ॥ ११-१३॥

तेषूपवासान् विवुधानुपोष्य दत्त्वा च रत्नानि महान्ति राजा । तीर्थेषु सर्वेषु परिप्लुताङ्गः पुनः स शूपीरकमाजगाम ॥ १४ ॥

उन तीर्थोंके निकट निवास करनेवाले विद्वान् ब्राह्मणोंको वस्त्राभूषणोंसे आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रखोंकी भेंट दे वहाँके सभी तीर्थोंमें स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः सूर्णारकक्षेत्रमें लौट आये ॥ १४॥

स तेन तीर्थेन तु सागरस्य पुनः प्रयातः सह सोदरीयैः। द्विजैः पृथिव्यां प्रथितं महद्भि-स्तीर्थे प्रभासं समुपाजगाम॥१५॥

वहाँसे प्रस्थित हो वे भाइयोंसहित सागरतटवर्ती तीर्थोंके मार्गसे होते हुए फिर प्रभासक्षेत्र आये जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके कारण भूमण्डलमें अधिक प्रसिद्ध है ॥ १५ ॥

> तत्राभिषिकः पृथुलोहिताक्षः सहानुजैदेवगणान् पितृंश्च। संतर्पयामास तथैव कृष्णा ते चापि विप्राः सह लोमरोन॥ १६॥

वहाँ भाइयोंसहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रीं-वाले राजा युधिष्ठिरने देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदीने, साथ आये हुए उन ब्राह्मणोंने तथा महर्षि लोमशने भी वहाँ स्नान एवं तर्पण किये॥ १६॥

> स द्वादशाहं जलवायुभक्षः कुर्वेन क्षपाहःसु तदाभिषेकम् । समन्ततोऽग्नीनुपदीपयित्वा तेषे तपो धर्मभूतां वरिष्टः॥ १७॥

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहाँ बारह दिनोंतक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिनमें और रातमें भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्यामें लगे रहते थे॥ १७॥

#### तमुत्रमास्थाय तपश्चरन्तं शुश्राव रामश्च जनार्दनश्च। तौ सर्ववृष्णिप्रवरौ ससैन्यौ युधिष्ठिरं जग्मतुराजमीढम्॥१८॥

इसी समय वृष्णिवंशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभासक्षेत्रमें उग्र तपस्या कर रहे हैं; तब वे अपने सैनिकोंसहित अजमीढकुल-भूषण युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये गये ॥ १८॥

> ते वृष्णयः पाण्डुसुतान् समीक्ष्य भूमौ शयानान् मलदिग्धगात्रान् । अनर्हतीं द्रौपदीं चापि दृष्ट्या सुदुःखितार्श्चकुशुरार्तनादम् ॥ १९ ॥

वहाँ जाकर वृष्णिवंशियोंने देखा, पाण्डवलोग पृथ्वीपर सो रहे हैं, उनके सारे अङ्ग धूलसे सने हुए हैं तथा कष्ट सहनेके अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे बड़े दुखी हुए और आर्त स्वरसे रोने लगे॥ १९॥

> ततः स रामं च जनार्दनं च कार्ष्णि चसाम्बं चशिनेश्चपौत्रम्। अन्यांश्च वृष्णीनुपगम्य पूजां चक्रे यथाधर्ममहीनसस्वः॥ २०॥

( उस महान् संकटमें भी ) महाराज युधिष्ठिरने अपना धैर्य नहीं छोड़ा था। उन्होंने बलरामः श्रीकृष्णः प्रद्युम्नः साम्बः सात्यिक तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियोंके पास जा-जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर-सत्कार किया ॥ २०॥

ते चापि सर्वान् प्रतिपूज्य पार्थास्तैः सत्द्वताः पाण्डुसुतैस्तथैव ।
युधिष्ठिरं सम्परिवार्य राज-नुपाविद्यान् देवगणा यथेन्द्रम् ॥ २१ ॥

राजन् ! पाण्डुपुत्रोंद्वारा सत्कृत होकर यादवोंने भी उन सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैते इन्द्रके चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिश्को सब ओरसे घेरकर बैठ गये॥ २१॥

तेपां स सर्वे चिरितं परेपां चने च वासं परमप्रतीतः। अस्त्रार्थमिन्द्रस्य गतं च पार्थे निवेदानं हृष्टमनाः दादांस॥ २२॥

तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त विश्वस्त होकर यादवोंसे शत्रुओंकी सारी करत्तें कह सुनार्यी और अपने वनवासका भी सब समाचार वताया । साथ ही वड़ी प्रसन्नताके साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रोंकी प्राप्तिके लिये इन्द्रलोकमें गये हैं ॥ २२॥ 

## महाभारत 🔀

भगवान परशुरामद्वारा सहस्रार्जनका वध

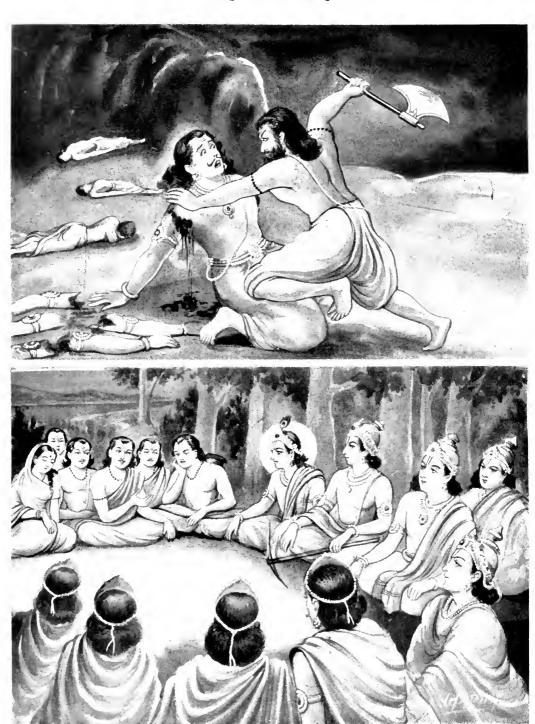

प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवोंकी यादवोंसे भेंट

श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीता-स्तांश्चापि दृष्ट्वा सुक्रशानतीव। नेत्रोद्भवं सम्मुमुचुर्महार्हो उत्तर दुःखार्तिजं वारि महानुभावाः॥ २३॥ युधिष्ठिरका यह वचन सुनकर उन्हें कुछ सान्त्वना मिली । परंतु पाण्डवोंको अत्यन्त दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुःख और वेदनासे पीड़ित हो ऑस बहाने लो ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारतेवनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां प्रभासे यादवपाण्ड वसमागमे अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ११८

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें प्रभासक्षेत्रके भीतर यादव-पाण्डव-

समागमविषयक एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

# एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

## प्रभासतीर्थमें बलरामजीके पाण्डवोंके प्रति सहानुभृतिस्चक दुःखपूर्ण उद्गार

जनमेजय उवाच

प्रभासतीर्थमासाद्य पाण्डवा वृष्णयस्तथा।
किमकुर्वन् कथाश्चैषां कास्तत्रासंस्तपोधन॥१॥
ते हि सर्वे महात्मानः सर्वशास्त्रविशारदाः।
वृष्णयः पाण्डवाश्चैव सुदृदश्च परस्परम्॥२॥

जनमेजयने पूछा—तपोधन! प्रभासतीर्थमें पहुँचकर पाण्डवों तथा वृष्णिवंशियोंने क्या किया ? वहाँ उनमें कैसी वात-चीत हुई ? वे सब महात्मा यादव और पाण्डव सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान् और एक-दूसरेका हित चाइनेवाले थे, (अतः उनमें क्या बात हुई ? यह मैं जानना चाहता हूँ )।। १-२।।

वैशम्पायन उवाच

प्रभासतीर्थं सम्प्राप्य पुण्यं तीर्थं महोदधेः। चृष्णयः पाण्डवान् वीराः परिवार्योपतस्थिरे ॥ ३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! प्रभासक्षेत्र समुद्र-तटवर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है । वहाँ जाकर वृष्णिवंशी वीर पाण्डवीको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ ३॥

ततो गोक्षीरकुन्देन्दुमृणालरजतप्रभः। वनमाली हली रामो बभाषे पुष्करेक्षणम्॥ ४॥

तदनन्तर गोदुर्थः, कुन्दकुसुमः, चन्द्रमाः, मृणाल ( कमल-नाल ) तथा चाँदीकी-सी कान्तिवाले वनमालाविभूषित इलधर बलरामने कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे कहा ॥ ४॥

बलदेव उवाच

न रुष्ण धर्मश्चरितो भवाय जन्तोरधर्मश्च पराभवाय। युधिष्ठिरो यत्र जटी महात्मा बनाश्चयः क्लिश्चरित चीरवासाः ॥ ५ ॥

बलदेवजी बोले—श्रीकृष्ण ! जान पड़ता है, आचरण-में लाया हुआ धर्म भी प्राणियोंके अम्युदयका कारण नहीं होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजयकी प्राप्ति करानेवाला नहीं होता; क्योंकि महात्मा युधिष्ठिरको (जो सदा धर्मका ही पालन करते हैं) जटाधारी होकर वल्कल वस्त्र पहने वनमें रहते हुए महान् बरुश भोगना पड़ रहा है ॥ ५ ॥



दुर्योधनश्चापि महीं प्रशास्ति

न चास्य भूमिर्विवरं ददाति।
धर्मादधर्मश्चिरितो वरीयानितीव मन्येत नरोऽरुपबुद्धिः॥६॥
दुर्योधने चापि विवर्धमाने

युधिष्टिरे चासुखमात्तराज्ये।
कि त्वत्र कर्त्व्यमिति प्रजाभिः

शक्का मिथः संजनिता नराणाम् ॥ ७ ॥ उधर, दुर्योधन (अधर्मपरायण होनेपर भी) पृथ्वीका शासन कर रहा है। उसके लिये यह पृथ्वी भी नहीं फटती है। इससे तो मन्द बुद्धिवाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरणकी अपेक्षा अधर्मका आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन

निरन्तर उन्नित कर रहा है और युधिष्ठिर छलसे राज्य छिन जानेके कारण दुःख उठा रहे हैं । ( युधिष्ठिर और दुर्योधनके दृष्टान्तको सामने रखकर ) मनुष्योंमें परस्पर महान् संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिये—हमें धर्मका आश्रय लेना चाहिये या अधर्मका ? ॥ ६-७॥

अयं स धर्मप्रभवो नरेन्द्रो धर्मे धृतः सत्यधृतिः प्रदाता। चलेद्धि राज्याच सुखाच पार्थो धर्मादपेतस्तु कथं विवर्धेत्॥ ८॥

ये राजा युधिष्ठिर साक्षात् धर्मके पुत्र हैं। धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्यका आश्रय छेते और दान देते रहते हैं। कुन्तोकुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, (परंतु धर्मका त्याग नहीं कर सकते) भला, धर्मसे दूर होकर कोई कैसे अभ्युदयका भागी हो सकता है ? || ८ ||

कथं नु भीष्मश्च कृपश्च विप्रो द्रोणश्च राजा च कुलस्यवृद्धः । प्रवाज्य पार्थान् सुखमाप्नुवन्ति धिक् पापबुद्धीन् भरतप्रधानान् ॥ ९ ॥

पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण तथा कुलके बड़े-बूढ़े राजा धृतराष्ट्र—ये कुन्तीके पुत्रोंको राज्यसे निकाल-कर कैसे सुख पाते हैं ! भरतकुलके इन प्रधान व्यक्तियोंको धिक्कार है ! क्योंकि इनकी बुद्धि पापमें लगी हुई है ॥ ९॥

> किं नाम वक्ष्यत्यवनिप्रधानः पितृन् समागम्य परत्र पापः। पुत्रेषु सम्यक् चरितं मयेति पुत्रानपापान् व्यपरोप्य राज्यात्॥ १०॥

पापी राजा धृतराष्ट्र परलोकमें पितरोंसे मिलनेपर उनके सामने कैसे यह कह सकेगा कि 'मैंने अपने और भाई पाण्डुके पुत्रोंके साथ न्याययुक्त वर्ताव किया है ।' जब कि उसने इन निर्दाष पुत्रोंको राज्यसे विश्वत कर दिया है ॥ १०॥

> नासौ थिया सम्प्रति पद्दयति स र्कि नाम कृत्वाहमचक्षुरेवम् । जातः पृथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रवाज्यकौन्तेयमिति साराज्यात्॥ ११॥

वह अब भी अपने बुद्धिरूप नेत्रोंसे यह नहीं देख पाता कि कौन-सा पाप करनेके कारण मुझे इस प्रकार अन्धा होना पड़ा है और आगे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राज्यसे निकालकर जब मैं भूतलके राजाओंमें फिरसे जन्म लूँगा, तब मेरी दशा कैसी होगी ? ॥ ११॥ नूनं समृद्धान् वितृलोकभूमौ
चामीकराभान् क्षितिज्ञान् प्रफुछान् ।
विचित्रवीर्यस्य सुतः सपुत्रः
कृत्वा नृशंसं वत पश्यित सा ॥ १२ ॥

विचित्रवीर्यका पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके (स्वप्नमें) निश्चय ही पितृलोककी भूमिमें सुवर्णके समान चमकनेवाले समृद्धिशाली एवं पुष्पित वृक्षोंको देख रहे हैं ॥ १२॥

> व्यूढोत्तरांसान् पृथुलोहिताक्षान् नेमान् सा पृच्छन् सा श्रणोति नूनम् । प्रास्थापयद् यत् सवनं सद्यङ्को युधिष्ठिरं सानुजमात्तदास्त्रम् ॥ १३॥

धृतराष्ट्र सुदृद्ध कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रोंवाले इन भीष्म आदिसे कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं है, तभी तो भाइयोंसिहत शस्त्रधारी युधिष्ठिरके प्रति भी मनमें शङ्का रखक्र इन्हें उसने बनमें भेज दिया है ॥ १३ ॥

> योऽयं परेषां पृतनां समृद्धां निरायुधो दीर्घभुजो निहन्यात्। श्रुत्वैव शब्दं हि वृकोदरस्य मुश्चन्ति सैन्यानि शकृत् समूत्रम्॥१४॥

( भला ! वे कौरव इन पाण्डकोंका सामना कैसे कर सकते हैं ? ) ये बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले भीमसेन विना अख़-शस्त्रोंके ही शत्रुओंकी शक्तिशाली सेनाका संहार कर सकते हैं। भीमका तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दलके सैनिक मल-मूत्र करने लगते हैं॥ १४॥

> स श्रुत्पिपासाध्वक्तशस्तरस्वी समेत्य नानायुधवाणपाणिः। वने सारन् वासमिमं सुघोरं शेपं न कुर्यादिति निश्चितं मे ॥ १५॥

वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख-प्यास और रास्ता चलनेकी थकावटसे दुर्बल हो गये हैं। इस भयंकर वनवासका स्मरण करते हुए जब ये हार्योमें अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र एवं धनुष-वाण लिये शत्रु औपर आक्रमण करेंगे, उस समय किसीको भी जीता न छोड़ेंगे—यह मेरा निश्चय है।। १५॥

न ह्यस्य वीर्येण बलेन किर्चित् समः पृथिन्यामिष विद्यते ८ न्यः । स शीतवातातपकिर्शिताङ्गो न शेषमाजावसुदृत्सु कुर्यात् ॥ १६॥ इनके समान पराक्रमी और बलवान् वीर इस पृथ्वीपर

इस प्रकारके वृक्षोंको देखना मृत्युस्चक माना गया है ।

कोई नहीं है। इस समय सदीं-गर्मी और वायुके कप्टसे यद्यपि इनका दारीर दुवला हो गया है तो भी समरमें रात्रुओं मेंसे किसीको भी ये दोष नहीं रहने देंगे॥ १६॥

प्राच्यां नृपानेकरथेन जित्वा वृकोदरः साजुचरान् रणेषु। वृकोदरः साजुचरान् रणेषु। वृकोदरः साजुचरान्य स्वस्त्यागमद्योऽतिरथस्तरस्वी सोऽयंवने क्किश्यित चीरवासाः॥१७॥ यः सिन्धुकूले व्यजयन्नृदेवान् समागतान् दाक्षिणात्यान् महीपान्। तं पश्यतेमं सहदेवमद्य तरिखनं तापसवेषरूपम्॥१८॥

जो पूर्व दिशामें (दिग्विजयकी यात्राके समय) केवल एक रथ लेकर युद्धमें बहुत-से राजाओंको सेवकोंसहित परास्त करके सकुराल लौट आये थे, वे ही अतिरथी और वेगशाली वीर वृकोदर आज वनमें वहकल वस्न पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र-तटपर सामना करनेके लिये आये हुए दक्षिण दिशाके सम्पूर्ण राजाओंपर विजय पायी थी, उसी वेगवान् वीर इस सहदेवको देखो—यह आज तपस्वीकी-सी वेष-भूषा धारण किये हुए दुःख पा सहाहै॥ १७-१८॥

्यः पार्थिवानेकरथेन जिग्ये दिशं प्रतीचीं प्रति युद्धशौण्डः । सोऽयं वने मूलफलेन जीव-अठी चरत्यव मलाचिताङ्गः ॥ १९ ॥

जिस युद्धकुराल नकुलने एकमात्र रथकी सहायतासे पश्चिम दिशाके समस्त भूपालोंको जीत लिया था। वही आज

i grand

वनमें फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करता हुआ सिरपर जटा धारण किये मलिन शरीरसे विचर रहा है।। १९॥

> सत्रे समृद्धेऽतिरथस्य राक्षो वेदीतलादुत्पतिता सुता या। सेयं वने वासमिमं सुदुःखं कथं सहत्यद्य सती सुखाही॥ २०॥

जो अतिरथी राजा द्रुपदके समृद्धिशाली यश्चमें वेदीसे प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगनेके योग्य सती-साध्वी द्रौपदी वनवासके इस महान् दुःखको कैसे सहन करती है !।।

> त्रिवर्गमुख्यस्य समीरणस्य देवेश्वरस्याप्यथवाश्विनोश्च । एषां सुराणां तनयाः कथं नु वनेऽचरन् ह्यस्तसुखाः सुखार्हाः ॥२१॥

धर्म, वायु: इन्द्र और अश्विनीकुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगनेके योग्य होते हुए भी आज सब प्रकारके सुखोंसे विद्यात हो वनमें कैसे विचरण कर रहे हैं ? ॥ २१ ॥

जिते हि धर्मस्य सुते सभार्ये सभ्रातके सानुचरे निरस्ते। दुर्योधने चापि विवर्धमाने कथं न सीद्दत्यवनिः सरौंला॥ २२॥

परनीसहित धर्मराज युधिष्ठिर जूएमें हार गये और भाइयों एवं सेवकींसहित राज्यसे बाहर कर दिये गये; उधर दुर्योधन (अनीतिपरायण होकर भी दिनोंदिन) बढ़ रहा है; ऐसी दशामें पर्वतींसहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती? ॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां बलरामवाक्ये एकोनविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९॥

िंड्ड । इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें बलरामवाक्यविषयक एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९९ ॥

## विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

सात्यिकिके शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णके वचनोंका अनुमोदन एवं पाण्डवोंका पयोष्णी नदीके तटपर निवास

सात्यिकरुवाच

सात्याकरुवाच

न राम कालः परिदेवनाय

यदुत्तरं त्वत्र तदेव सर्वे।

समाचरामो हानतीतकालं

युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किंचित्॥ १॥

सात्यिकिने कहा चलरामजी ! यह समय बैठकर विलाप करनेका नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है।

उसीको इम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज् युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं तो भी हमें अब व्यर्थ समय न विताकर कौरवोंको उचित उत्तर देना चाहिये॥ १॥

> ये नाथवन्तोऽद्य भवन्ति होके ते नात्मना कर्म समारभन्ते। तेषां तु कार्येषु भवन्ति नाथाः शिव्यादयो राम यथा ययातेः॥ २ ॥

इस संसारमें जो लोग सनाथ हैं—जिनके बहुत-से सहायक हैं—वे स्वयं कोई कार्य आरम्भ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्योंमें वे सहायक एवं सुद्धद् ही सहयोगी होते हैं, जैसे ययातिके उद्धार-कार्यमें शिबि आदि उनके नातियोंने योगदान किया था॥ २॥

येषां तथा राम समारभन्ते कार्याणि नाथाः खमतेन लोके। ते नाथवन्तः पुरुपप्रवीरा नानाथवत् कृच्छूमवाप्नुवन्ति ॥ ३ ॥

बलरामजी ! जगत्में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचारसे प्रारम्भ करते हैं, वे पुरुपश्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथकी भाँति कभी कष्टमें नहीं पड़ते॥ ३॥

> कस्मादिमौ रामजनाईनौ च प्रद्युम्नसाम्बौ च मया समेतौ। वसन्त्यरण्ये सहसोदरीयै-स्त्रैलोक्यनाथानभिगम्य पार्थाः॥ ४॥

आप दोनों भाई बलराम और श्रीकृष्ण, मेरेसहित ये प्रद्युम्न और साम्ब सब-के-सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन-पतियोंसे मिलकर भी ये कुन्तीके पुत्र अभीतक अपने भाइयोंके साथ वनमें क्यों निवास करते हैं ? ॥ ४॥

निर्यातु साध्वद्य दशाहंसेना
प्रभूतनानायुधिचत्रवर्मा ।
यमक्षयं गच्छतु धार्तराष्ट्रः
सवान्धवो वृष्णिवलाभिभूतः॥ ५॥
त्वं होव कोपात् पृथिवीमपीमां
संवेष्टयेस्तिष्ठतु शार्क्षधन्या।
स धार्तराष्ट्रं जहि सानुवन्धं
वृत्रं यथा देवपतिर्महेन्द्रः॥ ६॥

उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियोंकी सेना नाना प्रकारके प्रचुर अस्त्र-शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्धके लिये प्रस्थान करें । धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन वृष्णिवंशियों-के पराक्रमसे पराजित हो बन्धु-बान्धवोंसहित यमलोक चला जाय। वलरामजी! भगवान् श्रीकृष्ण अलग खड़े रहें, केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वीको भी अपनी कोधाग्निकी लपटोंमें लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इन्द्रने वृत्रासुरका वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधनको उसके सगे-सम्बन्धियोंसहित मार डालिये॥ ५-६॥

श्राता च मे यः स सखा गुरुश्च जनार्दनस्यात्मसमश्च पार्थः। यद्थंमैच्छन् मनुजाः सुपुत्रं दिाष्यं गुरुश्चाप्रतिकृलवादम्॥ ७॥ जो मेरे भाई, सखा और गुरु हैं, जो भगवान् श्रीकृष्णके आत्मतुल्य सुहृद् हैं, वे कुन्तीकुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्यसे अच्छे पुत्रकी और गुरु प्रतिकूल न बोलनेवाले शिष्यकी कामना करते हैं, उसे सफल करनेका समय आ गया है॥ ७॥

#### यदर्थमभ्युद्यतमुत्तमं तत् करोति कर्माग्यमपारणीयम्। तस्यास्त्रवर्षाण्यहमुत्तमास्त्रे-विंहत्य सर्वाणि रणेऽभिभूय॥८॥

जिसके लिये सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र-शस्त्र उठाता है तथा युद्धमें श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता है, उसकी पूर्तिका यही अवसर है। मैं संग्रामभूमिमें अपने उत्तम आयुधोंद्वारा शत्रुओंकी सारी अस्त्र-वर्षाको नष्ट करके उनके समस्त सैनिकोंको परास्त कर दूँगा ॥ ८॥

> कायाच्छिरः सर्पविषाग्निकल्पैः शरोत्तमैरुन्मथितासि राम। खद्गेन चाहं निशितेन संख्ये कायाच्छिरस्तस्य बलात् प्रमथ्य॥ ९॥

बलरामजी ! सर्पः विष एवं अग्निके समान भयंकर उत्तम बाणोंद्वारा शत्रुके सिरको धड़से अलग कर दूँगा; साथ ही उस समराङ्गणमें शत्रुमण्डलीको मैं बलपूर्वक रौंदकर तीखी तलवारद्वारा उसका मस्तक उड़ा दूँगा॥ ९॥

> ततोऽस्य सर्वानतुगान् हनिष्ये दुर्योधनं चापि कुरूँश्च सर्वान् । आत्तायुधं मामिह रौहिणेय पदयन्तु भैमा युधि जातहर्षाः ॥ १०॥

तदनन्तर उसके समस्त सेनकोंसहित दुर्योधन और समस्त कौरवोंको भी मार डाढ्रॅगा । रोहिणीनन्दन ! युद्धमें भयानक पराक्रम दिखानेवाले योद्धा हर्ष और उत्साहमें भर-कर आज मुझे हाथमें अस्त्र लिये पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखें ॥ १०॥

> निष्नन्तमेकं कुरुयोधमुख्या-निंग्नं महाकक्षमिवान्तकाले। प्रद्युसमुकान् निशितान् न शकाः सोदुं कुपद्रोणविकर्णकर्णाः॥११॥

जैसे प्रत्यकालीन अग्नि स्ते घासकी राशिको जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरवदलके प्रधान वीरोंका संहार कर डालूँगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रचुम्नके छोड़े हुए तीले बाणोंको सहन करनेकी शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य विकर्ण और कर्ण— किसीमें नहीं है॥ ११॥ जानामि वीर्यं च जयात्मजस्य कार्ष्णिर्भवत्येष यथा रणस्यः। साम्बः ससूतं सरथं भुजाभ्यां दुःशासनं शास्तु बळात् प्रमथ्य॥ १२॥

में अर्जुनकुमार अभिमन्युके भी पराक्रमको जानता हूँ। वह समरभूमिमें खड़ा होनेपर साक्षात् श्रीकृष्णतन्दन प्रद्युम्नके ही समान जान पड़ता है। वीरवर साम्ब वल्पूर्वक शत्रुसेनाको मथकर अपनी दोनों भुजाओंसे रथ और सारथिसहित दुःशासनका दमन करें।। १२॥

न विद्यते जाम्बवतीसुतस्य रणे विषद्यं हि रणोत्कटस्य। एतेन बालेन हि शम्बरस्य दैत्यस्य सैन्यं सहसा प्रणुत्तम्॥ १३॥

जाम्बवतीनन्दन साम्ब रणभूमिमें बड़े प्रचण्ड पराक्रम-शाली बन जाते हैं। उस समय इनके लिये कुछ भी असह्य नहीं है। इन्होंने बाल्यावस्थामें ही सहसा शम्बरासुरकी सेनाको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।। १३॥

> वृत्तोरुरत्यायतपीनबाहु-रेतेन संख्ये निहतोऽश्वचकः। को नाम साम्बस्य महारथस्य रणे समक्षं रथमभ्युदीयात्॥ १४॥

इनकी जाँघें गोल हैं, मुजाएँ लंबी और मोटी हैं; इन्होंने युद्धमें अश्वारोहियोंकी कितनी ही सेनाओंका संहार किया है। भला, संग्रामभूमिमें महारथी साम्बके रथके सम्मुख कौन आ सकता है ? ॥ १४॥

> यथा प्रविश्यान्तरमन्तकस्य काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत । तथा प्रविश्यान्तरमस्य संख्ये को नाम जीवन पुनरावजेत ॥ १५ ॥

जैसे अन्तकाल आनेपर यमराजकी भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहाँसे निकल नहीं सकता, उसी प्रकार रणक्षेत्रमें वीरवर साम्बके वशमें आया हुआ कौन ऐसा योद्धा होगा, जो पुन: जीवित लौट सके ॥ १५॥

द्रोणं च भीष्मं च महारथौ तौ
सुतैर्वृतं चाण्यथ सोमदत्तम् ।
सर्वाणि सैन्यानि च वासुदेवः
प्रधक्ष्यते सायकविद्वजातेः ॥ १६ ॥

वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण चाहें तो अपने बाणरूपी अग्निकी लपटोंसे द्रोणऔर भीष्म-इन दोनों प्रसिद्ध महार्थियों-को, पुत्रींसहित सोमदत्तको तथा सारी कौरव-सेनाको भी भस्म क्र डालेंगे ॥ १६॥ कि नाम लोकेष्वविषद्यमस्ति कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु। आत्तायुधस्योत्तमवाणपाणे-

श्चकायुधस्याप्रतिमस्य युद्धे ॥ १७ ॥ देवताओंसहित सम्पूर्ण होकोंमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो हाथोंमें हथियार, उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्धमें अनुपम पराक्रम प्रकट करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके लिये असहा हो ॥ १७ ॥

ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचर्मपाणिर्महोमिमां धार्तराष्ट्रैविंसंझैः।
हतोत्तमाङ्गैनिंहतेः करोतु
कीणां कुरौवेंदिमिवाध्वरेषु॥ १८॥
गदोल्मुकौ वाहुकभानुनीथाः
शूरश्च संख्ये निराठः कुमारः।
रणोत्कठौ सारणचारुदेण्णौ

कुले।चितं विप्रथयन्तु कर्म॥ १९॥ वाल-तलवार लिये हुए वीरवर अनिरुद्ध भी, जैसे यज्ञोंमें कुशाओंद्वारा यज्ञकी वेदी वक दी जाती है, उसी प्रकार युद्धमें सिर कटाकर मरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंद्वारा इस भूमिको वक दें। गद, उल्मुक, बाहुक, भानु, नीथ, युद्धमें शूर्यीर कुमार निशठ तथा रणभूमिमें प्रचण्ड पराक्रमी सारण और चारुदेण—ये सब लोग अपने कुलके अनुरूप पराक्रम प्रकट करें॥ १८-१९॥

सवृष्णिभोजान्धकयोधमुख्या समागता सात्वतशूरसेना। इत्वारणे तान् धृतराष्ट्रपुत्राँ-होके यशः स्फीतमुपाकरोतु॥ २०॥

यदुवंशियोंकी शौर्यपूर्ण सेना, जिसमें वृष्णि, भोज और अन्धकवंशी योद्धाओंकी प्रधानता है, आक्रमण करके युद्धमें धृतराष्ट्रपुत्रोंको मार डाले और संसारमें अपने उज्ज्वल यशका विस्तार करे।। २०॥

> ततोऽभिमन्युः पृथिवीं प्रशास्तु यावद् वतं धर्मभृतां वरिष्ठः । युधिष्ठिरः पारयते महात्मा वते यथोक्तं कुरुसत्तमेन॥ २१॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जबतक अपने उस व्रतको, जिसे इन कुरुकुलभूषणने जूएके समय प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार किया था, पूर्ण न कर लें, तबतक अभिमन्यु इस पृथ्वीका शासन करे॥ २१॥

असात्रमुक्तैर्विशिखेर्जितारि-स्ततो महीं भोक्ष्यति धर्मराजः । निर्धार्तराष्ट्रां हतसूतपुत्रा-मेतद्धि नः कृत्यतमं यशस्यम् ॥ २२ ॥ तदनन्तर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणोंसे ही शत्रुओंपर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठर इस पृथ्वीका राज्य भोगेंगे । उस समयतक यह पृथ्वी धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे रहित हो जायगी और स्तपुत्र कर्ण भी मर जायगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिये महान् यशोवर्धक कार्य योगा॥ २२॥

वासुदेव उवाच

असंशयं माधव सत्यमेतद् गृह्णीम ते वाक्यमदीनसत्त्व। खाभ्यां भुजाभ्यामजितां तु भूमिं नेच्छेत् कुरूणामृषभः कथंचित्॥ २३॥

भगवान् श्रीकृष्ण बोले—उदारहृदय मधुकुलभूषण सात्यके! तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। हम तुम्हारे इन बचनोंको स्वीकार करते हैं; परंतु ये कुकश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमिको किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे, जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो॥ २३॥

न होप कामान्न भयान्न लोभाद्
युधिष्ठिरो जातु जह्यात् खधर्मम् ।
भीमार्जुनौ चातिरथौ यमौ च
तथैव कृष्णा दुपदारमजेयम् ॥ २४ ॥

कामना, भय अथवा लोम किसी भी कारणसे युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते । उसी तरह अतिरथी वीर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा यह द्रुपदकुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती ॥ २४॥

> उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ पृथिव्यां वृकोदरश्चेय धनंजयश्च । कस्मान्न कृत्स्नां पृथिवीं प्रशासे-न्माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतोऽयम्॥ २५॥

भीमसेन और अर्जुन—ये दोनों वीर युद्धमें इस पृथ्वीपर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्रीकुमारोंसे संयुक्त होनेपर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वीका शासन कैसे नहीं कर सकते ? ॥ २५ ॥

> यदा तु पञ्चालपितर्महातमा सकेकयदचेदिपतिर्वयं च। युध्येम विकम्य रणे समेता-स्तदैव सर्वे रिपवो हि न स्युः॥ २६॥

जब महात्मा पाञ्चालराज, केकय, चेदिराज और हम सब लोग एक साथ होकर रणमें पराक्रम दिखायेंगे, उसी समय हमारे सारे शत्रुओंका अस्तित्व मिट जायगा॥ २६॥ युधिष्ठिर उवाच

नेदं चित्रं माधव यद् व्रवीषि सत्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम् । कृष्णस्तु मां वेद यथावदेकः कृष्णं च वेदाहमथो यथावत् ॥ २७ ॥

युधिष्ठिरने कहा—सात्यके ! तुम जो कुछ कह रहे हो, वह तुम्हारे-जैसे वीरके लिये कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; परंतु मेरे लिये सत्यकी रक्षा ही प्रधान है, राज्यकी प्राप्ति नहीं । केवल श्रीकृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी श्रीकृष्णके स्वरूपको यथार्थरूपसे जानता हूँ ॥ २७॥

यदैव कालं पुरुषप्रवीरो वेत्स्यत्ययं माधव विक्रमस्य । तदा रणे त्वं च शिनिप्रवीर सुयोधनं जेष्यसि केशवश्च ॥ २८ ॥ शिनिवंशके प्रधान वीर माधव ! ये पुरुषरान श्रीकृषण

जभी पराक्रम दिखानेका अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान् केशव मिलकर युद्धमें दुर्योधनको जीत

सकोगे ॥ २८ ॥

प्रतिप्रयान्त्वच दशाईवीरा दृष्टोऽसि नाथैर्नरलोकनाथैः । धर्मेऽप्रमादं कुरुताप्रमेया द्रष्टासि भूयः सुखिनः समेतान् ॥ २९ ॥

अब ये यदुवंशी बीर द्वारकाको लौट जायँ। आपलोग मेरे नाथ या सहायक तो हैं ही, सम्पूर्ण मनुष्य-लोकके भी रक्षक हैं; आपलोगोंसे मिलना हो गया, यह बड़े आनन्दकी बात है। अनुपम शक्तिशाली बीरो! आपलोग धर्मपालनकी ओरसे सदा सावधानी रखें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रोंको एकत्र हुआ देखूँगा॥ २९॥

तेऽन्योन्यमामन्त्र्य तथाभिवाद्य वृद्धान् परिष्वज्य शिशूंश्च सर्वोन् । यदुप्रवीराः खगृहाणि जग्मु-स्ते चापि तीर्थोन्यनुसंविचेरुः ॥ ३० ॥

तत्पश्चात् वे यादव-पाण्डव वीर एक दूसरेकी अनुमित ले, वृद्धोंको प्रणाम करके, बालकोंको हृदयसे लगाकर तथा अन्य सबसे यथायोग्य मिलकर अपने अभीष्ट स्थानको चल दिये । यादववीर अपने घर गये और पाण्डवलोग पूर्ववत् तीथोंमें विचरने लगे ॥ ३० ॥

विस्रज्य रुष्णं त्वथ धर्मराजो विदर्भराजोपचितां सुतीर्थाम् । जगाम पुण्यां सरितं पयोष्णीं सभ्रातृभृत्यः सह लोमरोन् ॥ ३१ ॥ श्रीकृष्णको विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर लोमशजी, भाइयों और सेवकोंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित, उत्तम तीर्थोंवाली पुण्य नदी पयोष्णीके तटपर गये॥ ३१॥

> सुतेन सोमेन विमिश्रतोयां पयः पयोर्ष्णी प्रति सोऽध्युवास ।

द्विजातिमुख्यैर्मुदितैर्मद्दात्मा संस्तूयमानः स्तुतिभिर्वराभिः॥३२॥

उसके जलमें यज्ञसम्बन्धी सोमरस मिला हुआ था। पयोष्णीके तटपर जा उन्होंने उसका जल पीकर वहाँ निवास किया। उस समय प्रसन्नतासे भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियोद्वारा उन महात्मा नरेशकी स्तुति कर रहे थे॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां षादवगमने विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राप्रसङ्गमें यादवगमनविषयक एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२०॥

# एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा, पयोष्णी, वैदुर्य पर्वत और नर्मदाके माहात्म्य तथा च्यवन-सुकन्याके चरित्रका आरम्भ

लोमश उवाच

नृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः। तर्पितः श्रूयते राजन् स तृप्तो मुद्मभ्यगात्॥ १॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! सुना जाता है कि इस पयोध्णी नदीके तटपर राजा नुगने यज्ञ करके सोमरसके द्वारा देवराज इन्द्रको तृप्त किया था । उस समय इन्द्र पूर्णतः तृप्त होकर आनन्दमग्न हो गये थे ॥ १॥

इह देवैः सहेन्द्रश्च प्रजापतिभिरेव च। इष्टं बहुविधैर्यज्ञैर्महद्गिर्भूरिदक्षिणैः॥ २॥

यहीं इन्द्रसिहत देवताओं ने और प्रजापितयों ने भी प्रचुर दक्षिणासे युक्त अनेक प्रकारके बड़े-बड़े यज्ञों द्वारा भगवानुका यजन किया है ॥ २ ॥

आमूर्तरयसङ्चेह राजा वज्रधरं प्रभुम्। तर्पयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु॥३॥

अमूर्तरयाके पुत्र राजा गयने भी यहाँ सात अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करके उनमें धोमरसके द्वारा वज्रधारी इन्द्रको संतुष्ट किया था ॥ ३॥

तस्य सप्तसु यशेषु सर्वमासीद्धिरण्मयम्। वानस्पत्यं च भौमं च यद् द्रव्यं नियतं मखे॥ ४॥

यज्ञमें जो वस्तुएँ नियमित रूपसे काष्ठ और मिडीकी बनी हुई होती हैं, ये सब-की-सब राजा गयके उक्त सातों यज्ञोंमें सुवर्णसे बनायी गयी थीं ॥ ४॥

चवालयूपचमसाः स्थाल्यः पाज्यः स्नुचः स्नुवाः । तेष्वेव चास्य य**न्नेषु प्रयोगाः** सप्त विश्वताः ॥ ५ ॥ प्रायः यज्ञोंमें चेषाल, यूंप, चमैस, स्थाँली, पात्री, सुँक् और खुवाँ-येसात साधन उपयोगमें लाये जाते हैं। राजा गयके पूर्वोक्त सातों यज्ञोंमें ये सभी उपकरण सुवर्णके ही थे, ऐसा सुना जाता है।। ५।।

सप्तैकैकस्य यूपस्य चषालाश्चोपरि स्थिताः।
तस्य सायूपान् यज्ञेषु भ्राजमानान् हिरण्मयान्॥ ६ ॥
स्वयमुत्थापयामासुर्देवाः सेन्द्रा युधिष्ठिर।
तेषु तस्य मखाग्र्येषु गयस्य पृथिवीपतेः॥ ७ ॥
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्धिजातयः।
प्रसंख्यानानसंख्येयान् प्रत्यगृह्णन् द्विजातयः॥ ८ ॥

सात यूपोंमेंसे प्रत्येकके ऊपर सात-सात चषाल थे ।
युधिष्ठिर ! उन यज्ञोंमें जो चमकते हुए सुवर्णमय यूप थे, उन्हें
इन्द्र आदि देवताओंने स्वयं खड़ा किया था । राजा गयके
उन उत्तम यज्ञोंमें इन्द्र सोमपान करके और ब्राह्मण
बहुत-सी दक्षिणा पाकर हपींन्मत्त हो गये थे । ब्राह्मणींने
दक्षिणामें जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थी, उसकी गणना
नहीं की जा सकती थी।। ६-८।।

सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारकाः। यथा वा वर्षतो धारा असंख्येयाः सा केनचित्॥ ९॥ तथैव तदसंख्येयं धनं यत् प्रददौ गयः। सदस्येभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सप्तस्तु॥ १०॥

महाराज ! राजा गयने सातों यशोंमें सदस्योंको जो असंख्य धन प्रदान किया था, उसकी गणना उसी प्रकार

१. यूपके कपरका गोलाकार काष्ठ । २. यूप—यज्ञ-स्तम्भ । ३. चमस— सोमपानका पात्र । ४. बटलोई । ५. पकी-पकायी सामग्री रखनेका पात्र । ६. इविष्य अर्पण करनेका उपकरण । ७. इत आदिकी आहुति डालनेका साथन ।

नहीं हो सकती थी। जैसे इस जगत्में कोई बालूके कणों। आकाशके तारों और वर्षाकी धाराओंको नहीं गिन सकता ॥ ९-१०॥

भवेत् संख्येयमेतद्धि यदेतत् परिकीर्तितम्। न तस्य शक्याः संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः॥ ११॥

उपर्युक्त बाङ्के कण आदि कदाचित् गिने भी जा सकते हैं; परंतु दक्षिणा देनेवाले राजा गयकी दक्षिणाकी गणना करना सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥

हिरण्मयीभिगोंभिश्च कृताभिविश्वकर्मणा । ब्राह्मणांस्तर्पयामास नानादिग्भ्यः समागतान् ॥ १२ ॥ अल्पावरोपा पृथिवी चैत्यैरासीन्महात्मनः । गयस्य यज्ञमानस्य तत्र तत्र विशाम्पते ॥ १३ ॥

उन्होंने विश्वकर्माकी बनायी हुई सुवर्णमयी गौएँ देकर विभिन्न दिशाओंसे आये हुए ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर ! भिन्न-भिन्न स्थानोंमें यज्ञ करनेवाले महामना राजा गयके राज्यकी थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गयी थी, जहाँ यज्ञके मण्डप न हों॥ १२-१३॥

स लोकान् प्राप्तवानैन्द्रान् कर्मणा तेन भारत । स लोकतां तस्य गच्छेत्पयोष्ण्यां यउपस्पृरोत् ॥१४॥

भारत ! उस यज्ञ-कर्मके प्रभावसे गयने इन्द्रादि लोकों-को प्राप्त किया । जो इस पयोष्णी नदीमें स्नान करता है, वह भी राजा गयके समान पुण्यलोकका भागी होता है ॥ १४ ॥ तस्मात्त्वमन्न राजेन्द्र भ्रातृभिः सहितोऽच्युत। उपस्पृश्य महीपःल धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १५ ॥

अतः राजेन्द्र ! तुम भाइयोंसहित इसमें स्नान करके सब पापोंसे मुक्त हो जाओगे ॥ १५ ॥

वैशम्पायन उवाच

सपयोष्ण्यां नरश्रेष्ठः स्नात्वा वै भ्रातृभिः सह । वैदूर्यपर्वतं चैव नर्मदां च महानदीम् ॥ १६ ॥ ( उद्दिश्य पाण्डवश्रेष्ठः स प्रतस्थे महीपतिः । ) समागमत तेजस्वी भ्रातृभिः सहितोऽनघ । तत्रास्य सर्वाण्याचल्यौ लोमशो भगवानृषिः ॥ १७ ॥ तीर्थानि रमणीयानि पुण्यान्यायतनानि च । यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ भ्रातृभिः सह । तत्र तत्राददाद् वित्तं ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ १८ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—निष्पाप जनमेजय ! पाण्डवप्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयोंसहित पयोष्णी-नदीमें स्नान करके वैदूर्यपर्वत और महानदी नर्मदाके तटपर जानेका उद्देश्य लेकर वहाँसे चल दिये और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयोंको साथ लिये यथासमय अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँच गये । वहाँ भगवान् लोमश मुनिने उनसे समस्त रमणीय तीथों और पवित्र देवस्थानोंका परिचय कराया । तत्पश्चात् राजाने अपनी सुविधा और प्रसन्नताके अनुसार सहसों ब्राह्मणोंको धनका दान किया और भाइयों-सहित उन सब स्थानोंकी यात्रा की ॥ १६-१८॥

#### लोमश उवाच

देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकताम्। वैदूर्यपर्वतं दृष्टा नर्मदामवतीर्य च॥१९॥

ले। मराजीने कहा कुन्तीनन्दन ! वैदूर्यपर्वतका दर्शन करके नर्मदामें उतरनेसे मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओंके समान पवित्र लोकोंको प्राप्त कर लेता है।। १९॥

संधिरेष नरश्रेष्ठ त्रेतायां द्वापरस्य च। एनमासाद्य कौन्तेय सर्वपापैः प्रमुच्यते॥२०॥

नरश्रेष्ठ ! यह वैदूर्यपर्वत त्रेता और द्वापरकी सन्धिमें प्रकट हुआ है, इसके निकट जाकर मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥ २०॥

एव शर्यातियज्ञस्य देशस्तात प्रकाशते। साक्षाद्यत्रापिवत्सोममश्विभ्यां सहकौशिकः॥२१॥

तात ! यह राजा शर्यातिके यज्ञका स्थान प्रकाशित हो रहा है, जहाँ साक्षात् इन्द्रने अश्विनीकुमारोंके साथ बैठकर सोम-पान किया था ॥ २१॥

चुकोप भागवश्चापि महेन्द्रस्य महातपाः। संस्तम्भयामास च तं वासवं च्यवनः प्रभुः। सुकन्यां चापि भार्यो स राजपुत्रीमवाप्तवान्॥ २२॥ (नासत्यौ च महाभाग कृतवान् सोमपीथिनौ।)

महाभाग ! यहीं महातपस्वी भृगुनन्दन भगवान् च्यवन देवराज इन्द्रपर कुपित हुए थे और यहीं उन्होंने इन्द्रको स्तम्भित भी कर दिया था । इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन-ने यहीं अश्विनीकुमारोंको यश्चमें सोमपानका अधिकारी बनाया था । और इसी स्थानपर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी-रूपमें प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥

युधिष्टिर उवाच

कथं विष्टम्भितस्तेन भगवान् पाकशासनः। किमर्थं भागवश्चापि कोपं चक्रे महातपाः॥ २३॥

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवनने भगवान् इन्द्रका स्तम्भन कैसे किया ? उन्हें इन्द्रपर कोध किस लिये हुआ ? ॥ २३ ॥ नासत्यौ च कथं ब्रह्मन् इतवान् सोमपीथिनौ ।

पतत् सर्वे यथावृत्तमाख्यातु भगवान् मम ॥ २४ ॥

तथा ब्रह्मन् ! उन्होंने अश्विनीकुमारोंको यज्ञमें सोमपान-का अधिकारी किस प्रकार बनाया ? ये सब बार्ते आप यथार्थ-रूपसे मुझे बतावें ।। २४ ॥

्रह्नि श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीथयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें सुकन्योपाख्यानविषयक

एक सौ इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥ य अधिक पाठका १ ज्लोक मिलाकर कल २५ ज्लोक हैं

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ रलोक मिलाकर कुल २५ रलोक हैं )

## द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः महर्षि च्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति

लोमश उवाच

भृगोर्महर्षेः पुत्रोऽभूच्च्यवनो नाम भारत। समीपे सरसस्तस्य तपस्तेपे महाद्युतिः॥१॥ स्थाणुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव। अतिष्ठत विरं कालमेकदेशे विशाम्पते॥२॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! महर्षि भृगुके पुत्र च्यवन मुनि हुए, जो महान् तेजस्वी थे । उन्होंने उस सरोवरके समीप तपस्या आरम्भ की । पाण्डुनन्दन ! परम तेजस्वी महात्मा च्यवन वीरासनसे वैठकर ठूँठे काठके समान जान पड़ते थे । राजन् ! वे एक ही स्थानपर दीर्घकालतक अविचल भावसे बैठे रहे ॥ १-२ ॥

स वर्ग्मीकोऽभवद्दषिर्छताभिरिव संवृतः। कालेन महता राजन् समाकीर्णः पिपीलिकैः॥ ३॥

धीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उनका शरीर चींटियोंसे न्यात हो गया। वे महर्षि लताओंसे आच्छादित हो गये और बाँबीके समान प्रतीत होने लगे॥ ३॥

तथा स संवृतो धीमान् मृत्पिण्ड इव सर्वशः। तप्यते सा तपो घोरं वल्मीकेन समावृतः॥ ४॥

इस प्रकार लता-वेलोंसे आच्छादित हो बुद्धिमान् च्यवन मुनि सब ओरसे केवल मिट्टीके लोंदेके समान जान षड़ने लगे। दीमकोंद्वारा जमा की हुई मिट्टीके ढेरसे ढके हुए वे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे॥ ४॥

अथ दीर्घस्य कालस्य शर्यातिर्नाम पार्थिवः। आजगाम सरो रम्यं विद्दर्तुमिद्मुत्तमम्॥ ५॥

इस प्रकार दीर्घकाल न्यतीत होनेपर राजा शर्याति इस उत्तम एवं रमणीय सरोवरके तटपर विहारके लिये आये ॥५॥ तस्य स्त्रीणां सहस्राणि चत्वार्यासन् परिग्रहे । एकेंव च सुता सुभ्रः सुकन्या नाम भारत ॥ ६ ॥

युधिष्ठिर ! उनके अन्तः पुरमें चार हजार स्त्रियाँ थीं; परंतु संतानके नामपर केवल एक ही सुन्दरी पुत्री थीं, जिसका नाम सुकन्या था ॥ ६॥ सा सर्खीभिः परिवृता दिव्याभरणभूषिता। चंक्रम्यमाणा वल्मीकं भार्गवस्य समासदत्॥ ७॥

वह कन्या दिव्य बस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो सिखयोंसे षिरी हुई वनमें इधर-उधर घूमने लगी । घूमती-घामती वह भृगुनन्दन च्यवनकी बाँबीके पास जा पहुँची ॥ ७॥

सा वै वसुमर्ती तत्र पश्यन्ती सुमनोरमाम्। वनस्पतीन् विचिन्वन्ती विज्ञहार सस्तीवृता॥ ८॥

वहाँकी भ्मि उसे बड़ी मनोहर दिखायी दी। वह सिखयोंके साथ वृक्षोंके फल-फूल तोड़ती हुई चारों ओर धूमने लगी। ८।

रूपेण वयसा चैव मदनेन मदेन च।
बभक्ष वनदृक्षाणां शाखाः परमपुष्पिताः॥ ९॥
तां सखीरहितामेकामेकवस्त्रामलंकृताम्।
ददर्श भार्गवो धीमांश्चरन्तीमिव विद्युतम्॥१०॥

सुन्दर रूप, नयी अवस्था, काम-भावके उदय और यौवन-के मदसे प्रेरित हो सुकन्याने उत्तम फूलोंसे भरी हुई वन-वृक्षोंकी यहुत-सी शाखाएँ तोड़ लीं। वह सिखयोंका साथ छोड़कर अकेली टहलने लगी। उस समय उसके शरीरपर एक ही वस्त्र था और वह भाँति-भाँतिके अलङ्कारोंसे अलङ्कृत थी। बुद्धिमान् च्यवन मुनिने उसे देखा। वह चमकती हुई विद्युत्के समान चारों और विचर रही थी॥ ९-१०॥

तां पश्यमानो विजने स रेमे परमद्युतिः। क्षामकण्ठश्च विप्रपिंस्तपोवलसमन्वितः॥११॥

उसे एकान्तमें देखकर परम कान्तिमान्, तपोबलसम्पन्न एवं दुर्बल कण्ठवाले ब्रह्मर्षि च्यवनको बड़ी प्रसन्नता हुई॥११॥

तामावभाषे कल्याणीं सा चास्य न श्रणोति वै। ततः सुकन्या वल्मीके दृष्ट्रा भागवचक्षुषी ॥ १२ ॥ कौत् हलात् कण्टकेन बुद्धिमोहबलात्कृता। किं नु खिल्वदमित्युक्वानिर्विभेदास्य लोचने ॥ १३ ॥ अक्रध्यत् स तया विद्धे नेत्रे परममन्युमान्। ततः शर्यातिसैन्यस्य शक्रनमूत्रे समावृणोत् ॥ १४ ॥ ततो रुद्धे राक्टनमूत्रे सैन्यमानाहदुःखितम्।
तथागतमभिप्रेक्ष्य पर्यपृच्छत् स पार्थिवः॥१५॥
तपानित्यस्य वृद्धस्य रोपणस्य विशेषतः।
केनापकृतमधेह भार्गवस्य महात्मनः॥१६॥
झातं वा यदि वाझातं तत् दुतं ब्रुत मा विरम्।
तम् चुः सैनिकाः सर्वे न विद्योऽपकृतं वयम्॥१७॥

उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्याको पुकारा; परंतु वह (ब्रह्मर्पिका कण्ठ दुर्बल होनेके कारण) उनकी आवाज नहीं सुनती थी। उस बाँबीमें मुनिवर च्यवनकी चमकती हुई आँखोंको देखकर उसे बहुत कौतृहल हुआ। उसकी बुद्धिपर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह कहती हुई कि 'देखूँ यह क्या है?' एक काँटेसे उन्हें छेद दिया।



उसके द्वारा आँखें विंध जानेके कारण परम क्रोधी ब्रह्मिण च्यवन अत्यन्त कुपित हो उटे। फिर तो उन्होंने शर्यातिकी सेनाके मल-मूत्र वंद कर दिये। मल-मूत्रका द्वार वंद हो जाने से मलावरोधके कारण सारी सेनाको बहुत दुःख होने लगा। सैनिकोंकी ऐसी अवस्था देखकर राजाने सबसे पूछा—'यहाँ नित्य-निरन्तर तपस्यामें संलग्न रहनेवाले वयो हुद्ध महामना च्यवन रहते हैं। वे स्वभावतः बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर या विना जाने आज किसने अपकार किया है? जिन लोगोंने भी ब्रह्मिष्वंका अपराध किया हो, वे तुरंत सब कुछ वता दें, विलम्ब न करें।'

तव सम्पूर्ण सैनिकोंने उनसे कहा-- 'महाराज ! हम नहीं जानते कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है ! ॥ १ २ - १ ७॥ सर्वोपायैर्तथाकामं भवांस्तद्धगच्छतु ।
ततः स पृथिवीपालः साम्ना चोग्नेण च खयम् ॥ १८ ॥
पर्यपृच्छत् सुद्दद्वर्गं पर्यजानन्न चैव ते ।
आनाहार्ते ततो दृष्ट्वा तत्सैन्यमसुखार्दितम् ॥ १९ ॥
पितरं दुःखितं दृष्ट्वा सुकन्येदमथाव्रवीत् ।
मयाटन्त्येह वर्ष्मीके दृष्टं सत्त्वमभिज्वलत् ॥ २० ॥
खद्योतवद्गिश्चातं तन्मया विद्यमन्तिकात् ।
पतच्छुत्वा तु वर्ष्मीकं दार्यातिस्तूर्णमभ्ययात् ॥ २१ ॥
तत्रापश्यत् तपोवृद्धं वयोवृद्धं च भार्गवम् ।
अयाचद्थ सैन्यार्थं प्राञ्जलिः पृथिवीपतिः ॥ २२ ॥

'आप अपनी रुचिके अनुसार सभी उपायोंद्वारा इसका पता लगावें।' तब राजा शर्यातिने साम और उप्रनीतिके द्वारा सभी सुद्धदोंसे पूछा; परंतु वे भी इसका पता न लगा सके। तदनन्तर सुकन्याने सारी सेनाको मलावरोधके कारण दुःखसे पीड़ित और पिताको भी चिन्तित देख इस प्रकार कहा—'तात! मेंने इस वनमें घूमते समय एक वाँबीके भीतर कोई चमकीली वस्तु देखी, जो जुगन्के समान जान पड़ती थी। उसके निकट जाकर मैंने उसे काँटेसे बींध दिया।' यह सुनकर शर्याति तुरंत ही बाँबीके पास गये। वहाँ उन्होंने तपस्यामें बढ़े-चड़े वयोगृद्ध महात्मा च्यवनको देखा और हाथ जोड़कर अपने सैनिकीका कष्ट निवारण करनेके लिये याचना की—॥ १८-२२॥

अञ्चानाद् बालया यत् ते कृतं तत् क्षन्तुमहीस । ततोऽत्रवीन्महीपालं च्यवनो भागवस्तदा ॥ २३ ॥ अपमानादहं विद्धो ह्यनया द्र्पपूर्णया । रूपौदार्यसमायुकां लोभमोहबल्लात्कृताम् ॥ २४ ॥ तामेव प्रतिगृह्याहं राजन् दुहितरं तव । क्षंस्यामीति महीपाल सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ २५ ॥

'भगवन् ! मेरी वालिकाने अज्ञानवरा जो आपका अगराध किया है, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें।' उनके ऐसा कहनेपर भगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा—'राजन् ! तुम्हारी इस पुत्रीने अहंकारवरा अपमानपूर्वक मेरी आँखें फोड़ी हैं, अतः रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त तथा लोभ और मोहके वशीभृत हुई तुम्हारी इस कन्याको पत्नी-रूपमें प्राप्त करके ही मैं इसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ। भूपाल ! यह मैं तुमसे सची वात कहता हूँ'॥ २३–२५॥

#### लोमश उवाच

ऋषेर्वचनमाज्ञाय शर्यातिरविचारयन् । ददौ दुहितरं तस्मै च्यवनाय महात्मने ॥ २६ ॥

लोमराजी कहते हैं—च्यवन ऋषिका यह वचन सुनकर राजा शर्यातिने विना कुछ विचार किये ही महात्मा च्यवनको अपनी पुत्री दे दी ॥ २६ ॥ प्रतिगृह्य च तां कन्यां भगवान् प्रससाद ह । प्राप्तप्रसादो राजा वै ससैन्यः पुरमावजत् ॥ २७ ॥

उस राजकन्याको पाकर भगवान् च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये । तत्पश्चात् उनका कृपाप्रसाद प्राप्त करके राजा शर्याति सेनासहित सकुशल अपनी राजधानीको लीट आये ॥ २७ ॥

सुकन्यापि पति लब्ध्वा तपीस्त्रनमनिन्दिता। नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २८॥ सुकन्या भी तपस्वी च्यवनको पतिरूपमें पाकर प्रतिदिन प्रेमपूर्वक तप और नियमका पालन करती हुई उनकी परिचर्या करने लगी॥ २८॥

अग्नीनामतिथीनां च ग्रुश्रूषुरनसूयिका। समाराधयत क्षिप्रं च्यवनं सा ग्रुभानना॥ २९॥

सुमुखी सुकन्या किसीके गुणोंमें दोष नहीं देखती थी। वह विविध अग्नियों और अतिथियोंकी सेवामें तत्पर हो शीघ्र ही महर्षि च्यवनकी आराधनामें लग गयी॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमं लोमश्ति।थँयात्राके प्रसंगमें सुकन्योपाख्यानविषयक एकं सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२॥

# त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

अश्विनीकुमारोंकी कृपासे महर्षि च्यवनको सुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्ति

लोमश उवाच

कस्यचित् त्वथ कालस्य त्रिद्शाविष्वनौ नृप। कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपद्यताम् ॥ १ ॥ तां दृष्ट्वा दर्शनीयाङ्गीं देवराजसुतामिव। ऊचतुः समभिद्धत्य नासत्याविष्वनाविदम् ॥ २ ॥

लोमराजी कहते हैं— युधिष्ठिर ! तदनन्तर कुछ कालके बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अङ्ग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्थामें दोनों अश्विनीकुमार देवताओंने उसे देखा। साक्षात् देवराज इन्द्रकी पुत्रीके समान दर्शनीय अङ्गींवाली उस राजकन्याको देखकर नासत्यसंज्ञक अश्विनीकुमारोंने उसके पास जा यह बात कही—॥ १-२॥

कस्यत्वमिस वामोरु वने ऽस्मिन् किं करोषि च। इच्छाव भद्रे शातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने॥ ३॥

'वामोर ! तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो ? इस वनमें क्या करती हो । भद्रे ! इम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं । शोभने ! तुम सब बातें ठोक-ठीक वताओं ।। ३॥

ततः सुकन्या सवीडा ताबुवाच सुरोत्तमौ । शर्यातितनयां वित्तं भार्या मां च्यवनस्य च ॥ ४ ॥

तव सुकन्याने लिजत होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओंसे कहा-देवेश्वरो ! आपको विदित होना चाहिये कि मैं राजा शर्यातिकी पुत्री और महर्षि च्यवनकी पत्नी हूँ ॥ ४॥

(नाम्ना चाहं सुकन्यासि नृलोकेऽसिन् प्रतिष्ठिता। साहं सर्वात्मना नित्यं पतिं प्रति सुनिष्टिता॥) अथाश्विनौ प्रहस्यैतामबूतां पुनरेव तु। कथं त्वमिस कल्याणि पित्रा दत्ता गताध्वने ॥ ५ ॥ भ्राजसेऽस्मिन् वने भीरु विद्युत्सौदामनी यथा। न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पश्याव भाविनि ॥ ६ ॥

भीरा नाम इस जगत्में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं सम्पूर्ण हृदयसे सदा अपने पतिदेवके प्रति निष्ठा रखती हूँ।' यह सुनकर अश्विनीकुमारोंने पुनः हँसते हुए कहा—'कल्याणि! तुम्हारे पिताने इस अत्यन्त बूढ़े पुरुषके साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया! भीरु! इस वनमें तुम विद्युत्की भाँति प्रकाशित हो रही हो। भामिनि! देवताओं के यहाँ भी तुम-जैसी सुन्दरीको हम नहीं देख पाते हैं।। ५-६।।

अनाभरणसम्पन्ना परमाम्बरवर्जिता। शोभयस्यधिकं भद्रे वनमप्यनलंकृता॥ ७॥

'भद्रे ! तुम्हारे अङ्गोपर आभूषण नहीं हैं । तुम उत्तम वस्त्रोंसे भी विञ्चित हो और तुमने कोई शृङ्गार भी नहीं धारण किया है तो भी इस वनकी अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो ॥ ७ ॥

सर्वाभरणसम्पन्ना परमाम्बरधारिकी। शोभसे त्वनवद्याङ्गि न त्वेवं मलपङ्किनी॥ ८॥

भित्रांप अङ्गोंवाली सुन्दरी ! यदि तुम समस्त भूपणोंसे भूषित हो जाओ और अच्छे-अच्छे वस्त्र पहन लो, तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी, वैसी इस मल और पङ्कसे युक्त मिलन वेशमें नहीं हो रही है ॥ ८॥

कस्मादेवंविधा भूत्वा जराजर्जरितं पतिम्। त्वमुपास्से ह कल्याणि कामभोगबहिष्कृतम्॥ ९ ॥ 'कल्याणि ! तुम ऐसी अनुपम सुन्दरी होकर काम-भोग-से झून्य इस जरा-जर्जर बूढ़े पतिकी उपासना कैसे करती हो!।९। असमर्थ परित्राणे पोषणे तु शुचिस्मिते। सा त्वं च्यवनमुत्सुज्य वरयस्वैकमावयोः॥ १०॥

पिवित्र मुसकानवाली देवि ! वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन-पोषणमें भी समर्थ नहीं है । अतः तुम च्यवनको छोड़कर हम दोनोंमेंसे किसी एकको अपना पित चुन लो !! १० ॥

पत्यर्थं देवगर्भाभे मा वृथा यौवनं रूथाः। एवमुक्ता सुकन्यापि सुरौ ताविद्मत्रवीत् ॥ ११ ॥

'देवकन्याके समान सुन्दरी राजकुमारी! बूढ़े पतिके लिये अपनी इस जवानीको व्यर्थ न गॅवाओ।'

उनके ऐसा कहनेपर सुकन्याने उन दोनों देवताओंसे कहा—॥ ११॥

रताहं च्यवने पत्यौ मैवं मां पर्यशङ्कतम् । ताववृतां पुनस्त्वेनामावां देवभिषग्वरौ ॥१२॥ युवानं रूपसम्पन्नं करिष्यावः पति तव। ततस्तस्यावयोदचैव वृणीष्वान्यतमं पतिम्॥१३॥ एतेन समयेनैनमामन्त्रय पतिं शुभे।

देवेश्वरो ! मैं अपने पतिदेव च्यवनमुनिमें ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषयमें इस प्रकारकी अनुचित आशङ्का न करें।' तब उन दोनोंने पुनः सुकन्यासे कहा—'शुमे ! हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। तुम्हारे पतिको तरुण और मनोहर रूखे सम्पन्न बना देंगे। तब तुम हम तोनोंमें कि की एकको अपना पति बना लेना। इस शर्तके साथ तुम चाहो तो अपने पतिको यहाँ बुला लो'॥ १२-१३ है।।

सा तयोर्वचनाद् राजन्तुपसंगम्य भार्गवम् ॥ १४ ॥ उवाच वाक्यं यत् ताभ्यामुक्तं भृगुसुतं प्रति । तच्छत्वा च्यवनो भार्यामुवाच क्रियतामिति ॥ १५ ॥

राजन् ! उन दोनोंकी यह वात मुनकर मुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी और अश्विनीकुमारोंने जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह मुनाया । यह मुनकर च्यवनने अपनी पत्नीसे कहा—प्रिये ! देववैद्योंने जैसा कहा है, वैसा करों । १४-१५ ॥

(सा भर्त्रा समनुशाता क्रियतामिति चात्रवीत्। श्रुत्वातदृश्विनौवाक्यं तस्यास्तत्।क्रियतामिति॥) ऊचत् राजपुत्रीं तां पतिस्तव विशत्वपः। ततोऽम्भद्दचयवनः शीवं रूपार्थी प्रविवेश ह ॥ १६॥

पितकी यह आज्ञा पाकर सुकन्याने अश्विनीकुमारोंसे कहा-ध्याप मेरे पितको रूप और योवनसे सम्पन्न बना दें।' उसका यह कथन सुनकर अश्विनीकुमारोंने राजकुमारी सुकन्यासे कहा—'तुम्हारे पित्रदेव इस जलमें प्रवेश करें।' तब च्यवन मुनिने सुन्दर रूपकी अभिलापा लेकर शीव्रता-पूर्वक उस सरोवरके जलमें प्रवेश किया ॥ १६॥

अश्विनाविष तद् राजन् सरः प्राविशतां तदा।
ततो मुहूर्तादुत्तीर्णाः सर्वे ते सरसस्तदा॥१७॥
दिव्यरूपधराः सर्वे युवानो मृष्टकुण्डलाः।
तुल्यवेषधराइचैव मनसः प्रीतिवर्धनाः॥१८॥

राजन् ! उनके साथ ही दोनों अश्विनीकुमार भी उस सरोवरमें प्रवेश कर गये। तदनन्तर दो घड़ीके पश्चात् वे सब-के-सब दिन्य रूप धारण करके सरोवरमें बाहर निकले। उन सक्की युवावस्था थी। उन्होंने कानोंमें चमकीले कुण्डल धारण कर रक्ले थे। वेष-भूषा भी उनकी एक-सी ही थी और वे सभी मनकी प्रीति बढ़ानेवाले थे॥ १७-१८॥

तेऽब्रुवन् सहिताः सर्वे वृणीष्वान्यतमं शुभे । असाकमीष्सितं भद्रे पतित्वे वरवर्णिनि ॥१९॥

सरोवरसे वाहर आकर उन सबने एक साथ कहा— 'शुभे ! भद्रे ! वरवर्णिनि ! इममेंसे किसी एकको, जो तुम्हारी रुचिके अनुकूल हो, अपना पति बना लो ॥ १९॥



यत्र वाष्यभिकामासि तं वृणीष्व सुशोभने । सासमीक्ष्य तुतान् सर्वास्तुल्यरूपधरान् स्थितान्।२० निश्चित्य मनसा वुद्धव्या देवी वन्ने स्वकं पितम् । लब्ध्वा तु च्यवनो भार्या वयो रूपं च वाब्छितम् ॥२१ हृष्टोऽत्रवीन्महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः । यथाहं रूपसम्पन्नो वयसा च समन्वितः ॥ २२

# महाभारत 🔀



सुकन्याकी अधिनीकुमारोंसे अपने पतिको वतला देनेकी प्रार्थना



कृतो भवद्भयां वृद्धः सन् भायां च प्राप्तवानिमाम्। तस्माद् युवां करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपीथिनौ । मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद् ब्रवीमि वाम् ॥२३॥

'अथवा शोभने ! जिसको भी तुम मनसे चाहती होओ। उसीको पति बनाओ ।' देवी सुकन्याने उन सबको एक-जैसा रूप धारण किये खड़े देख मन और बुद्धिसे निश्चय करके अपने पतिको ही स्वीकार किया । महातेजस्वी च्यवन मुनिने अनुकूल पत्नी। तरुण अवस्था और मनोवाञ्छित रूप पाकर बड़े हर्षका अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारोंसे कहा—'आप दोनोंने मुझ बूढ़ेको रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी यह भार्या भी मिल गयी; इसिलये में प्रसन्न होकर आप दोनोंको यश्चमें देवराज इन्द्रके सामने ही सोमपानका अधिकारी बना दूँगा । यह मैं आपलोगोंसे सत्य कहता हूँ ।। २०—२३ ॥

तच्छुत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः। च्यवनश्च सुकन्या च सुराविव विजहतुः॥ २४॥

यह सुनकर दोनों अश्विनीकुमार प्रसन्नचित्त हो देवलोकको लौट गये और च्यवन तथा सुकन्या देवदम्पतिकी भाँति विहार करने लगे ॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राप्रसंगमें सुकन्योपाख्यानिविषयक

एक सौ तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२३ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल २६ इलोक हैं )

# चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

शर्यातिके यज्ञमें च्यवनका इन्द्रपर कोप करके वज्रको स्तम्भित करना और उसे मारनेके लिये मदासुरको उत्पन्न करना

लोमश उवाच

ततः शुश्राव शर्यातिर्वयःस्थं च्यवनं कृतम् । सुद्धम् सेनया सार्धमुपायाद् भार्गवाश्रमम् ॥ १ ॥

लोमराजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर राजा शर्यातिने सुना कि महर्षि च्यवन युवावस्थाको प्राप्त हो गये; इस समाचारसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सेनाके साथ महर्षि च्यवनके आश्रमपर आये ॥ १ ॥

च्यवनं च सुकन्यां च दृष्ट्वा देवसुताविच। रेमे सभार्यः शर्यातिः कृत्सां प्राप्य महीमिव॥ २॥ ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभार्यः पृथिवीपतिः। उपोपविष्टः कृत्याणीः कथाश्चके मनोरमाः॥ ३॥

च्यवन और सुकन्याको देवकुमारोंके समान सुखी देख कर पत्नीसहित धर्यातिको महान् हर्प हुआ। मानो उन्हें सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य मिल गया हो । च्यवन ऋषिने रानियोंसहित राजाका बड़ा आदर-सत्कार किया और उनके पास बैठकर मनको प्रिय लगनेवाली कल्याणमयी कथाएँ सुनायीं ॥ २-३॥

अथैनं भार्गवो राजन्तुवाच परिसान्त्वयन् । याजयिष्यामि राजंस्त्वां सम्भारानवकल्पय ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर ! तत्पश्चात् भृगुनन्दन च्यवनने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—'राजन् ! मैं आपसे यज्ञ कराऊँगा । आप सामग्री जुटाइये' ॥ ४॥

ततः परमसंद्वष्टः शर्यातिरवनीपतिः। च्यवनस्य महाराज तद् वाक्यं प्रत्यपूजयत्॥ ५॥ महाराज ! यह सुनकर राजा शर्याति वड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन मुनिके उस वचनकी वड़ी सराहना की ॥ प्रशस्तेऽहिन यश्चीये सर्वकामसमृद्धिमत्। कारयामास शर्यातिर्यश्चायतनमुत्तमम्॥ ६॥

तदनन्तर यज्ञके लिये उपयोगी ग्रुम दिन आनेपर शर्यातिने एक उत्तम यज्ञ-मण्डप तैयार करवाया, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित समृद्धियोंसे सम्पन्न था ॥ ६ ॥

तत्रैनं च्यवनो राजन् याजयामास भार्गवः। अद्भुतानि च तत्रासन् यानि तानि निबोध मे ॥ ७ ॥

राजन् ! भृगुपुत्र च्यवनने उस यज्ञमण्डपमें राजासे यज्ञ करवाया । उस यज्ञमें जो अद्भुत वार्ते हुई थीं, उन्हें मुझसे सुनो ॥ ७ ॥

अगृह्णाच्च्यवनः सोममिश्वनोर्देवयोस्तदा। तमिन्द्रो वारयामास गृह्णानं स तयोर्त्रहम् ॥ ८॥

महर्षि च्यवनने उस समय दोनों अश्विनीकुमारोंको देनेके लिये सोमरसका भाग हाथमें लिया। उन दोनोंके लिये सोमका भाग ग्रहण करते समय इन्द्रने मुनिको मना किया।।

इन्द्र उवाच

उभावेतौ न सोमाहीं नासत्याविति मे मतिः। भिषजौ दिवि देवानां कर्मणा तेन नार्हतः॥ ९ ॥

इन्द्र बोले— मुने ! मेरा यह सिद्धान्त है कि ये दोनों अश्विनीकुमार यज्ञमें सोमपानके अधिकारी नहीं हैं; क्योंकि ये युलोकनिवासी देवताओं के वैद्य हैं और उस वैद्यवृत्तिके कारण ही इन्हें यज्ञमें सोमपानका अधिकार नहीं रह गया है ॥

#### च्यवन उवाच

महोत्साही महात्मानी रूपद्रविणवत्तरी। यौ चक्रतुर्मा मघवन वृन्दारकिमवाजरम्॥१०॥ ऋते त्वां विबुधांश्चान्यान् कथंचै नार्हतःसवम्। अश्विनाविष देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरंदर॥११॥

च्यवनने कहा—मधवन् ! ये दोनों अदिवनीकुमार बड़े उत्साही और महान् बुद्धिमान् हैं । रूप-सम्पत्तिमें भी सबसे बढ़-चढ़कर हैं । इन्होंने ही मुझे देवताओं के समान दिव्य रूपसे युक्त और अजर बनाया है । देवराज ! फिर तुम्हारे या अन्य देवताओं के सिवा इन्हें यश्में सोमरसका भाग पानेका अधिकार क्यों नहीं है ! पुरंदर ! इन अश्विनी-कुमारों को भी देवता ही समझो ॥ १०-११ ॥

#### इन्द्र उवाच

चिकित्सको कर्मकरो कामरूपसमन्वितौ। लोके चरन्तौ मर्त्यानां कथं सोममिहाईतः॥ १२॥

इन्द्र बोले—ये दोनों चिकित्सा-कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मृत्युलोकमें भी विचरते रहते हैं, फिर इन्हें इस यज्ञमें सोमपानका अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥

#### लोमश उवाच

एतदेव यदा वाक्यमाम्रेडयति देवराट्। अनादत्य ततः शकं त्रहं जन्नाह भार्गवः॥१३॥

लोमराजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! जब देवराज इन्द्र बार-बार यही बात दुहराने लगे । तब भृगुनन्दन च्यवनने उनकी अबहेलना करके अश्विनीकुमारोंको देनेके लिये सोमरसका भाग ग्रहण किया ॥ १३॥

ब्रहीध्यन्तं तु तं सोममश्चिनोरुत्तमं तदा। समीक्ष्य बलभिद् देव इदं वचनमब्रवीत्॥१४॥

उस समय देववैद्योंके लिये उत्तम सोमरस ग्रहण करते देख इन्द्रने च्यवन मुनिसे इस प्रकार कहा—॥ १४॥

आभ्यामर्थाय सोमं त्वं प्रहीष्यसियदि खयम् । वज्रं ते प्रहरिष्यामि घोररूपमनुत्तमम् ॥ १५॥

'ब्रह्मन्! यदि तुम इन दोनोंके लिये खयं सोमरस ग्रहण करोगे तो मैं तुमपर अपना परम उत्तम भयंकर वज्र छोड़ दूँगा'॥

एवमुकः स्मयन्निन्द्रमभिवीक्ष्य स भागवः। जन्नाह विधिवत् सोममश्विभ्यामुक्तमं न्नहम्॥ १६॥

उनके ऐसा कहनेपर च्यवन मुनिने मुसकराते हुए इन्द्र-की ओर देखकर अश्विनीकुमारोंके लिये विधिपूर्वक उत्तम सोमरस **हाथमें** लिया ॥ १६॥



ततोऽस्मै प्राहरद् वज्रं घोररूपं शचीपतिः। तस्य प्रहरतो वाहुं स्तम्भयामास भार्गवः॥१७॥

तब राचीपित इन्द्र उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने लगे, परंतु वे जैसे ही प्रहार करने लगे, भृगुनन्दन च्यवनने उनकी भुजाको स्तम्भित कर दिया ॥ १७ ॥

तं स्तम्भयित्वा च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनलम् । कृत्यार्थी सुमहातेजा देवं हिंसितुमुचतः ॥ १८ ॥

इस प्रकार उनकी भुजा स्तम्भित करके महातेजस्वी च्यवन ऋषिने मन्त्रोचारणपूर्वक अग्निमें आहुति दी। वे देवराज इन्द्रको मार डालनेके लिये उद्यत होकर कृत्या उत्पन्न करना चाहते थे॥ १८॥

ततः कृत्याथ संजक्षे मुनेस्तस्य तपोबलात्।
मदो नाम महावीयों वृहत्कायो महासुरः॥१९॥
शरीरं यस्य निर्देष्टुमशक्यं तु सुरासुरैः।
तस्यास्यमभवद् घोरं तीक्ष्णाग्रदशनं महत्॥२०॥
हनुरेका स्थिता त्वस्य भूमावेका दिवं गता।
चतस्त्रश्चायता दंष्ट्रा योजनानां शतं शतम्॥२१॥

च्यवन ऋषिके तपोबलसे वहाँ ऋत्या प्रकट हो गयी। उस ऋत्याके रूपमें महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मदका प्रादुर्भाव हुआ। जिसके शरीरका वर्णन देवता तथा असुर भी नहीं कर सकते। उस असुरका विशाल मुख बड़ा भयंकर था। उसके आगेके दाँत बड़े तीले दिखायी देते थे। उसका ठोड़ीसहित नीचेका ओष्ठ धरतीपर टिका हुआ

था और दूसरा स्वर्गलोकतक पहुँच गया था । उसकी चार दाढ़ें सौ-सौ योजनतक फैली हुई थीं ॥ १९—२१ ॥ इतरे तस्य दशना वभूबुईशयोजनाः । प्रासादशिखराकाराः शूलाग्रसमदर्शनाः ॥ २२ ॥

उस दैत्यके दूसरे दाँत भी दस-दस योजन लम्बे थे।
उनकी आकृति महलेंके कँगूरोंके समान थी। उनका
अग्रभाग ग्रूलके समान तीखा दिखलायी देता था॥ २२॥
बाह्र पर्वतसंकाशावायतावयुतं समौ।
नेत्रे रिवशशिप्रख्ये वक्त्रं कालाग्निसंनिभम्॥ २३॥
लेलिहिञ्जह्या वक्त्रं विद्युच्चपललोलया।
व्यात्ताननो घोरदृष्टिर्मसन्निव जगद् बलात्॥ २४॥
स भक्षयिष्यन संकुद्धः शतकतुमुपाद्रवत्।

महता घोररूपेण लोकाञ्छब्देन नाद्यन् ॥ २५॥

दोनों भुजाएँ दो पर्वतोंके समान प्रतीत होती थीं। दोनोंकी लंबाई एक समान दस-दस हजार योजनकी थी। उसके दोनों नेत्र चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रज्वलित हो रहे थे। उसका मुख प्रलयकालकी अग्निके समान जाज्वल्य-मान जान पड़ता था। उसकी लपलपाती हुई चञ्चल जीभ विद्युत्के समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने जबड़ोंको चाट रहा था। उसका मुख खुला हुआ था और दिष्ट भयंकर थी; ऐसा जान पड़ता था, मानो वह सारे जगत्को बलपूर्वक निगल जायगा। वह दैत्य कुपित हो अपनी अत्यन्त भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण जगत्को गुँजाता हुआ इन्द्रको खा जानेके लिये उनकी ओर दौड़ा॥२३-२५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये चतुर्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमें सुकन्योपाख्यानविषयक एक सौ चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२४ ॥

## पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

अश्विनीकुमारोंका यज्ञमें भाग स्वीकार कर लेनेपर इन्द्रका संकट-मुक्त होना तथा लोमशजीके द्वारा अन्यान्य तीर्थोंके महत्त्वका वर्णन

लोमश उवाच

तं दृष्ट्वा घोरवदनं मदं देवः शतकतुः।
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्॥१॥
भयात् संस्तम्भितभुजः सृक्षिणी लेलिहन् मुहुः।
ततोऽव्रवीद् देवराजश्च्यवनं भयपीहितः॥२॥
सोमाहीविश्वनावेतावद्यप्रभृति भागैव।
भविष्यतः सत्यमेतद् वचो विष्रः प्रसीद् मे॥३॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! मुँह बाये हुए यमराजकी भाँति भयंकर मुखवाले उस मदासुरको निगलनेके लिये आते देख देवराज इन्द्र भयसे व्याकुल हो गये । जिनकी भुजाएँ स्तब्ध हो गयी थीं, वे इन्द्र मृत्युके डरसे घवराकर बार-बार ओष्ठ-प्रान्त चाटने लगे । उसी अवस्थामें उन्होंने महर्षि च्यवनसे कहा—'भृगुनन्दन! ये दोनों अश्विनीकुमार आजसे सोमपानके अधिकारी होंगे । मेरी यह बात सत्य है, अतः आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ १-३॥

न ते मिथ्या समारम्भो भवत्वेष परो विधिः। जानामि चाहं विप्रषे न मिथ्या त्वं करिष्यस्मि ॥ ४ ॥ सोमार्हावश्विनावेतौ यथा वाद्य कृतौ त्वया। भूय एव तु ते वीर्यं प्रकाशेदिति भागव॥ ५ ॥ सुकन्यायाः पितुश्चास्य लोके कीर्तिः प्रथेदिति। अतो मयैतद् विहितं तव वीर्यप्रकाशनम्॥ ६॥ तसात् प्रसादं कुरु मे भवत्वेवं यथेच्छिस ।

'आपके द्वारा किया हुआ यह यज्ञका आयोजन मिथ्या न हो। आपने जो कर दिया, वही उत्तम विधान हो। ब्रह्म हों! मैं जानता हूँ, आप अपना संकल्प कभी मिथ्या न होने देंगे! आज आपने इन अश्विनीकुमारोंको जैसे सोमपानका अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण कीजिये। भृगुनन्दन! आपकी अधिक-से-अधिक शक्ति प्रकाशमें आवे तथा जगत्में सुकन्या और इसके पिताकी कीर्तिका विस्तार हो। इस उद्देश्यसे मैंने यह आपके बल्ज्यीर्यको प्रकाशित करनेवाला कार्य किया है अतः आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर कृपा करें। आप जैसा चाहते हैं, वैसा ही होगा'॥ ४—६ है।

पवमुक्तस्य शकेण भागवस्य महातमनः॥ ७॥ स मन्युर्व्यगमच्छीद्यं मुमोच च पुरंदरम्। मदं च व्यभजद् राजन् पाने स्त्रीपु च वीर्यवान्॥ ८॥ अक्षेषु मृगयायां च पूर्वसृष्टं पुनः पुनः। तदा मदं विनिक्षिण्य शकं संतर्ण्यं चेन्दुना॥ ९॥ अश्विभ्यां सहितान् देवान् याजयित्वा च तं नृपम्। विख्याण्य वीर्यं छोकेषु सर्वेषु वदतां वरः॥ १०॥ सुकन्यया सहारण्ये विजहारानुक् लया। तस्यैतद् द्विजसंघुष्टं सरो राजन् प्रकाशते॥ ११॥

इन्द्रके ऐसा कहनेपर भृगुनन्दन महामना च्यवनका

कोध शीघ्र शान्त हो गया और उन्होंने देवेन्द्रको (उसी क्षण सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त कर दिया। राजन्! उन शिक्त शाली ऋषिने मदको, जिसे पहले उन्होंने ही उत्पन्न किया था, मयपान, स्त्री, जुआ और मृगया (शिकार)—इन चार स्थानोंमें पृथक्-पृथक् बाँट दिया। इस प्रकार मदको दूर हटाकर उन्होंने देवराज इन्द्र और अश्विनीकुमारोंसिहत सम्पूर्ण देवताओंको सोमरससे तृत किया तथा राजा शर्यातिका यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त लोकोंमें अपनी अद्भुत शिक्तको विख्यात करके वक्ताओंमें श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल पत्नी सुकन्याके साथ वनमें विहार करने लगे। युधिष्ठिर! यह जो पक्षियोंके कलरवसे गूँजता हुआ सरोवर सुशोभित हो रहा है, महर्षि च्यवनका ही है ॥ ७-११॥

अत्र त्वं सह सोद्येंः पितृन् देवांश्च तर्पय । एतद् दृष्ट्वा महीपाल सिकताक्षं च भारत ॥ १२ ॥ सैन्धवारण्यमासाद्य कुल्यानां कुरु दर्शनम् । पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जलं स्पृश्च ॥ १३ ॥ स्थाणोर्मेन्त्राणि च जपन् सिद्धिं प्राप्स्यसि भारत । संधिर्द्वयोर्नेरश्चेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च ॥ १४ ॥

तुम भाइयोंसहित इसमें स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करो । भूपाल ! भरतनन्दन ! इस सरोवरका और सिकताक्षतीर्थका दर्शन करके सैन्धवारण्यमें पहुँचकर वहाँकी छोटी-छोटी नदियोंके दर्शन करना । महाराज ! यहाँके सभी तालाबमें जाकर जलका स्पर्श करो । भारत ! स्थाणु (शिव) के मन्त्रोंका जप करते हुए उन तीथोंमें स्नान करनेसे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी । नरश्रेष्ठ ! यह त्रेता और द्वापरकी संधिके समय प्रकट हुआ तीर्थ है ॥ १२-१४ ॥

## अयं हि दृश्यते पार्थ सर्वपापप्रणाशनः। अत्रोपस्पृश्य चैव त्वं सर्वपापप्रणाशने॥१५॥

युधिष्ठिर ! यह सब पापोंका नाश करनेवाला तीर्थ दिखायी देता है। इस सर्वपापनाशन तीर्थमें स्नान करके तुम ग्रुद्ध हो जाओगे॥ १५॥

## आर्चीकपर्वतर्येव निवासो वे मनीषिणाम्। सदाफलः सदास्रोतो मरुतां स्थानमुत्तमम्॥ १६॥

इसके आगे आर्चीक पर्वत है, जहाँ मनीपी पुरुष निवास करते हैं। वहाँ सदा फल लगे रहते हैं और निरन्तर पानीके झरने बहते हैं। इस पर्वतपर अनेक देवताओंके उत्तम स्थान हैं॥ १६॥

चैत्याश्चैते बहुविधास्त्रिदशानां युधिष्ठिर । एतचन्द्रमसस्तीर्थमृषयः पर्युपासते । वैस्तानसा वाळिषिल्याः पावका वायुभोजनाः ॥ १७ ॥

## श्टङ्गाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रस्नवणानि च । सर्वाण्यनुपरिकम्य यथाकाममुपस्पृश ॥ १८ ॥

युधिष्ठिर ! ये देवताओं के अनेकानेक मन्दिर दिखायी देते हैं, जो नाना प्रकारके हैं। यह चन्द्रतीर्थ है, जिसकी वहुत-से ऋषिलोग उपासना करते हैं। यहाँ वालिखस्य नामक वैखानस महात्मा रहते हैं, जो वायुका आहार करनेवाले और परम पावन हैं। यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन झरने हैं। इन सबकी इच्छानुसार परिक्रमा करके स्नान करो।। १७-१८॥

### शान्ततुश्चात्र राजेन्द्र शुनकश्च नराधिपः। नरनारायणौ चोभौ स्थानं प्राप्ताः सनातनम् ॥ १९ ॥

राजेन्द्र ! यहाँ राजा शान्तनुः ग्रुनक और नर-नारायण-ये सभी नित्य धाममें गये हैं ॥ १९ ॥

## इह नित्यशया देवाः पितरश्च महर्षिभिः। आर्चीकपर्वते तेपुस्तान् यजस्व युधिष्ठिर॥२०॥

युधिष्ठिर ! इस आचींक पर्वतपर नित्य निवास करते हुए महर्षियोंसहित जिन देवताओं और पितरोंने तपस्या की है। तुम उन सबकी पूजा करो ॥ २०॥

इह ते वै चरून् प्राक्षनमृषयश्च विशाम्पते।
यमुना चाक्षयस्रोता स्टब्णश्चेह तपोरतः॥२१॥
यमौ च भीमसेनश्च स्टब्णा चामित्रकर्शन।
सर्वे चात्र गमिष्यामस्त्वयैव सह पाण्डव॥२२॥
पतत् प्रस्नवणं पुण्यमिन्द्रस्य मनुजेश्वर।
यत्र धाता विधाता च वरुणश्चोध्वमागताः॥२३॥

राजन् ! यहाँ देवताओं और ऋषियोंने चक्भोजन किया था । इसके पास ही अक्षय प्रवाहवाळी यमुना नदी वहती है। यहीं भगवान् ऋष्णने भी तपस्या की है! शत्रुदमन! नकुळ, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और इस सब छोग तुम्हारे साथ इसी स्थानपर चळेंगे। पाण्डुनन्दन! यह इन्द्रका पवित्र झरना है। नरेश्वर! यह वही स्थान है, जहाँ धाता, विधाता और वरुण ऊर्ध्वळोक गये हैं॥ २१–२३॥

## इह तेऽप्यवसन् राजन् क्षान्ताः परमधर्मिणः । मैत्राणामृजुबुद्धीनामयं गिरिवरः ग्रुभः ॥ २४ ॥

राजन् ! वे श्वमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं रहते थे। सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मैत्रीभाव रखनेवाले सरपुरुषोंके लिये यह श्रेष्ठ पर्वत शुभ आश्रय है। २४॥

एपा सा यमुना राजन् महर्षिगणसेविता। नानायक्षचिता राजन् पुण्या पापभयापहा॥२५॥ अत्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत स्वयम्। साहदेविश्च कौन्तेय सोमको ददतां वरः॥२६॥

राजन् ! यही वह महर्षिगणसेवित पुण्यमयी यमुना

हैं जिसके तटपर अनेक यज्ञ हो चुके हैं। यह पापके भयको मान्धाताने स्वयं यज्ञ किया था। दानिशिरोमणि सहदेव-कुमार दूर भगानेवाली है। कुन्तीनन्दन ! यहीं महान् धनुर्धर राजा सोमकने भी इसीके तटपर यज्ञानुष्ठान किया ॥ २५-२६ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये पञ्चविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें सुकन्योपाख्यानविषयक एक सौ पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२५ ॥

## षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः राजा मान्धाताकी उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र

युधिष्ठिर उवाच

मान्धाता राजशार्दृलस्त्रिषु लोकेषु विश्वतः। कथं जातो महाब्रह्मन् यौवनाश्वो नृपोत्तमः॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा—ब्राह्मणश्रेष्ठ ! युवनाश्वके पुत्र नृपश्रेष्ठ मान्धाता तीनों लोकोंमें विख्यात थे। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी ?॥ १॥

कथं चैनां परां काष्टां प्राप्तवानमितद्युतिः। यस्य लोकास्त्रयो वद्या विष्णोरिव महात्मनः॥ २॥

अमित तेजस्वी मान्धाताने यह सर्वो च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी १ सुना है। परमात्मा विष्णुके समान महाराज मान्धाता-के वशमें तीनों लोक थे ॥ २॥

पतिद्रञ्जाम्यहं श्रोतुं चिरतं तस्य धीमतः। (सत्यकीर्तेहिं मान्धातुः कथ्यमानं त्वयानघ।) यथा मान्धातृशब्दश्च तस्य शकसमयुतेः। जन्म चाप्रतिवीर्यस्य कुशस्त्रो ह्यसिभाषितुम्॥ ३॥

निष्पाप महर्षे ! मैं आपके मुखसे उन सत्यकीर्ति एवं बुद्धिमान् राजा मान्धाताका वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ । इन्द्रके समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेशका 'मान्धाता' नाम कैसे हुआ ? और उनके जन्मका कृतान्त क्या है ? बताइये; क्योंकि आप ये सब बातें बतानेमें कुशल हैं ॥ ३॥

लोमश उवाच

श्र्यणुष्वावहितो राजन् राज्ञस्तस्य महात्मनः। यथा मान्धातृशब्दो वै लोकेषु परिगीयते॥ ४॥

लोमराजीने कहा--राजन् ! लोकमें उन महामना नरेशका 'मान्धाता' नाम कैसे प्रचलित हुआ ? यह बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ४॥

इक्ष्वाकुवंशप्रभवो युवनाश्वो महीपतिः। सोऽयजत् पृथिवीपालः कतुभिर्भृरिदक्षिणैः॥ ५॥

इक्ष्वाकुवंशमें युवनाश्व नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। भूपाल युवनाश्वने प्रचुर दक्षिणावाले बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान किया॥ ५॥ अस्वमेधसहस्रं च प्राप्य धर्मभृतां वरः। अन्यैश्च क्रतुभिर्मुख्यैरयजत् स्वाप्तदक्षिणैः॥ ६॥ वे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ थे। उन्होंने एक सहस्र अश्वमेध

यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणाके साथ दूसरे दूसरे श्रेष्ठ यज्ञेंद्वारा भी भगवान्की आराधना की ॥ ६ ॥
अनपत्यस्तु राजर्षिः स महात्मा महाव्रतः ।
मिन्त्रिष्वाधाय तद् राज्यं चनित्यो बभूव ह ॥ ७ ॥
शास्त्रदृष्टेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मवान् ।
स कदाचिन्नृपो राजन्जुपवासेन दुःखितः ॥ ८ ॥
पिपासागुष्कहृद्यः प्रविवेशाश्रमं भृगोः ।
तामेव रात्रि राजेन्द्र महात्मा भृगुनन्दनः ॥ ९ ॥
इष्टि चकार सौद्युम्नेर्महर्षिः पुत्रकारणात् ।
सम्भृतो मन्त्रपूर्वेन वारिणा कल्रशो महान् ॥ १० ॥

वे महामना राजर्षि महान् व्रतका पालन करनेवाले थे तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्यका भार मन्त्रियोंपर रखकर शास्त्रीय विधिके अनुसार अपने आपको परमात्म-चिन्तनमें लगाकर सदा वनमें ही रहने लगे। एक दिनकी बात है, राजा युवनाश्व उपवासके कारण दुःखित हो गये। प्याससे उनका हृदय स्खने लगा। उन्होंने जल पीनेकी इच्छासे रातके समय महर्षि भगुके आश्रममें प्रवेश किया। राजेन्द्र ! उसी रातमें महात्मा भगुनन्दन महर्षि च्यवनने सुद्युम्नकुमार युवनाश्वको पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये एक इष्टि की थी। उस इष्टिके समय महर्षिने मन्त्रपूत जलसे एक बहुत बड़े कलशको भरकर रख दिया था। ७-१०॥

तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पूर्वमेव समाहितः। यत्प्राद्य प्रसवेत् तस्य पत्नी राकसमं सुतम् ॥ ११ ॥

महाराज ! वह कलशका जल पहलेसे ही आश्रमके भीतर इस उद्देश्यसे रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्वकी रानी इन्द्रके समान शक्तिशाली पुत्रको जन्म देसके ॥ ११॥

तं न्यस्य वेद्यां कलशं सुपुपुस्ते महर्षयः। रात्रिजागरणाच्छ्रान्तान् सौद्युद्धिः समतीत्य तान्॥१२॥ उस कलशको वेदीपर रखकर सभी महर्षि सो गये थे। रातमें देरतक जागनेके कारण वे सब-के-सब थके हुए थे। युवनाश्व उन्हें लाँघकर आगे बढ़ गये॥ १२॥

शुष्कक॰ठः पिपासार्तः पानीयार्थी भृशं नृपः । तं प्रविश्याश्रमं शान्तः पानीयं सोऽभ्ययाचत ॥ १३ ॥

वे प्याससे पीड़ित थे। उनका कण्ठ सूख गया था। पानी पीनेकी अत्यन्त अभिलापासे वे उस आश्रमके भीतर गये और शान्तभावसे जलके लिये याचना करने लगे॥ १३॥

तस्य भ्रान्तस्य ग्रुष्केण कण्ठेन क्रोशतस्तदा। नाश्रोपीत् कश्चन तदा शकुनेरिव वाशतः॥१४॥

राजा थककर सूखे कण्ठसे पानीके लिये चिल्ला रहे थे। परंतु उस समय चैंन्चें करनेवाले पक्षीकी भाँति उनकी चीख-पुकार कोई भी न सुन सका॥ १४॥

ततस्तं कलशं दृष्ट्वा जलपूर्णं स पार्थिवः। अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चाम्भो व्यवासृजत्॥१५॥

तदनन्तर जलसे भरे हुए पूर्वोक्त कलशपर उनकी दृष्टि पड़ी । देखते ही वे बड़े वेगसे उसकी ओर दौड़े और ( इच्छानुसार ) पीकर उन्होंने बच्चे हुए जलको वहीं गिरा दिया ॥ १५ ॥

स पीत्वा शीतलं तोयं पिपासार्तो महीपितः। निर्याणमगमद्धीमान् सुसुखी चाभवत्तदा ॥ १६॥

राजा युवनाश्च प्याससे बड़ा कष्ट पा रहे थे। वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शान्ति मिली। वे बुद्धिमान् नरेश उस समय जल पीनेसे बहुत सुखी हुए॥ १६॥

ततस्ते प्रत्यवुध्यन्त मुनयः सतपोधनाः। निस्तोयं तं च कलशं ददशुः सर्वे एव ते ॥१७॥

तत्पश्चात् तपोधन च्यवन मुनिके सहित सब मुनि जाग उठे । उन सबने उस कलशको जलसे शून्य देखा ॥ १७ ॥

कस्य कर्मेद्रिमिति ते पर्यपृच्छन् समागताः। युवनाश्वो ममेत्येवं सत्यं समभिपद्यत ॥ १८॥

फिर तो वे सब एकत्र हो गये और एक दूसरेसे पूछने लगे— 'यह किसका काम है ?' युवनाश्वने सामने आकर कहा— 'यह मेरा ही कर्म है ।' इस प्रकार उन्होंने सत्यको स्वीकार कर लिया ॥ १८ ॥

न युक्तमिति तं प्राह भगवान् भार्गवस्तदा।
स्रुतार्थं स्थापिता द्यापस्तपसा चैव सम्भृताः॥१९॥
मया द्यत्राहितं ब्रह्म तप आस्थाय दारुणम्।
पुत्रार्थं तव राजपें महाबलपराक्रम॥२०॥

तव भगवान् च्यवनने क**हा— महान् वल और** पराक्रमसे सम्यन्न राजर्षि युवनाश्च ! यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलशमें मैंने तुम्हें ही पुत्र प्रदान करनेके लिये तपस्यासे संस्कारयुक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्मतेजकी स्थापना की थी॥ १९-२०॥

महावलो महार्वार्यस्तपोवलसमन्वितः। यः राक्रमपि वीर्येण गमयेद् यमसादनम्॥ २१॥ अनेन विधिना राजन् मयेतदुपपादितम्। अब्भक्षणं त्वया राजन् न युक्तं कृतमद्य वै॥ २२॥

'राजन् ! उक्त विधिसे इस जलको मैंने ऐसा शक्ति-सम्पन्न कर दिया था कि इसको पीनेसे एक महाबली, महा-पराक्रमी और तपोबलसम्पन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल-पराक्रमसे देवराज इन्द्रको भी यमलोक पहुँचा सके; उसी जलको तुमने आजपी लिया, यह अच्छा नहीं किया।।२१-२२॥

न त्वच शक्यमसाभिरेतत् कर्तुमतोऽन्यथा । नूनं दैवकृतं द्येतद् यदेवं कृतवानसि ॥ २३ ॥

'अब हमलोग इसके प्रभावको टालने या बदलनेमें असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है, इसमें निश्चय ही दैवकी प्रेरणा है॥ २३॥

पिपासितेन याः पीता विधिमन्त्रपुरस्कृताः।
आपस्त्वया महाराज मत्तपोवीर्यसम्भृताः॥२४॥
ताभ्यस्त्वमात्मना पुत्रमीदशं जनयिष्यसि।
विधास्यामो वयं तत्र तवेष्टि परमाद्भुताम्॥२५॥
यथा शक्रसमं पुत्रं जनयिष्यसि वीर्यवान्।
गर्भधारणजं वापि न खेदं समवाप्स्यसि॥२६॥

'महाराज! तुमने प्याससे व्याकुल होकर जो मेरे तपो-बलसे संचित तथा विधिपूर्वक मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलको पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेटसे तथाकथित इन्द्र-विजयी पुत्रको जन्म दोगे। इस उद्देश्यकी लिखिके लिये हम तुम्हारी इच्छाके अनुरूप अत्यन्त अद्भुत यज्ञ करायेंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इन्द्रके समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारणजनित कष्टका भी तुम्हें अनुभव न होगा'॥ २४-२६॥

ततो वर्षशते पूर्णे तस्य राज्ञो महात्मनः। वामं पाद्यं विनिर्भिद्य सुतः सूर्यं इव स्थितः॥ २७॥ निश्चकाम महातेजा न च तं मृत्युराविशत्। युवनाद्यं नरपतिं तद्दुतमिवाभवत्॥ २८॥

तदनन्तर पूरे सौ वर्ध बीतनेपर उन महात्मा राजा युवनाश्वकी वार्यी कोख फाड़कर एक सूर्यके समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजाकी मृत्यु भी नहीं हुई। यह एक अद्भुत-सी बात हुई॥ २७-२८॥ ततः शक्रो महातेजास्तं दिदशुरुपागमत्।

ततः शक्रो महातेजास्तं दिदशुरुपागमत्। ततो देवा महेन्द्रं तमपृच्छन् धास्यतीति किम् ॥ २९ ॥ तत्पश्चात् महातेजस्ती इन्द्र उस बालकको देखनेके लिये वहाँ आये । उस समय देवताओंने महेन्द्रसे पूछा—'यह बालक क्या पीयेगा ?'॥ २९॥



प्रदेशिनीं ततोऽस्यास्ये शकः समभिसंद्धे। मामयं धास्यतीत्येवं भाषिते चैव विज्ञणा॥ ३०॥ मान्धातेति च नामास्य चकुः सेन्द्रा दिवौकसः॥ ३१॥ प्रदेशिनीं शक्रदत्तामास्याच स शिशुस्तदा। अवर्धत महातेजाः किष्कृन राजंखयोदश॥ ३२॥

तब इन्द्रने अपनी तर्जनी अंगुली वालकके मुँहमें डाल दी और कहा— माम् अयं धाता ।' अर्थात् यह मुझे ही पीयेगा' वज्रधारी इन्द्रके ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि सब देवताओंने मिलकर उस बालकका नाम 'मान्धाता' रख दिया। राजन् ! इन्द्रकी दी हुई प्रदेशिनी (तर्जनी) अङ्गुलिका रसास्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु तेरह वित्ता बढ़ गया॥ ३०-३२॥

वेदास्तं सधनुर्वेदा दिव्यान्यस्त्राणि चेश्वरम् । उपतस्थुर्महाराज ध्यातमात्रस्य सर्वशः॥३३॥

महाराज! उस समय शक्तिशाली मान्धाताके चिन्तन करने मात्रसे ही धनुर्वेदसिंहत सम्पूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र (ईश्वरकी कृपासे) उपस्थित हो गये॥ ३३॥

आजगवं नाम धनुः शराः श्टङ्गोद्भवाश्च ये। अभेद्यं कवचं चैव सद्यस्तमुपशिश्रियुः॥३४॥

आजगव नामक धनुषः सींगके बने हुए बाण और अभेद्य कवच—सभी तत्काल उनकी सेवामें आ गये॥ ३४॥

सोऽभिषिको मघवता स्वयं राक्रेण भारत। धर्मेण व्यजयह्रोकांस्त्रीन् विष्णुरिव विक्रमैः॥ ३५॥

भारत ! साक्षात् देवराज इन्द्रने मान्धाताका राज्या-भिषेक किया । भगवान् विष्णुने जैसे तीन पर्गोद्वारा त्रिलोकीको नाप लिया थाः उसी प्रकार मान्धाताने भी धर्मके द्वारा तीनों लोकोंको जीत लिया ॥ ३५ ॥

तस्याप्रतिहतं चक्रं प्रावर्तत महात्मनः। रत्नानि चैव राजर्षि स्वयमेवोपतस्थिरे॥३६॥

उन महात्मा नरेशका शासनचक्र सर्वत्र वेरोक-टोक चलने लगा । सारे रत्न राजर्षि मान्धाताके यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे ॥ ३६ ॥

तसैवं वसुसम्पूर्णा वसुधा वसुधाधिप। तेनेष्टं विविधेर्यक्षैर्वेद्वभिः स्वाप्तदक्षिणेः॥३७॥

युधिष्ठिर ! इस प्रकार उनके लिये यह सारी पृथ्वी धन-रत्नोंसे परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणावाले नाना प्रकारके बहुसंख्यक यज्ञींद्वारा भगवान्की समाराधना की ॥३०॥

चितचैत्यो महातेजा धर्मान् प्राप्य च पुष्कलान्। राकस्याधीसनं राजँलुष्धवानमितद्युतिः ॥ ३८ ॥

राजन् ! महातेजस्वी एवं परम कान्तिमान् राजा मान्धाताने यज्ञमण्डलोंका निर्माण करके पर्याप्त धर्मका सम्पादन किया और उसीके फलसे स्वर्गलोकमें इन्द्रका आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया ॥ ३८॥

पकाहात् पृथिवी तेन धर्मनित्येन धीमता। विजिता शासनादेव सरताकरपत्तना॥३९॥

उन धर्मपरायण बुद्धिमान् नरेशने केवल शासनमात्रसे एक ही दिनमें समुद्रः खान और नगरोंसहित सारी पृथ्वी-पर विजय प्राप्त कर ली ॥ ३९॥

तस्य चैत्यैर्महाराज ऋत्नां दक्षिणावताम्। चतुरन्ता महीव्याप्ता नासीत् किंचिदनावृतम्॥ ४०॥

महाराज ! उनके दक्षिणायुक्त यशोंके चैत्यों (यश-मण्डपों) से चारों ओरकी पृथ्वी भर गयी थी, कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं था, जो उनके यशमण्डपोंसे घिरा नहीं ॥ ४०॥

तेन पद्मसहस्राणि गवां दश महात्मना। ब्राह्मणानां महाराज दत्तानीति प्रचक्षते॥४१॥

महाराज ! महात्मा राजा मान्धाताने दस हजार पद्म गौएँ ब्राह्मणोंको दानमें दी थीं, ऐसा जानकार लोग कहते हैं॥ ४१॥

तेन द्वादशवार्षिक्यामनावृष्ट्यां महात्मना। वृष्टं सस्यविवृद्धयर्थं मिपतो वज्रपाणिनः॥ ४२॥

उन महामना नरेशने बारह वर्षीतक होनेवाली अना-वृष्टिके समय वज्रधारी इन्द्रके देखते-देखते खेतीकी उन्नतिके लिये स्वयं पानीकी वर्षा की थी ॥ ४२ ॥ तेन सोमकुलोत्पन्नो गान्धाराधिपतिर्महान् । गर्जन्निव महामेघः प्रमथ्य निहतः शरैः॥ ४३॥

उन्होंने महामेघके समान गर्जते हुए महापराक्रमी चन्द्रवंशी गान्धारराजको बाणोंसे घायल करके मार डाला था ॥ ४३ ॥ प्रजाश्चतुर्विधास्तेन त्रातां राजन् कृतात्मना । तेनात्मतपसा लोकास्तापिताश्चातितंजसा ॥ ४४ ॥

युधिष्ठिर! वे अपने मनको वरामें रखते थे। उन्होंने अपने तपोबलसे देवता, मनुष्य, तिर्यक् और स्थावर—चार प्रकारकी प्रजाकी रक्षा की थी; साथ ही अपने अत्यन्त तेजसे सम्पूर्ण लोकोंको संतप्त कर दिया था॥ ४४॥

तस्पैतद् देवयजनं स्थानमादित्यवर्जसः। पद्य पुण्यतमे देशे कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः॥४५॥ (तथा त्वमपि राजेन्द्र मान्धातेव महीपतिः। धर्मे कृत्वा महीं रक्षन् स्वर्गलोकमवाप्स्यसि॥)

सूर्यके समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मान्धाताके देव-

यज्ञका यह स्थान है, जो कुरुक्षेत्रकी सीमाके भीतर परम पवित्र प्रदेशमें स्थित है, इसका दर्शन करो । राजेन्द्र ! महाराज मान्धाताकी भाँति तुम भी धर्मपूर्वक पृथ्वीकी रक्षा करते रहनेपर अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे ॥ ४५॥

पतत् ते सर्वमाख्यातं मान्धातुश्चरितं महत्। जन्म चार्यं महीपाल यन्मां त्वं परिपृच्छिस ॥ ४६॥

भूपाल ! तुम मुझसे जिसके विषयमें पूछ रहे थे, वह मान्धाताका उत्तम जन्म-वृत्तान्त और उनका महान् चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तः स कौन्तेयो लोमशेन महर्षिणा। पत्रच्छानन्तरं भूयः सोमकं प्रति भारत॥ ४७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भारत! महर्षि लोमशके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने पुनः सोमकके विषयमें प्रश्न किया॥ ४७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां मान्धातोपाख्याने पड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्र पर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें मान्धातोपाख्यानविषयक

पक सौ छ्ब्बीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ ई स्रोक मिलाकर कुल ४८ ई स्रोक हैं )

## सप्तविंदात्यधिक दात्ततमोऽध्यायः सोमक और जनतुका उपाख्यान

युधिष्टिर उवाच

कथंबीर्यः स राजाभूत् सोमको वदतां वर । कर्माण्यस्य प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे ! राजा सोमकका वल-पराक्रम कैसा था ! में उनके कर्म और प्रभावका यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥

लोमश उवाच

युधिष्ठिरासीन्त्रृपतिः सोमको नाम धार्मिकः। तस्य भार्याशतं राजन् सदृशीनामभूत् तदा ॥ २ ॥

लोमराजीने कहा—युधिष्ठिर ! सोमक नामसे प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे । उनकी सौ रानियाँ थीं । वे सभी रूप-अवस्था आदिमें प्रायः एक समान थीं ॥ २ ॥

स वै यत्नेन महता तासु पुत्रं महीपतिः। कंचिन्नासाद्यामास कालेन महता द्यपि॥३॥

परंतु दीर्घकालतक महान् प्रयत्न करते रहनेपर भी वे अपनी उन रानियोंके गर्भसे कोई पुत्र न प्राप्त कर सके ॥ ३ ॥ कदाचित् तस्य वृद्धस्य घटमानस्य यत्नतः । जन्तुनीम सुतस्तस्मिन् स्त्रीशते समजायत ॥ ४ ॥ राजा सोमक वृद्धावस्थामें भी इसके लिये निरन्तर यत्नशील थे; अतः किसी समय उनकी सौ स्त्रियोंमेंसे किसी एकके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था जन्तु ॥ ४॥

तं जातं मातरः सर्वाः परिवार्यं समासत । सततं पृष्ठतः कृत्वा कामभोगान् विशाम्पते ॥ ५ ॥

राजन् ! उसके जन्म छेनेके पश्चात् सभी माताएँ काम-भोगकी ओरसे मुँह मोइकर सदा उसी वच्चेके पास उसे सव ओरसे घेरकर वैठी रहती थीं ॥ ५ ॥

ततः पिपीलिका जन्तुं कदाचिद्दशत् स्फिचि । स दष्टो व्यनद्वादं तेन दुःखेन बालकः ॥ ६ ॥

एक दिन एक चींटीने जन्तुके किटभागमें डँस लिया। चींटीके काटनेपर उसकी पीड़ासे विकल हो जन्तु सहसा रोने लगा॥ ६॥

ततस्ता मातरः सर्वाः प्राक्रोशन् भृशदुः खिताः । प्रवार्ये जन्तुं सहसा स शब्दस्तुमुळोऽभवत् ॥ ७ ॥

इससे उसकी सब माताएँ भी सहसा जन्तुके शरीरसे चींटीको हटाकर अत्यन्त दुःखी हो जोर-जोरसे रोने लगीं। उनके रोदनकी वह सिम्मलित ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत हुई॥ तमार्तनादं सहसा द्युश्राव स महीपतिः। अमात्यपर्षदो मध्ये उपविष्टः सहर्त्विजा॥८॥

उस समय राजा सोमक पुरोहितके साथ मन्त्रियोंकी सभामें बैठे थे। उन्होंने अकस्मात् वह आर्तनाद सुना ॥८॥

ततः प्रस्थापयामास किमेतदिति पार्थिवः। तस्मै क्षत्ता यथावृत्तमाचचक्षे सुतं प्रति॥९॥

सुनकर राजाने 'यह क्या हो गया ?' इस बातका पता लगानेके लिये द्वारपालको भेजा । द्वारपालने लौटकर राजकुमारसे सम्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त घटनाका यथावत् चृत्तान्त कह सुनाया ॥ ९ ॥

त्वरमाणः स चोत्थाय सोमकः सह मन्त्रिभः। प्रविद्यान्तःपुरं पुत्रमाश्वासयदरिंदमः॥ १०॥

तव शत्रुद्मन राजा सोमकने मन्त्रियोंसहित उठकर बड़ी उतावलीके साथ अन्तःपुरमें प्रवेश किया और पुत्रको आश्वासन दिया ॥ १०॥

सान्त्वयित्वा तु तं पुत्रं निष्क्रम्यान्तःपुरान्नृपः। ऋत्विजा सहितो राजन् सहामात्य उपाविशत्॥ ११॥

बेटेको सान्त्वना देकर राजा अन्तःपुरसे वाहर निकले और पुरोहित तथा मन्त्रियोंके साथ पुनः मन्त्रणायहमें जा बैठे॥

#### सोमक उवाच

धिगस्त्विहैकपुत्रत्वमपुत्रत्वं वरं भवेत्। नित्यातुरत्वाद् भूतानां शोक पवैकपुत्रता॥१२॥

उस समय सोमकने कहा—इस संसारमें किसी पुरुषके एक ही पुत्रका होना धिक्कारका विषय है। एक पुत्र होनेकी अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके लिये सदा आकुल-च्याकुल रहते हैं, अतः एक पुत्रका होना शोक ही है।।१२॥

इदं भार्याशतं ब्रह्मन् परीक्ष्य सदशं प्रभो। पुत्रार्थिना मया बोढं न तासां विद्यते प्रजा॥ १३॥

ब्रह्मन् ! मैंने अच्छी तरह जाँच-बूझकर पुत्रकी इच्छासे अपने योग्य सौ स्त्रियोंके साथ विवाह किया किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई ॥ १३॥

एकः कथंचिदुत्पन्नः पुत्रो ज्नुन्तुरयं मम। यतमानासु सर्वासु कि नु दुःखमतः परम्॥ १४॥

यद्यपि मेरी सभी रानियाँ संतानके लिये यत्नशील थीं, तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जन्तु है। इससे बढ़कर दु:ख और क्या हो सकता है ।। वयश्च समतीतं मे सभार्यस्य द्विजोत्तम । आसां प्राणाः समायत्ता मम चात्रैकपुत्रके ॥ १५ ॥

द्विजश्रेष्ठ! मेरी तथा इन रानियोंकी अधिक अवस्था बीत गयी, किंतु अभीतक मेरे और उन पत्नियोंके प्राण केवल इस एक पुत्रमें ही बसते हैं॥ १५॥

स्यात्तु कर्म तथा युक्तं येन पुत्रशतं भवेत्। महता लघुना वापि कर्मणा दुष्करेण वा॥१६॥

क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता है, जिससे मेरे सौ पुत्र हो जायँ। भले ही वह कर्म महान् हो, लघु हो अथवा अस्यन्त दुष्कर हो॥ १६॥

ऋत्विगुवाच

अस्ति चैतादृशं कर्म येन पुत्रशतं भवेत्। यदि शकोषि तत् कर्तुमथ वक्ष्यामि सोमक ॥ १७ ॥

पुरोहितने कहा—सोमक ! ऐसा कर्म है, जिससे तुम्हें सौ पुत्र हो सकते हैं। यदि तुम उसे कर सको तो बताऊँगा।

सोमक उवाच

कार्यं वा यदि वाकार्यं येन पुत्रशतं भवेत्। इतमेवेति तद् विद्धि भगवान् प्रव्रवीतु मे ॥१८॥

सोमकने कहा--भगवन् ! आप वह कर्म मुझे बताइये। जिससे सौ पुत्र हो सकते हैं । वह करने योग्य हो या न हो। मेरेद्वारा उसे किया हुआ ही जानिये ॥ १८ ॥

ऋत्विगुवाच

यजस्य जन्तुना राजंस्त्वं मया वितते कतौ। ततः पुत्रशतं श्रीमद् भविष्यत्यचिरेण ते॥१९॥

पुरोहितने कहा—राजन्! मैं एक यज्ञ आरम्भ करवाऊँगा, उसमें तुम अपने पुत्र जन्तुकी आहुति देकर यजन करो। इससे शीघ्र ही तुम्हें सौ परम सुन्दर पुत्र प्राप्त होंगे॥ १९॥

वपायां ह्रयमानायां धूममात्राय मातरः। ततस्ताः सुमहावीर्याञ्जनयिष्यन्ति ते सुतान् ॥२०॥

जिस समय उसकी चर्बीकी आहुति दी जायगी, उस समय उसके धूएँको सूँघ लेनेपर सब माताएँ (गर्भवती हो ) आपके लिये अत्यन्त पराक्रमी पुत्रोंको जन्म देंगी ॥ २०॥

तस्यामेव तु ते जन्तुर्भविता पुनरात्मजः। उत्तरे चास्य सौपर्ण लक्ष्म पाइवें भविष्यति॥ २१॥

आपका पुत्र जन्तु पुनः अपनी माताके ही पेटसे उत्पन्न होगा। उस समय उसकी बार्यी पसलीमें एक सुनहरा चिह्न होगा॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां जन्तूपाख्याने सप्तविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमं लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें जन्तूपाख्यानिवयक एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥

## अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

## सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकोंका उपभोग करना

सोमक उवाच

ब्रह्मन् यद् यद् यथा कार्यं तत् कुरुष्व तथा तथा । पुत्रकामतया सर्वं करिष्यामि वचस्तव ॥ १ ॥

सोमकने कहा — ब्रह्मन् ! जो-जो कार्य जैसे-जैसे करना हो। वह उसी प्रकार कीजिये । मैं पुत्रकी कामनासे आपकी समस्त आज्ञाओंका पालन करूँगा ॥ १॥

#### लोमश उवाच

ततः स याजयामास सोमकं तेन जन्तुना।
मातरस्तु बळात् पुत्रमपाकपुः कृपान्विताः॥ २॥
हा हताः स्मेति वाशन्त्यस्तीवशोकसमाहताः।
रुद्त्त्यः करुणं वापि गृहीत्वादक्षिणे करे॥ ३॥
सब्ये पाणौ गृहीत्वा तु याजकोऽपि स्म कर्षति।
कुररीणामिवार्तानां समाकृष्य तु तं सुतम्॥ ४॥
विशस्य चैनं विधिवद् वपामस्य जुहाव सः।
वपायां हूयमानायां गन्धमाद्राय मातरः॥ ५॥
आर्ता निपेतुः सहसा पृथिव्यां कुरुनन्दन।
सर्वाश्च गर्भानळभंस्ततस्ताः परमाङ्गनाः॥ ६॥

लोमराजी कहते हैं— युधिष्ठर! तब पुरोहितने राजा सोमकसे जन्तुकी बिल देकर किये जानेवाले यज्ञको प्रारम्भ करवाया। उस समय करुणामयी माताएँ अत्यन्त शोकसे व्याकुल हो 'हाय! हम मारी गर्यी' ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जन्तुको बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थीं। वे करुण स्वरमें रोती हुई वालकके दाहिने हाथको पकड़कर खींचती थीं और पुरोहितजी उसके वायें हाथको पकड़कर खींचती थीं और पुरोहितजी उसके वायें हाथको पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियाँ शोकसे आतुर हो कुररी पक्षीकी माँति विलाप कर रही थीं और पुरोहितने उस वालकको छीनकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा विधिपूर्वक उसकी चर्वियोंकी आहुति दी। कुरुनन्दन! चर्चीकी आहुतिके समय वालकको माताएँ धूमकी गन्ध सूँघकर सहसा शोकपीडित हो पृथ्वीपर गिर पड़ीं। तदनन्तर वे सब सुन्दरी रानियाँ गर्भवती हो गर्यी॥ २-६॥

ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विशाम्पते। जन्ने पुत्रशतं पूर्णे तासु सर्वासु भारत॥ ७॥

युधिष्ठिर ! तदनन्तर दस मास बीतनेपर उन सबके गर्भसे राजा सोमकके सौ पुत्र हुए ॥ ७ ॥ जन्तुज्येष्टः समभवज्ञनिज्यामेव पार्थिव । स तासामिष्ट पवासीच तथा ते निजाः सुताः ॥ ८ ॥ राजन्!सोमकका ज्येष्ठ पुत्र जन्तु अपनी माताके ही गर्भ-से प्रकट हुआ, वही उन सब रानियोंको विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे॥ ८॥ तच्च लक्षणमस्यासीत् सौवर्ण पाइवं उत्तरे।

तच लक्षणमस्यासीत् सौवर्णं पाइर्व उत्तरे। तस्मिन् पुत्रराते चाउयः स वभूव गुणैरपि॥ ९॥

उसकी दाहिनी पसलीमें पूर्वोक्त सुनहरा चिह्न स्पष्ट दिखायी देता था। राजाके सौ पुत्रोंमें अवस्था और गुणोंकी दृष्टिसे भी वही श्रेष्ठ था॥ ९॥

ततः स लोकमगमत् सोमकस्य गुरुः परम्। अथ काले व्यतीते तु सोमकोऽप्यगमत् परम्॥ १०॥ अथ तं नरके घोरे पच्यमानं दद्र्य सः। तमपृच्छत् किमर्थे त्वं नरके पच्यसे द्विज ॥ ११॥

तदनन्तर कुछ कालके पश्चात् सोमकके पुरोहित परलोक-वासी हो गये। थोड़े दिनोंके बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गये। यमलोकमें जानेपर सोमकने देखाः पुरोहितजी घोर नरककी आगमें पकाये जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्थामें देखकर सोमकने पूछा—'ब्रह्मन्! आप नरककी आगमें कैसे पकाये जा रहे हैं?'॥ १०-११॥

तमव्रवीद् गुरुः सोऽथ पच्यमानोऽग्निना भृदाम्।
त्वं मया याजितो राजंस्तस्येदं कर्मणः फलम् ॥ १२ ॥
पतच्छुत्वा स राजविधिर्मराजमथाव्रवीत्।
अहमत्र प्रवेक्ष्यामि मुच्यतां मम याजकः ॥ १३ ॥
मत्कृते हि महाभागः पच्यते नरकाग्निना।
(सोऽहमात्मानमाधास्ये नरकान्मुच्यतां गृरुः।)

तब नरकाग्निसे अधिक संतप्त होते हुए पुरोहितने कहा—'राजन् ! मैंने तुम्हें जो (तुम्हारे पुत्रकी आहुति देकर) यह्य करवाया थाः उसी कर्मका यह फल है।' यह सुनकर राजिष सोमकने धर्मराजसे कहा—'भगवन् ! मैं इस नरकमें प्रवेश कर्षुंगा। आप मेरे पुरोहितको छोड़ दीजिये। वे महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्निमें पक रहे हैं। अतः मैं अपने आपको नरकमें रखूँगाः, परंतु मेरे गुरुजीको उससे छुटकारा मिल जाना चाहिये'॥ १२-१३६ ॥

#### धर्म उवाच

नान्यः कर्तुः फलं राजन्तुगसुङ्के कदाचन । इमानि तव दृश्यन्ते फलानि वदतां वर ॥१४॥

धर्मने कहा—राजन् ! कर्ताके सिवा दूसरा कोई उसके किये हुए कर्मोंका फल कभी नहीं भोगता है । वक्ताओंमें

श्रेष्ठ महाराज ! तुम्हें अपने पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।। १४।।

सोमक उवाच

पुण्यान्न कामये लोकानृतेऽहं ब्रह्मवादिनम् । इच्छाम्यहमनेनैव सह वस्तुं सुरालये ॥१५॥ नरके वा धर्मराज कर्मणास्य समो हाहम्। पुण्यापुण्यफलं देव सममस्त्वावयोरिदम् ॥ १६॥

सोमक बोले--धर्मराज ! मैं अपने वेदवेत्ता पुरोहितके बिना पुण्यलोकोंमें जानेकी इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक-मैं कहीं भी इन्हींके साथ रहना चाहता हूँ। देव ! मेरे पुण्यकमींपर इनका मेरे समान ही अधिकार है। इम दोनोंको यह पुण्य और पापका फल समानरूपसे मिलना चाहिये ॥ १५-१६ ॥

धर्मराज उवाच

यद्येवमीप्सितं राजन् भुङ्क्वास्य सहितः फलम्। तुल्यकालं सहानेन पश्चात् प्राप्स्यसि सहतिम् ॥ १७॥

धर्मराज बोले--राजन् ! यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समयतक तुम भी पापकर्मों-का फल भोगो, इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। १७।

लोमश उवाच

स चकार तथा सर्वे राजा राजीवलोचनः।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्ययात्रायां जन्तूपाख्याने अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें जन्तपाख्यानविषयक

> एक सौ अट्राईसनाँ अध्याया पूरा हुआ ॥ १२८ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिळाकर कुछ २१है श्लोक हैं )

> > ゆうりょうだくられ

# एकोनत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

कुरुक्षेत्रके द्वारभूत प्लक्षप्रस्रवण नामक सरस्वतीतीर्थकी महिमा

लोमश उवाच

अस्मिन् किलस्वयं राजन्निष्टवान् वैप्रजापतिः। सत्रमिष्टीकृतं नाम पुरा वर्षसहस्त्रिकम् ॥ १ ॥

लोमराजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! पूर्वकालमें यहाँ साक्षात् प्रजापतिने इष्टीकृत नामक सत्रका एक सहस्र वपींतक चाल् रहनेवाला अनुष्ठान किया था ॥ १ ॥

अम्बरीपश्च नाभाग इष्टवान् यमुनामनु। यत्रेष्ट्रा दश पद्मानि सदस्येभ्योऽभिसृष्ट्यान् ॥ २ ॥ यशैश्च तपसा चैव परां सिद्धिमवाप सः।

यहीं यमुनाके तटपर नाभाग-पुत्र अम्बरीपने भी यज्ञ किया था और यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात् सदस्योंको दस पद्म मुद्राएँ दान की थीं तथा यज्ञों और तपस्याद्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थीं।। २५।।

क्षीणपापश्च तस्मात् सविमुक्तो गुरुणा सह ॥ १८॥

लोमराजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! तब कमलनयन राजा सोमकने धर्मराजके कथनानुसार सब कार्य किया और भोगद्वारा पाप नष्ट हो जानेपर वे पुरोहितके साथ ही नरकसे छुट गये ॥ १८ ॥

लेभे कामाञ्चुभान् राजन् कर्मणा निर्जितान् स्वयम्। सह तेनैव विप्रेण गुरुणा स गुरुप्रियः

तस्पश्चात् उन गुरुप्रेमी नरेशने अपने गुरुके साथ ही पुण्यकर्मोद्वारा स्वयं प्राप्त किये हुए पुण्य-लोकके ग्रुभ भोगोंका उपभोग किया ॥ १९॥

एष तस्याश्रमः पुण्यो य एषोऽग्रे विराजते । क्षान्त उष्यात्र षड्डात्रं प्राप्तोति सुगतिं नरः॥ २०॥

यह उन्हीं राजा सोमकका पवित्र आश्रम है, जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर छः रात निवास करनेसे मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है।। २०॥

एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यामो विगतज्वराः। षड्रात्रं नियतात्मानः सज्जीभव कुरूद्वह ॥ २१ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! हम सब लोग इस आश्रममें छः राततक मन और इन्द्रियोंपर संयम रखते हुए निश्चिन्त होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिये तैयार हो जाओ ॥ २१॥

देशश्च नाहुषस्यायं यज्वनः पुण्यकर्मणः॥ ३ ॥ सार्वभौमस्य कौन्तेय ययातेरमितीजसः । स्पर्धमानस्य शक्रेण तस्येदं यज्ञवास्त्विह ॥ ४ ॥

कुन्तीनन्दन ! यह नहुषकुमार ययातिका देश है, जो पुण्यकर्मा, याशिक, महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट् थे। वे सदा इन्द्रके साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हींकी यज्ञभूमि है ॥ ३-४ ॥

पश्य नानाविधाकारैरिक्सिमिनिचितां महीम्। मज्जन्तीमिव चाक्रान्तां ययातेर्यक्षकर्मभिः ॥ ५॥

देखो, यहाँ अग्नियोंसे युक्त नाना प्रकारकी वेदियाँ हैं, जिनसे यह सारी भूमि व्यात हो रही है, मानो पृथ्वी ययाति-के यज्ञ-कर्मोंसे आकान्त हो उनकी पुण्य-धारामें हुबी जा रही है ॥ ५ ॥

एषा शम्येकपत्रा या सरकं चैतदुत्तमम्।

### पश्य रामहदानेतान् पश्य नारायणाश्रमम् ॥ ६ ॥

यह एक पत्तेवाली शमीका अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरीवर है। देखों, ये परशुरामजीके कुण्ड हैं और यह नारायणाश्रम है।। ६॥

### एतच्चर्चीकपुत्रस्य योगैर्विचरतो महीम् । प्रसर्पणं महीपाळ रौष्यायाममितौजसः ॥ ७ ॥

महाराज ! योगशक्तिसे सारी पृथ्वीपर विचरनेवाले महातेजस्वी श्रृचीकनन्दन जमदग्निका प्रसर्पण (धूमने-फिरनेका स्थान ) तीर्थ है, जो रौप्या नामक नदीके समीप सुशोभित है॥ ७॥

### अत्रातुवंशं पठतः श्र्येणु मे कुरुनन्दन । उत्रुखलैराभरणैः पिशाची यदभाषत ॥ ८ ॥

कुरनन्दन! इस तीर्थके विषयमें एक परम्परा-प्राप्त कथा-को स्चित करनेवाले कुछ श्लोक हैं, जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, तुम मेरे मुखसे सुनो—( प्राचीन कालकी बात है, कोई स्त्री अपने पुत्रके साथ इस तीर्थमें निवास करनेके लिये आयी थी, उससे) एक भयंकर पिशाचीने, जिसने ओखली-जैसे आभूषण पहन रक्खे थे, उन श्लोकोंको कहा था—॥ ८॥

## युगन्धरे दधि प्राइय उपित्वा चाच्युतस्थले । तद्वद् भूतलये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमईसि ॥ ९ ॥

स्लोक (का भाव) इस प्रकार है—'अरी ! तू युगन्धरमें दही खाकर अञ्चुतस्थलमें निवास करके †और भूतलयमें नहाकर ‡ यहाँ पुत्रसहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है ! ॥ ९॥

\* युगन्थर एक पर्वत या प्रदेशका नाम है, जहाँ के लोग ऊँटनी और गदहीतक के दूधका दही जमा लेते हैं। उस स्त्रीने कभी वहाँ जाकर दही खाया था। धर्म-शास्त्रमें ऊँट और एक रूखरवाले पशुओं के दूधको मदिराके तुल्य बताया गया है—'औष्ट्रमेकशफ' क्षीरं सुरातुल्यम्। इति।

ै प्राचीन कालमें अच्युतस्थल नामक गाँव वर्णसंकरजातीय अन्त्यजों एवं चाण्डालोंका निवासस्थान था। उस स्वीने उस गाँवमें किसी समय निवास किया था। धर्म शास्त्रके अनुसार वर्णसंकरीके संसर्गमें आनेपर प्रायिश्वत्तरूपसे प्राजापत्य व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये— 'संस्वय संकरैं: सार्थ प्राजापत्य व्रतं चरेत्।' इति।

्रंभूतलयं नामक गाँव चोरों और डाकुओंका अड्डाथा । वहाँ एक नदी थी, जिसमें मुदें बहाये जाते थे । उस स्त्रीने उसी दूषित जलमें स्त्रान किया था । धर्म-शास्त्रके अनुसार उस गाँवमें रहनेमात्रसे प्राजापत्य त्रत करनेकी आवश्यकता है— 'प्रोष्य भूत-लये विप्रः प्राजापत्यं त्रतं चरेत् ।' इति ॥ इन तीनों दोषोंसे युक्त होनेके कारण वह स्त्री तीर्थवासकी अधिकारिणी नहीं रह गयी थी ।

### एकरात्रमुषित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । एतद् वै ते दिवावृत्तं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा ॥ १० ॥

(अच्छा, आयी है तो एक रात रह ले) यदि एक रात यहाँ रह लेनेके पश्चात् दूसरी रातमें भी रहेगीतो दिनमें तो तेरा यह हाल है (आज दिनमें तो तुमको यह कष्ट दिया गया है) और रातमें तेरे साथ अन्यथा वर्ताव होगा (विशेष कष्ट दिया जायगा)' ॥ १०॥

### अद्य चात्र निवत्स्यामः क्षपां भरतसत्तम। द्वारमेतत् तु कौन्तेय कुरुक्षेत्रस्य भारत॥११॥

भरतश्रेष्ठ ! (इस किंवदन्तीके अनुसार किसीको भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिये ) अतः हमलोग केवल आजकी रातमें ही यहाँ निवास करेंगे । युधिष्ठिर !यह तीर्थ कुरुक्षेत्रका द्वार बताया गया है ॥ ११ ॥

### अत्रैव नाहुषो राजा राजन् कृतुभिरिष्टवान् । ययातिर्वहुरत्नौष्ठैर्यत्रेन्द्रो मुद्दमभ्यगात् ॥ १२ ॥

राजन् ! नहुषनन्दन राजा ययातिने यहीं प्रचुर रत्नराशि-की दक्षिणासे युक्त अनेक यशेंद्वारा भगवान्का यजन किया था । उन यशेंमें इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई थी ॥ १२ ॥

## एतत् प्रक्षावतरणं यमुनातीर्थमुत्तमम् । एतद् वे नाकपृष्ठस्य द्वारमाहुर्मनीषिणः ॥ १३ ॥

यह यमुनाजीका प्रक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गळोकका द्वार बताते हैं ॥ १३ ॥

## अत्र सारस्वतैर्यंत्रैरीजानाः परमर्षयः। यूपोत्र्खलिकास्तात गच्छन्त्यवभृथप्रवम्॥१४॥

यहीं यूप और ओखली आदि यज्ञ-साधनोंका संग्रह करनेवाले महर्षियोंने सारस्वत यज्ञोंका अनुष्ठान करके अवसृथ स्नान किया था ॥ १४॥

अत्र वै भरतो राजा राजन् क्रतुभिरिष्टवान्। हयमेघेन यक्षेन मेध्यमश्वमवास्त्रज्त् ॥ १५ ॥ असकृत् कृष्णसारङ्गं धर्मेणाप्य च मेदिनीम्। अत्रैव पुरुषव्याघ्र मरुत्तः सत्रमुत्तमम् ॥ १६ ॥ प्राप चैवर्षिमुख्येन संवर्तेनाभिपालितः। अत्रोपस्पृद्य राजेन्द्र सर्वा होकान् प्रपद्यति। प्यते दुष्कृताच्चैव अत्रापि समुपस्पृद्या॥ १७ ॥

राजन् ! राजा भरतने धर्मपूर्वक वसुधाका राज्य पाकर यहीं वहुत-से यज्ञ किये थे और यहीं अश्वमेध यज्ञके उद्देश्यसे उन्होंने अनेक बार कृष्णमृगके समान रंगवाले यज्ञसम्बन्धी श्यामकर्ण अश्वको भूतलपर भ्रमणके लिये छोड़ा था। नरश्रेष्ठ ! इसी तीर्थमें ऋषिप्रवर संवर्तसे सुरक्षित हो महाराज मक्त्तने उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया। राजेन्द्र ! यहाँ ज्ञान

करके गुद्ध हुआ मनुष्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रत्यक्ष देखता है और पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाता है; अतः तुम इसमें भी स्नान करो ॥ १५–१७॥

वैशम्यायन उवाच

तत्र सभ्रातकः स्नात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः। लोमशं पाण्डवश्रेष्ठ इदं वचनमत्रवीत्॥१८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर भाइयोंसिहत स्नान करके महर्षियोंद्वारा प्रशंसित हो पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठरने लोमशजीसे इस प्रकार कहा—॥ १८॥ सर्वा होकान् प्रपश्यामि तपसा सत्यविक्रम। इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठं पश्यामि श्वेतवाहनम्॥ १९॥

'मुनीश्वर! तपोबलसे सम्पन्न होनेके कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपासे आज मैं इस प्लक्षा-वतरणके जलमें स्थित होकर सब लोकींको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहींसे मुझे पाण्डवश्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखायी देते हैं'॥ १९॥

लोमश उवाच **पवमेतन्महाबा**हो पद्यन्ति परमर्षयः। (इह स्नात्वा तपोयुक्तांस्त्रीँहोकान् सचराचरान्) सरस्वतीमिमां पुण्यां पुण्येकशरणावृताम्॥२०॥

लोमराजीने कहा—महावाहो ! तुम ठीक कहते हो । यहाँ स्नान करके तपःशक्तिसम्पन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियोंसिहत तीनों लोकोंका दर्शन करते हैं। अब इस पुण्यसिलला सरस्वतीका दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्यका ही आश्रय लेनेवाले पुरुषोंसे विरी हुई है ॥ २०॥

यत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि । इह सारस्रतैर्यक्षेरिष्टवन्तः सुरर्षयः । ऋषयद्वेव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ ॥

नरश्रेष्ठ ! इसमें स्नान करनेसे तुम्हारे सारे पाप धुल जायँगे । कुन्तीनन्दन ! यहाँ अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियोंने सारस्वत यज्ञोंका अनुष्ठान किया है ॥ २१॥

वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात् पञ्चयोजना। कुरोवे यक्षशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः॥२२॥

यह सब ओर पाँच योजन फैली हुई प्रजापतिकी यज्ञ-वेदी है। यही यज्ञपरायण महात्मा राजा कुरुका क्षेत्र है॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामेकोनत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राविषयक एक सौ उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल २२ है इलोक हैं)

## त्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः विभिन्न तीर्थोंकी महिमा और राजा उन्नीनरकी कथाका आरम्भ

लोमश उवाच

इह मर्त्यास्तनूस्त्यक्त्वा खर्ग गच्छन्ति भारत। मर्तुकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशः॥१॥

लोमराजी कहते हैं—भारत ! यहाँ शरीर छूट जाने-पर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं; इसलिये हजारों इस तीर्थमें मरनेके लिये आकर निवास करते हैं॥ १॥

पवमाशीः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा। इह ये वै मरिष्यन्ति ते वै स्वर्गजितो नराः॥ २॥ एषा सरस्वती रम्या दिव्या चौधवती नदी। एतद् विनशनं नाम सरस्वत्या विशाम्पते॥ ३॥

प्राचीन कालमें प्रजापित दक्षने यज्ञ करते समय यह आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे, वे स्वर्गलोकपर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। यह रमणीय, दिव्य और तीव प्रवाह-वाली सरस्वती नदी है और यह सरस्वतीका विनशन नामक तीर्य है।। २-३॥

द्वारं निषादराष्ट्रस्य येषां दोषात् सरस्वती। प्रविष्ठा पृथिवीं वीर मा निषादा हि मां विदुः॥ ४॥ पष वै चमसोद्भेदो यत्र दश्या सरस्रती। यत्रैनामभ्यवर्तन्त सर्वाः पुण्याः समुद्रगाः॥ ५॥

यह निषादराजका द्वार है। वीर युधिष्ठिर ! उन निषादों-के ही संसर्गदोषसे सरस्वती नदी यहाँ इसल्लिये पृथ्वीके भीतर प्रविष्ट हो गयी कि निषाद मुझे जान न सकें। यह चमसोन्द्रेदतीर्थ है; जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हो गयी है। यहाँ समुद्रमें मिलनेवाली सम्पूर्ण पविद्य नदियाँ इसके सम्मुख आयी हैं ॥ ४-५॥

एतत् सिन्धोर्महत् तीर्थं यत्रागस्त्यमरिंदम । छोपामुद्रा समागम्य भर्तारमवृणीत वै॥ ६॥

शत्रुदमन ! यह सिन्धुका महान् तीर्थ है; जहाँ जाकर लोपामुद्राने अपने पति अगस्त्यमुनिका वरण किया था ॥ ६ ॥ पतत् प्रकाराते तीर्थ प्रभासं भास्करद्युते । इन्द्रस्य दियतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् ॥ ७ ॥

सूर्यके समान तेजस्वी नरेश ! यह प्रभासतीर्थक प्रकाशित

\* 'प्रभास' की जगह 'हाटक' पाठ मेद भी मिलता है ।

हो रहा है, जो इन्द्रको बहुत प्रिय है। यह पुण्यमय क्षेत्र सब पापोंका नारा करनेवाला और परम पवित्र है॥ ७॥

पतद् विष्णुपदं नाम दृश्यते तीर्थमुत्तमम्। पपा रम्या विपाशा च नदी परमपावनी॥ ८॥ अत्र वै पुत्रशोकेन विसष्टो भगवानृषिः। बद्ध्वाऽऽत्मानं निपतितो विपाशःपुनरुत्थितः॥ ९॥

यह विष्णुपद नामवाला उत्तम तीर्थ दिखायी देता है तथा वह परम पावन और मनोरम विपाशा (व्यास) नदी है। यहीं भगवान् विसष्ठ मुनि पुत्रशोकसे पीड़ित हो अपने शरीरको पाशोंसे बाँधकर कूद पड़े थे, परंतु पुनः विपाश (पाशमुक्त) होकर जलसे बाहर निकल आये॥ ८-९॥

काइमीरमण्डलं चैतत् सर्वपुण्यमरिद्म। महर्षिभिश्चाध्युषितं परयेदं श्रातृभिः सह॥१०॥ यत्रोत्तराणां सर्वेषामृषीणां नाहुषस्य च। अग्नेरचैवात्र संवादः काश्यपस्य च भारत॥५१॥

रात्रुदमन ! यह पुण्यमय काश्मीरमण्डल है, जहाँ बहुत से महर्षि निवास करते हैं । तुम भाइयोंसहित इसका दर्शन करो । भारत ! यह वही स्थान है, जहाँ उत्तरके समस्त ऋषि, नहुषकुमार ययाति, अग्नि और काश्यपका संवाद हुआ था ॥ १०-११॥

पतद् द्वारं महाराज मानसस्य प्रकाशते। वर्षमस्य गिरेर्मध्ये रामेण श्रीमता कृतम्॥ १२॥

महाराज ! यह मानसरोवरका द्वार प्रकाशित हो रहा है। इस पर्वतके मध्यभागमें परशुरामजीने अपना आश्रम बनाया था॥ १२॥

पप वातिकषण्डो वै प्रख्यातः सत्यविक्रमः। नात्यवर्तत यद्द्वारं विदेहादुत्तरं च यः॥१३॥

युधिष्ठिर ! परशुरामजी सर्वत्र विख्यात हैं । वे सत्यपराक्रमी हैं । उनके इस आश्रमका द्वार विदेह देशसे उत्तर है । यह बवंडर (वायुका तूफान) भी उनके इस द्वारका कभी उल्लिङ्घन नहीं कर सकता है (फिर औरोंकी तो बात ही क्या है) ॥ १३ ॥

इदमाश्चर्यमपरं देशेऽस्मिन् पुरुपर्पभ ।
श्वीणे युगे तु कौन्तेय शर्वस्य सह पापंदैः ॥ १४ ॥
सहोमया च भवति दर्शनं कामरूपिणः ।
अस्मिन् सरिस सत्रैवें चैत्रे मासि पिनाकिनम् ॥ १५ ॥
यजन्ते याजकाः सम्यक् परिवारं शुभार्थिनः ।
अत्रोपस्पृद्य सरित अद्यानो जितन्द्रियः ॥ १६ ॥
श्वीणपापः शुभाँह्योकान् प्राप्नुते नात्र संशयः ।
एष उज्जानको नाम पावकिर्यत्र शान्तवान् ।
अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १७ ॥

नरश्रेष्ठ! इस देशमें दूसरी आश्चर्यकी बात यह है कि यहाँ निवास करनेवाले साधकको युगके अन्तमें पार्पदों तथा पार्वतीसिहत इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भगवान् शंकरका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सरोवरके तटपर चैत्र मासमें कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकारके यज्ञोंद्वारा परिवारसिहत पिनाकधारी भगवान् शिवकी आराधना करते हैं। इस तालावमें श्रद्धापूर्वक स्नान एवं आचमन करके पापमुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोकोंमें जाता है; इसमें संशय नहीं है। यह सरोवर उज्ञानक नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान् स्कन्द तथा अरुन्धतीसिहत महर्षि वसिष्ठने साधना करके सिद्ध एवं शान्ति प्राप्त की है॥ १४-१७॥

### हृदश्च कुरावानेष यत्र पद्मं कुरोशयम्। आश्रमश्चैव रुक्मिण्या यत्राशाम्यदकोपना॥१८॥

यह कुशबान् नामक हृद है, जिसमें कुशेशय नामवाले कमल खिले रहते हैं । यहीं रुक्मिणीदेवीका आश्रम है, जहाँ उन्होंने कोधको जीतकर शान्तिका लाभ किया था ॥ १८॥

## समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया। तं द्रक्ष्यसि महाराज भृगुतुङ्गं महागिरिम्॥१९॥

पाण्डुनन्दन ! महाराज ! तुमने जिसके विषयमें यह सुन रखा है कि वह योग-सिद्धिका संक्षिप्त स्वरूप है——जिसके दर्शनमात्रसे समाधिरूप फलकी प्राप्ति हो जाती है, उस भृगु-तुङ्ग नामक महान् पर्वतका अब तुम दर्शन करोगे ॥ १९॥

## वितस्तां पदय राजेन्द्र सर्वपापप्रमोचनीम्। महर्षिभिरचाध्युषितां शीततोयां सुनिर्मलाम्॥ २०॥

राजेन्द्र ! वितस्ता ( झेलम ) नदीका दर्शन करो, जो सब पापोंसे मुक्त करनेवाली है । इसका जल बहुत शीतल और अत्यन्त निर्मल है । इसके तटपर बहुत-से महर्षिगण निवास करते हैं ॥ २०॥

## जलां चोपजलां चैव यमुनामभितो नदीम्। उद्योनरो वै यत्रेष्ट्रा वासवादत्यरिच्यत॥२१॥

यमुना नदीके दोनों पार्श्वमें जला और उपजला नामकी दो नदियोंका दर्शन करो, जहाँ राजा उशीनरने यज्ञ करके इन्द्रसे भी ऊँचा स्थान प्राप्त किया था॥ २१॥

## तां देवसमिति तस्य वासवस्य विशाम्पते। अभ्यागच्छन्नृपवरं झातुमग्निस्य भारत॥ २२॥

महाराज भरतनन्दन ! नृपश्रेष्ठ उशीनरके महत्त्वको समझनेके लिये किसी समय इन्द्र और अग्नि उनकी राज-सभामें गये ॥ २२ ॥

जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानमुद्दाीनरम् । इन्द्रः इयेनः कपोतोऽग्निर्भृत्वा यक्षेऽभिजग्मतुः॥ २३॥ वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीनरकी परीक्षा हेना चाहते थे; अतः इन्द्रने बाज पक्षीका रूप धारण किया और अग्निने कबूतरका। इस प्रकार वे राजाके यज्ञमण्डप-में गये॥ २३॥ ऊरू राज्ञः समासाद्य कपोतः इयेनजाद् भयात् । शरणार्थी तदा राजन् निलित्ये भयपीडितः ॥ २४ ॥

अपनी रक्षाके लिये आश्रय चाहनेवाला कबूतर वाजके भयसे डरकर राजाकी गोदीमें जा छिपा॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां रुयेनकपोतीये त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमं लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें दयेनकपोतीयोपाख्यानविषयक

एक सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३० ॥

---

# एकत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

राजा उग्नीनरद्वारा बाजको अपने शरीरका मांस देकर शरणमें आये हुए कवृतरके प्राणोंकी रक्षा करना

३येन उवाच

धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सर्वे राजन् महीक्षितः। सर्वधर्मविरुद्धं त्वं कस्मात् कर्म विकीर्षसि ॥ १ ॥ विहितं भक्षणं राजन् पीड्यमानस्य मे क्षुधा। मा रक्षीर्धर्मळोभेन धर्ममुत्सृष्टवानसि ॥ २ ॥

तव बाजने कहा—राजन् ! समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं। फिर आप यह सम्पूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं। महाराज! मैं भूखसे कष्ट पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्मके लोभसे इसकी रक्षा न करें। वास्तवमें इसे आश्रय देकर आपने धर्मका परित्याग ही किया है॥ १-२॥

राजोवाच

संत्रस्तरूपस्त्राणार्थी त्वत्तो भीतो महाद्विज । मत्सकारामनुप्राप्तः प्राणगृष्तुरयं द्विजः ॥ ३ ॥ प्रवमभ्यागतस्येह कपोतस्याभयार्थिनः । अप्रदाने परं धर्मे कथं स्येन न पर्यसि ॥ ४ ॥

राजा बोले—पिक्षराज ! यह कबूतर तुमसे डरकर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचानेकी इच्छासे मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा चाहता है। याज ! इस प्रकार अभय चाहनेवाले इस कबूतरको यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूँ, यह तो परम धर्म है। इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो?॥ प्रसण्दमानः सम्भ्रान्तः कपोतः इयेन लक्ष्यते।

मत्सकारां जीवितार्थीं तस्य त्यागो विगहिंतः॥ ५ ॥ यो हि कश्चिद् द्विजान हत्याद् गां वा लोकस्य मातरम्। शरणागतं च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातकम्॥ ६ ॥

बाज ! देखों तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भयसे क्याकुल हो थर-थर कॉॅंप रहा है । इसने अपने प्राणोंकी रक्षा के लिये ही मेरी शरण ली है । ऐसी दशामें इसे त्याग देना बड़ी ही निन्दाकी बात है । जो मनुष्य ब्राह्मणोंकी हत्या करता है, जो जगन्माता गौका वध करता है तथा जो शरणमें आये हुए-को त्याग देता है, इन तीनोंको समान पाप लगता है ॥ ५-६ ॥

श्येन उवाच

आहारात् सर्वभूतानि सम्भवन्ति महीपते । आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ७ ॥ बाजने कहा—महाराज ! सब प्राणी आहारसे ही उत्पन्न होते हैं, आहारसे ही उनकी वृद्धि होती है और आहारसे ही जीवित रहते हैं ॥ ७ ॥

शक्यते दुस्त्यजेऽप्यर्थे विररात्राय जीवितुम्। न तु भोजनमुत्सुज्य शक्यं वर्तयितुं चिरम्॥ ८॥

जिसकी त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थके बिना भी मनुष्य बहुत दिनोंतक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देनेपर कोई भी अधिक समयतक जीवन धारण नहीं कर सकता ॥ ८॥

भक्ष्याद् वियोजितस्याद्य मम प्राणा विशाम्पते। विस्तुज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमकुतोभयम्॥ ९.॥ प्रमृते मिय धर्मात्मन् पुत्रदारादि नङ्क्ष्यति। रक्षमाणः कपोतं त्वं बहून् प्राणान् न रक्षसि॥१०॥

प्रजानाथ! आज आपने मुझे भोजनसे वंचित कर दिया है, इसिलये मेरे प्राण इस दारीरको छोड़कर अकुतोभय-पथ (मृत्यु) को प्राप्त हो जायँगे। धर्मात्मन्! इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जानेपर मेरे स्त्री-पुत्र आदि भी (असहाय होनेके कारण) नष्ट हो जायँगे। इस तरह आप एक कबूतरकी रक्षा करके बहुतन्से प्राणियोंकी रक्षा नहीं कर रहे हैं॥

धर्म यो वाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत्। अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥ ११ ॥

सत्यपराक्रमी नरेश ! जो धर्म दूसरे धर्मका बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्मका विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है, वही वास्तविक धर्म है।। ११॥

विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम्। न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मे समुपाचरेत्॥१२॥ परस्परिवरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मोंमें गौरव-लाभवका विचार करके, जिसमें दूसरोंके लिये वाभा न हो, उसी धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ १२॥

#### गुरुलाघवमादाय धर्माधर्मविनिश्चये । यतो भूयांस्ततो राजन् कुरुष्व धर्मनिश्चयम् ॥ १३ ॥

राजन् ! धर्म और अधर्मका निर्णय करते समय पुण्य और पापके गौरव-लाघवपर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिये तथा जिसमें अधिक पुण्य हो, उसीको आचरणमें लाने योग्य धर्म ठहराइये ॥ १३ ॥

#### राजोवाच

बहुकल्याणसंयुक्तं भाषसे विहगोत्तम । सुवर्णः पक्षिराट् किं त्वं धर्मक्षश्चास्यसंशयम् ॥ १४ ॥

राजाने कहा—पिक्षश्रेष्ठ ! तुम्हारी वार्ते अत्यन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त हैं । तुम साक्षात् पिक्षराज गरुड़ तो नहीं हो ? इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्मके ज्ञाता हो ॥१४॥ तथा हि धर्मसंयुक्तं वहु चित्रं च भाषसे । न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वां स्वक्षयाम्यहम्॥१५॥

तुम जो वातें कह रहे हो। वे वड़ी ही विचित्र और धर्मसंगत हैं। मुझे लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम्हें ज्ञात न हो। १५॥ इारणैपिपरित्यागं कथं साध्वित मन्यसे।

आहारार्थं समारम्भस्तव चायं विहंगम ॥ १६ ॥ तो भी तुम शरणागतके त्यागको कैसे अच्छा मानते हो ? यह मेरी समझमें नहीं आता । विहङ्गम ! वास्तवमें तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करनेके लिये है ॥ १६ ॥ शक्यश्चाप्यन्यथा कर्तुमाहारोऽप्यधिकस्त्वया । गोवृषो वा वराहो वा मृगः वा महिषोऽपि वा । न्वदर्थमद्य कियतां यद्यान्यिह काङ्कसि ॥ १७ ॥

परंतु तुम्हारे लिये आहारका प्रवन्ध तो दूनरे प्रकारसे भी किया जा सकता है और वह इस कवूतरकी अपेक्षा अधिक हो सकता है। सूअर, हिरन, भेंक्षा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभीष्ट हो, वह तुम्हारे लिये प्रस्तुत की जा सकती है॥ १७॥

#### ३येन उवाच

न वराहं न चोक्षाणं न मृगान् विविधांस्तथा। भक्षयामि महाराज किं ममान्येन केनचित्॥ १८॥

बाज बोला—महाराज ! मैं न सूअर खाऊँगाः न कोई उत्तमपशु और न भाँति-भाँतिके मृगोंका ही आहार करूँगा। दूसरी किसी वस्तुसे भी मुझे क्या लेना है ! ॥ १८॥

यस्तु मे देवविहितो भक्षः क्षत्रियपुङ्गव । तमुत्सुज महीपाल कपोतिमममेव मे ॥१९ ॥ क्षत्रियशिरोमणे ! विधाताने मेरे लिये जो भोजन नियत किया है, वह तो यह कबूतर ही है; अतः भूपाल ! इसीको मेरे लिये छोड़ दीजिये ॥ १९॥

इयेनः कपोतानत्तीति स्थितिरेषा सनातनी। मा राजन् सारमज्ञात्वा कदलीस्कन्धमाश्रय॥ २०॥

यह सनातन कालसे चला आ रहा है कि बाज कबूतरीं-को खाता है। राजन् ! धर्मके सारभूत तत्त्वको न जानकर आप केलेके खम्मे ( जैसे सारहीन धर्म ) का आश्रय न लीजिये॥ २०॥

#### राजोवाच

राष्ट्रं शिवीनामृद्धं वै ददानि तव खेचर। यं वा कामयसे कामं इयेन सर्वे ददानि ते॥ २१॥

राजाने कहा—विहङ्गम ! मैं शिविदेशका समृद्धि-शाली राज्य तुम्हें सौंप दूँगा, और भी जिस वस्तुकी तुम्हें इच्छा होगी वह सब दे सकता हूँ ॥ २१ ॥ विनेमं पक्षिणं इयेन शरणार्थिनमागतम्। येनेमं वर्जयेथास्त्वं कर्मणा पक्षिसत्तम। तदाचक्ष्व करिष्यामि न हि दास्ये क्योतकम्॥ २२ ॥

किंतु शरण लेनेकी इच्छासे आये हुए इस पक्षीको नहीं त्याग सकता । पक्षिश्रेष्ठ श्येन ! जिस कामके करनेसे तुम इसे छोड़ सको, वह मुझे बताओ, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा ॥ २२ ॥

#### रयेन उवाच

उशीनर कपोते ते यदि स्नेहो नराधिय। आत्मनो मांसमुत्कृत्य कपोततुलया धृतम्॥२३॥ यदा समं कपोतेन तव मांसं नृपोत्तम। तदा देयं तु तन्महां सा मे तुष्टिर्भविष्यति॥२४॥

वाज वोला—महाराज उशीनर ! यदि आपका इस कबूतरपर स्नेह है तो इसीके वरावर अपना मांस काटकर तराजूमें रिखये। नृपश्रेष्ठ ! जब वह तौलमें इस कबूतरके वरावर हो जाय तब वही मुझे दे दीजियेगा, उससे मेरी तृति हो जायगी ॥ २३-२४॥

#### राजीवाच

अनुग्रहमिमं मन्ये रयेन यन्माभियाचसे । तस्मात् तेऽच प्रदास्यामि समांसं तुलया धृतम् ॥२५॥

राजाने कहा—वाज ! तुम जो मेरा मांस माँग रहे हो, इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, अतः मैं अभी अपना मांस तराजुपर रखकर तुम्हें दिये देता हूँ ॥ २५ ॥

#### लोमश उवाच

उत्कृत्य स खयं मांसं राजा परमधर्मवित्। तोलयामास कौन्तेय कपोतेन समं विभो ॥ २६ ॥

## महाभारत 🎇

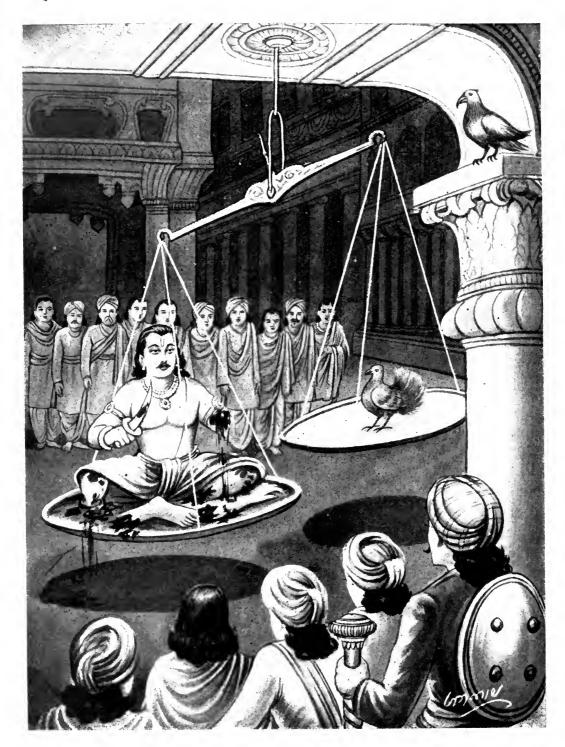

राजा शिविका कवृतरकी रक्षांके लिये वाजको अपने शरीरका मांस काटकर देना

लोमराजी कहते हैं —कुन्तीनन्दन! तत्पश्चात् परम धर्मज्ञ राजा उद्योनरने स्वयं अपना मांस काटकर उस कवूतरके साथ तौलना आरम्भ किया ॥ २६॥

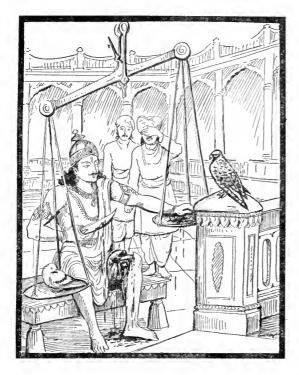

भ्रियमाणः कपोतस्तु मांसेनात्यतिरिच्यते। पुनश्चोत्कृत्य मांसानि राजा प्रादादुशीनरः॥ २७॥ न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धृतम्। तत उत्कृत्तमांसोऽसावाकरोह स्वयं तुलाम्॥ २८॥

किंतु दूसरे पलड़ेमें रखा हुआ कवृतर उस मांसकी अपेक्षा अधिक भारी निकला, तब महाराज उशीनरने पुनः अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार-बार करनेपर भी जब बह मांस कबूतरके बराबर न हुआ, तब सारा मांस काट लेनेके पश्चात् वे स्वयं ही तराजूपर चढ़ गये॥ २७-२८॥ रयेन उवाच

इन्द्रोऽहमस्मि धर्मज्ञ कपोतो हव्यवाडयम् । जिज्ञासमानौ धर्म त्वां यज्ञवाटमुपागतौ ॥ २९ ॥

वाज वोला—धर्मज्ञ नरेश! मैं इन्द्र हूँ और यह कबूतर साक्षात् अग्निदेव हैं। हम दोनों आपके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस यज्ञ शालमें आपके निकट आये थे॥ २९॥ यत्ते मांसानि गानेभ्य उत्कृत्तानि विज्ञाम्पते। एषा ते भास्त्रती कीर्तिलोंकानभिभविष्यति॥ ३०॥

प्रजानाथ ! आपने अपने अङ्गोंसे जो मांस काटकर चढ़ाये हैं; उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति सम्पूर्ण लोगोंसे बढ़कर होगी ॥ ३०॥

यावहोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव। तावत् कीर्तिश्चलोकाश्चस्थास्यन्ति तवशाश्वता ॥३१॥

राजन् ! संसारके मनुष्य इस जगत्में जयतक आपकी चर्चा करेंगे, तयतक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे ॥ ३१॥

इत्येवमुक्त्वा राजानमारुरोह दिवं पुनः।
उशीनरोऽपि धर्मात्मा धर्मेणावृत्य रोद्सी॥३२॥
विभ्राजमानो वपुषाप्यारुरोह त्रिविष्टपम्।
तदेतत् सदनं राजन् राञ्चस्तस्य महात्मनः॥३३॥
पश्यस्वैतन्मया साधे पुण्यं पापप्रमोचनम्।
तत्र वे सततं देवा मुनयध्य सनातनाः।
दश्यन्ते बाह्मणे राजन् पुण्यवद्भिर्महात्मभिः॥३४॥

राजासे ऐसा कहकर इन्द्र फिर देवलोकमें चले गये तथा धर्मात्मा राजा उद्योनर भी अपने धर्मसे पृथ्वी और आकाशको व्यात कर देदीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोकमें चले गये। राजन् ! यही उन महात्मा राजा उशीनरका आश्रम है, जो पुण्यजनक होनेके साथ ही समस्त पापोंसे छुटकारा दिलानेवाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रमका दर्शन करो। महाराज ! वहाँ पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणोंको सदा सनातन देवता तथा मुनियोंका दर्शन होता रहता है। १२-३४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां रयेनकपोतीये एकत्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें दयेनकपोतीयोपाख्यानविषयक एक सौ इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३९ ॥

# द्वात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त और उनका राजा जनकके दरवारमें जाना

लोमश उवाच

यः कथ्यते मन्त्रविदग्धबुद्धि-रौद्दालकिः इवेतकेतुः पृथिव्याम् । तस्याश्रमं पदय नरेन्द्र पुण्यं सदाफलैरुपपन्नं महीजैः॥१॥ लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! उदालकके पुत्र स्वेतकेतु हो गये हैं, जो इस भूतलपर मनत्र शास्त्रमें अत्यन्त

म॰ स॰ १. ७. १६--

निपुण कहे जाते थे, देखो यह पवित्र आश्रम उन्हींका है। जो सदा फल देनेवाले दुर्शीसे हरा-भरा दिखायी देता है॥ १॥

साक्षादत्र इवेतकेतुर्ददर्श सरखतीं मानुपदेहरूपाम् । वेत्स्यामि वाणीमिति सम्प्रवृत्तां

सरस्वतीं इवेतकेतुर्वभाषे॥ २ ॥ इस आश्रममें द्वेतकेतुने मानवरूपधारिणी सरस्वती देवोका प्रत्यक्ष दर्शन किया था और अपने निकट आयी हुई उन सरस्वतीसे यह कहा था कि भीं वाणीस्वरूपा आपके

तत्त्वको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ'॥ २॥
तस्मिन् युगे ब्रह्मछतां वरिष्ठावास्तां मुनी मातुळभागिनेयौ।
अष्टावकदचैय कहोडसूनु-

रौदालकिः इवेतकेतुः पृथिव्याम्॥ ३ ॥

उस युगमें कहोड मुनिके पुत्र अष्टावक और उदालक-नन्दन स्वेतकेत ये दोनों महर्षि समस्त भूमण्डलके वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे। वे आपतमें मामा और भानजा लगते थे (इनमें द्वेतकेतु ही मामा था) ॥ ३॥

विदेहराजस्य महीपतेस्तौ विप्रान्तुमौ मातुलभागिनेयौ। प्रविदय यज्ञायतनं विवादे विनंद निजग्राहतरप्रमेयौ॥ ४॥

एक समय वे दोनों मामा-भानजे विदेहराजके यज्ञमण्डपमें गये। दोनों ही ब्राह्मण अनुपम विद्वान् थे। वहाँ शास्त्रार्थ होनेपर उन दोनोंने अपने (विपक्षी) बन्दीको जीत लिया।। ४॥

उपास्त्व कौन्तेय सहानुजस्त्वं तस्याश्रमं पुण्यतमं प्रविद्य । अष्टावकं यस्य दौहित्रमाहु-योऽसौ वन्दि जनकस्याथ यश्चे ॥ ५ ॥ वादी विप्राप्तयो वाल प्वाभिगम्य वादे भङ्कत्वामज्जयामास नद्याम् ॥६॥

कुन्तीनन्दन ! विप्रशिरोमणि अष्टावक्र वाद-विवादमें बड़े निषुण थे। उन्होंने वाल्यावस्थामें ही महाराज जनकके यज्ञ-मण्डपमें पधारकर अपने प्रतिवादी वन्दीको पराजित करके नदीमें डलवा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि जिन महात्मा उद्दालक-के दौहित्र (नाती) वताये जाते हैं, उन्होंका यह परम पवित्र आश्रम है। तुम अपने भाइयोंसहित इसमें प्रवेश करके कुछ देरतक उपासना (भगविन्वन्तन) करो॥ ५-६॥

युधिष्टर उवाच

कथंत्रभावः स बभूव विप्र-स्तथाभूतं यो निजन्नाह बन्दिम् । अष्टावकः केन चासौ वभूव तत् सर्व मे लोमश शंस तत्त्वम् ॥ ७ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—लोमशजी ! उन ब्रह्मर्षिका कैसा प्रभाव था। जिन्होंने बन्दी-जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान्को भी जीत

त्रनाय या जिल्हान यनसम्बद्ध सुनाराख स्थापूना ना जात लिया । वे किस कारणसे अष्टावक ( आटों अङ्गोंसे टेढे़-मेढ़े ) हो गये । ये सब वार्ते मुझे यथार्थरूपसे वताइये ॥ ७ ॥

लोम्श उवाच

उद्दालकस्य नियतः शिष्य एको नाम्नाकहोड इति विश्वतोऽभूत्। शुश्रुषुराचार्यवशासुवर्ती

दीर्घे कालं सोऽध्ययनं चकार ॥ ८ ॥

लेशियाजीने कहा—राजन् ! महर्षि उदालकका कहोड नामसे विख्यात एक शिष्य था, जो वड़े संयम नियमसे रहकर आचार्यकी सेवा किया करता था। उसने गुरुकी आज्ञाके अंदर रहकर दीर्घ हालतक अध्ययन किया॥ ८॥

> तं वै विशः पर्यचरत् सशिष्य-स्तां च शात्वा परिचर्या गुरुःसः। तस्मै प्रादात् सद्य एव श्रुतं च भार्यो च वैदुहितरंखां सुजाताम्॥ ९॥

विप्रवर 'कहोड' एक विनीत शिष्यकी भाँति उदालक मुनिकी परिचर्यामें संलग्न रहते थे। गुरुने शिष्यकी उस सेवाके महत्त्वको समझकर शीघ्र ही उन्हें सम्पूर्ण वेद-शास्त्रोंका शान करा दिया और अपनी पुत्री सुजाताको भी उन्हें पत्नी-रूपसे समर्पित कर दिया॥ ९॥

तस्या गर्भः समभवदग्निकल्पः सोऽधीयानं पितरं चाष्युवाच । सर्वो रात्रिमध्ययनं करोषि नेदं पितः सम्यगिवोपवर्तते ॥ १० ॥\*

कुछ कालके बाद मुजाता गर्भवती हुई, उसका वह गर्भ अग्निके समान तेजस्वी था। एक दिन स्वाध्यायमें लगे हुए अपने पिता कहोड मुनिसे उस गर्भस्य वालकने कहा, 'पिताजी! आप रातभर वेदपाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन अच्छी प्रकारसे ग्रुद्ध उच्चारणपूर्वक नहीं हो पाता'॥ १०॥

उपालब्धः शिष्यमध्ये महर्षिः स तं कोपादुदरस्थं शशाप। यसात् कुक्षौ वर्तमानो व्रवीपि तसाद् वक्रो भवितास्यष्टकृत्वः॥११॥

शिष्योंके वीचमें बैठे हुए महर्षि कहोड इस प्रकार उलाइना सुनकर अपमानका अनुभव करते हुए कुपित हो उठे और उस गर्भस्थ वालकको शाप देते हुए बोले 'अरे! तू अभी पेटमें रहकर ऐसी टेढ़ी वातें बोलता है, अतः तू आठों अङ्गोंसे टेढ़ा हो जायगा'॥ ११॥

\* किसी-किसी पुस्तवमें यहाँ एक इलोक अधिक मिलता है, जो इस प्रकार है—

वेदान् साङ्गान् सर्वशास्त्रीरुपेतानधीतवानिस तव प्रसादात्। इक्ष्म गर्ने तेन पितर्शवीमि नेदं स्वतः सम्यगिवोपस्तंते॥ रखकर कहा-- || १३ ॥

स वै तथा वक्र एवाभ्य जाय-द्रष्टावकः प्रथितो वै महर्षिः। अस्यासीद् वैमातुलः इवेतकेतुः

स तेन तुल्यो वयसा बभूव ॥ १२ ॥ उस शापके अनुसार वे महर्षि आठों अङ्गोंसे टेढ़े होकर पैदा हुए । इसलिये अष्टावक नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई। इवेतकेतु उनके मामा थे, परंतु अवस्थामें उन्हींके बराबर थे॥

सम्पीड्यमाना तु तदा सुजाता सा वर्धमानेन सुतेन कुक्षौ। उवाच भर्तारमिदं रहोगता प्रसाद्य हीनं वसुना धनार्थिनी॥ १३॥ जब पेटमें गर्भ बढ़ रहा था, उस समय सुजाताने उससे पीड़ित होकर एकान्तमें अपने निर्धन पतिसे धनकी इच्छा

> कथं करिष्याम्यधुना महर्षे मासश्चायं दशमो वर्तते मे। नैवास्ति तेवसुर्किचित्प्रज्ञाता

येनाहमेतामापदं निस्तरेयम् ॥ १४ ॥ 'महर्षे ! यह मेरे गर्भका दसवाँ महीना चल रहा है । में धनहीन नारी खर्चकी कैसे व्यवस्था करूँगी । आपके पास थोड़ा-सा भी धन नहीं है, जिससे मैं प्रसवकालके इस संकटसे पार हो सकूँ' ॥ १४ ॥

उक्तस्त्वेवं भार्यया वै कहोडो वित्तस्यार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्। स वै तदा वाद्विदा निगृह्य निमज्जितो वन्दिनेहाप्सु विष्रः॥ १५॥ पत्नीके ऐसा कहनेपर कहोड सुनि धनके लिये राजा जनकके दरवारमें गये। उस समय शास्त्रार्थी पण्डित बन्दीने उन ब्रह्मार्थिको विवादमें हराकर जलमें डुवो दिया॥ १५॥

> उदालकस्तं तु तदा निशम्य स्तेनचादेऽप्सु निमाज्जितं तथा।

उवाच तां तत्र ततः सुजाता-

मष्टावके गृहितव्योऽयमर्थः ॥ १६॥ जब उदालकको यह समाचार मिला कि 'कहोड मुनि शास्त्रार्थमें पराजित होनेपर स्त (वन्दी) के द्वारा जलमें डुबो दिये गये। 'तब उन्होंने मुजातासे सब कुछ बता दिया और कहा, 'बेटी! अपने बच्चेसे इस वृत्तान्तको सदा ही गुप्त रखना'॥ १६॥

ररक्ष सा चापि तमस्य मन्त्रं जातोऽप्यसौ नैव ग्रुश्राव विष्रः। उदालकं पितृवचापि मेने तथाष्टावको भ्रात्वच्छ्वेतकेतुम्॥ १७॥

सुजाताने भी अपने पुत्रसे उस गोपनीय समाचारको गुप्त ही रक्खा । इसीसे जन्म लेनेके बाद भी उस ब्राह्मण-बालकको इसके विषयमें कुछ भी पता न लगा । अष्टावक अपने नाना उदालकको ही पिताके समान मानते थे और स्वेतकेतुको अपने भाईके समान समझते थे ॥ १७॥

> ततो वर्षे द्वाद्शे द्वेतकेतु-रष्टावक्षं पितुरक्के निषण्णम्। अपाकर्षद् गृद्य पाणौ रुदन्तं नायं तवाङ्कः पितुरित्युक्तवांश्च॥ १८॥

तदनन्तर एक दिन, जब अष्टावककी आयु बारह वर्षकी थी और वे पितृतुत्य उदालक मुनिकी गोदमें बैठे हुए थे, उसी समय द्वेतकेतु वहाँ आये और रोते हुए अष्टावकका हाथ पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गये। इस प्रकार अष्टावकको दूर हटाकर द्वेतकेतुने कहा—-'यह तेरे बापकी गोदी नहीं है'॥ १८॥

यत् तेनोकं दुरुकं तत् तदानीं हृदिस्थितं तस्य सुदुःखमासीत्। गृहं गत्वा मातरं सोऽभिगम्य पषच्छेदं क नुतातो ममेति॥१९॥

रवेतकेतुकी उस कट्ट्रिने उस समय अष्टावकके हृदयमें गहरी चोट पहुँचायी । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने घरमें माताके पास जाकर पूछा—'माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ?' ॥ १९ ॥

ततः सुजाता परमार्तरूपा
शापाद् भीता सर्वमेवाचचक्षे।
तद् वै तत्त्वं सर्वमाश्राय रात्रावित्यव्रवीच्छ्वेतकेतुं स विष्रः ॥ २०॥
गच्छाव यश्रं जनकस्य राश्रो
बह्याश्चर्यः स्थ्रयते तस्य यशः।
श्रोष्यावोऽत्र ब्राह्मणानां विवादमर्थं चाग्र्यं तत्र भोक्ष्यावहे च ॥ २१॥

बालकके इस प्रश्तसे सुजाताके मनमें बड़ी व्यथा हुई, उसने शापके भयसे घबराकर सब बात बता दी। यह सब रहस्य जानकर उन्होंने रातमें श्वेतकेतुसे इस प्रकार कहा— 'हम दोनों राजा जनकके यश्चमें चलें। सुना जाता है, उस यश्में बड़े आश्चर्यकी वातें देखनेमें आती हैं। हम दोनों वहाँ विद्वान् ब्राह्मणोंका शास्त्रार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम पदार्थ भोजन करेंगे॥ २०-२१॥

विचक्षणत्वं च भविष्यते नौ शिवश्च सौम्यश्च हि ब्रह्मघोषः ॥ २२ ॥

'वहाँ जानेसे हमलोगोंकी प्रवचनशक्ति एवं जानकारी बढ़ेगी और हमें सुमधुर स्वरमें वेद-मन्त्रोंका कल्याणकारी घोष सुननेका अवसर मिलेगा'॥ २२॥ तौ जग्मतुर्मातुलभागिनेयौ यशं समृद्धं जनकस्य राज्ञः। अष्टावकः पथि राज्ञा समेत्य

मोत्सार्यमाणो वाक्यमिदं जगाद ॥ २३ ॥ दूर हटाने लगे, तब वे इस प्रकार बोले ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमरातीर्थयात्रायामष्टावकीये द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें अष्टावकीयोपारूयानविषयक एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३२ ॥

त्रयस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः

# अष्टावक्रका द्वारपाल तथा राजा जनकसे वार्तालाप

अप्टावक उवाच

अन्धस्य पन्था वधिरस्य पन्थाः

स्त्रियः पन्थाभारवहस्य पन्थाः।

राज्ञः पन्था ब्राह्मणेनास्मेत्य

समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्थाः॥ १ ॥

अष्टावक बोळे—राजन् ! जबतक ब्राह्मणसे सामना न हो, तबतक अंधेका मार्ग, बहरेका मार्ग, स्त्रीका मार्ग, बोझ ढोनेवालेका मार्ग तथा राजाका मार्ग उस-उसके जानेके लिये छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल जाय तो सबसे पहले उसीको मार्ग देना चाहिये॥ १॥

रा जीवाच

पन्था अयं तेऽद्य मयातिदिष्टो येनेच्छसि तेन कामं व्रजस्व। न पावको विद्यते वै लघीया-

निन्द्रोऽपि नित्यं नमते ब्राह्मणानाम् ॥२॥

राजाने कहा—बाह्यणकुमार! लो, मैंने तुम्हारे लिये आज यह मार्ग दे दिया है। तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्गसे इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इन्द्र भी सदा बाह्यणोंके आगे मस्तक झकाते हैं।। २॥

अष्टावक उवाच

प्राप्ती स्व यशं नृप संदिद्दश् कौत्हलं नौ बलयन्नरेन्द्र। प्राप्ताविहाव।मतिथी प्रवेशं काङ्कावहे द्वारपतेस्तवाशाम्॥३॥

अष्टावक बोले-राजन् ! हम दोनों आपका यश्च देखनेके लिये आये हैं। नरेन्द्र!इसके लिये हम दोनोंके हुदयमें प्रवल उत्कण्ठा है। हम दोनों यहाँ अतिथिके रूपमें उपस्थित हैं और इस यज्ञमें प्रवेश करनेके लिये हम तुम्हारे द्वारपालकी आज्ञा चाहते हैं॥ ३॥

> ऐन्द्रयुक्ते यज्ञहशाविहावां विवक्ष वै जनकेन्द्रं दिहस् ।

तौ वै क्रोधव्याधिना दह्यमाना-

वयं च नौ द्वारपालो रुणद्धि ॥ ४ ॥

इन्द्रद्युम्नकुमार जनक ! हम दोनों यहाँ यज्ञ देखनेके लिये आये हैं और आप जनकराजसे मिलना तथा बात करना चाहते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमें रोकता है; अतः हम क्रोधरूप व्याधिसे दग्ध हो रहे हैं॥ ४॥

ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा-मानजे राजा जनकके

समृद्धिशाली यज्ञमें गये । अष्टावककी यश्मण्डपके मार्गमें

ही राजासे भेंट हो गयी। उस समय राजसेवक उन्हें रास्तेसे

द्वारपाल उवाच

बन्देः समादेशकरा वयं स्म निवोध वाक्यं च मयेर्यमाणम् ।

न वै बालाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा

बुद्धा विद्ग्धाः प्रविशन्त्यत्र विप्राः॥ ५॥

द्वारपाल बोला — ब्राह्मणकुमार ! सुनोः हम बन्दीके आज्ञापालक हैं। आप हमारी कही हुई बात सुनिये। इस यज्ञशालामें वालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते हैं। जो बूढ़े और बुद्धिमान् ब्राह्मण हैं, उन्हींका यहाँ प्रवेश होता है॥५॥

अष्टावक उवाच

यद्यत्र वृद्धेषु कृतः प्रवेशो युक्तं प्रवेष्टुं मम द्वारपाल। वयं हि वृद्धाश्चरितवनाश्च

वेद्प्रभावेण समन्विताश्च ॥ ६ ॥

अधावक बोले—दारपाल ! यदि यहाँ वृद्ध ब्राह्मणोंके लिये प्रवेशका द्वार खुला है, तव तो हमारा प्रवेश होना भी उचित ही है; क्योंकि हमलोग वृद्ध ही हैं, हमने ब्रह्मचर्यन्वतका पालन किया है तथा हम वेदके प्रभावसे भी सम्पन्न हैं ॥ ६॥

शुश्रवब्रधापि जितेन्द्रियाश्च ज्ञानागमे चापिगताः सानिष्ठाम् ।

न बाल इत्यवमन्तव्यमाहु-

र्वालोऽप्यग्निर्द्हित स्पृद्यमानः॥ ७ ॥ साथ ही,हम गुरुजनोंके सेवकः जितेन्द्रिय तथा ज्ञानशास्त्रमें परिनिष्ठित भी हैं। अवस्थामें बालक होनेके कारण ही किसी ब्राह्मणको अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है; क्योंकि आगकी छोटी-सी चिनगारी भी यदि छू जाय तो वह जला डालती है ॥ ७॥

द्वारपाल उवाच

सरस्वतीमीरय वेदजुष्टा-मेकाक्षरां वहुरूपां विराजम्। अङ्गात्मानं समवेक्षस्व वाळं कि स्थायसे दुर्लभो वै मनीषी॥ ८॥

द्वारपालने कहा—ब्राह्मणकुमार ! तुम वेदप्रतिपादित, एकाक्षरब्रह्मका बोध करानेवाली, अनेक रूपवाली, सुन्दर वाणीका उच्चारण करो और अपने आपको बालक ही समझो,स्वयं ही अपनी प्रशंसा क्यों करते हो ? इस जगत्में शानी दुर्लभ हैं ॥

> अष्टावक उवाच न श्रायते कायवृद्धचा विवृद्धि-र्यथाष्ठीला शाल्मलेः सम्प्रवृद्धा । हस्बोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो

यश्चाफलस्तस्य न बृद्धभावः॥ ९ ॥ अष्टावक्र बोले-इत्तरपाल ! केवल शरीर बढ़ जानेसे किसीकी बढ़ती नहीं समझी जाती है । जैसे सेमलके फलकी गाँठ बढ़नेपर भी सारहीन होनेके कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला-पतला बुक्ष भी यदि फलोंके भारसे लदाहै तो उसे ही बुद्ध (बड़ा) जानना चाहिये । जिसमें फल नहीं लगते, उस बुक्षका बढ़ना भी नहींके बराबर है॥ ९॥

द्वारपाल उनाच चृद्धेभ्य एवेह मित सा बाला गृह्धन्ति कालेन भवन्ति चृद्धाः। न हि ज्ञानमल्पकालेन राक्यं कस्माद् बालः स्थिवर इव प्रभाषसे॥१०॥ द्वारपालने कहा— बालक बड़े बूढ़ोंसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी चृद्ध होते हैं। थोड़े समयमें ज्ञानकी प्राप्ति असम्भव है। अतः तुम बालक होकर भी क्यों चृद्धकी-सी बातें करते हो १॥ १०॥

अष्टावक उवाच

न तेन स्थविरो भवति येनास्य पिलतं शिरः । बालोऽपियः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ ११ ॥

अष्टावक बोले — अमुक व्यक्तिके सिरके बाल पक गये हैं, इतने ही मात्रसे वह बूढ़ा नहीं होता है, अवस्थामें बालक होनेपर भी जो ज्ञानमें बढ़ा-चढ़ा है, उसीको देवगण वृद्ध मानते हैं ॥ ११॥

न हायनैर्न पिलतेर्न वित्तेन न वन्धुभिः। ऋषयश्चित्रिरे धर्म योऽनुचानः स नो महान्॥ १२॥ अधिक वर्षोंकी अवस्था होनेसे, वाल पकनेसे, धन वढ़ जानेसे और अधिक भाई-बन्धु हो जानेसे भी कोई बड़ा हो नहीं सकता; ऋषियोंने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणोंमें जो अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय करनेवाला तथा वक्ता है, वहीं बड़ा है ॥ १२॥

दिदृश्चरिस सम्प्राप्तो वन्दिनं राजसंसदि। निवेदयस्य मां द्वाःस्थ राज्ञे पुष्करमालिने ॥१३॥

द्वारपाल ! मैं राजसभामें बन्दीसे मिलनेके लिये आया हूँ । तुम कमलपुष्पकी माला धारण किये हुए महाराज जनकको मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ १३॥

द्रप्टास्यच वदतोऽस्मान् द्वारपाल मनीषिभिः। सह वादे विवृद्धे तु वन्दिनं चापि निर्जितम्॥ १४॥

द्वारपाल ! आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे साथ ही विवाद बढ़ जानेपर वंदीको परास्त हुआ पाओगे ॥ १४॥

परयन्तु विष्राः परिपूर्णविद्याः सद्दैव राज्ञा सपुरोधमुख्याः। उताहो वाष्युचतां नीचतां वा तृष्णीभृतेष्वेव सर्वेष्वथाद्य॥१५॥

आज सम्पूर्ण सभासद् चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और उनके प्रधान पुरोहितोंके साथ पूर्णतः विद्वान् ब्राह्मण मेरी छघुता अथवा श्रेष्ठताको प्रत्यक्ष देखें ॥ १५॥

द्वारपाल उवाच

कथं यशं द्रावर्षो विद्योस्त्वं विनीतानां विदुषां सम्प्रवेशम् । उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं प्रवेशने कुरु यत्नं यथावत् ॥ १६ ॥

द्वारपालने कहा—जहाँ सुशिक्षित विद्वानींका प्रवेश होता है, उस यज्ञमण्डपमें तुम-जैसे दस वर्षके वालकका प्रवेश होना कैसे सम्भव है। तथापि मैं किसी उपायसे तुम्हें उसके भीतर प्रवेश करानेका प्रयत्न करूँगा; तुम भी भीतर जानेके लिये यथोचित प्रयत्न करो ॥ १६॥

(एष राजा संश्रवणे स्थितस्ते स्तुद्येनं त्वं वचसा संस्कृतेन। स चानुक्षां दास्यित प्रीतियुक्तः प्रवेशने यच किंचित् तवेष्टम्॥)

ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें, इतनी ही दूरीपर यज्ञमण्डपमें स्थित हैं, तुम अपने शुद्ध बचनोंद्वारा इनकी स्तुति करो। इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करनेकी आज्ञा दे देंगे तथा तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वे पूरी करेगे॥ अष्टावक उवाच

भो भो राजञ्जनकानां वरिष्ठ त्वं वै सम्राट् त्विय सर्वं समृद्धम्। त्वं वा कर्ता कर्मणां यक्षियानां ययातिरेको नृपतिर्वा पुरस्तात्॥ १७॥

अष्टावक वोले—राजन् ! आप जनकवंशके श्रेष्ठ पुरुष हैं) सम्राट् हैं। आपके यहाँ सभी प्रकारके ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समयमें केवल आप ही उत्तम यज्ञकमींका अनुष्ठान करनेवाले हैं अथवा पूर्वकालमें एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं॥ १७॥

वृद्धान् बन्दी वाद्विदो निगृह्य वादे भग्नानप्रतिशङ्कमानः । त्वयाभिसुष्टैः पुरुषेरात्तरुद्धि-र्जले सर्वोन् मज्जयतीति नः श्रुतम्॥१८॥

हमने सुना है कि आपके यहाँ बन्दी नामसे प्रसिद्ध कोई विद्वान् हैं, जो वाद-विवादके मर्मको जाननेवाले कितने ही बुद्ध ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें हराकर वशमें कर लेते हैं और फिर आपके ही दिये हुए विश्वसनीय पुरुषोंद्वारा उन सबको निःशंक होकर पानीमें डुबबा देते हैं ॥ १८॥

सोऽहं श्रुत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद् ब्रह्माद्वेतं कथितुमागतोऽस्मि । कासौ वन्दी यावदेनं समेत्य नक्षत्राणीव सविता नाशयामि ॥ १९ ॥

मैं ब्राह्मणोंके समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्मके विषयमें वर्णन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। वे वन्दी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेजको उसी प्रकार शान्त कर दूँगा, जैसे सूर्य ताराओंकी ज्योतिको विछप्त कर देते हैं॥ १९॥

राजोवाच

नाशंससे वन्दिनं वै विजेतु-मविशाय त्वं वाक्यवछं परस्य । विश्वातवीर्येः शक्यमेवं प्रवक्तुः

हप्रश्वासौ ब्राह्मणैर्वेदशिलैः ॥ २०॥ राजा बोले – ब्राह्मणकुमार ! तुम अपने विपक्षीकी प्रवचन-शक्तिको जाने विना ही बन्दीको जीतनेकी इच्छारखते हो । जो प्रतिवादीके बलको जानते हों वे ही ऐसी बार्ते कह सकते हैं । वेदोंका अनुशीलन करनेवाले बहुत-से ब्राह्मण बन्दीका प्रभाव देख चुके हैं ॥ २०॥

आशंससे त्वं वन्दिनं वै विजेतु-मविज्ञाय तु वछं वन्दिनोऽस्य । समागता ब्राह्मणास्तेन पूर्वं न शोभन्ते भास्करेणेव ताराः ॥ २१ ॥ तुम्हं इस बन्दीकी शक्तिका कुछ भी ज्ञान नहीं है । इसी-लिये उसे जीतनेकी इच्छा कर रहे हो । आजसे पहले कितने ही विद्वान ब्राह्मण बन्दीसे मिले हें और जैसे सूर्यके सामने ताराओंका प्रकाश फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार वे बन्दीके हतप्रभ हो गये हैं ॥ २२॥

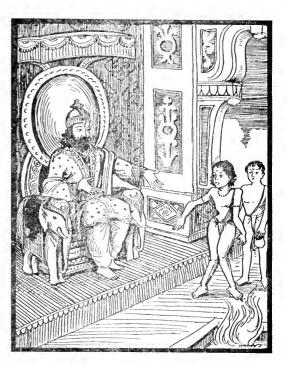

आशंसन्तो वन्दिनं जेतुकामा-स्तस्यान्तिकं प्राप्य विद्युप्तशोभाः। विज्ञानमत्ता निःसृताश्चैय तात कथं सदस्यैर्वचनं विस्तरेयुः॥ २२॥

तात ! कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बन्दीको जीतनेकी अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थकी घोषणा करते हुए आये हैं। किंतु उनके निकट पहुँचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचार राज-सभासे निकल गये हैं। फिर वे अन्य सदस्योंके साथ वार्तालाप ही कैसे कर सकते हैं।। २२॥

अप्रावक उवाच

विवादितोऽसौ न हि माहरौहिं सिंहीऋतस्तेन वदत्यभीतः। समेत्य मां निहतः रोष्यतेऽच मार्गे भग्नं राकटिमवाचलाक्षम् ॥ २३ ॥ अष्टावक्र वोले—महाराज! अभी बन्दीको हम-जैसींके साथ शास्त्रार्थ करनेका अवसर नहीं मिला है, इसीलिये वह

साथ शास्त्राथं करनेका अवसर नहीं मिला है, इसालिय वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी, उस समय वह पराजित होकर मुर्देकी भाँति सो जायगा। ठीक उसी तरहा जैसे रास्तेमें टूटा हुआ छकड़ा जहाँ-का-तहाँ पड़ा रह जाता है—उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता है॥ २३॥

#### राजोवाच

जिशकद्वादशांशस्य चतुर्विशतिपर्वणः।
यिस्त्रिपष्टिशतारस्य चेदार्थं स परः कविः॥ २४॥
तब राजाने परीक्षा छेनेके छिये कहा — जो पुरुप
तीस अवयवः वारह अंशः चौवीस पर्व और तीन सौ साठ
अरोवाले पदार्थको जानता है—उसके प्रयोजनको समझता है।
वह उच्चकोटिका ज्ञानी है॥ २४॥

#### अप्टावनः उवाच

चतुर्विशतिपर्व त्वां षण्नाभि द्वादशप्रधि। तत् त्रिषष्टिशतारं ये चकं पातु सदागति॥ २५॥

अप्रावक बोले—राजन् ! जिसमें वारह अमावास्य। और बारह पूर्णिमारूवी चोवीस पर्व, ऋतुरूप छः नाभि, मासरूप बारह अंदा और दिनरूप तीन सौ साठ और हैं, वह निरन्तर घूमनेवाला संवत्सररूप कालचक्र आपकी रक्षा करे।।

#### राजोवाच

वडवे इव संयुक्ते इयेनपाते दिवौकसाम्। कस्तयोर्गर्भमाधत्ते गर्भे सुपुचतुश्च कम्॥२६॥

राजाने पूछा—जो दो घोड़ियोंकी भाँति संयुक्त रहती हैं एवं जो वाज पक्षीकी भाँति हटात् गिरनेवाली हैं, उन दोनों-के गर्भको देवताओंमेंसे कौन धारण करता है तथा वे दोनों किस गर्भको उत्पन्न करती हैं?

#### अष्टावक उवाच

मा स्म ते ते गृहे राजञ्छात्रवाणामि ध्रुवम्। वातसार्राथरागन्ता गर्भे सुषुवतुश्च तम्॥२७॥ अष्टावक बोले—राजन् ! वे दोनों तुम्हारे शत्रुओंके घरपर भी कभी न गिरें। वायु जिसका सारिथ है, वह मेघरूप देव ही इन दोनोंके गर्भको धारण करनेवाला है और ये दोनों उस मेघरूप गर्भको उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ २७ ॥

#### राजीवाच

किंखित् सुप्तंन निमिपति किंखिजातं न चोपति। कस्य खिद्रृदयं नास्ति किं खिद् वेगेन वर्धते ॥ २८॥

राजाने पूछा—सोते समय कौन नेत्र नहीं मूँदता, जन्म छेनेके बाद किसमें गित नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेगसे बढ़ता है ? ॥ २८ ॥

#### अष्टावक उवाच

मत्स्यः सुप्तो न निमिपत्य॰डं जातं न चोपति। अञ्मनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वर्धते॥ २९॥

अष्टावक बोले—मछली सोते समय भी ऑख नहीं मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर चेष्टा नहीं करता, पत्थरके हृदय नहीं होता और नदी वेगसे बढ़ती है ॥ २९ ॥

#### राजीवाच

न त्वां मन्ये मानुषं देवसत्त्वं न त्वं वालः स्थविरः सम्मतो मे । न ते तुल्यो विद्यते वाक्प्पलापे तस्माद् द्वारं वितराम्येष वन्दी ॥ ३० ॥

राजाने कहा— ब्रह्मन् ! आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता; आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ । बाद-विवाद करनेमें आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अतः आपको यज्ञ-मण्डपमें जानेके लिये द्वार प्रदान करता हूँ । यही बन्दी हैं (जिनसे आप मिलना चाहते थे )।। ३०।।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामष्टावकीये त्रयस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें अष्टावकीयोपारूयानविषयक एक सी तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३३ ॥

( दाक्षिणाख अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल ३१ इलोक हैं )

## 

\* यहाँ अष्टावक्रजीने परोक्षरूपमें ही प्रथ्नका उत्तर दिया है। भाव यह है कि दो तत्त्व, जिनको वैदिक भाषामें रिय और प्राणके नामसे कहा है (देखिये प्रश्नोपनिषद् १।४) एवं अंग्रेजीमें जिनको पोजिटिव (अनुलोम) और निगेटिव (प्रतिलोम) कहते हैं, स्वभावसे ही संयुक्त रहनेवाले हैं। इनका ही व्यक्त रूप विद्युत् शक्ति है। उसे गर्भकी भाँति मेघ धारण किये रहता है। संघर्षसे वह प्रकट होती है और आकर्षण होनेपर बाजकी भाँति गिरती है। जहाँ गिरती है वहाँ सबको भस्स कर देती है; इसिल्ये यह कहा गया कि वह कभी आपके शत्रुओं के घरपर भी न पड़े। इन दो तत्त्वों वी संयुक्त शक्तिसे ही मेघवी उत्पत्ति होती है। इसिल्ये यह कहा गया कि वह कभी आपके शत्रुओं के घरपर भी न पड़े। इन दो तत्त्वों वी संयुक्त शक्तिसे ही मेघवी उत्पत्ति होती है। इसिल्ये यह कहा गया कि वह कभी अपके शत्रुओं वे अत्पन्न करते हैं।

## चतुस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः वन्दी और अष्टावक्रका शास्त्रार्थ, वन्दीकी पराजय तथा समङ्गामें स्नानसे अष्टावक्रके अङ्गोंका सीधा होना

अष्टावक उवाच

अत्रोग्रसेन समितेषु राजन् समागतेष्वप्रतिमेषु राजसु। नावैमि वर्न्दि वरमत्र वादिनां

महाजले हंसमिवाददामि॥१॥
अष्टावक बोले—भयंकर सेनाओंसे युक्त महाराज
जनक! इस सभामें सब ओरसे अप्रतिम प्रभावशाली राजा
आकर एकत्र हुए हैं; परंतु मैं इन सबके बीचमें वादियोंमें
प्रधान बन्दीको नहीं पहचान पाता हूँ। यदि पहचान लूँ तो
अगाध जलमें हंसकी भाँति उन्हें अवस्य पकड़ लूँगा॥१॥

न मेऽद्य वक्ष्यस्यतिवादिमानिन्
ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः।
हुताशनस्येव समिद्धतेजसः

स्थिरो भवस्वेह ममाद्य विन्दिन् ॥ २ ॥ अपनेको अतिवादी माननेवाले वन्दी ! तुमने पराज्ति हुए पिव्हतोंको पानीमें डुववा देनेका नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जायगी । जैसे प्रलयकालके प्रज्वलित अभिके समीप निदयोंका प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आनेपर तुम भी सूख जाओगे—तुम्हारी वादशक्ति नष्ट हो जायगी । वन्दी ! आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो ॥ २॥

वन्द्युवाच

व्याझं रायानं प्रति मा प्रबोधय आशीविषं सकिणी लेलिहानम्। पदाहतस्येह शिरोऽभिहत्य नाद्यो वै मोक्ष्यसे तन्नियोध॥ ३॥

चन्दीने कहा--मुझे सोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ (न छेड़ो) अपने जवड़ोंको चाटना हुआ विषेटा सर्प मानो। तुमने पैरोंसे ठोकर मारकर मेरे मस्तकको कुचल दिया है। अब जबतक तुम डँस लिये नहीं जाते तबतक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता इस बातको अच्छी तरह समझ लो॥ ३॥

> यो वै दर्पात् संहननोपपन्नः सुदुर्वछः पर्वतमाविहन्ति । तस्यैव पाणिः सनखो विदीर्यते न चैव शैलस्य हि दृश्यते व्रणः ॥ ४ ॥

जो देहधारी अत्यन्त दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथसे पर्वतपर चोट करता है, उसीके हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं; उस चोटसे पर्वतमें घाव होता नहीं देखा जाता है ॥ ४॥ अष्टावक उवाच

सर्वे राक्षो मैथिलस्य मैनाकस्येव पर्वताः।
निरुष्टधूता राजानो वत्सा अनुडुहो यथा॥ ५॥
अष्टावक योले—जैसे सव पर्वत मैनाकसे छोटे हैं, सारे
वरुड़े वैलेंसि ल्युतर हैं, उसी प्रकार भूमण्डलके समस्त राजा
मिथिलानरेश महाराज जनककी अपेक्षा निम्न श्रेणीमें हैं॥५॥

यथा महेन्द्रः प्रवरः सुराणां नदीषु गङ्गा प्रवरा यथैव। तथा नृपाणां प्रवरस्त्वमेको बन्दि समभ्यानय मत्सकाशम्॥ ६॥

राजन् ! जैसे देवताओं में महेन्द्र श्रेष्ठ हैं और निदर्गों में गङ्गा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बन्दीको भेरे निकट बुळवाइये॥ ६॥

लोमश उवाच

पवमष्टावकः समितौ ि गर्ज-ञ्जातकोधो बन्दिनमाह राजन् । उक्ते वाक्ये चोत्तरं मे व्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते व्रवीमि॥ ७॥

लोमराजी कहते हैं— युधिष्ठिर ! (यन्दीके सामने आ जानेपर ) राजसभामें गर्जते हुए अष्टावक्रने वन्दीसे कुपित होकर इस प्रकार कहा—'मेरी पूछी हुई वातका उत्तर तुम दो और तुम्हारी वातका उत्तर मैं देता हूँ' ॥ ७ ॥

बन्द्युवाच

एक प्वाक्तिर्बहुधा समिध्यते एकः सूर्यः सर्वमिदं विभाति । एको वीरो देवराजोऽरिहन्ता

यमः वितृषामीश्वरद्येक एव ॥ ८ ॥ तव वन्दीने कहा—अष्टावक ! एक ही अग्नि अनेक तो प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण जगत्को

प्रकारसे प्रकाशित होती है, एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है। शत्रुओंका नाश करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही वीर है तथा पितरोंका स्वामी यमराज भी एक ही है॥

अप्टावक उवाच

द्वाचिन्द्राम्नी चरतो वै सखायौ द्वौ देवर्षी नारदपर्वतौ च। द्वाविश्वनौ द्वे रथस्यापि चक्रे भार्योपती द्वौ विद्वितौ विधात्रा॥ ९॥

अष्टाचक बोले--जो दो मित्रोंकी भाँति सदा साथ विचरते हैं, वे इन्द्र और अप्ति दो देवता हैं। परस्पर मित्रभाव रखनेवाले देविप नारद और पर्वत भी दो ही हैं। अश्विनी-कुमारोंकी भी संख्या दो ही है, रथके पहिये भी दो ही होते हैं तथा विधाताने (एक दूबरेके जीवनसंगी) पति और पत्नी भी दो ही बनाये हैं॥ ९॥

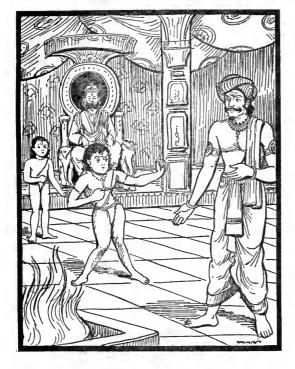

बन्धुवाच

त्रिः स्यते कर्मणा वै प्रजेयं त्रयो युक्ता वाजपेयं वहन्ति । अध्वर्यवस्त्रिसवनानि तन्वते त्रयो लोकास्त्रीणि ज्योतीपि चाहुः॥१०॥

बन्दीने कहा—यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवरा देवता, मनुष्य और तिर्थकरूप तीन प्रकारका जन्म धारण करती है, ऋक् ,साम, और यज्ज— ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ-कमोंका निर्वाह करते हैं। अध्वर्युलोग भी प्रातःसवन, मध्याह्रसवन और सायंसवनके भेदसे तीन सवनों (यज्ञों) का ही अनुष्ठान करते हैं। (कर्मानुसार प्रात होनेवाले भोगोंके लिये) स्वर्ग, मृत्यु और नरक—ये लोक भी तीन ही बताये गये हैं और मुनियोंने सूर्य, चन्द्र और अग्निरूप तीन ही प्रकारकी ज्योतियाँ बतलायी हैं॥ १०॥

अष्टावक उवाच

चतुष्यं ब्राह्मणानां निकेतं चत्वारो वर्णा यश्चमिमं वहन्ति। दिराश्चतस्रो वर्णचतुष्यं च चतुष्पदा गौरपि राश्चदुक्ता॥११॥ अप्रावक बोछे—ब्राह्मणोंके लिये आश्रम चार हैं। वर्ण भी चार ही हैं, जो इस यज्ञका भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएँ भी चार ही हैं। वैंर्ण भी चार ही हैं तथा गो अर्थात् वाणी भी सदा चार ही चैरणोंने युक्त वतायी गयी है॥

बन्द्युवाच

पञ्चाय्नयः पञ्चपदा च पङ्कि-र्यज्ञाः पञ्चेवाप्यथ पञ्चेन्द्रियाणि । दृष्टा वेदे पञ्चचूडाप्सराश्च छोके ख्यातं पञ्चनदं च पुण्यम् ॥ १२ ॥

वन्दीने कहा—यज्ञको अग्नि गाईपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसध्यके भेदसे पाँच प्रकारकी कही गयी हैं। पंक्तिं छन्द भी पाँच पादोंसे ही बनता है, यज्ञ भी पाँच ही हैं—देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। इसी प्रकार इन्द्रियोंकी संख्या भी पाँच ही हैं । वेदमें पाँच वेणीवालो ( पर्च्चचूड़ा ) अष्सराका वर्णन देखा गया है तथा लोकमें पाँच निदियोंसे विशिष्ट पुण्यमय पञ्चनद प्रदेश विख्यात है ॥ १२॥

अष्टावक उवाच

पडाधाने दक्षिणामाहुरेके
पट् चैवेमे ऋतवः कालचक्रम् ।
पडिन्द्रियाण्युत पट् कृत्तिकाश्च
पट् साद्यस्काः सर्ववेदेषु दृष्टाः॥ १३॥

अष्टावक बोले—कुछ विद्वानोंका मत है कि अग्निकी स्थापनाके समय दक्षिणामें छः गौ ही देनी चाहिये। ये छः ऋतुएँ ही संवत्सररूप कालचक्रकी सिद्धि करती हैं। मन-सहित ज्ञानेन्द्रियाँ भी छः ही हैं। कृत्तिकाओंकी संख्या छः ही है तथा सम्पूर्ण वेदोंमें साधस्क नामक यज्ञ भी छः ही देखे गये हैं॥ १३॥

बन्द्युवाच

सप्त ग्राम्याः परावः सप्त वन्याः सप्तच्छन्दांसिकतुमेकं वहन्ति ।

१ — ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास । २ - ब्राह्मण, क्षित्रिय, वैश्य और शूद्र । ३ - पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर । ४ - हस्त, दीर्घ, प्लुत और हल् । ५ - परा, पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी — ये वाणीके चार पैर हैं । ६ - आठ-आठ अक्षरके पाँच पादोंसे पंक्तिछन्दकी सिद्धि होती है । ७ - त्वचा, श्रोत्र, नेत्र, रसना और नासिका — ये पाँच धानेन्द्रियाँ हैं । ८ - पश्चचूड़ा अप्सराका उल्लेख महाभारतके अनुशासनपर्वमें ३८ वें अध्यायमें भी आया है । ९ - विपाशा ( व्यास ), इरावती ( रावी ), वितस्ता ( झेल्म ), चन्द्रभागा ( चनाव ) और शतद्रू (शतल्ज) — ये ही पञ्चनद प्रदेशकी पाँच नदियाँ हैं ।

म० १. ७. १७--

सप्तर्पयः सप्त चाष्यर्हणानि सप्ततन्त्री प्रथिता चैच वीणा ॥ १४ ॥ बन्दीने कहा—ग्राम्य पशु सात हैं (जिनके नाम इस रहें )--गाय, मैंस, वकरी, मेंड, घोड़ा, कुत्ता और

प्रकार हैं )—गाय, मैंस, वकरी, मेंड़, घोड़ा, कुत्ता और गदहा। जंगली पशु भी सात हैं (यथा—सिंह, वाघ, मेड़िया, हाथी, वानर, भालू और मृगं)। गायत्री, उण्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप् और जगती—ये सात ही छन्द एक-एक यज्ञका निर्वाह करते हैं। सप्तर्षि नामसे प्रसिद्ध मृपियों की संख्या भी सात ही है (यथा—मरंचि, अत्रि, पुलह, पुलस्य, कतु, अङ्गरा और वसिष्ठ), पूजनके संक्षिप्त उपचार भी सात हैं (यथा—गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और ताम्बूल) तथा वीणा के भी सात ही तार विख्यात हैं ॥ १४॥

अष्टावन उवाच

अष्टौ शाणः शतमानं वहन्ति तथाष्ट्रपादः शरभः सिंह्याती। अष्टौ वस्ञ्युश्रम देवतासु त्रूपश्चाष्टास्त्रिविहितः सर्वयक्षे॥१५॥

अष्टायक बों छे — तराजूमें लगी हुई सनकी डोरियाँ भी आठ ही होती हैं, जो सैकड़ोंका मान (तौल ) करती हैं। सिंह-को भी मार गिरानेवाले शरभके आठ ही पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की \* संख्या भी आठ ही सुनी गयी है और सम्पूर्ण यशों में आठ कोणके ही यूपका निर्माण किया जाता है।। १५॥

वन्द्युवाच

नवैवोक्ताः सामिधेन्यः पितृणां तथा प्राहुनंवयोगं विसर्गम्। नवाक्षरा वृहती सम्प्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति शश्वत्॥१६॥

१-हिरन, शुकर, खरगोश, गीदङ आदि जन्तुओंका सहण मृग नामसे ही हो जाता है । २-सप्तर्षि ये हैं---

> मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुल्हः ऋतुः। वसिष्ठ इति सप्तेते मानसा निर्मिता हि ते॥

> > ( महा० शान्ति० ३४०। ६९)

('भगवान्ने स्वयं ब्रह्माजीसे कहा है कि) मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, कतु और विसिष्ठ—-ये सातों महिषं तुम्हारे (ब्रह्माजीके) द्वारा ही अपने मनसे रचे हुए हैं।

\* धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहरचैवानिलोऽनलः ।
 प्रत्यूपश्च प्रपासश्च वसवोऽद्यौ प्रकीर्तिताः ॥

( महा० आदि०६६।१८)

'धर, धुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूप और प्रभास-ये आठ वसु कहे गये हैं।' वन्दीने कहा—-पितृयज्ञमें सिमधा देकर अग्निको उद्दीस करनेके लिये जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उन्हें सामिधेनी ऋचा कहते हैं, उनकी संख्या नौ ही बतायी गयी है। यह जो नाना प्रकारकी सृष्टि दिखायी देती है, इसमें प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्रा—इन नौ पदार्थों-का संयोग कारण है, ऐसा विज्ञ पुरुषोंका कथन है। बृहती-छन्दके प्रत्येक चरणमें नौ अक्षर बताये गये हें और एकसे लेकर नौ अङ्कोंका योग ही सदा गणनाके उपयोगमें आता है॥ १६॥

अष्टावक उवाच दिशो दशोकाः पुरुषस्य लोके सहस्रमाहुर्दशपूर्ण शतानि ।

दशैव मासान् विश्वति गर्भवत्यो दशैरका दश दाशा दशाहीः ॥ १७ ॥ अष्टावकने कहा—पुरुषके लिये संसारमें दस दिशाएँ बतायी गयी हैं। दस सौ मिलकर ही पूरा एक सहस्र कहा जाता है, गर्भवती स्त्रियाँ दस मासतक ही गर्भ धारण करती हैं, निन्दक भी दसैं ही होते हैं, शरीरकी अवस्थाएँ भी दसें हैं तथा पूजनीय पुरुष भी दसें ही बताये गये हैं॥ १७॥

बन्द्युवाच

एकादशैकादशिनः पश्नामेकादशैवात्र भवन्ति यूपाः।
पकादश प्राणभृतां विकारा
पकादश प्राणभृतां विकारा
पकादशोका दिवि देवेषु रुद्राः॥१८॥
बन्दोने कहा--प्राणधारी पश्चओं (जीवों) के लिये
ग्यारह विर्षय हैं। उन्हें प्रकाशित करनेवाली इन्द्रियाँ भी

१-यथा रोगी, दरिद्र, शोकार्त्त, राजदण्डित, शठ, खल, वृत्ति-से विज्ञत, उन्मत्त, ईर्ध्यापरायण और कामी-ये दस निन्दक होते हैं। जैसा कि निम्नाङ्कित इलोकसे सिद्ध होता है-- आमयी दुर्मतः शोभी दण्डितश शठः खलः । नष्टवृत्तिर्मदी चेष्यीं कामी च दश निन्दकाः॥' ( इति नीतिशास्त्रोक्तिः ) २ – उन दसों अवस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं--गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगण्ड, कैशोर, यौवन, प्रौद,वार्डक्य तथा मृत्यु । ३-अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, राजा, मामा, शशुर, नाना, दादा, अपनेसे बड़ी अवस्था-वाले कुदुम्बी तथा पितृन्य (चाचा-ताऊ )-ये दस पूजनीय पुरुष माने गये हैं। जैसा कि कुर्मपुराणका वचन है - उपाध्याय: पिता उध्येठभ्राता चैव महीपतिः। मातुरुः श्रशुरश्चैव मातामहपितामहौ ॥ बन्धुज्येष्ठः पितृच्यश्च पुंस्येते गुरवो मताः ॥ ४-वावय बोलना, ग्रहण करना,चलना-फिरना,मल्स्याग करना और मैथुनजनित सुखका अनुभव करना-ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं और इन सबका मनन-मनका विषय है। इस प्रकार कुल मिलाकर न्यारह विषय हैं।

ग्यारह ही हैं, यज्ञ, याग आदिमें यूप भी ग्यारह ही होते हैं, प्राणियोंके विकार भी ग्यारह हैं, तथा स्वर्गीय देवताओंमें जो रुद्र कहलाते हैं; उनकी संख्या भी ग्यारह ही है ॥ १८ ॥

अष्टावक उवाच

संवत्सरं द्वादशमासमाहु-र्जगत्याः पादो द्वादशैवाक्षराणि । द्वादशाहः प्राकृतो यज्ञ उक्तो द्वादशादित्यान् कथयन्तीह धीराः ॥१९॥

अष्टावक बोले-एक संवत्सरमें वारह मई। ने बताये गये हैं, जगती छन्दका प्रत्येक पाद बारह अक्षरोंका होता है, प्राकृत यज्ञ बारह दिनोंका माना गया है, ज्ञानी पुरुष यहाँ बारह आदित्योंका वर्णन करते हैं ॥ १९॥

बन्द्युवाच

त्रयोदशी तिथिरुक्ता प्रशस्ता व त्रयोदशद्वीपवती मही च।

वन्दीने कहा—त्रयोदशी तिथि उत्तम बतायी गयी है तथा यह पृथ्वी तेरह द्वीपेंसि युक्त है।

लोमश उवाच

पतावदुक्त्वा विरराम वन्दी श्लोकस्यार्धे व्याजहाराष्ट्रवकः।

१-काम-कोध, लोभ-मोह, मद-मत्सर, हर्ष-शोक, राग-द्रेष और अहंकार--ये ग्यारह विकार होते हैं। २-एकादश रुद्र ये हैं-

> मृगव्याधश्च सर्पश्च निर्ऋतिश्च महायशाः । अजैकपाद हिर्बुध्न्यः पिनाकी च परंतपः ॥ दहनोऽश्रेश्वरस्चैव कपाली च महाश्रुतिः । स्थाणुभवश्च भगवान् रुद्रा एकादश स्मृताः ॥

> > ( महा० आदि० ६६। २-३ )

'मृगव्याध, सर्प, महायशस्त्री निर्काति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, शत्रु-संतापन पिनाकी, दहन, ईश्वर, परमकान्तिमान् कपाली, स्थाणु और भगवान् भव—ये ग्यारह रुद्र माने गये हैं। ३—दादश आदित्य ये हैं—

> भाता मित्रोऽर्यमा राक्रो वरुणस्त्वंश एव च। भगो विवस्तान् पूषा च सविता दशमस्तथा॥ एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते।

> > (महा० आदि० ६५। १५-१६)

'धाता, मित्र, अर्थभा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्, पूषा, दसवें सविता, ग्यारहवें त्वष्टा और वारहवें विष्णु कहे गये हैं।'

लोमराजी कहते हैं — इतना कहकर वन्दी चुप हो गया। तब रोप आधे क्लोककी पूर्ति अष्टावकने इस प्रकार की।

अष्टावक उवाच

त्रयोदशाहानि ससार केशी त्रयोदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः॥ २०॥

अए।वक बोले— केशी नामक दानवने भगवान् विष्णु-के साथ तेर हैं दिनोंतक युद्ध किया था। वेदमें जो अतिशब्द-विशिष्ट छन्द वताये गये हैं, उनका एक-एक पाद तेरह आदि अक्षरोंसे सम्पन्न होता है ( अर्थान् अतिजगती छन्दका एक पाद तेरह अक्षरोंका, अतिशक्करीका एक पाद पंद्रह अक्षरोंका, अत्यष्टिका प्रत्येक पाद सत्रह अक्षरोंका तथा अतिभृतिका हर-एक पाद उन्नीस अक्षरोंका होता है )॥

> ततो महानुहतिष्ठिन्निनाद-स्तूर्ष्णीभूतं सूतपुत्रं निशम्य। अधोमुखं ध्यानपरं तदानी-मष्टावक्रं चाष्युदीर्यन्तमेव॥ २१॥

लें भराजी कहते हैं — इतना सुनते ही स्तपुत्र बन्दी चुप हो गया और मुँह नीचा किये किसी भारी सोच-विचारमें पड़ गया । इधर अष्टावक बोलते ही रहे, यह सब देख दर्शकों और श्रोताओं में महान् कोलाइल मच गया ॥ २१॥

तिस्मस्तथा संकुले वर्तमाने स्फीते यज्ञे जनकस्योत राज्ञः । अष्टावकं पूजयन्तोऽभ्युपेयु-विंपाःसर्वे पाञ्जलयः प्रतीताः ॥ २२ ॥

महाराज जनकके उस समृद्धिशाली यज्ञमें जब कि चारों ओर कोलाहल न्याप्त हो रहा था। सब ब्राह्मण हाथ जोड़े हुए श्रद्धापूर्वक अष्टावकके समीप आये और उनका आदर-सत्कारपूर्वक पूजन किया ॥ २२ ॥

अप्टावक उवाच

अनेनैव ब्राह्मणाः शुश्रुवांसी वादे जित्वा सिलले मिज्जिताःप्राक्। तानेव धर्मानयमय बन्दी प्राप्तोतु गृह्याप्सु निमज्जयैनम् ॥ २३ ॥

तत्परचात् अष्टावकने कहा—महाराज ! इसी बन्दीने पहले बहुत-से शास्त्रज्ञ (विद्वान्) ब्राह्मणोंको शास्त्रार्थमें पराजित करके पानीमें डुबवाया है, अतः इसकी भी वही गित होनी चाहिये, जो इसके द्वारा दूसरोंकी हुई । इसिल्ये इसे पकड़कर शीघ पानीमें डुबवा दीजिये ॥ २३॥

१—नृसिंहपुराणमें यही बात कही गयी है— युयुधे विष्णुना सार्थ त्रयोदश दिनान्यसी।

बन्द्युवाच

अहं पुत्रो वरुणस्योत राज्ञ-स्तत्रास सत्रं द्वादशवार्षिकं वै। सत्रेण ते जनक तुल्यकालं तदर्थं ते प्रहिता में द्विजाख्याः॥ २४॥

बन्दी बोला—महाराज जनक! मैं राजा वरुणका पुत्र हूँ। मेरे पिताके यहाँ भी आपके इस यज्ञके समान ही बारह वर्षोंमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञके अनुष्ठानके लिये ही (जलमें डुवानेके वहाने) कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको मैंने वरुणलोकमें भेज दिया था॥ २४॥

> ते तु सर्वे वरुणस्योत यशं द्रष्टुं गता इह आयान्ति भूयः । अष्टावकं पूजये पूजनीयं यस्य हेतोर्जनितारं समेष्ये ॥ २५ ॥

वे सय-के-सब वरुणका यज्ञ देखनेके लिये गये हैं और अब पुनः लौटकर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक-जीका सत्कार करता हूँ; जिनके कारण मेरा अपने पिताजीसे मिलना होगा॥ २५॥

अप्टावक उवाच

विशाः समुद्राम्भसि मज्जिता ये वाचा जिता मेधया वा विदानाः । तां मेधया वाचमथोज्जहार यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २६॥

अप्रावक बोले—राजन् ! बन्दीने अपनी जिस वाणी (प्रवचनपद्वता अथवा मेधा—बुद्धियल ) से विद्वान् ब्राह्मणों-को भी परास्त किया और समुद्रके जलमें डुवोया है, उसकी उस वाक्शिक्तको मैंने अपनी बुद्धिसे किस प्रकार उखाड़ फेंका है, यह सब इस सभामें बैठे हुए विद्वान् पुरुष मेरी वार्ते सुनकर ही जान गये होंगे ॥ २६ ॥

> अग्निर्दहञ्जातवेदाः सतां गृहान् विसर्जयंस्तेजसानसाधाक्षीत्। बाछेषु पुत्रेषु छपणं वदत्सु तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः॥ २०॥

अग्नि स्वभावसे ही दहन करनेवाला है तो भी वह जैय विषयको तत्काल जाननेमें समर्थ है। इस कारण परीक्षाके समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं, उनके घरोंको ( शरीरोंको ) छोड़ देता है, जलाता नहीं। वैसे ही संत लोग भी विनम्रभावसे बोलनेवाले वालक पुत्रोंके वचनोंमेंसे जो सत्य और हितकर वात होती है, उसे चुन लेते हैं— ( उसे मान होते हैं, उनकी अवहेलना नहीं करते )। भाव यह कि तुमको मेरे वचनोंका भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिये॥ २७॥

> श्रेष्मातकी श्लीणयर्चाः श्र्यणोषि उताहो त्यां स्तुतयो मादयन्ति । इस्तीव त्यं जनक विजुद्यमानो न मामिकां वाचमिमां श्रुणोषि ॥ २८॥

राजन् ! जान पड़ता है, तुमने लसोड़ेके पत्तींपर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसीसे तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है; अतः तुम वन्दीकी बात सुन रहे हो, अथवा इस वन्दीद्वारा की गयी स्तुतियाँ तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं, यही कारण है कि अंकुशकी मार खाकर भी न माननेवाले मतवाले हाथीकी भाँति तुम मेरी इन वातोंको नहीं सुन रहे हो ॥ २८॥

जनक उवाच

श्रुणोमि वाचं तव दिव्यरूपा-ममानुषीं दिव्यरूपो ऽसि साक्षात्। अजैषीर्थद् बन्दिनं त्वं विवादे निसृष्ट एष तव कामो ऽद्य बन्दी॥ २९॥

जनकने कहा — ब्रह्मन् ! मैं आपकी दिव्य एवं अलैकिक वाणी सुन रहा हूँ, आप साक्षात् दिव्यस्वरूप हैं, आपने शास्त्रार्थमें वन्दीको जीत लिया है। आपकी इच्छा अभी पूरी की जा रही है। देखिये यह है आपके द्वारा जीता हुआ वन्दी ॥ २९॥

अष्टावक्र उवाच

नानेन जीवता कश्चिदर्थों मे वन्दिना नृप। पिता यद्यस्य वरुणो मज्जयैनं जलादाये॥ ३०॥

अप्रावक बोले—महाराज! इस वन्दीके जीवित रहनेसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुणदेव हैं तो उनके पास जानेके लिये इसे निश्चय ही जलाशयमें डुबो दीजिये॥ ३०॥

बन्द्युवाच

अहं पुत्रो वरुणस्योत राज्ञो न मे भयं विद्यते मिक्कतस्य। इमं मुहूर्तं पितरं द्रक्ष्यतेऽय-मप्टावकश्चिरनष्टं कहोडम्॥३१॥

बन्दीने कहा—राजन् ! मैं वास्तवमें राजा वरुणका पुत्र हूँ, अतः जलमें डुवाये जानेका मुझे कोई भय नहीं है। ये अष्टावक दीर्घकालसे नष्ट हुए अपने पिता कहोडको इसी समय देखेंगे॥ ३१॥ लोमश उवाच

ततस्ते पूजिता विद्या वरुणेन महात्मना।
उद्तिष्ठंस्ततः सर्वे जनकस्य समीपतः॥३२॥
लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठर ! तदनन्तर महामना
वरुणद्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण (जो बन्दीद्वारा

वरणद्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण (जो बन्दीद्वारा जल्झें डुबोये गये थे) ) सहसा राजा जनकके समीप प्रकट हो गये ॥ ३२ ॥

कहोड उवाच

इत्यर्थमिच्छन्ति स्रुंताञ्जना जनक कर्मणा। यद्दं नाशकं कर्तुं तत् पुत्रः छतवान् मम ॥ ३३॥

उस समय कहोडने कहा—जनकराज ! लोग इसीलिये अच्छे कर्मोंद्वारा पुत्र पानेकी इच्छा रखते हैं, क्यों-कि जो कार्य मैं नहीं कर सका, उसे मेरे पुत्रने कर दिखाया।।

उताबलस्य बलवानुत वालस्य पण्डितः। उत वाविदुषो विद्वान् पुत्रो जनक जायते ॥ ३४ ॥

जनकराज ! कभी-कभी निर्वलके भी बलवान्, मूर्खंके भी पण्डित तथा अज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र उत्पन्न हो जाता है।।

शितेन ते परशुना खयमेवान्तको नृप। शिरांस्यपाहरत्वाजौ रिपूणां भद्रमस्तु ते॥३५॥

राजन् ! आपका कल्याण हो, युद्धमें स्वयं ही यमराज तीखे फरसेसे आपके शत्रुओंके मस्तक काटते रहें ॥ ३५ ॥

> महदौक्थ्यं गीयते साम चाग्यं सम्यक् सोमः पीयते चात्र सत्रे । शुचीन् भागान् प्रतिजगृहुश्च हृष्टाः

साक्षाद् देवा जनकस्योत राज्ञः ॥ ३६ ॥
महाराज जनकके इस यज्ञमें उत्तम एवं महत्त्वपूर्ण
और औक<sup>9</sup> ध्यसामका गान किया जाता है, विधिपूर्वक सोमरसका
पान हो रहा है, देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बड़े हर्पके साथ
अपने-अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं॥ ३६ ॥

लोमश उवाच

समुत्थितेष्वथ सर्वेषु राजन् विषेषु तेष्वधिकं सुप्रभेषु। अनुश्वातो जनकेनाथ राज्ञा

विवेश तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७ ॥ लोमशजी कहते हैं—राजन् ! वन्दीद्वारा जलमें इवोथे हुए वे सभी ब्राह्मण जब वहाँ अधिक तेजस्वी रूपसे

वाय हुए व सभा ब्राह्मण जब वहा आधक तजस्वा रूपस । रखत हुए दूसर-दूसर पुण्यताथाका यात्रा करना ॥ ४१ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायामष्टावकीये चतुःस्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभागत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमें अष्टावकीयोप ख्यानविवयक एक सौ चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३४ ॥

प्रकट हो गये तब राजाकी आज्ञा लेकर बन्दी स्वयं ही समुद्र-के जलमें समा गया ॥ ३७॥

> अष्टावकः पितरं पूजयित्वा सम्पूजितो ब्राह्मणैस्तैर्यथावत् । प्रत्याजगामाश्रममेव चाद्यं जित्वा सौतिं सहितो मातुलेन ॥ ३८॥

अष्टावक्र अपने पिताकी पूजा करके खयं भी दूसरे ब्राह्मणोंद्वारा यथोचित रूपसे सम्मानित हुए और इस प्रकार बन्दीपर विजय पाकर पिता एवं मामाके साथ अपने श्रेष्ठ आश्रमपर ही लौट आये ॥ ३८॥

> ततोऽष्टावक्रमातुरथान्तिके पिता नदीं समङ्गां शीव्रमिमां विशस्त । प्रोवाच चैनं स तथा विवेश समेरङ्गेश्चापि वभूव सद्यः॥३९॥

तदनन्तर पिता कहोडने अष्टावक्रकी माता सुजाताके निकट पुत्र अष्टावक्रसे कहा—'बेटा ! तुम शीघ ही इस 'समङ्गा' नदीमें स्नानके लिये प्रवेश करो ।' पिताकी आज्ञाके अनुसार उन्होंने उस नदीमें स्नानके लिये प्रवेश किया । उसके जलका स्पर्श होनेपर तत्काल ही उनके सब अङ्ग सीधे हो गये ॥ ३९॥

नदी समङ्गा च बभूव पुण्या यस्यां स्नाता मुच्यते किल्बिषाद्धि। त्वमप्येनां स्नानपरनावगाहैः सभ्रातृकः सहभायों विशस्त ॥ ४०॥

युधिष्ठिर ! इसीसे समङ्गा नदी पुण्यमयी हो गयी । इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । तुम भी स्नान, पान ( आचमन ) और अवगाहनके लिये अपनी पत्नी और भाइयोंके साथ इस नदीमें प्रवेश करो ॥ ४० ॥

अत्र कौन्तेय सिंहतो भ्रातृभिस्त्वं सुखोषितः सह विष्रैः प्रतीतः। पुण्यान्यन्यानि शुचिकर्मैकभक्ति-र्मया सार्धे चरितस्याजमीढ ॥ ४१॥

अजमीटकुलभृषण कुन्तीनन्दन!तुम विश्वासपूर्वक अपने भाइयों और ब्राह्मणोंके साथ यहाँ एक रात सुखसे रहकर कलसे पुनः मेरे साथ पवित्र कमोंमें अविचल श्रद्धा-भक्ति रखते हुए दूसरे-दूसरे पुण्यतीथोंकी यात्रा करना॥ ४१॥

१-- उक्थ नाम यज्ञविशेषमें गाये जाने योग्य सामको औक्थ्य कहते हैं।

### पञ्चत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

कर्दमिलक्षेत्र आदि तीर्थोंकी महिमा, रैभ्य एवं भरद्वाजपुत्र यवक्रीत मुनिकी कथा तथा ऋषियोंका अनिष्ट करनेके कारण मेधावीकी मृत्यु

लोमश उवाच

पषा मञ्जविला राजन् समङ्गा सम्प्रकाशते। पतत् कर्दमिलं नाम भरतस्याभिषेचनम्॥१॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! यह मधुविला नदी प्रकाशित हो रही है। इसीका दूसरा नाम समङ्गा है और यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है, जहाँ राजा भरतका अभिषेक किया गया था॥ १॥

अलक्ष्म्या किल संयुक्तो वृत्रं हत्वा शचीपतिः । आप्नुतः सर्त्रपापेभ्यः समङ्गायां व्यमुच्यत ॥ २ ॥

कहते हैं, वृत्रासुरका वध करके जब शचीपति इन्द्र श्रीहीन हो गये थे, उस समय उस समङ्गा नदीमें गोता लगा-कर ही वे अपने सब पापोंसे छुटकारा पा सके थे॥ २॥ एतद् विनशनं कुक्षों मैनाकस्य नरर्षभ। अदितिर्यत्र पुत्रार्थं तदन्त्रमपचत् पुरा॥ ३॥

नरश्रेष्ठ ! मैनाक पर्वतके कुक्षि-भागमें यह विनशन नामक तीर्थ है, जहाँ पूर्वकालमें अदिति देवीने पुत्र-प्राप्तिके लिये साध्य देवताओं के उद्देश्यसे अंत्र तैयार किया था ॥ ३ ॥

पनं पर्वतराजानमारुह्य भरतर्पभाः। अयशस्यामसंशब्द्यामलक्ष्मीं व्यपनोतस्यथः॥ ४ ॥

भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुषो ! इस पर्वतराज हिमालयपर आरूढ़ होकर तुम सब अयश फैलानेवाली और नाम लेनेके अयोग्य अपनी श्रीहीनताको शीघ्र ही दूर भगा दोगे॥ ४॥

पते कनखळा राजन्त्रृषीणां दयिता नगाः। पपा प्रकाराते गङ्गा युधिष्ठिर महानदी॥ ५॥

युधिष्ठिर ! ये कनखलकी पर्वत-मालाएँ हैं, जो ऋषियोंको बहुत प्रिय लगती हैं। ये महानदी गङ्गा सुशोभित हो रही हैं॥

सनत्कुमारो भगयानत्र सिद्धिमगात् पुरा । आजमीढावगाद्येनां सर्वपापैः प्रमोक्ष्यसे ॥ ६ ॥

यहीं पूर्वकालमें भगवान् सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त की थी। अजमीटनन्दन! इस गङ्गामें स्नान करके तुम सब पापीं-से छुटकारा पा जाओगे॥ ६॥

अपां हदं च पुण्याख्यं भृगुतुङ्गं च पर्वतम्। उष्णीगङ्गे च कौन्तेय सामात्यः समुपस्पृश ॥ ७ ॥

१. इस अन्नको ब्रज्ञीदन कहते हैं, जैसा कि श्रुतिका कथन
 है — साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मीदनमपचत् इति ।

कुन्तीकुमार ! जलके इस पुण्य सरोवर, भृगुतुङ्ग पर्वतपर तथा 'उष्णीगङ्ग' नामक तीर्थमें जाकर तुम अपने मन्त्रियों-सहित स्नान और आचमन करो ॥ ७॥

आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीयः प्रकाशते। अत्र मानं च कौन्तेय कोधं चैव विवर्जय॥ ८॥

यह स्थूलशिरा मुनिका रमणीय आश्रम शोभा पा रहा है । कुन्तीनन्दन ! यहाँ अहंकार और क्रोधको त्याग दो ॥८॥

एष रैभ्याश्रमः श्रीमान् पाण्डवेय प्रकाशते । भारद्वाजो यत्र कविर्यवक्रीतो व्यनश्यत ॥ ९ ॥

पाण्डुनन्दन ! यह रैभ्यका सुन्दर आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहाँ विद्वान् भरद्वाजपुत्र यवक्रीत नष्टहो गये थे॥९॥

युधिष्ठिर उवाच

कथं युक्तोऽभवद्दषिर्भरद्वाजः प्रतापवान् । किमर्थं च यवक्रीतः पुत्रोऽनश्यत वै मुनेः ॥ १० ॥

युधिष्टिरने पूछा—ब्रह्मन् ! प्रतापी भरद्वाज मुनि कैसे योगयुक्त हुए थे और उनके पुत्र यवक्रीत किसिल्पे नष्ट हो गये थे ! ॥ १०॥

एतत् सर्वे यथावृत्तं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। कर्मभिर्देवकल्पानां कीर्त्यमानैर्भृशं रमे॥११॥

ये सब वातें में यथार्थरूपसे ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ । उन देवोपम मुनियोंके चरित्रोंका वर्णन सुनकर मेरे मनको बड़ा सुख मिलता है ॥ ११॥

लोमश उवाच

भरद्वाजश्च रैभ्यश्च सखायौ सम्बभूवतुः। तात्रृषतुरिहात्यन्तं प्रीयमाणावनन्तरम्॥१२॥

लोमराजीने कहा—राजन् ! भरद्वाज तथा रैभ्य दोनों एक दूसरेके सखा थे और निरन्तर इसी आश्रममें बड़े प्रेमसे रहा करते थे ॥ १२ ॥

रैभ्यस्य तु स्रुतावास्तामवीवसुपरावसू । आसीद् यवकीः पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत ॥ १३ ॥

रैभ्यके दो पुत्र थे — अर्वावसु और परावसु । भारत ! भरद्वाजके पुत्रका नाम 'यवकी' अथवा 'यवकीत' था ॥१३॥

रैभ्यो विद्वान् सहायत्यस्तपस्वी चेतरोऽभवत् । तयोश्चाप्यतुला कीर्तिबील्यात् प्रभृति भारत ॥ १४ ॥

भारत ! पुत्रींसहित रैभ्य बड़े विद्वान् थे ।

परंतु भरद्वाज केवल तपस्यामें संलग्न रहते थे । युधिष्टिर ! बाल्यावस्थासे ही इन दोनों महात्माओं की अनुपम कीर्ति सव ओर फैल रही थी ॥ १४॥

यवकीः पितरं दृष्ट्वा तपिलनमसत्कृतम्। दृष्ट्या च सत्कृतं विष्रे रैभ्यं पुत्रेः सहानघ॥१५॥

निष्पाप युधिष्ठिर ! यवक्रीतने देखा, मेरे तपस्वी पिताका लोग सत्कार नहीं करते हैं; परंतु पुत्रींसहित रैभ्यका ब्राह्मणोंद्वारा बड़ा आदर होता है ॥ १५ ॥

पर्यतप्यत तेजस्वी मन्युनाभिपरिष्छुतः। तपस्तेपे ततो घोरं वेदशानाय पाण्डव॥१६॥

यह देख तेजस्वी यवक्रीतको बड़ा संताप हुआ। पाण्डु-नन्दन! वे क्रोधिस आविष्ट हो वेदोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये घोर तपस्यामें लग गये॥ १६॥

स सिमद्धे महत्यक्षौ शरीरमुपतापयन्। जनयामास संतापमिन्द्रस्य सुमहातपाः॥१७॥

उन महातपस्वीने अत्यन्त प्रज्ज्वित अग्निमें अपने श्रीरको तपाते हुए इन्द्रके मनमें संताप उत्पन्न कर दिया ॥ तत इन्द्रो यवक्रीतमुपगम्य युधिष्ठिर। अत्रवीत् कस्य हेतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमम्॥ १८॥

अधिष्ठिर ! तब इन्द्र यवकीतके पास आकर बोळे—'तुम किसलिये यह उचकोटिकी तपस्या कर रहे हो ?' ॥ १८॥

यवकीत उवाच

द्विजानामनधीता वै वेदाः सुरगणार्चित। प्रतिभान्त्वित तष्येऽहमिदं परमकं तपः॥१९॥

यवक्रीतने कहा—देवहन्दपूजित महेन्द्र ! मैं यह उच्चकोटिकी तपस्या इसिलये करता हूँ कि द्विजातियोंको विना पढ़े ही सब वेदोंका ज्ञान हो जाय।। १९॥

स्वाध्यायार्थं समारम्भो ममायं पाकशासन । तपसा ज्ञातुमिच्छामि सर्वज्ञानानि कौशिक ॥ २०॥

पाकशासन ! मेरा यह आयोजन स्वाध्यायके लिये ही है। कौशिक ! मैं तपस्याद्वारा सब बातोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ २०॥

काळेन महता वेदाः शक्या गुरुमुखाद् विभो । प्राप्तुं तस्मादयं यत्नः परमो मे समास्थितः ॥ २१॥

प्रभो ! गुरुके मुखसे दीर्घकालके पश्चात् वेदोंका ज्ञान हो सकता है। अतः मेरा यह महान् प्रयत्न शीघ्र ही सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये है॥ २१॥

इन्द्र उवाच

अमार्ग एष विप्रर्षे येन त्वं यातुमिच्छसि। कि विघातेन ते विप्र गच्छाधीहि गुरोर्मुखात्॥ २२॥ इन्द्र बोळे—विप्रवें ! तुम जिस राहसे जाना चाहते हो, वह अध्ययनका मार्ग नहीं है । स्वाध्यायके समुचित मार्गको नष्ट करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ? अतः जाओ गुरुके मुखसे ही अध्ययन करो ॥ २२ ॥

लोमश उवाच

प्वमुक्त्वा गतः शको यवकीरिप भारत। भूय प्याकरोद् यत्नं तपस्यमितविकमः॥ २३॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर इन्द्र चले गये; तब अत्यन्त पराक्रमी यवर्कातने भी पुनः तपस्याके लिये ही घोर प्रयास आरम्भ कर दिया ॥ २३ ॥ घोरेण तपसा राजंस्तव्यमानो महत् तपः।

संतापयामास भृशं देवेन्द्रमिति नः श्रुतम् ॥ २४ ॥ राजन् ! उसने घोर तपस्याद्वारा महान् तपका संचय करते

राजन्! उसन धार तपस्थाद्वारा महान् तपका सचय करत हुए देवराज इन्द्रको अत्यन्त संतत कर दिया; यह बात हमारे सुननेमें आयी है ॥ २४ ॥

तं तथा तप्यमानं तु तपस्तीवं महामुनिम्। उपेत्य बलभिद् देवो वारयामास वै पुनः॥ २५॥ अशक्योऽर्थः समारब्धो नैतद् वुद्धिकृतं तव। प्रतिभास्यन्ति वै वेदास्तव चैव पितुश्च ते॥ २६॥

महामुनि यवकीतको इस प्रकार तपस्या करते देख इन्द्रने उनके पास जाकर पुनः मना किया और कहा— 'मुने! तुमने ऐसे कार्यका आरम्भ किया है। जिसकी सिद्धि होनी असम्भव है। तुम्हारा यह (द्विजमात्रके लिये विना पढ़े वेदका जान होनेका) आयोजन बुद्धि संगत नहीं है। किंतु केवल तुमको और तुम्हारे पिताको ही वेदोंका ज्ञान होगा॥ १५-२६॥

यवकीत उवाच

न चैतदेवं कियते देवराज ममेप्सितम्।
महता नियमेनाहं तप्स्ये घोरतरं तपः॥२७॥
यवक्रीतने कहा—देवराज ! यदि इस प्रकार आप

मेरे इष्ट मनोरथकी सिद्धि नहीं करते हैं, तो मैं और भी कठोर नियम लेकर अत्यन्त भयंकर तपस्यामें लग जाऊँगा॥ २७॥

> सिमिद्धेऽझाबुपकृत्याङ्गमङ्गं होष्याभि वा मघवंस्तिचिवोध। यद्येतदेवं न करोषि कामं ममेष्सितं देवराजेह सर्वम्॥ २८॥

देवराज इन्द्र ! यदि आप यहाँ मेरी सारी मनोवाञ्छित कामना पूरी नहीं करते हैं। तो मैं प्रज्वलित अग्निमें अपने एक-एक अङ्गको होम दूँगा । इस बातको आप अच्छी तरह समझ लें ॥ २८॥

लोमश उवाच

निश्चयं तमभिज्ञाय मुनेस्तस्य महात्मनः। प्रतिवारणहेत्वर्थं बुद्धशा संचिन्त्य बुद्धिमान्॥ २९॥ तत इन्द्रोऽकरोद् रूपं ब्राह्मणस्य तपखिनः। अनेकशतवर्षस्य दुर्वलस्य सयक्ष्मणः॥३०॥

लोमराजी कहतं हैं—युधिष्ठिर ! उन महामुनिके उस निश्चयको जानकर बुढिमान् इन्द्रने उन्हें रोकनेके लिये बुद्धि-पूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मणका रूप धारण कर लिया, जिसकी उम्र कई सौ ववोंकी थी तथा जो यक्ष्माका रोगी और दुवल दिखायी देता था ॥ २९-३० ॥ यवकीतस्य यत् तीर्थमुचितं शौचकर्मणि। भागीरथ्यां तत्र सेत्ं वालुकाभिश्चकार सः॥ ३१॥

गङ्गाक जिस तीर्थमें यवकीत मुनि स्नान आदि किया करते थेः उसीमें वे ब्राह्मण देवता वाल्द्भारा पुल बनाने लगे॥ ३१॥

यदास्य वदतो वाक्यं न स चक्रे द्विजोत्तमः। वालुकाभिस्ततः शको गङ्गां समभिपूरयन्॥ ३२॥

द्विजश्रेष्ठ यवकीतने जब इन्द्रका कहना नहीं मानाः तब वे बाळ्ने गङ्गाजाको भरने लगे ॥ ३२ ॥

वालुकासुष्टिमिनेशं भागारथ्यां व्यसजेयत्। सेतुमभ्यारभच्छको यवकीतं निदर्शयन्॥३३॥

वे निरन्तर एक-एक मुटी बालू गङ्गाजीमें छोड़ते थे और इस प्रकार उन्होंने यवक्र तको दिखाकर पुल बाँधनेका कार्य आरम्भ कर दिया ॥ ३३॥

तं ददर्श यवकीतो यत्तवन्तं निवन्धने। प्रहसंश्चात्रवीद् वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः॥ ३४॥

मुनिवर यवक्रीतने देखा, ब्राह्मण देवता पुल बाँधनेके लिये वड़े यत्नशील हैं। तब उन्होंने हँसते हुए इस प्रकार कहा—॥ ३४॥

किमिदं वर्तते ब्रह्मन् किं च ते ह चिकांपिंतम् । अतीव हि महान् यत्नः क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३५ ॥

'ब्रह्मन्! यह क्या है ? आप क्या करना चाहते हैं ? आप प्रयत्न तो महान् कर रहे हैं, परंतु यह व्यर्थ है । ॥ ३५॥

### इन्द्र उवाच

बन्धिष्ये सेतुना गङ्गां सुखः पन्था भविष्यति । क्लिइयते हि जनस्तात तम्माणः पुनः पुनः ॥ ३६॥

इन्द्र बोंले—तात ! में गङ्गाजीपर पुल बॉंधूँगा । इससे पार जानके लिये सुखद मार्ग वन जायगा; क्योंकि पुलके न होनेसे इधर आने-जानेवाले लोगोंको वार-वार तैरनेका कष्ट उठाना पड़ता है ॥ ३६ ॥

यवकीत उवाच

नायं शक्यस्त्वया बद्धं महानोधस्तपोधन। अशक्याद् विनिवर्तस्व शक्यमर्थं समारम॥ ३७॥ यवकीतने कहा—तियोधन ! यहाँ अगाध जलराशि भरी है; अतः तुम पुल वाँधनेमें सफल नहीं हो सकोगे। इसलिये इस असम्भव कार्यसे मुँह मोड़ लो और ऐसे कार्यमें हाथ डालो, जो तुमसे हो सके॥ ३७॥

#### इन्द्र उवाच

यथैव भवता चेदं तपो वेदार्थमुद्यतम्। अशक्यं तद्वदस्माभिरयं भारः समाहितः॥३८॥

इन्द्र वोले—मुने ! जैसे आपने विना पढ़े वेदींका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये यह तपस्या प्रारम्भ की है, जिसकी सफलता असम्भव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल वाँधनेका भार उठाया है ॥ ३८ ॥

#### यवक्रीत उवाच

यथा तव निरथोंऽयमारम्भिह्नद्दोश्वर। तथा यदि ममापीदं मन्यसे पाकद्यासन॥३९॥ कियतां यद् भवेच्छक्यं त्वया सुरगणेश्वर। वरांश्च मे प्रयच्छान्यान् यैरन्यान् भवितास्म्यति॥४०॥

यवक्रीतने कहा—देवेश्वर पाकशासन ! जैसे आपका वह पुल वाँधनेका आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्याको भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिये जो सम्भव हो, मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिये, जिनके द्वारा मैं दूसरोंसे बढ़-चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूँ॥

### लोमश उवाच

तस्मै प्रादाद् वरानिन्द्र उक्तवान् यान् महातपाः। प्रतिभास्यन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः ॥ ४१ ॥ यच्चान्यत् काङ्क्षसे कामं यवकीर्गम्यतामिति । स लब्धकामः पितरं समेत्याथेद्मववीत् ॥ ४२ ॥

लोमराजी कहते हैं—राजन् ! तव इन्द्रने महातपस्वी यवकीतके कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा—प्यवक्रीत ! तुम्हारे पितासहित तुम्हें वेदींका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जायगा । साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो, वह पूर्ण हो जायगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रमको लौट जाओ।'

इस प्रकार पूर्णकाम होकर, यवक्रीत अपने पिताके पास गये और इस प्रकार बोले ॥ ४१-४२ ॥

### यवकीत उवाच

प्रतिभास्यन्ति वै वेदा मम तातस्य चोभयोः। अति चान्यान् भविष्याचो वरा छन्धास्तदा मया॥ ४३॥

यवकीतने कहा—पिताजी ! आपको और मुझे दोनों-को ही सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान हो जायगा । साथ ही हम दोनों दूसरोंसे ऊँची स्थितिमें हो जायँगे—ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है ॥ ४३ ॥

#### भरद्वाज उवाच

दर्पस्ते भविता तात वराँहाञ्चा यथेप्सितान्। स दर्पपूर्णः रूपणः क्षिप्रमेव विनङ्क्ष्यसि ॥ ४४ ॥

भरद्वाज बोले—तात ! इस तरह मनोवाञ्छित वर प्राप्त करनेके कारण तुम्हारे मनमें अहंकार उत्पन्न हो जायगा और अहंकारसे युक्त होनेपर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओंगे ॥ ४४॥

अत्राष्युदाहरन्तीमा गाथा देवैरुदाहताः। मुनिरासीत् पुरा पुत्र वालधिर्नाम वीर्यवान् ॥ ४५ ॥

इस विषयमें विज्ञजन देवताओंकी कही हुई यह गाथा सुनाया करते हैं—प्राचीनकालमें बालिध नामसे प्रसिद्ध एक शक्तिशाली मुनि थे॥ ४५॥

स पुत्रशोकादुद्धिग्नस्तपस्तेषे सुदुष्करम्। भवेग्मम सुतोऽमर्त्यं इति तं लब्धवांश्च सः॥ ४६॥

उन्होंने पुत्र-शोकसे संतप्त होकर अत्यन्त कठोर तपस्या की। तपस्याका उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त हो। अपनी उस अभिलाषाके अनुसार बालधिको एक पुत्र प्राप्त हुआ।। ४६॥

तस्य प्रसादो वै देवैः कृतो न त्वमरैः समः। नामत्यों विद्यते मर्त्यों निमित्तायुर्भविष्यति॥ ४७॥

देवताओंने उनपर कृपा अवश्य की, परंतु उनके पुत्रको देवतुल्य नहीं वनाया और वरदान देते हुए यह कहा कि मरण-धर्मा मनुष्य कभी देवताके समान अमर नहीं हो सकता। अतः उसकी आयु निमित्त (कारण) के अधीन होगी।।

### बालिधरुवाच

यथेमे पर्वताः शश्यत् तिष्ठन्ति सुरसत्तमाः। अक्षयास्तिन्निमत्तं मे सुतस्यायुर्भविष्यति॥ ४८॥

बालिध बोले—देववरो ! जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भावसे खड़े रहते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी सदा अक्षय वना रहे । ये पर्वत ही उसकी आयुके निभित्त होंगे । अर्थात् जब-तक ये पर्वत यहाँ वने रहें तबतक मेरा पुत्र भी जीवित रहे ॥ ४८ ॥

### भरद्वाज उवाच

तस्य पुत्रस्तदा जन्ने मेधावी क्रोधनस्तदा। स तच्छुत्वाकरोद् दर्पमृषींदचैवावमन्यत॥ ४९॥

भरद्वाज कहते हैं—यवकीत ! तदनन्तर वालिधके पुत्रका जन्म हुआ। जो मेधायुक्त होनेके कारण मेधावी नामसे विख्यात था। वह स्वभावका वड़ा कोधी था। अपनी आयुके विषयमें देवताओंके वरदानकी वात सुनकर मेधावी घमण्डमें भर गया और ऋषियोंका अपमान करने लगा।। ४९॥

विकुर्वाणो मुनीनां च व्यचरत् स महीमिमाम्। आससाद महावीर्यं धनुपाक्षं मनीपिणम्॥ ५०॥

इतना ही नहीं, वह ऋृषि-मुनियोंको सतानेके उद्देश्यसे ही इस पृथ्वीपर सब ओर विचरा करता था। एक दिन मेथावी महान् शक्तिशाली एवं मनीबी धनुपाक्षके पास जा पहुँचा || ५ • ||

तस्यापचके मेधावी तं राशाप स वीर्यवान् । भव भस्मेति चोकः स न भस्म समपद्यत ॥ ५१॥

और उनका तिरस्कार करने लगा। तव तपोवलसम्पन्न ऋषि धनुषाक्षने उसे शाप देते हुए कहा—'अरे, तू जलकर भस्म हो जा।' परंतु उनके कहनेपर भी वह भस्म नहीं हुआ ।

धनुषाक्षस्तु तं दृष्ट्वा मेधाविनमनामयम्। निमित्तमस्य महिपैभेदयामास वीर्यवान्॥५२॥

शक्तिशाली धनुषाक्षने ध्यानमें देखा कि मेधावी रोग एवं मृत्युसे एहित है । तत्र उसकी आयुके निमित्तभूत पर्वतोंको उन्होंने मेंसींद्रारा विदीर्ण करा दिया ॥ ५२॥

स निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिद्यः। तं मृतं पुत्रमादाय विललाप ततः पिता॥५३॥

निमित्तका नारा होते ही उस मुनिकुमारकी सहसा मृत्यु हो गयी । तदनन्तर पिता उस मरे हुए पुत्रको लेकर अत्यन्त विलाप करने लगे ॥ ५३॥

लालप्यमानं तं' दृष्ट्वा मुनयः परमार्तवत्। ऊचुर्वेदविदः सर्वे गाथां यां तां निवोध मे ॥ ५४॥

अधिक पीड़ित मनुष्योंकी भाँति उन्हें विलाप करते देख वहाँके समस्त वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथाको गाने लगे, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ५४॥

न दिष्टमर्थमत्येतुमीशो मर्त्यः कथंचन। महिषैभेदयामास धनुषाक्षो महीधरान्॥५५॥

भरणधर्मा मनुष्य किसी तरह दैवके विधानका उल्लङ्घन नहीं कर सकता, तभी तो धनुपाक्षने उस वालककी आयुके निमित्तभृत पर्वतींका भैंसींद्वारा भेदन करा दिया'॥५५॥

पवं लब्ध्वा वरान् बाला दर्पपूर्णास्तपस्विनः। श्लिप्रमेव विनश्यन्ति यथा न स्यात् तथा भवान्॥ ५६॥

इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमण्डमें भर जाते हैं और (अपने दुर्व्यवहारोंके कारण) शीघ ही नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी भी यही अवस्था न हो ( इसिल्ये सावधान किये देता हूँ)॥ ५६॥

एष रैभ्यो महावीर्यः पुत्रौ चास्य तथाविधौ । तं यथा पुत्र नाभ्येषि तथा कुर्योस्त्वतिन्द्रतः ॥ ५७ ॥

ये रैभ्य मुनि महान् शक्तिशाली हैं। इनके दोनों पुत्र

भी इन्हींके समान हैं । बेटा ! तुम उन रैभ्यमुनिके पास कदापि न जाना और आलस्य छोइकर इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहना ॥ ५७ ॥

स हि कुद्धः समर्थस्त्वां पुत्र पीडियतुं रुषा। रैभ्यश्चापि तपखी च कोपनश्च महानृषिः॥ ५८॥

बेटा ! तुम्हें सावधान करनेका कारण यह है कि शक्ति-शाली तपस्वी महर्षि रैभ्य बड़े कोधी हैं। वे कुपित होकर रोषसे तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं ॥ ५८ ॥

यवक्रीत उवाच

एवं करिष्ये मा तापं तात कार्षीः कथंचन। यथा हि मे भवान् मान्यस्तथा रैभ्यः पिता मम ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने पञ्चत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें यवकीतोपाख्यानिवष्यक एक सौ पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५॥

# षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

### यवक्रीतका रैभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ व्यभिचार और रैभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न राक्षसकें द्वारा उसकी मृत्यु

लोमश उवाच

चङ्क्रम्यमाणः स तदा यवक्रीरकुतोभयः। जगाम माधवे मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति॥ १॥ लोमराजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! उन दिनों यवकीत सर्वथा भयशून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था। एक दिन वैशाखमासमें वह रैभ्यमुनिके आश्रममें गया ॥ १ ॥ ददर्शाश्रमे रम्ये पुष्पितद्रमभूषिते। विचरन्तीं स्तुषां तस्य किन्नरीमिव भारत॥ २॥

भारत ! वह आश्रम खिले हुए वृक्षींकी श्रेणियोंसे सुशोभित हो अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता था । उस आश्रममें रैभ्य मुनिकी पुत्रवधू किन्नरीके समान विचर रही थी । यवकीतने उसे देखा ॥ २ ॥

यवकीस्तामुवाचेदमुपातिष्टख निर्लजो लज्जया युक्तां कामेन हृतचेतनः॥ ३॥

देखते ही वह कामदेवके वशीभूत हो अपनी विचार-शक्ति खो बैटा और लजाती हुई उस मुनिवधूसे निर्लज होकर वोला---'सुन्दरी ! तू मेरी सेवामें उपस्थित हो' ॥३॥ सातस्य शीलमाश्चाय तस्माच्छापाच विभ्यती । तेजिखतां चरैभ्यस्य तथेत्युक्त्वाऽऽजगाम ह ॥ ४ ॥

वह यवक्रीतके शील स्वभावको जानकर भी उसके शापसे डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनिकी तेजस्विताका भी स्मरण था। अतः 'यहुत अच्छा' कहकर उसके पास चली आयी।४।

यवकीत बोले—पिताजी! मैं ऐसा ही करूँगा, आप किसी तरह मनमें संताप न करें। जैसे आप मेरे माननीय हैं। वैसे रैभ्यमुनि मेरे लिये पिताके समान हैं।। ५९॥

लोमश उवाच

उपत्वा स पितरं श्रव्हणं यवकीरकृतोभयः। विप्रकुर्वनृषीनन्यानतुष्यत् परया मुदा ॥ ६० ॥

लोमराजी कहते हैं-युधिष्ठिर! पितासे यह मीठी बातें कहकर यवकीत निर्भय विचरने लगे। दूसरे ऋषियोंको सतानेमें उन्हें अधिक सुख मिलता था। वैसा करके वे बहुत संतुष्ट रहते थे॥ ६०॥

एकान्तमुन्नीय मज्जयामास भारत। आजगाम तदा रैभ्यः स्वमाश्रममरिंद्म॥ ५॥

शत्रुविनाशन भारत ! तत्र यवक्रीतने उसे एकान्तमें ले जाकर पापके समद्रमें डुबो दिया। ( उसके साथ रमण किया)। इतनेहींमें रैभ्य मुनि अपने आश्रममें आ गये ॥ ५ ॥ रुदर्ती च स्तुषां दृष्टा भार्यामार्ती परावसोः। सान्त्वयञ्ऋङ्णया वाचा पर्यपृच्छद् युधिष्ठिर॥ ६॥ सा तस्मै सर्वमाचष्ट यवकीभाषितं द्युभा। प्रत्युक्तं च यवकीतं प्रेक्षापूर्वं तथाऽऽत्मना ॥ ७ ॥

आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्रवधू एवं परावसुकी पत्नी आर्तमावते रो रही है। युधिष्ठिर ! यह देखकर रैम्यने मधुर वाणीद्वारा उसे सान्त्वना दी तथा रोनेका कारण पूछा । उस ग्रुभलक्षणा बहूने यवकीतकी कही हुई सारी बातें श्रशुरके सामने कह सुनायीं एवं स्वयं उसने भलीमाँति सोच विचारकर यवकीतकी वातें माननेसे जो अस्वीकार कर दिया था। वह सारा वृत्तान्त भी बता दिया ॥ ६-७ ॥

श्रुण्वानस्येव रैभ्यस्य यवकीतविचेष्टितम् । दहन्निव तदा चेतः क्रोधः समभवन्महान् ॥ ८ ॥

यवकीतकी यह कुचेष्टा सुनते ही रैभ्यके हृदयमें क्रोधकी प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो उठीः जो उनके अन्तःकरणको मानो भस्म किये दे रही थी ॥ ८॥

स तदा मन्युनाऽऽविष्टस्तपस्ती कोपनो भृशम्। अवलुच्य जटामेकां जुहावाग्नौ सुसंस्कृते॥ ९॥

तपस्वी रैभ्य स्वभावसे ही बड़े कोधी थे, तिसपर भी उस समय उनके ऊपर कोधका आवेश छा रहा था। अतः उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्कारपूर्वक स्थापित की हुई अग्रिमें होम दी॥ ९॥

ततः समभवत्रारी तस्या रूपेण सम्मिता। अवलुच्यापरां चापि जुहावाझौ जटां पुनः ॥ १०॥

उससे एक नारीके रूपमें कृत्या प्रकट हुई, जो रूपमें उनकी पुत्रवधूके ही समान थी। तत्पश्चात् एक दूसरी जटा उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्निमें डाल दी॥ १०॥ ततः समभवद् रक्षो घोराक्षं भीमदर्शनम्। अन्नतां तौ तदा रैभ्यं किं कार्यं करवावहै॥ ११॥

उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आँखें बड़ी डरावनी थीं। वह देखनेमें बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय उन दोनोंने रैभ्य मुनिसे पूछा—'हम आपकी किस आज्ञाका पालन करें?'॥ ११॥

तावव्रवीदिषः कुद्धो यवकीर्वध्यतामिति । जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवकीतजिघांसया ॥ १२ ॥

तब क्रोधमें भरे हुए महर्षिने कहा— प्यवक्रीतको मार डालो ।' उस समय बहुत अच्छा' कहकर वे दोनों यवक्रीतके वधकी इच्छासे उसका पीछा करने लगे ॥ १२ ॥ ततस्तं समुपास्थाय कृत्या सृष्टा महात्मना । कमण्डलुं जहारास्य मोहयित्वेव भारत ॥ १३ ॥

भारत ! महामना रैभ्यकी रची हुई कृत्यारूप सुन्दरी नारीने पहले यवकीतके पास उपस्थित हो उसे मोहमें डालकर उसका कमण्डलु हर लिया ॥ १३॥

उच्छिष्टं तु यवकीतमपकृष्टकमण्डलुम्। तत उद्यतशूलः स राक्षसः समुपादवत्॥१४॥

कमण्डल खो जानेसे यवकीतका शरीर उच्लिष्ट (जूठा या अपिवत्र ) रहने लगा। उस दशामें वह राक्षस हाथमें त्रिशुल उठाये यवकीतकी ओर दौड़ा॥ १४॥ तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य शूलहस्तं जिघांसया। यवकीः सहसोत्थाय प्राद्ववद् येन वै सरः॥ १५॥

राक्षत शूल हाथमें लिये मुझे मार डालनेकी इच्छासे मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, यह देखकर यवक्रीत सहसा उठे और उस मार्गसे भागे, जो एक सरोवरकी ओर जाता था।। जलहीनं सरो हुट्टा यवक्रीस्त्वरितः पुनः। जगाम सरितःसर्वास्ताश्चाण्यासन् विशोषिताः॥ १६॥

इसके जाते ही सरोवरका पानी सूख गया। सरोवरको जलहीन हुआ देख यवकीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओं के पास गया; परंतु इसके जानेपर वे सब भी सूख गर्यी ॥ १६॥ स काल्यमानो घारेण शूलहस्तेन रक्षसा।

स काल्यमानो घारेण शूलहस्तेन रक्षसा। अग्निहोत्रं पितुर्भीतः सहसा प्रविवेश ह॥१७॥

तव हाथमें शूल लिये उस भयानक राक्षसके खदेड़नेपर यवक्रीत अत्यन्त भयभीत हो सहसा अपने पिताके अग्निहोत्र-ग्रहमें घुसने लगा ॥ १७॥

स वै प्रविशमानस्तु शूदेणान्धेन रक्षिणा। निगृहीतो बलाद् द्वारि सोऽवतिष्ठत पार्थिव॥१८॥

राजन् ! उस समय अग्निहोत्रग्रहके अंदर एक शूद्र-जातीय रक्षक नियुक्त था, जिसकी दोनों आँखें अंधी थीं । उसने दरवाजेके भीतर घुसते ही यवक्रीतको बलपूर्वक पकड़ लिया और यवक्रीत वहीं खड़ा हो गया ॥ १८ ॥

निगृहीतं तु शूद्रेण यवक्रीतं स राक्षसः। ताडयामास शूलेन स भिन्नहृदयोऽपतत्॥१९॥

श्रुद्रके द्वारा पकड़े गये यवक्रीतपर उस राक्षसने श्रूलसे प्रहार किया। इससे उसकी छाती फट गयी और वह प्राण-श्रून्य होकर वहीं गिर पड़ा॥ १९॥

यवक्रीतं स हत्वा तु राक्षसो रैभ्यमागमत्। अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नार्या सहावसत्॥ २०॥

इस प्रकार यवकीतको मारकर राक्षस रैभ्यके पास छौट आया और उनकी आज्ञा हे उस कृत्यास्वरूपा रमणीके साथ उनकी सेवामें रहने लगा॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने षट्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें यवक्रीतोपाख्यानविषयक

एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥

## सप्तत्रिंशदिभकशततमोऽध्यायः

भरद्वाजका पुत्रशोकसे विलाप करना, रैभ्यमुनिको श्वाप देना एवं अग्निमें प्रवेश करना

लोमश उवाच भरद्वाजस्तुकौन्तेयकृत्वा खाध्यायमाह्निकम् । समित्कलापमादाय प्रविवेश खमाश्रमम् ॥ १ ॥ तं सा दृष्ट्वा पुरा सर्वे प्रत्युत्तिष्ठन्ति पावकाः।
न त्वेनमुपतिष्ठन्ति हतपुत्रं तदाग्नयः॥ २॥
लोमराजी कहते हैं—कुन्तीनन्दन! भरद्वाज मुनि

प्रतिदिनका स्वाध्याय प्रा करके बहुत-सी समिधाएँ लिये आश्रममें आये। उस दिनसे पहले सभी अग्नियाँ उनको देखते ही उठकर स्वागत करती थीं। परंतु उस समय उनका पुत्र मारा गया था। इसलिये अशौचयुक्त होनेके कारण उनका अग्नियोंने पूर्ववत् खड़े होकर स्वागत नहीं किया॥ १-२॥ वैकृतं त्विज्ञहोत्रे स लक्षयित्वा महातपाः। तमन्धं शूद्रमासीनं गृहपालमथाव्रवीत्॥ ३॥

अमिहोत्रयहमें यह विकृति देखकर उन महातपस्वी भरद्वाजने वहाँ बैठे हुए अन्धे यहरक्षक श्रूद्रसे पूछा—॥३॥ किं नु मे नाम्नयः श्रूद्ध प्रतिनन्दन्ति दर्शनम्। त्वं चापि न यथापूर्वं कचित् क्षेममिहाश्रमे॥ ४॥ कचिन्न रैभ्यं पुत्रो मे गतत्रानल्पचेतनः। एतदाचक्ष्व मे शीव्रं न हि शुद्धयित मे मनः॥ ५॥

'दास ! क्या कारण है कि आज अग्नियाँ पूर्ववत् मेरा दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं। इधर तुम भी पहले-जैसे समादरका भाव नहीं दिखाते हो। इस आश्रममें कुशल तो है न ? कहीं मेरा मन्दबुद्धि पुत्र रैभ्यके पास तो नहीं चला गया ? यह बात मुझे शीघ बताओ; क्योंकि मेरा मन शान्त नहीं हो रहा है? ॥ ४-५॥

#### शूद्र उवाच

रैभ्यं यातो नूनमयं पुत्रस्ते मन्दचेतनः। तथा हि निहतः दोते राक्षसेन बळीयसा॥ ६॥

शुद्ध वोळा—भगवन् ! अवस्य ही आपका यह मन्दमित पुत्र रैभ्यके यहाँ गया था । उसीका यह फल है कि एक महाबली राक्षसके द्वारा मारा जाकर पृथ्वीपर पड़ा है ॥ ६ ॥ प्रकाल्यमानस्तेनायं शुलहस्तेन रक्षसा । अग्न्यागारं प्रति द्वारि मया दोभ्यां निवारितः ॥ ७ ॥

राक्षस अपने हाथमें ग्लूल लेकर इसका पीछा कर रहा था और यह अग्निशालामें बुसा जा रहा था। उस समय मैंने दोनों हाथोंसे पकड़कर इसे द्वारपर ही रोक लिया॥ ७॥ ततः स विहताशोऽत्र जलकामोऽशुचिर्ध्वयम्। निहतः सोऽतियेगेन शूलहस्तेन रक्षसा॥ ८॥

निश्चय ही अपवित्र होनेके कारण यह शुद्धिके लिये जले लेनेकी इच्छा रलकर यहाँ आया था, परंतु मेरे रोक देनेसे यह हताश हो गया। उस दशामें उस शुल्धारी राक्षसने इसके जपर बड़े वेगसे प्रहार करके इसे मार डाला ॥ ८॥ भरद्वाजस्तु तच्छुत्वा शुद्धस्य विश्वियं महत्। गतासुं पुत्रमादाय विल्लाप सुदुःखितः॥ ९॥

श्रूद्रका कहा हुआ यह अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर भरद्वाज वड़े दुखी हो गये और अपने प्राणश्रून्य पुत्रको ठेकर विलाप करने लगे ॥ ९ ॥ भरद्वाज उवाच

ब्राह्मणानां किलार्थाय ननु त्वं तप्तवांस्तपः। द्विज्ञानामनधीता वै वेदाः सम्प्रतिभान्त्विति ॥ १० ॥

भरद्वाजने कहा—वेटा ! तुमने ब्राह्मणोंके हितके लिये भारी तपस्या की थी। तुम्हारी तपस्याका यह उद्देश था कि द्विजोंको विना पढ़े ही सब वेदोंका ज्ञान हो जाय॥ १०॥

तथा कल्याणशीलस्त्वं ब्राह्मणेषु महात्मसु । अनागाः सर्वभूतेषु कर्कशत्वमुपेयिवान् ॥ ११ ॥

इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त कल्याणकारी था। किसी भी प्राणीके प्रति तुम कोई अपराध नहीं करते थे। फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर हो गया था॥ ११॥

प्रतिषिद्धो मया तात रैभ्यावसथदर्शनात्। गतवानेव तं द्रष्टुं कालान्तकयमोपमम्॥१२॥ यः स जानन् महातेजा वृद्धस्यैकं ममात्मजम्। गतवानेव कोपस्य वशं परमदुर्मतिः॥१३॥

तात ! मैंने तुम्हें बार-बार मना किया था कि तुम रैभ्यके आश्रमकी ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही गये और वह तुम्हारे लिये काल, अन्तक एवं यमराजके समान हो गया । महान् तेजस्वी होनेपर भी उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है । वह जानता था कि मुझ बूदेके तुम एक ही पुत्र हो तो भी वह दुष्ट क्रोधके वशीभूत हो ही गया ॥१२-१३॥

पुत्रशोकमनुप्राप्त एष रैभ्यस्य कर्मणा। त्यक्ष्यामि त्वामृते पुत्र प्राणानिष्टतमान् भुवि॥ १४॥

वेटा ! आज रैभ्यके इस कठोर कर्मसे मुझे पुत्रशोक प्राप्त हुआ है । तुम्हारे बिना मैं इस पृथ्वीपर अपने परम प्रिय प्राणींका भी परित्याग कर दूँगा ॥ १४ ॥

यथाहं पुत्रशोकेन देहं त्यक्ष्यामि किल्विषी। तथा ज्येष्ठःसुतोरैभ्यं हिंस्याच्छीव्रमनागसम्॥ १५॥

जैसे में पापी अपने पुत्रके शोकसे व्याकुल हो अपने शरीरका त्याग कर रहा हूँ, उसी प्रकार रैभ्यका ज्येष्ठ पुत्र अपने निरपराध पिताकी शीघ हत्या कर डालेगा ॥ १५॥

सुखिनो वै नरा येषां जात्या पुत्रो न विद्यते । ते पुत्रशोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम् ॥ १६ ॥

संसारमें वे मनुष्य सुखी हैं, जिन्हें पुत्र पैदा ही नहीं हुआ है; क्योंकि वे पुत्रशोकका अनुभव न करके सदा सुख-पूर्वक विचरते हैं ॥ १६ ॥

ये तु पुत्रकृताच्छोकाद् भृशं व्याकुलचेतसः। शपन्तीष्टान् सखीनार्तास्तेभ्यः पापतरो तु कः॥ १०॥ जो पुत्रशोकसे मन-ही-मन व्याकुल हो गहरी व्यथाका अनुभव करते हुए अपने प्रिय मित्रोंको भी शाप दे डालते हैं, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है ? ॥१७॥

परासुश्च सुतो दृष्टः शतद्वेष्टः सखा मया। ईदशीमापदं कोऽत्र द्वितीयोऽनुभविष्यति॥१८॥

मैंने अपने पुत्रकी मृत्यु देखी और प्रिय मित्रको शाप दे दिया। मेरे सिवा संसारमें दूसरा कौन-सा मनुष्य है, जो ऐसी विपत्तिका अनुभव करेगा ॥ १८॥ लोमश उवाच

विल्पयेवं बहुविधं भरद्वाजोऽदहत् सुतम्। सुसमिद्धं ततः पश्चात् प्रविवेश हुताशनम् ॥१९॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर! इस तरह भाँति-भाँतिके विलाप करके भरद्वाजने अपने पुत्रका दाह-संस्कार किया तत्पश्चात् स्वयं भी वे जलती आगमें प्रवंश कर गये! १९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां यवकीतोपाख्याने सप्तत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें यवक्रीतोपारुयानिवषयक एक सौ सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥

# अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

अर्वावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका ब्रह्महत्यासे मुक्त होना और रैभ्य, भरद्वाज तथा यवक्रीत आदिका पुनर्जीवित होना

्लोमश उवाच

एतस्मिन्नेच काले तु वृहद्द्युम्नो महीपतिः। सत्रं तेने महाभागो रैभ्ययाज्यः प्रतापवान्॥१॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इन्हीं दिनों महान् सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश शृहद्शुम्नने एक यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया । वे रैभ्यके यजमान थे ॥ १ ॥

तेन रैभ्यस्य वै पुत्राववीवसुपरावसू । वृतौ सहायौ सत्रार्थं वृहद्युम्नेन धीमता ॥ २ ॥

बुद्धिमान् बृहद्सुम्नने यज्ञकी पूर्तिके लिये रैभ्य-के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसुको सहयोगी बनाया॥२॥

तत्र तौ समनुक्षातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः। आश्रमे त्वभवद् रेभ्यो भार्या चैच परावसोः॥३॥ अथावलोककोऽगच्छद् गृहानेकः परावसुः। कृष्णाजिनेन संवीतं ददर्श पितरं वने ॥४॥

कुन्तीनन्दन ! पिताकी आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजाके यज्ञमें चले गये । आश्रममें केवल रैम्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसुकी पत्नी रह गयी । एक दिन घरकी देख-भाल करनेके लिये परावसु अकेले ही आश्रमपर आये । उस समय उन्होंने काले मृगचर्मसे ढके हुए अपने पिताको वनमें देखा ॥ ३-४॥

जघन्यरात्रे निद्रान्धः सावशेषे तमस्यपि । चरन्तं गहनेऽरण्ये मेने स पितरं मृगम् ॥ ५ ॥

रातका पिछला पहर बीत रहा था और अभी अन्धकार श्रेष था। परावसु नींदसे अन्धे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वनमें विचरते हुए अपने पिताको हिंसक पशु ही समझा ॥ ५ ॥

मृगं तु मन्यमानेन पिता वै तेन हिंसितः। अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता॥६॥

और उसे हिंसक पशु समझकर घोलेसे ही उन्होंने अपने पिताकी हत्या कर डाली । यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशुसे अपने शरीरकी रक्षाके लिये उनके द्वारा यह कूरतापूर्ण कार्य बन गया ॥ ६॥

तस्य स प्रेतकार्याणि कृत्वा सर्वाणि भारत।
पुनरागम्य तत् सत्रमन्नवीद् भ्रातरं वचः॥७॥
इदं कर्म न शक्तस्त्वं वोद्धमेकः कथंचन।
मया तु हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं मृगम्॥८॥
सोऽस्मदर्थे वतं तात चर त्वं व्रह्महिंसनम्।
समर्थोऽप्यहमेकाकी कर्म कर्तुमिदं मुने॥९॥

भारत ! उसने पिताके समस्त प्रेत-कर्म करके पुनः यज्ञमण्डपमें आकर अपने भाई अर्वावसुते कहा—'भैया ! वह यज्ञकर्म तुम अकेन्ने किसी प्रकार निभा नहीं सकते । इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखेसे पिताजीकी हत्या कर डाली है; इसलिये तात ! तुम तो मेरे लिये ब्रह्महत्यानिवारणके हेतु वत करो और मैं राजाका यज्ञ कराऊँगा । सुने ! मैं अकेला भी इस कार्यका सम्पादन करनेमें समर्थ हूँ' ॥७-९॥

### अर्वावमुरुवाच

करोतु वै भवान सत्रं बृहद्द्युम्नस्य धीमतः। ब्रह्मवध्यां चरिष्येऽहं त्वदर्थं नियतेन्द्रियः॥ १०॥

अर्वावसु बोले--भाई ! आप परम बुद्धिमान् राजा

बृहद्युम्नका यज्ञकार्य सम्पन्न करें और मैं आपके लिये इन्द्रियसंयमपूर्वक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करूँगा ॥ १० ॥

#### लोमश उवाच

स तस्य ब्रह्मवध्यायाः पारं गत्वा युधिष्ठिर । अर्वावसुस्तदा सत्रमाजगाम पुनर्मुनिः ॥११ ॥ ततः परावसुद्ध्या भ्रातरं समुपस्थितम् । बृहद्द्युम्नमुवाचेदं वचनं हर्पगद्दम् ॥१२ ॥ पप ते ब्रह्महा यज्ञं मा द्रष्टं प्रविशेदिति । ब्रह्महा प्रेक्षितेनापि पीडयेत् त्वामसंशयम् ॥१३ ॥

लोमराजी कहते हैं—-युधिष्ठिर ! अर्वावसु मुनि भाईके लिये ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त पूरा करके पुनः उस यश्चमें आये। परावसुने अपने भाईको वहाँ उपस्थित देखकर राजा बृहद्द्युम्नसे हर्षगद्गद बाणीमें कहा—'राजन् ! यह ब्रह्महत्यारा है। अतः इसे आपका यश्च देखनेके लिये इस मण्डपमें प्रवेश नहीं करना चाहिये। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टिमात्रसे भी आपको महान् कष्टमें डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है'।। ११–१३।।

#### लोमश उवाच

तच्छुत्वैव तदा राजा प्रेष्यानाह स विट्पते। प्रेष्यैरुत्सार्यमाणस्तु राजन्नर्यावसुस्तदा॥१४॥ न मया ब्रह्मदृत्येयं छतेत्याह पुनःपुनः। उच्यमानोऽसकृत् प्रेष्यैर्ब्यहन्निति भारत॥१५॥

लोमराजी कहते हैं—प्रजानाथ ! परावसुकी यह बात सुनते ही राजाने अपने सेवकोंको यह आज्ञा दी कि 'अर्वावसुको भीतर न आने दो ।' राजन् ! उस समय सेवकोंद्वारा हटाये जानेपर अर्वावसुने वार वार यह कहा कि 'मैंने ब्रह्महत्या नहीं की है ।' भारत ! तो भी राजाके सेवक उन्हें ब्रह्महत्यारा कहकर ही सम्बोधित करते थे ॥ १४-१५॥

नैव स्म प्रतिज्ञानाति ब्रह्मवध्यां खयंकृताम् । मम भ्रात्रा कृतमिर्दं मया स परिमोक्षितः ॥ १६ ॥

अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्महत्याको अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने वार-बार यही वतानेकी चेष्टा की कि भोरे भाईने ब्रह्महत्या की है। मैंने तो प्रायश्चित्त करके उन्हें पापसे छुड़ाया है?॥ १६॥

स तथा प्रवदन् कोधात् तैश्च प्रेप्यैः प्रभाषितः । तूर्णी जगाम ब्रह्मपिर्वनमेव महातपाः ॥ १७॥

उनके ऐसा कहनेपर भी राजाके सेवकोंने उन्हें क्रोध-पूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी ब्रह्मिष चुपचाप वनको ही चले गये॥ १७॥

उप्रं तपः समास्थाय दिवाकरमथाश्रितः। रहस्यवेदं कृतवान् सूर्यस्य द्विजसत्तमः॥१८॥ मूर्तिमांस्तं ददशीथ खयमग्रभुगन्ययः। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान् सूर्यकी शरण ही और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मणशिरोमणिने सूर्यसम्बन्धी रहस्यमय वैदिक मन्त्रका अनुष्ठान किया। तदनन्तर अग्रमोजी एवं अविनाशी साक्षात् भगवान् सूर्यने साकाररूपमें प्रकट हो अर्वावसुको दर्शन दिया॥ १८ ई॥

#### लोमश उवाच

प्रीतास्तस्याभवन् देवाः कर्मणार्वावसोर्नृप ॥ १९ ॥ तं ते प्रवरयामासुर्निरासुश्च परावसुम् । ततो देवा वरं तस्मै ददुरग्निपुरोगमाः ॥ २० ॥

छोमराजी कहते हैं—राजन् ! अर्वावसुके उस कार्यसे सूर्य आदि सब देवता उसपर प्रसन्न हो गये । उन्होंने अर्वावसुका यज्ञमें वरण कराया एवं परावसुको निकलवा दिया । तत्पश्चात् अग्नि-सूर्य आदि देवताओंने उन्हें वर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ १९-२०॥

स चापि वरयामास पितुरुत्थानमात्मनः। अनागस्त्वं ततो भ्रातुः पितुश्चास्मरणं वधे॥२१॥

तब अर्वावसुने यह वर माँगा कि भेरे पिताजी जीवित हो जायँ। मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिताके वधकी बात भूल जाय'॥ २१॥

भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्षीतस्य चोभयोः। प्रतिष्ठां चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तमः। एवमस्त्विति तं देवाः प्रोचुश्चापि वरान् ददुः॥ २२॥

साथ ही उन्होंने यह भी माँगा कि 'भरद्वाज तथा यवकीत दोनों जी उठें और इस सूर्यदेवतासम्बन्धी रहस्यमय वेदमन्त्रकी प्रतिष्ठा हो ।' द्विजश्रेष्ठ अर्वावसुके इस प्रकार वर माँगनेपर देवता बोले-'ऐसा ही हो ।' इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिये ॥ २२ ॥

ततः प्रादुर्बभूबुस्ते सर्व एव युधिष्ठिर। अथाव्रवीद् यवकीतो देवानग्निपुरोगमान् ॥ २३॥ समधीतं मया ब्रह्म व्रतानि चरितानि च। कथं चरैभ्यः शक्तो मामधीयानं तपस्विनम् ॥ २४॥ तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः।

युधिष्ठिर ! इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गये । उस समय यवक्रीतने अग्नि आदि सम्पूर्ण देवताओंसे पूछा-'देवेश्वरो ! मैंने वेदका अध्ययन किया है, वेदोक्त वर्तोका अनुष्ठान भी किया है । मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रैम्यमुनि इस प्रकार अनुचित रीतिसे मेरा वध करनेमें कैसे समर्थ हो सके' ॥ २३-२४ ई ॥

### देवा ऊचुः

मैवं कथा यवक्रीत यथा वदस्ति वै मुने। ऋते गुरुमधीता हि सुखं वेदास्त्वया पुरा॥२५॥ अनेन तुगुरून् दुःखात् तोषयित्वाऽऽत्मकर्मणा। कालेन महता क्रेशाद् ब्रह्माधिगतमुत्तमम्॥२६॥

देवताओं ने कहा मुनि यवकीत ! तुम जैसी बात कहते हो, वैसा न समझो । तुमने पूर्वकालमें विना गुरुके ही सुखपूर्वक तब वेद पढ़ें हैं और इन रैम्यमुनिने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहारसे गुरुजनोंको संतुष्ट करके दीर्घकाल-तक कष्टसहनपूर्वक उत्तम वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है। २५-२६।

लोमश उवाच

यवकीतमधोक्तवैवं देवाः साग्निपुरोगमाः। संजीवयित्वा तान् सर्वान् पुनर्जग्मुस्त्रिविष्टपम् ॥२७॥ लोमराजी कहते हैं—राजन् ! अग्नि आदि देवताओंने यवक्रीतसे ऐसा कहकर उन सबको नृतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोकको प्रस्थान किया ॥ २७ ॥

आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदापुष्पफलद्वमः। अत्रोष्य राजशार्दूल सर्वे पापं प्रमोक्ष्यसि ॥ २८॥

तृपश्रेष्ठ ! यह उन्हीं रैभ्यमुनिका पवित्र आश्रम है । यहाँके वृक्ष सदा फ़्ल और फलोंसे लदे रहते हैं । यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापोंसे छूट जाओगे ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने अष्टात्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः १३८

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें यवकीतोपाल्यानिविषयक एक सौ अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३८ ॥

### एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंकी उत्तराखण्ड-यात्रा और लोमश्रजीद्वारा उसकी दुर्गमताका कथन

लोमश उवाच

उशीरबीजं मैनाकं गिरिं इवेतं च भारत। समतीतोऽसि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव॥१॥

लोमराजी कहते हैं—भरतनन्दन युधिष्ठिर ! अब तुम उशीरबीज, मैनाक, स्वेत और काल्यौल नामक पहाड़ोंको लाँघकर आगे बढ़ आये ॥ १॥

एषा गङ्गा सप्तविधा राजते भरतर्षभ। स्थानं विरजसं पुण्यं यत्राग्निर्नित्यमिध्यते॥ २॥

भरतश्रेष्ठ ! यह देखो गङ्गाजी सात धाराओंसे सुशोभित हो रही हैं । यह रजोगुणरहित पुण्यतीर्थ है, जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वित रहते हैं ॥ २ ॥

एतद् वै मानुषेणाद्य न शक्यं द्रष्टुमद्भुतम् । समाधि कुरुताव्यग्रास्तीर्थान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ ३ ॥

यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता, अतः तुम सब लोग एकाग्रचित्त हो जाओ । व्यग्रताग्र्न्य हृदयसे तुम इन सब तीर्थोंका दर्शन कर सकोगे ॥ ३॥

पतद् द्रक्ष्यसि देवानामाकीडं चरणाङ्कितम्। अतिकान्तोऽसि कौन्तेय कालशैलं च पर्वतम्॥ ४॥ श्वेतं गिरिं प्रवेक्ष्यामो मन्दरं चैव पर्वतम्। यत्र माणिवरो यक्षः कुवेरश्चैव यक्षराद्॥ ५॥

यह देवताओंकी क्रीडास्थली है, जो उनके चरणचिह्नोंसे अंकित है। एकाग्रचित्त होनेपर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। कुन्तीकुमार! अब तुम कालशैल पर्वतको लाँघकर आगे बढ आये। इसके बाद हम स्वेतिगिरि (कैलास) तथा मन्दरा-चल पर्वतमें प्रवेश करेंगे, जहाँ माणिवर यक्ष और यक्षराज कुवेर निवास करते हैं। ४-५॥

अष्टाशीतिसहस्राणि गन्धर्वाः शीव्रगामिनः।
तथा किंपुरुषा राजन् यक्षाश्चैत चतुर्गुणाः॥ ६॥
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ते।
यक्षेन्द्रं मनुजश्रेष्ठ माणिभद्रमुपासते॥ ७॥

राजन् ! वहाँ तीव्रगतिसे चलनेवाले अद्वासी हजार गन्धर्व और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकारकी हैं। वे भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज माणिभद्रकी उपासनामें संलग्न रहते हैं। ६-७॥

तेषामृद्धिरतीवात्र गतौ वायुसमाश्च ते । स्थानात् प्रच्यावयेयुर्ये देवराजमपि ध्रुवम् ॥ ८ ॥

यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीवगतिमें वे वायुकी समानता करते हैं। वे चाहें तो देवराज इन्द्रको भी निश्चय ही अपने स्थानसे हटा सकते हैं॥ ८॥

तैस्तात बिलिभिर्गुप्ता यातुधानैश्च रिक्षताः। दुर्गमाः पर्वताः पार्थ समाधि परमं कुरु॥ ९॥

तात युधिष्ठिर ! उन बलवान् यक्ष और राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। अतः तुम विशेषरूपसे एकाग्रचित्त हो जाओ ॥ ९॥

कुवेरसिववाश्चान्ये रौद्रा मैत्राश्च राक्षसाः। तैः समेष्याम कौन्तेय संयतो विक्रमेण च॥१०॥ कुबेरके सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्रनामक राक्षसोंका हमें सामना करना पड़ेगा; अतः तुम पराक्रमके लिये तैयार रही ॥ १० ॥

कैलासः पर्वतो राजन् पड्योजनसमुच्छ्रितः । यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ ११ ॥

राजन् ! उधर छः योजन ऊँचा कैलासपर्वत दिखायी देता है, जहाँ देवता आया करते हैं । भारत ! उसीके निकट विशालापुरी ( वदरिकाश्रम तीर्थ ) है ॥ ११ ॥ असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराश्चसिकन्नराः । नागाः सुपर्णा गन्धर्वाः कुवेरसदनं प्रति ॥ १२ ॥

कुन्तीनन्दन! कुवेरके भवनमें अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गन्धर्व निवास करते हैं ॥ १२ ॥

तान् विगाहस्य पार्थाद्य तपसा च दमेन च । रक्ष्यमाणो मया राजन् भीमसनबलेन च ॥ १३॥

महाराज कुन्तीनन्दन ! तुम भीमसेनके बल और मेरी तपस्यासे सुरक्षित हो तप एवं इन्द्रियसंयमपूर्वक रहते हुए आज उन तीथोंमें स्नान करो ॥ १३॥

खस्ति ते वरुणो राजा यमश्च समितिजयः। गङ्गा च यमुना चैव पर्वतश्च दधातु ते॥ १४॥

राजा वरुण, युद्धविजयी यमराज, गङ्गा-यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करें ॥ १४ ॥

महतश्च सहाहिवभ्यां सरितश्च सरांसि च। स्वस्ति देवासुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महाद्युते॥१५॥

महाद्युते ! मस्द्गणः अश्विनीकुमारः सरिताएँ और सरोवर भी तुम्हारा मङ्गल करें । देवताओं असुरों तथा वसुओंसे भी तुम्हें कल्याणकी प्राप्ति हो ॥ १५॥

इन्द्रस्य जाम्बूनदपर्वताद् वै श्रृणामि घोषं तव देवि गङ्गे। गोपायैनं त्वं सुभगे गिरिभ्यः सर्वोजमाद्यापिततं नरेन्द्रम्॥१६॥

देवि गङ्गे ! मैं इन्द्रके सुवर्णमय मेरपर्वतसे तुम्हारा कल-कलनाद सुन रहा हूँ । सौभाग्यशालिनि ! ये राजा सुधिष्ठिर अजमीढवंशी क्षत्रियोंके लिये आदरणीय हैं। तुम पर्वतोंसे इनकी रक्षा कराओ ॥ १६ ॥

ददस्य शर्म प्रविविश्वतोऽस्य शैलानिमाञ्लैलस्रते नृपस्य । उक्त्वा तथा सागरगां स विष्रो यत्तो भवस्वेति द्यारास पार्थम् ॥ १७ ॥

'रौलपुत्रि ! ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं। तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो।' समुद्रगामिनी गङ्गानदीसे ऐसा कहकर विप्रवर लोमशने कुन्तीकुमार युधिष्ठिरको यह आदेश दिया कि 'अव तुम एकाग्रचित्त हो जाओ' ॥ १७॥

युधिष्ठिर उवाच

अपूर्वोऽयं सम्भ्रमो लोमशस्य कृष्णां च सर्वे रक्षत माप्रमादम् । देशो ह्ययं दुर्गतमो मतोऽस्य तसात् परंशौचमिहाचरध्वम् ॥ १८॥

युधिष्टिर बोले—बन्धुओ ! आज महिषं लोमशको बड़ी घबराहट हो रही है । यह एक अभ्तपूर्व घटना है । अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदीकी रक्षा करो । प्रमाद न करना । लोमशजीका मत है कि यह प्रदेश अत्यन्त दुर्गम है । अतः यहाँ अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे रहो ॥

वैशम्पायन उवाच

ततोऽत्रवीद् भीममुदारवीर्यं कृष्णां यत्तः पालय भीमसेन । शून्येऽर्जुनेऽसंनिहितं च तात त्वामेव कृष्णा भजते भयेषु ॥ १९॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर महावली भीमसे इस प्रकार बोले— भैया भीमसेन ! तुम सावधान रहकर द्रौपदीकी रक्षा करो । तात ! किसी निर्जन प्रदेशमें जब कि अर्जुन हमारे समीप नहीं हैं, भयका अवसर उपस्थित होनेपर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती हैं ॥ १९॥

ततो महात्मा स यमौ समेत्य मूर्धन्युपाद्याय विमृज्य गात्रे । उवाच तौ बाष्पकलं स राजा मा भैष्टमागच्छतमप्रमत्तौ ॥ २०॥

तत्पश्चात् महात्मा राजा युधिष्ठिरने नकुल-सहदेवके पास जाकर उनका मस्तक सूँवा और शरीरपर हाथ फेरा। फिर नेत्रोंसे आँसू वहाते हुए कहा-'भैया! तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ों!।। २०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां कैलासादिगिरिप्रवेशे

एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें पाण्डवोंका कैकास आदि पर्वतमाकाओंमें प्रवेशविषयक एक सौ उन्ताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२० ॥

### चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

# भीमसेनका उत्साह तथा पाण्डवोंका कुलिन्दराज सुवाहुके राज्यमें होते हुए गन्धमादन और हिमालय पर्वतको प्रस्थान

युधिष्ठिर उवाच

अन्तर्हितानि भूतानि बलवन्ति महान्ति च। अग्निना तपसा चैव शक्यं गन्तुं वृकोद्र॥ १॥

युधिष्ठिर बोले—भीमसेन ! यहाँ बहुत-से बलवान् और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं। अतः अग्निहोत्र एवं तपस्याके प्रभावसे ही हमलोग यहाँसे आगे बढ़ सकते हैं॥१॥ संनिवर्तय कौन्तेय श्रुत्पिपासे बलाश्रयात्। ततो बलं च दाक्ष्यं च संश्रयस्व वृकोदर ॥ २ ॥

हकोदर ! तुम बलका आश्रय लेकर अपनी भूख-प्यास मिटा दो। फिर शारीरिक शक्ति और चतुरताका सहारालो।। २॥ ऋपेस्त्वया श्रुतं वाक्यं केलासं पर्वतं प्रति। बुद्धया प्रपद्म कौन्तेय कथं कृष्णा गमिष्यति॥ ३॥

भैया ! कैलास पर्वतके विषयमें महर्षिने जो बात कही है, वह तुमने भी सुना ही है; अब स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेशमें कैसे चल सकेगी ! ॥ ३॥

अथवा सहदेवेन धौम्पेन च समं विभो। स्तैः पौरोगवैद्देवेव सर्वेश्च परिचारकैः॥ ४॥ रथैरद्वेश्च ये चान्ये विप्राः क्षेशासहाः पथि। सर्वेद्दवं सहितो भीम निवर्तसायतेक्षण॥ ५॥

अथवा विशालनेत्रोंवाले भीम ! तुम सह्देव, धौम्य, सार्थि, रसोह्ये, समस्त सेवकगण, रथ, घोड़े तथा मार्गके कष्टको सहन न कर सकनेवाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन सबके साथ यहींसे लीट जाओ ॥ ४-५॥

त्रयो वयं गमिष्यामो लघ्वाहारा यतव्रताः। अहं च नकुलद्रचैव लोमराश्च महातपाः॥ ६॥ ममागमनमाकाङ्क्षन् गङ्गाद्वारे समाहितः। वसेह द्रौपर्दी रक्षन् यावदागमनं मम॥ ७॥

केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमराजी—ये तीन व्यक्ति ही संयम और व्रतका पालन करते हुए यहाँसे आगेकी यात्रा करेंगे । हम तीनों ही स्वल्पाहारसे जीवन-निर्वाह करेंगे। तुम गङ्गाद्वार (हरिद्वार) मैं एकाग्रचित्त हो मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करो और जवतक मैं लौटकर न आऊँ, तबतक द्रौपदीकी रक्षा करते हुए वहीं निवास करो॥ ६–७॥

भीम उवाच

राजपुत्री श्रमेणाती दुःखाती चैव भारत। वजत्येव हि कल्याणी इवेतवाहदिदक्षया॥ ८॥ भीमसेनने कहा—भारत! राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्तेकी थकावटसे और मानसिक दुःखसे भी पीड़ित है तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुनको देखनेकी इच्छासे उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल ही रही है ॥ ८॥

तव चाप्यरतिस्तीवा वर्तते तमपश्यतः। गुडाकेशं महात्मानं संग्रामेष्वपळायिनम्॥९॥

संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले निद्राविजयी महात्मा अर्जुनको न देखनेके कारण आपके मनमें भी अत्यन्त खिन्नता हो रही है ॥ ९ ॥

किं पुनः सहदेवं च मां च कृष्णां च भारत।
द्विजाः कामं निवर्तन्तां सर्वे च परिचारकाः ॥ १० ॥
स्ताः पौरोगवाद्दवेव यं च मन्येत नो भवान्।
न ह्यहं हातुमिच्छामि भवन्तमिह कहिंचित् ॥ ११ ॥
शौलेऽसिन् राक्षसाकीणें दुर्गेषु विपमेषु च ।
इयं चापि महाभागा राजपुत्री पतिव्रता ॥ १२ ॥
त्वामृते पुरुषव्याच्च नोत्सहेद् विनिवर्तितुम् ।
तथैव सहदेवोऽयं सततं त्वामनुव्रतः ॥ १३ ॥
न जातु विनिवर्तेत मनोन्नो ह्यहमस्य वै ।
अपि चात्र महाराज सन्यसाचिदिदक्षया ॥ १४ ॥
सर्वे लालसभूताः स्ततसाद् यास्यामहे सह ।
यद्यशक्यो रथैर्गन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दरः ॥ १५ ॥
पद्भिरेव गमिष्यामो मा राजन् विमना भव ।
अहं वहिष्ये पाञ्चालीं यत्र यत्र न शक्ष्यति ॥ १६ ॥

फिर सहदेवके, मेरे तथा द्रौपदीके लिये तो कहना ही क्या है ! भारत ! ये ब्राह्मणलोग चाहें तो यहाँसे लौट सकते हैं । समस्त सेवक, सारिथ, रसोइये तथा हममेंसे और जिस-जिसको आप लौटाना उचित समझंं—ये सभी जा सकते हैं । राक्षसोंसे भरे हुए इस पर्वतपर तथा ऊँचे-नीचे दुर्गम प्रदेशोंमें में आपको कदािप अकेला छोड़ना नहीं चाहता । नरश्रेष्ठ ! यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटनेको कभी तैयार न होंगी । इसी प्रकार यह सहदेव भी आपमें सदा अनुराग रखनेवाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा । में इसके मनकी बात जानता हूँ । महाराज ! सव्यसाची अर्जुनको देखनेकी इच्छासे हम सभी लालायित हो रहेहैं; अतः सब साथ ही चलेंगे। राजन् ! अनेक कन्दराओंसे युक्त इस वर्वतपर यदि रथोंके द्वारा यात्रा सम्भव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिये उदास न हों । जहाँ-जहाँ द्वीपदी

नहीं चल सकेगी, वहाँ-वहाँ मैं स्वयं **इसे कंधेपर चढ़ाकर** ले जाऊँगा ॥ १०–१६ ॥

इति मे वर्तते बुद्धिमी राजन विमना भव।
सुकुमारौ तथा वीरौ माद्रीनन्दिकराबुभौ।
दुर्गे संतारियण्यामि यत्राशकौ भविष्यतः॥१७॥

राजन् ! मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हों। वीर माद्रीकुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थानमें ये असमर्थ हो जायँगे, वहाँ में इन्हें पार लगाऊँगा ॥ १७॥

युधिष्टिर उवा न

एवं ते भाषमाणस्य वलं भीमाभिवर्धताम्।
यत्त्वमुत्सहसे वोदुंपाञ्चालीं च यशिस्वनीम्॥ १८॥
यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते।
वलं तव यशक्ष्वैव धर्मः कीर्तिश्च वर्धताम्॥ १९॥
यत्त्वमुत्सहसे नेतुं आतरौ सह छुष्णया।
मा ते ग्लानिर्महावाहो मा च तेऽस्तु पराभवः॥ २०॥

युधिष्टिर वोले—भीमसेन ! इस प्रकार (उत्साहपूर्ण) बातें करते हुए तुम्हारा वल वढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रीपदी तथा नकुल-सहदेवको भी वहन करके ले चलनेका उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो। यह साहस तुम्हारे सिवा और किसीमें नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्तिका विस्तार हो। महावाहो ! तुम द्रीपदीसहित दोनों भाई नकुल-सहदेवको भी स्वयं ही ले चलनेकी शक्ति रखते हो, इसलिये कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसीसे भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े॥ १८-२०॥

वैशम्पायन उवाच

ततः कृष्णात्रवीद् वाक्यं प्रहसन्ती मनोरमा। गमिष्यामि न संतापः कार्यो मां प्रति भारत ॥ २१ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब सुन्दरी द्रौपदीने हँसते हुए कहा—'भारत! मैं आपके साथ ही चढूँगी; आप मेरे लिये चिन्ता न करें' ।। २१ ॥

लोमश उवाच

तपसा शक्यते गन्तुं पर्वतो गन्धमादनः। तपसा चैव कॉन्तेय सर्वे योक्ष्यामहे वयम् ॥ २२ ॥ नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पार्थिव। अहं चत्वं च कौन्तेय द्रक्ष्यामः द्वेतवाहनम्॥ २३ ॥

ले। मराजीने कहा — कुन्तीनन्दन! गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके वलसे ही जाया जा सकता है। हम सब लेगोंको तपःशक्तिका संचय करना होगा। महाराज ! नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबलसे ही अर्जुनको देख सकेंगे॥ २२–२३॥

वैशम्पायन उवाच

पवं सम्भापमाणास्ते सुबाहुविपयं महत्।
दहशुर्मुदिता राजन् प्रभूतगज्ञवाजिमत्॥ २४॥
किराततङ्गणाकीणं पुलिन्दशतसंकुलम्।
हिमवत्यमरैर्जुष्टं वहाश्चर्यसमाकुलम्।
सुबाहुश्चापि तान् दृष्ट्या पूजया प्रत्यगृह्णत्॥ २५॥
विषयान्ते कुलिन्दानामीश्वरः प्रीतिपूर्वकम्।
ततस्ते पूजितास्तेन सर्व पव सुखोषिताः॥ २६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े । कुछ दूर जानेपर उन्हें कुलिन्दराज सुवाहुका विशाल राज्य दिखायी दिया। जहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, त**ङ्गण** एवं कुलिन्द आदि जंगली जातियोंके लोग निवास करते थे। वह देवताओंसे सेवित देश हिमालयके अत्यन्त समीप था। वहाँ अनेक प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखायी देती थीं। सुवाहका वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिन्दोंके राजा सुबाहुको जब यह पता लगा कि मेरे राज्यमें पाण्डव आये हैं, तब उसने राज्यकी सीमापर जाकर बड़े आदर-सत्कारके साथ उन्हें अपनाया । उसके द्वारा प्रेमसे पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुखसे वहाँ रहे ॥ २४-२६ ॥ प्रतस्थुर्विमले सूर्ये हिमवन्तं गिरिं प्रति। इन्द्रसेनमुखांश्चापि भृत्यान् पौरोगवांस्तथा ॥ २७ ॥ सदांश्च पारिवहांश्च द्रौपद्याः सर्वशो नृप। राज्ञः कुलिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः ॥ २८ ॥ पद्गिरेव महावीर्या ययुः कौरवनन्दनाः। ते रानैः प्राद्रवन् सर्वे कृष्णया सह पाण्डवाः। तसाद् देशात् सुसंहष्टा द्रष्टुकामा धनंजयम्॥ २९॥

दूसरे दिन निर्मल प्रभातकालमें सूर्योदय होनेपर उन सबने हिमालय पर्वतकी ओर प्रस्थान किया । जनमेजय ! इन्द्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशालाके अध्यक्षको तथा द्रौपदीके सारे सामानोंको कुलिन्दराज सुवाहुके यहाँ सौंपकर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुलनन्दन पाण्डव द्रौपदीके साथ धीरे-धीरे पैदल ही चल दिये। उनके मनमें अर्जुनको देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी। अतः वे बड़े हर्ष और उल्लासके साथ उस देशसे प्रस्थित हुए॥ २७–२९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमें गन्धमादनप्रवेराविषयक एक सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

### एकचत्वारिंशदधिक शततमोऽव्यायः

युधिष्ठिरका भीमसेनसे अर्जुनको न देखनेके कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं उनके गुणोंका सारण करते हुए गन्धमादन पर्वतपर जानेका दृढ़ निश्चय करना

युधिष्ठिर उवाच

भीमसेन यमौ चोभौ पाञ्चालि च निबोधत। नास्तिंभूतस्य नाशो वैपश्यतासान् वनेचरान्॥ १॥

युधिष्ठिर बोले—भीमसेन, नकुल-सहदेव और द्रौपदी! तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मोंका विना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हींके कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन-वनमें भटक रहे हैं ॥ १॥

दुर्वलाः क्लेशिताः स्मेति यद् ब्रुवामेतरेतरम् । अशक्येऽपि वजामो यद् धनंजयदिदक्षया ॥ २ ॥

यद्यपि हमलोग दुर्बल हैं, क्लेशमें पड़े हुए हैं, तथापि जो एक-दूसरेसे उत्साहपूर्वक वार्ते करते हैं और जहाँ जाना सम्भव नहीं, उस मार्गपर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें एक ही कारण है, हम सबके हृदयमें अर्जुनको देखनेके लिये प्रवल उत्कण्ठा है।। २।।

तन्मे दहति गात्राणि त्ऌराशिमिवानलः। यच वीरं न पदयामि धनंजयमुपान्तिकात्॥ ३॥

इतना प्रयास करनेपर भी मैं वीर धनंजयको जो अबतक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिन्ता मेरे सम्पूर्ण अङ्गोंको उसी प्रकार दग्ध कर रही है, जैसे आग रूईके ढेरको जलाती रहती है ॥ ३॥

तस्य दर्शनतृष्णं मां सानुजं वनमास्थितम्। याज्ञसेन्याः परामर्शः स च वीर दहत्युत ॥ ४ ॥

उसीके दर्शनकी प्यास लेकर में भाइयोंसहित इस वनमें आया हूँ। बीर भीमसेन ! दुःशासनने जो द्रौपदीके केश पकड़ लिये थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोकसे दग्ध कर देती है ॥ ४॥

नकुळात् पूर्वजं पार्थं न पश्याम्यमितौजसम्। अजेयमुग्रधन्वानं तेन तप्ये वृकोद्र॥५॥

हकोदर! भयंकर धनुष धारण करनेवाले अजेय वीर अमित तेजस्वी अर्जुनको, जो नकुलसे पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अरतक नहीं देख रहा हूँ, इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है ॥ ५॥

तीर्थानि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च। चरामि सह युष्माभिस्तस्य दर्शनकाङ्क्षया॥ ६॥

अर्जुनको देखनेकी ही अभिलाषासे में तुमलोगोंके साथ विभिन्न तीर्थोंमें, रमणीय वनोंमें और सुन्दर सरोवरोंके तटपर विचर रहा हूँ॥ ६॥ पञ्चवर्षाण्यहं वीरं सत्यसंधं धनंजयम्। यन्न पश्यामि बीभत्सुं तेन तप्ये वृकोदर॥ ७॥

भीमसेन! आज पाँच वर्ष हो गये, मैं अपने वीर भाई सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके दर्शनसे विज्ञत हो गया हूँ। इसके कारण मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है॥ ७॥ तं वै स्यामं गुडाकेशं सिंहविकान्तगामिनम्।

न पर्याम गुडाकरा सिंहावकान्तगासमम्।
न पर्यामि महावाहुं तेन तप्ये चुकोदर ॥ ८॥

वृकोदर ! सिंहके समान मस्तानी चालसे चलनेवाले निद्राविजयीः स्थामवर्णः महाबाहु अर्जुनको नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिये मेरे मनमें बड़ा संताप हो रहा है ॥ ८॥

कृतास्त्रं निपुणं युद्धेऽप्रतिमानं धनुष्मताम्। न पर्यामि कुरुश्रेष्ठ तेन तप्ये वृकोद्र॥ ९॥

कुरुश्रेष्ठ भीमसेन ! अस्त्रविद्यामें प्रवीण, युद्धकुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुनको नहीं देखता हूँ, इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है ॥ ९॥

चरन्तमरिसंघेषु काले क्रुद्धमिवान्तकम्। प्रभिन्नमिव मातङ्गं सिंहस्कन्धं धनंजयम्॥१०॥

जो युद्धके समय शत्रुओंके समूहमें कुपित यमराजकी भाँति विचरता है, जिसके कंधे सिंहके समान हैं तथा जो मदकी धारा बहानेवाले मत्त गजराजके समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजयसे अवतक भेंट न हो सकी; इसका मुझे बड़ा दु:ख है।। १०॥

यः स राकादनवरो वीर्येण द्रविणेन च। यमयोः पूर्वेजः पार्थः रवेताश्वोऽमितविकमः ॥ ११ ॥ दुःखेन महताविष्टस्तं न पदयामि फाल्गुनम् । अजेयमुत्रधन्वानं तेन तप्ये वृकोदर ॥ १२ ॥

वृकोदर ! जो पराक्रम और सम्पत्तिमें देवराज इन्द्रसे तिनक भी कम नहीं है, जिसके रथके घोड़े स्वेत रंगके हैं, जो नकुल सहदेवसे अवस्थामें यहा है, जिसके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है तथा जो उग्रधनुर्धर एवं अजेय है, उस वीरवर अर्जुनके दर्शनसे में विश्वत हूँ; इसके लिये मुझे महान् कष्ट हो रहा है । मैं चिन्ताकी आगमें जला जा रहा हूँ ॥ ११-१२॥

सततं यः क्षमाशीलः क्षिप्यमाणोऽप्यणीयसा। ऋजुमार्गप्रपन्नस्य शर्मदाताभयस्य च ॥ १३ ॥ स तु जिह्मप्रवृत्तस्य माययाभिजिघांसतः। अपि वज्रधरस्यापि भवेत् कालविषोपमः ॥ १४ ॥

जो छोटे लोगोंके आक्षेप करनेपर भी संदा क्षमाशील होनेके कारण उस आक्षेपको सह लेता है तथा सरल मार्गसे अपनी शरणमें आनेवाले लोगोंको मुख पहुँचाकर उन्हें अभयदान देता है, वहीं अर्जुन, जब कोई कुटिल मार्गकां आश्रय ले छल-कपटसे उसपर आधात करना चाहता है, तब वह बज्रधारी इन्द्र ही क्यों न हो, उसके लिये काल और विषके समान भयंकर हो जाता है।। १३-१४॥

शत्रोरिष प्रपन्नस्य सोऽनृशंसः प्रतापवान् । दाताभयस्य वीभत्सुरमितात्मा महाबलः ॥ १५ ॥ सर्वेषामाश्रयोऽस्माकं रणेऽरीणां प्रमर्दिता । आहर्ता सर्वरतानां सर्वेषां नः सुखावहः ॥ १६ ॥

यदि शत्रु भी शरणमें आ जाय तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता और उसे निर्भय कर देता है। वह महावली महामना अर्जुन ही हमलोगोंका सहारा है। वही समराङ्गणमें हमारे शत्रुओंको रौंद डालनेकी शक्ति रखता है। उसीने हमारे लिये सब प्रकारके रत्न लाकर सुलभ किये थे और वही हम सबको सदा सुख पहुँचानेवाला है।। १५-१६॥

रत्नानि यस्य वीर्येण दिव्यान्यासन् पुरा मम । बहूनि बहुजातीनि यानि प्राप्तः सुयोधनः ॥ १७ ॥

जिसके पराक्रमसे हमारे पास पहले अनेक प्रकारकी असंख्य रत्नराशि संचित हो गयी थी। जिसे सुयोधनने ले लिया॥ १७॥

यस्य वाहुबळाद् वीर सभा चासीत् पुरामम। सर्वरत्नमयी ख्याता त्रिषु छोकेषु पाण्डव ॥१८॥

वीर भीमसेन ! जिसके बाहुवलसे पहले मेरे अधिकारमें सम्पूर्ण रहों की बनी हुई त्रिभुवनविख्यात सभा थी ॥ १८॥ वासुदेवसमं वीर्ये कार्तवीर्यसमं युधि। अजेयममितं युद्धे तं न पश्यामि फाल्गुनम् ॥ १९॥

जो पराक्रममें भगवान् श्रीकृष्ण और युद्धमें कार्तवीर्य अर्जुनके समान है तथा जो समरभूमिमें एक होकर भी असंख्य-सा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अर्जुनको में बहुत दिनोंसे नहीं देख पाता हूँ ॥ १९॥

संकर्षणं महावीर्ये त्वां च भीमापराजितम् । अनुयातः स्ववीर्येण वासुदेवं च रात्रुहा ॥ २०॥

भीमसेन ! रात्रुनाराक अर्जुन अपने पराक्रमसे महावली वलरामकीः तुझ अपराजित वीरकी और वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णकी समानता कर सकता है ॥ २० ॥

यस्य बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरंदरः। जवे वायुर्मुखे सोमः क्रांधे मृत्युः सनातनः॥ २१॥ ते वयं तं नरव्याघ्रं सर्वे वीर दिदृक्षवः। प्रवेक्यामो महावाहो पर्वतं गन्धमादनम्॥२२॥

महाबाहो ! जो वाहुवल और प्रभावमें देवराज इन्द्रके समान है, जिसके वेगमें वायु, मुखमें चन्द्रमा और क्रोधमें सनातन मृत्युका निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुनको देखनेके लिये उत्सुक होकर हम सब लोग आज गन्धमादन पर्वतकी घाटियोंमें प्रवेश करेंगे ॥ २१-२२॥

विशाला बदरी यत्र नरनारायणाश्रमः। तं सदाध्युपितं यक्षेद्रंक्ष्यामो गिरिमुत्तमम्॥२३॥ कुवेरनलिनीं रम्यां राक्षसैरभिसेविताम्। पद्गिरेव गमिष्यामस्तप्यमाना महत् तपः॥२४॥

गन्धमादन वही है, जहाँ विशाल वदरीका वृक्ष और भगवान् नर-नारायणका आश्रम है; उस उत्तम पर्वतपर सदा यक्षगण निवास करते हैं; इमलोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा, राक्षसोंद्वारा सेवित कुवेरकी सुरम्य पुष्करिणी भी है, जहाँ हमलोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे॥ २३-२४॥

न च यानवता शक्यो गन्तुं देशो वृकोदर। न नृशंसेन छुच्धेन नाप्रशान्तेन भारत॥२५॥

भरतनन्दन! वृकोदर! उस प्रदेशमें किसी सवारीसे नहीं जाया जा सकता तथा जो क्रूर, लोभी और अशान्त है, ऐसे मनुष्यके लिये श्रद्धाकी कमीके कारण उस स्थानपर जाना असम्भव है।। तत्र सर्वे गमिष्यामो भीमार्जुनगवेषिणः।

तत्र सर्वे गर्मिष्यामा भीमाजुनगवीषणः। सायुधा बद्धनिस्त्रिशाः सार्धे विप्नैर्महावतैः॥ २६॥

भीमसेन ! हम सब छोग अर्जुनकी खोज करते हुए तलवार वाँधकर अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसजित हो इन महान् व्रतधारी ब्राह्मणोंके साथ वहाँ चलेंगे ॥ २६ ॥

मक्षिकादंशमशकान् सिंहान् व्याघान् सरीस्रपान्। प्राप्नोत्यनियतः पार्थं नियतस्तान् न पश्यति ॥ २७ ॥

भीमसेन ! जो अपने मन और इन्द्रियोंपर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्यको वहाँ जानेपर मक्खी, डाँस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सपोंका सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम-नियमसे रहनेवाला है, उसे उन जन्तुओंका दर्शन तक नहीं होता ॥ २७ ॥

ते वयं नियतात्मानः पर्वतं गन्धमादनम्। प्रवेक्ष्यामो मिताहारा धनंजयिददक्षवः॥ २८॥

अतः हमलोग भी अर्जुनको देखनेकी इच्छापे अपने मनको संयममें रखकर स्वल्पाहार करते हुए गन्धमादनकी पर्वतमालाओंमें प्रवेश करेंगे ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे एकचःवारिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमं लोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमं गन्धमादनप्रवेशिवषयक

एक सौ इकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४९ ॥

### द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

### पाण्डवोंद्वारा गङ्गाजीकी वन्दना, लोमशजीका नरकासुरके वध और भगवान् वाराहद्वारा वसुधाके उद्धारकी कथा कहना

लोमश उवाच

द्रष्टारः पर्वताः सर्वे नद्यः सपुरकाननाः। तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सिळळं करैः॥ १॥

लोमशजीने कहा—तीर्थदर्शी पाण्डुकुमारो ! तुमने सब पर्वतोंके दर्शन कर लिये । नगरों और वनोंसहित निदयोंका भी अवलोकन किया । शोभाशाली तीर्थोंके भी दर्शन किये और उन सबके जलका अपने हार्थोंसे स्पर्श भी कर लिया ॥ १॥

पर्वतं मन्दरं दिव्यमेष पन्थाः प्रयास्यति । समाहिता निरुद्धिग्नाः सर्वे भवत पाण्डवाः ॥ २ ॥ अयं देवनिवासं। वै गन्तव्यो वो भविष्यति । ऋषीणां चैव दिव्यानां निवासः पुण्यकर्मणाम् ॥ ३ ॥

पाण्डवो ! यह मार्ग दिव्य मन्दराचलकी ओर जायगा । अब तुम सब लोग उद्देगशून्य और एकाग्रचित्त हो जाओ । यह देवताओंका निवासस्थान है। जिसपर तुम्हें चलना होगा । यहाँ पुण्यकर्म करनेवाले दिव्य ऋषियोंका भी निवास है ॥ २-३॥

एषा शिवजला पुण्या याति सौम्य महानदी। बदरीप्रभवा राजन देवर्षिगणसेविता॥ ४॥

सौम्य स्वभाववाले नरेश ! यह कल्याणमय जलसे भरी हुई पुण्यस्वरूपा महानदी अलकनन्दा (गङ्गा) प्रवाहित होती है, जो देवर्षियोंके समुदायसे सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बदरिकाश्रमसे ही हुआ है ॥ ४॥

पषा वैहायसैनित्यं वालखिल्यैर्महात्मिः। अर्चिता चोपयाता च गन्धवेश्च महात्मिभः॥ ५॥

आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गन्धर्वगण भी नित्य इसके तटपर आते-जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं ॥ ५॥

अत्र साम स गायन्ति सामगाः पुण्यनिः खनाः । मरीचिः पुळहरचैव भृगुरचैवाङ्गिरास्तथा ॥ ६ ॥

सामगान करनेवाले विद्वान् वेदमन्त्रोंकी पुण्यमयी ध्वनि फैलाते हुए यहाँ सामवेदकी ऋचाओंका गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अङ्गिरा भी यहाँ जप एवं स्वाध्याय करते हैं॥ ६॥

अत्राह्मिकं सुरश्रेष्ठो जपते समरुद्गणः। साध्याद्यवेवाश्विनौ चैव परिधावन्ति तं तदा॥ ७॥ देवश्रेष्ठ इन्द्र भी मक्द्गणोंके साथ यहाँ आकर प्रति-दिन नियमपूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनीकुमार भी उनकी परिचर्यामें रहते हैं॥ ७॥ चन्द्रमाः सह सूर्येण ज्योतींषि च प्रहैं: सह। अहोरात्रविभागेन नदीमेनामनुवजन्॥ ८॥

चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन-रातके विभाग-पूर्वक इस पुण्य नदीकी यात्रा करते हैं ॥ ८ ॥

पतस्याः सिललं मूर्धिन वृषाङ्गः पर्यधारयत् । गङ्गाद्वारे महाभाग येन लोकस्थितिभैवेत् ॥ ९ ॥

महाभाग ! गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में साक्षात् भगवान् शंकरने इसके पावन जलको अपने मस्तकपर धारण किया है, जिससे जगत्की रक्षा हो ॥ ९ ॥

एतां भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एव हि। प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभिवादत॥१०॥

तात ! तुम सब लोग मनको संयममें रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदीके तटपर चलकर इसे सादर प्रणाम करो ॥ १०॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा लोमशस्य महात्मनः। आकाशगङ्गां प्रयताः पाण्डवास्तेऽभ्यवादयन्॥ ११॥

महात्मा लोमशका यह वचन सुनकर सब पाण्डवोंने संयतचित्तसे भगवती आकाशगङ्गा (अलकनन्दा) को प्रणाम किया ॥ ११॥

अभिवाद्य च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः। पुनः प्रयाताः संदृष्टाः सर्वेर्ऋषिगणैः सह ॥ १२॥

प्रणाम करके धर्मका आचरण करनेवाले वे समस्त पाण्डव पुनः सम्पूर्ण ऋषि-मुनियोंके साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े।। १२।।

ततो दूरात् प्रकाशन्तं पाण्डुरं मेरुसंनिभम् । दृहशुस्ते नरश्रेष्ठा विकीणं सर्वतोदिशम् ॥ १३ ॥

तदनन्तर उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंने एक श्वेत पर्वत-सा देखा, जो मेश्गिरिके समान दूरसे ही प्रकाशित हो रहा था। वह सम्पूर्ण दिशाओंमें विखरा जान पड़ता था॥ १३॥

तान् प्रष्टुकामान् विज्ञाय पाण्डवान् स तु लोमशः। उवाच वाक्यं वाक्यकः श्रुणुध्वं पाण्डुनन्द्नाः ॥ १४ ॥

लोमराजी ताड़ गये कि पाण्डवलोग उस खेत पर्वताकार

वस्तुके विषयमें कुछ पूछना चाहते हैं, तब प्रवचनकी कला जाननेवाले उन महिंदों कहा—'पाण्डवों ! सुनों ॥ १४॥

पतद् विकीणं सुश्रीमत् कैलासिशाखरोपमम्। यत् पश्यसि नरश्रेष्ठ पर्वतप्रतिमं स्थितम्॥१५॥ पतान्यस्थीनि दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः। पर्वतप्रतिमं भाति पर्वतप्रस्तराश्रितम्॥१६॥

'नरश्रेष्ठ ! यह जो सब ओर बिखरी हुई कैलास-शिखरके समान सुन्दर प्रकाशयुक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशालकाय नरकासुरकी हिंडुयाँ हैं । पर्वत और शिलाखण्डोंपर स्थित होनेके कारण ये भी पर्वतके समान ही प्रतीत होती हैं ॥ १५-१६ ॥

पुरात नेन देवेन विष्णुना परमात्मना। दैत्यो विनिद्दतस्तेन सुरराजहितैपिणा॥१७॥

'पुरातन परमात्मा श्रीविष्णुदेवने देवराज इन्द्रका हित करनेकी इच्छासे उस दैत्यका वध किया था ॥ १७ ॥

द्शवर्पसहस्राणि तपस्तप्यन् महामनाः। ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःस्वाध्यायविक्रमात्॥ १८॥

'वह महामना दैत्य दस हजार वर्षोतक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रमसे इन्द्रका स्थान लेना चाहताथा॥ १८॥

तपोबलेन महता बाहुवेगवलेन च। नित्यमेव दुराधर्षो धर्षयन् स दितेः सुतः ॥ १९ ॥

अपने महान् तपोयल तथा वेगयुक्त बाहुबलसे वह देवताओंके लिये सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सय देवताओंको सताया करता था॥ १९॥

स तु तस्य वलं शात्वा धर्मे च चिरतव्रतम् । भयाभिभूतः संविग्नः शक्ष आसीत् तदानघ ॥ २०॥

'निप्पाप युधिष्ठिर ! नरकासुर बलवान् तो था ही, धर्मके लिये भी उसने कितने ही उत्तम वर्तोका आचरण किया था, यह सब जानकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ, वे घबरा उटे ॥ २०॥

तेन संचिन्तितो देवो मनसा विष्णुरव्ययः। सर्वत्रगः प्रभुः श्रीमानागतश्च स्थितो वभौ ॥ २१॥

'तव उन्होंने मन-ही-मन अविनाशी भगवान् विष्णुका चिन्तन किया, उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान् श्रीपति वहाँ उपस्थित हो प्रकाशित हुए ॥ २१ ॥

त्रमुपयश्चापि तं सर्वे तुष्टुबुश्च दिवौकसः। तं दृष्टा ज्वलमानश्चीर्भगवान् दृष्यवाहनः॥ २२॥ नष्टतेजाः समभवत् तस्य तेजोऽभिभर्त्सितः। तं दृष्टा वरदं देवं विष्णुं देवगणेश्वरम्॥ २३॥ प्राञ्जिलः प्रणतो भूत्वा नमस्छत्य च वज्रभृत् । प्राह्म वाक्यं ततस्तर्चं यतस्तस्य भयं भवेत् ॥ २४ ॥

'उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियोंने उनकी स्तुति की । उन्हें देखते ही प्रज्वित्त कान्तिसे सुशोभित भगवान् अग्निदेवका तेज नष्ट-सा हो गया । वे श्रीहरिके तेजसे तिरस्कृत हो गये । समस्त देवसमुदायके स्वामी एवं वरदायक भगवान् विष्णुका दर्शन करके वज्रधारी इन्द्रने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वार-वार मस्तक झकाया। तदनन्तर वे सारी बातें भगवान्से कह सुनायीं, जिनके कारण उन्हें उस दैत्यसे भय हो रहा थां ॥ २२-२४॥

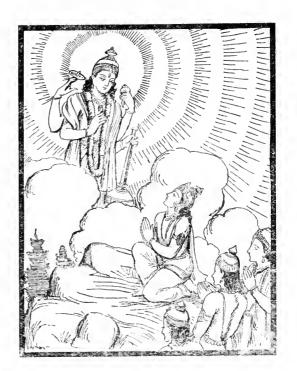

### विष्णुरुवाच

जानामि ते भयं शक दैत्येन्द्रान्नरकात् ततः। ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थानं तपःसिद्धेन कर्मणा॥ ६५॥

तव भगवान् विष्णुने कहा—इन्द्र ! मैं जानता हूँ, तुम्हें दैत्यराज नरकासुरसे भय प्राप्त हुआहै। वह अपने तपः-सिद्ध कर्मोद्वारा इन्द्रपदको लेना चाहता है। २५॥

सोऽहमेनं तव प्रीत्या तपःसिद्धमपि ध्रुवम् । वियुनज्मि देहाद् देवेन्द्र मुहूर्तं प्रतिपालय ॥ २६॥

देवेन्द्र ! यद्यपि तपस्याद्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है तो भी मैं तुम्हारे प्रेमवश निश्चय ही उस दैत्यको मार डालूँगा, तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो ॥ २६ ॥

तस्य विष्णुर्महातेजाः पाणिना चेतनां हरत्। स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवाहतः॥ २७॥ ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान् विष्णुने हाथसे मार-कर उस दैत्यके प्राण हर लिये और वह वज्रके मारे हुए गिरिराजकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २७॥

तस्यैतदस्थिसंघातं मायाविनिहतस्य वै। इदं द्वितीयमपरं विष्णोः कर्म प्रकाशते॥ २८॥

इस प्रकार मायाद्वारा मारे गये उस दैत्यकी हािंडुयोंका यह समूह दिखायी देता है। अब मैं भगवान् विष्णुका यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ, जो सर्वत्र प्रकाशमान है॥ २८॥

नष्टा वसुमती कृत्स्ना पाताले चैव मिजजा। पुनरुद्धरिता तेन वाराहेणैकश्टिक्कणा॥ २९॥

एक समय सारी पृथ्वी एकार्णवके जलमें डूबकर अहरय हो गयी, पातालमें डूब गयी। उस समय भगवान् विष्णुने पर्वतिशिखरके सहश एक दाँतवाले वाराहका रूप धारण करके पुनः इसका उद्घार किया था॥ २९॥

### युधिष्ठिर उवाच

भगवन् विस्तरेणेमां कथां कथय तत्त्वतः। कथं तेन सुरेशेन नष्टा वसुमती तदा॥३०॥ योजनानां शतं ब्रह्मन् पुनरुद्धरिता तदा। केन चैव प्रकारेण जगतो धरणी ध्रुवा॥३१॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! देवेश्वर भगवान् विष्णुने पातालमें सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वीका पुनरुद्धार किस प्रकार किया ? आप इस कथाको यथार्थरूपसे और विस्तारपूर्वक किये । जगत्का भार धारण करनेवाली इस अचला पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये उन्होंने किस उपायका अवलम्बन किया ? ॥ ३०-३१ ॥

शिवा देवी महाभागा सर्वसस्यप्ररोहिणी। कस्य चैव प्रभावाद्धि योजनानां शतं गता॥ ३२॥

सम्पूर्ण सस्योंका उत्पादन करनेवाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधादेवी किसके प्रभावसे सैकड़ों योजन नीचे घँस गयी थी। । ३२॥

केन तद् वीर्यसर्वस्यं दक्षितं परमात्मनः। पतत् सर्वे यथातस्वमिच्छामि द्विजसत्तम। श्रोतुं विस्तरशः सर्वे त्यं हि तस्य प्रतिश्रयः॥ ३३॥

परमात्माके उस अद्भुत पराक्रमका दर्शन ( ज्ञान ) किसने कराया था ? द्विजश्रेष्ठ ! यह सब मैं यथार्थरूपसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । आप इस वृत्तान्तके आश्रय ( ज्ञाता ) हैं ॥ ३३॥

### लोमश उवाच

यत् तेऽहं परिपृष्टोऽस्मि कथामेतां युधिष्ठिर। तत् सर्वमिखिलेनेह श्रूयतां मम भाषतः॥३४॥ लोमराजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुमने जिसके विषयमें मुझसे प्रश्न किया है, वह कथा-वह सारा वृत्तान्त में बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३४॥

पुरा कृतयुगे तात वर्तमाने भयंकरे। यमत्वं कारयामास आदिदेवः पुरातनः॥३५॥

तात ! इस कल्पके प्रथम सत्ययुगकी वात है, एक समय वड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। उस समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान् श्रीहरि ही यमराजका भी कार्य सम्पन्न करते थे। । ३५।।

यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमतः। न तत्र म्रियते कश्चिज्ञायते वा तथाप्युत ॥ ३६ ॥

युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान् देवदेव भगवान् श्रीहरिके यमराजका कार्य सँभालते समय किसी भी प्राणीकी मृत्यु नहीं होती थी; परंतु उत्पत्तिका कार्य पूर्ववत् चलता रहा ॥ ३६॥

वर्धन्ते पक्षिसंघाश्च तथा पद्युगवेडकम् । गवाइवं च मृगाइचैव सर्वे ते पिशिताशनाः ॥ ३७ ॥

फिर तो पक्षियोंके समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़-बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे॥ ३७॥

तथा पुरुषशार्दूल मानुपाश्च परंतप । सहस्रशो ह्ययुतशो वर्धन्ते सिळलं यथा ॥ ३८ ॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ ! जैसे वरसातमें पानी बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी हजार एवं दस हजार गुनी संख्यामें बढ़ने लगे ॥ ३८॥

पतिसम् संकुले तात वर्तमाने भयंकरे। अतिभाराद् वसुमती योजनानां रातं गता॥ ३९॥

तात ! इस प्रकार सब प्राणियोंकी वृद्धि होनेसे जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गयी, तब अत्यन्त भारसे दबकर यह पृथ्वी सैंकड़ों योजन नीचे चली गयी ॥ ३९॥

सा वै ब्यथितसर्वाङ्गी भारेणाक्रान्तचेतना। नारायणं वरं देवं प्रपन्ना शरणं गता॥४०॥

भारी भारके कारण पृथ्वी देवीके सम्पूर्ण अङ्गोंमें बड़ी पीड़ा हो रही थी। उसकी चेतना छप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान् नारायणकी शरणमें गयी।

### पृथिव्युवाच

भगवंस्त्वत्त्रसादाद्धि तिष्ठेयं सुचिरं त्विह । भारेणास्मि समाक्षान्तान शकोमि स्म वर्तितुम् ॥ ४१ ॥

पृथ्वी वोली—भगवन् ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मैं दीर्घ कालतक यहाँ स्थिर रह सकूँ। इस समय मैं भारसे इतनी दब गयी हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती॥ ४१॥ ममेमं भगवन् भारं व्यपनेतुं त्वमहैसि। शरणागतास्मिते देव प्रसादं कुरु मे विभो ॥ ४२॥

भगवन् ! मेरे इस भारको आप दूर करनेकी कृपा करें । देव ! मैं आपकी शरणमें आयी हूँ । विभो ! मुझपर कृपाप्रसाद कीजिये ॥ ४२ ॥

तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा भगवानक्षरः प्रभुः। प्रोवाच वचनं हृष्टः श्रव्याक्षरसमं।रितम्॥ ४३॥

पृथ्वीका यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान् नारायण-ने प्रसन्न होकर अवणमधुर अक्षरोंसे युक्त मीठी वाणीमें कहा ॥

### विष्णुरुवाच

न ते महि भयं कार्यं भारातें वसुधारिणि। अहमेवं तथा कुर्मि यथा लघ्वी भविष्यसि॥ ४४॥

भगवान विष्णु वोले—वसुधे ! तू भारसे पीडित है; किंतु अब उसके लिये भय न कर । मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ, जिससे तू हल्की हो जायगी ॥ ४४ ॥

लोमश उवाच

स तां विसर्जयित्वा तु वसुधां शैलकुण्डलाम् । ततो वराहः संवृत्त एकशृङ्गो महाद्युतिः ॥ ४५ ॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! पर्वतरूपी कुण्डलोंसे विभूषित वसुधादेवीको विदा करके महातेजस्वी भगवान् विष्णुने वाराहका रूप धारण कर लिया। उस समय उनके एकही दाँतथाः जो पर्वतःशिखरके समान सुशोभित होताथा॥

रक्ताभ्यां नयनाभ्यां तु भयमुन्पादयन्निव । धूमं च ज्वलयँह्रक्ष्म्या तत्र देशे व्यवर्धत ॥ ४६ ॥

वे अपने लाल-लाल नेत्रोंसे मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अङ्गकान्तिसे धूम प्रकट करते हुए उस स्थानपर वढ़ने लगे॥ ४६॥

स गृहीत्वा वसुमतीं श्रङ्गेणैकेन भाखता। योजनानां शतं वीर समुद्धरित सोऽक्षरः॥ ४७॥

बीर युधिष्टिर ! अविनाशी भगवान् विष्णुने अपने एक ही तेजस्वी दाँतके द्वारा पृथ्वीको थामकर उसे सौ योजन ऊपर उठा दिया ॥ ४७ ॥

तस्यां चाद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत । देवाः संक्षुभिताः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ४८ ॥

पृथ्वीको उठाते समय सब ओर भारी इलचल मच गयी। सम्पूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुच्ध हो उठे॥४८॥

हाहाभूतमभूत् सर्वे त्रिदिवं व्योम भूस्तथा। न पर्यवस्थितः कश्चिद्देवो वा मानुषोऽपि वा॥ ४९॥ ततो ब्रह्माणमासीनं ज्वलमानमिव श्रिया। देवाः सर्षिगणाइचैव उपतस्थुरनेकशः॥ ५०॥ स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूलोक सवमें अत्यन्त हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्माजीके समीर गये। उस समय वे अपने आसनपर वैठकर दिव्य कान्तिसे प्रकाशित हो रहे थे॥ ४९-५०॥

उपसर्प्य च देवेशं ब्रह्माणं लोकसाक्षिकम्। भूत्वा प्राञ्जलयः सर्वे वाक्यमुचारयंस्तदा॥ ५१॥

लोकसाक्षी देवेश्वर ब्रह्माके निकट पहुँचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा--।। ५१ ॥

लोकाः संक्षुभिताः सर्वे व्याकुलं च चराचरम्। समुद्राणां च संक्षोभस्त्रिदशेश प्रकाशते ॥ ५२॥

देवेश्वर ! सम्पूर्ण लोकोंमें हलचल मच गयी है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्रोंमें बड़ा भारी क्षोभ दिखायी दे रहा है॥ ५२॥

सैषा वसुमती छत्स्ना योजनानां रातं गता। किमेतद् किं प्रभावेण येनेदं व्याकुळं जगत्। आख्यातुनो भवाव्शीव्रं विसंकाः समेह सर्वराः॥ ५३॥

'यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गयी थी, अब यह किसके प्रभावसे कौन-सी अद्भुत घटना घटित हो रही है, जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है। आप शीघ हमें इसका कारण बताइये। हम सब लोग अचेत-से हो रहे हैं'॥ ५३॥

### बह्योवाच

असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचित् कवित्। श्रूयतां यत्कृतेष्वेष संक्षोभो जायतेऽमराः ॥५४॥ योऽसौ सर्वत्रगः श्रीमानक्षरात्मा व्यवस्थितः। तस्य प्रभावात् संक्षोभिस्त्रिदिवस्य प्रकाशते ॥५५॥

ब्रह्माजीने कहा—देवताओ ! तुम्हें असुरींसे कभी और कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है ? वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षरस्वरूप श्रीमान् भगवान् नारायण हैं, उन्हींके प्रभावसे यह स्वर्गलोकमें क्षोभ प्रकट हो रहा है ॥ ५४-५५ ॥

येषा वसुमती कृत्स्ना योजनानां रातं गता। समुद्धता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना॥ ५६॥

यह सारी पृथ्वी, जो सैकड़ों योजन नीचे चली गयी थी, इसे परमात्मा श्रीविष्णुने पुनः ऊपर उठाया है ॥ ५६ ॥ तस्यामुद्धायंमाणायां संक्षोभः समजायत । एवं भवन्तो जानन्तु छिद्यतां संशयश्च वः ॥ ५७ ॥

इस पृथ्वीका उद्धार करते समय ही सब ओर यह महान् क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचलका यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आन्तरिक संज्ञाय दूर हो जाना चाहिये॥ ५७॥ देवा उत्तरः

क तद् भूतं वसुमतीं समुद्धरित हृष्टवत्। तं देशं भगवन् बृहि तत्र यास्यामहे वयम्॥ ५८॥

देवता बोले — भगवन् ! वे वराहरूपधारी भगवान् प्रसन्न-से होकर कहाँ पृथ्वीका उद्धार कर रहे हैं, उस प्रदेशका पता हमें वताइये; हम सब लोग वहाँ जायँगे।५८।

*बह्मोवाच* 

हन्त गच्छत भद्रं वो नन्दने पश्यत स्थितम् । एषोऽत्र भगवाज्श्रीमान् सुपर्णः सम्प्रकाशते ॥ ५९ ॥ वाराहेणैव रूपेण भगवाँ ह्योकभावनः । काळानळ इवाभाति पृथिवीतळमुद्धरन् ॥ ६० ॥

व्रह्माजीने कहा—देवताओ ! बड़े हर्पकी बात है, जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । भगवान् नन्दनवनमें विराज-मान हैं । वहीं उनका दर्शन करो । उस वनके निकट ये खर्ण-के समान सुन्दर रोमवाले परम कान्तिमान् विश्वभावन भगवान् श्रीविष्णु वाराहरूपसे प्रकाशित हो रहे हैं । भूतलका उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अमिके समान उद्धासित होते हैं ॥

एतस्योरिस सुव्यक्तं श्रीवत्समभिराजते । पश्यध्वं विवुधाः सर्वे भूतमेतदनामयम् ॥ ६१ ॥

इनके वद्धाः स्थलमें स्पष्टरूपसे श्रीवत्सचिह्न प्रकाशित हो रहा है। देवताओ! येरोग-शोकसे रहित साक्षात् भगवान् ही वाराहरूपसे प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो॥

लोमश उवाच

ततो दृष्ट्वा महात्मानं श्रुत्वा चामन्त्र्य चामराः। पितामहं पुरस्कृत्य जग्मुर्देवा यथागतम् ॥ ६२॥

लोमराजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर देवताओंने जाकर वाराहरूपधारी परमात्मा श्रीविष्णुका दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्माजीको आगे करके जैसे आये थे, वैसे लोट गये ॥ ६२॥

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा तु तां कथां सर्वे पाण्डवा जनमेजय। लोमशादेशितेनाशु पथा जम्मुः प्रहृष्टवत् ॥ ६३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यह कथा सुन-कर सब पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और लोमशजीके बताये हुए मार्गसे शीव्रतापूर्वक आगे बढ़ गये ॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमश-तीर्थयात्राके प्रसंगमें गन्धमादनप्रवेश-विषयक एक सौ वयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवींका आँधी-पानीसे सामना

वैशम्पायन टवाच

ते शूरास्ततधन्यानस्तूणवन्तः समार्गणाः। वद्धगोधाङ्गुलित्राणाः खङ्गवन्तोऽमितौजसः॥१॥ परिगृह्य द्विजश्रेष्ठाः उचेधाः सर्वधनुष्मताम्। पाञ्चालीसहिता राजन् प्रययुर्गन्धमादनम्॥२॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय!तदनन्तर सम्पूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमिततेजस्वी श्रूरवीर पाण्डव धनुष, बाण, तरकश, ढाल और तल्बार लिये, हाथोंमें गोहके चमड़ेके बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको आगे किये द्रौपदीके साथ गन्धमादन पर्वतकी ओर प्रस्थितं हुए ॥१-२॥ सरांसि सरितश्चैय पर्वतांश्च चनानि च।

सरांसि सरितश्चेव पर्वतांश्च वनानि च। वृक्षांश्च वहुलच्छायान् ददशुर्गिरिमूर्धनि ॥ ३ ॥ पर्वतके शिखरपर उन्होंने बहुत-से सरीवर, सरिताएँ,

पर्वतः । तथा धनी छायावाले वृक्ष देखे ॥ ३ ॥ नित्यपुष्पफलान् देशान् देवर्षिगणसेवितान् । आत्मन्यात्मानमाधाय वीरा मूलफलाशितः ॥ ४ ॥

चेरुरुचावचाकारान् देशान् विषमसंकटान्। पश्यन्तो मृगजातानि वहूनि विविधानि च ॥ ५ ॥

उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए, जहाँ सदा फल और फूलोंकी बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशोंमें देविषयोंके समुदाय निवास करते थे। वीर पाण्डव अपने मनको परमात्माके चिन्तनमें लगाकर फलमूलका आहार करते हुए ऊँचे-नीचे विषम-संकटपूर्ण स्थानोंमें विचर रहे थे। मार्गमें उन्हें नाना प्रकारके मृगसमूह दिखायी देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी।। ४-५।।

ऋषिसिद्धामरयुतं गन्धर्वाष्सरसां प्रियम्। विविद्यस्ते महात्मानः किन्नराचरितं गिरिम्॥६॥

इस प्रकार उन महात्मा पाण्डवोंने गन्धवों और अप्सराओंकी प्रिय भूमि, किन्नरोंकी क्रीडास्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओंके निवासस्थान गन्धमादन पर्वतकी घाटीमें प्रवेश किया ॥ ६॥

प्रविशतस्वथ वीरेषु पर्वतं गन्धमादनम् । चण्डवातं महद् वर्षं प्रादुरासीद् विशाम्पते ॥ ७ ॥

राजन् ! वीर पाण्डवींके गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण करते ही प्रचण्ड आँधीके साथ बड़े जोरकी वर्षा होने लगी ॥ ततो रेणुः समुद्धतः सपत्रबहुलो महान् । पृथिवीं चान्तरिक्षं च द्यां चैव सहसाऽऽवृणोत्॥ ८॥

फिर धूल और पत्तोंसे भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर ( आँधी ) उठाः जिसने पृथ्वीः अन्तरिक्ष तथा स्वर्गको भी सहसा आच्छादित कर दिया ॥ ८ ॥

न सा प्रज्ञायते किंचिदावृते व्योम्नि रेणुना। न चापि दोकुस्तत् कर्तुमन्योन्यस्याभिभाषणम् ॥ ९ ॥ न चापइयंस्ततोऽन्योन्यं तमसावृतचक्षुषः। आकृष्यमाणा वातेन सारमचूर्णेन भारत ॥१०॥

धूलसे आकाशके ढक जानेसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था; इसोलिये वे एक दूसरेसे बातचीत भी नहीं कर पाते थे; अन्धकारने आँखोंपर पर्दा डाल दिया था। जिससे पाण्डवलोग एक दूसरेके दर्शनसे भी विश्वत हो गये थे। भारत ! पत्थरोंका चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं-से-कहीं र्खींच लिये जाती थी ॥ ९-१० ॥

द्रमाणां वातभग्नानां पततां भूतलेऽनिशम्। अन्येषां च महीजानां राब्दः समभवन्महान् ॥ ११ ॥

प्रचण्ड वायुके वेगसे टूटकर निरन्तर धरतीपर गिरनेवाले वृक्षीं तथा अन्य झाड़ोंका भयंकर शब्द सुनायी पड़ता था ॥ ११ ॥ द्यौः खित् पतित किं भूमिर्दीर्यते पर्वतो नु किम्। इति ते मेनिरे सर्वे पवनेनापि मोहिताः

हवाके झोंकेसे मोहित होकर वे सय-के-सब मन-ही-मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है। पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है।। १२॥

ते पथानन्तरात् बृक्षान् वल्मीकान् विषमाणि च । पाणिभिः परिमार्गन्तो भीता वायोर्निछिल्यिरे ॥ १३॥

तत्वश्चात् वे रास्तेके आस-पासके वृक्षों, मिट्टीके ढेरों और ऊँचे-नीचे स्थानोंको हाथोंसे टटोलते हुए हवासे उरकर यत्र तत्र छिपने लगे ॥ १३ ॥

ततः कार्मुकमादाय भीमसेनो महावलः । कृष्णामादाय संगम्य तस्थावाश्रित्य पाद्पम् ॥ १४ ॥

उस समय महावली भीमसेन हाथमें धनुष लिये द्रौपदी-को अपने साथ रखकर एक वृक्षके सहारे खड़े हो गये ॥१४॥ धर्मराजश्च धौम्यश्च निलिल्याते महावने अग्निहोत्राण्युपादाय सहदेवस्तु पर्वते 11 34 11

धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्रकी सामग्री लिये उस महान् वनमें कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत-पर ही ( कहीं सुरक्षित स्थानमें ) छिप गये ॥ १५ ॥ नकुलो ब्राह्मणाश्चान्ये लोमराश्च महातपाः। वृक्षानासाद्य संत्रस्तास्तत्र तत्र निलिल्यिरे ॥ १६ ॥

नकुल, अन्यान्य ब्राह्मणलोग तथा महातपस्वी लोमशजी भी भयभीत होकर जहाँ-तहाँ चृक्षोंकी आड़ लेकर छिपे रहे ॥ मन्दीभूते तु पवने तस्मिन् रजसि शाम्यति । महद्भिर्जलधारौघैर्वर्षमभ्याजगाम भृशं चढचढाशब्दो वज्राणां क्षिप्यतामिव । ततस्ताश्चञ्चलाभासदचेहरभ्रेषु विद्युतः

थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गयी। उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदनन्तर वज्रपातके समान मेघोंकी गङ्गङाहट होने लगी और मेनमालाओंमें चारों ओर चञ्चल चमकवाली बिजलियाँ संचरण करने लगीं ॥ १७-१८ ॥

ततोऽइमसहिता धाराः संवृण्वन्त्यः समन्ततः। प्रपेत्ररनिशं तत्र शीव्रवातसमीरिताः

तत्पश्चात् तीव वायुसे प्रेरित हो समस्त दिशाओंको आच्छादित करती हुई ओलोंसहित जलकी धाराएँ अविराम गतिसे गिरने लगीं ॥ १९ ॥

तत्र सागरगा ह्यापः कीर्यमाणाः समन्ततः। प्रादुरासन् सकलुषाः फेनवत्यो विशाम्पते ॥ २० ॥

महाराज ! वहाँ चारों ओर विखरी हुई जलराशि समुद्र-गामिनी नदियोंके रूपमें प्रकट हो गयी, जो मिट्टी मिल जानेसे मिलन दीख पड़ती थी। उसमें झाग उठ रहे थे॥ २०॥ वहन्त्यो वारि वहुलं फेनोडुपपरिप्लुतम् । परिसस्त्रमहाराब्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरुहान् ॥ २१॥

फेनरूपी नौकासे व्याप्त अगाध जलसमृहको वहाती हुई सरिताएँ टूट कर गिरे हुए वृक्षोंको अपनी लहरोंसे समेटकर जोर-जोरसे 'हर-हर' ध्वनि करती हुई वह रही थीं ॥ २१ ॥ तिसन्तुपरते शब्दे वाते च समतां गते। गते ह्यम्भिस निम्नानि प्रादुर्भूते दिवाकरे ॥ २२ ॥ निर्जग्मुस्ते दानैः सर्वे समाजग्मुश्च भारत। प्रतस्थिरे पुनर्वीराः पर्वतं गन्धमादनम् ॥ २३ ॥

भारत ! थोड़ी देर बाद जब तूफानका कोलाहल ज्ञान्त हुआ, वायुका वेग कम एवं सम हो गया, पर्वतका सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलोंका आवरण दूर हो जानेसे सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे, उस समय वे समस्त वीर पाण्डव धीरे-धीरे अपने स्थानसे निकले और गन्धमादन पर्वतकी ओर प्रस्थित हो गये॥ २२-२३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे त्रिचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशर्तार्थयात्राके प्रसङ्गमं गन्धमादनप्रवेशविषयक

एक सौ तैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 🖟

### चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

द्रौपदीकी मूर्छी, पाण्डवोंके उपचारसे उसका सचेत होना तथा भीमसेनके स्मरण करनेपर घटोत्कचका आगमन

वैशम्पायन उवाच

कोशमात्रं प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु। पद्भवामनुचिता गन्तुं द्रौपदी समुपाविशत्॥१॥ श्रान्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च। सौकुमार्याच पाञ्चाळी सम्मुमोह तपखिनी॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! महात्मा पाण्डव अभी कोसभर ही गये होंगे कि पाञ्चालराजकुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारताके कारण थककर बैठ गयी । वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी । उस भयानक वायु और दर्पासे पीडित हो दुःखमग्न होकर वह मूर्छित होने लगी थी ॥ १-२॥

सा कम्पमाना मोहेन वाहुभ्यामसितेक्षणा। वृत्ताभ्यामनुरूपाभ्यामूरू समवलम्बत ॥ ३ ॥

घवराहटसे काँपती हुई कजरारे नेत्रोंवाली कृष्णाने अपने गोल-गोल और सुन्दर हाथोंसे दोनों जाँघोंको थाम लिया ॥

आलम्बमाना सहितावृरू गजकरोपमौ।
पपात सहसा भूमौ वेपन्ती कदली यथा॥ ४॥
तां पतन्तीं वरारोहां भज्यमानां लतामिव।
नकुलः समभिद्रुत्य परिजग्राह वीर्यवान्॥ ५॥

हाथीकी सुँड़के समान चढ़ाव-उतारवाली परस्पर सटी हुई जाँघोंका सहारा ले केलेके वृक्षकी भाँति काँपती हुई वह सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी। सुन्दर अङ्गोंवाली द्रौपदीको टूटी हुई लताकी भाँति गिरती देख बलशाली नकुलने दौड़-कर थाम लिया॥ ४५॥

नकुल उवाच

राजन् पञ्चालराजस्य सुतेयमसितेक्षणा। श्रान्ता निपतिता भूमौ तामवेक्षस्व भारत॥ ६॥

तत्पश्चात् नकुळने कहा-भरतकुळभूपण महाराज! यह इयाम नेत्रवाळी पाञ्चाळराजकुमारी द्रौपदी थककर धरतीपर गिर पड़ी है, आप आकर इसे देखिये॥ ६॥ अदुःखाही परं दुःखं प्राप्तेयं मृदुगामिनी।

आश्वासय महाराज तामिमां श्रमकर्शिताम् ॥ ७ ॥

राजन् ! यह मन्दगितसे चलनेवाली देवी दुःख सहन करनेके योग्य नहीं है; तो भी इसपर महान् दुःख आ पड़ा है। रास्तेके परिश्रमसे यह दुर्बल हो गयी है। आप आकर इसे सान्त्वना दें॥ ७॥ वैशम्पायन उवाच

राजा तु वचनात् तस्य भृशं दुःखसमन्वितः। भीमश्च सहदेवश्च सहसा समुपाद्भवन्॥८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! नकुलकी यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दुखी हो गये और भीम तथा सहदेवके साथ सहसा वहाँ दौड़े आये ॥ ८॥

तामवेक्ष्य तु कौन्तेयो विवर्णवदनां कृशाम् । अङ्कमानीय धर्मात्मा पर्यदेवयदातुरः॥ ९.॥

धर्मात्मा कुन्तीनन्दनने देखा — द्रौपदीके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अङ्कमें लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे॥ ९॥



युधिष्ठिर उवाच

कथं वेदमसु गुप्तेषु स्वास्तीर्णशयनोचिता। भूमौ निपतिता शेते सुखार्हा वरवर्णिनी॥१०॥

युधिष्ठिर बोलें—अहो! जो सुरक्षित सदनोंमें सुसज्जित सुकोमल शय्यापर शयन करने योग्य है। वह सुख भोगनेकी अधिकारिणी परम सुन्दरी कृष्णा आज पृथ्वीपर कैसे सो रही है।

सुकुमारौ कथं पादौ मुखं च कमलप्रभम्। मत्कृतेऽच वराहीयाः इयामतां समुपागतम्॥११॥ जो सुलके श्रेष्ठ साधनोंका उपभोग करनेयोग्य है। उसी द्रीपदीके ये दोनों सुकुमार चरण और कमलकी कान्ति-से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गये हैं ? ११

किमिदं च्वकामेन मया कृतमबुद्धिना। आदाय कृष्णां चरता वने मृगगणायुते॥१२॥

मुझ मूर्खने चूतकी इाक्ष कामनामें फॅसकर यह क्या कर डाला ? अहो ! सहसों मृगसमूहोंसे भरे हुए इस भयानक वनमें द्रीपदीको साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है ॥ १२ ॥ सुखं प्राप्स्यसि कल्याणि पाण्डवान् प्राप्य वे पतीन् । इति द्रुपद्राजेन पित्रा दत्ताऽऽयतेश्वणा ॥ १३ ॥ तत् सर्वमनवाप्येयं श्रमशोकाष्यकिश्वाता । होते निपतिता भूमौ पापस्य मम कर्मभिः ॥ १४ ॥

इसके पिता राजा द्रुपदने इस विशाललोचना द्रौपदीको यह कहकर हमें प्रदान किया था कि 'कल्याणि ! तुम पाण्डवों-को पतिरूपमें पाकर सुखी होगी ।' परंतु सुझ पापीकी करत्तीं वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्गके कष्टसे कुश होकर आज पृथ्वीपर पड़ी सो रही है ॥ १३-१४॥

#### वैशम्यायन उवाच

तथा ठाठप्यमाने तु धर्मराजे युधिष्ठिरे। धौम्यप्रभृतयः सर्वे तत्राजग्मुर्द्विजोत्तमाः॥१५॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर जव इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ १५॥

ते समाश्वासयामासुराशीभिश्चाप्यपूजयन् । रक्षोञ्चाश्च तथा मन्त्राञ्जेपुश्चकुश्च ते क्रियाः ॥ १६ ॥

उन्होंने महाराजको आश्वासन दिया और अनेक प्रकारके आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया । तत्पश्चात् वे राक्षसींका विनाश करनेवाले मन्त्रोंका जप तथा शान्तिकर्म करने लगे ॥ १६॥

पट्यमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यर्थं परमर्षिभिः। स्पृश्यमाना करैः शीतैः पाण्डवैद्य मुहुर्मुहुः॥ १७॥

महर्षियोंद्वारा शान्तिके लिये मन्त्रपाठ होते समय पाण्डवोंने अपने शीतल हाथोंसे वार-वार द्रोपदीके अङ्गोंको सहलाया ॥ १७॥

सेव्यमाना च शीतेन जलमिश्रेण वायुना। पाञ्चाली सुखमासाद्य लेभे चेतः शनः शनैः ॥ १८॥

जलका स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायुने भी उसे मुख पहुँचाया । इस प्रकार कुछ आराम मिलनेपर पाञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदीको धीरे-धीरे चेत हुआ ॥ १८॥

परिगृह्य च तां दीनां कृष्णामजिनसंस्तरे। पार्था विश्रामयामासुर्लन्धसंज्ञां तपस्तिनीम् ॥ १९ ॥ तस्या यमो रक्ततली पादी पूजितलक्षणी। कराभ्यां किणजाताभ्यां शनकैः संववाहतुः॥ २०॥

होशमें आनेपर दीनावस्थामें पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदीको पकड़कर पाण्डवोंने मृगचर्मके विस्तरपर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेवने धनुषकी रगड़के चिह्नसे सुशोभित दोनों हाथोंद्वारा उसके लाल तलवोंसे युक्त और उत्तम लक्षणोंसे अलङ्कृत दोनों चरणोंको धीरे-धारे दवाया॥ १९-२०॥

पर्याश्वासयद्प्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः। उवाच च कुरुश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः॥२१॥

फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिरने भी द्रौपदीको बहुत आश्वासन दिया और भीमसेनसे इस प्रकार कहा-॥ २१॥ बहुवः पर्वता भीम विषमा हिमदुर्गमाः।

'महाबाहु भीम ! यहाँ बहुत से ऊँचे नीचे पर्वत हैं। जिनपर चलना वर्फके कारण अत्यन्त कठिन है। उनपर द्रीपदी कैसे जा सकेगी ११॥ २२॥

तेषु ऋष्णा महावाहो कथं नु विचरिष्यति ॥ २२ ॥

#### भीमसेन उवाच

त्वां राजन् राजपुत्रीं च यमौ च पुरुवर्षभ । स्वयं नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे मनः कृथाः ॥ २३ ॥

भीमसेनने कहा—पुरुषरत्न ! महाराज ! आप मनमें खेद न करें । मैं खयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल सहदेव और आपको भी ले चलूँगा ॥ २३॥

हैडिम्बश्च महावीर्यो विहगो मद्वलोपमः। बहेदनघ सर्वान्नो बचनात् ते घटोत्कचः॥ २४॥

हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी महान् पराक्रमी है। वह मेरे ही समान वलवान् है और आकाश्यमें चल-फिर सकता है। अनघ! आपकी आज्ञा होनेपर वह हम सबको अपनी पीठपर बिठाकर ले चलेगा॥ २४॥

### वैशम्पायन उवाच

अनुशातो धर्मराश्चा पुत्रं सस्मार राक्षसम् । घटोत्कचस्तु धर्मात्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा ॥ २५ ॥ छताञ्जलिरुपातिष्ठद्मिवाद्याथ पाण्डवान् । ब्राह्मणांश्च महावाहुः स च तैरिभनिन्द्तः ॥ २६ ॥ उवाच भीमसेनं स पितरं भीमविक्रमम् । स्मृतोऽस्मि भवता शीघं शुश्रुषुरहमागतः ॥ २७ ॥ आश्चापय महावाहो सर्वे कर्तास्म्यसंशयम् । तच्छुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिषक्षजे ॥ २८ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर धर्मराज-की आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने राक्षसपुत्रका रमरण किया । पिताके स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहाँ उपस्थित हुआ । उस महाबाहु वीरने पाण्डवों तथा ब्राह्मणोंको प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेनसे कहा—महावाहो ! आपने

मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ ही सेवाकी भावनासे आया हूँ, आज्ञा कीजिये; मैं आपका सब कार्य अवश्य ही पूर्ण करूँगा।' यह सुनकर भीमसेनने राक्षस घटोत्कचको हृदयसे लगा लिया॥ २५–२८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे चतुश्चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः १४४

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमरातीर्थयात्राके प्रसंगमें गन्यमादनप्रवेशिवषयक

एक सौ चौत्राकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४४॥

### पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

घटोत्कच और उसके साथियोंकी सहायतासे पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वत एवं बदिशकाश्रममें प्रवेश तथा बदरीवृक्ष, नरनारायणाश्रम और गङ्गाका वर्णन

युधिष्टिर उवाच

धर्मश्रो वलवाञ्शूरः सत्यो राक्षसपुङ्गवः। भक्तोऽस्मानौरसः पुत्रो भीम गृह्वातु मा चिरम् ॥ १ ॥ तव भीम सुतेनाहमतिभीमपराक्रम। अक्षतः सह पाञ्चाल्या गच्छेयं गन्धमादनम् ॥ २ ॥

युधिष्ठिर बोळे — अत्यन्त भयानक पराक्रम दिखानेवाले भीम! तुम्हारा औरस पुत्र राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ, बल्वान्, श्रूरवीर, सत्यवादी तथा हमलोगोंका भक्त है। यह हमें शीघ उठा ले चले। जिससे भीमसेन! तुम्हारे पुत्र घटोत्कचद्वारा शरीरसे किसी प्रकारकी क्षति उठाये बिना ही में द्रौपदीसहित गन्धमादन पर्वतपर पहुँच जाऊँ॥ १-२॥

वैशम्पायन उवाच

भ्रातुर्वननमाञ्चाय भीमसेनो घटोत्कचम्। आदिदेश नरव्याव्रस्तनयं शत्रुकर्शनम्॥३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! भाईकी इस आज्ञाको शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेनने अपने पुत्र शत्रु- सूदन घटोत्कचको इस प्रकार आज्ञा दी ॥ ३॥

भीमसेन उवाच

हैडिम्बेय परिश्रान्ता तव मातापराजित। त्वं च कामगमस्तात बळवान् वह तां खग ॥ ४ ॥

भीमसेन बोले—अपराजित और आकाशचारी हिडिम्या-नन्दन! तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गयी है। तुम बलवान् एवं इच्छानुसार सर्वत्र जानेमें समर्थ हो; अतः इसे (आकाशमार्गसे) ले चलो ॥४॥

स्कन्धमारीप्य भद्रं ते मध्येऽसाकं विहायसा । गच्छ नीचिकया गत्या यथा चैनां न पीडयेः ॥ ५ ॥

बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो । इसे कंधेपर वैठाकर हम लोगोंके बीच रहते हुए आकाशमार्गसे इस प्रकार धीरे-धीरे ले चलो, जिससे इसे तिनक भी कष्ट न हो ॥ ५ ॥

घटोत्कच उवाच

धर्मराजं च धौम्यं च कृष्णां च यमजौ तथा। एकोऽष्यहमलं वोद्धं किमुताद्य सहायवान्॥ ६॥ अन्ये च शतशः शूरा विद्दङ्गाः कामरूपिणः। सर्वान् वो ब्राह्मणैः सार्धे वक्ष्यन्ति सहितानघ॥ ७॥

घटोत्कच वोला—अनघ! में अकेला रहूँ तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेवको भी वहन कर सकता हूँ; फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दशामें आप लोगोंको ले चलना कौन बड़ी बात है १ मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शुर्द्वीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने-वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणोंसहित आप सब लोगों-को एक साथ वहन करेंगे॥ ६-७॥



एवमुक्त्वा ततः कृष्णामुवाह स घटोत्कचः। पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे॥ ८॥

ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदीको लेकर

पाण्डबोंके बीचमें चलने लगा और दूसरे राक्षस पाण्डबोंको भी (अपने-अपने कंधेयर बिठाकर) ले चले ॥ ८॥ लोमशः सिद्धमार्गेण जगामानुपमयुतिः। स्वेनैव स प्रभावेण द्वितीय इव भास्करः॥ ९॥

अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमश अपने ही प्रभावसे दूसरे सूर्यकी भाँति सिद्धमार्ग अर्थात् आकाशमार्गसे चलने लगे ॥ ब्राह्मणांश्चापि तान् सर्वान् समुपादायराक्षसाः। नियोगाद् राक्षसेन्द्रस्य जग्मुर्भीमपराक्षमाः॥ १०॥

राक्षसराज घटोत्कचकी आज्ञासे अन्य सब ब्राह्मणोंको भी अपने-अपने कंधेपर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ-साथ चढने ढगे॥ १०॥

### पवं सुरमणीयानि वनान्युपवनानि च । आलोकयन्तस्ते जग्मुर्विशालां वद्रीं प्रति ॥ ११ ॥

इस प्रकार अत्यन्त रमणीय वन और उपवनोंका अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाला बदरी (बदरिकाश्रम तीर्थ) की ओर प्रस्थित हुए ॥ ११॥

ते त्वाशुगतिभिर्चीरा राक्षसैस्तैर्महाजवैः। उद्यमाना ययुः शीव्रं दीर्घमध्वानमल्पवत्॥१२॥

उन महावेगशाली और तीव्र गतिसे चलनेवाले राक्षसोंपर सवार हो वीर पाण्डवोंने उस विशाल मार्गको इतनी शीव्रतासे तय कर लिया, मानो वह बहुत छोटा हो !! १२ ॥

देशान् म्लेच्छजनाकीर्णान् नानारत्नाकरायुतान्। दृदयुर्गिरिपादांश्च नानाधातुसमाचितान्॥१३॥ विद्याधरसमाकीर्णान् युतान् वानरिकन्नरैः। तथा किंपुरुषैरुचैव गन्धर्वेश्च समन्ततः॥१४॥

उस यात्रामें उन्होंने म्लेच्छोंसे भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे, जो नाना प्रकारकी रत्नोंकी खानोंसे युक्त थे। वहाँ उन्हें नाना प्रकारके धातुओंसे न्यात कितने ही शाखापर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरोंपर बहुत से विद्याधर, वानर, किन्नर, किम्पुरुप और गन्धर्व चारों ओर निवास करते थे॥ १३-१४॥

मयूरैश्चमरैइचैव वानरे रुरुभिस्तथा। वराहैर्गवयैइचैव महिषैश्च समावृतान्॥१५॥

मोर, चमरी गाय, वंदर, ६६मृग, सूअर, गवय**\* और** भैंस आदि पशु वहाँ विचर रहे थे॥ १५॥

नदीजालसमाकीर्णान् नानापक्षियुतान् बहून् । नानाविधमृगैर्जुष्टान् वानरैश्चोपशोभितान् ॥ १६ ॥

वहाँ सब ओर बहुत-सी निदयाँ बह रही थीं। अनेक प्रकार-के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकारके मृगोंसे सेवित और वानरोंसे सुशोभित था॥ १६॥ समदैश्चापि विह्गैः पादपैरिन्वर्तांस्तथा।
तेऽवतीर्यं बहून् देशानुत्तमर्चिछसमन्वितान् ॥ १७ ॥
दह्युविविधाश्चर्यं कैलासं पर्वतोत्तमम्।
तस्याभ्याशे तु दह्युर्नरनारायणाश्चमम् ॥ १८ ॥
उपेतं पादपैर्दिव्यैः सदापुष्पफलोपगैः।
दह्युस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम् ॥ १९ ॥
स्निग्धामविरलच्छायां श्रिया परमया युताम्।
पत्रैः स्निग्धैरविरलैह्पेतां सृदुभिः श्रभाम् ॥ २० ॥

वह पर्वतीय प्रदेश मतवाले विहंगों और अगणित वृक्षोंसे युक्त था। पाण्डवोंने उत्तम समृद्धिसे सम्पन्न बहुत-से देशोंको लाँघकर भाँति-भाँतिके आश्चर्यजनक दृश्योंसे सुशोभित पर्वतश्रेष्ठ कैलासका दर्शन किया। उसीके निकट उन्हें भगवान् नर-नारायणका आश्रम दिखायी दिया, जो नित्य फल-फूल देने-वाले दिव्य वृक्षोंसे अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बदरी भी दिखायी दी, जिसका स्कन्ध (तना) गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छायासे युक्त और उत्तम शोभासे सम्पन्न था। उस शुभ वृक्षके सघन कोमल पत्ते भी बहुत चिकने थे॥ १७-२०॥

विशालशाखां विस्तीणां मितिद्युतिसमन्विताम् । फलैरुपचितैर्दिच्यैराचितां स्वादुभिर्भृशम् ॥ २१ ॥ मधुश्रवैः सदा दिव्यां महर्षिगणसेविताम् । मदप्रमुदितैर्नित्यं नानाद्विजगणैर्युताम् ॥ २२ ॥

उसकी डालियाँ बहुत वड़ी और बहुत दूरतक फैली हुई थीं। वह बुध अत्यन्त कान्तिसे सम्पन्न था। उसमें अत्यन्त स्वादिष्ठ दिन्य फल अधिक मात्रामें लगे हुए थे। उन फलोंसे मधुकी धारा बहती रहती थी। उस दिन्य बृक्षके नीचे महर्षियोंका समुदाय निवास करता था। वह बृध्ध सदा मदोन्मत्त एवं आनन्दविभोर पिक्षयोंसे परिपूर्ण रहता था।। अदंशमसके देशे बहुमूलफलोदके। नीलशाद्दलसंच्छन्ने देवगन्धवंसेविते॥ २३॥

सुसमीकृतभूभागे स्वभावविहिते शुभे। जातां हिममृदुस्पर्शे देशेऽपहतकण्टके॥ २४॥

उस प्रदेशमें डॉस और मच्छरोंका नाम नहीं था। फल-मूल और जलकी बहुतायत थी। वहाँकी भूमि हरी-हरी घाससे ढकी हुई थी। देवता और गन्धर्व वहाँ वास करते थे। उस प्रदेशका भूभाग स्वभावतः समतल और मङ्गलमय था। उस हिमाच्छादित भूमिका स्पर्श अत्यन्त मृतु था। उस देशमें काँटोंका कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेशमें वह विशाल बदरी बुक्ष उत्यन्न हुआ था॥ २३-२४॥

तामुपेत्य महात्मानः सह तैर्श्राह्मणर्वभैः। अवतेरुस्ततः सर्वे राक्षसस्कन्धतः शनैः॥ २५॥

उसके पास पहुँचकर ये सब महात्मा पाण्डव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ राक्षसोंके कंधोंसे धीरे-धीरे उतरे ॥ २५ ॥

गौके समान एक प्रकारका जंगली पशु, जिसके गल-कंवल नहीं होता।

ततस्तमाश्रमं रम्यं नरनारायणाश्रितम्। **द**द्युः पाण्डवा राजन् सहिता द्विजपुङ्गवैः॥ २६॥

राजन् ! तदनन्तर ब्राह्मणोंसिहत पाण्डवोंने एक साथ भगवान् नर-नारायणके उस रमणीय स्थानका दर्शन किया ॥ तमसा रहितं पुण्यमनामृष्टं रवेः करैः। श्चनुद्शीतोष्णदोषेश्च वर्जितं शोकनाशनम्॥ २७॥

जो अध्धकार एवं तमोगुणसे रहित तथा पुण्यमय था। (वृक्षोंकी सघनताके कारण) सूर्यकी किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थीं। वह आश्रम भूख, प्यास, सदीं और गर्मी आदि दोषोंसे रहित और सम्पूर्ण शोकोंका नाश करनेवाला था।।

महर्षिगणसम्वाधं ब्राह्मचा लक्ष्म्या समन्वितम्। दुष्प्रवेशं महाराज नरै धर्मवहिष्कृतैः ॥ २८ ॥

महाराज ! वह पावन तीर्थ महिषयों के समुदायसे भरा हुआ और ब्राह्मी श्रीसे सुशोभित था । धर्महीन मनुष्यों-का वहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन था ॥ २८ ॥ विहामार्चितं दिव्यं सुसम्मृष्टानुलेपनम् । दिव्यपुष्पोपहारैश्च सर्वतोऽभिविराजितम् ॥ २९ ॥

वह दिन्य आश्रम देव-पूजा और होमसे अर्चित था। उसे झाड़-बुहारकर अच्छी तरह लीपा गया था। दिन्य पुर्णोके उपहार सब ओरसे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ २९॥ विशालैरिनशरणैः स्तुग्भाण्डैराचितं शुभैः। महद्भिस्तोयकलशैः कठिनैश्चोपशोभितम्॥ ३०॥

विशाल अमिहोत्रयहों और खुक, खुवा आदि सुन्दर यज्ञ-पात्रोंसे व्याप्त वह पावन आश्रम जलसे भरे हुए बड़े-बड़े कलशों और वर्तनींसे सुशोभित था॥ ३०॥ शर्यं सर्वभूतानां ब्रह्मघोषितनादितम्। दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं श्रमनाशनम्॥ ३१॥

वह सब प्राणियोंके शरण हेने योग्य था। वहाँ वेद-मन्त्रोंको ध्वीन गूँजती रहती थी । वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावटको दूर करनेवाला था ॥ ३१॥ श्रिया युतमनिर्देश्यं देवचर्यापशोभितम्। फलमूलारानेदीन्तैश्चाहकृष्णाजिनाम्बरैः सूर्यवैश्वानरसमैस्तपसा भावितात्मभिः। महर्षिभिमींक्षपरैर्यतिभिर्नियतेन्द्रियैः ब्रह्मभूतैर्महाभागैरुपेतं ब्रह्मवादिभिः। सोऽभ्यगच्छन्महातेजास्तानृषीन् प्रयतःशचिः॥ ३४॥ भ्रातृभिः सहितो धीमान् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दृष्ट्वा प्राप्तं युधिष्टिरम् ॥ ३५ ॥ अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सर्वे एव महर्षयः। आशीर्वादान् प्रयुञ्जानाः खाध्यायनिरता भृशम्॥ ३६॥ प्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः। उपाजहश्च सिललं पुष्पमूलफलं शुचि ॥ ३७ ॥ वह शोभासम्पन्न आश्रम अवर्णनीय था । देवोचित कार्योंका अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था । उस आश्रममें फल मूल खाकर रहनेवाले, कृष्णमृगचर्मधारी, जितेन्द्रिय, अग्नि तथा सूर्यके समान तेजस्वी और तपःपूत अन्तःकरणवाले महर्षि, मोक्षपरायण, इन्द्रिय-संयमी संन्यासी तथा महान् सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे । महातेजस्वी, बुद्धिमान् धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्र-चित्त होकर भाइयोंके साथ उन आश्रमवासी महर्षियोंके पास गये । युधिष्ठिरको आश्रममें आया देख वे दिव्यज्ञानसम्पन्न सव महर्षि अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकारके आशीर्वाद देने लगे । सदा वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओंने प्रसन्न होकर युधिष्ठरका विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिये पवित्र फल-मूल, पुष्प और जल आदि सामग्री प्रस्तुत की ॥ ३२-३७॥

स तैः प्रीत्याथ सत्कारमुपनीतं महर्षिभिः। प्रयतः प्रतिगृह्याथ धर्मराजो युधिष्ठिरः॥३८॥

महर्षियोद्वारा प्रेमपूर्वक प्रस्तुत किये हुए उस आतिथ्य-सत्कारको ग्रुद्ध हृदयसे ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३८॥

तं शक्रसद्नप्रख्यं दिन्यगन्धं मनोरमम्। प्रीतः खर्गोपमं पुण्यं पाण्डवः सह कृष्णया॥ ३९॥ विवेश शोभया युक्तं भ्रातृभिश्च सहानघ। ब्राह्मणैर्वेदवेदाङ्गपारगैश्च सहस्रशः॥ ४०॥

उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदीके साथ इन्द्रभवनके समान मनोरम और दिन्य सुगन्धसे परिपूर्ण उस स्वर्गसदृश शोभा-शाली पुण्यमय नर-नारायण आश्रममें प्रवेश किया। अन्य! उनके साथ ही वेद-वेदाङ्गोंके पारङ्गत विद्वान् सहस्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए॥ ३९-४०॥

तत्रापश्यत धर्मात्मा देवदेवर्षिपूजितम्। नरनारायणस्थानं भागीरथ्योपशोभितम्॥ ४१॥

धर्मात्मा युधिष्ठिरने वहाँ भगवान नर-नारायणका स्थान देखा, जो देवताओं और देविषयोंसे पूजित तथा भागीरथी\* गङ्गासे सुशोभित था ॥ ४१॥

\* हिमालयपर गिरनेके बाद भागीरथी गङ्गा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। उनकी सीधी धारा तो गङ्गोत्तरीसे देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आधी है और अन्य धाराएँ अन्य मागोंसे प्रवाहित होकर पुनः गङ्गामें ही मिल गयी हैं। उन्होंकी जो धारा कैलास और बदरिकाश्रमके मार्गसे बहती आधी है, उसका नाम अलकतन्दा है, वह देवप्रयागमें आकर सीधी धारामें मिल गयी है। इस प्रकार यद्यपि नर-नारायणका स्थान अलकतन्दाके ही तटपर है, तथापि बह मूलतः भागीरथीसे अभिन्न ही है; इसीलिये यहाँ मूलमें भागीरथीं नामसे ही उसका उल्लेख किया गया है। पश्यन्तस्ते नरन्याच्रा रेमिरे तत्र पाण्डवाः। मधुस्रवफलं दिन्यं ब्रह्मपिंगणसेवितम्॥ ४२॥ तदुपेत्य महात्मानस्तेऽवसन् ब्राह्मणैः सह। मुदा युक्ता महात्मानो रेमिरे तत्र ते तदा॥ ४३॥

नरश्रेष्ठ पाण्डव उस स्थानका दर्शन करते हुए वहाँ सब ओर सुखपूर्वक धूमने-फिरने लगे । ब्रह्मिप्योंद्वारा सेवित जो अपने फलोंसे मधुकी धारा बहानेवाला दिव्य दृक्ष था उसके निकट जाकर महात्मा पाण्डव ब्राह्मणोंके साथ वहाँ निवास करने लगे । उस समय वे सब महात्मा वड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ४२-४३ ॥

आलोकयन्तो मैनाकं नानाद्विजगणायुतम्। हिरण्यशिखरं चैव तच विन्दुसरः शिवम्॥ ४४॥ तस्मिन् विहरमाणाश्च पाण्डवाः सह कृष्णया। मनोक्षे काननवरे सर्वर्तुकुसुमोज्ज्वले॥ ४५॥

वहाँ सुवर्णमय शिखरोंसे सुशोभित और अनेक प्रकारके पक्षियोंसे युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जलसे सुशोभित विन्दुसर नामक तालाव था। वह सब देखते हुए पाण्डव द्रौपदीके साथ उस मनोहर उत्तम वनमें विचरने लगे, जो सभी ऋतुओंके फूलोंसे सुशोभित हो रहा था॥ ४४-४५॥

पादपैः पुष्पविकचैः फलभारावनामिभिः। द्योभिते सर्वतो रम्यैः पुंस्कोकिलगणायुतैः॥ ४६॥

उस वनमें सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखायी देते थे, जो विकसित फूलोंसे युक्त थे। उनकी शाखाएँ फलोंके बोझसे झकी हुई थीं। कोकिल पक्षियोंसे युक्त बहुसंख्यक वृक्षोंके कारण उस वनकी बड़ी शोभा होती थी॥ ४६॥

स्निग्धपत्रैरविरहैः शीतच्छायैर्मनोरमैः । सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसिंहलानि च ॥ ४७ ॥

उपर्युक्त वृक्षींके पत्ते चिकने और सबन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे मनको बड़े ही रमणीय लगते थे। उस बनमें कितने ही विचित्र सरीवर भी थे। जो स्वच्छ जलसे भरे हुए थे॥ ४७॥

कमलैः सोत्पलैश्चैय भ्राजमानानि सर्वशः। पदयन्तश्चारुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः॥ ४८॥

40.00

खिले हुए उत्पल और कमल सब ओरसे उनकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरोंका दर्शन करते हुए पाण्डव वहाँ सानन्द विचरने लगे॥ ४८॥

पुण्यगन्धःसुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरणः। ह्लादयन् पाण्डवान् सर्वान् द्रौपद्या सहितान् प्रभो॥४९

जनमेजय ! गन्धमादन पर्वतपर पवित्र सुगन्धसे वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदीसहित पाण्डवोंको आनन्द-निमम्न किये देती थी॥ ४९ ॥

भागीरथीं सुतीर्थां च शीतां विमलपङ्कजाम्।
मणिप्रवालप्रस्तारां पादपैरुपशोभिताम्॥ ५०॥
दिव्यपुष्पसमाकीर्णा मनःप्रीतिविवधिनीम्।
वीक्षमाणा महात्मानो विशालां वदरीमनु॥ ५१॥
तिस्मिन् देविपचिरिते देशे परमदुर्गमे।
भागीरथीपुण्यजले तर्पयांचिकिरे तदा॥ ५२॥
देवानुर्वीश्च कौन्तेयाः परमं शौचमास्थिताः।
तत्र ते तर्पयन्तश्च जपन्तश्च कुरुद्धहाः॥ ५३॥
वाह्मणैः सहिता वीरा ह्यसम् पुरुषर्पभाः।
कृष्णायास्तत्र पश्यन्तः कीडितान्यमरप्रभाः।
विचित्राणि नरव्यात्रा रेमिरे तत्र पाण्डवाः॥ ५४॥

पूर्वोक्त विशाल वदरीवृक्षके समीप उत्तम तीथोंसे सुशोभित शीतल जलवाली भागीरथी गङ्गा वह रही थी। उसमें मुन्दर कमल खिले हुए थे। उसके घाट मणियों और मूँगोंसे आवद्ध थे। अनेक प्रकारके वृक्ष उसके तटप्रान्तर्क शोभा वढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित हो हृदयने हर्पोल्लासकी वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करने महात्मा पाण्डवोंने उस अत्यन्त दुर्गम देवर्षिसेवित प्रदेशमें भागीरथीके पवित्र जलमें स्थित हो परम पवित्रताके साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुपश्रेष्ठ कुरु कुलशिरोमणि वीर पाण्डव वहाँ ब्राह्मणोंके साथ रहने लगे देवताओंके समान कान्तिमान् नरश्रेष्ठ पाण्डव वहाँ द्रीपदीकं विचित्र क्रीड़ाएँ देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे॥ ५०-५४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें गन्यमादनप्रवेशिवषयक एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४५ ॥

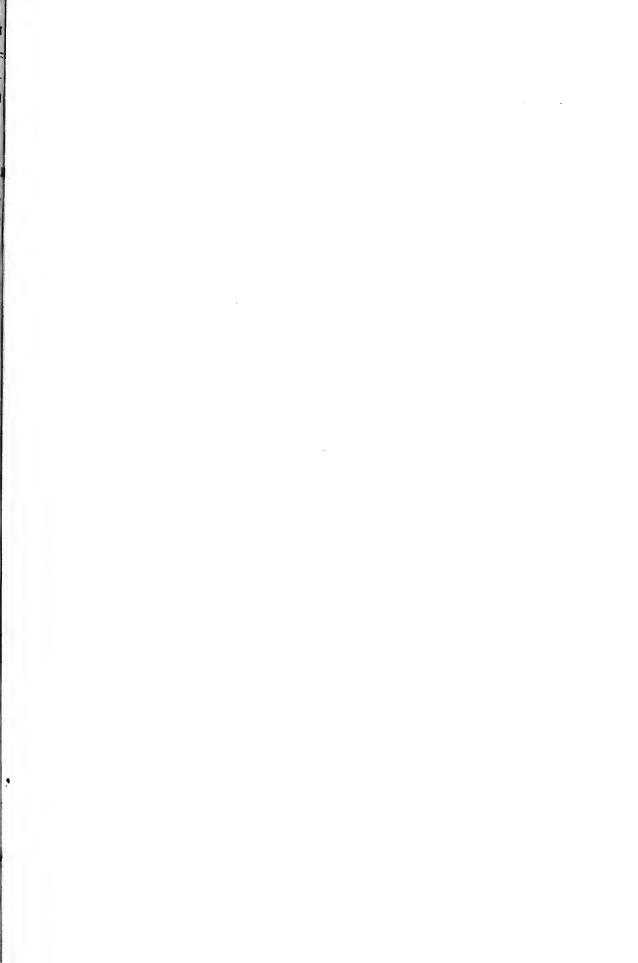

### महाभारत 🔀



द्रैं।पर्दाका भीमसनके। साँगन्धिक पुष्प भेंट करके वैसे ही और पुष्प छानेका आम्रह

# षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

भीमसेनका सौगन्धिक कमल लानेके लिये जाना और कदलीवनमें उनकी हनुमान्जीसे भेंट

वैशम्पायन उवाच

तत्र ते पुरुषव्याद्याः परमं शौचमास्थिताः। पड्रात्रमवसन् वीरा धनंजयदिदक्षवः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! वे पुरुषसिंह वीर पाण्डव अर्जुनके दर्शनके लिये उत्सुक हो वहाँ परम पवित्रताके साथ छः रात रहे ॥ १॥

ततः पूर्वोत्तरे वायुः ष्ठवमानो यदच्छया। सहस्रपत्रमकीमं दिव्यं पद्ममुपाहरत्॥२॥

तदनन्तर ईशानकोणकी ओरसे अकस्मात् वायु चली । उसने सूर्यके समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्रदल कमल लाकर वहाँ डाल दिया ॥ २॥

तद्वैक्षत पाञ्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्। यनिलेनाहृतं भूमौ पतितं जलजं शुचि॥३॥ तच्छुमा शुममासाद्य सौगन्धिकमनुत्तमम्। अतीव मुद्ता राजन् भीमसेनमथाव्रवीत्॥ ४॥

जनमेजय ! वह कमल वहा मनोरम था, उससे दिन्य सुगन्ध फैल रही थी। ग्रुभलक्षणा द्रौपदीने उसे देखा और वायुके द्वारा लाकर पृथ्वीपर डाले हुए उस पिवन, ग्रुभ एवं परम उत्तम सौगन्धिक कमलके पास पहुँचकर अत्यन्त प्रसन्न हो भीमसेनसे इस प्रकार कहा—॥ ३-४॥

पदय दिव्यं सुरुचिरं भीम पुष्पमनुत्तमम्।
गन्धसंस्थानसम्पन्नं मनसो मम नन्दनम्॥ ५॥
इदं च धर्मराजाय प्रदास्यामि परंतप।
हरेदं मम कामाय काम्यके पुनराश्रमे॥ ६॥

भीम ! देखों तो, यह दिन्य पुष्य कितना अच्छा और कैसा सुन्दर है ! मानो सुगन्ध ही इसका स्वरूप है । यह मेरे मनको आनन्द प्रदान कर रहा है । परंतप ! में इसे धर्मराजको भेंट करूँगी । तुम मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये काम्यकवनके आश्रममें इसे ले चलो ॥ ५-६ ॥

यदि तेऽहं त्रिया पार्थ बहूनीमान्युपाहर। तान्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनराश्रमम्॥ ७॥

'कुन्तीनन्दन! यदि मेरे ऊपर तुम्हारा (विशेष) प्रेम है, तो मेरे लिये ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। में इन्हें काम्यक वनमें अपने आश्रमपर ले चलना चाहती हूँ'॥ ७॥ प्यमुक्त्वा ग्रुभापाङ्गी भीमसेनमनिन्दिता। जगाम पुष्पमादाय धर्मराजाय तत् तदा॥ ८॥ उस समय मनोहर नेत्रप्रान्तवाली अनिन्दा सुन्दरी (सती-साध्वी) द्रौपदी भीमसेनसे ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिरको देनेके लिये चली गयी॥ ८॥



अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषर्वभः। प्रियायाः प्रियकामः स प्रायाद्भीमो महावलः ॥ ९ ॥

पुरुषश्चिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानीके मनोभावको जानकर उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वहाँसे चल दिये ॥ ९॥

वातं तमेवाभिमुखो यतस्तत् पुष्पमागतम्। आजिहीर्चुर्जगामाशु स पुष्पाण्यपराण्यपि॥१०॥

वे उसी तरहके और भी पूल ले आनेकी अभिलापासे तुरंत पूर्वोक्त वायुकी ओर मुख करके उसी ईशान कोणमें आगे बढ़ें, जिधरसे वह पूल आया था॥ १०॥

रुक्मपृष्ठं धनुर्गृद्य शरांश्चाशीविषोपमान्। मृगराडिव संकुद्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः॥११॥

उन्होंने हाथमें वह अपना धनुष ले लिया, जिसके पृष्ठ-भागमें सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सपोंके समान भयंकर बाण भी तरकसमें रख लिये। फिर क्रोधमें भरे हुए सिंह तथा मदकी धारा बहानेवाले मतवाले गजराजकी भाँति निर्भय होकर आगे बढ़े॥ ११॥

म॰ १. ७. २१--

दह्युः सर्वभूतानि महाबाणधनुर्धरम् । न ग्लानिर्ने च चैक्रःयं न भयं न च सम्भ्रमः ॥ १२ ॥ कदाचिउजुवते पार्थमात्मजं मातिरिश्वनः ।

महान् धतुप-बाण लेकर जाते हुए भीमसेनको उस समय सब प्राणियोंने देखा । उन वायुपुत्र कुन्तीकुमारको कभी ग्लानिः विकलताः भय अथवा घवराहट नहीं होती थी ॥१२६॥ द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन् स वाहुवलमाश्रितः ॥ १३ ॥ व्यपेतभयसम्मोहः शैलमभ्यपतद् वली । स ते द्रुमलतागुरमच्छन्नं नीलशिलातलम् ॥ १४ ॥ गिरिं चचारारिहरः किन्नराचरितं शुभम् । नानावर्णधरैश्चित्रं धातुद्रुममृगाण्डजैः ॥ १५ ॥

द्रौपदीका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने बाहुबलका भरोसा करके भय और मोहसे रहित बलवान् भीमसेन सामनेके शैल शिखरपर चढ़ गये । वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियोंसे आच्छादित था । उसकी शिलाएँ नीले रंगकी थीं । वहाँ किन्नरलोग भ्रमण करते थे । शत्रुसंहारी भीमसेन उस सुन्दर पर्वतपर विचरने लगे । बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पिक्षयोंसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ॥ १३-१५॥

सर्वभूषणसम्पूर्णं भूमेर्भुजिमिवोच्छ्रितम् । सर्वत्र रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ॥ १६ ॥ सक्तचश्चरिमप्रायान् हृद्येनानुचिन्तयन् । पुंस्कोकिलिनादेषु षट्पदाचरितेषु च ॥ १७ ॥ वद्धश्रोत्रमनश्चश्चर्जनामामितविक्रमः ।

वह देखनेमें ऐसा जान पड़ता था, मानो पृथिवीके समस्त आभूषणोंसे विभ्षित ऊँचे उठी हुई भुजा हो । गन्यमादनके शिखर सब ओरसे रमणीय थे । वहाँ कोयल पश्चियोंकी शब्द ध्विन हो रही थी और झंड-के-झंड मोरे मड़रा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आँखें गड़ाये मन-ही-मन अभिलिषत कार्य-का चिन्तन करते जाते थे। अमितपराक्रमी भीमके कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरोंमें अठके रहे अर्थात् उनके कान वहाँके विचित्र शब्दोंको सुननेमें लग गये; आँखें वहाँके अद्भुत हश्योंको निहारने लगीं और मन वहाँकी अलैकिक विशेपताके विपयमें सोचने लगा और वे अपने गन्तव्य स्थानकी ओर अपसर होते चले गये।। १६-१७ है।।

आजिन्नन् स महातेजाः सर्वर्तुकुसुमोद्भवम् ॥ १८ ॥ गन्धमुद्धतसुद्दामो वने मत्त इव द्विषः । वीज्यमानः सुपुण्येन नानाकुसुमगन्धिना ॥ १९ ॥ पितुः संस्पर्शशीतेन गन्धमादनवायुना । हियमाणश्रमः पित्रा सम्प्रहृष्टतनूरुहः ॥ २० ॥

वे महातेजस्वी कुन्तीकुमार सभी ऋतुओंके फूलोंके उत्कट मुगन्धका आप्यादन करते हुए वनमें उदामगितसे विचरनेवाले मदोन्मत्त गजराजकी भाँति चले जा रहे थे। नाना प्रकारके वुसुमों सुवासित गन्धमादनकी परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी । जैसे पिताको पुत्रका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भोमसेनको उस पर्वतीय वायुके स्पर्शसे मिल रहा था । उनके पिता पवन-देव उनकी सारी थकावट हर लेते थे । उस समय हर्पातिरेक-से भीमके शरीरमें रोमाञ्च हो रहा था ॥ १८-२०॥

### स यक्षगन्धर्वसुरब्रह्मर्षिगणसेवितम् । विल्लोकयामास तदा पुष्पहेतोररिंदमः॥२१॥

शत्रुंदमन भीमसेनने उस समय ( पूर्वोक्त पुष्पकी प्राप्तिके लिये एक बार ) यक्ष, गन्धर्व, देवता और ब्रह्मर्षियोंसे सेवित उस विशाल पर्वतपर ( सब ओर ) दृष्टिपात किया ॥ २१॥

विषमच्छदैरचितैरनुलिप्त इवाङ्गुलैः । विलिभधीतुविच्छेदैः काञ्चनाञ्जनराजतैः ! सपक्षमिव नृत्यन्तं पाद्यविलग्नैः पयोधरैः ॥ २२ ॥

उस समय अनेक धातुओंसे रॅंगे हुए सप्तर्ग (छितवन) के पत्तोंद्वारा उनके ललाटमें विभिन्न धातुओंके काले, पीले और सफेद रंग लग गये थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानो अंगुलियोंद्वारा त्रिपुण्डू चन्दन लगाया गया हो। उस पर्वत-शिखरके उभय पार्श्वमें लगे हुए मेघोंसे उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा है॥ २२॥

### मुक्ताहारैरिव चितं च्युतैः प्रस्नवणोदकैः। अभिरामदरीकुञ्जनिर्झरोदककन्दरम् ॥ २३॥

निरन्तर झरनेवाले झरनोंके जल उसपहाड़के कण्टदेशमें अवलिम्बत मोतियोंके हार-से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वतकी गुफा, कुञ्ज, निर्झर, सलिल और कन्दराएँ सभी मनोहर थे॥ २३॥

अप्सरोनृपुररवैः प्रनृत्तवरवर्हिणम् । दिग्वारणविषाणाग्रैर्घृष्टोपलशिलातलम् ॥ २४ ॥

वहाँ अप्सराओंके न्पुरोंकी मधुर ध्वनिके साथ सुन्दर मोर नाच रहे थे । उस पर्वतके एक-एक रत्न और शिलाखण्डपर दिग्गजोंके दाँतोंकी रगड़का चिह्न अङ्कित था ॥ २४॥

स्रस्तांशुकिमवाक्षोभ्यैर्निम्नगानिःस्तैर्जलैः । सराप्पकवलैः खस्थैरदूरपिवर्तिभः॥ २५॥ भयानभिक्षैर्द्दिपणैः कौत्इलिनिरिक्षितः। चालयम्नुक्वेगेन लताजालान्यनेकशः॥ २६॥ आक्रीडमानो हप्रात्मा श्रीमान् वायुसुतो ययौ। प्रियामनोरथं कर्तुमुखतश्चारुलोचनः॥ २७॥

निम्नगामिनी नदियोंसे निकला हुआ क्षोभरहित जल नीचेकी ओर इस प्रकार यह रहा था, मानी उस पर्वतका वस्न खिसककर गिरा जाता हो । भयसे अपरिचित और खस्य हरिण मुँहमें हरे घासका कौर लिये पास ही खड़े होकर भीमसेनकी ओर कौत्इलभरी दृष्टिसे देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रोंबाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान् वेगसे अनेक लतासमूहोंको विचलित करते हुए हर्पपूर्ण हृदयसे खेल-सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदीका प्रिय मनोरथ पूर्ण करनेको सर्वथा उद्यत थे॥ २५ २७॥

प्रांगुः कनकवर्णाभः सिंहसंहननो युवा।

मत्तवारणविकान्तो मत्तवारणवेगवान्॥ २८॥

उनकी कद बहुत ऊँची थी। शरीरका रंग स्वर्ण-सा दमक रहा था। उनके सम्पूर्ण अङ्ग सिंहके समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्थामें पदार्पण किया था। वे मतवाले हाथीके समान मस्तानी चालसे चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराजके समान था॥ २८॥

मत्तवारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः। प्रियपादवींपविद्याभिव्यीवृत्ताभिविंचेष्टितैः यक्षगन्धर्वयोषाभिरदृश्याभिर्निरीक्षितः नवावतारो रूपस्य विकीडन्निव पाण्डवः॥ ३०॥ रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु । संसरन् विविधान् क्लेशान् दुर्योधनकृतान् वहून्।३१। द्रौपद्या वनवासिन्याः प्रियं कर्तुं समुद्यतः। सोऽचिन्तयद् गते खर्गमर्जुने मिय चागते ॥ ३२॥ पुष्पहेतोः कथं त्वार्यः करिष्यति युधिष्टिरः। स्नेहान्नरवरो नूनमविश्वासाद् बलस्य च ॥ ५३॥ नकुलं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः। कथं तु कुसुमावाप्तिःस्याच्छीघ्रमिति चिन्तयन् ॥ ३४॥ प्रतस्थे नरशार्द्रलः पक्षिराडिव वेगितः। फ़ुल्लेषु गिरिसानुषु ॥ ३५ ॥ सज्जमानमनो हिष्टः

मतवाले हाथीके समान ही उनकी लाल-लाल ऑखें थीं। वे समरभ्मिमें मदोन्मत्त हाथियोंको भी पीछे हटानेमें समर्थ थे। अपने प्रियतमके पार्श्वभागमें बैठी हुई यक्ष और गन्धवोंकी युवितयाँ सब प्रकारकी चेष्टाओंसे निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेनकी ओर देख रही थीं। वे उन्हें सौन्दर्थके नृतन अवतार-से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पाण्डुनन्दन भीम गन्धमादनके रमणीय शिखरोंपर खेल-सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधनद्वारा दिये गये नाना प्रकारके असंख्य कलेशोंका स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदीका प्रिय करनेके लिये उद्यत हुए थे। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—'अर्जुन स्वर्गलोंकमें चले गये हैं और मैं पूल लेनेके लिये इधर चला आया हूँ। ऐसी दशामें आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे? नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेवपर अत्यन्त स्नेह रखते

हैं। उन दोनोंके बलपर उन्हें विश्वास नहीं है। अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात् कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वह फूल प्राप्त हो जाय—यह चिन्ता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षिराज गरुड़के समान वेगसे आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलोंसे भरे हुए पर्वतीय शिखरों-पर लगे हुए थे॥ २९–३५॥

द्रौपदीवाक्यपाथेयो भीमः शीव्रतरं ययौ।
कम्पयन् मेदिनीं पद्भयां निर्घात इव पर्वस् ॥ ३६॥
त्रासयन् गजयूथानि वातरंहा वृकोदरः।
सिंहव्याव्रमुगांश्चेव मर्दयानो महावलः॥ ३७॥
उन्मूलयन् महावृक्षान् पोथयंस्तरसा वली।
लतावलीश्च वेगेन विकर्षन् पाण्डुनन्दनः।
उपर्युपरि शैलाग्रमाहरुश्चरिव द्विपः॥ ३८॥

द्रौपदीका अनुरोधपूर्ण वचन ही उनका पाथेय (मार्गका कलेवा) था, वे उसीको लेकर शीव्रतापूर्वक चले जा रहें थे। वायुके समान वेगशाली वृकोदर पर्वकालमें होनेवाले उत्पात (भूकम्प और विजली गिरने) के समान अपने पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको कम्पित और हाथियोंके समूहोंको आतङ्कित करते हुए चलने लगे। वे महावली कुन्तीकुमार सिंहों, व्याघों और मृगोंको कुचलते तथा अपने वेगसे बड़े-बड़े कुक्षोंको जड़से उखाड़ते और विनाश करते हुए आगे बढ़ने लगे। पाण्डुनन्दन भीम अपने वेगसे लताओं और बह्तिरियोंको खींचे लिये जाते थे। वे ऊपर-अपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो कोई गजराज पर्वतकी सबसे ऊँची चोटीपर चढ़ना चाहता हो।। ३६-३८।।

विनर्दमानोऽतिभृशं सिवद्यदिव तोयदः। तेन शब्देन महता भीमस्य प्रतिबोधिताः॥ ३९॥ गुहां संतत्यजुर्व्याद्या निलित्युर्वनवासिनः। समुत्पेतुः खगास्त्रस्ता मृगयूथानि दुद्रुद्यः॥ ४०॥

वे विजलियेंसि सुशोभित मेघकी भाँति वड़े जोरसे गर्जना करने लगे। भीमसेनकी उस भयंकर गर्जनासे जगे हुए व्याघ अपनी गुफा छोड़कर भाग गये, वनवासी प्राणी वनमें ही छिप गये, डरे हुए पश्ची आकाशमें उड़ गये और मृगोंके झंड दूरतक भागते चले गये॥ ३९-४०॥

ऋक्षाश्चोत्ससजुर्वृक्षांस्तत्यजुर्हरयो गुहाम् । व्यज्म्भन्त महासिंहा महिषाश्चावलोक्यन् ॥ ४१ ॥

रीछोंने वृक्षोंका आश्रय छोड़ दिया, सिंहोंने गुफाएँ त्याग दीं, बड़े-बड़े सिंह जँभाई लेने लगे और जंगली भैंसे दूरसे ही उनकी ओर देखने लगे॥ ४१॥

तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। तद् वनं स परित्यज्य जग्मुरन्यन्महावनम् ॥ ४२ ॥ भीमसेनकी उस गर्जनासे डरे हुए हाथी उस वनको छोड़कर हथिनियोंसे घिरे हुए दूसरे विशाल वनमें चले गये॥ ४२॥

वराहमृगसंघाश्च महिषाश्च वनेचराः। व्याव्रगोमायुसंघाश्च प्रणेदुर्गवयैः सह॥ ४३॥ रथाङ्गसाह्वदात्यूहा हंसकारण्डवप्रवाः। शुकाः पुंसकोकिलाःकौश्चा विसंहा भेजिरे दिशः।४४।

स्थर, मृगसमूह, जंगली भैंसे, वावों तथा गीदड़ोंके समुदाय और गवय-ये सब-के-सब एक साथ चीत्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कारण्डव, प्रव, शुक, कोकिल और कौज्ञ आदि पक्षियोंने अचेत होकर भिन्न-भिन्न दिशाओंकी शरण ली।। ४३-४४॥

तथान्ये दर्षिता नागाः करेणुशरपीडिताः। सिंहव्यावाश्च संकुदा भीमसेनमथाद्रवन् ॥ ४५॥ शक्तनमूत्रं च मुञ्जाना भयविभ्रान्तमानसाः। व्यादितास्यामहारौद्रा व्यनदन् भीषणान् रवान्॥४६॥

तथा हथिनियोंके कटाक्ष-वाणसे पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज सिंह और न्याघ क्रोधमें भरकर भीमसेनपर टूट पड़े। वे मल-मूत्र छोड़ते हुए मन-ही-मन भयसे घतरा रहे थे और मुँह वाये हुए अत्यन्त भयानक रूपसे मैरव-गर्जना कर रहे थे॥ ४५-४६॥ ततो वायुस्ततः क्रोधात् स्ववाहुबलमाश्चितः। गजेनान्यान् गजाञ्छ्रीमान् सिंहं सिंहेन वा विभुः॥४७॥ तलप्रहारेरन्यांश्च व्यहनत् पाण्डवो वली। ते वध्यमाना भीमेन सिंहव्याघ्रतरक्षवः॥ ४८॥ भयाद् विसस्जुभींमं शकुन्मूत्रं च सुस्रुद्यः। प्रविवेश ततः क्षिप्रं तानपास्य महाबलः॥ ४९॥ वनं पाण्डसुतः श्रीमाञ्छन्देनापूरयन् दिशः।

तव अपने वाहु-बलका भरोसा रखनेवाले श्रीमान् वायुपुत्र भीमने कुपित हो एक हाथींसे दूसरे हाथियोंको और एक सिंहसे दूसरे सिंहोंको मार भगाया तथा उन महावली पाण्डु-कुमारने कितनोंको तमाचोंके प्रहारसे मार डाला । भीमसेनकी मार खाकर सिंह, ब्याघ्र और चीते (ववेरे) भयसे उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मल-मूत्र करने लगे । तदनन्तर महान् शक्तिशाली पाण्डुनन्दन भीमसेननेशीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाते हुए एक वनमें प्रवेश किया ॥ ४७-४९ ।

अथापदयन्महावाहुर्गन्थमादनसानुषु ॥ ५० ॥ सुरम्यं कद्ळीषण्डं बहुयोजनविस्तृतम् । तमभ्यगच्छद् वेगेन क्षोभियण्यन् महाबलः ॥ ५१ ॥ महागज इवास्नावी प्रभञ्जन् विविधान् द्रुमान् । उत्पादस्य कद्ळीस्तम्भान् बहुतालसमुच्छ्र्यान् ॥ ५२ ॥ चिश्रेष तरसा भीमः समन्ताद् विह्नां वरः । विनद्न् सुमहातेजा नृसिंह इव दिष्तः ॥ ५३ ॥ ततः सत्त्वान्युपाकामद् वहूनि सुमहान्ति च । रुरुवानर्रासहांश्च महिषांश्च जलाशयान् ॥ ५४ ॥ तेन शब्देन चैवाथ भीमसेनरवेण च । वनान्तरगताश्चापि वित्रेसुर्मुगपक्षिणः ॥ ५५ ॥

इसी समय गन्धमादनके शिखरींपर महाबाहु भीमने एक परम सुन्दर केलेका बगीचा देखा, जो कई योजन दूर-तक फैला हुआ था। मदकी धारा वहानेवाले महावली गजराजकी भाँति उस कदलीवनमें हलचल मचाते और माँति-माँतिके वृक्षोंको तोड़ते हुए वे बड़े वेगसे वहाँ गये। वहाँके केलेके वृक्ष खम्भोंके समान मोटे थे। उनकी ऊँचाई कई ताड़ोंके वरावर थी। बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमने बड़े वेगसे उन्हें उखाइ-उखाइकर सब ओर फेंकना आरम्भ किया। वे महान् तेजस्वी तो थे ही, अपने वल और पराक्रमपर गर्व भी रखते थे; अतः भगवान् वृिंहकी भाँति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात् और भी बहुत से बड़े-बड़े जन्तुओंपर आक्रमण किया। उन पशु-पिंहकी भाँते तथा जल-जन्तुओंपर भी धावा किया। उन पशु-पिंहकी एवं भीमसेनके उस भयंकर शब्दसे दूसरे वनमें रहनेवाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे॥ ५०-५५॥

तं शब्दं सहसा श्रुत्वा मृगपक्षिसमीरितम्। जलाद्रेपक्षा विहगाः समुत्पेतुः सहस्रशः॥ ५६॥

मृगों और पश्चियोंके उस भयसूचक शब्दको स**इ**सा सुनकर सहस्रों पक्षी आकाशमें उड़ने लगे। उन सबकी पाँखें जलसे भीगी हुई थीं॥ ५६॥

तानौदकान् पक्षिगणान् निरीक्ष्य भरतर्षभः। तानेवानुसरन् रम्यं ददर्श सुमहत् सरः॥ ५७॥

भरतश्रेष्ठ भीमने यह देखकर कि ये तो जलके पक्षी हैं, उन्हींके पीछे चलने लगे और आगे जानेपर एक अत्यन्त रमणीय विशाल सरोवर देखा ॥ ५७ ॥

काञ्चनैः <u>कद्छीपण्डैर्मन्दमारुतकम्पितैः।</u> वीज्यमानमिवाक्षोभ्यं तीरात् तीरविसर्पिभिः॥ ५८॥

उस सरोवरके एक तीरसे लेकर दूसरे तीरतक फैले हुए सुवर्णमय केलेके दृक्ष मन्द वायुसे विकम्पित होकर मानो उस अगाध जलाशयको पंखा झल रहे थे॥ ५८॥

तत् सरोऽथावतीर्याग्ज प्रभूतनिलनोत्पलम् । महागज इवोहामश्चिकीड बलवद् वली॥ ५९॥

उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बन्धन-रिहत महान् गजके समान बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवरमें उतरकर जल-क्रीड़ा करने लगे॥ ५९॥ विक्रीक्ष्य तस्मिन् सुचिरमुत्ततारामितग्रुतिः। ततोऽध्यगन्तुं वेगेन तद् वनं बहुपाद्यम्॥ ६०॥

दीर्घ कालतक उस सरोवरमें क्रीडा करनेके पश्चात् अमित तेजस्वी भीम जलसे वाहर निकले और असंख्य वृक्षोंसे सुशोभित उस कदलीवनमें वेगपूर्वक जानेको उद्यत हुए ॥ ६०॥

द्भी च शङ्कं खनवत् सर्वप्राणेन पाण्डवः। आस्फोटयच वलवान् भीमः संनादयन् दिशः॥ ६१॥ तस्य शङ्कस्य शब्देन भीमसेनरवेण च। वाहुशब्देन चोग्रेण नदन्तीव गिरेर्गुहाः॥ ६२॥

उस समय बलवान् पाण्डुनन्दन भीमने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोरसे शङ्ख बजाया और सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोंका। उस शङ्खकी ध्वनिः भीमसेन-की गर्जना और उनके ताल ठोंकनेके भयंकर शब्दसे मानो-पर्वतोंकी कन्दराएँ गूँज उठीं ॥ ६१-६२॥

तं वज्रनिष्पेषसममास्फोटितमहारवम् । श्रुत्वा शैळगुहासुप्तैः सिंहैर्मुको महाखनः ॥ ६३ ॥

पर्वतोंपर वज्रपात होनेके समान उस ताल ठोंकनेके भयानक शब्दको सुनकर गुकाओंमें सोये हुए सिंहोंने भी जोर-जोरसे दहाइना आरम्भ किया ॥ ६३॥

सिंहनाद्भयत्रस्तैः कुञ्जरैरपि भारत। मुक्तो विरावः सुमहान् पर्वतो येन पूरितः॥ ६४॥

भारत ! उन सिंहोंका दहाइना सुनकर भयसे डरे हुए हाथी भी चीत्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो उठा ॥ ६४ ॥

तं तु नादं ततः श्रुन्वा मुक्तं वारणपुङ्गवैः। भ्रातरं भीमसेनं तु विज्ञाय हनुमान् कविः॥ ६५॥

बड़े-बड़े गजराजोंका वह चीत्कार सुनकर कपिप्रवर

हनुमान् जी, जो उस समय कदलीवनमें ही रहते थे, यह समझ गये कि मेरे भाई भीमसेन इधर आये हैं ॥ ६५॥ दिवंगमं रुरोधाथ मार्ग भीमस्य कारणात्। अनेन हि पथा मा वै गच्छेदिति विचार्य सः ॥ ६६॥ आस्त पकायने मार्गे कदलीपण्डमण्डिते। भ्रातुर्भीमस्य रक्षार्थं तं मार्गमवरुध्य वै॥ ६७॥

तव उन्होंने भीमसेनके हितके लिये स्वर्गकी ओर जाने-बाला मार्ग रोक दिया। हनुमान्जीने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्गसे स्वर्गलोककी ओर न चले जायँ, एक मनुष्यके आने-जाने योग्य उस संकुचित मार्गपर बैठ गये। वह मार्ग केलेके वृक्षोंसे चिरा होनेके कारण वड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीमकी रक्षाके लिये ही यह राह रोकी थी॥ ६६-६७॥

मात्र प्राप्त्यित शापं वा धर्षणां वेति पाण्डवः।
कर्लीयण्डमध्यस्थो होवं संचिन्त्य वानरः॥ ६८॥
प्राज्यम्भत महाकायो हनूमान् नाम वानरः।
कर्त्लीयण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा॥ ६९॥
जम्भमाणः सुविपुलं शक्रध्वजमिवोच्छ्तम्।

जुम्भमाणः सुविपुळः राक्रध्वजामवाच्छ्तम् । आस्फोटयचः लाङ्गलमिन्द्राशनिसमखनम् ॥ ७० ॥

कदलीवनमें आये हुए पाण्डुनन्दन भीमसेनको इस मार्गपर आनेके कारण किसीसे शाप या तिरस्कार न प्राप्त हो जाय, यह विचारकर ही किपप्रवर हनुमान्जी उस वनके भीतर स्वर्गका रास्ता रोककर सो गये। उस समय उन्होंने अपने शरीरको बड़ा कर लिया था। निद्राके वशीभृत होकर जब वे जँभाई लेते और इन्द्रकी ध्वजाके समान ऊँचे तथा विशाल लंगूरको फटकारते, उस समय बज्रकी गड़-गड़ाहटके समान आवाज होती थी।। ६८—७०।।

तस्य लाङ्ग्लिनिनदं पर्वतः सुगुहामुखैः। उद्गारमिव गौर्नर्दन्तुत्ससर्जे समन्ततः॥ ७१॥

वह पर्वत उनकी पूँछकी फटकारके उस महान् शब्दको सुन्दर कन्दरारूपी मुखोंद्वारा सब ओर प्रतिष्वनिके रूपमें दुहराता था, मानो कोई साँड जोर-जोरसे गर्जना कर रहा हो।। ७१।।

लाङ्गुलास्फोटराब्दाच चिलतः स महागिरिः। विद्यूर्णमानशिखरः समन्तात् पर्यशीर्यत॥ ७२॥ स लाङ्गुलरवस्तस्य मत्तवारणनिःखनम्। अन्तर्धाय विचित्रेषु चचार गिरिसानुषु॥ ७३॥

पूँछके फटकारनेकी आवाजसे वह महान् पर्वत हिल उठा । उसके शिखर झूमते-से जान पड़े और वह सब ओरसे टूट-फूटकर बिखरने लगा । वह शब्द मतवाले हाथीके चिग्वाड़नेकी आवाजको भी दवाकर विचित्र पर्वत-शिखरोंपर चारों ओर फैल गया ॥ ७२-७३ ॥

स भीमसेनस्तच्छुत्वा सम्प्रहृष्टतन्रुरुहः। शब्दप्रभवमन्विच्छंश्चचार कद्रलीवनम्॥ ७४॥

उसे सुनकर भीमसेनके रोंगटे खड़े हो गये और उसके कारणको हूँदनेके लिये वे उस केलेके बगीचेमें धूमने लगे॥

कदलीवनमध्यस्थमथ पीने शिलातले। ददर्श सुमहावाहुर्वानराधिपति तदा॥ ७५॥

उस समय विशाल भुजाओंवाले भीमसेनने कदली-वनके भीतर ही एक मोटे शिलाखण्डपर लेटे हुए वानरराज हनुमान्-जीको देखा ॥ ७५॥

## विद्युत्सम्पातदुष्प्रेक्षं विद्युत्सम्पातपिङ्गलम् । विद्युत्सम्पातनिनदं विद्युत्सम्पातचञ्चलम् ॥ ७६ ॥

विद्युत्पातके समान चकाचौंध पैदा करनेके कारण उनकी ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था। उनकी अङ्गकान्ति गिरती हुई विजलीके समान पिङ्गल वर्णकी थी। उनका गर्जन-तर्जन वज्रपातकी गड़गड़ाहटके समान था। वे विद्युत्पातके सहश चञ्चल प्रतीत होते थे॥ ७६॥

बाहुस्रस्तिकविन्यस्तिशीनहस्विशिरोधरम् ।
स्कन्धभूयिष्टकायत्वात् तनुमध्यकटीतटम्॥ ७७॥
किंचिचासुग्रशिर्षेण दीर्घरोमाञ्चितेन च।
लाङ्गलेनोध्वंगतिना ध्वजेनेव विराजितम्॥ ७८॥

उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे। अतः उन्होंने बाँहकेमूल-भागको तिकया बनाकर उसीपर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवाको रख छोड़ा था और उनके शरीरका मध्यभाग एवं कटिग्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूँछका अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उसकी रोमावलि घनी थी तथा वह पूँछ ऊपरकी ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा-सी सुशोभित होती थी॥७७-७८॥

हस्तौष्टं ताम्रजिह्वास्यं रक्तकर्णं चलद्भुवम् । विवृत्तदंष्टादशनं शुक्कतीक्ष्णाम्रशोभितम् ॥ ७९ ॥ अपदयद् वदनं तस्य रिहमवन्तिमवोडुपम् । वदनाभ्यन्तरगतैः शुक्कैदैन्तैरलंकृतम् ॥ ८० ॥

उनके ओठ छोटे थे। जीभ और मुखका रंग ताँवेके समान था। कान भी लाल रंगके ही थे और भोंहें चञ्चल हो रही थीं। उनके खुले हुए मुखमें स्वेत चमकते हुए दाँत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभागके द्वारा अत्यन्त शोभा पा रही थीं। इन सबके कारण उनका मुख किरणोंसे प्रकाशित चन्द्रमाके समान दिखायी देता था। मुखके भीतरकी स्वेत दन्ताविल उसकी शोभा वढ़ानेके लिये आभूषणका काम दे रही थी।। ७९-८०॥

केसरोत्करसम्मिश्रमशोकानामियोत्करम् । हिरण्मयीनां मध्यस्थं कदळीनां महाद्युतिम् ॥ ८१ ॥

सुवर्णमय कदली-वृक्षोंके वीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान्जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरोंकी क्यारीमें अशोकपुष्पोंका गुच्छ रख दिया गया हो ॥ ८१॥

दीप्यमानेन वपुषा खर्चिष्मन्तमिवानलम् । निरीक्षन्तममित्रघ्नं लोचनैर्मधुपिङ्गलैः ॥ ८२ ॥

वे शत्रुख्दन वानरवीर अपने कान्तिमान् शरीरसे

प्रज्विलत अग्निके समान जान पड़ते थे और अपनी मधुके समान पीली आँखोंसे इधर-उधर देख रहे थे॥ ८२॥



तं वानरवरं धीमानतिकायं महाबलम्। स्वर्गपन्थानमावृत्य हिमवन्तमिव स्थितम्॥८३॥ दृष्ट्वा चैनं महाबाहुरेकं तिस्मिन् महावने। अथोपसृत्य तरसा विभीभीमस्ततो बली॥८४॥ सिंहनाइं चकारोग्रं वज्राद्यानिसमं वली। तेन राष्ट्रेन भीमस्य वित्रेसुमूर्गपक्षिणः॥८५॥

परम बुद्धिमान् बलवान् महावाहु भीमसेन उस महान् वनमें विशालकाय महावली वानरराज हनुमान्जीको अकेले ही स्वर्गका मार्ग रोककर हिमालयके समान स्थित देख निर्भय होकर वेगपूर्वक उनके पास गये और बज्ज-गर्जनाके समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेनके उस सिंहनादसे वहाँके मृग और पक्षी थर्ग उठे॥ ८३-८५॥

हन्मांश्च महासत्त्व ईषदुन्मील्य लोचने । दृष्टा तमथ सावज्ञं लोचनैर्मधुपिङ्गलैः । स्मितेन चैनमासाच हन्मानिद्मत्रवीत् ॥ ८६॥

तय महान् धेर्यशाली हनुमान्जीने आँखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रोंद्वारा अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखा और उन्हें निकट पाकर उनसे मुसकराते हुए इस प्रकार कहा—॥ ८६॥

#### हनूमानुवाच

किमर्थं सरुजस्तेऽहं सुखसुप्तः प्रबोधितः। नतु नाम त्वया कार्या दया भूतेषु जानता॥८७॥ हनुमान्जी बोले—भाई ! मैं तो रोगी हूँ और यहाँ मुखसे सो रहा था । तुमने क्यों मुझे जगा दिया ? तुम समझ-दार हो । तुम्हें सब प्राणियोंपर दया करनी चाहिये ॥ ८७ ॥ वयं धर्म न जानीमस्तिर्यग्योनिमुपाश्रिताः । नरास्तु बुद्धिसम्पन्ना द्यां कुर्वन्ति जन्तुषु ॥ ८८ ॥

हमलोग तो पशु-योनिके प्राणी हैं अतः धर्मकी बात नहीं जानते; परंतु मनुष्य बुद्धिमान् होते हैं अतः वे सब जीवोंपर दया करते हैं ॥ ८८॥

क्र्रेषु कर्मसु कथं देहवाक्चित्ततृषिषु। धर्मघातिषु सज्जन्ते वुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥ ८९॥

किंतु पता नहीं, तुम्हारे-जैसे बुद्धिमान् लोग धर्मका नाश करनेवाले तथा मन, वाणी और शरीरको भी दूषित कर देने-वाले क्रूर कमोंमें कैसे प्रवृत्त होते हैं ? ॥ ८९ ॥

न त्वं धर्मे विज्ञानासि बुधा नोपासितास्त्वया । अल्पबुद्धितया बाल्यादुत्सादयसि यन्मृगान् ॥ ९० ॥

तुम्हें धर्मका विल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है।
तुमने विद्वानोंकी सेवा नहीं की है। मन्दबुद्धि होनेके कारण
अज्ञानवरा तुम यहाँके मृगोंको कष्ट पहुँचाते हो।। ९०॥
ब्रुह्मि कस्त्वं किमर्थं वा किमिदं वनमागतः।
वर्जितं मानुषैभीवैस्तथैव पृरुषैरि ॥ ९१॥

बोलो तो, तुम कौन हो ? इस वनमें तुम क्यों और किस लिये आये हो ? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव हैं और न मनुष्योंका ही प्रवेश है ॥ ९१॥ क च त्वयाय गन्तव्यं प्रबृहि पुरुषर्षभ । अतः परमगम्योऽयं पर्वतः सुदुरारुहः॥९२॥

पुरुषश्रेष्ठ ! ठीक-ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहाँ-तक जाना है ? यहाँसे आगे तो यह पर्वत अगम्य है । इसपर चढ़ना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ ९२ ॥ विना सिद्धगतिं वीर गतिरत्र न विद्यते । देवलोकस्य मार्गोऽयमगम्यो मानुषैः सदा ॥ ९३ ॥

वीर ! सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसीकी यहाँ गित नहीं है । यह देवलोकका मार्ग है, जो मनुष्यों के लिये सदा अगम्य है ॥ ९३ ॥

कारुण्यात् त्वामहं वीर वारयामि निबोध मे । नातः परं त्वया शक्यं गन्तुमाश्वसिद्दि प्रभो ॥ ९४ ॥

वीरवर ! में दयावश ही तुम्हें आगे जानेसे रोकता हूँ । मेरी बात सुनो । प्रभो ! यहाँसे आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते । इसपर विश्वास करो ॥ ९४ ॥

खागतं सर्वथैवेह तवाद्य मनुजर्षभ । इमान्यमृतकल्पानि मूळानि च फळानि च ॥ ९५ ॥ भक्षयित्वा निवर्तस्व मा वृथा प्राप्यसे वधम् । प्राह्यं यदि वचो मह्यं हितं मनुजपुङ्गव ॥ ९६ ॥

मानविशरोमणे ! आज यहाँ सब प्रकारसे तुम्हारा स्वागत है। ये अमृतके समान मीठे फल-मूल खाकर यहींसे लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकटमें पड़ जायंगे। नरपुङ्गव! यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े, तो इसे अवश्य मानो॥ ९५-९६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां भीमकद्लीषण्डप्रवेशे षट्चत्वारिंशद-धिकशततमोऽध्यायः॥ १४६॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें भीमसेनका कदलीवनमें प्रवेशविषयक एक सौ छियालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४६ ॥

# सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः श्रीहनुमान् और भीमसेनका संवाद

वैशम्पायन उवाच

पतच्छुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमतः। भीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकर्षणः॥१॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! उस समय

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस समय परम बुद्धिमान् वानरराज हनुमान्जीका यह वचन सुनकर शत्रुस्दन वीरवर भीमसेनने इस प्रकार कहा ॥ १॥

भीम उवाच

को भवान् किं निमित्तं वा वानरं वपुरास्थितः। ब्राह्मणानन्तरो वर्णः क्षत्रियस्त्वां तु पृच्छति ॥ २ ॥ भीमसेनने पूछा—आप कौन हैं और किसिलेये वानरका रूप धारण कर रक्खा है ? मैं ब्राह्मणके बादका वर्ण—क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ ॥

कौरवः सोमवंशीयः कुन्त्या गर्भेण धारितः। पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन इति श्रुतः॥ ३॥

मेरा परिचय इस प्रकार है—में चन्द्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुलमें हुआ है। माता कुन्तीने मुझे गर्भमें धारण किया था। में वायुपुत्र पाण्डव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है॥ ३॥ स वाक्यं कुरुवीरस्य स्मितेन प्रतिगृद्य तत्। वायुतनयो वायुपुत्रमभाषत ॥ ४ ॥ हनुमान्

कुरुवीर भीमसेनका यह वचन मन्द मुसकानके साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान्जीने वायुके ही पुत्र भीमसेनसे इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥

#### हनूमानुवाच

वानरोऽहं न ते मार्गं प्रदास्यामि यथेप्सितम्। साधु गच्छ निवर्तस्व मात्वं प्राप्यसि वैशसम् ॥ ५ ॥

हन्मान्जी बोळे- भैया ! मैं वानर हूँ । तुम्हें तुम्हारी इच्छाके अनुसार मार्ग नहीं दूँगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहींसे छौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड़ जायँगे ॥ ५ ॥

#### भीमसेन उवाच

वैशसं वाम्तु यद्वान्यत्र त्वां पृच्छामि वानर। प्रयच्छमार्गमुत्तिष्ठमामत्तः प्राप्त्यसे व्यथाम्॥ ६ ॥

भीमसेनने कहा-वानर ! मेरे प्राण संकटमें पड़ें या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषयमें तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जानेके लिये रास्ता दो । ऐसा होनेपर तुमको मेरे हाथोंसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा ॥ ६ ॥

#### हनूमानुवाच

नास्ति शक्तिमंमोत्थातुं व्याधिना क्लेशितो हाहम्। यद्यवस्यं प्रयातव्यं लङ्घियत्वा प्रयाहि माम् ॥ ७ ॥

हुनुमान्जी बोले-भाई ! मैं रोगसे कष्ट पा रहा हूँ। मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवस्य है, तो मुझे लाँघकर चले जाओ ॥ ७ ॥

#### भीम उवाच

निर्गुणः परमात्मा तु देहं च्याप्यावतिष्ठते। तमहं ज्ञानिविज्ञेयं नावमन्ये न लङ्घये॥ ८॥

भीमसेनने कहा-निर्गुण परमातमा समस्त प्राणियोंके शरीरमें व्यात होकर स्थित हैं। वे शानसे ही जाननेमें आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लङ्घन नहीं कलँगा ॥ ८॥ यद्यागमैर्न विद्यां च तमहं भूतभावनम्।

क्रमेयं त्वां गिरि चैव हनूमानिव सागरम् ॥ ९ ॥

यदि शास्त्रोंके द्वारा मुझे उन भूतभावन भगवान्के स्वरूपका ज्ञान न होता, तो में तुम्हींको क्या इस पर्वतको भी उसी प्रकार लाँव जाता, जैसे हनुमान्जी समुद्रको लाँव गये थे ॥ ९ ॥

#### हनूमानुवाच

क एव हनुमान नाम सागरो येन लङ्घितः। पृच्छामि त्वां नरश्रेष्ठ कथ्यतां यदि शक्यते ॥ १०॥

हनुमान्जी बोछे-नरश्रेष्ठ ! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था ? जो समुद्रको लाँच गया था। उसके विषयमें यदि तुम कुछ कह सको तो कहो ॥ १० ॥

#### भीम उवाच

भ्राता मम गुणश्लाघ्यो वुद्धिसत्त्वबलान्वितः। रामायणेऽतिविख्यातः श्रीमान् वानरपुङ्गवः ॥ ११ ॥

भीमसेनने कहा-वानरप्रवर श्रीहनुमान्जी मेरे बड़े भाई हैं! वे अपने सदुणोंके कारण सबके लिये प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साहसे युक्त हैं। रामायणमें उनकी बड़ी ख्याति है।। ११।।

शतयोजनविस्तृतः। रामपत्नीकृते येन सागरः प्रवगेन्द्रेण क्रमेणैकेन लङ्घितः॥१२॥

वे वानरश्रेष्ठ हनुमान् श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीकी खोज करनेके लिये सौ योजन विस्तृत समुद्रको एक ही छलाँगमें लाँघ गये थे ॥ १२ ॥

स मे भ्राता महावीर्यस्तुल्योऽहं तस्य तेजसा। बले पराक्रमे युद्धे शकोऽहं तव निग्रहे॥१३॥

वे महापराक्रमी वानरवीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हींके समान तेजस्वीः बलवान् और पराक्रमी हूँ तथा युद्धमें तुम्हें परास्त कर सकता हूँ ॥ १३ ॥

उत्तिष्ठ देहि मे मार्ग पश्य मे चाद्य पौरूषम्। मच्छासनमकुर्वाणं त्वां वा नेष्ये यमक्षयम् ॥ १४ ॥

उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आँखों देख लो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हें यमलोक भेज दूँगा ॥ १४ ॥

#### वैशम्ययन उवाच

विशाय तं वलोन्मत्तं बाहुवीर्येण दर्पितम्। हृदयेनावहस्यैनं हनुमान् वाक्यमत्रवीत् ॥ १५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भीमरेनको बलके अभिमानसे उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रमसे घमंडमें भरा हुआ जान हनुमान्जीने मन-ही-मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा-॥ १५॥

#### हनूमानुवाच

प्रसीद नास्ति में शक्तिरुत्थातुं ज्रयान्छ। ममानुकम्पया त्वेतत् पुच्छमुत्सार्यं गम्यताम् ॥ १६ ॥

हन्मान्जी बोले-अनघ ! मुझपर कृपा करो । बढापेके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। इसलिये मेरे ऊपर दया करके इस पूँछको हटा दो और निकल जाओ॥ १६॥

#### वैशम्भायन उवाच

पवमुक्ते हनुमता हीनवीर्यपराक्रमम्। मनसाचिन्तयद् भीमः खवाहुबलदर्पितः॥१७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर अपने बाहुबलका घमंड रखनेवाले भीमने मन-ही-मन उन्हें बल और पराक्रमसे हीन समझा ॥ १७ ॥

पुच्छे प्रगृह्य तरसा हीनवीर्यपत्रक्रमम्। सालोक्यमन्तकस्यैनं नयाम्यचेह वानरम्॥१८॥

और भीतर-ही-भीतर यह संकल्प किया कि 'आज मैं इस बल और पराक्रमसे शून्य वानरको वेगपूर्वक इसकी पूँछ पकड़कर यमराजके लोकमें भेज देता हूँ' | १८ ॥

सावज्ञमथ वामेन सायञ्जशह पाणिना। न चाराकचालयितुं भीमः पुच्छं महाकपेः॥१९॥

ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुसकराते हुए अपने बायें हाथसे उस महाकिपकी पूँछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला-डुला भी न सके ॥ १९ ॥ उच्चिक्षेप पुनर्शेभ्याभिन्द्रायुधिमचोचिछ्रतम्। नोद्धर्तमशकद् भीमो दोभ्याभिप महावलः॥ २०॥

तव महावली भीमसेनने उनकी इन्द्र-धनुषके समान ऊँची पूँछको दोनों हाथोंसे उठानेका पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देनेपर भी वे उसे उठा न सके ॥ २०॥ उत्किसभूर्विवृत्ताक्षः संहतभुकुटीमुखः।

खिन्नगात्रोऽभवद् भीमो न चोद्धतुं राशाक तम्॥ २१॥ फिर तो उनकी भोंहें तन गर्यी, आँखें फटी-सी रह गर्यी, मुखमण्डलमें भुकुटी स्पष्ट दिखायी देने लगी और उनके सारे अङ्ग पसीनेसे तर हो गये। फिर भी भीमसेन हनुमान्जीकी पूँछको किञ्चित् भी हिला न सके॥ २१॥

यत्नवानि तु श्रीमाँहाङ्ग्लोद्धरणोद्धरः। कपेः पार्श्वगतो भीमस्तस्थौ बीडानताननः॥ २२॥ प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। प्रसीद कपिशार्द्रुल दुरुकं क्षम्यतां मम॥ २३॥

यद्यपि श्रीमान् भीमसेन उस पूँछको उटानेमें सर्वथा समर्थ थे और उसके लिये उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुँह लजासे झक गया और वे कुन्तीकुमार भीम हनुमान्जीके पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले—'कपिप्रवर! मैंने जो कठोर वार्ते कही हों, उन्हें क्षमा कीजिये और मुझार प्रसन्न होइये॥ २२-२३॥

सिद्धो वा यदि वा देवो गन्धर्वो वाथ गुह्यकः।
पृष्टः सन् काम्यया बूह्यि कस्त्वं वानररूपधृक्॥ २४॥
आप कोई सिद्ध हैं या देवता ? गन्धर्व हैं या गुह्यक ?

में परिचय जाननेकी इच्छासे पूछ रहा हूँ। यतलाइये, इस प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले आप कौन हैं ? ॥२४॥ न चेद् गृह्यं महाबाह्ये श्रोतन्यं चेद् भवेन्मम । शिष्यवत्त्वां तु पृच्छामि उपपन्नोऽस्मि तेऽनघ॥ २५॥

'महाबाहों! यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने-योग्य हो जो बताइये। अनव ! मैं आपकी दारणमें आया हूँ और शिष्यभावसे पूछता हूँ। अतः अवस्य बतानेकी कृपा करें'॥ २५॥

#### हन्मानुवा च

यत् ते मम परिक्षाने कौत्हलमरिंदम। तत् सर्वमिखिलेन त्वं श्रृणु पाण्डवनन्दन॥ २६॥

हनुमान्जी बोले—शत्रुदमन पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे मनमें मेरा परिचय प्राप्त करनेके लिये जो कौत्हल हो रहा है, उसकी शान्तिके लिये सब बातें विस्तारपूर्वक सुनो ॥ २६॥

अहं केसरिणः क्षेत्रे वायुना जगदायुषा। जातः कमलपत्राक्ष हनूमान् नाम वानरः॥२७॥

कमलनयन भीम ! मैं वानरश्रेष्ठ केसरीके क्षेत्रमें जगत्के प्राणस्वरूप वायुदेवसे उत्पन्न हुआ हूँ । मेरा नाम हनुमान् वानर है ॥ २७ ॥

सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्षपुत्रं च वालिनम् । सर्वे वानरराजानस्तथा वानरयूथपाः ॥ २८ ॥ उपतस्थुर्महावीर्या मम चामित्रकर्षण । सुग्रीवेणाभवत् प्रीतिरनिलस्याग्निना यथा ॥ २९ ॥

पूर्वकालमें सभी वानरराज और वानरयूथपित, जो महान् पराक्रमी थे, सूर्यनन्दन सुग्रीव तथा इन्द्रकुमार वाली-की सेवामें उपिथात रहते थे। शत्रुसूदन भीम! उन दिनों सुग्रीवके साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी, जैसी वायुकी अग्निके साथ मानी गयी है। २८-२९॥

निकृतः स ततो भ्रात्रा किस्मिश्चित् कारणान्तरे । ऋष्यमूके मया सार्धं सुग्रीवो न्यवसिच्चरम् ॥ ३०॥

किसी कारणान्तरसे वालीने अपने भाई सुग्रीवको घरसे निकाल दियाः तब बहुत दिनौतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक पर्वतपर रहे ॥ ३० ॥

अथ दारारथिवींरो रामो नाम महाबलः। विष्णुर्मानुषरूपेण चचार वसुधातलम्॥३१॥

उस समय महावली वीर दशरथनन्दन श्रीराम, जो साक्षात् भगवान् विष्णु ही थे, मनुष्यरूप धारण करके इस भूतलपर विचर रहे थे।। ३१॥

स पितुः प्रियमन्विच्छन् सहभार्यः सहानुजः । सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ ३२ ॥

वे अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये पत्नी सीता

और छोटे भाई लक्ष्मणके साथ दण्डकारण्यमें चले आये। धनुर्धरोमें श्रेष्ठ रघुनाथजी सदा धनुष-बाण लिये रहते थे॥ तस्य भार्या जनस्थानाच्छलेनापहृता बलात्। राक्षसेन्द्रेण विलना रावणेन दुरात्मना॥३३॥ सुवर्णरत्वित्रेण मृगरूपेण रक्षसा। वञ्चयित्वा नरव्याघं मारीचेन तदानघ॥३४॥

अन्य ! दण्डकारण्यमें आकर वे जनस्थानमें रहा करते थे। एक दिन अत्यन्त वलवान् दुरात्मा राक्षसराज रावण मायासे सुवर्ण-रत्नमय विचित्र मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके द्वारा नरश्रेष्ठ श्रीरामको धोखेमें डालकर उनकी पत्नी सीताको छल-बलपूर्वक हर ले गया ॥ ३२-३४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां हनुमद्गीमसंवादे सप्तचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें हनुमान्जी और मीमसेनका संवाद-

विषयक एक सौ सैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४० ॥

# अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः हनुमान्जीका भीमसेनको संक्षेपसे श्रीरामका चरित्र सुनाना

हन्मानुवाच

हतदारः सह भ्रात्रा पत्नीं मार्गन् स राघवः। दृष्टवाञ्दौलशिखरे सुत्रीवं वानर्र्षभम्॥१॥

हनुमान्जी कहते हैं—भीमसेन ! इस प्रकार स्त्रीका अपहरण हो जानेपर अपने भाईके साथ उसकी खोज करते हुए श्रीरघुनाथजी जनस्थानसे आगे बढ़ें । उन्होंने ऋष्यमूक पर्वतके शिखरपर रहनेवाले वानरराज सुपीवसे मेंट की ॥१॥ तेन तस्याभवत् सख्यं राघवस्य महात्मनः। स हत्वा वालिनं राज्ये सुप्रीवमभिषक्तवान् ॥ २ ॥

वहाँ सुग्रीवके साथ महात्मा श्रीरघुनाथ जीकी मित्रता हो गयी। तव उन्होंने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर सुग्रीवका अभिषेक कर दिया॥ २॥

स राज्यं प्राप्य सुग्रीवः सीतायाः परिमार्गणे । वानरान् प्रेषयामास शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३ ॥

राज्य पाकर सुग्रीयने सीताजीकी खोजके लिये सौ-सौ तथा हजार-हजार वानरोंकी टोली इधर-उधर मेजी ॥ ३॥ ततो वानरकोटीभिः सहितोऽहं नरर्पभ । सीतां मार्गन् महाबाहो प्रयातो दक्षिणां दिशम् ॥ ४ ॥

नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! उस समय करोड़ों वानरोंके साथ मैं भी सीताजीका पता लगाता हुआ दक्षिण दिशाकी ओर गया !! ४ !!

ततः प्रवृत्तिः सीताया गृध्रेण सुमहात्मना। सम्पातिना समाख्याता रावणस्य निवेशने ॥ ५ ॥

तदनन्तर राष्ट्रजातीय महाबुद्धिमान् सम्पातिने सीताजीके सम्बन्धमें यह समाचार दिया कि वे रावणके नगरमें विद्यमान हैं ॥ ५॥

ततोऽहं कार्यसिद्धयर्थे रामस्याक्तिष्टकर्मणः। शतयोजनविस्तीर्णमर्णवं सहसाऽऽप्तुतः॥६॥ तव में अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजी-की कार्यसिद्धिके लिये सहसा सौ योजन विस्तृत समुद्रको लॉघ गया॥ ६॥

अहं खवीर्यादुत्तीर्य सागरं मकरालयम्।
स्रुतां जनकराजस्य सीतां सुरसुतोपमाम्॥ ७॥
दृष्टवान् भरतश्रेष्ठ रावणस्य निवेशने।
समेत्य तामहं देवीं वैदेहीं राघविषयाम्॥ ८॥
दृष्ट्या लङ्कामशेषेण साट्टप्राकारतोरणाम्।
प्रत्यागतश्चास्य पुनर्नाम तत्र प्रकाश्य वै॥ ९॥

भरतश्रेष्ठ ! मगर और ग्राह आदिष्ठे भरे हुए उस समुद्रको अपने परक्षमसे पार करके में रावणके नगरमें देवकन्याके समान तेजस्विनी जनकराजनिन्दिनी सीतासे मिला । रघुनाथजीकी प्रियतमा विदेहराजकुमारी सीतादेवीसे भेंट करके अद्यालिकाः चहारदिवारी और नगरद्वारसहित समूची लङ्कापुरीको जलाकर वहाँ श्रीराम नामकी घोषणा करके में पुनः लौट आया ॥ ७-९॥

मद्वाक्यं चावधार्याशु रामो राजीवलोचनः।
स वुद्धिपूर्वं सैन्यस्य वद्ध्या सेतुं महोदधौ ॥ १० ॥
वृतो वानरकोटीिमः समुत्तीणीं महाणवम्।
ततो रामेण वीरेण हत्वा तान् सर्वराक्षसान् ॥ ११ ॥
रणे तु राक्षसगणं रावणं लोकरावणम्।
निशाचरेन्द्रं हत्वा तु सभ्रातसुतवान्धवम् ॥ १२ ॥

मेरी बात मानकर कमलनयन भगवान् श्रीरामने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकोंकी सलाहसे महासागरपर पुल वॅधवाया और करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए वे महासमुद्रको पार करके लङ्कापर जा चढ़े। तदनन्तर वीरवर श्रीरामने उन समस्त राक्षसोंको मारकर युद्धमें समस्त लोकोंको रुलानेवाले राक्षसराज रावणको भी भाई। पुत्र और वन्धु-बान्धवोंसहित मार डाला॥ १०-१२॥

राज्येऽभिषिच्य लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। धार्मिकं भक्तिमन्तं च भक्तानुगतवास्तलम् ॥ १३ ॥ ततः प्रत्याहृता भार्या नष्टा वेद्रश्रुतिर्यथा। तयैव सिहृतः साध्या पत्न्या रामो महायद्याः ॥ १४ ॥ गत्वा ततोऽतित्वरितः खां पुरीं रघुनन्दनः। अध्यावसत् ततोऽयोध्यामयोध्यां द्विषतां प्रभुः॥ १५ ॥ ततः प्रतिष्ठितो राज्ये रामो नृपतिसत्तमः। वरं मया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचनः॥ १६ ॥ यावद् राम कथेयं ते भवेलोकेषु शत्रहन्। तावज्जीवेयमित्येवं तथास्त्वित च सोऽव्रवीत्॥ १७ ॥

तत्पश्चात् धर्मात्माः भक्तिमान् तथा भक्तों और सेवकोंपर स्नेह रखनेवाले राक्षसराज विभीषणको लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया और खोयी हुई बैदिकी श्रुतिकी भाँति अपनी पत्नीका वहाँसे उद्धार करके महायशस्त्री रघुनन्दन श्रीराम अपनी उस साध्वी पत्नीके साथ ही बड़ी उतावलीके साथ अपनी अयोध्यापुरीमें लौट आये। इसके बाद शत्रुओंको भी बशमें करनेवाले नृपश्रेष्ठ भगवान् श्रीराम अवधके राज्यसिंहासनपर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरीमें रहने लगे। उस समय मैंने कमलनयन श्रीरामसे यह वर माँगा कि शत्रुसद्दन! जवतक आपकी यह कथा संसारमें प्रचित्रत रहे, तवतक मैं अवश्य जीवित रहूँ। भगवान्ने प्रथास्तुं कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। १३–१७॥ सीताप्रसाद। सदा मामिहस्थमरिंदम।

उपितष्ठन्ति दिव्याहि भोगा भीम यथेप्सिताः॥ १८॥

शतुओंका दमन करनेवाले भीमसेन ! श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भीग प्राप्त हो जाते हैं ॥ १८॥ दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च।

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च। राज्यं कारितवान् रामस्ततः स्वभवनं गतः॥ १९॥

श्रीरामजीने ग्यारह हजार वर्षोतक इस पृथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने परम धामको चले गये ॥ १९ ॥ तदिहाप्सरसस्तात गन्धवाश्च सदानघ। तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्॥ २०॥

निष्पाप भीम! इस स्थानपर गम्धर्व और अप्सराएँ वीरवर रघुनाथजीके चिरत्रोंको गाकर मुझे आनिन्दत करते रहते हैं ॥ २० ॥ अयं च मार्गो मर्त्यानामगम्यः कुरुनन्दन । ततोऽहं रुद्धवान मार्गे तवेमं देवसेवितम् ॥ २१ ॥ धर्षयेद् वा रापेद् वापि मा कश्चिदिति भारत । दिव्यो देवपथो होष नात्र गच्छिन्त मानुषाः । यद्थमागतश्चास्त अत एव सरश्च तत्॥ २२ ॥ यद्थमागतश्चास्त अत एव सरश्च तत्॥ २२ ॥

कुष्तन्दन ! यह मार्ग मनुष्यों के लिये अगम्य है । अतः इस देवसेवित पथको मैंने इसीलिये तुम्हारे लिये रोक दिया थाः कि इस मार्गसे जानेपर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे; क्योंकि यह दिव्य देवमार्ग है। इसपर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत! तुम जहाँ जानेके लिये आये हो। वह सरोवर तो यहीं है। २१-२२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां हनुमद्गीमसंवादे अष्टचरवारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१४८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशातीर्थयात्राके प्रसङ्गमें हनुमान्जी और भीमसेनका संवादनामक

एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४८ ॥

# एकोनपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः हनुमान्जीके द्वारा चारों युगोंके धर्मीका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तो महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान् । प्रणिपत्य ततः प्रीत्या भातरं हृष्टमानसः ॥ १ ॥ उवाच श्राक्षणया वाचा हृनूमन्तं कपीश्वरम् । मया धन्यतरो नास्ति यदार्यं दृष्टवानहम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -- जनमेजय ! हनुमान्जीके ऐसा कहनेपर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेनके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने भाई वानरराज हनुमान्- को प्रणाम करके मधुर वाणीमें कहा-- अहा ! आज मेरे

समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राताका दर्शन हुआ है ॥ १-२ ॥ अनुब्रहों में सुमहांस्तृतिश्च तब दर्शनात्। एकं तु कृतमिच्छामि त्वयाद्य व्रियमात्मनः॥ ३॥

'आर्य! आपने मुझपर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शनसे मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ॥ ३॥ यत् ते तदाऽऽसीत् प्रवतःसागरं मकरालयम्। रूपमप्रतिमं वीर तदिङ्छामि निरीक्षितुम्॥ ४॥

एवं तुष्टो भविष्यामि अद्धास्यामि च ते वचः। एवमुक्तः स तेजस्वी प्रहस्य हरिरव्रवीत्॥ ५॥

'वीरवर! मकरालय समुद्रको लाँघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था। उसका दर्शन करनेकी मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखनेसे मुझे संतोष तो होगा ही। आपकी वातपर श्रद्धा भी हो जायगी।' भीमसेनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान्जीने हँसकर कहा—॥ ४-५॥ न तच्छक्यं त्वया द्रष्टुं रूपंनान्येन केनिचत्। कालावस्था तदा हान्या वर्ततेसा न साम्प्रतम्॥ ६॥

भैया ! तुम उस स्वरूपको नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता । उस समयकी अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है ॥ ६ ॥

अन्यः कृतयुगे कालस्त्रेतायां द्वापरे परः।
अयं प्रध्वंसनः कालो नाद्य तद् रूपमस्ति मे ॥ ७ ॥
भूमिर्नद्यो नगाः शैलाः सिद्धा देवा महर्षयः।
कालं समनुवर्तन्ते यथा भावा युगे युगे ॥ ८ ॥
बलवर्ष्मप्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्भवन्ति च।
तदलं बत तद् रूपं द्रष्टुं कुरुकुलोद्वह।
युगं समनुवर्तामि कालो हि दुरतिक्रमः॥ ९ ॥

'सत्ययुगका समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापरका दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करनेवाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि-ये सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभावमं न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ट ! तुम उस स्वरूपको देखनेका आग्रह न करो। में भी युगका अनुसरण करता हूँ; क्योंकि कालका उल्लाहन करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है'॥ ७-९॥

### भीम उवाच

युगसंख्यां समाचक्ष्व आचारं च युगे युगे । धर्मकामार्थभावांश्च कर्मवीर्थे भवाभवौ ॥१०॥

भीमसेन ने कहा--किपप्रवर ! आप मुझे युगींकी संख्या बताइये और प्रत्येक युगोंने जो आचार, धर्म, अर्थ एवं कामके तस्व, ग्रुभाग्रुभ कर्म, उन कर्मींकी शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाशादि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिये॥

### हनूमानुवा च

कृतं नाम युगं तात यत्र धर्मः सनातनः। कृतमेव न कर्तव्यं तस्मिन काले युगोत्तमे ॥ ११ ॥

ह्नुमान्जी बोले—तात! सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसल्ये पड़ा है) कि उस उत्तम युगके लोग अपना सब कर्तव्य कर्म सम्पन्न ही कर लेते थे। उनके लिये कुछ करना रोष नहीं रहता था (अतः 'कृतम् एव सर्वे शुभं यस्मिन् युगे' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वह 'कृतयुग' कहलाया )॥११॥ न तत्र धर्माः सीद्दित सीयन्ते न च वै प्रजाः। ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्॥१२॥

विनपर्वणि

उस समय धर्मका हास नहीं होता था। प्रजाका अर्थात् (माता-पिताके रहते हुए) संतानका नाद्य नहीं होता था। तदनन्तर कालक्रमसे उसमें गौणता आ गयी॥ १२॥ देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसपत्रगाः। नासन् कृतयुगे तात तदान क्रयविकयः॥ १३॥

तात ! कृतयुगमें देवता दानव गन्धर्व यक्ष राक्षस और नाग नहीं थे अर्थात् ये परस्पर मेद-भाव नहीं रखते थे । उस समय क्रय-विक्रयका व्यवहार भी नहीं था ॥ १३ ॥ न सामऋग्यजुर्वणाः क्रिया नासीच मानवी । अभिध्याय फळं तत्र धर्मः संन्यास एव च ॥ १४ ॥

ऋक् साम और यजुर्वेदके मन्त्रवणोंका पृथक्-पृथक् विभाग नहीं था। कोई मानवी क्रिया (कृषि आदि ) भी नहीं होती थी। उस समय चिन्तन करनेमात्रसे सबको अभीष्ट फलकी प्राप्ति हो जाती थी। सत्ययुगमें एक ही धर्म था स्वार्थका त्याग।। १४॥

न तस्मिन् युगसंसर्गे व्याधयो नेन्द्रियक्षयः। नास्त्या नापि रुदितं न दर्पो नापि वैकृतम्॥१५॥

उस युगमें बीमारी नहीं होती थी । इन्द्रियोंमें भी क्षीणता नहीं आने पाती थी । कोई किसीके गुणोंमें दोष-दर्शन नहीं करता था । किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न किसीमें घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था ॥

न विग्रहः कुतस्तन्द्री न द्वेषो न च पैशुनम्। न भयं नापि संतापो न चेष्यो न च मत्सरः॥१६॥

कहीं लड़ाई-झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे। द्वेप, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था ॥। ततः परमकं ब्रह्म सा गतियोंगिनां परा। आत्मा च सर्वभूतानां शुक्को नारायणस्तदा॥ १७॥

उस समय योगियोंके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंकी अन्तरात्मा परब्रह्मस्वरूप भगवान् नारायणका वर्ण शुक्छथा॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शुद्राश्च छतलक्षणाः । कृते युगे समभवन् खकर्मनिरताः प्रजाः ॥ १८ ॥

# सत्ययुगके मनुष्य आदि प्राणियों में दोषोंका अभाव बतलाया है, उसका यह अभिप्राय समझना चाहिथे कि अधिकांशमें उनमें इन दोषोंका अभाव था। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य और श्रुद्ध सभी शम-दम आदि स्वभावसिद्ध शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थे। सत्ययुगमें समस्त प्रजा अपने-अपने कर्तव्यकमोंमें तत्पर रहती थी॥ १८॥

## समाश्रयं समाचारं समझानं च केवलम्। तदा हि समकर्माणो वर्णा धर्मानवाष्त्रवन् ॥१९॥

उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे! उन्हींकी प्राप्तिके लिये सदाचारका पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्माका ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वणोंके मनुष्य परब्रह्म परमात्माके उद्देश्यसे ही समस्त सत्कर्मोंका अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म-फलकी प्राप्ति होती थी॥ १९॥

### पकदेवसदायुक्ता पकमन्त्रविधिक्रियाः। पृथग्धर्मास्त्वेकवेदा धर्ममेकमनुव्रताः॥ २०॥

सब लोग सदा एक परमात्मदेवमें ही चित्त लगाये रहते थे। सब लोग एक परमात्माके ही नामका जप और उन्होंकी सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक् पृथक् धर्म होनेपर भी वे एकमात्र वेदको ही माननेवाले थे और एक ही सनातनधर्मके अनुयायी थे॥ २०॥

## चातुराश्रम्ययुक्तेन कर्मणा कालयोगिना। अकामफलसंयोगात् प्राप्नुवन्ति परां गतिम् ॥ २१ ॥

सत्ययुगके लोग समय-समयपर किये जानेवाले चार आश्रमसम्बन्धी सत्कर्मोंका अनुष्ठान करके कर्मफलकी कामना और आसक्ति न होनेके कारण परम गति प्राप्त कर बेते थे।।

## आत्मयोगसमायुक्तो धर्मोऽयं कृतलक्षणः। कृते युगे चतुष्पादश्चातुर्वर्ण्यस्य शाश्वतः॥ २२॥

चित्तवृत्तियोंको परमात्मामें स्थापित करके उनके साथ एकताकी प्राप्ति करानेवाला यह योग नामक धर्म सत्ययुगका सूचक है। सत्ययुगमें चारों वर्णोंका यह सनातन धर्म चारों चर्णोंसे सम्पन्न—सम्पूर्ण रूपसे विद्यमान था।। २२।।

## एतत् कृतयुगं नाम त्रैगुण्यपरिवर्जितम्। त्रेतामपि निवोध त्वं यस्मिन् सत्रं प्रवर्तते॥ २३॥

यह तीनों गुणोंसे रहित सत्ययुगका वर्णन हुआ । अब त्रेताका वर्णन सुनोः जिसमें यज्ञ-कर्मका आरम्भ होता है ॥२३॥

### पादेन हसते धर्मो रक्ततां याति चाच्खुतः। सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाधर्यपरायणाः॥२४॥

उस समय धर्मके एक चरणका हास हो जाता है और भगवान् अच्युतका स्वरूप लाल वर्णका हो जाता है। लोग सत्यमें तत्पर रहते हैं। शास्त्रोक्त यज्ञिक्या तथा धर्मके पालनमें परायण रहते हैं॥ २४॥

ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते धर्माश्च विविधाः क्रियाः। त्रेतायां भावसंकल्पाः क्रियादानफलोपगाः॥ २५॥ त्रेतायुगमें ही यज्ञः धर्मे तथा नाना प्रकारके सत्कर्म आरम्भ होते हैं। छोगोंको अपनी भावना तथा संकल्प**के अनुसार** वेदोक्त कर्म तथा दान आदिके द्वारा अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥

### प्रचलन्ति न वै धर्मात् तपोदानपरायणाः। खधर्मस्थाः क्रियावन्तो नरास्त्रेतायुगेऽभवन्॥ २६॥

त्रेतायुगके मनुष्य तप और दानमें तत्पर रहकर अपने धर्मसे कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्मपरायण तथा कियावान् थे॥ २६॥

### द्वापरे च युगे धर्मो द्विभागोनः प्रवर्तते। विष्णुर्वे पीततां याति चतुर्धा वेद एव च॥ २७॥

द्वापरमें हमारे धर्मके दो ही चरण रह जाते हैं, उस समय भगवान् विष्णुका स्वरूप पीले वर्णका हो जाता है और वेद (ऋक, यजुः, साम और अथर्व—हन) चार भागोंमें बँट जाता है।। २७॥

### ततोऽन्ये च चतुर्वेदास्त्रिवेदाश्च तथापरे। द्विवेदाश्चेकवेदाश्चाप्यनुचश्च तथापरे॥ २८॥

उस समय कुछ द्विज चार वेदोंके ज्ञाता, कुछ तीन वेदोंके विद्वान्, कुछ दो ही वेदोंके जानकार, कुछ एक ही वेदके पण्डित और कुछ वेदकी ऋचाओंके ज्ञानसे सर्वथा सून्य होते हैं ॥ २८॥

### पवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया। तपोदानप्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा॥२९॥

इस प्रकार भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके होनेसे उनके बताये हुए कमोंमें भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान— इन दो ही धमोंमें प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है ॥ २९॥ एकवेदस्य चान्नानाट वेदास्ते बहवः कृताः।

### एकवेदस्य चाञ्चानाद् वेदास्ते बहवः कृताः। सत्त्वस्य चेह विभ्रंशात् सत्ये कश्चिदवस्थितः॥ ३०॥

द्वापरमें सम्पूर्ण एक वेदका भी ज्ञान न होनेसे वेदके बहुत-से विभाग कर लिये गये हैं। इस युगमें सास्विक बुद्धिका क्षय होनेसे कोई विरला ही सत्यमें स्थित होता है।। ३०॥

### सत्यात् प्रच्यवमानानां व्याध्यो वहवो ८भवन् । कामाश्चोपद्रवाद्वेव तदा वै दैवकारिताः ॥ ३१ ॥

सत्यसे भ्रष्ट होनेके कारण द्वापरके लोगोंमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं । उनके मनमें अनेक प्रकारकी कामनाएँ पैदा होती हैं और वे बहुत-से दैवी उपद्रवेंसि भी पीड़ित हो जाते हैं ॥ ३१॥

### यैरर्द्यमानाः सुभृशं तपस्तप्यन्ति मानवाः। कामकामाः खर्गकामा यश्चांस्तनवन्ति चापरे ॥ ३२ ॥

उन सबसे अत्यन्त पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्गकी कामनासे यशोंका अनुष्ठान करते हैं॥ ३२॥ पवं द्वापरमासाच प्रजाः क्षीयन्त्यधर्मतः। पादेनैकेन कीन्तेय धर्मः कलियुगे स्थितः॥३३॥

इस प्रकार द्वापरयुगके आनेपर अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। (तत्पश्चात् कलियुगका आगमन होता है।) कुन्तीनन्दन! कलियुगमें धर्म एक ही चरणसे स्थित होता है।। ३३।।

तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति केशवः। वेदाचाराः प्रशाम्यन्ति धर्मयक्षक्रियास्तथा॥३४॥

इस तमोगुणी युगको पाकर भगवान् विष्णुके श्रीविग्रहका रंग काला हो जाता है । वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ-कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४॥

ईतयो व्याधयस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा। उपद्रवाः प्रवर्तन्ते आधयः श्रुद्भयं तथा॥३५॥

ईति, ब्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख-प्यासका भय-ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं ॥३५॥ युगेष्वावर्तमानेषु धर्मों व्यावर्तते पुनः । धर्मे ब्यावर्तमाने तु लोको व्यावर्तते पुनः ॥ ३६॥

युगोंके परिवर्तन होनेपर आनेवाले युगोंके अनुसार धर्मका भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्मके क्षीण होनेसे लोक (की सुख-सुविधा) का भी क्षय होने लगता है।। ३६।। होके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा होकप्रवर्तकाः। युगक्षयकृता धर्माः प्रार्थनानि विकुर्वते ॥ ३७ ॥

लोकके क्षीण होनेपर उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है। युग-क्षयजनित धर्म मनुष्यकी अभीष्ट कामनाओं-के विपरीत फल देते हैं॥ ३७॥

पतत् कलियुगं नाम अचिराद् यत् प्रवर्तते । युगानुवर्तनं स्वेतत् कुर्वन्ति चिरजीविनः ॥ ३८॥

यह किल्युगका वर्णन किया गया, जो शीघ ही आने-वाला है। चिरजीवीलोग भी इस प्रकार युगका अनुसरण करते हैं॥ ३८॥

यच ते मत्परिक्षाने कौत्र्हलमरिंदम। अनर्थकेषु को भावः पुरुषस्य विज्ञानतः॥३९॥

श्रात्रसमन ! तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूपको देखने या जाननेके लिये जो कौत्हल हुआ है, वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्यका निरर्थक विषयोंके लिये आग्रह क्यों होना चाहिये ? ॥ ३९॥

पतत् ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छिसि । युगसंख्यां महावाहो स्वस्ति प्राप्नुहि गम्यताम् ॥ ४० ॥

महावाहो ! तुमने युगोंकी संख्याके विषयमें मुझसे जो प्रश्न किया है, उसके उत्तरमें मैंने यह सब बातें बतायी हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ ॥ ४०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां कदलीषण्डे हनुमङ्गीमसंवादे एकोनपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनवर्वके अन्तर्गत लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें कदलीवनके मीतर हनुमान्जी और भीमसेनका संवादविषयक एक सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४९ ॥

# पञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

हनुमान्जीके द्वारा भीमसेनको अपने विशाल रूपका प्रदर्शन और चारों वर्णोंके धर्मोंका प्रतिपादन

भीमसेन उवाच

पूर्वरूपमदृष्ट्या ते न यास्यामि कथंचन। यदि तेऽहमनुष्राह्यो दर्शयात्मानमात्मना॥ १॥

भीमसेनने कहा—किपप्रवर! में आपका वह पूर्वरूप देखे विना किसी प्रकार नहीं जाऊँगा। यदि में आपका कृपापात्र होऊँ, तो आप स्वयं ही अपने आपको मेरे सामने प्रकट कर दीजिये॥ १॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्वा प्रवंगमः। तद् रूपं दर्शयामास यद् वै सागरलङ्घने॥ २॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! भीमसेनके ऐसा कहनेपर हनुमान्जीने मुसकराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र-लङ्कनके समय धारण किया था॥

भ्रातुः प्रियमभीष्सन् वै चकार सुमहद् वपुः । देहस्तस्य ततोऽतीव वर्धत्यायामविस्तरैः ॥ ३ ॥ सद्भुमं कदलीषण्डं छादयन्नमितद्युतिः । गिरेश्चोच्छ्यमाक्रम्य तस्थौ तत्र च वानरः ॥ ४ ॥

उन्होंने अपने भाईका प्रिय करनेकी इच्छासे अत्यन्त विशाल शरीर धारण किया । उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाईमें बहुत बड़ा हो गया । वे अमिततेजस्वी वानरवीर वृक्षोंसिहत समूचे कदलीवनको आच्छादित करते हुए गन्धमादन पर्वतकी ऊँचाईको भी लाँघकर वहाँ खड़े हो गये ॥ ३-४॥

समुच्छितमहाकायो द्वितीय इव पर्वतः। ताम्रेक्षणस्तीक्ष्णदंष्ट्रो भृकुटीकुटिलाननः॥ ५॥

उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वतके समान

प्रतीत होता था। लाल आँखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौंहोंसे युक्त उनका मुख था॥ ५॥



दीर्घलाङ्ग्लमाविध्य दिशो व्याप्य स्थितः कपिः । तद् रूपं महदालक्ष्य आतुः कौरवनन्दनः ॥ ६ ॥ विसिष्मिये तदा भीमो जहुषे च पुनः पुनः । तमकीमेव तेजोभिः सौवर्णमिव पर्वतम् ॥ ७ ॥ प्रदीप्तमिव चाकाशं हृष्ट्या भीमो न्यमीलयत् । आवभाषे च हृनुमान् भीमसेनं स्मयन्निव ॥ ८ ॥

वे वानरवीर अपनी विशाल पूँछको हिलाते हुए सम्पूर्ण दिशाओंको घेरकर खड़े थे। भाईके उस विराट् रूपको देखकर कौरवनन्दन भीमको वड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीरमें वार-वार हर्षसे रोमाञ्च होने लगा। हनुमान्जी तेजमें सूर्यके समान दिखायी देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरुपर्वतके समान था और उनकी प्रभासे सारा आकाशमण्डल प्रव्वलित-सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेनने दोनों आँखें बंद कर लीं। तव हनुमान्जी उनसे मुसकराते हुए-से बोले-॥ ६-८॥

पताविद्दह राकस्तवं द्रष्टुं रूपं ममानघ। वर्धेऽहं चाप्यतो भूयो यावन्मे मनसि स्थितम्। भीमशरुषु चात्यर्थं वर्धते मूर्तिरोजसा॥ ९॥

'अनघ ! तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूपको देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ । मेरे मनमें जितने बड़े स्वरूपकी भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ । भयानक शत्रुओंके समीप मेरी मूर्ति अत्यन्त ओजके साथ बढ़ती है' ॥ ९॥ वैशम्यायन उवाच

तद्दुतं महारौद्रं विन्ध्यपर्वतसंनिभम्। दृष्ट्वा हन्मतो वर्ष्मं सम्भ्रान्तः पवनात्मजः॥१०॥ प्रत्युवाच ततो भीमः सम्प्रहृष्टतन्रुहहः। इताञ्जलिरदीनातमा हन्मन्तमवस्थितम्॥११॥

वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! हनुमान्जीका वह विन्ध्य पर्वतके समान अत्यन्त भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन धवरा गये । उनके शरीरमें रोंगटे खड़े होने छगे । उस समय उदारहृदय भीमने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान्जीसे कहा—॥ हन्ध्यं प्रमाणं चिपुछं शरीरस्थास्य ते विभो ।

संहरस्व महावीर्य खयमात्मानमात्मना ॥ १२ ॥

'प्रभो ! आपके इस शरीरका विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया । महापराक्रमी वीर ! अब आप खयं ही अपने शरीर-को समेट लीजिये ॥ १२ ॥

न हि शक्तोमि त्वां द्रष्टुं दिवाकरमिवोदितम् । अप्रमेयमनाधृष्यं मैनाकमिव पर्वतम् ॥ १३ ॥

'आप तो सूर्यके समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता । आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वतके समान खड़े हैं॥ १३॥

विस्मयइचैव मे वीर सुमहान् मनसोऽद्य वै। यद्रामस्त्वयि पादर्वस्थे खयं रावणमभ्यगात्॥ १४॥

'वीर! आज मेरे मनमें इस बातको लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान् श्रीरामने स्वयं ही रावणका सामना किया ॥ १४॥

त्वमेव राकस्तां लङ्कां सयोधां सहवाहनाम्। स्ववाहुबलमाश्चित्य विनाशयितुमञ्जसा ॥१५॥

'आप तो अकेले ही अपने बाहुबलका आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनींसहित समूची लङ्काको अनायास नष्ट कर सकते थे ॥ १५ ॥

न हि ते किंचिदप्राप्यं मारुतात्मज विद्यते। तव नैकस्य पर्याप्तो रावणः सगणो युधि॥१६॥

'मारतनन्दन! आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है। समर-भूमिमें अपने सैनिकींसहित रावण अकेले आपका ही सामना करनेमें समर्थ नहीं था'।। १६॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु भीमेन हनूमान् प्रवगोत्तमः। प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्निग्धगम्भीरया गिरा ॥ १७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! भीमके ऐसा कहनेपर किपश्रेष्ठ हनुमान्जीने स्नेहयुक्त गम्भीर वाणीमें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १७॥

हनूमानुवाच

प्वमेतन्महावाहो यथा वद्सि भारत। भीमसेन न पर्यातो ममासौ राक्षसाधमः॥१८॥

हनुमान्जी बोले--भारत ! महाबाहु भीमस्त ! तुम जैता कहते हो। ठीक ही है । वह अधम राक्षस वास्तवमें मेरा सामना नहीं कर सकता था ॥ १८ ॥ मया तु निहते तस्मिन् रावणे लोककण्टके। कीर्तिनृश्येद राध्वस्य तत एतुद्धेक्षितम् ॥ १८ ॥

किंतु सम्पूर्ण लोकोंको काँटेके समान कष्ट देनेवाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता, तो भगवान् श्रीराम-चन्द्रजीकी कीर्ति नष्ट हो जाती । इसीलिये मैंने उसकी उपेक्षा कर दी ॥ १९॥

तेन वीरेण तं इत्वा सगणं राक्षसाधमम् । आनीता खपुरं सीता कीर्तिश्चाख्यापिता नृषु॥ २०॥

वीरवर श्रीरामचन्द्रजी सेनासिहत उस अधम राक्षसका वध करके सीताजीको अपनी अयोध्यापुरीमें ले आये। इससे मनुष्योंमें उनकी कीर्तिका भी विस्तार हुआ ॥ २०॥

तद् गच्छ विषुळप्रज्ञ आतुः प्रियहिते रतः। अरिष्टं क्षेममध्यानं वायुना परिरक्षितः॥२१॥

अच्छा, महाप्राज्ञ ! अव तुम अपने भाईके प्रिय एवं हितमें तत्पर रहकर वायुदेवतासे सुरक्षित हो क्लेशरहित मार्गसे कुशलपूर्वक जाओ ॥ २४ ॥

एव पन्थाः कुरुश्रेष्ठ सौगन्धिकवनाय ते। द्रक्ष्यसे धनदोद्यानं रक्षितं यक्षराक्षसैः॥२२॥

कु ६ श्रेष्ठ ! यह मार्ग सौगन्धिक वनको जाता है । इससे जानेपर तुम्हें कुवेरका वगीचा दिखायी देगा, जो यक्षों तथा राक्षसोंसे सुरक्षित है ॥ २२ ॥

न च ते तरसा कार्यः कुसुमावचयः खयम् । दैवतानि हि मान्यानि पुरुषेण विशेषतः॥२३॥

वहाँ जाकर तुम जर्दीने स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना । मनुष्योंको तो विशेषरूपते देवताओंका सम्मान ही करना चाहिये ॥ २३ ॥

वित्रहोमनमस्कारैर्मन्त्रैश्च भरतर्पभ । दैवतानि प्रसादं हि भक्त्या कुर्वन्ति भारत ॥ २४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! पूजाः होमः नमस्कारः मन्त्रजप तथा भक्ति-भावसे देवता प्रसन्न होकर ऋषा करते हैं ॥ २४ ॥

मा तात साहसं कार्पीः खधर्मे परिपालय । खधर्मेस्थः परं धर्मे बुध्यख गमयख च ॥ २५ ॥

तात ! तुम दुःसाहस न कर वैठना, अपने धर्मका पालन करना, स्वधर्ममें स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मको समझो और उसका पालन करो ॥ २५॥

न हि धर्ममविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य च। धर्मार्थी वेदितुं शक्यो वृहस्पतिसमैरपि॥२६॥

क्योंकि धर्मको जाने विना और वृद्ध पुरुषोंकी सेवा किये विना बृहस्पति-जैसे विद्वानोंके लिये भी धर्म और अर्थके तत्त्वको समझना सम्भव नहीं है ॥ २६ ॥

अधर्मो यत्र धर्माख्यो धर्मश्चाधर्मसंक्षितः। स विज्ञेयो विभागेन यत्र मुद्यन्त्यवुद्धयः॥२७॥

कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्मके स्वरूपका पृथक्-पृथक् ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। बुद्धिहीनलोग इसमें मोहित हो जाते हैं॥ २७॥

आचारसम्भवो धर्मो धर्मे वेदाः प्रतिष्ठिताः । वेदैर्यक्षाः समुत्पन्ना यत्रैर्देवाः प्रतिष्ठिताः ॥ २८ ॥

आचारसे धर्मकी उत्पत्ति होती है । धर्ममें वेदोंकी प्रतिष्ठा है । वेदोंसे यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञोंसे देवताओंकी स्थिति है ॥ २८ ॥

वेदाचारविधानोक्तैर्यक्षैर्धार्यन्ति देवताः । बृहस्पत्युरानःप्रोक्तैर्नयैर्धार्यन्ति मानवाः ॥ २९ ॥

वेदोक्त आचारके विधानसे वतलाये हुए यज्ञोंद्वारा देवताओंकी आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्रा-चार्यकी कही हुई नीतियाँ मनुष्योंके जीवन-निर्वाहकी आधार-भूमि हैं॥ २९॥

पण्याकरवणिज्याभिः दृष्यागोजाविषोषणैः। विद्यया धार्यते सर्वे धर्मैरेतैर्द्विजातिभिः॥३०॥

हाट-बाजार करना, कर (लगान या टैक्स) लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और वकरोंका पोषण तथा विद्या पट्ना-पदाना—इन धर्मानुकूल वृत्तियोंद्वारा द्विजगण सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते हैं॥ ३०॥

त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या विज्ञानताम् । ताभिः सम्यक् प्रयुक्ताभिर्छोकयात्रा विधीयते ॥ ३१ ॥

वेदत्रयी, वार्ता ( ऋषि-वाणिज्य आदि ) और दण्ड-नीति-ये तीन विद्याएँ हैं ( इनमें वेदाध्ययन ब्राह्मणकी, वार्ता वैद्यकी और दण्डनीति क्षत्रियकी जीविकावृत्ति है )। विज्ञ पुरुषोंद्वारा इन वृत्तियोंका ठीक-ठीक प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है ॥ ३१॥

सा चेद् धर्मकृता न स्यात् त्रयीधर्ममृते भुवि । दण्डनीतिमृते चापि निर्मर्योदमिदं भवेत् ॥ ३२ ॥

यदि लोकयात्रा धर्मपूर्वक न चलायी जाय, इस पृथ्वी-पर वेदोक्त धर्मका पालन न हो और दण्डनीति भी उठा दी जाय तो यह सारा जगत् मर्यादाहीन हो जाय ॥ ३२॥ वार्ताधर्मे द्यवर्तिन्यो विनश्येयुरिमाः प्रजाः । सुप्रवृत्तेस्त्रिभिद्येर्तिर्धर्मे सूपन्ति वै प्रजाः ॥ ३३ ॥

यदि यह प्रजा वार्ता-धर्म (कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य) में प्रकृत न हो तो नष्ट हो जायगी। इन तीनोंकी सम्यक् प्रकृति होनेसे प्रजा धर्मका सम्पादन करती है।। ३३॥

द्विजातीनामृतं धर्मो होकरचैयैकलक्षणः। यज्ञाध्ययनदानानि त्रयः साधारणाः स्मृताः॥ ३४॥

द्विजातियोंका मुख्य धर्म है सत्य (सत्य-भाषण, सत्य-व्यवहार, सद्भाव)। यह धर्मका एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान—ये तीन धर्म द्विजमात्रके सामान्य धर्म माने गये हैं॥ ३४॥

याजनाध्यापनं विषे धर्मरचैव प्रतिष्रहः। पालनं क्षत्रियाणां वै वैरयधर्मश्च पोषणम्॥ ३५॥

यज्ञ करानाः वेद और शास्त्रोंको पढ़ाना तथा दान प्रहण करना—यह ब्राह्मणका ही आजीविकाप्रधान धर्म है। प्रजा-पालन क्षत्रियोंका और पशु-पालन वैक्योंका धर्म है॥३५॥

गुश्रूषा च द्विजातीनां शुद्राणां धर्म उच्यते । भैक्ष्यहोमव्रतैर्हीनास्तथैव गुरुवासिताः ॥ ३६ ॥

ब्राह्मण आदि तीनों वणोंकी सेवा करना श्र्द्रोंका धर्म बताया गया है। तीनों वणोंकी सेवामें रहनेवाले श्र्द्रोंके लिये भिक्षा, होम और ब्रत मना है।। ३६।।

क्षत्रधर्मोऽत्र कौन्तेय तव धर्मोऽत्र रक्षणम्। खधर्म प्रतिपद्यस विनीतो नियतेन्द्रियः॥३७॥

कुन्तीनन्दन ! सवकी रक्षा करना क्षत्रियका धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है । अपने धर्मका पालन करो । विनयशील बने रहो और इन्द्रियोंको वशमें रक्खो ॥ ३७॥

वृद्धैः सम्मन्त्र्य सङ्ख्रिश्च वुद्धिमङ्गिः श्रुतान्वितैः । आस्थितः शास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८॥

वेद-शास्त्रोंके विद्वान् बुद्धिमान् तथा वड़े-बूढ़े श्रेष्ठ पुरुपोंसे सलाह करके उनका ऋपापात्र वना हुआ राजा ही दण्डनीतिके द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनोंमें आसक्त होता है, उसका पराभव हो जाता है॥ ३८॥

निग्रहानुग्रहैः सम्यग् यदा राजा प्रवर्तते । तदा भवन्ति लोकस्य मर्यादाः सुन्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥

जय राजा निग्रह और अनुग्रहके द्वारा प्रजावर्गके साथ यथोचित बर्ताव करता है, तभी लोककी सम्पूर्ण मर्यादाएँ सुरक्षित होती हैं ॥ ३९॥

तसाद् देशे च दुर्गे च शत्रुमित्रबलेषु च। नित्यं चारेण वोद्धन्यं स्थानं वृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४०॥

इसिलये राजाको उचित है कि वह देश और दुर्गमें

अपने शत्रु और मित्रोंके सैनिकोंकी स्थितिः दृद्धि और क्षयका गुप्तचरोंद्वारा सदा पता लगाता रहे ॥ ४० ॥

राज्ञामुपायश्चारश्च वुद्धिमन्त्रपराक्रमाः। निग्रहप्रग्रहौ चैव दाक्ष्यं वै कार्यसाधकम् ॥ ४१ ॥

साम, दान, दण्ड, भेद ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मन्त्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता—ये राजाओंके लिये कार्य-सिद्धिके साधन हैं ॥४१॥

साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च। साधनीयानि कर्माणि समासन्यासयोगतः॥ ४२॥

साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा——इन नीतियोंमें-से एक-दोके द्वारा या सबके एक साथ प्रयोगद्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिये॥ ४२॥

मन्त्रमूला नयाः सर्वे चाराश्च भरतर्षभ । सुमन्त्रितेन या सिद्धिस्तां द्विजैः सह मन्त्रयेत् ॥ ४३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! सारी नीतियों और गुप्तचरोंका मूल आधार है मन्त्रणाको गुप्त रखना । उत्तम मन्त्रणा या विचारसे जो ििद्ध प्राप्त होती है उसके लिये द्विजोंके साथ गुप्त परामर्श करना चाहिये ॥ ४३ ॥

स्त्रिया मूढेन वालेन छुन्धेन लघुनापि वा। न मन्त्रयीत गुह्यानि येषु चोनमादलक्षणम् ॥ ४४॥

स्त्रीः मूर्छः बालकः लोभी और नीच पुरुषोंके साथ तथा जिसमें उन्मादका रुक्षण दिखायी देः उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे ॥ ४४॥

मन्त्रयेत् सह विद्वद्भिः राक्तैः कर्माणि कारयेत्। स्निग्धेश्चनीतिविन्यासान् मूर्खान् सर्वत्र वर्जयेत्॥४५॥

विद्वानोंके साथ ही गुप्त मन्त्रणा करनी चाहिये। जो शक्ति-शास्त्री हों, उन्हींसे कार्य कराने चाहिये। जो स्नेही (सुहृद्)हों, उन्हींके द्वारा नीतिके प्रयोगका काम कराना चाहिये। मूखों-को तो सभी कार्योंसे अलग रखना चाहिये॥ ४५॥

धार्मिकान् धर्मकार्येषु अर्थकार्येषु पण्डितान् । स्त्रीषु क्रीवान् नियुञ्जीत कृरान् कृरेषु कर्ममु ॥ ४६ ॥

राजाको चाहिये कि वह धर्मके कार्योमें धार्मिक पुरुषों-को, अर्थसम्बन्धी कार्योमें अर्थ-शास्त्रके पण्डितोंको, स्त्रियोंकी देख-भालके लिये नपुंसकोंको और कठोर कार्योमें क्रूर स्वभाव-के मनुष्योंको लगावे ॥ ४६॥

स्वेभ्यइचैव परेभ्यश्च कार्याकार्यसमुद्भवा। वुद्धिः कर्मसु विश्वेया रिपूणां च वलावलम् ॥ ४७॥

बहुत से कार्योंको आरम्भ करते समय अपने तथा रात्रु-पक्षके लोगोंसे भी यह सलाह लेनी चाहिये कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं । साथ ही, रात्रुकी प्रबलता और दुर्बलताको भी जाननेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४७ ॥ बुद्धया स्वव्रतिपन्नेषु कुर्यात् साधुष्वनुत्रहम् । निग्रहं चाप्पशिष्टेषु निर्मर्यादेषु कारयेत् ॥ ४८ ॥

बुद्धिसे सोच-विचारकर अपनी शरणमें आये हुए श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुरुषोंपर अनुग्रह करना चाहिये और मर्यादा भङ्ग करनेवाले दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देना चाहिये॥ ४८॥ निग्रहे प्रग्रहे सम्यग् यदा राजा प्रवर्तते।

निग्रहे प्रग्रहे सम्यग् यदा राजा प्रवर्तते। तदा भवति लोकस्य मर्यादा सुव्यवस्थिता॥ ४९॥

जब राजा नियह और अनुग्रहमें ठोक तौरसे प्रवृत्त होता है, तभी लोककी मर्यादा सुरक्षित रहती है ॥ ४९ ॥ एप तेऽभिहितः पार्थ घोरो धर्मो दुरन्वयः। तं स्वधर्मविभागेन विनयस्थोऽनुपालय ॥ ५०॥

कुन्तीनन्दन! यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य-धर्मका उपदेश दिया है। इसके मर्मको समझना अत्यन्त कठिन है। तुम अपने धर्मके विभागानुसार विनीत भावसे इसका पालन करो॥ तपोधर्मद्मेज्याभिविंद्रा यान्ति यथा दिवम् i दानातिथ्यिकयाधर्मेर्यान्ति वैद्याश्च सद्गतिम् ॥ ५१ ॥ क्षत्रं याति तथा स्वर्गं भुवि निम्नहपालनैः। सम्यक् प्रणीतदण्डा हि कामद्वेषविवर्जिताः। असुन्धा विगतकोधाः सतां यान्ति सलोकताम्॥ ५२ ॥

जैसे तपस्या, धर्म, इन्द्रिय-संयम और यज्ञानुष्ठानके द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोकमें जाते हैं तथा जिस प्रकार वैदय दान और आतिश्यरूप धर्मोंसे उत्तम गित प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोकमें निग्रह और अनुग्रहके यथोचित प्रयोगसे क्षत्रिय स्वर्गलोकमें जाता है। जिनके द्वारा दण्डनीतिका उचित रीतिसे प्रयोग किया गया है, जो राग-द्वेषसे रहित, लोभग्रून्य तथा कोधहीन है; वे क्षत्रिय सत्पुरुपोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंमें जाते हैं॥ ५१-५२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां हनुमङ्गीमसेन संवादे पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें हनुमान्जी और भीमरेनका संवादविषयक एक सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥

white

# एकपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः हतुमान्जीका भीमसेनको आश्वासन और विदा देकर अन्तर्धान होना

वैशम्पायन उवाच

ततः संहत्य विपुछं तद् वपुः कामतः कृतम् । भीमसेनं पुनर्दोभ्यां पर्यष्वजत वानरः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर अपनी इच्छासे वढ़ाये हुए उस विशाल शरीरका उपसंहार कर वानरराज इनुमान्जीने अपनी दोनों भुजाओंद्वारा भीमसेन-को हृदयसे लगा लिया ॥ १॥

परिष्वक्तस्य तस्याद्य भ्रात्रा भीमस्य भारत । श्रमोनाशमुपागच्छत् सर्वे चासीत् प्रदक्षिणम्॥ २ ॥

भारत ! भाईका आलिङ्गन प्राप्त होनेपर भीमसेनकी सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गयी और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा ॥ २॥

वलं चातिवलो मेने न मेऽिस्त सदशो महान्। ततः पुनरथोवाच पर्यश्चनयनो हिरः॥३॥ भीममाभाष्य सौहार्दाद् वाष्पगद्गदया गिरा। गच्छवीर खमावासं सर्तव्योऽिस कथान्तरे॥ ४॥

अत्यन्त बलशाली भीमसेनको यह अनुभव हुआ कि मेरा वल बहुत बढ़ गया। अब मेरे समान दूसरा कोई महान् नहीं है। फिर हनुमान्जीने अपने नेत्रोंमें आँसू भरकर सौहार्द-से गद्गदवाणीद्वारा भीमसेनको सम्योधित करके कहा—



'वीर ! अव तुम अपने निवासस्थानपर जाओ । बातचीतके प्रसङ्गर्मे कभी मेरा भी स्मरण करते रहना ॥ ३-४ ॥ इहस्थश्च कुरुश्रेष्ठ न निवेद्योऽस्मि कहिंचित्।

धनदस्यालयाचापि विस्रष्टानां महावल ॥ ५ ॥ देशकाल इहायातुं देवगन्धर्वयोषिताम् । ममापि सफलं चक्षुः स्मारितश्चास्मि राघवम् ॥ ६ ॥ रामाभिधानं विष्णुं हि जगद्धृदयनन्दनम् । सीतावक्त्रारिवन्दार्कंद्शास्यध्यान्तभास्करम्॥ ७ ॥ मानुषं गात्रसंस्पर्शं गत्वा भीम त्वया सह । तदस्मदर्शनं वीर कौन्तेयामोधमस्तु ते ॥ ८ ॥

'कुरुशेष्ठ ! मैं इस स्थानपर रहता हूँ, यह वात कभी किसीसे न कहना । महावली वीर ! अब कुबेरके भवनसे मेजी हुई देवाजनाओं तथा गन्धर्व-सुन्दरियों के यहाँ आनेका समय हो गया है। भीम ! तुम्हें देखकर मेरी भी आँखें सफल हो गया । तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानवशरीरका स्पर्श करके मुझे उन भगवान् रामचन्द्रजीका स्मरण हो आया है, जो श्रीराम-नामसे प्रसिद्ध साक्षात् विष्णु हैं। जगत्के दृदयको आनन्द प्रदान करनेवाले, मिथिलेश-निद्नी सीताके मुखार-विन्दको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान तेजस्वी तथा दशमुख रावणक्षी अन्धकारराशिको नष्टकरनेके लिये साक्षात् भुवन-भास्कररूप हैं। वीर कुन्तीकुमार ! तुमने जो मेरा दर्शन किया है, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिये ॥ ५-८॥

भ्रातृत्वं त्वं पुरस्कृत्य वरं वरय भारत।
यदि तावन्मया श्रुद्धा गत्वा वारणसाह्यम् ॥ ९ ॥
धार्तराष्ट्रा निहन्तव्या यावदेतत् करोम्यहम्।
शिल्या नगरं वापि मर्दितव्यं मया यदि ॥ १० ॥
बद्ध्वा दुर्योधनं चाद्य आनयामितवान्तिकम्।
यावदेतत् करोम्यद्य कामं तव महाबल्ण॥ ११ ॥

भारत ! तुम मुझे अपना वड़ा भाई समझकर कोई वर माँगो । यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुरमें जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मार डालूँ तो में यह भी कर सकता हूँ अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरोंकी वर्षांसे सारे नगरको रौंदकर धूलमें मिला दूँ अथवा दुर्योधनको वाँधकर अभी तुम्हारे पास ला दूँ तो यह भी कर सकता हूँ। महावली वीर ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही पूर्ण कर दूँगा'॥

वैशम्पायन उवाच

भीमसेनस्तु तद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य महात्मनः। प्रत्युवाच हनूमन्तं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १२ ॥ कृतमेव त्वया सर्वं मम वानरपुङ्गव। खिस्त् तेऽस्तु महाबाहो कामये त्वां प्रसीद मे॥ १३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! महात्मा हनुमान्-जीका यह वचन सुनकर भीमसेनने हपों ल्लासपूर्ण हृदयसे हनुमान्जीको इस प्रकार उत्तर दिया— वानरशिरोमणे! आग्ने मेरा यह सब कार्य कर दिया। आपका कल्याण हो। महाबाहो! अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझपर प्रसन्न रहिये— मुझपर आपकी कृपा बनी रहे॥ सनाथाः पाण्डवाः सर्वे त्वया नाथेन बीर्यवन्। तवैव तेजसा सर्वान् विजेष्यामो वयं परान्॥ १४॥

'शक्तिशाली बीर ! आप-जैसे नाथ (संरक्षक) को पाकर सब पाण्डव सनाथ हो गये। आपके ही प्रभावसे हम-लोग अपने सब शत्रुओंको जीत लेंगे'॥ १४॥ प्वमुक्तस्तु हनुमान् भीमसेनमभाषत। भ्रातृत्वात् सौहदाच्चैव करिष्यामि प्रियं तव॥ १५॥

भीमसेनके ऐसा कहनेपर हनुमान्जीने उनसे कहा-'तुम मेरे भाई और सुद्धृद् हो, इसल्प्रिये में तुम्हारा प्रिय अवस्य करूँगा ॥ १५॥

चमूं विगाद्य रात्रूणां रारशक्तिसमाकुलाम्।
यदा सिंहरचं वीर करिष्यसि महावल ॥१६॥
तदाहं बृंहियिष्यामि स्वरवेण रवं तव।
विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान् मोक्ष्यामिदारुणान्॥१७॥
रात्रूणां ये प्राणहराः सुखं येन हनिष्यथ।
पवमाभाष्य हनुमांस्तदा पाण्डवनन्दनम्॥१८॥
मार्गमाख्याय भीमाय तत्रैवान्तरधीयत॥१९॥

'महाबली वीर ! जब तुम बाण और शक्तिके आधातसे व्याकुल हुई शत्रुओंकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय में अपनी गर्जनासे तुम्हारे उस सिंहनादको और वढ़ा दूँगा । उसके सिवा अर्जुनकी ध्वजापर वैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूँगा, जो शत्रुओंके प्राणोंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग उन्हें सुगमतासे मार सकोगे।' पाण्डवों-का आनन्द बढ़ानेवाले भीमसेनसे ऐसा कहकर हनुमान्जीने उन्हें जानेके लिये मार्ग वता दिया और स्वयं वहीं अन्तर्धान हो गये॥ १६-१९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे हनुमङ्गीमसंवादे एकपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमश-तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें गन्धमादन पर्वतपर हनुमान्जी और भीमसेनका संवादिविषयक एक सी इन्यावनवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ १५१ ॥



## द्विपञ्चारादिधिकराततमोऽध्यायः भीमसेनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना

वैशम्पायन उवाच

गते तस्मिन् हरिवरे भीमोऽपि बिलनां वरः। तेन मार्गेण विपुलं व्यचरद् गन्धमादनम्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उन किपप्रवर हनुमान्जीके चले जानेपर वलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताये हुए मार्गसे विशाल गन्धमादन पर्वतपर विचरने लगे॥ अनुसारन वपुस्तस्य श्रियं चाप्रतिमां भुवि। माहात्म्यमनुभावं च सारन् दाशरथेर्ययौ॥ २॥

मार्गमें वे हनुमान्जीके उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभाका तथा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके अलौकिक माहात्म्य एवं प्रभावका वारंबार स्मरण करते जाते थे॥ २॥ स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च। विलोकयामास तदा सौगन्धिकवनेष्सया॥ ३॥ फुल्लद्भुमविचित्राणि सरांसि सरितस्तथा। नानाकुसुमचित्राणि पुष्पितानि वनानि च॥ ४॥

सौगिन्धिक वनको प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने उस समय वहाँके सभी रमणीय वनों और उपवनोंका अवलोकन किया। विकसित वृक्षोंके कारण विचित्र शोभा धारण करने-वाले कितने ही सरोवर और सरिताओंपर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकारके कुसुमोंसे अद्भुत प्रतीत होनेवाले खिले फूलोंसे युक्त काननोंका भी निरीक्षण किया॥ ३-४॥ मत्तवारणयूथानि पङ्कक्किन्नानि भारत।

वर्षतामिय मेघानां वृन्दानि दहरो तदा ॥ ५ ॥

भारत ! उस समय वहते हुए मदके पक्कसे भीगे

मतवाले गजराजोंके अनेकानेक यूथ वर्षा करनेवाले मेघोंके

समूहके समान दिखलायी देते थे ॥ ५ ॥

हिरिणैश्चपलापाङ्गिईरिणीसिहितैर्चनम् ।

सशष्पकवलैः श्रीमान् पथि दृष्टा द्वृतं ययौ ॥ ६ ॥

शोभाशाली भीमसेन मुँहमें हरी घासका कौर लिये हुए चञ्चल नेत्रोंबाले हरिणों और हरिणियोंसे युक्त उस वनकी शोभा देखते हुए वड़े वेगसे चले जा रहे थे ॥ ६ ॥ महिषेश्च चराहेश्च शार्दुलैश्च निपेवितम्। व्यपेतभीगिरिं शौर्याद् भीमसेनो व्यगाहत ॥ ७ ॥

उन्होंने अपनी अद्भुत श्रूरतासे निर्भय होकर भैंसों, वराहों और सिंहोंसे सेवित गहन वनमें प्रवेश किया ॥ ७॥ कुसुमानन्तगन्धेश्च ताम्रपह्मवकोमलेः। याच्यमान इवारण्ये द्रुमैर्माहतकम्पितैः॥ ८॥

फूलोंकी अनन्त सुगन्धिंसे वासित तथा लाल-लाल पहार्थों-के कारण कोमल प्रतीत होनेवाले वृक्ष हवाके वेगसे हिल-हिलकर मानो उस वनमें भीमसेनसे याचना कर रहे थे ॥ ८॥

कृतपद्माञ्जलिपुरा मत्तवट्पदसेविताः। प्रियतीर्थवना मार्गे पद्मिनीः समतिक्रमन्॥९॥

मार्गमें उन्हें अनेक ऐसी पुष्करिणियोंको लॉयना पड़ा। जिनके घाट और वन देखनेमें बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे सम्पुटित कमलकोषोंसे अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थीं। मानो उन्होंने कमलोंकी अञ्जलि बाँध रक्खी थी। ९॥

मज्जमानमनोद्दष्टिः फुल्लेषु गिरिसानुषु। द्रौपदीवाक्यपाथेयो भीमः शीव्रतरं ययौ ॥ १० ॥

भीमसेनका मन और उनके नेत्र कुसुमोंसे अलंकत पर्वतीय शिखरोंपर लगे थे। द्रौपदीका अनुरोधपूर्ण वचन ही उनके लिये पाथेय था और इस अवस्थामें वे अत्यन्त शीव्रतापूर्वक चले जा रहे थे।। १०॥

परिवृत्तेऽहिन ततः प्रकीर्णहरिणे वने। काञ्चनैविंमछैः पद्मैर्द्दर्श विपुछां नदीम्॥११॥

दिन बीतते-बीतते भीमसेनने एक वनमें जहाँ चारों ओर बहुतसे हरिण विचर रहे थे सुन्दर सुवर्णमय कमलेंसे सुशोभित विशाल नदी देखी ॥ ११॥

हंसकारण्डवयुतां चक्रवाकोपशोभिताम्। रचितामिव तस्याद्रेमीलां विमलपङ्कजाम्॥१२॥

उसमें हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी उस पर्वतके लिये खच्छ सुन्दर कमलोंकी माला-सी रची गयी थी॥ १२॥

तस्यां नद्यां महासत्त्वः सौगन्धिकवनं महत्। अपदयत् प्रीतिजननं वालार्कसददाद्युति ॥ १३ ॥

महान् धैर्य और उत्साहसे सम्पन्न वीरवर भीमसेनने उसी नदीमें विशाल सौगन्धिक वन देखा, जो उनकी प्रसन्नता-को बढ़ानेवाला था। उस वनसे प्रभातकालीन सूर्यकी भाँति प्रभा फैल रही थी।। १३॥

तद् दृष्ट्या लब्धकामः स मनसा पाण्डुनन्दनः। वनवासपरिक्किष्टां जगाम मनसा प्रियाम् ॥ १४ ॥ उस वनको देखकर पाण्डुनन्दन भीमने मन-ही-मन यह वनवासके क्लेशोंसे पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदीकी याद अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें आ गयी॥ १४॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौगन्विकाहरणे द्विपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५२॥

> इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमें सौगन्यिक कमकको कानेसे सम्बन्ध रखनेवाका एक सौ बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

# त्रिपञ्चाराद्धिकशततमोऽध्यायः

# क्रोधवश नामक राक्षसोंका भीमसेनसे सरोवरके निकट आनेका कारण पूछना

वैशम्पायन उवाच

स गत्वा निलनीं रम्यां राक्षसैरभिरिक्षताम्। कैलासिशिखराभ्याशे ददर्श ग्रुभकाननाम्॥ १ ॥ कुवेरभवनाभ्याशे जातां पर्वतिनर्झरैः। सुरम्यां विपुलच्छायां नानाद्रमलताकुलाम्॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार आगे बढ़नेपर भीमसेनने कैलास पर्वतके निकट कुवेरभवनके समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसके आस-पास सुन्दर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुतसे राक्षस उनकी रक्षाके लिये नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनोंके जलसे भरा था। वह देखनेमें बहुत ही सुन्दर, घनी छायासे सुशोभित तथा अनेक प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त था॥ १-२॥

### हरिताम्बुजसंच्छन्नां दिव्यां कनकपुष्कराम्। नानापक्षिजनाकीर्णां सूपतीर्थामकर्दमाम्॥३॥

हरे रङ्गके कमलोंसे वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकारके पाक्षेयों-से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुन्दर था और उसमें कीचड़ नहीं था॥ ३॥

### अतीवरम्यां सुजलां जातां पर्वतसानुषु। विचित्रभूतां लोकस्य शुभामद्भतदर्शनाम्॥ ४॥

यह सरोवर अत्यन्त रमणीय, सुन्दर जलसे परिपूर्ण, पर्वतीय शिखरोंके झरनोंसे उत्पन्न, देखनेमें विचित्र, लोकके लिये मङ्गलकारक तथा अद्भुत दृश्यसे सुशोभित था॥ ४॥

### तत्रामृतरसं शीतं छघु कुन्तीसुतः शुभम्। ददर्श विमलं तोयं पिवंश्च बहु पाण्डवः॥ ५॥

उस सरोवरमें कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीमने अमृतके समान स्वादिष्टः, शीतलः, इल्काः शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पीया॥ ५॥

तां तु पुष्किरिणीं रम्यां दिव्यसौगन्धिकावृताम् । जातरूपमयेः पद्मैदछन्नां परमगन्धिभिः ॥ ६ ॥ वैदूर्यवरनालैश्च बहुचित्रैर्भनोरमैः । हंसकारण्डवोद्धतैः सुजद्भिरमलं रजः॥ ७॥

वह सरोवर दिव्य सौगन्धिक कमलोंसे आवृत तथा रमणीय था। परम सुगन्धित सुवर्णमय कमल उसे ढँके हुए थे। उन कमलोंकी नाल उत्तम वैदूर्यमणिमय थी। वे कमल देखनेमें अत्यन्त विनित्र और मनोरम थे। हंस और कारण्डव आदि पक्षी उन कमलोंको हिलाते रहते थे, जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे॥ ६-७॥

### आक्रीडं राजराजस्य कुवेरस्य महात्मनः। गन्धर्वेरप्सरोभिश्च देवैश्च परमार्चिताम्॥८॥

वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान् कुवेरका क्रीडा-स्थल था। गन्धर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे॥ ८॥

### सेवितामृषिभिर्दिव्यैर्यक्षैः किम्पुरुषैस्तथा। राक्षसैः किन्नरैश्चापि गुप्तां वैश्रवणेन च॥९॥

दिव्य ऋषि-मुनि, यक्ष, किम्पुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात् कुवेरके द्वारा उसके संरक्षणकी व्यवस्था की जाती थी ॥ ९॥

### तां दृष्ट्वेव कौन्तेयो भीमसेनो महावलः। वभूव परमप्रीतो दिव्यं सम्प्रेक्ष्य तत् सरः॥१०॥

कुन्तीनन्दन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवरको देखते ही अत्यन्त प्रसन्न हो गये।। १०।।

### तच कोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात्। रक्षन्ति शतसाहस्राधित्रायुधपरिच्छदाः॥११॥

महाराज कुवेरके आदेशसे क्रोधवश नामक राक्षसः जिनकी संख्या एक लाख थीः विचित्र आयुध और वेश-भूषासे सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे॥ ११॥

ते तु दृष्ट्वेव कौन्तेयमजिनैः प्रतिवासितम् । रुपाक्षमाङ्गद्धरं वीरं भीमं भीमपराक्षमम् ॥ १२॥ सायुधं वद्धनिस्त्रिशमशङ्कितमरिद्मम् । पुष्करेष्सुमुपायान्तमन्योन्यमभिचुकुशुः ॥ १३॥

उस समय भयानक पराक्रमी कुन्तीकुमार बीरवर भीम

अपने अङ्गीमें मृगचर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोनेके अङ्गद (याज्यंद) पहन रक्खे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधींसे युक्त थे। उन्होंने कमरमें तलवार बाँध रक्खी थी। वे शतुओंका दमन करनेमें समर्थ और निर्भींक थे। उन्हों कमल लेनेकी इच्छासे वहाँ आते देख वे पहरा देनेवाले राक्षस आपसमें कोलाहल करने लगे ॥ १२-१३॥

अयं पुरुवशार्दूछः सायुधोऽजिनसंवृतः। यचिकीर्षुरिह प्राप्तस्तत् सम्प्रष्टुमिहार्हथ॥ १४॥

उनमें परस्पर इस प्रकार वातचीत हुई—'देखो यह नरश्रेष्ठ मृगचर्मसे आच्छादित होनेपर भी हाथमें आयुध लिये हुए है। यह यहाँ जिस कार्यके लिये आया है, उसे पूछो'॥ १४॥

ततः सर्वे महावाहुं समासाद्य वृकोदरम् । तेजोयुक्तमपृच्छन्त कस्त्वमाख्यातुमईसि ॥ १५ ॥

तय वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेनके पास आकर पूछने लगे— 'तुम कौन हो ?' यह बताओ॥१५॥ मुनिवेषधरइचैव सायुधइचैव लक्ष्यसे। यदर्थमभिसम्प्राप्तस्तदाचक्ष्य महामते॥१६॥

'महामते ! तुमने वेष तो मुनियोंका-सा धारण कर रक्खा है; परंतु आयुधोंसे सम्पन्न दिखायी देते हो । तुम किसल्थि यहाँ आये हो ?' बताओ ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्त्रणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमरातीर्थयात्रायां सौगन्धिकाहरणे त्रिपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थ**यात्रापर्वमें** कोमशतीर्थयात्रके प्रसङ्गमें सौगन्धिकाहरणिवषयक एक सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥

# चतुष्पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

भीमसेनके द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसोंकी पराजय और द्रौपदीके लिये सौगन्धिक कमलोंका संग्रह करना

भीम उवाच

पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः। विशालां वदरीं प्राप्तो भ्रात्तभिः सह राक्षसाः॥ १ ॥ अपद्यत् तत्र पाञ्चाली सौगन्धिकमनुत्तमम्। अनिलोढमितो नृनं सा बहुनि परीष्सति॥ २॥

भीमसेन बोळे—राक्षसो ! मैं धर्मराज युधिष्ठिरका छोटा भाई पाण्डुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयोंके साथ विशाला वदरी नामक तीर्थमें आकर टहरा हूँ । वहाँ पाञ्चालराज-कुमारी द्रौपदीने सौगन्धिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा । उसे देखकर वह उसी तरहसे और भी बहुत-से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहींसे हवामें उड़कर वहाँ पहुँचा होगा ॥ १-२॥

तस्या मामनवद्याङ्गव्या धर्मपत्न्याः प्रिये स्थितम्। पुष्पाद्दारमिह प्राप्तं निवोधत निशाचराः ॥ ३ ॥

निशाचरो ! तुम्हें माल्म होना चाहिये कि मैं उसी अनिन्द सुन्दरी धर्मपरनीका प्रिय मनोरथ पूर्ण करनेके लिये उद्यत हो बहुत से सौगन्धिक पुष्पींका अपहरण करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ ॥ ३ ॥

राक्षमा उन्नः

आक्रीडोऽयं कुवेरस्य दियतः पुरुवर्षभ । नेह शक्यं मनुष्येण विहतुं मर्त्यधर्मणा ॥ ४ ॥

राक्ष्यसोंने कहा--नरश्रेष्ठ ! यह सरोवर कुवेरकी परम प्रिय क्रीड्रास्थली है । इसमें मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता ॥ ४॥ देवर्षयस्तथा यक्षा देवाश्चात्र वृकोदर। आमन्त्र्य यक्षप्रवरं पिवन्ति रमयन्ति च। गन्धर्वाष्सरसद्देवेव विद्यरस्यत्र पाण्डव॥५॥

वृकोदर ! देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुवेर-की अनुमति लेकर ही यहाँका जल पीते और इसमें विहार करते हैं । पाण्डुनन्दन ! गन्धर्व और अप्तराएँ भी इसी नियमके अनुसार यहाँ बिहार करती हैं ॥ ५ ॥

अन्यायेनेह यः कश्चिद्वमान्य धनेद्वरम्। विद्दर्तुमिच्छेद् दुर्वृत्तः स विनद्दयेन्न संदायः॥ ६ ॥

जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुवेरकी अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जायगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥

तमनादृत्य पद्मानि जिहीर्पसि वलादतः। धर्मराजस्य चात्मानं व्रदीवि भ्रातरं कथम्॥ ७॥

भीमसेन ! तुम अपने बलके घमंडमें आकर कुवैरकी अवहेलना करके यहाँसे कमलपुर्णोका अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशामें अपने-आपको धर्मराजका भाई कैसे बता रहे हो ? ॥ ७॥

आमन्त्र्य यक्षराजं ये ततः पिब हरस्व च। नातोऽन्यथा त्वया शक्यं किंचित् पुष्करमीक्षितुम्॥

पहले यक्षराजकी आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवरका जल पीओ और यहाँसे कमलके फूल ले जाओ। ऐसा किये विना तुम यहाँके किसी कमलकी ओर देख भी नहीं सकते।

#### भीमसेन उवाच

राक्षसास्तं न पश्यामि धनेश्वरमिहान्तिके। दृष्ट्यापि च महाराजं नाहं याचितुमुत्सहे॥ ९॥ न हि याचन्ति राजान एप धर्मः सनातनः। न चाहं हातुमिच्छामि क्षात्रधर्मे कथंचन॥१०॥

भीमसेन बोले—राक्षसो ! प्रथम तो मैं यहाँ आस-पास कहीं भी धनाध्यक्ष कुवेरको देख नहीं रहा हूँ, दूसरे यदि मैं उन महाराजको देख भी लूँ तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसीसे कुछ माँगते नहीं हैं, यही उनका सनातन धर्म है । मैं किसी तरह क्षात्र-धर्मको छोड़ना नहीं चाहता ॥ ९-१०॥

इयं च निलनी रम्या जाता पर्वतिनिर्झरे। नेयं भवनमासाद्य कुवेरस्य महात्मनः॥११॥

यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनोंसे प्रकट हुआ है, यह महामना कुवेरके घरमें नहीं है॥ ११॥

तुल्या हि सर्वभूतानामियं वैश्रवणस्य च । एवं गतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमईति ॥ १२॥

अतः इसपर अन्य सब प्राणियोंका और कुवेरका भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओंके लिये कौन किससे याचना करेगा ?॥ १२॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा राक्षसान् सर्वान् भीमसेनो ह्यमर्पणः। व्यगाहत महाबाहुर्निलनीं तां महाबलः॥१३॥

वैराम्यायनजी कहते हैं — जनमेजय ! सभी राक्षसोंसे ऐसा कहकर अमर्पमें भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवरमें प्रवेश करने लगे ॥ १३॥

ततः स राक्षसैर्वाचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान् । मा मैवमिति सक्रोधैर्मर्त्सयद्भिः समन्ततः ॥ १४ ॥

उस समय क्रोधमें भरे राक्षस चारों ओरसे प्रतापी भीम-को फटकारते हुए वाणीद्वारा रोकने लगे— नहीं-नहीं, ऐसा न करों? ॥ १४॥

कदर्थांकृत्य तुस तान् राक्षसान् भीमविक्रमः। व्यगाहत महातेजास्ते तं सर्वे न्यवारयन्॥१५॥

परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों-की अबहेलना करके उस जलाशयमें उतर ही गये। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकनेकी चेष्टा करते हुए चिल्ला उटे—॥ १५॥

> गृह्णीत बझीत विकर्ततेमं पचाम खादाम च भीमसेनम्। कुद्धा ब्रुवन्तोऽभिययुर्द्धतं ते शखाणि चोद्यम्य विवृत्तनेत्राः॥ १६॥

'अरे ! इसे पकड़ों, बाँध लों, काट डालों, हम सब लोंग इस भीमको पकार्येंगे और खा जायेंगे।' कोधपूर्वक उपर्युक्त बातें कहते और आँखें फाड़-फाड़कर देखते हुए वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े।। १६॥

ततः स गुर्वी यमदण्डकल्पां महागदां काञ्चनपट्टनद्धाम्। प्रगृद्ध तानभ्यपतत् तरस्वी ततोऽत्रवीत् तिष्ठत तिष्ठतेति ॥ १७ ॥

तव भीमसेनने यमदण्डके समान विशाल और भारी गदा उठा ली, जिसपर सोनेका पत्र मढ़ा हुआ था। उसे लेकर वे वड़े वेगसे उन राक्षसोंपर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले—'खड़े रहो, खड़े रहो'॥ १७॥



ते तं तदा तोमरपिहशाद्यैवर्गीविद्धशस्त्रैः सहसा निपेतुः।
जिघांसवः कोधवशाः सुभीमा
भीमं समन्तात् परिवृष्ठशाः॥ १८॥
वातेन कुन्त्यां वस्त्रवान् सुजातः
शूरस्तरस्त्री द्विषतां निहन्ता।
सत्ये च धर्मे च रतः सदैव
पराक्रमे शृतुभिरप्रधृष्यः॥ १९॥

यह देख वे भयंकर कोधवश नामक राक्षस भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे शत्रुओंके शस्त्रोंको नष्टकर देनेवाले तोमर, पिट्टश आदि आयुधोंको लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये। वे सब-के-सब बड़े उग्र स्वभावके थे । इधर भीमसेन कुन्तीदेवीके गर्भसे वायु देवताके द्वारा उत्पन्न होनेके कारण बड़े बळवान्, शूर-वीर, वेगशाली एवं शत्रुओंका वध करनेमें समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्ममें रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिळकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे॥१८-१९॥

तेषां स मार्गान् विविधान् महात्मा विहत्य रास्त्राणि च शात्रवाणाम् । यथा प्रवीरान् निजघान भीमः

परं शतं पुष्करिणीसमीपे ॥ २० ॥ महामना भीमने शत्रुओं के भाँति-भाँतिके पैंतरों तथा अस्त्र-

शस्त्रोंको विफल करके उनके सौसे भी अधिक प्रमुख वीरोंको उस सरोवरके समीप मार गिराया ॥ २०॥

ते तस्य वीर्यं च वलं च दृष्ट्वा विद्याबलं बाहुबलं तथैव । अशक्तुवन्तः सहितं समन्ताद्

द्वृतं प्रवीराः सहसा निवृत्ताः ॥ २१ ॥ भीमसेनका पराक्षमः शारीरिक वलः विद्यावलऔर बाहु-वल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहनेमें असमर्थ हो गये और सहसा सब ओरसे युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गये ॥ २१ ॥

> विदीर्यमाणास्तत एव तूर्ण-माकाशमास्थाय विमृदसंज्ञाः। कैलासश्यङ्गाण्यभिदुदुवुस्ते

भीमार्दिताः कोधवशाः प्रभन्नाः ॥ २२ ॥ भीमसेनकी मारसे क्षत-विक्षत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपनी सुध-बुध खो वैठे थे। अतः उनके पाँच उखड़ गये और वे तुरंत वहाँसे आकाशमें उड़कर कैलासके शिखरोंपर भाग गये ॥ २२॥

स शक्तवद् दानवदैत्यसङ्घान् विक्रम्य जिस्वा च रणेऽरिसङ्घान् । विगाह्य तां पुष्करिणीं जितारिः

कामाय जत्राह ततोऽम्बुजानि ॥ २३ ॥ इच्छानुसार विहार करते देखा ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपूर्वणि तीर्थयात्रापूर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां सीरान्धिकाहरणे चतुष्पञ्चाशाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥

शत्रुविजयी भीम इन्द्रकी भाँति पराक्रम करके दानव और दैत्योंके दलको युद्धमें हराकर उस सरोवरमें प्रविष्ट हो इच्छानुसार कमलोंका संग्रह करने लगे॥ २३॥

ततः स पीत्वामृतकल्पमम्भो भूयो वभूवोत्तमवीर्यतेजाः। उत्पाट्य जग्राह च सोऽम्बुजानि सौगन्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति॥ २४॥

तदनन्तर उस सरोवरका अमृतके समान मधुर जलपीकर वे पुनः उत्तम बल और तेजसे सम्पन्न हो गये और श्रेष्ठ सुगन्धसे युक्त सौगन्धिक कमलोंको उखाड़-उखाड़कर संगृहीत करने लगे ॥ २४॥

> ततस्तु ते क्रोधवशाः समेत्य धनेश्वरं भीमबलप्रणुन्नाः। भीमस्य वीर्यं च बलं च संख्ये

यथावदाचख्युरतीव भीताः ॥ २५ ॥ तब भीमसेनके बलसे पीड़ित और अस्यन्त भयभीत हुए क्रोधवशोंने धनाध्यक्ष कुवेरके पास जाकर युद्धमें भीमके बल और पराक्रमका यथावत् वृत्तान्त कह सुनाया॥ २५ ॥

तेषां वचस्तत् तु निशम्य देवः प्रहस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाच। गृह्वातु भीमो जलजानि कामात्

• कृष्णानिमित्तं विदितं ममैतत् ॥ २६ ॥ उनकी वातें सुनकर देवप्रवर कुवेरने हँसकर उन राक्षसोंसे कहा—'मुझे यह मालूम है। भीमसेनको द्रौपदीके लिये इच्छानुसार कमल ले लेने दो'॥ २६ ॥

ततोऽभ्यनुक्षाप्य धनेश्वरं ते जग्मुः कुरूणां प्रवरं विरोषाः। भीमं च तस्यां दहशुर्नेलिन्यां यथोपजोषं विहरन्तमेकम् ॥ २७॥

तव धनाध्यक्षकी आज्ञा पाकर वे राक्षस रोघरहित हो कुरुप्रवर भीमके पास गये और उन्हें अकेले ही उस सरोवरमें इच्छानुसार विहार करते देखा ॥ २७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें सौगन्धिकाहरणविषयक

एक सौ चौत्रनवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ १५४ ॥

# पञ्चपञ्चाराद्धिकशाततमोऽध्यायः

भयंकर उत्पात देखकर युधिष्टिर आदिकी चिन्ता और सवका गन्धमादनपर्वतपर सौगन्धिकवनमें भीमसेनके पास पहुँचना

वैशम्पायन उवाच ततस्तानि महार्हाणि दिव्यानि भरतर्पभ । बहूनि बहुरूपाणि विरज्ञांसि समाददे ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर भीमसेनने अनेक प्रकारके बहुमृत्यः दिन्य और निर्मल बहुतसे सौगन्धिक कमल संग्रहीत कर लिये ॥ १॥ ततो वायुर्महाञ्शीद्यो नीचैः शर्करकर्षणः। प्रादुरासीद् खरस्पर्शः संग्राममभिचोदयन्॥ २॥

इसी समय गन्धमादन पर्वतपर तीव वेगसे बड़े जोरकी आँधी उठी जो नीचे कंकड़-बाल्की वर्षा करनेवाली थी। उसका स्पर्श तीक्ष्ण था। वह किसी भारी संग्रामकी सूचना देनेवाली थी॥ २॥

पपात महती चोहका सनिर्घाता महाभया। निष्प्रभश्चाभवत् सूर्यरुङकरिमस्तमोवृतः॥ ३॥

वज्रकी गड़गड़ाहटके साथ अत्यन्त भयदायक भारी उन्कापात होने लगा । सूर्य अन्धकारसे आवृत्त हो प्रभा- शून्य हो गये। उनकी किरणें आच्छादित हो गयीं ॥ ३ ॥ निर्धातश्चाभवद् भीमो भीमे विक्रममास्थिते। चचाल पृथिवी चापि पांसुवर्ष पपात च ॥ ४ ॥

जिस समय भीम राक्षसोंके साथ युद्धमें भारी पराक्रम दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलने लगी, आकाशमें भीषण गर्जना होने लगी और धूलकी वर्षा आरम्भ हो गयी ॥ ४ ॥

सलोहिता दिशश्चासन् खरवाचो मृगद्विजाः। तमोवृतमभूत् सर्वे न प्राज्ञायत किंचन॥ ५॥

सम्पूर्ण दिशाएँ लाल हो गर्यी, मृग और पक्षी कठोर शब्द करने लगे, सारा जगत् अन्धकारसे आच्छत्र हो गया और किसीको कुछ भी स्झ नहीं पड़ता था ॥ ५ ॥ अन्ये च बहवो भीमा उत्पातास्त्रत्र जिल्लेरे । तद्दुतमभिप्रेक्ष्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ उवाच वदतां श्रेष्ठः कोऽस्मानभिभविष्यति । सज्जीभवत भद्रं वः पाण्डवा युद्धदुर्मदाः ॥ ७ ॥ यथारूपाणि पद्यामि स्वभ्यत्रो नः पराक्रमः । पवमुक्तवा ततो राजा वीक्षाञ्चके समन्ततः ॥ ८ ॥

इसके सिवा और भी बहुत-से भयानक उत्पात वहाँ प्रकट होने लगे। यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिरने कहा—'कौन हम लोगोंको पराजित कर सकेगा? रणोन्मत्त पाण्डवो! तुम्हारा भला हो, तुम युद्धके लिये तैयार हो जाओ। मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ, उससे पता लगता है कि हमारे लिये पराक्रम दिखानेका समय अत्यन्त निकट आ गया है।' ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिरने चारों ओर दृष्टिपात किया॥ ६-८॥ अपद्यमानो भीमं तु धर्मपुत्रो युधिष्ठरः। ततः कृष्णां यमौ चापि समीपस्थावरिद्मः॥ ९॥ पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकर्माणमाहवे।

कचित् क भीमः पाञ्चालि किचित् कृत्यं चिकीर्षति।१०।

जब भीम नहीं दिखायी दिये। तब शतुदमन धर्मनन्दन

युधिष्ठिरने द्रौपदी तथा पास ही बैठे हुए नकुल-सहदेवसे अपने भाई भीमके सम्बन्धमें, जो रण-भूमिमें भयानक कर्म करनेवाले थे, पूछा-पाञ्चालराजकुमारी ! भीमसेन कहाँ है ? क्या वे कोई काम करना चाहते हैं ? ॥ ९-१०॥ कृतवानिप वा वीरः साहसं साहसिप्यः। इमे ह्यकसादुत्पाता महासमरदर्शनाः॥ ११॥

'अथवा साहसप्रेमी वीरवर भीमने कोई साहसका कार्य तो नहीं कर डाला ? यह अकस्मात् प्रकट हुए उत्पात महान् युद्धके सूचक हैं ॥ ११ ॥ द्शीयन्तो भयं तीवं प्रादुर्भूताः समन्ततः। तं तथावादिनं कृष्णा प्रत्युवाच मनस्विनी। प्रिया प्रियं चिकीर्यन्ती महिषी चारुहासिनी ॥ १२ ॥

ये चारों ओर तीव भयका प्रदर्शन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। अर्मराज युधिष्ठिरको ऐसी बातें करते देख मनोहर मुस्कानवाली मनस्विनी महारानी पतिप्रिया द्रौपदीने उनका प्रिय करनेकी इच्छासे इस प्रकार उत्तर दिया-॥१२॥

### द्रौपद्यवाच

यत् तत् सौगन्धिकं राजन्नाहृतं मातरिश्वना । तन्मया भीमसेनस्य प्रीतयाद्योपपादितम् ॥ १३ ॥ अपि चोक्तो मया वीरो यदि पद्दयेर्बहृन्यपि । तानि सर्वाण्युपादाय शीव्रमागम्यतामिति ॥ १४ ॥

द्रीपदी बोली—राजन् ! आज जो सौग,न्धक पुष्प वायु उड़ा लायी थी, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक भीमसेनको दिया और उन वीर-शिरोमणिसे यह भी कहा कि 'यदि इसी तरहके बहुत-से पुष्प तुम्हें दिखायी दें, तो उन सबको लेकर शीघ यहाँ लीट आना' ॥ १३-१४ ॥

स तु नृनं महावाहुः प्रियार्थं मम पाण्डवः। प्रागुदीचीं दिशं राजंस्तान्याहर्तुमितो गतः॥१५॥

महाराज! माछ्रम होता है कि वे महावाहु पाण्डुकुमार निश्चय ही मेरा प्रिय करनेके लिये उन्हीं फूकोंको लानेके निमित्त यहाँसे पूर्वोत्तर दिशाको गये हैं ॥ १५ ॥ उक्तस्त्वेयं तया राजा यमाविदमथाव्रवीत्। गच्छाम सहितास्तूणं येन यातो वृकोदरः॥ १६॥

द्रौपदिक ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने नकुल-उहदेवसे इस प्रकार कहा—'अब हम लोग भी एक साथ शीघ ही उसी मार्गपर चलें' जिससे भीमसेन गये हैं ॥ १६ ॥ वहन्तु राक्षसा विप्रान् यथाश्रान्तान् यथाकृशान् । त्वमण्यमरसंकाश वह कृष्णां घटोत्कच ॥ १७ ॥

'देवताओं के समान तेजस्वी घटोत्कच ! तुम्हारे साथी राक्षस लोग इन बाह्मणोंको, जो जैसे थके और दुर्वल हों, उसके अनुसार कंधेपर बिठाकर ले चलें और तुम भी द्रौपदीको ले चलो॥ १७॥

व्यक्तं दूरिमतो भीमः प्रविष्ट इति मे मितः। चिरं च तस्य कालोऽयं स च वायुसमो जवे ॥ १८ ॥ तरस्वी वैनतेयस्य सहशो भुवि लङ्घने। उत्पतेदिप चाकाशं निपतेच यथेच्छकम्॥ १९ ॥

्यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँसे बहुत दूर चले गये हैं, मेरा यही विश्वास है । क्योंकि उनको गये बहुत समय हो गया है तथा वे वेगमें वायुके समान हैं और इस पृथ्वीको लाँघनेमें गरुड़के समान शीधगामी हैं । आकाशमें छलाँग मार सकते हैं और इच्छानुसार कहीं भी कूद सकते हैं ॥ १८-१९॥

तमन्वियाम भवतां प्रभावाद् रजनीचराः। पुरा स नापराध्नोति सिद्धानां ब्रह्मवादिनाम् ॥ २०॥

ंनिशाचरो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धोंका कुछ अपराध न कर पार्वे, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभावसे हम उन्हें हूँढ़ निकालें ।। २०॥

तथेत्युक्त्या तु ते सर्वे हैडिम्बप्रमुखास्तदा। उद्देशज्ञाः कुवेरस्य निलन्या भरतर्षभ॥२१॥ आदाय पाण्डवांद्रचैव तांश्च विप्राननेकशः। लोमशेनैव सिहताः प्रययुः प्रीतमानसाः॥२२॥

जनमेजय ! तव कुवेरके उस सरोवरका पता जाननेवाले उन घटोत्कच आदि सब राक्षसोंने 'तथास्तु'कहकर पाण्डवों तथा उन अनेकानेक ब्राह्मणोंको कंधेपर बैठाकर लोमशजीके साथ वहाँसे प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान किया ॥ २१-२२ ॥ ते सर्वे त्विरता गत्वा दहशुः शुभकाननाम् । पद्मसौगन्धिकवर्तां निल्नीं सुमनोरमाम् ॥ २३ ॥

उन सबने शीव्रतापूर्वक जाकर सुन्दर वनस्थलीसे सुशोभित वह अत्यन्त मनोरम सरोवर देखाः जिसमें सौगन्धिक कमल थे ॥ २३॥

तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे मनस्विनम् । दद्युर्निहतांद्रचैव यक्षांश्च विपुछेक्षणान् ॥२४॥ भिन्नकायाक्षिवाह्यस्त् संचूर्णितशिरोधरान् । तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम् ॥२५॥

उसके तटपर मनस्वी महामना भीमको तथा उनके द्वारा मारे गये बड़े-बड़े नेत्रोंबाले यक्षोंको भी देखा, जिनके दारीर, नेत्र, भुजाएँ और जाँचें छिन्न-भिन्न हो गयी थीं, गर्दन कुचल दी गयी थी, महात्मा भीम उस सरोवरके तटपर खड़े थे॥ २४-२५॥

सकोधं स्तब्धनयनं संदृष्टदशनच्छद्म्।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां सौगन्त्रिकाहरणे पञ्चपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें सौगन्धिकाहरणविषयक एक सौ पचपनवाँ अध्याय प्रगहुआ॥

उद्यम्य च गदां दोभ्यां नदीतीरेष्ववस्थितम् ॥ २६॥

उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ था। उनकी आँखें स्तब्ध हो रही थीं। वे दोनों हाथोंसे गदा उठाये और दाँतोंसे ओठ दवाये नदीके तटपर खड़े थे॥ २६॥ प्रजासंक्षेपसमये दण्डहस्तमिवान्तकम्।

तं दृष्ट्वा धर्मराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २७ ॥

उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रजाके संहार-कालमें दण्ड हाथमें लिये यमराज खड़े हों। भीमसेनको उस अवस्थामें देखकर धर्मराजने उन्हें बार-बार हृदयसे लगाया॥ उवाच ऋक्णया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतम्। साहसं बत भद्रं ते देवानामथ चाप्रियम्॥ २८॥

और मधुर वाणीमें कहा—'कुन्तीनन्दन ! यह तुमने क्या कर डाला ? तुम्हारा कल्याण हो । खेदके साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह कार्य साहसपूर्ण है और देवताओं-के लिये अप्रिय है ॥ २८॥

पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छिस प्रियम्।
अनुशिष्य तु कौन्तेयं पद्मानि परिगृह्य च ॥ २९ ॥
तस्यामेव निलन्यां तु विज्ञहुरमरोपमाः।
पतिसानेव काले तु प्रगृहीतिशिलायुधाः॥ ३० ॥
प्रादुरासन् महाकायास्तस्योद्यानस्य रिक्षणः।
ते दृष्ट्या धर्मराजानं महर्षि चापि लोमशम् ॥ ३१ ॥
नकुलं सहदेवं च तथान्यान् ब्राह्मणर्पभान्।
विनयेन नताः सर्वे प्रणिपत्य च भारत॥ ३२ ॥
सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदुः क्षणदाचराः।
विदिताश्च कुवेरस्य तत्र ते कुरुपुङ्गवाः॥ ३३ ॥
उपुर्नातिचिरं कालं रममाणाः कुरुद्वहाः।
प्रतीक्षमाणा बीभत्सुं गन्धमादनसानुषु॥ ३४ ॥

'यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न करना।' भीमसेनको ऐसा उपदेश देकर उन्होंने पूर्वोक्त सौगन्धिक कमल ले लिये और वे देवोपम पाण्डव उसी सरोवरके तटपर इधर-उधर भ्रमण करने लगे। इसी समय शिलाओंको आयुधरूपमें ग्रहण किये, बहुत से विशालकाय उद्यानरक्षक वहाँ प्रकट हो गये। भारत! उन्होंने धर्मराज युधिष्ठर, महर्षि लोमश, नकुल-सहदेव तथा अन्यान्य श्रेष्ठ ब्रह्मणोंको विनयपूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर: धर्मराज युधिष्ठरने उन्हें सान्त्वना दी। इससे वे निशाचर (राध्रस) प्रसन्न हो गये। तदनन्तर वे कुर-प्रवर पाण्डव धनाध्यक्ष कुवेरकी जानकारीमें कुछ क!लतक वहाँ आनन्दपूर्वक टिके रहे और गन्धमादन पर्वतके शिखरोंपर अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते रहे ॥ २९-३४॥

# षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः नरनारायणाश्रममें लौटना

वैशम्पायन उवाच

तस्मिन् निवसमानोऽथ धर्मराजो युधिष्ठिरः । कृष्णया सहितान् भ्रातॄनित्युवाच सहद्विजान्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस सौगन्धिक सरोवरके तटपर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने एक दिन ब्राह्मणों तथा द्रौपदीसहित अपने भाइयोंसे इस प्रकार कहा — ॥ हण्यानि तीर्थोन्यसाभिः पुण्यानि च शिवानि च । मनसो ह्रादनीयानि वनानि च पृथक पृथक ॥ २ ॥

'हम लोगोंने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याणखरूप तीथोंके दर्शन किये। मनको आह्वाद प्रदान करनेवाले भिन्न-भिन्न वर्नोका भी अवलोकन किया॥ २॥

देवैः पूर्वं विचीर्णानि मुनिभिश्च महात्मिभः। यथाक्रमविशेषेण द्विजैः सम्पूजितानि च ॥ ३ ॥

वि तीर्थ और वन ऐसे थे, जहाँ पूर्वकालमें देवता और महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक द्विजोंने उनका समादर किया है ॥ ३॥

ऋषीणां पूर्वचिरतं तथा कर्म विचेष्टितम्। राजर्षीणां च चिरतं कथाश्च विविधाः ग्रुभाः॥ ४ ॥ श्रुण्वानास्तत्र तत्र सा आश्रमेषु शिवेषु च। अभिषेकं द्विजैः सार्धे कृतवन्तो विशेषतः॥ ५ ॥

'हमने ऋषियोंके पूर्वचिरित्र, कर्म और चेष्टाओंकी कथा सुनी है। राजिषयोंके भी चिरित्र और भाँति-भाँतिकी ग्रुभ कथाएँ सुनते हुए मङ्गलमय आश्रमोंमें विशेषतः ब्राह्मणोंके साथ तीर्थस्नान किया है।। ४-५॥

अर्चिताः सततं देवाः पुष्पैरङ्गिः सदा च वः । यथालब्धैर्मूलफलैः पितरश्चापि तर्पिताः ॥ ६ ॥

'हमने सदा फूल और जलसे देवताओंकी पूजा की है और यथाप्राप्त फल-मूलसे पितरोंको भी तृप्त किया है ॥ ६ ॥

पर्वतेषु च रम्येषु सर्वेषु च सरस्सु च। उद्धी च महापुण्ये सूपस्पृष्टं महात्मिभः॥ ७॥

'रमणीय पर्वतों और समस्त सरोवरोंमें विशेषतः परम पुण्यमय समुद्रके जलमें इन महात्माओंके साथ मली-भाँति स्नान एवं आचमन किया है ॥ ७॥

इला सरखती सिन्धुर्यमुना नर्मदा तथा। नानातीर्थेषु रम्येषु सूपस्पृष्टं सह द्विजैः॥८॥

'इला, सरस्वती, सिंधु, यमुना तथा नर्मदा आदि नाना रमणीय तीथोंमें भी ब्राह्मणोंके साथ विधिवत् स्नान और आचमन किया है ॥ ८॥ गङ्गाद्वारमितकस्य वहवः पर्वताः शुभाः। हिमवान् पर्वतक्ष्वेव नानाद्विजगणायुतः॥ ९॥

'गङ्गाद्वार (हरिद्वार) को लाँघकर बहुत से मङ्गलमय पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक ब्राह्मणोंसे युक्त हिमालय पर्वत-का भी दर्शन किया ॥ ९॥

विशाला वद्री दृष्ट्वा नरनारायणाश्रमः। दिव्या पुष्करिणी दृष्टा सिद्धदेवर्षिपूजिता॥१०॥

'विशाल बदरीतीर्ध, भगवान् नर-नारायणके आश्रम तथा सिद्धों और देवर्षियोंसे पूजित इस दिव्य सरोवरका भी दर्शन किया॥ १०॥

यथाक्रमविद्रोषेण सर्वाण्यायतनानि च। दर्शितानि द्विजश्रेष्ठा लोमरोन महात्मना ॥११॥

'विप्रवरो ! महात्मा लोमश्जीने हमें सभी पुण्यस्थानींके क्रमशः दर्शन कराये हैं॥ ११॥

इमं वैश्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्। कथं भीम गमिष्यामो गतिरन्तरधीयताम्॥१२॥

'भीमसेन ! यह सिद्धसेवित पुण्य-प्रदेश कुवेरका निवासस्थान है । अब हम कुवेरके भवनमें कैसे प्रवेश करेंगे ! इसका उपाय सोचो' ॥ १२॥

वैशम्यायन उत्राच

एवं ब्रुवित राजेन्द्रे वागुवाचाशरीरिणी। न शक्यो दुर्गमो गन्तुमितो वैश्रवणाश्रमात्॥ १३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज युधिष्ठिरके ऐसा कहते ही आकाशवाणी बोल उठी—'कुबेरके इस आश्रमसे आगे जाना सम्भव नहीं है। यह मार्ग अत्यन्त दुर्गम है॥

अनेनैव पथा राजन् प्रतिगच्छ यथागतम्। नरनारायणस्थानं बद्रीत्यभिविश्रुतम्॥१४॥

'राजन् ! जिससे तुम आये हो, उसी मार्गसे विशाला बदरीके नामसे विख्यात भगवान् नर-नारायणके स्थानको लौट जाओ ॥ १४॥

तसाद् यास्यसि कौन्तेय सिद्धचारणसेवितम् । बहुपुष्पफलं रम्यमाश्रमं वृषपर्वणः ॥ १५॥

'कुन्तीकुमार ! वहाँसे तुम प्रचुर फल-फूलसे सम्पन्न वृषपर्वाके रमणीय आश्रमपर जाओ, जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं ॥ १५ ॥

अतिक्रम्य च तं पार्थ त्वार्धिषेणाश्रमे वसेः। ततो द्रक्ष्यसि कौन्तेय निवेशं धनदस्य च॥१६॥ 'उस आश्रमको भी लाँघकर आर्ष्टिषेणके आश्रमपर जाना और वहीं निवास करना | तदनन्तर तुम्हें धनदाता कुवेरके निवासस्थानका दर्शन होगा' || १६ ||

पतस्मिन्नन्तरे वायुर्दिव्यगन्धवहः युचिः। सुखप्रह्लादनः शीतः पुष्पवर्षे ववर्षे च॥१७॥

इसी समय दिव्य सुगन्धिस परिपूर्ण पवित्र वायु चलने लगी, जो शीतल तथा सुख और आह्वाद देनेवाली थी। साथ ही वहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी॥ १७॥

श्रुत्वा तु दिव्यमाकाशाद् वाचं सर्वे विसिसियुः । ऋषीणां ब्राह्मणानां च पार्थिवानां विशेषतः ॥ १८॥

वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विसाय हुआ। ऋषियों, ब्राह्मणों और विशेषतः राजर्षियोंको अधिक आश्चर्य हुआ॥ १८॥ श्रुत्वा तन्महदाश्चर्यं द्विजो धौम्योऽब्रवीत् तदा। न शक्यमुत्तरं वकुमेवं भवतु भारत ॥१९॥

वह महान् आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रिषि घौम्यने कहा-'भारत ! इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । ऐसा ही होना चाहिये' ॥ १९ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजन्नाह तद् वचः।
प्रत्यागम्य पुनस्तं तु नरनारायणाभ्रमम्॥ २०॥
भीमसेन।दिभिः सर्वेभीतृभिः परिवारितः।
पाञ्चाल्या ब्राह्मणाश्चैव न्यवसन्त सुखं तदा॥ २१॥

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने वह आकाशवाणी स्वीकार कर ली और पुनः नर-नारायणके आश्रममें लौटकर भीमसेन आदि सब भोइयों और द्रौपदीके साथ वहीं रहने लगे। उस समय साथ आये हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूर्वक निवास करने लगे॥ २०-२१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां पुनर्नरनारायणाश्रमागमने षट्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें लोमशतीर्थयात्राके प्रसङ्गमें पाण्डवींका पुनः नर-नारायणके आश्रममें आगमनविषयक एक सौ छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

# ( जटासुरवधपर्व )

# सप्तपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

जटासुरके द्वारा द्रौपदीसहित युधिष्टिर, नक्कल, सहदेवका हरण तथा भीमसेनद्वारा जटासुरका वध

वैशम्पायन उवाच

ततस्तान् परिविश्वस्तान् वसतस्तत्र पाण्डवान्। पर्वतेन्द्रे द्विजैः सार्धे पार्थागमनकाङ्क्षया ॥ १ ॥ गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेऽपि च । रहितान् भीमसेनेन कदाचित् तान् यहच्छया ॥ २ ॥ जहार धर्मराजानं यमौ दृष्णां च राक्षसः । ब्राह्मणो मन्त्रकुशलः सर्वशास्त्रविदुत्तमः ॥ ३ ॥ इति त्रुवन् पाण्डवेयान् पर्युपास्ते सा नित्यदा । परीप्समानः पार्थानां कलापानि धन्ंपि च ॥ ४ ॥ अन्तरं सम्परिप्रेप्सुद्रौंपद्या हरणं प्रति । दुष्टात्मा पापयुद्धिः स नाम्ना ख्यातो जटासुरः॥ ५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर पर्वतराज गन्धमादनपर सब पाण्डव अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए ब्राह्मणोंके साथ निःशङ्क रहने लगे। उन्हें पहुँचानेके लिये आये हुए राक्षस चले गये। भीमसेनका पुत्र घटोत्कच भी विदा हो गया। तत्पश्चात् एक दिनकी बात है, भीमसेनकी अनुपस्थितिमें अकस्मात् एक राक्षसने धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीको हर लिया। वह ब्राह्मणके वेषमें प्रतिदिन उन्होंके साथ रहता था और

सब पाण्डवोंसे कहता था कि भी सम्पूर्ण शास्त्रज्ञोंमें श्रेष्ठ और मन्त्र-कुशल ब्राह्मण हूँ।' वह कुन्ती-कुमारोंके तरकस और धनुपको भी हर लेना चाहता था और द्रौपदीका अपहरण करनेके लिये सदा अवसर हूँढ़ता रहता था। उस दुष्टात्मा एवं पापबुद्धि राक्षसका नाम जटासुर था॥ १-५॥

पोपणं तस्य राजेन्द्र चक्रे पाण्डवनन्दनः। बुबुधे न च तं पापं भस्मच्छन्नमिवानलम्॥६॥

जनमेजय ! पाण्डवोंको आनन्द प्रदान करनेवाले युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणोंकी तरह उसका भी पालन-पोषण करते थे। परंतु राखमें छिपी हुई आगकी भाँति उस पापी-के असली स्वरूपको वे नहीं जानते थे॥ ६॥

स भीमसेने निष्कान्ते मृगयार्थमरिन्दम।
घटोत्कचं सानुचरं दृष्टा विष्रद्वतं दिशः॥ ७॥
छोमशप्रभृतींस्तांस्तु महर्षीश्च समाहितान्।
स्नातुं विनिर्गतान् दृष्ट्या पुष्पार्थं च तपोधनान्॥ ८॥
रूपमन्यत् समास्थाय विकृतं भैरवं महत्।
गृहीत्वा सर्वशस्त्राणि द्रौपदीं परिगृह्य च॥ ९॥
प्रातिष्ठत स दृष्टात्मा त्रीन् गृहीत्वा च पाण्डवान्।
सहदेवस्तु यसेन ततोऽपक्रम्य पाण्डवः॥ १०॥

### विकम्य कौशिकं खड्नं मोक्षयित्वा ग्रहं रिपोः। आकन्दद् भीमसेनं वै येन यातो महावलः॥ ११॥

शत्रुस्दन! हिंसक पशुओंको मारनेके लिये भीमसेनके आश्रमसे बाहर चले जानेपर उस राक्षसने देखा कि घटोत्कच अपने सेवकोंसहित किसी अज्ञात दिशाको चला गया, लोमश आदि महर्षि ध्यान लगाये बैठे हैं तथा दूसरे तपोधन स्नान करने और फूल लानेके लिये कुटियासे बाहर निकल गये हैं तब उस दुष्टात्माने विशाल, विकराल एवं भयंकर दूसरा रूप धारण करके पाण्डवोंके सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र, द्रौपदी तथा तीनों पाण्डवोंको भी लेकर वहाँसे प्रस्थान कर दिया।



उस समय पाण्डु-कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षसकी पकड़से छूट गये और पराक्रम करके म्यानसे निकली हुई अपनी तलवारको भी उससे छुड़ा लिया । फिर वे महाबली भीमसेन जिस मार्गसे गये थे, उधर ही जाकर उन्हें जोर-जोरसे पुकारने लगे ॥ ७-११॥

### तमब्रवीद् धर्मराजो हियमाणो युधिष्ठिरः। धर्मस्ते हीयते मूढ न तत्त्वं समवेक्षसे॥१२॥

इधर जिन्हें वह जटासुर हरकर लिये जा रहा था, वे धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले—-'अरे मूर्ख! इस प्रकार (विश्वासघात करनेसे) तो तेरे धर्मका ही नाश हो रहा है। किंतु उधर तेरी दृष्टि नहीं जाती है।। १२।।

येऽन्ये क्रचिन्मनुष्येषु तिर्यग्योनिगताश्च ये। धर्म ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विरोपतः॥१३॥

'दूसरे भी जहाँ कहीं मनुष्य अथवा पशु-पश्चीकी योनि-

में स्थित प्राणी हैं, वे सभी धर्मपर दृष्टि रखते हैं। राञ्चस तो (पशु-पश्चीकी अपेक्षाभी) विशेषहरूपसे धर्मका विचार करते हैं।

धर्मस्य राक्षसा मूळं धर्मे ते विदुहत्तमम्।
पतत् परीक्ष्य सर्चे त्वं समीपे स्थातुमहिसि ॥ १४ ॥
देवाश्च ऋष्यः सिद्धाः पितरश्चापि राक्षस ।
गन्धर्वोरगरक्षांसि वयांसि परावस्तथा ॥ १५ ॥
तिर्यग्योनिगताश्चैव अपि कीटपिपीलिकाः।
मनुष्यानुपजीवन्ति ततस्त्वमपि जीवसि ॥ १६ ॥

'राक्षस धर्मके मूल हैं। वे उत्तम धर्मका ज्ञान रखते हैं। इन सब वार्तोका विचार करके तुझे हमलोगोंके समीप ही रहना चाहिये। राक्षस! देवता, ऋषि, सिद्ध, पितर, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, तिर्यग्योनिके सभी प्राणी और कीड़े-मकोड़े, चींटी आदि भी मनुष्योंके आश्रित हो जीवन-निर्वाह करते हैं। इस दृष्टिसे तू भी मनुष्योंसे ही जीविका चलाता है। १४-१६॥

### समृद्धया द्यस्य लोकस्य लोको युष्माकमृष्यति। इमं च लोकं शोचन्तमनुशोचन्ति देवताः॥ १७॥

'इस मनुष्यलोककी समृद्धिसे ही तुम सब लोगोंका लोक समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोककी दशा शोचनीय हो तो देवता भी शोकमें पड़ जाते हैं॥ १७॥

### पूज्यमानाश्च वर्धन्ते हव्यकव्यैर्यथाविधि। वयं राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षितारश्च राक्षस ॥१८॥

'क्योंकि मनुष्यद्वारा हब्य और कब्यसे विधिपूर्वक पूजित होनेपर उनकी वृद्धि होती है। राक्षस! हमलोग राष्ट्रके पालक और संरक्षक हैं॥ १८॥

### राष्ट्रस्यारक्ष्यमाणस्य कुतो भृतिः कुतः सुखम् । न च राजावमन्तव्यो रक्षसा जात्वनागसि ॥ १९ ॥

'हमारे द्वारा रक्षित न होनेपर राष्ट्रको कैसे समृद्धि प्राप्त होगी और कैसे उसे सुख मिलेगा ? राक्षसको भी उचित है कि वह विना अपराधके कभी किसी राजाका अपमान न करे ॥ १९॥

### अणुरप्यपचारश्च नास्त्यसाकं नराशन। विघसाशान् यथाशक्त्या कुर्महे देवतादिषु ॥ २०॥

'नरभक्षी निशाचर! तेरे प्रति हमलोगोंकी ओरसे थोड़ा-सा भी अपराध नहीं हुआ है। हम देवता आदिको समर्पित करके बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्नका यथाशक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं॥ २०॥

## गुरूंश्च ब्राह्मणांद्रचैव प्रणामप्रवणाः सदा। द्रोग्धव्यं न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु कर्हिचित्॥ २१॥

गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंके सम्मुख हमारा मस्तक सदा

सुका रहता है। किसी भी पुरुषको कभी अपने मित्रों और विश्वासी पुरुषोंके साथ द्रोह नहीं करना चाहिये॥ २१॥

येषां चान्नानि भुञ्जीत यत्र च स्यात् प्रतिश्रयः। स त्वं प्रतिश्रयेऽसाकं पूज्यमानः सुखोषितः॥ २२॥

'जिनका अन्न खाये और जहाँ अपनेको आश्रय मिला हो, उनके साथ भी द्रोह या विश्वायघात करना उचित नहीं है। तू हमारे आश्रयमें हमलोगोंसे सम्मानित होकर सुख-पूर्वक रहा है।। २२॥

### भुक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथमसान् जिहीर्षसि। एवमेव वृथाचारो वृथावृद्धो वृथामतिः॥ २३॥

'खोटी बुद्धिवाले राक्षस! तू हमारा अन्न खाकर हमें ही हर ले जानेकी इच्छा कैसे करता है? इस प्रकार तो अवतक त्ने ब्राह्मणरूपसे जो आचार दिखाया था, वह सब व्यर्थ ही था। तेरा बढ़ना या चृद्ध होना भी व्यर्थ ही है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। २३॥

वृथामरणमहैश्च वृथाच न भविष्यसि।
अथ चेद् दुष्टवृद्धिस्त्वं सर्वेधंमैंविंवर्जितः॥२४॥
प्रदाय रास्नाण्यसाकं युद्धेन द्रौपर्दी हर।
अथ चेत् त्वमविज्ञानादिदं कर्म करिष्यसि॥२५॥
अधर्म चाष्यकीर्तिं च छोके प्राप्यसि केवछम्।
पतामच परामृदय स्त्रियं राक्षस मानुषीम्॥२६॥
विषमेतत् समाछोड्य कुम्भेन प्राशितं त्वया।
ततो युधिष्ठिरस्तस्य गुरुकः समपद्यत॥२७॥

ंऐसी दशामें तू व्यर्थ मृत्युका ही अधिकारी है और आज व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण नष्ट हो जायेंगे। यदि तेरी बुद्धि दुष्टतापर ही उतर आयी है और तू सम्पूर्ण धर्मोंको भी छोड़ बैठा है, तो हमें हमारे अस्त्र देकर युद्ध कर तथा उसमें यिजयी होनेपर द्रौपदीको ले जा। यदि तू अज्ञानवश यह विश्वासघात या अपहरण कर्म करेगा, तो संसारमें तुझे केवल अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी। निशाचर! आज तूने हस मानव-जातिकी स्त्रीका स्पर्श करके जो पाप किया है, यह भयंकर विष है, जिसे तूने घड़ेमें घोलकर पी लिया है। इतना कहकर युधिष्टर उसके लिये बहुत भारी हो गये॥

### सतु भाराभिभूतात्मा न तथा शीव्रगोऽभवत् । अथाव्रवीद् द्रौपदीं च नकुलं च युधिष्ठिरः ॥ २८ ॥

भारते उसका शरीर दवने लगा, इसलिये अब वह पहले-की तरह शीघ्रतापूर्वक न चल सका। तब युधिष्ठिरने नकुल और द्रौपदीसे कहा—॥ २८॥

मा भैष्ट राक्षसान्मूढाद् गतिरस्य मया हृता। नातिदूरे महावाहुर्भविता पवनात्मजः॥ २९॥ 'तुमलोग इस मूढ़ राक्षससे डरना मत। मैंने इसकी गति कुण्ठित कर दी है। वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहाँसे अधिक दूर नहीं होंगे॥ २९॥

असिन् मुहूर्ते सम्प्राप्ते न भविष्यति राक्षसः।
सहदेवस्तु तं दृष्ट्वा राक्षसं मूढ्येतनम्॥३०॥
उवाच वचनं राजन् कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्।
राजन् किंनामसत्कृत्यं क्षत्रियस्यास्त्यतोऽधिकम्॥३१॥
यद् युद्धेऽभिमुखः प्राणांस्त्यजेच्छत्रं जयेत वा।
एष चास्मान् वयं चैनं युद्धवमानाः परंतप॥३२॥
सद्येम महावाहो देशकाळो ह्ययं नृप।
क्षत्रधमंस्य सम्प्राप्तः काळः सत्यपराक्रमः॥३३॥

'इस आगामी मुहूर्तके आते ही इस राक्षसके प्राण नहीं रहेंगे।' इधर सहदेवने उस मृद् राक्षसकी ओर देखते हुए कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे कहा—'राजन् ! क्षित्रियके लिये इससे अधिक सत्कर्म क्या होगा कि वह युद्धमें शतुका सामना करते हुए प्राणोंका त्याग कर दे अथवा शतुको ही जीत ले। राजन्! इस प्रकार यह हमें अथवा हम इसे युद्ध करते हुए मार डालें। परंतप महावाहु नरेश! यह क्षत्रियधर्मके अनुकूल देश-काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकट करनेके लिये है॥ ३०-३३॥

जयन्तो हन्यमाना वा प्राप्तुमहीम सद्गतिम्।
राक्षसे जीवमानेऽद्य रिवरस्तिमयाद् यदि ॥ ३४ ॥
नाहं त्र्यां पुनर्जातु क्षत्रियोऽसीति भारत।
भो भो राक्षस तिष्ठस सहदेवोऽस्मि पाण्डवः॥ ३५ ॥
हत्वा वा मां नयस्वैनां हतो वाद्येह स्वप्यसि।
तदा त्रुवति माद्रेये भीमसेनो यहच्छ्या ॥ ३६ ॥
प्रत्यहश्यद् गदाहस्तः सवज्र इव वासवः।
सोऽपश्यद्भातरौतत्रद्रौपदीं च यशस्विनीम्॥ ३७ ॥

भारत! इम विजयी हों या मारे जायँ, सभी दशाओं में उत्तम गित प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस राक्षसके जीते-जी सूर्य डूब गये, तो मैं फिर कभी अपनेको क्षत्रिय नहीं कहूँगा। अरे ओ निशाचर! खड़ा रह, मैं पाण्डुकुमार सहदेव हूँ, या तो त् मुझे मारकर द्रौपदीको ले जा या स्वयं मेरे हाथों मारा जाकर आज यहीं सदाके लिये सो जा। माद्रीनन्दन सहदेव जब ऐसी बात कह रहेथे, उसी समय अकस्मात् गदा हाथमें लिये भीमसेन दिखायी दिये, मानो वज्रधारी इन्द्र आ पहुँचे हों। उन्होंने वहाँ (राक्षसके अधिकारमें पड़े हुए) अपने दोनों भाइयों तथा यशस्विनी द्रौपदीको देखा॥ ३४-३७॥

क्षितिस्थं सहदेवं च क्षिपन्तं राक्षसं तदा। मार्गाच राक्षसं मूढं कालोपहतचेतसम्॥ ३८॥ भ्रमन्तं तत्र तत्रेव दैवेन विनिवारितम्। भ्रातृंस्तान् हियतो दृष्टा द्रौपदीं च महावलः॥ ३९॥

## क्रोधमाहारयद् भीमो राक्षसं चेदमत्रवीत्। विज्ञातोऽसि मया पूर्वे पाप शस्त्रपरीक्षणे॥ ४०॥

उस समय सहदेव धरतीपर खड़े हो कर राक्षसपर आक्षेप कर रहे ये और वह मूढ़ राक्षस मार्गसे भ्रष्ट हो कर वहीं चक्कर काट रहा था। कालसे उसकी बुद्धि मारी गयी थी। दैवने ही उसे वहाँ रोक रक्खा था। भाइयों और द्रौपदीका अपहरण होता देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जटासुरसे बोले— 'ओ पापी! पहले जब तू शस्त्रोंकी परीक्षा कर रहा था, तभी मैंने तुझे पहचान लिया था॥ ३८-४०॥

### आस्था तुत्वयि मे नास्ति यतोऽसि न इतस्तदा। ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नो न नो वदसि चाप्रियम् ॥ ४१॥

'तुझपर मेरा विश्वास नहीं रह गया था। तो भी तू ब्राह्मणके रूपमें अपने असली स्वरूपको छिपाये हुए था और हमलोगोंसे कोई अप्रिय बात नहीं कहता था। इसीलिये मैंने तुम्हें तत्काल नहीं मार डाला॥ ४१॥

प्रियेषु रममाणं त्वां न चैवाप्रियकारिणम्। अतिथि ब्रह्मरूपं च कथं हन्यामनागसम्॥ ४२॥ राक्षसं जानमानोऽपि यो हन्यान्नरकं बजेत्। अपकस्य च कालेन वधस्तव न विद्यते॥ ४३॥

'त् हमारे प्रिय कार्यों में मन लगाता था। जो हमें प्रिय न लगे, ऐसा काम नहीं करता था। ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी दशामें मैं तुझे कैसे मारता? जो राक्षसंको राक्षस जानते हुए भी विना किसी अपराधके उसका वध करता है, वह नरकमें जाता है। अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था, इसल्ये भी आजसे पहले तेरा वध नहीं किया जा सकता था।।४२-४३।।

## नूनमद्यासि सम्पको यथा ते मतिरोदशी। दत्ता कृष्णापहरणे कालेनाद्भतकर्मणा॥ ४४॥

'आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है, तभी तो अद्भुत कर्म करनेवाले कालने तुझे इस प्रकार द्रौपदीके अप-हरणकी बुद्धि दी है ॥ ४४ ॥

## बिडिशोऽयं त्वया ग्रस्तः कालसूत्रेण लिम्बतः । मत्स्योऽम्भसीवस्यूतास्यः कथमद्य भविष्यसि॥ ४५॥

'कालरूपी डोरेसे लटकाया हुआ वंशीका काँटा तूने निगल लिया है । तेरा मुँह जलकी मछलीके समान उस काँटेमें गुँथ गया है, अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा?

यं चासि प्रस्थितो देशं मनः पूर्वं गतं च ते । न तं गन्तासि गन्तासि मार्गं बकहिडिम्बयोः ॥ ४६॥ जिस देशकी ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहाँ तेरा मन पहलेसे ही जा पहुँचा है, वहाँ अब तू न जा सकेगा। तुझे तो बक और हिडिम्बके मार्गपर जाना है, ॥ ४६ ॥ प्यमुक्तस्तु भीमेन राक्षसः कालचोदितः। भीत उत्सुज्य तान् सर्वान् युद्धाय समुपस्थितः॥ ४७॥

भीमसेनके ऐसा कहनेपर वह राक्षस भयभीत हो उन सबको छोड़कर कालकी प्रेरणासे युद्धके लिये उद्यत हो गया ॥ अब्रविच पुनर्भीमं रोपात् प्रस्फुरिताधरः। न मे मूढा दिशः पाप त्वदर्थं मे विलम्बितम् ॥ ४८ ॥

उस समय रोपसे उसके ओठ फड़क रहे थे। उसने भीमसेनको उत्तर देते हुए कहा—'ओ पापी! मुझे दिग्भ्रम नहीं हुआ था। मैंने तेरे ही लिये विलम्ब किया था। ४८॥ श्रुता मे राक्षसा ये ये त्वया धिनिहता रणे। तेषामद्य करिष्यामि तवास्त्रेणोदकिकयाम्॥ ४९॥

'तूने जिन-जिन राक्षसोंको युद्धमें मारा है, उन सबके नाम मैंने सुने हैं। आज तेरे रक्तसे ही मैं उनका तर्पण कहाँगा'॥ ४९॥

एवमुक्तस्ततो भीमः सृक्किणी परिसंलिहन्।
स्मयमान इवकोधात् साक्षात् कालान्तकोपमः॥ ५०॥
(ब्रुवन् वै तिष्ठ तिष्ठेति क्रोधसंरक्तलोचनः।)
बाहुसंरम्भमेवैक्षन्नभिदुद्राव राक्षसम्।
राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धार्थनमवस्थितम्॥ ५१॥
मुदुर्मुहुर्व्योददानः सृक्किणी परिसंलिहन्।
अभिदुद्राव संरब्धो बलिर्वज्रधरं यथा॥ ५२॥

राक्षसके ऐसा कहनेगर भीमसेन अपने मुखके दोनों कोने चाटते हुए कुछ मुस्कराते-से प्रतीत हुए। फिर क्रोधसे साक्षात् काल और यमराजके समान जान पड़ने लगे। रोपसे उनकी आँखें लाल हो गयी थीं और 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए ताल ठोंककर राक्षसकी ओर दृष्टि गड़ाये उसपर दूट पड़े। राक्षस भी उस समय भीमसेनको युद्धके लिये उपस्थित देख चार-बार मुँह फैलाकर मुँहके दोनों कोने चाटने लगा और जैसे बलिराजा वज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार कुपित हो उसने भीमसेनपर धावा किया॥ ५०-५२॥ (भीमसेनोऽप्यवष्टच्धो नियुद्धायाभवत् स्थितः। राक्षसोऽपि च विस्त्रच्धो वाहुयुद्धमकाङ्क्षत)॥ वर्तमाने तदा ताभ्यां वाहुयुद्धे सुद्राहणे।

माद्रोपुत्रावतिकुद्धावुभावप्यभ्यधावताम्

भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्धके लिये खड़े हो गये और वह राक्षस भी निश्चिन्त हो उनके साथ बाहु-युद्धकी इच्छा करने लगा। उस समय उन दोनोंमें बड़ा भयंकर बाहु-युद्ध होने लगा। यह देख माद्री-पुत्र नकुल और सहदेव अत्यन्त क्रोधमें भरकर उसकी ओर दौड़े॥ ५३॥

### न्यवारयत् तौ प्रहसन् कुन्तीपुत्रो वृकोदरः। राकोऽहं राक्षसस्येति प्रेक्षध्वमिति चात्रवीत्॥ ५४॥

परंतु कुन्तीकुमार भीमसेनने हँसकर उन दोनोंको रोक दिया और कहा---भौं अकेला ही इस राक्षसके लिये पर्याप्त हूँ । तुमलोग चुप-चाप देखते रहो' ॥ ५४ ॥

### आतमना भ्रातिभिद्येव धर्मेण सुकृतेन च। इष्टेन च शपे राजन् सूद्यिष्यामि राक्षसम् ॥ ५५॥

फिर वे युधिष्ठिरसे बोले—'महाराज ! मैं अपनी, सब भाइयोंकी, धर्मकी, पुण्य कर्मोंकी तथा यज्ञकी द्याप्य खाकर कहता हूँ, इस राक्षसको अवस्य मार डालूँगा' ॥ ५५ ॥

## इत्येवमुक्त्वा तौ वीरौ स्पर्धमानौ परस्परम् । बाहुभ्यां समसङ्जेतामुभौ रक्षोवृकोदरौ ॥ ५६ ॥

ऐसा कहकर वे दोनों वीर राक्षस और भीम एक दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए वाहोंसे वाहें मिलाकर गुथ गये॥ ५६॥

### तयोरासीत् सम्प्रहारः कुद्धयोर्भीमरक्षसोः। अमृष्यमाणयोः सङ्ख्ये देवदानवयोरिव॥५७॥

भीमसेन तथा राक्षस दोनोंमें देवताओं और दानवोंके समान युद्ध होने लगा। दोनों ही रोष और अमर्पमें भरकर एक दूसरेपर प्रहार करने लगे॥ ५७॥

## आरुज्यारुज्य तौ वृक्षानन्योन्यमभिजन्ततुः। जीमृताविव गर्जन्तौ निनदन्तौ महावस्टौ॥५८॥

दोनोंका वल महान् था । वे गर्जते हुए दो मेवोंकी भाँति सिंहनाद करके वृक्षोंको तोड़-तोड़कर परस्पर चोट करते थे ॥ ५८ ॥

### बभञ्जतुर्महाबृक्षानुरुभिर्विलनां वरौ । अन्योन्येनाभिसंरब्धौ परस्परवधैपिणौ ॥ ५९ ॥

्यलवानोंमें श्रेष्ठ वे दोनों बीर अपनी जॉंघोंके धक्केसे बड़े-बड़े दृशींको तोड़ डालते थे और परस्पर कुपित हो एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छा रखते थे॥ ५९॥

तद् वृक्षयुद्धमभवन्महीरुहविनाशनम्। बालिख्रमीवयोभीत्रोः पुरा स्नीकास्त्रिणोर्यथा॥ ६०॥ जैसे पूर्वकालमें स्त्रीकी इच्छावाले दो भाई बालि और सुग्रीवमें भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और राक्षसमें होने लगा। उन दोनोंका वह वृक्षयुद्ध उस वनके वृक्षसमूहोंके लिये महान् विनाशकारी सिद्ध हुआ ॥ ६० ॥ आविध्याविध्य तो वृक्षान् मुहूर्तमितरेतरम् । ताडयामासतुरुभौ विनदन्तो मुहुर्मुहुः ॥ ६१ ॥ वे दोनों बड़े-बड़े वृक्षोंको हिला-हिलाकर बार-बार विकट

गर्जना करते हुए दो घड़ीतक एक दूसरेपर प्रहार करते रहे॥६१॥
तिस्मिन् देशे यदा चृक्षाः सर्व एव निपातिताः।
पुञ्जीकृताश्च शतशः परस्परवधेष्सया॥६२॥
ततः शिलाः समादाय मुहूर्तमिव भारत।
महाश्चेरिव शैलेन्द्रौ युयुधाते महाबलौ॥६३॥
शिलाभिरुष्ठरूपाभिर्वृहृतीभिः परस्परम्।
वज्जैरिव महावेगैराजन्ततुरमर्वणौ॥६४॥

भारत ! जब उस प्रदेशके सारे वृक्ष गिरा दिये गये, तब एक दूसरेका वध करनेकी इच्छासे उन महावली वीरोंने वहाँ देर-की देर पड़ी हुई सैकड़ों शिलाएँ लेकर दो घड़ीतक इस प्रकार युद्ध किया, मानो दो पर्वतराज बड़े-बड़े मेघखण्डोंद्वारा परस्पर युद्ध कर रहे हों । वहाँकी शिलाएँ विशाल और अस्यन्त भयंकर थीं । वे देखनेमें महान् वेगशाली वज्रोंके समान जान पड़ती थीं । अमर्पमें भरे हुए वे दोनों योद्धा उन्हीं शिलाओंद्वारा एक दूसरेको मारने लगे ॥ ६२-६४ ॥

अभिद्धुत्य च भूयस्तावन्योन्यं बलदर्षितौ। भुजाभ्यां परिगृह्याथ चकर्षाते गजाविव ॥ ६५॥

तत्पश्चात् अपने-अपने बलके घमंडमें भरे हुए वे दोनों वीर एक दूसरेकी ओर झपटकर पुनः अपनी भुजाओंसे कसते हुए विपक्षीको उसी प्रकार खींचने लगे, जैसे दो गजराज परस्पर भिड़कर एक दूसरेको खींच रहे हों॥ ६५॥

मुष्टिभिश्च महाघोरैरन्योन्यमभिजन्नतुः। ततः कटकटाशन्दो वभूव सुमहात्मनोः॥६६॥

अपने अत्यन्त भयानक मुक्कोंद्वारा ने परस्पर चोट करने लगे । तब उन दोनों महाकाय वीरोंमें जोर-जोरसे कटकटानेकी आवाज होने लगी ॥ ६६॥

ततः संहत्य मुष्टिं तु पञ्चशीर्वमियोरगम्। वेगेनाभ्यहनद् भीमो राक्षसस्य शिरोधराम्॥ ६७॥ तदनन्तर भीमनेनने पाँच लिखाले सर्वकी भाँति अपने पाँच अङ्कुलियोंसे युक्त हाथकी मुद्दी बाँधकर उसे गक्षसकी गर्दनपर बड़े वेगसे दे मारा॥ ६७॥

### ततः श्रान्तं तु तद् रक्षो भीमसेनभुजाहतम् । सुपरिश्रान्तमालक्ष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ ६८ ॥

भीमसेनकी भुजाओं के आघातसे वह राक्षस थक गया था। तदनन्तर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे बढ़ते गये॥ ६८॥

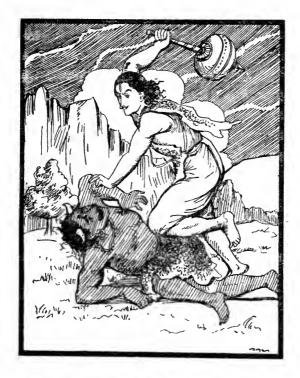

तत एनं महावाहुर्बाहुभ्याममरोपमः।

### समुत्क्षिण्य बलाद् भीमो विनिष्पिष्य महीतले ॥ ६९ ॥

तत्पश्चात् देवताओंके समान तेजस्वी महाबाहु भीमसेनने उस राक्षसको दोनों भुजाओंसे बल्पूर्वक उठा लिया और उसे पृथ्वीपर पटककर पीस डाला ॥ ६९॥

### तस्य गात्राणि सर्वाणि चूर्णयामास पाण्डवः। अरत्निना चाभिहत्य शिरः कायाद्पाहरत्॥ ७०॥

उस समय पाण्डुनन्दन भीमने उसके सारे अङ्गोंको दवा-कर चूर-चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिरको धड़से अलग कर दिया॥ ७०॥

## संदृष्टौष्ठं विवृत्ताक्षं फलं वृक्षादिव च्युतम्। जटासुरस्य तु शिरो भीमसेनवलाद्धतम्॥ ७१॥

भीमसेनके बलसे कटकर अलग हुआ जटासुरका वह सिर वृक्षसे टूटकर गिरे हुए फलके समान जान पड़ता था। उसका ओठ दाँतोंसे दबा हुआ था और आँखें बहुत फैली हुई थीं ॥ ७१॥

### पपात रुधिरादिग्धं संदष्टदशनच्छदम्। तं निहत्य महेष्वासो युधिष्ठिरमुपागमत्। स्तूयमानो द्विजाय्यैस्तु मरुद्गिरिव वासवः॥ ७२॥

दौँतोंसे दवे हुए ओठवाला वह मस्तक खूनसे लथपथ होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुरको मारकर महान् धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठिरके पास आये। उस समय श्रेष्ठ द्विज उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुद्गण देवराज इन्द्रके गुण गा रहे हों॥ ७२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि जटासुरवधपर्वणि सप्तपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत जटासुरवधपर्वमें एक सौ सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ ॥

॥ समाप्तं जटासुरवधपर्व ॥

( यक्षयुद्धपर्व )

# अष्टपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

नर-नारायण-आश्रमसे वृषपर्वाके यहाँ होते हुए राजपि आर्ष्टिपेणके आश्रमपर जाना

वैशम्यायन उवाच निहते राक्षसे तस्मिन् पुनर्नारायणाश्रमम्। मध्येत्य राजा कीन्तेयो निवासमकरोत्प्रमुः॥ १॥ वैदाम्पायनजी कहते हैं-उस राक्षसके मारे जानेपर कुन्तीकुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नर-नारायण-आश्रममें आकर रहने छगे ॥ १॥

स समानीय तान् सर्वान् भ्रातृनित्यव्रवीद् वचः। द्रौपद्या सहितान् काले संसारन् भ्रातरं जयम् ॥ २ ॥

एक दिन उन्होंने द्रीपदीसहित सब भाइयोंको एकत्र करके अपने प्रियवन्धु अर्जुनका स्मरण करते हुए कहा—॥ २॥ समाश्चतस्रोऽभिगताः शिवेन चरतां वने। छतोहेशः स वीभत्सुः पश्चमीमभितः समाम्॥ ३॥

'हमलोगोंको कुशलपूर्वक वनमें विचरते हुए चार वर्ष हो गये। अर्जुनने यह संकेत किया था कि मैं पाँचवें वर्पमें लौट आऊँगा॥ ३॥

प्राप्य पर्वतराजानं इवेतं शिखरिणां वरम् ।
पुष्पितैर्द्धमवण्डेश्च मत्तकोक्तिळवट् गर्देः ॥ ४ ॥
मयूरैश्चातकैश्चापि नित्योत्सविवभूषितम् ।
व्यान्नैर्वराहेर्महिषैर्गवयैर्हरिणेस्तथा ॥ ५ ॥
श्वापदैर्व्याळरूपैश्च हरुभिश्च निषेवितम् ।
पुरुल्लैः सहस्रपत्रैश्च शतपत्रैस्तथोत्पलैः ॥ ६ ॥
प्रपुल्लैः कमलेइचैव तथा नीलोत्पलैरिष ।
महापुण्यं पवित्रं च सुरासुरनिषेवितम् ॥ ७ ॥

पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज कैलासपर आकर अर्जुनसे मिलनेके ग्राम अवसरकी प्रतीक्षामें हमने यहाँ देरा डाला है। (क्यों कि वहीं मिलनेका उनकी ओरसे संकेत प्राप्त हुआ था।) वह स्वेत कैलास-शिक्यर पृष्पित वृक्षाविल्यों से सुशोभित है। वहाँ मतवाले कोकिलोंकी काकली, भ्रमरोंके गुजारव तथा मोर और पपीहोंकी मीटी वाणीसे नित्य उत्सव सा होता रहता है, जो उस पर्वतकी शोमाको बढ़ा देता है। वहाँ व्याघ्र, वराह, महिप, गवय, हरिण, हिंसक जन्तु, सर्प तथा करमृग निवास करते हैं। खिले हुए सहस्रदल, शतदल, उत्पल, प्रफुल्ल कमल तथा नीलोत्पल आदिसे उस पर्वतकी रमणीयता और भी बढ़ गयी है। वह परम पुण्यमय और पवित्र है। देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं॥ ४-७॥ तत्रापि च कृतोहेशः समागमिदिदश्चिमः।

तत्रापि च कृतोह्शः समागमदिदश्चाभः। कृतश्च समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा॥ ८॥ पञ्चवर्षाणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा मयि।

अमिततेजस्वी अर्जुनने वहाँ भी अपना आगमन देखनेके लिये उत्सुक हुए हमलोगोंके साथ संकेतपूर्वक यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्रविद्याका अध्ययन करनेके लिये पाँच वर्षांतक देवलोकमें निवास करूँगा ॥ ८ ।।

अत्र गाण्डीवधन्वानमवातास्त्रमरिन्द्मम्॥ ९॥

देवलोकादिमं लोकं द्रक्ष्यामः पुनरागतम्। इत्युक्त्वा ब्राह्मणान् सर्वानामन्त्रयत पाण्डवः ॥ १० ॥

'शतुओंका दमन करनेवाले गाण्डीवधारी अर्जुन अस्त्र-विद्या प्राप्त करके पुनः देवलोकसे इस मनुष्यलोकमें आनेवाले हैं। हमलोग शीघ्र ही उनसे मिलेंगे' ऐसा कहकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने सब ब्राह्मणोंको आमन्त्रित किया ॥ ९-१०॥

कारणं चैव तत् तेषामाचचक्षे तपस्विनाम्। तानुत्रतपसः पीतान् कृत्वा पार्थाः प्रदक्षिणाम् ॥ ११ ॥

और उन तपस्त्रियोंके सामने उन्हें बुला भेजनेका कारण बताया । उन कटोर तपस्त्रियोंको प्रसन्न करके कुन्तीकुमारोंने उनकी परिक्रमा की ॥ ११॥

त्राह्मणास्तेऽन्वमोदन्त शिवेन कुशलेन च । सुखोदर्कमिमं क्लेशमचिराद् भरतर्पभ ॥ १२॥

तव उन ब्राह्मणींने कुशल मङ्गलके साथ उन सबके अभीष्ट मनोरथकी पूर्तिका अनुमोदन किया और कहा—- भरतश्रेष्ठ ! आजका यह क्लेश श्री ही सुखद भविष्यके रूपमें परिणत हो जायगा ॥ १२ ॥

क्षत्रधर्मेण धर्मज्ञ तीर्त्वा गां पालियष्यसि । तत् तु राजा वचस्तेषां प्रतिगृद्य तपस्विनाम् ॥ १३ ॥ प्रतस्थे सह विप्रैस्तैर्ध्वात्भिश्च परंतपः । राक्षसैरनुयातो वै लोमदोनाभिरक्षितः ॥ १४ ॥

भ्धर्मज्ञ ! तुम क्षत्रियधर्मके अनुसार इस संकटसे पार होकर सारी पृथ्वीका पालन करोगे ।' राजा युधिष्ठिरने उन तपस्वी ब्राह्मणोंका यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परंतर नरेश उन ब्राह्मणों तथा भाइयोंके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए। घटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवाके लिये पीछे-पीछे चले। राजा युधिष्ठिर महर्षि लोमशके द्वारा सर्वथा सुरक्षित थे। १३-१४।

कचित् पद्भयां ततोऽगच्छद् राक्षसैरुहाते कचित्। तत्र तत्र महातेजा भ्रातृभिः सह सुव्रतः॥१५॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वे महातेजस्वी भृपालकर्ही तो भाइयोसहित पैदल चलते और कहीं राक्षसलोग उन्हें पीठपर वैठाकर ले जाते थे। इस प्रकार वे अनेकस्थानोंमें गये॥

ततो युधिष्टिरो राजा बहून् क्छेशान् विचिन्तयन् । सिंहच्यात्रगजाकीर्णामुदीचीं प्रययौ दिशम् ॥ १६॥

तदनन्तर राजा युधिष्टिर अनेक क्लेशोंका चिन्तन करते

हुए सिंह, ब्याघ्र और हाथियोंसे भरी हुई उत्तर दिशाकी ओर चल दिये॥ १६॥

अवेक्षमाणः कैलासं मैनाकं चेव पर्वतम्। गन्धमादनपादांश्च रवेतं चापि शिलोच्चयम्॥१७॥ उपर्युपरि शैलस्य बह्बीश्च सिरतः शिवाः। पृष्टं हिमवतः पुण्यं ययौ सतदशेऽहिन ॥१८॥

कैलास, मैनाकपर्वतः गन्धमादनकी घाटियों और द्वेत (हिमालय) पर्वतका दर्शन करते हुए उन्होंने पर्वतमालाओं के ऊपर-ऊपर बहुत-सी कल्याणमयी सरिताएँ देखीं तथा सत्रहवें दिन वे हिमालयके एक पावन पृष्ठभागपर जापहुँचे ॥१७-१८॥ दृद्धाः पाण्डवा राजन् गन्धमादनमन्तिकात्। पृष्ठे हिमवतः पुण्ये नानाद्रुमलतावृते॥१९॥ सिल्लावर्तसंजातैः पृष्पितेश्च महीरुहैः। समावृतं पुण्यतममाश्चमं वृपपर्वणः॥२०॥ तमुपागम्य राजिष धर्मात्मानमरिन्द्माः। पाण्डवा वृपपर्वाणमवन्दन्त गत्रक्रमाः॥२१॥

राजन् ! वहाँ पाण्डवोंने गन्धमादन पर्वतका निकटसे दर्शन किया। हिमालयका वह पावन पृष्ठभाग नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे आवृत था। वहाँ जलके आवतेंसे सींचकर उत्पन्न हुए फूलवाले वृक्षोंसे धिरा हुआ वृष्पवांका

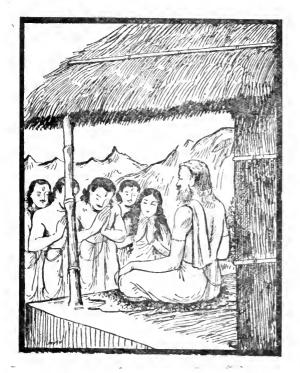

परम पवित्र आश्रम था । शत्रुदमन पाण्डवोंने उन धर्मात्मा राजर्षि तृपपर्वाके पास जाकर क्लेशरहित हो उन्हें प्रणाम किया ॥

अभ्यनन्दत् स राजिपः पुत्रवद् भरतर्पभान् । पूजिताश्चावसंस्तत्र सप्तरात्रमरिन्दमाः ॥ २२ ॥

उन राजर्षिने भरतकुळभूपण पाण्डवोंका पुत्रके समान अभिनन्दन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शत्रुदमन पाण्डव वहाँ सात रात ठहरे रहे ॥ २२ ॥

अप्टमेऽहिन सम्प्राप्ते तमृषि लोकविश्रुतम्। आमन्त्र्य वृषपर्वाणं प्रस्थानं प्रत्यरोचयन्॥ २३॥

आठवें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षि वृषपर्वाकी आज्ञा ले उन्होंने वहाँसे प्रस्थान करनेका विचार किया ॥ २३ ॥ एकैकदाश्च तान् विप्रान् निवेद्य वृषपर्वणि । न्यासभूतान् यथाकालं बन्धूनिव सुसत्कृतान् ॥ २४ ॥ पारिवर्हे च तं दोषं परिदाय महात्मने । ततस्ते यञ्चपात्राणि रत्नान्याभरणानि च ॥ २५ ॥ न्यद्धः पाण्डवा राजन्नाश्चमे वृषपर्वणः।

अपने साथ आये हुए ब्राह्मणोंको उन्होंने एक-एक करके वृपपर्वाके यहाँ धरोहरकी भाँति साँपा। उन सबका पाण्डवोंने समय-समयपर सगे बन्धुकी भाँति सत्कार कियाथा। ब्राह्मणोंको सौंपनेके पश्चात् पाण्डवोंने अपनी श्रेष सामग्री भी उन्हीं महामनाको देदी। तदनन्तर पाण्डुपुत्रोंने वृपपर्वाकेही आश्रममें अपने यज्ञपात्र तथारत्नमय आभूषण भी रख दिये॥ २४-२५ है॥ अतीतानागते विद्वान् कुशलः सर्वधर्मवित्॥ २६॥ अन्वशासत् स धर्मशः पुत्रवद् भरतर्वभान्। तेऽनुशाता महात्मानः प्रययुर्दिशमुत्तराम्॥ २७॥

वृषपर्वा भूत और भविष्यके ज्ञाता, कार्यकुशल और सम्पूर्ण धर्मोंके मर्मज्ञ थे। उन धर्मज्ञ नरेशने भरतश्रेष्ठ पाण्डवींको पुत्रकी भाँति उपदेश दिया। उनकी आज्ञा पाकर महामना पाण्डव उत्तरदिशाकी ओर चले।। २६-२७॥

तान् प्रस्थितानभ्यगच्छद् वृपपर्वा महीपितः। उपन्यस्य महातेजा विषेभ्यः पाण्डवांस्तदा ॥ २८॥ अनुसंसार्य कौन्तेयानाशीभिरभिनन्य च। वृपपर्वा निववृते पन्थानमुपदिश्य च॥ २९॥

उस समय उनके प्रस्थान करनेपर महातेजस्वी राजर्षि चुनपर्वाने पाण्डवींको ( उस देशके जानकार अन्य ) ब्राह्मणीं- के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे-पीछे जाकर उन कुन्तीकुमारोंको आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात् उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौट आये॥ २८-२९॥ नानामृगगणेर्जुष्टं कौन्तेयः सत्यविक्रमः। पदातिश्चीतृभिः सार्धे प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः॥ ३०॥

फिर सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने भाइयों-

के साथ पैदल ही ( वृषपवांके वताये हुए मार्गपर ) चले, जो अनेक जातिके मृगोंके झंडोंसे भरा हुआ था ॥ ३० ॥ नानादुमनिरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु । पर्वतं विविद्युः श्वेतं चतुर्थेऽहिन पाण्डवाः ॥ ३१ ॥ महाश्रघनसंकाशं सिललोपहितं शुभम् । मणिकाञ्चनरूप्यस्य शिलानां च समुचयम् ॥ ३२ ॥ (रूपं हिमवतः प्रस्थं बहुकन्द्रतिर्मरम् । शिलाविभङ्गविकटं लतापाद्यसंकुलम् ॥ ) ते समासाद्य पन्थानं यथोकं वृषपर्वणा । अनुसस्त्रुर्यथोहेशं पश्यन्तो विविधान् नगान् ॥ ३३ ॥

वे सभी पाण्डव नाना प्रकारके वृक्षीं से हरे-भरे पर्वतीय शिखरोंपर डेरा डालते हुए चौथे दिन श्वेत (हिमालय) पर्वतपर जा पहुँचे, जो महामेघके समान शोभा पाता था। वह सुन्दर शैल शीतल सिललराशिसे सम्पन्न था और मणि, सुवर्ण, रजत तथा शिलाखण्डोंका समुदायरूप था। हिमालयका वह रमणीय प्रदेश अनेकानेक कन्दराओं और निर्झरोंसे सुशोभित शिलाखण्डोंके कारण दुर्गम तथा लताओं और वृक्षोंसे व्याप्त था। पाण्डव वृष्टपर्वाके बताये हुए मार्गका आश्रय ले नाना प्रकारके वृक्षोंका अवलोकन करते हुए अपने अभीष्ट स्थानकी ओर अग्रसर हो रहे थे॥ ३१-३३॥ उपर्युपरि शैलस्य गुहाः परमदुर्गमाः। सुदुर्गमांस्ते सुबहुन् सुखेनैयाभिचकमुः॥ ३४॥ धौम्यः कृष्णा च पार्थाश्र लोमशश्र महान्विः।

अगच्छन् सहितास्तत्र न कश्चिद्वहीयते॥३५॥

उस पर्वतके ऊपर बहुत-सी अत्यन्त दुर्गम गुफाएँ थीं और अनेक दुर्गम्य प्रदेश थे। पाण्डव उन सबको सुखपूर्वक लाँवकर आगे वढ़ गये। पुरोहित धीम्य, द्रौपदी, चारोंपाण्डव तथा महर्षि लोमश—येसब लोग एक साथ चल रहे थे। कोई पीछे नहीं छूटता था॥ ३४-३५॥

ते मृगद्विजसंघुष्टं नानाद्रुमलतायुतम्।

शाखामृगगणैश्चैव सेवितं सुमनोरमम् ॥ ३६ ॥ पुण्यं पद्मसरोयुक्तं सपल्वलमहावनम् । उपतस्थुर्महाभागा माल्यवन्तं महागिरिम् ॥ ३७ ॥

आगे बढ़ते हुए वे महाभाग पाण्डव पुण्यमय माल्यवान् नामक महान् पर्वतपर जा पहुँचे, जो अनेक प्रकारके श्वकों और लताओंसे धुशोभित तथा अत्यन्त मनोरम था। वहाँ मृगोंके छंड विचरते और भाँति-भाँतिके पक्षी कलरव कर रहे थे। बहुतसे वानर भी उस पर्वतका सेवन करते थे। उसके शिखरपर कमलमण्डित सरोवर, छोटे-छोटे जलकुण्ड और विशाल वन थे॥ ३६-३७॥

ततः किम्पुरुषावासं सिद्धचारणसेवितम्। दृदद्युर्ह्रष्टरोमाणः पर्वतं गन्धमादनम्॥३८॥

वहाँसे उन्हें गन्धमादन पर्वत दिखायी दिया, जो किम्पुरुषीं-का निवासस्थान है। सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। उसे देखकर पाण्डवोंका रोम-रोम हर्षसे खिल उठा ॥ ३८॥

विद्याधरानुचरितं किन्नरीभिस्तथैव च। गजसङ्घसमावासं सिंहव्याघ्रगणायुतम्॥३९॥

उस पर्वतपर विद्याधर विहार करते थे। किन्नरियाँ क्रीड़ा करती थीं। झुंड-के-झुंड हाथी, सिंह और व्याघ्र निवास करते थे॥ ३९॥

शरभोन्नादसंघुष्टं नानामृगनिषेवितम्। ते गन्धमादनवनं तन्नन्दनवनोपमम्॥ ४०॥ मुद्दिताः पाण्डुतनया मनोद्ददयनन्दनम्। विविद्युः क्रमशो वीराः शरण्यं ग्रुभकाननम्॥ ४१॥

शरभोंके सिंहनादसे वह पर्वत गूँजता रहता था। नाना प्रकारके मृग वहाँ निवास करते थे। गन्धमादन पर्वतका वह वन नन्दनवनके समान मन और दृदयको आनन्द देनेवाला था। वे वीर पाण्डुकुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस सुन्दर काननमें प्रविष्ट हुए, जो सबको शरण देनेवाला था। ४० ४१।

द्रौपदीसिहता वीरास्तैश्च विष्रैर्मेहात्मिभः।

१२ ग्वन्तः प्रीतिजननान् वल्गून् मदकलाञ्छुभान्॥४२॥

श्रोत्ररम्यान् सुमधुराञ्छन्दान् खगमुखेरितान्।

सर्वर्तुफलभाराख्यान् सर्वेर्तुकुसुमोज्ज्वलान्॥ ४३॥

पश्यन्तः पादपांश्चापि फलभारावनामितान्।

आम्रानाम्रातकान् भव्यान् नारिकेलान् सितन्दुकान्॥

मुञ्जातकांस्तथाञ्जीरान् दाडिमान् वीजपूरकान्।

पनसाँ छकुचान् मोचान् खर्जूरानम्ह्येतसान् ॥ ४५ ॥ पारावतां स्तथा क्षोद्वान् नीपां श्वापि मनोरमान् । विल्वान् किरश्याञ्जम्बृश्च काश्मरीवेदरीस्तथा ॥ ४६ ॥ प्रश्लानु उम्बरवद्यानश्वरथान् क्षीरिकां स्तथा । भछातकानामलको हरीतक विभीतकान् ॥ ४७ ॥ रङ्गुदान् करमदीं श्च तिन्दुकां श्च महाफलान् । पतानन्यां श्च विविधान् गन्धमादनसानुषु ॥ ४८ ॥ फलैरमृतकले स्तानाचितान् खादुभिस्तक्न् । तथैव चम्पकाशोकान् केतकान् बकुलां स्तथा ॥ ४९ ॥ पुन्नागान् सप्तपणीश्च कर्णिकारान् सकेतकान् । पादलान् कुटजान् रम्यान् मन्दारेन्दीवरां स्तथा॥ ५० ॥ पारिजातान् कोविदारान् देवदाक दुमां स्तथा॥ ५० ॥ पारिजातान् कोविदारान् देवदाक दुमां स्तथा॥ ५० ॥ श्वालमलीः किंशुकाशोका विज्ञाताः सरलां स्तथा॥ ५१ ॥ श्वालमलीः किंशुकाशोका विज्ञाताः सरलां स्तथा॥ ५१ ॥ श्वालमलीः किंशुकाशोका विज्ञाताः सरलां स्तथा।

उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण भी थे। वे सब लोग विहंगोंके मुखसे निकले हुए अत्यन्त मधुर सुन्दरः श्रवण-सुखद मादक एवं मोदजनक ग्रुभ शब्द सुनते हुए तथा सभी ऋतुओंके पुष्पों और फलोंसे सुशोभित एवं उनके भारसे द्वके वृक्षोंको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आम, आमड़ा, भव्य नारियल, तेंदू, मुञ्जातक, अञ्जीर, अनार, नीबू, कटहल, लकुच (बड़हर), मोच (केला), खजूर, अम्लवेंत, पारावतः क्षौद्रः सुन्दर कदम्बः बेलः कैथः जामुनः गम्भारीः बेरः पाकडु, गूलर, बरगद, पीपल, पिंड खजूर, भिलावा, आँवला, हरें, बहेड़ा, इङ्गद, करौंदा तथा बड़े-बड़े फलवाले तिंदुक-ये और दूसरे भी नाना प्रकारके वृक्ष गन्धमादनके शिखरोंपर लहलहा रहे थे, जो अमृतके समान स्वादिष्ट फलोंसे लदे हुए थे। (इन सबको देखते हुए पाण्डव लोग आगे बढ़ने लगे।) इसी प्रकार चम्पा, अशोक, केतकी, बकुल ( मौलशिरी ), पुत्राग ( सुल्ताना चंपा ), सप्तपर्ण ( छितवन ), कनेर, केवड़ा, पाटल (पाड़िर या गुलाब) कुटज, सुन्दर, मन्दार, इन्दीवर ( नीलकमल ), पारिजात, कोविदार, देवदार, शाल, ताल, तमाल, पिप्पल, हिङ्क्तक ( हींगका वृक्ष ), सेमल, पलाश, अशोक, शीशम तथा सरल आदि वृक्षोंको देखते हुए पाण्डव-लोग अग्रसर हो रहे थे ॥ ४२-५१३ ॥

चकोरैः शतपत्रैश्च भृङ्गराजैस्तथा शुकैः॥ ५२॥ कोकिलैः कलविङ्कैश्च हारितैर्जीवजीविकैः। प्रियकैश्चातकैश्चेव तथान्यैर्विविधैः खगैः॥ ५३॥ भोत्ररम्यं सुमधुरं कूजद्भिश्चात्यधिष्ठितान्।

सरांसि च मनोञ्चानि समन्ताज्ञलचारिभिः ॥ ५४ ॥ कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा कोकनदोत्पलैः । कह्नारैः कमलैंदचैव आचितानि समन्ततः ॥ ५५ ॥ कादम्बैश्चकवाकैश्च कुररैर्जलकुक्कुटैः । कारण्डवैः प्रवैर्द्धसैर्वकैर्महभिरेव च ॥ ५६ ॥ पतैश्चान्यैश्च कीर्णानि समन्ताज्ञलचारिभिः । हृष्टैस्तथा तामरसरसासवमदालसैः ॥ ५७ ॥

इन वृक्षोंपर निवास करनेवाले चकोर, मोर, भृङ्गराज, तोते, कोयल, कलविङ्क (गौरैया-चिडिया), हारीत (हारिल), चकवा, प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकारके पक्षी, श्रवणसुखद मधुर शब्द बोल रहे थे। वहाँ चारों ओर जलचर जन्तुओंसे भरे हुए मनोहर सरोवर दृष्टिगोचर होते थे। जिनमें कुमुद, पुण्डरीक, कोकनद, उत्पल, कह्नार और कमल सब ओर व्याप्त थे। कादम्य, चक्रवाक, कुरर, जलकुक्कुट, कारण्डव, प्लव, हंस, वक, मद्गु तथा अन्य कितने ही जलचर पक्षी कमलोंके मकरन्दका पान करके मदसे मतवाले और हृष्से मुग्ध हुए उन सरोवरोंमें सब ओर पैले थे॥५२-५७॥ पक्षोदरच्युतरज्ञः किंजल्कारूणरिक्षतेः। प्रसादरच्युतरज्ञः किंजल्कारूणरिक्षतेः। प्रसादरच्युतरज्ञः किंजल्कारूणरिक्षतेः। प्रसादरच्युतरज्ञः किंजल्कारूणरिक्षतेः। प्रसादरच्युतरज्ञः किंजल्कारूणरिक्षतेः।

कमलों से भरे हुए तालाबों में मीठे स्वरसे बोलनेवाले भ्रमरोंके शब्द गूँज रहे थे। वे भ्रमर कमलके भीतरसे निकली हुई रज तथा केसरोंसे लाल रंगमें रँगे-से जान पड़ते थे॥ ५८॥

अपद्यंस्ते नरव्याद्या गन्धमादनसानुषु । तथैव पद्मवण्डैश्च मण्डितांश्च समन्ततः॥ ५९॥

इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गन्धमादनके शिखरोंपर पद्मषण्डमण्डित तालावींको सब ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ५९ ॥
शिखण्डिनीभिः सिहताँ लितामण्डलकेषु च ।
मेघतूर्यरवो हाममदनाकुलितान् भृशम् ॥ ६० ॥
कृत्वैव केकामधुरं संगीतं मधुरखरम् ।
चित्रान् कलापान् विस्तीर्य सिवलासान् मदालसान् ६१ मयूरान् दहशुईष्टान् नृत्यतो वनलालसान् ।
कांश्चित् प्रियाभिः सिहतान् रममाणान् कलापिनः॥६२॥
वल्लीलतासंकटेषु कुटजेषु स्थितांस्तथा ।
कांश्चिच कुटजानां तु विटपेष्ट्रकटानिव ॥ ६३ ॥
कलापरुचिराटोपनिचितान् मुकुटानिव ।

विवरेषु तरूणां च रुचिरान् दहशुश्च ते ॥ ६४ ॥

वहाँ लता-मण्डवोंमें मोरिनियोंके साथ नाचते हुए मोर दिखायी देते थे। जो मेघोंकी मृदङ्गतुल्य गम्भीर गर्जना सुनकर उद्दाम कामसे अत्यन्त उन्मत्त हो रहे थे। वे अपनी मधुर केकाध्वनिका विस्तार करके मीठे स्वरमें संगीतकी रचना करते थे और अपनी विचित्र पाँखें फैलाकर विलासयुक्त मदालस भावसे वनविद्दारके लिये उत्सुक हो प्रसन्नताके साथ नाच रहे थे। कुछ मोर लतावल्लियोंसे व्याप्त कुटज वृक्षोंके कुञ्जोंमें स्थित हो अपनी प्यारी मोरिनियोंके साथ रमण करते थे और कुछ कुटजोंकी ढालियोंपर मदमत्त होकर वैठे थे तथा अपनी सुन्दर पाँखोंके घटाटोपसे युक्त हो मुकुटके समान जान पड़ते थे। कितने ही सुन्दर मोर वृक्षोंके कोटरोंमें वैठे थे। पाण्डवोंने उन सबको देखा॥६०-६४॥

सिन्धुवारांस्तथोदारान् मन्मथस्येव तोमरान् । सुवर्णवर्णकुसुमान् गिरीणां शिखरेषु च ॥ ६५॥

पर्वतींके शिखरींपर अधिकाधिक संख्यामें सुनहरे
कुसुमोंसे सुशोमित सुन्दर शेर्फ लिकाके पौधे दिखायी देते थे,
जो कामदेवके तोमर नामक याण से प्रतीत होते थे ॥ ६५ ॥
कर्णिकारान् विकस्तितान् कर्णपूरानिवोत्तमान् ।
तथापश्यन् सुरवकान् वनराजिषु पुण्पितान् ॥ ६६ ॥
कामवश्यौत्सुक्यकरान् कामस्येव शरोत्करान्।
तथेव वनराजीनामुद्दारान् रचितानिव ॥ ६७ ॥
विराजमानांस्तेऽपश्यंस्तिलकांस्तिलकानिव ।
तथानक्षशराकारान् सहकारान् मनोरमान् ॥ ६८ ॥
अपश्यन् भ्रमरारावान् मञ्जरीभिर्विराजितान् ।
हिरण्यसदृशः पुण्पैद्दांवाग्निसदृशौरिप ॥ ६९ ॥
लोहितैरञ्जनामैश्च वैदूर्यसदृशौरिप ।
अतीव वृक्षा राजन्ते पुष्पिताः शैलसानुषु ॥ ७० ॥

खिले हुए कनेरके फूल उत्तम कर्णपूरके समान प्रतीत होते थे। इसी प्रकार वन-श्रेणियोंमें विकसित कुरवक नामक ृषक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामासक्त पुरुपींको उत्कण्ठित करनेवाले कामदेवके बाण समृहोंके समान जान पड़ते थे। इसी प्रकार उन्हें तिलक के वृक्ष दृष्टिगोचर हुए, जो वन- श्रेणियों के ल्लाटमें रचित सुन्दर तिलक के समान शोभा पा रहे थे। कहीं मनोहर मञ्जरियोंसे विभूपित मनोरम आम्र वृक्ष दीख पड़ते थे, जो कामदेवके वाणोंकी-सी आकृति धारण करते थे। उनकी डालियोंपर भौंरोंकी भीड़ गूँजती रहती थी। उन पर्वतीके शिखरोंपर कितने ही ऐसे वृक्ष थे, जिनमें सुवर्णके समान सुन्दर पुष्प खिले थे। कुछ वृक्षोंके पुष्प देखनेमें दावानलका भ्रम उत्पन्न करते थे। किन्हीं वृक्षोंके फूल लाल, काले तथा वैदूर्य-मणिके सदश धूमिल थे। इस प्रकार पर्वतीय शिखरोंपर विभिन्न प्रकारके पुष्पोंसे विभूषित वृक्ष वड़ी शोभा पा रहे थे॥ ६६-७०॥

तथा शालांस्तमालांश्च पाटलान् बकुलानिष । माला इव समासकाः शैलानां शिखरेषु च ॥ ७२॥

इसी तरह झाल, तमाल, पाटल और वकुल आदि वृक्ष उन झैल-शिखरोंपर धारण की हुई मालाकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ ७१ ॥

विमलस्फाटिकाभानि पाण्डुरच्छद्नैर्छिजैः। कलहंसैरुपेतानि सारसाभिरुतानि च॥७२॥ सरांसि बहुद्याः पार्थाः पश्यन्तः शैलसानुषु। पद्मोत्पलविमिश्राणि सुखशीतज्ञलानि च॥७३॥

पाण्डवोंने पर्वतीय शिखरोंपर बहुत से ऐसे सरोवर देले, जो निर्मल स्फटिकमणिके समान सुशोभित थे। उनमें सफेद पाँखवाले पक्षी कलहं म आदि विचरते तथा सारस कलरव करते थे। कमल और उत्पल पुष्पोंसे संयुक्त उन सरोवरोंमें सुखद एवं शीतल जल भरा था॥ ७२-७३॥ पवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणाः समन्ततः। गन्धवन्त्यथ माल्यानि रसवन्ति फलानि च॥ ७४॥ सरांसि च मनोक्षानि चृक्षांश्चातिमनोरमान्। विविद्युः पाण्डवाः सर्वे विस्मयोत्फुल्ललोचनाः॥ ७५॥

इस प्रकार वे वीर पाण्डव चारों ओर सुगन्धित पुष्प-मालाएँ, सरस फल, मनोहर सरोवर और मनोरम बृक्षावित्योंको क्रमशः देखते हुए गन्धमादन पर्वतके वनमें प्रविष्ट हुए । वहाँ पहुँचनेपर उन सबकी आँखें आश्चर्यसे खिल उठीं ॥ ७४-७५ ॥

१. सिन्धुवार शब्दका अर्थ आचार्य नीलकण्ठने कमल माना है। आधुनिक कोषकारोंने 'सिन्धुवार' को शेकालिका या निर्मुण्डीका पर्याय माना है। उसके फूल मझरीके आकारमें केसिरिया रङ्गके होते हैं, अतः तोमरसे उनकी उपमा ठीक बैठती है। इसीलिये यहाँ शेकालिका अर्थ लिया गया।

### कमलोत्पलंकह्लारपुण्डरीकसुगन्धिना । सेब्यमानावने तस्मिन् सुखस्पर्शेन वायुना ॥ ७६॥

उस समय कमला उत्पला कह्नार और पुण्डरीककी सुन्दर गन्ध लिये मन्द मधुर वायु उस वनमें मानो उन्हें व्यजन बुलाती थी॥ ७६॥

### ततो युधिष्ठिरो भीममाहेदं प्रीतिमद् वचः। अहो श्रीमदिदं भीम गन्धमादनकाननम्॥ ७७॥

तदनन्तर युधिष्ठिरने भीमसेनसे प्रसन्नतापूर्ण यह बात कही—भीम! यह गन्धमादन कानन कितना सुन्दर और कैसा अद्भुत है ? ॥ ७७ ॥

### वने ह्यस्मिन् मनोरम्ये दिव्याः काननजा द्रुमाः । लताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफलोपगाः ॥ ७८ ॥

'इस मनोरम वनके वृक्ष और नाना प्रकारकी लताएँ दिव्य हैं । इन सबमें पत्र, पुष्प और फलेंकी बहुतायत है। ७८॥

### भान्त्येते पुष्पविकचाः पुंस्कोकिलकुलाकुलाः । नात्र कण्टकिनः केचिन्न च विद्यन्त्यपुष्पिताः ॥ ७९ ॥

'ये सभी वृक्ष फूलोंसे लदे हैं। कोकिल कुलसे अलंकृत हैं। इस वनमें कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं हैं, जिनमें कॉर्ट हों और जो खिले न हों॥ ७९॥

### स्निम्धपत्रफला वृक्षा गन्धमादनसानुषु । भ्रमपारावमधुरा नलिनीः फुलुपङ्कताः॥ ८०॥

गन्धमादनके शिखरोंपर जितने दृक्ष हैं, उन सबके पत्र और फल चिकने हैं। सभी भ्रमरोंके मधुर गुझारवसे मनोहर जान पड़ते हैं। यहाँके सरोवरोंमें कमल खिले हुए हैं॥८०॥

विलोक्यमानाः पर्यमाः करिभिः सकरेणुभिः । पर्यमां निल्नीं चान्यां कमलोत्पलमालिनीम् ॥ ८१ ॥ स्नम्धरां विग्रहवर्ती साक्षाच्छ्रियमिवापराम् । नानाकुसुमगन्धाळ्यास्तस्येमाः काननोत्तमे ॥ ८२ ॥ उपगीयमाना अमरे राजन्ते वनराजयः । पर्यभीम शुभान् देशान् देवाकीडान् समन्ततः ॥८३॥

'देखों, हथिनियोंसहित हाथी इन तालाबोंमें घुसकर इन्हें मथे डालते हैं और इस दूसरी पुष्करिणीपर दृष्टिपात करों, जो कमल और उत्पलकी मालाओंसे अलकृत है। यह कमलमालाधारिणी साक्षात् दूसरी लक्ष्मीके समान मानो साकार विग्रह धारण करके प्रकट हुई है। गन्धमादनके इस उत्तम वनमें नाना प्रकारके कुसुमींकी सुगन्धसे सुवासित वे छोटी-छोटी वनश्रेणियाँ भ्रमरोंके गीतोंसे मुखरित हो कैसी शोभा पा रही हैं ? भीमसेन ! देखो, यहाँके सुन्दर प्रदेशोंमें चारों ओर देवताओंकी की डास्थली है ॥८१-८३॥

### अमानुवर्गातं प्राप्ताः संसिद्धाः स्म वृकोद्र । छताभिः पुष्पिताग्राभिः पुष्पिताः पाद्योत्तमाः ॥ ८४ ॥ संश्किष्टाः पार्थं शोभन्ते गन्धमादनसानुषु ।

'त्रकोदर !हमलोग ऐसे स्थानपर आ गये हैं, जो मानवीं-के लिये अगम्य है। जान पड़ता है, हम सिद्ध हो गये हैं। कुन्ती-नन्दन! गन्धमादनके शिखरोंपर ये फूलोंसे भरे हुए उत्तम वृक्ष इन पुष्पित लताओंसे अलंकृत होकर कैसी शोभा पा रहे हैं ?॥ ८४६॥

### शिखिष्डनीभिश्चरतां सहितानां शिखिष्डनाम् ॥८५॥ नदतां श्रेणु निर्घोषं भीम पर्वतसानुषु ।

भीम ! इन पर्वत-शिखरोंपर मोरिनियोंके साथ विचरते बोलते हुए मोरोंका यह मधुर केकारव तो सुनो ॥ ८५ है ॥ चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिलसारिकाः ॥ ८६ ॥ पत्रिणः पुष्पितानेतान् सम्पतन्ति महाद्रुमान् ।

्ये चकोर, शतपत्र, मदोन्मत्त कोकिल और सारिका आदि पक्षी इन पुष्पमण्डित विशाल वृक्षोंकी ओर कैसे उड़े जा रहे हैं ? ॥ ८६३ ॥

### रक्तपीतारुणाः पार्थ पाद्पात्रगताः खगाः॥८७॥ परस्परमुदीक्षन्ते बहुवो जीवजीवकाः।

पार्थ ! वृक्षोंकी ऊँची शिखाओंपर वैठे हुए लाल, गुलाबी और पीले रङ्गके चकोर पक्षी एक दूसरेकी ओर देख रहे हैं॥८७५॥ हरितारुणवर्णानां शाद्धलानां समीपतः॥८८॥ सारसाः प्रतिदृश्यन्ते शेलप्रस्नवणेष्वपि।

'उधर हरी और लाल धासोंके समीप पर्वतीय **सरनोंके** पास सारस दिखायी देते हैं॥ ८८<sub>२</sub> ॥

### वदन्ति मधुरा वाचः सर्वभूतमनोरमाः॥ ८९॥ भृङ्गराजोपचकाश्च लोहपृष्ठाः पतन्त्रिणः।

'भृङ्गराज, उपचक्र (चक्रवाक) और लोहपृष्ठ (कङ्क) नामक पक्षी ऐसी मीठी बोली बोलते हैं, जो समस्त प्राणियोंके मनको मोह लेती है।। ८९६।।

### चतुर्विषाणाः पद्माभाः कुञ्जराः सकरेणवः॥ ९०॥ एते वैदुर्यवर्णामं क्षोभयन्ति महत् सरः।

'इधर देखों, ये कमलके समान कान्तिवाले गजराज, जिनके चार दाँत शोभा पा रहे हैं, हथिनियोंके साथ आकर वैदूर्यमणि-के समान सुशोभित इस महान् सरोवरको मथे डालते हैं॥९०६॥

### बहुतालसमुत्सेधा शैलश्टङ्गपरिच्युताः॥ ९१॥ नानाप्रस्रवणेभ्यश्च वारिधाराः पतन्ति च।

'अनेक झरनोंसे जलकी धाराएँ गिर रही हैं। जिनकी ऊँचाई कई ताड़के बराबर है और ये पर्वतके सर्वोच्च शिखरसे नीचे गिरती हैं॥ ९१६॥

भास्कराभाः प्रभाभिश्च शारदाभ्रघनोपमाः॥ ९२॥ शोभयन्ति महाशैलं नानारजतधातवः। कचिदञ्जनवर्णाभाः कचित् काञ्चनसंनिभाः॥ ९३॥

'नाना प्रकारके रजतमय धातु इस महान् पर्वतकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमेंसे कुछ तो अपनी प्रभाओंसे भगवान् भास्करके समान प्रकाशित होते हैं और कुछ शरद् ऋतुके द्वेत बादलोंके समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं काजलके समान काले और सुवर्णके समान पीले रङ्गके धातु दील पड़ते हैं॥ ९२-९३॥ धात्रवो हरितालस्य कचिद्धिङ्खलकस्य च। मनःशिलागुहाइचैव सन्ध्यास्निकरोपमाः॥ ९४॥

'कहीं हरितालसम्बन्धी धातु हैं और कहीं हिङ्कुलसम्बन्धी। कहीं मैनसिलकी गुफाएँ हैं, जो संध्याकालीन लाल बादलोंके समान जान पड़ती हैं॥ ९४॥

शशलोहितवर्णामाः कचिद्गैरिकधातवः। सितासिताभ्रप्रतिमा बालसूर्यसमप्रभाः॥ ९५॥

'कहीं गेरु नामक धातु हैं, जिनकी कान्ति लाल खरगोराके समान दिखायी देती है। कोई धातु स्वेत वादलोंके समान हैं, तो कोई काले मेघोंके समान। कोई प्रातःकालके सूर्यकी भाँति लाल रङ्गके हैं॥ ९५॥

पते बहुविधाः शैलं शोभयन्ति महाप्रभाः। गन्धर्वाः सह कान्ताभिर्यथोक्तं वृषपर्वणा॥९६॥ दृश्यन्ते शैलश्यङ्गेषु पार्थ किम्पुरुपैः सह।

'ये नाना प्रकारकी परम कान्तिमान् धातु समूचे शैलकी शोभा बढ़ाती हैं। पार्थ ! जिस प्रकार दृषपर्वाने कहा था उसी प्रकार इन पर्वतीय शिखरोंपर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा किम्पुरुषोंके साथ गन्धर्व दृष्टिगोचर होते हैं ॥ ९६ है॥

गीतानां समतालानां तथा साम्नां च निःखनः ॥९७॥ श्रूयते वहुधा भीम सर्वभूतमनोहरः। महागङ्गामुदीक्षख पुण्यां देवनदीं शुभाम्॥९८॥ 'भीमसेन ! यहाँ सम तालसे गाते हुए गीतों तथा साम-मन्त्रोंका विविध स्वर सुनायी पड़ता है, जो सम्पूर्ण भूतोंके चित्त-को आकर्षित करनेवाला है। यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी देवनदी महागङ्गा हैं, इनका दर्शन करो ॥ ९७-९८ ॥

कलहंसगणैर्जुष्टामृषिकिन्नरसेविताम् । धातुभिश्च सरिद्धिश्च किन्नरैर्मृगपिन्निभिः ॥ ९९ ॥ गन्धवैरप्सरोभिश्च काननैश्च मनोरमैः । व्यालैश्च विविधाकारैः रातशीर्षैः समन्ततः ॥१००॥ उपेतं पश्य कौन्तेय शैलराजमरिन्दम ।

'यहाँ हंसोंके समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एवं किन्नर-गण सदा इन (गङ्गाजी)का सेवन करते हैं। शत्रुदमन भीम! भाँति-भाँतिके धातुओं, नदियों, किन्नरों, मुगों, पक्षियों, गन्धवों, अप्सराओं, मनोरम काननों तथा सौ मस्तकवाले भाँति-भाँतिके सपोंसे सम्पन्न इस पर्वतराजका दर्शन करों?॥ ९९-१०० है॥

#### वैशम्पायन उवाच

ते प्रीतमनसः शूराः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम् ॥१०१॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—-इस प्रकार वे शूरवीर पाण्डव हर्षपूर्ण हृदयसे अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थानको पहुँच गये ॥ १०१॥

नातृष्यन् पर्वतेन्द्रस्य दर्शनेन परंतपाः । उपेतमथ माल्येश्च फलवद्भिश्च पादपैः ॥१०२॥ आर्ष्टिषेणस्य राजर्षेराश्चमं दद्दशुस्तदा।

गिरिराज गन्धमादनका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं होती थी । तदनन्तर परंतप पाण्डवोंने पुष्पमालाओं तथा फलवान् वृक्षोंसे सम्पन्न राजर्षि आर्धिपेणका आश्रम देखा ॥ १०२३ ॥

ततस्ते तिग्मतपसं कृशं धमनिसंततम्। पारगं सर्वधर्माणामार्धिषेणमुपागमन् ॥१०३॥

फिर वे कठोर तपस्वी दुर्बलकाय तथा नस-नाड़ियोंसे ही व्याप्त राजर्षि आर्ष्टिवेणके समीप गये, जो सम्पूर्ण धर्मोंके पारङ्गत विद्वान् थे॥ १०३॥

इति श्रीमहाभारते आरण्यके पर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि गन्धमादनप्रवेशे अष्टपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्षयुद्धपर्वमें गन्धमादनप्रवेशिविष्यक एक सौ अटुावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥



0 25 1

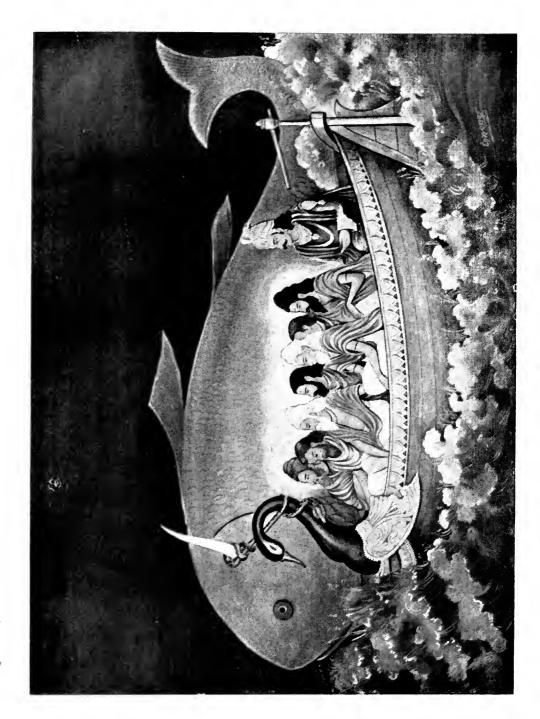

महायलयके समय भगवान मन्स्यके मींगमें वैधी हुई मनु और सप्तिषियोंसहित नीका

## एकोनषष्टर्याधकशततमोऽध्यायः

### प्रश्नके रूपमें आष्टिंपेणका युधिष्ठिरके प्रति उपदेश

#### वैशम्यायन उवाच

युधिष्ठिरस्तमासाद्य तपसा दग्धिकविवयम्। अभ्यवाद्यत प्रीतः शिरसा नाम कीर्तयन्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राजिषीं आर्षिपेणने तपस्याद्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिये थे। राजा युधिष्ठिरने उनके पास जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया॥ १॥

ततः कृष्णा च भीमश्च यमौ च सुतपिखनौ । शिरोभिः प्राप्य राजर्षिं परिवार्योपतस्थिरे ॥ २ ॥

तदनन्तर द्रौपदी, भीमसेन और परम तपस्वी नकुल-सहदेव—ये सभी मस्तक झकाकर उन राजर्षिको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये॥ २॥

तथैव धौम्यो धर्मज्ञः पाण्डवानां पुरोहितः। यथान्यायमुपाकान्तस्तमृषि संशितव्रतम्॥३॥

उसी प्रकार पाण्डवोंके पुरोहित धर्मज्ञ धौम्यजी कठोर व्रतका पालन करनेवाले राजर्षि आर्ष्टिवेगके पास यथोचित शिष्टाचारके साथ उपस्थित हुए ॥ ३॥

अन्यजानात् स धर्मज्ञो सुनिर्दिग्येन चक्षुपा। पाण्डोः पुत्रान् कुरुश्रेष्ठानास्यतामिति चात्रवीत्॥ ४॥

उन धर्मरा मुनि आर्ष्टिपेणने अपनी दिव्यदृष्टिसे कुरुश्रेष्ट पाण्डवींको जान लिया और कहा, 'आप सब लोग बैठें'।।४॥ कुरूणामृषमं पार्थं पूजियत्वा महातपाः। सह आरुभिरासीनं पर्यपृच्छद्नामयम्॥ ५॥

महातपस्वी आर्ष्टिपेणने भाइयोंसिहत कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर-का यथोचित आदर-सत्कार किया और जब वे वैठ गये, तब उनसे कुशल-समाचार पूछा—॥ ५॥

नानृते कुरुषे भावं किचद् धर्मे प्रवर्तसे। मातापित्रोश्च ते वृत्तिः किचत् पार्थं न सीद्ति॥ ६॥

'कुन्तीनन्दन! कभी झुठकी ओर तो तुम्हारा मन नहीं जाता ? तुम धर्ममें लगे रहते हो न ? माता-पिताके प्रति जो तुम्हारी सेवा-चृत्ति होनी चाहिये, वह है न ? उसमें शिथिलता तो नहीं आती है ? ॥ ६॥

कचित् ते गुरवः सर्वे वृद्धा वैद्याश्च पूजिताः । कचिन्न कुरुषे भावं पार्थे पापेषु कर्मसु ॥ ७ ॥

'क्या तुमने समस्त गुरुजनों, बड़े-वूढ़ों और विद्वानोंका सदा समादर किया है ? पार्थ ! कभी पापकमोंमें तो तुम्हारी रुचि नहीं होती ? ॥ ७ ॥ सुकृतं प्रतिकर्तुं च कचिद्यातुं न दुष्कृतम्। यथान्यायं कुरुश्रेष्ठ जानासि न विकत्थसे॥ ८॥

•कुरुशेष्ठ ! क्या तुम अपने उपकारीको उसके उपकारका यथोचित बदला देना जानते हो ? क्या तुम्हें अपना अपकार करनेवाले मनुष्यकी उपेक्षा कर देनेकी कलाका ज्ञान है ? तुम अपनी यड़ाई तो नहीं करते ? ॥ ८ ॥ यथाई मानिताः कच्चित् त्वया नन्दन्ति साधवः । वनेष्यपि वसन् कच्चिद् धर्ममेवानुवर्तसे ॥ ९ ॥

'क्या तुमसे यथायोग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष तुमपर प्रसन्न रहते हैं ? क्या तुम वनमें रहते हुए भी सदा धर्मका ही अनुसरण करते हो ? ॥ ९॥

कचिद् धौम्यस्त्वदाचारैने पार्थ परितप्यते । दानधर्मतपःशौचैरार्जवेन तितिक्षया ॥ १० ॥ पितृपैतामहं वृत्तं कचित् पार्थानुवर्तसे । कचिद् राजपियातेन पथा गच्छिस पाण्डव ॥ ११ ॥

पार्थ ! तुम्हारे आचार-व्यवहारसे पुरोहित धौम्यजीको कछेश तो नहीं पहुँचता है ? कुन्तीनन्दन ! क्या तुम दान, धर्म, तप, शौच, सरलता और क्षमा आदिके द्वारा अपने वाप-दादोंमें आचार-व्यवहारका अनुसरण करते हो ? पाण्डु-नन्दन ! प्राचीन राजर्षि जिस मार्गसे गये हैं, उसीपर तुम भी चलते हो न ? ॥ १०-११ ॥

स्वे स्वे किल कुले जाते पुत्रे नप्तरि वा पुनः। पितरः पित्तलोकस्थाः शोचन्ति च हसन्ति च ॥ १२ ॥ किंतस्य दुष्कृतेऽसाभिः सम्प्राप्तव्यं भविष्यति। किं चास्य सुकृतेऽसाभिः प्राप्तव्यमिति शोभनम् ॥१३॥

'कहते हैं। जब-जब अपने-अपने कुलमें पुत्र अथवा नाती-का जन्म होता है। तब-तब पिनुलोकमें रहनेवाले पितर शोक-मग्न होते हैं और हँसते भी हैं। शोक तो उन्हें यह सोचकर होता है कि 'क्या हमें इसके पामें हिस्सा बँटाना पड़ेगा?' और हँसते इसलिये हैं कि 'क्या हमें इसके पुण्यका कुल भाग मिलेगा? यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है'॥ १२-१३॥

पिता माता तथैवाग्निगुंखरात्मा च पञ्चमः। यस्यैते पूजिताः पार्थ तस्या लोकाञ्चमौ जितौ ॥ १४ ॥ पार्थ ! जिसके द्वारा पिताः माताः अग्निः गुरु और

आत्मा—इन पाँचोंका आदर होता है। वह यह लोक और परलोक दोनोंको जीत लेता है। ॥ १४॥

युधिष्टिर उवाच

भगवन्नार्य माहैतद् यथावद् धर्मनिश्चयम्। यथाराकि यथान्यायं क्रियते विधिवनमया॥ १५॥

₩0 8. 6. 8-

युधिष्ठिरने कहा—भगवन् ! आर्यचरण ! आपने मुझे यह धर्मका निचोड़ बताया है । मैं अपनी शक्तिके अनुसार यथोचित रीतिसे विधिपूर्वक इसका पालन करता हूँ ॥ १५॥

#### आर्ष्टिपेण उवाच

अन्भक्षा वायुभक्षाश्च प्रवमाना विहायसा । जुपन्ते पर्वतश्रेष्ठमृषयः पर्वसंधिषु ॥ १६ ॥

आर्ष्टिषेण बोले-पार्थ ! पर्वोक्ती संधिवेलामें (पूर्णिमा तथा प्रतिपदाक्ती संधिमें) बहुत-से ऋषिगण आकाश-मार्गसे उड़ते हुए आते हैं और इस श्रेष्ठ पर्वतका सेवन करते हैं। उनमेंसे कितने तो केवल जल पीकर जीवन-निर्वाह करते हैं और कितने केवल वायु पीकर रहते हैं॥ १६॥

कामिनः सह कान्ताभिः परस्परमनुव्रताः। दृश्यन्ते शैलश्रङ्गस्था यथा किम्पुरुषा नृप॥१७॥

राजन् ! कितने ही किम्पुरुष जातिके कामी अपनी कामिनियोंके साथ परस्पर अनुरक्तभावसे यहाँ क्रीडाके लिये आते हैं और पर्वतके शिखरोंपर घूमते दिखायी देते हैं॥१७॥

अरजांसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि च। दृश्यन्ते बहुवः पार्थे गन्धर्वाप्सरसां गणाः॥ १८॥

कुन्तीकुमार ! गन्धवों और अप्सराओं के बहुत-से गण यहाँ देखनेमें आते हैं, उनमेंसे कितने ही स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्त्रोंसे सुशोभित होते हैं ॥ १८ ॥

विद्याधरगणाङ्चैय स्रग्विणः प्रियद्शैनाः। महोरगगणाङ्चैय सुपर्णाश्चोरगाद्यः॥ १९॥

विद्याधरोंके गण भी सुन्दर फूलोंके हार पहने अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं। इनके सिवा बड़े-बड़े नागगण, सुपर्णजातीय पश्ची तथा सर्प आदि भी दृष्टिगोचर होते हैं॥१९॥

अस्य चोपिर शैलस्य श्रयते पर्वसंघिषु। भेरीपणवशङ्खानां मृदङ्गानां च निःखनः॥२०॥

पर्वोकी संधि वेलामें इस पर्वतके ऊपर मेरी) पणक शङ्ख और मृदङ्गोंकी ध्वनि सुनायी देती है ॥ २०॥

इहस्थैरेव तत् सर्वे श्रोतव्यं भरतर्षभाः। न कार्या वः कथंचित् स्यात्तत्राभिगमने मतिः॥ २१॥

भरतकुलभृषण पाण्डवो ! तुम्हें यहीं रहकर वह सब कुछ देखना या सुनना चाहिये । वहाँ पर्वतके ऊपर जानेका विचार तुम्हें किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥

न चाण्यतः परं शक्यं गन्तुं भरतसत्तमाः। विद्यारो द्यत्र देवानाममानुषगतिस्तु सा॥२२॥

भरतश्रेय! इसते आगे जाना असम्भव है। वहाँ देवताओं-कीविहारस्वली है। वहाँ मनुष्योंकी गति नहीं हो सकती ॥२२॥ ईपचपलकर्माणं मनुष्यमिह भारत। द्विपन्ति सर्वभूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः॥ २३॥

भारत ! यहाँ योड़ी-सी भी चपलता करनेवाले मनुष्यसे सन् प्राणी द्वेष करते हैं तथा राक्षसलोग उसपर प्रहार कर बैठते हैं ॥ २३॥

अस्यातिक्रम्य शिखरं कैलासस्य युधिष्ठिर। गतिः परमसिद्धानां देवर्पीणां प्रकाशते॥२४॥

युधिष्ठिर ! इस कैलासके शिखरको लाँघ जानेपर परम सिद्ध देवर्षियोंकी गति प्रकाशित होती है ॥ २४॥

चापलाहिह गच्छन्तं पार्थ यानमितः परम्। अयःशुलादिभिर्घ्नन्ति राक्षसाः शत्रुसुद्दन॥२५॥

शत्रुस्दन पार्थ ! चपलतावश इससे आगेके मार्गपर जाने वाले मनुष्यको राक्षसगण लोहेके ग्रूल आदिसे मारते हैं ॥२५॥

अप्सरोभिः परिवृतः समृद्धया नरवाहनः। इह वैश्रवणस्तात पर्वसंधिषु दृश्यते॥२६॥

तात ! पर्वोकी संधिके समय यहाँ मनुष्योंपर सवार होने-वाले कुवेर-अप्सराओंसे धिरकर अपने अतुल वैभवके साथ दिखायी देते हैं ॥ २६ ॥

शिखरस्थं समासीनमधिपं यक्षरक्षसाम् । प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि भानुमन्तिमवोदितम् ॥ २७ ॥

यक्षों तथा राक्षसोंके अधिपति कुबेर जब इस कैलाश-शिखरपर विराजमान होते हैं। उस समय उदित हुए सूर्यकी भाँति शोभा पाते हैं उस अवसरपर सब प्राणी उनका दर्शन करते हैं॥ २७॥

देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च। गिरेः शिखरमुद्यानमिदं भरतसत्तम॥२८॥

भरतश्रेष्ठ ! पर्वतका यह शिखर देवताओं, दानवीं, सिद्धों तथा कुवेरका क्रीड़ा-कानन है ॥ २८ ॥

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पर्वसंधिषु। गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने॥२९॥

तात ! पर्व-संधिके समय गन्धमादन पर्वतपर कुबेरकी सेवामें उपिश्यत हुए तुम्बुर गन्धवंके साम-गानका स्वर स्पष्ट सुनायी पड़ता है ॥ २९॥

एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिष्ठिर। प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि बहुदाः पर्वसंधिषु॥३०॥

तात युधिष्ठिर ! इस प्रकार पर्वसंधिकालमें सब प्राणी यहाँ अनेक बार ऐसे-ऐसे अद्भुत दृश्योंका दर्शन करते हैं ॥ ३०॥

भुञ्जाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च । वसभ्यं पाण्डवश्रेष्ठा यावदर्जुनदर्शनात् ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ पाण्डवो ! जबतक तुम्हारी अर्जुनसे भेंट न हो, तब-तक मुनियोंके भोजन करनेयोग्य सरस फलोंका उपभोग करते हुए तुम सब लोग यहाँ (सानन्द) निवास करो ॥ ३१॥ न तात चपलेभांव्यमिह प्राप्तेः कथंचन। उषित्वेह यथाकामं यथाश्रद्धं विद्वत्य च। ततः शस्त्रजितां तात पृथिवीं पालयिष्यसि ॥ ३२ ॥

तात ! यहाँ आनेवाले लोगोंको किसी प्रकार चपल नहीं होना चाहिये। तुम यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार रहकर और श्रद्धाके अनुसार घूम-फिरकर लौट जाओगे और शस्त्रोंद्वारा जीती हुई पृथ्वीका पालन करोगे ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि आर्ष्टिपेणयुधिष्ठिरसंवादे एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १५९॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्षयुद्धपर्वमें आर्ष्टिषण-युधिष्ठिरसंवादिविषयक एक सौ उनस**ठवाँ अध्याय पू**रा हुआ ॥ १५९ ॥



## षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंका आर्ष्टिपेणके आश्रमपर निवास, द्रौपदीके अनुरोधसे मीमसेनका पर्वतके शिखरपर जाना और यक्षों तथा राक्षसोंसे युद्ध करके मणिमान्का वध करना

जनमेजय उवाच

आर्धिषेणाश्रमे तस्मिन् मम पूर्वपितामहाः।
पाण्डोः पुत्रा महात्मानः सर्वे दिव्यपराक्रमाः॥ १॥
कियन्तं कालमवसन् पर्वते गन्धमादने।
किं च चकुर्महावीर्याः सर्वेऽतिबल्रपौरुषाः॥ २॥

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! गन्धमादन पर्वतपर आर्ष्टिषणके आश्रममें मेरे समस्त पूर्विपतामइ दिव्य पराक्रमी महामना पाण्डव कितने समयतक रहे ! वे सभी महान् पराक्रमी और अत्यन्त बल्ल-पौरुषसे सम्पन्न थे । वहाँ रहकर उन्होंने क्या किया ! ॥ १-२ ॥

कानि चाभ्यवहार्याणि तत्र तेषां महात्मनाम् । वसतां लोकवीराणामासंस्तद् बृहि सत्तम ॥ ३ ॥

साधुशिरोमणे ! वहाँ निवास करते समय विश्वविख्यात वीर महामना पाण्डवींके भोज्य पदार्थ क्या थे ! यह बतानेकी कृपा करें ॥ ३ ॥

विस्तरेण च मे शंस भीमसेनपराक्रमम्। यद् यचके महावाहुस्तस्मिन् हैमवते गिरौ॥ ४॥

आप मुझसे भीमसेनका पराक्रम विस्तारपूर्वक बतावें। उन महाबाहुने हिमालय पर्वतके शिखरपर रहते समय कौन-कौन-सा कार्य किया था ? ॥ ४॥

न खल्वासीत् पुनर्युद्धं तस्य यक्षेद्धिं जोत्तम । कचित् समागमस्तेषामासीद् वैश्रवणस्य च ॥ ५ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! उनका यक्षोंके साथ फिर कोई युद्ध हुआ या या नहीं । क्या कुवेरके साथ कभी उनकी भेंट हुई थी ! ॥ ५॥

तत्र ह्यायाति धनद् आर्ष्टिषेणो यथात्रवीत्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन्॥ ६॥ न हि मे श्रुण्वतस्तृप्तिरस्ति तेषां विचेष्टितम्।

क्योंकि आर्ष्टिवेणने जैसा बताया था, उसके अनुसार वहाँ कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन! में यह सब विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; क्योंकि पाण्डवोंका चरित्र सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती॥ ६५॥

वैशम्पायन उवाच

पतदात्महितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः॥ ७॥ शासनं सततं चकुस्तथैव भरतर्षभाः।

वैशम्पायनजीने कहा— राजन् ! अप्रतिम तेजस्वी आर्षिषेणका यह अपने लिये हितकर वचन सुनकर भरत-कुल-भूषण पाण्डवोंने सदा उनके आदेशका उसी प्रकार पालन किया ॥ ७ ई ॥

भुञ्जाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ८ ॥ मेध्यानि हिमवत्पृष्ठे मधूनि विविधानि च । एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भरतर्षभाः॥ ९ ॥

वे हिमालयके शिखरपर निवास करते हुए मुनियोंके खाने योग्य सरस फलोंका और नाना प्रकारके पवित्र (विना हिंसाके प्राप्त ) मधुका भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरतश्रेष्ठ पाण्डव वहाँ निवास करते थे॥ ८-९॥

तथा निवसतां तेषां पञ्चमं वर्षमभ्यगात्। श्टण्वतां छोमशोकानि वाक्यानि विविधान्युत॥ १०॥

वहाँ निवास करते हुए उनका पाँचवाँ वर्ष बीत गया। उन दिनों वे लोमराजीकी कही हुई नाना प्रकारकी कथाएँ सुना करते थे॥ १०॥

कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घटोत्कचः। राक्षसः सह सर्वेश्च पूर्वमेव गतः प्रभो॥११॥ राजन्! घटोत्कच यह कहकर कि भी आवश्यकताके समय स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा' सब रा**क्षसोंके साथ पहले** ही चला गया था ॥ ११ ॥

आर्ष्टिषेणाश्रमे तेषां वसतां वै महात्मनाम्। अगच्छन् वहवो मासाः पश्यतां महदद्धुतम् ॥ १२॥

आर्ष्टिपेणके आश्रममें रहकर अत्यन्त अद्भुत हश्योंका अवलोकन करते हुए महामना पाण्डवींके अनेक मास व्यतीत हो गये ॥ १२ ॥

तैस्तत्र विहरद्भिश्च रममाणैश्च पाण्डवैः। प्रीतिमन्तो महाभागा मुनयश्चारणास्तथा॥१३॥

वहाँ रहकर कीडा-विहार करते हुए उन पाण्डवोंसे महाभाग मुनि और चारण वहुत प्रसन्न थे ॥ १३॥

आजग्मुःपाण्डवान् द्रष्टुं ग्रुद्धात्मानो यतव्रताः। ते तैः सह कथां चकुर्दिव्यां भरतसत्तमाः॥ १४॥

उनका अन्तःकरण गुद्ध था और वे संयम-नियमके साथ उत्तम व्रतका पालन करनेवाले थे। एक दिन वे भी पाण्डवोंसे मिलनेके लिये आये। भरतिश्चरोमणि पाण्डवोंने उनके साथ दिव्य चर्चाएँ कीं॥ १४॥

ततः कतिपयाहस्य महाहदिनवासिनम्। ऋदिमन्तं महानागं सुपर्णः सहसाऽऽहरत्॥ १५॥

तदनन्तर कुछ दिनोंके वाद एक महान् जलाशयमें निवास करनेवाले महानाग ऋदिमान्को गरुडने सहसा झपाटा मारकर पकड़ लिया ॥ १५॥

प्राकम्पत महाशैलः प्रामुचन्त महाद्रुमाः। दृद्युः सर्वभूतानि पाण्डवाश्च तद्द्धुतम्॥१६॥

उस समय वह महान् पर्वत हिलने लगा । बड़े-बड़े वृक्ष भिट्टीमें मिल गये। वहाँके समस्त प्राणियों तथा पाण्डवोंने उस अद्भुत घटनाको प्रत्यक्ष देखा ॥ १६ ॥ ततः शैले!त्तमस्याद्यात् पाण्डवान् प्रति मास्तः।

तत्पश्चात् उत्त उत्तम पर्वतके शिखरसे पाण्डवोंकी ओर हवाका एक झोंका आयाः जिसने वहाँ सब प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी वनी हुई बहुत-सी सुन्दर मालाएँ लाकर विखेर दीं ॥ १७॥

अवहत् सर्वमात्यानि गन्धवन्ति शुभानि च ॥ १७ ॥

तत्र पुष्पाणि दिव्यानि सुदृद्धिः सह पाण्डवाः। दह्युः पञ्चवर्णानि द्रौपदी च यशिखनी ॥ १८॥

पाण्डवीने अपने मुद्धदींके साथ जाकर उन मालाओंमें गूँथे हुए दिव्य पुष्प देखे, जो पाँच रंगके थे । यशस्विनी द्रौपदीने भी उन फूलोंको देखा था ॥ १८ ॥

भीमसेनं ततः द्वाणा काले वचनमत्रवीत्। विविक्ते पर्वतोद्देशे सुखासीनं महाभुजम्॥१९॥

तदनन्तर उसने समय पाकर पर्वतके एकान्त प्रदेशमें सुखपूर्वक वैठे हुए महाबाहु भीमसेनने कहा— ॥ १९॥

सुपर्णानिस्वेगेन ध्यसनेन महाचस्रात्। पञ्चवर्णानि पात्यन्ते पुष्पाणि भरतर्पभ ॥ २० ॥ प्रत्यक्षं सर्वभूतानां नदीमध्यरथां प्रति। खाण्डवे सत्यसंघेन भात्रा तव महात्मना ॥ २१ ॥ गन्धवीरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः। हता मायाविनश्चोत्रा धनुः प्राप्तं च गाण्डिवम्॥ २२ ॥

'भरतश्रेष्ठ! गरुडके पङ्क्षसे उठी हुई वायुके वेगसे उस दिन उस महान् पर्वतसे जो पाँच रंगके फूल अश्वरथा नदीके तटपर गिराये गये थे, उन्हें सब प्राणियोंने प्रस्वक्ष देखा। मुझे याद है, खाण्डव वनमें तुम्हारे महामना भाई सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनने गन्धवों, नागों, राक्षसों तथा देवराज इन्द्रको भी युद्धमें आगे वढ़नेसे रोक दिया था। वहुत-से भयंकर मायावी राक्षस उनके हाथों मारे गये और उन्होंने गाण्डीव नामक घनुष भी प्राप्त कर लिया॥ २०-२२॥

तवापि सुमहत् तेजो महद् वाहुवछं च ते। अविषद्यमनाधृष्यं शकतुल्यपराक्रम ॥ २३॥

'आर्यपुत्र ! तुम्हारा पराक्रम भी इन्द्रके ही समान है । तुम्हारा तेज और वाहुवल भी महान् है । वह दूसरोंके लिये दु:सह एवं दुर्धर्ष है ॥ २३ ॥

त्वद्वाहुबळवेगेन त्रासिताः सर्वराक्षसाः। हित्वा शैळं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दश॥ २४॥

'भीमसेन! मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबलके वेगसे थर्राकर सम्पूर्ण राक्षस इस पर्वतको छोड़ दें और दसों दिशाओंकी शरण लें॥ २४॥

ततः शैलोत्तमस्यात्रं चित्रमाल्यधरं शिवम् । व्यपेतभयसम्मोहाः पश्यन्तु सुहृदस्तव ॥ २५ ॥ एत्रं प्रणिहितं भीम चिरात् प्रभृति मे मनः । द्रष्टुमिच्छामि शैलाष्ट्रं त्वद्वाहुवलपालिता ॥ २६ ॥

'तत्पश्चात् विचित्र मालाधारी एवं शिवस्वरूप इस उत्तम शैल-शिखरको तुम्हारे सब सुदृद् भग और मोहसे रहित होकर देखें। भीम! दीर्घनालसे में अपने मनमें यही सोच ही रही हूँ। मैं तुम्हारे बाहुबलसे सुरक्षित हो इस शैल-शिखरका दर्शन करना चाहती हूँ'॥ २५-२६॥

ततः क्षिप्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परंतपः। नामृष्यत महा<mark>बाहुः</mark> प्रहारमिव सङ्गवः॥२७॥

द्रौपदीकी यह वात सुनकर परंतप महाबाहु भीमसेनने इसे अपने ऊपर आक्षेप हुआ—सा समझा। जैसे अच्छा वैल अपने ऊपर चाबुककी मार नहीं सह सकता; उसी प्रकार यह आक्षेप उनसे नहीं सहा गया॥ २७॥

सिंहर्षभगतिः श्रीमानुदारः कनकप्रभः। मनस्वी वलवान् दप्तो मानी शूरश्च पाण्डवः॥ २८॥ उनकी चाल श्रेष्ठ सिंहके समान थी। वे सुन्दर, उदार और कनकके समान कान्तिमान् थे। पाण्डुनन्दनं भीम मनस्वी, वलवान्, अभिमानी, मानी और श्रूर-वीर थे॥ २८॥ लोहिताक्षः पृथुन्यंसो मत्तवारणविक्रमः। सिंहदृंष्टो बृहत्स्कन्धः शालपोत इवोहतः॥ २९॥

उनकी आँखें लाल थीं । दोनों कंघे हृष्ट पृष्ट थे । उनका पराक्रम मतवाले गजराजके समान था। दाँत सिंहकी दाढ़ोंकी समानता करते थे। कंघे विशाल थे। वे शालवृक्ष-की भाँति ऊँचे जान पड़ते थे॥ २९॥

महात्मा चारुसर्वाङ्गः कम्बुग्रीवो महाभुजः। रुक्मपृष्ठं धनुः खङ्गं तूणांश्चापि प्रामृशत्॥ ३०॥

उनका दृदय महान् था, सभी अङ्ग मनोहर जान पहते थे, ग्रीवा शङ्क्षके समान थी और भुजाएँ वड़ी-वड़ी थीं। वे सुवर्णकी पीठवाले धनुष, खङ्ग तथा तरकसपर वार-वार हाथ फेरते थे॥ ३०॥

स केसरीव चोत्सिक्तः प्रभिन्न इय वारणः। व्यपेतभयसम्मोहः शैलमभ्यपतद् बली॥ ३१॥

वलवान् भीमसेन मदोन्मत्त सिंह और मदकी धारा बहानेवाले गजराजकी भाँति भय और मोहसे रहित हो उस पर्वतपर चढ़ने लगे ॥ ३१॥

तं मृगेन्द्रमिवायान्तं प्रभिन्नमिव वारणम् । दद्युः सर्वभृतानि वाणकार्मुकधारिणम् ॥ ३२ ॥

मदवर्षी कुञ्जर और मृगराजकी भाँति आते हुए धनुष-बाणधारी भीमसेनको उस समय सब भूतोंने देखा ॥ ३२॥

द्रौपद्या वर्धयम् हर्षे गदामादाय पाण्डवः। व्यपेतभयसम्मोहः शैलराजं समाश्रितः॥३३॥

पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमें लेकर द्रौपदीका हर्ष बढ़ाते हुए भय और घबराहट छोड़कर उस पर्वतराजपर चढ़ गये॥ ३३॥

न ग्लानिर्न च कातर्यं न वैक्लब्यं न मत्सरः। कदाचिज्जुषते पार्थमात्मजं मातरिश्वनः॥ ३४॥

वायु-पुत्र कुन्तीकुमार भीमसेनको कभी ग्लानिः कातरताः व्याकुलता और मत्सरता आदि भाव नहीं छूते थे॥ ३४॥

तदेकायनमासाच विषमं भीमदर्शनम्। बहुतालोच्छ्यं श्टक्तमाहरोह महावलः॥३५॥

वह पर्वत ऊँची-नीची भूमियोंसे युक्त और देखनेमें भयंकर था। उसकी ऊँचाई कई ताड़ोंके बरावर थी और उसपर चढ़नेके लिये एक ही मार्ग था, तो भी महाबली भीमसेन उसके शिखरपर चढ़ गये॥ ३५॥

सिकन्नरमहानागमुनिगन्धर्वराक्षसान् । हर्षयन् पर्वतस्यात्रमारुद्य स महाबलः॥ ३६॥ पर्वतके शिखरपर आरूढ़ हो महाबली भीम किन्नरः महानागः मुनिः गन्धर्व तथा राक्षसोंका हर्ष बढ़ाने लगे ॥३६॥

ततो वैश्रवणावासं ददर्श भरतर्पभः। काञ्चनैः स्काटिकैश्चैव वेदमभिः समलंकृतम्॥ ३७॥

तदनन्तर भरतश्रेष्ठ भीमसेनने कुवेरका निवासस्थान देखा, जो सुवर्ण और स्फटिक मणिके वने हुए भवनोंसे विभूषित था ॥ ३७॥

प्राकारेण परिक्षिप्तं सौवर्णेन समन्ततः। सर्वरत्नद्युतिमता सर्वोद्यानवता तथा॥३८॥ शैलादभ्युच्छ्रयवता चयाद्वालकशोभिना। द्वारतोरणनिर्व्यूहध्वजसंवाहशोभिना ॥३९॥

उसके चारों ओर सोनेकी चहारदीवारी बनी थी। उसमें सब प्रकारके रहन जड़े होनेसे उनकी प्रभा फैलती रहती थी। चहारदीवारीके सब ओर सुन्दर बगीचे थे। उस चहारदीवारीकी ऊँचाई पर्वतसे भी अधिक थी। बहुतसे भवनों और अङ्गालिकाओंसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। द्वार, तोरण (गोपुर), बुर्ज और ध्वजसमुदाय उसकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ ३८-३९॥

विलासिनीभिरत्यर्थे नृत्यन्तीभिः समन्ततः। वायुना धूयमानाभिः पताकाभिरलंकृतम्॥ ४०॥

उस भवनमें सब ओर कितनी ही विलासिनी अप्सराएँ नृत्य कर रही थीं और हवासे फहराती हुई पताकाएँ उस भवनका अलंकार बनी हुई थीं ॥ ४० ॥

धनुष्कोढिमवष्टभ्य वक्रभावेन बाहुना। पश्यमानः स खेदेन द्रविणाधिपतेः पुरम्॥ ४१॥

अपनी तिरछी की हुई बाहुसे धनुषकी नोकको स्थिर करके भीमसेन उस धनाध्यक्ष कुवेरके नगरको बड़े खेदके साथ देख रहे थे ॥ ४१ ॥

मोदयन् सर्वभूतानि गन्धमादनसम्भवः। सर्वगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ॥४२॥

गन्धमादनसे उठी हुई वायु सम्पूर्ण सुगन्धकी राशि लेकर समस्त प्राणियोंको आनन्दित करती हुई सुखद मन्द गतिसे वह रही थी ॥ ४२॥

चित्रा विविधवर्णाभाश्चित्रमञ्जरिधारिणः। अचिन्त्या विविधास्तत्र द्वमाः परमशोभिनः॥ ४३॥ रत्नजालपरिक्षिप्तं चित्रमाल्यविभूषितम्। राक्षसाधिपतेः स्थानं दहशे भरतर्षभः॥ ४४॥

वहाँके अत्यन्त शोभाशाली विविध वृक्ष नाना प्रकारकी कान्तिसे प्रकाशित हो रहे थे। उनकी मञ्जरियाँ विचिन्न दिखायी देती थीं। वे सब-के-सब अद्भुत और अकथनीय जान पड़ते थे। भरतश्रेष्ठ भीमने राक्षसराज कुवेरके उस स्थानको रत्नोंके समुदायसे सुशोभित तथा विचित्र मालाओंसे विभूषित देखा॥ ४३-४४॥

गदाखङ्गधनुष्पाणिः समभित्यक्तजीवितः। भीमसेनो महाबाहुस्तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ ४५॥ ततः शङ्कमुपाध्मासीद् द्विषतां लोमहर्षणम्। ज्याघोषतलशब्दं च कृत्वा भूतान्यमोहयत्॥ ४६॥

उनके हाथमें गदा, खड़्स और धनुष शोभा पा रहे थे। उन्होंने अपने जीवनका मोह सर्वथा छोड़ दिया था। वे महाबाहु भीमसेन वहाँ पर्वतकी भाँति अविचल भावसे कुछ देर खड़े रहे। तत्पश्चात् उन्होंने बड़े जोरसे शङ्ख बजाया, जिसकी आवाज शत्रुओंके रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी। फिर धनुषकी टंकार करके समस्त प्राणियोंको मोहित कर दिया।। ४५-४६।।

ततः प्रहृष्टरोमाणस्तं शब्दमभिदुद्रुद्यः । यक्षराक्षसगन्धर्वाः पाण्डवस्य समीपतः॥ ४७॥

तव यक्ष, राक्षस और गन्धर्व रोमाञ्चित होकर उस शब्दको लक्ष्य करके पाण्डुनन्दन भीमसेनके समीप दौड़े आये॥ ४७॥ गदापरिधनिस्त्रिशशूळशक्तिपरश्वधाः । प्रमृहीता व्यरोचन्त यक्षराक्षसवाहुभिः॥ ४८॥

उस समय गदा, परिघ, खड़ा, ग्रूल, शक्ति और फरसे आदि अस्त्र-शस्त्र उन यक्षीं तथा राक्षसोंके हाथोंमें आकर बड़ी चमक पैदा कर रहे थे॥ ४८॥

ततः प्रववृते युद्धं तेषां तस्य च भारत ।
तैः प्रयुक्तान् महामायैः शूलशक्तिपरश्वधान् ॥ ४९ ॥
भल्लीर्मामः प्रचिच्छेद् भीमवेगतरैस्ततः ।
अन्तरिक्षगतानां च भूमिष्ठानां च गर्जताम् ॥ ५० ॥
शरैर्विच्याध गात्राणि राक्षसानां महाबलः ।
सा लोहितमहावृष्टिरभ्यवर्षन्महाबलम् ॥ ५१ ॥
गदापरिघपाणीनां रक्षसां कायसम्भवाः ।
कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥ ५२ ॥

भारत ! तदनन्तर उन यक्षों और गन्धवोंका भीमसेनके साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया [। वे यक्ष और राक्षस वड़े मायावी थे। उनके चलाये हुए शूल, शक्ति और फरसोंको भीमसेनने भयानक वेगशाली भछ नामक वाणोंद्वारा काट गिराया। वे राक्षस आकाशमें उड़कर तथा भूतलपर खड़े होकर जोर-जोरसे गर्जना कर रहे थे। महावली भीमने वाणोंकी झड़ी लगाकर उनके शरीरोंको अच्छी प्रकार छेद डाला। गदा और परिष्ठ हाथमें लिये हुए राक्षसोंके शरीरसे महावली भीमपर खूनकी वड़ी भारी वर्षा होने लगी तथा चारों ओर राक्षसोंके शरीरसे रक्तकी कितनी ही धाराएँ वह चर्ली। ४९-५२॥

भीमवाहुवलोत्सृष्टैरायुधैर्यक्षरक्षसाम् । वितिकृत्तानि दृश्यन्ते शरीराणि शिरांसि च॥ ५३॥ भीमके बाहुबलसे छूटे हुए अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा यक्षों तथा राक्षसोंके शरीर और सिर कटे दिखायी दे रहे थे॥ ५३॥

प्रच्छाचमानं रक्षोभिः पाण्डवं प्रियदर्शनम्। दृष्टगुः सर्वभूतानि सूर्यमञ्जाणिरव ॥ ५४ ॥

जैसे बादल सूर्यको ढक लेते हैं, उसी प्रकार प्रियदर्शन पाण्डुपुत्र भीमको राक्षस ढके लेते हैं, यह सब प्राणियोंने प्रत्यक्ष देखा॥ ५४॥

स रिश्मिभिरिवादित्यः शरैरिरिनिधातिभिः। सर्वानार्च्छन्मद्दाबाहुर्बळवान् सत्यविक्रमः॥ ५५॥

तब सत्यपराक्रमी बलवान् महाबाहु भीमसेनने अपने शत्रुनाशक वाणोद्वारा समस्त शत्रुओंको उसी प्रकार ढक लिया, जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे संसारको ढक लेते हैं।।५५॥

अभितर्जयमानाश्च घषन्तश्च महारवान्। न मोहं भीमसेनस्य दृदद्युः सर्वराक्षसाः॥ ५६॥

सब ओरसे गर्जन-तर्जन करते हुए तथा बड़ी भयानक आवाजसे चिग्घाड़ते हुए सब राक्षसोंने भीमसेनके चित्तमें तिनक भी घबराहट नहीं देखी ॥ ५६॥

यक्षा विरुतसर्वोङ्गा भीमसेनभयार्दिताः। भीममार्तस्वरं चकुर्विप्रकीर्णमहायुधाः॥५७॥

जिनके सारे अङ्ग विकृत एवं विकराल थे, वे यक्ष भीमसेनके भयसे पीड़ित हो अपने बड़े-बड़े आयुधोंको इधर-उधर फैंककर भयंकर आर्तनाद करने लगे ॥ ५७ ॥ उत्स्रुज्य ते गदाशूलानसिशक्तिपरश्यधान्। दक्षिणां दिशमाजग्रुस्त्रासिता दढधन्वना ॥ ५८ ॥

सुदृढ़ धनुषवाले भीमसेनसे आतङ्कित हो वे यक्ष-राक्षस आदि योद्धा गदा, शूल, खड़ा, शक्ति तथा परशु आदि अस्त्रोंको वहीं छोड़कर दक्षिण दिशाकी ओर भागगये॥ ५८॥

तत्र शूलगदापाणिध्यूढोरस्को महाभुजः। सस्ता वैश्रवणस्यासीन्मणिमान्नाम राक्षसः॥५९॥

वहाँ कुबेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमान् भी मौजूद ये । उनके हार्योमें त्रिशूल और गदा शोभा पा रही थी उनकी छाती चौड़ी और वाहें विशाल थीं ॥ ५९॥

अद्र्शयद्धीकारं पौरुषं च महावलः। स तान् दृष्ट्वा परावृत्तान् स्वयमान इवाववीत्॥ ६०॥

उन महाबली वीरने वहाँ अपने अधिकार और पौरुष दोनोंको प्रकट किया। उस समय अपने सैनिकोंको रणसे विमुख होते देख वे मुसकराते हुए उनसे बोले—॥ ६०॥

एकेन बहवः सङ्ख्ये मानुषेण पराजिताः। प्राप्य वैश्रवणावासं किं वक्ष्यथ धनेश्वरम् ॥ ६१ ॥

अरे तुम बहुत बड़ी संख्यामें होकर मी आज एक मनुष्यद्वारा युद्धमें पराजित हो गये । कुवेर-भवनमें धना-ध्यक्षके पास जाकर क्या कहोगे ?' ॥ ६१ ॥

#### एवमाभाष्य तान् सर्वानभ्यवर्तत राक्षसः। शक्तिशूलगदापाणिरभ्यधावत् स पाण्डवम् ॥ ६२॥

ऐसा कहकर राक्षस मिणमान्ने उन 'सबको लौटाया और हाथोंमें शक्ति, श्रूल तथा गदा लेकर भीमसेनपर धावा किया ॥ ६२॥

#### तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव वारणम्। वत्सदन्तैस्त्रिभिःपाइर्वे भीमसेनः समार्दयत्॥ ६३॥

मदकी धारा बहानेवाले गजराजकी भाँति मणिमान्को बड़े वेगसे आता देख भीमसेनने वत्सदन्त नामक तीन बार्णो-द्वारा उनकी पसलीमें प्रहार किया ॥ ६३॥

#### मणिमानिप संकुद्धः प्रगृह्य महर्ती गदाम् । प्राहिणोद् भीमसेनाय परिगृह्य महावलः ॥ ६४ ॥

यह देख महाबली मणिमान् भी रोषसे आगववूला हो उठे और बहुत बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेनपर चलायी॥

#### विद्युद्भूपां महाघोरामाकाशे महतीं गदाम्। शरैर्वहुभिरभ्याच्छेद् भीमसेनः शिलाशितैः॥ ६५॥

वह विशाल एवं महाभयंकर गदा आकाशमें विद्युत्की भाँति चमक उठी। यह देख भीमसेनने पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए बहुत-से बाणोंद्वारा उसपर आघात किया॥ प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाद्य सायकाः।

## न वेगं धारयामासुर्गदावेगस्य वेगिताः॥ ६६॥

परंतु वे सभी बाण मिणमान्की गदासे टकराकर नष्ट हो गये। यद्यपि वे बड़े वेगसे छूटे थे। तथापि गदा चलानेके अभ्यासी मिणमान्की गदाके वेगको न सह सके॥

#### गदायुद्धसमाचारं बुद्धयमानः स वीर्यवान् । व्यंसयामास तं तस्य प्रहारं भीमविक्रमः ॥ ६७ ॥

भयंकर पराक्रमी महावली भीमसेन गदायुद्धकी कला-को जानते थे। अतः उन्होंने शत्रुके उस प्रहारको न्यर्थ कर दिया॥ ६७॥

#### ततः शक्तिं महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीम्। तस्मिन्नेवान्तरे धीमान् प्रजहाराथ राक्षसः॥ ६८॥

तदनन्तर बुद्धिमान् राक्षसने उसी समय स्वर्णमय दण्डसे विभूषित एवं लोहेकी बनी हुई बड़ी भयानक शक्तिका प्रहार किया ॥ ६८॥

#### सा भुजंभीमनिहीदा भित्त्वाभीमस्य दक्षिणम्। साग्निज्वाला महारौद्रा पपात सहसा भुवि ॥ ६९॥

वह अग्निकी ज्वालाके समान अत्यन्त भयंकर शक्ति भयानक गड़गड़ाहटके साथ भीमकी दाहिनी भुजाको छेदकर सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६९॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासः शक्त्यामितपराक्रमः। गदां जन्नाह कौन्तेयः क्रोधपर्याकुलेक्षणः॥ ७०॥

#### रुक्मपद्विपतद्धां तां शत्र्णां भयविर्धिनीम् । प्रगृह्याथ नद्न् भीमः शैक्यां सर्वीयसीं गदाम् ॥ ७१ ॥ तरसा चाभिदुद्वाव मणिमन्तं महाबलम् ।

शक्तिकी गहरी चोट लगनेसे महान् धनुर्धर एवं अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमके नेत्र कोधसे व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक ऐसी गदा हाथमें ली, जो शत्रुओंका भय बढ़ानेवाली थी। उसके ऊपर सोनेके पत्र जहे थे। वह सारी-की-सारी लोहेकी बनी हुई और शत्रुओं को नष्ट करनेमें समर्थ थी। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े बेगसे महाबली मणिमान्की ओर दौड़े॥ ७०-७१६॥

#### दीप्यमानं महाशूलं प्रगृह्य मणिमानिष ॥ ७२ ॥ प्राहिणोद् भीमसेनाय वेगेन महता नदन्।

उधर मणिमान्ने भी सिंहनाद करते हुए एक चम-चमाता हुआ महान् त्रिश्चल द्दाथमें लिया और बड़े वेगसे भीमसेनपर चलाया ॥ ७२३ ॥

#### भङ्क्त्वा शूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः॥ ७३॥ अभिदुद्राव तं हन्तुं गरुत्मानिव पन्नगम्।

परंतु गदा युद्धमें कुशल भीमने गदाके अग्रभागसे उस त्रिशूलके टुकड़े-टुकड़े करके मणिमान्को मारनेके लिये उसी प्रकार धावा किया। जैसे किसी सर्पके प्राण लेनेके लिये गरुड उसपर टूट पड़ते हैं ॥ ७३३ ॥

#### सोऽन्तरिक्षमवप्दुत्य विध्य सहसा गदाम्॥ ७४॥



प्रचिक्षेप महावाहुविंनच रणमूर्धनि । सेन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विख्णा वातरंहसा॥ ७५॥

महाबाहु भीमने युद्धके मुहानेपर गर्जना करते हुए सहसा आकाशमें उछलकर गदा धुमायी और उसे वायुके समान वेगसे मणिमान्पर दे मारा, मानो देवराज इन्द्रने किसी दैत्यपर वजका प्रहार किया हो ॥ ७४॥

हत्वा रक्षः क्षितिं प्राप्य कृत्येच निपपात ह । तं राक्षसं भीमवलं भीमसेनेन पातितम् ॥ ७६॥ दद्युः सर्वभूतानि सिंहेनेच गवां पतिम्। तं प्रेक्ष्य निहतं भूमौ हतरोषा निशाचराः। भीममार्तस्यरं कृत्वा जग्मुः प्राचीं दिशं प्रति॥ ७७॥

वह गदा उस राज्ञसके प्राण लेकर भूमिपर मूर्तिमती कृत्याके समान गिर पड़ी । भीमसेनके द्वारा मारे गये उस भयानक शिक्तशाली राक्षसकी सब प्राणियोंने प्रत्यक्ष देखा, मानो सिंहने किसी साँडको मार गिराया हो । उसे मरकर पृथ्वीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व दिशाकी ओर भाग चले ॥ ७६-७७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि मणिमद्वधे षष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत यक्ष्युद्धपर्वमें मणिमान्-वधसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥

## एकषष्टचिधकशततमोऽध्यायः कुवेरका गन्धमादन पर्वतपर आगमन और युधिष्ठिरसे उनकी भेंट

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा बहुविधैः शब्दैनीयमानां गिरेर्गुहाम् । अजातशतुः कौन्तेयो माद्रीपुत्रात्रुभावपि ॥ १ ॥ धौम्यः कृष्णा च विषाश्च सर्वे च सुहृदस्तथा। भीमसेनमपद्यन्तः सर्वे विमनसोऽभवन् ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! उस समय उस पर्वतकी गुफा नाना प्रकारके शब्दों प्रतिध्वनित हो रही थी। वह प्रतिध्वनि सुनकर अजातशत्रु कुन्ती-छुमार युधिष्ठर, दोनों माद्री-पुत्र नकुल सहदेव, पुरोहित धीग्य, द्रीपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुहृद्—ये सभी भीमसेनको न देखनेके कारण बहुत उदास हो गये॥ १-२॥

द्रौपदीमाप्टिंपेणाय सम्प्रधार्य महारथाः। सहिताः सायुधाः शूराः शैलमारुरुहुस्तदा ॥ ३ ॥

तव वे महारथी झूर-वीर द्वीपदीको आर्ष्टिषेणकी देख-रेखमें सींपकर हाथींमें अस्त्र-शस्त्र लिये एक साथ पर्वतपर चढ़ गये॥३॥

ततः सम्प्राप्य शैलात्रं वीक्षमाणा महारथाः। ददशुस्ते महेष्वासा भीमसेनमरिंदमाः॥ ४॥

तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाले वे महाधनुर्धर एवं महारथी वीर उस पर्वतके शिखरपर पहुँचकर जब इधर-उधर दृष्टिपात करने लगे, तब उन्हें भीमसेन दिखायी दिये ॥ ४॥ स्फुरतश्च महाकायान् गतसन्त्वांश्च राक्षसान्।

स्कुरत्रश्च महाकायान् गतसत्त्वाश्च राक्षसान्। महावलान् महासत्त्वान् भीमसेनेन पातितान्॥ ५ ॥

साथ ही उन्होंने भीमसेनके द्वारा मार गिराये हुए महान्. शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षस भी देखे, जिनमेंसे कुछ छटनटा रहे थे और कुछ मरे पड़े थे॥ ५॥



गुगुभे स महावाहुर्गदाखङ्गधनुर्धरः। निहत्य समरे सर्वान् दान्वान् मघवानिव्॥ ६॥

उस समय गदाः खङ्ग और धनुप धारण किये महावाहु भीमसेन समरभूमिमें सम्पूर्ण दानवींका संहार करके खड़े हुए देवराज इन्द्रके समान शोभा पा रहे थे॥ ६॥

ततस्ते भ्रातरं दृष्ट्वा परिष्वज्य महारथाः। तत्रोपविविद्युः पार्थाः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम्॥ ७॥

तव वे उत्तम आश्रयको प्राप्त हुए महारथी पाण्डव भाई भीमतेनको हृदयते लगाकर उनके पास ही वैठ गये ॥ तैश्चतुर्भिर्महेष्वासैर्गिरिश्टङ्गमशोभत । लोकपालैर्महाभागैर्दिवं देववरैरिव ॥ ८ ॥

जैसे महान् भाग्यशाली देवश्रेष्ठ इन्द्र आदि लोकपालेंके द्वारा स्वर्गलोककी शोभा होती है, उसी प्रकार उन चार महा-धनुर्धर बन्धुओंसे उस समय वह पर्वत-शिखर सुशोभित हो रहा था ॥ ८॥

कुवेरसद्नं दृष्ट्वा राक्षसांश्च निपातितान्। भ्राता भ्रातरमासीनमत्रवीत् पृथिवीपतिः॥ ९॥

राजा युधिष्ठिरने कुवेरका भवन देखकर और मारे गये राक्षसोंकी ओर दृष्टिपात करके अपने पास बैठे हुए भाई भीमसेनसे कहा ॥ ९॥

युधिष्ठिर उवाच

साहसाद्यदि वा मोहाद्भीम पापमिदं कृतम्। नैतत् ते सददां वीर मुनेरिव मृषा वधः॥१०॥

युधिष्ठिर योळे — वीर भीमसेन ! तुमने दुःसाहसवश अथवा मोहके कारण जो यह पापकर्म किया है, वह मुनि-वृत्तिसे रहनेवाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षसोंका यह संहार व्यर्थ ही किया गया है ॥ १०॥

राजद्विष्टं न कर्तव्यमिति धर्मविदो विदुः। त्रिद्शानामिदं द्विष्टं भीमसेन त्वया ऋतम्॥ १९॥

भीमसेन ! धर्मज पुरुष यह जानते और मानते हैं कि राजद्रोहका कार्य नहीं करना चाहिये; परंतु तुमने तो न केवल राजद्रोहका अपितु देवताओं के भी द्रोहका कार्य किया है॥ अर्थधर्मावना दृत्य यः पापे कुरुते मनः।

कर्मणां पार्थ पापानां स फलं चिन्दते ध्रुवम् । पुनरेचं न कर्तव्यं मम चेदिच्छिसि वियम् ॥ १२॥ पार्थ ! जो अर्थ और धर्मका अनादर करके पापमें मन

लगाता है, उसे अपने पापकमोंका फल अवस्य प्राप्त होता है। यदि तुम वहीं कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय लगे, तो आजसे फिर कभी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिये॥ १२॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्त्वा स धर्मात्मा भ्राता भ्रातरमच्युतम् । अर्थतत्त्वविभागज्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः॥१३॥ विरराम महातेजास्तमेवार्थं विचिन्तयन् ।

वैराम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मात्मा भाई महातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अर्थतस्वके विभागको ठीक-ठीक जाननेवाले थे । वे धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले अपने भाई भीमसेनसे उपर्युक्त वार्ते कहकर चुप हो गये और उसी विषयपर वार-वार विचार करने लगे ॥ १३६ ॥

ततस्ते हतशिष्टा ये भीमसेनेन राक्षसाः॥१४॥ सहिताः प्रत्ययम्त कुवेरसद्नं प्रति। उधर भीमसेनकी मारसे बचे हुए राक्षस एक साथ हो कुवेरके भवनमें गये ॥ १४६ ॥

ते जवेन महावेगाः प्राप्य वैश्ववणालयम् ॥ १५ ॥ भीममार्तस्वरं चक्रुभीमसेनभयार्दिताः । न्यस्तरास्त्रायुधाः क्रान्ताःशोणिताकतनुच्छदाः॥१६॥

वे महान् वेगशाली तो थे ही तीव्र गतिसे धनाध्यक्षके महलमें पहुँचकर भयंकर आर्तनाद करने लगे। भीमसेनका भय उस समय भी उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ चुके थे एवं थके हुए थे। उनके कवच खूनसे लथपथ हो गये थे॥ १५-१६॥



प्रकीर्णमूर्धजा राजन् यक्षाधिपतिमन्नुवन् । गदापरिघनिस्त्रिशतोमरप्रासयोधिनः ॥१७॥ राक्षसा निह्ताः सर्वे तव देव पुरःसराः।

राजन् ! अपने सिरके वाल विखेरे हुए वे राक्षस यक्ष-राज कुवेरसे इस प्रकार बोले—'देव ! आपके भी सभी राक्षसः जो युद्धमें सदा आगे रहते और गदाः परिघः खङ्गः तोमर तथा प्रास आदिके युद्धमें कुशल थे, मार डाले गये ॥१७६॥ प्रमुख तरसा शैलं मानुपेण धनेश्वर ॥ १८॥ एकेन सहिताः सङ्घये रणे कोधवशा गणाः ।

'धनेश्वर ! एक मनुष्यने बलपूर्वक इस पर्वतको रौंद डाला है और युद्धमें क्रोधवश नामक राक्षसगर्णोको मार भगाया है ॥ १८६ ॥ प्रवरा राक्षसेन्द्र।णां यक्षाणां च नराधिप ॥ १९ ॥ शेरते निहता देव गतसत्त्वाः परासवः। लब्धशेषा वयं युक्ता मणिमांस्ते सखा हतः ॥ २० ॥

'नरेश्वर! राक्षसों और यक्षोंमं जो प्रमुख बीर थे, वे आज उत्साहरूत्य तथा निष्पाण होकर रणभूमिमें सो रहे हैं। हमलोग उसके कृपा-प्रसादसे छूट गये हैं; परंतु आपके सखा राक्षस मणिमान् मार डाले गये हैं॥ १९-२०॥

मानुषेण कृतं कर्म विधत्स्य यदनन्तरम्। स तच्छुत्वा तु संक्रुद्धः सर्वयक्षगणाधिषः॥ २१॥ कोपसंरक्तनयनः कथमित्यत्रवीद् वचः।

'यह सब कार्य एक मनुष्यने किया है। इसके बाद जो करना उचित हो, वह कीजिये।' राक्षसोंकी यह बात सुनकर समस्त यक्षगणोंके स्वामी कुवेर कुपित हो उठे। क्रोधसे उनकी आँखें लाल हो गर्या। वे सहसा बोल उठे 'यह कैसे सम्भव हुआ ?'॥ २१ है॥

द्वितीयमपराध्यन्तं भीमं श्रुत्वा धनेश्वरः॥ २२॥ चुकोध यक्षाधिपतिर्युज्यतामिति चात्रवीत्।

भीमने यह दूसरा अपराध किया है, यह सुनकर धना-ध्यक्ष यक्षराजके क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, 'रथ जोतकर ले आओ' ॥ २२ई ॥

अथाभ्रघनसंकारां गिरिश्टङ्गमिबोच्छितम् ॥ २३ ॥ रथं संयोजयामासुर्गन्धवेँहेँममालिभिः । तस्य सर्वगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः ॥ २४ ॥ तेजोबलगुणोपेता नानारत्तविभूपिताः । शोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाद्युगाः ॥ २५ ॥

फिर तो सेवकोंने सुनहरे बादलोंकी घटाके सहश विशाल पर्वत-शिखरके समान ऊँचा रथ जोतकर तैयार किया । उसमें सुवर्णमालाओंसे विभूषित गन्धवंदेशीय घोड़े जुते हुए थे। वे सर्वगुणसम्पन्न उत्तम अश्व तेज्ञात्वी, वलवान् और अश्वोचित गुणोंसे युक्त थे। उनकी आँखों निर्मल थीं और उन्हें नाना प्रकारके रत्नमय आभूषण पहनाये गये थे। रथमें जुते हुए वे शोभाशाली अश्व शीधगामी थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो वे अभी सब कुछ लाँच जायाँगे॥

हेवयामासुरन्योन्यं हेपितैर्विजयावहैः। स्र तमास्थाय भगवान् राजराजो महारथम्॥ २६॥ प्रययौ देवगन्धर्वैः स्तुयमानो महायुतिः।

उन अश्वींके हिनहिनानेकी आवाज विजयकी सूचना देनेवाली थी। उनमेंते प्रत्येक अश्व स्वयं हिनहिनाकर दूसरेको भी इसके लिये प्रेरणा देता था। उस विशाल रथपर आरूढ़ हो महातेजस्वो राजाधिराज भगवान् कुवेर देवताओं और गन्धवाँके मुखले अग्नो स्तुति सुनते हुए चले॥ २६६ ॥ तं प्रयान्तं महात्मानं सर्वे यक्षा धनाधिपम् ॥ २७ ॥

धनाध्यक्ष महामना कुवेरके प्रस्थान करनेपर समस्त यक्षंभी उसके साथ चले॥ २७॥

रक्ताक्षा हेमसंकाशा महाकाया महावलाः। सायुधा बद्धनिस्त्रिशा यक्षा दशशतावराः॥ २८॥

उन सबके नेत्र लाल थे। शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान थी। वे सभी महाकाय और महाबली थे। वे सब तलवार बाँधे अस्त्र-शस्त्रींसे सुसज्जित थे। उनकी संख्या एक हजारसे कम नहीं थी॥ २८॥

ते जवेन महावेगाः प्रवमाना विहायसा। गन्धमादनमाजग्मुः प्रकर्षन्त इवाम्बरम्॥२९.॥

वे महान् वेगशाली यक्ष आकाशमें उड़ते हुए गन्धमादन पर्वतपर आये, मानो समूचे आकाश-मण्डलको खींचे लेरहे हों॥ तत् केसरिमहाजालं धनाधिपतिपालितम्। कुवेरं च महात्मानं यक्षरक्षोगणावृतम्॥ ३०॥ दृहशुर्हप्ररोमाणः पाण्डवाः प्रियदर्शनम्। कुवेरस्तु महासत्त्वान् पाण्डोः पुत्रान् महारथान्॥३१॥ आत्तकार्मुकनिस्त्रिशान् दृष्ट्वाप्रीतोऽभवत् तदा। देवकार्यं चिकीर्षन् स हृदयेन तुतोष ह॥३२॥

धनाध्यक्ष कुवेरके द्वारा पालित घोड़ोंके उस महा-समुदायको तथा यक्ष-राक्षसोंसे घिरे हुए प्रियदर्शन महामना कुवेरको भी पाण्डवोंने देखा । देखकर उनके अङ्गोंमें रोमाञ्च हो आया । इधर कुवेर भी धनुप और तलवार लिये शक्ति-शाली महारथी पाण्डु-पुत्रोंको देखकर बड़े प्रसन्न हुए । कुवेर देवताओंका कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिये मन-ही-मन पाण्डवोंसे बहुत संतुष्ट हुए ॥ २०–२२ ॥

ते पक्षिण इवापेनुगिरिश्टङ्गं महाजवाः । तस्थुस्तेषां समभ्यारो धनेश्वरपुरःसराः ॥ ३३ ॥

वे कुवेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष-राक्षस पक्षीकी तरह उड़कर गन्धमादन पर्वतके शिखरपर आये और पाण्डवींके समीप खड़े हो गये॥ ३३॥

ततस्तं हृष्टमनसं पाण्डवान् प्रति भारत । समीक्ष्य यक्षगन्धर्वा निर्विकारमवस्थिताः ॥ ३४ ॥

जनमेजय ! पाण्डवोंके प्रति कुवेरका मन प्रसन्न देखकर यक्ष और गन्धर्व निर्विकार-भावते खड़े रहे ॥ ३४ ॥

पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणम्य धनदं प्रभुम् । नकुलः सहदेवश्च धर्मपुत्रश्च धर्मवित् ॥ ३५ ॥ अपराद्धमिवात्मानं मन्यमाना महारथाः । तस्थुः प्राञ्जलयः सर्वे परिवार्य धनेश्वरम् ॥ ३६ ॥

धर्मज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव—ये महारथी महामना पाण्डव भगवान् कुवेरको प्रणाम करके अपनेको अपराधी सा मानते हुए उन्हें सब ओरसे घेरकर हाथ जोड़े खड़े रहे ॥ ३५-३६ ॥

स द्यासनवरं श्रीमत् पुष्पकं विश्वकर्मणा। विहितं चित्रपर्यन्तमातिष्ठत धनाधिपः॥३७॥

धनाध्यक्ष कुवेर विश्वकर्माके बनाये हुए सुन्दर एवं श्रेष्ठ विमान पुष्पकपर विराजमान थे। वह विमान विचित्र निर्माणकौशलकी पराकाष्ठा था॥ ३७॥

तमासीनं महाकायाः शङ्ककर्णा महाजवाः। उपोपचिविशुर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः॥३८॥ शतशश्चापि गन्धर्वास्तथैवाप्सरसां गणाः। परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवाः शतकतुम्॥३९॥

विमानगर बैठे हुए कुबेरके पास कील-जैसी कानवाले तीव वेगशाली विशालकाय सहस्रों यक्ष-राक्षस भी बैठे थे। जैसे देवता इन्द्रको घेरकर खड़े होते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों गन्धर्व और अप्सराओं के गण कुबेरको सब ओरसे घेरकर खड़े थे॥॥ ३८-३९॥

काञ्चनीं शिरसा विश्रद्ध भीमसेनः स्नजं शुभाम्। पाशसङ्गधनुष्पाणिरुदैक्षत धनाधिपम् ॥ ४०॥

अपने मस्तकपर सुवर्णकी सुन्दर माला धारण किये और हार्थोंमें खड़ा, पाश तथा धनुष लिये भीमसेन धनाध्यक्ष कुवेरकी ओर देख रहे थे ॥ ४०॥

भीमसेनस्य न ग्लानिर्विक्षतस्यापि राक्षसैः। आसीत् तस्यामवस्थायां कुवेरमपि पदयतः॥ ४१॥

भीमसेनको राक्षसोंने बहुत घायल कर दिया था। उस अवस्थामें भी कुवेरको देखकर उनके मनमें तिनक भी ग्लानि नहीं होती थी॥ ४१॥

आददानं शितान् बाणान् योद्धकाममवस्थितम्। दृष्टा भीमं धर्मसुतमत्रवीन्तरवाहनः॥ ४२॥

भीमसेन हाथोंमें तीखे बाण लिये उस समय भी युद्धके लिये तैयार खड़े थे। यह देख नरवाहन कुवेरने धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे कहा—॥ ४२॥

विदुस्त्वां सर्वभूतानि पार्थ भूतिहते रतम्। निर्भयश्चापि शैलाग्रे वस त्वं भ्रातृभिः सह ॥ ४३ ॥

'कुन्तीनन्दन ! तुम सदा सब प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हो, यह बात सब प्राणी जानते हैं । अतः तुम अपने माइयोंके साथ इस शैल-शिखरपर निर्मय होकर रहो ॥

न च मन्युस्त्वया कार्यो भीमसेनस्य पाण्डव । कालेनेते हताः पूर्वे निमित्तमनुजस्तव ॥ ४४ ॥

'पाण्डुनन्दन! तुम्हें भीमसेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये। ये यक्ष और राक्षस कालके द्वारा पहले ही मारे गये थे। तुम्हारे भाई तो इसमें निमित्तमात्र हुए हैं॥ ४४॥ बीडा चात्र न कर्तव्या साहसं यदिषं कृतम्। दृष्टश्चापि सुरैः पूर्वं विनाशो यक्षरक्षसाम्॥ ४५॥

'भीमसेनने जो यह दुःसाहर का कार्य किया है, इसके लिये तुम्हें लिजत नहीं होना चाहिये; क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों-का यह विनाश देवताओं को पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था।। न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतर्पभ। कर्मणा भीमसेनस्य मम तुष्टिरभूत् पुरा॥ ४६॥

'भरतश्रेष्ठ ! भीमसेनपर मेरा क्रोध नहीं है। मैं इनपर प्रसन्न हूँ । भीमसेनके कार्यसे मुझे पहले भी प्रसन्नता प्राप्त हो चुकी है' ॥ ४६ ॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तवा तु राजानं भीमसेनमभाषत । नैतन्मनसि मे तात वर्तते कुरुसत्तम ॥ ४७ ॥ यदिदं साइसं भीम कृष्णार्थे कृतवानसि । मामनादत्य देवांश्च विनाशं यक्षरक्षसाम् ॥ ४८ ॥ स्वबाहुबलमाश्चित्य तेनाहं प्रीतिमांस्त्विय । शापादद्य विनिर्मुको घोरादसि वृकोद्र ॥ ४९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर कुवेरने भीमसेनसे कहा—'तात ! कुक्श्रेष्ठ
भीम ! तुमने द्रौपदीके लिये जो यह साहसपूर्ण कार्य किया है,
इसके लिये मेरे मनमें कोई विचार नहीं है । तुमने मेरी तथा
देवताओंकी अवहेलना करके अपने बाहुबलके भरोसे यक्षों
तथा राक्षसोंका विनाश किया है, इससे तुमपर मैं बहुत प्रसन्न
हूँ । वृकोदर ! आज मैं एक भयंकर शापसे छूट गया हूँ ॥
अहं पूर्वमगस्त्येन कुद्धेन परमर्षिणा ।
शातोऽपराधे किस्मिश्चित् तस्येषा निष्कृतिः कृता ॥५०॥

राप्ता अपराध का स्माश्चत् तस्य वा निष्ठातः छता ॥ ५०॥ दृष्टो हि मम संक्षेराः पुरा पाण्डवनन्दन । न तवात्रापराधोऽस्ति कथंचिदपि पाण्डव ॥ ५१॥

पूर्वकालकी बात है, महर्षि अगस्त्यने किसी अपराध-पर कुपित हो मुझे शाप दे दिया था; उसका तुम्हारे द्वारा निराकरण हुआ। पाण्डव-नन्दन! मुझे पूर्वकालसे ही यह दुःख देखना बदा था। इसमें तुम्हारा किसी तग्ह भी कोई अपराध नहीं है'॥ ५०-५१॥

युधिष्ठिर उवाच

कथं शत्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन महात्मना । श्रोतुमिच्छाम्यहं देव तवैतच्छापकारणम् ॥ ५२ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! महात्मा अगस्त्यने आपको कैसे शाप दे दिया ? देव ! आपको शाप मिलनेका क्या कारण है ? यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ५२ ॥

इदं चाश्चर्यभूतं मे यत् कोधात् तस्य धीमतः । तदैव त्वं न निर्देग्धः सबलः सपदानुगः॥ ५३॥ मुझे इस बातके लिये बड़ा आश्चर्य होता है कि उन बुद्धिमान् महर्षिके कोधसे आप उसी समय अपने सेवकों और सैनिकोंसहित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गये ?॥५३॥

#### धनेश्वर उवाच

देवतानामभूरमन्त्रः कुशवत्यां नरेश्वर । वृतस्तत्राहमगमं महापद्मशतैस्त्रिभिः ॥ ५४ ॥

कुवर बोळे—नरेश्वर ! प्राचीन कालमें कुशवतीमें देवताओंकी मन्त्रणा-सभा बैटी थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं तीन सौ महापद्म यक्षोंके साथ वहाँ गया ॥५४॥ यक्षाणां घोरक्रपाणां विविधायुधधारिणाम्। अध्वन्यहमथापद्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् ॥ ५५॥

अध्वन्यहमथापश्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् ॥ ५५ ॥ अध्वन्यहमथापश्यमगस्त्यमृषिसत्तमम् ॥ ५५ ॥ उम्रं तपस्तप्यमानं यमुनातीरमाश्रितम्। नानापक्षिगणाकीणं पुष्पितद्वमशोभितम्॥ ५६ ॥

वे भयानक यक्ष नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये हुए थे। रास्तेमें मुझे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी दिखायी दिये, जो यमुनाके तटपर कठोर तपस्या कर रहे थे। वह प्रदेश भाँति भाँति-के पश्चियों के न्यास और विकसित वृक्षाविलयों से मुशोभित था॥

तमूर्ध्ववाहुं हुष्ट्वैव सूर्यस्याभिमुखे स्थितम् । ते जोरार्शि दीष्यमानं हुताशनमिवैधितम् ॥ ५७ ॥

महर्षि अगस्य अपनी दोनों बाँहें ऊपर उठाये सूर्यकी ओर मुँह करके खड़े थे। वे तेजोराशि महात्मा प्रज्विति अमिके समान उदीत हो रहे थे॥ ५७॥ राक्षसाधिपतिः श्रीमान् मणिमान्नाम मे सखा। मौर्ष्यादशानभावाच दर्पान्मोहाच पार्थिव॥ ५८॥ न्यष्ठीवदाकारागतो महर्षेस्तस्य मूर्धनि। स कोपान्मामुवाचेदं दिशः सर्वा दहन्निव॥ ५९॥

राजन् ! उन्हें देखकर ही मेरे एक मित्र राक्षसराज श्री-मणिमान्ने मूर्खता, अज्ञान, अभिमान एवं मोहके कारण आकाश-से उन महर्षिके मस्तकपर थूक दिया। तव वे कोधसे मानो सारी दिशाओंको दग्ध करते हुए मुझसे इस प्रकार वोले—॥५८-५९॥

मामवश्चाय दुष्टातमा यस्मादेष सखा तव। धर्षणां कृतवानेतां पदयतस्ते धनेश्वर॥६०॥ तस्मात् सहैभिः सैन्यैस्ते वधं प्राप्यति मानुपात्। त्वं चाप्येभिईतैः सैन्यैः क्लेशं प्राप्येह दुर्मतिः। तमेव मानुषं दृष्ट्वा किल्विषाद् विप्रमोक्ष्यसे॥६१॥

धनेश्वर ! तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखाने मेरी अवहेलना करके तुम्हारे देखते-देखते जो मेरा इस प्रकार तिरस्कार किया है, उसके फल-स्वरूप इन समस्त सैनिकोंके साथ यह एक मनुष्यके हाथसे मारा जायगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो गयी है, अतः इन सब सैनिकोंके मारे जानेपर उनके लिये दु:ख उटानेके पश्चात् तुम फिर उसी मनुष्यका दर्शन करके मेरे शाप एवं पापसे छुटकारा पा सकोगे॥ ६०-६१॥

सैन्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौत्रवलान्वितम्। न शापं प्राप्यते घोरं तत् तवाक्षां करिष्यति ॥ ६२ ॥

्इन सैनिकोंमेंसे जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगाः वह पुत्रः, पौत्र तथा सेनापर लागू होनेवाले इस भयंकर शापके प्रभावसे अलग रहेगां'॥ ६२॥

एप शापो मया प्राप्तः प्राक् तस्माद्दिषसत्तमात्। स भीमेन महाराज भ्रात्रा तव विमोक्षितः॥ ६३॥

महाराज युष्ठिधिर ! पूर्वकालमें उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे यही शाप मुझे प्राप्त हुआ था, जिससे तुम्हारे भाई भीमसेनने छुटकारा दिलाया है ॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि कुबेरदर्शने एकषष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्षयुद्धपर्वमें कुवरदर्शनविषयक एक सौ इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६,९ ॥

## द्विषष्टचिथकशततमोऽध्यायः

कुवेरका युधिष्टिर आदिको उपदेश और सान्त्वना देकर अपने भवनको प्रस्थान

धनद उवाच

युधिष्ठिर धृतिर्दाक्ष्यं देशकालपराकमाः। लोकतन्त्रविधानानामेष पञ्चविधो विधिः॥१॥

कुवेर बोले--युधिष्ठिर ! धैर्य, दक्षता, देश, काल और पराक्रम-ये पाँच लौकिक कार्यों की सिद्धिके हेतु हैं ॥ १॥ धृतिमन्तश्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत । पराक्रमविधानका नरा कृत्युगेऽभवन् ॥ २॥

भारत ! सत्ययुगमें सब मनुष्य धैर्यवान्, अपने-अपने कार्यमें कुशल तथा पराक्रम-विधिके ज्ञाता थे ॥ २ ॥

धृतिमान् देशकालज्ञः सर्वधर्मविधानवित्। क्षत्रियः क्षत्रियश्रेष्ठ प्रशास्ति पृथिवीं चिरम्॥ ३॥

क्षत्रियश्रेष्ठ ! जो क्षत्रिय घैर्यवान्, देश-कालको समझने-वाला तथा सम्पूर्ण धर्मोंके विधानका ज्ञाता है, वह दीर्घकाल-तक इस पृथ्वीका शासन कर सकता है ॥ ३॥

य एवं वर्तते पार्थ पुरुषः सर्वकर्मसु। स लोके लभते वीर यशः प्रेत्य च सद्दतिम्॥ ४॥ देशकालान्तरप्रेप्सुः कृत्वा शकः पराक्रमम्। सम्प्राप्तस्त्रिदिवे राज्यं वृत्रहा वस्त्रभिः सह॥ ५॥ वीर पार्थ ! जो पुरुष इसी प्रकार सब कमों में प्रवृत्त होता है, वह लोकमें सुयरा और परलोकमें उत्तम गति पाता है । देश-कालके अन्तरपर दृष्टि रखनेवाले वृत्रा-सुरविनाशक इन्द्रने वसुओंसहित पराक्रम करके स्वर्गका राज्य प्राप्त किया है ॥ ४-५ ॥

#### यस्तु केवळसंरम्भात् प्रपातं न निरीक्षते। पापात्मा पापबुद्धिर्यः पापमेवानुवर्तते॥ ६॥

जो केवल क्रोधके वशीभृत हो अपने पतनको नहीं देखता है, वह पापबुद्धि पापात्मा पुरुष पापका ही अनुसरण करता है ॥ ६॥

#### कर्मणामविभागज्ञः प्रेत्य चेह विनश्यति । अकालज्ञः सुदुर्मेधाः कार्याणामविशेषवित् ॥ ७ ॥

जो कमोंके विभागको नहीं जानता, समयको नहीं पहचानता और कार्योंके वैशिष्ट्यको नहीं समझता है, वह खोटी बुद्धिवाला मनुष्य इह लोक तथा परलोकमें भी नष्ट ही होता है।। ७॥

#### वृथाऽऽचारसमारम्भः प्रेत्य चेह विनश्यति । साहसे वर्तमानानां निकृतीनां दुरात्मनाम् ॥ ८ ॥

साहसके कार्योंमें लगे हुए ठग एवं दुरात्मा पुरुषोंके उत्तम कमोंका अनुष्ठान इस लोक और परलोकमें भी व्यर्थ नष्टप्राय ही है ॥ ८॥

#### सर्वसामर्थ्यलिप्स्नां पापो भवति निश्चयः। अधर्महोऽवलिप्तश्च बालवुद्धिरमर्पणः॥ ९॥ निर्भयो भीमसेनोऽयं तं शाधि पुरुपर्वभ।

सब प्रकारकी (सांसारिक) सामर्थ्यके इच्छुक मनुष्यों-का निश्चय पापपूर्ण होता है । पुरुपरत युधिष्ठर ! ये भीमसेन धर्मको नहीं जानते, इन्हें अपने बलका बड़ा अभिमान है, इनकी बुद्धि अभी बालकोंकी-सी है तथा ये अत्यन्त कोधी और निर्भय हैं, अतः तुम इन्हें उपदेश देकर काबूमें रक्खो ॥ ९६ ॥

## आर्ष्टिषेणस्य राजर्षेः प्राप्य भूयस्त्वमाश्रमम् ॥ १० ॥ तामिस्रं प्रथमं पक्षं वीतशोकभयो वस ।

नरेश्वर ! अब पुनः तुम यहाँसे राजर्षि आर्ष्टिपेणके आश्रम-पर जाकर कृष्णपक्ष भर शोक और भयसे रहित होकर रहो ॥ १०३ ॥

#### अलकाः सह गन्धर्वेर्यक्षाश्च सह किन्नरैः ॥ ११ ॥ मन्नियुक्ता मनुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः । रक्षिष्यन्ति महाबाहो सहितं द्विजसत्तमैः ॥ १२ ॥

महात्राहु नरश्रेष्ठ ! वहाँ अलकानिवासी यक्ष तथा इस पर्वतपर रहनेवाले सभी प्राणी मेरी आज्ञाके अनुसार गन्धवों और किन्नरोंके साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसहित तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ ११-१२॥ साहसादनुसम्प्राप्तः प्रतिबुध्य वृकोदरः। वार्यतां साध्वयं राजंस्त्वया धर्मभृतां वर ॥ १३॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश ! भीमसेन यहाँ दु:साहस-पूर्वक आये हैं, यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना कर दो, (जिससे ये पुनः कोई अपराध न कर वैठें) ॥ १३॥

#### अतः परं च वो राजन् द्रक्ष्यन्ति वनगोचराः। उपस्थास्यन्ति वो राजन् रक्षिष्यन्ते च वः सदा ॥ १४ ॥

राजन् ! अवसे इस वनमें रहनेवाले सब यक्ष तुमलोगों-की देख-भाल करेंगे, तुम्हारी सेवामें उपस्थित होंगे और सदा तुम सब लोगोंके संरक्षणमें तत्पर रहेंगे ॥ १४॥ तथैव चान्नपानानि खादृनि च बहुनि च।

आहरिष्यन्ति मत्त्रेष्याः सद्दा वः पुरुषर्षभाः ॥ १५॥

पुरुषरत पाण्डवो ! इसी प्रकार हमारे सेवक तुम्हारे लिये वहाँ सदा स्वादिष्ठ अन्न-पान प्रचुर मात्रामें प्रस्तुत करते रहेंगे ॥ यथा जिष्णुर्महेन्द्रस्य यथा वायोर्चुकोदरः । धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्नो निज्ञः सुतः ॥ १६ ॥ आत्मजावात्मसम्पन्नौ यमौ चोभौ यथाश्विनोः। रक्ष्यास्तद्वन्ममापीह यूयं सर्ने युधिष्ठिर ॥ १७ ॥

तात युधिष्ठिर ! जैसे अर्जुन देवराज इन्द्रके, भीमसेन वायुदेवके और तुम धर्मराजके योगवलसे उत्पन्न किये हुए निजी पुत्र होनेके कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो तथा ये दोनों आत्मवलसम्पन्न नकुल-सहदेव जैसे दोनों अश्विनीकुमारों-से उत्पन्न होनेके कारण उनके पालनीय हैं, उसी प्रकार यहाँ मेरे लिये भी तुम सब लोग रक्षणीय हो ॥ १६-१७॥

अर्थतत्त्वविधानत्तः सर्वधर्मविधानवित् । भीमसेनादवरजः फालगुनः कुशली दिवि ॥ १८ ॥

अर्थतत्त्वकी विधिके ज्ञाता और सम्पूर्ण धर्मोंके विधानमें कुशल अर्जुन, जो भीमसेनसे छोटे हैं, इस समय कुशलपूर्वक स्वर्गलोकमें विराज रहे हैं ॥ १८॥

#### याः काश्चन मता लोके खर्ग्याः परमसम्पदः। जन्मप्रभृति ताः सर्वाः स्थितास्तात धनंजये ॥ १९॥

तात ! संसारमें जो कोई भी स्वर्गीय श्रेष्ठ सम्पत्तियाँ मानी गयी हैं, वे सव अर्जुनमें जन्म-कालसे ही स्थित हैं॥ दभो दानं बलं बुद्धिर्ह्धीर्धृतिस्तेज उत्तमम्।

#### दमी दानं बलं बुद्धिहीं धृतिस्तेज उत्तमम्। एतान्यपि महासत्त्वे स्थितान्यमिततेजसि ॥ २०॥

अमित तेजस्वी और महान् सस्वशाली अर्जुनमें दम (इन्द्रिय-संयम), दान, बल, बुद्धि, लजा, धैर्य तथा उत्तम तेज—ये सभी सद्गुण विद्यमान हैं॥ २०॥

न मोहात् कुरुते जिष्णुःकर्म पाण्डव गहितम् । न पार्थस्य मृषोक्तानि कथयन्ति नरा नृषु ॥ २१ ॥ पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे भाई अर्जुन कभी मोहवश निन्दित कर्म नहीं करते । मनुष्य आपसमें कभी अर्जुनके मिथ्या-भाषणकी चर्चा नहीं करते हैं ॥ २१॥

स देविपतृगन्धवैंः कुरूणां कीर्तिवर्धनः । मानितः कुरुतेऽस्त्राणि राकसद्मनि भारत ॥ २२ ॥

भारत ! कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले अर्जुन इन्द्रभवन-में देवताओं पितरों तथा गन्धवोंसे सम्मानित हो अस्त्र-विद्याका अभ्यास करते हैं ॥ २२ ॥

योऽसौ सर्वान् महीपालान् धर्मेण वशमानयत्। स शान्तनुर्महातेजाः पितुस्तव पितामहः॥ २३॥ प्रीयते पार्थे पार्थेन दिवि गाण्डीवधन्वना। सम्यक् चासौ महावीर्यः कुलधुर्येण पार्थिवः॥ २४॥

पार्थ ! जिन्होंने सब राजाओंको धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया था, वे महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा सदाचारपरायण महाराज शान्तनु, जो तुम्हारे पिताके पितामह थे, स्वर्गलोकमें कुरुकुलधुरीण गाण्डीवधारी अर्जुनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं ॥ २३-२४॥

पितृन् देवानृषीन् विप्रान् पूजियत्वा महातपाः। सप्त मुख्यान् महामेधानाहरद् यमुनां प्रति ॥ २५ ॥ अधिराजः स राजंस्त्वां शान्तनुः प्रिवतामहः। स्वर्गजिच्छक्रलोकस्थः कुशलं परिपृच्छति ॥ २६ ॥

महातपस्वी शान्तनुने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करके यमुना-तटपर सात बड़े-बड़े अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया था । राजन् ! वे तुम्हारे प्रश्तिमह राजाधिराज शान्तनु स्वर्गलोकको जीतकर उसीमें निवास करते हैं । उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी ॥ २५-२६ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

पतच्छुत्वा तु वचनं धनदेन प्रभाषितम्। पाण्डवाश्च ततस्तेन वभूवुः सम्प्रहर्षिताः॥ २७॥ ततः शक्तिं गदां खङ्गं धनुश्च भरतर्षभः। प्राध्वं कृत्वा नमश्चके कुवेराय वृकोदरः॥ २८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुवेरकी कही हुई ये वार्ते सुनकर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । तदनन्तर भरतकुल-भूषण भीमसेनने उठायी हुई शक्ति, गदा, खड्न और धनुषको नीचे करके कुवेरको नमस्कार किया ॥ २७-२८ ॥

ततोऽत्रवीद् धनाध्यक्षः शरण्यः शरणागतम् । मानहा भव शत्रुणां सुहृदां नन्दिवर्धनः ॥ २९॥

तव शरण देनेवाले धनाध्यक्ष कुवेरने अपनी शरणमें आये हुए भीमसेनसे कहा—'पाण्डुनन्दन!तुम शत्रुओंका मान मर्दन और सुहुदोंका आनन्द वर्धन करनेवाले बनो ॥ २९॥

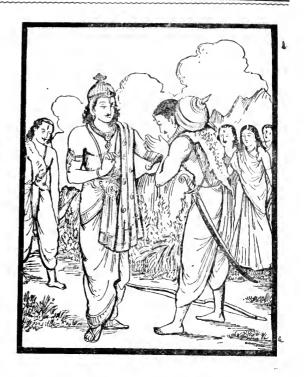

स्वेषु वेदमसु रम्येषु वसतामित्रतापनाः। कामान्न परिहास्यन्ति यक्षा वो भरतर्षभाः॥३०॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले भरतकुल-भूषण पाण्डवो ! तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रमोंमें निवास करो । यक्ष लोग तुम्हारी अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्तिमें वाधा नहीं डालेंगे ॥ श्रीष्टमेस्य गडाकेशः कतात्वः प्रत्योद्यति ।

शीव्रमेव गुडाकेशः कृतास्त्रः पुनरेष्यति । साक्षान्मघवता सृष्टः सम्प्राप्स्यति धनंजयः ॥ ३१॥ भनदाविजयी अर्जुन अस्त्र-विद्या सीखकर साक्षात् इन्द्रके

भेजनेपर शीघ ही यहाँ आवेंगे और तुम सब लोगोंसे मिलेंगे'
प्वमुत्तमकर्माणमनुशिष्य युधिष्टिरम्।
स्वेतं गिरिवरश्रेष्ठं प्रययौ गुह्यकाधिपः ॥३२॥

इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्ठिरको उपदेश देकर यक्षराज कुवेर गिरिश्रेष्ठ कैलासको चले गये ॥ ३२ ॥ तं परिस्तोमसंकीर्णैर्नानारत्नविभूषितैः । यानैरनुययुर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ॥ ३३ ॥

उनके पीछे सहस्रों यक्ष और राक्षस भी अपने-अपने वाहर्नोपर आरूढ़ हो चल दिये । उनके वे वाहन नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित थे और उनकी पीठपर बहुरंगे कम्यल आदि कसे हुए थे ॥ ३३॥

पिक्षणामिव निर्धोषः कुवेरसद्दनं प्रति। वभूव परमाश्वानामैरावतपथे यथा॥३४॥

जैसे इन्द्रपुरीके मार्गपर चलनेवाले विविध वाहनोंका कोलाहल सुनायी पड़ता है, उसी प्रकार कुवेरभवनके प्रति यात्रा करनेवाले उत्तम अश्वोंका शब्द ऐसा जान पड़ता था, मानो पक्षी उड़ रहे हों ॥ ३४॥ ते जग्मुस्तूर्णमाकाशं धनाधिपतिवाजिनः। प्रकर्षन्त इवाभ्राणि पिबन्त इव मारुतम्॥३५॥

धनाध्यक्ष कुवेरके वे घोड़े अपने साथ बादलोंको खींचते और वायुको पीते हुए-से तीव्र गतिसे आकाशमें उड़ चले ॥ ततस्ता ने शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्। अपाकृष्यन्त शैलाग्राद्धनाधिपतिशासनात्॥ ३६॥

तदनन्तर कुवेरकी आज्ञासे राक्षसोंके वे निर्जीव शरीर उस पर्वत-शिखरसे दूर हटा दिये गये ॥ ३६ ॥ तेषां हि शापकालः स कृतोऽगस्त्येन धीमता। समरे निहतास्तसाच्छापस्यान्तोऽभवत् तदा॥ ३७॥ पाण्डवाश्च महात्मानस्तेषु वेश्मसु तां क्षपाम्। सुखमूषुर्गतोद्वेगाः पृजिताः सर्वराक्षसैः॥ ३८॥

बुद्धिमान् अगस्त्यने यक्षोंके लिये शापकी वही अविधि निश्चित की थी। जब वे युद्धमें मारे गये, तब उनके शापका अन्त हो गया। महामना पाण्डव अपने उन आश्रमोंमें सम्पूर्ण राक्षसोंसे पूजित एवं उद्देग-शून्य होकर सुखसे रात्रि व्यतीत करने लगे॥ ३७-३८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि कुवेरवाक्ये द्विषष्टग्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्षयुद्धपर्वमें कुबेरवाक्य-विषयक एक सौ बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥



## त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

धौम्यका युधिष्ठिरको मेरु पर्वत तथा उसके शिखरोंपर स्थित ब्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानोंका लक्ष्य कराना और सूर्य-चन्द्रमाकी गति एवं प्रभावका वर्णन

वेशम्पायन उवाच

ततः सूर्योदये धौम्यः कृत्वाऽऽिक्षकमरिदम। आर्ष्टिपेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवर्तत॥१॥

वेशम्पायनजी कहते हैं —शत्रुदमन नरेश! तदनन्तर स्योदय होनेपर आर्ष्टिषणसहित धौम्यजी नित्यकर्म पूरा करके पाण्डवोंके पास आये॥ १॥

तेऽभिवाद्याप्टिंपेणस्य पादौ धौम्यस्य चैव ह। ततः प्राञ्जलयः सर्वे ब्राह्मणांस्तानपूजयन्॥ २॥

तव समस्त पाण्डवोंने आर्ष्टिवेण तथा धौम्यके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणोंका पूजन किया ॥ २ ॥ ततो युधिष्ठिरं धौम्यो गृहीत्वा दक्षिणे करे। प्राचीं दिशमभिष्ठेक्ष्य महर्षिरिदमव्रवीत् ॥ ३ ॥

तदनन्तर महर्षि धौम्यने युधिष्ठिरका दाहिना हाथ पकड़कर पूर्व दिशाकी ओर देखते हुए कहा—॥ ३॥ असौ सागरपर्यन्तां भूमिमावृत्य तिष्ठति। शौलराजो महाराज मन्दरोऽति विराजते॥ ४॥

'महाराज! वह पर्वतराज मन्दराचल प्रकाशित हो रहा है, जो समुद्रतककी भूमिको घेरकर खड़ा है ॥ ४॥ इन्द्रदेश्रवणाचेतां दिशं पाण्डव रक्षतः। पर्वतैश्र वनान्तेश्च काननैश्चैव शोभिताम्॥ ५॥

'पाण्डुनन्दन ! पर्वतों, वनान्त प्रदेशों और काननोंसे सुशोभित इस पूर्व दिशाकी रक्षा इन्द्र और कुवेर करते हैं॥ ५॥ पतदाहुर्महेन्द्रस्य राज्ञो वैश्रवणस्य च । ऋषयः सर्वधर्मज्ञाः सद्म तात मनीपिणः ॥ ६ ॥ अतश्चोद्यन्तमादित्यमुपतिष्टन्ति वै प्रजाः । ऋषयश्चापि धर्मज्ञाःसिद्धाःसाध्याश्च देवताः॥ ७ ॥

'तात! सब धर्मोंके ज्ञाता मनीषी महर्षि इस दिशाको देवराज इन्द्र तथा कुवेरका निवासस्थान कहते हैं। इधरसे ही उदित होनेवाले सूर्यदेवकी समस्त प्रजा, धर्मज्ञ ऋषि, सिद्ध महात्मा तथा साध्य देवता उपासना करते हैं॥ ६-७॥ यमस्तु राजा धर्मज्ञः सर्वप्राणभृतां प्रभुः। प्रेतसन्त्वर्गातं होनां दक्षिणामाश्चितो दिशम्॥ ८॥

'समस्त प्राणियोंके ऊपर प्रभुत्व रखनेवाले धर्मश्र राजा यम इस दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं। इसमें मरे हुए प्राणी ही जा सकते हैं॥ ८॥ एतत् संयमनं पुण्यमतीवाद्धतद्शीनम्। प्रेतराजस्य भवनमृद्धया परमया युतम्॥ ९॥

भ्रेतराजका यह निवासस्थान अत्यन्त समृद्धिशाली, परम पवित्र तथा देखनेमें अद्भुत है। राजन् ! इसका नाम संयमन (या संयमनीपुरी) है॥ ९॥ यं प्राप्य सविता राजन् सत्येन प्रतितिष्ठति। अस्तं पर्वतराज्ञानमेतमाहुमैनीपिणः॥ १०॥ पतं पर्वतराज्ञानं समुद्रं च महोद्धिम्। आवसन् वरुणो राजा भूतानि परिरक्षति॥ ११॥

'राजन् ! जहाँ जाकर भगवान् सूर्य सत्यसे प्रतिष्ठित होते हैं, उस पर्वतराजको मनीषी पुरुष अस्ताचल कहते हैं। गिरि- राज अस्ताचल और महान् जलराशिसे भरे हुए समुद्रमें रहकर राजा वरुण समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं॥ १०-११॥ उदीचीं दीपयन्नेष दिशां तिष्ठति वीर्यवान्। महामेधर्महाभाग शिवो ब्रह्मविदां गतिः॥ १२॥

'महाभाग ! यह अत्यन्त प्रकाशमान महामेर पर्वत दिखायी देता है, जो उत्तर दिशाको उद्घासित करता हुआ खड़ा है। इस कल्याणकारी पर्वतपर ब्रह्मवेत्ताओंकी ही पहुँच हो सकती है॥ १२॥

यस्मिन् ब्रह्मसद्दचैव भूतात्मा चावतिष्ठते । प्रजापतिः स्जन् सर्वे यत् किञ्चिजङ्गमागमम् ॥ १३ ॥

'इसीपर ब्रह्माजीकी सभा है, जहाँ समस्त प्राणियोंके आत्मा ब्रह्मा स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करते हुए नित्य निवास करते हैं ॥ १३॥

यानाहुर्वहाणः पुत्रान् मानसान् दक्षसप्तमान्। तेषामपि महामेरुः शिवं स्थानमनामयम्॥१४॥

'जिन्हें ब्रह्माजीका मानसपुत्र बताया जाता है और जिनमें दक्षप्रजापतिका स्थान सातवाँ है, उन समस्त प्रजापतियोंका भी यह महामेरु पर्वत ही रोग-शोकसे रहित सुखद स्थान है ॥ १४ ॥

अत्रैय प्रतितिष्ठन्ति पुनरेवोदयन्ति च। सप्त देवपेयस्तात वसिष्ठप्रमुखाः सदा॥१५॥

'तात! विषष्ठ आदि सात देविष इन्हीं प्रजापितमें छीन होते और पुनः इन्हींसे प्रकट होते हैं ॥ १५ ॥ देशं विरजसं पद्य मेरोः शिखरमुत्तमम्। यत्रात्मतृष्तिरध्यास्ते देवैः सह पितामहः ॥ १६ ॥

्युधिष्टिर ! महका वह उत्तम शिखर देखो, जो रजोगुण-रिहत प्रदेश है, वहाँ अपने आपमें तृप्त रहनेवाले देवताओंके साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं ॥ १६ ॥

यमाहुः सर्वभूतानां प्रकृतेः प्रकृति ध्रुवम्। अनादिनिधनं देवं प्रभुं नारायणं परम्॥ १७॥ ब्रह्मणः सदनात् तस्य परं स्थानं प्रकाशते। देवा अपि न पदयन्ति सर्वतेजोमयं ग्रुभम्॥ १८॥ अत्यर्कानलदीप्तं तत् स्थानं विष्णोर्महात्मनः। स्ययेव प्रभया राजन् दुष्पेक्ष्यं देवदानवैः॥ १९॥

भी समस्त प्राणियोंकी पञ्चभ्तमयी प्रकृतिके अक्षय उपा-दान हैं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष अनादि अनन्त दिव्य-स्वरूप परम प्रभु नारायण कहते हैं, उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोकसे भी ऊपर प्रकाशित हो रहा है। देवता भी उन सर्वतेजोमय ग्रुभस्वरूप भगवान्का सहज ही दर्शन नहीं कर पाते। राजन् ! परमारमा विष्णुका वह स्थान सूर्य और अग्निसे भी अधिक तेजस्वी है और अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है। देवताओं और दानवोंके लिये उसका दर्शन अत्यन्त कठिन है॥ १७—१९॥

प्राच्यां नारायणस्थानं मेरावतिविराजते । यत्र भूतेश्वरस्तात सर्वेष्ठकृतिरात्मभूः ॥ २० ॥ भासयन् सर्वभूतानि सुश्चियाभिविराजते । नात्र ब्रह्मर्षयस्तात कुत एव महर्षयः ॥ २१ ॥ प्राप्तुवन्ति गर्ति होतां यतीनां भावितात्मनाम् । न तं ज्योतींवि सर्वाणि प्राप्य भासन्ति पाण्डव ॥ २२ ॥

'तात ! पूर्व दिशामें मेहपर ही भगवान् नारायणका स्थान मुशोभित हो रहा है, जहाँ सम्पूर्ण भ्तोंके स्वामी तथा सबके उपादान कारण स्वयंभू भगवान् विष्णु अपने उत्कृष्ट तेजसे सम्पूर्ण भूतोंको प्रकाशित करते हुए विराजमान होते हैं। वहाँ यत्नशील ज्ञानी महात्माओंकी ही पहुँच हो सकती है। उस नारायण-धाममें ब्रह्मपियोंकी भी गति नहीं है। फिर महर्षि तो वहाँ जा ही कैसे सकते हैं। पाण्डुनन्दन ! सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ भगवान्के निकट जाकर अपना तेज स्वो बैटते हैं—उनमें पूर्ववत् प्रकाश नहीं रह जाता है।। २०—२२॥

खयं प्रभुरचिन्त्यात्मा तत्र द्यतिविराजते । यतयस्तत्र गच्छन्तिभक्त्यानारायणं हरिम् ॥ २३ ॥

'साक्षात् अचिन्त्यस्वरूप भगवान् विष्णु ही वहाँ विराजित होते हैं । यत्नशील महात्मा भक्तिके प्रभावसे वहाँ भगवान् नारायणको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

परेण तपसा युक्ता भाविताः कर्मभिः शुभैः। योगसिद्धाः महात्मानस्तमोमोहविवर्जिताः॥ २४॥ तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति भारत। खयम्भुवं महात्मानं देवदेवं सनातनम्॥ २५॥

भारत ! जो उत्तम तपस्यासे युक्त हैं और पुण्यकमोंके अनुष्ठानसे पवित्र हो गये हैं, वे अज्ञान और मोहसे रहित योग-सिद्ध महात्मा उस नारायण-धाममें जाकर फिर इस संसारमें नहीं छौटते हैं। अपि तु स्वयंभू एवं सनातन परमात्मा देवदेव विष्णुमें छीन हो जाते हैं॥ २४-२५॥

स्थानमेतन्महाभाग ध्रवमक्षयमव्ययम्। ईश्वरस्य सदा द्येतत् प्रणमात्र युधिष्ठिर॥२६॥

'महाभाग युधिष्ठिर ! यह परमेश्वरका नित्यः अविनाशी और अविकारी स्थान है । तुम यहींसे इसको प्रणाम करो ॥ एनं त्यहरहर्मेरुं सूर्याचन्द्रमस्तौ ध्रुवम् । प्रदक्षिणमुपावृत्य कुरुतः कुरुनन्दन ॥ २७ ॥ ज्योतींषि चाष्यशेषेण सर्वाण्यनघ सर्वतः। परियान्ति महाराज गिरिराजं प्रदक्षिणम् ॥ २८ ॥ 'कुरुनन्दन! सूर्य और चन्द्रमा प्रतिदिन इस निश्चल मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं । पापसून्य महाराज! सम्पूर्ण नक्षत्र भी गिरिराज मेरुकी सर्वतोभावेन परिक्रमा करते हैं ॥ २७-२८॥

#### एतं ज्योतींिय सर्वाणि प्रकर्षन् भगवानिय । कुरुते वितमस्कर्मा आदित्योऽभिप्रदक्षिणम् ॥२९॥

'अन्धकारका निवारण करना ही जिनका मुख्य कर्म है, वे भगवान् सूर्य भी सम्पूर्ण ज्योतियोंको अपनी ओर खींचते हुए इस मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हैं ॥ २९॥

अस्तं प्राप्य ततः संध्यामतिक्रम्य दिवाकरः। उदीचीं भजते काष्टां दिशमेष विभावसुः॥३०॥ स मेरुमनुवृत्तः सन् पुनर्गच्छति पाण्डव। प्राङ्मखः सविता देवः सर्वभूतिहते रतः॥३१॥

'तदनन्तर अस्ताचलको पहुँचकर संध्याकालकी सीमाको लाँचकर ये भगवान् सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय होते हैं। पाण्डुनन्दन! मेरु पर्वतका अनुसरण करके उत्तर दिशाकी सीमातक पहुँचकर ये समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले भगवान् सूर्य पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं॥ ३०-३१॥

#### स मासान् विभजन् काले बहुधा पर्वसंधिषु । तथैव भगवान् सोमो नक्षत्रैः सह गच्छति ॥३२॥

'उसी प्रकार भगवान् चन्द्रमा भी नक्षत्रोंके साथ मेरु पर्वतकी परिक्रमा करते हैं और पर्वसंभिके समय विभिन्न मासोंका विभाग करते रहते हैं ॥ ३२॥

एवमेतं त्वतिक्रम्य महामेरुमतिन्द्रतः। भावयन् सर्वभूतानि पुनर्गच्छति मन्दरम्॥३३॥ तथा तमिस्रहा देवो मयूखैर्भावयञ्जगत्। मार्गमेतदसम्बाधमादित्यः परिवर्तते॥३४॥

'इस तरह आल्स्यरित हो इस महामेरका उल्लङ्घन करके समस्त प्राणियोंका पोषण करते हुए वे पुनः मन्दराचलको चले जाते हैं। उसी प्रकार अन्धकारन। शक भगवान सूर्य अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण जगत्का पालन करते हुए इस बाधारिहत मार्गपर सदा चक्कर लगाते रहते हैं॥ ३३-३४॥

सिस्रश्चः शिशिराण्येव दक्षिणां भजते दिशम् । ततः सर्वाणि भूतानि कालोऽभ्यच्छीति शैशिरः ॥३५॥ स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च तेजसा।
तेजांसि समुपादत्ते निवृत्तः स विभावसुः ॥३६॥
ततः स्वेदक्कमौ तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान्।
प्राणिभिः सततं स्वप्नो ह्यभीक्ष्णं च निषेव्यते ॥३७॥
पवमेतद्निर्देश्यं मार्गमावृत्य भानुमान्।
पुनः सजति वर्षाणि भगवान् भावयन् प्रजाः ॥३८॥

'शीतकी सृष्टि करनेकी इच्छासे ही सूर्यदेव दक्षिण दिशाका आश्रय लेते हैं, इसलिये समस्त प्राणियोंपर शीतकालका प्रभाव पड़ने लगता है। दक्षिणायनसे निवृत्त होनेपर वे भगवान् सूर्य स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंका तेज अपने तेजसे हर लेते हैं, यही कारण है कि मनुष्योंको पसीना, थकावट, आलस्य और ग्लानिका अनुभव होता है यथा प्राणी सदा निद्राका ही बार-बार सेवन करते हैं। इस प्रकार इस अन्तरिक्ष मार्गको आवृत करके समस्त प्रजाकी पृष्टि करते हुए भगवान् सूर्य पुनः वर्षाकी सृष्टि करते हैं। ३५-३८॥

#### वृष्टिमारुतसंतापैः सुखैः स्थावरजङ्गमान् । वर्धयन् सुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवर्तते ॥३९॥

भहातेजस्वी स्पंदेव दृष्टि, वायु और तापद्वारा मुखपूर्वक चराचर जीवोंकी पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थानपर लौट आते हैं॥ ३९॥

#### एवमेष चरन् पार्थ कालचक्रमतिद्वतः। प्रकर्षन् सर्वभूतानि सविता परिवर्तते॥४०॥

'क़ुन्तीनन्दन! इस प्रकार ये भगवान् सूर्य सावधान हो समस्त प्राणियोंका आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते और कालचक्रका संचालन करते हैं॥ ४०॥

संतता गतिरेतस्य नैप तिष्ठति पाण्डव। आदायेव तु भूतानां तेजो विस्जते पुनः॥४१॥ विभजन सर्वभूतानामायुः कर्म च भारत। अहोरात्रं कलाः काष्टाः सुजत्येप सदा विभुः॥४२॥

युधिष्ठिर ! यह सूर्यदेवकी निरन्तर चलनेवाली गित है। सूर्य कभी एक क्षणके लिये भी रुकते नहीं हैं । वे सम्पूर्ण भूतोंके रसमय तेजको ग्रहण करके पुनः उसे वर्षाकालमें बरसा देते हैं । भारत ! ये भगवान् सविता सम्पूर्ण भूतोंकी आयु और कर्मका विभाग करते हुए दिन-रातः कला-काष्ठा आदि समयकी निरन्तर सृष्टि करते रहते हैं । ॥ ४१-४२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि मेहदर्शने त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्ष्युद्धपर्वमें मेरुदर्शनविषयक

एक सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३॥

## चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

#### पाण्डवोंकी अर्जुनके लिये उत्कण्ठा और अर्जुनका आगमन

वैशम्पायन उवाच

तिस्मन् नगेन्द्रे वसतां तु तेषां

महात्मनां सद्भतमास्थितानाम् ।

रितः प्रमोदश्च बभूव तेषा
माकाङ्कतां दर्शनमर्जुनस्य ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस पर्वतराज गन्धमादनपर उत्तम व्रतका आश्रय ले निवास करते हुए अर्जुनके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले महामना पाण्डवींके मनमें अत्यन्त प्रेम और आनन्दका प्रादुर्भीव हुआ ॥ १॥

तान् वीर्ययुक्तान् सुविशुद्धकामां-स्तेजिस्तिनः सत्यधृतिप्रधानान् । सम्प्रीयमाणा वहवोऽभिजग्मु-र्गन्धर्वसङ्घाश्च महर्षयश्च॥ २॥

ये सब के सब बड़े पराक्रमी थे। उनकी कामनाएँ अत्यन्त विश्चद्व थीं। ये तेजस्वी तो थे ही, सत्य और धैर्य उनके प्रधान गुण थे, अतः बहुत-से गन्धर्व तथा महर्षिगण उनसे प्रेमपूर्वक मिलने-जुलनेके लिये आने लगे॥ २॥

तं पाद्यैः पुष्पधरैरुपेतं

नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम् ।

मनःप्रसादः परमो वभूव

यथा दिवं प्राप्य मरुद्गणानाम् ॥ ३ ॥

वह श्रेष्ठ पर्वत विकसित ब्रक्षाविलयोंसे विभृषित था। वहाँ पहुँच जानेसे महारथी पाण्डवोंके मनमें वड़ी प्रसन्तता रहने लगी। ठीक उसी तरहा जैसे महद्गणोंको स्वर्गलोकमें पहुँचने-पर प्रसन्तता होती है।। ३॥

मयूरहंसखननादितानि
पुष्पोपकीर्णानि महाचलस्य।
श्रृङ्गाणि सानूनि च पश्यमाना
गिरेः परं हर्षमवाप्य तस्थुः॥ ४॥

उस महान् पर्वतके शिखर मयूरों और हंसोंके कलनादसे गूँजते रहते थे। वहाँ सब ओर सुन्दर पुप्प व्याप्त हो रहे थे। उन मनोहर शिखरोंको देखते हुए पाण्डवलोग बड़े हर्षके साथ वहाँ रहने लगे॥ ४॥

साक्षात् कुवेरेण कृताश्च तस्मिन्
नगोत्तमे संवृतक्रुठरोधसः।
काद्मवकारण्डवहंसजुष्टाः
पद्माकुळाः पुष्करिणीरपद्यन्॥ ५॥

उस श्रेष्ठ शैलपर साक्षात् भगवान् कुबेरने अनेक सुन्दर सरोवर बनवाये थे, जो कमल-समूहसे आच्छादित रहते थे। उनके जल शैवाल आदिसे ढके होते थे और उन सबमें हंस, कारण्डव आदि पक्षी सानन्द निवास करते थे। पाण्डवोंने उन सरोवरोंको देखा॥ ५॥

क्रीडाप्रदेशांश्च समृद्धरूपान् सुचित्रमाल्यावृतजातशोभान् । मणिप्रकीर्णोश्च मनोरमांश्च यथा भवेगुर्धनदस्य राज्ञः॥६॥

धनाध्यक्ष राजा कुवेरके लिये जैसे होने चाहिये, वैसे ही समृद्धिशाली कीडा प्रदेश वहाँ बने हुए थे। विचित्र मालाओं- से समावृत होनेके कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गयी थी। उनको मणि तथा रत्नोंसे अलंकृत किया गया था, जिससे वे कीडा स्थल मनको मोहे लेते थे॥ ६॥

अनेकवर्णेश्च सुगन्धिभिश्च महाद्रुमेः संततमभ्रजातैः। तपःप्रधानाः सततं चरन्तः श्टङ्गं गिरेश्चिन्तयितुं न दोकुः॥ ७॥

अनेक वर्णवाले विशाल सुगन्धित वृक्षी तथा मेघ-समूहोंसे न्याप्त उस पर्वत शिखरपर विचरते हुए सदा तपस्या-में ही संलग्न रहनेवाले पाण्डव उस पर्वतकी महत्ताका चिन्तन नहीं कर पाते थे।। ७।।

स्रतेजसा तस्य नगोत्तमस्य महोषधीनां च तथा प्रभावात्। विभक्तभावो न बभूव कश्चि-दहोनिशानां पुरुषप्रवीर ॥ ८॥

वीरवर जनमेजय ! पर्वतराज गन्धमादनके अपने तेजसे तथा वहाँकी तेजस्विनी महौषधियोंके प्रभावसे वहाँ सदा प्रकाश व्याप्त रहनेके कारण दिन-रातका कोई विभाग नहीं हो पाता था ॥ ८ ॥

यमास्थितः स्थावरजङ्गमानि विभावसुर्भावयतेऽमितौजाः । तस्योदयं चास्तमनं च वीरा स्तत्र स्थितास्ते ददद्युर्नृसिंहाः ॥ ९ ॥

जिन भगवान् सूर्यका आश्रय लेकर अमित तेजस्वी अग्नि-देव सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोंका पोषण करते हैं। उनके उदय और अस्तकी लीलाको पुरुषसिंह वीर पाण्डव वहाँ रहकर स्पष्ट देखते थे।। ९॥ रवेस्तमिस्रागमनिर्गमांस्ते
तथोद्यं चास्तमनं च वीराः।
समावृताः प्रेक्ष्य तमोनुदस्य
गभस्तिजालैः प्रदिशो दिशश्च॥१०॥
स्वाध्यायवन्तः सततिक्रयश्च
धर्मप्रधानाश्च ग्रुचिव्रताश्च।
सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य
सत्यवतस्यागमनप्रतीक्षाः ॥११॥

वे वीर पाण्डव वहाँ से अन्धकार के आगमन और निर्गमन-को, अन्धकारिवनाशक भगवान् सूर्यके उदय और अस्तकी लीलाको तथा उनके किरणसमूहों से व्याप्त हुई सम्पूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को देखकर स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। सदा ग्राभ-कर्मों के अनुष्ठानमें तत्पर रहकर प्रधानरूपसे धर्मका ही आश्रय लेते थे। उनका आचार व्यवहार अत्यन्त पवित्र था। वे सत्यमें स्थित होकर सत्यव्रतपरायण महारथी अर्जुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते थे।। १०-११।।

इहैंच हर्षोऽस्तु समागतानां क्षिप्रं इतास्त्रेण धनंजयेन। इति ब्रुवन्तः परमाशिषस्ते पार्थोस्तपोयोगपरा बभूवुः॥१२॥

'इस पर्वतपर आये हुए हम सब लोगोंको यहीं अस्त्र-विद्या सीखकर पधारे हुए अर्जुनके दर्शनसे शीघ्र ही अत्यन्त हर्षकी प्राप्ति हो;' इस प्रकार परस्पर ग्रुभ-कामना प्रकट करते हुए वे सभी कुन्तीपुत्र तप और योगके साधनमें संलग्न रहते थे।

दृष्ट्वा विचित्राणि गिरौ वनानि किरीटिनं चिन्तयतामभीक्ष्णम्। वभूव रात्रिर्दिवसश्च तेषां संवत्सरेणैव समानरूपः॥१३॥

उस पर्वतपर विचित्र वन-कुर्झोंकी शोभा देखते और निरन्तर अर्जुनका चिन्तन करते हुए पाण्डवोंको एक दिन-रातका समय एक वर्षके समान प्रतीत होता था॥ १३॥

यदैव धौम्यानुमते महात्मा कृत्वा जटां प्रविज्ञतः स जिष्णुः । तदैव तेषां न बभूव हर्षः कुतो रतिस्तद्गतमानसानाम् ॥ १४ ॥ जबसे धौम्य मुनिकी आज्ञा लेकर महामना अर्जुनसिरपर जटा धारण करके तपस्याके लिये प्रस्थित हुए थे, तभीसे उन पाण्डवोंके मनमें रञ्चमात्र भी हर्षे नहीं रह गया था। उनका मन निरन्तर अर्जुनमें ही लगा रहता था। ऐसी दशामें उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता था १॥ १४॥

भ्रातुर्नियोगात् तु युधिष्ठिरस्य वनाद्सौ वारणमत्त्रगामी । यत् काम्यकात् प्रवजितः स जिष्णु-

स्तदैय ते शोकहता यभूयुः॥१५॥ गजराजके समान मस्तानी चालसे चलनेवाले वे अर्जुन जब बड़े भाई युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर काम्यक वनसे प्रस्थित हुए थे, तभी समस्त पाण्डवशोकसे पीडित हो गये थे॥१५॥

तथैव तं चिन्तयतां सिताश्वमस्त्रार्थिनं वासवमभ्युपेतम् ॥
मासोऽथ कृच्छ्रेण तदा व्यतीतस्तिसिन् नगे भारत भारतानाम् ॥ १६ ॥

जनमेजय ! अस्त्र-विद्याकी अभिलापासे देवराज इन्द्रके समीप गये हुए स्वेतवाहन अर्जुनका चिन्तन करनेवाले पाण्डवोंका एक मास उस पर्वतपर वड़ी कठिनाईसे व्यतीत हुआ ॥ १६॥

उषित्वा पञ्च वर्षाणि सहस्राक्षनिवेशने।
अवाप्य दिव्यान्यस्राणि सर्वाणि विद्युधेश्वरात्॥ १७॥
आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायव्यमथ वैष्णवम्।
ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्मं पारमेष्ठ्यं प्रजापतेः॥ १८॥
यमस्य धातुः सवितुस्त्वष्ट्रवेश्ववणस्य च।
तानि प्राप्य सक्षस्राक्षाद्भिवाद्य शतकतुम्॥ १९॥
अनुज्ञातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्।
आगच्छदर्जुनः प्रीतः प्रहृष्टो गन्धमाद्नम्॥ २०॥

इधर अर्जुनने इन्द्र-भवनमें पाँच वर्ष रहकर देवेश्वर इन्द्रसे सम्पूर्ण दिब्यास्त्र प्राप्त कर लिये । इस प्रकार अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इन्द्र, पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, यम, धाता, सविता, त्वष्टा तथा कुवेरसम्बन्धी अस्त्रोंको भी देवेन्द्रसे ही प्राप्त करके उन्हें प्रणाम किया । तदनन्तर उनसे अपने भाइयोंके पास लौटनेकी आज्ञापाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लासमें भरकर गन्ध-मादनपर आये ॥ १७-२०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वण्यर्जुनाभिगमने चतुःषण्टग्रधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत यक्ष्युद्धपर्वमें अर्जुनाभिगमनविषयक एक सौ चौंसठवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १६४ ॥

## ( निवातकवचयुद्धपर्व )

## पञ्चषष्टचिकशततमोऽध्यायः

#### अर्जुनका गन्धमादनपर्वतपर आकर अपने भाइयोंसे मिलना

वैशम्पायन उवाच

ततः कदाचिद्धरिसम्प्रयुक्तं महेन्द्रवाहं सहसोपयातम्। विद्युत्प्रमं प्रेक्ष्य महारथानां हर्षोऽर्जुनं चिन्तयतां वभूव॥ १

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय! तदनन्तर किसी समय हरे रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ देवराज इन्द्रका रथ सहसा आकाशमें प्रकट हुआ, मानो विजली चमक उठी हो। उसे देखकर अर्जुनका चिन्तन करते हुए महारथी पाण्डवोंको वड़ा हर्य हुआ॥ १॥

स दीष्यमानः सहसान्तिरिशं प्रकाशयन् मातिलसंगृहीतः। वभौ महोल्केव घनान्तरस्था शिखेव चाग्नेऽर्विलता विधूमा॥ २ ॥

उस रथका संचालन मातिल कर रहे थे। वह दीतिमान् रथ सहसा अन्तरिक्षलोकको प्रकाशित करता हुआ इस प्रकार सुशोभित होने लगाः मानो वादलोंके भीतर बड़ी भारी उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्निकी धूमरिहत ज्वाला प्रज्वलित हो उठी हो।। २।।

तमास्थितः संदृहरो किरीटी स्नग्वी नवान्याभरणानि विश्नत्। धनंजयो वज्रधरप्रभावः श्रिया ज्वलन् पर्वतमाजगाम ॥ ३ ॥

उस दिव्य रथपर बैठे हुए किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखायी देने लगे। उनके कण्ठमें दिव्य हार शोभा पा रहा था और उन्होंने खर्गलोकके नूतन आभूषण धारण कर रक्खे थे। उस समय धनंजयका प्रभाव बज्रधारी इन्द्रके समान जान पड़ता था। वे अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होते हुए गन्धमादन पर्वतपर आ पहुँचे॥ ३॥

स शैलमासाच किरीटमाली

महेन्द्रवाहादवरुद्य तस्मात्।
धौम्यस्य पादावभिवाच धीमा
नजातशत्रोस्तदनन्तरं च॥४॥
वृकोदरस्यापि च वन्चपादौ

माद्रीसुताभ्यामभिवादितश्च ।
समेत्य कृष्णां परिसान्त्व्य चैनां

प्रद्वोऽभवद् श्चातुरुपह्वरे सः॥ ५॥

पर्वतपर पहुँचकर बुद्धिमान् किरीटधारी अर्जुन देवराज इन्द्रके उस दिव्य रथसे उतर पड़े। उस समय सबसे पहले उन्होंने



महर्षि धौम्यके दोनों चरणोंमें मस्तक झुकाया । तदनन्तर अजातशत्रु युधिष्ठिर तथा भीमसेनके चरणोंमें प्रणाम किया । इसके बाद नकुल और सहदेवने आकर अर्जुनको प्रणाम किया । तत्पश्चात् द्रौपदीसे मिलकर अर्जुनने उसे बहुत आश्वासन दिया और अपने भाई युधिष्ठिरके समीप आकर वे विनीत भावसे खड़े हो गये ॥ ४-५ ॥

> वभूव तेषां परमः प्रहर्ष-स्तेनाप्रमेयेण समागतानाम् । स चापितान् प्रेक्ष्य किरीटमाली

ननन्द राजानमभिप्रशंसन्॥ ६ ॥ अप्रमेय वीर अर्जुनसे मिलकर सब पाण्डवोंको बड़ा हर्ष हुआ। अर्जुन भी उन सबसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा राजा युधिष्ठिरकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।। ६॥

यमास्थितः सप्त जघान पूगान् दितेः सुतानां नमुचेर्निहन्ता। तमिनद्रवाहं समुपेत्य पार्थाः प्रदक्षिणं चक्रुरदीनसत्त्वाः॥ ७ ॥

## महाभारत 🔀



स्वर्गसे लौटकर अर्जुन धर्मराजको प्रणाम कर रहे हैं

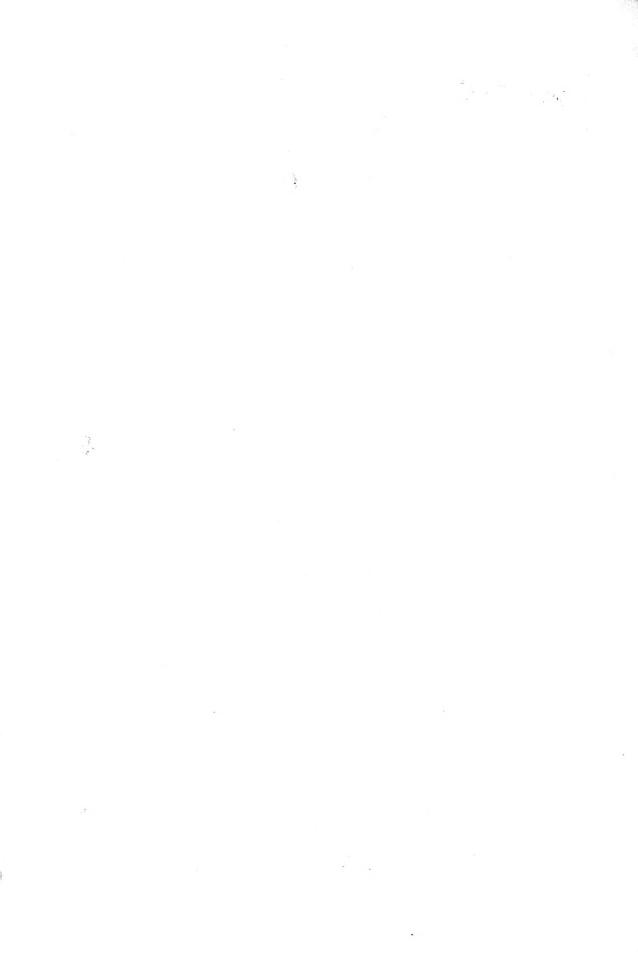

नमुचिनाशक इन्द्रने जिसपर बैठकर दैत्योंके सात यूथोंका संहार किया था, उस इन्द्ररथके समीप जाकर उदार हृदयवाले कुन्तीपुत्रोंने उसकी परिक्रमा की ॥ ७॥

ते मातलेश्चकुरतीय हृष्टाः सन्कारमध्यं सुरराजतुल्यम्। सर्वान् यथायच दिवीकसस्ते पप्रच्छुरेनं कुरुराजपुत्राः॥८॥

साथ ही, उन्होंने अत्यन्त हर्षमें भरकर मातलिका देवराज इन्द्रके समान सर्वोत्तम विधिसे सत्कार किया। इसके बाद उन पाण्डवोंने मातलिसे सम्पूर्ण देवताओंका यथावत् कुशल-समाचार पूछा॥ ८॥

> तानप्यसौ मातिलरभ्यनन्दत् पितेव पुत्राननुशिष्य पार्थान् । ययौ रथेनाप्रतिमप्रभेण पुनः सकाशं त्रिदिवेश्वरस्य ॥ ९ ॥

मातिलने भी पाण्डवोंका अभिनन्दन किया और जैसे पिता पुत्रको उपदेश देता है, उसी प्रकार पाण्डवोंको कर्तव्य-की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कान्तिशाली रथके द्वारा स्वर्गलोकके स्वामी इन्द्रके समीप चले गये॥ ९॥

> गते तु तस्मिन् नरदेववर्यः राकात्मजः राकरिपुप्रमाथी। (साक्षात् सहस्राक्ष इव प्रतीतः श्रीमान् खदेहादवमुच्य जिण्णुः।) राकेण दत्तानि ददौ महात्मा महाधनान्युत्तमरूपवन्ति ॥ १०॥ दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रियः प्रियायै सुतसोममात्रे।

मातिलके चले जानेपर इन्द्रशतुओंका संहार करनेवाले देवेन्द्रकुमार नृपश्रेष्ठ महात्मा श्रीमान् अर्जुनने, जो साक्षात् सहस्रलोचन इन्द्रके समान प्रतीत होते थे, अपने शरीरसे उतारकर इन्द्रके दिये हुए बहुमूल्य, उत्तम तथा सूर्यके समान देदीप्यमान दिव्य आभूषण अपनी प्रियतमा सुतसोमकी माता द्रौपदीको समर्पित कर दिये ॥ १०६॥

> ततः स तेषां क्रिष्पुङ्गवानां तेषां च सूर्याग्निसमप्रभाणाम्॥ ११॥ विप्रवेभाणामुविवश्य मध्ये सर्वे यथावत् कथयांवभूव। एवं मयास्त्राण्युपशिक्षितानि शकाच वाताच शिवाच साक्षात्॥ १२॥

तदनन्तर उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवों तथा सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी ब्रह्मिपेंगोंके बीचमें बैंटकर अर्जुनने अपना सब समाचार यथावत् रूपसे कह सुनाया । भेंने अमुक प्रकारसे इन्द्रः वायु और साक्षात् शिवसे दिव्यास्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त की है ॥ ११–१२ ॥

तथैव शीलेन समाधिनाथ
प्रीताः सुरा में सहिताः सहेन्द्राः।
संक्षेपतो वै स विशुद्धकर्मा
तेभ्यः समाख्याय दिवि प्रवासम्॥ १३ ॥
माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी
सुष्वाप तामावसति प्रतीतः॥ १४ ॥
'मेरे शील-स्वभाव तथा चित्तकी एकाप्रतासे इन्द्रसहित
सम्पूर्ण देवता मुझपर बहुत प्रसन्न रहते थे।' निर्दोष कर्म
करनेवाले अर्जुनने अपने स्वर्गीय प्रवासका सब समाचार
उन सबको संक्षेपसे बताकर नकुल-सहदेवके साथ निश्चिन्त
होकर उस आश्रममें शयन किया ॥ १३-१४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वण्यज्ञैनसमागमे पञ्चषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकव चयुद्धपर्वमें अर्जुनसमागमविषयक एक सौ पैसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठका 🥞 इलोक मिलाकर १४५ इलोक हैं )

## षट्षष्टचिधकशततमोऽध्यायः

इन्द्रका पाण्डवोंके पास आना और युधिष्टिरको सान्त्वना देकर खर्गको छौटना

वैशम्पायन उवाच ततो रजन्यां व्युष्टायां धर्मराजं युधिष्ठिरम् । भ्रातृभिः सहितः सर्चेरवन्दत धनंजयः॥ १॥ वैशम्पायनजी कहते हें—जनमेजय ! तदनन्तर रात बीतनेपर प्रातःकाल उठकर समस्त भाइयोंसहित अर्जुनने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया॥ १॥ पतिसानेव काले तु सर्ववादित्रनिःखनः।

वभूव तुमुलः शब्दस्त्वन्तिरिक्षे दिवौकसाम्॥ २॥

इसी समय अन्तिरिक्षमें देवताओंके सम्पूर्ण वाद्योंकी

तुमुल ध्वनि गूँज उठी॥ २॥

रथनेमिखनश्चैव घण्टाशब्दश्च भारत।

पृथग् व्यालमृगाणां च पक्षिणामिव सर्वशः॥ ३॥

भारत ! रथके पहियोंकी घर्घराहट, घंटानाद तथा सर्पः मृग एवं पक्षियोंके कोलाहल सब ओर पृथक्-पृथक् सुनायी दे रहे थे ॥ ३ ॥

( रवोन्मुखास्ते दृह्युः प्रीयमाणाः कुरूद्वहाः । मरुद्भिरन्वितं राक्षमापतन्तं विहायसा ॥ ) ते समन्ताद्नुययुर्गन्धवीप्सरसां गणाः । विमानैः सूर्यसंकारौदैवराजमरिद्मम् ॥ ४ ॥

पाण्डवोंने प्रसन्नतापूर्वक उस ध्विनकी ओर आँख उठाकर देखा, तो उन्हें देवराज इन्द्र दृष्टिगोचर हुए जो सम्पूर्ण मरुद्गण आदि देवताओंके साथ आकाशमार्गसे आ रहे थे। गन्धवों और अप्सराओंके समूह सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा शत्रुदमन देवराजको चारों ओरसे घेरकर उन्हींके पथका अनुसरण कर रहे थे॥ ४॥

ततः स हरिभिर्युक्तं जाम्वृनद्परिष्कृतम् । मेघनादिनमारुहा श्रिया परमया ज्वलन् ॥ ५ ॥ पार्थानभ्याजगामाथ देवराजः पुरंद्रः।

थोड़ी ही देरमें हरे रंगके घोड़ोंसे जुते हुए, मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर घोष करनेवाले, जाम्बूनद नामक सुवर्गसे अलंकृत रथपर आरूढ़ देवराज इन्द्र पाण्डवोंके पास आ पहुँचे । उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभासे अत्यन्त उद्घासित हो रहे थे ॥ ५६ ॥

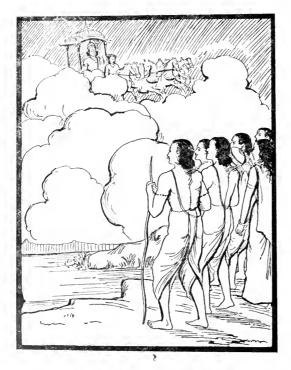

आगत्य च सहस्राक्षो रथादवहरोह वै॥ ६॥

तं दृष्ट्वैव महात्मानं धर्मराजो युधिष्ठिरः। भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् देवराजमुपागमत्॥ ७॥

निकट आनेपर सहस्रलोचन इन्द्र रथसे उतर गये। उन महामना देवराजको देखते ही भाइयोंसहित श्रीमान् धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गये॥ ६-७॥

पूजयामास चैवाथ विधिवद् भूरिदक्षिणः। यथाईममितात्मानं विधिद्दष्टेन कर्मणा॥८॥

यज्ञोंमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले युधिष्टिरने शास्त्रवर्णित पद्धतिसे अमितबुद्धि इन्द्रका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया ॥ धनं जयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरंदरम् । भृत्यवत् प्रणतस्तस्थौ देवराजसमीपतः ॥ ९ ॥

तेजस्वी अर्जुन भी इन्द्रको प्रणाम करके उनके समीप सेवककी भाँति विनीत भावसे खड़े हो गये ॥ ९ ॥

आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। धनंजयमभिप्रेक्ष्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥ १० ॥ जिटलं देवराजस्य तपोयुक्तमकलमपम्। हर्षेण महताऽऽविष्टः फाल्गुनस्याथ दर्शनात् ॥ ११ ॥

महातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अर्जुनको देवराजके समीप विनीतभावसे स्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुनके सिरपर जटा वॅंध गयी थी। वे देवराजके आदेशके अनुसार तपस्यामें लगे रहते थे; अतः सर्वथा निष्पाप हो गये थे। अर्जुनको देखनेसे उन्हें महान् हर्ष हुआ था।। १०-११॥

बभूव परमप्रीतो देवराजं च पूजयन् । तं तथादीनमनसं राजानं हर्षसम्प्रुतम् ॥ १२ ॥ उवाच वचनं धीमान् देवराजः पुरंदरः । त्विममां पृथिवीं राजन् प्रशासिष्यसि पाण्डव । खस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय काम्यकं पुनराश्रमम् ॥ १३ ॥

अतः देवराजका पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उदारिचत्त राजा युधिष्ठिरको इस प्रकार हर्षमें मग्न देखकर परम बुद्धिमान् देवराज इन्द्रने कहा—'पाण्डुनन्दन! तुम इस पृथ्वीका शासन करोगे। कुन्तीकुमार! अब तुम पुनः काम्यक वनके कल्याणकारी आश्रममें चले जाओ।।१२-१३॥

अस्त्राणि लब्धानि च पाण्डवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन् । इतप्रियश्चासि धनंजयेन जेतुं न शक्यिक्सिरेप लोकैः॥ १४॥

प्राजन् ! पाण्डुनन्दन अर्जुनने एकाप्रचित्त होकर | मुझसे सम्पूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिये हैं । साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिय कार्य सम्पन्न किया है । तीनों लोकोंके समस्त प्राणी इन्हें युद्धमें परास्त नहीं कर सकते? ॥ १४ ॥ पवमुक्त्वा सहस्राक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् । जगाम त्रिदिवं हृष्टः स्तूयमानो महर्षिभिः ॥१५॥

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर इन्द्र महर्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए सानन्द स्वर्गलोकको चले गये॥ १५॥

धनेश्यरगृहस्थानां पाण्डवानां समागमम्। शक्रेण य इदं विद्वानधीयीत समाहितः॥१६॥ संवत्सरं ब्रह्मचारी नियतः संशितव्रतः। स जीवेद्धि निराबाधः स सुखी शरदां शतम्॥१७॥

धनाध्यक्ष कुबेरके घरमें टिके हुए पाण्डवोंका जो इन्द्रके साथ समागम हुआ था, उस प्रसङ्गको जो विद्वान् एकाप्रचित्त होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम-नियमसे रहकर कटोर व्रतका आश्रय ले एक वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह सब प्रकारकी बाधाओंसे रहित हो सौ वर्षोंतक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है ॥ १६-१७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि इन्द्रागमने पट्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें इन्द्रागमनविषयक एक सौ छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ श्लोक मिलाकर कुल १८ श्लोक हैं )

## सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

अर्जुनके द्वारा अपनी तपस्या-यात्राके वृत्तान्तका वर्णन, भगवान् शिवके साथ संग्राम और पाशुपतास्त्र-प्राप्तिकी कथा

वैशम्भायन उवाच

यथागतं गते राक्षे भ्रातृभिः सह सङ्गतः। कृष्णया चैव वीभत्सुर्धर्मपुत्रमपूत्रयत्॥१॥

वैशम्यायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवराज इन्द्रके चले जानेपर भाइयों तथा द्रौपदीके साथ मिलकर अर्जुनने धर्मपुत्र युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १॥

अभिवादयमानं तं मूध्न्युंपाद्याय पाण्डवम्। हर्षगद्भदया वाचा प्रहृषोऽर्जुनमब्रवीत्॥२॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनको प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए एवं उनका मस्तक सूँचकर हर्षगद्गद वाणीमें इस प्रकार बोले—॥ २॥

कथमर्जुन कालोऽयं खर्गे व्यतिगतस्तव। कथं चास्त्राण्यवाप्तानि देवराजश्च तोषितः॥ ३॥

'अर्जुन! स्वर्गमें तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता? कैसे तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त किये और कैसे देवराज इन्द्रको संतुष्ट किया? ॥ ३॥

सम्यग् वा ते गृहीतानि कचिद्स्नाणि पाण्डव । कचित् सुराधिपः प्रीतो रुद्रो वास्नाण्यदात् तव॥ ४ ॥

'पाण्डुनन्दन ! क्या तुमने सभी अस्त्र अच्छी तरह सीख लिये ! क्या देवराज इन्द्र अथवा भगवान् रुद्रने प्रसन्न होकर तुम्हें अस्त्र प्रदान किये हैं ! ॥ ४ ॥

यथा दृष्टश्च ते शको भगवान् वा पिनाकधृक् । यथैवास्त्राण्यवाप्तानि यथैवाराधितश्च ते ॥ ५ ॥ यथोक्तवांस्त्वां भगवान् शतकतुररिंदम। कृतिष्रयस्त्वयासीति तस्य ते किं ष्रियं कृतम्॥६॥

'शत्रुदमन ! तुमने जिस प्रकार देवराज इन्द्रका दर्शन किया है अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान् शिवको देखा है, जिस प्रकार तुमने सब अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त की है और जैसे तुम्हारेद्वारा देवाराधनका कार्य सम्पादित हुआ है, वह सब बताओ। भगवान् इन्द्रने अभी-अभी कहा था कि 'अर्जुनने मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न किया है' सो वह उनका कौन-सा प्रिय कार्य था, जिसे तुमने सम्पन्न किया है ! ॥ ५-६॥

पतिदच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण महाद्यते। यथा तुष्टो महादेवो देवराजस्तथानघ॥७॥ यचापि वज्रपाणेस्तु प्रियं कृतमरिंद्म। पतदाख्याहि में सर्वमिखिलेन धनंजय॥८॥

'महातेजस्वी वीर ! मैं ये सब बातें विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । शत्रुओंका दमन करनेवाले निष्पाप अर्जुन ! जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेवजी तथा देवराज इन्द्र संतुष्ट हुए और वज्रधारी इन्द्रका जो प्रिय कार्य तुमने सम्पन्न किया है, वह सब पूर्णरूपसे बताओं ।। ७-८ ।।

अर्जुन उवाच

श्र्णु हन्त महाराज विधिना येन दृष्टवान् । शतकतुमहं देवं भगवन्तं च शङ्करम् ॥ ९ ॥ विद्यामधीत्य तां राजंस्त्वयोक्तामरिमर्दन । भवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनम् ॥ १० ॥ अर्जुन बोले—महाराज ! मैंने जिस विधिसे देवराज इन्द्र तथा भगवान् शङ्करका दर्शन किया था, वह सब बतलाता हूँ, सुनिये ! शत्रुओंका मर्दन करनेवाले नरेश ! आस्की बतायी हुई विद्याको ग्रहण करके आपहीके आदेशसे मैं तपस्या करनेके लिये बनकी ओर प्रस्थित हुआ ॥ ९-१०॥

भृगुतुङ्गमथो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः। एकरात्रोपितः कञ्चिदपदयं ब्राह्मणं पथि॥११॥

काम्यक वनसे चलकर तपस्यामें पूरी आद्या रखकर में भृगुतुङ्ग पर्वतपर पहुँचा और वहाँ एक रात रहकर जब आगे बढ़ाः तब मार्गमें किसी ब्राह्मणदेवताका मुझे दर्शन हुआ॥

स मामपृच्छत् कौन्तेय कास्ति गन्ता व्रवीहि मे । तस्मा अवितथं सर्वमत्रुवं कुरुनन्दन ॥ १२॥

उन्होंने मुझसे कहा—'कुन्तीनन्दन! कहाँ जाते हो ? मुझे ठीक-ठीक बताओ।' कुरुनन्दन! तय मैंने उनसे सब कुछ सच-सच बता दिया॥ १२॥

स तथ्यं मम तच्छुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम । अपूजयत मां राजन प्रीतिमांश्चाभवन्मयि ॥ १३॥

नृपश्रेष्ठ ! ब्राह्मणदेवताने मेरी यथार्थ वातें सुनकर मेरी प्रशंसा की और मुझपर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥ ततो मामब्रवीत् प्रीतस्तप आतिष्ठ भारत । तपस्वी निवरेण त्वं द्रक्ष्यसे विद्युधाधिपम् ॥ १४ ॥

तत्रश्चात् उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा—- भारत ! तुम तपस्याका आश्रय लो ! तपमें प्रवृत्त होनेपर तुम्हें शीष्र ही देवराज इन्द्रका दर्शन होगा ॥' १४॥

ततोऽहं वचनात् तस्य गिरिमारुद्य शैशिरम् । तपोऽतप्यं महाराज मासं मूलफलाशनः ॥ १५ ॥

महाराज ! उनके इस आदेशको मानकर मैं हिमालय पर्वतपर आरूढ़ हो तपस्यामें संलग्न हो गया और एक मासतक केवल फलफूल खाकर रहा ॥ १५॥

द्वितीयश्चापि मे मासो जलं भक्षयतो गतः। निराहारस्तृतीयेऽथ मासे पाण्डवनन्दन॥१६॥ ऊर्ध्वबाहुश्चतुर्थे तु मासमस्मि स्थितस्तदा। न च मे हीयते प्राणस्तदद्भुतिमवाभवत्॥१७॥

इसी प्रकार मैंने दूसरा महीना भी केवल जल पीकर विताया। पाण्डवनन्दन! तीसरे महीनेमें में पूर्णतः निराहार रहा! चौथे महीनेमें मैं ऊपरको हाथ उटाये खड़ा रहा। इतनेपर भी मेरा वल क्षीण नहीं हुआ, यह एक आश्चर्यकी-सी बात हुई॥ १६-१७॥

पञ्चमे त्वथ सम्प्राते प्रथमे दिवसे गते। वराहसंस्थितं भूतं मत्समीपं समागमत्॥१८॥

पाँचवाँ महीना प्रारम्भ होनेपर जब एक दिन बीत गया

तव दूसरे दिन एक शुकर रूपधारी जीव मेरे निकट आया ॥१८॥

निम्नन् प्रोथेन पृथिचीं विलिखंश्वरणैरपि। सम्मार्जञ्जठरेणोवीं विवर्तश्च मुहुर्मुहुः॥१९॥

वह अपनी थूथुनसे पृथ्वीपर चोट करता और पैरोंसे धरती खोदता था। बार-बार लेटकर वह अपने पेटसे वहाँकी भूमिको ऐसी स्वच्छ कर देता था। मानो उसपर झाड़ दिया गया हो।। १९॥

अनु तस्यापरं भूतं महत् कैरातसंस्थितम्। धनुर्वाणासिमत् प्राप्तं स्त्रीगणानुगतं तदा ॥ २०॥

उसके पीछे किरात-जैसी आकृतिमें एक महान् पुरुषका दर्शन हुआ। उसने धनुष-बाण और खङ्ग छे रखे थे। उसके साथ स्त्रियोंका एक समुदाय भी था॥ २०॥

ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्ये महेषुधी। अताडयं शरेणाथ तद् भूतं छोमहर्पणम्॥२१॥

तव मैंने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक वाणके द्वारा उस रोमाञ्चकारी स्करपर आधात किया ॥ २१ ॥

युगपत् तं किरातस्तु विक्रष्य बळवद् धनुः। अभ्याजन्ने दढतरं कम्पयन्निव मे मनः ॥ २२॥

साथ ही किरातने भी अपने सुदृढ़ धनुषको खींचकर उसपर गहरीचोट की, जिससेमेरा हृदय कम्पित-सा हो उटा ॥

स तु मामत्रवीद् राजन् मम पूर्वपरित्रहः। मृगयाधर्ममुत्सुज्य किमर्थं ताडितस्त्वया॥२३॥

राजन् ! फिर वह किरात मुझते बोला—'यह सूअर तो पहले मेरा निशाना वन चुका था। फिर तुमने आखेटके नियमको छोड़कर उसपर प्रहार क्यों किया ?'॥ २३॥

एप ते निशितेर्वाणैर्द्पं हन्मि स्थिरो भव। स धनुष्मान् महाकायस्ततो मामभ्यभावत॥ २४॥

इतना ही नहीं उस विशालकाय एवं धनुर्धर किरातने उस समय मुझसे यह भी कहा— अच्छा, ठहर जाओ । में अपने पैने बाणोंसे अभी तुम्हारा घमंड चूर-चूर किये देता हूँ ।। २४॥

ततो गिरिमिवात्यर्थमावृणोन्मां महाशरैः। तं चाहं शरवर्षेण महता समवाकिरम्॥ २५॥

ऐसा कहकर उस भीलने जैसे पर्वतपर वर्षा हो। उस प्रकार महान् बाणोंकी बौछार करके मुझे सब ओरसे ढक दिया; तब मैंने भी भारी बाणवर्षा करके उसे सब ओरसे आच्छादित कर दिया॥ २५॥

ततः शरैदींप्तमुखैर्यन्त्रितैरनुमन्त्रितैः। प्रत्यविध्यमहं तं तु वज्रैरिव शिलोच्चयम्॥२६॥

तदनन्तर जैसे वज्रसे पर्वतपर आधात किया जायः उसी

प्रकार प्रज्वलित मुखवाले अभिमन्त्रित और खूब खींचकर छोड़े हुए वाणोंद्वारा मैंने उसे बार-बार घायल किया ॥२६॥ तस्य तच्छतथा रूपमभवच सहस्रधा। तानि चास्य शारीराणि शारैरहमताडयम्॥ २७॥

उस समय उसके सैकड़ों और सहस्रों रूप प्रकट हुए और मैंने उसके सभी शरीरोंपर बाणोंसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ पुनस्तानि शरीराणि एकीभूतानि भारत। अदृश्यन्त महाराज तान्यहं व्यधमं पुनः ॥ २८ ॥

भारत ! फिर उसके वे सारे शरीर एकरूप दिखायी दिये । महाराज ! उस एकरूपमें भी मैंने उसे पुनः अच्छी तरह घायल किया ॥ २८॥

अणुर्वृहिच्छरा भूत्वा वृहचाणुशिराः पुनः। एकीभृतस्तदा राजन् सोऽभ्यवर्तत मां युधि ॥ २९ ॥ यदाभिभवितुं वाणैर्न च शक्नोमि तंरणे। ततो महास्त्रमातिष्ठं वायव्यं भरतर्षभ ॥ ३०॥

कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हो जाता, परंतु मस्तक बहुत बड़ा दिखायी देता था। फिर वह विशाल शरीर धारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था। राजन् ! अन्तमें वह एक ही रूपमें प्रकट होकर युद्धमें मेरा सामना करने लगा। भरतर्षभ! जब मैं बाणोंकी वर्षा करके भी युद्धमें उसे परास्त न कर सकाः तब मैंने महान् वायव्यास्त्र-का प्रयोग किया ॥ २९-३० ॥

हन्तं तद्द्वतिमवाभवत्। न चैनमशकं तिसन् प्रतिहते चास्त्रे विसायो मे महानभूत् ॥ ३१ ॥

किंतु उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक अद्भृत-सी घटना हुई । वायव्यास्त्रके निष्फल हो जानेपर मुझे महान् आश्चर्य हुआ ॥ ३१ ॥

भूय एव महाराज सविशेषमहं ततः। अस्त्रपूर्गन महता रणे भूतमवाकिरम् ॥ ३२ ॥

महाराज ! तव मैंने पुनः विशेष प्रयत्न करके रणभूमिमें किरातरूपधारी उस अद्भुत पुरुषपर महान् अस्त्रसमृहकी वर्षाकी ॥ ३२ ॥

स्थूणाकर्णमथो जालं शरवर्षमथोल्बणम्। श्रालभास्त्रमदमवर्षे समास्थायाह्मभ्ययाम् ॥ ३३ ॥ स्थूणाकर्णः वारुणीस्त्रः भयंकर शरवर्षीस्त्रः शलभीस्त्र

१. आचार्य नीलकण्ठके मतसे स्थूणाकर्ण नाम है शङ्कर्णका, जो भगवान् रुद्रके एक अवतार हैं | वे जिस अस्रके देवता हैं, उसका नाम भी स्थुणाक ण है।

२. मूलमें जाल शब्द आया है, जिसका अर्थ है, जालसम्बन्धी। यह जलवर्षक अस्त्र ही वारुणास्त्र है।

३. जैसे बादल पानीकी वर्षा करता है, उसी प्रकार निरन्तर बाणवर्षा करनेवाला अस शरवर्ष कहलाता है।

४. जैसे असंख्य टिड्डियाँ आकाशमें मेंडराती और पौदोंपर टूट

तथा अश्मेवर्ष इन अस्त्रोंका सहारा हे मैं उस किरातपर टूट पड़ा ॥ ३३ ॥

जग्रास प्रसमं तानि सर्वाण्यस्त्राणि मे नृप। तेषु सर्वेषु जग्धेषु ब्रह्मास्त्रं महदादिशम् ॥ ३४ ॥

राजन् ! उसने मेरे उन सभी अस्त्रोंको वलपूर्वक अपना ग्रास बना लिया । उन सबके भक्षण कर लिये जानेपर मैंने महान् ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया ॥ ३४ ॥

ततः प्रज्वितविंगैः सर्वतः सोपचीयते। उपचीयमानश्च मया महास्त्रेण व्यवर्धत ॥ ३५ ॥

तब प्रज्वलित बाणोंद्वारा वह अस्त्र सब ओर बढ़ने लगा । मेरे महान् अस्त्रसे बढ़नेकी प्रेरणा पाकर वह ब्रह्मास्त्र अधिक वेगसे बढ़ चला ॥ ३५॥

ततः संतापिता छोका मत्प्रसूतेन तेजसा। क्षणेन हि दिशः खंच सर्वतो हि विदीपितम् ॥ ३६॥

तदनन्तर मेरे द्वारा प्रकट किये हुए ब्रह्मास्त्रके तेजसे वहाँके सब लोग संतप्त हो उठे। एक ही क्षणमें सम्पूर्ण दिशाएँ और आकाश सब ओरसे आगकी लपटोंसे उदीत हो उठे॥ ३६॥

तदप्यस्त्रं महातेजाः क्षणेनैव व्यशातयत्। ब्रह्मास्त्रे तु हते राजन् भयं मां महदाविशत् ॥ ३७॥

परंतु उस महान् तेजस्वी वीरने क्षणभरमें ही मेरे उस ब्रह्मास्त्रको भी शान्त कर दिया । राजन् ! उस ब्रह्मास्त्रके नष्ट होनेपर मेरे मनमें महान् भय समा गया ॥ ३७॥

ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्ये महेषुधी। सहसाभ्यहनं भूतं तान्यप्यस्त्राण्यभक्षयत् ॥ ३८॥

तव मैं धनुष और दोनों अक्षय तरकस लेकर सहसा उस दिव्य पुरुषपर आघात करने लगा, किंतु उसने उन सबको भी अपना आहार बना लिया ॥ ३८ ॥

हतेष्वस्रेषु सर्वेषु भक्षितेष्वायुधेषु च। मम तस्य च भूतस्य बाहुयुद्धमवर्तत ॥ ३९॥

जब मेरे सारे अस्त्र-शस्त्र नष्ट होकर उसके आहार बन गये, तब मेरा उस अलौकिक प्राणीके साथ महलयुद्ध प्रारम्भ हो गया ॥ ३९॥

ब्यायामं मुष्टिभिः कृत्वा तलैरपि समागतैः। अपारयंश्च तद् भूतं निइचेष्टमगमं महीम् ॥ ४०॥

पड़ती है, उसी प्रकार जिस अस्त्रसे असंख्य बाण आकाशको आच्छा-दित करते और शत्रुको अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसीका नाम शलभास्त्र है।

५. पत्थरोंकी वर्षा करनेवाले अस्त्रको अदमवष कहते हैं

म॰ १.८. ४---

#### ततः प्रहस्य तद् भूतं तत्रेवान्तरधीयत। सह स्त्रीभिर्महाराज पश्यतो मेऽद्भतोपमम्॥ ४१॥

पहले मुक्कों और थप्पड़ोंसे मैंने उससे टक्कर लेनेकी चेष्टा की, परंतु उसपर मेरा कोई वश नहीं चला और मैं निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । महाराज ! तब वह अलैकिक प्राणी हँसकर मेरे देखते-देखते स्त्रियोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ ४०-४१॥

#### एवं कृत्वा स भगवांस्ततोऽन्यद् रूपमास्थितः। दिव्यमेव महाराज वसानोऽद्भुतमम्बरम् ॥ ४२ ॥ हित्वा किरातरूपं च भगवांस्त्रिद्शेइवरः। स्वरूपं दिव्यमास्थाय तस्थौ तत्र महेर्वरः॥ ४३ ॥

राजन् ! वास्तवमें वे भगवान् शङ्कर थे। उन्होंने पूर्वोक्त वर्ताव करके दूसरा रूप धारण कर लिया। देवताओं के स्वामी भगवान् महेश्वर किरातरूप छोड़कर दिव्य स्वरूपका आश्रय ले अलैकिक एवं अद्भुत वस्त्र धारण किये वहाँ खड़े हो गये॥ ४२-४३॥

#### अदृश्यत ततः साक्षाद् भगवान् गोवृषध्वजः। उमासहायो व्यालधृग् वहुरूपः पिनाकधृक्॥ ४४॥ स मामभ्येत्य समरे तथैवाभिमुखं स्थितम्। शूलपाणिरथोवाच तुष्टोऽसीति परंतप॥ ४५॥

इस प्रकार उमासहित साक्षात् भगवान् वृपभघ्वजका दर्शन हुआ । उन्होंने अपने अङ्गोंमें सर्व और हाथमें पिनाक धारण कर रक्खे थे । अनेक रूपधारी भगवान् श्रूलपाणि उस रणभ्भिमें मेरे निकट आकर पूर्ववत् सामने खड़े हो गये और बोले--परंतप ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ ।। ४४-४५॥

# ततस्तद् धनुरादाय तूणौ चाक्षय्यसायकौ। प्रादान्ममैय भगवान् धारयस्वेति चात्रवीत् ॥ ४६॥ तुष्टोऽस्मि तय कौन्तेय बृहि किं करवाणि ते। यत्तेमनोगतं वीर तद् बृहि वितराम्यहम्॥ ४७॥ अमरत्वमपाहाय बृहि यत् ते मनोगतम्।

तदनन्तर मेरे धनुष और अक्षय वाणोंसे भरे हुए दोनों तरकस लेकर भगवान शिवने मुझे ही दे दिये और कहा— परंतप ! ये अपने अस्त्र ग्रहण करो ।' कुन्तीकुमार ! मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। वोलो, तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ! वीर ! तुम्हारे मनमें जो कामना हो, बताओ । मैं उसे पूर्ण कर दूँगा। अमरत्वको छोड़कर और तुम्हारे मनमें जो भी कामना हो, बताओ? ॥ ४६-४७ ।।

ततः प्राञ्जलिरेवाहमस्त्रेषु गतमानसः॥ ४८॥ प्रणम्य मनसा दार्वे ततो वचनमाददे। भगवान् मे प्रसन्नद्वेदीप्सितोऽयं वरो मम॥ ४९॥

#### अस्त्राणीच्छाम्यहं झातुं यानि देवेषु कानिचित्। ददानीत्येव भगवानव्रवीत् ज्यम्बकश्च माम्॥ ५०॥

मेरा मन तो अस्त-शस्त्रोंमें लगा हुआ था। उस समय मैंने हाथ जोड़कर मन-ही-मन भगवान् शङ्करको प्रणाम किया और यह बात कही—'यदि मुझपर भगवान् प्रसन्न हैं, तो मेरा मनोवािञ्छत वर इस प्रकार है—देवताओं के पास जो कोई भी दिव्यास्त्र हैं, उन्हें मैं जानना चाहता हूँ।' यह मुनकर भगवान् शङ्करने मुझसे कहा—'पाण्डुनन्दन ! मैं तुम्हें सम्पूर्ण दिव्यास्त्रोंकी प्राप्तिका वर देता हूँ॥ ४८-५०॥

#### रौद्रमस्त्रं मदीयं त्वामुपस्थास्यति पाण्डव। प्रदर्शे च मम प्रीतः सोऽस्त्रं पाशुपतं महत्॥५१॥

'पाण्डुकुमार ! मेरा रौद्रास्त्र स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जायगा।' यह कहकर भगवान् पशुपतिने बड़ी प्रसन्नताके साथ मुझे अपना महान् पाशुपतास्त्र प्रदान किया ॥ ५१॥

#### उवाच च महादेवो दत्त्वा मेऽस्त्रं सनातनम् । न प्रयोज्यं भवेदेतन्मानुषेषु कथञ्चन ॥ ५२॥

अपना सनातन अस्त्र मुझे देकर महादेवजी फिर बोले— 'तुम्हें मनुष्योंपर किसी प्रकार इस अस्त्रका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५२॥

#### जगद् विनिर्दे हे देवमल्पतेजसि पातितम्। पीडियमानेन बलवत् प्रयोज्यं स्याद् धनंजय॥ ५३॥ अस्त्राणां प्रतिघाते च सर्वथेव प्रयोजयेत्।

अपनेसे अहाराक्तिवाले विपक्षीपर यदि इसका प्रहार किया जाय, तो यह सम्पूर्ण विश्वको दग्ध कर देगा । धनंजय! जब शत्रुके द्वारा अपनेको बहुत पीड़ा प्राप्त होने लगे, उस दशामें आत्मरक्षाके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये। शत्रुके अस्त्रोंका विनाश करनेके लिये सर्वथा इसका प्रयोग उचित हैं।।

#### तदप्रतिहतं दिव्यं सर्वास्त्रप्रतिषेधनम् ॥ ५४ ॥ मूर्तिमन्मे स्थितं पाद्ये प्रसन्ने गोवृषध्यजे ।

इस प्रकार भगवान् वृषभध्वजके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण अस्त्रोंका निवारण करनेवाला और कहीं भी कुण्ठित न होनेवाला दिव्य पाशुपतास्त्र मूर्तिमान् हो मेरे पास आकर खड़ा हो गया ॥ ५४ ई ॥

उत्सादनमित्राणां परसेनानिकर्तनम् ॥ ५५ ॥ दुरासदं दुष्प्रसहं सुरदानवराक्षसः । अनुशातस्त्वहं तेन तत्रैव समुपाविशम् ॥ ५६ ॥ प्रेक्षतश्चैव मे देवस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५७ ॥

वह शत्रुओंका संदारक और विपक्षियोंकी सेनाका

For age

विध्वंसक है । उसकी प्राप्ति बहुत कठिन है । देवताः दानव किंटन है । फिर भगवान् शिवकी आज्ञा होनेपर मैं वहीं वैठ तथा राक्षस किसीके लिये भी उसका वेग सहन करना अत्यन्त गया और वे मेरे देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ॥५५-५७॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि गन्धमादनवासे युधिष्ठिरार्जुनसंवादे सप्तपष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१६७॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्रके अन्तर्गत निवातकव चयुद्ध । वैमें गन्धनादननिवासकारिक युधिष्ठिर-अर्जुन-संवादिविषयक एक सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७ ॥

## अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः

## अर्जुनद्वारा खर्गलोकमें अपनी अस्त्रशिक्षा और निवातकवच दानवोंके साथ युद्धकी तैयारीका कथन

अर्जुन उवाच

ततस्तामवसं प्रीतो रजनीं तत्र भारत। प्रसादाद् देवदेवस्य ज्यम्बकस्य महात्मनः ॥ १ ॥

अर्जुन कहते हैं—भारत ! देवाधिदेव परमात्मा भगवान् त्रिलोचनके कृपाप्रसादसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक वह रात वहीं व्यतीत की ॥ १॥

ब्युषितो रजनीं चाहं कृत्वा पौर्वाह्विकोःक्रियाः। अपद्यं तं द्विजश्रेष्ठं दृष्टवानिस्म यं पुरा ॥ २ ॥

सवेरा होनेपर पूर्वाह्मकालकी क्रिया पूरी करके मैंने पुनः उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपने समक्ष पायाः जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था॥ २॥

तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वमेव न्यवेदयम् । भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति भारत ॥ ३ ॥

भरतकुलभूषण ! उनसे मैंने अपना सारा वृत्तान्त यथावत् कह सुनाया और वताया कि भैं भगवान् महादेवजीसे मिल चुका हूँ । । ३ ॥

स मामुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोत्तमः। दृष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित्॥ ४॥

राजेन्द्र ! तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुझसे बोले— 'कुन्तीकुमार ! जिस प्रकार तुमने महादेवजीका दर्शन किया है, वैसा दर्शन और किसीने नहीं किया है ॥ ४॥

समेत्य छोकपाछैस्तु सर्वैवैंवस्वतादिभिः। द्रष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽस्त्राणि दास्यति॥ ५॥

'अनघ! अब तुम यम आदि सम्पूर्ण लोकपालोंके साथ देवराज इन्द्रका दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे' ॥ ५॥

एवमुक्त्वा स मां राजन्नाहिलन्य च पुनःपुनः। अगच्छत् स यथाकामं ब्राह्मणः सूर्यसंनिभः॥ ६॥ राजन्! ऐसा कहकर सूर्यके समान तेजस्वी ब्राह्मण देवताने मुझे बार-बार हृदयसे लगाया और फिर वे इच्छा-नसार अपने अभीष्ट स्थानको चलें गये॥ ६॥

अथापराह्वे तस्याहः प्रावात् पुण्यः समीरणः । पुनर्नविममं लोकं कुर्वन्निव सपत्नहन् ॥ ७ ॥ दिव्यानि चैव माल्यानि सुगन्धीनि नवानि च। दौद्दारस्य गिरेः पादे प्रादुरासन् समीपतः ॥ ८ ॥

शत्रुविजयी नरेश ! तदनन्तर जय वह दिन ढलने लगा, तब पुनः इस जगत्में नूतन जीवनका संचार-सा करती हुई पवित्र वायु चलने लगी और उस हिमालयके पार्श्ववर्ती प्रदेशमें दिन्य, नवीन और सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा होने लगी॥ ७-८॥

वादित्राणि च दिव्यानि सुघोराणि समन्ततः। स्तुतयद्येन्द्रसंयुक्ताः अश्रयन्त मनोहराः॥ ९ ॥

चारों ओर अत्यन्त भयंकर प्रतीत होनेवाले दिव्य वाधों और इन्द्रसम्बन्धी स्तोत्रोंके मनोहर शब्द सुनायी देने लगे ॥

गणारचाप्सरसां तत्र गन्धर्वाणां तथैव च । पुरस्ताद् देवदेवस्य जगुर्गीतानि सर्वशः ॥ १०॥

सब गन्धवों और अप्तराओं के समूह वहाँ देवराज इन्द्रके आगे रहकर गीत गा रहे थे ॥ १०॥ महतां च गणास्तत्र देवयाने हपागमन्। महेन्द्रानुचरा ये च ये च सम्मनिवासिनः॥ ११॥

देवताओं के अनेक गण भी दिव्य विमानींपर बैठकर वहाँ आये थे। जो महेन्द्रके सेवक थे और जो इन्द्रभवनमें ही निवास करते थे, वे भी वहाँ पधारे॥ ११॥

ततो मरुत्वान् हरिभिर्युक्तैर्वाहैः खलङ्कृतैः। श्वीसहायस्तत्रायात् सह सर्वेस्तदामरेः॥ १२॥

तदनन्तर थोड़ी ही देरमें विविध आभूषणोंसे विभूषित हरे रंगके घोड़ोंसे जुते हुए एक सुन्दररथके द्वारा शचीसहित इन्द्रने सम्पूर्ण देवताओंके साथ वहाँ पदार्पण किया ॥ १२ ॥ पतिस्मिन्नेव काले तु कुबेरो नरवाहनः। दर्शयामास मां राजँग्लक्षम्या परमया युतः॥ १३॥

राजन् ! इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य-छक्ष्मीसे सम्पन्न नरवाहन कुवेरने भी मुझे दर्शन दिया ॥ १३ ॥

दक्षिणस्यां दिशि यमं प्रत्यपश्यं व्यवस्थितम् । वरुणं देवराजं च यथास्थानमवस्थितम् ॥ १४ ॥

दक्षिण दिशाकी ओर दृष्टिपात करनेपर मुझे साक्षात् यमराज खड़े दिखायी दिये ! वहण और देवराज इन्द्र भी क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशामें यथास्थान खड़े हो गये ॥

ते मामूचुर्महाराज सान्त्वयित्वा नर्र्षभ । सन्यसाचिन् निरीक्षासाँहलोकपालानवस्थितान्॥१५॥

महाराज ! नरश्रेष्ठ ! उन सब लोकपालींने मुझे सान्त्वना देकर कहा—'सन्यसाची अर्जुन ! देखों। हम सब लोकपाल यहाँ खड़े हैं ॥ १५ ॥

सुरकार्यार्थसिद्धवर्थं दृष्टवानसि शङ्करम्। असत्तोऽपि गृहाण त्वमस्त्राणीति समन्ततः॥ १६॥

'देवताओं के कार्यकी सिद्धिके लिये ही तुम्हें भगवान् शंकर-का दर्शन प्राप्त हुआ था। अब तुम चारों ओर घूमकर हम-लोगोंसे भी दिव्यास्त्र ग्रहण करो'॥ १६॥

ततोऽहं प्रयतो भूत्वा प्रणिपत्य सुरर्षभान्। प्रत्यगृह्णं तदास्त्राणि महान्ति विधिवद् विभो॥ १७॥

प्रभो ! तब मैंने एकाग्रचित्त हो उन उत्तम देवताओंको प्रणाम करके उन सबसे विधिपूर्वक महान् दिव्यास्त्र प्राप्त किये ॥ १७॥

गृहीतास्त्रस्ततो देवैरनुशातोऽस्मि भारत। अथ देवा ययुः सर्वे यथागतमरिदम्॥१८॥

भारत ! जब मैं अस्त्र ग्रहण कर चुका, तब देवताओंने मुझे जानेकी आज्ञा दी । शत्रुदमन ! तदनन्तर सब देवता जैसे आये थे, वैसे अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ १८॥

मघवानिप देवेशो रथमारुह्य सुप्रभम्। उवाच भगवान् स्वर्गं गन्तव्यं फाल्गुन त्वया॥१९॥

देवेश्वर भगवान् इन्द्रने भी अपने अत्यन्त प्रकाशपूर्ण रथपर आरूढ़ हो मुझसे कहा—'अर्जुन ! तुम्हें स्वर्गलोककी यात्रा करनी होगी॥ १९॥

पुरैवागमनादस्माद् वेदाहं त्वां धनंजय। अतः परंत्वहं वे त्वां दर्शये भरतर्पभ ॥ २०॥

'भरतश्रेष्ठ धनंजय ! यहाँ आनेसे पहले ही मुझे तुम्हारे विषयमें सब कुछ ज्ञात हो गया था । इसके बाद मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ॥ २०॥

त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाष्ठावः कृतोऽसकृत्। तपद्वेदं महत् ततं सगं गन्तासि पाण्डव ॥ २१ ॥ 'पाण्डुनन्दन! तुमने पहले अनेक बार बहुत-से तीथों में स्नान किया है और इस समय इस महान् तपका भी अनुष्ठान कर लिया है, अतः तुम स्वर्गलोकमें सदारीर जानेके अधिकारी हो गये हो ॥ २१॥

भूयरचैव च तप्तव्यं तपश्चरणमुत्तमम्। स्वर्गे त्ववर्यं गन्तव्यं त्वया शत्रुनिपूदन ॥ २२ ॥

'शत्रुस्दन ! अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी है और स्वर्गलोकमें अवश्य पदार्पण करना है ॥ २२ ॥ मातिल्रमित्रियोगात् त्वां त्रिदिवं प्रापिष्यति । विदितस्त्वं हि देवानां मुनीनां च महात्मनाम् ॥ २३ ॥ इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठ तपः कुर्वन् सुदुष्करम् ।

भीरी आज्ञासे मातिल तुम्हें स्वर्गमें पहुँचा देगा । पाण्डव-श्रेष्ठ ! यहाँ रहकर जो तुम अत्यन्त दुष्कर तप कर रहे हो, इसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियोंमें तुम्हारी ख्याति बहुत बढ़ गयी हैं ॥ २३ ।।

ततोऽहमन्नुवं शकं प्रसीद भगवन् मम। आचार्यं वरयेयं त्वामस्त्रार्थं त्रिदशेश्वर ॥ २४ ॥

तब मैंने देवराज इन्द्रसे कहा—'भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न होइये । देवेश्वर ! मैं अस्त्रविद्याकी प्राप्तिके लिये आपको अपना आचार्य बनाता हूँ' ॥ २४ ॥

इन्द्र उवाच

क्र्रकर्मास्त्रवित् तात भविष्यसि परंतप । यद्रथमस्त्राणीप्सुस्त्वं तं कामं पाण्डवाप्तुहि ॥ २५ ॥

इन्द्रने कहा—परंतप तात अर्जुन ! दिव्य अस्र-शस्त्रोंका शान प्राप्त कर लेनेपर तुम भयंकर कर्म करने लगोगे । अतः पाण्डुनन्दन ! मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिये अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण हो ॥ २५ ॥

ततोऽहमत्रुवं नाहं दिव्यान्यस्त्राणि रात्रुहन्। मानुषेषु प्रयोक्ष्यामि विनास्त्रप्रतिघातनात्॥ २६॥

यह सुनकर मैंने उत्तर दिया—-'शत्रुघाती देवेश्वर ! मैं शत्रुओंद्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्रोंका निवारण करनेके सिवा अन्य किसी अवसरपर मनुष्योंके ऊपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग नहीं करूँगा ॥ २६॥

तानिदिव्यानि मेऽस्त्राणि प्रयच्छ विवुधाधिप। लोकांश्चास्त्रजितान् पश्चाल्लभेयं सुरपुङ्गव॥२७॥

'देवराज! सुरश्रेष्ठ! आप मुझे वे दिव्य अस्त्र प्रदान करें। अस्त्रविद्या सीखनेके पश्चात् में उन्हीं अस्त्रोंके द्वारा जीते हुए लोकोंपर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ'॥ २७॥

इन्द्र उवाच

परीक्षार्थे मयैतत् ते वाक्यमुक्तं धनंजय । ममात्मजस्य वचनं सूपपन्नमिदं तव ॥ २८ ॥ इन्द्र बोले — धनंजय ! मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये उपर्युक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्रविद्याके प्रति अत्यन्त उत्सुकता प्रकट की है, वह तुम्हारे-जैसे मेरे पुत्रके अनुरूप ही है ॥ २८॥

शिक्ष मे भवनं गत्वा सर्वाण्यस्त्राणि भारत। वायोरनेर्वसुभ्योऽपि वरुणात् समरुद्रणात् ॥ २९ ॥ साध्यं पैतामहं चैव गन्धर्वोरगरक्षसाम्। वैष्णवानि च सर्वाणि नैर्ऋतानि तथैव च ॥ ३० ॥ मद्रतानि च जानीहि सर्वास्त्राणि कुरूद्रह। पवमुक्त्वा तु मां शक्रस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ३१ ॥

भारत ! तुम मेरे भवनमें चलकर सम्पूर्ण अस्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त करो । कुरुश्रेष्ठ ! वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुद्गण, साध्यगण, ब्रह्मा, गन्धर्वगण, नाग, राक्षस, विष्णु तथा निर्ऋतिके और स्वयं मेरे भी सम्पूर्ण अस्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करो, मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २९–३१॥

#### अथापदयं हरियुतं रथमैन्द्रमुपस्थितम्। दिव्यं मायामयं पुण्यं यत्तं मातलिना नृप ॥ ३२ ॥

तदनन्तर थोड़ी ही देरमें मुझे हरे रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ देवराज इन्द्रका रथ वहाँ उपस्थित दिखायी दिया। राजन् ! वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातिलके द्वारा नियन्त्रित था।। ३२॥

#### लोकपालेषु यातेषु मामुवाचाथ मातलिः। द्रष्टुमिच्छति शकस्त्वां देवराजो महाद्युते॥३३॥

जब सभी लोकपाल चले गये, तब मातिलने मुझसे कहा—'महातेजस्वी वीर ! देवराज इन्द्र तुमसे मिलना चाहते हैं ॥ ३३॥

#### संसिद्धश्यस महाबाहो कुरु कार्यमनन्तरम्। पद्म्य पुण्यकृताँ ह्योकान् सद्दारीरो दिवं वज ॥ ३४॥

'महाबाहो ! तुम उनसे मिलकर कृतार्थ होओ और अब आवश्यक कार्य करो । इसी शरीरसे देवलोकमें चलो तथा पुण्यात्मा पुरुषोंके लोकोंका दर्शन करो ॥ ३४॥

#### देवराजः सहस्राक्षस्त्वां दिदृक्षति भारत। इत्युक्तोऽहं मातलिना गिरिमामन्त्र्यशैशिरम् ॥ ३५॥ प्रदक्षिणमुपावृत्य समारोहं रथोत्तमम्।

'भरतनन्दन! सहस्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र तुम्हें देखना चाहते हैं।' मातलिके ऐसा कहनेपर में हिमालयसे आज्ञा ले रथकी परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ॥ ३५३॥

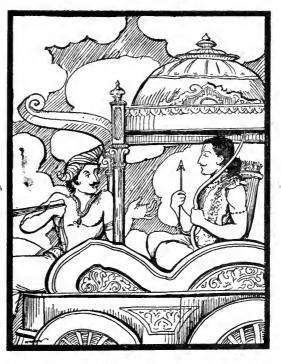

#### चोद्यामास स ह्यान् मनोमारुतरंहसः॥ ३६॥ मातलिह्यतत्त्वक्षो यथावद् भूरिदक्षिणः।

मातिल अश्वसंचालनकी कलाके मर्मश थे। सार्थिके कार्यमें अत्यन्त कुशल थे। उन्होंने मन तथा वायुके समान वेगशाली अश्वोंको यथोचित रीतिसे आगे बढ़ाया॥ ३६६॥ अवैक्षत च मे वर्क स्थितस्याथ स सार्थिः॥ ३७॥ तथा भ्रान्ते रथे राजन् विस्मितश्चेदमञ्ज्वीत्।

राजन् ! उस समय देवसारिय मातिलने आकारामें चक्कर लगाते हुए रथपर स्थिरतापूर्वक बैठे हुए मेरे मुखकी ओर दृष्टिपात किया और आश्चर्यचिकित होकर कहा—॥ ३७३ ॥

#### अत्यद्धतमिदं त्वच विचित्रं प्रतिभाति मे ॥ ३८॥ यदास्थितो रथं दिव्यं पदान्न चिलतः पदम्।

'भरतश्रेष्ठ! आज मुझे यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात दिखायी दे रही है कि इस दिव्य रथपर बैठकर तुम अपने स्थानसे तिनक भी हिल डुल नहीं रहे हो ॥ ३८५ ॥ देवराजोऽपि हि मया नित्यमन्नोपलक्षितः ॥ ३९॥ विचलन् प्रथमोत्पाते ह्यानां भरतर्षभ। त्वं पुनः स्थित प्वात्र रथे भ्रान्ते कुरूद्वह ॥ ४०॥

'कु क कुल भूषण भरतश्रेष्ठ ! जब घोड़े पहली बार उड़ान भरते हैं' उस समय मैंने सदा यह देखा है कि देवराज इन्द्र भी विचलित हुए बिना नहीं रह पाते, परंतु तुम चक्कर काटते हुए रथपर भी स्थिर भावसे बैठे हो ॥ ३९-४० ॥ अतिशक्तिम् सर्वे तवेति प्रतिभाति मे। इत्युक्त्वाऽऽकाशमाविश्यमातिलिविवुधालयान्॥४१॥ दर्शयामास मे राजन् विमानानि च भारत। स रथो हरिभिर्युको हार्ध्वमाचक्रमे ततः॥४२॥

'कुरुश्रेष्ठ ! तुम्हारी ये सब वातें मुझे इन्द्रसे भी बढ़कर प्रतीत हो रही हैं।' भरतकुलभूषण नरेश! ऐसा कहकर मातिलने अन्तरिक्षलोकमें प्रविष्ठ होकर मुझे देवताओंके वरों और विमानोंका दर्शन कराया, किर हरे रंगके पोड़ोंसे जुता हुआ वह रथ वहाँसे भी ऊपरकी ओर वढ़ चला॥ ४१-४२॥

ऋषयो देवताइचैव पूजयन्ति नरोत्तम। ततः कामगमाँहोकानपद्यं वै सुरर्षिणाम्॥ ४३॥

नरश्रेष्ठ ! ऋषि और देवता भी उस रथका समादर करते थे। तदनन्तर मैंने देविषयोंके अनेक समुदायोंका दर्शन किया, जो अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र जानेकी इक्ति रखते हैं॥ ४३॥

गन्धर्वाष्सरसां चैव प्रभावमितौजसाम्।
नन्दनादीनि देवानां वनान्युपवनानि च॥ ४४॥
पर्शायामास मे शीव्रं मातिलः शकसारिथः।
ततः शकस्य भवनमपश्यममरावतीम्॥ ४५॥
दिव्यैः कामफलैर्वृक्षे रत्नैश्च समलङ्कृताम्।
न तत्र सूर्यस्तपित न शीतोष्णे न च क्रमः॥ ४६॥

अभित तेजस्वी गन्धवों और अप्सराओंका प्रभाव भी मुझे प्रत्यक्ष दिखायी दिया। फिर इन्द्रसारिथ मातिलने मुझे द्यांग्र ही देवताओंके नन्दन आदि वन और उपवन दिखाये। तत्पश्चात् मैंने अमरावती पुरी तथा इन्द्रभवनका दर्शन किया। वह पुरी इच्छानुसार फळ देनेवाले दिव्य वृक्षों तथा रत्नोंसे सुशोभित थी। वहाँ सूर्यका ताप नहीं होता, सदी या गर्मीका कष्ट नहीं रहता और न किसीको थकावट ही होती है।। ४४-४६।।

न वाधते तत्र रजस्तत्रास्ति न जरा नृष । न तत्र शोको दैन्यं वा दौर्वल्यं चोपलक्ष्यते ॥ ४७ ॥

नरेश्वर ! वहाँ रजोगुणजनित विकार नहीं सताते, बुदापा नहीं आता; द्योक, दीनता और दुर्वस्रताका दर्शन नहीं होता ॥ ४७ ॥

दिवौकसां महाराज न ग्छानिररिमर्द्न। न कोधलोभौ तत्रास्तां सुरादीनां विद्याम्पते ॥ ४८ ॥

महाराज ! शत्रुस्दन !स्वर्गवासी देवताओंको कभी ग्लानि नहीं होती। उनमें कोघ और लोभका भी अभाव होता है ॥४८॥

नित्यतुष्टाश्च ते राजन् प्राणिनः सुरवेश्मनि । नित्यपुष्पफठास्तत्र पादपा हरितच्छदाः॥ ४९॥

राजन् ! स्वर्गमें निवास करनेवाले प्राणी सदा संतुष्ट

र**इ**ते हैं। वहाँके नृक्ष सर्वदा फल फूलसे सम्मन्न और हरे पत्तोंसे सुशोभित रहते हैं॥ ४९॥

पुष्करिण्यश्च विविधाः पद्मसौगन्धिकायुताः । शीतस्तत्र ववौ वायुः सुगन्धी जीवनः ग्रुचिः ॥ ५० ॥

वहाँ सहस्रों सौगन्धिक कमलोंसे अलङ्कृत नाना प्रकारके सरोवर शोभा पाते हैं और शीतल, पवित्र, सुगन्धित एवं नवजीवनदायक वायु सदा बहती रहती है ॥ ५० ॥

सर्वरत्नविचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिता।
मृगद्विजाश्च बह्वो रुचिरा मधुरखराः॥ ५१॥
विमानंगामिनश्चात्र दृश्यन्ते बह्वोऽम्बरे।
ततोऽपश्यंपशून् रुद्धान् साध्यांश्च समरुद्धणान्॥५२॥
सादित्यानिश्वनौचैव तान् सर्वान् प्रत्यपूजयम्।
ते मां वीर्येण यशसा तेजसा च बहेन च॥ ५३॥
अस्त्रैश्चाप्यन्वजानन्त संग्रामे विजयेन च।

वहाँकी भूमि सब प्रकारके रत्नोंसे विचित्र शोभा धारण करती है और (सब ओर बिखरे हुए) पुष्प उस भूमिके लिये आभूषणका काम देते हैं। स्वर्गलोकमें बहुत से मनोहर पद्य और पक्षी देखे जाते हैं, जिनकी बोली बड़ी मधुर प्रतीत होती है। वहाँ अनेक देवता आकाशमें विमानोंपर विचरते दिखायी देते हैं। तदनन्तर भुझे वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्रण, आदित्य और अश्विनीकुमारोंके दर्शन हुए। मैंने उन सबके आगे मस्तक झकाकर उनका सम्मान किया। उन सबने मुझे पराक्रमी, यशस्वी, तेजस्वी, बलवान, अस्त्रवेत्ता और संप्राम-विजयी होनेका आशीर्वाद दिया। ५१-५३ ।।

प्रविदय तां पुरीं दिव्यां देवगन्धर्वपूर्जिताम् ॥ ५४ ॥ देवराजं सहस्राक्षमुपातिष्ठं कृताञ्जलिः। ददावर्धासनं प्रीतः दाक्रो मे ददतां वरः॥ ५५॥

तत्तश्चात् देवगन्धर्वपूजित दिव्य अमरावतीपुरीमें प्रवेश करके मैंने हाथ जोड़कर सहस्र नेत्रींवाले देवराज इन्द्रको प्रणाम किया। दाताओं में श्रेष्ठ देवराज इन्द्रने प्रसन्न होकर मुझे अपने आधे सिंहासनपर स्थान दिया॥ ५४-५५॥ वहुमानाच्च गात्राणि पस्पर्श मम वासवः। तत्राहं देवगन्धर्वैः सिंहतो भूरिद्क्षिण॥ ५६॥ अस्त्रार्थमवसं स्वर्गे शिक्षाणोऽस्त्राणि भारत। विश्वावसोश्च वैपुत्रश्चित्रस्रेमेनोऽभवत् सस्ता॥ ५७॥

इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े आदरके साथ मेरे अङ्गोंपर हाथ फेरा। यज्ञोंमें पूरी दक्षिणा देनेवाले भरतश्रेष्ठ! उस स्वर्गलोकमें में देवताओं और गन्धवोंके साथ अस्त्रविद्याकी प्राप्तिके लिये रहने लगा और प्रतिदिन अस्त्रोंका अभ्यास करने लगा। उस समय गन्धवराज विश्वावसुके पुत्र चित्रसेन-के साथ मेरी मैत्री हो गयी थी॥ ५६-५७॥ स च गान्धर्वमिखिलं ग्राहयामास मां नृप । तत्राहमवसं राजन् गृहीतास्त्रः सुपूजितः ॥ ५८ ॥ सुखं शकस्य भवने सर्वकामसमन्वितः । श्रुण्वन् वै गीतशब्दं च तूर्यशब्दं च पुष्कलम् । पद्यंश्चाप्सरसः श्रेष्ठा नृत्यन्तीर्भरतर्षभ ॥ ५९ ॥

नरेश्वर! उन्होंने मुझे सम्पूर्ण गान्धवंवेद (संगीत-विद्या) का अध्ययन कराया। राजन्! वहाँ इन्द्रभवनमें अस्त्र-शस्त्रोंकी शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं बड़े सम्मान और मुखसे रहने लगा। वहाँ सभी मनोवािक्छत पदार्थ मेरे लिये मुलभ थे। भरतश्रेष्ठ! मैं वहाँ कभी मनोहर गीत मुनता, कभी पर्याप्त रूपसे दिन्य वाद्योंका आनन्द लेता और कभी-कभी श्रेष्ठ अप्सराओंका न्त्य भी देख लेता था॥ ५८-५९॥

तत् सर्वमनवज्ञाय तथ्यं विज्ञाय भारत। अत्यर्थे प्रतिगृह्याहमस्त्रेष्वेच व्यवस्थितः॥ ६०॥

भारत ! इन समस्त सुख सुविधाओंकी अवहेलना न करते हुए उन्हें स्वीकार करके भी मैं इनके असली रूपको जानकर— इनकी निःसारताको भलीभाँति समझकर अधिकतर अस्त्रोंके अभ्यासमें ही संलग्न रहता था । (गीत आदिमें कभी आसक्त नहीं हुआ) ॥ ६०॥

ततोऽतुष्यत् सहस्राक्षस्तेन कामेन मे विभुः। एवं मे वसतो राजन्नेष कालोऽत्यगाद् दिवि ॥ ६१ ॥

अस्न-विद्याकी ओर मेरी ऐसी अभिरुचि होनेसे सहस्र नेत्रधारी भगवान् इन्द्र मुझपर बहुत संतुष्ट रहते थे। राजन् ! इस प्रकार स्वर्गमें रहकर मेरा यह समय मुखपूर्वक वीतने लगा॥ कृतास्त्रमितिविश्वस्तमथ मां हरिवाहनः। संस्पृश्य मूर्धि पाणिभ्यामिदं वचनमत्रवीत्॥ ६२॥

धीरे-धीरे में अस्त्र-विद्यामें निपुण हो गया। मेरी विज्ञतापर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भगवान् इन्द्रने अपने दोनों हाथोंसे मेरे मस्तकका स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा-॥ न त्वमद्य युधाजेतुं शक्यः सुरगणैरिष । किं पुनर्मानुषे लोके मानुषैरकृतात्मभिः॥ ६३॥

'अर्जुन ! अव तुम्हें युद्धमें देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर मर्त्यलोकमें रहनेवाले वेचारे असंयमी मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? ॥ ६३॥

अप्रमेयोऽप्रधृष्यश्च . युद्धेष्वप्रतिमस्तथा । अजेयस्त्वं हि संत्रामे सर्वेरिप सुरासुरैः । अथात्रवीत् पुनर्देवः सम्प्रहृष्टतनूरुहः ॥ ६४ ॥

'तुम युद्धमें अप्रमेय, अजेय और अनुपम हो। संग्राम-भूमिमें सम्पूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते।' इतना कहते-कहते देवराजके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। तदनन्तर वे फिर बोले--।। ६४॥

अस्त्रयुद्धे समो वीर न ते कश्चिद् भविष्यति । अप्रमत्तः सदा दक्षः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ६५ ॥ ब्रह्मण्यश्चास्त्रविच्चासि शूरश्चासि कुरूद्वह। अस्त्राणि समवाप्तानि त्वया दश च पञ्च च ॥ ६६ ॥ पञ्चभिविधिभिः पार्थ विद्यते न त्वया समः। प्रयोगमुपसंहारमावृत्तिं च धनंजय ॥ ६७ ॥ प्रायश्चित्तं च वेत्थ त्वं प्रतीघातं च सर्वशः। ततो गुर्वर्थकालोऽयं समुत्पन्नः परंतप ॥ ६८ ॥

'वीर! अस्त युद्धमें तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा। कुरुश्रेष्ठ! तुम सर्वदा सावधान रहते हो, प्रत्येक कार्यमें कुशल हो, जितेन्द्रिय, सत्यवादी और ब्राह्मणभक्त हो; तुम्हें अस्त-शस्त्रोंका शान है और तुम अद्भुत शौर्यसे सम्पन्न हो। पार्थ! तुमने पाँच विधियोंसहित पंद्रह अस्त्र प्राप्त किये हैं, अतः इस भ्तलपर तुम्हारे जैसा श्र्र दूसरा कोई नहीं है। परंतप धनंजय! प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित्तं और प्रतिधीत—ये अस्त्रोंकी पाँच विधियाँ हैं; तुम इन सबका पूर्ण शान प्राप्त कर चुके हो। अतः अय गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है॥ ६५-६८॥ प्रतिजानीच्च तं कर्तुं ततो वेत्स्याम्यहं परम्। ततोऽहमञ्जुवं राजन देचराजिमदं चचः॥ ६९॥ विषद्यं यन्मया कर्तुं कृतमेच निबोध तत्। ततो मामव्रवीद् राजन प्रहसन् बलवृत्रहा॥ ७०॥

'तुम उसे देनेकी प्रतिशा करो, तब मैं अपने महान् कार्यको तुम्हें बताऊँगा।'राजन् ! यह सुनकर मैंने देवराजसे कहा—'भगवन् ! जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसे किया हुआ ही समझिये।' नरेश्वर! तब बल और बृत्रासुरके शत्रु इन्द्रने मुझसे हँसते हुए कहा—॥ ६९-७०॥ नाविषद्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किंचन। निवातकवचा नाम दानवा मम शत्रवः॥ ७१॥

'वीरवर ! तीनों लोकोंमें ऐसा कोई कार्य नहीं है, जो तुम्हारे लिये असाध्य हो । निवातकवच नामक दानव मेरे शतु हैं ॥ ७१॥

समुद्रकुक्षिमाश्चित्य दुर्गे प्रतिवसन्त्युत । तिस्नः कोट्यः समाख्यातास्तुल्य रूपबलप्रभाः ॥ ७२ ॥ तांस्तत्र जिह कौन्तेय गुर्वर्थस्ते भविष्यति । ततो मातलिसंयुक्तं मयूरसमरोमभिः ॥ ७३ ॥ हयैरुपेतं प्रादानमे रथं दिव्यं महाप्रभम् । वबन्ध चैव मे मूर्धि किरीटमिद्यमुत्तमम् ॥ ७४ ॥

ंचे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानका आश्रय लेकर रहते हैं। उनकी संख्या तीन करोड़ बतायी जाती है और उन सभीके रूप, बल और तेज एक समान हैं। कुन्तीनन्दन! तुम उन दानवोंका संहार कर डालो। इतनेसे ही तुम्हारी

निर्दोष प्राणीका वध हो जाय, तो उसे पुनः संजीवित करनेवी विद्याको प्रायश्चित कहते हैं।

२. शत्रुके अस्त्रसे परामवको प्राप्त हुए अपने अस्त्रको पुनः श्रुक्तिशाली बनाना प्रतिपात कह्नाता है।

गुरु-दक्षिणा पूरी हो जायगी।' ऐसा कहकर इन्द्रने मुझे एक अत्यन्त कान्तिमान् दिन्य रथ प्रदान किया, जिसे मातिल जोतकर लाये थे। उसमें मयूरोंके समान रोमवाले घोड़े जुते हुए थे। रथ आ जानेपर देवराजने यह उत्तम किरीट मेरे मस्तकपर वाँध दिया॥ ७२-७४॥

सक्त पसदशं चैव प्रादादङ्गविभूषणम्। अभेयं कवचं चेदं स्पर्शक्त पबदुत्तमम्॥ ७५॥

फिर उन्होंने मेरे खरूपके अनुरूप प्रत्येक अङ्गर्मे आभूषण पहना दिये । इसके वाद यह अभेद्य उत्तम कवच धारण करायाः जिसका स्वर्धा तथा रूप मनोहर है ॥ ७५ ॥ अजरां ज्यामिमां चापि गाण्डीचे समयोजयत् । ततः प्रायामहं तेन स्यन्दनेन विराजता ॥ ६ ॥ येनाजयद् देवपतिर्वालं वैरोचिनं पुरा । ततो देवाः सर्व पच तेन घोषेण बोधिताः ॥ ७७ ॥ मन्वाना देवराजं मां समाजग्मुर्विशाम्पते । हष्ट्वा च मामपृच्छन्त कि करिष्यसि फाल्गुन ॥ ७८ ॥

तत्पश्चात् मेरे गाण्डीच धनुषमें उन्होंने यह अट्ट प्रत्यञ्चा जोड़ दी। इस प्रकार युद्धकी सामग्रियोंसे सम्पन्न होकर उस तेजस्वी रथके द्वारा में संप्रामके लिये प्रस्थित हुआ, जिसार आरूढ़ होकर पूर्वकालमें देवराजने विरोचनकुमार विलको परास्त किया था। महाराज ! तब उस रथकी घर्षराहटसे सजग हो सब देवता मुझे देवराज समझकर मेरे पास आये और मुझे देखकर पूछने लगे—'अर्जुन! तुम क्या करनेकी तैयारीमें हो ?'॥ ७६–७८॥

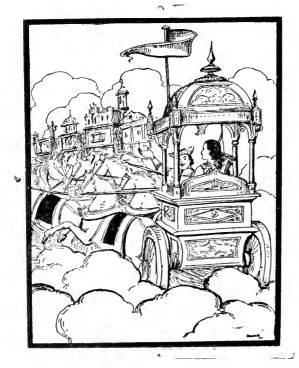

तानब्रुवं यथाभूतिमदं कर्तासि संयुगे। निवातकवचानां तु प्रस्थितं मां वधैषिणम्॥ ७९॥ निबोधत महाभागाःशिवं चाशास्त मेऽनघाः। ततो वाग्भिः प्रशस्ताभिस्त्रिद्शाः पृथिवीपते। तुष्टुबुर्मा प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरंद्रम्॥ ८०॥

तब मैंने उनसे सब बातें बताकर कहा-- भैं युद्धमें यही करने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि मैं निवातकवच नामक दानवोंके बधकी इच्छासे प्रस्थित हुआ हूँ। अतः निष्पाप एवं महाभाग देवताओ ! आप मुझे ऐसा आज्ञीर्वाद दें, जिससे मेरा मङ्गल हो। र राजन् ! तब वे देवतालोग प्रसन्न हो देवराज इन्द्रकी भाँति श्रेष्ठ एवं मधुर वाणीद्वारा मेरी स्तुति करते हुए बोले—॥ ७९-८०॥

रथेनानेन मघवा जितवान् शम्बरं युधि। नमुर्चि वलवृत्रौ च प्रह्लाद्नरकावपि॥८१॥

इस रथके द्वारा इन्द्रने युद्धमें शम्बरासुरपर विजय पायी है। नमुचि, बल, वृत्र, प्रह्लाद और नरकासुरको परास्त किया है॥ ८१॥

बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदान्यपि। रथेनानेन दैत्यानां जितवान् मघवा युधि॥ ८२॥

इनके सिवा अन्य बहुत-से दैत्योंको भी इस रथके द्वारा पराजित किया है, जिनकी संख्या सहस्रों, लाखों और अरबों-तक पहुँच गयी है।। ८२।।

त्वमप्यनेन कौन्तेय निवातकवचान् रणे। विजेता युधि विक्रम्य पुरेव मद्यवा वशी॥८३॥

'कुन्तीनन्दन! जैसे पूर्वकालमें सबको वशमें करनेवाले इन्द्रने असुरोंपर विजय पायी थी, उसी प्रकार तुम भी इस रथके द्वारा युद्धमें पराक्रम करके निवातकवचोंको परास्त करोगे ॥ ८३ ॥

अयं च शङ्खप्रवरो येन जेतासि दानवान्। अनेन विजिता लोकाः शक्रेणापि महात्मना॥ ८४॥

'यह श्रेष्ठ शङ्क हैं। जिसे बजानेसे तुम्हें दानवींपर विजय प्राप्त हो सकती है। महामना इन्द्रने भी इसके द्वारा सम्पूर्ण स्टोकोंपर विजय पायी हैं। ॥ ८४॥

प्रदीयमानं देवैस्तं देवदत्तं जलोक्सवम्। प्रत्यगृहं जयायैनं स्तूयमानस्तदामरैः॥ ८५॥ स बाङ्की कवची बाणी प्रगृहीतशरासनः। दानवालयमत्युग्रं प्रयातोऽस्मि युयुत्सया॥ ८६॥

वही यह शङ्ख है, जिसे मैंने अपनी विजयके लिये ग्रहण किया था। देवताओंने उसे दिया था, इसल्यि इसका नाम देवदत्त है। शङ्ख लेकर देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति इच्छासे अत्यन्त भयंकर दानवोंके नगरकी ओर चल सुनता हुआ में कवच, बाण तथा धनुषसे सजित हो युद्धकी दिया॥ ८५-८६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वण्यर्जुनवाक्ये अष्टषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनवाक्यविषयक एक सी अड़सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥

# एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

# अर्जुनका पातालमें प्रवेश और निवातकवचोंके साथ युद्धारम्भ

अर्जुन उवाच

ततोऽहं स्त्यमानस्तु तत्र तत्र महर्षिभिः। अपस्यमुद्धिं भीममपां पतिमथान्ययम्॥१॥ फेनवत्यः प्रकीर्णाश्च संहताश्च समुत्थिताः। ऊर्मपश्चात्र दश्यन्ते वरुगन्त इव पर्वताः॥२॥

अर्जुन बोले—राजन् ! तदनन्तर मार्गमें जहाँ तहाँ महिषयों के मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए मैंने जलके स्वामी समुद्रके पास पहुँचकर उसका निरीक्षण किया । वह देखनेमें अत्यन्त भयंकर था । उसका पानी कभी घटता-बढ़ता नहीं है । उसमें फेनसे मिली हुई पहाड़ों के समान ऊँची-ऊँची लहरें उठकर नृत्य करती-सी दिखायी दे रही थीं । वे कभी इधर-उधर फैल जाती थीं और कभी आपसमें टकरा जाती थीं ॥ १-२॥

नावः सहस्रशस्तत्र रत्नपूर्णा समन्ततः।
नभसीव विमानानि विचरन्त्यो विरेजिरे।
तिमिङ्गिलाः कच्छपाश्चतथा तिमितिमिङ्गिलाः॥ ३॥
मकराश्चात्र दश्यन्ते जले मग्ना दवाद्रयः।
शङ्कानां च सहस्राणि मग्नान्यप्सु समन्ततः॥ ४॥

वहाँ सब ओर रत्नोंसे भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं जो आकाशमें विचरते हुए विमानोंकी सी शोभा पाती थीं तथा तिमिङ्गिली तिमितिमिङ्गिली कछुए और मगर पानीमें डूबे हुए पर्वतोंके समान दृष्टिगोचर होते थे। सहस्रों शङ्ख सब ओर जलमें निमग्न थे॥ ३-४॥

दृश्यन्ते सायथा रात्रौ तारास्तन्वभ्रसंवृताः। तथा सहस्रशस्तत्र रत्नसङ्घाः प्रवन्त्युत ॥ ५ ॥

जैसे रातमें झीने बादलोंके आवरणसे सहस्रों तारे चमकते दिखायी देते हैं, उसी प्रकार समुद्रके जलमें स्थित हजारों रत्नसमूह तैरते हुए-से प्रतीत हो रहे थे॥ ५॥ वायुश्च घूर्णते भीमस्तदद्भुतिमवाभवत्। तमुदीक्ष्य महावेगं सर्वाम्भोनिधिमुत्तमम्॥६॥ अपश्यं दानवाकीर्णं तद् दैत्यपुरमन्तिकात्। तत्रैव मातिहस्तूर्णं निपत्य पृथिवीतहे॥७॥ रथं तं तुसमाहिहण्यश्व प्राद्ववद्रथयोगवित्। जासयन् रथघोषेण तत् पुरं समुपादवत्॥८॥

औरोंकी तो वात ही क्या है, वहाँ भयानक वायु भी पथ-भ्रान्तकी भाँति भटकने लगती है। वायुका वह चक्कर काटना अद्भुत-सा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अत्यन्त वेगशाली जलराशि महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने दानवोंसे भरा हुआ वह दैत्यनगर भी देखा। रथ-संचालनमें कुशल सारिथ मार्ताल तुरंत वहाँ पहुँचकर पातालमें उतरे तथा रथपर सावधानीसे बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथकी घर्चराहटसे सवको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुरकी ओर धावा किया॥ ६-८॥

रथघोषं तु तं श्रुत्वा स्तनयित्नोरिवाम्बरे। मन्वाना देवराजं मामाविद्या दानवाभवन्॥ ९॥

आकाशमें होनेवाली मेघ-गर्जनाके समान उस रथका शब्द सुनकर दानवलोग मुझे देवराज इन्द्र समझकर भयसे अत्यन्त व्याकुल हो उठे॥ ९॥

सर्वे सम्भ्रान्तमनसः शरचापथराः स्थिताः। तथासिशूलपरशुगदामुसलपाणयः॥१०॥

सभी मन-ही-मन घवरा गये। सभी अपने हाथोंमें धनुष-बाण, तलवार, शूल, फरसा, गदा और मुसल आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर खड़े हो गये॥ १०॥

ततो द्वाराणि पिरधुर्दानवास्त्रस्तचेतसः। संविधाय पुरे रक्षां न सा कश्चन दृश्यते ॥११॥

दानवोंके मनमें आतंक छा गया था। इसलिये उन्होंने नगरकी रक्षाका प्रबन्ध करके सारे दरवाजे बंद कर लिये। नगरके बाहर कोई भी दिखायी नहीं देता था॥ ११॥

१. एक विशेष प्रकारके मत्स्यका नाम 'तिमि' है, जो उसे निगल जाता है, उस महामत्स्यको 'तिमिङ्गिल' कहते हैं।

२. जो तिमिङ्गिलको भी निगल जाता है, उस महामहामत्स्यका नाम 'तिमितिमिङ्गिल' है।

 <sup>#</sup> नीलकण्ठी टीकामें लिखा है कि पृथ्वीमें उतरकर निम्न-स्थलमें गये हुए रथके चक्केको इड्लापूर्वक पकड़कर ऊँचा किया।

ततः शङ्खमुपादाय देवदत्तं महाखनम्। परमां मुदमाश्चित्य प्राधमं तं शनैरहम्॥१२॥

तत्र मैंने बड़ी भयंकर ध्विन करनेवाले देवदत्त नामक शङ्खको हाथमें लेकर अन्यन्त प्रसन्न हो घीरे-घीरे उसे बजाया॥

स तु शब्दो दिवं स्तब्ध्वा प्रतिशब्दमजीजनत् । वित्रेसुश्च निलिल्युश्च भूतानि सुमहान्त्यपि ॥१३॥

वह शङ्ख-नाद स्वर्गछोकसे टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगा । उसकी आवाज सुनकर बड़े-बड़े प्राणी भी भयभीत हो इधर-उधर छिप गये ॥ १३॥

ततो निवातकवचाः सर्व एव खठंकृताः।
दंशिता विविधेस्नाणैर्विचित्रायुधपाणयः॥१४॥
आयसैश्च महाशूलैर्गदाभिर्मुसलैरिए।
पिहशैः करवालैश्च रथचकैश्च भारत॥१५॥
शतभ्रीभिर्भुशुण्डीभिः खङ्गैश्चित्रैः खठंकृतैः।
प्रमृहीतैर्दितः पुत्राः प्रादुरासन् सहस्रशः॥१६॥

भारत! तदनन्तर निवातकवचनामकसभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भाँति-भाँतिके कवच धारण किये, हाथोंमें विचित्र आयुध लिये, लोहेके वने हुए बड़े-बड़े शूल, गदा, मुसर, पिट्टिश, करवाल, रथ-चक्र, शतब्नी (तोप), भुशुण्डि (बंदूक) तथा रत्नजटित विचित्र खङ्ग आदि लेकर सहस्रोंकी संख्यामें नगरसे बाहर आये ॥ १४—१६॥

ततो विचार्य वहुशो रथमार्गेषु तान् हयान् । प्राचोदयत् समे देशे मातिल्रर्भरतर्षम ॥१७॥ तेन तेपां प्रणुचानामाशुत्वाच्छीघ्रगामिनाम् । नान्वपद्यं तदा किंचित् तन्मेऽद्धुतिमवाभवत् ॥१८॥

भरतश्रेष्ठ ! उस समय मातिलने बहुत सोच-विचारकर समतल प्रदेशमें रथ जाने योग्य मार्गोपर अपने उन घोड़ोंको हाँका । उनके हाँकनेपर उन शीव्रगामी अर्खोंकी चाल इतनी तेज हो गयी कि मुझे उस समय कुछ भी दिखायी नहीं देता था। यह एक अद्भुत बात थी।। १७-१८॥ ततस्ते दानवास्तत्र वादित्राणि सहस्रदाः। विकृतस्वरह्मपाणि भृदां सर्वाण्यनादयन्॥१९॥

तदनन्तर उन दानवोंने वहाँ भीषण स्वर और विकराल आकृतिवाले विभिन्न प्रकारके सहस्रों बाजे जोर-जोरसे बजाने आरम्भ किये ॥ १९॥

तेन शब्देन सहसा समुद्रे पर्वतोपमाः। आप्नवन्त गतैः सत्त्वैर्मत्स्याः शतसहस्रशः॥२०॥

वाद्योंकी उस तुमुल-ध्विनसे सहसा समुद्रके लाखों बड़े-बड़े पर्वताकार मत्स्य मर गये और उनकी लाशें पानीके ऊपर तैरने लगीं ॥ २० ॥

ततो वेगेन महता दानवा मामुपाद्रवन्। विमुञ्जन्तः शितान् वाणान् शतशोऽथ सहस्रशः २१

तत्पश्चात् उन सब दानवोंने सैकड़ों और हजारों तीखें बाणोंकी वर्षा करते हुए बड़े वेगसे मुझपर आक्रमण किया ॥

स सम्प्रहारस्तुमुलस्तेषां च मम भारत। अवर्तत महाघोरो निवातकवचान्तकः॥२२॥

भारत ! तव उन दानवोंका और मेरा महाभयंकर तुमुल संप्राम आरम्भ हो गया, जो निवातकवर्चोंके लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ ॥ २२ ॥

ततो देवर्षयइचैव तथान्ये च महर्षयः। ब्रह्मर्पयइच सिद्धाइच समाजग्मुर्महामुधे ॥२३॥ ते वे मामनुरूपाभिर्मधुराभिर्जयेषिणः। अस्तुवन् मुनयो वाग्भिर्यथेन्द्रं तारकामये॥२४॥

उस समय बहुत-से देवर्षि तथा अन्य महर्षि एवं ब्रह्मर्षि और सिद्धगण उम महायुद्धमें (देखनेके लिये) आये। वे सब-के-सब मेरी विजय चाहते थे। अतः उन्होंने जैसे तारकामय संग्रामके अवसरपर इन्द्रकी स्तुति की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधुर वचनोंद्वारा मेरा भी स्तवन किया।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि युद्धारम्भे एकोनसप्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें युद्धारम्भविषयक एक सौ उनहत्तम्बाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १६९ ॥

### सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः अर्जन और निवातकवचोंका युद्ध

अर्जुन उवाच

ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत। अभ्यद्भवन् मां सहिताः प्रगृहीतायुधा रणे॥१॥ अर्जुन बोळे—भारत । तदनन्तर सारे निवातकवच संगठित हो हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र लिये युद्धभूमिमें वेगपू**र्वक मेरे** ऊपर टूट पड़े ॥ १॥

आच्छाद्य रथपन्थानमुत्कोशन्तो महारथाः। आवृत्य सर्वतस्ते मां शर्वपेरवाकिरन्॥२॥ ततोऽपरे महावीर्याः शूलपट्टिशपाणयः। शूलानि च भुशुण्डीश्च मुमुचुर्दानवा मयि॥३॥

उन महारथी दानवोंने मेरे रथका मार्ग रोककर भीषण गर्जना करते हुए मुझे सब ओरसे घेर लिया और मुझपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव शूल और पट्टिश आदि हाथोंमें लिये मेरे सामने आये और मुझपर शूल तथा भुशुण्डियोंका प्रहार करने लगे॥ २-३॥

तच्छूलवर्षे सुमहद् गदाशक्तिसमाकुलम् । अनिशं सुज्यमानं तैरपतन्मद्रथोपरि ॥ ४ ॥ अन्ये मामभ्यधावन्त निवातकवचा युधि । शितशस्त्रायुधा रौद्राः कालरूपाः प्रहारिणः ॥ ५ ॥

दानबोंद्वारा की गयी वह शूलोंकी बड़ी भारी वर्षा निरन्तर मेरे स्थपर होने लगी। उसके साथ ही गदा और शक्तिबोंका भी प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवातकवच हाथोंमें तीखें अख्न-शस्त्र लिये उस युद्धकें मैदानमें मेरी ओर दौड़े। वे प्रहार करनेमें कुशल थे। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और देखनेमें वे कालरूप जान पड़ते थे॥ ४-५॥

तानहं विविधैर्वाणैर्वेगवद्भिरिज्ञहागैः। गाण्डीवमुक्तैरभ्यन्नमेकैकं दशिर्मधे॥६॥

तव मैंने उनमेंसे एक एकको युद्धमें गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए सीधे जानेवाले विविध प्रकारके दस-दस वेगवान् बाणों द्वारा बीध डाला ॥ ६॥

ते कृता विमुखाः सर्वे मत्त्रयुक्तैः शिलाशितैः । ततो मातलिना तूर्णे हयास्ते सम्प्रचोदिताः ॥ ७ ॥

मेरे छोड़े हुए बाण पत्थरपर तेज किये हुए थे। उनकी मार खाकर सभी दानव युद्धभूमिसे भाग चले। तब मातिल उस रथके घोड़ोंको तुरंत ही तीव वेगसे हाँका॥ ७॥

मार्गान् बहुविधांस्तत्र विचेरुर्वातरंहसः। सुसंयता मातिलना प्रामध्नन्त दितेः सुतान्॥ ८॥

सारथिसे प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकारकी चालें दिखाते हुए वायुके समान वेगसे चलने लगे । मातलिने उन्हें अच्छी तरह काबूमें कर रक्खा था। उन सबने वहाँ दितिके पुत्रोंको रौंद डाला ॥ ८॥

शतं शतास्ते हरयस्तस्मिन् युक्ता महारथे। शान्ता मातलिना यत्ता व्यचरन्नल्पका इव ॥ ९ ॥

अर्जुनके उस विशाल रथमें दस हजार घोड़े जुते हुए थे, तो भी मातलिने उन्हें इस प्रकार वशमें कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वोंकी भाँति शान्त-भावसे विचरते थे॥

तेषां चरणपातेन रथनेमिस्वनेन च। मम बाणनिपातैश्च हतास्ते शतशोऽसुराः॥१०॥ उन घोड़ोंके पैरोंकी मार पड़नेसे, रथके पहियेकी घर्घराहट होनेसे तथा मेरे बाणोंकी चोट खानेसे सैक**ड़ों** दैत्य मर गये ॥ १०॥

गतासवस्तथैवान्ये प्रगृहीतशरासनाः। हतसारथयस्तत्र व्यक्तष्यन्त तुरंगमैः॥११॥

इसी प्रकार वहाँ दूसरे बहुत-से असुर हाथमें धनुष-बाण लिये प्राणरहित हो गये थे और उनके सार्थि भी मारे गये थे, उस दशामें सार्थिशून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीरको खींचे लिये जाते थे ॥ ११ ॥

ते दिशो विदिशः सर्वे प्रतिरुध्य प्रहारिणः। अभ्यष्तन् विविधैःशस्त्रैस्ततोमे व्यथितं मनः॥ १२॥

तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को रोककर भाँति-भाँतिके अस्त्र-शस्त्रोद्वारा मुझपर घातक प्रहार करने लगे । इससे मेरे मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ १२॥

ततोऽहं मातलेवींर्यमपश्यं परमाद्भुतम्। अश्वांस्तथा वेगवतो यदयन्नादधारयत्॥१३॥

उस समय मैंने मातिलकी अत्यन्त अद्भुत शक्ति देखी। उन्होंने वैसे वेगशाली अश्वोंको बिना किसी प्रयासके ही काबूमें कर लिया॥ १३॥

ततोऽहं छघुभिश्चित्रैरस्नैस्तानसुरान् रणे। चिच्छेद सायुधान् राजन् रातशोऽथ सहस्रशः॥१४॥ पवं मे चरतस्तत्र सर्वयत्नेन शत्रुहन्। प्रीतिमानभवद् वीरो मातिलः राक्रसारिथः॥१५॥

राजन्।तब मैंने उस रणभूमिमें अस्त्र-शस्त्रधारी सैकड़ों तथा सहस्तों असुरोंको विचित्र एवं शीव्रगामी बाणोंद्वारा मार गिराया। शत्रुदमन नरेश ! इस प्रकार पूर्ण प्रयत्नपूर्वक युद्धमें विचरते हुए मेरे ऊपर इन्द्रसारिथ वीरवर मातिल बड़े प्रसन्न हुए ॥

वभ्यमानास्ततस्तैस्तु हयैस्तेन रथेन च। अगमन् प्रक्षयं केचिन्न्यवर्तन्त तथा परे॥१६॥

मेरे उन घोड़ों तथा उस दिन्य रथसे कुचल जानेके कारण भी कितने ही दानव मारे गये और बहुत से युद्ध छोड़कर भाग गये। स्पर्धमाना इवास्माभिर्निवातकवचा रणे। शारवर्षेः शरार्ते मां महद्भिः प्रत्यवारयन्॥ १७॥ ततोऽहं लघुभिश्चित्रैर्वेह्मास्त्रपरिमन्त्रितेः। व्यथमं सायकैराशु शतशोऽथ सहस्रशः॥ १८॥

निवातकवचोंने संग्राममें हमलोगोंसे होड़-सी लगारखी थी। मैं बाणोंके आघातसे पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाणवर्षा करके मेरी प्रगतिको रोकनेकी चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीव्रगामी बाणोंको ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीव्र ही सैंकड़ों तथा हजारों दानवोंका संहार करने लगा ॥ १७-१८॥ ततः सम्पीड्यमानास्ते क्रोधाविष्टा महारथाः। अपीडयन् मां सहिताः शरशूलासिवृष्टिभिः॥ १९॥

तदनन्तर मेरे वाणोंसे पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोधसे आग-वबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड़ा, शूल तथा वाणोंकी वर्षाद्वारा मुझे घायल करने लगे॥ १९॥

ततोऽहमस्त्रमातिष्ठं परमं तिग्मतैजसम्। द्यितं देवराजस्य माधवं नाम भारत॥ २०॥

भारत ! यह देख मैंने देवराज इन्द्रके परम प्रिय माधव नामक प्रचण्ड तेजस्वी अस्त्रका आश्रय लिया ॥ २०॥

ततः खड्गास्त्रिशूलांश्च तोमरांश्च सहस्रशः। अस्त्रवीर्येण शतधा तैर्मुकानहमच्छिदम्॥२१॥

ं तय उस अस्त्रके प्रभावसे मैंने दैत्योंके चलाये हुए सहस्रों खड़ा, त्रिश्चल और तोमरोंके सौ-सौ टुकड़े कर डाले॥ २१॥

छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानिष सर्वशः। प्रत्यविध्यमहं रोषाद् दशभिर्दशभिः शरैः॥ २२॥

तत्पश्चात् उन दानवोंके समस्त अस्त्र-शस्त्रोंका उच्छेद करके मैंने रोषवश उन सबको भी दस-दस बाणोंसे घायल करके बदला चुकाया ॥ २२ ॥

गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये यथा भ्रमरपङ्कयः। निष्पतन्ति महाबाणास्तन्मातिष्ठरपूजयत्॥ २३॥

उस समय मेरे गाण्डीव धनुषसे बड़े-वड़े बाण उस युद्ध-भूमिमें इस प्रकार छूटते थे, मानो वृक्षसे झुंड-के झुंड भौरे उड़ रहे हों। मातल्टिने मेरे इस कार्यकी वड़ी प्रशंसा की।।

तेपामि तु वाणास्ते तन्मातिलरपूजयत्। अवाकिरन् मां वलवत् तानहं व्यथमं शरैः॥ २४॥

तदनन्तर उन दानवोंके भी वाण मेरे ऊपर जोर-जोरसे गिरने लगे । मातलिने उनकी उस वाण-वर्षाकी भी सराहना की । फिर मैंने अपने बाणोंद्वारा शत्रुओंके उन सब बाणोंको छिन्न-भिन्न कर डाला ॥ २४ ॥

वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुनः। शरवर्षेमहङ्गिमां समन्तात् पर्यवारयन्॥२५॥

इस प्रकार मार खाते और मरते रहनेपर भी निवात-कवचोंने पुनः भारी वाण-वर्षाके द्वारा मुझे सब ओरसे घेर लिया ॥ २५॥

शरवेगान्निहत्याहमस्त्रैरस्रविघातिभिः । ज्वलक्तिः परमैः शीव्रैस्तानविध्यं सहस्रशः ॥ २६ ॥

तव मैंने अस्त्र-विनाशक अस्त्रोंद्वारा उनकी वाण-वर्षाके वेगको शान्त करके अत्यन्त शीव्रगामी एवं प्रज्वलित वाणीं-द्वारा सहस्रों दैत्योंको घायल कर दिया ॥ २६ ॥

तेषां छिन्नानि गात्राणि विसृजन्ति सारोणितम्। प्रावृषीवाभिवृष्टानि श्टङ्गाण्यथ धराभृताम् ॥ २७ ॥

उनके कटे हुए अङ्ग उसी प्रकार रक्तकी धारा वहाते थे। जैसे वर्षा-ऋतुमें कृष्टिके जलसे भीगे हुए पर्वतींके शिखर (गेरू आदि धातुओंसे मिश्रित) जलकी धारा वहाते हैं॥ २७॥

इन्द्राशनिसमस्पर्शेर्वेगवद्भिरजिह्मगैः । मद्वाणैर्वध्यमानास्ते समुद्धिग्नाः स दानवाः ॥ २८ ॥

मेरे वाणोंका स्पर्श इन्द्रके वज्रके समान था । वे बड़े वेगसे छूटते और सीधे जाकर रात्रुको अपना निशाना वनाते थे । उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भयसे व्याकुल हो उटे ॥ २८ ॥

शतधा भिन्नदेहास्ते क्षीणप्रहरणौजसः। ततो निवातकवचा मामयुध्यन्त मायया॥२९॥

उन दैत्योंके श्रीरके सौ-सौ टुकड़े हो गये थे। उनके अस्त्र-शस्त्र कट गये और उत्साह नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्थामें निवातकवचोंने में रेसाथ माया-युद्ध आरम्भ कर दिया।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें एक सौ सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७० ॥

## एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः दानवीके मायामय युद्धका वर्णन

अर्जुन उवाच ततोऽदमवर्षे सुमहत् प्रादुरासीत् समन्ततः। नगमात्रैः शिलाखण्डैस्तन्मां दढमपीडयत्॥१॥

अर्जुन वोले--महाराज ! तदनन्तर चारों ओरसे पत्थरोंकी वडी भारी वर्षा आरम्भ हो गयी। वर्षोंके बरावर कॅंचे शिलाखण्ड रणभूमिमें गिरने लगे, इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई ॥ १॥

तद्दं वज्रसंकारोमेंहेन्द्रास्त्रप्रचोदितैः। अचूर्णयं वेगवद्भिः रारजालेमेहाहवे॥२॥ तब मैंने महेन्द्रास्त्रसे अभिमन्त्रित वज्रतस्य वेगवान्

बाणोंद्वारा उस महासमरमें गिरनेवाले समस्त शिलाखण्डोंको चूर-चूर कर दिया॥ २॥

चूर्ण्यमानेऽइमवर्षे तु पावकः समजायत । तत्राहमचूर्णान्यपतन् पावकप्रकरा इव ॥ ३ ॥

पत्थरोंकी वर्षाके चूर्ण **होते** ही सब ओर आग प्रकट हो गयी। फिर तो वहाँ आगकी चिनगारियोंके समूहकी भाँति पत्थरका चूर्ण पड़ने लगा॥ ३॥

ततोऽदमवर्षे विहते जलवर्षे महत्तरम्। धाराभिरक्षमात्राभिः प्रादुरासीन्ममान्तिके॥ ४॥

तदनन्तर मेरे वाणोंसे वह पत्थरोंकी वर्षा शान्त होनेपर महत्तर जल-वृष्टि आरम्भ हो गयी। मेरेपास ही संपोंके समान मोटी जलधाराएँ गिरने लगीं॥ ४॥

नभसः प्रच्युता धारास्तिग्मवीर्याः सहस्रशः । आवृण्वन् सर्वतो व्योमदिशस्चोपदिशस्तथा॥ ५ ॥

आकाश्चसे प्रचण्ड शक्तिशालिनी सहस्रों धाराएँ वरसने लगीं, जिन्होंने न केवल आकाशको ही, अपितु सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको भी सब ओरसे ढक लिया ॥ ५॥

धाराणां च निपातेन वायोविंस्फूर्जितेन च। गर्जितेन च दैत्यानां न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६ ॥

धाराओंकी वर्षा, हवाके झकोरों और दैत्योंकी गर्जनासे कुछ भी जान नहीं पड़ता था ॥ ६ ॥

धारा दिवि च सम्बद्धा वसुधायां च सर्वशः। व्यामोहयन्त मां तत्र निपतन्त्योऽनिशं भुवि ॥ ७ ॥

स्वर्गसे लेकर पृथ्वीतक एक सूत्रमें आबद्ध-सी होकर पृथ्वीपर सब ओर जलकी घाराएँ लगातार गिर रही थीं, जिन्होंने वहाँ मुझे मोहमें डाल दिया था।। ७।।

तत्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणम्। दीप्तं प्राहिणवं घोरमशुष्यत् तेन तज्जलम्॥ ८॥

तब मैंने वहाँ देवराज इन्द्रके द्वारा प्राप्त हुए दिव्य विशोषणास्त्रका प्रयोग किया, जो अस्युन्त तेजस्वी और भयंकर था। उससे वर्षाका वह सारा जल सूख गया॥ ८॥

हतेऽइमवर्षे च मया जलवर्षे च शोषिते। मुमुचुर्दानवा मायामग्निं वायुं च भारत॥९॥

भारत ! जब मैंने पत्थरोंकी वर्षा शान्त कर दी और पानीकी वर्षाको भी छोख लिया, तब दानवलोग मुझपर मायामय अग्नि और वायुका प्रयोग करने लगे ॥ ९॥

ततोऽहमम्नि व्यथमं सिळळास्त्रेण सर्वशः। शैळेन च महास्त्रेण वायोर्वेगमधारयम्॥१०॥ फिर तो मैंने वारणास्त्रसे वह सारी आग बुझा दी और महान् शैलास्त्रका प्रयोग करके मायामय वायुका वेग कुण्ठित कर दिया ॥ १० ॥

तस्यां प्रतिहतायां ते दानवा युद्धदुर्मदाः। प्राकुर्वन् विविधां मायां यौगपद्येनः भारत ॥ ११ ॥

भारत ! उस मायाका निवारण हो जानेपर वे रणोन्मत्त दानव एक ही समय अनेक प्रकारकी मायाका प्रयोग करने लगे ॥ ११॥

ततो वर्षं प्रादुरभूत् सुमह्छोमहर्षणम् । अस्त्राणां घोररूपाणामग्नेर्वायोस्तथाइमनाम् ॥ १२ ॥

फिर तो भयानक अस्त्रोंकी तथा अग्नि, वायु और पत्थरोंकी वड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी ॥ १२॥

सा तु मत्यामयी वृष्टिः पीडयामास मां युधि । अथ घोरं तमस्तीवं प्रादुरासीत् समन्ततः ॥ १३ ॥

उस मायामयी वर्षाने युद्धमें मुझे बड़ी पीड़ा दी । तदनन्तर चारों ओर महाभयानक अन्धकार छा गया ॥१३॥

तमसा संवृते लोके घोरेण परुषेण च । हरयो विमुखाश्चासन् प्रास्खलचापि मातलिः ॥ १४ ॥

घोर एवं दुःसह तिमिरराशिसे सम्पूर्ण लोकोंके आच्छादित हो जानेपर मेरे रथके घोड़े युद्धसे विमुख हो गये और मातिल भी लडखड़ाने लगे ॥ १४॥

हस्ताद्धि रश्मयश्चास्य प्रतोदः प्रापतद् भुवि। असरुचाह मां भीतः कासीति भरतर्षभ ॥ १५॥

उनके हाथसे घोड़ोंके लगाम और चाबुक पृथ्वीपर गिर पड़े और वे भयभीत होकर वार-वार मुझसे पूछने लगे— 'भरतश्रेष्ठ! अर्जुन! तुम कहाँ हो ११ ॥ १५॥

मां च भीराविशत् तीवा तस्मिन् विगतचेतसि । स च मां विगतज्ञानः संत्रस्तमिद्मववीत् ॥ १६ ॥

मातिलके वेसुध होनेपर मेरे मनमें भी अत्यन्त भय समा गया। तब सुध-बुध खोये हुए मातिलने मुझ भयभीत योद्धासे इस प्रकार कहा—॥ १६॥

सुराणामसुराणां च संग्रामः सुमहानभूत्। अमृतार्थे पुरा पार्थ स च दृष्टो मयानघ॥१७॥

भीनिष्पाप कुन्तीकुमार ! प्राचीन कालमें अमृतकी प्राप्तिके लिये देवताओं और दैत्योंमें अत्यन्त घोर संप्राम हुआ था, जिसे मैंने अपनी आँखों देखा है ॥ १७ ॥

शम्बरस्य वधे घोरः संग्रामः सुमहानभूत्। सारथ्यं देवराजस्य तत्रापि कृतवानहम्॥१८॥

'शम्बरासुरके वधके समय भी अत्यन्त भयानक युद्ध

१. कोषोंमें 'अश्न' शब्दका अर्थ 'मर्प' भी मिलता है।

हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इन्द्रके सारिथका कार्य सँभाला था॥ १८॥

तथैव वृत्रस्य वधे संगृहीता हया मया। वैरोचनेर्महायुद्धं दृष्टं चापि सुदारुणम्॥१९॥

'इसी प्रकार वृत्रासुरके वधके समय भी मैंने ही घोड़ोंकी बागडोर हाथमें ली थी । विरोचनकुमार बिलका अत्यन्त भयंकर महासंग्राम भी मेरा देखा हुआ है ॥ १९ ॥ एते मया महाघोराः संग्रामाः पर्युपासिताः। न चापि विगतशानोऽभृतपूर्वोऽस्मि पाण्डव ॥ २० ॥

ंये बड़े-बड़े भयानक युद्ध मैंने देखे हैं, उनमें भाग लिया है, परंतु पाण्डुनन्दन ! आजसे पहले कभी भी मैं इस प्रकार अचेत नहीं हुआ था ॥ २० ॥

पितामहेन संहारः प्रजानां विहितो ध्रुवम् । न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगतः क्षयात् ॥ २१ ॥

'जान पड़ता है, विधाताने आज समस्त प्रजाका संहार निश्चित किया है, अवश्य ऐसी ही बात है। जगत्के संहारके अतिरिक्त अन्य समयमें ऐसे भयानक युद्धका होना सम्भव नहीं है'॥ २१॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा संस्तभ्यातमानमातमना ।
मोहयिष्यन् दानवानामहं मायावलं महत् ॥ २२ ॥
अत्रवं मातिलं भीतं पद्यं में भुजयोर्वलम् ।
अस्त्राणां च प्रभावं वै धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ २३ ॥
अद्यास्त्रमाययैतेषां मायामेतां सुदादणाम् ।
विनिहन्मि तमश्चोग्रं मा भैः सुत स्थिरो भव ॥ २४ ॥

मातिलका यह वचन मुनकर मैंने स्वयं ही अपने-आपको सम्हाला और दानवोंके उस महान् मायाबलका निवारण करते हुए भयभीत मातिल्से कहा—'सूत ! आप डरें मत । स्थिरतापूर्वक रथपर बैठे रहें और देखें, मेरी इन भुजाओं में कितना बल है ! मेरे गाण्डीव धनुष तथा अस्त्रोंका कैसा प्रभाव है ! आज मैं अपने अस्त्रोंकी मायासे इन दानवोंकी इस भयंकर माया तथा घोर अन्धकारका विनाश किये देता हूँ' ॥ २२–२४॥

एचमुक्त्वाहमसृजमस्त्रमायां नराधिप। मोहनीं सर्वभूतानां हिताय त्रिदिवौकसाम्॥ २५॥

नरेश्वर! ऐसा कहकर मैंने देवताओंके हितके लिये अस्त्रसम्बन्धिनी मायाकी सृष्टि की, जो समस्त प्राणियोंको मोहमें डालनेवाली थी॥ २५॥

पीड्यमानासु मायासु तासु ताससुरोत्तमाः। पुनर्वद्वविधा मायाः प्राकुर्वन्नमितौजसः॥२६॥

उससे असुरोंकी वे सारी मायाएँ नष्ट हो गर्यी । तब उन अमित तेजस्वी दानवराजाओंने पुनः नाना प्रकारकी मायाएँ प्रकट कीं ॥ २६॥

पुनः प्रकाशमभवत् तमसा ग्रस्यते पुनः। भवत्यदर्शनो लोकः पुनरप्सु निमज्जति॥२७॥

इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब कुछ अन्धकारमें विलीन हो जाता था । कभी सम्पूर्ण जगत् अदृश्य हो जाता और कभी जलमें डूब जाता था ॥ २७ ॥

सुसंगृहीतैहैरिभिः प्रकाशे सति मातिलः। व्यचरत् स्यन्दनाग्येण संप्रामे लोमहर्पणे॥ २८॥

तदनन्तर प्रकाश होनेपर मातिलने घोड़ोंको काबूमें करके अपने श्रेष्ठ रथके द्वारा उस रोमाञ्चकारी संप्राममें विचरना प्रारम्भ किया ॥ २८॥

ततः पर्यपतन्तुत्रा निवातकवचा मिय। तानहं विषरं दृष्ट्या प्राहिण्वं यमसादनम् ॥ २९ ॥

तब भयानक निवातकवच चारों ओरसे मेरे ऊपर टूट पड़े । उस समय मैंने अवसर देख-देखकर उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ २९ ॥

वर्तमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके। नापश्यं सहसा सर्वान् दानवान् माययाऽऽवृतान्॥३०॥

वह युद्ध निवातकवचोंके लिये विनाशकारी था । अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अन्तर्धानी मायासे छिप गये । अतः मैं किसीको भी देख न सका ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि मायायुद्धे एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्शत निवातकवचयुद्धपर्वमें मायायुद्धविषयक एक सौ इकहत्तरवाँ



# द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

निवातकवचोंका संहार

अर्जुन उवाच अदृश्यमानास्ते दैत्या योधयन्ति सा मायया । अदृश्येनास्त्रवीर्येण तानप्यहमयोधयम् ॥ १ ॥ अर्जुन बोले-राजन् ! इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे दैत्य मायाद्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अस्त्रोंकी अदृश्य शक्तिके द्वारा ही उनका सामना करने लगा ॥ १ ॥

#### गाण्डीवमुक्ता विशिखाः सम्यगस्त्रप्रचोदिताः । अठिछन्दन्तुत्तमाङ्गानि यत्र यत्र स्म तेऽभवन् ॥ २ ॥

मेरे गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए वाण विधिवत् प्रयुक्त दिव्यास्त्रोंसे प्रेरित हो जहाँ-जहाँ वे दैत्य थे वहीं जाकर उनके सिर काटने छगे ॥ २॥

ततो निवातकवचा वध्यमाना मया युधि। संहृत्य मायां सहसा प्राविशन् पुरमात्मनः॥ ३॥

जब मैं इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें उनका संहार करने लगा, तब वे निवातकवच दानव अपनी मायाको समेटकर सहसा नगरमें घुस गये॥ ३॥

ब्यपयातेषु दैत्येषु प्रादुर्भूते च दर्शने । अपद्यं दानवांस्तत्र हतान् रातसहस्रदाः ॥ ४ ॥

दैत्योंके भाग जानेसे जब वहाँ सब कुछ सपष्ट दिखायी देने लगा, तब मैंने देखा, लाखों दानव वहाँ मरे पड़े थे ॥४॥ विनिष्पिष्टानि तत्रैपां रास्त्राण्याभरणानि च । रातदाः सम प्रदृश्यन्ते गात्राणि कवचानि च ॥ ५ ॥ ह्यानां नान्तरं ह्यासीत् पदाद् विचलितुं पदम्। उत्पत्य सहसा तस्थ्ररन्तरिक्षगमास्ततः ॥ ६ ॥

उनके अस्त्र-रास्त्र और आभूपण भी पिसकर चूर्ण हो गये थे। दानवोंके शरीरों और कवचोंके सौ-सौ टुकड़े दिखायी देते थे। वहाँ दैल्योंकी इतनी लाग्ने पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके बाद दूसरा पैर रखनेके लिये कोई स्थान नहीं रह गया था। अतः वे अन्तरिक्षचारी अश्व वहाँसे सहसा उछलकर आकाशमें खड़े हो गये॥ ५-६॥

ततो निवातकवचा व्योम संछाच केवलम् । अदद्या हात्यवर्तन्त विस्जन्तः शिलोचयान् ॥ ७ ॥

तदनन्तर निवातकवचोंने अदृश्यरूपसे ही आक्रमण किया और केवल आकाशको आच्छादित करके पत्थरोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ७॥

अन्तर्भूमिगताश्चान्ये हयानां चरणान्यथ। व्यगृह्वन् दानवा घोरा रथचके च भारत॥ ८॥

भरतनन्दन ! कुछ भयंकर दानवोंने, जो पृथ्वीके भीतर घुते हुए थे, मेरे घोड़ोंके पैर तथा रथके पहिये पकड़ लिये ॥८॥ विनिगृह्य हरीनश्वान् रथं च मम युध्यतः। सर्वतो मामविध्यन्त सरथं धरणीधरैः॥ ९॥

इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रङ्गके घोड़ों तथा रथको पकड़कर उन दानवोंने रथसहित मेरे ऊपर सब ओरसे शिला-खण्डेंद्वारा प्रहार आरम्भ किया ॥ ९ ॥ पर्वतैरुपचीयद्भिः पतमानैस्तथापरैः । स देशो यत्र वर्ताम गुहेव समपद्यत ॥ १० ॥ नीचे पर्वतोंके देर लग रहे थे और ऊपरसे नयी-नयी चट्टानें पड़ रही थीं। इससे वह प्रदेश जहाँ हमलोग मौजूद थे, एक गुफाके समान बन गया॥ १०॥

पर्वतैश्छाद्यमानोऽहं निगृहीतैश्च वाजिभिः। अगच्छं परमामार्तिं मातिस्तद्रुक्षयत्॥११॥

एक ओर तो मैं शिला-खण्डोंसे आच्छादित हो रहा था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिये जानेसे रथकी गति कुण्ठित हो गयी थी। इस विवशताकी दशामें मुझे बड़ी पीड़ा होने लगी, जिसे मातलिने जान लिया॥ ११॥

लक्षयित्वा च मां भीतमिदं वचनमत्रवीत्। अर्जुनार्जुन मा भैस्त्वं वज्रमस्त्रमुदीरय॥१२॥

इस प्रकार मुझे भयभीत हुआ देख मातिलने कहा— 'अर्जुन! अर्जुन! तुम बरो मत। इस समय वज्रास्त्रका प्रयोग करो' ॥ १२॥

ततोऽद्दं तस्य तद्वाक्यंश्वत्वावज्रमुदीरयम् । देवराजस्य दियतं भीममस्त्रं नराधिप ॥ १३ ॥

महाराज ! मातलिका वह वचन सुनकर मैंने देवराजके परम प्रिय तथा भयंकर अस्त्र वज्रका प्रयोग किया ॥ १३ ॥ अचलं स्थानमासाद्य गाण्डीवमनुमन्त्र्य च । अमुश्चं वज्रसंस्पर्शानायसान् निशितान् रारान् ॥ १४ ॥

अविचल स्थानका आश्रय ले गाण्डीव धनुषको वज्रास्त्रसे अभिमन्त्रित करके मैंने लोहेके तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्श वज्रके समान कठोर था॥ १४॥

ततो मायाश्चताः सर्वानिवातकवचांश्च तान्। ते वज्रचोदिता बाणा वज्रभूताः समाविशन्॥१५॥

तदनन्तर वज्रास्त्रसे प्रेरित हुए वे वज्रस्वरूप बाण पूर्वोक्त सारी मायाओं तथा निवातकवचदानवोंके भीतर घुस गये।।१५॥ ते वज्रवेगविहता दानवाः पर्वतोपमाः। इतरेतरमाहिलस्य न्यपतन् पृथिवीतले॥१६॥

फिर तो वज्रके वेगसे मारे गये वे पर्वताकार दानव एक दूसरेका आलिङ्गन करते हुए धराशायी हो गये ॥ १६॥ अन्तर्भूमौ च येऽगृह्वन दानवा रथवाजिनः।

अनुप्रविदयतान् वाणाः प्राहिण्वन् यमसादनम्॥ १७॥ पृथ्वीके भीतर घुसकर जिन दानवोंने मेरे रथके घोड़ोंको पकड़ रक्खा था, उनके शरीरमें भी घुसकर मेरे वाणोंने उन

हतैर्निवातकवचैर्निरस्तैः पर्वतोपमैः। समाच्छाद्यत देशः स विकीर्णेरिव पर्वतैः॥१८॥

सबको यमलोक भेज दिया ॥ १७॥

वहाँ मरकर गिरे हुए पर्वताकार निवातकवच इधर-उधर विखरे हुए पर्वतोंके समान जान पड़ते थे। वहाँका सारा प्रदेश उनकी लाशोंसे पढ़ गया था॥ १८॥ न हयानां क्षतिः काचित्र रथस्य न मातलेः। मम चाददयत तदा तदः हुतमिवाभवत्॥१९॥

उस समयके युद्धमें न तो घोड़ोंको कोई हानि पहुँची, न रथका ही कोई सामान टूटा, न मातिलको ही चोट लगी और न मेरे ही शरीरमें कोई आधात दिखायी दिया, यह एक अद्भुत-सी बात थी।। १९॥

ततो मां प्रहसन् राजन् मातिलः प्रत्यभाषत । नैतदर्जुन देवेषु त्विय वीर्यं यदीक्ष्यते ॥ २०॥

तव मातिलने हँसते हुए मुझसे कहा—'अर्जुन ! तुममें जो पराक्रम दिखायी देता है, वह देवताओंमें भी नहीं है'॥ हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सर्वशः। प्राक्रोशन् नगरे तिस्मन् यथा शरिद सारसाः॥ २१॥

उन असुरसमूहोंके मारे जानेपर उनकी सारी स्त्रियाँ उस नगरमें जोर-जोरसे करुण-क्रन्दन करने लगीं। मानो शरत्कालमें सारस पक्षी बोल रहे हों ॥ २१॥

ततो मातिलना सार्धमहं तत् पुरमभ्ययाम् । त्रासयन् रथघोषेण निवातकवचस्त्रियः॥ २२॥

तव मैं मातिलके साथ रथकी घर्घराहरसे निवातकवचोंकी स्त्रियोंको भयभीत करता हुआ उस दैत्य-नगरमें गया ॥२२॥ तान् दृष्टादशसाहस्त्रान् मयूरसद्दशान् हयान् ।

तान् ६प्राप्तासाहस्रान् मयूरसहराान् हयान् । रथं च रिवसंकारां प्राद्वंबन् गणशः स्त्रियः ॥ २३ ॥

मोरके समान सुन्दर उन दस हजार घोड़ोंको तथा सूर्यके समान तेजस्वी उस दिव्य रथको देखते ही झुंड-की-झुंड दानव-स्त्रियाँ इधर-उधर भाग चलीं ॥ २३॥

ताभिराभरणैः शब्दस्त्रासिताभिः समीरितः। शिलानामिव शैलेषु पतन्तीनामभूत् तदा॥ २४॥

उन डरी हुई निझाचरियोंके आभूपणोंके द्वारा उत्पन्न हुआ दाब्द पर्वतीं गर पड़ती हुई शिलाओंके समान जान पड़ता था।। वित्रस्ता दैत्यनार्यस्ताः स्वानि वेदमान्यथाविद्यान्। वहुरस्तविचित्राणि शातकुम्भमयानि च॥ २५॥

तत्पश्चात् वे भयभीत हुई दैत्यनारियाँ अपने अपने घरोंमें घुस गर्यी । उनके महल सोनेके बने हुए थे और अनेक प्रकारके रत्नोंसे उनकी विचित्र शोभा होती थी ॥ २५ ॥

तद्द्धताकारमहं ः दृष्ट्यः नगरमुत्तमम्। विशिष्टं देवनगराद्युच्छं मात्रछि ततः॥ २६॥

वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरीसे भी श्रेष्ठ दिखायी देता था। तब उसे देखकर मैंने मातलिसे पूछान॥ २६॥ इदमेवंविधं कस्माद् देवा नावासयन्त्युत। पुरंदरपुराद्वीदं विशिष्टमिति लक्षये॥ २७॥

प्सारथे ! देवतालोंग <sup>हि</sup>ऐसा नगर क्यों नहीं वसाते

हैं ? यह नगर तो मुझे इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर दिखायी देता है'' ॥ २७ ॥

मातलिरुवाच

आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य नः पुरम्। ततो निवातकवचेरितः प्रच्याविताः सुराः॥ २८॥

मातिल बोले—पार्थ ! पूर्वकालमें यह नगर हमारे देवराजके ही अधिकारमें था। फिर निवातकवचोंने आंकर देवताओंको यहाँसे निकाल दिया॥ २८॥

तपस्तप्या महत् तीवं प्रसाद्य च वितामहम् । इदं वृतं निवासाय देवेभ्यश्चामयं युधि ॥ २९ ॥

उन्होंने अत्यन्त तीव तपस्या करके पितामह ब्रह्माजीको प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यही नगर माँग लिया। साथ ही यह भी भाँगा कि 'हमें युद्धमें देवताओं-से भय न हो'॥ २९॥

ततः शक्षेण भगवान् खयंभूरिति चोदितः। विधत्तां भगवानन्तमात्मनो हितकाम्यया॥ ३०॥

तय इन्द्रने भगवान् ब्रह्माजीसे इस प्रकार निवेदन किया-(प्रभी! अपने (और हमारे) हितके लिये आप ही इन दानवींका अन्त कीजिये'॥ ३०॥

तत उको भगवता दिष्टमत्रेति भारत। भवितान्तरुत्वमध्येषां देहेनान्येन शत्रुहन्॥३१॥

भरत-नन्दन ! उनके ऐसा कहनेपर भगवान् ब्रह्माने कहा- श्वानुदमन देवराज ! इसमें दैवका यही विधान है कि तुम्हीं दूसरा शरीर धारण करके इन दानवोंका अन्त कर सकोंगे' ॥ ३१॥

तत एपां वधार्थाय शकोऽस्त्राणि ददौ तव। न हि शक्याः सुरैईन्तुं य एते निहतास्त्वया॥ ३२॥

(अर्जुन! तुम्हीं इन्द्रके दूसरे स्वरूप हो।) इन दैत्योंके वधके लिये ही इन्द्रने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किये हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गये हैं, इन्हें देवता नहीं मार सकते थे॥ ३२॥

कालस्यं परिणामेन ततस्त्वमिह भारत। प्यामन्तकरः प्राप्तस्तत् त्वया च कृतं तथा॥ ३३॥

भारत ! समयके फेरसे ही तुम इनका विनाश करनेके लिये यहाँ आ पहुँचे हो और तुमने जैसा दैवका विधान था। उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है ॥ ३३॥

दानवानां विनाशाय अस्त्राणां परमं वलम् । ग्राहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुपेन्द्र तदुत्तमम् ॥ ३४ ॥

पुरुषोत्तम!देवराज इन्द्रने इन दानवींके विनाशके उद्देश्य-से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र-बलकी प्राप्ति करायी है ॥३४॥ अर्जुन उवाच ततः प्रशाम्य नगरं दानवांश्च निहत्य तान् । पुनर्मातिलना सार्धमगच्छं देवसद्म तत् ॥ ३५॥ अर्जुन कहते हैं—महाराज ! इस प्रकार उन दानवीं-का संहार करके नगरमें शान्ति स्थापित करनेके पश्चात् में मातिलेके साथ पुनः उस देवलोकको लौट आया ॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि निवातकवचयुद्धे द्विससःयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें निवातकवचयुद्धविषयक एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७२ ॥

## त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### अर्जुनद्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयोंका वध और इन्द्रद्वारा अर्जुनका अभिनन्दन

अर्जुन उवाच

निवर्तमानेन मया महद् हच्छं ततोऽपरम्। . पुरं कामचरं दिव्यं पावकार्कसमप्रभम्॥ १॥

अर्जुन वोले—-राजन् !तत्पश्चात् लौटते समय मार्गमें मैंने एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा, जो अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपने निवासियोंकी इच्छा-के अनुसार सर्वत्र आ-जा सकता था॥ १॥

रत्नद्रुममयैश्चित्रैः सुखरैश्च पतन्त्रिभिः। पौलोमैः कालकञ्जैश्च नित्यहृष्टैरधिष्टितम्॥२॥

विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर खरमें बोलनेवाले पक्षी
उस नगरकी शोभा बढ़ाते थे । पौलोम और कालकञ्ज
नामक दानव सदा प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते थे॥२॥
गोपुर। हालकोपेतं चतुर्हारं दुरासदम्।
सर्वरत्नमयं दिव्यमद्भुतोपमदर्शनम्॥ ३॥

उस नगरमें ऊँचे-ऊँचे गोपुरोंसहित सुन्दर अट्टालिकाएँ सुशोभित थीं । उसमें चारों दिशाओंमें एक-एक करके चार फाटक लगे थे। शत्रुओंके लिये उस नगरमें प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन था। सब प्रकारके रत्नोंसे निर्मित वह दिन्य नगर अद्भुत दिखायी देता था॥ ३॥

द्रुमैः पुष्पफलोपेतैः सर्वरत्नमयैर्वृतम् । तथा पतत्त्रिभिर्दिन्यैरुपेतं सुमनोहरैः॥ ४॥

फल और फूलोंसे भरे हुए सर्वरत्नमय वृक्ष उस नगरको सब ओरसे घेरे हुए थे तथा वह नगर दिन्य एवं अत्यन्त मनोहर पक्षियोंसे युक्त था ॥ ४ ॥

असुरैर्नित्यमुदितैः शूलर्षिमुसलायुधैः । चापमुद्गरहस्तैश्च स्रग्विभिः सर्वतो वृतम् ॥ ५ ॥

सदा प्रसन्न रहनेवाले बहुत से असुर गलेमें सुन्दर माला भारण किये और हाथोंमें सूल, कुरिस, मुसल, धनुष तथा मुद्गर आदि अस्त्र-शस्त्र लिये सव ओरसे घेरकर उस नगरकी रक्षा करते थे॥ ५॥

तदहं प्रेक्ष्य दैत्यानां पुरमद्भुतदर्शनम् । अपुच्छं मात्रांळराजन् किमिदं वर्ततेऽद्भुतम् ॥ ६ ॥

राजन् ! दैत्योंके उस अद्भुत दिखायी देनेवाले नगरको देखकर मैंने मातिलसे पूछा—-ध्सारथे ! यह कौन-सा अद्भुत नगर है ?' ॥ ६ ॥

#### मातलि**रुवा**च

पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी। दिव्यं वर्षसहस्रं ते चेरतः परमं तपः॥ ७॥ तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां खयम्भूरददद् वरम्। अगृह्णीतां वरं ते तु सुतानामल्पदुः खताम्॥ ८॥

मातिलने कहा—पार्थ ! दैत्यकुलकी कन्या पुलोमातया
महान् असुरवंशकी कन्या कालका—उन दोनोंने एक हजार दिव्य
वर्षोंतक वड़ी भारी तपस्या की । तदनन्तर तपस्या पूर्ण होनेपर
भगवान् ब्रह्माजीने उन दोनोंको वर दिया । उन्होंने यही
वर माँगा कि 'हमारे पुत्रोंका दुःख दूर हो जाय' ॥ ७-८ ॥
अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपन्नगैः ।
पुरं सुरमणीयं च खचरं सुमहाप्रभम् ॥ ९ ॥
सर्वरत्नेः समुदितं दुर्धपममरेरिप ।
महर्षियक्षगन्धर्वपन्नगासुरराक्षसैः ॥ १० ॥
सर्वकामगुणोपेतं वीतशोकमनामयम् ।
ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेयकृते कृतम् ॥ ११ ॥
तदेतन् सपुरं दिव्यं चरत्यमरवर्जितम्।

पौलोमाध्युषितं वीर कालकज्जैश्च दानवैः॥१२॥ राजेन्द्र! उन दोनोंने यह भी प्रार्थना की कि 'हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागोंके लिये भी अवध्य हों। इनके रहनेके लिये एक सुन्दर नगर होना चाहिये, जो अपने महान् प्रभा-पुज्जसे जगमगा रहा हो। वह नगर विमानकी भाँति आकाशमें विचरनेवाला होना चाहिये, उसमें सब प्रकार-के रत्नोंका संचय रहना चाहिये, देवता, महर्षि, यक्का, गन्धर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर सके। वह नगर समस्त मनोवाञ्छित गुणोंसे सम्पन्न, शोकशून्य तथा रोग आदिसे रहित होना चाहिये।' भरतश्रेष्ठ! ब्रह्माजीने कालकेयोंके लिये वैसे हो नगरका निर्माण किया या। यह वही आकाशचारी दिव्य नगर है, जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओंका प्रवेश नहीं है। वीरवर! इसमें पौलोम और कालकञ्ज नामक दानव ही निवास करते हैं॥ ९-१२॥

### हिरण्यपुरिमत्येवं ख्यायते नगरं महत्। रक्षितं कालकेयेश्च पौलोमेश्च महासुरैः॥१३॥

यह विशाल नगर हिरण्यपुरके नामसे विख्यात है। कालकेय तथा पौलोम नामक महान् असुर इसकी रक्षा करते हैं॥ १३॥

### त एते मुदिता राजन्नवध्याः सर्वदैवतैः। निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरुत्सुकाः॥ १४॥

राजन् ! ये वे ही दानव हैं, जो सम्पूर्ण देवताओंसे अवध्य रहकर उद्देग तथा उत्कण्ठासे रहित हो यहाँ प्रसन्नता-पूर्वक निवास करते हैं ॥ १४॥

#### मानुपान्मृत्युरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणो पुरा। पतानपि रणे पार्थ कालकञ्जान दुरासदान्। वज्रास्त्रेण नयस्वाद्य विनादां सुमहाबलान्॥१५॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मनुष्यके हाथसे इनकी मृत्यु निश्चित की थी। कुन्तीकुमार ! ये कालकञ्ज और पौलोम अत्यन्त वलवान् तथा दुर्धपेहैं। तुम युद्धमें वज्रास्त्रके द्वारा इनका भी शीघ ही संहार कर डालो ॥ १५॥

### अर्जुन उवाच

सुरासुरैरवध्यं तदहं झात्वा विशाम्पते। अत्रुवं मार्तीळ हृष्टो याद्येतत् पुरमञ्जसा॥ १६॥

अर्जुन योळे —राजन् ! उस हिरण्यपुरको देवताओं और असुरोके लिये अवध्य जानकर मैंने मातलिसे प्रसन्नतापूर्वक कहा-(आप यथाशीष्ठ इस नगरमें अपना रथ ले चलिये॥१६॥

#### त्रिदशेशद्विषो यावत् क्षयमस्त्रैर्नयाम्यहम्। न कथञ्जिद्धि मे पापा न वध्या ये सुरद्विषः॥ १७॥

'जिससे देवराजके द्रोहियोंको में अपने अस्त्रोंद्वारा नष्ट कर डालूँ ? जो देवताओंसे द्वेष रखते हैं, उन पानियोंको मैं किसी प्रकार मारे विना नहीं छोड़ सकता'॥ १७॥ उवाह मां ततः शीघं हिरण्यपुरमन्तिकात्। रथेन तेन दिय्येन हरियुक्तेन मातिक्षः॥ १८॥ मेरे ऐसा कहनेपर मातिलने घोड़ोंसे युक्त उस दिव्य रथके द्वारा मुझे शीघ्र ही हिरण्यपुरके निकट पहुँचा दिया ॥ ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्राभरणाम्बराः। समुत्पेतुर्महावेगा रथानास्थाय दंशिताः॥ १९॥

मुझे देखते ही विचित्र वस्त्राभृपणोंसे विभूपित वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथींपर जा बैठे और बड़े वेगसे मेरे ऊपर टूट पड़े ॥ १९॥

### ततो नालीकनाराचैर्मल्लैः शक्त्यृष्टितोमरैः। प्रत्यघ्नन् दानवेन्द्रा मां कुद्धास्तीवपराक्रमाः॥ २०॥

तत्पश्चात् क्रोधमें भरे हुए उन प्रचण्ड पराक्रभी दानवेन्द्रोंने नालीक, नाराच, भल्ल, शक्ति, ऋष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों-द्वारा मुझे मारना आरम्म किया ।। २०॥

### तद्दहं शरवर्षेण महता प्रत्यवारयम्। शस्त्रवर्षे महद् राजन् विद्यावलमुपाश्चितः॥ २१॥ व्यामोहयं च तान् सर्वान् रथमार्गेश्चरन् रणे। तेऽन्योन्यमभिसम्मूढाःपातयन्ति सादानवान्॥ २२॥

राजन् ! उस समय मैंने विद्या बलका आश्रय लेकर महती बाण-वर्षाके द्वारा उनके अस्त्र-शस्त्रोंकी भारी बौछारको रोका और युद्ध-भूमिमें रथके विभिन्न पेतरें बदलकर विचरते हुए उन सबको मोहमें डाल दिया । वे ऐसे किंकर्तव्य-विमृद्ध हो रहे थे कि आपसमें ही लड़कर एक-दूसरे दानवोंको धराशायी करने लगे ॥ २१२२॥

#### तेषामेवं विमृद्धानामन्योन्यमभिधावताम् । शिरांसि विशिखैर्दांप्तैन्यंहनं शतसङ्घराः ॥ २३ ॥

इस प्रकार मूढ़िचत्त हो आपसमें ही एक दूसरेपर धावा करनेवाले उन दानवोंके सौ-सौ मस्तकोंको मैं अपने प्रज्वलित वाणोंद्वारा काट-काटकर गिराने लगा ॥ २३ ॥

#### ते वध्यमाना देतेयाः पुरमास्थाय तत् पुनः। खमुत्पेतुः सनगरा मायामास्थाय दानवीम्॥ २४॥

वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे, तब पुनः अपने उस नगरमें ही घुस गये और दानवी मायाका सहारा ले नगर-सहित आकाशमें ऊँचे उड़ गये ॥ २४॥

### ततोऽहं शरवर्षेण महता कुरुनन्दन। मार्गमावृत्य दैत्यानां गतिं चैषामवारयम्॥ २५॥

कुरुनन्दन ! तत्र मैंने नाणोंकी भारी बौद्यार करके दैत्योंका मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुण्टित कर दी॥

#### तत् पुरं खचरं दिव्यं कामगं सूर्यसप्रभम्। दैतेयैर्वरदानेन धार्यते सा यथासुखम्॥ २६॥

स्र्यंके समान प्रकाशित होनेवाला दैत्योंका वह आकाशचारी दिष्य नगर उनकी इच्छाके अनुसार चळने- वाला था और दैश्यलोग वरदानके प्रभावसे उसे सुखपूर्वक आकाशमें धारण करते थे॥ २६॥

अन्तर्भूमौ निपतित पुनरूर्ध्व प्रतिष्ठते। पुनिर्त्तर्यक् प्रयात्याद्य पुनरप्तु निमज्जति॥ २७॥

वह दिव्य पुर कभी पृथ्वीपर अथवा पातालमें चला जाता, कभी ऊपर उड़ जाता, कभी तिरछी दिशाओं में चलता और कभी शीघ्र ही जलमें डूब जाता था ॥ २७॥

अमरावितसंकाशं तत् पुरं कामगं महत्। अहमस्त्रैर्वेहुविधेः प्रत्यगृह्णं परंतप॥ २८॥

परंतप ! इच्छानुसार विचरनेवाला वह विशाल नगर अमरावतीके ही तुल्य था; परंतु मैंने नाना प्रकारके अस्त्रों-द्वारा उसे सब ओरसे रोक लिया ॥ २८ ॥

ततोऽहं शरजालेन दिव्यास्त्रतुदितेन च। व्यगृह्णं सह दैतेयैस्तत् पुरं पुरुपर्षभ॥२९॥

नरश्रेष्ठ ! फिर दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित बाणसमूहोंकी वृष्टि करते हुए मैंने दैत्योंसहित उस नगरको क्षत-विक्षत करना आरम्भ किया ॥ २९ ॥

विक्षतं चायसैर्वाणैर्मत्त्रयुक्तैरजिह्मगैः। महीमभ्यपतद् राजन् प्रभग्नं पुरमासुरम्॥ ३०॥

राजन् ! मेरे चलाये हुए लोहनिर्मित बाण सीधे लक्ष्य-तक पहुँचनेवाले थे। उनसे क्षतिम्रस्त हुआ वह दैत्य-नगर तहस-नहस होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३०॥

ते वध्यमाना मद्वाणैर्वज्जवेगैरयसयैः। पर्यभ्रमन्त वै राजन्नसुराः कालचोदिताः॥३१॥

महाराज ! लोहेके बने हुए मेरे बाणींका वेग वज्रके समान था। उनकी मार खाकर वे कालप्रेरित असुर चारों ओर चक्कर काटने लगते थे॥ ३१॥

ततो मातिलरारुद्य पुरस्तान्निपतन्निव। महीमवातरत् क्षित्रं रथेनादित्यवर्चसा॥ ३२॥

तदनन्तर मातिल आकाशमें ऊँचे चढ़कर सूर्यके समान तेजस्वी रथद्वारा उन राक्षसीके सामने गिरते हुए-से शीव्र ही पृथ्वीपर उत्तरे ॥ ३२॥

ततो रथसहस्राणि षष्टिस्तेषाममर्षिणाम्। युयुत्सूनां मया सार्धे पर्यवर्तन्त भारत। तान्यहं निशितैर्बाणैर्व्यथमं गार्धराजितैः॥३३॥

भरतनन्दन ! उस समय युद्धकी इच्छासे अमर्घमें भरे हुए उन दानवोंके साठ हजार रथ मेरे साथ लड़नेके लिये डट गये । यह देख मैंने गृद्धपङ्क्षसे सुशोभित तीखे बाणोंद्वारा उन सबको घायल करना आरम्भ किया ॥ ३३ ॥ ते युद्धे सन्न्यवर्तन्त समुद्रस्य यथोर्मयः। नेमे शक्या मानुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य तत्॥ ३४॥ ततोऽहमानुपूर्व्येण दिव्यान्यस्त्राण्ययोजयम्।

परंतु वे दानव युद्धके लिये इस प्रकार मेरी ओर चढ़े आ रहे थे, मानो समुद्रकी लहरें उठ रही हों। तब मैंने यह सोचकर कि मानवोचित युद्धके द्वारा इनपर विजय नहीं पायी जा सकती, क्रमशः दिव्यास्त्रोंका प्रयोग आरम्भ किया॥ ३४५॥

ततस्तानि सहस्राणि रथिनां चित्रयोधिनाम् ॥ ३५ ॥ अस्त्राणि मम दिव्यानि प्रत्यक्षन् शनकैरिव ।

परंतु विचित्र युद्ध करनेवाले वे सहस्रों रथारूढ़ दानव धीरे-धीरे मेरे दिव्यास्त्रोंका भी निवारण करने लगे ॥ ३५५ ॥ रथमार्गान् विचित्रांस्ते विचरन्तो महावलाः ॥ ३६॥ प्रत्यदृश्यन्त संग्रामे शतशोऽथ सहस्रशः।

वे महान् बलवान् तो थे ही, रथके विचित्र पैंतरे बदलकर रण-भूमिमें विचर रहे थे। उस युद्धके मैदानमें उनके सौ-सौ और हजार-हजारके झंड दिखायी देते थे।। ३६ है॥ विचित्रमुकुटापीडा विचित्रकवचध्वजाः॥ ३७॥ विचित्राभरणाद्द्वैव नन्दयन्तीव मे मनः।

उनके मस्तकोंपर विचित्र मुकुट और पगड़ी देखी जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही थे। वे अद्भुत आभूषणोंसे विभूषित हो मेरे लिये मनोरञ्जनकी-सी वस्तु वन गये थे॥ ३७३॥

अहं तु शरवर्षेस्तानस्त्रप्रचुदिते रणे॥३८॥ नाशक्तुवं पीडियतुं ते तु मां अत्यपीडयन्।

उस युद्धमें दिव्यास्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित वाणोंकी वर्षा करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका; परन्तु वे मुझे बहुत पीड़ा देने लगे॥ ३८<sub>२</sub>॥

तैः पीड्यमानो बहुभिः कृतास्त्रैः कुरालैर्युधि ॥ ३९ ॥ ब्यथितोऽस्मि महायुद्धे भयं चागान्महन्मम ।

वे अस्त्रोंके ज्ञाता तथा युद्धकुराल थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। उस महान् संग्राममें उन दानवोंसे पीड़ित होनेपर मेरे मनमें महान् भय समा गया॥ ३९३ ॥

ततोऽहं देवदेवाय रुद्राय प्रयतो रणे॥ ४०॥ (प्रयतः प्रणतो भूत्वा नमस्कृत्य महात्मने।) स्वस्ति भूतेभ्य इत्युक्त्वा महास्रं समचोदयम्।

तब मैंने एकाम्रचित्त हो मस्तक झकाकर देवाधिदेव महात्मा रुद्रको प्रणाम किया और 'समस्त भूतोंका कल्याण हो, ऐसा कहकर उनके महान् पाशुपतास्त्रका प्रयोग किया॥ यत् तद्रौद्रमिति ख्यातं सर्वाभित्रविनाशनम्॥ ४१॥ ( महत् पाशुपतं दिव्यं सर्वलोकनमस्कृतम् । ) ततोऽपश्यं त्रिशिरसं पुरुषं नवलोचनम् । त्रिमुखं षड्भुजं दीप्तमर्कज्वलनमूर्धजम् ॥ ४२ ॥

उसीको 'रौद्रास्त्र' भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुओंका विनाश करनेवाला है। वह महान् एवं दिव्य पाशुपतास्त्र सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीय है। उसका प्रयोग करते ही मुझ एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ, जिनके तीन मस्तक, तीन मुख, नौ नेत्र तथा छः भुजाएँ थीं। उनका स्वरूप वड़ा तेजस्वी था। उनके मस्तकके बाल सूर्यके समान प्रज्वलित हो रहे थे॥ ४१-४२॥

लेलिहानैर्महानागैः कृतचीरमित्रहन् ।
(भक्तानुकिपनं देवं नागयशोपवीतिनम् ।)
विभीस्ततस्तद्स्रं तु घोरं रौद्रं सनातनम् ॥ ४३ ॥
दृष्ट्वा गाण्डीवसंयोगमानीय भरतर्षभ ।
नमस्कृत्वा त्रिनेत्राय दावीयामिततेजसे ॥ ४४ ॥
मुक्तवान् दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत ।
मुक्तमात्रे ततस्तसिन् रूपाण्यासन् सहस्रदाः ॥ ४५ ॥

शतुरमन नरेश ! लपलपाती जीभवाले बड़े-बड़े नाग उन दिव्य पुरुपके लिये चीर (वस्त्र ) बने हुए थे । भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले उन महादेवजीने सपोंका ही यशोपवीत धारण कर रक्खा था। उनके दर्शनसे मेरा सारा भय जाता रहा। भरतश्रेष्ठ ! फिर तो मैंने उस भयंकर एवं सनातन पाशुग्तास्त्रको गाण्डीव धनुषपर संयोजित करके अमित तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करको नमस्कार किया और उन दानवेन्द्रोंके विनाशके लिये उनपर चला दिया। उस अस्त्रके छूटते ही उससे सहसों रूप प्रकट हो गये४३-४५

मृगाणामथ सिंहानां व्याघाणां च विशाम्पते । ऋक्षाणां महिपाणां च पत्रगानां तथा गवाम् ॥ ४६ ॥ शरभाणां गजानां च वानराणां च सङ्घराः । ऋपभाणां चराहाणां मार्जाराणां तथैव च ॥ ४७ ॥ शालावृकाणां प्रेतानां मुहण्डानां च सर्वशः । गृधाणां गरहानां च चमराणां तथैव च ॥ ४८ ॥ देवानां च ऋपीणां च गम्धर्याणां तथैव च ॥ ४८ ॥ देवानां च ऋपीणां च गम्धर्याणां च सर्वशः । पिशाचानां सपक्षाणां तथैव च सुरिद्वपाम् ॥ ४९ ॥ गृह्यकानां च संग्रामे नैर्ऋतानां तथैव च ॥ ५० ॥ स्वाणां गजवक्त्राणामुल्कानां तथैव च ॥ ५० ॥ मीनवाजिसक्रपाणां नानाशस्त्रासिपाणिनाम् । तथैव यातुधानानां गदामुद्वरधारिणाम् ॥ ५१ ॥

महाराज ! मृगः सिंहः व्याघः रीछः भैंसः नागः गौः शर्भः हाथीः वानरः वैलः स्अरः विश्वावः भेड़ियेः प्रेतः भुरुण्डः गिद्धः गरुडः चमरी गायः देवताः ऋषिः गन्धर्वः पिशावः यक्षः देवद्रोही राक्षसः गुह्यकः निशाचरः मत्स्यः गजमुख, उल्दू, मीन तथा अश्व-जैसे रूपवाले नाना प्रकारके जीवोंका प्रादुर्भाव हुआ। उन सबके हाथमें भाँति-भाँतिके अस्त्र शस्त्र एवं खड्ग थे। इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किये बहुत से यातुधान भी प्रकट हुए॥ ४६—५१॥

पतैश्चान्येश्च वहुभिर्नानारूपधरैस्तथा। सर्वमासीज्ञगद् व्याप्तं तस्मिन्नस्ने विसर्जिते ॥ ५२॥ त्रिशिरोभिश्चतुर्दृष्ट्रैश्चतुरास्यैश्चतुर्भुजैः । अनेकरूपसंयुक्तैर्मोसमेदीवसास्थिभः ॥ ५३॥

इन सबके साथ दूसरे भी बहुत-से जीवोंका प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकारके रूप धारण कर रक्ले थे। उन सबके द्वारा यह सारा जगत् व्याप्त-सा हो गया था। पाशु-पतास्त्रका प्रयोग होते ही कोई तीन मस्तक, कोई चार दाहें, कोई चार मुख और कोई चार मुजावाले अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट हुए, जो मांस, मेदा, वसा और हिंडुयोंसे संयुक्त थे॥ अभीक्षणं वध्यमानास्ते दानवा नाशमागताः। अर्कज्वलनतेजोभिवंज्ञाशनिसमप्रभैः॥ ५४॥ अदिसारमयैश्चान्यैवाणरिप निवहेंणैः।

न्यहनं दानवान् सर्वान् मुह्तेंनेव भारत ॥ ५५ ॥ उन सबके द्वारा गहरी मार पड़नेसे वे सारे दानव नष्ट हो गये। भारत! उस समय सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी तथा वज्र और अश्निके समान प्रकाशित होनेवाले शत्रु-विनाशक लोहमय बाणोद्वारा भी मैंने दो ही घड़ीमें सम्पूर्ण दानवींका संहार कर डाला ॥ ५४-५५॥

गाण्डीवास्त्रपणुन्नांस्तान् गतास्न् नभसरच्युतान्। दृष्ट्वाहं प्राणमं भूयस्त्रिपुरद्वाय वेधसे॥ ५६॥

गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए अस्त्रोंद्वारा क्षत-विक्षत हो समस्त दानव प्राण त्थागकर आकाशसे पृथ्वीपर गिर पड़े हैं। यह देखकर मैंने पुनः त्रिपुरनाशक भगवान् शङ्करको प्रणाम किया ॥ ५६ ॥

तथा रौद्रास्त्रनिष्पिष्टान् दिव्याभरणभूषितान् । निशम्य परमं हर्षमगमद् देवसारिथः॥ ५७॥

दिव्य आभूषणोंसे विभूषित दानव पाशुपतास्त्रसे पिस गये हैं, यह देखकर देवसारिय मातलिको बड़ा हर्ष हुआ ॥ तदसहां कृतं कर्म देवैरिप दुरासदम्। दृष्ट्वा मां पूजयामास मातिलः राकसारिथः॥ ५८॥

जो कार्य देवताओं के लिये भी दुष्कर और असह्य था। वह मेरेद्वारा पूरा हुआ देख इन्द्रसारिथ मातलिने मेरा बड़ा सम्मान किया ॥ ५८॥

उवाच वचनं चेदं प्रीयमाणः कृताञ्जलिः। सुरासुरैरसहां हि कर्म यत् साधितं त्वया ॥ ५९ ॥

और अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा- 'अर्जुन !

आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है, जो देवताओं और अमुरोंके लिये भी असाध्य था ॥ ५९ ॥

न होतत् संयुगे कर्तुमिप शकः सुरेश्वरः। (ध्रुवं धनंजय प्रीतस्त्विय शकः पुराईन।) सुरासुरैरवध्यं हि पुरमेतत् खगं महत्॥६०॥ त्वया विमथितं वीर स्ववीर्यतपसो बलाद्।

'साक्षात् देवराज इन्द्र भी युद्धमें यह सब कार्य करनेकी शक्ति नहीं रखते हैं। हिरण्यपुरका विनाश करनेवाले वीरवर धनंजय! निश्चय ही देवराज इन्द्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। वीर! तुमने अपने पराक्रम और तपस्याके बलसे इस आकाशचारी विशाल नगरको तहस-नहस कर डाला, जिसे सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते थे'॥ ६० ।

विध्वस्ते खपुरे तिसान् दानवेषु हतेषु च ॥ ६१ ॥ विनदन्त्यः स्त्रियः सर्वा निष्पेतुर्नगराद् बहिः । प्रकीर्णकेश्यो व्यथिताः कुरर्य इव दुःखिताः ॥ ६२ ॥

उस आकाशवर्ती नगरका विध्वंस और दानवोंका संहार हो जानेपर वहाँकी सारी स्त्रियाँ निलाप करती हुई नगरसे बाहर निकल आयीं। उनके केश विखरे हुए थे। वे दुःख और व्यथामें डूबी हुई कुररीकी भाँति करुण-कदन करती थीं।। ६१-६२॥

पेतुः पुत्रान् पितृन् भ्रातृन् शोचमाना महीतले । रुदत्यो दीनकण्ट्यस्तु निनदन्त्यो हतेश्वराः ॥ ६३ ॥ उरांसि परिनिष्नन्त्यो विस्नस्तस्नग्विभूषणाः ।

अपने पुत्र, पिता और भाइयोंके लिये शोक करती हुई वे सब-की-सब पृथ्वीपर गिर पड़ीं। जिनके पित मारे गये थे, वे अनाथ अबलाएँ दीनतापूर्ण कण्ठसे रोती-चिल्लाती हुई छाती पीट रही थीं। उनके हार और आभूषण इधर-उधर गिर पड़े थे॥ ६३%॥

तच्छोकयुक्तमश्रीकं दुःखदैन्यसमाहतम् ॥ ६४ ॥ न वभौ दानवपुरं हतित्वट्कं हतेश्वरम् । गन्धर्वनगराकारं हतनागिमव हदम् ॥ ६५ ॥ गुष्कवृक्षमिवारण्यमदृश्यमभवत् पुरम् ।

दानवोंका वह नगर शोकमग्र हो अपनी सारी शोभा खो चुका था। वहाँ दुःख और दीनता व्याप्त हो रही थी। अपने प्रभुओं के मारे जानेसे वह दानव-नगर निष्प्रभ और अशोभनीय हो गया था। गन्धर्व-नगरकी भाँति उसका अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था। जिसका हाथी मर गया हो, उस सरोवर और जहाँके वृक्ष सूख गये हों, उस वनके समान वह नगर अदर्शनीय हो गया था॥ ६४-६५ है॥

मां तु संहष्टमनसं क्षिप्रं मातिलरानयत्॥६६॥ देवराजस्य भवनं कृतकर्माणमाहवात्।

मेरे मनमें तो हर्ष और उत्साह भरा हुआ था! मैंने देवताओंका कार्य पूरा कर दिया था। अतः मातिल उस रण-भूमिसे मुझे शीव ही देवराज इन्द्रके भवनमें ले आये॥ हिरण्यपुरमुत्सुज्य निहत्य च महासुरान्॥ ६७॥ निवातकवचां इचैव ततोऽहं शक्रमागमम्।

इस प्रकार में निवातकवच नामक महादानवोंको ( तथा पौलोम और कालकेयोंको ) मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुरको उसी अवस्थामें छोड़कर वहाँसे इन्द्रके पास आया॥ मम कर्म च देवेन्द्रं मातलिविंस्तरेण तत्॥ ६८॥ सर्वे विश्रावयामास यथाभूतं महाद्यते।

महाद्युते ! मातलिने मेरा सारा कार्यः, जो कुछ जैसे हुआ था, देवराज इन्द्रसे विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ ६८३ ॥

हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम् ॥ ६९ ॥ निवातकवचानां च बधं संख्ये महौजसाम् । तच्छुत्वा भगवान् प्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः ॥ ७० ॥ महिद्गः सहितःश्रीमान् साधु साध्वित्यथाव्रवीत् । (परिष्वज्य च मां प्रेम्णा मूर्धिन चाव्राय सिसतम् । ) ततो मां देवराजो वै समाश्वास्य पुनः पुनः ॥ ७१ ॥ अव्रवीद् विवुधैः सार्धमिदं स मधुरं वचः । अतिदेवासुरं कर्म कृतमेव त्वया रणे॥ ७२ ॥

हिरण्यपुरका विध्वंसः दानवी मायाका निवारण तथा महाबलवान् निवातकवचोंका युद्धमें वध सुनकर मरुत आदि देवताओंसहित भगवान् सहस्रलोचन इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो मुझे साधुवाद देने लगे और मुझे प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर मुसकराते हुए मेरा मस्तक सूँचा। तत्पश्चात् देवराजने वार-बार मुझे सान्त्वना देते हुए देवताओंके साथ यह मधुर वचन कहा— 'पार्थ ! तुमने युद्धमें वह कार्य किया है, जो देवताओं और असुरोंके लिये भी असम्भव है ॥ ६९-७२॥

गुर्वर्थश्च कृतः पार्थ महारात्रृत् इनता मम। एवमेव सदा भाव्यं स्थिरेणाजौ धनंजय॥ ७३॥ असम्मूढेन चास्त्राणां कर्तव्यं प्रतिपादनम्। अविपद्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः॥ ७४॥

'आज तुमने मेरे महान् शत्रुओंका संहार करके गुरु-दक्षिणा चुका दी है। घनंजय! इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्धभूमिमें अविचल रहना चाहिये और मोहशून्य होकर अस्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्धमें तुम्हारा सामना नहीं कर सकता॥ ७३-७४॥ सयक्षासुरगन्धर्वैः सपक्षिगणपन्नगैः। वसुधां चापि कौन्तेय त्वद्वाहुबलनिर्जिताम्। पालियप्यति धर्मात्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ७५॥ 'यक्षः, असुरः गन्धर्वः पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते । कुन्तीकुमार ! धर्मात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठि ( तुम्हारे बाहु-बलसे जीती हुई पृथ्वीका पालन करेंगे' ॥७५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि हिरण्यपुरदैत्यवधे त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें हिरण्यपुरवासी दैत्योंके वधसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७३ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २५ रलोक मिलाकर कुल ७७५ रलोक हैं )

### चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### अर्जुनके मुखसे यात्राका वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिरद्वारा उनका अभिनन्दन और दिव्यास्त्रदर्शनकी इच्छा प्रकट करना

अर्जुन उवाच

ततो मामतिविश्वस्तं संरूढशरविश्वतम्। देवराजो विगृहोद्ं काले वचनमव्रवीत्॥१॥

अर्जुन कहते हैं — राजन् ! तदनन्तर मैं देवराजका अत्यन्त विश्वासपात्र बन गया । धीरे-धीरे मेरे शरीरके सब धाव भर गये। तब एक दिन देवराज इन्द्रने मेरा हाथ पकड़- कर कहा — ॥ १॥

द्वियान्यस्त्राणि सर्वाणि त्विय तिष्ठन्ति भारत। न त्वाभिभवितुं शको मानुषो भुवि कश्चन॥ २॥

भरतनन्दन ! तुममें सब दिव्यास्त्र विद्यमान हैं। भूमण्डलका कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता॥ भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णः शकुनिः सह राजभिः।

संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाहीन्त पोडशीम् ॥ ३ ॥ वेटा ! भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्णतथा राजाओंसहित

शकुनि-ये सब-के-सब संग्राममें खड़े होनेपर तुम्हारी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते? ॥ ३॥

इदं च मे तनुत्राणं प्रायच्छन्मघवान् प्रभुः। अभेद्यं कवचं दिव्यं स्नजं चैव हिरण्मयीम् ॥ ४ ॥

महाराज ! उन देवेश्वर इन्द्रने स्वयं मेरे शरीरकी रक्षा करनेवाला यह अभेद्य दिव्य कवच और यह सुवर्णमयी माला मुझे दी ॥ ४ ॥

देवदत्तं च मे राह्वं पुनः प्रादान्महारवम् । दिव्यं चेदं किरीटं मे खयमिन्द्रो युयोज ह ॥ ५॥

फिर उन्होंने वड़े जोरकी आवाज करनेवाला यह देवदत्त नामक शङ्ख प्रदान किया। स्वयं देवराज इन्द्रने ही यह दिव्य किरीट मेरे मस्तकपर रक्खा था॥ ५॥

ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिब्यान्याभरणानि च। प्रादाच्छको ममैतानि रुचिराणि बृहन्ति च॥ ६॥ तत्पश्चात् देवराजने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभृषण दिये ॥ ६ ॥

एवं सम्पूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो नृप। इन्द्रस्य भवने पुण्ये गन्धर्वशिशुभिः सह॥ ७॥

महाराज ! इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इन्द्र-भवनमें गन्धर्वकुमारोंके साथ सुखपूर्वक रहने लगा ॥ ततो मामब्रवीच्छकः प्रीतिमानमरैः सह । समयोऽर्जुन गन्तुं ते भ्रातरो हि स्मरन्ति ते ॥ ८ ॥

तदनन्तर देवताओंसिहत इन्द्रने प्रसन्त होकर मुझसे कहा—'अर्जुन! अब तुम्हारे जानेका समय आ गया है; क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं'॥८॥ एविमन्द्रस्य भवने पञ्च वर्षाणि भारत। उषितानि मया राजन स्मरता द्यूतजं कलिम्॥९॥

भारत ! इस प्रकार यूतजनित किल्हका स्मरण करते भैंने इन्द्र-भवनमें पाँच वर्ष व्यतीत किये हैं ॥ ९ ॥ ततो भवन्तमद्राक्षं आतृभिः परिवारितम्। गन्धमाद्नपादस्य पर्वतस्यास्य मूर्धनि ॥ १० ॥

इसके बाद इस गन्धमादनकी शाखाभूत इस पर्वतके शिखरपर भाइयोंसिहत आपका दर्शन किया है ॥ १० ॥

युधिष्टिर उवाच

दिष्ट्या धनंजयास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत। दिष्ट्या चाराधितो राजा देवानामीश्वरः प्रभुः॥ ११॥ दिष्ट्या च भगवान् स्थाणुदेव्या सह परंतप। साक्षाद् दृष्टः स्वयुद्धेन तोषितश्च त्वयान्य॥ १२॥

युधिष्ठिर योळे—धनं जय ! यहे सौभायकी वात है कि तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिये। भारत ! यह भी भाग्यकी ही बात है कि तुमने देवताओं के स्वामी राजराजेश्वर इन्द्रको आराधनाद्वारा प्रसन्न कर लिया। निष्पाप परंतप ! सबसे बड़ी सौभाग्यकी बात तो यह है कि तुमने देवी पार्वतीके साथ

साक्षात् भगवान् शंकरका दर्शन किया और उन्हें अपनी युद्धकलासे संतुष्ट कर लिया ॥ ११-१२ ॥

दिष्ट्या च लोकपालैस्त्वं समेतो भरतर्षभ। दिष्ट्या वर्धामहे पार्थ दिष्ट्यासि पुनरागतः ॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ ! समस्त लोकपालोंके साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी हमारे लिये सौभाग्यका सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि इम उन्नतिके पथपर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन हमारे भाग्यसे ही तुम पुनः हमारे पास लौट आये ॥ १३ ॥

अद्य कृत्स्नां महीं देवीं विजितां पुरमालिनीम्। मन्ये च धृतराष्ट्रस्य पुत्रानिप वशीकृतान् ॥ १४ ॥

आज मुझे यह विश्वास हो गया कि हम नगरोंसे सुशोभित समूची वसुधादेवीको जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्रके पुत्रोंको भी अपने वशमें पड़ा हुआ ही मानते हैं ॥ १४॥ इच्छामि तानि चास्त्राणि द्रष्टुं दिव्यानि भारत।

यैस्तथा वीर्यवन्तस्ते निवातकवचा हताः॥ १५॥

भारत ! अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रोंको देखनेकी हो रही है, जिनके द्वारा तुमने उस प्रकारके उन महापराक्रमी निवातकवचौंका विनाश किया है ॥ १५ ॥

अर्जुन उवाच

श्वः प्रभाते भवान् द्रष्टा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वशः। निवातकवचा घोरा यैर्मया विनिपातिताः ॥ १६॥

अर्जुन बोले-महाराज! कल सबेरे आप उन सब दिव्यास्त्रींको देखियेगा, जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात-कवचोंको मार गिराया है ॥ १६ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमागमनं तत्र कथयित्वा धनंजयः। भ्राद्धिः सहितः सर्वे रजनी तामुवास ह ॥ १७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्! इस प्रकार अपने आगमनका वृत्तान्त सुनाकर सब भाइयोंसहित अर्जुनने वहाँ वह रात व्यतीत की ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि अस्त्रदर्शनसंकेते चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निवातकवचयुद्धपर्वमें अख्रदर्शनके क्रिये संकेतविषयक एक सौ चौहतर गाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७४॥

white was

# पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

नारद आदिका अर्जुनको दिव्यास्त्रोंके प्रदर्शनसे रोकना

वैशम्यायन उवाच

तस्यां राज्यां व्यतीतायां धर्मराजो युधिष्टिरः। उत्थायावदयकार्याणि कृतवान् भ्रातृभिः सह ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! जब वह रात बीत गयी, तब धर्मराज युधिष्ठिरने भाइयोंसहित उठकर आवश्यक नित्य-कर्म पूरे किये ॥ १ ॥

ततः संचोदयामास सोऽर्जुनं भ्रातृनन्दनम्। दर्शयास्त्राणि कौन्तेय येर्जिता दानवास्त्वया ॥ २ ॥

तत्पश्चात् उन्होंने भाइयोंको सुख पहुँचानेवाले अर्जुनको आज्ञा दी-'कुन्तीनन्दन ! अब तुम उन दिव्यास्त्रोंका दर्शन कराओ, जिनसे तुमने दानवींपर विजय पायी हैं। । २ ॥ ततो धनंजयो राजन् देवैर्दत्तानि पाण्डवः। अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शयामास भारत ॥ ३ ॥

राजन् ! तब पाण्डुनन्दन अर्जुनने देवताओं के दिये हुए उन दिव्य अस्त्रोंको दिलानेका आयोजन किया ॥ ३॥ यथान्यायं महातेजाः शौचं परममास्थितः। (नमस्कृत्य त्रिनेत्राय वासवाय च पाण्डवः।) गि**रिकूब**रपादाक्षं त्रिवेणुमत्॥ ४॥ शुभवेणु

पार्थिवं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः। दिव्येन संवृतस्तेन कवचेन सुवर्चसा॥ ५॥ धनुरादाय गाण्डीवं देवदत्तं स वारिजम्। शोद्यभ्यमानः कौन्तेय आनुपूर्व्यान्महाभुजः॥ ६ ॥ अस्त्राणि तानि दिव्यानि दर्शनायोपचक्रमे। अथ प्रयोक्ष्यमाणेषु दिव्येष्वस्त्रेषु तेषु वै॥ ७॥ समाकान्ता मही पद्भयां समकम्पत सदुमा। क्षमिताः सरितइचैव तथैव च महोद्धिः॥ ८॥

महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए। फिर त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकर और इन्द्रको नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यन्त तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात् वे पृथ्वीरूपी रथपर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथका कुबर था, दोनों पैर ही पहिये थे और सुन्दर बाँसींका वन ही त्रिवेणु (रथके अङ्गविशेष) का काम देता था। तदनन्तर महाबाहु कुन्तीनन्दन अर्जुनने एक हाथमें गाण्डीव धनुष और दूसरेमें देवदत्त शङ्ख ले लिया। इस प्रकार वीरोचित वेशसे सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रोंको दिखाना आरम्भ किया | जिस समय उन दिन्यास्त्रोंका प्रयोग प्रारम्भ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुनके पैरोंसे दवी हुई पृथ्वी वृक्षोंसहित काँपने लगी। नदियों और समुद्रोंमें उफान आ गया ४-८॥

शैलाश्चापि व्यदीर्यन्त न ववौ च समीरणः। न वभासे सहस्रांशुर्ने जन्वाल च पायकः॥ ९ ॥

पर्वत विदीर्ण होने लगे और हवाकी गति रुक गयी। सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी और आगका जलना वंद हो गया॥ ९॥

न वेदाः प्रतिभान्ति स्म द्विजातीनां कथंचन । अन्तर्भूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय ॥ १० ॥ पीड्यमानाः समुत्थाय पाण्डवं पर्यवारयन् । वेपमानाः प्राञ्जलयस्ते सर्वे विकृताननाः ॥ ११ ॥ द्द्यमानास्तदास्त्रेस्ते याचिन्त स्म धनंजयम् । ततो ब्रह्मर्षयद्वैव सिद्धा ये च महर्षयः ॥ १२ ॥ जङ्गमानि च भूतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे । देवर्षयश्च प्रवरास्तथैव च दिवौकसः ॥ १३ ॥ यक्षराक्षसगन्धर्वास्तथैव च पतित्रणः । स्वेचराणि च भूतानि सर्वाण्येवावतस्थिरे ॥ १४ ॥

द्विजातियोंको किसी प्रकार भी वेदोंका भान नहीं हो पाता था। जनमेजय! भूमिके भीतर जो प्राणी निवास करते थे, वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुनको सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये। उन सबके मुखपर विकृति आ गयी थी। वे हाथ जोड़े हुए थर-थर काँप रहे थे। और अस्त्रोंके तेजसे संतन हो धनजयसे प्राणोंकी मिक्षा माँग रहे थे। इसी समय ब्रह्मपिं, सिद्ध, महर्षिं, समस्त जङ्गम प्राणी, श्रेष्ठ देविपं, देवता यक्ष, राक्षस, गन्धर्वं, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहाँ आकर उपस्थित हो गये॥ १०-१४॥

ततः पितामहद्येव लोकपालाश्च सर्वशः। भगवांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १५॥

इसके बाद ब्रह्माजीः समस्त होकपाल तथा भगवान् महादेव अपने गणोंसहित वहाँ आये ॥ १५॥

ततो वायुर्मद्दाराज दिव्यैर्माल्यैः सुगन्धिभिः। अभितः पाण्डवं चित्रैरवचके समन्ततः॥१६॥

महाराज ! तदनन्तर वायुदेव पाण्डुनन्दन अर्जुनपर सब ओरसे विचित्र सुगन्धित दिव्य मालाओंकी वृष्टि करने लगे॥१६॥ जगुश्च गाथा विविधा गन्धर्वाः सुरचोदिताः ।

जगुश्च गाथा विविधा गन्धवाः सुरचादिताः । ननृतुः सङ्घशस्यैव राजन्नप्सरसां गणाः ॥१७॥

राजन् ! देवप्रेरित गन्धर्व नाना प्रकारकी गाथाएँ गाने लगे और झुंड-की-झुंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ १७ ॥ तिस्मिश्च ताहरो काले नारद्श्चोदितः सुरैः। आगम्याह चचः पार्थे श्रवणीयमिष् नृप ॥ १८॥

#### अर्जुनार्जुन मा युङ्क्ष्व दिव्यान्यस्त्राणि भारत । नैतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कथंचन ॥ १९ ॥

नराधिप ! उस समय देवताओं के कहनेसे देवर्षि नारद अर्जुनके पास आये और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे—'अर्जुन! अर्जुन! इस समय दिव्यास्त्रोंका प्रयोग न



करो । भारत ! ये दिब्य अस्त्र किसी लक्ष्यके विना कदापि नहीं छोड़े जाते ॥ १८-१९॥

अधिष्टाने न वानार्तः प्रयुक्षीत कदाचन। प्रयोगेषु महान् दोषो ह्यस्त्राणां कुरुनन्दन॥ २०॥

कोई लक्ष्य मिल जाय तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका प्रयोग न करे, जो स्वयं संकटमें न पड़ा हो। कुफनन्दन! इन दिव्यास्त्रोंका अनुचितरूपमें प्रयोग करनेपर महान दोप प्राप्त होता है॥२०॥

एतानि रक्ष्यमाणानि धनंजय यथागमम्। बलवन्ति सुखाहाणि भविष्यन्ति न संशयः॥२१॥

'धनंजय ! शास्त्रके अनुसार सुरक्षित रखे जानेपर ही ये अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ अरक्ष्यमाणान्येतानि त्रेलोक्यस्यापि पाण्डव।

भवन्ति सा विनाशाय मैवं भूयः छथाः कचित् ॥ २२ ॥ अजातशत्रो त्वं चैव द्रक्ष्यसे तानि संयुगे । योज्यमानानि पार्थेन द्विषतामवमर्दने ॥ २३ ॥

पाण्डुपुत्र ! इनकी समुचित रक्षा न होनेपर ये दिव्यास्त्र तीनों लोकोंके विनाशके कारण वन जाते हैं। अतः फिर कभी इस तरह इनके प्रदर्शनका साहस न करना। अजातरात्र युधिष्ठिर! (आप भी इस समय इन्हें देखनेका आग्रह छोड़ दें।) जब रणक्षेत्रमें रात्रुओं के संहारका अवसर आयगा, उस समय अर्जुनके द्वारा प्रयोगमें लाये जानेपर इन दिन्यास्त्रोंका दर्शन की जियेगा? ॥ २२-२३॥

वैशम्यायन उवाच निवार्याथ ततः पार्थं सर्वे देवा यथागतम्। जग्मुरन्ये च ये तत्र समाजग्मुर्नरर्षम॥२४॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—नरश्रेष्ठ ! इस प्रकार अर्जुनको दिव्यास्त्रोंके प्रदर्शनसे रोककर सम्पूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आये थे, वैसे छैट गये ॥ २४ ॥ तेषु सर्वेषु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । तिसन्नेव वने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया ॥ २५ ॥

कुरुनन्दन ! उन सबके चले जानेपर सब पाण्डव द्रौपदी-के साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वनमें रहने लगे ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि अख्वदर्शने पञ्चसंसत्यधिकशततमोऽध्याय:॥ १७५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनगर्वके अन्तर्गत निवातकव चयुद्धपर्रमें अस्त्रदर्शनविषयक एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥

### ( आजगरपर्व )

# षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### भीमसेनकी युधिष्ठिरसे बातचीत और पाण्डवोंका गन्धमादनसे प्रस्थान

जनमेजय उवाच तिस्मन् कृतास्त्रे रिथनां प्रवीरे प्रत्यागते भवनाद् वृत्रहन्तुः । अतः परं किमकुर्वन्त पार्थाः समेत्य शूरेण धनंजयेन ॥ १ ॥ नमेजयने पूछा—-भगवन् ! रिथयोंमें श्रेष्ठ महावीर

जनमेजयने पूछा—-भगवन् ! रिथर्योमें श्रेष्ठ महावीर अर्जुन जब इन्द्रभवनसे दिन्यास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करके लौट आये, तब उनसे मिलकर कुन्तीकुमारोंने पुनः कौन-सा कार्य किया ? ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच
वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः
सहार्जुनेनेन्द्रसमेन वीराः।
तिसम्ध्र शैलप्रवरे सुरम्ये
धनेश्वराक्षीडगता विज्ञहुः॥ २॥
वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! वे नरश्रेष्ठ वीर पाण्डव
इन्द्रतुल्य पराक्रमी अर्जुनके साथ उस परम रमणीय शैलशिखरपर कुवेरकी कीड़ामूमिके अन्तर्गत उन्हीं वनोंमें सुलसे

वेश्मानि तान्यप्रतिमानि पश्यन् क्रीडाश्च नानाद्यमसंनिवद्धाः। चचार धन्वी बहुधा नरेन्द्रः सोऽस्त्रेषु यत्तः सततं किरीटी॥ ३॥

वहाँ कुनेरके अनुपम भवन बने हुए थे। नानाप्रकारके वृक्षोंके निकट अनेक प्रकारके खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन बहुधा वहाँ विचरा करते और

हाथमें धनुष लेकर सदा अस्त्रोंके अभ्यासमें संलग्न रहते थे॥३॥

> अवाप्य वासं नरदेवपुत्राः प्रसादजं वैश्रवणस्य राज्ञः। न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजन्

राजश्च कालः स वभूव तेषाम् ॥ ४ ॥ राजन् ! राजकुमार पाण्डवको राजाधिराज कुबेरकी कुपासे वहाँका निवास प्राप्त हुआ था । वे वहाँ रहकर भूतलके अन्य प्राणियोंके ऐश्वर्य-सुखकी अभिलाषा नहीं रखते थे । उनका वह समय बड़े सुखसे बीत रहा था ॥ ४ ॥

समेत्य पार्थेन यथैकरात्र-मूषुः समास्तत्र तदा चतस्रः। पूर्वाश्च षट् ता दश पाण्डवानां शिवा यभूबुर्वसतां वनेषु॥५॥

वे अर्जुनके साथ वहाँ चार वर्षोतक रहे, परंतु उनको वह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ। पहलेके छः वर्ष तथा वहाँके चार वर्ष इस प्रकार सब मिलाकर पाण्डवोंके वनवासके दस वर्ष आनन्दपूर्वक बीत गये॥ ५॥

ततोऽब्रवीद् वायुस्रुतस्तरस्वी जिष्णुश्च राजानमुपोपविश्य। यमी च वीरौ सुरराजकल्पा-वेकान्तमास्थाय हितं त्रियं च ॥ ६॥

तदनन्तर एक दिन अर्जुन तथा वीरवर नकुल-सहदेव, जो देवराजके समान पराक्रमी थे, एकान्तमें राजा युधिष्ठिरके पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यह हितकर एवं प्रिय वचन बोले—॥ ६॥

विहार करने लगे॥ २॥

तय प्रतिशं कुहराज सत्यां चिकीपंमाणास्तदनु प्रियं च । ततो न गच्छाम चनान्यपास्य सुयोधनं सानुचरं निहन्तुम् ॥ ७ ॥

'कुरुराज ! आपकी प्रतिज्ञाको सत्य करनेकी इच्छासे और आपका प्रिय करनेकी अभिलाषा रखनेके कारण हम-लोग यह बनवास छोड़कर दुर्योधनका अनुचरोंसहित वध करने नहीं जा रहे हैं ॥ ७॥

> पकादशं वर्षमिदं वसामः सुयोधनेनात्तसुखाः सुखाहीः। तं वञ्चयित्वाधमबुद्धिशील-मज्ञातवासं सुखमाप्तुथाम॥ ८॥

'अय हमारे निवासका यह ग्यारहवाँ वर्ष चल रहा है। हमलोग सुख भोगनेके अधिकारी थे परंतु दुर्योधनने हमारा सुख छीन लिया। उसकी बुद्धि तथा खभाव अत्यन्त अधम है। उस दुष्टको धोखा देकर हम अपने अज्ञातवासका समय भी सुखपूर्वक विता लेंगे॥ ८॥

> तवाज्ञया पार्थिव निर्विशङ्का विहाय मानं विचरन् वनानि । समीपवासेन विलोभितास्ते ज्ञास्यन्ति नास्मानप्रकृष्टेशान् ॥ ९ ॥

'भूपशिरोमणे ! आपकी आज्ञासे हम मानापमानका विचार छोड़कर निःशङ्क हो वनमें विचरते रहेंगे । पहले किसी निकटवर्ती स्थानमें रहकर दुर्योधन आदिके मनमें वहीं खोज करनेका लोभ उत्पन्न करेंगे और फिर वहाँसे दूर देशमें चले जायँगे, जिससे उन्हें हमारा पता न लग सकेगा ॥ ९॥

संवत्सरं तत्र विहृत्य गृढं

नराधमं तं सुखमुद्धरेम् ।
निर्यात्य वैरं सफलं सपुष्पं

तस्मे नरेन्द्राधमपूरुपाय ॥ १० ॥
सुयोधनायानुचरैर्वृताय

ततो महामावस धर्मराज ।
स्वर्गापमं देशमिमं चरद्भिः

शक्यो विहृन्तुं नरदेव शोकः ॥ ११ ॥

'वहाँ एक वर्षतक गुप्तरूपसे निवास करके जब हम लौटेंगे, तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधनकी जड़ उखाड़ देंगे। नरेन्द्र! नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरोंसे घिरकर सुखी हो रहा है। उसने जो वैरका दृक्ष लगा रक्खा है, उसे हम फूल-फलसहित उखाड़ फेंकेंगे और उससे वैरका बदला लेंगे। अतः धर्मराज! आप यहाँसे चलकर पृथ्वीपर निवास करें। नरदेव ! इसमें सन्देह नहीं कि हमलोग इस स्वर्गतुस्य प्रदेशमें विचरते रहनेपर भी अपना सारा शोक अना-यास ही निवृत्त कर सकते हैं॥ १०-११॥

कीर्तिस्तु ते भारत पुण्यमन्धा
नइयेद्धि लंकिषु चराचरेषु।
तत् प्राप्य राज्यं कुरुपुङ्गवानां
राज्यं महत् प्राप्तमथ कियाश्च ॥ १२ ॥
इदं तु राज्यं सततं नरेन्द्र
प्राप्तुं त्वया यहलभसे कुवेरात्।
कुरुष्व वृद्धि द्विपतां वधाय
कृतागसां भारत निग्रहे च ॥ १३ ॥

'परंतु ऐसा होनेपर चराचर जगत्में आपकी पुण्यमयी कीर्ति नष्ट हो जायगी । इसिल्ये कुरुवंशिश्रोमणि अपने पूर्वजोंके उस महान् राज्यको प्राप्त करके ही हम और कोई सत्कर्म करने योग्य हो सकते हैं। भरतकुलभूषण महाराज! आप कुवेरसे जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, इसे तो सदा ही प्राप्त कर सकते हैं। इस समय तो अपराधी शत्रुओंको मारने और दण्ड देनेकानिश्चय कीजिये॥ १२-१३॥

> तेजस्तवोशं न सहेत राजन समेत्य साक्षादि वज्रपाणिः। न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौ समेत्य देवैरपि धर्मराज ॥ १४ ॥ तवार्थसिद्धवर्थमिप प्रवृत्तौ सुपर्णकेतुश्च शिनेश्च नप्ता । तथैव कृष्णोऽप्रतिमो बलेन नरदेववर्य ॥ १५॥ तथैव चाहं तवार्थसिद्ध वर्धमभिप्रपन्नो यथैव कृष्णः सह यादवैस्तैः। तथेव चाहं नरदेववर्य यमौ च वीरौ कृतिनौ प्रयोगे ॥ १६॥

'राजन् ! साक्षात् वज्रधारी इन्द्र भी आपसे भिड़कर आपके भयंकर तेजको नहीं सह सकते । धर्मराज ! आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये दो वीर सदा प्रयत्न करते हैं ! गरुड-ध्वज भगवान् श्रीकृष्ण और शिनिके नाती वीरवर सात्यिक—ये दोनों आपके लिये देवताओंसे भी युद्ध करनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करेंगे । नरदेविशरोमणे ! इन्हीं दोनों के समान अर्जुन भी बल और पराक्रममें अपना सानी नहीं रखते । इसी प्रकार मैं भी बलमें किसीसे कम नहीं हूँ । जैसे भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण यादवोंके साथ आपके प्रत्येक कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं, अर्जुन तथा अस्त्रोंके प्रयोगमें कुशल वीर नकुल-सहदेव भी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा संनद्ध रहा करते हैं ॥

त्वदर्थयोगप्रभवष्रधानाः

शमं करिष्याम परान् समेत्य। १६३।

आपको धनकी प्राप्ति हो और आपका ऐश्वर्य बढ़े, यही हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हमलोग शत्रुओंसे भिड़कर वैरकी शान्ति करेंगे॥ १६३॥

वैशम्पायन उवाच

ततस्तदाश्चाय मतं महात्मा
तेषां च धर्मस्य सुतो वरिष्ठः ॥ १७ ॥
प्रदक्षिणं वैश्ववणाधिवासं
चकार धर्मार्थविदुत्तमौजाः ।
आमन्त्रय वेदमानि नदीः सरांसि
सर्वाणि रक्षांसि च धर्मराजः ॥ १८ ॥
यथागतं मार्गमवेक्षमाणः
पुनर्गिरं चैव निरीक्षमाणः ।

ततो महात्मा स विशुद्धबुद्धिः सम्प्रार्थयामास नगेन्द्रवर्यम् ॥ १९ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले उत्तम ओजसे सम्पन्न श्रेष्ठ महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिरने उस समय उन सबके अभिप्रायको जानकर कुबेरके निवास-स्थान उस गन्धमादन पर्वतकी प्रदक्षिणा की । फिर उन्होंने वहाँके भवनों, निर्यों, सरोवरों तथा समस्त राक्षसोंसे विदा ली । इसके बाद वे जिस मार्गसे आये थे, उसकी ओर देखने लगे । तदनन्तर उन विद्युद्ध- बुद्धि महात्मा युधिष्ठिरने पुनः गन्धमादन पर्वतकी ओर देखते हुए उस श्रेष्ठ गिरिराजसे इस प्रकार प्रार्थना की ॥१७-१९॥

समाप्तकर्मा सहितः सुहृद्धि-र्जित्वा सपत्नान् प्रतिलभ्य राज्यम् । शैलेन्द्र भूयस्तपसे जितात्मा द्रष्टा तवास्मीति मर्ति चकार ॥ २०॥ 'शैलेन्द्र ! अव अपने मन और बुद्धिको संयममें रखने- वाला में शत्रुओंको जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पानेके बाद सुद्धदोंके साथ अपना सब कार्य सम्पन्न करके पुनः तपस्याके लिये लौटनेपर आपका दर्शन करूँगा।' इस प्रकार सुधिष्ठरने निश्चय किया॥ २०॥

> वृतश्च सर्चेरनुजैद्विजैश्च तेनैव मार्गेण पतिः कुरूणाम् । उवाह चैतान् गणशास्तथैव

घटोत्कचः पर्वतिनर्झरेषु ॥ २१ ॥ तत्पश्चात् समस्त भाइयों और ब्राह्मणोंसे विरे हुए

कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्गसे नीचे उतरने लगे। जहाँ दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे, वहाँ घटोत्कच अपने गणों- सिहत आकर पहलेकी तरह इन सबको पीटपर विटा वहाँसे पार कर देता था॥ २१॥

तान् प्रस्थितान् प्रीतमनामहर्षिः पितेव पुत्राननुशिष्य सर्वान् । स लोमशः प्रीतमना जगाम दिवौकसां पुण्यतमं निवासम् ॥ २२॥

महर्षि लोमराने जब पाण्डवोंको वहाँसे प्रस्थान करते देखाः तब जिस प्रकार दयाल पिता अपने पुत्रोंको उपदेश देता है, वैसे ही उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर सबको उत्तम उपदेश दिया । फिरमन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हुए वे देवताओंके परम पवित्र स्थानको चले गये ॥ २२ ॥

तेनाधिषेणेन तथानुशिष्टा-स्तीर्थानि रम्याणि तपोवनानि । महान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः

सम्पर्यमानाः प्रययुर्नराज्याः॥ २३॥

इसी प्रकार राजिष आर्ष्टियेणने भी उन सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात् वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीथों, मनोहर तनोवनों और अन्य बड़े-बड़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे बढ़े॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि गन्धमादनप्रस्थाने षट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमें गन्धमादनसे प्रस्थानविषयक एक सौ छिहत्तरशँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७६ ॥

## सप्तसत्यधिकशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंका गन्धमादनसे वदिश्वाश्रम, सुवाहुनगर और विशाखयूप वनमें होते हुए सरस्वती-तटवर्ती द्वेतवनमें प्रवेश

वैशम्यायन उवाच

नगोत्तमं प्रस्नवणैरुपेतं दिशां गजैः किन्नरपक्षिभिश्च। सुखं निवासं जहतां हि तेयां न प्रीतिरासीद्भरतर्पभाणाम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पर्वतश्रेष्ठ

गन्धमादन अनेकानेक निर्झरोंसे सुशोभित तथा दिग्गजों, किन्नरों और पक्षियोंसे सुसेवित होनेके कारण भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डवोंके लिये एक सुखदायक निवास था, उसे छोड़ते समय उनका मन प्रसन्न नहीं था॥ १॥

ततस्तु तेषां पुनरेव हर्षः केलासमालोक्य महान् वभूव। कुवेरकान्तं भरतर्षभाणां महीधरं वारिधरप्रकाशम्॥ २॥

तत्पश्चात् कुबेरके प्रिय भूधर कैलासको, जो खेत बादलोंके समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर भरतकुलभूपण पाण्डु-पुत्रोंको पुनः महान् हर्प प्राप्त हुआ ॥ २॥

समुच्छ्रयान् पर्वतसंनिरोधान्
गोष्ठान् हरीणां गिरिसेतुमालाः।
बहुन् प्रपातांश्च समीक्ष्य वीराः
स्थलानि निम्नानि च तत्र तत्र ॥ ३ ॥
तथैव चान्यानि महावनानि
मृगद्विज्ञानेकपसेवितानि ।
आलोकयन्तोऽभियगुः प्रतीतास्ते धन्विनः खङ्गधरानराज्याः ॥ ४ ॥

नरश्रेष्ठ पाण्डव अपने हाथोंमें खङ्क और धनुष लिये हुए थे। वे ऊँचाई, पर्वतोंके सकरे स्थान, सिंहोंकी मादें, पर्वतीय नदियोंको पार करनेके लिये बने हुए पुल, बहुत-से झरने और नीची भूमियोंको जहाँ-तहाँ देखते हुए तथा मृग, पश्ची एवं हाथियोंसे सेवित दूसरे-दूसरे विशाल बनोंका अवलोकन करते हुए विश्वासपूर्वक आगे बढने लगे॥ ३-४॥

वनानि रम्याणि नद्यः सरांसि
गुहा गिरीणां गिरिगह्वराणि ।
एते निवासाः सततं वभूवुर्दिवानिशं प्राप्य नरर्षभाणाम् ॥ ५ ॥

पुरुषरत्न पाण्डव कभी रमणीय वनोंमें, कभी सरोवरोंके किनारे, कभी नदियोंके तटपर और कभी पर्वतोंकी छोटी- वड़ी गुफाओंमें दिन या रातके समय टहरते जाते थे। सदा ऐसे ही स्थानोंमें उनका निवास होता था॥ ५॥

ते दुर्गवासं बहुधा निरुष्य
व्यतीत्य कैलासमचिन्त्यरूपम्।
आसेदुरत्यर्थमनोरमं ते
तमाश्रमाय्यं वृपपर्वणस्तु॥ ६॥

अनेक बार दुर्गम स्थानोंमें निवास करके अचिन्त्यरूप कैलासपर्वतको पीछे छोड़कर वे पुनः वृषपर्वाके अत्यन्त मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रममें आ पहुँचे ॥ ६ ॥ समेत्य राज्ञा वृषपर्वणा ते प्रत्यर्चितास्तेन च वीतमोहाः। शशंसिरे विस्तरशः प्रवासं गिरौ यथावद् वृषपर्वणस्ते॥ ७॥

वहाँ राजा वृषपवांसे मिलकर और उनसे भलीभाँति पूजित होकर उन सबका शोक-मोह दूर हो गया। फिर उन्होंने वृषपवांसे गन्धमादन पर्वतपर अपने रहनेके वृत्तान्त-का यथार्थरूपसे एवं विस्तारपूर्वक वर्णन किया॥ ७॥

सुखोषितास्तस्य त एकरात्रं पुण्याश्रमे देवमहर्षिजुष्टे। अभ्याययुस्ते बदरीं विशालां सुखेन वीराः पुनरेव वासम्॥ ८॥

उस पवित्र आश्रममें देवता और महर्षि निवास किया करते थे। वहाँ एक रात मुखपूर्वक रहकर वे वीर पाण्डव फिर विशालापुरीके बदरिकाश्रमतीर्थमें चले आये और वहाँ बड़े आनन्दसे रहे॥ ८॥

> ऊषुस्ततस्तत्र महानुभावा नारायणस्थानगताः समग्राः। कुवेरकान्तां निक्रनीं विशोकाः

सम्पर्यमानाः सुरसिद्धजुष्टाम्॥ ९ ॥ तत्पश्चात् वहाँ भगवान् नरः नारायणके क्षेत्रमें आकर सभी महानुभाव पाण्डवोंने सुखपूर्वक निवास किया और शोकरहित हो कुवेरकी उस प्रिय पुष्करिणीका दर्शन किया, जिसका सेवन

कुंबरका और सिद्ध पुरुष किया करते हैं ॥ ९ ॥

तां चाथ दृष्ट्वा निलनीं विशोकाः पाण्डोः सुताः सर्वनरप्रधानाः ।

ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य द्विजर्षयो वीतमला यथैव॥१०॥

सम्पूर्ण मनुष्योंमें श्रेष्ठ वे पाण्डु-पुत्र उस पुष्करिणीका दर्शन करके शोकरिहत हो वहाँ इस प्रकार आनन्दका अनुभव करने लगे, मानो निर्मल ब्रह्मर्षिगण इन्द्रके नन्दन-वनमें सानन्द विचर रहे हों ॥ १०॥

> ततः क्रमेणोपययुर्नृवीरा यथागतेनैव पथा समग्राः। विद्वत्य मासं सुखिनो बदर्या किरातराक्षो विषयं सुवाहोः॥११॥

इसके बाद वे सारे नरवीर जिस मार्गसे आये थे, क्रमशः उसी मार्गसे चल दिये। बदिरकाश्रममें एक मासतक सुख-पूर्वक विहार करके उन्होंने किरातनरेश सुबाहुके राज्यकी ओर प्रस्थान किया॥ ११॥

> पीनांस्तुषारान् द्रदांश्च सर्वान् देशान् कुलिन्दस्य च भूमिरत्नान् ।

अतीत्य दुर्गे हिमवत्प्रदेशं पुरं सुवाहोर्देहशुर्नेवीराः॥ १२॥

कुलिन्दके तुषार, दरद आदि धनधान्यसे युक्त और प्रचुर रत्नोंसे सम्पन्न देशोंको लाँघते हुए हिमालयके दुर्गम स्थानोंको पार करके उन नरवीरोंने राजा सुवाहुका नगर देखा॥ १२॥

> श्रुत्वाच तान् पार्थिवपुत्रपौत्रान् प्राप्तान् सुबाहुर्विषये समग्रान् । प्रत्युद्ययौ प्रीतियुतः स राजा तंचाभ्यनन्दन् वृषभाः कुरूणाम् ॥ १३ ॥

राजा सुवाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें राजपुत्र पाण्डवगण पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगरसे बाहर आ उसने उन सबकी अगवानी की। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदिने भी उनका बड़ा समादर किया॥ १३॥

> समेत्य राज्ञा तु सुवाहुना ते स्तैविंशोकप्रमुखैश्च सर्वे । सहेन्द्रसेनैः परिचारिकैश्च पौरोगवैर्ये च महानसस्थाः॥ १४॥

राजा मुवाहुसे मिलकर वे विशोक आदि अपने सारिथयों। इन्द्रसेन आदि परिचारकों। अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयोंसे भी मिले॥ १४॥

> सुखोषितास्तत्र त एकरात्रं स्तान् समादाय रथांश्च सर्वान् । घटोत्कचं सानुचरं विसुज्य ततोऽभ्ययुर्यामुनमद्विराजम् ॥१५॥

वहाँ उन सबने एक रात बड़े सुखसे निवास किया। पाण्डवोंने अपने सारे सारिथयों तथा रथोंको साथ ले लिया और अनुचरोंसिहत घटोत्कचको विदा करके वहाँसे पर्वतराजको प्रस्थान किया। जहाँ यमुनाका उद्गम-स्थान है ॥ १५॥

तिस्मन् गिरौ प्रस्नवणोपपन्न-हिमोत्तरीयारुणपाण्डुसानौ । विशाखयूपं समुपेत्य चक्र-स्तदा निवासं पुरुषप्रवीराः॥१६॥

झरनोंसे युक्त हिमराशि उस पर्वतरूपी पुरुपके लिये उत्तरीयका काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत रंगका शिखर बालसूर्यकी किरणें पड़नेसे सफेद एवं लाल पगड़ी के समान शोभा पाता था। उसके ऊपर विशाखयूप नामक वनमें पहुँचकर नरवीर पाण्डवोंने उस समय निवास किया॥ १६॥

वराहनानामृगपक्षिजुष्टं महावनं चैत्ररथप्रकाराम्। शिवेन पार्था मृगयाप्रधानाः संवत्सरं तत्र वने विजहुः॥१७॥

वह विशाल वन चैत्ररथ वनके समान शोभायमान था। वहाँ सूअर, नाना प्रकारके मृग तथा पक्षी निवास करते थे। उन दिनों पाण्डवोंका वहाँ हिंस जीवोंको मारना ही प्रधान काम था। वहाँ वे एक वर्षतक बड़े सुखसे विचरते रहे।

तत्राससादातिबलं भुजङ्गं श्रुधार्दितं मृत्युमिवोग्ररूपम् । वृकोदरः पर्वतकन्दरायां विषादमोहव्यथितान्तरात्मा ॥ १८ ॥

उसी यात्रामें भीमसेन एक दिन पर्वतकी कन्दरामें भूखरे पीड़ित एक अजगरके पास जा पहुँचे, जो अत्यन्त बलवान् होने-के साथ ही मृत्युके समान भयानक था। उस समय उनकी अन्तरात्मा विषाद एवं मोहसे व्यथित हो उठी ॥ १८॥

द्वीपोऽभवद् यत्र वृकोद्दरस्य युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। अमोक्षयद् यस्तमनन्ततेजा ग्राहेण संवेष्टितसर्वगात्रम्॥१९॥

उस अवसरपर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अत्यन्त तेजस्वी युधिष्ठिर भीमसेनके लिये द्वीपकी भाँति अवलम्ब हो गये। अजगरने भीम-सेनके सम्पूर्ण शरीरको लपेट लिया था, परंतु युधिष्ठिरने (अजगर-को उसके प्रश्नोंके उत्तरद्वारा संतुष्ट करके ) उन्हें छुड़ा दिया।।

> ते द्वादशं वर्षमुपोपयातं वने विहर्तुं कुरवः प्रतीताः। तस्माद् वनाच्चैत्ररथप्रकाशात्

श्रिया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ताः ॥ २० ॥ ततश्च यात्वा मरुधन्वपाइर्वे

सदा धनुर्वेदरितप्रधानाः। सरस्रतीमेत्य निवासकामाः

सरस्ततो द्वैतवनं प्रतीयुः ॥ २१ ॥ अव इन पाण्डवोंके वनवासका बारहवाँ वर्ष आ पहुँचा था । उसे भी वनमें सानन्द व्यतीत करनेके लिये उनके मनमें बड़ा उत्साह था । अपनी अद्भुत कान्तिसे प्रकाशित होते हुए तपस्वी पाण्डव चैत्ररथ वनके समान शोभा पानेवाले उस वनसे निकलकर मरुभूमिके पास सरस्वतीके तटपर गये और वहीं निवास करनेकी इच्छासे द्वैतवनके द्वैत सरोवरके समीप गये । उस समय पाण्डवोंका विशेष प्रेम सदा धनुवेंदमें ही लक्षित होता था ॥ २०-२१ ॥

समीक्ष्य तान् द्वैतवने निविधान् निवासिनस्तत्र ततोऽभिजग्मुः। तपोदमाचारसमाधियुक्ता-स्तृणोदपात्रावरणादमकुद्दाः ॥ २२॥

तां

सरस्रतीं

सुखं

उन्हें द्वैतवनमें आया देख वहाँके निवासी उनके दर्शनके लिये निकट आये । वे सब-के-सब तपस्या, इन्द्रिय-संयम, सदाचार और समाधिमें तत्पर रहनेवाले थे । तिनकेकी चटाई, जलपाब, ओढ़नेका कपड़ा और सिल लोढ़े —यही उनके पास सामग्री थी ॥ २२॥

प्रक्षाक्षरौहीतकवेतसाश्च तथा वदर्यः खदिराः शिरीषाः । विल्वेङ्गुदाः पीलुशमीकरीराः

सरस्वतीतीररुहा वभूवः॥ २३॥ करने हमे॥ २३-२४॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि पुनर्द्वेतवनप्रवेशे सप्तसस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७७॥ इत प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमें पाण्डवोंका पुनः द्वैतवनमें प्रवेशविषयक एक सी सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७७॥

# अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### महावली भीमसेनका हिंसक पशुओंको मारना और अजगरद्वारा पकड़ा जाना

जनमेजय उवाच

कथं नागायुतप्राणो भीमो भीमपराक्रमः। भयमाहारयत् तीव्रं तस्मादजगरान्मुने॥१॥

जनमेजयने पूछा—मुने ! भयानक पराक्रमी भीमसेन-में तो दस हजार हाथियोंका बलथा। फिर उन्हें उस अजगर-से इतना तीव भय कैसे प्राप्त हुआ ? ॥ १ ॥

पौलस्त्यं धनदं युद्धे य आह्वयित द्वितः। निलन्यां कदनं कृत्वा निहन्ता यक्षरक्षसाम्॥ २॥ तं शंससि भयाविष्टमापन्नमिरस्दनम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतृहलं हि मे॥ ३॥

जो बलके घमंडमें आकर पुलस्त्यनन्दन कुबेरको भी युद्धके लिये ललकारते थे, जिन्होंने कुबेरकी पुष्करिणीके तटपर कितने ही यक्षों तथा राक्षरोंका संहार कर डाला था, उन्हीं शत्रुस्दन भीमसेनको आप भयभीत (और विपत्तिप्रस्त) बताते हैं। अतः मैं इस प्रसङ्गको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौत्हल हो रहा है॥ २-३॥

वेशम्पायन उवाच

बह्राश्चर्यं वने तेषां वसतामुग्रधन्विनाम्। प्राप्तानामाश्रमाद् राजन् राजर्षेर्वृषपर्वणः॥ ४॥

वैराम्पायनजीने कहा—राजन् ! राजपि वृपार्वाके आश्रमसे आकर उग्र धनुर्धर पाण्डव अनेक आश्रयोंसे भरे हुए उस द्वैतवनमें निवास करते थे ॥ ४॥ यहच्छया धनुष्पाणिर्वद्यक्ट्रो वृकोदरः।

ददर्श तद् वनं रम्यं देवगन्धर्वसेवितम् ॥ ५ ॥

भीमसेन तलवार बाँधकर हाथमें धनुष लिये अकस्मात् घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गन्धवोंसे सेवित उस रमणीय वनकी शोभा निहारते थे ॥ ५॥

यक्षगन्धर्वमहर्षिकान्ता-

मागारभूतामिव देवतानाम्।

सरस्वतीके तटपर पाकड़, बहेड़ा, रोहितक, वेंत, वेर,

खैर, सिरस, बेल, इङ्गुदी, पीछ, शमी और करीर आदिके वृक्ष खड़े थे। वह नदी यक्ष, गन्धर्व और महपियोंको प्रिय

थी । देवताओंकी तो वह मानो बस्ती ही थी । राजपुत्र

पाण्डव बड़ी प्रसन्नता और सुखसे वहाँ विचरने और निवास

प्रोतियुताश्चरन्तः

विजहर्नरदेवपुत्राः ॥ २४ ॥

स ददर्श शुभान् देशान् गिरेहिंमवतस्तदा। देवपिंसिद्धचरितानप्सरोगणसेवितान् ॥६॥

उन्होंने हिमालय पर्वतके उन ग्रुभ प्रदेशोंका अवलोकन किया, जहाँ देवर्षि और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा अप्सराएँ जिनका सदा सेवन करती थीं ॥ ६ ॥

चकोरैरुपचकैश्च पक्षिभिर्जीवजीवकैः । कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च तत्र तत्र निनादितान् ॥ ७ ॥

वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोंमें चकोर, उपचक्र, जीवजीवक, कोकिल और मङ्गराज आदि पक्षी कल्रव करते थे॥ ७॥ नित्यपुष्पफलैर्चुश्नैर्हिमसंस्पर्शकोमलैः ।

उपेतान् वहुळच्छायैर्मनोनयननन्दनैः ॥ ८ ॥ वहाँके दृक्ष सदा फूल और फल देते थे । हिम के स्पर्शसे उनमें कोमलता आ गयी थी । उनकी छाया बहुत घनी थी और वेदर्शनमात्रसे मन एवं नेत्रोंको आनन्द प्रदान करते थे॥

स सम्पर्यन् गिरिनदीर्वेदूर्यमणिसंनिभैः। सिल्लिहिंमसंकारीर्हेसकारण्डवायुतैः॥ ९॥

उन वृक्षोंसे सुशोभित प्रदेशों तथा वैदूर्यमणिके समान रंगवाले हिमसदश स्वच्छा शीतल सल्लिसमूहसे संयुक्त पर्वतीय निदयोंकी शोभा निहारते हुए वे सब ओर घूमते थे। निदयोंकी उस जलराशिमें हंस और कारण्डव आदि सहसों पक्षी किलोलें करते थे॥ ९॥

#### वनानि देवद्।रूणां मेघानामिव वागुराः। हरिचन्दनमिश्राणि तुङ्गकाळीयकान्यपि॥१०॥

हरिचन्दनः तुङ्ग और कालीयक आदि वृक्षोंसे युक्त ऊँचे-ऊँचे देवदारके वन ऐसे जान पड़ते थे। मानो बादलोंकी फँसानेके लिये फंदे हों॥ १०॥

#### मृगयां परिधावन् स समेषु मरुधन्वसु। विध्यन् मृगान् दारैः शुद्धैश्वचार समहावलः ॥ ११॥

महावली भीम सारे मरु-प्रदेशमें शिकारके लिये दौड़ते और केवल बाणोंद्वारा हिंसक पशुओंको घायल करते हुए विचरा करते थे ॥ ११॥

#### भीमसेनस्तु विख्यातो महान्तं दंष्ट्रिणं वलात्। निष्नन् नागशतप्राणो वने तस्मिन् महावलः ॥ १२॥

भीमसेन अपने महान् बलके लिये विख्यात थे। उनमें सैकड़ों हाथियोंकी शक्ति थी। वे उस वनमें विकराल दाढ़ों-वाले बड़े-से-बड़े सिंहको भी पछाड़ देते थे॥ १२॥

#### मृगाणां स वराहाणां महिषाणां महाभुजः। विनिष्नंस्तत्र तत्रैव भीमो भीमपराक्रमः॥१३॥

भीमसेनका पराक्रम भी उनके नामके अनुसार ही भयानक था। उनकी भुजाएँ विशाल थीं। वे मृगयामें प्रत्य होकर जहाँ-तहाँ हिंसक पशुओं, वराहों और भैंसोंको भी मारा करते थे॥ १३॥

#### स मातङ्गरातप्राणो मनुष्यरातवारणः। सिंहराार्दुळिविकान्तो वने तस्मिन् महाबळः॥१४॥ वृक्षानुत्पाटयामास तरसा वै वभञ्ज च। पृथिन्याश्च प्रदेशान् वै नादयंस्तु वनानि च॥१५॥

उनमें सैकड़ों मतवाले गजराजोंके समान बल था। वे एक साथ सौ-सौ मनुष्योंका वेग रोक सकते थे। उनका पराक्रम सिंह और शाई लके समान था। महाबली भीम उस बनमें वृक्षोंको उखाइते और उन्हें वेगपूर्वक पुनः तोड़ डालते थे। वे अपनी गर्जनासे उस बन्य भूमिके प्रदेशों तथा समूचे बनको गुँजाते रहते थे॥ १४-१५॥

### पर्वतात्राणि वै सद्भन् नादयानश्च विज्वरः। प्रक्षिपन् पादपांश्चापि नादेनापूरयन् महीम् ॥ १६ ॥

वे पर्वतिशिखरोंको रौंदते, वृक्षोंको तोड़कर इधर-उधर विखेरते और निश्चिन्त होकर अपने सिंहनादसे भूमण्डलको प्रतिध्वनित किया करते थे॥ १६॥

### वेगेन न्यपतद् भीमो निर्भयश्च पुनः पुनः। आस्फोटयन् क्वेडयंश्च तलतालांश्च वादयन्॥१७॥

वे निर्भय होकर बार बार वेगपूर्वक कूदते-फाँदते, ताल ठौंकते, सिंहनाद करते और तालियाँ बजाते थे॥ १७॥

#### चिरसम्बद्धदर्पस्तु भीमसेनो यने तदा। गजेन्द्राश्च महासत्त्वा सृगेन्द्राश्च महाबलाः॥ १८॥ भीमसेनस्य नादेन व्यमुञ्चन्त गुहा भयात्।

वनमें घूमते हुए भीमसेनका वलाभिमान दीर्घकालसे बहुत बढ़ा हुआ था। उस समय उनकी सिंहगर्जनासे महान् बलशाली गजराज और मृगराज भी भयसे अपना स्थान छोड़कर भाग गये॥ १८३॥

कचित् प्रधावंस्तिष्ठंश्च किच्चोपविशंस्तथा ॥ १९॥ मृगप्रेष्सुर्महारौद्रे वने चरित निर्भयः। स तत्र मनुज्ञव्याच्रो वने चनचरोपमः॥ २०॥ पद्भवामभिसमापेदे भीमसेनो महाचलः। स प्रविष्टो महारण्ये नादान् नदित चाद्धतान् ॥ २१॥ त्रास्यन् सर्वभूतानि महासत्त्वपराक्रमः।

वे कहीं दौड़ते, कहीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए शिकार पानेकी अभिलाषासे उस महाभयंकर वनमें निर्भय विचरते रहते थे। वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वनमें वनचर भीलोंकी भाँति पैदल ही चलते थे, उनका साहस और पराक्रम महान् था। वे गहन वनमें प्रवेश करके समस्त प्राणियोंको उराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे॥१९—२१६॥

ततो भीमस्य शब्देन भीताः सर्पा गुहाशयाः॥ २२॥ अतिकान्तास्तु वेगेन जगामानुस्तः शनैः। ततोऽमरवरप्रख्यो भीमसेनो महाबलः॥ २३॥ स दद्शं महाकायं भुजङ्गं लोमहर्षणम्। गिरिदुर्गे समापन्नं कायेनावृत्य कन्द्रम्॥ २४॥

तदनन्तर एक दिनकी बात है, भीमसेनके सिंहनादसे भयभीत हो गुफाओं में रहनेवाले सारे सर्प बड़े वेगसे भागने लगे और भीमसेन धीरे-धीरे उन्हींका पीछा करने लगे। श्रेष्ठ देवताओं के समान कान्तिमान् महाबली भीमसेनने आगे जाकर एक विशाल-काय अजगर देखा, जो रींगटे खड़े कर देनेवाला था। वह अपने शरीरसे एक (विशाल) कन्दराको घेरकर पर्वतके एक दुर्गम स्थानमें रहता था॥ २२-२४॥

पर्वताभोगवर्ष्मीणमितकायं महावलम् । चित्राङ्गमङ्गजैक्षित्रैहरिद्रासदृशच्छविम् ॥ २५ ॥ गुहाकारेण वक्त्रेण चतुर्देष्ट्रेण राजता । दीताक्षेणातिताम्रेण लिहानं सृक्किणी मुहुः॥ २६ ॥ त्रासनं सर्वभूतानां कालान्तकयमोपमम् । निःश्वासक्ष्वेडनादेन भत्संयन्तिमव स्थितम्॥ २७ ॥

उसका शरीर पर्वतके समान विशाल था। वह महाकाय होनेके साथ ही अत्यन्त बलवान् भी था। उसका प्रत्येक अङ्ग शारीरिक विचित्र चिह्नोंसे चिह्नित होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था। उसका रंग हल्दीके समान पीला था। प्रकाशमान चारों दाढ़ोंसे युक्त उसका मुख गुफा-सा जान पड़ता था। उसकी आँखें अत्यन्त लाल और आग उगलती-सी प्रतीत होती थीं। वह बार-बार अपने दोनों गलफ्रोंको चाट रहा था। कालान्तक तथा यमके समान समस्त प्राणियोंको भयभीत करनेवाला वह भयानक भुजङ्ग अपने उच्छ्वास और सिंहनाद-से दूसरोंकी भर्त्सना करता-सा प्रतीत होता था॥ २५–२७॥

#### स भीमं सहसाभ्येत्य पृदाकुः कुपितो भृशम् । जग्राहाजगरो प्राहो भुजयोरुभयोर्वलात् ॥ २८ ॥

वह अजगर अत्यन्त कोधमें भरा हुआ था। (मनुष्योंको) जकड़नेवाले उस सर्पने सहसा भीमसेनके निकट पहुँचकर उनकी दोनों वाँहोंको बलपूर्वक जकड़ लिया।। २८॥

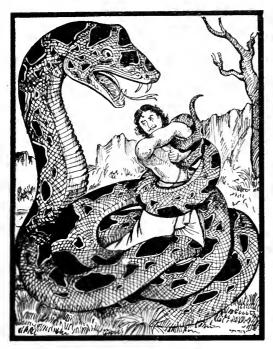

#### तेन संस्पृष्टगात्रस्य भीमसेनस्य वै तदा। संज्ञा मुमोह सहसा वरदानेन तस्य **हि ॥** २९ ॥

उस समय भीमसेनके शरीरका उस**रे** स्पर्श होते ही वे भीमसेन सहसा अचेत हो गये। ऐसा इसलिये हुआ कि उस सर्पको वैसा ही वरदान मिला था॥ २९॥

#### दशनागसहस्राणि धारयन्ति हि यद् वलम् । तद् बलं भीमसेनस्य भुजयोरसमं परैः॥३०॥

दस हजार गजराज जितना बल धारण करते हैं, उतना ही बल भीमसेनकी भुजाओंमें विद्यमान था। उनके बलकी और कहीं समता नहीं थी॥ ३०॥

#### स तेजस्वी तथा तेन भुजगेन वशीकृतः। विस्फुरन् शनकैर्भीमो न शशाक विचेष्टितुम् ॥ ३१ ॥

ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगरके वशमें पड़ गये। वे धोरे-धीरे छटपटाते रहे, परंतु छूटनेकी अधिक चेष्टा करनेमें सफल न हो सके॥ ३१॥

#### नागायुतसमप्राणः सिंहस्कन्धो महाभुजः। गृहीतो व्यजहात् सत्त्वं वरदानविमोहितः॥३२॥

उनकी प्राणशक्ति दस सहस्र हाथियोंके समान थी। दोनों कंधे सिंहके कंधोंके समान थे और भुजाएँ बहुत बड़ी थीं। फिर भी सर्पको मिले हुए वरदानके प्रभावसे मोहित हो जानेके कारण सर्पकी पकड़में आकर वे अपना साहस खो बैठे।। ३२।।

#### स हि प्रयत्नमकरोत् तीव्रमात्मविमोक्षणे। न चैनमशकद् वीरः कथंचित् प्रतिबाधितुम्॥ ३३॥

उन्होंने अपनेको छुड़ानेके लिये घोर प्रयत्न किया। किंतु बीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्पको पराजित करनेमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि अजगरग्रहणे अष्टससत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमें भीमसेनका अजगरद्वारा ग्रहणसम्बन्धी एक सौ अठहत्त्रवाँ अध्याय

पूरा हुआ॥ १७८॥

# एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

भीमसेन और सर्पेह्रपथारी नहुपकी वातचीत, भीमसेनकी चिन्ता तथा युधिष्ठिरद्वारा भीमकी खोज

वैशम्पायन उवाच

स भीमसेनस्तेजसी तथा सर्पवशं गतः। चिन्तयामास सर्पस्य वीर्यमत्यद्भुतं महत्॥१॥ वैशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! इस प्रकार सर्पके वशमें पड़े हुए वे तेजस्वी भीमक्षेन उस अजगरकी अत्यन्त अद्भुत शक्तिके विषयमें विचार करने लग गये ॥ १॥

उवाच च महासर्पे कामया ब्रिह पन्नग । कस्त्वं भो भुजगश्रेष्ठ किं मया च करिष्यसि ॥ २ ॥ पाण्डवो भीमसेनोऽहं धर्मराजादनन्तरः।
नागायुतसमप्राणस्त्वया नीतः कथं वदाम्॥ ३॥
सिंहाः केसरिणो व्याद्यामहिषा वारणास्तथा।
समागताश्च रातद्यो निहताश्च मया युधि॥ ४॥
राश्चसाश्च पिशाचाश्च पन्नगाश्च महावलाः।
भुजवेगमराका मे सोढुं पन्नगसत्तम॥ ५॥
किं तु विद्यावलं किं तु वरदानमथो तव।
उद्योगमपि कुर्वाणो वशगोऽस्मि कृतस्त्वया॥ ६॥
असत्यो विक्रमो नृणामिति मे धीयते मितः।
यथेदं मे त्वया नाग वलं प्रतिहतं महत्॥ ७॥

फिर उन्होंने उस महान् सप्से कहा—'भुजङ्गप्रवर! आप स्वेच्छापूर्वक वताइये। आप कौन हैं १ और मुझे पकड़कर क्या करेंगे १ में धर्मराज युधिष्ठिरका छोटा भाई पाण्डुपुत्र भीमसेन हूँ। मुझमें दस हजार हाथियोंका बल है, फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वशमें कर लिया! मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ, महिष और गजराज आये, किंतु मैंने सबको युद्धमें मार गिराया। पन्नगश्रेष्ट! राक्षस, पिशाच और महाबली नाग भी मेरी (इन) भुजाओंका वेग नहीं सह सकते थे। परंतु छूटनेके लिये मेरे उद्योग करनेपर भी आपने मुझे वशमें कर लिया, इसका क्या कारण है १ क्या आपमें किसी विद्याका बल है अथवा आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है १ नागराज! आज मेरी बुद्धिमें यही सिद्धान्त स्थिर हो रहा है कि मनुष्योंका पराक्रम झुठा है। जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान् बलको कुण्ठित कर दिया है।। २-७॥

वैशम्पायन उवाच

इत्येवंवादिनं वोरं भीममिक्किष्टकारिणम्। भोगेन महता गृह्य समन्तात् पर्यवेष्टयत्॥८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ऐसी बातें करनेवाले वीरवर भीमसेनको, जो अनायास ही महान् पराक्रम कर दिखानेवाले थे, उस अजगरने अपने विशाल शरीरसे जकड़कर चारों ओरसे लपेट लिया ॥ ८ ॥ निगृह्यैनं महाबाहुं ततः स भुजगस्तदा । विमुच्यास्य भुजौ पीनाविदं वचनमत्रवीत् ॥ ९ ॥

तव इस प्रकार महावाहु भीमसेनको अपने वशमें करके उस भुजङ्गमने उनकी दोनों मोटी-मोटी भुजाओंको छोड़ दिया और इस प्रकार कहा—॥ ९॥

दिष्टस्त्वं क्षुधितस्याद्य देवैर्भक्षो महाभुज। दिष्ट्या कालस्य महतः प्रियाः प्राणाहि देहिनाम् १०

'महाबाहो! मैं दीर्घकालसे भूखा बैठा था, आज सौभाग्यवश देवताओंने तुम्हें ही मेरे लिये भोजनके रूपमें भेज दिया है। सभी देहधारियोंको अपने-अपने प्राण प्रिय होते हैं॥ १०॥ यथा त्विदं मया प्राप्तं सर्परूपमरिदम। तथावश्यं मया ख्याप्यं तवाद्य शृणु सत्तम॥११॥

'शत्रुदमन ! जिस प्रकार मुझे यह सर्पका शरीर प्राप्त हुआ है, वह आज अवश्य तुमसे बतलाना है। सजन-शिरोमणे ! तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ११॥

इमामवस्थां सम्प्राप्तो हाहं कोपान्मनीषिणाम् । शापस्यान्तं परिप्रेप्सुः सर्वे तत् कथयामि ते ॥ १२ ॥

'में मनीषी महात्माओंकेकोपसे इस दुर्दशाको प्राप्त हुआ हूँ और इस शापके निवारणकी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ। शापका क्या कारण है ? यह सब तुमसे कहता हूँ, सुनो । १२॥

नहुषो नाम राजर्षिर्ध्यक्तं ते श्रोत्रमागतः। तवैव पूर्वः पूर्वेषामायोर्वेदाधरः सुतः॥१३॥

ंमें राजर्षि नहुष हूँ, अवश्य ही यह मेरा नाम तुम्हारे कानोंमें पड़ा होगा। मैं तुम्हारे पूर्वजोंका भी पूर्वज हूँ। महाराज आयुका वंशपवर्तक पुत्र हूँ॥ १३॥

सोऽहं शापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानवमन्य च । इमामवस्थामापन्नः पदय दैवमिदं मम ॥ १४ ॥

ंमें ब्राह्मणोंका अनादर करके महर्षि अगस्त्यके शापसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। मेरे इस दुर्भाग्यको अपने आँखों देख हो ॥ १४॥

त्वां चेदवध्यं दायादमतीच प्रियदर्शनम्। अहमद्योपयोक्ष्यामि विधानं पश्य यादशम्॥ १५॥

'तुमयद्यपिअवध्य हो; क्योंकि मेरे ही वंशज हो। देखनेमें अत्यन्त प्रिय लगते हो तथापि आज तुम्हें अपना आहार बनाऊँगा। देखों, विधाताका कैसा विधान है १॥ १५॥ न हि मे मुच्यते कश्चित् कथंचित् प्रग्रहं गतः।

गजो वा महियो वापि पष्ठे काले नरोत्तम ॥ १६॥

'नरश्रेष्ठ ! दिनके छठे भागमें कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों न हो, मेरी पकड़में आ जानेपर किसी तरह छूट नहीं सकता ॥ १६॥

नासि केवलसर्पेण तिर्यग्योनिषु वर्तता। गृहीतः कौरवश्रेष्ठ घरदानमिदं मम॥१७॥

'कौरवश्रेष्ठ ! तुम तिर्यग् योनिमें पड़े हुए किसी साधारण सर्पकी पकड़में नहीं आये हो । किंतु मुझे ऐसा ही वरदान मिला है ( इसीलिये में तुम्हें पकड़ सका हूँ ) ॥ १७ ॥ पतताहि विमानाय्यान्मया राकासनाद् दुतम् । कुरु शापान्तमित्युको भगवान् मुनिसत्तमः ॥ १८ ॥

'जब मैं इन्द्रके सिंहासनसे भ्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ विमानसे नीचे गिरने लगा, उस समय मैंने मुनिश्रेष्ठ भगवान् अगस्त्यसे प्रार्थना की कि प्रभो ! मेरे शापका अन्त नियत कर दीजिये ॥ १८॥

#### स मामुवाच तेजस्वी छपयाभिपरिष्छुतः। मोक्षस्ते भविता राजन् कस्माचित्काळपर्ययात्। १९।

'उस समय उन तेजस्वी महर्षिने दयासे द्रवित होकर मुझसे कहा—'राजन्! कुछ कालके पश्चात् तुम इस शापसे मुक्त हो जाओगे' ॥ १९॥

#### ततोऽस्मि पतितो भूमौ नचमामजहात् स्मृतिः। स्मार्तमस्ति पुराणं मे यथैवाधिगतं तथा॥ २०॥

'उनके इतना कहते ही मैं पृथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु आज भी वह पुरानी स्मरण-शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। यद्यपि यह वृतान्तबहुत पुराना हो चुका है तथापि जो कुछ जैसे हुआ था। वह सब मुझे ज्यों-का-त्यों स्मरण है॥ २०॥

#### यस्तु ते व्याहृतान् प्रइनान् प्रतिकृयाद् विभागवित् । स त्वां मोक्षयिता शापादिति मामव्रवीदिषिः ॥२१॥

महर्षिने मुझसे कहा था कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नोंका विभागपूर्वक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शापसे छुड़ा सकता है ॥ २१॥

#### गृहीतस्य त्वया राजन् प्राणिनोऽपि बलीयसः। सत्त्वभ्रंशोऽधिकस्यापि सर्वस्याग्रु भविष्यति ॥ २२ ॥

'राजन्! जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान्-से-बलवान् प्राणी क्यों न हो उसका भी धैर्य छूट जायगा । एवं तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो सबका साइस शीघ्र ही खो जायगा'॥ २२॥

#### इति चाष्यहमश्रीपं वचस्तेषां द्यावताम्। मयि संज्ञातहादीनामथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः॥ २३॥

'इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयामाव उत्पन्न हो जानेके कारण उन दयाल महर्षियोंने जो वात कही थो। वह भी मैंने स्पष्ट सुनी । तत्पश्चात् वे सारे महर्षि अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥

#### सोऽहं परमदुष्कर्मा वसामि निरयेऽग्रुचौ । सर्पयोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्की महाद्युते ॥ २४ ॥

्महाद्युते ! इस प्रकार में अत्यन्त दुष्कर्मी होनेके कारण इस अपवित्र नरकमें निवास करता हूँ । इस सर्पयोनिमें पड़कर इससे छूटनेके अवसरकी प्रतीक्षा करता हूँ । । २४ ॥

### तमुवाच महावाहुर्भीमसेनो भुजङ्गमम्। न च कुप्ये महासर्प न चान्मानं विगर्हये॥ १५॥

तव महावाहु भीमने उन अजगरते कहा - भहासर्प ! न तो मैं आपपर क्रोध करता हूँ और न अपनी ही निन्दा करता हूँ ॥ २५॥

यसादभावी भावी वा मनुष्यः सुखदुःखयोः। आगमे यदि वापाये न तत्र ग्लपयेन्मनः॥ २६॥ 'क्योंकि मनुष्य मुख-दुःखकी प्राप्ति अथवा निद्वित्तमें कभी असमर्थ होता है और कभी समर्थ । अतः किसी भी दशा-में अपने मनमें ग्लानि नहीं आने देनी चाहिये ॥ २६ ॥ दैवं पुरुषकारेण को वश्चियतुमहीति ।

देवं पुरुषकारेण को वञ्चयितुमर्हति। दैवमेव परं मन्ये पुरुषार्थो निरर्थकः॥२७॥

कौन ऐसा मनुष्य है, जो पुरुषार्थके वलसे दैवको विश्वत कर सके। मैं तो दैवको ही बड़ा मानता हूँ, पुरुपार्थ व्यर्थ है॥ २७॥

#### परय दैवोपघाताद्धि भुजवीर्यव्यपाधयम् । इमामवस्थां सम्प्राप्तमनिमित्तमिहाद्य माम् ॥ २८॥

'देखिये, दैवके आवातसे आज मैं अकारण ही यहाँ इस दशाको प्राप्त हो गया हूँ । नहीं तो मुझे अपने बाहुबलका बड़ा भरोसा था ॥ २८॥

### र्कितु नाद्यानुशोचामितथाऽऽत्मानंविनाशितम्। यथा तु विपिने न्यस्तान् भ्रातृन् राज्यपरिच्युतान्॥

परंतु आज मैं अपनी मृत्युके लिये उतना शोक नहीं करता हूँ, जितना कि राज्यसे विश्वित हो वनमें पड़े हुए अपने भाइयोंके लिये मुझे शोक हो रहा है ॥ २९॥ हिमवांश्च सुदुर्गोऽयं यक्षराक्षससंकुलः।

मां समुद्रीक्षमाणास्ते प्रपतिष्यन्ति विह्वलाः॥ ३०॥ प्रश्नों तथा राक्षसोंसे भरा हुआ यह हिमालय अत्यन्त दुर्गम है, मेरे भाई व्याकुल होकर जब मुझे खोजेंगे, तब अवश्य कहीं खंदकमें गिर पड़ेंगे॥ ३०॥

#### विनष्टमध्य मां श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुद्यमाः। धर्मशीला मया ते हि वाष्यन्ते राज्यमृद्धिना ॥ ३१ ॥

भोरी मृत्यु हुई सुनकर वे राज्य-प्राप्तिका सारा उद्योग छोड़ बैठेंगे । मेरे सभी भाई स्वभावतः धर्मात्मा हैं। मैं ही राज्यके लोभसे उन्हें युद्धके लिये बाध्य करता रहता हूँ॥ ३१॥

#### अथवा नार्जुनो घोमान् विषादमुपयास्यति । सर्वास्त्रविदनाधृष्यो देवगन्धर्वराक्षसैः ॥ ३२ ॥

अथवा बुद्धिमान् अर्जुन विपादमें नहीं पड़ेंगे, क्योंिक वे सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाता हैं । देवता, गन्धर्व तथा राक्षस भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥

#### समर्थः स महावाहुरेकोऽपि सुमहावलः। देवराजमपि स्थानात् प्रच्यावियतुमञ्जसा॥३३॥

भहावली महावाहु अर्जुन अकेले ही देवगन इन्द्रको भी अनायास ही अपने स्थानसे हटा देनेमें समर्थ हैं ॥ ३३ ॥ कि पुनर्धृतराष्ट्रस्य पुत्रं दुर्द्युतदेविनम् । विद्विष्टं सर्वेलोकस्य दम्भमोहपरायणम् ॥ ३४ ॥

ंफिर उस धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको जीतना उनके लिये.

कौन बड़ी बात है, जो कपटबूतका सेवन करनेवाला, लोकद्रोही, दम्भी तथा मोहमें डूबा हुआ है ॥ ३४ ॥ मातरं चैव शोचामि रूपणां पुत्रगृद्धिनीम् । यास्माकं नित्यमाशास्ते महत्त्वमधिकं परेः ॥ ३५ ॥

भें पुत्रोंके प्रति स्नेह रखनेवाली अपनी उस दीन माता-के लिये शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम सभी माइयोंका महत्त्व शत्रुओंसे बढ़-चढ़कर हो ॥ ३५ ॥ तस्याः कथं त्वनाथाया महिनाशाद् भुजङ्गम । सफलास्ते भविष्यन्ति मिय सर्वे मनोरथाः ॥ ३६ ॥

'भुजङ्गम ! मेरे मरनेसे मेरी अनाथ माताके वे सभी मनोरथ जो मुझपर अवलम्बित थे, कैसे सफल हो सर्केगे ?॥३६॥

नकुलः सहदेवश्च यमौ च गुरुवर्तिनौ । मद्वाहुबलसंगुप्तौ नित्यं पुरुषमानिनौ ॥ ३७ ॥

्एक साथ जन्म लेनेवाले नकुल और सहदेव सदा गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमें लगे रहते हैं। मेरे बाहुवलसे सुरक्षित हो वे दोनों भाई सर्वदा अपने पौरुषपर अभिमान रखते हैं॥ ३७॥

भविष्यतो निरुत्साहौ भ्रष्टवीर्यपराक्रमौ । महिनाशात् परिद्युनाविति मे वर्तते मतिः॥ ३८॥

ंवे मेरे विनाशसे उत्साहरान्य हो जायँगे, अपने बल और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जायँगे, ऐसा मेरा विश्वास है' ॥ ३८॥

एवंविधं वहु तदा विललाप वृकोदरः। भुजङ्गभोगसंरुद्धो नाशकच विचेष्टितुम्॥३९॥

जनमेजय ! उस समय भीमसेनने इस तरहकी बहुत-सी वार्ते कहकर देरतक विलाप किया । वे सर्पके शरीरसे इस प्रकार जकड़ गये थे कि हिल-डुल भी नहीं सकते थे ॥ ३९॥

युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो बभूवाखस्थचेतनः। अनिष्टदर्शनान् घोरानुत्पातान् परिचिन्तयन्॥ ४०॥

उधर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अनिष्टस्चक भयंकर उत्पातोंको देखकर बड़ी चिन्तामें पड़े । वे व्याकुल हो गये ॥ ४० ॥

दारुणं ह्यशिवं नादं शिवा दक्षिणतः स्थिता । दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१ ॥

उनके आश्रमसे दक्षिण दिशामें, जहाँ आग लगी हुई थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमङ्गलस्चक आर्तनाद करने लगी ॥ ४१॥

एकपक्षाक्षिचरणा वर्तिका घोरदर्शना। रक्तं वमन्ती दहरो प्रत्यादित्यमभासुरा॥ ४२॥ एक पाँख, एक आँख तथा एक पैरवाली भयंकर और मिलन वितंका (बटेर चिड़ियाँ) सूर्यकी ओर रक्त उगलती हुई दिखायी दी॥ ४२॥

प्रववी चानिलो रूक्षश्चण्डः शर्करकर्पणः। अपसब्यानि सर्वाणि मृगपक्षिरतानि च॥४३॥

उस समय कंकड़ बरसानेवाली रूखी और प्रचण्ड वायु बह रही थी और पशु-पिक्षयोंके सम्पूर्ण शब्द दाहिनी ओर हो रहे थे॥ ४३॥

पृष्ठतो वायसः ऋष्णो याहि याहीति शंसति । मुहुर्मुहुः स्फुरति च दक्षिणोऽस्य भुजस्तथा ॥ ४४ ॥

पीछेकी ओरसे काला कौवा 'जाओ-जाओ' की रट लगा रहा था और उनकी दाहिनी बाँह बार-बार फड़क उठती थी॥ ४४॥

हृद्यं चरणश्चापि वामोऽस्य परितप्यति । सन्यस्याक्ष्णो विकारश्चाप्यनिष्टः समपद्यत ॥ ४५ ॥

उनके हृदय तथा बार्ये पैरमें पीड़ा होने लगी। बार्यी आँखमें अनिष्टसूचक विकार उत्पन्न हो गया॥ ४५॥ धर्मराजोऽपि मेधावी मन्यमानो महद् भयम्। द्रौपदीं परिपप्रच्छ क भीम इति भारत॥ ४६॥

भारत ! परम बुद्धिमान् धर्मराज युधिष्ठिरने भी अपने मनमें महान् भय मानते हुए द्रौपदीं पूछा—'भीमसेन कहाँ है ?' ॥ ४६ ॥

शशंस तस्मै पाञ्चाली चिरयातं वृकोदरम् । स प्रतस्थे महाबाहुधौँम्येन सहितो नृपः॥ ४७॥

द्रीपदीने उत्तर दिया—'उनको यहाँसे गये बहुत देर हो गयी'—यह सुनकर महाबाहु महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्यके साथ उनकी खोजके लिये चल दिये ॥ ४७ ॥ द्रौपद्या रक्षणं कार्यमित्युवाच धनंजयम्। नकुलं सहदेवं च व्यादिदेश द्विजान् प्रति ॥ ४८ ॥

जाते समय उन्होंने अर्जुनसे कहा—'द्रौपदीकी रक्षा करना।' फिर उन्होंने नकुल और संहदेवको ब्राह्मणोंकी रक्षा एवं सेवाके लिये आज्ञा दी॥ ४८॥

स तस्य पदमुन्नीय तसादेवाश्रमात् प्रभुः। मृगयामास कौन्तेयो भीमसेनं महावने॥ ४९॥

शक्तिशाली कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने उस महान् वनमें भीमसेनके पदचिह्न देखते हुए उस आश्रमसे निकलकर सब और खोजा ॥ ४९॥

स प्राचीं दिशमास्थाय महतो गजयूथपान् । द्दर्श पृथिवीं चिह्नैभींमस्य परिचिह्निताम् ॥ ५०॥

पहले पूर्व दिशामें जाकर हाथियोंके बड़े-बड़े यूथपतियों-को देखा । बहाँकी भूमि भीमसेनके पद-चिह्नोंसे चिह्नित थी ॥ ५० ॥ ततो मृगसहस्राणि मृगेन्द्राणां शतानि च । पतितानि वने दृष्टा मार्गे तस्याविशन्तृपः ॥ ५१ ॥

वहाँसे आगे बढ़नेपर उन्होंने वनमें सैकड़ों सिंह और हजारों अन्य हिंसक पशु पृथ्वीयर पड़े देखे । देखकर भीमसेन-के मार्गका अनुसरण करते हुए राजाने उसी वनमें प्रवेश किया ॥ ५१॥

धावतस्तस्य वीरस्य मृगार्थं वातरंहसः। ऊहवातविनिर्भगना दुमा व्यावर्जिताः पथि॥ ५२॥

वायुके समान वेगशाली वीरवर भीमसेनके शिकारके लिये दौड़नेपर मार्गमें उनकी जॉंघोंके आघातसे टूटकर पड़े हुए बहुत-से वृक्ष दिखायी दिये॥ ५२॥

स गत्वा तैस्तदा चिह्नैर्ददर्श गिरिगह्नरे। रूक्षमारुतभूयिष्ठे निष्पत्रद्रुमसंकुळे॥ ५३॥ र्रिएणे निर्जले देशे कण्टिकद्रुमसंकुले। अरमस्थाणुभ्रुपाकीर्णे सुदुर्गे विषमोत्कटे। गृहीतं भुजगेन्द्रेण निरुचेष्टमनुजं तदा॥५४॥

तव उन्हीं पद-चिह्नोंके सहारे जाकर उन्होंने पर्वतकी कन्दरामें अपने भाई भीमसेनको देखा, जो अजगरकी पकड़में आकर चेष्टाश्चन्य हो गये थे। उक्त पर्वतकी कन्दरामें विशेष रूपसे रूप्त वायु चलती थी। वह गुफा ऐसे बृक्षोंसे दकी थी, जिनमें नाममात्रके लिये भी पत्ते नहीं थे। इतना ही नहीं, वह स्थान ऊसर, निर्जल, काँटेदार बृक्षोंसे भरा हुआ, परथर, ठूँठ और छोटे बृक्षोंसे व्याप्त, अस्यन्त दुर्गम और ऊँचा-नीचा था॥ ५३-५४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि युधिष्ठिरभीमदर्शने एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमें युधिष्ठिरको भीमसेनके दर्शनसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ उनासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७९ ॥



# अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

युधिष्ठिरका भीमसेनके पास पहुँचना और सर्परूपधारी नहुषके प्रक्नोंका उत्तर देना

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरस्तमासाद्य सर्पभोगेन वेष्टितम् । दयितं भ्रातरं धीमानिदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! सर्पके शरीरसे वैधे हुए अपने प्रिय भाई भीमसेनके पास पहुँचकर परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरने इस प्रकार पूछा—॥ १॥

कुन्तीमातः कथिमामापदं त्वमवाप्तवान् । कश्चायं पर्वताभोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः॥२॥ स धर्मराजमालक्ष्य भ्राता भ्रातरमग्रजम्। कथयामास तत् सर्वे ग्रहणादि विचेष्टितम्॥३॥

'कुन्तीनन्दन! तुम कैंसे इस विपत्तिमें फॅस गये! और यह पर्वतके समान लम्बा-चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है!' अपने बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिरको वहाँ उपस्थित देख भाई भीमसेनने अपने पकड़े जाने आदिकी सारी चेष्टाएँ कह सुनार्यी॥२-३॥

#### भीम उवाच

अयमार्य महासत्त्वो भक्षार्थं मां गृहीतवान् । नदृषो नाम राजर्षिः प्राणवानिव संस्थितः ॥ ४ ॥

भीम बोले—आर्य ! ये बायुभक्षी सर्पके रूपमें बैठे हुए महान् शक्तिशाली साक्षात् राजर्षि नहुष हैं, इन्होंने मुझे अपना आहार बनानेके लिये पकड़ रक्खा है ॥ ४॥



युधिष्ठिर उवाच
मुच्यतामयमायुष्मन् भ्राता मेऽमितविकामः।
वयमाहारमन्यं ते दास्यामः ध्रुन्निवारणम्॥ ५॥

तव युधिष्ठिरने सर्पसे कहा—आयुष्मन् ! आप मेरे इस अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दें। हमलोग आपकी भूख मिटानेके लिये दूसरा भोजन देंगे॥ ५॥

#### सर्प उवाच

आहारो राजपुत्रोऽयं मया प्राप्तो मुखागतः। गम्यतां नेह स्थातव्यं श्वो भवानिष मे भवेतु ॥ ६ ॥

सर्प बोला—राजन् ! यह राजकुमार मेरे मुखके पास खयं आकर मुझे आहाररूपमें प्राप्त हुआ है। तुम जाओ। यहाँ ठहरना उचित नहीं है; अन्यथा कलतक तुम भी मेरे आहार बन जाओगे॥ ६॥

वतमेतन्महाबाहो विषयं मम यो वजेत्। स मे भक्षो भवेत् तात त्वं चापि विषये मम ॥ ७ ॥

महावाहो ! मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमिके भीतर जो भी आ जायगा, वह मेरा भक्ष्य बन जायगा । तात ! इस समय तुम भी मेरे अधिकारकी सीमामें ही आ गये हो ॥ ७॥

चिरेणाद्य मयाऽऽहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव। नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमभिकाङ्क्षये॥ ८॥

दीर्घकाळतक उपवास करनेके बाद आज यह तुम्हारा छोटा भाई मुझे आहाररूपमें प्राप्त हुआ है, अतः न तो मैं इसे छोडूँगा और न इसके बदलेमें दूसरा आहार ही लेना चाहता हूँ ॥ ८॥

#### युधिष्ठिर उवाच

देवो वा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान यदि। सत्यं सर्प वचो बृहि पृच्छति त्वां युधिष्ठिरः। किमर्थं च त्वया प्रस्तो भीमसेना भुजङ्गम॥ ९॥

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम कोई देवता हो या दैत्य, अथवा वास्तवमें सर्प ही हो ? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है । भुजङ्गम ! किस लिये तुमने भीमसेनको ही अपना प्रास बनाया है ? ॥ ९ ॥ किमाहत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्याद् भुजङ्गम । किमाहारं प्रयच्छामि कथं मुञ्जेद् भवानिमम् ॥ १० ॥

बोलो, तुम्हारे लिये क्या लादिया जाय १ अथवा तुम्हें किस बातका ज्ञान करा दिया जाय १ जिससे तुम प्रसन्न होओगे । मैं कौन-सा आहार दे दूँ अथवा किस उपायका अवलम्बन करूँ, जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो १ ॥ १० ॥

#### सर्प उवाच

नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ। प्रथितः पञ्चमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप॥ ११॥ सर्प बोला—निष्पाप नरेश! मैं पूर्वजन्ममें तुम्हारा विख्यात पूर्वज नहुष नामका राजा था। चन्द्रमासे पाँचवीं पीदीमें जो आयुनामक राजा हुए थे, उन्हींका मैं पुत्र हूँ ॥११॥ कतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च। त्रैलोक्येश्वर्यमव्यक्रं प्राप्तोऽहं विक्रमेण च॥१२॥

मैंने अनेक यज्ञ किये, तपस्या की, खाध्याय किया

तथा अपने मन और इन्द्रियोंके संयमस्प योगका अभ्यास किया। इन सत्कमोंसे तथा अपने पराक्रमसे भी मुझे तीनों लोकोंका निष्कण्टक साम्राज्य प्राप्त हुआ था॥ १२॥ तदैश्वर्य समासाद्य द्पी मामगमत् तदा। सहस्रं हि द्विजातीनामुवाह शिविकां मम॥ १३॥ पेश्वर्यमदमत्तोऽहमवमन्य ततो द्विजान्। इमामगस्त्येन द्शामानीतः पृथिवीपते॥ १४॥

न तु मामजहात् प्रज्ञा यावदद्येति पाण्डव । तस्यैवानुत्रहाद् राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः ॥ १५ ॥

तब उस ऐश्वर्यको पाकर मेरा अहङ्कार बढ़ गया । मैंने सहस्रों ब्राह्मणोंसे अपनी पालकी ढुलवायी । तदनन्तर ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो मैंने बहुत-से ब्राह्मणोंका अपमान किया । पृथ्वीपते! इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाको पहुँचा दिया । पाण्डुनन्दन नरेश! उन्हीं महात्मा अगस्त्यकी कुपासे आजतक मेरी स्मरणशक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है। (मेरी स्मृति ज्यों-की-त्यों बनी हुई है) ॥ १३–१५॥

षष्ठे काले मयाऽऽहारः प्राप्तोऽयमनुजस्तव। नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यद्पि कामये॥१६॥

महर्षिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें तुम्हारा यह छोटा भाई मुझे भोजनके रूपमें प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोडूँगा और न इसके बदले दूसरा आहार लेना चाहता हूँ ॥ १६॥

प्रश्नातुचारितानच ब्याहरिष्यसि चेन्मम । अथ पश्चाद् विमोक्ष्यामि भ्रातरं ते वृकोदरम् ॥ १७ ॥

परंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नोंका अभी उत्तर दे दोगे, तो उसके बाद मैं तुम्हारे भाई भीमसेनको छोड़ दूँगा ॥ १७ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

बृह्दि सर्प यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते वचः। अपि चेच्छक्नुयां प्रीतिमाहर्तुं ते भुजङ्गम॥१८॥

युधिष्ठिरने कहा—सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो। मैं तुम्हारी बातका उत्तर दूँगा। मुजङ्गम! यदि हो सका, तो तुम्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करूँगा॥ १८॥

वेद्यं च ब्राह्मणेनेह तद् भवान् वेत्ति केवलम् । सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १९ ॥ सर्पराज ! ब्राह्मणको इस जीवनमें जो कुछ जानना चाहिये। वह केवल तत्त्व तुम जानते हो या नहीं । यह सुनकर मैं तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दूँगा ॥ १९॥

#### सर्प उवाच

ब्राह्मणः को भवेद्राजन् वेद्यं कि च युधिष्टिर । ब्रवीद्यतिमतिं त्वां हि वाक्यैरनुमिमीमहे ॥ २०॥

सर्प बोला—राजा युधिष्ठिर ! यह वताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिये जानने योग्य तत्त्व क्या है ? तुम्हारी वातें सुननेसे मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान् हो ॥ २०॥

#### युधिष्टिर उवाच

सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा। ददयन्ते यत्र नागेन्द्र स बाह्मण र्शत स्मृतः॥ २१॥

युधिष्ठिरने कहा—नागराज ! जिसमें सत्यः दानः क्षमाः सुशीलताः क्रूरताका अभावः तपस्या और दया—ये सद्गुण दिखायी देते हों। वही ब्राह्मण कहा गया है ॥ २१ ॥

वेद्यं सर्प परं ब्रह्म निर्दुःखमसुखं च यत्। यत्र गत्वान शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम् ॥ २२ ॥

सर्प ! जानने योग्य तत्त्व तो परम ब्रह्म ही है, जो दुःख और सुखसे परे है तथा जहाँ पहुँचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य शोकके पार हो जाता है। बताओ, तुम्हें अब इस विषयमें क्या कहना है ? ॥ २२ ॥

#### सर्प उवाच

चातुर्वर्ण्यं प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चैव हि । शुद्रेष्वर्णि च सत्यं च दानमकोध एव च । आनृशंस्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठर ॥ २३ ॥

सर्प बोला—युधिष्ठिर ! सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णोंके लिये हितकर है । सत्य, दान, अकोध, क्रूरताका अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो सुद्रोंमें भी रहते हैं ॥ २३ ॥

वेद्यं यचात्र निर्दुःखमसुखं च नराधिप। ताभ्यां हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये॥ २४॥

नरेश्वर ! तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्त्वको दुःख और सुखसे परे बताया है। सो दुःख और सुखसे रहित किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ ॥ २४॥

#### युधिष्ठिर उवाच

शूद्रे तु यद् भवेल्लक्ष्म द्विजे तच न विद्यते। न वै शूद्रो भवेच्लूद्र। ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः॥ २५॥ यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः। यत्रैतन्न भवेत् सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्॥ २६॥ युधिष्ठरने कहा—यदि शूद्रमें सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प ! जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों, वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणोंका अभाव हो, उसे शुद्र कहना चाहिये॥ यत् पुनर्भवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतीति च। ताभ्यां हीनमतोऽन्यत्र पदमस्तीति चेद्पि॥ २७॥ पवमेतन्मतं सर्प ताभ्यां हीनं न विद्यते। यथा शीतांष्णयोर्मध्ये भवेत्रोष्णं न शीतता॥ २८॥ पवं वे सुखदुःलाभ्यां हीनमस्ति पदं कचित्। एषा मम मतिः सर्प यथा वा मन्यते भवान्॥ २९॥

अव तुमने जो यह कहा कि मुख-दु:खसे रहित कोई दूसरा वैद्य तत्त्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। मुख-दु:खसे शून्य कोई पदार्थ नहीं है। किंतु एक ऐसा पद है भी। जिस प्रकार वर्फमें उप्णता और अग्निमें शीतलता कहीं नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेद्य-पद है, वह वास्तवमें मुख-दु:खसे रहित ही है। नागराज! मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा मानें॥ २७-२९॥

#### सर्प उवाच

यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः। वृथा जातिस्तदाऽऽयुष्मन् कृतिर्यावन्न विद्यते ॥ ३० ॥

सर्प बोला--आयुष्मन् नरेश ! यदि आचारसे ही ब्राह्मणकी परीक्षा की जाय, तब तो जबतक उसके अनुसार कर्म न हो जाति ब्यर्थ ही है ॥ ३०॥

#### युधिष्टिर उवाच

जातिरत्र महस्तर्प मनुष्यत्वे महामते। संकरात् सर्वेवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः॥ ३१॥

युधिष्टिरने कहा — महासर्प ! महामते ! मनुष्यों में जातिकी परीक्षा करना बहुत ही कठिन है; क्यों कि इस समय सभी वर्णोंका परस्पर संकर (सिम्मश्रण) हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ३१॥

सर्वे सर्वाखपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। वाङ्मेथुनमधो जन्म मरणं च समं नृणाम् ॥ ३२॥ इदमार्वे प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि। तसाच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः॥ ३३॥

सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण—ये सब मनुष्यों में एक-से देखे जाते हैं। इस विषयमें यह आर्षप्रमाण भी मिलता है—ंये यजामहे' यह श्रुति जातिका निश्चय न होने के कारण ही जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश करती है। इसलिये जो तस्वदर्शी विद्वान् हैं, वे शीलको ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभीष्ट मानते हैं॥ ३२-३३॥

प्राङ् नाभिवर्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते । तत्रास्य माता साविज्ञी पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ ३४ ॥

जब बालकका जन्म होता है, तब नालच्छेदनके पूर्व उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य ॥ ३४॥

तावच्छूद्रसमो होप यावद् वेदे न जायते। तस्मिन्नवं मतिहैधे मनुः खायम्भुवोऽन्नवीत्॥ ३५॥ कृतकृत्याः पुनर्वणी यदि वृत्तं न विद्यते। संक एस्त्वन्न नागेन्द्र वलवान् प्रसमीक्षितः॥ ३६॥

जयतक वालकका संस्कार करके उसे विदका स्वाध्याय न कराया जाय, तवतक वह शुद्धहीके समान है। जाति-विषयक संदेह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया है। नागराज! यदि वैदिक संस्कार करके विदाध्ययन करने- पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचारका उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रवल वर्णसंकरता है, ऐसा विचार-पूर्वक निश्चय किया गया है।। ३५-३६॥ यत्रेदानीं महासर्प संस्कृतं वृत्तमिष्यते।

यत्रेदानी महासर्पे संस्कृत वृत्तीमध्यते । तं ब्राह्मणमहं पूर्वमुक्तवान् भुजगोत्तम ॥३७॥

महासर्प ! भुजङ्गमप्रवर ! इस समय जिसमें संस्कारके साथ-साथ सदाचारकी उपलब्धि हो, वही ब्राह्मण है। यह बात मैं पहले ही वता चुका हूँ ॥ ३७॥

सर् उवाच

श्रुतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर। भक्षयेयमहं कस्साद् भ्रातरं ते वृकोदरम्॥३८॥

सर्प वोला—युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी वातें जानते हो ! मैंने तुम्हारी बात अच्छी तरह सुन ली। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेनको कैसे खा सकता हूँ १॥ ३८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि युधिष्ठिरसर्गसंवादे अशीरयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमं युधिष्ठिरसर्गसंव।दविषयक एक सौ अस्सीवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥

# एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

युधिष्ठिरद्वारा अपने प्रश्नोंका उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुपका भीमसेनको छोड़ देना तथा युधिष्ठिरके साथ वार्तालाप करनेकेप्रभावसे सर्पयोनिसे ग्रक्त होकर स्वर्ग जाना

युधिष्ठिर उवाच

भवानेतादशो लोके वेद्वेदाङ्गपारगः! बृहि किं कुर्वतः कर्म भवेद् गतिरनुत्तमा॥ १॥

युधिष्ठिरने पूळा—तुम सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी हो । लोकमें तुम्हारी ऐसी ही ख्याति है । बताओ, किस कर्मके आचरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है ? ॥ १ ॥

सर्प उवाच

पात्रे दत्त्वा वियाण्युक्त्वा सत्यमुक्त्वा च भारत । अहिंसानिरतः स्वर्गं गच्छेदिति मतिर्मम ॥ २ ॥

सर्पने क हा-भारत ! इस विषयमें मेरा विचार यह है कि मनुष्य सत्पात्रको दान देनेके सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे तथा अहिंसा धर्ममें तत्पर रहनेसे स्वर्ग (उत्तम गति) पा सकता है।। २।।

युधिष्ठिर उत्राच

दानाद् वा सर्प सत्याद् वा किमतो गुरु दृश्यते। अहिंसाप्रिययोद्देव गुरुलाघवमुच्यताम्॥ ३ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—-नागराज ! दान और सत्यमें किसका पलड़ा भारी देखा जाता है ? अहिंसा और प्रिय-भाषण—इनमेंसे किसका महत्त्व अधिक है और किसका कम ? यह बताओ ॥ ३ ॥

सर्प उवाच

दानं च सन्यं तत्त्वं वा अहिंसा वियमेव च। एषां कार्यगरीयस्त्वाद् दश्यते गुरुलाघवम्॥ ४॥

स्पर्पने कहा-महाराज ! दान, सत्य-तत्त्व, अहिंसा और वियभाषण — इनकी गुरुता और लघुता कार्यकी महत्ताके अनुसार देखी जाती है ॥ ४ ॥

कसाचिद् दानयोगाद्धि सत्यमेव विशिष्यते । सत्यवाक्याच राजेन्द्र किंचिद् दानं विशिष्यते॥ ५ ॥

राजेन्द्र ! किसी दानसे सत्यका ही महत्त्व बढ़ जाता है और कोई-कोई दान ही सत्यभाषणसे अधिक महत्त्व रखता है ॥५॥

एवमेव महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते। अहिंसा दृदयते गुवीं ततश्च प्रियमिष्यते॥ ६॥... महान् धनुर्धर भूपाल ! इसी प्रकार कहीं तो प्रिय वचन-की अपेक्षा अहिंसाका गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियभाषणका महत्त्व दृष्टिगोचर होता है॥

प्वमेतद् भवेद् राजन् कार्यापेक्षमनन्तरम्। यद्भिष्रेतमन्यत् ते बृहि यावद् ब्रवीम्यहम्॥ ७॥

राजन्! इस प्रकार इनके गौरव-लाघवका निश्चयकार्यकी अपेक्षासे ही होता है। अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें अभीष्ट हो, वह पूछो। मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ॥ ७॥

#### युधिष्टिर उवाच

कथं खर्गे गतिः सर्पं कर्मणां च फलं ध्रुवम् । अज्ञरीरस्य दृश्येत प्रवृहि विषयांश्च मे ॥ ८ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—सर्प ! मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति और कर्मोंका निश्चयरूपसे मिलनेवाला फल किस प्रकार देखनेमें आता है एवं देहाभिमानसे रहित पुरुषकी गति किस प्रकार होती है ? इन विषयोंको मुझसे भलीभाँति कहिये ॥ ८॥

#### सर्प उवाच

तिस्रो वै गतयो राजन् परिदृष्टाः स्वकर्मभिः। मानुषं स्वर्गवासश्च तिर्यग्योनिश्च तत् त्रिधा ॥ ९ ॥

सर्पने कहा-राजन् ! अपने-अपने कमोंके अनुसार जीवोंकी तीन प्रकारकी गतियाँ देखी जाती हैं—स्वर्गलोककी प्राप्तिः मनुष्ययोनिमें जन्म लेना और पशु-पक्षी आदि योनियों-में (तथा नरकोंमें) उत्पन्न होना। \* वसः ये ही तीन योनियाँ हैं॥ ९॥

तत्र वै मानुवाल्लोकाद् दानादिभिरतन्द्रितः । अहिंसार्थसमायुक्तैः कारणैः स्वर्गमञ्जूते ॥ १० ॥

इनमेंसे जो जीव मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होता है, पर यदि आलस्य और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान आदि ग्रुम कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य कर्मोंके कारण स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥ १०॥

विषरीतैश्च राजेन्द्र कारणैर्मानुषो भवेत्। तिर्यग्योनिस्तथा तात विशेषदचात्र वक्ष्यते॥११॥ कामकोधसमायुक्तो हिंसालोभसमन्वितः। मनुष्यन्वात् परिश्रष्टस्तिर्यग्योनौ प्रस्यते॥१२॥

राजेन्द्र ! इसके विपरीत कारण उनस्थित होनेपर मनुष्य-योनिमें तथा पद्य-पक्षी आदि योनिमें जन्म लेनापड़ता है। तात! पद्य-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेनेका जो विशेष करण है, उसे भी यहाँ बतलाया जाता है। जो काम, कोथ, लोभ और हिंसामें तत्पर होकर मानवतासे भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होनेकी

योग्यताको भी खो देता है, वही पशु-पक्षी आदि योनिमें जन्म पाता है ॥ ११-१२ ॥

तिर्यग्योन्याः पृथग्भावो मनुष्यार्थे विधीयते। गवादिभ्यस्तथाइवेभ्यो देवत्वमपि दृशयते॥ १३॥

फिर मनुष्य-जन्मकी प्राप्तिके लिये उसका तिर्यक् योनि ने उद्धार होता है। गौओं तथा अर्थोको भी उसयोनि ने छुटकारा मिलकर देवत्वकी प्राप्ति होती है, यह बात देखी जाती है॥ सोऽयमेता गतीस्तात जन्तु रचरित कार्यवान्। नित्ये महति चात्मानमवस्थापयते द्विजः॥१४॥ जातो जातश्च बलवद् भुङ्के चात्मा सदेहवान्।

फलार्थस्तात निष्पृक्तः प्रजापालनभावनः ॥ १५॥

तात ! प्रयोजनवरा वही यह जीव इन्हीं तीन गतियोंमें भटकता रहता है । कर्मफलको चाहनेवाला देहाभिमानी जीव परवशतासे बार बार जन्म लेता और दुःख-सुखका उपभोग करता है । किंतु तात ! जो कर्म-फलमें आसक्त नहीं है, वह प्रजाजनोंके पालनकी भावन वाला द्विज अपने आत्माको नित्य परब्रह्म परमात्मामें भलीभाँति स्थित कर देता है ॥ १४-१५ ॥

युधिष्ठिर उवाच

शब्दे स्पर्शे च रूपे च तथैव रसगन्धयोः। तस्याधिष्ठानमञ्ययो बृह्दि सर्प यथातथम् ॥ १६ ॥

युधिष्टिरने पूछा—सर्प ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध —इनका आधार क्या है ? आप शान्तचित्त होकर इसे यथार्थरूपसे बताइये ॥ १६ ॥

किं न गृह्वाति विषयान् युगपच महामते। पतावदुच्यतां चोक्तं सर्वे पन्नगसत्तम॥१७॥

महामते ! पन्नग श्रेष्ठ ! मन विषयोंका एक ही साथ प्रहण क्यों नहीं करता ? इन उपर्युक्त सब बातोंको बताइये ॥१७॥

#### सर्प उवाच

यदात्मद्रव्यमायुष्मन् देहसंश्रयणान्वितम्। करणाधिष्ठितं भोगानुपभुङ्के यथाविधि ॥१८॥

सर्पने कहा-आयुष्मन् ! स्थूलः सूक्ष्म और कारण शरीरोंका आश्रय लेनेवाला और इन्द्रियोंसे युक्त जो आत्मा नामक द्रव्य है। वही विधिपूर्वक नाना प्रकारके भोगोंको भोगता है ॥ १८॥

क्षानं चैवात्र बुद्धिश्च मनश्च भरतर्षभ। तस्य भोगाधिकरणे करणानि निवोध मे॥१९॥

भरतश्रेष्ठ ! ज्ञानः बुद्धि और मन--ये ही शरीरमें उसके करण समझो ॥ १९॥

मनसा तात पर्येति क्रमशो विषयानिमान्। विषयायतनस्यो द्वि भूतारमा क्षेत्रमास्यितः॥ २०॥

<sup>\*</sup> ये ही क्रमशः जध्वंगति, मध्यगति और अधोगिनके नामसे प्रसिद्ध हैं ।

तात ! पाँचों विषयोंके आधारभूत पञ्चभूतोंसे बने हुए शरीरमें स्थित जीवात्मा इस शरीरमें स्थित हुआ ही मनके द्वारा क्रमशः इन पाँचों विषयोंका उपभोग करता है ॥२०॥ तत्र चापि नरव्याच्च मनो जन्तोर्विधीयते। तस्माद् युगपदत्रास्य ग्रहणं नोपपद्यते॥ २१॥

नरश्रेष्ठ ! विषयोंके उपभोगके समय (बुद्धिके द्वारा) इस जीवात्माका मन किसी एक ही विषयमें नियन्त्रित कर दिया जाता है। इसीलिये उसके द्वारा एक ही साथ अनेक विषयोंका ग्रहण सम्भव नहीं हो पाता है।। २१।।

स आत्मा पुरुषव्याच्च भ्रुवोरन्तरमाश्रितः। बुद्धि द्रव्येषु एजति विविधेषु परावराम्॥ २२॥

पुरुषसिंह ! वही आत्मा दोनों भौंहोंके बीच स्थित होकर उत्तम-अधम बुद्धिको भिन्न-भिन्न द्रव्योंकी ओर प्रेरित करताहै॥ बुद्धेरुत्तरकाला च वेदना दृश्यते बुधैः। एष वे राजशार्दूल विधिः क्षेत्रक्षभावनः॥ २३॥

बुद्धिकी कियाके उत्तर-कालमें भी विद्वान् पुरुषोंको एक अनुभूति दिखायी देती है। नृपश्रेष्ठ ! यही क्षेत्रज्ञ आत्माको प्रकाशित करनेवाली विधि है॥ २३॥

युधिष्ठिर उवाच

मनसश्चापि बुद्धेश्च बृहि मे लक्षणं परम् । एतद्दध्यात्मविदुषां परं कार्ये विधीयते ॥ २४ ॥

युधिष्ठिरने कहा— सर्प ! मुझे मन और बुद्धिका उत्तम लक्षण वतलाओ । अध्यात्म-श्रास्त्रके विद्वानोंके लिये इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया है ॥ २४ ॥

सर्प उवाच

बुद्धिरात्मानुगा तात उत्पातेन विधीयते। तदाश्चिता हि संज्ञैषा वुद्धिस्तस्यैषिणी भवेत्॥ २५॥ बुद्धिरुत्पद्यते कार्यान्मनस्तूत्पन्नमेव हि। बुद्धेर्गुणविधानेन मनस्तद्घणवद् भवेत्॥ २६॥

तात! आत्माके भोग और मोक्षका सम्पादन करना ही बुद्धिका प्रयोजन है तथा आत्माका आश्रय लेकर ही बुद्धि विषयोंकी ओर जाती है। इस कारण वह आत्माका अनुसरण करनेवाली मानी जाती है। वह भी आत्माकी चेतनशक्तिके सम्बन्धि ही है तथा बुद्धिके गुणविधानसे अर्थात् उसकी ज्ञानशक्तिके प्रभावसे ही मन उस गुणसे सम्पन्न होता है यानी इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता है। अतः बुद्धि तो कार्यके आरम्भसे प्रकट होती है और मन सदैव प्रकट रहता है। (कार्यको देखकर ही कारणकी सत्ता व्यक्त होती है—यह न्याय है)॥ २५-२६॥

पतद् विशेषणं तात मनोवुद्धशोर्यदन्तरम्। त्वमप्यत्राभिसम्बुद्धः कथं वा मन्यते भवान्॥ २७॥ तात ! मन और बुद्धिकी यह विशेषता ही उन दोनोंका अन्तर है । तुम भी तो इस विषयके अच्छे ज्ञाता हो, अतः बताओ, तुम्हारी कैसी मान्यता है ? ॥ २७ ॥

युधिष्ठिर उवाच

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ शुभा बुद्धिरियं तत्र। विदितं वेदितव्यं ते कस्मात् समनुषृच्छिस ॥ २८॥

युधिष्ठिर वोळे—बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारी यह बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जाननेयोग्य वस्तुको जान चुके हो। फिरमुझसे क्यों पूछते हो ?॥ २८॥

सर्वन्नं त्वां कथं मोह आविशत् खर्गवासिनम् । एवमद्भुतकर्माणमिति मे संशयो महान् ॥ २९ ॥

तुम तो सर्वज्ञ तथा स्वर्गके निवासी थे । तुमने बड़े अद्भुत कर्म किये थे । भला, तुम्हें कैसे मोह हो गया ! ( अर्थात् ब्राह्मणोंका अपमान कैसे कर बैठे ! ) इस बातको लेकर मेरे मनमें बड़ा संशय हो रहा है ॥ २९॥

सर्प उवाच

सुप्रश्नमि चेच्छूरमृद्धिमींहयते नरम्। वर्तमानः सुखे सर्वो मुद्यतीति मतिर्मम ॥ ३०॥

सर्पने कहा--राजन् ! यह धन-संपत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान् और शूरवीर मनुष्यको भी मोहमें डाल देती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख-विलासमें डूवे हुए सभी लोग मोहित हो जाते हैं॥ ३०॥

सोऽहमैश्वर्यमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । पतितः प्रतिसम्बुद्धस्त्वां तु सम्बोधयाम्यहम् ॥ ३१ ॥

े युघिष्ठिर ! इसी तरह मैं भी ऐश्वर्यके मोहसे मदोन्मत्त हो गया और मुझे उस समय चेत हुआ, जब कि मेरा अधःपतन हो चुका । अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ ॥ ३१॥

कृतं कार्यं महाराज त्वया मम परंतप। क्षीणः शापः सुकृच्छ्रों मे त्वया सम्भाष्य साधुना॥ ३२॥

परंतप महाराज ! आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषसे वार्तालाप करनेके कारण मेरा वह अध्यन्त कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया ॥ ३२॥

अहं हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन् पुरा। अभिमानेन मत्तः सन् कंचिन्नान्यमचिन्तयम् ॥ ३३॥

पूर्वकालमें (जब मैं खर्गका राजा था, ) दिन्य विमानपर चढ़कर आकाशमें विचरता रहता था। उस समय अभिमानसे मत्त होकर मैं दूसरे किसीको कुछ नहीं समझता था॥३३॥

ब्रह्मार्षिदेवगन्धर्वयक्षराक्षसपन्नगाः । करान् मम प्रयच्छन्ति सर्वे त्रैलोक्यवासिनः ॥ ३४ ॥

ब्रह्मर्षि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि, जो भी इस त्रिलोकीमें निवास करनेवाले प्राणी थे, वे सब मुझे कर देते थे ॥ ३४॥ चक्षुषा यं प्रपश्यामि प्राणिनं पृथिवीपते। तस्य तेजो हराम्याशु तिद्ध हर्ण्टेवेळं मम ॥ ३५॥

राजन् ! उन दिनों मैं जिसप्राणीकी और आँख उठाकर देखता था, उसका तेज तत्काल हर लेता था। यह थी मेरी दृष्टिकी शक्ति ॥ ३५॥

ब्रह्मर्षीणां सहस्रं हि उवाह शिविकां मम। स मामपनयो राजन् भ्रंशयामास चै श्रियः॥३६॥

हजारों ही ब्रह्मिष् मेरी पालकी ढोते थे। महाराज! मेरे इसी अत्याचारने मुझे स्वर्गकी राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया।। तत्र ह्यगस्त्यः पादेन वहन् स्पृष्टो मया मुनिः। अगस्त्येन ततोऽस्मयुक्तः सर्पस्त्वं च भवेति ह।। ३७॥

स्वर्गमें मुनिवर अगस्य जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब मैंने उन्हें लात मारी, इसलिये उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि 'तू निश्चय ही सर्प हो जा' ॥ ३७॥

ततस्तस्माद्विमानाग्यात् प्रच्युतरुच्युतलक्षणः। प्रपतन् बुबुधेऽऽत्मानं व्यालीभूतमधोमुखम् । अयाचं तमहं विष्रं शापस्यान्तो भवेदिति ॥ ३८॥

उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज-चिह्न छप्त हो गये। मैं (सर्प होकर) उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ; तब मैंने शापका अन्त होनेके उद्देश्यसे उन ब्रह्मर्पिसे याचना करते हुए कहा ॥ ३८॥

सर्प उवाच

प्रमादात् सम्प्रमृदस्य भगवन् क्षन्तुमहिसि। ततः स् मामुवाचेदं प्रपतन्तं कृपान्वितः॥३९॥

सर्पने कहा—भगवन् ! मैं प्रमादवश विवेकश्रंत्य हो गया था। इसीलिये मुझसे यह घोर अपराध हुआ है। आप कृपया क्षमा करें। तब मुझे गिरते देख वे महर्षि दयासे द्रवित होकर बोले—॥ ३९॥

युधिष्टिरो धर्मराजः शापात् त्वां मोक्षविष्यति । अभिमानस्य घोरस्य पापस्य च नराधिप ॥ ४० ॥ फले क्षीणे महाराज फलं पुण्यमवाष्ट्यसि । ततो मे विस्मयो जातस्तव् दृष्ट्वा तपसो बलम् ॥ ४१ ॥

'राजन् ! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त करेंगे। महाराज ! जब तुम्हारे इस अभिमान और घोर पापका फल क्षीण हो जायगा। तब तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योंका फल प्राप्त होगा'। उस समय मुझे उनकी तपस्यका महान् बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४०-४१॥

बल दखकर बड़ा आश्रय हुआ।। ४०-४८॥ ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वाहमचू चुदम्। सत्यं दमस्तपो दानमहिंसा धर्मनित्यता॥ ४२॥ साधकानि सदा पुंसां न जातिर्न कुलं नृप। अरिष्ठ एप ते भ्राता भीमसेनो महावलः। स्वस्ति ते ऽस्तु महाराज गमिष्यामि दिवं पुनः॥ ४३॥

राजन् ! उनका ब्रहा-ज्ञान और ब्राह्मणत्व देखकर भी मुझे वड़ा विस्मय हुआ । इसीलिये इस विषयमें मैंने तुमसे पहले प्रश्न किया था । राजन् ! सत्यः इन्द्रियसंयमः तपस्याः दानः अहिंसा और धर्मपरायणता—ये सदुण ही सदा मनुष्योंको सिद्धिकी प्राप्ति करानेवाले हैं। जाति और कुल नहीं । ये रहे तुम्हारे भाई महाबली भीमसेनः जो सर्वथा सकुशल हैं। महाराज ! तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा ॥ ४२-४३॥

(स चायं पुरुषव्याच्च कालः पुण्य उपागतः। तद्स्मात् कारणात् पार्थं कार्यं मम महत् कृतम्।)

पुरुषिंह ! पार्थ ! तुम्हारे शुभागमनसे ही यह पुण्य-काल प्राप्त हुआ है, इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया ॥

वैशम्भायन उवाच
(ततस्तिस्मन् मुहूर्ते तुविमानं कामगामि वै।
अवपातेन महता तत्रावाप तदुत्तमम्॥)
इत्युक्तवाऽऽजगरं देहं मुक्तवा स नहुषो नृपः।
दिव्यं वपुः समास्थाय गतस्त्रिदिवमेव ह ॥ ४४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर उसी मुहूर्तमें एक इच्छानुसार चलनेवाला उत्तम विमान बड़े जोरकी उड़ानके साथ वहाँ आ पहुँचा । युधिष्ठिरसे पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुषने अजगरका शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः स्वर्गलोकको चले गये ॥ ४४ ॥

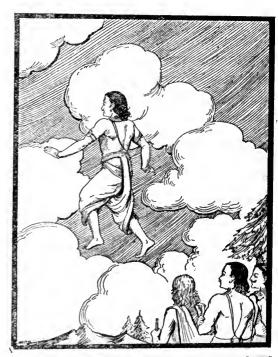

युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रात्रा भीमेन संगतः। धौम्येन सहितः श्रीमानाश्रमं पुनरागमत्॥ ४५॥

धर्मात्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेनसे मिलकर उनके और धौम्यमुनिके साथ फिर अपने आश्रमार लौट आये ॥ ततो द्विजेभ्यः सर्वेभ्यः समेतेभ्यो यथातथम् । कथयामास तत् सर्वे धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ४६॥

त्व धर्मराज युधिष्ठिरने वहाँ एकत्र हुए सब ब्राह्मणोंको भीमसेनके सर्पके चंगुलसे छूटनेका वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया॥ ४६॥

तच्छुत्वा ते द्विजाः सर्वे भ्रातरश्चास्य ते त्रयः। आसन् सुवीडिताराजन् द्रौपदीच यशस्विनी॥ ४७॥ राजन् ! यह सुनकर सब ब्राह्मणः उनके तीनों भाई और यशस्त्रिनी द्रौपदी सब-के-सब बड़े लजित हुए ॥ ४७ ॥ ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितेष्सया । मैवमित्यब्रवन् भीमं गर्हयन्तोऽस्य साहसम् ॥ ४८ ॥

तव पाण्डवोंके हितकी इच्छासे वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण भीमसेनको उनके दुःसाइसकी निन्दा करते हुए बोले-अव कभी ऐसा न करना'। ॥ ४८॥

पाण्डवास्तु भयान्मुक्तं प्रेक्ष्य भीमं महावलम् । हर्षमाहारयांचकुर्विजहुश्च मुदा युताः ॥ ४९ ॥

पाण्डवलोग महावली भीमसेनको भयसे मुक्त हुआ देख हर्षसे उल्लस्ति हो उठे और प्रसन्नतापूर्वक बहाँ विचरने लगे॥ ४९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि भीममोचने एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८१॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत आजगरपर्वमें भीमसेनके सर्पके भयसे छूटनेसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुल ५१ इलोक हैं )

### ( मार्कण्डेयसमास्यापर्व )

## द्वचशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

वर्षा और शरद्-ऋतुका वर्णन एवं युधिष्टिर आदिका पुनः द्वैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश

वैशम्पायन उवाच

निदाघान्तकरः कालः सर्वभूतसुखावहः। तत्रेव वसतां तेषां प्रावृद्ध समभिण्यत ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर प्रीष्म ऋतुकी समाप्ति स्चित करनेवाला वर्षाकाल आया, जो समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचानेवाला था । पाण्डव अभी द्वैतवनमें ही थे, उसी समय वर्षा ऋतु आ गयी॥ १॥

छादयन्तो महाघोषाः खंदिराश्च बलाहकाः। प्रववर्षुर्दिवारात्रमसिताः सततं तदा॥२॥

तब काले-काले मेघ जोर-जोरसे गर्जना करते हुए आकाश और दिशाओं में छा गये और दिन-रात निरन्तर जलकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥

तपात्ययनिकेताश्च शतशोऽथ सहस्रशः। अपेतार्कप्रभाजालाः सविद्युद्धिमलप्रभाः॥३॥

वे वर्षामें तम्बूके समान जान पड़ते थे। उनकी संख्या सैकड़ों और हजारोंतक पहुँच गयी थी। उन्होंने सूर्यके प्रभापुञ्जको तो ढँक दिया था और विद्युत्की निर्मल प्रमा धारण कर ली थी॥ ३॥ प्रादिका पुनः द्वतवनस काम्यकवनम प्रवश विरूढशष्पा धरणी मत्तदंशसरीसृपा। वभूव पयसा सिका शान्ता सर्वमनोरमा॥ ४॥

धरतीपर घास जम गयी । मतवाले डाँस और सर्प आदि विचरने लगे । पृथ्वी जलसे अभिषिक्त होकर शान्त और सबके लिये मनोरम हो गयी ॥ ४॥

न सा प्रज्ञायते किंचिद्म्भसा समवस्तृते। समं वा विषमं वापि नद्यो वा स्थावराणि च ॥ ५ ॥

सब ओर इतना पानी भर गया कि ऊँचा-नीचा। समतल। नदी अथवा पेड़-पौधे आदिका पता नहीं चलता था ॥ ५ ॥

क्षुब्धतोया महावेगाः श्वसमाना इवाशुगाः । सिन्धवः शोभयांचकुः काननानि तपात्यये ॥ ६ ॥

वर्षा ऋतुकी निदयाँ बड़े वेगसे छूटनेवाले शीव्रगामी बाणोंकी भाँति सन-सनाती हुई चलती थीं। उनके जलमें हिलोरें उठती रहती थीं और वे कितने ही काननोंकी शोभा बढ़ाती थीं।। ६।।

नदतां काननान्तेषु अयम्ते विविधाः खनाः। वृष्टिभिद्यच्छाद्यमानानां वराहमृगपक्षिणाम्॥ ७॥ वनके भीतर वर्षाको बौछारोंसे भीगते और बोलते हुए बराह, मृग और पक्षियोंकी भाँति-भाँतिकी बोलियाँ सुनायी देती थीं॥ स्तोककाः शिखिनश्चैव पुंस्कोकिलगणैः सह। मत्ताः परिपतन्ति स्म दर्जुर। इचैव दर्पिताः॥ ८॥

पपीहा और मोर नर-कोकिलोंके साथ आनन्दोन्मत्त होकर इधर-उधर उड़ने लगे और मेढक भी घमण्डमें आकर इधर-उधर कूदते और टर्र-टर्र करते थे॥ ८॥

तथा बहुविधाकारा प्रावृण्मेघानुनादिता। अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्वसु ॥ ९ ॥

पाण्डव अभी मरु प्रदेशमें ही विचरते थे, तभी मेघोंकी गर्जनांसे गूँजती तथा अनेक प्रकारके रूप-रंग लिये प्रकट हुई मङ्गलमयी वर्षा ऋतु भी बीत गयी॥ ९॥

कौश्चहंससमाकीणां शरत् प्रमुदिताभवत्। रूढकक्षवनप्रस्था प्रसन्नजलिम्नगा॥१०॥ विमलाकाशनक्षत्रा शरत् तेषां शिवाभवत्। मृगद्विजसमाकीणां पाण्डवानां महात्मनाम्॥११॥

तत्पश्चात् आनन्दमयी शरद्-ऋतुका शुभागमन हुआ। क्रीश्च और इंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने लगे। वनोंमें और पर्वतीय शिखरोंपर कास, कुश आदि बहुत बढ़ गये थे। नदियोंका जल खच्छ हो गया। आकाश निर्मल होनेसे नक्षत्रोंका आलोक और उज्ज्वल हो उठा। सब ओर मृग और पक्षी किलोल करने लगे। महात्मा पाण्डवोंके लिये यह शरद्-ऋतु अत्यन्त सुखदायिनी थी॥ १०-११॥

दृश्यन्ते शान्तरजसः क्षपा जलदृशीतलाः। ग्रहनक्षत्रसंङ्गेश्च सोमेन च विराजिताः॥१२॥

उस समयकी रातें धूलरहित एवं निर्मल दिखायी देती थीं । वादलेंके समान उनमें शीतलता थी । प्रहों और नक्षत्रोंके समुदाय तथा चन्द्रमा उनकी शोभा बढ़ाते थे ॥१२॥ कुमुदैः पुण्डरीकैश्च शीतवारिधराः शिवाः । नदीः पुष्करिणीइचैच ददशुः समलंकृताः ॥ १३ ॥

पाण्डवोंने देखा, निद्याँ और पोखरियाँ कुमुदों तथा कमल-पुष्पोंसे अलंकृत हैं। उनमें शीतल जल भरा हुआ है और वे सबके लिये मुखदायिनी प्रतीत होती हैं॥ १३॥

आकाशनीकाशतटां तीरवानीरसंकुळाम् । वभूव चरतां हर्षः पुण्यतीर्थां सरस्रतीम् ॥ १४ ॥

पावन तीथोंसे विभूषित सरस्वती नदीका तट आकाशके समान निर्मल दिखायी देता था। उसके दोनों किनारे वेंतकी लहलहाती हुई लताओंसे आच्छादित थे। यहाँ विचरते हुए पाण्डवोंको बड़ा,आनन्द मिलता था॥ १४॥

ते वै मुमुदिरे वीराः प्रसन्नसिंठठां शिवाम् । पद्दयन्तो दृढधन्वानः परिपूर्णो सरस्रतीम् ॥ १५ ॥

वीर पाण्डव सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले थे। उन्होंने स्वच्छ जलसे भरी हुई कल्याणमयी सरस्वतीका दर्शन करके बड़े आनन्दका अनुभव किया॥ १५॥ विद्यां प्रायतमा राजिः पूर्वसंधी सा शारदी।

तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसंधौ सा शारदी। तत्रैव वसतामासीत् कार्तिकी जनमेजय॥१६॥

जनमेजय ! उनके वहीं रहते समय पर्वकी संधि-वेलामें कार्तिककी शरत्-पूर्णिमाकी परम पुण्यमयी रात्रि आयी ॥१६॥ पुण्यकृद्भिमहासत्त्वैस्तापसेः सह पाण्डवाः। तत् सर्वे भरतश्रेष्ठाः समृहुर्योगमुत्तमम्॥१७॥

उस समय भरतश्रेष्ठ पाण्डवींने महान् सन्वगुणसे सम्पन्नः पुण्यात्माः तपस्वी मुनियींके साथ स्नान-दानादिके द्वारा उस उत्तम योगको पूर्णतः सफल बनाया ॥ १७॥

तिमस्राभ्युद्ये तिसान् धौम्येन सह पाण्डवाः। स्तैः पौरोगवैद्येव काम्यकं प्रययुर्वनम् ॥ १८॥

फिर कृष्ण-पक्षका उदय होनेपर पाण्डवलोग धौम्यमुनि, सार्थिगण तथा पाकशालाध्यक्षके साथ काम्यकवनकी ओर चल दिये ॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि काम्यकवनप्रवेशे द्वयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें काम्यकवनगमनविषयक एक सौ वयासीवाँ

गत माकण्डयसमास्यापवम काम्यकवनगमनावष्यक एक सा व

अध्याय पूरा हुआ ॥ १८२ ॥

## त्र्यशीत्यधिकशततमोऽ**ध्यायः**

काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास भगवान् श्रीकृष्ण, मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका आगमन एवं युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजीके द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन

वैशम्पायन उवाच

काम्यकं प्राप्य कौरव्य युधिष्ठिरपुरोगमाः। इतातिथ्या मुनिगणैर्निषेदुः सह कृष्णया॥ १॥ ततस्तान् परिविश्वस्तान् वसतःपाण्डुनन्दनान् । ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात् पर्यवारयन् ॥ २ ॥ अथाव्रवीद् द्विजः कश्चिद्रजुनस्य प्रियः सखा। स पष्यति महाबाहुर्वशी शौरिखदारधीः ॥ ३ ॥ The state of the s



वनमें पाण्डवोंसे श्रीकृष्ण-सत्यभामाका मिलना

वैशम्पायनजी कहते हैं — कुरुनन्दन जनमेजय ! काम्यकवनमें पहुँचनेपर वहाँके मुनियोंने युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंका यथोचित आदर-सत्कार किया । फिर वे द्रौपदीके साथ वहाँ रहने लगे । जब वे विश्वासपात्र पाण्डव वहाँ निवास करने लगे, तब बहुत-से ब्राह्मणोंने आकर सब ओरसे उन्हें घेर लिया (और उन्होंके साथ रहने लगे ) । तदनन्तर एक दिन एक ब्राह्मण आया। उसने यह स्चना दी कि सबको वशमें रखनेवाले उदारबुद्धि महाबाहु भगवान् श्रीकृष्ण, जो अर्जुनके प्रिय सखा हैं, अभी यहाँ पधारेंगे ॥ १-३॥

### विदिता हि हरेर्यूयमिहायाताः कुरूद्वहाः। सदा हि दर्शनाकाङ्क्षी श्रेयोऽन्वेषी च वो हरिः॥ ४ ॥

कुरुश्रेष्ठ पाण्डवो ! आपलोगोंका यहाँ आना भगवान् श्रीकृष्णको ज्ञात हो चुका है। वे सदा आपलोगोंको देखनेके लिये उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी बात सोचते रहते हैं॥ ४॥

### बहुवत्सरजीवी च मार्कण्डेयो महातपाः। स्वाध्यायतपसा युक्तः क्षित्रं युष्मान् समेष्यति॥ ५॥

एक ग्रुभ समाचार और है, चिरंजीवी महातपस्वी मार्कण्डेयमुनि, जो स्वाध्याय और तपस्यामें संलग्न रहा करते हैं, शीघ ही आपलोगोंसे मिलेंगे॥ ५॥

तथैव ब्रुवतस्तस्य प्रत्यदृदयत केशवः। शैव्यसुग्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः॥६॥ मघवानिव पौलोम्या सहितः सत्यभामया। उपायाद् देवकीपुत्रो दिदश्चः कुरुसक्तमान्॥ ७॥

ब्राह्मण इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि शैब्य और सुग्रीव नामक अश्वोंसे जुते हुए रथद्वारा रथियोंमें श्रेष्ठ भगवान् श्रीकृष्ण आते हुए दिखायी दिये । जैसे शचीके साथ इन्द्र आये हों, उसी प्रकार सत्यभामाके साथ देवकीनन्दन श्रीहरि उन कुरुकुलशिरोमणि पाण्डकोंसे मिलने वहाँ आये ॥ ६-७॥

### भवतीर्य रथात् कृष्णो धर्मराजं यथाविधि। ववन्दे मुदितोधीमान् भीमं च बलिनां वरम्॥ ८॥

परम बुद्धिमान् श्रीकृष्णने रथसे उतरकर वड़ी प्रसन्नताके साथ धर्मराज युधिष्ठिर तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमको विधि-पूर्वक प्रणाम किया ॥ ८॥



पूजयामास धौम्यं च यमाभ्यामभिवादितः।
परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदीं पर्यसान्त्वयत्॥ ९॥
स दृष्ट्वा फाल्गुनं वीरं चिरस्य प्रियमागतम्।
पर्यष्वजत दृशार्हः पुनः पुनर्रोदमः॥१०॥

फिर धौम्यमुनिका पूजन किया । तत्पश्चात् नकुल-सहदेवने आकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाये । इसके बाद निद्राविजयी अर्जुनको हृदयसे लगाकर श्रीकृष्णने द्रौपदीको भलीभाँति सान्त्वना दी । परमिषय वीरवर अर्जुनको दीर्घ-कालके बाद आया देख शत्रुदमन श्रीकृष्णने उन्हें बार-बार हृदयसे लगाया ॥ ९–१०॥

तथैव सत्यभामापि द्रौपदीं परिषखजे। पाण्डवानां त्रियां भार्यो कृष्णस्य महिषीत्रिया ॥ ११ ॥

इसी प्रकार श्रीकृष्णकी प्यारी रानी सत्यभामाने भी पाण्डवोंकी प्रियपत्नी पाञ्चालीका आलिङ्गन किया ॥ ११॥

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभार्याः सपुरोहिताः । आनर्चुः पुण्डरीकाक्षं परिववृक्ष सर्वेद्यः ॥१२॥

तदनन्तर पत्नी और पुरोहितसहित समस्त पाण्डवोंने कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णका पूजन किया और सब-के-सब उन्हें घेरकर बैठ गये ॥ १२ ॥

कृष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वान् धनंजयेनासुरतर्जनेन । बभौ यथा भूतपतिर्महात्मा समेत्य साक्षाद् भगवान् गुहेन ॥ १३ ॥ सर्वज्ञ भगवान् श्रीकृष्ण असुरोंको भयभीत करनेवाले कुन्तीनन्दन अर्जुनसे मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे परम महात्मा साक्षात् भगवान् भृतनाथ शङ्कर कार्तिकेयसे मिलकर शोभा पाते हैं॥ १३॥

ततः समस्तानि किरीटमाली
वनेषु वृत्तानि गदाग्रजाय।
उक्त्वा यथावत् पुनरन्वपृच्छत्
कथं सुभद्रा च स चाभिमन्युः॥१४॥

तदनन्तर किरीटधारी अर्जुनने गदके बड़े भाई भगवान् श्रीकृष्णको वनवासके सारे कृतान्त यथार्थरूपसे बताकर पुनः उनसे पूछा-'सुभद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं' ॥ १४ ॥

> स पूजियत्वा मधुहा यथावत् पार्थं च कृष्णां च पुरोहितं च । उवाच राजानमभित्रशंसन् युधिष्ठिरं तत्र सहोपविश्य ॥ १५ ॥

भगवान् मधुसूदनने अर्जुनः द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यका सम्मान करके सबके साथ बैठकर राजा युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥ १५॥

> धर्मः परः पाण्डव राज्यलाभात् तस्यार्थमाहुस्तप एव राजन् । सत्यार्जवाभ्यां चरता खधर्मे जितस्त्वयायं च परश्च लोकः ॥ १६ ॥

'राजन् ! पाण्डुनन्दन ! राज्यलाभकी अपेक्षा धर्म महान् है । भर्मकी वृद्धिके लिये तपको ही प्रधान साधन मताया गया है । आप सत्य और सरलता आदि सहुणोंके साथ-साथ स्वधर्मका पालन करते हैं, अतः आपने इस लोक और परलोक दोनोंको जीत लिया है ॥ १६॥

अधीतमंत्रे चरता व्रतानि
सम्यग् धनुर्वेदमचाण्य कृत्स्नम् ।
क्षात्रेण धर्मेण वस्ति लब्ध्वा
सर्वे द्यवाताः कृतवः पुराणाः ॥ १७॥
न प्राम्यधर्मेषु रितस्तवास्ति
कामान्न किंचित् कुरुषे नरेन्द्र ।
न चार्थलोभात् प्रजहासि धर्मे
ं तसात् प्रभावादसि धर्मराजः॥ १८॥

'आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंका पालन करते हुए सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया है। तत्पश्चात् सम्पूर्ण भनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय-धर्मके अनुसार धनका उपार्जन करके समस्त प्राचीन यश्चोंका अनुष्ठान किया है। नरेश्वर! जिसमें गँवारोंकी आसक्ति हुआ करती है, उस स्त्री-सम्बन्धी भोगमें आपका अनुराग नहीं है। आप कामनासे प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं और धनके

लोभसे धर्मका त्याग नहीं करते हैं। इसी प्रभावसे धर्मराज कहलाते हैं॥ १७-१८॥

> दानं च सत्यं च तपश्च राजन् श्रद्धा च बुद्धिश्च क्षमा धृतिश्च । अवाप्य राष्ट्राणि वसूनि भोगा-नेषा परा पार्थ सदा रतिस्ते ॥ १९ ॥

'राजन् ! आपने राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी सदा दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा तथा धृति-इन सद्गुर्णोसे ही प्रेम किया है ॥ १९॥

> यदा जनोघः कुरुजाङ्गलानां कृष्णां सभायामवशामपश्यत् । अपेतधर्मव्यवहारवृत्तं सहेत तत् पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० ॥

पाण्डुनन्दन ! कुरुजाङ्गल देशकी जनताने चूतसभामें द्रीपदीको जिस विवश-अवस्थामें देखा था और उस समय उसके साथ जो पापपूर्ण बर्ताव किया गया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था ? ॥ २०॥

> असंरायं सर्वसमृद्धकामः क्षित्रं प्रजाः पालयितासि सम्यक्। इमे वयं नित्रहणे कुरूणां यदि प्रतिक्षा भवतः समाप्ता॥ २१॥

धर्मराज ! अब शीघ ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और आप राजसिंहासनपर आरूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करेंगे, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। यदि आपकी वनवासविषयक प्रतिशा पूरी हो जाय, तो हम सब लोग आपके विरोधी कौरवोंको दण्ड देनेके लिये उद्यत हैं? ।। २१ ॥

धौम्यं च भीमं च युधिष्ठिरं च यमौ च छुष्णां च दशाईसिंहः। उवाच दिष्ट्या भवतां शिवेन प्राप्तः किरीटी मुदितः छतास्त्रः॥ २२॥

तदनन्तर यदुकुलसिंह भगवान् श्रीकृष्णने घीम्य, युधिष्ठर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदीकी ओर देखते हुए कहा—'सौभाग्यकी बात है कि आपलोगोंद्वारा की हुई मङ्गलकामनासे किरीटधारी अर्जुन अस्त्रविद्याके पारंगत विद्वान् होकर सानन्द लौट आये हैं' ॥ २२॥

प्रोवाच कृष्णामि याञ्चसेनीं
दशार्हभर्ता सिंहतः सुहृद्भः।
दिष्ट्या समग्रासि धनंजयेन
समागतेत्येवमुवाच कृष्णः॥२३॥
कृष्णे धनुर्वेदरितप्रधानास्तवातमजास्ते शिशवः सुशीलाः।

सिद्धः सदैवाचरितं सुदृद्धिः श्चरन्ति पुत्रास्तव याञ्चसेनि ॥ २४ ॥

इसके बाद दशाईकुलके स्वामी श्रीकृष्ण, जो अपने
सुद्धोंसे घिरे हुए थे, यज्ञसेनकुमारी द्रौपदीसे बोले—'कृष्णे!
अर्जुनसे मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गयी। यह बड़े
आनन्दकी बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं। धनुवेंदमें
उनका विशेष अनुराग है। वे अपने सुद्धदोंसिहत सत्पुरुषोंद्वारा आचरित सदाचार और धर्मका पालन
करते हैं। २३-२४॥

राज्येन राष्ट्रैश्च निमन्त्र्यमाणाः पित्रा च रुष्णे तव सोद्रश्च । न यज्ञसेनस्य न मातुलानां गृहेषु बाला रितमाप्तुवन्ति ॥ २५ ॥

'कृष्णे ! तुम्हारे पिता और भाइयोंने राज्य तथा राजकीय उपकरणों—यान-वाहन आदिकी सुविधा दिखाकर अनेक बार आमिन्त्रित किया, तो भी तुम्हारे बच्चे अपने नाना यज्ञसेन और मामा धृष्टयुम्न आदिके घरोंमें रहना पसंद नहीं करते हैं—वहाँ उनका मन नहीं लगता है ॥ २५॥

आनर्तमेवाभिमुखाः शिवेन गत्वा धनुर्वेद्रतिप्रधानाः। तवात्मजा वृष्णिपुरं प्रविद्य न देवतेभ्यः स्पृह्यन्ति कृष्णे॥ २६॥

'कृष्णे ! उनका धनुवेंदमें विशेष प्रेम है। वे आनर्त देशमें ही कुशलपूर्वक जाकर वृष्णिपुरी द्वारिकामें रहते हैं। वहाँ रहकर उन्हें देवताओं के लोकमें भी जानेकी इच्छा नहीं होती ॥ २६॥

> यथा त्वमेवाईसि तेषु वृक्तं प्रयोकुमार्या च तथैव कुन्ती। तेष्वप्रमादेन तथा करोति तथैव भूयश्च तथा सुभद्रा॥ २७॥

उन बालकोंको तुम सदाचारकी जैसी शिक्षा दे सकती हो, आर्या कुन्ती भी उन्हें जैसा सदाचार सिखा सकती हैं, वैसी शिक्षा देनेकी योग्यता सुभद्रामें भी है। वह बड़ी सावधानीके साथ वैसी ही शिक्षा देकर उन सब बालकोंको सदाचारमें प्रतिष्ठित करती है॥ २७॥

> यथानिरुद्धस्य यथाभिमन्यो-र्यथा सुनीयस्य यथैव भानोः। तथा विनेता च गतिश्च कृष्णे

तवात्मजानामि रौकिमणेयः ॥ २८॥ 'कृष्णे ! रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, अभिमन्यु, सुनीय और भानुको धनुर्वेदकी शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वे तुम्हारे पुत्रोंके भी क्षिक्षक और संरक्षक हैं॥ २८॥

गदासिचर्मग्रहणेषु शूरा-नस्त्रेषु शिक्षासु रथाश्वयाने । सम्यग् विनेता विनयत्यतन्द्र-

स्तांश्चाभिमन्युः सततं कुमारः ॥ २९ ॥ 'शिक्षा देनेमें निपुण और आलस्यरित कुमार अभिमन्यु तुम्हारे शूर-वीर पुत्रोंको गदा और ढाल-तलवारके दाँव-पेंच सिखाते हैं। अन्यान्य अस्त्रोंकी भी शिक्षा देते हैं। साथ ही रथ चलाने और घोड़े हाँकनेकी कला भी सिखाते हैं। वे सदा उनकी शिक्षा-दीक्षामें संलग्न रहते हैं॥ २९॥

> स चापि सम्यक् प्रणिधायशिक्षां शस्त्राणि चैषां विधिवत् प्रदाय । तवात्मजानां च तथाभिमन्योः पराक्रमैस्तुष्यति रौक्षिमणेयः ॥ ३०॥

'अस्त-रास्त्रोंके प्रयोगकी उत्तम शिक्षा दे उनके लिये उन्होंने विधिपूर्वक नाना प्रकारके शस्त्र भी दें रक्खे हैं। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्युके पराक्रम देखकर रुक्मिणीनन्दन प्रसुम्न बहुत संतुष्ट रहते हैं॥ २०॥

> यदा विहारं प्रसमीक्षमाणाः प्रयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि। एकैकमेषामनुयान्ति तत्र

रथाश्च यानानि च दन्तिनश्च ॥ ३१ ॥
'याज्ञसेनी ! तुम्हारे पुत्र जय नगरकी शोमा देखनेके
लिये घूमने निकलते हैं, उस समय उनमेंसे प्रत्येकके लिये रथ,
घोड़े, हाथी और पालकी आदि सवारियाँ पीछे-पीछे
जाती हैं ॥ ३१॥

अथाव्रवीद् धर्मराजं तु कृष्णो दशाईयोधाः कुकुरान्धकाश्च। एते निदेशं तव पालयन्त-स्तिष्ठन्तु यत्रेच्छसि तत्र राजन् ॥ ३२॥

तत्पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा— 'राजन् ! दशाई', कुकुर और अंधकवंशके योद्धा जहाँ आप चाहें, वहीं आपकी आज्ञाका पालन करते हुए खड़े रह सकते हैं ॥ ३२॥

> आवर्ततां कार्मुकवेगवाता हलायुधप्रग्रहणा मधूनाम्। सेना तवार्थेषु नरेन्द्र यत्ता ससादिपत्यश्वरथा सनागा॥३३॥

'नरेन्द्र! जिसके धनुषका वेग वायु वेगके समान है, इल धारण करनेवाले बलरामजी जिसके सेनापित हैं, वह सवारोंसिहत हाथी,घोड़े,रथ और पैदल सैनिकोंसे भरी हुई मथुरा-प्रान्तवासी गोपोंकी चतुरिक्कणी सेना सदा युद्धके लिये संनद्ध हो आपकी अभीष्ट-सिद्धिके लिये निरन्तर तत्पर रहती है ॥ ३३ ॥ प्रस्थाप्यतां पाण्डव धार्तराष्ट्रः सुयोधनः पापकृतां वरिष्ठः। स सानुबन्धः ससुहृद्गणश्च भौमस्य सौभाधिपतेश्च मार्गम् ॥ ३४ ॥

पाण्डुनन्दन ! अब आप पापात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको उसके सुहृदीं और सम्बन्धियों- सिहत उसी मार्गपर भेज दीजिये जहाँ भौमासुर और शास्व गये हैं ॥ ३४॥

कामं तथा तिष्ठ नरेन्द्र तिसन्
यथा कृतस्ते समयः सभायाम्।
दाशाईयोधेस्तु इतारियोधं
प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम्॥३५॥
भहाराज! आप चाहें तो सभामें जो प्रतिशा आपने की
है, उसीके पालनमें लगे रहें। यदि आपकी आज्ञा हो तो
यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओं को मार डालें और
हस्तिनापुर नगर आपके शुभागमनकी प्रतीक्षा करता
रहे॥३५॥

व्यपेतमन्युर्व्यपनीतपाप्मा विद्वत्य यत्रेच्छिसि तत्र कामम्। ततः प्रसिद्धं प्रथमं विशोकः प्रपत्स्यसे नागपुरं सुराष्ट्रम्॥३६॥

'राजन्! आप क्रोधः दीनता और दुःखसे दूर रहकर जहाँ-जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ-वहाँ घूम लीजिये। तत्पश्चात् शोकरहित हो अपनी प्रसिद्ध और उत्तम राजधानी हित्तना-पुरमें प्रवेश कीजियेगा' ॥ ३६॥

> ततस्तदाज्ञाय मतं महातमा यथावदुक्तं पुरुषोत्तमेन। प्रशस्य विप्रेक्ष्य च धर्मराजः कृताञ्जलिः केशवमित्युवाच॥ ३७॥

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने अपना मत अच्छी तरह व्यक्त कर दिया था । उसे जानकर महात्मा धर्मराजने भगवान् केशवकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा—॥ ३७॥

> असंशयं केशव पाण्डवानां भवान् गतिस्त्वच्छरणा हि पार्थाः। कालोदये तच ततश्च भूयः कर्ता भवान् कर्मं न संशयोऽस्ति॥ ३८॥

'केशव! इसमें संदेह नहीं कि आप ही पाण्डवों के अवलम्ब हैं। कुन्तीके हम सभी पुत्र आपकी ही शरणमें हैं। जब समय आयेगा, तब आप पुनः अपने इस कथनके अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है।। ३८।। यथाप्रतिश्चं विहृतश्च कालः सर्वाः समा द्वादश निर्जनेषु । अज्ञातचर्या विधिवत् समाप्य भवद्गताः केशव पाण्डवेयाः ॥ ३९ ॥ एपैव वुद्धिर्जुपतां सदा त्वां सत्ये स्थिताः केशव पाण्डवेयाः । सदानधर्माः सजनाः सदाराः सवान्धवास्त्वच्छरणा हि पार्थाः ॥ ४० ॥

'भगवन् ! हमने अपनी प्रतिश्वाके अनुसार बारह वर्षोंका सारा समय निर्जन वनों में घूमकर विता दिया है। अब अञ्चातवासकी अविध भी विधिपूर्वक पूर्ण कर हेनेपर हम समस्त पाण्डव आपकी आज्ञाके अधीन हो जायँगे। नाथ! आपकी भी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे। ये पाण्डव सदा सत्यके पालनमें संलग्न रहे हैं। प्रभो! दान-धर्मसे युक्त हम सभी कुन्ती-पुत्र सेवक, परिजन, स्त्री, पुत्र तथा बन्धु-बान्धवीसहित केवल आपकी ही शरणमें हैं? ॥ ३९-४०॥

वैशम्पायन उवाच

तथा वद्ति वाष्णेये धर्मराजे च भारत।
अथ पश्चात् तपोवृद्धो बहुवर्षसहस्रधृक्॥ ४१॥
प्रत्यहर्यत धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः।
अजरश्चामरश्चेव रूपौदार्यगुणान्वितः॥ ४२॥
व्यहर्यत तथा युक्तो यथा स्यात् पञ्चविशकः।

वैशम्पायनजी कहते हैं—भारत! भगवान् श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार वातें कर रहे थे, उसी समय अनेक सहस्र वर्षोंकी अवस्थावाले तपोष्ट्रद्ध धर्मातमा महातपस्वी मार्कण्डेय मुनि आते दिखायी दिये। वे रूप और उदारता आदि गुणींसे सम्पन्न तथा अजर-अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होनेपर भी वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो पच्चीस वर्षकी अवस्थाके तरुण हों॥ ४१-४२ १ ॥

तमागतमृषि वृद्धं बहुवर्षसहस्निणम् ॥ ४३ ॥ आनर्चुर्वाह्मणाः सर्वे कृष्णश्च सह पाण्डवैः। तमर्चितं सुविश्वस्तमासीनमृषिसत्तमम्। ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केदावः॥ ४४॥

हजारों वर्षोंकी अवस्थावाले उन वृद्ध महर्षिके पधारनेपर पाण्डवेंसिहित भगवान् श्रीकृष्ण तथा समस्त ब्राह्मणोंने उनका पूजन किया। पूजित होनेपर जब वे अत्यन्त विश्वास करने योग्य मुनिश्रेष्ठ आसनार विराजमान हो गये, तब वहाँ आये हुए ब्राह्मणों और पाण्डवोंकी सम्मतिसे भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा—॥ ४३-४४॥

कृष्ण उवाच

शुश्रुषवः पाण्डवास्ते ब्राह्मणाश्च समागताः । द्रौपदी सत्यभामा च तथाहं पूरमं ब्चः ॥ ४५ ॥ पुरावृत्ताः कथाःपुण्याः सदाचारान् सनातनान् । राज्ञां स्त्रीणामृषीणां च मार्कण्डेय विचक्ष्य नः॥ ४६॥

श्रीकृष्ण बोले—मार्कण्डेयजी ! आपके उपदेश सुनने-की इच्छांसे यहाँ पाण्डवोंके साथ-साथ बहुत-से ब्राह्मण भी पधारे हुए हैं। द्रौपदी, सत्यभामा तथा में, सब लोग आपकी उत्तम वाणीका रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन कालके नरेशों, नारियों तथा महिंधयोंकी पुरातन पुण्य कथाएँ सुनाइये और हमलोगोंसे सनातन सदाचारका वर्णन कीजिये ॥ ४५-४६॥

वैशस्यायन उवाच

तेषु तत्रोपविष्टेषु देवर्षिरपि नारदः । आजगाम विशुद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! वे सब लोग वहाँ बैठे ही थे कि विशुद्ध अन्तः करणवाले देवर्षि नारद भी पाण्डवींसे मिलनेके लिये वहाँ आये ॥ ४७ ॥ तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषर्षभाः ।

पाद्यार्थां यथान्यायमुपतस्थुर्मनीपिणः ॥ ४८॥ तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषोंने उन महातमा नारदजीको भी पाद्य और अर्घ्य आदि देकर उनका यथायोग्य सत्कार किया ॥ ४८॥



नारदस्त्वथ देविषिक्षीत्वा तांस्तु कृतक्षणान् । मार्कण्डेयस्य वदतस्तां कथामन्वमोदत ॥ ४९ ॥

तब देवर्षि नारदने उन सबको कथा सुननेके लिये अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता मार्कण्डेय मुनिकी उस कथा सुननेके विचारका अनुमोदन किया ॥ ४९॥ उवाच चैनं कालकः स्मयन्निय सनातनः। ब्रह्मर्षे कथ्यतां यत् ते पाण्डवेषु विवक्षितम्॥ ५०॥

उस समय उपर्युक्त अवसरके ज्ञाता सनातन भगवान् श्रीकृष्णने मार्कण्डेयजीसे मुसकराते हुए कहा—'महर्षे ! आप पाण्डवोंसे जो कुछ कहना चाहते थे, वह किह्ये'॥ ५०॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच मार्कण्डेयो महातपाः। श्रणं कुरुष्वं विपुलमाख्यातव्यं भविष्यति॥ ५१॥

उनके ऐसा कहनेपर महातपस्वी मार्कण्डेय मुनिने कहा—पाण्डवो ! तुम सब लोग क्षणभरके लिये चुप हो जाओ; क्योंकि मुझे तुमसे वहुत कुछ कहना है' ॥ ५१ ॥ एवमुक्ताः क्षणं चकुः पाण्डवाः सह तैर्द्विजैः । मध्यन्दिने यथाऽऽदित्यं प्रेक्षन्तस्ते महामुनिम्॥ ५२॥

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन ब्राह्मणोंसहित पाण्डव मध्याह्नकालके सूर्यकी भाँति तेजस्वी उन महामुनिको देखते हुए उनके वक्तन्यको सुननेके लिये चुप हो गये॥५२॥

वैशम्पायन उवाच

तं विवक्षन्तमाळक्ष्य कुरुराजो महामुनिम्। कथासंजननार्थाय चोदयामास पाण्डवः॥५३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! महामुनि मार्कण्डेयजीको बोल्डनेके लिये उद्यत देख कुरुराज पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिरने कथापारम्भ करनेके लिये इस प्रकार प्रेरित किया ॥

भवान् दैवतदैत्यानामृषीणां च महात्मनाम् । राजर्षीणां च सर्वेषां चरितज्ञः पुरातनः॥ ५४॥

'महामुने ! आप देवताओं, दैत्यों, ऋषियों, महात्माओं तथा समस्त राजर्षियोंके चरित्रोंको जाननेवाले प्राचीन महर्षि हैं॥ ५४॥

सेव्यश्चोपासितव्यश्च मतो नः काङ्क्षितिश्चरम् । अयं च देवकीपुत्रः प्राप्तोऽस्मानवलोककः॥ ५५॥

'हमारे मनमें दीर्घकालसे यह इच्छा थी कि हमें आपकी सेवा और सत्सङ्गका ग्राम अवसर मिले। ये देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण भी हमसे मिलनेके लिये यहाँ पधारे हैं॥ ९५ ॥

भवत्येवहि मे वुद्धिर्देघ्वाऽऽत्मानं सुखाच्च्युतम् । धार्तराष्ट्रांश्च दुर्वृत्तानुध्यतः प्रेक्ष्य सर्वशः॥ ५६॥

'ब्रह्मन् ! जब मैं अपनेको सुखसे विश्वत पाता हूँ और दुराचारी धृतराष्ट्रपुत्रोंको सब प्रकारसे समृद्धिशाली होते देखता हूँ, तब स्वभावतः ही मेरे मनमें एक विचार उठता है।

कर्मणः पुरुषः कर्ता शुभस्याप्यशुभस्य वा। स फलं तदुपारनाति कथं कर्ता खिदीश्वरः॥ ५७॥ कुतो वा सुखदुःखेषु नृणां ब्रह्मविदां वर। इह वा कृतमन्वेति परदेहेऽथ वा पुनः॥ ५८॥ में सोचता हूँ, ग्रुम और अग्रुम कर्म करनेवाला जो पुरुष है, वह अपने उन कर्मोंका फल कैसे भोगता है तथा ईश्वर उन कर्मफलोंका रचिवता कैसे होता है १ ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर ! सुख और दुःखकी प्राप्ति करानेवाले कर्मों मनुप्योंका प्रवृत्ति कैसे होती है १ मनुष्यका किया कर्म इस लोकमें ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलें किक शरीरमें भी १ ॥ ५७-५८॥

### देही च देहं संत्यज्य मृग्यमाणः शुभाशुभैः। कथं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम॥ ५९॥

'द्विजश्रेष्ठ! देहधारी जीव अपने शरीरका त्याग करके जब परलोकमें चला जाता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म उसको कैसे प्राप्त करते हैं और इहलोक और परलोकमें जीवका उन कर्मोंके फलसे किस प्रकार संयोग होता है ! ॥

### ऐहलाँकिकमेवेह उताहो पारलाँकिकम्। क च कर्माणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भार्गव॥ ६०॥

'भृगुनन्दन! कर्मोंका फल इसी लोकमें प्राप्त होता है या परलोकमें ? प्राणीकी मृत्यु हो जानेपर उसके कर्म कहाँ रहते हैं ?'॥ ६०॥

### मार्कण्डेय उवाच

त्वयुक्तोऽयमनुप्रश्लो यथावद् वदतां वर । विदितं वेदितन्यं ते स्थित्यर्थं त्वं तु पृच्छसि॥ ६१ ॥

मार्कण्डेयजी बोले-वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर! तुम्हारा यह प्रश्न यथार्थ और युक्तिसंगत है। तुम्हें जाननेयोग्य सभी बातोंका ज्ञान है। तो भी तुम केवल लोक-मर्यादाकी रक्षाके लिये यह प्रश्न उपस्थित करते हो॥ ६१॥

अत्र ते कथयिष्यामि तदिहैकमनाः श्रणु। यथेहामुत्र च नरः सुखदुःखसुपादनुते॥६२॥

मनुष्य इहलोक या परलोकमें जिस प्रकार सुख और दुःखभोगता है, इसके विषयमें तुम्हें अपना विचार बताऊँगा। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ६२ ॥

### निर्मलानि शरीराणि विद्युद्धा<mark>नि शरीरिणाम् ।</mark> ससर्जे धर्मतन्त्राणि पूर्वोत्पन्नः **प्रजापतिः ॥ ६३** ॥

सर्वप्रथम प्रजापित ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल तथा विद्युद्ध दारीर बनाये। साथ ही धर्मका ज्ञान करानेवाले धर्मशास्त्रोंको प्रकट किया॥ ६३॥

### अमोघकलसंकरपाः सुव्रताः सत्यवादिनः । ब्रह्मभूता नराः पुण्याः पुराणाः कुरुसक्तम ॥ ६४॥

उस समयके सब मनुष्य उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तथा सत्यवादी थे । उनका अभीष्ट-फलविषयक संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता था। कुरुश्रेष्ठ ! वे सभी मनुष्य ब्रह्मस्वरूप, पुण्यात्मा और चिरजीवी थे॥ ६४॥ सर्वे देवैः समायान्ति खच्छन्देन नभस्तलम् । ततश्च पुनरायान्ति सर्वे खच्छन्द्चारिणः ॥ ६५ ॥ खच्छन्दमरणाश्चासन् नराः खच्छन्द्चारिणः । अरुपबाधा निरातङ्काः सिद्धार्थो निरुपद्रवाः ॥ ६६ ॥

सभी स्वच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्गसे उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छन्दचारी होनेके कारण इच्छा होते ही पुनः वहाँसे लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होनेपर ही मरते और इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते थे। स्वतन्त्रता-पूर्वक सर्वत्र विचरण करते थे। उनके मार्गमें बाधाएँ बहुत कम आती थीं। उन्हें कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रवश्यत्था पूर्णकाम थे॥ ६५-६६॥

### द्रष्टारो देवसङ्घानामृषीणां च महात्मनाम्। प्रत्यक्षाः सर्वधर्माणां दान्ता विगतमत्सराः ॥ ६७ ॥

देवताओं तथा महात्मा ऋषियोंके समुदायका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होता था। वे सभी धर्मोंको प्रत्यक्ष करनेवाले जितेन्द्रिय तथा ईर्ष्यांसे रहित हीते थे॥ ६७ ॥

### आसन् वर्षसहस्रीयास्तथा पुत्रसहस्रिणः।

उनकी आयु हजारों वर्षोंकी होती थी और वे हजार-हजार पुत्र उत्पन्न करते थे ॥ ६७ $\frac{2}{5}$ ॥

ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन् पृथिवीतलचारिणः ॥ ६८ ॥ कामकोधाभिभूतास्ते मायाव्याजोपजीविनः। लोभमोहाभिभूताश्च त्यका देहैस्ततो नराः॥ ६९ ॥

तदनन्तर कुछ कालके पश्चात् भूतलपर विचरनेवाले मनुष्य काम और कोधके वशीभूत हो गये। वे छल-कपट और दम्भसे जीविका चलाने लगे। उनके मनको लोभ और मोहने दबा लिया। इन दोषोंके कारण उन्हें इच्छा न होते हुए भी अपना शरीर त्यागनेके लिये विवश होना पड़ा॥

### अशुभैः कर्मभिः पापास्तिर्यङ्निरयगामिनः। संसारेषु विचित्रेषु पच्यमानाः पुनः पुनः॥ ७०॥

वे पापपरायण हो अपने अग्रुभ कमींके फलस्वरूप पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें जाने और नरकमें गिरने लगे। विचित्र सांसारिक योनियोंमें वारंवार जन्म लेकर दुःखसे संतप्त होने लगे॥ ७०॥

### मोघेष्टा मोघसंकरपा मोघशाना विचेतसः। सर्वाभिशङ्किनद्यैव संवृत्ताः क्लेशदायिनः॥ ७१॥

उनकी कामनाएँ, उनके संकल्प और उनके ज्ञान नभी निष्फल थे। उनकी स्मरण-शक्ति क्षीण हो गयी थी। वे सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरेके लिये क्लेशदायक बन गये॥ ७१॥

अशुभैः कर्मभिश्चापि प्रायशः परिचिह्निताः। दौष्कुल्या व्याधिवहुला दुरात्मानोऽप्रतापिनः॥ ७२॥ उनके शरीरमें प्रायः उनके अशुभ कर्मोंके चिह्न (कोढ़ आदि) प्रकट होने लगे । कोई अधम-कुलमें जन्म लेते कोई बहुत-से रोगोंके शिकार बने रहते और कोई दुष्ट स्वभावके हो जाते थे । उनमेंसे कोई भी प्रतापी नहीं होता था॥ ७२॥

भवन्त्यरुपायुषः पापा रौद्रकर्मफलोदयाः। नाथन्तः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नचेतसः॥ ७३॥

इस प्रकार पापकमों में प्रवृत्त होनेवाले पापियों की आयु उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गयी। उनके पापकमों के भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं के लिये दूसरों के सामने हाथ फैलाकर याचना करने लगे। कितने ही नास्तिक और विचलितचित्त हो गये॥७३॥

जन्तोः प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वैरिह कर्मभिः। प्राक्तस्य हीनबुद्धेश्च कर्मकोशः क तिष्ठति॥ ७४॥ कस्थस्तत् समुपाश्चाति सुकृतं यदि वेतरत्। इति ते दर्शनं यच्च तत्राप्यनुनयं शृणु॥ ७५॥

कुन्तीनन्दन! इस संसारमें मृत्युके पश्चात् जीवकी गति उनके अपने-अपने कमोंके अनुसार ही होती है। परंतु मरनेके बाद ज्ञानी और अज्ञानीकी कर्मराशि कहाँ रहती है! कहाँ रहकर वह पुण्य अथवा पापका फल भोगता है! इस दृष्टिसे जो तुमने प्रश्न किया है, उसके उत्तरमें मैं सिद्धान्त बता रहा हूँ, सुनो ॥ ७४-७५॥

अयमादिशरीरेण देवसृष्टेन मानवः। ग्रुभानामग्रुभानां च कुरुते संचयं महत्॥ ७६॥ आयुषोऽन्ते प्रहायेदं श्लीणप्रायं कलेवरम्। सम्भवत्येव युगपद् योनौ नास्त्यन्तराभवः॥ ७७॥

यह मनुष्य ईश्वरके रचे हुए पूर्व शरीरके द्वारा (अन्तःकरणमें) ग्रुभ और अग्रुभ कर्मोंकी बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। फिर आयु पूरी होनेपर वह इस जरा-जर्जर स्थूल शरीरका त्याग करके उसी क्षण किसी दूसरी योनि (शरीर) में प्रकट होता है। एक शरीरको छोड़ने और दूसरेको ग्रहण करनेके वीचमें क्षणभरके लिये भी वह असंसारी नहीं होता।। ७६-७७।।

तत्रास्य स्वरुतं कर्म छायेवानुगतं सदा।
फलत्यथ सुखाहों वा दुःखाहों वाथ जायते॥ ७८॥
कृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुर्रक्षणैः शुभैः।
अशुभैर्वा निरादानो लक्ष्यते ज्ञानदृष्टिभिः॥ ७९॥

वहाँ दूसरे स्थूल शरीरमें उसके पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म छायाकी भाँति सदा उसके पीछे लगा रहता और यथा-समय अपना फल देता है। इसलिये जीव सुख अथवा दुःस भोगनेके योग्य होकर जन्म लेता है। यमराजके विधान (पुण्य और पापके फल-भोग) में नियुक्त हुआ जीव अपने शुभ अथवा अग्रुभ लक्षणोंद्वारा अपनेको मिले हुए सुख अथवा दुःखका निवारण करनेमें असमर्थ है। यह बात ज्ञान-दृष्टिवाले महात्मा पुरुषोंद्वारा देखी जाती है।। ७८-७९।।

एषा तावद्वुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्टिर। अतः परं ज्ञानवतां निवोध गतिमुत्तमाम्॥८०॥

युधिष्ठिर !यह तत्त्वज्ञानग्र्न्य मूढ़ मनुष्योंकी स्वर्ग-नरकरूप गति बतायी गयी है । अब इसके बाद विवेकी पुरुपोंको प्राप्त होनेवाली उत्तम गतिका वर्णन सुनो ॥ ८० ॥

मनुष्यास्तप्ततपसः सर्वागमपरायणाः। स्थिरवताः सत्यपरा गुरुशुश्रूषणे रताः॥८१॥ सुराीलाःशुक्रजातीयाःक्षान्ता दान्ताः सुतेजसः। शुचियोन्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः॥८२॥

श्वानी मनुष्य तपस्वी, सम्पूर्ण शास्त्रों के स्वाध्यायमें तत्पर, स्थिरतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले, सत्यपरायण, गुरुसेवामें संलग्न, सुशील, शुक्लजातीय (सास्विक ), क्षमाशील, जितेन्द्रिय और अत्यन्त तेजस्वी होते हैं। वे शुद्ध योनिमें जन्म लेते और प्राय: शुभ लक्षणोंसे सुशोभित होते हैं। ८१-८२।।

जितेन्द्रियत्वाद् विशानः शुक्कत्वान्मन्दरोगिणः। अरुपाबाधपरित्रासाद् भवन्ति निरुपद्रवाः॥ ८३॥ च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चैव सर्वशः। स्वमात्मानं परं चैव वुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषा॥ ८४॥

जितेन्द्रिय होनेके कारण वे मनको वशमें रखते हैं और सात्विक अन्तःकरणके होनेके कारण नीरोग होते हैं। दुःख और त्रासके क्षीण होनेके कारण वे उपद्रवरहित होते हैं। विवेकी पुरुष गर्भसे गिरते, जन्म छेते अथवा गर्भमें ही रहते समय भी ज्ञान-दृष्टिसे अपने-आपका और परमात्माका सर्वथा यथार्थ अनुभव करते हैं। ८३-८४।

ऋषयस्ते महात्मानः प्रत्यक्षागमबुद्धयः। कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति सुरालयम्॥८५॥

लौकिक तथा शास्त्रीय ज्ञानको प्रत्यक्ष करनेवाले वे महामना ऋषि इस कर्मभूमिमें आकर फिर देवलोकमें चले जाते हैं॥ ८५॥

किंचिद् दैवाद्धठात् किंचित् किंचिदेव स्वकर्मभिः। प्राप्तुवन्ति नरा राजन् मा तेऽस्त्वन्या विचारणा ।८६।

राजन् ! विवेकी मनुष्य कर्मोंका कुछ फल प्रारब्धवश प्राप्त करते हैं। कुछ कर्मोंका फल हठात् प्राप्त होता है और कुछ कर्मोंका फल अपने उद्योगसे ही प्राप्त होता है। इस विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये॥८६॥

इमामत्रोपमां चापि निबोध वदतां वर। मनुष्यलोके यच्छ्रेयः परं मन्ये युधिष्ठिर॥८७॥ इह चैकस्य नामुत्र अमुत्रैकस्य ने इह । इह चामुत्र चैकस्य नामुत्रैकस्य नो इह ॥ ८८॥ वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मनुष्यलोकमें मैं जिसे परम

वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठर ! मनुष्यलोकमें में जिसे परम कल्याणकी बात समझता हूँ, उसके विषयमें यह उदाहरण सुनो । कोई मनुष्य इम लोकमें ही परम सुख पाता है, परलोकमें नहीं । किसीको परलोकमें ही परम कल्याणकी प्राप्ति होती है, इस लोकमें नहीं । किसीको इहलोक और परलोक दोनोंमें परम श्रेयकी प्राप्ति होती है तथा किसीको न तो परलोकमें उत्तम सुख मिलता है और न इस लोकमें ही।

धनानि येषां विपुत्तानि सन्ति नित्यं रमन्ते सुविभृषिताङ्गाः। तेषामयं शत्रुवरष्त लोको नासौ सदा देहसुस्ने रतानाम्॥ ८९॥ जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीरको हर

तरहसे सजाकर नित्य विषयों में रमण करते अर्थात विषय-सुख भोगते हैं । शत्रुखूदन ! सदा अपने शरीरके ही सुखमें आसक्त हुए उन मनुष्योंको केवल इसी लोकमें सुख मिलता है, परलोकमें उनके लिये सुखका सर्वथा अभाव है ॥ ८९ ॥

ये योगयुक्तास्तपिस प्रसक्ताः स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान् । जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता-स्तेषामसौ नायमरिष्न लोकः ॥ ९० ॥ शत्रुसुद्दन ! जो लोग इस लोकमें योगसाधन करते हैं।

तपस्यामें संलग्न होते हैं और स्वाध्यायमें तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहकर इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए (तपस्याद्वारा) अपने शरीरको दुर्बल कर देते हैं, उनके लिये इस लोकमें सुख नहीं है। वे परलोकमें ही परम कल्याणके भागी होते हैं। ९०॥

ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति
धर्मण लब्ध्वा च धनानि काले।
दारानवाप्य क्रतुभिर्यजन्ते
तेपामयं चैव परश्च लोकः॥ ९१॥
जो लोग कर्तव्य बुद्धिसे पहले धर्मका ही आचरण करते
हैं और उस धर्मने ही (न्याययुक्त) धनका उपार्जन कर
यथासमय स्त्रीसे विवाह करके उसके साथ यज्ञ-याग और
ईश्वरभक्ति आदिका अनुष्ठान करते हैं, उनके लिये इहलोक

ये नैव विद्यां न तपो न दानं न चापि मूढाः प्रजने यतन्ति । न चातुगच्छन्ति सुखानि भोगां-स्तेपामयं नैव परश्च लोकः ॥ ९२ ॥

जो मूद्र न विद्याके लिये, न तपके लिये और न दानके लिये ही प्रयत्न करते हैं एवं न धर्मपूर्वक संतानोत्पादनके लिये ही यत्नशील होते हैं, वे न तो सुख पाते हैं और न भोग ही भोगते हैं। उनके लिये न तो इस लोकमें सुख है और न परलोकमें ॥ ९२॥

> सर्वे भवन्तस्त्वितिवीर्यसस्वा दिव्योजसः संहननोपपन्नाः। लोकादमुष्मादविनं प्रपन्नाः खधीतिविद्याः सुरकार्यहेतोः॥ ९३॥

राजा युधिष्ठिर ! तुम सव लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यवान् हो । तुममें अलोकिक ओज भरा है । तुम सुदृढ़ शरीरसे सम्पन्न हो और देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये परलोकसे इस पृथिवीपर अवतीर्ण हुए हो । यही कारण है कि तुमने सभी उत्तम विद्याएँ सीख ली हैं ॥ ९३ ॥

कृत्वैव कर्माणि महान्ति शूरास्तपोदमाचारिवहारशीलाः ।
देवानृषीन् प्रेतगणांश्च सर्वान्
संतपीयत्वा विधिना परेण॥९४॥
स्वर्ग परं पुण्यकृतो निवासं
क्रमेण सम्प्राप्स्यथ कर्मभिः स्वैः।
मा भूद् विशङ्का तव कौरवेन्द्र
हृष्टाऽऽत्मनः क्रेशिममं सुखाईम् ॥९५॥

तुम सभी शूर-वीर तथा तपस्या, इन्द्रियसंयम और उत्तम आचार-व्यवहारमें सदा हो तत्पर रहनेवाले हो। अतः(इंस संसारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके) देवताओं, ऋषियों और समस्त पितरोंको उत्तम विधित्ते तृत करोगे। तत्पश्चात् अपने सत्कमोंके फलस्वरूप तुम सब लोग क्रमसे पुण्यात्माओंके निवासस्थान परम स्वर्गलोकको चले जाओगे। इसलिये कौरवराज! तुम (अपने वर्तमान कष्टको देखकर) मनमें किसी प्रकारकी शांकाको स्थान न दो। यह क्लेश तो तुम्हारे भावी सुखका ही सूचक है। ९४-९५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि व्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें एक सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८३ ॥

### चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

### तपस्वी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणोंका माहात्म्य

वैशम्पायन उवाच

मार्कण्डेयं महात्मानमूचुः पाण्डुसुतास्तदा। माहात्म्यं द्विजमुख्यानां श्रोतुमिच्छाम कथ्यताम्॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस समय पाण्डुपुत्रोंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा—'मुने ! हम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका माहात्म्य सुनना चाहते हैं, आप उसका वर्णन कीजिये' ॥ १॥

प्वमुक्तः स भगवान् मार्कण्डेयो महातपाः। उवाच सुमहातेजाः सर्वशास्त्रविशारदः॥ २॥

उनके ऐसा कहनेपर महातपस्वी, महान् तेजस्वी और सम्पूर्ण शास्त्रोंके निपुण विद्वान् भगवान् मार्कण्डेयने इस प्रकार कहा ॥ २ ॥

मार्कण्डेय उवाच

हैहयानां कुलकरो राजा परपुरंजयः। कुमारो रूपसम्पन्नो मृगयां व्यचरद् बली॥ ३॥०

मार्कण्डेयजी बोले—हैहयवंशीक्षत्रियोंकी वंशपरम्पराको बढ़ानेवाला राजा परपुरंजय, जो अभी कुमारावस्थामें था, बड़ा ही सुन्दर और बलवान् था, एक दिन वनमें हिंसक पशुओंको मारनेके लिये गया ॥ ३॥

चरमाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीकृत्समानृते। कृष्णाजिनोत्तरासङ्गं ददर्श मुनिमन्तिके॥ ४॥

तृण और लताओंसे भरे हुए उस वनमें घूमते-घूमते उस राजकुमारने एक मुनिको देखा, जो काले हिंसक-पशुके चर्मकी ओढ़नी ओढ़े थोड़ी ही दूरपर बैठे थे॥ ४॥ स तेन निहतोऽरण्ये मन्यमानेन वै मृगम्। व्यथितः कर्म तत् कृत्वा शोकोपहतचेतनः॥ ५॥

राजकुमारने उन्हें हिंसक पशु ही समझा और उस वनमें अपने बाणोंसे उन्हें मार डाला । अज्ञानवश यह पाप-कर्म करके वह राजकुमार व्यथित हो शोकसे मूर्व्छित हो गया ॥ ५ ॥

जगाम हैहयानां वै सकाशं प्रथितात्मनाम्। राज्ञां राजीवनेत्रोऽसौ कुमारः पृथिवीपतिः। तेषां च तद् यथावृत्तं कथयामास वै तदा ॥ ६॥

तत्पश्चात् होशमें आकर वह सुविख्यात हैहयवंशी राजा-ओंके पास गया । वहाँ पृथ्वीका पालन करनेवाले उस कमल-नयन राजकुमारने उन सबके सामने इस दुर्वटनाका यथावत् समाचार कहा ॥ ६ ॥ तं चापि हिंसितं तात मुर्नि मूलफलाशिनम् । श्रुत्वा दृष्ट्वा च ते तत्र वभूबुर्दीनमानसाः॥ ७॥

तात ! फल-मूलका आहार करनेवाले एक मुनिकी हिंसा हो गयी, यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय मन-ही-मन बहुत दुखी हुए ॥ ७ ॥

कस्यायमिति ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः। जग्मुश्चारिष्टनेस्रोऽथ ताक्ष्यस्याश्रममञ्जला॥८॥

फिर वे सब-के-सब जहाँ-तहाँ यह पता लगाते हुए कि ये मुनि किसके पुत्र हैं, शीघ्र ही कश्यप-नन्दन अरिष्टनेमिके आश्रमपर गये॥ ८॥

तेऽभिवाद्य महात्मानं तं मुर्नि नियतव्रतम्। तस्थुः सर्वे स तु मुनिस्तेषां पूजामथाहरत्॥ ९॥

वहाँ नियमपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन महात्मा मुनिको प्रणाम करके वे सब खड़े हो गये। तब मुनिने उनके लिये अर्घ्य आदि पूजन सामग्री अर्पित की॥ ९॥ ते तमूचुर्महात्मानं न वयं सिक्तियां मुने। त्वत्तोऽहीः कर्मदोषेण ब्राह्मणोहिंसितोहि नः॥ १०॥

यह देखकर उन्होंने उन महात्मासे कहा-'मुने ! हम अपने दूषित कर्मके कारण आपसे सत्कार पानेयोग्य नहीं रह गये हैं। हमसे एक ब्राह्मणकी हत्या हो गयी है'॥ १०॥ तानव्रवीत् स विप्रधिः कथं वो ब्राह्मणो हतः। क चासौ बृत सहिताः पश्यध्वं मे तपोवलम् ॥ ११॥

यह सुनकर उन ब्रह्मार्विन कहा-'आपलोगोंसे ब्राह्मणकी इत्या कैसे हुई ? और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है ? बताइये । फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्याका बल देखियेगा'॥ ११॥

ते तु तत् सर्वमिखलमाख्यायासमैयथातथम् । नापश्यंस्तमृषि तत्र गतासुं ते समागताः ॥ १२ ॥

उनके इस प्रकार पूछनेपर क्षत्रियोंने मुनिके वधका सारा समाचार उनसे ठीक-ठीक कह सुनाया और उन्हें साथ लेकर सभी उस स्थानपर आये, जहाँ मुनिकी हत्या हुई थी। किंतु उन्होंने वहाँ मरे हुए मुनिकी लाश नहीं देखी॥ १२॥

अन्वेषमाणाः सबीडाः स्वप्नवद्गतचेतनाः। तानव्रवीत् तत्र मुनिस्ताक्ष्यैः परपुरंजय॥१३॥ स्यादयं व्राह्मणः सोऽथ युष्माभियों विनाशितः। पुत्रो ह्ययं मम नृपास्तपोबलसमन्वितः॥१४॥ फिर तो वे लिजत होकर इधर-उधर उसकी खोज करने लगे । खप्रकी माँति उनकी चेतना लुप्त-सी हो गयी । तब मुनिवर अरिष्टनेमिने उनसे कहा—'परपुरंजय ! तुम लोगोंने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण तो नहीं है ? राजाओ ! यह मेरा तपोबलसम्पन्न पुत्र है' ॥ १३-१४॥

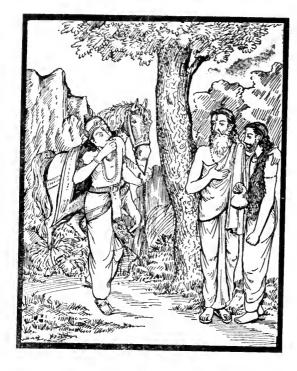

ते च दृष्ट्रैव तमृषिं विस्तयं परमं गताः। महदार्श्वर्यमिति वै ते ब्रुवाणा महीपते॥१५॥

राजन् ! उन महर्षिको जीवित हुआ देख वे सभी क्षत्रिय वड़े विस्मित हुए और कहने लगे 'यह तो वड़े आश्चर्यकी बात है ॥ १५ ॥

मृतो ह्ययमुपानीतः कथं जीवितमाप्तवान् । किमेतत् तपसो वीर्यं येनायं जीवितः पुनः ॥ १६ ॥

'ये मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाये गये और किस प्रकार इन्हें जीवन मिला ? क्या यह तपस्याकी ही शक्ति है, जिससे फिर ये जीवित हो गये ? || १६ ||

श्रोतुमिच्छामहे वित्र यदि श्रोतब्यमित्युत । स तानुवाच नास्माकं मृत्युः प्रभवते नृपाः ॥ १७ ॥

'ब्रह्मन् ! हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं । यदि सुनने योग्य हो तो किह्यें । तब महिंपिने उन क्षत्रियों से कहा—'राजाओं ! हम लोगोंपर मृत्युका वश नहीं चलता ॥ १७॥

कारणं वः प्रवक्ष्यामि हेतुयोगसमासतः। ( मृत्युः प्रभवने येन नास्माकं नृपसत्तमाः। ग्रुद्धाचारा अनलसाः संध्योपासनतत्पराः॥ शुद्धान्नाः शुद्धसुधना ब्रह्मचर्यवतान्विताः । ) सत्यमेवाभिजानीमो नानृते कुर्महे मनः । स्वधर्ममनुतिष्ठामस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १८॥

'इसका क्या कारण है ? यह मैं तर्क और युक्तिके साथ संक्षेपसे बता रहा हूँ । श्रेष्ठ नृपतिगण ! हमलोगोंपर मृत्युका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता—यह बताते हैं' सुनिये— हम शुद्ध आचार-विचारसे रहते हैं, आलस्यसे रहित हैं, प्रतिदिन संध्योपासनके परायण रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं और शुद्ध रीतिसे न्यायपूर्वक धनोपार्जन करते हैं; यही नहीं हमलोग सदा ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें लगे रहते हैं । हमलोग केवल सत्यको ही जानते हैं । कभी झुठमें मन नहीं लगाते और सदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं । इसलिये हमें मृत्युसे भय नहीं है ॥ १८ ॥

यद् ब्राह्मणानां कुरालं तदेषां कथयामहे। नैषां दुश्चरितं ब्रूमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ १९ ॥ अतिथीनन्नपानेन भृत्यानत्यरानेन च। सम्भोज्य रोषमश्रीमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः॥ २०॥

'ब्राह्मणोंके जो ग्रुभ कर्म हैं, उन्हींकी हम चर्चा करते हैं। उनके दोषोंका बखान नहीं करते हैं। इसलिये हमें मृत्युसे भय नहीं है। हम अतिथियोंको अन्न और जलसे तृप्त करते हैं। हमारे ऊपर जिनके भरण-पोषणका भार है, उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन करानेसे बचा हुआ अन्न हम खयं भोजन करते हैं अतः हमें मृत्युसे भय नहीं है॥ १९-२०॥

शान्ता दान्ताः क्षमाशीलास्तीर्थदानपरायणाः । पुण्यदेशनिवासाच तस्मान्मृत्युभयं न नः । तेजस्विदेशवासाच तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ २१ ॥

'हम सदा शमा दमा क्षमा तीर्थ-सेवन और दानमें तत्पर रहनेवाले हैं तथा पवित्र देशमें निवास करते हैं। इसलिये भी हमें मृत्युसे भय नहीं है। इतना ही नहीं, हमलोग तेजस्वी पुरुषोंके देशमें निवास करते हैं अर्थात् सत्पुरुषोंके समीप रहा करते हैं। इस कारणसे भी हमें मृत्युसे भय नहीं होता है।। २१॥

एतद् वै लेशमात्रं वः समाख्यातं विमत्सराः। गच्छध्वं सहिताः सर्वे न पापाद् भयमस्ति वः॥ २२॥

'ईर्घ्यारहित राजाओ ! ये सब बातें मेंने तुम्हें संक्षेपसे सुनायों हैं। अब तुम सब लोग एक साथ यहाँसे जाओ, तुम्हें ब्रह्महत्याके पापसे भय नहीं रहा'॥ २२॥ पवमस्त्वित ते सर्वे प्रतिपूज्य महामुनिम्।

भरतश्रेष्ठ ! यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने 'एवमस्तु' कहकर महामुनि अरिष्टनेमिका सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने स्थानको चले गये॥ २३॥

खदेशमगमन् हृष्टा राजानो भरतर्षभ ॥ २३ ॥ किया और प्रसन्न होकर अपने स्थानको चले गये ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणमाहारम्यकथने चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मणमाहास्म्य-वर्णनिविषयक एक सौ चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८४॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ श्लोक मिलाकर कुल २४३ श्लोक हैं )

### पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

### बाह्मणकी महिमाके विषयमें अत्रिम्रानि तथा राजा पृथुकी प्रशंसा

मार्कण्डेय उवाच

भूय एव महाभाग्यं ब्राह्मणानां निवोध मे । वैन्यो नामेह राजर्षिरश्वमेधाय दीक्षितः ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! ब्राह्मणोंका और भी माहात्म्य मुझसे सुनो । पूर्वकालमें वेनके पुत्र राजिष पृथुने, जो यहाँ वैन्यके नामसे प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ली ॥ १ ॥

तमत्रिर्गेन्तुमारेभे वित्तार्थमिति नः श्रुतम् । भूयोऽर्थं नानुरुध्यत् स धर्मव्यक्तिनिदर्शनात् ॥ २ ॥

उन दिनों महात्मा अत्रिने धन माँगनेकी इच्छासे उनके पास जानेका विचार किया, यह बात हमारे सुननेमें आयी हैं; परंतु ऐसा करनेसे उनको अपना धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ता । इसलिये फिर उन्होंने धनके लिये अनुरोध नहीं किया ॥ २ ॥

स विचिन्त्य महातेजा वनमेवान्वरोचयत्। धर्मपत्नीं समाहूय पुत्रांश्चेदमुवाच ह ॥ ३ ॥

महातेजस्वी अत्रिने मन-ही-मन कुछ सोच-विचारकर (तपस्याके लिये) वनमें ही जानेका निश्चय किया और अपनी धर्मपत्नीतथा पुत्रोंको बुलाकर इस प्रकार कहा-॥ ३॥

प्राप्स्यामः फलमत्यन्तं बहुलं निरुपद्रवम् । अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां वो गुणाधिकम् ॥ ४ ॥

'हमलोग वनमें रहकर (तपद्वारा) धर्मका बहुत अधिक उपद्रवश्-य फल पा सकते हैं। अतः शीघ वनमें चलनेका विचार तुम सब लोगोंको रुचिकर होना चाहिये; क्योंकि ग्राम्य-जीवनकी अपेक्षा वनमें रहना अधिक लाभप्रद है'॥४॥

तं भार्या प्रत्युवाचाथ धर्ममेवानुतन्वती। वैन्यं गत्वा महात्मानमर्थयस्व धनं बहु॥५॥

अत्रिकी पत्नी भी धर्मका ही अनुसरण करनेवाली थी। उसने यज्ञ-यागादिके रूपमें धर्मके ही विस्तारपर दृष्टि रखकर पतिको उत्तर दिया-प्राणनाथ ! आप धर्मात्मा राजा वैन्यके पास जाकर अधिक धनकी याचना कीजिये ॥ ५ ॥ स ते दास्यति राजर्षिर्यजमानोऽर्थितो धनम् । तत आदाय विप्रपे प्रतिगृह्य धनं बहु ॥ ६ ॥ भृत्यान् सुतान् संविभज्य ततो वजयथेप्सितम्। एव वै परमो धर्मो धर्मविद्धिहदाहृतः ॥ ७ ॥

'वे राजिष इन दिनों यज्ञ कर रहे हैं, अतः इस अवसर-पर यदि आप उनसे माँगेंगे तो वे आपको अधिक धन देंगे । ब्रह्मर्षे ! वहाँसे प्रचुर धन लाकर भरण-पोषण करने योग्य इन पुत्रोंको बाँट दीजिये; फिर इच्छानुसार बनको चिलये । धर्मज्ञ महात्माओंने यही परम धर्म बताया है' ।६-७।

#### अत्रिरुवाच

कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना। वैन्यो धर्मार्थसंयुक्तः सत्यव्रतसमन्वितः॥८॥

अत्रि बोले—महाभागे ! महात्मा गौतमने मुझसे कहा है कि 'वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थके साधनमें संलग्न रहते हैं। वे सत्यवती हैं? || ८ ||

द्वेष्टारः किंतु नः सन्ति वसन्तस्तत्र वै द्विजाः । यथा मे गौतमः प्राह ततो न व्यवसाम्यहम् ॥ ९ ॥

परंतु एक बात विचारणीय है। वहाँ उनके यश्में जितने ब्राह्मण रहते हैं, वे सभी मुझसे द्वेप रखते हैं, यही बात गौतमने भी कही है। इसीलिये मैं वहाँ जानेका विचार नहीं कर रहा हूँ ॥ ९॥

तत्र सा वाचं कल्याणीं धर्मकामार्थसंहिताम् । मयोक्तामन्यथा ब्रुयुस्ततस्ते वै निरर्थिकाम् ॥ १० ॥

यदि मैं वहाँ जाकर धर्म, अर्थ और कामसे युक्त कल्याणमयी वाणी भी बोलूँगा तो वे उसे धर्म और अर्थके विपरीत ही बतायेंगे; निरर्थक सिद्ध करेंगे ॥ १० ॥

गमिष्यामि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तव। गाश्च मे दास्यते वैन्यः प्रभूतं चार्थसंचयम्॥११॥ तथापि महाप्राज्ञे ! मैं वहाँ अवस्य जाऊँगा, मुझे तुम्हारी बात ठीक जँचती है । राजा पृथु मुझे वहुत-सी गौएँ तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे !! ११ ॥

एवमुक्त्वा जगामाशु वैन्ययशं महातपाः। गत्वा च यशायतनमत्रिस्तुष्टाव तं नृपम्॥१२॥ वाक्यैर्मङ्गलसंयुक्तैः पूजयानोऽत्रवीद् वचः।

ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथुके यज्ञमें गये। यज्ञमण्डपमें पहुँचकर उन्होंने उसराजाका माङ्गलिक वचनोंद्वारा स्तावन किया और उनका समादर करते हुए इस प्रकार कहा ॥ १२६ ॥

#### अत्रिरुवाच

राजन् धन्यस्त्वमीराश्च भुवि त्वं प्रथमो नृपः॥ १३॥ अति वोस्रे—राजन्! तुम इस भृतलके सर्वप्रथम राजा हो; अतः धन्य हो। १३॥

स्तुवन्तित्वां मुनिगणास्त्वद्दन्यो नास्ति धर्मवित्। तमत्रवीद्दपिः कुद्धो वचनं वै महातपाः॥ १४॥

महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नरेश धर्मका ज्ञाता नहीं है ।

उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनिने कुपित होकर कहा ॥ १४ ॥

### गौतम उवाच

मैवमत्रे पुनर्जूया न ते प्रज्ञा समाहिता। अत्र नः प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः॥१५॥

गौतम बोले—अत्रे! फिर कभी ऐसी वात मुँहसे न निकालना । तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। यहाँ हमारे प्रथम प्रजापतिके रूपमें साक्षात् इन्द्र उपस्थित हैं॥ १५॥

अथात्रिरिप राजेन्द्र गौतमं प्रत्यभाषत । अयमेव विधाता हि यथैवेन्द्रः प्रजापितः । स्वमेव मुह्यसे मोहान्न प्रकानं तवास्ति ह ॥ १६ ॥

राजेन्द्र ! तय अतिने भी गौतमको उत्तर देते हुए कहा— 'मुने ! ये पृथु ही विधाता हैं, ये ही प्रजापित इन्द्र-के समान हैं । तुम्हीं मोहसे मोहित हो रहे हो; तुम्हें उत्तम बुद्धि नहीं प्राप्त है' ॥ १६ ॥

#### गौतम उवाच

जानामि नाहं मुद्यामि त्वमेवात्र विमुद्यते । स्तौपि त्वं दर्शनप्रेष्स् राजानं जनसंसदि ॥ १७ ॥

गौतम बोले—में नहीं मोहमें पड़ा हूँ, तुम्हीं यहाँ आकर मोहित हो रहे हो। में खूब समझता हूँ, तुम राजा-से मिलनेकी इच्छा लेकर ही भरी सभामें खार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो॥ १७॥ न चेत्थ परमं धर्मं न चावैषि प्रयोजनम्। वालस्त्वमसि मूदश्च वृद्धः केनापि हेतुना॥१८॥

उत्तम धर्मका तुम्हें विल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम धर्मका प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टिमें तुम मूढ हो। बालक हो; किसी विशेष कारणसे बूढ़े बने हुए हो अर्थात् केवल अवस्थासे बूढ़े हो॥ १८॥

विवदन्ती तथा तौ तु मुनीनां दर्शने स्थितौ। ये तस्य यशे संवृत्तास्तेऽपृच्छन्त कथं त्विमौ॥ १९॥

मुनियोंके सामने खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञमें पहलेसे वरण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे-'ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं! ॥ १९॥

प्रवेशः केन दत्तोऽयमुभयोर्वेन्यसंस्रि । उच्चैः समभिभाषन्तौ केन कार्येण धिष्टितौ ॥ २० ॥ ततः परमधर्मात्मा काश्यपः सर्वधर्मवित् । विवादिनावनुप्राप्तौ तानुभौ प्रत्यवेदयत् ॥ २१ ॥

'किसने इन दोनों को महाराज पृथुके यज्ञमण्डपमें धुसने दिया है ? ये दोनों जोर-जोरसे बातें करते और झगड़ते यहाँ किस कामसे खड़े हैं ?' उस समय परम धर्मात्मा एवं सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता कणादने सब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषयको छेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसीके निर्णयके छिये यहाँ आये हैं'॥ २०-२१॥

अथाव्रवीत् सदस्यांस्तु गौतमी मुनिसत्तमान् । आवयोव्योहतं प्रश्नं श्रणुत द्विजसत्तमाः ॥ २२ ॥ वैन्यं विधातेत्याहात्रिरत्र नौ संशयो महान् । श्रुत्वैव तु महात्मानो मुनयोऽभ्यद्रवन् द्रुतम् ॥ २३ ॥ सनत्कुमारं धर्मश्चं संशयच्छेदनाय वै । स च तेषां वचः श्रुत्वा यथातत्त्वं महातपाः । प्रत्युवाचाथ तानेवं धर्मार्थसहितं वचः ॥ २४ ॥

तव गौतमने सदस्यरूपसे बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियोंसे कहा- 'श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! हम दोनोंके प्रश्नको आपलोग सुनें । अत्रिने राजा पृथुको विधाता कहा है । इस बातको लेकर हम दोनोंमें महान् संदाय एवं विवाद उपिस्तित हो गया है ।' यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संदायका निवारण करनेके लिये तुरंत ही धर्मज्ञ सनत्कुमारजीके पास दौड़े गये । उन महातपस्वीने इनकी सब बातें यथार्थरूपसे सुनकर उनसे यह धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कहा ॥ २२-२४॥

### सनत्कुमार उवाच

ब्रह्म क्षत्रेण सिंहतं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह। संयुक्तौ दहतः शत्रुन् वनानीवाग्निमारुतौ ॥ २५॥ राजा वै प्रथितो धर्मः प्रजानां पतिरेव च। स एव शकः शुक्रश्च स धाता च गृहस्पतिः॥ २६॥

सनत्कुमार बोले-ब्राह्मण क्षत्रियसे और क्षत्रिय ब्राह्मणसे संयुक्त हो जायँ तो वे दोनों मिलकर शतुओंको उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं, जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने ही वनोंको भस्म कर डालते हैं। राजा धर्मरूपसे विख्यात है । वहीं प्रजापति, इन्द्र, शुक्राचार्य, धाता और बृहस्पति भी है ॥ २५-२६ ॥

प्रजापतिर्विराट् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृपः। य एभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं नार्चितुमईति ॥ २७॥ पुरायोनिर्युधाजिच अभिया मुदितो भवः। स्रणेता सहजिद् वभ्रुरिति राजाभिधीयते ॥ २८॥ सत्ययोनिः पुराविच सत्यधर्मप्रवर्तकः । अधर्माद्दयो भीता बलं क्षत्रे समाद्धन् ॥ २९ ॥

जिस राजाकी प्रजापतिः विराट् सम्राट् क्षत्रियः भूपति, नृप आदि शब्दोंद्वारा स्तुति की जाती है, उसकी पूजा कौन नहीं करेगा ? पुरायोनि ( प्रथम कारण ), युधाजित् ( संग्रामविजयी ), अभिया ( रक्षाके लिये सर्वत्र गमन करनेवाला), मुदित ( प्रसन्न ), भव ( ईश्वर ), स्वर्णेता (स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला), सहजित् (तत्काल् विजय करनेवाला ) तथा बभू (विष्णु )-इन नामोंद्वारा राजाका वर्णन किया जाता है। राजा सत्यका कारणः प्राचीन बार्तोको जाननेवाला तथा सत्यधर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है। अधर्मसे डरे हुए ऋषियोंने अपना ब्राह्मवल भी क्षत्रियोंमें स्थापित कर दिया था।। २७-२९।।

आदित्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेजसा। भृशम् ॥ ३० ॥ तथैव नृपतिभूमावधर्मान्तुद्ते

जैसे देवलोकमें सूर्य अपने तेजसे सम्पूर्ण अन्धकारका नाश करता है। उसी प्रकार राजा इस पृथ्वीपर रहकर अधर्मोंको सर्वथा हटा देता है ॥ ३० ॥

ततो राज्ञः प्रधानत्वं शास्त्रप्रामाण्यदर्शनात् । उत्तरः सिद्धयते पक्षो येन राजेति भावितम् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणमाहारम्ये पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥

इस प्रकार श्रीनहाभारत वनपर्वके अन्तर्रत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मणमाहात्स्यविषयक एक सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५ ॥

सचित होती है। इसिलये जिसने राजाको प्रजापित बतलाया है, उसीका पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ मार्कण्डेय उवाच

अतः शास्त्र प्रमाणपर दृष्टिपात करनेसे राजाकी प्रधानता

ततः स राजा संहृष्टः सिद्धे पक्षे महामनाः। तमत्रिमव्रवीत् प्रीतः पूर्वे येनाभिसंस्तुतः ॥ ३२ ॥ यसात् पूर्वे मनुष्येषु ज्यायांसं मामिहाववीः। सर्वदेवैश्च विप्रपे समितं श्रेष्टमेव च ॥ २३ ॥ तस्मात् तेऽहं प्रदास्यामि विविधं वसु भूरि च। दासीसहस्रं स्यामानां सुवस्त्राणामलंकतम् ॥ ३४ ॥ दशकोटीर्हिरण्यस्य रुक्मभारांस्तथा दश। एतद् ददामि विप्रर्षे सर्वशस्त्वं मतो हि मे ॥ ३५॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं--तदनन्तर एक पक्षकी उत्कृष्टता सिद्ध हो जानेपर महामना राजा पृथु वड़े प्रसन्न हुए और जिन्होंने उनकी पहले स्तुति की थी। उन अत्रि मुनिसे इस प्रकार बोले-ध्रहार्षे ! आपने यहाँ मुझे मनुष्योंमें प्रथम ( भूपाल ) श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा सम्पूर्ण देवताओं के समान बताया है, इसिलये में आपको प्रचुरमात्रामें नाना प्रकारके रत्न और धन दूँगाः सुन्दर वस्त्राभूषणींसे विभूषितः सहस्री युवती दासियाँ अर्पित करूँगातथा दस करोड़ स्वर्णमुद्रा और दस भार सोना भी दूँगा । विप्रर्षे ! ये सब वस्तुएँ आपको अभी दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं ।।३२-३५॥ तदत्रिन्यीयतः सर्वे प्रतिगृह्याभिसत्कृतः। प्रत्युज्जगाम तेजस्वी गृहानेव महातपाः ॥ ३६॥

तब महान् तपस्वी और तेजस्वी अत्रि मुनि राजासे समादत हो न्यायपूर्वक मिले हुए उस सम्पूर्ण धनको लेकर अपने घरको चले गये॥ ३६॥

प्रदाय च धनं प्रीतः पुत्रेभ्यः प्रयतात्मवान् । समभिसंधाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३७ ॥ फिर मनपर संयम रखनेवाले वे महामुनि पुत्रींको

प्रसन्नतापूर्वक वह सारा धन बाँटकर तपस्याका शुभ संकल्प

मनमें लेकर वनमें ही चले गये॥ ३७॥

षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः तार्स्यमि और सरखतीका संवाद

मार्कण्डेय उवाच

अत्रैव च सरखत्या गीतं परपुरंजय। पृष्टया मुनिना वीर श्रुणु ताक्ष्येण धीमता ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले पाण्डुनन्दन ! इसी विषयमें परम बुद्धिमान् तार्ध्य मुनिने सरस्वतीदेवीसे कुछ प्रश्न किया था। उसके

उत्तरमें सरस्वतीदेवीने जो कुछ कहा था। वह तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो ॥ १॥

ताक्ष्य उवाच

कि नु श्रेयः पुरुषस्येह भद्रे कथं कुर्वन् न च्यवते खधर्मात्। आचक्ष्य मे चारुसर्वाङ्गि कुर्यो त्वया शिष्टोन च्यवेयं खधर्मात्॥ २॥

तार्श्यने पूछा—भद्रे! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण करनेवाली वस्तु क्या है ? किस प्रकार आचरण करनेवाला पुरुष अपने धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता है ? सर्वाङ्ग सुन्दरी देवि! तुम मुझसे इसका वर्णन करो । मैं तुम्हारी आज्ञाका पालन करूँगा। मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर नहीं सकता ॥ २ ॥

कथं वाग्नि जुहुयां पूजये वा कस्मिन् काले केन धर्मो न नश्येत्। एतत् सर्वे सुभगे प्रव्रवीहि यथा लोकान् विरजाः संचरेयम्॥ ३॥

में कैसे और किस समय अग्निमें हवन अथवा उसका पूजन करूँ ? क्या करनेसे धर्मका नाद्य नहीं होता है ? सुभगे ! तुम ये सारी वार्ते मुझसे बताओ । जिससे मैं रजो गुणरिहत होकर सम्पूर्ण लोकोंमें विचरण करूँ ॥ ३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

एवं पृष्टा प्रीतियुक्तेन तेन
शुश्रुषुमीक्ष्योत्तमबुद्धियुक्तम् ।
ताक्ष्यं विष्रं धर्मयुक्तं हितं च
सरस्रती वाक्यमिदं वभाषे॥ ४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! उनके इस प्रकार प्रेमपूर्वक पूछनेपर सरम्वतीदेवीने ब्रह्मणितार्क्ष्यको धर्मात्मा उत्तम बुद्धिसे युक्त एवं अवणके लिये उत्सुक देखकर उनसे यह हितकर वचन कहा ॥ ४ ॥

सरस्वत्युवाच

यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं स्वाध्यायनित्यः द्युचिरप्रमत्तः। स वै पारं देवलोकस्य गन्ता सहामरैः प्राप्तुयात् प्रीतियोगम्॥ ५॥

सरस्वती बोली — मुने ! जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भावते नित्य स्वाध्याय करता है और अर्चि आदि मार्गोंते प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान लेता है, वह देवलोक्से उठकर ब्रह्मलोकमें जाता है और देवताओंके साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर लेता है ॥ ५॥ तत्र समरम्या विषुटा विशोकाः सुषुष्यिताः पुष्करिण्यः सुषुण्याः । अकर्दमा मीनवत्यः सुतीर्था हिरण्मयैरावृताः पुण्डरीकैः॥ ६॥

वहाँ सुन्दर, विशाल,शोकरहित, अत्यन्तपिवन तथा सुन्दर पुष्पोंसे सुशोभित छोटे-छोटे सरोवर हैं। उनमें की चड़का नाम नहीं है। उनमें मछिलयाँ निवास करती हैं। उन सरोवरोंमें उत्तरनेके लिये मनोहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वे सभी सरोवर सुवर्णमय कमल-पुष्पोंसे आच्छादित रहते हैं॥ ६॥

तासां तीरेष्वासते पुण्यभाजो

महीयमानाः पृथगप्सरोभिः।
सुपुण्यगन्धाभिरलंकताभिहिरण्यवर्णाभिरतीय हृष्टाः॥ ७॥

उनके तटोंपर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष पृथक् पृथक् अप्सराओंके साथ सानन्द प्रतिष्ठित होते हैं । वे अप्सराएँ अत्यन्त पवित्र सुगन्धसे सुवासितः विविध आसूपणेंसे विभूषित तथा स्वर्णकी-सी कान्तिसे प्रकाशित होती हैं ॥ ७॥

> परं लोकं गोप्रदास्त्वाष्तुवन्ति दस्वानड्वाहं सूर्यलोकं व्रजन्ति । वासो दस्वा चान्द्रमसं तु लोकं दस्वा हिरण्यममरत्वमेति ॥ ८ ॥

गोदान करनेवाले मनुष्य उत्तम लोकमें जाते हैं। छकड़े ढोनेवाले बलवान वैलोंका दान करनेसे दाताओंको सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। बस्लदानसे चन्द्रलोक और सुवर्णदानसे अमरत्वकी प्राप्ति होती है॥ ८॥

> धेनुं दस्वा सुप्रभां सुप्रदोहां कल्याणवत्सामपठायिनीं च । यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या-स्तावद् वर्षा॰यासते देवळोके ॥ ९ ॥

जो अच्छे रंगकी हो, सुगमतासे दूध दुहा लेती हो, सुन्दर बछड़े देनेवाली हो और वन्धन तुड़ाकर भागनेवाली न हो, ऐसी गौका जो लोग दान करते हैं, वे गौके शरीरमें जितने रोएँ हों, उतने वर्षतक देवलोकमें निवास करते हैं॥९॥

> अनड्वाहं सुव्रतं यो ददाति हलस्य वोढारमनन्तवीर्यम् । भुरन्धरं बलवन्तं युवानं प्राप्नोतिलोकान् दश्चेतुदस्य ॥ १० ॥

जो मनुष्य अच्छे स्वभाववाले, अत्यन्त शक्तिशाली, हल खींचनेवाले, गाडीका बोझ ढोनेमें समर्थ, वलवान् और तहण अवस्थावाले वैलका दान करता है, वह धेनुदान करने-बाले पुरुषसे दसगुने पुण्यलोक प्राप्त करता है।। १०॥

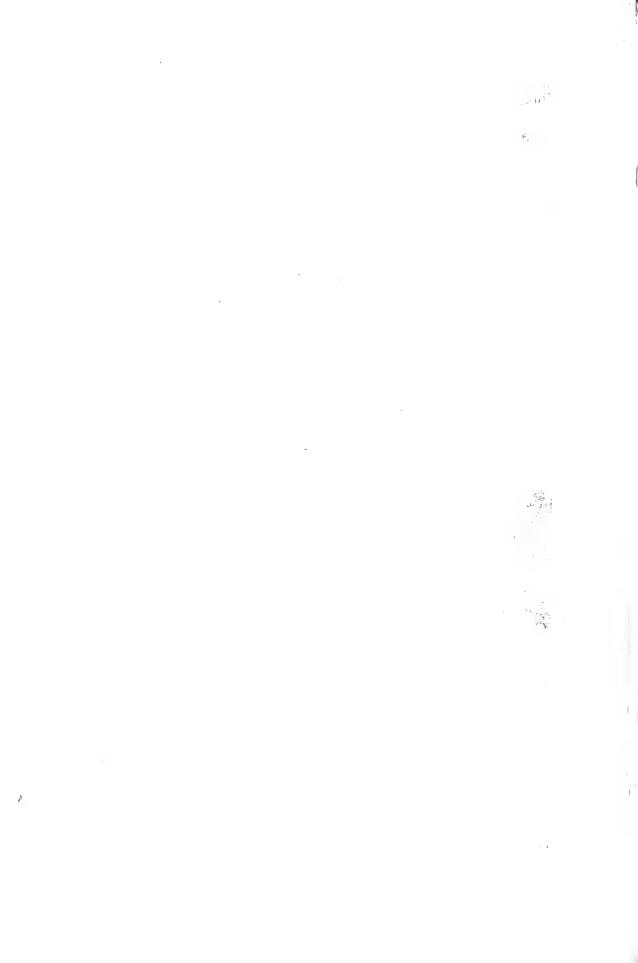

### महाभारत 🔀



तार्स्यको सरस्वतीका उपदेश

ददाति यो वै किपछां सचैछां कांस्योपदोहां द्रिविणैरुत्तरीयैः। तैस्तैर्गुणैः कामदुहाथ भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौः॥ ११॥

जो काँसेकी दोहनी, बस्नः उत्तरकालिक दक्षिणाद्रव्यके साथ कविला भौका दान करता है, उसकी दी हुई वह भौ उन-उन गुणोंके साथ कामधेतु बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँच जाती है।। ११॥

> यायन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा-स्तावत् फलं भवति गोप्रदाने । पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलं च सर्व-

मास्त्रमं तारयते परत्र ॥ १२ ॥ उस धेनुके शरीरमं जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षों तक दाता गोदानके पुण्य-फलका उपभोग करता है। साथ ही वह गौ परलोकमं दाताके पुत्रों, पौत्रों एवं सात पीढ़ी-तकके समूचे कुलका उद्धार करती है॥ १२॥

सद्क्षिणां काञ्चनचारुश्रङ्गीं कांस्योपदोहां द्रविणैरुत्तरीयैः । धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वस्नां सुलभा भवन्ति ॥ १३ ॥ स्वकर्मभिद्गिनवसंनिरुद्धे तीवान्धकारे नरके सम्पतन्तम् । महार्णवे नौरिव वातयुक्ता दानं गवां तारपते परत्र ॥ १४ ॥

जो सोनेके बने हुए सुन्दर सींग कॉंसके दुग्धपात्र, द्रव्य तथा ओट्नेके वस्त्र और दक्षिणासहित तिलकी धेनुका ब्राह्मणको दान करता है, उसके लिये वसुओंके लोक सुलभ हो जाते हैं। जैसे महासागरमें डूवते हुए मनुष्यको अनुकूल वायुके सहयोगसे चलनेवाली नाव बचा लेती है, उसी प्रकार जो अपने कमोंद्रारा काम, क्रोध आदि दानवोंसे थिरे हुए धोर अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण नरकमें गिर रहा है, उसे गोदानजनित पुण्य परलोकमें उवार लेता है॥ १३–१४॥

यो ब्राह्मदेयां तु ददाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विप्रे। ददाति दानं विधिना च यश्च स लोकमामोति पुरंदरस्य॥ १५॥

जो ब्राह्म विश्वहर्की विधिसे दान करने योग्य कन्याका (श्रेष्ठ वरको) दान करता है। ब्राह्मणको भ्दान देता है और विधिपूर्वक अन्यान्य वस्तुओंका दान सम्पन्न करता है वह इन्द्रहोकमें जाता है॥ ५५॥

यः सप्त वर्षाणि जुहोति ताक्ष्यं हव्यं त्वग्नौ नियतः साधुशीलः। सप्तावरान् सप्त पूर्वान् पुनाति पितामहानात्मना कर्मभिः स्वैः॥ १६॥

तार्श्य ! जो सदाचारी पुरुष संयम—नियमका पालन करते हुए सात वर्षोतक अग्निमें आहुति देता है, वह अपने सत्कर्मोद्वारा अपने साथ ही सात पीढ़ीतककी भावी संतानोंको और सात पीढ़ी पूर्वतकके पितामहोंको भी पवित्र कर देता है।। १६॥

तार्थ्य उवाच

किमग्निहोत्रस्य व्रतं पुराण-माचक्ष्व मे पृच्छतश्चानुरूपे। त्वयानुशिष्टोऽहमिहाद्य विद्यां यद्ग्निहोत्रस्य व्रतं पुराणम्॥ १७॥

ताक्ष्यंने पूछा— मनोहर रूपवाली देवि ! मैं पूछता हूँ कि अमिहोत्रका प्राचीन नियम क्या है ? यह बताओ । तुम्हारे उपदेश करनेपर आज मुझे यहाँ अमिहोत्रके प्राचीन नियमका ज्ञान हो जाय ॥ १७ ॥

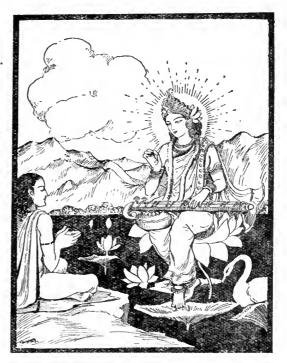

सरस्वत्युवाच

न चाद्यचिर्नाप्यनिर्णिक्तपाणिनांत्रहाविज्जुहुयान्नाविपश्चित् ।
वुभुत्सवः शुचिकामा हि देवा
नाश्रद्धानाद्धि हविर्जुषन्ति ॥ १८ ॥
सरस्रतीने कहा—मुने ! जो अपवित्र है। जिसने हाथपैर (भी) नहीं धोये हैं। जो वेदके ज्ञानसे विश्वत है। जिसे वेदार्थका कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुषको अग्निमें आहति

नहीं देनी चाहिये । देवता दूसरोंके मनोभावको जाननेकी इच्छा रखते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं, अतः श्रद्धाहीन मनुष्यके दिये हुए हविष्यको ग्रहण नहीं करते हैं ॥ १८॥

नाश्रोत्रियं देवहब्ये नियुब्ज्या-न्मोघं पुरा सिञ्चति तादशो हि ।

अपूर्वमश्रोत्रियमाह तार्क्ष्य न वै तादग् जुहुयादग्निहोत्रम् ॥ १९ ॥

वेद-मन्त्रींका ज्ञान न रखनेवाले पुरुपको देवताओं के लिये हविष्य प्रदान करनेके कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। तार्क्य ! अश्रोत्रिय पुरुपको वेदमें अपूर्व (कुल-शीलसे अपरिचित) कहा गया है \*। अतः वैसा पुरुप अग्निहोत्रका अधिकारी नहीं है ॥ १९॥

रुशाश्च ये जुह्वति श्रद्धानाः सत्यवता हुतशिष्टाशिनश्च। गवां लोकं प्राप्य ते पुण्यगन्धं पर्यन्ति देवं परमं चापि सत्यम् ॥२०॥

जो तपसे क्वश हो सत्य वतका पालन करते हुए प्रिति-दिन श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं और हवनसे बचे हुए अन्न-का भोजन करते हैं, वेपवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौओंके लोकमें जाते हैं और वहाँ परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं॥ २०॥

ताक्ष्य उवाच

क्षेत्रज्ञभूतां परलोकभावे कर्मोद्ये वुद्धिमतिप्रविष्टाम्। प्रज्ञां च देवीं सुभगे विमृद्य पृच्छामि त्यां का ह्यसि चारुरूपे॥ २१॥

तार्क्यने पूछा—सुन्दर रूपवाली सौभाग्यशालिनी देवि ! तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोकके विषयमें एवं कर्मफलके विचारमें प्रविष्ट हुई अत्यन्त उत्कृष्ट बुद्धि हो । प्रज्ञा देवी भी तुम्हीं हो । तुम्हींको इन दोनों रूपोंमें जानकर में पूछता हूँ, यताओ, वास्तवमें तुम क्या हो ? ॥ २१ ॥

सरस्वत्युवाच

अग्निहोत्राद्दमभ्यागतास्मि विवर्षभाणां संशयच्छेदनाय । त्वन्संयोगाद्दमेतमत्तुवं भावे स्थिता तथ्यमर्थं यथावत् ॥ २२ ॥

सरस्वती बोळी— मुने ! मैं [ विद्यारूपा सरस्वती हूँ और ] श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके अग्निहोत्रसे यहाँ तुम्हारे संशयका निवारण करनेके लिये आयी हूँ । ( तुम श्रद्धालु हो ) तुम्हारा सांनिध्य पाकर ही मैंने यहाँ ये पूर्वीक्त सत्य वार्ते यथार्थरूपसे बतायी हैं; क्योंकि आन्तरिक श्रद्धाभावमें ही मेरी स्थिति है।। २२।।

तार्क्य उवाच

न हि त्वया सदृशी काचिद्स्ति विभ्राजसे द्यतिमात्रं यथा श्रीः । रूपं च ते दिव्यमनन्तकान्ति प्रक्षां च देवीं सुभगे विभर्षि ॥ २३ ॥

तार्श्य ने पूछा—सुभगे ! तुम्हारी-जैसी दूसरी कोई नारी नहीं है । तुम साक्षात् लक्ष्मीजीकी भाँति अत्यन्त प्रकाश-मान दिखायी देती हो । तुम्हारा यह परम कान्तिमान् खरूप अत्यन्त दिव्य है । साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञा भी धारण करती हो ( इसका क्या कारण है ? ) ॥ २३ ॥

सरस्वत्युवाच

श्रेष्टानि यानि द्विपदां चरिष्ठ यशेषु विद्वन्तुपपादयन्ति । तैरेव चाहं सम्प्रवृद्धा भवामि चाप्पायिता रूपवती च विष्र ॥ २४ ॥

सरस्वती बोळी—नरश्रेष्ठ ! विद्वन् ! याज्ञिकलोग यज्ञोंमें जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओंका संकलन करते हैं, उन्हींसे मेरी पुष्टि तथा तृप्ति होती है और विप्रवर ! उन्हींसे मैं रूपवती होती हूँ ॥ २४॥

> यचापि द्रव्यमुप्युज्यते ह वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा । दिव्येन रूपेण च प्रक्षया च तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन् ॥ २५ ॥

विद्वन् ! उन यज्ञोंमें जो सिमधा-सुवा आदि वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुएँ, सुवर्ण आदि तैजस वस्तुएँ तथा बीहि आदि पार्थिव वस्तुएँ उपयोगमें लायी जाती हैं, उन्हींके द्वारा दिन्य रूप तथा प्रज्ञासे सम्पन्न मेरे स्वरूपकी पृष्टि होती है, यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो॥ २५॥

तार्क्ष्य उवाच

इदं श्रेयः परमं मन्यमाना व्यायच्छन्ते मुनयः सम्प्रतीताः। आचक्ष्व मे तं परमं विशोकं मोक्षं परं यं प्रविशन्ति धीराः। सांख्या योगा परमं यं विदन्ति परं पुराणं तमहं न वेद्मि॥ २६॥

तार्क्यने पूछा—देवि ! जिसे परम कल्याणस्वरूप मानते हुए मुनिजन अत्यन्त विश्वासपूर्वक इन्द्रियों आदिका निग्रह करते हैं तथा जिस परम मोक्ष-स्वरूपमें धीर पुरुष

<sup>\*</sup> जैसे मनुष्य अपिनित पुरुपका दिया हुआ अन्न नहीं खाता, उसी प्रकार अश्रोत्रियका दिया हुआ हविष्य देवता नहीं स्वीकार करते हैं।

प्रवेश करते हैं, उस शोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन करो; क्योंकि जिस परम मोक्षपदको सांख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष-तत्त्वको मैं नहीं जानता ॥ २६ ॥

सरस्वत्युवाच

तं वे परं वेद्विदः प्रपन्नाः
परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम् ।
स्वाध्यायवन्तो व्रतपुण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका विमुक्ताः ॥ २७ ॥
सरस्वती बोळी—स्वाध्यायरूप योगमें लगे हुए
तथा तपको ही धन माननेवाले योगी व्रत-पुण्य और योगके
साधनींसे जिस प्रख्यात, परात्पर एवं पुरातन पदको प्राप्तकर
शोकरहित तथा मुक्त हो जाते हैं, वही सनातन ब्रह्मपद है ।
वेदवेत्ता उसी परमपदका आश्रय लेते हैं ॥ २७ ॥

तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः सहस्रशाखो विपुलो विभाति । तस्य मूलात् सरितः प्रस्रवन्ति

मधूदकप्रस्नवणाः सुपुण्याः॥ २८॥ उस परब्रह्ममें ब्रह्माण्डरूपी एक विशाल वेंतका वृक्ष है, जो भोग-स्थानरूपी अनन्त शाखाओंसे युक्त तथा शब्दादि विषयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पन्न है। (उस ब्रह्माण्डरूपी वृक्ष- का मूल अविद्या है।) उस अविद्यारूपी मूलसे भोगवासनामयी निरन्तर बहनेवाली अनन्त निर्दयाँ उत्पन्न होती हैं। वे निर्दयाँ ऊपरसे तो रमणीय और पवित्र सुवाससे युक्त प्रतीत होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जलके समान तृप्ति-कारक विषयोंको बहाया करती हैं।। २८।।

शाखां शाखां महानद्यः संयान्ति सिकताशयाः । धानापूपा मांसशाकाः सदा पायसकर्दमाः ॥ २९ ॥

परंतु वास्तवमें वे सब भूने हुए जौके समान फल देनेमें असमर्थ, पूओंके समान अनेक छिद्रोंवाली, हिंसासे मिल सकनेवाली अर्थात् मांसके समान अपवित्र, सूखे शाकके समान सारश्र्य और खीरके समान रुचिकर लगनेवाली होनेपर भी कीचड़के समान चित्तमें मिलनता उत्पन्न करनेवाली हैं। वाल्के कणोंके समान परस्पर विलग एवं ब्रह्माण्डरूपी बेंतके वृक्षकी शाखाओंमें बहनेवाली हैं।। २९॥

यसिन्नग्निस्ता देवाः सेन्द्राः सहमरुद्रणाः। ईजिरे क्रतुभिः श्रेष्ठैस्तत् पदं परमं मम॥३०॥

मुने ! इन्द्रः अग्नि और पवन आदि मरुद्रणोंके साथ देवता लोग जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठ यज्ञोंद्वारा उसका पूजन करते हैंं, वह मेरा परमपद है ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि सरस्वतीतार्द्यसंवादे पडशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें सरस्वती-तार्ध्यसंवादिविषयक एक सौ छियासीवाँ अध्याय पूरां हुआ ॥ १८६॥

सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

वैवस्तत मनुका चरित्र तथा मत्स्यावतारकी कथा

वैशम्पायन उवाच

ततः स पाण्डवो विश्रं मार्कण्डेयमुवाच ह। कथयस्वेति चरितं मनोर्वेवखतस्य च॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इसके बाद पाण्डुनन्दन युधिष्ठरने मार्कण्डेयजीसे कहा- अब आप हमसे वैवस्वत मनुके चरित्र कहिये' ॥ १ ॥

मार्कण्डेय उवाच

विवखतः सुतो राजन् महर्षिः सुप्रतापवान् । वभूव नरशार्दूल प्रजापतिसमयुतिः ॥ २ ॥ मार्कण्डेयजी बोले—नरश्रेष्ठ नरेश! विवखान् (सूर्य)

के एक अत्यन्त प्रतापी भुत्र हुआ, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान् और महान् ऋषि था॥ २॥

ओजसा तेजसा छक्ष्म्या तपसा च विशेषतः। अतिचकाम पितरं मनुः स्वं च पितामहम्॥ ३॥ वह बालक मनु ओज, तेज, कान्ति और विशेषतः तपस्या-द्वारा अपने पिता भगवान् सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यपसे भी आगे बढ़ गया ॥ ३॥

उध्ववाहुविंशालायां वदयां स नराधिए।
एकपादस्थितस्तीवं चकार सुमहत् तपः॥ ४॥
अवाक्शिरास्तथा चापि नेत्रैरनिमिषैर्देढम्।
सोऽतप्यत तपो घोरं वर्षाणामयुतं तदा॥ ५॥

महाराज ! उसने बदिरकाश्रममें जाकर दोनों बाँहें ऊपर उठाये एक पैरसे खड़ा हो दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । उस समय उसका सिर नीचेकी और झका हुआ था और वह एकटक नेत्रोंसे निरन्तर देखता रहता था । इस प्रकार बड़ी हदताके साथ उस बालकने घोर तप किया ॥ ४-५॥

तं कदाचित् तपस्यन्तमार्द्रचीरजटाधरम्। चीरिणीतीरमागम्य मत्स्यो वचनमब्रवीत्॥६॥ (वही बालक वैवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ।) एक दिनकी बात है, मनु भीगे चीर और जटा धारण किये चीरिणी नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे । उस समय एक मस्स्य आकर इस प्रकार बोला—॥ ६॥

भगवन् शुद्रमत्स्योऽस्मि बलवद्भयो भयं मम। मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं त्रातुमईसि सुवत ॥ ७ ॥

भगवन् ! मैं एक छोटा सा मस्य हूँ । मुझे ( अपनी जातिके ) वलवान् मस्यों से बरावर भय बना रहता है । अतः उत्तम वतका पालन करनेवाले महर्षे ! आप उससे मेरी रक्षा करें॥ दुर्वलं बलवन्तो हि मत्स्या मत्स्यं विद्योपतः । आखदन्ति सदा वृत्तिविहिता कः सनातनी ॥ ८॥

'वलवान् मस्य विशेषतः दुर्बल मस्यको अपना आहार बना हेते हैं। यह सदासे हमारी मस्य जातिकी नियत वृत्ति है ॥

तसाद् भयौघान्मदतो मज्जन्तं मां विशेषतः। त्रातुमहीस कर्तास्म छते प्रतिकृतं तव॥ ९॥

'इसल्पिये भयके महान् समुद्रमें मैं डूबरहा हूँ। आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचानेका कष्ट करें। आपके इस उपकारके बदले मैं भी प्रत्युपकार करूँगां। ९॥

स मृत्यवचनं श्रुत्वा कृपयाभिपरिष्ठुतः। मृत्रुवेवस्तोऽगृह्णात् तं मृत्यं पाणिना स्वयम् ॥ १० ॥ उदकान्तमुपानीय मृत्यं वैवस्ततो मृतुः। अलिओरे प्राक्षिपत् तं चन्द्रांशुसदशप्रभम् ॥ ११ ॥

मतस्यकी यह बात सुनकर वैवस्वत मनुको बड़ी दया आयी। उन्होंने स्वयं अपने हाथसे चन्द्रमाकी किरणोंके समान



द्वेत रंगवाले उस मत्स्यको उठा लिया और पानीके वाहर लाकर मटकेमें डाल दिया ५ १०-११ ॥

स तत्र ववृधे राजन् मत्स्यः परमसत्कृतः।
पुत्रवत् स्वीकरोत् तस्मै मनुर्भायं विशेषतः॥ १२॥
अथ कालेन महता स मत्स्यः सुमहानभूत्।
अिलक्षरे यथा चैव नासौ समभवत् किल ॥ १३॥

राजन् ! वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बहने लगा । मनुने उसके प्रति पुत्रके समान विशेष वात्सस्य भाव प्रकट किया । तदनन्तर दोर्घकाल बीतनेपर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटकेमें उसका रहना असम्भव हो गया ॥ १२-१३॥

अथ मत्स्यो मनुं दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभावत । भगवन् साधु मेऽचान्यत्स्थानं सम्प्रतिपादय ॥ १४ ॥

तव एक दिन मत्स्यने मनुको देखकर फिर कहा— 'भगवन्! अब आप मेरे लिये इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये' ॥ १४॥

उद्धृत्यालिञ्जरात् तसात् ततः सभगवान् मनुः। तं मत्स्यमनयद् वाषीं महतीं स मनुस्तदा ॥ १५॥

तव वे भगवान् मनु उस मस्स्वको उस मटकेसे निकालकर एक बहुत बड़ी वावलीके पास ले गये ॥ १५ ॥

तत्र तं प्राक्षिपचापि मनुः परपुरंजय। अथावर्धत मत्स्यः स पुनर्वपंगणान् वहून्॥१६॥

शत्रुविजयी युधिष्ठिर ! मनुने उसे वहीं डाल दिया । अब बह मत्स्य अनेक वर्षोतक उसीमें क्रमशः बढ़ता रहा ॥१६॥

द्वियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम् । तस्यां नासौ समभवन्मःस्यो राजीवळोचन ॥ १७ ॥

कमलनयन ! उस बावलीकी लम्बाई दो योजन और चौड़ाई एक योजनकी थी; परंतु उसमें भी उस मत्स्यका रहना कटिन हो गया ॥ १७॥

विचेष्टितुं च कौन्तेय मत्स्यो वाष्यां विशाम्पते । मनुं मत्स्यस्ततो दृष्ट्रा पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १८॥

नराधिप कुन्तीनन्दन ! वह उस वावलीमें हिल-डुल भी नहीं पाता था। अतः मनुको देखकर वह पुनः बोला ॥१८॥

नय मां भगवन साघो समुद्रमहिषीं त्रियाम् । गङ्गां तत्र निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे ॥ १९ ॥ निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातव्यमनस्यता। बुद्धिहिं परमा प्राप्ता त्वत्कृते हि मयानघ ॥ २० ॥

'भगवन् ! साधुवावा ! अव आप मुझे समुद्रकी प्यारी पटरानी गङ्गाजीमें ले चिलये । मैं वहीं निवास करूँगा । अथवा तात ! आप जहाँ उचित समझें, ले चलें । अनघ ! मुझे दोपदृष्टिका परित्याग करके सदा आपके आज्ञापालनमें स्थिर रहना है; क्योंकि आपके कारण ही मैं मलीभाँति पृष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ, ॥ १९-२०॥

एवमुको मनुर्मत्स्यमनयद् भगवान् वशी। नदीं गङ्गां तत्र चैनं स्वयं प्राक्षिपदच्युतः॥ २१॥

मस्यके ऐसा कहनेपर जितेन्द्रियः अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेबाले भगवान् मनुने उसे स्वयं ले जाकर गङ्गामें डाल दिया ॥ २१ ॥

स तत्र वतृधे मत्स्यः किंचित्कालमरिंदम।
ततः पुनर्भनुं दृष्ट्वा मत्स्यो यचनमद्भवीत्॥ २२॥
गङ्गायां हि न शक्तोमि वृहत्त्वाचेष्टितुं प्रभो।
समुद्रं नय मामाशु प्रसीद भगवित्रिति॥ २३॥
उद्धृत्य गङ्गासिळ्ळात् ततो मत्स्यं मनुः स्वयम्।
समुद्रमनयत् पार्थं तत्र चैनमवास्रजत्॥ २४॥

शत्रुदमन! फिर वह मत्स्य वहाँ कुछ कालतक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनुको देखकर उसने कहा—'प्रभो! मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गङ्गाजीमें हिल्र इल नहीं सकता। अतः मुझे शीघ ही समुद्रमें ले चिल्रें। भगवन्! आप प्रसन्न होकर मुझपर इतनी कृपा अवस्य कीजिये।' कुन्तीनन्दन!तव मनुने खयं उस मत्स्यको गङ्गाजीके जलसे निकालकर समुद्रतक पहुँचाया और उसमें छोड़ दिया॥ २२–२४॥

सुमहानिप मत्स्यस्तु स मनोर्नयतस्तदा। आसीद् यथेष्टहार्यश्च स्पर्शगन्धसुखस्य वै॥ २५॥

राजन् ! यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे, तब वह ऐसा बन गया, जिससे आसानीसे ले जाया जा सके । उसका स्पर्ध और गन्ध दोनों मनुके लिये बड़े मुखकर थे ॥ २५ ॥

यदा समुद्रे प्रक्षितः स मत्स्यो मनुना तदा। तत एनमिदं वाक्यं सायमान इवाववीत्॥ २६॥

जब मनुने उस मस्यको समुद्रमें डाल दिया, तब इसने उनसे मुसकराते हुए-से कहा—॥ २६॥

भगवन् हि छता रक्षा त्वया सर्वा विद्योपतः। प्राप्तकालं तु यत् कार्यं त्वया तच्छ्रयतां मम॥ २०॥

'भगवन् ! आपने विशेष मनोयोगके साथ सब प्रकारसे मेरी रक्षा की है, अब आपके लिये जिस कार्यका अवसर प्राप्त हुआ है, वह बताता हूँ, सुनिये—॥ २७॥

अचिराद् भगवन् भौमिमदं स्थावरजङ्गमम्। सर्वमेव महाभाग प्रलयं वै गमिष्यति॥ २८॥

'भगवन् !यह सारा-का-सारा चराचर पार्थिव जगत् श्रीघ ही नष्ट होनेवाला है । महाभाग ! सम्पूर्ण जगत्का प्रलय हो जायगा ॥ २८॥

सम्प्रक्षालनकालोऽयं लोकानां समुपस्थितः। तस्मात्त्वां बोधयाम्यचयत्ते हितमनुत्तमम्॥ २९॥ 'यह सब लोकोंके सम्प्रक्षालन ( एकार्णवके जलते धुलकर नष्ट होने ) का समय आ गया है। इसलिये मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिये जो परम उत्तम हितकी बात है, उसे बताता हूँ ॥ २९॥

त्रसानां स्थावराणां च यच्चेङ्गं यच नेङ्गति। तस्य सर्वस्य सम्प्राप्तः कालः परमदारुणः॥ ३०॥

'सम्पूर्ण जङ्गमों तथा स्थावर पदार्थोंमें जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने-डुलनेवाले नहीं हैं, उन सबके लिये अत्यन्त भयंकर समय आ पहुँचा है ॥ ३०॥

नौश्च कारियतच्या ते दृढा युक्तवटारका। तत्र सप्तर्षिभिः सार्धमारुद्देथा महामुने॥३१॥

'आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहियेः जिसमें (मजबूत) रस्सी जुटी हो। महामुने! फिर आप सप्तर्षियोंके साथ उस नावपर वैठ जाइये॥ ३१॥

वीजानि चैव सर्वाणि यथोक्तानि द्विजैः पुरा। तस्यामारोहयेनीवि सुसंगुप्तानि भागदाः॥ ३२॥

'पूर्वकालमें ब्राह्मणोंने जो सब प्रकारके बीज बताये हैं, उनका पृथक्-पृथक् संग्रह करके उन्हें सुरक्षितरूपसे उस नावपर रख लें ॥ ३२॥

नौस्थश्च मां प्रतीक्षेथास्ततो मुनिजनिषय। आगमिष्याम्यहं श्टक्की विज्ञेयस्तेन तापस ॥ ३३ ॥ एवमेतत् त्वया कार्यमापृष्टोऽसि व्रजाम्यहम्। ता न शक्या महत्यो वै आपस्ततुं मया विना ॥ ३४ ॥

'मुनिजनोंके प्रेमी तपस्वी नरेश! उस नावमें बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजियेगा। मैं आपके पास अपने मस्तकमें सींग धारण किये आऊँगा। उसीसे आप मुझे पहचान छेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँसे जाता हूँ। उस महान् जल-राशिको आपलोग मेरी सहायताके विना पार नहीं कर सकेंगे॥ ३३-३४॥

नाभिशङ्क्यमिदं चापिवचनं मे त्वया विभो। एवं करिष्य इति तं स मत्स्यं प्रत्यभाषत ॥ ३५॥

'प्रभो ! आप मेरी इस वातमें तिनक भी संदेह न करें ।' तब राजाने उस मत्स्यसे कहा—'बहुत अच्छा ! मैं ऐसा ही करूँगा' !! ३५ ॥

जम्मतुश्च यथाकाममनुक्षाप्य परस्परम्। ततो मनुर्महाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह॥३६॥ बीजान्यादाय सर्वाणि सागरं पुष्छुवे तदा। नौकया शुभया वीर महोर्मिणमरिंदम॥३७॥

शत्रुदमन !वे दोनों एक वूसरेसे विदालेकर इच्छानुसार धहाँसे चले गये। महाराज! तदनन्तर मनु मस्यभगवान्के कथनानुसार सम्पूर्ण वीज लेकर एक सुन्दर नौकाद्वारा उत्ताल तरङ्गोंसे भरे हुए महासागरमें तैरने लगे ॥ ३६-३७ ॥ चिन्तयामास च मनुस्तं मत्स्यं पृथिवीपते । स च तिचिन्तितं कात्वा मत्स्यः परपुरंजय ॥ ३८ ॥ १८ क्षी तत्राजगामाशु तदा भरतसत्तम । तं हृष्टा मनुजव्यात्र मनुर्मत्स्यं जलाणंवे ॥ ३९ ॥ १८ क्षिणं तं यथोक्तेन रूपेणाद्विमिवोच्छ्रितम् । वटारकमयं पाशमथ मत्स्यस्य मूर्धनि ॥ ४० ॥

शत्रुनगरिवजयी नरेश्वर! तदनन्तर मनुने भगवान् मत्स्य-का चिन्तन किया। यह जानकर श्रृङ्गधारी भगवान् मत्स्य वहाँ शीघ्र आ पहुँचे। नरश्रेष्ठ भरतकुलिशरोमणे! समुद्रमें अपने पूर्वकथित रूपसे ऊँचे पर्वतकी भाँति श्रृङ्गधारी मत्स्य भगवान्को आया देख उनके मस्तकवर्ती सींगमें उन्होंने बँटी हुई रस्सी वाँध दी॥ ३८—४०॥



मनुर्मनुजशार्दूल तिसम् शृङ्गे न्यवेशयत्। संयतस्तेन पाशेन मत्स्यः परपुरंजय ॥ ४१ ॥ वेगेन महता नावं प्राकर्षलवणाम्भसि। स च तांस्तारयन् नावा समुद्रं मनुजेश्वर ॥ ४२ ॥ मृत्यमानमिवोर्मीभिर्गर्जमानमिवाम्भसा । स्रोभ्यमाणा महावातैः सा नौस्तस्मिन् महोद्धौ॥ ४३ ॥ घूर्णते चपलेव स्त्री मस्ता परपुरंजय। नैव भूमिर्न च दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे ॥ ४४ ॥

शत्रुकी राजधानीपर विजय पुनिवाले पुरुपसिंह ! मनुने वह नाव उस सींगमें अटका दी। रस्सीसे वैंधे हुए मत्स्यभगवान् उन सबको नौकाद्वारा पार उतारनेके लिये उस खारे पानीके समुद्रभें बड़े वेगमे नाव खीँचने लगे। मनु नेश्वर! उस समय समुद्र अपनी लहरोंसे नृत्य करता-सा जान पड़ता था। पानीके हिलोरोंसे भयंकर गर्जना-सी कर रहा था। शत्रुविजयी नरेश्वर! उस महासागरमें प्रचण्ड वायुके झोंकोंसे विशुब्ध होकर हिलती-डुलती हुई वह नौका चञ्चल चित्तवाली मतवाली स्त्रीके समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमिका पता लगता था और न दिशाओं तथा विदिशाओंका ही भान होता था॥ ४१—४४॥

सर्वमाम्भसमेवासीत् खं द्यौध्य नरपुङ्गव ।
प्रवंभूते तदा लोके संकुले भरतर्पभ ॥ ४५ ॥
अदृह्यन्तर्पयः सप्त मनुर्मत्स्यस्तथैव च ।
प्रवं वहून् वर्षगणांस्तां नावं सो ५४ मत्स्यकः ॥ ४६ ॥
चक्रपोतन्द्रितो राजंस्तस्मिन् सलिलसंचये ।
ततो हिमवतः श्रृङ्गं यत् परं भरतर्पभ ॥ ४७ ॥
तत्राक्षत् ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन ।
अथाव्रवीत् तदा मत्स्यस्तानृषीन् प्रहस्तन् शनैः ।४८।
अस्मिन् हिमवतः श्रृङ्गे नावं वध्नीत मा चिरम् ।
सा बद्धा तत्र तैस्तृर्णमृषिभिर्मरतर्पभ ॥ ४९ ॥
नौर्मत्स्यस्य वधः श्रुत्वा श्रृङ्गे हिमवतस्तदा ।
तच्च नौवन्धनं नाम श्रुङ्गं हिमवतः परम् ॥ ५० ॥

भरतकुलभूषण नरेश्वर ! आकाश और युलोक सब कुछ जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णवके जलमें डूबा हुआ था, उस समय केवल सप्तर्षि, मनु और मस्य भगवान्—ये ही नौ व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन्! इस तरह बहुत वर्षोतक भगवान् मस्य आलस्यरहित होकर उस अगाध जल-राशिमें उस नौकाको खींचते रहे। भरतकुलतिलक! तदनन्तर हिमालयका जो सर्वोच्च शिखर था, वहाँ मस्य भगवान् उस नावको खींचकर ले गये। कुरुनन्दन! तब वे धीरे-धीरे हँसते हुए उन समस्त ऋषियोंसे बोले— 'आपलोग हिमालयके इस शिखरमें इस नावको शीव बाँध दें।' भरतश्रेष्ट! मस्यका वह वचन सुनकर उन महर्षियोंने तुरंत वहाँ हिमालयके शिखरमें वह नौका बाँध दी। तभीसे हिमालयका वह उत्तम शिखर 'नौका-वन्धन' के नामसे विख्यात हुआ।। ४५—५०॥ स्थातमद्यापि कौन्तेय तद् विद्धि भरतर्षभ।

ख्यातमद्यापि कन्तिय तद् विद्धि भरतष्म । अथाव्रवीद्निमिषस्तानृषीन् सिंहतस्तदा ॥ ५१ ॥ भरतश्रेष्ठ कुन्तीनन्दन ! तुम्हें माल्सम होना चाहियेकि बह

शिलर आज भी उसी नामसे प्रसिद्ध है । तदनन्तर एकटक हिष्वाले भगवान् मस्य एक साथ उन सब ऋषियोंसे वोले—॥ अहं प्रजापतिर्विद्धा मत्परं नाधिगम्यते । मत्स्य रूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात् ॥ ५२ ॥ मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानुषाः । स्वष्टव्याः सर्वलोकाश्च यचेक्नं यच्च नेक्नति ॥ ५३ ॥

भं प्रजापित ब्रह्मा हूँ । मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती । मैंने हो मस्यरूप धारण करके इस महान् भयसे तुमलोगोंकी रक्षा की है । अब मनुको चाहिये कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजाकी, सब लोकोंकी और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि करें ॥ ५२-५३॥ तपसा चापि तीवेण प्रतिभास्य भविष्यति । ५४॥ मत्यसादात् प्रजासर्गे न च मोहं गमिष्यति ॥ ५४॥

'इन्हें तीत्र तपस्याके द्वारा जगत्की सृष्टि करनेकी प्रतिभा प्राप्त हो जायगी। मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा'॥ ५४॥ इत्युक्तवा वचनं मत्स्यः क्षणेनादर्शनं गतः। स्वष्टुकामः प्रजाश्चापि मनुर्वेवस्वतः स्वयम्॥ ५५॥ प्रमुढोऽभूत् प्रजासगें तपस्तेषे महत् ततः। तपसा महता युक्तः सोऽथ स्वष्टुं प्रचक्रमे॥ ५६॥

ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य क्षणभरमें अहक्य हो गये। तदनन्तर स्वयं वैवस्वत मनुको प्रजाओंकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, किंतु प्रजाकी सृष्टि करनेमें उन ही बुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी थी। तव उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान् तपोबलसे सम्पन्न होकर उन्होंने सृष्टिका कार्यप्रारम्भ किया॥ ५५-५६॥

सर्वाः प्रजा मनुः साक्षाद् यथावद् भरतर्षभ । इत्येतन्मात्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम् ॥ ५७ ॥

भरतकुलभूपण ! फिर वे पूर्वकल्पके अनुसार सारी प्रजाकी यथावत् सृष्टि करने लगे । इस प्रकार यह संक्षेपसे मत्स्यपुराणका वृत्तान्त बताया गया है ॥ ५७॥

आख्यानमिदमाख्यातं सर्वपापहरं मया। य इदं श्रुणुयान्नित्यं मनोश्चरितमादितः। स सुखी सर्वपूर्णोर्थः सर्वछोकमियान्नरः॥ ५८॥

मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापोंको नष्ट करने-वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारम्भसे ही मनुके इस चरित्रको सुनता है, वह सुखी हो सम्पूर्ण मनोरथोंको पा लेता और सब लोकोंमें जा सकता है॥ ५८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि मस्योपाख्याने सप्ताशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेय समास्यापर्वमें मत्स्योपाख्यानविषयक एक सौ सत्तासीवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ १८७ ॥

## अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

चारों युगोंकी वर्ष-संख्या एवं कलियुगके प्रमावका वर्णन, प्रलयकालका दृश्य और मार्कण्डेयजीको बालमुकुन्दजीके दर्शन, मार्कण्डेयजीका भगवान्के उदरमें प्रवेशकर ब्रह्माण्डदर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना

वैशम्पायन उवाच

ततः स पुनरेवाथ मार्कण्डेयं यशस्विनम्। पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युधिष्टिरः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिरने यशस्वी मार्कण्डेय मुनिसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया—॥ १॥

नैके युगसहस्रान्तास्त्वया दृश महामुने। न चापीह समः कश्चिदायुष्मान् दृश्यते त्व॥ २॥

'महामुने ! आपने हजार-हजार युगोंके अन्तमें होनेवाले अनेक महाप्रलयके दृश्य देखे हैं। इस संसारमें आपके समान बड़ी आयुवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखायी देता ॥ २ ॥ वर्जियत्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्। न तेऽस्ति सदशः कश्चिदायुषा ब्रह्मवित्तम ॥ ३ ॥

ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे ! परमेष्ठी महात्मा ब्रह्माजीको छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है ॥ ३ ॥ अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन् देवदानववर्जिते। त्वमेव प्रलये विप्र ब्रह्माणमुपतिष्ठसे॥ ४॥

ब्रह्मन् ! जब यह संसार देवता, दानव तथा अन्तरिक्ष आदि लोकोंसे शून्य हो जाता है उस प्रलयकालमें केवल आप ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हैं ॥ ४ ॥

प्रलये चापि निर्वृत्ते प्रयुद्धे च पितामहे। त्वमेकः सुज्यमानानि भूतानीह प्रपश्यसि॥ ५॥ चतुर्विधानि विप्रषे यथावत् परमेष्टिना। वायुभूता दिशः छत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः॥ ६॥

ब्रह्मर्षे ! फिर प्रलयकाल व्यतीत होनेपर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब सम्पूर्ण दिशाओं में वायुको फैलाकर उसके द्वारा समस्त जलराशिको इधर-उधर छितराकर ( सूले स्थानों में ) ब्रह्माजीके द्वारा जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज नामक चार प्रकारके प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही (सबसे पहले) अच्छी तरह देख पाते हैं। त्वया लोकगुरुः साक्षात् सर्वलोकपितामहः। आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेग समाधिना॥ ७॥ स्वप्रमाणमधो विप्र त्वया कृतमनेकशः। घोरेणाविदय तपसा वेधसो निर्जितास्त्वया॥ ८॥

द्विज्ञत्रेष्ठ ! आपने तत्परतापूर्वक चित्तवृत्तियोंका निरोध करके सम्पूर्ण लोकोंके पितामह साक्षात् लोकगुरु ब्रह्माजीकी आराधना की है । विव्रवर ! आपने अनेक बार इस जगत्की प्रारम्भिक सृष्टिको प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्याद्वारा ( मरीचि आदि ) प्रजापतियोंको भी जीत लिया है ॥ ७-८ ॥

नारायणाङ्कप्रख्यस्त्वं साम्परायेऽतिपठ्यसे। भगवाननेकशः कृत्वात्वया विष्णोश्च विश्वकृत्॥९॥ कर्णिकोद्धरणं दिव्यं ब्रह्मणः कामरूपिणः। रत्नालंकारयोगाभ्यां सम्भयां स्टब्स्वया पुरा॥१०॥

आप भगवान् नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोकमें आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले सर्वव्यापक ब्रह्मकी उपलब्धिके स्थानभूत हुदयकमलकी कर्णिकाका (योगकी कलाते) अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्यदृष्टिद्वारा विस्वरचिता भगवान्का अनेक बार साक्षात्कार किया है॥ ९-१०॥

तस्मात् तवान्तको मृत्युर्जरा वा देहनाशिनी। न त्वां विश्वति विप्रपे प्रसादात् परमेष्टिनः॥ ११॥

इसीलिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना देनेवाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है। ब्रह्मर्षे! इसमें भगवान् परमेष्ठीका कुग्रावसाद ही कारण है॥ ११॥

यदा नैव रिवर्नाग्निनं वायुर्न च चन्द्रमाः। नैवान्तिरिक्षं नैवोवीं दोषं भवति किंचन ॥१२॥ तिसान्नेकाणेवे लेकि नष्टे स्थावरजङ्गमे। नष्टे देवासुरगणे समुःसन्नमहोरगे॥१३॥ द्यानमितात्मानं पद्मोत्पलनिकेतनम्। त्वमेकः सर्वभूतेदां ब्रह्माणमुपतिष्टसि॥१४॥

(महाप्रलयके समय) जब सूर्य, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, अन्तिरक्ष और पृथ्वी आदिमेंसे कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत् उस एकार्णवके जलमें डूबकर अदृश्य हो जाता है, देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं तथा बड़े-बड़े नागोंका संहार हो जाता है, उस समय कमल और उत्पलमें निवास तथा शयन करनेवाले सर्वभूतेश्वर अमितातमा ब्रह्माजीके पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं॥१२-१४॥

पतत् प्रत्यक्षतः सर्वे पूर्वे वृत्तं द्विजोत्तम । तसादिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वेहेत्वात्मिकां कथाम् ॥१५॥ दिजोत्तम ! यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है। इसलिये में आपके मुखसे सबके हेतुभूत कालका निरूपण करनेवाली कथा सुनना चाहता हूँ ॥१५॥

अनुभूतं हि बहुशस्त्वयैकेन द्विजोत्तम। न तेऽस्यविदितं किंचित् सर्वछोकेषु नित्यदा॥१६॥

विप्रवर! केवल आपने ही अनेक कल्पोंकी श्रेष्ठ रचनाका बहुत बार अनुभव किया है। सम्पूर्ण लोकोंमें कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो'॥ १६॥

मार्कण्डेय उवाच

हन्त ते वर्णयिष्यामि नमस्कत्वा खयमभुवे।
पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च॥१७॥
अव्यक्ताय सुस्क्षमाय निर्मुणाय गुणात्मने।
स एव पुरुषव्यात्र पीतवासा जनाईनः॥१८॥
एप कर्ता विकर्ता च भूतात्मा भूतकृत् प्रभुः।
अचिन्त्यं महद्दाश्चर्यं पवित्रमिति चोच्यते॥१९॥

मार्कण्डेयजी बोले—राजन् ! मैं स्वयं प्रकट होनेवाले सनातन, अविनाशी, अब्यक्त, सूक्ष्म, निर्मुण एवं गुणस्वरूप पुराणपुरुषको नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ । पुरुपसिंह ! ये जो हमलोगींके पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान् जनार्दन हैं, ये ही संसारकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं । ये ही भगवान् समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी आत्मा और उनके रचिवता हैं । ये पवित्र, अचिन्त्य एवं महान् आश्चर्यमय तत्त्व कहे जाते हैं ॥ १७–१९ ॥

अनादिनिधनं भूतं विश्वमन्ययमश्चयम्। एप कर्ता न क्रियते कारणं चापि पौहवे॥ २०॥

इनका न आदि है, न अन्त । ये सर्वभूतस्वरूप, अव्यय और अक्षय हैं । ये ही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है । पुरुषार्थकी प्राप्तिमें भी ये ही कारण हैं ॥ २० ॥

यद्येष पुरुषो वेद वेदा अपि न तं विदुः। सर्वमाश्चर्यमेवैतन्निचृत्तं राजसत्तम॥२१॥ आदितो मनुजन्यात्र कृत्स्नस्य जगतः क्षये।

ये अन्तर्यामी आत्मा होनेसे सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते हैं। नृपशिरोमणे ! नरश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण जगत्का प्रलय होनेके पश्चात् इन आदिभूत परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत् पुनः उत्पन्न हो जाता है ॥ २१६॥

चत्वार्योद्धः सहस्राणि वर्षाणां तत् रुतं युगम् ॥ २२ ॥

### तस्यतावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः।

चार हजार दिव्य वधोंका एक सत्ययुग बताया गया है, उतने ही सौ वर्ष उसकी संध्या और संध्याशके होते हैं (इस प्रकार कुल अड़तालीस सौ दिव्य वर्ष सत्ययुग- के हैं) ॥ २२ है॥

## त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते ॥ २३ ॥ तस्य तावच्छती संध्या संध्यां राश्च ततः परम्।

तींन हजार दिश्य वर्गेका त्रेतायुग वताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांशके भी उतने ही ( तीन-तीन) सौ दिश्य वर्ष होते हैं (इस तरह यह युग छत्तीस सौ दिव्य वर्षोंका होता है)॥ २३ ई॥

### तथा वर्षसहस्रे हे द्वापरं परिमाणतः ॥ २४ ॥ तस्यापि द्विशती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः।

द्वापरका मान दो हजार दिव्य वर्ष है तथा उतने ही सौ दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्याशके हैं (अतः सब मिलकर चौबीस सौ दिव्य वर्ष द्वागरके हैं)॥ २४ है॥ सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कल्रियुगं स्मृतम्॥ २५॥ तस्य वर्षशतं संधिः संध्यांशश्च ततः परम्।

तदनन्तर एक हजार दिन्य वर्ष कल्पियुगका मान कहा गया है, सौ वर्ष उसकी संध्याके और सौ वर्ष संध्यां के बताये गये हैं (इस प्रकार कल्पिया बारह सौ दिन्य वर्षों का होता है)। संध्या और संध्यां का मान बराबर वरावर ही समझो ॥ २५-२६॥

प्रमाणमुपघारय ॥ २६ ॥

संधिसंध्यां शयो स्तुत्यं

### क्षीणे कलियुगे चैव प्रवर्तेत कृतं युगम्। एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीत्तिता ॥ २७ ॥

कित्युगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होता है । इस तरह बारह हजार दिव्य वर्षोकी एक चतुर्युगी बतायी गयी है ॥ २७॥

### पतत् सहस्रपर्यन्तमहो ब्राह्ममुदाहृतम्। विद्वं हि ब्रह्मभवने सर्वतः परिवर्त्तते॥२८॥ लोकानां मनुजन्याब प्रलयं तं विदुर्वुधाः।

नरश्रेष्ठ ! एक इजार चतुर्युग वीतनेपर ब्रह्माजीका एक दिन होता है। यह सारा जगत् ब्रह्माके दिनभर ही रहता है (और यह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है।) इसीको विद्वान् पुरुष छोकोंका प्रख्य मानते हैं॥ २८५॥

अल्पाविकाण्टे तु तदा युगान्ते भरतर्पम ॥ २९ ॥ सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशोऽनृतवादिनः । यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा ॥ ३० ॥ वतप्रतिनिधिश्चेय तस्मिन् काले प्रवर्तते ।

भरतश्रेष्ठ ! सहस्र युगकी समाप्तिमें जब थोड़ा-सा ही समय

शेष रह जाता है, उस समय किल्युगके अन्तिम भागमें प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ! उस समय यज्ञ, दान और व्रतके प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं अर्थात् यज्ञ, दान, तप मुख्य विधिसे न होकर गौण विधिसे नाममात्र होने लगते हैं॥ २९-३-१ ॥

## ब्राह्मणाः शूदकर्माणस्तथा शूद्धा धनार्जकाः ॥ ३१ ॥ क्षत्रधर्मेण वाष्यत्र वर्तयन्ति गते युगे ।

युगकी समाप्तिके समय ब्राह्मण सूद्रोंके कर्म करते हैं और सूद्र वैश्योंकी भाँति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियोंके कर्मसे जीविका चलाने लगते हैं॥ ३१५ ॥

### निवृत्तयञ्चस्वाध्याया दण्डाजिनविवर्जिताः ॥ ३२ ॥ व्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे । अजपा ब्राह्मणास्ताव शूद्रा जपपरायणाः ॥ ३३ ॥

( सहस चतुर्युगके अन्तिम ) किलयुगके अन्तिम भागमें ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दण्ड और मृगचर्मका त्याग कर देंगे और ( भक्ष्याभक्ष्यका विचार छोड़कर ) सब कुछ खाने-पीने-वाले हो जायँगे । तात ! ब्राह्मण तो जपसे दूर भागेंगे और सूद वैदिक मन्त्रोंके जपमें संलग्न होंगे ॥ ३२-३३ ॥

### विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत्। बहवो म्लेञ्छराजानः पृथिज्यां मनुजाधिप ॥ ३४॥

नरेश्वर ! इस प्रकार जव लोगोंके विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं। तव प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है । उस समय इस पृथ्वीपर बहुत-से म्लेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं ॥ ३४॥

### मृषानुशासिनः पापा मृषावादपरायणाः। आन्ध्राःशकाः पुलिन्दाश्चयवनाश्च नराधिपाः॥ ३५॥ काम्बोजा वाह्निकाःशूरास्तथाऽऽभीरानरोत्तम। न तदा ब्राह्मणः कश्चित् स्वधमं मुपजीवति ॥ ३६॥

छलसे शासन करनेवाले, पापी और असत्यवादी आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, बाह्वीक तथा शौर्यसम्पन्न आभीर इस देशके राजा होंगे। नरश्रेष्ठ ! उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्मके अनुसार जीविका चलानेवाला न होगा॥ १४-१६॥

### क्षत्रियाश्चापि वैदयाश्च विकर्मस्या नराधिए। अल्पायुषः खल्पबलाः स्वल्पबीर्यपराक्रमाः॥३७॥

नरेश्वर ! क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णोंके कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, बीर्य और पराक्रम घट जायँगे॥ ३७॥

अल्पसारालपदेहाश्च तथा सत्यालपभाविणः। बहुरान्या जनपदा मृगन्यालावृता दिशः॥ ३८॥ युगान्ते समनुष्राप्ते वृथा च ब्रह्मवादिनः। भोवादिनस्तथा शूदा ब्राह्मणाश्चार्यवादिनः॥ ३९॥

मनुष्य नाटे कदके होंगे। उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जायगी और उनकी वार्तोमें सत्यका अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे। सम्पूर्ण दिशाएँ पशुओं और सपेंसे भरी होंगी। युगान्तकाल उपस्थित होने-पर अधिकांश मनुष्य (अनुभव न होते हुए भी) तृथा ही ब्रह्मशानकी वार्ते कहेंगे। शूद्र द्विजातियोंको भो (ऐ) कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मणलोग शूद्रोंको आर्य अर्थात् आप कहकर सम्बोधन करेंगे॥ ३८-३९॥

युगान्ते मनुजन्यात्र भवन्ति बहुजन्तवः। न तथा द्याणयुक्ताश्च सर्वगन्धा विशाम्पते॥ ४०॥

पुरुपसिंह राजन् ! युगान्तकालमें बहुतसे जीव-जन्तु उत्पन्न हो जायँगे । सब प्रकारके सुगन्धित पदार्थ नासिकाको उतने गन्धयुक्त नहीं प्रतीत होंगे ॥ ४०॥

रसाश्च मनुजन्यात्र न तथा खादुयोगिनः। वहुप्रजा हस्तरेहाः शीलाचारिववर्जिताः। मुखे भगाः स्त्रियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये॥ ४१॥ अष्टशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः। केशशूलाः स्त्रियो राजन् भविष्यन्ति युगक्षये॥ ४२॥

नरव्याघ ! इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिये वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन्! उस समयकी स्त्रियाँ नाटे कदकी और बहुत संतान (बचा) पैदा करनेवाली होंगी। उनमें शील और सदाचारका अभाव होगा। युगान्तकालमें स्त्रियाँ मुखसे भगसम्बन्धी यानी व्यभिचारकी ही बातें करनेवाली होंगी। राजन्! युगान्तकालमें हर देशके लोग अन्न वेचनेवाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचनेवाले तथा (प्रायः) स्त्रियाँ वेदयावृत्तिको अपनानेवाली होंगी#॥ ४१-४२॥

अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिए। अल्पपुष्पफलाइचापि पादपा बहुवायसाः॥ ४३॥ ब्रह्मबन्यानुलिप्तानां तथा मिध्याभिशंसिनाम्। नृपाणां पृथिवीपाल प्रतिगृह्णन्ति वै द्विजाः॥ ४४॥

जनेश्वर ! युगान्तकालमें गायोंके थनेमि बहुत कम दूध होगा । वृक्षार फल और फूल बहुत कम होंगे और उनपर ( अच्छे पक्षियोंकी अपेक्षा ) कौए ही अधिक बसेरे लेंगे । भूपाल ! ब्राह्मगलोग ( लोभवश ) ब्रह्महत्या-जैसे पापोंसे लिस और मिथ्यावादी नरेशोंसे ही दान-दक्षिणा लेंगे ॥ ४३-४४ ॥

लोभमोहपरीताश्च मिथ्याधर्मध्यज्ञानृताः। भिक्षार्थं पृथिवीपाल चञ्चूर्यन्ते द्विजैर्दिशः॥ ४५॥ राजन् ! वे ब्राह्मण लोभ और मोहमें फँसकर झुठे

अड्रमन्नं शिवो वेदो ब्राह्मणाश्च चतुष्पथाः ।

धर्मका ढोंग रचनेवाले होंगे, इतना ही नहीं, वे भिक्षाके लिये सारी दिशाओंके लोगोंको पीड़ित करते रहेंगे॥४५॥

करभारभयाद् भीता गृहस्थाः परिमोपकाः। मुनिच्छद्मारुतिच्छन्ना वाणिज्यमुपजीविनः ॥ ४६॥ मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति तदा द्विजाः।

ग्रहस्थलोग करके भारसे डरकर छटेरे वन जायँगे। ब्राह्मण मुनियों-जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किये वैदयम्वतिः से जीविका चलायेंगे और झुठे दिखानेके लिये नख तथा दाढ़ी-मूँछ धारण करेंगे॥ ४६ है॥

अर्थलोभान्नरव्याघ्र तथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४७॥ । आश्रमेषु वृथाचाराः पानपा गुरुतल्पगाः। इह लौकिकमीहन्ते मांसरोणितवर्धनम्॥ ४८॥

नरश्रेष्ठ ! धनके लोभसे ब्रह्मचारी भी आश्रमोंमें दम्भपूर्ण आचारको अपनायेंगे और मद्यपान करके गुरुपत्नीगमन करेंगे। लोग अपने शरीरके मांस और रक्त बढ़ानेवाले इहलेंकिक कमोंमें ही लगे रहेंगे ॥ ४७-४८॥

बहुपापण्डसंकीर्णाः परान्नगुणवादिनः। आश्रमा मनुजन्यात्र भविष्यन्ति युगक्षये॥ ४९॥

नरश्रेष्ठ ! युगान्तकालमें सभी आश्रम अनेक प्रकारके पाखण्डोंसे व्याप्त और दूसरोंसे मिले हुए भोजनका ही गुण-गान करनेवाले होंगे ॥ ४९॥

यथर्तुवर्षी भगवान् न तथा पाकशासनः। न चापि सर्वेबीजानि सम्यग् रोहन्ति भारत॥ ५०॥

भगवान् इन्द्र भी ठीक वर्षाऋतुके समय जलकी वर्षा नहीं करेंगे। भारत! भूभिमें बोये हुए सभी बीज ठीकसे नहीं जमेंगे॥ ५०॥

हिंसाभिरामश्च जनस्तथा सम्पद्यतेऽशुचिः। अधर्मफलमत्यर्थे तदा भवति चानघ॥५१॥

कलियुगमें सब लोग हिंसामें ही सुख माननेवाले तथा अपवित्र रहेंगे। निष्पाप ! उस समय अधर्मका फल बहुत अधिक मात्रामें मिलेगा ॥ ५१॥

तदा च पृथिवीपाल यो भवेद् धर्मसंयुतः। अल्पायुःसहिमन्तव्योनहिधर्मोऽस्तिकश्चन॥ ५२॥

भृपाल ! उस समय जो भी धर्ममें तत्पर रहेगा, उसकी आयु बहुत थोड़ी देखनेमें आयेगी; क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा॥ ५२॥

भूयिष्ठं कृटमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः। वणिजश्च नरव्यात्र बहुमाया भवन्त्युत ॥ ५३॥

लोग वाजारमें झूटे माप तौज्ञ यनाकर बहुत सा माल वेचते रहेंगे । नरश्रेष्ठ ! उस समयकं विनये भी बहुत माया जाननेवाले (धूर्त) होंगे ॥ ५३॥

केशो भगं समाख्यातं शूलं तद् विक्रयं विदुः ॥ (नोलकण्ठकृत टीका)

धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान् वर्धते जनः। धर्मस्य बलहानिः स्यादधर्मश्च बली तथा॥ ५४॥

धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दीखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टिसे उन्नतिशील होंगे । धर्मका बल घटेगा और अधर्म बलवान् होगा ॥ ५४॥

अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तथा। दीर्घायुषः समृद्धाश्च विधर्माणो युगश्चये॥ ५५॥

युगान्तकालमें धर्मिष्ठ मानव अल्पायु तथा दिद्र देखे जायँगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिशाली देखे जायँगे ॥ ५५ ॥

नगराणां विहारेषु विधर्माणो युगक्षये। अधर्मिष्ठैरुपायैश्च प्रज्ञा व्यवहरन्त्युत॥५६॥

युगान्तके समय नगरोंके उद्यानोंमें पापी पुरुष अड्डा जमायेंगे और पापपूर्ण उपायोंद्वारा प्रजाके साथ दुर्व्यव-हार करेंगे ॥ ५६ ॥

संचयेन तथाल्पेन भवन्त्याख्यमदान्विताः। धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथोभूथिष्ठशो नराः॥ ५७॥ हर्तुं व्यवसिता राजन् पापाचारसमन्विताः। नैतदस्तीति मनुजा वर्तन्ते निरपत्रपाः॥ ५८॥

राजन् ! थोड़ेसे धनका संप्रह हो जानेपर लोग धनाट्यता-के मदसे उन्मत हो उठेंगे। यदि किसीने विश्वास करके अपने धनको धरोहरके रूपमें रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज मनुष्य उस धरोहरको हड़प लेनेकी चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है ॥ ५७.५८॥

पुरुषादानि सत्त्वानि पक्षिणोऽथ मृगास्तथा। नगराणां विहारेषु चैत्येश्विप च शेरते॥ ५९॥

मनुष्यका मांस खानेवाले हिंसक जीव तथा पशु-पक्षी नागरिकोंके वगीचों और देवालयोंमें भी शयन करेंगे ॥५९॥

सप्तवर्षाष्ट्रवर्षाश्च स्त्रियो गर्भधरा नृप। दशद्वादशवर्षाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते॥ ६०॥

राजन् ! युगान्तकालमें सात-आठ वर्षकी स्त्रियाँ गर्भ धारण करेंगी और दस-बारह वर्षकी अवस्थावाले पुरुषोंके भी पुत्र होंगे ॥ ६०॥

भवन्ति षोडरो वर्षे नराः पिलतिनस्तथा। आयुःक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रमेव प्रपद्यते॥६१॥

सोलहर्वे वर्पमें मनुष्योंके वाल पक जायँगे और उनकी आयु शीघ ही समाप्त हो जायगी ॥ ६१॥

क्षीणायुषो महाराज तरुणा वृद्धशीलिनः। तरुणानां च यच्छीलं तद् वृद्धेषु प्रजायते ॥ ६२॥ महाराज ! उस समयके तक्णोंकी आयु क्षीण होगी और उनका शील-स्वभाव बूढ़ोंका-सा हो जायगा और तक्णों-का जो शील-स्वभाव होना चाहिये, वह बूढ़ोंमें प्रकट होगा।६२। विपरीतास्तदा नार्यों वञ्चयित्वार्हतः पतीन् । व्यच्चरन्त्यपि दुःशीला दासैः पशुभिरेव च ॥ ६३॥

उस समयकी विपरीत स्वभाववाली स्त्रियाँ अपने योग्य पतियोंको भी धोखा देकर बुरे शील-स्वभावकी हो जायँगी और सेवकों तथा पशुओंके साथ भी व्यभिचार करेंगी॥६३॥ वीरपत्न्यस्तथा नार्यः संश्रयन्ति नरान् नृप। भर्तारमपि जीवन्तमन्यान् व्यभिचरन्त्युत॥६४॥

राजन् ! वीर पुरुषोंकी पितयाँ भी परपुरुषोंका आश्रय छेंगी और पितके जीते हुए भी दूसरोंसे व्यभिचार करेंगी ॥ ६४॥ तस्मिन् युगसहस्नान्ते सम्प्राप्ते चायुषः क्षये ।

तासन् युगसहस्रान्त सम्प्राप्तं चायुषः क्षयं। अनावृष्टिर्महाराज जायते वहुवार्षिकी॥ ६५॥

महाराज ! इस प्रकार आयुको क्षीण करनेवाले सहस्र युगोंके अन्तिम भागकी समाप्ति होनेपर बहुत वर्षोतक वृष्टि बंद हो जाती है ॥ ६५ ॥

ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि श्चिधितानि वै । प्रस्तरं यान्ति भूयिष्ठं पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ ६६ ॥

पृथ्वीपते ! इससे भूतलके थोड़ी शक्तिवाले अधिकांश प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर जाते हैं ॥ ६६ ॥

ततो दिनकरैदींहैः सप्तभिर्मनुजाधिप। पीयते सिंहलं सर्वे समुद्रेषु सरित्सु च ॥ ६७ ॥

नरेश्वर ! तदनन्तर प्रचण्ड तेजवाले सात सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रोंका सारा जल सोख लेते हैं।६७। यच काष्ठं तृणं चापि शुष्कं चार्द्रं च भारत। सर्वे तद् भससाद् भूतं दृश्यते भरतर्षभ॥ ६८॥

भरतकुलभूषण ! उस समय जो भी तृण-काष्ठ अथवा स्खे-गीले पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मीभूत दिखायी देने लगते हैं ॥ ६८ ॥

ततः संवर्तको विह्नर्वायुना सह भारत। लोकमाविदाते पूर्वमादित्यैरुपशोषितम्॥६९॥

भारत ! इसके बाद 'संवर्तक' नामकी प्रलयकालीन अग्नि वायुके साथ उन सम्पूर्ण लोकोंमें पैल जाती है, जहाँका जल पहले सात सूर्योद्वारा सोख लिया गया है ॥ ६९॥

ततः स पृथिवीं भित्त्वा प्रविश्य च रसातलम् । देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्॥ ७०॥

तत्पश्चात् पृथ्वीका भेदन कर वह अग्नि रसातलतक पहुँच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षोंके लिये महान् भय उपस्थित कर देती है। । ७०॥ निर्देहन् नागलोकं च यचिकिञ्चित् क्षिताविह। अधस्तात् पृथिवीपाल सर्वेनाशयते क्षणात्॥ ७१॥

१४८६

राजन् ! वह नागलोकको जलाती हुई इस पृथ्वीके नीचे जो कुछ भी है, उस सबको धणभरमें नष्ट कर देती है ॥ ७१ ॥

ततो योजनिवशानां सहस्राणि शतानि च। निर्दहत्यशिवो वायुः स च संवर्तकोऽनलः॥ ७२॥

इसके बाद वह मङ्गलकारी प्रचण्ड बायु और वह संवर्तक अग्निबाईस हजार योजन तकके लोगोंको भस्म कर डालती है॥ ७२॥

सदेवासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्। ततो दहति दीतः स सर्वमेव जगद् विभुः॥ ७३॥

इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गन्धर्वः यक्षः नाग तथा राज्ञसौंसहित सम्पूर्ण विश्वको भस्म कर डालती है ॥ ७३॥

ततो गजकुलप्रख्यास्तडिनमालाविभूषिताः। उत्तिष्टन्ति महामेघा नभस्यद्भतद्रशैनाः॥ ७४॥

इसके वाद आकाशमें महान् मेघींकी घोर घटा विर आती है, जो अद्भत दिखायी देती है। उनमेंसे प्रत्येक मेघ-समूह हाथियोंके झुंडकी भाँति विशालकाय और स्यामवर्ण तथा विजलीकी मालाओंसे विभृषित होता है ॥ ७४ ॥

केचिन्नी होत्पलस्यामाः केचित् कुमुद्संनिभाः। केचित् किञ्जलकसंकाशाः केचित् पीताः पयोधराः।७५। केचिद्ध।रिद्रसंकाशाः कारण्डवनिभास्तथा। केचित् कमलपत्राभाः केचिद्धिङ्गलसप्रभा॥ ७६॥

कुछ वादल नील कमलके समान इयाम और कुछ कुमुद-कुमुमके समान सफेद होते हैं। कुछ जलधराँकी कान्ति केशरोंके समान दिखायी देती है। कुछ मेव इल्दीके सदद्य पीडे और कुछ कारण्डव पक्षीके समान दृष्टिगोचर होते हैं। कोई-कोई कमलदलके समान और कुछ हिङ्गल-जैसे जान पड़ते हैं ॥ ७५-७६ ॥

केचित् पुरवसकाराः केचिद् गजकुलोपमाः। केचिद्अनसंकाशाः केचिन्मकरसंनिभाः॥ ७७॥

कुछ श्रेष्ठ नगरींके समान, कुछ हाथियोंके झुंड-जैसे, कुछ काजलके रंगवाले और कुछ मगरोंकी-सी आक्रतिवाले होते हैं॥ ७७ ॥

विद्युन्मालापिनद्वाङ्गाः समुत्तिष्ठन्ति वै घनाः। महाराज घोरखननिनादिताः। ततो जलधराः सर्वे व्याप्नुवन्ति नभस्तलम् ॥ ७८॥

वे सभी वादल विद्युग्मालाओंसे अलंकृत होकर घिर

आते हैं। महाराज! भयंकर गर्जना करनेके कारण उनका स्वरूप वड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे-धीरे व मभी जलधर समूचे आकाशमण्डलको ढक हेते हैं॥ ७८॥ तैरियं पृथिवी सर्वा सपर्वतवनाकरा। आपूर्यते महाराज सिल्लोघपरिप्लुता॥ ७२॥

महाराज ! उनके वर्षा करनेपर पर्वतः वन और खानीं-सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जल-राशिमें डूबकर सब ओरसे भर जाती है ॥ ७९ ॥

ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुपर्यभ। सर्वतः द्वावयन्त्याद्य चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ८० ॥

पुरुपरत्न ! तदनन्तर विधातासे प्रेरित हो गर्जन-तर्जन करने वाले वे भयंकर सेव शीघ सब ओर वर्षा करके सबको जलसे आप्लातित कर देते हैं ॥ ८० ॥

वर्षमाणा महत् तोयं पूरयन्ते। वसुंधराम्। सुघोरमशिवं रौद्रं नाशयन्ति च पावकम् ॥ ८१ ॥

महान् जल-समूहकी वर्षा करके वसुन्धराको जलमें ड़बोनेवाछे वे समस्त मेघ उस अत्यन्त <mark>घोर, अमङ्गलकारी</mark> और भयानक अग्निको बुझा देते हैं ॥ ८१ ॥ ततो द्वारशवर्षाण पयोदास्त उपप्रवे।

धाराभिः पूरयन्तो वै चोघमाना महात्मना ॥ ८२ ॥

तदनन्तर प्रलयकालके वे पयोधर महात्मा ब्रह्माजीकी प्रेरणा पाकर पृथ्वीको परिपूर्ण करनेके लिये बारह वर्षीतक धारावाहिक बृष्टि करते हैं ॥ ८२ ॥

ततः समुद्रः खां वेलामतिकामति भारत। पर्वताश्च विदीर्यन्ते मही चाप्सु निमज्जित ॥ ८३ ॥

भारत ! तदनन्तर समुद्र अपनी सीमाको लाँघ जाता है, पर्वत पट जाते और पृथ्वी पानीमें डूब जाती है ॥ ८३ ॥ सर्वतः सहसा भ्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम् । संबेष्टयित्वा नइयन्ति वायुवेगपराहताः॥८४॥

तत्मश्चात् समस्त आकाशको घेरकर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायुके प्रचण्ड वेगसे छिन्न-भिन्न होकर सहसा अह्रय हो जाते हैं ॥ ८४ ॥

ततस्तं मारुतं घोरं खयम्भूर्मनुजाधिप। आदिः पद्मालयो देवः पीत्वा खिपिति भारत ॥ ८५ ॥

नरेश्वर! इसके बाद कमलमें निवास करनेवाले आदिदेव स्वयं ब्रहाजी उस भयंकर वायुको पीकर सो जाते हैं।८५।

तस्मिन्ने गर्णवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे। नष्टे देवासुरगणे यक्ष () असवर्जिते ॥ ८६ ॥ निर्मनुष्ये महीपाल निःश्वापद्महीरुहे। अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन् भ्रमाम्येकोऽहमाहतः॥ ८७॥



माकीहित सुलिका अस्ताहिका जाखापर वालमुकुन्द्का दर्शन

इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुर आदिके नष्ट हो जानेपर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अन्तरिक्षसे शून्य उस घोर एकार्गवमय जगत्में मैं अकेला ही इधर-उधर मारा-मारा फिरता हूँ ॥ ८६-८७ ॥

एकार्णये जले घोरे विचरन् पार्थियोत्तम। अपदयन् सर्वभूतानि वैक्कव्यमगमं ततः॥ ८८॥

नृपश्रेष्ठ ! एकार्णवके उस भयंकर जलमें विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणीको नहीं देखाः तब मुझे बड़ी ब्याकुलता हुई ॥ ८८ ॥

ततः सुर्दार्घे गत्वाहं प्लवमानो नराधिप। आन्तः कचिन्न रारणं लभाम्यहमतन्द्रितः॥ ८९॥

नरेश्वर ! उस समय आलस्यग्रन्य होकर सुदीर्घ कालतक तैरता हुआ में दूर जाकर बहुत थक गया । परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला ॥ ८९॥

ततः कदाचित् पर्यामि तस्मिन् सिल्लसंचये । न्यप्रोधं सुमहान्तं चै विशालं पृथिवीपते ॥ ९०॥

राजन् ! तदनन्तर एक दिन एकार्णयकी उस अंगाध जलराशिमें मैंने एक बहुत विशाल बरगदका दृक्ष देखा ॥९०॥

शाखायां तस्य वृक्षस्य विस्तीर्णायां नराधिप । पर्यक्के पृथिवीपाल दिन्यास्तरणसंस्तृते ॥ ९१ ॥ उपविष्टं महाराज पद्मेन्दुसहशाननम् । फुल्लपद्मविशालाक्षं वालं पश्यामि भारत ॥ ९२ ॥

नराधिय ! उस दृक्षकी चौड़ी शाखापर एक पलंग था, जिसके ऊपर दिव्य विछौने विछे हुए थे। महाराज! उस पलंगपर एक सुन्दर वालक वैठा दिखायी दिया, जिसका मुख कमलके समान कमनीय शोभा धारण करनेवाला तथा चन्द्रमाके समान नेत्रोंको आनन्द देनेवाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्मदलके समान विशाल थे। ११-९२॥

ततो मे पृथिवीपाल विस्मयः सुमहानभूत्। कथं त्वयं शिद्युः शेते लोके नाशमुपागते ॥ ९३॥

पृथ्वीनाथ ! उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा-'सारे संसारके नष्ट हो जानेपर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है ?'॥ ९३॥

तपसा बिन्तयंश्चापि तं शिद्युं नोपलक्षये। भूतं भन्यं भविष्यं च जानन्नपि नराधिप॥ ९४॥

नरेश्वर ! मैं भूतः भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका श्वाता होनेपर भी तपस्यासे भलीभाँति चिन्तन करता (ध्यान लगाता) रहाः तो भी उस शिद्युके विषयमें कुछ न जान सका ॥ ९४ ॥

अतसीपुष्पवर्णाभः श्रीवत्सकृतभूषणः। साक्षारलक्ष्मया इवाबासः स तदा प्रतिभाति मे ॥ ९५ ॥ उसकी अङ्ग-कान्ति अलसीके फूलकी माँति ग्याम थी ! उसका वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिद्धसे विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात् लक्ष्मीका निवासस्थान-सा प्रतीत होता था॥ ९५॥ ततो मामत्रवीद् बालः स पद्मानिभलोचनः। श्रीवत्सधारी द्युतिमान् वाक्यं श्रुतिसुखावहम्॥ ९६॥ जानामि त्वां परिश्रान्तं ततो विश्रामकाङ्क्षिणम्। मार्कण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छसि भार्गव॥ ९७॥

मुझे विस्मयमें पड़ा देख कमलके समान नेत्रवाले उस श्रीवत्सधारी कान्तिमान् बालकने मुझसे इस प्रकार श्रवण-



सुखद वचन कहा-'भृगुवंशी मार्कण्डेय! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गये हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जबतक इच्छा हो यहाँ कैंटो ॥ ९६-९७॥

अभ्यन्तरं शरीरे मे प्रविश्य मुनिसत्तम। आस्स्वभो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया॥ ९८॥

'मुनिश्रेष्ठ ! मैंने तुमपर कृपा की है। तुम मेरे शरीरके भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहाँ तुम्हारे रहनेके लिये व्यवस्था की गयी है'॥ ९८॥

ततो बालेन तेनैवमुक्तस्यासीत् तदा मम। निर्वेदो जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत॥ ९९॥

उस बालकके ऐसा कहनेपर उस समय मुझे अपने दीर्घ-जीवन और मानव-शरीरपर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ॥९९॥

ततो बालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कृतम्। तस्याहमयशो वसत्रे दैवयोगात् प्रवेशितः॥१००॥ तदनन्तर उस बालकने सहसा अपना मुख खोला और में दैवयोगसे परवशकी भाँति उसमें प्रवेश कर गया ॥१००॥ ततः प्रविष्टस्तत्कुक्षि सहसा मनुजाधिप। सराष्ट्रनगराकीणां कृत्स्नां पश्यामि मेदिनीम् ॥१०१॥

उदरमें जा पहुँचा । वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरोंसे भरी

राजन् ! उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालकके

हुई यह सारीपृथ्वी दिखायी दी ॥ १०१ ॥
गङ्गां शतद्रुं सीतां च यमुनामथ कौशिकम् ।
चर्मण्वतीं वेत्रवतीं चन्द्रभागां सरस्वतीम् ॥१०२॥
सिन्धुं चैव विपाशां च नदीं गोदावरीमपि ।
वस्वोकसारां निल्नीं नर्मदां चैव भारत ॥१०३॥
नदीं ताम्रां च वेणां च पुण्यतोयां शुभावहाम् ।
सुवेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम् ॥१०४॥
वितस्तां च महाराज कावेरीं च महानदीम् ।
शोणं च पुरुपन्यात्र विशल्यां किम्पुनामपि ॥१०५॥
प्ताश्चान्याश्च नदोऽहं पृथिव्यां या नरोत्तम ।
परिकामन् प्रपद्यामि तस्य कुक्षी महातमनः ॥१०६॥

नरश्रेष्ठ !फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदरमें घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहाँ गङ्गाः सतल जा सीताः यमुनाः कोसीः चम्बलः वेत्रवती चिनावः सरस्वतीः सिन्धः व्यासः गोदावरीः वस्वोकसाराः निलनीः नर्मदाः ताम्रपणीः वेणाः ग्रुभदायिनी पुण्यतोयाः सुवेणाः कृष्णवेणाः महानदी हरामाः वितस्ताः ( झेलम )ः महानदी कावेरीः शोणभद्रः विश्वत्या तथा किम्पुना—इन सबको तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य नदियाँ हैं, उनको भी देखा ॥ १०२—१०६॥

ततः समुद्रं पद्यामि यादोगणनिषेवितम्। रत्नाकरममित्रघ्न पयसो निधिमुत्तमम्॥१०७॥

शत्रुसूदन ! इसके बाद जलजन्तुओंसे भरे हुए अगाध जलकेभण्डार परम उत्तम रत्नाकर समुद्रको भी देखा॥ १०७॥

तत्र पश्यामि गगनं चन्द्रसूर्यविराजितम्। जाज्वल्यमानं तेजोभिः पावकार्कसमप्रभम्॥१०८॥

वहीं मुझे चन्द्रमा और स्पैसे सुशोभित आकाशमण्डल दिखायी दिया। जो अनन्त तेजसे प्रव्वलित तथा अग्नि एवं स्पैके समान देदीण्यमान था॥ १०८॥

पश्यामि च महीं राजन् काननैरुपशोभिताम्। (सपर्वतवनद्वीपां निमग्नाशतसङ्गुलाम्।) यजन्ते हि तदा राजन् ब्राह्मणा वहुभिर्मखैः॥१०९॥

राजन् ! वहाँकी भूमि विविध काननोंसे सुशोभितः पर्वतः वन और द्वीपोंसे उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओंसे संयुक्त दिखायी देती थी । ब्राह्मणलोग नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना करते थे ॥ १०९॥

क्षत्रियाश्च प्रवर्तन्ते सर्ववर्णानुरञ्जनैः। वैश्याः कृषि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप ॥११०॥

नरेश्वर ! क्षत्रिय राजा सव वर्णोंकी प्रजाका अनुरज्जन करते—सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे । वैश्य न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार करते थे ॥ ११०॥

शुश्रूषायां च निरता द्विजानां वृषलास्तदा।
ततः परिपतन् राजंस्तस्य कुक्षौ महातमनः ॥१११॥
हिमवन्तं च पश्यामि हेमकूटं च पर्वतम्।
निषधं चापि पश्यामि श्वेतं च रजतान्वितम् ॥११२॥
पश्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम्।
मन्दरं मनुजन्याच्र नीडं चापि महागिरिम् ॥११३॥
पश्यामि च महाराज मेहं कनकपर्वतम्।
महेन्द्रं चैव पश्यामि विन्ध्यं च गिरिमुत्तमम् ॥११४॥
मलयं चापि पश्यामि पारियात्रं च पर्वतम्।
पते चान्ये च वहवो यावन्तः पृथिवीधराः ॥११५॥
तस्योदरे मया दृष्टाः सर्वे रत्नविभूषिताः।
सिंहान् व्याचान् वराहांश्च पश्यामि मनुजाधिप॥११६॥

शुद्र तीनों द्विजातियों की सेवा-शुश्रूपामें लगे रहते थे। राजन्! यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा वालक के उदरमें भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान्, हेमकूट, निपध, रजतयुक्त द्वेतिगिरि, गन्धमादन, मन्दराचल, महागिरि नील, सुवर्णमय पर्वत मेरु, महेन्द्र, उत्तम विन्ध्यगिरि, मलय तथा पारियात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत-से पर्वत मुझे उस बालक के उदरमें दिखायी दिये। वे सब-के-सब नाना प्रकारके रन्नोंसे विभूषित थे। राजन्! वहाँ घूमते हुए मैंने सिंह, व्याघ और वाराह आदि पश्च भी देखे।। १११—११६।।

पृथिव्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । तानि सर्वोण्यहं तत्र पश्यन् पर्यवरं तदा ॥११७॥

पृथ्वीपते ! भूमण्डलमें जितने प्राणी हैं, उन सबको देखते हुए में उस समय उस वालकके उदरमें विचरता रहा ॥ कुक्षो तस्य नरव्याच्च प्रविष्टः संचरन् दिशः। शकादींश्चापिपस्यामि छत्स्नान् देवगणानहम्॥११८॥

नरश्रेष्ठ ! उस शिशुके उदरमें प्रविष्ट हो सम्पूर्ण दिशाओं-में भ्रमण करते हुए मुझे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंके भी दर्शन हुए ॥ ११८॥

साध्यान् रुद्रांस्तथाऽऽदित्यान् गुह्यकान् पितरस्तदा। सर्पान् नागान् सुपणांश्च वस्तृनप्यदिवनाविष ॥११९॥ गन्धर्वाप्सरसो यक्षानृषींद्रचैव महीपते। दैत्यदानवसङ्घाश्च नागांश्च मनुजाधिप ॥१२०॥ सिहिकातनयांश्चिप ये चान्ये सुरशत्रवः। यच्च किंचिन्मया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥१२१॥

### सर्वे पदयाम्यहं राजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः। चरमाणः फलाहारः कृत्स्नं जगदिदं विभो ॥१२२॥

पृथ्वीपते! साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पितर, सर्पे, नाग, सुपर्ण, वसु, अश्विनीकुमार, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष तथा ऋषियों- का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य-दानवसमूह, नाग, सिंहिकाके पुत्र (राहु आदि) तथा अन्य देवशतुओंको भी देखा। राजन्! इस लोकमें मैंने जो कुछ भी स्थावर-जंगम पदार्थ देखे थे, वे सब मुझे उस महात्माकी कुश्चिमें दृष्टिगोचर हुए। महाराज! मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस सम्पूर्ण जगत्में घूमता रहता॥ ११९–१२२॥

### अन्तःशरीरे तस्याहं वर्षाणामधिकं शतम्। न च पश्यामि तस्याहं देहस्यान्तं कदाचन ॥१२३॥

उस बालकके शरीरके भीतर में सौ वर्षसे अधिक काल-तक घूमता रहा, तो भी कभी उसके शरीरका अन्त नहीं दिखायी दिया ॥ १२३॥

सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशाम्पते। (भ्रमंस्तत्र महीपाल यदा वर्षगणान् बहून्।) आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन् महात्मनः॥१२४॥ ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवत् तदा। वरेण्यं वरदं देवं मनसा कर्मणैव च॥१२५॥

युधिष्ठिर ! मैं निरन्तर दौड़ लगाता और चिन्तामें पड़ा रहता था । महाराज ! जब बहुत वर्षोतक भ्रमण करनेपर भी उस महात्माके शरीरका अन्त नहीं मिला, तब मैंने मन, वाणी और कियाद्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवताकी ही विधिपूर्वक शरण ली ॥ १२४-१२५ ॥

### ततोऽहं सहसा राजन् वायुवेगेन निःसृतः। महात्मनो मुखात् तस्य विवृतात् पुरुषोत्तम ॥१२६॥

पुरुषरत्न युधिष्ठिर ! उनकी शरण हेते ही मैं वायुके समान वेगसे उक्त महात्मा बालकके खुले हुए मुखकी राहसे सहसा बाहर निकल आया ॥ १२६ ॥

ततस्तस्यैव शाखायां न्यष्रोधस्य विशाम्पते । आस्ते मनुजशार्दूळ कृत्स्नमादाय वै जगत् ॥१२७॥ तेनैव बाळवेषेण श्रीवत्सकृतळक्षणम् । आसीनं तं नरव्याव्र पश्याम्यमिततेजसम् ॥१२८॥

नरश्रेष्ठ राजन् ! बाहर आकर देखा तो उसी बरगदकी शाखापर उसी बाल-वेषसे सम्पूर्ण जगत्को अपने उदरमें लेकर श्रीवत्सचिह्नसे सुशोमित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्ववत् बैटा हुआ है ॥ १२७-१२८ ॥

ततो मामत्रवीद् वालः स प्रीतः प्रहसन्तिव । श्रीवत्सघारी द्युतिमान् पीतवासा महाद्युतिः ॥१२९॥

तव महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्सभूत्रित कान्तिमान्

उस बालकने प्रसन्न होकर हँसते हुए से मुझसे कहा—॥१२९॥ अपीदानीं शर्रारेऽस्मिन् मामके मुनिसत्तम। उषितस्त्वं सुविश्रान्तो मार्कण्डेय ब्रवीहि मे ॥१३०॥

'मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय ! क्या तुम मेरे इस शरीरमें रहकर विश्राम कर चुके ? मुझे बताओ' ॥ १३० ॥

### मुहूर्तोदथ मे दृष्टिः प्रादुर्भूता पुनर्नवा। यया निर्मुक्तमात्मानमपद्यं लब्धचेतसम् ॥१३१॥

फिर दो ही घड़ीमें मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे मैं अपने आपको मायासे मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा ॥ तस्य ताम्रतली तात चरणो सुप्रतिष्ठितो । सुजातो मृदुरकाभिरङ्गुलीभिर्विराजितौ ॥१३२॥ प्रयत्नेन मया मूर्झ्नो गृहीत्वा ह्यभिवन्दितो ।

तात!तदनन्तर मैंने कोमल और लाल रंगकी अँगुलियोंसे सुशोभित लाल-लाल तलवेवाले उस वालक से सुन्दर एवं सुप्रतिष्ठित चरणोंको प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तकसे प्रणाम किया ॥ १३२६ ॥

दृष्ट्वा परिमितं तस्य प्रभावममितौजसः ॥१३३॥ विनयेनाञ्जिले कृत्वा प्रयत्नेनोपगम्य ह । दृष्टो मया स भूतात्मा देवः कमळळोचनः ॥१३४॥

उस अमित तेजस्वी शिशुका अनन्त प्रभाव देखकर मैं यत्न-पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भावसे हाथ जोड़कर सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा उस कमलनयन देवताका दर्शन किया ॥ १३३-१३४॥

### तमहं प्राञ्जलिर्भूत्वा नमस्कृत्येदमब्रुवम् । शातुमिच्छामि देव त्वांमायां चैतां तवोत्तमाम्॥१३५॥

फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उससे इस प्रकार कहा—देव! मैं आपको और आपकी इस उत्तम मायाको जानना चाहता हूँ ॥ १३५॥

आस्येनानुप्रविष्टोऽहं शरीरे भगवंस्तव। दृष्टवानिखळान् सर्वान् समस्तान् जठरेहि ते ॥१३६॥

भगवन् ! मैंने आपके मुखकी राहसे शरीरमें प्रवेश करके आपके उदरमें समस्त सांसारिक पदार्थोंका अवलोकन किया है ॥ १३६॥

### तव देव रारीरस्था देवदानवराक्षसाः। यक्षगन्धर्वनागाश्च जगत् स्थावरजङ्गमम्॥१३७॥

'देव ! आपके शरीरमें देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, नाग तथा समस्त स्थावर-जङ्गमरूप जगत् विद्यमान है ॥ १३७ ॥

त्वत्त्रसादाच्च में देव स्मृतिर्न परिहीयते। द्रुतमन्तःशरीरे ते सततं परिवर्तिनः॥१३८॥

ंप्रभो! आपकी कृपासे आपके शरीरके भीतर निरन्तर शीष्र गतिसे घूमते रहनेपर भी मेरी स्मरणशक्ति नष्ट नहीं हुई है ॥ निर्गतोऽहमकामस्तु इच्छया ते महाप्रभो। इच्छामि पुण्डरीकाक्ष शातुं त्याहमनिन्दितम् ॥१३९॥

भहाप्रभो ! मैं अपनी अभिलाषा न रहनेपर भी केवल आपकी इच्छांसे बाहर निकल आया हूँ। कमलनयन ! आप सर्वोत्कृष्ट देवताको मैं जानना चाहता हूँ॥ १३९॥

इह भूत्वा शिशुः साक्षात् किं भवानवतिष्ठते । पीत्वा जगदिदं सर्वमेतदाख्यातुमहैसि ॥१४०॥

'आप इस सम्पूर्ण जगत्को पी करके यहाँ साक्षात् बालकवेषमें क्यों विराजमान हैं ? यह सब बतानेकी ऋपा करें || १४० ||

किमर्थं च जगत् सर्वे शरीरस्थं तवानघ। कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिंदम॥१४१॥

अन्ध! यह सारा संसार आपके शरीरमें किसल्चि

स्थित है ? शत्रुदमन ! आप कितने समयतक य**हाँ इस रूपमें** रहेंगे ? ॥ १४१ ॥

पतिदच्छामि देवेश श्रोतुं ब्राह्मणकाम्यया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम् ॥१४२॥

ंदेनेश्वर ! कमलनयन ! ब्राह्मणमें जो सहज जिज्ञासा होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ १४२ ॥

महद्धयेतद्विन्त्यं च यद्दं दृष्टवान् प्रभो । इत्युक्तः स मया श्रीमान् देवदेवो महाद्युतिः । सान्त्वयन् मामिदं वाक्यमुवाच वदतां वरः ॥१४३॥

'प्रभो ! मैंने जो कुछ देखा है, यह अगाध और अचिन्त्य है।' मेरे इस प्रकार पूछनेपर वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्रीभगवान् मुझे सान्त्वना देते हुए इस प्रकार बोले॥ १४३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें एक सौ अट्ठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल १४४ इलोक हैं)

# एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः

भगवान् वालमुक्जन्दका मार्कण्डेयको अपने खरूपका परिचय देना तथा मार्कण्डेयद्वारा श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन और पाण्डवोंका श्रीकृष्णकी शरणमें जाना

देव उवाच

कामं देवा अपि न मां विप्र जानन्ति तत्त्वतः । त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विसृजाम्यहम् ॥ १ ॥

भगवान् वोले—विप्रवर ! देवता भी मेरे स्वरूपको यथेष्ट और यथार्थरूपसे नहीं जानते । मैं जिस प्रकार इस जगत्-की रचना करता हूँ, वह तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हें वताऊँगा ॥

पितृभक्तोऽसि विप्रर्थे मां चैव शरणं गतः। ततो दृष्टोऽसि ते साक्षाद् ब्रह्मचर्यं च ते महत्॥ २॥

ब्रह्मर्षे ! तुम पितृभक्त हो, मेरी शरणमें आये हो और तुमने महान् ब्रह्मचर्यका पालन किया है । इन्हीं सब कारणोंसे तुम्हें मेरे साक्षात् स्वरूपका दर्शन हुआ ॥ २॥

अपां नारा इति पुरा संज्ञाकर्म कृतं मया। तेन नारायणोऽप्युक्तो मम तत् त्वयनं सदा॥ ३॥

पूर्वकालमें मैंने ही जलका 'नारा' नाम रक्खा था। वह 'नारा' मेरा सदा अयन (वासस्थान) है। इसलिये मैं 'नारायण' नामसे विख्यात हूँ ॥ ३॥

अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः। विधाता सर्वभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥ ४ ॥ अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शक्ष्याहं सुराधिपः। अहं वैश्रवणो राजा यमः वेताधिपस्तथा॥ ५ ॥ मैं नारायण ही सक्की उत्पत्तिका कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। द्विजश्रेष्ठ! सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार करनेवाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इन्द्र हूँ और मैं ही राजा कुवेर तथा प्रेतराज यम हूँ॥ ४-५॥

अहं शिवश्च सोमश्च कइयपोऽथ प्रजापितः। अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम॥ ६॥

विप्रवर ! मैं ही शिवः चन्द्रमाः प्रजापित कश्यपः धाताः विधाता और यज्ञ हूँ ॥ ६ ॥

अग्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने। द्यौर्मूर्धा खं दिशःश्रोत्रे तथाऽपः स्वेदसम्भवाः॥ ७ ॥ सदिशं च नभः कायो वायुर्मनसि मे स्थितः। मया कतुशतैरिष्टं बहुभिः स्वासदक्षिणैः॥ ८॥

अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं । बुलोक मेरा मस्तक है । आकाश और दिशाएँ मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है । दिशाओंसहित आकाश मेरा शरीर है । वायु मेरे मनमें स्थित है । मैंने पर्याप्त दक्षिणाओंसे युक्त अनेक शत यशोंद्वारा यजन किया है ॥ ७-८ ॥

यजन्ते वेदविदुषो मां देवयजने स्थितम्। पृथिव्यां क्षत्रियेन्द्राश्च पार्थिवाः स्वर्गकाङ्क्षिणः॥ ९ ॥ यजन्ते मां तथा वैद्याः खर्गलोकजिगीषया। चतुःसमुद्रपर्यन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्॥१०॥ दोषो भूत्वाहमेवैतां धारयामि वसुंधराम्।

वेदवेत्ता ब्राह्मण देवयज्ञमें स्थित मुझ यज्ञपुरुषका यजन करते हैं। पृथ्वीका पालन करनेवाले क्षत्रियनरेश स्वर्गप्राप्तिकी अभिलाषासे इस भूतलपर यज्ञोंद्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैदय भी स्वर्गलोकपर विजय पानेकी इच्छासे मेरी सेवा-पूजा करते हैं। मैं ही शेपनाग होकर मेरुमन्दरसे विभूषित तथा चारों समुद्रोंसे घिरी हुई इस वमुन्धराको अपने सिरपर धारण करता हूँ॥ ९-१० है॥ वाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा॥ ११॥ मज्जमाना जले विप्र वीर्यणासीत् समुद्धता। अग्निश्च वडवावक्त्रो भूत्वाहं द्विजसत्तम॥ १२॥ पिवाम्यपः सदा विद्वंस्ताइचैवं विस्ताम्यहम्। वहा वक्त्रं भुजौ क्षत्रमुक्त में संस्थिता विद्यः॥ १३॥ वहा वक्त्रं भुजौ क्षत्रमुक्त में संस्थिता विद्याः॥ १३॥

विप्रवर ! पूर्वकालमें जब यह पृथ्वी जलमें इब गयी थी, उस समय मैंने ही वाराहरूप धारण करके इसे वलपूर्वक जलसे बाहर निकाला था। विद्वन् ! मैं ही बड़वामुख अग्नि होकर सदा समुद्रके जलको पीता हूँ और फिर उस जलको बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ हैं और वैश्य मेरी दोनों जाँघोंके रूपमें स्थित हैं ॥ ११–१३॥ पादौ शुद्रा भवन्तीमे विक्रमेण क्रमेण च। ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोऽप्यथर्वणः॥ १४॥ मत्तः पादुर्भवन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च।

ये शुद्ध मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्तिसे क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन हो जाते हैं॥ १४६॥

यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो वुभुत्सवः ॥ १५ ॥ कामकोधद्वेषमुक्ता निःसङ्गा वीतकत्मषाः । सत्त्वस्था निरहङ्कारा नित्यमध्यात्मकोविदाः ॥ १६ ॥ मामेव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते ।

शान्तिपरायणः संयमीः जिज्ञासुः काम-क्रोध-द्वेषरहित आसक्तिश्र्न्यः निष्पापः सान्त्रिकः नित्य अहंकारश्र्न्य तथा अध्यात्मज्ञानकुशल यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं॥ १५-१६५ ॥

अहं संवर्तको विह्नरहं संवर्तकोऽनलः॥१७॥ अहं संवर्तकः सूर्यस्त्वहं संवर्तकोऽनिलः। तारारूपाणि दृश्यन्ते यान्येतानि नभस्तले॥१८॥ मम वै रोमकूपाणि विद्धि त्वं द्विजसत्तम। रत्नाकराः समुद्राश्च सर्व एव चतुर्दिशम्॥१९॥ वसनं शयनं चैव विलयं चैव विद्धि मे। मयैव सुविभक्तास्ते देवकार्यार्थसिद्धये॥२०॥ में ही संवर्तक (प्रलयका कारण) विह्न हूँ। में ही संवर्तक अनल हूँ। में ही संवर्तक सूर्य हूँ और में ही संवर्तक वायु हूँ। द्विजश्रेष्ठ ! आकारामें जो ये तारे दिखायी देते हैं, उन सवको मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं-को मेरे वस्न, राय्या और निवासस्थान जानो। मैंने ही देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये इनकी पृथक्-पृथक् रचना की है।। १७-२०।।

कामं क्रोधं च हर्षं च भयं मोहं तथैव च। ममैव विद्धि रोमाणि सर्वाण्येतानि सत्तम॥२१॥

साधुशिरोमणे ! काम, क्रोध, हर्ष, भय और मोह—इन सभी विकारोंको मेरी ही रोमावली समझो ॥ २१॥

प्राप्तुवन्ति नरा विष्र यत् कृत्वा कर्म शोभनम् । सत्यं दानं तपश्चोग्रमहिंसा चैव जन्तुषु ॥ २२ ॥ यद्विधानेन विहिता मम देहविहारिणः । मयाऽऽविभूतविद्याना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २३ ॥

ब्रह्मन् ! जिन शुभ कर्मों के आचरणसे मनुष्यको कल्याण-की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेका स्वभाव—ये सब मेरे ही विधानसे निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीरमें विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञानको जब प्रकट कर देता हूँ, तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छासे वे कुछ नहीं कर सकते ॥ २२-२३॥

सम्यग् वेदमधीयाना यजन्ते विविधेर्मखैः । शान्तात्मानो जितकोधाः प्राप्तुवन्ति द्विजातयः ॥२४॥

जो द्विजाति अच्छी तरह वेदोंका अध्ययन करके शान्त-चित्त और कोधशून्य होकर नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ प्राप्तुं न शक्यो यो विद्वन् नरें दुष्कृतकर्मभिः । लोभाभिभूतैः कृपणैरनार्थेरकृतात्मभिः ॥ २५ ॥ तं मां महाफलं विद्वि नराणां भावितात्मनाम्। सुदुष्प्रापं विमूढानां मार्ग योगैनिंबेवितम् ॥ २६ ॥

विद्वन् ! पापकर्माः लोभी, कृपणः अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकतेः वह महान् फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अन्तः करणवाले मानवोंको सुलभ होनेवाला योगसेवित मार्गहूँ । मूढ़ मनुष्योंके लिये मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ ॥ २५-२६॥

मागहूँ। मूढ़ मनुष्योके लिये में सवंथा दुलंभ हूँ ॥ २५-२६॥ यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहम्॥ २७॥ दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्याः सुरसत्तमः। राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन् यदौत्पत्स्यन्ति दारुणाः॥२८॥ तदाहं सम्प्रसूयामि गृहेषु शुभकर्मणाम्। प्रविद्यो मानुषं देहं सर्वं प्रशमयाम्यहम्॥ २९॥

महर्षे ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान

होता है, तव-तय में अपने आपको प्रकट करता हूँ। जब हिंसाप्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिये अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसारमें उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब में पुण्यात्मा पुरुषों के घरोंपर मानव-डारीरमें प्रविष्ठ हो कर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शान्त कर देता हूँ॥ २७–२९॥

### सृष्ट्वा देवमनुष्यांस्तु गन्धर्वोरगराक्षसान्। स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया॥३०॥

में ही अपनी मायासे देवताः मनुष्यः गन्धर्यः नागः राक्षस तथा स्थावर प्राणियोंकी सृष्टि करके समय आनेपर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ ॥ ३०॥

## कर्मकाले पुनर्देहमविचिन्त्यं सृजाम्यहम्। आविदय मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात्॥ ३१॥

फिर सृष्टि-रचनाके समय मैं अचिन्त्यस्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादाकी स्थापना एवं रक्षाके लिये मानव-दारीरसे अवतार लेता हूँ ॥ ३१॥

## इवेतः कृतयुगे वर्णः पीतस्त्रेतायुगे मम। रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा॥३२॥

सत्ययुगमें मेरे शरीरका रंग खेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें लाल और कलियुगमें काला होता है ॥ ३२॥

## त्रयो भागा ह्यधर्मस्य तस्मिन् काले भवन्ति च । अन्तकाले च सम्प्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ॥ ३३ ॥ त्रैलोक्यं नाशयाम्येकः कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम् ।

उस कलिकालमें तीन हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलयकाल आनेपर मैं ही अत्यन्त दारुण काल-रूप होकर अकेला ही सम्पूर्ण चराचर त्रिलोकीका नाश करता हूँ ॥ ३३ है॥

अहं त्रिवतमी विश्वातमा सर्वलोकसुखावहः ॥ ३४ ॥ आविर्भूः सर्वगोऽनन्तो हृपीकेश उरुक्रमः । कालचकं नयाम्येको ब्रह्मन्त्रमरूपकम् ॥ ३५ ॥ शमनं सर्वभूतानां सर्वलोककृतोद्यमम् । एवं प्रणिहितः सम्यङ् ममात्मा मुनिसत्तम । सर्वभूतेषु विष्रेन्द्र न च मां वेत्ति कथ्चन ॥ ३६ ॥

में तीनों लोकोंमें व्याप्त, सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, सब लोगोंको सुख पहुँचानेवाला, सबकी उत्पत्तिका कारण, सर्वव्यापी, अनन्त, इन्द्रियोका नियन्ता और महान् विक्रमशाली हूँ। ब्रह्मन् ! यह जो सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला अव्यक्त कालचक है, इसका संचालन केवल में ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार मेरा स्वरूप-भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियोंके भीतर भलीभाँति स्थित है। विपवर ! इतनेपर भी मुझे कोई जानता नहीं है॥३४-३६॥ सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च सर्वशः।
यच्च किंचित् त्वया प्राप्तं मिय क्षेशात्मकं द्विज॥ ३७॥
सुखोदयाय तत् सर्वे श्रेयसे च तवानघ।
यच्च किंचित् त्वया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्॥ ३८॥
विहितः सर्वथैवासौ ममात्मा भूतभावनः।
अर्धे मम शरीरस्य सर्वलोकिपतामहः॥ ३९॥

समस्त जगत्में भक्त पुरुष सब प्रकारसे मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है,ब्रह्मन्!वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुखका साधक है। अनघ! लोकमें तुमने जो कोई भी स्थावर-जंगम पदार्थ देखाहै, उसके रूपमें सर्वथा मेरा भृत-भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अङ्ग है। १९७३९॥

अहं नारायणो नाम शङ्ख्यक्रगदाधरः। यावद्युगानां विष्रपें सहस्रपरिवर्तनात्॥ ४०॥ तावत् खिपिमि विश्वात्मा सर्वभूतानि मोहयन्। एवं सर्वमहं कालमिहास्से मुनिसत्तम॥ ४१॥ अशिद्युः शिद्युरूपेण यावद्ब्रद्वाः न बुध्यते।

ब्रह्म में शक्क, चक्र और गदा धारण करनेवाला विश्वात्मा नारायण हूँ, सहस्र युगके अन्तमें जो प्रलय होता है वह जवतक रहता है, तबतक सब प्राणियोंको (महानिद्राल्प मायासे) मोहित करके में (जलमें) शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ ! यद्यपि में बालक नहीं हूँ, तो भी जवतक ब्रह्मा नहीं जागते, तबतक सदा इसी प्रकार बालकरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ॥ ४०-४१ ई॥

मया च दत्तो विप्राय्य वरस्ते ब्रह्मरूपिणा ॥ ४२ ॥ असकृत् परितुष्टेन विप्रधिगणपूजित । सर्वमेकार्णवं दृष्ट्वा नष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४३ ॥ विक्रवोऽसि मया शातस्तनस्ते द्शितं जगत् । अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम ॥ ४४ ॥ दृष्ट्वा छोकं समस्तं च विस्मितो नाववुध्यसे । ततोऽसि वक्त्राद् विप्रपेंद्वतं निःसारितो मया ॥ ४५ ॥

विप्रशिरोमणे ! तुम ब्रह्मियों द्वारा पूजित हो । मैंने ही ब्रह्मरूपसे तुम्हारे ऊपर बार-वार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है । मैंने समझ लिया था कि तुम सम्पूर्ण चराचर जगत्को नष्ट तथा एकार्णवमें निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो । इसीलिये तुम्हें पुनः जगत्का दर्शन कराया है । ब्रह्मिष्टें ! जब तुम मेरे शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसारको देखकर विस्मय-विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुखसे बाहर निकाल दिया था ॥ ४२-४५ ॥

आख्यातस्ते मया चात्मा दुर्ज्ञेयो हि सुरासुरैः ॥४६॥

यावत् स भगवान् ब्रह्मा न बुध्येत महातपाः । तावत् त्वमिह विष्रर्षे विश्रव्धश्चर वै सुखम् ॥ ४७॥

ब्रह्मर्षे ! इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूपका उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरोंके लिये भी कठिन है। जबतक महातपस्वी भगवान् ब्रह्माका जागरण न हो तबतक तुम श्रद्धा और विश्वासपूर्वक सुखसे विचरते रहो॥ ४६-४७॥

ततो विबुद्धे तिसमस्तु सर्वलोकिपतामहे। पकीभूतो हि स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥४८॥

दिजश्रेष्ठ ! सर्वलोकिपतामह ब्रह्माके जागनेपर मैं उनसे एकीभृत हो समस्त शरीरोंकी सृष्टि करूँगा ॥ ४८ ॥ आकाशं पृथिवीं ज्योतिर्वायुं सिल्छमेव च । लोके यच भवेच्छेपिमह स्थावरजङ्गमम् ॥ ४९ ॥

आकाशः पृथ्वीः अग्निः वायु और जलका तथा इस संसारमें जो अन्य चराचर वस्तुएँ अवशिष्ट हैं। उन सबका निर्माण करूँगा ॥ ४९॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युत्तवान्तर्हितस्तात स देवः परमाद्भुतः। प्रजारचेमाः प्रपरयामि विचित्रा विविधाः कृताः॥५०॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तात युधिष्ठिर ! ऐसा कह-कर वे परम अद्भुत देवता भगवान बालमुकुन्द अन्तर्धान हो गये। उनके अन्तर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकारकी विचित्र प्रजा ज्यों-की-त्यों उत्पन्न हो गयी है॥ ५०॥ एवं दृष्टं मया राजंस्तिस्मन् प्राप्ते युगक्षये।

सम्पूर्ण धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत-कुल-तिलक युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस प्रलयकालके आनेपर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था॥ ५१॥

आश्चर्यं भरतश्रेष्ठ सर्वधर्मभूतां

यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मायतेक्षणः। स एष पुरुषव्यात्र सम्बन्धी ते जनार्दनः॥ ५२॥

नरश्रेष्ठ ! पुरातन प्रलयके समय मुझे जिन कमलदल-लोचन देवता भगवान् वालमुकुन्दका दर्शन हुआ थाः तुम्हारे सम्बन्धी ये भगवान् श्रीकृष्ण वे ही हैं ॥ ५२ ॥

अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्न प्रजहाति माम्। दीर्घमायुक्ष कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं मम॥ ५३॥

कुन्तीनन्दन ! इन्हींके वरदानसे मुझे पूर्व जनमकी स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और खच्छन्द-मृत्यु भी इन्हींकी कृपाका प्रसाद है॥ ५३॥

स एव कृष्णो वार्ष्णेयः पुराणपुरुषो विभुः। आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाभुजः॥ ५४॥

ये वृष्णिकुल-भूषण महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे सर्वव्यापी, अचिन्त्यस्वरूप, पुराण-पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले बालरूपमें मुझे दिखायी दिये थे। वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भाँति-भाँतिकी लीलाएँ करते हुए-से दीख रहे हैं॥ ५४॥

एप घाता विघाता च संहर्ता चैव शाश्वतः। श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रभुः॥ ५५॥

श्रीवरसचिह्न जिनके वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ाता है, वे भगवान् गोविन्द ही इस विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, सनातन प्रभु और प्रजापतियोंके भी पति हैं॥ ५५॥

ह्येमं वृष्णिप्रवरं स्मृतिर्मामियमागता। आदिदेवमयं जिष्णुं पुरुषं पीतवाससम्॥५६॥

इन आदिदेवखरूपः विजयशोलः पीताम्बरधारी पुरुषः वृष्णि-कुलःभूषण श्रीकृष्णको देखकर मुझे इस पुरातन घटनाकी स्मृति हो आयी है ॥ ५६॥

सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः। गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कौरवर्षभाः॥५७॥

कुरकुलश्रेष्ठ पाण्डवो ! ये माधव ही समस्त प्राणियोंके पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देनेवाले हैं। अतः तुम सब लोग इन्होंकी शरणमें जाओ।। ५७।।

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्ताश्च ते पार्था यमौ च पुरुषर्धभौ। द्रौपद्या सहिताः सर्वे नमश्चकुर्जनार्दनम् ॥ ५८ ॥

वैशाम्पायनजी कहते हैं—-जनमेजय ! मार्कण्डेय मुनिके ऐसा कहनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल-सहदेव—इन सबने द्रौपदीसहित उठकर भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ५८ ॥

स चैतान् पुरुषव्याघ्र साम्ना परमवल्गुना । सान्त्वयामास मानाहीं मन्यमानो यथाविधि ॥ ५९ ॥

नरश्रेष्ठ ! फिर सम्माननीय श्रीकृष्णने भी इन सबका विभिपूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सान्त्वनापूर्ण वचनोंद्वारा इन्हें सब प्रकारसे आश्वासन दिया ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि भविष्यकथने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें भविष्यकथनविषयक

एक सौ नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

होता है, तब-तब मैं अपने आपको प्रकट करता हूँ। जब हिंसाप्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओं के लिये अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसारमें उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरोंपर मानव-शरीरमें प्रविष्ठ हो कर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शान्त कर देता हूँ॥ २७–२९॥

### सृष्ट्रा देवमनुष्यांस्तु गन्धवोंरगराक्षसान्। स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया॥ ३०॥

में ही अपनी मायासे देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियोंकी सृष्टि करके समय आनेपर पुनः उनका संहार कर डालता हूँ ॥ ३०॥

## कर्मकाले पुनर्देहमविचिन्त्यं सृजाम्यहम्। आविदय मानुषं देहं मर्यादाबन्धकारणात्॥ ३१॥

फिर सृष्टि-रचनाके समय मैं अचिन्त्यस्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादाकी स्थापना एवं रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ ॥ ३१॥

## इवेतः कृतयुगे वर्णः पीतस्त्रेतायुगे मम। रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा॥३२॥

सत्ययुगमें मेरे शरीरका रंग खेत, त्रेतामें पीला, द्वापरमें छाल और कलियुगमें काला होता है ॥ ३२॥

## त्रयो भागा ह्यधर्मस्य तिस्मन् काले भवन्ति च । अन्तकाले च सम्प्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ॥ ३३ ॥ त्रैलोक्यं नारायाम्येकः कृत्सनं स्थावरजङ्गमम् ।

उस कलिकालमें तीन हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म रहता है। प्रलयकाल आनेपर में ही अत्यन्त दारुण काल-रूप होकर अकेला ही सम्पूर्ण चराचर त्रिलोकीका नाश करता हूँ॥ ३३-ई॥

अहं त्रिवतमी विध्वातमा सर्वलोकसुखावहः ॥ ३४ ॥ आविर्मूः सर्वगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः । कालचकं नयाम्येको ब्रह्मन्तहमरूपकम् ॥ ३५ ॥ शमनं सर्वभूतानां सर्वलोककृतोद्यमम् । एवं प्रणिहितः सम्यङ् ममात्मा मुनिसत्तम । सर्वभूतेषु विषेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ॥ ३६ ॥

में तीनों लोकोंमें व्याप्तः सम्पूर्ण विश्वका आत्माः सब लोगोंको सुख पहुँचानेवालाः सवकी उत्पत्तिका कारणः सर्वव्यापीः अनन्तः इन्द्रियोंका नियन्ता और महान् विकमशाली हूँ। ब्रह्मन् ! यह जो सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला अव्यक्त कालचक है। इसका संचालन केवल में ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार मेरा स्वरूप-भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियोंके भीतर भलीभाँति स्थित है। विपवर ! इतनेपर भी मुझे कोई जानता नहीं है॥३४-३६॥ सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयित च सर्वशः।
यच्च किंचित् त्वया प्राप्तं मिय क्षेशातमकं द्विज॥ ३७॥
सुखोदयाय तत् सर्वे थ्रेयसे च तवानघ।
यच्च किंचित् त्वया लोके दृष्टं स्थावरजङ्गमम्॥ ३८॥
विद्दितः सर्वथैवासौ ममात्मा भृतभावनः।
अर्धे मम शरीरस्य सर्वलोकिपतामहः॥ ३९॥

समस्त जगत्में भक्त पुरुष सब प्रकारसे मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है,ब्रह्मन् ! वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुखका साधक है। अनध ! लोकमें तुमने जो कोई भी स्थावर-जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूपमें सर्वथा मेरा भृत-भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अङ्ग है ॥३७-३९॥

अहं नारायणो नाम राङ्क्षचक्रगदाधरः। यावद्युगानां विष्रपे सहस्रपरिवर्तनात्॥ ४०॥ तावत् खिपिमि विश्वात्मा सर्वभूतानि मोहयन्। एवं सर्वमहं कालमिहास्से मुनिसत्तम॥ ४१॥ अशिद्युः शिद्युरूपेण यावद्व्रम्मा न बुध्यते।

ब्रह्मर्षे ! मैं राङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाला विश्वात्मा नारायण हूँ, सहस्र युगके अन्तमें जो प्रलय होता है वह जबतक रहता है, तबतक सब प्राणियोंको (महानिद्रारूप मायासे) मोहित करके मैं (जलमें) रायन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ ! यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, तो भी जबतक ब्रह्मा नहीं जागते, तबतक सदा इसी प्रकार बालकरूप धारण करके यहाँ रहता हूँ॥ ४०-४१ ई॥

मया च दत्तो विप्राग्य वरस्ते ब्रह्मरूपिणा ॥ ४२ ॥ असछत् परितृष्टेन विप्रार्थिगणपूजित । सर्वमेकार्णवं दृष्ट्वा नष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥ ४३ ॥ विक्रवोऽसि मया शातस्तनस्ते द्शितं जगत् । अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम ॥ ४४ ॥ दृष्ट्वा छोकं समस्तं च विस्मितो नाववुध्यसे । ततोऽसि वक्त्राद् विप्रपेंद्वतं निःसारितो मया ॥ ४५ ॥

विप्रशिरोमणे ! तुम ब्रह्मिषयों द्वारा पूजित हो । मैंने ही ब्रह्मरूपसे तुम्हारे ऊपर वार-वार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है । मैंने समझ लिया था कि तुम सम्पूर्ण चराचर जगत्को नष्ट तथा एकार्णवमें निमम्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो । इसीलिये तुम्हें पुनः जगत्का दर्शन कराया है । ब्रह्मिष्टें ! जब तुम मेरे शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसारको देखकर विस्मय-विमुग्ध हो किर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुखसे वाहर निकाल दिया था ॥ ४२-४५ ॥

आख्यातस्ते मया चात्मा दुईयो हि सुरासुरैः ॥४६॥

यावत् स भगवान् ब्रह्मा न बुध्येत महातपाः। तावत त्विमह विप्रर्षे विश्रव्धश्चर वै सुखम् ॥ ४७॥

ब्रह्मर्षे ! इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूपका उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरोंके लिये भी कठिन है। जबतक महातपस्वी भगवान् ब्रह्माका जागरण न हो तवतक तुम श्रद्धा और विस्वासपूर्वक सुखसे विचरते रहो ॥ ४६-४७ ॥

ततो विबुद्धे तिसमस्तु सर्वलोकिपतामहे। पकीभूतो हि स्रक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥४८॥

द्विजश्रेष्ठ ! सर्वलोकपितामह ब्रह्माके जागनेपर मैं उनसे एकीभृत हो समस्त शरीरोंकी सृष्टि करूँगा ॥ ४८ ॥ बाकारां पृथिवीं ज्योतिर्वायुं सिललमेव च। लोके यच भवेच्छेपमिह स्थावरजङ्गमम्॥ ४९॥

आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जलका तथा इस संसारमें जो अन्य चराचर वस्तुएँ अवशिष्ट हैं, उन सबका निर्माण करूँगा ॥ ४९ ॥

## मार्कण्डेय उवाच

इत्युत्तवान्तर्हितस्तात स देवः परमाद्भतः। प्रजाइचेमाः प्रपद्यामि विचित्रा विविधाः कृताः ॥५०॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-तात युधिष्ठिर ! ऐसा कह-कर वे परम अद्भुत देवता भगवान बालमुकुन्द अन्तर्धान हो गये। उनके अन्तर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकारकी विचित्र प्रजा ज्यों-की-त्यों उत्पन्न हो गयी है ॥ ५० ॥

एवं दृष्टं मया राजंस्तिसम् प्राप्ते युगक्षये। आश्चर्य भरतश्रेष्ठ सर्वधर्मभृतां

सम्पूर्ण भर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत-कुल-तिलक युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस प्रलयकालके आनेपर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था ॥ ५१ ॥

यः स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मायतेक्षणः। स एष पुरुषव्यात्र सम्बन्धी ते जनाईनः॥ ५२॥

नरश्रेष्ठ ! पुरातन प्रलयके समय मुझे जिन कमलदल-लोचन देवता भगवान् बालमुकुन्दका दर्शन हुआ था, तुम्हारे सम्बन्धी ये भगवान् श्रीकृष्ण वे ही हैं ॥ ५२ ॥ अस्यैव वरदानाद्धि स्मृतिर्ने प्रजहाति माम्। दीर्घमायुध्य कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं मम ॥ ५३ ॥

कुन्तीनन्दन ! इन्हींके वरदानसे मुझे पूर्व जन्मकी स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और खच्छन्द-मृत्यु भी इन्हींकी कृपाका प्रसाद है ॥ ५३ ॥

स एव कृष्णो वार्ष्णयः पुराणपुरुषो विभुः। आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाभुजः॥ ५४॥

ये वृष्णिकुल-भूषण महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे सर्वव्यापी। अचिन्त्यस्वरूप, पुराण-पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले बालरूपमें मुझे दिखायी दिये थे। वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भाँति-भाँतिकी लीलाएँ करते हुए-से दीख रहे हैं ॥ ५४ ॥

एष घाता विघाता च संहर्ता चैव शाश्वतः। श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रभुः ॥ ५५ ॥

श्रीवरसचिह्न जिनके वक्षःस्थलकी शोभा वढ़ाता है, वे भगवान् गोविन्द ही इस विश्वकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले, सनातन प्रभु और प्रजापतियोंके भी पति हैं।। ५५॥

वृष्णिप्रवरं स्मृतिमीमियमागता। द्धेमं आदिदेवमयं जिष्णुं पुरुषं पीतवाससम्॥५६॥

इन आदिदेवस्वरूप, विजयशोल, पीताम्बरधारी पुरुष, वृष्णि-कुल-भूषण श्रीकृष्णको देखकर मुझे इस पुरातन घटनाकी स्मृति हो आयी है।। ५६॥

सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः। गुच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कौरवर्षभाः॥५७॥

कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो ! ये माधव ही समस्त प्राणियोंके पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देनेवाले हैं। अतः तुम सब लोग इन्हींकी शरणमें जाओ ॥ ५७ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्ताश्च ते पार्था यमी च पुरुषर्थभौ। द्रौपद्या सहिताः सर्वे नमश्चकृर्जनार्दनम् ॥ ५८ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मार्कण्डेय मुनिके ऐसा कहनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल-सहदेव-इन सबने द्रौपदीसहित उठकर भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ५८ ॥

स चैतान् पुरुषव्याघ्र साम्ना परमवल्गुना। सान्त्वयामास मानाहीं मन्यमानो यथाविधि ॥ ५९ ॥

नरश्रेष्ठ ! फिर सम्माननीय श्रीकृष्णने भी इन सबका विधिपूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सान्त्वनापूर्ण वचनोंद्वारा इन्हें सब प्रकारसे आश्वासन दिया ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि भविष्यकथने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें भविष्यकथनविषयक एक सौ नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥

# नवत्यधिकशततमोऽध्यायः

युगान्तकालिक कलियुगके समयके बर्तावका तथा कल्कि-अवतारका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महामुनिम् । पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम् ॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठरने महामुनि मार्कण्डेयसे अपने साम्राज्यमें जगत्की भावी गतिविधिके विषयमें पुनः इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १॥

युधिष्टिर उवाच

आश्चर्यभूतं भवतः श्रुतं नो वदतां वर। मुने भार्गव यद् वृत्तं युगादौ प्रभवात्ययम्॥ २॥

युधिष्ठिर बोले—वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! भृगुवंशिवभूषण महर्षे ! हमने आपके मुखसे युगके आदिमें संघित हुई उत्पत्ति और प्रलयके सम्बन्धमें बड़े आश्चर्यकी बातें सुनी हैं॥ २॥

अस्मिन् कलियुगे त्वस्ति पुनः कौत्हलं मम। समाकुलेषु धर्मेषु किं नु शेपं भविष्यति॥३॥

अव मुझे इस कलियुगके विषयमें पुनः विशेषरूपसे सुननेका कुत्इल हो रहा है। जब सारे धर्मोंका उच्छेद हो जायगा, उस समय क्या शेष रह जायगा ?॥ ३॥ किवीर्या मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः। किमायुषः किवसना भविष्यन्ति युगक्षये॥ ४॥

युगान्तकालमें कलियुगके मनुष्योंका वल-पराक्रम कैसा होगा ? उनके आहार-विहार कैसे होंगे ? उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान—वस्त्रामूषण कैसे होंगे॥४॥

कां चकाष्टां समासाद्य पुनः सम्पत्स्यते कृतम् । विस्तरेण मुने बृहि विचित्राणीह भाषसे ॥ ५॥

कल्पियुगके किस सीमातक पहुँच जानेपर पुनः सत्ययुग आरम्भ हो जायगा १ मुने ! इन सब बातोंका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये; क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है ॥५॥

इत्युक्तः स मुनिश्रेष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत । रमयन् वृष्णिशार्दूळं पाण्डवांश्च महानृषिः ॥ ६ ॥

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मुनिश्रेष्ठ महर्षि मार्कण्डेय-ने वृष्णिप्रवर श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंको आनन्दित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥

मार्कण्डेय उवाच

भ्रुणु राजन् मया हन्द्रं यत् पुरा श्रुतमेव च । अनुभूतं च राजेन्द्र देवदेवप्रसादजम् ॥ ७ ॥ भविष्यं सर्वलोकस्य वृत्तान्तं भरतर्षभ। कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे॥ ८॥

मार्कण्डेय बोले—भरतश्रेष्ठ राजन् ! मैंने देवाधिदेव भगवान् वालमुकुन्दकी कृपासे पूर्वकालमें, निकृष्ट कलिकालके प्राप्त होने रर सम्पूर्ण लोकोंके भावी बृत्तान्तके विषयमें जो कुछ देखा-सुना या अनुभव किया है, वह बताता हूँ, सुनो और समझो ॥ ७-८ ॥

कृते चतुष्पात् सकलो निर्व्याजोपाधिवर्जितः। वृषः प्रतिष्ठितो धर्मो मनुष्ये भरतर्षभ॥९॥

भरतश्रेष्ठ ! सत्ययुगमें मनुष्योंके भीतर वृषरूप धर्म अपने चारों पादोंसे युक्त होनेके कारण सम्पूर्ण रूपमें प्रतिष्ठित होता है । उसमें छल-कपट या दम्भ नहीं होता ॥ ९ ॥

अधर्मपादविद्धस्तु त्रिभिरंशैः प्रतिष्ठितः। त्रेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ॥ १० ॥

किंतु त्रेतामें वह धर्म अधर्मके एक पादसे अभिभृत होकर अपने तीन अंशोंसे ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापरमें धर्म आधा ही रह जाता है। आधेमें अधर्म आकर मिल जाता है॥ १०॥

त्रिभिरंशैरधर्मस्तु लोकानाक्षम्य तिष्ठति । तामसं युगमासाद्य तदा भरतसत्तम ॥११॥ चतुर्थोशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति । आयुर्वीर्यमथो वृद्धिर्वलं तेजश्च पाण्डव ॥१२॥ मनुष्याणामनुयुगं हसतीति निवोध मे । राजानो ब्राह्मणा वैश्याः शुद्धाश्चैव युधिष्ठिर ॥१२॥ व्याजैर्धमं चरिष्यन्ति धर्मवैतंसिका नराः । सत्यं संश्लेष्स्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः ॥१४॥

परंतु भरतश्रेष्ठ ! किलयुग आनेपर अधर्म अपने तीन अंशोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोंको आकान्त करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पादसे मनुष्योंमें प्रतिष्ठित होता है। पाण्डुननन्दन ! प्रत्येक युगमें मनुष्योंकी आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर! अब किलयुगके समयका वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियोंके लोग कपटपूर्वक धर्मका आचरण करेंगे और धर्मका जाल बिछाकर दूसरे लोगोंको ठगते रहेंगे। अपनेको पण्डित माननेवाले लोग सत्यका त्याग कर देंगे॥ ११-१४॥

सत्यद्दान्या ततस्तेषामायुरत्पं भविष्यति । आयुषः प्रक्षयाद् विद्यां न राक्ष्यन्त्युपजीवितुम् ॥१५॥

सत्यकी हानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी।

और आयुकी कमी होनेके कारण वे अपने जीवन-निर्वाहके योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥ १५ ॥

विद्याहीनानविज्ञानाल्लोभोऽण्यभिभविष्यति । लोभकोधपरा मूढाः कामासक्ताश्च मानवाः॥ १६॥ वैरवद्या भविष्यन्ति परस्परवधैषिणः।

विद्याके विना ज्ञान न होनेसे उन सबको लोभ दवा लेगा। फिर लोभ और कोधके वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओंमें फँसकर आपसमें वैर बाँध लेंगे और एक दूसरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे रहेंगे॥ १६ रैं॥

ब्राह्मणाःक्षत्रिया वैश्याः संकीर्यन्तः परस्परम् ॥ १७ ॥ शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः । अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्त्या न संशयः ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये आपसमें संतानोत्पादन करके वर्णसंकर हो जायँगे । वे सभी तपस्या और सत्यसे रहित हो सूद्रोंके समान हो जायँगे । अन्त्यज (चाण्डाल आदि) क्षत्रिय-वैश्य आदिके कर्म करेंगे और क्षत्रिय-वैश्य आदि चाण्डालींके कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १७-१८ ॥

ईदशो भविता लोको युगान्ते पर्युपस्थिते। वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदृषकाः॥ १९॥

युगान्तकाल आनेपर लोगोंकी ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रोंमें सनके बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जायँगे। धानोंमें कोदोका आदर होगा॥ १९॥

भायीमित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये। मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यजैडकम् ॥२०॥ गोषु नष्टासु पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः। तेऽपि लोभसमायुक्ता भविष्यन्ति युगक्षये॥२१॥

उस युगक्षयके समय पुरुष केवल स्त्रियोंसे ही मित्रता करनेवाले होंगे । कितने ही लोग मछलीके मांससे जीविका चलायेंगे । गायोंके नष्ट हो जानेके कारण मनुष्य भेड़ और बकरीका भी दूध दुहकर पीयेंगे । जो लोग सदा व्रत धारण करके रहनेवाले हैं, वे भी युगान्त कालमें लोभी हो जायेंगे ॥ २०-२१ ॥

अन्योन्यं परिमुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः। अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये॥ २२॥

लोग एक दूसरेको लूटेंगे और मारेंगे। युगान्तकालके मनुष्य जपरिहतः नास्तिक और चोरी करनेवाले होंगे॥२२॥

सिरित्तीरेषु कुद्दालैर्वापियध्यन्ति चौपधीः। ताश्चाप्यल्पफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये॥२३॥

निदयोंके किनारेकी भूमिको कुदालोंसे खोदकर लोग वहाँ अनाज बोयेंगे। उन अनाजोंमें भी युगान्तकालके प्रभावसे बहुत कम फल लगेंगे॥ २३॥ श्राद्धे देवे च पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः। तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम् ॥ २४ ॥

जो सदा (परान्नका त्याग करके) व्रतका पालन करने-वाले लोग हैं, वे भी उस समय लोभवश देवयज्ञ तथा श्राद्धमें एक दूसरेके यहाँ भोजन करेंगे ॥ २४॥

पिता पुत्रस्य भोका च पितुः पुत्रस्तथैव च । अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५ ॥

किल्युगके अन्तिम भागमें पिता पुत्रकी और पुत्र पिताकी शय्या आदिका उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य (अभध्य) पदार्थ भी भोजनके योग्य समझे जायँगे॥ २५॥

न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदिनन्दकाः। न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवाद्विमोहिताः। निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवाद्विमोहिताः॥ २६॥

ब्राह्मणलोग वत और नियमोंका पालन तो करेंगे नहीं। उलटे वेदोंकी निन्दा करने लग जायँगे। कोरे तर्कवादसे मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवादसे मोहित होकर नीच-से-नीच कर्म करनेके लिये प्रयत्न-श्रील रहेंगे॥ २६॥

निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि धेनुकाः । एकहायनवत्सांश्च योजयिष्यन्ति मानवाः ॥ २७ ॥

मनुष्य नीची भूमिमें (अर्थात् गायोंके जल पीने और चरनेकी जगहमें ) खेती करेंगे । दूध देनेवाली गायोंको भी बोझ ढोनेके काममें लगा देंगे और सालभरके बछड़ोंको भी हलमें जोतेंगे ॥ २७॥

पुत्रः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा। निरुद्धेगो बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते॥ २८॥

पुत्र पिताका और पिता पुत्रका विश्व करके भी उद्विग्न नहीं होंगे । अपनी प्रशंसाके लिये लोग बड़ी अड़ी बातें बनायेंगे. किंतु समाजमें उनकी निन्दा नहीं होगी ॥ २८॥

म्लेच्छभूतं जगत् सर्वं निष्क्रयं यज्ञवर्जितम् । भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमधो तथा॥ २९॥

सारा संसार म्लेच्छोंकी भाँति ग्रुभ कर्म और यज्ञ-यागादि छोड़ देगा तथा आनन्दश्र्न्य और उत्सवरिहत हो जायगा॥ २९॥

प्रायशः ऋपणानां हि तथावन्धुमतामपि। विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः॥ ३०॥

लोग प्रायः दीनों, असहायों तथा विधवाओंका भी धन हड़प लेंगे ॥ ३०॥

खल्पवीर्यवलाः स्तन्धा लोभमोहपरायणाः। तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः॥३१॥ परित्रहं करिष्यन्ति मायाचारपरित्रहाः। समाह्वयन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः॥३२॥ परस्परवधोद्यका मूर्खाः पण्डितमानिनः। भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः॥३३॥

उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जायँगे। वे उद्दण्ड होकर लोभ और मोहमें डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगोंकी चर्चा करने और उनसे दान लेनेमें प्रसन्नताका अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचारको अपनाकर वे दुष्टोंके दिये हुए दानको भी ग्रहण कर लेंगे। कुन्तीनन्दन! पाप-बुद्धि राजा एक दूसरेको युद्धके लिये ललकारते हुए परस्पर एक दूसरेके प्राण लेनेको उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपनेको पण्डित मानेंगे। इस प्रकार युगान्तकालके सभी क्षत्रिय जगत्के लिये काँटे बन जायँगे॥ ३१—३३॥

अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहङ्कारदर्षिताः। केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये॥३४॥

कल्पियुगकी समाप्तिके समय वे प्रजाकी रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपये ऐंटनेके लिये लीभ अधिक रक्लेंगे । सदा मान और अहंकारके मदमें चूर रहेंगे । वे केवल प्रजाको दण्ड देनेके कार्यमें ही रुचि रक्लेंगे ॥ ३४॥

आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि धनानि च । भोक्ष्यन्ते निरनुकोशा रुदतामपि भारत ॥ ३५ ॥

भारत ! होग इतने निर्दयी हो जायँगे कि सज्जन पुरुषीं-पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियोंका बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने-बिलखनेपर भी दया नहीं करेंगे ॥ ३५ ॥

न कन्यां याचते किस्चन्नापि कन्या प्रदीयते । खयंब्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३६ ॥

कलियुगका अन्त आनेपर न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समयके वर-कन्या स्वयं ही एक-दूसरेको चुन लेंगे॥ ३६॥

राजानइचाप्यसंतुष्टाः परार्थान् मूढचेतसः। सर्वोपायैर्हरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते॥३७॥

किंखुगकी समाप्तिके समय असंतीषी तथा मूट्-चित्त राजा भी सब तरहके उपायोंसे दूसरोंके धनका अपहरण करेंगे।३७। म्लेच्छीभूतं जगत् सर्व भविष्यति न संशयः।

हस्तो हस्तं परिमुपेद् युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३८॥ उस समय सारा जगत् म्लेच्छ हो जायगा—इसमें संशय

नहीं । एक हाथ दूसरे हाथको लूटेगा—सगा भाई भी भाईके धनको हड़प लेगा ॥ ३८ ॥

सत्यं संक्षिप्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः। स्थविरा बालमतयो बालाः स्थविरबुद्धयः॥३९॥ अपनेको पण्डित माननेवाले मनुष्य संसारमें सत्यको मिटा देंगे । बूढ़ोंकी बुद्धि बालकों-जैसी होगी और बालकोंकी बूढ़ों-जैसी ॥ ३९॥

भीरुस्तथा शूरमानी शूरा भीरुविषादिनः। न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते॥ ४०॥

युगान्तकाल उपस्थित होनेपर कायर अपनेको श्रूर-वीर मानेंगे और श्रूर-वीर कायरोंकी भाँति विपादमें डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरेका विश्वास नहीं करेंगे॥ ४०॥

एकाहार्ये युगं सर्वे लोभमोहव्यवस्थितम्। अधर्मो वर्द्धते तत्र न तु धर्मः प्रवर्तते॥ ४१॥

युगके सब लोग लोभ और मोहमें फँसकर भक्ष्याभक्ष्य-का विचार किये विना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लोगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जायगा।४१।

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या न शिष्यन्ति जनाधिप । एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥ ४२ ॥

नरेश्वर ! ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्योंका नाम भी नहीं रह जायगा । युगान्तकालमें सारा विश्व एक वर्णः एक जातिका हो जायगा ॥ ४२ ॥

न अंस्यिति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा। भार्याश्च पितिशुश्रूषां न करिष्यन्ति संक्षये॥ ४३॥

युगक्षय-कालमें पिता पुत्रके अपराधको क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिताकी बात नहीं सहेगा । स्त्रियाँ अपने पतियोंकी सेवा छोड़ देंगी ॥ ४३॥

ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च । तान् देशान् संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ४४ ॥

युगान्तकाल आनेपर ( लोग ) उन प्रदेशोंमें चले जायँगे जहाँ जो और गेहूँ आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं ( चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो ) ॥ ४४ ॥

स्वैराचाराइच पुरुषा योषितइच विशाम्पते। अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते॥ ४५॥

महाराज ! युगान्तकाल आनेपर पुरुष और स्त्रियाँ स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरेके कार्य और विचारको नहीं सहेंगे ॥ ४५॥

म्लेच्छभूतं जगत् सर्वं भविष्यति युधिष्ठिर । न श्राद्धैस्तर्पयिष्यन्ति दैवतानीह मानवाः ॥ ४६ ॥

युधिष्ठिर ! उस समय सारा जगत् म्लेच्छ हो जायगा । मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ-कमोंद्वारा पितरों और देवताओंको संतुष्ट नहीं करेंगे ॥ ४६ ॥

न कश्चित् कस्यचिच्छ्रोता न कश्चित् कस्यचिद् गुरुः । तमोग्रस्तस्तदा लोको भविष्यति जनाधिप ॥ ४७॥ राजन् ! उस समय कोई कित्तीका उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसीका गुरु ही होगा । सारा जगत् अज्ञानमय अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा ॥ ४७ ॥

परमायुश्च भविता तदा वर्षाणि पोड्या। ततः प्राणान् विमोक्ष्यिन्त युगान्ते समुपस्थिते॥ ४८॥ पञ्चमे वाथ पष्ठे वा वर्षे कन्या प्रस्यते। सप्तवर्षाष्ट्रवर्षेश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा॥ ४२॥

उस समय युगान्तकाल उपस्थित होनेपर लोगोंकी आयु अधिक-से-अधिक सोलह वर्षकी होगी, उसके बाद वे प्राणत्याग कर देंगे। पाँचवें या छठे वर्षमें स्त्रियाँ बच्चे पैदा करने लगेंगी और सात-आठ वर्षके पुरुष संतानोत्पादनमें प्रवृत्त हो जायँगे॥

पत्यौ स्त्री तु तदा राजन पुरुषो वा स्त्रियं प्रति । युगान्ते राजशार्दूल न तोषमुपयास्यति ॥ ५०॥

नृपश्रेष्ठ ! युगान्तकाल आनेपर स्त्री अपने पतिसे और पति अपनी स्त्रींसे संतुष्ट नहीं होंगे ॥ ५० ॥

अल्पद्रव्या वृथालिङ्गा हिंसा च प्रभविष्यति । न कश्चित्कस्यचिद् दाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५१ ॥

कलियुगके अन्तभागमें लोगोंके पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावेके लिये साधुवेष धारण करेंगे। हिंसाका जोर बढ़ेगा और कोई किसीको कुछ देनेवाला नहीं रहेगा।।

अष्टराूळा जनपदाः शिवशूळाश्चतुष्पथाः। केराशूळाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५२ ॥

युगक्षयकालमें सभी देशोंके लोग अन्न वेचेंगे। ब्राह्मण वेदिविकय करेंगे और स्त्रियाँ वेदयावृत्ति अपना लेंगी॥ ५२॥ म्लेच्छाचाराः सर्वभक्षा दारुणाः सर्वकर्मसु। भाविनः पश्चिमे काले मनुष्या नात्र संशयः॥ ५३॥

युगान्तकालके मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचारवाले और सर्वमश्ची यानी अभक्ष्यका भी भक्षण करनेवाले हो जायँगे। वे प्रत्येक कर्ममें अपनी क्रूरताका परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है॥

कयविकयकाले च सर्वः सर्वध्य वञ्चनम्। युगान्ते भरतश्रेष्ठ वित्तलोभात् करिष्यति ॥ ५४॥

भरतश्रेष्ठ ! युगान्तकालमें धनके लोभसे क्रय-विक्रयके समय सभी सबको ठगेंगे॥ ५४॥

श्चानानि चाष्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा। आत्मच्छन्देन वर्तन्ते युगान्ते समुपस्थिते॥ ५५॥

कियाके तत्त्वको न जानकर भी लोग उसे करनेमें प्रवृत्त होंगे। युगान्तकालके सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जायँगे॥ स्वभावात् क्रूरकर्माणश्चान्योन्यमभिशांसिनः। भवितारो जनाः सर्वे सम्प्राप्ते तु युगक्षये॥ ५६॥ आरामांश्चेव वृक्षांश्च नाशयिष्यन्ति निर्व्यथाः। भविता संशयो लोके जीवितस्य हि देहिनाम्॥ ५७॥ सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरेपर मिथ्या कल्ङ्क लगानेवाले होंगे । युगान्तकाल उपस्थित होनेपर सब लोग बगीचों और बृक्षोंको कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मनमें पीड़ा नहीं होगी । प्रत्येक मनुष्यके जीवन-धारणमें भी शंका हो जायगी । अर्थात् प्रत्येक मनुष्यका जीवन धारण करना कठिन हो जायगा ॥ ५६-५७॥

तथा लोभाभिभूताश्च भविष्यन्ति नरा नृप । ब्राह्मणांश्च हनिष्यन्ति ब्राह्मणस्वोपभोगिनः ॥ ५८॥

राजन् ! सब लोग लोभकेवशीभृत होंगे और ब्राह्मणोंका धन उपभोग करनेका जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धनके लिये ब्राह्मणोंको मार भी डालेंगे ॥ ५८॥

हाहारुता द्विजाश्चेव भयार्ता वृषलादिंताः। त्रातारमलभन्तो वै अभिष्यन्ति महीमिमाम् ॥ ५९॥

सूद्रोंके सताये हुए ब्राह्मण भयसे पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिये कोई रक्षक न मिलनेके कारण सारी पृथ्वीपर निश्चय ही भटकते फिरेंगे ॥ ५९ ॥

जीवितान्तकराः क्र्रा रौद्राः प्राणिविहिंसकाः । यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम् ॥ ६०॥

जय दूसरोंके जीवनका विनाश करनेवाले क्रूर, भयंकर तथा जीविहंसक मनुष्य पैदा होने लगें, तब समझ लेना चाहिये कि युगान्तकाल उपिस्थित हो गया ॥ ६०॥

आश्रियिष्यन्ति च नदीः पर्वतान् विषमाणि च । प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोद्वह ॥ ६१॥

कुरुकुलतिलक युधिष्ठिर ! अत्याचारियोंसे डरे हुए ब्राह्मण इधर-उधर भागकर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानोंका आश्रय लेंगे ॥ ६१॥

दस्युभिःपीडिता राजन् काका इव द्विजोत्तमाः। कुराजभिश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥ ६२ ॥ धैर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । विकर्माणि करिष्यन्ति शृदाणां परिचारकाः ॥ ६३ ॥

राजन्! श्रेष्ठ ब्राह्मण भी छटेरोंसे पीड़ित होकर की श्रोंकी तरह काँव-काँव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाये हुए करों के भारसे सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और ख़ुदोंकी सेवा-ख़ुश्रूपामें लगे रहकर धर्मविषद्ध कार्य करेंगे। भूपाल ! भयंकर किल्युगके अन्तमें जगत्की यही दशा होगी।। ६२-६३।।

शुद्धा धर्मे प्रवक्ष्यिन्त ब्राह्मणाः पर्युपासकाः। श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन ब्यवस्थिताः॥ ६४॥ विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः। पङ्ककान् पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः॥ ६५॥

र्द्ध धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मणलोग उनकी सेवामें रहकर उसे सुनेंगे तथा उसीको प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोकका व्यवहार विपरीत और उलट-पुलट हो जायगा। ऊँच नीच और नीच ऊँच हो जायँगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारोंकी तो पूजा करेंगे और देविषग्रहोंको त्याग देंगे॥ ६४-६५॥

शूद्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान् युगसंक्षये । आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ॥ ६६ ॥ देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च । पङ्किचिद्वा पृथिवी न देवगृहभूषिता ॥ ६७ ॥

युगान्तकालमें शूद द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। वह समय आनेपर महर्षियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मणोंके घरोंमें, देवस्थानोंमें, चैत्यवृक्षोंके आस-पास और नागालयोंमें जो भूमि होगी उसपर हड्डी जड़ी हुई दीवारोंका चिह्न तो उपलब्ध होगा; परंतु देवमन्दिर उस भूमिकी शोभा नहीं बढ़ायेंगे॥

भविष्यति युगे क्षीणे तद् युगान्तस्य स्रक्षणम् । यदा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा ॥ ६८ ॥ भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम्।

यह सब युगान्तका लक्षण समझना चाहिये। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाववाले धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जायँगे, उस समय युगका संहार होगा॥ ६८३॥ पुष्पं पुष्पं यदा राजन् फले वा फलमाश्चितम्॥ ६९॥ प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्। अकालवर्षी पर्जन्यो भविष्यति गते युगे॥ ७०॥

महाराज ! जब फूलमें फूल, फलमें फल लगने लगेगा। उस समय युगका संहार होगा । युगान्तकालमें मेघ असमयमें ही वर्षा करेंगे ॥ ६९-७०॥

अक्रमेण मनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रियाः। विरोधमथ यास्यन्ति चृषळा त्राह्मणैः सह ॥ ७१॥

मनुष्योंकी सारी कियाएँ क्रमधे विपरीत होगी। सूद्र ब्राह्मणोंके साथ विरोध करेंगे॥ ७१॥

मही म्लेच्छजनार्काणां भविष्यति ततोऽचिरात्। करभारभयाद् वित्रा भजिष्यन्ति दिशो दश ॥७२॥

सारी पृथ्वी थोड़े ही समयमें म्लेच्छोंसे भर जायगी। ब्राह्मणलोग करोंके भारसे भयभीत होकर दसीं दिशाओंकी शरण लेंगे॥ ७२॥

निर्विशेषा जनपदास्तथा विष्टिकरार्दिताः। आश्रमानुपरुष्टान्ति फलमूलोपजीविनः॥ ७३॥

सारे जनपद एक-जैसे आचार और वंशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेनेवालों और कर लेनेवालोंसे पीड़ित हो एकान्त आश्रमोंमें चले जायँगे और फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करेंगे॥ ७३॥

पवं पर्याकुले लोके मर्यादा न भविष्यति। न स्थास्यन्युपदेशे च शिष्या विवियकारिणः॥ ७४॥ इस तरह उथल-पुथल मच जानेपर संसारमें कोई मर्यादा नहीं रह जायगी । शिष्य गुरुके उपदेशपर नहीं चलेंगे। वे उल्टे उनका अहित करेंगे॥ ७४॥

आचार्योऽपनिधिइचैव भर्ग्यते तदनन्तरम् । अर्थयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसम्बन्धिवान्धवाः॥७५॥

अपने कुलका आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरन्तर शिष्योंकी डाट-फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र, सम्बन्धी या भाई-वन्धु धनके लालचले ही अपने पास रहेंगे॥ ७५॥

अभावः सर्वभूतानां युगान्ते सम्भविष्यति । दिशः प्रज्विताः सर्वा नक्षत्राण्यप्रभाणि च ॥ ७६॥

युगान्तकाल आनेपर समस्त प्राणियोंका अमाव हो ज्ञायगा । सारी दिशाएँ प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रींकी प्रभा विल्लत हो जायगी ॥ ७६ ॥

उयोतींषि प्रतिकूलानि बाताः पर्याकुलास्तथा। उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिदर्शकाः॥७७॥

ग्रह उट्टी गतिसे चलने लगेंगे। हवा इतनी जोरसे चलेगी कि लोग ब्याकुल हो उठेंगे। महान् भयकी सूचना देनेवाले उल्कापात वार-बार होते रहेंगे॥ ७७॥

षड्भिरन्यैश्च सहितो भास्करः प्रतपिष्यति । तुमुलाश्चापि निर्होदा दिग्दाहाश्चापि सर्वशः ॥७८॥

एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सातों एक साथ तवेंगे । सब ओर विजलीकी भयानक गड़गड़ाहट होगी, सब दिशाओंमें आग छगेगी ॥ ७८ ॥

कबन्धान्तर्हितो भानुहदयास्तमने तदा। अकालवर्षी भगवान् भविष्यति सहस्रहक्॥७९॥

उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे ग्रस्त दिखायी देगा। भगवान् इन्द्र समयपर वर्षा नहीं करेंगे॥ ७९॥

सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते । अभीक्ष्णं क्र्रवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः ॥८०॥

युगान्तकाल उपस्थित होनेपर वोयी हुई खेती उगेगी ही नहीं; स्त्रियाँ कठोर स्वभाववाली और सदा कटुवादिनी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा॥ ८०॥

भत् णां वचने चैव न स्थास्यन्ति ततः स्त्रियः । पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये ॥८१॥

वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगी । युगान्तकालमें पुत्र माता-पिताकी इत्या करेंगे ॥ ८१ ॥

स्दियिष्यन्ति च पतीन् स्त्रियः पुत्रानपाभिताः। अपर्वणि महाराज सूर्ये राष्टुरुपैष्यति ॥८२॥

नारियाँ अपने बेटोंसे मिलकर पतिकी इत्या करा देंगी। महाराज! अमाबस्याके बिना ही राहु सूर्यपर ग्रहण लगायेगा॥ युगान्ते हुतभुक् चापि सर्वतः प्रज्विष्यिति । पानीयं भोजनं चापि याचमानास्तदाध्वगाः ॥ ८३ ॥ न लप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ।

युगान्तकाल आनेपर सब ओर आग भी जल उठेगी। उस सभय पथिकोंको माँगनेपर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओरसे कोरा जनाव पाकर निराश हो सड़कोंपर ही सो रहेंगे॥ ८३ ई॥ निर्धातवायसा नागाः शकुनाः समृगद्विजाः॥ ८४॥ सक्षा वाचो विमोध्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते। मित्रसम्बन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा॥ ८५॥ जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते।

युगान्तकाल उपस्थित होनेगर विजलीकी कड़कके समान कड़वी बोली वोलनेवाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे । उस समयके मनुष्य अपने मित्रों, सम्बन्धियों, सेवकों तथा कुटुम्बीजनोंको भी अकारण त्याग देंगे ॥ ८४-८५ ।

अथ देशान् दिशश्चापि पत्तनानि पुराणि च ॥ ८६ ॥ कमशः संश्रियिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते । हा तात हा सुतेत्येयं तदा वाचः सुदारुणाः ॥ ८७ ॥ विकोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पर्यदिष्यति । ततस्तुमुळसङ्घाते वर्तमाने युगक्षये ॥ ८८ ॥

प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गाँवींना आश्रय लेंगे और हा तात! हा पुत्र! इत्यादि रूपसे अत्यन्त दुःखद वाणीमें एक-दूसरेको पुकारते हुए इस पृथ्वीपर विचरेंगे । युगानतकालमें संवारकी यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोकोंका भयंकर संहार होगा॥ ८६—८८॥ दिजातिपूर्वको लोकः क्रमेण प्रभविष्यति। ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन् पुनलोंकविवृद्धये॥ ८९॥ भविष्यति पुनर्देशमनुकूलं यहच्छया। यदा सूर्यक्ष चन्द्रश्च तथा तिष्यवृहस्पती॥ ९०॥ एकराशो समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्।

तदनन्तर कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्भ होगा और फिर क्रमदाः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभावका विस्तार करेंगे । उस समय लोकके अभ्युदयके लिये पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा । जब सूर्य, चन्द्रमा और बृहम्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि

कालवर्शे च पर्जन्यो नक्षत्राणि द्यभानि च ॥ ९१ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि

कर्कमें पदार्षण करेंगे, तब सत्ययुगका प्रारम्भ होगा । उस समय मेघ समयपर वर्षा करेगा । नक्षत्र ग्रुभ एवं तेजस्वी हो जायेंगे ॥ ८९-९१ ॥

प्रदक्षिणा ग्रहाश्चापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः। क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्॥ ९२॥

ग्रह प्रदक्षिणाभावसे अनुकूल गतिका आश्रय ले अपने पथपर अग्रसर होंगे । उस समय सबका मङ्गल होगा । देशमें सुकाल आ जायगा । आरोग्यका विस्तार होगा तथा रोग-ज्याधिका नाम भी नहीं रहेगा ॥ ९२ ॥ कल्को विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । उत्पत्स्यते महावीर्यो महावुद्धिपराक्षमः ॥ ९३ ॥ सम्भूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावस्थे शुभे । ( महातमा वृत्तसम्पन्नः प्रजानां हितकुन्नुप । )

राजन् ! युगान्तके समय कालकी प्रेरणासे सम्भल नामक प्राममें किसी ब्राह्मणके मङ्गलमय ग्रहमें एक महान् शक्तिशाली बालक प्रकट होगाः जिसका नाम होगा विष्णुयशा कर्त्की । वह महान् बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न महात्माः सदाचारी तथा प्रजावर्गका हितैषी होगा । (वह वालक ही भगवान्का कर्की अवतार कहलायेगा ) ॥ ९३५ ॥ मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च ॥ ९४॥

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनात्यायुधानि च ॥ ९४ ॥ उपस्थास्यन्ति योधाश्च शास्त्राणि कवचानि च । स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति ॥ ९५ ॥

मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच उपिश्वत हो जायँगे। वह धर्म-विजयी चक्रवर्ती राजा होगा॥ ९४-९५॥ स चेमं संकुळं छोकं प्रसादमुपनेष्यति। उत्थितो ब्राह्मणो दीतः क्षयान्तकृदुद्रारधीः॥ ९६॥

वह उदारबुद्धिः तेजस्वी ब्राह्मणः दुःखसे व्याप्त हुए इस जगत्को आनन्द प्रदान करेगा। कल्प्रियमका अन्त करनेके लिये ही उसका प्रादुर्भाव होगा॥ ९६॥

संक्षेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः। स सर्वत्र गतान् भुद्रान् ब्राह्मणैः परिवारितः। उत्साद्यिष्यति तदा सर्वम्छेच्छगणान् द्विजः॥ ९७॥

वही सम्पूर्ण कलियुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमण्डलमें सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण म्लेच्छोंका संहार कर डालेगा॥ ९७॥ भविष्यकथने नवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९०॥

इस प्रकार श्रीनहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें मिवण्यवर्णनिविषयक एक सी नज्वेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इलोक मिलाकर कुल ९७३ इलोक हैं )



## एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

## भगवान् कल्कीके द्वारा सत्ययुगकी स्थापना और मार्कण्डेयजीका युधिष्टिरके लिये धर्मीपदेश

मार्कग्डेय उवाच

ततश्चोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमाम् । वाजिमेधे महायसे विधिवत् कलपिष्यति ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठर ! उस समय चोर-डाकुओं एवं म्छेन्छोंका विनाश करके भगवान् कल्की अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको दे डालेंगे ॥ १॥ स्थापियत्वा च मर्यादाः खयम्भविहिताः शभाः।

स्थापियत्वा च मर्यादाः खयम्भुविहिताः शुभाः। वनं पुण्ययशःकर्मा रमणीयं प्रवेक्ष्यति ॥ २ ॥

उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे । वे ब्रह्माजीकी चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापना करके ( तपस्याके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे ॥ २ ॥ तच्छीलमनुबद्ध्यन्ति मनुष्या लोकवासिनः। विष्ठेश्वोरक्षये चैव छते क्षेमं भविष्यति॥ ३ ॥

फिर इस जगत्के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभावका अनुकरण करेंगे । इस प्रकार सत्ययुगमें ब्राह्मणोंद्वारा दस्यु-दलका विनाश हो जानेपर संसारका मङ्गल होगा ॥ ३ ॥ छण्णाजिनानि शक्तीश्च त्रिश्लान्यायुधानि च । स्थापयन द्विजशार्द्लो देशेषु विजितेषु च ॥ ४ ॥ संस्त्यमानो विप्रेन्द्रमानयानो द्विजोत्तमान् । कल्की चरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥ ५ ॥

द्विजश्रेष्ठ कल्की सदा दस्युवधमें तत्पर रहकर समस्त भ्तलपर विचरते रहेंगे और अपनेद्वारा जीते हुए देशोंमें काले मृगचर्मः शक्तिः त्रिश्ल तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रोंकी स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा अपनी स्तृति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मणश्रिरोमणियोंको यथोचित सम्मान देंगे॥ ४-५॥ हा मातस्तात पुत्रेति तास्तावाचः सुदाहणाः। विकोशमानान् सुभृशंदस्यून्नेष्यति संक्ष्यम्॥ ६॥ ततोऽधर्मविनाशो वे धर्मवृद्धिश्च भारत। भविष्यति कृते प्राप्ते कियावांश्च जनस्तथा॥ ७॥

उस समय चोर और छुटेरे दर्यभरी वाणीमें 'हाय मैया' 'हाय वण्पा' और 'हाय वेटा' इत्यादि कहकर जोर-जोरसे चीत्कार करेंगे और उन सबका भगवान् कहकी विनाश कर डाउँगे । भारत ! दस्युओं के नष्ट हो जानेपर अधर्मका भी नाश हो जायगा और धर्मकी दृद्धि होने छगेगी । इस प्रकार सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्य सत्यकर्मपरायण होंगे ॥ ६-७॥

आरामाइचेव चैत्याश्च तटाकावसथास्तथा। पुष्करिण्यश्च विविधा देवतायतनानि च ॥ ८ ॥ यन्नक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति कृते युगे। ब्राह्मणाः साधवदचैव मुनयश्च तपखिनः॥ ९॥

उस युगमें नये-नये बगीचे लगाये जायँगे। चैत्यवृक्षींकी स्थापना होगी। पोखरीं और धर्मशालाओंका निर्माण होगा। भाँति-भाँतिकी पोखरियाँ तैयार होंगी। कितने ही देवमन्दिर वनेंगे और नाना प्रकारके यज्ञक्मींका अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु-स्वभावके होंगे। मुनिलोग तपस्यामें तत्पर रहेंगे॥ ८-९॥

आश्रमा हतपाखण्डाःस्थिताः सत्यरताः प्रजाः। जनिष्यन्ते च वीज्ञानि रोष्यमाणानि चैव ह ॥ १०॥

आश्रम पाखिण्डियोंसे रिहत होंगे और सारी प्रजा सत्य-परायण होगी। खेतोंमें बोये जानेवाले सब प्रकारके बीज अच्छी तरह उगेंगे।। १०॥

सर्वेष्ट्रतुषु राजेन्द्र सर्वे सस्यं भविष्यति । नरा दानेषु निरता व्रतेषु नियमेषु च ॥११॥

राजेन्द्र ! सभी ऋतुओंमें सभी प्रकारके अनाज पैदा होंगे । सब लोग दान, बत और नियमोंमें लगे रहेंगे ॥ ११ ॥ जपयञ्चपरा विष्रा धर्मकामा सुदा युताः । पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुन्धराम् ॥ १२ ॥

ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक जपयज्ञमें तत्पर रहेंगे और धर्ममें ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रियनरेश धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका पालन करेंगे॥ १२॥

व्यवहाररता वैदया भविष्यन्ति कृते युगे। पट्कर्मनिरता विष्राः क्षत्रिया विक्रमे रताः॥१३॥ गुश्रुषायां रताः शुद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च।

सत्ययुगके वैश्य सदा न्यायपूर्वक व्यापार करनेवाले होंगे। ब्राह्मण यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह—इन छः कमोंमें तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय वल-पराक्रममें अनुराग रखेंगे तथा शुद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंकी सेवामें लगे रहेंगे॥ १३६॥

एप धर्मः कृतयुगे त्रेतायां द्वापरे तथा ॥ १४ ॥ पश्चिमे युगकाळे च यः स ते सम्प्रकीर्तितः । सर्वेळोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डव ॥ १५ ॥

धर्मका यह स्वरूप सत्ययुगमें अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता, द्वापर तथा कलियुगमें धर्मकी जैसी स्थिति रहेगी, उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पाण्डुनन्दन! तुम्हें सम्पूर्ण होककी युग-संख्याका ज्ञान भी हो चुका है॥ १४-१५॥

एतत् ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं तथा। वायुवीक्तमनुस्मृत्य पुराणमृषिसंस्तुतम् ॥ १६॥ राजन् ! ऋषियोंद्वारा प्रशंसित तथा वायुदेवद्वारा वर्णित पुराणकी बातोंका स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत-भविष्यका सारा वृत्तान्त बताया है ॥ १६ ॥ एवं संसारमार्गा मे बहुशिश्चरजीविना । हृशास्त्रेवानुभूताश्च तांस्ते कथितवानहम् ॥ १७॥

इस प्रकार चिरजीवी होनेके कारण मैंने संसारके मार्गोंका अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है, जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है।। १७॥

इदं चैवापरं भूयः सह भ्रातृभिरच्युत। धर्मसंशयमोक्षार्थं निवोध वचनं मम॥१८॥

धर्ममर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले युधिष्ठिर ! तुम अपने भाइयोंसहित यह मेरी एक बात और सुनो । धर्म-विषयक संदेहका निवारण करनेके लिये मेरे वचनको ध्यान देकर सुनो ॥ १८ ॥

धर्मे त्वयाऽऽत्मा संयोज्यो नित्यं धर्मभृतां वर । धर्मात्मा हि सुखं राजन् प्रेत्य चेहच नन्दति ॥ १९ ॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज ! तुम्हें अपने आपको सदा धर्ममें ही लगाये रखना चाहिये; क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोकमें भी बड़े सुखसे रहता है ॥ १९ ॥ निवोधच शुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ। न ब्राह्मणे परिभवः कर्तव्यस्ते कदाचन ॥ २० ॥ ब्राह्मणः कुपितो हन्यादिष लोकान् प्रतिश्चया।

निष्पाप नरेश ! मेरी इस कल्याणमयी वाणीको समझो, जिसे में अभी तुम्हें सुना रहा हूँ । युधिष्ठिर ! तुम्हें कभी किसी ब्राह्मणका तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाय और किसी बातकी प्रतिज्ञा कर ले, तो वह उस प्रतिज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण लोकोंका विनाश कर सकता है ॥ २० ई ॥

वैशम्पायन उवाच

मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो नृपः ॥ २१ ॥ उवाच वचनं धीमान् परमं परमग्रुतिः ।

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! मार्कण्डेयजीकी यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान् कुरुकुलरतन राजा युधिष्ठिरने यह उत्तम वचन कहा-॥ २१६॥

कस्मिन् धर्मे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता मुने ॥ २२ ॥ कथं च वर्तमानो चै न च्यवेयं खधर्मतः।

'मुने ! प्रजाकी रक्षा करते हुए किस धर्ममें स्थित रहना चाहिये । मेरा व्यवहार और वर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्मसे कमी च्युत न होऊँ ? ॥ २२६ ॥

मार्बण्डेय उवाच

द्यावान् सर्वभूतेषु हितो रक्तोऽनस्यकः॥ २३॥

सत्यवादी मृदुर्दान्तः प्रजानां रक्षणे रतः। चर धर्म त्यजाधर्म पितृन् देवांश्च पूजय॥२४॥ मार्कण्डेयजीने कहा—राजन्! तुम सव प्राणियोंपर

दया करो । सबके हितेषी बने रहो । सबपर प्रेमभाव रखो और किसीमें दोषदृष्टि मत करो । सत्यवादी, कोमलखभाव, जितेन्द्रिय और प्रजापालनमें तत्पर रहकर धर्मका आचरण करो । अधर्मको दूरसे ही त्याग दो तथा देवता और पितरोंकी आराधना करते रहो ॥ २३-२४॥

प्रमादाद् यत् कृतं तेऽभूत् सम्यग् दानेन तज्जय । अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव ॥ २५ ॥

यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसीके प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके वशमें करो । मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकारको कभी पासमें न आने दो । तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो ॥ २५ ॥

विजित्य पृथिवीं सर्वों मोदमानः सुखी भव।
पष भूतो भविष्यश्च धर्मस्ते समुदीरितः ॥ २६॥
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिदतीतानागतं भुवि।
तस्मादिमं परिक्षेशं त्वं तात हृदि मा कृथाः॥ २७॥

सारी पृथ्वीको जीतकर सदा सानन्द और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर! मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका पालन भूतकालमें भी हुआ है और भविष्यकालमें भी इसका पालन होना चाहिये। भूत और भविष्यकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात नहीं; अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसके लिये हृदयमें कोई विचार नकरो।। २६-२७॥

प्राज्ञास्तात न मुद्यन्ति कालेनापि प्रपीडिताः। एष कालो महावाहो अपि सर्वदिवौकसाम्॥ २८॥

तात ! विद्वान् पुरुष कालसे पीड़ित होनेपर भी कभी मोहर्मे नहीं पड़ते । महावाहो ! यह काल सम्पूर्ण देवताओंपर भी अपना प्रभाव डालता है ॥ २८ ॥

मुद्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनापि प्रचोदिताः। मा च तत्र विशङ्काभूद् यन्मयोक्तं तवानघ॥ २९॥

युधिष्ठिर ! कालसे प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोह-यस्त होती है । अनघ ! मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है उसमें तुम्हें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं होनी चाहिये॥२९॥

आशङ्कय मद्धचो होतद् धर्मठोपो भवेत् तव। जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतर्षभ॥३०॥ कर्मणा मनसा वाचा सर्वमेतत् समाचर।

मेरे इस वचनमें संदेह करनेपर तुम्हारे धर्मका लोप होगा। भरतकुलभूपण! तुम कौरवोंके प्रख्यात कुलमें उत्पन्न हुए हो; अतः मन, वाणी और क्रियाद्वारा इन सब बातोंका पालन करो।। ३० है।।

### युधिष्ठिर उवाच

यत् त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम् ॥ ३१॥ तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो। न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्रन भयं न च मत्सरः॥ ३२॥ करिष्यामि हि तत् सर्वमुक्तं यत् ते मिय प्रभो।

युधिष्ठिरने कहा-दिजश्रेष्ठ ! आपने मुझे जो उपदेश दिया है, वह मेरे कानोंको मधुर एवं मनको प्रिय लगा है। विभो ! में आपकी आज्ञाका यस्तपूर्वक पालन कलँगा। ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मेरे मनमें लोभ, भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभो ! आपने मेरे लिये जो कहा है, इसका अवस्य पालन कलँगा॥ ३१-३२ ई॥ वैशम्यायन उवाच

श्रुत्वा तु वचनं तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः ॥ ३३ ॥ संद्वष्टाः पाण्डवा राजन् सहिताः शार्क्कथन्वना । विप्रर्थभाश्च ते सर्वे ये तत्रासन् समागताः ॥ ३४ ॥

वैशामपायनजी कहते हैं — राजन् ! उन परम बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीका वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्णसहित पाँचों पाण्डव बहे प्रसन्न हुए । साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पधारे थे। उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३३-३४ ॥ तथा कथां शुभां श्रुत्वा मार्कण्डेयस्य धीमतः । विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात् ॥ ३५ ॥

बुद्धिमान् मार्कण्डेयजीके मुखसे वह मङ्गलमयी कथा सुनफर पुराणोक्त बातोंका ज्ञान हो जानेसे सब लोग बड़े ही विस्मित और प्रसन्न हुए ॥ ३५ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्वापर्वणि युधिष्ठिरानुशासने एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यार्ज्वमें गुधिष्ठिरके तिये उपदेशविषयक एक सौ इस्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

# द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

## इक्ष्वाकुवंशी परीक्षित्का मण्ड्रकराजकी कन्यासे विवाह, शल और दलके चरित्र तथा वामदेव मुनिकी महत्ता

वैशम्यायन उवाच

भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्यं चक्तुमहैसीत्यव्रवीत् पाण्डवेयो मार्कण्डेयम् ॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मुनिवर मार्कण्डेयसे कहा-'ब्रह्मन्! पुनः ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन कीजिये'॥ १॥

अथाचष्ट मार्क•डेयोऽपूर्वमिदं श्रूयतां बाह्मणानां चरितम् ॥ २ ॥

तव मार्कण्डेयजीने कहा-धराजन् ! ब्राह्मणोंके इस अद्भुत चरित्रका श्रवण करो ॥ २ ॥

अयोध्यायामिक्वाञ्चकुलोद्वहः पार्थिवः परि-क्षित्राम मृगयामगमत्॥३॥

'अयोष्यापुरीमें इक्ष्याकुकुलके धुरंधर बीर राजा परीक्षित् रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलनेके लिये गये॥ ३॥

तमेकाइवेन मृगमनुसरन्तं मृगोदूरमपाइरत्।४।

'उन्होंने एकमात्र अश्वकी सहायतासे एक हिंसक पशुका पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा लेगया॥ ४॥

अध्वित जातश्रमः श्रुत्तृष्णाभिभूतश्चैकस्मिन् देशे नीलं गहनं वनखण्डमपश्यत् ॥ ५ ॥ 'मार्गमें उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख-प्याससे न्याकुल हो गये। उसी समय उन्हें एक ओर नीले रंगका एक दूसरा वन दिखायी दिया, जो और भी धना था।।५॥

तच विवेश ततस्तस्य वनखण्डस्य मध्येऽतीव रमणीयं सरी दृष्ट्वा साथ्य एव व्यगाहत ॥६॥

'तत्त्रश्चात् राजाने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्यलीके मध्यभागमें एक अत्यन्त रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़ेसहित सरोवरके जलमें घुस गये॥ ६॥

अथाश्वस्तः स बिसमृणालमश्वायात्रतो निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे संविवेश । ततः शयानो मधुरं गीतमश्रुणोत्॥ ७॥

'जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, तब घोड़ेके आगे कुछ कम रकी नालें डालकर स्वयं उस सरीवरके तटपर लेट गये। लेटे-इी-लेटे उनके कानोंमें कहींसे मधुर गीतकी ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ ७॥

स श्रुःवःचिन्तयन्तेह मनुष्यगति पर्यामि कस्य खल्वयं गीतराव्द इति ॥ ८ ॥

'उसे मुनकर राजा मोचने लगे कि 'यहाँ मनुध्योंकी गित तो नहीं दिखायी देती। फिर यह किसके गीतका शब्द मुनायी देता है'॥ ८॥

अथापदयत् कन्यां परमह्रपदर्शनीयां पुष्पाण्य-विचन्वन्तीं गायन्तीं च। अथ सा राज्ञः समीपे पर्यकामत्॥९॥

'इतनेहीमें उनकी दृष्टि एक कन्यापर पड़ी, जो अपने परम सुन्दर रूपके कारण देखने ही योग्य थी। वह वनके फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धारे-धारे भ्रमण करती हुई वह राजाके समीप आ गयी॥ ९॥

तामव्रवीद् राजा कस्यासि भद्ने का वा त्विमिति । सा प्रत्युवाच कन्यासीति तां राजीवाचार्थी त्वयाहमिति ॥ १० ॥

तब राजाने उससे पूछा-- 'कल्याणी ! तुम कौन और किसकी हो ?' उसने उत्तर दिया- भैं कन्या हूँ - अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है।' तब राजाने उससे कहा-- 'भड़े! मैं तुझे चाहता हूँ '॥ १०॥

अथोवाच कन्या समयेनाहं शक्या त्वया लब्धुं नान्यथेति राजा तां समयमपृच्छत्। कन्यो-वाच नोदकं मे दर्शयितव्यमिति॥ ११॥

'कन्या बोली—तुम मुझे एक शर्तके साथ पा सकते हो अन्यथा नहीं।' राजाने उससे वह शर्त पूछी। कन्याने कहा— 'मुझे कभी जलका दर्शन न कराना'॥ ११॥

स राजा तां वाढिमित्युक्तवा तामुपयेमे कृतोद्वा-हश्च राजा परिक्षित् क्रीडमानो मुदा परमया युक्तस्तूष्णीं सङ्गम्य तथा सहास्ते ॥ १२॥

'तव राजाने उससे 'यहुत अच्छा' कहकर उससे (गान्धर्व) विवाह किया । विवाहके पश्चात् राजा परीक्षित् अत्यन्त आनन्दपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा-विहार करने छगे और एकान्तमें मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे ॥ १२ ॥ ततस्तत्रैवासीने राजनि सेनान्वगच्छत्॥ १३ ॥

'राजा अभी वहीं वैठे थे, इतनेहीमें उनकी सेना आ पहुँची ॥ १३॥

सा सेनोपविष्टं राजानं परिवार्यातिष्ठत् । पर्या-श्वस्तश्च राजा तयैव सह शिविकया प्रायादव-घोटितया स स्वं नगरमनुषाप्य रहसि तया सहास्ते ॥ १४ ॥

'बह सेना अपने बैठे हुए राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयी। अच्छी तरह सुस्ता लेनेके पश्चात् राजा एक साफ-सुथरी चिकनी पालकीमें उसीके साथ बैठकर अपने नगरको चल दिये और वहाँ पहुँचकर उस नविवाहिता सुन्दरीके साथ एकान्तवास करने लगे॥ १४॥

तत्राभ्याशस्थोऽपि कश्चिन्नापश्यद्थ प्रधानामा-त्योऽभ्याशचरास्तस्य स्त्रियोऽपृष्ठस्य ॥ १५ ॥ 'वहाँ निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर-पाता था। तय एक दिन प्रधान मन्त्रीने राजाके पास रहने-वाली क्रियोंसे पूछा-॥ १५॥

किमत्र प्रयोजनं वर्तते इत्यथाद्ववंस्ताः स्त्रियः॥ १६॥

'यहाँ तुम्हारा क्या काम है !' उनके ऐसा पूछनेपर उन स्त्रियोंने कहा-॥ १६॥

अपूर्विमिय पश्याम उदकं नात्र नीयत इत्य-थामात्योऽनुदकं वनं कारियत्वोदारचृक्षं बहुपुष्प-फलमूलं तस्य मध्ये मुक्ताजालमर्यो पाद्वे वापी गूढां सुधासिललिलिहां स रहस्युपगम्य राजान-मत्रवीत्॥ १७॥

'हमें यहाँ एक अद्भुत-सी बात दिखायी देती है। महाराजके अन्तः पुरमें पानी नहीं जाने पाता है। (हमलोग इसीकी चौकसी करती हैं।)' उनकी यह बात सुनकर प्रवान मन्त्रीने एक बाग लगवाया, जिसमें प्रत्यक्षरूपसे कोई जलाशय नहीं था। उसमें बढ़े सुन्दर और ऊँचे ऊँचे वृक्ष लगवाय गये थे। वहाँ फल-फूल और कन्द-मूलकी भी बहुतायत थी। उस उपवनके मध्यभागमें एक किनारेकी ओर सुधाके समान स्वच्छ जलसे भरी हुई एक बावली भी बनवायी थी, जो मोतियें के जालसे निर्मित थी। उस बावलीको (लताओं द्वारा) बाहरसे दक दिया गया था। उस उद्यानके तैयार हो जानेपर मन्त्रीने किसी दिन राजासे मिलकर कहा—॥ १७॥

यनिषद्मुदारकं साध्यत्र रम्यतामिति ॥ १८ ॥ 'महाराज ! यह वन बहुत सुन्दर है, आप इसमें भलीभौति विहार करें'॥ १८॥

स तस्य वचनात् तयैव सह देव्या तद्वनं प्रावि-रात्। स कदाचित् तस्मिन् कानने रम्ये तयैव सह व्यवाहरदथ क्षुत्तृष्णार्दितः आन्तोऽतिमुक्त-कागारमपद्यत्॥ १९॥

'मन्त्रीके कहनेसे राजाने उसी नविवाहिता रानीके साथ उस वनमें प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित् उस रमणीय उद्यानमें अपनी उसी प्रियतमाके साथ विहार कर रहे थे। विहार करते-करते जब वे थक गये और भूख-प्याससे बहुत पीड़ित हो गये। तब उन्हें वासन्ती लताद्वारा निर्मित एक मनोहर मण्डप दिखायी दिया।। १९॥

तत् प्रविश्य राजा सह प्रियया सुधाकृतां विमलां सलिलपूर्णां वापीमपश्यत्॥ २०॥

'उस मण्डपमें प्रियासहित प्रवेश करके राजाने सुधाके समान स्वच्छ जलसे परिपूर्ण बह बावली देखी ॥ २०॥

दृष्ट्वेव च तां तस्याश्च तीरे सद्देव तया देव्या-वातिष्ठत् ॥ २१ ॥ (उसे देखकर वे अपनी रानीके साथ उसीके तटगर खड़े हुए || २१ ||

अथ तां देवीं स राजाब्रवीत् साध्यवतर वापी-सिंछिटमिति । सा तद्वचः श्रुत्वावतीर्य वापीं न्यमज्ञन्न पुनरुद्दमज्जत्॥ २२॥

'उस समय राजाने उस रानीसे कहा—'देवि! सावधानीके साथ इस बावलीके जलमें उतरो।' राजाकी यह बात सुनकर उसने बावलीमें घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली॥ २२॥

तां स सृगयमाणो राजा नापश्यद् वापीमथ निःस्नाव्य मण्डूकं श्वभ्रमुखे दृष्ट्वा कुद्ध आज्ञापयामास स राजा ॥ २३ ॥

सर्वत्र मण्डूकचधः क्रियतामिति यो मयार्थी स मां मृतमण्डूकोपायनमादायोपतिष्ठेदिति ॥ २४ ॥

'राजाने उस वापीमें रानीकी बहुत खोज की; परंतु वह कहीं दिखायी न दी। तब उन्होंने वावलीका सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक विलक्षे मुँहपर कोई मेडक दीख पड़ा। इसके राजाको बड़ा कोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि 'सर्वत्र मेडकोंका वध किया जाय। जो मुझसे मिलना चाहे, वह मरे हुए मेडकका ही उपहार लेकर मेरे पास आवे' ॥ २३-२४॥

अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिश्च सर्वासु मण्डूकान् भयमाविवेश । ते भीता मण्डूकराज्ञे यथावृत्तं न्यवेदयन् ॥ २५ ॥

इस आज्ञाके अनुसार चारों ओर मेढकोंका भयंकर संहार आरम्भ हो गया। इससे सब दिशाओंके मेढकोंके मनमें भय समा गया। वे डरकर मण्डूकराजके पास गये और उनसे सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया॥ २५॥

ततो मण्डूकराट् तापसवेषधारी राजानमभ्य-गच्छदुपेत्य चैनमुदाच ॥ २६ ॥

त्व मण्डूकराज तपस्वीका वेष धारण करके राजाके पास गया और निकट पहुँचकर उससे इस प्रकार बोला—॥ २६ ॥

मा राजन् कोधवशं गमः प्रसादं कुरु नाईसि मण्डूकानामनपराधिनां वधं कर्तुमिति । इस्रोकौ चात्र भवतः-॥ २७॥

राजन् ! आप कोधके वशीभृत न हों । हमपर कृपा करें । निरपराध मेढकोंका वध न करावें । इस विषयमें ये दो इलोक भी प्रसिद्ध हैं — ॥ २७॥

> मा मण्डूकान् जिघांस त्वं कोपं संघारयाच्युत । प्रश्लीयते धनोद्रेको जनानामविजानताम् ॥ २८ ॥

अच्युत ! आप मेटकांको मारनेकी इच्छा न करें। अपने क्रोधको रोकें; क्योंकि अविवेकसे काम लेनेवाले मनुप्येंकि धनकी बृद्धि नष्ट हो जाती है ॥ २८ ॥

> प्रतिज्ञानीहि नैतांस्त्वं प्राप्य क्षोधं विमोक्ष्यसि । अलं कृत्वा तवाधर्म मण्डकैः कि इतैर्हि ते॥ २९ ॥

प्रतिज्ञा करें कि इन मेढकोंको पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे; यह अधर्म करनेसे आपको क्या लाभ है; मण्डूकों-की हत्यासे आपको क्या मिलेगा ?'॥ २९॥

तमेवंवादिनमिष्टजनशोकपरीतात्मा राजा-थोवाच ॥ ३० ॥

राजाका हृदय अपनी प्यारी रानीके विनाशके शोकसे दग्ध हो रहा था । उन्होंने उपर्युक्त यातें कहनेवाले मण्ड्रकराजसे कहा--॥ ३०॥

न हि श्रम्यते तन्मया हिन्धाम्येतानेतेर्दुरात्म-भिः प्रिया मे भिक्षता सर्वथैव मे वध्या मण्डूका नाईसि विद्वन् मामुपरोद्धमिति ॥ ३१ ॥

भें क्षमा नहीं कर सकता। इन मेटकोंको अवश्य मारूँगा। इन दुरात्माओंने मेरी प्रियतमाको खा लिया है। अतः ये मेटक मेरे लिये सर्वथा वध्य ही हैं। विद्वन्! आप मुझे उनके वधते न रोकें'॥ ३१॥

सतद् वाक्यमुपलभ्य व्यथितेन्द्रियमनाः प्रोवाच प्रसीद् राजन्नहमायुर्नाम मण्डूकराजो मम सा दुहिता सुशोभना नाम तस्या हि दौःशील्यमेतद् बहवस्तया राजानो विप्रलच्धाः पूर्वो इति ॥ ३२ ॥

'राजाकी बात मुनकर मण्डूकराजका मन और इन्द्रियाँ व्यथित हो उठीं। वह बोला—'महाराज! प्रसन्त होइये। मेरा नाम आयु है। मैं मेटकोंका राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं। वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गयी। यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत-से राजाओंको घोखा दिया है'।। ३ रा

तमब्रवीद्राजा तया समर्थी सामे दीयतामिति ॥
तव राजाने मण्डूकराजसे कहा—'में तुम्हारी उस पुत्रीको चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो'॥ ३३॥

अधैनां राक्षे पितादादब्रवीच्चैनामेनं राजानं द्युश्रूषस्वेति ॥ ३४ ॥

स एवमुक्त्वा दुहितरं कृद्धः शशाप यसात् त्वया राजानो विप्रलब्धा वहवस्तसाद्वहाण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यानृतिकत्वात् तवेति ॥ ३५ ॥

'तव पिता मण्डूकराजने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित्को समर्पित कर दी और उससे कहा-भ्वेटी ! सदा

# महाभारत 🔀

तपस्वीके वेशमें मण्डूकराजका राजाको आश्वासन

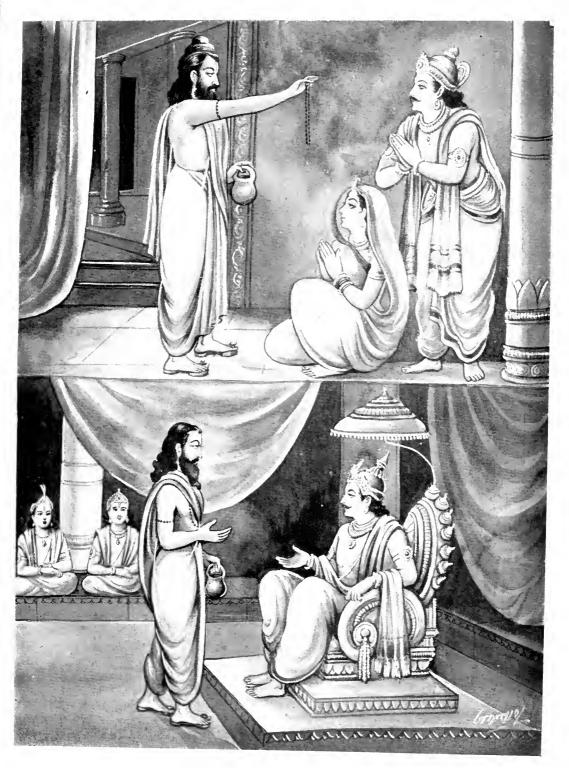

ययातिसे त्राह्मणकी याचना

10 × 20

राजाको सेवा करती रहना।' ऐसा कहकर मण्डूकराजने जव अपनी पुत्रीके अपराधको याद किया, तव उसे क्रोध हो आया और उसने उसे शाप देते हुए कहा—'अरी! तूने बहुत से राजाओंको धोखा दिया है, इसिलिये तेरी संतानें ब्राह्मण-विरोधी होंगी; क्योंकि तू बड़ी ह्मूठी है'॥ ३४-३५॥

स च राजा तामुपलभ्य तस्यां सुरतगुणिन-बद्धहृद्यो लोकत्रयेश्वयंमिवोपलभ्य हर्षेण बाष्य-कल्या वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य मण्डूकराजमत्रवीद-नुगृहीतोऽसीति ॥ ३६॥

'सुशोभनाके रतिकलासम्बन्धी गुणोंने राजाके मनको बाँध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए, मानो उन्हें तीनों लोकोंका राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनन्दके आँस् बहाते हुए मण्ड्रकराजको प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्षगद्भद वाणीमें कहा— 'मण्ड्रकराज! तुमने मुझपर बड़ी कृपा की है'।। ३६॥

स च मण्डूकराजो दुहितरमनुक्षाप्य यथाग-तमगच्छत्॥ ३७॥

'तत्पश्चात् कन्यांचे विदा लेकर मण्डूकराज जैसे आया थाः वैसे ही अपने स्थानको चला गया ॥ ३७॥

अथ कस्यवित् कालस्य तस्यां कुमारास्त्रय-स्तस्य राज्ञः सम्बभूबुः रालो दलो वलक्वेति। तत-स्तेषां ज्येष्ठं रालं समये पिताराज्येऽभिषिच्य तपसि धृतात्मा वनं जगाम॥ ३८॥

'कुछ कालके पश्चात् सुशोभनाके गर्भसे राजा परीक्षित्के तींन पुत्र हुए—शल, दल और वल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आनेपर पिताने शलका राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्यामें मन लगाये तपोवनको प्रस्थान किया॥ ३८॥

अथ कदाचिच्छलो मृगयामनुचरन् मृगमा-साद्य रथेनान्वधावत्॥३९॥

सूतं चोवाच शीव्रं मां वहस्वेति स तथोकः सूतो राजानमत्रवीत्॥ ४०॥

न क्रियतामनुबन्धो नैष शक्यस्त्वया मृगोऽयं यहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तौ वाम्यौ स्यातामिति। ततोऽव्रवीद् राजा स्तमाचक्ष्व मे वाम्यौ हिन्म च त्वामिति। स प्वमुक्तो राजभयभीतः स्तो वामदेव-शापभीतश्च सन् नाचक्यौ राज्ञे। ततः पुनः स राजा खङ्गमुद्यम्य शीव्रं कथयस्वेति तमाह हिन्ध्ये त्वामिति। स तदाऽऽह राजभयभीतः स्तो वामदेवस्याश्वौ वाम्यौ मनोजवाविति॥ ४१॥

तदनन्तर एक दिन महाराज शल शिकार खेलनेके लिये वनको गये। वहाँ उन्होंने एक हिंसक पशुको सामने पाकर रथके द्वारा ही उसका पीछा किया और सारिधसे कहा—'शीष्ठ मुझे मृगके निकट पहुँचाओ'। उनके ऐसा कहनेपर सारिथ बोला—'महाराज! आप इस पशुको पकड़नेका आग्रह न करें । यह आपकी पकड़में नहीं आ सकता। यदि आपके रथमें दोनों वाग्य घोड़े जुते होते, तब आप इसे पकड़ लेते।' यह सुनकर राजाने स्तसे पृष्ठा—'सारथे! वताओ, वाग्य घोड़े कौन हैं, अन्यथा में तुम्हें अभी मार डालूँगा।' राजाके ऐसा कहनेपर सारिथ भयसे काँप उठा। उधर घोड़ोंका परिचय देनेपर उसे वाग्येव ऋषिके शापका भी डर था। अतः उसने राजासे दुछ नहीं कहा। तब राजाने पुनः तलवार उठाकर कहा—'अरे! शीष्ठ बता, नहीं तो तुझे अभी मार डालूँगा।' तब उसने राजाके भयसे त्रस्त होकर कहा—'महाराज! वाग्येव सुनिके पास दो घोड़े हैं जिन्हें 'वाग्य' कहते हैं। वे मनके समान वेगशाली हैं'॥ ३९—४१॥

अथैनमेवं ब्रुवाणमब्रवीत् राजा वामदेवाश्रमं प्रया-हीति स गत्वा वामदेवाश्रमं तमृषिमब्रवीत् ॥ ४२॥

'सार्थिके ऐसा कहनेपर राजाने उसे आज्ञा दी, 'चली वामदेवके आश्रमपर ।' वामदेवके आश्रमगर पहुँचकर राजाने उन महर्षिसे कहा-॥ ४२॥

भगवन् मृगो मे विद्धः पठायते सम्भावियतु-मईसि वाम्यौ दातुमिति । तमव्रवीद्दिष्द्वानि ते वाम्यौ कृतकार्येण भवता ममैव वाम्यौ निर्यात्यौ क्षिप्रमिति । स च तावश्वौ प्रतिगृह्यानुकाष्य ऋषिं प्रायाद् वामीप्रयुक्तेन रथेन मृगं प्रतिगच्छंश्चाव्रवीत् स्तमश्वरत्नाविमावयोग्यौ ब्राह्मणानां नैतौ प्रतिदेयौ वामदेवायेत्युक्त्वा मृगमवाष्य स्वनगरमेत्याश्वावन्तः-पुरेऽस्थापयत् ॥ ४३॥

'भगवन्! मेरे वाणोंसे घायल हुआ हिंसक पशु भागा जा रहा है। आप अपने वाम्य अश्व मुझे देनेकी कृपा करें।' तब महर्षिने कहा—'मैं तुम्हें वाम्य अश्व दिये देता हूँ। परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाय, तब तुम शीघ ही ये दोनों अश्व मुझे लौटा देना।'राज्ञाने दोनों अश्व पाकर ऋषिकी आज्ञा ले वहाँसे प्रस्थान किया। वामी घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा हिंसक पशुका पीछा करते हुए वे सार्थिसे बोले—'स्त ! ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणोंके पास रहने योग्य नहीं। अतः इन्हें वामदेवके पास लौटानेकी आवस्यकता नहीं है।' ऐसा कहकर राजा हिंसक पशुको साथ ले अपनी राजधानीको चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उन दोनों अश्वोंको अन्तः-पुरमें बाँध दिया॥ ४३॥

अथर्षिश्चिन्तयामास तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाद्य रमते न प्रतिनिर्यातयत्यहो कष्ट-मिति॥ ४४॥ उधर वामरेव मुनि मन-ही-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे—'अहो ! वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ोंको लेकर मीज कर रहा है। उन्हें लौटानेका नाम ही नहीं लेता है। यह तो बड़े कष्टकी बात है!'॥ ४४॥

स मनसा विचिन्त्य मासि पूर्णे शिष्यम-व्रवीत्॥ ४५॥

गच्छात्रेय राजानं बृह्दि यदि पर्याप्तं निर्यातयो-पाध्यायवाभ्याविति । स गत्वैवं तं राजानम-प्रवीत् तं राजा प्रत्युवाच राज्ञामेतद्वाहनमनहीं ब्राह्मणा रत्नानामेवंविधानां कि ब्राह्मणानामद्वैः कार्यं साधु गम्यताम् ॥ ४६ ॥

'मन-ही-मन सोच-विचार करते हुए जब एक मास पूरा हो गया, तब वे अपने शिप्यसे बोले—'आत्रेय! जाकर राजासे कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजीके दोनों वाम्य अश्व लौटा दीजिये।' शिप्यने जाकर राजासे यही बात दुहरायी। तब राजाने उसे उत्तर्दते हुए कहा—'यह सबारी राजाओंके योग्य है। ब्राह्मणोंको ऐसे रत्न रखनेका अधिकार नहीं है। भला, ब्राह्मणोंको घोड़े लेकर क्या करना हैं? अब आप सकुशल पथारिये'॥ ४५४६॥

स गत्वैतदुपाध्यायायाचष्ट तच्छुत्वा वचनमिययं वामदेवः कोधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमिभगम्या-श्वार्थमचोदयन चाददद् राजा ॥ ४७ ॥

शिष्यने लौटकर ये सारी यातें उपाध्यायसे कहीं। यह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन-ही-मन कोधसे जल उठे और स्वयं हो उस राजाके पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देनेके लिये कहा। परंतु राजाने वे घोड़े नहीं दियें। । ४७ ।।

वामदेव उवाच

प्रयच्छ बाम्यौ मम पार्थिव त्वं

कृतं हि ते कार्यमाभ्यामराक्यम्।
मा त्वा वधीद् वहणो घोरपादौर्वसक्षत्रस्यान्तरे वर्तमानम्॥ ४८॥
तव वामदवने कहा—राजन्! मेरे वाम्य अश्वींको अव मुझे लौटा दो। निश्चय ही उन घोड़ोंद्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और श्वत्रियके वीचमें विद्यमान हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्यवादिताके कारण राजा वहण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से वाँघ लें। ४८॥

राजोवाच अनड्वाहो सुत्रतो साधु दान्ता-वेतद् विप्राणां वाहनं वामदेव । ताभ्यां याहि त्वंतत्र कामो महर्षे छन्दांसि चै त्वाहशं संवहन्ति ॥ ४२॥ राजा चोछे—वामदेवजी ! ये दो अच्छे स्वभावके सीखे-सिखाये हुए-पुष्ट वैल हैं, जो गाड़ी खींच सकते हैं; ये ही ब्राह्मणोंके लिये उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षे ! इन्हींको गाड़ीमें जोतकर आप जहाँ चाहें जायँ। आप-जैसे महास्माका भार तो वेद-मन्द्र ही वहन करते हैं॥ ४९॥

वामदेव उवाच

छन्दांसि वै मादशं संबद्दन्ति लोकेऽमुष्मिन् पार्थिव यानि सन्ति। अस्मिस्तु लोके मम यानमेत-दसाद्विधानामपरेपां च राजन्॥ ५०॥

वामदेवने कहा— राजन् ! इसमें संदेह नहीं कि हम-जैसे लोगोंके लिये वेदके मन्त्र ही वाहनका काम देते हैं। परंतु वे परलोकमें ही उपलब्ध होते हैं। इस लोकमें तो हम-जैसे लोगोंके तथा दूसरोंके लिये भी ये अश्व ही वाहन-होते हैं॥ ५०॥

राजोवाच

चत्वारस्त्वां वा गर्दभाः संवहन्तु श्रेष्ठाश्वतर्यो हरयो वातरंहाः। तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो ममैच वास्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ५१॥

राजाने कहा — ब्रह्मन् ! तव चार गधे, अच्छी जाति-की खचरियाँ या वायुके समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारीके लिये प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन, जिसे आप माँगने आये हैं, क्षत्रिय नरेशके ही योग्य हैं। इसलिये आप यह समझ लें कि ये वाम्य अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं हैं॥ ५१॥

वामदेव उवाच

घोरं व्रतं व्राह्मणस्येतदाहु-रेतद् राजन् यदिहाजीवमानः। अयस्मया घोररूपा महान्त-श्चत्वारो वा यातुधानाः सुरौद्राः। मया प्रयुक्तास्त्वद्वधमीप्समाना वहन्तु त्वां शितशूळाश्चतुर्धो॥ ५२॥

वामदेव बोले-राजन्! तुम ब्राह्मणोंके इस धनको हड़प-कर जो अपने उपयोगमें लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह-रारीखाले अत्यन्त भयंकर चार बड़े-बड़े राक्षस हाथोंमें तीले त्रिश्चल लिये तुम्हारे वधकी इच्छासे टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीरके चार दुकड़े करके उठा ले जायँगे॥ ५२॥

#### राजोवाच

ये त्वां विदुर्जाह्मणं वामदेव वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा। ते त्वां सिशिष्यमिह पातयन्तु मद्राक्यनुनाःशितशुलासिहस्ताः॥ ५३॥ राजाने कहा —वामदेवजी! आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं कियाद्वारा मुझे मारनेको उद्यत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकोंको चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथोंमें तीखे त्रिशुल तथा तलवार लेकर शिष्योंसिहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरावेंगे॥ ५३॥

वामदेव उवाच

ममैतौ वाम्यौ प्रतिगृह्य राजन् पुनर्ददानीति प्रपद्य मे त्वम्। प्रयच्छ शीघ्रं मम वाम्यौ त्वम्थ्वौ

यद्यातमानं जीवितुं ते क्षमं स्यात्॥ ५४॥ वामदेव बोले—राजन् ! तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिये थे, उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः लौटा दूँगा। ऐसी दशामें यदि अपने आपको तुम जीवित रखना चाहते हो, तो मेरे दोनों वाम्यसंज्ञक घोड़े वापस दे दो॥ ५४॥

### राजीवाच

न ब्राह्मणेभ्यो मृगया प्रस्ता

न त्वानुशास्म्यद्यप्रभृति ह्यसत्यम् ।

तवैवाज्ञां सम्प्रणिधाय सर्वां

तथा ब्रह्मन् पुण्यलोकं लभेयम् ॥ ५५ ॥

राजा बोले— ब्रह्मन् ! ( ये घोड़े शिकारके उपयोगमें आने योग्य हैं और ) ब्राह्मणोंके लिये शिकार खेलनेकी
विधि नहीं है । यद्यि आप मिध्यावादी हैं, तो भी में आपको
दण्ड नहीं दूँगा और आजसे आपके सारे आदेशोंका पालन कलँगा,
जिससे मुझे पुण्यलोककी प्राप्ति हो (परंतु ये घोड़े आपको
नहीं मिल सकते ) ॥ ५५ ॥

वामदेव उवाच

नानुयोगा ब्राह्मणानां भवन्ति वाचाराजन् मनसा कर्मणाचा। यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वां-

स्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ५६॥ वामदेवने कहा-राजन् ! मनः वाणी अथवा कियादारा कोई भी अनुशासन या दण्ड ब्राह्मणोंपर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्टसहनपूर्वक ब्राह्मणकी सेवा करता है, वह उस ब्राह्मण-सेवाह्म कर्मसे ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है ॥ ५६॥ मार्कण्डेय उनाच

पवमुक्ते वामदेवेन राजन् समुत्तस्थ् राक्षसा घोररूपाः।

तैः शूलहस्तैर्वध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यमुच्चैस्तदानीम् ॥ ५७॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! वामदेवकी यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी चार राक्षस वहाँ प्रकट हो गये। उनके हाथमें त्रिश्ल थे। जब वे राजापर चोट करने लगे, तब राजाने उच स्वरसे यह बात कही—॥ ५७॥

> इक्ष्वाकवो यदि वा मां त्यजेयु-विधेया मे यदि चेमे विशोऽपि। नोत्सक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति॥ ५८॥

'यदि ये इक्ष्वाकुवंशके लोग तथा मेरे आज्ञापालक प्रजा-वर्गके मनुष्य भी मेरा त्याग कर दें, तो भी मैं वामदेवके इन वाम्य संज्ञक घोड़ोंको कदापि नहीं दूँगा; क्योंकि इनके-जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं ॥ ५८॥

> एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानै-हितो जगामाशु महीं क्षितीशः। ततो विदित्वा नृपितं निपातित-मिक्ष्वाकवो वैदलमभ्यपिञ्चन्॥ ५९॥

ऐसा कहते ही राजा श्रास्त उन राक्षसोंसे मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गये। इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंको जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराये गये, तब उन्होंने उनके छोटे भाई दलका राज्याभिषेक कर दिया॥ ५९॥

> राज्ये तहा तत्र गत्वा स विष्रः प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः। दलंराजानं ब्राह्मणानां हि देय-मेवं राजन् सर्वधर्मेषु दृष्टम्॥ ६०॥

तव पुनः उस राज्यमें जाकर विष्रवर वामदेवने राजा दलसे यह वात कही—'महाराज! ब्राह्मणोंकी वस्तु उन्हें दे दी जाय, यह बात सभी धमाँमें देखी गयी है ॥ ६०॥

> विभेषि चेत् त्वमधर्भान्नरेन्द्र प्रयच्छ मे राष्ट्रिमेशाद्य वाम्यौ । एतच्छुत्वा वामदेवस्य वाक्यं स पार्थियः सृतमुवाच रोपात् ॥ ६१ ॥

'नरेन्द्र! यदि तुम अधर्मसे डरते हो तो मुझे अभी शीवतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वोंको छौटा दो।' वामदेवकी यह बात सुनकर राजाने रोषपूर्वक अपने सारथिसे कहा—॥ ६१॥ पकं हि मे सायकं चित्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संगृहीतम्। येन विद्धो वामदेवः शयीत संद्रयमानः श्वभिरार्तरूपः॥ ६२॥

'यत ! एक अद्भुत बाण ले आओ, जो विषमें बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरतीपर लोट जाय। इसे कुत्ते नोच-नोचकर खायँ और यह पृथ्वीपर पड़ा-पड़ा पीड़ासे छटाटाता रहे'॥ ६२॥

वामदेव उवाच

जानामि पुत्रं दशवर्षे तवाहं जातं महिष्यां श्येनजितं नरेन्द्र। तं जहि त्वं मद्वचनात् प्रणुन्न-स्तूर्णे प्रियं सायकैयोरिक्रपैः॥ ६३॥

वामदेवने कहा—नरेन्द्र ! मैं जानता हूँ, तुम्हारी रानीके गर्भसे देथेनजित् नामक एक पुत्र पैदा हुआ है, जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था दस वर्षकी हो गयी है। तुम मेरी आज्ञासे प्रेरित होकर इन भयंकर बाणोंद्वारा अपने उसी पुत्रका शीघ वध करोगे ॥ ६३॥

मार्कण्डेय उवाच

एवमुको वामरेवेन राज-न्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान। स सायकस्तिग्मतेजा विसृष्टः

श्रुत्वा दलस्तत्र वाक्यं वभाषे ॥ ६४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! वामदेवके ऐसा कहते ही उस प्रचण्ड तेजस्वी वाणने धनुषसे छूटकर रनवास-के भीतर जा राजकुमारका वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दलने वहाँ पुनः इस प्रकार कहा॥ ६४॥

राजीवाच

इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः प्रियं निहन्मीमं विप्रमद्य प्रमथ्य। आनीयतामपरस्तिग्मतेजाः

पश्यध्यं मे वीर्यमद्य क्षितीशाः ॥ ६५ ॥ राजाने कहा — इक्षाकुवंशी क्षत्रियो ! में अभी तुम्हारा प्रिय करता हूँ । आज इस ब्राझणको शैंदकर मार डाउँगा । एक दूसरा तेजस्वी वाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो ॥ ६५ ॥

वामदेव उवाच यत् त्वमेनं सायकं घोररूपं विवेण दिग्धं मम संद्धासि । न त्वेतं त्वं शारवर्षं विमोक्तुं संधातुं वा शक्यसे मानवेन्द्र ॥ ६६ ॥ वामदेवजीने कहा—नरेश्वर ! तुम विषके बुझाये हुए इस विकराल बाणको मुझे मारनेके लिये धनुषपर चढ़ा रहे हो; परंतु मैं कहे देता हूँ 'इस बाणको न तो तुम धनुष-पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे' ॥ ६६ ॥

राजोवाच

इक्ष्वाकवः पश्यत मां गृहीतं न वै शक्तोम्येष शरं विमोक्तुम् । न चास्य कर्तुं नाशमभ्युत्सहामि आयुष्मान् वै जीवतु वामदेवः॥ ६७॥

राजा बोले—इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियो ! देखो, मैं फँस गया। अव यह वाण नहीं छोड़ सकूँगा। इसलिये वामदेवको नष्ट करनेका उत्साह जाता रहा। अतः यह महर्षि दीर्घायु होकर जीवित रहे॥ ६७॥

वामदेव उवाच

संस्पृद्दयैनां महिषीं सायकेन ततस्तसादेनसो मोक्ष्यसे त्वम् । ततस्तथा कृतवान् पार्थिवस्तु ततो मुनिं राजपुत्री वभाषे॥ ६८॥

चामदेवजीने कहा— राजन् ! तुम इस वाणसे अपनी रानीका स्पर्श कर लेनेपर ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाओंगे। तब राजाने ऐसा ही किया। तदनन्तर राजपुत्रीने मुनिसे कहा॥ ६८॥

राजपुत्रयुवाच

यथा युक्ता वामदेवाहमेनं दिने दिने संदिशन्ती नृशंसम् । ब्राह्मणेभ्यो मृगयती स्नृतानि तथा ब्रह्मन् पुण्यलोकंलभेयम् ॥ ६९ ॥

राजपुत्री बोली — वामदेवजी! मैं इन कठोर खभाववाले अपने खामीको प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलनेकी सलाह देती रहती हूँ और स्वयं ब्राह्मणोंकी सेवाका अवसर हूँ ढ्रती हूँ। ब्रह्मन् ! इन सत्कर्मीके कारण मुझे पुण्यलोककी प्राप्ति हो।।

वामदेव उवाच

त्वया त्रातं राजकुलं शुभेक्षणे वरं वृणीष्वाप्रतिमं ददानि ते। प्रशाधीमं स्वजनं राजपुत्रि इक्ष्याकुराज्यं सुमह्चाप्यनिन्दो॥ ७०॥

वामदेवने कहा—युभ दृष्टिवाली अनिन्ध राजकुमारी ! तुमने इस राजकुलको ब्राह्मणके कोपने बचा लिया। इसके लिये कोई अनुपम वर माँगों। मैं तुम्हें अवश्य दूँगा। तुम इन स्वजनोंके हृदय और विशाल इक्ष्वाकु-राज्यपर शासन करो ॥ ७० ॥

> राजपुत्रयुवाच वरं वृणे भगवंस्त्वेवमेष विमुच्यतां कित्विषादद्य भर्ता । शिवेन चाध्याहि सपुत्रवान्धवं

वरो वृतो होष मया द्विजास्य ॥ ७१ ॥ राजकुमारी बोली—भगवन् ! में यही चाहती हूँ कि मेरे ये पति आज सब पापोंसे छुटकारा पा जायँ। आप यह आशीर्बाद दें कि ये पुत्र और वन्धु-बान्धवोंसहित सुखसे रहें। विप्रवर ! मैंने आपसे यही वर माँगा है ॥ ७१ ॥

मार्कण्डेय उवाच

श्रुत्वा वचः स मुनी राजपुत्र्या-स्तथास्त्विति प्राह कुरुप्रवीर। ततः स राजा मुदितो बभूव वाम्यौ चास्मै प्रददौ सम्प्रणम्य ॥ ७२ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—कुरुकुलके प्रमुख बीर युधिष्ठिर ! राजपुत्रीकी यह बात सुनकर बामदेव मुनिने कहा—'ऐसा ही होगा।' तय राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षिको प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें लौटा दिये॥ ७२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि मण्डूकोपाख्याने द्विनवस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें मण्डूकोपाख्यानिवषयक एक सो बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९२ ॥

# त्रिनवत्य धिकशततमोऽध्यायः

## इन्द्र और बक मुनिका संवाद

वैशम्पायन उवाच

मार्कण्डेयसृषयो ब्राह्मणा युधिष्ठिरश्च पर्यपृच्छ-न्नृषिः केन दीर्घायुरासीद् बको मार्कण्डेयस्तु तान् सर्वानुवाच ॥ १ ॥

देशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! एक दिन ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठरने मार्कण्डेय मुनिसे पूछा— 'ब्रह्मन्! महर्षि बक कैसे दीर्घायु हुए थे?' तब मार्कण्डेयजीने उन सबसे कहा—॥ १॥

महातपा दीर्घायुश्च बको राजन् नात्र कार्या विचारणा॥२॥

'राजन् ! वक महान् तपस्वी होनेके कारण दीर्घायु हुए ये। इस विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये'॥ एतच्छुत्वा तु कौन्तेयो आतृभिः सह भारत। मार्कण्डेयं पर्यपृच्छद् धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ३॥

भरतनन्दन जनमेजय ! मार्कण्डेयजीका यह कथन सुनकर भाइयोंसहित कुन्तीकुमार धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पुनः पूछा—॥ ३॥

श्रूयते हि महाभाग बको दाल्भ्यो महातपाः। प्रियः सखा च राकस्य चिरजीवी च सत्तम ॥ ४ ॥

महाभाग मुनिश्रेष्ठ ! दल्मके पुत्र महातपस्वी वक ऋषि चिरजीवी तथा देवराज इन्द्रके प्रिय मित्र सुने जाते हैं || ४ || एतदिच्छामि भगवन् बकशकसमागमम्। सुखदुःखसमायुक्तं तत्त्वेन कथयख मे॥५॥

'भगवन् ! बक और इन्द्रका यह समागम (चिरजीवी पुरुपोंके) सुख और दुःखकी वार्तासे युक्त कहा गया है। मैं इसे सुनना चाहता हूँ; आप यथार्थरूपसे इसका वर्णन करें!।

मार्कण्डेय उवाच

वृत्ते देवासुरे राजन् संग्रामे लोमहर्षणे। त्रयाणामपि लोकानामिन्द्रो लोकाधिपोऽभवत्॥ ६॥

मार्कण्डेयजी बोलं--राजन् ! जब रोंगटे खड़े कर देनेवाला देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया। उस समय लोकपाल इन्द्र तीनों लोकोंके अधिपति बना दिये गये॥ ६॥

सम्यग् वर्षति पर्जन्ये सस्यसम्पद उत्तमाः। निरामयाः सुधर्मिष्टाः प्रजा धर्मपरायणाः॥ ७॥

इन्द्रके शासनकालमें मेत्र ठीक समयपर अच्छी वर्षा करते और खेतीकी उपज अच्छी होती थी। सारी प्रजा रोंग-व्याधिसे रहित, धर्ममें स्थित तथा धर्मको ही अपना परम आश्रय माननेवाली थी॥ ७॥

मुदितश्च जनः सर्वः स्वधर्मेषु व्यवस्थितः। ताः प्रजा मुदिताः सर्वा दृष्ट्वा बलनिषूद्रनः॥ ८॥ ततस्तु मुदितो राजन् देवराजः शतकतुः। ऐरावतं समास्थाय ताः पद्यन् मुदिताः प्रजाः॥ ९॥ सय लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने भर्मों में स्थित रहते थे। अपनी उन सारी प्रजाको आनन्दित देखकर बलासुरके रात्रु देवराज इन्द्र बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे। एक दिनकी बात है। इन्द्र ऐरावत हाथीपर आरूढ़ हो चैनसे दिन वितार्ता हुई अपनी प्रजाको देखनेके लिये भ्रमण करने लगे॥ ८-९॥

आश्रमांश्च विचित्रांश्च नदीश्च विविधाःशुभाः।
नगराणि समुद्धानि खेटान् जनपदांस्तथा॥१०॥
प्रजापालनदृशांश्च नरेन्द्रान् धर्मचारिणः।
उद्पानं प्रपा वापी तडागानि सरांसि च॥११॥
नाना ब्रह्मसमाचारैः सेवितानि द्विजोत्तमैः।
ततोऽवतीर्थ रम्यायां पृथ्व्यां राजञ्छतकृतः॥१२॥

राजन् ! विचित्र आश्रमों, नानाप्रकारकी कल्याणकारिणी निद्यों। समृद्धिशाली नगरों। गाँवों। जनपदों। प्रजापालनकुशल धर्मात्मा नरेशों। कुओं। पौंसलों। वावलियों। तालाबों तथा ब्रह्मचर्य-परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा सेवित अनेकानेक सरोवरोंका अवलोकन करते हुए शतकतु इन्द्र एक रमणीय भूभागमें उतरे ॥ १०—१२॥

तत्र रम्ये शिवे देशे बहुबृक्षसमाकुले।
पूर्वस्यां दिशि रम्यायां समुद्राभ्याशतो नृप ॥ १३ ॥
तत्राश्रमपदं रम्यं मृगद्विजनिषेचितम्।
तत्राश्रमपदे रम्ये वकं पश्यति देवराट् ॥ १४ ॥

राजन् ! परम सुन्दर पूर्व देशामें समुद्रके निकट एक मनोहर एवं सुखद स्थानमें, जो बहुत-से वृक्षोंसे विरा हुआ था, एक रमणीय आश्रम दिखायी दिया, जहाँ बहुत-से पशु और पश्ची निवास करते थे । देवराज इन्द्रने उस रमणीय आश्रममें जाकर वक मुनिका दर्शन किया ॥ १३-१४॥

## बकरतु दृष्ट्वा देवेन्द्रं दृढं प्रीतमनाभयत्। पाद्यासनार्घ्यदानेन फलमूलैरथार्चयत्॥१५॥

देवराज इन्द्रको उपस्थित देख वकके हृदयमें दृढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ । उन्होंने पाद्यः आसनः अर्घ्य और फल-मूलादि देकर देवराजका पूजन किया ॥ १५ ॥

## सुखोपविष्टो चरद्स्ततस्तु वलस्द्रनः। ततः प्रदनं वकं देव उवाच त्रिद्दोश्वरः॥१६॥

सबको वर देनेवाले बलनिष्ट्रन देवेश्वर इन्द्र जब सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब वे मुनिवर बकसे इस प्रकार बोले—॥ १६॥

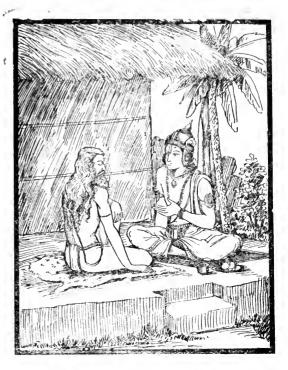

## शतं वर्षसहस्राणि मुने जातस्य तेऽनघ। समाख्याहिमम ब्रह्मन् किंदुःखं चिरजीविनाम्॥ १७॥

िन्पाप मुने ! आपकी अवस्था एक लाख वर्षकी हो गयी। ब्रह्मन् ! आप अपने अनुभवके आधारपर यह बताइये कि चिरजीवी मनुष्योंको क्या दुःख होता है' ! ॥ १७॥

#### बक उवाच

अप्रियैः सह संवासः प्रियैश्चापि विनाभवः। असङ्गः सम्प्रयोगश्चतद् दुःखं चिरजीविनाम् ॥ १८॥

वकने कहा—देवेश्वर ! अप्रिय मनुष्योंके साथ रहना पड़ता है । प्रिय जनोंकी मृत्यु हो जानेसे उनके वियोगका दु:ख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है और दुष्ट मनुष्योंका सङ्ग प्राप्त होता है। चिरजीवी मनुष्योंके लिये यहीं महान्दु:ख है।। १८॥

## पुत्रदारिवनाशोऽत्र शातीनां सुहदामि । परेष्यायत्ततागुच्छूं कि नु दुःखतरं ततः ॥ १९ ॥

अपनी आँखोंके सामने स्त्री और पुत्रोंकी मृत्यु होती है। भाई बन्धु आदि जातिके लोगों और सुहुदोंका सदाके लिये वियोग हो जाता है तथा जीवन निर्वाहके लिये दूसरोंके अधीन रहकर उनके तिरस्कारका कष्ट भोगना पड़ता है। इससे बढ़कर महान् दुःख और क्या हो सकता है ? ॥ १९॥

नान्यद् दुःखतरं किंचिहोकेषु प्रतिभाति मे । अर्थेविंदीनः पुरुषः परैः सम्परिभूयते ॥ २०॥ निर्धन मनुष्यको जो दूसरोंसे तिरस्कृत होना पड़ता है, इससे बढ़कर महान् कष्टकी यात संसारमें मुझे और कोई नहीं जान पड़ती है॥ २०॥

अकुळानां कुळे भावं कुळीनानां कुळक्षयम् । संयोगं विषयोगं च पदयन्ति चिरजीविनः ॥ २१ ॥

चिरजीवी मनुष्य अकुछीनोंके कुलकी उन्नतिः कुलीनोंके कुलका संहार तथा संयोग और वियोग देखते रहते हैं।।२१॥ अपि प्रत्यक्षमेवैतन् तव देव शतकतो।

देव शतकतो ! आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि किस प्रकार समृद्धिशाली अकुलीन मृतुष्योंके कुलमें उलट-फेर हो जाता है ॥ २२ ॥

अकुलानां समृद्धानां कथं कुलविपर्ययः॥ २२॥

देवदानवगन्धर्वमनुष्योरगराक्षसाः। प्राप्तुवन्ति विपर्यासं कि नु दुःखतरं ततः॥ २३॥

देवता, दानव, गन्धर्व, मतुष्य, नाग तथा राक्षस—ये सभी विपरीत अवस्थामें पहुँचकर क्यासे क्या हो जाते हैं ? इससे बढ़कर महान् दुःख और क्या होगा ? ॥ २३ ॥ कुळे जाताश्च क्किरयन्ते दौष्कुळेयवशानुगाः। आढयैर्दरिद्राश्चाकान्ताः किं नु दुःखतरं ततः॥ २४॥

कुलीन मनुष्य भी नीच कुलके लोगोंके वशमें पड़कर क्लेश उठा रहे हैं और धनीलोग दिरहोंको सताते हैं। इससे बढ़कर दु:खकी बात और क्या हो सकती है ! ॥ २४ ॥ लोके वैधम्बेमेतत् नु दश्यते बहुविस्तरम्। हीनज्ञानाश्च हृष्यन्ते क्लिइयन्ते प्राज्ञकोविद्यः ॥ २५ ॥ बहुदु:खपरिक्लेशं मानुष्यमिह दश्यते।

लोकमें यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखायी देती है। ज्ञानहीन मूढ़ मनुष्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य क्लेश भीग रहे हैं। यहाँ मानवयोनिमें दुःख और क्लेशकी अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है॥ २५ है॥

#### इन्द्र उवाँच

पुनरेव महाभाग देवर्षिगणसेवित ॥ २६ ॥ समाख्याहि मम ब्रह्मन् किं सुखं चिरजीविनाम् ।

इन्द्रने पूछा—महाभाग ! देवता तथा ऋषियोंके समुदाय आपकी सेवामें उपिश्वत रहते हैं। ब्रह्मन् ! अय मुझसे फिर यह बताइये कि चिरजीवी मनुष्योंको क्या सुख मिलता है।। २६ ई।।

#### बक उवाच

'अष्टमे द्वादशे वापि शाकं यः पचते गृहे ॥ २७ ॥ कुमित्राण्यनपाश्चित्य किं चै सुखतरं ततः । यत्राहानि न गण्यन्ते नैनमाहुर्महाशनम् ॥ २८ ॥ यक ने कहा—जो दिनके आठवें या वारहवें भाग में अपने घरपर भोजनके लिये केवल शाक पका लेता है परंतु कुमित्रोंकी शरणमें नहीं जाता, उस पुरुषकों जो सुख प्राप्त है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? जहाँ दिन नहीं गिने जाते—जहाँ प्रतिदिन अन्नकी प्राप्तिके लिये चिनता नहीं करनी पड़ती है; वही सुखी है। उसे लोग अधिक खानेवाला अथवा पेटू नहीं कहते हैं॥ २७-२८॥

अपि शाकं पचानस्य सुखं वै मघवन् गृहे । अजितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्चित्य कंचन ॥ २९॥

इन्द्र! जो अपने पराक्रमसे उपार्जन करके घरमें केवल शाक बनाकर खाता है, परंतु दूसरे किसीका सहारा नहीं हेता, उसे ही मुख है ॥ २९॥

फलशाकमि श्रेयो भोकुं हाकृपणं गृहे। परस्य तु गृहे भोकुः परिभूतस्य नित्यशः॥ ३०॥ सुमृष्टमि न श्रेयो विकल्पोऽयमतः सताम्। श्ववत्कीलालपोयस्तु परान्नं भोकुमिञ्छति॥ ३१॥ धिगस्तु तस्य तद् भुक्तं कृपणस्य दुरात्मनः।

दूसरेके सामने दीनता न दिखाकर अपने घरमें फल और शाक खाकर रहना अच्छा है। परंतु दूसरेके घरमें सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा नहीं है; अतः दूसरेके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करनेके सम्बन्धमें साधु पुरुषोंका सदासे ही विरोध रहा है। जो पराया अन्न खाना चाहता है, वह कुत्तेकी भाँति खून चाटता है। उस दुरात्मा और कृपणके वैसे भोजनको धिकार है।। ३०-३१ ई।।

यो दत्त्वातिथिभूतेभ्यः पितृभ्यश्च द्विजोत्तमः ॥ ३२॥ शिष्टान्यन्नानि यो भुङ्क्ते किं वै सुखतरं ततः । अतो मृष्टतरं नान्यत् पूतं किंचिच्छतकतो ॥ ३३॥

जो श्रेष्ठ द्विजसदा अतिथियों, भूत प्राणियों तथा पितरोंको अर्पण करके अर्थात् बल्नि-वैश्वदेव करके होष अन्न स्वयं भोजन करता है, उससे बढ़कर महान् सुख और क्या हो सकता है ? देवेन्द्र ! इस यज्ञशेष अन्नसे बढ़कर अत्यन्त मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है ॥ ३२-३३॥

द्त्त्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः। यावतो ह्यन्धसः पिण्डानश्नाति सततं द्विजः॥३४॥ तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः। यदेनो यौवनकृतं तत् सर्वे नश्यते ध्रुवम्॥३५॥

जो प्रतिदिन अतिथियोंको देकर शेष अन्नसे ही भोजनका काम चलाता है, उसके अन्नके जितने ग्रास अतिथि ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही इजार गौओंके दानका पुण्य उस दाताको प्राप्त होता है तथा उसके द्वारा युवावस्थामें जो पाप हुए होते हैं, वे सब निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।। ३४-३५॥

सद्क्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम्। यद् वारि वारिणा सिञ्चेत् तद्वचेनस्तरते क्षणात्॥३६॥

ब्राह्मणके भोजन कर लेनेपर जो उसे दक्षिणा दी जाती है, उस समय उसके हाथमें जो प्रतिग्रहका जल रहता है, उसे दाता पुनः उत्सर्गके जलसे सींचे। ऐसा करनेसं वह तत्काल मन पापेंसे छूट जाता है।। २६।। पताश्चान्याश्च वे वहीः कथित्वा कथाः शुभाः। वकेन सह देवेन्द्र आपृच्छत्व त्रिदिवं गतः॥ ३७॥

इस प्रकार देवराज इन्द्र वक्के साथ ये तथा और बहुत-सी उत्तम कथा-वार्ताएँ करके उनसे आज्ञा लेकर स्वर्गलोकको चल्ले गये।। ३७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि बाह्मणमहाभाग्ये बकराकसंवादे त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मणोंके माहारम्यके सम्बन्धमें बक-इन्द्रसंवादविषयक एक सौ तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९३ ॥

# चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सुहोत्र और शिविकी प्रशंसा

वैशस्थायन उवाच

ततः पाण्डवाः पुनर्मार्कण्डेयमूचुः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर पाण्डवोंने पुनः मार्कण्डेयजीते प्रस्त किया—॥ १॥ किथतं ब्राह्मणमहाभाग्यं राजन्यमहाभाग्यमिदानीं शुश्रूषामह इति ताजुवाच मार्कण्डेयो महर्षिः श्रूयता-मिति इत्तां राजन्यानां महाभाग्यमिति। कुरूणामन्यतमः सहोत्रो नाम राजा महर्षीनभिगम्य निवृत्य रथस्थमेव राजानमौशीनरं शिविं ददशीभिमुखं तौ समेत्य परस्परेण यथावयः पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येन परस्परेण तुल्यात्मानौ विदित्वान्योन्यस्य पन्थानं न ददतुस्तत्र नारदः प्रादुरासीत् किमिदं भवन्तौ परस्परस्य पन्थानमान्नत्य तिष्ठत इति॥ २॥

'मुनिवर! आपने ब्राह्मणोंके माहात्म्यका तो वर्णन किया, अब हम श्वित्रयोंकी महत्ताके विषयमें इस समय कुछ सुनना चाहते हैं।' यह वात सुनकर महिष् मार्कण्डेयने कहा— 'अच्छा सुनो! अब में क्षित्रयोंके माहात्म्यका वर्णन करता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियोंमें मुहोत्र नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। एक दिन वे महिष्योंका सत्संग करके जब वहाँसे छौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने सामने ही रथपर वैठे हुए उद्योनरपुत्र राजा शिविको देखा। निकट आनेपर उन दोनोंने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान किया। परंतु गुणमें अपनेको वरावर समझकर एकने दूसरेके छिये राह नहीं दी। इतनेहीमें वहाँ देविष नारदजी प्रकट हो गये और पूछ बैठे 'यह क्या वात है, जो कि तुम दोनों इस तरह एक दूसरेका मार्ग रोककर खड़े हो १'॥ २॥



तावृचतुर्नारदं नैतद् भगवन् पूर्वकर्मकर्त्रादिभिर्वि-शिष्टस्य पन्था उपदिश्यते समर्थाय वा आवां च सख्यं परस्परेणोपगतौ तचावधानतोऽत्युत्कृष्टमधरो-त्तरं परिभ्रष्टं नारदस्त्वेवमुक्तः श्लोकत्रयमपठत्-॥३॥

'तय उन दोनोंने नारदजीसे कहा— 'भगवन् ! ऐसी बात नहीं है। पहलेके कर्म-कर्ताओं (धर्म-व्यवस्थापकों) ने यह उपदेश दिया है कि जो अपनेसे सभी बातोंमें बढ़ा-चढ़ा हो या अधिक शिक्तशाली हो, उसीको मार्ग देना चाहिये। हम दोनों एक दूसरेसे मित्रभाव रखकर मिले हैं। विचार करनेपर हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनोंमेंसे कौन अत्यन्त श्रेष्ठ है और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोटा है ?' उनके ऐसा कहनेपर नारदजीने तीन क्लोक पढ़े ॥ ३ ॥

क्र्रः कौरव्य मृदवे मृदुः क्र्रे च कौरव। साधुश्चासाधवे साधुः

साधवे नाष्त्रयात् कथम्॥ ४॥

'उनका सारांश इस प्रकार है—कौरव! अपने साथ कोमलताका वर्ताव करनेवालेके लिये कूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। कूरतापूर्ण वर्ताव तो वह कूर मनुष्योंके प्रति ही करता है। परंतु साधु पुरुष दुष्टोंके प्रति भी साधुताका ही वर्ताव करता है। फिर वह साधु पुरुषोंके साथ साधुताका वर्ताव कैसे नहीं अपनायेगा ?॥ ४॥

कृतं द्यातगुणं कुर्या-न्नास्ति देवेषु निर्णयः। औद्योनरः साधुद्यीलो भवतो वै महीपतिः॥५॥

भनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किये हुए उपकार-का बदला सौगुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह प्रत्युपकारका भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुहोत्र ! उशीनरपुत्र राजा शिविका शील-स्वभाव तुमसे कहीं अच्छा है ॥ ५॥ जयेत् कद्यं दानेन सत्येनानृतवादिनम् । क्षमया क्र्काण-

मसाधुं साधुना जयेत्॥६॥

4नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको दान देकर वशमें करे।
असत्यवादीको सत्य भाषणसे जीते। क्रूरको क्षमासे और
दुष्टको उत्तम व्यवहारसे अपने वशमें करे॥६॥

तदुभावेवभवन्तावुदारौ य इदानीं भवद्भवामन्य-तमः सोऽपसर्पतु एतत् वे निदर्शनिमत्युक्त्वा तूर्णीं नारदो बभूव । एतच्छुत्वा तु कौरव्यः शिबिं प्रदक्षिणं कृत्वा पन्थानं दत्त्वा बहुकर्मभिः प्रशस्य प्रययौ ॥ ७॥

'अतः तुम दोनों ही उदार हो; इस समय तुम दोनोंमेंसे एक, जो अधिक उदार हो, वह मार्ग छोड़कर हट जाय; यही उदारताका आदर्श है!' ऐसा कहकर नारदर्जी चुप हो गये। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्रने शिविको अपनी दायीं ओर करके मार्ग दे दिया और उनके अनेक सस्कर्मोंका उल्लेख करके उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानीको चले गये॥ ७॥

तदेतद् राक्षो महाभाग्यमप्युक्तवान् नारदः ॥ ८॥ 'इस प्रकार साक्षात् नारदजीने राजा शिविकी महत्ताका अपने मुखसे वर्णन किया'॥ ८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि शिबिचरिते चतुर्नवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें शिबिचरितविषयक एक सौ चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥९९४॥

## पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः राजा ययातिद्वारा बाह्मणको सहस्र गौओंका दान

मार्कण्डेय उवाच

इद्मन्य च्छूयतां ययातिर्नाहुषो राजा राज्यस्थः पौरजनावृत आसांचके गुर्वर्था ब्राह्मण उपेत्या-ब्रवीद् भो राजन् गुर्वर्थं भिक्षेयं समयादिति॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठर! अब एक दूसरे क्षत्रियनरेशका महत्त्व सुनो—नहुषके पुत्र राजा ययाति जब पुरवासी मनुध्योंसे घिरे हुए राजसिंहासनपर विराजमान थे, उन्हीं दिनोंकी बात है, एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके लिये मिक्षा माँगनेकी इच्छासे उनके पास आकर बोला—राजन! मैं गुरु-दक्षिणा देनेके लिये मिक्षा चाहता हूँ, किंतु उसके साथ एक शर्त हैं।। १॥

राजोवाच

त्रवीतु भगवान् समयमिति ॥ २ ॥ राजाने कहा-भगवन् ! आप अपनी शर्तं बताइये । २। बाह्मण उवाच

विद्वेषणं परमं जीवलोके कुर्यात्ररः पार्थिव याच्यमानः। तंत्वां पृच्छामि कथं तु राजन् दद्याद् भवान् दियतं च मेऽद्य॥ ३॥

ब्राह्मण बोला—भूपाल ! इस संसारमें प्रायः देखा जाता है कि जब किसी मनुष्यसे कोई वस्तु माँगी जाती है, तब वह उस माँगनेवालेसे अत्यन्त द्वेष करने लगता है। अतः राजन् ! मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप मुझे मेरी प्रिय वस्तु कैसे दे सकते हैं ? ॥ ३॥

राजोवाच

न चानुकीर्तयेदद्य दत्त्वा अयाच्यमर्थे न च संश्रृणोमि ।

म० १. ८. १६-

प्राप्यमर्थं च संश्रुत्य

तं चापि दस्या सुसुखी भवामि ॥ ४ ॥ राजाने कहा—दान लेनेके अधिकारी ब्राह्मणदेव ! मैं कोई वस्तु देकर उसकी वार-वार चर्चा नहीं करता और यह प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो आपके माँगने योग्य न हो । जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, उसे देनेकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर उसे देकर ही अधिक सुखी होता हूँ ॥ ४ ॥

ददामि ते रोहिणीनां सहस्रं प्रियो हि मे ब्राह्मणो याचमानः। न मे मनः कुष्यति याचमाने दत्तं न शोचामि कदाचिदर्थम् ॥ ५ ॥

मैं आपको लाल रंगकी एक हजार गौएँ देता हूँ; क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। मेरे मनमें याचकपर कभी क्रोध नहीं आता है और न मैं कभी दिये हुए धनके लिये पश्चात्ताप ही करता हूँ॥

इत्युक्त्वा ब्राह्मणाय राजा गोसहस्त्रं ददौ। प्राप्तवांश्च गवां सहस्त्रं ब्राह्मण इति ॥ ६ ॥

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गौएँ दे दीं और ब्राह्मणने उन सहस्रों गौओंको ब्रहण कर लिया ॥ ६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि नाहुषचिरते पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ययातिचरितविषयक एक सौ पंचानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५ ॥

# पण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः सेदुक और वृपदर्भका चरित्र

वैशम्पायन उवाच

्भूय एव महाभाग्यं कथ्यतामित्यव्रवीत् पाण्डवः॥१॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पुनः यह अनुरोध किया-भगवन्! फिर मुझे क्षत्रियोंका माहात्म्य सुनाइये'॥ १॥

अथाचष्ट मार्क•ेडेयो महाराज वृषद्भैसेदुक-नामानौ राजानौनीतिमार्गरतावस्त्रोपास्त्रकृतिनौ ॥२॥

तब मार्कण्डेयजीने कहा—'महाराज ! पूर्वकालमें वृषदर्भ और सेंदुक ये दो राजा थे। दोनों ही नीतिके मार्ग-पर चलनेवाले और अस्त्र तथा उगास्त्रोंकी विद्यामें निपुण थे॥

सेदुको वृषदर्भस्य बालस्यैव उपांशुव्रतमभ्यजा-नात् कुप्यमदेयं ब्राह्मणस्य ॥ ३ ॥

'तृपदर्भने वचपनसे ही एक गुप्त वत हे रखा था कि 'ब्राह्मणको सोना-चाँदीके सिवा और कुछ नहीं देना चाहिये (तात्पर्य यह कि उसे सुवर्ण तथा रजत ही प्रदान करना चाहिये)'। उनके इस व्रतको सेंदुक जानते थे॥३॥

अथ तं सेंदुकं ब्राह्मणः कश्चिद् वेदाध्ययनसम्पन्न आशिषं दत्त्वा गुर्वर्थी भिक्षितवान् ॥ ४ ॥

अध्यसहस्रं मे भवान् ददात्विति तं सेदुको ब्राह्मणमत्रवीत्॥५॥

नास्ति सम्भवो गुर्वर्थं दातुमिति ॥ ६ ॥

'एक दिन कोई वेदाध्ययनसम्पन्न ब्राह्मण राजा सेदुकके पास आया और उन्हें आशीर्बाद देकर गुरुदक्षिणाके लिये भिक्षा माँगता हुआ बोला-'राजन्!आप मुझे एक हजार घोड़े दीजिये।'तब सेदुकने उस ब्राह्मणसे कहा-'ब्रह्मन्! आपकी अभीष्ट गुरु-दक्षिणा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ॥४–६॥

स त्वं गच्छ वृषद्रभंसकाशम्। राजा परमधर्मक्षो ब्राह्मण तं भिक्षस्य। सते दास्यति तस्यैतदुपांशुव्रत-मिति॥ ७॥

'अतः आप वृषदर्भके पास चले जाइये। ब्राह्मण ! राजा वृषदर्भ वड़े धर्मज्ञ हैं। आप उन्होंसे याचना कीजिये। वे आपकी अभीष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। यह उनका गुप्त नियम हैं'॥ ७॥

अथ ब्राह्मणो वृपदर्भसकारां गत्वा अश्वसह-स्नमयाचत्। स राजा तं करोनाताडयत्॥ ८॥

'तव ब्राह्मण देवताने वृषदर्भके पास जाकर एक हजार घोड़े माँगे। यह सुनकर राजा उन्हें कोड़ेसे पीटने लगे॥८॥ तं ब्राह्मणोऽब्रवीत्। किंहिस्यनागसं मामिति॥९॥ यह देख ब्राह्मणने उनसे पूछा—'राजन्! सुझ निरपराधको आप क्यों मार रहे हैं'॥ ९॥

पवमुक्त्वा तं शपन्तं राजाऽऽह । विश्व कि यो न द्दाति तुभ्यमुताहोस्विद् ब्राह्मण्यमेतत् ॥ १०॥

्ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देनेको उद्यत हो गये। तय राजाने उनसे कहा— विप्रवर ! क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है ! अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है ! ॥ १०॥

जा सकता है ? ॥ १२ ॥

अधिकस्याद्वसहस्रस्य

#### बाह्मण उवाच

राजाधिराज तव समीपं सेदुकेन प्रेषितो भिक्षितु-मागतः। तेनानुशिष्टेन मया त्वं भिक्षितोऽसि ॥ ११ ॥

व्राह्मणने कहा — 'राजाधिराज ! आपके पास राजा सेंदुकने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु-दक्षिणा माँगने आया हूँ । उनके उपदेशके अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है' ॥

#### राजीवाच

पूर्वाह्वेते दासामि यो मेऽच विलरागमिष्यति। यो इन्यते करायाकथं मोघंक्षेपणं तस्य स्यात्॥ १२॥

हन्यते कराया कथं मोघंक्षेपणं तस्य स्यात् ॥ १२ ॥ ) ही दिया ।। ।। १३ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि सेदुकबृषदर्भचरिते पण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥

राजा बोले-बहान ! आज जो भी राजकीय कर

इत्युक्तवा ब्राह्मणाय दैवसिकामुत्पत्ति प्रादात्।

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक दिनकी आय दे

दी । इस प्रकार उन्होंने एक हजारसे अधिक घोड़ोंका मूल्य

मूल्यमेवादादिति ॥ १३ ॥

मेरे पास आयेगा, उसे कल पूर्वाह्ममें ही आपको दे दुँगा।

जिसे कोड़ेसे पीटा जाय, उसे खाली हाथ कैसे लीटाया

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें सेंदुकवृषदर्भचरितविषयक एक सौ छियानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६॥

# सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः इन्द्र और अग्निद्वारा राजा शिविकी परीक्षा

मार्कण्डेय उवाच

देवानां कथा संजाता महीतलं गत्वा महीपितं शिबिमौशीनरं साध्वेनं शिबि जिज्ञास्याम इति । एवं भो इत्युक्त्वा अग्नीन्द्राबुपितिष्ठेताम् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं -युधिष्टिर ! एक समय देवताओं-में परस्पर यह बातचीत हुई कि पृथ्वीपर चलकर हम उशी-नरके पुत्र राजा शिविकी श्रेष्ठताकी परीक्षा करें ।' 'ऐसा ही हो' यह कहकर अग्नि और इन्द्र वहाँ जानेके लिये उद्यत हुए॥

अग्निः कपोतरूपेण तमभ्यधावदामिषार्थमिन्द्रः इयेनरूपेण ॥ २ ॥

अग्निदेव कबूतरका रूप धारण करके मानो अपने प्राण बचानेके लिये राजाके पास भागते हुए गये और इन्द्रने वाज पक्षीका रूप धारणकर मांसके लिये उस कबूतरका पीछा किया।

अथ कपोतो राक्षो दिव्यासनासीनस्योत्सङ्गं न्यपतत् ॥ ३ ॥

राजा शिवि अपने दिव्य सिंहासनपर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा ॥ ३॥

अथ पुरोहितो राजानमत्रवीत् । प्राणरक्षार्थं इयेनाद् भीतो भवन्तं प्राणार्थी प्राचते ॥ ४ ॥

यह देखकर पुरोहितने राजासे कहा— 'महाराज! यह कबूतर बाजके डरसे अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये आपकी शरणमें आया है। किसी तरह प्राण बच जायँ—यही इसका प्रयोजन है॥ ४॥

वसु ददातु अन्तवान् पार्थिवोऽस्य निष्कृति कुर्याद् घोरं कपोतस्य निपातमाहुः ॥ ५ ॥

'परंतु विद्वान् पुरुष कहते हैं कि 'इस तरह कबूतरका आकर गिरना भयंकर अनिष्टका सूचक है।' आपकी मृत्यु निकट जान

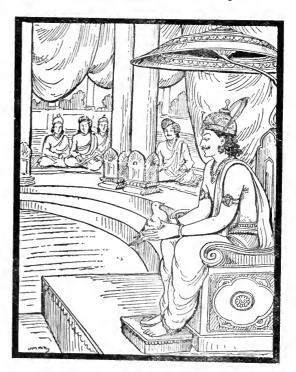

# राजाका यह कठोर नियम था कि वे सोना-चाँदीके सिवा और कुछ ब्राह्मणको नहीं देते थे, जो उनसे ये ही वस्तुएँ माँगता, उसे प्रसन्नतापूर्वक देते थे । जो दूसरी कोई चीज माँगता, उसे यह समझकर कि यह मेरा नियम भन्न करना चाहता है, दण्ड देते थे । ब्राह्मण देवता दूसरेके भेजनेसे आये थे, इसिल्चिं राजाने एक हजार अश्वींके मूल्यसे अधिक सोना-चाँदी उन्हें दिया। पड़ती हैं; अतः आपको इस उत्पातकी शान्ति करनी चाहिये। आप धन दान करें? ॥ ५ ॥

अथ कपोतो राजानमञ्जवीत्। प्राणरक्षार्थं इयेनाद् भीतो भवन्तं प्राणार्थां प्रपद्ये अङ्गेरङ्गानि प्राप्यार्थी मुनिर्भृत्वा प्राणांस्त्वां प्रपद्ये ॥ ६ ॥

तदनन्तर कबूतरने राजासे कहा-- 'महाराज ! मैं बाजके डरसे प्राण बचानेके लिये प्राणार्थी होकर आपकी शरणमें आया हूँ । मैं वास्तवमें कबूतर नहीं, ऋषि हूँ । मैंने स्वेच्छा-से पूर्व शरीरसे यह शरीर बदल लिया है । प्राणरक्षक होनेके कारण आप ही मेरे प्राण हैं । मैं आपकी शरणमें हूँ, मुझे बचाइये ॥ ६ ॥

स्वाध्यायेन किंदातं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि । तपसा दमेन युक्तमाचार्यस्याप्रतिक्लभाषिणम् । एवं युक्तम-पापं मां विद्धि ॥ ७ ॥

'मुझे ब्रह्मचारी समिक्षिये । मैंने वेदोंका स्वाध्याय करते हुए अपने शरीरको दुर्बल किया है । मैं तपस्वी और जिते-न्द्रिय हूँ । आचार्यके प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं करता। इस प्रकार मुझे योगयुक्त और निष्पाय जानिये ॥ ७ ॥

> गदामि वेदान् विचिनोमि छन्दः सर्वे वेदा अक्षरशो मे अधीताः । न साधु दानं श्लोत्रियस्य प्रदानं माप्रादाः स्येनायन कपोतोऽस्मि॥ ८॥

भी वेदोंका प्रवचन और छन्दोंका संग्रह करता हूँ। मैंने सम्पूर्ण वेदोंके एक-एक अक्षरका अध्ययन किया है। मैं श्रोत्रिय विद्वान् हूँ। मुझ-जैसे व्यक्तिको किसी भूखे प्राणी-की भूख बुझानेके लिये उसके हवाले कर देना उत्तम दान नहीं है। अतः आप मुझे वाजको न सौंपिये। मैं कब्तर नहीं हूँ'।। ८॥

> अथ द्येनो राजानमत्रवीत् ॥ ९ ॥ पर्यायेण वसतिर्वा भवेषु सर्गे जातः पूर्वमस्मात् कपोतात्। त्वमाददानोऽथ कपोतमेनं मात्वं राजन् विष्ठकर्ता भवेथाः ॥ १० ॥

तदनन्तर वाजने राजासे कहा— 'महाराज ! प्रायः सभी जीवोंको वारी वारी विभिन्न योनियोंमें जन्म लेकर रहना पड़ता है । माल्म होता है, आप इस सृष्टि-परम्परामें पहले कभी इस कब्तरसे जन्म प्रहण कर चुके हैं; तभी तो इसे अपने आश्रयमें ले रहे हैं। राजन्! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, आप इस कब्तरको लेकर मेरे भोजनके कार्यमें विष्न न डालेंग।। ९-१•॥

राजोवाच

केनेदशी जातु पुरा हि दृष्टा वागुच्यमाना शकुनेन संस्कृता । यां वै कपोतो वदते यां च द्येन उभौ विदित्वा कथमस्तु साधु ॥ ११॥

राजा बोले—अहो ! आजसे पहले किसने कभी भी किसी पक्षीके मुखसे ऐसी उत्तम संस्कृत भाषाका उचारण देखा या सुना है, जैसी कि ये कबूतर और बाज बोल रहे हैं ? किस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप जानकर इनके प्रति न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है ? !! ११ !!

> नास्य वर्षे वर्षति वर्षकाले नास्य वीजं रोहति काल उप्तम्। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे न त्राणं लभेत्त्राणमिच्छन् स काले ॥१२॥

जो राजा अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसके देशमें समयपर वर्षा नहीं होती । उसके बोये हुए बीज भी समयपर नहीं उगते हैं । वह कभी संकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है ॥ १२ ॥

> जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न वासं पितरोऽस्य कुर्वते । भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे नास्य देवाः प्रतिगृह्धन्ति हव्यम् ॥ १३॥

जो राजा अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसकी पैदा हुई संतान छोटी अवस्थामें ही मर जाती है। उसके पितरोंको कभी पितृलोकमें रहनेके लिये स्थान नहीं मिलता और देवता उसका दिया हुआ हविष्य नहीं ग्रहण करते हैं॥ १३॥

> मोघमन्नं विन्दति चाप्रचेताः स्वर्गाह्योकाद् भ्रदयति शीघ्रमेव। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यसा वज्रम्॥ १४॥

जो राजा अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें दे देता है, उसका खाना-पीना निष्फल है। वह अनुदार हृदयका मनुष्य शीघ ही स्वर्गलोकसे भ्रष्ट हो जाता है और इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर बज्रका प्रहार करते हैं॥ १४॥

> उक्षाणं पक्त्वा सह ओदनेन अस्मात् कपोतात् प्रति ते नयन्तु। यस्मिन् देशे रमसेऽतीव स्थेन तत्र मांसं शिवयस्ते वहन्तु॥१५॥

'अतः बाज ! इस कबूतरके बदले मेरे सेवक तुम्हारी पृष्टिके लिये भातके साथ ऋषभकन्द पकाकर ले जायँ। तुम जिस स्थानपर प्रसन्नतापूर्वक रह सको, वहीं चलकर रहो ! ये शिविवंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे लिये भात और ऋषभकन्दका गूदा पहुँचा दें ॥ १५॥

इयेन उवाच

नोक्षाणं राजन् प्रार्थयेयं न चान्य-दसान्मांसमधिकं वा कपोतात्। देवैर्दत्तः सोऽद्य ममैष भक्ष-

स्तन्मे द्दस्य शकुनानामभावात् ॥ १६॥ बाज बोला—राजन् ! मैं आपसे ऋष्भकन्द नहीं माँगता और न मुझे इस कबूतरसे अधिक कोई दूसरा मांस ही चाहिये । आज दूसरे पक्षियोंके अभावमें यह कबूतर ही मेरे लिये देवताओंका दिया हुआ भोजन है । अतः यही मेरा आहार होगा । इसे ही मुझे दे दीजिये ॥ १६॥

राजोवाच

उक्षाणं वेहतमनूनं नयन्तु ते पश्यन्तु पुरुषा ममैव । भयाहितस्य दायं ममान्तिकात् त्वां प्रत्यास्नायं तु त्वं होनं मा हिंसीः ॥ १७ ॥ राजाने कहा--वाज ! उक्षा ( ऋषभकन्द ) अथवा वेहत नामक ओषधियाँ बड़ी पुष्टिकारक होती हैं । मेरे सेवक

वेहत नामक आंपाध्या बड़ा पुष्टिकारक होती है। मर सवक जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रामें भातके साथ उन्हें पकाकर तुम्हारे पास पहुँचा दें। भयभीत कपोतके बदलेमें मेरे पाससे मिलनेवाला यह उचित मूल्य होगा। इसे ले लो, किंतु इस कबूतरको न मारो॥ १७॥

त्यजे प्राणान् नैव दद्यां कपोतं सौम्यो ह्ययं किं न जानासि इयेन। यथा क्लेशं मा कुरुष्वेह सौम्य

नाहं कपोतमपियष्ये कथंचित् ॥ १८ ॥ मैं अपने प्राण दे दूँगा, किंतु इस कबूतरको नहीं दूँगा। बाज! क्या तुम नहीं जानते, यह कितना सुन्दरस्वयं कैसा भोला-भाला है १ सौम्य ! अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ। मैं इस कबूतरको किसी तरह तुम्हारे हाथमें नहीं दूँगा॥ १८॥

यथा मां वै साधुवादैः प्रसन्नाः प्रशंसेयुः शिवयः कर्मणा तु। यथा इयेन प्रियमेव कुर्या प्रशाधि मां यद् वदेस्तत् करोमि ॥ १९ ॥

बाज ! जिस कमेंसे शिविदेशके लोग प्रसन्न होकर मुझे साधुवाद देते हुए मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा करें और जिससे मेरेद्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके, वह बताओं । उसीके लिये मुझे आज्ञा दो । मैं वही करूँगा ॥ १९ ॥

३येन उवच

ऊरोर्द्श्विणादुत्कृत्य स्विपशितंतावद् राजन् याव-न्मांसंकृषोतेन समम् । तथा तस्मात् साधु त्रातः कृषोतः प्रशंसेयुश्च शिवयः कृतं च प्रियं स्यान्ममेति ॥ २० ॥

बाज बोळा—राजन्! अपनी दायीं जाँघते उतना ही मांस काटकर दो, जितना इस कबूतरके बराबर हो सके। ऐसा करनेसे कबूतरकी भळी-भाँति रक्षा हो सकती है। इसीसे शिवि देशकी प्रजा आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेगी और मेरा भी प्रिय कार्य सम्पन्न हो जायगा॥ २०॥

अथ स दक्षिणादूरोहत्कृत्य स्वमांशपेशीं तुल-याऽऽधारयत्। गुरुतर एव कपोत आसीत्॥ २१॥

तब राजाने अपनी दायीं जाँघसे मांस काटकर उसे तराजूके एक पलड़ेपर रक्खा । किंतु कबूतरके साथ तौलनेपर वहीं अधिक भारी निकला ॥ २१॥

पुनरन्यमुच्चकर्त गुरुतर एव कपोतः । एवं सर्वे समधिकृत्य दारीरं तुलायामारोपयामःसः । तत् तथःपि गुरुतर एव कपोत आसीत् ॥ २२ ॥

राजाने फिर दूसरी बार अपने शरीरका मांस काटकर रक्खा, तो भी कबूतरका ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अङ्गोंका मांस काट-काटकर तराजू पर चढ़ाया तो भी कबूतर ही भारी रहा॥ २२॥

अथ राजा खयमेव तुलामारुरोह । न च व्यलीक-मासीद् राज्ञ एतद् वृत्तान्तं दृष्ट्या त्रात इत्युक्त्वा प्रालीयत इयेनोऽथ राजा अब्रवीत् ॥ २३ ॥

तत्र राजा म्वयं ही तराजूपर चढ़ गये। ऐसा करते समय उनके मनमें क्लेश नहीं हुआ। यह घटना देखकर बाज बोल उठा—-'हो गयी कबूतरकी प्राणरक्षा।' ऐसा कहकर वह वहीं अन्तर्धान हो गया। अब राजा शिबि कबूतरसे बोले—॥ २३॥

> कपोतं विद्युः शिवयस्त्वां कपोत पृच्छामि ते शकुने को नु इयेनः। नानीइवर ईदशं जातु कुर्या-देतं प्रक्तं भगवन् मे विचक्ष्व॥ २४॥

'कपोत ! ये शिविलोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते ये। पक्षिप्रवर ! मैं तुमसे पूछता हूँ, वताओ, यह बाज कौन था ! ईश्वरके सिवा दूसरा कोई कभी ऐसा चमस्कारपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। भगवन् ! मेरे इस प्रश्नका यथावत् उत्तर दो' ॥ २४॥

कपोत उवाच

वैश्वानरोऽहं ज्वलनो धूमकेतु-रथैव श्येनो वज्रहस्तःशाचीपतिः। साधु ज्ञातुं त्वामृषमं सौरथेय

नौ जिज्ञासयात्वासकारां प्रपानते ॥ २५ ॥ कवृतर वोळा—राजन् ! में धूममयी ध्वजासे विभृषित वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाजके रूपमें साक्षात् वज्रधारी राचीपति इन्द्र थे । सुरथानन्दन ! तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो । इम दोनों तुम्हारी श्रेष्ठताकी परीक्षाके लिये यहाँ आये थे ॥ २५ ॥

यामेतां पेशीं मम निष्क्रयाय प्रादाद्भवानसिनोत्कृत्यराजन्। एतद् वो लक्ष्म शिवं करोमि हिरण्यवर्णेरुचिरं पुण्यगन्धम् ॥ २६॥

राजन् ! तुमने मेरी रक्षाके लिये जो तलवारसे काटकर अपना यह मांस दिया है, इसके धावको में अभी अच्छा कर देता हूँ । यहाँकी चमड़ीका रंग सुन्दर और सुनहला हो जायगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगन्ध फैलती रहेगी, यह तुम्हारा राजचिह्न होगा ॥ २६ ॥

पतासां प्रजानां पालयिता यशस्वी सुरर्षीणामथ सम्मतो भृशम्। एतस्मात् पादर्वात् पुरुषो जनिष्यति कपोतरोमेति च तस्य नाम॥ २७॥

तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्वसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो इन प्रजाओंका पालक और यशस्वी होनेके साथ ही देवर्षियोंके अत्यन्त आदरका पात्र होगा। उसका नाम होगा, 'कपोतरोमा' ॥ २७ ॥

कपोतरोमाणं शिविनोद्भिदं पुत्रं प्राप्स्यसि नृप वृष-संद्दननं यशोदीप्यमानं द्रष्टासि शूरमृषमं सौरथा-नाम् ॥ २८ ॥

राजन् ! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्रः जिसे तुम भविष्यमें प्राप्त करोगेः तुम्हारी जाँघका मेदन करके प्रकट होगाः; इसील्यि औद्धित कहलायेगा । उसके शरीरके रोएँ कवूतरके समान होंगे । उसका शरीर साँड्के समान हृष्ट-पुष्ट होगा । तुम देखोगे कि वह सुयशसे प्रकाशित हो रहा है । सुरथाके वंशजोंमें वह सर्वश्रेष्ठ श्र्रवीर होगा ॥ २८ ॥

(इतना कहकर अग्निदेव अन्तर्धान हो गये।)

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि शिबिचरिते सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें शिबिचरित्रविषयक एक सौ सत्तानवेवाँ अध्यायपूरा हुआ ॥ १९७ ॥

## अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः देवर्षि नारदद्वारा शिविकी महत्ताका प्रतिपादन

वैशम्पायन उवाच

भूय एव महाभाग्यं कथ्यतामित्यव्रवीत् पाण्डवो मार्कण्डेयम् । अथाचष्ट मार्कण्डेयः । अष्टकस्य वैश्वामित्रेरश्वमेधे सर्वे राजानः प्रागच्छन् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पुनः प्रार्थना की — 'मुने ! क्षत्रिय नरेशोंके माहात्म्यका पुनः वर्णन कीजिये ।' तब मार्कण्डेयजीने कहा — 'धर्मराज ! विश्वामित्रके पुत्र अष्टकके अश्वमेधयज्ञमें सब राजा पधारे थे ॥ १॥

भ्रातरश्चास्य प्रतर्दनो वसुमनाः शिविरौशीनर इति । स च समाप्तयक्षो भ्रातृभिः सह रथेन प्रायात् । ते च नारदमागच्छन्तमभिवाद्यारोहतु भवान् रथमित्यत्रुवन् ॥ २ ॥

'अष्टकके तीन भाई प्रतर्दन, वसुमना तथा उद्योनर-पुत्र शिवि भी उस यज्ञमें आये थे। यज्ञ समाप्त होनेपर एक दिन अष्टक अपने भाइयोंके साथ रथपर आरूढ़ हो (स्वर्गकी ओर) जा रहे थे। इसी समय रास्तेमें देवर्षि नारदजी आते दिखायी दिये। तब उन तीनोंने उन्हें प्रणाम करके कहा—'भगवन्! आप भी रथपर आ जाइये'॥ २॥ तांस्तथेत्युक्त्वा रथमारुरोह । अथ तेषामेकः सुर्षि नारदमब्रवीत् । प्रसाद्य भगवन्तं किंचि-दिच्छेयं प्रष्टुमिति ॥ ३ ॥

'तव नारदर्जी 'तथास्तु' कहकर उस रथपर बैठ गये। तदनन्तर उनमेंसे एकने देवर्षि नारदरे कहा— भगवन्! में आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ'।। ३॥

पृच्छेत्यत्रवीदिषः । सोऽत्रवीदायुष्मन्तः सर्व-गुणप्रमुदिताः । अथायुष्मन्तं स्वर्गस्थानं चतुर्भि-यातव्यं स्यात् कोऽवतरेत् । अयमष्टकोऽवतरे-दित्यत्रवीदिषः ॥ ४ ॥

'रेवर्षिने कहा—'पूछो' तव उसने इस प्रकार कहा— 'भगवन् ! हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुणसम्पन्न होनेके कारण सदा प्रसन्न रहते हैं । हम चारोंको दीर्घकालतक उपभोगमें आनेवाले स्वर्गलोकमें जाना है, किंतु वहाँसे सर्व-प्रथम कौन इस भूतलपर उत्तर आयेगा ?' देवर्षिने कहा— 'सबसे पहले अष्टक उत्तरेगा' ॥ ४॥

र्कि कारणितत्यपृच्छत् । अथाचष्टाष्टकस्य गृहे मया उपितं स मां रथेनानुप्रावहद्थापश्यमनेकानि गोसहस्राणि वर्णशो विविक्तानि तमहमपृच्छं कस्येमा गाव इति सोऽत्रवीत्। मया निसृष्टा इत्येतास्तेनैव खयं स्ठाघति कथितेन। एषोऽवतरेद्थ त्रिभियीतव्यं साम्प्रतं कोऽवतरेत्॥

'फिर उसने पूछा—'क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा ?' तब नारदर्जीने कहा—'एक दिन में अष्टक वर ही उहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथपर विठाकर भ्रमणके लिये ले जा रहे थे। मैंने रास्तेमें देखा, भिन्न-भिन्न रंगकी कई हजार गौएँ पृथक पृथक चर रही हैं। उनहें देखकर मैंने अध्टक्से पूछा—'ये किसकी गौएँ हैं ?' इन्होंने उत्तर दिया—'ये मेरी दान की हुई गौएँ हैं।' इस प्रकार ये खयं अपने किये हुए दानका बखान करके आत्मक्षाधा करते हैं। इसी लिये इन्हें खर्गसे पहले उत्तरना पड़ेगा। तत्पश्चात् उन लोगोंने पुनः प्रश्न किया—'यदि हम शेष तीनों भाई खर्गमें जायँ, तो सबसे पहले किसको उत्तरना पड़ेगा ?' ॥ ५॥

प्रतर्दन इत्यव्रवीदिषः। तत्र किं कारणं प्रत-र्दनस्यापि गृहे मयोषितं स मां रथेनानुप्रावहत्॥६॥ अथैनं व्राह्मणोऽभिक्षताइवं मे ददातु भवान् निवृत्तो दास्यामीत्यव्रवीद् व्राह्मणं त्वरितमेव दीयता-मित्यव्रवीद् व्राह्मणं त्वरितमेव स व्राह्मणस्यैवमुक्त्वां दक्षिणं पाइवेमददत्॥ ७॥

ंदेवर्षिने उत्तर दिया—'प्रतर्दनको।' 'इसमें क्या कारण है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर देवर्षिने उत्तर दिया—'एक दिन में प्रतर्दनके घर भी ठहरा था। ये मुझे रथसे छे जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मणने आकर इनसे याचना की——'आप मुझे एक अश्व दे दीजिये।' तव उन्होंने ब्राह्मणको उत्तर दिया—'छौटनेपर दे दूँगा।' ब्राह्मणने कहा—'नहीं, तुरंत दे दीजिये।' 'अच्छा तो तुरंत ही छीजिये'यों कहकर इन्होंने रथके दाहिने पार्श्वका घोड़ा खोलकर उसे दे दिया'॥ ६-७॥

अथान्योऽप्यथ्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत्। तथैव चैनमुक्त्वा वामपािर्धणमभ्यदाद्य प्रायात् पुनरपि चान्योऽप्यथ्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत् त्वरितोऽथ तस्मै अपनद्य वामं धुर्यमददत्॥ ८॥

'इतने ही में एक दूसरा ब्राह्मण आया । उसे भी घोड़े की ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की, तब राजाने पूर्ववत् उससे भी यही कहा—'छौटनेपर दूँगा।' परंतु उसके आब्रह करनेपर उन्होंने रथके वाम पार्श्वका एक घोड़ा दिया। फिर वे आगे बढ़ गये। तदनन्तर एक घोड़ा माँगनेवाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जब्दी ही माँगा। तब राजाने उसे बायें धुरेका बोझ ढोनेवाला अश्व खोल करके दे दिया।

अथ प्रायात् पुनरन्य आगच्छद्श्वार्थी ब्राह्मण-स्तमब्रबीदतियातो दास्यामि त्वरितमेव मे दीयतामित्यव्रवीद् व्राह्मणस्तस्मै दत्त्वादवं रथधुरं गृह्णता व्याहृतं व्राह्मणानां साम्प्रतं नास्ति किंचिदिति ॥

'तत्पश्चात् जब वे आगे बढ़े, तब फिर एक अश्वका इच्छुक ब्राह्मण आ पहुँचा। उसके माँगनेपर राजाने कहा—'में शीब्रही अपने लक्ष्यतक पहुँचकर घोड़ा दे दूँगा।' ब्राह्मण बोला— 'मुझे तुरंत दीजिये।' तब उन्होंने ब्राह्मणको अश्व देकर स्वयं रथका धुरा पकड़ लिया और कहा—'ब्राह्मणोंके लिये ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है'॥ ९॥

य एष ददाति चास्यति च तेन व्याहतेन तथावतरेत्। अथ द्वाभ्यां यातव्यमिति कोऽव-तरेत्॥ १०॥

'ये प्रतर्दन दान देते हैं और ब्राह्मणकी निन्दा भी करते हैं, अतः वह निन्दायुक्त वचन बोलनेके कारण पहले इन्हींको स्वर्गसे उतरना पड़ेगा।' तब पुनः प्रश्नकिया गया, 'इम शेष दो भाई जा रहे हैं, उनमेंसे कौन पहले स्वर्गसे नीचे उतरेगा ?'

वसुमना अवतरेदित्यव्रवीदिषः ॥ ११ ॥

'देवर्षिने उत्तर दिया-'वसुमना पहले उतरेंगे' ॥११॥

किं कारणिमत्यपृच्छद्थाचष्ट नारदः। अहं परिश्रमन् वसुमनसो गृहमुपस्थितः॥ १२॥

'तव उन्होंने पूछा—'इसका क्या कारण है ?' नारदजी बोले—'एक दिन मैं घूमता घामता वसुमनाके घरपर जा पहुँचा ॥ ४२॥

स्रक्तिवचनमासीत् पुष्परथस्य प्रयोजनेन तमहमन्वगच्छं स्रस्तिवाचितेषु ब्राह्मणेषु रथो ब्राह्मणानां दशितः॥ १३॥

'उस दिन उनके यहाँ स्वतिवाचन हो रहा था। राजाके यहाँ एक ऐसा रथ था, जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानोंपर भी सुगमतासे आ-जा सकता था। उसका नाम था 'पुष्परथ'। मैं उसीके प्रयोजनसे राजाके यहाँ गया था। जब ब्राह्मणलोग स्वस्तिवाचन कर चुके, तव राजाने ब्राह्मणोंको अपना वह रथ दिखाया॥ १३॥

तमहं रथं प्राशंसमथ राजाववीद् भगवता रथः प्रशस्तः। एव भगवतो रथ इति ॥ १४ ॥

'उस समय मैंने उस रथकी बड़ी प्रशंसा की ।' राजा बोले-'भगवन्! आपने इस रथकी प्रशंसा की है। अतः यह रथ आपहीका है'॥ १४॥

अथ कदाचित् पुनरप्यहमुपस्थितः पुनरेव च रथप्रयोजनमासीत् । सम्यगयमेष भगवत इत्येवं राजाव्रवीदिति पुनरेव तृतीयं स्वस्तिवाचनं समभावयमथ राजा ब्राह्मणानां दर्शयन् मामभि- प्रेक्ष्याव्रवीत्। अथो भगवता पुष्परथस्य स्वस्ति-वाचनानि सुष्ठु सम्भावितानि एतेन द्रोहवचने-नावतरेत्॥ १५॥

'तदनन्तर एक दिन और मैं राजाके यहाँ उपिश्यत हुआ। पुनः मेरे जानेका उद्देश्य पुष्परथको प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजाने बड़ी आवभगतके साथ कहा—'भगवन्! यह रथ आपका ही है।' फिर तीसरी वार मैंने उनके यहाँ जाकर स्विस्तवाचनका कार्य सम्पन्न किया। राजाने ब्राह्मणोंको उस रथका दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा—'भगवन्! आपने पुष्परथके लिये अच्छे स्वस्तिवाचन किये।' (ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया।) इस ( छल-युक्त ) वचनसे वसुमना ही पहले स्वर्गसे पृथ्वीपर उतरेंगे'॥

अथैकेन यातव्यं स्यात् कोऽवतरेत् पुनर्नारद् आह शिविर्यायादहमवतरेयमत्र किं कारण-मित्यव्रवीत् । असावहं शिविना समो नास्मि यतो ब्राह्मणः कश्चिदेनमव्रवीत् ॥ १६ ॥

शिवे अन्नार्थ्यस्मीति तमत्रवीच्छिबः किं क्रियतामाञ्चापयतु भवानीति ॥ १७ ॥

'यदि आपके साथ हममेसे एकमात्र शिविको ही स्वर्गलोकमें जाना हो, तो वहाँसे पहले कौन उतरेगा ?' ऐसा प्रश्न
होनेपर नारदर्जाने फिर कहा—'शिवि जायँगे और मैं उतल्लॅगा।'
'इसमें क्या कारण है ?' यह पूछे जानेपर देवपि नारदने
कहा—'में राजा शिविके समान नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन
एक ब्राह्मणने शिविसे कहा—'शिवे! मैं भोजन करना
चाहता हूँ।' राजाने पूछा—'आपके लिये क्या रसोई बनायी
जाय, आज्ञा कीजिये' ॥ १६-१७॥

अथैनं ब्राह्मणोऽब्रवीद् य एव ते पुत्रो वृहद्गर्भों नाम एष प्रमातव्य इति तमेनं संस्कुरु अन्नं चोप-पाद्य ततोऽहं प्रतीक्ष्य इति । ततः पुत्रं प्रमाध्य संस्कृत्य विधिना साधियत्वा पाज्यामपेयित्वा शिरसा प्रतिगृह्य ब्राह्मणममृगयत् ॥ १८ ॥

'तय इनसे ब्राह्मणने कहा—'यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद्गर्भ है, इसे मार डालो । फिर उसका दाह-संस्कार करो । तत्मश्चात् अन्न तैयार करो और मेरी प्रतिक्षा करो ।' तब राजाने पुत्रको मारकर उसका दाह-संस्कार कर दिया और फिर विधिपूर्वक अन्न तैयार करके उसे वटलोईमें डालकर (और हक्कनसे दक्कर ) अपने सिरपर रख लिया, फिर वे उस ब्राह्मणकी खोज करने लगे ॥ १८ ॥

अथास्य मृगयमाणस्य कश्चिदाचष्टपव ते ब्राह्मणो नगरं प्रविदय दहति ते गृहं कोशागारमायुधागारं स्त्रयगारमभ्वशालां हिस्तिशालां च कुद्ध इति ॥१९॥

'खोज करते समय किसी मनुष्यने उनके पास आकर

कहा— 'राजन् ! आपका ब्राह्मण इधर है। यह नगरमें प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शस्त्रागार, अन्तःपुर, अश्व-शाला और गजशाला सबमें कुपित होकर आगलगा रहा है।'

अथ शिविस्तथैवाविकृतमुखवणीं नगरं प्रविदय ब्राह्मणं तमब्रवीत् सिद्धं भगवन्नन्नमिति ब्राह्मणो न किंचिद् व्याजहार विस्मयादधोमुखश्चासीत्॥ २०॥

'यह सब सुनकर भी राजा शिविके मुखकी कान्ति पूर्ववत् वनी रही। उसमें तिनक भी विकार न आया। वे नगरमें घुसकर ब्राह्मणसे बोले- 'भगवन्! आपका भोजन तैयार है।' ब्राह्मण कुछ न बोला। वह आश्चर्यसे मुँह नीचा किये देखता रहा॥ २०॥

ततः प्रासादयद् ब्राह्मणं भगवन् भुज्यतामिति । मुहूर्तोदुद्वीक्ष्य शिबिमवर्वीत् ॥ २१ ॥

'तव राजाने ब्राह्मणको मनाते हुए कहा—'भगवन्! भोजन कर लीजिये।' ब्राह्मणने दो घड़ीतक ऊपरकी ओर देखनेके पश्चात् शिविसे कहा—॥ २१॥

त्वमेवैतद्शानेति तत्राह तथेति शिबिक्तथैवा-विमनामहित्वा कपालमभ्युद्धार्य भोकुमैच्छत्॥२२॥

'तुम्हीं यह सब खा जाओ ।' शिविने उसी प्रकार मनको प्रसन्न रखते हुए 'बहुत अच्छा' कहकर ब्राह्मणकी आज्ञा खीकारकी और उनका पूजन करके (सिरपर रखे हुए )ढकनको उघाड़कर वह सब खानेकी इच्छा की ॥ २२॥

अथास्य ब्राह्मणो हस्तमगृह्णात्। अववीच्चैनं जितकोधोऽसि न ते किंचिद्परित्याज्यं ब्राह्मणार्थे ब्राह्मणोऽपि तं महाभागं सभाजयत्॥ २३॥

'तव ब्राह्मणने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा— 'राजन् ! तुमने कोधको जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे तुम ब्राह्मणके लिये न दे सको।'ऐसा कहकर ब्राह्मणने भी उन महाभाग नरेशका समादर किया॥

स ह्युद्धीक्षमाणः पुत्रमपश्यद्ग्ने तिष्ठन्तं देव-कुमारमिव पुण्यगन्धान्वितमलङ्गृतं सर्वे च तमर्थे विधाय ब्राह्मणोऽन्तरधीयत॥ २४॥

(राजाने जय आँख उठाकर देखा) तब उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देवकुमारकी भाँति दिव्यवस्त्राभूपणोंसे विभूषित था। उसके शरीरसे पवित्र सुगन्ध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओंको पूर्ववत् ठीक करके अन्तर्धान हो गये॥

तस्य राजर्षेविधाता तेनैय वेषेण परीक्षार्थमागत इति तस्मिन्नन्तर्हिते अमात्या राजानमूचुः। कि प्रेप्सुना भवता इदमेयं जानता कृतमिति ॥ २५॥

साक्षात् विधाता ब्राह्मणके वेशमें राजर्षि शिविकी परीक्षा

लेने आये थे । उनके अन्तर्धान हो जानेपर राजाके मन्त्रियोंने उनसे पूछा—'महाराज! आप क्या चाहते हैं ? जिसके लिये सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुःसाहसपूर्ण कार्य किया है?'॥

शिविरुवाच

नैवाहमेतद् यशसे ददानि न चार्थहेतोर्न च भोगतुष्णया। पापैरनासेवित एप मार्ग इत्येवमेतत् सकळं करोमि॥ २६॥

शिबि बोले—मैं यशके लिये यह दान नहीं देता। धनके लिये अथवा भोगकी लिप्सासे भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओंका मार्ग है। पापी मनुष्य इसपर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता रहता हूँ॥ २६॥

> सिद्धः सदाध्यासितं तु प्रशस्तं तस्मात् प्रशस्तं श्रयते मितमें। एतन्महाभाग्यवरं शिवेस्तु तस्मादहं वेद यथावदेतत्॥ २७॥

श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम मार्ग है। इसीलिये मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथका ही आश्रय लेती है। यह है राजा शिविकी सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे में (अच्छी तरह) जानता हूँ। इसीलिये इन सब बातोंका यथावत् वर्णन किया है।। २७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि राजन्यमहाभाग्ये शिबिचरिते अष्टनवरयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ १९८ ॥ श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें क्षत्रियमाहारूयके प्रकरणमें शिबिचरित्रविषयक एक सौ अद्वानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९८ ॥

## नवनवत्यधिकशतत्मोऽध्यायः राजा इन्द्रद्युम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियोंकी कथा

वैशम्पायन उवाच

मार्कण्डेयमृवयः पाण्डवाः पर्यपृच्छन्नस्ति कश्चिद् भवतश्चिरजाततर इति ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! ऋषियों तथा पाण्डवोंने मार्कण्डेयजीसे पूछा-'भगवन् ! कोई आपसे भी पहलेका उत्पन्न चिरजीवी इस जगत्में है या नहीं ?' ॥ १ ॥

स तानुवाचास्ति खलु राजविंरिन्द्रद्युम्नो नाम श्लीणपुण्यस्त्रिदिवात् प्रच्युतः कीर्तिस्ते ब्युच्छि-न्नेति स मामुपातिष्ठदथप्रत्यभिजानाति मां भवानिति॥

मार्कण्डेयजीने कहा—'है क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजिष इन्द्रद्युग्न अपना पुण्य क्षीण हो जानेके कारण यह कहकर स्वर्गलोकसे नीचे गिरा दिये गये थे कि 'जगत्में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गयी है।' स्वर्गसे गिरनेपर वे मेरे पास आये और बोले—'क्या आप मुझे पहचानते हैं।'॥ २॥

तमहमब्रुवं कार्यचेष्टाकुल्लवान्न वयं वासायनिका प्रामेकरात्रवासिनो न प्रत्यभिजानीमोऽ-प्यात्मनोऽर्थानामनुष्टानं न शरीरोपतापेनात्मनः समारभामोऽर्थानामनुष्टानम् ॥ ३ ॥

'मैंने उनसे कहा—'हमलोग तीर्थयात्रा आदि भिन्न-भिन्न पुण्य कार्योकी चेष्टाओंमें न्यग्न रहते हैं, अतः किसी एक स्थानपर सदा नहीं रहते । एक गाँवमें केवल एक रात निवास करते हैं । अपने कार्योंका अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है । मत-उपवास आदिमें लगे रहनेसे अपने शरीरको सदा कष्ट पहुँचानेके कारण आवश्यक कार्योंका आरम्भ भी हमसे नहीं हो पाता है , ऐसी दशामें हम आपको कैसे जान सकते हैं ?' ॥ ३॥

( एवमुक्तो राजिषिरिन्द्रद्युम्नः पुनर्मामववीद् अथास्ति कश्चित् त्वत्तश्चिरं जाततर इति ॥ )

'मेरे ऐसा कहनेपर राजर्षि इन्द्रसुम्नने पुनः मुझसे पूछा—'क्या आपसे भी पहलेका पैदा हुआ कोई पुरातन प्राणी है ?'॥

(तं पुनः प्रत्यव्रवम् ) अस्ति खलु हिमवति प्राचारकणों नामोलूकः प्रतिवसति । स मत्तश्चिरजातो भवन्तं यदि जानीयादितः प्रकृष्टे च।ध्वनि हिमवांस्तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४ ॥

'तब मैंने उन्हें पुनः उत्तर दिया--'हिमालय पर्वतपर प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक उल्क निवास करता है। वह मुझसे भी पहलेका उत्पन्न हुआ है। सम्भव है, वह आपको जानता हो। यहाँसे बहुत दूरकी यात्रा करनेपर हिमालय पर्वत मिलेगा। वहीं वह रहता है'॥ ४॥

ततः समामश्वो भूत्वा तत्रावहृद् यत्र बभूवोॡ्रकः अथैनं स राजा पप्रच्छ प्रतिजानाति मां भवानिति ॥

तव इन्द्रसुम्न अश्व बनकर मुझे वहाँतक हे गये, जहाँ उद्ध्क रहता था । वहाँ जाकर राजाने उससे पूछा—'क्या आप मुझे जानते हैं ?' ॥ ५॥ स मुहूर्तमिव ध्यात्वाववीदेनं नाभिजानामि भवन्तमिति स एवमुक्त इन्द्रद्युम्नः पुनस्तमुलूक मववीद् राजिषः॥ ६॥

'उसने दो घड़ीतक सोच-विचारकर उनसे कहा—'में आपको नहीं जानता हूँ।' उल्काके ऐसा कहनेपर राजर्षि इन्द्रयुम्नने पुनः उससे पूछा—॥ ६॥

अथास्ति कश्चिद् भवतः सकाशाचिरजात इति स पवमुकोऽत्रवीदस्ति खिल्वन्द्रद्युम्नं नाम सरस्तस्मिन् नाडीजङ्घो नाम वकः प्रतिवसित सोऽसाचिश्चरजाततरस्तं पृच्छेति तत इन्द्रद्युम्नो मां चोलूकमादाय तत् सरोऽगच्छद् यात्रासौ नाडी-जङ्घो नाम वको वभूव॥ ७॥

'क्या आपसे भी पहलेका उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी प्राणी है ?' उनके ऐसा पूछनेपर उत्कृतने कहा—इन्द्रशुम्न नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर है। वहाँ नाडीजङ्घ नामसे प्रसिद्ध एक वक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहलेका उत्पन्न हुआ है। उससे पूछिये।' तय इन्द्रशुम्न मुझको और उत्कृतको भी साथ लेकर उस सरोवरपर गये, जहाँ नाडीजङ्घ बक निवास करता था।। ७।।

सोऽसाभिः पृष्टो भवानिमिनदृद्युम्नं राजानम-भिजानातीति स एवं मुहूर्ते ध्यात्वाव्रवीन्ना-भिजानाम्यहमिन्द्रद्युम्नं राजानिमिति । ततः सोऽसाभिः पृष्टः कश्चिद् भवतोऽन्यश्चिरजातत-रोऽस्तीति । स नोऽव्रवीदस्ति खल्वसिन्नेव सर-स्यकूपारो नाम कच्छपः प्रतिवसति । स मचश्चि-रजाततरः । स यदि कथंचिद्भिजानीयादिमं राजानं तमकुपारं पृच्छध्वमिति ॥ ८॥

'हमलोगोंने उस बकसे पूछा—'क्या आप राजा इन्द्र बुम्न-को जानते हैं ?' उसने दो घड़ीतक सोचकर उत्तर दिया—'में राजा इन्द्र बुम्नको नहीं जानता हूँ।' तब हमलोगोंने उससे पूछा—'क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है ? जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो ?' उसने हमसे कहा —'है; इसी सरोवरमें अकूपार नामक एक कछुआ रहता है । वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है । आपलोग उस अकूपारसे ही पूछिये । सम्भव है, वह इन राजर्षिको किसी तरह जानता हो' ॥ ८॥

ततः स बकस्तमक्र्पारं कच्छपं विश्वापयामास । अस्माकमभिन्नतं भवन्तं किंचिद्र्थमभिन्नष्टुं साध्वागम्यतां तावदिति तच्छुत्वा कच्छपस्तस्मात् सरस उत्थायाभ्यगच्छद् यत्र तिष्ठामो वयं तस्य सरसस्तीरे आगतं चैनं वयमपृच्छाम भवानिन्द्रद्यम्नं राजानमभिजानातीति ॥ ९ ॥

'तब उस बकने अकूपार नामक कछुएको यह सूचना

दी कि 'इमलोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं। कृपया आइये।' यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवरसे निकलकर वहीं आया, जहाँ हमलोग तटपर खड़े थे। आनेपर उससे हमलोगोंने पूछा-'क्या आप राजा इन्द्रशुग्नको जानते हैं ?'॥ ९॥

स मुहूर्त ध्यात्वा वाष्पसम्पूर्णनयन उद्विग्न-हृद्यो वेपमानो विसंशकत्यः प्राञ्जलिरव्रवीत्। किमहमेनं न प्रत्यभिश्वास्थामीह हानेन सहस्र-कृत्विश्चितिषु यूपा आहिताः॥ १०॥

'उसने दो घड़ीतक ध्यान करके नेत्रोंमें आँस् भरकर उद्विग्न हृदयसे काँपते हुए अचेतकी-सी दशामें हाथ जोड़कर कहा—'मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूँगा। इन्होंने एक हजार बार अग्निस्थापनके समय यज्ञ-यूपोंकी स्थापना की है।। १०॥

सरइचेदमस्य दक्षिणाभिदंताभिगोंभिरति-क्रममाणाभिः कृतम् । अत्र चाहं प्रतिवसामीति ॥११॥

'इनके द्वारा दक्षिणामें दी हुई गौओंके आने-जानेसे यह सरोवर बन गया है, जिसमें में निवास कर रहा हूँ' ॥ ११ ॥

अधैतत् सकलं कच्छपेनोदाहृतं श्रुत्वा तद्दनन्तरं देवलोकाद् देवरथः प्रादुरासीद् वाचश्चाश्रूयन्तेन्द्रचुम्नं प्रति प्रस्तुतस्ते खर्गो यथोचितं स्थानं प्रतिपद्यख कीर्तिमानस्यव्ययो याहीति॥ १२॥

'कच्छपके मुँहसे ये सारी बातें सुन छेनेके पश्चात् देव-छोकसे एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमेंसे इन्द्रसुम्नके प्रति कही हुई कुछ बातें सुनायी देने छर्गी— 'राजन्! आपके छिये स्वर्गछोक प्रस्तुत है। वहाँ चछकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान् हैं। अतः निश्चिन्त होकर स्वर्गछोककी यात्रा करें'॥ १२॥

> भवन्ति चात्र इलोकाः— दिवं स्पृशति भूमि च शब्दः पुण्यस्य कर्मणः। यावत् स शब्दो भवति तावत् पुरुष उच्यते॥१३॥

'इस विषयमें ये क्लोक हैं—'जबतक मनुष्यके पुण्यकर्मका दाब्द भूलोक और देवलोकका स्पर्श करता है, जबतक दोनों लोकोंमें उसकी कीर्ति बनी रहती है, तभीतक वह पुरुष स्वर्गलोकका निवासी बताया जाता है।। १३॥

अकीर्तिः कीर्त्यते लोके

यस्य भूतस्य कस्यचित्।

स पतत्यधमाँ लोकान्

यावच्छन्दः प्रकीर्त्यते॥ १४॥

(संसारमें जिस किसी प्राणीकी अपकीर्ति कही जाती है—

जबतक उसके अपयशका शब्द गूँजता रहता है, तबतकके लिये वह नीचेके लोकोंमें गिर जाता है ॥ १४ ॥

तस्मात् कल्याणवृत्तः स्या-दनन्ताय नरः सदा। विहाय चित्तं पापिष्ठं धर्ममेव समाश्रयेत्॥१५॥

'इसिल्ये मनुष्यको सदा कल्याणकारी सत्कमों में ही लगे रहना चाहिये। इससे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है। पाप-पूर्ण चित्त (चिन्तन या विचार) का परित्याग करके सदा धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये'॥ १५॥

इत्येतच्छुत्वा स राजाव्रवीत् तिष्ठ तावद् याव-दिमौ वृद्धौ यथास्थानं प्रतिपादयामीति ॥ १६ ॥

'देवदूतकी यह बात सुनकर राजाने कहा-'जबतक इन दोनों वृद्धोंको इनके स्थानपर पहुँचा न दूँ। तबतक ठहरे रहो'॥ १६॥

स मां प्रावारकर्ण चोलूकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संस्थितो यथोचितं स्थानं

प्रतिपेदे । तन्मयानुभूतं चिरजीविनेदशमिति पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः॥ १७ ॥

'यह कहकर राजाने मुझे तथा प्रावारकर्ण नामक उद्कको यथोचित स्थानपर पहुँचा दिया और उसी रथसे स्वर्गकी ओर प्रस्थान करके वहाँ यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चिरजीवी होकर अनुभव किया है'——यह बात पाण्डवोंसे मार्कण्डेयजीने कही।। १७॥

पाण्डवाश्चोच्चः साधु शोभनं भवता कृतं राजानिमन्द्रद्युम्नं स्वर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने प्रतिपाद्यतेत्यथैतानव्रवीदसौ ननु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन नरके मज्जमानो राजर्षिर्नृगस्तसात् कृच्छ्रात् पुनः समुद्धत्य स्वर्गे प्रापित इति ॥ १८ ॥

पाण्डव बोले—आपने यह बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोकसे भ्रष्ट हुए राजा इन्द्रद्युम्नको पुनः अपने स्थानकी प्राप्ति करवा दी।' तब इनसे मार्कण्डेयजीने कहा—'देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने भी नरकमें डूबते हुए राजपि नृगको उस भारी संकटसे छुड़ाकर फिर स्वर्गमें पहुँचा दिया'॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि इन्द्रद्युम्नोपास्याने नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वन र्विके अन्तर्भत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें इन्द्रद्युम्नोपारुयानिविषयक एक सौ निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९९ ॥

# द्विशततमोऽध्यायः

निन्दित दान, तिन्दित जन्म, थोग्य दानपात्र, श्राद्धमें ग्राह्य और अग्राह्य ब्राह्मण, दानपात्रके लक्षण, अतिथि-सत्कार, विविध दानोंका महत्त्व, वाणीकी शुद्धि, गायत्री-जप, चित्तशुद्धि तथा इन्द्रिय-निग्रह आदि विविध विषयोंका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा स राजा राजपेंिरिन्द्रद्युम्नस्य तत् तदा । मार्कण्डेयान्महाभागात् स्वर्गस्य प्रतिपादनम् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरो महाराज पुनः पप्रच्छ तं मुनिम्।

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! महाभाग मार्कण्डेयजीके मुखसे राजर्षि इन्द्रद्युम्नको पुनः स्वर्गकी प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर राजा युधिष्ठिरने उन मुनीश्वरसे फिर प्रश्न किया ॥ १ ई ॥

कीदशीषु हावस्थासु दत्त्वा दानं महासुने ॥ २ ॥ इन्द्रलोकं त्वनुभवेत् पुरुषस्तद् व्रवीहि मे ।

'महामुने ! किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इन्द्रलोक-का मुख भोगता है ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें' ॥ २६ ॥ गार्हस्थ्येऽप्यथवा बाल्ये यौवने स्थविरेऽपिवा। यथा फलं समइनाति तथा त्वं कथयस्व मे ॥ ३ ॥ 'मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रममें, जवानीमें अथवा बुढ़ापेमें दान देनेसे जैसा फल पाता है ? उसका मुझसे वर्णन कीजिये' ॥ ३॥

मार्कण्डेय उवाच

वृथा जनमानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश । वृथा जनम हापुत्रस्य ये च धर्मबहिष्कृताः ॥ ४ ॥ परपाकेषु येऽइनन्ति आत्मार्थं च पचेत् तुयः। पर्यदनन्ति वृथा ये च तदसत्यं प्रकीत्थेते ॥ ५ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा—( नीचे लिखे अनुसार) चार प्रकारके जीवन व्यर्थ हैं और सोलह प्रकारके दान व्यर्थ हैं। जो पुत्र-हीन हैं, जो धर्मसे बहिष्कृत (भ्रष्ट) हैं, जो सदा दूसरोंकी ही रसोईमें भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाते एवं देवता और अतिथियोंको न देकर अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह मोजन असत् कहा गया है। अतः उनका

जन्म वृथा है। (इस प्रकार इन चार प्रकारके मनुष्योंका जन्म व्यर्थ है)॥ ४-५॥

आरूडपतिते दत्तमन्यायोपहृतं च यत्। व्यर्थं तु पतिते दानं ब्राह्मणे तस्करे तथा॥ ६॥

जो वानप्रस्य या संन्यास-आश्रमसे पुनः ग्रहस्य-आश्रममें लौट आया हो। उसे 'आरूढ़-पतित' कहते हैं। उसको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्यायसे कमाये हुए धनका दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोरको दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है।। ६।।

गुरौ चानृतिके पापे कृतघ्ने ग्रामयाजके। वेद्विकियणे दत्तं तथा वृष्ठयाजके॥ ७॥ ब्रह्मवन्धुषु यद् दत्तं यद् दत्तं वृष्ठीपतौ। स्त्रीजनेषु च यद् दत्तं व्यालग्राहे तथैव च॥ ८॥ परिचारकेषु यद् दत्तं वृथा दानानि पोडश।

पिता आदि गुरुजन, मिथ्यावादी, पापी, कृतघन, ग्रामपुरोहित, वेदविकय करनेवाले, झूद्रसे यज्ञ करानेवाले, नीच
ब्राह्मण, झूद्राके पित ब्राह्मण, साँपको पकड़कर व्यवसाय करने
वाले तथा सेवकों और स्त्री-समूहको दिया हुआ दान व्यर्थ है%
इस प्रकार ये सोलह दान निष्फल वताये गये हैं ॥ ७-८ । ॥
तमोवृतस्तु यो दद्याद् भयात् कोधात् तथैव च ॥ ९ ॥
मुङ्के च दानं तत् सर्वे गर्भस्थस्तु नरः सदा ।
ददद् दानं द्विजातिभ्यो चुद्धभावेन मानवः ॥ १० ॥

जो तमोगुणसे आहत हो भय और क्रोधपूर्वक दान देता है, वह मनुष्य वैसे सब प्रकारके दानोंका फल भावी जन्ममें गर्भावस्थामें भोगता है, अर्थात् तामसी दान करनेके कारण वह उसका फल दुःखके रूपमें भोगता है तथा (श्रेष्ठ) ब्राह्मणोंको दान देनेवाला मानव उस दानका फल वड़ा होनेपर (कामनाके अनुसार) भोगता है ॥ ९-१०॥

तसात् सर्वास्वयस्थासु सर्वदानानि पार्थिव। दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वर्गमार्गजिगीपया॥ ११॥

राजन् ! इसीलिये मनुष्यको चाहियेकि वह स्वर्ग-मार्गपर अधिकार पानेकी इच्छासे सभी अवस्थाओंमें ( श्रेष्ठ )ब्राह्मणों-को ही सब प्रकारके दान दे॥ ११॥

युधिष्टिर उवाच

चातुर्वर्ण्यस्य सर्वस्य वर्तमानाः प्रतिप्रहे । केन विशा विद्योपेण तारयन्ति तरन्ति च ॥ १२ ॥

\* यहाँ जो पिता आदि गुरुजन, सेवक और स्त्रियों हो दिया दान व्यर्थ कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि माता-पिता आदि गुरुज्ञों की सेवा करना तथा स्त्री और नौकरों का पालन-पोपण करना तो मनुष्यका कर्जव्य ही है। अतः उनको देना तो अपने कर्जव्यका ही पालन है, इसिटिये वह उनको देना दानकी अंगीमें नहीं है। युधिष्ठिरने पूछा-महामुने ! जो ब्राह्मण चारों वर्णोंमें-से सभीके दान ब्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्मका पालन करनेसे दूसरोंको तारते और स्वयं भी तरते हैं ? ॥ १२॥

मार्कण्डेय उवाच

जपैर्मन्त्रेश्च होमैश्च खाध्यायाध्ययनेन च । नावं वेदमयीं कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च ॥ १३ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा—राजन् ! ब्राह्मण जपः मन्त्रः (पाठः)होमः स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नौका-का निर्माण करके दूसरोंको भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं ॥ १३॥

ब्राह्मणांस्तोषयेद् यस्तु तुष्यन्ते तस्य देवताः। यचनाद्यापि विश्राणां स्वर्गलोकमवाष्त्रयात् ॥ १४ ॥

जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, उसपर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के बचनसे अर्थात् आशीर्वादसे भी मनुष्य स्वर्गलोक पा सकता है॥ १४॥

पितृदैवतपूजाभित्रीह्मणाभ्यर्चनेन च। अनन्तं पुण्यलोकं तु गन्तासि त्वं न संशयः॥१५॥

राजन् ! तुम पितरों और देवताओंकी पूजासे तथा ब्राह्मणींका आदर सत्कार करनेसे अक्षय पुण्यलोकमें जाओगे। इसमें संज्ञय नहीं है ॥ १५॥

इछेष्मादिभिन्यांततनुर्म्नियमाणो विचेतनः । ब्राह्मणा पच सम्पूज्याः पुण्यं स्वर्गमभीष्सता॥ १६॥

जिसका शरीर कफ आदिसे भर गया हो, जो मर रहा हो और अचेत हो गया हो, उसे पुण्यमय स्वर्गलोककी प्राप्ति अभीष्ट हो तो ब्राह्मणोंकी पूजा भी करनी चाहिये॥ श्राद्धकाले तुयत्नेन भोक्तव्या ह्यजुगुन्सिताः।

दुर्वर्णः कुनखी कुष्टी मायावी कुण्डगोलकौ ॥ १७ ॥ वर्जनीयाः प्रयत्नेन काण्डपृष्टाश्च देहिनः। जुगुण्सितं हि यच्छाद्धं दहत्यिग्निरिवेन्धनम् ॥ १८ ॥

श्राद्धकालमें प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणोंको ही भोजन कराना चाहिये। जिनके द्यारिका रंग घृणाजनक हो। नख काले पड़ गये हों। जो कोढ़ी और धूर्त हो। पिताकी जीवित-अवस्थामें ही माताके व्यभिचारसे जिनका जन्म हुआ हो अथवा जो विधवा माताके पेटसे पैदा हुए हों और जो पीटपर तरकस बाँधे क्षत्रियवृत्तिसे जीविका चलाते हों ऐसे ब्राह्मणोंको श्राद्धमें प्रयत्नपूर्वक त्याग दे। क्योंकि उनको भोजन करानेसे श्राद्ध निन्दित हो जाता है और निन्दित श्राद्ध यज्ञमानको उसी प्रकार नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि काष्ठको जला डालती है।। १७-१८।।

ये ये श्राद्धे न युज्यन्ते मूकान्धवधिरादयः। तेऽपि सर्वे नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः॥ १९॥

किंतु अंधे, गूँगे, बहरे आदि जिन-जिन ब्राह्मणोंको श्राद्धमें वर्जित बताया गया है, उन सबको वेद-पारंगत ब्राह्मणोंके साथ श्राद्धमें सम्मिलित किया जा सकता है।।१९॥ प्रतिग्रहश्च वै देयः शृणु यस्य युधिष्ठिर। प्रदातारं तथाऽऽत्मानं यस्तार्यति शक्तिमान् ॥ २०॥

युधिष्ठिर ! अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि कैसे व्यक्तिको दान देना चाहिये । जो दाताको और अपने-आपको भी तारनेकी शक्ति रखता हो ॥ २० ॥

तस्मिन् देयं द्विजे दानं सर्वागमविजानता। प्रदातारं यथाऽऽत्मानं तारयेद् यः स शक्तिमान्॥२१॥

सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मणको दान दे, जो दाताका तथा अपना भी संसारसागरसे उद्घार कर सके । वही राक्तिशाली ब्राह्मण है ॥ २१ ॥

न तथा इविषो होमैर्न पुष्पैर्नानुलेपनैः। अग्नयः पार्थ तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिभोजने ॥ २२ ॥

कुन्तीनन्दन ! अतिथियोंको भोजन करानेसे अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतीष उन्हें हविष्यका हवन करने तथा पुष्प और चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होता॥ तसात् त्वं सर्वयत्नेन यतस्वातिथिभोजने। पादोदकं पाद्युतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम् ॥ २३ ॥ प्रयच्छन्ति तु ये राजन् नोपसर्पन्ति ते यमम्।

इसलिये तम सभी उपायोंसे अतिथियोंको भोजन देनेका प्रयत्न करो । राजन ! जो लोग अतिथिको चरण धोनेके लिये जल, पैरमें मलनेके लिये तेल, उजालेके लिये दीपक, भोजनके लिये अन्न तथा रहनेके लिये स्थान देते हैं, वे कभी यमराजके यहाँ नहीं जाते ॥ २३ दें ॥ देवमाल्यापनयनं द्विजोच्छिष्टावमार्जनम् ॥ २४ ॥ आकल्पः परिचर्या च गात्रसंवाहनानि च। अत्रैकैकं नृपश्रेष्ठ गोदानाद्ववतिरिच्यते ॥ २५ ॥

नृपश्रेष्ठ ! देवविष्रहोंपर चढ़े हुए चन्दन-पुष्प आदिको यथासमय उतारनाः ब्राह्मणोंकी जुठन साफ करनाः उन्हें चन्दन-माला आदिसे अलङ्कत करनाः उनकी सेवा-पूजा करना और उनके पैर आदि अङ्गोंको दवाना, इनमेंसे एक-एक कार्य गोदानसे भी अधिक महत्त्व रखता है ॥ कपिलायाः प्रदानात् तु मुच्यते नात्र संशयः। तसादलंकतां दद्यात् कपिलां तु द्विजातये॥ २६॥

कपिला गौका दान करनेसे मनुष्य निःसंदेह सब पापोंसे मक्त हो जाता है। इनिलये कपिला गौको अलंकृत करके ब्राह्मणको दान करना चाहिये ॥ २६ ॥

श्रोत्रियाय दरिद्राय गृहस्थायाग्निहोत्रिणे। पुत्रदाराभिभूताय तथा ह्यनुपकारिणे ॥ २७ ॥

दान लेनेवाला ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, निर्धन हो, गृहस्य हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रताके कारण जिसे स्त्री और पुत्रोंके तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा दाताने न तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो और न आगे प्रत्युपकार प्राप्त होनेकी सम्भावना ही हो ॥ २७ ॥

### एवंविधेषु दातव्या न समृद्धेषु भारत। को गुणो भरतश्रेष्ठ समृद्धेष्वभिवर्जितम् ॥ २८॥

भारत ऐसे ही लोगोंको गोदान करना चाहिये, धनवानोंको नहीं । भरतश्रेष्ठ ! धनवानोंको देनेसे क्या लाभ है ? ॥ २८ ॥

एकस्यैका प्रदातव्या न बहूनां कदाचन। सा गौविंकयमापनना हन्यात् त्रिपुरुषं कुलम् ॥ २९ ॥ न तारयति दातारं ब्राह्मणं नैव नैव तु।

एक गौ एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये; बहुतोंको कभी नहीं ( क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतोंको दी गयी, तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बाँट लेंगे )। दान की हुई गौ यदि बेच दी गयी, तो वह दाताकी तीन पीढ़ियोंको हानि पहुँचाती है वह न तो दाताको ही पार उतारती है न ब्राह्मणको ही ॥ २९३ ॥

### सुवर्णस्य विश्रद्धस्य सुवर्णे यः प्रयच्छति ॥ ३० ॥ सुवर्णीनां शतं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्।

जो उत्तम वर्णवाले विशुद्ध ब्राह्मणको सुवर्ण-दान करता है, उसे निरन्तर सौ स्वर्णमुद्राओंके दानका फल प्राप्त होता है ॥ ३०३ ॥

### अनड्वाहं तु यो दद्याद् बलवन्तं घुरंधरम् ॥ ३१ ॥ स निस्तरित दुर्गाणि स्वर्गलोकं च गच्छति।

जो लोग कंधेपर जुआ उठानेमें समर्थ बलवान् बैल ब्राह्मणोंको दान करते हैं, वे दुःख और संकटोंसे पार होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ३१% ॥

#### वसुन्धरां तु यो द्याद् द्विजाय विदुरात्मने ॥ ३२ ॥ दातारं हानुगच्छन्ति सर्वे कामाभिवाञ्छिताः।

जो विद्वान् ब्राह्मणको भूमिदान करता है, उस दाताके पास सभी मनोवाञ्छित भोग स्वतः आ जाते हैं ॥ ३२५ ॥

पृच्छन्ति चात्र दातारं वदन्ति पुरुषा भुवि ॥ ३३ ॥ अध्वनि क्षीणगात्राश्च पांसुपादावगुण्डिताः। तेषामेव श्रमातीनां यो ह्यन्नं कथयेद् वुधः ॥ ३४ ॥ अन्नदात्समः सोऽपि कीर्त्यते नात्र संशयः।

यदि कोई रास्तेके थके माँदे, दुबले-पतले पथिक धूलभरे पैरोंसे भूखे-प्यासे आ जायँ और पूछें कि क्या यहाँ कोई भोजन देनेवाला है ? उस समय उन्हें जो विद्वान् अन्न मिलनेका पता बता देता है, वह भी अन्नदाताके समान ही कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ३३-३४५ ॥ तस्मात् त्यं सर्वदानानि हित्यान्नं सम्प्रयच्छह ॥ ३५॥ न हीं हरां पुण्यफलं विचित्रमिह विद्यते।

अतः युधिष्ठिर ! तुम सारे दानोंको छोड़कर केवल अन्नदान करते रहो । इस संसारमें अन्नदानके समान विचित्र एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ३५६॥ यथाशिक च यो द्याद्ननं विष्रेषु संस्कृतम् ॥ ३६॥ स तेन कर्मणाऽऽप्नोति प्रजापतिसलोकताम्।

जो अपनी शक्तिके अनुसार अच्छे ढंगसे तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणोंको अर्पित करता है, वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे प्रजापतिके लोकमें जाता है ॥ ३६६ ॥ अन्नमेव विशिष्टं हि तस्मात् परतरं न च ॥ ३७॥ अन्नं प्रजापतिश्चोक्तः स च संवत्सरो मतः। संवत्सरस्तु यहोऽसौ सर्वं थहे प्रतिष्टितम्॥ ३८॥

अतः अन्न ही सबसे महत्त्वकी वस्तु है। उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदोंमें अन्नको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति संवत्सर माना गया है। संवत्सर यज्ञरूप है और यज्ञमें सबकी स्थिति है॥ ३७-३८॥

तसात् सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि चं। तसादन्नं विशिष्टं हि सर्वेभ्य इति विश्वतम् ॥ ३९॥

यज्ञसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अतः अन्न ही सब पदार्थोंसे श्रेष्ठ है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है॥ ३९॥

> येषां तटाकानि महोद्कानि वाष्यश्च कूपाश्च प्रतिश्रयाश्च। अन्नस्य दानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्वचना भवन्ति॥ ४०॥

जो लोग अगाध जलते भरे हुए तालाव और पोखरे खुदवाते हैं। वावली, कुएँ तथा धर्मशालाएँ तैयार कराते हैं। अन्नका दान करते और मीठी वातें बोलते हैं। उन्हें यमराजकी वात भी नहीं सुननी पड़ती है अर्थात् यमराज उसे वचनमाविस भी दण्ड नहीं दे सकते ॥ ४० ॥

धान्यं श्रमेणाजितवित्तसंचितं विषे सुर्शाले च प्रयच्छते यः। वसुन्थरा तस्य भवेत् सुतुष्टा धारां वसूनां प्रतिमुञ्जतीय॥४१॥

जो अपने परिश्रममें उपार्जित और संचित किया हुआ धन-धान्य मुशील ब्राह्मणको दान करता है। उसके ऊपर यमुधा देवी अत्यन्त संतुष्ट होती और उसके लिये धनकी धारा-सी बहाती हैं॥ ४१॥ अन्तदाः प्रथमं यान्ति सत्यवाक् तद्नन्तरम्। अयाचितप्रदाता च समं यान्ति त्रयो जनाः॥ ४२॥

अन्न-दान करनेवाले पुरुष पहले स्वर्गमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद सत्यवादी जाता है। फिर बिना माँगे ही दान करनेवाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गतिको प्राप्त होते हैं॥ ४२॥

#### वैशम्पायन उवाच

कौत्हलसमुत्पन्नः पर्यपृच्छद् युधिष्ठिरः। मार्क॰डेयं महात्मानं पुनरेव सहानुजः॥ ४३॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर भाइयोंसिहत धर्मराज युधिष्ठिरके मनमें वड़ा कौत्हल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कण्डेयजीसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया—॥ ४३॥

यमलोकस्य चाध्वानमन्तरं मानुषस्य च । कीदृशं किम्प्रमाणं वा कथं वा तन्महामुने । तरन्ति पुरुषाइचैव केनोपायेन शंस मे ॥ ४४ ॥

'महामुने ! इस मनुष्य-लोकसे यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है ? और किस उपायसे मनुष्य वहाँके संकटोंसे पार हो सकते हैं ? ये मुझे बतलाइये' ॥ ४४॥

#### मार्कण्डेय उवाच

सर्वगुह्यतमं प्रदनं पवित्रमृषिसंस्तुतम्। कथयिष्यामि ते राजन् धर्म्यं धर्मभृतां वर ॥ ४५ ॥

मार्क ॰ डेयजी ने कहा—धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमने ऐसे विषयके लिये प्रश्न किया है, जो सबसे अधिक गोपनीय, पवित्र, धर्मसम्मत तथा ऋषियों के लिये भी आदरणीय है। सुनो, में इस विषयका वर्णन करता हूँ ॥४५॥

पडशीतिसहस्राणि योजनानां नराधिप। यमलोकस्य चाध्वानमन्तरं मानुषस्य च॥४६॥

महाराज ! मनुष्यलोक और यमलोकके मार्गमें छियासी हजार योजनोंका अन्तर है ॥ ४६ ॥ आकाशं तद्पानीयं घोरं कान्तारदर्शनम्।

न तत्र वृक्षच्छाया वा पानीयं केतनानि च ॥ ४७॥ विश्रमेद् यत्र वै श्रान्तः पुरुषोऽध्वनि कर्शितः।

उसके मार्गमें जलरहित सून्य आकाशमात्र है। वह देखने-में वड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न तो वृक्षोंकी छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका थका-माँदा जीव क्षणभर भी विश्राम कर सके ॥ ४७ है॥

नीयते यमदूतैस्तु यमस्याज्ञाकरैर्वेळात्॥ ४८॥ नराःस्त्रियस्तथैवान्ये पृथिव्यां जीवसंज्ञिताः।

यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले यमदूत इस पृथ्वी-

पर आकर यहाँके पुरुषों, स्त्रियों तथा अन्य जीवोंको बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं ॥ ४८ई ॥

ब्राह्मणेभ्यः प्रदानानि नानारूपाणि पार्थिव ॥ ४९ ॥ हयादीनां प्रकृष्टानि तेऽध्वानं यान्ति वै नराः । संनिवार्यातपं यान्ति छत्रेणैव हि छत्रदाः ॥ ५० ॥

राजन्! जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके अश्व आदि वाहनोंका उत्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मार्गपर (उन्हीं वाहनोंद्वारा मुखसे) यात्रा करते हैं। छत्र-दान करनेवाले मनुष्य वहाँ प्राप्त हुए छत्रके द्वारा ही धूपका निवारण करते हुए चलते हैं॥ ४९-५०॥

तृप्तारचैवान्नदातारो हातृप्ताश्चाप्यनन्नदाः। विक्रिणो वस्त्रदायान्ति अवस्त्रा यान्त्यवस्त्रदाः॥ ५१॥

अन्न-दान करनेवाले जीव वहाँ भोजनसे तृप्त होकर यात्रा करते हैं; किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है, वे भूखका कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देनेवाले लोग कपड़े पहनकर जाते हैं और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया है, उन्हें नंगे होकर जाना पड़ता है॥ ५१॥

हिरण्यदाः सुखं यान्ति पुरुषास्त्वभ्यलंकताः । भूमिदास्तु सुखं यान्ति सर्वैः कामैः सुतर्पिताः॥ ५२ ॥

सुवर्णका दान करनेवाळे मनुष्य उस मार्गपर नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हो बड़े सुखसे यात्रा करते हैं। भूमिका दान करनेवाळे दाता सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोंसे तृप्त हो वहाँ बड़े आनन्दसे जाते हैं॥ ५२॥

यान्ति चैवापरिक्किष्टा नराः सस्यप्रदायकाः। नराः सुखतरं यान्ति विमानेषु गृहप्रदाः॥ ५३॥

खेतमें लगी हुई खेती दान करनेवाले मनुष्य विना किसी कष्टके जाते हैं। गृहदान करनेवाले मानव विमानोंपर बैठकर अत्यन्त सुख-सुविधाके साथ जाते हैं॥ ५३॥

पानीयदा हातृषिताः प्रहष्टमनसो नराः। पन्थानं द्योतयन्तश्च यान्ति दीपप्रदाः सुखम्॥ ५४॥

जिन्होंने जल-दान किया है, उन्हें प्यासका कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वे लोग प्रसन्नचित्त होकर वहाँ जाते हैं। दीपदान करनेवाले मनुष्य उस मार्गको प्रकाशित करते हुए सुखसे यात्रा करते हैं। ५४॥

गोप्रदास्तु सुखं यान्ति निर्मुकाः सर्वपातकैः। विमानहें ससंयुक्तैर्यान्ति मासोपवासिनः॥ ५५॥

गोदान करनेवाले मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो मुखपूर्वक जाते हैं। एक मासतक उपवास व्रत करनेवाले लोग हंस जुते हुए विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं॥ ५५॥

तथा बर्हिप्रयुक्तैश्च षष्ठरात्रोपवासिनः।

त्रिरात्रं क्षपते यस्तु एकभक्तेन पाण्डय ॥ ५६॥ अन्तरा चैत्र नाइनाति तस्य लोका द्यनामयाः।

जो लोग छठी राततक उपवास करते हैं, वे मोर जुते हुए विमानोंद्वारा जाते हैं । पाण्डुनन्दन ! जो लोग एक बार भोजन करके उसीपर तीन रात काट ले जाते हैं और वीचमें भोजन नहीं करते, उन्हें रोग-शोकसे रहित पुण्यलोक प्राप्त होते हैं ॥ ५६ ।।

पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोकसुखावहाः ॥ ५७॥ तत्र पुष्पोदका नाम नदी तेषां विधीयते । शीतलं सलिलं तत्र पिवन्ति हामृतोपमम् ॥ ५८॥

जलदान करनेका प्रभाव अत्यन्त अलोकिक है। वह परलोकमें मुख पहुँचानेवाला है। जो जलदान करते हैं, उन पुण्यात्माओंके लिये उस मार्गमें पुष्पोदका नामवाली नदी प्राप्त होती है। वे उसका शीतल और अमृतके समान मधुर जल पीते हैं॥ ५७-५८॥

ये च दुष्कृतकर्मागः पूर्यं तेषां विधीयते। पवं नदी महाराज सर्वकामप्रदा हि सा॥ ५२॥

महाराज ! इस प्रकार वह नदी सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली है, किंतु जो पापी जीव हैं, उनके लिये उस नदीका जल पीव बन जाता है।। ५९।।

तसात् त्वमि राजेन्द्र पूजयैनान् यथाविधि । अध्वनि श्लीणगात्रश्च पथि पांसुसमन्वितः ॥ ६० ॥ पृच्छते हान्नदातारं गृहमायाति चाशया । तं पूजयाथ यत्नेन सोऽतिथिब्रोह्मणश्च सः ॥ ६१ ॥

अतः राजेन्द्र ! तुम भी इन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करो । जो रास्ता चलनेसे थककर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूलसे भरा है और जो अन्नदाताका पता पूछता हुआ भोजनकी आशासे धरपर आ जाता है, उसका तुम यस्नपूर्वक सत्कार करो; क्योंकि वह अतिथि है, इसल्ये ब्राह्मण ही है अर्थात् ब्राह्मणके ही तुल्य है ॥ ६०-६१॥

तं यान्तमनुगच्छन्ति देवाः सर्वे सवासवाः । तस्मिन् सम्पूजिते प्रीता निराशा यान्त्यपूजिते ॥ ६२ ॥

ऐसा अतिथि जब किसीके घरपर जाता है, तब उसके पीछे इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता भी वहाँतक जाते हैं। यदि वहाँ उस अतिथिका आदर होता है, तो वे देवता भी प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता, तो वे देवगण भी निराश लीट जाते हैं।। ६२।।

तसात् त्वमपि राजेन्द्र पूजयैनं यथाविधि। एतत् ते रातराः प्रोक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छस्ति॥ ६३॥

अतः राजेन्द्र ! तुम भी अतिथिका विधिपूर्वक सत्कार करते रहो। यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, अब और क्या सुनना चाहते हो १॥ ६३॥

#### युधिष्ठिर उवाच

पुनः पुनरहं श्रोतुं कथां धर्मसमाश्रयाम्।
पुण्यामिच्छामि धर्मक्ष कथ्यमानां त्वया विभो ॥ ६४ ॥
युधिष्ठिरने कहा—धर्मज्ञ विभो ! आपके द्वारा कही
हुई पुण्यमय धर्मकी चर्चा मैं भारंबार सुनना चाहता हूँ॥ ६४ ॥

#### मार्कण्डेय उवाच

धर्मान्तरं प्रति कथां कथ्यमानां मया नृप । सर्वपापहरां नित्यं श्रृणुष्वावहितो मम ॥ ६५ ॥ मार्कण्डेयजी बोले--राजन ! अव मैं धर्मसम्बन्धी दूसरी बातें बता रहा हूँ, जो सदा सब पापोंका नाश करनेवाली हैं । तुम साबधान होकर सुनो ॥ ६५ ॥

कपिलायां तु दत्तायां यत् फलं ज्येष्ठपुष्करे । तत् फलं भरतश्रेष्ठ विद्याणां पादधावने ॥ ६६॥

भरतश्रेष्ठ ! ज्येष्ठपुष्करतीर्थमें किपला गौ दान करनेसे जो फल मिलता है, वही ब्राह्मणोंका चरण धोनेसे प्राप्त होता है। | ६६ ||

द्विजपादोदकक्किन्ना यावत् तिष्ठति मेदिनी। तावत् पुष्करपर्णेन पिवन्ति पितरो जलम् ॥ ६७॥

ब्राह्मणोंके चरण पखारनेके जलसे जयतक पृथ्वी भीगी रहती है, तबतक पितर लोग कमलके पत्तेसे जल पीते हैं॥६७॥

खागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन शतकतुः। पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः॥ ६८॥

ब्राह्मणका स्वागत करनेसे अग्नि, उसे आसन देनेसे इन्द्र, उसके पैर धोनेसे पितर और उसको मोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृप्त होते हैं ॥ ६८ ॥

यावद् वत्सस्य वै पादौ शिरदचैव प्रदश्यते। तस्मिन् काले प्रदातभ्या प्रयत्नेनान्तरात्मना॥ ६९॥

गर्भिणी गौ जिस समय बचा दे रही हो और उस बछड़ेका केवल मुख तथा दो पैर ही बाहर निकले दिखायी देते हों। उसी समय पवित्र भावसे प्रयत्नपूर्वक उस गौका दान कर देना चाहिये॥ ६९॥

अन्तरिक्षगतो वत्सो यावद् योन्यां प्रदृश्यते । तावद् गौ पृथिवी श्रेया यावद् गर्भ न मुञ्जति ॥ ७० ॥

जयतक बछड़ा योनिसे निकलते समय आकाशमें ही लटकता दिखायी दे, जबतक गाय अपने बछड़ेको पूर्णतः योनिसे अलग न कर दे, तबतक उस गौको पृथ्वीरूप ही समझना चाहिये॥ ७०॥

यावन्ति तस्या रोमाणि वत्सस्य च युधिष्ठिर । तावद् युगसहस्राणि स्वर्गस्रोके महीयते ॥ ७१ ॥ युधिष्ठिर ! उसका दान करनेसे उस गौ तथा बछडेके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार युगोंतक दाता . स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ७१ ॥

सुवर्णनासां यः कृत्वा सुखुरां कृष्णधेनुकाम् । तिलैः प्रच्छादितां दद्यात् सर्वरत्नैरलंकृताम् ॥ ७२ ॥ प्रतिब्रहं गृहीत्वा यः पुनर्ददित साधवे । फलानां फलमइनाति तदा दत्त्वा च भारत ॥ ७३ ॥

भारत ! जो सोनेकी नाक और सुन्दर चाँदीके खुरेंसि विभूषित, सब प्रकारके रहींसे अलंकृत, काली गौको तिर्लेंसि प्रच्छादित करके उसका दान करता है और जो उस दानको छेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुषको अर्षित कर देता है, वह सर्वोत्तम फलका भागी होता है ॥ ७२-७३ ॥

ससमुद्रगुहा तेन सशैलवनकानना। चतुरन्ता भवेद् दत्ता पृथिवी नात्र संशयः॥ ७४॥

उस गौके दानसे समुद्र, गुफा, पर्वत, वन और काननों सहित चारों दिशाओंकी भूमिके दानका पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है।। ७४॥

अन्तर्जानुशयो यस्तु भुङ्के संसक्तभाजनः। यो द्विजः शब्दरहितं स क्षमस्तारणाय वै॥ ७५॥

जो द्विज अपने हार्थोंको घुटनोंके भीतर किये मौनभावसे पात्रमें एक हाथ लगाये रखकर भोजन करता है, वह अपने-को और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है ॥ ७५ ॥

अवानपा न गदितास्तथान्ये ये द्विजातयः। जपन्ति संहितां सम्यक् ते नित्यं तारणक्षमाः॥ ७६॥

जो मदिरा नहीं पीते जिनपर किसी प्रकारका दोष नहीं लगाया गया है तथा जो अन्य द्विज विधिपूर्वक वेदोंकी संहिताका पाठ करते हैं वे सदा दूसरोंको तारनेमें समर्थ होते हैं ॥ ७६ ॥

हृद्यं कृत्यं च यत् किंचित् सर्वं तच्छ्रोत्रियोऽर्हति। दत्तं हि श्रोत्रिये साधौ ज्वलितेऽग्नौ यथा हुतम् ॥७७॥

हब्य (यज्ञ) और कब्य (श्राद्ध) की जितनी भी वस्तुएँ हैं, श्रोत्रिय बाह्मण उन सबको पानेका अधिकारी है। श्रेष्ठ श्रोत्रियको दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है, जैसे प्रज्वित अग्निमें दी हुई श्राहुति॥ ७७ ॥

मन्युप्रहरणा विष्रा न विष्राः शस्त्रयोधिनः। निहन्युर्मन्युना विष्रा वज्रपाणिरिवासुरान् ॥ ७८ ॥

व्राह्मणोंका क्रोध ही अस्त्र-रास्त्र है। ब्राह्मण लोहेके हथियारोंसे नहीं लड़ा करते हैं। जैसे हाथमें बन्न लिये हुए इन्द्र असुरोंका संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोधसे ही अपराधीको नष्ट कर देते हैं॥ ७८॥

धर्माश्रितेयं तु कथा कथितेयं तवानघ। यां श्रुत्वा मुनयः प्रीता नैमिपारण्यवासिनः॥ ७९॥ निष्पाप युधिष्ठिर ! यह मैंने धर्मयुक्त कथा कही है। इसे सुनकर नैमिषारण्यनिवासी मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे॥ वीतशोकभयक्रोधा विषाप्मानस्तथैव च। श्रुत्वेमां तु कथां राजन् न भवन्तीह मानवाः॥ ८०॥

राजन् ! इस कथाको सुनकर मनुष्य शोकः भयः क्रोध और पापसे रहित हो फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेते हैं॥

युधिष्टिर उवाच

किं तच्छोंचं भवेद्येन विष्रः शुद्धः सदा भवेत्। तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुं धर्मभृतां वर ॥ ८१॥

युधिष्ठिरने पूछा—धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षे ! वह शौच क्या है ? जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है । मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ८१ ॥

मार्कण्डेय उवाच

वाक् शौचं कर्मशौचं च यच शौचं जलात्मकम्। त्रिभिः शौचैरुपेतो यः स खर्गी नात्र संशयः॥ ८२॥

मार्कण्डेयजीने कहा--राजन् ! शौच तीन प्रकारका होता है--वाक्शौच (वाणीकी पिवतता), कर्मशौच (क्रिया-कीपिवत्रता) तथा जलशौच (जलसे शरीरकी शुद्धि)। जो इस तीन प्रकारके शौचसे सम्पन्न है, वह स्वर्गलोकका अधिकारी है, इसमें संशय नहीं ॥ ८२॥

सायं प्रातश्च संध्यां यो ब्राह्मणोऽभ्युपसेवते। प्रजपन् पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्॥ ८३॥ स तया पावितो देव्या ब्राह्मणो नष्टकिल्विषः। न सीदेत् प्रतिगृह्णानो मद्दीमपि ससागराम्॥ ८४॥

जो ब्राह्मण प्रातः और सायं-इन दोनों समयकी संध्या और सबको पिवत्र करनेवाली वेदमाता गायत्री देवीके मनत्रका जप करता है, वह ब्राह्मण उन्हीं गायत्री देवीकी कृपासे परम पिवत्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका भी दान ब्रह्मण कर ले, तो भी किसी संकटमें नहीं पड़ता ॥ ८३-८४ ॥ ये चास्य दारुणाः केचिद् ब्रह्मः सूर्याद्यो दिवि ।

य चास्य दारुणाः काचद् ग्रहाः सूयाद्या ।दाव । ते चास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शिवतराः सदा ॥ ८५ ॥

इतना ही नहीं, आकाशके सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो कोई भी उसके लिये भयंकर होते हैं, वे उपर्युक्त गायत्री-जपके प्रभावसे उसके लिये सदा सौम्य, सुखद एवं परम मङ्गलकारी हो जाते हैं ॥ ८५ ॥

सर्वे नानुगतं चैनं दारुणाः पिशिताशनाः। घोररूपा महाकाया धर्षयन्ति द्विजोत्तमम् ॥ ८६॥

भयंकर रूप और विशाल शरीरवाले, समस्त क्रूरकर्मा, मांसभक्षी राक्षस भी गायत्रीजपपरायण उस श्रेष्ठ द्विजपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥ ८६॥

नाध्यापनाद् याजनाद्वा अन्यसाद्वा प्रतिष्रहात्। दोषो भवति बिप्राणां ज्वलिताग्निसमा द्विजाः ॥ ८७ ॥ वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी होते हैं । पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा दूसरेसे दान छेनेके कारण भी उन्हें दोप नहीं छू सकता (क्योंकि वे उनकी जीविकाके कर्म हैं )॥ ८७॥

दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा। ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः॥ ८८॥

ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हों या न पढ़े हों, उत्तम संस्कारोंसे युक्त हों या प्राकृत मनुष्योंकी भाँति संस्कारशून्य हों, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे राखमें छिपी हुई आगके समान हैं ॥ ८८॥

यथा इमशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति । पवं विद्वानविद्वान् वा ब्राह्मणो दैवतं महत् ॥ ८९ ॥

जैसे प्रज्वित अग्नि रमशानमें भी दूषित नहीं होती। उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान् हो या अविद्वान्, उसे महान् देवता ही मानना चाहिये ॥ ८९॥

प्राकारैश्च पुरद्वारैः प्रासादैश्च पृथग्विधैः। नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः॥९०॥

चहारदीवारियों, नगरद्वारों और भिन्न-भिन्न महलें से भी नगरोंकी तबतक शोभा नहीं होती, जबतक वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण न रहें ॥ ९०॥

वेदाळ्या वृत्तसम्पन्ना ज्ञानवन्तस्तपस्विनः। यत्र तिष्ठन्ति वै विप्रास्तन्नाम नगरं नृप॥९१॥

राजन् ! वेदकः सदाचारीः ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहाँ निवास करते होंः उसीका नाम नगर है ॥ ९१ ॥

वजे वाष्यथवारण्ये यत्र सन्ति वहुश्रुताः । तत् तन्नगरमित्याहुः पार्थं तीर्थं च तद् भवेत् ॥ ९२ ॥

कुन्तीनन्दन ! वज (गौओंके रहनेका स्थान) हो या वन, जहाँ बहुशत विद्वान् रहते हों, उसे 'नगर' कहा गया है, वह तीर्थ भी माना गया है ॥ ९२ ॥

रक्षितारं च राजानं ब्राह्मणं च तपखिनम्। अभिगम्याभिपूज्याध सद्यः पापात् प्रमुच्यते ॥ ९३ ॥

प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजा और तपस्वी ब्राह्मणके पास जाकर उनकी सेवा-पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। । ९३॥

पुण्यतीर्थाभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्। सङ्गिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्त्यते बुधैः॥ ९४॥

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र मन्त्रोंका कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषोंसे वार्तालाप-इन सबको विद्वान् पुरुषोंने उत्तम बताया है ॥ ९४॥

साधुसङ्गमपूर्वेन वाक्सुभाषितवारिणा । पवित्रीकृतमारमानं सन्तो मन्यन्ति नित्यशः ॥ ९५ ॥

सत्सङ्गसे पवित्र किये हुए वाणीके सुन्दर सम्भाषणरूप जलसे अभिधिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपनेको सदा पवित्र हुआ मानते हैं ॥ ९५ ॥

त्रिद्वधारणं मौनं जटाभारोऽथ मुण्डनम् । वर्वकाजिनसंवेष्टं व्रतवर्याभिषेचनम् ॥ ९६॥ अग्निहोत्रं वने वासः शरीरपरिशोषणम्। सर्वाण्येतानिमिथ्यास्युर्यदिभावोन निर्मेळः॥ ९७॥

त्रिदण्ड धारण करना, मौन रहना, विरपर जटाका बोझ दोना, मूँड मुँडाना, शरीरमें वहकल और मृगचर्म लपेटे रहना, वतका आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वनमें रहना और शरीरको सुखा देना—ये सभी यदि भाव शुद्ध न हो तो व्यर्थ हैं ॥ ९६-९७॥

न दुष्करमनाशित्वं सुकरं ह्यशनं विना। विशुद्धि चक्षुरादीनां पण्णामिन्द्रियगामिनाम्॥ ९८॥ विकारि तेपां राजेन्द्र सुदुष्करकरं मनः।

राजेन्द्र ! चक्षु आदि इन्द्रियोंके आहारको छोड़ देना कठिन नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंके छहों विपयोंका उपभोग न करनेसे वह अपने आप सुगमतासे हो जाता है, परंतु उनमेंसे मन बड़ा विकारी है, इस कारण भावकी छुद्धिके बिना उसको वशमें करना अत्यन्त दुष्कर है ॥ ९८ है॥

ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक्कमबुद्धिभः। ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोपणम्॥९९॥

जो मन, वाणं, क्रिया और बुद्धिके द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं, वे ही महात्मा तपस्वी हैं। शरीरको सुखा देना ही तपस्या नहीं है॥ ९९॥

न ज्ञातिभ्यो दया यस्य शुक्कदेहोऽविकल्मपः। हिंसासातपसस्तस्य नानाशित्वं तपः स्मृतम्॥१००॥

जिसने बत, उपवास आदिके द्वारा शरीरको तो शुद्ध कर लिया और जो नाना प्रकारके पापकर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मनमें अपने कुटुम्बीजनोंके प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तपका नाश करनेवाली है; केवल भोजन छोड़ देनेका ही नाम तपस्या नहीं है !! १०० ॥

तिष्ठन् गृहे चैव मुनिर्नित्यं ग्रुचिरलंकृतः। यावज्ञीवं दयावांश्च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१०१॥

जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्रभावसे रहता है, सहुणोंसे विभूषित होता है और जीवनभर सब प्राणियोंपर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है।। १०१॥

न हि पापानि कर्माणि शुद्धधन्त्यनशनादिभिः। सीद्त्यनशनादेव मांसशोणितछेपनः॥१०२॥

भोजन छोड़ने आदिसे पाप-कर्मोंका शोधन हो जाता हो,

ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देनेसे यह रक्त-मांससे लिपा हुआ दारीर अवस्य क्षीण हो जाता है।। १०२।। अज्ञातं कर्म कृत्वा च फलेको नान्यत् प्रहीयते। नाग्निर्देहति कर्माणि भावशून्यस्य देहिनः॥ १०३॥

शास्त्रोंद्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य करनेसे केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नष्ट नहीं किये जा सकते । अग्निहोत्र आदि ग्राम कर्म मावग्रन्य अर्थात् श्रद्धारहित मनुष्यके पापकर्मोंको दग्ध नहीं कर सकते ।१०३।

पुण्यादेव प्रवजनित शुद्धयन्त्यनशनानि च।
न मूळफळभिक्षित्वान्न मौनान्नानिलाशनात् ॥१०४॥
शिरसो मुण्डनाद् वापिन स्थानकुटिकासनात्।
न जटाधारणाद् वापिन तुस्थिण्डलशय्यया ॥१०५॥
नित्यं ह्यनशनाद् वापि नाग्निशुश्रूषणाद्पि।
न चोदकप्रवेशेन न च क्ष्माशयनाद्पि॥१०६॥

मनुष्य पुण्यके प्रभावसे ही उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। उपवास भी पुण्यसे अर्थात् निष्कामभावसे ही शुद्धिका कारण होता है ( विना शुद्धभावके) केवल फल-मूल खाने, मौन रहने, हवा पीने, सिर मुँड्राने, एक स्थानपर कुटी बनाकर रहने, सिरपर जटा रखाने, वेदीपर सोने, नित्य उपवास, अग्निसेवन, जलप्रवेश तथा भूमिशयन करनेसे भी शुद्धि नहीं होती है॥ १०४-१०६॥

क्षानेन कर्मणा वापि जरामरणमेव च। व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम् ॥१०७॥

तत्त्वज्ञान या सत्कर्मसे ही जरा, मृत्यु तथा रोगोंका नाश होता है और उत्तम पद (मुक्ति ) की प्राप्ति होती है ॥ वीजानि ह्यग्निद्यानि न रोहन्ति पुनर्यथा।

ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नात्मा संयुज्यते पुनः ॥१०८॥

जैसे आगमें जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा अविद्या आदि क्लेशोंके नष्ट हो जानेपर आत्माका पुनः उनसे संयोग नहीं होता ॥ १०८॥

आत्मना विश्वहीणानि काष्ठकुड्योपमानि च । विनद्यन्ति न संदेहः फेनानीव महार्णवे ॥१०९॥

जीवात्मासे परित्यक्त होनेपर सारे दारीर काठ और दीवार-की भाँति जडवत् होकर महासागरमें उठे हुए फेनोंकी तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदाय नहीं है ॥ १०९॥

आत्मानं विन्दते येन सर्वभूतगुहाशयम्। इलोकेन यदि वार्धेन क्षीणं तस्य प्रयोजनम् ॥११०॥

एक या आधे श्लोकसे भी यदि सम्पूर्ण भूतोंके हृदय-देशमें शयन करनेवाले परमात्माका ज्ञान हो जाया तो उसके लिये सम्पूर्ण शास्त्रोंके अध्ययनका प्रयोजन समाप्त हो जाता है।

#### द्वयक्षराद्भिसंधाय केचिच्छ्लोकपदाङ्कितैः। रातेरन्यैः सहस्रेश्च प्रत्ययो मोक्षलक्षणम् ॥१११॥

कोई 'तस्वम्' अथवा रामः कृष्णः विष्णुः शिव आदि दो अक्षरोंसे ही परमात्मतस्वका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई दलोक और पदोंसे अङ्कित अन्य सैकड़ों तथा सहस्रों शास्त्र-वाक्योंसे परमात्माके स्वरूपको जानते हैं। जैसे भी होः बोध ही मोक्षका लक्षण है।। १९१॥

#### नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ऊचुर्क्कानविदो वृद्धाः प्रत्ययो मोक्षलक्षणम्॥११२॥

जिसके मनमें संशय भरा हुआ है, उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। 'ज्ञान ही मोक्ष-का लक्षण है'--यह बृद्ध, ज्ञानी पुरुषोंका कथन है ॥११२॥

### विदितार्धस्तु वेदानां परिवेद प्रयोजनम्। उद्विजेत्स तु वेदेभ्यो दावाग्नेरिव मानवः॥११३॥

जय मनुष्य वेदोंके वास्तविक प्रयोजनको जान जाता है, तब वह वेदवेत्ता मानव (कर्मविधायक) समस्त वेदोंसे उसी प्रकार उपरत हो जाता है, जैसे मनुष्य दावानलसे हट जाते हैं। ११३।

### शुष्कं तर्के परित्यज्य आश्रयस्य श्रुति स्मृतिम्। एकाक्षराभिसम्बद्धं तत्त्वं हेतुभिरिच्छिसि। बुद्धिनं तस्य सिद्धयेत साधनस्य विपर्ययात्॥११४॥

प्रणविसे सम्बन्ध रखनेवाले परमात्मतत्त्वको यदि तुम युक्तिपूर्वक अर्थात् निःसंदेहभावसे समझना चाहते हो, तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति तथा स्मृतिके वचनोंका अश्रय छो; क्योंकि जो उपर्युक्त साधनका आश्रय नहीं लेता, उसकी बुद्धि तत्त्वका निश्चय करनेमें समर्थ नहीं हो सकती ॥११४॥

### वेदपूर्व वेदितव्यं प्रयत्नात् तद् वै वेदस्तस्य वेदः शरीरम् । वेदस्तस्वं तत्समासोपलव्धौ क्रीवस्त्वात्मा तत्स वेद्यस्य वेद्यम्॥११५॥

इसिलिये जाननेयोग्य परमात्मतत्त्वका ज्ञान वेदोंके द्वारा ही यत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि वह परमात्मतत्त्व वेदस्वरूप है। वेद उसका शरीर है। उस परमात्मतत्त्व-को सहजभावसे प्राप्त करानेमें वेद हेतु है। यह जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है; क्योंकि वह तत्त्व वेद्यका भी वेदा है अर्थात् जाननेमें बड़ा ही गहन है॥ ११५॥

### वेदोक्तमायुर्देवानामाशिषद्यैव कर्मणाम् । फलत्यनुयुगं लोके प्रभावश्च दारीरिणाम् ॥११६॥

देवताओं की आयु और कमोंका ग्रुभाग्रुम फल आदि बातें वेदमें कही गयी हैं। उसके अनुसार ही देहधारियोंका प्रभाव संसारमें प्रत्येक युगमें फलित होता है॥ ११६॥

#### इन्द्रियाणां प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत्। तसादनशनं दिव्यं निरुद्धेन्द्रियगोचरम् ॥११७॥

अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी शुद्धिके द्वारा इन विषय-भोगोंको त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोंकी निर्मलता और निरोधसे होनेवाला अनशन (विषयोंका अग्रहण) दिव्य होता है।। ११७॥

#### तपसा खर्गगमनं भोगो दानेन जायते। ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस्तीर्थस्नानाद्यक्षयः॥११८॥

तपसे स्वर्गलोकमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है। दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है। ज्ञानसे मोक्ष मिलता है, यह जानना चाहिये तथा तीर्थस्नानसे पापोंका क्षय हो जाता है॥ ११८॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु राजेन्द्र प्रत्युवाच महायशाः। भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रधानविधिमुत्तमम् ॥११९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय! मार्कण्डेयजीके ऐसा कहनेपर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले-'भगवन्! अब मैं (दानकी) उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ'॥११९॥

मार्कण्डेय उवाच

#### यत्त्वमिच्छिसि राजेन्द्र दानधर्मे युधिष्ठिर। इष्टं चेदं सदा महां राजन् गौरवतस्तथा॥१२०॥

मार्कण्डेयंजीने कहा-महाराज युधिष्ठिर ! तुम मुझसे जिस दान धर्मको सुनना चाहते हो, वह गौरवयुक्त होनेके कारण मुझे सदा ही प्रिय है ॥ १२०॥

श्वणु दानरहस्यानि श्रुतिस्मृत्युदितानि च । छायायां करिणः श्राद्धं तत् कर्णपरिवीजिते । दश कल्पायुतानीह न श्रीयेत युधिष्ठिर ॥१२१॥

श्रुतियों और स्मृतियों में जो दानके रहस्य बताये गये हैं, उनका वर्णन सुनो—युधिष्ठिर ! गुरुवारको अमावस्याके योगमें पीपलके वृक्षकी छायाको गजच्छायापर्व कहते हैं। गजच्छायामें जहाँ पीपलके पत्तों की हवा लगती हो, उस प्रदेशमें जलके समीप जो श्राद्ध किया जाता है, वह एक लाख कल्पों तक नष्ट नहीं होता ॥ १२१॥

### जीवनाय समाक्तिन्नं वसु दत्त्वा महीयते। वैश्यं तु वासयेद् यस्तु सर्वयक्षैः स इप्रवान्॥१२२॥

जो जीविकाके लिये राँधा हुआ अन्नका दान करता है, वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रयकी खोज करनेवाले राहगीर-अतिथिको टहरनेके लिये जगह दे वह सम्पूर्ण यहाँका अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है।। १२२।।

प्रतिस्रोतश्चित्रवाहाः पर्जन्योऽन्नानुसंचरन्। महाधुरि यथा नावा महापापैः प्रमुच्यते ॥१२३॥ विष्ठवे विषदत्तानि द्धिमस्त्वक्षयाणि च। पूर्वकी ओर बहनेवाली नदीका प्रवाह जहाँ पश्चिमकी ओर मुड़ गया हो, वह प्रतिस्रोत तीर्थ कहलाता है, उसमें किया हुआ उत्तम अश्वोंका दान अश्वय पुण्यको देनेवाला होता है। अन्नके लिये विचरनेवाले अतिथिरूपी इन्द्रको यदि भोजनसे संतुष्ट किया जाय तो वह भी अश्वयपुण्यका जनक होता है। नदियोंके महान् प्रवाहमें ग्रहणके समय ब्राह्मणोंको दिये हुए दिधमण्ड तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अश्वय पुण्यकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं। इसी प्रकार नदियोंके महान् प्रवाहमें सनान करनेवाला पुरुष बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त हो जाता है।। १२३ ई।।

पर्वसु द्विगुणं दानमृतौ दशगुणं भवेत् ॥१२४॥ अयने विषुवे चैव पडशीतिमुखेषु च। चन्द्रसूर्योपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते॥१२५॥

पर्वके अवसरपर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु आरम्भ होनेके समय दिया हुआ दान दस गुना पुण्य-दायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन, विषुव-योग (तुला और मेषकी संक्रान्ति ) में, मिथुन, कन्या, धनु और मीनकी संक्रान्तियोंमें तथा चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके अवसरपर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है।। १२४-१२५॥

ऋतुषु दशगुणं वदन्ति दत्तं शतगुणमृत्वयनादिषु ध्रुवम् । भवति सहस्रगुणं दिनस्य राहो-विषुवति चाक्षयमदनुते फलम् ॥१२६॥

विद्वान् पुरुष ऋतु प्रारम्भ होनेकेदिन दिये हुए दानको दम गुना तथा अयन आदिकेदिन सौ गुना वताते हैं। इसी प्रकार ग्रहणकेदिन दिये हुए दानका फल सहस्रगुना होता **है और** विषुवयोगमें दान करनेसे मनुष्य उसके अक्षय पुण्य-फलका उपभोग करता है ॥ १२६ ॥

> नाभूमिदो भूमिमइनाति राजन् नायानदो यानमारुद्य याति। यान् यान् कामान् ब्राह्मणेम्यो ददाति तांस्तान् कामान् जायमानः स भुङ्कते।१२७।

राजन् ! जिसने भूमिदान नहीं किया है, वह परलोकमें पृथ्वीका उपभोग नहीं कर सकता।' जिसने सवारीका दान नहीं किया है, वह सवारीपर चढ़कर नहीं जा सकता।इस जन्ममें मनुष्य जिन-जिन पदार्थोंका ब्राह्मणोंको दान करता है, भावी जन्ममें वह उन-उन पदार्थोंको उपभोगके लिये पाता है। । १२७॥

अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्ण भूवैंप्णवी सूर्यसुताश्च गावः। छोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता

यः काञ्चनं गाश्च महीं च द्यात्॥ १२८॥
सुवर्ण अग्निकी प्रथम संतान है। भूमि भगवान्
विष्णुकी पत्नी है तथा गौएँ भगवान् सूर्यकी कन्याएँ हैं,
अतः जो कोई सुवर्ण, गौ और पृथ्वीका दान करता है,
उसके द्वारा तीनों लोकोंका दान सम्पन्न हो जाता है॥ १२८॥

परं हि दानान्न बभूव शाश्वतं भव्यं त्रिलोके भवते कुतः पुनः। तसात् प्रधानं परमं हि दानं वदन्ति लोकेषु विशिष्टवुद्धयः॥१२९॥

त्रिलोकीमें दानसे बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ, अब कैंसे हो सकता है ? इसीलिये उत्तम बुद्धिवाले पुरुष संसारमें दानको ही सर्वोत्कृष्ट पुण्यकर्म बताते हैं ॥ १२९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि दानमाहात्म्ये द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वन र्सके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें दानमाहात्म्य-विशयक दो सौजाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२००॥

# एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः

उत्तङ्ककी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्का उन्हें वरदान देना तथा इक्ष्वाकु-वंशी राजा कुवलाश्वका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण बताना

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा तु राजा राजपेरिन्द्रयुम्नस्य तत् तथा।
मार्कण्डेयान्महाभागात् खर्गस्य प्रतिपादनम् ॥ १ ॥
युधिष्ठिरो महाराज पप्रच्छ भरतर्पम।
मार्कण्डेयं तपोवृद्धं दीर्घायुषमकत्मवम् ॥ २ ॥

चेशस्यायन जी कहते हैं -भरतश्रेष्ठ महाराज जनमेजय! महाभाग मार्कण्डेय मुनिके मुखसे राजर्षि इन्द्रसुम्नको पुनः स्वर्गप्राप्ति होनेका वृत्तान्त (तथा दानमाहात्म्य) सुनकर राजा युधिष्ठिरने पापरहितः दीर्घायु तथा तपोवृद्ध महात्मा मार्कण्डेयसे इस प्रकार पूछा--॥ १-२॥

विदितास्तव धर्मज्ञ देवदानवराक्षसाः। राजवंशाश्चविविधा ऋषियंशाश्च शाश्वताः॥ ३ ॥

'धर्मज्ञ मुने ! आप देवता, दानव तथा राक्षसींको भी अच्छी तरह जानते हैं। आपको नाना प्रकारके राजवंशीं तथा मृषियोंकी सनातन वंशपरम्पराका भी ज्ञान है ॥ ३ ॥ नतेऽस्त्यविदितं किञ्चिद्स्मिँह्छोके द्विजोत्तम । कथां वेत्सि मुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम् ॥ ४ ॥ देवगन्धर्वयक्षाणां किन्नराप्सरसां तथा ।

दिजलेष्ठ! इस लोकमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे अज्ञात हो। मुने! आप मनुष्य, नाग, राक्षस, देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा अप्सराओंकी भी दिव्य कथाएँ जानते हैं।।४६॥ इद्मिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन द्विजसत्तम॥ ५॥ कुवलाश्व इति ख्यात इक्ष्वाकुरपराजितः। कथं नामविषयीसाद् धुन्धुमारस्वमागतः॥ ६॥

'विप्रवर! अब मैं यथार्थरूपसे यह सुनना चाहता हूँ कि इश्वाकुवंशमें जो कुवलाश्व नामसे विख्यात विजयी राजा हो गये हैं, वे क्यों नाम बदलकर 'धुन्धुमार' कहलाने लगे ?॥ एतिहच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भागवसत्तम। विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः॥ ७॥

'सृगुश्रेष्ठ ! बुद्धिमान् राजा कुवलाश्वके इस नाम-परिवर्तन-का यथार्थ कारण मैं जानना चाहता हूँ' ॥ ७ ॥

वैशम्यायन उवाच

युधिष्ठिरेणैयमुक्तो मार्कण्डेयो महामुनिः। धौन्धुमारमुपाख्यानं कथयामास भारत॥८॥

वैशम्पायनजीने कहा—भारत ! धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर महामुनि मार्कण्डेयने धुन्धुमारकी कथा प्रारम्भ की॥

मार्कण्डेय उवाच

हन्त ते कथयिष्यामि श्रृणु राजन् युधिष्ठिर । धर्मिष्ठमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥ ९ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—राजा युधिष्ठिर ! सुनो । धुन्धु-मारका आख्यान धर्भमय है । अब इसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥

यथा स राजा इक्ष्याकुः कुवलाश्वो महीपतिः । धुन्धुमारत्वमगमत् तच्छृणुष्व महीपते ॥ १०॥

महाराज ! इक्ष्वाकुवंशी राजा कुवलाश्व जिस प्रकार धुन्धुमार नामने विख्यात हुए, वह सब श्रवण करो ॥ १० ॥ महर्षिविश्वतस्तात उत्तङ्क इति भारत । मरुधन्वसु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥ ११ ॥

भरतनन्दन ! कुरुकुलरस्न ! महर्षि उत्तङ्कका नाम बहुत प्रसिद्ध है। तात! मरुके रमणीय प्रदेशमें उनका आश्रमहै॥

उत्तङ्कस्तु महाराज तवोऽतप्यत् सुदुश्चरम्। आरिराधयिषुर्विष्णुं बहून् वर्षगणान् विभुः॥१२॥

महाराज !प्रभावशाली उत्तङ्कने भगवान् विष्णुकी आराधना की इच्छासे बहुत वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी॥ १२॥ तस्य प्रीतःस भगवान् साक्षाद् दर्शनमेयिवान् । द्रष्टुेष चर्षिः प्रह्वस्तं तुष्टाव विविधैः स्तवैः ॥ १३ ॥

उनको तपस्याते प्रसन्न होकर भगवान्ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्रतासे झक गये और नाना प्रकारके स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥



उत्तङ्क उवाच

त्वया देव प्रजाः सर्वाः ससुरासुरमानवाः। स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथैव च ॥ १४॥

उत्तङ्क बोले--देव ! देवताः असुरः मनुष्य आदिसारी प्रजा आपसे ही उत्पन्न हुई है । समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों-की सृष्टि भी आपने ही की है ॥ १४॥

ब्रह्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं महाद्युते। शिरस्ते गगनं देव नेत्रे शशिद्वाकरौ॥१५॥ निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत। बाह्यस्ते दिशः सर्वाः कुक्षिश्चापि महार्णवः॥१६॥ ऊरू ते पर्वता देव खं नाभिर्मधुसूदन। पादौ ते पृथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा॥१७॥

महातेजस्वी परमेश्वर ! ब्रह्माः वेद और जाननेयोग्य सभी वस्तुएँ आपने ही उत्पन्न की हैं। देव ! आकाश आपका मस्तक है। चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं। वायु श्वास है तथा अग्नि आपका तेज है। अच्युत ! सम्पूर्ण दिशाएँ आपकी मुजाएँ और महासागर आपका कुक्षिस्थान है। देव! मधुसूदन! पर्वत आपके ऊरु और अन्तरिक्ष लोक आपकी नाभि है। पृथ्वीदेवी आपके चरण तथा ओषधियाँ रोएँ हैं॥ १५-१७॥

इन्द्रसोमाग्निवरुणा देवासुरमहोरगाः । प्रह्वास्त्वासुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधः स्तवैः॥ १८॥

भगवन् ! इन्द्रः, सोमः अग्निः वरुण देवताः असुर और बड़े-बड़े नाग— ये सब आपके सामने नतमस्तक होः नाना प्रकारके स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं ॥ १८ ॥

त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि भुवनेश्वर । योगिनः सुमहावीर्याः स्तुवन्ति त्वां महर्पयः ॥ १९ ॥

मुवनेश्वर ! आपने सम्पूर्ण भूतोंको व्याप्तकर रक्खा है।
महान् शक्तिशाली योगी और महपिं आपका स्तवन करते हैं॥
त्विय तुष्टे जगत् स्वास्थ्यं त्विय कुद्धे महद् भयम्।
भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम॥ २०॥

पुरुषोत्तम ! आपके संतुष्ट होनेपर ही संसार स्वस्थ एवं सुर्खी होता है और आपके कुपित होनेपर इसे महान् भय-का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही सम्पूर्ण भयका निवारण करनेवाले हैं॥ २०॥

देवानां मानुपाणां च सर्वभूतसुखावहः। त्रिभिविंकमणैर्देव त्रयो लोकास्त्वया हताः॥ २१॥

देव ! आप देवताओं, मनुष्यों तथा सम्पूर्ण भूतींको सुख पहुँचानेवाले हैं। आपने तीन पर्गोद्वारा ही (बलिके हाथसे) तीनों लोक (दानद्वारा) हरण कर लिये थे॥ २१॥

असुराणां समृद्धानां विनाशश्च त्वया कृतः। तव विक्रमणैर्देवा निर्वाणमगमन् परम्॥ २२॥

आपने समृद्धिशाली अ**सुरों**का संहा**र किया है। आपके** ही पराक्रममे देवता परम सुख-शान्तिके भागी हुए **हैं ॥२२॥** 

पराभूताश्च दैत्येन्द्रास्त्विय कुद्धे महाद्युते । त्वं हि कर्ता विकर्ता च भूतानामिह सर्वेशः ॥ २३ ॥ आराधियत्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सर्वेशः ।

महायुते ! आपके रुष्ट होनेसे ही दैत्यराज देवताओं के मामने पराजित हो जाते हैं। आप इस जगत्के सम्पूर्ण प्राणियों की सृष्टि तथा संहार करनेवाले हैं। प्रभो ! आपकी आराधना करके हो सम्पूर्ण देवता सुख एवं समृद्धि-लाभ करते हैं॥ एवं स्तुतो ह्रपीकेश उत्तक्केन महात्मना॥ २४॥ उत्तक्कम प्रवीद् विष्णुः प्रीतस्तेऽहं वरं वृणु।

महात्मा उत्तङ्कके इस प्रकार स्तृति करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रेरक भगवान् विष्णुने उनसे कहा—प्महर्षे ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगो' ॥ २४६ ॥

#### उत्तङ्क उवाच

पर्याप्तों में बरों होप यदहं दृष्टवान् हरिम्॥२५॥ पुरुषं शाश्वतं दिव्यं स्नष्टारं जगतः प्रभुम्। उत्तङ्कने कहा—भगवन् ! समस्त संसारकी सृष्टि करने-वाले दिव्य सनातन पुरुप आप सर्वशक्तिमान् श्रीहरिका जो मुझे दर्शन मिला, यही भेरे लिथे सबसे महान् वर है ॥ २५ ई ॥

#### विष्णुरुवाच

प्रीतस्तेऽहमलौर्येन भक्त्या तव च सत्तम ॥ २६ ॥ अवद्यं हि त्वया ब्रह्मन् मत्तो ब्राह्मो वरो द्विज।

भगवान विष्णु योळे—राजनिश्रोमणे ! मैं तुम्हारी लोभश्चन्यता एवं उत्तम भक्तिसे तुमपर वहुत प्रसन्न हूँ । ब्रह्मन् ! तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिये ॥ २६६॥

#### मार्कण्डेय उवाच

एवं स छन्यमानस्तु वरेण हरिणातदा ॥ २७ ॥ उत्तङ्कः प्राञ्जलियेवे वरं भरतसत्तम ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार भगवान् विष्णुके द्वारा वर लेनेके लिथे आग्रह होनेपर उत्तङ्कने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर माँगा ॥ २५६ ॥

यदि मे भगवन् प्रीतः पुण्डरीकिनिभेक्षण ॥ २८ ॥ धर्मे सत्ये दमे चैव बुद्धिर्भवतु मे सदा । अभ्यासश्चभवेद्भक्त्या त्विय नित्यं ममेश्वर ॥ २९ ॥

भगवन् ! कमलनयन ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इन्द्रियनिग्रहमें लगी रहे । मेरे स्वामी ! आपके भजनका मेरा अभ्यास सदा बना रहे ' ॥२८-२९॥

#### श्रीभगवानुवाच

सर्वमेति स्थिता मत्त्रसादात् तव द्विज । प्रतिभास्यिति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम् ॥ ३०॥ त्रयाणामिष लोकानां महत् कार्यं करिष्यसि ।

श्रीभगवान् वोळे—ब्रह्मन् ! मेरी कृपासे यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जायगा । इसके सिवा तुम्हारे हृदयमें उस योगविद्याका प्रकाश होगाः जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकोंका महान् कार्य सिद्ध कर सकोगे ॥ ३०६॥ उत्सादनार्थ लोकानां धुन्धुनीम महासुरः ॥ ३१॥ तपस्यति तपो घोरं शृणु यस्तं हनिष्यति ।

विप्रवर ! धुन्धु नामसे प्रसिद्ध एक महान् असुर है, जो तीनों लोकोंका संहार करनेके लिये घोर तपस्या कर रहा है । जो वीर उस महान् असुरका वध करेगा, उसका परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ३१ई ॥

राजा हि वीर्यवांस्तात इक्ष्वाकुरपराजितः ॥ ३२॥ बृहद्भ्य इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः। तस्य पुत्रः ग्रुचिर्दान्तः कुवलाभ्य इति श्रुतः॥ ३३॥

तात ! इक्ष्वाकुकुलमें बृहदश्व नामसे प्रसिद्ध एक महा-पराक्रमी और किसीसे पराजित न होनेवाले राजा उत्पन्न होंगे । उनका पवित्र और जितेन्द्रिय पुत्र कुवलाश्वके नामसे विख्यात होगा ॥ ३२-३३॥

स योगवलमास्थाय मामकं पार्थिवोत्तमः। शासनात् तव विप्रर्षे धुन्धुमारो भविष्यति । एवमुक्त्वा तु तं विश्रं विष्णुरन्तरधीयत ॥ ३४ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसम्भस्यापर्रमें घुन्युमारोपारूपानिविषय ह दो सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥

ब्रह्मर्पे ! तुम्हारे आदेशसे वे नृपश्रेष्ठ युवलाश्व ही मेरे योगबलका आश्रय हेकर धुन्धु राक्षसका वध करेंगे और लोकमें धुन्धुमार नामसे विख्यात होंगे । उत्तङ्कसे ऐसा कहकर भगवान् विष्णु अन्तर्धान हो गये ॥ ३४ ॥

धुन्धुमारोपाख्याने एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०१ ॥

# द्वयिकद्विशततमोऽध्यायः उत्तङ्कका राजा बृहदश्वसे घुन्धुका वध करनेके लिये आग्रह

मार्कण्डेय उवाच

इक्ष्वाकौ संस्थिते राजन् राशादः पृथिवीमिमाम्। प्राप्तः परमधर्मात्मा सोऽयोध्यायां चृपोऽभवत् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्! महाराज इक्ष्वाकुके देहावसानके पश्चात् उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस पृथ्वीपर राज्य करने लगे। वे अयोध्यामें रहते थे॥ १॥ शशादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान् । अनेनाश्चापि काकुत्स्थः पृथुश्चानेनसः सुतः ॥ २ ॥

शशादके पुत्र पराक्रमी ककुत्स्थ हुए । ककुत्स्थके पुत्र अनेना और अनेनाके पृथु हुए ॥ २ ॥ विष्वगथ्वः पृथोः पुत्रस्तसादद्रिश्च जि्वान् । अद्रेश्च युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्यात्मजोऽभवत् ॥ ३ ॥

पृथुके विष्वगश्व और उनके पुत्र अद्रि हुए । अद्रिके पुत्रका नाम युवनाश्व था। युवनाश्वका पुत्र श्राव नामसे विख्यात हुआ ॥ ३ ॥

तस्य श्रावस्तको श्रेयः श्रावस्ती येन निर्मिता। श्रावस्तकस्य दायादो बृहद्भ्वो महाबलः ॥ ४ ॥ श्रावका पुत्र श्रावस्त हुआः जिसने श्रावस्तीपुरी बसायी

थी । श्रावस्तके ही पुत्र महाबली बृहदश्व थे ॥ ४ ॥ बृहद्श्वस्य दायादः कुवलाश्व इति स्मृतः। कुवलाश्वस्य पुत्राणां सहस्राण्येकविंशातिः॥ ५ ॥ बृहदश्वके हीपुत्रका नाम कुवलाश्व था। कुवलाश्वके इक्कीस

इजार पुत्र हुए ॥ ५ ॥ सर्वे विद्यासु निष्णाता बळवन्तो दुरासदाः। कुवलाश्वश्च पितृतो गुणैरभ्यधिकाऽभवत्॥ ६॥

वे सब-के-सब सम्पूर्ण विद्याओं में पारंगतः बलवान् और दुर्घर्ष बीर थे । कुवलाश्व उत्तम गुणोंमें अपने पितासे बढ़कर निकले ॥ ६॥

समये तं पिता राज्ये बृहद्श्बोऽभ्यषेचयत्। कुवलाइवं महाराज शूरमुत्तमधार्मिकम्॥ ७॥

महाराज ! राजा बृहदश्वने यथासमय अपने उत्तम धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुवलाश्वको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया॥ वृहद्वो महीपतिः। पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु धीमांस्त्रवोवनममित्रहा ॥ ८ ॥ जगाम शत्रुओंका संहार करनेवाले बुद्धिमान् राजा बृहदश्व राजलक्ष्मीका भार पुत्रपर छोड़कर स्वयं तपस्याके लिये तपोवन-में चले गये || ८ ||

अथ शुश्राव राजर्षि तमुत्तङ्को नराधिप। वनं सम्प्रस्थितं राजन् बृहद्दवं द्विजोत्तमः॥ ९॥ राजन् ! तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ उत्तङ्कने यह सुनाकि राजपि

बृहदश्व वनको चले जा रहे हैं।। ९॥

तमुत्तङ्को महातेजाः सर्वास्त्रविदुषां वरम्। न्यवारयद्मेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम् ॥ १०॥

वे नरश्रेष्ठ नरेश सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके विद्वानोंमें सर्वोत्तम थे। विशाल हृदयवाले महातेजस्वी उत्तङ्कने उनके पास जाकर उन्हें वनमें जानेसे रोका और इस प्रकार कहा ॥ १० ॥

उत्तङ्क उवाच

भवता रक्षणं कार्यं तत् तायत् कर्तुमईसि। निरुद्धिग्ना वयं राजंस्त्वत्यसादाद् भवेमहि॥११॥

उत्तङ्क बोले--महाराज ! प्रजाकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अतः पहले वही आपको करना चाहिये जिससे आपके कृपाप्रसादसे हमलोग निर्भय हो जायँ ॥ ११ ॥



त्वया हि पृथिवी राजन् रक्ष्यमाणा महात्मना। भविष्यति निरुद्धिया नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ १२ ॥

राजन् ! आप-जैसे महात्मा राजासे सुरक्षित होकर ही यह पृथ्वी सर्वधा भयसून्य हो जायगी । अतः आप वनमें न जाइये ॥ १२ ॥

पालने हि महान् धर्मः प्रजानामिह दश्यते। न तथा दश्यतेऽरण्ये माभूत् ते बुद्धिरीदशी॥ १३॥

च्योंकि आपके लिये यहाँ रहकर प्रजाओंका पालन करनेमें जो महान् धर्म देखा जाता है, वैसा वनमें रहकर तपस्या करनेमें नहीं दिखायी देता। अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिये॥ १३॥

ईंद्रशो न हि राजेन्द्र धर्मः कचन दश्यते । प्रजानां पालने यो वै पुरा राजर्षिभिः कृतः ॥ १४ ॥

राजेन्द्र ! पूर्वकालके राजर्षियोंने जिस धर्मका पालन किया है, वह प्रजाजनोंके पालनमें ही सुलभ है ऐसा धर्म और किसी कार्यमें नहीं दिखायी देता ॥ १४॥ रिक्षतव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रिक्षतुमर्हसि । निरुद्धिग्रस्तपद्दर्तुं न हि दाक्रोमि पार्थिव ॥ १५॥

राजाके लिये प्रजाजनोंका पालन करना ही धर्म है। अतः आपको प्रजावर्गकी रक्षा ही करनी चाहिये। भूपाल! मैं शान्तिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ॥ १५॥

ममाथ्रमसमीपे वे समेषु मरुधन्वसु। समुद्रो वालुकापूर्ण उज्जालक इति स्मृतः॥१६॥

मेरे आश्रमके समीप समस्त महप्रदेशमें एक बाल्से पूर्ण अर्थात् बालुकामय समुद्र है, उसका नाम है उज्ञालक ॥ १६ ॥ बहुयोजनविस्तीर्णो बहुयोजनमायतः । तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्षमः ॥ १७ ॥ मधुकेटभयोः पुत्रो धुन्धुनीम सुदारुणः । अन्तर्भूमिगतो राजन् वसत्यमितविक्षमः ॥ १८ ॥

उसकी लम्बाई-चोड़ाई कई योजनकी है। वहाँ महान् बल और पराक्रमसे सम्बन्न एक भयंकर दानवराज रहता है, जो मधु और कैटभका पुत्र है। वह क्रूर-स्वभाववाला राक्ष्स धुन्धु नामसे प्रसिद्ध है। राजन्! वह अमित पराक्रमी दानव धरतीके भीतर छिपकर रहा करता है॥ १७-१८॥

तं निहत्य महाराज वनं त्वं गन्तुमहिसि। होते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम् ॥ १९॥ त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव।

महाराज! उसका नाश करके ही आपको वनमें जाना चाहिये। भूपाल! वह सम्पूर्ण लोकों और देवताओंके विनाशके लिये कठोर तपस्याका आश्रय लेकर ( पृथ्वीमें ) शयन करता है ॥ १९३॥ अवध्यो दैवतानां हि दैत्यानामथ रक्षसाम् ॥ २० ॥ नागानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सर्वशः। अवाष्य स वरं राजन् सर्वछोकपितामहात् ॥ २१ ॥

राजन् ! वह सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्माजीसे वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों, नागों, यक्षों और समस्त गन्धवोंके लिये अवध्य हो गया है ॥ २०-२१ ॥

तं विनाशय भद्गं ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा। प्राप्स्यसे महतीं कीर्तिं शाश्वतीमव्ययां ध्रुवाम् ॥ २२ ॥

महाराज ! आपका कल्याण हो । आप उस दैत्यका विनाश कीजिये । इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिये । उसका वध करके आप सदा बनी रहनेवाली अक्षय एवं महान् कीर्ति प्राप्त करेंगे ॥ २२ ॥

क्र्रस्य तस्य खपतो वालुकान्तर्हितस्य च। संवत्सरस्य पर्यन्ते निःश्वासः सम्प्रवर्तते ॥ २३॥

वाल्के भीतर छिपकर रहनेवाला वह क्रूर राक्षस एक वर्षमें एक ही वार साँस लेता है ॥ २३ ॥

यदा तदा भूश्चलति सरौलवनकानना। तस्य निःश्वासवातेन रज उद्भूयते महत्॥ २४॥ आदित्यपथमाश्चित्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्। सविस्फुलिङ्गं सज्वालं धूमिश्रं सुदारुणम्॥ २५॥

जिस समय वह साँस लेता है, उस समय पर्वत, वन और काननोंसिहत यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके साँसकी आँधीसे धूलका इतना ऊँचा ववंडर उठता है कि वह सूर्यके मार्गको भी ढक लेता है और सात दिनोंतक वहाँ भूकम्प होता रहता है। आगकी चिनगारियाँ, ज्वालाएँ और धूआँ उठकर अत्यन्त भयंकर दृश्य उपस्थित करते हैं॥

तेन राजन् न राक्नोमितस्मिन् स्थातुं ख अ।श्रमे। तं विनाराय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया ॥ २६॥

राजन् ! इस कारण मेरा अपने आश्रममें रहना कठिन हो गया है । महाराज ! सब लोगोंके हितके लिये आप उस राक्षसको नष्ट कीजिये ॥ २६॥

लोकाः खस्था भविष्यन्ति तस्मिन् विनिहते ऽसुरे। त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मतिः॥ २७॥

उस असुरके मारे जानेपर सब लोग खस्य एवं सुखी हो जायँगे । मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करनेके लिये पर्यात हैं ॥ २७ ॥

तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति । विष्णुना च वरो दत्तः पूर्वं मम महीपते ॥ २८ ॥ यस्तं महासुरं रौद्रं विधप्यति महीपतिः । तेजस्तं वैष्णविमिति प्रवेक्ष्यति दुरासदम् ॥ २९ ॥ भूपाल! भगवान् विष्णु अपने ते जसे आपके ते जको बढ़ायेंगे। उन्होंने पूर्वकालमें मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान् असुरका वध करनेको उद्यत होगा, उस दुर्धर्प बीरके भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा॥ २८-२९॥ तत् तेजस्त्वं समाधाय राजेन्द्र सुवि दुःसहम्। तं निषूद्य राजेन्द्र देत्यं रोद्रपराक्रमम् ॥ ३०॥ महाराज! अतः आप भगवान्का दुःसह तेज धारण

करके पृथ्वीपर रहनेवाले उस भयानक पराक्रमी दैत्यको नष्ट कीजिये ॥ ३०॥

न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजसाल्पेन शक्यते। निर्दग्धुं पृथिवीपाल स हि वर्षशतैर्राप ॥ ३१॥

राजन् ! धुन्धु महातेजस्वी असुर है । साधारण तेजसे सौ वर्षीमें भी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि धुन्धुमारोपाख्याने द्वयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें धुन्धुमारोपाख्यानिविषयक

दौ सौ दोक्षं अध्याय पूरा हुआ॥ २०२॥

# **च्यिकद्विशततमोऽध्यायः**

# ब्रह्माजीकी उत्पत्ति और भगवान् विष्णुके द्वारा मधु-केंटभका वध

मार्कण्डेय उवाच

स प्वमुको राजर्षिरुत्तङ्केनापराजितः। उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कृताञ्जलिरथाव्रवीत्॥१॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—कौरवश्रेष्ठ! उत्तङ्कके इस

प्रकार आग्रह करनेपर अपराजित वीर राजर्षि बृहदश्वने उनसे हाथ जोड़कर कहा—॥ १॥

न तेऽभिगमनं ब्रह्मन् मोघमेतद् भविष्यति । पुत्रो ममायं भगवन् कुवलाइव इति स्मृतः ॥ २ ॥ धृतिमान् क्षिप्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो भुवि ।

ब्रह्मन् ! आपका यह आगमन निष्प्रल नहीं होगा। भगवन् ! मेरा यह पुत्र कुवलाश्व भूमण्डलमें अनुपम वीर है। यह धैर्यवान् और फ़र्तीला है॥ २१॥ प्रियं चते सर्वमेतत् करिष्यति न संशयः॥ ३॥ पुत्रैः परिवृतः सर्वैः शूरैः परिधवाहुभिः। विसर्जयस्य मां ब्रह्मन् न्यस्तशस्त्रोऽस्मि साम्प्रतम्॥४॥

परिघ-जैक्षी मोटी भुजाओंवाले अपने समस्त शूरवीर पुत्रोंके साथ जाकर यह आपका सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मन् ! आप मुझे छोड़ दीजिये। मैंने अच अस्त्र-शस्त्रोंको त्याग दिया है।। ३-४॥

तथास्त्वित च तेनोको मुनिनामिततेजसा।
स तमादिश्य तनयमुत्तङ्काय महात्मने॥ ५॥
कियतामिति राजर्पिर्जगाम वनमुत्तमम्।

तव अमित तेजस्वी उत्तङ्क मुनिने 'तथास्तु' कहकर राजाको वनमें जानेकी आज्ञा दे दी । तत्पश्चात् राजर्षि बृहदश्वने महात्मा उत्तङ्कको अपना वह पुत्र सौंप दिया और धुन्धुका वध करनेकी आज्ञा दे उत्तम तपोवनकी ओर प्रस्थान किया ॥ ५५ ॥ युधिष्ठिर उवाच

क एष भगवन् दैत्यो महावीर्यस्तपोधन ॥ ६ ॥ कस्य पुत्रोऽथ नता वा एतदिच्छामि वेदितुम् ।

युधिष्ठिरने पूछा—तपोधन ! भगवन् ! यह पराक्रमी दैत्य कीन था ? किसका पुत्र और नाती था ? मैं यह सब जानना चाहता हूँ ॥ ६३॥

पत्रं महावलो दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन ॥ ७ ॥ पतिदुच्छामि भगवन् याथातथ्येन वेदितुम्। सर्वमेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥ ८ ॥

तपस्याके धनी मुनीश्वर ! ऐसा महावली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना था, अतः भगवन् ! मैं इसके विषयमें यथार्थ वातें जानना चाइता हूँ । महामते ! आप यह सारी कथा विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ७-८ ॥

मार्कण्डेय उवाच

श्रुणु राजन्निदं सर्वे यथावृत्तं नराधिप। कथ्यमानं महाप्राज्ञ विस्तरेण यथातथम्॥ ९॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — राजन् ! तुम बड़े बुद्धिमान् हो । यह सारा वृत्तान्त मैं यथार्थरूपसे विस्तारपूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥

पकार्णवे तदा लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे। प्रणष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतर्षम ॥१०॥

भरतश्रेष्ठ ! बात उस समयकी है, जब सम्पूर्ण चराचर जगत् एकार्णवके जलमें डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी कालके गालमें चले गये थे॥ १०॥

प्रभवं लोककर्तारं विष्णुं शाश्वतमन्ययम्। यमाहुर्मुनयः सिद्धाः सर्वलोकमहेश्वरम्॥११॥ सुष्वाप भगवान् विष्णुरप्सु योगत एव सः । नागस्य भोगे महति दोषस्यामिततेजसः ॥१२॥

उस समय वे भगवान् विष्णु एकार्णवके जलमें अमिततेजस्वी शेषनागके विशाल शरीरकी शय्यापर योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते थे । उन्हीं भगवान्को सिद्धः मुनिगण संबकी उत्पत्तिका कारणः लोकस्रष्टाः सर्वव्यापीः सनातनः अविनाशी तथा सर्वलोकमहेश्वर कहते हैं ॥ ११-१२ ॥

लोककर्ता महाभाग भगवानच्युतो हरिः। नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम्॥१३॥ खपतस्तस्य देवस्य पद्मं सूर्यसमप्रभम्। नाभ्यां विनिःसृतं दिञ्यं तत्रोत्पन्नः पितामहः॥१४॥ साक्षाल्लोकगुरुर्वह्मा पद्मे सूर्यसमप्रभः।

महाभाग ! अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले लोककर्ता भगवान् श्रीहरि नागके विशाल फणके द्वारा धारण की हुई इस पृथ्वीका सहारा लेकर (शेपनागपर) सो रहे थे, उस समय उन दिव्यस्वरूप नारायणकी नाभिसे एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जो सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा था। उसीमें सम्पूर्ण लोकोंके गुरु साक्षात् पितामह ब्रह्माजी प्रकट हुए, जो सूर्यके समान तेजस्वी थे॥ १३-१४६ ॥

चतुर्वेदश्चतुर्मूर्तिस्तथैव च चतुर्मुखः॥१५॥ स्वप्रभावाद् दुराधर्षो महावलपराकमः।

वे चारों वेदोंके विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विध जीव उन्हींके स्वरूप हैं। उनके चार मुख हैं। उनके बल और पराक्रम महान् हैं। वे अपने प्रभावसे दुर्धर्प हैं॥१५६॥ कस्यचित् त्वथ कालस्य दानवी वीर्यवत्तमौ॥१६॥ मधुश्च कैटभइचेव दृष्टवन्तौ हरिं प्रभुम्।

ब्रह्माजीके प्रकट होनेके कुछ काल बाद मधु और कैटम नामक दो पराक्रमी दानवोंने सर्वसामर्थ्यवान् भगवान् श्रीहरि-को देखा ॥ १६३॥

शयानं शयने दिव्ये नागभोगे महाद्युतिम् ॥ १७ ॥ बहुयोजनिवस्तीर्णे बहुयोजनमायते । किरीठकौस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम् ॥ १८ ॥

वे शेषनागके शरीरकी दिन्य शय्यापर शयन किये हुए थे। उनका तेज महान् है। वे जिस शय्यापर शयन करते हैं, उसकी लंबाई-चौड़ाई कई योजनोंकी है। भगवान्के मस्तकपर किरीट और कण्डमें कौस्तुभमणिकी शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी-पीताम्बर धारण कर रखा था॥ १७-१८॥ दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा चपुषा तथा। सहस्रस्यंप्रतिममद्भतोपमद्शेनम् ॥ १९॥ राजन् ! वे अपनी कान्ति और तेजसे उद्दीत हो रहे थे। शरीरसे वे सहस्रों सूर्योंके समान प्रकाशित होते थे । उनकी झाँकी अद्भुत और अनुपम थी ॥ १९॥

विस्मयः सुमहानासीन्मधुकैटभयोस्तथा ।
हृष्ट्वा पितामहं चापि पद्मे पद्मनिमेक्षणम् ॥ २० ॥
वित्रासयेतामथ तौ ब्रह्माणमितौजसम् ।
वित्रस्यमानो बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायशाः ॥ २१ ॥
अकम्पयत् पद्मनालं ततोऽबुध्यत केशवः ।
अथापद्मयत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ ॥ २२ ॥

भगवान्को देखकर मधु और कैटम दोनोंको वड़ा आश्चर्य हुआ । तत्पश्चात् उनकी दृष्टि कमलमें बैठे हुए कमलनयन पितामह ब्रह्माजीपर पड़ी । उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्माजीको उराने लगे । उन दोनोंके द्वारा बार-वार उराये जानेपर महायशस्वी ब्रह्माजीने उस कमलकी नालको हिलाया । इससे भगवान् गोविन्द जाग उठे । जागनेपर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवोंको देखा ॥ २०-२२ ॥

हृष्ट्वा तावव्रवीद् देवः स्वागतं वां महावलौ। ददामि वां वरं श्रेष्ठं प्रीतिर्हि मम जायते॥ २३॥

उन महावली दानशिको देखकर भगवान् विष्णुने कहा— 'तुम दोनों वड़े वलवान् हो । तुम्हारा स्वागत है । मैं तुम दोनोंको उत्तम वर देरहा हूँ; क्योंकि तुम्हें देखकर मुक्ते प्रवन्नता होती है' ॥ २३ ॥

तौ प्रहस्य हृषीकेशं महाद्यौ महावलौ। प्रत्यत्र्तां महाराज सहितौ मधुस्र्नम् ॥ २४ ॥

महाराज ! वे दोनों महावली दानव बड़े अभिमानी थे। उन्होंने हँसकर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् मधुसूदनसे एक साथ कहा—॥ २४॥

आवां वरय देव त्वं वरदी सः सुरोत्तम। दातारो स्रो वरं तुभ्यं तद् व्रवीह्यविचारयन् ॥ २५॥

'सुरश्रेष्ठ ! हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव ! तुम्हीं हमलोगोंसे वर माँगो ! हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छाके अनुसार वर देंगे । तुम विना सोचे-विचारे जो चाहो, माँग लो? ॥ २५ ॥

श्रीभगवानुवाच

प्रतिगृह्णे वरं वीरावीप्सितश्च वरो मम। युवां हि वीर्यसम्पन्नौ न वामस्ति समः पुमान् ॥ २६॥

श्रीभगवान् बोले—वीरो!मैं तुमसे अवश्य वर लूँगा।
मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभीष्ट है; क्योंकि तुम दोनों बड़े
पराक्रमी हो। तुम्हारे-जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है॥ २६॥
वश्यत्वमुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमी।
पतिवच्छाम्यहं कामं प्राप्तुं लोकहिताय वै॥ २७॥

सत्यपराक्रमी बीरो ! तम दोनों मेरे हायसे मारे जाओ।

# महाभारत 🖯 🎏

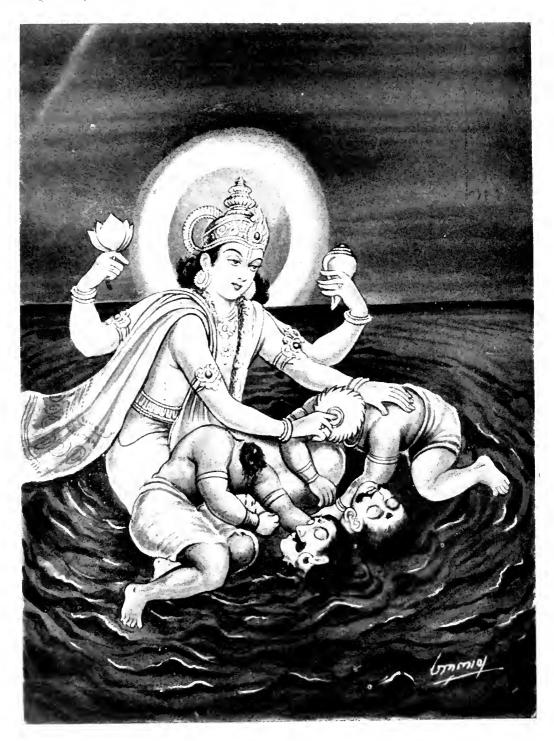

भगवान् विष्णुके द्वारा मधुकंटभका जाँघोंपर वध

में सम्पूर्ण जगत्के हितके लिये तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ २७ ॥ ॥

मधुकैटभावूचतुः

अनृतं नोक्तपूर्वं नौ स्वैरेष्विप कुतोऽन्यथा। सत्ये धर्मे च निरतौ विद्धयावां पुरुषोत्तम ॥ २८ ॥

मधु और कैट भने कहा—पुरुषोत्तम ! हमलोगोंने पहले कभी स्वच्छन्द ( मर्यादारहित ) वर्तावमें भी झूठ नहीं कहा है, फिर और समयमें तो हम झूठ बोल ही कैसे सकते हैं ? आप हम दोनोंको सत्य और धर्ममें अनुरक्त मानिये॥ २८॥ बले रूपे च शौर्य चन शमे च समोऽस्ति नौ। धर्मे तपसि दाने च शीलसत्त्वदमेषु च॥ २९॥

बल, रूप-शौर्य और मनोनिग्रहमें हमारी समता करने-वाला कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सस्व तथा इन्द्रियसंयममें भी हमारी कहीं तुलना नहीं है॥ २९॥ उपष्ठवो महानस्मानुपावर्तत केशव। उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरतिक्रमः॥ ३०॥

किंतु केशव! इमलोगोंपर यह महान् संकट आ पहुँचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिये। कालका उल्लिक्षन करना बहुत ही किंटन है॥ ३०॥ आवामिच्छावहे देव छतमेकं त्वया विभो। अनावृतेऽसिन्नाकाशे वधं सुरवरोत्तम॥ ३१॥

देव ! सुरश्रेष्ठ ! विभो ! इम दोनों आपके द्वारा एक ही सुविधा चाहते हैं । वह यह है कि आप इस खुले आकाश-में ही हमारा वर्श्व कीजिये ॥ ३१॥ पुत्रत्वमधिगच्छाव तव चापि सुलोचन। वर एष वृतो देव तद् विद्धि सुरसत्तम॥३२॥ अनृतं मा भवेद् देव यद्धि नौ संश्रुतं तदा।

सुन्दर नेत्रोंबाले देवेश्वर! हम दोनों आपके पुत्र हों। हमने आपसे यही वर माँगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। सुरश्रेष्ठ देव! हमने जो प्रतिज्ञा की है, वह असत्य नहीं होनी चाहिये॥ ३२ ई॥

श्रीभगवानुवाच

बाढमेवं करिष्यामि सर्वमेतद् भविष्यति॥३३॥

श्रीभगवान् बोले—बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यह सब कुछ ( तुम्हारी इच्छाके अनुसार) होगा॥ ३३॥

स विचिन्त्याथ गोविन्दो नापदयद् यदनावृतम्। अवकारां पृथिव्यां वा दिवि वा मधुस्दनः ॥ ३४ ॥ स्वकावनावृतावृद्धः दृष्ट्वा देववरस्तदा। मधुकैडभयो राजन् शिरसी मधुस्दनः। चक्रेण शितधारेण न्यकृन्ततः महायशाः॥ ३५ ॥

भगवान् विष्णुने बहुत सोचनेपर जब कहीं खुला आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा पृथ्वीपर भी जब उन्हें कोई खुली जगह न दिखायी दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुस्दनने अपनी दोनों जाँघोंको अनावृत (वस्त्ररहित) देखकर मधु और कैटभक्ने मस्तकोंको उन्हींपर रखकर तीखी धारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३४-३५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि धुन्धुमारोपाख्याने व्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें धुन्धुमारोपाख्यानविषयक दो सौतीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०३ ॥

# चतुरिकद्विशततमोऽध्यायः

धुन्धुकी तपस्या और वरप्राप्ति, कुवलाइवद्वारा धुन्धुका वध और देवताओंका कुवलाइवको वर देना

मार्कण्डेय उवाच

भुन्धुर्नाम महाराज तयोः पुत्रो महाद्युतिः। स तपोऽतप्यत महन्महावीर्यपराक्रमः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—महाराज ! उन्हीं दोनों मधु और कैटभका पुत्र धुन्धु है, जो बड़ा तेजस्वी और महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न है । उसने बड़ी भारी तपस्या की ॥ १॥

अतिष्ठदेकपादेन कृशो धमनिसंततः। तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वरं ववे स च प्रभुम् ॥ २ ॥

वह दीर्घकालतक एक पैरसे खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्वल हो गया कि नस-नाड़ियोंका जाल दिखायी देने लगा। ब्रह्माजीने उसकी तपस्यासे संतुष्ट होकर उसे वर दिया। धुन्धुने भगवान् ब्रह्मासे इस प्रकार वर माँगा—॥ २॥ देवदानवयक्षाणां सर्पगन्धर्वरक्षसाम्। अवध्योऽहं भवेयं वै वर एप वृतो मया॥ ३॥

भगवन् ! मैं देवताः दानवः यक्षः सर्पः गन्धर्व और राक्षस किसीके हाथसे न मारा जाऊँ । मैंने आपसे यही वर माँगा है' ॥ ३॥

पवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामहः। स पवमुक्तस्तत्पादौ मूर्ध्ना स्पृद्य जगाम ह ॥ ४ ॥

तव ब्रह्माजीने उससे कहा-'ऐसा ही होगा। जाओ।'

उनके ऐसा कहनेपर धुन्धुने मस्तक द्युकाकर उनके चरणोंका स्पर्श किया और वहाँसे चला गया ॥ ४॥

#### स तु धुन्धुर्वरं लब्ध्वा महावीर्यपराक्रमः। अनुस्मरन् पितृवधं द्वतं विष्णुमुपागमत्॥ ५॥

जब धुन्धु वर पाकर महान् वल और पराक्रमसे सम्पन्न हो गयाः तब उसे अपने पिता मधु और कैटभके वधका स्मरण हो आया और वह शीव्रतापूर्वक भगवान् विष्णुके पास गया ॥ ५॥

#### स तु देवान् सगन्धर्वान् जिल्वा धुन्धुरमर्पणः। बबाध सर्वानसङ्द्विष्णुं देवांश्च व भृशम्॥ ६॥

धुन्धु अमर्पमें भरा हुआ था । उसने गन्धर्वसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर भगवान् विष्णु तथा अन्य देवताओंको वार-वार महान् कष्ट देना प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥

समुद्रे बालुकापूर्णे उज्जालक इति समृते। आगम्य च स दुष्टात्मा तं देशं भरतर्षभ ॥ ७ ॥ बाधते सा परं शक्त्या तमुत्तङ्काश्रमं विभो। अन्तर्भूमिगतस्तत्र बालुकान्तर्हितस्तथा॥ ८॥

भरतश्रेष्ठ ! वह दुष्टात्मा वाछकामय प्रसिद्ध उज्जालक समुद्रमें आकर रहने और उस देशके निवासियोंको सताने लगा । राजन् ! वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरतीके भीतर बाद्में छिपकर वहाँ उत्तङ्कके आश्रममें भी उपद्रव करने लगा ॥

मधुकैटभयेः पुत्रो धुन्धुर्भामपराक्रमः। होते लोकविनाशाय तपोवलमुपाश्रितः॥९॥ उत्तक्कस्याश्रमाभ्याहो निःह्वसन् पावकार्चिषः।

मधु और कैटभका वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुन्धु तपोवलका आश्रय ले सम्पूर्ण लोकोंका विनाश करनेके लिये वहाँ मक्प्रदेशमें शयन करता था। उत्तङ्कके आश्रमके पास साँस ले लेकर वह आगकी चिनगारियाँ फैलाताथा॥ ९६॥ एतिस्मन्नेच काले तु राजा स्वल्वाहनः॥ १०॥ उत्तङ्कविप्रसहितः कुवलाइचो महीपितिः। पुत्रैः सह महीपालः प्रययौ भरतर्षम॥ ११॥

भरतश्रेष्ठ ! इसी समय राजा कुवलास्वने अपनी सेना, सवारी तथा पुत्रोंके साथ प्रस्थान किया । उनके साथ विप्रवर उत्तङ्क भी थे ॥ १०-११ ॥

### सहस्रेरेकविंशत्या पुत्राणामरिमर्दनः। कुवलाक्वो नरपतिरन्वितो बलशालिनाम्॥१२॥

शतुमर्दन महाराज कुवलास्य अपने इक्कीस हजार वलवान् पुत्रोंको साथ लेकर (सेनासहित) चले थे॥ १२॥

तमाविदात् ततो विष्णुर्भगवांस्तेजसाप्रभुः। उत्तङ्कस्य नियोगेन छोकानां हितकाम्यया॥१३॥ तदनन्तर उत्तङ्कके अनुरोधिस सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये सर्वसमर्थ भगवान् विष्णुने अपने तेजोमय स्वरूपसे कुवलाश्वमें प्रवेश किया ॥ १३॥



### तिसान् प्रयाते दुर्धर्षे दिवि शब्दो महानभूत्। एव श्रीमानवध्योऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ १४ ॥

उन दुर्घर्षवीर कुवलाखके यात्रा करनेपर देवलोकमें अत्यन्त हर्पपूर्ण कोलाहल होने लगा । देवता कहने लगे—'ये श्रीमान् नरेश अवध्य हैं, आज धुन्धुको मारकर ये 'धुन्धुमार' नाम धारण करेंगे ॥ १४॥

### दिव्यैश्च पुष्पैस्तं देवाः समन्तात् पर्यवारयन् । देवदुन्दुभयश्चापि नेदुः स्वयमनीरिताः ॥ १५ ॥

देवतालोग चारों ओरसे उनपर दिव्य फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंकी दुन्दुभियाँ स्वयं विना किसी प्रेरणाके वज उठीं॥ १५॥

#### र्शातश्च वायुः प्रववौ प्रयाणे तस्य धीमनः। विवांसुलां महीं कुर्वन् ववर्षे च सुरेश्वरः॥१६॥

उन बुद्धिमान् राजा कुवलास्वके यात्राकालमें शीतलवायु चलने लगी । देवराज इन्द्र धरतीकी धूल शान्त करनेके लिये वर्षा करने लगे ॥ १६॥

#### अन्तरिक्षे विमानादि देवतानां युधिष्ठिर। तत्रैव समददयन्त धुन्धुर्यत्र महासुरः॥१७॥

युधिष्ठिर ! जहाँ महान् असुर 'धुन्धु' रहता थाः वहीं आकाशमें देवताओंके विमान आदि दिखायी देने लगे॥ १७॥ कुवलाश्वस्य धुन्धोश्च युद्धकौत्र्हलान्विताः। देवगन्धर्वसहिताः समवैक्षन् महर्पयः॥१८॥

कुवलाश्व और धुन्धुका युद्ध देखनेके लिये उत्सुक हो देवताओं और गम्धवोंके साथ महर्षि भी आकर डट गये और वहाँकी सारी बार्तोपर दृष्टिपात करने लगे॥ १८॥ नारायणेन कौरव्य ते जसाऽऽप्यायितस्तदा। स गतो नृपतिः क्षिप्रं पुत्रेस्तैः सर्वतो दिशम्॥ १९॥ अर्णवं खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः।

कुरुनन्दन! उस समय भगवान् नारायणके तेजसे परिपुष्ट हो राजा कुवलाश्व अपने उन पुत्रोंके साथ वहाँ जा पहुँचे और शीव ही चारों ओरसे उस बालुकामय समुद्रको

खुदवाने लगे ॥ १९३ ॥

कुवलाश्वस्य पुत्रेश्च तिसान् वै वालुकार्णवे ॥ २०॥ सप्तभिर्दिवसैः खात्वा हष्टो धुन्धुर्महावलः।

कुवलाश्वके पुत्रोंने सात दिनोंतक खुदाई करनेके बाद उस बालुकामय समुद्रमें (छिपे हुए) महाबली धुन्धुको देखा ॥ २०१ ॥

आसीद् घोरं वपुस्तस्य बालुकान्तर्हितं महत्॥ २१॥ दीष्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतर्षभ।

बाद्के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं भयंकर था। भरतश्रेष्ठ! वह अपने तेजसे सूर्यके समान उदीप्त हो रहा था॥ २१३॥

ततो धुम्धुर्महाराज दिशमावृत्य परिचमाम् ॥ २२ ॥ सुप्तोऽभूष् राजशार्द्छ कालानलसमद्यतिः ।

महाराज ! तदनन्तर धुन्धु पश्चिम दिशाको घेरकर सो गया । तृपश्रेष्ठ ! उसकी कान्ति प्रलयकालीन अग्निके समान जान पड़ती थी ।। २२३ ॥

कुवलाश्वस्य पुत्रैस्तु सर्वतः परिवारितः॥ २३॥ अभिद्रुतः दारैस्तीक्ष्णैर्गदाभिर्मुसलैरपि। पट्टिशैः परिघैः प्रासैः खङ्गैदच विमलैः शितैः॥ २४॥ स वध्यमानः संकृदः समुत्तस्थौ महावलः।

कुद्धरचाभक्षयत् तेषां शस्त्राणि विविधानि च ॥ २५ ॥

उस समय राजा कुवलाश्वके पुत्रोंने सव ओरसे घेरकर उसपर आक्रमण किया। तीखे वाण, गदा, मुसल, पहिद्या, परिच, प्रास और चमचमाते हुए तेजधारवाले खड़ —इन सबके द्वारा चोट खाकर महावली धुन्धु कोधित हो गया और उनके चलाये हुए नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंको वह कोधी असुर खा गया॥ २३-२५॥

आस्याद् वमन् पावकं संस्वर्तकसमं तदा। तान् सर्वान् नृपतेः पुत्रानदहत् स्वेन तेजसा ॥ २६॥ तत्पश्चात् उसने अपने मुँहसे प्रलयकालीन अग्निके समान आगकी चिनगारियाँ उगलना आरम्भ किया और उन समस्त राजकुमारोंको अपने तेजसे जलाकर भस्म कर दिया ॥२६॥ मुखजेनाग्निना कृद्धो लोकानुद्वर्तयन्निव। क्षणेन राजशार्दूल पुरेच किपलः प्रभुः॥ २७॥ सगरस्यात्मजान् कृद्धस्तदद्भुतिमिवाभवत्।

नृपश्रेष्ठ ! जैसे पूर्वकालमें भगवान् किपलने कुपित होकर राजा सगरके सभी पुत्रोंको क्षणभरमें दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार कोधमें भरे हुए धुन्धुने, मानो वह सम्पूर्ण लोकोंको नष्ट कर देना चाहता हो, अपने मुखसे आग प्रकट करके कुवलाश्वके पुत्रोंको जला दिया। यह एक अद्भुत-सी घटना घटित हुई ॥ २७ ई॥

तेषु क्रोधाग्निद्ग्धेषु तदा भरतसत्तम ॥ २८॥ तं प्रवुद्धं महात्मानं कुम्भकर्णमिषापरम्। आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपतिः॥ २९॥

भरतश्रेष्ठ ! जब सभी राजकुमार धुन्धुकी क्रोधाग्निसे दग्ध हो गये, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्वने दूसरे कुम्मैकर्णके समान जगे हुए उस महाकाय दानवपर आक्रमण किया ॥

तस्य वारि महाराज सुस्राव वहु देहतः। तदापीय ततस्तेजो राजा वारिमयं नृप॥३०॥ योगी योगेन विह्नं च शमयामास वारिणा।

महाराज ! उस समय धुन्धुके शरीरसे बहुत-सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुवलाश्वने योगी होनेके कारण योगवलसे उस जलमय तेजको पी लिया और जल प्रकट करके धुन्धुकी मुखाग्निको बुझा दिया ॥ ३०१ ॥ वह्यास्त्रेण च राजेन्द्र देश्यं क्र्रपराक्रमम् ॥ ३१॥ द्वाह भरतश्रेष्ठ सर्वलोकभवाय व । सोऽस्त्रेण दग्ध्वा राजविं: कुवलाश्वो महासुरम्॥ ३२॥ सुरश्च स्मान्य ज्वे। सुरश्च स्मान्य समान्य समान

राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात् सम्पूर्ण लोकोंके कस्याणके लिये राजिष कुवलाश्वने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुन्धुको दग्ध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र-द्वारा शत्रुनाशक, देववैरी महान् असुर धुन्धुको दग्ध करके राजा कुवलाश्च दूसरे इन्द्रकी भाँति शोभा पाने लगे॥ ३१-३२ है॥

धुन्धोर्वधात् तदा राजा कुवलाश्वो महामनाः ॥ ३३ ॥ धुन्धुमार इति ख्यातो नाम्नाप्रतिरथोऽभवत्।

उस समय महामना राजा कुवलाश्च धुन्धुको मारनेके कारण 'धुन्धुमार' नामसे विख्यात हो गये। उनका सामना करनेवाला वीर कोई नहीं रह गया था॥ ३३ रै ॥

 यह मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके प्रति द्वापरके समय कहा हुआ वचन है। उन्होंने त्रेतामें हुए कुम्भकर्णकी उपमा दी है । प्रीतैश्च त्रिद्शैः सर्वेर्महर्षिसहितैस्तदा ॥ ३४ ॥ वरं वृणीष्वेत्युक्तः स प्राञ्जलिः प्रणतस्तदा । अतीव मुदितो राजन्निदं वचनमबर्गत्॥ ३५ ॥

तदनन्तर महर्षियोंसहित सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहाँ आये और राजासे वर माँगनेका अनुरोध करने लगे ।राजन्! उनकी बात सुनकर कुवलाश्व अत्यन्त प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ मस्तक सुकाकर इस प्रकार बोले--॥ ३४-३५॥ दद्यां वित्तं द्विजाउयेभ्यः रात्रूणां चापि दुर्जयः।

सख्यं च विष्णुना में स्थाद् भूतेष्वद्रोह एव च॥ ३६॥ देवताओ ! मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धन दान करूँ, शतुओंके छिये दुर्जय बना रहूँ, भगवान् विष्णुके साथ सख्य-भावसे मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणीके प्रति मेरे मनमें द्रोह न रह जाय॥ ३६॥

धर्मे रितश्च सततं स्वर्गे वासस्तथाक्षयः। तथास्त्वित ततो देवैः प्रीतैरुक्तः स पार्थिवः॥ ३७॥

'धर्ममें मेरा सदा अनुराग हो और अन्तमें मेरा स्वर्ग-लोकमें नित्य निवास हो।' यह सुनकर देवताओंने बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा कुबलाश्वसे कहा—'महाराज! ऐसा ही होगा'॥ ३७॥

ऋषिभिश्च सगन्धर्वेहत्तङ्केन च धीमता। सम्भाष्य चैनं विविधैराशीर्वादैस्ततो नृप॥३८॥

राजन् ! तदनन्तर ऋषियों, गन्धवों और बुद्धिमान् महर्षि उत्तङ्कने भी नाना प्रकारके आशीर्वाद देते हुए राजासे वार्ताला किया ॥ ३८ ॥

देवा महर्षयश्चापि स्वानि स्थानानि भेजिरे। तस्य पुत्रास्त्रयः शिष्टा युधिष्टिर तदाभवन् ॥ ३९॥

युधिष्ठिर ! इसके बाद देवता और महर्षि अपने-अपने स्थानको चले गये। उस युद्धमें राजा कुवलाश्वके तीन ही पुत्र रोप रह गये थे॥ ३९॥ हढाइयः कषिलाश्यश्च चन्द्राश्यइचैय भारत । तेभ्यः परम्परा राजन्निक्ष्याकूणां महात्मनाम् ॥ ४० ॥ वंशस्य सुमहाभाग राज्ञाममिततेजसाम् ।

भारत ! उनके नाम थे - हटाश्वः किपलाश्व और चन्द्राश्व। राजन् ! महाभाग ! उन्हीं से अमित तेजस्वी इश्वाकुवंशी महामना नरेशोंकी वंश-परम्परा चाल् हुई ॥ ४० है ॥ पयं स निहतस्तेन कुवलाइयेन सत्तम ॥ ४१ ॥ धुन्धुनीम महादेत्यो मधुकैटभयोः सुतः । कुवलाश्वश्च नृपतिर्धुन्धुमार इति स्मृतः ॥ ४२ ॥

सजनशिरोमणे!इस प्रकार मधुकैटभ-कुमार महादैत्य धुन्धु कुवलाश्वके हायसे मारा गया और राजा कुवलाश्वकी धुन्धुमार नामसे प्रसिद्धि हुई॥ ४१-४२॥ नाम्ना च गुणसंयुक्तस्तदाप्रभृति सोऽभवत्। एतत् ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि॥ ४३॥ धौन्धुमारमुपाख्यानं प्रथितं यस्य कर्मणा।

तभीसे वे नरेश अपने नामके अनुसार वीरता आदि
गुणोंसे युक्त हो भूमण्डलमें विख्यात हो गये। युधिष्ठिर !
तुमने मुझसे जोपूछा था, वह सारा धुन्धुमारोपाख्यान मैंने तुमसे
कह सुनाया। जिनके पराक्रमसे इस उपाख्यानकी प्रसिद्धि हुई
है, उन नरेशका भी परिचय दे दिया॥ ४२६ ॥
इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः समनुकीर्तनम् ॥ ४४॥
श्रृणुयाद् यः सध्मीत्मा पुत्रवांश्च भवेन्नरः।
आयुष्मान् भूतिमां इचैव श्रुत्वा भवित पर्वस्तु।
न च व्याधिमयं किचित्प्राप्नोति विगतज्वरः॥ ४५॥

जो मनुष्य भगवान् विष्णुके कीर्तनरूप इस पिवत्र उपाख्यानको सुनता है, वह धर्मात्मा और पुत्रवान् होता है; जो पवोंपर इस कथाको सुनता है, वह दीर्घायु तथा ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदिका कुछ भी भय नहीं होता। उसकी सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं॥ ४४-४५॥

इति श्रीमहाभारते वनवर्षिण मार्कग्डेयसमास्यापर्वणि धुन्युमारोपारूपाने चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनवर्षके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें धुन्युमारोपारूयानिवषयक दो सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०४ ॥

# पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः पतित्रता स्त्री तथा पिता-माताकी सेवाका माहात्म्य

वैशम्पायन उवाच

ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महाद्युतिम् । पत्रच्छ भरतश्रेष्ठ धर्मप्रदनं सुदुर्विदम् ॥ १ ॥

वैशम्पायतजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ जनमेजय! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने महातेजस्वी मार्कण्डेय मुनिसे धर्मविषयक प्रश्न किया, जो समझनेमें अत्यन्त कठिन था ॥१॥ श्रोतुमिच्छामि भगवन् स्त्रीणां माहात्म्यमुत्तमम्। कथ्यमानं त्वया विप्रसूक्षमं धर्म्यं च तत्त्वतः॥ २ ॥

वे बोडे—'भगवन् ! मैं आपके मुखसे (पतिव्रता ) स्त्रियोंके सूक्ष्म, धर्मसम्मत एवं उत्तम माहात्म्यका यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ प्रत्यक्षमिह विप्रपें देवा दृश्यन्ति सत्तम। सूर्याचन्द्रमसौ वायुः पृथिवी विह्निरेव च ॥ ३ ॥ पिता माता च भगवन् गुरुरेव च सत्तम। यचान्यद् देवविहितं तचापि भृगुनन्दन॥ ४ ॥

'भगवन् ! श्रेष्ठ ब्रह्मर्षे ! इस जगत्में सूर्यः चन्द्रमाः वायुः पृथिवीः अग्निः पिताः माता और गुरु—ये प्रत्यक्ष देवता दिखायी देते हैं । भृगुनन्दन ! इसके सिवा अन्य जो देवतारूपसे स्थापित देवविग्रह हैं, ये भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटिमें हैं' ॥ ३-४॥

मान्या हि गुरवः सर्वे एकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । पतित्रतानां शुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति मे ॥ ५ ॥

'समस्त गुरुजन और पितत्रता नारियाँ भी समादरके योग्य हैं। पितत्रता स्त्रियाँ अपने पितकी जैसी सेवा-ग्रुश्रूषा करती हैं; वह दूसरे किसीके लिये मुझे अत्यन्त कठिन प्रतीत होती है ॥ ५ ॥

पितव्रतानां माहातम्यं वक्तुमईसि नः प्रभो । निरुद्धत्व चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ ॥ ६ ॥ पितं दैवतवचापि चिन्तयन्त्यः स्थिताहि याः । भगवन् दुष्करं त्वेतत् प्रतिभाति मम प्रभो ॥ ७ ॥

'प्रभो!आप अब हमें पितवता स्त्रियोंकी महिमा सुनावें। निष्पाप महर्षे! जो अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखती हुई मनको वशमें करके अपने पितका देवताके समान ही चिन्तन करती रहती हैं, वे नारियाँ धन्य हैं। प्रभो! भगवन्। उनका वह त्याग और सेवाभाव मुझे तो अत्यन्त कठिन जान पड़ता है। ६.७॥

मातािषत्रोश्च शुश्रूषा स्त्रीणां भर्तरि च द्विज । स्त्रीणां धर्मात् सुघोराद्धि नान्यं पश्यामि दुष्करम् ॥८॥

'ब्रह्मन् ! पुत्रोंद्वारा माता-पिताकी सेवा तथा स्त्रियोंद्वारा की हुई पितकी सेवा बहुत किठन है। स्त्रियोंके इस कटोर धर्मसे बदकर और कोई दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखायी देता है॥ ८॥

साध्वाचाराः स्त्रियो ब्रह्मन् यत् कुर्वन्ति सदाऽऽदताः । दुष्करं खलु कुर्वन्ति पितरं मातरं च वै ॥ ९ ॥ एकपत्न्यश्च या नार्यो याश्च सत्यं वदन्त्युत ।

'ब्रह्मन् ! समाजमें सदा आदर पानेवाली सदाचारिणी स्त्रियाँ जो महान् कार्य करती हैं, वह अत्यन्त कठिन है। जो लोग पिता-माताकी सेवा करते हैं, उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पितत्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियाँ अत्यन्त कठोर धर्मका पालन करती हैं॥ ९६॥

कुक्षिणा दश मासांश्च गर्भ संधारयन्ति याः ॥ १०॥ नार्यः कालेन सम्भूय किमद्भुततरं ततः। िश्चयाँ अपने उदरमें दस महीनेतक जो गर्भ धारण करती हैं और यथासमय उसको जन्म देती हैं, इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा ? ॥ १० ई ॥ संशयं परमं प्राप्य चेदनामतुलामि ॥ ११ ॥ प्रजायन्ते सुतान् नार्यो दुःखेन महता विभो । पुष्णन्ति चापि महता स्नेहेन द्विजपुङ्गव ॥ १२ ॥

'भगवन् ! अपनेको भारी प्राणसंकटमें डालकर और अतुल वेदनाको सहकर नारियाँ बड़े कष्टसे संतान उत्पन्न करती हैं ! विप्रवर ! फिर बड़े स्नेहसे उनका पालन भी करती हैं ॥ ११-१२॥

याश्च क्र्रेषु सत्त्वेषु वर्तमाना सुगुन्सिताः। स्वकर्म कुर्वन्ति सदा दुष्करं तच्च मे मतम्॥ १३॥

'जो सती-साध्वी स्त्रियाँ त्रूर स्वभावके पतियोंकी हेबामें रहकर उनके तिरस्कारका पात्र बनकर भी सदा अपने सती-धर्मका पासन करती रहती हैं। वह तो मुझे और भी अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। १३॥

क्षत्रधर्मसमाचारतस्वं व्याख्याहि मे द्विज। धर्मः सुदुर्लभो वित्र नृशंसेन महात्मनाम्॥१४॥

'ब्रह्मन् ! आप मुझे क्षत्रियोंके धर्म और आचारका तत्त्व भी विस्तारपूर्वक बताइये। विप्रवर! जो क्रूर स्वभावके मनुष्य हैं, उनके लिये महात्माओंका धर्म अत्यन्त दुर्लभ है।। एतदिच्छामि भगवन् प्रश्नं प्रश्नविद्यं वर।

श्रोतं भृगुकुलश्रेष्ठ गुश्रूषे तव सुवत ॥ १५ ॥

भगवन् ! भृगुकुलिशिरोमणे ! आप उत्तम व्रतके पालक और प्रश्नका समाधान करनेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसीका उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ १५॥

मार्कण्डेय उवाच

हन्त तेऽहं समाख्यास्ये प्रइनमेतं सुदुर्वचम्। तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तन्निबोध मे ॥१६॥

मार्कण्डेयजी बोले--भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे इस प्रश्नका विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है, तो भी मैं अब इसका यथावत् समाधान करूँगा। तुम मेरे मुखले सुनो ॥१६॥

मातृस्तु गौरवादन्ये पितृनन्ये तु मेनिरे। दुष्करं कुक्ते माता विवर्धयति या प्रजाः॥१७॥

कुछ लोग माताओं को गौरवकी दृष्टिसे बड़ी मानते हैं। दूसरे लोग पिताको महत्त्व देते हैं। परंतु माता जो अपनी संतानों को पाल-पोसकर बड़ा बनाती है। वह उसका कठिन कार्य है।। १७॥

तपसा देवतेज्याभिवन्दनेन तितिक्षया। सुप्रशस्तैकपायैश्चापीहन्ते पितरः सुतान्॥१८॥ माता-पिता तपस्याः देवपूजाः वन्दनाः तितिक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपायोद्वारा भी पुत्रोंको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १८ ॥ एवं छच्छ्रेण महता पुत्रं प्राप्य सुदुर्छभम् । चिन्तयन्ति सदा वीर कीदशोऽयं भविष्यति॥ १९ ॥

वीर ! इस प्रकार बड़ी कठिनाईसे परम दुर्लभ पुत्रको पाकर लोग सदा इस चिन्तामें डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरहका होगा ॥ १९॥

आशंसते हि पुत्रेषु पिता माता च भारत । यशः कीर्तिमधैश्वर्यं प्रजा धर्मं तथैव च ॥ २०॥

भारत ! पिता और माता अपने पुत्रोंके लिये यश, कीर्ति और ऐश्वर्यः संतान तथा धर्मकी शुभकामना करते हैं ॥ २०॥

तयोराशां तु सफलां यः करोति स धर्मवित् । पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यशः ॥ २१ ॥ इह प्रेत्य च तत्याथ कीर्तिर्धर्मश्च शाश्वतः।

राजेन्द्र ! जो उन दोनेंकि आशाको सफल करता है, वही पुत्र धर्मश्च है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं, उसे इहलोक और परलोकमें भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्मकी प्राप्ति होती है। ११ ई ॥

नैव यज्ञक्रियाः काश्चिन्न श्राद्धं नोपवासकम् ॥ २२ ॥ या तु भर्तरि ग्रुश्र्षा तया स्वर्गे जयत्युत ।

नारीके लिये किसी यज्ञकर्मः श्राद्ध और उपवासकी आवश्यकता नहीं है। वह जो पतिकी सेवा करती है। उसीके द्वारा स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त कर लेती है।। २२६॥ पतत् प्रकरणं राजन्नधिकृत्य युधिष्ठिर ॥ २३॥ पतिज्ञतानां नियतं धर्म चावहितः श्रुणु ॥ २४॥

राजा युधिष्ठिर ! इसी प्रकरणमें पतित्रताओं के नियत धर्मका वर्णन किया जायगा । तुम सावधान होकर सुनो ॥२३-२४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि पतिव्रतोपाख्याने पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें पतित्रनोपाल्यानविषयक दो सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥

# षडिभकद्विशततमोऽध्यायः

# कौशिक ब्राह्मण और पतित्रताके उपाख्यानके अन्तर्गत ब्राह्मणोंके धर्मका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

कश्चिद् द्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः। तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारत॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— भरतनन्दन ! कौशिक नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था । जो वेदका अध्ययन करने-वाला, तपस्याका धनी और धर्मात्मा था । वह तपस्वी ब्राह्मण सम्पूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था ॥ १ ॥

साङ्गोपनिषदो वेदानधीते द्विजसत्तमः। स वृक्षमूळे कस्मिश्चिद् वेदानुचारयन् स्थितः॥ २॥

द्विजश्रेष्ठ कौशिकने सम्पूर्ण अङ्गोसिहत वेदों और उपनिष-दोंका अध्ययन किया था। एक दिनकी बात है, वह किसी बुक्षके नीचे बैठकर वेदपाठ कर रहा था। २॥

उपरिष्टाच वृक्षस्य वलाका संन्यलीयत । तया पुरीषमुःसुष्टं ब्राह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ ॥

उस समय उस दृक्षके ऊपर एक वगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवताके ऊपर वीट कर दी॥ ३॥

तामवेक्ष्य ततः कुद्धः समपध्यायत द्विजः। भृशं कोधाभिभृतेन वलाका सा निर्राक्षिता॥ ४॥ अपध्याता च विष्रेण स्यपतद् धरणीतले। यह देख ब्राह्मण कोधित हो गया और उस पक्षीकी ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्टचिन्तन करने लगा। उसने अत्यन्त कुपित होकर उस बगुलीको देखा और उसका ]



अनिष्टचिन्तन किया था अतः वह पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ई ॥ बळाकां पतितां स्ट्रा गतसत्त्वामचेतनाम् ॥ ५ ॥ कारुण्याद्रभिसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विजः । अकार्यं कृतवानस्मि रोषरागवळात्कृतः ॥ ६ ॥

उस बगुलीको अचेत एवं निष्पाण होकर पड़ी देख ब्राह्मणका हृदय दयासे द्रवित हो उठा । उसे अपने इस कुकुत्यपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह इस प्रकार श्लेक प्रकट करता हुआ बोला—'ओह! आज क्रोध और आसक्तिके वशीभृत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला'॥ ५-६॥

#### मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तवाबहुशो विद्वान् म्रामंभैक्ष्याय संक्षितः। म्रामे शुचीनि प्रचरन् कुलानि भरतर्षभ ॥ ७ ॥ प्रविष्टस्तत् कुलं यत्र पूर्वे चरितवांस्तु सः। देहीतियाचमानोऽसीतिष्ठेत्युक्तःस्त्रियाततः॥ ८ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-भरतश्रेष्ट! इस प्रकार बार-बार पछताकर वह विद्वान् ब्राह्मण गाँवमें भिक्षाके लिये गया। उस गाँवमें जो लोग ग्रुद्ध और पिवत्र आचरणवाले थे, उन्हींके घरोंपर भिक्षा माँगता हुआ वह एक ऐसे बरपर जा पहुँचा, जहाँ पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजेपर पहुँचकर ब्राह्मण बोला-भिक्षा दें!' भीतरसे किसी स्त्रीने उत्तर दिया - 'ठहरो! (अभी लाती हूँ)'॥ ७-८॥ शौचं तु यावत् कुछते भाजनस्य कुदुभ्विनी। पतिसन्तन्तरे राजन् श्रुधासम्पीडितो भृशम्॥ ९॥ भर्ता प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम।

राजन् ! वह घरकी मालकिन थी, जो जूँठे वर्तन माँज रही थी। ज्यों ही वह वर्तन साफ करके उधरसे निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घरपर आ गये। भरतश्रेष्ठ ! वे भूखसे अत्यन्त पीडित थे॥ ९३॥

सा तु दृष्ट्वा पति साध्वी ब्राह्मणं व्यवहाय तम् ॥ १०॥ पाद्यमाचमनीयं वै ददौ भर्तुस्तथाऽऽसनम्। प्रह्मा पर्यचरचापि भर्तारमसितेक्षणा ॥ ११॥

पितको आया देख उस स्याम नेत्रोंवाली पितत्रताने ब्राह्मणको तो उसी दशामें छोड़ दिया और अत्यन्त विनीत भावसे वह पितकी सेवामें लग गयी। पानी लाकर उसने पितके पैर धोयें हाथ-मुँह धुलाये और बैठनेको आसन दिया॥ १०-११॥

आहारेणाथ भक्ष्येश्च भोज्यैः सुमधुरैस्तथा। उच्छिष्टं भाविताभर्तुर्भुङ्के नित्यं युधिष्ठिर॥ १२॥

फिर सुन्दर स्वादिष्ठ भक्ष्य-भोज्य पदार्थ परोसकर वह पतिको भोजन कराने लगी । युधिष्ठिर ! वह सती स्त्री प्रतिदिन पतिको भोजन कराकर उनके उच्छिष्टको प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेमसे भोजन करती थी ॥ १२॥ देवतं च पति मेने भर्तृश्चित्तानुसारिणी। कर्मणा मनसा वाचा नान्यचित्ताभ्यगात् पतिम् ॥१३॥

वह पितको देवता मानती और उनके विचारके अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर-पुरुपकी ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रियासे पितपरायणा थी।। १३॥

तं सर्वभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता। साध्वाचारा शुचिर्दक्षा कुटुम्बस्य हितैषिणी॥ १४॥

अपने हृदयकी समस्त भावनाएँ सम्पूर्ण प्रेम पितके चरणोंमें चढ़ाकर वह अनन्य-भावसे उन्हींकी सेवामें लगी रहती थी। सदाचारका पालन करती, वाहर-भीतरसे गुद्ध-पित्र रहती, घरके काम-काजको कुशलतापूर्वक करती और कुद्धम्बके सभी लोगोंका हित चाहती थी।। १४॥

भर्तुश्चापि हितं यत् तत् सततं सानुवर्तते । देवतातिथिभृत्यानां इवश्रू इवश्रुरयोस्तथा ॥ १५ ॥ श्रुश्रूषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ।

पतिके लिये जो हितकर कार्य जान पड़ता, उक्षमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओंकी पूजा, अतिथियोंके सत्कार, भृत्योंके भरण-पोषण और सास-समुरकी सेवामें भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इन्द्रियोंपर वह निरन्तर पूर्ण संयम रखती थी॥ १५ है॥

सा ब्राह्मणं तदा दृष्ट्वा संस्थितं भैक्ष्यकाङ्क्षिणम् । कुर्दती पतिशुश्रुषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६ ॥

पितकी सेवा करते-करते उस मङ्गलमयी दृष्टिवाली देवीको भिक्षाके लिये खड़े हुए ब्राह्मणकी याद आयी ॥ १६ ॥ ब्रांडिता साभवत् साध्वी तदा भरतसत्तम। भिक्षामादाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी ॥ १७॥

भरतवंशिवभूषण ! अपनी भूलके कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लजित हुई और ब्राह्मणके लिये भिक्षा लेकर घरसे वाहर निकली ॥ १७॥

बाह्मण उवाच

किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्तवा वराङ्गने । उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥१८॥

उसे देखकर ब्राह्मणने कहा—सुन्दरी ! तुम्हारा यह कैसा वर्ताव है ? देख ! तुम्हें इतना विलम्ब करना था तो 'ठहरो' कहकर मुझे रोक क्यों लिया ! मुझे जाने क्यों नहीं दिया ! ॥ १८ ॥

मार्कण्डेय उवाच

ब्राह्मणं कोधसंतप्तं ज्वलन्तमिव तेजसा।
दृष्टा साध्वीमनुष्येन्द्र सान्त्वपूर्वे वचोऽब्रवीत् ॥ १९॥
मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन् ! ब्राह्मण क्रोधसे



संतप्त हो अपने तेजसे जलता-सा प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतित्रता देवीने बड़ी शान्तिसे उत्तर दिया॥ १९॥

#### स्त्र्युवाच

श्रन्तुमर्हसि मे विद्वन् भर्ता मे दैवतं महत्। स चापि श्रुधितःश्रान्तः प्राप्तः शुश्रूपितो मया॥ २०॥

स्त्री बोर्छी—विद्रन् ! क्षमा करें । मेरे लिये सबसे यड़े देवता पित हैं । वे मृखे और थके हुए घरपर आये थे । ( उन्हें छोड़कर कैंसे आती ? ) उन्हींकी सेवामें लग गयी ॥ २० ॥

#### बाह्मण उवाच

ब्राह्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः। गृहस्थधर्मे वर्तन्ती ब्राह्मणानवमन्यसे॥ २१॥

तव ब्राह्मण बोला—क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं; तुमने पतिको ही सबसे बड़ा बना दिया ? ग्रहस्थधर्ममें रहकर भी तुम ब्राह्मणोंका अपमान करती हो ? ॥ २१॥

इन्द्रोऽप्येवां प्रणमते किं पुनर्मानवो भुवि। अविरुप्ते न जानीपे वृद्धानां न श्रुतं त्वया॥ २२॥ ब्राह्मणा ह्याग्निसदशा दहेयुः पृथिवीमपि।

अरी ! (स्वर्गलोकके स्वामी ) इन्द्र भी इन ब्राह्मणोंके आगे सिर झकाते हैं, फिर भूतलके मनुष्योंकी तो यात ही क्या है ! घमंडमें भरी हुई स्त्री ! क्या तुम ब्राह्मणोंका प्रभाव नहीं जानती ! कभी यड़े-त्रूढ़ोंके मुखसे भी नहीं सुना ! अरी ! ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी होते हैं । वे चाहें तो इस पृथ्वीको भी जलाकर भस्म कर सकते हैं ॥ २२६ ॥

#### स्त्र्युवाच

नाहं वलाका विवर्षे त्यज कोधं तपोधन ॥ २३॥ अनया कुद्धया दृष्ट्या कुद्धः कि मां करिष्यसि। नावजानाम्यहं विषान् देवैस्तुल्यान् मनस्विनः॥ २४॥

स्त्री बोली—तपोधन ! क्रोध न करो । ब्रह्मपें ! मैं वगुली नहीं हूँ, जो तुम्हारी इस क्रोधभरी दृष्टिसे जल जाऊँगी । तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे ! में ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती । मनस्वी ब्राह्मण तो देवताके समान होते हैं ॥ २३-२४॥

#### अपराधिममं वित्र क्षन्तुमईसि मेऽनघ। जानामितेजो वित्राणां महाभाग्यं च धीमताम् ॥ २५॥

निप्पाप ब्राह्मण ! तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करो । में बुद्धिमान् ब्राह्मणोंके तेज और महत्त्वको जानती हूँ ॥ २५ ॥

अपेयः सागरः क्रोधात् कृतो हि लवणोदकः। तथैव दीप्ततपसां मुनीनां भावितान्मनाम् ॥ २६॥ येषां क्रोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति।

ब्राह्मणोंके ही क्रोधका फल है कि समुद्रका पानी खारा एवं पीनेके अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी और जिनका अन्तःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियोंने भी जो क्रोधकी आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दण्डकारण्यमें बुझ नहीं पा रही है॥ २६ है॥

### ब्राह्मणानां परिभवाद् वातापिः सुदुरात्मवान् ॥ २७ ॥ अगस्त्यमृपिमासाद्य जीर्णः क्रूरो महासुरः ।

त्राह्मणोंका तिरस्कार करनेते ही क्रूर स्वभाववाला महान् अमुर अत्यन्त दुरात्मा वातापि अगस्त्य मुनिके पेटमें जाकर पच गया ॥ २७ है ॥

वहुत्रभावाः श्रूयन्ते ब्राह्मणानां महात्मनाम् ॥ २८ ॥ क्रोधः सुविपुलो ब्रह्मन् प्रसादश्च महात्मनाम् । अस्मिस्त्वतिक्रमे ब्रह्मन् क्षन्तुमर्हसि मेऽनघ ॥ २९ ॥

ब्रह्मन् ! महात्मा ब्राह्मणोंके प्रभावको वतानेवाले बहुत-से चरित्र सुने जाते हैं । उन महात्माओंका क्रोध और ऋपा दोनों ही महान् होते हैं । निष्पात्र ब्रह्मन् ! मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध वन गया है, उसे क्षमा करो ॥ २८-२९॥

पितशुश्रुपया धर्मो यः स मे रोचते द्विज। दैवतेष्वपि सर्वेषु भर्ता मे दैवतं परम्॥३०॥

विप्रवर ! मुझे तो पतिकी सेवासे जो धर्म प्राप्त होता है, वही अधिक पसंद है । सम्पूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं ॥ ३० ॥ अविदे वेण तस्याहं कुर्यां धर्म द्विजोत्तम । गुश्रृषायाः फलं पश्य पत्युर्जाह्मण यादशम् ॥ ३१॥

द्विजश्रेष्ठ ! मैं साधारणरूपसे ही पतिसेवारूप धर्मका पालन करती हूँ । ब्राह्मणदेवता ! इस पतिसेवाका जैसा फल है। उसे प्रत्यक्ष देख लो ॥ ३१॥

बलाका हि त्वया दग्धा रोषात् तद् विदितं मया। क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम ॥ ३२॥

तुमने कोष करके जो एक वगुलीको जला दिया था। वह बात मुझे माल्म हो गयी। द्विजश्रेष्ठ ! मनुष्योंका एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह उनके शरीरमें ही रहता है। उसका नाम है 'कोध'॥ ३२॥

यः क्रोधमोहौ त्यज्ञित तं देवा ब्राह्मणं विदुः। यो वदेदिह सत्यानि गुरुं संतोषयेत च॥ ३३॥ हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः।

जो कोघ और मोहको त्याग देता है, उसीको देवता-गण ब्राह्मण मानते हैं। जो यहाँ सत्य बोले, गुरुको संतुष्ट रक्ले, किसीके द्वारा मार खाकर भी बदलेमें उसे न मारे, उसको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं॥ ३३ है॥

जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्यायनिरतः शुचिः ॥ ३४ ॥ कामकोधौ वशौ यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः।

जो जितेन्द्रियः धर्मपरायणः स्वाध्यायतस्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वशमें हैं। उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं॥ ३४५ ॥

यस्य चात्मसमो लोको धर्मशस्य मनस्विनः ॥ ३५॥ सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः।

जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुषका सम्पूर्ण जगत्के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मोंपर जिसका समान अनुराग है, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं ॥ ३५३ ॥

योऽध्यापयेदधीयीत यजेद् वा याजयीत वा ॥ ३६ ॥ दद्याद् वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः।

जो पढ़े और पढ़ाये, यज्ञ करे और कराये तथा यथाशक्ति दान दे, उसे देवतालोग ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३६५ ॥ ब्रह्मचारी चदान्यों योऽधीयीत द्विजपुङ्गचः ॥ ३७॥

स्वाध्यायवानमत्तो वै तं देवा ब्राह्मणं विदुः। जो द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मचर्यका पालन करे, उदार बने, वेदोंका अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्यायमें ही लगा रहे, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं॥ ३७३॥

यद् ब्राह्मणानां कुश्चालं तदेषां परिकीर्तयेत्॥ ३८॥ सत्यं तथा ब्याहरतां नानृते रमते मनः।

ब्राह्मणके लिये जो हितकर कर्म हो, उसीका उनके

सामने वर्णन करना चाहिये। सत्य बोलनेवाले लोगोंका मन कभी असत्यमें नहीं लगता॥ ३८५॥ धर्म तु ब्राह्मणस्याहुः खाध्यायं दममार्जवम्॥ ३९॥

इन्द्रियाणां नित्रहं च शाश्वतं द्विजसत्तम।

द्विजश्रेष्ठ ! स्वाध्याय, मनोनिग्रह, सरलता और इन्द्रिय-निग्रह-ये ब्राह्मणके लिये सनातन धर्म कहे गये हैं ॥ ३९६ ॥ सत्याजी धर्ममाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ४० ॥ दुर्ज्ञेयः शाश्वतो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः । श्रुतिश्रमाणो धर्मः स्यादिति वृद्धानुशासनम् ॥ ४१ ॥

धर्मज पुरुष सत्य और सरलताको सर्वोत्तम धर्म बताते हैं। सनातनधर्मके स्वरूपको जानना तो अत्यन्त किन है, परंतु वह सत्यमें प्रतिष्ठित है। जो वेदोंके द्वारा प्रमाणित हो, वही धर्म है-यह वृद्ध पुरुषोंका उपदेश है॥ ४०-४१॥ बहुधा दृश्यते धर्मः सृक्ष्म एव द्विजोत्तम। भवानि च धर्मका स्वाध्यायनिरतः शुचिः॥ ४२॥

द्विजश्रेष्ठ ! बहुषा धर्मका स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है । तुम भी धर्मक, स्वाध्यायपरायण और पवित्र हो ॥ ४२ ॥ न तु तत्त्वेन भगवन् धर्म वेत्सीति मे मितः । यदि वित्र न जानीषे धर्म परमकं द्विज ॥ ४३ ॥ धर्मव्याधं ततः पृच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीम् ।

भगवन् ! तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्मका यथार्थ ज्ञान नहीं है । विश्वर ! यदि तुम परम धर्म क्या है, यह नहीं जानते तो मिथिछापुरीमें धर्मव्याधके पास जाकर पूछो ॥ ४३१ ॥

मातापित्रभ्यां शुश्रुषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ४४ ॥ मिथिळायां वसेद् व्याधः स ते धर्मान् प्रवक्ष्यति । तत्र गच्छस्य भद्गं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥ ४५ ॥

मिथिलामें एक व्याध रहता है, जो माता-पिताका सेवक, सत्यवादी और जितेन्द्रिय है, वह तुम्हें धर्मका उपदेश करेगा। द्विजश्रेष्ठ ! तुम अपनी रुचिके अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मङ्गल हो ॥ ४४-४५॥

अत्युक्तमिप मे सर्वे क्षन्तुमईस्यानिन्दित । स्त्रियो द्यवध्याः सर्वेषां ये च धर्मविदो जनाः ॥ ४६ ॥

अनिन्दनीय ब्राह्मण !यदि मेरे मुखसे कोई अनुचित बातें निकल गयी हों तो उन सबके लिये मुझे क्षमा करें; क्योंकि जो धर्मश पुरुष हैं, उन सबकी दृष्टिमें स्त्रियाँ अदण्डनीय हैं ॥ ४६॥

बाह्मण उवाच

प्रौतोऽस्मि तव भद्धं ते गतः कोधश्च शोभने । उपालम्भस्त्वयात्युक्तो मम निःश्रेयसं परम् । स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामिसाधयिष्यामि शोभने ॥४७॥ (धन्यात्वमसि कल्याणि यस्यास्ते वृत्तर्मादृशम्।) ब्राह्मण बोला—ग्रुमे ! तुम्हारा भला हो । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । मेरा सारा क्रोध दूर हो गया । तुमने जो उलाहना दिया है, वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिये परम कल्याणकारी है । शोभने ! तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं जाऊँगा और अपना कार्यसाधन कलँगा । कल्याणि ! तुम धन्य हो, जिसका सदाचार इतनी उच्चकोटिका है ॥ ४७ ॥

मार्ऋण्डेय उवाच

तया विस्षृष्टो निर्गम्य स्वमेच भवनं ययौ । विनिःदन् सस्वमातमानं कौशिको द्विजसत्तमः ॥ ४८ ॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्टरः ! उस साध्वी स्वीमे विद्यालेक वह दिल्लोक कौष्टिक अपने आत्माकी निर्दा

स्त्रीं विदा लेकर वह द्विजश्रेष्ठ कौशिक अपने आत्माकी निन्दा करता हुआ अपने घरको लौट गया ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि पितव्रतोपाख्याने पडिधकिद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ इम प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें पितव्रतोपाख्यानिवषयक दो सौ छवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०६ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इस्लोक मिलाकर कुल ४८१ रहोक हैं )

<del>--</del>♦<3,4€>,÷---

# सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः

कौशिकका धर्मव्याधके पास जाना, धर्मव्याधके द्वारा पतित्रतासे प्रेषित जान लेनेपर कौशिकको आश्चर्य होना, धर्मव्याधके द्वारा वर्णधर्मका वर्णन, जनकराज्यकी प्रशंसा और शिष्टाचारका वर्णन

मार्ऋण्डेय उवाच

चिन्तियत्वा तदाश्चर्यं स्त्रिया प्रोक्तमशेषतः। विनिन्दन् स स्वमात्मानमागस्कृत इवावमौ ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! उन पतिवता देवोको कही हुई सारी वातोंपर विचार करके कौशिक ब्राह्मणको वड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने-आपको धिकारता हुआ अपराधी-सा जान पड़ने लगा॥ १॥ चिन्तयानः स्वधर्मस्य सङ्मां गतिमधाववीत ।

चिन्तयानः खधर्मस्य स्क्षमां गतिमधाववीत् । श्रद्धानेन वै भाव्यं गच्छामि मिथिलामहम् ॥ २ ॥

फिर अपने धर्मकी स्थ्म गतिपर विचार करके वह मन-ही-मन योळा---(मुझे ( उस सतीके कथनपर )श्रद्धा और विश्वास करना चाहिये; अतः मैं अवस्य मिथिला जाऊँगा ॥ २ ॥ कृतात्मा धर्मवित् तस्यां व्याधो निवसते किल । तं गच्छ।म्यहमधैव धर्म प्रष्टुं तपोधनम् ॥ ३ ॥

'कहते हैं, वहाँ एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है । मैं, उस तरोधन व्याधि धर्मकी बात पूछनेके लिये आज ही उसके पास जाऊँगा' ॥ ३ ॥

इति संचित्य मनसा श्रद्धानः स्त्रिया वचः। वलाकाप्रत्ययेनासौ धर्मेश्च वचनैः शुभैः॥ ४॥ सम्प्रतस्थे स मिथिलां कौतृहलसमन्वितः।

मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके वह कौत्हलवश मिथिला-पुरोकी ओर चल दिया। पतित्रता स्त्रो वगुली पशीवाली घटना स्वयं जान गवी थो और उसने धर्मातुकूल ग्रुभ वचनोंद्वारा उपदेश दिया था। इन कारणोंसे उसकी बातोंपर कीशिक ब्राह्मणकी बड़ी श्रद्धा हो गर्या थी॥ ४६॥

अतिकामञ्चरण्यानि ग्रामांश्च नगराणि च ॥ ५ ॥ ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम् । धर्मसेतुसमाकीणीं यज्ञोत्सववतीं शुभाम् ॥ ६ ॥ वह अनेकानेक जंगलों, गाँवों तथा नगरोंको पार करता हुआ राजा जनकके द्वारा सुरक्षितः धर्मकी मर्यादासे ज्यास तथा यज्ञसम्बन्धी उत्सर्वोसे सुशोभित— सुन्दर मिथिला-पुरीमें जा पहुँचा ॥ ५-६॥

गोपुराहालकवर्ती हर्म्यवाकारशोभनाम्।
प्रविश्य नगरीं रम्यां विमानैर्बहुभिर्युताम्॥ ७॥
पण्यैश्च बहुभिर्युकां सुविभक्तमहापथाम्।
अश्वै रथैस्तथा नागैर्योधेश्च बहुभिर्युताम्॥ ८॥
हृष्टपुष्टजनाकीणीं नित्योत्सवसमाकुलाम्।
सोऽपश्यद् बहुवृत्तान्तां ब्राह्मणः समतिकमन्॥ ९॥

बहुत-से गोपुर, अद्यालिकाएँ, महल और चहारदीवारियाँ उस नगरकी शोभा बढ़ा रही थीं । वह रमणीय पुरी बहुत-से विद्वानोंसे युक्त थी तथा बहुत-सी दुकानें उस पुरीका सौन्दर्य बढ़ाती थीं । सुन्दर ढंगसे बनायी हुई बड़ी-बड़ी सड़कें शोभा पा रही थीं । बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकोंसे संयुक्त मिथिलापुरी हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरी हुई थी । वहाँ नित्य नाना प्रकारके उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकारकी घटनाएँ घटित होती थीं । ब्राह्मणने उस पुरीमें प्रवेश करके सब ओर धूम-धामकर उसे अच्छी तरह देखा ॥७-९॥ धमंटयाधमणूच्छा स चास्य कथितो हिक्तें।

अपद्यत् तत्र गत्वा तं स्नामध्ये द्यवस्थितम् ॥ १० ॥ मार्गमाहिषमां सानि विक्रीणन्तं तपस्चिनम् । आकुछत्वाच केतृणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ ११ ॥

वहाँ उसने लोगोंसे धर्मन्याधका पता पूछा और ब्राह्मणोंने उसे उसका स्थान वता दिया। कौशिकने वहाँ जाकर देखा कि तम्स्वी धर्मन्याध कसाईखानेमें बैटकर सूथर, भैंसे आदि पशुओंका मांस वेच रहा है। वहाँ ग्राहकोंकी भीड़ लगी हुई थी, इसलिये कौशिक एकान्तमें जाकर खड़ा हो गया॥ १०-११॥ स तु शात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा सम्भ्रमोत्थितः । आजगाम यतो विष्रः स्थित एकान्तदर्शने ॥ १२॥

ब्राह्मणको आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीव्रतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थानपर आ गयाः जहाँ ब्राह्मण एकान्त स्थानमें खड़ा था॥ १२॥

व्याध उवाच

अभिवादये त्वां भगवन् स्वागतं ते द्विजोक्तम ।
अहं व्याधो हि भद्रं ते कि करोमि प्रशाधि माम्॥ १३ ॥
व्याध बोल्डा--भगवन् ! मैं आपके चरणोंमें प्रणाम
करता हूँ । द्विजश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है ! मैं ही वह व्याध हूँ (जिसकी खोजमें आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया है)।
आपका भला हो, आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ ? ॥१३॥

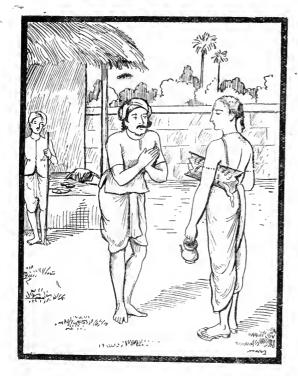

एकपत्न्या यदुकोऽसि गच्छत्वं मिथिलामिति। जानाम्येतदहं सर्वे यद्थं त्वमिहागतः॥ १४॥

उस पतिवता देवीने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि 'दुम मिथिलापुरीको जाओ ।' वह सव मैं जानता हूँ । आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे हैं, वह भी मुझे मालूम है ॥१४॥ श्रुत्वा च तस्य तद् वाक्यं स विप्रो भुशाविस्मितः।

हितीयमिर्माश्चर्यमित्यचिन्तयत द्विजः॥१५॥

व्याधकी वह बात सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विसाय हुआ। वह मन ही-मन सोचने लगा-'यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है'॥ १५॥

अदेशस्थं हि ते स्थानिमति व्याधोऽब्रवीदिदम्। गृहं गच्छाव भगवन् यदि ते रोचतेऽनघ॥ १६॥ इसके बाद व्याधने कहा-'भगवन्! यह स्थान आपके ठहरनेयोग्य नहीं है। अनघ! यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घरपर चलें'॥ १६॥

मार्बण्डेय उवाच

वाढमित्येव तं विप्रो हृष्टो वचनमत्रवीत्। अम्रतस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गृहं प्रति॥१७॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा हर्ष हुआ । उसने व्याधि कहा—व्यहुत अच्छा, ऐसा ही करो ।' तब व्याध ब्राह्मणको आगे करके घरकी ओर चला ॥ १७॥

प्रविश्य च गृहं रम्यमासनेनाभिपूजितः। अर्ध्येण च स वै तेन व्याधेन द्विजसत्तमः॥१८॥

व्याधका घर बहुत सुन्दर था। वहाँ पहुँचकर उस व्याधने ब्राह्मणको बैठनेके लिये आसन दिया और अर्घ्य देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणकी आदरसहित पूजा की ॥ १८॥

ततः सुखोपविष्टस्तं व्याधं वचनमव्रवीत् । कर्मेतद् वै न सदशं भवतः प्रतिभाति मे । अनुतप्ये भृशं तात तव घोरेण कर्मणा ॥ १९ ॥

सुखपूर्वक बैठ जानेपर ब्राह्मणने व्याधिस कहा—-'तात! यह मांस वेचनेका काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। सुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बहुत संताप हो रहा है'।

व्याध उवाच

कुलोचितमिदं कर्म पितृपैतामहं परम्। वर्तमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कथा द्विज ॥ २० ॥

व्याध बोला -- ब्रह्मन् ! यह काम मेरे बाप-दार्दोके समयसे होता चला आ रहा है। मेरे कुलके लिये जो उचित है, वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्मका ही पालन कर रहा हूँ; अतः आप मुझपर क्रोध न करें।। २०॥

विधात्रा विहितं पूर्वं कर्म स्वमनुपालयन्। प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुश्रृषेऽहं द्विजोत्तम॥२१॥

द्विजश्रेष्ठ ! विधाताने इस कुलमें जन्म देकर मेरे लिये जो कार्यप्रस्तुत किया है। उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता-पिताकी बड़े यत्नसे सेवा करता रहता हूँ ॥२१॥

सत्यं वदे नाभ्यस्ये यथाशकि ददामि च। देवतातिथिभृत्यानामवशिष्टेन वर्तये ॥ २२ ॥

सत्य बोलता हूँ ! किसीकी निन्दा नहीं करता और अपनी शक्तिके अनुसार दान भी करता हूँ । देवताओं, अतिथियों और भरण-पोषणके योग्य कुटुम्बीजनों तथा सेवर्कोंको भोजन देकर जो बचता है, उसीसे शरीरका निर्वाह करता हूँ ॥ २२॥

#### न कुत्सयाम्यहं किंचित्र गर्हे बलवत्तरम्। कृतमन्वेति कर्तारं पुरा कर्म द्विजोत्तम॥२३॥

द्विजश्रेष्ठ ! किसीके दोषोंकी चर्चा नहीं करता और अपनेसे बलिष्ठ पुरुपको निन्दा नहीं करता, क्योंकि पहलेके किये हुए ग्रुभाग्रुभ कमींका परिणाम खयं कर्ताको ही भोगना पड़ता है ॥ २३ ॥

#### रुपिगोरक्ष्यवाणिज्यमिह लोकस्य जीवनम्। दण्डनीतिस्रयी विद्या तेन लोको भवत्युत ॥ २४ ॥

कृपिः गोरक्षाः वाणिज्यः दण्डनीति और त्रयीविद्या— ऋकः यज्ञः सामके अनुसार यज्ञादिका अनुष्ठान करना और कराना ये लोगोंकी जीविकाके साधन हैं। इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति सम्भव होती है। २४॥

### कर्म शुद्रेकृषिर्वेद्दये संग्रामः क्षत्रिये स्मृतः। ब्रह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा॥ २५॥

श्रूदका कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्यका कार्य है खेती और युद्ध करना क्षत्रियका कर्म माना गया है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मनत्र-जन, वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण-ये सदा ब्राह्मणके पालन करनेयोग्य धर्म हैं॥ २५॥

### राजा प्रशास्ति धर्मेण स्वकर्मनिरताः प्रजाः। विकर्माणश्च ये केचित् तान् युनक्ति स्वकर्मसु ॥ २६॥

राजा अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्ममें लगी हुई प्रजाका धर्मपूर्वक द्यासन करता है और जो कोई अपने कर्मोंसे गिरकर विपरीत दिशामें जा रहे हों, उन्हें पुनः अपने कर्तव्यके पालनमें लगाता है ॥ २६॥

### भेतव्यं हि सदा राज्ञः प्रजानामधिषा हि ते। वारयन्ति विकर्मस्थं नृपा सृगमिवेषुभिः॥ २७॥

इसिटिये राजाओंसे सदा उरते रहना चाहिये; क्योंकि वे प्रजाके स्वामी हैं। जो लोग धर्मके विपरीत कार्य करते हैं, उन्हें राजा दण्डद्वारा उसी प्रकार पापसे रोकते हैं, जैसे वाणींद्वारा वे हिंसक पद्युओंको हिंसासे रोकते हैं॥ २७॥

#### जनकस्येह विप्रपें विकर्मस्थो न विद्यते। खकर्मनिरता वर्णाध्वत्वारोऽपि द्विजोत्तम॥ २८॥

ब्रह्मर्षे ! यह राजा जनकका नगर है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, जो वर्ण-धर्मके विरुद्ध आचरण करे। द्विजश्रेष्ठ ! यहाँ चारों वर्णोंके लोग अपना-अपना कर्म करते हैं॥२८॥

#### स एव जनको राजा दुर्वृत्तमिष चेत् सुतम्। दण्डवं दण्डेनिक्षिपति तथा न ग्लाति धार्मिकम्॥२९॥

ये राजा जनक दुराचारीको, वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, दण्डनीय मानकर दण्ड देते ही हैं तथा किसी भी धर्मात्माको कष्ट नहीं पहुँचने देते हैं ॥ २९॥

### सुयुक्तचारो नृपितः सर्वं धर्मेण पद्यति । श्रीश्चराज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ ३० ॥

विश्वयर ! राजा जनकने सब ओर गुप्तचर लगा रक्ले हैं अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सवपर दृष्टि रखते हैं। सम्पत्तिका उपार्जन, राज्यकी रक्षा तथा अपराधियोंको दण्ड देना—ये क्षत्रियोंके कर्तव्य हैं।। ३०।।

#### राजानो हि स्वधर्मेण श्रियमिच्छन्ति भूयसीम्। सर्वेषामेव वर्णानां त्राता राजा भवत्युत॥ ३१॥

राजालोग अपने धर्मका पालन करते हुए ही प्रचुर सम्पत्ति पानेकी इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णोंका रक्षक होता है ॥ ३१ ॥

#### परेण हि इतान् ब्रहान् वराहमहिवानहम्। न स्वयं हिन्म विप्रपे विकीणामि सदा त्वहम्॥ ३२॥

ब्रह्मन् ! में स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता । सदा दूसरोंके मारे हुए स्कार और भैंसीका मांस वेचता हूँ ॥३२॥

#### न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा हाहम्। सदोपवासी च तथा नकभोजी सदा द्विज॥३३॥

में स्वयं मांस कभी नहीं खाता। ऋतुकाल प्राप्त होनेपर ही पत्नी समागम करता हूँ। द्विजप्रवर! में दिनमें सदा ही उपवास और रातमें भोजन करता हूँ॥ ३३॥

## अज्ञीलश्चापि पुरुषो भूत्वा भवति ज्ञीलवान् । प्राणिहिंसारतञ्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ ३४ ॥

शीलने रहित पुरुष भी कभी शीलवान् हो जाता है। प्राणियोंकी हिंसामें अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। ३४॥

#### व्यभिचाराझरेन्द्राणां धर्मः संकीर्यते महान् । अधर्मो वर्धते चापि संकीर्यन्ते ततः प्रजाः ॥ ३५ ॥

राजाओं के व्यभिचार दोषसे धर्म अत्यन्त संकीर्ण हो जाता है और अधर्म वढ़ जाता है, इससे प्रजामें वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ३५ ॥

### भेरुण्डा वामनाः कुञ्जाः स्थूलशीर्पास्तथैव च। क्लीबाश्चान्धाश्च विधरा जायन्ते ऽत्युचलोचनाः ॥ ३६॥

उम दशामें भयंकर आकृतिवाले, वौने, कुबड़े, मोटे मस्तकवाले, नपुंसक, अंधे, वहरे और अधिक ऊँचे नेत्रोंवाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ ३६ ॥

#### पार्थिवानामधर्मत्वात् प्रजानामभवः सदा। स एव राजा जनकः प्रजा धर्मेण पद्यति॥३७॥

राजाओंके अधर्मपरायण होनेसे प्रजाकी सदा अवनित होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजाको धर्मपूर्ण दृष्टिसे ही देखते हैं॥ २७॥ अनुगृह्धन् प्रजाः सर्वा खधर्मनिरताः सदा। (पात्येव राजा जनकः पितृवज्जनसत्तम।) ये चैव मां प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः॥ ३८॥ सर्वान् सुपरिणीतेन कर्मणा तोषयाम्यहम्।

नरश्रेष्ठ ! राजा जनक सदा स्वधमंमें तत्पर रहनेवाली सम्पूर्ण प्रजापर अनुग्रह रखते हुए उसका पिताकी भाँति सदा पालन करते हैं । जो लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निन्दा करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवहारसे संतुष्ट रखता हूँ ॥ ये जीवन्ति स्वधमेंण संयुक्षन्ति च पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ न किचिदुपजीवन्ति दान्ता उत्थानशीलिनः ।

जो राजा अपने धर्मका पालन करते हुए जीवनिर्वाह करते हैं, धर्ममें ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरेकी कोई वस्तु अपने उपयोगमें नहीं लाते तथा सदा अपनी इन्द्रियोंपर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं ॥ ३९३॥

राक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता ॥ ४० ॥ यथाई प्रति पूजा च सर्वभूतेषु वे सदा । त्यागान्नान्यत्र मर्त्यानां गुणास्तिष्ठन्ति पूरुषे ॥ ४१ ॥

अपनी शक्तिके अनुसार सदा दूसरोंको अन्न देना, दूसरोंके अपराध तथा शीत उप्ण आदि इन्होंको सहन करना, सदा धर्ममें दृढ़तापूर्वक छगे रहना तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें सभी पूजनीम
पुरुषोंका यथायोग्य पूजन करना—ये मनुष्योंके सहुण पुरुषमें
स्वार्थत्यागके बिना नहीं रह पाते हैं ॥ ४०-४१ ॥

मृषा वादं परिहरेत् कुर्यात् प्रियमयाचितः। न च कामात्र संरम्भाव द्वेषाद् धर्ममुत्सुजेत्॥ ४२॥

द्भुठ बोलना छोड़ दे, विना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे, काम, क्रोध तथा द्वेपसे भी कभी धर्मका परित्याग न करे॥

प्रिये नातिभृशं हृष्येद्प्रिये न च संज्वरेत्। न मुद्येदर्थकृष्ठ्येषु न च धर्म परित्यजेत्॥ ४३॥

प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर हर्पसे फूल न उठे, अपने मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने — चिन्तित न हो, अर्थसंकट आ जाय तो भी मोहके वशीभृत हो घवराये नहीं और किसी भी अवस्थामें अपना धर्म न छोड़े ॥ ४३॥

कर्म चेतिंकचिदन्यत् स्यादितरच तदाचरेत्। यत् कल्याणमभिध्यायेत् तत्रात्मानं नियोजयेत्॥ ४४॥

यदि भूलसे कभी कोई निन्दित कर्म बन जाय, तो फिर दुवारा वैसा काम न करे। अपने मन और बुद्धिसे विचार करनेपर जो कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी कार्यमें अपनेको लगावे॥ ४४॥

न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्। आत्मनैव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छति ॥ ४५॥ यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे, तो स्वयं भी बदलेमें उसके साथ बुराई न करे। सबके साथ सदा सद्-व्यवहार ही करे। जो पापी दूसरोंका अहित करना चाहता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है॥ ४५॥

हा वह स्वय हा नष्ट हा जाता हा। ४५ ॥
कर्म चैतदसाधूनां चृजिनानामसाधुवत्।
न धर्मोऽस्तीति मन्वानाः द्युचीनवहस्तन्ति ये ॥ ४६ ॥
अश्रद्धाना धर्मस्य ते नदयन्ति न संदायः।
महादतिरिवाध्मातः पापो भवति नित्यदा ॥ ४७॥

यह (दूसरोंका अहित करना) तो दुराचारीकी भाँति दुर्व्यक्षनोंमें आसक्त हुए पापी पुरुषोंका ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है' ऐसा मानकर जो ग्रुद्ध आचार-विचारवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी हँसी उड़ाते हैं, वे धर्मपर अश्रद्धा रखनेवाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य छहारकी वड़ी धौंकनीके समान सदा ऊपरसे फूले दिखायी देते हैं (परंतु वास्तवमें सारहीन होते हैं)॥ ४६-४७॥

( साधुः सञ्चितमानेव सर्वत्र द्विजसत्तम । ) मूढानामविष्टिप्तानामसारं भावितं भवेत् । दर्शयत्यन्तरात्मा तं दिवा रूपमिवांशुमान् ॥ ४८॥

द्विजश्रेष्ठ ! उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है । अहंकारी मूढ़ मनुष्योंकी सोची हुई प्रत्येक बात निःसार होती है । जैसे सूर्य दिनके रूपको प्रकट कर देता है, उसी प्रकार मूखोंकी अन्तरात्मा ही उनके यथार्थ खरूपका दर्शन करा देती है ॥ ४८ ॥

न लोके राजते मूर्खः केवलात्मश्रशंसया। अपि चेह श्रिया द्वीनः कृतविद्यः प्रकाशते॥ ४९॥

मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसाके बलसे जगत्में प्रतिष्ठा नहीं पाता है, विद्वान् पुरुष कान्तिहीन हो, तो भी संसारमें उसकी ख्याति बढ़ जाती है ॥ ४९॥

अतुवन् कस्यचित्रिन्दामात्मपूजामवर्णयन् । न कश्चिद् गुणसम्पन्नः प्रकाशो भुवि दृदयते ॥ ५०॥

किसी दूसरेकी निन्दा न करे, अपनी मान प्रतिष्ठाकी प्रशंसा न करे, कोई भी गुणवान् पुरुष परनिन्दा और आत्म-प्रशंसाका त्याग किये विना इस भूमण्डलमें सम्मानित हुआ हो, यह नहीं देखा जाता है ।। ५० ॥

विकर्मणा तप्यमानः पापाद् विपरिमुच्यते। न तत् कुर्यो पुनरिति द्वितीयात् परिमुच्यते॥ ५१॥

जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता है, वह उस पापसे छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा' ऐसा हद निश्चय कर लेनेपर वह भविष्यमें होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है।। ५१।। कर्मणा येन तेनेह पापाद द्विजवरोत्तम।

कमणा यन तनह पापाद् । द्वजवरात्तम । एवं श्रुतिरियं ब्रह्मन् धर्मेषु प्रतिदृश्यते ॥ ५२ ॥ विप्रवर ! शास्त्रविहित ( जपः तपः यज्ञः दान आदि ) किसी भी कर्मका निष्कामभावसे आचरण करनेपर पापसे छुटकारा भिल सकता है। ब्रह्मन् ! धर्मके विषयमें ऐसी श्रुति देखी जाती है।। ५२॥

> पापान्यवुद्धवेह पुरा कतानि प्राग् धर्मशीलोऽपि विहन्ति पश्चात्। धर्मो राजन् नुदते पूरुपाणां यत् कुर्वते पापमिह प्रमादात्॥ ५३॥

पहलेका धर्मशील पुरुष भी यदि अनजानमें यहाँ कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे ( निष्काम पुण्यकर्मद्वारा ) उस पापको नष्ट कर देता है। राजन्! मनुर्ध्योका धर्म ही यहाँ प्रमादवश किये हुए उनके पापोंको दूर कर देता है। ५३॥

पापं रुत्वा हि मन्येत नाहमसीति प्रवः। तं तु देवाः प्रपर्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः॥ ५४॥

जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि भी पापी नहीं हूँ। वह भूल करता है; क्योंकि देवता उसे और उसके पापको देखते हैं तथा उसीके भीतर वैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। ५४॥

/ चिकीपेंदेव कल्याणं श्रद्दधानोऽनस्यकः । चसनस्येव छिद्राणि साधूनां विवृणोति यः ॥ ५५ ॥ (अपर्यक्षात्मनो दोषान् स पापः प्रेत्य नर्यति ॥ )

श्रद्धाल मनुष्य दूसरोंके दोप देखना छोड़कर सदा सबके हितकी ही इच्छा करे। जो पापी अपने दोषोंकी ओरसे आँखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंके दोपोंको ही कपड़ेके छेदोंकी भाँति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है, वह मृत्युके पश्चात् नष्ट हो जाता है—परलोक्कमें उसे कोई सुख नहीं मिलता है।। ५५॥

पापं चेत् पुरुषः स्तवा कल्याणमभिषद्यते । मुच्यते सर्वपापेभ्यो महाभ्रेणेव चन्द्रमाः॥ ५६॥

यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्ममें लग जाता है, तो वह महामेघसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी भाँति सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ५६॥

यथाऽऽदित्यः समुद्यन् चैतमः पूर्वे व्यपोहति। एवं कल्याणमातिष्ठन् सर्वेपापैः प्रमुच्यते॥ ५७॥

जैसे सूर्य उदय होनेपर पहलेके अन्धकारको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कत्याणकारी छुम कर्मका निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेवाला पुरुप सब पापेंसे छुटकारा पा जाता है।

पापानां विद्धयिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम । लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्रुताः ॥ ५८॥

विप्रवर ! लोभको ही पापींका घर समझो । जिन्होंने

अधिकतर शास्त्रींका श्रवण नहीं किया है। वे लोभी मनुष्य ही पार करनेका विचार रखते हैं॥ ५८॥

अधर्मा धर्मरूपेण तृणैः कृपा इवावृताः। तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंभिताः। सर्वे हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः सुदुर्लभः॥ ५९॥

तिनकेसे ढके हुए कुँओंकी भाँति धर्मकी आइमें कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्माके वेशमें रहनेवाले इन अधार्मिक मनुष्योंमें इत्द्रिय-संयम, पवित्रता और धर्मसम्बन्धी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार (श्रेष्ठ पुरुपोंका-सा आचार-व्यवहार) अत्यन्त दुर्लभ है।

मार्कण्डेय उवाच

स तु विप्रो महाप्राज्ञो धर्मव्याधमपृच्छत। शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम॥६०॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठर ! तदनन्तर परम बुद्धिमान कौशिकने धर्मव्याधित पूछा— 'नरश्रेष्ठ ! मुझे शिष्टा-चारका ज्ञान कैसे हो ? ॥ ६० ॥

एतदिच्छामि भद्रं ते श्रोतुं धर्मसृतां वर। त्वत्तो महामते व्याध तद् ब्रवीहि यथातथम्॥ ६१॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध ! तुम्हारा भला हो। मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूँ । अतः यथार्थरूपसे इनका वर्णन करो। ॥ ६१॥

व्याध उवाच

यक्षो दानं तपो चेदाः सत्यं च द्विजसत्तम। पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा॥६२॥

व्याधने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! यज्ञ, दान, तपस्या, वेदी-का स्वाध्याय और सत्यभाषण— ये पाँच पवित्र वस्तुएँ शिष्ट पुरुषोंके आचार व्यवहारमें सदा देखी गयी हैं ॥ ६२ ॥

कामकोधौ वशे छत्वा दम्मं लोभमनार्जवम् । धर्ममित्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ ६३ ॥

जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और कुटिलताको वशमें करके केवल धर्मको ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हींका शिष्ट पुरुष आदर करते हैं ॥६३॥

न तेपां विद्यतेऽवृत्तं यञ्चस्याध्यायशीलिनाम् । आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम् ॥ ६४ ॥

वे निरन्तर यज्ञ और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचारका पालन शिष्ट पुरुषोंका दूसरा लक्षण है॥ ६४॥

गुरुशुश्रूपणं सत्यमक्रीधो दानमेव च । एतज्ञतुष्टयं ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६५ ॥

ब्रह्मन् ! शिष्टाचारी पुरुषोंमें गुरुकी सेवाः सत्यभाषणः क्रोधका अभाव तथा दान-ये चार सद्गुण सदा रहते हैं ॥

शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्टाप्य च सर्वशः। यामयं लभते वृत्तिं सा न शक्या हातो ऽन्यथा ॥ ६६ ॥

मनुष्य शिष्ट पुरुषोंके उपर्युक्त आचारमें मनको सब प्रकारसे स्थापित करके जिस उत्तम स्थितिको प्राप्त करता है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकारसे नहीं हो सकती ।|६६।| वेदस्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषद् दमः।

दमस्योपनिषत् त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६७ ॥

वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इन्द्रिय-संयम और इन्द्रिय-संयमका सार है त्याग । यह त्याग शिष्ट पुरुषोंके आचारमें सदा विद्यमान रहता है ॥ ६७ ॥

ये तु धर्मानसूयनते बुद्धिमोहान्विता नराः। अपथा गच्छतां तेपामनुयाता च पीड्यते ॥ ६८॥

जो मनुष्य बुद्धिमोहसे युक्त होकर धर्ममें दोष देखते हैं, वे स्वयं तो कुमार्गगामी होते ही हैं। उनके पीछे चलनेवाला मनुष्य भी कष्ट पाता है ॥ ६८ ॥

ये तु शिष्टाः सुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः। सत्यधर्मपरायणाः ॥ ६९॥ धर्मपन्थानमारूढाः

जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करतें हैं, वेदोंके स्वाध्यायमें तत्पर और त्यागी होते हैं। धर्मके मार्गपर ही चलते हैं और सत्यधर्मको ही अपना परम आश्रय मानते हैं ॥ ६९॥

नियच्छन्ति परां बुद्धि शिष्टा बारान्विता जनाः। उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धर्मार्थदर्शिनः ॥ ७० ॥

शिष्टाचारपरायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धिको भी संयममें रखते हैं, गुरुके सिद्धान्तके अनुसार चलते हैं और मर्यादामें स्थित होकर धर्म और अर्थपर दृष्टि रखते हैं ॥७०॥ नास्तिकान् भिन्तमर्यादान् कृरान् पापमतौ स्थितान्।

त्यज्ञ तान् ज्ञानमाश्चित्य धार्मिकानुपसेव्य च ॥ ७१॥

इसलिये तुम नास्तिक, धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले, क्रूर तथा पानपूर्ण विचार रखनेवाले पुरुषोंका साथ छोड़ दो और ज्ञानका आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषोंकी सेवामें रही॥ क(मल)भन्नहाकीणां पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्।

नावं धृतिमयीं ऋत्वा जन्मदुर्गाणि संतर॥ ७२॥

यह शरीर एक नदी है। पाँच इन्द्रियाँ इसमें जल हैं। काम और लोभरूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म और मृत्युके दुर्गम प्रदेशमें यह नदी वह रही है। तुम धैर्य-की नावपर बैटो और इसके दुर्गम स्थानों — जन्म आदि क्लेशोंको पार कर जाओ ॥ ७२॥

क्रमेण संत्रितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान्। शिष्टाचारे भवेत् साधू रागः युक्छेव वासिस ॥ ७३ ॥

जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़ेपर ही अच्छी तरह खिलता है) उसी प्रकार शिष्टाचारका पालन करनेवाले पुरुषमें ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धियोगमय महान् धर्म भली-भाँति प्रकाशित होता है ॥ ७३ ॥

अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्। अहिंसा परमो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः। सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः॥ ७४॥

अहिंसा और सत्यभाषण-ये समस्त प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर हैं। अहिंसा सबसे महान् धर्म है, परंतु वह सत्यमें ही प्रतिष्ठित है। सत्यके ही आधारपर श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य आरम्भ होते हैं ॥ ७४ ॥

सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारनिषेवितम्। आचारश्च सतां धर्मः सन्तश्चाचारळक्षणाः॥ ७५॥

अतः शिष्ट पुरुषोंके आचारमें यहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरवकी वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुपोंका धर्म है । सदाचारसे ही संतोंकी पहचान होती है ॥ ७५ ॥

यो यथाप्रकृतिर्जन्तुः स खां प्रकृतिमर्जुते। पापात्माकोधकामादीन् दोषानामोत्यनात्मवान् ॥७६॥

जिस जीवकी जैसी प्रकृति होती है, वह अपनी प्रकृति-का ही अनुसरण करता है। अपने मनको वशमें न रखने-वाला पापात्मा पुरुष ही काम, क्रोध आदि दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥

आरम्भोन्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्मृतः। अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुशासनम् ॥ ७७ ॥

·जो आरम्भ न्याययुक्त हो, वही धर्म कहा गया है । इसके विपरीत जो अनाचार है, वह अधर्म है'-ऐसा शिष्ट पुरुषोंका कथन है ॥ ७७ ॥

अकुद्धन्यन्तोऽनसूयन्तो निरहंकारमत्सराः। भ्राजवः रामसम्पन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७८॥

जिनमें क्रोधका अभाव है, जो दूसरोंके दोष नहीं देखते, जिनमें अहङ्कार और ईर्घ्यांका अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रहसे सम्पन्न हैं। वे शिष्टाचारी कहलाते हैं॥ ७८॥

त्रैवियवृद्धाः शुचयो वृत्तवन्तो मनस्विनः। गुरुगुश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७९ ॥

·जो तीनों वेदोंके विद्वानोंमें श्रेष्ठ, पवित्र, सदावारी, मनस्वी, गुरुसेवक और जितेन्द्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं ॥ ७९ ॥

तेषामहीनसत्त्वानां दुष्कराचारंकर्मणाम्। स्वैः कर्मभिः सत्कृतानां घोरत्वं सम्प्रणइयति॥ ८०॥

जो सत्त्वगुणसे सम्पन्न हैं, जिनके आचार और कर्म

पापियों के लिये कठिन हैं तथा जो संसारमें अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोप स्वतः नष्ट हो जाते हैं।। तं सद्ग्चारमाश्चर्यं पुराणं शाइवतं ध्रुवम्। धर्मे धर्मेण पश्यन्तः स्वगं यान्ति मनीपिणः ॥ ८१॥

जिसका श्रेष्ठ पुरुषोंने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्मको धर्मदृष्टिसे ही देखनेवाले मनीषो पुरुष स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥ ८१ ॥ आस्तिका मानहीनाश्च द्विजातिजनपूजकाः। श्रुतवृत्तोपसम्पद्माः सन्तः स्वर्गनिवासिनः॥ ८२॥

जो आस्तिक, अहंकारसून्य, ब्राह्मणोंका समादर करने-वाले, विद्वान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गमें निवास करते हैं ॥ ८२ ॥ वेदोक्तः परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापरः। शिष्टाचारश्च शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम्।

जिसका वेदोंमें वर्णन है, वह धर्मका पहला लक्षण है। धर्मशास्त्रोंमें जिसका प्रतिपादन किया गया है, वह धर्मका दूसरा लक्षण है और शिष्टाचार धर्मका तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषोंने धर्मके तीन लक्षण स्वीकार किये हैं॥ ८२६॥ धारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनम्॥ ८३॥ क्षमा सत्यार्जवं शौचं सतामाचारदर्शनम्।

सव विद्याओंका अध्ययन, सब तीथोंमें स्नान, क्षमा, सत्य, सरलता और शौच (पवित्रता)—ये श्रेष्ठ पुरुषोंके आचारको लक्षित करानेवाले हैं॥ ८३६॥ सर्वभूतद्यायन्तो अहिंसानिरताः सदा॥ ८४॥ परुपं च न भाषन्ते सदा सन्तो द्विजिष्रयाः।

जो समस्त प्राणियोंपर दया करते, सदा अहिंसा-धर्मके पालनमें तत्पर रहते और कभी किसीसे कटु वचन नहीं वे।लते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजोंके प्रिय होते हैं ॥८४६॥ ग्रुभानामग्रुभानां च कर्मणां फलसंचये॥८५॥ विपाकमभिजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः।

जो ग्रुम और अग्रुम कमींके फलसंचयसे सम्बन्ध रखनेवाल परिणामको जानते हैं। वे शिष्ट कहे गये हैं और शिष्ट पुरुपोमें उनका समादर होता है। ८५६॥ न्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितैषिणः॥ ८६॥ सन्तः खर्गाजितः ग्रुक्षाः संनिविष्टाश्च सत्पथे।

जो न्यायपरायण सहुणसम्पन्न सब लोगोंका हित चाहनेवाले हिंसारहित और सन्मार्गपर चलनेवाले हैं वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोकपर विजय पाते हैं ॥ ८६६ ॥

दातारः संविभकारो दीनानुग्रहकारिणः ॥ ८७ ॥ सर्वपूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः । सर्वभृतदयावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ ८८ ॥ जो सबको दान देनेबाल, अपने कुटुम्बीजनोंमें प्रत्येक वस्तुको समानस्वरंसे बाँटकर उसका उपयोग करनेवाले, दीनजनोंपर कृपाभाव बनाये रखनेवाले, द्यास्त्रज्ञानके धनी, सबके लिये समादरणीय, तपस्वी और समस्त प्राणियोंके प्रति दयाल हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गये हैं ॥ दानशिष्टाः सुखाँ लोकानाष्नुवन्तीह च श्रियम्। पीडया च कलत्रस्य भृत्यानां च समाहिताः॥ ८९॥ अतिशक्त्यात्रयं च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च॥ ९०॥

जो दानसे अवशिष्ट वस्तुका उपयोग करनेवाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोकमें सम्पत्ति और परलोकमें सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषोंके पास जब उत्तम पुरुष कुछ माँगनेके लिये पधारते हैं, उस समय वे अपनी स्त्री तथा कुटुम्बी जनोंको कष्ट देकर भी मनोयोगपूर्वक अपनी शक्तिसे अधिक दान देते हैं। न्यायपूर्वक लोकयात्राका निर्वाह कैसे हो ! धर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो ! इन्हीं वातोंकी ओर उनकी दृष्ट रहती है।। ८९-९०॥ प्यं सन्तो वर्तमानास्त्वेधन्ते शाध्वतीः समाः। अहिसा सत्यवचनमानृशंस्यमधार्जवम्॥ ९१॥ अद्रोहो नाभिमानश्च ह्यीस्तितिक्षा दमः शमः। धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानामनुकम्पकाः॥ ९२॥ अकामद्वेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसाक्षिणः।

ऐसा वर्ताव करनेवाले संत पुरुष अनन्त कालतक उन्नितिकी और अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा, सत्य-भाषण, कोमलता, सरलता, अद्रोह, अहङ्कारका त्याग, लजा, क्षमा, शम, दम—इन गुणोंसे युक्त बुद्धिमान, धैर्यवान, समस्त प्राणियोंपर अनुग्रह करनेवाले तथा रागद्वेषसे रहित हैं, वे संत सम्पूर्ण लोकोंके लिये प्रमाणभूत हैं ॥९१-९२३॥ त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां व्रतमनुत्तमम् ॥ ९३॥ न चैव दुद्येद् द्याच्य सत्यं चैव सदा वदेत्।

श्रेष्ठ पुरुष तीन ही पद बताते हैं—किसीसे द्रोह न करे, दान करे और सदा सत्य ही बोले। यह श्रेष्ठ पुरुषोंका सर्वोत्तम बत है।। ९३ ई।। सर्वत्र च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः॥ ९४॥

गच्छन्तीह सुसंतुष्टा धर्मपन्थानमुत्तमम् । शिष्टाचारा महात्मानो येषां धर्मः सुनिश्चितः ॥ ९५ ॥

जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदयमें करणाकी अनुभृति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुप इस लोकमें अत्यन्त संतुष्ट रहकर धर्मके उत्तम पथपर चलते हैं। जिन्होंने धर्मकां अपनाये रखनेका हद निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी हैं॥ अनस्या क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियचादिता। कामकोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणम्॥ ९६॥ कर्म च श्चतसम्पन्नं सतां मार्गमनुत्तमम्।

दोषदृष्टिका अभाव, क्षमा, शान्ति, तंतोष, प्रियभाषण और काम-क्रोधका त्याग, शिष्टाचारका सेवन और शास्त्रके अनुकूल कर्म करना—यह श्रेष्ठ पुरुषोंका अति उत्तम मार्ग है ॥ ९६ है॥

शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्ममनुव्रताः ॥ ९७ ॥ प्रश्नाप्रासादमारुद्य मुच्यन्ते महतो भयात् । प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम ॥ ९८ ॥ अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम ।

द्विजश्रेष्ठ ! जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचारका सेवन करते हैं और प्रज्ञारूपी प्रासादपर आरूढ़ हो भाँति-भाँतिके लोकचरित्रोंका निरीक्षण तथा अत्यन्त पुण्य एवं पापकमोंकी समीक्षा करते हैं, वे महान् भयसे मुक्त हो जाते हैं॥९७-९८६॥ पतत् ते सर्वमाख्यातं यथाप्रझं यथाश्वतम्। शिष्टाचारगुणं ब्रह्मन् पुरस्कृत्य द्विजर्षभ॥९९॥

ब्रह्मन् !विप्रवर ! इस प्रकार शिष्टाचारके गुणोंके सम्बन्धमें मैंने जैसा जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया है ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणब्याधसंवादे सप्ताधिकद्विश्वतत्तमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मणब्याधसंवादिवषयक दो सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२०७॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ क्लोक मिलाकर कुल १००६ क्लोक हैं)

# अष्टाधिकद्विराततमोऽध्यायः

# धर्मव्याधद्वारा हिंसा और अहिंसाका विवेचन

मार्कण्डेय उवाच

स तु विप्रमथोवाच धर्मव्याघो युधिष्ठिर । यदहमाचरे कर्म घोरमेतदसंदायम् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर धर्म-व्याधने कौशिक ब्राह्मणसे कहा—-'मैं जो यह मांस बेचनेका व्यवसाय कर रहा हूँ, वास्तवमें यह अत्यन्त घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है ॥ १ ॥

विधिस्तु बलवान् ब्रह्मन् दुस्तरं हि पुरा कृतम्। पुरा कृतस्य पापस्य कर्मदोषो भवत्ययम्॥ २॥ दोषस्यतस्य वै ब्रह्मन् विघाते यत्नवानहम्।

'किंतु ब्रह्मन्! दैव बलवान् है। पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मका ही नाम दैव है। उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्मदोपजनित न्याधके घर जन्म हुआ है। यह मेरे पूर्वजन्ममें किये हुए पापका ही फल है। ब्रह्मन्! मैं इस दोषके निवारणके लिये प्रयत्नशील हूँ॥ २६॥ विधिना हि हते पूर्व निमित्तं घातको अवेत ॥ ३॥

'क्योंकि विधातांके द्वारा पहलेसे ही जीवकी मृत्यु निश्चित की जाती है; किंतु घातक (कसाई अथवा व्याध ) उसमें निमित्त बन जाता है अर्थात् जो स्वेच्छासे ज्ञान-पूर्वक जीविहंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोषका भागी होता है ॥ ३ ॥

निमित्तभूता हि वयं कर्मणोऽस्य द्विजोत्तम। येषां हतानां मांसानि विकीणामीह वै द्विज ॥ ४ ॥ तेषामि भवेद् धर्म उपयोगे न भक्षणे। देवतातिथिभृत्यानां पितृणां चापि पूजनम्॥ ५ ॥ 'द्विजभेष्ठ ! इस कार्वमें इम निमित्तमात्र हैं। ब्रह्मन्! में जिन मारे गये प्राणियोंका मांस बेचता हूँ, उनके जीते-जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता । मांस-भक्षणमें तो धर्मका नाम भी नहीं है (उल्लेट महान् अधर्म होता है )। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुम्बीजन और पितरोंका पूजन (आदर-सत्कार) अवश्य धर्म है ॥ ४-५ ॥ ओषध्यो वीरुधद्वेव परावो मृगपक्षिणः। अनादिभृता भूतानामित्यपि श्रूयते श्रुतिः॥ ६॥

'ओषियाँ, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएँ सम्पूर्ण प्राणियोंके अनादिकालसे उपयोगमें आती रहती हैं—ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है॥ ६॥ आत्ममांसप्रसादेन शिविरौशीनरो नृपः। स्वर्ग सुदुर्गमं प्राप्तः क्षमावान् हिजसत्तम॥ ७॥

'द्विजश्रेष्ठ ! उशीनरके पुत्र क्षमाशील ( और दयालु ) राजा शिविने ( एक भूखे वाजको कबूतरके वदले ) अपने शरीरका मांस अर्पित कर दिया था और उसीके प्रसादसे उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोककी प्राप्त हुई थी ॥ ७ ॥ स्वधम इति कृत्वा तु न त्यज्ञामि द्विजोत्तम । पुरा कृतमिति शात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ ८ ॥

'विप्रवर! मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ । पहलंसे मेरे पूर्वज यही करते आये हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्मसे जीवन-निर्वाह करता हूँ ॥ ८ ॥ स्वकर्म त्यजतो ब्रह्मन्नधर्म इह दश्यते । स्वकर्मनिरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः॥ ९.॥

'ब्रह्मन् ! अपने कर्मका परित्याग करनेवाछेको यहाँ अधर्मकी प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्ममें तत्पर है, उसीका वर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धान्त है॥ ९॥ पूर्व हि विहितं कर्म देहिनं न विमुञ्जति। धात्रा विधिरयं दृष्टो बहुधा कर्मनिर्णये॥ १०॥

'पहलेका किया हुआ कर्म देह**धारी मनुष्यको नहीं** छोड़ता है। बहुधा कर्मका निर्णय करते समय विधाताने **इ**सी विधिको अपने सामने रक्खा है॥ १०॥

द्रष्टव्या तु भवेत् प्रज्ञा क्रूरे कर्मणि वर्तता। कथं कर्म ग्रुमं कुर्या कथं मुच्ये पराभवात् ॥ ११ ॥

'जो कूर कर्ममें लगा हुआ है, उसे सदा यह सोचते रहना चाहिये कि 'मैं कैसे ग्रुभ कर्म करूँ और किस प्रकार इस निन्दित कर्मसे छुटकारा पाऊँ' ॥ ११॥

कर्मणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो भवेत्। दाने च सत्यवाक्ये च गुरुशुश्रूषणे तथा॥१२॥ द्विजातिपूजने चाहं धर्मे च निरतः सद्।। अभिमानातिवादाभ्यां निवृत्तोऽस्मि द्विजोत्तम॥१३॥

भ्वार-वार ऐसा करनेसे उस घोर कर्मसे छूटनेके विषयमें कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ ! मैं दान, सत्यभाषण, गुक्सेवा, ब्राह्मणपूजन तथा धर्मपालनमें सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवादसे दूर रहता हूँ ॥ १२-१३॥ कृषि साध्विति मन्यन्ते तत्र हिंसा परा स्मृता । कर्षन्तो लाङ्गलैं: पुंसो घनन्ति भूमिशयान् बहून्। जीवानन्यांश्च बहुशस्तत्र कि प्रतिभाति ते॥ १४॥

'कुछ लोग खेतीको उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलानेवाले मनुष्य धरतीके भीतर शयन करनेवाले बहुत से प्राणियोंकी हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवोंका वध वे करते रहते हैं। इस विपयमें आप क्या समझते हैं?॥ १४॥ धान्यबीजानि यान्याहुर्झीह्यादीनि द्विजोत्तम। सर्वाण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिभाति ते॥ १५॥

दिजश्रेष्ट ! धान आदि जितने अन्नके बीज हैं, वे सब-के-सब जीव ही हैं; अतः इस विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ अध्याकम्य पर्श्रृष्ट्रापि घ्नन्ति वे भक्षयन्ति च । बृक्षांस्तथौषधीश्चापि छिन्द्नित पुरुषा द्विज ॥ १६ ॥ जीवा हि बहवो ब्रह्मन् वृक्षेषु च फलेषु च । उदके बहवश्चापि तत्र कि ब्रतिभाति ते ॥ १७ ॥

विप्रवर! कितने ही मनुष्य पशुओंपर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा ओपिधयों ( अन्नके पौधों ) को काटते हैं। वृक्षों और फलोंमें भी बहुत-से जीव रहते हैं। जलमें भी नाना प्रकारके जीव रहते हैं। ब्रह्मन्! उनके विपयमें आप क्या समझते हैं?॥ १६-१७॥ सर्वं व्याप्तमिदं ब्रह्मन् प्राणिभिः प्राणिजीवनैः। मत्स्यान् ग्रसन्ते मत्स्याश्च तत्र कि प्रतिभाति ते॥१८॥

'जीवोंसे ही जीवन-निर्वाह करनेवाले जीवोंद्वारा यह सारा जगत् व्याप्त है। मस्य मस्योंतकको अपना ग्रास बना लेते हैं। उनके विषयमें आप क्या समझते हैं १॥ १८॥ सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसत्तम। प्राणिनोऽन्योन्यभक्षाश्च तत्र कि प्रतिभाति ते॥ १९॥

'द्विजश्रेष्ठ ! बहुधा जीव जीवोंसे ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक-दूसरेको अपना आहार बना लेते हैं । उनके विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ १९ ॥ चङ्कम्यमाणा जीवांश्च धरणीसंश्चितान् बहुन् । पद्मयां घ्नन्ति नरा विष्ठ तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २० ॥

'मनुष्य चलते फिरते समय धरतीके बहुत-से जीव-जन्तुओंको (असावधानीपूर्वक) पैरोंसे मार देते हैं। ब्रह्मन् ! उनके विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ २०॥ उपविष्टाः रायानाश्च घ्नन्ति जीवान नेकशः। झानविज्ञानवन्तश्च तत्र किंप्रतिभाति ते॥ २१॥

'ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न पुरुष भी (अनजानमें ) बैटते-सोते समय अनेक जीवोंकी हिंसा कर बैटते हैं। उनके विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ २१॥

जीवैर्प्रस्तमिदं सर्वमाकाशं पृथिवी तथा। अविज्ञानाच हिंसनित तत्र किं प्रतिभाति ते॥ २२॥

'आकाशसे लेकर पृथ्वीतक यह सारा जगत् जीवेंसि भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजानमें भी जीवहिंसा करते हैं। इस विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ २२॥

अहिंसेति यदुक्तं हि पुरुपैर्विस्मितैः पुरा। केन हिंसन्ति जीवान् वै छोकेऽस्मिन् द्विजसत्तम। बहु संचित्य इति वै नास्ति कश्चिदहिंसकः॥ २३॥

पूर्वकालके अभिमानसून्य श्रेष्ठ पुरुषोंने जो अहिंसाका उपदेश किया है ( उसका तत्त्व समझना चाहिये; क्योंकि ) द्विजश्रेष्ठ ! (स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो ) इस संसारमें कौन जीवहिंसा नहीं करते हैं । वहुत सोच-विचारकर में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि कोई भी (क्रियाशील मनुष्य) अहिंसक नहीं है ॥ २३॥

अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम। कुर्वन्त्येच हि हिंसां ते यत्नादल्पतरा भवेत्॥ २४॥

'द्विजश्रेष्ट ! यतिलोग अहिंसा-धर्मके पालनमें तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं ( अर्थात् उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है )। अवस्य ही यत्नपूर्वक चेष्टा करनेते हिंसाकी मात्रा बहुत कम हो सकती है ॥ २४॥

आलक्ष्यादचैव पुरुषाः कुले जाता महागुणाः । महाघोराणि कर्माणि छत्वा लज्जन्ति वै द्विज ॥ २५ ॥ 'ब्रह्मन् ! उत्तम कुलमें उत्पन्नः परम सद्गुणसम्पन्न और श्रेष्ठ माने जानेवाले पुरुष भी अत्यन्त भयानक कर्म करके लजाका अनुभव भरते ही हैं॥ २५॥

सुहदः सुहदोऽन्यांश्च दुईदश्चापि दुईदः। सम्यक्षत्रवृत्तान् पुरुषान् न सम्यगनुपर्यतः॥ २६॥

भित्र दूसरे मित्रोंको और शत्रु अपने शत्रुओंको, वे अच्छे कर्ममें लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टिसे नहीं देखते ॥ समृद्धेश्च न नन्दन्ति बान्धवा बान्धवरिषि । गुरुंदचेव विनिन्दन्ति मृद्धाः पण्डितमानिनः ॥ २७॥

'वन्धु-बान्धव अपने समृद्धिशाली वान्धवोंसे भी प्रसन्न नहीं रहते । अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ् मनुष्य गुरुजनोंकी भी निन्दा करते हैं ॥ २७ ॥

बहु लोके विपर्यस्तं दृश्यते द्विजसत्तम । धर्मयुक्तमधर्मे च तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २८ ॥

िद्वजिश्रेष्ठ ! इस प्रकार जगत्में अनेक उल्टी बातें दिखायी देती हैं। अधर्म भी धर्मसे युक्त प्रतीत होता है। इस विषयमें आप क्या समझते हैं ? ॥ २८॥

वकुं बहुविधं शक्यं धर्माधर्मेषु कर्ममु। स्वकर्मनिरतो योहि स यशः प्राप्तुयान्महत्॥ २९॥

'धर्म और अधर्मसम्बन्धी कार्योंके विषयमें और भी बहुत-सी बातें कही जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्ममें लगा हुआ है, वही महान् यशका भागी होता है'॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि पतित्रतोपाख्याने ब्राह्मणब्याध-संवादे अष्टाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारतवनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें पतिव्रतोपाख्यानके प्रसङ्गमें ब्राह्मणब्याधसंवादविषयक दो सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥

# नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः

धर्मकी सक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा ब्रह्मकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिर। विप्रवंभमुवाचेदं सर्वधर्मभृतां वर॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सम्पूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ
युधिष्ठिर ! तदनन्तर धर्मव्याधने विप्रवर कौशिकसे पुनः
कुशलतापूर्वक कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥

व्याध उवाच

श्रुतिप्रमाणो धर्मोऽयमिति चृद्धानुशासनम् । सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य वहुशाखा द्यनन्तिका ॥ २ ॥

ज्याध्य बोळा—वृद्ध पुरुषोंका कहना है कि 'धर्मके विषयमें केवल वेद ही प्रमाण है।' यह ठीक है, तो भी धर्मकी गति वड़ी स्क्ष्म है। उसके अनन्तु भेद और अनेक शाखाएँ हैं।। २।।

प्राणान्तिके विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत्। अनृतेन भवेत् सत्यं सत्येनैवानृतं भवेत्॥ ३॥

( वेदके अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म हैं, परंतु) यदि किसीके प्राणीपर संकट आ जाय अथवा कन्या आदिका विवाह तै करना हो तो ऐसे अवसरोंपर प्राणरक्षा आदिके लिये झूठ बीलनेकी आवश्यकता पड़ जाय, तो वहाँ असत्यसे ही सत्यका फल मिलता है। इसके बिपरीत ( यहि

सत्यभाषणसे किसीके प्राणींपर संकट आ गया, तो वहाँ ) सत्यसे ही असत्यका फल प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

यद् भूतिहतमत्यन्तं तत् सत्यमिति धारणा। विपर्ययकृतोऽधर्मः पश्य धर्मस्य सुक्ष्मताम् ॥ ४ ॥

जिससे परिणाममें प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, वह वास्तवमें सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसीका अहित होता हो या दूसरोंके प्राण जाते हों, वह देखनेमें सत्य होनेपर भी वास्तवमें असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिये, धर्मकी गति कितनी सुक्ष्म है॥ ४॥

यत् करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम । अवश्यं तत् समाप्नोति पुरुषो नाभ संशयः ॥ ५ ॥

\* कर्णपर्वके उनहत्तरवें अध्यायमें छियाली सवेंसे तिरपनवें रलोकों में एक कथा आती है। कौशिक नामका एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसने यह बत ले लिया कि भी सदा सत्य बोलूँगा। एक दिन कुछ लोग छुटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उसके आश्रमके पासके वनमें धुस गये। खोज करते हुए छुटेरोंने सत्यवादी कौशिकसे पूछा। उनके पूछनेपर कौशिकने सची बात कह दी। पता लग जानेपर उन निर्देशी डाकुओंने उन लोगोंको पकड़कर मार डला। इस प्रकार सत्व बोलनेके कारण लंगोंकी हिंसा हो जानेसे उस पापके फलस्वरूप कौशिकको नरक जाना पड़ा।

सजनशिरोमणे ! मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है, उसका फल उसे अवस्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५ ॥

### विषमां च दशां प्राप्तो देवान् गईति वै भृशम्। आत्मनः कर्मदोषाणि न विज्ञानात्यपण्डितः ॥ ६॥

मूर्ल मानव संकटकी दशामें पड़नेपर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निन्दा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कमों का दोषावह परिणाम है।। ६।।

### मूढो नैकृतिकश्चापि चपलश्च द्विजोत्तम। सुखदुःखविपर्यासान् सदा समुपपद्यते॥ ७॥ नैनं प्रश्ना सुनीतं वा त्रायते नैव पौरुषम्।

द्विजश्रेष्ठ ! मूर्खः शठ और चञ्चल चित्तवाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुखमें दुःख और दुःखमें सुखबुद्धि कर लेता है । उस समय बुद्धिः उत्तम नीति (शिक्षा) तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते ॥ ७ है ॥

### योऽयमिच्छेद् यथा कामं तं तं कामंस आप्नुयात् ॥८॥ यदि स्यादपराधीनं पौरुपस्य क्रियाफलम् ।

यदि पुरुषार्थजनित कर्मका फल पराधीन न होता, तो जिसकी जो इच्छा होती, उसीको वह प्राप्त कर लेता ॥ ८५ ॥ संयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः ॥ ९ ॥ इद्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः।

किंतु बड़े-बड़े संयमीः कार्यकुशल और बुद्धिमान् मनुष्य भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं। तो भी वे इच्छा-नुसार फलकी प्राप्तिसे बिख्चत ही देखे जाते हैं॥ ९६॥ भूतानामपरः किंशिद्धिसायां सतत्रोत्थितः॥ १०॥ बश्चनायां च लोकस्य स सुखी जीवते सदा।

तथा दूसरा मनुष्यः जो निरन्तर जीवोंकी हिंसाके लिये उद्यत रहता है और सदा लोगोंको ठगनेमें ही लगा रहता है। वह सुखपूर्वक जीवन विताता देखा जाता है।। १० है।। अचेष्टमपि चासीनं श्रीः कंचिदुपतिष्ठति॥ ११॥ कश्चित् कर्माणि कुर्वन् हिन प्राप्यमधिगच्छति।

कोई यिना उद्योग किये चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवामें उपस्थित हो जाती है और कोई सदा काम करते रहनेपर भी अपने उचित वेतनसे भी विद्यात रह जाता है (ऐसा देखा जाता है) ॥ ११६॥

### देवानिष्ट्रा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रगृद्धिभिः ॥ १२ ॥ दशमासधृता गर्भे जायन्ते कुलपांसनाः।

कितने ही दीन मनुष्य पुत्रकी कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं। तो भी उनके द्वारा गर्भमें स्थापित तथा दस मासतक माताके उदरमें पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं। ये कुलाङ्गार निकल जाते हैं #॥ १२६॥

### अपरे धनधान्यैश्च भोगैश्च पितृसंचितैः॥१३॥ विपुरुरिभिजायन्ते लब्धास्तरैव मङ्गलैः।

और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं, जो अपने पिताके द्वारा जोड़कर रक्खे हुए धन-धान्य तथा भोग-विलासके प्रचुर साधनोंके साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं माङ्गलिक कृत्योंके अनुष्ठानसे होती है॥ १३ ई।।

### कर्मजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः ॥ १४ ॥ आधिभिश्चैय वाध्यन्ते व्याधैः श्रुद्रमृगा इव।

इसमें संदेह नहीं कि मनुष्योंके जो रोग होते हैं, वे उनके कमोंके ही फल हैं। जैसे बहेलिये छोटे मृगोंको पीडा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आधि-व्याधियाँ जीवोंको पीडा देती रहती हैं॥ १४६ ॥

### ते चापि कुश्लैवेंद्यैनिंपुणैः सम्भृतौषभैः॥१५॥ व्याधयो विनिवार्यन्ते मृगा व्याधैरिव द्विज।

ब्रह्मन् ! (उनका भोग पूरा होनेपर) ओषिधयोंका संब्रह् करनेवाले चिकित्साकुदाल चतुर चिकित्सक उन रोगव्याधियोंका उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे व्याध मृगोंको भगा देते हैं ॥ १५३ ॥

### येवामित्त च भोक्तव्यं ग्रहणीदोषपीडिताः॥१६॥ न शक्तुवन्ति ते भोकुं पश्य धर्मभृतां वर।

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक ! देखों, जिनके यहाँ भोजन-का भण्डार भरा पड़ा है, उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते ॥ १६६ ॥

### अपरे बाहुबिलनः क्विदयन्ते बहवो जनाः॥१७॥ दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तमः।

विप्रवर ! दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य हैं, जिनकी भुजाओं में वल है——जो स्वस्थ और अन्नको पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाईसे भोजन मिल पाता है—वे सदा ही अन्नका कष्ट भोगते रहते हैं ॥ १७६ ॥

### इति लोकमनाकन्दं मोहशोकपरिप्लुतम् ॥१८॥ स्रोतसासकृदाक्षिप्तं ह्रियमाणं बलीयसा।

इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह, शोकमें हूवा हुआ है। कमोंके अत्यन्त प्रवल प्रवाहमें पड़कर वार-वार उसकी आधि-व्याधिरूपी तरङ्गोंके थपेड़े सहता और विवश होकर इधर-से-उधर बहता रहता है।। १८ दे ।।

\*धर्मकी गति स्क्म होनेके कारण देखनेमें विपरीतता दीखती है; किंतु वास्तवमें वह पूर्वकृत कर्मोंका फल है।

### न म्रियेयुर्न जीर्येयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः ॥ २९ ॥ नाप्रियं प्रतिपद्येयुर्वेशित्वं यदि वै भवेत्।

यदि जीव अपने वशमें होते तो वे न मरते और न बूदे ही होते । सभी सब तरहकी मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर लेते । किसीको अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती ॥ १९६ ॥ उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते ।

उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं समीहते। यतते च यथाशिक न च तद् वर्तते तथा॥ २०॥

सब लोग सारे जगत्के ऊपर-ऊपर जानेकी इच्छा रखते हैं--सभी सबसे ऊँचा होना चाहते हैं और उसके लिये वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु (सभी जगह) वैसा होता नहीं है ॥ २०॥

बहवः सम्प्रदृश्यन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्गलाः। महच फलवैषम्यं दृश्यते कर्मसंधिषु॥२१॥

बहुत-से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं, जिनका जन्म एक ही नक्षत्रमें हुआ है और जिनके लिये मङ्गल कृत्य भी समानरूप-से ही किये गये हैं, परंतु विभिन्न प्रकारके कर्मीका संग्रह होनेके कारण उन्हें प्राप्त होनेवाले फलमें महान् अन्तर दृष्टि-गोचर होता है ॥ २१॥

न केचिदीराते ब्रह्मन् स्वयंब्राह्मस्य सत्तम। कर्मणां प्राक् कृतानां वै इह सिद्धिः प्रदृश्यते ॥ २२ ॥

ब्रह्मन् ! साधुशिरोमणे ! कोई अपने हाथमें आयी हुई वस्तुका भी उपयोग करनेमें समर्थ नहीं है । इस जगत्में पूर्वजन्ममें किये हुए कमोंके ही फलकी प्राप्ति देखी जाती है ॥ २२ ॥

यथाश्रुतिरियं ब्रह्मन् जीवः किल सनातनः। शरीरमधुवं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह॥२३॥

विप्रवर ! श्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसारमें समस्त प्राणियोंका शरीर नश्वर है ॥ २३ ॥

वध्यमाने शरीरे तु देहनाशो भवत्युत। जीवः सङ्क्रमतेऽन्यत्र कर्मवन्धनिवन्धनः॥ २४॥

शरीरपर आघात करनेसे उस शरीरका नाश तो हो जाता है; किंद्र अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कमोंके बन्धनमें बँधकर फिर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ २४॥

बाह्मण उवाच

कथं धर्मविदां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः। एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५ ॥

व्राह्मण ने पूछा--धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध ! जीव सनातन कैसे है ? मैं इस विषयको यथार्थस्व रूपसे जानना चाइता हूँ ॥ २५ ॥ •याध उवाच

न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे मिथ्यैतदाहुम्चियते किलेति। जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्घतैवास्य शरीरभेदः॥२६॥

धर्मव्याधने कहा—ब्रह्मन् ! देहका नाश होनेपर जीवका नाश नहीं होता । मनुष्योंका यह कथन कि 'जीव मरता है' मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है। शरीरके पाँचों तत्त्वोंका पृथक-पृथक् पाँच भूतोंमें मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है॥ २६॥

> अन्यो हि नाइनाति कृतं हि कर्म मनुष्यलोके मनुजस्य कश्चित्। यत् तेन किंचिद्धि कृतं हि कर्म

तद्दनुते नास्ति छतस्य नाराः॥ २७॥ इस मानवलोकमें मनुष्यके किये हुए कर्मको (उस कर्ताके सिवा) दूसरा कोई नहीं भोगता है । उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया गया है, उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किये हुए कर्मोंका कभी नारा नहीं होता॥ २७॥

सुपुण्यशीला हि भवन्ति पुण्या नराधमाः पापकृतो भवन्ति । नरोऽनुयातस्त्विह कर्मभः स्वै-

स्ततः समुत्पद्यति भावितस्तैः ॥ २८ ॥ पुण्यात्मा मनुष्य पुण्यकमोंका अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पापमें प्रवृत्त होते हैं । यहाँ अपने किये हुए कर्म मनुष्यका अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है ॥ २८ ॥

नाह्मण उवाच

कथं सम्भवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः। जातीःपुण्यास्त्वपुण्याश्च कथंगच्छति सत्तम॥ २९॥

ब्राह्मण ने पूछा—सःपुरुषों में श्रेष्ठ! जीव दूसरी यो निमें कैसे जन्म लेता है, पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्ययोनि और पापयोनिकी प्राप्ति कैसे होती है ॥ २९॥

व्याघ उवाच

गर्भाधानसमायुक्तं कर्मेंदं सम्प्रदृश्यते। समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३०॥

व्याधने कहा—विप्रवर! गर्भाधान आदि संस्कारसम्बन्धी ग्रन्थोंद्वारा यह प्रतिपादन किया गया है 'कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सब कमोंका ही परिणाम है।' अतः किस कर्मसे कहाँ जन्म होता है ? इस विषयका मैं दुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ ॥ ३०॥

यथा सम्भृतसम्भारः पुनरेव प्रजायते। शुभकुच्छुभयोनीषु पापकृत् पापयोनिषु॥३१॥

जीव कर्मवीजोंका संब्रह करके जिस प्रकार पुन: जन्म ब्रहण करता है। वह वताया जारहा है। ग्रुभ कर्म करनेवाला मनुष्य ग्रुभ योनियोंमें और पापकर्म करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म लेता है॥ ३१॥

### शुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रेमीनुषो भवेत्। मोहनीयैर्वियोनीषु त्वधोगामी च किल्विषी ॥ ३२ ॥

ग्रुमकर्मोंके संयोगसे जीवको देवत्वकी प्राप्ति होती है। ग्रुम और अग्रुम दोनोंके सम्मिश्रणसे उसका मनुष्ययोनिमें जन्म होता है। मोहमें डालनेवाले तामस कर्मोंके आचरणसे जीव पशु, पश्ची आदिकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है और जिसने केवल पापका ही संचय किया है, वह नरकगामी होता है। ३२॥

### जातिमृत्युजरादुःखैः सततं समभिद्रुतः। संसरि पच्यमानश्च दीपैरात्मकृतैर्नरः॥३३॥

मनुष्य अपने ही किये हुए अपराधोंके कारण जन्म-मृत्यु और जरासम्बन्धी दुः खोंसे सदा पीडित हो बारंबार संसारमें पचता रहता है ॥ ३३ ॥

### तिर्यग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च। जावाः सम्परिवर्तन्ते कर्मवन्धनिबन्धनाः ॥ ३४ ॥

कर्मवन्धनमें वॅथे हुए (पापी) जीव सहसीं प्रकारकी तिर्यक् योनियों तथा नरकोंम चक्कर लगाया करते हैं ॥ ३४ ॥ जन्तुस्तु कर्मभिस्तेस्तैः स्वकृतैः प्रेत्य दुःखितः । तद्दुःखप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमाप्तुतं ॥ ३५ ॥

प्रत्येक जीव अपने किये हुए कर्मोंसे ही मृत्युके पश्चात् दुःख भोगता हे और उस दुःखका भोग करनेके लिये ही वह (चाण्डालादि) पापयोनिमे जन्म लेता है॥ ३५॥

### ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यं नवं वहु। पच्यते तु पुनस्तेन भुक्त्वापथ्यमिवातुरः॥३६॥

वहाँ फिर नये-नये बहुत-से पापकर्म कर डालता है। जिसके कारण कुपथ्य खा लेनवाले रोगीकी भाँति उसे नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं॥ ३६॥

### अजस्त्रमेव दुःखार्तोऽदुःखितः सुखसंक्षितः। तताऽनिवृत्तवन्धत्वात् कर्मणामुद्यादिष ॥ ३७॥ परिकामति संसारे चक्रवद् वहुवेदनः।

इस प्रकार वह यद्यपि निरन्तर दुःख ही भोगता रहता है, तथापि अपनेको दुखी नहीं मानता । इस दुःखको ही वह मुखकी संज्ञा दे देता है। जवतक वन्धनमें डालनेवाले कमोंका भोग पूरा नहीं होता और नये-नये कर्म बनते रहते हैं, तयतक अनेक प्रकारके कष्टोंको सहन करता हुआ वह चक्रकी तरह इस संसारमें चक्कर लगाता रहता है ॥ ३७६ ॥ स चेन्निवृत्त्तयन्धस्तु विशुद्धश्चापि कर्मभिः ॥ ३८ ॥ तपोयोगसमारम्भं कुरुते द्विजसत्तम । कर्मभिर्वहुभिश्चापि लोकानदनाति मानवः ॥ ३९ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! जब बन्धनकारक कर्मोंका भीग पूरा हो जाता है और सत्कर्मोंके द्वारा मनुष्यमें ग्रुद्धि आ जाती है, तब वह तप और योगका आरम्भ करता है। अतः बहुत-से ग्रुभकर्मों-के फलखरूप उसे उत्तम लोकोंका भीग प्राप्त होता है॥ ३८-३९॥

#### स चेन्निवृत्तयन्थस्तु विशुद्धश्चापि कर्मभिः। प्राप्नोति सुकृताँएछोकान् यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४०॥

इस प्रकार बन्धनरहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कमोंके प्रभावसे पुण्यलोक प्राप्त करता है, जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता है ॥ ४०॥

### पापं कुर्वन् पापवृत्तः पापस्यान्तं न गच्छति । तस्मात् पुण्यं यतेत् कर्तुं वर्जयीत च पापकम् ॥ ४१ ॥

पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत हो जाती है, फिर उसके पापका अन्त नहीं होता; अतः मनुष्यको चाहिये कि वह पुण्य कर्म करनेका ही प्रयत्न करे और पापको सर्वथा त्याग दे॥ ४१॥

### अनस्युः कृतक्षश्च कल्याणानि च सेवते। सुखानि धर्ममर्थं च खर्गं च लभते नरः॥ ४२॥

पुण्यात्मा मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कमोंका सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ४२॥

### संस्कृतस्य च दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः। प्राज्ञस्यानन्तरा वृत्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४३॥

जो संस्कारसम्पन्नः जितेन्द्रियः शौचाचारपरायण और मनको काबूमें रखनेवाला हैः उस बुद्धिमान् पुरुषको इङ्लोक और परलोकमें भी सुखकी प्राप्ति होती है।। ४३।।

### सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्। असंक्लेशेन लोकस्य वृत्ति लिप्सेत वै द्विज ॥ ४४ ॥

ब्रह्मन् ! अतः मनुष्यको चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके धर्म-का पालन करे, शिष्ट पुरुषोंके समान वर्ताव करे और जगत्में किसी भी प्राणीको कष्ट दिये विना जिससे जीवन-निर्वाह हो सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करनेकी इच्छा करे ॥ ४४ ॥

### सन्ति ह्यागमविश्वानाः दिष्टाः शास्त्रे विचक्षणाः। स्वधर्मेण क्रिया लोके कर्मणः सोऽप्यसंकरः॥ ४५॥

संसारमें बहुत-से वेदवेत्ता और शास्त्रविचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान हैं; उनके उपदेशके अनुसार स्वधर्मके पालनपूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिये, इससे कर्मोंका संकर नहीं हो पाता ॥ ४५ ॥ प्राञ्जो धर्मेण रमते धर्म चैवोपजीवति।

तसाद् धर्मादवाप्तेन धनेन द्विजसत्तम ॥ ४६॥ तस्यैव सिंचते मूलं गुणान् पश्यति तत्र वै।

द्विजश्रेष्ठ ! बुद्धिमान् पुरुष धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करता है और धर्मसे ही उपलब्ध किये हुए धनसे धनका ही मूल सींचता है अर्थात् भर्मका पालन करता है। वह धर्ममें ही गुण देखता है ॥४६ है॥ धर्मातमा भवति होवं चित्तं चास्य प्रसीद्ति ॥ ४७ ॥ स मित्रजनसंतुष्ट इह प्रेत्य च नन्दति।

इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अन्तःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनोंसे संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोकमें भी आनन्दित होता है ॥ ४७३ ॥ राब्दं स्पर्शे तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम ॥ ४८॥ प्रभुत्वं लभते चापि धर्मस्यैतत् फलं विदुः।

सजनशिरोमणे ! धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गन्ध—सभी प्रकारके विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उनकी यह स्थिति धर्मका ही फल मानी गयी है॥ ४८५ ॥ धर्मस्य च फलं लब्धा न तुप्यति महाद्विज ॥ ४९॥ अतृप्यमाणो निर्वेदमापेदे शानचक्षुषा।

द्विजोत्तम ! कोई-कोई धर्मके फलरूपसे सांसारिक सुख-को पाकर संतुष्ट नहीं होता । वह ज्ञानदृष्टिके कारण विषयभोग-के मुखसे तृप्ति-लाभ न करके निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त होता है ॥ ४९ई ॥

दोषं नैवानुरुध्यते ॥ ५० ॥ प्रज्ञाचक्षुर्नर इह विरज्यति यथाकामं न च धर्म विमुञ्जति।

इस जगत्में ज्ञानदृष्टिसे सम्पन्न पुरुष राग-द्वेष आदि दोषोंका अनुसरण नहीं करता । उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्मका त्याग नहीं करता है ॥ ५०३ ॥ सर्वत्यागे च यतते दृष्टा लोकं क्षयात्मकम्॥ ५१॥

ततो मोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतः।

सम्पूर्ण जगत्को नश्वर समझकर वह सबको त्यागनेका प्रयत्न करता है। तत्पश्चात् उचित उपायसे मोक्षके लिये सचेष्ट होता है। अनुपाय ( प्रारब्ध आदि ) का अवलम्बन करके बैठ नहीं रहता ॥ ५१३ ॥

एवं निर्वेदमादसे पापं कर्म जहाति च ॥ ५२॥ धार्मिकश्चापि भवति मोक्षं च लभते परम।

इस प्रकार वह वैराग्यको अपनाता और पापकर्मको छोड़ता जाता है। फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता और अन्तमें परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५२५ ॥

तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूळं रामो दमः ॥ ५३ ॥ तेन सर्वानवाप्रोतिकामान् यान् मनसेच्छति।

जीवके कल्याणका साधन है तप और उक्का मूल है श्चम (मनोनिग्रह) तथा दम (इन्द्रियसंयम)। मनुष्य मनके द्वारा जिन-जिन अभीष्ट पदार्थोंको पाना चाहता है, उन सबको वह उस तपके द्वारा प्राप्त कर लेता है।। ५३ ई।। इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च। ब्रह्मणः पद्माप्नोति यत् परं द्विजसत्तम ॥ ५४॥

द्विजश्रेष्ठ ! इन्द्रियसंयमः सत्यभाषण और मनोनिग्रह— इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्मके परमपदको प्राप्त कर लेता है।।५४॥

बाह्मण उवाच

इन्द्रियाणि तु यान्याद्यः कानि तानि यतवत। निग्रहश्च कथं कार्यो निग्रहस्य च किं फलम्॥ ५५॥

ब्राह्मणने पूछा--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले व्याध! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वे कौन-कौन हैं ? उनका निग्रह कैसे करना चाहिये ? और उस निग्रहका फल क्या है ? ॥ ५५ ॥ कथं च फलमाप्तोति तेषां धर्मभृतां वर। पतिद्वामि तत्त्वेन धर्म ज्ञातं निबोध मे ॥ ५६॥

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ व्याध ! उन इन्द्रियोंके निग्रहका फल कैसे प्राप्त होता है ? मैं इम इन्द्रिय-निग्रहरूपी धर्मको यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ । तुम मुझे समझाओ ॥ ५६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मण-व्याध-संवादविषयक दो सौ नीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २००॥

# दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

विषयसेवनसे हानि, सत्सङ्गसे लाभ और ब्राह्मी विद्याका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच एवमुक्तस्तु विप्रेण धर्मन्याधी युधिष्ठिर। प्रत्युवाच यथा विप्रं तच्छ्रणुष्व नराधिय ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजा युधिष्ठिर ! ब्राह्मणके इस प्रकार पूछनेपर धर्मव्याधने उसे जैसा उत्तर दिया था, वह सब सुनाता हूँ, सुनो ॥ १ ॥

#### व्याध उवाच

विज्ञानार्थे मनुष्याणां मनः पूर्वे प्रवर्तते। तत् प्राप्य कामं भजते कोधं च द्विजसत्तम ॥ २ ॥

धर्मव्याधने कहा--द्विजश्रेष्ठ ! इन्द्रियोंद्वारा किसी विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योंका मन प्रवृत्त होता है। उस विषयको प्राप्त कर लेनेपर मनका उसके प्रति राग या द्वेप हो जाता है॥ २॥

ततस्तदर्थं यतते कर्म चारभते महत्। इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते॥ ३॥

जब किसी विषयमें राग होता है, तब मनुष्य उसे पानेके लिये प्रयत्नशील होता है और उसके लिये बड़े-बड़े कार्योंका आरम्भ करता है। जब वे अभीष्ट रूप, गन्ध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं। तब वह उनका बारंबार सेवन करता है॥

ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्। ततो लोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्॥ ४॥

उनके सेवनसे विषयोंके प्रति उत्कट राग प्रकट होता है। फिर उसकी प्रतिकूलतामें द्वेष होता है; द्वेषके अनन्तर अभीष्ट वस्तुके प्रति लोभका प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात् बुद्धिपर मोह छा जाता है ॥ ४॥

ततो लोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्य च। न धर्मे जायते बुद्धिव्योजाद् धर्मे करोति च॥ ५॥

इस प्रकार लोभसे आक्रान्त और राग-द्वेषचे पीड़ित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है, तो कोई बहाना लेकर ॥ ५॥

व्याजेन चरते धर्ममर्थं व्याजेन रोचते। व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम॥६॥ तत्रैव रमते बुद्धिस्ततः पापं चिकीपंति।

जो किसी वहानेसे धर्माचरण करता है, वह वास्तवमें धर्मकी आड़ टेकर धन चाहता है। द्विजश्रेष्ठ ! जब धर्मके वहानेसे धनकी प्राप्ति होने लगती है, तब उसकी बुद्धि उसीमें रम जाती है और उसके मनमें पापकी इच्छा जाग उठती है॥ सुहृद्भिर्यार्यमाणश्च पण्डितेश्च द्विजोत्तम॥ ७॥ उत्तरं श्रुतिसम्बद्धं व्रवीत्यश्रुतियोजितम्।

विप्रवर ! जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान् पुरुष ऐसा करनेसे रोकते हैं, तब वह उसके समर्थनमें अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद-प्रतिपादित बताता है ॥ ७६ ॥

अधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्तते रागदोपजः॥८॥ पापं चिन्तयते चैव व्रवीति च करोति च। तस्याधर्मप्रवृत्तस्य गुणा नश्यन्ति साधवः॥९॥

रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म

होने लगते हैं— १० वह मनसे पापका चिन्तन करता है, २. बाणीसे पापकी ही बात बोलता है और ३० क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्ममें लग जानेपर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं॥ ८-९॥ एकशीलैंश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः। स तेन दुःखमामोति परत्र च विपद्यते॥ १०॥

वह अपने ही-जैसे स्वभाववाले पापपरायण मनुष्योंसे मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पापसे इस लोकमें तो दुःख होता ही है, परलोकमें भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है।। १०॥

पापात्मा भवति होवं धर्मलामं तु मे श्रृणु । यस्त्वेतान् प्रज्ञया दोपान् पूर्वमेवानुपश्यति ॥११॥ कुशलः सुखदुःखेषु साधूंश्चाप्युपसेवते । तस्य साधुसमारम्भाद् बुद्धिधर्मेषु राजते ॥१२॥

इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब बर्मकी प्राप्ति कैसे होती है, इसको मुझसे सुनो। जो दुःख और सुखके विवेचनमें कुशल है, वह अपनी बुद्धिसे इन विषयसम्बन्धी दोषोंको पहले ही समझ लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग करता है और उस श्रेष्ठसङ्गसे उसकी बुद्धि धर्ममें लग जाती है॥ ११-१२॥

#### बाह्मण उवाच

व्रबीपि स्नुनृतं धर्म्यं यस्य वक्ता न विद्यते । दिन्यप्रभावः सुमहानृषिरेच मतोऽसि मे ॥ १३ ॥

ब्राह्मण वोळा—धर्मन्याथ ! तुम धर्मके विषयमें बड़ी मधुर और प्रिय वार्ते कह रहे हो । इन वार्तोको बतानेवाला दूसरा कोई नहीं है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई दिन्य प्रभावसे सम्पन्न महान् ऋषि ही हो ॥ १३ ॥

#### व्याध उवाच

ब्राह्मणा वै महाभागाः पितरोऽब्रभुजः सदा। तेषां सर्वोत्मना कार्यं वियं लोके मनीपिणा॥ १४॥

धर्मव्याधने कहा—-ब्रह्मन् ! महाभाग ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजनके अधिकारी माने गये हैं । अतः बुद्धिमान् पुरुषको इस लोकमें सब प्रकारसे उनका प्रियं करना चाहिये ॥ १४ ॥

यत् तेषां च व्रियं तत् ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम। नमस्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निवोध मे ॥१५॥

विप्रवर ! उन ब्राह्मणोंको नमस्कार करके उनके लिये जो प्रिय वस्तु है, उसका वर्णन करता हूँ । तुम मुझसे ब्राह्मी-विद्या श्रवण करो ॥ १५ ॥

इदं विद्यं जगत् सर्वमजय्यं चापि सर्वदाः। महाभूतात्मकं ब्रह्म नातः परतरं भवेत्॥१६॥ पञ्चमहाभूतींसे बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् सब प्रकारसे अजेय ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है।। १६॥

महाभूतानि खं वायुरग्निरापस्तथा च भूः। शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तहुणाः॥ १७॥

आकारा, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी—ये पाँच महा-भूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं ॥ १७ ॥

तेषामि गुणाः सर्वे गुणवृत्तिः परस्परम्। पूर्वपूर्वगुणाः सर्वे कमशो गुणिषु त्रिषु ॥१८॥

उन शब्द आदि गुणोंके भी अनेक गुण-भेद हैं, क्योंकि इन गुणोंका परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले-पहलेके सभी गुण क्रमशः बादवाले तीन गुणवान भूतों (अग्नि, जल और पृथ्वी) में उपलब्ध होते हैं अर्थात् अग्निमें शब्द, स्पर्श और रूप; जलमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वीमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पाये जाते हैं॥ १८॥ पष्ठस्तु चेतना नाम मन इत्यभिधीयते।

सप्तमी तु भवेद् बुद्धिरहंकारस्ततः परम् ॥ १९॥

इन पाँच भूतोंके अतिरिक्त छठा तत्त्व है चित्तः इसीको मन कहते हैं। सातवाँ तत्त्व बुद्धि है और उसके बाद आठवाँ अहंकार है।। १९॥

इन्द्रियाणि च पञ्चात्मा रजः सत्त्वं तमस्तथा। इत्येष सप्तदशको राशिरव्यक्तसंत्रकः॥२०॥

इनके सिवा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राण और सत्त्व, रज, तम-इन सत्रह तत्त्वींका समूह अन्यक्त कहलाता है ॥ २० ॥

सर्वेरिहेन्द्रियार्थेस्तु व्यक्ताव्यक्तैः सुसंवृतैः । चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्लोतुमिच्छसि ॥ २१ ॥

पाँच शानेन्द्रियों तथा मन और बुद्धिके जो व्यक्त और अन्यक्त विषय हैं, जो बुद्धिरूपी गुहामें छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करनेसे चौबीस तक्त्व होते हैं। इन तत्त्वोंका समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्तरूप गुण है। (यह सब-का-सब ब्रह्म-स्वरूप है।)ब्राह्मण! इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बतायी हैं, अब और क्या सुनना चाहते हो !॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणमाहात्म्ये द्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मणमाहात्म्यविषयक दो सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२९०॥

# एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

पश्चमहाभ्तोंके गुणोंका और इन्द्रियनिग्रहका वर्णन

. मार्कण्डेय उवाच

पवमुक्तः स विप्रस्तु धर्मव्याधेन भारत । कथामकथयद् भूयो मनसः प्रीतिवर्धनीम् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — भरतनन्दन ! धर्मव्याधके इस प्रकार उपदेश देनेपर कौशिक ब्राह्मणने पुनः मनकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाली वार्ता प्रारम्भ की ॥ १॥

बाह्मण उवाच

महाभूतानि यान्याहुः पञ्च धर्मभृतां वर । पक्तैकस्य गुणान् सम्यक् पञ्चानामपि मे वद ॥ २ ॥

ब्राह्मण बोला—धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध ! जो पाँच महाभूत कहे जाते हैं। उन पाँचों मेंसे प्रत्येकके गुणोंका मुझसे भलीभाँति वर्णन करो ॥ २॥

व्याध उवाच

भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाशमेव च । गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान् ॥ ३ ॥

धर्मव्याधने कहा—ब्रह्मन् ! पृथ्वीः जलः अग्निः वायु और आकाश—ये सब पूर्व-पूर्ववाले तत्त्व अपनेसे उत्तर-उत्तर- वार्लोके गुणोंसे युक्त हैं। मैं उनके गुणोंका वर्णन करता हूँ || ३ ||

भूमिः पञ्चगुणा ब्रह्मन्तुदकं च चतुर्गुणम् । गुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयश्चाकाशवातयोः ॥ ४ ॥

विप्रवर ! पृथ्वीमें पाँच गुण हैं, जल चार गुणोंसे युक्त है, तेजमें तीन गुण होते हैं, वायुमें दो और आकाशमें एक गुण है ॥ ४॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। एते गुणाः पञ्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तरा॥ ५॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये भूमिके पाँच गुण हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतोंकी अपेक्षा अधिक गुणवती है।। ५॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम। अपामेते गुणा ब्रह्मन् कीर्तितास्तव सुव्रत ॥ ६ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! शब्द, स्पर्श, रूप और रस—ये चार जलके गुण हैं। उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण ! इनका वर्णन पहले भी आपसे किया गया है ॥ ६॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणास्त्रयः। शब्दः स्पर्शश्च वायी तु शब्दश्चाकाश एव तु ॥ ७ ॥

शब्दः स्पर्श तथा रूप—ये तेजके तीन गुण हैं। शब्द और स्पर्श—ये दो गुण वायुके हैं तथा आकाशमें एक ही गुण है—शब्द ॥ ७॥

पते पञ्चदश ब्रह्मन् गुणा भूतेषु पञ्चसु । वर्तन्ते सर्वभूतेषु येषु छोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥

ब्रह्मन् ! इस प्रकार पाँचों भूतोंमें ये पंद्रह गुण बताये गये हैं । इन्होंमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ८ ॥

अन्योन्यं नातिवर्तन्ते सम्यक् च भवति द्विज । यदा तु विषमं भावमाचरन्ति चराचराः ॥ ९ ॥ तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति काळतः । आनुपूर्व्यो विनस्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः ॥ १० ॥

विप्रवर! ये पाँच भृत एक दूसरेके विना नहीं रह सकते। परस्पर मिलकर ही भलीभाँति प्रकाशित होते हैं। जिस समय व्यक्त और अव्यक्त पाँचों भृत विप्रम-भावको प्राप्त होते हैं, उस समय यह जीव कालकी प्रेरणासे अपने संकल्गा-नुसार दूसरे शरीरको प्राप्त हो जाता है। ये पाँचों भृत मृत्यु-कालमें प्रतिलोमकमसे विलीन हो जाते हैं और उत्पत्तिकालमें अनुलोमकमसे उत्पन्न होते हैं॥ ९-१०॥

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः। यैरावृतमिदं सर्वे जगत् स्थावरजङ्गमम् ॥११॥

विभिन्न शरीरोंमें जितने रनत आदि धातु दिखायी देते हैं, वे सब पाँच भ्तोंके ही परिणाम हैं, जिनसे यह समस्त चराचर जगत् व्याप्त है ॥ ११॥

इन्द्रियैः सुज्यते यद् यत् तत् तद् व्यक्तमिति समृतम् । तद्व्यक्तमिति शेयं लिङ्गग्राह्ममतीन्द्रियम् ॥ १२॥

बाह्य इन्द्रियोंसे जिस-जिसका संसर्ग होता है, वह वह व्यक्त माना गया है; परंतु जो विषय इन्द्रियम्माह्य नहीं है, केवल अनुमानसे जाना जाता है, उसे अध्यक्त समझना चाहिये।१२।

यधास्यं ब्राहकाण्येषां शब्दादीनामिमानि तु। इन्द्रियाणि यदा देही धारयन्त्रिव तप्यते॥ १३॥

अपने-अपने विषयोंका अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन इन्द्रियोंको जब आत्मा अपने वशमें करता है। तब मानो वह तपस्या करता है। १३॥

लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पदयति। परावरहो यः शक्तः स तु भृतानि पदयति॥ १४॥

वह सम्पूर्ग लोकोंमें अपनेको न्यात और अपनेमें सम्पूर्ण लोकोंको स्थित देखता है। इस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्मको जाननेवाला समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह सम्पूर्ण भूतोंको आत्म-रूपसे देखता है॥ १४॥ पर्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा । ब्रह्मभूतस्य संयोगो नाशुभेनापपधते ॥ १५॥

सव अवस्थाओंमें सदा समस्त भ्रतोंको आत्मरूपसे देखने-वाले उस ब्रह्मस्वरूप ज्ञानीका कभी भी अग्रुभ कमोंसे सम्पर्क होना सम्भव नहीं है॥ १५॥

अज्ञानमूलं तं क्लेशमतिवृत्तस्य पौरुषम्। लोकवृत्तिप्रकाशेन ज्ञानमार्गेण गम्यते॥१६॥

उस (पूर्वोक्त ) अज्ञानजनित न्लेशसे जो पार हो गया है, उस महापुरुषका प्रभाव उसके द्वारा की जानेवाली लौकिक चेष्टाओंसे ज्ञानमार्गके द्वारा जाना जा सकता है ॥ १६॥

अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनि सदाव्ययम् । अनौपम्यममूर्ते च भगवानाह बुद्धिमान् ॥१७॥

बुद्धिमान् भगवान् ब्रह्माने ( अपने निःश्वासभृत वेदोंके द्वारा ) मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रहित, स्वयम्भृ, अविकारी, अनुपम तथा निराकार बताया है ॥ १७ ॥

तपोमूलमिदं सर्वे यन्मां विप्रानुपृच्छिस । इन्द्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्यथा ॥ १८॥

विप्रवर ! आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तरमें मैं यह बता रहा हूँ कि इस सबका मूल तप है । इन्द्रियोंका संयम करनेसे ही वह तपस्या सम्पन्न होती है, और किसी प्रकारसे नहीं ॥ १८॥

इन्द्रियाण्येव तत् सर्वे यत् खर्गनरकाबुभौ । निगृहीतविसृष्टानि खर्गाय नरकाय च॥१९॥

स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है, वह सब इन्द्रियाँ ही हैं अर्थात् इन्द्रियाँ ही उनकी कारण हैं। वशमें की हुई इन्द्रियाँ स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं और जिन्हें विपर्योकी ओर खुला छोड़ दिया गया है, वे इन्द्रियाँ नरकमें डालनेवाली हैं॥ १९॥

एप योगविधिः कृत्स्त्रो यावदिन्द्रियधारणम्। एतन्मूलं ही तपसः कृत्स्त्रस्य नरकस्य च ॥२०॥

योगका सम्पूर्णरूपसे अनुष्ठान यहीं है कि मनसहित समस्त इन्द्रियोंको काबूमें रक्खा जाय। यही सारी तपस्याका मूल है और इन्द्रियोंको वशमें न रखना ही नरकका हेतु है।।२०॥

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमार्च्छन्त्यसंशयम्। संनियम्य तुतान्येव ततः सिद्धि समाप्नुयात्॥ २१॥

इन्द्रियोंके संसर्गते ही मनुष्य निःमंदेह दुर्गुण-दुराचार आदि दोषोंको प्राप्त होते हैं। उन्हीं इन्द्रियोंको अच्छी तरह बशर्मे कर छेनेपर उन्हें सर्वथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है॥ २१॥

पण्णामान्मनि नित्यानामैदवर्यं यो ऽधिगच्छति । न स पापैः कुतो ऽनर्थेर्युज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २२ ॥ जो अपने शरीरमें ही सदा विद्यमान रहनेवाले मन-सिंहत छहीं इन्द्रियोंपर अधिकार पा लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापोंमें नहीं लगता, फिर पापजनित अनथोंसे तो उसका संयोग ही कैसे हो सकता है ? ॥ २२ ॥

> रथः शरीरं पुरुषस्य दृष्ट-मातमा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरेश्वान् । तैरप्रमत्तः कुशली सदश्वे-र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥ २३॥

पुरुषका यह प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाला स्थूल शरीर रथ है । आत्मा ( बुद्धि ) सार्थि है और इन्द्रियोंको अश्व बताया गया है । जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ोंको अपने वशमें रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वक मार्ग तै करता है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन-कुशल पुरुष इन्द्रियोंको वशमें करके सुखसे जीवन-यात्रा पूर्ण करता है २३ पण्णामात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाधिनाम्।

जो धीर पुरुष अपने शरीरमें नित्य विद्यमान छः प्रमथन-शील इन्द्रियरूपी अश्वींकी बागडोर सँभालता है, वही उत्तम-सार्थि हो सकता है ॥ २४॥

योधीरोधारयेद्रइमीन् सस्यात् परमसारथिः॥ २४॥

इन्द्रियाणां प्रसृष्टानां हयानामिव वर्त्मसु। धृतिकुर्वीत सारथ्ये धृत्या तानि जयेद् ध्रुवम् ॥ २५ ॥

सड़कपर दौड़नेवाले घोड़ोंकी तरह विषयोंमें विचरनेवाली इन इन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये धैर्यपूर्वक प्रयत्न करे । धैर्यपूर्वक उद्योग करनेवालेको उनपर अवश्य विजय प्राप्त होतो है ॥ २५ ॥

इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरते बुद्धि नावं वायुरिवाम्भसि॥२६॥

जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरूपकी बुद्धिको हर लेती है ॥ २६॥

येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात् फलागमम् । तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम्॥ २७ ॥

सभी मनुष्य इन छः इन्द्रियोंके शब्द आदि विषयोंमें उनसे प्राप्त होनेवाले मुखरूप फल पानेके सम्बन्धमें मोहसे संशयमें पड़ जाते हैं । परंतु जो उनके दोषोंका अनुसंधान करनेवाला वीतराग पुरुष है, वह उनका निग्रह करके ध्यानजनित आनन्दका अनुभव करता है ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणब्याधसंबादे एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२११॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मण-व्याध-संवादिवषयक दो सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९९॥

### द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः तीनों गुणोंके खरूप और फलका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

पवं तु सुक्ष्मे कथिते धर्मव्याधेन भारत। ब्राह्मणः स पुनः सुक्ष्मं पत्रच्छ सुसमाहितः॥ १॥

मार्क • डेयजी कहते हैं — भारत ! इस प्रकार धर्म-व्याधके द्वारा सुक्ष्म तत्त्वका निरूपण होनेपर कौशिक ब्राह्मणने एकाप्रचित्त होकर पुनः एक सुक्ष्म प्रश्न उपस्थित किया ॥१॥

बाह्यण उवाच

सत्त्वस्य रजसङ्चेष तमसश्च यथातथम्। गुणांस्तत्त्वेन मे बूहि यथाविद्दह पृच्छतः॥ २॥

ब्राह्मण बोला—न्याध ! मैं यहाँ यथोचितरूपसे एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ । वह यह है कि सत्त्व, रज और तमका गुण (स्वरूप) न्या है ! यह मुझे यथार्थरूपसे बताओ ॥ २॥

ब्याघ उवाच

हस्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । पषां गुणान् पृथक्त्वेन निर्वाध गइतो मम ॥ ३ ॥ धर्मव्याधने कहा—ब्रह्मन् ! आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, मैं अब उसे कहूँगा । सत्त्व, रज और तम— इन तीनोंके गुणोंका पृथक्-पृथक् वर्णन करता हूँ, सुनिये ॥ ३॥ मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवर्तकम्।

माहात्मक तमस्तवा रज एवा प्रवतकम्। प्रकाशवहुळत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते॥ ४॥

इन तीनों गुणोंमें जो तमोगुण है, वह मोहात्मक— मोह उत्पन्न करनेवाला है। रजोगुण कमोंमें प्रवृत्त करनेवाला है। परंतु सत्त्वगुणमें प्रकाशकी बहुलता है, इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। ४॥

अविद्याबहुलो मूढः खप्नशीलो विचेतनः। दुईपीकस्तमोध्यस्तः सकोधस्तामसोऽलसः॥ ५॥

जिसमें अज्ञानकी बहुलता है, जो मूढ (मोहग्रस्त) भीर अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इन्द्रियाँ बशमें न होनेके कारण दूषित हैं, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्यको तमोगुणी जानना चाहिये॥ ५॥

प्रवृत्तवाक्यो मन्त्री च यो नराष्ट्रयोऽनसूयकः। विधित्समानो विप्रर्पे स्तब्धो मानी स राजसः॥ ६॥

ब्रह्मर्षे ! जो प्रवृत्तिमार्गकी ही बातें करनेवाला, सलाह देनेमें कुशल और दूसरोंके गुणोंमें दोष न देखनेवाला है; जो सदा कुछ-न-कुछ करनेकी इच्छा रखता है, जिसमें कठोरता और अभिमानकी अधिकता है, वह मनुष्योंपर रोव जमानेवाला पुरुष रजोगुणी कहा गया है ॥ ६ ॥

प्रकाशबहुलो धीरो निर्विधित्सोऽनसूयकः। अक्रोधनोनरोधीमान्दान्तश्चैवससात्त्विकः॥ ७॥

जिसमें प्रकाश ( ज्ञान ) की बहुलता है, जो धीर और नये-नये कार्य आरम्भ करनेकी उत्सुकतासे रहित है, जिसमें दूसरोंके दोष देखनेकी प्रवृत्तिका अभाव है, जो क्रोधशून्य, बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय है, वह मनुष्य सात्त्विक माना जाता है।। ७॥

सात्त्विकस्त्वथ सम्बुद्धो लोकवृत्तेन क्रिश्यते । यदा बुध्यति वोद्धव्यं लोकवृत्तं जुगुप्सते ॥ ८ ॥

सास्विक पुरुष ज्ञानसम्पन्न हो रजोगुण और तमोगुणके कार्यभूत लौकिक व्यवहारमें पड़नेका कष्ट नहीं उठाता। वह जब जाननेयोग्य तस्वको जान लेता है, तब उसे सांसारिक व्यवहारसे ग्लानि हो जाती है।। ८।।

वैराग्यस्य च रूपं तु पूर्वमेव प्रवर्तते। मृदुर्भवत्यहङ्कारः प्रसीदत्यार्जवं च यत्॥ ९॥

सात्त्विक पुरुषमें वैराग्यका लक्षण पहले ही प्रकट हो जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता प्रकाशमें आने लगती है।। ९।।

ततोऽस्य सर्वद्वन्द्वानि प्रशास्यन्ति परस्परम् । न चास्य संशयो नाम कचिद् भवति कश्चन ॥ १० ॥

तदनन्तर इसके राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण द्वन्द्व परस्पर शान्त हो जाते हैं । इसके हृदयमें कभी कोई संशय नहीं उठता ॥ १०॥

शुद्भयोनी हि जातस्य सहुणानुपतिष्ठतः। वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च ॥ ११ ॥

ब्रह्मन् ! शूद्रयोनिमें उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम गुणोंका आश्रय ले, तो वह वैश्य तथा क्षत्रियभावको प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥

आर्जेचे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते । गुणास्ते कीर्तिताः सर्वे किं भूयः थोतुमिच्छसि ॥ १२ ॥

जो 'सरलता' नामक गुणमें प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मन् ! इस प्रकार मैंने आपसे सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन किया है, अब और क्या सुनना चाहते हैं? । १२।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वैमें ब्राह्मण-ब्याध-संवादविषयक दो सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९२॥

### -

# त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

प्राणवायुकी स्थितिका वर्णन तथा परमात्म-साक्षातकारके उपाय

बाह्मण उवाच

व्याध उवाच

पार्थियं धातुमासाद्य शारीरोऽम्निः कथं भवेत् । अवकाशविशेषेण कथं वर्तयतेऽनिलः॥१॥

ब्राह्मण ने पूछा—व्याध ! शरीरमें रहनेवाला अग्निस्वरूप प्राण पार्थिव धातुका अवलम्बन करके कैसे रहता है ! और प्राणवायु नाड़ियोंके मार्गविशेषके द्वारा किस प्रकार (रस-रकादिका) संचालन करता है ! । ! ।।

मार्कण्डेय उवाच

प्रश्नमेतं समुद्दिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिर। ब्याधस्तु कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने॥२॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! ब्राह्मणके द्वारा उपस्थित किये गये इस प्रश्नको सुनकर धर्मव्याधने उन महामना ब्राह्मणसे इस प्रकार कहा-॥ २॥

मूर्धानमाश्चितो वहिः शरीरं परिपालयन् । प्राणो मूर्धनि चार्गो च वर्तमःनो विचेष्टते ॥ ३ ॥

धर्मन्याध बोळा--ब्रह्मन् ! प्राणीके शरीरको सुरक्षित रखता हुआ अग्निस्वरूप उदान वायु मस्तकका आश्रय लेकर शरीरमें रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदानवायु-इन दोनोंमें स्थित हुआ समस्त शरीरमें जीवनका संचार करता है ॥ ३॥

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं प्राणे प्रतिष्टितम् । श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मयोनिमुपासहे ॥ ४ ॥

भूत, वर्तमान और भविष्य--सब कुछ प्राणके ही

देखिये प्रश्लोपनिषद् प्रश्ल ३ मन्त्र ९ ।

आश्रित है, वह प्राण ही समस्त भृतोंमें श्रेष्ठ है। अतः परब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाले प्राणकी हम सब उपासना करते हैं | || ४ ||

स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स सनातनः। महान् बुद्धिरहङ्कारो भूतानां विषयश्च सः॥ ५॥

वह प्राण ही जीव है, वही समस्त प्राणियोंका आत्मा है, वही सनातन पुरुष है, महत्तत्व, बुद्धि और अहंकार तथा पाँचों भूतोंके कार्यरूप इन्द्रियाँ और उनके विषय सब कुछ वही है (क्योंकि इस शरीरमें सबकी स्थिति उसीके आश्रित है और भविष्यमें मिलनेवाले शरीरमें जाना-आना भी इसीके आश्रित रहकर होता है। इसलिये यह प्राणकी स्तुति की गयी है) ‡ || ५ ||

(अव्यक्तं सत्त्वसंज्ञं च जीवः कालः स चैव हि। प्रकृतिः पुरुषद्वैव प्राण एव द्विजोत्तम॥ जागर्तिं खप्नकाले च खप्ने खप्नायते च सः।

द्विजश्रेष्ठ ! प्राण ही अन्यक्तः सत्त्वः, जीवः, कालः, प्रकृति और पुरुष है । वही जाग्रत्-अवस्थामें जागता है । वही स्वप्नकालमें स्वप्न-जगत्का निर्माण करके स्वप्नावस्थाकी सारी चेष्टाएँ करता है ॥

जाम्रत्सु बंलमाधत्ते चेष्टत्सु चेष्टयत्यि॥ तस्मिन् निरुद्धे विभेन्द्र मृत इत्यभिधीयते। त्यक्त्वा शरीरं भूतात्मा पुनरन्यत् प्रपद्यते॥)

वही जाग्रत्कालमें बलका आधान करता है और चेष्टाशील प्राणियोंमें चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर! उस प्राणका निरोध हो जानेपर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। भूतात्मा प्राण एक शरीरको छोड़कर फिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है।

एवं त्विह स सर्वत्र प्राणेन परिपाल्यते। पृष्ठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिमुपाश्रितः॥ ६॥

इस प्रकार इस जगत्में सर्वत्र प्राणकी स्थिति है। प्राणके द्वारा ही सवका पालन होता है। पीछे वही प्राण जब समानवायुभावको प्राप्त होता है, तब अपनी-अपनी पृथक् गतिका आश्रय लेता है।। ६॥

बस्तिमूळं गुदं चैव पावकं समुपाश्चितः। बहन मूत्रं पूरीषं वाष्यपानः परिवर्तते॥ ७॥

समानवायुके रूपमें जठराग्निका आश्रय ले वह प्राण जव मूत्राशय और गुदामें स्थित होता है, उस समय मल और

देखिये प्रश्नोपनिषद् २ । २, ३ और उसके आगेका
 प्रकरण ।

🕇 देखिये प्रश्नोपनिषद् ३। ३ तथा २।७।

‡ प्राणकी स्तुतिका वर्णन अधर्ववेदमें और प्रश्नोपनिषद्में बहुत आया है।

मूत्रका भार वहन करनेके कारण वह अपानवायुके नामसे विख्यात हो संचरण करता है।। ७॥

प्रयत्ने कर्मणि बले स एव त्रिपु वर्तते। उदानमिति तं प्राहुरध्यात्मविदुषो जनाः॥ ८॥

वही प्राण जब प्रयत्न (काम करनेकी चेष्टा), कर्म (उत्क्षेपण और गमन आदि) तथा बल (बोझ उठानेकी शक्ति)—इन तीन विषयोंमें प्रवृत्त होता है, तब अध्यात्म-वेत्ता मनुष्य उसे उदान कहते हैं॥ ८॥

संधौ संधौ संनिविष्टः सर्वेष्विप तथानिलः। शरीरेषु मनुष्याणां न्यान इत्युपदिश्यते॥ ९॥

वही जब मनुष्य-शरीरके प्रत्येक संधिस्थलमें व्याप्त होकर रहता है, तब उसे व्यान कहते हैं॥ ९॥

धातुष्विग्नस्तु विततः स तु वायुसमीरितः। रसान् धातूंश्च दोषांश्च वर्तयन् परिधावति ॥ १०॥

त्वचा आदि सबधातुओं में जठरानल न्याप्त है। वह प्राण आदि वायुओं से प्रेरित होकर अन्न आदि रसों, त्वचा आदि धातुओं तथा पित्त आदि दोषोंको परिपक्व करता हुआ समूचे शरीरमें दौड़ा करता है॥ १०॥

प्राणानां संनिपातात् तु संनिपातः प्रजायते । ऊष्मा चाग्निरिति होयो योऽन्नं पचति देहिनाम् ॥ ११ ॥

प्राण आदि वायुओंके परस्पर मिलनेसे एक संघर्ष उत्पन्न होता है, उससे प्रकट होनेवाले उन्नापको ही जठरा-नल समझना चाहिये। वही देहधारियोंके खाये हुए अन्नको पचाता है।। ११॥

समानोदानयोर्मध्ये प्राणापानौ समाहितौ। समर्थितस्त्वधिष्ठानं सम्यक् पचति पावकः॥ १२॥

समान और उदान वायुओं के बीचमें प्राण और अपान वायुकी स्थिति है। उनके संघर्षेसे उत्पन्न जठरानल अन्नको पचाता है और उसके रससे इस शरीरको भलीभाँति पुष्ट करता है # || १२ ||

अस्यापि पायुपर्यन्तस्तथा स्याद् गुद्संक्षितः। स्रोतांसि तस्माजायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम् ॥ १३॥

इस जठरानलका स्थान नाभिसे लेकर पायुतक है। इसीको 'गुदा' कहते हैं। उस गुदासे देहधारियोंके समस्त प्राणोंमें स्रोत (नाडीमार्ग) प्रकट होते हैं॥ १३॥

\* तात्पर्य यह है कि हृदयमें रहनेवाला प्राण, नाभिमें रहनेवाले समानसे जाकर मिलता है। इसी तरह गुदामें रहने-वाला अपान कण्ठवतीं उदानसे जा मिलता है, इस दशामें प्राण, अपान और समानका नाभिमें संघर्ष होनेसे जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसे ही 'अठरानल' नाम दिया गया है। वहीं इस शरीरमें अन्नको पचाकर उसके रससे शरीरको पुष्ट करता है। अक्षियेग ग्रहः प्राणो गुहान्ते प्रतिहन्यते। स अध्यमागम्य पुनः समुदिक्षपति पायकम्॥ १४॥ गुहाने प्राण अभिके येगको लेकर गुदान्तमें टकराता है। फिर वह से ऊपरको उटकर वह जटरामिको भी अपर उठाता है॥ १४॥

पकारायस्त्वधो नाभ्यामूर्ध्वमामारायः स्थितः । नाभिमध्ये रारीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिष्ठिताः ॥ १५ ॥

नाभिके नीचे पक्वाद्यय (पके हुए भोजनका स्थान) है और ऊपर आमाद्यय (कच्चे भोजनका स्थान) है। द्यारीरमें स्थित नमस्त प्राण नाभिमें ही प्रतिष्ठित हैं—वही उनका केन्द्र-स्थान है॥ १५॥

प्रवृत्ता हृद्यात् सर्वे तिर्यगृर्ध्वमधस्तथा। वहन्यन्नरसान् नाङ्यो दशप्राणप्रचोदिताः॥१६॥

नाड़ियाँ हृदयसे नोचे-ऊपर और इधर-उधर फैली हुई हैं। वे दस प्राणवायुओं से प्रेरित हो शरीरके सब भागों में अन्नके रसों को पहुँचाता रहती हैं ॥ १६ ॥ योगिना मेच मार्ग स्तु येन गच्छिन्त तत् परम् । जितहामाः समा धीरा मूर्धन्यात्मानमादधुः। प्रवं सर्वेषु विततौ प्राणापानौ हि देहिषु ॥ १७ ॥

जिन्होंने समस्त क्लेशोंको जीत लिया है, जो समदर्शी और धीर हैं, जिन्होंने (सुपुम्णा नाइंकि द्वारा) अपने प्राणमय आत्माको मस्तक (वर्ती सहस्रारचक्र) में ले जाकर स्थापित किया है, उन योगियोंके लिये यह (मस्तकसे लेकर पायुतकका सुपुम्णामय) मार्ग है, जिससे वे उस परब्रह्म परमात्माको प्रात होते हैं। इस प्रकार समस्त जीवात्माओंके शर्रीरोंमें ये प्राणवायु और अपानवायु न्यात हैं। १७॥

(तावग्निसहितौ ब्रह्मन् विद्धि वै प्राणमात्मनि ।) एकादशविकारात्मा कलासम्भारसम्भृतः । मूर्तिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं योगजितात्मकम्॥ १८॥

ब्रह्मन् ! वे प्राण और अपान जठरानलके साथ रहते हैं। प्राणको आत्मामें स्थित जानिये । आत्मा एकादश इन्द्रियरूप विकारोंसे युक्तः पोडरी कलाओंके समूहसे सम्पन्नः शरीरको धारण करनेवाला तथा नित्य है । उसने योगवलसे मन-बुद्धिको अपने अधीन कर रक्खा है । इस प्रकार आत्माके सम्बन्धमें आपको जानना चाहिये ॥ १८ ॥

तस्मिन् यः संस्थितो ह्यग्निर्नित्यं स्थाल्यामिवाहितः। आत्मानं तं विज्ञानीहि नित्यं योगजितात्मकम्॥१९॥

जैमे वटलोईमें आग रक्खी गयी हो। उसी प्रकार

१-प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न, बीर्ज, तप, मन्त्र, कर्म, क्लोकृतथा नाम-थे सीलह कलाएँ हैं (देखिये प्रश्नोपनिषद् ६। ४)। प्वींक कछा-समूहरूर शरीरमें प्रकाशस्वरूष आतमा तदा विद्यमान रहता है। आप उसे जानिये। वह नित्य तथा योग-शक्तिसे मन-बुद्धिको अपने अधीन रखनेवाला है॥ १९॥

देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नव्विन्दुन्वि पुष्करे । क्षेत्रक्षं तं विज्ञानीहि नित्यं योगजितात्मकम् ॥ २०॥

जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बूँद निर्लित होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीरमें असङ्गभावसे स्थित हैं। वे ही क्षेत्रश्च हैं, आप उन्हें जानिये। वे योगसे अपने मन और बुद्धिपर अधिकार प्राप्त करनेवाले तथा नित्य हैं॥ २०॥

जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्वं तमस्तथा। जीवमात्मगुणं विद्धि तथाऽऽत्मानं परात्मकम्॥ २१॥

ब्रह्मन् ! आप यह जान लें कि सत्त्वगुण (प्रकाश), रजोगुण (प्रवृत्ति) और तमोगुण (मोह्)—ये जीवात्मक हैं अर्थात् जीवात्मक अन्तः करणके विकार हैं, जीव आत्माका गुण (सेवक) है और आत्मा परमात्मस्वरूप है। भाव यह कि परमात्माको ही यहाँ आत्मा कहा गया है। २१॥

अचेतनं जीवगुणं वद्गित स चेप्टते चेप्टयते च सर्धम्। ततः परं क्षेत्रविद्दो वद्गित प्राकलपयद् यो भुननानि सप्त॥ २२॥

शरीर-तत्त्वके शाता महात्मा पुरुष जड शरीर आदिको जीवका भोग्य वताते हैं। वह जीव शरीरके भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इन्द्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्हों ने सातों सुवनोंका निर्माण किया है, उन परमात्माको शानी पुरुष जीवात्मासे उत्कृष्ट बताते हैं।। २२॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा सम्प्रकाशते । दृश्यते त्वग्यया बुद्धचा सुक्षमया ज्ञानचेदिभिः॥ २३॥

इस प्रकार सम्पूर्ण भूतींके आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों-के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी श्रेष्ठ एवं सक्ष्म बुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं॥ २३॥

चित्तस्य हि प्रसारेन हन्ति कर्म ग्रुभाग्रुभम् । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमञ्जूते ॥२४॥

मनुष्य अपने चित्तकी पवित्रताके द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मोंको नष्ट (फल देनेमें असमर्थ) कर देता है। जिसका अन्तःकरण प्रसन्न (पवित्र) है, वह अपने आपमें ही स्थित होकर अक्षय सुख (मोक्ष) का भागी होता है॥२४॥

लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं खपेत्। निवाते वा यथा दीपो दीप्येत् कुशलदीपितः॥ २५॥

जैसे भोजन आदिसे तृप्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है

और जैसे वायुरहित स्थानमें चतुर मनुष्यके द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चलभावसे प्रकाशित होता है; ऐसा ही लक्षण चित्तकी पवित्रताका भी है॥ २५॥

पूर्वरात्रे परे चैव युक्षानः सततं मनः।
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पर्यन्नात्मानमात्मनि॥ २६॥
प्रदीप्तेनेव दीपेन मनोदीपेन पर्यति।
हष्ट्याऽऽत्मानं निरात्मानं स तदा विष्रमुच्यते॥ २७॥

मनुष्यको चाहिये कि वह हर्लका भोजन करे और अन्तः-करणको ग्रुद्ध रखे। रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना मन परमात्माके चिन्तनमें लगावे। जो इस प्रकार निरन्तर अपने हृदयमें परमात्माके साक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपकके समान प्रकाशित होनेवाले अपने मनोमय प्रदीपके द्वारा निराकार परमेश्वरका साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है ॥ २६-२७॥

सर्वोपायैस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः। एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः॥ २८॥

सम्पूर्ण उपायोंसे लोभ और क्रोधकी वृत्तियोंको दवाना चाहिये। संसारमें यही पवित्र तप है और यही सबके लिये भवसागरसे पार उतारनेवाला सेतु माना गया है।। २८॥

नित्यं कोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच मत्सरात्। विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ २९॥

सदा तपको क्रोधसे, धर्मको द्वेषसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपने आपको प्रमादसे बचाना चाहिये॥ २९॥

आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्। आत्मक्षानं परं क्षानं सत्यं व्रतपरं व्रतम्॥ ३०॥

क्रूरताका अभाव (दया) सबसे महान् धर्म है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, सत्य सबसे उत्तम वत है और परमात्माके तत्त्वका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है ॥ ३०॥

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं शानं हितं भवेत्। यद् भूतहितमत्यन्तं तद् वै सत्यं परं मतम् ॥ ३१ ॥

सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो, उसे ही उत्तम सत्य माना गया है।। ३१॥

यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्वन्धनाः सदा। त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥ ३२ ॥

जिसके सम्पूर्ण आयोजन कभी कामनाओंसे बँधे हुए नहीं होते तथा जिसने त्यागकी आगमें अपना सर्वस्व होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान् है ॥ ३२॥

यतो न गुरुरप्येनं श्रावयेदुपपादयेत्। तं विद्याद् ब्रह्मणो योगं वियोगं योगसंक्षितम्॥३३॥

इसिलये दृश्य संसारसे वियोग करानेवाले और योग नामसे कहे जानेवाले इस ब्रह्मयोगको स्वयं जानना और सम्पादन करना चाहिये। गुरुको भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्यके प्रति न सुनावे॥ ३३॥

न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्। नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्॥ ३४॥

किसी प्राणीकी हिंसा न करे। सबमें मित्रभाव रखते हुए विचरे। इस दुर्छभ मनुष्य-जीवनको पाकर किसीके साथ वैर न करे।। ३४॥

आकिञ्चन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम् । एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानमुत्तमम् ॥ ३५॥

कुछ भी संग्रह न रखनाः सभी दशाओंमें अत्यन्त संतुष्ट रहना तथा कामना और लोलुपताको त्याग देना--यही परम ज्ञान है और यही सत्यखरूप उत्तम आत्मज्ञान है ॥ ३५॥

परिग्रहं परित्यज्य भवेद् बुद्धश्वा यतव्रतः। अशोकं स्थानमाश्रित्य निश्चलं प्रेत्य चेह च ॥ ३६ ॥

इहलोक और परलोकके समस्त भोगोंका एवं सब प्रकारके संग्रहका त्याग करके शोकरहित निश्चल परमधामको लक्ष्य यनाकर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका संयम करे॥३६॥

तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना। अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना॥३७॥

जो जितेन्द्रिय है, जिसने मनपर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है, नित्य तपस्यामें संलंग्न रहनेवाले उस मुनिको आसक्तिजनक भोगोंसे अलग—अनासक्त रहना चाहिये॥ ३७॥

गुणागुणमनासङ्गमेककार्यमनन्तरम् । पतत् तद् ब्रह्मणो वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्॥३८॥

जो गुणमं रहता हुआ भी गुणोंसे रहित है, जो सर्वथा सङ्गसे रहित है तथा जो एकमात्र अन्तरात्माके द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धिमें अविद्याके सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्मका अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वहीं (निरतिशय) सुख है ॥ ३८॥

परित्यज्ञति यो दुःखं सुखं चाष्युभयं नरः। ब्रह्म प्राप्नोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति॥ ३९॥

जो मनुष्य दुःख और सुख दोनोंको त्याग देता है, वहीं अनन्त ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। अनासिक के द्वारा भी उभी पदकी प्राप्ति होती है॥ ३९॥

यथाश्रुतिमदं सर्वं समासेन द्विजोत्तम। एतत् ते सर्वमाख्यातं किं भूयःश्रोतुमिच्छसि॥ ४०॥ द्विजश्रेष्ठ ! मैंने यह सब जैसा सुना है, बैसा सब-का-सब थोड़ेमें आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?॥ ४०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः॥ २१३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमं ब्राह्मणव्याधसंवादिविषयक दो सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२१२॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३५ इलोक मिलाकर कुल ४३५ इलोक हैं )

### चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः माता-पिताकी सेवाका दिग्दर्शन

मार्कण्डेय उवाच

एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधर्मे युधिष्ठिर। दढप्रीतमना विष्रो धर्मव्याधमुवाच ह ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! धर्मव्याधने जब इस प्रकार पूर्णरूपसे मोक्ष-धर्मका वर्णन किया तब कौशिक ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे यों बोला ॥ १ ॥ न्याययुक्तमिदं सर्व भवता परिकीर्तितम्। नते ऽस्त्यविदितं किंचिद्धर्मेष्विह हि दृश्यते ॥ २ ॥

'तात! तुमने मुझसे जो कुछ कहा, यह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्मके विषयमें कोई ऐसी बात नहीं दिखायी देती, जो तुम्हें ज्ञात नहीं ॥ २॥

व्याध उवाच

प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं च पश्य द्विजोत्तम । येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणपुङ्गव ॥ ३ ॥

धर्मन्याधने कहा—विश्वर! अव मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है, जिसके प्रभावसे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मणश्रेष्ठ! उसका भी दर्शन कर लीजिये॥ ३॥

उत्तिष्ठ भगवन् क्षित्रं प्रविद्याभ्यन्तरं गृहम् । द्रष्टुमर्हसि धर्मज्ञ मातरं पितरं च मे॥ ४॥ भगवन् ! आप धर्मके ज्ञाता हैं, उठिये और ज्ञीव घरके

भीतर चलकर भेरे माता पिताका दर्शन कीजिये ॥ ४॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तः स प्रविद्याथ दद्शं परमाचितम्। सौधं हद्यं चतुःशालमतीव च मनोरमम्॥ ५॥ देवतागृहसंकाशं दैवतैश्च सुपूजितम्। शयनासनसम्बाधं गम्धेश्च परमैर्युतम्॥ ६॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — धर्मच्याधके ऐसा कहनेपर कौद्दाक ब्राह्मणने भीतर प्रयेश करके देखा—एक बहुत सुन्दर साफ सुथरा घर था, उसकी दीवारोंपर चूनेसे सफेदी की हुई थी। उसमें चार कमरे थे, वह भवन बहुत प्रिय और मनको छभा लेनेवाला था, ऐसा जान पड़ता था, मानो देवताओंका निवासस्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक ओर सोनेके लिये शय्या विछी थी और दूसरी ओर वैठनेके लिये आसन रक्ले गये थे। वहाँ धूप और चन्दन, केसर आदिकी उत्तम गन्ध फैल रही थी॥ ६-६॥ तत्र शुक्काम्बरधरौ पितरावस्य पूजितौ। कृताहारौ तु संतुष्टाबुपविष्टौ वरासने। धर्मन्याधस्तु तौ दृष्टा पादेषु शिरसापतत्॥ ७॥

एक सुन्दर आसनपर धर्मव्याधके माता-पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उन दोनोंके शरीरपर द्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्पः चन्दन आदिसे उनकी पूजा की गयी थी। धर्मव्याधने उन दोनोंको देखते ही चरणोंमें मस्तक रख दिया और पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम किया॥ ७॥

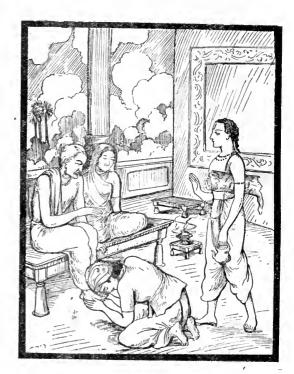

वृद्धावूचतुः

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मेश्च धर्मस्त्वामभिरक्षतु। प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीर्घमायुरवाष्त्रिहि॥ ८॥

तव बूढ़े माता-पिताने ( स्नेहपूर्वक )कहा - बेटा! उठो! उठो! तुम धर्मके जानकार हो, धर्म तुम्हारी सब ओरसे

# महाभारत 🔀



माता-पिताके भक्त धर्मव्याध और काशिक ब्राह्मण

रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवासे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो ॥ ८ ॥ गितिमिष्टां तपो ज्ञानं मेधां च परमां गतः। सत्पुत्रेण त्वया पुत्र नित्यं काळे सुपूजितौ ॥ ९ ॥

तुमने उत्तम गतिः तपः शान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है, बेटा! तुम सुपुत्र हो। तुमने नित्य नियमपूर्वक समयानुसार हमारापूजन—आदर-सत्कार किया है।। ९।। (सुखमावां वसावोऽत्र देवलोकगताविव) न तेऽन्यद् देवतं किंचिद् देवतेष्विप वर्तते। प्रयतत्वाद् द्विजातीनां दमेनासि समन्वितः॥ १०॥

हम इस घरमें इस प्रकार सुखते रहते हैं मानो देव-लोकमें पहुँच गये हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिये हम दोनों-के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मनको पवित्र एवं संयममें रखनेके कारण तुम द्विजोचित शम-दमसे सम्पन्न हों।। १०।।

पितुः पितामहा ये च तथैव प्रपितामहाः। प्रीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूजया॥११॥

वत्स ! मेरे पिताके पितामह और प्रितामह आदि सभी तुम्हारे इन्द्रियसंयमसे सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा-सेवासे बहुत संतुष्ट हैं ॥ ११ ॥ मनसा कर्मणा वाचा गुश्रूषा नैव हीयते। न चान्या हि तथा वुद्धिदृश्यते साम्प्रतं तव ॥ १२ ॥

तुम मनः वाणी और क्रियाद्वारा कभी हम दोनोंकी सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखायी देता॥ १२॥

जामदग्न्येन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ। तथा त्वया कृतं सर्वे तद्विशिष्टं च पुत्रक ॥ १३ ॥

वेटा ! जमदिग्ननन्दन परशुरामने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता-पिताकी सेवा-पूजा की थीं उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुमने हमारी सब सेवाएँ की हैं ॥ १३ ॥ ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्।

तौ खागतेन तं विश्वमर्चयामासतुस्तदा ॥ १४ ॥ तदनन्तर धर्मव्याधने अपने माता-पिताको उस कौशिक ब्राह्मणका परिचय दिया। तब उन दोनोंने भी स्वागतपूर्वक ब्राह्मणका पूजन किया॥ १४ ॥

प्रतिपूज्य च तां पूजां द्विजः पप्रच्छ तावुभौ । सुपुत्राभ्यां सभृत्याभ्यां किच्च वांकुशलं गृहे ॥ १५ ॥ अनामयं च वां किच्चत् सदैवेह शरीरयोः।

ब्राह्मणने उनके द्वारा की हुई पूजाको स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा—'आप दोनों इस घरमें अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकोंके साथ सकुशल तो हैं न ! आप दोनों शरीरसे भी सदा नीरोग रहते हैं न !'॥१५३॥

वृद्धावूचतुः

कुशलं नौ गृहे विप्र भृत्यवर्गे च सर्वशः। किचत् त्वमण्यविष्नेन सम्प्राप्तो भगवन्निति ॥ १६॥ उन वृद्धोंने उत्तर दिया—ब्रह्मन् ! इस घरमें हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुम्बके लोग भी कुशलमें हैं। भगवन् ! अपना समाचार कहें, आप यहाँ सकुशल पहुँच गये न ? किसी विद्न-वाधाका सामना तो नहीं करना पड़ा ? ॥ १६॥

मार्कण्डेय उवाच

वाढमित्येव तौ विष्रः प्रत्युवाच मुदान्वितः। धर्मव्याधो निरीक्ष्याधाततस्तं वाक्यमत्रवीत्॥ १७॥

मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं —राजन् ! तब कौ ह्यिक ब्राह्मणने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया—हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनन्तर धर्मच्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते हुए कौ शिक ब्राह्मणसे कहा ॥ १७॥

व्याध उवाच

िता माता च भगवन्तेतौ महैचतं परम्। यद्दैवतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोभ्यहम्॥ १८॥

धर्मव्याध बोळा—भगवन् ! ये माता-पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिये करना चाहिये, वह मैं इन्हीं दोनों के लिये करता हूँ ॥ १८ ॥ त्रयस्त्रिशद् यथा देवाः सर्वे शक्तपुरोगमाः। सम्पूज्याः सर्वे लोकस्य तथा बृद्धाविमौ मम ॥ १९ ॥

जैसे समस्त संसारके लिये इन्द्र आदि तैंतीस देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिये ये दोनों बूढ़े माता-पिता ही आराधनीय हैं ॥ १९॥

उपाहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः। कुर्वन्ति तद्वदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः ॥ २०॥

द्विजलोग देवताओं के लिये जैसे नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार में इनके लिये करता हूँ ॥ इनकी सेवामें मुझे आलस्य नहीं होता ॥ २० ॥ पतौ मे परमं ब्रह्मन पिता माता च दैवतम् । पतौ पुष्पैः फलै रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २१ ॥

ब्रह्मन् ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं । मैं सदा पूल, फल तथा रत्नोंसे इन्हींको संतुष्ठ करता हूँ ॥२१॥ एतावेवाग्नयो महां यान् वद्नित मनीषिणः । यशा वेदाश्च चत्वारः सर्वमेतौ मम द्विज ॥ २२॥

विप्रवर! जिन्हें विद्वान् लोग 'अग्नि' कहते हैं, वे मेरे लिये ये ही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिये ये माता-पिता ही हैं॥ २२॥

एतदर्थं मम प्राणा भार्या पुत्रः सुहुज्जनः। सपुत्रदारः शुश्रूषां नित्यमेव करोम्यहम् ॥ २३॥

मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुदृद् सव इन्हींकी सेवाके लिये हैं। मैं स्त्री और पुत्रोंके साथ प्रतिदिन इन्हींकी ग्रुश्रृषामें लगा रहता हूँ॥ २३॥

अाठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र और प्रजापति—ये तैंतीस देवता हैं।

खयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये । आहारं च प्रयच्छामि खयं च द्विजसत्तम ॥ २४ ॥

द्विजश्रेष्ठ! मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूँ ॥ अनुकूलं तथा विचम विप्रियं परिवर्जये। अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम्॥ २५॥

में वही बात बोलता हूँ, जो इनके मनके अनुकूल हो, जो इन्हें प्रिय न लगे, ऐसी बात मुँहसे कभी नहीं निकालता। इनको पसंद हो, तो मैं अधर्मयुक्त कार्य भी कर सकता हूँ॥ धर्ममेव गुरुं शात्वा करोमि द्विजसक्तम। अतन्द्रितः सदा विष्ठ शुश्रुषां वै करोम्यहम्॥ २६॥

विप्रवर ! इस प्रकार माता-पिताकी सेवारूप धर्मको ही सेवा सम्पन्न होती रहेगी । यही सनातन धर्म है ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि बाह्मणन्याधसंवादे चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥

महान् मानकर मैं उसका पालन करता हूँ । ब्रह्मन् ! आलस्य छोड़कर में सदा इन्हीं दोनोंकी सेवामें लगा रहता हूँ ॥२६॥

पञ्चैय गुरवो ब्रह्मन् पुरुषस्य बुभूषतः। पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम॥ २७॥

ब्राह्मणश्रेष्ट ! उन्नति चाहनेवाले पुरुषके पाँच ही गुरु हैं—पिताः माताः अग्निः परमात्मा तथा गुरु ॥ २७ ॥

पतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम। भवेयुरम्नयस्तस्य परिचीर्णास्तु नित्यशः। गार्हस्थ्ये वर्तमानस्य एष धर्मः सनातनः॥ २८॥

द्विजश्रेष्ठ ! जो इन सबके प्रति उत्तम बर्ताव करेगा, उस ग्रहस्थ-धर्मका पालन करनेवालेके द्वारा सदा सब अग्नियोंकी सेवा सम्पन्न होती रहेगी । यही सनातन धर्म है ॥ २८ ॥

इस प्रका**र** श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्ग**त मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मण-**न्याघ-संवादविष**यक दो** सौ

चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

### पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

धर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाका उपदेश देकर अपने पूर्वजन्मकी कथा कहते हुए व्याध होनेका कारण बताना

मार्कण्डेय उवाच

गुरं निवेद्य विप्राय तौ मातापितराबुभौ । पुनरेव स धर्मात्मा व्याधो ब्राह्मणमब्रवीत् ॥ १ ॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार

धर्मात्मा व्याधने कौशिक ब्राह्मणको अपने माता पितारूप दोनो गुरुजनोंका दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा—॥ प्रवृत्तचश्चर्जातोऽस्मि सम्पद्य तपसो वलम् । यद्र्थमुक्तोऽसि तया गच्छ त्वं मिथिलामिति ॥ २ ॥ पतिशुश्रूपपरया दान्तया सत्यद्गीलया । मिथिलायां वसेद् व्याधः सते धर्मान् प्रवक्ष्यति ॥ ३ ॥

भ्राह्मण ! मोता-पिताकी सेवा ही मेरी वपस्या है। इस तपस्याका प्रभाव देखिये। मुझे दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गयी है, जिसके कारण उस पतिव्रता देवीने, जो सदा पतिकी ही सेवामें संलग्न रहनेवाली, जितेन्द्रिय तथा सत्य एवं सदाचारमें तत्पर है, आपको यह कहकर यहाँ मेजा था कि 'आप मिथिलापुरीको जाइये। वहाँ एक न्याध रहता है। वह आपको सब धर्मोंका उपदेश करेगा'॥ २-३॥

वाह्मण उवाच

पतिव्रतायाः सत्यायाः शीलाख्याया यतव्रत । संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥ ४ ॥

ब्राह्मण बोला—उत्तम व्रतका पालन करनेवाले धर्मश व्याध! उस सत्यवरायणा और सुश्रीलापतिव्रतादेवीके वचनों-का स्मरण करके मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हो ॥ ४॥ व्याध उवा**च** 

यत् तदा त्वं द्विजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो। दृष्टमेय तया सम्यगेकपत्त्या न संदायः॥ ५॥

धर्मव्याधने कहा—द्विजश्रेष्ठ ! प्रभो ! उस पतिवता देवीने पहले आपसे मेरे विषयमें जो कुछ कहा है, वह सब ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि उसने पातिवत्यके प्रभावसे सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है॥ ५॥

त्वद्नुब्रह्वुद्धया तु विष्रेतद् दर्शितं मया। वाक्यं च शृणु मे तात यत् ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥ ६ ॥

विप्रवर! आपपर अनुग्रह करनेके विचारसे ही मैंने ये सब बातें आपके सामने रक्खी हैं। तात! आप मेरी बात सुनिये। ब्रह्मन्! आपके लिये जो हितकर है, बही बात बताऊँगा॥ ६॥

त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम। अनिस्रष्टोऽसि निष्कान्तो गृहात् ताभ्यामनिन्दित॥७॥ वेदोचारणकार्यार्थमयुक्तं तत् त्वया कृतम्। तव शोकेन वृद्धौ तावन्धीभृतौ तपस्विनौ॥८॥

द्विजश्रेष्ठ !आपने माता-पिताकी उपेक्षा की है। वेदाध्ययन करनेके लिये उन दोनोंकी आज्ञा लिये विना ही आप घरसे निकल पड़े हैं। अनिन्दा ब्राह्मण ! यह आपके द्वारा अनुचित कार्य हुआ है। आपके शोकसे वे दोनों चूढ़े एवं तपस्वी माता-पिता अन्धे हो गये हैं॥ ७-८॥ तौ प्रसादयितुं गच्छ मा त्वां धर्मो ऽत्यगादयम् । तपस्वी त्वं महात्मा च धर्मे च निरतः सदा ॥ ९ ॥

आप उन्हें प्रसन्न करनेके लिये घर जाइये। ऐसा करनेसे आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी, महात्मा तथा निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं॥ ९॥

सर्वमेतद्पार्थं ते क्षिप्रं तौ सम्प्रसाद्य। श्रद्धस्य मम ब्रह्मन् नान्यथा कर्तुमहिसि। गम्यतामद्य विप्रपें श्रेयस्ते कथयाम्यहम्॥१०॥

परंतु माता-पिताको संतुध्ट न करनेके कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है । अतः शीघ्र जाकर उन दोनोंको प्रसन्न कीजिये । ब्रह्मन् ! मेरी बातपर श्रद्धा कीजिये । इसके विपरीत कुछ न कीजिये । ब्रह्मणें ! आप अपने घर जाइये और माता-पिताकी सेवा कीजिये । यह मैं आपके लिये परम कल्याणकी बात बता रहा हूँ ॥ १०॥

#### बाह्मण उवाच

यदेतदुक्तं भवता सर्वे सत्यमसंशयम्। श्रीतोऽस्मि तय भद्रं ते धर्माचारगुणान्वित ॥ ११ ॥

ब्राह्मण बोला—धर्म, सदाचार और सदुणोंसे सम्पन्न व्याध ! आपका भला हो । आपने यह जो कुछ बताया है, सब नि:संदेह सत्य है । में आपपर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ११ ॥

#### व्याध उवाच

दैवतप्रतिमो हि त्वं यस्त्वं धर्ममनुव्रतः। पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्प्राप्यमकृतात्मभिः॥ १२॥

धर्मव्याधने कहा-विप्रवर! आप देवताओं के समान हैं; क्यों कि आपने उस धर्ममें मन लगाया है, जो पुरातन, सनातन, दिव्य तथा मनको न जीतनेवाले पुरुषों के लिये दुर्लम है॥ मातापित्रोः सकाशं हि गत्वा त्वं द्विजसन्तम। अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापित्रोहिं पूजनम्। अतः परमहं धर्म नान्यं पश्यामि कंचन॥१३॥

द्विजश्रेष्ठ ! आप माता-पिताके पास जाकर आलस्य-रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवामें लग जाइये ! मैं इससे बढ़-कर और कोई धर्म नहीं देखता ॥ १३॥

#### बाह्मण उवाच

इहाहमागतो दिएचा दिएचा मे सङ्गतं त्वया। ईटरा। दुर्लभा लोके नरा धर्मप्रदर्शकाः॥१४॥

ब्राह्मण बोला—नरश्रेष्ठ ! मेरा बड़ा भाग्य था, जो यहाँ आया और सौभाग्यसे ही मुझे आपका सङ्ग प्राप्त हो गया । संसारमें आप-जैसे धर्मका मार्ग दिखानेवाले मनुष्य दुर्लभ हैं ॥ १४॥

पको नरसहस्रेषु धर्मविद् विद्यते न वा। प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्रं ते पुरुषर्षभ ॥ १५॥ हजारों मनुष्योंमेंसे कोई एक भी धर्मके तत्त्वको जानने-वाला है या नहीं—यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। पुरुषर्षभ ! आपका कल्याण हो। आज मैं आपके सत्यके कारण आपपर बहुत प्रसन्न हूँ ॥ १५॥

पतमानोऽद्य नरके भवतास्मि समुद्धृतः। भवितन्यमथैवं च यद् दृष्टोऽसि मयानघ॥१६॥

अन्ध ! मैं नरकमें गिर रहा था । आज आपने मेरा उद्धार कर दिया । इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल गया, तब निश्चय ही आपके उपदेशके अनुसार भविष्यमें सब कुछ होगा ॥ १६ ॥

राजा ययातिदौंहित्रैः पतितस्तारितो यथा। सङ्गिः पुरुषशार्दूछ तथाहं भवता द्विजः॥१७॥

राजा ययाति स्वर्गसे गिर गये थे; परंतु उनके उत्तम स्वभाववाले दौहित्रों (पुत्रीके पुत्रों) ने पुनः उनका उद्धार कर दिया—वे पूर्ववत् स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित हो गये। पुरुष-सिंह! इसी प्रकार आपने भी आज मुझ ब्राह्मणको नरकमें गिरनेसे बचाया है॥ १७॥

मातापितुभ्यां शुश्रूषां करिष्ये वचनात् तव। नाकृतात्मा वेदयति धर्माधर्मविनिश्चयम्॥ १८॥

में आपके कहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा। जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, वह धर्म-अधर्मके निर्णयको बतला नहीं सकता।। १८॥

दुर्शेयः शाश्वतो धर्मः शूद्रयोनौ हि वर्तते। न त्वां शूद्रमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणम् ॥ १९॥

आश्चर्य है कि यह सनातन धर्म जिसके स्वरूपको समझना अत्यन्त कठिन है शुद्भयोनिके मनुष्यमें भी विद्यमान है। मैं आपको शुद्भ नहीं मानता। आपका जो शुद्भयोनिमें जन्म हो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिये॥

येन कर्मविशेषेण प्राप्तेयं शूद्रता त्वया। एतद्विच्छामि विश्वातुं तत्त्वेन हि महामते। कामया बूहि मे सर्वे सत्येन प्रयतातमना॥ २०॥

महामते ! जिस विशेष कर्मके कारण आपको यह शुद्र-योनि प्राप्त हुई है, उसे मैं यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । आप सत्य और पवित्र अन्तःकरणके विश्वासके अनुसार स्वेच्छापूर्वक मुझे सब कुछ बताइये ॥ २०॥

#### व्याघ उवाच

अनितक्रमणीया वै ब्राह्मणा मे द्विजोत्तम। श्टणु सर्वमिदं वृत्तं पूर्वदेहे ममानघ॥२१॥

धर्मध्याधने कहा—विप्रवर ! मुझे ब्राह्मणींका अपराध कभी नहीं करना चाहिये । अनघ ! मेरे पूर्वजन्मके शरीर-द्वारा जो घटना घटित हुई है, वह सब बताता हूँ, सुनिये ॥

अहं हि ब्राह्मणः पूर्वमासं द्विजवरात्मजः। वेदाध्यायी सुकुशलो वेदाङ्गानां च पारगः॥ २२॥

में पूर्वजन्ममें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणका पुत्र और वेदाध्ययन-परायण ब्राह्मण था । वेदाङ्गींका पारङ्गत विद्वान् माना जाता था । मैं विद्याध्ययनमें अत्यन्त कुशल था ॥ २२ ॥

अत्मदोषकृतैर्वहान्नवस्थामाप्तवानिमाम् कश्चिद् राजा मम सखा धनुर्वेदपरायणः॥ २३॥ संसर्गाद् धनुषि श्रेष्टस्ततोऽहमभवं द्विज।

ब्राह्मण ! अपने ही दोषोंके कारण मुझे इस दुरवस्थामें आना पड़ा है। पूर्वजन्ममें जब मैं ब्राह्मण था, एक धनुर्वेद-परायण राजाके साथ मेरी मित्रता हो गयी थी । उनके संसर्गसे मैं धनुवेंदकी शिक्षा होने लगा और धनुष चलानेकी कलामें मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्राप्त कर ली ॥ २३५ ॥

पतस्मिन्नेव काले तु सृगयां निर्गतो सृपः ॥ २४ ॥ सहितो योधमुख्यैश्च मन्त्रिभिश्च सुसंवृतः। ततोऽभ्यहन् मृगांस्तत्र सुबहनाश्रमं प्रति ॥ २५ ॥

ब्रह्मन् ! इसी समय राजा अपने मन्त्रियों तथा प्रधान योद्धाओं के साथ शिकार खेलने के लिये निकले। उन्होंने एक ऋषिके आश्रमके निकट बहुत से हिंसक पशुओंका वध किया ॥ २४-२५ ॥

अथ क्षिप्तः शरो घोरो मयापि द्विजसत्तम। शरेणानतपर्वणा ॥ २६ ॥ ताडितश्च ऋषिस्तेन

द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैंने भी एक भयानक बाण छोड़ा । उसकी गाँठ कुछ झकी हुई थी । उस बाणसे एक ऋषि मारे गये ॥ २६॥

भूमौ निपतितो ब्रह्मन्तुवाच प्रतिनाद्यन्।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मण-व्याघसंवादिवषयक दो सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१५ ॥

# पोडशाधिकद्विशततमो*ऽ*ध्यायः

कौशिक-धर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा कौशिकका अपने घरको प्रस्थान

व्याध उवाच

एवं शतोऽहमृषिणा तदा द्विजवरोत्तम। अभित्रसाद्यमृषि गिरा त्राहीति मां तदा ॥ १ ॥ अजानता मयाकार्यमिद्मद्य कृतं मुने। क्षन्तुमईसि तत् सर्वे प्रसीद भगविन्नति ॥ २ ॥

धर्मव्याध कहता है--विप्रवर ! जब इस प्रकार ऋषिने मुझे शाप दे दिया, तब मैंने कहा- भगवन ! मेरी

नापराध्याम्यहं किंचित् केन पापमिदं कृतम् ॥ २७॥

ब्रह्मन् ! वाण लगते ही वे मुनि पृथिवीपर गिर पड़े और अपने आर्तनादसे उस वन्य प्रदेशको गुँजाते हुए बोले ·आह ! मैं तो किसीका कोई अपराध नहीं करता हूँ । फिर किसने यह पापकर्म कर डाला ?'॥ २७॥

मन्वानस्तं मृगं चाहं सम्प्राप्तः सहसा प्रभो। अपरयं तमृषि विद्धं शरेणानतपर्यणा॥ २८॥

प्रभो ! मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा था । अतः सहसा उनके पास जा पहुँचा । वहाँ जाकर देखा कि झुकी हुई गाँठवाले उस वाणसे एक ऋषि घायल होकर धरतीपर पड़े हैं ॥ २८ ॥

अकार्यकरणाच्चापि भृशं मे व्यथितं मनः। तमुत्रतपसं विष्रं निष्टनन्तं महीतछे ॥ २९ ॥

यह न करनेयोग्य पाप कर डालनेके कारण मेरे मनमें उस समय बड़ी पीड़ा हुई। वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उस समय धरतीपर पड़े पड़े कराह रहे थे ॥ २९ ॥

अजानता कृतमिदं मयेत्यहमथात्र्वम् । क्षन्तुमहैंसि में सर्विमिति चोको मया मुनिः ॥ ३०॥

मैंने साहस करके उन मुनीश्वरसे ऋहा--'भगवन्! अनजानमें मेरेद्वारा यह अपराध बन गया है । अतः आप यह सब क्षमा कर दें' ॥ ३० ॥

ततः प्रत्यव्रवीद् वाक्यमृषिमी क्रोधमृर्च्छितः। व्याधस्त्वं भविता क्र्रशूद्वयोनाविति द्विज ॥ ३१ ॥

मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोधसे व्याकुल हो गये और उत्तर देते हुए बोले-- (निर्दयी ब्राह्मण ! तू शुद्रयोनिमें जन्म लेकर व्याध होगा? ॥ ३१॥

रक्षा कीजिये-मुझे उबारिये । मुने ! मैंने अनजानमें यह आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा

प्रसन्न करनेकी चेष्टा की ॥ १-२ ॥

ऋषिरुवाच

कीजिये और मुझपर प्रसन्न हो जाइये।' ऐसा कहकर उन्हें

नान्यथा भविता शाप एवमेतद्संशयम्। आनृशंस्यात् त्वहं किञ्चित् कर्तानुत्रहमद्य ते ॥ ३ ॥ न्नापिने कहा—यह शाप टल नहीं सकता। ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा स्वभाव कूर नहीं है, इसलिये मैं तुझपर आज कुछ अनुग्रह करता हूँ ॥ ३॥

शुद्धयोन्यां वर्तमानो धर्मज्ञो हि भविष्यसि । मातापित्रोश्च शुश्रुषां करिष्यसि न संशयः ॥ ४ ॥

त् स्द्रयोनिमें रहकर धर्मज्ञ होगा और माता-पिताकी सेवा करेगा। इसमें तनिक भी संदेहके लिये स्थान नहीं है।। तया शुश्रूषया सिद्धि महत्त्वं समवाप्स्यसि। जातिस्मरश्च भविता स्वर्ग चैव गमिष्यसि॥ ५॥

उस सेवासे तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण रखनेवाला होगा और अन्तमें स्वर्गलोकमें जायगा॥ ५॥

शापक्षये तु निर्वृत्ते भवितासि पुनर्हिजः। एवं शप्तः पुरा तेन ऋषिणास्म्युत्रतेजसा ॥ ६ ॥

शापका निवारण हो जानेपर तू फिर ब्राह्मण होगा। इस प्रकार उन उम्र तेजस्वी महर्षिने पूर्वकालमें मुझे शाप दिया था॥ ६॥

प्रसादश्च कृतस्तेन ममैव द्विपदां वर । शरं चोद्धृतवानस्मि तस्य वै द्विजसत्तम ॥ ७ ॥ आश्रमं च मया नीतो न च प्राणैट्यंयुज्यत ।

नरश्रेष्ठ ! फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुप्रह किया । द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैंने उनके शरीरसे बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रमपर पहुँचा दिया । परंतु उनके प्राण नहीं गये ॥ ७ है ॥

पतत् ते सर्वमाख्यातं यथा मम पुराभवत् ॥ ८ ॥ अभितश्चापि गन्तव्यं मया स्वर्गे द्विजोत्तम ॥ ९ ॥

विप्रवर ! पूर्वजन्ममें मेरे ऊपर जो कुछ बीता था, वह सब मैंने आपसे कह सुनाया । अय इस जीवनके पश्चात् मुझे स्वर्गलोकमें जाना है ॥ ८-९ ॥

वाह्मण उवाच

पवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च । आप्तुवन्ति महादुद्धे नोत्कण्ठां कर्तुमर्हसि ॥ १०॥

ब्राह्मण बोळा--महामते ! मनुष्य इसी प्रकार दुःख और सुख पाते रहते हैं। इसके छिये आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ १०॥

दुष्करं हि कृतं कर्म जानता जातिमात्मनः। छोकवृत्तान्ततत्त्वज्ञ नित्यं धर्मपरायण॥१२॥

जिसके फलखरूप आपको अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान बना हुआ है, वह पिता-माताकी सेवारूप कर्म दूसरोंके लिये दुष्कर है; किंतु आपने उसे सम्पन्न कर लिया है। आप लोकवृत्तान्तका तत्त्व जानते हैं और सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं॥ ११॥ कर्मदोषश्च ये विद्वज्ञात्मजातिकृतेन ते। कञ्चित्कालमुष्यतां वैततोऽसि भविता द्विजः॥ १२॥

विद्वन् ! आपको जो यह कर्मदोप (दूषित कर्म) प्राप्त हुआ है, वह आपके पूर्वजन्मके कर्मका फल है। इस जन्मके नहीं। अतः कुछ कालतक और इसी रूपमें रहें। फिर आप ब्राह्मण हो जायँगे॥ १२॥

साम्प्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संशयः। ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्मसु॥१३॥ दाम्भिको दुष्कृतः प्रायः शूद्रेण सदशो भवेत्।

मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ । आपके ब्राह्मण होनेमें संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण होकर भी पतनके गर्तमें गिरानेवाले पापकमोंमें फँसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म-परायण तथा पाखंडी है, वह शुद्रके समान है ॥ १३६॥ सम्बद्धा सार्वे सार्वे स्वयो स्वयो स्वयो स्वयो स्वयं

यस्तु शुद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः ॥ १४ ॥ तं ब्राह्मणमहं मन्ये चृत्तेन हि भवेद् द्विजः।

इसके विपरीत जो खूद्र होकर भी (शम,) दम, सत्य तथा धर्मका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ; क्योंकि मनुष्य सदाचारसे ही द्विज होता है ॥ १४६ ॥

कर्मदोषेण विषमां गतिमाप्नोति दारुणाम् ॥१५॥ क्षीणदोषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम।

कर्मदोषसे ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गतिमें पड़ जाता है। परंतु नरश्रेष्ठ ! में तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्मदोष सर्वथा नष्ट हो गये हैं॥ १५६ ॥

कर्तुमर्हिस नोत्कण्ठां त्वद्विधा द्यविषादिनः। छोकवृत्तानुवृत्तक्षा नित्यं धर्मपरायणाः॥१६॥

अतः आपको अपने विषयमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । आपके जैसे ज्ञानी पुरुष, जो लोक बुत्तान्तके अनुवर्तनका रहस्य जाननेवाले तथा नित्य धर्मपरायण हैं, कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं ॥ १६ ॥

च्याध उवाच

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः। एतद् विज्ञानसामर्थ्यं न बालैः समतामियात् ॥ १७ ॥

धर्मव्याधने कहा—श्रानी पुरुष शारीरिक कष्टका औषधसेवनद्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धिद्वारा मानसिक दुःखको नष्ट करे। यही श्रानकी शक्ति है। बुद्धिमान् मनुष्यको बालकोंके समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिये॥ १७॥

अनिष्टसम्प्रयोगाच्च विष्रयोगात् प्रियस्य च । मनुष्या मानसैर्दुःखैर्युज्यन्ते चाल्पवुद्धयः ॥ १८ ॥

मन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तुके संयोग और प्रिय

वस्तुके वियोगमें मानसिक दुःखसे दुखी होते हैं ॥ १८ ॥
गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च ।
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ १९ ॥

सभी प्राणी तीनों गुणोंके कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदिसे जिस प्रकार संयुक्त होते हैं, वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एकका संयोग और किसी एकका वियोग वास्तवमें शोकका कारण नहीं है। १९॥

अनिष्टं चान्वितं पद्यंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते । ततश्च प्रतिकुर्वन्ति यदि पदयन्त्युपक्रमात् ॥ २०॥

यदि किसी कार्यमें अनिष्टका संयोग दिखायी देता है, तो मनुष्य शीघ ही उससे निष्टत्त हो जाता है और यदि आरम्भ होनेसे पहले ही उस अनिष्टका पता छग जाता है, तो छोग उसके प्रतीकारका उपाय करने छगते हैं ॥ २०॥

शोचतो न भवेत् किंचित् केवलं परितप्यते । परित्यज्ञन्ति ये दुःखं सुन्नं वाप्युभयं नराः ॥ २१ ॥ त एव सुबमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनं।पिणः । असंतोषपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ २२ ॥

केवल शोक करनेसे कुछ नहीं होता, संतापमात्र ही हाथ छगता है। जो ज्ञानतृप्त मनीषी मानव सुख और दुःख दोनोंका परित्याग कर देते हैं, वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानोंको संतोष प्राप्त होता है।। २१-२२।।

असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् । न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम् ॥ २३ ॥

असंतोषका अन्त नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञानमार्गको पार करके परमात्माका साक्षात्कार कर लिया है, वे कभी शोकमें नहीं पड़ते हैं॥ २३॥

न विषादे मनः कार्य विषादो विषमुत्तमम्। मारयत्यकृतप्रक्षं वालं क्रुद्धं इवोरगः॥२४॥

मनको विषादकी ओर न जाने दे। विषाद उग्र विष है। वह क्रोधमें भरे हुए सर्पकी भाँति विवेक्श्वीन अज्ञानी मनुष्यको मार डालता है॥ २४॥

यं विषादोऽभिभवति विक्रमे समुपस्थिते। तेजसा तस्य द्दीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते॥ २५॥

पराक्रमका अवसर उपस्थित **होनेपर** जिसे विषाद घेर लेता है, उस तेजोहीन पुरुषका कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता ॥ २५ ॥

अवइयं कियमाणस्य कर्मणो रइयते फलम्। न हि निर्वेदमागम्य किंचित् प्राप्नोति शोमनम्॥ २६॥ किये जानेवाले कर्मका फल अवस्य दृष्टिगोचर होता है। केवल खिन्न होकर बैठ रहनेसे कोई अच्छा परिणाम हाभ नहीं लगता॥ २६॥

अथाप्युपायं पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे। अशोचन्नारभेतैवं मुक्तश्चाव्यसनी भवेत्॥२७॥

अतः दुःखसे छूटनेके उपायको अवश्य देखे । शोक और विपादमें न पड़कर आवश्यक कार्य आरम्भ कर दे । इस प्रकार प्रयत्न करनेसे मनुष्य निश्चय ही दुःखसे छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसनमें नहीं फँसता ॥ २७ ॥

भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः। न शोचन्ति कृतप्रशाः पर्यन्तः परमां गतिम् ॥ २८ ॥

संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धिसे पार होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये हैं, वे ज्ञानी महा-पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हुए कभी शोकमें नहीं पड़ते ॥ २८॥

न शोचामि च वै विद्वन् कालाकाङ्की स्थितो हाहम्। पतैर्निदर्शनैर्वह्मन् नावसीदामि सत्तम ॥ २९॥

विद्वन् ! में अन्तकालकी प्रतीक्षा करता हूँ । अतः कभी शोकमग्न नहीं होता । सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! उपर्युक्त विचारोंका मनन करते रहनेसे मुझे कभी दुःख या अनुस्साह नहीं होता ॥ २९॥

बाह्मण उवाच

कृतप्रहोऽसि मेधावी वुद्धिहि विपुला तव। नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तोऽसि धर्मवित्॥ ३०॥

ब्राह्मण बोळा—धर्मन्याध ! आप ज्ञानी और वुद्धिमान् हैं। आपकी बुद्धि विशाल है। आप धर्मके तत्त्वको जानते हैं और ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हैं। अतः में आपके लिये शोक नहीं करता॥ ३०॥

आपृच्छेत्वां खस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वां परिरक्षतु। अप्रमादस्तु कर्तव्यो धर्मे धर्मभृतां वर ॥३१॥

अव में जानेके लिये आपकी अनुमित चाहता हूँ। आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध! आप धर्माचरणमें कभी प्रमाद न करें॥ ३१॥ मार्कण्डेय उवाच

वाढिमित्येव तं व्याधः कृताञ्जलिरुवाच ह । प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः॥ ३२॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! कौशिक ब्राह्मण-की बात सुनकर धर्मन्याधने हाथ जोड़कर कहा—'बहुत अच्छा ! अब आप अपने घरको पधारें ।' तदनन्तर विप्रवर कौशिक धर्मन्याधकी परिक्रमा करके वहाँसे चल दिया ॥ ३२ ॥

स तु गत्वा द्विजः सर्वो ग्रुश्रूषां कृतवांस्तद्। । मातापितुभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुशंसितः ॥ ३३ ॥

घर जाकर उस ब्राह्मणने अपने माता-पिताकी सब प्रकार-की सेवा-शुश्रृषा की और उन बूढ़े माता-पिताने प्रसन्न होकर उसकी यथायोग्य प्रशंसा की ॥ ३३॥

एतत् ते सर्वमाख्यातं निखिलेन युधिष्ठिर। पृष्टवानसि यं तात धर्मे धर्मभृतां वर ॥ ३४ ॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनायीं ॥ ३४ ॥ पतिव्रताया माहात्म्यं व्राह्मणस्य च सत्तम। मातापित्रोश्च गुश्रूषा धर्मव्याधेन कीर्तिता ॥ ३५॥

साधुश्रेष्ठ ! पतित्रताका माहात्म्य और धर्मन्याधके द्वारा

ब्राह्मणसे कही हुई माता-पिताकी सेवा आदिकी बातें बता दीं।।३५॥

युधिष्ठिर उवाच

अत्यद्भतमिदं ब्रह्मन् धर्माख्यानमनुत्तमम्। श्रेष्ठ कथितं मुनिसत्तम ॥ ३६॥ सर्वधर्मविदां

युधिष्ठिर बोले--ब्रह्मन् ! आपने धर्मके विषयमें यह अत्यन्त अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। सुनिवर ! आप समस्त धर्मज्ञीमें श्रेष्ठ हैं ॥ ३६ ॥

सुखश्रव्यतया विद्वन् मुहूर्त इव मे गतः। न हि तृप्तोऽस्मि भगवन् श्रुण्वानोधर्ममुत्तमम् ॥ ३७ ॥

विद्वन् ! यह कथा सुननैमें इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत-सा समय भी दो घड़ीके समान बीत गया। भगवन् ! आपके मुखसे यह धर्मकी उत्तम कथा सुनते-सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है ॥ ३७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वेणि ब्राह्मणन्याधसंवादे षोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें ब्राह्मण न्याध-संवादविषयक दो सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१६ ॥

### सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

अग्निका अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा अङ्गिरासे वृहस्पतिकी उत्पत्ति

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराजः कथां शुभाम्। पुनः पप्रच्छ तमृषि मार्कण्डेयमिदं तदा ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! यह धर्मयुक्त ग्रुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उन मार्कण्डेयमुनिसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया ॥ १ ॥

युधिष्टिर उवाच

कथमग्निर्वनं यातः कथं चाप्यक्षिराः पुरा। नष्टेऽग्नौ हव्यमबहदग्निर्भृत्वा महाद्युतिः॥ २॥

युधिष्ठिरने पूछा—मुने ! पूर्वकालमें अग्निदेवने किस कारणसे जलमें प्रवेश किया था ? और अग्निके अदृश्य हो जानेपर महातेजस्वी अङ्गिरा ऋषिने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिये हविष्य पहुँचानेका कार्य किया ? ॥ २ ॥

अग्निर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कर्मसु। दृश्यते भगवन् सर्वमेतिदिच्छामि वेदितुम्॥ ३॥

भगवन् ! जब अग्निदेव एक ही हैं, तब विभिन्न कर्मों-में उनके अनेक रूप क्यों दिखायी देते हैं ? मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ ॥ ३॥

कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत्। यथा रुद्राच सम्भूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च ॥ ४ ॥ कुमार कार्तिकेयकी उत्पत्ति कैसे हुई ? वे अग्निके पुत्र कैसे हुए ? भगवान् राङ्करसे तथा गङ्गादेवी और कृत्तिकाओं-से उनका जन्म कैसे सम्भव हुआ ? ॥ ४ ॥

एतदिच्छाम्यहं त्वत्तः श्रोतुं भागवसत्तम। कौतुहलसमाविष्टो याथातथ्यं महामुने ॥ ५ ॥

भृगुकुलतिलक महामुने ! मैं आपके मुखसे यह सब वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है ॥ ५ ॥

माकेण्डेय उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । यथा कद्धो इतवहस्तपस्तप्तुं वनं गतः॥ ६॥

मार्कण्डेयजीने कहा-राजन् ! इस विषयमें जानकार लोग उस प्राचीन इतिहासको दुहराया करते हैं। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्याके लिये जलमें प्रविष्ट हुए थे ? ॥ ६ ॥

यथा च भगवानिगनः खयमेवाङ्गिराभवत्। संतापयंश्च प्रभया नारायंस्तिमिराणि च॥ ७॥

कैसे स्वयं महर्षि अङ्गिरा ही भगवान् अग्नि बन गये और अपनी प्रभासे अन्धकारका निवारण करते हुए जगत्को ताप देने लगे ? ॥ ७ ॥

पुराङ्गिरा महाबाहो चचार तप उत्तमम्। आश्रमस्यो महाभागो हव्यवाहं विशेषयन्। तथा स भूत्वा तुतदा जगत् सर्वे व्यकाशयत्॥ ८॥ महायाहो ! प्राचीन कालकी वात है। महाभाग अिक्सरा ऋषि अपने आश्रममें ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्निसे भी अधिक तेजस्वी होनेके लिये यत्नशील थे। अपने उद्देश्यमें सफल होकर वे सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करने लगे।। ८॥

#### तपश्चरंस्तु हुतभुक् संतप्तस्तस्य तेजसा। भृशंग्लानश्चतेजस्वीनचकिंचित्प्रजिवन्॥ ९॥

उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे। वे तेजस्वी होकर भो अङ्गिराके तेजसे संतप्त हो अख्यन्त मलिन पड़ गये। परन्तु इसका कारण क्या है ? यह कुछ भी उनकी समझमें नहीं आया॥ ९॥

#### अथ संचिन्तयामास भगवान् इव्यवाहनः। अन्योऽग्निरिह लोकानां ब्रह्मणासम्प्रकल्पितः॥ १०॥

तव भगवान् अग्निने यह सोचा-१हो-न-हो, ब्रह्माजीने इस जगत्के लिये किसी दूसरे अग्निदेवताका निर्माण कर लिया है'॥ १०॥

### अग्नित्वं विप्रणष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः। कथमग्निः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः॥११॥ अपश्यदग्निवल्लोकांस्तापयन्तं महामुनिम्।

'जान पड़ता है, तरस्यामें लग जानेसे मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया। अब में पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ ?' यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अङ्गिरा अग्निकी ही भाँति प्रकाशित हो सम्पूर्ण जगत्को ताप दे रहे हैं॥ ११६॥

### सोपासर्पच्छनैभींतस्तमुवाच तदाङ्गिराः॥१२॥ शीव्रमेव भवस्वाग्निस्त्वं पुनर्लोकभावनः। विज्ञातश्चासि लाकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु॥१३॥

यह देख वे डरते-डरते धीरेसे उनके पास गर्थे । उस समय उनसे अङ्गिरा मुनिने कहा—देव ! आप पुनः शोध ही लोकभावन अग्निके पदपर प्रतिष्ठित हो जाइये; क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर-जङ्गम प्राणियोंम आपकी प्रसिद्धि है ॥ १२-१३॥

### त्वमिनः प्रथमं सुष्टा ब्रह्मणा तिमिरापहः। स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीव्रमेव तमोनुद्र॥ १४॥

'ब्रह्माजीन आपको ही अन्धकारनाशक प्रथम अग्निके रूपमें उत्पन्न किया है। तिमिरपुज्जको दूर भगानेवाले देवता! आप शीघ ही अपना स्थान ग्रहण कीजिये!॥ १४॥

#### अग्निरुवाच

### नष्टकीर्तिरहं लोके भवान् जातो हुताशनः।

भवन्तमेव श्रास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः ॥ १५॥ अग्निदेव वाले — मुने ! संसारमें मेरी कीर्ति नष्ट हो गयी है। अब आप ही अग्निके पदपर प्रतिष्ठित हैं। आपको ही लोग अग्नि समझेंगे, आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा॥ १५॥

### निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमा भव। भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च ॥ १६॥

मैं अपना अग्नित्व आपमें ही रख देता हूँ, आप ही प्रथम अग्निके पदपर प्रतिष्ठित होइये। मैं द्वितीय प्राजापत्य नामक अग्नि होऊँगा॥ १६॥

#### अङ्गिरा उवाच

### कुरु पुण्यं प्रजास्वर्ग्यं भवाग्निस्तिमरापहः। मां च देव कुरुष्वाग्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा॥१७॥

अङ्गिराने कहा—अग्निदेव ! आप प्रजाको स्वर्गलोक-की प्राप्ति करानेवाला पुण्यकर्म (देवताओं के पास हिंबध्य पहुँचानेका कार्य) सम्पन्न कीजिये। और स्वयं ही अन्धकार-निवारक अग्निपदपर प्रतिष्ठित होइये, साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिये॥ १७॥

#### मार्कण्डेय उवाच

### तच्छुत्वाङ्गिरसो वापयं जातवेदास्तथाकरोत्। राजन् बृहस्पतिनीम तस्याप्यङ्गिरसः सुतः॥१८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन ! अङ्गराका यह वचन सुनकर अग्निदेवने वैसा ही किया। उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया। फिर अङ्गिराके भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।। १८॥

### श्चात्वा प्रथमजं तं तु वहिराङ्गिरसं सुतम्। उपेत्य देवाः पप्रच्छः कारणं तत्र भारत ॥१९॥

भरतनन्दन! अङ्गिराको अग्निदेवका प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आये और इसका कारण पूछने छगे॥ १९॥

### स तु पृष्टस्तदा देवैस्ततः कारणमञ्ज्ञीत । प्रत्यगृह्णंस्तु देवाश्च तद् वचोऽङ्गिरसस्तदा ॥ २०॥

देवताओं के पूछनेपर अङ्गिराने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अङ्गिराके उस कथनपर विश्वास करके उसे यथार्थ माना ॥ २०॥

#### तत्र नानाविधानग्नीन् प्रवक्ष्यामि महाप्रभान् । कर्मभिर्वेहुभिः ख्यातान् नानार्थान् ब्राह्मणेष्विह् ॥२१॥

अब मैं महान् कान्तिमान् विविध अग्नियोंका, जो ब्राह्मण-प्रन्थोक्त विधि-वाक्योंमें अनेक कर्मोद्वारा विभिन्न प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये विख्यात हैं, वर्णन करूँगा ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे सप्तद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसेके प्रसङ्गमें दो सौ सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१७ ॥

# अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

अङ्गिराकी संततिका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

ब्रह्मणो यस्तृतीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोहह। तस्याभवत् सुभाभार्या प्रजास्तस्यां च मे श्रृणु ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं कुरुकुलधुरन्थर युधिष्ठिर ! ब्रह्माजीके जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा हैं, उनकी परनीका नाम सुभा है। उसके गर्भसे जो संतानें उत्पन्न हुई, उनका वर्णन करता हूँ सुनो ॥ १॥

बृहत्कीर्तिर्बेहज्ज्योतिर्बृहद्ग्रह्मा बृहन्मनाः। बृहन्मन्त्रो बृहद्भासस्तथा राजन् बृहस्पतिः॥ २॥

राजन् ! बृहत्कीर्तिः, बृहज्ज्योतिः, बृहद्ब्रह्माः, बृहन्मनाः, बृहन्मननः, बृहद्भासः तथा बृहस्पति ( ये अङ्गिरासे सुभाके सात पुत्र हुए ) ॥ २ ॥

प्रजासु तासु सर्वासु रूपेणाप्रतिमाभवत्। देवी भानुमती नाम प्रथमाङ्गिरसः सुता॥ ३॥

अङ्गिराकी प्रथम पुत्रीका नाम देवी भानुमती है। वह उनकी संतानोंमें सबसे अधिक रूपवती है; उसके रूपकी कहीं तुलना ही नहीं है (भानु अर्थात् सूर्यसे युक्त होनेके कारण यह दिनकी अभिमानिनी है) ॥ ३॥

भूतानामेव सर्वेषां यस्यां रागस्तदाभवत्। रागाद्रागेति यामाहुर्द्वितीयाङ्गिरसः सुता॥ ४॥

अङ्गिरा मुनिकी दूसरी कन्या 'रागा' नामसे विख्यात है। उसपर समस्त प्राणियोंका विशेष अनुराग प्रकट हुआ था। इसीलिये उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। ( यह रात्रिकी अभिमानिनी है)।। ४।।

यां कपर्दिसुतामाहुर्दश्यादश्येति देहिनः। तनुत्वात्सा सिनीवाळीतृतीयाङ्गिरसःसुता॥ ५॥

अङ्गिराकी तीसरी पुत्री 'सिनीवाली' (चतुर्दशीयुक्ता

अमावास्या ) है, जो अत्यन्त क्वश होनेके कारण कभी दीखती है और कभी नहीं दीखती है; इसीलिये लोग उसे 'दृश्यादृश्या' कहते हैं। भगवान् रुद्र उसे ललाटमें धारण करते हैं, इस कारण उसे सब लोग 'रुद्र सुता' भी कहते हैं। ५।

पर्यत्यर्चिष्मती भाभिहेविभिश्च हविष्मती। षष्टीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाहुर्महिष्मतीम्॥ ६॥

उनकी चौथी पुत्री अर्चिष्मती' है, (यही पूर्ण चन्द्रमा-से युक्त होनेके कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है) इसकी प्रभासे लोग रातमें भी सब वस्तुओंको स्पष्ट देखते हैं। पाँचवीं कन्या 'हविष्मती' (प्रतिपद्युक्ता पूर्णिमा 'राका') है, जिसके सांनिध्यमें हविष्यद्वारा देवताओंका यजन किया जाता है। अङ्किरा मुनिकी जो छठी पुण्यात्मा कन्या है, उसे 'महिष्मती' कहते हैं (यही चतुर्दशीयुक्ता पूर्णिमा है, जिसे 'अनुमित' भी कहते हैं)।। ६।।

महामखेष्वाङ्गिरसी दीप्तिमत्सु महामते। महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते सुता॥ ७॥

महामते ! जो दीप्तिशाली सोमयाग आदि महायज्ञोंमें प्रकाशित होनेके कारण 'महामती' नामसे विख्यात है, वह ( प्रतिपद्युक्त अमावास्या ) अङ्गिरा मुनिकी सातवीं पुत्री कहलाती है ॥ ७॥

यां तु दृष्ट्वा भगवतीं जनः कुहुकुहायते। एकानंशेति तामाहुः कुहूमङ्गिरसः सुताम्॥८॥

जिस भगवती अमाको देखकर लोग 'कुहु-कुहु' ध्विन कर उठते (चिकत हो जाते) हैं, अङ्गिरा मुनिकी वह आठवीं पुत्री 'कुहू' नामसे विख्यात है। उसमें चन्द्रमाकी एकमात्र कला अत्यन्त स्क्ष्म अंशसे शेष रहती है। (यही शुद्ध अमावस्या है)।। ८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमे आङ्गरसोपाख्यानिवयक

दो सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९८ ॥

## एकोनविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः बृहस्पतिकी संततिका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

बृहस्पतेश्चान्द्रमसी भायोऽऽसीद् या यशस्विनी। अग्नीन् साजनयत्पुण्यान् षडेकां चापिपुत्रिकाम्॥१॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं — राजन् ! बृहस्पतिजीकी जो यशस्विनी पत्नी चान्द्रमसी (तारा) नामसे विख्यात थी, उसने पुत्ररूपमें छः पवित्र अग्नियोंको तथा एक पुत्रीको भी जन्म दिया। । १॥

आहुतिष्वेव यस्याग्नेईविषाद्यं विधीयते । सोऽग्निर्वृहस्पतेः पुत्रः शंयुर्नाम महावतः ॥ २ ॥

( दर्श-पौर्णमास आदिमें ) प्रधान आहुतियोंको देते ममय जिस अग्निके लिये सर्वप्रथम घोकी आहुति दी जाती है, वह महान् वतधारी अग्नि ही बृहस्पतिका 'शंयु' नामसे विख्यात ( प्रथम ) पुत्र है ॥ २ ॥

चातुर्मास्येषु यस्येष्टमश्वमेधेऽत्रज्ञः प्रभुः। दीक्षो ज्वालैरनेकाभैरग्निरेकोऽथ वीर्यवान्॥३॥

चातुर्मास्य सम्बन्धी यज्ञोंमें तथा अश्वमेष-यज्ञमें जिसका पूजन होता है, जो सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाला और सर्वसमर्थ है तथा जो अनेक वर्णकी ज्वालाओंसे प्रज्वलित होता है, वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही शंयु है ॥ ३॥

शंयोरप्रतिमा भार्या सत्या सत्याथ धर्मजा। अग्निस्तस्य सुतो दीप्तस्तिस्नःकन्याश्चसुत्रताः॥ ४ ॥

शंयुकी पत्नीका नाम था सत्या । वह धर्मकी पुत्री थी । उसके रूप और गुणोंकी कहीं तुलना नहीं थी । वह सदा मत्यके पालनमें तत्पर रहती थी । उसके गर्भसे शंयुके एक अग्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली तीन कन्याएँ हुई ॥ ४॥

प्रथमेनाज्यभागेन पूज्यते योऽग्निरध्वरे। अग्निस्तस्य भरद्वाजः प्रथमः पुत्र उच्यते॥ ५॥

यज्ञमें प्रथम आज्यभागके द्वारा जिस अग्निकी पूजा की जाती है, वही शंयुका ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाज' नामक अग्नि बताया जाता है ॥ ५ ॥

पौर्णभासेषु सर्वेषु हविषाऽऽज्यं स्नुवोद्यतम्। भरतो नामतः सोऽग्निर्द्धितीयः शंयुतः सुतः॥ ६॥

समस्त पौर्णमास यागों में खुवासे हिवष्यके साथ घी उठाकर जिसके लिये प्रथम आघार' अपित किया जाता है। वह भरत' ( ऊर्ज ) नामक अग्नि शंयुका द्वितीय पुत्र है ( इसका जन्म शंयुकी दूसरी स्त्रीके गर्भसे हुआ था ) ॥ ६॥

तिस्नः कन्याभवन्त्यन्यायासां स भरतः पतिः। भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका॥ ७॥

शंयुके तीन कन्याएँ और हुई जिनका बड़ा भाई भरत ही पालन करता था । भरत (ऊर्ज) के 'भरत' नामबाला ही एक पुत्र तथा 'भरती' नामकी एक कन्या हुई।। ७॥

भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः। महानत्यर्थमहितस्तथा भरतसत्तम॥८॥

सवका भरण-पोषण करनेवाले प्रजापित भरत नामक अग्निसे 'पावक' की उत्पत्ति हुई । भरतश्रेष्ठ ! वह अत्थन्त महनीय ( पूज्य ) होनेके कारण 'महान्' कहा गया है॥८॥ भरद्वाजस्य भार्या तु बीरा बीरस्य पिण्डदा । प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः दानैः॥ ९ ॥

शंयुके पहले पुत्र भरद्वाजकी पत्नीका नाम 'बीरा' था। जिसने बीर नामक पुत्रको शरीर प्रदान किया। झाढाणोंने सोमकी ही भाँति बीरकी भी आज्यभागसे पूजा बतायी है \*। इनके लिये आहुति देते समय मन्त्रका उपांशु उच्चारण किया जाता है।। ९॥

हवित्रा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते। रथप्रभू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते॥१०॥

सोमदेवताके साथ इन्हींको द्वितीय आज्यभाग प्राप्त होता है। इन्हें 'रथप्रभु', 'रथध्वान' और 'कुम्भरेता' भी कहतेहैं॥

सरव्यां जनयत् सिद्धिं भानुं भाभिः समावृणोत्। आग्नेयमानयन् नित्यमाह्याने द्येष सूयते ॥ ११ ॥

वीरने 'सरयू' नामवाली पत्नीके गर्भसे 'सिद्धि' नामक पुत्रको जन्म दिया । सिद्धिने अपनी प्रभासे सूर्यको भी आच्छादित कर लिया । सूर्यके आच्छादित हो जानेपर उसने अग्निदेवता-सम्बन्धी यक्रका अनुष्ठान किया । आह्वान-मन्त्र (अग्निमग्न आवह इत्यादि ) में इस सिद्धिनामक अग्निकी ही स्तुति की जाती है ॥ ११ ॥

यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा वर्चसाश्रिया। अग्निर्निइच्यवनोनामपृथिवीं स्तौतिकेवलम् ॥ १२ ॥

बृहस्पतिके (दूसरे) पुत्रका नाम निश्च्यवन' है। ये यश, वर्चस् (तेज) और कान्तिसे कभी च्युत नहीं होते हैं। निश्च्यवन अग्नि केवल पृथ्वीकी स्तुति करते हैं†॥ १२॥

विपाप्मा कलुपैर्मेको विद्युद्धश्चार्चिषाज्वलन्। विपापोऽग्निःसुतस्तस्य सत्यः समयधर्मकृत् ॥ १३ ॥

वे निष्पापः निर्मलः विद्युद्ध तथा तेजःपुञ्जसे प्रकाशित हैं। उनका पुत्र 'सत्य' नामक अग्नि है; सत्य भी निष्पाप तथा कालधर्मके प्रवर्तक हैं॥ १३॥

आक्रोशतां हि भूतानां यः करोति हि निष्कृतिम्। अग्निः स निष्कृतिनीम शोभयत्यभिसेविते ॥ १४ ॥

वे वेदनासे पीडित होकर आर्तनाद करनेवाले प्राणियोंको उस कष्टसे निष्कृति ( छुटकारा) दिलाते हैं, इसीलिये उन

\*'अग्नीपोमावुपांशु यष्टव्यावजामित्वाय' इस श्रुतिमें अग्नि और सोमको उपांशु मन्त्रोचारणपूर्वक आज्यभाग अर्पण करनेका विधान है। यहाँ सोमके साथजिस अग्निको आज्यभागका अधिकारी बताया गया है, वह 'वीर' नामक अग्नि ही है।

† ये वाक्के अभिमानी देवता हैं। 'तस्य वाचा सृष्टौ पृथिवी चाग्निश्च' इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। अग्निका एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणियोंद्वारा सेवित यह और उद्यान आदिमें शोभाकी सृष्टि करते हैं॥ अनुकूजन्ति येनेह वेदनार्ताः स्वयं जनाः। तस्य पुत्रः स्वनो नाम पावकः स रुजस्करः॥ १५॥

सत्यके पुत्रका नाम 'खन' है, जिनसे पीडित होकर लोग वेदनासे स्वयं कराह उठते हैं। इसीलिये उनका यह नाम पड़ा है। वे रोगकारक अग्नि हैं॥ १५॥ यस्तु विश्वस्य जगतो वुद्धिमाकस्य तिष्ठति। तं प्राहुरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम्॥ १६॥

(बृहस्पतिके तीसरे पुत्रका नाम 'विश्वजित्' है ) वे सम्पूर्ण विश्वकी बुद्धिको अपने वशमें करके स्थित हैं, इसीलिये अध्यात्मशास्त्रके विद्वानोंने उन्हें 'विश्वजित्' अग्नि कहा है ॥ अन्तराग्निः स्मृतो यस्तु भुक्तं पचित देहिनाम्। स जले विश्वभुङ्गाम सर्वलोकेषु भारत ॥ १७॥

भरतनन्दन ! जो समस्त प्राणियोंके उदरमें स्थित हो उनके खाये हुए पदार्थोंको पचाते हैं, वे सम्पूर्ण लोकोंमें 'विश्वभुक्' नामसे प्रसिद्ध अग्नि बृहस्पतिके (चौथे) पुत्रके रूपमें प्रकट हुए हैं ॥ १७ ॥

ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुछवतः। ब्राह्मणाः पूजयन्त्येनं पाकयशेषु पावकम् ॥१८॥

ये विश्वभुक् अग्नि ब्रह्मचारीः जितात्मा तथा सदा प्रचुर वर्तोका पाळन करनेवाले हैं। ब्राह्मणलोग पाकयकोंमें इन्हीं-की पूजा करते हैं॥ १८॥

पवित्रा गोमती नाम नदी यस्याभवत् प्रिया। तिस्मन् कर्माणि सर्वाणि क्रियन्ते धर्मकर्तृभिः॥ १९॥

पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुईं। धर्माचरण करनेवाले द्विजलोग विश्वभुक् अग्निमें ही सम्पूर्ण कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं ॥ १९ ॥

वडवाग्निः पिवत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः। ऊर्ध्वभागूर्ध्वभाङ्नाम कविःप्राणाश्चितस्तुयः॥ २०॥

जो अत्यन्त भयंकर वडवानलरूपसे समुद्रका जल सोखते रहते हैं, वे ही शरीरके भीतर जर्ध्वगति—'उदान' नामसे प्रसिद्ध हैं। ऊपरकी ओर गतिशील होनेसे ही उनका नाम 'ऊर्ध्वभाक्' है । वे प्राणवायुके आश्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं । ( उन्हें बृहस्पतिका पाँचवाँ पुत्र माना गया है ) ॥ २० ॥

उदग्हारं हविर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते। ततः खिष्टं भवेदाज्यं खिष्टकृत् परमः स्मृतः॥ २१॥

प्रत्येक ग्रह्मकर्ममें जिस अग्निके लिये सदा घीकी ऐसी धारा दी जाती है, जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो और इस प्रकार दी हुई वह घृतकी आहुति अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि करती है। इसीलिये उस उत्कृष्ट अग्निका नाम 'स्विष्टकृत्' है ( उसे बृहस्पतिका छठा पुत्र समझना चाहिये )॥ २१॥

यः प्रशान्तेषु भूतेषु भन्युर्भवति पावकः। कुद्धस्य तुरसो जशे मन्युतीवा च पुत्रिका। स्वाहेति दारुणा क्र्रा सर्वभूतेषु तिष्ठति॥२२॥

जिस समय अन्नि खरूप बृहस्पतिका क्रोध प्रशान्त पाणियों-पर प्रकट हुआ, उस समय उनके शरीरसे जो पसीना निकला वही उनकी पुत्रीके रूपमें परिणत हो गया । वह पुत्री अधिक क्रोधवाली थी । वह 'स्वाहा' नामसे प्रसिद्ध हुई । वह दारुण एवं क्रूर कन्या सम्पूर्ण भूतोंमें निवास करती है ॥ २२ ॥ त्रिदिवे यस्य सहशो नास्ति रूपेण कश्चन ।

स्वर्गमें भी कहीं तुलना न होनेके कारण जिसके समान रूपवान् दूसरा कोई नहीं है, उस स्वाहा-पुत्रको देवताओंने 'काम' नामक अग्नि कहा है ॥ २३॥

अतुल्खात् कृतो देवैनीमा कामस्तु पावकः ॥ २३ ॥

संहर्षाद्धारयन् क्रोधं धन्वी स्रग्वी रथे स्थितः। समरे नाशयेच्छत्रूनमोघो नाम पावकः॥ २४॥

जो हृदयमें क्रोध धारण किये धनुष और मालासे विभूषित हो रथपर बैठकर हर्ष और उत्साहके साथ युद्धमें शत्रुओंका नाश करता है, उसका नाम है 'अमोध' अग्नि ॥ २४ ॥ उक्थो नाम महाभाग त्रिभिरुक्थेरिभिष्टुतः।

महावाचं त्वजनयत् समाध्वासं हि यं विदुः ॥ २५ ॥

महाभाग ! ब्राह्मणलोग त्रिविध उक्थ मन्त्रोंद्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, जिसने महावाणी (परा) का आविष्कार किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देनेवाला समझते हैं, उस अग्निका नाम 'उक्थ' है ॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने एकोनविंशस्यधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २१९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानविष्यक दो सौ टक्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२१९॥

# विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पाञ्चजन्य अग्निकी उत्पत्ति तथा उसकी संततिका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

काइयपो ह्यथ वासिष्ठः प्राणश्च प्राणपुत्रकः।

अग्निराङ्गिरसङ्चैव च्यवनस्त्रिषु वर्चकः॥ १ ॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर! कश्यपपुत्र काश्यपः वसिष्ठपुत्र वासिष्ठः प्राणपुत्र प्राणकः अङ्गिराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा —ये पाँच अग्नि हैं॥ १॥ अचरन्त तपस्तीयं पुत्रार्थे वहुवार्षिकम्। पुत्रं छभेम धर्मिष्ठं यशसा ब्रह्मणा समम्॥ २॥

इन्होंने पुत्रकी प्राप्तिके लिये बहुत वर्षोतक तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्याका उद्देश्य यह था कि हम ब्रह्माजीके समान यशस्वी और धर्मिष्ठ पुत्र प्राप्त करें ॥ २॥

महाव्याहृतिभिध्यातः पञ्चभिस्तैस्तदा त्वथ। जन्ने तेजो महार्चिष्मान् पञ्चवर्णः प्रभावनः॥ ३॥

पूर्वोक्त पाँच अग्निखरूप ऋषियोंने महाव्याहृतिसंज्ञकपाँच मन्त्रोंद्वारा अपनातमाका ध्यान किया तव उनके समक्ष अत्यन्त तेजोमय पाँच आणोंसे विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होता था। बह सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेमें समर्थ था॥ ३॥

समिद्धोऽग्निः शिरस्तस्य वाह् सूर्यनिभौ तथा। विक्रिके च सुवर्णाभे छण्णे जहें च भारत ॥ ४ ॥

भारत ! उसका मस्तक प्रज्विलत अग्निके समान जगमगा रहा था, दोनों भुजाएँ प्रभाक्तरकी प्रभाके समान थीं, दोनों आँखें तथा त्वचा—सुवर्णके समान देदीप्यमान हो रही थीं और उस पुरुषकी विण्डलियाँ काले रंगकी दिखायी देती थीं।।

पञ्चवर्णः स तपसा कृतस्तैः पञ्चभिर्जनैः। पाञ्चजन्यः श्रुतो देवः पञ्चवंशकरस्तु सः॥ ५ ॥

उपर्युक्त पाँच मुनिजनोंने अपनी तपस्याके प्रभावसे उस पाँच वर्णवाले पुरुषको प्रकट किया थाः इसल्ये उस देवोपम पुरुषका नाम पाञ्चजन्य हो गया। वह उन पाँचों ऋषियोंके वंशका प्रवर्तक हुआ। । ५॥

दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महातपाः। जनयत् पावकं घोरं पितृणां स प्रजाः सृजन् ॥ ६ ॥

फिर महातपम्बी पाञ्चजन्यने अपने पितरोंका वंश चलानेके लियेदस हजार वर्षोतक वोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि-को उत्पन्न किया ॥ ६ ॥

वृहद् रथन्तरं मूर्झो वक्त्राद् वा तरसाहरौ । शिवं नाभ्यां वळादिन्द्रं वाय्वर्गा प्राणतोऽस्जत् ॥७॥

उन्होंने मस्तकसे बृहत् तथा मुखसे रथन्तर सामको प्रकट किया। ये दोनों वेगपूर्वक आयु आदिको हर लेते हैं, इसिल्ये 'तरसाहर' कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभिसे रुद्रको वलसे इन्द्रको तथा प्राणसे वायु और अग्निको उत्पन्न किया॥

# भू:, भुवः, स्वः, महः, जनः—ये पाँच महाव्याहृतियाँ हैं। ध्यानके लिये मन्त्रप्रसोग इस प्रकार है—- ॐ भूरक्षमग्नये पृथिष्यै स्वाह।' इत्याहि। बाहुभ्यामनुदात्तौ च विश्वे भृतानि चैव ह । एतान् सृष्ट्रा ततः पञ्च पितृणामस्जत् सुतान् ॥ ८ ॥

दोनों भुजाओंसे प्राकृत और वैकृत भेदवाले दोनों अनुदात्तोंको, मन और ज्ञानेन्द्रियोंके समस्त (छहीं) देवताओंको तथा पाँच महाभूतोंको उत्पन्न किया। इन सबकी सृष्टि करनेके पश्चात् उन्होंने पाँचों पितरोंके लिये पाँच पुत्र और उत्पन्न किये॥ ८॥

वृहद्रथस्य प्रणिधिः काद्यपस्य महत्तरः। भानुरङ्गिरसो धीरः पुत्रो वर्चस्य सौभरः॥ ९॥

( जिनके नाम इस प्रकार हैं--) वानिष्ठ नृहद्रथके अंशसे प्रणिधि, काश्यपके अंशसे महत्तर, अङ्गिरस च्यवनके अंशसे भानु तथा वर्चके अंशसे सौभर नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई ॥

प्राणस्य चानुदात्तस्तु व्याख्याताः पञ्चिविदातिः । देवान् यशमुपश्चान्यान् स्जत् पञ्चद्दोत्तरान्॥१०॥ सुभीममतिभीमं च भीमं भीमबलाबलम् । पतान् यशमुषः पञ्च देवानां ह्यस्जत् तपः ॥ ११ ॥

प्राणके अंशसे अनुदात्तकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पर्चीस पुत्रोंके नाम वताये गये। तत्पश्चात् 'तप' नामधारी पाञ्चजन्यने यज्ञमें विष्न डालनेवाले अन्य पंद्रह उत्तर देवों (विनायकों) की सृष्टिकी। उनका विवरण इस प्रकार है—सुभीम, अतिभीम, भीम, भीमवल और अवल—इन पाँच विनायकोंकी उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओंके यज्ञका विनाश करनेवाले हैं।। १०-११॥

सुमित्रं मित्रवन्तं च मित्रहं मित्रवर्धनम्। मित्रधर्माणमित्येतान् देवानभ्यस्त्रज्ञत् तपः॥१२॥

इनके बाद पाञ्चजन्यने सुमित्रः मित्रवान्ः मित्रकः मित्र-वर्धन और मित्रधर्मा—इन पाँचों देवरूपी विनायकोंको उत्पन्न किया ।। १२ ।।

सुरप्रवीरं वीरं च सुरेशं च सुवर्चसम्। सुराणामपि हन्तारं पञ्चेतानसृजत् तपः ॥ १३ ॥

तदनन्तर पाञ्चजन्यने सुरप्रवीरः वीरः सुरेशः, सुवर्चा तथा सुरहन्ता—इन पाँचोंको प्रकट किया ॥ १३ ॥

त्रिविधं संस्थिता होते पञ्च पञ्च पृथक् पृथक् । मुष्णन्त्यत्र स्थिता होते स्वर्गतो यञ्चयाजिनः ॥१४॥

इस प्रकार ये पंद्रह देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक्-पृथक् पाँच-पाँच व्यक्तियोंके तीन दलोंमें विभक्त हैं। इस पृथ्वीपर ही रहकर स्वर्गलोकसे भी यज्ञकर्ता पुरुषोंकी यज्ञ-सामग्रीका अपहरण कर लेते हैं।। १४।।

तेषामिष्टं हरन्त्येते निघ्नन्ति च महद्वविः। स्पर्थया हब्यवाहानां निघ्नन्त्येते हरन्ति च॥१५॥ ये विनायकगण अग्नियों के लिये अभीष्ट महान् हविष्यका अपहरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अग्नि-गणों के साथ लाग-डाँट रखने के कारण ही ये हविष्यका अपहरण और विष्यंस करते हैं॥ १५॥

बिहर्वेद्यां तदादानं कुश्लैः सम्प्रवर्तितम्। नदेते नोपसर्पन्ति यत्र चाग्निः स्थितो भवेत्॥१६॥

इसीलिये यश्चनिपुण विद्वानोंने यशशालाकी बाह्य वेदीपर इन विनायकोंके लिये देयभाग रख देनेका नियम चालू किया है; क्योंकि जहाँ अग्निकी स्थापना हुई हो, उस स्थानके निकट ये विनायक नहीं जाते हैं॥ १६॥

चितोऽग्निरुद्धहन् यशं पक्षाभ्यां तान् प्रवाधते । मन्त्रैः प्रशामिता होते नेष्टं मुख्णन्ति यश्चियम् ॥ १७ ॥

मन्त्रद्वारा संस्कार करनेके पश्चात् प्रज्विलत अग्निदेव जिस समय आहुति ग्रहण करते हुए यज्ञका सम्पादन करते हैं, उस समय वे अपने दोनों पङ्कों (पार्श्ववर्ती शिखाओं) द्वारा उन विनायकोंको कष्ट पहुँचाते हैं, ( इसीलिये वे उनके पास नहीं फटकते ) । मन्त्रोंद्वारा शान्त कर देनेपर वे विनायक यज्ञसम्बन्धी हविष्यका अपहरण नहीं कर पाते हैं ॥ चृहदुक्थस्तपस्यैव पुत्रो भूमिमुपाश्चितः।

अग्निहोत्रे हूयमाते पृथिव्यां सिद्धिरिज्यते ॥ १८ ॥

इस पृथ्वीपर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तप (पाञ्चजन्य) के ही पुत्र बृहदुक्थ इस भृतलपर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा पूजित होते हैं ॥ १८॥

रथन्तरश्च तपसः पुत्रोऽग्निः परिपठ्यते। मित्रविन्दाय वे तस्य हविरध्वर्ययो विदुः॥१९॥ मुमुदे परमप्रीतः सह पुत्रैर्महायशाः॥२०॥

तपके पुत्र जो रथन्तर नामक अग्नि कहे जाते हैं, उनको दी हुई हिव मित्रविन्द देवताका भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान् मानते हैं। महायशस्वी तप (पाञ्चजन्य) अपने इन सभी पुत्रोंके सहित अत्यन्त प्रसन्न हो आनन्दमग्न रहते हैं।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने विशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गरसोपाख्यानविषयक

दो सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० ॥

# **एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः**

### अग्निखरूप तप एवं भानु ( मनु ) की संततिका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

गुरुभिर्नियमैर्युको भरतो नाम पावकः। अग्निः पुष्टिमतिर्नाम तुष्टः पुष्टि प्रयच्छति। भरत्येष प्रजाः सर्वास्ततो भरत उच्यते॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर !पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि ( जो शंयुके पौत्र और ऊर्जके पुत्र हैं ) गुरुतर नियमोंसे युक्त हैं । वे संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं, इसिलये उनका एक नाम 'पुष्टिमति' भी है । समस्त प्रजाका भरण-पोषण करते हैं, इसिलये उन्हें भरत कहते हैं ॥ १ ॥ अग्निर्यक्ष शिवो नाम शक्तिपूजापरश्च सः । दुःखार्तानां च सर्वेषां शिवकृत् सततं शिवः ॥ २ ॥

'शिव' नामसे प्रसिद्ध जो अग्नि हैं, वे शक्तिकी आराधनामें लगे रहते हैं। समस्त दुःखातुर मनुष्योंका सदा ही शिव (कल्याण) करते हैं, इसलिये उन्हें 'शिव' कहते हैं॥ तपसस्तु फलं दृष्ट्वा सम्प्रवृद्धं तपो महत्। उद्धर्तुकामो मतिमान् पुत्रो जहां पुरंदरः॥ ३॥

तप (पाञ्चजन्य) का तपस्याजनित फल (ऐश्वर्य) बढ़कर महान् हो गया है, यह देख उसे प्राप्त करनेकी इच्छा-से मानो बुद्धिमान् इन्द्र ही पुरंदर नामसे उनके पुत्र होकर प्रकट हुए ॥ ३ ॥\*

ऊष्मा चैवोष्मणो जञ्जे सोऽग्निधूतस्य लक्ष्यते । अग्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत् ॥ ४ ॥

उन्हीं पाञ्चजन्यसे 'ऊष्मा' नामक अन्निका प्रादुर्भाव हुआ । जो समस्त प्राणियोंके द्यारिमें ऊष्मा (गर्मा) के द्वारा परिलक्षित होते हैं तथा तपके जो 'मनु'नामक अग्निस्वरूप पुत्र हैं, उन्होंने 'प्राजापत्य' यज्ञ सम्पन्न कराया था ॥ ४ ॥ व्यास्मानिस्थ प्राह्मवीद्याण वेदणाच्याः।

शम्भुमग्निमथ प्राहुर्वाह्मणा वेदपारगाः। आवसथ्यं द्विजाः प्राहुर्दीप्तमग्नि महाप्रभम्॥ ५॥

वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मण 'शम्भु' तथा 'आवसथ्य'

\* तप अर्थात् पाञ्चजन्यके जो पूर्वोक्त चालीस पुत्र बताये गये हैं, उनके सिवा, पाँच पुत्र और भी उन्होंने उत्पन्न किये थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—पुरंदर, ऊष्मा, मनु, राम्भु और आवस्रथ्य। उनका तीसरेसे छठे इलोकतक वर्णन है। नामक अग्निको देदीप्यमान तथा महान् तेजःपुञ्जसे सम्पन्न बताते हैं ॥ ५ ॥

### ऊर्जस्करान् हव्यवाहान् सुवर्णसहराप्रभान्। ततस्तपो ह्यजनयत् पञ्च यञ्चसुतानिह्॥६॥

इस प्रकार जिन्हें यज्ञमें सोमकी आहुति दी जाती है, ऐसे पाँच पुत्रोंको तपने पैदा किया। वे सब-के-सब सुवर्ण-सहश कान्तिमान्, वल और तेजकी प्राप्ति करानेवाले तथा देवताओंके लिये हविष्य पहुँचानेवाले हैं ॥ ६ ॥

### प्रशान्तेऽग्निर्महाभाग परिश्रान्तो गवां पतिः। असुरान् जनयन् घोरान् मर्त्यांश्चैवंपृथग्विधान्॥७॥

महाभाग ! अस्तकालमें परिश्रमसे थके-माँदे सूर्यदेव (अग्निमें प्रविष्ट होनेके कारण) अग्निस्वरूप हो जाते हैं। अभ्यंकर असुरों तथा नाना प्रकारके मरणधर्मा मनुष्योंको उत्पन्न करते हैं। (उन्हें भी तपकी ही संततिके अन्तर्गत माना गया है)।। ७।।

### तपसश्च मनुं पुत्रं भानुं चाप्यङ्गिराः स्जत् । बृहद्भानुं तु तं प्राहुर्वाह्मणा वेदपारगाः ॥ ८ ॥

तपके मनु ( प्रजापित ) स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्निको अङ्गिराने भी ( अपना प्रभाव अपित करके ) नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदोंके पारणामी विद्वान् ब्राह्मण भानुको ही 'बृहद्भानु' कहते हैं ॥ ८॥

### भानोभीर्यो सुप्रजा तु वृहङ्कासा तु सूर्यजा । असुजेतां तुपद् पुत्रान् श्रुणु तासां प्रजाविधिम् ॥ ९ ॥

भानुकी दो पिलयाँ हुई—सुप्रजा और वृहद्भासा। इनमें वृहद्भासा सूर्यकी कन्या थी। इन दोनोंने छः पुत्रोंको जन्म दिया। इनके द्वारा जो संतानोंकी सृष्टि हुई, उसका वर्णन सुनो॥ ९॥

दुर्वलानां तु भूतानामस्त् यः सम्प्रयच्छति । नविद्यं वलदं बाहुः प्रथमं भानुतः सुतम् ॥ १०॥

जो दुर्वल प्राणियोंको प्राण एवं वल प्रदान करते हैं, उन्हें वलदं नामक अग्नि वताया जाता है। ये भानुके प्रथम पुत्र हैं॥ १०॥

### यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युर्भवति दारुणः। अग्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भानुतः सुतः॥ ११॥

जो शान्त प्राणियोंमें भयंकर 'क्रोध' वनकर प्रकट होते हैं, वे 'मन्युमान्' नामक अग्नि भानुके द्वितीय पुत्र हैं ॥ दर्शे च पौर्णमासे च यस्येह हविरुच्यते। विष्णुनीमेह योऽग्निस्तुधृतिमान्नाम सोऽङ्गिराः॥ १२॥

यहाँ जिनके लिये दर्श तथा पौर्णमास यागोंमें हविष्य-समर्पणका विधान पाया जाता है, उन अग्निका नाम 'विष्णु' है । वे 'अङ्गिरा' गोत्रीय माने गये हैं । उन्हींका दूसरा नाम 'धृतिमान्' अग्नि है ( ये भानुके तीसरे पुत्र हें ) ॥ १२ ॥ ॥

इन्द्रेण सहितं यस्य हविराग्रयणं स्मृतम् । अग्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ॥ १३ ॥

इन्द्रसहित जिनके लिये आग्रयण ( नृतन अनदारा सम्पन्न होनेवाले यज्ञ ) कर्ममें हविष्य-अर्पणका विधान है, वे 'आग्रयण' नामक अग्नि भानुके ही (चौथे) पुत्र हैं॥ १३॥ चातुमीस्थेषु नित्यानां हविषां योनिरग्रहः।

चतुर्भिः सहितः पुत्रैर्भानोरेवान्वयः स्तुभः॥ १४॥

चातुर्मास्य यज्ञींमें नित्य विहित आग्नेय आदि आठ हिविष्यों के जो उद्भवस्थान हैं, उनका नाम 'अग्रह' है। (वे ही वैश्वदेव पर्वमें प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि हैं—ये भानुके पाँचवें पुत्र हैं) 'स्तुभ' नामक अग्नि भी भानुके ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए चार पुत्रोंके साथ जो ये अग्रह (वैश्वदेव) और स्तुभ हैं, इन्हें मिलाकर भानुके छः पुत्र हैं। १४॥

### निशा त्वजनयत् कन्यामग्नीषोमाञ्जभौ तथा। मनोरेवाभवद् भार्या सुषुवे पञ्च पावकान् ॥ १५॥

मनु (भानु) की ही एक तांसरी पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और दो पुत्रोंको जन्म दिया। (कन्याका नाम परोहिणी' तथा) पुत्रोंके नाम थे अग्नि और सोम, इनके सिवा, निशाने पाँच अग्निखरूप पुत्र और भी उत्पन्न किये (जिनके नाम कमशः इस प्रकार हैं—वैश्वानर, विश्वपति, सिबहित, कियल और अग्रणी)।। १५॥ पुज्यते हिवाइयेण चानुमांस्येषु पावकः।

पर्जन्यसहितः श्रीमानिज्ञेंश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ चातुर्मास्य यश्रीमं प्रधान हविष्यद्वारा पर्जन्यसहित जिसकी पूजा की जाती है, वे कान्तिमान् वैश्वानर नामक अग्नि (मनुके प्रथम पुत्र ) हैं ॥ १६॥

अस्य लोकस्य सर्वस्य यः प्रभुः परिपठ्यते । सोऽग्निर्विश्वपतिनीम द्वितीयो वै मनोः सुतः ॥ १७ ॥ ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत् परमस्तु सः ।

जो वेदोंमें 'सम्पूर्ण जगत्के पति' कहे गये हैं, वे विश्वपति नामक अग्नि मनुके द्वितीय पुत्र हैं। उन्हींके प्रभावसे हविष्यकी सुन्दर भावसे आहुति क्रिया सम्पन्न होती है, अतः वे परम स्विष्टकृत् (उत्तम अभीष्टकी पूर्ति करनेवाले) कहे जाते हैं॥ १७३॥

<sup>\*</sup> श्रुति भी कहती है—-'आदित्यो वा अस्तं यन्नग्नि-मनुप्रविक्ति।'

<sup>#</sup> वलद, मन्युमान् तथा विष्णु नामक अग्नि भानुकी भार्या सुप्रजासे उत्पन्न हैं। इसी प्रकार 'आग्रयण' 'अग्रह' और स्तुभ'— ये तीन अग्नि बृहद्वासाकी संतान हैं।

### कन्या सारोहिणी नामहिरण्यकशियोः सुता ॥ १८॥ कर्मणासौ बभौ भार्यो स वहिः स प्रजापतिः।

मनुकी कन्या भी 'खिष्टकृत्' ही मानी गयी है । उसका नाम रोहिणी है, वह मनुकी कुमारी पुत्री किसी अग्रुभ कर्मके कारण हिरण्यकशिपुकी पत्नी हुई थी । वास्तवमें 'मनु' ही विह्न है और वे ही 'प्रजापति' कहे गये हैं ।। १८ई ।। प्राणानाश्चित्य यो देहं प्रवर्तयति देहिनाम्। तस्य संनिहितो नाम शब्दक्षपस्य साधनः॥ १९॥

जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर उनके शरीरको कार्यमें प्रवृत्त करते हैं, उनका नाम है 'संनिहित' असि । ये मनुके तीसरे पुत्र हैं । इनके द्वारा शब्द तथा रूपको प्रहण करनेमें सहायता मिलती है ।। १९।।

शुक्करूष्णगितर्देवो यो विभित्ते हुताशनम्। अकत्मवःकत्मषाणां कर्ताकोधाश्चितस्तु सः॥ २०॥ किप्छं परमिष् च यं प्राहुर्यतयः सदा। अग्निः स किप्छो नाम सांख्ययोगप्रवर्तकः॥ २१॥

जो दीतिमान् महापुरुष, शुक्त और कृष्ण गितके आधार हैं, जो अग्निका धारण-पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकारका करमष अर्थात् विकार नहीं है तथापि जो समस्त विकारस्वरूप जगत्के कर्ता हैं, यित छोग जिनको सदा महिंप किपलके नामसे कहा करते हैं, जो सांख्ययोगके प्रवर्तक हैं वे क्रोधस्वरूप अग्निके आश्रय किपल नामक अग्नि हैं। (ये मनुके चौथे पुत्र हैं)।। २०-२१।।

अयं यच्छन्ति भूतानां येन भूतानि नित्यदा। कर्मिखह विचित्रेषु सोऽत्रणीर्विह्वरुच्यते॥ २२॥

मनुष्य आदि समस्त भूत-प्राणी सर्वदा भाँति-भाँतिके कमोंमें जिनके द्वारा सब भूतोंके लिये अन्नका अग्रभाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी नामक अग्नि (मनुके पाँचवें पुत्र) कहलाते हैं।। २२।।

इमानन्यान् समस्रजत् पावकान् प्रथितान् भुवि। अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रायश्चित्तार्थमुल्वणान् ॥ २३ ॥

मनुने अग्निहोत्र कर्ममें की हुई तुटिके प्रायश्चित्त (समाधान ) के लिये इन लोकविष्यात तेजस्वी अग्नियोंकी सुध्टि की, जो पूर्वोक्त अग्नियोंसे भिन्न हैं ॥ २३॥

संस्पृशेयुर्यदान्योन्यं कथश्चिद् वायुनाग्नयः। इष्टिरप्टाकपालेन कार्या वै शुचयेऽग्नये॥ २४॥

यदि किसी प्रकार हवाके चलनेसे अग्नियोंका परस्पर स्पर्श हो जाय, तो अब्टाकपाल (आठ कर्पालोंमें संस्कारपूर्वक तैयार किये हुए) पुरोडाशके द्वारा ग्रुचि नामक अग्निके लिये इष्टि करनी ( आहुति देनी ) चाहिये ।। २४ ॥ दक्षिणाग्निर्यदा द्वाभ्यां संस्रुजेत तदा किल । इष्टिरष्टाकपालेन कार्या चै चीतयेऽग्नये ॥ २५ ॥

जब दक्षिणाग्निका गाईपत्य तथा आहवनीय नामक दो अग्नियोंसे संसर्ग हो जाय, तव मिट्टीके आठ पुरवोंमें संस्कार-पूर्वक तैयार किये हुए पुरोडाशद्वारा 'वीति' नामक अग्निके लिये आहुति देनी चाहिये ॥ २५ ॥

यद्यक्षयो हि स्पृद्येयुर्निवेदास्था दवाग्निना। इष्टिरष्टाकपालेन कार्या तु शुचयेऽग्नये॥२६॥

यदि ग्रहस्थित अग्नियोंका दावानलसे संसर्ग हो जाय, तो मिटीके आठ पुरवोंमें संस्कृत चरुद्वारा ग्रुचि नामक अग्निको आहुति देनी चाहिये ॥ २६ ॥

अग्नि रजखळा वैस्त्रीसंस्पृशेदग्निहोत्रिकम्। इष्टिरप्राक्षपालेन कार्या वसुमतेऽग्नये॥२७॥

यदि अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको कोई रजख्डा स्त्री छूदे, तो वसुमान् अग्निके लिये मिट्टीके आठ पुरवोंमें संस्कृत चर-द्वारा आहुति देनी चाहिये।। २७।।

मृतः श्रूयेत यो जीवः परेयुः परावो यदा। इष्टिरष्टाकषाळेन कार्या सुरभिमतेऽग्नये॥ २८॥

यदि किसी प्राणीका मृत्युस्चिक विलाप आदि सुनायी दे अथवा कुक्कुर आदि पद्य उस अग्निका स्पर्श कर लें, उस दशामें मिट्टीके आठ पुरवोंमें संस्कृत पुरोडाशद्वारा सुरिममान् नामक अग्निकी प्रसन्नताके लिये होम करना चाहिये।। २८।।

आर्तो न जुहुयादिंन त्रिरात्रं यस्तु ब्राह्मणः । इच्टिरप्राकपालेन कार्या स्यादुत्तराम्नये ॥ २९ ॥

जो ब्राह्मण किसी पीड़ासे आतुर होकर तीन राततक अग्निहोत्र न करे, उसे मिट्टीके आठ पुरवोंमें संस्कृत चरके द्वारा 'उत्तर' नामक अग्निको आहुतिदेनी चाहिये॥ २९॥ द्रां च पौर्णमासं च यस्य तिष्ठेत् प्रतिष्ठितम्।

दश च पाणमास च यस्य तिष्ठत् प्राताष्ठतम् । इष्टिरप्टाकपालेन कार्या पथिकृतेऽग्नये ॥ ३० ॥

जिसका चाळ किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग बीचमें ही बंद हो जाय अथवा बिना आहुति किये ही रह जाय, उसे पिथकृत्' नामक अग्निके लिये मिट्टीके आठ पुरवींमें संस्कृत चरुके द्वारा होम करना चाहिये।। ३०।। स्तिकाग्नियंदा चाग्नि संस्पृशेद्गिनहोत्रिकम्। इष्टिरुटाकपालेन कार्या चाग्निमतेऽग्नये॥ ३१॥

जब स्तिकाग्रहकी अग्नि, अग्निहोत्रकी अग्निका स्पर्श कर ले, तब मिट्टीके आठ पुरवोंमें संस्कृत पुरोडाशद्वारा अग्निमान्' नामक अग्निको आहुति देनी चाहिये॥ ३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि एकधिशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें अङ्ग्रिसोपाख्यानिवष्यक दो सौ इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२२९॥

१. मिट्टीके प्याले या पुरवेका नाम कपाल है।

# द्व।विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

## सह नामक अग्निका जलमें प्रवेश और अथर्वा अङ्गिर।द्वारा पुनः उनका प्राकट्य

मार्कण्डेय उवाच

आपस्य मुदिता भार्या सहस्य परमा विया। भूपतिर्भुवभर्ता च जनयत् पावकं परम्॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! जलमें निवासके कारण प्रसिद्ध हुए 'सह' नामक अग्निके एक परम प्रिय पत्नी थीं जिसका नाम था मुदिता । उसके गर्भसे भूलोक और भुवलोंकके खामी सहने 'अद्भुत' नामक उत्कृष्ट अग्निको उत्पन्न किया ॥ १ ॥

भूतानां चापि सर्वेषां यं प्राहुः पावकं पतिम्। आत्मा भुवनभर्तेति सान्वयेषु द्विजातिषु॥ २॥

ब्राह्मण छोगोंमें वंशपरम्पराके क्रमसे सभी यह मानते और कहते हैं कि 'अद्भुत' नामक अग्नि सम्पूर्ण भूतोंके अधिपति हैं। वे ही सबके आत्मा और भुवन-भर्ता हैं॥ २॥ महतां चैंब भूतानां सर्वेपामिह यः पतिः।

भगवान् स महातेजा नित्यं चरति पावकः॥ ३ ॥

ंवे ही इस जगत्के सम्पूर्ण महाभूतोंके पित हैं। उनमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य सुशोभित हैं। वे महातेजस्वी अग्निदेव सदा सर्वत्र विचरण करते हैं। ३।।

अग्निगृहपतिनीम नित्यं यञ्जेषु पूज्यते। हुतं वहति यो हव्यमस्य लोकस्य पावकः॥ **४**॥

'जो 'अग्निग्हपति' नामसे सदा यज्ञमें पूजित होते हैं तथा हवन किये गये हविष्यको देवताओं के पास पहुँचाते हैं, वे अद्भुत अग्नि ही इस जगत्को पवित्र करनेवाले हैं॥४॥ अपांगर्भो महाभागः सत्त्वभुग्यो महाद्भुतः।

भूपतिभुवभतो च महतः पतिरुच्यते॥ ५॥
'जो 'आप' नामवाले सहके पुत्र हैं, जो महाभाग, सख-भोक्ता, भूलोकके पालक और भुवलेंकके स्वामी हैं, वे अद्भुत नामक महान् अग्नि बुद्धितस्वके अधिपति वताये जाते हैं?॥५॥

दहन् मृतानि भूतानि तस्याग्निर्भरतोऽभवत्। अग्निष्टोमे च नियतः ऋतुश्रेष्ठो भरस्य तु॥ ६॥

'उन्हीं 'अद्भुत' या गृह्पतिके एक अग्निस्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 'भरत' है। ये मरे हुए प्राणियोंके शवका दाह करते हैं। भरतका अग्निष्टोम यश्चमें नित्य निवास है, इसल्ये उन्हें 'नियत' भी कहते हैं। नियतका संकल्प उत्तम है॥ ६॥

स विक्षः प्रथमो नित्यं देवैरिन्विष्यते प्रभुः। आयान्तं नियतं दृष्टा प्रविवेशार्णवं भयात्॥ ७॥ 'प्रथम अग्नि 'सह' बड़े प्रभावशाली हैं। एक समय देवतालोग उनको हुँद रहे थे। उनके साथ अपने पौत्र नियतको भी आता देख (उससे छू जानेके) भयसे वे समुद्रके भीतर घुस गये॥ ७॥

देवास्तत्रापि गच्छन्ति मार्गमाणा यथादिशम् । दृष्ट्वा त्वग्निरथर्वाणं ततो वचनमत्रवीत्॥ ८॥

तब देवतालोग सब दिशाओं में उनकी खोज करते हुए वहाँ भी पहुँचने लगे। एक दिन अथवां (अङ्गरा) को देखकर अग्निने उनसे कहा-॥ ८॥

देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुर्बलः। अथ त्वं गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत् कुरुष्व मे ॥ ९ ॥

'वीर ! तुम देवताओं के पास उनका हविष्य पहुँचाओ । मैं अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ । अब केवल तुम्हीं अग्निपदपर प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य सम्पन्न करो'॥९।

प्रेष्य चाग्निरथर्वाणमन्यं देशं ततोऽगमत्। मत्स्यास्तस्य समाचष्युः कुद्धस्तानग्निरव्रवीत्। भक्ष्या वै विविधैर्भावैर्भविष्यथ शरीरिणाम् ॥ १० ॥

इस प्रकार अथर्वाको भेजकर अग्निदेव दूसरे स्थानमें चले गये। किंतु मस्योंने अथर्वासे उनकी स्थिति कहाँ है, यह बता दिया। इससे कुपित होकर अग्निने उन्हें शाप देते हुए कहा—'तुमलोग नाना प्रकारसे जीवोंके भक्ष्य बनोगे'।। १०॥

अथवीणं तथा चापि हृद्यवाहोऽब्रवीद् वचः ॥ ११ ॥ अनुनीयमानो हि भृशं देववाक्याद्धि तेन सः। नैच्छद् वोदुंहविः सोदुंशरीरं चापि सोऽत्यजत्॥१२॥

तदनन्तर अग्निने अथवीं किर वही बात कही। उस समय देवताओं के कहने से अथवीं मुनिने सह नामक अग्निदेवसे अत्यन्त अनुनय-विनय की, परंतु उन्होंने न तो हिविष्य ढोनेका भार छेनेकी इच्छा की और न वे अपने उस जीण शरीरका ही भार सह सके। अन्ततोगत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया।। ११-१२॥

स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरां तदा। भूमि स्पृष्ट्वासृजद् धातून पृथक् पृथगतीव हि ॥ १३ ॥

उस समय अपने उस शरीरको त्यागकर वे धरतीमें समा गये। भूमिका स्पर्श करके उन्होंने पृथक्-पृथक् बहुत-से धातुओंकी सृष्टि की।। १३॥

पूयात् स गन्धं तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च । इलेम्मणःस्फाटिकं तस्य पित्तानमारकतं तथा ॥ १४ ॥

१. 'सहसः पुत्रोऽज्ञुतः' इति मन्त्रवर्णः ।

'सह' नामक अग्निने अपने पीय तथा रक्तसे गन्धक एवं तैजस धातुओंको उत्पन्न किया। उनकी हृिंद्योंसे देवदार-के वृक्ष प्रकट हुए। कफ्से स्फटिक तथा पित्तसे मरकत-मणिका प्रादुर्भाव हुआ॥ १४॥

यकृत् कृष्णायसं तस्य त्रिभिरेव बसुः प्रजाः। नखास्तस्याभ्रपटलं शिराजालानि विद्रुमम्॥१५॥

और उनका यक्तत् (जिगर) ही काले रंगका लोहा बनकर प्रकट हुआ। काछः पाषाण और लोहा—इन तीनों-से ही प्रजाजनोंकी शोभा होती है। उनके नखमेघसमूहका रूप धारण करते हैं। नाडियाँ मूँगा बनकर प्रकट हुई हैं॥ शरीराद्विविधाश्चान्ये धातवोऽस्थाभवन् नृप।

राजन् ! सह अग्निके द्यारीरसे अन्य नाना प्रकारके धातु उत्पन्न हुए । इस प्रकार द्यारीर त्यागकर वे बड़ी भारी तपस्यामें लग गये ॥ १६॥

पवं त्यक्त्वा शरीरं च परमे तपसि स्थितः ॥ १६॥

भृग्विङ्गरादिभिर्भूयस्तपसोत्थापितस्तदा । भृशं जञ्चाल तेजस्वी तपसाऽऽप्यायितःशिखी॥ १७ ॥

जब भृगु और अङ्गिरा आदि ऋषियोंने पुनः उनकी तपस्यां उपरत कर दिया, तब वे तपस्यां पुष्ट हुए तेजस्वी अग्निदेव अत्यन्त प्रज्वलित हो उठे ॥ १७॥

हृष्ट्रा ऋषि भयाचापि प्रविवेश महार्णवम्। तस्मिन् नष्टे जगद् भीतमथर्वाणमथाश्रितम्। अर्चयामासुरेवैनमथर्वाणं सुरादयः॥१८॥

महर्षि अङ्गिराको सामने देख वे अग्नि भयके मारे पुनः महासागरके भीतर प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार अग्निके अदृश्य हो जानेपर सारा संसार भयभीत हो अथर्वा—अङ्गिराकी शरणमें आया तथा देवताओंने इन अथर्वाकी पूजाकी ॥ १८॥

अथर्वात्वस्रज्ञहोक्मनात्मनाऽऽहोक्य पावकम्। मिपतां सर्वभूतानामुन्ममाथ महार्णवम्॥१९॥

अथर्वाने सब प्राणियोंके देखते-देखते समुद्रको मथ डाला और अग्निदेवका दर्शन करकेस्वयं ही सम्पूर्ण लोकों-की सुष्टि की ॥ १९॥

प्वमिनर्भगवता नष्टः पूर्वमथर्वणा। आहूतः सर्वभूतानां हव्यं वहति सर्वदा॥२०॥

इस प्रकार पूर्वकालमें अदृश्य हुए अग्निको भगवान् अङ्गिराने फिर बुलाया । जिससे प्रकट होकर वे सदा सम्पूर्ण प्राणियोंका हविष्य वहन करते हैं ॥ २०॥

एवं त्वजनयद् धिष्ण्यान् वेदोक्तान् विबुधान् बहून् । विचरन् विविधान् देशान् भ्रममाणस्तु तत्र वै ॥ २१ ॥ उस समुद्रके भीतर नाना स्थानोंमें विचरण एवं भ्रमण करते हुए सह अग्निने इसी प्रकार विविध माँतिके बहुत-से वेदोक्त अग्निदेवों तथा उनके स्थानोंको उत्पन्न किया ॥ २१॥ सिन्धुनदं पञ्चनदं देविकाथ सरस्तती। गङ्गा च शतकुम्भा च सरयूर्गण्डसाह्वया॥ २२॥ चर्मण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तदा। ताम्रवती वेत्रवती नद्यस्तिकोऽथ कौशिकी॥ २३॥ तमसा नर्मदा चैव नदी गोदावरी तथा। वेणोपवेणा भीमा च वडवा चैव भारत॥ २४॥ भारती सुप्रयोगा च कावेरी मुर्मुरा तथा। तुङ्गवेणा रूष्णवेणा कपिला शोण पव च॥ २५॥ पता नद्यस्तु थिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीर्तिताः।

सिन्धुनद, पञ्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, रात-कुम्भा, सरयू, गण्डकी, चर्मण्वती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रवती, वेत्रवती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेणा, उपवेणा, भीमा, वडवा, भारती, सुप्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, तुङ्गवेणा, कृष्णवेणा, किल्ला तथा शोणभद्र—ये सब निदयाँ और नदहें, जो अग्नियों के उत्पत्ति-स्थान कहे गये हैं। २२–२५६ अद्भुतस्य प्रिया भार्या तस्य पुत्रौ विभूरसिः॥ २६॥ यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमास्तावन्त एव तु अत्रेख्याप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः॥ २७॥

अद्भुतकी जो प्रियतमा पत्नी है, उसके गर्भसे उनके विभूरित' नामक पुत्र हुआ । अग्नियोंकी जितनी संख्या बतायी गयी है, सोमयागोंकी भी उतनी ही है । वे सब अग्नि ब्रह्माजीके मानिसक संकल्पसे अत्रिके वंशमें उनकी संतानरूपसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २६–२७॥

अत्रिः पुत्रान् स्नष्टुकामस्तानेवात्मन्यधारयत् ॥ २८॥ तस्य तद्वस्रणः कार्यान्निर्हरन्ति द्वताशनाः।

अतिको जब प्रजाकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने उन अग्नियोंको ही अपने हृदयमें धारण किया। फिर उन ब्रह्मर्षिके शरीरसे विभिन्न अग्नियोंका प्रादुर्भाव हुआ॥ २८६॥ एवमेते महात्मानः कीर्तितास्ते ऽग्नयो मया॥ २९॥ अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः।

राजन् ! इस प्रकार मैंने इन अप्रमेय, अन्धकारनिवारक तथा दीप्तिमान् महामना अग्नियोंकी जिस क्रमसे उत्पत्ति हुई है, उसका तुमसे वर्णन किया ॥ २९ई ॥

अद्भुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितम् ॥ ३०॥ तादशं विद्धि सर्वेषामेको होषु हुताशनः।

वेदोंमें 'अद्भुत' नामक अग्निके माहात्म्यका जैसा वर्णन है, वैसा ही सब अग्नियोंका समझना चाहिये, क्योंकि इन सबमें एक ही अग्नितस्व विद्यमान है ॥ ३०१ ॥ एक एवैंप भगवान् विशेषः प्रथमोऽङ्गिराः ॥ ३१॥ बहुधा निःसृतः कायाङ्योतिष्टोमः कतुर्यथा ।

ये प्रथम भगवान् अग्नि, जिन्हें अङ्गिरा भी कहते हैं, एक ही हैं, ऐसा जानना चाहिये । जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ उद्भिद् आदि अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ है, उसी प्रकार एक ही अग्नितस्व प्रजापितके शरीरसे विविध रूपोंमें उत्पन्न हुआ है ॥ ३१३ ॥

इत्येप वंशः सुमहानम्नीनां कीर्तितो मया। योऽर्चितो विविधैर्मन्चैर्हव्यं वहति देहिनाम् ॥ ३२॥

इस प्रकार मेरेद्वारा अग्निदेवके महान् वंशका प्रतिपादन किया गया। वे भगवान् अग्नि विविध वेदमन्त्रोंद्वारा पूजित होकर देहधारियोंके दिये हुए हविष्यको देवताओंके पास पहुँचाते हैं ॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाल्यानेऽग्निसमुद्भवे हार्विशःयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमे आङ्गिरसोपाल्यानिविषयक

अग्निप्रादुर्भावसम्बन्धी दो सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२२ ॥

# त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः इन्द्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्घार

वैशम्पायन उवाच

( श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां धर्मराज्ञःकथां द्युभाम् । पुनः पत्रच्छ तसृषिं मार्कग्डेयं तपिखनम् ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! यह धर्मयुक्त कल्याणमयी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः उन तपस्वी सुनि मःर्कण्डेयजीसे पूछा ॥

युधिष्टिर उवाच

कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत् । यथा रुद्राच सम्भूतो गङ्गायां रुत्तिकासु च ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौतृहलमतीव मे ॥ )

युधिष्ठिर बोले— मुने ! कुमार (स्कन्द) का जन्म कैसे हुआ ? वे अग्निके पुत्र किस प्रकार हुए ? भगवान् शिवसे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? तथा वे गङ्गा और छहों कृत्तिकाओं के गर्भसे कैसे प्रकट हुए ? मैं यह सुनना चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौत्हल है ॥

मार्कण्डेय उवाच

अग्नीनां विविधा वंशाः कीर्तितास्ते मयानघ। श्रृणु जन्म तु कीरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः॥ १॥

मार्कण्डेयजीने कहा— निष्पाप युधिष्ठिर ! मैंने तुमसे अग्नियोंके विविध वंशोंका वर्णन किया । अब तुम परम बुद्धिमान् कार्तिकेयके जन्मका वृत्तान्त सुनो ॥ १ ॥ अद्भुतस्याद्भुतं पुत्रं प्रविध्याम्यमितौजसम्। जातं ब्रह्मियंभायाभिर्वह्मण्यं कीर्तिवर्धनम् ॥ २ ॥

अद्भुत अग्निके अद्भुत पुत्र कार्तिकेयके वल और तेज असीम हैं। उनका जनम ब्रह्मार्पियोंकी पत्नियोंके गर्भसे हुआ है। वे अपने उत्तम यशको बढानेवाले तथा ब्राह्मणभक्त हैं। मैं उनके जनमका खत्तान्त वता रहा हूँ, सुनो ॥ २॥ देवासुराः पुरा यत्ता विनिध्नन्तः परस्परम् । तत्राजयन् सदा देवान् दानवा घोररूपिणः ॥ ३ ॥

पूर्वकालकी बात है, देवता और असुर युद्धके लिये उद्यत हो एक दूसरेको अस्त्र-शस्त्रोद्धारा चोट पहुँचाया करते थे। उस संवर्षके समय भयंकर रूपवाले दानव सदा ही देवताओं पर विजय पाते थे॥ ३॥

चध्यमानं वलं दृष्ट्वा बहुशस्तैः पुरंदरः। स सैन्यनायकार्थाय चिन्तामाप भृशं तदा ॥ ४ ॥

जय इन्द्रने देखा कि दानय बार-वार देवताओं की सेनाका वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापित की आवश्यकता हुई। इसके लिये वे बहुत चिं तित हुए ॥ ४॥ देवसेनां दानवैहिं भग्नां दृष्टा महावलः।

देवसेनां दानवेहि भग्नां दृष्ट्या महावलः। पालयेद् वीर्यमाधित्य स क्षेयः पुरुषो मया॥ ५ ॥

उन्होंने सोचा 'मुझे ऐसे पुरुषका पता लगाना चाहिये, जो महान् बलवान् हो और अपने पराक्रमका आश्रय ले देवताओंकी उस सेनाका, जिसका दानव नाश कर देते हैं, संरक्षण करे'॥ ५॥

स दौळं मानसं गत्वा ध्यायन्नर्थमिदं सृशम्। शुश्रावार्तस्वरं घोरमथ मुक्तं स्त्रिया तदा॥ ६॥

इसी वातकाचार-बार विचार करते हुए इन्द्र मानसपर्वतपर गये । वहाँ उन्हें एक स्त्रीके मुखसे निकला हुआ भयंकर आर्तनाद सुनायी दिया ॥ ६॥

अभिधावतु मां कश्चित् पुरुपस्त्रातु चैव ह । पति च मे प्रदिशतु खयं वा पतिरस्तु मे ॥ ७ ॥

वह कह रही थी 'कोई चीर पुरुष दौड़कर आये और मेरी रक्षा करे! वह मेरे लिये पित प्रदान करे या स्वयं ही मेरा पित हो जाय'।। ७॥



पुरंदरस्तु तामाह मा भैर्नास्ति भयं तव। पवमुक्त्वाततोऽपदयत् केशिनं स्थितमग्रतः॥ ८॥

यह सुनकर इन्द्रने उससे कहा—'भद्रे ! डरो मतः अब तुम्हें कोई भय नहीं है ।' ऐसा कहकर जव उन्होंने उधर हाध्य डालीः तब केशी दानवसामने खड़ा दिखायी दिया॥

किरीटिनं गदापाणिं धातुमन्तमियाचलम् । हस्ते गृहीत्वाकन्यां तामथैनं वासवीऽव्रवीत्॥ ९॥

उसने मस्तकपर किरीट धारण कर रक्ला था। उसके हाथमें गदा थी और वह एक कन्याका हाथ पकड़े विविध धातुओं से विभूषित पर्वत-सा जान पड़ता था। यह देख इन्द्रने उससे कहा—॥ ९॥

अनार्यंकर्मन् कस्मात् त्विममां कन्यां जिहीर्षसि । विज्ञाणं मां विज्ञानीहि विरमास्याः प्रवाधनात् ॥ १० ॥ ंरे नीच कर्म करनेवाले दानव ! त् कैसे इस कन्याका अपहरण करना चाहता है ? समझ ले, मैं वज्रधारी **इन्द्र** हूँ । अब इस अवलाको सताना छोड़ दे॥ १०॥

#### केश्युवाच

विस्तृजस्य त्वमेवैनां शकैषा प्रार्थिता मया। क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन्॥११॥

केशी बोळा-इन्द्र ! तू ही इसे छोड़ दे । मैंने इसका वरण कर लिया है । पाकशासन ! ऐसा करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी अमरावती पुरीको लौट सकता है ॥ ११ ॥ प्यमुक्तवा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय वै । तामापतन्तीं चिच्छेद मध्ये चन्नेण वासवः ॥ १२ ॥

ऐसा कहकर केशीने इन्द्रका वध करनेके लिये अपनी गदा चलायी। परंतु इन्द्रने अपने वज्रद्वारा उस आती हुई गदाको यीचसे ही काट डाला ॥ १२ ॥ अधास्य शैलशिखरं केशी कुद्धो व्यवास्त्रजत्। तदा पतन्तं सम्प्रेक्ष्य शैलश्यकं शतकतुः॥ १३ ॥ विभेद राजन् वज्रण भुवि तिसपात ह। पतता तु तदा केशी तेन श्रङ्गेण ताडितः॥ १४ ॥

तव केशीने कुपित होकर इन्द्रपर पर्वतकी एक चट्टान फेंकी। राजन ! उस शैलशिखरको अपने ऊपर गिरता देख इन्द्रने वज्रसे उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये और वह चूर चूर होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय गिरते हुए उस शिलाखण्डने केशीको ही भारी चोट पहुँचायी॥१३-१४॥ हित्वा कन्यां महाभागां प्राद्रवद् भृशपीडितः।

अपयातेऽसुरे तिसास्तां कन्यां वासवोऽव्रवीत्। कासि कस्यासि किञ्चेह कुरुषे त्वं शुभानने॥१५॥

उस आघातसे अत्यन्त पीडित हो वह दानव उस परम सौभाग्यशालिनी कन्याको छोड़कर भाग गया । उस असुरके भाग जानेपर इन्द्रने उस कन्यासे पूछा—'सुमुखि! तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? और यहाँ क्या करती हो ?'॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने स्कन्दोत्पत्तो केशिपराभवे

त्रयोविंशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गरसोपारुयानप्रकरणमें स्कन्दकी उत्पत्तिके विषयमें केशिपराभवविषयक दो सौ तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२३ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक मिलाकर कुल १७३ इलीक हैं)

चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

इन्द्रका देवसेनाके साथ ब्रह्माजीके पास तथा ब्रह्मार्षयों के आश्रमपर जाना, अग्निका मोह और वनगमन

कन्योवाच

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्वता। भगिनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिना हता ॥ १ ॥ कन्या बोळी—देवेन्द्र ! मैं प्रजापतिकी पुत्री हूँ। मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहिनका नाम दैत्यसेना है, जिसे इस केशीने पहले ही हर लिया था॥ १॥ सदैवावां भगिन्यों तु सखीभिः सह मानसम्। आगच्छावेह रत्यर्थमनुज्ञाप्य प्रजापतिम्॥ २॥

हम दोनों विहिनें अपनी सिखयोंके साथ प्रजापितकी आज्ञा लेकर सदा क्रीडाविहारके लिये इस मानसपर्वतपर आया करती थीं।। २॥

नित्यं चावां प्रार्थयते हर्तुं केशी महासुरः। इच्छत्येनं दैत्यसेना न चाहं पाकशासन॥ ३॥

पाकशासन! महान् असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर हम दोनोंको हर ले जानेके लिये फुसलाया करता था। दैत्यसेना इसे चाहती थी। परंतु मेरा इसपर प्रेम नहीं था। २। सा हतानेन भगवन् मुक्ताहं त्वद्वलेन तु।

अतः दैत्यसेनाको तो यह हर छे गया, परंतु मैं आपके पराक्रमसे यच गर्या। भगवन् !देवेन्द्र !अव मैं आपके आदेशके अनुसार किसी दुर्जय वीरको अपना पति बनाना चाहती हूँ॥

त्वया देवेन्द्र निर्दिष्टं पतिमिच्छामि दुर्जयम् ॥ ४ ॥

इन्द्र उवाच

मम मातृष्वसेयी त्वं माता दाक्षायणी मम । आख्यातुं त्वहमिच्छामि स्वयमातमवलं त्वया ॥ ५ ॥

इन्द्र नोले-ग्रुभे ! तुम मेरी मौसेरी वहिन हो । मेरी माता भी दक्षकी ही पुत्री हैं । मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं ही अपने वलका परिचय दो ॥ ५ ॥

कन्योवाच

अवलाहं महावाहो पतिस्तु वलवान् मम। वरदानात् पितुर्भावी सुरासुरनमस्कृतः॥६॥

कन्या बोली-महावाहो! मैं तो अवला हूँ। पिताजीके वर-दानसे मेरे भावी पति बलवान् तथा देवदानववन्दित होंगे॥६॥

इन्द्र उवाच

कीदृशं तु वलं देवि पत्युस्तव भविष्यति । एतदिच्छाम्पहं श्रोतं तव वाक्यमनिन्दिते ॥ ७ ॥

इन्द्र ने पूछा—देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा ? अनिन्दिते ! यह बात मैं तुम्हारे ही मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥७॥

कन्योवाच

देवदानवयक्षाणां किञ्चरोरगरक्षसाम्। जेता यो दुष्टदैत्यानां महावीयों महावळः॥ ८॥ यस्तु सर्वाणि भूतानि त्वयासह विजेष्यति। स हि मे भविता भर्ता ब्रह्मण्यः कीर्तिवर्धनः॥ ९॥

कन्या बोली—देवराज ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षम तथा दुष्ट दैस्योंको जीतनेवाला हो; जिसका पराक्रम महान् और वल असाधारण हो तथा जो तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियोंपर विजय प्राप्त कर सके, वह ब्राह्मणहितैषी तथा अपने वशकी वृद्धि करनेवाला वीर पुरुष मेरा पति होगा ॥ ८-९॥

मार्कण्डेय उवाच

इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा दुःखितोऽचिन्तयद् भृशम्। अस्या देव्याः पतिनीस्ति यादशं सम्प्रभाषते ॥ १०॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! देवसेनाकी वात सुनकर इन्द्र अत्यन्त दुखी हो सोचने छगे 'इस देवीको जैसायह बता रही है, वैसा पति मिछना सम्भव नहीं जान पड़ता' ॥ १०॥

अथापद्यत् स उदये भास्करं भास्करद्युतिः । सोमं चैव महाभागं विद्यामानं दिवाकरम् ॥ ११ ॥

तदनन्तर सूर्यके समान तेजस्वी इन्द्रने देखा, सूर्य उदयाचलपर आ गये हैं। महाभाग चन्द्रमा भी सूर्यमें ही प्रवेश कर रहे हैं॥ ११॥

अमावास्यां प्रवृत्तायां मुहूर्ते रौद्र एव तु । देवासुरं च संग्रामं सोऽपदयदुदये गिरौ ॥ १२ ॥

अमावस्या आरम्भ हो गयी थी। उस रौद्र (भयंकर) मुहूर्तमें ही उदयगिरिकं शिखरपर उन्हें देवासुर-संग्रामका लक्षण दिखायी दिया॥ १२॥

लोहितैश्च घनैर्युक्तां पूर्वां संध्यां शतकतुः। अपद्यल्लोहितोदं च भगवान् वरुणालयम्॥ १३॥

ऐश्वर्यशाली इन्द्रने देखा, पूर्वसंध्या (प्रभात) का समय है, प्राचीके आकाशमें लाल रंगके घने बादल धिर आये हैं और समुद्रका जल भी लाल ही दृष्टिगोचर हो रहा है।। १३॥

भृगुभिश्चाङ्गिरोभ्यश्च हुतं मन्त्रैः पृथग्विधैः। हव्यं गृहीत्वा विद्वं च प्रविशन्तं दिवाकरम् ॥ १४॥

भगु तथा अङ्गिरा गोत्रके ऋषियों द्वारा पृथक् पृथक् मन्त्र पढ़कर हवन किये हुए हविष्यको ग्रहण करके अग्निदेव भी सूर्यमें ही प्रवेश करते हैं ॥ १४॥

पर्व चैव चतुर्विदां तदा सूर्यमुपस्थितम्। तथा धर्मगतं रीद्रं सोमं सूर्यगतं च तम्॥१५॥

उस समय भगवान् सूर्यके निकट चौबीसवाँ पर्व उपस्थित था अर्थात् पहले जिस अमावस्यापर्वमें देवासुर-संप्राम हुआ था उससे पूरे एक वर्षके बाद पुनः वैसा अवसर आया था। धर्मकी अर्थात् होम और संध्याकी वेलामें वह रौद्र मुहूर्त उपस्थित था और चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें स्थित हो गये थे॥ १५॥

समालोक्यैकतामेव शिशानो भास्करस्य च । समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्रा शकोऽन्वचिन्तयत् ॥ १६॥

इस प्रकार चन्द्रमा और सूर्यकी एकता ( एक राशिपर स्थिति ) तथा रौद्र मुहूर्तका संयोग देखकर इन्द्र मन-ही-मन इस प्रकार चिन्तन करने लगे —॥ १६॥

सूर्याचन्द्रमसोघोरं दृदयते परिवेषणम्। एतस्मिन्नेव राज्यन्ते महद् युद्धं तु शंसति॥१७॥

'अहो ! इस समय चन्द्रमा और सूर्यपर यह भयंकर घेरा दिखायी दे रहा है । इससे सूचित होता है कि रात बीतते-बीतते भारी युद्ध छिड़ जायगा ॥ १७॥

# सरित्सिन्धुरपीयं तु प्रत्यसम्बाहिनी भृशम् । श्टगालिन्यग्निवन्त्रा च प्रत्यादित्यं विराविणी ॥ १८ ॥

'यह सिन्धु नदी भी उल्टी धारामें बहकर रक्तके स्रोत बहा रही है। सियारिन मुँहसे आग उगलती हुई-सी सूर्यकी ओर देखकर रोती है।। १८॥

पप रौद्रश्च सङ्घातो महान् युक्तश्च तेजसा। सोमस्य विह्नसूर्याभ्यामद्भुतोऽयं समागमः॥१९॥

'अनेक योगोंका यह भयंकर तथा महान् संघात (सम्मेलन) तेजसे आलोकित हो रहा है। अग्नि और सूर्यके साथ चन्द्रमाका यह अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है।१९।

जनयेद् यं सुतं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिर्भवेत्। अग्निश्चेतेर्गुणैर्युक्तः सर्वेरग्निश्च देवता ॥ २०॥

'जान पड़ता है, इस समय चन्द्रमा जिस पुत्रको जन्म देंगे, वही इस देवीका पित होगा अथवा अग्नि भी इन सभी अभीष्ट गुणोंसे युक्त हैं। वे भी देवकोटिमें ही हैं॥ २०॥

पष चेज्जनयेद् गर्भं सोऽस्या देव्याः पतिर्भवेत् । पवं संचिन्त्य भगवान् ब्रह्मलोकं तदा गतः ॥ २१ ॥ गृहीत्वा देवसेनां तामवदत् स पितामहम् । उवाच चास्या देव्यास्तवं साधुशूरं पति दिश ॥ २२ ॥

'अतः ये यदि किसी बालकको उत्पन्न करें, तो वहीं इस देवीका पित होगा ।' ऐसा सोच-विचारकर ऐश्वर्यशाली इन्द्र उस समय उस देवसेनाको साथ ले ब्रह्मलोकमें गये और ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले-'भगवन्! आप इस देवीके लिये कोई अच्छे स्वभावका श्रुरवीर पित प्रदान कीजिये'। २१-२२।



वह्मोवाच

मयैतिचिन्तितं कार्यं त्वया दानवसूद्न। तथा स भविता गर्भो वळवानुरुविकमः॥२३॥

व्रह्माजीने कहा—दानवसूदन ! इस विषयमें तुमने जो विचार किया है, वहीं मैंने भी सोचा है । वैसा होनेपर ही एक महान् पराक्रमी बलवान् वीरका प्रादुर्भाव होगा ।२३।

स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतो। अस्यादेव्याः पतिइचैव स भविष्यति वीर्यवान्॥ २४॥

शतकतो ! वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेनाका पराक्रमी सेनापित होगा और वही इस देवीका भी पित होगा॥२४॥

एतच्छुत्वा नमस्तस्मै छत्वासी सह कन्यया। तत्राभ्यगच्छद् देवेन्द्रो यत्र देवर्षयोऽभवन् ॥ २५॥ वसिष्ठप्रमुखा मुख्या विषेन्द्राः सुमहावलाः।

यह सुनकर देवराज इन्द्र ब्रह्माजीको नमस्कार करके उस कन्याको साथ ले जहाँ महान् शक्तिशाली वसिष्ठ आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं देवर्षि थे, वहाँ उनके आश्रमपर आये ।२५६। भागार्थ तपसो धातुं तेषां सोमं तथाध्वरे ॥ २६॥ पिपासवो ययुर्देवाः शतकतुपुरोगमाः।

उनदिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें भाग छेनेके लिये तथा सोमपान करनेके लिये इन्द्र आदि सभी देवता वहाँ पधारे थे। उन सबके मनमें सोमपानकी इच्छा थी।।२६६॥ इप्टिं करवा यथान्यायं सुसमिद्धे हुतादाने॥ २७॥ जुहुबुस्ते महात्मानो हृद्यं सर्वदिवीकसाम्।

उन महात्मा ऋषियोंने प्रज्वलित अग्निमें शास्त्रीय विधिसे इण्टिका सम्पादन करके सम्पूर्ण देवताओंके लिये हविष्यकी आहुति दी ॥ २७ रै॥

समाहृतो हुतवहः सोऽद्धृतः सूर्यमण्डलात् ॥ २८॥ विनिःस्तय ययौ विह्नर्याग्यतो विधिवत् प्रभुः। आगम्याहवनीयं चै तेर्द्धिजैर्मन्त्रतो हुतम् ॥ २९॥ स तत्र विविधं हव्यं प्रतिगृद्य हुतारानः। ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसाम्॥ ३०॥

भरतश्रेष्ठ !मन्त्रोंद्वारा आवाहन होनेपर वे अद्भुत नामक अग्नि सूर्यमण्डलसे निकलकर मौनभावसे वहाँ आये और ब्रह्मर्पियोंद्वारा मन्त्रोच्चारणपूर्वक विधिवत् ह्वन किये हुए भाँति-भाँतिके हवनीय पदार्थोंको उन महर्षियोंसे प्राप्त करके उन्होंने सम्पूर्ण देवताओंकी सेवामें अर्पित किया ॥२८–३०॥

निष्कामंश्चाप्यपर्यत् स पत्नीस्तेषां महात्मनाम् । स्वेष्वासनेषूपविष्टाः सपन्तीश्च तथा सुखम् ॥ ३१ ॥ देवताओंको इविष्य पहुँचाकर जब अग्निदेव वहाँसे जाने लगे, तव उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियोंकी पित्नयों-पर पड़ी । उनमेंसे कुछ तो अपने आसनोंपर वैटी थीं और कुछ सुखरूर्वक सो रही थीं ॥ ३१॥

रुक्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रहेखा इवामलाः। हुतारानार्चिमतिमाः सर्वास्तारा इवाद्भताः॥ ३२॥

उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णमयी वेदीके समान गौर थी। वे चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल थीं। अग्निकी लपटोंके समान प्रभा विखेर रही थीं और तारिकाओंके समान अद्भुत सीन्दर्यसे प्रकाशित हो रही थीं ॥ ३२॥

स तत्र तेन मनसा वभूव क्षिभितेन्द्रियः। पत्नीर्देष्टा क्षिजेन्द्राणां चित्तः कामवशं ययौ ॥ ३३ ॥

इस प्रकार वहाँ ( आसक्तियुक्त ) मनसे उन ब्रह्मर्पियी-की पत्नियोंको देखकर अग्निदेवकी सारी इन्द्रियाँक्षोभसे चञ्चल हो उठीं । वे सर्वथा कामके अधीन हो गये ॥ ३३॥

भूयः संचिन्तयामास न न्याय्यं श्वभितो हाहम्। साय्वयः पत्न्यो द्विजेन्द्राणामकामाः कामयाम्यहम्॥

फिर उन्होंने मन-ही-मन विचार किया कि भेरा यह कार्य कदापि उचित नहीं है। मेरे मनमें विकार आ गया है। इन ब्रह्मपियोंकी पितनयाँ पितवता हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहतीं, तो भी मैं इनकी कामना करता हूँ॥ ३४॥

नैताः राक्या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः। गार्हेपत्यं समाविद्दयतसात् पदयाम्यभीक्षणहाः॥३५॥

भीं अकारण न तो इन्हें देख सकता हूँ और न इनका स्पर्श ही कर सकता हूँ । ऐसी दशामें यदि मैं गाईपत्य अन्निमें प्रविष्ट हो जाऊँ, तो वार-वार इनके दर्शनका अवसर पा सकता हुँ, ॥ ३५॥

मार्कण्डेय उवाच

संस्पृशन्तिव सर्वास्ताः शिखाभिः काञ्चनप्रभाः। पर्यमानश्च सुसुदे गार्हपत्यं समाश्रितः ॥ ३६ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा निश्चय करके अग्निदेवने गार्हपत्य अग्निका आश्रय लिया और अपनी लपटोंसे स्वर्णकी सी कान्तिवाली उन ऋषि पत्नियोंका स्पर्श तथा दर्शन-सा करते हुए वे वड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे॥

निरुष्य तत्र सुचिरमेवं चिह्नर्वरां गतः। मनस्तासु विनिक्षिप्य कामयानो वराङ्गनाः॥ ३७॥

इस प्रकार बहुत देरतक वहाँ टिके रहकर अग्निदेव काम-के वशमें हो गये। वे अपना हृदय उन सुन्दरियोंपर निछावर करके उनसे मिलनेकी कामना कर रहे थे॥ ३७॥

कामसंतप्तहृदयो देहत्यागविनिश्चितः। अलाभे ब्राह्मणस्त्रीणामग्निर्वनमुपागमत्॥ ३८॥

उनका हृदय कामाग्निसे संतप्त हो रहा था । वे उन ब्रह्मियोंकी पत्नियोंके न मिलनेसे अपने शरीरको त्याग देनेका निश्चय कर चुके थे। अतः वनमें चले गये॥ ३८॥

खाहा तं दक्षदुद्दिता प्रथमं कामयत् तदा। सा तस्य छिद्रमन्वैच्छश्चिरात्प्रभृति भाविनी ॥ ३९ ॥

प्रजापित दक्षकी पुत्री खाहा पहलेसे ही अग्निदेवको अपना पित बनाना चाहती थी और इसके लिये बहुत दिनोंसे वह अग्निका छिद्र हुँ हु रही थी॥ ३९॥

अप्रमत्तस्य देवस्य न च पर्यत्यनिन्दिता। सा तं शात्वा यथावत् तु विह्नं वनमुपागतम् ॥ ४०॥ तत्त्वतः कामसंतप्तं चिन्तयामास भाविनी।

परंतु अग्निदेवके सदा सावधान रहनेके स्प्रीण साध्वी स्वाहा उनका कोई दोप नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी तरह माल्स हो गया कि अग्नि कामसंतप्त होकर वनमें चले गये हैं। तब उसने मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया ॥४० है॥ अहं सप्तिर्धिपत्तीनां छत्वा रूपाणि पावकम् ॥ ४१॥

कामियण्यामि कामार्ता तासां रूपेण मोहितम्। एवं कृते प्रीतिरस्य कामावाप्तिश्च मे भवेत्॥ ४२॥

भीं अग्निके प्रति कामभावसे पीड़ित हूँ । अतः स्वयं ही सप्तर्पिपत्नियोंके रूप धारण करके अग्निदेवकी कामना करूँगी; क्योंकि वे उनके रूपसे मोहित हो रहे हैं । ऐसा करनेसे उन्हें प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो जायगी? ॥४१-४२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने स्कन्दोःपत्तौ चतुर्विशायधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वेक अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानप्रशङ्गमें स्कन्दकी

उत्पत्तिविषयक दो सौ चौबीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ २२४॥



# महाभागत राष्ट्र



इन्द्रके द्वारा द्वसेनाका स्कन्द्रको समप्रेण

# पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

स्याहाका मुनिपत्नियों के रूपोंमें अग्निके साथ समागम, स्कन्दकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा क्रौश्च आदि पर्वतोंका विदारण

मार्कण्डेय उवाच

शिवा भार्यो त्विङ्गरसः शील रूपगुणान्विता।
तस्याः साप्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप॥ १॥
जगाम पावकाभ्याशं तं चोवाच वराङ्गना।
मामग्ने कामसंत्रतां त्वं कामियतुमईसि॥ २॥
करिष्यसि न चेदेवं मृतां मामुपधारय।
अहमङ्गिरसो भार्यो शिवा नाम हुताशन।
शिष्टाभिः प्रहिता प्राप्ता मन्त्रयित्वा विनिश्चयम्॥ ३॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं— नरेश्वर !अङ्गिराकी पत्नी शिवा शील, रूप और सद्गुणोंसे सम्पन्न थी। सुन्दरी स्वाहादेवी पहले उसीका रूप धारण करके अग्निदेवके निकट गयी और उनसे इस प्रकार बोली—'अग्ने! मैं कामवेदनासे संतप्त हूँ, तुम मुझे अपने हृदयमें स्थान दो। यदि ऐसा नहीं करोगे, तो यह निश्चय जान लो, में अपने प्राण त्याग दूँगी। हुताशन! मैं अङ्गिराकी पत्नी हूँ। मेरा नाम शिवा है। दूसरी ऋणि-पत्नियोंने सलाह करके एक निश्चयपर पहुँचकर मुझे यहाँ मेजा है'॥ १–३॥

#### अग्निरुवाच

कथं मां त्वं विजानीषे कामार्तमितराः कथम्। यास्त्वया कीर्तिताः सर्वाः सप्तर्धीणां प्रियाः स्त्रियः॥

अग्निने पूछा—देवि ! तुम तथा दूसरी सप्तर्षियोंकी सभी प्यारी स्त्रियाँ, जिनके विषयमें अभी तुमने चर्चा की है, कैसे जानती हैं कि मैं तुम लोगोंके प्रति कामभावसे पीड़ित हूँ॥

## शियोवाच

अस्माकं त्वं वियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव। त्वचित्तिक्षित्वोक्षितिस्मि नवान्तिकम्॥५॥ भेथुनायेह सम्बाता कामं प्राप्तं द्वृतं चर। जामयो मां प्रतीक्षन्ते गमिण्यामि हुताशन॥६॥

शिवा बोली—अग्निदेव ! तुम हमें सदा ही प्रिय रहे हो; परंतु हमलोग तुमसे सदा डरती आ रही हैं। इन दिनों तुम्हारी चेष्टाओंने मनकी वात जानकर मेरी सिल्योंने मुझे तुम्हारे पास मेजा है। मैं समागमकी इच्छासे यहाँ आयी हूँ। तुम स्वतः प्राप्त हुए काम-सुखका शीध उपभोग करो। हुताशन ! वे भगिनीस्वरूपा सिल्याँ मेरी राह देख रही हैं, अतः मैं शीध चली जाऊँगी॥ ५-६॥

# मार्व.ण्डेय उवाच

ततोऽग्निरुपयेमे तां शिवां प्रीतिमुद्गयुतः। मीत्या देवी समायुक्ता शुक्रं जन्नाह पाणिना॥ ७॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! तव अग्निदेवने प्रेम और प्रसन्तताके साथ उस शिवाको हृदयमे लगाया।(शिवाके रूपमें) 'स्वाहा' देवीने प्रेमपूर्वक अग्निदेवसे समागम करके उनके वीर्यको हाथमें ले लिया॥ ७॥

# अचिन्तयन्ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने। ते ब्राह्मणीनामनृतं दोपं वक्ष्यन्ति पावक॥ ८॥

तत्पश्चात् उसने कुछ सोचकर कहा—'अग्निकुछनन्दन! जो छोग वनमें मेरे इस रूपको देखेंगे, वे ब्राह्मण पित्नयोंको इडा दोप छगायेंगे ॥ ८॥

तसादेतद् रक्ष्यमाणा गरुडी सम्भवाम्यहम्। चनान्निर्गमनं चैव सुखं मम भविष्यति॥ ९॥

अतः मैं इस रहस्यको गुत रखनेके लिये भारुडी' पक्षिणी-का रूप धारण कर लेती हूँ । इस प्रकार मेरा इस वनसे सुखपूर्वक निकलना सम्भव हो सकेगा'॥ ९॥

#### मार्कण्डेय उवाच

सुपर्णी सा तदा भूत्या निर्जगाम महावनात्। अपदयत् पर्वतं इयेतं शरस्तम्यैः सुसंवृतम्॥ १०॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—-राजन् ! ऐसा कहकर वह तस्काल गरुडीका रूप धारण करके उस महान् वनसे वाहर निकलगयी। आगे जानेपर उसने सरकंडोंके समूहसे आ च्छादित स्वेतपर्वतके शिखरको देखा ॥ १०॥

हष्टीविषैः सप्तर्रापैंगुप्तं भोगिभिरद्धतैः। रक्षोभिश्च पिशाचैश्च रौद्दैर्भूतगणैक्तथा॥११॥ राक्षसीभिश्च सम्पूर्णमनेकैश्च मृगद्धिजैः।

सात निरोंबाले अद्भुत नाग, जिनकी दृष्टिमें ही विष भरा था, उस पर्वतकी रक्षा करते थे । इनके सिवा राक्षस, पिशाच, भयानक भ्तगण, राक्षसी-समुदाय तथा अनेक पशु-पक्षियोंसे भी वह पर्वत भरा हुआ था ॥ ११६॥

( नदीप्रस्वयणोपेतं नानातरुसमाचितम् । ) सा तत्र सहसा गत्वा शैलपृष्ठं सुदुर्गमम् ॥ १२ ॥ प्राक्षिपत् काञ्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता शुमा ।

अनेकानेक नदी और झरने वहाँ यहते थे तथा नाना प्रकारके वृक्ष उस पर्वतकी शोभा बढ़ाते थे। शुभस्वरूपा स्वाहा देवीने सहसा उस दुर्गम शैलशिखरपर जाकर एक सुवर्णमय कुण्डमें शीवतापूर्वक उस शुक्र (वीर्य) को डाल दिया ॥१२३॥ सप्तानामपि सा देवी सप्तर्याणां महातमनाम्॥१३॥ पत्नीसरूपतां छत्वा कामयामास पावकम्। दिव्यरूपमरुन्धत्याः कर्तुं न शक्तितं तया ॥ १४ ॥ तस्यास्तपःप्रभावेण भर्तृशुश्रूपणेन च। पट्कृत्वस्तत् तु निक्षितमम्ने रेतः कुरूत्तम ॥ १५ ॥

कुरश्रेष्ठ ! उस देवीने सातों महात्मा सप्तिपियोंकी पित्नयों-के समान रूप धारण करके अग्निदेवके साथ समागमकी इच्छा की थी; किंतु अरुन्यतीकी तपस्या तथा पित-शुश्रूपाके प्रभाव-से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी, इसल्ये छः बार ही अग्निके वीर्यको वहाँ डालनेमें सफल हुई ॥ १३-१५॥

तस्मिन् कु॰डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा। तत् स्कन्नं तेजसा तत्र संवृतं जनयत् सुतम् ॥ १६॥ ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत् स्कन्दतां ततः। षट्शिरा द्विगुगश्रोत्रो द्वादशाक्षिभुजकमः॥ १७॥

अग्निदेवकी कामना रखनेवाली स्वाहाने प्रतिपदाको उस कुण्डमें उनका वीर्य डाला था। स्कन्दित (स्खलित) हुए उस वीर्यने वहाँ एक तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। ऋषियोंने उसका वड़ा सम्मान किया। वह स्कन्दित होनेके कारण स्कन्द कहलाया। उसके छः सिर, वारह कान, वारह नेत्र और वारह भुजाएँ थीं॥ १६-१७॥

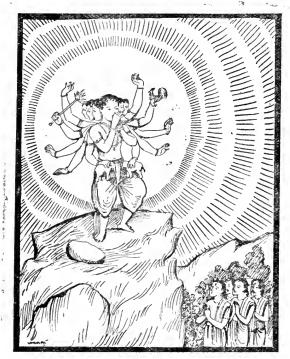

एकग्रीतैकजठरः कुमारः समपद्यत । द्वितीयायामभिष्यकस्तृतीयायां शिशुर्वभौ ॥ १८ ॥

परंतु उस कुमारका कण्ठ और पेट एक-एक ही था। वह द्वितीयाको अभिव्यक्त हुआ और तृतीयाको शिशुरूपमें सुशोभित होने छगा॥ १८॥ अङ्गप्रत्यङ्गसम्भूतश्चतुर्ध्यामभवद् गृहः । लोहिताभ्रेण महता संवृतः सह विद्युता ॥ १९॥ लोहिताभ्रे सुमहति भाति सूर्य इवोदितः।

चतुर्थांको वे कुमार स्कन्द सभी अङ्ग-उपाङ्गींने सम्पन्न हो गये। उस समय कुमार लाल रंगके विशाल विजलीयुक्त वादलसे आच्छादित थे। अतः अरुण रंगके मेथींकी विशाल घटाके भीतर उदित हुए सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहे थे॥ गृहीतं तु धनुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम्॥ २०॥ न्यस्तं यत् त्रिपुरध्नेन सुरारिविनिग्छन्तनम्। तद गृहीत्या धनुः श्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा॥ २१॥

त्रिपुरनाशक भगवान् शिवने देवशत्रुओंका विनाश करनेवाले जिस विशाल तथा रोमाञ्चकारी श्रेष्ठ धनुपको रख छोड़ा था, उसे बलवान् स्कन्दने उठा लिया और बड़े जोरसे गर्जना की ॥ २०-२१॥

सम्मोहयन्निवेमान् स त्रींख्लोकान् सचराचरान्।
तस्य तं निनदं श्रुत्वा महामेघोधनिःखनम्॥ २२॥
उत्पेततुर्महानागौ चित्रइचैरावतश्च ह।
तावापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य स वालोऽर्कसमद्युतिः॥ २३॥
द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्तिं चान्येन पाणिना।
अपरेणाग्निदायादस्ताम्रचूडं भुजेन सः॥ २४॥
महाकायसुपिक्ष्यः दुन्कुटं बलिनां वरम्।
गृहीत्वा व्यनदद् भीमं चिक्रीड च महासुजः॥ २५॥

ये उस गर्जनाद्वारा चराचर प्राणियोंसहित इन तीनों लोकोंको मूर्छित साकर रहे थे। महान् मेघोंकी गम्भीर ध्विनिक समान उनकी उस गर्जनाको सुनकर चित्र और ऐरावत नामक दो महागज वहाँ दौड़े आये। कुमार स्कन्द सूर्यकी कान्तिक समान उद्घासित हो रहे थे। उन दोनों हाथियोंको आते देख उन अग्निकुमारने उन्हेंदो हाथोंसे एकड़ लिया तथा एक हाथमें शिक्त और दूसरेमें अरुण शिलासे विभूषित और बलवानोंमें श्रेष्ठ एवं विशाल शरीरवाले एक समीपवर्ती कुक्कुट (मुर्ग) को पकड़कर उन महाबाहु कुमारने भयंकर गर्जना की और (उन हाथी-मुर्गे आदिको लिये हुए) कीडा करने लगे।। २२-२५॥

द्वाभ्यां भुजाभ्यां वलवान् गृहीत्वा राङ्खमुत्तमम् । प्राध्मापयतः भूतानां त्रासनं वलिनामपि ॥ २६॥

तत्मश्चात् उन वलवान् वीरने दोनों हाथोंमें उत्तम शंख लेकर वजाया, जो बलवान् प्राणियोंको भी भयभीत कर देनेवाला था ॥ २६ ॥

द्वाभ्यां भुजाभ्यामाकाशं वहुशो निजघान ह । कीडन् भाति महासेनस्त्रील्छं कि।न् वदनैः पिबन्॥

फिर वे दो भुजाओंसे आकाशको बार बार पीटने छो।

इस प्रकार कीडा करते हुए कुमार महासेन ऐसे जान पड़ते थे, मानो वे अपने मुखोंसे तीनों लोकोंको पी जायँगे ॥२७॥ पर्वताग्रेऽप्रमेयात्मा रिश्ममानुद्ये यथा। स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्भुतविकमः ॥२८॥ व्यलोकयदमेयात्मा मुखैर्नानाविधैर्दिशः। स पश्यन् विविधान् भावांश्चकार निनदं पुनः ॥२९॥ तस्य तं निनदं श्रुत्वा न्यपतन् बहुधा जनाः। भीताश्चोद्विग्नमनसस्तमेव शरणं ययुः॥३०॥

अपरिमित आत्मबलसे सम्पन्न और अद्भुत पराक्रमी स्कन्द पर्वतके शिखरपर उदयकालमें अंग्रुमाली सूर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे। फिर वे उस पर्वतकी चोटीपर बैट गये और अपने अनेक मुखोंद्वारा सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने लगे। भाँति-भाँतिकी वस्तुओंको देखकर वे अमेयात्मा स्कन्द पुनः बालोचित कोलाहल करने लगे। उनकी इस गर्जनाको सुनकर बहुत-सेप्राणी पृथ्वीपर गिर गये। फिर भयभीत और उद्विश्वचित्त होकर उन सबने उन्हींकी शरण ली।। २८—३०॥ ये तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः। तानप्याहुः पारिषदान् व्राह्मणाः सुमहावलान् ॥३१॥

उस समय जिन-जिन नाना वर्णवाले जीवोंने उन स्कन्द-देवकी शरण ली, उन सबको ब्राह्मणोंने उनका महा-बलवान् पार्षद बताया है ॥ ३१ ॥

स त्त्थाय महाबाहुरुपसान्त्व्य च तान् जनान् । धनुर्विकृष्य व्यस्जद् बाणान् इवेते महागिरौ ॥३२॥

उन महाबाहुने उठकर उन सब प्राणियोंको सान्त्वना दी और महापर्वत क्वेतपर खड़े-खड़े धनुष खींचकर बाणीं-की वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ३२ ॥

बिभेद स शरैः शैलं कौञ्चं हिमवतः सुतम्। तेन हंसाश्च गृश्राश्च मेरुं गच्छन्ति पर्वतम् ॥३३॥

उन बाणोंद्वारा उन्होंने हिमालयके पुत्र कौञ्च पर्वतको विदीर्ण कर दिया । उसी छिद्रमें होकर हंस और गृध्र पक्षी मेर पर्वतको जाते हैं ॥ ३३ ॥ स विशिणोंऽपतच्छैलो भृशमार्तस्वरान् रुवन् । तस्मिन् निपतिते त्वन्ये नेदुः शैला भृशं तदा ॥३४॥

स्कन्दके बाणोंसे छिन्न-भिन्न हो वह क्रौञ्च पर्वत अत्यन्त आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा । उस समय उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत भी जोर-जोरसे चीत्कार करने छगे ॥ ३४॥

स तं नादं भृशार्तानां श्रुत्वापि बिलनां वरः। न प्राच्यवदमेयात्मा शक्तिमुद्यम्य चानदत्॥ ३५॥

वलवानोंमें श्रेष्ठ और अमित आत्मवलसे सम्पन्न कुमार उन अत्यन्त आर्त पर्वतोंके उस चीत्कारको सुनकर भी विचलित नहीं हुए,अपितु हाथसे शक्तिको उठाकर सिंहनाद करने लगे॥३५॥

सा तदा विमला शक्तिः क्षिप्ता तेन महात्मना। विभेद शिखरं घोरं इवेतस्य तरसा गिरेः॥३६॥

उन महात्माने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति चलायी और उसके द्वारा श्वेत गिरिके भयानक शिखरको बड़े वेगसे विदीर्ण कर डाला ॥ ३६॥

स तेनाभिहतो दीर्णो गिरिः इवेतो ऽचलैः सह । उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तसान्महात्मनः ॥ ३७ ॥

इस प्रकार कार्तिकेयद्वारा शक्तिके आघातसे विदीर्ण होकर क्वेत पर्वत उन महात्माके भयसे डर गया और (दूसरे) पर्वतीकेसाथ इस पृथ्वीको छोड़कर आकाशमें उड़ गया॥३७॥

ततः प्रव्यथिता भूमिन्येशीर्येत समन्ततः। आर्ता स्कन्दं समासाद्य पुनर्वछवती बभौ ॥ ३८॥

इससे पृथ्वीको वड़ी पीड़ा हुई । वह सब ओरसे फट गयी और पीड़ित हो कार्तिकेयजीकी ही शरणमें जानेपर पुनः बलवती हो शोभा पाने लगी ॥ ३८॥

पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव पृथिवीं गताः। अथैनमभजल्लोकः स्कन्दं ग्रुक्कस्य पञ्चमीम् ॥ ३९ ॥

तत्पश्चात् पर्वतोंने भी उन्हींके चरणोंमें मस्तक झकाया और वे फिर पृथ्वीपर आ गये। तभीसे लोग प्रत्येक मासके ग्रुक्कपक्षकी पञ्चमीको स्कन्ददेवका पूजन करने लगे॥ ३९॥

इति श्रोमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे कुमारोत्पत्तौ पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपारुयानके प्रसङ्गमें कुमारोत्पत्तिविषयक

दो सौ पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ३९६ इलोक हैं )

पड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मादि तेरह संस्कार करना और विश्वामित्रके समझानेपर भी ऋषियोंका अपनी पित्रयोंको स्वीकार न करना तथा अग्निदेव आदिके द्वारा बालक स्कन्दकी रक्षा करना

मार्कण्डेय उवाच तस्मिञ्जाते महासत्त्वे महासेने महाबळे। समुत्तस्थुर्महोत्पाता घोरह्मपाः पृथग्विधाः॥१॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! उन महान् धैर्यशाली और महाबली महासेनके जन्म लेनेपर भाँति-भाँतिके बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे ॥ १॥

# स्त्रीपुंसोविंपरीतं च तथा द्वन्द्वानि यानि च। ब्रहा दीप्ता दिशः खंचररास च मही भृशम्॥ २॥

स्त्री-पुरुपोंका स्वभाव विपरीत हो गया । सर्दी आदि द्वन्द्वोंमें भी (अद्भुत) परिवर्तन दिखायी देने लगा। ग्रह, दिशाएँ और आकाश-ये सब मानो जलने लगे और पृथ्वी जोर-जोरसे गर्जना-सी करने लगी ॥ २॥

# ऋपयश्च महाघोरान् दृष्ट्वोत्पातान् समन्ततः। अकुर्वञ्छान्तिमुद्धिग्ना लोकानां लोकसावनाः॥ ३ ॥

लोकहितकी भावना रखनेवाले महर्षि चारों ओर अत्यन्त भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत्-में शान्ति बनाये रखनेके लिये शास्त्रीय कर्मोंका अनुष्ठान करने लगे ॥ ३॥

# निवसन्ति वने ये तु तिस्मिश्चैत्ररथे जनाः। तेऽत्रुवन्नेष नोऽनर्थः पावकेनाहितो महान्॥ ४॥ संगम्य षड्भिः पत्नीभिः स्प्तर्पीणामिति सा ह।

उस चैत्ररथ नामक वनमें जो लोग निवास करते थे, वे कहने लगे, अग्निने सप्तर्षियोंकी छः पत्नियोंके साथ समागम करके हमलोगोंपर यह बहुत बड़ा अनर्थ लाद दिया है'।४१।

# अपरे गरुडीमाहुस्त्ययानथोंऽयमाहृतः ॥ ५ ॥ यैर्डण्टा सा तदा देवां तस्या रूपेण गरुछती। न तु तत्स्वाह्या कर्म छतं जानाति वै जनः ॥ ६ ॥

दूसरे होगोंने उस गरुडी पक्षिणीसे कहा—'तूने ही यह अनथं उपस्थित किया है।' यह उन होगोंका विचार था, जिन्होंने स्वाहादेवीको गरुडीके रूपमें जाते देखा था। होग यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्य स्वाहाने किया है॥

## सुपर्णी तु वचः श्रुत्वा ममायं तनयस्त्वित । उपगम्य रानैः स्कन्दमाहाहं जननी तव ॥ ७ ॥

गर्रडीने छोगोंकी वार्ते सुनकर कहा—'यह मेरा पुत्र है।' फिर उसने धीरेसे स्कन्दके पास जाकर कहाः—'वेटा ! में तुम्हें जन्म देनेवाछी माता हूँ'॥ ७॥

# अथ सप्तर्पयः श्रुत्वा जातं पुत्रं महौजसम्। तत्यजुः पट् तदा पूर्तीर्विना देवीमरुन्धतीम्॥ ८॥

इधर सतर्पियोंने जय यह सुना कि हमारी छः पत्नियों-के सङ्गते अग्निदेवके एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, तय उन्होंने अरुन्धती देवीके सिवा अन्य छः पित्वयोंको त्याग दिया॥ ८॥

# पड्भिरेव तदा जातमाहुस्तद्वनवासिनः। सप्तर्पानाह च खाहा मम पुत्रोऽयमित्युत॥९॥ अहं जानं नैतदेवमिति राजन् पुनः पुनः।

क्योंकि उस पनके निवासियोंने उस समय छः पितयोंके

गर्भसे ही उस बालककी उत्पत्ति बतायी थी । राजन्! यद्यपि स्वाहाने सप्तिपियोंसे बार-बार कहा कि 'यह मेरा पुत्र है। में इसके जन्मका रहस्य जानती हूँ; छोग जैसी बात उड़ा रहे हैं, बैसी नहीं है। (तो भी वे सहसा उसकी बातपर विश्वास न कर सके)।। ९६॥

# विश्वामित्रस्तु कृत्वेष्टि सप्तर्पाणां महामुनिः ॥ १० ॥ पावकं कामसंतप्तमदृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात् । तत् तेन निखिलं सर्वमववुद्धं यथातथम् ॥ ११ ॥

महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्पियोंकी इष्टि पूर्ण कर चुके, तब वे भी कामपीड़ित अग्निके पीछे-पीछे गुप्तरूपसे चल दिये थे, उस समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था। अतः उन्होंने यह सारा दृत्तान्त यथार्थ रूपसे जान लिया॥ १०-११॥

## विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः। स्तवं दिव्यं सम्प्रचके महासेनस्य चापि सः॥१२॥

विश्वामित्रजी सबसे पहले दुःमार कार्तिकेयकी शरणमें गये तथा उन्होंने महासेनकां दिव्य स्तोत्रोंद्वारा स्तुर्ति भी की ॥

# मङ्गलानि च सर्वाणि कौमाराणि त्रयोदश । जातकर्मादिकास्तस्य कियाश्चके महामुनिः ॥ १३ ॥

उन महामुनिने कुमारके सारे माङ्गलिक कृत्य सम्पन्न किये । जातकर्म आदि तेरह क्रियाओंका भी अनुष्ठान किया ॥ १३॥

# पड्वक्त्रस्य तुमाहात्म्यं कुक्कुटस्य तु साधनम् । शक्त्या देव्याः साधनं च तथा पारिपदामिष्॥ १४॥ विश्वामित्रश्चकारैतत् कर्म लोकहिताय वै। तसादिषः कुमारस्य विश्वामित्रोऽभवत् वियः॥ १५॥

स्कन्दकी महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षीका धारण, देवीके समान प्रभावशालिनी <u>शक्तिका</u> ग्रहण तथा पार्पदोंका वरण आदि कुमारके सभी कार्योंको विश्वामित्रने लोक-हितके लिये आवश्यक सिद्ध किया । अतः विश्वामित्र मुनि कुमारके अधिक प्रिय हो गये ॥ १४-१५॥

# अन्वजानाच स्वाहाया रूपान्यत्वं महामुनिः। अव्रवीच मुनीन् सर्वान् नापराध्यन्ति वै स्त्रियः॥ १६॥ श्रुत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात् ते पत्नीः सर्वतोऽत्यजन्।

महामुनि विश्वामित्रने यह जान लिया था कि स्वाहाने अन्य ऋषिपितिनयोंके रूप धारण करके अग्निदेवसे सम्बन्ध स्थापित किया था; इसल्थिये उन्होंने सब ऋषियोंसे कहा— अपकी स्त्रियोंका कोई अपराध नहीं हैं उनके मुखसे यथार्थ यात जानकर भी ऋषियोंने अपनी पितनयोंको सर्वथा त्याग ही दिया ॥ १६६ ॥

#### मार्कण्डेय उवाच

स्कन्दं श्रुत्वा तदा देवा वासवं सहिताऽब्रुवन् ॥ १७ ॥ अविपद्यवळं स्कन्दं जहि शकाशु माचिरम् । यदि वा न निहंस्येनं देवेन्द्रोऽयं भविष्यति ॥ १८ ॥ त्रैळोक्यं संनिगृद्यासांस्त्वां च शक महावळ ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! उस समय स्कन्दके जन्म और वल-पराक्रमका समाचार सुनकर सब देवताओंने एकत्र हो इन्द्रसे कहा—'देवेश्वर! स्कन्दका बल असह्य है। शीव उन्हें मार डालिये; विलम्ब न कीजिये। महावली इन्द्र! यदि आप इन्हें अभी नहीं मारते हैं। तो ये त्रिलोकीको, हम सबको तथा आपको भी अपने वशमें करके 'देवेन्द्र' वन वैटेंगे'॥ १७-१८६ ॥

स तानुवाच व्यथितो वालोऽयं सुमहावलः ॥ १९ ॥ स्रष्टारमि लोकानां युधि विक्रम्य नाशयेत् । न वालमुत्सहे हन्तुमिति शकः प्रभापते ॥ २० ॥

तब इन्द्रने व्यथित होकर उन देवताओंसे कहा—'देवताओ! यह बालक बड़ा बल्वान् है। यह लोकस्रष्टा ब्रह्माको भी युद्धमें पराक्रम करके मार सकता है। अतः मुझमें इत बालकको मारनेका साहस नहीं है।' इन्द्र बार-बार यही बात दुहराने लगे॥ १९-२०॥

तेऽब्रुवन् नास्ति ते वीर्यं यत एवं प्रभावसे । सर्वास्त्वद्याभिगच्छन्तु स्कन्दं लोकस्य मातरः॥ २१॥ कामवीर्या घ्नन्तु चैनं तथेत्युत्तवा च ता ययुः ।

यह सुनकर देवता बोले-'आपमें अब वल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसीलिये ऐसी बातें कहते हैं। हमारी राय है कि सम्पूर्ण लोकमातृकाएँ स्कन्दके पास जायें। ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती हैं; अतः स्कन्दको मार डालें।' तब 'बहुत अच्छा' कहकर वे मातृकाएँ वहाँ-से चल दीं।। २१ है।।

तमप्रतिबलं दृष्ट्वा विषण्णवदनास्तु ताः ॥ २२ ॥ अशक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः । ऊचुरचैनं त्वमस्माकं पुत्रो भव महाबल ॥ २३ ॥

परंतु स्कन्दका अप्रतिम बल देखकर उनके मुखपर उदासी छा गयी। वे सोचने लगीं—'इस वीरको पराजित करना असम्भव है।' ऐसा निश्चय होनेपर वे उन्हींकी शरणमें गर्यो और वोर्ली—'महावली कुमार ! तुम हमारे पुत्र **हो** जाओ हमें माता मान लो ॥ २२-२३॥

अभिनन्दस्व नः सर्वाः प्रस्तुताः स्नेहविक्कवाः। तासां तद् वचनं श्रुत्वा पातुकामः स्तनान् प्रभुः ॥२४॥

'देखो, हम पुत्र-स्नेहसे विकल हो रही हैं, हमारे स्तनोंसे दूध झर रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनिन्दित करो ।' मातृकाओंकी यह बात सुनकर समर्थ स्कन्दके मनमें उनके स्तनपानकी इच्छा जाग्रत् हो गयी ॥

ताः सम्पूज्य महासेनः कामांश्चासां प्रदाय सः। अपद्यद्गिमायान्तं पितरं बिलनां बली ॥ २५ ॥

फिर महासेनने उन सबका समादर करके उनकी मनोवाञ्छा पूर्ण की । तदनन्तर बलवानोंमें बलिष्ठ वीर स्कन्दने अपने पिता अग्निदेवको आते देखा ॥ २५ ॥

स तु सम्पूजितस्तेन सह मातृगणेन ह । परिवार्थ महासेनं रक्षमाणः स्थितः शिवः ॥ २६ ॥

कुमार महासेनके द्वारा पूजित हो मङ्गलकारी अग्निदेव मातृकागणींके साथ उन्हें घेरकर खड़े हो गये और उनकी रक्षा करने लगे ॥ २६ ॥

सर्वासां या तु मातॄणां नारी कोधसमुद्भवा । धात्री स्वपुत्रवत् स्कन्दं शूल्रहस्ताभ्यरक्षत ॥ २७ ॥

उस समय सम्पूर्ण मातृकाओंके कोधसे जो एक नारी-मूर्ति प्रकट हुई थी, वह द्दाथमें त्रिशूल ले धायकी भाँति अपने पुत्रके समान प्रिय स्कन्दकी सब ओरसे रक्षा करने लगी ॥ २७॥

लोहितस्योदधेः कन्या क्र्रा लोहितभोजना। परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत् पर्यरक्षत॥ २८॥

लाल सागरकी एक क्रूर स्वभाववाली कन्या थी। जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेनको पुत्रकी भाँति हृदयसे लगाकर सर्वतोभावेन उनकी रक्षा करने लगी॥२८॥ अग्निर्भृत्वा नेगमेयद्दलुगचक्त्रो बहुप्रजः।

आग्नभृत्वा नगमयद्यागवक्त्रा बहुप्रजः। रमयामास दौलस्थं वालं क्रीडनकैरिव ॥ २९ ॥

वेदप्रतिपादित अग्नि वकरेका-सा मुख यनाकर अनेक संतानोंके साथ उपस्थित हो पर्वतशिखरपर निवास करने-वाले वालक स्कन्दका इस प्रकार मन बहलाने लगे, मानो उन्हें खिलौनोंसे खेला रहे हों॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे स्कन्दोत्पत्तौ षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसंगमें स्कन्दकी उत्पत्तिविषयक दो सौ छब्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥

# सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

# पराजित होकर शरणमें आये हुए इन्द्रसहित देवताओं को स्कन्दका अभयदान

मार्कण्डेय उवाच

त्रहाः सोपत्रहाइचैव ऋषयो मातरस्तथा। हुताशनमुखाइचैव हप्ताः पारिपदां गणाः॥ १॥ पते चान्ये च वहवो घोरास्त्रिद्विववासिनः। परिवार्य महासेनं स्थिता मातृगणैः सह॥ २॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! ग्रह, उपग्रह, श्रृष्ति, मातृकागण और मुखते आग उगलनेवाले दर्पयुक्त पार्षदगण—ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृकागणोंके साथ रहकर महासेनको सब ओरसे घेरे हुए उनकी रक्षाके छिये खड़े थे।। १-२॥

संदिग्धं विजयं दृष्ट्वा विजयेष्सुः सुरेश्वरः । आरुष्टेरावतस्कन्धं प्रययो दैवतैः सह ॥ ३ ॥

देवेश्वर इन्द्रको अपनी विजयके विषयमें संदेह ही दिखायी देता था, तो भी वे विजयकी अभिलापासे ऐरावत हाथीपर आरू द हो देवताओंके साथ आगे बढ़े ॥ ३॥

आदाय वर्ज वलवान् सर्वेदेवगणैर्वृतः। चित्रिघांसुर्महासेनमिन्दस्तूर्णतरं ययौ ॥ ४॥

सत्र देवताओंसे घिरे हुए वलवान् इन्द्र महासेनको मार डालनेकी इच्छासे हाथमें वज्र ले बड़े वेगसे अग्रसर हो रहे थे ॥ ४॥

उम्रं तं च महानादं देवानीकं महाप्रभम्। चिचित्रध्वजसंनाहं नानावाहनकार्मुकम्॥ ५॥ प्रवराम्बरसंवीतं श्रिया जुष्टमलङ्कृतम्। विजिघांसुं तमायान्तं कुमारः शकमन्वयात्॥ ६॥

देवताओंकी सेना बड़ी भयानक थी। उसमें जोर-जोरसे विकट गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभाका विस्तार महान् था। उसके ध्वज और संनाह (कवच) विचित्र थे। सभी सैनिकोंके बाहन और धनुप नाना प्रकारके दिखायी देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रोंसे अपने शरीरको आच्छादित कर रक्खा था। सभी लोग श्रीसम्पन्न तथा विविध आभूषणोंसे विभूषित दिखायी देते थे। इन्द्रको अपने वधके लिये आते देख कुमारने भी उनपर धावा बोल दिया।। ५-६॥

विनदन् पार्थ देवेशो द्वृतं याति महावलः। संहर्षयन् देवसेनां जिघांसुः पावकात्मजम्॥ ७॥

युधिष्ठिर ! महावली देवराज इन्द्र अग्निनन्दन स्कन्दको मार डाल्नेकी इच्छांचे देवताओंकी सेनाका हर्प बढ़ाते हुए तीव्र गतिसे विकट गर्जनाके साथ आगे बढ़ रहे थे ॥ ७॥ सम्पूज्यमानस्त्रिदशैस्तथैव परमपिंभिः। समीपमथ सम्प्राप्तः कार्तिकेयस्य वासवः॥ ८॥ सिंहनादं ततश्चके देवेशः सहितः सुरैः। गुहोऽपिशब्दं तं शुरवा व्यनदत् सागरो यथा॥ ९॥

उस समय सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इन्द्र कुमार कार्तिकेयके निकट पहुँचे, तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंहके समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्रके समान भयंकर गर्जना करने छगे॥ ८-९॥

तस्य शब्देन महता समुद्धृतोद्धिप्रभम्। बभ्राम तत्र तत्रैव देवसैन्यमचेतनम्॥१०॥

देवताओंकी सेना उमड़ते हुए समुद्रके समान जान पड़ती थी। परंतु स्कन्दकी भारी गर्जनासे अचेत-सी होकर वहीं चक्कर काटने लगी॥ १०॥

जिघांसनुपसम्प्राप्तान् देवान् दृष्टा स पाविकः। विससर्ज मुखात् ऋदः प्रवृद्धाः पावकार्चिषः॥ ११॥

अग्निकुमार स्कन्द यह देखकर कि देवतालोग मेरा वध करनेकी इच्छासे यहाँ एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुँहसे आगकी बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे॥

अदहद् देवसैन्यानि वेपमानानि भूतले । ते प्रदीप्तशिरोदेहाः प्रदीप्तायुधवाहनाः ॥१२॥

इस प्रकार उन्होंने देवताओंकी सेनाको जलाना प्रारम्भ किया । सारे सैनिक पृथ्वीपर गिरकर छटपटाने लगे । किसीका शरीर जल गया, किसीका सिर, किसीके आयुध जल गये और किसीके वाहन ॥ १२ ॥

प्रच्युताः सहसा भान्ति व्यस्तास्तारागणा इव। द्ह्यमानाः प्रपन्नास्ते शरणं पावकात्मजम् ॥१३॥ देवा वज्रधरं त्यक्त्वा ततः शान्तिमुपागताः। त्यको देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शको न्यपातयत् ॥१४॥

वे सब-के-सब सहसा तितर-बितर हो आकाशमें बिखरे हुए तारोंके समान जान पड़ते थे। इस तरह जलते हुए देवता बज्रधारी इन्द्रका साथ छोड़कर अग्निनन्दन स्कन्दकी ही शरणमें आये, तब उन्हें शान्ति मिली। देवताओंके त्याग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर अपने बज्रका प्रहार किया॥ १३-१४॥

तद्विसुष्टं जघानाशु पाइर्वं स्कन्दस्य दक्षिणम् । विभेदं च महाराज पाइर्वं तस्य महारमनः ॥ १५॥ महाराज इन्द्रके छोड़े हुए उस वज्रने शीघ ही कुमार कार्तिकेयकी दायीं पसलीपर गहरी चोट पहुँचायी और उन महामना स्कन्दके पार्श्वभागको क्षत-विक्षत कर दिया॥१५॥ खज्रप्रहारात् स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः। युवा काञ्चनसंनाहः शक्तिभृग् दिव्यकुण्डलः॥ १६॥

वज्रका प्रहार होनेपर स्कन्दके ( उस दक्षिण पार्श्वसे) एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रक्खा था। उसके एक हाथमें राक्ति चमक रही थी और कानोंमें दिन्य कुण्डल झलमला रहे थे॥ १६॥

यद्वज्रविशनाजातो विशाखस्तेन सोऽभवत्। संजातमपरं दृष्ट्वा कालानलसमद्युतिम्॥१७॥

्ड्रति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आ**द्गिरसे इ**न्द्रस्कन्दसमागमे सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२२७॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसङ्गमें इन्द्र-स्कन्द्रसमागमविषयक दो सौ सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२७ ॥

# अष्टाविंदात्यधिकशततमोऽध्यायः स्कन्दके पार्षदोंका वर्णन

मार्कण्डेय उवाच

स्कन्दपारिषदान् घोराब्श्युणुष्वाद्भुतदर्शनान्। वज्रप्रहारात् स्कन्दस्य जश्चस्तत्र कुमारकाः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! अब तुम स्कन्दके भयंकर पार्षदोंका वर्णन सुनो, जो देखनेमें बड़े अद्भुत हैं। वज्रका प्रहार होनेपर स्कन्दके शरीरसे वहाँ बहुत-से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए ॥ १ ॥

ये हरन्ति शिशूआतान् गर्भस्थां इचैव दारुणाः । वज्रप्रहारात् कन्याश्च जित्ररेऽस्य महावलाः ॥ २ ॥

वे क्रूर स्वभाववाले कुमारग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओंको भी हर ले जाते हैं। इन्द्रके वज्र-प्रहारसे स्कन्द-के शरीरसे वहाँ अत्यन्त बलशालिनी कन्याएँ भी उत्पन्न हुई थीं॥ २॥

कुमारास्ते विशाखं च पितृत्वे समकल्पयन् । सभूत्वा भगवान् संख्ये रक्षंदछागमुखस्तदा ॥ ३ ॥ वृतः कन्यागणैः सर्वेरात्भीयैः सह पुत्रकैः। मातृणां प्रेक्षमाणानां भद्रशाखश्च कौसलः॥ ४ ॥

पूर्वोक्त कुमार-ग्रहोंने विशाल (स्कन्द) को अपना पिता माना। भगवान् स्कन्द वकरेके समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणीं और अपने पुत्रोंते घिरकर मातृकाओं- के देखते-देखते युद्धमें अपने पक्षकी रक्षा करते हैं। वे ही भद्रशाख' तथा कीसल' नामसे प्रसिद्ध हुए हैं॥ ३-४॥

भयादिन्द्रस्तु तं स्कन्दं प्राञ्जलिः शरणं गतः।

वज्रके प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसिल्ये वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्रलयकालकी अग्निके समान अत्यन्त तेजस्वी उस द्वितीय वीरको प्रकट हुआ देख इन्द्र भयसे थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कन्ददेवकी शरणमें आये ॥ १७३ ॥

तस्याभयं ददौ स्कन्दः सह सैन्यस्य सत्तमः। ततः प्रहृष्टास्त्रिदशा वादित्राण्यभ्यवादयन्॥ १८॥

तव सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ कुमार स्कन्दने सेनासहित इन्द्रको अभयदान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता (हर्षसूचक) वाजे बजाने लगे॥ १८॥

अर्थावंत्रात्यधिकज्ञाततमोऽध्यायः

ततः कुमारपितरं स्कन्दमाहुर्जना भुवि। रुद्रमग्निमुमां खाहां प्रदेशेषु महावलाम्॥ ५॥ यजन्ति पुत्रकामाश्च पुत्रिणद्य सदा जनाः।

इसीलिये भूतलके मनुष्य स्कन्दको कुमार-ग्रहोंका पिता कहते हैं। भिन्न-भिन्न स्थानोंमें पुत्रवान् तथा पुत्रकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य अग्निस्वरूप रुद्र और स्वाहास्वरूपा महागल-वती उमाकी सदा आराधना करते हैं॥ ५३॥

यास्तास्त्वजनयत् कन्यास्तपो नाम हुताशनः ॥ ६ ॥ किंकरोमीति ताः स्कन्दं सम्प्राप्ताः समभाषयन्।

तप नामक अग्निने जिन कन्याओंको जन्म दिया, वे सब स्कन्दके पास आर्थी और पूछने लगीं—'हम क्या करें॥ ६५॥

कुमार्य ऊचुः

भवेम सर्वछोकस्य मातरो वयमुत्तमाः॥ ७॥ प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत् कुरुष्व नः।

कुमारियाँ बोर्ली-हम सब लोग सम्पूर्ण जगत्की श्रेष्ठ माताएँ हों और आपकी कृपासे हम सदा पूजनीय मानी जायँ, यही हमारा प्रिय मनोरथ है, आप इसे पूर्ण कीजिये।७६। सोऽब्रवीद् बाढिमत्येवं भविष्यध्वं पृथग्विधाः॥ ८॥ शिवाइचेवाशिवाइचेव पुनः पुनरुदारधीः। ततः संकरुप्य पुत्रत्ये स्कन्दं मातृगणोऽगमत्॥ ९॥

तव उदारबुद्धि स्कन्दने वार-वार कहा-- वहुत अच्छा,

तुम सब लोग पृथक् पृथक पूजनीया माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे-शिवा और अशिवा। वदनन्तर स्कन्दको अपना पुत्र मानकर मातृकाएँ वहाँसे विदा हो गर्यी ॥८-९॥ काकी च हलिमा चैव मालिनी वृंहता तथा। आर्या पलाला वैमित्रा सप्तैताः शिशुमातरः॥ १०॥

काकी, हलिमा, मालिनी, बृंहता, आर्या, पलाला और वैमित्रा--ये सातों शिशकी माताएँ हैं ॥ १०॥ पतासां वीर्यसम्पन्नः शिशुनीमातिदारुणः। स्कन्दप्रसादजः पुत्रो लोहिताक्षो भयंकरः ॥ ११ ॥

भगवान् स्कन्दकी कृपासे इन्हें शिशु नामक एक अत्यन्त पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अत्यन्त दारुण और भयंकर था। उसकी आँखें रक्तवर्णकी थीं ॥ ११ ॥ एष वीराष्ट्रकः प्रोक्तः स्कन्दमात्गणोद्भवः। छागवस्त्रेण सहितो नवकः परिकीर्त्यते ॥ १२ ॥

शिशु और मातृगणोंको लेकर जो आठ व्यक्ति होते हैं। उन्हें 'बीराष्टक' कहा गया है। बकरेके से मुखसे युक्त स्कन्द-इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्किरसे कुमारोत्पत्ती अष्टाविशत्यधिकहिशततमोऽध्याय: ॥ २२८ ॥

को सम्मिलित करनेसे यह समुदाय वीर-नवक कहा जाता है ॥ १२ ॥

पण्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवेति थिद्धि तत्। पट्शिरोऽभ्यन्तरंराजन् नित्यं मातृगणार्चितम् ॥१३॥

युधिष्ठिर ! स्कन्दका ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो । राजन् ! वह छः मिरोंके योचमें स्थित है और मातृकाएँ सदा उसकी पूजा करती हैं ॥ १३ ॥

षण्णां तु प्रवरं तस्य शीर्पाणामिह शब्दाते। शक्ति येन।सृजद् दिव्यां भद्रशाख इति सा ह॥ १४॥

स्कन्दके छहीं मस्तकोंमें वही सर्वश्रेष्ठ वताया जाता है । उन्होंने दिव्यशक्तिका प्रयोग किया था; इसलिये उनका नाम भद्रशाख हुआ ॥ १४॥

इत्येतद् विविधाकारं वृत्तं शुक्कस्य पञ्चमीम् । तत्र युद्धं महाघोरं वृत्तं पष्ट्यां जनाधिप॥ १५॥

नरेश्वर! इत प्रकार शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको विविध आकारवाले पार्पदोंकी सृष्टि हुई और पष्टीको वहाँ अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ || १५ ||

इस प्रकार श्रीमहाभारत वन रर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसङ्गमें

कुमारोहपत्ति विषयक दो सौ अट्टाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२८ ॥

# एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

# स्कन्दका इन्द्रके साथ वार्ताञाप, देवसेनापतिके पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ उनका विवाह

मार्ऋण्डेय उवाच

उपविष्टं तु तं स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम्। हिरण्यच्डम्क्टं हिरण्याक्षं महाप्रभम्॥ १॥

मार्क गड़े गजी कहते हैं -- राजन् ! स्कन्द सोनेका कवच, सोनेकी माला और सोनेकी कलँगीसे सुद्योभित मुकुट धारण किये ( सुन्दर आसनार ) वैठे थे । उनके नेत्रोंसे सुवर्ण-की सी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीरसे महान् तेज:पुञ्ज प्रकट हो रहा था ॥ १ ॥

ले।हिताम्बरसंवीतं तीक्ष्णदंष्ट्रं मनोरमम् । सर्वेलक्षणसम्पन्नं त्रैलोक्यस्यापि सुत्रियम् ॥ २ ॥

उन्होंने लाल रंगके वस्त्रमे अपने अङ्गोंको आच्छादित कर रक्ला था। उनके दाँत बड़े तीले थे और उनकी आकृति मनको छुभा छेनेवाली थी । वे समस्त अभ लक्षणोंसे मम्पन्न तथा तीनीं लोकोंके लिये अत्यन्त प्रिय थे ॥ २ ॥

ततस्तं वरदं शूरं युवानं मृष्कुण्डलम्। अभजत् पद्मरूपा श्रीः स्वयमेव दारीरिणी॥ ३ ॥ तदनन्तर बर देनेमें समर्थ, बौर्यसम्पन्न, युबा-अवस्थासे सुशोभित तथा सुन्दर कुण्डलींसे अलंकृत कुमार कार्तिकेयका कमलके समान कान्तिवाली मृर्तिमती शोभाने स्वयं ही सेवन किया॥ ३॥

श्रिया जुष्टः पृथुयशाः स कुमारवरस्तदा। नियण्णो दृश्यते भूतैः पौर्णमास्यां यथा शशी॥ ४ ॥

मूर्तिमती शोवासे सेवित हो वहाँ वैठे हुए महायशस्वी सुन्दर कुमारको उस समय सब प्राणी पूर्णमासीके चन्द्रमाकी भाँति देखते थे ॥ ४ ॥

अपूजयन् महात्मानो । ब्राह्मणास्तं महाबलम् । इदमाहुस्तदा चैच स्कन्दं तत्र महर्पयः॥ ५॥

महामना ब्राह्मणोंने महावली स्कन्दकी पूजा की और सव महर्भियोंने वहाँ आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया ॥५॥ ऋपय उत्तः

हिरण्यगर्भ भद्रं ते लोकानां शङ्करो भव। त्वया पडराबजातेन सर्वे लोका वक्षीकृताः ॥ ६ ॥

न्मृषि बोले-हिरण्यगर्भ ! तुम्हारा व ह्याण **हो।तुम** समस्त जगत्के लिये करुयाणकारी बनो । तुम्हारे पैदा हुए अभी छः रातें ही बीती होंगी । इतनेमें ही तुमने समस्त लोकोंको अपने वशमें कर लिया है ॥ ६ ॥

अभयं च पुनर्दत्तं त्वयैवैषां सुरोत्तम। तस्मादिन्द्रो भवानस्तु त्रैटाक्यस्याभयंकरः॥ ७॥

सुरश्रेष्ठ ! फिर तुम्हींने इन सब लोकोंको अभय दान दिया है । अतः आजसे तुम इन्द्र होकर रहो और तीनों लोकोंके भयका निवारण करो ॥ ७॥

#### स्कन्द उवाच

किमिन्द्रः सर्वछोकानां करोतीह तपोधनाः। कथं देवगणांइचैय पाति नित्यं सुरेश्वरः॥ ८॥

स्कन्द बोले—तपोधनो ! इन्द्र इस पदपर रहकर सम्पूर्ण लोकोंके लिये क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओंकी किस प्रकार रक्षा करते हैं ? ॥ ८॥

#### ऋषय ऊचुः

इन्द्रो दधाति भूतानां वलं तेजः प्रजाः सुखम् । तुष्टः प्रयच्छति तथा सर्वान् कामान् सुरेश्वरः ॥ ९ ॥

ऋषि बोले—देवराज इन्द्र संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंको बल, तेज, संतान और सुखकी प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ९॥

दुर्वृत्तानां संहरति वतस्थानां प्रयच्छति। अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु वलसूदनः॥१०॥

वे दुष्टींका संहार करते और उत्तम व्रतका पालन करने-वाले सत्पुरुषोंको जीवन दान देते हैं। वल नामक दैत्यका विनाश करनेवाले इन्द्र सभी प्राणियोंको आवश्यक कार्योंमें लगनेका आदेश देते हैं॥ १०॥

असूर्ये च भवेत् सूर्यस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमाः। भवत्यग्निश्च वायुश्च पृथिव्यापश्च कारणैः॥११॥

सूर्यके अभावमें वे स्वयं ही सूर्य होते हैं और चन्द्रमाके न रहनेपर स्वयं ही चन्द्रमा बनकर उनका कार्य सम्पादन करते हैं। आवश्यकता पड़नेपर वे ही अग्नि, वायु, पृथिवी और जलका स्वरूप धारण कर लेते हैं॥ ११॥

पतिदन्द्रेण कर्तव्यमिन्द्रे हि विपुलं वलम्। त्वं च वीर वलीश्रेष्ठस्तसादिन्द्रो भवस्व नः॥ १२॥

यह सब इन्द्रका कार्य है। इन्द्रमें अपरिमित वल होता है। वीर ! तुम भी श्रेष्ठ बलवान् हो। अतः तुम्हीं हमारे इन्द्र हो जाओ॥ १२॥

#### शक उवाच

भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेपां नः सुखावहः। अभिविच्यस्व चैवाद्य प्राप्तरूपोऽसि सत्तम॥ १३॥ इन्द्रने कहा—महाबाहो ! तुम्हाँ इन्द्र बनो और इम सबको सुख पहुँचाओ । सजनशिरोमणे ! तुम इस पदके सर्वथा योग्य हो । अतः आज ही इस पदपर अपना अभिषेक करा लो ॥ १३॥

#### स्कृन्द उवाच

शाधि त्वमेव त्रैलोक्यमव्ययो विजये रतः। अहं ते किङ्करः शक न ममेन्द्रत्वमीप्सितम्॥१४॥

स्कन्द बोलं — इन्द्रदेव ! आप ही स्वस्थचित्त होकर तीनों लोकोंका शासन कीजिये और विजयप्राप्तिके कार्यमें संलग्न रहिये। मैं तो आपका सेवक हूँ। मुझे इन्द्र बननेकी इच्छा नहीं है॥ १४॥

#### शक उवाच

बलं तबाद्धतं बीर त्वं देवानामरीन् जिहि। अवज्ञास्यन्ति मां लोका बीर्येण तब विस्मिताः॥ १५॥ इन्द्रत्वे तु स्थितं वीर बल्हीनं पराजितम्। आवयोश्च मिथो भेदे प्रयतिष्यन्त्यतिन्द्रताः॥ १६॥

इन्द्रने कहा—वीर! तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम्हीं देव-शत्रुओंका संहार करों। वीरवर! मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूँ। अतः तुम्हारे पराक्रमसे चिकत होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इन्द्र पदपर स्थित रहूँ, तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनोंमें परस्पर फूट डालनेका प्रयत्न करेंगे॥ १५-१६॥

भेदिते च त्विय विभो छोको हैंधमुपेष्यति। हिधाभूतेषु छोकेषु निश्चितेष्वावयोस्तथा॥१७॥ विग्नहः सम्प्रवर्तेत भूतभेदान्महावछ। तत्र त्वं मां रणे तात यथाभद्धं विजेष्यसि॥१८॥ तसादिन्द्रो भवानेव भविता मा विचारय।

प्रभो ! यदि तुम पूट जाओगे, तो जगत्के प्राणी दो मागोंमें बट जायँगे । महाबलवान् वीर ! सम्पूर्ण लोकोंके निश्चय ही दो दलोंमें बट जाने तथा लोगोंके द्वारा मेदबुद्धि उत्पन्न किये जानेपर हम लोगोंमें युद्ध प्रारम्भ हो सकता है। तात ! उस युद्धमें जैसा कि मेरा विश्वास है, तुम्हीं विजयी होओगे। अतः तुम्हीं इन्द्र हो जाओ। इस विषयमें कोई दूसरी बात मत सोचो॥ १७–१८॥

## स्कन्द उवाच

त्वमेव राजा भद्रं ते त्रैलोक्यस्य ममैव च ॥ १९ ॥ करोमि किं च ते शक शासनं तद् ब्रवीहि में।

स्कन्द बोले--देवेन्द्र ! आप ही देवराजके पदपर प्रतिष्ठित रहें । आपका कल्याण हो । आप ही तीनों लोकोंके तथा मेरे भी स्वामी हैं । आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १९ ॥

#### इन्द्र उवाच

अहमिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महावल ॥ २० ॥ यदि सत्यमिदं वाक्यं तिश्चयाद् भाषितं त्वया । यदि वा शासनं स्कन्द कर्तुमिच्छसि मे शृणु ॥ २१ ॥ अभिषिच्यस्व देवानां सैनापत्ये महावल ।

इन्द्रने कहा—महायलवान् स्कन्द ! मैं तुम्हारे कहनेसे इन्द्र-पदपर प्रतिष्ठित रहूँगा । यदि वास्तवमें तुम मेरी आज्ञाका पालन करना चाहते हो। यदि तुमने यह निश्चित बात कहीं है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है। तो मेरी यह बात सुनो—महाबीर ! तुम देवताओं के सेनापितके पदपर अपना अभिषेक करा लो ॥ २०-२१६ ॥

#### स्कन्द उवाच

दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्धये ॥ २२ ॥ गोत्राह्मणहितार्थाय सैनापत्येऽभिषिञ्च माम् ।

स्कन्द बोले—देवराज ! दानवोंके विनाश, देवता-ओंके कार्यकी सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणोंके हितके लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अभिषेक कीजिये । २२ ई ।

#### मार्कण्डेय उनाच

सोऽभिषिको मघवता सर्वेदेवगणैः सह॥ २३॥ अतीव ग्रुगुभे तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः। तत्र तत् काञ्चनं छत्रं भ्रियमाणं व्यरोचत ॥ २४॥ यथैव सुसमिद्धस्य पावकस्यात्ममण्डलम्।

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर समस्त देवताओं सहित इन्द्रने कुमारका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक कर दिया । उस समय वहाँ महर्षियों द्वारा पूजित हो कर स्कन्दकी वड़ी शोभा हुई । उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय छत्र उद्धासित हो रहा था, मानो प्रज्वित अग्निका अपना हो मण्डल प्रकाशित होता हो । २३-२४६ । विश्वकर्मकृता चास्य दिव्यमाला हिरण्मयी ॥ २५ ॥ आवद्धा त्रिपुर्वन स्वयमेव यशस्विना । आगम्य मनुजव्यात्र सह देव्या परंतप ॥ ६ ॥

नरश्रेष्ठ परंता युधिष्ठिर ! साक्षात् त्रिपुरनाशक यशस्वी भगवान् शिव तथा देवी पार्वतीने वहाँ पधारकर स्कन्दके गलेमें विश्वकर्माकी बनायी हुई सोनेकी दिव्य माला पहनायी ॥ २५-२६ ॥

अर्चयामास सुप्रीतो भगवान् गोवृषध्वजः। रुद्रमर्गिन द्विजाः प्राह् रुद्रसूनुस्ततस्तु सः॥ २७॥

भगवान् वृष्ध्वज (शिव) ने अत्यन्त प्रसन्न होकर स्कन्दका समादर किया। ब्राह्मणलोग अग्निको रुद्रका स्वरूप बताते हैं) इसल्पि स्कन्द भगवान् रुद्रके ही पुत्र हैं॥ २७॥ रुद्रेण गुक्रमुन्स्राटं तच्छ्वेतः पर्वतोऽभवत्। पावकस्येन्द्रियं इवेते कृत्तिकाभिः कृतं नगे॥ २८॥

रुद्रने जिस वीर्यका त्याग किया था। वही स्थेत पर्वतके रूपमें परिणत हो गया। फिर कृत्तिकाओंने अमिके वीर्यको स्थेत पर्वतपर पहुँचाया था॥ २८॥

पूज्यमानं तु रुद्रेण दृष्ट्वा सर्वे दिवौकसः। रुद्रसनुं ततः प्राहुर्गुहं गुणवतां वरम्॥२९॥

भगवान् रुद्रके द्वारा गुणवानोंमें श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेयका सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, 'ये रुद्रके ही पुत्र हैं॥ २९॥

अनुप्रविदय रुद्रेण विह्नं जातो ह्ययं शिद्युः। तत्र जातस्ततः रुक्तन्दो रुद्धसूनुस्ततोऽभवत्॥ ३०॥

'रुद्रने अभिमें प्रवेश करके इस शिशुको जन्म दिया है। रुद्रम्बरूप अभिसे उत्पन्न होनेके कारण स्कन्द रुद्रके ही पुत्र कहलायें ।। ३०॥

रुद्रस्य वहैः खाहायाः पण्णां स्त्रीणां च भारत । जातः स्कन्दः सुरश्रष्टो रुद्रस् नुस्ततोऽभवत् ॥ ३१ ॥

ं भारत ! सुरश्रेष्ठ स्कन्दका जन्म रुद्रस्वरूप अग्निसे, स्वाहासे तथा छः स्त्रियोंसे हुआ था । इसल्ये वे भगवान् रुद्रके पुत्र हुए ॥ ३१ ॥

अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः। भाति दीप्तवषुःश्रीमान्रकाभ्राभ्यामिवांशुमान्॥३२॥

अग्निनन्दन स्कन्द लाल रंगके दो खच्छ वस्त्र धारण किये कान्तिमान् एवं तेजस्वी शरीग्से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो दो लाल वादलोंके साथ भगवान् अंग्रुमाली (सूर्य) सुशोभित हो रहे हों॥ ३२॥

कुक्कुटश्चान्निमा दत्तस्तस्य केतुरलंकतः। रथे समुच्छितो भाति कालान्निरिय लोहितः॥ ३३॥

अमिदेवने स्कन्दके लिये कुक्कुटके चिह्नसे अलंकृत ऊँचा ध्वज प्रदान किया था। जो रथपर अपनी अरुण प्रभासे प्रलयमिके समान उद्घासित होता था॥ ३३॥

या चेष्टा सर्वभूतानां प्रभा शान्तिर्वलं तथा। अग्रतस्तस्य सा शक्तिर्देवानां जयवर्धिनी॥ ३४॥

सम्पूर्ण भृतों में जो चेष्टा, प्रभा, शान्ति और बल है, वहीं कुमार कार्तिकेयके सम्मुख शक्तिरूपमें उपस्थित है। वह देवताओं की विजयश्रीको बढ़ानेवाली है॥ ३४॥ विवेश कवचं चास्य शरीरे सहजं तथा। युध्यमानस्य देवस्य प्रादुर्भवति तत् सदा॥ ३५॥ तथा उन स्कन्ददेवके शरीरमें सहज (स्वाभाविक)

कवचका प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था ॥ ३५ ॥

शक्तिर्धमों वलं तेजः कान्तत्वं सत्यमुन्नतिः। ब्राह्मण्यत्वमसम्मोहो भक्तानां परिरक्षणम् ॥ ३६ ॥ निक्रन्तनं च शत्रूणां लोकानां चाभिरक्षणम् । स्कन्देन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३७ ॥

राजन् ! शक्ति, धर्म, बल, तेज, कान्ति, सत्य, उन्निति, ब्राह्मणभक्ति, असम्मोह (विवेक), भक्तजनोंकी रक्षा, शत्रुओं-का संहार और समस्त लोकोंका पालन—ये सारे गुण स्कन्दके साथ ही उत्पन्न हुए थे॥ ३६-३७॥

पवं देवगणैः सर्वैः सोऽभिषिक्तः खलंकतः। बभौ प्रतीतः सुमनाः परिपूर्णेन्दुमण्डलः॥ ३८॥

इस प्रकार समस्त देवताओंद्वारा सेनापितके पद्पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणोंसे विभूषित, विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदयवाले स्कन्द पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हुए ॥ ३८॥

इष्टैः खाष्यायघोषेश्च देवतूर्यवरेरिष । देवगन्धर्वगीतेश्च सर्वेरप्सरसां गणैः॥ ३० ॥ पतेश्चान्येश्च बहुभिस्तुष्टेईष्टैः खलंकतेः। स्रसंवृतः पिशाचानां गणैदेवगणैस्तथा॥ ४०॥

उस समय अत्यन्त प्रिय लगनेवाले वेदमन्त्रोंकी ध्वनि सब ओर गूँज उठी, देवताओंके उत्तम वाद्य भी वजने लगे, देव और गन्धर्व गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। ये तथा और भी बहुत-से देवगण एवं पिशाचसमूह विविध अलंकारोंसे अलंकृत, हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कन्दको घेरकर खड़े थे॥ ३९-४०॥

कीडन् भाति तदा देवैरभिषिकश्च पाविकः। अभिषिकं महासेनमपश्यन्त दिवौकसः॥ ४१॥ विनिहत्य तमः सूर्यं यथेहाभ्युदितं तथा।

उस समय इन सबसे घिरे हुए अग्निनन्दन कार्तिकेय देवताओंद्वारा अभिषिक्त हो भाँति भाँतिकी क्रीडाएँ करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओंने सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुए कुमार महासेनको इस प्रकार देखा, मानो सूर्यदेव अन्धकारका नाश करके उदित हुए हों॥ ४१ है॥ अथैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रदाः॥ ४२॥ असाकं त्वं पतिरिति ब्रुवाणाः सर्वतो दिशः।

तदनन्तर सारी देवसेनाएँ सहस्रोंकी संख्यामें सब दिशाओं-से उनके पास आयीं और कहने लगीं---- 'आप ही हमारे पति हैं' ॥ ४२ है ॥

ताः समासाद्य भगवान् सर्वभूतगणैर्वृतः॥ ४३॥ अर्चितस्तु स्तुतरचैव सान्स्वयामास ता अपि।

समस्त भूतगणोंसे घिरे हुए भगवान स्कन्दने उन

देवसेनाओंको अपने समीप पाकर उन्हें सान्त्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हुए ॥ ४३ई ॥ शतक्रतुश्चाभिषच्य स्कन्दं सेनापतिं तदा ॥ ४४॥ सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता।

उस समय इन्द्रने स्कन्दको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करनेके पश्चात् उस कुमारी देवसेनाका स्मरण किया जिसका उन्होंने केशीके हाथसे उद्धार किया था॥ ४४६ ॥ अयं तस्याः पतिर्नूनं विहितो ब्युक्तणा स्वयम्॥ ४५॥ विचिन्त्येत्यानयामास देवसेनां ह्यळंकृताम्।

उन्होंने सोचा, स्वयं ब्रह्माजीने निश्चय ही कुमार

वे देवसेनाको वस्त्राभूषणोंसे भूषित करके ले आये ॥ ४५ ई ॥
स्कन्दं प्रोवाच वलभिदियं कन्या सुरोत्तम ॥ ४६ ॥
अजाते त्विय निर्दिष्टा तव पत्नी खयम्भुवा।
तस्मात् त्वमस्या विधिवत् पाणि मन्त्रपुरस्कृतम् ॥
गृहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पद्मवर्चसा।
एवमुकः स जग्राह तस्याः पाणि यथाविधि ॥ ४८ ॥

कार्तिकेयको ही उसका पति नियत किया है। यह सोचकर

फिर बलमंहारक इन्द्रने स्कन्दसे कहा—'सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारे जन्म लेनेके पहलेसे ही ब्रह्माजीने इस कन्याको तुम्हारी पत्नी नियत की है, अतः तुम वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक इसका विधिवत् पाणिग्रहण करो । अपने कमलकी-सी कान्ति-वाले हाथसे इस देवीका दायाँ हाथ पकड़ो ।' इन्द्रके ऐसा कहनेपर स्कन्दने विधिपूर्वक देवसेनाका पाणिग्रहण किया ॥

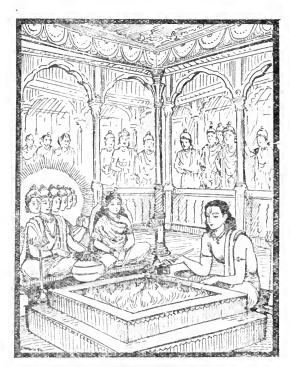

बृहस्पतिर्मन्त्रविद्धि जजाप च जुहाव च। पवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विदुर्जनाः॥ ४९॥

उस समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने वेदमन्त्रींका जप और होम किया। इत प्रकार सब लोग यह जान गये कि देव-सेना कुमार कार्तिकेयकी पटरानी है ॥ ४९ ॥

षष्ठीं यां बाह्मणाः प्राहुर्रुक्मीमाशां सुखप्रदाम्। सिनीवार्टी कुहूं चैव सद्वृत्तिमपराजिताम् ॥ ५० ॥

उसीको ब्राह्मणलोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनीवाली कुहू।' सद्वृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं ॥ ५०॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे स्कन्दोपाख्याने एकोनत्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाल्यानके प्रसंगमें स्कन्दोपाल्यानसम्बन्धी

दो सौ उनतीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ २२९ ॥

यदा स्कन्दः पतिर्लब्धः शाइवतो देवसेनया। तदा तमाश्रयल्ळक्षमीः खयं देवी दारीरिणी॥ ५१॥

जब देवसेनाने स्कन्दको अपने सनातन पतिके रूपमें प्राप्त कर लिया। तब ( शोभारवरूपा ) लक्ष्मीदेवीने खयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया ॥ ५१ ॥

श्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तस्माच्छीपञ्चमी स्मृता। षष्टयां कृतार्थो ऽभृद् यसात् तसात् षष्टी महातिथिः॥

पञ्चमी तिथिको स्कन्ददेव श्री अर्थात् शोभासे सेवित हुए, इसलिये उस तिथिको श्रीपञ्चमी कहते हैं और पष्टीको कुतार्थ हुए थे, इसल्यि षष्ठी महातिथि मानी गयी है ॥ ५२ ॥

# त्रिंशद्धिकद्विशततमो*ऽ*ध्यायः

कृत्तिकाओंको नक्षत्रमण्डलमें स्थानकी प्राप्ति तथा मनुष्योंको कष्ट देनेवाले विविध ग्रहोंका वर्णन

मार्ऋण्डेय उवाच

श्रिया जुष्टं महासेनं देवसेनापतिं कृतम्। सप्तर्षिपत्न्यः षड देव्यस्तत्सकाशमथागमन् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं - राजन् ! कुमार महासेनको श्रीसम्पन्न और देवताओंका सेनापित हुआ देख सप्तर्षियोंमेंसे छःकी पत्नियाँ उनके पास आयीं ॥ १ ॥

ऋषिभिः सम्परित्यका धर्मयुक्ता महाव्रताः। द्रुतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापति प्रभुम्॥ २ ॥

वे धर्मपरायणा तथा महान् पातित्रत्यका पालन करने-वाली थीं, तो भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था। अतः उन्होंने देवसेनाके स्वामी भगवान स्कन्दके पास शीघ्रता-पूर्वक आकर कहा- ॥ २ ॥

वयं पुत्र परित्यक्ता भर्तृभिर्देवसम्मितैः। अकारणाद् रुपा तैस्तु पुण्यस्थानात् परिच्युताः ॥ ३ ॥

'वेटा ! हमारे देवतुल्य पतियोंने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग दिया है, इसलिये (हम ) पुण्यलोकसे च्युत हो गर्या है। ३।

असाभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाहतम्। तत् सत्यमेतत् संश्रुत्य तसान्नस्नातुमहीस ॥ ४ ॥

'उन्हें किसीने यह बता दिया है कि तुम हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए हो, ( परंतु ऐसीबात नहीं है।) अतः हमारे सत्य कथनको सुनकर तुम इस संकटसे हमारी रक्षा करो ॥ ४॥

अक्षयश्च भवेत् खर्गस्त्वत्प्रसादाद्धि नः प्रभो। त्वां पुत्रं चाप्यभीष्सामः इत्वैतद्रनृणो भव ॥ ५ ॥

प्रभो ! तुम्हारी कृपासे हमें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाये रखना चाहती हैं। यह सब कार्य सम्पन्न करके तुम हमसे उऋण हो जाओ' ॥ ५ ॥



स्कन्द उवाच मातरो हि भवत्यो मे सुतो वोऽहमनिन्दिताः।

यद्वापीच्छत तत् सर्वे सम्भविष्यति वस्तथा ॥ ६ ॥

स्कन्द बोळे—बन्दनीय सितयो ! आपलोग मेरी माताएँ हैं और मैं आप सबका पुत्र हूँ । इसके सिवा यदि आप लोगोंकी और कोई इच्छा हो। तो वह भी पूर्ण हो जायगी ॥६॥

#### मार्कण्डेय उवाच

विवसन्तं ततः शकं किंकार्यमिति सोऽव्रवीत्। उक्तः स्कन्देन बृहीति सोऽव्रवीद् वासवस्ततः॥ ७॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर इन्द्रको कुछ कहनेके लिये उत्सुक देख स्कन्दने पूछा-भ्क्या काम है, किह्ये ।' स्कन्दके इस प्रकार आदेश देनेपर इन्द्र बोले—॥ ७॥

# अभिजित् स्पर्धमाना तु रोहिण्या अनुजा स्वसा। इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता॥ ८॥

रोहिणीकी छोटी बहिन अभिजित् देवी स्पर्धाके कारण ज्येष्ठता पानेकी इच्छासे तपस्या करनेके लिये वनमें चली गयी है ॥ ८॥

# तत्र मूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम् । कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ ९ ॥

'तुम्हारा कल्याण हो, आकाशमे यह एक नक्षत्र च्युत हो गया है; (इसकी पूर्ति कैसे हो १) इस प्रश्नको लेकर मैं किंकर्तव्यविमृढ हो गया हूँ । स्कन्द ! तुम ब्रह्माजीके साथ मिलकर इस उत्तम काल (मुहूर्त या नक्षत्र) की पूर्तिके उपायका विचार करो ॥ ९॥

# धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः। रोहिणी ह्यभवत् पूर्वमेवं संख्या समाभवत्॥ १०॥

'अभिजित्का पतन होनेसे ब्रह्माजीने धनिष्ठासे ही (सत्ययुग आदि) कालकी गणनाका क्रम निश्चित किया (क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था)। इसके पूर्व रोहिणीको ही युगादि नक्षत्र माना जाता था (क्योंकि उसीके प्रारम्भ-कालमें चन्द्रमा सूर्य तथा गुरुका योग होता था)—इस प्रकार नाक्षत्र मासकी दिन-संख्या उन दिनों सम थीं।। १०॥

# एवमुक्ते तु शकेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः। नक्षत्रं सप्तशीर्षाभं भाति तद् विद्विवतम्॥११॥

इन्द्रके उपर्युक्त प्रस्ताव करनेपर उनका आशय समझकर छहों कृत्तिकाएँ अभिजित्के स्थानकी पूर्ति करनेके लिये आकाशमें चली गयीं । वह अग्निदेवताससम्बन्धी कृत्तिका नक्षत्र सात सिरोंकी आकृतिमें प्रकाशित हो रहा है ॥ १६॥

विनता चात्रवीत् स्कन्दं ममत्वं पिण्डदः सुतः । इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम् ॥ १२॥ गरु६ जातीय विनताने स्कन्दसे कहा-भेटा ! तुम मेरे पिण्डदाता पुत्र हो । मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ।। १२॥

#### रकन्द उवाच

पवमस्तु नमस्ते ऽस्तु पुत्रस्नेहात् प्रशाधि माम्। स्तुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा ॥ १३॥

स्कन्दने कहा—एवमस्तु (ऐसा ही हो ), मा ! तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह स्वकर कर्तव्यका आदेश देती रहो। देवि! तुम यहाँ सदा अपनी पुत्रवधू देवसेनाद्वारा सम्मानित होकर रहोगी॥ १३॥

#### माकण्डेय उवाच

अथ मातृगणः सर्वः स्कन्दं वचनमत्रवीत् । वयं सर्वस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः। इच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः॥१४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर समस्त मातृगणोंने आकर स्कन्दसे कहा—'वेटा ! विद्वानोंने हमें सम्पूर्ण लोकोंकी माताएँ कहकर हमारी स्तुति की है । अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं । तुम मातृभावसे हमारा पूजन करो'॥ १४॥

#### स्कन्द उवाच

मातरो हि भवत्यो मे भवनीनामहं सुतः। उच्यतां यन्मया कार्यं भवतीनामथेष्सितम् ॥१५॥

स्कन्दने कहा—आप मेरी माता हैं । मैं आप-लोगोंका पुत्र हूँ । मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्ट कार्य हो, उसे बताइये ॥ १५॥

## मातर ऊचुः

यास्तु तामातरः पूर्वे लोकस्यास्य प्रकरिपताः। अस्माकं तुभवेत् स्थानं तासां चैवन तद् भवेत्॥१६॥

माताओं ने कहा—( ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि ) सुप्र-सिद्ध लोकमानाएँ जो पहलेसे इस सम्पूर्ण जगत्की माताओं के स्थानपर प्रतिष्ठित हों ( वे अपना पद छोड़ दें। ) उनके उस स्थानपर अब हमारा अधिकार हो जाय। उनका उसपर कोई अधिकार न रहे ॥ १६॥

भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः सुरर्पभ । प्रजाऽस्माकं हतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः॥१७॥

सुरश्रेष्ठ ! हम सम्पूर्ण जगत्की पूजनीया हों । जो पहले मातृकाएँ थीं, उनकी अब पूजा न हो । उन्होंने तुम्हारे लिये हमपर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियोंको कुपित करके हमारे सतानसुखको छीन लिया है । अतः तुम हमें संतान प्रदान करो (हमारे पतियोंको अनुकूल करके हमें संतान सुखकी प्राप्ति कराओ ) ॥ १७॥

#### स्कन्द उवाच

वृत्ताः प्रजा न ताः शक्या भवतीभिनिषेचितुम् । अन्यां वः कां प्रयच्छामि प्रजां यां मनसेच्छथ ॥ १८ ॥

स्कन्द बोले—माताओ ! जिन प्रजाओं की उत्पत्तिका अवसर बीत गया , उन्हें आपलोग अय नहीं पा सक्तीं। यदि दूसरी कोई प्रजा पानेकी आपके मनमें इच्छा हो, तो कहिये, मैं उसे प्रदान कहँगा ॥ १८॥

#### मातर जनुः

इच्छाम तासां मातृणां प्रजा भोक्तं प्रयच्छनः। त्वया सह पृथग्भृता ये च तासामथेरवराः ॥ १९॥

माताओं ने कहा — यदि ऐसी बात है, तो हमें इन लोकमातओं की संतानें सौंप दो। हम उन्हें खाना चाहती हैं। तुमसे पृथक् जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं, उन्हें भी हम खाना चाहती हैं।। १९॥

#### स्कन्द उवाच

प्रजा वो दक्षि कष्टं तु भवतीभिरुदाहतम् । परिरक्षत भद्रं वः प्रजाः साधु नमस्कृताः ॥ २० ॥

स्कन्द बोले—देवियो ! आपलोगोंने यह दुःखकी बात कही है, तो भी मैं आपको पहलेकी मातृकाओंकी संतानोंको अर्पित कर देता हूँ; परंतु आपलोग उन सबकी रक्षा करें; इसीसे आपका भला होगा । मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ ॥ २०॥

#### मातर ऊचुः

परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छसि । त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासश्चिरं प्रभो ॥ २१ ॥

माताओं ने कहा—स्कन्द ! जैसी तुम्हारी इच्छा है। उसके अनुसार हम उन संतानोंकी रक्षा अवश्य करेंगी । शक्तिशाली कुमार ! हमें दीर्घकालतक तुम्हारे साथ रहनेकी इच्छा है ॥ २१ ॥

#### स्कन्द उवाच

यावत् पोडरा वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । प्रवाधत सनुष्याणां तावद्रुपैः पृथग्विधैः॥ २२॥

स्कन्द बोले—संसारके मनुष्य जवतक सोलह वर्षके तरुण न हो जायँ, तवतक आप मानव प्रजाको पृथक्-पृथक् उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं॥ २२॥

अहं च वः प्रदास्यामि रौद्रमात्मानमध्ययम् । परमं तेन सहिताः सुखं चत्स्यथ पूजिताः ॥ २३ ॥

में आपलोगोंको एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूँगाः जो मेरा अभिन्न खरूप होगा। उसके साथ सम्मानपूर्वक रहकर आपलोग परम सुखकी भागिनी होंगी॥ २३॥

#### मार्कण्डेय उवाच

ततः शरीरात् स्कन्दस्य पुरुषः पावकप्रभः। भोकुं प्रजा स मर्त्यानां निष्पपात महाप्रभः॥ २४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—-राजन् ! तदनन्तर स्कन्दके शरीरसे अग्निके समान तेजस्वी तथा परम कान्तिमान् एक पुरुष प्रकट हुआ; जो समस्त मानव-प्रजाको खा जानेकी इच्छा रखता था ॥ २४॥

अपतत् सहसा भूमौ विसंकोऽथ श्लुधार्दितः। स्कन्देन सोऽभ्यनुकातो रौद्ररूपोऽभवद्ग्रहः॥ २५॥

वह पैदा होते ही भृखसे पीडित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । फिर स्कन्दकी आज्ञासे वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया ॥ २५ ॥

स्कन्दापस्मारमित्याहुर्यहं तं द्विजसत्तमाः। विनता तु महारौद्रा कथ्यते राकुनित्रहः॥२६॥

श्रेष्ठ द्विज ! इस ग्रहको 'स्कन्दापस्मार' कहते हैं। इसी प्रकार अत्यन्त रौद्र रूप धारण करनेवाली विनताको 'शकुनि- 'ग्रह' बताया जाता है ॥ २६ ॥

पूतनां राक्षसीं प्राहुस्तं विद्यात् पूतनाग्रहम् । कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी ॥ २७ ॥

पूतनाको राक्षसी बताया गया है, उसे 'पूतनाग्रह' समझना चाहिये। वह भयंकर रूप धारण करनेवाली निशाचरी बड़ी कृरताके साथ बालकोंको कष्ट पहुँचाती है। २७॥

पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना। गर्भान् सा मानुषीणां तु हरते घोरदर्शना॥ २८॥

इसके सिवा भयानक आकारवाली एक पिशाची है, जिसे 'शीतपूतना' कहते हैं, वह देखनेमें वड़ी डरावनी है। वह मानवी स्त्रियोंका गर्भ हर ले जाती है। २८॥

अदिति रेवतीं प्राहुर्ग्रहस्तस्यास्तु रैवतः। सोऽपि बालान् महाघोरो बाधते वै महाग्रहः॥ २९॥

लोग अदिति देवीको रेवती कहते हैं। रेवतीके प्रहका नाम रैवत है। वह महाभयंकर महान् ग्रह भी वालकोंको वड़ा कष्ट देता है।। २९॥

दैत्यानां या दितिर्मातातामाहुर्मुखमण्डिकाम् । अत्यर्थे शिद्युमांसेन सम्प्रहृष्टा दुरासदा ॥ ३० ॥

दैत्योंकी माता जो दिति है, उसे 'मुखमण्डिका' कहते हैं । वह छोटे बच्चोंके मांससे अधिक प्रसन्न होती है । उसे पराजित करना अत्यन्त कठिन है ॥ ३०॥

कुमाराश्चकुमार्यश्च ये प्रोक्ताः स्कन्द्सम्भवाः। तेऽपि गर्भभुजः सर्वे कीरव्य सुमहाग्रहाः॥ ३१॥ कुरुनन्दन ! स्वन्दके शरीरसे उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियोंका वर्णन किया गया है, वे सभी गर्भस्य बालकोंका भक्षण करनेवाले महान् ग्रह हैं ॥ ३१॥ तासामेव तु पत्नीनां पतयस्ते प्रकीर्तिताः। आजायमानान् गृह्णन्ति बालकान् रौद्रकर्मिणः ॥ ३२॥

वे कुमार उन्हीं पत्नीस्वरूपा कुमारियोंके पति कहे गये हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर हैं। वे जन्म लेनेके पहले ही बचोंको पकड़ लेजाते हैं॥ ३२॥

गवां माता तु या प्राह्मैः कथ्यते सुरभिर्नृप। शकुनिस्तामथारुह्मसह भुङ्के शिशून भुवि॥ ३३॥

राजन् ! विद्वान् पुरुष जिसे गोमाता सुरिम कहते हैं, उसीपर आरूढ़ होकर शकुनिग्रह-विनता अन्य प्रहोंके साथ भूमण्डलके बालकींका भक्षण करती है ॥ ३३ ॥ सरमा नाम या माता शुनां देवी जनाधिप। सापि गर्भान् समादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥ ३४ ॥

नरेश्वर! कुत्तोंकी माता जो देवजातीय सरमा है, वह भी सदैव मानवीय स्त्रियोंके गर्भस्य बालकोंका अपहरण करती रहती है ॥ ३४॥

पादपानां च या माता करज्जनिलया हि सा। वरदा साहि सोम्या च नित्यं भूतानुकस्पिनी ॥ ३५॥

जो वृक्षोंकी माता है, वह करज्ज वृक्षपर निवास किया करती है। वह वर देनेवाली तथा सौम्य है और सदा समस्त प्राणियोंपर कृपा करती है।। ३५॥

करक्जे तां नमस्यन्ति तसात् पुत्रार्थिनो नराः। इमे त्वष्टादशान्ये वै ब्रहा मांसमधुिवयाः॥ ३६॥ द्विपञ्चरात्रं तिष्टन्ति सततं स्तिकागृहे। कद्रः सूक्ष्मवपुर्भृत्वा गर्भिणीं प्रविशत्यथ॥ ३७॥ भुङ्कते सा तत्र तं गर्भे सा तु नागं प्रसूयते।

इसीलिये पुत्रार्थी मनुष्य करख वृक्षपर रहनेवाली उस देवीको नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे अठारह ग्रह मांस और मधुके प्रेमी हैं और दस राततक स्तिका-यहमें निरन्तर टिके रहते हैं। कद्रू स्क्ष्म द्यरीर धारण करके गर्भिणी स्त्रीके द्यरीरके भीतर प्रवेश कर जाती है और वहाँ उस गर्भको खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है। ३६-३७ १।

# गन्धवीणां तु या माता सा गर्भे गृह्यगच्छति ॥ ३८ ॥ ततो विलीनगर्भा सा मानुषी भुवि दश्यते।

जो गन्धवींकी माता है। वह गर्मिणी स्त्रीके गर्भको लेकर चल देती है, जिससे उस मानवी स्त्रीका गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है।। ३८ ई।।

या जिनत्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते प्रगृह्य सा ॥ ३९.॥ उपनष्टं ततो गर्भे कथयन्ति मनीविणः।

जो अप्तराओंकी माता है, वह भी गर्भको पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान् मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्रीका गर्भ नष्ट हो गया॥ ३९६ ॥

ळोहितस्योदघेः कन्या घात्रीस्कन्दस्य सास्मृता॥४०॥ ळोहितायनिरित्येवं कदम्वे सा हि पृज्यते।

लालसागरकी कन्याका नाम लोहितायनि है, जिसे स्कन्दकी धाय बताया गया है। उसकी कदम्ब वृक्षोंमें पूजा की जाती है।। ४०६।।

पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथाऽऽर्या प्रमदाखि ॥ ४१ ॥ आयो माता कुमारस्य पृथक् कामार्थमिज्यते । प्रवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाब्रहाः ॥ ४२ ॥ यावत् पोडरा वर्षाणि शिशूनां ह्यशिवास्ततः।

जैसे पुरुषोंमें भगवान् रह श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियोंमें आर्या उत्तम मानी गयी हैं। आर्या कुमार कार्तिकेयकी जननी हैं। लोग अपने अभीष्टकी सिद्धिके लिये उनका उपर्युक्त प्रहोंसे पृथक् पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने ये कुमारसम्बन्धी महान् ग्रह बताये हैं। जवतक सोलह वर्षकी अवस्था न हो जाय, जबतक ये बालकोंका अमङ्गल करने-वाले होते हैं॥ ४१-४२ ई॥

ये च मातुगणाः प्रोक्ताः पुरुषाइचैव ये ग्रहाः॥ ४३॥ सर्वे स्कन्दग्रहा नाम ज्ञेया नित्यं शरीरिभिः।

जो मातृगण और पुरुषग्रह बताये गये हैं, इन सबको समस्त देहधारी मनुष्य सदा 'स्कन्दग्रह'के नामसे जाने ॥।४३ई॥ तेषां प्रशामनं कार्यं स्नानं धूपमथाञ्जनम् । बिककर्मोपहाराश्च स्कन्दस्येज्याविशेषतः॥ ४४॥

स्नान, धूप, अञ्चन, बलिकर्म, उपहार अर्पण तथा स्कन्ददेवकी विशेष पूजा करके इन स्कन्दग्रहोंकी शान्ति करनी चाहिये॥ ४४॥

पवमभ्यविताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुभं नृणाम्। आयुर्वीर्यं च राजेन्द्र सम्यक्पूजानमस्कृताः॥ ४५॥

राजेन्द्र ! इस प्रकार पूजित तथा विधिवत् पूजनद्वारा अभिवन्दित होनेपर वे सभी ग्रह मनुष्योंका मङ्गल करते हैं और उन्हें आयु तथा बल देते हैं ॥ ४५ ॥

ऊर्ध्वं तु पोडशाद् वर्षाद् ये भवन्ति ब्रहा नृणाम्। तानहं सम्प्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम्॥ ४६॥

\* मनुष्योंको कष्ट देनेवाले ये तामस स्कन्दग्रह भगवान् रुद्रके भूतप्रेतादि गणोंकी माँति कुमार स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न तमोमय कुमारके साथी माने जाते हैं। इन ग्रहोंसे रक्षा पानेके लिये भगवान् महेश्वरकी मिक्त करनी चाहिये। भयदिखाकर भी भगवान्-की मिक्त करानेमें हेतुभूत होनेके कारण इन ग्रहोंका वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान्के भक्तोंको ये ग्रह छू भी नहीं सकते। तमोगुणी प्रजापर ही सब तामस ग्रहोंका वल काम करता है। और वहीं इनकी पूजा-अर्चना किया करते हैं।

अव मैं भगवान् महेश्वरको न यस्कार करके उन ग्रहींका परिचय दुँगाः जो सोलह वर्षकी अवस्थाके बाद मनुष्योंके लिये अनिष्कारक होते हैं ॥ ४६ ॥

यः प्रयति नरो देवान् जाग्रत् वा शयिनोऽपिवा। उन्माद्यति स तु क्षिप्रं तं तु देवग्रहं विदुः॥ ४७॥

जी मनुष्य जागत या सोतेमें देवताओंको देखता और तुरंत पागल हो जाता है, उस कष्ट देनेवाले ग्रहको 'देवग्रह' कहते हैं।। ४७॥

आसीनश्च रायानश्च यः परयति नरः पितृन्। उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स क्षेयस्तु पितृग्रहः ॥ ४८ ॥

जो मनुष्य बैठे-बैठे या सोते समय पितरोंको देखता और शीव्र पागल हो जाता है, उस बाधा देनेवाले ग्रहको 'पित्रग्रह' जानना च।हिये ॥ ४८ ॥

अवमन्यति यः सिद्धान् कृदाश्चापि रापन्ति यम्। उन्माद्यति स तु क्षिप्रं क्षेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४९ ॥

जो सिद्ध पुरुषोंका अनादर करता है और क्रोधमें आकर वे सिद्ध पुरुष जिसे शाप दे देते हैं। जिसके कारण वह तुरंत पागल हो जाता है, उसे 'सिद्धग्रह' की बाधा प्राप्त हुई है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४९ ॥

उपाद्याति च यो गन्धान रसांश्चापि प्रथम्बिधान् । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स क्षेया राक्षसो ग्रहः ॥ ५० ॥

जो विभिन्न सुगन्धोंको सूँघता तथा रसींका आस्वादन करता है एवं तत्काल ही उन्मत्त हो उठता है, उसपर प्रभाव डालनेवाले ग्रहको 'राक्षमग्रह' जानना चाहिये ॥ ५०॥

गन्धर्वाश्चापि यं दिव्याः संविदानित नरं भुवि। उन्माद्यति स तु ।क्षप्रं ग्रहा गान्धर्व एव सः ॥ ५१ ॥

भूतलपर जिस मनुष्यमें दिव्य गन्धवींका आवेश होता है, वह भी शीघ़ ही उन्मादग्रस्त हो जाता है। इसे 'गान्धर्व ग्रह' की ही वाधा समझनी चाहिये॥ ५१॥

अधिरोहन्ति यं नित्यं पिशाचाः पुरुषं प्रति । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ग्रहः पैशाच एव सः ॥ ५२ ॥

जिस पुरुषपर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं, वह भी शीष्ठ पागल हो जाता है। अतः वह 'पिशाचप्रह'की ही बाधा है॥ आविशन्ति च यं यक्षाः पुरुषं कालपर्यये।

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं शेया यक्षप्रहरतु सः ॥ ५३ ॥

कालक्रमसे जिस पुरुषमें यक्षींका आवेश होता है, उसे

भी पागल होते देर नहीं लगती। इसे 'यक्षग्रह' की बाधा जाननी चाहिये॥५३॥

यम्य दोषैः प्रकृषितं चित्तं मुद्यति देहिनः । उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः॥ ५४॥

जिस देहधारी मनुष्यका चित्त वातः पित्त और कफ नामक दोषोंके कुपित होनेसे अपनी संज्ञा खो बैठता है। वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है। उसकी वैद्यक शास्त्रके अनुसार चिकित्सा करानी चाहिये ॥ ५४ ॥

वैक्कव्याच भयाचैव घोराणां चापि दर्शनात्। उन्माद्यति स तु क्षित्रं सान्त्वं तस्य तु साधनम् ॥ ५५ ॥

जो घबराहट, भय तथा घोर वस्तुओंके दर्शनसे ही तत्काल पागल हो जाता है, उसके अच्छे होनेका उपाय केवल उसे सान्त्वना देना है ॥ ५५ ॥

कश्चित् कीडितुकामो वै भोक्तुकामस्तथापरः। अभिकामस्तर्थैवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः॥ ५६॥

कोई ग्रह कीडा विनोदकी, कोई भोजनकी और कोई कामोपभोगकी इच्छा रखता है, इस प्रकार प्रहोंकी प्रकृति तीन प्रकारकी है ॥ ५६ ॥

यावद सप्ततिवर्षाणि भवन्त्येते ग्रहा नृणाम्। अतः परं दिहनां तु ब्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ ५७ ॥

जवतक सत्तर वर्षकी अवस्था पूरी होती है, तबतक ये ग्रह मनुष्योंको सताते हैं। उसके बाद तो सभी देहधारियोंका ज्वर आदि रोग ही ग्रहोंके समान सताने लगते हैं॥ ५७॥

अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं शुचि नित्यमतन्द्रितम्। आस्तिकं श्रद्धधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५८ ॥

जिसने अपनी इन्द्रियोंको सब ओरसे समेट लिया है, जो जितेन्द्रिय, पवित्र, नित्य आलस्यरहित, आस्तिक तथा श्रद्धालु है, उस पुरुषको ग्रह कभी नहीं छेड़ते हैं—उसे दरसे ही त्याग देते हैं ॥ ५८ ॥

इन्येप ते ब्रहोद्देशो मानुषाणां प्रकीर्तितः। न स्पृशन्ति ग्रहा भक्तान् नरान् देवं महेश्वरम्॥ ५९॥

राजन् ! इस प्रकार मैंने मनुष्योंको जो ग्रहोंकी बाधा प्राप्त होती है, उसका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो भगवान् महेश्वरके भक्त हैं, उन मनुष्योंको भी ये ग्रह नहीं छूते हैं॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे मनुष्यप्रहृकथने त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापवैमें आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसङ्गमें मनुष्योंको कष्ट देनेवाले

प्रहोंके वर्णनसे सम्बन्य रखनेवाला दो सौ तीसवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ २३० ॥

# एकत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

स्कन्दद्वारा खाहादेवीका सत्कार, रुद्रदेवके साथ स्कन्द और देवताओंकी भद्रवट-यात्रा, देवासुर-संग्राम, महिपासुर-त्रध तथा स्कन्दकी प्रशंसा

मार्कण्डेय उवाच

यदा स्कन्देन मातृणामेवमेतत् प्रियं कृतम्। अथैनमब्रवीत् खाद्दा मम पुत्रस्त्वमौरसः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! जब स्कन्दने इस प्रकार मातृगणींका यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया, तब स्वाहाने आकर उनसे कहा—'तुम मेरे औरस पुत्र हो ॥१॥ इच्छाम्यहं त्वया दत्तां प्रीति परमदुर्छभाम् । तामब्रवीत ततः स्कन्दः प्रीतिभिच्छसि कीटशीम्॥२॥

'अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुर्लभ प्रीति प्रदान करो।' तब स्कन्दने पूछा—'माँ ! तुम कैसी प्रीति पानेकी अभिलाषा रखती हो ?'॥ २॥

# स्वाहोवाच

दक्षस्याहं प्रिया कन्या खाहा नाम महाभुज। बाल्यात्प्रभृति नित्यं च जातकामा हुताराने ॥ ३ ॥

स्वाहा बोळी--महाबाहो ! मैं प्रजापित दक्षकी प्रिय पुत्री हूँ, मेरा नाम स्वाहा है । मैं बचपनसे ही सदा अग्निदेव-के प्रति अनुराग रखती आयी हूँ ॥ ३ ॥ न स मां कामिनीं पुत्र सम्यग् जानाित पावकः। इच्छामि शाश्वतं वासं वस्तुं पुत्र सहाग्निना॥ ४ ॥

पुत्र ! परंतु अग्निदेवको इस बातका अच्छी तरह पता नहीं है कि मैं उन्हें चाहती हूँ । बेटा ! मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं नित्य निरन्तर अग्निदेवके ही साथ निवास करूँ ॥ ४ ॥

#### स्कन्द उवाच

हव्यं कव्यं च यत्किचिद् द्विजानां मन्त्रसंस्तुतम्।
होष्यन्त्यग्नौ सदादेवि खाहेत्युक्तवा समुद्धृतम्॥ ५ ॥
अद्यप्रभृति दास्यन्ति सुवृत्ताः सत्पथे स्थिताः।
प्रवमग्निस्त्वया सार्धं सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६ ॥

स्कन्द वोले—देवि ! आजसे सन्मार्गपर चलनेवाले सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरोंके लिये हव्य और कव्यके रूपमें उठाकर ब्राह्मणोंद्वारा उचारित वेदमन्त्रोंके साथ अग्निमें जो कुछ आहुति देंगे, वह सब स्वाहाका नाम लेकर ही अपण करेंगे। शोभने ! इस प्रकार तुम्हारे साथ निरन्तर अग्निदेवका निवास बना रहेगा॥ ५-६॥

मार्कण्डेय उवाच

प्यमुक्ता ततः खाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता। पावकेन समायुका भन्नी स्कन्दमपूजयत्॥ ७॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—-युधिष्ठिर ! स्कन्दके इस प्रकार कहने और आदर देनेपर स्वाहा वहुत संतुष्ट हुई । अपने स्वामी अग्निदेवका संयोग पाकर उसने भी स्कन्दका पूजन किया ॥ ७ ॥

ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिरथाब्रवीत्। अभिगच्छ महादेवं पितरं त्रिपुरादेनम् ॥ ८ ॥

तदनन्तर प्रजापित ब्रह्माजीने महासेनसे कहा—'वस्त ! अव तुम अपने पिता त्रिपुरिवनाशक महादेवजीसे मिलो ॥८॥ रुद्रेणाग्निं समाविदय खाहामाविदय चोमया । हितार्थं सर्वलोकानां जातस्त्वमपराजितः ॥ ९ ॥

भगवान् रुद्रने अग्निमें और भगवती उमाने खाहामें प्रवेश करके समस्त लोकोंके हितके लिये तुम जैसे अपराजित वीरको उत्पन्न किया है ॥ ९ ॥

उमायोन्यां च रुद्रेण शुक्रं सिक्तं महात्मना।
अस्मिन् गिरौ निपतितं मिक्षिकामिक्षिकं यतः ॥ १०॥
सम्भूतं लोहितोदे तु शुक्रशेषमवापतत्।
सूर्यरिहमपु चाष्यन्यदन्यचैवापतद् भुवि॥ ११॥
आसक्तमन्यद् वृक्षेपु तदेवं पञ्चधापतत्।
तत्र ते विविधाकारा गणा क्षेया मनीपिभिः।
तव पारिषदा घोरा य एते पिशिताशिनः॥ १२॥

'महात्मा रहने उमाके गर्भमें जिस वीर्यकी स्थापना की थी, उसका कुछ भाग इसी पर्वतपर गिर पड़ा था, जिससे मिक्किका-मिक्किक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति हुई। शेष शुक्रका कुछ अंश लोहित-सागरमें, कुछ स्यंकी किरणोंमें, कुछ पृथ्वीपर और कुछ वृक्षोंपर गिर पड़ा। इस प्रकार वह पाँच भागोंमें विभक्त होकर गिरा था। उसीसे ये तुम्हारे विभिन्न आकृतिवाले, गांस-भक्षी एवं भयंकर पार्पद प्रकट हए हैं; जिन्हें मनीषी पुरुष ही जान पाते हैं'॥ १०–१२॥

एवमस्त्वित चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम् । अपूजयदमेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ॥ १३॥

तव अपरिमित आत्मबल्से सम्पन्न एवं पितृभक्त कुमार महासेनने 'एवमस्तु' कहकर अपने पिता भगवान् महेश्वरका पूजन किया ॥ १३॥

मार्कण्डेय उवाच

अर्कपुष्पेस्तु ते पञ्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः। व्याधिप्रशमनार्थं च तेषां पूजां समाचरेत्॥ १४॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! धनार्थी पुरुषोंको आकके फूलेंसे उन पाँची गणोंकी सेवा करनी चाहिये । रोगोंकी शान्तिके लिये भी उनका पूजन करना उचित है ॥ मिश्जिकामिश्जिकं चैव मिश्जनं रुद्रसम्भवम् । नमस्कार्यं सदैवंह वालानां हितमिच्छता ॥ १५॥

मिञ्जिका-मिञ्जिकका जोड़ा भी भगवान् शंकरसे उत्पन्न हुआ है। अतः वालकोंके हितकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे सदा इस जोड़ेको नमस्कार करें॥ १५॥

स्त्रियो मानुषमांसादा वृद्धिका नाम नामतः। वृक्षेषु जातास्तादेव्यो नमस्कार्याः प्रजार्थिभिः॥ १६॥

वृक्षींपरसे गिरे हुए ग्रुकसे 'वृद्धिका' नामवाली स्त्रियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाली हैं। संतानकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको इन देवियोंके आगे मस्तक श्रुकाना चाहिये॥ १६॥

एवमेते पिशाचानामसंख्येया गणाः स्मृताः। घण्टायाः सपताकायाः ऋणु मे सम्भवं नृप ॥ १७ ॥

इस प्रकार ये पिशाचोंके असंख्य गण बताये गये हैं। राजन् ! अब तुम मुझसे स्कन्दके घण्टे और पताकाकी उत्पत्तिका बृत्तान्त मुनो ॥ १७ ॥

पेरावतस्य घण्टे हे वैजयन्त्याविति श्रुते। गुहस्य ते स्वयं दत्ते क्रमेणानाय्य धीमता॥१८॥

इन्द्रके ऐरावत हाथींके उपयोगमें आनेवाले जो दो विजयन्ती' नामसे विख्यात वण्टे थे, उन्हें बुद्धिमान् इन्द्रने क्रमद्याः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेयको अर्पण कर दिया॥

एका तत्र विशाखस्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा। पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च छोहिता॥१९॥

उनमेंसे एक घण्टा विशाखने ले लिया और दूसरा स्कन्दके पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनोंकी पताकाएँ लाल रंगकी हैं॥ १९॥

यानि क्रीडनकान्यस्य देवैर्दत्तानि वै तदा। तरेव रमते देवो महासेनो महावछः॥२०॥

उस समय देवताओंने जो खिलौने इन्हें दिये थे, उन्हींसे महावली महासेन खेलते और मन बहलाते हैं ॥ २० ॥

स संवृतः पिशाचानां गणैर्देवगणैस्तथा। द्युद्युभे काञ्चने शैळे दीष्यमानः श्रिया वृतः॥ २१॥

राजन् ! अद्भुत शोभासे सम्पन्न । और कान्तिमान् कुमार कार्तिकेय उस समय उस स्वर्णमय शिखरपर पिशाचों और देवताओं के समूहसे विरकर वड़ी शोभा पा रहे थे ॥ २१ ॥ तेन वीरेण शुशुभे स शैलः शुभकाननः । आदिन्ये नेवांशुभता मन्दरश्चा हकन्द्रः ॥ २२ ॥ जैसे अंग्रमाली सूर्यके उदयसे मनोहर कन्दरावाले मन्दराचलकी शोभा होती है, उसी प्रकार वीरवर स्कन्दके निवाससे सुन्दर बनवाले उस स्वेतिगिरिकी शोभा बढ़ गयी थी॥ २२॥

संतानकवनेः फुल्लैः करवीरवनैरि । पारिजातवनैद्येव जपाशोकवनैस्तथा ॥ २३ ॥ कद्म्वतरुपण्डैश्च दिव्यैर्मृगगणैरि । दिव्यैः पक्षिगणैद्येव शुशुभे द्वेतपर्वतः ॥ २४ ॥

वहाँ कहीं फूलोंसे भरे हुए कल्पवृक्षके वन और कहीं कनेरके कानन सुशोभित होते थे। कहीं पारिजातके वन थे, तो कहीं जपा और अशोकके उपवन शोभा पाते थे। कहीं कदम्ब नामक बृक्षोंके समूह लहलहा रहे थे, तो कहीं दिख्य मृगगण विचर रहे थे। सब ओर दिख्य पिक्षयोंके समुदाय कलरव कर रहे थे। इन सबसे उस स्वेत पर्वतकी शोभा बहुत वढ़ गयी थी॥ २३-२४॥

तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे देवर्पयस्तथा। मेघतूर्यरवार्वेव क्षुच्धोद्धसमस्वनाः॥२५॥

वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा देविपिंगण आकर विराजमान हो गये। क्षुब्ध महासागरकी गम्भीर गर्जनाके समान मेघीं और दिव्य वार्षोका तुमुल घोष सब और गूँजने लगा॥२५॥

तत्र दिव्याश्च गन्धर्या नृत्यन्ते ऽप्सरसस्तथा। हृष्टानां तत्र भूतानां श्चयते निनदो महान्॥ २६॥

'वहाँ दिव्य गन्धर्व और अप्सराएँ तृत्य करने लगीं। हर्षमें भरे हुए प्राणियोंका महान् कोलाइल सुनायी देने लगा ॥२६॥

पवं सेन्द्रं जगत् सर्वे इवेतपर्वतसंस्थितम्। प्रहृष्टं प्रेक्षते स्कन्दं न च ग्लायित दर्शनात्॥ २७॥

इस प्रकार इन्द्रसिंहत सम्पूर्ण जगत् यड़ी प्रसन्नताके साथ स्वेत पर्वतपर विराजमान कुमार कार्तिकेयका दर्शन करने छगा। उनके दर्शनसे किसीका जी नहीं भरताथा॥२७॥

मार्कण्डेय उवाच

यदाभिषिको भगवान् सैनापत्येन पाविकः। तदा सम्प्रस्थितः श्रीमान् हृष्टो भद्रवटं हरः॥ २८॥ रथेन।दित्यवर्णेन पार्वत्या सहितः प्रभुः। (अनुयातः सुरैः सर्वेः सहस्राक्षपुरोगमैः) सहस्रं तस्य सिंहानां तस्मिन् युक्तं रथोक्तमे॥ २९॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! जब अग्निनन्दन भगवान् स्कन्दका सेनापतिके पदपर अभिपेक हो गया, तब श्रीमान् भगवान् शिव देवी पार्वतीके साथ सूर्वके समान रथपर आरूढ़ हो प्रसन्नतापूर्वक भद्रवटकी ओर प्रस्थित हुए । उस समय इन्द्र आदि सब देवता ब्राउनके पीछे-पीछे चले । भगवान् शिवके उस उत्तम रथमें एक हजार सिंह जुते हुए थे॥ २८-२९॥

# उत्पपात दिवं शुभ्रं कालेनाभिष्रचोदितम्। ते पिबन्त इवाकाशं त्रासयन्तश्चराचरान्॥३०॥ सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः।

साक्षात् काल उस रथका संचालन कर रहा था। उसकी प्रेरणासे वह ग्रुम्न रथ आकाशमें उड़ चला। मनोहर केसोंसे सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणियोंको भयभीत करते और दहाड़ते हुए आकाशमें इस प्रकार चलने लगे, मानो उसे पी जायँगे॥ ३०६॥

# तस्मिन् रथे पशुपतिः स्थितो भात्युमया सह ॥ ३१॥ विद्युता सहितः सूर्यः सेन्द्रचापे घने यथा।

उस रथपर भगवती उमाके साथ बैठे हुए भगवान् शिव इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो इन्द्रधनुषयुक्त मेघोंकी घटामें विद्युत्के साथ भगवान् सूर्य प्रकाशित हो रहे हों॥ अग्रतस्तस्य भगवान् धनेशो गुह्यकैः सह॥ ३२॥ आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः।

उनके आगे-आगे गुह्यकोंसिहत नरवाहन धनाध्यक्ष भगवान् कुवेर मनोहर पुष्पक विमानपर वैठकर जा रहे थे॥ ३२६ ॥ ऐरावतं समास्थाय शक्तश्चापि सुरैः सह ॥ ३३॥ पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभध्यजम्।

देवताओंसिहत इन्द्र भी ऐरावत हाथीपर आरूढ़ हो (भद्रवटको ) जाते हुए वरदायक भगवान् वृषभध्वजके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ३३३ ॥

# जुम्भकैर्यक्षरक्षोभिः स्रग्विभिः समलङ्कृतः ॥ ३४ ॥ यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः ।

मालाधारी जुम्भकगणः यक्ष तथा राक्षसींसे सुशोभित महायक्ष अमोध भगवान् शंकरके दाहिने भागमें रहकर चल रहा था ॥ ३४६ ॥

# तस्य दक्षिणतो देवा बह्दवश्चित्रयोधिनः॥ ३५॥ गच्छन्ति वसुभिः सार्धे रुद्रैश्च सह सङ्गताः।

उसके दाहिने भागमें विचिन्न प्रकारके युद्ध करनेवाले बहुत-से देवता वसुओं तथा क्ट्रोंके साथ संगठित होकर चल रहे थे॥ २५५॥

# यमश्च मृत्युना सार्धे सर्वतः परिवारितः ॥ ३६ ॥ घोरैव्योधिरातेर्याति घोररूपवपुस्तथा ।

मृत्युसिहत यमराज अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके देवताओं के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भयानक रोगोंने मूर्तिमान् होकर चारों ओरसे घेररक्खा था॥ ३६५॥ यमस्य पृष्ठतक्चेंच घोरिस्त्रिशिखरः शितः॥ ३७॥ विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलङ्कतः।

यमराजके पीछे-पीछे भगवान् शंकरका विजय नामक भयंकर त्रिशुल जा रहा था, जो तीन शिखरोंने सुशोभित और तीक्ष्ण था। उस त्रिशुलको सिन्दूर आदिसे भली-भाँति सजाया गया था॥ ३७३॥

# तमुग्रपाशो वरुणो भगवान् सिल्लिशेश्वरः ॥ ३८ ॥ परिवार्य शनैर्याति यादोभिर्धिविधैर्वृतः ।

जलके स्वामी भगवान् वरुण हाथमें भयंकर पाश लिये उस त्रिशूलको सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे चल रहे थे। उनके साथ नाना प्रकारकी आकृतिवाले जलजन्तु भी थे॥ पृष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पष्टिशः॥ ३९॥ गदामुसलशकराकत्याधैर्युतः प्रहरणोत्तमैः।

विजयके पीछे भगवान् स्द्रका पिट्टश नामक शस्त्र जा रहा था, जिसे गदा, मुसल और शक्ति आदि उत्तम आयुर्धोने घेर रक्खा था॥ ३९३॥

# पिंद्यां त्वन्वगाद् राजञ्छत्रं रौद्रं महाप्रभम् ॥ ४० ॥ कमण्डलुश्चाप्यनु तं महर्षिगणसेवितः ।

राजन् ! पिट्टशके पीछे भगवान् रुद्रका अत्यन्त प्रभापूर्ण छत्र जा रहा था और उसके पीछे महर्षियों द्वारा से वित कमण्डलु यात्रा कर रहा था ॥ ४०३॥

# तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छन् श्रिया वृतः ॥ ४१ ॥ भृग्विङ्गरोभिः सहितो दैवतैश्चानुपूजितः ।

कमण्डलुके दाहिने भागमें जाते हुए तेजस्वी दण्डकी बड़ी शोभा हो गही थी। उसके साथ भृगु और अङ्गिरा आदि महर्षि थे और देवता भी बार-बार उसका पूजन करते थे॥ प्यां तु पृष्ठतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थितः॥ ४२॥ याति संहर्षयन् सर्वोस्तेजसा त्रिदिवौकसः।

इन सबके पीछे उज्ज्वल रथपर आरूढ़ हो रुद्रदेव यात्रा करते थे, जो अपने तेजसे सम्पूर्ण देवताओंका हर्ष बढ़ा रहे थे ॥ ४२ ।

# ऋष्यश्चापि देवाश्च गन्धर्वा भुजगास्तथा ॥ ४३ ॥ नद्यो हदाः समुद्राश्च तथैवाप्सरसां गणाः । नक्षत्राणि प्रहाक्ष्वैच देवानां शिशवश्च ये ॥ ४४ ॥

रुद्रदेवके पीछे ऋषि, देवता, गन्धर्व, नाग, निद्याँ, गहरे जलाशय, समुद्र, अप्सराएँ, नक्षत्र, ग्रह तथा देवकुमार चल रहे थे॥ ४३-४४॥

# स्त्रियश्च विविधाकः रा यान्ति रुद्रस्य पृष्टतः । स्वजन्त्यः पुष्पवर्षाणि चारुरूपा वराङ्गनाः ॥ ४५ ॥

मनोहर रूप और भाँति-भाँतिकी आकृति धारण करनेवाली बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियाँ फूलोंकी वर्षा करती हुई भगवान् रुद्रके पीछे-पीछे जा रही थीं।। ४५॥ पर्जन्यश्चाष्यनुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम्। छत्रं च पाण्डुरं सोमस्तस्य मूर्थन्यधारयत्॥ ४६॥

पिनाकधारी भगवान् शंकरको नमस्कार करके पर्जन्यदेव भी उनके पीछे-पीछे चले । चन्द्रमाने उनके मस्तकपर स्वेत छत्र लगा रक्ला था॥ ४६॥

चामरे चापि वायुश्च गृहीत्वाग्निश्च धिष्ठितौ। शक्रश्च पृष्ठतस्तस्य याति राजिङ्क्रया वृतः॥४०॥ सह राजिपिंभः सर्वैः स्तुवानो वृषकेतनम्।

राजन् ! वायु और अग्नि चँवर लेकर दोनों ओर खड़े थे। तेजस्वी इन्द्र समस्त राजर्षियोंके साथ भगवान् वृषमध्वजकी स्तुति करते हुए उनके पीछे-पीछे जा रहे थे॥ ४७५ ॥

गौरी विद्याय गान्धारी केशिनी मित्रसाह्वया ॥ ४८ ॥ साविज्या सह सर्वोस्ताः पार्वत्या यान्ति पृष्ठतः । तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित् कविभिः कृताः ॥ ४९ ॥

गौरी, विद्या, गान्धारी, केशिनी, मित्रा और सावित्री— ये सब पार्वतीदेवीके पीछे-पीछे चल रही थीं। विद्वानोंद्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण विद्याएँ भी उन्हींके साथ थीं। ४८-४९॥ तस्य कुर्वन्ति चचनं सेन्द्रा देवाश्चम् मुखे।

तस्य कुवान्तः वचन सन्द्राः दवाश्चमूमुख।
गृहीत्वा तु पताकां वै यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः॥ ५०॥

इन्द्र आदि देवता सेनाके मुहानेपर उपिखत हो भगवान् शिवके आदेशका पालन करते थे। एक राक्षस ग्रह सेनाका झंडा लेकर आगे-आगे चलता था॥ ५०॥

न्यापृतस्तु इमशाने यो नित्यं रुद्रस्य वै सखा। पिङ्गलो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः॥५१॥

भगवान् रुद्रका सखा यक्षराज पिङ्गलदेव जो सदा रमशानमें ही (उसकी रक्षाके लिये) निवास करता और सम्पूर्ण जगत्को आनन्द देनेवाला था, उस यात्रामें भगवान् शिवके साथ था ॥ ५१ ॥

पभिश्च सिहतो देवस्तत्र याति यथासुखम्। अग्रतः पृष्ठतद्येव न हि तस्य गतिर्धुवा॥ ५२॥

इन सबके साथ महादेव जी सुखपूर्वक भद्रवटकी यात्रा कर रहे थे । वे कभी सेनाके आगे रहते और कभी पीछे । उनकी कोई निश्चित गति नहीं थी ॥ ५२ ॥

रदं सत्कर्मभिर्मर्त्याः पूजयन्तीह दैवतम्। शिवमित्येव यं प्राहुरीशं रुद्रं पितामहम्॥ ५३॥ भावैस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम्।

मरणधर्मा मनुष्य इस संसारमें सत्कर्मोद्वारा रुद्रदेवकी ही पूजा करते हैं। इन्हींको शिवः ईशः रुद्र और पितामह कहते हैं। लोग नाना प्रकारके भावोंसे भगवान् महेश्वरकी पूजा करते हैं॥ ५३ ॥

देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिरावृतः। अनुगच्छति देवेरां ब्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः॥ ५४॥ इसी प्रकार ब्राह्मणहितैपी, देवसेनापित, कृत्तिकानन्दन स्कन्द भी देवताओंकी सेनासे धिरे हुए देवेश्वर भगवान् शिवके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ ५४ ॥

अथाव्रवीन्महासेनं महादेवो वृहद् वचः। सप्तमं मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः॥५५॥

तदनन्तर महादेवजीने कुमार महासेनसे यह उत्तम बात कही-भ्वेटा ! तुम सदा सावधानीके साथ मारुतस्कन्ध नामक देवताओंके सातवें व्यूहकी रक्षा करना' ॥ ५५ ॥

स्कन्द उवाच

सप्तमं मारुतस्कन्धं पालयिष्याम्यहं प्रभो। यदन्यद्पि मे कार्यं देव तद् वद् माचिरम्॥ ५६॥

स्कन्द बोले—प्रभो ! मैं सातवें ब्यूह माहतस्कन्यकी अवश्य रक्षा करूँगा । देव ! इसके सिवा और भी मेरा जो कुछ कर्तव्य हो, उसके लिये आप शीघ्र आशा दीजिये ॥ ५६॥

रुद्र उवाच कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टव्यः सदैव हि। दर्शनान्मम भक्त्या च श्रेयः परमवाप्स्यस्ति॥ ५७॥

रुद्रने कहा—पुत्र ! काम पड़नेपर तुम सदा मुझसे मिलते रहना । मेरे दर्शनसे तथा मुझमें भक्ति करनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ ५७ ॥

मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्त्वा विससर्जेनं परिष्वज्य महेश्वरः। विसर्जिते तृतः स्कन्दे बभूयौत्यातिकं महत्॥ ५८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजन् ! ऐसा कहकर भगवान् महेश्वरने कार्तिकेयको हृदयसे लगाकर विदा किया। स्कन्दके विदा



होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा ॥ ५८ ॥ सहसैव महाराज देवान् सर्वान् प्रमोहयत्। जज्वाल खं सनक्षत्रं प्रमृढं भुवनं भृशम् ॥ ५९ ॥

महाराज ! सहसा समस्त देवताओंको मोहमें डालता हुआ नक्षत्रोंसहित आकाश प्रव्वलित हो उठा । समस्त संसार अत्यन्त मूढ़-सा हो गया ॥ ५९॥

चचाल व्यनद्रच्चोर्वा तमोभूतं जगद् वभौ । ततस्तद् दारुणं दृष्ट्वा श्रुभितः राङ्करस्तदा ॥ ६०॥ उमा चैव महाभागा देवाश्च समहर्षयः।

पृथ्वी हिलने लगी । उसमें गड़गड़ाहट पैदा हो गयी । सारा जगत् अन्धकारमें मग्न-सा जान पड़ता था । उस समय यह दारण उत्पात देखकर भगवान् शंकर, महाभागा उमा, देवगण तथा महर्षिगण धुब्ध हो उठे ॥ ६० ई ॥

ततस्तेषु प्रमूढेषु पर्वताम्बुदसंनिभम् ॥ ६१ ॥ नानाप्रहरणं घोरमदृदयतं महद् बलम् । तद् वै घोरमसंख्येयं गर्जच विविधा गिरः ॥ ६२ ॥

जिस समय वे सव लोग मोह-ग्रस्त हो रहे थे, उसी समय पर्वतों और मेघमालाओं के समान दैत्यों की विशाल एवं भयंकर सेना दिखायी दी । वह नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रों से सुसजित थी । उसके सैनिकों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। वह भयंकर वाहिनी अनेक प्रकारकी बोली बोलती हुई भीषण गर्जना कर रही थी॥ ६१-६२॥

अभ्यद्भवद् रणे देवान् भगवन्तं च शङ्करम्। तैर्विसृष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकशः॥६३॥

उसने रण-भूमिमें आकर देवताओं तथा भगवान् इांकर-पर धावा बोल दिया । दैत्योंने देवताओंके सैनिकोंपर कई बार बाण-वर्षा की ॥ ६३॥

पर्वताश्च रातष्म्यश्च प्रासासिपरिघा गदाः। निपतद्भिश्च तैर्घोरैर्देवानीकं महायुधैः॥६४॥ क्षणेन व्यद्भवत् सर्वे विमुखं चाप्यदृश्यत।

शिलाखण्ड, शतब्नी (तोप), प्राप्त, खङ्ग, परिघ और गदाओं के लगातार प्रहार हो रहे थे। इन भयंकर महान् अस्त्रोंकी मारसे देवताओं की सारी सेना क्षणभरमें (पीठ दिखाकर) भाग चली। सारे सैनिक युद्धसे विमुख दिखायी देते थे। | ६४ है।।

निकृत्तयोधनागादवं कृत्तायुधमहारथम् ॥ ६५ ॥ दानवैरर्दितं सैन्यं देवानां विमुखं वभौ ।

बहुत-से योद्धाः हाथी और घोड़े काट डाले गये । असंख्य आयुध और बड़े-बड़े रथ टूक-टूक कर दिये गये । इस प्रकार दानवोंद्वारा पीड़ित हुई देवताओंकी सेना युद्धसे विमुख हो गयी ॥ ६५ है ॥

असुरैर्वध्यमानं तत् पावकैरिव काननम् ॥ ६६॥

अपतद् दग्धभृयिष्ठं महाद्रुमवनं यथा।

जैसे आग समूचे वनको जला देती है, उसी प्रकार असुरोंने देवताओं की सेनामें भारी मार-काट मचा दी। बड़े- बड़े वृक्षोंसे भरे हुए वनका अधिकांश भाग जल जानेपर उसकी जैसी दुरवस्था दिखायी देती है, उसी प्रकार दैत्योंकी अस्त्राग्निमें अधिकांश सैनिकोंके दग्ध हो जानेके कारण वह देव- सेना धराशायिनी हो रही थी। १६६ ॥

ते विभिन्नशिरोदेहाः प्राद्रवन्तो दिवौकसः॥ ६७॥ न नाथमधिगच्छन्ति वध्यमाना महारणे।

उस महासमरमें असुरोंकी मार लाकर वे सब देवता भागते हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे। किन्हींके सिर फट गये थे, तो किन्हींके सब अङ्गोंमें गहरे घाव हो गये थे॥ ६७६ ॥ अथ तद् विद्वृतं सैन्यं दृष्ट्वा देवः पुरंदरः॥६८॥ आश्वासयन्तुवाचेदं वल्लभिद् दानवार्दितम्। भयं त्यजत भद्रं वः शूराः शस्त्राणि गृह्णत्॥६९॥ सुरुधं विक्रमे बुद्धि मा वःकाचिद् व्यथा भवेत्। जयतैनान् सुदुर्वृत्तान् दानवान् घोरदर्शनान् ॥७०॥ अभिद्रवत भद्रं वो मया सह महासुरान्। शकस्य वचनं शुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः॥ ७८॥ शकस्य वचनं शुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः॥ ७८॥

तदनन्तर बलासुरिवनाशक देवराज इन्द्रने अपनी उस सेनाको दानवोंसे पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए कहा—'श्रूरवीरों! भय त्याग दो, इससे तुम्हारामङ्गल होगा। हथियार उठाओं और पराक्रममें मन लगाओं। तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिये। इन भयंकर दिखायी देनेवाले दुराचारी दानवोंको जीतो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्योंपर टूट पड़ो।' इन्द्रकी यह बात सुनकर देवताओंको बड़ी सान्त्वना मिली।। ६८-७१॥

दानवान् प्रत्ययुध्यन्त राक्षं कृत्वा व्यपाश्रयम् । ततस्ते त्रिद्शाः सर्वे महतश्च महाबलाः ॥ ७२ ॥ प्रत्युचयुर्महाभागाः साध्याश्च वसुभिः सह ।

उन्होंने इन्द्रको अपना आश्रय बनाकर दानवोंके साथ पुनः युद्ध प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् वे सभी देवता महाबली मक्द्रण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्यगणसहित युद्धभूमिमें आगे बढ़ने लगे॥ ७२६॥

तैर्विसृष्टान्यनीकेषु कुद्धैः रास्त्राणि संयुगे॥ ७३॥ राराश्च दैत्यकायेषु पिवन्ति रुधिरं वहु।

उन्होंने संग्राममें कुपित होकर दैर्घोंकी सेनाओंके ऊपर जो अस्त्र-शस्त्र और बाण चलाये वे उनके शरीरोंमें घुसकर प्रचुरमात्रामें रक्त पीने लगे॥ ७३६॥

तेषां देहान् विनिर्भिद्य शरास्ते निशितास्तदा ॥ ७४ ॥

# निपतन्तोऽभ्यहद्यन्त नगेभ्य इय पन्नगाः।

वे तीले बाण उस समय दैत्योंके दारीरोंको विदीर्णकर रण-भूमिमें इस प्रकार गिरते दिखायी देते थे, मानो दृक्षोंसे सर्प गिर रहे हों ॥ ७४% ॥

# तानि दैत्यशरीराणि निर्भिन्नानि सा सायकैः ॥ ७५ ॥ अपतन् भूतले राजंदिछन्नाभ्राणीव सर्वशः।

राजन् ! देवताओं के बाणोंसे विदीर्ण हुए वे दैत्योंके शरीर सब प्रकारसे छिन्न-भिन्न हुए बादलोंके समान धरतीपर गिरने लगे ॥ ७५ है ॥

# ततस्तद् दानवं सैन्यं सर्वेर्देवगणैर्युधि ॥ ७६ ॥ त्रासितं विविधेर्वाणैः कृतं चेव पराङ्मुखम् ।

तदनन्तर समस्त देवताओंने उस युद्धमें दानवसेनाको अपने विविध वाणोंके प्रहारसे भयभीत करके रणभूमिसे विमुख कर दिया ॥ ७६%॥

# अथोत्कुष्टं तदा हृष्टैः सर्वेदेवैरुदायुधैः॥ ७७॥ संहतानि च तूर्याणि प्राबाद्यन्त ह्यनेकदाः।

फिर तो उस समय हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र उठाये सम्पूर्ण देवता हर्पमें भरकर कोलाहल करने लगे और अनेक प्रकारके विजय-वाद्य एक साथ वज उठे॥ ७७३॥

# पवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत् सुदारुणम् ॥ ७८ ॥ देवानां दानवानां च मांसशोणितकर्दमम् । अनयो देवलोकस्य सहसैवाभ्यदद्यत ॥ ७९ ॥ तथा हि दानवा घोरा विनिध्नन्ति दिवीकसः ।

इस प्रकार देवताओं और दानवोंमें परस्पर अत्यन्त भयंकर युद्ध हो रहा था। रक्त और मांससे वहाँकी भूमिपर कीचड़ जम गयी थी। फिर सहसा वाजी पलट गयी। देवलोककी पराजय दिखायो देने लगी। भयंकर दानव देवताओंको मारने लगे॥ ७८-७९६॥

# ततस्तूर्यप्रणादाश्च भेरीणां च महाखनः ॥ ८०॥ बभुबुर्दानचेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः।

उस समय दानवेन्द्रोंके भयंकर सिंहनाद सुनायी पड़ते थे। उनके रणवाद्यों तथा भेरियोंका गम्भोर घोष सब ओर गूँज उठा॥ ८०६॥

# भथ दैत्यबळाद् घोरान्निष्पपात महावळः॥८१॥ दानवो महिषो नाम प्रगृह्य विपुळं गिरिम्।

इतनेहींमें दैत्योंकी भयंकर सेनासे महावली दानव 'मिह्रप' हाथोंमें एक विशाल पर्वत लिये निकला और देवता-ऑपर टूट पड़ा ॥ ८१६ ॥

# ते तं घनैरिवादित्यं दृष्ट्रा सम्परिवारितम् ॥ ८२ ॥ तमुचतगिरिं राजन् व्यद्रवन्त दिवौकसः।

राजन् ! वादलंसि घिरे हुए सूर्यकी भाँति पर्वत उठाये हुए उस दानवको देखकर सब देवता भाग चल ॥ ८२६ ॥ अथाभिद्धत्य महिषो देवांश्चिश्चेष तं गिरिम् ॥ ८३ ॥ पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव। भीमक्रपेण निहतमयुतं प्रापतद् भुवि॥ ८४॥

परंतु महिषासुरने देवताओंका पीछा करके उनके ऊपर वह पहाड़ पटक दिया । युधिष्टिर ! उस भयानक पर्वतके गिरनेसे देवसेनाके दस हजार योद्धा कुचलकर धरतीपर गिर पड़े ॥ ८३-८४ ॥

# अथ तैर्दानचैः सार्धे महिबस्नासयन् सुरान्। अभ्यद्भवद् रणे तूर्णे सिंहः श्रद्धमृगानिव॥८५॥

तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगोंको डराता हुआ उन-पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार महिपासुरने अपने दानव-सैनिकोंके साथ रणभूमिमें समस्त देवताओंको भयभीत करते हुए उनपर शीघ ही प्रवल आक्रमण किया ॥ ८५॥

# तमापतन्तं महिषं दृष्ट्वा सेन्द्रा दिवौकसः। व्यद्रवन्त रणे भीता विकीर्णायुधकेतनाः॥८६॥

उस महिषासुरको आते देख इन्द्र आदि सब देवता भयभीत हो अपने अस्त-शस्त्र और ध्वजा फेंककर युद्धभूमिसे भागने लगे॥ ८६॥

ततः स महिषः कुद्धस्तूर्णं रुद्धरथं ययौ। अभिद्रुत्य च जत्राह रुद्धस्य रथकूबरम्॥८७॥

तब क्रोधमें भरा हुआ महिपासुर तुरंत ही भगवान् रद्रके रथकी ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथका कूंबर पकड़ लिया ॥ ८७॥

यदा रुद्ररथं मुद्धो महिषः सहसा गतः। रेसत् रोदसी गाढं सुमुहुश्च महर्षयः॥८८॥

जब क्रोधमें भरे हुए महिषासुरने सहसा भगवान् रुद्रके रथपर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वी और आकाशमें भारी कोलाहल मच गया और महर्षिगण भी घवरा गये ॥ ८८ ॥ अनदंश्च महाकाया दैत्या जलधरोपमाः।

अनद्श्च महाकाया दत्या जलधरापमाः। आसीच निश्चितं तेषां जितमसाभिरित्युत ॥ ८९॥

इधर विशालकाय दैत्य मेघोंके समान गम्भीर गर्जना करने लगे । उन्हें यह निश्चय हो गया कि 'हमारी जीत होगी' ॥ ८९॥

तथाभृते तु भगवान् नावधीनमहिषं रणे। सस्मार च तदा स्कन्दं मृत्युं तस्य दुरात्मनः॥ ९०॥ उस अवस्थामें भी भगवान् रहने युद्धमें महिषासुरको

१. रथका वह अग्रभाग जहाँ जुआ बाँधा जाता है, कूबर कहळाता है। ग्राम्य भाषामें उसे 'नकेळा' या 'सबुनी' कहते हैं। 

# महाभारत 🎇



कातिकेयके द्वारा महिपासुरका वध

स्वयं नहीं माराः किंतु उस दुरात्मा दानवकी मृत्यु जिनके हाथोंसे होनेवाली थी, उन कुमार कार्तिकेयका स्मरण किया ॥९०॥ महिषोऽपि रथं दृष्ट्या रौद्रो रुद्धस्य चानदत्। देवान् संत्रासयंश्चापि दैत्यांश्चापि प्रहर्षयन्॥ ९१॥

भयानक महिपासुर रुद्रके रथको देखकर देवताओंको त्रास और दैत्योंको हर्प प्रदान करता हुआ बार-बार सिंहनाद करने लगा ॥ ९१॥

ततस्तस्मिन् भये घोरे देवानां समुपस्थिते। आजगाम महासेनः कोधात् सूर्य इव ज्वलन् ॥ ९२ ॥

देवताओंके लिये वह घोर भयका अवसर उपस्थित था। इसी समय जगमगाते हुए सूर्यकी भाँति कुमार महासेन कोधमें भरे हुए वहाँ आ पहुँचे॥ ९२॥

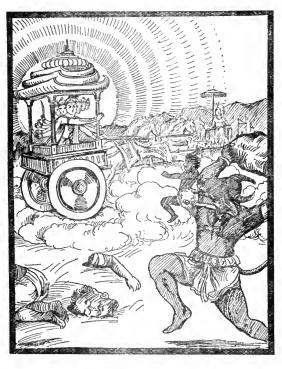

# लोहिताम्बरसंबोतो लोहितस्रग्विभूषणः। लोहिताश्वो महाबाहुर्हिरण्यकवचः प्रभुः॥ ९३॥

उन्होंने अपने शरीरको लाल वस्त्रींसे आच्छादित कर रक्खा था। उनके हार और आभूषण भी लाल रंगके ही थे। उनके घोड़ेका रंग भी लाल था। उन महाबाहु भगवान् स्कन्दने सुवर्णमय कवच धारण किया था॥ ९३॥

रथमादित्यसंकाशमास्थितः कनकप्रभम् । तं दृष्ट्वा दैत्यसेना सा व्यद्भवत् सहसा रणे॥ ९४॥

वे स्र्वेके समान तेजस्वी रथपर विराजमान थे। उनकी अङ्गकान्ति भी सुवर्णके समान ही उन्ह्रासित हो रही थी। उन्हें सहसा संग्राममें उपिथत देख दैत्योंकी सेना रणभूमिसे भाग चली॥ ९४॥

स च।पि तां प्रज्वितां महिषस्य विदारिणीम्। मुमोच राक्ति राजेन्द्र महासेनो महाबळः॥ ९५॥

राजेन्द्र ! महाबली महासेनने महिपासुरपर एक प्रज्व-लित राक्ति चलायीः जो उसके रारीरको विदीर्ण करने-वाली थी ॥ ९५ ॥

सा मुक्ताभ्यहरत् तस्य महिषस्य शिरो महत्। पपात भिनने शिरसि महिषस्यक्रजीवितः॥ ९६॥

कुमारके हाथसे छूटते ही उस शक्तिने महिषासुरके महान् मस्तकको काट गिराया। सिर कट जानेपर महिषा-सुर प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ९६॥ पतता शिरसा तेन द्वारं षोडशयोजनम्। पर्वताभेन पिहितं तदागम्यं ततोऽभवत्॥ ९७॥

उसके पर्वत-सहश विशाल मस्तकने गिरकर (उत्तर-पूर्व देशके) सोलह योजन लम्बे द्वारको बंद कर दिया। अतः वह देश सर्वसाधारणके लिये अगम्य हो गया॥ ९७॥ उत्तराः कुरवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथासुखम्। क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिईत्वा शत्रृत् सहस्रशः॥ ९८॥ स्कन्दहस्तमनुप्राप्ता दृश्यते देवदानवैः।

उत्तर कुरुके निवासी अब उस मार्गसे सुखपूर्वक आते-जाते हैं। देवताओं और दानवोंने देखा, कुमार कार्तिकेय बार-बार शत्रुओंपर शक्तिका प्रहार करते हैं और वह सहस्रों योद्धाओंको मारकर पुनः उनके हाथमें छौट आती है। ९८ है। प्रायः शरीवेंनिहता महासेनेन धीमता॥ ९९॥ शेषा दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः। स्कन्दपारिपदेईत्वा भिक्षताश्च सहस्रशः॥ १००॥

परम बुद्धिमान् महासेनने अपने वाणोंद्वारा अधिकांश्य दैत्योंको समाप्त कर दिया, बचे-खुचे भयंकर दैत्य भी भय-भीत हो साहस खो चुके थे। स्कन्ददेवके दुर्घर्ष पार्षद उन सहसों दैत्योंको मारकर खा गये॥९९-१००॥

द्रानवान् भक्षयन्तस्ते प्रविवन्तश्च शोणितम् । क्षणानिर्दानवं सर्वमकार्पुर्भशाहर्षिताः ॥१०१॥

उन सबने अत्यन्त हर्षमें भरकर दानवोंको खाते और उनके रक्त पीते हुए क्षणभरमें सारी रणभूभिको दानवोंसे खाली कर दिया ॥ १०१॥

तमांसीव यथा सूर्यो वृक्षानिप्तर्घनान् खगः। तथास्कन्दोऽजयच्छत्र्न्स्वेन वीर्येणकीर्तिमान्।१०२।

जैसे सूर्य अन्धकार मिटा देते हैं, आग वृक्षोंको जला डालती है और आकाशचारी वायु बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, वैसे ही कीर्तिशाली कुमार कार्तिकेयने अपने पराक्रमद्वारा समस्त शत्रुओंको नष्ट करके उनपर विजय पायी ॥ १०२॥ सम्पूज्यमानस्त्रिदशैरभिवाद्य महेश्वरम् । शुशुभे कृत्तिकाषुत्रः प्रकीर्णाशुरिवांशुमान् ॥१०३॥

उस समय देवतालोग कृत्तिकानन्दन स्कन्ददेवकी स्तुति और पूजा करने लगे । कुमार स्कन्द अपने पिता महेश्वरको प्रणाम करके सब ओर किरणें विलेरनेवाले अंग्रुमाली सूर्यकी भाँति शोभा पाने लगे ॥ १०३॥

नष्टरात्रुर्यदा स्कन्दः प्रयातस्तु महेश्वरम्। तदाब्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः॥१०४॥

शत्रुओंका नाश करके जय कुमार कार्तिकेय भगवान् महेश्वरके पास पहुँचेः उस समय इन्द्रने उनको हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार कहा—॥ १०४॥

ब्रह्मदत्तचरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः। देवास्तृणसमा यस्य वभूवुर्जयतां वर॥१०५॥ सोऽयं त्वया महाबाहो शमितो देवकण्टकः। शतं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे॥१०६॥ निहतं देवशत्रूणां यैर्वयं पूर्वतापिताः। तावकैर्भक्षिताश्चान्ये दानवाः शतसङ्घाः॥१०७॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ स्कन्द ! इस महिषासुरको ब्रह्माजी-ने बरदान दिया था, जिसके कारण इसके सामने सब देवता तिनकोंके समान हो गये थे । आज तुमने इसे मार गिराया है । महाबाहो ! यह देवताओंके लिये वड़ा भारी काँटा था, जिसे तुमने निकाल फेंका है । यही नहीं, आज रणभूमिमें इस महिपके समान पराक्रमी एक सौ देवद्रोही दानव और तुम्हारे हाथसे मारे गये हैं, जो पहले हमें बहुत कष्ट दे चुके हैं । तुम्हारे पार्षद भी सैकड़ों दानवोंको खा गये हैं । १०५-१०७। अजेयस्त्वं रणेऽरीणामुमापितिरिच प्रभुः । एतत ते प्रथमं देव ख्यातं कर्म भविष्यति ॥ १०८॥ त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । वद्यगाश्च भविष्यन्ति सुरास्तव महाभुज ॥१०९॥

ंदेव! तुम भगवान् दांकरके समान ही युद्धमें शतुओं के लिये अजेय हो। यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में फैल जायगी। महाबाहो! सब देवता तुम्हारे वशमें रहेगे'॥१०८-१०९॥ एवमुक्त्या महासेनं निवृत्तः सह देवतैः।

अनुज्ञातो भगवता ज्यम्बकेण दाचीपितः ॥११०॥ महासेनसे ऐसा कहकर राचीपित इन्द्र भगवान् दांकरकी आज्ञा ले देवताओं के साथ स्वर्गलीकको लौट गये॥ ११०॥ गतो भद्रवटं रुद्रो निवृत्ताश्च दिवौकसः।

गता भद्रवट रुद्रा निवृत्ताश्च (द्वाकसः । उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पद्यत मामिव ॥१११॥

भगवान् रुद्र भद्रवटके समीप गये और देवता अपने-अपने स्थानको लौटने लगे। उस समय भगवान् शङ्करने देवताओंसे कहा— 'तुम सब लोग कुमार कार्तिकेयको मेरे ही समान मानना' ॥ १११॥ सम हत्वा दानवगणान पुज्यमानो महर्षिभिः।

स हत्वा दानवगणान् पूज्यमानो महर्षिभिः। एकाह्नैवाजयत् सर्वे त्रैलोक्यं वह्निनन्दनः॥११२॥

अग्निनन्दन स्कन्दने सब दानवोंको मारकर महर्षियोंसे पूजित हो एक ही दिनमें समूची त्रिलीकीको जीत लिया॥ ११२]॥

स्कन्दस्य य इदं विप्रः पठेज्ञन्म समाहितः। सपुष्टिमिह् सम्प्राप्य स्कन्दसाळोक्यमाप्तुयात्॥११३॥

जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कन्ददेवके इस जन्मवृत्तान्त-का पाठ करता है, वह संसारमें पुष्टिको प्राप्त हो अन्तमें भगवान् स्कन्दके लोकमें जाता है ॥ ११३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गरसे स्कन्दोखत्तौ महिषासुरवधे

एकत्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्शके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गरसोपार्यानके प्रसङ्गमें स्कन्दकी उत्पत्ति तथा महिषासुरअधविषयक दो सौ एकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२३९॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ११३ है इलोक हैं )

# द्वात्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

कार्तिकेयके प्रसिद्ध नामोंका वर्णन तथा उनका स्तरन

युधिष्टिर उवाच

वैशम्पायन उवाच

भगवन् श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मनः। त्रिषु छोकेषु यान्यस्य विख्यातानि द्विजोत्तम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—भगवन् ! विषवर ! तीनों लोकोंमें महामना कार्तिकेयके जो-जो नाम विख्यात हैं, मैं उन्हें सुनाना चाहता हूँ ॥ १॥ इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसंनिधौ । उवाच भगवांस्तत्र मार्कण्डेयो महातपाः ॥ २ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर महातपस्ती महातमा भगवान मार्कण्डेयने ऋषियों के समीप इस प्रकार कहा—॥ २॥

## मार्कण्डेय उवाच

आग्नेयइचैव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः। मयुरकेतुर्धर्मात्मा भूतेशो महिपाईनः॥३॥ कामजित् कामदः कान्तः सत्यवाग् भुवने इवरः। शिद्यःशीयः युचिश्चण्डो दीप्तवर्णः युभाननः ॥ ४ ॥ अमोधस्त्वनघो रौद्रः प्रियश्चन्द्राननस्तथा। दीतराकिः प्रशान्तात्मा भद्रकृत् कूटमोहनः ॥ ५ ॥ षष्टीप्रियश्च धर्मात्मा पवित्रो मातृवत्सलः। कन्याभर्ता विभक्तश्च स्वाहेयो रेवतीसुतः॥ ६॥ प्रभुर्नेता विशाखश्च नैगमेयः सुदुश्चरः। सुवतो ललितइचैव वालकीडनकियः॥ ७॥ खचारी ब्रह्मचारी च शूरः शरवणोद्भवः। विद्वामित्रप्रियद्चैव देवसेनात्रियस्तथा ॥ ८ ॥ वासुदेविषयरचैव प्रियः वियक्तदेव तु। नामान्येतानि दिव्यानि कार्तिकेयस्य यः पठेत्। खर्गे कीर्ति धनं चैव स लभेन्नात्र संशयः॥ ९॥

मार्कण्डेयजी योले—राजन्! आग्नेय, स्कन्द, दीप्तकीर्ति, अनामय, मयूरकेतु धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित्, कामद, कान्त, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चण्ड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अन्ध, रौद्र, प्रिय, चन्द्रानन, दीप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, पष्ठीप्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मानुवत्सल, कन्याभर्ता, विभक्त, खाहेय, रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्वर, सुत्रत, ललित, वालकीडनक्षिय, आकाशचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवणोद्भव, विश्वमित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वासुदेव-प्रिय, प्रिय और प्रियकृत्—ये कार्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है, वह धन, कीर्ति तथा स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है। ३-९॥

स्तोष्यामि देवैऋंषिभिश्च जुष्टं शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम्। षडाननं शक्तिधरं सुवीरं निबोध चैतानि कुरुप्रवीर॥१०॥

कुरुकुलके प्रमुख वीर युधिष्ठिर ! अय मैं देवताओं तथा ऋषियोंसे सेवित, असंख्य नामों तथा अनन्त शक्तिसे सम्पन्न, शक्ति नामक अस्त्र धारण करनेवाले वीरवर पडानन गुह्की स्तुति करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ १०॥

व्रह्मण्यो वै व्रह्मजो व्रह्मविच व्रह्मेशयो व्रह्मवतां वरिष्टः। व्रह्मवियो व्राह्मणसवती त्वं व्रह्मको वै व्राह्मणानां च नेता॥११॥

स्कन्ददेव ! आप ब्राह्मणहितैषीः ब्रह्मात्मजः ब्रह्मवेत्ताः ब्रह्मिन्छः ब्रह्मज्ञानियोमें श्रेष्ठः ब्राह्मणप्रियः ब्राह्मणोके समान वतधारीः ब्रह्मश्र तथा ब्राह्मणोंके नेता हैं ॥ ११॥

खाहा स्वधा त्वं परमं पवित्रं मन्त्रस्तुतस्त्वं प्रथितः पडिचिः। संवत्सरस्त्वमृतवश्च षड् वै मासार्धमासावयनं दिशश्च ॥ १२॥

आप स्वाहाः स्वधाः परम पवित्रः मन्त्रोंद्वारा प्रशंसित और सुप्रसिद्ध पडर्चि (छः ज्वालाओंसे युक्त) अग्नि हैं। आप ही संवत्सरः छः ऋतुएँ, पक्षः मासः अयन और दिशाएँ हैं॥ १२॥

> त्वं पुष्कराक्षस्त्वरिवन्द्वक्तः सहस्रवक्त्रोऽसि सहस्रवाहुः। त्वं लोकपालः परमं हिवश्च त्वं भावनः सर्वसुरासुराणाम्॥१३॥

आप कमलनयनः कमलमुखः सहस्रवदन और सहस्र-बाहु हैं। आप ही लोकपालः सर्वोत्तम हविष्य तथा सम्पूर्ण देवताओं और अमुरोंके पालक हैं॥ १३॥

> त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः प्रभुविंभुश्चाप्यथ शत्रुजेता । सहस्रभूस्त्वं धरणी त्वमेव

सहस्रतुष्टिश्च सहस्रभुक् च ॥ १४ ॥
आप ही सेनापति, अत्यन्त कोपवान्, प्रभु, विभु और
शत्रुविजयी हैं। आप ही सहस्रम् और पृथ्वी हैं। आप ही
सहस्रों प्राणियोंको संतोष देनेवाले तथा सहस्रभोक्ता हैं॥

सहस्रशीर्यस्त्वमनन्तरूपः

सहस्रपात् त्वं गुह शक्तिधारी। गङ्गासुतस्त्वं स्वमतेन देव स्वाहामहीकृत्तिकानां तथैव॥१५॥

आपके सहस्रों मस्तक हैं। आपके रूपका कहीं अन्त नहीं है। आपके सहस्रों चरण हैं। गुह ! आप शक्ति धारण करते हैं। देव! आप अपने इच्छानुसार गङ्गा, स्वाहा, पृथ्वी तथा कृत्तिकाओं के पुत्र रूपसे प्रकट हुए हैं। १५॥

त्वं क्रीडसे षण्मुख कुक्कुटेन यथेष्टनानाविधकामरूपी । दीक्षासि सोमो मरुतः सदैव धर्मोऽसि वायुरचलेन्द्र इन्द्रः॥ १६॥

पडानन ! आप मुर्गेसे खेलते हैं तथा इच्छानुसार नाना प्रकारके कमनीय रूप धारण करते हैं । आप सदा ही दीक्षा, सोम, महद्रण, धर्म, वायु, गिरिराज तथा इन्द्र हैं ॥१६॥

> सनातनानामि शाश्वतस्त्वं प्रभुः प्रभूणामि चोत्रधन्वा। ऋतस्य कर्ता दितिज्ञान्तकस्त्वं जेता रिपूणां प्रवरः सुराणाम्॥ १७॥

आप सनातनोंमें भी सनातन हैं। प्रभुओंके भी प्रभु हैं। आपका धनुष भयंकर है। आप सत्यके प्रवर्तक, दैत्योंका संहार करनेवाले, रात्रुविजयी तथा देवताओंमें श्रेष्ठ हैं॥१७॥

स्क्ष्मं तपस्तत् परमं त्वमेव परावरकोऽसि परावरस्त्वम्। धर्मस्य कामस्य परस्य चैव त्वत्तेजसा कृत्स्नमिदं महात्मन्॥ १८॥

जो सर्वोत्कृष्ट स्क्ष्म तप है, वह आप ही हैं। आप ही कार्य-कारण-तत्त्वके ज्ञाता तथा कार्यकारणस्वरूप हैं। धर्म, काम तथा इन दोनोंसे परे जो मोक्षतत्त्व है, उसके भी आप ही ज्ञाता हैं। महात्मन्! यह सम्पूर्ण जगत् आपके तेजसे प्रकाशित होता है।। १८॥

व्याप्तं जगत् सर्वसुरप्रवीर राफ्त्या मया संस्तुत लोकनाथ । नमोऽस्तु ते द्वादशनेत्रवाहो अतः परं वेद्मि गतिं न तेऽहम् ॥ १९ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसे कार्तिकेयस्तवे द्वात्रिश्चरिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्यापर्वमें आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसङ्गमें कार्तिकेयस्तुतिविषयक दो सौ बत्तीसवाँ अध्याय पृष्ठा हुआ ॥ २२२ ॥

त्रयस्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

समस्त देवताओं के प्रमुख वीर ! आपकी शक्ति चे यह सम्पूर्ण जगत् व्यास है । लोकनाथ ! मैंने यथाशक्ति आपका स्तवन किया है । बारह नेश्रं और भुजाओं से सुशोभित देव ! आपको नमस्कार है । इससे परे आपका जो स्वरूप है, उसे मैं नहीं जानता ॥ १९॥

स्कन्दस्य य इदं विद्रः पटेज्ञःम समाहितः। श्राचयेद् ब्राह्मणेभ्योयःश्टणुयाद् वा द्विजेरितम्॥२०॥ धनमायुर्यशो दीप्तं पुत्राञ्चत्रुजयं तथा। स पुष्टितुष्टीसम्प्राप्य स्कन्दसालोक्यमाप्जुयात्॥२१॥

जो ब्राह्मण एकामचित्त हो स्कन्ददेवके इस जन्म-

वृत्तान्तको पढ़ता है, ब्राह्मणोंको सुनाता है अथवा स्वयं

ब्राह्मणके मुखसे सुनता है, वह धन, आयु, उज्ज्वल यश,

पुत्र, शतुविजय तथा तुष्टि-पुष्टि पाकर अन्तमं स्कन्दके

लोकमें जाता है ॥ २०-२१ ॥

# द्रौपदीका सत्यभामाको सती स्त्रीके कर्तव्यकी शिक्षा देना वैशम्पायन उवाच क्रक्कल और यदकलक्षे स

उपासीनेषु विषेषु पाण्डवेषु महात्मसु। द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्॥१॥ जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः। चिरस्य दृष्टा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे॥ २॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब महातमा पाण्डव तथा ब्राह्मणलोग आसपास बैठकर धर्मचर्चा कर रहे थे। उसी समय द्रीपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ गुलपूर्वक बैठीं और अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक परस्पर हास्य-विनोद करने लगीं । राजेन्द्र ! दोनोंने एक दूसरीको बहुत दिनों बाद देला था। इसल्ये परस्पर प्रिय लगनेवाली बातें करती हुई वहाँ सुलपूर्वक बैठी रहीं ॥१-२॥ कथ्यामासतुश्चित्राः कथाः कुरु यदूरिथताः । अथाव्रवीत् सत्यभामा रुष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ सात्राजिती याक्षसेनीं रहसीदं सुमध्यमा । केन द्रीपदि वृत्तेन पाण्डवानधितिष्ठसि ॥ ४ ॥ लोकपालोपमान् वीरान् पुनः परमसंहतान् । कथं च वश्गास्तुभ्यं न कुष्यन्ति च ते हुमे ॥ ५ ॥

कुरुकुल और यदुकुलसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक विचित्र बातें उनकी चर्चाकी विषय थीं। भगवान् श्रीकृष्ण-की प्यारी पटरानी सत्राजित्कुमारी सुन्दरी सत्यभामाने एकान्तमें द्रौपदीसे इस प्रकार पूछा—'शुभे! द्रुपदकुमारि! किस वर्तावसे तुम हृष्ट-पुष्ट अङ्गोंबाले तथा लोकपालों के समान बीर पाण्डवों के हृदयपर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वशमें रहते हुए वे कभी तुमपर कुपित नहीं होते? ॥ ३—५॥

तव वश्या हि सततं पाण्डवाः प्रियदर्शने। मुखप्रेक्षारच ते सर्वे तत्त्वमेतद् ब्रवीहि मे॥ ६॥

'प्रियदर्शने ! क्या कारण है कि पाण्डव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सब-के सब तुम्हारे मुँहकी ओर देखते रहते हैं ? इसका यथार्थ रहस्य मुझे वताओ ॥ ६ ॥

वतचर्या तपो वापि स्नानमन्त्रीपधानि वा। विद्यावीर्ये मूलवीर्ये जपहोमागदास्तथा ॥ ७ ॥ ममाद्याचक्ष्व पाञ्चालि यशस्यं भगदैवतम्। येन छुष्णे भवेन्नित्यं मम छुष्णो वशानुगः॥ ८ ॥



द्रापदी-मत्यभामा-मंबाद

'पाञ्चालकुमारी कृष्णे ! आज मुझे भी कोई ऐसा वत, तप, स्नान, मन्त्र, औपध, विद्या-शक्ति, मूल-शक्ति (जड़ी-बूटीका प्रभाव ) जप, होम या दवा बताओ, जो यश और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला हो तथा जिससे श्यामसुन्दर सदा मेरे अधीन रहें' ॥ ७-८ ॥

# एवमुक्त्वा सत्यभामा विरराम यशस्त्रिनी। पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम् ॥ ९ ॥

ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गयी। तब पतिपरायणा महाभागा द्रौपदीने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ९॥

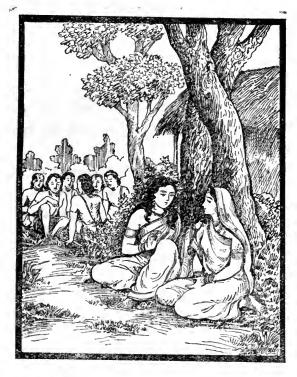

# असत्स्त्रीणां समाचारं सत्ये मामनुषृच्छिस । असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीर्तनम् ॥ १० ॥

'सत्ये! तुम मुझसे जिसके विषयमें पूछ रही हो, वह साध्वी स्त्रियोंका नहीं, दुराचारिणी और कुलटा स्त्रियोंका आचरण है। जिस मार्गका दुराचारिणी स्त्रियोंने अवलम्बन किया है, उसके विषयमें इमलोग कोई चर्चा कैसे कर सकती हैं !॥ १०॥

# अनुपद्नः संशयो वा नैतत् त्वय्युपपद्यते। तथा ह्युपेता बुद्धयात्वं कृष्णस्य महिषी प्रिया॥११॥

'इस प्रकारका प्रश्न अथवा खामीके स्नेहमें संदेह करना तुम्हारे-जैसी साध्वी स्त्रीके लिये कदापि उचित नहीं हैं; चूँकि तुम बुद्धिमती होनेके साथ ही श्यामसुन्दरकी प्रियतमा पटरानी हो ॥ ११॥

# यदैव भर्ता जानीयान्मन्त्रमूलपरां स्त्रियम्। उद्विजेत तदैवास्याः सर्पाद् वेश्मगतादिव॥१२॥

'जब पतिको यह मालूम हो जाय कि उसकी पत्नी उसे वशमें करनेके लिये किसी मन्त्र-तन्त्र अथवा जड़ी-बूटीका प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है, जैसे अपने घरमें घुसे हुए सर्वसे लोग शक्कित रहते हैं ॥ १२ ॥

# उद्विग्नस्य कुतःशान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। न जातु वशगोभर्ता स्त्रियाः स्थान्मन्त्रकर्मणा ॥ १३॥

'उद्विग्नको शान्ति कैसी ? और अशान्तको सुख कहाँ ? अतः मन्त्र-तन्त्र करनेसे पति अपनी पत्नीके वशमें कदापि नहीं हो सकता ॥ १३॥

# अमित्रप्रहितांश्चापि गदान् परमदारुणान्। मूळप्रचारेहिं विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः॥ १४॥

'इसके सिवा, ऐसे अवसरोंपर धोलेसे शत्रुओंद्वारा भेजी हुई ओषधियोंको खिलाकर कितनी ही स्त्रियाँ अपने पतियोंको अत्यन्त भयंकर रोगोंका शिकार बना देती हैं। किसीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी स्त्रीके हाथमें यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि 'यह पतिको वशमें करनेवाली जड़ी-बूटी है'॥ १४॥

# जिह्नया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते। तत्र चूर्णानि दत्तानि हन्युः क्षित्रमसंशयम् ॥ १५ ॥

'उनके दिये हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पित यदि जिह्वा अथवा त्वचासे भी स्पर्श कर छे, तो वे निःसंदेह उसी क्षण उसके प्राण छे छें॥ १५॥

# जलोदरसमायुक्ताः दिवन्निणः पलितास्तथा । अपुमांसः कृताः स्त्रीभिजंडान्धवधिरास्तथा ॥ १६ ॥

'कितनी ही स्त्रियोंने अपने पतियोंको (वशमें करनेकी आशासे हानिकारक दवाएँ खिलाकर उन्हें) जलोदर और कोड़का रोगी, असमयमें ही वृद्ध, नपुंसक, अंधा, गूँगा और बहरा बना दिया है ॥ १६॥

# पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसृजन्त्युत । न जातु विवियं भर्तुः स्त्रिया कार्ये कथंचन ॥ १७॥

'इस प्रकार पापियोंका अनुसरण करनेवाली वे पापिनी स्त्रियाँ अपने पतियोंको अनेक प्रकारकी विपत्तियोंमें डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्रीको चाहिये कि वह कभी किसी प्रकार भी पतिका अप्रिय न करे।। १७॥

वर्ताम्यहं तु यां वृत्ति पा॰डवेषु महात्मसु। तां सर्वो श्रृणु मे सत्यां सत्यभामे यशस्विनि ॥ १८॥

ध्यशस्त्रिनी सत्यभामे ! मैं स्वयं महात्मा पाण्डबोंके

साथ जैसा वर्ताव करती हूँ; वह सब सच-सच सुनाती हूँ; सुनो ॥ १८ ॥

# अहंकारं विहायाहं कामकोधौ च सर्वदा। सदारान् पाण्डवान् नित्यं प्रयतोपचराम्यहम् ॥१५॥

भीं अहंकार और काम-कोधको छोड़कर सदा पूरी सावधानीके साथ सब पाण्डवींकी और उनकी अन्यान्य स्त्रियोंकी भी सेवा करती हूँ ॥ १९॥

# प्रणयं प्रतिसंहत्य निधायात्मानमात्मनि । द्युश्रपुर्निरहंमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ २० ॥

अपनी इच्छाओंका दमन करके मनको अपने आपमें ही समेटे हुए केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ । अहंकार और अभिमानको अपने पास नहीं फटकने देती॥

# दुर्घाहताच्छङ्कमाना दुःस्थिताद् दुरवेक्षितात्। दुरासिताद् दुर्वजितादिङ्गिताध्यासितादपि॥ २१॥

'कभी मेरे मुखसे कोई बुरी वात न निकल जाया इसकी आशङ्कासे सदा सावधान रहती हूँ । असम्यकी भाँति कहीं खड़ी नहीं होती । निर्लजकी तरह सब ओर दृष्टि नहीं डालती । बुरी जगहपर नहीं बैटती । दुराचारसे बचती तथा चलने-फिरनेमें भी असम्यता न हो जाया इसके लिये सतत सावधान रहती हूँ । पितयों के अभिप्रायपूर्ण संकेतका सदैव अनुसरण करती हूँ ॥ २१ ॥

# सूर्यवैदवानरसमान् सोमकल्पान् महारथान् । सेवे चश्चर्डणः पार्थानुत्रवीर्यप्रतापिनः ॥ २२ ॥

'कुन्तीदेवीके पाँचों पुत्र ही मेरे पित हैं। वे सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी, चन्द्रमाके समान आह्वाद प्रदान करनेवाले, महारथी, दृष्टिमात्रसे ही शत्रुओंको मारनेकी शक्ति रखनेवाले तथा भयंकर वल-पराक्रम एवं प्रतापसे युक्त हैं। मैं सदा उन्हींकी सेवामें लगी रहती हूँ॥ २२॥

# देवो मनुष्यो गन्धर्वो युवा चापि खलंकतः। द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः॥ २३॥

ंदेवता, मनुष्य, गन्धर्व, युवक, यड़ी सजधजवाला धनवान् अथवा परम सुन्दर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता ॥ २३ ॥ नाभुक्तवित नास्नाते नासंविष्टे च भर्ति। न संविद्यामि नाइनामि सदा कर्मकरेष्विप ॥ २४ ॥

पितियों और उनके सेवकोंको भोजन कराये विना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाये विना कभी नहाती नहीं हूँ तथा पितदेव जयतक शयन न करें, तयतक मैं सोती भी नहीं हूँ ॥ २४॥

क्षेत्राद् वनाद् वा ग्रामाद् वाभर्तारं गृहमागतम् । अभ्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ २५ ॥ प्लेतसे, वनसे अथवा गाँवसे जब कभी मेरे पित घर पधारते हैं, उस समय में खड़ी होकर उनका अभिनन्दन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके खागत-सत्कारमें लग जाती हूँ ॥ २५॥

# प्रमृष्टभाण्डा मृष्टान्ना काले भोजनदायिनी। संयता गुप्तधान्या च सुसम्मृष्टनिवेशना॥२६॥

भी घरके वर्तनींको माँज-घोकर साफ रखती हूँ। ग्रुद्ध एवं स्वादिष्ठ रसोई तैयार करके सबको टीक समयपर मोजन कराती हूँ। मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर घरमें गुप्त-रूपसे अनाजका संचय रखती हूँ और घरको झाड़-बुहार, लीप-पोतकर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाये रखती हूँ। २६।

# अतिरस्कृतसम्भाषा दुःस्त्रियो नानुसेवति। अनुकूछवती नित्यं भवाम्यनछसा सदा॥२७॥

भीं कोई ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालती, जिससे किसी-का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियोंके सम्पर्कसे सदा दूर रहती हूँ। आल्स्यको कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियोंके अनुकूल वर्ताव करती हूँ॥ २७॥

# अनर्म चापि इसितं द्वारि स्थानमभीक्ष्णदाः। अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु च वर्जये॥२८॥

पितिके किये हुए पिरहासके सिवा अन्य समयमें में नहीं हँसा करती, दरवाजेपर बार-बार नहीं खड़ी होती, जहाँ कूड़े-करकट फेंके जाते हों, ऐसे गंदे स्थानोंमें देरतक नहीं ठहरती और बगीचोंमें भी बहुत देरतक अकेटी नहीं बूमती हूँ ॥

# ( अन्त्यालापमसंतोषं परव्यापारसंकथाम् । ) अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वर्जये । निरताहं सदा सत्ये भर्तृणामुपसेवने ॥ २९॥

नीच पुरुषोंसे बात नहीं करती, मनमें असंतोपको स्थान नहीं देती और परायी चर्चासे दूर रहती हूँ। न अधिक हँसती हूँ और न अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोधका अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों-की सेवामें लगी रहती हूँ॥ २९॥

# सर्वथा भर्तरहितं न ममेष्टं कथंचन। यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन केनचित्॥३०॥ सुमनोवर्णकापेता भवामि व्रतचारिणी।

'पितदेवके विना किसी भी स्थानमें अकेली रहना मुझे विक्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुम्बके कार्यसे परदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलोंका श्रङ्कार नहीं धारण करती, अङ्गराग नहीं लगाती और निरन्तर ब्रह्मचर्यवतका पालन करती हूँ॥ २०३॥

यच भर्ता न पिवति यच भर्ता न सेवते ॥ ३१॥ यच नाइनाति में भर्ता सर्वं तद् वर्जयाम्यहम्। भिरे पितरेव जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं से मन करते, वह सब मैं भो त्याग देती हूँ ॥ ३१६ ॥ यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराङ्गने ॥ ३२॥ खळंकृता सुप्रयता भर्तुः प्रियहिते रता। ये च धर्माः कुदुम्बेषु श्वष्ट्या मे कथिताः पुरा॥ ३३॥ (अनुतिष्ठामि तत् सर्चं नित्यकालमतन्द्रिता॥)

'सुन्दरी! शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये जिन कर्तव्योंका उपदेश किया गया है, उन सबका में नियमपूर्वक पालन करती हूँ। अपने अङ्गोंको बस्त्राभूषणोंसे विभूषित रखकर पूरी सावधानीके साथ में पतिके प्रिय एवं हित साधनमें संलग्न रहती हूँ। मेरी सासने अपने परिवारके लोगोंके साथ बर्तावमें लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताये थे, उन सबका मैं निरन्तर आलस्यरहित होकर पालन करती हूँ॥ ३२-३३॥ भिक्षाबलिश्वाद्यमित स्थालीपाङ्यास्त्र पर्वन्न।

भिक्षाबिलिश्राद्धमिति स्थालीपाकाश्च पर्वस्त । मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम ॥ ३४ ॥ तान् सर्वाननुवर्तेऽहं दिवारात्रमतन्द्रिता । विनयान् नियमांइचैव सदा सर्वात्मना श्चिता ॥ ३५ ॥

भी दिन-रात आलस्य त्यागकर भिक्षा-दान, विलवैश्व-देव, श्राद्ध, पर्वकालोचित स्थालीपाकयज्ञ, मान्य पुरुषोका आदर-सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो-जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सबका सब प्रकारसे उद्यत होकर पालन करती हूँ ॥ ३४-३५ ॥

मृदून् सतः सत्यशीलान् सत्यधर्मानुपालिनः। आशोविषानिव कुद्धान् पतीन् परिचराम्यद्दम्॥ ३६॥

'मेरे पित यहें ही सजन और मृदुल स्वभावके हैं। सत्यवादी तथा सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाले हैं; तथापि क्रोधमें भरे हुए विषैले सपोंसे जिस प्रकार लोग डरते हैं; उसी प्रकार मैं अपने पितयोंसे डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ ॥ ३६॥

पत्याश्रयो हि मे धर्मी मतः स्त्रीणां सनातनः। स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का वित्रियं चरेत्॥ ३७॥

भीं यह मानती हूँ कि पितके आश्रयमें रहना ही स्त्रियोंका सनातन धर्म है। पित ही उनका देवता है और पित ही उनकी गित है। पितके सिवा नारीका दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसे पितदेवताका भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी?।।

अहं पतीन नातिशये नात्यश्ने नातिभूपये। नापि श्वश्चं परिवदे सर्वदा परियन्त्रिता॥३८॥

'पतियोंके शयन करनेसे पहले में कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सासकी कभी निन्दा नहीं करती और अपने-आपको सदा नियन्त्रणमें रखती हूँ 13८1 अवधानेन सुभगे नित्योत्थिततयैव च। भर्तारो वद्यागा महां गुरुगुश्रूपयैव च॥३९॥

'सौभाग्यशालिनी सत्यभामे ! मैं सावधानीसे सर्वदा सबेरे उठकर समुचित सेवाके लिये सन्नद्ध रहती हूँ । गुरुजनों-की सेवा-शुश्रूषासे ही मेरे पित मेरे अनुकूल रहते हैं ॥ ३९॥ नित्यमार्यामहं कुन्तीं चीरस्तं सत्यवादिनीम् । स्वयं परिचराम्येतां पानाच्छादनभोजनेः ॥ ४०॥

भौ वीरजननी सत्यवादिनी आर्या कुन्तीदेवीकी भोजन, वस्त्र और जल आदिसे सदास्वयं सेवा करती रहती हूँ ॥४०॥ नैतामतिशये जातु वस्त्रभूषणभोजनैः। नापि परिवदे चाहं तां पृथां पृथिवीसमाम्॥ ४१॥

'वस्त्र, आभूषण और भोजन आदिमें मैं कभी सासकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुन्तीदेवी पृथ्वीके समान क्षमाशील हैं। मैं कभी उनकी निन्दा नहीं करती॥ ४१॥

अप्रावये ब्राह्मणानां सहस्राणि सा नित्यदा। भुअते रुक्मपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने॥ ४२॥

'पहले महाराज युधिष्ठिरके महलमें प्रतिदिन आठ हजार ब्राह्मण सोनेकी थालियोंमें भोजन किया करते थे ॥ ४२ ॥ अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः। त्रिंशहासीक एकैको यान् विभर्ति युधिष्ठिरः॥ ४३॥

'महाराज युधिष्ठिरके यहाँ अडासी हजार ऐसे स्नातक ग्रहस्थ थे। जिनका वे भरण-पोषण करते थे। उनमेंसे प्रत्येक-की सेवामें तीस-तीस दासियाँ रहती थीं॥ ४३॥

दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्कृतम्। ह्रियते रुक्मपात्रीभिर्यतीनामूर्ध्वरेतसाम्॥ ४४॥

'इनके सिवा दूसरे दस हजार और ऊर्ध्वरेता यित उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिये सुन्दर ढंगसे तैयार किया हुआ अन्न सोनेकी थालियोंमें परोसकर पहुँचाया जाता था।४४।

तान् सर्वानग्रहारेण ब्राह्मणान् वेदवादिनः। यथार्हं पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनैः॥ ४५॥

भी उन सब वेदवादी ब्राह्मणोंको अम्रहार (विलवैश्वदेवके अन्तमें अतिथिको दिये जानेवाले प्रथम अन्न) का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जलके द्वारा उनकी यथायोग्य पूजा करती थी॥ ४५॥

रातं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः। कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः खलङ्कताः॥४६॥

'कुन्तीनन्दन महात्मा युधिष्ठिरके एक लाख दासियाँ थीं, जो हाथोंमें शंखकी चूड़ियाँ, भुजाओंमें वाजूबंद और कण्डमें सुवर्णके हार पहनकर बड़ी सज-धजके साथ रहती थीं॥४६॥ महार्हमाल्याभरणाः सुवर्णाश्चन्दनोक्षिताः। मणीन् हेम च विश्वत्यो नृत्यगीतविशारदाः॥ ४७॥

'उनकी मालाएँ तथा आभूषण बहुमूल्य थे, अङ्गकान्ति बड़ी सुन्दर थी। वे चन्दनमिश्रित जलसे स्नान करती और चन्दनका ही अङ्गराग लगाती थीं, मणि तथा सुवर्णके गहने पहना करती थीं। तृत्य और गीतकी कलामें उनका कौशल देखने ही योग्य था॥ ४७॥

तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च। सर्वासामेव वेदाहं कर्म चैव कृताकृतम्॥ ४८॥

'उन सबके नाम, रूप तथा भोजन-आच्छादन आदि सभी बातोंकी मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया ? यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी॥ ४८॥

शतं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः। पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन् भोजयन्युत ॥ ४९ ॥

'बुद्धिमान् कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी पूर्वोक्त एक लाख दासियाँ हाथोंमें (भोजनसे भरी हुई ) थाली लिये दिन-रात अतिथियोंको भोजन कराती रहती थीं॥ ४९॥

शतमश्वसहस्राणि दशनागायुतानि च।
युधिष्ठिरस्यानुयात्रमिनद्रप्रस्थनिवासिनः ॥५०॥
पतदासीत् तदा राक्षो यन्महीं पर्यपालयत् ।
येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि श्रुणोमि च॥५१॥

्जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थमें रहकर इस पृथ्वीका पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रामें उनके साथ एक लाख घोड़े और एक लाख हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएँ देती और उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी॥ ५०-५१॥ अन्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानां चेंच सर्वशः। आगोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद स्ताकृतम्॥ ५२॥

'अन्तः पुरके, नौकरों के तथा ग्वालों और गड़रियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल में ही करती थी और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया—इन सब वातों की जानकारी भी रखती थी॥ ५२॥ सर्व राज्ञः समुद्यमायं च व्ययमेव च। एकाहं वेदि कल्याणि पाण्डवानां यदास्विनि॥ ५३॥

'कत्वाणी एवं यशस्त्रिनी सत्यभामे ! महाराज तथा अन्य पाण्डवोंको जो कुछ आयः व्यय और बचत होती थीः उस सबका हिसाब मैं अकेली ही रखती और जानती थी॥ मिथ सर्वे समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः।

उपासनरताः सर्वे घटयन्ति वरानने॥५४॥ वरानने! भरतश्रेष्ठ पाण्डव कुटुम्बका सारा भार मुझपर ही रखकर उपासनामें लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे॥ ५४॥

तमहं भारमासकमनाधृष्यं दुरात्मभिः। सुखं सर्वं परित्यज्य राज्यहानि घटामि वै॥ ५५॥

'मुझपर जो भार रक्ला गया था। उसे दुष्ट स्वभावके स्त्री-पुरुप नहीं उटा सकते थे। परंतु मैं सब प्रकारका मुख-भोग छोड़कर रात-दिन उस दुर्वह भारको बहन करनेकी चेष्टा किया करती थी॥ ५५॥

अधृष्यं वरुणस्येव निधिपूर्णमिवोद्धिम्। एकाहं वेद्मि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम्॥ ५६॥

भेरे धर्मात्मा पतियोंका भरा-पूरा खजाना वरणके भण्डार और परिपूर्ण महासागरके समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल में ही उसके विषयकी ठीक जानकारी रखती थी॥ ५६॥

अनिशायां निशायां च सहा या श्रुत्पिपासयोः । आराधयनयाः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरहश्च मे ॥ ५७॥

'रात हो या दिनः में सदा भूख-प्यासके कष्ट सहन करके निरन्तर कुरुकुलरन्न पाण्डवोंकी आराधनामें लगी रहती थी। इससे मेरे लिये दिन और रात समान हो हो गये थे॥ ५७॥

प्रथमं प्रतिवुध्यामि चरमं संविशामि च । नित्यकालमहं सत्ये एतत् संवननं मम ॥ ५८ ॥

प्सत्ये ! मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। यह पतिभक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मन्त्र है ॥ ५८ ॥

एतज्ञानाम्यहं कर्तुं भर्तृसंवननं महत्। असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुर्यो न कामये॥ ५९॥

पतिको वरामें करनेका यही सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ । दुराचारिणी स्त्रियाँ जिन उपायोंका अवलम्बन करती हैं, उन्हें न तो मैं करती हूँ और न चाहती ही हूँ ॥ ५९॥

वैशम्यायन उवाच

तच्छुत्व। धर्मसहितं व्याहृतं कृष्णया तदा। उवाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चालीं धर्मचारिणीम् ॥ ६० ॥ अभिपन्नास्मि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे। कामकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितम् ॥ ६१ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! द्रौपदीकी ये धर्मधुक्त वात सुनकर सत्यभामाने उस धर्मशरायणा पाञ्चालीका समादर करते हुए कहा-'पाञ्चालराजकुमारी! याश्रमेनी! में तुम्हारी शरणमें आयी हूँ; (मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है), उसके लिये मुझे क्षमा कर दो। सिखयों में परस्पर स्वेच्छा-पूर्वक ऐसी हास-परिहासकी वात हो जाया करती हैं ॥६०-६१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीसस्यभामासंवादपर्वणि त्रयिश्वितद्विकिद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ १८ प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीसत्यभामा-संवादपर्वमें दो सौ तैं तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३३ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुळ ६२ श्लोक हैं )

## चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### पतिदेवको अनुक्ल करनेका उपाय--पतिकी अनन्यभावसे सेवा

द्रोपद्युवाच

इमं तु ते मार्गमपेतमोहं वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भर्तुः। अस्मिन् यथावत् सिख वर्तमाना भर्तारमाच्छेत्स्यसि कामिनीभ्यः॥ १॥

द्रौपदी बोली—सखी! में स्वामीके मनका आकर्षण करनेके लिये तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ, जिसमें भ्रम अथवा छल-कपटके लिये तिनक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत्रूपे हसी पथपर चलती रहोगी, तो स्वामीके चित्तको अपनी सौतोंसे हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी॥ १॥

नैतादशं दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदेवकेषु। यथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा

लभ्याः प्रसादात् कुपितश्च हन्यात् ॥ २ ॥ सत्ये ! स्त्रियोंके लिये देवताओं सहित सम्पूर्ण लोकों में पितके समान दूसरा कोई देवता नहीं है । पितके प्रसादसे नारीकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो सकती हैं और यदि पित ही कुपित हो जाय, तो वह नारीकी सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है ॥ २ ॥

तसादपत्यं विविधाश्च भोगाः शय्यासनान्युत्तमदर्शनानि । वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वर्गश्च लोको विषुला च कीर्तिः॥ ३॥

सेवाद्वारा प्रसन्न किये हुए पतिसे स्त्रियोंको (उत्तम) संतान, भाँति-भाँतिके भोग, शय्या, आसन, सुन्दर दिखायी देनेवाले वस्त्र, माला, सुगन्धित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान् यशकी प्राप्ति होती है ॥ ३॥

सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते सुखानि। सा कृष्णमाराधय सौहृदेन प्रेम्णा च निन्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४ ॥ तथाऽऽसनैश्चारुभिरप्रमाल्यै-र्दाक्षिण्ययोगैविंविधेश्च गन्धैः। अस्याः प्रियोऽसीति यथा विदित्वा त्वामेव संश्विष्यति तद् विधत्स्व ॥ ५ ॥ सखी ! इस जगत्में कभी सुखके द्वारा सुख नहीं

मिलता। पतित्रता स्त्री दुःख उठाकर ही मुख पाती है।

तुम सौहार्द, प्रेम, सुन्दर वेश-भूषा-धारण, सुन्दर आसन-समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगन्धित द्रव्य एवं व्यवहारकुशलतासे स्यामसुन्दरकी निरन्तर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा वर्ताव करो, जिससे वे यह सुमझकर कि 'सत्यभामाको मैं ही अधिक प्रिय हूँ' तुम्हें ही हृदयसे लगाया करें।। ४-५॥

> श्रुत्वा खरं द्वारगतस्य भर्तुः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये। दृष्ट्वा प्रविष्टं त्वरिताऽऽसनेन पाचेन चैनं प्रतिपूजयस्य ॥ ६॥

जव महलके द्वारपर पधारे हुए प्राणवल्लभका स्वर सुनायी पड़े, तब तुम उठकर घरके ऑगनमें आ जाओ और उनकी प्रतीक्षामें खड़ी रही । जब देखों कि वे भीतर आ गये, तब तुरंत आसन और पाद्यके द्वारा उनका यथावत् पूजन करो ॥ ६॥

> सम्प्रेषितायामथ चैव दास्या-मुत्थाय सर्वे स्वयमेव कार्यम्। जानातु ऋष्णस्तव भावमेतं सर्वोत्मना मां भजतीति सत्ये॥ ७॥

सत्ये ! यदि स्यामसुन्दर किसी कार्यके लिये दासीको भेजते हों, तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिये; जिससे श्रीकृष्णको तुम्हारे इस सेवा-भावका अनुभव हो जाय कि सत्यभामा सम्पूर्ण हृदयसे मेरी सेवा करती है।। ७।।

त्वत्संनिधौ यत् कथयेत् पतिस्ते
यद्यपगुद्धां परिरक्षितव्यम् ।
काचित् सपत्नी तव वासुदेधं
प्रत्यादिशेस् तेन भवेद् विरागः॥ ८॥

तुम्हारे पित तुम्हारे निकट जो भी बात कहें, वह छिपाने योग्य न हो, तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिये । अन्यथा तुम्हारे मुखसे उस बातको सुनकर यदि कोई सौत उसे स्थामसुन्दरके सामने कह दे, तो इससे उनके मनमें तुम्हारी ओरसे विरक्ति हो सकती है ॥ ८॥

प्रियांश्च रक्तांश्च हितांश्च भर्तु-स्तान् भोजयेथा विविधेहपायैः। द्वेष्यैरपेक्ष्यैरहितैश्च तस्य

भिद्यस्य नित्यं कुहकोद्यतैरच ॥ ९ ॥ पतिदेवके जो प्रियः अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद् हों। उन्हें तरह-तरहके उपायोंसे खिळाओ-पिळाओ तथा जो उनके रातुः उपेक्षणीय और अहितकारक **हों अथवा जो उनसे** छल-कपट करनेके लिये उधत रहते हों; उनसे सदा दूर रहो ॥ ९॥

मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा संयच्छ भावं प्रतिगृह्य मौनम् । प्रद्युम्नसाम्बावपि ते कुमारौ नोपासितव्यौरहिते कदाचित् ॥ १०॥

दूसरे पुरुषोंके समीप धमंड और प्रमादका परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभावको प्रकट न होने दो। कुमार प्रसुम्न और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम्हें एकान्तमें कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिये॥ १०॥

> महाकुळीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । चण्डाश्च शौण्डाश्च महाशनाश्च चौराश्च दुष्टाश्चपळाश्च वर्ज्याः ॥ ११ ॥

अत्यन्त ऊँचे कुलमें उत्पन्न और पापाचारसे दूर रहने-बाली सती स्त्रियोंके साथ ही तुम्हें सखीभाव स्थापित करना चाहिये। जो अत्यन्त कोषी, नशेमें चूर रहनेवाली, अधिक खानेवाली, चोरीकी लत रखनेवाली, दुष्ट और चञ्चल स्वभावकी स्त्रियाँ हों, उन्हें दूरसे ही त्याग देना चाहिये।।११॥

> एतद् यशस्यं भगदैवतं च खार्थ्यं तथा शत्रुनिवर्हणं च । महार्हमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२ ॥

तुम बहुमूल्य हार, आभृषण और अङ्गराग धारण करके पवित्र सुगन्धित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राणवल्लभ स्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी आराधना करो । इससे तुम्हारे यश और सौभाग्यकी वृद्धि होगी । तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा ॥ १२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वणि द्रौपदीकर्तव्यकथने

चतुर्स्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वमें द्रौपदीद्वारा स्त्रीकर्तव्यकथनविषयक दो सौ चौंतीसवाँ

अध्याय पूरा हुआ ॥ २३४ ॥

## पत्रत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

## सत्यभामाका द्रौपदीको आक्वासन देकर श्रीकृष्णके साथ द्वारिकाको प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

मार्कण्डेयादिभिविंपैः पाण्डवैरच महात्मभिः। कथाभिरनुकूलाभिः सह स्थित्वा जनार्दनः॥ १॥

चेशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस समय भगवान् श्रीकृष्ण मार्कण्डेय आदि ब्रह्मपियों तथा महात्मा पाण्डवोंके साथ अनुकृष्ठ बातें करते हुए कुछ कालतक वहाँ रहकर (द्वारिका जानेको उद्यत हुए) ॥ १॥

ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधु**सूदनः।** आरुरुक्षू रथं सत्यामाह्रयामास केदावः॥ २ ॥

मधुसूर्न केशवने उन सबसे यथावत् वार्तालापके अनन्तर विदा हेकर स्थपर चढ़नेकी इच्छासे सत्यभामाको बुलाया ॥ २॥

सन्यभामा ततस्तत्र स्रजित्वा द्रुपदात्मजाम् । उवाच वचनं हृद्यं यथाभावं समाहितम् ॥ ३ ॥

तव सत्यभामा वहाँ द्रुपदकुमारीसे गले मिलकर अपने हार्दिक भावके अनुसारएकाग्रतापूर्वक मधुरवचनवोली-॥३॥

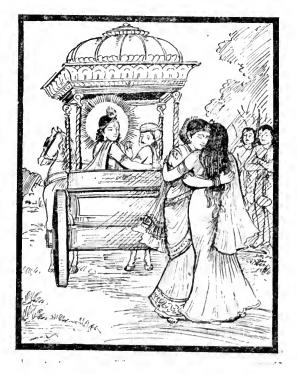

#### कृष्णे मा भूत् तवोत्कण्ठा मा व्यथा मा प्रजागरः। भर्तृभिर्देवसंकाशौर्जेतां प्राप्स्यसि मेदिनीम्॥ ४॥

'सखी कृष्णे! तुम्हें उत्किण्डित (राज्यके लिये चिन्तित ) और व्यथित नहीं होना चाहिये। तुम इस प्रकार रात-रातभर जागना छोड़ को । तुम्हारे देवतुल्य पितयोंद्वारा जीती हुई इस पृथ्वीका राज्य तुम्हें अवस्य प्राप्त होगा ॥ ४॥

#### न होवं शीलसम्पन्ना नैवं पूजितलक्षणाः। प्राप्तुवन्ति चिरं क्लेशं यथा त्वमसितेक्षणे॥ ५ ॥

'श्यामलोचने ! तुम्हें जैसा क्लेश सहन करना पड़ा है, वैसा कष्ट तुम्हारे-जैसी सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणोंवाली देवियाँ अधिक दिनोंतक नहीं भोगा करती हैं ॥ ५ ॥

#### अवश्यं च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका। भर्तुभिः सह भोक्तव्या निर्ह्यन्द्वेति श्रुतं मया॥ ६॥

भींने ( महात्माओंसे ) सुना है कि तुम अपने पितयोंके साथ निश्चय ही इस पृथ्वीका निर्द्धन्द्व तथा निष्कण्टक राज्य भोगोगी ॥ ६॥

#### धार्तराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च। युधिष्ठरस्थां पृथिवीं द्रक्ष्यसि द्रुपदात्मजे॥ ७॥

'द्रुपदकुमारी ! तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर और पहलेके वैरका भरपूर वदला चुकाकर तुम्हारे पितयोंने विजय पायी है और इस पृथ्वीपर महाराज युधिष्ठिरका अधिकार हो गया है ॥ ७॥

#### यास्ताः प्रवजमानां त्वां प्राह्सन् द्र्पमोहिताः। ताः क्षिप्रं हतसंकल्पा द्रक्ष्यस्य त्वं कुरुस्त्रियः॥ ८॥

'तुम्हारे वन जाते समय अभिमानसे मोहित हो कुरकुलकी जिन स्त्रियोंने तुम्हारी हँसी उड़ायी थी। उनकी आशाओंपर पानी फिर जायगा और तुम उन्हें शीघ ही दुरवस्थामें पड़ी हुई देखोगी ॥ ८॥

#### तव दुःखोपपन्नाया यैराचरितमप्रियम् । विद्धि सम्प्रस्थितान् सर्वोस्तान् कृष्णे यमसादनम्॥९॥

'कृष्णे ! तुम दुःखमें पड़ी हुई थी, उस दशामें जिन लोगोंने तुम्हारा अप्रिय किया है, उन सबको तुम यमलोकमें गया हुआ ही समझो ॥ ९॥

पुत्रस्ते प्रतिविन्ध्यश्चं सुतसोमस्तथाविधः। श्रुतकर्मार्जुनिरचैव रातानीकश्च नाकुलिः॥१०॥ सहदेवाच यो जातः श्रुतसेनस्तवात्मजः। सर्वे कुरालिनो वीराः कृतास्त्राश्च सुतास्तव॥११॥ 'युधिष्ठिरकुमार प्रतिविन्ध्यः भीमसेननन्दन सुतसोमः अर्जुनकुमार श्रुतकर्माः नकुलनन्दन रातानीक तथा सहदेव-कुमार श्रुतसेन—तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र रास्त्रविद्यामें निपुण हो गये हैं और कुरालपूर्वक द्वारिकापुरीमें रहते हैं ॥ १०-११॥

#### अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भृशम्। त्वमिवैषां सुभद्रा च प्रीत्या सर्वात्मना स्थिता ॥ १२ ॥

'वे सबके सब अभिमन्युकी भाँति बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रहते हैं। द्वारिकामें उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रादेवी तुम्हारी ही तरह उन सबके साथ सब प्रकारसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करती हैं॥ १२॥

#### प्रीयते तव निर्द्धन्द्वा तेभ्यश्च विगतज्वरा। दुःखिता तेन दुःखेन सुखेन सुखिता तथा॥१३॥

'वे किसीके प्रति भेदभाव न रखकर उन सबके प्रति निश्छल स्नेह रखती हैं। वे उन बालकोंके दुःखसे **ही दुखी** और उन्हींके सुखसे सुखी होती हैं॥ १३॥

#### भजेत् सर्वात्मना चैव प्रद्युम्नजननी तथा। भानुप्रभृतिभिद्यमान् विशिनष्टि च केशवः॥ १४॥

'प्रद्युम्नकी माताजी भी उनकी सब प्रकारसे सेवा और देखभाल करती हैं। श्यामसुन्दर अपने भानु आदि पुत्रोंसे भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रोंको मानते हैं॥ १४॥

#### भोजनाच्छादने चैषां नित्यं मे श्वद्युरः स्थितः। रामप्रभृतयः सर्वे भजन्त्यन्धकवृष्णयः॥१५॥

ंमेरे श्वग्ररजी प्रतिदिन इनके भोजन-वस्त्र आदिकी समुचित व्यवस्थापर दृष्टि रखते हैं । वलरामजी आदि सभी अन्धकवंशी तथा वृष्णिवंशी यादव उनकी सुख-सुविधाका ध्यान रखते हैं ॥ १५॥

#### तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रद्यम्मस्य च भाविनि । एवमादि प्रियं सत्यं हृद्यमुक्त्वा मनोऽनुगम् ॥ १६ ॥ गमनाय मनइचके वासुदेवरथं प्रति । तां कृष्णां कृष्णमहिषी चकाराभिष्रदक्षिणम् ॥ १७ ॥

'भामिनि! उन सबका और प्रद्युम्नका भी तुम्हारे पुत्रोंपर समान प्रेम है।' इस प्रकार दृदयको प्रिय लगनेवाले, सत्य एवं मनके अनुकूल वचन कहकर श्रीकृष्णमहिषी सत्यभामाने अपने स्वामीके रथकी ओर जानेका विचार किया और द्रौपदीकी परिक्रमा की।। १६-१७॥

आहरोह रथं शौरेः सत्यभामाथ भाविनी। स्मियत्वा तु यदुश्रेष्टो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च। उपावर्त्य ततः शीब्रैईयैः प्रायात् पुरं सकम्॥ १८॥ तदनन्तर भामिनी सत्यभामा श्रीकृष्णके रथपर आरूढ़ दी और उसे छौटाकर शीघगामी घोड़ोंद्वारा अपनी पुरी हो गयी । यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने मुसकराकर द्रौपदीको सान्खना द्वारिकाको प्रस्थान किया ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वणि कृष्णगमने पञ्चित्रंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वमें श्रीकृष्णका द्वारिकाको प्रस्थानविषयक दो सौ पैतीसकों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३५ ॥

## ( घोषयात्रापर्व )

## षट्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

### पाण्डवोंका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रका खेद और चिन्तापूर्ण उद्गार

जनमेजय उवाच

पवं वने वर्तमाना नराग्र्याः श्वीतोष्णवातातपकर्शिताङ्गाः । सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं ततः परं किमकुर्वन्त पार्थाः॥ १॥

जनमेजयते पूछा—मुने ! इस प्रकार वनमें रहकर सर्दी, गर्मी, हवा और धूपका कष्ट सहनेके कारण जिनके शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे, उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोंने पवित्र द्वैतवनमें पूर्वोक्त सरोवरके पास पहुँचकर फिर कौन-सा कार्य किया ? ॥ १॥

वैशम्पायन उवाच

सरस्तदासाद्य तु पाण्डुपुत्रा जनं समुत्स्टुज्य विधाय वेशम् । वनानि रम्याण्यथ पर्वतांश्च नदीप्रदेशांश्च तदा विचेरुः॥ २॥

वैशम्पायनजी बोले—राजन् ! उस (रमणीय) सरोवरपर आकर पाण्डवोंने वहाँ आये हुए जनसमुदायको विदा कर दिया और अपने रहनेके लिये कुटी बनाकर वे आस-पासके रमणीय वनों, पर्वतों तथा नदीके तटप्रदेशोंमें विचरने लगे॥ २॥

तथा वने तत् वसतः प्रवीरान्
स्वाध्यायवन्तश्च तपोधनाश्च।
अभ्याययुर्वेदविदः पुराणास्तान् पूजयामासुरथो नराष्ट्रयाः॥ ३॥

इस तरह वनमें रहते हुए उन वीरशिरोमणि पाण्डवेंकि पास बहुत-से स्वाध्यायशील, वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे और वे नरश्रेष्ठ पाण्डव उनकी यथोचित सेवा-पूजा करते थे ॥ ३ ॥

> ततः कदाचित् क्वरालः कथासु विप्रोऽभ्यगच्छद् सुविकौरवेयान् ।

स तैः समेत्याथ यद्दच्छयैव वैचित्रवीर्थं नृपमभ्यगच्छत्॥ ४॥

तदनन्तर किसी समय कथावार्तामें कुशल एक ब्राह्मण उस वन्यभ्मिमें पाण्डवोंके पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता-घामता अकस्मात् राजा धृतराष्ट्रके दरवारमें जा पहुँचा ॥ ४॥

> अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्च वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन। प्रचोदितः संकथयाम्बभृव धर्मानिलेन्द्रप्रभवान् यमौ च ॥ ५ ॥

कुरुकुलमें श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्रने उसका बहुत आदर-सत्कार किया। जब वह आसनपर बैठ गया, तब महाराजके पूछनेपर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवके समाचार सुनाने लगा॥ ५॥



कृशांश्च वातातपक्षशिताङ्गान् दुःखस्य चोत्रस्य मुखे प्रपन्नान् तां चाष्यनाथामिव वीरनाथां कृष्णां परिकलेशगुणेन युक्ताम् ॥ ६ ॥

उसने बताया—'इस समय पाण्डव हवा और गर्मी आदिका कष्ट सहन करनेके कारण अत्यन्त कुश हो गये हैं, भयंकर दु:खके मुँहमें पड़ गये हैं और वीरपत्नी द्रौपदी भी अनाथकी भाँति सब ओरसे क्लेश-ही-क्लेश भोग रही हैं'॥ ६॥

ततः कथास्तस्य निश्चम्य राजा
वैचित्रवीर्यः कृपयाभितसः।
वने तथा पार्थिवपुत्रपौत्रान्
श्रुत्वा तथा दुःखनर्दी प्रपन्नान्॥ ७॥
प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा
निःश्वा सवातोपहतस्तद्दानीम्।
वाचं कथंचित् स्थिरतामुपेत्य
तत् सर्वमात्मप्रभवं विचिन्त्य॥ ८॥

ब्राह्मणकी ये वातें सुनकर विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट्र दयासे द्रवित हो बहुत दुखी हो गये। जब उन्होंनें सुना कि राजाके पुत्र और पौत्र होकर भी पाण्डव इस प्रकार दुःखकी नदीमें डूबे हुए हैं, तब उनका हुदय करुणासे भर आया और वे लंबी-लंबी साँसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपनी ही करत्त्वका परिणाम समझकर यों वोले-॥ ७-८ ॥

कथं नु सत्यः शुचिरार्यवृत्तो ज्येष्ठः सुतानां मम धर्मराजः। अजातशत्रुः पृथिवीतले सम शेते पुरा राङ्मवकूटशायी॥९॥

'अहो ! जो मेरे सभी पुत्रोंमें बड़े तथा सत्यवादी, पवित्र और सदाचारी हैं तथा जो पहलेरङ्क मृगके (नरम) रोओंसे बने हुए विछौनोंपर सोया करते थे, वे अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमिपर कैसे शयन करते होंगे ? ॥ ९॥

> प्रबोध्यते मागधसूतपूगै-र्नित्यं स्तुवद्भिः खयमिन्द्रकल्पः। पतत्त्रिसङ्घैः स जघन्यरात्रे प्रवोध्यते नूनमिडातलस्थः॥ १०॥

'जिन्हें कभी मागधों और स्तोंका समुदाय प्रतिदिन स्तुति-पाठ करके जगाता था, जो साक्षात् इन्द्रके समान तेजस्वी और पराक्रमी हैं, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमिपर सोते और पिक्षयोंके कल्रव सुनकर रातके पिछले पहरमें जागते होंगे ॥ १०॥ कथं नु वातातपकिशिताङ्गो वृकोदरः कोपपरिष्लुताङ्गः। शेते पृथिव्यामतथोचिताङ्गः

कृष्णासमक्षं वसुधातलस्थः॥ ११॥

'भीमसेनका शरीर हवा और धूपका कष्ट सहन करनेसे अत्यन्त दुर्बल हो गया होगा। उनका अङ्ग-अङ्ग कोधसे काँपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदीके सामने कैसे धरतीपर शयन करते होंगे? उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य नहीं है॥ ११॥

तथार्जुनः सुकुमारो मनस्वी
वशे स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः।
विदूयमानैरियः सर्वगात्रैध्रुवं न शेते वसतीरमर्पात्॥१२॥

'इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिरके अधीन रहते हैं, अमर्षके कारण उनके सारे अङ्गोंमें संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटियामें अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी ॥ १२॥

> यमौ च ऋष्णां च युधिष्ठिरं च भीमं च दृष्ट्या सुखविष्रयुक्तम्। विनिःश्वसन् सर्पं इवोग्रतेजा ध्रुवं न दोते वसतीरमर्षात्॥ १३॥

'अर्जुनका तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर तथा भीमसेनको सुखसे बश्चित देखकर सर्पके समान फुफकारते होंगे और अमर्षके कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी॥ १३॥

> तथा यमौ चाप्यसुखी सुखाहीं समृद्धरूपावमरी दिवीव। प्रजागरस्थी ध्रुवमप्रशान्ती धर्मेण सत्येन च वार्यमाणी॥ १४॥

'इसी प्रकार सुख भोगनेके योग्य नकुल और सहदेवका भी सुख छिन गया है। वे दोनों भाई स्वर्गके देवता अश्विनी-कुमारोंकी भाँति रूपवान् हैं। वे भी निश्चय ही अशान्त भाव-से सारी रात जागते हुए भूमिपर सोते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करनेसे रोके हुए हैं॥ १४॥

समीरणेनाथ . समी बलेन समीरणस्यैव सुतो बलीयान् । स धर्मपारोन सितोऽग्रजेन धुवं विनिःश्वस्य सहत्यमर्षम् ॥ १५ ॥

'जो बलमें वायुके समान हैं, वायुदेवताके ही अत्यन्त बलवान् पुत्र हैं, वे भीमसेन भी अपने वड़े भाईके द्वारा धर्मके बन्धनमें बाँध लिये गये हैं। निश्चय ही इसीलिये चुपचाप लम्बी साँसें खींचते हुए वे क्रोधको सहन करते हैं॥ १५॥ स चापि भूमौ परिवर्तमानो वधं सुतानां मम काङ्क्षमाणः। सत्येन धर्मेण च वार्यमाणः कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेऽन्यैः॥ १६॥

'रणभूमिमें भीमसेन दूसरोंकी अपेक्षा सदा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रोंके वधकी कामना करते हुए धरतीपर करवटें बदल रहे होंगे। सत्य और धर्मने ही उन्हें रोक रक्खा है; अतः वे भी अवसरकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। १६॥

> अजातशत्रौ तु जिते निकृत्या दुःशासनो यत् परुषाण्ययोचत्। तानि प्रविष्टानि वृकोदराङ्गं दहन्ति कक्षाग्निरिवेन्धनानि॥१७॥

'अजातशत्रु युधिष्ठिरको जूएमें छलपूर्वकहरा दिये जानेपर दुःशासनने जो कड़वी बातें कही थीं, वे भीमसेनके शरीरमें प्रुसकर जैसे आग तृण और काष्ठके समूहको जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होंगी ॥ १७॥

> न पापकं ध्यास्यति धर्मपुत्रो धनंजयश्चाप्यनुवत्स्यते तम् । अरण्यवासेन विवर्धते तु भीमस्य कोपोऽग्निरिवानिलेन ॥ १८॥

'धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराधपर ध्यान नहीं देंगे। अर्जुन भी उन्हींका अनुसरण करेंगे। परंतु इस वनवाससे भीमसेनका क्रोध तो उसी प्रकार वढ़ रहा होगा, जैसे हवा लगनेसे आग धधक उठती है॥ १८॥

स तेन कोपेन विद्द्यमानः करं करेणाभिनिपीडश्य वीरः। विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दहन्निवेमान् मम पुत्रपौत्रान् ॥ १९॥

'उस क्रोधसे जलते हुए वीरवर भीमसेन हाथसे हाथ मलकर इस प्रकार अत्यन्त भयंकर गर्म-गर्म साँस खींच रहे होंगे, मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रोंको अभी भस्म कर डालेंगे॥ १९॥

> गाण्डीवधन्वा च वृकोदरश्च संरिभणावन्तकंकालकल्पौ । न दोषयेतां युधि दात्रुसेनां दारान् किरन्तावदानिश्रकादाान्॥ २०॥

'गाण्डीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोधमें भर जायँगे, उस समय यमराज और कालके समान हो जायँगे । वेरणभूमिमें विद्युत्के समान चमकनेवाले वार्णोकी वर्षा करके रात्रुसेनामेंसे किसीको भी जीवित नहीं छोड़ेंगे ॥ २०॥ दुर्योधनः शकुनिः स्तपुत्रो दुःशासनश्चापि सुमन्द्चेताः। मधु प्रपश्यन्ति न तु प्रपातं यद् द्यतमालम्ब्य हरन्तिराज्यम्॥ २१॥

'दुर्योधन, शकुनि, स्तपुत्र कर्ण तथा दुःशासन—ये बड़े ही मूद्बुद्धि हैं, क्योंकि जुएके सहारे दूसरेके राज्यका अपहरण कर रहे हैं। (ये अपने ऊपर आनेवाले संकटको नहीं देखते हैं) इन्हें बुक्षकी शाखासे टपकता हुआ केवल मधु ही दिखायी देता है, वहाँसे गिरनेका जो भारी भय है, उधर उनकी दृष्टि नहीं है॥ २१॥

ग्रुभाग्रुभं कर्म नरो हि छत्वा प्रतीक्षते तस्य फलं सम कर्ता। स तेन मुहात्यवद्याः फलेन 'मोक्षःकथंस्यात् पुरुषस्य तस्मात्॥२२॥

मनुष्य ग्रुभ और अग्रुभ कर्म करके उसके स्वर्ग-नरक-रूप फलकी प्रतीक्षा करता है। वह उस फलसे विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशामें मूढ़ पुरुषका उस मोहसे कैसे छुटकारा हो सकता है ! ।। २२ ।।

> क्षेत्रे सुकृष्टे ह्युपिते च वीजे देवे च वर्षत्यृतुकालयुक्तम्। नस्यात् फलं तस्य कुतः प्रसिद्धि-रन्यत्र दैवादिति चिन्तयामि॥ २३॥

भीं सोचता हूँ कि अच्छी तरह जोते हुए खेतमें बीज बोया जाय तथा ऋतुके अनुसार ठीक समयपर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे, तो इसमें प्रारब्धके अतिरिक्त अन्य किसी कारणकी सिद्धि कैसे की जा सकती है ? || २३ ||

> रुतं मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रवृत्तेन च पाण्डवेन। मया च दुष्पुत्रवशानुगेन तथा कुरूणामयमन्तकालः॥ २४॥

'चूतप्रेमी शकुनिने जूआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुतामें लगे हुए युधिष्ठिरने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला, यह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्रके वशमें पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसीका फल है कि यह कौरवोंका अन्तकाल आ पहुँचा है॥ २४॥

> धुवं प्रवास्यत्यसमीरितोऽपि धुवं प्रजास्यत्युत गर्भिणी या। धुवं दिनादौ रजनीप्रणाद्य-स्तथा क्षपादौ च दिनप्रणाद्याः॥ २५॥

ंनिश्चय ही विना किसी प्रेरणांके भी हवा चलेगी ही, जो गर्भिणी है, वह समयपर अवश्य ही वचा जनेगी। दिनके आदिमें रजनीका नाश अवश्यम्भावी है तथा रात्रिके प्रारम्भमें दिनका भी अन्त होना निश्चित है। (इसी प्रकार पापका फल भी किसीके टाले नहीं टल सकता)। २५॥

> क्रियेत कसाद्यरे च कुर्यु-र्वित्तं न द्द्यः पुरुषाः कथंचित्। प्राप्यार्थकालं च भवेदनर्थः

कथं न तत् स्यादिति तत् कुतः स्यात्। २६। 'यदि यह विश्वास हो जायः तो हम लोभने वश होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें एवं बुद्धिमान् मनुष्य भी उपार्जित धनका दान क्यों न करें? अर्थके उपयोगका समय प्राप्त होनेपर यदि उसका सदुपयोग न किया जाय तो वह अनर्थका हेतु हो जाता है। अतः विचार करना चाहिये कि वह धनका सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो ? ॥ २६॥

कथं न भिद्येत न च स्त्रवेत
न च प्रसिच्येदिति रक्षितव्यम्।
अरक्ष्यमाणं शतधा प्रकीर्येद्
ध्रुवं न नाशोऽस्ति कृतस्य छोके॥ २७॥
'यदि प्राप्त हुए धनका यथावत् वितरण न किया जायगाः
तो वह कच्चे घड़ेमें रक्खे हुए जलकी माँति चूकर व्यर्थ
नष्ट क्यों न होगा १ यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही
कर्तव्य है। यदि यथायोग्य विभाजनके द्वारा धनकी रक्षा न
की जायगी तो वह सैकड़ों प्रकारसे विखर जायगा। जगत्में
किये हुए कर्म-फलका नाश नहीं होता—यह निश्चित है।
( इससे यही सिद्ध होता है कि उसका यथायोग्य वितरण
कर देना ही उचित है)॥ २७॥

गतो ह्यरण्याद्पि शक्तलोकं धनंजयः पश्यत वीर्यमस्य। अस्त्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि ज्ञात्वा पुनर्लोकमिमं प्रपन्नः ॥ २८ ॥

'देखो, अर्जुनमें कितनी शक्ति है ! वे वनसे भी इन्द्र-लोकको चले गये और वहाँसे चारों प्रकारके दिव्यास्त्र सीखकर पुनः इस लोकमें लौट आये ॥ २८॥

> खर्गं हि गत्वा सशरीर एव को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्। अन्यत्र कालोपहताननेकान्

> > समीक्षमाणस्तु कुरून् मुमूर्ष्न्॥ २९॥

'सदेह स्वर्गमें जाकर कौन मनुष्य इस संसारमें पुनः लौटना चाहेगा। अर्जुनके पुनः मर्त्यलोकमें लौटनेका कारण इसके सिवा दूसरा नहीं है कि ये वहुसंख्यक कौरव कालके वशीभूत हो मृत्युके निकट पहुँच गये हैं और अर्जुन इनकी इस अवस्थाको अच्छी तरह देख रहे हैं ॥ २९॥

> धनुत्रांहश्चार्जुनः सव्यसाची धनुरच तद् गाण्डिचं भीमवेगम्। अस्त्राणि दिव्यानि च तानि तस्य

त्रयस्य तेजः प्रसहेत कोऽत्र ॥ ३० ॥ 'संव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं। उनके उस गाण्डीव धनुषका वेग भी बड़ा भयानक है और अब तो अर्जुनको वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गये हैं। इस समय इन तीनोंके सम्मिल्ति तेजको यहाँ कौन सह सकता है? ग३०।

निशम्य तद् वचनं पार्थिवस्य दुर्योधनं रहिते सौवलोऽथ। अवोधयत् कर्णमुपेत्य सर्व

स चाप्यदृष्टोऽभवद्वपचेताः॥३१॥

एकान्तमें कही हुई राजा धृतराष्ट्रकी उपर्युक्त सारी बातें सुनकर सुबलपुत्र शकुनिने दुर्योधन और कर्णके पास जाकर ज्यों-कीन्त्यों कह सुनायी। इससे मन्दमति दुर्योधन उदास एवं चिन्तित हो गया। । ३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि धतराष्ट्रखेदबाक्ये षट्त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें घृतराष्ट्रके खेदयुक्त वचनसे सम्बन्ध रखनेवाला दो सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३६ ॥

## सप्तत्रिंशदिभकद्विशततमोऽध्यायः

शकुनि और कर्णका दुर्योधनकी प्रशंसा करते हुए उसे वनमें पाण्डवोंके पास चलनेके लिये उभाइना

वैशम्यायन उवाच

भृतराष्ट्रस्य तद् वाक्यं निशम्य शकुनिस्तदा। दुर्योधनिमदं काले कर्णेन सिहतोऽव्रवीत्॥ १॥ वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भृतराष्ट्रके

पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्णसहित शकुनिने अवसर देखकर दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

प्रवाज्यपाण्डवान् वीरान् स्वेन वीर्येण भारत । भुङ्क्वेमां पृथ्वीमेको दिवि शम्बरहा यथा ॥ २ ॥ भरतनन्दन ! तुमने अपने पराक्रमसे पाण्डववीरोंको देशनिकाला देकर बनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्गमें इन्द्रकी भाँति अकेले ही इस पृथ्वीका राज्य भोगो॥ २॥ (तवाद्य पृथिवी राजन्नखिला सागराम्बरा। सपर्वतवनारामा सह स्थावरजङ्गमा॥)

्राजन् ! पर्वतः वनः उद्यान एवं स्थावर-जङ्गमोंसिहत यह सारी समुद्रपर्यन्त पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकारमें है ॥ प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः। कृताः करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥ ३ ॥

'नरेश्वर ! पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके सभी राजाओंको तुम्हारे लिये करदाता बना दिया गया है ॥ ३ ॥ या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवानभजत् पुरा । साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजञ्जवासा भ्रातृभिः सह॥ ४ ॥

'राजन् ! जो दीक्षिमती श्री पहले पाण्डवोंकी सेवा करती थी, वही आज भाइयोंसिहत तुम्हारे अधिकारमें आ गयी है ॥



#### इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीष्यमानां युधिष्ठिरे। अपदयाम श्रियं राजन् दृदयते सा तवाद्य ये॥ ५॥

भहाराज ! इन्द्रप्रस्थमें जानेपर युधिष्ठिरके यहाँ हम लोग जिस राजलक्ष्मीको प्रकाशित होते देखते थे, वही आज तुम्हारे यहाँ उद्भासित होती दिखायी देती है ॥ ५॥

शत्रवस्तव राजेन्द्र न चिरं शोककर्शिताः। सा तु बुद्धियळेनेयं राज्ञस्तसात् युधिष्ठिरात्॥ ६॥ त्वयाऽऽक्षिप्ता महाबाहो दीष्यमानेव दृश्यते।

प्राजेन्द्र ! तुम्हारे रात्रु शीघ ही शोकसे दीन-दुर्बल हो गये हैं। महाबाहो ! तुमने राजा युधिष्ठिरसे इस लक्ष्मीको अपने बुद्धिबलसे छीन लिया है। अतः अव तुम्हारे यहाँ यह प्रकाशित होती-सी दिखायी दे रही है॥ ६ ई॥ तथेव तव राजेन्द्र राजानः प्रचीरहन्॥ ७॥ शासनेऽधिष्ठिताः सर्वे किं कुर्म इति वादिनः।

'शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले महाराज ! इसी प्रकार सब राजा अपनेको किंकर बताते हुए आपकी आज्ञाके अधीन रहते हैं॥ ७३॥

तवेयं पृथिवी राजन् निखिला सागराम्बरा ॥ ८ ॥ सपर्वतवना देवी सन्नामनगराकरा। नानावनोद्देशवती पर्वतैरुपशोभिता ॥ ९ ॥

्राजन् ! इस समय यह सारी समुद्रवसना पृथ्वीदेवी पर्वतः वनः ग्रामः नगर तथा खानोंके साथ तुम्हारे अधिकार-में आ गयी है। यह नाना प्रकारके प्रदेशोंसे युक्त तथा पर्वतोंसे सुशोभित है॥ ८-९॥

#### ( नानाध्यज्ञपताकाङ्का स्फीतराष्ट्रा महावला )

'नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे चिह्नित इस भूतल-पर कितने ही समुद्धिशाली राष्ट्र हैं और वहाँ बहुत-सी बिशाल सेनाएँ संगठित हैं॥

वन्द्यमानो द्विजै राजन् पूज्यमानश्च राजभिः। पौरुषाद् दिवि देवेषु भ्राजसे रिझमवानिव ॥ १० ॥

'राजन् ! तुम अपने पुरुषार्थसे द्विजोंद्वारा सम्मानित तथा राजाओंद्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओंमें अंग्रुमाली सूर्यकी भाँति इस भूतलपर प्रकाशित हो रहे हो ॥

रुद्रैरिव यमो राजा मरुद्भिरिव वासवः। कुरुभिस्त्वं वृतो राजन् भासि नक्षत्रराडिव ॥ ११ ॥

'महाराज ! जिस प्रकार रुद्रोंसे यमराज, मरुद्रणोंसे इन्द्र तथा नक्षत्रोंसे छनके स्वामी चन्द्रमाकी शोभा होती है, उसी प्रकार कौरवोंसे घिरे हुए तुम शोभा पा रहे हो ॥ ११ ॥

यैः सा ते नाद्रियेताशा न च ये शासने स्थिताः। पश्यामस्तान् श्रिया हीनान् पाण्डवान् वनवासिनः। १२।

'जिन्होंने तुम्हारी आज्ञाका आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासनमें नहीं थे। उन पाण्डवोंकी दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राजलक्ष्मीसे विश्वत हो वनमें निवास करते हैं। १२॥

श्रूयते हि महाराज सरो द्वैतवनं प्रति। वसन्तः पाण्डवाः सार्धे ब्राह्मणैर्चनवासिभिः॥१३॥

'महाराज ! सुननेमें आया है कि पाण्डवलोग द्वेतवन-में सरोवरके तटपर वनवासी ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं॥१३॥ स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः। तापयन् पाण्डुपुत्रांस्त्वं रिहमवानिव तेजसा॥ १४॥

'महाराज ! तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मीसे सुशोभित होकर वहाँ चलो और जैसे सूर्य अपने तेजसे जगत्को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पाण्डुपुत्रोंको संताप दो ॥ १४॥

स्थितो राज्ये च्युतान् राज्याच्छ्रिया हीनाञ्छ्रिया वृतः। असमृद्धान् समृद्धार्थः पश्य पाण्डुसुतान् नृप॥ १५॥

'इस समय तुम राजाके पदपर प्रतिष्ठित हो और पाण्डव राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं । तुम श्रीसम्पन्न हो और वे श्रीहीन हैं । तुम समृद्धिशाली हो और वे निर्धन हो गये हैं । नरेश्वर ! तुम इसी दशामें चलकर पाण्डवोंको देखो ॥ १५ ॥

महाभिजनसम्पन्नं भद्ने महति संस्थितम्। पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुषम्॥ १६॥

पाण्डव तुम्हें नहुषनन्दन ययातिकी भाँति महान् वंशमें उत्पन्न तथा परम मङ्गलमयी स्थितिमें प्रतिष्ठित देखें ॥१६॥ यां श्रियं सुहृदश्चेव दुर्हृदश्च विशाम्पते। पश्यन्ति पुरुषे दीष्तां सा समर्था भवत्युत ॥१७॥

'प्रजापालक नरेश ! पुरुषमें प्रकाशित होनेवाली जिस लक्ष्मीको उसके सुहृद् और शत्रु दोनों देखते हैं, वहीं सबल होती है ॥ १७ ॥

समस्थो विषमस्थान् हि दुईदो योऽभिवीक्षते । जगतीस्थानिवादिस्थः किमतः परमं सुखम् ॥ १८ ॥

'जैसे पर्वतकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य भूतलपर स्थित हुई सभी वस्तुओंको नीची और छोटी देखता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुखमें रहकर शत्रुओंको संकटमें पड़ा हुआ देखता है, उसके लिये इससे बढ़कर सुखकी बात और क्या होगी ? ॥ १८॥

न पुत्रधनलाभेन न राज्येनापि विन्दति।

प्रीति नृपतिशार्ट्रेल यामित्राघदर्शनात् ॥ १९ ॥ किं नु तस्य सुखं न स्यादाश्रमे यो धनंजयम् । अभिवीक्षेत सिद्धार्थों वल्कलाजिनवाससम् ॥ २० ॥

'तृपश्रेष्ठ ! मनुष्यको अपने शत्रुओंकी दुर्दशा देखनेते जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह धन, पुत्र तथा राज्य मिलनेसे भी नहीं होती । हमलोगोंमेंसे जो भी खयं सिद्धमनोरथ होकर आश्रममें अर्जुनको बल्कल और मृगछाला पहने देखेगा, उसे कौन-सा सुख नहीं मिल जायगा ! ।। १९-२० ॥

सुवाससोहि ते भार्या वल्कळाजिनसंवृताम् । पर्यन्तु दुःखितां रुष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः ॥ २१ ॥

'तुम्हारी रानियाँ सुन्दर साड़ियाँ पहनकर चलें और वनमें वल्कल एवं मृगचर्म लपेटकर दुःखमें डूवी हुई दुपदकुमारी कृष्णाको देखें तथा द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार-बार संताप करे ॥ २१॥

विनिन्दतां तथाऽऽत्मानं जीवितं च धनच्युतम्। न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमईति। वैमनस्यं यथा दृष्ट्वा तव भार्योः खलंकुताः॥ २२॥

'वह धनसे विश्वित हुए अपने आत्मा तथा जीमनकी निन्दा करे—उन्हें बार-बार धिकारे। सभामें उसके साथ जो बर्ताव किया गया था, उससे उसके हृदयमें इतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना कि तुम्हारी रानियोंको वस्त्राभूषणोंसे विभूषित देखकर हो सकता है'॥ २२॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्त्वा तु राजानं कर्णः शकुनिना सह। तूष्णीम्बभूवतुरुमौ वाक्यान्ते जनमेजय॥२३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! शकुनि और कर्ण दोनों राजा दुर्योधनसे ऐसा कहकर (अपनी बात पूरी होनेपर) चुप हो गये॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णशकुनिवाक्ये सप्तित्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें कर्ण और शकुनिके वन्चनिवयक दो सौ सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२७ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इलोक मिलाकर कुल २४६ शलोक हैं )

अष्टात्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्योधनके द्वारा कर्ण और शक्कनिकी मन्त्रणा स्त्रीकार करना तथा कर्ण आदिका घोषयात्राको निमित्त बनाकर द्वैतवनमें जानेके लिये धृतराष्ट्रसे आज्ञा लेने जाना

वैशम्पायन उवाच

कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः।
हृष्टो भूत्वा पुनर्दीन इदं वचनमन्नवीत्॥ १॥
वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कर्णकी वात

मुनकर राजा दुर्योधनको पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई; फिर बह दीन होकर इस प्रकार बोला—॥ १॥ ज्ञवीषि यदिदं कर्ण सर्वं मनसि मे स्थितम्। न त्वभ्यनुक्षां लप्स्यामि गमने यत्र पाण्डवाः॥ २॥ 'कर्ण! तुम जो कुछ कह रहे हो, वह सब मेरे मनमें भी है। परंतु जहाँ पाण्डव रहते हैं, वहाँ जानेके लिये मैं पिताजीकी आशा नहीं पा सकुँगा॥ २॥

#### परिदेवति तान् वीरान् धृतराष्ट्रो महीपतिः। मन्यतेऽभ्यधिकांश्चापि तयोयोगेन पाण्डवान्॥ ३॥

'महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पाण्डवोंके लिये सदा विलाप करते रहते हैं। वे तपःशक्तिके संयोगसे पाण्डवोंको इमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं॥ ३॥

#### अथवाप्यनुबुध्येत नृपोऽसाकं चिकीर्षितम्। एवमप्यायितं रक्षन् नाभ्यनुज्ञातुमहिति॥ ४॥

'अथबा यदि उन्हें इस बातका पता लग जाय कि हमलोग वहाँ जाकर क्या करना चाहते हैं, तब वे भावी संकटसे हमारी रक्षाके लिये ही हमें वहाँ जानेकी अनुमति नहीं देंगे॥ ४॥

#### नहि द्वैतवने किंचिद् विद्यते ऽन्यत् प्रयोजनम् । उत्सादनमृते तेषां चनस्थानां महाद्युते ॥ ५ ॥

महातेजस्वी कर्ण ! (पिताजीको यह समझते देर नहीं लगेगी कि ) वनमें रहनेवाले पाण्डवोंको उखाड़ फेंकनेके अतिरिक्त हमलोगोंके दैतवनमें जानेका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥

### जानासि हि यथा क्षत्ता चूतकाल उपस्थिते। अव्रवीद् यच मां त्वां च सौवलं वचनं तदा॥ ६॥

'जूएका अवसर उपस्थित होनेपर विदुरजीने मुझसे, तुमसे तथा (मामा) शकुनिसे जैसी बातें कही थीं, उन्हें तो तुम जानते ही हो ॥ ६ ॥

#### तानि सर्वाणि वाक्यानि यच्चान्यत् परिदेवितम् । विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥

'उन सब वातोंपर तथा और भी पाण्डवोंके लिये जो विलाप किया गया है, उसपर विचार करके में किसी निश्चय-पर नहीं पहुँच पाता कि द्वैतवनमें चलूँ या न चलूँ ॥ ७॥

#### ममापि हि महान् हर्षो यद्दहं भीमफाल्गुनौ । हिष्टावरण्ये पदयेयं ऋष्णया सहिताविति ॥ ८ ॥

्यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुनको द्रौपदीके सथ वनमें क्लेश उठाते देख सकूँ, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी ॥८॥

#### न तथा ह्याप्तुयां प्रीतिमावाप्य वसुधामिमाम् । दृष्ट्वा यथा पाण्डुसुतान् वल्कलाजिनवाससः ॥ ९ ॥

ंपाण्डवोंको वस्कल वस्त्र पहने और मृगचर्म ओढ़ें देखकर मुझे जितनी खुशी होगी, उतनी इस समूची पृथ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी ॥ ९॥

र्कि नु स्थादिचकं तस्माद् यदहं द्वुपदात्मज्ञाम् । द्रौपदीं कर्ण पद्येयं काषायवसनां वने ॥ १० ॥ कर्ण! मैं द्रुपदकुमारी कृष्णाको वनमें गेरुए कपड़े पहने देखूँ, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी वात मेरे लिये और क्या हो सकती है ? ॥ १० ॥

#### यदि मां धर्मराजश्च भीमसेनश्च पाण्डवः। युक्तं परमया लक्ष्म्या पद्येतां जीवितं भवेत् ॥ ११॥

'यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पाण्डुनन्दन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देख लें; तो मेरा जीवन सफल हो जाय ॥ ११॥

#### उपायं न तु पश्यामि येन गच्छेम तद् वनम् । यथाचाभ्यनुजानीयाद् गच्छन्तं मां महीपतिः ॥ १२ ॥

परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखायी देता जिससे हमलोग दैतवनमें जा सकें अथवा महाराज मुझे वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें ॥ १२ ॥

#### स सौवलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च। उपायं पर्य निपुणं येन गच्छेम तद् वनम् ॥ १३॥

'अतः तुम मामा शकुनि तथा भाई दुःशासनके साथ सलाह करके कोई अच्छा-सा उपाय दूँढ़ निकालो, जिससे हम-लोग द्वैतवनमें चल सकें ॥ १३॥

#### अहमप्यद्य निश्चित्य गमनायेतराय च। कल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह॥ १४॥

भीं भी आज ही जाने या न जानेके विषयमें कोई निश्चय करके कल सवेरा होते ही महाराजके पास जाऊँगा li

#### मिय तत्रोपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे। उपायो यो भवेद् दष्टस्तं त्रूयाः सहसौबलः॥१५॥

'जब मैं वहाँ बैठ जाऊँ और दुरुश्रेष्ठ भीष्मजी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखायी दे, उसे तुम और शकुनि—दोनों बतलाना ॥ १५॥

#### वचो भीष्मस्य राज्ञश्च निद्याम्य गमनं प्रति । ब्यवसायं करिष्येऽहमनुनीय पितामहम् ॥ १६ ॥

'पितामह भीष्मजीकी तथा महाराजकी वहाँ जानेके विषयमें क्या सम्मति है; यह सुन छेनेपर पितामहको अनुनय-विनयसे राजी करके ( उनकी आज्ञा छेकर ही ) दैतवनमें चलनेका निश्चय करूँगा' ॥ १६ ॥

#### तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जग्मुरावसथान् प्रति । व्युषितायां रजन्यां तु कर्णो राजानमभ्ययात् ॥ १७॥

'बहुत अच्छा, ऐसा ही हो' यह कहकर सब अपने-अपने विश्रामग्रहमें चले गये। जब रात बीती और सबेरा हुआ, तब कर्ण राजा दुर्योधनके पास गया॥ १७॥

ततो दुर्योधनं कर्णः प्रहसन्निद्मव्रवीत्। उपायः परिदृष्टोऽयं तं निवोध जनेश्वर॥ १८॥ वहाँ कर्णने हँसकर दुर्योधनसे कहा—'जनेश्वर ! मुझे जो उपाय स्झा है, उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १८ ॥ घोषा द्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिए । घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः ॥ १९ ॥

ंनरेश्वर ! गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय दौतवन-में ही हैं और वहाँ आपके पधारनेकी सदा प्रतीक्षा की जाती है, अतः घोषयात्रा (उन स्थानोंको देखने) के बहाने हम वहाँ निःसन्देह चल सकेंगे ॥ १९॥

उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विशाम्पते। एवं च त्वां पिता राजन् समनुक्षातुमहीत ॥ २०॥

'राजन् ! अपनी गौओंको देखनेके लिये यात्रा करना सदा उचित ही है; ऐसा बहाना लेनेपर पिताजी तुम्हें अवश्य वहाँ जानेकी आज्ञा दे सकते हैं' ॥ २०॥ तथा कथयमानौ तौ घोषयात्राविनिश्चयम्। गान्धारराजः शक्कानः प्रत्युवाच हसन्निव ॥ २१॥

ं घोषयात्राका निश्चय करनेके लिये इस प्रकारकी बातें करते हुए उन दोनों सुद्धदोंसे गान्धारराज शकुनिने हँसते हुए-से कहा—॥ २१॥ उपायोऽयं मया दृष्टो गमनाय निरामयः । अनुक्षास्यति नो राजा वोधयिष्यति चाप्युत ॥ २२ ॥

'द्दैतवनमें जानेका यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखायी दिया है। इसके छिये राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे और वहाँ जाकर हमें क्या-क्या करना चाहिये— इसके विषयमें कुछ समझायेंगे भी॥ २२॥

घोषा द्वैतवने सर्वे त्वन्त्रतीक्षा नराधिष। घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः॥२३॥

'नरेश्वर ! गौआंके रहनेके सभी स्थान इस समय द्वैतवनमें ही हैं और वहाँ तुम्हारे पधारनेकी सदा प्रतीक्षा की जाती है; अतः घोषयात्राके बहाने हम वहाँ निःसंदेह चल सकेंगे'॥ २३॥

ततः प्रहसिताः सर्वे ते उन्योन्यस्य तलान् ददुः। तदेव च विनिश्चित्य दहशुः कुरुसत्तमम् ॥ २४॥

तदनन्तर वे सबके सब अपनी योजनाको सफल होती देख हँसने और एक-दूसरेके हाथपर प्रसन्नतासे ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रसे मिले॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते चनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि घोषयात्रामन्त्रणे अष्टात्रिशादधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २३८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारतवनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें घोषयात्राके सम्बन्धमें परामर्शविषयक दो सौ अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २३८॥

## एकोनचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

कर्ण आदिके द्वारा द्वैतवनमें जानेका प्रस्ताव, राजा धृतराष्ट्रकी अस्वीकृति, शकुनिका समझाना, धृतराष्ट्रका अनुमति देना तथा दुर्योधनका प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

भृतराष्ट्रं ततः सर्वे दहशुर्जनमेजय। पृष्ट्वा सुखमथो राज्ञः पृष्टा राज्ञा च भारत ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतनन्दन जनमेजय ! तदनन्तर वे सब होग राजा धृतराष्ट्रसे मिले । उन्होंने राजाकी कुशल पूछी तथा राजाने उनकी ॥ १॥

ततस्तैर्विहितः पूर्वं समङ्गो नाम वहावः। समीपस्थास्तदा गावो धृतराष्ट्रे न्यवेदयत्॥ २॥

उन लोगोंने समङ्ग नामक एक ग्वालेको पहलेसे ही सिखा-पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें निवेदन किया कि 'महाराज! आजकल आपकी गौएँ समीप ही आयी हुई हैं? ॥ २॥

अनन्तरं च राधेयः राकुनिश्च विशाम्पते । आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ॥ ३ ॥

जनमेजय ! इसके वाद कर्ण और शकुनिने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्रसे कहा-॥ ३ ॥

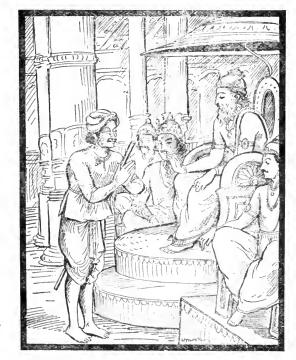

रमणीयेषु देशेषु घोषाः सम्प्रति कौरव। स्मारणे समयः प्राप्तो वत्सानामणि चाङ्कनम् ॥ ४ ॥

'कुरुराज ! इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में हैं। यह समय गौओं और बछड़ोंकी गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नामका ब्यौरा लिखनेकं लिये भी अत्यन्त उपयोगी है ॥ ४॥

मृगया चोचिता राजन्नस्मिन् काले सुतस्य ते । दुर्योधनस्य गमनं समनुज्ञातुमहीसि ॥ ५ ॥

राजन् ! इस समय आपके पुत्र दुर्वोधनके लिये हिंसक पशुओंके शिकार करनेका भी उपयुक्त अवसर है । अतः आप इन्हें दैतवनमें जानेकी आज्ञा दीजिये' ॥ ५॥

#### धृतराष्ट्र उवाच

मृगया शोभना तात गवां हि समवेक्षणम् । विश्रम्भस्तु न गन्तव्यो वल्लवानामिति सारे ॥ ६ ॥

भृतराष्ट्र बाले-तात ! हिंसक पशुओंका शिकार खेलनेका प्रस्ताव सुन्दर है। गौओंकी देख-भालका काम भी अञ्छा ही है; परंतु ग्वालोंकी बातोंपर विस्वास नहीं करना चाहिये, यह नीतिका वचन है, जिसका मुझे स्मरण हो आया है।। ६॥

ते तु तत्र नरव्याद्याः समीप इति नः श्रुतम्। अतो नाभ्यनुजानामि गमनं तत्र वः स्वयम्॥ ७॥

मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पाण्डव भी इन दिनों वहीं कहीं आस्त्रास ठहरे हुए हैं; अतः तुमलोगोंको मैं स्वयं वहाँ जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता ॥ ७॥

छन्नना निर्जितास्ते तु किर्शिताश्च महावने। तपोनित्याश्च राघेय समर्थाश्च महारथाः॥ ८॥

राधानन्दन ! पाण्डव छलपूर्वक हराये गये हैं। महान् वनमें रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरन्तर तपस्या करते रहे हैं और अब विशेष शक्तिसम्पन्न हो गये हैं। महारथी तो वे हैं ही ॥ ८॥

धर्मराजो न संकुद्धयेद् भीमसेनस्त्वमर्पणः । यञ्चसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम् ॥ ९ ॥

माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्थमें भरे रहते हैं और राजा द्रुपदकी पुत्री कृष्णा भी साक्षात् अग्निकी ही मूर्ति है ॥ ९ ॥ यूयं चाष्यपराध्येयुर्द्पमोहस्तमन्विताः।

यूर्यं चाष्यपराध्येयुद्देषेमोहसमन्विताः। ततो विनिर्देहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः॥ १०॥

तुमलोग तो अहंकार और मोहमें चूर रहते ही हो; अतः उनका अपराध अवस्य करोगे। उस दशामें वे तुम्हें भस्म किये विना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उनमें तपःशक्ति विद्यमान है।। १०॥

अथवा सायुधा बीरा मन्युनाभिपरिप्लुताः।

सहिता बद्धनिस्त्रिशा दहेयुः शस्त्रतेजसा ॥ ११ ॥

अथवा, उन वीरोंके पास अस्त्र-शस्त्रोंकी भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका कोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बाँधे सदा एक साथ रहते हैं; अतः वे अपने शस्त्रोंके तेजसे भी तुम्हें दम्ध कर सकते हैं॥ ११॥

अथ यूयं बहुत्वात् तानभियात कथंचन। अनार्यं परमं तत् स्यादशक्यं तच वे मतम् ॥ १२॥

यदि संख्यासे अधिक होनेके कारण तुमने ही किसी प्रकार उनपर चढ़ाई कर दी, तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जायगी। मेरी समझमें तो तुमलोगोंका पाण्डवोंपर विजय पाना असम्भव ही है ॥ १२॥

उषितो हि महावाहुरिन्द्रछोके धनंजयः। दिव्यान्यस्त्राण्यवाष्याथ ततःप्रत्यागतो वनम् ॥ १३ ॥

महावाहु धनंजय इन्द्रलोकमें रह चुके हैं और वहाँसे दिव्यास्त्रोंकी शिक्षा लेकर वनमें लौटे हैं ॥ १३॥

अंकृतास्त्रेण पृथिवी जिता वीभत्सुना पुरा। किं पुनः सकृतास्त्रोऽच न हन्याद् वो महारथः॥ १४॥

पहले जब अर्जुनको दिन्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए, तभी उन्होंने सारी पृथ्वीको जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिन्यास्त्रोंके विद्वान् हैं, ऐसी दशामें वे तुम्हें मार डालें, यह कौन बड़ी बात है ? ॥ १४॥

अथवा मद्वचः श्रुत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ । उद्घिग्नवासो विश्रम्भाद् दुःखं तत्र भविष्यति ॥ १५ ॥

अथवा मेरी बात सुनकर तुमलोग वहाँ यदि अपनेको काबूमें रखते हुए सावधानीके साथ रह सको, तो भी यह विश्वास करके कि ये लोग सत्यवादी होनेके कारण हमें कष्ट नहीं देंगे, वनवासके उद्धिग्न हुए पाण्डवींके बीचमें निवास करना तुम्हारे लिये दुःखदायी ही होगा॥ १५॥

अथवा सैनिकाः केचिदपकुर्युर्युधिष्ठिरम् । तद्वुद्धिकृतं कर्म दोषमुत्पादयेच वः ॥ १६॥

अथवा यह भी सम्भव है कि तुमलोगोंके कुछ सैनिक युधिष्ठिरका अपमान कर वैठें और तुम्हारे अनजानमें किया गया यह अपराध तुमलोगोंके लिये हानिकारक हो जाय॥१६॥

तस्माद् गच्छन्तु पुरुषाः स्मरणायाप्तकारिणः। न स्वयं तत्र गमनं रोचये तव भारत॥१७॥

अतः भरतनन्दन ! दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओंकी गणना करनेके लिये वहाँ चले जायेंगे। स्वयं तुम्हारा वहाँ जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता॥ १७॥

शकुनिरुवाच

धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसिद् । तेन द्वादरा वर्षाणि वस्तव्यानीति भारत ॥ १८॥ शकुनि बोला-भारत ! ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं । उन्होंने भरी सभामें यह प्रतिज्ञा की है कि 'हमें बारह वर्षोतक वनमें रहना है' ॥ १८ ॥

अनुवृत्ताश्च ते सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः। युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो ननः कोपं करिष्यति ॥ १९॥

अन्य पाण्डव भी धर्मपर ही चलनेवाले हैं। अतः वे सबके सव युधिष्ठिरका ही अनुसरण करते हैं। कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर हमलोगोंपर कदापि क्रोध नहीं करेंगे॥ १९॥ मृगयां चैंच नो गन्तुमिच्छा संवर्तते भृशम्। स्मारणं तु चिकीषोमो न तु पाण्डवदर्शनम्॥ २०॥

हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओंका शिकार खेलनेकी है। हमलोग वहाँ स्मरणके लिये केवल गौओंकी गणना करना चाहते हैं। पाण्डवोंसे मिलनेकी हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है॥ २०॥

न चानार्यसमाचारः कश्चित् तत्र भविष्यति । न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ॥ २१ ॥

हमारी ओरसे वहाँ कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहाँ पाण्डवोंका निवास होगाः उधर हमलोग जायँगे ही नहीं ॥ २१॥

#### वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तः शकुनिना धृतराष्ट्रो जनेश्वरः। दुर्योधनं सहामात्यमनुजन्ने न कामतः॥२२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -जनमेजय ! शकुनिके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्रने इच्छा न होते हुए भी मन्त्रियोंसिहत दुर्योधनको वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी ॥ २२ ॥

अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा। निर्ययौ भरतश्रेष्टो बलेन महता वृतः॥२३॥

भृतराष्ट्रकी आज्ञा पाकर गान्धारी पुत्र भरतश्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला ॥ २३॥ दुःशासनेन च तथा सौवलेन च धीमता। संवृतो स्रातृभिश्चान्यैःस्त्रीभिश्चापि सहस्रशः॥ २४॥

दुःशासनः बुद्धिमान् शकुनिः अन्यान्य भाइयों तथा सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधनने वहाँ से प्रस्थान किया॥ २४ ॥ तं निर्यान्तं महावाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं सरः। पौराश्चानुययुः सर्वे सहदारा वनं च तत्॥ २५ ॥

द्वैतवन नामक सरोवर तथा वनको देखनेके लिये यात्रा करनेवाले महावाहु दुर्योधनके पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियोंको साथ ले गये॥ २५॥

अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च। पत्तयो बहुसाहस्रा हयाश्च नवतिः राताः॥ २६॥

दुर्योधनके साथ आठ हजार रथः तीस हजार हाथीः कई हजार पैदल और नौ हजार घोड़े गये॥ २६॥

शकटापणवेशाश्च वणिजो वन्दिनस्तथा। नराश्च मृगयाशीलाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ २७॥

बोझ ढोनेके लिये सैकड़ों छकड़े, दुकानें तथा वेष-भूषाकी सामियाँ भी साथ चलीं । विणक्, वंदीजन तथा आलेटिप्रिय मनुष्य सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें साथ गये ॥ २७॥

ततः प्रयाणे नृपतेः सुमहानभवत् खनः। प्रावृषीय महावायोरुद्धतस्य विशाम्पते॥ २८॥

राजन् ! राजा दुर्योधनके प्रस्थानकालमें बड़े जोरका कोलाहल हुआ, मानो वर्षाकालमें प्रचण्ड वायुका भयंकर शब्द सुनायी दे रहा हो ॥ २८ ॥

गव्यृतिमात्रे न्यवसद् राजा दुर्योधनस्तदा। प्रयातो बाह्नैः सर्वेस्ततो द्वैतवनं सरः॥२९॥

नगरसे दो कोस दूर जाकर राजा दुर्याधनने पड़ाव डाल दिया। फिर वहाँसे समस्त वाहनोंके साथ द्वैतवन एवं सरोवरकी ओर प्रस्थान किया॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनप्रस्थाने एकोनचन्वारिश्वदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारतवनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनप्रस्थानविषयक दो सौ उन्ताहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥

## चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्योधनका सेनासहित वनमें जाकर गौओंकी देखभाल करना और उसके सैनिक एवं गन्धवोंमें परस्वर कड़ संवाद

वैशम्पायन उवाच

अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन्। जगाम घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम् ॥ १॥ वैशम्पायनजी कहते हें—जनमेजय ! तदनन्तर राजा दुर्योधन जहाँ-तहाँ वनमें पड़ाव डालता हुआ उन घोषों (गोशालाओं) के पास पहुँच गया और वहाँ उसने अपनी छावनी डाली॥ १॥

रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुद्दे।

देशे सर्वगुणोपेते चकुरावसथान पराः॥२॥

उसके साथ गये हुए लोगोंने भी उस सर्वगुणसम्पन्नः रमणीयः सुपरिचितः सजल तथा सवन वृक्षावलियोंसे युक्त प्रदेशमें अपने डेरे डाल दिये ॥ २॥

तथैव तत्समी०स्थान् पृथगावस<mark>थान् बहुन्।</mark> कर्णस्य राकुनेदचैव भ्रातुणां चैव सर्वशः॥ ३ ॥

इसी प्रकार दुर्योधनके डेरेके पास ही कर्ण, शकुनि तथा दुःशासन आदि सब भाइयोंके लिये पृथक् पृथक् बहुत-से लेमे पड़ गये ॥ ३॥

ददर्श स तदा गावः शतशोऽथ सहस्रशः। अङ्कैर्छश्रेश्च ताः सर्वा छक्षयामास पार्थिव ॥ ४ ॥

( रहनेकी व्यवस्था ठीक हो जानेपर ) राजा दुर्योधनने अपनी सैकड़ों एवं हजारों गौओंका निरीक्षण करना आरम्भ किया। उन सबपर संख्या और निशानी दलवा दी॥ ४॥

अङ्कयामास वत्सांश्च जज्ञे चोपसृतांस्त्विप । बालवत्साश्च या गावः कालयामास ता अपि ॥ ५ ॥

फिर वछड़ोंपर भी संख्या और निशानी डलवायी और उनमेंसे जो नाथने योग्य थे, उन सबकी गणना कराकर उनपर पहचान डाल दी। जिन गौओंके वछड़े बहुत छोटे थे, उनकी भी अलग गणना करवायी॥ ५॥

अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान्। वृतो गोपालकैः प्रीतो व्यहरत् कुरुनन्दनः॥ ६॥

इस प्रकार जाँच-पड़तालका काम पूरा करके छुरुन दन दुर्योधनने तीन सालके बल्डोंकी पृथक् गणना कर्रुवायी और स्मरणके लिये सब कुल्ल लिखकर वह बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्वालोंसे घिरकर उस बनमें विहार करने लगे ॥ ६॥

स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्च सहस्रदाः। यथोपजोषं चिक्रीडुर्वने तस्मिन् यथामराः॥ ७॥

वे समस्त पुरवासी और सहस्तोंकी संख्यामें आये हुए सैनिक उस वनमें अपनी-अपनी रूचिके अनुसार देवताओंके समान क्रीड़ा करने लगे ॥ ७॥

ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नृत्यवादने । धार्तराष्ट्रमुपातिष्ठन् कन्यादचैव खलंकताः॥ ८॥

तदनन्तर नृत्य और वादानकी कलामें कुशल कुछ गवैये गोपतथा गहने-कपड़ोंसे सजी हुई उनकी कन्याएँ दुर्योधनके समीप आर्यो ॥ ८ ॥

स स्त्रीगणातृतो राजा प्रहृष्टः प्रदृष्तै वसु । तेभ्यो यथाईमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९ ॥ अपनी स्त्रियोंके साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुत-सा धन दिया तथा यथायोग्य नाना प्रकारकी खाने-पीनेकी वस्तुएँ अर्पित कीं ॥ ९॥

ततस्ते सहिताः सर्वे तरक्षून् महिषान् सृगान्। गवयर्क्षवराहांश्च समन्तात् पर्यकालयन्॥ १०॥

तदनन्तर वे सब लोग तरक्षुओं (जरखों), जंगली भैसीं, गवयों, रीलों और सूकरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओंका सब ओरसे शिकार करने लगे॥ १०॥

स ताञ्छरैविंनिर्भिद्य गजांश्च सुबहून् वने। रमणीयेषु देशेषु ब्राह्यामास वै मृगान्॥११॥

उन्होंने वनके रमणीय प्रदेशोंमें बहुत-से हाथियोंको अपने वाणोंसे विदीर्ण करके अनेकानेक हिंस पशुओंको पकड़ लिया ॥ ११ ॥

गोरसानुपयुञ्जान उपभोगांश्च भारत । पद्मयन् स रमणीयानि वनान्युपवनानि च ॥ १२ ॥ मत्तभ्रमरजुष्टानि वर्हिणाभिरुतानि च । अगच्छदानुपृद्येण पुण्यं द्वैतवनं सरः ॥ १३ ॥

भरतनन्दन ! दुर्योधन अपने साथियोंसहित दूध आदि गोरसोंका उपयोग करता और भाँति-भाँतिके भोग भोगता हुआ वहाँके रमणीय वनों और उपवनोंकी शोभा देखने लगा । उनमें मतबाले भ्रमरं गुंजार करते थे और मयूरोंकी मधुर वाणीसव ओर गूँज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे वदता हुआ वह परम पवित्र द्वैतवन-नामक सरोवरके समीप जा पहुँचा ॥ १२-१३॥

मत्त्रभ्रमरसंजुष्टं नीलकण्ठरवाकुलम्। सप्तच्छदसमाकीर्णं पुन्नागवकुलैर्युतम्॥१४॥

वहाँ मधुमत्त भ्रमर कमलपुष्पोंका रस है रहे थे।
मयूरोंकी मधुर वाणीसे वह सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था।
सप्तच्छद (छितवन) के वृक्षोंसे वह सरोवर आच्छादित-सा
जान पड़ता था। उसके तटोंपर मौलिसरी और नागकेसरके
वृक्ष शोभा पा रहे थे॥ १४॥

भृद्धया परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रभृत्। यहरुख्या च तत्रस्थो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥ १५॥ ईजे राजर्षियक्षेत साद्यस्केन विशाम्पते। दिग्येन विधिना चैव वन्येन कुरुसत्तम॥ १६॥ (विद्वद्भिः सहितोधीमान् ब्रा**द्य**णैर्वनवासिभिः।) कृत्वा नियेशमभितः सरसस्तस्य कौरव। द्रौपद्या सहितोधीमान् धर्मपत्न्या नराधिपः॥ १७॥

उसी सरोवरके तटपर वज्रधारी इन्द्रके समान उत्तम ऐदवर्यसम्पन्न बुद्धिमान् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदीके साथ साद्यस्क ( एक दिनमें पूर्ण होनेवाले ) राजर्षियज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे । कुरुश्रेष्ठ जनमेजय ! उस यज्ञमें उनके साथ बहुत-से वनवासी विद्वान् ब्राह्मण भी थे। राजा वनमें सुलभ होनेवाली सामग्री-द्वारा दिव्य विधिसे यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवरके आस-पास कुटी बनाकर रहते थे॥ १५-१७॥

ततो दुर्योधनः प्रेष्यानादिदेश सहस्रशः। आक्रीडाचसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १८॥

भारत ! तदनन्तर दुर्योधनने अपने सहस्रों सेवकोंको आज्ञा दी—'तुमलोग बहुत-सेक्रीडामण्डप तैयार करो'॥१८॥ ते तथेत्येव कौरव्यमुक्त्वा वचनकारिणः। चिकीर्षन्तस्तदाऽऽक्रीडाञ्जगमुहैंतवनं सरः॥ १९॥

आज्ञाकारी सेवक दुर्योधनसे 'तथास्तु' कहकर क्रीडाभवन बनानेकी इच्छासे द्वैतवनके सरोवरके निकट गये ॥ १९ ॥ प्रविशन्तं वनद्वारि गन्धर्वाः समवारयन् । सेनाय्यं धार्तराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनं सरः॥ २० ॥

दुर्योधनका सेनानायक द्वैतवन सरोवरके अत्यन्त निकटतक पहुँच गया था, उस वनके द्वारपर पैर रखते ही उसको गन्धवाँने रोक दिया ॥ २०॥

तत्र गन्धर्वराजो वै पूर्वमेव विशाम्पते। कुवेरभवनाद् राजन्नाजगाम गणावृतः॥२१॥

राजन् ! वहाँ गन्धर्वराज चित्रसेन पहलेसे ही अपने सेवकगणोंके साथ कुवेरभवनसे आये हुए थे॥ २१॥ गणैरप्सरसां चैव त्रिद्शानां तथात्मजैः।

वे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारोंके साथ विभिन्न स्थानोंमें भ्रमण करते थे । उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ाविहारके लिये उस सरोवरको सब ओरसे घेर लिया था ॥ २२ ॥

विहारशीलः कीडार्थं तेन तत् संवृतं सरः॥ २२॥

तेन तत् संवृतं दृष्ट्या ते राजपिन्चारकाः।
प्रतिजग्मुस्ततो राजन् यत्र दुर्योधनो नृपः॥ २३॥
स तु तेषां वचः श्रुत्वा सौनकान युद्ध दुर्मदान्।
प्रेषयामास कौरव्य उत्सारयत तानिति॥ २४॥

राजन् ! उस सरोवरको गन्धवराजने घेर रक्ला है, यह देखकर वे राजसेवक जहाँ राजा दुर्योधन था, वहाँ लौट गये। जनमेजय ! अपने सेवकोंका कथन सुनकर राजा दुर्योधनने युद्धके लिये उन्मत्त रहनेवाले सैनिकोंको यह आदेश देकर मेजा कि गन्धवाँको वहाँसे मार भगाओ? ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राञ्चः सेनाग्रयायिनः।
सरो द्वेतवनं गत्वा गन्धर्वानिदमन्नुयन्॥२५॥
राजाका यह आदेश सुनकर उसकी सेनाके नायक
द्वैतवन सरोवरके समीप जाकर गन्धर्वोसे इस प्रकार
बोले-॥२५॥

राजा दुर्योधनो नाम धृतराष्ट्रसुतो बळी। विजिहीर्पुरिहायाति तदर्थमपसर्पत ॥ २६॥

पानधर्वो ! महाराज धृतराष्ट्रके बलवान् पुत्र राजा दुर्यो-धन यहाँ विहार करनेकी इच्छाते पधार रहे हैं । तुमलोग उनके लिये यह स्थान खाली करके दूर चले जाओं ।। २६॥ प्यमुक्तास्तु गन्धर्याः प्रहस्तन्तो विशाम्पते।

प्रत्यबुवंस्तान् पुरुषानिदं हि परुषं वचः ॥ २७॥ राजन् ! उनके ऐसा कहनेपर गन्धर्व जोर-जोरसे हँसने लगे और उन राजसेवकोंको उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणीमें वोले-॥ २७॥

न चेतयित वो राजा मन्दवुद्धिः सुयोधनः। योऽस्मानाक्षापयत्येवं वैदयानिव दिवौकसः॥ २८॥

'तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है । उसे तनिक भी चेत नहीं है; क्योंकि वह हम देवलोकवासी गन्धवंको भी बनियों-के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है ॥ २८॥

यूयं मुमूर्ष श्चापि मन्दप्रश्चा न संशयः। ये तस्य वचनादेवमस्मान् ब्रूत विचेतसः॥२९॥

तुमलोगोंकी भी बुद्धि मारी गयी है। इसमें संदेह नहीं कि तुम सबके सब मरना चाहते हो। तभी तो उस दुर्योधन-के कहनेसे तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कर रहे हो॥ २९॥

गच्छध्वं त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः। न चेददीव गच्छध्वं धर्मराजनिवेशनम्॥३०॥

भ्या तो तुम सब लोग तुरंत वहीं लौट जाओ, जहाँ तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है। या यदि ऐसा नहीं करना है, तो अभी धर्मराजके नगर (यमलोक) की राह लो? ॥ ३०॥

एवमुक्तास्तु वन्धर्वे गङ्गः सेनाव्रयायिनः। सम्प्राद्ववन् यतो राजा धृतराष्ट्रस्तोऽभवत् ॥ ३१॥

गन्धवोंके ऐसा कहनेपर राजाके सेनानायक योद्धा वहीं भाग गयेः जहाँ धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था॥ ३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि गन्धर्यदुर्योधनसेनासंवादे चत्वाश्विद्धकहिशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गतघोषयात्रापर्वमें गन्धर्यदुर्योवनसेनासंवादविषयक दो सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४० ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ३११ इलोक हैं )

## एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः कौरवोंका गन्धवोंके साथ यद्ध और कर्णकी पराजय

वैशम्पायन उवाच

ततस्ते सहिताः सर्वे दुर्योधनमुपागमन्। अत्रुवंदन महाराज यदूचुः कौरवं प्रति॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर वे सब लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधनके पास गये और गन्धवोंने राजासे कहनेके लिये जो-जो बातें कही थीं, उन्हें कह सुनाया ॥ १॥

गन्धर्वेर्वारिते सैन्ये धार्तराष्ट्रः प्रतापवान् । अमर्षपूर्णः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत ॥ २ ॥

भारत ! गन्धवींद्वारा अपनी सेनाके रोक दिये जानेपर प्रतापी राजा दुर्योधनने अमर्पमें भरकर समस्त सैनिकोंसे कहा—॥ २॥

शासतैनानधर्मज्ञान् मम विप्रियकारिणः। यदि प्रक्रीडते सर्वेदेवैः सह शतकतुः॥३॥

'अरे ! यदि समस्त देवताओं के साथ इन्द्र भी यहाँ आकर क्रीडा करते हों, तो वे भी मेरा अप्रिय करनेवाले हैं। तुमलोग इन सब पापात्माओं को दण्ड दो'॥ ३॥

दुर्योधनवचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रा महावलाः। सर्व एवाभिसंनद्धा योधाश्चापि सहस्रदाः॥ ४॥

दुर्योधनकी यह बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्रों योद्धा सबके सब युद्धके लिये कमर कसकर तैयार हो गये ॥ ४॥

ततः प्रमध्य सर्वोस्तांस्तद् वनं विविद्युर्वेलात्। सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दश॥ ५॥

तदनन्तर वे अपने महान् सिंहनादमे दसीं दिशाओंको गुँजाते हुए उन समस्त गन्धवींको रौंदकर बलपूर्वक द्वैतवनमें घुस गये॥ ५॥

ततोऽपरेरवार्यन्त गन्धवेंः कुरुसैनिकाः।
ते वार्यमाणा गन्धवेंः साम्नैव वसुधाधिप ॥ ६ ॥
ताननादृत्य गन्धवीस्तद् वनं विविद्युर्महृत्।
यदा वाचा न तिष्टन्ति धार्तराष्ट्राः सराजकाः॥ ७ ॥
ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्।

राजन् ! उस समय दूसरे-दूसरे गन्धवोंने शान्तिपूर्ण वचनोंद्वारा ही कौरव सैनिकोंको रोका । रोकनेपर भी उन गन्धवोंकी अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उस महान् वनके भीतर प्रविष्ट हो गये । जब राजा दुर्योधनसहित समस्त कौरव वाणीद्वारा मना करनेपर न रुके, तब

आकाशमें विचरनेवाले उन सभी गन्धवोंने राजा चित्रसेनसे यह सारा समाचार निवेदन किया ॥६-७५ ॥

गन्धर्वराजस्तान् सर्वानव्रवीत् कौरवान् व्रति ॥ ८ ॥ अनार्याञ्छासतेत्येतांश्चित्रसेनोऽत्यमर्पणः ।

यह सुनकर गन्धर्वराज चित्रसेनको बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवोंको लक्ष्य करके समस्त गन्धर्वोंको आज्ञा दीः 'अरे! इन दुष्टोंका दमन करो'॥ ८३॥

अनुज्ञाताश्च गन्धर्वाश्चित्रसेनेन भारत॥ ९॥ प्रगृहीतायुधाः सर्वे धार्तराष्ट्रानभिद्रवन्।

भारत ! चित्रसेनकी आज्ञा पाते ही सब गन्धर्व अस्त्र-इस्त्र लेकर कौरवोंकी ओर दौड़े ॥ ९५ ॥

तान् दृष्ट्वा पततः शीद्रान् गन्धर्वानु द्यतायुधान् ॥ १० ॥ प्राद्रवंस्ते दिशः सर्वे धार्तराष्ट्रस्य पश्यनः।

गन्धवोंको अस्त्र शस्त्र लिये तीव वेगसे अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधनके देखते-देखते चारों ओर भागने लगे ॥ १०६॥

तान् दृष्ट्वाद्भवतः सर्वोन् धार्तराष्ट्रान् पराङ्मुखान्॥११॥ राधेयस्तु तदा वीरो नासीत् तत्र पराङ्मुखः।

धृतराष्ट्रके सब पुत्रोंको युद्धसे विमुख हो भागते देखकर भी राधानन्दन वीर कर्णने वहाँ पीठ नहीं दिखायी ॥११६॥ आपतन्तीं तु सम्प्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम् ॥१२॥ महता शरवर्षेण राधेयः प्रत्यवारयत्।

गन्धवोंकी उस विशाल सेनाको अपनी ओर आती देख कर्णने भारी वाणवर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया॥१२ई॥ क्षुरप्रैविंशिक्षेभंल्लैर्वन्सदन्तैस्तथाऽऽयसैः ॥१३॥ गन्धवोञ्छतशोऽभ्यक्षंल्लघुत्वात् सृतनन्दनः।

मूतपुत्र कर्णने अपने हाथोंकी फुर्तीके कारण लोहेके क्षुरप्र, विशिख, भल्ल और वत्सदन्त नामक गणोंकी वर्षा करके सैकड़ों गन्धवोंको घायल कर दिया ॥ १३ ॥

पातयन्तुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः॥ १४॥ क्षणेन व्यथमत् सर्वा चित्रसेनस्य वाहिनीम्।

गन्धवोंके मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्णने चित्रसेनकी सारी सेनाको क्षणभरमें छिन्न-भिन्न कर डाला ॥ १४६ ॥

ते वध्यमाना गन्धर्वाः स्तुतपुत्रेण धीमता ॥ १५ ॥ भृय एवाभ्यवर्तन्त शतशोऽथ सहस्रशः । गन्धर्वभूता पृथिवी क्षणेन समपद्यत ॥ १६ ॥

#### आपतद्भिर्महावेगैश्चित्रसेनस्य सैनिकैः।

परम बुद्धिमान् स्तुपुत्र कर्णके द्वारा ज्यों-ज्यों गन्धवोंपर मार पड़ने लगी, त्यों-ही-त्यों वे सैकड़ों और हजारोंकी संख्या-में वहाँ आ-आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेनके अत्यन्त वेगशाली सैनिकोंके आनेसे क्षणभरमें वहाँकी सारी पृथ्वी गन्धर्वमयी हो गयी॥ १५-१६३॥

अथ दुर्योधनो राजा शकुनिश्चापि सौवलः॥१७॥ दुःशासनो विकर्णश्च ये चान्ये धृतराष्ट्रजाः। न्यहनंस्तत् तदा सैन्यं रथैर्गरुडनिःस्वनैः॥१८॥

तदनन्तर राजा दुर्योधनः सुवलपुत्र शकुनिः दुःशासनः विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्रपुत्र वहाँ आये थेः उन सबने गरुइके समान भयंकर शब्द करनेवाले रथोंपर आरूढ़ हो गन्धवों भी उस सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १७-१८ ॥ भूयश्च योधयामासुः कृत्वा कर्णमथात्रतः।

मृ्पश्च याधपामासुः इत्वा कणमथाव्रतः। महता रथसङ्गेन रथचारेण चाप्युत॥१९॥ वैकर्तनं परीप्सन्तो गन्धर्वान् समवाकिरन्।

उन्होंने कर्णको आगे करके पुनः बड़े वेगसे गन्धवींका सामना किया। उनके साथ रथोंका विशाल समूह था। वे रथोंको विचित्र गतियोंसे चलाते हुए कर्णकी रक्षा करने और गन्धवींपर बाण बरसाने लगे॥ १९६॥ ततः संन्यपतन सर्वे गन्धवीः कौरवैः सह॥ १०॥ तदा सुतुमुलं युद्धमभवत्लोमहर्षणम्। ततस्ते मुद्दे पुन्न गन्धवीः शरपीडिताः॥ २१॥ उच्चुकुशुश्च कौरव्या गन्धवीन प्रक्ष्य पीडितान्।

तत्पश्चात् सारे गन्धर्व संगठित हो कौरवोंके साथ भिड़ गये। उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगाः जो रोंगठे खड़े कर देनेवाला था। तदनन्तर कोरवोंके वाणोंसे पीड़ित हो गन्धर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव-योद्धा जोर-जोरसे गरजने लगे॥ २०-२१ है॥

गन्धवांस्त्रासितान् दृष्ट्वा चित्रसेनो ह्यमर्पणः ॥ ५२॥ उत्पपातासनात् कुद्धो वधे तेषां समाहितः।

गन्धवींको भयभीत देखकर गन्धर्वराज चित्रसेनको बड़ा क्रोध हुआ। वे शत्रुओंके वधका दृढ़ संकल्प छेकर अपने आसनसे उछल पड़े॥ २२५॥

ततो मायास्त्रमास्थाय युयुधे चित्रमार्गवित्। तयामुह्यन्त कौरव्याश्चित्रसेनस्य मायया॥ २३॥

वे युद्धकी विचित्र पद्धतियोंके ज्ञाता थे। उन्होंने माया-मय अस्त्रका आश्रय लेकर युद्ध आरम्भ किया। चित्रसेनकी उस मायासे समस्त कौरवोंपर मोह छा गया॥ २३॥ एकैको हि तदा योधो धार्तराष्ट्रस्य भारत।

पर्कको हि तदा योधो धातराष्ट्रस्य भारत। पर्यवर्तत गन्धर्वेर्दशभिर्दशभिः सह॥२४॥ भारत ! उस समय दुर्योधनका एक-एक सैनिक दस-दस गन्धवोंके साथ लोहा ले रहा था ॥ २४॥

ततः सम्पीडश्यमानास्ते बलेन महतातदा। प्राद्रवन्त रणे भीता ये च राजञ्जिगीपवः॥२५॥

राजन् ! तदनन्तर गन्धवोंकी विशाल सेन'से पीड़ित हो वे सभी योद्धाः, जो पहले जीतनेका हौसला रखते थे, भयमीत हो युद्धसे भाग चले॥ २५॥

भज्यमानेष्वनिकेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वशः। कर्णो वैकर्तनो राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ २६॥

जनमेजय ! जब कौरवोंके सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वतकी भाँति अवि-चलभावसे उस युद्धभूमिमें डटा रहा ॥ २६॥

दुर्योधनश्च कर्णश्च राकुनिश्चापि सौबलः। गन्धर्वान् योधयामासुः समरे भृराविश्वताः॥ २७॥

दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनि—ये उस समराङ्गण-में यद्यपि बहुत घायल हो गये थे, तथापि गन्धवोंसे युद्ध करते रहे ॥ २७॥

सर्व एव तु गन्धर्वाः शतशोऽथ सहस्रशः। जिघांसमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्ववन् रणे॥ २८॥

इसपर सभी गन्धर्व एक साथ संगठित हो कर्णको मार डालनेकी इच्छासे सौ-सौ तथा हजार-हजारका दल बाँधकर रणभूमिमें कर्णके ऊपर टूट पड़े ॥ २८॥

असिभिः पिंहरौः शुलैर्गदाभिश्च महावलाः। सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात् पर्यवाकिरन्॥ २९॥

उन महावली वीरोंने स्तपुत्र कर्णके वधकी इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओरसे तलवार, पट्टिश, झूल और गदाओंद्वारा प्रहार आरम्म किया ॥ २९॥

अन्येऽस्य युगमिन्छन्दन् ध्वजमन्ये न्यपातयन् । ईपामन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन् ॥ ३०॥

किन्हींने उसके रथका जुआ काट दिया, दूसरोंने ध्वजा काटकर गिरा दी। कुछ लोगोंने ईघादण्डके टुकड़े टुकड़े कर दिये। कुछ गन्धवोंने कर्णके घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया तथा दूसरोंने सारथिको भार गिराया॥ ३०॥

अन्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे। गन्धर्वा बहुसाहस्रास्तिलशो व्यथमन् रथम्॥ ३१॥

किसी एकने छत्र, दूसरोंने वर्र्ष्य और अन्य सैनिकोंने रथके बन्धन काट डाले। गन्धवोंकी संख्या कई इजार थी।

१. लोहेकी चहर या क्षीकड़ोंका बना हुआ आवरण वरूथ कहलाता है। पहले यह शत्रुके आघातसे रथको रक्षित रखनेके छिये उसके ऊपर डाला जाताथा। उन्होंने कर्णके रथको तिल-तिल करके काट दिया ॥ ३१ ॥ ततो रथादवप्लुन्य सृतपुत्रोऽसिचर्मभृत् । विकर्णरथमास्थाय मोक्षायादवानचोदयत् ॥ ३२ ॥

तव स्तपुत्र कर्ण हाथमें तलवार और ढाल लिये अपने रथसे कूद पड़ा और विकर्णके रथपर बैटकर अपने प्राण बचानेके लिये उसके घोड़ोंको जोर-जोरसे हाँकने लगा ॥३२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णपराभवे एकचस्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्याय: ॥ २४१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें कर्णपराजयविषयक दो सौ इकतालीसवाँ अध्याय पृश हुआ । २४९ ।

## द्विचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः गन्धर्वोद्वारा दुर्योधन आदिकी पराजय और उनका अपहरण

वैशम्पायन उवाच

गन्धर्वेस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे। सम्प्राद्भवचमूः सर्वा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! गन्धवींने जब महारथी कर्णकी भगा दिया। तब दुर्योधनके देखते-देखते उसकी सारी सेना भाग चली ॥ १॥

तान् दृष्ट्वाद्भवतः सर्वोन् धार्तराष्ट्रान् पराङ्मुखान्। दुर्योधनो महाराजो नासीत् तत्र पराङ्मुखः॥ २ ॥

भृतगष्ट्रके सभी पुत्रोंको युद्धसे पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन स्वयं वहीं डटा रहा। उसने पीठ नहीं दिखायी॥ २॥

तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य गन्धर्वाणां महाचमूम् । महता शरवर्षेण सोऽभ्यवर्षदरिंदमः॥ ३॥

गन्धवोंकी उस विशाल सेनाको अपनी ओर आती देख शत्रुओंका दमन करनेवाले वीर दुर्योधनने उसपर बाणीं-की बड़ी भारी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ३॥

अचिन्त्य शरवर्षे तु गन्धर्वास्तस्य तं रथम्। दुर्योधनं जिद्यांसन्तः समन्तात् पयवारयन् ॥ ४ ॥

परंतु गन्धवाने उस बाणवर्षाकी कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधनको मार डालनेकी इच्छासे उसके रथको चारों ओरसे घेर लिया॥ ४॥

युगमीपां वरूथं च तथैव ध्वजसारथी। अश्वांस्त्रिवेणुं तल्पं च तिलशो व्यथमञ्जरैः ॥ ५ ॥

और उसके युग, ईषादण्ड, वरूथ, ध्वजा, सार्थि, भोड़ों, तीन वेणुदण्डवाले छत्र और तत्प (वैठनेके स्थान) को बाणोंद्वारा तिल-तिल करके काट डाला ॥ ५॥

दुर्योधनं चित्रसेनो विरथं पतितं भुवि। अभिद्रुत्य महावाहुर्जीवग्राहमथाग्रहीत्॥ ६॥

उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरतीपर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन झटपट जाकर उसे जीते-जी ही बंदी बना लिया ॥ ६॥



तस्मिन् गृहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे। पर्यगृह्धन्त गन्धर्वाः परिवार्य समन्ततः॥ ७॥

राजेन्द्र ! दुर्योधनके केंद्र हो जानेपर गन्धवोंने रथपर वैटे हुए दुःशासनको भी सब ओरसे घेरकर पकड़ लिया ॥७॥

विविशति चित्रसेनमादायाग्ये विदुद्दुः। विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सर्वशः॥८॥

अन्य कितने ही गन्धर्व धृतराष्ट्रके पुत्र चित्रसेन और विविधातिको यंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गन्धर्वोने विन्द और अनुविन्दको तथा राजकुलकी समस्त महिलाओंको भी अपने अधिकारमें ले लिया ॥ ८॥

सैन्यं तद् धार्तराष्ट्रस्य गन्धर्वेः समभिद्रुतम् । पूर्वप्रभग्नाः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥ ९ ॥

गन्धवोंने दुर्योधनकी सारी सेनाको मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक, जो पहलेसे ही मैदान छोड़कर भाग गये थे, सब एक साथ पाण्डवोंकी शरणमें गये || ९ ||

शकटापणवेशाश्च यानयुग्यं च सर्वशः। शरणं पाण्डवाञ्जगमुहिंयमाणे महीपतौ॥१०॥

गन्धर्व जब राजा दुर्योधनको बंदी बनाकर छे जाने छो, उस समय छकड़े, रसदकी दूकान, वेष-भूषा, सवारी ढोने तथा कंधोंपर जुआ रखकर चलनेमें समर्थ बैल आदि सब उपकरणोंको साथ छे कौरव सैनिक पाण्डवोंकी शरणमें गये॥ १०॥

सैनिका उचुः

प्रियदर्शी महाबाहुधीर्तराष्ट्री महाबलः। गन्धर्वेहिंयते राजा पार्थोस्तमनुधावत॥११॥ दुःशासनो दुर्विषहो दुर्मुखो दुर्जयस्तथा। बद्ध्वा हियन्ते गन्धर्ये राजदाराश्च सर्वशः॥१२॥

सैनिक बोले-कुन्तीकुमारो ! हमारे वियदशीं महा-बाहु महाबली धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनको गन्धर्व (बाँध-कर) लिये जाते हैं । आपलोग उनकी रक्षाके लिये दौड़िये। वे दुःशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुलकी सब स्त्रियोंको भी कैंद करके लिये जा रहे हैं ॥ ११-१२॥

इति दुर्योधनामात्याः क्रोशन्तो राजगृद्धिनः। आर्ता दीनास्ततः सर्वे युधिष्टिरमुपागमन्॥१३॥

राजाको हृदयसे चाहनेवाले दुर्योधनके सब मन्त्री आर्त एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर-जोरसे कहते हुए युधिष्ठिरके समीप गये ॥ १३॥

तांस्तथाव्यवितान् दीनान् भिक्षमाणान् युधिष्ठिरम् । बृद्धान् दुर्योधनामात्यान् भीमसेनोऽभ्यभाषत् ॥१४॥

दुर्योधनके उन बूदे मन्त्रियोंको इस प्रकार दीन एवं दुखी होकर युधिष्ठिरसे सहायताकी भीख माँगते देख भीमसेनने कहा—॥ १४॥

महता हि प्रयत्नेन संनहा गजवाजिभिः। असाभियंद्रुष्ठेयं गन्धर्वेस्तद्रुष्टितम्॥१५॥

'हमें हाथी-घोड़ों आदिके द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना चाहिये था। उसे गन्धवाने ही पूरा कर दिया ॥ १५ ॥

अन्यथा वर्तमानानामर्थो जातोऽयमन्यथा। दुर्मन्त्रितमिदं तावद् राज्ञो दुर्घृतदेविनः॥१६॥ 'ये कौरव कुछ और ही करना चाइते थे; परंतु इन्हें उलटा परिणाम देखना पड़ा। कपट्यूत खेलनेवाले राजा दुर्योधनका यह दुर्मन्त्रणापूर्ण पड्यन्त्र था, जो सफल न हो सका॥ १६॥

द्वेष्टारमन्ये क्रीवस्य पातयन्तीति नः श्रुतम् । इदं कृतं नः प्रत्यक्षं गन्धर्वेरितमानुषम् ॥ १७ ॥ 'हमने सुना है, जो लोग असमर्थ पुरुषोंसे द्वेष करते

हैं। उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गन्धवाँने आज अलैकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बातको प्रत्यक्ष कर दिखाया॥ १७॥

दिष्ट्या लोके पुमानस्ति कश्चिद्सात्त्रिये स्थितः। येनासाकं हतो भार आसीनानां सुखावहः॥ १८॥

'सौभाग्यकी बात है कि संसारमें कोई ऐसा भी पुरुष है, जो हमलोगोंके प्रिय एवं हित-साधनमें लगा हुआ है। उसने हमलोगोंका भार उतार दिया और हमें बैठे-ही-बैठे सुख पहुँचाया है॥ १८॥

शीतवातातपसहांस्तपसा चैव कशितान्। समस्थो विषमस्थान् हि दृष्टुमिच्छति दुर्मतिः॥ १९॥

'हम सदीं, गमीं और हवाका कष्ट सहते हैं, तपस्यासे दुर्बल हो गये हैं और विषम परिस्थितिमें पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्धि दुर्योधन, जो इस समय राजगदीपर वैठकर मौज उड़ा रहा है,हमें इस दुर्दशामें देखनेकी इच्छा रखता है।१९। अधर्मचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः।

ये शीलमनुवर्तन्ते ते पश्यन्ति पराभवम् ॥ २०॥ 'उस पापाचारी दुरात्मा कौरवके स्वभावका जो लोग अनुसरण करते हैं, वे भी अपर्ना पराजय देखते हैं॥ २०॥

अधर्मो हि कृतस्तेन येनैतदुपशिक्षितम्। अनुशंसास्तु कौन्तेयास्तत् प्रत्यक्षं ब्रवीमि वः॥ २१॥

'जिसने दुर्योधनको यह सलाह दी है कि वह वनमें पाण्डवोंसे मिलकर उनकी हँसी उड़ावे, उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुन्तीके पुत्र कभी क्र्रतापूर्ण बर्ताव नहीं करते, मैं यह बात आपलोगोंके सामने कह रहा हूँ'॥२१॥

पवं ब्रुवाणं कौन्तेयं भीमसेनमपस्तरम्। न कालः परुषस्यायमिति राजाभ्यभाषत॥ २२॥

कुन्तीनन्दन भीमसेनको इस प्रकार विकृत स्वरमें बात करते देख राजा युधिष्ठिरने कहा—'मैया! यह कड़वी बातें कहनेका समय नहीं है' ॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनादिहरणे द्विचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योघन आदिका अपहरणविषयक

दो सौ वयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥

مدور المال الم

## त्रिनत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

यु धिष्ठिरका भीमसेनको गन्धर्नोंके हाथसे कौरवोंको छुड़ानेका आदेश और इसके लिये अर्जुनकी प्रतिज्ञा

युधिष्ठिर उवाच

अस्मानभिगतांस्तात भयातीब्छरणैविणः। कौरवान् विषमप्राप्तान् कथं ब्र्यास्त्वमीदशम्॥१॥

युधिष्ठिर बोले—तात ! ये लोग भयसे पीड़ित हो दारण लेनेकी इच्छासे हमारे पास आये हैं। इस समय कौरव भारी संकटमें पड़ गये हैं। फिर तुम ऐसी कड़वी बात कैसे वोल रहे हो ? ॥ १॥

भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्च वृकोदर। प्रसक्तानि च वैराणि कुलधर्मो न नश्यति॥ २॥

भीमसेन ! ज्ञाति अर्थात् भाई-बन्धुओंमें मतमेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं। कभी-कभी उनमें वैर भी वँध जाते हैं; परंतु इससे कुलका धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता॥ २॥

यदा तु कश्चिज्ञातीनां बाह्यः पोथयते कुलम् । न मर्घयन्ति तत् सन्तो बाह्येनाभिप्रधर्षणम् ॥ ३ ॥

जब कोई बाहरका मनुष्य उनके कुलपर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्यके द्वारा होनेवाले अपने कुलके तिरस्कारको नहीं सहन करते हैं॥ ३॥

( परैः परिभवे प्राप्ते वयं पञ्चोत्तरं शतम् । परस्परिवरोधे तु वयं पञ्च शतं तु ते ॥ ) जानात्येष हि दुर्वुद्धिरसानिह चिरोषितान् । स पवं परिभूयासानकार्षीदिदमिषयम् ॥ ४ ॥

दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होनेपर उसका सामना करने-के लिये हमलोग एक सौ पाँच भाई हैं। आपसमें विरोध होनेपर ही हम पाँच भाई अलग हैं और वे सौ भाई अलग हैं। यह खोटी बुद्धिवाला गन्धर्व जानता है कि हम (पाण्डव) दीर्घकालसे यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गन्धर्वने यह अप्रिय कार्य किया है।।४॥

दुर्योधनस्य ब्रहणाद् गन्धर्वेण बळात् प्रभो । स्त्रीणां वाह्याभिमर्शाच हतं भवति नः कुळम्॥ ५ ॥

शक्तिशाली भीम ! गन्धर्वके द्वारा बलपूर्वक दुर्योधनके पकड़े जानेसे और एक बाहरी पुरुषके द्वारा कुरुकुलकी स्त्रियोंका अपहरण होनेसे हमारे कुलका जो तिरस्कार हुआ है, वह कुलके लिये मृत्युके तुल्य है।। ५॥

शरणं च प्रपन्नानां त्राणार्थं च कुलस्य च । उत्तिष्ठत नरव्याघाः सज्जीभवत मा चिरम् ॥ ६ ॥ नरश्रेष्ठ वीरो ! श्वरणागर्तीकी रक्षा करने और कुलकी लाज बचानेके लिये तुमलोग शीघ उठो और युद्धके लिये तैयार हो जाओ; विलम्ब न करो ॥ ६ ॥

अर्जुनश्च यमौ चैव त्वं च वीरापराजितः। मोक्षयध्वं नरव्याद्या ह्वियमाणं सुयोधनम्॥ ७॥

वीर ! अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसीसे परास्त होनेवाले नहीं हो । नरवीरो ! गन्धवींद्वारा अपद्धत होनेवाले दुर्योधनको छुड़ा लाओ ॥ ७ ॥

पते रथा नरन्याद्याः सर्वशस्त्रसमन्विताः। धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां विमलाः काञ्चनम्बजाः॥ ८॥ सखनानधिरोह्ध्वं नित्यसज्जानिमान् रथान्। इन्द्रसेनादिभिः सूतैः कृतरास्त्रैरधिष्ठतान्॥ ९॥ पतानास्थाय वै यत्ता गन्धर्वान् योद्धमाहवे। सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः॥ १०॥

नरसिंहो ! कौरवींके ये सुनहरी ध्वजावाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलनेपर भारी आवाज होती है। ये रथ सदा सुसजित रहते हैं। शस्त्रविद्यामें निपुण इन्द्रसेन आदि सारिथ इन-पर बैठे हुए हैं। तुमलोग इन रथोंपर आरूढ़ हो गन्धवाँसे युद्ध करनेके लिये तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधनको छुड़ानेका प्रयत्न करो॥ ८-१०॥

य एव कश्चिद् राजन्यः शरणार्थमिहागतम्। परं शक्त्याभिरक्षेत किं पुनस्त्वं वृकोद्र ॥११॥

भीमसेन ! जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो। इरिण छेनेके लिये आये हुए मनुष्यकी यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम-जैसे वीर पुरुष शरणागतकी रक्षा करें। इसके लिये तो कहना ही क्या है ? ॥ ११ ॥

(वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तस्तु कौन्तेयः पुनर्वाक्यमभापत । कोपसंरक्तनयनः पूर्ववैरमनुसारन्॥

चैद्राम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार भीमसेन पहलेके वैरका स्मरण करते हुए क्रोधसे आँखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले॥

भीम उवाच

पुरा जतुगृहेऽनेन दग्धुमसान् युधिष्ठिर। दुर्वुद्धिहिं कृता वीर भृज्ञां दैवेन रक्षिताः॥ भीमसेन बोले- वीरवर भैया युधिष्ठिर ! आपको याद होगा, पहले इसी दुर्योधनने लाक्षाग्रहमें हमलोगोंको जलाकर भस्म कर देनेका घृणित विचार किया था; परंतु दैवने हमारी रक्षा की ॥

कालकूटं विषं तीक्ष्णं भोजने मम भारत। उप्तवागङ्गां लतापाशैर्वद्ध्वा च प्राक्षिपत् प्रभो॥

भरतकुलभूषण प्रभो ! इसीने मेरे भोजनमें तीव कालकूट विष मिला दिया और मुझे लतापाशसे बाँधकर गङ्गाजीमें फेंक दिया था ॥

चूतकाले हि कौन्तेय वृजिनानि कृतानि वै। द्रौपद्याश्च परामर्शः केशब्रहणमेव च॥ वस्त्रापहरणं चैव सभामध्ये कृतानि वै। पुरा कृतानां पापानां फलं भुङ्के सुयोधनः॥

कुन्तीनन्दन! जूएके समय इसने बड़े-बड़े पाप किये
हैं। द्रौपदीका स्पर्ध, उसके केशोंको पकड़कर खींचना और
भरी सभामें उसे नग्नी करनेके लिये उसके वस्त्रोंका अपहरण
करना—ये सब दुर्योधनके कुकृत्य हैं। पहलेके किये हुए
पापोंका फल आज दुर्योधन भोग रहा है।।
अस्माभिरेच कर्तव्यो धार्तराष्ट्रस्य निग्नहः।
अन्येन तु कृतं तच मैंज्यमस्माभिरिच्छता॥
उपकारी तु गन्धर्वो मा राजन विमना भव॥

इस धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको पकड़कर दण्ड देनेका काम तो हमलोगोंको ही करना चाहिये था; परंतु किसी दूसरेने हमारे साथ मैत्रीकी इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा कर दिया। राजन्! आप उदास न हों; गन्धर्व हम-लोगोंका उपकारी ही है।

वैशम्पायन उवाच

प्तिसन्नन्तरे राजंश्चित्रसेनेन वै हतः। विललाप सुदुःखातों हियमाणः सुयोधनः॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इसी समय चित्रसेनद्वारा अपद्धत होता हुआ दुर्योधन अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो जोर-जोरसे विलाप करने लगा ॥

दुर्योधन उवाच

पाण्डुपुत्र महाबाहो पौरवाणां यशस्कर।
सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ गन्धर्वेण हृतं बलात्॥
रक्षस्त्र पुरुषव्यात्र युधिष्ठिर महायशः॥
श्रातरं ते महाबाहो बद्ध्वा नयति मामयम्।
दुःशासनं दुर्विषहं दुर्मुखं दुर्जयं तथा॥
बद्ध्वा हरन्ति गन्धर्वा अस्महारांश्च सर्वशः।
अनुधावत मां क्षित्रं रक्षध्वं पुरुषोत्तमाः॥
वृकोदर महावाहो धनंजय महायशः।
यमौ मामनुधावतां रक्षार्थं मम सायुधौ॥

कुरुवंशस्य तु महद्यशः प्राप्तमीदशम्। न्यपोह्यभ्वं गन्धवीक्षित्वा वीर्येण पाण्डवाः॥

दुर्योधन बोला—पूरुवंशका यश वढ़ानेवाले समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुषसिंह महावाहु पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! मुझे गन्धर्व वलपूर्वक हरकर लिये जा रहा है । मेरी रक्षा करो । महावाहो ! यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधनको बाँधे लिये जाता है । साथ ही ये सारे गन्धर्व दुःशासन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियोंको भी बंदी बनाकर लिये जा रहे हैं । पुरुषोत्तम पाण्डवो ! शीघ इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ । महाबाहु वृकोदर और महायशस्वी धनंजय ! मेरी रक्षा करो । दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र-शस्त्र लिये मेरी रक्षाके लिये दौड़े आवें । पाण्डवो ! कुरुवंशके लिये यह बड़ा भारी अयश प्राप्त हो रहा है । तुम अपने पराक्रमसे इन गन्धवोंको जीतकर मार भगाओ ॥

#### वैशम्यायन उवाच

पवं विलयमानस्य कौरवस्यार्तया गिरा। श्रुत्वा विलापं सम्भ्रान्तो घृणयाभिपरिष्लुतः॥ युधिष्ठिरः पुनर्वाक्यं भीमसेनमधाववीत्।)

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार आर्तवाणीमें विलाप करते हुए दुर्योधनका करण क्रन्दन धुनकर माननीय युधिष्ठिर दयासे द्रवित हो गये। उन्होंने पुनः भीमसेनसे कहा — ॥

क इहार्यो भवेत् त्राणमभिधावेति नोदितः। प्राञ्जिकं रारणापन्नं दृष्टा रात्रुमपि ध्रुवम् ॥ १२॥

'इस जगत्में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है, जो हाथ जोड़कर शरणमें आये हुए शत्रुको भी देखकर और उसके द्वारा की हुई 'दौड़ो बचाओ' की पुकार सुनकर उसकी रक्षाके लिये दौड़ नहीं पड़ेगा ? ॥ १२॥

वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजनम च पाण्डवाः। रात्रोश्चमोक्षणं क्लेरात्त्रीणि चैकं च तत्समम्॥ १३॥

'पाण्डवो ! वरदान, राज्यप्रदान, पुत्रकी प्राप्ति कराना तथा शत्रुका संकटमे उद्धार करना-इन चार वस्तुओं-मेंसे प्रारम्भके तीन और अन्तका एक समान हैं ॥ १३ ॥

किं चाप्यधिकमेतस्माद् यदापन्नः सुयोधनः । स्वद्वाह्रबलमाश्चित्य जीवितं परिमार्गते ॥ १४ ॥

'तुम्हारे लिये इससे बढ़कर आनन्दकी बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्तिमें पहकर तुम्हारे बाहुबलके भरोसे अपने जीवनकी रक्षा करना चाहता है ? ॥ १४ ॥ स्वयमेव प्रधावेयं यदि न स्याद् वृकोद्र । विततो मे कतुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १५ ॥ ्वीर भीमसेन ! यदि मेरा यह यश प्रारम्भ न हो गया होताः तो में स्वयं ही दुर्योधनको छुड़ानेके लिये दौड़ा जाता । इस विषयमें मेरे लिये कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है ॥ १५॥

साम्नैव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम् । तथा सर्वेदणायैस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १६॥

'कुरुनन्दन भीम !शान्तिपूर्ण ढंगसे समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधनको छुड़ा सको, सभी उपायोंसे वैसा ही प्रयत्न करना ॥ १६ ॥

न साम्ना प्रतिपद्येत यदि गन्धर्वराङसौ । पराक्रमेण मृदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम् ॥१७॥

'यदि समझाने बुझानेसे वह गन्धर्वराज चित्रसेन तुम्हारी वात न माने तो कोमलतापूर्ण पराक्रमके द्वारा दुर्योधनको छुड़ानेकी चेष्टा करना ॥ १७॥

अथासौ मृदुयुद्धेन न मुञ्चेद् भीम कौरवान् । सर्वोपायैर्विमोच्यास्ते निगृद्य परिपन्थिनः ॥१८॥

भीम ! यदि कोमलतापूर्ण युद्धसे भी वह कौरवींको न छोड़े, तो तुम सभी उपायींसे उन छटेरे गन्धवींको कैद करके कौरवींको छुड़ाना ॥ १८॥

पतावद्धि मया शक्यं संदेष्टं वै वृकोदर। वैताने कर्मणि तते वर्तमाने च भारत॥१९॥

'भरतनन्दन वृकोदर ! इस समय मेरा यह यज्ञकर्म चालू है; अतः ऐसी स्थितिमें मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ' !! १९ !!

वैशम्यायन उवाच

अजातरात्रोर्वचनं तच्छुत्वा तु धनंजयः। प्रतिज्ञहे गुरोर्वाक्यं कौरवाणां विमोक्षणम्॥ २०॥ वैराम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अजातरात्रु युधिष्ठिरका उपर्युक्त वचन सुनकर अर्जुनने अपने बड़े भाईकी आज्ञाके अनुसार कौरवोंको छुड़ानेकी प्रतिज्ञा की ॥ २०॥



अर्जुन उवाच

यदि साम्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धर्वा धृतराष्ट्रजान् । अद्य गन्धर्वराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम् ॥ २१ ॥

अर्जुन वोळे-यदि गन्धर्वलोग समझाने बुझानेसे कौरवोंको नहीं छोड़ेंगे, तो यह पृथ्वी आज गन्धर्वराजका रक्त पीयेगी ॥ २१॥

अर्जुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिक्षां सत्यवादिनः। कौरवाणां तदा राजन पुनः प्रत्यागतं मनः॥ २२॥

राजन् ! सत्यवादी अर्जुनकी वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवोंके जीमें जी आया ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वोषयात्रापर्वणि दुर्योधनमोचनानुज्ञायां त्रिचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहानारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योघनको छुड़ानेकी आज्ञाविषयक

दो सौ तैंताकीसवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ २४३ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५२ इलोक मिलाकर कुल ३७५ इलोक हैं )

# चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः पाण्डवोंका गन्धवोंके साथ युद्ध

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीमसेनपुरोगमाः । प्रदृष्टवदनाः सर्वे समुत्तस्थुर्नरर्षभाः ॥ १ ॥ वैदाम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! युधिष्ठरकी वात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पाण्डव युद्धके लिये उठ खड़े हुए । उन सबके मुखपर प्रसन्नता छा रही थी ॥१॥ अभेद्यानि ततः सर्वे समनद्यन्त भारत । जाम्बनद्विचित्राणि कवचानि महारथाः॥ २॥ भारत! तदनन्तर उन समस्त महार्राथयोंने जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करनेवाले अभेद्य कवच धारण किये॥ २॥

आयुधानि च दिव्यानि विविधानि समाद्धुः। ते दंशिता रथैः सर्वे ध्वजिनः सशरासनाः॥ ३॥ पाण्डवाः प्रत्यदृश्यन्त ज्विलता इव पावकाः।

फिर नाना प्रकारके दिव्य आयुध हाथमें लिये कवच धारण करके रथोंपर आरूढ़ हो ध्वज और धनुषसे सुशोभित वे समस्त पाण्डव प्रव्वलित अग्नियोंके समान दिखायी देने लगे ॥ ३ ॥

तान् रथान् साधुसम्पन्नान् संयुक्ताञ्जवनैईयैः॥ ४ ॥ आस्थाय रथशार्द्छाः शीव्रमेव ययुस्ततः।

उन रथोंमें तेज चलनेवाले घोड़े जुते हुए थे वे सभी रथ युद्धकी आवश्यक सामग्रियोंसे पूर्णतः सम्पन्न थे। रथियोंमें श्रेष्ठ पाण्डव उनपर आरूढ़ हो शीघ ही वहाँसे चल दिये॥ ४६॥

ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महास्वनः ॥ ५ ॥ प्रयातान् सहितान् दृष्ट्वापाण्डुपुत्रान् महारथान्। जितकाशिनश्च खचरास्रवारताश्च महारथाः ॥ ६ ॥ क्षणेनैव वने तिस्मन् समाजग्मुरभीतवत्। न्यवर्तन्त ततः सर्वे गन्धवी जितकाशिनः ॥ ७ ॥

फिर तो कौरव-सैनिकोंकी वड़ी भयंकर गर्जना सुनायी देने लगी। महारथी पाण्डवोंको एक साथ धावा बोलते देख विजयश्रीसे सुशोभित होनेवाले आकाशचारी महारथी गन्धर्व बड़ी उतावलीके साथ क्षणभरमें उस वनके भीतर ऐसे एकत्र हो गये, मानो उन्हें किसीका भय न हो । तदनन्तर अपनी विजयसे उल्लिसित होते हुए सारे गन्धर्व शत्रुओंका सामना करनेके लिये लैट पड़े ॥ ५-७॥

हष्ट्रा ग्थागतान् वीरान् पाण्डवांश्चतुरो रणे । तांस्तु विश्वाजितान् हष्ट्रा लोकपालानिवं।चतान्॥ ८ ॥ ब्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः।

उन्होंने देखा, चारों बीर पाण्डव युद्धके लिये उद्यत हो रथपर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कान्तिसे लोकपालोंके समान उद्घासित हो रहे हैं। यह देखकर गन्धमादननिवासी गन्धर्व अपनी सेनाकी व्यूहरचना करके खड़े हो गये ॥८६॥ राज्ञस्तु वचनं स्मृत्वा धर्मपुत्रस्य धीमतः॥ ९॥ क्रमेण मृदुना युद्धमुपकान्तं च भारत।

भारत ! परम बुद्धिमान् धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके पूर्वोक्त वचर्नोको स्मरण करके पाण्डवोने कोमलतापूर्वक ही युद्ध आरम्भ किया॥ ९५॥

न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्द्चेतसः॥१०॥

शक्यन्ते मृदुना श्रेयः प्रतिपाद्यितुं तदा।

परंतु गन्धर्वराज चित्रसेनके मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे, जिन्हें कोमलतापूर्ण बर्ताबके द्वारा कल्याणके पथपर लाया जा सके ॥ १०३॥

ततस्तान् युधि दुर्धर्षान् सव्यसाची परंतपः ॥ ११ ॥ सान्त्वपूर्ीमदं वाक्यमुवाच खचरान् रणे । विसर्जयत राजानं भ्रातरं मे सुयोधनम् ॥ १२ ॥

तो भी उस समय शत्रुओंको संताप देनेवाले सव्यमाची अर्जुनने रणदुर्जय आकाशानारी गन्धवाँको समझाते हुए इस प्रकार कहा- तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधनको छोड़ दो'॥ ११-१२॥

त एवमुक्ता गन्धर्वाः पाण्डवेन यशस्विना। उत्सायन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमन्नुवन्॥१३॥

यशस्वी पाण्डुनन्दन अर्जुनके ऐसा कहनेपर गन्धर्वीने मुसकराकर उनसे इस प्रकार कहा-॥ १३॥

एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं भुवि। यस्य शासनमाङ्गाय चरामो विगतज्वराः॥१४॥ तेनैकेन यथाऽऽदिष्टं तथा वर्ताम भारत। न शास्ताविद्यतेऽस्माकमन्यस्तस्मात्सुरेश्वरात्॥१५॥

'तात! हम भूमण्डलमें केवल एक व्यक्तिकी ही आज्ञाका पालन करते हैं। भारत ! जिनके शासनको शिरोधार्य करके हम निश्चिन्त हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामीने जैसी आज्ञा दी है, वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वरके सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो हमलोगोंपर शासन कर सके'॥ १४-१५॥

पवमुक्तः स गन्धवैः कुन्तीपुत्रो धनंजयः। गन्धवीन् पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभावत॥१६॥

गन्धवौंके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १६॥

न तद् गन्धर्वराजस्य युक्तं कर्म जुगुप्सितम्। परदाराभिमर्शश्च मानुषेश्च समागमः॥१७॥

'गन्धर्वो ! परायी स्त्रियोंका अपहरण और मनुष्योंके साथ युद्ध-ये घृणित कर्म गन्धर्वराज चित्रसेनको शोभा नहीं देते हैं ॥ १७ ॥

उत्सृज्यध्वं महावीर्यान धृतगष्ट्रसुतानिमान् । दारांक्चेषां विमुञ्जध्वं धर्मराजस्य शासनात् ॥ १८ ॥

'अतः तुमलोग धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी धृतराष्ट्रके पुत्रों तथा इनकी स्त्रियोंको छोड़ दो ॥ १८ ॥ यदा साम्ना न मुश्चध्वं गन्धवी धृतराष्ट्रजान् ।

यदा साम्ना न मुञ्चष्व गन्धवा घृतराष्ट्रजान् । मोक्षयिष्यामि विक्रम्य खयमेव सुयोधनम् ॥ १९ ॥ गन्धर्वो ! यदि इस प्रकार समझाने-बुझानेसे तुमलोग धृतराष्ट्रके पुत्रोंको नहीं छोड़ोगे, तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधनको छुड़ा ढूँगा'॥ १९॥

एवमुक्त्वा ततः पार्थः सन्यसःची <mark>धनंजयः।</mark> ससर्जे निशितान् वाणान् खचरान् खचरान् प्रति॥२०॥

ऐसा कहकर सन्यसाची अर्जुनने गन्धवोंके एक-एक दलपर अपने तीखे आकाशगामी वाणोंकी वर्षा आरम्भ करदी ॥ तथैव शस्वर्षेण गन्धवीस्ते बलोत्कटाः। पाण्डचानभ्यवर्तन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः॥ २१॥

इसी प्रकार बलोन्मत्त गन्धर्घ भी बाणोंकी बौछार करते हुए पाण्डवोंसे भिड़ गये। इधरसे पाण्डव भी गन्धवोंका डटकर सामना करने लगे॥ २१॥

ततः सुतुमुळं युद्धं गन्धर्वाणां तरस्विनाम् । वभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २२ ॥

भारत ! तदनन्तर बल्झाली गन्धवों तथा भयानक वेगवाले पाण्डवोंमें अत्यन्तभयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥२२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि पाण्डवगन्धर्वयुद्धे चतुश्चरवारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें पाण्डव-गन्धर्वयुद्धविषयक दो सौ चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४ ॥

## पत्रचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### पाण्डवोंके द्वारा गन्धर्वोंकी पराजय

वैशम्पायन उवाच

ततो दिव्यास्त्रसम्पन्ना गन्धर्वा हेममालिनः। विस्जन्तः रारान् दीतान् समन्तात् पर्यवारयन्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर दिव्यास्त्रोंसे सम्पन्न सुवर्णमालाधारी गन्धवोंने तेजोमय बाणोंकी वर्षा करते हुए चारों ओरसे पाण्डवोंको घेर लिया ॥

चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्शेश्च सहस्रशः। रणे संन्यपतन् राजंस्तदद्धुतिमवाभवत्॥ २॥

राजन् ! वीर पाण्डव केवल चार थे परंतु उस रणभूमिमें हजारों गन्धर्व उनपर एक साथ टूट पड़े थे । यह एक अद्भुत-सी वात थी ॥ २॥

यथा कर्णस्य च रथो धार्तराष्ट्रस्य चोभयोः। गन्धर्वैः शतशदिछन्नौ तथा तेषां प्रचिक्तरे॥ ३॥

गन्धवाँने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनोंके रथींको छिन्न-भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिये थे। उसी प्रकार वे पाण्डवोंके रथोंको भी टूक-टूक कर देनेकी चेष्टामें लग गये॥ ३॥

तान् समापततो राजन् गन्धर्वाञ्छतशो रणे। प्रत्यगृह्वन् नरव्यात्राः शरवर्षेरनेकशः॥ ४॥

राजन् ! रणभूमिमें सैकड़ों गन्धवोंको अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पाण्डवोंने वारं-वार वाणोंकी झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया ॥ ४॥

ते कीर्यमाणाः खगमाः शरवर्षेः समन्ततः।
न शेकुः पा॰डुपुत्राणां समीपे परिवर्तितुम्॥ ५॥
सब ओरसे वाणोंकी वर्षाका लक्ष्य होनेके कारण वे

आकाशचारी गन्धर्व पाण्डवोंके समीप जानेका साहस न कर सके॥ ५॥

अभिकुद्धानभिकुद्धो गन्धर्वानर्जुनस्तदा। लक्षयित्वाथ दिव्यानि महास्त्राण्युपचक्रमे॥ ६॥

उस समय गन्धवींको क्रोधमें भरे हुए देख अर्जुनने भी कुपित होकर महान् दिव्यास्त्रींका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ६॥

सहस्राणां सहस्राणि प्राहिणोद् यमसादनम्। आग्नेयेनार्जुनः संख्ये गन्धर्वाणां वलोत्कटः॥ ७॥

वे अत्यन्त बलवान् थे। उन्होंने उस युद्धमें आग्नेयास्त्र-का प्रयोग करके दस लाल गन्धवींको यमलोक पहुँचा दिया॥ तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः। गन्धवीञ्छतशो राजञ्जघान निशितैः शरैः॥ ८॥

राजन् ! इसी प्रकार वलवानों में श्रेष्ठ महाधनु धेर भीमसेनने अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा सैकड़ों गन्धवों को मार गिराया ॥ माद्गीपुत्रा विश्वा तथा युध्यमानौ वलोत्कटौ । परिगृह्याय्रतो राजअञ्चतः शतदाः परान् ॥ ९ ॥

उत्कट बलशाली माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने भी युद्धमें तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओंको आगेसे पकड़कर मार डाला ॥ ९ ॥

ते वध्यमाना गन्धर्वा दिव्यैरस्त्रैर्महारथैः। उत्पेतुः खमुपादाय धृतराष्ट्रसुतांस्ततः॥१०॥

महारथी पाण्डवोंके चलाये दिन्यास्त्रोंकी मार खाकर गन्धर्व धृतराष्ट्रके पुत्रोंको लिये-दिये आकाशमें उड़ गये॥ १०॥

स तानुत्पतितान् दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः। महता शरजालेन समन्तात् पर्यवारयत्॥११॥



## ग्हामारत 🔀

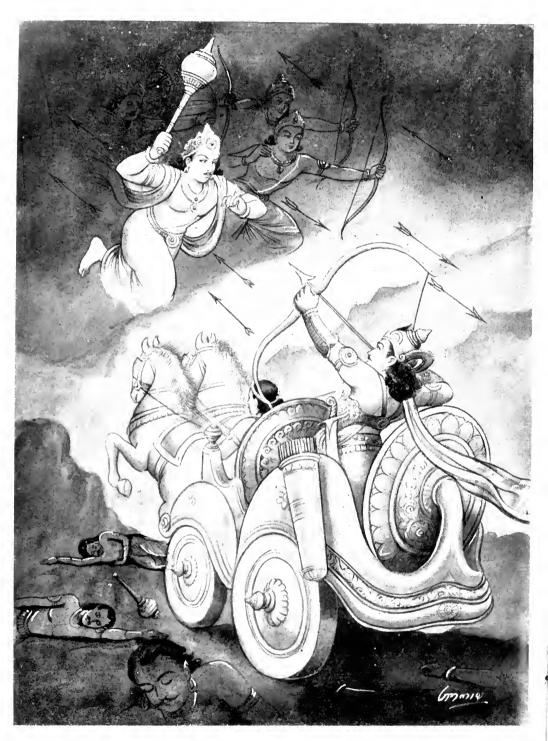

अर्जुन-चित्रसेन-युद्ध

कुन्तीनन्दन अर्जुनने उन्हें आकाशमें उड़ते देख चारों ओर बाणोंका विस्तृत जाल-सा फैलाकर गन्धवींको घेरेमें डाल दिया ॥ ११ ॥

ते बद्धाः शरजालेन शकुन्ता इव पञ्जरे। ववर्षुरर्जुनं कोधाद् गदाशक्यष्टिवृष्टिभिः॥१२॥

उस जालमें वे उसी प्रकार बँध गये, जैसे पिंजड़ेमें पक्षी। अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा शक्ति और ऋष्टि आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे॥ १२॥ गदाशक्त्यृष्टिनृष्टीस्ता निहत्य प्रमास्त्रवित्। गात्राणि चाहनद भएलैर्गन्धवीणां धनंजयः॥ १३॥

तब उत्तम अस्त्रोंके ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा, शक्ति तथा ऋष्टि आदि अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षाका निवारण करके भल्ल नामक बाणोंदारा गन्धवोंके अङ्गोपर आधात करने लगे॥ शिरोभिः प्रपतिद्वश्च चरणैर्वाहुभिस्तथा। अश्मवृष्टिरिवाभाति परेषामभवद् भयम्॥ १४॥

गन्धवोंके मस्तकः बाहु तथा पैर कट-कटकर इस प्रकार गिरने छगेः मानो पत्थरोंकी वर्षा हो रही हो । इससे शत्रुओं-को बड़ा भय होने छगा ॥ १४ ॥

ते वध्यमाना गन्धर्वाः पाण्डवेन महात्मना। भूमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः शरवर्षैरवाकिरन्॥१५॥

महात्मा पाण्डुनन्दन अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर आकाशमें स्थित हुए गन्धवोंने पृथ्वीपर खड़े हुए अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की ॥ १५ ॥

तेषां तु शरवर्षाणि सव्यसाची परंतपः। अस्त्रैः संवार्य तेजस्वी गन्धर्वान् प्रत्यविध्यत ॥ १६ ॥

तेजस्वी परंतप सन्यसाचीने अपने अस्त्रोंद्वारा गन्धवोंकी बाणवर्षा निवारण करके उन्हें फिरसे घायल कर दिया ॥ स्थूणाकर्णेन्द्रजालं च सौरं चापि तथार्जुनः। आग्नेयं चापि सौम्यं च ससर्ज कुरुनन्दनः॥ १७॥

कुरुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले अर्जुनने स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिन्यास्त्रींका प्रयोग किया ॥ १७ ॥

ते दह्यमाना गन्धर्वाः कुन्तीयुत्रस्य सायकैः। दैतेया इय शकेण विषादमगमन् परम्॥१८॥

कुन्तीकुमारके उन सायकों से गन्धर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे, जैसे इन्द्रके वाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ ॥ १८॥

ऊर्ध्वमाक्रममाणाश्च शरजालेन वारिताः। विसर्पमाणा भल्लेश्च वार्यन्ते सन्यसाचिना ॥ १९ ॥

जब वे ऊपरकी ओर उड़ने लगते, तब अर्जुनके बाणोंके जालसे उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर उधर भागने लगते, तब सब्यसाची अर्जुनके भल्ल नामक बाण उन्हें आगे वढ़नेसे रोकते थे ॥ १९॥

गन्धर्यास्त्रासितान् दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रेण भारत । चित्रसेनो गदां गृद्य सध्यसाचिनमाद्रवत् ॥ २० ॥

भारत ! इस प्रकार कुन्तीकुमारके द्वारा गन्धवोंको त्रस्त हुआ देख गन्धवराज चित्रसेनने गदा लेकर सञ्यसाची अर्जुनपर आक्रमण किया ॥ २०॥

तस्याभिपततस्तूर्णे गदाहस्तस्य संयुगे । गदां सर्वायसीं पार्थः शरैश्चिच्छेद सप्तधा ॥ २१ ॥

हाथमें गदा लिये बड़े वेगसे युद्धके लिये आते हुए चित्रसेनकी उस गदाके, जो सब-की-सब लोहेकी बनी हुई थी, अर्जुनने अपने बाणोंद्वारा सात टुकड़े कर दिये ॥ २१॥ स गदां बहुधा हृष्ट्वा कृत्तां वाणेस्तरस्विना। संवृत्य विद्ययाऽऽत्मानं योधयामास पाण्डवम॥ २२॥

वेगशाली अर्जुनके वाणोंसे अपनी गदाके अनेक दुकड़े
हुए देख चित्रसेन अन्तर्धानविद्याद्वारा अपने आपको छिपाकर उन पाण्डुकुमारके साथ युद्ध करने लगे ॥ २२ ॥
अस्त्राणि तस्य दिव्यानि सम्प्रयुक्तानि सर्वशः।
दिव्यैरस्त्रैस्तदा वीरः पर्यवारयदर्जनः॥ २३ ॥

उस समय उन्होंने जिन-जिन दिव्यास्त्रोंका प्रयोग किया। उन सबको वीर अर्जुनने अपने दिव्य अस्त्रोंद्वारा शान्त कर दिया॥ २३॥

स वार्यमाणस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मना। गन्धर्वराजो बलवान् माययान्तर्हितस्तदा॥ २४॥ महात्मा अर्जुनके उन अस्त्रोंसे रोके जानेपर बलवान्

गन्धर्वराज मायासे अदृश्य हो गये ॥ २४ ॥ अन्तर्हितं तमालक्ष्य प्रहरन्तमथार्जुनः । ताडयामास खचरैर्दिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितः ॥ २५ ॥

उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुनने दिव्यास्त्रीं-द्वारा अभिमन्त्रित किये हुए आकाशचारी वाणोंसे बींध डाला ॥ २५॥

अन्तर्धानवधं चास्य चके क्रुद्धोऽर्जुनस्तदा। राज्दवेधं समाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः॥२६॥

(रणभूमिमें वव ओर विचरनेके कारण) उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किये हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्दवेधका सहारा ले चित्रसेनकी अन्तर्धानरूप मायाको भी नष्ट कर दिया॥ २६॥

स वध्यमानस्तैरस्त्रैरर्जुनेन महात्मना। ततोऽस्य दर्शयामास तदाऽऽत्मानं त्रियः सखा॥२७॥

चित्रसेन अर्जुनके प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुनके वाणोंने अत्यन्त घायल होनेपर अपने-आपको उनके सामने प्रकट कर दिया॥ २७॥



चित्रसेनस्तथोवाच सखायं युधि विद्धि माम्। चित्रसेनमथालक्ष्य सखायं युधि दुर्बलम् ॥ २८॥ संजहारास्त्रमथ तत् प्रसुष्टं पाण्डवर्षभः। द्या तु पाण्डवाः सर्वे संहतास्त्रं धनंजयम् ॥ २९॥ संजहः प्रद्रुतानद्याञ्छरवेगान् धनृषि च।

चित्रसेनने उनसे कहा - 'कुन्तीनन्दन! इस युद्धमें मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो ।' यह सुनकर अर्जुनने चित्र-सेनकी ओर दृष्टिपात किया । अपने सखाको युद्धमें अत्यन्त दुर्बल हुआ देख पाण्डवप्रवर अर्जुनने अपने धनुषपर प्रकट किये हुए उस दिव्यास्त्रका उपसंहार कर दिया । अर्जुनको अपना अस्त्र समेटते देख सब पाण्डवोंने भी दौड़ते हुए घोड़ोंको रोक लिया तथा वेगपूर्वक छूटनेवाले बाणों और धनुषीं-का संचालन भी बंद कर दिया ॥ २८-२९ ।

चित्रसेनश्च भीमश्च सन्यसाची यमावपि। पृष्टा कौशलमन्योन्यं रथेष्वेवाचतस्थिरे ॥ ३० ॥

तत्पश्चात् गन्धर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव सब लोग परस्पर कुशल-समाचार पूछकर अपने रथोंमें ही बैठे रहे ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्नेणि घोषयात्रापर्वेणि गन्धर्वपराभवे पञ्चचरवारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें गन्धर्वपराजयविषयक दो सौ पैताक्रीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२४५॥

## षद्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

## चित्रतेन, अर्जुन तथा युधिष्ठिरका संवाद और दुर्योधनका छुट कारा

वैशम्यायन उवाच

तते।ऽर्जुनश्चित्रसेनं प्रहसन्निद्मव्रवीत्। मध्ये गन्धर्वसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥ १ ॥ किं तं व्यवसितं वीर कौरवाणां विनिश्रहे। किमर्थं च सदारोऽयं निगृहीतः सुयोधनः॥ २॥

वैशम्पायन जी कहते हैं - जनमेजय ! तदनन्तर परम कान्तिमान् महाधनुर्धर अर्जुनने गन्धवींकी सेनाके वीच चित्रसेनसे हँसते हुए पृष्ठा-वीर ! कौरवोंको बंदी वनानेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियोंसहित दुर्योधनको तुमने किसलिये कैंद किया ?' ॥ १-२ ॥

चित्रसेन उवाच

विदितो ऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन दुरात्मनः। दुर्योधनस्य पापस्य कर्णस्य च धनंजय॥३॥ वनस्य न् भवतो ज्ञान्वा क्विइयमानाननाथवत्। समस्यो विषमस्यांस्तान् द्रक्ष्यामीत्यनवस्थितान्॥४॥ इमेऽवहिततुं प्राप्ता द्रौपदीं च यशस्त्रिनीम्। शात्वा चिकीर्षितं चैषां मामुवाच सुरेश्वरः ॥ ५ ॥ चित्रसेनने कहा--धनंजय ! देवराज इन्द्रको स्वर्ग-

में वैठे ही-वैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि ये आपलोगोंको वनमें रहकर अनाथकी भाँति क्लेश उठाते और विषम परिस्थितिमें पड़कर अस्थिरभावसे रहते हुए जानकर भी उस अवस्थामें आपको देखने और दुखी करनेका निश्चय कर चुके हैं। ये स्वयं सम ( सुखपूर्ण ) अवस्थामें स्थित हैं, फिर भी आप पाण्डवों तथा यशस्त्रिनी द्रौपदीकी हँसी उड़ानेके लिये वनमें आये हैं। इस प्रकार इनकी ( आपलोगोंका अनिष्ट करने-की ) इच्छा जानकर देवेश्वर इन्द्रने मुझसे इस प्रकार कहा-॥ ३-५॥

गच्छ दुर्योधनं वद्ध्वा सहामात्यमिहानय। धनंजयश्च ते रक्ष्यः सह भ्रातृभिराहवे॥ ६॥ स च प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः।

·चित्ररोन ! तुम जाओ और दुर्योधनको उसके मन्त्रियों-सिहत बाँघकर यहाँ ले आओ । युद्धमें तुम्हें भाइयोंसिहत अर्जुनकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि पाण्डुनन्दन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा तथा शिष्य हैं' ॥ ६६ ॥

वचनाद् देवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्रुतम् ॥ ७ ॥

अयं दुरात्मा बद्धश्च गमिष्यामि सुरालयम् । नेष्याम्येनं दुरात्मानं पाकशासनशासनात् ॥ ८ ॥

वहाँसे देवराजकी यह आज्ञा मानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैदमें आ गया है; अतः अब मैं देवलोकको जाऊँगा और पाकशासन इन्द्रकी आज्ञासे इस दुरात्माको भी वहीं ले जाऊँगा॥ ७-८॥

अर्जुन उवाच

उत्सृज्यतां चित्रसेन भ्रातासाकं सुयोधनः। धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छिसि भ्रियम् ॥ ९ ॥

अर्जुन बोले—चित्रसेन ! दुर्योधन हमलोगींका भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो। तो धर्मराजके आदेशसे इसे छोड़ दो॥ ९॥

चित्रसेन उवाच

पापोऽयं नित्यसंतुष्टो न विमोक्षणमर्हति। प्रलब्धा धर्मराजस्य कृष्णायाश्च धनंजय ॥ १०॥

चित्रसेनने कहा—धनंजय ! यह पापी सदा राज्य-सुख भोगनेके कारण हर्षसे मतवाला हो उठा है; अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है । इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदीको धोखा दिया है ॥ १० ॥

नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। जानाति धर्मराजो हि श्रुत्वा कुरु यथेञ्छसि ॥ ११ ॥

कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अमिप्रायको नहीं जानते हैं। अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो। वैसा करो ॥ ११॥

वैशम्पायन उवाच

ते सर्व एव राजानमभिजग्मुर्युधिष्ठिरम्। अभिगम्य च तत्सर्वे शशंसुक्तस्य चेष्टितम्॥ १२॥

चैशम्पायनजीकहते हैं-राजन् ! तदनन्तर वे सब लोग राजा युधिष्ठिरके पास गये। वहाँ जाकर गन्धवोंने दुर्योधनकी सारी कुचेष्टा कह सुनायी॥ १२॥

अजातरात्रुस्तच्छुत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा। मोक्षयामासतान् सर्वान् गन्धर्वान् प्रशासंस च ॥१३॥

गन्धवोंका यह कथन सुनकर अजातशत्रु युधिष्ठिरने उस समय समस्त कौरवोंको वन्धनसे छुड़ा दिया और गन्धवोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा की—-॥ १३॥

दिष्टया भवद्भिर्विलिभः राक्तैः सर्वैर्ने हिंसितः। दुर्वृत्तो धार्तराष्ट्रोऽयं सामात्यक्षातिबान्धवः॥ १४॥

आप सब लोग बलवान् और सामर्थ्यशाली हैं। आपने मन्त्रियों तथा जातिभाइयोंसहित इस दुराचारी दुर्योधनका वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्यकी बात है॥ १४॥ उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचरैः। कुलं न परिभूतं मे मोक्षणेऽस्य दुरात्मनः॥१५॥

'तात ! आकाशचारी गन्धवोंने यह मेरा बहुत वड़ा उपकार किया कि इस दुरात्माको छोड़ दिया, इसलिये मेरे कुलका अपमान नहीं हुआ ॥ १५॥

आज्ञापयध्वमिष्टानि प्रीयामो दर्शनेन वः। प्राप्य सर्वानभिष्ठायांस्ततो व्रजत मा चिरम्॥१६॥

'गन्धर्वो !अपनी अभीष्ट सेवाके लिये हमें आज्ञा दीजिये । हम सब लोग आपके दर्शनसे बहुत प्रसन्न हैं । अपनी समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओंको प्राप्त करनेके पश्चात् यहाँसे शीघ्रता-पूर्वक प्रस्थान कीजियेगा ॥ १६ ॥

अनुशातास्तु गन्धर्वाः पाण्डुपुत्रेण धीमता। सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्चित्रसेनमुखा ययुः॥१७॥

बुद्धिमान् पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गन्धर्व अप्सराओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँसे विदा हुए ॥ १७ ॥

( देवलोकं ततो गत्वा गन्धर्वैः सहितस्तदा। न्यवदयच तत् सर्वे चित्रसेनः शतक्रतोः॥ ) देवराडपि गन्धर्वान् मृतांस्तान् समजीवयत्। दिव्येनामृतवर्षेण ये हताः कौरवैर्युधि॥ १८॥

तदनन्तर गन्धवींसिहत चित्रसेनने देवलोकमें पहुँचकर देवराज इन्द्रके समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्धमें कौरवींद्वारा जो गन्धर्व मारे गये थे, उन सबको देवराज इन्द्रने दिव्य अमृतकी वर्षा करके जिला दिया। १८।

श्वातींस्तानवमुच्याथ राजदारांश्च सर्वशः। कृत्वा च दुष्करं कर्म गीतियुक्ताश्च पाण्डवाः॥ १९॥ सस्त्रीकुमारैः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः। बभ्राजिरे महात्मानः कृतमध्ये यथाग्नयः॥ २०॥

इस प्रकार उन सब भाई-बन्धुओं एवं राजकुलकी महिलाओंको गन्धवाँसे छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महा-रथी महामना पाण्डव स्त्री-बालकोंसहित कौरवोंद्वारा पूजित एवं प्रशंसित हो यज्ञमण्डपमें प्रच्वलित अग्नियोंके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥ १९–२०॥

ततो दुर्योधनं मुक्तं भ्रातृभिः सहितस्तदा। युधिष्ठिरस्तु प्रणयादिदं वचनमत्रबीत्॥२१॥

तदनन्तर बन्धनमुक्त हुए दुर्योधनसे भाइयोंस**हित** युधिष्ठिरने प्रेमपूर्वक यह बात कही—॥ २१ ॥

मा सा तात पुनः कार्षीरीदशं साहसं कचित्। न हि साहसकर्तारः सुखमेधन्ति भारत॥ २२॥ 'तात! फिर कभी ऐसा दुःसाइस न करना। भारत!

म० १. ९. ८-

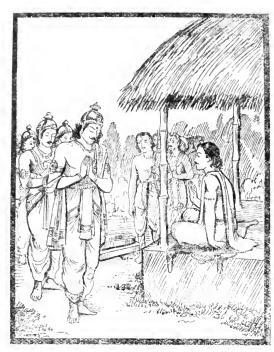

दुःसाहस करनेवाले मनुष्य कभी मुखी नहीं होते ॥ २२ ॥ स्वस्तिमान् सहितः सर्वेश्चीतृभिः कुरूनन्दन । गृहान् वज यथाकामं वैमनस्यं च मा कृथाः ॥ २३ ॥ 'कुरुनन्दन ! अवतुम अपने सब भाइयोंके साथ कुशल- पूर्वक इच्छानुसार घर जाओ। हमलोगोंके प्रति मनमें वैमनस्य न रखना ॥ २३॥

वैश्रम्पायन उवाच

पाण्डवेनाभ्यनुश्चातो राजा दुर्योधनस्तदा। प्रणम्य धर्मपुत्रं तु गतेन्द्रिय इवातुरः॥२४॥ विदीर्यमाणो बीडावाञ्जगाम नगरं प्रति।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधनने उन धर्मपुत्र अज्ञात- शत्रुको प्रणाम करके अपने नगरकी ओर प्रस्थान किया । उस समय जिसकी इन्द्रियाँ काम न देती हो उस रोगीकी भाँति उसका हृदय व्यथासे विदीर्ण हो रहा था । उसे अपने कुकृत्यपर बड़ी लजा हो रही थी ॥ २४ रै ॥ तिस्मन् गते कौरवेये कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २५॥

भ्रातिभः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विज्ञातिभिः। तपोधनैश्च तैः सर्वैर्वृतः शक इवामरैः॥ २६॥ तथा द्वैतवने तिसान विज्ञहार मुदा युतः॥ २७॥

दुर्योधनके चले जानेपर द्विजातियोंसे प्रशंसित होते हुए भाइयोंसहित बीर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर वहाँके समस्त तपस्वी मुनियोंसे घिरे रहकर देवताओंके बीचमें बैठे हुए इन्द्रकी माँति शोभा पाने और प्रसन्नतापूर्वक द्वैतवनमें विहार करने लगे ॥ २५–२७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वोषयात्रापर्वणि दुर्योधनमोक्षणे षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनको छुडानेसे सम्बन्ध रखनेवाल। दो सौ छियालीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाउका १ श्लोक मिलाकर कुल २८ श्लोक हैं )

## सप्तचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

सेनासहित दुर्योधनका मार्गमें ठहरना और कर्णके द्वारा उसका अभिनन्दन

जनमेजय उवाच

शत्रुभिर्जितवद्धस्य पाण्डवेश्च महात्मभिः।
मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानिनः सुदुरात्मनः॥ १॥
कत्थनस्याविष्ठप्तस्य गर्वितस्य च नित्यशः।
सदा च पौरुषादार्यः पाण्डवानवमन्यतः॥ २॥
दुर्योधनस्य पापस्य नित्याहंकारवादिनः।
प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे॥ ३॥
तस्य लज्जान्वितस्येव शोकव्याकुलचेतसः।
प्रवेशं विस्तरेण त्वं वैशम्पायन कीर्तय॥ ४॥

जनमेजय बोले—मुने ! दुर्योधनको शत्रुओंने जीता और बाँभ लिय। । फिर महात्मा पाण्डवींने गन्धवींके साथ युद्ध करके उसे छुड़ाया। ऐसी दशामें उस अभिमानी और दुरात्मा दुर्बोधनका हिस्तागुरमें प्रवेश करना मुक्ने तो अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है; क्योंकि वह अपने शौर्थके विषयमें बहुत डींग हाँका करता था। घमंडमं भरा रहता या और सदा गर्थके नशेमें चूर रहा करता था। उसने अपने पौरुष और उदारताद्वारा सदा पाण्डवोंका अपमान ही किया था। पापी दुर्योधन सदा अहंकारकी ही बातें करता था। पाण्डवोंकी सहायतासे मेरे जीवनकी रक्षा हुई, यह सोचकर तो वह लजित हो गया होगा; उसका दृदय शोकसे ब्याकुल हो उठा होगा। वैशम्पायनजी! ऐसी स्थितिमें उसने अपनी राजधानीमें कैसे प्रवेश किया? यह विस्तारपूर्वक कहिये॥ १-४॥

वैशम्पायन उवाच

धर्मराजनिसृष्टस्तु धार्तराष्ट्रः सुयोधनः। ळज्जयाधोमुखः सीदन्जुपासर्पत् सुदुःखितः॥ ५॥ वैदाम्पायनजी बोले—राजन् ! धर्मराजसे विदा होकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन लजासे मुँह नीचे किये अत्यन्त दुखी और खिन्न होकर वहाँसे चल दिया ॥ ५ ॥ स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गवलानुगः । द्योकोपहतया बुद्धया चिन्तयानः पराभवम् ॥ ६ ॥

राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे मारी गयी थी। वह अपने अपमानपर विचार करता हुआ चतुरङ्गिणी सेनाके साथ नगरकी ओर चल पड़ा ||६ ||

विमुच्य पथि यानानि देशे सुयवसोदके । संनिविष्टः शुभे रम्ये भूमिभागे यथेप्सितम् ॥ ७ ॥ इस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत् ।

रास्तेमें एक ऐसा स्थान मिला, जहाँ घास और जलकी सुविधा थी। दुर्योघन अपने वाहनोंको वहीं छोड़कर एक सुन्दर एवं रमणीय भूभागमें अपनी रुचिके अनुसार ठहर गया। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंको भी छसने यथास्थान ठहरनेकी आज्ञा दे दी॥ ७ १॥ अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्के ज्वलनप्रभे॥ ८॥ उपप्लुतं यथा सोमं राहुणा रात्रिसंक्षये।

राजा दुर्योघन अभिके समान उद्दीत होनेवाले (सोनेके)
पलंगपर बैठा हुआ था। रात्रिके अन्तमें चन्द्रमापर राहुद्वारा ग्रहण लग जानेपर जैसे उसकी शोभा नष्ट हो जाती
है, वही दशा उस समय दुर्योधनकी भी थी॥ ८६॥
उपागम्यात्रवीत् कर्णो दुर्योधनमिदं तदा॥ ९॥
दिष्टया जीवसि गान्धारे दिष्टया नः सङ्गमः पुनः।
दिष्टया जीवसि गान्धारे विष्टया नः सङ्गमः पुनः।

उस समय कर्णने समीप आकर दुर्योधनसे इस प्रकार कहा— 'गान्धारीनन्दन! बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम जीवित हो। सौभाग्यवश इमलोग पुनः एक दूसरेसे मिल गये। भाग्यसे तुमने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले गन्धवींपर विजय पायी, यह और भी प्रसन्नताकी बात है॥ ९-१०॥ दिष्ट्या समग्रान् पश्यामि आतृंस्ते कुकनन्दन।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णंदुर्योधनसंवादे सप्तचत्वारिंशद्धिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें कर्णंदुर्योधनसंवादिवषयक दो सौ सेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४७॥

विजिगीपून् रणे युक्तान् निर्जितारीन् महारथान् ॥११॥

'कुरनन्दन! में तुम्हारे सम्पूर्ण महारथी भाइयोंको, जो रात्रुओंपर विजय पा चुके हैं, युद्धके लिये उद्यत तथा पुनः विजयकी अभिलाषासे युक्त देख रहा हूँ, यह भी सौभाग्य-का ही सूचक है।। ११॥

अहं त्वभिद्रुतः सर्वैर्गन्धर्वैः पश्यतस्तव । नाशक्तुवं स्थापयितुं दीर्यमाणां च वाहिनीम् ॥ १२ ॥

भैं तो तुम्हारे देखते-देखते ही समस्त गन्धवोंसे पराजित होकर भाग गया था । तितर-वितर होकर भागती हुई सेना-को स्थिर न रख सका ॥ १२ ॥

शरक्षताङ्गश्च भृशं व्यपयातोऽभिपीडितः। इदं त्वत्यद्धतं मन्ये यद् युष्मानिह भारत ॥ १३ ॥ अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारबलवाहनान्। विमुक्तान् सम्प्रपद्मयामि युद्धात् तस्माद्मानुषात्॥ १४॥

'बाणोंके आघातसे मेरा सारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया था। समस्त अङ्गोंमें बड़ी वेदना हो रही थी; इसीलिये मुझे भागना पड़ा। भारत! तुमलोग, जो उस अमानुषिक युद्धसे छूटकर यहाँ स्त्री, सेना और वाहनोंसिहित सकुशल तथा क्षतिसे रहित दिखायी देते हो; यह बात मुझे बड़ी अद्भुत जान पड़ती है। १३-१४॥

नैतस्य कर्तालोकेऽस्मिन् पुमान् भारत विद्यते। यत् कृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे॥ १५॥

भरतनन्दन महाराज ! इस युद्धमें भाइयोंसहित तुमने जो पराक्रम कर दिखाया है, उसे करनेवाला दूसरा कोई पुरुष इस संसारमें नहीं हैं? ॥ १५ ॥

वैशम्यायन उवाच

एवमुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा। उवाच चाङ्गराजानं वाष्पगद्गदया गिरा ॥ १६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! कर्णके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधन उस समय अश्रगद्भद वाणीद्वारा अङ्गराज (कर्णसे) इस प्रकार बोला ॥ १६॥

अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्योधनका कर्णको अपनी पराजयका समाचार बताना

दुर्योधन उवाच अज्ञानतस्ते राघेय नाभ्यसूयाम्यहं वचः । ज्ञानासित्वं जिताञ्छत्रन् गन्धवं स्तिजसा मया॥ दुर्योधन बोळा— राधानन्दन ! तुम सब बातें जानते नहीं हो, इसीसे में तुम्हारे इस कथनको बुरा नहीं मानता । तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गन्धवोंको अपने ही पराक्रमसे हराया है: परंतु ऐसी वात नहीं है ॥ १ ॥ आयोधितास्तु गन्धर्वाः सुचिरं सोदरैर्मम । मया सह महावाहो कृतश्चोभयतः क्षयः ॥ २ ॥

महाबाहो ! मेरे भाइयोंने मेरे साथ रहकर गन्धवोंके साथ बहुत देरतक युद्ध किया और उसमें दोनों पक्षके बहुत-से सैनिक मारे गये॥ २॥

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शूरा वियद्गताः। तदा नो न समं युद्धमभवत् खेचरैः सह ॥ ३ ॥

परंतु जब मायाके कारण अधिक शक्तिशाली श्रूरवीर गन्धर्व आकाशमें खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हमलोगोंका युद्ध समान स्थितिमें नहीं रह सका ॥ ३॥

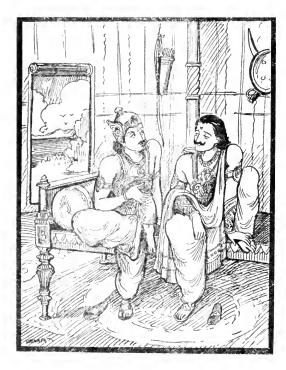

पराजयं च प्राप्ताः स्मो रणे वन्धनमेव च । सभृत्यामात्यपुत्राश्च सदारवळवाहनाः ॥ ४ ॥

युद्धमें हमारी पराजय हुई और हम सेवक, सचिव, पुत्र, स्त्री, सेना तथा सवारियोसहित बंदी बना लिये गये ॥ उच्चैराकाशमार्गेण हताःस्मस्तैः सुदुःखिताः । अथ नः सैनिकाः केचिद्मात्याश्च महारथाः ॥ ५ ॥ उपगम्यान्नुवन् दीनाः पाण्डवाञ्छरणप्रदान् ।

फिर गन्धर्व हमें ऊँचे आकाशमार्गसे हे चहे। उस समय इमलोग अत्यन्त दुखी हो रहे थे। तदनन्तर हमारे कुछ सैनिकों और महारथी मन्त्रियोंने अत्यन्त दीन हो शरण-दाता पाण्डवींके पास जाकर कहा—॥ ५६॥

एव दुर्योधनो राजा धार्तराष्ट्रः सहानुजः ॥ ६ ॥

सामात्यदारो हियते गन्धर्वेदिवमाश्चितैः।

'कुन्तीकुमारो ! ये धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों, मन्त्रियों तथा स्त्रियोंके साथ यहाँ आये थे । इन्हें गन्धर्वगण आकाशमार्गसे हरकर लिये जाते हैं ॥६५॥ तं मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम् ॥ ७ ॥ पराभवो मा भविष्यत् कुरुदारेषु सर्वदाः ।

'आपलोगोंका कल्याण हो । रानियोंसहित महाराजको छुड़ाइये। कहीं ऐसा न हो कि कुक्कुलकी स्त्रियोंका तिरस्कार हो जाय'॥ ७३॥

एवमुक्ते तु धर्मात्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा ॥ ८ ॥ प्रसाद्य पाण्डवान् सर्वोनाश्चापयत मोक्षणे ।

उनके ऐसा कहनेपर ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिरने अन्य सब पाण्डवोंको राजी करके हम सब लोगोंको छुड़ानेके लिये आज्ञा दी ॥ ८३ ॥

अधागम्य तमुद्देशं पाण्डवाः पुरुषर्पभाः ॥ ९ ॥ सान्त्वपूर्वमयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः ।

तदनन्तर पुरुषसिंह महारथी पाण्डव उस स्थानपर आकर समर्थ होते हुए भी गन्धवोंसे सान्स्वनापूर्णशब्दोंमें ( हमें छोड़ देनेके लिये ) याचना करने लगे ॥ ९६ ॥ यदा चास्मान न मुमुचुर्गन्धवीः सान्त्विता अपि॥१०॥ ( आकाशचारिणो वीरा नदन्तो जलदा हव )।

ततोऽर्जुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ। मुमुचुः शरवर्षाणि गन्धर्वान् प्रत्यनेकशः॥ ११॥

उनके समझाने-बुझानेपर भी जब आकाशचारी वीर गन्धर्घ हमें न छोड़ सके और बादलोंकी भाँति गर्जने लगे, तब अर्जुन, भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल-सहदेवने उन असंख्य गन्धर्वोंकी ओर लक्ष्य करके वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १०-११ ॥

अथ सर्वे रणं मुक्त्वा प्रयाताः खेचरा दिवम् । अस्मानेवाभिकर्षन्तो दीनान् मुदितमानसाः ॥ १२ ॥

फिर तो सारे गन्धर्व रणभूमि छोड़कर आकाशमें उड़ गये और मन-ही-मन आनन्दका अनुभव करते हुए हम दीन-दु:खियोंको अपनी ओर घसीटने छगे ॥ १२ ॥ ततः समन्तात् पदयामः शरजाछेन वेष्टितम् । अमानुषाणि चास्त्राणि प्रमुञ्जन्तं धनंजयम् ॥ १३ ॥

इसी समय हमने देखाः चारों ओर बाणोंका जाल-सा बन गया है और उससे वेष्ठित हो अर्जुन अलौकिक अस्त्रोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥१३॥

समावृता दिशो दृष्ट्वा पाण्डवेन शितैः शरैः । धनंजयसखाऽऽत्मानं द्र्शयामास वै तदा ॥ १४ ॥ षण्डुनन्दन अर्जुनने अपने तीखे वाणींसे समस्त दिशाओंको आच्छादित कर दिया है, यह देखकर उनके सखा चित्रसेनने अपने आपको उनके सामने प्रकट कर दिया॥ चित्रसेनः पाण्डवेनं समाहिलध्य परस्परम्। कुशलं परिपप्रच्छ तैः पृष्टश्चाप्यनामयम्॥ १५॥

फिर तो चित्रसेन और अर्जुन दोनों एक-दूसरेसे भिले और कुशल-मङ्गल तथा खास्थ्यका समाचार पूछने लगे॥ ते समेत्य तथान्योन्यं सन्नाहान् विप्रमुच्य च । एकीभृतास्ततो वीरा गन्धर्वाः सह पाण्डवैः । अपूजयेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १६ ॥

दोनोंने एक-दूसरेसे मिलकर अपना कवच उतार दिया। फिर समस्त वीर गन्धव पाण्डवोंके साथ मिलकर एक हो गये। तत्पश्चात् चित्रसेन और धनंजयने एक दूसरेका आदर-सत्कार किया॥ १६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनवाक्ये अष्टवत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनवाक्यविषयक दो सौ अङ्तालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४८ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल १६ है इलोक हैं )

## एकोनपञ्चाश्वदिभकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्योधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते हुए आमरण अनशनका निश्चय, दुःशासनको राजा वननेका आदेश, दुःशासनका दुःख और कर्णका दुर्योधनको समझाना

दुर्योघन उनाच

चित्रसेनं समागम्य प्रहसन्नर्जुनस्तदा। इदं वचनमङ्कीवमव्यीत् परवीरहा॥१॥

दुर्योधन बोला—कर्ण ! चित्रसेनसे मिलकर उस समय शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनने हँसते हुए-से यह श्रुरोचित वचन कहा—॥ १॥

भ्रातृनहीस मे वीर मोकुं गन्धर्वसत्तम। अनहीधर्षणा हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु॥२॥

'वीर गन्धर्वश्रेष्ठ ! तुम्हें मेरे इन भाइयोंको मुक्त कर देना चाहिये । पाण्डवोंके जीते-जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने योग्य नहीं हैं? ॥ २ ॥

पवमुक्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन महात्मना। उवाच यत् कर्ण वयं मन्त्रयन्तो विनिर्गताः॥ ३॥ द्रष्टारःसा सुखाद्धीनान् सदारान् पाण्डवानिति।

कर्ण ! महात्मा पाण्डुनन्दन अर्जुनके ऐसा कहनेपर गन्धर्वने यह बात कह दी, जिसके लिये सलाह करके हमलोग घरसे चले थे। उसने बताया कि प्ये कौरव सुखसे बिच्चत हुए पाण्डवीं तथा द्रीपदीकी दुर्दशा देखनेके लिये आये हैं? ॥ ३ ।।

तिस्मिन्तुद्धार्यमाणे तु गन्धर्वेण वचस्तथा॥ ४॥ भूमेर्विवरमन्वेच्छं प्रवेष्टुं वीडयान्वितः।

जिस समय गन्धर्व उपर्युक्त वात कह रहा था, उस समय मैं (अत्यन्त) लिजत हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊँ॥ ४३ ॥

युधिष्ठिरमथागम्य गन्धर्वाः सह पाण्डवैः॥ ५॥ असादुर्मन्त्रितं तस्मै बद्धांश्चासान् न्यवेदयन्। तत्पश्चात् गन्धवोंने पाण्डवोंके साथ युधिष्ठिरके पास आकर हमलोगोंकी दुर्मन्त्रणा उन्हें बतायी और हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग वँधे हुए थे।५३। स्त्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शत्रुवशं गतः॥ ६॥ युधिष्ठिरस्योपहृतः किं नु दुःखमतः परम्।

स्त्रियोंके सामने में दीनभावसे वैंधकर शत्रुओंके वशमें पड़ गया और उसी दशामें युधिष्ठिरको अर्पित किया गया । इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है ? ।६६। ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा ॥ ७ ॥ तैमोंक्षितोऽहं दुर्बुद्धिर्द्त्तं तैरेव जीवितम्।

जिनका मैंने सदा तिरस्कार किया और जिनका मैं सर्वदा शत्रु बना रहा, उन्हीं लोगोंने मुझ दुर्बुद्धिको शत्रुओंके बन्धनसे छुड़ाया है और उन्होंने ही मुझे जीवनदान दिया है ॥ ७३ ॥

प्राप्तः स्यां यद्यहं वीर वधं तिस्मन् महारणे ॥ ८ ॥ श्रेयस्तद् भविता महां नैवंभृतस्य जीवितम् ।

वीर ! यदि मैं उस महायुद्धमें मारा गया होता, तो यह मेरे लिये कल्याणकारी होता; परंतु इस दशामें जीवित रहना कंदापि अच्छा नहीं है ॥ ८९ ॥

भवेद् यशः पृथिव्यां में ख्यातं गन्धर्वतो वधात्॥ ९ ॥ प्राप्ताश्च पुण्यलोकाः स्युमेंहेन्द्रसद्नेऽक्षयाः।

गन्धर्वके हाथसे मारे जानेपर इस भूमण्डलमें मेरा यश विख्यात हो जाता और इन्द्रलोकमें मुझे अक्षय पुण्यधाम प्राप्त होते ॥ ९३ ॥

यत् त्वद्य मे व्यवसितं तच्छ्रणुध्वं नरर्षभाः ॥ १०॥ इह प्रायमुपासिष्ये यूयं वजत वै गृहान्। नरश्रेष्ठ वीरो ! अब मैंने जो निश्चय किया है, उसे सुनो । मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा । तुम सब लोग पर लौट जाओ ॥ १० ई ॥

भ्रातरइचैव मे सर्वे यान्त्वद्य खपुरं प्रति ॥ ११ ॥ कर्णप्रभृतयइचैव सुहृदो वान्धवाश्च ये । दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १२ ॥

मेरे सब भाई आज अपनी राजधानीको चले जायँ। कर्ण आदि मेरे मित्र तथा बान्धवगण भी दुःशासनको आगे करके आज ही हस्तिनापुरको लौट जायँ॥ ११-१२॥

न हाहं सम्प्रयास्यामि पुरं शत्रुनिराकृतः। शत्रुमानापहो भूत्वा सुहृदां मानकृत् तथा॥१३॥

शत्रुओंसे अपमानित होकर अब मैं अपने नगरको नहीं जाऊँगा । अवतक मैंने शत्रुओंका मानमर्दन किया है और सुद्धदोंको सम्मान दिया है ॥ १३ ॥

स सुहच्छोकदो जातः शत्रूणां हर्षवर्धनः। वारणाह्नयमासाद्यकि वक्ष्यामि जनाधिपम्॥१४॥

परंतु आज मैं अपने सुद्धदोंके लिये शोकदायक और शत्रुओंका हर्ष बढ़ानेवाला हो गया । हस्तिनापुर जाकर मैं राजाले क्या कहूँगा ? ॥ १४॥

भीष्मद्रोणौ कृपद्रौणी विदुरः संजयस्तथा। वाह्लीकः सौमदत्तिश्च ये चान्ये वृद्धसम्मताः॥१५॥ ब्राह्मणाः श्रेणिमुख्याश्च तथोदासीनवृत्तयः। किंमां वक्ष्यन्ति किं चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्॥ १६॥

भीष्मा द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा विदुर, संजय, बाह्मीक, भूरिश्रवा तथा अन्य जो वृद्ध पुरुषोंके लिये आदरणीय महानुभाव हैं, वे तथा ब्राह्मण, प्रमुख वैश्यगण और उदासीन वृत्तिवाले लोग मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा !॥ १५-१६॥

रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । आत्मदोपात् परिश्रष्टः कथं वक्ष्यामि तानहम् ॥ १७ ॥

में पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक तथा छातीपर खड़ा हो गया था; परंतु अब अपने ही दोषसे नीचे गिर गया। ऐसी दशामें उन आदरणीय पुरुषोंसे मैं किस प्रकार बार्ताळाप करूँगा ? ॥ १७॥

दुर्विनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वर्यमेव च । तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मद्दगर्वितः॥१८॥

उद्दण्ड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर भी दीर्घकालतक कल्याणमय पदपर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। जैसे में मद और अहंकारमें चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूँ॥ १८॥ अहो नार्हमिदं कर्म कष्टं दुश्चरितं कृतम्। खयं दुर्बुद्धिना मोहाद् येन प्राप्ताऽस्मि संदायम्॥ १९॥

अहो ! यह कुकर्म मेरे योग्य नहीं था । मुझ दुर्बुद्धिने स्वयं ही मोहवश दुःखदायक दुष्कर्म कर डाला; जिससे (गन्धवींका बंदी हो जानेके कारण) मेरा जीवन संदिग्ध हो गया ॥ १९॥

तसाद् प्रायमुपासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्। चेतयानो हि को जीवेत् कृच्छ्राच्छत्रुभिरुद्धतः ॥ २० ॥

इसलिये मैं(अवश्य)आमरण उपवास करूँगा। अब जीवित नहीं रह सकूँगा । जिसका शत्रुओंने संकटसे उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा?॥२०॥

रात्रुभिश्चावहसितो मानी पौरुषवर्जितः। पाण्डवैर्विकमाख्येश्च सावमानमवेक्षितः॥ २१॥

शत्रुओंने मेरी हँसी उड़ायी है । मुझे अपने पौरुषका अभिमान था; किंतु यहाँ मैं कोई पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पाण्डवोंने अवहेलनापूर्ण दृष्टिसे मुझे देखा है। (ऐसी दशामें मुझे इस जीवनसे विरक्ति हो गयी है)।। २१॥

वैशम्पायन उवाच

एवं चिन्तापरिगतो दुःशासनमथाव्रवीत्। दुःशासन निवोधेदं वचनं मम भारत॥२२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार चिन्तामग्न हुए दुर्योधनने दुःशासनसे कहा—'भरतनन्दन दुःशासन! मेरी यह बात सुनो – ॥ २२॥

प्रतीच्छ त्वं मया दत्तमभिषेकं नृपो भव। प्रशाधि पृथिवीं स्फीतां कर्णसौबलपालिताम् ॥ २३॥

भी तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ । तुम मेरे दिये हुए इस राज्यको ग्रहण करो और राजा बनो । कर्ण और शकुनिकी सहायतासे सुरक्षित एवं धन-भान्यसे समृद्ध इस पृथ्वीका शासन करो ॥ २३॥

भ्रातॄन् पालय विस्नन्धं भरुतो वृत्रहा यथा। बान्धवाश्चोपजीवन्तु देवा इव शतकतुम्॥२४॥

ंजैसे इन्द्र मरुद्गणोंकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार दुम अपने अन्य भाइयोंका विश्वासपूर्वक पालन करना। जैसे देवता इन्द्रके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते हैं। उसी प्रकार दुम्हारे बान्धवजन भी दुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलावें ॥२४॥

ब्राह्मणेषु सदा वृत्ति कुर्वीथाश्चाप्रमादतः। बन्धुनां सुद्धदां चैव भवेधास्त्वं गतिः सदा ॥ २५ ॥

प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणोंकी जीविकाकी व्यवस्था एवं रक्षा करना । बन्धुओं तथा सुहृदोंको सदैव सहारा देते रहना॥ २५॥ श्वातींश्चाप्यनुपश्येथा विष्णुर्देवगणान् यथा।
गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम् ॥ २६ ॥
नन्दयन् सुदृदः सर्वान् शात्रवांश्चावभरस्यन् ।
कण्ठे चनं परिष्वज्य गम्यतामित्युवाच ह ॥ २७ ॥

'जैसे भगवान् विष्णु देवताओंपर कृपादृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुम्बीजनोंकी देखमाल करते रहना और गुरुजनोंका सदैव पालन करना। अच्छा, अव जाओ और समस्त सुद्धदोंका आनन्द बढ़ाते तथा शत्रुओंकी भर्सना करते हुए अपनी अधिकृत भूमिकी रक्षा करो।' ऐसा कहकर दुर्योधनने दुःशासनको गलेसे लगा लिया और गद्भद कण्ठसे कहा-'जाओ'॥ २६-२७॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा दीनो दुःशासनोऽज्ञवीत्। अश्रुकण्टः सुदुःखार्तः प्राञ्जलिः प्रणिपत्य च ॥ २८॥ सगद्भतिदं वाक्यं भ्रातरं ज्येष्टमात्मनः। प्रसीदेत्यपतद् भूमौ दूयमानेन चेतसा॥ २९॥ दुःखितः पाद्योस्तस्य नेत्रजं जलमुत्स्जन्। उक्तवांश्च नरव्याच्चो नैतदेवं भविष्यति॥ ३०॥

दुर्योधनकी यह बात सुनकर दुःशासनका गला भर आया। वह अत्यन्त दुःखसे आतुर हो दोन भावसे हाथ जोड़ कर अपने बड़े भाईके चरणोंमें गिर पड़ा और गद्गद वाणीमें व्यथित चित्तसे इस प्रकार बोला—'भैया! आप प्रसन्न हों?' ऐसा कहकर वह धरतीपर लोट गया और दुःखसे कातर हो दुर्योधनके दोनों चरणोंमें अपने नेत्रोंका अश्रुजल चढ़ाता हुआ नरश्रेष्ठ दुःशासन यों बोला—'नहीं, ऐसा नहीं होगा॥ विदियत्त सकला भूमिर्चौक्षापि शकलीभवेत्। रिवरात्मप्रभां जह्यात्सोमः शीतां शुतां त्यजेत्॥ ३१॥ वायुः शैष्ठायमथो जह्यादिमवांश्च परिवजेत्। शुष्येत् तोयं समुद्रेषु विहर्ष्युष्णतां त्यजेत्॥ ३२॥ न चाहं त्यहते राजन् प्रशासेयं वसुन्धराम्। पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदसुवाच ह॥ ३३॥

'चाहे सारी पृथ्वी फट जाय, आकाशके दुकड़े-दुकड़े हो जायँ, सूर्य अपनी प्रभा और चन्द्रमा अपनी शीतलता त्याग दें, वायु अपनी तीत्र गति छोड़ दें, हिमालय अपना स्थान छोड़ कर इधर-उधर घूमने लगे, समुद्रका जल सूख जाय तथा अग्नि अपनी उप्णता त्याग दें; परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वीका शासन नहीं कलँगा। राजन्! अब आप प्रसन्न हो जाहये, प्रसन्न हो जाहये। 'इस अन्तिम वाक्यको दुःशासनने वार-बार दुहराया और इस प्रकार कहा—॥ ३१-३३॥ त्वमेव नः कुले राजा भविष्यस्त शतं समाः।

पवमुक्त्वा स राजानं सुखरं प्रहरोद ह ॥ ३४ ॥ पादौ संस्पृश्य मानाहीं भ्रातुज्येष्टस्य भारत ।

भैया ! आप ही हमारे कुलमें सौ वर्षोतक राजा बने रहेंगे ।' जनमेजय ! ऐसा कहकर दुःशासन अपने बड़े भाईके माननीय चरणोंको पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगा ॥३४६॥ तथा तौ दुःखितौ ह्या दुःशासनसुयोधनौ ॥ ३५॥ अधिगम्य व्यथाविष्टः कर्णस्तौ प्रत्यभाषत ।

दुःशासन और दुर्योधनको इस प्रकार दुखी होते देख कर्णके मनमें बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनोंसे कहा-॥ ३५६ ॥

विषीद्थः किं कौरव्यौ बालिक्यात्प्राकृताविव ॥ ३६ ॥ न शोकः शोचमानस्य विनिवर्तेत कर्हिचित्।

'कुरकुलके श्रेष्ठ वीरों ! तुम दोनों गँवारोंकी तरह नासमझीके कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो ? शोकमें डूबे रहनेसे किसी मनुष्यका शोक कभी निवृत्त नहीं होता ॥३६६॥ यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति ॥ ३७॥ सामर्थ्यं किं ततः शोके शोचमानौ प्रपद्यथः । धृति गृह्णीत मा शत्रून् शोचन्तौ नन्दियिष्यथः ॥ ३८॥

जब शोक करनेवालेका शोक उसपर आये हुए संकटको टाल नहीं सकता है, तब उसमें क्या सामर्थ्य है ? यह तुम दोनों भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतः धैर्य धारण करो। शोक करके तो शत्रुओंका हर्ष ही बढ़ाओंगे ॥३७-३८॥ कर्तव्यं हि कृतं राजन् पाण्ड वैस्तव मोक्षणम्।

नित्यमेव प्रियं कार्य राक्षो विषयवासिभिः ॥ ३९ ॥ 'राजन् ! पाण्डवीने गन्धवीके हाथसे तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्यका ही पालन किया है । राजाके राज्यमें रहनेवालीको सदा ही उसका प्रियं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ पाल्यमानास्त्वया ते हि नियसन्ति गतज्वराः । नार्हस्येयंगते मन्युं कर्तुं प्राष्ट्रतवद् यथा ॥ ४० ॥

्तुमसे सुरक्षित होकर वे यहाँ निश्चिन्ततापूर्वक निवास कर रहे हैं। ऐसी दशामें तुम्हें निम्न कोटिके मनुष्योंकी तरह दीनतापूर्ण खेद नहीं करना चाहिये॥ ४०॥ विषण्णास्तव सोदर्थास्त्विय प्रायं समास्थिते। (तद्छं दुःखितानेतान् कर्तुं सर्वान् नराधिप॥) उत्तिष्ठ वज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्॥ ४१॥

पराजन् ! तुम आमरण उपवासका व्रत लेकर बैठे हो और इधर तुम्हारे सगे भाई शोक एवं विषादमें डूबे हुए हैं। बस, इन सबको दुखी करनेसे कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा भला हो। उठो, चलो और अपने भाइयोंको आश्वासन दो।॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनप्रायोपवेशे एकोनपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनप्रायोपवेशनविषयक दौ सौ उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ४१६ इलोक हैं )

### पञ्चारादधिकद्विराततमोऽध्यायः

कर्णके समझानेपर भी दुर्योधनका आमरण अनशन करनेका ही निश्चय

कर्ण उवाच

राजन्नाद्यावगच्छामि तवेह लघुसत्त्वताम्। किमन्न चित्रं यद् वीर मोक्षितः पाण्डवैरसि॥ १॥ सद्यो वदां समापन्नः शत्रुणां शत्रुकर्शन।

कर्ण बोला—राजन्! आज तुम जो यहाँ इतनी लघुताका अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समझमें नहीं आता। शत्रुनाशक वीर! यदि एक वार शत्रुओं के वशमें पड़ जानेपर पाण्डवोंने तुम्हें छुड़ाया है, तो इसमें कौन अद्भुत बात हो गयी? ॥ १६॥

सेमाजीवैश्च कौरव्य तथा विषयवासिभिः॥ २॥ अज्ञातैर्यदि वा ज्ञातैः कर्तव्यं नृपतेः प्रियम्।

कुरुश्रेष्ठ ! जो राजकीय सेनामें रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजाके राज्यमें निवास करते हैं, वे ज्ञात हों या अज्ञात; उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजाका प्रिय करें ॥ २५ ॥ प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम् ॥ ३ ॥ निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चैव सैनिकैः।

प्रायः देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते-लड़ते शत्रुओंकी सेनाको व्याकुल कर देते हैं। फिर उसी युद्धमें वे बंदी बना लिये जाते हैं और साधारण सैनिकोंकी सहायतासे छूट भी जाते हैं॥ ३६॥

सेनाजीवाश्च ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः ॥ ४ ॥ तैः सङ्गम्य नृवार्थाय यतितव्यं यथातथम् ।

जो मनुष्य सेनाजीवी हैं अथवा राजाके राज्यमें निवास करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजाके हितके लिये यथोचित प्रयत्न करना चाहिये॥ ४६॥ यखेबं पाण्डचे राजन् भवद्विषयवास्तिभिः॥ ५॥

यहच्छया मोक्षितोऽसि तत्र का परिदेवना।
राजन्! यदि तुम्हारे राज्यमें निवास करनेवाले पाण्डवोंने
इसी नीतिके अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओंके हाथसे छुड़ा
दिया है, तो इसमें खेद करनेकी क्या बात है ? ॥ ५६ ॥
न चेतत् साधु यद् राजन् पाण्डवास्त्वां नृपोत्तमम्॥
स्वसेनया सम्प्रयान्तं नानुयान्ति सा पृष्ठतः।

राजन् ! आप श्रेष्ठ नरेश हैं और अपनी सेनाके साथ बनमें पधारे हैं, ऐसी दशामें यहाँ रहनेवाले पाण्डव यदि आपके पीछे-पीछे न चलते—आपकी सहायता न करते, तो यह उनके लिये अच्छी बात न होती ॥ ६ ॥ शूराश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः ॥ ७ ॥ भवतस्ते सहाया वै प्रेष्यतां पूर्वमागताः ।

पाण्डव शौर्यसम्पन्नः बलवान् तथा युद्धमें पीठ न दिखानेवाले हैं। वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके हैं, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिये॥ ७६॥ पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपभुक्षसे॥ ८॥ सत्त्वस्थान् पाण्डवान् पदय न ते प्रायमुपाविद्यान्। (तद्यं ते महावाहो विवादं कर्तुमीहद्याम्।) उत्तिष्ठ राजन् भद्रं ते न चिरं कर्तुमहिसि॥ ९॥

पाण्डवोंके पास जितने रत्न थे, उन सबका उपभोग आज तुम्हीं कर रहे हो; तथापि देखो, पाण्डव कितने धैर्यवान् हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः महाबाहो ! तुम्हारे इस प्रकार विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं है। राजन् ! उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये॥ ८-९॥

अवश्यमेव नृपते राह्यो विषयवासिभिः। प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना॥१०॥

नरेश्वर ! राजाके राज्यमें निवास करनेवाल लोगोंको अवस्य ही उसके प्रिय कार्य करने चाहिये । अतः इसके लिये पछताने या विलाप करनेकी क्या वात है ? ॥ १० ॥ महाक्यमेतद् राजेन्द्र यद्येवं न करिष्यसि ।

मद्राक्यमेतद् राजेन्द्र यद्यंचं न करिष्यसि । स्थास्यामीह भवत्पादौ ग्रुश्चषन्नरिमर्दन ॥ ११ ॥ शतुओंका मानमर्दन करनेवालं महाराज ! यदि तुम

मेरी यह बात नहीं मानोगे, तो मैं भी तुम्हारे चरणोंकी सेवा करता हुआ यहीं रह जाऊँगा॥ ११॥ नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्विहींनो नर्पभ। प्रायोपविष्टस्तु नृप राक्षां हास्यो भविष्यसि॥ १२॥

नरश्रेष्ठ! तुमसे अलग होकर में जीवित नहीं रहना चाहता। राजन्! आमरण अनशनके लिये बैठ जानेपर तुम समस्त राजाओंके उपहासपात्र हो जाओगे॥ १२॥

वैशम्यायन उवाच

प्वमुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा। नैवोत्थातुं मनश्चके स्वर्गाय कृतनिश्चयः॥१३॥

येशम्पायनजी कहते हैं-राजन्!कर्णके ऐसाकहनेपर राजा दुर्योधनने स्वर्गलोकमें ही जानेका निश्चय करके उस समय उठनेका विचार नहीं किया॥ १३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनप्रायोपवेशे कर्णवाक्ये पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वक अनतर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनप्रायोपवेशनके प्रसङ्गमं कर्णवाक्यसम्बन्धी

दो सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुळ १३है इलोक हैं )

# एकपञ्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः

### शकुनिके समझानेपर भी दुर्योधनको प्रायोपवेशनसे विचलित होते न देखकर दैत्योंका कृत्याद्वारा उसे रसावलमें बुलाना

वैशम्पायन उवाच

प्रायोपविष्टं राजानं दुर्योधनममर्षणम् । उवाच सान्त्वयन् राजञ्छकुनिः सौबलस्तद्।॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर अमर्ष-में भरकर आमरण उपवासके लिये वैठे हुए राजा दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए सुबलपुत्र शकुनिने कहा ॥ १ ॥

#### शकुनिरुवाच

सम्यगुक्तं हि कर्णेन तच्छुतं कौरव त्वया। मया हतां श्रियं स्फीतां तां मोहादपहाय किम्॥ २॥

शकुनि बोला—कुरनन्दन ! कर्णने बहुत अच्छी बात कही है, जो तुमने सुनी ही है। मैंने पाण्डवोंसे तुम्हारे लिये जिस समृद्धशालिनी राजलक्ष्मीका अपहरण किया है, तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रहे हो ? ॥ २॥

त्वमल्पबुद्धन्या नृपते प्राणानुत्स्नब्दुमईसि । अथवाष्यवगच्छामि न बृद्धाः सेवितास्त्वया ॥ ३ ॥

नरेश्वर ! तुम अपनी अल्पबुद्धिके कारण ही आज प्राण-त्याग करनेको उतारू हो गये हो अथवा में समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्धपुरुषोंका सेवन नहीं किया है ॥ ३ ॥ यः समुत्पतितं हर्षे दैन्यं वा न नियच्छति । स नद्यति श्रियं प्राप्य पात्रमामिवाम्भस्ति ॥ ४ ॥

जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोकपर नियन्त्रण नहीं रखता वह राजलक्ष्मीको पाकर भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है; जैसे मिडीका कच्चा वर्तन पानीमें गल जाता है ॥४॥ अतिभीरुमतिक्कीवं दीर्घसूत्रं प्रमादिनम् । व्यसनाद् विषय।कान्तं न भजन्ति नृपं प्रजाः ॥ ५ ॥

जो राजा अत्यन्त डरपोक, बहुत कायर, दीर्घसूत्री (आळसी) प्रमादी और दुर्ब्यसनवश विषयोंमें फँसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है ॥५॥

ह, उसप्रजा अपना स्वामा नहा स्वाकार करता ह ॥५॥ सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत्। मा कृतं शोभनं पार्थैः शोकमालम्बय नाशय ॥ ६ ॥

पाण्डवोंने तुम्हारा सत्कार किया है, तो तुम्हें शोक हो रहा है। इसके विपरीत यदि उन्होंने तिरस्कार किया होता, तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती ? कुन्तीकुमारोंने जो सद्व्यवहार किया है, उसे तुम शोकका आश्रय लेकर नष्ट न कर दो ॥ ६॥

यत्र हर्षस्त्वया कार्यः सत्कर्तव्याश्च पाण्डवाः।

तत्र शोचिस राजेन्द्र विपरीतिमदं तव ॥ ७ ॥

राजेन्द्र ! जहाँ तुम्हें हर्ष मनाना और पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिये था, वहाँ तुम शोक कर रहे हो । तुम्हारा यह व्यवहार तो उल्टा ही है ॥ ७ ॥

प्रसीद मा त्यजात्मानं तुष्टश्च सुकृतं सार । प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यशो धर्ममवाष्त्रहि ॥ ८ ॥

अतः मनमें प्रसन्नता लाओ । शरीरका त्याग न करो । पाण्डवोंने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है, उसे स्मरण करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो । ऐसा करके यश और धर्मके भागी बनो ॥ ८ ॥

क्रियामेतां समाज्ञाय कृतज्ञस्त्वं भविष्यसि । सौभ्रात्रं पाण्डवैःकृत्वासमवस्थाप्य चैव तान् ॥ ९ ॥ पिडयं राज्यं प्रयच्छैपां ततः सुखमवाप्यसि ।

मेरे इस प्रस्तावको समझकर ऐसा ही करो । इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे । पाण्डवोंके साथ उत्तम भाईचारे-का वर्ताव करके उन्हें राज्यसिंहासनपर विटा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें समर्पित कर दो । इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा ॥ ९६ ॥

#### वैशम्यायन उवाच

राकुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनमवेक्ष्य च ॥ १० ॥ पादयोः पतितं वीरं विकृतं श्रातुःसौहृदम् । बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमरिंद्मम् ॥ ११ ॥ उत्थाप्य सम्परिष्वज्य प्रीत्याजिन्नत मूर्धनि ।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! शकुनिका यह वचन सुनकर दुर्योधनने अपने चरणोंमें पड़े हुए म्लान सुखवाले भ्रातुभक्त शत्रुदमन वीर दुःशासनकी ओर देखकर अपनी सुन्दर बाँहोंद्वारा उसे उठाया और प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर उसका मस्तक सूँघा॥ १०-११६॥

कर्णसौबलयोश्चापि संश्रुत्य वचनान्यसौ॥१२॥ निर्वेदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा। वीडयाभिपरीतात्मा नैराइयमगमत् परम्॥१३॥

कर्ण और शकुनिकी भी वातें सुनकर राजा दुर्योधन अत्यन्त उदास हो गया तथा मन-ही-मन लजासे अभिभूत हो उसने बड़ी निराशाका अनुभव किया ॥ १२-१३॥

तच्छुत्वा सुदृद्दचैव समन्युरिद्मव्रवीत्। न धर्मधनसौख्येन नैश्वर्येण न चाञ्चया ॥१४॥ नैव भोगैश्च मे कार्यं मा विद्यन्यत गच्छत । निश्चितेयं मम मितः स्थिता प्रायोपवेदाने ॥ १५॥ गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च गुरवो मम ।

सब मुहृदोंके वचन सुनकर दुर्योधनने उनसे कुपित हो इस प्रकार कहा—'मुझे धर्म, धन, मुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसीकी भी आवश्यकता नहीं है। तुमलोग मेरे निश्चयमें बाधा न डालो। यहाँसे चले जाओ। आमरण अनशन करनेके सम्बन्धमें मेरी बुद्धिका निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगरको जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनोंका सदा आदर-सत्कार करों?॥ १४-१५ है॥

त एवमुक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमर्दनम् ॥१६॥ या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमिप भारत। कथं वा सम्प्रवेक्ष्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं वयम् ॥१७॥

ऐसा उत्तर पाकर सब सुद्धदोंने शत्रुदमन राजा दुर्योधन-से कहा—'राजेन्द्र ! तुम्हारी जो गति होगी। वही हमारी भी होगी । भारत ! हम तुम्हारे बिना हस्तिनापुरमें कैसे प्रवेश करेंगे ?'॥ १६-१७॥

वैशम्पायन उवाच

स सुहद्भिरमात्यैश्च भ्रातृभिः खजनेन च । बहुशकारमप्युक्तो निश्चयात्र विचाल्यते ॥१८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! दुर्योधनको उसके सुहृद् मन्त्री, भाई तथा स्वजनोंने बहुतेरा समझाया, परंतु कोई भी उसे अपने निश्चयसे विचलित न कर सका ॥ १८॥



दर्भास्तरणमास्तीर्यं निश्चयाद् धृतराष्ट्रजः। संस्पृद्दयापः ग्रुचिर्भूत्वा भूतले समुपस्थितः॥१९॥ कुदाचीराम्बरधरः परं नियममास्थितः। बाग्यतो राजद्दार्दूलः स स्वर्गगतिकाम्यया॥२०॥ मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिःक्रियाः।

भृतराष्ट्रपुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चयपर अटल रह-कर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वीपर कुशका आरून विद्या कुश और वरुकलके वस्त्र धारण करके बैटा और स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे वाणीका संयम करके उपवासके उत्तम नियमोंका पालन करने लगा। उस समय उसने मनके द्वारा मरनेका ही निश्चय करके स्नान-भोजन आदि बाह्य क्रिया-ऑको सर्वथा त्याग दिया था॥ १९-२० है॥

अथ तं निश्चयं तस्य बुद्ध्वा दैतेयदानवाः ॥ २१ ॥ पातालवासिनो रौद्राः पूर्व देवैविनिर्जिताः । ते स्वपक्षश्चयं तं तु श्चात्वा दुर्योधनस्य वे ॥ २२ ॥ आह्वानाय तदा चक्रुः कर्म वैतानसम्भवम् । बृहस्पत्युदानोक्तेश्च मन्त्रैर्मन्त्रविशारदाः ॥ २३ ॥ अथर्ववेदप्राक्तेश्च याश्चोपनिषदि क्रियाः । मन्त्रजप्यसमायुकास्तास्तदा समवर्तयन् ॥ २४ ॥

दुर्योधनके इस निश्चयको जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवोंने, जो पूर्वकालमें देवताओंसे पराजित हो चुके थे, मन-ही-मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधनका प्राणान्त होनेसे तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जायगा; अतः उसे अपने पास बुलानेके लिये मन्त्रविद्यामें निपुण दैत्योंने उस समय बृहस्पति और ग्रुकाचार्यके द्वारा वर्णित तथा अथर्ववेदमें प्रतिपादित मन्त्रोद्वारा अग्निविस्तारसाध्य यक्तर्मका अनुष्ठान आरम्भ किया और उपनिषद् (आरण्यक) में जो मन्त्रजपसे युक्त हवनादि क्रियाएँ बतार्या गयी हैं। उनका भी सम्पादन किया ॥ २१-२४॥

जुह्रत्यग्नौ हविः क्षीरं मन्त्रवत् सुसमाहिताः । ब्राह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः सुदृढवताः ॥ २५ ॥

तय दृढ्तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले, वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत विद्वान् ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो मन्त्रोचारणपूर्वक प्रज्वलित अग्निमें घृत और खीरकी आहुति देने लगे॥ २५॥

कर्मसिद्धौ तदा तत्र जुम्भमाणा महाद्भुता। कृत्या समुस्थिता राजन् किंकरोमीति त्राववीत्॥ २६॥

राजन् ! कर्मकी सिद्धि होनेपर वहाँ यज्ञ गुण्डसे उस समय एक अत्यन्त अद्भुत कृत्या जँभाई लेती हुई प्रकट हुई और बोली—'मैं क्या करूँ ?'॥ २६॥

आहुर्दैत्याश्च तां तत्र सुवीतेनान्तरात्मना। प्रायोपविष्टं राजानं धार्तराष्ट्रमिहानय॥२७॥ तब दैत्योंने प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा-'तू प्रायोप-वेशन करते हुए भृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनको यहाँ छे आ'॥ २७॥

तथेति च प्रतिश्रुत्य सा कृत्या प्रययौ तदा। निमेषादगमचापि यत्र राजा सुयोधनः॥२८॥

'जो आज्ञा' कहकर वह कृत्या तत्काल वहाँसे प्रस्थित हुई और पलक मारते-मारते जहाँ राजा दुर्योधन थाः वहाँ पहुँच गयी॥ २८॥

समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम्।

दानवानां मुहूर्ताच तमानीतं न्यवेद्यत्। तमानीतं नृपं दृष्ट्वा रात्रौ संगत्य दानवाः॥ २९॥ प्रहृष्टमनसः सर्वे किंचिदुत्फुल्ललोचनाः। साभिमानमिदं वाक्यं दुर्योधनमथान्नुवन्॥ ३०॥

फिर राजाको साथ ले दो ही घड़ीमें रसातल आ पहुँची और दानवोंको उसके लाये जानेकी सूचना दे दी। राजा दुर्योधनको लाया गया देख सब दानव रातमें एकत्र हुए। उनके मनमें प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्षातिरेकसे कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधनसे अभिमानपूर्वक यह बात कही।। २९-३०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनप्रायोपवेशे एकपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५१॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनप्रायोपवेशनविषयक दो सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१॥

# द्विपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः

दानवींका दुर्योधनको समझाना और कर्णके अनुरोध करनेपर दुर्योधनका अनञ्चन त्याग करके हस्तिनापुरको प्रस्थान

दानवा उत्तुः

भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुळोद्रह । शूरैः परिवृतो नित्यं तथैव च महात्मभिः ॥ १ ॥ अकार्षीः साहस्रामदं कस्मात् प्रायोपवेशनम् । आत्मत्यागी ह्यथोयाति वाच्यतां चायशस्करीम्॥ २ ॥

दानव बोले—भरतवंशका भार वहन करनेवाले महाराज सुत्रोधन ! आप सदा श्रूरवीरों तथा महामना पुरुषों- से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करनेका साहस क्यों किया है ? आत्महत्या करनेवाला पुरुष तो अधोगतिको प्राप्त होता है और लोकमें उसकी निन्दा होती है, जो अयश फैलानेवाली है ॥ १-२ ॥

न हि कार्यविरुद्धेषु बहुपापेषु कर्मसु। मूलघातिषु सज्यन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥ ३ ॥

जो अभीष्ट कार्योंके विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़मूलमहित अपना विनाश करने-वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कमोंमें आप-जैसे बुद्धिमान् पुरुष नहीं प्रवृत्त होते हैं॥ ३॥

### नियच्छैनां मति राजन् धर्मार्थसुखनाशिनीम्। यशःप्रतापवीर्यद्वीं शत्रूणां हर्षवर्धनीम्॥ ४॥

राजन् ! आपका यह आत्महत्यासम्बन्धी विचार धर्मः अर्थ तथा सुलः यशः प्रताप और पराक्रमका नाश करनेवाला तथा शत्रुओंका हर्ष बढ़ानेवाला हैः अतः इसे रोकिये ॥४॥



श्र्यतां तु प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो नृप। निर्माणं च शरीरस्य ततो धैर्यमवाप्नुहि॥ ५॥

प्रभो! एक रहस्यकी बात सुनिये। नरेश्वर!आपका खरूप दिव्य है तथा आपके शरीरका निर्माण भी अद्भुत प्रकारसे हुआ है। यह इमलोगोंसे सुनकर धैर्य घारण कीजिये॥ ५॥ पुरा त्वं तपसास्माभिर्लब्धो राजन महेश्वरात। पूर्वकायश्च पूर्वस्ते निर्मितो वज्रसंचयैः॥ ६॥

राजन् ! पूर्वकालमें हमलोगोंने तपस्याद्वारा भगवान् शंकरकी आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीरका पूर्वभाग-जो नाभिसे ऊपर है। वज्रसमृहसे बना हुआ है।। ६।।

अस्त्रैरभेद्यः शस्त्रैश्चाष्यधः कायश्च तेऽनघ। कृतः पुष्पमया देव्या रूपतः स्त्रीमनोहरः॥ ७ ॥

वह किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे विदीर्ण नहीं हो सकता। अनय! उसी प्रकार आपका नाभिसे नीचेका शरीर पार्वती-देवीने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप-सौन्दर्यसे स्त्रियोंके मनको मोहनेवाला है॥ ७॥

एवमीश्वरसंयुक्तस्तव देहो नृषोत्तम । देव्या च राजशार्दृल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥ ८ ॥

नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वतीके साथ साक्षात् भगवान् महेश्वरने संघटित किया है । अतः राजसिंह ! आप मनुष्य नहीं विनय पुरुष हैं ॥ ८॥

क्षत्रियाश्च महावीर्या भगदत्तपुरोगमाः। दिव्यास्त्रविदुषः शूराः क्षपयिष्यन्ति ते रिपून्॥ ९ ॥

भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षित्रिय दिन्यास्त्रोंके शाता तथा शौर्यसम्पन्न हैं। वे आपके शतुओंका संहार करेंगे ॥ ९॥

तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते। साहाय्यार्थं च ते वीराःसम्भूता भुविदानवाः॥ १०॥

अतः आपको शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायताके लिये बहुत-से वीर दानव भ्तलपर प्रकट हो चुके हैं॥ १०॥

भीष्मद्रोणकृपादीश्च प्रवेक्ष्यन्त्यपरेऽसुराः। यैराविष्टा चृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तच वैरिभिः॥ ११॥

दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदिके दारीरोंमें प्रवेदा करेंगे, जिनमे आविष्ट होकर वे लोग दयाको त्यागकर आपके दात्रुओं के साथ युद्ध करेंगे।११। नैय पुत्रान् न च भ्रातृन् न पितृन् न च वान्ध्रवान्। नैय दिष्यान् न च झातीन् न बालान् स्थविरान् न च १२

युधि सम्प्रहरिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम । निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाकान्तेऽन्तरात्मनि॥ १३॥

कुरुश्रेष्ठ!दानवींका आवेश होनेपर भीष्म, द्रोण आदिकी अन्तरात्मापर भी उन दानवींका ही अधिकार हो जायगा। उस दशामें युद्धमें स्नेहरहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बान्धवों, शिष्यों, कुदुम्बीजनों, बालकों तथा बूढोंको भी नहीं छोड़ेंगे।। १२-१३।।

प्रहरिष्यन्ति विवशाः स्तेहमुत्स्उय दूरतः। हृष्टाः पुरुषशार्दृष्टा कलुषीकृतमानसाः। अविज्ञानविमूदाश्च दैवाच विधिनिर्मितात्॥१४॥

वे पुरुषसिंह भीष्म आदि वीर (दानवींके आवेशके कारण) विवश होकर अज्ञानसे मोहित हो जायँगे। उनके मनमें मलिनता आ जायगी और वे स्नेहको दूर छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधिनिर्मित होनहार ही कारण है ॥ १४॥

व्याभाषमाणाश्चाःयोन्यं न मे जीवन् विमोक्ष्यसे । सर्वे शस्त्रास्त्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः ॥ १५॥ इलाघमानाः कुरुश्रेष्ठ करिष्यन्ति जनक्षयम् ।

एक दूसरेके विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे— 'आज तू मेरे हाथोंसे जीवित नहीं बच सकता।' कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार सभी अस्त-शस्त्रोंकी वर्षा करते हुए पराक्रमपर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे ॥१५५॥ ते ऽपि पञ्च महात्मानः प्रतियोतस्यन्ति पाण्डवाः॥१६॥ वधं चैषां करिष्यन्ति देवयुक्ता महाबलाः।

वे दैवप्रेरित महाबली महात्मापाँचों पाण्डव भी इन भीष्म आदिका सामना करते हुए इनका वध करेंगे ॥ १६६ ॥ दैत्यरक्षोगणाइचेव सम्भूताः क्षत्रयोनिषु ॥ १७ ॥ योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य रात्रुभिस्तव पार्थव । गदाभिर्मुसलैः शूलैः शस्त्रैरुचावचेस्तथा ॥ १८ ॥ (प्रहरिष्यन्ति ते वीरास्तवारिषु महाबलाः । )

राजन् ! दैत्यों तथा राक्षमोंके समुदाय क्षत्रिययोनिमें उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओंके साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओंपर गदा, मुसल, शूल तथा अन्य लोटे-बड़े अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा प्रहार करेंगे॥

यच तेऽन्तर्गतं वीर भयमर्जनसम्भवम् । तत्रापि विहितोऽस्माभिर्वधोपायोऽर्जुनस्य वै ॥ १९ ॥

वीर ! आपके भीतर जो अर्जुनका भय समाया हुआ है, वह भी निकाल देना चाहिये, क्योंकि हमलोगोंने अर्जुनके वधका उपाय भी कर लिया है ॥ १९॥

हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूर्तिमुपाश्चितः। तद् वैरं संस्मरन् वीर योत्स्यते केशवार्जुनौ ॥ २० ॥

श्रीकृष्णके हाथों जो नरकासुर मारा गया है उसकी आत्मा कर्णके शरीरमें घुस गयी है। वीरवर ! वह (नरकासुर) उस वैरको याद करके श्रीकृष्ण और अर्जुनसे युद्ध करेगा॥

स ते विक्रमशौटीरो रणे पार्थ विजेष्यति । कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः सर्वोश्चारीन् महारथः ॥ २१ ॥ महारथी कर्ण योदाओंमें श्रेष्ठ और अपने पराक्रमपर गर्व रखनेवाला है। वह रणभूमिमें अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओंपर अवश्य विजयी होगा ॥ २१ ॥ शात्वेतच्छद्मना वज्री रक्षार्थं सन्यसाचिनः। कुण्डले कवचं चैव कर्णस्यापहरिष्यति ॥ २२ ॥

इस बातको समझकर वज्रधारी इन्द्र अर्जुनकी रक्षाके लिये छल करके कर्णके कुण्डल और कवचका अपहरण कर लेंगे ॥ २२॥

तसादसाभिरप्यत्र दैत्याः शतसहस्रशः। नियुक्ता राक्षसाद्येव ये ते संशप्तका इति ॥ २३ ॥ प्रख्यातास्तेऽर्जुनं वीरं हनिष्यन्ति च मा शुचः। असपत्ना त्वयाहीयं भोकव्या वसुधा नृप ॥ २४ ॥

इसीलिये इमलोगोंने भी एक लाख दैश्यों तथा राक्षसीं-को इस काममें लगा रक्खा है, जो संशासक नामसे विख्यात हैं। वे वीर अर्जुनको मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें। नरेश्वर! आपको इस पृथ्वीका निष्कंटक राज्य भोगना है।। मा विषादं गमस्तस्मान्नैतस्वय्युपपद्यते। विनष्टे स्विय चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव॥ २५॥

अतः कुरुनन्दन ! आप विषाद न करें। यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जानेपर तो हमारें पक्षका ही नाश हो जायगा ॥ २५॥ गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कथञ्चन।

त्वमस्माकं गतिर्नित्यं देवतानां च पाण्डवाः॥ २६॥ वीरवर ! जाइये । अव आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । देखिये, देवताओंने पाण्डवोंका आश्रय छे रक्खा है; परंतु इमारी गति तो सदा आप ही हैं॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुञ्जरम्। समाद्यास्य च दुर्घर्षं पुत्रवद् दानवर्षभाः॥२७॥ स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्यिषयाण्युक्त्वा चभारत। गम्यतामित्यनुशाय जयमाप्नुहि चेत्यथ॥२८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! दुर्धर्प वीर नृप-शिरोमणि दुर्योधनसे ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरोंने उसे पुत्रकी भाँति दृदयसे लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धिको स्थिर किया। भारत! तत्पश्चात् प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधनको जानेके लिये आज्ञा देते हुए कहा—'अब आप जाइये और शत्रुओंपर विजय प्राप्त कीजिये'।। २७-२८।।

तैर्विसुष्टं महाबाहुं कृत्या सैवानयत् पुनः। तमेव देशं यत्रासी तदा प्रायमुपाविशत्॥ २९॥

दैत्योंके विदा करनेपर उसी कृत्याने महाबाहु दुर्योधनको पुनः उसी स्थानपर पहुँचा दिया, जहाँ वह पहले आमरण उपवासके लिये बैठा था ॥ २९॥ प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या समभिपूज्य च । अनुज्ञाता च राज्ञा सा तथैवान्तरधीयत ॥ ३० ॥

वीर राजा दुर्योधनको वहाँ रखकर कृत्याने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आयी थी, वैसे ही अदृश्य हो गयी ॥ ३०॥

गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा। खप्नभूतिमदं सर्वभचिन्तयत भारत॥३१॥ (सम्मृद्यतानि वाक्यानिदानवोक्तानि दुर्मितिः।) विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति चास्याभवन्मतिः।

भारत ! कृत्याके चले जानेपर राजा दुर्योधनने इन सारी यातोंको स्वप्न समझा । दैत्योंके कहे हुए वचनोंपर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधनके मनमें यह संकल्प उदित हुआ कि भी युद्धमें पाण्डवोंको जीत लूँगा' ॥ ३१६ ॥ कर्ण संशासकांद्रचैय पार्थस्थामित्रघातिनः ॥ ३२ ॥ अमन्यत वधे युक्तान् समर्थोश्च सुयोधनः।

दुर्योधनने यह मान लिया कि संशप्तकगण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुनके वधमें लगे हुए हैं और इसके लिये वे समर्थ हैं ॥ ३२६ ॥

पवमाशा दढा तस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥ ३३॥ विनिर्जये पाण्डवानामभवद् भरतर्षभ।

जनमेजय! इस प्रकार उस खोटी बुद्धिवाले धृतराष्ट्र-पुत्रके मनमें पाण्डवोंपर विजय पानेकी दृढ आशा हो गयी॥ ३३ है॥

कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना॥३४॥ अर्जुनस्य वधे क्र्रां करोति स्म तदा मतिम्।

इधर कर्ण भी नरकामुरकी अन्तरात्मासे आविष्टचित्त होनेके कारण अर्जुनका वध करनेके लिये क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा ॥ ३४५ ॥

संराप्तकाश्च ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः॥३५॥ रजस्तमोभ्यामाकान्ताः फाल्गुनस्य वधैषिणः।

इसी प्रकार राक्षसोंसे आविष्टचित्त होकर वे संशप्तक वीर भी रजोगुण और तमोगुणसे आक्रान्त हो अर्जुनको मार डालनेकी इच्छा रखने लगे॥ ३५६ ॥

भीष्मंद्रोणकृपाद्याश्च दानवाकान्तचेतसः॥ ३६॥ न तथा पाण्डुपुत्राणां स्नेहवन्तो विशाम्पते।

राजन् ! भीष्मः द्रोण और कृपाचार्य आदिके मनपर भी दानवोंने अधिकार कर लिया था । अतः पाण्डवोंके प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया ॥ ३६% ॥

(कृत्ययाऽऽनाय्यकथितं यत् तस्यां निशि दानवैः।) न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद् राजा सुयोधनः॥ ३७॥ दानवोंने रातमें कृत्याद्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कही थीं। उन्हें राजा दुर्योधनने किसीपर भी प्रकट नहीं किया॥ दुर्योधनं निशान्ते च कर्णो चैकर्तनो ऽव्रवीत्। सायन्तिवाञ्जलि कृत्वा पार्थिवं हेतुमद् वचः॥ ३८॥

वह रात बीतनेपर सूर्यपुत्र कर्णने आकर राजा दुर्योधनसे हाथ जोड़ मुसकराते हुए यह युक्तियुक्त वचन कहा-॥३८॥

न मृतो जयते रात्र्ञीवन् भद्राणि पश्यति। मृतस्य भद्राणि कुतेः कौरवेय कुतो जयः॥ ३९॥

'कुरुनन्दन! मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओंपर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है, वह कभी सुखके दिन भी देखता है। मरे हुएको कहाँ सुख और कहाँ विजय?॥ न कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा। परिष्वज्यात्रवीच्चैनं भुजाभ्यां स महाभुजः॥ ४०॥

्यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरनेका नहीं है', यह कहकर महाबाहु कर्णने दोनों भुजाओंसे खींचकर दुर्योधनको दृदयसे लगा लिया और कहा—॥ ४०॥

उत्तिष्ठ राजन् किं रोषे कस्माच्छोत्रसि शत्रुहन्। शत्रुन् प्रताप्य वीर्येण स कथं मृत्युमिच्छसि ॥ ४१ ॥

'शत्रुघाती नरेश! उठो, क्यों सो रहे हो ? किसलिये शोक करते हो ? अपने पराक्रमसे शत्रुओंको संतप्त करके अब मृत्युकी इच्छा क्यों करते हो ? ॥ ४१॥

अथवा ते भयं जातं दृष्टार्जुनपराक्रमम्। सत्यं ते प्रतिजानामि विधिष्यामि रणेऽर्जुनम्॥ ४२॥

'अथवा यदि तुम्हें अर्जुनका पराक्रम देखकर भय हो गया हो, तो मैं तुमसे सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्धमें अर्जुनको अवस्य मार डाउँगा ॥ ४२ ॥

गते त्रयोदशे वर्षे सत्येनायुधमास्रभे। आनिथण्याम्यहं पार्थान् वशं तव जनाधिप॥४३॥

'महाराज!मैं धनुष छूकर सचाईके साथ यह श्रापथ ग्रहण करता हूँ कि तेरहवाँ वर्ष व्यतीत होते ही पाण्डवोंको तुम्हारे वशमें ला दूँगा'॥ ४३॥

एवमुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात् तथा। प्रणिपातेन चाप्येषामुद्तिष्ठत् सुयोधनः॥४४॥

कर्णके ऐसा कहनेपर और इन दुःशासन आदि भाइयों-के प्रणामपूर्वक अनुनय विनय करनेपर दैल्योंके बचनोंका स्मरण करके दुर्योधन अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ ।४४। दैत्यानां तद् वचः श्रुत्वा हृदि कृत्वा स्थिरां मितम् । ततो मनुजद्दार्दृछो योजयामास वाहिनीम् ॥ ४५ ॥ रथनागाइवकिळलं पदातिजनसंकुळाम् । गङ्गौघप्रतिमा राजन् सा प्रयाता महाचम्ः ॥ ४६॥

दैत्यों के पूर्वोक्त कथनको याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधनने पाण्डवीं से युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर हिस्तिनापुर जानेके लिये रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगिणी सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी। राजन् ! वह विशाल वाहिनी गङ्गाके प्रवाहके समान चलने लगी ॥ ४५-४६॥

इवेतच्छत्रैः पताकाभिश्चामरैश्च सुपाण्डुरैः। रथैर्नागैः पदातैश्च शुशुभेऽतीव संकुला॥४७॥ व्यपेताभ्रघने काले द्यौरिवाव्यक्तशारदी।

रवेत छत्र, पताका, ग्रुभ्न चेंबर, रथ, हाथी और पैदल योद्धाओंसे भरी हुई वह कौरव सेना शरत्कालमें कुछ-कुछ व्यक्त शारदीय मुषमासे मुशोमित आकाशकी भाँति शोमा पा रही थी॥ ४७६ ॥

जयाशीभिद्धिंजेन्द्रैः स स्नूयमानोऽधिराजवत् ॥४८॥ गृह्धन्नञ्जलिमालाश्च धार्तराष्ट्रो जनाधिपः। सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन् ॥ ४९॥

धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योघन सम्राटकी भाँति श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके मुखसे विजयस्चक आशीर्वादोंके साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगोंकी प्रणामाञ्चलियोंको ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित हो आगे-आगे चला ॥ ४८-४९ ॥ कर्णेन सार्ध राजेन्द्र सौबलेन च देविना । दुःशासनाद्यश्चास्य श्चातरः सर्व एव ते ॥ ५० ॥ भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च बाह्निकः । रथैनीनाविधाकारेईयैर्गजवरेस्तथा ॥ ५१ ॥ प्रयान्तं नृपसिंहं तमनुजग्मः कुरूद्वहाः ।

राजेन्द्र ! कर्ण तथा द्यूतकुशल शकुनिके साथ दुःशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा महाराज वाह्णीक—ये सभी कुरुकुलरत्न नाना प्रकारके रथों, गजराजों तथा घोड़ोंपर बैटकर राजसिंह दुर्योधनके पीछे-पीछे चल रहे थे। जनमेजय! थोड़े समयमें उन सबने अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें प्रवेश किया॥ ५०-५२॥

कालेनाल्पेन राजेन्द्र खपुरं विविशुस्तदा॥ ५२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणिदुर्योधनपुरप्रवेशे द्विपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५२॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योघनका नगरमें प्रवेशिविषयक

दो सौ बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५२ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १२ इलोक मिलाकर कुल ५३५ खोक हैं )

### त्रिपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः

भीष्मका कर्णकी निन्दा करते हुए दुर्योधनको पाण्डवोंसे संधि करनेका परामर्श देना, कर्णके क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजयके लिये प्रस्थान

जनमेजय उवाच

वसमानेषु पार्थेषु वने तस्मिन् महात्मसु। धार्तराष्ट्र महेष्वासाः किमकुर्वत सत्तमाः॥ १॥

जनमेजय बोले— मुने ! जब महात्मा पाण्डव उस बनमें निवास करते थे, उन दिनों महान् धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र-पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १ ॥

कर्णो वैकर्तनस्वैव राकुनिश्च महाबलः। भीष्मद्रोणकृपाद्वैव तन्मे शंसितुम्हसि॥ २॥

सूर्यपुत्र कर्ण, महावली शकुनि, भीष्म, द्रोण तथा कुपाचार्य—इन सबने कौन-सा कार्य किया १ यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ २॥

वैशम्पायन उवाच

पवं गतेषु पार्थेषु विसुष्टे च सुयोधने। आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः॥ ३॥ भीष्मोऽब्रवीन्महाराज धार्तराष्ट्रमिदं वचः।

वैशम्पायनजीने कहा—महाराज ! पाण्डवोंद्वारा गन्धवोंसे छुटकारा मिल जानेपर जब दुर्योधन विदा होकर हिस्तिनापुर पहुँच गया और पाण्डव जाकर पूर्ववत् बनमें ही रहने लगे, तब भीष्मजीने धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे यह बात कही—॥ ३६॥



उक्तं तात यथा पूर्वं गच्छतस्ते तपोवनम् ॥ ४ ॥ गमनं मे न रुचितं तव तत्र कृतं च ते।

'तात ! तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वहीं आज भी कह रहा हूँ । मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाकर तुमने जो कुछ किया, वह भी पसंद नहीं आया ॥ ४ ई ॥

ततः प्राप्तं त्वया वीर प्रहणं शत्रुभिर्वछात् ॥ ५ ॥ मोक्षितश्चासि धर्मश्चैः पाण्डवैर्न च छज्जसे ।

'वीर ! शत्रुओंने तुम्हें वहाँ बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पाण्डवोंने तुम्हें उस संकटसे छुड़ाया है। क्या अब भी तुम्हें लजा नहीं आती ?॥ ५३॥

प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससैन्यस्य विशाम्पते ॥ ६ ॥ सृतपुत्रोऽपयाद्भीतो गन्धर्वाणां तदा रणात्।

गान्धारीनन्दन ! सेनासहित तुम्हारे सामने ही स्तपुत्र कर्ण गन्धवोंसे भयभीत हो युद्धभूमिसे भाग निकला ॥ ६५ ॥ क्रोशतस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य नृपात्मज ॥ ७ ॥ दृपस्ते विक्रमद्वैव पाण्डवानां महात्मनाम्।

राजेन्द्र ! राजकुमार ! जब सेनासिहत तुम चीखते-चिछाते रहे उस समय महात्मा पाण्डवीने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है ॥ ७ है ॥

कर्णस्य च महाबाहो स्तपुत्रस्य दुर्मतेः ॥ ८ ॥ न चापि पादभाक् कर्णः पाण्डवानां नृपोत्तम । धनुर्वेदे च शौर्ये च धर्मे वा धर्मवत्सल ॥ ९ ॥

महावाहों ! उस समय खोटी बुद्धिवाले स्तपुत्र कर्णका पराक्रम भी तुमसे छिना नहीं था। नृपश्रेष्ठ ! धर्मवत्सल ! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुवेंद्र, शौर्य और धर्माचरणमें कर्ण पाण्डवोंकी अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है ॥ ८-९ ॥

तस्मादहं क्षमं मन्ये पाण्डवेस्तैर्महात्मभिः। संधि संधिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विवृद्धये ॥ १०॥

'अतः संधिवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नरेश! मैं तो इस कुलके अभ्युदयके लिये उन महात्मा पाण्डवोंके साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ'॥ १०॥

एवमुक्तश्च भीष्मेण धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः। प्रहस्य सहसा राजन् विप्रतस्थे ससौवलः॥११॥

राजन् ! भीष्मके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधन हँस पड़ा

और शकुनिके साथ सहसा वहाँसे अन्यत्र चळा गया॥ ११॥ तंतु प्रस्थितमान्नाय कर्णदुःशास्त्रनादयः। अनुजग्मुमंहेष्वासा धार्तराष्ट्रं महाबळम्॥ १२॥

महाबली दुर्योधनको अन्यत्र गया जान कर्ण और दुःशासन आदि महान् धतुर्धरोंने उसका अनुसरण किया॥१२॥

तांस्तु सम्प्रस्थितान् दृष्ट्वा भीष्मः कुरुपितामहः। लज्जया वीडितो राजञ्जगाम स्वं निवेशनम् ॥ १३ ॥

राजन् ! उन सबको वहाँसे प्रस्थान करते देख कुरुकुल-पितामह भीष्म लिजत होकर अपने आवासस्थानको चले गये॥ १३॥

गते भीष्मे महाराज धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः। पुनरागम्य तं देशममन्त्रयत मन्त्रिभिः॥१४॥

महाराज ! भोष्मके चले जानेपर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थानपर लौट आया और अपने मन्त्रियोंके साथ गुप्त मन्त्रिया करने लगा-॥ १४॥

किमस्माकं भवेच्छ्रेयः किं कार्यमवशिष्यते। कथं च सुकृतंतत् स्यान्मन्त्रयामोऽद्य यद्धितम्॥ १५॥

भित्रों ! क्या करनेसे हमलोगोंकी भलाई होगी ? हमारे लिये कौन-सा कार्य शेष रह गया है ? कैसे करनेसे हमारा कार्य ग्रुम परिणामजनक होगा ? क्या करनेमें हमारा हित है ? आज इसी विषयपर हमलोगोंको विचार करना है ? ॥ १५॥

#### कर्ण उवाच

दुर्योधन निषोधेदं यत् त्वां वक्ष्यामि कौरव। भीष्मोऽसान् निन्दति सदा पाण्डवांश्च प्रशंसति॥१६॥

कर्ण बोळा—कुरुकुलरत्न दुर्योधन ! मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ, उसपर ध्यान दो । भीष्म सदा हमारी निन्दा और पाण्डवोंकी प्रशंसा करते रहते हैं ॥ १६ ॥

त्वद् द्वेषाच महावाहो ममापि द्वेष्टुमईति । विगईते च मां नित्यं त्वत्समीपे नरेश्वर ॥ १७ ॥

महावाहो ! वे तुम्हारे प्रति द्वेप होनेसे मुझसे भी द्वेष रखते हैं । नरेश्वर ! तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निन्दा ही किया करते हैं ॥ १७॥

सोऽहं भीष्मवचस्तद् वै न मृष्यामीह भारत। त्वत्समक्षं यदुक्तं च भीष्मेणामित्रकर्षण॥१८॥ पाण्डवानां यशो राजंस्तव निन्दां च भारत। अनुजानीहि मां राजन् सभृत्यवलवाहनम्॥१९॥

भारत ! तुम्हारे सामने भीष्मने जो कुछ कहा है, उसे मैं सहन नहीं कर सकता । शत्रुदमन ! भरतकुलनन्दन ! उन्होंने जो पाण्डवोंका यश गाया और तुम्हारी निन्दा की है, यह मेरे लिये असह्य है। अतः तुम मुझे सेवकः सेना तथा सवारियोंके साथ दिग्वजय करनेकी आशा दो।। १८-१९॥ जेण्यामि पृथिवीं राजन् सशैलवनकाननाम्। जिता च पाण्डवैभूमिश्चतुर्भिर्वलशालिभिः॥ २०॥

तामहं ते विजेष्यामि एक एव न संशयः। सम्पश्यतु सुदुर्वुद्धिर्भाष्मः कुरुकुलाधमः॥ २१॥

राजन् ! में पर्वत, वन और काननोंसिहत सारी पृथ्वीकी जीत लूँगा। जिस भूमिपर चार बलशाली पाण्डवोंने मिलकर विजय पायी है, उसे मैं तुम्हारे लिये अकेला ही जीत लूँगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धिवाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रमको अपनी आँखों देखे॥ २०-२१॥

अनिन्द्यं निन्द्ते यो हि अप्रशंस्यं प्रशंसित । स पश्यतु बलं मेऽच आत्मानं तु विगर्हतु ॥ २२ ॥

जो अनिन्दनीयकी निन्दा और अप्रशंसनीयकी प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आपको धिक्कारे॥ २२॥

अनुजानीहि मां राजन् ध्रुवो हि विजयस्तव । प्रतिजानामि ते सत्यं राजन्नायुधमालमे ॥ २३ ॥

राजन् ! मुझे आज्ञा दो । तुम्हारी विजय निश्चित है। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र छूकर शपथ करता हूँ ॥ २३ ॥

तच्छुत्वा तु वचो राजन् कर्णस्य भरतर्षभ । प्रीत्या परमया युक्तः कर्णमाह नरांधिषः ॥ २४ ॥

भरतश्रेष्ठ राजन् ! कर्णकी यह बात सुनकर राजा दुर्योधनने बड़ी प्रसन्नताके साथ उससे कहा-॥ २४॥ धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्यमेत्वं महावलः।

हितेषु वर्तसे नित्यं सफलं जन्म चाद्य मे ॥ २५ ॥

'वीर ! मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रहका पात्र हूँ; क्योंकि तुम-जैसे महावली सुदृद् सदा मेरे हितसाधनमें लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया॥ २५॥

यदा च मन्यसे वीर सर्वशत्रुनिबर्हणम्। तदा निर्गच्छ भद्रं ते ह्यतुशाधि च मामिति॥ २६॥

'वीरवर ! जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओंका संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजयके लिये यात्रा करो । तुम्हारा कल्याण हो । मुझे आवश्यक व्यवस्थाके लिये आज्ञा दो ॥ २६ ॥

पवमुक्तस्तदा कर्णो धार्तराष्ट्रेणु धीमता। सर्वमाञ्चापयामास प्रायात्रिमकृरिद्म॥२७॥

जनमेजय !बुद्धिमान् दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर कर्णने यात्रासम्बन्धी सारी आवश्यक तैयारीके लिये आज्ञादे दी॥ २७॥ प्रययौ च महेष्वासो नक्षत्रे ग्रुभदैवते। ग्रुमे तिथौ मुहूर्ते च पूज्यमानो द्विजातिभिः॥ २८॥ मङ्गलैश्च ग्रुमैः स्नातो वाग्मिश्चापि प्रपृजितः। नाद्यन् रथघोषेण त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ २९॥ तदनन्तर महान् धनुर्धर कर्णने माङ्गलिक ग्रुम पदार्थोंसे

जलके द्वारा स्नान करके द्विजातियोंकी आशीर्वादमय वाणीसे सम्मानित एवं प्रशंसित हो ग्रुभ नक्षत्र, ग्रुभ तिथि और ग्रुभ मुहूर्तमें यात्रा की। उस समय वह अपने रथकी धर्घराहटसे चराचर भूतोंसहित समस्त त्रिलोकीको प्रतिष्वनित कर रहा था॥ २८-२९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णदिग्विजये त्रिपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें कर्णादिग्विजयविषयक दो सी तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२५२॥

# चतुष्पञ्चारादधिकद्विराततमोऽध्यायः

कर्णके द्वारा सारी पृथ्वीपर दिग्विजय और हस्तिनापुरमें उसका सत्कार

वैशम्पायन उवाच

ततः कर्णो महेष्वासो बलेन महता वृतः । द्रुपदस्य पुरं रम्यं रुरोध भरतर्षभ ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ जनमेजय! तदनन्तर महाधनुर्धर कर्णने अपनी विशाल सेनाके साथ जाकर राजा द्रुपदके रमणीय नगरको चारों ओरसे घेर लिया॥१॥ युद्धेन महता चैनं चक्रे वीरं वशानुगम्। सुवर्ण रजतं चापि रत्नानि विविधानि च॥२॥ करं च दापयामास द्रुपदं नृपसत्तम। तं विनिर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य येऽनुगाः॥३॥ तानु सर्वानु वशगांश्चके करं चैनानदापयत्।

फिर महान् युद्ध करके उसने वीर द्रुपदको अपने वशमें कर लिया और उन्हें सोना, चाँदी, भाँति-भाँतिके रत्न एवं कर देनेके लिये विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जनमेजय! इस प्रकार द्रुपदको जीतकर कर्णने उनके अनुयायी नरेशोंको भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर वस्त्ल किया॥ २-३ ॥

अथोत्तरां दिशं गत्वा वशे चक्रे नराधिपान्॥ ४॥ भगदत्तं च निर्जित्य राधेयो गिरिमारुहत्। हिमवन्तं महाशैंळं युध्यमानश्च शत्रुभिः॥ ५॥ प्रययौ चदिशः सर्वान् नृपतीन् वशमानयत्। स हैमवितकाञ्जित्वा करं सर्वानदापयत्॥ ६॥

तत्पश्चात् उसने उत्तर-दिशामें जाकर वहाँके राजाओंको अपने वशमें कर लिया। भगदत्तको जीतकर राधानन्दन कर्ण शत्रुओंसे युद्ध करता हुआ महान् पर्वत हिमालयपर आरूढ़ हुआ। वहाँसे सब दिशाओंमें जाकर उसने समस्त राजाओंको अपने अधीन किया और हिमालयप्रदेशके समस्त भूपालोंको जीतकर उनसे कर लिया॥ ४–६॥

नेपालविषये ये च राजानस्तानवाजयत्। अवतीर्यं ततः शैलात् पूर्वो दिशमभिद्रुतः॥ ७॥ तदनन्तर नेपालदेशमें जो राजा थे, उनपर भी विजय प्राप्त की, फिर हिमालय पर्वतसे उतरकर उसने पूर्व दिशाकी और धावा किया ॥ ७॥

अङ्गान् वङ्गान् क लिङ्गांश्च गुण्डिकान् मिथिलानथ। मागधान् कर्कखण्डांश्च निवेदय विषयेऽऽत्मनः॥ ८॥ आवशीरांश्च योध्यांश्च अहिक्षत्रं च निर्जयत्।

पूर्वी दिशं विनिर्जित्य वत्सभूमि तथागमत् ॥ ९ ॥ अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, ग्रुण्डिक, मिथिला, मगध और

कर्कखण्ड—इन सब देशोंको अपने राज्यमें मिलाकर कर्णने आवशीर, योध्य और अहिक्षत्र देशको भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशापर विजय प्राप्त करके उसने वत्सभूमि-में पदार्पण किया। ८-९॥

वत्सभूमि विनिर्जित्य केवलां मृत्तिकावतीम्। मोहनं पत्तनं चैव त्रिपुरीं कोसलां तथा॥१०॥ पतान् सर्वोन् विनिर्जित्य करमादाय सर्वेशः।

वस्तभूमिको जीतकर कर्णने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला-इन सब देशोंको अपने अधिकारमें किया और सबसे कर लेकर (दक्षिण दिशाकी ओर) प्रस्थान किया ॥ १०६॥

दक्षिणां दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान्॥ ११॥ रुक्मिणं दाक्षिणात्येषु योधयामास सृतजः। स युद्धं तुमुलं कृत्वा रुक्मी प्रोवाच सृतजम्॥ १२॥

दक्षिण दिशामें पहुँचकर कर्णने बड़े बड़े महारिधयोंको जीता। दक्षिणात्योंमें हक्मीके साथ कर्णने युद्ध किया। हक्मीने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र कर्णसे कहा।।

प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र विक्रमेण बलेन च। न ते विद्नं करिष्यामि प्रतिक्षां समपालयम्॥ १३॥

प्राजेन्द्र ! मैं तुम्हारे वल और प्राक्रमसे बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम्हारे कार्यमें विष्न नहीं डालूँगा । थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्मका पालन किया है ॥१३॥ प्रीत्या चाहं प्रयच्छामि हिरण्यं यावदिच्छसि । समेत्य रुक्मिणा कर्णः पाण्डयं शैळं च सोऽगमत्।१४।

'तुम जितना सोना ले जाना चाहो, उतना मैं प्रसन्नता-पूर्वक दे रहा हूँ।' इस प्रकार रुक्मीसे मिलकर कर्णने पाण्ड्यदेश तथा श्रीशैलकी ओर प्रस्थान किया॥ १४॥ स केरलं रणे चैव नीलं चापि महीपतिम्। चेणुदारिसुतं चैव ये चान्ये नृपसत्तमाः॥ १५॥ दक्षिणस्यां दिशि नृपान् करान् सर्वानदापयत्।

उसने रणभूमिमें केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुदारिपुत्रको हराया और दक्षिण दिशामें अन्य जितने प्रमुख भूपाल ये, उन सबको जीतकर उनसे कर वसूल किया ॥ १५ है ॥ शेशुपालि ततो गत्वा विजिग्ये स्तुतनन्दनः ॥ १६ ॥ पाइर्वस्थांश्चापि नृपतीन् वशे चके महाबलः।

इसके बाद स्तपुत्र महाबली कर्णने चेदिदेशमें जाकर शिशुपालके पुत्रको हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशोंको भी अपने अधीन कर लिया ॥१६%॥

आवन्त्यांश्च वरो कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ । वृष्णिभिः सह संगम्य पश्चिमामपि निर्जयत्॥ १७॥

भरतश्रेष्ठ! तदनन्तर उसने सामनीतिके द्वारा अवन्तीदेशके राजाओंको वशमें करके वृष्णिवंशी यादवोंसे हिल-मिलकर पश्चिम दिशापर भी विजय प्राप्त की ॥ १७॥

वारुणीं दिशमागम्य यवनान् वर्वरांस्तथा। नृपान् पश्चिमभूमिस्थान् दापयामास वैकरान्॥ १८॥

इसके बाद पश्चिम दिशामें जाकर यवन तथा वर्षर राजाओंको, जो पश्चिम देशके ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया ॥ १८॥

विजित्य पृथिवीं सर्वो स पूर्वोपरदक्षिणाम् । सम्छेच्छाटविकान् वीरः सपर्वतिनवासिनः ॥ १९ ॥ भद्रान् रोहितकांइचैव आग्नेयान् मालवानपि । गणान् सर्वान् विनिर्जित्य नीतिकृत् प्रहसन्निव॥ २० ॥ शशकान् यवनांइचैव विजिग्ये स्तनन्दनः ।

इस प्रकार पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वीको जीतकर म्लेच्छ, बनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, आग्नेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों- को परास्त किया। इसके बाद नीतिके अनुसार काम करने- बाले स्तनन्दन कर्णने हँसते-हँसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया॥ १९-२० ई॥

नग्नजित्प्रमुखांद्रचैव गणाञ्जित्वा महारथान् ॥ २१ ॥ एवं स पृथिवीं सर्वो वदो कृत्वा महारथः। विजित्य पुरुषञ्याचो नागसाह्ययमागमत् ॥ २२ ॥ इस प्रकार पुरुषसिंह महारथी कर्ण नग्नजित् आदि महारथी नरेदासमुदायोंको जीतकर सारी पृथ्वीको पराजित करके अपने वदामें कर हेनेके पश्चात् हस्तिनापुरको लौट आया ॥ २१-२२ ॥



तमागतं महेष्वासं धार्तराष्ट्रो जनाधिपः। प्रत्युद्गस्य महाराज सभ्रातृपितृवान्धवः॥२३॥ अर्चयामास विधिना कर्णमाहवद्योभिनम्। आश्रावयच्च तत् कर्म प्रीयमाणो जनेश्वरः॥२४॥

महाराज ! रणमें शोभा पानेवाले महाधनुर्धर कर्णको आया हुआ जान भाई, पिता तथा बन्धु-वान्धवोंसहित राजा दुर्योधनने उसकी अगवानी की औरविधिपूर्वक उसका खागत-सत्कार किया । तत्पश्चात् दुर्योधनने अत्यन्त प्रसन्न होकर कर्णके दिग्विजयकी सब ओर घोषणा करा दी ॥२३-२४॥

थन्न भीष्माञ्च च द्रोणाञ्च रूपाञ्च च बाह्लिकात्। प्राप्तवानिस्म भद्रं तेत्वत्तः प्राप्तं मया हि तत्॥ २५॥

तत्पश्चात् उसने कर्णसे कहा-'वीरवर ! तुम्हारा कल्याण हो । मुझे भीष्मजीसे, आचार्य द्रोणसे, कृपाचार्यसे तथा बाह्निकसे भी जो वस्तु नहीं मिली थी, वह तुमसे प्राप्त हो गयी ॥ २५॥

#### वहुना च किमुक्तेन शृणु कर्ण वचो मम। सनाथोऽस्मि महाबाहो त्वया नाथेन सत्तम॥२६॥

भहाबाहु कर्ण ! अधिक कहनेसे क्या लाभ ? तुम मेरी बात सुनो । सत्पुरुपरत्न ! तुम्हें अपना नाथ (सहायक ) पाकर ही मैं सनाथ हूँ ॥ २६॥ न हि ते पाण्डवाः सर्वे कलामर्हन्ति पोडशीम् । अन्ये वा पुरुषव्याव्र राजानोऽभ्युदितोदिताः ॥ २७ ॥

पुरुवर्सिंह ! वे समस्त पाण्डव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते ॥ २७ ॥

स भवान् धृतराष्ट्रं तं गान्धारीं चयशस्विनीम्। पर्यं कर्णं महेष्वासं अदिति वज्रभृद् यथा॥ २८॥

भहाधनुर्धर कर्ण ! अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गान्धारीका उसी प्रकार दर्शन करो, जैसे बज्रधारी इन्द्र माता अदितिका दर्शन करते हैं? ॥२८॥

ततो हलहलाराज्यः प्रादुरासीद् विशाम्पते। हाहाकाराश्च बहवो नगरे नागसाह्रये॥ २९॥

जनमेजय ! तदनन्तर इस्तिनापुर नगरमें सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया । अनेक प्रकारके हाहाकार सुनायी देने लगे ॥ २९॥

केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति सा तथापरे। त्रुणीमासंस्तथा चान्ये नृपास्तत्र जनाधिप॥ ३०॥

राजन् ! कोई तो कर्णकी प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निन्दा करते थे। अन्य कितने ही राजा निन्दा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे॥ ३०॥

प्यं विजित्य राजेन्द्र कर्णः शस्त्रभृतां वरः। सपर्वतवनाकाशां ससमुद्रां सनिष्कुटाम्॥३१॥ देशैरुचावचैः पूर्णा पत्तनैर्नगरैरपि।
द्वीपैश्चानूपसम्पूर्णेः पृथिवीं पृथिवीपते॥३२॥
कालेन नातिदीर्घेण वशे कृत्वा तु पार्थिवान्।
अक्षयं धनमादाय सूतजो नृपमभ्ययात्॥३३॥

महाराज!इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्णने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊँचे-नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वीको जीतकर थोड़े ही समयमें समस्त राजाओंको वशमें कर लिया और उनसे अट्ट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्रके समीप आया ॥

प्रविश्य च गृहं राजन्नभ्यन्तरमरिंद्म। गान्धारीसहितं वीरो धृतराष्ट्रं दद्शे सः॥३४॥ पुत्रवच नरव्यात्र पादो जन्नाह धर्मवित्। धृतराष्ट्रेण चाहिरुष्य प्रेम्णा चापि विसर्जितः॥३५॥

शतुस्दन जनमेजय! धर्मश्र वीर कर्णने अन्तः पुरमें प्रवेश करके गान्धारीसिंहत धृतराष्ट्रका दर्शन किया और पुत्रकी भाँति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिये । धृतराष्ट्रने भी उसे प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर विदा किया ॥ ३४-३५॥

तदा प्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सौबलः। जानते निर्जितान् पार्थान् कर्णेन युधि भारत ॥ ३६॥

भारत ! तबसे राजा दुर्योधन तथा सुबलपुत्र शकुनि युद्धमें कर्णद्वारा पाण्डवोंको पराजित हुआ ही समझने लगे ॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णदिग्विजये चतुष्पञ्चाश्वादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत घोषयात्रापर्वमें कर्णदिग्विजयसम्बन्धी दो सौ चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५४॥

# पञ्चपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः

कर्ण और पुरोहितकी सलाहसे दुर्योधनकी वैष्णवयज्ञके लिये तैयारी

वैशम्पायन उवाच

जित्वा तु पृथिवीं राजन् सुतपुत्रो जनाधिप । अत्रवीत् परवीरच्नो दुर्योधनमिदं वचः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज जनमेजय ! शतु-वीरोंका संहार करनेवाले स्तपुत्र कर्णने सारी पृथ्वीको जीतकर दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥

कर्ण उवाच

दुर्योधन निबोधेदं यत् त्वां वक्ष्यामि कौरव। श्रुत्वा वाचं तथा सर्वे कर्तुमईस्यरिंद्म॥ २॥

कर्ण बोला—कुरुनन्दन दुर्योधन ! मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो । शत्रुदमन ! मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो ॥ २॥ तवाद्य पृथिवी वीर निःसपत्ना नृपोत्तम। तां पालय यथा शको हतशतुर्महामनाः॥३॥

वीर ! नृपश्रेष्ठ ! आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिये निष्कण्टक हो गयी है । जैसे महामना इन्द्र अपने रात्रुओंका संहार करके त्रिलोकीका पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वीका पालन करो ॥ ३॥

वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तस्तु कर्णेन कर्णे राजाव्रवीत् पुनः।
न किंचिद् दुर्छभं तस्य यस्य त्वं पुरुषर्षभ ॥ ४ ॥
सहायश्चातुरकश्च मदर्थे च समुद्यतः।
अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तं चै श्रुणु यथातथम् ॥ ५ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! कर्णके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने पुनः उससे कहा — 'पुरुषश्रेष्ठ!

जिसके सहायक तुम हो एवं जिसपर तुम्हारा अनुराग है, उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हितके लिये उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है, जिसे यथार्थरूपसे बतलाता हूँ, सुनो॥ ४-५॥

राजसूयं पाण्डवस्य दृष्ट्वा कतुवरं महत्। मम स्पृहा समुत्पन्ना तां सम्पादय सूतज॥ ६॥

स्तनन्दन ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके उस क्रतुश्रेष्ठ महान् राजस्य-यज्ञको देखकर मेरे मनमें भी उसे करनेकी इच्छा जाग उठी है । तुम इस इच्छाको पूर्ण करों? ॥ ६ ॥ प्वमुक्तस्ततः कर्णो राजानमिद्मव्रवीत् । तवाद्य पृथिवीपाळा वश्याः सर्वे नृपोक्तम ॥ ७ ॥ आहूयन्तां द्विजवराः सम्भाराश्च यथाविधि । सम्भियन्तां कुरुश्रेष्ठ यश्चोपकरणानि च ॥ ८ ॥

दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने उससे यह कहा— 'नृपश्रेष्ठ ! इस समय भूपाल तुम्हारे वशमें हैं । कुरुकुलश्रेष्ठ ! उत्तम ब्राह्मणोंको बुलाओ और विधिपूर्वक यज्ञकी सामग्रियों तथा उपकरणोंको जुटाओ ॥ ७-८ ॥

ऋत्विजश्च समाहृता यथोका वेदपारगाः। क्रियां कुर्वन्त ते राजन् यथाशास्त्रमरिंदम॥ ९॥

शतुदमन नरेश!तुम्हारे द्वारा आमन्त्रित शास्त्रोक्त योग्यता-से सम्पम्न वेदश ऋत्विक् विधिके अनुसार सब कार्य करें ॥९॥ बह्वन्नपानसंयुक्तः सुसमृद्धगुणान्वितः। प्रवर्ततां महायश्चस्तवापि भरतर्षभ ॥ १०॥

'भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा महायज्ञ भी प्रजुर अन्नपानकी सामग्रीते युक्त और अत्यन्त समृद्धिशाली गुणोंते सम्पन्न हो' ॥

पवमुक्तस्तु कर्णेन धार्तराष्ट्रो विशाम्पते।
पुरोहितं समानाय्य वचनं चेदमब्रवीत्॥११॥
राजसूयं क्रतुश्रेष्ठं समाप्तवरदक्षिणम्।
आहर त्वं मम कृते यथान्यायं यथाक्रमम्॥१२॥

राजन् ! कर्णके इस प्रकार अनुमोदन करनेपर दुर्योधन-ने अपने पुरोहितको बुलाकर यह वात कही—- 'ब्रह्मन् ! आप मेरे लिये उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूयका यथोचित रीतिसे विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाइये' ॥ ११-१२॥

स प्वमुको नृपतिमुवाच द्विजसत्तमः। (ब्राह्मणैः सहितो राजन् ये तत्रासन् समागताः।)

न स शक्यः क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे ॥ १३ ॥ आहर्तुं कौरवश्रेष्ठ कुले तव नृपोत्तम । दीर्घायुर्जीवति च ते धृतराष्ट्रः पिता नृप ॥ १४ ॥ अत्रश्चापि विरुद्धस्ते क्रतुरेष नृपोत्तम ।

नरेश्वर!राजाके इस प्रकार आदेश देनेपर विप्रवर पुरोहितने वहाँ आये हुए अन्य ब्राह्मणोंके साथ इस प्रकार उत्तर दिया |'कौरवश्रेष्ठ ! नृपशिरोमणे ! राजा युधिष्ठिरके जीते आपके कुलमें इस उत्तम कृत राजस्यका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता । महाराज ! अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित हैं, इसलिये भी यह यज्ञ आपके लिये अनुकूल नहीं पड़ता ॥ १३-१४ ।।

अस्ति त्वन्यनमहत् सत्रं राजसूयसमं प्रभो ॥ १५॥

प्रभो ! एक दूसरा महान् यज्ञ है, जो राजसूयकी समानता रखता है ॥ १५ ॥

तेन त्वं यज राजेन्द्र श्रणु चेदं वचो मम। य इमे पृथिवीपालाः करदास्तव पार्थिव॥१६॥ ते करान् सम्प्रयच्छन्तु सुवर्णेच कृताकृतम्। तेन ते क्रियतामद्य लाङ्गलं नृपसत्तम॥१७॥

'राजेन्द्र ! आप उसीके द्वारा भगवान्का यजन कीजिये और इसके सम्बन्धमें मेरी यह बात सुनिये । पृथ्वीनाथ ! ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हें आज्ञा दीजिये—ये लोग आपको सुवर्णके बने हुए आभूषण तथा सुवर्ण 'कर'के रूपमें अर्पण करें । नृपश्रेष्ठ!उसी सुवर्णसे आप एक हल तैयार करवाइये ॥१६-१७॥

यश्रवाटस्य ते भूमिः छुप्यतां तेन भारत। तत्र यशो नृपश्रेष्ठ प्रभूताःनः सुसंस्कृतः॥१८॥ प्रवर्ततां यथान्यायं सर्वतो द्यनिवारितः।

भारत ! उसी हलसे आपके यज्ञमण्डपकी भूमि जोती जाय । नृपश्रेष्ठ ! उस जोती हुई भूमिमें ही उत्तम संस्कारसे सम्पन्न, प्रचुर अन्नपानसे युक्त और सबके लिये खुला हुआ यज्ञ यथोचितरूपसे प्रारम्भ किया जाय ॥ १८ है ॥

एव ते वैष्णवो नाम यशः सन्पुरुषोचितः॥१९॥ एतेन नेष्ट्यान् कश्चिद्दते विष्णुं पुरातनम्। राजसूरं ऋतुश्रेष्टं स्पर्धत्येष महाक्षतुः॥२०॥

'यह मैंने आपको बैध्णव नामक यज्ञ बताया है जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषोंके लिये सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णुके सिवा और किसीने अबतक इस यूजका अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ कृतुश्लेष्ठ राजसूयसे टक्कर लेनेवाला है॥ १९-२०॥

अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत। निर्विघ्नश्च भवत्येष सफलास्यात् स्पृहा तव ॥ २१॥

भारत ! हमलोगोंको तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिये कल्याणकारी होगा । यह यज्ञ विना किसी विष्न- बाधाके सम्पन्न हो जाता है। अतः तुम्हारी यह यज्ञविषयक अभिलाषा भी इससे सफल होगी ॥ २१ ॥

( तसादेष महाबाहो तव यज्ञः प्रवर्तताम् । ) एवमुक्तस्तु तैविषेधीर्तराष्ट्रो महीपितः । कर्णे च सौवलं चैव भ्रातृंदचैवेदमव्रवीत् ॥ २२ ॥ 'इसिलये महाबाहो ! तुम्हारा यह यज्ञ आरम्भ होना चाहिये ।' उन ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने कर्णः शकुनि तथा अपने भाइयोंसे इस प्रकार कहा—॥ २२ ॥ रोचते मे वचः ऋत्सनं ब्राह्मणानां न संशयः। रोचते यदि युष्माकं तसात् प्रबृत मा चिरम्॥ २३॥

'वन्धुओ ! मुझे तो इन ब्राह्मणोंकी सारी बातें रुचिकर जान पड़ती हैं, इसमें तिनक भी संशय नहीं है। यदि तुमलोगोंको भी यह बात अच्छी लगे, तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करों ।। २३॥ पवमुक्तारतु ते सर्वे तथेत्यूचुर्नराधिपम्। संदिदेशततो राजा व्यापारस्थान् यथाक्रमम् ॥ २४ ॥ इलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वेशिल्पिनः। यथोक्तं च नृपश्रेष्ठ कृतं सर्वे यथाक्रमम् ॥ २५ ॥

यह सुनकर उन सबने राजासे 'तथास्तु' कहकर उसकी हाँमें हाँ मिला दी। तदनन्तर राजा दुर्योधनने काममें लगे हुए सब शिल्पियोंको क्रमशः इल बनानेकी आज्ञा दी। नृपश्रेष्ठ ! राजाकी आज्ञा पाकर सब शिल्पियोंने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः सम्पन्न किया॥ २४-२५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनयज्ञसमारम्भे पञ्चपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनयज्ञ समारम्भविषयक दो सौ पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल २६ श्लोक हैं )

### षद्पञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः दुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं समाप्ति

वैशम्पायन उवाच

ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्यप्रवराश्च ये । विदुरश्च महाप्राज्ञो धार्तराष्ट्रे न्यवेदयन् ॥ १ ॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर समस्त शिल्पियों, श्रेष्ठ मन्त्रियों तथा परम बुद्धिमान् विदुर-जीने दुर्योधनको सूचना दी—॥ १ ॥

सज्जं कतुवरं राजन् प्राप्तकालं च भारत । सौवर्णं च इतं सर्वे लाङ्गलं च महाधनम् ॥ २ ॥

'भारत ! क्रतुश्रेष्ठ वैष्णवयज्ञकी सारी सामग्री जुट गयी है। यज्ञका नियत समय भी आ पहुँचा है और सोनेका बहुमूल्य इल भी पूर्णरूपसे वन गया है'॥ २॥

प्तच्छुत्वा नृपश्रेष्ठो धार्तराष्ट्रो विशाम्पते। आज्ञापयामास नृपः कतुराजप्रवर्तनम्॥३॥

राजन् ! यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधनने उस क्रतुराजको प्रारम्भ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥

ततः प्रववृते यज्ञः प्रभूतार्थः सुसंस्कृतः। दीक्षितश्चापि गान्धारिर्यथाशास्त्रं यथाक्रमम् ॥ ४ ॥

फिर तो उत्तम संस्कारसे युक्त और प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न वह वैण्णव यज्ञ आरम्भ हुआ। गान्धारीनन्दन दुर्योधनने शास्त्रकी आ ज्ञाके अनुसार विधिपूर्वक उस यज्ञकी दीक्षा ली॥ प्रहृष्टो धृतराष्ट्रश्च विदुरश्च महायशाः। भीष्मो द्रोणः कृषः कर्णो गान्धारी च यशस्त्रिनी॥ ५॥

धृतराष्ट्रः महायशस्त्री विदुरः भीष्मः द्रोणः, कृपाचार्यः, कर्ण तथा यशस्त्रिनी गान्धारीको इस यज्ञसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५ ॥ निमन्त्रणार्थं दूतांश्च प्रेषयामास शीव्रगान्। पार्थिवानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च ॥ ६ ॥

राजेन्द्र ! तदनन्तर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणोंको निम-नित्रत करनेके लिये बहुत से शीव्रगामी दूत मेजे ॥ ६ ॥ ते प्रयाता यथोदिष्टा दूतास्वरितवाहनाः। तत्र कंचित्प्रयातं तु दूतं दुःशासनोऽब्रचीत्॥ ७ ॥

दूतगण तेज चलनेवाले वाहनोंपर सवार हो जिन्हें जैसी आशा मिली थी, उसके अनुसार कर्तव्यपालनके लिये प्रस्थित हुए । उन्हींमेंसे एक जाते हुए दूतसे दुःशासनने कहा-॥॥। गच्छ द्वैतवनं शीघं पाण्डवान् पापपूरुषान्। निमःत्रय यथान्यायं विप्रांस्तिसन् वने तदा ॥ ८॥

'तुम शीघ्रतापूर्वक द्वैतवनमें जाओ और पापात्मा **पाण्डवों** तथा उस वनमें रहनेवाले ब्राह्मणोंको यथोचित रीति<del>वे निमन्त्रण</del> दे आओ' ॥ ८ ॥

स गत्वा पाण्डवान् सर्वानुवाचाभित्रणम्य च । दुर्योधनो महाराज यजते नृपसत्तमः॥ ९ ॥ सर्वार्यार्जितमर्थोघमवाप्य कुरुसत्तमः। तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः॥ १०॥

उस दूतने समस्त पाण्डवोंके पास जाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—'महाराज ! कुक्कुलके श्रेष्ठ पुरुष नृपति-शिरोमणि दुर्योधन अपने पराक्रमसे अतुल धनराशि प्राप्तकर एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें (विभिन्न स्थानोंसे) बहुत-से राजा और ब्राह्मण पधार रहे हैं॥ ९-१०॥

अहं तु प्रेषितो राजन कौरवेण महात्मना। आमन्त्रयति वो राजा धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः॥११॥ मनोऽभिल्रष्टितं राश्वस्तं कृतुं द्रष्टुमर्हथ। ्राजन् ! महामना दुःशासनने मुझे आपके पास भेजा है। जननायक महाराज दुर्योधन आपलोगोंको उस यज्ञमें बुला रहे हैं। आपलोग चलकर राजाके मनोवाञ्छित उस यज्ञका दर्शन कीजिये॥ ११६॥



तते। युधिष्ठिरो राजा तच्छुत्वा दूतभाषितम् ॥ १२ ॥ अववीन्तृपराार्दूछो दिष्ट्या राजा सुयोधनः । यज्ञते कतुमुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवर्धनः ॥ १३ ॥

दूतका यह कथन सुनकर राजाओं में सिंहके समान महाराज युधिष्ठिरने इस प्रकार उत्तर दिया—सौभाग्यकी बात है कि पूर्वजोंकी कीर्ति बढ़ानेवाले राजा दुयोंधन श्रेष्ठ यज्ञके द्वारा भगवान्का यजन कर रहे हैं॥ १२-१३॥

वयमप्युपयास्यामो न त्विदानीं कथंचन। समयः परिपाल्यो नो यावद् वर्षं त्रयोदशम् ॥ १४ ॥

'इम भी उस यज्ञमें चलते; परंतु इस समय यह किसी तरह सम्भव नहीं है। हमें तेरह वर्षतक वनमें रहनेकी अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना है' ॥ १४ ॥

श्रुत्वैतद् धर्मराजस्य भीमो वचनमत्रवीत्। तदा तु नृपतिर्गन्ता धर्मराजा युधिष्ठिरः॥ १५॥ अस्त्रशस्त्रपदीप्तेऽग्नौ यदा तं पातियष्यति। वर्षात् त्रयोदशादृष्वं रणसत्रे नराधिषः॥ १६॥ यदा कोयहविर्मोका धार्तराष्ट्रेषु पाण्डवः। आगन्ताहं तदास्मीति वाच्यस्ते स सुयोभनः॥ १७॥

भर्मराजकी यह बात सुनकर भीमसेनने दूतसे इस प्रकार कहा-'दूत ! दुम राजा दुर्योधनसे जाकर यह कह देना कि सम्राट् धर्मराज युधिष्ठिर तेरह वर्ष वीतनेके पश्चात् उस समय वहाँ पधारेंगे, जब कि रणयज्ञमें अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा प्रज्वलित की हुई रोषाग्निमें वे तुम्हारी आहुति देंगे। जब रोषकी आगमें जलते हुए धृतराष्ट्रके पुत्रोंपर पाण्डव अपने क्रोधरूपी धीकी आहुति डालनेको उद्यत होंगे उस समय मैं (भीमसेन) वहाँ पदार्षण करूँगां।। १५-१७॥

#### दोषास्तु पाण्डवा राजन् नैत्रोचुः किंचिदित्रियम् । दूतश्चापि यथावृत्तं धार्तराष्ट्रे न्यवेदयत् ॥ १८ ॥

राजन् !शेप पाण्डवोंने कोई अपिय वचन नहीं कहा। दूतने भी छैटकर दुर्योधनसे सब समाचार ठीक-ठीक बता दिया ॥

अथाजग्मुर्नरश्रेष्ठा नानाजनपदेश्वराः । ब्राह्मणाश्च महाभाग धार्तराष्ट्रपुरं प्रति ॥ १९ ॥

ं महाभाग ! तदनन्तर विभिन्न देशोंके अधिपति नरश्रेष्ठ भूपाल तथा ब्राह्मण दुर्योधनकी राजधानी हस्तिनापुरमें आये ॥१९॥

ते त्वर्चिता यथाशास्त्रं यथाविधि यथाक्रमम्। मुद्दा परमया युक्ताः प्रीताश्चापि नरेइवराः॥ २०॥

उन सबकी शास्त्रीय विधिसे यथोचित सेवा-पूजा की गयी। इससे वे नरेशगण अत्यन्त प्रसन्न हो मन-ही-मन आन्स्दका अनुभव करने छगे॥ २०॥

धृतराष्ट्रोऽपि राजेन्द्र संवृतः सर्वकौरवैः। हर्षेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत॥२१॥

राजेन्द्र ! समस्त कौरवेंसि घिरे **द्व**ए घृतराष्ट्रको भी बङ्गा हर्ष हुआ । उन्होंने विदुरसे कहा-॥ २१ ॥

यथा सुखी जनः सर्वः क्षत्तः स्यादन्नसंयुतः। तुष्येत्तु यक्षसदने तथा क्षित्रं विधीयताम्॥ २२॥

भैया!शीव्र ऐसीव्यवस्थाकरोः जिससे इस वश्रमण्डपमें पधारे हुए सभी लोग खानपानसे संतुष्ट एवं सुखी हों'॥ २२॥

विदुरस्तु तदाक्षाय सर्ववर्णानरिदम । यथा प्रमाणतो विद्वान् पूजयामास धर्मवित् ॥ २३ ॥

शत्रुदमन जनमेजय ! धर्मज एवं विद्वान् विदुरजीने सब मनुष्योंकी ठीक-ठीक संख्याका ज्ञान करके उन सबका यथोचित स्वागत-सत्कार किया ॥ २३ ॥

भक्ष्यपेयान्नपानेन माल्यैश्चापि सुगन्धिभिः। वासोभिर्विविधेरचैव योजयामास हृष्टवत्॥२४॥

वे बड़े हर्षके साथ सभी अतिथियोंको उत्तम भक्ष्य, पेय अन्त-पान, सुगन्धित पुष्पहार तथा नाना प्रकारके वस्त्र देने छगे॥ २४॥

कृत्वा ह्यावसथान् वीरो यथाशास्त्रं यथाक्रमम्। सान्त्वियत्वा च राजेन्द्रोद्स्वा च विविधं वसु॥ २५ ॥

#### विसर्जयामास नृपान् ब्राह्मणांश्च सहस्रशः।

वीर राजा दुर्योधनने सभीको शास्त्रानुसार यथायोग्य निवासग्रह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकारसे आश्वासन तथा भाँति-भाँतिके रत्न देकर सहस्रों राजाओं तथा ब्राह्मणोंको विदा किया ॥ २५३॥ विस्रुज्य च नृपान सर्वान भ्रातृभिः परिवारितः ॥२६ ॥ विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौष्ठैः ॥ २७ ॥ इस प्रकार सब राजाओंको विदा देकर भाइयोंसे घिरे हुए दुर्योधनने कर्ण और शकुनिके साथ हस्तिनापुरमें

प्रवेश किया ॥ २६-२७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनयज्ञे षट्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें दुर्योधनक । यज्ञविषयक दो सौ छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५६ ॥

# सप्तपत्राशद्धिकद्धि शतत्मोऽध्यायः

दुर्योधनके यज्ञके विषयमें लोगोंका मत, कर्णद्वारा अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञा, युधिष्टिरकी

### चिन्ता तथा दुर्योधनकी शासननीति

वैशम्पायन उवाच

प्रविशन्तं महाराज स्तास्तुष्टुबुरच्युतम्। जनारचापि महेष्वासं तुष्टुवृ राजसत्तम॥१॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! राजश्रेष्ठ ! नगरमें प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगोंने भी अटल निश्चयी और महान् धनुर्धर राजा दुर्योधनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ १॥

लाजैइचन्दनचूर्णेइच विकीर्य च जनास्ततः। ऊचुर्दिष्टया नृपाविद्यः समाप्तोऽयं क्रतुस्तव ॥ २ ॥

तत्पश्चात् सब लोग लावा और चन्दनचूर्ण बिखेरकर कहने लगे-'महाराज! आपका यह यज्ञ बिना किसी विक्र-बाधाके पूर्ण हो गया, यह बड़े सौभाग्यकी बात हैं'॥ २॥ अपरे त्वत्रुवंस्तत्र वातिकास्तं महीपतिम्। सुधिष्ठिरस्य यज्ञेन न समो होष ते कतुः॥ ३॥

वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, जिनका मस्तिष्क वातरोग्से विकृत था—कब क्या कहना उचित है, इसको वे नहीं जानते थे, अतः राजा दुर्योधनको सम्बोधित करके कहने लगे—'राजन्! आपका यह यह युधिष्ठिरके यहके समान नहीं था' ॥ ३॥

नैव तस्य क्रतोरेष कलामईति षोडशीम् । पवंतत्रात्रुवन् केचिद् वातिकास्तं जनेश्वरम् ॥ ४ ॥

कुछ अन्य वायुरोगग्रस्त लोग राजा दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगे—'यह यज्ञ तो युधिष्ठिरके यज्ञकी सोलहवीं कलाके वरावर भी नहीं है'॥ ४॥ सहदस्त्वव्रवंस्तत्र अति सर्वानयं कतुः।

सुद्धदस्त्वव्रवस्तत्र आतं सर्वानय कतुः। ययातिर्नेद्वपद्यापि मान्धाता भरतस्तथा ॥ ५ ॥ कतुमेनं समाहत्य पूताः सर्वे दिवं गताः।

जो राजाके सुदृद् थे। वे वहाँ इस प्रकार बोले-ध्यह

यज्ञ विद्युले सब यज्ञोंसे बढ़कर हुआ है। ययाति, नहुष, मान्धाता और भरत भी इस यज्ञ-कर्मका अनुष्ठान करके पृवित्र हो सब-के-सब स्वर्गलोकमें गये हैं'॥ ५६॥ एता वाचः शुभाः श्रुण्यन सहदां भरतर्षभ ॥ ६॥

प्रति वाचः शुमाः स्थ्यन् सुहृद्दा मरतयम् ॥ ६ प्रतिवेश पुरं हृष्टः स्ववेशम च नराधिपः ।

भरतश्रेष्ठ ! सुद्धदोंकी ये सुन्दर बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक नगरमें प्रवेश करके अपने राज-भवनमें गया ॥ ६६ ॥

अभिवाद्य ततः पादौ मातापित्रोर्विशाम्पते ॥ ७ ॥ भीष्मद्रोणकृपादीनां विदुरस्य च धीमतः । अभिवादितः कनीयोभिश्चीतृभिश्चीतृनन्दनः॥ ८ ॥

महाराज ! उसने सबसे पहले अपने माता पिताके चरणीं-में प्रणाम किया । तत्पश्चात् क्रमशः भीष्मः द्रोण और कृपाचार्य आदिको तथा बुद्धिमान् विदुरजीको भी मस्तक छुकाया । तदनन्तर छोटे भाइयोंने आकर भ्राताओंका आनन्द बढ़ानेवाले दुर्योधनको प्रणाम किया ॥ ७-८ ॥

निषसादासने मुख्ये भ्रातिः परिवारितः। तमुत्थाय महाराजं स्तपुत्रोऽव्रवीद् वचः॥ ९॥

इसके बाद वह भाइयोंसे घिरा हुआ अपने प्रमुख राजिसहासनपर विराजमान हुआ। उस समय स्तपुत्र कर्णने उठकर महाराज दुर्योधनसे इस प्रकार कहा—॥९॥ दिष्टिया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाक्रतुः। हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया॥१०॥ आहतेऽष्टं नरश्रेष्ठ त्वं सभाजयिता पुनः।

'भरतश्रेष्ठ ! सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारायह महान्यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ । नरश्रेष्ठ ! जब युद्धमें पाण्डव मारे जायँगे, उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूययज्ञकी समाप्तिपर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनन्दन करूँगा' ॥ १०६॥ तमत्रवीत्महाराजो धार्तपष्ट्रो महायशाः ॥ ११ ॥ सत्यमेतत् त्वयोक्तं हि पाण्डवेषु दुरात्मसु । निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राप्ते चापि महाक्रतो ॥ १२ ॥ राजसूये पुनर्वार त्वमेवं वर्धयिष्यसि ।

तत्र महायशस्त्री महाराज दुर्योधनने उससे इस प्रकार कहा—'वीर ! तुम्हारा यह कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ ! जब दुरात्मा पाण्डव मारे जायँगे, उस समय महायज्ञ राजसूयके समाप्त होनेपर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनन्दन करोगे'॥ ११-१२ है॥

पवमुक्त्वा महाराज कर्णमाक्ष्ठिःय भारत ॥१३॥ राजसूर्य कतुश्रेष्ठं चिन्तयामास कौरवः।

भगतकुलभूषण! महाराज! ऐसा कहकर दुर्योधनने कर्णको छातीसे लगा लिया और क्रतुश्रेष्ठ राजसूयका चिन्तन करने लगा॥ १३५॥

सोऽत्रवीत् कौरवांश्चापिषाइर्वस्थान् नृपसत्तमः॥१४॥ कदा तु तं कतुवरं राजसूयं महाधनम्। निहत्य पाण्डवान् सर्वानाहरिष्यामि कौरवाः॥१५॥

नृपश्रेष्ठ दुर्योधनने अपने पास खड़े हुए कौरवींको सम्बोधित करके कहा—-'कुरुकुलके राजकुमारो ! कब ऐसा समय आयगा, जब मैं समस्त पाण्डवींको मारकर प्रजुर धनसे सम्पन्न होनेवाले उस कतुश्रेष्ठ राजस्यका अनुष्ठान कहूँगा'॥ १४-१५॥

तमव्रवीत् तदा कर्णः श्रृणु मे राजकुञ्जर । पादौ न धावये तावद् यावत्र निहतोऽर्जुनः ॥ १६॥ कीलालजं न खादेयं करिष्ये चासुरव्रतम् । नास्तीति नेव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित् ॥ १७॥

उस समय कर्णने दुर्योधनसे कहा—'न्यश्रेष्ठ ! मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो-'जवतक अर्जुन मेरे हाथसे मारा नहीं जाता, तबतक में दूसरोंसे पैर नहीं धुलवाऊँगा, केवल जलसे उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊँगा और आसुरत्रत ( क्रूरता आदि ) नहीं धारण करूँगा । किसीके भी कुछ माँगनेपर 'नहीं है', ऐसी बात नहीं कहूँगा' ॥ १६-१७॥

वहां हुं, एसा बात नहां कहूंगा ॥ १५ १० ॥ अथोत्कुष्टं महेष्वासैर्धार्तराष्ट्रैर्महारथैः । प्रतिक्षाते फाल्गुनस्य वधे कर्णेन संयुगे ॥ १८॥

कर्णके द्वारा युद्धमें अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञा करनेपर महान् धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्रपुत्रोंने बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ १८॥

विजितांश्चाप्यमन्यन्त पाण्डवान् धृतराष्ट्रजाः। दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विस्तृत्य नरपुङ्गवान् ॥१९॥ प्रविवेश गृहं श्लोमान् यथा चैत्ररथं प्रभुः। तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्मुर्वेश्मानि भारत ॥२०॥ उस दिनसे कौरव पाण्डवोंको पराजित ही मानने लगे । राजेन्द्र ! तदनन्तर जैसे देवराज इन्द्र चैत्रस्थ नामक उद्यान-में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार श्रीमान् राजा दुर्योधनने उन नरपुङ्गवोंको विदा करके अपने महलमें प्रवेश किया । भारत ! तदनन्तर वे सभी महाधनुर्धर वीर अपने-अपने भवनमें चले गये ॥ १९-२०॥

पाण्डवाश्च महेष्वासा दूतवाक्यप्रचे।दिताः । चिन्तयन्तस्तमेवार्थं नालभन्त सुखं कचित्॥ २१॥

इधर महाधनुर्धर पाण्डव दूतके वाक्यते प्रेरित हो उसी विषयका चिन्तन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे।२१। भूयश्च चारे राजेन्द्र प्रवृत्तिरुपपादिता। प्रतिक्षा सूतपुत्रस्य विजयस्य वधं प्रति॥२२॥

महाराज ! फिर उन्होंने गुप्तचरींद्वारा वह समाचार भी प्राप्त कर लिया, जिसमें अर्जुनके वधके लिये स्तपुत्र कर्णकी प्रतिज्ञा दुहरायी गयी थी ॥ २२ ॥ एतच्छुत्वा धर्मसुतः समुद्विज्ञो नराधिप । अभेद्यकवचं मत्वा कर्णमद्भतविक्रमम् ॥ २३ ॥ अनुसरंश्च संक्लेशान् न शान्तिमुपयाति सः।

राजन् ! यह सब सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उद्विम हो उठे । वे विचारने लगे—-'कर्णका कवच अभेद्य है और उसका पराक्रम भी अद्भुत है ।' यह मानकर तथा वनके क्लेशोंका स्मरण करके उन्हेंशान्ति नहीं प्राप्त होती थी। २३ ई। तस्य चिन्तापरीतस्य युद्धिर्जेशे महात्मनः ॥ २४॥ चहुव्यालम्गाकीणं त्यक्तं द्वैतवनं चनम् ।

इस प्रकार चिन्तासे घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिरके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि 'अनेक प्रकारके सपों तथा मुगोंसे भरे हुए इस द्वैतवनको छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चले चलें? ॥ २४६ ॥

धार्तराष्ट्रोऽपि नृपितः प्रशशास वसुन्धराम् ॥ २५॥ भ्रातृभिः सिहतो वारैभींष्मद्रोणकृपैस्तथा । सङ्गम्य सूतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना ॥ २६॥ (स्ततं प्रीयमाणो वै देविना सौबलेन च ।)

इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयोंके साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युद्धमें शोभा पानेवाले सूतपुत्र कर्ण तथा चूतकुशल शकुनिते मिलकर निरन्तर प्रसन्नताका अनुभव करता हुआ इस पृथ्वीका शासन करने लगा।२५-२६।

दुर्योधनः प्रिये नित्यं वर्तमानो महीभृताम् । पूजयामास विप्रेन्द्रान् ऋतुभिर्भृरिदक्षिणैः ॥ २७ ॥

दुर्योधन सदा अपने अधीन रहनेवाले राजाओंका प्रिय करने लगा और प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका भीस्वागत-सत्कार करता रहा ॥ २७ भ्रातृणां च प्रियं राजन् स चकार परंतपः। निश्चित्य मनसा वीरो दत्तभुक्तफलं धनम् ॥ २८॥ राजन् ! शत्रुओंको संताप देनेवाला वीर दुर्योधन निरन्तर अपने भाइयोंका प्रिय कार्य किया करता था। 'धनके दो ही फल हैं—दान और भोग' ऐसा मन-ही-मन निश्चय करके वह इन्हींमें धनका उपयोग करता था॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वोषयात्रापर्वणि युधिष्टिरचिन्तायां सप्तपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमे युधिष्टिरकी चिन्तासे सम्बन्ध रखनेवाला दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२५७॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है दलोक मिलाकर कुल २८ है दलोक हैं )

# ( मृगख्दनोद्भवपर्व )

### अष्टपञ्चाराद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंका काम्यकवनमें गमन

जनमेजय उवाच

दुर्योधनं मोक्षयित्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः। किमकार्षुर्वने तस्मिस्तन्ममाख्यातुमहीसि ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा - दुर्योधनको गन्धर्वोके बन्धनसे छुड़ाकर महाबली पाण्डवोंने उस वनमें कौन-सा कार्य किया ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १॥

वैशम्पायन उवाच

ततः शयानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने मृगाः। खप्नान्ते दर्शयामासुर्वोष्पकण्ठा युधिष्टिरम् ॥ २ ॥

वैशम्पायनजीने कहा--तदनन्तर एक रातमें जब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर सो रहे थे, खप्नमें द्वैतवनके सिंह-बाघ आदि हिंख पशुओंने उन्हें दर्शन दिया । उन सबके कण्ठ आँसुओंसे रूँधे हुए थे ॥ २॥

तानव्रवीत् सराजेन्द्रो वेपमानान् कृताञ्जलीन् । ब्रूत् यद् वकुकामाः स्थके भवन्तः किमिष्यते ॥ ३ ॥

वे थर-थर काँपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज युधिष्ठिरने उनसे पूछा—'आपलोग कौन हैं? न्या कहना चाहते हैं ? आपकी क्या इच्छा है ? वताइये' ॥ ३॥

पवमुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यशस्विना। अत्यत्रुवन् मृगास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम्॥ ४॥

यशस्वी पाण्डव कुन्तीनन्दन यु धिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मरनेसे बचे हुए हिंसक पशुओंने उनसे कहा-॥४॥ वयं मृगा द्वैतवने हतशिष्टास्तु भारत। नोत्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः॥ ५॥

'भारत! हम द्वैतवनके पशु हैं। आपलोगोंके मारनेसे हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गयी है। महाराज! हमारा सर्वथा संहार न हो जाय, इसके लिये आप अपना निवासस्थान बदल दीजिये॥ ५॥ भवतो भ्रातरः शूराः सर्व एवास्त्रकोविदाः। कुळान्यल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्॥ ६॥

'आपके सभी भाई श्रूरवीर एवं अस्त्रविद्याके पण्डित हैं। इन्होंने हम वनवासी हिंसक पशुओं के कुलोंको थोड़ी ही संख्यामें जीवित छोड़ा है।। ६।।

वीजभूता वयं केचिद्वशिष्टा महामते। विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात् ते युधिष्टिर॥ ७॥

'महामते ! हम सिंह, बाघ आदि पशु थोड़ी-सी संख्यामें अपने वंशके बीजमात्र शेष रह गये हैं। महाराज युधिष्ठिर ! आपकी कृपासे हमारे वंशकी वृद्धि हो, यही हम निवेदन करते हैं? ॥ ७ ॥

तान् वेपमानान् वित्रस्तान् वीजमात्रावदोषितान् । मृगान् दृष्टा सुदुःखार्तो धर्मराजो युधिष्टिरः ॥ ८ ॥

वे सिंह-बाघ आदि पशु त्रस्त होकर थरथर काँप रहे थे और बीजमात्र ही शेप रह गये थे। उनकी यह दयनीय दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखसे ब्याकुल हो गये।८।

तांस्तथेत्यव्रवीद् राजा सर्वभूतिहते रतः। यथा भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत् तथा ॥ ९ ॥

समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा— 'बहुत अच्छा , तुमलोग जैसा कहते हो , वैसा ही कहूँगा' ॥ ९ ॥

इत्येवं प्रतिबुद्धः स राज्यन्ते राजसत्तमः। अवर्वात् सहितान् भात्न् द्यापन्नो मृगान् प्रति॥१०॥ उक्तो रात्रौ मृगैरिस खप्नान्ते हतशेषितैः। तन्तुभूताः स भद्रं ते द्या नः क्रियतामिति ॥११॥

इस प्रकार रात बीतनेपर जब सबेरे उनकी नींद खुली, तब वे नृपतिशिरोमणि हिंसक पशुओंके प्रति दयाभावसे द्रवित हो अपने सब भाइयोंसे बोले—'बन्धुओं! रातको सपनेमें मरनेसे बचे हुए इस वनके पशुओंने मुझसे कहा है—-'राजन् ! आपका भला हो । हम अपनी वंशपरम्पराके एक-एक तन्तुमात्र शेप रह गये हैं । अब हमलोगोंपर दया कीजिये' ॥ १०-११ ॥

ते सत्यमाहुः कर्तव्या दयास्माभिवनीकसाम् । साष्ट्रमासं हि नो वर्षे यदेतदुपयुङ्क्षमहे ॥ १२ ॥

भिरी समझमें वे पशु ठीक कहते हैं । हमलोगोंको वनवासी हिंस जीवेंपर भी दया करनी चाहिये। अवतक हमलोगोंको इस दौतवनमें रहते हुए एक वर्ष आठ महीने वीत चुके हैं ॥ १२॥

पुनर्बहुमुगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्। महभूमेः शिरःस्थानं तृणविन्दुसरः प्रति॥१३॥ तत्रेमां वसतिं शिष्टां विहरन्तो रमेमहि।

'अतः अब हम पुनः असंख्य मृगोंसे युक्तः रमणीय तथा उत्तम काम्यक वनमें तृणविन्दु नामक सरोवरके पास चलें । काम्यकवन मरुम्मिके शीर्षक स्थानमें पड़ता है। वहीं विहार करते हुए हम वनवासके शेष दिन सुखपूर्वक वितायेंगे' ॥ १३ ।। ततस्ते पाण्डवाः शीव्रं प्रययुर्धर्मकोविदाः ॥ १४ ॥ ब्राह्मणैः सांहताराजन् ये च तत्र सहोषिताः। इन्द्रसेनादिभिश्चैव प्रेष्यैरनुगतास्तदा ॥ १५ ॥

राजन् ! तदनन्तर उन धर्मज्ञ पाण्डवोंने वहाँ रहनेवाले ब्राह्मणोंके साथ शीघ्र ही उस वनसे प्रस्थान कर दिया। इन्द्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हींके साथ चल दिये॥ १४-१५॥

ते यात्वानुस्तैर्मार्गेः खन्नैः शुचिजलान्वितैः । दद्दशुः काम्यकं पुण्यमाश्रमं तापसायुतम् ॥ १६ ॥

वे सत्र लोग उत्तम अन्न और पिवत्र जलकी सुविधासे सम्पन्न तथा सदा चाल् रहनेवाले मार्गोसे यात्रा करते हुए पुण्य एवं बहुतेरे तपस्वी जनोंसे युक्त काम्यक वनके आश्रममें पहुँचकर वहाँकी शोभा देखने लगे॥ १६॥

विविशुस्ते सा कौरव्या वृता विप्रवंभैस्तदा। तद् वनं भरतश्रेष्ठाः स्वर्गं सुकृतिनो यथा॥१७॥

जैसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्गमें जाते हैं, उसी प्रकार उन भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ काम्यक वनमें प्रवेश किया ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि सगस्वप्नोक्कवपर्वणि काम्यकप्रवेशे अष्टपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत मृगस्वप्नोद्भवपर्वमें काम्यकवनप्रवेशविषयक दो सौ अट्ठावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥

> <del>ा अन्द्रश्रीक्षा ।</del> ( ब्रीहिद्दौणिकपर्व )

### एकोनषष्टचिधकद्विशततमोऽध्यायः

युधिष्टिरकी चिन्ता, व्यासजीका पाण्डवोंके पास आगमन और दानकी महत्ताका प्रतिपादन

वैशस्यायन उवाच

वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्। वर्षाण्येकादशातीयुः ऋच्छ्रेण भरतर्षभ ॥ १ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ जनमेजय! इस प्रकार बनमें रहते हुए उन महात्मा पाण्डवींके ग्यारह वर्ष वड़े कप्टसे बीते ॥ १ ॥

फलमूलाशनास्ते हि सुखार्हा दुःखमुत्तमम्। प्राप्तकालमनुध्यान्तः सेहिरे वरपृष्ठवाः॥२॥

वे फल मूल खाकर रहते थे। सुख भोगनेके योग्य होकर भी महान् कष्ट भोगते थे और यह सोचकर कि यह हमारे कप्टका समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये, चुपचाप सब दुःख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिये था कि वे सबके सब श्रेष्ठ पुरुष थे॥ २॥

युधिष्ठिरस्तु राजर्षिरात्मकर्मापराधजम् । चिन्तयन् स महावाद्वधीतृणां दुःखमुत्तमम् ॥ ३ ॥ महाबाहु राजिं युधिष्ठिर सदा यही सोचते रहते थे कि भीरे भाइयोंपर जो यह महान् दुःख आ पड़ा है, मेरी ही करनीका फल है। मेरे ही अपराधसे इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। ॥ ३॥

न सुष्वाप सुखं राजा हृदि श्रव्यैरिवापितैः। दौरात्म्यमनुपद्यंस्तत् काले द्यूतोद्भवस्य हि ॥ ४ ॥ संस्मरन् परुषा वाचः सूतपुत्रस्य पाण्डवः। निःश्वासपरमो दीनो विश्वत् कोपविषं महत्॥ ५ ॥

इसी चिन्तामें पड़े-पड़े राजा युधिष्ठिर रातमें सुखकी नींद नहीं सो पाते थे। ये बातें उनके हृदयमें चुभे हुए काँटोंके समान दुःख दिया करती थीं। जूआ खेलनेकं कारण-भूत शकुनि आदिकी दुष्टतापर दृष्टिपात करके तथा स्तपुत्र कर्णकी कठोर वातोंको स्मरण करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दीनभावसे लंबी साँसें लेते रहते और महान् कोधरूपी विपको अपने दृदयमें धारण करते थे॥ ४-५॥ अर्जुनो यमजौ चोभौ द्रौपदी च यशस्विनी।

### स च भीमो महातेजाः सर्वेषामुत्तमो बळी॥ ६॥ युधिष्ठिरमुदीक्षन्तः सेहुर्दुःखमनुत्तमम्।

अर्जुन, दोनों भाई नकुल-सहदेव, यशस्त्रिनी द्रौपदी तथा सर्वश्रेष्ठ बलवान् महातेजस्वी भीमसेन भी राजा युधिष्ठिर-की ओर देखते हुए महान्-से-महान् दु:खको चुप-चाप सहते रहे ॥ ६ ।

अवशिष्टमल्पकालं मन्वानाः पुरुपर्वभाः॥ ७ ॥ वपुरन्यदिवाकार्षुरुत्साहामर्वचेष्टितैः . ।

'अब तो वनवासका थोड़ा-सा ही समय शेष रह गया है, ऐसा समझकर नरश्रेष्ठ पाण्डवोंने उत्साह एवं अमर्पयुक्त चेष्ठाओंसे अपने शारीरको किसी और ही प्रकारका बना लिया था ॥ ७ ई ॥

कस्यचित् त्वथकालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः॥ ८॥ आजगाम महायोगी पाण्डवानयलोककः।

तमागतमभिप्रेक्ष्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ९॥ प्रत्युद्गम्य महात्मानं प्रत्यगृह्णाद् यथाविधि।

तदनन्तर किसी समय महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास पाण्डवोंको देखनेके लिये वहाँ आये। उन महात्माको आया देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनकी अगवानीके लिये कुछ दूर आगे बढ़ गये और विधिपूर्वक स्वागत-सत्कारके साथ उन्हें अपने साथ लिवा लाये॥ ८-९६ ॥

तमासीनमुपासीनः शुश्रुषुर्नियतेन्द्रियः॥ १०॥ तोषयन प्रणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः।

जब वे आसनपर बैठ गये। तब पाण्डवोंका आनन्द बढ़ानेवाले युधिष्ठिर अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सेवाकी इच्छासे व्यासजीके पास ही बैठ गये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने महर्षिको संतुष्ट किया।१०६। तानवेक्ष्य क्रशान् पौत्रान् वने वन्येन जीवतः॥११॥ महर्षिरनुकस्पार्थमत्रवीद् वाष्पगद्गदम् ।

अपने पौत्रोंको वनवासके कप्टसे दुर्बल तथा जङ्गली फल-मूल खाकर जीवननिर्वाह करते देख महर्षि व्यासको बड़ी दया आयी वे उनपर कृपा करनेके लिये नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए गद्धद कण्ठसे बोले—॥ ११६॥

युधिष्ठिर महाबाहो श्रृणु धर्मभृतां वर ॥ १२ ॥ नातप्ततपस्रो लोके प्राप्नुवन्ति महासुखम् । सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते ॥ १३ ॥

्धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महावाहु युधिष्ठिर ! मेरी बात सुनो, संसारमें जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे महान् सुखकी उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी-बारीसे सुख और दुःख दोनोंका सेवन करता है। । १२–१३।।



न द्यनन्तं सुखं कश्चित् प्राप्नोति पुरुपर्षभ। प्रज्ञाचांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया॥१४॥ उदयास्तमनक्षो हि न हृष्यति न शोचिति।

'नरश्रेष्ठ! कोई भी इस जगत्में ऐसा सुख नहीं पाता, जिसका कभी अन्त न हो। उत्तम बुद्धिसे युक्त ज्ञानवान् पुरुष ही उत्पत्ति, स्थिति और लयके अधिष्ठानरूप परमात्मा-को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता है॥ १४६॥ सुखमापतितं सेवेद् दुःखमापतितं वहेत्॥ १५॥ कालप्राप्तमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः।

'अतः विवेकी पुरुषको उचित है कि प्राप्त हुए सुखका (त्यागपूर्वक) सेवन करे और स्वतः आये हुए दुःखका भार भी (धैर्यपूर्वक) वहन करे। जैसे किसान वीज बोकर समयके अनुसार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता है, उसे प्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय-समयपर दैववश प्राप्त हुए सुख तथा दुःखको स्वीकार करें।।१५६॥ तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्॥ १६॥ नासाध्यं तपसः किंचिदिति बुद्धश्वस भारत।

भारत ! तपसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तयसे मनुष्य महत्वद (परमात्मा) को प्राप्त कर छेता है। तुम इस बातको अच्छी तरह जान छो कि तपस्यासे कुछ भी असाध्य नहीं है॥ १६५॥

सत्यमार्जवमकोधः संविभागो दमः शमः॥१७॥ अनस्याविहिंसा च शौचमिन्द्रियसंयमः। पावनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणाम्॥१८॥ ्महाराज ! सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव, देवता और अतिथियोंको देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इन्द्रिय-संयम, मनोनिग्रह, दूसरोंके दोष न देखना, हिंसा न करना, वाहर-भातरकी पवित्रता रखना तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोंको कावूमें रखना—ये पुण्यात्मा पुरुषोंके सद्गुण सबको पवित्र करनेवाले हैं ॥ १७-१८ ॥

अधर्मरुचयो सूढास्तिर्यग्गतिपरायणाः। कृच्छ्रां योनिमनुप्राप्ता न सुखं विन्दते जनाः॥ १९॥

'जो लोग अधर्ममें ६चि रखनेवाले हैं, वे मूढ़ मानव पशु-पक्षी आदि तिर्यग् योनियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं। उन कष्टदायक योनियोंमें पड़कर वे कभी सुल नहीं पाते हैं।१९। इह यत् क्रियते कर्म तत् परत्रोपग्रुज्यते। तस्माच्छरीरं गुर्ञ्जात तपसा नियमेन च॥ २०॥

'इस लोकमें जो कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकमें भोगना पड़ता है। इसलिये अपने दारीरको तप और नियमोंके पालनमें लगावे॥ २०॥

यथाशक्ति प्रयच्छेत सम्पूज्याभित्रणस्य च । काले प्राप्ते च हृष्टात्मा राजन् विगतमन्सरः॥ २१॥

'राजन् ! समयपर यदि कोई अतिथि आ जायः तो क्रोधरिहत और प्रसन्नचित्त होकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे दान दे और विधिवत् पूजन करके उसे प्रणाम करें ॥

सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवम् । अक्रोधनोऽनसूयश्च निर्चृतिं लभते पराम्॥२२॥

'सत्यवादी मनुष्य दीर्घ आयु, क्लेशसून्यता (सुख) तथा सरलता पात करता है। जो क्रोध नहीं करता और दूसरोंके दोष नहीं देखता है, उसे परमानन्दपदकी प्राप्ति होती है।। २२॥

दान्तः शमपरः शश्वत् परिक्लेशं न विन्दति । न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्रा परगतां श्रियम् ॥ २३ ॥

'जो सदा अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर मनका निग्रह करता है, उसे कभी क्लेशका सामना नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है, वह दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर संतप्त नहीं होता है। । २३॥

संविभक्ता च दाता च भोगवान् खुखवान् नरः। भवत्यहिंसकद्यैव परमारोग्यमद्गुते ॥ २४ ॥

भी देवताओं और अतिथियोंको उनका भाग समर्पित करता है, वह भीग सामग्रीसे सम्पन्न होता है। दान करनेवाला मनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करता, उसे उत्तम आरोग्यकी प्राप्ति होती है।। २४॥ मान्यमानियता जनम कुले महित विन्दति। व्यसनैर्ने तु संयोगं प्राप्नोति विजितेन्द्रियः ॥ २५ ॥ (विन्दते सुखमत्यन्तिमह लोके परत्र च।)

'जो माननीय पुरुषोंका सम्मान करता है, वह महान् कुलमें जन्म पाता है। जितेन्द्रिय पुरुष कभी दुर्व्यसनोंमें नहीं फँसता है, उसे इस लोक और परलोकमें भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होती है॥ २५॥

शुभानुशयवुद्धिर्हि संयुक्तः कालधर्मणा। प्रादुर्भवति तद्योगात् कल्याणमतिरेव सः॥ २६॥

'जिसकी बुद्धि ग्रुभमें ही आसक्त होती है, वह मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेपर उस ग्रुभके संयोगसे कल्याणबुद्धि होकर ही उत्पन्न होता है' || २६ ||

युधिष्टिर उवाच

भगवन् दानधर्माणां तपसो वा महामुने। किंखिद् बहुगुणं प्रेत्य किं वादुष्करमुच्यते॥ २७॥

युधिष्टिरने पूछा--भगवन् ! महामुने ! दानधर्म एवं तपस्या-इनमेंसे किसका फल परलोकमें अधिक माना गया है ! और इन दोनोंमें कौन दुष्कर बताया जाता है !॥

#### व्यास उवाच

दानान्न दुष्करं तात पृथिव्यामस्ति किंचन । अर्थे च महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २८॥

व्यासजीने कहा—तात ! दानसे बढ़कर दुष्कर कार्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। लोगोंको धनका लोम अधिक होता है और धन मिलता भी बड़े कप्टसे है॥ २८॥

परित्यज्य वियान् प्राणान् धनार्थे हि महामते । प्रविशन्ति नरा वीराः समुद्रमटवीं तथा॥ २९॥

महामते ! कितने ही साहसी मनुष्य रत्नोंके लिये अपने प्यारे प्राणींका मोह छोड़कर समुद्रमें गोते लगाते हैं और धनके लिये घोर जंगलींमें भटकते फिरते हैं ॥ २९॥

कृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः। पुरुषाः प्रेष्यतामेके निर्गच्छन्ति धनार्थिनः॥ ३०॥

कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षाको अपनी जीविकाका साधन यनाते हैं, कुछ लोग धनकी इच्छासे नौकरी करनेके लिये दूर निकल जाते हैं ॥ ३०॥

तस्माद् दुःखार्जितस्यैव परित्यागः सुदुष्करः । न दुष्करतरं दानात् तस्माद् दानं मतं मम ॥ ३१ ॥

अतः दुःख सहकर कमाये हुए धनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन है। दानसे बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं है। इसलिये मेरे मतमें दान ही सर्वश्रेष्ठ है॥ ३१॥ विशेषस्त्वत्र विशेषो न्यायेनोपार्जितं धनम्। पात्रे काले च देशे च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्॥ ३२॥

यहाँ विशेष बात यह जाननी चाहिये कि मनुष्य न्यायसे कमाये गये धनको उत्तम देश, काल और पात्रका विचार करते हुए श्रेष्ठ पुरुषोंको दे॥ ३२॥

अन्यायात् समुपात्तेन दानधर्मो धनेन यः। क्रियते न स कर्तारं त्रायते महतो भयात्॥ ३३॥

अन्यायसे प्राप्त किये हुए धनके द्वारा जो दानधर्म किया जाता है, वह कर्ताकी महान् भयसे रक्षा नहीं कर पाता ॥ ३३ ॥

पात्रे दानं खल्पमिप काले दत्तं युधिष्टिर । मनसा हि विद्युद्धेन प्रेत्यानन्तफलं स्मृतम् ॥ ३४ ॥

युधिष्ठिर ! यदि विशुद्ध मनसे उत्तम समयपर सत्पात्रको थोड़ा-साभी दान दियागया हो, तो वह परलोकमें अनन्त फल देनेवाला माना गया है ॥ ३४ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । वीहिंद्रोणपरित्यागाद् यत् फलं प्राप मुद्रलः ॥ ३५ ॥

इस विषयमें जानकार लोग इस पुराने इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषिने एक द्रोण धानका दान करके महान् फल प्राप्त किया था॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि बीहिद्दौणिकपर्वणि दानदुष्करत्वकथने एकोनष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत ब्राहिद्रौणिकपर्वमें दानकी दुष्करताका प्रति ादनविषयक दो सौ उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५९ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल १५६ हलोक हैं )

### षष्टचिव इद्विशततमोऽध्यायः

दुर्वासाद्वारा महर्षि मुद्गलके दानधर्म एवं धैर्घकी परीक्षा तथा मुद्गलका देवद्वसे दुछ प्रवन करना

युधिष्ठिर उवाच

वीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महात्मना। कस्मै दत्तश्च भगवन् विधिना केन चात्थ् मे॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! महात्मा मुद्गलने एक द्रोण धानका दान कैसे और किस विधिसे किया था तथा वह दान किसको दिया गया था ? यह सब मुझे बताइये॥१॥

प्रत्यक्षधर्मा भगवान् यस्य तुष्टो हि कर्मभिः। सफलं तस्य जन्माहं मन्ये सद्धर्मचारिणः॥ २॥

मनुष्योंके धर्मको प्रत्यक्ष देखने और जाननेवाले भगवान् जिसके कर्मोंसे मंतुष्ट होते हैं, उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषका जन्म सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २ ॥

व्यास उवाच

शिलोब्छवृत्तिर्धर्मात्मा मृह्लः संयतेन्द्रियः। आसीद् राजन् कुरुक्षेत्रे सत्यवागनस्यकः॥ ३॥

व्यासजी बोले - राजन् ! कुब्क्षेत्रमें मुद्रलनामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे। शिले तथा उञ्छन्नत्तिसे ही जीविका चलाते थे तथा सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्दा नहीं करते थे॥ ३॥

१. कुछ विद्वानोंके मतसे यह सोलह सेरका होता है।

२. (उञ्छ: कणश आदानं कि शाद्यर्जनं शिलम् । इस कोषवाक्यके अनुसार बाजार उठ जानेपर या खेत कटनेपर वहाँ बिखरे हुए अन्तके दाने बीनना (उञ्छ) कहलाता है और खेत कट जानेपर बहाँ गिरी हुई गेहूँ-धान आदिकी बालें बीनना 'शिल' कहा गया है। अतिथिवती क्रियावांश्च कापोनीं वृत्तिमास्थितः। सत्रमिष्टीकृतं नाम समुपास्ते महातपः॥ ४॥ सपुत्रदारो हि मुनिः पक्षाहारो बभूव ह। कपोतवृत्या पक्षेण वीहिद्रोणमुपार्जयत्॥ ५॥

उन्होंने अतिथियोंकी सेवाका वत ले रक्ला था। वे बढ़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी ये तथा कापोती वृत्तिका आश्रय ले आवश्यकताके अनुरूप थोड़े से ही अन्तका संग्रह करते थे। वे मुनि स्त्री और पुत्रके साथ रहकर पंद्रह दिनमें जैसे कबूतर दाने चुगता है, उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण धानका संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इष्टीकृत नामक यज्ञका अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवारसहित उन्हें पंद्रह दिनपर भोजन प्राप्त होता था॥ ४-५॥

दर्श च पौर्णमासं च कुर्वन् विगतमन्सरः। देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्॥६॥

उनके मनमें किसीके प्रति ईर्ध्यांका भाव नहीं था वे प्रत्येक पक्षमें दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियोंको उनका भाग अर्पित करके शेष अन्नसे जीवन-यापन करते थे ॥ ६ ॥

तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात् त्रिभुवनेश्वरः। प्रत्यगृह्यानमहाराज भागं पर्वणि पर्वणि॥ ७॥

महाराज ! प्रत्येक पर्वपर तीनों लोकोंके स्वामी माक्षात् इन्द्र देवताओं सिहत प्रभारकर उनके यश्चमें भाग ग्रहण करते थे ॥ ७ ॥ स पर्वकालं कृत्वा तु मुनिवृत्त्या समन्वितः। अतिथिभ्यो द्दावन्नं प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥ ८॥

मुद्रल ऋषि मुनिवृत्तिसे रहते हुए पर्वकालोचित कर्म, दर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोह्लासपूर्ण हृदयसे अतिथियोंको भोजन देते थे॥८॥

#### वीहिद्रोणस्य तद्धश्यस्य द्दतोऽन्नं महात्मनः। शिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्धतेऽतिथिद्शंनात्॥ ९ ॥

ईप्यसि रहित महात्मा मुद्गल एक द्रोण धानसे तैयार किये हुए अन्नमेंसे जव-जब दान करते थे, तब-तब देनेसे बचा हुआ अन्न मुद्गलके द्वारा दूसरे अतिथियोंका दर्शन करनेसे बढ़ जाया करता था॥ ९॥

#### तच्छतान्यपि भुञ्जन्ति ब्राह्मणानां मनीविणाम्। मुनेस्त्यागविशुद्धया तु तदन्नं वृद्धिमृच्छति॥ १०॥

इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीवी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मुद्रल मुनिके विशुद्ध त्यागके प्रभावसे वह अन्न निश्चय ही वढ जाता था॥ १०॥

### तं तु शुश्राव धर्मिष्ठं मुद्रलं संशितवतम्। दुर्वासा नृप दिग्वासास्तमधाभ्याजगाम ह ॥ ११॥

राजन् ! एक दिन दिगम्बर वेपमें भ्रमण करनेवाले महर्षि दुर्वासाने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले धर्मिष्ठ महात्मा सुद्गलका नाम सुना । उनके व्रतकी ख्याति सुनकर वे वहाँ आ पहुँचे ॥ ११॥

#### विश्रचानियतं वेषमुन्मत्त इव पाण्डव। विकचः परुषा वाचो व्याहरन् विविधा मुनिः ॥ १२ ॥

पाण्डुनन्दन ! दुर्वासा मुनि पागलोंकी तरह अटपटा वेष धारण किये, मूँड मुड़ाये और नाना प्रकारके कटुवचन बोलते हुए उस आश्रममें पधारे॥ १२॥

### अभिगम्याथ तं विष्रमुवाच मुनिसत्तमः। अन्नार्थिनमनुप्राप्तं विद्धि मां द्विजसत्तम॥१३॥

ब्रह्मर्पि मुद्रस्के पास पहुँचकर .मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने कहा-'विप्रवर ! तुम्हें यह माल्म होना चाहिये कि मैं भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ'॥ १३॥

खागतं तेऽस्त्विति मुर्ति मुद्दलः प्रत्यभाषत।
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिपाद्याध्यमुत्तमम्॥१४॥
प्रादात् स तापसायान्नं सुधितायातिथिवती।
उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स धृतवतः॥१५॥
ततस्तदन्नं रसवत् स एव सुधयान्वितः।
वुभुजे कृत्स्नमुन्मत्तः प्रादात् तस्मै च मुद्दलः॥१६॥

मुद्रलने उनसे कहा-भहर्षे ! आपका स्वागत है, ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य, उत्तम अर्ध्य तथा आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री मेंट की। तत्पश्चात् उन व्रतधारी अतिथिसेबी महर्षि मुद्गलने वड़ी श्रद्धाके साथ उन्मत्तवेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासाको भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, परोसी हुई सारी रसोई खा गये। तय महर्षि मुद्गलने उन्हें और भोजन दिया॥ १४–१६॥

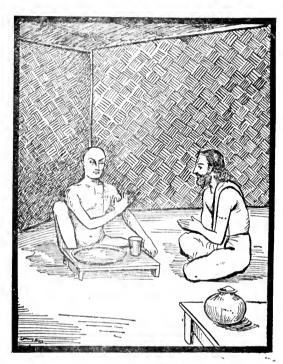

#### भुक्त्वा चान्नं ततः सर्वेमुच्छिष्टेनात्मनस्ततः। अथाङ्गं लिलिपेऽन्तेन यथागतमगाच सः॥ १७॥

इस तरह सारा भोजन उदरस्थ करके दुर्वासाजीने जूटन लेकर अपने सारे अङ्गोंमें लपेट ली और फिर जैसे आये थे, वैसे ही चल दिये॥ १७॥

### पवं द्वितीये सम्प्राप्ते यथाकाले मनीपिणः। आगम्य बुभुजे सर्वमन्तमुब्छोपजीविनः॥१८॥

इसी प्रकार दूसरा पर्वकाल आनेपर दुर्वासा ऋषिने पुनः आकर उञ्छवृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेवाले उन मनीपी महात्मा मुद्गलके यहाँका सारा अन्न खा लिया ॥ १८ ॥

#### निराहारस्तु स मुनिरुञ्छमार्जयते पुनः। न चैनं विक्रियां नेतुमशकन्मुह्रलं क्षुधा॥१९॥

मुनि निराहार रहकर पुनः अन्नके दाने शीनने छगे। भूखका कष्ट उनके मनमें विकार उत्पन्न करनेमें समर्थन हो सका॥ १९॥

नकोघो नच मान्सर्यं नावमानो नसम्भ्रमः। सपुत्रदारमुञ्छन्तमाविवेश द्विजोत्तमम्॥ २०॥

स्त्री-पत्रसहित अन्नके दाने चनते हुए विप्रवर मुद्गलके

हृदयमें क्रोधः द्वेषः घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं कर सके॥ २०॥

तथा तमुञ्छधर्माणं दुर्वासा मुनिसत्तमम् । उपतस्थे यथाकालं पट्कृत्वः कृतिनश्चयः॥ २१॥

इस प्रकार उञ्छधर्मका पालन करनेवाले मुनिश्रेष्ठ मुद्गलके घरपर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ानेका दृढ़ निश्चय लेकर लगातार छः बार ठीक पर्वके समय उपस्थित हुए॥ २१॥

न चास्य मनसा कंचिद् विकारं दहशे मुनिः। गुद्धसत्त्वस्य गुद्धं स दहशे निर्मेलं मनः॥ २२॥

किंतु उन्होंने उनके मनमें कभी कोई विकार नहीं देखा।

शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि मुद्गलके मनको दुर्वासाने
सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया॥ २२॥

तमुत्राच ततः प्रीतः स मुनिर्मुद्गळं ततः। त्वत्समोनास्ति लोकेऽस्मिन् दानामात्सर्यवर्जितः॥२३॥

तब वे प्रसन्न होकर मुद्गल्से बोले—'ब्रह्मन् ! इस संसारमें ईर्ष्यांसे रहित होकर दान देनेवाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ २३॥

श्चुद् धर्मसंज्ञां प्रणुद्त्याद्त्ते भ्रैर्यमेव च। रसानुसारिणी जिह्ना कर्षत्येव रसान् प्रति॥ २४॥

'भूख ( बड़े-बड़े लोगोंके ) धर्मज्ञानको विद्युप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है तथा रसका अनुसरण करनेवाली रसना सदा रसीलेपदार्थोंकी ओर मनुष्यको खींचती रहती है ॥२४॥ आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्नहं चलम् । मनसङ्चेन्द्रियाणां चाण्येकार्यं निश्चितं तपः ॥ २५॥

भोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। चञ्चल मनको रोकना अत्यन्त कठिन होता है। मन और इन्द्रियोंकी एकाप्रताको ही निश्चित रूपसे तप कहा गया है॥ २५॥ अमेणोपार्जितं त्यकुं दुःखं शुद्धेन चेतसा। तत् सर्वे भवता साधो यथावदुपपादितम्॥ २६॥

परिश्रमसे उपार्जित किये हुए धनका शुद्ध हृदयसे दान करना अत्यन्त दुष्कर है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष ! तुमने यह सब कुछ यथार्थरूपसे सिद्ध कर लिया है॥ २६॥

प्रीताः स्मोऽनुगृहीताश्च समेत्य भवता सह। इन्द्रियाभिजयो धेर्यं संविभागो दमः शमः॥ २७॥ दया सत्यं च धर्मश्च त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्। (विशुद्धसत्त्वसम्पन्नो न त्वदन्योऽस्ति कश्चन।) जितास्ते कर्मभिलोंकाः प्राप्तोऽसि परमां गतिम्॥ २८॥

'तुमसे मिलकर इम बहुत प्रसन्न हैं और अपने जपर तुम्हारा अनुम्रह मानते हैं। इन्द्रियसंयम, धैर्य, संविभाग (दान), शम, दम, दया, सत्य और धर्म—येसब गुण तुममें पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। तुम्हारे-जैसा पृवित्र अन्तः करणवाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कमोंसे सभी लोकोंको जीत लियाः परमपदको प्राप्त कर लिया ॥ २७-२८ ॥ अहो दानं विघुष्टं ते सुमहत् खर्गवासिभिः। सरारीरो भवान् गन्ता खर्गे सुचरितवत ॥ २९॥

'अहो ! स्वर्गवासी देवताओंने भी तुम्हारे महान् दानकी सर्वत्र घोषणा की है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! तुम सदेह स्वर्गलोकको जाओगे' ॥ २९॥

इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुर्वाससो मुनेः। देवदूतो विमानेन मुद्रलं प्रत्युपस्थितः॥३०॥

दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि एक देवदूत विमानके साथ मुद्गल ऋषिके पास आ पहुँचा ॥ ३०॥

हंससारसयुक्तेन किङ्किणीजालमालिना। कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा॥३१॥

उस विमानमें हंस एवं सारस जुते हुए थे। क्षुद्रघण्टि-काओं की जालीसे उसे सुभिज्ञत किया गया था तथा उससे दिव्य सुगन्ध फैल रही थी। वह विमान देखनेमें बड़ा विचित्र और इच्छानुसार चलनेवाला था॥ ३१॥

उवाच चैनं विप्रर्षि विमानं कर्मभिर्जितम्। समुपारोह संसिद्धि प्राप्तोऽसि परमां मुने॥३२॥

देवदूतने ब्रह्मर्षि मुद्गलसे कहा—'मुने ! यह विमान आपको ग्रुभ कमोंसे प्राप्त हुआ है । इसपर बैठिये । आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं' ॥ ३२ ॥



तमेवं वादिनमृषिर्देवदूतमुवाच ह । इच्छामि भवता प्रोकान् गुणान् सर्गनिवासिनाम्॥३३॥

के गुणास्तत्र वसतां कि तपः कश्च निश्चयः। खर्गे तत्र सुखं कि च दोषो वा देवदूतक॥ ३४॥

देवदूतके ऐसा कहनेपर महर्षि मुद्गलने उससे कहा— 'देवदूत! में तुम्हारे मुखसे स्वर्गवासियोंके गुण सुनना चाहता हूँ। वहाँ रहनेवालोंमें कीन कीनसे गुण होते हैं ? कैसी तपस्या होती है ? और उनका निश्चित विचार कैसा होता है ? स्वर्गमें क्या मुख है और वहाँ क्या दोष है ? || ३३-३४ || स्तां साप्तपदं मैत्रमाहः सन्तः कुलोसिताः।

सतां साप्तपदं मैत्रमाहुः सन्तः कुलोचिताः। मित्रतां च पुरस्कृत्य पृच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५ ॥ 'प्रभो ! सत्पुरुषोंमें सात पग एक साथ चलनेसे ही मित्रता हो जाती है, ऐसा कुलीन सत्पुरुषोंका कथन है। मैं उसी मैंत्रीको सामने रखकर तुमसे उपर्युक्त प्रश्न पूछ रहा हूँ॥ ३५॥

यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद् व्रवीद्यविचारयन् । श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६॥

'इसके उत्तरमें जो सत्य एवं हितकर वात हो, उसे विना किसी हिचकिचाहटके कहो । तुम्हारी बात सुनकर उसीके द्वारा मैं अपने कर्तव्यका निश्चय करूँगा'॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि व्रीहिद्रौणिकपर्वणि मुद्गलोपाख्याने पष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६०॥ .

इस प्रकार श्रीमहःभारत वन विके अन्तर्गत ब्रीहिद्रौणिकपर्वमें मृद्रलोपाख्यानसम्बन्धी दो सौ साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२६०॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ३६६ इलोक हैं)

### एक षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

देवद्तद्वारा स्वर्गलोकके गुण-दोषोंका तथा दोषरहित विष्णुधामका वर्णन सुनकर मुद्गलका देव-द्तको लौटा देना एवं न्यासजीका युधिष्टिरको समझाकर अपने आश्रमको लौट जाना

देवदूत उवाच

महर्षे आर्यवुद्धिस्त्वं यः खर्गसुखमुत्तमम्। सम्प्राप्तं वहु मन्तन्यं विमृशस्यबुधा यथा॥ १॥

देवदूत वं।ला— महर्षे ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है । जिस उत्तम स्वर्गीय सुखको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह तुम्हें प्राप्त ही है, फिर भी तुम अनजान-से बनकर इसके सम्बन्धमें विचार करते हो—इसके गुण-दोषकी समीक्षा कर रहे हो ॥ १ ॥

उपरिष्टादसौ लाको योऽयं खरिति संक्षितः। ऊर्ध्वगः सत्पथः शहबद् देवयानचरो मुने॥ २॥

मुने ! जिसे स्वर्ग श्रोक कहते हैं, वह यहांसे बहुत ऊपर है । वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरको जाया जाता है, इसलिये उसका एक नाम ऊर्ध्वग भी है । वहाँ जानेके लिये जो मार्ग है, वह बहुत उत्तम है । वहाँके लोग सदा विमानोंपर विचरा करते हैं ॥ २॥

नातप्ततपसः पुंसो नामहायज्ञयाजिनः। नामृता नास्तिकाइचैय तत्र गच्छन्ति मुद्रल ॥ ३ ॥

मुद्गल ! जिन्होंने तपस्या नहीं की है। बड़े-बड़े यज्ञोंद्वारा यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नास्तिक हैं। व उस लोकमें नहीं जा पाते हैं ॥ ३॥

धर्मात्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः । दानधर्मरता मत्योः शूराश्चाहवलक्षणाः ॥ ४ ॥ तत्र गच्छन्ति धर्मोध्यं छत्वा शमदमात्मकम् । लोकान् पुण्यद्यतां ब्रह्मन् सङ्गिराचरितान् नृभिः॥ ५ ॥

ब्रह्मन् ! धर्मात्माः मनको षद्यमें रखनेवाले, शम-दमसे

सम्पन्नः ईर्ध्यारिहतः दानधर्मपरायण तथा युद्धकलामें प्रसिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब धर्मोमें श्रेष्ठ इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर सत्पुरुषोद्वारा सेवित पुण्यवानोंके लोकोंमें जाते हैं॥ ४-५॥

देवाः साध्यास्तथा विश्वे तथैव च महर्षयः। यामा धामाश्च मौद्गल्यश्च गन्धर्वाप्सरसस्तथा॥ ६॥ एपां देवनिकायानां पृथक् पृथगनेकशः। भास्तन्तः कामसम्पन्ना लोकास्तेजोमयाः शुभाः॥ ७॥

मुद्रल ! वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षिगण, याम, धाम, गन्धर्व तथा अप्सरा—इन सब देवसमूहों के अलग-अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंसे सम्पन्न, तेजस्वी तथा मङ्गलकारी हैं ।६-७। त्रयस्त्रिशन्सहस्त्राणि योजनानि हिरणमयः। मेरः पर्वतराड् यत्र देवोद्यानानि मुद्रला । ८॥ नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकर्मणाम्।

न सुत्पिपासे न ग्लानिन शीतोणे भयं तथा॥ ९॥
स्वर्गमें तैंतीस हजार योजनका सुवर्णमय एक बहुत
ऊँचा पर्वत है, जो मेरिगिरिके नामसे विख्यात है। मुद्गल!
वहीं देवताओं के नन्दन आदि पिवत्र उद्यान तथा पुण्यातमा
पुरुपों के विहारस्थल हैं। वहाँ किसीको भूख-प्यास नहीं
लगती, मनमें कभी ग्लानि नहीं होती, गर्भी और जाड़ेका
कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है॥ ८-९॥
बीभत्समशुभं वापि तन्न किंचिन्न विद्यते।
मनोक्षाः सर्वतो गन्धाः सुखस्पश्राश्च सर्वशाः॥ १०॥

मुद्रल ऋषिको ही 'मौद्रस्य' भी कहा है।

शब्दाः श्रुतिमनोग्राह्याः सर्वतस्तत्र वै मुने । न शोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ ११ ॥

वहाँ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो घृणा करने योग्य एवं अग्रुभ हो। वहाँ सब ओर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मनको प्रिय लगनेवाले मधुर शब्द सुननेमें आते हैं। मुने! स्वर्गलोकमें न शोक होता है, न बुढ़ापा। वहाँ थकावट तथा करुणाजनक विलाप भी अवण-गोचर नहीं होते॥ १०-११॥

ईद्दराः स मुने लोकः खकर्मफलहेतुकः। सुकृतैस्तत्र पुरुषाः सम्भवन्त्यात्मकर्मभिः॥१२॥

महर्षे ! स्वर्गलोक ऐसा ही है । अपने सत्कर्मोंके फल-रूप ही उसकी प्राप्ति होती है । मनुष्य वहाँ अपने किये हुए पुण्यक्रमोंसे ही रह पाते हैं ॥ १२ ॥

तैजसानि दारीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम् । कर्मजान्येव मौद्गल्य न मातृपितृजान्युत ॥ १३ ॥

मुद्गल ! स्वर्गवासियोंके शरीरमें तैजस तत्त्वकी प्रधानता होती है । वे शरीर पुण्यकमोंसे ही उपलब्ध होते हैं । माता-पिताके रजोवीर्यसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १३ ॥

न संस्वेदो न दौर्गन्ध्यं पुरीषं मूत्रमेव च । तेषां न च रजो वस्त्रं वाधते तत्र वै मुने ॥ १४ ॥

उन शरीरोंमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गन्य नहीं आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है। मुने ! उनके कपड़ोंमें कभी मैल नहीं वैठती है॥ १४॥

न म्लायन्ति स्नजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः। संयुज्यन्ते विमानेश्च ब्रह्मन्नेवंविधैश्च ते ॥ १५॥

स्वर्गवासियोंकी जो (दिन्य कुसुमोंकी) मालाएँ होती हैं, वे कभी कुम्हलाती नहीं हैं। उनसे निरन्तर दिन्य सुगन्ध फैलती रहती है तथा वे देखनेमें भी बड़ी मनोरम होती हैं। ब्रह्मन् ! स्वर्गके सभी निवासी ऐसे ही विमानोंसे सम्पन्न होते हैं।। १५॥

ईर्ष्याशोकक्रमोपेता मोहमात्सर्यवर्जिताः। सुखं स्वर्गजितस्तत्र वर्तयन्ते महामुने॥१६॥

महामुने ! जो अपने सत्कर्मोद्वारा स्वर्गलोकपर विजय पा चुके हैं, वे वहाँ बड़े मुखसे जीवन विताते हैं। उनमें किसीके प्रति ईर्ष्या नहीं होती, वे कभी शोक तथा थकाबटका अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य (देषभाव) से सदा दूर रहते हैं॥ १६॥

तेषां तथाविधानां तु लोकानां मुनिपुङ्गव। उपर्युपरि लोकस्य लोका दिव्या गुणान्विताः॥ १७॥

मुनिश्रेष्ठ ! देवताओं के जो पूर्वोक्त प्रकारके लोक हैं, उन

सबसे ऊपर अन्य कितने ही विविध गुणसम्पन्न दिव्य लोक हैं॥ १७॥

पुरस्ताद् ब्राह्मणास्तत्र छोकास्तेजोमयाः शुभाः। यत्र यान्त्यृषयो ब्रह्मन् पूताः स्वैः कर्मभिः शुभैः॥ १८॥

उन सबसे ऊपर ब्रह्माजीके लोक हैं, जो अत्यन्त तेजस्वी एवं मङ्गलकारी हैं। ब्रह्मन् ! वहाँ अपने शुभ कमोंसे पवित्र ऋषि, मुनि जाते हैं॥ १८॥

ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामिष देवताः। तेषां लोकात् परतरे यान् यजन्तीह देवताः॥ १९॥

वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगणींके भी आराध्यदेव हैं। देवताओं के लोकोंसे उनका स्थान उत्कृष्ट है। देवतालोग भी यज्ञोंद्वारा उनका यजन करते हैं॥ १९॥

खयंत्रभारते भाखन्तो लोकाः कामदुघाः परे । न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकैश्वर्यमत्सरः ॥ २० ॥

उनके उत्तम लोक स्वयंप्रकाशः तेजस्वी और सम्पूर्ण कामनाओं की पूर्ति करनेवाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिये संताप नहीं होता। लोकों के ऐश्वर्यके लिये उनके मनमें कभी ईर्ष्या नहीं होती॥ २०॥

न वर्तयन्त्याद्वतिभिस्ते नाष्यमृतभोजनाः। तथा दिव्यशरीरास्ते न च विग्रहमूर्तयः॥२१॥

वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती॥ २१॥

न सुखे सुखकामास्ते देवदेवाः सनातनाः। न कल्पपरिवर्तेषु परिवर्तन्ति ते तथा॥२२॥

वे सुखमें प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुखकी कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। कल्पका अन्त होनेपर भी उनकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होता— व ज्यों के त्यों वने रहते हैं॥ २२॥

जरा मृत्युः कुतस्तेषां हर्षः प्रीतिः सुखं न च। न दुःखं न सुखं चापि रागद्वेषौ कुतो मुने ॥ २३॥

मुने ! उनमें जरा-मृत्युकी सम्भावना तो हो ही कैसे सकती है ? हर्ष, प्रीति तथा मुख आदि विकारोंका भी उनमें सर्वथा अभाव ही है । ऐसी स्थितिमें उनके भीतर दुःख-मुख तथा राग-देषादि कैसे रह सकते हैं ? ॥ २३ ॥

देवानामि मौद्रल्य काङ्किता सा गतिः परा। दुष्प्रापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरैः॥ २४॥

मौद्गह्य ! स्वर्गवासी देवता भी उस (ऋभु नामके देवताओं की) परमगतिको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं।

म० १. ९. १२-

वह परा सिद्धिकी अवस्था है, जो अत्यन्त दुर्लभ है। विषय-भोगोंकी इच्छा रखनेवाले लोगोंकी वहाँतक पहुँच नहीं होती॥ त्रयिक्षशिद्मे देवा येपां लोका मनीषिभिः। गम्यन्ते नियमैः श्रेष्टैर्दानैर्वा विधिपूर्वकैः॥ २५॥

ये जो तैंतीस देवता हैं, उन्हींके होकोंको मनीपी पुरुष उत्तम नियमोंके आचरणसे अथवा विधिपूर्वक दिये हुए दानों-से प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥

सेयं दानकृता ब्युष्टिरनुप्राप्ता सुखं त्वया। तां भुङक्व सुकृतैर्लंब्यां तपसाचोतितप्रभः॥ २६॥

ब्रह्मन् ! तुमने अपने दानके प्रभावसे अनायास ही वह स्वर्गीय सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्याके तेजसे देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्यसे प्राप्त हुए उस दिव्य वैभवका उपभोग करो ॥ २६॥

एतत् खर्गसुखं वित्र छोका नानाविधास्तथा। गुणाः खर्गस्य प्रोक्तास्ते दोपानिप निवोध मे ॥ २७॥

विप्रवर ! यही स्वर्गका मुख है और ऐसे ही वहाँ भाँति-भाँतिके लोक हैं । यहाँतक मैंने तुम्हें स्वर्गके गुण वताये हैं। अब वहाँके दोष भी मुझसे सुन लो ॥ २७॥

रुतस्य कर्मणस्तत्र भुज्यते यत् फळं दिवि । न चान्यत् क्रियते कर्म मूळच्छेदेन भुज्यते ॥ २८ ॥

अपने किये हुए सत्कर्मोंका जो फल होता है, वहीं स्वर्गमें भोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता। अपना पुण्यरूप मूलधन गैँवानेसे ही वहाँके भोग प्राप्त होते हैं॥ २८॥

सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्। सुखब्याप्तमनस्कानां पतनं यच मुद्रल ॥ २९ ॥

मुद्गल ! स्वर्गमें सबसे वड़ा दोप मुझे यह जान पड़ता है कि कर्मोंका भीग समाप्त होनेपर एक दिन वहाँसे पतन हो ही जाता है। जिनका मन सुखभीगमें लगा हुआ है, उनको सहसा पतन कितना दुःखदायी होता है। २९॥

असंतोषः परीतापो दृष्टा दीप्ततराः श्रियः। यद् भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत् सुदुष्करम् ॥ ३० ॥

स्वर्गमें भी जो लोग नीचेके स्थानोंमें स्थित हैं, उन्हें अपनेसे ऊपरके लोकोंकी समुज्ज्वल श्रीसम्पत्ति देखकर जो असंतोप और संताप होता है, उसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन है ॥ ३० ॥

संज्ञामोहश्चं पततां रजसा च प्रधर्पणम् । प्रम्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोर्भयम् ॥ ३१ ॥

स्वर्गलोकसे गिरते समय वहाँके निवासियोंकी चेतना उत्त हो जाती है। रजोगुणके आक्रमणसे उनकी बुद्धि विगड़ जाती है। पहले उनके गलेकी मालाएँ कुम्हला जाती हैं; इससे उन्हें पतनकी सूचना मिल जानेसे उनके मनमें बड़ा भारी भय समा जाता है।। ३१॥

आब्रह्मभवनादेते दोषा मौद्रत्य दारुणाः। नाकलोके सुरुतिनां गुणास्त्वयुतशो नृणाम्॥ ३२॥

मौद्गल्य ! ब्रह्मलोकपर्यन्त जितने लोक हैं, उन सबमें ये भयंकर दोष देखे जाते हैं । स्वर्गलोकमें रहते समय तो पुण्यात्मा पुरुषोंमें सहस्रों गुण होते हैं ॥ ३२॥

अयं त्वन्यो गुणः श्रेष्ठइच्युतानां खर्गतो मुने। शुभानुशययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥ ३३॥

मुने ! परंतु वहाँसे भ्रष्ट हुए जीवोंका भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वे अपने शुभ कर्मोंके संस्कारसे युक्त होनेके कारण मनुष्ययोनिमें ही जन्म पाते हैं ॥ ३३ ॥

तत्रापि स महाभागः सुखभागभिजायते । न चेत् सम्बुध्यते तत्र गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३४ ॥

वहाँ भी वह महाभाग मानव सुखके साधनोंसे सम्पन्न होकर ही उत्पन्न होता है। परंतु यदि मानवयोनिमें वह अपने कर्तव्यको न समझे, तो उससे भी नीची योनिमें चला जाता है॥ ३४॥

इह यत् क्रियते कर्म तत् परत्रोपभुज्यते। कर्मभूमिरियं ब्रह्मन् फलभूमिरसो मता॥३५॥

इस मनुष्यलोकमें मानव-शरीरद्वारा जो कर्म किया जाता है, उसीको परलोकमें भोगा जाता है। ब्रह्मन् ! यह कर्म-भूमि और वह फल-भोगकी भूमि मानी गयी है।। ३५॥

सुद्रल उवाच

महान्तस्तु अमी दोपास्त्वया खर्गस्य कीर्तिता। निर्दोष एव यस्त्वन्यो लोकं तं प्रवदस्य मे ॥ ३६॥

मुद्गळ बोळे—देवदूत ! तुमने स्वर्गके महान् दोष बताये परंतु स्वर्गकी अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषोंसे सर्वथा रहित हो, तो मुझसे उसीका वर्णन करो ॥

देवदूत उवाच

ब्रह्मणः सद्दनादृध्वं तद् विष्णोः परमं पदम् । शुद्धं सनातनं ज्योतिः परं ब्रह्मेति यद् विदुः ॥ ३७ ॥

देवट्टत ने कहा—ब्रह्माजीके भी लोकसे ऊपर भगवान् विष्णुका परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है। उसे परब्रह्म भी कहते हैं॥ ३७॥

न तत्र विप्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः। दम्भलोभमहाकोधमोहद्रोहैरभिद्रताः॥

विप्रवर ! जिनका मन विषयोंमें रचा-पचा रइता है, वे लोग वहाँ नहीं जा सकते । दम्भ, लोभ, महाकोध, मोह और

# पाण्डवोंके पास दुर्योधनका द<u>ृ</u>त

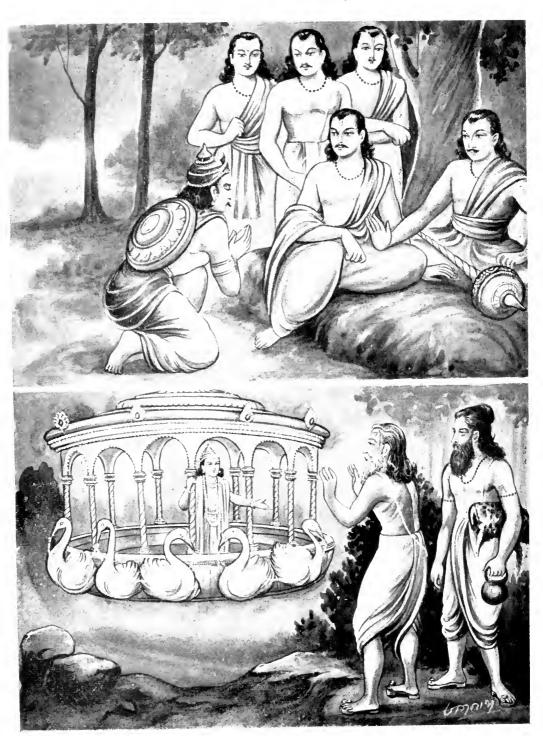

मुद्रलका स्वर्ग जानेसे इन्कार

द्रोहसे युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं पहुँच सकते ॥ ३८ ॥ निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्धन्द्वाः संयतेन्द्रियाः । ध्यानयोगपराइचैव तत्र गच्छन्ति मानवाः ॥ ३९ ॥

जो ममता और अहंकारसे रहित, मुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंसे ऊपर उठे हुए, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें तत्पर हैं, वे मनुष्य ही उस लोकमें जा सकते हैं ॥ ३९॥ पतत् ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छिस मुद्रल । तवानुकम्पया साधो साधु गच्छाम मा चिरम् ॥ ४०॥

मुद्गल ! तुमने जो कुछ मुझरे पूछा था, वह संव मैंने कह सुनाया । साधो ! अब आपकी कृपासे हमलोग सुखपूर्वक स्वर्गकी यात्रा करें, विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ ४०॥

#### व्यास उवाच

प्तच्छुत्वा तु मौद्गल्यो वाक्यं विममृशे धिया। विमृश्य च मुनिश्रेष्ठो देवदूतमुवाच ह ॥ ४१ ॥

व्यास्प्रजी कहते हैं—राजन्! देवदूतकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ मुद्गळने उसपर बुद्धिपूर्वक विचार किया। विचार करके उन्होंने देवदूतसे कहा—॥ ४१॥ देवदूत नमस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुखम्। महारोषेण मे कार्यं न स्वर्गेण सुखेन वा॥ ४२॥

'देवदूत ! तुम्हें नमस्कार है। तात ! तुम सुखपूर्वक पधारो । स्वर्ग अथवा वहाँका सुख महान् दोषसे युक्त है; इसिंख्ये मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४२ ॥ पतनान्ते महद् दुःखं परितापः सुद्राहणः। स्वर्गभाजश्चरन्तीह तस्मात् स्वर्ग न कामये ॥ ४३ ॥

भोह ! पतनके बाद तो स्वर्गवासी मनुष्योंको अत्यन्त भयंकर महान् दुःख और अनुताप होता है और फिर वे इसी लोकमें विचरते रहते हैं, इसलिये मुझे स्वर्गमें जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ४३॥

यंत्र गत्वा न शोचिन्ति न व्यथिन्ति चलन्ति वा। तद्हं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥ ४४ ॥

जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते तथा जहाँसे विचलित नहीं होते हैं, केवल उसी अक्षय धामका मैं अनुसंधान कलँगा'॥ ४४॥ इत्युक्तवा स मुनिर्वाक्यं देवदूतं विखुज्य तम्। शिलोञ्छवृत्तिर्धर्मात्मा शममातिष्ठदुत्तमम्॥ ४५॥

ऐसा कहकर मुद्रल मुनिने उस देवदूतको विदा कर दिया

और शिल एवं उञ्छन्नत्तिले जीवन-निर्वाह करनेवाले वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीतिले शम-दम आदि नियमींका पालन करने छो ॥ ४५॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्भूत्वा समलोष्टादमकाञ्चनः। ज्ञानयोगेन गुद्धेन ध्याननित्यो वभूव इ ॥ ४६॥

उनकी दृष्टिमें निन्दा और स्तुति समान हो गयी। वे मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझने लगे और विशुद्ध ज्ञानवोगके द्वारा नित्य ध्यानमें तत्पर रहने लगे॥ ४६॥

ध्यानयोगाद् वलं लब्धा प्राप्य वुद्धिमनुत्तमाम्। जगाम शाश्वतीं सिद्धिं परां निर्वाणलक्षणाम्॥ ४७॥

ध्यानसे (परम वैराग्यका) बल पाकर उन्हें उत्तम वोध प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्षरूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली॥ ४७॥

तस्मात् त्वमिष कौन्तेय न शोकं कर्तुमहिसि । राज्यात् स्फीतात् परिश्चष्टस्तपसा तद्वाप्ससि॥४८॥

कुन्तीनन्दन! इसिलये तुम भी समृद्धिशाली राज्यसे भ्रष्ट होनेके कारण शोक न करो, तपस्याद्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे ॥ ४८॥

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्। पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ ४९ ॥

मनुष्यपर सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख बारी-बारीसे आते रहते हैं। जैसे अरे नेमिसे जुड़े हुए ऊँचे-नीचे आते रहते हैं। वैसे ही मनुष्यका दुःख-सुखसे सम्बन्ध होता रहता है। ४९॥

पितृपैतामहं राज्यं प्राप्स्यस्यमितविक्रम । वर्षात् त्रयोदशादृर्ध्वं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५०॥

अमितपराक्रमी युधिष्ठिर ! तुम तेरहवें वर्षके बाद अपने बाप-दादोंका राज्य प्राप्त कर लोगे, अतः अब तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ५०॥

वैशम्पायन उवाच

स एवमुक्त्वा भगवान् व्यासः पाण्डवनन्दनम्। जगाम तपसे धीमान् पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ५१ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! परम बुद्धिमान् भगवान् व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर तपस्या-के लिये पुनः अपने आश्रमकी ओर चले गये ॥ ५१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वीहिद्रौणिकपर्वणि मुद्गळदेवदूतसंवादे एकषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत ब्रीहिद्रौणिकपर्वमें मुद्गळ-देवदूत-संवादविषयक

दो सौ इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६१ ॥

### ( द्रौपदीहरणपर्व )

### द्विषष्टचिभकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्योधनका महिष दुर्वासाको आतिथ्यसत्कारसे संतुष्ट करके उन्हें युधिष्टिरके पास भेजकर प्रसन्न होना

जनमेजय उवाच

वसत्स्वेवं वने तेषु पाण्डवेषु महात्मसु।
रममाणेषु चित्राभिः कथाभिर्मुनिभिः सह ॥ १ ॥
सूर्यद्त्ताक्षयान्नेन कृष्णाया भोजनाविध।
ब्राह्मणांस्तर्पमाणेषु ये चात्रार्थमुपागताः॥ २ ॥
धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सर्वे दुर्योधनादयः।
कथं तेष्वन्ववर्तन्त पापाचारा महामुने॥ ३ ॥
दुःशासनस्य कर्णस्य शकुनेश्च मते स्थिताः।
पतदाचक्ष्व भगवन् वैशम्पायन पृच्छतः॥ ४ ॥

जनमेजयने पूछा—महामुनि वैशम्पायनजी! जब महात्मा पाण्डव इस प्रकार वनमें रहकर मुनियोंके साथ विचित्र कथावार्ताद्वारा मनोरञ्जन करते थे तथा जवतक द्रौपदी भोजन न कर ले, तबतक सूर्यके दिये हुए अक्षय पात्रसे प्राप्त होनेवाले अबसे वे उन बाह्मणोंको तृप्त करते थे, जो भोजनके लिये उनके पास आये होते थे, उन दिनों दुःशासन, कर्ण और शकुनिके मतके अनुसार चलनेवाले पाणचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रपुत्रोंने उन पाण्डवोंके साथ कैसा वर्ताव किया १ भगवन ! मेरे प्रश्नके अनुसार ये सब वार्ते कहिये ॥ १-४॥

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा तेषां तथा वृत्तिं नगरे वसतामिव। दुर्योधनो महाराज तेषु पापमरोचयत्॥ ५॥

वैशम्पायनजीने कहा—महाराज ! जब दुर्योधनने सुना कि पाण्डवलोग तो वनमें भी उसी प्रकार दान-पुण्य करते हुए आनन्दसे रह रहे हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते हैं, तब उसने उनका अनिष्ट करनेका विचार किया !! ५ ॥

तथा तैर्निकृतिप्रक्षेः कर्णदुःशासनादिभिः। नानोपायैरघं तेषु चिन्तयत्सु दुरात्मसु ॥ ६ ॥ अभ्यागच्छत् सधमीत्मा तपसीसुमहायशाः। शिष्यायुत्तसमोपेतो दुर्वासा नाम कामतः॥ ७ ॥

इस प्रकार सोचकर छल-कपटकी विद्यामें निपुण कर्ण और दुःशासन आदिके साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र-पुत्र भाँति-भाँतिके उपायोंसे पाण्डवोंको संकटमें डालनेकी युक्तिका विचार कर रहे थे, उसी समय महायशस्वी धर्मात्मा तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योंको साथ लिये हुए वहाँ स्वेच्छासे ही आ पहुँचे ॥ ६-७ ॥ तमागतमभित्रेक्ष्य मुर्नि परमकोपनम् । दुर्योधनो विनीतात्मा प्रश्रयेण दमेन च ॥ ८ ॥ सहितो भ्रातृभिः श्रीमानातिथ्येन न्यमन्त्रयत्।

परम क्रोधी दुर्वासा मुनिको आया देख भाइथोंसहित श्रीमान् राजा दुर्योधनने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखकर नम्रतापूर्वक विनीतभावसे उन्हें अतिथिसत्कारके रूपमें निमन्त्रित किया॥ ८३॥

विधिवत् पूजयामास खयं किङ्करवत् स्थितः ॥ ९ ॥ अहानि कतिचित् तत्र तस्थौ स मुनिसत्तमः।

दुर्योधनने स्वयं दासकी भाँति उनकी सेवामें खड़े रहकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा कई दिनोंतक वहाँ ठहरे रहे ॥ ९६ ॥

तं च पर्यंचरद् राजा दिवारात्रमतन्द्रितः॥१०॥ दुर्योधनो महाराज शापात् तस्य विशङ्कितः।

महाराज जनमेजय ! राजा दुर्योधन (श्रद्धांसे नहीं, अपितु ) उनके शापसे डरता हुआ दिन-रात आलस्य छोड़कर उनकी सेवामें लगा रहा ॥ १०६ ॥

श्विधितोऽस्मि दद्स्वान्नं शीघं मम नराधिए ॥ ११ ॥ इत्युक्त्वा गच्छिति स्नातुं प्रत्यागच्छिति वै चिरात् । न भोक्ष्याम्यद्य मे नास्ति श्वधेत्युक्तवैत्यदर्शनम्॥१२॥

वे मुनि कभी कहते कि 'राजन्! मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे शीघ भोजन दो' ऐसा कहकर वे रनान करनेके लिये चले जाते और बहुत देरके बाद लीटते थे। लीटकर वे कह देते—'मैं नहीं खाऊँगा, आज मुझे भूख नहीं है' ऐसा कहकर अहदय हो जाते थे॥ ११-१२॥

अकस्मादेत्य च ब्रूते भोजयास्मांस्त्वरान्वितः। कदाचिच निर्जाथे स उत्थाय निरुतौ स्थितः॥ १३॥ पूर्ववत् कारयित्वान्नं न भुङ्के गईयन् स्मसः।

फिर कहीं से अकस्मात् आकर कहते—'हमलोगोंको जल्दी भोजन कराओ।' कभी आधी रातमें उठकर उसे नीचा दिखानेके लिये उद्यत हो पूर्ववत् भोजन बनवाकर उस भोजनकी निन्दा करते हुए भोजन करनेसे इन्कार कर देते थे॥ १३६॥

वर्तमाने तथा तस्मिन् यदा दुर्योधनो नृपः॥१५॥ विकृति नैति न कोधं तदा तुष्टोऽभवन्मुनिः। आह चैनं दुराधर्षो वरदोऽस्मीति भारत॥१५॥ भारत ! ऐसा उन्होंने कई बार किया तो भी जब राजा दुर्योधनके मनमें विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, तब वे दुर्धर्ष मुनि उसपर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले— भी तुम्हें वर देना चाहता हूँ' ॥ १४-१५॥

### दुर्वासा उवाच

वरं वरय भद्रं ते यत् ते मनसि वर्तते । मिय प्रीते तु यद् धर्म्यं नालभ्यं विद्यते तव ॥ १६॥

दुर्वासा बोले—राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो । मेरे प्रसन्न होनेपर जो धर्मातुकूल वस्तु होगी, वह तुम्हारे लिये अलभ्य नहीं रहेगी ॥ १६ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

एतच्छुत्वा वचस्तस्य महर्षेभीवितात्मनः। अमन्यत पुनर्जातमात्मानं स सुयोधनः॥१७॥

देशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! शुद्ध अन्तः-करणवाले महर्षि दुर्वासाका यह वचन सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा समझा, मानो उसका नया जन्म हुआ हो ॥१७॥

प्रागेव मिन्त्रतं चासीत् कर्णदुःशासनादिभिः। याचनीयं मुनेस्तुग्रादिति निश्चित्य दुर्मतिः॥१८॥ अतिहर्षान्वितो राजन् वरमेनमयाचत। शिष्यैःसह मम ब्रह्मन् यथा जातोऽतिथिर्भवान्॥१९॥ अस्तत्कुळे महाराजो ज्येष्ठः श्रेष्ठो युधिष्ठिरः। वने वसति धर्मात्मा श्रातृभिः परिवारितः॥२०॥ गुणवान् शीळसम्पन्नस्तस्य त्वमतिथिर्भव।

मुनि संतुष्ट हों, तो क्या माँगना चाहिये, इस बातके लिये कर्ण और दुःशासन आदिके साथ उसकी पहलेसे ही सलाह हो चुकी थी । राजन् ! उसी निश्चयके अनुसार दुर्जुद्धि दुर्योधनने अत्यन्त प्रसन्न होकर यह वर माँगा-'ब्रह्मन्! हमारे कुलमें महाराज युधिष्ठिर सबसे च्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं । इस समय वे धर्मात्मा पाण्डुकुमार अपने भाइयोंके साथ वनमें निवास करते हैं । युधिष्ठर बड़े गुणवान् और सुशील हैं । जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए, उसी तरह शिष्योंके सहित आप उनके भी अतिथि होइये ॥ १८-२० है ॥

यदा च राजपुत्री सा सुकुमारी यशस्त्रिनी ॥ २१ ॥ भोजयित्वा द्विजान् सर्वान् पतींश्च वरवर्णिनी। विभान्ता च खयं भुक्त्वा सुखासीना भवेद् यदा॥२२॥ तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुत्राह्यता मिय ।

'यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी प्रार्थनासे आप वहाँ ऐसे समयमें जाइयेगा, जब परम सुन्दरी यश्चास्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पाँचों पतियोंको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करनेके पश्चात् सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो'॥ २१-२२ है॥

तथा करिष्ये त्वत्प्रीत्येवमुक्त्वा सुयोधनम् ॥ २३ ॥ दुर्वासा अपि विषेन्द्रो यथागतमगात् ततः । कृतार्थमपि चात्मानं तदा मेने सुयोधनः ॥ २४ ॥

'तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं वैसा ही करूँगा', दुर्यो-धनसे ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आये थे, वैसे ही चले गये । उस समय दुर्योधनने अपने आपको कृतार्थ माना ॥ २३-२४॥

करेण च करं गृह्य कर्णस्य मुदितो भृशम् । कर्णोऽपि भ्रातसिहतिमित्युवाच नृपं मुदा ॥ २५॥

वह कर्णका हाथ अपने हाथमें लेकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । कर्णने भी भाइयोंसहित राजा दुर्योधनसे बड़े हर्षके साथ इस प्रकार कहा ॥ २५॥

#### कर्ण उवाच

दिष्टयाकामः सुसंवृत्तो दिष्टवाकौरव वर्धसे। दिष्टया ते रात्रवो मग्ना दुस्तरे व्यसनार्णवे॥ २६॥

कर्ण बोळा—कुरुनन्दन ! सौभाग्यसे हमारा काम बन गया । तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्यकी ही बात है । तुम्हारे शत्रु विपत्तिके अपार महासागरमें डूब गये, यह कितने सौभाग्यकी बात है ! ॥ २६ ॥

दुर्वासःक्रोधजे वहाँ पतिताः पाण्डुनन्दनाः । स्वैरेच ते महापापैर्गता चै दुस्तरं तमः ॥ २७॥

पाण्डव दुर्वासाकी क्रोधामिमें गिर गये हैं और अपने ही महापापोंके कारण वे दुस्तर नरकमें जा पड़े हैं ॥ २७॥

#### दैशम्भायन उवाच

इत्थं ते निकृतिप्रज्ञा राजन् दुर्योधनादयः। इसन्तः प्रीतमनसो जग्मुः स्वं स्वं निकेतनम्॥ २८॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! छल-कपटकी विद्यामें प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और हँसते हुए प्रसन्न मनसे अपने-अपने भवनोंमें गये॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्वौपदीहरणपर्वणि दुर्वासउपाख्याने द्विषण्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभागत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमे दुर्वासाका उपाख्यानविषयक — दो सौ बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६२ ॥

### त्रिषष्टचधिकद्विशततमोऽध्यायः

दुर्वीसाका पाण्डवोंके आश्रमपर असमयमें आतिथ्यके लिये जाना, द्रौपदीके द्वारा सारण किये जानेपर भगवान्का प्रकट होना तथा पाण्डवोंको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना और उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना

वैशम्पायन उवाच

ततः कदाचिद् दुर्वासाः सुखासीनांस्तु पाण्डवान्। भुक्तवा चावस्थितां कृष्णां शास्या तिसान् चने मुनिः॥१॥ अभ्यागच्छत् परिवृतः शिष्यैरयुतसम्मितैः ।

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर एक दिन महर्षि दुर्वासा इस बातका पता लगाकर कि पाण्डवलोग भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी भी भोजन निवृत्त हो आराम कर रही है, दस हजार शिष्योंसे घिरे हुए उस बनमें आये ॥ १६ ॥ ह्यूडऽयान्तं तमितिधि स च राजा युधिष्टिरः॥ २ ॥ जगामानिमुखः श्रीमान् सह भ्रातृभिरच्युतः। तस्मै बद्धवार्आले सम्यगुग्वेश्य वरासने ॥ ३ ॥ विधिवत् पूजियत्वा तमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्।

श्रीमान् राजा युधिष्ठिर अतिथिको आते देख भाइयों-सिंहत उनके सम्मुख गये। वे अपनी मर्यादाले कभी च्युत नहीं होते थे। उन्होंने उन अतिथिदेवताको लाकर श्रेष्ठ आसनपर आदरपूर्वक वैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथिसत्कारके

आहिकं भगवन् कत्या शीव्रमेहांति चाव्रवीत् ॥ ४ ॥



रूपमें निमन्त्रित किया और कहा-'भगवन् ! अपना नित्य-नियम पूरा करके ( भोजनके लिये ) शीव पर्घारिये'॥२-४॥

जगाम च मुनिःसोऽपि स्नातुंशिष्यैःसहानघः । भोजयेत् सहशिष्यं मां कथमित्यविचिन्तयन् ॥ ५ ॥ न्यमज्जत् सिळिले चापि मुनिसङ्घः समाहितः।

यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिष्योंके साथ स्नान करनेके लिये चले गये । उन्होंने इस बातका तिनक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्योंसहित मुझे भोजन कैसे दे सकेंगे । सारी मुनिमण्डलीने जलमें गोता लगाया, फिर सब लोग एकाम्रचित होकर ध्यान करने लगे ।५६। पतस्मिन्नन्तरे राजन् द्रौपदी योपितां वरा ॥ ६ ॥ चिन्तामवाप परमामन्नहेतोः पतिवता ।

राजन् ! इसी समय युवितयोंमें श्रेष्ठ पतित्रता द्रौपदीको अन्नके लिये वड़ी चिन्ता हुई ॥ ६६ ॥ सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नहेतुमविन्दत ॥ ७ ॥ मनसा चिन्तयामास कृष्णं कंसनिषूदनम् ।

जब बहुत सोचने-विचारनेपर भी उसे अन्न मिलनेका कोई
उपाय नहीं स्झा, तब वह मन-ही-मन कंसनिकन्दन आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण करने लगी-॥ ७६ ॥
कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥ ८ ॥
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनादान ।
विश्वात्मन् विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय ॥ ९ ॥
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर ।
आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्मि ते ॥ १० ॥

ंदे कृष्ण ! हे महावाहु श्रीकृष्ण ! हे देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले हे जगदीस्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो । अविनाशी प्रभो ! तुम्हीं इस विश्वकी उत्पत्ति और संहार करनेवाले हो । शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं समस्त प्रजाका पालन करनेवाले परात्पर परमेश्वर हो । आकृति ( मन ) और चित्ति ( बुद्धि ) के प्रेरक परमात्मन्! में तुम्हें प्रणाम करती हूँ ॥ ८-१०॥

वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिर्भव । पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्त्याद्यगोचर ॥११ ॥ सर्वोध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता । पाहि मां ऋपया देव शरणागतवत्सल ॥१२ ॥

•



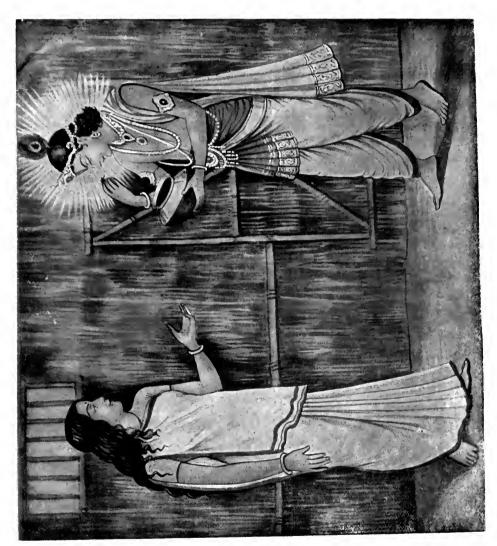



'सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ ।
जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देनेवाला नहीं है,
उन असहाय भक्तोंकी सहायता करो । पुराणपुरुष ! प्राण
और मनकी वृत्ति आदि तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच सकती ।
सबके साक्षी परमातमन् ! मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ ।
शरणागतवरसल देव ! कृपा करके मुझे बचाओ ॥ ११-१२ ॥
नीलोत्पलदलद्यम पद्मगर्भारुणेक्षण ।
पीताम्बरपरीधान लसत्कोस्तुभभूषण ॥ १३ ॥
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम् ।
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वातमा सर्वतोमुखः ॥ १४ ॥

'नीलकमलदलके समान स्यामसुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित् लाल नेत्रोंवाले पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण ! तुम्हारे वक्षःस्यलपर कौस्तुभमणिमय आभूषण शोभा पाता है। प्रभो ! तुम्हीं समस्त प्राणियोंके आदि और अन्त हो। तुम्हीं सबके परम आश्रय हो। तुम्हीं परात्पर ज्योतिर्मय सर्वातमा एवं सब ओर मुखवाले परमेश्वर हो॥ त्यामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्। त्या नाथेन देवेश सर्वापद्मथो भयं न हि॥ १५॥

'शानी पुरुष तुम्हें ही इस जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंकी निधि बतलाते हैं । देवेश्वर ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी विपत्तियाँ टूट पड़ें, तो भी सुझे उनसे भय नहीं है ॥ १५॥

दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव संकटादसानमामुद्धर्तुमिहाईसि॥१६॥

'भगवन् ! पहले कौरव-सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था। उसी प्रकार इस वर्तमान संकट-से भी मेरा उद्धार करो'॥ १६॥

दैशम्पायन उवाच

पवं स्तुतस्तदा देवः कृष्णया भक्तवत्सलः। द्रौपद्याः संकटं झात्वा देवदेवो जगत्पतिः॥१७॥ पाइवंस्थांशयने त्यक्त्वा किमणीं केशवः प्रभुः। तत्राजगाम त्वरितो ह्यचिन्त्यगतिरीश्वरः॥१८॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीके इस प्रकार स्तुति करनेपर अचिन्त्यगिति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्त-वत्सल भगवान् केशवको यह मालूम हो गया कि द्रौपदीपर कोई संकट आ गया है, फिर तो शय्यापर अपने पास ही सोयी हुई रुविमणीको छोड़कर तुरंत वहाँ आ पहुँचे॥ ततस्तं द्रौपदी हुश्चा प्रणम्य पर्या मुदा। अववीद वासुदेवाय मुनेरागमनादिकम्॥ १९॥

भगवान्को आया देख द्रौपदीको बड़ा आनन्द हुआ। उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनिके आने आदिका सारा समाचार कह सुनाया॥ १९॥

ततस्तामञ्ज्ञीत् रूप्णः क्षुधितोऽस्मि भृशातुरः। श्रीव्रं भोजय मां रूप्णेपश्चात् सर्वेकरिष्यस्मि ॥ २०॥ निशम्य तद्वचः रूप्णा लिज्जता वाक्यमञ्ज्ञीत्। स्थाल्यां भास्करदत्तायामशं मङ्गोजनाविध ॥ २१॥ भुक्तवत्यसम्यहं देव तस्मादन्नं न विद्यते।

तव भगवान् श्रीकृष्णने द्रौपदीसे कहा-'कृष्णे !इस समय मुझे वडी भुख लगी है; मैं भुखसे अत्यन्त पीडित हो रहा हैं। पहले मुझे जल्दी भोजन करा । फिर सारा प्रबन्ध करती रहना ।' उनकी यह बात सुनकर द्रौपदीको बड़ी लजा हुई । वह बोली--'भगवन् ! सूर्यनारायणकी दी हुई बटलोईसे तभीतक भोजन मिलता है, जबतक मैं भोजन न कर हूँ। देव ! आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ अतः अब उसमें अन्न नहीं रह गया है' ॥ २०-२१५ ॥ ततः प्रोवाच भगवान् कृष्णां कमललोचनः॥ २२॥ कृष्णे न नर्मकालोऽयं क्षच्छ्मेणातुरे मयि। शीवं गच्छ मम स्थालीमानीय त्वं प्रदर्शय ॥ २३ ॥ इति निर्वन्धतः स्थालीमानाय्य स यद्द्रहः। स्थात्याः कष्ठेऽथ संलग्नं शाकान्नं वीक्ष्य केशवः॥२४॥ उपयुज्यात्रवीदेनामनेन हरिरीश्वरः। विश्वातमा प्रीयतां देवस्तुष्टश्चास्त्वित यञ्जूक॥ २५॥

यह सुनकर कमल्पन भगवान् श्रीकृष्णने द्रौपदीसे फिर कहा—'कृष्णे! में तो भूख और थकावटसे आतुर हो रहा हूँ और तुझे हँसी सुझती है। यह परिहासका समय नहीं है। जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान्ने द्रौपदीसे बटलोई मँगवायी।



उसके गलेमें जरा साम लगा हुआ था। उसे देखकर श्रीकृष्णने लेकर खा लिया और द्रौपदीसे कहा—'इस सागसे सम्पूर्ण विश्वके आत्मा यज्ञभोक्ता सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरि तृप्त और संतुष्ट हों'॥ २२–२५॥

आकारय मुनीन शीघ्रं भोजनायेति चाव्रवीत्। सहदेवं महाबाहुः कृष्णः क्लेशविनाशनः॥ २६॥

इतना कहकर सबका क्लेश दूर करनेवाले महाबाहु
भगवान् श्रीकृष्ण सहदेवसे बोले—तुम शीघ्र जाकर मुनियोंको भोजनके लिये बुला लाओ' ॥ २६ ॥
ततो जगाम त्वरितः सहदेवो महायशाः।
भाकारितुं तु तान् सर्वान् भोजनार्थं नृपोत्तम॥ २७॥

वे मुनिलोग उस समय जलमें उतरकर अवमर्पण मन्त्र-का जप कर रहे थे। सहसा उन्हें पूर्ण तृप्तिका अनुभव हुआ; बार-दार अन्नरससे युक्त डकारें आने लगीं। यह देखकर



वे जल्ले बाहर निकले और आपसमें एक दूसरेकी ओर देखने लगे। (सनकी एक सी अवस्था हो रही थी।) वे सभी मुनि दुर्वासाकी ओर देखकर बोले— क्रहार्षे! हमलोग राजा युधिष्ठिरको रसोई बनवानेकी आशा देकर स्नान करनेके लिये आये थे, परंतु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कण्ठतफ अन भरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे भोजन करेंगे ? हमने जो रसोई तैयार करवायी है, वह व्यर्थ होगी। उसके लिये हमें क्या करना चाहिये ॥ २८—३१॥

#### दुर्वासा उवाच

चृथा पाकेन राजपेंरपराधः कृतो महान् । मास्मानधाक्षुर्दृष्ट्रैव पाण्डवाः कृरचक्षुषा ॥ ३२ ॥ स्मृत्वानुभावं राजपेंरम्वरीषस्य धीमतः । विभेमि सुतरां विष्रा हरिपादाश्रयाज्ञनात् ॥ ३३ ॥ पाण्डवाश्च महात्मानः सर्वे धर्मपरायणाः । शूराश्च कृतविद्याश्च व्रतिनस्तपसि स्थिताः ॥ ३४ ॥ सदाचाररता नित्यं वासुदेवपरायणाः । कृद्धास्ते निदंहेयुवें तूलराशिमिवानलः । तत पतानपृष्ट्रैव शिष्याः शीघं पलायत ॥ ३५ ॥

दुर्वासा बोले—वास्तवमें व्यर्थ ही रसोई बनवाकर हमने राजर्पि युधिष्ठिरका महान् अपराध किया है । कहीं ऐसा न हो कि पाण्डव क्रूर दृष्टिसे देखकर हमें भस्म कर दें । ब्राह्मणो ! परम बुद्धिमान् राजा अम्बरीपके प्रभावको याद करके में उन भक्तजनोंसे सदा डरता रहता हूँ, जिन्होंने भगवान् श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले रखा है । सब पाण्डव महामना, धर्मपरायण, विद्वान्, श्रूरवीर, व्रतधारी तथा तपस्वी हैं । वे सदा सदाचारपरायण तथा भगवान् वासुदेवको अपना परम आश्रय माननेवाले हैं । पाण्डव कुपित होनेपर हमको उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं, जैसे रूईके ढेरको आग । अतः शिष्यो ! पाण्डवोंसे विना पूछे ही तुरंत भाग चलो ॥

#### वैश्रम्पायन उवाच

इत्युक्तास्ते द्विजाः सर्वे मुनिना गुरुणा तदा । पाण्डवेभ्यो भृशं भीता हुद्वुबुस्ते दिशो दश ॥ ३६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! गुरु दुर्वासा मुनिके ऐसा कहनेपर वे सब ब्राह्मण पाण्डवोंसे अत्यन्त भयभीत हो दसों दिशाओंमें भाग गये॥ ३६॥

सहदेवो देवनद्यामपश्यन् मुनिसत्तमान्। तीर्थेष्वितस्ततस्तस्या विचचार गवेपयन्॥३७॥

सहदेवने जब देवनदीमें उन श्रेष्ठ मुनियोंको नहीं देखा, तब वे वहाँके तीथोंमें इधर-उधर खोजते हुए विचरने लगे ॥ तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्यः श्रुत्वा तांश्चेव विद्वुतान् । युधिष्ठिरमधाभ्येत्य तं वृत्तान्तं न्यवेद्यत् ॥ ३८ ॥ वहाँ रहनेवाले तपस्वी मुनियोंके मुखसे उनके भागने का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिरकै पास लौट आये और सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया ॥ ३८ ॥ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे प्रत्यागमनकाङ्क्षिणः। प्रतीक्षन्तः कियत्कालं जितात्मानोऽवतस्थिरे ॥ ३९ ॥

तदनन्तर मनको वशमें रखनेवाले सब पाण्डव उनके लौट आनेकी आशासे कुछ देरतक उनकी प्रतीक्षा करते रहे।। निशीथेऽभ्येत्य चाकसाद्सान् स छलयिष्यति । कथंच निस्तरे मासात् कुच्छाद् दैवोपसादितात्।४०। इति चिन्तापरान् दृष्टा निःश्वसन्तो मुहुर्मुहः। उवाच वचनं श्रीमान् कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः॥ ४१॥

पाण्डव सोचने लगे—'दुर्वासा मुनि अकस्मात् आधी रातको आकर हमें छलेंगे। दैववश प्राप्त हुए इस महान् संकटसे हमारा उद्घार कैसे होगा ?' इसी चिन्तामें पड़कर वे वारंवार लंबी साँसें खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिर आदि अन्य सव पाण्डवोंको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा॥ ४०-४१॥

श्रीऋष्ण उवाच

भवतामापरं श्वात्वा ऋषेः परमकोपनात्। द्रौपद्या चिन्तितः पार्था अहं सत्वरमागतः॥ ४२॥ न भयं विद्यते तसाद्येर्दुर्वाससोऽल्पकम्। तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेव पलायितः॥ ४३॥

श्रीकृष्ण बोले—कुन्तीकुमारो ! परम क्रोधी महर्षि दुर्वाससे आपलोगोंपर संकट आता जानकर द्रौपदीने मेरा स्मरण किया था, इसील्यि में तुरंत यहाँ आ पहुँचा । अव आपलोगोंको दुर्वासा मुनिसे तिनक भी भय नहीं है। वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये हैं॥ ४२-४३॥ धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदन्ति कहिंचित्। आप्रच्छे वो गमिष्यामि नियतं भद्रमस्तु वः॥ ४४॥

जो लोग सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, वे कभी कष्टमें नहीं पड़ते। अब मैं आपलोगोंसे जानेके लिये आज्ञा चाहता हूँ । यहाँसे द्वारकापुरीको जाऊँगा । आपलोगोंका निरन्तर कल्याण हो ॥ ४४॥

दैशम्पायन उवाच

श्रुत्वेरितं केशवस्य वभूबुः स्वस्थमानसाः। द्रौपद्या सिंहताः पार्थास्तमूचुर्विगतज्वराः॥ ४५॥ त्वया नाथेन गोविन्द दुस्तरामापदं विभो। तीर्णाः प्रविमशसाद्य मज्जमाना महार्णवे॥ ४६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भगवान् श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोंका चित्त स्वस्य हुआ । उनकीसारी चिन्ता दूर हो गयी और वे भगवान्से इस प्रकार बोले—'विभो ! गोविन्द ! तुम्हें अपना सहायक और संरक्षक पाकर हम बड़ी-बड़ी दुस्तर विपत्तियोंसे उसी प्रकार पार हुए हैं, जैसे महासागरमें डूबते हुए मनुष्य जहाजका सहारा पाकर पार हो जाते हैं ॥ ४५-४६ ॥ स्वस्ति साध्य भदं ते इत्याञ्चातो ययो पुरीम् ।

'तुम्हारा कल्याण हो । इसी प्रकार भक्तोंका हितसाधन किया करो ।' पाण्डवोंके इस प्रकार कहनेपर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले गये ॥ ४६६ ॥ पाण्डवाश्च महाभाग द्वौपचा सहिताः प्रभो ॥ ४७ ॥ ऊषुः प्रहृष्टमनसो विहरन्तो वनाद् वनम्।

महाभाग जनमेजय ! तत्पश्चात् द्रौपदीसहित पाण्डव प्रसन्नचित्त हो वहाँ एक वनसे दूसरे वनमें भ्रमण करते हुए सुखसे रहने लगे ॥ ४७६ ॥

इति तेऽभिहितं राजन् यत् पृष्टोऽहमिह त्वया ॥ ४८ ॥ प्वंविधान्यळीकानि धार्तराष्ट्रैर्दुरात्मभिः । पाण्डवेषु वनस्थेषु प्रयुक्तानि वृथाभवन् ॥ ४९ ॥

राजन् ! यहाँ तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था। वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया । इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्रोंने वन-वासी पाण्डवोंपर अनेक बार छल-कपटका प्रयोग किया। परंतु वह सब व्यर्थ हो गया ॥ ४८-४९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्वौपदीहरणपर्वणि दुर्वासउपाख्याने त्रिषष्ट्यिषकद्विशततमोऽध्याय: ॥ २६३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें दुर्वासाकी कथाविषयक दो सौ तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३॥

# चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकास्यको भेजना

वैशम्पायन उवाच तस्मिन् बहुमृगेऽरण्ये अटमाना महारथाः। काम्यके भरतश्रेष्ठा विज्ञहस्ते यथामराः॥१॥

चैशस्पायनजी कहते हैं -- जनमेजय ! काम्यकवनमें नाना प्रकारके वन्यपद्य रहते थे। वहाँ भरतकुलभूषण महारथी पाण्डव सब ओर घूमते हुए देवताओंके समान विहार करते थे॥ १॥

प्रेक्ष्यमाणा वहुविधान् वनोद्देशान् समन्ततः।
यथर्तुकालरम्याश्च वनराजीः सुपुष्पिताः॥ २॥
व चारों ओर घूम-घूमकर नाना प्रकारके वन्य प्रदेशों

तथा ऋतुकालके अनुसार भलीभाँति खिले हुए फूलोंसे सुरोभित रमणीय वनश्रेणियोंकी शोभा देखते थे॥ २॥ पाण्डवा सृगयाशीलाश्चरन्तस्तन्महृद्वनम्। विज्ञहुरिन्द्रप्रतिमाः कश्चित् कालमरिदम ॥ ३॥

शतुदमन जनमेजय!पाण्डवलोग वाघ-चीतेआदि हिंसक पशुश्रोंका शिकार किया करते थे। देवराज इन्द्रके समान वे उस महान् वनमें विचरते हुए कुछ कालतक विहार करते रहे॥३॥ ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिशम्। मृगयां पुरुषव्याद्या ब्राह्मणार्थे परंतपाः॥ ४॥ द्रौपदीमाश्रमे न्यस्य तृणविन्दोरनु इया। महर्षेदींसतपसो धौम्यस्य च पुरोधसः॥ ५॥

एक दिनकी बात है, शत्रुओं को संताप देनेवाले पुरुषसिंह पाँचों पाण्डव उद्दीत तपस्वी पुरोहित धोम्य तथा महर्षि तृणविन्दुकी आज्ञासे द्रौपदीको अकेली ही आश्रममें रखकर ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये हिंसक पशुओं को मारने एक साथ चारों दिशाओं में (अलग-अलग) चले गये॥ ४-५॥ ततस्तु राजा सिन्धूनां वार्द्धक्षत्रिमंहायशाः। विवाहकामः शाल्वेयान् प्रयातः सो ऽभवद् तदा॥ ६॥ महता परिवर्हेण राजयोग्येन संवृतः। राजभिर्यहुभिः सार्धमुपायात् काम्यकंच सः॥ ७॥

उसी समय सिंधुदेशका महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो वृद्धक्षत्रका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे शास्त्रदेशकी ओर जा रहा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाट-बाटसे सुसज्जित था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यकवनमें आ पहुँचा॥ ६-७॥

तत्रापरयत् प्रियां भार्या पाण्डवानां यराखिनीम् । तिष्ठन्तीमाश्रमद्वारि द्रौपदीं निर्जने वने॥ ८॥

वहाँ उसने पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रौपदीको दूरसे देखाः जो निर्जन वनमें अपने आश्रमके दरवाजेपर खड़ी थी ॥ ८॥

विभ्राजमानां वषुपा विभ्रतीं रूपमुत्तमम्। भ्राजयन्तीं वनोदेशं नीटाभ्रमिव विद्युतम्॥ ९॥

वह परम सुन्दर रूप धारण किये अपनी अनुपम कान्तिसे उद्भाक्षित हो रही थी और जैसे विद्युत् अपनी प्रभासे नीले मेचसमूहको प्रकाशित करती है। उसी प्रकार वह सुन्दरी अपनी अङ्गच्छटासे उस वनप्रान्तको सब ओरमे देदीप्यमान कर रही थी॥ ९॥

अप्सरा देवकन्या वा माया वा देवनिर्मिता। इति कृत्वार्आर्छ सर्वे ददशुस्तामनिन्दिताम्॥ १०॥ जयद्रथ और उसके सभी साथियोंने उस अनिन्द्य सुन्दरी-की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन-ही-मन यह विचार करने लगे—'यह कोई अप्सरा है या देवकन्या है अथवा देवताओंकी रची हुई माया है ?'॥ १०॥

ततः स राजा सिन्धूनां वार्द्धशत्रिर्जयद्रथः। विस्मितस्त्वनवद्याङ्गी दघ्वा तां दुष्टमानसः॥११॥

निर्दोष अङ्गोंवाली उस सुन्दरीको देखकर वृद्धक्षत्रकुमार सिन्धुराज जयद्रथ चिकत रह गया । उसके मनमें दूपित भावनाका उदय हुआ ॥ ११॥

स कोटिकास्यं राजानमद्रवीत् काममोहितः। कस्य त्वेपानवद्याङ्गी यदि वापि न मानुवी॥१२॥

उसने काममोहित होकर राजा कोटिकास्यसे कहा— 'कोटिक !जरा जाकर पता तो लगाओ, यह सर्वाङ्गसुन्दरी किस-की स्त्री हैं! अथवा यह मनुष्यजातिकी स्त्री है भी या नहीं! ॥

विवाहार्थों न मे कश्चिदिमां प्राप्यातिसुन्दरीम् । एतामेवाहमादाय गमिष्यामि स्वमालयम् ॥ १३ ॥

इस अत्यन्त सुन्दरी रमणीको पाकर मुझे और किसीसे विवाह करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। इसीको टेकर मैं अपने घर छोट जाऊँगा॥ १३॥

गच्छ जानीहि सौम्येमां कस्य वात्र कुतोऽपि वा। किमर्थमागता सुभृरिदं कण्टकितं वनम्॥१४॥

सीम्य! जाओ, पता लगाओ, यह किसकी स्त्री है और कहाँसे इस वनमें आयी है ! यह सुन्दर भौंहोंवाली युवती काँटोंसे भरे हुए इस जंगलमें किसलिये आयी है ! ॥ १४ ॥

अपि नाम वरारोहा मामेषा लोकसुन्दरी। भजेदद्यायतापाड्गी सुदती तनुमध्यमा॥१५॥

'क्या यह मनोहर किटप्रदेशवाली विश्वसुन्दरी मुझे अङ्गीकार करेगी? इसके नेत्रप्रान्त कितने विशाल हैं। दाँत कैसे सुन्दर हैं और शरीरका मध्यभाग कितना स्क्ष्म है ?॥१५॥ अध्यहं कृतक(मः स्थामिमां प्राप्य वरस्त्रियम्।

अध्यह कृतकामः स्थाममा प्राप्य वरास्त्रयम् । गच्छ जानीहि को न्वस्था नाथ इत्येव कोटिक॥ १६॥ स कोटिकास्य स्तच्छुत्वा रथात् प्रस्कन्च कुण्डली। उपेत्यं पप्रच्छ तदा कोष्टा व्याव्यवधूमिव॥ १७॥

'यदि मैं इस सुन्दरीको पा जाऊँ, तो कृतार्थ हो जाऊँगा ॥ कोटिक ! जाओ और पता लगाओ कि इसका पित कौन है ?' जयद्रथका यह वचन सुनकर कुण्डलमण्डित कोटिकास्य रथसे उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघकी स्त्रीसे बात करे उसी प्रकार उसने द्रीपदीके पास जाकर पूछा ॥ १६-१७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रोपदीहरणपर्वणि जयद्रथागमने चतुःषष्ट्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २६४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें जयद्रथका आगमनविषयक दो सी चौसउवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२६४॥

# पञ्चषष्टचिधकद्विशततमोऽध्यायः

कोटिकास्यका द्रौपदीसे जयद्रथ और उसके साथियोंका परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना

कोटिक उवाच

का त्वं कद्म्बस्य विनाम्य शाखा-मेकाऽऽश्रमे तिष्ठसि शोभमाना । देदीप्यमानाग्निशिखेव नक्तं व्याधूयमाना पवनेन सुभ्रूः॥ १॥

कोदिक बोला—सुन्दर भौंहोंवाली सुन्दरी! तुम कौन हो! जो कदम्यकी डाली झुकाकर उसके सहारे इस आश्रममें अकेली खड़ी हो, यहाँ तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। जैसे रातमें वायुसे आन्दोलित अग्निकी ज्वाला देदीप्यमान दिखायी देती है, उसी प्रकार तुम भी इस आश्रममें अपनी प्रभा बिखेर रही हो॥ १॥

> अतीव रूपेण समन्विता त्वं न चाप्यरण्येषु विभेषि किं नु। देवी नु यक्षी यदि दानवी वा वराष्सरा दैत्यवराङ्गना वा॥ २॥

तुम बड़ी रूपवती हो। क्या इन जंगलोंमें भी तुम्हें डर नहीं लगता है ? तुम किसी देवता, यक्ष, दानव अथवा दैत्यकी स्त्री तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो ? ॥ २॥

> वपुष्मती वोरगराजकन्या वनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री। यद्येव राज्ञो वरुणस्य पत्नी यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य॥३॥

क्या तुम दिन्यरूप धारण करनेवाली नागराजकुमारी हो अथवा वनमें विचरनेवाली किसी राक्षसकी पत्नी हो अथवा राजा वरुण, यमराज, चन्द्रमा एवं धनाध्यक्ष कुवेर-इनमेंसे किसीकी पत्नी हो ? ॥ ३ ॥

> धातुर्विधातुः सवितुर्विभोर्वा राकस्य वा त्वं सदनात् प्रपन्ना । नह्येव नः पृच्छिसि ये वयं स्म न चापि जानीम तवेह नाथम् ॥ ४ ॥

अथवा तुम धाता, विधाता, सविता, विभु या इन्द्रके भवनसे यहाँ आयी हो ? न तो तुम्हीं हमारा परिचय पूछती हो और न हम ही यहाँ तुम्हारे पतिके विषयमें जानते हैं॥ ४॥

वयं हि मानं तव वर्धयन्तः
पृच्छाम भद्रे प्रभवं प्रभुं च।
आचक्ष्य बन्धूंश्च पतिं कुळं च
तत्त्वेन यच्चेह करोषि कार्यम्॥ ५॥
भद्रे ! हम तुम्हारा सम्मान बद्दते हुए तुम्हारे पिता

और पितका पिरचय पूछ रहे हैं। तुम अपने वन्धु-वान्धव, पित और कुलका यथार्थ पिरचय दो और यह भी बताओ कि तुम यहाँ कौन-सा कार्य करती हो ? ॥ ५॥

अहं तुराक्षः सुरथस्य पुत्रो
यं कोटिकास्येति विदुर्मनुष्याः।
असौ तु यस्तिष्ठति काञ्चनाङ्गे
रथे द्वतोऽग्निश्चयने यथैव॥६॥
त्रिगर्तराजः कमलायताक्षि
क्षेमङ्करो नाम स एष वीरः।

कमलके समान विशाल नेत्रोंवाली द्रौपदी ! मैं राजा सुरथका पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्यके नामसे जानती है और वे जो सुवर्णमय रथमें वैठे हैं तथा वेदीपर स्थापित एवं घीकी आहुति पड़नेसे प्रज्वलित हुए अग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं, त्रिगर्तदेशके राजा हैं। ये वीर क्षेमझरके नामसे प्रसिद्ध हैं॥ ६ है।।

अस्मात् परस्त्वेष महाधनुष्मान् पुत्रः कुलिन्दाधिपतेर्वरिष्टः॥ ७ ॥ निरीक्षते त्वां विपुलायताक्षः सुपुष्पितः पर्वतवासनित्यः।

इनके बाद जो ये महान् धनुप्रधारण किये सुन्दर फूर्लोकी मालाएँ पहने विशाल नेत्रोंवाले वीर तुम्हें निहार रहे हैं, कुलिन्दराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं। ये सदा पर्वतपर ही निवास करते हैं॥ ७ रैं॥

> असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयामो युवा तिष्ठति दर्शनीयः॥ ८॥ इक्ष्वाकुराञ्चः सुबलस्य पुत्रः स एव हन्ता द्विपतां सुगात्रि।

सुन्दराङ्गि ! और वे जो पुष्करिणीके समीप स्थामवर्णके दर्शनीय नवयु नक खड़े हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजा सुबलके पुत्र हैं। ये अकेले ही अपने शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं॥

यस्यानुचकं ध्वजिनः प्रयान्ति
सौवीरका द्वादश राजपुत्राः॥ ९॥
शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सर्वे
मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः।
अङ्गारकः कुञ्जरो गुप्तकश्च
शानुञ्जयः संजयसुप्रवृद्धौ॥१०॥
भयंकरोऽथ भ्रमरो रविश्च
शुरः प्रतापः कुहनश्च नाम।

यं पट् सहस्रा रथिनोऽनुयान्ति नागा हयाइचैव पदातिनश्च॥ ११॥ जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एषः।

लाल रंगके घोड़ोंसे जुते हुए रथोंपर बैठकर यज्ञोंमें प्रज्वलित अग्निके समान सुशोभित होनेवाले अङ्गारक, कुज़र, गुप्तक, शत्रुज़य, संजय, सुप्रतृद्ध, भयंकर, भ्रमर, रिव, शूर, प्रताप तथा कुहन—सौवीरदेशके ये बारह राजकुमार जिनके रथके पीछे हाथमें ध्वजा लिये चलते हैं तथा छः हजार रथी, हाथी, घोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन सौवीरराज जयद्रथका नाम तुमने सुना होगा। सौभाग्य-शालिन ! ये वे ही राजा जयद्रथ दिखायी दे रहे हैं ॥ ९-११ दे ॥

तस्यापरे भ्रातरोऽदीनसत्त्वा वलाहकानीकविदारणाद्याः ॥१२॥ उनके दूसरे उदार दृदयवाले भाई बला**दक और** अनीक—विदारण आदि भी उनके साथ हैं॥ १२॥

> सौवीरवीराः प्रवरा युवानो राजानमेते बिलनोऽनुयान्ति। पतैः सहायैरुपयाति राजा मरुद्रणैरिन्द्र इवाभिगुतः॥१३॥

सौवीरदेशके ये प्रमुख बलवान् नवयुवक वीर सदा राजा जयद्रथके साथ चलते हैं। राजा जयद्रथ इन सहायकींसे सुरक्षित हो मरुद्गणोंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति यात्रा करते हैं॥ १३॥

अज्ञानतां ख्यापय नः सुकेशि कस्यासि भार्या दुहिता च कस्य ॥ १४ ॥ सुकेशि ! हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं अतः हमें भी अपना

परिचय दो; तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो ? ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि कोटिकास्यप्रइने पञ्चपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें कोटिकास्यका प्रश्नविषयक दो सौ पैंसठवाँ अध्याय पूराहुआ॥ २६५ ॥

## पट्षष्टचिधकद्विशततमोऽध्यायः द्रौपदीका कोटिकासको उत्तर

वैशम्पायन उवाच

अथाव्रवीद् द्रौपदी राजपुत्री
पृष्टा शिवीनां प्रवरेण तेन।
अवेक्ष्य मन्दं प्रविमुच्य शाखां
संगृह्णती कौशिकमुत्तरीयम्॥ १॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! शिविदेशके
प्रमुख वीर कोटिकास्पके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारी
द्रौपदी कदम्बकी वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढ़नीको
सँभालती हुई संकोचपूर्वक उसकी ओर देखकर बोली—॥१॥

बुद्धश्वाभिजानामि नरेन्द्रपुत्र न माहदाी त्वामभिभाष्टुमईति । न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्य-मन्यो नरो वाष्यथवापि नारी ॥ २ ॥

'राजकुमार ! मैं बुद्धिसे सोच-विचारकर भलीभाँति समझती हूँ कि मुझ-जैसी पतिपरायणास्त्रीको तुम-जैसे पर-पुरुषसे वार्तालाप नहीं करना चाहिये; परंतु यहाँ कोई दूसरा ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है, जो तुम्हारी बातका उत्तर दे सके ॥ २॥

> एका हाहं सम्प्रति तेन वाचं ददामि वै भद्र निबोध चेदम्। अहं हारण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वधमें॥३॥

भीं इस समय यहाँ अकेली ही हूँ। इसलिये विवश होकर तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्रपुरुष ! मेरी इस बातपर ध्यान दो। मैं अपने धर्मके पालनमें तत्पर रहनेवाली हूँ। इस समय इस वनमें मैं अकेली हूँ और तुम भी अकेले पुरुष हो, ऐसी दशामें मैं तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती हूँ ? ॥

> जानामि च त्वां सुरथस्य पुत्रं यं कोटिकास्पेति विदुर्मनुष्याः। तस्मादहं शैब्य तथैव तुभ्य-माख्यामि वन्धून् प्रथितं कुलं च ॥ ४ ॥

परंतु में तुम्हें पहचानती हूँ, तुम राजा सुरथके पुत्र हो, जिसे लोग कोटिकास्पके नामसे जानते हैं। शैब्य! इसीलिये में तुम्हें अपने बन्धुजनों तथा विश्वविख्यात वंशका परिचय देती हूँ॥ ४॥

> अपत्यमस्मि द्रुपद्स्य राज्ञः कृष्णेति मां शैन्य विदुर्मनुष्याः। साहं वृणे पञ्च जनान् पतित्वे ये खाण्डवप्रस्थानताः श्रुतास्ते ॥ ५ ॥

शिविदेशके राजकुमार ! मैं राजा दुपदकी पुत्री हूँ । मनुष्य मुझे कृष्णाके नामसे जानते हैं। मैंने पाँचों पाण्डवोंका पतिरूपमें वरण किया है, जो खाण्डवप्रस्थमें रहते थे। उनका नाम तुमने अवस्य सुना होगा ॥ ५॥ युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च माद्रश्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ। ते मां निवेश्येह दिशश्चतस्त्रो विभज्य पार्था मुगयां प्रयाताः॥ ६॥

'युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्रीपुत्र नरवीर नकुल-सहदेव—ये ही मेरे पति हैं। वे सब-के-सब मुझे यहाँ रखकर हिंसक पशुओंको मारनेके लिये अलग-अलग वॅटकर चारों दिशाओंमें गये हैं॥ ६॥

> प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो जयः प्रतीचीं यमजाबुदीचीम् । मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुम् ॥ ७ ॥

'स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्विदिशामें गये हैं, भीमसेन दक्षिण दिशामें, अर्जुन पश्चिम दिशामें और नकुल-सहदेव उत्तर दिशा-में गये हैं। मैं समझती हूँ, अब उन महारिथयोंके सब ओरसे यहाँ पहुँचनेका समय हो गया है॥ ७॥ सम्मानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं विमुच्य वाहानवरोह्यध्वम्। प्रियातिथिर्धर्मसुतो महात्मा प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान्॥ ८॥ 'अव तुमलोग अपनीसवारियोंसे उतरो और घोड़ोंको खोल-कर विश्राम करो। मेरे पतियोंका आदर-सत्कार ग्रहण करके अपने अभीष्टदेशको जाना। महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर अतिथियों-के बड़े प्रेमी हैं। वे तुमलोगोंको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे'॥

> पताबदुक्तवा द्रुपदान्मजा सा शैन्यात्मजं चन्द्रमुखी प्रतीता। विवेश तां पर्णशालां प्रशस्तां संचिन्त्य तेषामतिथित्वमर्थे॥ ९॥

शिविदेशके राजकुमार कोटिकास्प्रसे ऐसा कहकर वह चन्द्र-मुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशालाके भीतर चली गयी। 'ये लोग हमारे अतिथि हैं' ऐसा सोचकर उसे उनपर विश्वास हो गया था। अतः वह प्रसन्नतापूर्वक उनके आतिथ्यकी व्यवस्थामें लग गयी॥ ९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रीपदीहरणपर्वणि द्रीपदीवाक्ये षट्षष्टयिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रीपदीहरणपर्वमें द्रीपदीवाक्यविषयक दो सौ छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥

# सप्तषष्टचिकद्विशततमोऽध्यायः

## जयद्रथ और द्रौपदीका संवाद

वैशम्पायन उवाच

तथाऽऽसीनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत। यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत् सर्वं प्रत्यवेदयत्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—भारत ! पूर्वोक्त प्रकारसे रथपर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकास्यने द्रौपदीके साथ उसकी जो-जो बातें हुई थीं, वे सब कह सुनायीं ॥ १॥

कोटिकास्यवचः श्रुत्वा शैंब्यं सौवीरकोऽव्रवीत्। यदा वाचं व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः॥ २ ॥ सीमन्तिनीनां मुख्यायां विनिवृत्तः कथं भवान्। पतां दृष्ट्वा स्त्रियो मेऽन्या यथा शाखामृगस्त्रियः॥ ३ ॥ प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतद् व्रवीमि ते। दर्शनादेव हि मनस्तया मेऽपद्धतं भृशम्॥ ४ ॥ तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैंब्य मानुषी।

कोटिकास्यकी बात सुनकर सौवीरनरेश जयद्रथने उससे कहा-'शैब्य ! सुन्दरियोंमें सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसीमें लगा हुआ था। तुम उसे साथ लिये विना कैसे लौट आये ! महावाहो ! में तुमसे यह सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानो बंदरियाँ हों। उसने दर्शनमात्रसे ही मेरे मनको अच्छी तरह हर लिया है। शैंब्य! यदि वह मानवी हो, तो उस कल्याणीके विषयमें ठीक-ठीक बताओ। ॥ २-४ है॥

कोटिक उवाच

एषा वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्त्रिनी ॥ ५ ॥ पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां महिषी सम्मता भृशम् । सर्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती ॥ ६ ॥ तया समेत्य सौवीर सौवीराभिमुखो वज ।

कोटिक बोला—सौवीरनरेश! यह यशस्विनी राज-कुमारी दुपदपुत्री कृष्णा ही है, जो पाँचों पाण्डवोंकी अत्यन्त आदरणीया महारानी है। कुन्तीके सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती-साध्वी देवी अपने पतियोंके लिये बड़े सम्मानकी वस्तु है। तुम उससे मिलकर सौवीरदेशकी राह लो॥ ५-६ है॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तः प्रत्युवाच पश्यामि द्रौपदीमिति ॥ ७ ॥ पतिः सौवीरसिन्धूमां दुष्टभावो जयद्रथः। वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् !कोटिकास्यके ऐसा कहनेपर सौवोर और सिन्धु आदि देशोंके स्वामी जयद्रथने मनमें दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया—'अच्छा, मैं भी द्रौपदीसे मिल लेता हूँ'॥ ७ है॥

स प्रविश्याभमं पुण्यं सिंहगोष्ठं वृको यथा ॥ ८॥ भारमना सप्तमः कृष्णामिदं वचनमत्रवीत्। कुशलं ते वरारोहे भर्तारस्तेऽप्यनामयाः॥ ९॥ येषां कुशलकामासि तेऽपि किच्चदनामयाः।

उसने अपने छः भाइयोंके साथ खयं सातवाँ बनकर द्रीपदीके पवित्र आश्रममें प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंहकी माँदमें घुसा हो । वहाँ जाकर उसने द्रीपदीसे इस प्रकार कहा—'वरारोहे! तुम कुशलसे हो न ! तुम्हारे पित नीरोग तो हैं न ! इनके सिवा और जिन लोगोंको तुम सकुशल देखना चाहती हो, वे सभी स्वस्य तो हैं न ! ॥८-९ई॥

### द्रीपद्युवाच

अपि ते कुशलं राजन् राष्ट्रे कोशे बले तथा ॥ १० ॥ किचिदेकः शिवीनात्त्वान् सौवीरान् सह सिन्धुभिः। अनुतिष्ठसि धर्मेण ये चान्ये विजितास्त्वया ॥ ११ ॥

द्वीपदी चोळी—राजन् ! तुम स्वयं सकुशल हो न ? तुम्हारे राज्यः खजाना और सैनिक तो कुशलसे हैं न ? समृद्धिशाली शिविः सौवीरः सिन्धु तथा अन्य जो-जो प्रदेश तुम्हारे अधिकारमें आ गये हैं। उन सबकी प्रजाका तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो न ?॥ १०-११॥

कौरव्यः कुराली राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अहं च भ्रातरश्चास्य यांश्चान्यान् परिपृच्छिसि॥ १२॥ पाद्यं प्रतिगृहाणेदमासनं च नृपात्मज।

मेरे पित कुरुकुलरान कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं, उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगोंके विषयमें तुम पूछ रहे हो, वे सब कुशल से हैं। राजकुमार! यह पैर धोनेके लिये जल है, इसे ग्रहण करों और यह आसन है, इसपर बैटो ॥ १२ है।

#### जयद्रथ उवाच

पहि मे रथमारोह सुखमाप्तुहि केवलम् ॥ १३॥ गतश्रीकांद्रच्युतान् राज्यात् कृपणान् गतचेतसः। अरण्यवासिनः पार्थान् नातुरोद्धं त्वमर्हसि ॥ १४॥ नैव प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारमुपयुञ्जते । युञ्जानमनुयुञ्जीत न श्रियः संक्षये वसेत्॥ १५॥

जयद्रथने कहा—-आओ चलो, मेरे रथपर बैठो और अखण्ड मुखका उपमोग करो। अब पाण्डवींके पास धन नहीं रहा। उनका राज्य छीन लिया गया। वे दीन और उत्साइ-हीन हो गये हैं। अब इन बनवासी कुन्तीपुत्रींका अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियाँ निर्धन पितकी उपासना नहीं करती हैं। स्वामीके पास जबतक लक्ष्मी रहे, तभीतक उसके साथ रहना चाहिये। जब उसकी सम्पत्ति नष्ट हो जाय, तो वहाँ कदापि न रहे॥ १३–१५॥

श्रिया विहीना राष्ट्राच विनष्टाः शाश्वतीः समाः। अळं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्लेशमुपासितुम् ॥१६॥

पाण्डव सदाके लिये श्रीहीन तथा राज्यभ्रष्ट हो गये हैं। अब तुम्हें पाण्डवोंके प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगनेकी आवश्यकता नहीं है॥ १६॥

भार्या मे भव सुश्रोणि त्यजैनान् सुखमाप्नुहि । अविळान् सिन्धुसौवीरानाप्नुहि त्वं मया सह ॥१७॥

सुन्दरि! तुम मेरी भार्या बन जाओ। इन पाण्डवींको छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहनेसे तुम्हें सम्पूर्ण सिन्धु और सौवीरदेशका राज्य प्राप्त होगा, तुम महारानी बनोगी॥ १७॥

#### वैशम्पायन उवाच

इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृद्यकम्पनम् । कृष्णा तस्माद्पाकामद्देशात् सञ्जक्तटीमुखी ॥ १८ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! सिन्धुराज जयद्रथके मुखसे यह हृदय कँवा देनेवाली बात सुनकर द्रुपद-कुमारी कृष्णा उस स्थानसे दूर हट गयी। उसके मुखपर रोष छा गया और उसकी भौंहें तन गर्यी॥ १८॥

अवमत्यास्य तद् वाक्यमाक्षिप्य च सुमध्यमा । मैवमित्यव्रवीत् कृष्णा ळज्जस्वेति च सैन्धव ॥ १९ ॥

उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके सुन्दरी द्रौपदीने उसे कड़ी फटकार सुनायी और बोली-'खबरदार, फिर कभी ऐसी बात मुखसे मत निकालना। सिन्धुराज ! तुम्हें लजा आनी चाहिये थी॥ १९॥

सा काङ्कमाणा भर्तृणामुपयातमनिन्दिता। विलोभयामास परं वाक्यैर्वाक्यानि युञ्जती॥ २०॥

पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जायँ। अतः वह जयद्रथसे वाद-विवाद करती हुई उसे बातोंमें फँसाये रखनेकी चेष्टा करने लगी॥ २०॥

### (द्रौपद्यवाच

नैवं वद महावाहो न्याय्यं त्वं न च बुध्यसे ॥ पाण्डूनां धार्तराष्ट्राणां खसा चैव कनीयसी। दुःशला नाम तस्यास्त्वं भर्ता राजकुलोद्वह ॥ मम भ्राताच न्याय्येन त्वया रक्ष्या महारथ। धर्मिष्ठानां कुले जातो न धर्मे त्वमवेक्षसे॥

द्वीपदी बोली-महाबाहो ! ऐसी पापकी बात न

बोलो । कौन-सा कार्य धर्मके अनुकूल और न्यायसंगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है । तुम धृतराष्ट्रपुत्रों तथा पाण्डवींकी छोटी बहन दुःशलाके पति हो । महारथी राजकुमार ! इस नातेसे न्यायतः तुम मेरे भाई हो; अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिये। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुलमें हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्मकी ओर नहीं है।।

वैशम्यायन उवाच

इत्युक्तः सिन्धुराजोऽथ वाक्यमुत्तरमववीत्। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि जयद्रथद्रौपदीसंवादे सप्तषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—द्रौपदीके ऐसा कहनेपर सिन्धुराज जयद्रथने उसे इस प्रकार उत्तर दिया ।

जयद्रथ उनाच

राज्ञां धर्मं न जानीषे स्त्रियो रत्नानि चैव हि । साधारणानि लोकेऽस्मिन् प्रवदन्ति मनीपिणः॥)

जयद्रथ बोला- कृष्णे ! तुम राजाओंका धर्म नहीं जानतीं । मनीषी पुरुषोंका कथन है कि इस संसारमें स्त्रियाँ तथा रत्न सर्वसाधारणकी वस्तुएँ हैं।

इस प्रकार श्रीमहानारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें जयद्रथद्रौपदीसंबादविषयक दो सौ सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २६७ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इलोक मिलाकर कुल २४ इलोक हैं )

# अष्टषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

द्रीपदीका जयद्रथको फटकारना और जयद्रथद्वारा उसका अपहरण

वैशम्पायन उवाच

सरोषरागोपहतेन वल्गुना सरागनेत्रेण नतोन्नतभ्रवा। मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्रपं ततोऽब्रवीत् तंद्रपदात्मजापुनः॥ १॥

वैराम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! जयद्रथकी वात सुनकर द्रौपदीका सुन्दर मुख क्रोधमे तमतमा उटा, आँखें लाल हो गर्यी। भौंहें टेढ़ी होकर तन गर्यी और उसने सौवीरराज जयद्रथको फटकारकर पुनः इस प्रकार कहा-॥१॥

> यशस्विनस्तीक्षणविषान् महारथा-नभित्रवन् मृढ न लज्जसे कथम्। महेन्द्रकल्पान् निरतान् खकर्मसु स्थितान् समूहेष्विप यक्षरक्षसाम्॥ २॥

'अरे मूढ़ ! मेरे पति पाण्डव महान् यशस्वी, सदा अपने धर्मके पालनमें स्थितः यक्षों तदा राक्षसोंके समूहमें भी युद्ध करनेमें समर्थः देवराज इन्द्रके सदृश शक्तिशाली तथा महारथी वीर हैं। उनका क्रोध तीक्ष्ण विषवाले नागोंके समान भयंकर है। उनके सम्मानके विरुद्ध ऐसी ओछी वार्ते कहते हुए तुझे लजा कैसे नहीं आती ? ॥ २ ॥

> न किंचिदीड यं प्रवदन्ति पापं वनेचरं वा गृहमेधिनं वा। सम्परिपूर्णविद्यं तपिखनं भषन्ति हैवं श्वनराः सुवीर॥ ३॥

·अच्छे लोग पूजनीयः तपस्वी तथा पूर्ण विद्वान् पुरुषके प्रति भले ही वह वनवासी हो या गृहस्थ कोई अनुचित

बात नहीं कहते हैं। जयद्रथ ! मनुष्योंमें जो तेरे-जैसे कुत्ते हैं, वे ही इस तरह भूँका करते हैं ॥ ३ ॥



अहं तु मन्ये तव नास्ति कश्चि-देताहरो क्षत्रियसंनिवेशे। यस्त्वाद्य पातालमुखे पतन्तं पाणौ गृहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४ ॥ नागं प्रभिन्नं गिरिकूटकल्प-मुपत्यकां हैमवतीं चरन्तम्। दण्डीव युथादपसेधसि यो जेतुमाशंसिस धर्मराजम् ॥ ५ ॥

भुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस धित्रयमण्डलीमें कोई भी तेरा ऐसा हितैपी खजन नहीं है, जो आज तेरा हाथ पकड़कर तुझे पातालके गहरे गर्तमें गिरनेसे बचा ले। अरे! जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालयकी उपत्यकामें विचरनेवाले पर्वतशिखरके समान ऊँचे एवं मदकी धारा यहानेवाले गजराजको हाथमें डंडा लेकर उसके यूथसे अलग हाँक लाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिरको जीतने-का हौसला रखता है॥ ४-५॥

> बाल्यात् प्रसुप्तस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि मुखाल्लुनासि । पदा समाहत्य पलायमानः कृद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम् ॥ ६ ॥

'त् मूर्खतावद्य (अपनी मॉॅंदमें) सोये हुए महावली सिंहको लात मारकर उसके मुखके वाल नोंचरहा है।जिस समय त् क्रोधमें भरे हुए भीमसेनको देखेगा, उस समय तुरंत भाग छूटेगाः ॥ ६॥

> महावलं घोरतरं प्रवृद्धं जातं हरिं पर्वतकन्दरेषु। प्रसुप्तमुत्रं प्रपदेन हंसि यः कुद्धमायोत्स्यसि जिष्णुमुत्रम्॥ ७॥

'यिद तू रोपमें भरे हुए भयंकर योद्धा अर्जुनसे जूझना चाहता है, तो समझ ले कि पर्वतको कन्दराओंमें उत्पन्न हो वही पलकर बढ़े हुए अत्यन्त घोर और महावली क्षेपे हुए भयानक सिंहको तू पैरसे ठोकर मार रहा है॥ ७॥

> कृष्णारगौ तीक्ष्णमुखौ द्विजिह्वौ मत्तः पदाऽऽक्षामसि पुच्छदेशे। यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुषुत्ससे त्वम्॥ ८॥

्यदि तू पुरुपरत्न दोनों छोटे पाण्डवोंके साथ युद्ध करनेकी इच्छा रखता है, तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला होकर तू मुखमें तीक्ष्ण विष धारण करनेवाले एवं दो जिह्वाओंसे युक्त दो काले नागोंकी पूँछको पैरसे कुचल रहा है ॥ ८॥

यथा च वेणुः कदली नलो वा

फलन्त्यभावाय न भूतयेऽऽत्मनः।

तथैव मां तैः परिरक्ष्यमःणाः

मादास्यसे कर्कटकीव गर्भम् ॥ ९ ॥

'अरे मूर्ख ! जैसे बाँस, केला और नरकुल—ये अपने विनाशके लिये ही फलते हैं, समृद्धिके लिये नहीं तथा जैसे केकड़ेकी मादा अपनी मृत्युके लिये ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तू पाण्डवींद्रारा सदा सुरक्षित मुझ द्रीपदीका अपनी मृत्युके लिये ही अपहरण करना चाहता है' ॥ ९॥

जयद्रथ जवाच जानामि ऋष्णे विदितं ममैतद् यथाविधास्ते नरदेवपुत्राः। न त्वेवमेतेन विभीषणेन शक्या वयं त्रासयितुं त्वयाद्य॥ १०॥

जयद्रथने कहा—कृष्णे ! मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पित राजकुमार पाण्डव कैसे हैं ! मुझे ये सव बातें मालूम हैं । परंतु इस समय इस विभीषिकाद्वारा तुम हमें डरा नहीं सकतीं ॥ १० ॥

वयं पुनः सप्तद्दोषु कृष्णे कुलेषु सर्वेऽनयमेषु जाताः । पड्भ्योगुणेभ्योऽभ्यधिका विहीनान् मन्यामहे द्वौपदि पाण्डुपुत्रान् ॥ ११ ॥

द्रुपदकुमारी कृष्णे !हम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलोंमें उत्पन्न हुए हैं, जो सर्नेह गुणोंसे सम्पन्न हैं। इसके सिवा हम छैं: गुणोंको पाकर पाण्डवोंसे बढ़े-चढ़े हैं। अतः उन्हें अपनेसे हीन मानतेहें॥ ११॥

> सा क्षित्रमातिष्ठ गजं रथं वा न वाक्यमात्रेण वयंहि शक्याः। आशंस वात्वं ऋषणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम् ॥ १२॥

कृष्णे ! तुम बड़ी-बड़ी वार्ते बनाकर हमें रोक नहीं सकर्ती । अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं—या तो सीधी तरहसे तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथपर सवार हो जाओ; अथवा पाण्डवोंके हार जानेपर दीन वाणीमें विलाप करती हुई सौबीरराज जयद्रथसे कृपाकी भीख माँगो ॥ १२॥

द्रौ9द्युवाच

महावला कित्विह दुवेलेव सौवीरराजस्य मताहमस्मि। नाहं प्रमाथादिह सम्प्रतीता सौवीरराजं कृपणं वदेयम्॥१३॥

द्रौपदीने कहा — मैं महान् बल एवं शक्तिसे सम्पन्न हूँ, तो भी सौवीरराज जयद्रथकी दृष्टिमें यहाँ दुर्बल सी

- १. खेती, ब्यापार, दुर्ग, पुल बनाना, हाथी बाँधना, खानोंकी रक्षा, कर वस्तुलना और निर्जन प्रदेशोंको बसाना—ये आठ संधान-कर्म तथा प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति, प्रभुसिद्धि, मन्त्र-सिद्धि, उत्साहसिद्धि, प्रभूद्य, मन्त्रोदय और उत्साहोदय—ये नौ भिलाकर सन्नह गुण होते हैं।
- २. शौर्य, तेज, धृति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वय—ये छ: गुण हैं।

प्रतीत हो रही हूँ । मुझे भगवान्पर विश्वास है मैं जोर-जबर्दस्ती करनेसे यहाँ जयद्रथके सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती॥ १३॥

> यस्या हि ऋष्णौ पदवीं चरेतां समास्थितावेकरथे समेतौ। इन्द्रोऽपि तांनापहरेत् कथंचि-नमनुष्यमात्रः ऋपणःकुतोऽन्यः॥ १४॥

एक स्थपर वैठे हुए भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन साथ होकर जिसकी खोजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज इन्द्र भी किसी तरह हरकर नहीं ले जा सकते। फिर दूसरे किसी दीन-हीन मनुष्यकी तो विसात ही क्या है ? ॥ १४॥

> यदा किरीटी परवीरघाती निष्नन् रथस्थो हिपतां मनांसि। मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्नग्निरिवोष्णगेषु॥१५॥

जय शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले किरीटधारी अर्जुन शत्रुओंके मनोबलको नष्ट करते हुए मेरे लिये रथमें स्थित हो तेरी सेनामें प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियोंमें आग धास-फूसको जलाती है, उसी प्रकार तुझे और तेरी सेनाको भरम कर डालेंगे ॥ १५॥

जनार्दनः सान्धकवृष्णिवीरो
महेष्वासाः केकयाश्चापि सर्वे।
पते हि सर्वे मम राजपुत्राः
प्रहृष्टस्पाः पदवीं चरेयुः॥१६॥

अन्धक और वृष्णिवंशी वीरोंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण तथा महान् धनुर्धर समस्त केकयराजकुमार मेरे रक्षक हैं। ये सभी राजपुत्र हर्ष और उत्साहमें भरकर मेरा पता लगानेके लिये निकल पड़ेंगे॥ १६॥

> मौर्वीविसृष्टाः स्तनियत्नुघोषा गाण्डीवमुक्तास्त्वितवेगवन्तः । हस्तं समाहत्य धनंजयस्य भीमाः शब्दं घोरतरं नदन्ति ॥ १७ ॥

अर्जुनके गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चासे छूटे हुए अत्यन्त वेगशाली बाण मेघोंके समान गर्जना करते हैं। वे भयानक बाण अर्जुनके हाथसे टकराकर अत्यन्त घोर शब्दकी सृष्टि करते हैं॥ १७॥

> गाण्डीवमुक्तांश्च महारारीघान् पतंगसङ्घानिव शीघ्रवेगान्। यदा द्रष्टास्यर्जुनं वीर्यशालिनं तदा खबुद्धि प्रतिनिन्दितासि॥१८॥

जब त् गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए विशाल बाणसमूहों-को टिड्डियोंकी भाँति वेगसे उड़ते देखेगा और जब अद्भुत पराक्रमसे शोभा पानेवाले वीर अर्जुनपर तेरी दृष्टि पड़ेगी, उस समय अपने इस कुकृत्यको याद करके तू स्वयं ही अपनी बुद्धिको धिकारेगा ॥ १८॥

सराङ्ख्योपः सतलत्रघोषो गाण्डीवधन्वा मुहुरुद्वहंश्च। यदा शरानर्पयिता तवोरसि तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत्॥ १९॥

जब गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुन शङ्खध्विनके साथ दस्तानेकी आवाज फैलाते हुए वार-वार वाण उठा-उठाकर तेरी छातीपर चोट करेंगे, उस समय तेरे मनकी दशा कैसी होगी ? ( इसे भी सोच ले ) ॥ १९॥

> गदाहस्तं भीममभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ सम्पतन्तौ दिशश्च । अमर्पजं क्रोधविषं वमन्तौ दृष्ट्वा चिरं तापमुपैष्यसेऽधम॥ २०॥

अरे नीच ! जब भीमसेन हाथमें गदा लिये दौड़ेंगे और माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव अमर्वजनित क्रोधरूपी विष उगलते हुए (तेरीसेनापर)सब दिशाओंसे टूट पड़ेंगे, तब उन्हें देखकर तू दीर्घकालतक संतापकी आगमें जलता रहेगा॥ २०॥

> यथा वाहं नातिचरे कथंचित् पतीन् महाहीन् मनसापि जातु । तेनाच सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टासि पार्थैः परिकृष्यमाणम् ॥ २१ ॥

यदि मैंने कभी मनसे भी अपने परम पूजनीय पितयोंका किसी तरह उल्लिख्छन नहीं किया हो, तो आज इस सत्यके प्रभावसे मैं देखूँगी कि पाण्डव तुझे जीतकर अपने वशमें करके जमीनपर वसीट रहे हैं ॥ २१॥

न सम्भ्रमं गन्तुमहं हि शक्ष्ये
त्वया नृशंसेन विकृष्यमाणा।
समागताहं हि कुरुप्रवीरैः
पुनर्वनं काम्यकमागतास्मि॥ २२॥

में जानती हूँ कि तू नृशंस है, अतः मुझे वलपूर्वक खींच-कर ले जायगा। परंतु इससे में सम्भ्रम (घवराहट) में नहीं पड़ सकूँगी। मैं अपने पित कुरुवंशी बीर पाण्डवोंसे शीघ ही मिलूँगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यकवनमें आकर रहूँगी॥ २२॥

वैशम्पायन उवाच

सा ताननुषेक्ष्य विशालनेत्रा जिघृक्षमाणानवभरर्सयन्ती । प्रोवाच मा मा स्पृशतेति भीता धौम्यं प्रचुकोश पुरोद्दितं सा॥ २३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -- जनमेजय ! उस समय जयदयके साथी आश्रममें प्रविष्ट होकर द्रौपदीको पकड़ लेना चाहते थे। यह देख विशाल नेत्रोंबाली द्रौपदी उन्हें डाँटकर बोली--खबरदारः कोई मे**रे शरीरका स्पर्श न** करे ।' फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनिको पुकारा ॥ २३ ॥

> तामुत्तरवस्त्रदेशे जग्राह जयद्रथस्तं समवाक्षिपत् सा। तया समाक्षिप्ततनुः स पापः पपात शाखीब निकृत्तमूलः॥ २४॥

इतनेमें ही जयद्रथने आगे बढ़कर द्वौपदीकी ओढ़नीका छोर पकड छिया। परंत द्रौपदीने उसे जोरका धका दिया। उसका धका लगते ही पापी जयद्रथका शरीर जड़से कटे हुए दृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा II २४ II

> महाजवेन प्रगृह्यमाणा तु मुहुर्विनिःश्वस्य च राजपुत्री। सा कृष्यमाणा रथमाहरोह चौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा ॥ २५ ॥

फिर बड़े वेगसे उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदीको पकड़

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि अष्टषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६८ ॥

लिया। तब बार बार लॅंबी साँसें छोड़ती हुई द्रौपदीने घौम्य-मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथके द्वारा खींची जानेके कारण बाध्य होकर उसके रथपर बैठ गयी ॥ २५ ॥

घौम्य उवाच

नेयं राक्या त्वया नेतुमविजित्य महारथान्। क्षत्रस्य पौराणमवेक्षस्य जयद्रथ॥ २६॥ तब धौम्यने कहा-जयद्रथ ! तू क्षत्रियोंके प्राचीन धर्मपर दृष्टिपात कर। महार्थी पाण्डवोंको परास्त किये बिना इसे ले जानेका तुझे कोई अधिकार नहीं है।। २६॥

क्षुद्रं कृत्वा फलं पापंत्वं प्राप्स्यसिन संशयः। आसाद्य पाण्डवान् वीरान् धर्मराजपुरोगमान् ॥ २७॥

त् धर्मराज आदि वीर पाण्डवोंके सामने पड़नेपर इस खोटे कर्मका बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है ॥ २७ ॥ वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तवा हियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्विनीम्। अन्वगच्छत् तदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः॥ २८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर धौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदीके पीछे-पीछे पैदल सेनाके बीचमें होकर चलने लगे॥ २८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें दो सौ अङ्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥

# एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पाण्डवोंकः आश्रमपर लौटना और धात्रेयिकासे द्रौपदीहरणका वृत्तान्त जानकर जयद्रथका पीछा करना

वैशम्पायन उवाच

ततो दिशः सम्प्रविहृत्य पार्था मृगान् वराहान् महिषांश्च हत्वा। धनुर्धरा श्रेष्टतमाः पृथिव्यां पृथक् चरन्तः सहिता वभूवुः॥ १ ॥

वैद्यम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर भूमण्डलके श्रेष्ठतम धनुर्धर पाँचों कुन्तीकुमार सब दिशाओंमें वूम-फिरकर हिंसक पशुओं। वराहीं और जंगली भैसींको मारकर पृथक-पृथक विचरते हुए एक साथ हो गये ॥ १ ॥

ततो मृगव्यालगणानुकीण महावनं तद् विहगोपघुष्टम्। भ्रातृंश्च तानभ्यवदद् युधिष्ठिरः

श्रुत्वा गिरो च्याहरतां मृगाणाम् ॥ २॥ उस समय हिंसक पशुओं और साँपींसे भरा हुआ वह महान् वन सहसा चिड़ियोंके चीत्कारसे उठा तथा वन्य पशु भी भयभीत होकर आर्तनाद करने

लगे । उन सबकी आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंसे कहा-- ॥ २ ॥

> दिशमभ्युपेत्य आदित्यदीप्तां मृगा द्विजाः ऋरमिमे वदन्ति। प्रतिवेदयन्तो आयासमुत्रं महावनं शत्रुभिवीध्यमानम् ॥ ३ ॥

भाइयो ! देखो, ये मृग और पक्षी सूर्यके द्वारा प्रकाशित पूर्विदशाकी ओर दौड़ते हुए अत्यन्त कठोर शब्द बोल रहे हैं और किसी भयंकर उत्पातकी सूचना देते हैं। जान पड़ता है, यह विशाल वन हमारे शत्रुओंद्वारा पीड़ित हो रहा है ॥ ३॥

क्षिप्रं निवर्तध्वमलं विलम्बै-र्मनो हि मे दूयति दह्यते च। वुद्धि समाच्छाद्य च मे समन्यु-रुद्धयते प्राणपतिः शरीरे॥ ४॥ 'अब शीघ आश्रमकी ओर लौटो। हमें विलम्ब नहीं करना चाहिये; क्योंकि मेरा मन बुद्धिकी विवेकशिकको आच्छादित करके व्यथित तथा चिन्तासे दग्ध हो रहा है तथा मेरे शरीरमें यह प्राणोंका स्वामी (जीव) भयभीत हुआ छटपटा रहा है ॥ ४॥

सरः सुपर्णेन हतोरगं यथा
राष्ट्रं यथाराजकमात्तलक्ष्म।
रवंविधं मे प्रतिभातिकाम्यकं
दाौण्डैर्यथा पीतरसश्च कुम्भः॥ ५॥

'जैसे गरुइके द्वारा सरोवरमें रहनेवाले महासर्वके पकड़ लिये जानेपर वह मथित-सा हो उठता है, जैसे बिना राजाका राज्य श्रीहीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रससे भरा हुआ घड़ा धूर्तोंद्वारा (चुपकेसे) पी लिये जानेपर सहसा खाली दिखायी देता है; उसी प्रकार शत्रुओंद्वारा काम्यकवनकी भी दुरवस्था की गयी है, ऐसा मुझे जान पड़ता है' ॥ ५ ॥

> ते सैन्धवैरत्यनिलोग्नवेगै-र्महाजवैर्वाजिभिरुह्यमानाः। युक्तैर्बृहद्भिः सुरथैर्नृवीरा-स्तदाऽऽश्रमायाभिमुखायभूवुः॥ ६॥

तत्पश्चात् वे नरवीर पाण्डव हवासे भी अधिक तेज चलनेवाले सिन्धुदेशके महान् वेगशाली अश्वींसे जुते हुए सुन्दर एवं विशाल रथोंपर वैठकर आश्रमकी ओर चले॥६॥

> तेषां तु गोमायुरनल्पघोषो निवर्ततां वाममुपेत्य पाद्यम्। प्रव्याहरत् तत् प्रविमृश्य राजा प्रोवाच भीमं च धनंजयं च॥ ७॥

उस समय एक गीदड़ बड़े जोरसे रोता हुआ छौटते हुए पाण्डवोंके वामभागसे होकर निकल गया । इस अपशकुनपर विचार करके राजा युधिष्ठिरने भीमसेन और अर्जुनसे कहा—॥ ७॥

> यथा वद्त्येष विहीनयोनिः शालावृको वाममुपेत्य पादर्वम् । सुव्यक्तमस्मानवमन्य पापैः कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसह्य॥ ८॥

'यह नीच योनिका गीदड़, जो हमलोगोंके वामभागसे होकर निकला है, जैसा शब्द कर रहा है, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवोंने यहाँ आकर हमारी अवहेलना करते हुए हठपूर्वक भारी संहार मचा रक्खा है' ॥ ८॥

> इत्येव ते तद् वनमाविशन्तो महत्यरण्ये मृगयां चरित्वा। बालामपश्यन्त तदा रुदन्तीं धात्रेयिकां प्रेष्यवधूं प्रियायाः॥ ९॥

इस प्रकार उस विशाल वनमें शिकार खेलकर लौटे हुए पाण्डव जब आश्रमके समीपवर्ती वनमें प्रवेश करने लगे, तव उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपर्राकी दासी धात्रेयिका, जो उन्होंंके एक सेवककी स्त्री थी, रो रही है ॥ ९ ॥

> तामिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिस्तय रथाद्वप्छुत्य ततोऽभ्यधावत्। प्रोवाच चैनां त्रचनं नरेन्द्र धात्रेयिकामन्तितरस्तदानीम् ॥१०॥

राजा जनमेजय ! उसे रोती देख सार्थि इन्द्रसेन तुरंत रथसे कूद पड़ा और वहाँसे दौड़कर धात्रेयिकाके अत्यन्त निकट जाकर उस समय इस प्रकार बोला--॥ १०॥

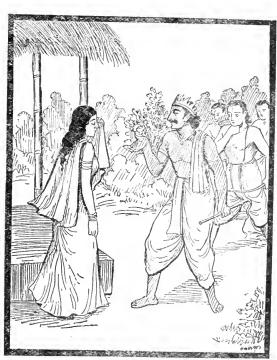

कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां कि ते मुखं ग्रुष्यति दीनवर्णम्। किचन्न पापैः सुनृशंसकृद्धिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री॥११॥

'तू इस प्रकार धरतीपर पड़ी क्यों रो रही है ? तेरा मुँह दीन होकर क्यों सूख रहा है ? कहीं अत्यन्त निष्टुर कर्म करनेवाले पापी कौरवोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीका तिरस्कार तो नहीं किया?॥ ११॥

> अचिन्त्यरूपा सुविशालनेत्रा शरीरतुल्या कुरुपुङ्गवानाम् । यद्येव देवी पृथिवीं प्रविधा दिवं प्रपन्नाप्यथवा समुद्रम् ॥ १२ ॥

### तस्या गमिष्यन्ति परे हि पार्था यथा हि संतप्यति धर्मपुत्रः।

धर्मराज युधिष्ठिर महारानीके लिये जिस प्रकार संतप्त हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुन्ती-कुमार उनकी खोजमें अभी जावँगे। उनका रूप अचिन्त्य है। वे सुन्दर एवं विशाल नेत्रोंसे सुशोभित होती हैं तथा कुरुप्रवर पाण्डवोंको अपने शरीरके समान प्यारी हैं। वे द्रौपदीदेवी यदि पृथ्वीके भीतर प्रविष्ट हुई हों, स्वर्गलोकमें गयी हों अथवा समुद्रमें समा गयी हों, पाण्डव उन्हें अवश्य हुँद निकालेंगे॥ १२६॥

को हीदशानामरिमर्दनानां क्लेशश्चमानामपराजितानाम् ॥ १३ ॥ प्राणैः समामिष्टतमां जिहीर्षे- द्युत्तमं रह्णमिव प्रमृढः।

'जो शत्रुओंका मान मर्दन करनेवाले और किसीसे भी पराजित नहीं होनेवाले हैं, जो सब प्रकारके क्लेश सहन करनेमें समर्थ हैं, ऐसे पाण्डवोंकी सर्वोत्तम रत्नके समान स्पृहणीय तथा प्राणोंके समान प्रियतमा द्रौपदीका कौन मूर्ख अपहरण करना चाहेगा ? ॥ १३ ॥

न बुध्यते नाथवतीमिहाद्य बहिश्चरं हृद्यं पाण्डवानाम् ॥ १४ ॥ कस्याद्य कायं प्रतिभिद्य घोरा महीं प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराष्ट्याः ।

्द्रीपदी बाहर प्रकट हुई पाण्डवोंकी अन्तरात्मा है। अपने पितयोंसे सनाथ महारानी द्रौपदीको यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था ! आज पाण्डवोंके अत्यन्त भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ वाण किसके दारीरको विदीर्ण करके पृथ्वीमें घुस जायँगे !।। १४ई।।

मात्वं ग्रुचस्तां प्रति भीरु विद्धि
यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति ॥ १५ ॥
निहत्य सर्वान् द्विपतः समग्रान्
पार्थाः समेष्यन्त्यथ याञ्चसेन्या।

भीर ! तू महारानी द्रौपदीके लिये शोक न कर। तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जायँगी। कुन्तीके पुत्र अपने समस्त शत्रुओंका संहार करके द्रुपदकुमारीसे अवस्य मिल्लेंगे'॥ १५६॥

> अथात्रवीच्चारं मुखं प्रमुज्य धात्रेयिका सार्थिमिन्द्रसेनम् ॥ १६ ॥ जयद्रथेनापहता प्रमथ्य पञ्चेन्द्रकरुपान् परिभूय कृष्णा । तिष्ठन्ति वर्त्मानि नवान्यमृनि बुक्षाश्चनम्लान्ति तथैव भग्नाः॥ १७ ॥

तब अपने सुन्दर मुखपर बहते हुए आँसुओंको (दोनों हाथोंसे) पोंछकर धात्रेयिकाने सारथि हन्द्रसेनसे कहा— 'इन्द्रसेन ! इन्द्रके समान पराक्रमी इन पाँचों पाण्डवोंका अपमान करके जयद्रथने इठपूर्वक द्रौपदीका अपहरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकोंके जानेसे जो ये नये मार्ग बन गये हैं, वे ज्यों के स्यों हैं, मिटे नहीं हैं तथा ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाये नहीं हैं ॥ १६-१७॥

> आवर्तयध्वं ह्यतुयात शीव्रं न दूरयातेव हि राजपुत्री। संनह्यध्वं सर्वे एवेन्द्रकल्पा महान्ति चारूणि च दंशनानि॥ १८॥

'इन्द्रके समान तेजस्वी समस्त पाण्डववीरो ! आपलोग अपने रथोंको लौटाइये । शीघ शत्रुओंका पीछा कीजिये । अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गयी होगी । शीघ ही महान् एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिये ॥ १८ ॥

गृह्णीत चापानि महाधनानि

शरांश्च शीव्रं पद्वीं चरध्वम् ।
पुरा हि निर्मर्त्सनदण्डमोहिता

प्रमोहचित्ता वदनेन ग्रुष्यता ॥ १९ ॥
ददाति कस्मैचिदनहीते तनुं

वराज्यपूर्णामिव भस्मिन स्नुचम् ।
पुरा तुषाय्राविव ह्रयते हिवः
पुरा समशाने स्निगवापविद्धयते॥ २० ॥
पुरा च सोमोऽध्वरगोऽविल्ह्यते

ग्रुना यथा विप्रजने प्रमोहिते ।
महत्यरण्ये सृगयां चरित्वा
पुराश्चगालो निल्नीं विगाहते ॥ २१ ॥

वहुमूल्य धनुष और बाणले लीजिये और शीघही शत्रुके मार्गका अनुसरण कीजिये। कहीं ऐसा न हो कि डाँट-डपट और दण्डके भयसे मोहित व्याञ्चलचित्त हो अपना उदास मुख लिये द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुषको आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होनेसे पहले ही वहाँ पहुँच जाइये। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुषके हाथमें पड़ गयी, तो समझ लीजिये, किसीने उत्तम घींसे भरी हुई खुवाको राखमें डाल दिया, इविष्यको भूसेकी आगमें होम दिया गया, (देवपूजाके लिये बनी हुई) सुन्दर माला श्मशानमें फेंक दी गयी, यश्चमण्डपमें रखे हुए पवित्र सोमरसको वहाँके ब्राह्मणोंकी असावधानीसे किसी कुत्तेने चाट लिया और विशाल वनमें शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ने किसी पवित्र सरोवरमें गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया; अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होनेसे पहले ही आपलोगोंको वहाँ पहुँच जाना चाहिये !! १९-२१ ॥

मावःप्रियायाः सुनसं सुलोचनं चन्द्रप्रभाच्छं वदनं प्रसन्नम्। स्पृश्याच्छुभं कश्चिद्दुरयकारी श्वा वै पुरोडाशमिवाध्वरस्थम्। पतानि वर्त्मान्यनुयात शीघ्रं मा वः कालः क्षिप्रमिहात्यगाद् वै ॥ २२ ॥

'कहीं ऐसा न हो कि आपलोगोंकी प्रियाके सुन्दर नेत्र तथा मनोहर नासिकासे सुशोभित चन्द्ररिक्षमयोंके समान खच्छा प्रसन्न एवं पवित्र मुखको कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष छूदे; ठीक उसी तरहा जैसे कुत्ता यज्ञके पुरोडाशको चाट ले। अतः जितना शीघ्र सम्भव हो। इन्हीं मागोंसे शत्रुका पीछा कीजिये। आपलोगोंका बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं बीतना चाहिये।। २२॥

> युधिष्ठर उवाच भद्रे प्रतिकाम नियच्छ वाचं मास्मत्सकाशे परुषाण्यवोचः। राजानो वा यदि वा राजपुत्रा बलेन मत्ता बञ्चनां प्राप्नुवन्ति ॥ २३ ॥

युधिष्ठिर बोले—भद्रे!हट जाओ। अपनी जवान बंद करो। इमारे निकट द्रौपदीके सम्बन्धमें ऐसी अनुचित और कठोर बातें मुँहसे न निकालो। जिन्होंने अपने बलके घमंडमें आकर ऐसा निन्दनीय कार्य किया है, वे राजा हों या राज-कुमार उन्हें अपने प्राण एवं सम्मानसे अवश्य विश्वत होना पड़ेगा॥ २३॥

> वैशम्पायन उवाच पतावदुक्त्वा प्रयमुहिं शीघ्रं तान्येव वर्त्मान्यज्ञवर्तमानाः। मुहुर्मुहुर्व्यालयदुच्छ्वसन्तो

ं ज्यां विक्षिपन्तश्च महाधनुभ्यः॥ २४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ऐसा कहकर समस्त पाण्डव अपने विशाल धनुपकी डोरी खींचते और बार-बार सर्पोंके समान फुककारते हुए उन्हीं मार्गोंपर चलते हुए बड़े वेगसे आगे बढ़े॥ २४॥ ततोऽपश्यंस्तस्य सैन्यस्य रेणु-मुद्धृतं चै चाजिखुरप्रणुन्नम्। पदातीनां मध्यगतं च धौम्यं विकोशन्तं भीममभिद्ववेति॥२५॥

तदनन्तर उन्हें जयद्रथकी सेनाके घोड़ोंकी टापसे आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखायी दी। उसके साथ ही पैदल सैनिकोंके बीचमें होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टि-गोचर हुए, जो बार-बार पुकार रहेथे-'भीमसेन! दौड़ो'॥२५॥

> ते सान्त्व्य घोम्यं परिदीनसत्त्वाः सुखं भवानेत्विति राजपुत्राः। इयेना यथैवामिषसम्प्रयुक्ता जवेन तत् सैन्यमथाभ्यधावन्॥ २६॥

तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पाण्डव धौम्य मुनिको सान्त्वना देते हुए बोले—'आप निश्चिन्त होकर चलिये, (हम-लोग आ पहुँचे हैं।)' फिर जैसे बाज मांसकी ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पाण्डव जयद्रथकी सेनाके पीछे बड़े वेगसे दौड़े ॥ २६॥

> तेषां महेन्द्रोपमविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाद् याज्ञसेन्याः। क्रोधः प्रजज्वाळ जयद्रथं च दृष्ट्वाप्रियांतस्य रथेस्थितां च ॥ २७॥

इन्द्रके समान पराक्रमी पाण्डव द्रौपदीके तिरस्कारकी बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे; जब उन्होंने जयद्रथको और उसके रथपर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदीको देखा, तब तो उनकी क्रोधाग्नि प्रबल वेगसे प्रज्वलित हो उठी॥२७॥

> प्रचुकृशुश्चाप्यथ सिन्धुराजं वृकोदरइचैव धनंजयश्च। यमौ च राजा च महाधनुर्धरा-स्ततो दिशः सम्मुमुद्दः परेषाम् ॥ २८ ॥

फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर-ये सभी महाधनुर्घर वीर सिन्धुराज जयद्रथको ललकारने लगे। उस समय शत्रुओंके सैनिकोंको इतनी घवराहट हुई कि उन्हें दिशाओंतकका शान न रहा॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि पार्थागमने एकोनसप्तरयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें पार्थागमनविषयक दो सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

# सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रमका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

ततो घोरतरः शब्दो वने समभवत् तदा। भीमसेनार्जुनौ दृष्टा क्षत्रियाणाममर्षिणाम्॥ १॥ वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर उस वनमें भीमसेन और अर्जुनको देखकर अमर्षमें भरे हुए क्षत्रियोंका अत्यन्त घोर कोलाहल सुनायी देने लगा ॥ १॥ तेषां ध्वजाद्राण्यभिवीक्ष्य राजा स्वयं दुरात्मा नरपुङ्गवानाम्। जयद्रथो याज्ञसेनीमुवाच रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः॥ २॥

उन नरश्रेष्ठ वीरोंकी ध्वजाओंके अग्रभागोंको देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथने अपने रथपर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदीसे स्वयं कहा—॥ २॥

आयान्तीमे पञ्च रथा महान्ती

मन्ये च ऋष्णे पतयस्तवैते।
सा जानती ख्यापय नः सुकेशि

परं परं पाण्डवानां रथस्थम् ॥ ३ ॥

'सुन्दर केशोंवाली कृष्णे ! ये पाँच विशाल रथ आ रहे हैं । जान पड़ता है, इनमें तुम्हारे पित ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती ही हो। मुझे रथपर बैठे हुए इन पाण्डवोंमेंसे एक-एकका उत्तरोत्तर परिचय दो'॥ ३॥

द्रौपद्युवाच

कि ते ज्ञातैर्मूढ महाधनुर्धरै-रनायुष्यं कर्म कृत्वातिघोरम्। पते वीराः पतयो मे समेता न वः रोषः कश्चिदिहास्तियुद्धे॥ ४॥

द्रौपदी बोली—अरे मूढ़ ! आयुका नाश करनेवाला यह अत्यन्त भयंकर नीच कर्म करके अव तू इन महाधनुर्धर पाण्डव वीरोंका परिचय जानकर क्या करेगा ? ये मेरेसभी बीर पति जुट गये हैं । इनके साथ जो युद्ध होनेवाला है, उसमें तेरे पक्षका कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा ॥ ४ ॥

> आख्यातव्यं त्वेव सर्वे सुमूर्वो-र्मया तुभ्यं पृष्टया धर्मे एषः। न मे ब्यथा विद्यते त्वद्भयं वा सम्पद्यन्त्याः सानुजं धर्मराजम्॥ ५॥

मैं भाइयोंसिहत धर्मराज युधिष्टिरको सामने देख रही हूँ; अतः अव न मुझे दुःख है और न तेरा डर ही है। अव तू शीघ ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समयमें तूने मुझसे जो कुछ पूछा है, उसका उत्तर तुझे दे देना उचित है, यही धर्म है। ( अतः मैं अपने पतियोंका परिचय देती हूँ)॥ ५॥

यस्य ध्वजाग्ने नदतो सृदङ्गी नन्दोपनन्दी मधुरी युक्तरूपी। एतं स्वधर्मार्थविनिश्चयद्गं सदा जनाः कृत्यवन्तोऽनुयान्ति ॥ ६ ॥ य एप जाम्बूनदशुद्धगौरः प्रचण्डवोणस्तनुरायताक्षः ।

#### पतं कुरुश्रेष्टतमं वदन्ति युधिष्टिरं धर्मसुतं पतिं मे॥ ७॥

जिनकी ध्वजाके सिरेपर वँधे हुए नन्द और उपनन्द नामक दो सुन्दर मृदङ्ग मृषुर स्वरमें बज रहे हैं, जिनका शरीर जाम्बूनद सुवर्णके समान विशुद्ध गौरवर्णका है, जिनकी नासिका ऊँची और नेत्र बड़े-बड़े हैं, जो देखनेमें दुबले-पतले हैं, कुरुकुलके इन श्रेष्ठतम पुरुषको ही धर्मनन्दन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं। ये अपने धर्म और अर्थके सिद्धान्तको अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़नेपर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ६-७॥

> अप्येष राजोः रारणागतस्य द्यात्प्राणान् धर्मचारी मुदीरः। परेह्येनं मूढ जवेन भूतये त्वमात्मनः प्राञ्जलिन्यंस्तरास्तः॥ ८॥

ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरणमें आये हुए शत्रुकों भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख ! यदि तू अपनी मलाई चाहता है, तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ इनकी शरणमें जा ॥ ८॥

अथाप्येनं पद्म्यसि यं रथस्थं

महाभुजं शालमिव प्रवृद्धम्।
संद्र्ष्टीष्ठं भ्रुकुटीसंहतभ्रुवं

वृकोदरो नाम पतिममेषः॥ ९॥
आजानेया वलिनः साधु दान्ता

महाबलाः शूरमुदावहन्ति।
एतस्य कर्माण्यतिमानुषाणि
भीमेतिशब्दोऽस्य गतः पृथिब्याम्॥ १०॥

ये जो शाल (साखू) के वृक्षकी तरह केंचे और विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथमें बैठे दिखायी देते हैं, जो कोधके मारे भौहें टेढ़ी करके दाँतों से अपने ओंट चवा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोदर हैं। बड़े बलवान्, सुशिक्षित और शक्तिशाली आजानेय नामक अस्व इन श्रुशिरोमणिके रथको खींचते हैं। इनके सभी कर्म प्रायः ऐसे होते हैं, जिन्हें मानवजगत् नहीं कर सकता। ये अपने भयंकर पराक्रमके कारण इस भूतलपर भीमके नामसे विख्यात हैं॥ ९-१०॥

नास्यापराद्धाः रोषमवाष्त्रवन्ति नायं वैरं विस्मरते कदाचित्। वैरस्यान्तं संविधायोपयाति पश्चाच्छान्ति न च गच्छत्वतीव॥ ११॥

इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैरको कभी नहीं भूछते हैं और वैरका बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेनेके बाद भी अच्छी तरह शान्त नहीं हो पाते॥ ११॥ धनुर्धराध्यो धृतिमान् यशस्वी जितेन्द्रियो वृद्धसेवी नृवीरः। भ्राता च शिष्यश्च युधिष्टिरस्य धनंजयो नाम पतिर्भमैषः॥ १२॥ यो वै न कामाज्ञ भयाज्ञ लोभात् त्यजेद्धमें न नृशंसं च कुर्यात्। स एप वैश्वानरतुल्यतेजाः

कुन्तीसुतः रात्रुसहः प्रमाथी ॥ १३ ॥ ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखायी दे रहे हैं, वे मेरे पित धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धेर्यवान्, यशस्त्री, जितेन्द्रिय, वृद्धपुरुषों के सेवक तथा महाराज युधिष्ठिरके भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं और न कोई निष्ठुरतापूर्ण कार्य ही कर सकते हैं। इनका तेज अग्निके समान है। ये कुन्तीनन्दन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं॥ १२-१३॥

यः सर्वधर्मार्थविनिश्चयशो
भयातीनां भयहती मनीषी।
यस्योत्तमं रूपमाहुः पृथिव्यां
यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४ ॥
प्राणेर्गरीयांसमनुवर्तं वै
स एष वीरो नकुळः पतिर्मे ।

जो समस्त धर्म और अर्थके निश्चयको जानते हैं, भयसे पीड़ित मनुष्योंका भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान् हैं, इस भूमण्डलमें जिनका रूप सबसे सुन्दर बताया जाता है, जो अपने बड़े भाइयोंकी सेवामें तत्पर रहनेवाले और उन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं, समस्त पाण्डव जिनकी रक्षा करते हैं, वे ही ये मेरे वीरपित नकुल हैं ॥ १४ ने ॥

> यः खङ्गयोधी लघुचित्रहस्तो महांश्चधीमान् सहदेवोऽद्वितीयः॥१५॥ यस्पाच कर्मद्रक्ष्यसे मूढसत्त्व शतकतोवो दैत्यसेनासु संख्ये। शूरः कृतास्त्रो मतिमान् मनस्त्री

प्रियङ्करो धर्मसुतस्य राज्ञः॥१६॥ जो खड्गद्वारा युद्ध करनेकी कलामें कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्तीसे अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ चलता है, जो परम बुद्धिमान् और अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे पाँचवें पित हैं। ओ मूढ़ प्राणी! जैसे दैत्योंकी सेनामें देवराज इन्द्रका पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्धमें तू आज सहदेवका महान् पौरुष देखेगा। वे शौर्यसम्पन्न, अस्त्रविद्याके विशेषज्ञ, बुद्धिमान्, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेवाले हैं॥ १५-१६॥

य एष चन्द्रार्कसमानतेजा जघन्यजः पाण्डवानां प्रियश्च। बुद्धवा समो यस्य नरोन विद्यते

वका तथा सत्सु विनिश्चयक्तः॥ १७॥ इनका तेज चन्द्रमा और स्पर्वके समान है। ये पाण्डवोंमें सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धिमें इनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता और सत्पुक्षों-की सभामें सिद्धान्तके ज्ञाता माने गये हैं॥ १७॥

> स एव शूरो नित्यममर्षणश्च धीमान् प्राज्ञः सहदेवः पतिमें। त्यजेत् प्राणान् प्रविशेद्धव्यवाहं न त्वेवैष व्याहरेद् धर्मवाद्यम्॥ १८॥ सदा मनस्वी क्षत्रधर्मे रतश्च कुन्त्याः प्राणैरिष्टतमो नृवीरः।

मेरे पित सहदेव शूरवीर, सदा ईर्ष्यारहित, बुद्धिमान् और विद्वान् हैं। ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित आगमें प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्मके विरुद्ध कोई बात नहीं बोल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रियधर्मके पालनमें तत्पर रहनेवाले और मनस्वी हैं। आर्या कुन्तीको ये प्राणींसे भी बढ़कर प्रिय हैं॥ १८ है॥

विशीर्यन्तीं नावमिवार्णवान्ते
रत्नाभिपूर्णी मकरस्य पृष्ठे ॥ १९ ॥
सेनां तवेमां इतसर्वयोधां
विश्लोभितां द्रक्ष्यसि पाण्डुपुत्रैः।

(ओ मूढ़!) रत्नोंसे लदी हुई नाव जैसे समुद्रके बीचमें जाकर किसी मगरमच्छकी पीठसे टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पाण्डवलोग आज तेरे समस्त सैनिकोंका संहार करके तेरी इस सारी सेनाको छिन्न-भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आँखोंसे यह सब कुछ देखेगा ॥ १९६॥

इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा यांस्त्यं मोहाद्वमन्य प्रवृत्तः। यद्येतेभ्यो मुच्यसेऽरिष्टदेहः

पुनर्जनम प्राप्स्यसे जीव एव ॥ २०॥ इस प्रकार मेंने तुझे इन पाण्डवोंका परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्ममें प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथोंसे जीवित बच जाय और तेरे शरीरपर कोई आँच नहीं आये, तो तुझे जीते-जी यह दूसरा जनम प्राप्त हो ॥ २०॥

वैशम्पायन उवाच
ततः पार्थाः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पास्यक्वा त्रस्तान् प्राञ्जलींस्तान् पदातीन्।
रथानीकं शरवर्षान्धकारं
चक्रः कुद्धाः सर्वतः संनिगृह्य॥ २१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! द्रौपदी यह बात कह ही रही थी कि पाँच इन्द्रोंके समान पराक्रमी पाँचों पाण्डव भयभीत होकर हाथ जोड़नेवाले पैंदल सैनिकोंको छोड़कर कुषित हो रथः हाथी और घोड़ोंसे युक्त अवशिष्ट सेनाको सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये और बाणोंकी ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अन्धकार छा गया॥२१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि द्रौपदीवाक्ये सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्वमें द्रौपदीवचनविषयक दो सौ सन्तरवाँ अध्याय पृरा हुआ ॥ २७० ॥

# एकसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पाण्डत्रोंद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहार, जयद्रथका प्रलायन, द्रौपदी तथा नकुल-सहदेवके साथ युधिष्ठिरका आश्रमपर लौटना तथा भीम और अर्जुनका वनमें जयद्रथका प्रीछा करना

वैशम्पायन उवाच

संतिष्ठत प्रहरत तूर्णे विपरिधावत। इति सासैन्धवो राजा चोदयामास तान् नृपान्॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन ! तय सिन्धुराज जयद्रथ 'ठहरी, मारो, जल्दी दौड़ो' कहकर अपने साथ आये हुए राजाओंको युद्धके लिये उत्साहित करने लगा ॥ १ ॥ ततो घोरतमः शब्दो रणे समभवत् तदा । भीमार्जुनयमान् दृष्टा सैन्यानां सयुधिष्ठरान् ॥ २ ॥

उस समय रणभूमिमें युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवको देखकर जयद्रथके सैनिकोंमें बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया॥ २॥

शिविसौवीरसिन्धूनां विषादश्चाप्यजायत । तान् दृष्ट्या पुरुषभ्यात्रान् भ्याद्यानिव वळोत्कटान् ॥३॥

सिंहके समान उत्कट बलवान् पुरुषसिंह पाण्डवोंको देखकर शिवि, सौबीर तथा सिन्धुदेशके राजाओंके मनमें भी अत्यन्त विधाद छा गया ॥ ३॥

हेमचित्रसमुःसेधां सर्वशैक्यायसीं गदाम्। प्रमृह्याभ्यद्ववद् भीमः सैन्धवं कालचोदितम्॥ ४ ॥

जिसका ऊपरी भाग स्वर्णपत्रसे जटित होनेके कारण विचित्र होभा पाता थाः जिसका सब कुछ हौक्य नामक लोहेसे बनाया गया थाः उस विशाल गदाको हाथमें लेकर भीमसेन कालप्रेरित जयद्रथकी ओर दीहे ॥ ४॥

तदन्तरमथावृत्य कोढिकास्योऽभ्यहारयत्। महता रथवंदोन परिवार्य वृकोदरम्॥५॥

इतनेमें ही रथोंकी विशाल सेनाके द्वारा भीमसेनको सब ओरसे घेरकर कोटिकास्यने जयद्रथ और भीमसेनके वीचमें भारी व्यवधान डाल दिया ॥ ४॥

शक्तितोमरनाराचैर्वारवाहुप्रचोदितैः । कीर्यमाणोऽपि वहुभिर्नस्म भीमोऽभ्यकम्पत् ॥ ६ ॥ उससमय सब योद्धा भीमसेनपरअपनी भुजाओंके द्वारा चलाकर शक्तिः, तोमर और नाराच आदि वहुतःसे अस्त्र-शस्त्रों-की वर्षा करने लगेः परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए॥ ६॥

गजं तु सगजारोहं पदातींश्च चतुर्दश । जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीमुखे ॥ ७ ॥

उन्होंने जयद्रथकी सेनाके मुहानेपर जाकर अपनी गदाकी चोटसे सवारसहित एक हाथी और चौदह पैदलोंको मार डाला ॥ ७॥

पार्थः पञ्च रातान् शूरान् पर्वतीयान् महारथान्। परीष्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीमुखे॥ ८॥

इसी प्रकार अर्जुनने सौवीरराज जयद्रथको पकड़नेकी इच्छा रखकर सेनाके अग्रभागमें स्थित पाँच सौ श्रूरवीर पर्वतीय महारथियोंको मार डाला ॥ ८॥

राजा खयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्। निमेषमात्रेण शतं जघान समरे तदा॥ ९॥

स्वयं राजा युधिष्ठिरने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करनेवाले सौबीर क्षत्रियोंके सौ प्रमुख वीरोंको पलक मारते-मारते समराङ्गणमें मार गिराया ॥ ९ ॥

दद्दशे नकुलस्तत्र रथात् प्रस्कन्य खङ्गधृक् ॥ शिरांसि पादरक्षाणां वीजवत् प्रवपन् मुद्दः ॥ १०॥

महावीर नकुल हाथमें तलवार लिये रथसे कूद पड़े और पादरक्षक सैनिकोंके मस्तक काट काटकर बीजकी भाँति उन्हें बार-बार धरतीपर बोते दिखायी दिये ॥ १०॥

सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः। पातयामास नाराचैद्रुमेभ्य इव वर्हिणः॥११॥

सहदेव रथद्वारा आगे बढ़कर हाथीसवार योद्धाओं से भिड़ गये और नाराच नामक बाणोंसे मार-मारकर उन्हें इस प्रकार नीचे गिराने लगे, मानो कोई व्याध वृक्षों परसे मोरोंको घायल करके गिरा रहा हो ॥ ११॥

ततस्त्रिगर्तः सधनुरवतीर्थः महारथात् । गदया चतुरो वाहान् राङ्गस्तस्य तदावधीत् ॥ १२ ॥ तदनन्तर धनुष द्दाथमें लिये त्रिगर्तराजने अपने विशाल रथसे उतरकर राजा युधिष्ठिरके चारों घोड़ोंको गदासे मार डाला ॥ १२ ॥

तमभ्याद्यगतं राजा पदाति कुन्तिनन्दनः। अर्थचन्द्रेण वाणेन विव्याधोरसि धर्मराट्॥१३॥

उसे पैदल ही पास आया देख कुन्तीनन्दन धर्मराज युधि छिर-ने अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी छातीको छेद डाला ॥ १३ ॥ स भिन्नहृदयो बीरो वक्त्राच्छोणितमुद्धमन् । पपाताभिमुखः पार्थे छिन्नमूल इव द्रुमः॥ १४ ॥

तय हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण वीर त्रिगर्त-राज मुखसे रक्त चमन करता हुआ राजा युधिष्ठिरके सामने ही जड़से कटे हुए चुक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १४॥

इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात् प्रस्कन्य धर्मराट् । हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम् ॥१५॥

इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने धोड़े मारे जानेके कारण सारिथ इन्द्रसेनके साथ सहदेवके विशाल रथपर जा बैठे ॥ १५ ॥ नकुळं त्विभसंधाय क्षेमङ्करमहामुखी।

नकुल त्वामसंघाय क्षमङ्करमहामुखा। उभावुभयतस्तीक्ष्णैः शरवर्षेरवर्षताम्॥१६॥

दूसरी ओर क्षेमङ्कर और महामुख नामक दो वीर (राजकुमार) नकुलको लक्ष्य करके दोनों ओरसे तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ १६॥

तोमरेरिभवर्षन्तौ जीमूताविव वार्षिकौ। एकैकेन विपाठेन जघ्ने माद्रवतीसुतः॥१७॥

उस समय तोमरोंकी वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षाऋतुके दो वादलोंके समान जान पड़ते थे। परंतु माद्री-नन्दन नकुलने एक एक विपाठ नामक वाण मारकर उन दोनोंको धराशायी कर दिया ॥ १७॥

त्रिगर्तराजः सुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः। रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानवित्॥१८॥

तदनन्तर हाथीका संचालन करनेमें निपुण त्रिगर्तराज सुरथने नकुलके रथके धुरेके पास पहुँचकर अपने हाथीके द्वारा उनके रथको दूर फेंकवा दिया॥ १८॥

नकुलस्त्वपभीस्तस्माद् रथाचर्मासिपाणिमान्। उद्घान्तं स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ १९॥

परंतु नकुलको इससे तिनक भी भय नहीं हुआ। वे हाथमें ढाल-तलवार लिये उस रथसे कूद पड़े और एक निरापद स्थानमें आकर पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़े हो गये॥ १९॥

सुरथस्तं गजवरं वधाय नकुळस्य तु। भेषयामास सकोधमत्युच्छ्रितकरं ततः॥२०॥ तव सुरथने कुपित होकर अत्यन्त ऊँचे सूँड़ उठाये हुए उस गजराजको नकुलका वध करनेके लिये प्रेरित किया ॥ २०॥ नकुलस्तस्य नागस्य समीपपरिचर्तिनः । सविषाणं भुजं मूले खड्जेन निरक्तन्तत ॥ २१॥

परंतु नकुलने खड़द्वारा अपने निकट आये हुए उस हाथीकी सुँडको दाँतोंसहित जड़से काट डाला ॥ २१ ॥ स विनद्य महानादं गजः किङ्किणिभूषणः।

स विनद्य महानादं गजः किङ्किणिभूषणः। पतन्नवाक्शिरा भूमौ हस्त्यारोहमणोथयत्॥ २२॥

फिर तो घुँघुरुओंसे विभूषित वह गजराज बहे जोरसे चीत्कार करके नीचे मस्तक किये पृथ्वीपर गिर पड़ा। गिरते-गिरते उसने महावतको भी पृथ्वीपर दे मारा॥ २२॥

स तत् कर्म महत् कृत्वा शूरो माद्रवर्तासुतः। भीमसेनरथं प्राप्य शर्म हेभे महारथः॥२३॥

यह महान् पराक्रम प्रकट करके ग्लूरवीर माद्रीनन्दन महारथी नकुल भीमसेनके रथपर चढ़ गये और वहीं पहुँचकर उन्हें शान्ति मिली ॥ २३॥

भीमस्त्वापततो राज्ञः कोटिकास्यस्य सङ्गरे । सृतस्य नुदतो वाहान् श्चरेणापाहरच्छिरः॥ २४॥

इधर भीमसेनने युद्धमें अपने ऊपर आक्रमण करनेबाले राजा कोटिकास्प्रके सारथिकाः जो उस समय घोड़ोंका संचालन कर रहा थाः छुरेसेसिर उड़ा दिया ॥ २४॥

न बुवोध हतं सूतं स राजा वाहुशास्त्रिना। तस्याश्वा व्यद्भवन् संख्ये हतसूतास्ततस्ततः॥ २५॥

परंतु राजाको यह मालूम न हो सका कि बाहुशाली भीमके द्वारा मेरा सारिथ मारा गया है। उसके मारे जानेसे कोटिकास्यके घोड़े रणभूमिमें इधर-उधर भागने लगे॥ २५॥

विमुखं हतसूतं तं भीमः प्रहरतां वरः। जघान तळयुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः॥२६॥

सारथिके नष्ट हो जानेसे कोटिकास्यको रणसे विमुख हुआ देख योद्धाओंमें श्रेष्ट पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसके पास जाकर प्रास नामक मूठदार रास्त्रसे उसे मार डाला ॥ २६॥

द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः। चकर्त निशितैर्भल्लैर्धनूषि च शिरांसि च॥२७॥

अर्जुनने सौवीरदेशके जो बारह राजकुमार थे उन सबके धनुष और मस्तक अपने महा नामक तीले बाणोंसे काट गिराये ॥ २७॥

शिवीनिक्ष्वाकुमुख्यांश्च त्रिगर्तान् सैन्धवानपि । जघानातिरथः संख्ये वाणगोचरमागतान् ॥ २८॥

उन अतिरथी वीरने युद्धमें वाणोंके लक्ष्य बने हुए

शिवि, इश्वाकु, त्रिगर्त और सिन्धुदेशके क्षत्रियोंको भी मार डाला ॥ २८ ॥

सादिताः प्रत्यदद्यन्त <mark>वहवः सव्यसाचिना ।</mark> सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महार<mark>थाः ॥</mark> २९ ॥

सन्यसाची अर्जुनके द्वारा मारे या नष्ट किये गये पताका-सिंहत बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विशाल स्थ दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ २९॥

प्रच्छाद्य पृथिवीं तस्थुः सर्वमायोधनं प्रति । इारीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३० ॥

उस समय विना सिरके धड़ और विना घड़के सिर समस्त रणभूमिको आच्छादित करके विखरे पड़े थे॥ ३०॥ १वगृभ्रकङ्ककाकोलभासगोमायुवायसाः । अतृप्यंस्तत्र वीराणां इतानां मांसशोणितैः॥ ३१॥

वहाँ मारे गये वीरोंके मांस तथा रक्तसे कुत्ते, गीध, कङ्क (सफेद चीलें), काकोल (पहाड़ी कौए), चीलें, गीदड़ और कौए तृत हो रहे थे॥ ३१॥

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः। विमुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत् ॥ ३२ ॥

उन वीरोंके मारे जानेपर सिन्धुराज जयद्रथ भयसे थरां उठा और द्रीपदीको वहीं छोड़कर उसने भाग जानेका विचार किया ॥ ३२ ॥

स तिसान् संकुछे सैन्ये द्रौपदीमवतार्यं ताम् । प्राणप्रेष्तुरुपाधावद् वनं येन नराधमः ॥ ३३ ॥

उस तितर-वितर हुई सेनाके वीच उस द्वौफ्टीको रथसे उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण वचानेके लिये वनकी ओर भागा॥ ३३॥

द्रौपर्दी धर्मराजस्तु दृष्ट्वा धौम्यपुरस्कृताम् । माद्गीपुत्रेण वीरेण रथमारोपयत् तदा ॥३४॥

धर्मराज युधिष्ठिरने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनिको आगे करके आ रही हैं, तो उन्होंने वीरवर माद्रीनन्दन सहदेवद्वारा उसे रथपर चढ़वा लिया ॥ ३४॥

ततस्तद् विद्वतं सैन्यमपयाते जयद्रथे। आदिइयादिइय नाराचैराजघान वृकोदरः॥३५॥

जयद्रथके भाग जानेपर सारी सेना इधर-उधर भाग चलो, परंतु भीमसेन अपने नाराचोंद्वारा नाम बता-बताकर उन सैनिकोंका वध करने लगे ॥ ३५॥

सव्यसाची तु तं दृष्ट्वा पलायन्तं जयद्रथम् । व(रयामास निष्नन्तं भीमं सैन्धयसैनिकान् ॥ ३६ ॥

जयद्रथको भागते देख अर्जुनने उसके सैनिकोंके संहारमें ह्या भीमसेनको रोका ॥ ३६ ॥

अर्जुन उवाच

यस्यापचारात् प्राप्तोऽयमस्यान् क्लेशो दुरासदः। तमस्यिन् समरोद्देशे न पश्यामि जयद्रथम् ॥ ३७॥

अर्जुन बोळे—जिसके अत्याचारसे हमलोगोंको यह दु:सह क्छेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथको तो मैं इस समरभृमिमें देखता ही नहीं हूँ ॥ ३७॥

तमेवान्विप भद्रं ते किं ते योधैनिंपातितैः। अनामिषमिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्॥ ३८॥

भेया ! आपका भला होः आप जयद्रथकी ही खोज करें। इन (निरीह) सैनिकोंको मारनेसे क्या लाभ ! यह कार्य तो निष्फल दिखायी देता है अथवा आप इसे कैसा समझते हैं ! । ३८॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेरोन धीमता । युधिष्ठिरमभित्रेक्ष्य वाग्मी वचनमब्र<mark>ीत् ॥ ३९ ॥</mark>

चैदाम्यायनजी कहते हैं—जनमेजय ! बुद्धिमान् अर्जुनके ऐसा कहनेपर बातचीतमें कुशल भीमसेनने युधिष्ठरकी ओर देखकर कहा—॥ ३९॥

हतप्रवीरा रिपवो भूयिष्ठं विद्वता <mark>दिशः ।</mark> गृहीत्वा द्रौपदीं राजन् निवर्ततु भवानितः ॥ ४० ॥

'राजन् ! शत्रुओंके प्रमुख वीर मारे जा चुके हैं और बहुत-से सैनिक सब दिशाओंमें भाग गये हैं । अब आप द्रीपदीको साथ छेकर यहाँसे आश्रमको छोटिये ॥ ४० ॥

यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना। प्राप्याश्रमपदं राजन् द्रौपदीं परिसान्त्वय॥४१॥

'महाराज ! आप न्कुल, सहदेव तथा महात्मा धौम्यके साथ आश्रमपर पहुँचकर द्रौपदीको सान्त्वना दीजिये ॥४१॥ न हि मे मोक्ष्यते जीवन् मूढः सैन्धवको नृपः। पातालतलसंस्थोऽपियदि शकोऽस्य सार्थाः॥ ४२॥

भूर्ख सिन्धुराज जयद्रथ यदि पातालमें घुस जाय अथवा इन्द्र भी उसके सार्थि या सहायक होकर आ जायँ, तो भी आज वह मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकता' ॥ ४२॥

युधिष्टिर उवाच

न हन्तब्यो महावाहो हुरात्मापि स सैन्धवः । दुःशलामभिसंस्मृत्यगान्धारीं च यशस्विनीम्॥ ४३॥

मुधिष्ठिर वोळे—महाबाहो ! सिन्धुराज जयद्रथ यद्यपि अत्यन्त दुरात्मा है, तथापि बहिन दुःशला और यशस्विनी माता गान्धारीको स्मरण करके उसका वध न करना ॥४३॥

वैशम्पायन उवाच

तच्छुत्वा द्रौपदी भीममुवाच व्याकुलेन्द्रिया । क्रुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमार्जुनाबुभी ॥ ४४ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! युधिष्ठिरकी यह बात सुनकर द्रौपदीकी सारी इन्द्रियाँ ब्याकुल हो उठीं। वह लजावती और बुद्धिमती होनेपर भी भीमसेन और अर्जुन दोनों पतियोंसे कुपित होकर बोली—॥ ४४॥

कर्तव्यं चेत् प्रियं महां वध्यः स पुरुषाधमः। सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः॥ ४५॥

'यदि आप लोगोंको मेरा प्रिय करना है, तो उस नराधमको अवश्य मार डालिये। वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ सिन्धुदेशका कलङ्क और कुलाङ्गार है॥ ४५॥

भार्याभिहर्ता वैरी यो यश्च राज्यहरो रिपुः। याचमानोऽपि संग्रामे न मोक्तव्यः कथंचन ॥ ४६॥

जो अपनी पत्नीका अपहरण करनेवाला तथा राज्यको हड़प लेनेवाला हो,ऐसे शत्रुको युद्धमें पाकर वह प्राणोंकी भीख माँगे, तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना चाहिये? ॥ ४६॥

इत्युक्तौ तौ नरव्यात्रौ ययतुर्यत्र सैन्धवः। राजा निववृते कृष्णामादाय सपुरोहितः॥४७॥

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ गया था, उसी ओर चल दिये तथा राजा युधिष्ठिर द्रौपदीको लेकर पुरोहित धौम्यके साथ आश्रमपर चल पड़े ॥ ४७॥

स प्रविद्याश्रमपद्मपविद्यवृसीमठम् । मार्कण्डेयादिभिर्विप्रैरनुकीर्णं ददर्शं ह ॥ ४८ ।

उन्होंने आश्रममें प्रवेश करके देखा कि बैठनेके आसन और स्वाध्यायके लिये बनी हुई पर्णशालामें सब वस्तुएँ इंधर-उधर विखरी पड़ी थीं। मार्कण्डेय आदि ब्रह्मर्षि वहाँ इकटे हो रहे थे॥ ४८॥

द्रौपदीमनुशोचद्भिर्वाह्मणैस्तैः समाहितैः। समियाय महाप्राज्ञः सभार्यो भ्रात्मध्यगः॥ ४९॥

वे सब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो द्रौपदीके लिये ही बार-बार शोक कर रहे थे। इतनेमें ही पत्नीसहित परम बुद्धि-मान् युधिष्ठिर अपने भाई नकुल और सहदेवके बीचमें होकर चलते हुए वहाँ आ पहुँचे॥ ४९॥

ते स्म तं मुदिता दृष्ट्वा पुनः प्रत्यागतं नृपम्। जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान् द्रौपदीं चाहृतां पुनः॥५०॥

सिन्धु और सौबीरदेशके क्षत्रियोंको जीतकर महाराज लौटे हैं और द्रौपदीदेवी भी पुनः आश्रममें आ गयी हैं, यह देखकर उन ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई॥५०॥

स तैः परिवृतो राजा तत्रैयोपविवेश ह। प्रविवेशाश्रमं रुष्णा यमाभ्यां सह भाविनी॥ ५१॥

उन ब्राह्मणोंसे घिरे हुए राजा युधिष्ठिर वहीं बैठ गये

और भामिनी कृष्णा नकुल-सहदेवके साथ आश्रमके भीतर चली गयी || ५१ ||

भीमसेनार्जुनौ चापि श्रुत्वा क्रोशगतं रिपुम्। खयमश्वांस्तुद्दन्तौ तौ जवेनैवाभ्यधावताम्॥ ५२॥

इधर भीमसेन और अर्जुनने जब सुना कि हमारा शतु जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है, तव वे स्वयं अपने घोड़ोंको हाँकते हुए बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े॥ ५२॥

इदमत्यद्भुतं चात्र चकार् पुरुषोऽर्जुनः। क्रोशमात्रगतानभ्वान् सैन्धवस्य ज्ञधान यत्॥ ५३॥ स हि दिव्यास्त्रसम्पन्नः कृच्छूकालेऽप्यसम्भ्रमः। अकरोद् दुष्करं कर्म शरेरस्त्रानुमन्त्रितैः॥ ५४॥

यहाँ वीर पुरुष अर्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया। यद्यि जयद्रथके घोड़े एक कोस आगे निकल गये थे, तो भी उन्होंने दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित बाणोंद्वारा उन्हें दूरसे ही मार डाला। अर्जुन दिव्यास्त्रसे सम्पन्न थे। संकटकालमें भी घत्रराते नहीं थे। इसीलिये उन्होंने वह दुष्कर कर्म कर दिखाया॥ ५३-५४॥

ततोऽभ्यधावतां वीरावुभौ भीमधनंजयौ। हताइवं सैन्धवं भीतमेकं व्याकुळचेतसम्॥ ५५॥

तत्पश्चात् वे दोनों वीर भीम और अर्जुन जयद्रथके पीछे दौड़े । वह अकेला तो था ही, घोड़ोंके मारे जानेसे अत्यन्त भयभीत भी हो गया था। उसके हृदयमें व्याकुलता छा गयी थी।। सैन्ध्रतस्त हतान हुए तथा श्वास स्वयन स्वयं

सैन्धवस्तु हतान् दृष्ट्वातथाश्वान् स्वान् सुदुःखितः। अतिविक्रमकर्माणि कुर्वाणं च धनंजयम्॥ ५६॥

सिन्धुराज अपने घोड़ोंको मारा गया देख और अलैकिक पराक्रम कर दिखानेवाले अर्जुनको आता जान अत्यन्त दुखी हो गया॥ ५६॥

पलायनकृतोत्साहः प्राद्मवद् येन वै वनम्। सैन्धवं त्वभिसम्प्रेक्ष्य पराक्रान्तं पलायने॥ ५७॥ अनुयाय महाबाहुः फाल्गुनो वाषयमववीत्।

अव उसमें केवल भागनेका उत्साह रह गया था, अतः वह वनकी ओर भागा । सिन्धुराजको केवल भागनेमें ही पराक्रम दिखाता देख महाबाहु अर्जुन उसका पीछा करते हुए बोले। ५७ है। अनेन वीर्येण कथं स्त्रियं प्रार्थयसे बलात्॥ ५८॥ राजपुत्र निवर्तस्व न ते युक्तं पलायनम्।

राजपुत्र ।नवतस्व न त युक्त पलायनम् । कथं ह्यनुचरान् हित्वा शत्रुमध्ये पलायसे ॥ ५९ ॥

'राजकुमार! लौटो, तुम्हें पीठ दिखाकर भागना शोभा नहीं देता । अपने सेवकोंको शत्रुओंके बीचमें छोड़कर कैसे भागे जा रहे हो १ क्या इसी बलसे तुम दूसरेकी स्त्रीको बलपूर्वक हरकर ले जाना चाहते थे १'॥ ५८-५९॥

इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवर्तत।

तिष्ठ तिष्ठेति तं भीमः सहसाभ्यद्रवद् वली । मा वधीरिति पार्थस्तं दयावान् प्रत्यभापत ॥ ६० ॥

अर्जुनके इस प्रकार ताने देनेपर भी सिन्धुराज नहीं

लौटा, तब महावली भीम 'टहरो, टहरो' कहते हुए सहसा उसके पीछे दौड़े । उस समय दयाल अर्जुनने उनसे कहा— 'भैया ! इसकी जान न मारना' ॥ ६० ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि जयद्रथपलायने एकसप्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत द्रौपदीहरणपर्वमें जयद्रथपलायनविषयक दो सौइकहत्तरवाँ अध्याय पृरा हुआ । २७९ ।

## ( जयद्रथविमोक्षणपर्व )

## द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञासे छूटकर उसका गङ्गाद्वारमें तप करके भगवान शिवसे वरदान पाना तथा भगवान् शिवद्वारा अर्जुनके सहायक भगवान् श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

जयद्रथस्तु सम्प्रेक्य भ्रातराबुद्यताबुभौ । प्राधावत् तूर्णमन्ययो जीवितेष्सुः सुदुःखितः ॥ १ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! भीम और अर्जुन दोनों भाइयोंको अपने वधके लिये तुले हुए देख बयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घवराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे तुरंत तीव्र गतिसे भागने लगा ॥ १॥

तं भीमसेनो धावन्तमवतीर्य रथाद् वळी। अभिद्रुत्य निजन्नाह केशपक्षे ह्यमर्पणः॥ २॥

उसे भागता देख अमर्पमें भरे हुए महाबली भीम भी रथसे उतर गये और बड़े वेगसे दौड़कर उन्होंने उसके केश पकड़ लिये ॥ २॥

समुधम्य च तं भीमो निष्पिषेष महीतछे। शिरो गृहीत्वा राजानं ताडयामास चैव ह ॥ ३ ॥

तत्पश्चात् भीमने उसे ऊपर उठाकर धरतीपर पटक दिया और उसे रौंदने लगे। फिर उन्होंने राजा जयद्रथका सिर पकड़कर उसे कई थणड़ लगाये॥ ३॥

पुनः संजीवमानस्य तस्योत्पितितुमिच्छतः। पदा मूर्धिन महाबाहुः प्राहरद् विलिपिष्यतः॥ ४॥ तस्य जानू ददौ भीमो जघ्ने चैनमरितना। स मोहमगमद् राजा प्रहारवरपीडितः॥ ५॥

इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और उठनेकी इच्छा कर रहा था। इसी समय महावाहु भीमने उसके महाकपर एक लात मारी। इससे वह रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेनने उसे गिराकर उसके शरीरपर अपने दोनों बुटने रख दिये और उसे धूँसोंसे मारने लगे। इस प्रकार बड़े जोरकी मार पड़नेसे पीड़ाके मारे राजा जयद्रथ मूर्छित हो गया ॥ ४-५ ॥

सरोपं भीमसेनं तु वारयामास फाल्गुनः। <u>दुःशलायाः कृते राजा यत्</u> तदाहेति कौरव ॥ ६ ॥

इतनेपर भी भीमसेनका क्रोध कम नहीं हुआ। यह देख अर्जुनने उन्हें रोका और कहा—'कुकनन्दन! दुःशला-के वैधव्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी थी। उसका भी तो विचार कीजियें। । ६॥

भीमसेन उवाच

नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमईति। . कृष्णायास्तदनर्हायाः परिक्लेष्टा नराधमः॥ ७॥

भीमसेन ने कहा — इसी नराधमने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदीको कष्ट पहुँचाया है; अतः अब मेरे हाथसे इस पापा-चारी जयद्रथका जीवित रहना ठीक नहीं है ॥ ७ ॥

किं नु शक्यं मया कर्तुयद् राजा सततं घृणी। त्वं च बालिशया वुद्धवा सदैवासान् प्रवाधसे॥ ८॥

परंतु में क्या कर सकता हूँ ? राजा युधिष्ठिर सदा दयाल ही वने रहते हैं और तुम भी अपनी बाल्बुंद्धिके कारण मेरे ऐसे कामोंमें सदा वाधा पहुँचाया करते हो ॥ ८॥

एवमुक्त्वा सटास्तस्य पञ्च चक्रे वृकोदरः। अर्धचन्द्रेण बाणेन किंचिदब्रुवतस्तदा॥९॥

ऐसा कहकर भीमने जयद्रथके लम्बे-लम्बे बालोंको अर्द्धचन्द्राकार वाणोंसे मूँडकर पाँच चोटियाँ रखर्दी। उस समय वह भयके मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था॥ ९॥ विकत्थियत्वा राजानं ततः प्राह चुकोदरः।

## जीवितुं चेच्छसे मूढ हेतुं मे गदतः शृणु॥ १०॥

तदनन्तर कटुबचनोंसे सिन्धुराजका तिरस्कार करते हुए भीमने उससे कहा—'अरे मूढ़! यदि तू जीवित रहना चाहता है, तो जीवनरक्षाका हेतुभूत मेरा यह वचन सुन—॥

द् सोऽसीति तथावाच्यं संसर्छ च सभाछ च। एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः॥ ११॥

'तू राजाओंकी सभा-समितियोंमें जाकर सदा अपनेको (महाराज युधिष्ठिरका) दास बताया कर । यह दार्त स्वीकार हो, तो तुझे जीवन-दान दे सकता हूँ । युद्धमें विजयी पुरुषकी ओरसे हारे हुएके लिये ऐसा ही विधान है' ॥ ११॥ प्रवमहित्वति तं राजा छुप्यमाणो जयद्रथः।

प्रोवाच पुरुपव्यावं भीममाहवशोभिनम् ॥ १२ ॥

उस समय सिन्धुराज जयद्रथ घरतीपर पसीटा जा रहा था । उसने उपर्युक्त शर्त खीकार कर ली और युद्धमें शोभा पानेवाले पुरुषसिंह भीमसेनसे अपनी स्वीकृति स्पष्ट बता दी॥ १२॥

### तत पनं विचेष्टन्तं वद्ध्वा पार्थो वृकोदरः। रथमारोपयामास विसंज्ञं पांसुगुण्टितम् ॥१३॥

तदनन्तर वह उटनेकी चेष्टा करने लगा। तब कुन्ती-कुमार वृकोदरने उसे वाँधकर रथपर डाल दिया। वह वेचारा धूलसे लथपथ और अचेत हो रहा था॥ १३॥

### ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा। अभ्येत्याश्रममध्यस्थमभ्यगच्छद् युधिष्ठिरम् ॥ १४ ॥

उसे रथपर चढ़ाकर आगे-आगे भीम चले और पीछे-पीछे अर्जुन । आश्रमपर आकर भीमसेन वहाँ मध्यभागमें वंठे हुए राजा युधिष्ठिरके पास गये ॥ १४॥

## दर्शयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्। तंराजा प्राहसद् दृष्ट्वा मुच्यतामिति चात्रवीत्॥ १५॥

भीमने उसी अवस्थामें जयद्रथको महाराजके सामने उपिस्थित किया। उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर-जोरसे हँसने लगे और बोले—'अब इसे छोड़ दो'॥१५॥

## राजानं चात्रवीद् भीमो द्रौपद्याः कथ्यतामिति । दासभावगतो द्यैष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६ ॥

तब भीमसेनने भी राजासे कहा - 'आप द्रौपदीको यह स्चित कर दीजिये कि यह पापात्मा जयद्रथ पाण्डवोंका दास हो चुका है॥'

## तमुवाच ततो ज्येष्टो भ्राता सप्रणयं वचः। मुञ्चैनमधमाचारं प्रमाणा यदि ते वयम्॥१७॥

तव बड़े भाई युधिष्ठिरने प्रेमपूर्वक भीमसेनसे कहा-'यदि तुम मेरी बात मानते हो, तो इस पापाचारीको छोड़ दो'॥



## द्रौपदी चात्रवीद् भीममभित्रेक्ष्य युधिष्ठिरम् । दासोऽयं मुख्यतां राज्ञस्त्वया पञ्चसदः कृतः ॥ १८ ॥

उस समय द्रौपदीने भी युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा—'आपने इसका सिर मूँडकर पाँच चोटियाँ रख दी हैं तथा यह महाराजका दास हो गया है; अतः अब इसे छोड़ दीजिये'॥ १८॥

## स मुक्तोऽभ्येत्य राजानमभिवाद्य युधिष्ठिरम्। ववन्दे विद्वलो राजंस्तांश्च दृष्टा मुनींस्तदा॥१९॥

राजन् ! तब जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया । उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिरके पास जा उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात् वहाँ बैठे हुए अन्यान्य मुनियोंको भी देखकर उनके चरणोंमें मस्तक झकाया ॥ १९॥

## तमुवाच घृणी राजा धर्मपुत्री युधिष्ठिरः। तथा जयद्रथं दृष्टा गृहीतं सन्यसाचिना॥२०॥

उस समय ( आदर देते हुए ) अर्जुनने जयद्रथका हाथ थाम लिया । तब दयाल राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिरने जयद्रथकी ओर देखकर कहा—॥ २०॥

## अदासोगच्छमुक्तोऽसिमैवं कार्षाःपुनः कचित्। स्त्रीकामंचाधिगस्तुत्वां श्चद्रः श्चद्रसहायवान्॥ २१॥ एवंविधं हि कः कुर्यात् त्वदन्यः पुरुषाधमः। (कर्म धर्मविरुद्धं वे लोकदुष्टं च कर्म ते।

सिंधुराज ! अब त् दास नहीं रहा, जा तुझे छोड़ दिया गया है फिर कभी ऐसा काम न करना । अरे ! तू परायी स्त्रीकी इच्छा करता है, तुझे धिकार है ! तू स्वयं तो नीच है ही तेरे सहायक भी अधम हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है, जो ऐसा धर्मविरुद्ध कार्य कर सके ? तेरा यह कर्म सम्पूर्ण लोकमें निन्दित है'॥ २१ है॥

गतसत्त्वमिव शात्वा कर्तारमग्रुभस्य तम् ॥ २२ ॥ सम्प्रेक्ष्य भरतश्रेष्ठः छपां चक्रे नराधिपः। धर्मे ते वर्धतां बुद्धिमां चाधमें मनः छथाः॥ २३ ॥ साश्वः सरथपादातः सस्ति गच्छ जयद्वथ ।

वह अग्रभ कर्म करनेवाला जयद्रथ मृतप्राय-सा हो गया है, यह देख और समझकर भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उसपर कृपा की और कहा—-तिरी बुद्धि धर्ममें उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्ममें मन न लगाना। जयद्रथ! अपने रथ, घोड़े और पैदल सबको साथ लिये दुशलपूर्वक चला जा'॥ २२-२३ ॥

प्वमुक्तस्तु सबीडं तूष्णीं किंचिद्वाङ्मखः॥ २४॥ जगाम राजन् दुःखार्ती गङ्गाद्वाराय भारत। सदेवं शरणं गत्वा विरूपाक्षमुमापतिम्॥ २५॥ तपश्चचार विपुछं तस्य प्रीतो चृषध्वजः। विछ खयं प्रत्यगृह्णात् प्रीयमाणिख्रिछोचनः॥ २६॥

राजन्! युधिष्ठिरके ऐसाकहनेपर जयद्रथ बहुत लिजत हुआ और नीचा मुँह किये वहाँसे चुपचाप चला गया। जनमेजय! वह पराजित होनेके महान् दुःखसे पोड़ित था; अतः वहाँसे घर न जाकर गङ्गादार(हरिद्वार)को चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने तीन नेत्रींवाले भगवान् उमापितकी दारण ले यड़ी भारी तपस्या की। इससे भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो गये। त्रिनेत्रधारी महादेवने प्रसन्नतापूर्वक स्वयं दर्शन देकर उसकी पूजा प्रहण की॥ २४-२६॥

वरं चास्मै ददौ देवः स जन्नाह च तच्छृणु । समस्तान सरथान पञ्च जयेयं युधि पाण्डवान ॥२७॥ इति राजात्रवीद् देवं नेति देवस्तमत्रवीत् । अजर्दच्यांश्चाप्यवध्यांश्च वारियण्यसि तान युधि॥२८॥ ऋतेऽर्जुनं महावाद्वं नरं नाम सुरेश्वरम् । वद्यां तप्ततपसं नारायणसहायकम् ॥२९॥

जनमेजय ! भगवान्ने उसे वर दिया और जयद्रथने उसको ग्रहण किया । वह वर क्या था ? यह वताता हूँ, मुनो— भें रथसहित पाँचों पाण्डवोंको युद्धमें जीत हूँ, यही वर सिन्धुराजने महादेवजीसे माँगा । परंतु महादेवजीने उससे कहा— ऐसा नहीं हो सकता । पाण्डव अजेय और अवध्य हैं । तुम केवल एक दिन युद्धमें महावाहु अर्जुनको छोड़कर अन्य चार पाण्डवोंको आगे वढ़नेसे रोक सकते हो । देवेश्वर नर, जो वदिरकाश्रममें भगवान् नारायणके साथ रहकर तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं ॥ २७—२९॥

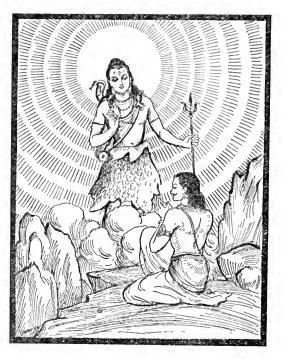

अजितं सर्वलोकानां देवैरिष दुरासदम् । मया दत्तं पाद्यपतं दिव्यमप्रतिमं शरम् । अवापलोकपालेभ्यो वज्रादीन् समहाशरान् ॥ ३० ॥

'उन्हें तुम तो क्या, सम्पूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं सकते। उनका सामना करना तो देवताओं के लिये भी किटन है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिन्य अस्त्र प्रदान किया है, जिसके जोंड्का दूसरा कोई अस्त्र ही नहीं है। इसके सिवा अन्यान्य लोकपालोंसे भी उन्होंने वज्र आदि महान् अस्त्र प्राप्त किये हैं। ३०॥

देवदेवो ह्यनन्तात्मा विष्णुः सुरगुरुः प्रभुः। प्रधानपुरुषोऽब्यको विश्वात्मा विश्वमूर्तिमान् ॥ ३१॥

[ 'अब मैं तुम्हें नरस्वरूप अर्जुनके सहायक भगवान् नारायणकी महिमा वताता हूँ, सुनो ] भगवान् नारायण देवताओंके भी देवता, अनन्तस्वरूप, सर्वव्यापी, देवगुरु, सर्वसमर्थ, प्रकृति-पुरुषरूप, अव्यक्त, विश्वातमा एवं विश्वरूप हैं ॥ ३१॥

युगान्तकाळे सम्प्राप्ते काळाग्निर्दहते जगत्। सपर्वतार्णवद्वीपं सशैळवनकाननम्॥ ३२॥

ध्यलयकाल उपस्थित होनेपर वे भगवान् विष्णु ही कालाग्निरूपसे प्रकट हो पर्वतः समुद्रः, द्वीपः, शैलः, वन और काननींसहित सम्पूर्ण जगत्को दग्ध कर देते हैं ॥ ३२ ॥ निर्दहन् नागलोकांश्च पातालतलचारिणः । अथान्तरिक्षे सुमहन्नानावर्णाः पयोधराः ॥ ३३ ॥

फिर पातालतलमें विचरण करनेवाले नागलोकोंको

भी वे भस्म कर डालते हैं । कालानिद्वारा सब कुछ भस्म हो जानेपर आकाशमें अनेक रंगके महान् मेघोंकी धोर घटा घिर आती है ॥ ३३ ॥

घोरखरा विनदिनस्तिडिन्मालावलम्बिनः। समुत्तिष्ठन् दिशः सर्वो विवर्षन्तः समन्ततः॥ ३४॥

भ्यंकर स्वरसे गर्जना करते हुए वे बादल बिजलियोंकी मालाओंसे प्रकाशित हो सम्पूर्ण दिशाओंमें फैल जाते और सब ओर वर्षा करने लग जाते हैं॥ ३४॥

ततोऽग्निं नाशयामासुः संवर्ताग्निनियामकाः। अक्षमात्रैश्च धाराभिस्तिष्ठन्त्यापूर्यं सर्वशः॥ ३५॥

'इससे प्रलयकालीन अग्नि बुझ जाती है। संवर्तक अग्निका नियन्त्रण करनेवाले वे महामेघ लंबे सपोंके समान मोटी धाराओंसे जल गिराते हुए सबको हुवो देते हैं॥ ३५॥

पकार्णवे तदा तस्मिन्तुपशान्तचराचरे। नष्टचन्द्रार्कपवने ग्रहनक्षत्रवर्जिते॥३६॥

'उस समय सम्पूर्ण दिशाओं में पानी भर जानेसे चारों ओर एकाकार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है। उस एकार्णवके जलमें समस्त चराचर जगत् नष्ट हो जाता है। चन्द्रमा, सूर्य और वायु भो विलोन हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रोंका अभाव हो जाता है॥ ३६॥

चतुर्युगसहस्रान्ते सिळिलेनाप्छुता मही।
ततो नारायणाष्यस्तु सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ ३७॥
सहस्रशीर्षा पुरुषः स्वप्तुकामस्त्वतीन्द्रियः।
फटासहस्रविकटं शेषं पर्यङ्कभाजनम्॥ ३८॥
सहस्रमिव तिग्मां ग्रुसंघातममितद्युतिम्।
कुन्देन्दुहारगोश्लीरमृणाळकुमुद्रप्रभम् ॥ ३९॥
तत्रासौ भगवान् देवः स्वपञ्जलिनधौ तदा।
नैशेन तमसा व्याप्तां स्वां रात्रिं कुरुते विभुः॥ ४०॥

प्एक हजार चतुर्युगी समाप्त होने गर उपर्युक्त एकार्णवके जलमें यह पृथ्वी डूब जाती है। तत्पश्चात् नारायण नामसे प्रसिद्ध भगवान् श्रीहरि उस एकार्णवके जलमें शयन करने के हेतु अपने लिये निशाकालोचित अन्धकार (तमो गुण) से व्याप्त महारात्रिका निर्माण करते हैं.। उन भगवान् के सहसों नेत्र, सहसों चरण और सहसों मस्तक हैं। वे अन्तर्यामी पुरुष हैं और इन्द्रियातीत होनेपर भी शयन करने की इच्छासे उन शेषनागको अपना पर्यङ्क बनाते हैं, जो सहसों फणों से विकटाकार दिखायी देते हैं। वे शेपनाग एक सहस्र प्रचण्ड स्पूर्यों के समूहकी माँति अनन्त एवं असीम प्रभा धारण करते हैं। उनकी कान्ति कुन्द पुष्प, चन्द्रमा, मुक्ताहार, गोदुग्ध, कमलनाल तथा कुमुद-कुमुमके समान उज्ज्वल है। उन्हों की श्रम्या बनाकर भगवान् श्रीहरि शयन करते हैं।। ३७-४०॥

सत्त्वोद्रेकात् प्रबुद्धस्तु शून्यं लोकमपश्यत । इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ॥ ४१ ॥

'तत्पश्चात् सृष्टिकालमें सत्त्वगुणके आधिक्यसे भगवान् योगनिद्रासे जाग उठे | जागनेपर उन्हें यह समस्त लोक स्ना दिखायी दिया | महर्षिगणभगवान् नारायणके सम्बन्धमें यहाँ इस स्लोकका उदाहरण दिया करते हैं—॥ ४१॥

आपो नारास्तत्त्तनव इत्यपां नाम शुश्रुम। अयनं तेन चैवास्ते तेन नारायणः स्मृतः॥ ४२॥

'जल भगवानका शरीर है, इसीलिये उनका नाम 'नार' सुनते आये हैं। वह नार ही उनका अयन ( गृह ) है अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं, इसीलिये उन भगवान्को नारायण कहा गया है'॥ ४२॥

प्रध्यानसमकालं तु प्रजाहेतोः सनातनः। ध्यातमात्रे तु भगवन्नाभ्यां पद्मः समुत्थितः॥ ४३॥

'तत्पश्चात् प्रजाकी सृष्टिके लिये भगवान्ने चिन्तन किया। इस चिन्तनके साथ ही भगवान्की नाभिसे सनातन कमल प्रकट हुआ ॥ ४३॥

ततश्चतुर्मुं को ब्रह्मा नाभिपद्माद् विनिःस्तः। तत्रोपविष्टः सहसा पद्मे लोकपितामहः॥ ४४॥ शूर्यं दृष्ट्वा जगत् कृत्सनं मानसानात्मनः समान्। ततो मरीचित्रमुखान् महर्षानस्जन्नव॥ ४५॥

'उस नाभिकमलसे चतुर्मुख ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ। उस कमलपर बैठे हुए लोकिपतामह ब्रह्माजीने सहसा सम्पूर्ण जगत्को सून्य देखकर अपने मानसपुत्रके रूपमें अपने ही जैसे प्रभावशाली मरीचि आदि नौ महर्षियोंको उत्पन्न किया ॥ ४४-४५॥

तेऽस्जन् सर्वभूतानि त्रसानि स्थावराणि च। यक्षराक्षसभूतानि पिशाचोरगमानुषान् ॥ ४६॥

'उन महर्षियोंने स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण भूतोंकी तथा यक्षः, राक्षसः, भूतः, पिशाचः, नाग और मनुष्योंकी सृष्टि की ॥ ४६ ॥

सुज्यते ब्रह्ममूर्तिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः। रौद्रीभावेन शुमयेत् तिस्रोऽवस्थाः प्रजापतेः॥ ४७॥

'ब्रह्माजीके रूपसे भगवान् सृष्टि करते हैं। परमपुरुष नारायणरूपसे इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्रस्वरूपसे सबका संहार करते हैं। इस प्रकार प्रजापालक भगवान्की ये तीन अवस्थाएँ हैं॥ ४७॥

न श्रुतं ते सिन्धुपते विष्णोरद्भुतकर्मणः। कथ्यमानानि मुनिभिर्घाह्मणैर्वेदपारगैः॥ ४८॥

भीत्धुराज क्या तुमने वेदोंके पारङ्गत ब्रह्मर्षियोंके

मुखसे अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णुका चरित्र नहीं सुना है !॥ ४८॥

जलेन समनुप्राप्ते सर्वतः पृथिवीतले। तदा चैकार्णवे तस्मिन्नेकाकारो प्रमुश्चरन्॥ ४९॥ निराायामिव खद्योतः प्रावृद्काले समन्ततः। प्रतिष्ठानाय पृथिवीं मार्गमाणस्तदाभवत्॥ ५०॥

'समस्त भूमण्डलसब ओरसे जलमें डूबा हुआ था। उस समय एकार्णवसे उपलक्षित एकमात्र आकाशमें पृथ्वीका पता लगानेके लिये भगवान् इस प्रकार विचर रहे थे, जैसे वर्षाकालकी रातमें जुगुन् सब ओर उड़ता फिरता है। वे पृथ्वीको कहीं स्थिररूपसे स्थापित करनेके लिये उसकी खोज कर रहे थे॥ ४९-५०॥

जले निमग्नां गां दृष्ट्या चोद्धर्तुं मनसेच्छति। किं तु रूपमहं छत्वा सलिलादुद्धरे महीम्॥५१॥

'पृथ्वीको जलमें डूची हुई देख भगवान्ने मन-ही-मन उसे बाहर निकालनेकी इच्छा की । वे सोचने लगे, 'कौन-सा रूप धारण करके में इस जलसे पृथ्वीका उद्घार करूँ'॥५१॥ एवं संचिन्त्य मनसा दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुण। जलकीडाभिरुचितं वाराहं रूपमस्सरत्॥ ५२॥

'इस प्रकार मन-ही-मन चिन्तन करके उन्होंने दिन्य दृष्टि-से देखा कि जलमें क्रीड़ा करनेके योग्यतो वराहरूप है; अतः उन्होंने उसी रूपका स्मरण किया ॥ ५२ ॥ कृत्वा वराहवपुषं वाङ्मयं वेदसम्मितम्। द्रायोजनविस्तीर्णमायतं शतयोजनम्॥ ५३ ॥ महापर्वतवर्ष्मामं तीक्ष्णदंष्ट्रं प्रदीप्तिमत्। महामेघौघनिर्घोषं नीलजीमृतसंनिभम्॥ ५४ ॥

'वेदतुल्य वैदिक वाङ्मय वराहरूप धारण करके भगवान् ने जलके भीतर प्रवेश किया। उनका वह विशाल पर्वताकार शर्रार सौ योजन लंबा और दस योजन चौड़ा था। उनकी दाहें वड़ी तीखी थीं। उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। भगवान्का कण्टस्वर महान् मेघोंकी गर्जनाके समान गम्भीर था। उनकी अङ्गकान्ति नील जलधरके समान श्याम थी॥ ५३-५४॥

भृत्वा यञ्चवराहो वै अपः सम्प्राविशत् प्रभुः। दंष्ट्रेणैकेन चोद्भृत्य स्वे स्थाने न्यविशन्महीम्॥ ५५॥

ंइस प्रकार यज्ञवाराहरूप धारण करके भगवान्ने जलके भीतर प्रवेश किया और एक ही दाँतसे पृथ्वीको उठाकर उसे अपने स्थानपर स्थापित कर दिया॥ ५५॥

पुनरेव महाबाहुरपूर्वी तनुमाश्चितः। नरस्य कृत्वार्धतनुं सिंहस्यार्धतनुं प्रभुः॥ ५६॥ दैत्येन्द्रस्य सभां गत्वा पाणि संस्पृश्य पाणिना। दैत्यानामादिपुरुषः सुरारिर्दितिनन्दनः॥ ५७ ॥ दृष्ट्रा चापूर्वपुरुषं क्रोधात् संरक्तळोचनः।

'तदनन्तर महाबाहु भगवान् श्रीहरिने एक अपूर्व शरीर धारण किया, जिसमें आधा अङ्ग तो मनुष्यका था और आधा सिंहका। इस प्रकार नृतिहरूप धारण करके हाथसे हाथका स्पर्श किये हुए दैत्पराज हिरण्यकशिपुकी सभामें गये। दैत्योंके आदिरूप और देवताओंकं शत्रु दितिनन्दन हिरण्यकशिपुने उस अपूर्व पुरुषको देखकर कोधसे आँखें लाल कर लीं॥ ५६-५७ है॥

शूलोद्यतकरः स्रग्वी हिरण्यकशिपुस्तदा॥ ५८॥ मेद्यस्तिनतिनद्योंपो नीलाभ्रचयसंनिभः। देवारिर्दितिजो वीरो नृसिंहं समुपाद्रवत्॥ ५९॥

'उसने एक हाथमें ग्लूल उटा रक्खा था। उसके गलेंमें पुष्पोंकी माला शोभा पा रही थी। उस समय बीर हिरण्य-कशिपुने, जिसकी आवाज मेघकी गर्जनाके समान थी, जो नीले मेघोंके समूह-जैसा स्थाम था तथा जो दितिके गर्भसे उत्पन्न होकर देवताओंका शत्रु बना हुआ था; भगवान् नृसिंहपर धावा किया॥ ५८-५९॥

समुपेत्य ततस्तीक्ष्णैर्मुगेन्द्रेण वलीयसा। नारसिंहेन वपुषा दारितः करजैर्भुशम्॥ ६०॥

'इसी समय अत्यन्त बलवान् मृगेन्द्रस्वरूप भगवान् नृसिंहने दैत्यके निकट जाकर उसे अपने तीखे नखींद्वारा अत्यन्त विदीर्ण कर दिया ॥ ६० ॥

पवं निहत्य भगवान् दैत्येन्द्रं रिपुद्यातिनम्। भूयोऽन्यः पुण्डरीकाक्षः प्रभुर्छोकहिताय च ॥ ६१ ॥

'इस प्रकार राजुवाती दैत्यराज हिरण्यकशिपुका वध करके भगवान् कमलनयन श्रीहरि पुनः सम्पूर्ण लोकींके हितके लिये अन्य रूपमें प्रकट हुए ॥ ६१॥

कद्यपस्यात्मजः श्रीमानदित्या गर्भधारितः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु प्रस्ता गर्भमुत्तमम्॥ ६२॥

'उस समय वे कश्यपजीके तेजस्वी पुत्र हुए। अदितिदेवी-ने उन्हें गर्भमें धारण किया था। पूरे एक हजार वर्षतक गर्भमें धारण करनेके पश्चात् अदितिने एक उत्तम बालकको जन्म दिया॥ ६२॥

दुर्दिनाम्भोदसदद्शो दीप्ताक्षो वामनाकृतिः। दण्डी कमण्डलुधरः श्रीवत्सोरसि भूषितः॥६३॥

'वह वर्षाकालके मेघके समान स्यामवर्णका था। उसके नेत्र देदोप्यमान हो रहे थे। वे वामनाकार, दण्ड और कमण्डल धारण किये तथा वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्नसे विभूषितथे॥६३॥

जटी यहोपवीती च भगवान् वालरूपघृक्। यह्नवाटं गतः श्रीमान् दानवेन्द्रस्य वै तदा ॥ ६४ ॥ उनके सिरपर जटा थी और गलेमें यज्ञोपवीत शोभा पाता था। उस समय वे बालक्ष्पधारी श्रीमान् भगवान् दानवराज बलिकी यज्ञशालाके समीप गये॥ ६४॥

वृहस्पतिसहायोऽसौ प्रविष्टो बलिनो मखे। तं दृष्टा वामनतनुं प्रहृष्टो बलिरव्रवीत्॥६५॥

'बृहस्पतिजीकी सहायतासे उनका बलिके यज्ञमण्डपमें प्रवेश हुआ । वामनुरूपधारी भगवानुको देखकर राजा बलि

बहुत प्रसन्न हुए और बोले—॥ ६५॥

प्रीतोऽस्मि दर्शने विष्र बृहित्वं कि ददानि ते। पवमुक्तस्तु बिलना वामनः प्रत्युवाच ह॥ ६६॥ स्वस्तीत्युक्त्वा बिल देवः स्वयमानोऽभ्यभाषत। मेदिनीं दानवपते देहि मे विकमत्रयम्॥ ६७॥

'ब्रह्मन्! आपका दर्शन पाकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज्ञा कीजिये, में आपकी सेवाके लिये क्या दूँ?' बलिके ऐसा कहनेपर भगवान् वामनने '(आपका) स्वस्ति (कल्याण हो)' ऐसा कहकर बलिको आशीर्वाद दिया और मुसक्सते हुए कहा-'दानवराज! मुझे तीन पग पृथ्वी दे दीजिये'। ।६६-६७।। बलिर्द्वी प्रसन्नातमा विप्रायामिततेजसे।

'बिलने प्रसन्निचत्त होकर उन अमित तेजस्वी ब्राह्मणदेवता-को उनकी मुँहमाँगी वस्तु दे दी। तब भूमिको नापते समय श्रीहरिका अत्यन्त अद्भुत दिब्यरूप प्रकट हुआ ॥ ६८॥

ततो दिव्याद्भततमं रूपं विक्रमतो हरेः॥६८॥

विक्रमैस्त्रिभिरक्षोभ्यो जहाराद्य स मेदिनीम् । रदौ शकाय च महीं विष्णुदैवः सनातनः ॥ ६९ ॥

(उन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेवने तीन पगद्वारा शीघ्र ही सारी वसुधा नाप ली और देवराज इन्द्रको समर्पित कर दी ॥ ६९ ॥

पष ते वामनो नाम प्रादुर्भावः प्रकीर्तितः। तेन देवाः प्रादुरासन् वैष्णवं चोच्यते जगत्॥ ७०॥

'यह मैंने तुम्हें भगवान्के वामनावतारकी बात वतायी है। उन्हींसे देवताओंकी उत्पत्ति हुई है। यह जगत् भी भगवान् विष्णुसे प्रकट होनेके कारण वैष्णव कहलाता है॥ ७०॥

असतां निम्रहार्थाय धर्मसंरक्षणाय च। अवतीर्णो मनुष्याणामजायत यदुक्षये॥ ७१॥ स पवं भगवान् विष्णुः कृष्णेति परिकीर्त्यते। अनाद्यन्तमजं देवं प्रभुं लोकनमस्कृतम्॥ ७२॥

राजन् !वे ही भगवान् विष्णु दुष्टोंका दमन और धर्मका संरक्षण करनेके लिये मनुष्योंके बीच यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं । उन्होंको श्रीकृष्ण कहते हैं । वे अनादि, अनन्त, अजन्मा, दिव्यस्वरूप, सर्वसमर्थ और विश्ववन्दित हैं ॥ ७१-७२ ॥ यं देवं विदुषो गान्ति तस्य कर्माणि सैन्धय । यमाहुरजितं कृष्णं शङ्ख्यकगदाधरम् ॥ ७३ ॥ श्रीवत्सधारिणं देवं पीतकौशेयवाससम् । प्रधानः सोऽस्त्रविदुषां तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ ७४ ॥

ंसिन्धुराज ! विद्वान् पुरुष उन्हीं भगवान्की महिमा गाते और उन्हींके पावन चरित्रोंका वर्णन करते हैं। उन्हींको अपराजित, शङ्ख-चक्र-गदाधारी पीतपट्टाम्यरविभूषित श्रीवत्स-धारी भगवान् श्रीकृष्ण कहा गया है। अस्त्रविद्याके विद्वानोंमें श्रेष्ठ अर्जुन उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित हैं॥७३-७४॥

सहायः पुण्डरीकाक्षः श्रीमानतुलविक्रमः। समानस्यन्दने पार्थमास्थाय परवीरहा॥ ७५॥

'शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अतुलपराक्रमी श्रीमान् कमलनयन श्रीकृष्ण एक ही रथपर अर्जुनके समीप वैठकर उनकी सहायता करते हैं॥ ७५॥

न शक्यते तेन जेतुं त्रिदशैरिष दुःसहः। कः पुनर्मानुषो भावो रणे पार्थ विजेष्यति॥ ७६॥

'इस कारण अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता। उनका वेग सहन करना देवताओंके लिये भी कठिन है; फिर कौन ऐसा मनुष्य है, जो युद्धमें अर्जुनपर विजय पा सके १॥७६॥

तमेकं वर्जयित्वा तु सर्वे यौधिष्टिरं वसम्। चतुरः पाण्डवान् राजन्दिनैकं जेष्यसे रिपून् ॥७७॥

'राजन् ! केवल अर्जुनको छोड़कर एक दिन ही तुम युधिष्ठिरकी सारी सेनाको और अपने शत्रु चारों पाण्डवोंको भी जीत सकोगे' ॥ ७७ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्त्वा नृपति सर्वपापहरो हरः।
उमापतिः पशुपतिर्यक्षहा त्रिपुराईनः॥ ७८॥
वामनैर्विकटैः कुब्जैरुग्नश्चवणदर्शनैः।
वृतः पारिषदैर्घोरैर्नानाप्रहरणोद्यतैः॥ ७९॥
ज्यम्बको राजशार्द्र्य भगनेत्रनिपातनः।
उमासहायो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ८०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उमापित भगवान् हर समस्त पापींका अपहरण करनेवाले हैं । वे पशुरूपी जीवोंके पालकः दक्षयश-विध्वंसक तथा त्रिपुर-विनाशक हैं । उनके तीन नेत्र हैं और उन्हींके द्वारा भग-देवताके नेत्र नष्ट किये गये हैं । भगवती उमा सदा उनके साथ रहती हैं । नृपश्रेष्ठ ! भगवान् शिव सिन्धुराज जयद्रथसे पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कार्नो और नेत्रोंवाले, भाँति-भाँतिके अस्त्र उठाये रहनेवाले अपने भयंकर पार्पदोंके साथ, जिनमें बौने, कुबड़े और विकट आकृतिवाले प्राणी भी थे,

भगवती पार्वतीसहित वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७८-८० ॥ जयद्रथोऽपि मन्दात्मा स्वमेव भवनं ययौ। पाण्डवाश्च वने तस्मिन् न्यवसन् काम्यके तथा ॥ ८१॥

तत्पश्चात् मन्दबुद्धि जयद्रथ भी अपने घर चला गया और पाण्डवगण उस काभ्यकवनमें उसी प्रकार निवास करने लगे ॥ ८१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि जयद्रथविमोक्षणपर्वणि द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत जयद्रथिवमोक्षणपर्वमें दो सौ बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७२ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है क्लोक मिलाकर कुल ८१६ क्लोक हैं)

## ( रामोपाच्यानपर्व )

## त्रिसप्तत्यधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः

अपनी दुरवस्थासे दुखी हुए युधि ष्टिरका मार्कण्डेय मुनिसे प्रक्त करना

जनमेजय उवाच

एवं हतायां रुष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम् । अत ऊर्ध्वं नरध्याघाः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥

जनमेजयने पृछा—-इस प्रकार द्रौपदीका अपहरण होनेपर महान् क्लेश उठानेके पश्चात् मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ? ॥ १ ॥

वैशम्यायन उवाच

एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम्। आसांचके मुनिगणैर्धर्मराजो युधिष्टिरः॥ २॥

वैशम्पायनजी बोले—जनमेजय ! इस प्रकार जयद्रथको जीतकर द्रौपदीको छुड़ा लेनेके पश्चात् धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साथ बैटे हुए थे॥ २॥ तेयां मध्ये महर्षाणां श्रण्वतामनुशोचताम्। मार्कण्डेयमिदं वाक्यमग्रवीत् पाण्डुनन्दनः॥ ३॥

महर्पिलोग भी पाण्डवोंपर आये हुए संकटको सुनते और उसके लिये वारंचार शोक प्रकट करते थे। उन्हींमेंसे मार्कण्डेयजीको लक्ष्य करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा॥ ३॥

#### युधिष्टर उवाच

भगवन् देवर्षीणां त्वं ख्यातो भृतभविष्यवित्। संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हृदि संस्थितम्॥ ४ ॥

युधिष्ठिर बोले--भगवन् ! आप भूतः भविष्य और वर्तमान-तीनों कालोंके ज्ञाता हैं। देविधियोंमें भी आपका नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने हृदयका एक संदेह पूछता हूँ उसका निवारण कीजिये॥ ४॥

द्रुपदस्य सुता होपा वेदिमध्यात् समुत्थिता । अयोनिजा महाभागा स्तुषा पाण्डोमहात्मनः ॥ ५ ॥

यह परम सौभाग्यशालिनी दुपदकुमारी यज्ञकी वेदीसे प्रकट हुई हैं; अतः अयोनिजा है ( इसे गर्भवासका कष्ट नहीं सहन करना पड़ा है)। इसे महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू होनेका गौरव भी मिला है॥ ५॥ मन्ये कालक्ष्य भगवान् दैवंच विधिनिर्मितम्। भवितव्यंच भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः॥ ६॥

मेरी समझमें भगवान् कालः विधिनिर्मित दैव और समस्त प्राणियोंकी भवितन्यता अर्थात् उनके लिये होनेवाली घटना—ये तीनों ही प्रवल हैं; इनको कोई टाल नहीं सकता ॥ ६॥

इमां हि पत्नीमसाकं धर्मश्चां धर्मचारिणीम्। संस्पृशेदीदशोभावःशुर्विस्तैत्यमिवानृतम्॥ ७॥

अन्यथा हमारी इस पत्नीको, जो धर्मको जाननेवाली तथा धर्मके पालनमें तत्पर रहनेवाली है, ऐसा भाव (अपहृत होनेका लाञ्छन) कैसे स्पर्श कर सकता था १ यह तो ठीक वैंसा ही है, जैसे किसी शुद्ध आचार-विचारवाले मनुप्यपर धूटे ही चोरीका कलङ्क लग जाय ॥ ७॥

न हि पापं कृतं किंचित्कर्म वा निन्दितं क्वित्। द्रौपद्या ब्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान् ॥ ८ ॥

इसने कभी कोई पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है। द्रौपदीने ब्राह्मणोंके प्रति सेवा-सत्कार आदिके रूपमें महान् धर्मका आचरण किया है॥ ८॥

तां जहार बलाद् राजा मृद्ववुद्धिर्जयद्रथः। तस्याः संहरणात् पापःशिरसः केशपातनम्॥ ९॥ पराजयं च संद्रामे ससहायः समाप्तवान्। प्रत्याहृता तथासाभिर्हत्वा तत् सैन्धवं वलम्॥१०॥

ऐसी स्त्रीका भी मूह्बुद्धि पापी राजा जयद्रथने वल्लपूर्वक अपहरण किया । इस अपहरणके ही कारण उसका सिर मूँड़ा गया, वह अपने सहायकोंसहित युद्धमें पराजित हुआ तथा हमलोग सिन्धुदेशकी सेनाका संहार करके पुनः होगदीको लौटा लाये हैं ॥ ९-१०॥

तद् दारहरणं प्राप्तमसाभिरवितर्कितम्।

श्रातिभिर्विप्रवासश्च मिथ्याव्यवसितैरियम् ॥ ११ ॥

इस प्रकार हमने जिसे कभी सोचा तक न था। वह अपनी पत्नीका अपहरणरूप अपमान हमें प्राप्त हुआ और मिथ्या व्यवसायमें लगे हुए वान्धवोंने हमें देशसे निर्वासित कर दिया है ॥ ११ ॥ अस्ति नृनं मया कश्चिद्रुषभाग्यतरो नरः। भवता दृष्टपूर्वो वा श्चतपूर्वोऽपि वा भवेत्॥१२॥

अतः मैं पूछता हूँ, क्या संसारमें मेरे-जैसा मन्दभाग्य मनुष्य कोई और भी है अथवा आपने पहले कभी मुझ-जैसे भाग्यहीनको कहीं देखा या सुना है ? ॥ १२॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि युधिष्ठिरप्रक्षने त्रिससत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें युधिष्ठिरप्रश्नविषयक दो सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २७३॥

# चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीराम आदिका जन्म तथा कुबेरकी उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्यकी प्राप्ति

मार्कण्डेय उवाच

प्राप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ । रक्षसा जानकी तस्य हता भार्या वळीयसा ॥ १ ॥ आश्रमाद् राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । मायामास्थाय तरसा हत्वा गृधं जटायुषम् ॥ २ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा—भरतश्रेष्ठ ! श्रीरामचन्द्रजीको भी वनवास तथा स्त्रीवियोगका अनुपम दुःख सहन करना पड़ा था । दुरात्मा राक्षसराज महाबली रावण अपना मायाजाल विछाकर आश्रमसे उनकी पत्नी सीताको वेगपूर्वक हर ले गया था और अपने कार्यमें वाधा डाल्नेवाले गृधराज जटायुको उसने वहीं मार गिराया था ॥ १-२॥ प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीववलमाश्रितः।

वद्ध्या सेतुं समुद्रस्य दृष्ध्वा छङ्कां शितैःशरैः ॥ ३ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजी भी सुग्रीवकी सेनाका सहारा ले समुद्रपर पुल बाँधकर छङ्कामें गये और अपने तीले (आग्नेय आदि) बाणोंसे उसको भस्म करके वहाँसे सीताको वापस लाये ॥ ३ ॥

युधिष्ठिर उवाच

कस्मिन् रामः कुले जातः किंवीर्यः किम्पराक्रमः । रावणः कस्य पुत्रो वा किं वैरं तस्य तेन ह ॥ ४ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भगवन् ! श्रीरामचन्द्रजी किस कुलमें प्रकट हुए थे ? उनका बल और पराक्रम कैसा था ? रावण किसका पुत्र था और उसका रामचन्द्रजीसे क्या वैर था ? ॥ ४ ॥

एतन्मे भगवन् सर्वे सम्यगाख्यातुमर्हसि। श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याहिष्टकर्मणः॥५॥

भगवन् ! ये सभी वार्ते मुझे अच्छी प्रकार बताइये । मैं अनायास ही महान् कर्म करनेवाले भगवान् श्रीरामका चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ मार्कण्डेय उवाच

अजो नामाभवद् राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः। तस्य पुत्रो दशरथः शश्वत्स्वाध्यायवाञ्छुचिः॥ ६ ॥

मार्कण्डेयजीने कहा— राजन् ! इक्ष्वाकुवंशमें अज नामसे प्रसिद्ध एक महान् राजा हो गये हैं । उनके पुत्र थे दशरथः जो सदा स्वाध्यायमें संलग्न रहनेवाले और पवित्र थे ॥ ६ ॥

अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धर्मार्थकोविदाः। रामलक्ष्मणरात्रुष्ना भरतश्च महाबलः॥ ७॥

उनके चार पुत्र हुए । वे सब-के-सब धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं— राम, लक्ष्मण, महाबली भरत और शत्रुच्न ॥ ७॥

रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु। सुतौ लक्ष्मणशत्रुष्नौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥ ८॥

श्रीरामचन्द्रजीकी माताका नाम कौसल्या थाः भरतकी माता कैकेयी थी तथा शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण और शत्रुष्न सुमित्राके पुत्र थे॥८॥

विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो। यां चकार खयंत्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्॥ ९॥

राजन् ! विदेहदेशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाताने ही भगवान् श्रीरामकी प्यारी रानी होनेके लिये रचा था॥ ९॥

एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम्। रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥

जनेश्वर ! इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीराम और सीताके

जन्मका तृत्तान्त बतापा है । अब रावणके भी जन्मका प्रसङ्ग सुनाऊँगा ॥ १० ॥

वितामहो रावणस्य साक्षाद् देवः प्रजापितः। स्वयम्भूः सर्वेलोकानां प्रभुः स्नष्टा महातपाः॥ ११॥

सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, सबकी सृष्टि करनेवाले, प्रजापालक, महातपस्वी और स्वयम्भू साक्षात् भगवान् ब्रह्माजी ही रावणके पितामह थे॥ ११॥

पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो द्यितः सुतः। तस्य वैश्रवणो नाम गवि पुत्रोऽभवत् प्रभुः॥ १२॥

ब्रह्माजीके एक परम प्रिय मानसपुत्र पुरुस्यजी थे। उनसे उनकी गौ नामकी पत्नीके गर्भसे वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥

पितरं स समुत्सुज्य पितामहमुपस्थितः। तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्जातमानमात्मना॥ १३॥ स जञ्जे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः। प्रतीकाराय सकोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४॥

राजन् ! वैश्रवण अपने पिताको छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने लगे । इससे उनपर क्रोध करके पिता पुलस्त्यने स्वयं अपने आपको ही दूसरे रूपमें प्रकट कर लिया । पुलस्त्य- के आधे शरीरसे जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम विश्रवा था। विश्रवा वैश्रवणसे बदला लेनेके लिये उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे॥ १३–१४॥

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह । अमरत्वं धनेशत्वं लोकपालत्वमेव च ॥१५॥

परंतु पितामह ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न थे; अतः उन्होंने वैश्रवणको अमरत्व प्रदान किया और धनका स्वामी तथा लोकपाल बना दिया ॥ १५॥

ईशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलकृबरम्। राजधानीनिवेशं च लङ्कां रक्षोगणान्विताम्॥१६॥

पितामहने उनकी महादेवजीते मैत्री करायी उन्हें नलकूबर नामक पुत्र दिया तथा राक्षतीते भरी हुई लंकाकी उनकी राजधानी बनायी ॥ १६॥

विमानं पुष्पकं नाम कामगं च ददौ प्रसुः। यक्षाणामाधिपत्यं च राजराजत्वमेव च ॥ १७॥

साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पक नाम-का एक विमान दिया । इसके सिवा ब्रह्माजीने कुवेरको यक्षोंका स्वामी बना दिया और उन्हें 'राजराज' की पदवी प्रदान की ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रामरावणयोर्जन्मकथने चतुःसप्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें राम-रावणजन्मकथनविषयक दो सी चौहत्तरवाँ अध्याय पृरा हुआ॥ २७४॥

# पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखाकी उत्पत्ति, तपस्था और वरप्राप्ति तथा कुवेरका रावणको छाप देना

मार्कण्डेय उवाच

पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधाद्धंदेहोऽभवन्मुनिः। विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणमैक्षत ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन् ! पुलस्त्यके कोधसे उनके आधे दारीरसे जो 'विश्रवा' नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुवेरको कुपित दृष्टिसे देखने लगे॥ १॥

बुबुधे तं तु सकोधं पितरं राक्षसेश्वरः। कुवेरस्तत्प्रसादार्थं यतते स्म सदा नृप॥२॥

युधिष्टिर ! राक्षसींके स्वामी कुवेरको जब यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर रुष्ट रहते हैं। तब वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यन करने लगे ॥ २॥

स राजराजो लङ्कायां न्यवसन्नरवाहनः । राक्षसीः प्रददी तिस्रः पितुर्वे परिचारिकाः ॥ ३ ॥ राजराज कुवेर स्वयं लङ्कामें ही रहते थे। वे मनुष्योंद्वारा ढोई जानेवाली पालकी आदिकी सवारीपर चलते थे, इसल्पिये नरवाहन कहलाते थे। उन्होंने अपने पिता विश्रवाकी सेवाके लिये तीन राक्षसकन्याओंको परिचारिकाओंके रूपमें नियुक्त कर दिया था॥ ३॥

ताः सदा तं महात्मानं संतोषयितुमुद्यताः। ऋषिं भरतशार्दूल नृत्यगीतविशारदाः॥ ४॥

भरतश्रेष्ठ ! वे तीनों ही नाचने और गानेकी कलामें निपुण थीं तथा सदा ही उन महात्मा महर्पिको संतुष्ट रखने-के लिये सचेष्ट रहती थीं ॥ ४॥

पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते । अन्योन्यस्पर्धया राजन् श्रेयस्कामाः सुमध्यमाः ॥ ५ ॥

महाराज ! उनके नाम थे—पुष्पोत्कटाः, राका तथा मालिनी । वे तीनों सुन्दरियाँ अपना भला चाहती थीं । इसिलये एक दूसरीसे स्पर्धा रखकर मुनिकी सेवा करती थीं॥ स तासां भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रदद्गे वरान्। लोकपालोपमान् पुत्रानेकैकस्या यथेप्सितान्॥ ६॥

वे देश्वर्यशाली महात्मा उनकी सेवाओंसे प्रसन्न हो गये और उनमेंसे प्रत्येकको उनकी इच्छाके अनुसार लोकपालोंके समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया ॥ ६ ॥

पुष्पोत्कटायां जज्ञाते ह्यौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । कुम्मकर्णद्शात्रीयौ वडेनाप्रतिमौ भुवि ॥ ७ ॥

पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। ये दोनों ही राक्षसोंके अधिपति थे। भूमण्डलमें इनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था॥ ७॥

मािंत्रनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम्। राकायां मिथुनं जझे खरः दूर्पणखा तथा॥ ८॥

मालिनीने एक ही पुत्र विभीषणको जन्म दिया । राकाके गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री हुई । पुत्रका नाम खर था और पुत्रीका नाम ग्रुपणखा ॥ ८ ॥

विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिकोऽभवत्। स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता कियारतिः॥ ९॥

इन सब बालकोंमें विभीषण ही सबसे अधिक रूपवान्, सौभाग्यशाली, धर्मरक्षक तथा कर्तव्यपरायण थे ॥ ९ ॥ दशग्रीवस्तु सर्वेषां श्रेष्ठो राक्षसपुङ्गवः। महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः॥ १०॥

रावणके दस मस्तक थे। वही सबमें ज्येष्ठ तथा राक्षसोंका स्वामी था। उत्साह, बल, धैर्य और पराक्रममें भी वह महान् था॥ १०॥

कुम्भकर्णो वलेनासीत् सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधि । मायावी रणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११ ॥

कुम्भकर्ण शारीरिक बलमें सबसे बढ़ा-चढ़ा था। युद्धमें भी वह सबसे बढ़कर था। मायावी और रणकुशल तो था ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था॥ ११॥

खरो धनुषि विकान्तो ब्रह्मद्विट् पिशिताशनः। सिद्धविष्ठकरी चापि रौद्री शूर्पणखा तथा॥ १२॥

खर धनुर्विद्यामें विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणोंसे द्वेष रखनेवाला तथा मांसाहारी था। शूर्पणलाकी आकृति बड़ी भयानक थी। वह सिद्ध ऋषि-मुनियोंकी तपस्यामें विष्न डाला करती थी॥ १२॥

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः। ऊषुः पित्रा सह रता गन्धमादनपर्वते॥१३॥

वे सभी बालक वेदवेत्ता, शूरवीर तथा ब्रह्मचर्यव्रतका

पालन करनेवाले थे और अपने पिताके साथ गन्धमादन पर्वतपर सुखपूर्वक रहते थे॥ १३॥

ततो वैश्रवणं तत्र दहशुर्नरवाहनम्। पित्रा सार्धे समासीनमृद्धया परमया युतम्॥ १४॥

एक दिन नरवाहन कुवेर अपने महान् ऐश्वर्यसे युक्त होकर पिताके साथ वैठे थे। उसी अवस्थामें रावण आदिने उनको देखा॥ १४॥

जातामर्थास्ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयाः। ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा॥१५॥

उनका वैभव देखकर इन वालकोंकं हृदयमें डाह पैदा हो गयी। अतः उन्होंने मन-ही-मन तपस्या करनेका निश्चय किया और घोर तपस्याके द्वारा उन्होंने ब्रह्माजीको संतुष्ट कर लिया॥ १५॥

अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्। वायुभक्षो दशग्रीव पञ्चाग्निः सुसमाहितः॥ १६॥

रावण सहस्रों वर्षोतक एक पैरसे खड़ा रहा। वह चित्त-को एकाम्र रखकर पञ्चामिसेवन करता और वायु पीकर रहताथा॥ १६॥

अधःशायी कुम्भकर्णो यताहारो यतव्रतः। विभीषणः शीर्णपर्णमेकमभ्यवहारयन्॥१७॥

कुम्भकर्णने भी आहारका संयम किया। वह भूमिपर स्रोता और कठोर नियमोंका पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे॥ १७॥

उपवासरतिर्धीमान् सदा जप्यपरायणः। तमेव कालमातिष्ठत् तीवं तप उदारधीः॥१८॥

उनका भी उपवासमें ही प्रेम था। बुद्धिमान् एवं उदार-बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे। उन्होंने भी उतने समयतक तीत्र तपस्या की॥ १८॥

खरः शूर्पणखा चैव तेषां वै तप्यतां तपः। परिचर्यां च रक्षां च चक्रतुर्हृष्टमानसौ ॥ १९॥

खर और रार्पणखा ये दोनों प्रसन्न मनसे तपस्यामें लगे हुए अपने भाइयों की परिचर्या तथा रक्षा करते थे ॥ १९ ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरिइछत्त्वा दशाननः। जुहोत्यग्नी दुराधर्षस्तेनातुष्यज्जगत्प्रभुः॥ २० ॥

एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर दुर्धर्ष दशाननने अपना मस्तक काटकर अग्निमें उसकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्मसे लोकेश्वर ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए ॥ २०॥

ततो ब्रह्मा खयं गत्वा तपसस्तान् न्यवारयत्। प्रकोभ्य वरदानेन सर्वानेव पृथक् पृथक्॥ २१॥

तदनन्तर ब्रह्माजीने स्वयं जाकर उन सबको तपस्या

करने<del>धे</del> रोका और प्रत्येकको पृथक्-पृथक् वरदानका स्रोम देते हुए कहा ॥ २१ ॥

#### बह्योवाच

प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्यं वरान् वृणुत पुत्रकाः। यद् यदिष्टमृते त्वेकममरत्यं तथास्तु तत् ॥ २२ ॥

ब्रह्माजी बोले-पुत्रो ! मैं तुम सबपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो और तपस्यासे निवृत्त हो जाओ । केवल अमरत्वको छोड़कर जिसकी जो-जो इच्छा हो, उसके अनुसार वह वर माँगे । उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा ॥ २२ ॥ यद् यदग्नौ हुतं सर्वे शिरस्ते महदीप्सया । तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया ॥ २३ ॥

(तत्पश्चात् उन्होंने रावणकी ओर लक्ष्य करके कहा—)
तुमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने जिन-जिन
मस्तकोंकी अग्निमें आहुति दी है, वे सब-के-सब पूर्ववत्
तुम्हारे शरीरमें इच्छानुसार जुड़ जायँगे॥ २३॥
वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्तथा।
भविष्यसि रणे ररीणां विजेता न च संशयः॥ २४॥

तुम्हारे शरीरमें किसी प्रकारकी कुरूपता नहीं होगी, तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्धमें शत्रुओं-पर विजयी होओगे, इसमें संशय नहीं है ॥ २४॥

#### रावण उवाच

गन्धर्वदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा। सर्पकित्तरभूतेभ्यो न मे भूयात् पराभवः॥२५॥ रावण बोला—भगवन्!गन्धर्व, देवता, असुर, यक्ष,

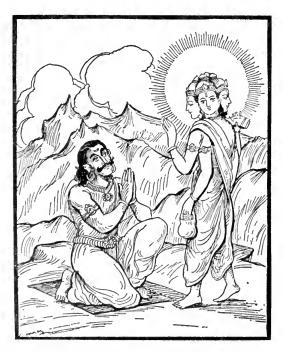

राक्षसः सर्पः किञ्चरः तथा भृतोंने कभी मेरी पराजय न हो ॥ *बह्योवाच* 

य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति भयं तव। ऋते मनुष्यात् भद्रं ते तथा तद् विहितं मया॥ २६॥

झह्माजीने कहा-तुमने जिन लोगोंका नाम लिया है, इनमें के किसीसे भी तुम्हें भय नहीं होगा। केवल मनुष्यको छोड़ कर तुम सबसे निर्भय रहो। तुम्हारा भला हो। तुम्हारे लिये मनुष्यसे होनेवाले भयका विधान मैंने ही किया है।। २६॥

#### मार्कण्डेय उवाच

एवमुक्तो दशग्रीवस्तुष्टः समभवत् तदा। अवमेने हि दुर्वुद्धिमंतुष्यान् पुरुषादकः॥२७॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण बहुत प्रसन्न हुआ। वह दुर्जुद्धि नरभक्षी राक्षस मनुष्योंकी अवहेलना करता था॥ २७॥ कुम्भकर्णमथोवाच तथैव प्रपितामहः। स वबे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः॥ २८॥

तत्पश्चात् ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वर माँगनेको कहा । परंतु उसकी बुद्धि तमोगुणसे ब्रस्त थी, अतः उसने अधिक कालतक नींद लेनेका वर माँगा ॥ २८ ॥

तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाच ह । वरं वृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९ ॥

उसे 'ऐसा ही होगा' यों कहकर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और इस प्रकार वोले—'बेटा! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम भी वर माँगो।' ब्रह्माजीने यह बात बार-बार दुहरायी॥२९॥

विभीषण उवाच परमापद्गतस्यापि नाधर्मो मे मतिर्भवेत् । अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे ॥ ३० ॥

विभीषण बोळे—भगवन् ! बहुत बड़ा संकट आने-पर भी मेरे मनमें कभी पापका विचार न उठे तथा विना सीखे ही मेरे हृदयमें ब्रह्मास्त्रके प्रयोग और उपसंहारकी विधि स्फुरित हो जाय ॥ ३०॥

#### वह्योवाच

यसाद् राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्शन । नाधर्मे धीयते बुद्धिरमरत्वं ददानि ते ॥ ३१॥

व्रह्माजीने कहा — शत्रुनाशन ! राक्षसयोनिमें जन्म लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें नहीं लगती है, इसलिये (तुम्हारे माँगे हुए वरके अतिरिक्त ) मैं तुम्हें अमरत्व भी देता हूँ॥

मार्कण्डेय उवाच

राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवो विशाम्पते। लङ्कायादच्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्॥ ३२ ॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! राक्षस दशाननने वर प्राप्त कर छेनेपर सबसे पहले अपने भाई कुबेरको युद्धमें परास्त किया और उन्हें लङ्काके राज्यसे वहिष्कृत कर दिया॥ हित्वा स भगवाँ एलङ्कामाविश्वद् गन्धमादनम्। गन्धवंयक्षानुगतो रक्षः किम्पुरुषैः सह॥ ३३॥

भगवान् कुवेर लङ्का छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा किम्पुरुषोंके साथ गन्धमादन पर्वतपर आकर रहने लगे॥ ३३॥

विमानं पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः। शशाप तं वैश्रवणो न त्वामेतद् वहिष्यति ॥ ३४ ॥ यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद् वहिष्यति । अवमन्य गुरुं मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि ॥ ३५ ॥ रावणने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन



लिया । तब कुवेरने कुपित होकर उसे शाप दिया—'अरे! यह तिमान तेरी सवारीमें नहीं आ सकेगा। जो युद्धमें तुझे मार डालेगा, उसीका यह वाहन होगा। मैं तेरा वड़ा भाई होनेके कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया है। इससे बहुत शीघ तेरा नाश हो जायगा? ॥ ३४–३५॥

विभीषणस्तु धर्मात्मा सतां मार्गमतुसारन्। अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः॥३६॥

महाराज! विभीषण धर्मात्मा थे । उन्होंने सत्पुरुषोंके मार्गका ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुवेरका अनुसरण किया; अतः वे उत्तम लक्ष्मीसे सम्पन्न हुए॥ ३६॥ तस्मै स भगवांस्तुष्टो भ्राता भ्रात्रे धनेदवरः। सैनापत्यं ददौ धीमान् यक्षराक्षससेनयोः॥ ३७॥

यड़े भाई बुद्धिमान् भगवान् कुवेरने संतुष्ट होकर छोटे भाई विभीषणको यक्ष तथा राक्षसोंकी टेनाका सेनापति बना दिया॥ ३७॥

राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाःचाश्च महावलाः। सर्वे समेत्य राजानमभ्यषिश्चन् दशाननम् ॥ ३८॥

नरभक्षी राक्षस तथा महावली पिशाच—सबने मिलकर दशमुख रावणको राक्षसराजके पदपर अभिपिक्त किया॥ ३८॥ दशम्रीवश्च दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः।

आक्रम्य रत्नान्यहरत् कामरूपी विहङ्गमः॥३९॥

बलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकारामें भी चलनेमें समर्थ था। उसने देखों और देवता-ओंपर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नभूत वस्तुएँ थीं, उन सबका अपहरण कर लिया।। ३९॥

रावयामास लोकान् यत्तस्माद् रावण उच्यते। द्रात्रीवः कामवलो देवानां भयमाद्धत्॥ ४०॥

उसने सम्पूर्ण लोकोंको रुला दिया था; इसलिये वह रावण कहलाता है । दशाननका यल उसके इच्छानुसार बढ़ जाता था; अतः वह सदा देवताओंको भयभीत किये रहता था॥४०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रावणादिवरप्राप्तौ पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०५॥ इस प्रकारश्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें रावण आदिको वरप्राप्तिविषयक दोसौ पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२०५॥

# षट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाकर रावणके अत्याचारसे बचानेके लिये प्रार्थना करना तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका रीछ और वानस्योनिमें संतान उत्पन्न करना एवं दुन्दुभी गन्धवींका मन्थरा बनकर आना

मार्कण्डेय उवाच ततो ब्रह्मर्पयः सर्वे सिद्धा देवर्षयस्तथा। हुज्यवाहं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं द्वारणं गताः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन्! तत्पश्चात् रावणसे कष्ट पाये हुए ब्रह्मार्पः देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके ब्रह्माजीकी शरणमें गये ॥ १॥

#### अग्निरुवाच

योऽसौ विश्रवसः पुत्रो दशग्रीवो महाबळः। अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा॥ २॥ स वाधते प्रजाः सर्वा विप्रकारैर्महाबळः। ततो नस्त्रातु भगवन् नान्यस्त्राता हि विद्यते॥ ३॥

अग्निदेव चोले—भगवन् ! आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवाके पुत्र महावली रावणको अवध्य कर दिया है, वह महावलवान् राक्षस अव संसारकी समस्त प्रजाको अनेक प्रकारसे सता रहा है; अतः आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा कीजिये। आपके सिवा हमारा दूसराकोई रक्षक नहीं है॥२-३॥

#### नह्यो वाच

न स देवासुरैः शक्यो युद्धे जेतुं विभावसो। विहितं तत्र यत् कार्यमभितस्तस्य निग्रहः॥ ४ ॥

ब्रह्माजीने कहा — अग्ने ! देवता या असुर उसे युद्धमें नहीं जीत सकते | उसके विनाशके लिये जो आवश्यक कार्य था, वह कर दिया गया। अव सव प्रकारसे उस दुष्टका दमन हो जायगा !! ४ !!

तदर्थमवतीर्णोऽसौ मन्नियोगाचतुर्भुजः। विष्णुः प्रहरतां श्रेष्टः स तत् कर्म करिष्यति॥ ५॥

उस राञ्चसके निग्रहके लिये मैंने चतुर्भुज भगवान् विष्णुसे अनुरोध किया था । मेरी प्रार्थनासे वे भगवान् भूतलपर अवतार ले चुके हैं । वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं; अतः वे ही रावणके दमनका कार्य करेंगे ॥ ५॥

#### मार्कण्डेय उवाच

पितामहस्ततस्तेषां संनिधौ शक्रमव्यवीत्। सर्वेर्देवगणैः सार्धं सम्भव त्वं महीतळे॥ ६॥

मार्कण्डेयर्जा कहते हैं—राजन्! तदनन्तर ब्रह्माजीने उन देवताओंके समीप ही इन्द्रसे कहा—'तुम समस्त देवता-ओंके साथ मृतलपर जन्म ब्रहण करो॥ ६॥

विष्णोः सहायानृक्षीषु वानरीषु च सर्वदाः। जनयध्वं सुतान् वीरान् कामरूपबळान्वितान्॥ ७ ॥

'वहाँ रीछों और वानरोंकी स्त्रियोंसे ऐसे वीर पुत्रको उत्पन्न करों जो इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थं, बलवान् तथा भ्तलपर अवतीर्ण हुए भगवान् विष्णुके योग्य सहायक हों' ॥ ७॥

ततो भागानुभागेन देवगन्धर्वपन्नगाः। अवतर्तुं महीं सर्दे मन्त्रयामासुरञ्जसा॥ ८॥

तदनन्तर देवता, गन्धर्व और नाग अपने-अपने अंश एवं अंशांशिस इस पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये परस्पर परामर्श करने लगे ॥ ८ ॥ तेषां समक्षं गन्धर्वी दुःदुभी नाम नामतः। शशास वरदो देवो गच्छ कार्यार्थसिद्धये॥ ९॥

फिर वरदायक देवता ब्रह्माजीने उन सबके सामने ही दुन्दुभीनामवाली गन्धवींको आज्ञा दी कि 'तुमभी देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये भूतलपर जाओ ॥ ९॥

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः। मन्थरा मानुपे लोके कुन्जा समभवत् तदा॥ १०॥

पितामहकी चात सुनकर गन्धर्वी दुन्दुभी मनुष्यलोकमें आकर मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुवड़ी दासी हुई ॥ १०॥

शक्रप्रभृतयश्चैव सर्वे ते सुरसत्तमाः। वानरक्षेवरस्त्रीषु जनयामासुरात्मजान् ॥ ११ ॥ तेऽन्ववर्तन् पितॄन् सर्वे यशसा च वलेन च । भेत्तारो गिरिश्यङ्गाणां शालतालशिलायुधाः ॥ १२ ॥

इन्द्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा रीछोंकी उत्तम स्त्रियोंसे संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और रीछ यश तथा बलमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए। वे पर्वतोंके शिखर तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे एवं शाल (साखू) और ताल (ताड़) के वृक्ष तथा पत्थरोंकी चट्टानें ही उनके आयुध थे॥ ११-१२॥

वज्रसंहननाः सर्वे सर्वे चौघवलास्तथा। कामवीर्यवलाइचैव सर्वे युद्धविशारदाः॥१३॥

उनका शरीर वज्रके समान दुर्में इ और सुदृढ़ था । वे सभी राशि-राशि वलके आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छाके अनुसार प्रकट होता था। वे सबके सब युद्ध करनेकी कलामें दक्ष थे। ॥ १३॥

नागायुतसमप्राणा वायुवेगसमा जवे। .यत्रेच्छकनिवासाध्य केचिदत्र वनौकसः॥ १४॥

उनके शरीरमें दस हजार हाथियोंके समान वल था। तेज चलनेमें वे वायुके वेगको लजा देते थे। उनका कोई घर-बार नहीं था; जहाँ इच्छा होती, वहीं रह जाते थे। उनमेंसे कुछ लोग केवल बनोंमें ही रहते थे॥ १४॥

एवं विधाय तत् सर्वे भगवाँल्लोकभावनः। मन्धरां वोधयामास यद्यत् कार्ये यथा यथा ॥ १५॥

इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोकस्रष्टा भगवान् ब्रह्माने मन्थरा बनी हुई दुन्दुमीको जो-जो काम जैसे-जैसे करना था। वह सब समझा दिया ॥ १५॥

सा तद्वचः समाद्याय तथा चक्रे मनोजवा। इतर्चेतश्च गच्छन्ती वैरसन्धुक्षणे रता॥१६॥ वह मनके समान वेगसे चलनेवाली थी। उसने ब्रह्माजी- किया। वह इधर-उधर घूम-फिरकर वैरकी आग प्रज्वलित की बातको अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य करनेमें लग गयी॥ १६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपारूयानपर्वणि वानराद्युरपत्तौ षट्सप्तस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ इस प्रकारश्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपारूयानपर्वमें वानर आदिकी उत्पत्तिसे सम्बन्धित दो सौ छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुअ ॥२७६॥

# सप्तस्त्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी, रामवनगमन, भरतकी चित्रक्टयात्रा, रामके द्वारा खर-दूपण आदि राक्षसोंका नाश तथा रावणका मारीचके पास जाना

युधिष्टिर उवाच

उक्तं भगवता जन्म रामादीनां पृथक् पृथक् । प्रस्थानकारणं ब्रह्मच्छोतुमिच्छामिकथ्यताम् ॥ १ ॥ कथं दाशरथी वीरौ स्नातरौ रामलक्ष्मणौ। सम्प्रस्थितौ वने ब्रह्मन् मैथिली च यशस्त्रिनी॥ २ ॥

युधिष्ठिर ने पूछा-ब्रह्मन् ! आपने श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी भाइयोंके जन्मकी कथा तो प्रथक-प्रथक् सुना दी, अब मैं उनके बनवासका कारण सुनना चाहता हूँ; उसे किह्ये । दशरथजीके बीर पुत्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा मिथिलेशकुमारी यशस्विनी सीताको वनमें क्यों जाना पड़ा ! । १-२ ।।

मार्कण्डेय उवाच

जातपुत्रो दशरथः प्रीतिमानभवन्नृप। क्रियारतिर्धर्मरतः सततं वृद्धसेविता॥३॥

मार्कण्डेयजीने कहा-राजन्! अपने पुत्रोंके जन्मसे
महाराज दशरथको वड़ी प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्ममें
तत्पर रहनेवाले, धर्मपरायण तथा वड़े-बूढ़ोंके सेवक थे॥३॥
क्रमेण चास्य ते पुत्रा व्यवर्धन्त महौजसः।
वेदेषु सरहस्येषु धनुवेदेषु पारगाः॥ ४॥
चरितब्रह्मचर्यास्ते कृतदाराश्च पार्थिव।
यदा तदा दशरथः प्रीतिमानभवत् सुखी॥ ५॥

राजाके वे महातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे । उन्होंने (उपनयनके पश्चात्) विधिवत् ब्रह्मचर्यका पालन किया और वेदों तथा रहस्यसिहत धनुर्वेदके वे पारंगत विद्वान् हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हो गया, तब राजा-दशरथ बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए॥ ४–५॥

ज्येष्ठो रामोऽभवत् तेषां रमयामास हि प्रजाः। मनोहरतया धीमान् पितुर्हृदयनन्दनः॥६॥

चारों पुत्रोंमें बुद्धिमान् श्रीराम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे-सबका मन उन्हींमें रमता था। इसके सिवा वे पिताके मनमें भी आनन्द बढ़ानेवाले थे॥ ६॥ ततः स राजा मितमान् मत्वा ऽ ऽत्मानं वयो ऽधिकम्। मन्त्रयामास सिचवैर्धर्मक्षेश्च पुरोहितैः॥ ७॥ अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत।

युधिष्ठिर! राजा दशरथ वड़े बुद्धिमान् थे। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी; अतः श्रीरामको युवराजपदपर अभिषिक्त कर देना चाहिये, इस विषयमें अपने मन्त्री और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे सलाह ली॥ ७ ई॥ प्राप्तकालं च ते सर्वे मेनिरे मन्त्रिसक्तमाः॥ ८॥

लोहिताक्षं महावाहुं मत्तमातङ्गगामिनम्।
कम्बुग्रीवं महोरस्कं नीलकुञ्चितमूर्धजम्॥ ९॥
दीप्यमानं श्रिया वीरं शकादनवरं रणे।
पारगं सर्वधर्माणां वृहस्पतिसमं मतौ॥१०॥
सर्वोत्तरक्तप्रकृतिं सर्वविद्याविशारदम्।
जितेन्द्रियममित्राणामपि दृष्टिमनोहरम्॥ ११॥
नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम्।
धृतिमन्तमनाधुष्यं जेतारमपराजितम्॥१२॥

पुत्रं राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम्। संददय परमां प्रीतिमगच्छत् कुरुनन्दन ॥१३॥

उन सभी श्रेष्ठ मिन्त्रयोंने राजाके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया। श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे और भुजाएँ वड़ी एवं घुटनींतक लंबी थीं। वे मतवाले हाथीके समान मस्तानी चालसे चलते थे। उनकी ग्रीवा शङ्क्षके समान सुन्दर थी, उनकी छाती चौड़ी थी और उनके सिरपर काले-काले घुँघराले बाल थे। उनकी देह दिव्य दीप्तिसे दमकती रहती थी। युद्धमें उनका पराक्रम देवराज इन्द्रसे कम नहीं था। वे समस्त धमोंके पारंगत विद्वान् और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे। सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण तथा जितेन्द्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं के भी नेत्र और मन छभा जाते थे। वे दुष्टींका दमन करने में समर्थ, साधुओं-के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान्, दुर्धर्ष, विजयी तथा किसोसे भी परास्त न होनेवाले थे। कुरुनन्दन! कीसल्याका आनन्द

बढ़ानेवाले अपने पुत्र श्रीरामको देख-देखकर राजा दशरथ-को बड़ी प्रसन्नता होती थी ॥ ८-१३ ॥ चिन्तरांश्च महातेचा राणान रामसा वीर्यवान ।

चिन्तयंश्च महातेजा गुणान् रामस्य वीर्यवान् । अभ्यभाषत भद्रं ते प्रीयमाणः पुरोहितम् ॥ १४ ॥ अद्य पुष्यो निशि ब्रह्मन् पुण्यं योगमुपैष्यति । सम्भाराःसम्भ्रियन्तां मे रामश्चोपनिमन्त्र्यताम्॥ १५ ॥

राजन् ! तुम्हारा भला हो । महातेजस्वी तथा परम पराक्रमी राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका स्मरण करते हुए वड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहितसे बोले—'ब्रह्मन् !आज पुष्य नक्षत्र है । रातमें इसे परम पवित्र योग प्राप्त होनेवाला है । आप राज्याभिषेककी सामग्री तैयार कीजिये और श्रीरामको भी इसकी सूचना दे दीजिये' ॥ १४-१५॥

इति तद् राजयचनं प्रतिश्चत्याथ मन्थरा। कैकेयीमभिगम्येदं काळे यचनमत्रवीत्॥१६॥

राजाकी यह बात मन्थराने भी सुन ली। वह ठीक समयपर कैकेयीके पास जाकर यों बोली—॥ १६॥



## अद्य कैंक्षेयि दौर्भाग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत्। आशीविषस्त्वां संक्रुद्धश्रण्डो दशतु दुर्भगे ॥ १७॥

क्षेकयनिदिनि ! आज राजाने तुम्हारे लिये महान् दुर्भाग्यकी घोषणा की है । खोटे भाग्यवाली रानी ! इससे अच्छा तो यह होता कि तुम्हें क्रोधमें भरा हुआ प्रचण्ड विषधर सर्व डँस लेता ॥ १७ ॥

सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । कुतोहि तव सौभाग्यं यस्याःपुत्रोन राज्यभाक् ॥१८॥ 'रानी कौसल्याका भाग्य अवश्य अच्छा है, जिनके पुत्रका राज्याभिषेक होगा। तुम्हारा ऐसा सौमाग्य कहाँ ? जिसका पुत्र राज्यका अधिकारी ही नहीं हैं? ॥ १८॥

सा तद्वचनमाञ्चाय सर्वाभरणभूषिता। देवी विलग्नमध्येव विभ्रती रूपमुत्तमम्॥ १९॥ विविक्ते पतिमासाद्य हसन्तीव ग्रुचिस्मिता। प्रणयं व्यञ्जयन्तीव मधुरं वाक्यमग्रवीत्॥ २०॥

मन्थराकी यह बात सुनकर सूक्ष्म कटिप्रदेशवाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणोंसे विभूषित हो परम सुन्दर रूप बनाकर एकान्तमें अपने पतिके पास गयी। उसकी मुसकराहटसे उसके शुद्ध भावकी सूचना मिल रही थी। वह हँसती और प्रेम जताती हुई-सी मधुर वाणीमें बोली—॥ १९२०॥

सन्यप्रतिश्च यन्मे त्वं काममेकं निसृष्टवान् । उपाकुरुष्व तद् राजंस्तस्मानमुच्यस्य संकटात्॥२१॥

'सची प्रतिज्ञा करनेवाले महाराज ! आपने पहले जो 'तेरा मनोरथ सफल करूँगा' ऐसा वर दिया था, उसे आज पूर्ण कीजिये और उस संकटसे मुक्त हो जाइये' ॥ २१ ॥

#### राजीवाच

वरं ददानि ते हन्त तद् गृहाण यदिच्छिस। अवध्यो वध्यतां कोऽद्यवध्यः कोऽद्य विमुच्यताम् २२ धनं ददानि कस्याद्य ह्रियतां कस्य वा पुनः। ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत् किंचिद् वित्तमस्तिमे॥ २३॥

राजाने कहा—प्रिये ! यह तो यह हर्पकी बात है। में अभी तुम्हें वर देता हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, छे छो। आज में तुम्हारे कहनेसे किस कैंद करनेके अयोग्यको कैंद कर दूँ अथवा किस कैंद करनेयोग्यको मुक्त कर दूँ ? किसे धन दे दूँ अथवा किसका सर्वस्व हरण कर दूँ ? ब्राह्मणधनके अतिरिक्त यहाँ अथवा अन्यत्र जो कुछ भी मेरे पास धन है, उसपर तुम्हारा अधिकार है ॥ २२-२३॥

पृथिव्यां राजराजोऽस्मि चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता । यस्तेऽभिल्पितः कामो बृहि कल्याणि मा चिरम्॥२४॥

मैं इस समय इस भूमण्डलका राजराजेश्वर हूँ, चारों वर्णोंकी रक्षा करनेवाला हूँ। कल्याणि ! तुम्हारा जो भी अभिलपित मनोरथ हो, उसे वताओ, देर न करो ॥ २४॥

सा तद्वचनमाञ्चाय परिगृह्य नराधिपम्। आत्मनो वलमाञ्चाय तत पनमुवाच ह ॥ २५॥

राजाकी वातको समझकर और उन्हें सब प्रकारसे वचनबद्ध करके अपनी शक्तिको भी ठीक-ठीक जान लेनेके बाद कैकेथीने उनसे कहा—॥ २५॥

आभिषेचनिकं यत् ते रामार्थमुपकल्पितम् । भरतद्दस्तद्वाप्नोतु वनं गच्छतु राघवः॥२६॥ 'महाराज! आपने श्रीरामके लिये जो राज्याभिषेकका सामान तैयार कराया है, वह भरतको प्राप्त हो और राम बनमें चले जायेँ'॥ २६॥



### स तद् राजा वचःश्रुत्वा विप्रियं दारुणोदयम्। दुःखार्तो भरतश्रेष्ठ न किंचिद् व्याजहार हु॥ २७॥

भरतश्रेष्ठ ! कैंकेयीका यह अप्रिय एवं भयानक परिणाम-वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुःखसे आतुर हो अपने मुँहसे कुछ भी बोल न सके॥ २७॥

### ततस्त्र्<u>थोक्तं पितरं रामो विश्वाय वीर्यवान् ।</u> वनं प्रतस्थे धर्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २८ ॥

श्रीरामचन्द्रजी शक्तिशाली होनेके साथ ही बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने पिताके पूर्वोक्त वरदानकी बात जानकर राजाके सत्यकी रक्षा हो। इस उद्देश्यसे स्वयं ही वनको प्रस्थान किया ॥ २८॥

### तमन्वगच्छरलक्ष्मीवान् धनुष्माँरलक्ष्मणस्तदा। सीता च भार्या भद्रं ते वैदेही जनकात्मजा॥ २९॥

राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । श्रीरामचन्द्रजीके वन जाते समय उत्तम् श्रोभासे सम्पन्न उनके भाई धनुर्धर लक्ष्मणने तथा उनकी पत्नी विदेहराजकुमारी जनकनन्दिनी सीताने भी उनका अनुसरण किया ॥ २९॥

ततो वनं गते रामे राजा दशरथस्तदा। समयुज्यत देहस्य कालपर्यायधर्मणा॥३०॥ श्रीरामचन्द्रजीके वनमें चले जानेपर ( उनके वियोगमें ) राजा दशरथने शरीर त्याग दिया || ३० ||

### रामं तु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम्। आनाच्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यमत्रवीत्॥ ३१॥

श्रीरामचन्द्रजी वनमें चले गये तथा राजा परलोकवासी हो गये, यह देखकर कैकेयीने भरतको निनहालसे बुलवाया और इस प्रकार कहा—॥ ३१॥

### गतो दशरथः स्वर्गं वनस्थौ रामछक्ष्मणौ। गृहाण राज्यं विपुछं क्षेमं निहतकण्टकम्॥३२॥

ंबेटा! तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोकको सिधार गये तथा श्रीराम और लक्ष्मण वनमें निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकारसे सुखद और निष्कण्टक हो गया है। तुम इसे ग्रहण करो।। ३२।।

# तामुवाच स धर्मात्मा नृशंसं कत ते कृतम्। पति हत्वा कुळं चेद्मुत्साद्य धनलुब्धया॥ ३३॥ अयशः पातियत्वा मे मृधिन त्वं कुळपांसने। सकामा भव मे मातिरत्युक्त्वा प्रहरोद ह॥ ३४॥

भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माताकी बात सुनकर उससे बोले—'कुलकलिक्कनी जननी! तूने धनके लोभमें पड़कर यह कितनी बड़ी क्रूरताका काम किया है १ पितकी हत्या की और इस कुलका विनाश कर डाला! भेरे मस्तकपर कलक्कका टीका लगाकर त् अपना मनोरथ पूर्ण कर ले।' ऐसा कहकर भरत फूट-फूटकर रोने लगे॥ ३३-३४॥

### स चारित्रं विशोध्याथ सर्वेष्रकृतिसंनिधौ । अन्वयाद् भ्रातरं रामं विनिवर्तनळाळसः ॥ ३५ ॥

उन्होंने सारी प्रजा और मिन्त्रयों आदिके निकट अपनी सफाई दी तथा भाई श्रीरामको वनसे लौटा लानेकी लालसासे उन्होंके पथका अनुसरण किया ॥ ३५॥

### कौसल्यां च सुमित्रां च कैंकेयीं च सुदुःखितः। अग्रे प्रस्थाप्य यानैः स शत्रुष्तसहितो ययौ ॥ ३६ ॥

वे कौसल्याः सुमित्रा तथा कैकेयीको सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अत्यन्त दुःखी हो शत्रुष्नके साथ (पैदल ही) वनको चले॥ ३६॥

### विष्ठिवामदेवाभ्यां विप्रैश्चान्यैः सहस्रदाः। पौरजानपदैः सार्धे रामानयनकाङ्क्रया॥३७॥

श्रीरामचन्द्रजीको लौटा लानेकी अभिलाषासे उन्होंने विषष्ठः वामदेव और दूसरे सहस्रों ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपदके लोगोंको साथ लेकर यात्रा की ॥ ३७ ॥

ददर्श चित्रकूटस्थं स रामं सहलक्ष्मणम्। तापसानामलंकारं धारयन्तं धनुर्धरम्॥३८॥ चित्रकूट पहुँचकर भरतने लक्ष्मणसहित श्रीरामको



धनुष हाथमें लिये तास्वीजनोंकी वेष-भूषा धारण किये देखा॥ ३८॥

(श्रीराम उवाच

गच्छ तात प्रजा रक्ष्याः सत्यं रक्षाम्यहं पितुः । ) विसर्जितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा । नन्दिन्नामेऽकरोद् राज्यं पुरस्कृत्यास्य पादुके ॥ ३९ ॥

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने कहा—तात भरत! अयोध्याको छौट जाओ। तुम्हें प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये और मैं पिताके सत्यकी रक्षा कर रहा हूँ, ऐसा कहकर पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने (समझा-बुझाकर) उन्हें विदा कर दिया। तब वे ( छौटकर ) बड़े भाईकी चरणपादुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें ठहर गये और वहींसे राज्यकी देखभाल करने लगे॥ ३९॥

रामस्तु पुनराशङ्कय पौरजानपदागमम्। प्रविवेश महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति॥४०॥

श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ नगर और जनपदके लोगोंके बरावर आने-जानेकी आशङ्कासे शरभङ्ग मुनिके आश्रमके पास विशाल वनमें प्रवेश किया ॥ ४०॥

सत्कृत्य शरभङ्गं स दण्डकारण्यमाश्रितः। नदीं गोदावरीं रम्यामाश्रित्य न्यवसत् तदा ॥ ४१॥

वहाँ शरभङ्गमुनिका सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें चले गये और वहाँ मुरम्य गोदावरी नदीके तटका आश्रयं लेकर रहने लगे॥ ४१॥

वसतस्तस्य रामस्य ततः शूर्पणखारुतम् । खरेणासीन्महद् वैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४२ ॥

वहाँ रहते समय शूर्पणखाके ( नाक, कान और ऑठ काटनेके ) कारण श्रीरामचन्द्रजीका जनस्थाननिवासी खर नामक राक्षसके साथ महान् वैर हो गया ॥ ४२ ॥

रक्षार्थं तापसानां तु राघवो धर्मवत्सलः। चतुर्दश सहस्राणि जघान भुवि रक्षसाम्॥४३॥ दूपणं च खरं चैव निहत्य सुमहावलौ। चक्रे श्लेमं पुनर्धामान् धर्मारण्यं स राघवः॥४४॥

धर्मवत्त्वल श्रीरामचन्द्रजीने तपस्वी मुनियोंकी रक्षाके लिये महावली खर और दूषणको मारकर वहाँके चौदह हजार



राक्षसोंका संहार कर डाला तथा उन बुद्धिमान् रघुनाथजीने पुनः उस वनको क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया ॥ ४३-४४ ॥ हतेषु तेषु रक्षःसु ततः शूर्पणखा पुनः।

हतेषु तेषु रक्षःसु ततः शूपणखा पुनः। ययौ निकत्तनासोष्ठी लङ्कां भ्रातुर्निवेशनम्॥ ४५॥ उन राक्षसोंके मारे जानेपर शूर्पणखाः जिसकी नाक और

उन रक्षिसाक मार जानपर शूपणखाः जिसका नाक आर ओंठ काट लिये गये थे, पुनः लङ्कामें अपने भाई रावणके घर गयी ॥ ४५॥

ततो रावणमभ्येत्य राश्चसी दुःखमूर्विछता। पपात पादयोश्चीतुः संग्रुष्करुधिरानना॥ ४६॥

रावणके पास पहुँचकर वह राक्षसी दुःखसे मूर्छित हो भाईके चरणोंमें गिर पड़ी। उसके मुखपर रक्त बहकर सूख गया था॥ ४६॥

तां तथा विकृतां दृष्ट्वा रात्रणः कोधमूर्चिछतः। उत्पपातासनात् कुद्धो दन्तैर्दन्तानुपस्पृशन् ॥ ४७ ॥

बहिनका रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण क्रोधसे मूर्छित हो उटा और दाँतींसे दाँत पीसता हुआ रोष-पूर्वक आसनसे उटकर खड़ा हो गया॥ ४७॥

खानमात्यान् विस्रुज्याथ विविक्ते तामुवाच सः। केनास्येचं कृता भद्रे मामचिन्त्यावमन्यं च ॥ ४८॥

अपने मन्त्रियोंको बिदा करके उसने एकान्तमें सूर्पणखासे पूछा—'भद्रे! किसने मेरी परवा न करके—मेरी सर्वथा अबहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है!॥ ४८॥ कः शूलं तीक्ष्णमासाद्य सर्वगात्रैर्निषेवते। कः शिरस्यग्निमाधाय विश्वस्तः खपते सुखम्॥४९॥

कौन तीले श्रूलके पास जाकर उसे अपने सारे अङ्गोंमें चुभोना चाहता है १ कौन मूर्ल अपने सिरपर आग रखकर वेखटके सुखकी नींद सो रहा है १ ॥ ४९ ॥ आशीविषं घोरतरं पादेन स्पृशतीह कः। सिंहं केसिरणं कश्च दंष्टायां स्पृश्य तिष्ठति॥ ५०॥

'कौन अत्यन्त भयंकर विषधर सर्पको पैरसे कुचल रहा है ! तथा कौन केसरी सिंहकी दाढ़ोंमें हाथ डालकर निश्चिन्त खड़ा है !' ॥ ५०॥

इत्येवं ब्रुवतस्तस्य स्नोतोभ्यस्तैजसोऽर्चिषः। निश्चेरुर्वद्यतो रात्रौ वृक्षस्येव खरन्ध्रतः॥५१॥ इस प्रकार बोलते हुए रावणके कान, नाक एवं आँख



आदि छिद्रोंसे उसी प्रकार आगकी चिनगारियाँ निकलने लगीं। जिस प्रकार रातको जलते हुए वृक्षके छेदोंसे आगकी लपटें निकलती हैं॥ ५१॥

### तस्य तत् सर्वमाचख्यौ भगिनी रामविकमम्। खरदृषणसंयुक्तं राक्षसानां पराभवम् ॥ ५२ ॥

तव रावणकी वहिन धूर्पणखाने श्रीरामके उस पराक्रम और खर-दूषणसहित समस्त राक्षसोंके संहारका (सारा) वृत्तान्त कह सुनाया॥ ५२॥

### स निश्चित्य ततः कृत्यं खसारमुपसान्त्वय च । ऊर्ध्वमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम् ॥ ५३॥

यह सुनकर रावणने अपने कर्तव्यका निश्चय किया और अपनी बहिनको सान्त्वना देकर नगर आदिकी रक्षाका प्रवन्ध करके वह आकाशमार्गसे उड़ चला॥ ५३॥

### त्रिक्टं समतिकम्य कालपर्वतमेव च। दद्री मकरावासं गम्भीरोदं महोद्धिम्॥ ५४॥

त्रिकूट और कालपर्वतको लाँघकर उसने मगरोंके निवास-स्थान गहरे महासागरको देखा ॥ ५४ ॥

### तमतीत्याथ गोकर्णमभ्यगच्छद् दशाननः। द्यितं स्थानमञ्यम्रं शूलुपाणेर्महात्मनः॥ ५५॥

उसे ऊपर-ही-ऊपर लाँघकर दशमुख रावण गोकर्णतीर्थमें गया, जो परमात्मा श्रूलपाणि शिवका प्रिय एवं अविचल स्थान है।। ५५॥

### तत्राभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वामात्यं दशाननः। पुरा रामभयादेव तापस्यं समुपाश्रितम्॥ ५६॥

वहाँ रावण अपने भृतपूर्व मन्त्री मारीचसे मिला, जो श्रीरामचन्द्रजीके भयसे ही पहलेसे उस स्थानमें आकर तपस्या करता था॥ ५६॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रामवनाभिगमने सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें श्रीरामवनगमनविषयक दो सौ सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७७ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ५६ है इलोक हैं )

### अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका अपहरण

मार्कण्डेय उवाच

मारीचस्त्वथ सम्भ्रान्तो दृष्ट्वा रावणमागतम्। पूजयामास सत्कारैः फलमूलादिभिस्ततः॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं-युधिष्ठिर ! रावणको आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और उसने फल-मूल आदि अतिथिसत्कारकी सामग्रियोद्वारा उसका विधिवत् पूजन किया ॥ १॥

विश्रान्तं चैनमासीनमन्वासीनः स राक्षसः। उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यको वाक्यकोविदम्॥ २ ॥

जब रावण बैठकर विश्राम कर चुका, तब उसके पास बैठकर

वातचीत करनेमं कुशल राक्षस मारीचने वाक्यका मर्म समझनेमें निपुण रावणसे विनयपूर्वक कहा—॥ २॥ न ते प्रकृतिमान् वर्णः कचित् क्षेमं पुरे तव। कचित् प्रकृतयः सर्वो भजन्ते त्वां यथा पुरा॥ ३॥

'लंकेश्वर ! तुम्हारे शरीरका रंग ठीक हालतमें नहीं है । तुम उदास दिखायी देते हो । तुम्हारे नगरमें कुशल तो है न ? समस्त प्रजा और मन्त्री आदि पहलेकी भाँति तुम्हारी . सेवा करते हैं न ? ॥ ३ ॥

किमिहागमने चापि कार्यं ते राश्चसेश्वर । कृतमित्येवतद् विद्धि यद्यपिस्यात् सुदुष्करम्॥ ४ ॥

'राक्षसराज! कौन-सा ऐसा कार्य आ गया है, जिसकें लिये तुम्हें यहाँतक आना पड़ा श्यदि वह मेरेद्वारा साध्य है, तो कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे किया हुआ ही समझो ।। ४॥

शशंस रावणस्तस्मै तत् सर्वे रामचेष्टितम् । समासेनैव कार्याणि क्रोधामर्पसमन्वितः॥ ५॥

रावण क्रोध और अमर्पमें भरा हुआ था। उसने एक-एक करके रामद्वारा किये हुए सब कार्य संक्षेपसे कह सुनाये॥ ५॥

मारीचस्त्वव्रवीच्छुत्वा समासेनैव रावणम्। अळं ते राममासाद्य वीर्यंशो हास्मि तस्य वै॥ ६॥

मारीचने सारी बातें सुनकर थोड़ेमें ही रावणको समझाते हुए कहा—'दशानन!तुम श्रीरामसे भिड़नेका साहस न करो। मैं उनके पराक्रमको जानता हूँ ॥ ६ ॥ वाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोढुं महात्मनः। प्रवज्यायां हि मे हेतुः स एव पुरुषर्थभः॥ ७ ॥ विनाशमुखमेतत् ते केनाख्यातं दुरात्मना।

'भला! इस जगत्में कौन ऐसा वीर है, जो परमात्मा श्रीरामके वाणोंका वेग सह सके? मैं जो यहाँ संन्यासी



वना बैठा हूँ, इसमें भी वे पुरुपरत्न श्रीराम ही कारण हैं। श्रीरामसे वैर मोल लेना विनाशके मुखमें जाना है, किस दुरात्माने दुम्हें ऐसी सलाह दी है ? ॥ ७ दै॥

तमुवाचाथ सकोधो रावणः परिभर्त्सयन् ॥ ८ ॥ अकुर्वतोऽसाद्वचनं स्यान्मृत्युरपि ते ध्रुवम् ।

मारीचकी वात सुनकर रावण और भी कुषित हो उठा और उसे डॉटते हुए बोला—-'मारीच! यदि त् मेरी बात नहीं मानेगा तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है' ॥ ८६॥ मारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरम्॥ ९॥

अवद्यं मरणे प्राप्ते करिष्याम्यस्य यन्मतम्।

मारीचने सोचाः 'यदि मृत्यु निश्चित ही है,तो श्रेष्ठ पुरुषके
हाथसे ही मरना अच्छा होगाः अतः रावणका जो अभीष्ट
कार्य है, उसे अवस्य करूँगाः ॥ ९ ई ॥

ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो रक्षसां वरम् ॥ १०॥ किंते साह्यं मया कार्यं करिष्याम्यवशोऽपि तत्।

तदनन्तर उसने राक्षसराज रावणसे कहा—'अच्छा; बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? इच्छा न होनेपर भी मैं विवश होकर उसे कहूँगा'॥ १०६॥

तमब्रवीद् दद्याग्रीवो गच्छ सीतां प्रलोभय ॥ ११ ॥ रत्नश्रङ्गो मृगो भूत्वा रत्नचित्रतनूरुहः। ध्रुवं सीता समालक्ष्य त्वां रामं चोदयिष्यति ॥ १२ ॥

तव दशाननने उससे कहा— 'तुम एक ऐसे मनोहर मृगका रूप धारण करो, जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों और शरीरके रोएँ भी रत्नोंके ही समान चित्र-विचित्र दिखायी दें। फिर रामके आश्रमपर जाओ और सीताको छुभाओ। सीता तुम्हें देख लेनेपर निश्चय ही रामसे यह अनुरोध करेगी कि 'आप इस मृगको पकड़ लाइये'॥ ११-१२॥

अपकान्ते च च्छेकुत्स्थे सीता वश्या भविष्यति। तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति॥१३॥ भार्यावियोगाद् दुर्वुद्धिरेतत् साद्यं कुरुष्व मे।

'तुम्हारे पीछे रामके अपने आश्रमसे दूर निकल जानेपर सीताको वशमें लाना सहज हो जायगा। मैं उसे आश्रमसे इरकर ले जाऊँगा और दुर्बुद्धि राम अपनी प्यारी पत्नीके वियोगसे व्याकुल होकर प्राण दे देगा। वस, मेरी इतनी ही सहायता कर दो?॥ १३५॥

इत्येवमुक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः॥ १४॥ रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत् सुदुःखितः।

रावगके ऐसा कहनेपर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध-तर्पण करके अत्यन्त दुखी होकर आगे जाते हुए रावणके पीछे-पीछे चढा ॥ १४६॥

### ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्तिष्टकर्मणः॥१५॥ चक्रतुस्तद् तथा सर्वमुभौ यत् पूर्वमन्त्रितम्।

तदनन्तर अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीराम-चन्द्रजीके आश्रमके समीप जाकर उन दोनोंने पहले जैसी सलाह कर रक्खी थी, उसके अनुसार सब कार्य किया ॥१५६॥ रावणस्त यतिर्भूत्वा मुण्डः कुण्डी त्रिदण्डधृक् ॥ १६॥ मृगश्च भूत्वा मारीचस्तं देशमुपजग्मतुः। दर्शयामास मारीचो वैदेहीं मृगरूपधृक्॥१७॥

रावण मूँड मुड़ाये भिक्षापात्र हाथमें लिये एवं त्रिदण्ड-धारी संन्यासीका रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर— दोनों उस स्थानपर गये। मारीचने विदेहनन्दिनी सीताके समक्ष अपना मृगरूप प्रकट किया। । १६-१७॥

### चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता। रामस्तस्याः प्रियं कुर्वन् धनुरादाय सत्वरः॥१८॥ रक्षार्थे छक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ मृगिलिष्सया।

विधिके विधानसे प्रेरित होकर सीताने उस मृगको लानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीको भेजा। श्रीरामचन्द्रजी सीता-का प्रिय करनेके लिये धनुष हाथमें ले लक्ष्मणको सीताकी रक्षाका भार सौंपकर मृगको लानेकी इच्छासे तुरंत चल दिये॥ १८६ ॥



### स धन्वी बद्धतूणीरः खड्गगोधाङ्गुलित्रवान् ॥ १९ ॥ अन्वधावन्मृगं रामो हद्गस्तारामृगं यथा।

वे धनुष-बाण ले, पीठपर तरकस बाँधकर, किटमें कृपाण लटकाये तथा हाथोंमें दस्ताने पहने उस मृगके पीछे उसी प्रकार दौड़े, जैसे मृगशिरा नक्षत्रके पीछे भगवान् कद्र दौड़े थे।। १९६ ॥

सोऽन्तर्हितः पुनस्तस्य दर्शनं राक्षसो वजन् ॥ २०॥ चकर्ष महद्यानं रामस्तं वुवुधे ततः। निशाचरं विदित्वा तं राघवः प्रतिभानवान् ॥ २१॥

### अमोघं रारमादाय जघान मृगरूविणम्।

मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह श्रीराम-चन्द्रजीको आश्रमसे बहुत दूर खींच ले गया। तब श्रीराम-चन्द्रजी यह ताड़ गये कि यह कोई मायावी राक्षस है। यह बात ध्यानमें आते ही प्रतिभाशाली श्रीरघुनाथजीने एक अमोघ बाण लेकर उस मृगरूपधारी निशाचरको मार डाला।। स रामवाणाभिहतः छत्वा रामस्वरं तदा॥ २२॥ हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुकोशार्तस्वरेण ह।

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे आहत हो मरते समय मारीचने उनके ही स्वरमें 'हा सीते, हा लक्ष्मण' कहकर आर्तनाद किया ॥ २२३ ॥

शुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करुणां गिरम् ॥ २३ ॥ सा प्राद्रवद् यतः शब्दस्तामुवाचाथ लक्ष्मणः। अलं ते शङ्कया भीरु को रामं प्रहरिष्यति ॥ २४ ॥ मुहूर्ताद् द्रक्ष्यसे रामं भर्तारं त्वं शुचिस्सिते।

विदेहनन्दिनी सीताने भी उसकी वह करणाभरी पुकार सुनी । उसकी पुकार सुनते ही जिस ओरसे वह आवाज आयी थी, उसी ओर वे दौड़ पड़ीं । तब लक्ष्मणने उनसे कहा—'भीर ! डरनेकी कोई बात नहीं है । भला, कौन ऐसा है, जो भगवान् रामको मार सकेगा ? ग्रुचिस्मिते ! तुम दो ही घड़ीमें अपने पित भगवान् श्रीरामको यहाँ उपस्थित देखोगी'॥ २३–२४ ।।

### इत्युक्ता सा प्रस्ति पर्यशङ्कत लक्ष्मणम् ॥ २५॥ हता वे स्त्रीस्वभावेन शुक्लचारित्रभूपणा। सा तं परुषमारब्धा वकुं साध्वी पतिव्रता॥ २६॥

लक्ष्मणकी यह बात सुनकर रोती हुई सीताने उन्हें संदेहकी दृष्टिसे देखा । यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका आभूषण था । वे साध्वी और पतिव्रता थीं; तथापि स्त्रीस्वभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गयी । उन्होंने लक्ष्मणको कठोर बातें सुनानी आरम्भ कीं-॥ २५-२६॥

नैष कामो भवेनमूढ यं त्वं प्रार्थयसे हृदा।
अप्यहं रास्त्रमादाय हत्यामात्मानमात्मना॥ २७॥
पतेयं गिरिश्टङ्गाद् वा विदोयं वा हुतारानम्।
रामं भर्तारमुत्सुज्य न त्वहं त्वां कथंचन॥ २८॥
निहीनमुपतिष्ठेयं शार्दुली कोष्ट्रकं यथा।

'ओ मूढ़! तुम मन-ही-मन जिस वस्तुको पाना चाहते हो, तुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। में स्वयं तलवार लेकर अपना गला काट लूँगी, पर्वतके शिखरसे कूद पङ्गी अथवा जलती हुई आगमें समा जाऊँगी; परंतु राम-जैसे स्वामीको छोड़कर तुम-जैसे नीच पुरुषका कदापि वरण न करूँगी। जैसे सिंहिनी सियारको नहीं स्वीकार कर सकतीः उसी प्रकार में तुम्हें नहीं महण करूँगी'॥ एताददां वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराघवः॥२९॥ पिधाय कर्णी सद्भुत्तः प्रस्थितो येन राघवः। स रामस्य पदं गृह्य प्रससार धनुर्धरः॥३०॥ अवीक्षमाणो विम्बोर्छी प्रययौ लक्ष्मणस्तदा।

लक्ष्मण सदाचारी तथा श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी थे। उन्होंने सीताके ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान बंद कर लिये और उसी मार्गसे चल दिये, जिससे श्रीरामचन्द्रजी गये थे। उस समय लक्ष्मणके हाथमें धनुष था। उन्होंने बिम्बफलके समान अरुण अधरोंवाली सीताकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं। श्रीरामके पदचिह्नोंका अनुसरण करते हुए उन्होंने वहाँसे प्रस्थान कर दिया॥ २९-३०ई॥ पतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदृद्यत॥ ३१॥ अभव्यो भव्यक्ष्पेण भस्मच्छन्न इवानलः। यतिवेषप्रतिच्छन्नो जिहीं पुस्तामनिन्दिताम्॥ ३२॥

इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छासे वहाँ दिखायी दिया। वह भयानक निशाचर सुन्दर रूप धारण करके राखमें छिपी हुई आगके समान संन्यासीके वेषमें अपने यथार्थ रूपको छिपाये हुए था।। सा तमाळक्ष्य सम्प्राप्तं धर्मझा जनकात्मजा। निमन्त्रयामास तदा फलमूळाशनादिभिः॥ ३३॥

उस समय यतिको अपने आश्रमपर आया हुआ देख धर्मको जाननेवाली जनकनन्दिनी सीता फल-मूलके भोजन आदिसे अतिथिसत्कारके लिये उसे निमन्त्रित किया॥ ३३॥ अवमन्य ततः सर्वे स्वरूपं प्रत्यपद्यत। सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसपुङ्कवः॥ ३४॥

राक्षसराज रावण सीताकी दी हुई उन सभी वस्तुओंकी अवहेलना करके अपने असली रूपमें प्रकट हो गया और विदेहराजकुमारीको इस प्रकार सान्त्वना देने लगा—॥ ३४॥ सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्रुतः। मम लङ्का पुरी नाम्ना रम्या पारे महोद्धेः॥ ३५॥

'सीते ! में राक्षसोंका राजा हूँ। मेरा 'रावण' नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्रके पार वसी हुई रमणीय लङ्कापुरी मेरी राजधानी है॥ ३५॥

तत्र त्वं नरनारीषु शोभिष्यसि मया सह। भार्यो मे भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम् ॥ ३६॥

'वहाँ नर-नारियोंके बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी शोभा पाओगी । अतः सुन्दरी ! तुम मेरी पत्नी हो जाओ और इस तपस्वी रामको छोड़ दो: ॥ ३६ ॥

एवमादीनि वाक्यानि श्रुत्वा तस्याथ जानकी । पिघाय कर्णी सुश्रोणी मैवमित्यववीद् वचः ॥ ३७ ॥ प्रपतेद् द्यौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्। शैत्यमग्निरियान्नाहं त्यजेयं रघुनन्दनम् ॥ ३८॥

रावणके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी जनकिक्शोरीने अपने दोनों कान वंद्कर लिये और उससे इस प्रकार कहा— 'बस, अब ऐसी बातें मुँहसे न निकाल । नक्षत्रोंसहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अग्नि अपनी उप्णताका त्याग करके शीतल हो जाय, परंतु में रघुकुल-नन्दन श्रीरामचन्द्रजीको नहीं छोड़ सकती ॥ ३७-३८ ॥

कथं हि भिन्नकरटं पद्मिनं वनगोचरम्। उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्पृशेत्॥३९॥

भाण्डस्थलसे मदकी धारा बहानेवाले पद्ममालामण्डित वनवासी गजराजकी सेवामें उपस्थित होकर कोई हथिनी किसी शुकरको कैसे छूसकती है ? ॥ ३९॥

कथं हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च मधुमाधवीम्। लोभं सौवीरके कुर्यात्रारी काचिदिति स्मरेत्॥ ४०॥

'जो फूलोंके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधुमिक्ष-काओंद्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई भी नारी काँजीके रसका लोभ कैसे कर सकती है ?' ॥ ४०॥

इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं ततः। क्रोधात्प्रस्फुरमाणौष्ठीविधुन्वाना करौ मुहुः॥ ४१॥

रावणसे इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रममें प्रवेश करने लगीं । उस समय कोधके मारे उनके ओंठ फड़क रहे ये और वे अपने दोनों हाथोंको वार-वार हिला रही थीं ॥ तामभिद्वत्य सुश्रोणीं रावणः प्रत्यपेधयत् । भर्त्सियत्वा तु रूक्षेण खरेण गतचेतनाम् ॥ ४२॥

इसी समय रावणने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया और कटोर स्वरसे उन्हें डराना, धमकाना आरम्भ किया। इससे वे भयके मारे मूर्छित हो गर्यो ॥ ४२॥



मूर्घजेषु निजन्नाह अर्ध्वमाचक्रमे तां ददर्श ततो गृभ्रो जटायुर्गिरिगोचरः। रुद्ती राम रामेति ह्रियमाणां तपस्विनीम् ॥ ४३ ॥

तब रावणने उनके केश पकड़ लिये और आकाश-

पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गृष्ठराज जटायुने उन्हें देखा ॥४३॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि मारीचवधे सीताहरणे च अष्टसक्षत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥

> इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाक्यानपर्वमें मारोचवध तथा सीताहरणविषयक दो सौ अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७८॥



### एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

रावणद्वारा जटायुका वध, श्रीरामद्वारा उसका अन्त्येष्टि-संस्कार, कबन्धका वध तथा उसके दिव्य स्वरूपसे वार्तालाप

मार्कण्डेय उवाच

दशरथस्थासीज्जटायुररुणात्मजः। सवा गुध्रराजो महावीरः सम्पातिर्यस्य सोदरः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! महावीर ग्रधराज जटायु (सूर्यके सार्थि) अरुणके पुत्र थे। उनके बड़े भाईका नाम सम्पाति था। राजा दशरथके साथ उनकी बड़ी मित्रता थी।।१॥

स ददर्श तदा सीतां रावणाङ्कगतां स्तुवाम्। सकोधोऽभ्यद्रवद् पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम् ॥ २ ॥

इसी नाते सीताको वे अपनी पुत्रवधू मानते थे। जब जटायुने उन्हें रावणकी गोदमें पराधीन होकर पड़ी हुई देखा, तब उनके क्रोधकी सीमा न रही। वे राक्षसराज रावणपर टूट पड़े ॥ २ ॥ अथैनमत्रवीद् गृघो मुञ्च मुञ्चेति मैथिलीम्।

श्रियमाणे मयि कथं हरिष्यसि निशाचर॥ ३॥ और वे इस प्रकार बोले—- निशाचर !मिथिलेशकुमारीको छोड़ दे: छोड़ दे। मेरे जीते-जीतू इन्हें कैसे हर छे जायगा ? ॥३॥

न हि में मोक्ष्यसे जीवन् यदि नोत्स्जसे वधूम्। उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकर्त नखरेर्भुशम्॥ ४॥

'यदि मेरी पुत्रवधू सीताको तू नहीं छोड़ेगा, तो मेरे हाथसे जीवित नहीं यच सकेगा। ऐसा कहकर जटायुने अपने नर्खोंसे राक्षसराज रावणको वहुत घायल कर दिया ॥ ४ ॥

पश्रतुण्डप्रहारैश्च शतशो जर्जरीकृतम्। चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रस्नवणैरिव ॥ ५ ॥

उन्होंने पंखों और चोंचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव कर दिये। रावणका सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देहसे रक्तकी थाराएँ बह चर्ळी,मानो पर्वत अनेक **झरनों**से आर्द्र हो रहा हो॥५॥ स वध्यमानो गृधेण रामप्रियहितैषिणा। खङ्गमादाय चिच्छेद भुजो तस्य पतस्त्रिणः॥ ६ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय एवं हित चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार चोट करते देख रावणने तलवार लेकर उन पक्षिराजके दोनों पंख काट डाले ॥ ६ ॥

मार्गसे लङ्काकी ओर प्रस्थान किया। उस समय वे तपस्विनी

सीता 'हा राम-हा रामकी' रट लगाती हुई रो रही थीं और वह

राक्षस उन्हें हरकर लिये जा रहा था! इसी अवस्थामें एक

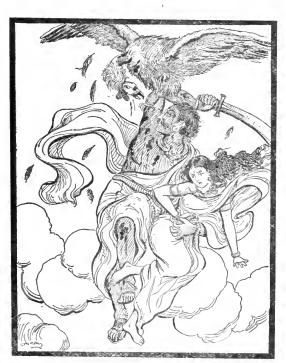

निहत्य गृध्रगजं स भिन्नाभ्रशिखरोपमम। ऊर्ध्वमाचक्रमे सीतां गृहीत्वाङ्केन राक्षसः॥ ७॥

बादलोंको भेदनेवाले पर्वत-शिखरके समान गृष्ट्रशाज जटायुको घायल करके रावण पुनः सीताको गोदमें लिये हुए आकाशमार्गसे चल दिया॥ ७॥

यत्र यत्र तु वैदेही पद्यत्याश्रममण्डलम्। सरो वा सरितो वापि तत्र मुञ्जिति भूषणम् ॥ ८॥ विदेहकुमारी सीता जहाँ-जहाँ कोई आश्रम, सरोवर या नदी देखतीं वहाँ-वहाँ अपना कोई-न-कोई आभृषण गिरा देती थीं ॥ ८ ॥

सा ददर्श गिरिप्रस्थे पश्च वानरपुङ्गवान्। तत्र वासो महद्दिव्यमुत्ससर्जं मनस्विनी॥ ९॥

आगे जानेपर उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर बैठे हुए पाँच श्रेष्ठ वानरोंको देखा । वहाँ उन बुद्धिमती देवीने अपना एक अत्यन्त दिव्य वस्त्र गिरा दिया ॥ ९ ॥

तत् तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धतम्। मध्ये सुपीतं पञ्चानां विद्युनमेघान्तरे यथा॥ १०॥

वह सुन्दर पीले रंगका वस्त्र आकाशमें उड़ता हुआ उन पाँचीं वानरीके मध्यभागमें जा गिरा, मानो मेघोंके वीचमें विद्युत् प्रकट हो गयी हो ॥ १०॥

अचिरेणातिचकाम खेचरः खे चरन्तिव। ददर्शाथ पुरीं रम्यां वहुद्वारां मनोरमाम्॥११॥

आकाशचारी पक्षीकी भाँति आकाशगामी रावण थोड़े ही समयमें अपना मार्ग तय करके लङ्काके निकट जा पहुँचा। उसने दूरसे ही अपनी रमणीय, एवं मनोहर पुरीको देखा, जो अनेक दरवाजोंसे सुशोमित हो रही थी॥ ११॥

प्राकारवप्रसम्बाघां निर्मितां विश्वकर्मणा। प्रविवेश पुरीं स्रङ्गां ससीतो राक्षसेश्वरः॥१२॥

साक्षात् विश्वकर्माने उस पुरीका निर्माण किया था। वह सब ओरमे चहारदीवारी तथा खाइयोंद्वारा घिरी हुई थी। राक्षमराज रावणने सीताके साथ उसी लङ्कापुरीमें प्रवेश किया॥ १२॥

एवं हतायां वैदेहां रामा हत्वा महामृगम्। निवृत्तो दददो धीमान् भातरं स्रक्षमणं तथा॥ १३॥

इस प्रकार गीताका अपहरण हो जानेपर बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजी उस महामृगरूप मारीचको मारकर छौटे; उस समय मार्गमें उन्हें छक्ष्मण दिखायी दिवास १३॥ कथमुतस्तृत्य वैदेहीं वन राक्षससेवित ।

कथमुत्सुज्य वैदेहीं वन राक्षससेवित । इति तं भ्रातरं दृष्ट्वा प्राप्तोऽसीति व्यगईयत् ॥ १४ ॥

भाईको देखकर श्रीरामने उन्हें कोसते हुए कहा— 'लक्ष्मण! राक्षसोंसे भरे हुए इस घोर जंगलमें जानकीको अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?'॥ १४॥

मृगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकर्षणम्। भ्रातुरागमनं चैव चिन्तयन् पर्यतप्यत॥१५॥

'मृगरूपधारी राञ्चस मुझे आश्रमसे दूर खींच लाया और भाई भी आश्रमको अरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया', यह सोचते हुए श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन संतप्त हो उठे ॥ १५॥ गर्हयन्नेव रामस्तु त्वरितस्तं समासदत्। अपि जीवति वैदेही नेति पश्यामि लक्ष्मण ॥ १६ ॥

उपर्युक्तरूपसे लक्ष्मणकी निन्दा करते हुए श्रीरामचन्द्र-जी तुरंत उनके पास आ गये और कहने लगे— 'लक्ष्मण!मैं देखता हूँ, सीता जीवित भी है या नहीं ॥ १६ ॥

तस्यतत् सर्वमाचख्यौ सीताया लक्ष्मणो वचः। यदुक्तवत्यसद्दशं वैदेही पश्चिमं वचः॥ १७॥

तब लक्ष्मणने सीताकी वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बार्तेः जिन्हें उन्होंने अन्तमें कहा थाः कह सुनायीं ॥ १७ ॥

दह्यमानेन तु हृदा रामोऽभ्यपतदाश्रमम्। स ददर्श तदा गृधं निहतं पर्वतोपमम्॥१८॥

श्रीरामचन्द्रजीका हृदय शोकाग्निसे दग्ध हो रहा था। वे शीघतापूर्वक आश्रमकी ओर बढ़ें। मार्गमें उन्हें पर्वताकार ग्रधराज जटायु दिखायी दिये, जो रावणके हाथसे घायल हुए पड़े थे॥ १८॥

राक्षसं शङ्कमानस्तं विकृष्य वलवद् धनुः। अभ्यधावत काकुत्स्थ्रस्ततस्तं सहलक्ष्मणः॥१९॥

लक्ष्मणसिंहत श्रीरामने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रवल धनुषको खींचा और उनपर धावा कर दिया ॥ १९॥

स ताबुवाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ। गृधराजोऽस्मि भद्रं वां सखा दशरथस्य वै॥ २०॥

तब तेजस्वी जटायुने साथ आये हुए श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे कहा—-'आप दोनोंका भला हो। मैं राजा दशरथका मित्र गृप्रराज जटायु हूँ'॥ २०॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा संगृह्य धनुषी शुभे। कोऽयं पितरमसाकं नाम्नाऽऽहेत्यूचतुश्चतौ ॥ २१॥

उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुन्दर धनुष उतारकर हाथमें ले लिये और परस्पर पूछने लगे कि भ्यह कौन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे रहा है। । २१ ॥

ततो दहशतुस्तौ तं छिन्नपक्षद्वयं खगम्। तयोःशशंस गृधस्तु सीतार्थे रावणाद् वधम् ॥ २२ ॥

तदनन्तर उन्होंने पास आकर देखा—जटायुके दोनों पंख कटे हुए हैं। ग्रधने वताया कि 'सीताको छुड़ानेके लिये युद्ध करते समय मैं रावणके हाथसे अत्यन्त घायल कर दिया गया हूँ' ॥ २२ ॥

अपृच्छत् राघवो गुभ्रं रावणः कां दिशं गतः।
तस्य गुभ्रः शिरःकम्पैराचचक्षे ममार च ॥ २३॥
श्रीरामचन्द्रजीने जटायुरे पूछा--धावण किस दिशाकी



ओर गया है ?' ग्रध्नने सिर हिलाकर संकेतसे दक्षिण दिशा व बतायी और अपने प्राण त्याग दिये ॥ २३ ॥

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिङ्गितम्। संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन् पितुः॥ २४॥

उनके संकेतके अनुसार दक्षिण-दिशा समझ लेनेके पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने पिताके मित्र होनेके नाते जटायुको आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार किया॥ २४॥

ततो दृष्ट्राऽऽश्रमपदं व्यपविद्धवृसीमठम्। विध्वस्तकलञ्चां शून्यं गोमायुशतसंकुलम्॥ २५॥

तदनन्तर आश्रमपर पहुँचकर उन्होंने देखा, कुशकी चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी है, घर सूना पड़ा है, कलश फूट पड़े हैं और सारे आश्रममें सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं॥ २५॥

दुःखशोकसमाविष्टौ वैदेहीहरणार्दितौ। जग्मतुर्दण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ॥२६॥

सीताका अपहरण हो जानेसे दोनों भाइयोंको बड़ी वेदना हुई। वे दु:ख और शोकमें डूब गये। फिर शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीराम और लक्ष्मण दण्डकारण्यसे दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये॥ २६॥

वने महति तिस्मिस्तु रामः सौिमित्रिणा सह। ददर्श सृगयूथानि द्रवमाणानि सर्वशः॥२७॥

उस विशाल वनमें लक्ष्मणसहित श्रीरामने देखा कि मृर्गोके झुंड सब ओर भाग रहे हैं॥ २७॥

शब्दं च घोरं सस्वानां दावाग्नेरिव वर्धतः।

अपश्येतां मुहूर्ताच कवन्धं घोरदर्शनम्।

वन-जन्तु ओंका भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ सब ओर दावानल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हीं। दो ही घड़ीमें उन दोनों भाइयोंने देखा, सामने एक 'कवन्ध' (धड़) प्रकट हुआ है, जो देखनेमें अत्यन्त भयंकर है॥ २८॥

मेघपर्वतसंकाशं शालस्कन्धं महाभुजम्। उरोगतविशालाक्षं महोदरमहामुखम्॥ २९॥

वह मेघके समान काला और पर्वतके समान विशालकाय था। साल्की शाखाके समान उसके कंधे और बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। उसकी चौड़ी छातीमें दो बड़ी-बड़ी आँखें चमक रही थीं और लंबे से पेटमें बहुत बड़ा मुख दिखायी दे रहा था॥ २९॥

यदच्छयाथ तद् रक्षः करे जन्नाह लक्ष्मणम्। विवादमगमत् सद्यः सौमित्रिरथ भारत॥ ३०॥

वह एक रक्षित था। उसने सहसा आकर लक्ष्मणका एक हाथ पकड़ लिया। भारत! यह देख सुमित्रानन्दन लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गये॥ ३०॥

स राममभिसम्प्रेक्ष्य कृष्यते येन तन्मुखम्। विषण्णश्चात्रवीद् रामं पश्यावस्थामिमां मम॥ ३१॥

जिस ओर उस राक्षसका मुख था, उसी ओर वे खिंचे चले जा रहे थे । तब श्रीरामकी ओर देखकर वे अत्यन्त विषादग्रस्त होकर बोले—-'भैया! देखिये, मेरी यह क्या अवस्था हो रही है ?॥ ३१॥

हरणं चैव वैदेह्या मम चायमुपष्ठवः। राज्यभ्रंशश्च भवतस्तातस्य मरणं तथा॥३२॥

'विदेहकुमारीका अपहरण, मेरा इस प्रकार असम्यमें विपत्तिप्रस्त होना, आपका राज्यसे निर्वासन तथी पिताजीकी मृत्यु—( इस प्रकार संकटपर संकट आता जा रहा है) ॥ ३२॥

नाहं त्वां सह वैदेह्या समेतं कोसलागतम्। द्रक्ष्यामि पृथिवीराज्ये पितृपैतामहे स्थितम्॥ ३३॥

'जान पड़ता है, जब आप सीताके साथ अयोध्यामें छोटकर पिता पितामहोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस भूमण्डलके राज्य-पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूँगा ॥ ३३॥

द्रक्ष्यन्त्यार्यस्य धन्या ये कुशलाजशमीदलैः। अभिषिकस्य वदनं सोमं शान्तधनं यथा॥ ३४॥

'जो लोग कुश, लाजा और शमीपत्र आदिके द्वारा

राज्यपर अभिषिक्त हुए आप आर्यके मेधोंके आवरणसे रहित शरकालीन चन्द्रमाके समान मनोहर मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं! ॥ ३४ ॥

एदं बहुविधं धीमान् विललाप् सः लक्ष्मणः। तमुवाचाथ काकुत्स्थः सम्भ्रमेष्वप्यसम्भ्रमः॥ ३५॥

बुद्धिमान् लक्ष्मण इस प्रकार भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगे। भगवान् श्रीराम घवराहटके समय भी घवराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मणसे कहा——॥ ३५॥

मा विषीद नरव्याद्य नैष कश्चिन्मयि स्थिते। छिन्ध्यस्य दक्षिणं वाहुं छिन्नः सक्यो मया भुजः॥ ३६॥

नरश्रेष्ठ ! तुम खेद न करो । मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है; इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँच सकती । तुम इसकी दाहिनी बाँह काट डालो । मैं बार्यी मुजा काट रहा हूँ । । ३६॥

इत्येवं वदता तस्य भुजो रामेण पातितः। खड्डेन भुरातीक्ष्णेन निकृत्तस्तिळकाण्डवत्॥३७॥

इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त तीखी तलवारमे उस राक्षसकी एक बाँह तिलके पौधेकी तरह काट गिरायी ॥ ३७॥

ततोऽस्य दक्षिणं वाहुं खड्गेनाजिहनवान् वळी। सौमित्रिरिष सम्प्रेक्ष्य स्नातरं राघवंस्थितम्॥ ३८॥ पुनर्जघान पाइवें वै तद् रक्षो लक्ष्मणो भृशम्। गतासुरपतद् भूमौ कवन्धः सुमहांस्ततः॥ ३९॥

तदनन्तर बलवान् सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने भी अपने

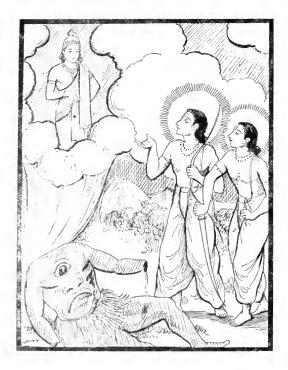

खङ्गसे उसकी दाहिनी बाँह काट डाली और अपने भाई श्रीरामको खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसलीपर भी बड़े जोरसे प्रहार किया। फिर तो वह महान् राक्षस कवन्ध प्राणश्चन्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। ३८-३९॥

तस्य देहाद् विनिःस्तय पुरुषो दिव्यदर्शनः। ददशे दिवमास्थाय दिवि सूर्य इव ज्वलन् ॥ ४०॥

उसकी देहसे एक दिन्यरूपधारी पुरुष निकलकर आकाशमें खड़ा दिखायी दिया । वह सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा था॥ ४०॥

पमच्छ रामस्तं वाग्मी कस्त्वं प्रबूहि पृच्छतः । कामया किमिदं चित्रमाश्चर्यं प्रतिभाति मे ॥ ४१ ॥

तब कुशल वक्ता भगवान् श्रीरामने उससे पूछा— जुम कौन हो ? अपना परिचय दो । मेरे पूछनेपर अपनी इच्छाके अनुसार बताओ वह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है ? ॥ ४१ ॥

तस्याचचक्षे गन्धर्वो विश्वावसुरहं नृप। प्राप्तो ब्राह्मणशापेन योनि राक्षससेविताम्॥ ४२॥ रावणेन हता सीता राज्ञा लङ्काधिवासिना। सुष्रीवमभिगच्छस्य स ते साद्यं करिष्यति॥ ४३॥

उसने कहा — 'राजन् ! मैं विश्वावसु नामक गन्धर्व हूँ । एक ब्राह्मणके शापसे इस राक्षसयोनिमें आ गया था— लक्कावासी राक्षसराज रावणने आपकी पत्नी सीताका अपहरण किया है । आप वानरराज सुग्रीवसे मिलिये । वे आपकी सहायता करेंगे ॥ ४२-४३॥

एवा पम्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता। ऋष्यमूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी॥४४॥

्यह थोड़ी ही दूरपर पिवत्र जलसे भरा हुआ पम्पा-सरोवर है, जिसमें हंस और कारण्डव आदि पक्षी चहक रहे हैं । वह सरोवर ऋष्यमूक पर्वतसे सटा हुआ है ॥ ४४ ॥ वसते तत्र सुग्रीवश्चतुर्भिः सचिवैः सह। भ्राता वानरराजस्य वालिनो हेममालिनः॥ ४५ ॥

'वहीं अपने चार मन्त्रियोंके साथ सुवर्णमालाधारी वानरराज वालीके भाई सुग्रीव निवास करते हैं॥ ४५॥

तेन त्वं सह संगम्य दुःखमूळं निवेदय। समानशीळो भवतः साहाय्यं स,करिष्यति ॥ ४६॥

उनसे मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये।
 उनका शील-स्वभाव आपके ही समान है। वे निश्चय ही
 आपकी सहायता करेंगे॥ ४६॥

एतावच्छक्यमसाभिर्वेक् द्रष्टासि जानकीम् । धुवं वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ४७ ॥ भें तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनकनिदनी सीतासे अवश्य भेंट होगी। वानरराज सुग्रीवको रावणके घर-का पता निश्चय ही ज्ञात है ॥ ४७॥ इत्युक्त्वान्तर्हितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः। विसायं जग्मतुश्चोभौ प्रवीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४८॥

ऐसा कह्कर वह महाते जस्वी दिव्य पुरुष वहीं अन्तर्हित हो गया। वीरवर श्रीराम और लक्ष्मण दोनोंको उसके दर्शन और वार्तालापसे वड़ा विस्मय हुआ॥ ४८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि कबन्धहनने एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें कबन्धक्विषयक दो सी उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२७०॥

# अशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

राम और मुग्रीवकी मित्रता, वाली और सुग्रीवका युद्ध, श्रीरामके द्वारा वालीका वध तथा लङ्काकी अशोकवाटिकामें राक्षियोंद्वारा डरायी हुई सीताको त्रिजटाका आस्त्रासन

मार्कण्डेय उवाच

ततोऽविदूरे निलनीं प्रभूतकमलोत्पलाम्। सीताहरणदुःखार्तः पम्पां रामः समासदत्॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर सीता-हरणके दुःखसे पीड़ित हो श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरपर गये, जो वहाँसे थोड़ी ही दूरपर था। उसमें बहुत-से कमल और उत्पल खिले हुए थे॥ १॥

मारुतेन सुशीतेन सुखेनामृतगन्धिना। सेव्यमानो वने तसिञ्जगाम मनसा वियाम्॥ २॥

उस वनमें अमृतकी-सी सुगन्ध लिये मन्द गतिसे प्रवाहित होनेवाली सुखद शीतल वायुका स्पर्श पाकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन अपनी प्रिया सीताका चिन्तन करने लगे।। २।।

विल्रलाप स राजेन्द्रस्तत्र कान्तामनुसारन् । कामवाणाभिसंतप्तः सौमित्रिस्तमथात्रवीत् ॥ ३ ॥

अपनी प्राणवछभाका बारंबार स्मरण करके कामवाणसे संतप्त हुए-से महाराज श्रीराम विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उनसे कहा—॥ ३॥

न त्वामेवंविधो भावः स्प्रष्टुमहिति मानद्। आत्मबन्तमिव व्याधिः पुरुषं वृद्धशीलिनम् ॥ ४ ॥

'मानद! मनपर काबू रखनेवाले तथा वृद्धोंके समान संयम-नियमसे रहनेवाले पुरुपको जैसे कोई रोग नहीं छू सकताः उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्यभावका स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। । ४।।

प्रवृत्तिरुपलञ्धा ते वैदेहा रावणस्य च। तां त्वं पुरुषकारेण बुद्धवा चैवोपपाद्य॥ ५॥

'आपको सीता तथा उनका अपहरण करनेवाले रावणका समाचार मिल ही गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धिबलसे जानकीको प्राप्त कीजिये॥ ५॥ अभिगच्छाव सुग्रीवं शैलस्थं हरिपुङ्गवम्। मयि शिष्ये च भृत्ये च सहाये च समाश्वस॥ ६॥

'हम दोनों यहाँसे वानरराज सुग्रीवके पास चर्छें, जो त्रमृष्यमूक पर्वतके शिखरपर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिये ॥ ६॥

पवं बहुविधैर्वाक्यैर्लक्ष्मणेन स राघवः। उक्तः प्रकृतिमापेदे कार्ये चानन्तरोऽभवत्॥ ७॥

इस प्रकार लक्ष्मणद्वारा अनेक प्रकारके वचनोंसे घेंर्य दिलाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्यमें लग गये॥ ७॥

निषेव्य वारि पम्पायास्तर्पयित्वा पितृनपि । प्रतस्थतुरुभौ वीरौ भ्रातरौ रामछक्ष्मणौ॥ ८॥

उन्होंने पम्पासरोवरके जलमें स्नान करके पितरोंका तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्रीराम और लक्ष्मणने वहाँसे प्रस्थान किया।। ८॥

तावृष्यमूकमभ्येत्य बहुमूळफळद्रुमम् । गिर्यत्रे वानरान् पञ्च वीरौ दहशतुस्तदा ॥ ९ ॥

प्रचुर फल, मूल और वृक्षोंसे भरे हुए ऋष्यमूक पर्वत-पर पहुँचकर उन दोनों वीरोंने देखा, पर्वतके शिखरपर पाँच वानर बैठे हुए हैं ॥ ९॥

सुग्रीवः प्रेषयामास सचिवं वानरं तयोः। बुद्धिमन्तं हनूमन्तं हिमवन्तमिव स्थितम्॥१०॥

सुग्रीवने हिमालयके समान गम्भीर भावसे वैठे हुए अपने बुद्धिमान् सचिव हनुमान्को उन दोनोंके पास मेजा ॥१०॥

तेन सम्भाष्य पूर्वं तौ सुद्रीवमभिजग्मतुः। सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्तदा नृप॥११॥

उनके साथ पहले बातचीत हो जानेपर वे दोनों भाई सुम्रीवके पास गये। राजन्! उस समय श्रीरामचन्द्रजीने वानरराज सुग्रीवके साथ मैत्री की॥ ११॥ तद् वास्रो दर्शयामासुस्तस्य कार्ये निवेदिते । वानराणां तुयत् सीता हियमाणा व्यपास्जत्॥ १२॥

गमने सुग्रीवके समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया तब उन्होंने श्रीरामको वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण-कालमें सीताने वानरोंके बीचमें डाल दिया था ॥ १२ ॥



तत् प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुन्नीयं स्रुवगाधिषम् । पृथिव्यां वानरैश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यपेचयत् ॥ १३ ॥

रावणद्वारा मीताके अपहृत होनेका यह विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्रीगमने स्वयं ही वानरराज सुग्रीवको अखिल भूमण्डलके वानरीके सम्राट्यदपर श्रीमणिक कर दिया ॥१३॥ प्रतिचले च काकर्यशः सम्राटे वास्तिही स्वयं ।

प्रतिजञ्जे च काकुत्स्थः समरे वालिनो वधम्। सुद्रीवश्चापि वैदैद्याः पुनरानयनं नृप॥१४॥

साथ ही उन्होंने युद्धमें वालीके वधकी भी प्रतिज्ञा की। राजन् ! तव सुग्रीयने भी विदेहनन्दिनी सीताको पुनः हूँद लानेकी प्रतिज्ञा की॥ १४॥

इत्युक्त्वा समयं कृत्वाविद्वास्य च परस्परम् । अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थुर्युद्धाभिकाङ्क्षिणः॥ १५॥

इस प्रकार प्रतिज्ञपूर्वक एक-दूसरेको विश्वास दिलाकर वे सब-के-सब किष्किन्धापुरीमें आये और युद्धकी अभिलापासे डटकर खड़े हो गये॥ १५॥

सुत्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौघनिभस्वनः। नास्य तन्मसृषे वाली तारा तं प्रत्यषेधयत् ॥ १६॥

सुग्रीवने किष्किन्धामें जाकर वड़े जोरसे सिंहनाद किया,

मानी बहुत बड़े जनसमूहका शब्द गूँज उठा हो। वार्लाकी यह सहन नहीं हो सका। जब बह युद्धके लिये निकलने लगा, तब उसकी स्त्री ताराने उसे मना करते हुए कहा-॥१६॥

यथा नदति सुर्जावी वलवानेष वानरः। मन्ये चाश्रयवान् प्राप्तो न त्वं निष्कान्तुमर्हसि॥ १७॥

'नाथ ! आज सुम्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है, उससे मालूम होता है, इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझमें उसे कोई वलवान् सहायक मिल गया है, तभी वह यहाँतक आ मका है। अतः आप घरसे न निकर्ले॥

हेममाळी ततो वाळी तारां ताराधिपाननाम् । प्रोवाच वचनं वाग्मी तां वानरपतिः पतिः ॥ १८ ॥

तर मुर्नणमालासे विभूषित तारापित वानरराज वाली जो बातचीत करनेमें कुशल था, अपनी चन्द्रमुखी पत्नी तारासे इस प्रभार बोला — || १८ ||

सर्वभूतरुतज्ञा त्वं पश्य बुद्धया समन्विता । केन चाश्रयवान् प्राप्तो ममेष भ्रात्मन्धिकः ॥ १९ ॥

ंप्रिये ! तुम समस्त प्राणियोंकी बोली समझती हो। साथ ही बुद्धिमती भी हो। अतः सोचो तो सही। यह मेरा नाममात्रका भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया है ! । १९।

चिन्तयित्वा मुहूर्ते तु तारा ताराधिपप्रभा। पतिमित्यव्रवीत् भाजा श्रृणु सर्वे कवीश्वर ॥ २० ॥

तारा अपनी अङ्गकान्तिसे चन्द्रमाकी ज्योत्स्नाके समान उद्दीस हो रही थी। उस विदुषीने दो घड़ीतक विचार करके अपने पतिसे कहा—कपीश्वर ! मैं सब बातें बताती हूँ, सुनिये॥ २०॥

हतदारो महासत्त्वो रामो दशरथात्मजः। तुर्वारिभित्रतां प्राप्तः सुक्रीवेण धनुर्धरः॥२१॥

'दरारथनन्दन श्रीराम महान् राक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नीका किसीने अपइरण कर लिया है। उसकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता की है और दोनोंने एक दूसरेके शत्रुको शत्रु तथा मित्रको मित्र मान लिया है। श्रीरामचन्द्रजी बड़े धनुर्धर हैं॥ २१॥

श्राता चास्य महावाहुः सौमित्रिरपराजितः। छक्ष्मणो नाम मेधावी स्थितः कार्यार्थसिद्धये॥ २२॥

'उनके भाई महावाहु सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी भी किसी-से परास्त होनेवाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि प्रखर है। वे श्रीरामके प्रत्येक कार्यकी सिद्धिके लिये उनके साथ रहते हैं॥२२॥

मैन्दश्च द्विविदश्चापि हनूमांश्चानिलात्मजः। जाम्बवानृक्षराजश्च सुत्रीवसचिवाः स्थिताः॥ २३॥ 'इनके सिवा, मैन्द, द्विविद, वायुपुत्र हन्मान् तथा ऋक्षराज जाम्बवान्—ये सुग्रीवके चार मन्त्री हैं॥ २३॥ सर्व पते महात्मानो बुद्धिमन्तो महावलाः। अलं तव विनाशाय रामवीर्यवलाश्रयात्॥ २४॥

धे सब-के सब महामनस्वी बुद्धिमान् और महाबली
 हैं । श्रीरामचन्द्रजीके बल-पराक्रमका सहारा मिल जानेसे ये लोग आपको मार डालनेमें समर्थ हैं' ॥ २४ ॥

तस्यास्तदाक्षिण्य वचो हितमुक्तं कपीश्वरः। पर्यशङ्कत तामीर्षुः सुत्रावगतमानसाम् ॥ २५ ॥

यद्यपि ताराने वालीके हितकी बात कही थी, तो भी बानरराज वालीने उसके कथनपर आक्षेप किया और ईर्ष्या-वश उसके मनमें यह शङ्का हो गयी कि तारा मन-ही-मन सुग्रीवको चाहती है ॥ २५॥

तारां परुषमुक्त्वा तु निर्जगाम गुहामुखात्। स्थितं मारुयवतोऽभ्यारो सुत्रीवं सोऽभ्यभाषत ॥ २६॥

ताराको कठोर बातें सुनाकर वाली किष्किन्धाकी गुफाके द्वारसे बाहर निकला और माल्यवान पर्वतके निकट खड़े हुए सुग्रीवसे इस प्रकार बोला-॥ २६॥

असकृत् त्वं मया पूर्वं निर्जितो जीवितप्रियः। मुक्तो झातिरिति झात्वा का त्वरा मरणे पुनः॥ २७॥

'अरे ! तू तो पहले अनेक बार युद्धमें मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवनका अधिक लोभ होनेके कारण भाग-कर जान बचाता फिरा है । मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है। फिर आज तुझे मरनेके लिये इतनी उतावली क्यों हो गयी है ?'॥ २७॥

इत्युक्तः प्राह सुप्रीवो स्रातरं हेतुमद् वचः। प्राप्तकालममित्रको रामं सम्बोधयन्निव॥२८॥

वार्लाके ऐसा कहनेपर शत्रुहन्ता सुग्रीय श्रीरामचन्द्र-जीको परिस्थितिका ज्ञान कराते हुए-से अपने उस भाईसे अवसरके अनुरूप युक्तियुक्त वचन बोले-॥ २८॥ हृतराज्यस्य मे राजन् हृतदारस्य च न्वया।

हतराज्यस्य म राजन् हतदारस्य च त्वया। किं मे जीवितसामर्थ्यमिति विद्धि समागतम् ॥ २९॥

प्राजन् ! तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्रीको भी अपने अधिकारमें कर लिया है, ऐसी दशामें मुझमें जीवित रहनेकी शक्ति ही कहाँ है ? यही सोचकर मरनेके लिये चला आया हूँ। आप मेरे आगमनका यही उद्देश्य समझ लें, ॥ २९॥

एवमुक्त्वा बहुविधं ततस्तौ संनिपेततुः। समरे वालिसुग्रीवौ शालतालशिलायुधौ॥३०॥

इस प्रकार बहुत-सी बातें करके वाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरेंसे गुँथ गये। उस युद्धमें साखू और ताड़के वृक्ष तथा पत्थरकी चट्टानें—ये ही उनके अख्न-शस्त्र थे॥ ३०॥ उभौ जन्ततुरन्योन्यमुभौ भूमौ निपेततुः। उभौ ववल्गतुश्चित्रं मुष्टिभिश्च निजन्ततुः॥३१॥

दोनों दोनोंपर प्रहार करते, दोनों जर्मानपर गिर जाते, फिर दोनों ही उछल-कृदकर विचित्र ढंगसे पैंतरे बदलते तथा मुक्कों और घूसोंसे एक दूसरेको मारते थे॥ ३१॥ उभौ रुधिरसंसिकौ नखदन्तपरिक्षतौ। शशुमाते तदा वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ॥ ३२॥

दोनों नख और दाँतके आघातसे क्षत-विक्षत हो रक्तसे लथपथ हो रहे थे । उस समय वे दोनों वीर खिले हुए पलासके दो वृक्षोंकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ३२॥ न विशेषस्तयोर्युद्धे यदा कश्चन दृश्यते।

सुग्रीवस्य तदा मालां हनुमान् कण्ठ आसजत् ॥ ३३ ॥ जय युद्धमें उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी दिया तब इनुमान्जीने सुग्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक माला डाल दी ॥ ३३ ॥

स मालया तदा वीरः शुशुभे कण्ठसक्तया। श्रीमानिव महाशैलो मलयो मेघमालया॥३४॥

कण्ठमें पड़ी हुई उस मालासे वीर सुग्रीव उस समय मेघपंक्तिसे सुशोभित महापर्वत मलयकी भाँति शोभा पा रहे थे॥ ३४॥

कृतिचिह्नं तु सुप्रीयं रामो दृष्ट्वा महाधनुः। विचकर्ष धनुः श्रेष्ठं वालिमुद्दिश्य लक्ष्यवत्॥ ३५॥ विस्फारस्तस्य धनुषो यन्त्रस्येव तदा बभौ। वितत्रास तदा वार्ला शरेणाभिहतोरसि॥ ३६॥ महाधनुर्धर श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको चिह्न धारण किये



देख वालीको लक्ष्य बनाकर अपना महान् धनुष खींचा। उस धनुषकी टंकार मशीनकी भयंकर आवाजके समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर वाली भयभीत हो उठा। इतनेमें ही श्रीरामकेवाणने उसकी छातीपर भारी चोट की॥ ३५-३६॥

### स भिन्नहृदयो वाली वक्त्राच्छोणितमुद्धमन् । दद्शोवस्थितं रामं ततः सौमित्रिणा सह ॥ ३०॥

इससे वालीका वक्षःस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुँहसे रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मणके साथ खड़े हुए श्रीराम दिखायी दिये॥ ३७॥

### गर्हयित्वा स काकुत्स्थं पपात भुवि मूर्चिछतः। तारा ददर्श तं भूमौ तारापतिसमौजसम् ॥ ३८॥

तव वह (छिपकर आघात करनेके कारण) श्रीरामचन्द्र-जीकी निन्दा करके पृथ्वीपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। ताराने चन्द्रमाके समान तेजस्वी अपने वीर पित वालीको प्राणहीन होकर पृथ्वीपर पड़ा देखा॥ ३८॥

### हते वास्त्रिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत । तां च तारापतिभुखीं तारां निपतितेदवराम् ॥ ३९ ॥

वालीके मारे जानेपर अनाथ हुई किष्किन्धापुरी तथा चन्द्रमुखी तारा सुग्रीवको प्राप्त हुई ॥ ३९॥

### रामस्तु चतुरो मासान् पृष्ठे माल्यवतः शुभे। निवासमकराद्धीमान् सुत्रीवणाभ्युपस्थितः॥ ४०॥

परम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान् पर्वतकी सुन्दर घाटीमें वर्षाके चार सहीनीतक निवास किया । समय-समयपर सुग्रीव भी उनकी सेवामें उपस्थित होते रहते थे ॥ ४०॥

### रावणोऽपि पुरीं गत्वा छङ्कां कामबलात्कृतः। सीतां निवेशयामास भवने नन्दनीपमे॥४१॥ अशोकविकाभ्याशे तापसाश्रमसंनिभे। भर्तस्मरणतन्वङ्की तापसीवेपधारिणी॥४२॥

इधर कामके वशीभूत हुए रावणने भी लङ्कापुरीमें पहुँचकर सीताको अशोकवाटिकाके निकट तपस्वी मुनियोंके आश्रमकी भाँति शान्तिपूर्ण तथा नन्दनवनके समान रमणीय भवनमें ठहराया। पतिका निरन्तर चिन्तन करते-करते सीताका शरीर दुर्वल हो गया था। वे तपस्विनीवेपमें वहाँ रहती थीं॥ ४१-४२॥

### उपवासतपःशीला तत्रास पृथुलेक्षणा। उवास दुःखवसतिं फलमूलकृताशना॥ ४३॥

उपवास और तपस्या करनेका उनका स्वभाव-सा बन गया था। विशाल नेत्रोंवाली जानकी वहाँ फल-मूल खाकर वड़े दुःखमे दिन विताती थीं॥ ४३॥

### दिदेश राक्षसीस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिपः। प्रासासिशूळपरशुमुद्रराळातधारिणीः॥ ४४॥

राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसियों-को नियुक्त कर दिया था जो भाला तलवार त्रिशूल, फरसा, मुद्गर और जलती हुई लुआठी लिये वहाँ पहरा देती थीं ॥ ४४॥

#### द्वयक्षीं व्यक्षीं ललाटाक्षीं दीर्घजिह्वामजिह्विकाम्। त्रिस्तनीमेकपादां च त्रिजटामेकलोचनाम् ॥ ४५ ॥

उनमें से किसीके दो आँखें थीं, किसीके तीन । किसीके ललाटमें ही आँखें थीं, किसीके बहुत बड़ी जिह्ना थीं, तो किसीके जीम थी ही नहीं। किसीके तीन स्तनथे तो किसीका एक पैर। कोई अपने सिरपर तीन जटाएँ रखती थीं, तो किसीके एक ही आँख थीं।। ४५॥

### एताश्चान्याश्च दीप्ताक्ष्यः करभोत्कटमूर्ज्जाः। परिवार्यासते सीतां दिवारात्रमतन्द्रिताः॥ ४६॥

ये तथा दूसरी बहुत-सी राक्षित्याँ निद्रा और आलस्यको छोड़कर दिन-रात सीताको घेरे रहती थीं। उनकी आँखें आगकी तरह प्रज्वलित होती थीं और सिरके बाल ऊँटोंके समान रूखे तथा भूरे थे॥ ४६॥

### तास्तु तामायतापाङ्गी पिशाच्यो दारुणस्वराः। तर्जयन्ति सदा रौद्राः परुपव्यक्षनस्वराः॥ ४७॥

वे पिशाची स्त्रियाँ देखनेमें वड़ी भयंकर थीं। उनका स्वर अत्यन्त दारुण था। उनके मुखसे जो स्वर और व्यञ्जन निकलते थे, वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षियाँ निम्नाङ्कित बातें कहकर विशाल नेत्रींवाली सीताको सदा डाँटती फटकारती रहती थीं—॥ ४७॥

### खादाम पाट्यामैनां तिल्शः प्रविभज्य ताम् । येयं भर्तारमसाकमवमन्येह जीवति ॥ ४८ ॥

'अरी ! यह हमारी स्वामीकी अवहेलना करके अवतक यहाँ जीवित कैसे है ? हम इसे चीर डालें। इसे तिल-तिल काटकर खा जायें'॥ ४८॥

### इत्येवं परिभन्त्र्यंन्तीस्त्रास्यमाना पुनः पुनः। भर्तृशोकसमाविष्टा निःश्वस्येद्मुवाच ताः॥ ४९॥

इस तरह कठोर वचनोंद्वारा डराने-धमकानेवाली उन राक्षियोंसे बार-बार डरायी जाती हुई सीता पतिवियोगके शोकसे संतप्त हो लंबी साँसें खींचती हुई बोलीं—॥ ४९॥

आर्याः खादत मां शीधं न में लोभोऽस्ति जीविते। विना तं पुण्डरीकाक्षं नीलकुञ्चितमूर्धजम् ॥ ५०॥ अप्येवाहं निराहारा जीवितिष्रयवर्जिता। शोषियण्यामिगात्राणि व्याली तालगता यथा॥ ५१॥ न त्वन्यमभिगच्छेयं पुमांसं राघवादते। इति जानीत सत्यं मे क्रियतां यद्दनन्तरम्॥ ५२॥

'विह्नो ! तुमलोग शीघ मुझे मारकर खा जाओ । अव इस जीवनके लिये मुझे तिनक भी लोभ नहीं है । मैं काले युँघराले केश-कलापसे भुशोभित अपने स्वामी कमलनयन भगवान् श्रीरामके विना जीना ही नहीं चाहती । प्राणवल्लभ रघुनाथजीके दर्शनसे विद्यत होनेके कारण निराहार ही रह-कर ताड़के पेड़पर रहनेवाली नागिनकी तरह मैं अपने शरीरको मुखा डालूँगी; परंतु श्रीरामके सिवा दूसरे किसी पुरुषका सेवन कदापि नहीं कलूँगी । मेरी इस बातको सत्य समझो और इसके बाद जो कुछ करना हो, करो' ॥ ५०-५२॥ तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्मुस्तत् सर्वमाहताः ॥ ५३॥

सीताकी यह बात सुनकर कठोर बोली बोलनेवाली वे राक्षसियाँ राक्षसराज रावणको आदरपूर्वक वह सब समाचार निवेदन करनेके लिये चली गर्यो॥ ५३॥ गतासु तासु सर्वासु त्रिजटा नाम राक्षसी। सान्त्वयामास वैदेहीं धर्मशा प्रियवादिनी॥ ५४॥

वहाँ केवल धर्मको जाननेवाली प्रियवादिनी त्रिजटा नाम-की राक्षसी रह गयी। अन्य सब राक्षसियोंके चले जानेपर उसने सीताको सान्त्वना देते हुए कहा—॥ ५४॥ सीते वक्ष्यामि ते किंचिद् विश्वासं कुरु मे सखि। भयं त्वं त्यज वामोरु श्रृणु चेदं वचो मम॥ ५५॥

'सखी सीते ! मैं तुमसे एक बात कहूँगी । तुम मुझपर विश्वास करो । वामोर ! तुम भय छोड़ो और मेरी यह बात सुनो ॥ ५५ ॥

अविन्ध्यो नाम मेधावी वृद्धो राक्षसपुङ्गवः। स रामस्य हितान्वेषी त्वद्धें हि स मावदत्॥ ५६॥

'यहाँ अविन्ध्य नामसे प्रसिद्ध एक बुद्धिमान्। वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं, जो सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितका चिन्तन करते रहते हैं। उन्होंने तुमसे कहनेके लिये मेरेद्वारा यह संदेश भेजा है॥ ५६॥

सीता महचनाद् वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च ।
भर्ता ते कुशली रामो लक्ष्मणानुगतो बली ॥ ५७ ॥
सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजसा ।
कृतवान् राघवः श्रीमांस्त्वदर्थे च समुद्यतः ॥ ५८ ॥
मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणाल्लोकगर्हितात्।
नलक्ष्वरशापेन रिक्षता ह्यसि निव्दिन ॥ ५९ ॥
शक्तो ह्येष पुरा पापो वधूं रम्भां परामृशन् ।
न शक्तोत्यवशां नारीमुपैतुमजितेन्द्रियः ॥ ६० ॥
क्षिप्रमेष्यति ते भर्ता सुग्रीवेणाभिरिक्षतः ।
सौमित्रिसहितो धीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ६१ ॥

'उनका कहना है कि त्रिजटे ! तुम मेरी ओरसे सीताको समझा-बुझाकर संतुष्ट करके यह कहना कि-- 'तुम्हारे स्वामी महावली श्रीराम लक्ष्मणसिंहत सकुशल हैं। श्रीमान् रधु-नाथजीने इन्द्रतुरुय तेजस्वी वानरराज सुग्रीवके साथ मैत्री की है और तुम्हें यहाँसे छुड़ानेके लिये उद्योग आरम्भ कर दिया है; अतः भीर ! अब तुम्हें लोक-निन्दित रावणसे तनिक भी भय नहीं करना चाहिये । नन्दिनी ! नलकुबरने रावणको जो शाप दे रक्खा है, उसींचे तुम सदा सुरक्षित रहोगी । कुछ समय पहलेकी बात है, इस पापी रावणने नलकुबरकी पत्नी एवं अपनी पुत्रवधूके तुल्य रम्भाका स्पर्श किया थाः इसीसे उसको शाप प्राप्त हुआ है । यद्यपि यह रावण जितेन्द्रिय नहीं है, तो भी किसी अवशा-स्वतन्त्रतापूर्वक उसे न चाहनेवाली नारीके पास नहीं जा सकता है । सुग्रीवद्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान् भगवान् श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके साथ शीघ्र ही यहाँ आयेंगे और तुम्हें यहाँसे छुड़ा ले जायँगे' ॥ ५७---६१॥

खप्ता हि सुमहाघोरा दृष्टा मेऽनिष्टदर्शनाः। विनाशायास्य दुर्बुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः॥ ६२॥

( अविन्ध्यका संदेश सुनाकर फिर त्रिजटाने अपनी ओरसे कहा-) 'सखी! मैंने भी रातमें बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं, जो इस पुलस्त्यकुल-घातक दुर्बुद्धि रावणके विनाश एवं अनिष्टकी सूचना देनेवाले हैं॥ ६२॥

दारुणो होष दुष्टात्मा क्षुद्रकर्मा निशाचरः। स्वभावाच्छीलदोषेण सर्वेषां भयवर्धनः॥६३॥

'यह दारुण दुष्टात्मा तथा क्षुद्रकर्म करनेवाला निशा-चर अपने स्वभाव और शील दोषसे सब लोगोंका भय बढ़ा रहा है ॥ ६३॥

स्पर्धते सर्वदेवैर्यः कालोपहतचेतनः। मया विनाशलिङ्गानि खप्ने दृष्टानि तस्य वै॥ ६४॥

'कालसे इसकी बुद्धि मारी गयी है; अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ध्या रखता है। मैंने स्वप्नमें जो कुछ देखा है, वह सब इसके विनाशकी सूचना दे रहा है॥ ६४॥

तैलाभिषिको विकचो मज्जन् पङ्के दशाननः। असकृत् खरयुक्ते तुर्थे नृत्यन्निव स्थितः॥ ६५॥

'सपनेमें मैंने देखा है कि रावण तेलसे नहाये, मूड़ मुँड़ाये, कीचड़में डूब रहा है। फिर कई बार देखनेमें आया कि बह गदहोंसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर नृत्य-सा कर रहा है॥ ६५॥

कुम्भकर्णाद्यश्चेमे नद्याः पतितमूर्धजाः। गच्छन्ति दक्षिणामाशां रक्तमाल्यानुलेपनाः॥ ६६॥

'उसके साथ ही ये कुम्भकर्ण आदि राक्षस भी मूँड़

मुँड्राये, लाल चन्दन लगाये, लाल फूलोंकी माला पहने, नंगे होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे हैं ॥ ६६ ॥ इवेतातपत्रः सोष्णीषः शुक्कमाल्यानुलेपनः। इवेतपर्वतमारूढ एक एव विभीषणः॥ ६७॥

क्षेत्रल विभीषण ही स्वेत छत्र धारण किये, सफेद पगड़ी पहने एवं स्वेत पुष्पोंकी मालासे अलंकृत हो स्वेत चन्दन लगाये स्वेतपर्वतपर आरूढ दिखायी दिये॥ ६७॥

सचिवाश्चास्य चत्वारः शुक्कमाल्यानुलेपनाः । इवेतपर्वतमारूढा मोक्ष्यन्तेऽस्मान्महाभयात् ॥ ६८ ॥

'इनके चारों मन्त्री भी श्वेत पुष्पमाला और चन्दनसे चर्चित हो श्वेत पर्वतके शिखरपर बैठे थे; अतः विभीषणके साथ वे भी आनेवाले महान् भयसे मुक्त हो जायँगे ॥ ६८ ॥ रामस्यास्त्रेण पृथिवी परिक्षिप्ता संसागरा। यशसा पृथिवीं कृत्स्नां पूरिषण्यति ते पतिः ॥ ६९ ॥

्स्वप्नमें मुझे यह भी दिखायी दिया है कि भगवान् श्रीरामके बाणोंसे समुद्रसहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गयी है, अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयशसे समस्त भूमण्डलको परिपूर्ण कर देंगे॥ ६९॥

अस्थिसंचयमारूढो भुञ्जानो मधुपायसम्। लक्ष्मणश्च मया दृष्टो दिधश्चः सर्वतो दिशम्॥७०॥

्इसी तरह मैंने लक्ष्मणको भी देखा है। वे हिंडुयोंके ढेर पर बैठे हुए मधुमिश्रित खीर खा रहे थे और ऐसा जान पड़ता था। मानो वे समस्त दिशाओंको दग्ध कर देन चाहते हैं॥ ७०॥

रुदती रुधिराद्रोङ्गी व्याव्रेण परिरक्षिता। असरुत्त्वं मया दृष्टा गच्छन्ती दिशमुत्तराम्॥ ७१॥

'सपनेमें मैंने तुमको भी कई बार देखा। तुम्हारे सारे अङ्ग खूनसे तर हो रहे थे। तुम रोती हुई उत्तर दिशाकी ओर जा रही थीं और एक व्याघ्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था॥

हर्षमेष्यसि वैदेहि क्षिप्रं भर्त्रा समन्विता। राघवेण सह भ्रात्रा सीते त्वमचिरादिव॥ ७२॥

ंविदेहनन्दिनी सीते ! इस सपनेसे यही प्रतीत होता है कि तुम शीष्ठ ही अपने स्वामीसे मिलकर हर्षका अनुभव करोगी । भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीसे तुम्हारी अवस्य भेंट होगी; इसमें अब अधिक विलम्ब नहीं है' ॥ ७२ ॥ इत्येतन्मृगशावाश्ची तच्छुत्वा त्रिजटावचः। बभूवाशावती वाला पुनर्भर्तृस्मागमे॥ ७३ ॥

त्रिजटाकी यह बात सुनकर मृगशावक-से नेत्रींबाली सीताको पुनः पतिदेवसे मिलनेकी आशा बँध गयी ॥ ७३ ॥ यावदभ्यागता रौद्राः पिशाच्यस्ताः सुद्रारुणाः । दहशुस्तां त्रिजटया सहासीनां यथा पुरा ॥ ७४ ॥

इतनेमें ही अत्यन्त क्रूर स्वभाववाली वे भयंकर पिशा-चिनियाँ रावणके दरबारसे वहाँ लौट आयीं। आकर उन्होंने देखा, सीता त्रिजटाके साथ पूर्ववत् अपने स्थानपर बैटी है ॥ ७४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि त्रिजटाकृतसीतासान्त्वने अशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें त्रिजटाद्वारा सीताको आश्रासनविषयक दो सौ अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥

# एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः रावण और सीताका संवाद

0000

मार्कण्डेय उवाच ततस्तां भर्तृशोकातां दीनां मिलनवाससम् । मणिशेषाभ्यलङ्कारां रुदतीं च पतिव्रताम् ॥ १ ॥ राक्षसीभिरुषास्यन्तीं समासीनां शिलातले ।

रावणः कामवाणार्तो ददशोंपससर्प च ॥ २ ॥ देवदानवगन्धर्वयक्षिमपुरुषैर्युधि ।

अजितोऽशोकविनकां ययौ कन्दर्पपीडितः॥ ३॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर! तदनन्तर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामीके वियोगके दुःखसे पीड़ित हो मैं छे कपड़े पहने केवछ चूड़ामणिमात्र आभूषण धारण किये राक्षसियों से बिरी हुई एक शिछापर बैठी दीनभावसे रो रही थीं उसी

समय देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और किम्पुरुष—िक्सीसे कभी युद्धमें परास्त न होनेवाला रावण कामवाणसे पीड़ित हो अशोकवाटिकामें गया । वहाँ उसने सीताको देखा और काम-वेदनासे व्यथित होकर वह उनके समीप चला गया॥१—३॥

दिव्याम्बरधरः श्रीमान् ,सुमृष्टमणिकुण्डलः। विचित्रमाल्यमुकुटो वसन्त इव मूर्तिमान् ॥ ४ ॥

रावणने दिव्य बस्त्र धारण कर रक्खे थे। उसके कार्नोमें सुन्दर मणिमय कुण्डल झलक रहे थे। वह विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान् वसन्तके समान शोभासम्पन्न जान पड़ता था॥ ४॥ न करुपबृक्षसदद्यो यत्नाद्षि विभूषितः। इमराानचेत्यद्रमवद् भृषितोऽषि भयंकरः॥५॥

उसने बढ़े यत्नसे अपने आपको वस्त्राभूषणोंद्वारा सजा रक्खा था, तो भी कल्पवृक्षके समान आह्वादजनक नहीं जान पड़ता था; अपितु इमशानभूमिके चैत्यवृक्षकी भाँति भूषित होनेपर भी भयानक प्रतीत होता था॥ ५॥ स तस्यास्तनुमध्यायाः समीपे रजनीचरः।

स तस्यास्तनुमध्यायाः समीप रजनाचरः।
दहरो रोहिणीमेत्य शनैश्चर इव प्रहः॥६

स्हम कटिप्रदेशवाली सीताके समीप खड़ा हुआ वह राक्षस रोहिणी नक्षत्रके निकट पहुँचे हुए शनैश्चर ग्रहके समान भयंकर दिखायी देता था॥ ६॥

स तामामन्त्रय सुश्रोणीं पुष्पकेतुशराहतः। इदमित्यज्ञवीद् वाक्यं त्रस्तां रौहीमिवावळाम्॥ ७॥

कामदेवके बाणोंसे घायल हुआ रावण मृगीके समान भयभीत हुई उस सुन्दरी अवलाको सम्बोधित करके इस प्रकार बोला-॥ ७॥

सीते पर्याप्तमेतावत् छतो भर्तुरनुष्रहः। प्रसादं कुरु तन्वङ्गि क्रियतां परिकर्म ते॥ ८॥

'सीते! आजतक तुमने जो अपने पतिपर इतना अनुग्रह ' दिखाया, यह बहुत हुआ। तन्बिङ्ग !अब मुझपर कृपा करो, जिससे तुम्हें शृङ्कार धारण कराया जाय॥ ८॥

भजस्व मां वरारोहे महाहोभरणाम्बरा। भव मे सर्वनारीणामुत्तमा वरवर्णिनी॥ ९॥

्वरारोहे ! मुझे अङ्गीकार करो और बहुमूल्य वस्त्रा-भूषणोंसे भूषित हो मेरी सब स्त्रियोंमें श्रेष्ठ तथा सुन्दरी पटरानी वनो ॥ ९॥

सन्ति मे देवकन्याश्च गन्धर्वाणां च योषितः। सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः॥ १०॥

मरे महलमें देवताओंकी कन्याएँ, गन्धवींकी युवती सित्रयाँ, दानविकशोरियाँ तथा दैत्योंकी रमिणयाँ मेरी भार्याओं के रूपमें विद्यमान हैं ॥ १० ॥

चतुर्देश पिशाचानां कोटयो मे वचने स्थिताः। द्विस्तावत् पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ ११ ॥

चौदह करोड़ पिशाच मेरी आज्ञाके अधीन रहते हैं। इनसे दूने नरमक्षी राक्षस मेरे सेवक हैं, जो अत्यन्त भयंकर कर्म करनेवाले हैं॥ ११॥

ततो मे त्रिगुणा यक्षा ये मद्धचनकारिणः। केचिदेव धनाष्यक्षं भ्रातरं मे समाश्रिताः॥ १२॥

'इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञापालक यक्षोंकी है। यक्षोंमेंसे कुछ हो मेरे भाई धनाध्यक्ष कुवेरकी सेवामें रहते हैं॥ १२॥

गन्धर्वाप्सरसो भद्ने मामापानगतं सदा। उपतिष्ठन्ति वामोरु यथैव भ्रातरं मम॥१३॥

भद्रे ! वामोर ! जब मैं मधुपानकी गोष्ठीमें बैठता हूँ, उस समय मेरे माईकी ही भाँति मेरी सेवामें भी गन्धवीं सहित अप्सराएँ उपस्थित होती हैं ॥ १३ ॥ पुत्रोऽहमपि विवर्षेः साक्षाद्विश्ववसो मुनेः। पश्चमो लोकपालानामिति मे प्रथितं यहाः ॥ १४ ॥

भीं भी कुबेरके ही समान साक्षात् ब्रह्मार्षं विश्रवा मुनिका पुत्र हूँ। (इन्द्र, यम, वहण और कुबेर-इन चार लोकपालोंके सिवा) पाँचवें लोकपालके रूपमें मेरा सुयश सर्वत्र फैला हुआ है॥ १४॥

द्विव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च । यथैव त्रिद्दोशस्य तथैव मम भाविनि ॥ १५॥

भामिनि ! देवराज इन्द्रकी भाँति मुझे भी दिव्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकारके पेय रस उपलब्ध होते हैं॥ १५ ॥

क्षीयतां दुष्कृतं कर्म वनवासकृतं तव। भागों में भव सुश्लोणि यथा मन्दोद्दरी तथा॥१६॥

सुश्रोणि ! वनवासका कष्ट प्रदान करनेवाले तुम्हारे पूर्व-कृत दुष्कर्मकी समाप्ति हो जानी चाहिये, इसके लिये तुम मन्दोदरीकी भाँति मेरी भार्या हो जाओ' ॥ १६ ॥ इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य शुभानना । तृणमन्तरतः कृत्वा तमुवाच निशाचरम् ॥ १७ ॥ अशिवेनातिवामोक्तरजस्तं नेत्रवारिणा । स्तनावपतितौ वाला संहतावभिवर्षती ॥ १८ ॥ उवाच वाक्यं तं शुद्धं वैदेही पतिदेवता ।

रावणके ऐसा कहनेपर परम सुन्दर जाँघोंसे सुशोभित, पतिको ही देवता माननेवाली विदेहराजकुमारी सुमुखी सीता अपना मुँह फेरकर बीचमें तिनकेकी ओट करके राक्षसोंके लिये अमङ्गलस्चक आँसुओंद्वारा अपने पीन एवं उन्नत स्तनोंको निरन्तर भिगोती हुई उस नीच निशाचरसे इस प्रकार बोलीं—॥१७-१८% ॥

असकृद् यद्तो याक्यमीहरां राक्षसेरवर ॥ १९ ॥ विषाद्युक्तमेतत् ते मया श्रुतमभाग्यया । तद् भद्रसुख भद्रं ते मानसं विनिवर्यताम् ॥ २० ॥

प्राक्षसराज ! तुम्हारे मुखसे ऐसी दुःखदायिनी बातें अनेक बार निकली हैं और मुझ अभागिनीको वे सारी बातें बार-बार सुननी पड़ी हैं। भद्रसुख ! तुम्हारा भला हो। तुम अपना मन मेरी ओरसे हटा लो।। १९-२०॥

परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतिवता। न चैवोपिकी भार्या मानुषी कृपणा तव॥ २१॥ भें परायी स्त्री हूँ, पतित्रता हूँ । तुम कभी किसी तरह मुझे नहीं पा सकते । एक दीन मानवकन्या होनेके कारण में तुम-जैसे निशाचरकी भार्या होने योग्य नहीं हूँ ॥ २१ ॥ विवशां धर्षियत्वा च कां त्वं प्रीतिमवाप्स्यसि । प्रजापतिसमो विष्रो ब्रह्मयोनिः पिता तव ॥ २२ ॥

'मुझ विवश अवलाको बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा ? तुम्हारे पिता ब्राह्मण **हैं। ब्रह्मासे** उत्पन्न होनेके कारण वे ब्रह्माके ही समान हैं॥ २२॥

न च पालयसे धर्म लोकपालसमः कथम्। भ्रातरं राजराजानं महेदवरसखं प्रभुम्॥२३॥ धनेदवरं व्ययदिदान् कथं त्विह न लज्जसे।

ेतुम भी लोकपालोंके समान हो, फिर धर्मका पालन क्यों नहीं करते ? महेश्वरके सखा राजराज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेरको अपना भाई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें लजा क्यों नहीं आती ?'॥ २३६ ॥

इत्युक्त्वा प्रारुदत् सीता कम्पयन्ती पयोधरौ॥ २४॥ शिरोधरां च तन्वङ्गी मुखं प्रच्छाद्य वाससा।

ऐसा कहकर तन्वज्ञी सीता अगनी गर्दन और मुखको कपड़ेसे ढककर फूट-फूटकर रोने लगीं। उस समय छाती धड़कनेके कारण उनके स्तन काँप रहे थे॥ २४ है॥ तस्या रुद्दया भाविन्या दीर्घा वेणी सुसंयता॥ २५॥ दहरो स्वसिता स्निग्धा काली व्यालीव मूर्धनि।

अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीताके मस्तकपर वेंधी हुई स्निग्ध, असित एवं विशाल वेणी काली नागिनके समान दिखायी देती थी ॥ २५३ ॥

श्रुत्वा तद् रावणो वाक्यं सीतयोक्तं सुनिष्ठुरम् ॥२६॥ प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवाब्रधीद् वचः। काममङ्गानि मे सीते दुनोतु मकरध्वजः॥२७॥ नत्वामकामां सुश्लोणीं समेष्ये चारुहासिनीम्।

सीताके मुखसे यह अत्यन्त निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा—'सीते! भले ही कामदेव मेरे शरीरको पीड़ा देता रहे, परंतु में तुम-जैसी मनोहर मुसकानवाली सुन्दरी युवतीको राजी किये विना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूँगा!! २६-२७ ई!

किं नु शक्यं मया कर्तुं यत् त्वमद्यापि मानुषम् ॥ २८ ॥ आहारभूतमस्माकं राममेवानुरुध्यसे ॥ २९ ॥

'तुम आज भी उस मनुष्य रामके प्रति ही जो हम लोगोंका आहार है, अनुराग दिखाती जा रही हो; ऐसी दशामें मैं क्या कर सकता हूँ ?' ॥ २८-२९॥

इत्युक्त्वा तामनिन्दार्ङ्गी स राक्षसमहेरवरः। तत्रैवान्तर्हितो भूत्वा जगामाभिमतां दिराम्॥ ३०॥

अनिन्ध अङ्गोंवाली सीतासे ऐसा कद्दकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तर्घान हो अभीष्ठ दिशाकी ओर चल दिया॥ ३०॥

राक्षसीभिः परिवृता वैदेही शोककर्शिता। सेव्यमाना त्रिजटया तत्रैव न्यवसत् तदा ॥ ३१॥

इधर शोकसे दुवली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरकर त्रिजटासे सुसेवित हो अशोकवाटिकामें ही रहने लगी॥ ३१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि सीतारावणसंवादे एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८१ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभागत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें सीतारावणसंवादविषयक दो सौ इक्यासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

### द्वचशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीरामका सुग्रीवपर कोप, सुग्रीवका सीताकी खोजमें वानरोंका भेजना तथा श्रीहनुमान्जीका लौटकर अपनी लङ्कायात्राका वृत्तान्त निवेदन करना

मार्कण्डेय उवाच

राघवः सहसौमित्रिः सुन्नीवेणाभिपालितः। वसन् माल्यवतः पृष्ठे दहरो विमलं नभः॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर! इधर श्रीराम और लक्ष्मण मुग्नीवसे मुरक्षित हो माल्यवान् पर्वतके पृष्ठभाग-पर रहने लगे। कुछ कालके अनन्तर जब वर्षाऋतु बीत ग्यी, तब उन्हें आकाश निर्मल दिखायी दिया॥१॥ स दृष्ट्वा विमले व्योग्नि निर्मलं शशालक्ष्मणम्। ग्रहनक्षत्रताराभिरनुयातमित्रहा ॥२॥ कुमुदोत्पलपद्मानां गन्धमादाय वायुना। महीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिवोधितः॥ ३॥

श्राद्ऋतुके निर्मल आकाशमें ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं-सहित विमल चन्द्रमाका दर्शन करके शत्रुसंहारक श्रीराम अभी पर्वतपर सोये ही थे कि कुमुद, उत्पल और पर्झोंकी सुगन्ध लेकर बहती हुई शीतल एवं मुखद वायुने उन्हें सहसा जगा दिया ॥ २-३ ॥

प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुर्मनाः। सीतां संस्मृत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षसवेदमनि॥ ४॥ धर्मात्मा श्रीरामको प्रातःकाल राक्षसके भवनमें केंद्र हुई

# महाभारत 🔀

### सीताजीका रावणको फटकारना

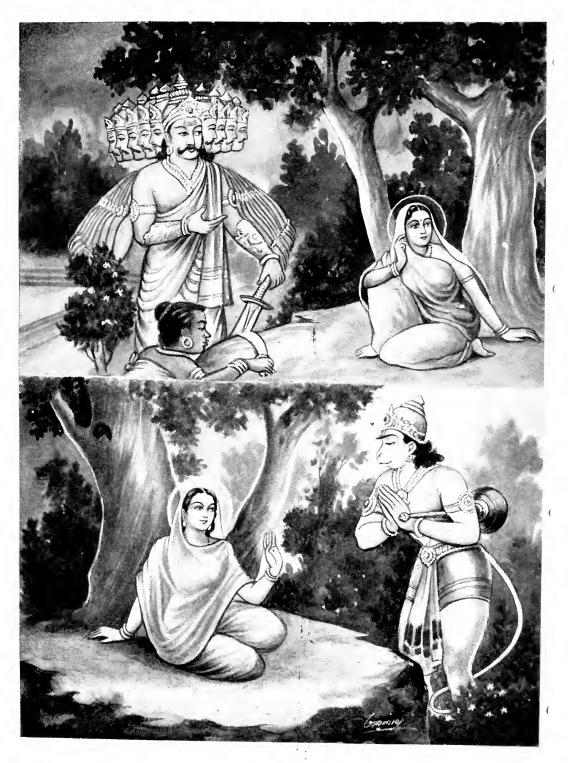

हनुमान्जीकी श्रीसीताजीसे भेंट



अपनी पत्नी सीताका स्मरण हो आया और वे खिन्नचित्त होकर वीरवर लक्ष्मणसे इस प्रकार वोले—॥ ४॥ गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्। प्रमत्तं ग्राम्यधर्मेषु कृतद्दनं खार्थपण्डितम्॥ ५॥

'लक्ष्मण! जाओ और पता लगाओ कि किष्किन्धामें वानरराज मुग्नीव क्या कर रहा है! जान पड़ता है, खार्थ-साधनकी कलामें पण्डित कृतष्न सुग्नीव विषयभोगोंमें आसक्त हो अपने कर्तव्यको भूल गया है॥ ५॥ योऽसौ कुलाधमो मूढो मया राज्येऽभिषेचितः। सर्ववानरगोपुच्छा यमृक्षाश्च भजन्ति वै॥ ६॥

'उस वानरकुलकलंक मूर्खको मैंने ही राज्यपर अभिषिक्त किया है। इसके कारण सम्पूर्ण वानरः लंगूर तथा रीछ उसकी सेवा करते हैं॥ ६॥

यदर्थं निहतो वाली मया रघुकुलोद्वह। त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपवने तदा॥ ७॥

्रघुकुलतिलक महाबाहु लक्ष्मण ! इसी सुग्रीवके लिये उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किन्धाके उद्यानमें जाकर वालीका वध किया था ॥ ७॥

कृतच्नं तमहं मन्ये वानरापसदं भुवि । यो मामेवंगतो मूढो न जानीतेऽद्य लक्ष्मण॥ ८॥

'मुमित्रानन्दन! मैं तो उस नीच वानरको इस भूतलपर कृतघ्न मानता हूँ, क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्थामें पहुँचकर मुझे भूल गया है ॥ ८॥

असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपालनम्। कृतोपकारं मां नृनमवमन्याल्पया घिया॥ ९॥

भैं तो समझता हूँ, वह अपनी की हुई प्रतिशाका पालन करना नहीं जानता और अपनी मन्दबुद्धिके कारण मुझ उपकारीकी भी वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है ॥ ९ ॥ यदि तावदनुद्युक्तः रोते कामसुखात्मकः। नेतब्यो वालिमार्गेण सर्वभूतगति त्वया॥ १०॥

'यदि वह विषयसुखमें ही आसक्त हो सीताकी खोजके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो। तो उसे भी तुम वालीके मार्गसे उसी लोकको पहुँचा देना। जहाँ एक-न-एक दिन सभी प्राणियोंको जाना पड़ता है॥ १०॥

अथापि घटतेऽसाकमर्थे वानरपुङ्गवः। तमादायैवकाकुत्स्थत्वरावान् भव माचिरम्॥ ११॥

लक्ष्मण ! यदि वानरराज हमारे कार्यके लिये कुछ चेष्टा कर रहा हो,तो उसे साथ लेकर तुरंत लौट आना, देर न लगाना'॥ इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा गुरुवाक्यहिते रतः। प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगुणं धनः॥ १२॥ भाईके ऐसा कहनेपर गुरुजनोंकी आज्ञाके पालन तथा हिताचरणमें तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण वाण और प्रत्यञ्चा-सहित सुन्दर धनुष हाथमें लेकर वहाँसे चल दिये॥ १२॥ किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः।

किष्किन्धाद्वारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः। सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः॥ १३॥

किष्किन्धाके द्वारपर पहुँचकर वे वेरोक-टोक भीतर घुस गये। लक्ष्मण कोधमें भरे हुए आ रहे हैं, यह जानकर राजा सुग्रीव उनकी अगवानीके लिये आगे बढ़ आया॥ १३॥

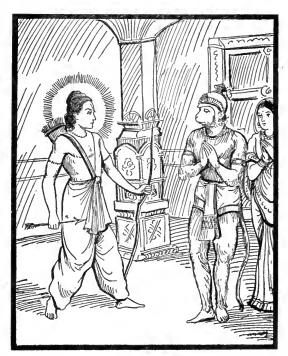

तं सदारो विनीतात्मा सुग्रीवः प्रवगाधिपः।
पूजया प्रतिजग्राह प्रीयमाणस्तद्हेया॥१४॥
तमव्रवीद् रामवचः सौमित्रिरकुतोभयः।

पत्नीसहित वानरराज सुग्रीव विनीतभावसे लक्ष्मणजीकी पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गये। किसीसे भी भय न माननेवाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पूजा (आदर सत्कार) से प्रसन्न हो उनसे श्रीरामचन्द्र जीकी कही हुई सारी वातें कह सुनायीं॥ १४%।

स तत् सर्वमशेषेण श्रुत्वा प्रह्वः कृताञ्जलिः ॥ १५॥ सभृत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीवो वानराधिपः।

इदमाह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुअरम्॥१६॥

राजेन्द्र ! वह सब कुछ पूरा-पूरा सुनकर नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या तथा सेवकोंसहित वानरराज सुग्रीवने नरश्रेष्ठ लक्ष्मणसे सहर्ष निवेदन किया—॥१५-१६॥ नास्मि लक्ष्मण दुर्मेधा नाकृतक्षो न निर्घृणः। श्रु यतां यः प्रयत्नो मे सीतापर्येषणे कृतः॥ १७॥

'लक्ष्मण ! मैं न तो दुर्बुद्धि हूँ, न अकृतज्ञ हूँ और न निर्दय ही हूँ। मैंने सीताकी खोजके लिये जो प्रयत्न किया है, उसे सुनिये॥ १७॥

दिशः प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया । सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः॥ १८॥

भौने सब दिशाओं में सभी विनयशील वानरोंको भेज दिया है और उन सबके लिये एक महीनेके अंदर ही लौट आनेका समय निश्चित कर दिया है ॥ १८॥

यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा। विचेतव्या मही वीर सन्नामनगराकरा॥१९॥

'वीर ! वे सब लोग वन, पर्वत, पुर, ब्राम, नगर तथा आकरोंसहित समुद्रवसना इस सारी पृथ्वीपर सीताकी खोज करेंगे ॥ १९॥

स मासः पञ्चरात्रेण पूर्णो भवितुमर्हति। ततः श्रोष्यसिरामेण सहितः सुमहत् प्रियम्॥ २०॥

'वह एक मास, जिसके समाप्त होनेतक वानरोंको लौट आना है, पाँच रातमें पूरा हो जायगा। तत्पश्चात् आप रामचन्द्रजीके साथ सीताका अत्यन्त प्रिय समाचार सुनेंगे'॥ २०॥

इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता। त्यक्त्वा रोपमदीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यपूजयत्॥ २१॥

बुद्धिमान् वानरराज सुग्नीवके ऐसा कहनेपर उदार हृदयवाले लक्ष्मणने रोष त्यागकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २१ ॥

स रामं सहसुत्रीवो माल्यवत्पृष्ठमास्थितम् । अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत् ॥ २२ ॥

तत्पश्चात् वे सुग्रीवको साथ लेकर माल्यवान् पर्वतके पृष्ठभागमें रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। वहाँ उन्होंने बताया कि सीताका अनुसंघानकार्य आरम्भ हो गया है।। २२॥

इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्मुः सहस्रशः। दिशस्तिस्रो विचित्याथनतुये दक्षिणां गताः॥ २३॥

इसके बाद मास पूर्ण होनेपर तीन दिशाओंकी खोज करके सहस्रों वानरप्रमुख वहाँ आये। केवल वे ही नहीं आये जो दक्षिण दिशामें पता लगाने गये थे॥ २३॥

आचल्युस्तत्र रामाय महीं सागरमेखलाम् । विचितां न तु वैदेह्या दर्शनं रावणस्य वा ॥ २४ ॥

आये हुए वानरोंने श्रीरामचन्द्रजीसे वताया कि समुद्रसे घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं भी सीता अथवा रावणका दर्शन नहीं हुआ ॥ २४॥ गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुक्कवाः। आशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानार्तोऽभ्यधारयत्।२५।

जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशाकी ओर गये थे, उन्हींसे सीताका वास्तविक समाचार मिलनेकी आशा वॅघी हुई थी, इसीलिये व्यथित होनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी अपने प्राणींको धारण किये रहे ॥ २५॥

हिमासोपरमे काले व्यतीते प्रवगास्ततः। सुत्रीवमभिगम्येदं त्वरिता वाक्यमन्नुवन्॥२६॥

दो मास व्यतीत हो जानेपर कुछ वानर बड़ी उतावलीके साथ सुग्रीवके पास आये और इस प्रकार कहने लगे-॥२६॥ रिक्षतं वालिना यत् तत् स्फीतं मधुवनं महत्।

रक्षितं वालिना यत् तत् स्फीतं मधुवनं महत्।
त्वया च प्रवगश्रेष्ठ तद् भुङ्के पवनात्मजः॥ २७॥

'वानरराज! वालीने तथा आपने भी जिस समृद्धिशाली महान् मधुवनकी रक्षा की थी, उसे पवननन्दन हनुमान्जी ( राजाज्ञाके बिना ही ) अपने उपभोगमें ला रहे हैं॥ २७॥

बालिपुत्रोऽङ्गदरसैव ये चान्ये प्रवगर्वभाः। विचेतुं दक्षिणामाशां राजन् प्रस्थापितास्त्वया ॥ २८॥

राजन् ! उनके साथ वालिपुत्र अङ्गद तथा अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काममें भाग ले रहे हैं, जिन्हें आपने दक्षिण दिशामें सीताजीकी खोजके लिये भेजा था' ॥ २८ ॥

तेषामपनयं श्रुत्वा मेने स छतकृत्यताम्। छतार्थानां हि भृत्यानामेतद् भवति चेष्टितम्॥ २९॥

उन वानरोंके अनुचित वर्तावका समाचार सुनकर सुप्रीवको यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके छौटे हैं; क्योंकि ऐसी धृष्टतापूर्ण चेष्टा उन्हीं सेवकोंकी होती है, जो अपने कार्यमें सफल हो जाते हैं॥ २९॥

स तद् रामाय मेधावी शशंस प्रवगर्षभः। रामश्चाप्यनुमानेन मेने दृष्टां तु मैथिलीम्॥३०॥

वुद्धिमान् वानरप्रवर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे अपना निश्चय वताया । श्रीरामचन्द्रजीने भी अनुमानसे यह मान लिया कि उन वानरोंने अवश्य ही मिथिलेशकुमारी सीताका दर्शन किया होगा ॥ ३०॥

हनुमत्त्रमुखाश्चापि विश्वान्तास्ते प्रवङ्गमाः। अभिजम्मुईरीन्द्रं तं रामछक्षमणसंनिधौ॥३१॥

हनुमान् आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर छेनेके पश्चात् श्रीराम और लक्ष्मणके समीव बैठे हुए उस वानरराज सुग्रीवके पास गये। । ३१॥

गति च मुखवर्णं च दृष्टा रामो हृनूमतः। अगमत् प्रत्ययं भूयो दृष्टा सीतेति भारत॥३२॥

युधिष्ठिर ! इनुमान्जीकी चाल-ढाल और मुखकी कान्ति

देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इन्होंने सीताको देखा है ॥ ३२ ॥

हनुमत्त्रमुखास्ते तु वानराः पूर्णमानसाः। प्रणेमुर्विधिवद् रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा॥३३॥

सफलमनोरथ हुए हनुमान् आदि प्रमुख वानरोंने श्रीरामः मुग्रीव तथा लक्ष्मणको विधिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ३३॥

तानुवाचानतान् रामः प्रगृह्य सद्यरं धनुः। अपि मां जीवयिष्यभ्वमपि वः कृतकृत्यता ॥ ३४ ॥

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने धनुष-बाण लेकर उन प्रणाम करते हुए वानरोंसे पूछा—-'क्या तुम लोग सीताका अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवनदान दोगे ? क्या तुमलोगोंको अपने कार्यमें सफलता मिली है ? ॥ ३४॥

अपि राज्यमयोध्यायां कारियध्याम्यहं पुनः। निहत्य समरे शत्रुनाहृत्य जनकात्मजाम्॥३५॥

'क्या मैं युद्धमें शत्रुओंको मारकर जनकनिंदनी सीताको साथ ले पुनः अयोध्यामें रहकर राज्य कहाँगा १ ॥ ३५ ॥ अमोक्षयित्वा वैदेहीमहत्वा च रणे रिपून्। हृतदारोऽवधृतश्च नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ३६ ॥

विदेहनन्दिनी सीताको बिना छुड़ाये तथा समरभ्मिमें शत्रुओंका बिना संहार किये पत्नीको खोकर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता'॥ ३६॥ इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः। प्रियमाख्यामि ते राम दृष्टा सा जानकी मया॥ ३७॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वायुपुत्र हनुमान्जीने



उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—'श्रीराम! मैं आपको प्रिय समाचार सुना रहा हूँ । मैंने जनकनन्दिनी सीताका दर्शन किया है ॥ ३७॥

विचित्य दक्षिणामाशां सपर्वतवनाकराम्। श्रान्ताः काले व्यतीते सादृष्टवन्तो महागुहाम् ॥ ३८ ॥

'पर्वतः वन तथा आकरोंसिहत सम्पूर्ण दक्षिण दिशामें श्रीसीताजीका अनुसंधान करके जब इमलोग थक गये और यहाँ लौटनेका समय व्यतीत हो गयाः तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखायी दी ॥ ३८ ॥

प्रविशामो वयं तां तु वहुयोजनमायताम्। सान्धकारां सुविषिनां गहनां कीटसेविताम्॥ ३९॥ गत्वा सुमहद्ध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः। दृष्टवन्तः सा तत्रैव भवनं दिव्यमन्तरा॥ ४०॥

'वह कई योजन लंबी थी। उसमें अन्धकार भरा हुआ था। उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफामें बहुतन्से कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके हमने वहुत दूरतकका रास्ता पार कर लिया। तत्पश्चात् सूर्यके प्रकाशका दर्शन हुआ। उसी गुफाके अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था॥ ३९-४०॥

मयस्य किल दैत्यस्य तदासीद् वेइम राघव। तत्र <u>प्रभावती ना</u>म तपोऽतप्यत तापसी॥ ४१॥

'रघुनन्दन! वह सुन्दर भवन दैत्यराज मयका निवास-स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नामकी एक तपस्विनी तप कर रही थी। । ४१॥

तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च। भुक्तवा छन्धवछाः सन्तस्तयोक्तेन पथा ततः॥ ४२॥ निर्योय तस्मादुद्देशात् पश्यामो छवणाम्भसः। समीपे सह्यमछयौ दर्दुरं च महागिरिम्॥ ४३॥

'उसने हमें अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थ तथा भाँति-भाँतिके पीने योग्य रस दिये । उन्हें खाकर हमें नृतन बल प्राप्त हुआ । फिर उसीके बताये हुए मार्गसे जब हम गुफासे बाहर निकले, तब हमें लवणसमुद्रके निकटवर्ती सहा, मलय और दर्दुर नामक महान् पर्वत दिखायी दिये ॥ ४२-४३ ॥ ततो मलयमारुहा पदयन्तो वरुणालयम् । विषणणा व्यथिताः खिन्ना निराद्या जीविते भ्रद्यम् ॥४४॥

'फिर हमलोग मलयाचलपर चढ़कर समुद्रकी ओर देखने लगे। उसकी विशालतादेखकर हमारा हृदय विषादसे भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गये। हमें जीवनकी कोई आशा न रही॥ ४४॥

अनेकरातविस्तीर्णं योजनानां महोद्धम्। तिमिनकञ्चषावासं चिन्तयन्तः सुदुःखिताः॥ ४५॥ 'उस महासागरका विस्तार कई सौ योजनोंमें था। उसमें तिमि, मगर और बड़े-बड़े मत्स्य निवास करते थे। उसके इस स्वरूपका स्मरण करके इम सब लोग बहुत दुखी हो गये॥ ४५॥

### तत्रानशनसंकर्षं कृत्वाऽऽसीना वयं तदा। ततः कथान्ते गुधस्य जढायोरभवत् कथा॥४६॥

'अन्तमें अनशन करके प्राण त्याग देनेका संकल्प लेकर इम सब लोग वहाँ बैठ गये। फिर आपसमें बातचीत होने लगी और बीचमें जटायुका प्रसंग छिड़ गया॥ ४६॥

#### ततः पर्वतश्रङ्काभं घोररूपं भयावहम्। पक्षिणं दृष्टवन्तः सा वैनतेयमिवापरम्॥ ४७॥

'इतनेमें ही हमने दूसरे गरुड़की भाँति एक भयंकर पक्षीको देखाः जो पर्वतिशिखरके समान जान पड़ता था। उसका स्वरूप बड़ा डरावना था॥ ४७॥

### सोऽसानतर्कयद् भोकुमथाभ्येत्य वचोऽव्रवीत्। भोः क एष मम भ्रातुर्जटायोः कुरुते कथाम् ॥ ४८ ॥ सम्पातिनीम तस्याहं ज्येष्टो भ्राता खगाधिपः। अन्योन्यस्पर्धयारूढावावामादित्यसत्पद्म् ॥ ४९ ॥

'वह पक्षी हमें खा जानेकी युक्ति सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला—'अजी! कौन मेरे भाई जटायुकी बात कर रहा था। मैं उसका बड़ा भाई पक्षिराज सम्पाति हूँ। इम दोनों एक दूसरेसे होड़ लगाकर आकाशमें सूर्यमण्डलतक पहुँचनेके लिये उड़े थे। ४८-४९॥

### ततो द्ग्धाविमौ पक्षौन द्ग्धौ तु जटायुषः। तदा मे चिरदृष्टः स भ्राता गृभ्रपतिः प्रियः॥ ५०॥ निर्दग्धपक्षः पतितो ह्यहमस्मिन् महागिरौ।

'इससे मेरी ये दोनों पाँखें जल गर्यी, परंतु जटायुके पंख नहीं जले। तबसे दीर्घकाल ब्यतीत हो गया। उन्हीं दिनों मैंने अपने प्रिय भाई राष्ट्रराज जटायुको देखा था। पंख जल जानेसे मैं इसी महान पर्वतपर गिर पड़ा'॥ ५० है॥ तस्यैवं वदतोऽस्माभिईतो भ्राता निवेदितः॥ ५१॥ व्यसनं भवतद्वेदं संक्षेपाद् वै निवेदितम्।

'सम्पाति जब इस तरहकी बातें कह रहा था, उस समय इमलोगोंने बताया कि जटायु मारे गये। साथ ही हमने संक्षेपसे आपके ऊपर आये हुए इस संकटका समाचार भी निवेदन कर दिया॥ ५१३॥

स सम्पातिस्तदा राजञ्छुत्वा सुमहद्वियम् ॥ ५२ ॥ विपण्णचेताः पत्रच्छ पुनरस्मानरिंदम । कः स रामःकथं सीता जटायुश्च कथं हतः ॥ ५३ ॥ इच्छामि सर्वमेवैतच्छ्रोतुं प्रवगसत्तमः । 'राजन्! यह अत्यन्त अप्रिय वृत्तान्त सुनकर उस सम्पातिके मनमें वड़ा खेद हुआ । शत्रुदमन ! उसने पुनः हमलोगोंसे पूछा— 'श्रेष्ठ वानरगण ! वे श्रीराम कौन हैं, सीता कैसी है और जटासु किस प्रकार मारे गये ? ये सब बातें मैं विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ५२-५३ ॥

### तस्याहं सर्वमेवैतद् भवतो व्यसनागमम्॥ ५४॥ प्रायोपवेशने चैव हेतुं विस्तरशोऽत्रुवम्।

'तब मैंने सम्पातिके समक्ष आपपर संकट आनेका यह सारा वृत्तान्त और अपने आमरण अनशनका कारण विस्तार-पूर्वक बताया ॥ ५४ दे ॥

### सोऽसानुत्थापयामास वाक्येनानेनपक्षिराट्॥ ५५॥ रावणो विदितो महां लङ्का चास्य महापुरी। दृष्टा पारे समुद्रस्य त्रिक्टिगिरिकन्दरे॥ ५६॥ भवित्री तत्र वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा।

'तव पक्षिराज सम्पातिने अपने निम्नाङ्कित वचनद्वारा हमें उत्साहित करके उठाया। 'वानरो! मैं रावणको जानता हूँ। उसकी महापुरी लङ्का भी मैंने देखी है। वह समुद्रके उस पार त्रिकूटगिरिकी कन्दरामें बसी है। विदेहकुमारी सीता अवश्य वहीं होंगी, इस विषयमें मुझे कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा है'॥ ५५-५६ है॥

#### इति तस्य वचः श्रुत्वा वयमुरथाय सत्वराः ॥ ५७ ॥ सागरक्रमणे मन्त्रं मन्त्रयामः परंतप ।

'परंतप ! उसकी यह बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र पार करनेके विषयमें परस्पर सलाह करने लगे ॥ ५७ - ॥

### नाध्यवास्यद् यदा कश्चित् सागरस्य विलङ्घनम् ॥५८॥ ततः पितरमाविश्य पुष्ठुवेऽहं महार्णवम् । शतयोजनविस्तीर्णं निहत्य जलराक्षसीम् ॥ ५९॥

'जब कोई भी समुद्रको लाँघनेका साहस न कर सका, तब मैं अपने पिता बायुके स्वरूपमें प्रविष्ट होकर वह सौ योजन विस्तृत महासागर लाँघ गया। उस समय समुद्रके जलमें एक राक्षसी रहती थी, जिसे अपने मार्गमें विष्न डालनेपर मैंने मार डाला था॥ ५८-५९॥

### तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती। उपवासतपःशीला भर्तृदर्शनलालसा॥ ६०॥

लङ्कामें पहुँचकर रावणके अन्तः पुरमें मैंने सती सीताका दर्शन कियाः जो अपने पतिदेवताके दर्शनकी लालसासे निरन्तर उपवास और तपस्या किया करती हैं॥ ६०॥

जटिला मलदिग्धाङ्गी कशा दीना तपखिनी। निमित्तैस्तामहं सीतामुपलभ्य पृथग्विधैः॥६१॥

१७४५

उपस्तरपात्रुवं चार्यामभिगम्य रहोगताम्। स्रोते रामस्य दृतोऽहं वानरो माहतात्मजः॥ ६२॥

(उनके केश जटाके रूपमें परिणत हो गये थे। अङ्ग-अङ्गमें मैल जम गयी थी। वे दीन, दुर्बल और तपस्विनी दिखायी देती थीं। कई भिन्न-भिन्न कारणों छे उन्हें आर्या सीताके रूपमें पहचानकर मैं एकान्तमें उनके निकट गया और इस प्रकार बोला—'देवि सीते! मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत पवनपुत्र हनुमान् नामक बानर हूँ॥ ६१-६२॥ त्वहर्शनमभिष्रेष्सुरिह प्राप्तां विहायसा। राजपुत्रों कुशालनी श्रातरी रामलक्ष्मणों॥ ६३॥

'आपके दर्शनके लिये में आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ। दोनों भाई राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कुशलसे हैं ॥६३॥ सर्वशाखामृगेन्द्रेण सुप्रीवेणाभिपालितौ। कुशलंत्वाववीद् रामः सीते सौमित्रिणा सह॥ ६४॥

'सम्पूर्ण वानरोंके अधीश्वर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षा-में तत्पर हैं। देवि! सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके साथ भगवान् श्रीरामने आपको अपने सकुशल होनेका समाचार कहलाया है॥ ६४॥

सिखभावाच सुप्रीवः कुशलं त्वानुपृच्छित। क्षिप्रमेष्यति ते भर्ता सर्वशासामृगैः सह॥६५॥ प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः।

'उनके मित्र होनेके नाते सुग्रीव भी आपका कुशल-मङ्गल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान् श्रीराम सम्पूर्ण वानरोंकी सेनाके साथ शीघ यहाँ पधारेंगे। देवि! मेरा विश्वास कीजिये। मैं राक्षस नहीं, वानर हूँ' ॥६५५ै॥

मुहूर्तमिव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह ॥ ६६ ॥ अवैमि त्वां हनूमन्तमिवन्ध्यवचनादहम् । अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्ष सो वृद्धसम्मतः ॥ ६७ ॥ 'तदनन्तर सीताने दो घड़ीतक कुछ सोचकर मुझसे इस प्रकार कहा—'महावाहो ! मैं अविन्ध्यके कहनेसे यह विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान हो । अविन्ध्य राक्षसकुलमें उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय हैं ॥ ६६-६७ ॥ कथितस्तेन सुग्रीवस्त्विद्धिः सचिवैर्चृतः । गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम्॥६८॥ धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता । प्रत्ययार्थं कथां चेमां कथयामास जानकी ॥६९॥

'उन्होंने ही तुम्हारे-जैसे मन्त्रियोंसे युक्त सुग्रीवका परिचय दिया है। वत्स! अब तुम भगवान् श्रीरामके पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीताने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अबतक अपने प्राणोंकी रक्षा करती आयी हैं। जानकीने विश्वास दिलानेके लिये यह एक कथा भी सुनायी थी——॥ ६८-६९॥

क्षिप्तामिषीकां काकाय चित्रकृटे महागिरौ । भवता पुरुषच्यात्र प्रत्यभिज्ञानकारणात् ॥ ७० ॥ ( पकाक्षिविकलः काकः सुदुष्टात्मा कृतश्च वै ।)

पुरुषसिंह ! उस कथाका मुख्य विषय यह है कि आपने महापर्वत चित्रक्टपर रहते समय किसी कौएके ऊपर एक सींकका बाण चलाया था और उस दुष्टात्मा कौएको एक ऑखसे विश्वत कर दिया था। यह प्रसङ्ग उन्होंने केवल अपनी पहचान करानेके उद्देश्यसे प्रस्तुत किया था॥ ७०॥

ब्राह्यित्वाहमात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीम् । सम्ब्राप्त इति तं रामः प्रियवादिनमार्चयत् ॥ ७१ ॥

'तदनन्तर मैंने जान-बूझकर अपने आपको राक्षसोंद्वारा पकड़वा दिया और लङ्कापुरीको जलाकर समुद्रके इस पार आ पहुँचा।' यह सब समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रियवादी हनुमान्का अत्यन्त आदर-सत्कार किया॥ ७१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि हनुमत्प्रत्यागमने द्वयशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२८२॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें हनुमान् जीके रुङ्कासे ठौटनेसे सम्बन्ध रखनेवाठा दो सौ वयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८२ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ७१है इलोक हैं )

# त्र्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

वानर-सेनाका संगठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लङ्काकी सीमामें सेनाका प्रवेश तथा अङ्गदको रावणके पास द्त वनाकर भेजना

मार्कण्डेय उवाच ततस्तत्रेव रामस्य समासीनस्य तैः सह । समाजग्मुः कपिश्रेष्ठाः सुग्रीववचनात् तदा ॥ १ ॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर सुग्रीव-की आज्ञाके अनुसार बड़े-बड़े वानरवीर माल्यवान् पर्वतपर लक्ष्मण आदिके साथ बैठे हुए भगवान् श्रीरामके पास पहुँचने लगे ॥ वृतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्। श्वद्युरो वालिनःश्रीमान् सुपेणो राममभ्ययात्॥ २॥

सबसे पहले वालांके श्वद्युर श्रीमान् सुषेण श्रीरामचन्द्रजी-की सेवामें उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरोंकी सहस्र कोटि (दस अरब) सेना थी॥ २॥ कोटीशतवृतो वापि गजो गवय एव च। वानरेन्द्रौ महावीर्यो पृथक् पृथगदृश्यताम्॥ ३॥

फिर महापराक्रमी वानरराज गज' और 'गवय' पृथक्-पृथक् एक-एक अरब सेनाके साथ आते दिखायी दिये ॥३॥ षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकर्षन् प्रत्यहरूयत । गोळाङ्गळो महाराज गवाश्चो भीमदर्शनः ॥ ४ ॥

महाराज ! गोलांगूल (लंगूर ) जातिका वानर गवाक्षः जो देखनेमें बड़ा भयंकर थाः साठ सहस्रकोटि (छः खरव ) वानर-सेना साथ लिये दृष्टिगोचर हुआ ॥ ४॥ गन्धमादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः। कोटीशतसहस्राणि हरीणां समकर्षतः॥ ५॥

गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला गन्धम।दन नामसे विख्यात वानर वानरोंकी दस खरब सेना साथ लेकर आया ॥ ५ ॥ पनसो नाम मेधावी वानरः सुमहावलः। कोटीर्दश द्वादश च त्रिंशत् पञ्च प्रकर्षति ॥ ६ ॥

पनस नामक बुद्धिमान् तथा महावली वानर सत्तावन करोड़ सेना साथ लेकर आया ॥ ६ ॥ श्रीमान् दिधमुखो नाम हरिबृद्धोऽतिवीर्यवान् । प्रचकर्ष महासैन्यं हरीणां भीमतेजसाम् ॥ ७ ॥

वानरोंमें वृद्ध तथा अत्यन्त पराक्रमी श्रीमान् दिधमुख भयंकर तेजसे सम्पन्न वानरोंकी विशाल सेना साथ लेकर आये॥ ७॥

कृष्णानां सुखपुण्ड्राणासृक्षाणां भीमकर्मणाम् । कोढीशतसहस्रोण जाम्बवान् प्रत्यदृश्यतः ॥ ८ ॥

जिनके मुख (ललाट) पर तिलकका चिह्न शोभापा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करनेवाले थे, ऐसे काले रंगके शतकोटि सहस्र (दस खरव) रीछोंकी सेनाके साथ वहाँ जाम्बवान् दिखायी दिये ॥ ८॥

पते चान्ये च बहवो हरियृथपयूथपाः। असंख्येया महाराज समीयू रामकारणात्॥ ९ ॥

महाराज ! ये तथा और भी बहुत-से वानरयूथपितयोंके भी यूथपित, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्रीरामचन्द्रजीके कार्यसे वहाँ एकत्र हुए ॥ ९॥

गिरिक्टिनभाङ्गानां सिंहानामिव गर्जताम्। श्रूयते तुमुळः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम्॥१०॥ उनके अङ्ग पर्वतोंके शिखरके सहश जान पड़ते थे। वे सब के-सब सिंहोंके समान गरजते और इधर-उधर दौड़ते थे। उन सबका सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था॥ १०॥

गिरिकूटनिभाः केचित् केचिन्महिषसंनिभाः । शरदभ्रप्रतीकाशाः केचिद्धिङ्गुळकाननाः ॥ ११ ॥

कोई पर्वत-शिखरके समान ऊँचे थे, तो कोई मेंसींके सहरा मोटे और काले। कितने ही वानर शरद् ऋतुके बादलोंकी तरह सफेद दिखायी देते थे, कितनोंके ही मुख सिन्दूरके समान लाल रंगके थे॥ ११॥

उत्पतन्तः पतन्तश्च प्रवमानाश्च वानराः। उद्भन्वन्तोऽपरे रेणून् समाजग्मुः समन्ततः॥१२॥

वे वानर सैनिक उछल्तेः गिरते-पड़तेः कूदते-फाँदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओरसे एकत्र हो रहे थे॥ १२॥ स वानरमहासैन्यः पूर्णसागरसंनिभः। निवेशमकरोत् तत्र सुत्रीवानुमते तदा॥ १३॥

वानरोंकी वह विशाल सेना भरे-पूरे महासागरके समान दिखायी देती थी। सुप्रीवकी आज्ञासे उस समय माल्यवान् पर्वतके आस-पास ही उस समस्त सेनाका पड़ाव पड़ गया॥ १३॥

ततस्तेषु हरीन्द्रेषु समावृत्तेषु सर्वशः। तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे मुहूर्ते चाभिपूजिते ॥ १४ ॥ तेन व्यूढेन सैन्येन लोकानुद्रर्तयन्तिव। प्रयथौ राघवः श्रीमान् सुग्रीवसहितस्तदा ॥ १५ ॥

तदनन्तर उन समस्त श्रेष्ठ वानरोंके सब ओरसे एकत्र हो जानेपर सुग्रीवसिंहत भगवान् श्रीरामने एक दिन ग्रुभ तिथि, उत्तम नक्षत्र और ग्रुभ सुहूर्तमें युद्धके लिये प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे उस व्यूह-रचनायुक्त सेनाके द्वारा सम्पूर्ण लोकोंका संहार करने जा रहे हैं॥ १४-१५॥

मुखमासीत् तु सैन्यस्य हनूमान् मारुतान्मजः। जघतं पालयामास सौमित्रिरकुतोभयः॥१६॥

उस सेनाके मुहानेपर वायुपुत्र हनुमान्जी विद्यमान थे। किसीसे भी भय न माननेवाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण उसके पृष्ठभागकी रक्षा कर रहे थे॥ १६॥

वद्धगोधाङ्गुलित्राणौ राघघौ तत्र जग्मतुः। वृतौ हरिमहामात्रैश्चन्द्रसूर्यौ प्रहेरिव॥१७॥

दोनों रघुवंशी वीर श्रीराम और लक्ष्मण हाथोंमें गोहके चमड़ेके बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहोंसे घिरे हुए चन्द्रमा और सूर्यकी भाँति वानरजातीय मन्त्रियोंके बीचमें होकर चल रहे थे।। १७॥

### प्रवभौ हरिसैन्यं तत् सालतालशिलायुधम् । सुमहच्छालिभवनं यथा सूर्योदयं प्रति ॥ १८॥

श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख साल, ताल और शिलारूपी आयुध लिये वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदयके समय पके हुए धानके विशाल खेतोंके समान जान पड़ते थे॥१८॥

नलनीलाङ्गदकाथमैन्दद्विविद्यालिता । ययौ सुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्धये ॥ १९ ॥

नल, नील, अङ्गद, क्राथ, मैन्द तथा द्विविदके द्वारा सुरक्षित हुई वह विशाल वानरसेना श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेके लिये आगे बढ़ती चली जा रही थी।। १९॥ विविधेषु प्रशस्तेषु बहुमूलफलेषु च।

प्रभूतमधुमूलेषु वारिमत्सु शिवेषु च ॥ २०॥ निवसन्ती निरावाधा मयैव गिरिसानुषु । उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम् ॥ २१॥

जहाँ फल-मूलकी बहुतायत होती, मधु और कन्द-मूल प्रचुरमात्रामें उप्रूष्ध होते तथा जलकी अधिक सुविधा होती, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरोंपर डेरा डालती हुई वह वानरसेना बिना किसी विष्न-बाधाके खारे पानीवाले समुद्रके निकट जा पहुँची ॥ २०-२१॥

द्वितीयसागरनिभं तद् बलं बहुलध्वजम् । वेलावनं समासाद्य निवासमकरोत् तदा ॥ २२ ॥

असंख्य ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागरके समान जान पड़ती थी। सागरके तटवर्ती वनमें पहुँचकर उसने अपना पड़ाव डाला॥ २२॥

ततो दाशरिधः श्रीमान् सुग्रीवं प्रत्यभाषत । मध्ये वानरमुख्यानां प्राप्तकालमिदं वचः ॥ २३॥

तत्पश्चात् मुख्य-मुख्य वानरोंके बीचमें वैठे हुए दशरथ-नन्दन भगवान् श्रीशमने सुग्रीवसे यह समयोचित बात् कही-॥ २३॥

उपायः को नु भवतां मतः सागरळङ्घने । इयं हि महती सेना सागरश्चातिदुस्तरः॥२४॥

'मित्रो ! हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यन्त दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है । ऐसी दशामें आपलोग समुद्रके पार जानेके लिये कौन-सा उपाय ठीक समझते हैं ?' ॥ २४ ॥

तत्रान्ये व्याहर्रान्त स्म वानरा बहुमानिनः। समर्था लङ्कने सिन्धोर्ने तु तत् ऋत्स्नकारकम्॥ २५॥

तव वहाँ बहुत-से दूसरे-दूसरे वानरः जो बड़े अभिमानी थे, कहने लगे—'हम तो समुद्रको लाँघ जानेमें समर्थ हैं (परंतु सब नहीं लाँघ सकते' ॥ २५ ॥ केचित्रौभिव्यवस्यन्ति केचिश्च विविधैः प्रवैः। नेति रामस्तुतान् सर्वान् सान्त्वयन् प्रत्यभाषत॥२६॥

कुछ वानर बड़ी-बड़ी नार्वोंके द्वारा समुद्रके पार जानेका निश्चय प्रकट करने लगे । कुछने नाव-डोंगी आदि विविध साधनोंद्वारा पार जानेकी बात बतायी । परंतु श्रीरामचन्द्र-जीने उनकी यह सलाह माननेसे इन्कार कर दिया और सबको सान्त्वना देते हुए कहा-॥ २६॥

शतयोजनविस्तारं न शकाः सर्ववानराः। कान्तुं तोयनिधि वीरा नैषा वो नैष्टिकी मतिः॥ २७॥

'वीरो! सभी वानरोंमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे सौ योजन विस्तृत समुद्रको लाँघ सकें; अतः तुम लोगोंका यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धान्तके रूपमें प्राह्म नहीं है ॥ २७॥

नावो न सन्ति सेनाया बह्वयस्तारयितुं तथा । वणिजामुपघातं च कथमस्मद्विधश्चरेत् ॥ २८॥

'इतनी बड़ी सेनाको पार उतारनेके लिये हमलोगोंके पास अधिक नौकाएँ भी नहीं हैं। (यदि कहें) व्यापारियोंके जहाजोंसे काम लिया जाया तो) मेरे-जैसा पुरुष अपने स्वार्थके लिये व्यापारियोंके व्यवसायको हानि कैसे पहुँचा सकता है ? ॥

विस्तीर्ण चैच नः सैन्यं हन्याच्छिद्रेण वै परः। स्रवोडुपप्रतारश्च नैवात्र मम रोचते॥२९॥

इसके सिवा नौका आदिसे यात्रा करनेपर हमारी सेना छिट-फुट होकर बहुत दूरतक फैल जायगी। उस दशामें अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है। इसीलिये डोंगी और नाव आदिपर बैठकर पार उतरनेकी बात मुझे ठींक नहीं जँचती है।। २९॥

अहं त्यिमं जलिनिधि समारप्याम्युपायतः। प्रतिशेष्याम्युपवसन् दर्शयिष्यति मां ततः॥ ३०॥

भीं तो किसी उपायसे इस समुद्रकी ही आराधना आरम्भ करूँगा। इसके तटपर अत्र-जल्लां इक्तर धरना दूँगा। इससे यह अवस्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखायेगा ॥ ३०॥ न चेद दर्शयिता मार्ग धक्ष्याम्येनमहं ततः।

न चद् दशायता भाग घक्ष्याम्यनमह ततः। महास्त्रेरप्रतिद्वतैरत्यग्निपवनोज्ज्वलैः ॥ ३१।

'यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखायेगा, तो मैं अग्नि और वायुसे भी अधिक तेजस्वी तथा कभी न चूकनेवाले महान् दिव्यास्त्रोंद्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूँगा' ॥ ३१॥

इत्युक्त्वा सह सौमित्रिरुपस्पृद्याथ राघवः। प्रतिशिद्ये जलनिधि विधिवत् कुशसंस्तरे॥ ३२॥

ऐसा कहकर लक्ष्मणसिंहत श्रीरामचन्द्रजीने आचमन करके समुद्रके तटपर कुशकी चटाई विछाकर उसपर लेटकर विधिपूर्वक धरना दे दिया ॥ ३२ ॥ सागरस्तु ततः खण्ने दर्शयामास राघवम्। देवो नदनदीभर्ता श्रीमान् यादोगणैर्वृतः॥३३॥

तव नदों और नदियोंके स्वामी श्रीमान् समुद्रदेवने जल-जन्तुओंके साथ प्रकट होकर स्वप्नमें श्रीरामचन्द्रजीको दर्शन दिया ॥ ३३॥

कौसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं वचः। इदमित्याह रत्नानामाकरैः शतको वृतः॥३४॥

वह सैकड़ों रत्नके आकरोंसे घिरा हुआ था। उसने क्वीसल्यानन्दन' कहकर श्रीरामको सम्बोधित किया और मधुर वाणीमें इस प्रकार कहा-॥ ३४॥

बृहि कि ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुषर्पभ । ऐक्ष्वाको हास्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमव्रवीत् ॥ ३५ ॥

ंनरश्रेष्ठ ! कहो। मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ ? सगरपुत्रोंसे संवर्धित होनेके कारण मैं भी इक्ष्वाकुवंशीय तथा तुम्हाराभाई-वन्धु हूँ। यह सुनकर श्रीरामचन्द्र जीने उससे कहा-॥ मार्गमिच्छामि सैन्यस्य द्त्तं नद्नदीपते। येन गत्वा दशायीवं हन्यां पौछस्त्यपांसनम ॥ ३६॥

'नद-नदीश्वर! मैं अपनी सेनाके लिये तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर पुलस्त्यकुलाङ्गार दशमुख रावणको मार सकूँ॥ ३६॥

यद्येवं याचतो मार्गं न प्रदास्यति मे भवान् । शरैस्त्वां शोषिषद्यामि दिव्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ ३७ ॥

'यदि इस प्रकार याचना करनेपर तुम मुझे मार्ग न दोगे,तो में दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित वाणोंद्वारा तुम्हें सुखा दूँगा॥ इत्येवं त्रुवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः। उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः॥ ३८॥

श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर वर्षणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला—॥ ३८॥ नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विद्यकरस्तव। श्रृण चेदं वचो राम श्रृत्वा कर्तव्यमाचर॥३९॥

'श्रीराम! में तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और न में तुम्हारे मार्गमें विन्न डालनेकी ही इच्छा रखता हूँ। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो। उसे करो॥ ३९॥ यदि दास्यामि ते मार्ग सैन्यस्य वजतोऽऽश्चया।

याद दास्याम त मान सन्यस्य वजताऽऽशया। अन्येऽप्याञ्चापयिष्यन्ति मामेवं घनुषो बलात्॥ ४०॥ व्यदि में इस समयतुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और लङ्का जाती

हुई तुम्हारी सेनाको मार्ग दे दूँगाः तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुपके बलसे मुझपर हुक्म चलाया करेंगे ॥ ४० ॥ अस्ति त्वच नलो नाम वानरः शिलिपसम्मतः । त्वष्ट्रहेंवस्य तनयो बलवान् विश्वकर्मणः ॥ ४१ ॥

'तुम्हारी सेनामें एक नल नामक वानर है, जो शिल्पियोंके लिये भी आदरणीय है। वलवान् नल देवशिल्पी विश्वकर्माका पुत्र है।। ४१।। स यत्काष्ठं तृणं वापि शिलां वा क्षेप्स्यते मयि । सर्वे तद् धारयिष्यामि स ते सेतुर्भविष्यति ॥ ४२ ॥

'वह अपने हाथसे उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जलके ऊपर धारण किये रहूँगा। वही तुम्हारे लिये पुल हो जायगा'॥ ४२॥ इत्युक्त्वान्तर्हिते तिसान रामो नलभवाच ह।

इत्युक्त्वान्ताहत तास्मन् रामा नळमुवाच ह । कुरु सेतुं समुद्रे त्वं राको ह्यसि मतो मम ॥ ४३ ॥

ऐसा कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया। तत्पश्चात् श्रीरामने उठकर नलसे कहा— 'तुम समुद्रपर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूँ, तुममें यह कार्य करनेकी शक्ति है' ॥ ४३॥

तेनोपायेन काकुत्स्थः सेतुबन्धमकारयत्। द्रायोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्॥ ४४॥ उसी उपायसे रघुनाथजीने समुद्रपर मौ योजन लंबा

और दस योजन चौड़ा पुल तैयार कराया ॥ ४४ ॥ नलसेतुरिति ख्यातो योऽद्यापि प्रथितो भुवि । रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य निर्यातो गिरिसंनिभः ॥ ४५ ॥

वह आज भी भूमण्डलमें 'नलसेतु' के नामसे विख्यात है। श्रीरामजीकी आज्ञा मानकर समुद्रने उस पर्वताकार पुलको अपने ऊपर धारण किया ॥ ४५॥

तत्रस्थंस तु धर्मात्मा समागच्छद् विभीषणः। भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६॥

श्रीरामचन्द्रजी अभी समुद्रके किनारे ही थे कि राक्षस-राज रावणके भाई धर्मात्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये आये ॥ ४६॥



प्रतिजग्राह रामस्तं खागतेन महामनाः। सुत्रीवस्य तु शङ्काभूत् प्रणिधिःस्यादिति स्म ह ॥४७॥

महामना श्रीरामने खागतपूर्वक उन्हें अपनाया । उस समय सुग्रीवके मनमें यह शङ्का हुई कि 'कहीं यह शत्रुका कोई गुप्तचर न हो' ॥ ४७॥

राघवः सत्यचेष्टाभिः सम्यक् च चरितेङ्गितैः। यदा तत्त्वेन तुष्टोऽभृत् तत एनमपूजयत्॥ ४८॥

परंतु श्रीरामचन्द्रजीने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख-नेत्र आदिके संकेतोंसे सूचित होनेवाले मनोभावोंकी सम्यक् समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषणका बहुत आदर किया।। ४८॥ सर्वराक्षसराज्ये चाण्यभ्यषिश्चद् विभीषणम्।

चके च मन्त्रसचिवं सुहृदं लक्ष्मणस्य च ॥ ४९॥

साथ ही उन्हें समस्त राक्षसोंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मणका सुहृद् तथा अपना सलाहकार बना लिया।। विभीषणमते चैव सोऽत्यकामन्महाणैवम्।

विभीषणमते चैव सोऽत्यक्रामन्महाणेवम्। ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराधिप॥५०॥

नरेश्वर ! विभीषणकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजीने उसी सेतुद्वारा एक ही महीनेमें सेनासहित महासागरको पार् कर लिया ॥ ५०॥

ततो गःवा समासाच लङ्कोचानान्यनेकशः। भेदयामास कपिभिर्महान्ति च बहुनि च॥५१॥

तत्पश्चात् उन्होंने लङ्काकी सीमामें पहुँचकर वानरोंद्वारा वहाँके बहुत से बड़े-बड़े उद्यानोंको छिन्न-भिन्न करा दिया ॥

ततस्तौ रावणामात्यौ मन्त्रिणौ ग्रुकसारणौ । चरौ वानरऋषेण तौ जन्नाह विभीषणः ॥ ५२ ॥

उस सेनामें वानरोंका रूप धारण करके रावणके दो मन्त्री शुक और सारण गुप्तचरका काम करनेके लिये शुस आये थे। विभीषणने उन दोनोंको पहचानकर कैंद्र कर लिया ॥ ५२ ॥ प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ। दर्शयित्वा ततः सैन्यं रामः पश्चादवासृजत् ॥ ५३ ॥

जब वे दोनों निशाचर अपने राक्षसरूपमें प्रकट हुए, तब श्रीरामने उन्हें अपनी सेनाका दर्शन कराकर छोड़ दिया ॥ ५३॥

निवेदयोपवने सैन्यं तत् पुरः प्राज्ञवानरम्। प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्॥ ५४॥

लङ्कापुरीके उपवनमें वानरसेनाको ठहराकर श्रीरघुनाथ-जीने बुद्धिमान् वानर अङ्गदको दूतके रूपमें रावणके यहाँ भेजा ॥ ५४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि सेतुबन्धने व्यशीत्यधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें सेतुबन्धविषयक दो सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८३ ॥

# चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरोंका घोर संग्राम

मार्कण्डेय उवाच

प्रभृतान्नोदके तस्मिन् बहुमूलफले वने। सेनां निवेश्य काकुरस्थो विधिवत् पर्यरक्षत ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! लङ्काके उस वनमें अन्न और जलका बहुत सुभीता था। फल और मूल प्रचुर मात्रामें उपलब्ध थे; अतः वहीं सेनाकी छावनी डाल-कर श्रीरामचन्द्रजी विधिपूर्वक उसकी रक्षा करते रहे॥ १॥ रावणः संविधं चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिर्मिताम्।

प्रकृत्यैव दुराधर्वा दढप्राकारतोरणा॥ २॥

इधर रावण लङ्कार्मे शास्त्रोक्त प्रकारसे वनी हुई युद्ध-सामग्री (मशीनगन आदि) का संग्रह करने लगा। लङ्का-की चहारदीवारी और नगर-द्वार अत्यन्त सुदृढ़ थे, अतः स्वभावसे ही यह दुर्भर्ष थी—किसी भी आक्रमणकारीका वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन था॥ २॥

अगाधतोयाः परिखा मीननकसमाकुलाः। बभूवुः सप्त दुर्धर्षाः खादिरैः शङ्क्षभिश्चिताः॥ ३॥ नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें अगाध जल भरा रहता थाऔर उनमें मत्स्य-मगर आदि जल-जन्तु निवास करते थे। इन खाइयोंमें सब ओर खैरके खूँटे गड़े हुए थे॥ ३॥

कपाटयन्त्रदुर्धर्षा वभूद्यः सहुडोपलाः। साद्योविषघटायोधाः ससर्जरसपांसवः॥४॥

भजवृत किवाड़ लगे थे और गोला बरसानेवाले यन्त्र (मशीनें) यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहाँ बहुत-से शृङ्ग और गोले जमा किये गये थे। इन सब कारणोंसे इन खाइयोंको पार करना बहुत किंटन था। विषयर सपींके समूह, सैनिक, सर्जरस (लाह) और धूल-इन सबसे संयुक्त और सुरक्षित होनेके कारण भी वे खाइयाँ दुर्गम थीं॥ मुसलालातनाराचतोमरासिपरश्यकेः।

अन्विताश्च रातध्नीभिः समधूचिछष्टमुद्रराः॥ ५ ॥

मुसल, अलात (बनैटी), बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोमके मुद्गर तथा तोप आदि अस्त्र-शस्त्रींके संग्रहके कारण भी वे खाइयाँ दुर्लङ्कय थीं ॥ ५॥ पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्माः स्थावरजङ्गमाः। बभूवुः पत्तिबहुलाः प्रभूतगज्ञवाजिनः॥ ६॥

नगरके सभी दरवाजोंपर छिपकर वैठनेके लिये बुर्ज बने हुए थे। वे स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम-फिरकर रक्षा करनेवाले जो सैनिक नियुक्त किये गये थे वे जङ्गम गुल्म कहे जाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत-से हाथीसवार तथा घुड़सवार भी थे॥ ६॥

अङ्गदस्त्वथ लङ्घाया द्वारदेशमुपागतः। विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेश गतव्यथः॥ ७॥ मध्ये राक्षसकोटीनां बह्वीनां सुमहावलः। ग्रुगुभे मेघमालाभिरादित्य इव संवृतः॥ ८॥

(श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाते) महावली अङ्गद दूत वनकर लङ्कापुरीके द्वारपर आये। राक्षमराज रावणको उनके आगमनकी सूचना दी गयी। किर अनुमति मिलनेपर उन्होंने निर्भय होकर पुरीमें प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसोंके वीचमें जाते हुए अङ्गद मेथोंकी घटाते घिरे हुए सूर्यदेवके समान सुशोभित हो रहे थे॥ ७-८॥

स समासाद्य पौलस्त्यममात्यैरभिसंवृतम् । रामसंदेशमामन्त्र्य वाग्मी वक्तुं प्रचक्रमे ॥ ९ ॥

मन्त्रियोंसे घिरकर बैठे हुए पुलस्त्यनन्दन रावणके पास पहुँचकर कुशल वक्ता अङ्गदने रावणको सम्बोधित करके श्रीरामचन्द्रजीका संदेश इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥



आहत्वां राघवो राजन् कोसलेन्द्रो महायदााः। प्राप्तकालमिदं चाक्यं तदादस्य कुरुष्य च ॥ १० ॥ पाजन् ! कोमलदेशके महाराज महायशस्वी श्रीराम-चन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो समयोचित संदेश भेजा है, उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो॥ १०॥

### अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्। विनर्यन्त्यनयाविष्ठा देशाश्च नगराणि च ॥ ११ ॥

ंजो राजा अपने मनको काबूमें न रखकर अन्यायमें तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने-वाले नगर और देश भी अनीतिपरायण होकर नष्ट हो जाते हैं॥ ११॥

### त्वयैकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बळात्। वधायानपराद्धानामन्येषां तद् भविष्यति॥१२॥

'सीताका बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दीष लोग भी मारे जायँगे॥ १२॥

ये त्वया वलदर्पाभ्यामाविष्टेन वनेचराः। ऋपयो हिंसिताः पूर्वं देवाश्चाप्यवमानिताः॥१३॥ राजर्षपश्च निहता रुदत्यश्च हृताः स्त्रियः। तदिदं समनुप्राप्तं फलं तस्यानयस्य ते॥१४॥

'तुमने बल और अहंकारसे उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियोंकी हत्या की, देवताओंका अपमान किया, राजिंपेयोंके प्राण लिये तथा रोती-विलखती अवलाओंका भी अपहरण किया था, उन सब अत्याचारोंका फल अब तुम्हें प्राप्त होनेवाला है ॥ १३-१४॥

### हन्तास्मि त्वां सहामात्यैर्युध्यस्व पुरुषो भव। पद्य मे धनुषो वीर्यं मानुषस्य निशाचर॥१५॥

भीं मन्त्रियोंसहित तुम्हें मार डालूँगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुषका परिचय दो। निशाचर! यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी भेरे धनुषका बल देखना॥ १५॥

### मुच्यतां जानकी सीता न मे मोक्ष्य<mark>सि कहिंचित्।</mark> अराक्षसमिमं छोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः॥१६॥

'जनकनिदनी सीताको छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हायसे जीवित नहीं बचोगे । मैं अपने तीखे वाणोंद्वारा इस संसारको राक्षसींसे सूना कर दूँगा' ॥ १६॥

इति तस्य ब्रुवाणस्य दृतस्य परुपं वचः। श्रुत्या न भमृषे राजा रावणः क्रोधमूर्विछतः॥१७॥

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कटोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे मूर्छित हो उटा ॥ १७॥

रङ्गितश्चास्ततो भर्तुश्चत्वारो रजनीचराः। चतुर्ध्वङ्गेषु जगृहुः शार्दूलमिव पक्षिणः॥१८॥ तब स्वामीके संकेतको समझनेवाले चार निशाचर अपनी जगहसे उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़े, उसी प्रकार वे अङ्गदके चार अङ्गोंको पकड़ने लगे ॥ १८॥

### तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानङ्गदो रजनीचरान् । आदायैव खमुत्पत्य प्रासादतलमाविद्यत् ॥ १९ ॥

अङ्गद इस प्रकार अपने अङ्गोंसे सटे हुए उन चारों रक्ष्यसोंको लिये-दिये आकाशमें उछलकर महलकी छतपर जा चढ़े ॥१९॥

### वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः। भुवि सम्मिन्नहृद्याः प्रहारवरपीडिताः॥२०॥

उछलते समय उनके वेगसे छूटकर वे चारों राक्षस पृथ्वीपर जा गिरे। उन राक्षसोंकी छाती फट गयी और अधिक चोट लगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई ॥ २०॥

### संसक्तो हर्म्यशिखरात् तस्मात् पुनरवापतत् । लङ्घयिन्वा पुरीं लङ्कां सुवेलस्य समीपतः ॥ २१ ॥

छतपर चढ़े हुए अङ्गद फिर उस महलके कँगूरेसे कूद पड़े और लङ्कापुरीको लॉंघकर सुवेलपर्वतके समीप आ पहुँचे॥ २१॥

### कोसले<mark>न्द्रमथाग</mark>म्य सर्वमावेद्य वानरः। वि<mark>राश्राम स</mark> तेजस्वी राघवेणाभिनन्दितः॥ २२॥

फिर कोसलनरेश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर तेजस्वी वानर अङ्गदने रावणके दरबारकी सारी बातें वतार्थी। श्रीरामने अङ्गदकी बड़ी प्रशंसा की फिर वे विश्राम करने लगे॥ २२॥

### ततः सर्वाभिसारेण हरीणां वातरंहसाम्। भेद्यामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः॥२३॥

तदनन्तर भगवान् श्रीरामने वायुके समान वेगशाली वानरोंकी सम्पूर्ण सेनाके द्वारा एक साथ लङ्कापर धावा बोल दिया और उसकी चहारदीवारी तुड्वा डाली ॥ २३॥

### विभीषणक्षीधिपती पुरस्कृत्याथ छक्ष्मणः। दक्षिणं नगरद्वारमवामृद्वाद् दुरास्रदम्॥२४॥

नगरके दक्षिण द्वारमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। परंतु लक्ष्मणने विभीषण और जाम्बवान्को आगे करके उसे भी धूलमें मिला दिया ॥ २४॥

### करभारुणपाण्डूनां हरीणां युद्धशालिनाम्। कोटीशतसहस्रेण लङ्कामभ्यपर्वत् तदा॥२५॥

तत्पश्चात् उन्होंने इथेलीके समान श्वेत और लाल रंगके युद्धकुशल वानरींकी दस खरब सेनाके साथ लङ्कामें प्रवेश किया ॥ २५ ॥



प्रलम्बव।हरुकरजङ्घान्तरविलम्बिनाम् । ऋक्षाणां घूम्रवर्णानां तिस्रः कोटत्यो व्यवस्थिताः॥२६॥

उनके भुजा, ऊरु, हाथ और जङ्घा (पिंडली)—ये सभी अङ्ग विशाल थे तथा अङ्गोंकी कान्ति धुएँके समान काली थी, ऐसे तीन करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लङ्कामें जाकर युद्धके लिये डटे हुए थे॥ २६॥

उत्पतद्भिः पतद्भिश्च निपतद्भिश्च वानरैः। नादृदयत तदा सूर्यो रजसा नाशितप्रभः॥ २७॥

उत समय वानरोंके उछलने कूदने तथा गिरने-पड़नेसे इतनी धृष्ठ उड़ी कि उससे सूर्यकी प्रभा नष्ट-सी हो गयी और उसका दीखना बंद हो गया ॥ २७ ॥

शालिप्रस्नसहशैः शिरीषकुसुमप्रभैः। तहणादित्यसहशैः शणगौरैश्च वानरैः॥ २८॥ प्राकारं दहशुस्ते तु समन्तात् कपिळीकृतम्। राक्षसा विस्सिता राजन् सस्त्रीवृद्धाः समन्ततः ॥ २०॥

राजन् ! धानके फूल जैसे रंगवाले मौलिसरीके पुप्प-सदृश कान्तिवाले प्रातःकालके सूर्यके समान अरुण प्रभावाले तथा सन्दर्भे समान सफेद रंगवाले वानरींसे व्यात होनेके कारण लक्काकी चहारदीवारी चारों ओर कपिलवर्णकी दिखायी देती थी। स्त्रियों और वृद्धोंसिहत समस्त लक्कावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचिकत होकर इस दृश्यको देख रहे थे॥२८-२९॥ विभिद्दन्ते मणिस्तम्भान् कर्णादृशिखराणि च।

वानर सैनिक वहाँके मणिनिर्मित खम्भों और अत्यन्त ऊँचे-ऊँचे महलोंके कंगूरोंको तोड़ने-फोड़ने लगे। गोलाबारी

भग्नोन्मथितश्रङ्गाणि यन्त्राणि च विचिक्षिपुः ॥ ३०॥

करनेवाले जो तोप आदि यन्त्रं लगे थे उनके शिखरोंको चूर-चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया ॥ ३० ॥ परिगृह्य शतध्नीश्च सचकाः सहुडोपलाः । चिक्षिपुर्भुजवेगेन लङ्कामध्ये महास्वनाः ॥ ३१ ॥

पहियोंवाली तोपों। श्रङ्गों और गोलेंको ले-लेकर महान् कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओंके वेगसे उन्हें लङ्कामें फेंकने लगे॥ ३१॥

प्राकारस्थाश्च ये केचिन्निशाचरगणास्तथा। प्रदुद्रवुस्ते शतशः कपिभिः समभिद्रताः॥ ३२॥

जो कोई निशाचर चहारदीवारीकी रक्षाके लिये सैकड़ींकी संख्यामें वहाँ खड़े थे, वे सब वानरोंद्वारा खदेड़े जानेपर भाग खड़े हुए ॥ ३२॥

ततस्तु राजवचनाद् राक्षसाः कामरूपिणः। निर्ययुर्विकृताकाराः सहस्रशतसङ्घाः॥३३॥

तदनन्तर राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षस लाख-लाखकी टोली वनाकर नगरसे बाहर निकले। उन सबकी आकृति वड़ी विकराल थी। ३३॥

रास्त्रवर्षाणि वर्षन्तो द्वावयित्वा वनौकसः। प्राकारं शोभयन्तस्ते परं विक्रममास्थिताः॥ ३४ ॥

वे चहारदीवारीकी शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रोंकी वर्षा करके वनवासी वानरोंको खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रमका परिचय देने लगे ॥ ३४॥

स मापराशिसदृशैर्वभूव क्षणदाचरैः। कृतो निर्वानरो भूयः प्रकारो भीमदृशनैः॥३५॥

उड़दके ढेर-जैसे काले-कल्टे उन भयंकर निशाचरोंने लड़कर पुनः उस चहारदीवारीको वानरोंसे सूनी कर दिया ॥ ३५॥

पेतुः शूळिविभिन्नाङ्गा वहवो वानरर्पभाः। स्तम्भतोरणभग्नाश्च पेतुस्तत्र निशाचराः॥३६॥ उनके शूलोंकी मारसे अङ्ग विदीर्ण हो जानेके कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धराशायी हो गये । इसी प्रकार वानरींके हाथोंसे खम्भोंकी मार खाकर कितने ही निशाचर युद्धका मैदान छोड़कर भाग गये और कितने वहीं ढेर हो गये ॥३६॥

केशाकेश्यभवद् युद्धं रक्षसां वानरैः सह । नखैर्दन्तैश्च वीराणां खादतां चै परस्परम् ॥ ३७ ॥

तत्पश्चात् वीर राक्षसींका वानरोंके साथ सिरके वाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखीं और दाँतोंसे भी एक-दूसरेको काट खाते थे॥ ३७॥

निष्टनन्तो ह्युभयतस्तत्र वानरराक्षसाः। हता निपतिता भूमौ न मुञ्चन्ति परस्परम् ॥ ३८ ॥

दोनों ओरसे गर्जना करते हुए बानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वीपर गिर जानेके बाद भी एक-दूसरेको छोड़ते नहीं थे॥ ३८॥

रामस्तु शरजालानि ववर्ष जलदो यथा। तानि लङ्कां समासाद्य जन्तुस्तान् रजनीचरान्॥ ३९॥

उधर श्रीरामचन्द्रजी भी, जैसे वादल जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे और वे बाण लङ्कामें घुसकर वहाँ खड़े हुए निशाचरोंके प्राण लेने लगे ॥ ३९॥

सौमित्रिरपि नाराचैर्दढधन्वा जितक्लमः। आदिइयादिइय दुर्गस्थान् पातयामास राक्षसान्॥४०॥

क्लेश और थकावटपर विजय पानेवाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी सूचना दे-देकर नाराच नामक वाणोंद्वारा दुर्गके भीतर रहनेवाले राक्षसोंको भी मार गिराने लगे ॥ ४०॥

ततः प्रत्यवहारोऽभूत् सैन्यानां राघवाश्चया । कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्ष्यो जयोत्तरः ॥ ४१ ॥

इस प्रकार लङ्कामें भीषण मार-काट मचानेके बाद वानर सैनिक लक्ष्यसिद्धिपूर्वक विजय पाकर श्रीरद्यनाथजीकी आज्ञासे युद्ध बंद करके शिविरकी ओर लोट गये॥ ४१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि लङ्काप्रवेशे चतुरशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें लङ्कामें प्रवेशविषयक दो सौ चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

### --- 3XGLEDEN

### पञ्चाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीराम और रावणकी सेनाओंका द्वन्द्वयुद्ध

मार्कण्डेय उवाच ततो निविशमानांस्तान् सैनिकान् रावणानुगाः। अभिजग्मुर्गणानेके पिशाचक्षुद्ररक्षसाम् ॥ १ ॥ पर्वणः पतनो जम्भः खरः क्रोधवशो हरिः।
प्रकजश्चारुजञ्चेय प्रयसद्चैवमाद्यः॥ २॥
मार्कण्डेयजी कहते हें—युधिष्ठर ! जब वानर-सैनिक

शिविरमें प्रवेश करने लगे, उस समय रावणकी सेवामें रहनेवाले पर्वण, पतन, जम्म, खर, क्रोधवश, हरि, प्रस्ज, अस्ज और प्रधस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसोंके अनेक दलोंने आकर उनपर धावा बोल दिया॥ १-२॥ ततोऽभिपततां तेपामदृश्यानां दुरात्मनाम्। अन्तर्धानवधं तज्ञश्चकार स विभीषणः॥ ३॥

वे दुरात्मा निशाचर अन्तर्धानविद्यासे अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्याके जानकार थे। अतः उन्होंने उन राक्षसोंकी अन्तर्धानशक्तिको नष्ट कर दिया॥ ते दृश्यमाना हरिभिर्वलिभिर्दूरपातिभिः। निह्ताः सर्वशो राजन् महीं जग्मुर्गतासवः॥ ४॥

फिर तो वे सभी राक्षस वानरोंकी दृष्टिमें आ गये। राजन्! वानर बलवान् तो थे ही, वे दूरतक उछलकर जानेकी शक्ति रखते थे। वे सब ओरसे कूद-कूदकर उन्हें मारने लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ४॥

अमृष्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ। राक्षसानां बलैघोंरैः पिशाचानां च संवृतः ॥ ५ ॥

रावणके लिये यह बात असह्य हो उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसोंकी भयंकर सेनासे घिरा हुआ दल-बलके साथ लङ्कासे बाहर निकला॥ ५॥

युद्धशास्त्रविधानञ्च उशना इव चापरः। व्यृह्य चौशनसं व्यृहं हरीनभ्यवहारयत्॥ ६॥

वह दूसरे ग्रुकाचार्यके समान युद्धशास्त्रके विधानका ज्ञाता था। उसने ग्रुकाचार्यके मतके अनुसार व्यूह-रचना करके सब बानरोंको घेर लिया॥ ६॥

राधवस्तु विनिर्यान्तं ब्यूढानीकं दशाननम् । बाहस्पत्यं विधि कृत्वा प्रत्यब्यूहिनिशाचरम् ॥ ७ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने जब देखा कि दशमुख रावण ब्यूहाकार सेनाको साथ ले नगरसे बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचरके विरुद्ध बृहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका ब्यूह बनाया ॥ ७ ॥

समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः। युयुधे ठक्ष्मणश्चापि तथैवेन्द्रजिता सह॥८॥

तदनन्तर वहाँ पहुँचकर रावण श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मणने भी इन्द्रजित्के साथ युद्ध करना प्रारम्भ किया॥ ८॥

विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः। तुण्डेन च नलस्तत्र पटुशः पनसेन च॥ ९॥

सुग्रीवने विरूपाक्षके साथ युद्ध किया । निखर्वट नामक राक्षस तार नामक वानरसे जा भिड़ा । नलने निशाचर तुण्डका सामना किया तथा पटुश नामक राक्षस पनस वानरके साथ युद्ध करने लगा ॥ ९॥

विषद्यं यं हि यो मेने स स तेन समेयिवान् । युगुधे युद्धवेठायां स्वबाहुबळमाश्चितः ॥ १० ॥

जो जिसे अपने जोड़का समझता थाः उसीके साथ उसकी मिड़न्त हुई। सब लोग युद्धके समय अपने वाहुवलका आश्रय ले रात्रुका सामना करते थे॥ १०॥

स सम्प्रहारो ववृधे भीरूणां भयवर्धनः। लोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा॥११॥

पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंमें जैसा भयंकर तथा रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरोंका वह युद्ध भयानकरूपसे बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरोंके भयको बढ़ानेवाला था॥ ११॥

रावणो राममानर्छच्छिक्तशूलासिवृष्टिभिः। निशितैरायसैस्तीक्ष्णै रावणं चापि राघवः॥ १२॥ तथैवेःद्रजितं यत्तं लक्ष्मणो मर्मभेदिभिः। इन्द्रजिचापि सौमित्रिं विभेद बहुभिः शरैः॥ १३॥

रावणने शक्तिः ग्रूल और खड़कां वर्षा करके श्रीराम-चन्द्रजीको बहुत पीड़ा दी तथा श्रीरघुनाथजीने भी लोहेके बने हुए तीखे बाणोंद्वारा रावणको अत्यन्त पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्धके लिये उद्यत रहनेवाले इन्द्रजित्को लक्ष्मण-ने मर्मभेदी बाणोंद्वारा घायल किया और इन्द्रजित्ने सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मणको अनेक वाणोंद्वारा बींध डाला॥ १२-१३॥ विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणम्।

विभाषणः प्रहस्त च प्रहस्तश्च विभाषणम् । खगपत्रैः शरस्तीक्ष्णैरभ्यवर्षद् गतव्यथः॥ १४॥

इधर विभीषण प्रहस्तपर और प्रहस्त विभीषणपर पंख-युक्त तीले वाणोंकी वर्षा करने लगे। उन दोनोंमेंसे कोई भी व्यथाका अनुभव नहीं करता था॥ १४॥ तेषां वलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः।

तेषां वळवतामासीन्महास्त्राणां समागमः। विव्यथुः सकला येन त्रयो लोकाश्चराचराः॥१५॥

दड़े-बड़े अस्त्र धारण करनेवाले उन वलवान् वीरोंका वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकोंके समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे ॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रामरावणद्वन्द्वयुद्धे पञ्चाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें रामरावणद्वन्द्वयुद्धविषयक दो सौ पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५ ॥

### षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

### प्रहम्त और पृम्राक्षके वधसे दुखी हुए रावणका कुम्भकर्णको जगाना और उसे युद्धमें मेजना

मार्कण्डेय उवाच

ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम्। गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कदाः॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं -युधिष्ठिर ! तदनन्तर युद्धमें निष्ठुर पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तने सहसा विभीषणके पास पहुँचकर गर्जना करते हुए उनपर गदासे आधात किया ॥ १ ॥

स तयाभिहतो धीमान् । गदया भीमवेगया । नाकम्पत महाबाहुर्हिमवानिव सुस्थिरः ॥ २ ॥

भयानक वेगवाली उस गदासे आहत होकर भी बुद्धिमान् महाबाहु विभीषण विचलित नहीं हुए । वे हिमालयके समान सुस्थिरभावसे खड़े रहे ॥ २॥

ततः प्रगृह्य विपुलां <mark>रातघण्टां विभीषणः।</mark> अनुमन्त्र्य महार्शांके चिक्षेपास्य शिरःप्रति॥ ३ ॥

तत्पश्चात् विभीषणने एक विशाल महाशक्ति हाथमें लीज जिसमें शोभाके लिये सौ घंटियाँ लगी हुई थीं। उसे अभि-मन्त्रित करके उन्होंने प्रहस्तके मस्तकपर दे मारा॥ ३॥ पतन्त्या स तथा वेगाद् राक्षसोऽशनिवेगया।

हतोत्तमाङ्गो दहरो वातरुग्ण इव दुमः ॥ ४ ॥ विद्युत्के समान वेगवाली उस महाशक्तिका वेगपूर्वक

विद्युत्क समान वर्गवाला उस महाशाकका प्रमुक्क आघात होते ही राक्षम प्रहस्तका मस्तक धड़से अलग हो गया और वह आँधीके द्वारा उखाड़े हुए वृक्षकी भाँति धराशायी दिखायी देने लगा॥ ४॥

तं दृष्ट्वा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम्। अभिदुद्वाव धूम्राक्षो वेगेन महता कषीन्॥ ५॥

निशाचर प्रहस्तको युद्धमें मारा गया देख धूम्राक्ष वड़े वेगसे वानरोंकी ओर दौड़ा ॥ ५ ॥ तस्य मेघोपमं सैन्यमापतद् भीमदर्शनम्।

ह्रष्टेव सहसा दीर्णा रणे वानरपुङ्गवाः॥ ६ ॥

मेघोंकी काली घटाके समान भयानक दिखायी देनेवाली उसकी सेनाको आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्धसे भाग चले॥ ६॥

ततस्तान् सहसा दीर्णान् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवान् । निर्ययौ कषिशार्दृलो हनूमान् मारुतात्मजः ॥ ७ ॥

उन भयभीत प्रमुख वानरोंको सहसा पलायन करते देख कपिकेसरी मारुतनन्दन इनुमान्जी धूम्राक्षका सामना करनेके लिये आगे बदे ॥ ७ ॥ तं दृष्ट्वावस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्। महत्या त्वरया राजन् संन्यवर्तन्त सर्वेशः॥८॥

राजन् !पवनकुमारको युद्धके लिये उपस्थित देखसभी वानर सब ओरसे बड़ी उतावलीके साथ लौट आये ॥ ८॥ ततः शब्दो महानासीत तमलो लोमहर्षणः ।

ततः शब्दो महानासीत् तुमुलो लोमहर्षणः। रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम् ॥ ९॥

फिर तो एक दूसरेपर धावा बोलती हुई श्रीराम तथा रावणकी सेनाओंका अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चकारी कोलाहल आरम्भ हो गया॥ ९॥

तस्मिन् प्रवृत्ते संग्रामे घोरे रुधिरकर्दमे। धूम्राक्षः कपिसैन्यं तद् द्रावयामास पत्रिभिः॥ १०॥

उस घोर संग्राममें धरतीपर रक्तकी कीच जम गयी थी। इसी समय धूम्राक्ष अपने बाणोंसे उस वानरसेनाको खदेड़ने लगा॥ १०॥

तं स रक्षोमहामात्रमापतन्तं सपत्नजित्। प्रतिज्ञग्राह हनुमांस्तरसा प्रवनात्मजः॥११॥

तब शत्रुविजयी पवननन्दन हनुमान्ने अपनी ओर आते हुए उस विशालकाय राक्षसको बड़े वेगसे धर दवाया ॥११॥

तयोर्युद्धमभूद् घोरं हरिराक्षसवीरयोः। जिगीषतोर्युधान्योन्यमिन्द्रप्रह्लादयोरिव ॥१२॥

उन दोनों वानर तथा राक्षसवीरोंमें भयंकर युद्ध छिड़ गया । वे इन्द्र और प्रह्लादकी भाँति युद्ध करके एक दूसरेको जीतना चाहते थे ॥ १२ ॥

गदाभिः परिघैदचैव राक्षसो जिन्नवान् कपिम्। कपिश्च जिन्नवान् रक्षः सस्कन्धविटपैर्द्रुमैः॥ १३॥

निशाचर धूमाक्षने गदाओं तथा परिघोद्वारा किपवर हनुमान्जीको चोट पहुँचायी और हनुमान्जीने उस राक्षसपर तने और डालियोंसहित वृक्षोंसे प्रहार किया ॥ १३ ॥ ततस्तमितकोपेन साइवं सरथसारिथम् । धूमाक्षमवधीत् कुद्धो हनुमान् मारुतात्मजः ॥ १४ ॥

तदनन्तर मारुतनन्दन हनुमान्जीने अत्यन्त कुपित हो बोड़े, रथ और सारिथसहित धूम्राक्षको मार डाला ॥ १४॥ ततस्तं निहतं दृष्ट्वा धूम्राक्षं राक्षसोत्तमम्। हरयो जातविस्नम्भा जन्तुरन्ये च सनिकान् ॥ १५॥

राक्षसप्रवर धूम्राक्षको मारा गया देख अन्य वानर तथा मालुओंको अपनी शक्तिपर विश्वास हुआ और वे उत्साहपूर्वक राञ्चसोंको मारने स्त्रो ॥ १५॥ ते वध्यमाना हरिभिर्वेलिभिर्जितकाशिभिः। राक्षसा भग्नसंकल्पा लङ्कामभ्यपतन् भयात्॥ १६॥

विजयसे उल्लिसित हुए बलवान् वानर वीरोंकी मार खाकर राक्षस हताश हो गये और भयके मारे लङ्काकी ओर भाग चले ॥ १६॥

तेऽभिपत्य पुरं भग्ना हतरोषानिशाचराः। सर्वे राज्ञे यथावृत्तं रावणाय न्यवेदयन्॥१७॥

मरनेसे बचे हुए उन निशाचरोंने भग्नमनोरथ होकर लक्कापुरीमें प्रवेश किया तथा रावणके समीप जाकर युद्धका सब समाचार ज्यों-का-त्यों निवेदन कर दिया ॥ १७॥

श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । धूम्राक्षं च महेष्वासं ससैन्यं वानरर्षभैः ॥ १८ ॥ सुदीर्घमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात् । उवाच कुम्भकर्णस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९ ॥

उनके मुखसे श्रेष्ठ वानर वीरोंद्वारा युद्धमें सेनासहित प्रहस्त तथा महाधनुर्धर धूम्राक्षके मारे जानेका वृत्तान्त सुनकर रावण वड़ी देरतक शोकभरे उच्छवास लेता रहा । फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासनसे उछलकर खड़ा हो गया और बोला—'अब यह कुम्भकर्णके पराक्रम दिखलानेका समय आ गया है'॥१८-१९॥ इत्येवसुक्त्वा विविधेवीदिनैः सुमहास्वनैः। श्यानमतिनिद्वालुं कुम्भकर्णमबोधयत्॥ २०॥

ऐसा कहकर रावणने अत्यन्त उच्चस्वरसे बजनेवाले भाँति-भाँतिके बाजे बजवाकर अधिक नींद लेनेवाले सोये हुए कुम्भकर्णको जगाया॥ २०॥

प्रवोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्वसः। स्वस्थमासीनमव्यग्रं विनिद्धं राक्षसाधिषः॥ २१॥ ततोऽज्ञवीद्दशग्रीवः कुम्भकर्णं महावलम्। धन्योऽसि यस्य ते निद्धा कुम्भकर्णयमीदशी॥ २२॥

महान् प्रयत्नद्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षमराज रावणने जब महावली कुम्भकर्ण स्वस्थ ज्ञान्त तथा निद्रारहित होकर बैठ गया तब उससे इस प्रकार कहा— भैया कुम्भकर्ण! तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है ॥ २१-२२॥

य इदं दारुणाकारं न जानीये महाभयम्। एष तीर्त्वार्णचं रामः सेतुना हरिभिः सह॥ २३॥ अवमन्येह नः सर्वान् करोति कदनं महत्। मया त्वपद्वता भार्या सीता नामास्य जानकी॥ २४॥

हमलोगोंपर जो यह अत्यन्त दारुण एवं महान् भय उपस्थित हुआ है, इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतुद्वारा समुद्रको लाँघकर हमलोगोंकी अवहेलना करके वानरोंके साथ यहाँ आ पहुँचा है और राक्षसोंका महासंहार कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनककुमारी सीताका अपहरण किया था॥ २३ २४॥

तां नेतुं स इहायातो बद्ध्वा सेतुं महार्णवे। तेन चैव प्रहस्तादिर्महान् नः स्वजनो हतः॥ २५॥

उसे वापस लेनेके लिये ही राम महासागरपर पुल बाँधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनोंको मार डाला है॥ २५॥

तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वामृते शत्रुकर्शन। स दंशितोऽभिनिर्थाय त्वमद्य बिलनां वर॥२६॥ रामादीन समरे सर्वोञ्जहि शत्रुनरिंदम।

'शतुसूदन !तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो उसको मार सके। बलवानोंमें श्रेष्ठ वीर! तुम शत्रुओंका दमन करनेवाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओंका समरभूमिमें संहार कर डालो।। २६ है।।

दूषणावरजौ चैव वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २७ ॥ तौ त्वां बलेन महता सहितावनुयास्यतः।

दूषणके छोटे भाई वज्रवेग और प्रमाधी अपनी विशास सेनाके साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे' ॥ २७३ ॥

इत्युक्त्वा राक्षसपितः कुम्भकर्णं तरस्विनम् । संदिदेशेतिकर्तव्यं वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २८ ॥

वेगशाली वीर कुम्भकर्णसे ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने वज्रवेग और प्रमाधीको, युद्धमें क्या क्या करना है, इन सब वातोंको समझाया और उनके पालनका आदेश दिया ॥२८॥

तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दूषणानुजौ । कुम्भकर्णं पुरस्कृत्य तूर्णं निर्ययतुः पुरात् ॥ २९ ॥

दूषणके वे दोनों बीर भाई रावणसे 'तथास्तु' कहकर क्रम्भकर्णको आगे करके दुरंत नगरसे वाहर निकले ॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि कुम्भकर्णनिर्गमने पडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २८६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपारुयानपर्वमें कुस्भकर्णका युद्धके लिये प्रस्थानविषयक

दं। सौ छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८६ ॥



### सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः कुम्भकर्ण, वज्रवेग और प्रमाथीका वध

मार्कण्डेय उवाच

ततो निर्याय खपुरात् कुम्भकर्णः सहानुगः। अपश्यत् कपिसैन्यं तज्जितकाश्यत्रतः स्थितम् ॥ १॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! सेवकोंसहित अपने नगरमे निकलकर कुम्भकर्णने अपने सामने खड़ी हुई वानर-मेनाको देखा, जो विजयके उल्लाससे सुगोमित हो रही थी॥

स वीक्षमाणस्तत् सैन्यं रामदर्शनकाङ्क्या । अपश्यचापि सौमित्रिं धनुष्पाणि व्यवस्थितम् ॥ २ ॥

फिर जब उसने भगवान् श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथमें धनुष लिये सुमित्रानन्दन लक्ष्मण खड़े दिखायी दिये॥ २॥



तमभ्येत्याशु हरयः परिवद्गः समन्ततः। अभ्यध्नश्च महाकायैर्वहुभिर्जगतीरुहैः॥३॥

इतनेमें ही वानरोंने चारों औरसे आकर कुम्भकर्णको शीव्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत-से बड़े-बड़े पेड़ उखाड़-कर उन्होंके द्वारा उसपर प्रहार करने लगे ॥ ३॥

करजैरतुर्दश्चान्ये विहाय भयमुत्तमम्। बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमार्गेः प्रवङ्गमाः॥ ४॥ नानाप्रहरणैर्भामे राक्षसेन्द्रमताडयन्।

कुछ वानरोंने कुम्भकर्ण प्राप्त होनेवाले महान् भयकी परवा न करके उसको नखोंसे पीड़ा देनी प्रारम्भ की। युद्धकी विभिन्न प्रणालियोंद्वारा अनेक प्रकारसे युद्ध करते हुए वानर-सैनिक भाँति-भाँतिके भयंकर आयुघोंद्वारा राक्षमराजकुम्भकर्ण-को चोट पहुँचाने लगे ॥ ४१ई॥

सताड्यमानः प्रहसन् भक्षयामास् वानरान् ॥ ५ ॥ बलं चण्डवलाख्यं च वज्रबाहुं च वानरम् ।

वानरोंके पहार करनेपर वह जोर-जोरसे हँसने और उन्हें पकड़-पकड़कर खाने लगा। देखते-देखते बल, चण्डबल और वज्रवाहु नामक वानर उसके मुखके ग्रासबन गये॥ ५१६॥ तद् ह्या व्यथनं कर्म कुम्भकर्णस्य रक्षसः॥ ६॥ उदकोशन् परित्रस्तास्तारप्रभृतयस्तदा।

राक्षस कुम्भकर्णका यह दुःखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर-जोरसे चीत्कार करने छगे॥६५॥ तानुच्चैःक्रोशतः सैन्याञ्छुत्वा स हरियूथपान्॥ ७॥ अभिदुद्वाव सुन्नीवः कुम्भकर्णमपेतभीः।

अपने सैनिकों तथा वानरयूथपितयोंका वह उच्चस्वरसे किया जाता हुआ चीकार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो कुम्भकर्णकी ओर दौड़े ॥ ७६ ॥

ततो निपत्य वेगेन कुम्भकर्ण महामनाः॥ ८॥ शालेन जिन्नवान् मूर्धिन बलेन कपिकुञ्जरः।

महामना किपश्रेष्ठ सुग्रीवने बड़े वेगसे उछलकर एक शालवृक्षके द्वारा कुम्भकर्णके मस्तकपर बलपूर्वक प्रहार किया ॥ ८३ ॥

स महात्मा महावेगः कुम्भकर्णस्य मूर्धेनि॥ ९॥ बिभेद शालं सुग्रीवो न चैवाव्यथयत् कपिः।

किपश्रेष्ठ सुग्रीवका हृदय महान्था। उनका वेग भी महान्था। उन्होंने कुम्भकर्णके मस्तकपर पटककर उस शालबृक्षको दो दूक कर डालाः तथापि वे उसे व्यथा न पहुँचा सके॥ ९६॥

ततो विनद्य सहसा शालस्पर्शविवोधितः॥१०॥ दोभ्योमादाय सुम्रीवं कुम्भकर्णोऽहरद् बलात्।

शालके स्पर्शसे कुम्भकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीवको दोनों हाथोंसे बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ छे लिया॥ १०६॥

हियमाणं तु सुग्रीवं कुम्भकर्णेन रक्षसा॥ ११॥ अवेक्याभ्यद्भवद् वीरः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः।

राक्षस कुम्भकर्णके द्वारा सुग्रीबका अपहरण होता देख मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले सुमित्राकुमार वीरषर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े ॥ ११ ई ॥



सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मपुङ्कं महाशरम् ॥ १२ ॥ प्राहिणोत् कुम्भकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा।

शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने कुम्भकर्णके सामने जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्णमय पंखसे सुशोभित एक महावेगशाली महान् बाण चलाया ॥ १२% ॥

स तस्य देहावरणं भिरवा देहं च सायकः ॥ १३ ॥ जगाम दारयन् भूमिं रुधिरेण समुक्षितः।

वह बाण उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता हुआ रक्तरिञ्जत हो धरतीको चीरकर उसमें समा गया ॥ १३% ॥ तथा स भिन्नहृद्यः समुत्सुज्य कपीश्वरम् ॥ १४ ॥ ( वेगेन महताऽऽविष्टस्तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्।) कुम्भकर्णो महेष्वासः प्रगृहीतशिलायुधः। अभिदुद्राव सौमित्रमुद्यस्य महतीं शिलाम् ॥ १५॥

इस प्रकार छाती छिद जानेके कारण महाधनुर्धर कुम्भकर्णने वानरराज सुप्रीवको तो छोड़ दिया और बड़े वेगसे लक्ष्मणकी और वूमकर कहा-'अरे! खड़ा रहा, खड़ा रह'। तत्पश्चात् एक बहुत बड़ी शिला हाथमें लेकर वह सुमित्रानन्दन लक्ष्मणकी ओर दौड़ा ॥ १४-१५ ॥

तस्याभिषततस्तृर्णे श्वराभ्यामुच्छितौ करौ। चिच्छेद निशितात्राभ्यां स वभूव चतुर्भुजः ॥ १६ ॥

तब लक्ष्मणने भी बड़ी शीव्रताके साथ तीखी धारवाले दो क्षुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुम्भकर्णकी ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओंको काट डाला। उनके कटते ही वह चार भुजाओंसे युक्त हो गया ॥ १६ ॥

तानप्यस्य भुजान् सर्वोन् प्रयृहीत्रशिलायुधान्। क्षुरैश्चिच्छेद लच्चस्त्रं सौमित्रिः प्रतिद्शीयन् ॥ १७ ॥

उन चारों भुजाओंमें भी उसने आयुधके रूपमें बड़ी-बड़ी चट्टानें उटा हीं । यह देख सुमित्राकुमारने अपने हाथोंकी फ़र्ती दिखाते हुए फिरसे पूर्वोक्त वाण मारकर उसकी उन चारों भुजाओंको भी काट दिया ॥ १७ ॥

वभूवातिकायश्च वहुपादशिरोभुजः। ब्रह्मास्त्रेण सौमित्रिर्ददाराद्विचयोपमम् ॥ १८॥

अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएँ हो गयीं। यह देख लक्ष्मणने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करके पर्वतसमृहके समान विशाल शरीरवाले उस राक्षसको चीर डाला ॥ १८॥

स पपात महावीयों दिव्यास्त्राभिहतो रणे। महाशनिविनिर्द्ग्धः वादपोऽङ्करवानिव ॥ १९ ॥

जैसे महान् भयंकर बिजलीके आघातसे शाखाओं और पत्तींसिहत वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मणके दिव्यास्त्रसे आहत होकर महापराक्रमी कुम्भकर्ण रणभृमिमें गिर पड़ा ॥ १९ ॥

तं दृष्टा वृत्रसंकाशं कुम्भकर्णं तरस्विनम्। गतासुं पतितं भूमौ राक्षसाः प्राद्मवन् भयात् ॥ २०॥

वृत्रासुरके समान वेगशाली कुम्भकर्णको प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर पड़ा देख सब राक्षस भयके मारे भाग चले ॥ २०॥

तथातान् द्वतो योधान् दृष्टा तौ दृषणानुजौ । अवस्थाप्याथ सौमित्रि संक्रुद्धावभ्यधावताम् ॥ २१ ॥

अपने उन सैनिकोंको इस प्रकार भागते देख दूषणके दोनों भाई-वज्रवेग और प्रमाथीने किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा किया और अत्यन्त कुपित हो सुमित्राकुमार लक्ष्मणपर धावा बोल दिया ॥ २१ ॥

तावाद्रवन्तौ संकुद्धौ वज्रवेगप्रमाथिनौ। अभिज्ञ ह सौमित्रिर्विन द्योभौ पतित्रभः॥ २२॥

क्रोधमें भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथीको अपनी ओर आते देख लक्ष्मणने बड़े जोरसे सिंहनाद किया और उन दोनोंकी गतिको बाणोंद्वारा रोक दिया ॥ २२ ॥

युद्धमभवल्लोमहर्पणम् । ततः सुतुमुलं दूषणानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २३ ॥

युधिष्ठिर! फिरतो दूषणके भाइयों तथा बुद्धिमान् लक्ष्मणमें ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था।। महता दारवर्षेण राक्षसौ सोऽभ्यवर्षत।

तौ चापि वीरौ संक्रुद्धाबुभौ तं समवर्षताम् ॥ २४ ॥

लक्ष्मण उन दोनों राक्षसोंपर बाणोंकी बड़ी भारी वर्षा

कर रहे थे और वे दोनों वीर राधाम भी अत्यन्त कुपित होकर लक्ष्मणपर बाणोंकी बौछार करते थे ॥ २४ ॥ मुहूर्तमेवमभवद वज्रवेगप्रमाथिनोः । सौमित्रेश्च महावाहोः सम्प्रहारः सुदारुणः ॥ २५ ॥

इस प्रकार वज्रवेग, प्रमार्था और महावाहु लक्ष्मणका वह भयंकर संग्राम दो घड़ीतक अवाधगतिसे चलता रहा ॥ २५ ॥ अथादिश्टङ्गमादाय हनुमान् मारुतात्मजः । अभिद्रत्याददे प्राणान् वज्रवेगस्य रक्षसः ॥ २६ ॥

इसी बीचमें वायुनन्दन हनुमान्जीने पर्वतका शिखर हाथमें लेकर वज्रवेग नामक राक्षसके ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिये ॥ २६ ॥ नीलश्च महता ग्राव्णा दणणावरजं हरिः।

नीलश्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरिः। प्रमाथिनमभिद्रुत्य प्रममाथ महावलः॥ २७॥ महाबली नील नामक वानरने एक विशाल चट्टान लेकर दूषणके छोटे भाई प्रमाधीपर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया ॥ २७ ॥

ततः प्रावर्तत पुनः संद्रामः कटुकोदयः। रामगवणसैन्यान।मन्योन्यमभिधावताम् ॥ २८॥

तदनन्तर श्रीराम और रावणकी सेनाओंमें परस्पर आक्रमणपूर्वक भीषण संग्राम आरम्भ हो गया, जो कटु परिणामका जनक था ॥ २८॥

दातद्यो नैर्ऋतान् वन्याजष्तुर्वन्याश्चनैर्ऋताः। नैर्ऋतास्तत्र वध्यन्ते प्रायेण न तु वानराः॥ २९॥

वनवासी वानरोंने सैकड़ों राक्षसोंको तथा राक्षसोंने वानरोंको घायल किया। उस युद्धमें अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि कुम्भकर्णादिवधे सप्ताशीस्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २८७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें कुम्भकर्ण आदिका वधविषयक दो सौ सत्तासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२८७॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल २९६ इलोक हैं )

# अष्टाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः इन्द्रजित्का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और लक्ष्मणकी मृच्छी

मार्कण्डेय उवाच

ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भकर्णं सहानुगम्।
प्रहस्तं च महेष्वासं धूम्राक्षं चातितेजसम्॥ १॥
पुत्रमिन्द्रजितं चीरं रावणः प्रत्यभाषत।
जिह राममिन्नष्टन सुग्रीवं च सळक्षमणम्॥ २॥

मार्क ेडेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! तदनन्तर सेवकों महित कुम्भकर्ण महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यन्त तेजस्वी धूम्राक्षको संग्राममें मारा गया सुनकर रावणने अपने वीर पुत्र इन्द्रजित्से कहा—'शत्रुस्दन ! तुम राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीवका वध करो ॥ १-२॥

त्वया हि मम सन्पुत्र यशो दीप्तमुपार्जितम् । जित्वा वज्रधरं संख्यं सहस्राक्षं शचीपतिम् ॥ ३ ॥

्मुपुत्र ! तुमने युद्धमं सहस्र नेत्रोंवाले वज्रधारी शचीपति इन्द्रको जीतकर उज्ज्वल यशका उपार्जन किया है ॥ ३ ॥ अन्तर्हितः प्रकाशो वा दिव्यैर्द्त्तवरैः शरैः। जिहे शत्रुर्नामत्रदन मम शस्त्रभृतां वर ॥ ४ ॥

श्चास्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर ! जिनके लिये देवताओंने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसे दिव्यास्त्रोद्वारा प्रकटरूपमें या अदृश्य होकर मेरे शत्रुओंका नाश करो ॥ ४ ॥ रामलक्ष्मणसुत्रीवाः शरस्पर्श न तेऽनघ । समथोः प्रतिसोद्धं च कुतस्तद्नुयायिनः ॥ ५ ॥ 'अनघ! स्वयं राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणोंका आधात सहन करनेमें समर्थ नहीं हैं, फिर उनके अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं ? ॥ ५॥

अकृता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ। खरस्यापचितिः संख्ये तां गच्छ त्वं महाभुज ॥ ६ ॥

्निप्पाप महाबाहो ! प्रहस्त और कुम्भकर्णने भी खरके वधका जो बदला नहीं चुकायाः उसे युद्धमें तुम चुकाओ ॥६॥ त्वमद्य निशितवर्गणैईत्वा शब्तून् ससैनिकान्। प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा जित्वेव वासवम्॥ ७॥

भ्वेटा ! तुमने पूर्वकालमें इन्द्रको जीतकर जिस प्रकार मुझे आनन्दित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणोंसे सैनिकोंसहित शत्रुओंका संहार करके मेरा आनन्द बढ़ाओं? ॥

इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंशितः । प्रययाचिन्द्रजिद् राजंस्तूर्णमायोधनं प्रति ॥ ८ ॥

राजन् ! रावणके द्वारा ऐसी आज्ञा देनेपर इन्द्रजित्ने भ्वहुत अच्छा' कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार की और वह कवच वाँध रथपर वैठकर तुरंत ही संग्रामभूमिकी ओर चल दिया ॥ ८॥

ततो विश्राव्य विस्पष्टं नाम राक्षसपुङ्गवः। आह्यामास समरे छक्ष्मणं द्युभछक्षणम्॥९॥ तत्पश्चात् उस राक्षसराजनं स्पष्टरूपसे अपने नामकी घोषणा करके शुभलक्षण लक्ष्मणको युद्धके लिये ललकारा ॥ तं लक्ष्मणोऽभ्यधावच प्रगृद्ध सशरं धनुः। त्रासयंस्तलघोषेण सिंहः श्लद्धमृगान् यथा॥१०॥

तब लक्ष्मण भी धनुषपर वाण चढ़ाये हुए उसकी ओर बड़े बेगसे दौड़े और सिंह जैसे छोटे मुगोंको डरा देता है, उसी प्रकार वे अपने धनुषकी टङ्कारसे सब राक्षसोंको त्रास देने लगे ॥१०॥ तयोः समभवद् युद्धं सुमहज्जयगृद्धिनोः। दिव्यास्त्रविदुषोस्तीवमन्योन्यस्पर्धिनोस्तदा ॥११॥

वे दोनों ही विजयकी अभिलाबा रखनेवाले, दिन्यास्त्रोंके ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखनेवाले थे। उन दोनोंमें उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ ॥ ११॥ रावणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सायकैः। \* ततो गुरुतरं यत्नमातिष्ठद् बलिनां वरः॥ १२॥

बलवानोंमें श्रेष्ठ रावणकुमार इन्द्रजित् जब बाण-वर्षा करनेमें लक्ष्मणसे आगे न बढ़ सका, तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरम्भ किया ॥ १२ ॥

तत एनं महावेगैरर्द्यामास तोमरैः। तानागतान् सचिच्छेद सौमित्रिनिंशितैः शरैः॥ १३॥

उसने अत्यन्त वेगशाली तोमरोंकी वर्षा करके लक्ष्मणको पीड़ा पहुँचानेकी चेष्टा की, परंतु लक्ष्मणने तीखे बाणोंसे उन सब तोमरोंको पास आते ही काट गिराया ॥ १३॥

ते निकृत्ताः शरैस्तीक्ष्णैन्यंपतन् धरणीतले। तमङ्गदो वालिसुतः श्रीमानुद्यम्य पादपम्॥१४॥ अभिद्रुत्य महावेगस्ताडयामास मूर्धनि। तस्येन्द्रजिदसम्भ्रान्तः प्रासेनोरसि वीर्यवान्॥१५॥ प्रहर्तुमैच्छत् तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः।

लक्ष्मणके तीखे बाणोंसे ट्रक-ट्रक होकर वे तोमर पृथ्वीपर विखर गये। तव महावेगशाली वालिपुत्र श्रीमान् अङ्गदने एक वृक्ष उटा लिया और दौड़कर इन्द्रजित्के मस्तकपर उसे दे मारा; परंतु इन्द्रजित् इससे तिनक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीरने प्रासद्वारा अङ्गदकी छातीमें प्रहार करनेका विचार किया, किंतु लक्ष्मणने उसे पहले ही काट गिराया॥ १४-१५३॥

तमभ्याशगतं वीरमङ्गदं रावणात्मजः॥१६॥ गद्याताडयत् सञ्ये पाश्वें वानरपुङ्गवम्।

तव रावणकुमारने अपने निकट आये हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अङ्गदकी वार्यी पसलीमें गदासे आघात किया ॥१६२॥ तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान् वालिनः सुतः ॥ १७॥ ससर्जेन्द्रजितः कोघान्छालस्कन्धं तथाङ्गदः ।

बलवान् वालिनन्दन अङ्गदने इन्द्रजित्के उस गदाप्रहार-

की कोई परवा न करके उसके ऊपर क्रोधपूर्वक साखूका तना उठाकर दे मारा ॥ १७३ ॥

सोऽङ्गदेन रुपोत्सृष्टो वधायेन्द्रजितस्तरः॥ १८॥ जघानेन्द्रजितः पार्थ रथं साइवं ससारथिम्।

युधिष्ठिर ! अङ्गदके द्वारा इन्द्रजित्के वधके लिये रोष-पूर्वक चलाये हुए उस बृक्षने उसके सारिथ और घोड़ोंसहित रथको नष्ट कर दिया ॥ १८३ ॥

ततो हताश्वात्प्रस्कन्द्य रथात् स हतसारियः॥१९॥ तत्रैवान्तर्द्धे राजन् मायया रावणात्मजः।

राजन् ! सारथिके मारे जानेपर रावणकुमार इन्द्रजित् उस अश्वहीन रथसे कूद पड़ा और मायाका आश्रय छे वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १९३ ॥

अन्तर्हितं विदित्वा तं वहुमायं च राक्षसम् ॥ २०॥ रामस्तं देशमागम्य तत् सैन्यं पर्यरक्षत ।

अनेक प्रकारकी माया जाननेवाले उस राक्षसको अहस्य हुआ जान भगवान् श्रीराम उस स्थानपर आकर सब ओरसे अपनी सेनाकी रक्षा करने लगे॥ २०३॥

स राममुद्दिस्य शरैस्ततो दत्तवरैस्तदा ॥ २१ ॥ विक्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महावलम् ।

तब इन्द्रजित्ने भगवान् श्रीराम तथा महावली लक्ष्मणके सम्पूर्ण अङ्गोंको देवताओंसे वरदानके रूपमें प्राप्त हुए बाणों-द्वारा क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २१३ ॥

तमदृश्यं दारेः शूरौ माययान्तर्हितं तदा ॥ २२ ॥ योधयामासतुरुभौ रावणि रामलक्ष्मणौ।

यद्यपि रावणका पुत्र मायासे तिरोहित हो जानेके कारण दिखायी नहीं देता था, तो भी झूरवीर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे ॥ २२३ ॥

स रुषा सर्वगात्रेषु तयोः पुरुषसिंहयोः॥२३॥ व्यस्जत्सायकान्भूयः शतरोऽऽथं सहस्रशः।

इन्द्रजित्ने पुरुषोंमें सिंहके समान पराक्रमी उन दोनों भाइयोंके समस्त अङ्गोंमें रोषपूर्वक सैकड़ों और हजारों वाणोंकी बारंबार वृष्टि की ॥ २३५ ॥

तमदृद्यं विचिन्वन्तः सृजन्तमनिशं शरान् ॥ २४ ॥ इरयो विविशुर्व्योम प्रगृद्य महतीः शिलाः ।

वानरोंने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरन्तर वाणोंकी झड़ी लगा रहा है, तब वे हाथोंमें बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकाशमें उड़ गये और उसकी खोज करने लगे॥ २४५ ॥ तांश्च तौ चाष्यदृद्यः स शरैविंग्याध राक्षसः॥२५॥ स मृशं ताडयामास रावणिमीययाऽऽवृतः।

रावणकुमार अपनी मायासे आवृत होनेके कारण

स्वयं किसीकी दृष्टिमं नहीं आता था, परंतु वह उन दोनीं भाइयोंको तथा सम्पूर्ण वानरोंको भी निरन्तर अपने वाणीं-द्वारा घायल कर रहा था॥ २५६ ॥ तौ शरेराचितो वीरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो। पेततुर्गगनाद् भूमि सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ २६ ॥ वे दोनों बन्धु श्रीराम और लक्ष्मण ऊपरसे नीचेतक बाणोंसे व्याप्त हो गये थे, अतः आकाशसे गिरे हुए सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति इस पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि इन्द्रजिद्युद्धे अष्टाशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें इन्द्रजित्-युद्धविषयक दो सौ अट्ठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२८८॥

# एकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीराम-लक्ष्मणका सचेत होकर कुवेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख बानरोंसहित अपने नेत्र घोना, लक्ष्मणद्वारा इन्द्रजित्का वध एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत

# द्रुए रावणका अविन्ध्यके द्वारा निवारण करना

मार्कण्डेय उवाच

ताबुभौ पतितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ रामछक्ष्मणौ । ववन्ध्र रावणिर्भूयः शरैर्द्यचरैस्तदा ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणको पृथ्वीपर पड़े देख रावणकुमार इन्द्रजित्ने जिनके लिये देवताओंका वर प्राप्त था, उन वाणों-द्वारा उन्हें सब ओरसे बाँध लिया ॥ १ ॥

तौ वीरौ शरवन्धेन वद्धाविन्द्रजिता रणे। रेजतुः पुरुषञ्याद्यौ शकुन्ताविव पक्षरे॥ २॥

इन्द्रजित्द्वारा याणोंके वन्धनसे बँधे हुए वे दोनों वीर पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण विंजड़ेमें बंद हुए दो पक्षियों-की भाँति शोभा पा रहे थे ॥ २॥

तौ दृष्ट्वा पतितौ भूमौ शतशः सायकैश्चितौ । सुद्रोवः कपिभिः सार्थं परिवार्यं ततः स्थितः ॥ ३ ॥

उन दोनोंको सैकड़ों बाणोंसे न्यात एवं पृथ्वीपर पड़े देख वानरोंसहित सुधीव उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये॥ ३॥

सुषेणमैन्दद्विविदैः कुमुद्रेनाङ्गदेन च । हनुमन्तीलतारैश्च नलेन च कपीश्वरः॥ ४ ॥

सुपेण, मैन्द, द्विविद, कुमुद, अङ्गद, हनुमान्, नील, तार तथा नलके साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों वन्धुओंकी रक्षा करने लगे ॥ ४॥

ततस्तं देशमागम्य कृतकर्मा विभीषणः। वोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञास्त्रेण प्रवोधितौ॥ ५॥ तदनन्तर अपने कर्तव्य कर्मको पूरा करके विभीषण उस स्थानपर आये। उन्होंने प्रशास्त्रद्वारा उन दोनों वीरोंको होशमें लाकर जगाया॥ ५॥

विशाल्यौ चापि सुत्रीवः क्षणेनैतौ चकार ह । विशाल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्तया॥ ६ ॥

फिर सुग्रीवने दिव्य मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित विश्वस्या नामक महौषधिद्वारा उनके अङ्गीति बाण निकालकर उन्हें क्षणभरमें खस्थ कर दिया ॥ ६ ॥

तौ लब्धसंज्ञी नृवरी विद्याल्याबुद्विष्ठताम्। गततन्द्रीक्कमी चापि क्षणेनेतौ महारथी॥ ७॥

होशमें आ जानेपर वे दोनों नरश्रेष्ठ महारथी बीर बाणोंसे रहित हो आलस्य और थकावट त्यागकर क्षणमरमें उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥

ततो विभीषणः पार्थ राममिक्ष्याकुनन्दनम् । उदाच विज्यरं **द**ष्टा कृताञ्जलिरि**दं वचः ॥ ८ ॥** 

युधिष्ठिर ! तदनन्तर विभीषणने इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीको नीरोग एवं स्वस्थ देख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा—॥ ८॥

इदमस्भो गृद्दीत्वा तुः राजराजस्य शासनात्। गुह्यकोऽभ्यागतः देवेतात् त्वत्सकाशमरिन्दम॥ ९ ॥

'शत्रुदमन! राजाधिराज कुवेरकी आज्ञासे एक गुह्यक यह जल लिये हुए श्वेतपर्वतसे चलकर आपके समीप आया है ॥ ९॥

इदमम्भः कुवेरस्ते महाराजः प्रयच्छति। अन्तर्हितानां भृतानां दर्शनार्थे परंतप॥१०॥



'परंतप ! महाराज कुवेर आपको यह जल इस उद्देश्यसे समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेत्रोंमें लगाकर मायासे अदृश्य हुए प्राणियोंको देख सकें ॥ १०॥ अनेन मृष्टनयनो भूतान्यन्तर्हितान्युत। भवान द्रक्ष्यति यस्मै च प्रदास्यति नरः सतु॥ ११॥

'उन्होंने कहा है कि आप इस जलसे अपने दोनों नेत्र धोकर अदृश्य प्राणियोंको भी देख सकेंगे और आप जिसे यह जल अर्पित करेंगे, वह मनुष्य भी अदृश्य भूतोंको देखनेमें समर्थ होगा' ॥ ११॥

तथेति रामस्तद् वारि प्रतिगृह्याभिसंस्कृतम्। चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः॥ १२॥

'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह अभिमन्त्रित जल ले लिया। फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मणने भी उससे अपने दोनों नेत्र धोये॥ १२॥

सुत्रीवज्ञाम्बवन्तौ च हनुमानङ्गदस्तथा। मैन्दद्विविद्नीलाश्च प्रायः प्रवगसत्तमाः॥ १३॥

सुप्रीय, जाम्ययान्, हनुमान्, अङ्गद्, मैन्द्, द्विविद तथा नील आदि प्रायः सभी प्रमुख वानरीने उस जलसे अपनी-अपनी आँखें धोयीं ॥ १३॥

तथा समभवचापि यदुवाच विभीषणः। क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षुंष्यासन् युधिष्ठिर॥ १४॥

युधिष्ठिर! जैसा विभीषणने बताया था, उसका वैसा ही प्रभाव देखनेमें आया। इन सबकी आँखें क्षणभरमें अती-निद्रय वस्तुओंका साक्षात्कार करनेवाली हो गर्यो॥ १४॥ इन्द्रजित् छतकर्मा चित्रे कर्म तदाऽऽत्मनः। निवेद्य पुनरागच्छत् त्वरयाऽऽजिशिरः प्रति॥ १५॥ इन्द्रजित्ने उस दिन युद्धमें जो पराक्रम कर दिखाया था। अपने उस वीरोचित कर्मको पितासे बताकर वह पुनः युद्धके मुहानेकी ओर लौटने लगा॥ १५॥

तमापतन्तं संकुद्धं पुनरेव युयुत्सया। अभिदुद्राव सौमित्रिविंभीषणमते स्थितः॥१६॥

उसे क्रोधमें भरकर पुनः युद्धकी इच्छासे आते देख विभीषणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसपर धावा किया ॥ १६॥ अकृताह्विकमेवैनं जिद्यांसुर्जितकाशिनम्।

अकृताह्मकमवन । जघासु। जतकाशानम् । शरैज्ञान संकुद्धः कृतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७ ॥ इन्द्रजित् विजयके उल्लाससे सुशोमित हो रहा था ।

इन्द्राजत् । वजयक उल्लावत सुरामित हा रहा या।
अभी उसने नित्यकर्म भी नहीं किया था, उसी अवस्थामें
सचेत हुए लक्ष्मणने कुपित होकर उसे मार डालनेकी इच्छासे
उसपर बाणोंद्वारा प्रहार करना आरम्भ किया ॥ १७ ॥
तयोः समभवद् युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः ।
अतीव चित्रमाश्चर्यं शक्रप्रह्वादयोरिव ॥ १८ ॥

अतीव चित्रमाश्चर्ये शकपह्लादयोरिव ॥ १८ ॥ वे दोनों ही एक-दूसरेको जीतनेके लिये उत्सुक थे। उस समय उनमें इन्द्र और प्रह्लादकी भाँति अत्यन्त अद्भुत तथा आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा॥ १८॥

अविध्यदिन्द्रजित् तीक्ष्णैः सौमित्रि मर्ममेदिभिः। सौमित्रिश्चानलस्पर्शैरविध्यद् रावणि शरैः॥१९॥

इन्द्रजित्ने तीखे तथा मर्मभेदी वाणोंद्वारा सुमित्रा-कुमार लक्ष्मणको बींध डाला । इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अग्निके समान दाहक स्पर्शवाले तीखे सायकोंद्वारा रावण-कुमार इन्द्रजित्को घायल कर दिया ॥ १९॥

सौमित्रिशरसंस्पर्शाद् रावणिः क्रोधमूर्चिछतः । अस्रजल्ळक्ष्मणायाष्टौ शरानाशीविषोपमान् ॥ २० ॥

लक्ष्मणके बाणोंकी चोट खाकर रावणकुमार क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा। उसने उनके ऊपर विषधर साँपोंके समान विषैले आठ वाण छोड़े॥ २०॥

तस्यासून् पावकस्पर्शैः सौमित्रिः पत्त्रिभिस्त्रिभिः। तथा निरहरद् वीरस्तन्मे निगद्तः श्रुणु ॥ २१ ॥

वीर सुमित्राकुमारने अग्निके समान दाहक तीन वाणीं-द्वारा जिस प्रकार इन्द्रजित्के प्राण लिये वह बताता हूँ, सुनो ॥ २१ !!

पकेनास्य धनुष्मन्तं बाहुं देहादपातयत्। द्वितीयेन सनाराचं भुजं भूमौ न्यपातयत्॥ २२॥

एक बाणद्वारा उन्होंने इन्द्रजित्की धनुष धारण करने-वाली भुजाको काटकर शरीरसे अलग कर दिया । दूसरे बाण-द्वारा नाराचिलिये हुए शत्रुकी दूसरी भुजाको धराशायी कर दिया ॥ २२ ॥

तृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भाखता। जहार सुनसं चापि शिरो भ्राजिष्णुकुण्डलम् ॥ २३॥ तत्पश्चात् मोटी धारवाले और चमकीले तीसरे बाणसे उन्होंने सुन्दर नासिका और शोभाशाली कुण्डलोंसे विभृषित शत्रुकं मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया ॥ २३ ॥

विनिकृत्तभुजस्कन्धं कवन्धं भीमदर्शनम्। तं हत्वा सुतमप्यस्त्रैजिधान बलिनां वरः॥ २४॥

भुजाओं और कंधोंके कट जानेसे उसका धड़ बड़ा भयंकर दिखायी देता था। इन्द्जित्को मारकर बलवानोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने अस्त्रोंद्वारा उसके सार्थिको भी मार गिराया।। २४॥

लक्कां प्रवेशयामासुस्तं रथं वाजिनस्तदा। दद्शी रावणस्तं च रथं पुत्रविनाकृतम् ॥ २५ ॥ स पुत्रं निहतं शात्वा त्रासात् सम्भ्रान्तमानसः। रावणः शोकमोहातों वैदेहीं हन्तुमुद्यतः॥ २६ ॥

उस समय घोड़ोंने उस ही खाली रथको लङ्कापुरीमें पहुँचाया। रावणने देखाः मेरे पुत्रका रथ उसके विना ही लौट आया है। तब पुत्रको मारा गया जान भयके मारे रावणका मन उद्घान्त हो उटा। वह शोक और मोहसे आतुर होकर विदेहनन्दिनी सीताको मार डालनेके लिये उद्यत हो गया॥ २५-२६॥

अशोकवनिकास्थां तां रामदर्शनलालसाम्। खङ्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिषपात ह ॥ २७ ॥

दुष्टात्मा दशानन हाथमें तलवार लेकर अशोकवाटिकामें श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसासे वैटी हुई सीताजीके पास बड़े वेगसे दौड़ा गया॥ २७॥

तं दृष्ट्वा तस्य दुर्वुद्धेरिवन्ध्यः पापनिश्चयम्। रामयामास संकृद्धं श्रूयतां येन हेतुना॥२८॥

दूषित बुद्धिवाले उस निशाचरके इस पापपूर्ण निश्चयको जानकर मन्त्री अविन्ध्यने समझा-बुझाकर उसका क्रोध शान्त किया। किस युक्तिसे उसने रावणको शान्त किया। यह बताता हूँ, सुनो ।। २८॥

महाराज्ये स्थितो दीप्ते न स्त्रियं हन्तुमईसि। हतैयेषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते वशे ॥२९॥

प्राक्षमराज ! आप लङ्काके समुज्ज्वल सम्राट्पदपर विराजमान होकर एक अवलाको न मारें। यह स्त्री होकर आपके वशमें पड़ी है, आपके घरमें कैंद है, ऐसी दशामें यह तो मरी हुई है ॥ २९॥

न चैपा देहभेदेन हता स्यादिति मे मितः। जहिभर्तारमेवास्या हते तस्मिन् हता भवेत् ॥ ३०॥

'इसके दारीरके दुकड़े-दुकड़े कर देनेसे ही इसका वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पतिको ही मार डालिये। उसके मारे जानेपर यह स्वतः मर जायगी॥ ३०॥

न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादिष शतकतुः। असकृद्धि त्वया सेन्द्रास्त्रासितास्त्रिदशा युधि॥ ३१॥

'साक्षात् इन्द्र भी पराक्रममें आपकी समानता नहीं कर सकते। आपने अनेक बार युद्धमें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं-को भयभीत (एवं पराजित) किया है'॥ ३१॥

एवं बहुविधैर्वाक्यैरविन्ध्यो, रावणं तदा। कुद्धं संशमयामास जगृहे च स तद्वचः॥३२॥

इस तरह अनेक प्रकारके वचनों द्वारा अविन्ध्यने रावण-का क्रोध शान्त किया और रावणने भी उसकी वात मान स्त्री || ३२ ||

निर्याणे स मतिं ऋत्वा निधायासि क्षपाचरः। आज्ञापयामास तदा रथो मे करुप्यतामिति ॥ ३३॥

फिर उस निशाचरने युद्धके लिये प्रस्थान करनेका निश्चय करके तलवार रख दी और आज्ञा दी—'मेरा रथ तैयार किया जाय'॥ ३३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि श्रीरामोपाख्यानपर्वणि इन्द्रजिद्वधे एकोननवस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें इन्द्रजित्-वधविषयक दो सौ नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

# नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः राम और रावणका युद्ध तथा रावणका वध

मार्कण्डेय उवाच

ततः कुद्धो दशर्घावः प्रिये पुत्रे निपातिते। निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितम्॥१॥ स त्रुतो राक्षसैघोँरैर्विविधायुधपाणिभिः। अभिदुद्राव रामं स योधयन् हरियूथपान्॥२॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं -- युधिष्ठिर ! अपने प्रिय पुत्र इन्द्रजित्के मारे जानेपर दशमुख रावणका क्रोध बहुत बढ़ गया। वह सुवर्ण तथा रत्नेंसे विभूषित रथपर बैठकर लङ्कापुरीसे बाहर निकला। हार्थोमें अनेक प्रकारके अस्त्र-श्रस्त्र धारण करनेवाले भयंकर राक्षस उसे घेरकर चले। वह वानर-यूथपितयोंसे युद्ध करता हुआ श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा॥ १-२॥

तमाद्रवन्तं संकुद्धं मैन्दनीलनलाङ्गदाः। हनूमाञ्जाम्बवांश्चेव ससैन्याः पर्यवारयन्॥ ३॥ उसे कोधपूर्वक आक्रमण करते देख मैन्द्र, नील, नल, अङ्गद, हनुमान् और जाम्बवान्ने सेनासहित आगे बढ़कर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३॥

ते दशग्रीवसैन्यं तदृक्षवानरपुङ्गवाः। द्रमैविंध्वंसयांचकुर्दशग्रीवस्य पश्यतः॥ ४॥

उन रीछ और वानर-सेनापितयोंने दशाननके देखते-देखते वृक्षोंकी मारसे उसकी सेनाका संहार आरम्भ कर दिया ॥ ४॥

ततः स सैन्यमालोक्य वध्यमानमरातिभिः। मायावी चासुजन्मायां रावणो राक्षसाधिषः॥ ५॥

अपनी सेनाको शत्रुओंद्वारा मारी जाती देख मायावी राक्षसराज रावणने माया प्रकट की ॥ ५ ॥

तस्य देहविनिष्कान्ताः शतशोऽथ सहस्रशः। राक्षसाः प्रत्यदृश्यन्त शरशक्त्यृष्टिपाणयः॥ ६॥

उसके शरीरसे सैकड़ों और इजारों राक्षस प्रकट होकर हाथोंमें बाण, शक्ति तथा ऋष्टि आदि आयुध लिये दिखायी देने लगे॥ ६॥

तान् रामो जिंदनवान् सर्वान् दिव्येनास्त्रेण राक्षसान्। अथ भूयोऽपि मायां स व्यद्धाद् राक्षसाधिपः॥ ७॥

श्रीरामचन्द्रजीने अपने दिव्य अस्त्रके द्वारा उन सब राक्षसोंको नष्ट कर दिया। तब राक्षसराजने पुनः मायाकी सृष्टि की ॥ ७॥



कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत। अभिदुद्राव रामं च लक्ष्मणं च दशाननः॥ ८॥

भारत ! दशाननने श्रीराम और लक्ष्मणके ही बहुत से रूप धारण करके श्रीराम और लक्ष्मणपर धावा किया ॥ ८ ॥

ततस्ते राममार्च्छन्तो लक्ष्मणं च श्रपाचराः। अभिषेतुस्तदा रामं प्रगृहीतद्दारासनाः॥९॥

तदनन्तर वे गक्षस हाथोंमें धनुष बाण लिये श्रीराम और लक्ष्मणको पीड़ा देते हुए उनपर टूट पड़े ॥ ९ ॥

तां दृष्ट्या राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः। उवाच रामं सौमित्रिरसम्झान्तो बृहद् वचः॥१०॥

राक्षसराज रावणकी उस मायाको देखकर इक्ष्वाकुकुल-का आनन्द बढ़ानेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्रीरामसे यह महत्त्वपूर्ण बात कही— ॥ १०॥

जहीमान् राक्षसान् पापानात्मनः प्रतिरूपकान् । ज्ञान रामस्तांश्चान्यानात्मनः प्रतिरूपकान् ॥ ११ ॥

'भगवन् ! अपने ही समान आकारवाले इन पापी राक्षसों-को मार डालिये।' तब श्रीरामने रावणकी मायासे निर्मित अपने ही समान रूप धारण करनेवाले उन सबको तथा अन्य राक्षसोंको भी मार डाला॥ ११॥

ततो हर्यश्वयुक्तेन रथेनादित्यवर्त्रसा । उपतस्थे रणे रामं मातिलः शक्रसारिथः ॥१२॥

इसी समय इन्द्रका सार्यि मातिल हरे रंगके घोड़ोंसे जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी रथके साथ उस रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके समीप आ पहुँचा ॥ १२॥

# मातलिरुवाच

अयं हर्यश्वयुग् जैत्रो मघोनः स्वन्दनोत्तमः। अनेन शकः काकुत्स्थ समरे दैत्यदानवान् ॥ १३ ॥ शतशः पुरुषव्याद्य रथोदारेण जिन्नवान् । तदनेन नरव्याद्य मया यत्तेन संयुगे ॥ १४ ॥ स्यन्दनेन जिह क्षित्रं रावणं मा चिरं कथाः।

मातिल बोला—पुरुषिंह श्रीराम ! यह हरे रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इन्द्रका है । इस विशाल रथके द्वारा इन्द्रने सैकड़ों दैत्यों और दानवोंका समराङ्गणमें संहार किया है । नरश्रेष्ठ ! मेरेद्वारा संचालित इस रथपर बैठकर आप युद्धमें रावणको शीघ्र मार डालिये। विलम्ब न कीजिये ॥ १३-१४६ ॥

इत्युक्तो राधवस्तथ्यं वचोऽशङ्कत मातलेः ॥ १५॥ मायैषा राक्षसस्येति तमुवाच विभीषणः। नेयं माया नरव्यात्र रावणस्य दुरात्मनः॥ १६॥

मातलिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसकी बातपर इसलिये संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षसकी माया ही न हो। तब विभीषणने उनसे कहा-'पुरुषसिंह! यह दुरात्मा रावणकी माया नहीं है॥ १५-१६॥ तदातिष्ठ रथं शीघ्रमिममैन्द्रं महाद्युते । ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणम् ॥ १७ ॥ रथेनाभिषपाताथ दश्रग्रीवं रुषान्वितः ।

महाद्युते ! आप जीव इन्द्रके इस रथपर आरूढ़ हो इये।' तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्नतापूर्वक विभीषणसे कहा—-'ठीक है।' यों कहकर उन्होंने रथपर आरूढ़ हो बड़े रोपके साथ दशमुख रावणपर आक्रमण किया ॥ १७६ ॥

हाहाकृतानि भूतानि रावणे समभिद्रुते ॥ १८ ॥ सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्यास्तथानदन् । दशकन्धरराजसन्वोस्तथाः युद्धमभूनमहत् ॥ १९ ॥

रावणपर श्रीरामकी चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहा-कार कर उठे; देवलोकमें नगारे बज उठे और जोर-जोरसे सिंहनाद होने लगा । दशकन्धर रावण तथा राजकुमार श्रीराममें उस समय महान् युद्ध छिड़ गया ॥ १८-१९॥

अलब्धोपममन्यत्र तयोरेव तथाभवत्। स रामाय महाघोरं विससर्ज निशाचरः॥२०॥ शुल्लमिन्द्राशनिप्रख्यं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्। तच्छूलं सत्वरं रामश्चिच्छेद निशितैः शरैः॥२१॥

उस युद्धकी संसारमें अन्यत्र कहीं उपमा नहीं थी। उनका वह संग्राम उन्होंके संग्रामके समान था। निशाचर रावणने श्रीरामपर एक त्रिशूल चलाया, जो उठे हुए इन्द्रके वज्र तथा ब्रह्मदण्डके समान अत्यन्त भयंकर था; परंतु श्रीरामने तत्काल अपने तींखे वाणोंद्वारा उस त्रिशूलके दुकड़े-दुकड़े कर दिये॥ २०-२१॥

तद् दृष्ट्वा दुष्करं कर्म रावणं भयमाविदात् । ततः कुद्धः ससर्जागु द्दाष्ट्रीवः शिताञ्छरान् ॥ २२ ॥

उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावणके मनमें भय समा गया । फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे सायकोंकी वर्षा आरम्भ की ॥ २२ ॥

सहस्रायुतद्यो रामे शस्त्राणि विविधानि च । तता भुग्नु॰डीः शूळानि मुसलानि परश्वधान् ॥ २३॥ शक्तीश्चविविधाकाराः शतभ्रीश्चशितान् श्चरान् ।

उस समय श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर भाँति-भाँतिके हजारों शस्त्र गिरने लगे तथा भुशुण्डी, श्रूल, मुसल, फरसे, नाना प्रकार-की शक्तियाँ, शतब्नी और तीखी धारवाल बाणींकी वृष्टि होने लगी। । २३ है।।

तां मायां विकृतां दृष्ट्या दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ २४ ॥ भयात् प्रदुदुदुः सर्वे वानराः सर्वतोदिशम् ।

राक्षस दशाननकी उस विकराल मायाको देखकर सब वानर भयके मारे चारों दिशाओं में भाग चले॥ २४६॥ ततः सुपत्रं सुमुखं हेमपुङ्कं शरोत्तमम्॥ २५॥ त्णादादाय काकुत्स्थो ब्रह्मास्त्रेण युयोज ह । तं वाणवर्य रामेण ब्रह्मास्त्रेणानुमन्त्रितम् ॥ २६ ॥ जहपुर्देवगन्धर्वा हृद्या शकपुरोगमाः । अल्पावरोषमायुश्च ततोऽमन्यन्त रक्षसः ॥ २७ ॥ ब्रह्मास्त्रोदीरणाच्छत्रोदेवदानविकत्रराः ।

तब श्रीरामचन्द्रजीने सोनेके मुन्दर पंख तथा उत्तम अग्रभागवाले एक श्रेष्ठ बाणको तरकससे निकालकर उसे ब्रह्मास्त्रद्वारा अभिमन्त्रित किया । श्रीरामद्वारा ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित किया । श्रीरामद्वारा ब्रह्मास्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए उस उत्तम बाणको देखकर इन्द्र आदि देवताओं तथा गन्धवोंके हर्षकी सीमा न रही । शत्रुके प्रति श्रीरामके मुखसे ब्रह्मास्त्रका प्रयोग होता देख देवता, दानव और किन्नर यह समझ गये कि अब इस राध्यसकी आयु बहुत थोड़ी रह गयी है ॥ २५–२७ ई ॥ ततः ससर्ज तं रामः शरमप्रतिमौजसम् ॥ २८॥ रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमियोद्यतमः ।

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उठे हुए ब्रह्मदण्डके समान भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावणविनाशक बाणको छोड़ दिया ॥ २८५ ॥



मुक्तमात्रेण रामेण दूराकृष्टेन भारत ॥ २९ ॥ स तेन राक्षसश्रेष्ठः सरथः साश्वसारथिः । प्रजज्वाल महाज्वालेनाग्निनाभिपरिप्दुतः ॥ ३० ॥

युधिष्ठिर ! श्रीरामद्वारा धनुषको दूरतक खींचकर छोड़े हुए उस बाणके लगते ही राक्षसराज रावण रथ, घोड़े और सारथि-सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटोंवाली आगके लपेटमें आ गया हो ॥ २९-३० ॥ ततः प्रहृष्टास्त्रिद्शाः सहगन्धर्वचारणाः। निहितं रावणं दृष्टा रामेणाक्तिष्टकर्मणा॥३१॥

इस प्रकार अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीराम-चन्द्रजीके हार्थोंसे रावणको मारा गया देख देवताः गन्धर्य तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३१॥

तत्यजुस्तं महाभागं पञ्च भृतानि रावणम् । भ्रंशितः सर्वेळोकेभ्यः स हि ब्रह्मास्त्रतेजसा ॥ ३२ ॥

सर्व**ळोकेभ्यः स हि ब्रह्मास्त्रतेजसा ॥ ३२ ॥** होकर नष्ट हो गये । उसकी राखतक नहीं दिखाय इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रावणवधे नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें रावणवधविषयक दो सौ नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० ॥

तदनन्तर पाँचों भूतोंने उस महान् भाग्यशाली रावणको त्याग दिया । ब्रह्मास्त्रके तेजसे दग्ध होकर वह सम्पूर्ण लोकोंसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३२ ॥

शरीरधातवो हास्य मांसं रुधिरमेव च। नेशुर्वह्मास्त्रनिर्दग्धा न च भस्माप्यदश्यत ॥ ३३ ॥

उसके शरीरके धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्रसे दग्ध होकर नष्ट हो गये। उसकी राखतक नहीं दिखायी दी॥३३॥

# एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीरामका सीताके प्रति संदेह, देवताओंद्वारा सीताकी शुद्धिका समर्थन, श्रीरामका दल-बलसहित लङ्कासे प्रस्थान एवं किष्किन्धा होते हुए अयोध्यामें पहुँचकर भरतसे मिलना तथा राज्यपर अभिपिक्त होना

मार्कण्डेय उवाच

स हत्वा रावणं श्चद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषम् । वभूव हृष्टः ससुहृद् रामः सौमित्रिणा सह ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार नीच स्वभाववाले देवद्रोही राक्षसराज रावणका वध करके भगवान् श्रीराम अपने मित्रों तथा लक्ष्मणके साथ बड़े प्रसन्न हुए॥१॥ ततो हते दशाप्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः। आशीर्भिर्जययुक्ताभिरानर्ज्यस्तं महासुजम्॥ २॥

दशाननके मारे जानेपर देवता तथा महर्षिगण जययुक्त आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहुकी पूजा एवं प्रशंसा करने लगे ॥ २॥

रामं कमलपत्राक्षं तुष्टुबुः सर्वदेवताः। गन्धर्वाः पुष्पवर्षेश्च वाग्भिश्च त्रिद्शालयाः॥ ३॥

स्वर्गवासी सम्पूर्ण देवताओं तथा गन्धवोंने फूलोंकी वर्षा करते हुए उत्तम वाणीद्वारा कमलनयन भगवान् श्रीरामका स्तवन किया ॥ ३ ॥

पूजियत्वा यथा रामं प्रतिजग्मुर्यथागतम्। तन्महोत्सवसंकाशमासीदाकाशमच्युत ॥ ४ ॥

श्रीरामकी भलीभाँति पूजा करके वे सब जैसे आये थे। उसी प्रकार लौट गये। युधिष्ठिर ! उस समय आकाश महान् उत्सवसमारोहसे भरा-सा जान पड़ता था॥ ४॥

ततो हत्वा दशत्रीयं लङ्कां रामो महायशाः। विभीषणाय प्रद्दौ प्रभुः परपुरक्षयः॥ ५॥

तत्पश्चात् शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले महा-यशस्वी भगवान् श्रीरामने दशानन रावणका वध करनेके अनन्तर लङ्काका राज्य विभीषणको दे दिया ॥ ५॥ ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृताम्। अविन्ध्यो नाम सुप्रज्ञो वृद्धामात्यो विनिर्ययौ॥ ६ ॥

इसके बाद उत्तम बुद्धिसे युक्त बूढ़े मन्त्री अविन्ध्य विभीषणसहित भगवती सीताको आगे करके लङ्कापुरीसे बाहर निकले ॥ ६॥

उवाच च महात्मानं काकुत्स्थं दैन्यमास्थितः। प्रतीच्छ देवीं सद्वृत्तां महात्मञ्जानकीमिति॥ ७॥

वे ककुतस्थकुलभूषण महात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे दीनता-पूर्वक बोले-पहात्मन् ! सदाचारसे सुशोमित जनकिशोरी



महारानी सीताको प्रहण कीजिये ।। ७ ॥

पतच्छुत्वा वचस्तसादवतीर्य रथो**त्तमात्।** वाष्पेणापिहितां सीतां ददर्शेक्ष्वाकुनन्दनः॥ ८॥

यह मुनकर इक्ष्वाकुनन्दन भगवान् श्रीरामने उस उत्तम स्थमे उतस्कर मीताको देखा । उनके मुखपर आँमुओं-की धारा वह रही थी ॥ ८ ॥

तां दृष्ट्या चारुसवीङ्गी यानस्थां शोककशिताम् । मलोपचितसवीङ्गी जटिलां कृष्णशाससम् ॥ ९ ॥

शिविकामें बैठी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी सीता शोकसे दुबली हो गयी थी। उनके समस्त अङ्गोंमें मैल जम गयी थी।सिरके बाल आपसमें चिपककर जटाके रूपमें परिणत हो गये थे। और उनका बस्न काला पड़ गया था। ९॥ उवाच रामों चेदेहीं परामर्शविशङ्कितः। गच्छचेदेहि मुकात्वं यत् कार्यं तन्मया कृतम्॥ १०॥

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह संदेह हुआ कि सम्भव है, सीता परपुरुषके स्पर्शसे अपित्रत्र हो गयी हों; अतः उन्होंने विदेहनन्दिनी सोतासे स्पष्ट वचनोंद्वारा कहा-विदेहकुमारी! मैंने तुम्हें रावणकी कैदसे छुड़ा दिया। अव तुम जाओ। मेरा जो कर्तव्य था, उसे मैंने पूरा कर दिया॥ १०॥ मामासाद्य पितं भद्र त्यं राक्षस्वयेश्मिन। जरां बजेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः॥ ११॥

भद्रे ! मुझ-जैसे पितको पाकर तुम्हें बृद्धावस्थातक किसी राक्षसके घरमें न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर-का वध किया है॥ ११॥

कथं ह्यसिद्धियो जातु जानन् धर्मधिनिश्चयम् । परहस्तगतां नारीं मुहूर्तमिष धारयेत्॥ १२॥

'धर्मकं सिद्धान्तको जाननेवाला मेरे-जैसा कोई भी पुरुष दूसरेके हाथमें पड़ी हुई नारीको सुहूर्तभरके लिये भी कैसे ग्रहण कर सकता है !॥ १२॥

# सुवृत्तामसुवृत्तां वाष्यहं त्वामद्यः मैथिलि । नोत्सहे परिभोगाय*्र*श्वावलीढं हविर्यथा ॥ १३ ॥

भिथिलेशनिदिनि ! तुम्हारा आचार-विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अव मैं तुम्हें अपने उपयोगमें नहीं ला सकता—ठोक उसी तरह, जैसे कुत्तेके चाटे हुए हविष्यको कोई भी ग्रहण नहीं करता'॥ १३॥

ततः सा सहसाबाळा तच्छुत्या दारुणं वचः। प्यात देवी व्यथिता निरुत्ताः कदळी यथा॥ १४॥

सहसा यह कटोर बचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केलेके बृक्षकी भाँतिसहसा पृथ्वीपर गिरपड़ीं॥१४॥

योऽप्यस्या हर्षसम्भूतो मुखरागस्तदाभवत्। क्षणेन स पुनर्नष्टो निःश्वास इच दर्पणे॥१५॥

जैसे श्राम लेनेसे दर्पणमें पड़ा हुआ मुखका प्रतिविम्व

मिलन हो जाता है, उसी प्रकार सीताके मुखपर उस समय जो हर्षजनित कान्ति छा रही थी, वह एक ही क्षणमें फिर विलीन हो गयी ॥ १५॥

ततस्ते हरयः सर्वे तच्छुत्वा रामभाषितम्। गनासुकत्पा निश्चेष्टा बभुवुः सहस्रक्षमणाः॥ १६॥

श्रीरामचन्द्रजीका यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सब के सब मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो गये॥१६॥ ततो देवो विशुद्धात्मा विमानेन चतुर्मुखः। पद्मयोनिर्जगत्स्रष्टा दश्यामास राघयम्॥१७॥

इसी समय विशुद्ध अन्तःकरणवाले कमलयोनि जगत्स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्माजीने विमानद्वारा वहाँ आकर श्रीरामचन्द्रजीको दर्शन दिया ॥ १७॥

शक्षाग्निश्च वायुष्ट यमो वरुण एव च। यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः॥१८॥

साथ ही इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज भगवान् कुबेर तथा निर्मल चित्तवाले सप्तर्षिगण भी वहाँ आ गये॥१८॥ राजा दशरश्रद्योव दिव्यभास्त्ररमूर्तिमान् । विमानेन महार्हेण हंसयुक्तेन भास्तता॥१९॥

इनके सिवा हंसोंसे युक्त एक बहुमूरुय तेजस्वी विमान-द्वारा दिन्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किये स्वयं राजा दशरथ भी वहाँ पधारे॥ १९॥

ततोऽन्तरिक्षं तत् सर्वं देवगन्धर्वसंकुलम्। द्युद्युमे तारकाचित्रं द्यारदीव नभस्तलम्॥२०॥

उस समय देवताओं और गन्धवींसे भरा हुआ वह सम्पूर्ण अन्तरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा, मानो असंख्य तारागणोंसे चित्रित शरद् ऋतुका आकाश हो ॥ २०॥

तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यशखिनी। उवाच वाक्यं कल्याणी रामं पृथुळवक्षसम् ॥ २१॥

तव उन सबके बीचमें खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीताने चौड़ी छातीवाले भगवान् श्रीरामसे इस प्रकार कहा — ॥ २१ ॥

राजपुत्र न ते दोषं करोमि विदिता हि ते। गतिः स्त्रीणां नराणां च श्रृणु चेदं वचो मम॥ २२॥

'राजपुत्र ! मैं आपको दोप नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषोंकी कैसी गति है, यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिये॥ २२॥

अन्तश्चरति भूतानां मातरिश्वा सदागतिः। समे विमुश्चतु प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्॥ २३॥

<sup>4</sup>निरन्तर संचरण करनेवाले वायुदेव समस्त प्राणियोंके

भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायुदेवता मेरे प्राणींका परित्याग कर दें॥ २३॥ अग्निरापस्तथाऽऽकाशं पृथिवी वायुरेव च। विमुञ्जन्तु मम प्राणान् यदि पापं चराम्यहम्॥ २४॥

'यदि मैं पापका आचरण करती होऊँ तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु—ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणींका वियोग करा दें ॥ २४॥

यथाहं त्वदते वीर नान्यं खप्नेऽप्यचिन्तयम्। तथा मे देवनिर्दिष्टस्त्वमेव हि पतिर्भव॥२५॥

'बीर ! यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषका स्वप्नमें भी चिन्तन न किया हो तो देवताओं के दिये हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हों। । २५ ॥

ततोऽन्तरिक्षे वागासीत् सुभगाळोकसाक्षिणी। पुण्या संहर्षणी तेषां वानराणां महात्मनाम् ॥ २६॥

तदनन्तर आकाशमें सब लोगोंको साक्षी देती हुई एक सुन्दर वाणी उच्चरित हुई, जो परम पिवत्र होनेके साथ ही उन महामना वानरोंको भी हर्ष प्रदान करनेवाली थी ॥ २६ ॥

## वायुरुवाच

भो भो राघव सत्यं वै वायुरस्मि सदागितः।
अपापा मैथिली राजन् संगच्छ सह भार्यया॥ २७॥
( उस आकाशवाणीं के रूपमें) वायुदेवता बोले—
रघुनन्दन ! मैं सदा विचरण करनेवाला वायुदेवता हूँ।
सीताने जो कुछ कहा है, वह सत्य है। राजन्! मिथिलेशकुमारी सर्वथा पापशून्य हैं। आप अपनी इस पत्नीसे निःसंकोच
होकर मिलिये॥ २७॥

## अग्निरुवाच

अहमन्तःशरीरस्थो भूतानां रघुनन्दन। सुसूक्ष्ममपि काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २८॥

अग्निदेवने कहा—रघुनन्दन! मैं समस्त प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाला अग्नि हूँ। मुझे माल्यम है कि मिथिलेश-कुमारीके द्वारा कभी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है॥२८॥

#### वरुण उवाच

रसा वै मन्त्रसूता हि भूतदेहेषु राघव। अहं वै त्वां प्रविचिम मैथिली प्रतिगृद्यताम्॥ २९॥

वरुणदेवने कहा — श्रीराम ! समस्त प्राणियोंके शरीरमें जो जलतन्व है, वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः मैं तुमसे कहता हूँ, मिथिलेशकुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो ॥ २९॥

#### बह्योगच

पुत्र नैतदिहाश्चर्य त्विय राजर्षिधर्मणि । साधो सद्वृत्त काकुत्स्थश्र्णु चेदं वचो मम ॥ ३० ॥

तत्पश्चात् ब्रह्माजी बोले—वत्स ! तुम राजर्षियोंके धर्मपर चलनेवाले हो। अतः .तुममें ऐसा सिद्वचार होना आश्चर्यकी बात नहीं है । साधु सदाचारी श्रीराम ! तुम मेरी यह वात सुनो ॥ ३०॥

शत्रुरेष त्वया वीर देवगन्धर्वभोगिनाम्। यक्षाणां दानवानां च महर्षाणां च पातितः ॥ ३१ ॥

वीरवर ! यह रावण देवता, गन्धर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियोंका भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया है ॥ ३१॥

अवध्यः सर्वभूतानां मत्त्रसादात् पुराभवत् । कस्माचित्कारणात् पापः कञ्चित् काळमुपेक्षितः॥३२॥

पूर्वकालमें मेरे ही प्रसादसे यह समस्त प्राणियोंके लिये अवध्य हो गया था। किसी कारणवश ही कुछ कालतक इस पापीकी उपेक्षा की गयी थी॥ ३२॥

वधार्थमात्मनस्तेन हता सीता दुरात्मना। नलकुवरशापेन रक्षा चास्यः कृता भया॥३३॥

दुरात्मा रावणने अपने वधके लिये ही सीताका अपहरण किया था। नलकूबरके शापद्वारा मैंने सीताकी रक्षाका प्रबन्ध कर दिया था॥ ३३॥

यदि ह्यकामां सेवेत स्त्रियमन्यामपि ध्रुवम्। शतधास्य फलेन्मूर्धा इत्युक्तः सोऽभवत् पुरा॥ ३४॥

पूर्वकालमें रावणको यह शाप दिया गया था कि यदि यह उसे न चाहनेवाली किमो परायी स्त्रीका चलपूर्वक सेवन करेगा तो उसके मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायँगे॥ ३४॥

नात्र शङ्का त्वया कार्या प्रतीच्छेमां महाद्युते । कृतं त्वया महत् कार्यं देवानाममस्प्रम ॥ ३५ ॥

अतः महातेजस्वी श्रीराम ! तुम्हें सीताके विषयमें कोई शंका नहीं करनी चाहिये। इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी बीर ! तुमने रावणको मारकर देवताओं के समान कार्य सिद्ध किया है ॥ ३५॥

## दशरथ उवाच

प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दशरधोऽस्मि ते। अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम॥ ३६॥

दशरथजी बोले— वत्स ! मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य करो॥ ३६॥

#### राम उवाच

अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम। गमिष्यामि पुरीं रम्यामयोध्यां शासनात् तव॥ ३७॥

श्रीरामचन्द्रजीने कहा—राजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आपकी आज्ञासे अब मैं रमणीय अयोध्यापुरीको लौट जाऊँगा ॥ ३७॥

## मार्कण्डेय उवाच

तमुवाच पिता भूयः प्रहृष्टो भरतर्षभ । गच्छायोध्यां प्रशाधीति रामं रक्तान्तलोचनम् ॥ ३८ ॥ सम्पूर्णानीह वर्षाणि चतुर्दश महाद्यते ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तदनन्तर पिता दश्यभे अत्यन्त प्रसन्न होकर कुछ-कुछ लाल नेत्रोंबाले श्रीरामचन्द्रजीसे पुनः कहा—'महाद्युते ! तुम्हारे वनवासके चौदह वर्ष पूरे हो गये हैं। अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँका शासन अपने हाथमें लो'॥ ३८६॥ ततो देवान नमस्कृत्य सुहृद्धिरभिनन्दितः॥ ३९॥ महेन्द्र इव पौलोभ्या भार्यया स समेयिवान।

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने देवताओंको नमस्कार किया और सुहृदोंसे अभिनन्दित हो अपनी पत्नी सीतासे मिले मानो इन्द्रका द्यचीसे मिलन हुआ हो ॥ ३९६॥ ततो वरं ददौ तस्मै ह्यविन्ध्याय परंतपः॥ ४०॥ त्रिजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम्।

इसके बाद परंतप श्रीरामने अविन्ध्यको अभीष्ट वरदान दिया तथा त्रिजटा राक्षसीको धन और सम्मानसे संतुष्ट किया ॥ ४०६॥

तमुवाच ततो ब्रह्मा देवैः शक्रपुरोगमैः॥ ४१॥ कौसल्यामातरिष्टांस्ते वरानच ददानि कान्।

यह सब हो जानेवर इन्द्र आदि देवताओंसिहत ब्रह्माने भगवान् रामसे कहा— कौसल्यानन्दन ! कहो, आज में तुम्हें कौन-कौनसे अभीष्ट वर प्रदान करूँ ?' ॥ ४१६ ॥ वत्रे रामः स्थिति धर्मे रात्रुभिश्चापराजयम् ॥ ४२॥ राक्षसैनिंहतानां च वानराणां समुद्भवम् ।

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने उनसे ये वर माँगे—भिरी धर्ममें सदा स्थिति रहे, शत्रुओंसे कभी पराजय न हो तथा राक्षसोंके द्वारा मारे गये वानर पुनः जीवित हो जायँ, ॥ ४२६ ॥ ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा ॥ ४३॥ समुत्तस्थुर्महाराज वानरा छव्यचेतसः।

यह सुनकर ब्रह्माजीने कहा--'ऐसा ही हो।' महाराज! उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे॥ ४३३॥ सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ ॥ ४४ ॥ रामकीत्यो समं पुत्र जीवितं ते भविष्यति ।

महासौभाग्यवती सीताने भी हनुमान्जीको यह वर दिया—-(पुत्र ! जबतक इस धरातलपर भगवान् श्रीरामकी कीर्ति बनी रहेगी, तबतक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा ॥ ४४ है ॥ दिव्यास्त्वामुपभोगाश्च मत्त्रसाद कृताः सदा ॥ ४५ ॥ उपस्थास्यन्ति हनुमन्तिति स्म हरिलोचन ।

पिङ्गलनयन हनुमान् ! मेरी कृपासे तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे' || ४५६ ||

ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामक्किष्टकर्मणाम् ॥ ४६ ॥ अन्तर्धानं ययुर्देवाः सर्वे शक्तपुरोगमाः।

तदनन्तर अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले वानरोंके देखते-देखते वहाँ इन्द्र आदि सब देवता अन्तर्धान हो गये॥ ४६३॥

दृष्ट्वा रामं तु जानक्या संगतं शकसारथिः ॥ ४७ ॥ उवाच परमश्रीतः सुहन्मध्य इदं वचः । देवगन्धर्वयक्षाणां मानुपासुरभोगिनाम् ॥ ४८ ॥ अपनीतं त्वया दुःखिमदं सत्यपराक्रम ।

श्रीरामचन्द्रजीको जनकनन्दिनी सीताके साथ विराजमान देख इन्द्रसारिय मातलिको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सब सुद्धदेंकि वीचमें इस प्रकार कहा— सत्यपराक्रमी श्रीराम! आपने देवता, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर और नाग— इन सबका दुःख दूर कर दिया है॥ ४७-४८ है॥

सदेवासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः॥ ४९॥ कथिष्यन्ति लोकास्त्वां यावद् भूमिर्धरिष्यति।

'जबतक यह पृथ्वी रहेगी, तबतक देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा नागींसहित सम्पूर्ण जगत्के छोग आपकी कीर्तिकथाका गान करेंगे, ॥ ४९३॥

इत्येवमुक्त्वानुशाष्य रामं शस्त्रभृतां वरम्॥ ५०॥ सम्पूज्यापाकमत् तेन रथेनादित्यवर्चसा।

ऐसा कहकर रास्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा ले उनकी पूजा करके सूर्यके समान तेजस्वी उसी रथके द्वारा मातिल स्वर्गलोकको चला गया ॥ ५० ई ॥ ततः सीतां पुरस्कृत्य रामः सौमित्रिणा सह ॥ ५१ ॥ सुश्रीविश्वसुखैदचैव सहितः सर्ववानरैः। विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः ॥ ५२ ॥ संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम् । पुष्पकेण विमानेन खेचरेण विराजता ॥ ५३ ॥ कामगेन यथामुख्यैरमात्यैः संवृतो वशी।

तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान् श्रीरामने लङ्कापुरीकी सुरक्षाका प्रवन्ध करके लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों विभीषण तथा प्रधान-प्रधान सचिवोंके साथ सीताको आगे करके इच्छानुसार चलनेवाले आकाशचारी शोभाशाली

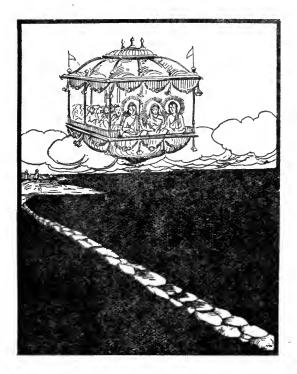

पुष्पकविमानपर आरूढ़ ही उसीके द्वारा पूर्वोक्त सेतुमार्गसे ऊपर-ही-ऊपर पुनः मकरालय समुद्रको पार किया ॥ ५१-५३॥ ततस्तीरे समुद्रस्य यत्र शिक्ये स पार्थिवः॥ ५४॥ तत्रैवोवास धर्मात्मा स्महितः सर्ववानरैः।

समुद्रके इस पार आकर धर्मात्मा श्रीरामने पहले जहाँ शयन किया थाः उसी स्थानपर सम्पूर्ण वानरोंके साथ विश्राम किया ॥५४३॥

अथैनान् राघवः काले समानीयाभिपूज्य च ॥ ५५ ॥ विसर्जयामास तदा रत्नैः संतोष्य सर्वशः।

फिर श्रीरघुनाथजीने यथासमय सबको अपने पास बुलाकर सबकायथायोग्य आदर-सत्कार किया तथा रहोंकी मेंटसे संतुष्ट करके सभी वानरों और रीछोंको विदा किया ॥५५६॥ गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्सेषु तेषु च॥५६॥ सुत्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत्।

जबवेरीक्र,श्रेष्ठवानर और लंगूर चले गये,तब सुग्रीवसहित श्रीरामने पुनः किष्किन्धापुरीको प्रस्थान किया ॥ ५६ है ॥ विभीषणेनानुगतः सुग्रीवसहितस्तदा ॥ ५७ ॥ पुष्पकेण विमानेन वैदेह्या दर्शयन् वनम् । किष्किन्धां तु समासाद्यरामः प्रहरतां वरः ॥ ५८ ॥ अङ्गदं कृतकर्माणं यौवराज्येऽभ्यपेचयत् ।

विभीषण और सुग्रीवके साथ पुष्पक-विमानद्वारा

विदेहकुमारी सीताको वनकी शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने किष्किन्धामें पहुँचकर अङ्गदको,जिन्होंने लंकाके युद्धमें महान् पराक्रम दिखाया था, युवराजके पदपर अभिषिक्त किया ॥५७-५८ ।॥

ततस्तेरेव सहितो रामः सौमित्रिणा सह ॥ ५९ ॥ यथागतेन मार्गेण प्रययौ स्वपुरं प्रति।

इसके बाद लंक्ष्मण तथा सुग्रीव आदिके साथ श्रीराम-चन्द्रजी जिस मार्गसे आये थे, उसीके द्वारा अपनी राजधानी अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ५९५ ॥

अयोध्यां स समासाद्य पुरीं राष्ट्रपतिस्ततः॥६०॥ भरताय हनुमन्तं दृतं प्रास्थापयत् तदा।

तत्मश्चात् अयोध्यापुरीके निकट पहुँचकर राष्ट्रपति श्रीरामने हनुमान्जीको दूत वनाकर भरतके पास भेजा ॥६०६॥ लक्षियत्वेङ्गितं सर्वे प्रियं तस्मै निवेद्य वै॥६१॥ वायुपुत्रे पुनः प्राप्ते निद्याममुपागमत्।

जय वायुपुत्र हनुमान्जी भरतजीकी सारी चेष्टाओंको लक्ष्य करके उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके पुनरागमनका प्रिय समाचार सुनाकर लौट आये तब श्रीरामचन्द्रजी नन्दिश्राममें आये॥ ६१६॥

स तत्र मलदिग्धाङ्गं भरतं चीरवाससम् ॥ ६२॥ अग्रतः पादुके कृत्वा ददर्शासीनमासने ।

वहाँ आकर श्रीरामने देखा, भरत चीरवस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है और वे मेरी चरण-पादुकाएँ आगे रखकर कुशासनपर बैठे हैं॥ ६२६॥ संगतो भरतेनाथ शत्रुष्तेन च वीर्यवान्॥ ६३॥ राघवः सहसौमित्रिर्मुमुदे भरतर्षभ।

युधिष्ठिर ! लक्ष्मणसिहत पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी भरत और शत्रुघ्नसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६३ है ॥ ततो भरतशत्रुघ्नो समेतौ गुरुणा तदा ॥ ६४ ॥ वैदेह्या दर्शनेनोभौ प्रहर्ष समवापतुः ।

भरत और रात्रुष्नको भी उस समय बड़े भाईसे मिलकर तथा विदेहसुमारी सीताका दर्शन करके महान् हर्ष प्राप्त हुआ ॥ ६४६ ॥

तस्मै तद् भरतो राज्यमागतायातिसत्कृतम्। न्यासं निर्यातयामास युक्तः परमया मुदा॥ ६५॥

फिर भरतजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ अयोध्या पधारे हुए भगवान् श्रीरामको अपने पास धरोहरके रूपमें रखा हुआ (अयोध्याका) राज्य अत्यन्त सत्कारपूर्वक लौटा दिया ॥६५॥ ततस्तं वैष्णवे शूरं नक्षत्रेऽभिमतेऽहनि । विसष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यिषञ्चताम्॥ ६६॥ तत्पश्चात् विष्णुदेवतासम्बन्धी श्रवण नक्षत्रका पुण्य



दिवस आनेपर वसिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियोंने मिलकर शूर्रिश्रोमणि भगवान् रामका राज्याभिषेक किया ॥ ६६ ॥ सोऽभिषिकः किषश्रेष्ठं सुश्रीवं ससुहृज्जनम्।

# विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद् गृहान् प्रति॥ ६७ ॥

राज्याभिषेकका कार्य सम्पन्न हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी-न सुहृदोंसहित सुग्रीवको तथा पुलस्त्यकुलनन्दन विभीषणको अपने-अपने घर लौटनेकी आज्ञा दी ॥ ६७॥

# अभ्यर्च्य विविधेर्भोगैः प्रीतियुक्तौ मुदा युतौ । समाधायेतिकर्तव्यं दुःखेन विससर्ज ह ॥ ६८ ॥

श्रीरामने भाँति-भाँतिके भीग अर्पित करके उन दोनोंका सत्कार किया । इससे वे बड़े प्रसन्न और आनन्दमग्न हो गये । तदनन्तर उन दोनोंको कर्तव्यकी शिक्षा देकर रघुनाथ-जीने उन्हें बड़े दु:खसे बिदा किया ॥ ६८॥

पुष्पकं च विमानं तत् पूजियत्वा स राघवः। प्रादाद् वैश्ववणायैव प्रीत्या स रघुनन्दनः॥ ६९॥

इसके बाद उस पुष्पकिवमानकी पूजा करके रघुनन्दन श्रीरामने उसे कुवेरको ही प्रेमपूर्वक लौटा दिया ॥ ६९॥

तता देवर्षिसहितः सरितं गोमतीमनु । दशाश्वमेधानाजहे जारूथ्यान् सनिरर्गलान् ॥ ७०॥

तदनन्तर देवर्षियोंसहित गोमती नदीके तटपर जाकर श्रीरघुनाथजीने दस अश्वमेध यज्ञ किये, जो स्तुतिके योग्य थे और जिनमें अन्न आदिकी इच्छासे आनेवाले याचकोंके लिये कभी द्वार बंद नहीं होता था ॥ ७०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि श्रीरामाभिषेके एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें श्रीरामोभिषेकविषयक दो सौ इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९१ ॥

# द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

# मार्कण्डेयजीके द्वारा राजा युधिष्ठिरको आश्वासन

मार्न,ण्डेय उवाच

एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा। प्राप्तं व्यसनमत्युयं वनवासकृतं पुरा॥१॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—महावाहु युधिष्ठिर ! इस प्रकार प्राचीन कालमें अमिततेजस्वी श्रीरामने वनवासजनित अत्यन्त भयंकर कष्ट भोगा था ॥ १॥

मा ग्रुचः पुरुषच्यात्र क्षत्रियोऽसि परंतप। बाहुवीर्याश्रिते मार्गे वर्तसे दीप्तनिर्णये॥ २॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुपसिंह ! तुम क्षत्रिय हो। शोक न करो । तुम तो उस मार्गपर चल रहे हो। जहाँ केवल अपने वाहुबलका भरोसा किया जाता है तथा जहाँ अभीष्ट फलकी प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है ॥ २॥

न हि ते वृजिनं किंचिद् वर्तते परमण्वपि। अस्मिन् मार्गे निर्पादेयुः सेन्द्रा अपि सुरासुराः॥ ३॥ श्रीरामके कष्टके सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं है। इन्द्रसिहत देवता तथा असुर भी इस क्षत्रियधर्मके मार्ग-पर चले हैं॥ ३॥

संहत्य निहितो वृत्रो मरुद्धिर्वज्रपाणिना। नमुचिद्दचैव दुर्भर्पो दीर्घजिह्ना च राक्षसी॥ ४॥

वज्रपाणि इन्द्रने मरुद्रणोंके साथ मिलकर तृत्रासुर, दुर्घर्ष वीर नमुचि तथा दीर्घजिह्वा राक्षसीका वध किया था॥

सहायवित सर्वार्थाः संतिष्ठन्तीह सर्वशः। किं नु तस्याजितं संख्ये यस्यभ्राता धनंजयः॥ ५ ॥

जो सहायकोंसे सम्पन्न है, उसके सभी मनोरथ इस जगत्में
सब प्रकारसे सिद्ध होते हैं । फिर जिसे धनंजय-जैसा भाई मिला
हो, वह युद्धमें किसे परास्त नहीं कर सकता ॥ ५ ॥
अयं च बिलनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः।

युवानौ च महेष्वासौ वीरौ माद्रवर्तासुतौ ॥ ६ ॥

ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं। माद्रीनन्दन वीर नकुल-सहदेव भी महान् धनुर्धर तथा नवयुवक हैं॥ ६॥

पिमः सहायैः कस्मात् त्वं विषीदिस परंतप । य इमे विज्ञणः सेनां जयेयुः समरुद्रणाम् ॥ ७ ॥

परंतप ! इन सब सहायकोंके होते हुए तुम विघाद क्यों करते हो ? तुम्हारे ये भाई तो मरुद्गणोंसहित वज्रधारी इन्द्रकी सेनाको भी परास्त कर सकते हैं ॥ ७ ॥

त्वमप्येभिर्महेष्वासैः सहायैर्देवरूपिभिः। विजेष्यसे रणे सर्वानमित्रान् भरतर्षम ॥ ८ ॥

भरतश्रेष्ठ ! तुम भी इन देवस्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायतासे अपने समस्त शत्रुओंको युद्धमें जीत लोगे ॥ इतश्च त्विममां पश्य सैन्धवेन दुरात्मना । बिलना वीर्यमत्तेन हृतामेभिर्महात्मभिः ॥ ९ ॥ आनीतां द्रौपदीं कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम् । जयद्वशं च राजानं विजितं वशमागतम् ॥ १० ॥

इधर इस द्रौपदीकी ओर देखो । अपने पराक्रमके मदसे उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिन्धुराजने इसे हर लिया था; परंतु तुम्हारे इन महात्मा बन्धुओंने अत्यन्त दुष्कर कर्म करके द्रुपदकुमारी कृष्णाको पुनः लौटा लिया तथा राजाजयद्रथको भीपरास्त करके अपने अधीन कर लिया था।।

असहायेन रामेण वैदेही पुनराहृता। इत्वा संख्ये दशाग्रीवं राक्षसं भीमविक्रमम् ॥ ११ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके तो कोई खजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्धमें भयंकर पराक्रमी राक्षस दशाननका वध करके विदेहनन्दिनी सीताको पुनः लौटा लिया ॥ ११ ॥ यस्य शाखामृगा मित्राण्यृक्षाः कालमुखास्तथा । जात्यन्तरगता राजन्नेतद् बुद्धवानुचिन्तय ॥ १२ ॥

राजन् ! दूसरी योनिके प्राणी वानरः लंगूर तथा रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे (किंतु तुम्हारे तो चार ग्रूरवीर भाई सहायक हैं)। इस वातपर बुद्धिद्धारा विचार करो ॥ १२॥

तस्मात् स त्वं कुरुश्रेष्ट मा शुचो भरतर्पभ । त्विह्रधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १३॥

अतः कुरुश्रेष्ठ ! भरतभूषण ! तुम शोक न करो । क्योंकि परंतप ! तुम्हारे-जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते ॥ १३ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमाश्वासितो राजा मार्कण्डेयेन धीमता। त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरप्येनमञ्ज्वीत्॥१४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! परम बुद्धि-मान् मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार आश्वासन देनेपर उदार दृदयवाले राजा युधिष्टिर दुःख-शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि युधिष्ठिराश्वासने द्विनवस्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें युधिष्ठिरको आश्वासनविषयक दो सौ बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९२ ॥

# ( पतिव्रतामाहात्म्यपर्व )

# त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

राजा अश्वपतिको देवी सावित्रीके वरदानसे सावित्री नामक कन्याकी प्राप्ति तथा सावित्रीका पतिवरणके लिये विभिन्न देशोंमें भ्रमण

युधिष्टर उवाच नात्मानमनुदोोचामि नेमान् आतॄन् महासुने । हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्रुपदात्मजाम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिर चोले — महामुने ! इस हुपदकुमारीके लिये मुझे जैमा शोक होता है, वैसान तो अपने लिये, न इन भाइयों के लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही होता है ॥ १ ॥ चूते दुरात्मिः क्रिष्टाः रुष्णया तारिता चयम् । जयद्वथेन च पूनर्वनाचापि हता बलात् ॥ २ ॥

दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्रोंने जूएके समय हमलोगोंको भारी सकटमें डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदीने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथने इस वनसे इसका बलपूर्वक अपहरण किया॥ २॥

अस्ति सीमन्तिनी काचिद् दष्टपूर्वापि वा श्रुता। पतिवता महाभागा यथेयं द्रुपदात्मजा॥ ३॥

क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी-को पहले कभी देखा अथवा सुना है, जैसी यह द्रौपदी है ? ॥

## यार्कण्डेय उवाच

श्रुणु राजन् कुलस्त्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । सर्वमेतद् यथा प्राप्तं साविज्या राजकन्यया ॥ ४ ॥

मार्कण्डेयजी बोले—राजा युधिष्ठर ! राजकन्या सावित्रीने कुलकामिनियोंके लिये परम सौभाग्यरूप यह पातिव्रत्य आदि सब सद्गुणसमूह जिस प्रकार प्राप्त किया था, वह बताता हूँ, सुनो ॥ ४॥

आसीन्मद्रेषु धर्मात्मा राजा परमधार्मिकः। ब्रह्मण्यश्च महात्मा च सत्यसंधो जितेन्द्रियः॥ ५ ॥

प्राचीनकालकी बात है, मद्रदेशमें एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्रह्मण-भक्त, विशालहृद्य, सत्य-प्रतिज्ञ और जितेन्द्रिय थे॥ ५॥

यज्वा दानपतिर्दक्षः पौरजानपद्त्रियः। पार्थिवोऽश्वपतिर्नाम सर्वभूतिहते रतः॥६॥

वे यज्ञ करनेवाले, दानाध्यक्ष, कार्य-कुशल, नगर और जनपदके लोगोंके परम प्रिय तथा सम्पूर्ण भूतोंके हितमें तत्पर रहनेवाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था॥ ६॥ समावाननपत्यश्च सत्यवाग् विजितेन्द्रियः।

अतिकान्तेन वयसा संतापमुपजिम्मवान्॥ ७॥

राजा अश्वपति क्षमाशीलः सत्यवादी और जितेन्द्रिय होनेपर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने-पर इसके कारण उनके मनमें बड़ा संताप हुआ ॥ ७ ॥ भू अपत्योत्पादनार्श्व च तीवं नियममास्थितः।

अतः उन्होंने संतानकी उत्पत्तिके लिये बड़े कठोर नियमोंका आश्रय लिया। वे निश्चित समयपर थोड़ा-सा भोजन करते और ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियोंको संयममें रखते थे॥ हुत्वा शतसहस्रं स साविश्या राजसत्तमः। पष्ठे पष्ठे तदा काले बभूव मितभोजनः॥ ९॥

काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः॥ ८॥

राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणोंके साथ प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रसे एक लाख आहुति देकर दिनके छठे भागमें परिमित भोजन करते थे ॥ ९॥

पतेन नियमेनासीद् वर्षाण्यष्टादशेव तु । पूर्णे त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तुष्टिमभ्यगात् ॥ १० ॥

उनको इस नियममे रहते हुए अठारह वर्ष बीत गये। अठारहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर सावित्रीदेवी संतुष्ट हुई ॥ १० ॥ रूपिणी तु तदा राजन् दर्शयामास्त तं नृपम्। अगिनहोत्रात समस्थाय हुर्षेण महतान्विता।

अग्निहोत्रात् समुत्थाय हर्षेण महतान्विता । उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११ ॥ (सातमश्वपतिं राजन् सावित्री नियमे स्थितम् ॥ ) राजन् ! तब मूर्तिमती सावित्रीदेवीने अग्निहोत्रकी अग्निसे प्रकट होकर बड़े हर्षके साथ राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देनेके लिये उद्यत हो अनुष्ठानके नियमोंमें स्थित उस राजा अश्वपतिसे इस प्रकार कहा ॥ ११॥

## सावित्र्युवाच

ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च । सर्वात्मना च भक्त्या च तुष्टास्मि तच पार्थिव ॥ १२ ॥

सावित्री बोली— राजन् ! मैं तुम्हारे विशुद्ध ब्रह्मचर्यः इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रह तथा सम्पूर्ण हृदयसे की हुई भक्ति-के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ ॥ १२ ॥

वरं वृणीष्वाश्वपते मद्गराज यदीष्सितम्। न प्रमादश्च धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथञ्चन ॥ १३ ॥

मद्रराज अश्वपते ! तुम्हें जो अभीष्ट हो; वह वर माँगो । धर्मोंके पालनमें तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिये॥ १३॥

#### अश्वपतिरुवाच

अपत्यार्थः समारम्भः कृतो धर्मेष्सया मया । पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः॥ १४॥

अश्वपतिने कहा—देवि ! मैंने धर्मप्राप्तिकी इच्छासे संतानके लिये यह अनुष्ठान आरम्भ किया था। आपकी कृपासे मुझे बहुत-से वंशप्रवर्तक पुत्र प्राप्त हों ॥ १४॥ तुष्टास्ति यदि मे देवि वरमेतं वृणोम्यहम्। संतानं परमो धर्म इत्याहर्मा दिजातयः ॥ १५॥

देवि ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान-सम्बन्धी वर ही माँगता हूँ, क्योंकि द्विजातिगण मुझसे बराबर यही कहते हैं कि 'न्याययुक्त संतानोत्पादन (भी)परम धर्म है' ॥ १५ ॥

# सावित्र्युवाच

पूर्वमेव मया राजन्नभित्रायमिमं तव। ज्ञान्वा पुत्रार्थमुक्तो वे भगवांस्ते पितामहः॥१६॥

सावित्री बोली— राजन् ! मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्रायको जानकर पुत्रके लिये भगवान् ब्रह्माजीसे निवेदन किया था ॥ १६॥

प्रसादाच्चेव तस्मात् ते खयम्भुविहिताद् भुवि। कन्या तेजिखनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १७॥

अतः सौम्य ! भगवान् ब्रह्माजीके कृपाप्रसादसे तुम्हें शीष्र ही इस पृथ्वीपर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी ॥ १७ ॥ उत्तरं च न ते किंचिद् व्याहर्तव्यं कथञ्चन । पितामहनिसर्गेण तुष्टा होतद् ब्रवीमि ते ॥ १८ ॥

इस विषयमें तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिबाद या

उत्तर नहीं देना चाहिये। मैं ब्रह्माजीकी आज्ञासे संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूँ॥ १८॥

मार्कण्डेय उवाच

स तथेति प्रतिशाय साविश्या वचनं नृपः। प्रसादयामास पुनः क्षिप्रमेतद् भविष्यति ॥ १९ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—राजन् ! सावित्रीदेवीकी बात सुनकर राजाने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री-देवीको इस उद्देश्यसे प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीध सफल हो ॥ १९॥

अन्तर्हितायां साविश्यां जगाम खपुरं नृपः। खराज्ये चावसद्वीरः प्रजाधर्मेण पालयन्॥ २०॥

जब सावित्रीदेवी अन्तर्धान हो गर्यी तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगरको चल्ले गये और प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए अपने राज्यमें ही रहने लगे॥ २०॥

कर्स्मिश्चित्तु गतेकाले स राजा नियतव्रतः। ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां महिष्यां गर्भमाद्धे ॥ २१ ॥

नियमपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजा अश्व-पतिने किसी समय अपनी धर्मपरायणा बड़ी रानीमें गर्म स्थापित किया ॥ २१॥

राजपुज्यास्तु गर्भः स मालब्या भरतर्षभ । ब्यवर्धत तदा शुक्ले तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२ ॥

भरतश्रेष्ठ ! अश्वपितकी पत्नी मालवदेशकी राजकुमारी थीं। उनका वह गर्भ आकाशमें शुक्लपश्चीय चन्द्रमाकी भाँति दिनोदिन बढ्ने लगा ॥ २२॥

प्राप्ते काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम्। कियाश्च तस्या मुदितश्चके च नृपसत्तमः॥२३॥

समय प्राप्त होनेपर महारानीने एक कमलनयनी कन्याको जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपतिने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसके जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न करवाये॥ २३॥

सावित्र्या पीतया दत्ता सावित्र्या हुत्या ह्यपि। सावित्रीत्येव नामास्याश्चकुर्विद्यास्तथा पिता॥ २४॥

सावित्रीने प्रसन्न होकर उस कन्याको दिया था तथा गायत्री मन्त्रद्वारा आहुति देनेसे ही सावित्रीदेवी प्रसन्न हुई थीं, अतः ब्राह्मणों तथा पिताने उस कन्याका नाम 'सावित्री' ही रक्खा ॥ २४ ॥

सा विग्रहवतीय श्रीव्यंवर्धत नृपात्मजा। कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था वभूव ह ॥ २५॥

वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मीके समान बढ़ने लगी और यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया ॥ २५॥ तां सुमध्यां पृथुश्रोणीं प्रतिमां काञ्चनीमिव। प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्टा सम्मेनिरे जनाः॥२६॥

उसके शरीरका किटभाग परम सुन्दर तथा नितम्बदेश पृथुल था। वह सुवर्णकी बनी हुई प्रतिमा-सी जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे कि यह कोई देवकन्या आ गयी है॥ २६॥

तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा। न कश्चिद् वरयामास तेजसा प्रतिवारितः॥ २७॥

उसके नेत्रयुगल विकसित नील कमलदलके समान मनोहर थे। वह अपने तेजसे प्रज्वलित-सी जान पड़ती थी। उसके तेजसे प्रतिहत हो जानेके कारण कोई भी राजा या राजकुमार उसका वरण नहीं कर सका॥ २७॥

अथोपोष्य शिरःस्नाता देवतामभिगम्य सा । हुत्वाग्नि विधिवद् विप्रान् वाचयामास पर्वणि ॥ २८ ॥

एक दिन किसी पर्वके अवसरपर उपवासपूर्वक शिरसे स्नान करके सावित्री देवताके दर्शनके लिये गयी और विधिपूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणींसे स्वस्तिवाचन कराया ॥ २८ ॥ ततः सुमनसः शेषाः प्रतिगृह्य महात्मनः।

पितुः समीपमगमद् देवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९ ॥

तदनन्तर इष्टदेवताका प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मीदेवीके समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिताके समीप गयी।। साभिवाद्य पितुः पादौ होषाः पूर्व निवेद्य च। कृताञ्जलिर्वरारोहा नृपतेः पादर्वमास्थिता ॥ ३०॥

पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर वह सुन्दरी कन्या हाथ जोड़कर पिताके पार्क्मागमें खड़ी हो गयी॥ ३०॥

यौवनस्थां तु तां दृष्ट्वा खां सुतां देवरूपिणीम्। अयाच्यमानां च वरे र्नृपतिर्दुः खितोऽभवत्॥ ३१॥

अपनी देवस्वरूपिणी पुत्रीको युवावस्थामें प्रविष्ट हुई देख और अभीतक इसके लिये किसी वरने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्रनरेशको बड़ा दुःख हुआ ॥ ३१॥

राजोवाच

पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद् वृणोति माम्। खयमन्विच्छ भर्तारं गुणैः सदशमात्मनः॥ ३२॥

राजाः बोले--बेटी ! अव किसी वरके साथ तेरा ब्याह कर देनेका समय आ गया है, परंतु (तेरे तेजसे प्रतिहत हो जानेके कारण) कोई भी मुझसे तुझे माँग नहीं रहा है। इसलिये तू स्वयं ही ऐसे वरकी खोज कर ले, जो गुणोंमें तेरे समान हो ॥ ३२॥

प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम । विमृद्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम् ॥ ३३ ॥ जिस पुरुषको तू पतिरूपमें प्राप्त करना चाहे, उसका मुझे परिचय दे देना; फिर मैं सोच-विचारकर उसके साथ तेरा ब्याह कर दूँगा । तू मनोवाञ्छित वरका वरण कर ले॥ ३३॥



श्रुतं हि धर्मशास्त्रेषु पठग्रमानं द्विजातिभिः। तथा त्वमपि कल्याणि गदतो मे वचः श्रृणु ॥ ३४ ॥

कल्याणि ! मैंने ब्राह्मणोंके मुखसे धर्मशास्त्रोंकी जो बात मुनी है, उसे बता रहा हूँ, तू भी मुन छे—॥ ३४॥ अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुष्यन् पितः । मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता॥ ३५॥

'विवाहके योग्य हो जानेपर कन्याका दान न करनेवाला पिता निन्दनीय है। ऋतुकालमें पत्नीके साथ समागम न करनेवाला पति निन्दाका पात्र है तथा पतिके मर जानेपर विधवा माताकी रक्षा न करनेवाला पुत्र धि**का**रके योग्य है ॥ ३५ ॥

इदं मे वचनं श्रुत्वा भर्तुरन्वेषणे त्वर। देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ ३६॥

मेरी यह बात सुनकर तू पितकी खोज करनेमें शीघता कर । ऐसी चेष्टा कर, जिसमे मैं देवताओंकी दृष्टिमें अपराधी न वनूँ ॥ ३६ ॥

मार्कण्डेय उवाच

एवमुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धांश्च मन्त्रिणः। व्यादिदेशानुयात्रं च गम्यतां चेत्यचोदयत्॥ ३७॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! पुत्रीसे ऐसा कहकर राजाने बूढ़े मन्त्रियोंको आज्ञा दी—'आपलोग यात्राके लिये आवश्यक सामग्री (वाहन आदि ) लेकर सावित्रीके साथ जायेँ'।। ३७॥

साभिवाद्य पितुः पादौ ब्रीडितेच मनस्विनी। पितुर्वचनमान्नाय निर्जगामाविचारितम्॥ ३८॥

मनिस्तिनी सावित्रीने कुछ लिजत-सी होकर पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बिना कुछ सोच-विचार किये उसने प्रस्थान कर दिया॥ ३८॥ सा हैमं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवेर्चृता। तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगाम ह॥ ३९॥

सुवर्णमय रथपर सवार हो बूढ़े मन्त्रियोंसे घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियोंके सुरम्य तपोवनोंमें गयी ॥ ३९॥

मा न्यानां तत्र बृद्धानां कृत्या पादाभियादनम्। वनानि क्रमशस्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत ॥ ४० ॥ तात । वहाँ माननीय बृद्धजनोंकी चरणवन्दना करके

उसने क्रमशः सभी वनोंमें भ्रमण किया ॥ ४० ॥ एवं तीर्थेषु सर्वेषु धनोत्सर्ग नृपात्मजा। कुर्वती द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगाम ह ॥ ४१ ॥

इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थोंमें जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको धनदान करती हुई विभिन्न देशोंमें घूमती फिरी ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहास्म्यपर्वणि सावित्र्युपाख्याने त्रिनवस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाख्यानिषयक दोसौ तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९३॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल ४१६ इलोक हैं )

# चतुर्नवत्यधिकद्विशततमो*ऽ*ध्यायः

सावित्रीका सत्यवानके साथ विवाह करनेका दृढ़ निश्चय

मार्कण्डेय उवाच

अथ मद्राधियो राजा नारदेन समागतः। उपविष्टः सभामध्ये कवायांगेन भारत॥१॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं -- भरतनन्दन युधिष्ठिर ! एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभामें बैठे हुए देवर्षि नारदजीके साथ मिलकर वार्ते कर रहे थे ॥ १॥ ततोऽभिगम्य तीर्थानि सर्वाण्येवाश्रमांस्तथा। आजगाम पितुर्वेदम सावित्री सह मन्त्रिभिः॥ २ ॥

उसी समय सावित्री सब तीथों और आश्रमोंमें घूम-फिरकर मन्त्रियोंके साथ अपने पिताके घर आ पहुँची ॥२॥ नारदेन सहासीनं सा दृष्ट्या पितरं शुभा। उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम्॥ ३॥

वहाँ पिताको नारदजीके साथ बैठे हुए देखकर शुभ-लक्षणा सावित्रीने दोनोंके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया ॥ ३॥

#### नारद उवाच

क गताभूत् सुतेयं ते कुतइचैवागता नृप। किमर्थं युवर्ती भर्त्रे न चैनां सम्प्रयच्छसि॥ ४॥

नारद जीने पूछा—राजन् ! आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और कहाँसे आ रही है ? अब तो यह युवती हो गयी है । आप किसी वरके साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं ? ॥ ४ ॥

## अश्वपतिरुवाच

कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्यैव चागता। एतस्याः श्रुणु देवर्षे भर्तारं योऽनया वृतः ॥ ५ ॥

अरवपतिने कहा—देवर्षे ! इसे मैंने इसी कार्यसे भेजा था और यह अभी-अभी लौटी है । इसने अपने लिये जिस पतिका वरण किया है, उसका नाम इसीके मुखसे सुनिये ॥ ५॥

## मार्कण्डेय उवाच

सा ब्रुहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता शुभा। तदैव तस्य वचनं प्रतिगृहोदमववीत्॥ ६॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—-युधिष्टिर ! पिताके यह कहनेपर कि 'बेटी ! त् अपनी यात्राका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतला' ग्रुभलक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली ॥ ६॥

# सावित्र्युवाच

आसीच्छाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः। द्यमत्सेन इति ख्यातः पश्चाचान्धो बभूव ह ॥ ७ ॥

सावित्रीने कहा - पिताजी ! शाल्बदेशमें युमत्सेन नामसे प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। पीछे वे अंधे हो गये॥ ७॥

विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः। सामीप्येन हतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन् पूर्ववैरिणा॥ ८ ॥ उनकी आँखें चली गयीं और पुत्र सभी बाल्यावस्थामें थाः

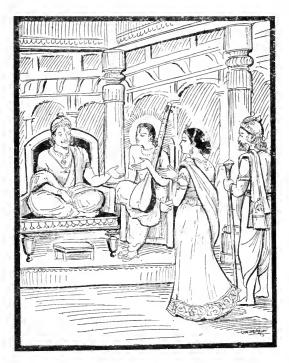

यह अवसर पाकर उनके पूर्वशत्रु एक पड़ोसी राजाने आक-मण किया और उन बुद्धिमान् नरेशका राज्य हरलिया॥८॥

स बालवत्सया सार्धे भार्थया प्रस्थितो वनम्। महारण्यं गतश्चापि तपस्तेपे महावतः॥९॥ तस्य पुत्रः पुरे जातः संवृद्धश्च तपोवने। सत्यवाननुरूपो मे भतेति मनसा वृतः॥१०॥

तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्रवाली पत्नी के साथ वे वन में चले आये और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े-बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्था करने लगे । उनके एक पुत्र हैं सत्यवान्, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन-पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है । वे ही मेरे योग्य पति हैं । उन्हीं का मैंने मन-ही-मन वरण किया है ॥ ९-४०॥

#### नारद उवाच

अहो बत महत् पापं साविज्या नृपते कृतम्। अजानन्त्या यदनया गुणवान् सत्यवान् वृतः॥ ११॥

(यह सुनकर) नारदर्जी बोळ उठे—अहो ! यह बड़े खेदकी बात है। राजन् ! सावित्रीने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान्को गुणवान् समझकर वरण कर लिया है॥ ११॥

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । तथास्य ब्राह्मणाश्चकुर्नामैतत् सत्यवानिति ॥ १२॥

इस राजकुमारके पिता सदा सत्य बोलते हैं। इसकी

माता भी सत्यभाषण करती है। इसलिये ब्राह्मणोंने इसका नाम 'सत्यवान्' रख दिया था॥ १२॥ बालस्याभ्याःप्रियाश्चास्य करोत्यद्वांश्च मृन्मयान्। चित्रे ऽपि विलिखत्यद्वांश्चित्राद्व इति चोच्यते॥१३॥

इस बालकको अश्व बहुत प्रिय हैं। यह मिट्टीके अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्वींको ही अंकित करता है, अतः इसे 'चित्राश्व' भी कहते हैं॥ १३॥

#### राजीवाच

अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिमान् वा नृपात्मजः। क्षमावानपि वा शूरः सत्यवान् पितृवत्सलः ॥ १४ ॥

राजाने पूछ(—देवर्षे ! इस समय पितृभक्त राज-कुमार सत्यवान् तेजस्वी, बुद्धिमान्, क्षमावान् और श्रूरवीर तो है न ? ॥ १४ ॥

#### नारद उवाच

विवस्त्रानिव तेजस्त्री वृहस्पतिसम्रो मतौ। विर्पि महेन्द्र इव वीरश्च वसुधेव समन्वितः ॥ १५॥

नार दर्जान कहा—वह राजकुमार सूर्यके समान तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् इन्द्रके समान वीर और पृथ्वीके समान क्षमाशील है ॥ १५॥

#### अश्वपतिरुवाच

अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यश्चापि सत्यवान् । रूपवानभ्युदारो वाष्यथवा प्रियदर्शनः ॥ १६ ॥

अश्वपति ने पूछा — क्या राजपुत्र सत्यवान् दानीः ब्राह्मणभक्तः रूपवान् उदार अथवा प्रियदर्शन भी है ? ॥१६॥

#### नारद उवाच

सांकृते रन्तिदेवस्य खशकत्या दानतःसमः। ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरौशीनरो यथा ॥ १७ ॥

नारद्जीने कहा--सत्यवान् अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेमें संकृतिनन्दन रिनतदेवके समान है तथा उशीनरपुत्र शिविके समान ब्राह्मणमक्त और सत्यवादी है ॥ १७ ॥ ययातिरिव चोदारः सोमवत् प्रियद्र्शनः रूपेणान्यतमोऽदिवभ्यां शुमत्सेनसुतो वस्ती ॥ १८ ॥

वह ययातिकी भाँति उदार और चन्द्रमाके समान प्रिय-दर्शन है। द्युमत्सेनका वह बलवान् पुत्र रूपवान् तो इतना है मानो अश्विनीकुमारोंमेंसे ही एक हो ॥ १८॥

स दान्तः स मृदुः शूरः स सत्यः संयतेन्द्रियः। समैत्रः सोऽनसूयश्च सहीमान् चुतिमांश्च सः॥ १९॥

वह जितेन्द्रियः मृदुछः ग्लूरवीरः सत्यखरूपः **इन्द्रिय-**संयमीः सयके प्रति मैत्रीभाव रखनेवालाः अदोष**दर्शीः** लज्जावान् और कान्तिमान् है ॥ १९॥ नित्यशश्चार्जवं तस्मिन् स्थितिस्तस्यैव च ध्रुवा। संक्षेपतस्तपोवृद्धैः शीलवृद्धैश्च कथ्यते॥२०॥

तप और शीलमें बढ़े हुए बृद्ध पुरुष संक्षेपमें उसके विषयमें ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान्में सरलताका नित्य निवास है और उस सहुणमें उसकी अविचल स्थिति है ॥ २०॥

#### अरवपतिरुवाच

गुणैरुपेतं सर्वेस्तं भगवन् प्रव्रवीपि मे । दोषानप्यस्य मे बृहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१॥

अद्यपित बोळे—भगवन् ! आप तो उसे सभी गुणीं-से सम्पन्न ही बता रहे हैं, यदि उसमें कोई दोष हीं तो उन्हें भी बतलाइये ॥ २१॥

#### नारद उवाच

एक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य विष्ठति। स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवर्तितुम्॥ २२॥

नारद्जीने कहा--दोष तो एक ही है, जो उसके सभी गुणोंको दवाकर स्थित है। उस दोषको प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता॥ २२॥

एको दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्यप्रभृति सत्यवान्। संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्यति ॥ २३॥

आजसे लेकर एक वर्ष पूर्ण होनेतक सस्यवान्की आयु पूर्ण हो जायगी और वह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें है, दूसरा नहीं ॥ २३॥

# राजीवाच

एहि सावित्रि गच्छस्व अन्यं वरय शोभने । तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य चस्थितः ॥ २४॥

राजा बोले—वेटी सावित्री ! यहाँ आ । शोभने ! तू पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुषका वरण कर ले । सत्यवान्का यह एक ही बहुत बड़ा दोप है, जो उसके सभी गुणोंको दवाकर स्थित है ॥ २४॥

यथा मे भगवानाह नारदो देवसत्कृतः। संवत्सरेण सोऽल्पायुर्देहन्यासं करिष्यति॥ २५॥

जैसा कि देववन्दित भगवान् नारदजी कह रहे हैं, सत्यवान्की आयु बहुत थोड़ी है और वह एक ही वर्षमें देहत्याग कर देगा ॥ २५ ॥

# सावित्र्युवाच

सक्रदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत् सकृत्॥ २६॥ दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा । सकृद् वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्॥ २७॥ सावित्री वोली—भाइयोंमें धनका बँटवारा एक ही वार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता भीं दूँगा', यह कहकर एक ही बार वचनदान करता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही होती हैं। सत्यवान् दीर्घायु हों या अल्पायु, गुणवान् हों या गुणहीन; मैंने उन्हें एक बार अपना पित चुन लिया। अब मैं दूसरे किसी पुरुषका वरण नहीं कर सकती।। २६-२७॥

मनसा निश्चयं कृत्वा ततो वाचाभिधीयते। क्रियते कर्मणा पश्चात् प्रमाणं मे मनस्ततः॥ २८॥

पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीद्वारा कहा जाता है। तत्पश्चात् उसे कार्यरूपमें परिणत किया जाता है। अतः इस विषयमें मेरा मन ही प्रमाण है।। २८।।

नारद उवाच

स्थिरा बुद्धिर्नरश्चेष्ठ साविज्या दुहितुस्तव। नैषा वारयितुं शक्या धर्मादस्मात् कथंचन॥ २९॥

नारद्जी बोले—नरश्रेष्ठ ! आपकी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि स्थिर है । इसे इस धर्ममार्गसे किसी तरह हटाया नहीं जा सकता ॥ २९ ॥

नान्यस्मिन् पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः। प्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव॥३०॥

सत्यवान्में जो गुण हैं, वे दूसरे किसी पुरुषमें हैं भी

नहीं । अतः मुझे आपकी पुत्रीका सत्यवान्के साथ विवाह कर देना ही ठीक मालूम पड़ता है ॥ ३० ॥

#### राजोवाच

अविचाल्यं तदुक्तं यत् तथ्यं भगवता वचः। करिष्याम्येतदेवं च गुरुर्हि भगवान् मम ॥ ३१॥

राजा बोले—देवर्षे ! आपने जो बात कही है, वह ठीक है। उसे टाला नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं॥ ३१॥

नारद उवाच

अविष्नमस्तु साविज्याः प्रदाने दुहितुस्तव। साधयिष्याम्यहं तावत् सर्वेषां भद्रमस्तु वः॥ ३२॥

नारदर्जीने कहा—राजन् ! आपकी पुत्री सावित्रीके विवाहमें किसी प्रकारकी विघ्न-बाधा न आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोगोंका कस्याण हो॥ ३२॥

मार्कण्डेय उवाच

एवमुक्त्वा समुत्पत्य नारदिस्त्रदिवं गतः। राजापि दुहितुः सज्जं वैवाहिकमकारयत्॥३३॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर!ऐसा कहकर

नारदजी उठे और स्वर्गलोकमें चले गये। इधर राजा भी अपनी पुत्रीके विवाहकी तैयारी कराने लगे। । ३३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि पतिव्रतामाहात्म्यपर्वेणि साविज्युपाख्याने चतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वेके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाख्यानविषयक दो सौ चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२९४॥

# पञ्चनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

सत्यवान् और सावित्रीका विवाह तथा सावित्रीका अपनी सेवाओंद्वारा सबको संतुष्ट करना

मार्कण्डेय उवाच

अथ कन्याप्रदाने स<sub>्त</sub>तमेवार्थे विचिन्तयन् । समानिन्ये च तत् सर्वे भाण्डं वैवाहिकं नृषः ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—-युधिष्ठिर ! तदनन्तर कन्या-दानके विषयमें नारदजीके ही कथनपर विचार करते हुए राजा अश्वपतिने विवाहके लिये सारी सामग्री एकत्र करवायी ॥ ततो वृद्धान् द्विजान् सर्वानृत्विजः सपुरोहितान् । समाहृय दिने पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥ २ ॥

फिर उन्होंने बूढ़े ब्राह्मणों, समस्त ऋृत्विजों तथा पुरोहितों-को बुलाकर किसी ग्रुभ दिनमें कन्याके साथ तपोवनको प्रस्थान किया ॥ २॥

मेध्यारण्यं स गत्वा च द्यमत्सेनाश्चमं नृषः। पद्मश्यामेव द्विजैः सार्धे राजर्षि तमुपागमत्॥ ३॥ पिवत्र वनमें द्युमत्सेनके आश्रमके निकट पहुँचकर राजा अश्वपति ब्राह्मणोंके साथ पैदल ही उन राजिर्षिके पास गये ॥ ३॥

तत्रापश्यनमहाभागं शालवृक्षमुपाश्चितम्। कौश्यां वृस्यां समासीनं चक्षुर्हीनं नृपं तदा ॥ ४ ॥ वहाँ उन्होंने उन महाभाग नेत्रहीन नरेशको शालवृक्षके

नीचे एक कुशकी चटाईपर वैठे देखा ॥ ४ ॥ सराजा तस्य राजर्षेः कृत्वा पूजां यथाईतः। वाचा सुनियतो भृत्वा चकारात्मनिवेदनम् ॥ ५ ॥ तस्यार्घ्यमासनं चैव गां चावेद्य स धर्मवित्। किमागमनित्येवं राजा राजानमव्रवीत् ॥ ६ ॥

राजा अश्वपितने राजिष द्युमत्सेनकी यथायोग्य पूजा की और वाणीको संयममें रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना परिचय दिया। तब धर्मज्ञ राजा द्युमत्सेनने मद्रराज अश्वपितको

अर्घ्य, आसन और गौ निवेदन करके उनसे पूछा—'किस उद्देश्यसे आपका यहाँ ग्रुभागमन हुआ है ?' ॥ ५-६ ॥ तस्य सर्वमभित्रायमितिकर्तव्यतां च ताम्। सत्यवन्तं समुद्दिश्य सर्वमेव न्यवेद्यत्॥ ७॥

तव राजाने उनसे सत्यवान्के उद्देश्यसे अपना सारा अभिप्राय तथा कैसे-कैसे क्या-क्या करना है इत्यादि बार्तोका विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया॥ ७॥

अश्वपतिरुवाच

सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना। तां स्वधर्मेण धर्मञ्ज स्नुवार्थे त्वं गृहाण मे॥ ८॥

अश्वपति योले-धर्मज्ञ राजर्षे ! सावित्री नामसे प्रसिद्ध मेरी यह सुन्दरी कन्या है । इसे आप धर्मतः अपनी पुत्रवधू बनानेके लिये स्वीकार करें ॥ ८॥

द्युमत्सेन उवाच

च्युताः साराज्याद् वनवासमाश्रिता-श्रराम धर्मे नियतास्तपिस्तनः। कथं त्वनहीं वनवासमाश्रमे निवत्स्यते होशिममं सुता तव ॥ ९ ॥

युमत्सेन वोले—महाराज! हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं एवंवनका आश्रय लेकर संयम-नियमके साथ तपस्वी जीवन विताते हुए धर्मका अनुष्ठान करते हैं। आपकी कन्या ये सब कष्टसहन करने योग्य नहीं है। ऐसी दशामें यह आश्रममें रहकर वनवासके इस कष्टको कैसे सह सकेगी? ॥ ९॥

अश्वपतिरुवाच

सुखं च दुःखं च भवाभवात्मकं यदा विज्ञानाति सुताहमेव च । न मद्विधे युज्यति वाक्यमीदशं विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप॥ १० ॥

अश्वपतिने कहा — राजन् ! सुख और दुःख तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं। इस वातको मैं और मेरी पुर्जा दोनों जानते हैं। मेरे-जैसे मनुष्यसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मैं तो सब प्रकारसे निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ॥ १०॥

आशां नाईसि में हन्तुं सीहृदात् प्रणतस्य च। अभितश्चागतं प्रेम्णा प्रत्याख्यातुं न माईसि ॥ ११॥

में सौहार्दभावसे आपकी दारणमें आया हूँ। आप मेरी आशा भग्न न करें—प्रेमपूर्वक अपने पास आये हुए मुझ प्रार्थीको निराश न लौटावें॥ ११॥

अनुरूपो हि युक्तश्च त्वं ममाहं तवापि च। स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भार्यो सत्यवतः सतः॥ १२॥ आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। मैं भी आपके योग्य हूँ। आप मेरी इस कन्याको अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान्-की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधूके रूपमें ग्रहण कीजिये॥ १२॥

द्युमत्सेन उवाच

पूर्वमेवाभिलिषतः सम्बन्धो मे त्वया सह। भ्रष्टराज्यस्त्वहमिति तत एतद् विचारितम्॥ १३॥

द्युमत्सेन बोले—महाराज! मैं तो पहलेंसे ही आपके साथ सम्बन्ध करना चाहता था; परंतु इस समय अपने राज्यसे भ्रष्ट हो गया हूँ, यह सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था कि अब यह सम्बन्ध नहीं हो सकेगा॥ १३॥

अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूर्वमेवाभिकाङ्क्षितः। स निर्वर्तेतु मेऽचैव काङ्क्षितो ह्यसि मेऽतिथिः॥ १४॥

किंतु मेरा यह अभिप्रायः जो मुझे पहलेसे ही अभीष्ट थाः यदि आज ही सिद्ध होना चाहता है। तो अवश्य हो। आप मेरे मनोवाञ्छित अतिथि हैं॥ १४॥

ततः सर्वान् समानाय्य द्विज्ञानाश्रमवासिनः। यथाविधि समुद्वाहं कारयामासतुर्नृपौ॥१५॥

तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राह्मणोंको बुलाकर दोनों राजाओंने सत्यवान्-सावित्रीका विवाह-संस्कार विधिवत् सम्पन्न कराया ॥ १५ ॥

दत्त्वा सोऽश्वपतिः कन्यां यथाईं सपरिच्छदम् । ययौ स्वमेव भवनं युक्तः परमया मुदा ॥ १६ ॥

राजा अश्वपति दहेजसिंहत कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्नता-के साथ अपनी राजधानीको लौट गये॥ १६॥

सत्यवानिष तां भार्यो छब्ध्वा सर्वगुणान्विताम्। मुमुदे सा च तं छब्ध्वा भर्तोरं मनसेष्सितम्॥ १७॥

उस सर्वसदुणसम्पन्न भार्याको पाकर सत्यवान्को वड़ी प्रसन्नता हुई और सत्यवान्को अपने मनोवाञ्छित पतिके रूपमें पाकर सावित्रीको भी बड़ा आनन्द हुआ॥ १७॥

गते पितरि सर्वाणि संन्यस्याभरणानि सा। जगृहे वरुकलान्येव वस्त्रं काषायमेव च॥१८॥

पिताके चले जानेपर सावित्री अपने सब आभूषण उतार-कर वल्कल तथा गेरुआ वस्त्र पहनने लगी ॥ १८ ॥

परिचारैर्गुणैरचैव प्रश्नयेण दमेन च। सर्वकामिकयाभिश्च सर्वेषां पुष्टिमाद्धे॥१९.॥

सावित्रीने सेवाः गुणः विनयः संयम और सबके मनके अनुसार कार्यं करनेसे सभीको प्रसन्न कर लिया ॥ १९ ॥

श्वश्रूं द्यारीरसत्कारैः सर्वेराच्छादनादिभिः। श्वद्यरं देवसत्कारैर्वाचःसंयमनेन च ॥ २०॥ उसने शारीरिक सेवा तथा वस्त्राभूषण आदिके द्वारा सासको और वाणीके संयमपूर्वक देवोचित सत्कारद्वारा ससुरको संतुष्ट किया ॥ २० ॥

तथैव प्रियवादेन नैपुणेन शमेन च। रहइचैवोपचारेण भर्तारं पर्यतोषयत्॥२१॥

इसी प्रकार मधुर सम्भाषणः कार्य-कुशलताः शान्ति तथा एकान्तसेवाद्वारा पतिको भी सदा प्रसन्न रक्खा॥ एवं तत्राश्रमे तेषां तदा निवसतां सताम्। कालस्तपस्यतां कश्चिद्पाकामत भारत॥ २२॥ भरतनन्दन ! इस प्रकार उन सव लोगोंको उस आश्रममें रहकर तपस्या करते कुछ काल व्यतीत हो गया ॥

साविभ्या ग्लायमानायास्तिष्टन्त्यास्तु द्वानिशम्। नारदेन यदुकं तद् वाक्यं मनसि वर्तते ॥ २३॥

इधर सावित्री निरन्तर चिन्तासे गली जा रही थी। दिन-रात सोते-उठते हर समय नारदजीकी कहीं हुई बात उसके मनमें यनी रहती थी—वह उसे क्षणभरके लिये भी नहीं भूलती थी॥ २३॥

् इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहात्म्यपर्वणि साविञ्युपाख्याने पञ्चनवत्यधिकद्विश्वततमोऽध्यायः ॥ २९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाख्यानविषयक दो सौ पञ्चानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२९५॥

# षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सास-ससुर और पतिकी आज्ञा लेकर सत्यवानके साथ उसका वनमें जाना

मार्कण्डेय उवाच

ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । प्राप्तः स कालो मर्तव्यं यत्र सत्यवता नृप ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तदनन्तर बहुत दिन बीत जानेपर एक दिन वह समय भी आ पहुँचा जब कि सत्यवानकी मृत्यु होनेवाली थी ॥ १॥

गणयन्त्याश्च साविभ्या दिवसे दिवसे गते। यद् वाक्यं नारदेनोक्तं वर्तते हृदि नित्यशः॥ २॥

सावित्री एक-एक दिन बीतनेपर उसकी गणना करती । हती थी। नारदजीने जो बात कड़ी थी। वह उसके हृदयमें सदा विद्यमान रहती थी। । २ ॥

चतुर्थेऽहिन मर्तव्यमिति संचिन्त्य भाविनी। वर्त त्रिरात्रमुहिद्य दिवारात्रं स्थिताभवत्॥ ३॥

भाविनी सावित्रीको जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पतिको आजसे चौथे दिन मरना है, तब उसने तीन रातका बत धारण किया और उसमें वह दिन-रात खड़ी ही रही ।३। तं श्रुत्वा नियमं तस्या भृशं दुःखान्वितो नृपः। उत्थाय वाक्यं सावित्रीमत्रवीत् परिसान्त्वयन् ॥ ४ ॥

सावित्रीका यह कठोर नियम सुनकर राजा द्युमत्सेनको वड़ा दुःख हुआ । उन्होंने उठकर सावित्रीको सान्त्वना देते हुए कहा ॥ ४ ॥

द्युमस्सेन उवाच

अतितीबोऽयमारम्भस्त्वयाऽऽरब्धो नृपात्मजे। तिस्रुणां वसतीनां हि स्थानं परमदुश्चरम्॥ ५॥ द्यमत्सेन वोले--राजकुमारी! तुमने यह बड़ा कठोर वत आरम्भ किया है । तीन दिनोंतक निराहार रहना तो अत्यन्त दुष्कर कार्य है ॥ ५ ॥

सावित्र्युवाच

न कार्यस्तात संतापः पारियण्याग्यहं व्रतम्। व्यवसायकृतं हीदं व्यवसायश्च कारणम्॥ ६॥

सावित्री बोली— पिताजी ! आप चिन्ता न करें । मैं इस बतको पूर्ण कर लूँगी । दृढ़ निश्चय ही बतके निर्वाहमें कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चयसे ही इस ब्रतको आरम्भ किया है ॥ ६ ॥

द्युमत्सेन उवाच

वतं भिन्धीति वक्तुं त्वां नास्मि शक्तः कथञ्चन। पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत्॥ ७॥

द्युमत्सेनने कहा- -यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि 'वेटी ! तुम बत भंग कर दो।' मेरे-जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि 'तुम बतको निर्विष्न पूर्ण करो' ॥ ७॥

मार्कण्डेय उवाच

एवमुक्त्वा द्युमत्सेनो विरराम महामनाः। तिष्ठन्ती चैव सावित्री काष्ट्रभूतेव रुक्ष्यते॥ ८॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं -- युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गये। सावित्री एक स्थानपर खड़ी हुई काठ-सी दिखायी देती थी॥ ८॥

श्वोभूते भर्तृमरणे साविन्या भरतर्षभ । दुःखान्वितायास्तिष्ठन्तयाः सारात्रिर्व्यत्यवर्तत ॥ ९ ॥

भरतश्रेष्ठ ! कल ही पतिदेवकी मृत्यु होनेवाली है, यह

सोचकर दुःखमें डूबी हुई सावित्रीकी वह रात खड़े-ही-खड़े बीत गयी॥ ९॥

अद्य तद् दिवसं चेति हुत्वा दीप्तं हुताशनम्। युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौर्वाह्विकीः क्रियाः॥ १०॥

दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्योदयके चार हाथ ऊपर उठते-उठते पूर्वाह्वकालके सब कृत्य पूरे कर लिये और प्रज्वलित अग्निमें आहुति दी॥

ततः सर्वान् द्विजान् वृद्धान् श्वश्चं श्वशुरमेव च। अभिवाद्यानुपूर्व्येण प्राञ्जलितियता स्थिता ॥ ११ ॥

फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े-बूढ़ों और सास-समुरको क्रमशः प्रणाम करके वह नियमपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही ॥ ११॥

अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्यर्थं हिताः शुभाः। ऊचुस्तर्पास्त्रनः सर्वे तपोवननिवासिनः॥ १२॥

उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपस्वियोंने सावित्रीके लिये अवैधब्यसूचक—सौभाग्यवर्धक, ग्रुभ और हितकर आशीर्वाद दिये॥ १२॥

प्वमस्त्वित सावित्री ध्यानयोगपरायणा। मनसाता गिरःसर्वाः प्रत्यगृह्वात् तपस्विनाम् ॥ १३॥

सावित्रीने ध्यानयोगमें स्थित हो तपस्वियोंकी उस आशीर्वादमयी वाणीको 'एवमस्तु (ऐसा ही हो)' कहकर मन-ही-मन शिरोधार्य किया ॥ १३॥

तं कालं तं मुहूर्तं च प्रतीक्षन्ती नृपात्मजा। यथोक्तं नारदवचिश्चन्तयन्ती सुदुःखिता॥१४॥

फिर पतिकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाले समय और सुहूर्तकी प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारदजीके पूर्वीक्त वचनका चिन्तन करके बहुत दुखी हो गयी ॥ १४ ॥ ततस्तु श्यश्चश्चशुरावच्चतुस्तां नृपात्मजाम्।

पकान्तमास्थितां वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५॥

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर साम और ससुरने एकान्तमें बैठी हुई राजकुमारी सावित्रीसे प्रेमपूर्वक इस प्रकार कहा ॥ १५ ॥ श्वशुरावृच्तुः

व्रतं यथोपदिष्टं तु तथा तत् पारितं त्वया । आहारकालः सम्प्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम् ॥ १६ ॥

सास-समुर वोले—वेटी ! तुमने शास्त्रके उपदेशके अनुसार अपना वत पूरा कर लिया है, अब पारण करनेका ममय हो गया है । अतः जो कर्तन्य है, वह करो ॥ १६ ॥

सावित्रयुवाच

अस्तं गते मयाऽऽदित्ये भोक्तव्यं कृतकामया। एष मे हृदि संकल्पः समयश्च कृतो मया॥१७॥ सावित्री बोली—सूर्यास्त होनेपर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायगा तभी में भोजन करूँगी । यह मेरे मनका संकल्प है और मैंने ऐसा करनेको प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १७॥ मार्कण्डेय जवाच

एवं सम्भाषमाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । स्कन्धेपरशुमादाय सत्यवान् प्रस्थितो वनम् ॥ १८ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! जब सावित्री भोजनके सम्बन्धमें इस प्रकार वार्ते कर रही थी। उसी समय सत्यवान् कंधेपर कुल्हाड़ी रखकर (फल-फूल, समिधा आदि लानेके लिये) वनकी ओर चले ॥ १८ ॥

सावित्री त्वाह भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमईसि। सह त्वया गमिष्यामि नहि त्वां हातुमुत्सहे॥ १९॥

उससमय सावित्रीने अपने पतिसे कहा—नाथ! आप अकेले न जाइये। मैं भी आपके साथ चल्ँगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती॥ १९॥



सत्यवानुवाच

वनं न गतपूर्वं ते दुःखः पन्थाश्च भाविनि । व्रतोपवासक्षामा च कथं पद्मर्या गमिष्यसि ॥ २० ॥

सत्यवान ने कहा--सुन्दरी ! तुम पहले कभी वनमें नहीं गयी हो । वनका रास्ता बड़ा दुःखदायक होता है, तुम व्रत और उपवास करनेके कारण दुर्बल हो रही हो । ऐसी दशामें पैदल कैसे चल सकोगी ? ॥ २०॥

## सावित्र्युवाच

उपवासान्न मे ग्लानिर्नास्ति चापि परिश्रमः। गमने च क्रतोत्साहां प्रतिषेद्धं न मार्हसि ॥ २१॥ सावित्री बोली—उपवासके कारण मुझे किसी प्रकार-

की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलनेके लिये मेरे मन-में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिये॥ २१॥

#### सत्यवानुवाच

यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियम् । मम त्वामन्त्रय गुरून् न मां दोषः स्पृशेदयम् ॥ २२ ॥

सत्यवान्ने कहा—यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण कलँगा। परंतु तुम मेरे माता-पितासे पूछ लो, जिससे मुझे दोषका भागी न होना पड़े॥ २२॥

# मार्कण्डेय उवाच

साभिवाद्याव्रवीच्छ्वश्चं रवशुरं च महावता।
अयं गच्छिति मे भर्ता फलाहारो महावनम् ॥ २३ ॥
इच्छेयमभ्यनुश्चाता आर्यया रवशुरेण ह।
अनेन सह निर्गन्तुं न मेऽद्य विरहः क्षमः ॥ २४ ॥
गुर्विग्नहोत्रार्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव।
निवार्यो निवार्यः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनम् ॥ २५ ॥
संवत्सरः किंचिदुनो न निष्कान्ताहमाश्चमात्।
वनं कुसुमितं द्रष्टुं परं कौतृहलं हि मे ॥ २६ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तब महान् व्रतका पालन करनेवाली सावित्रीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा— ये मेरे पतिदेव फल आदि लानेके लिये महान् वनमें जा रहे हैं। यदि सासजी और ससुरजी मुझे आजा दें, तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षणका भी विरह सहा नहीं जाता है। आपके पुत्र आज गुरुजनोंके लिये तथा अग्निहोत्रके उद्देश्यसे फल, फूल और समिधा आदि लानेके लिये वनमें जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्यके लिये वनमें जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। एक वर्षसे कुछ ही कम हुआ, मैं आश्रमसे बाहर नहीं निकली। अतः आज फूलोंसे भरे हुए वनको देखनेके लिये मेरे मनमें चड़ी उत्कण्टा है। २३-२६॥

# द्युमत्सेन उवाच

यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्ता स्तुषा मम।

नानयाभ्यर्थनायुक्तमुक्तपूर्व साराम्यहम् ॥ २७ ॥

द्युमत्सेन बोळे — जबसे सावित्रीके पिताने इसे मेरी पुत्रवधू बनाकर दिया है, तबसे आजतक इसने पहलेकभी मुझसे किसी बातके लिये प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है।। २७॥

तदेषा लभतां कामं यथाभिल्षितं वधूः। अप्रमादश्च कर्तव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि॥ २८॥

अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अमीष्ट मनोरथ प्राप्त करे । बेटी ! जाः सत्यवान्के मार्गमें सावधानी रखना ॥ २८ ॥

### मार्कण्डेय उवाच

उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्त्रिनी। सह भर्त्रा हसन्तीव हृद्येन विदूयता॥२९॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! इस प्रकार सास और समुर दोनोंकी आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेवके साथ चल दी, वह ऊपरसे तो हँसती-सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दु:खकी ज्वालासे दग्ध हो रहा था ॥ २९ ॥

सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वशः। मयूरगणजुष्टानि ददर्श विपुलेक्षणा ॥ ३०॥

विशाल नेत्रोंवाली सावित्रीने सब ओर घूम-घूमकर मयूर-समूहोंसे सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे ॥ ३० ॥ नदीः पुण्यवहाइचैव पुष्पितांश्च नगोत्तमान् । सत्यवानाह पद्येति सावित्रीं मधुरं वचः ॥ ३१ ॥

पवित्र जल बहानेवाली निदयों तथा फूलोंसे लदे हुए सुन्दर वृक्षोंको लक्ष्य करके सत्यवान सावित्रीसे मधुर वाणीमें कहते—'प्रिये! देखो, कैसा मनोहर दृश्य है'॥ ३१॥ निरीक्षमाणा भर्तारं सर्वावस्थमनिन्दिता। मृतमेव हि भर्तारं काले मुनिवचः स्मरन्॥ ३२॥

सती-साध्वी सावित्री अपने पतिकी सभी अवस्थाओंका निरीक्षण करती थी । नारदर्जीके वचनोंको स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समयपर मेरे पतिकी मृत्यु अवस्यम्भावी है ॥ ३२॥

अनुव्रजन्ती भर्तारं जगाम मृदुगामिनी। द्विधेव हृद्यं कृत्वा तं च कालमवेक्षती॥ ३३॥

मन्दगतिसे चलनेवाली सावित्री मानो अपने दृदयके दो भाग करके एकसे अपने पितका अनुसरण करती और दूसरेसे प्रतिक्षण उनके मृत्युकालकी प्रतीक्षा कर रही थी। १३॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहात्म्यपर्वणि सावित्र्युपाख्याने षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्रीउपारूयानविषयक दो सौ छानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०६ ॥

# **मप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः**

सावित्री और यमका संवाद, यमराजका संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सन्यवानको भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्रीका

वार्तालाग एवं आश्रमकी ओर प्रस्थान

मार्कण्डेय उवाच

अथ भार्यासहायः स फलान्यादाय वीर्यवान् । कठिनं पूरयामास ततः काष्टान्यपाटयत् ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर पत्नीसहित शक्ति-शाली सत्यवान्ने फल चुनकर एक काठकी टोकरी भर ली। तत्पश्चात् वे लकड़ी चीरने लगे॥ १॥

तस्य पाटयतः काष्ठं स्वेदो वै समजायत। व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरिस वेदना॥ २॥ सोऽभिगम्य प्रियां भार्यामुवाच श्रमपीडितः।

लकड़ी चीरते समय परिश्रमके कारण उनके शरीरसे पसीना निकल आया और उसी परिश्रमसे उनके सिरमें दर्द होने लगा। तब वे श्रमसे पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नीके पास जाकर बोले॥ २५॥

सत्यवानुवाच

व्यायामेन ममानेन जाता शिरसि वेदना ॥ ३ ॥ अङ्गानि चैव सावित्रि हृद्यं दूयतीव च । अखस्थमिव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥ ४ ॥ शुह्लैरिव शिरो विद्धमिदं संलक्षयाम्यहम् । तत् खप्तुमिच्छे कल्याणिन स्थातुंशक्तिरिक्तमे ॥ ५॥

सत्यवान ने कहा—सावित्री! आज लकड़ी काटनेके परिश्रमसे मेरे सिरमें दर्द होने लगा है, सारे अङ्गोंमें पीड़ा हो रही है और हृदय दम्ध-सा होता जान पड़ता है। मित-भाषिणी प्रिये! में अपने-आपको अस्वस्थ-सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है, कोई झूलोंसे मेरे सिरको छेद रहा है। कल्याणि! अय मैं सोना चाहता हूँ। मुझमें खड़े रहनेकी शक्त नहीं रह गयी है॥ ३—५॥

सा समासाद्य सावित्री भर्तारमुपगम्य च । उत्सङ्गेऽस्य शिरः ऋत्वा निषसाद महीतले ॥ ६ ॥

यह सुनकर सावित्री शीघ अपने पतिके पास आयी और उनका सिर गोदीमें ठेकर पृथ्वीपर वैठ गयी॥ ६॥ ततः सा नारदवचो विमृशन्ती तपस्विनी। तं मुहूर्त क्षणं वेळां दिवसं च युयोज ह ॥ ७ ॥

फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारदजीकी बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिनका योग मिलाने लगी।

मुहूर्तादेव चापदयत् पुरुषं रक्तवाससम्। बद्धमौठिं वपुष्मन्तमादित्यसमतेजसम्॥ ८॥ इयामावदातं रक्ताक्षं पादाहस्तं भयावहम् ।

स्थितं सत्यवतः पाइवें निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९ ॥

दो ही घड़ीमें उसने देखा, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीरपर लाल रंगका वस्त्र शोभा पा रहा है।

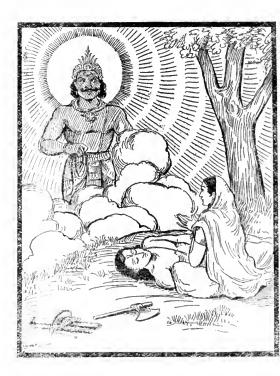

सिरपर मुकुट बँधा हुआ है। सूर्यके समान तेजस्वी होनेके कारण वे मूर्तिमान् सूर्य ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर स्याम एवं उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित है, नेत्र लाल हैं। उनके हाथमें पाश है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान्के पास खड़े हैं और वार-बार उन्होंकी ओर देख रहे हैं ॥ ८-९॥



यम-सावित्री

तं दृष्ट्वा सहस्रोत्थाय भर्तुन्यस्य रानैः शिरः। कृताञ्जलिक्वाचार्ता हृदयेन प्रवेपती॥१०॥

उन्हें देखते ही सावित्रीने धीरेसे पतिका मस्तक भूमिपर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर काँपते हुए दृदयसे वह आर्त वाणीमें बोली ॥ १०॥

# सावित्र्युवाच

दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्धयमानुषम्। कामया बृहि देवेश कस्त्वं कि च चिकीर्षसि ॥ ११॥

सावित्रीने कहा—मैं समझती हूँ, आप कोई देवता हैं; क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यों-जैसा नहीं है। देवेश्वर ! यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं॥ ११॥

#### यम उवाच

पतिव्रतासि सावित्रि तथैव च तपोऽन्विता। अतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मां त्वं शुभे यमम् ॥ १२॥

यमराज बोले —सावित्री ! तूपितत्रता और तपित्वनी है, इसिल्ये में तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ । शुभे ! तू मुझे यमराज जान ॥ १२॥

अयं ते सत्यवान् भर्ता श्लीणायुः पार्थिवात्मजः । नेष्यामि तमहं बद्ध्वा विद्धयेतन्मे चिकीर्षितम् ॥१३॥

तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान्की आयु समाप्त हो गयी है, अतः मैं इसे वाँधकर ले जाऊँगा। बस, मैं यही करना चाहता हूँ ॥ १३॥

# सावित्र्युवाच

श्र्यते भगवन् दृतास्तवागच्छन्ति मानवान् । नेतुं किल भवान् कस्मादागतोऽस्ति स्वयं प्रभो ॥ १४ ॥

सावित्रीने पूछा—भगवन् ! मैंने तो सुना है कि मनुष्योंको ले जानेके लिये आपके दूत आया करते हैं। प्रभो ! आप स्वयं यहाँ कैसे चले आये ? ॥ १४॥

## मार्कण्डेय उवाच

इत्युक्तः पितृराजस्तां भगवान् खिचकीर्षितम्। यथावत् सर्वमाख्यातुं तित्रयार्थं प्रचक्रमे ॥१५॥ मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठर ! सावित्रीके इस प्रकार पूछनेपर पितृराज भगवान् यमने उसका प्रिय करनेके लिये अपना सारा अभिप्राय यथार्थरूपसे वताना आरम्भ किया।।

अयं च धर्मसंयुक्तो रूपवान् गुणसागरः। नार्हो मत्युरुषैर्नेतुमतोऽस्मि खयमागतः॥१६॥

'यह सत्यवान् धर्मात्माः रूपवान् और गुणोंका समुद्र है। मेरे दूर्तोद्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है। इसीलिये मैं स्वयं आया हूँ'!! १६॥

ततः सत्यवतः कायात् पाशवद्धं वशं गतम्। अङ्गुष्टमात्रं पुरुषं निश्चकर्षे यमो बलात्॥१७॥

तदनन्तर यमराजने सत्यवान्के शरीरसे पाशमें बँधे हुए अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवाले विवश हुए जीवको बलपूर्वक र्खीचकर निकाला ॥ १७॥

ततः समुद्धतप्राणं गतश्वासं हतप्रभम्। निर्विचेष्टं रारीरं तद् वभुवाप्रियदर्शनम्॥१८॥

फिर तो प्राण निकल जानेसे उसकी साँस बंद हो गयी— अङ्गकान्ति फीकी पड़ गयी और दारीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखायी देने लगा ॥ १८॥

यमस्तु तं ततो वद्ध्वा प्रयातो दक्षिणामुखः। सावित्री चैव दुःखार्ता यममेवान्वगच्छत। नियमवतसंसिद्धा महाभागा पतिव्रता॥१९॥

यमराज उस जीवको बाँधकर साथ लिये दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये । सावित्री दुःखंसे आतुर हो यमराजके ही पीछे-पीछे चल पड़ी । वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियमपूर्वक व्रतींके पालनसे पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी। (अतः निर्वाध गतिसे सर्वत्र आने-जानेमें समर्थ थी)।।

#### यम उवाच

निवर्त गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौर्ध्वदेहिकम्। कृतं भर्तुस्त्वयाऽऽनृण्यं यावद् गम्यं गतं त्वया॥२०॥

यमराज बोळे—सावित्री ! अब तू लौट जाः सत्यवान्का अन्त्येष्टि-संस्कार कर । अब तू पतिके ऋणसे उऋण हो गयी। पतिके पीछे तुझे जहाँतक आना चाहिये थाः त्वहाँतक आ चुकी ॥ २०॥

# सावित्र्युवाच

यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति । मया च तत्र गन्तब्यमेष धर्मः सनातनः॥२१॥ सावित्रीने कहा--जहाँ मेरे पित ले जाये जाते हैं अथवा ये स्वयं जहाँ जा रहे हैं, वहीं मुझे भी जाना चाहिये, यही सनातन धर्म है।। २१॥

तपसा गुरुभक्त्या च भर्तुः स्नेहाद् व्रतेन च। तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः॥ २२॥

तपस्याः गुरुभक्तिः पतिष्रेमः व्रतपालन तथा आपकी कृपासे मेरी गति कर्हीभी रुक नर्ही सकती॥ २२॥

प्राहुः साप्तपदं मैत्रं बुधास्तत्त्वार्थदर्शिनः। मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद् वक्ष्यामि तच्छृणु॥ २३॥

तत्त्वार्थदर्शो विद्वान् ऐसा कहते हैं कि सात पग साथ चलनेमात्रसे मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, उसी मित्रताको सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूँगी, उसे सुनिये॥ २३॥

> नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्मे च वासं च परिश्रमं च। विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति तस्मात्सन्तोधर्ममाहुः प्रधानम् ॥२४॥

जिन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, वे वनमें रहकर धर्मपालन, गुरुकुलवास तथा कष्टसहनरूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेन्द्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। महात्मालोग विवेक-विचारसे ही धर्म-प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्मको ही श्रेष्ठ मानते हैं।। २४।।

> एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं मार्गमनुप्रपन्नाः। मार्वे द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छेत् तस्मात् सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्॥ २५॥

अपने एक ही वर्णके सत्पुरुप-सम्मत धर्मका पालन करनेसे सभी लोग उस विज्ञान-मार्गपर पहुँच जाते हैं, जो सबका लक्ष्य है अतः दूसरे या तीसरे वर्णकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। इसलिये साधु पुरुष केवल वर्ण-धर्मको ही प्रधानता देते हैं॥ २५॥

यम उवाच

निवर्त तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सर्वमनिन्दिते वरम् ॥ २६ ॥

यमराज बोले--अनिन्दिते ! त् लौट जा । स्वरः अक्षरः व्यञ्जन एवं युक्तियोंसे युक्त तेरी इन बार्तोसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । त् यहाँ मुझसे कोई वर माँग ले। सत्यवान्के जीवनके सिवा में और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ ॥ २६ ॥

सावित्र्युवाच

च्युतः खराज्याद् वनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वद्यरो ममाश्रमे। स लब्धचश्चर्वलवान् भवेन्नृप-स्तव प्रसादाज्ज्वलनार्कसंनिभः॥ २७॥

सावित्री बोली—भगवन्! मेरे श्वशुर अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर वनमें रहते हैं। उनकी आँखें भी नष्ट हो गयी हैं। मैं चाहती हूँ, आपकी कृपासे उन महाराजको उनकी आँखें मिल जायँ और वे बलवान् तथा अग्नि एवं सूर्यके समान तेजस्वी हो जायँ॥ २७॥

यम उवाच

ददानि तेऽहं तमनिन्दिते वरं यथा त्वयोक्तं भविता च तत् तथा। तवाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्॥ २८॥

यमराज बोले—अनिन्दिते ! मैं तुझे वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है, वह सब वैसा ही होगा । मैं देखता हूँ, तू राह चलनेके कारण बहुत थक गयी है। अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो ॥ २८॥

सावित्र्युवाच

श्रमः कुतो भर्तृसमीपतो हि मे यतो हि भर्ता मम सा गतिर्धुवा। यतः पति नेष्यसि तत्र मे गतिः सुरेश भूयश्च वचो निवोध मे ॥ २९॥

सावित्री बोर्ली—स्वामीके समीप रहते हुए मुझे अम हो ही कैसे सकता है। जहाँ मेरे पितदेव रहेंगे, वहीं मेरी भी गित निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथको ले जायँगे, वहीं मेरा जाना भी अवश्यम्भावी है। देवेश्वर ! आप फिर मेरी बात सुनिये॥ २९॥ सतां सकृत्संगतमीदिसतं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते। चाफलं सत्पृह्षेण सङ्गतं ततः सतां सन्निवसेत समागमे ॥ ३० ॥

पतिव्रतामाहात्म्यपर्व ]

सत्पुरुषोंका एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुषका सङ्ग कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही समीप रहना चाहिये ॥३०॥

यम उवाच

वुधवुद्धिवर्धनं मनोऽनुकूलं त्वया यदुक्तं वचनं हिताश्रयम्। विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ ३१॥ यमराज बोले-भामिनी ! तूने जो सबके हितकी बात कही है, वह मेरे मनके अनुकूल है तथा विद्वानोंकी भी बुद्धिको वढ़ानेवाली है; अतः इस सत्यवान्के जीवनको छोड़कर तू दूसरा कोई वर और माँग हे।। ३१॥

सावित्र्युवाच

हतं पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः खमेव राज्यं लभतां स पार्थिवः। जहात खधमें न च मे गुरुर्यथा द्वितीयमेतद वरयामि ते वरम्॥ ३२॥

सावित्री वोळी-मेरे बुद्धिमान् श्रशुरका राज्य, जो पहले उनसे छीन लिया गया है, उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर छें तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज द्यमत्सेन कभी अपना धर्म न छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे माँगती हूँ ॥ ३२ ॥

यम उवाच

स्वमेवराज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरा-न्न च खधमीत् परिहास्यते नृपः। कृतेन कामेन मया नृपात्मजे निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्॥ ३३॥

यमराज बोले-राजा द्युमत्सेन शीध एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लैंगे और वे कभी अपने धर्मका भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी ! मेरे द्वारा

अव तेरी इच्छा पूरी हो गयी। तू लौट जा, जिससे तुं परिश्रम न हो ॥ ३३ ॥

सावित्र्युवाच

प्रजास्त्वयैता नियमेन संयता नियम्य चैता नयसे निकामया। ततो यमत्वं तव देव विश्वतं निबोध चेमां गिरमीरितां मया॥ ३४

सावित्री बोली--देव ! इस सारी प्रजाको आ नियमसे संयममें रखते हैं और उसका नियमन करके आ अपनी इच्छाके अनुसार उसे विभिन्न लोकोंमें ले जाते हैं इसीलिये आपका 'यम' नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बा कहती हूँ, उसे सुनिये ॥ ३४॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः॥ ३५

मन, वाणी और कियाद्वारा किसी भी प्राणीसे द्रोह करना, सवपर दयाभाव बनाये रखना और दान देन यह साधु पुरुषोंका सनातन धर्म है ॥ ३५॥

एवंपायश्च लोकोऽयं मनुष्याः शक्तिपेशलाः। सन्तरत्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥ १६।

प्रायः इस संसारके लोग अल्पायु होते हैं, मनुष्यींव शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप-जैसे संत-महात्मा तो अपन शरणमें आये हुए शत्रुओंपर भी दया करते हैं (फिर इम जैसे दीन मनुष्योंपर दया क्यों न करेंगे ? ) ॥ ३६ ॥

यम उवाच

पिपासितस्येव भवेद् यथा पय-स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम् । विना पुनः सत्यवतो ऽस्य जीवितं वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छिस ॥३७।

यमराज बोले—शुभे ! जैसे प्यासे मनुष्यको प्राप्त हुआ जल आनन्ददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कई ु हुई यह बात मुझे अत्यन्त सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान् जीवनके सिवा और कोई वर, जिसे तू लेना **चाहे** माँग ले॥ ३७॥

सावित्र्युवाच

ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवेत् पितुः पुत्रशतं तथौरसम्। कुळस्य सन्तानकरं च यद् भवेत् तृतीयमेतद् वरयामि ते वरम्॥ ३८॥

सावित्रीने कहा—भगवन् ! मेरे पिता महाराज अरवपित पुत्रहीन हैं, उन्हें सौ ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों, जो उनके कुलकी संतानपरम्पराको चलानेवाले हों। मैं आपसे यही तीस रा वर माँगती हूँ॥ ३८॥

यम उवाच

कुलस्य सन्तानकरं सुवर्चसं शतं सुतानां पितुरस्तु ते शुभे। कृतेन कामेन नराधिपात्मजे निवर्त दूरं हि पथस्त्वमागता॥ ३९॥

यमराज बोले—- धुभे ! तेरे पिताके कुलकी संतान-परमराको चलानेवाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे । राज-कुमारी ! तेरी यह कामना भी पूरी हुई । अब लौट जा, तू रास्तेसे बड़ी दूर चली आयी है ॥ ३९ ॥

सावित्र्युवाच

न दूरमेतन्मम भर्तसंनिधौ

मनो हि मे दूरतरं प्रधावति ।

अथ वजन्नेय गिरं समुद्यतां

मयोच्यमानां श्रृणु भूय एव च॥ ४०॥

सावित्रीने कहा—भगवन्! मैं अपने स्वामीके समीप हूँ। इसलिये यह स्थान मेरे लिये दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूरतक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत वार्ते पुनः सुनें॥ ४०॥

> विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवां-स्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः।

समेन धर्मेण चरन्ति ताः प्रजा-स्ततस्तवेहेश्वर धर्मराजता ॥ ४१ ॥

देवेश्वर ! आप विवस्वान् (सूर्य) के प्रतापी पुत्र हैं। इसलिये विद्वान् पुरुप आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजाके साथ समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिये आप धर्मराज कहलाते हैं॥ ४१॥

आत्मन्यिप निविश्वासस्तथा भवति सत्सु यः। तसात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥ ४२ ॥ मनुष्यको अपने-आपपर भी उतना विश्वास न**हीं होता** है) जितना संतोंपर होता है। इसलिये सव लोग संतोंसे विशेष प्रेम करना चाहते हैं॥ ४२॥

सौद्धदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते । तसात् सत्सु विशेषेणविश्वासं कुरुते जनः ॥ ४३ ॥

सौहार्दसे ही समस्त प्राणियोंका एक दूसरेके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतोंमें सौहार्द होनेके कारण ही सब लोग उनपर अधिक विश्वास करते हैं॥ ४३॥

यम उवाच

उदाहतं ते वचनं यदङ्गने शुभे न तादकत्वदते श्रुतं मया । अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थं वरयस्व गच्छ च ॥ ४४ ॥

यमराज बोले-किस्याणि ! तूने जैसी बात कही है, वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरेके मुखसे नहीं सुनी है। छुमे ! तेरी इस बातसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; तू सत्यवानके जीवनके सिवा और कोई चौथा वर माँग ले और यहाँसे लोट जा।।

सावित्र्युवाच

ममात्मजं सत्यवतस्तथौरसं भवेदुभाभ्यामिह् यत् कुलोद्वहम्। शतं सुतानां वलवीर्यशालिना-मिदं चतुर्थं वरयामि ते वरम्॥ ४५॥

सावित्रीने कहा—मेरे और सत्यवान्—दोनोंके संयोगमे कुलकी वृद्धि करनेवाले, बल और पराक्रमसे सुशोभित सौ औरस पुत्र हों। यह में आपसे चौथा वर माँगती हूँ॥ ४५॥

यम उवाच

शतं सुतानां बलवीर्यशालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले। परिश्रमस्ते न भवेन्नृपात्मजे निवर्तं दूरं हि पथस्त्वमागता॥ ४६॥

यमराज बोले-अबले ! तुझे बल और पराक्रमसे सम्पन्न सौ पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्नताको बढ़ानेवाले होंगे । राजकुमारी ! अब तूलौट जा, जिससे तुझे थकावट न हो। तूरास्तेसे बहुत दूर चली आयी है।। ४६॥ सावित्र्युवाच

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नाफलः सङ्गमोऽस्ति

सद्भगो भयं नानुवर्तन्त सन्तः॥४०॥ सावित्रीने कहा—सत्पुरुपोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंका संतोंके साथ जो समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतोंसे कभी भय नहीं मानते हैं॥४७॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । सन्तो गतिर्भूतभव्यस्य राजन

सतां मध्ये नावसीदिन्त सन्तः ॥४८॥ श्रेष्ठ पुरुष सत्यके वलसे सूर्यका संचालन करते हैं। संत-महात्मा अपनी तपस्यासे इस पृथ्वीको धारण करते हैं। राजन्! सत्पुरुष ही भूतः वर्तमान और भविष्यके आश्रय हैं। श्रेष्ठ पुरुष संतोंके वीचमें रहकर कभी दुःखनहीं उठाते हैं॥ आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्। सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम्॥४९॥

यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोद्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपसमें एक-दूसरेकी ओर स्वार्थकी दृष्टिसे कभी नहीं देखते हैं॥

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाष्यथों नद्दयति नापि मानः । यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात्सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥५०॥

सत्पुरुषोंका प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता । वहाँ किसी-को स्वार्थकी हानि नहीं उठानी पड़ती है और न मान-सम्मान ही नष्ट होता है । ये तीनों (प्रसाद, अर्थ और मान) संतोंमें नित्य-निरन्तर बने रहते हैं; इसिल्ये वे सम्पूर्ण जगत्के रक्षक होते हैं ॥ ५०॥

यम उवाच

यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं मनोऽजुक्लं सुपदं महार्थवत्। तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा

वरं वृणीष्वाप्रतिमं पतिव्रते ॥५१॥ यमराज बोले—पतिव्रते ! जैसे-जैसे त् गम्भीर अर्थसे यक्त और सुन्दर पदोंसे विभूषित, मनके अनुकूल धर्मसंगत वातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे-ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है; अतः त् मुझसे कोई अनुपम वर माँग ले॥ ५१॥

सावित्र्युवाच

न तेऽपवर्गः सुकृताद् विनाकृत-स्तथा यथान्येषु वरेषु मानद् । वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं यथा मृता ह्येवमहं पति विना ॥५२॥

सावित्रीने कहा—मानद! आपने मुझे जो पुत्र-प्राप्ति-का वर दिया है, वह पुण्यमय दाम्पत्य-संयोगके विना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरोंकी जैसी स्थिति है, वैसी इस अन्तिम वरकी नहीं है। इसिल्ये में पुनः यह वर मॉंगती हूँ कि ये सत्यवान् जीवित हो जायँ; क्योंकि इन पतिदेवताके विना में मरी हुईके ही समान हूँ॥ ५२॥

> न कामये भर्तृविनाकृता सुखं न कामये भर्तृविनाकृता दिवम्। न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्॥५३॥

पतिके बिना यदि कोई सुख मिलता है, तो वह मुझे नहीं चाहिये। पतिदेवके बिना मैं स्वर्गलोकमें भी जानेकी इच्छा नहीं रखती। पतिके बिना मुझे धन-सम्पत्तिकी भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पतिके बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती॥ ५३॥

वरातिसर्गः शतपुत्रता मम
त्वयैव दत्तो हियते च मे पितः।
वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं
तवैव सत्यं वचनं भविष्यति ॥५४॥

आपने ही मुझे सौ पुत्र होनेका वर दिया है और आप ही मेरे पतिको अन्यत्र लिये जा रहे हैं; अतः मैं वही वर माँगती हूँ कि ये सत्यवान् जीवित हो जायँ, इससे आपका ही वचन सत्य होगा ॥ ५४॥

#### मार्कण्डेय उवाच

तथेत्युक्त्वा तु तं पाशं मुक्त्वा वैवस्वतो यमः।
धर्मराजः प्रदृष्टात्मा सावित्रीमिद्मव्रवीत्॥ ५५॥
मार्कण्डेयजी कहते हें—युधिष्ठर!तदनन्तर 'तथास्तु'
कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यमने सत्यवान्का बन्धन खोल
दिया और प्रसन्नचित्त होकर सावित्रीसे इस प्रकार कहा—

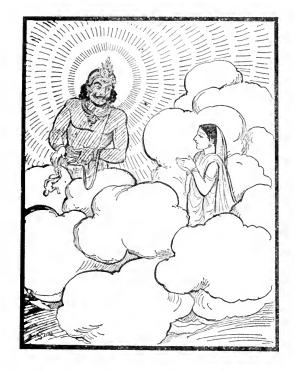

पप भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिन । (तोपितोऽहं त्वया साध्वि वाक्यैर्धर्मार्थसंहितैः।) अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थः स भविष्यति ॥ ५६॥

भद्रे ! यह ले, मैंने तेरे पितको छोड़ दिया। कुल-निन्दिनी ! तूने अपने धर्मार्थयुक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है । साध्वी ! यह सत्यवान् नीरोग, सफल-मनोरथ तथा तेरेद्वारा ले जाने योग्य हो गया ॥ ५६ ॥

चतुर्वर्पशतायुश्च त्वया सार्धमवाण्स्यति । १ष्ट्रा यज्ञैश्च धर्मेण स्याति लोके गमिष्यति ॥ ५७ ॥

'यह तेरे साथ रहकर चार सौ वर्पोंकी आयु प्राप्त करेगा। यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करके यह अपने धर्मा-चरणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात होगा॥ ५७॥

त्विय पुत्रशतं चैव सत्यवाञ्जनयिष्यति । ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः ॥ ५८॥ 'सत्यवान् तेरे गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होनेके साथ ही पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न होंगे ॥ ५८॥

ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्यताः। पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि ॥ ५९ ॥

'तेरे ही नामसे उनकी सदा ख्याति होगी अर्थात् वे सावित्र नामसे प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिताके भी तेरी माताके ही गर्भसे सौ पुत्र होंगे॥ ५९॥

माळव्यां माळवा नाम शाइवताः पुत्रपौत्रिणः। भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपमाः॥ ६०॥

भ्वे तेरी माता मालवीसे उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे विख्यात होंगे । तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न तथा देवताओंके समान तेजस्वी होंगे'॥६०॥

एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान्। निवर्तियत्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ ॥ ६१ ॥

सावित्रीको इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज उसे लौटाकर अपने लोकको चले गये॥ ६१॥

साविज्यपि यमे याते भर्तारं प्रतिलभ्य च। जगाम तत्र यत्रास्मा भर्तुः शावं कलेवरम्॥ ६२॥

यमराजके चल्ले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर उसी स्थानपर गयी; जहाँ पतिका मृत शरीर पड़ा था॥६२॥

सा भूमो प्रेक्ष्य भर्तारमुपसृत्योपगृह्य च । उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमाबुपविवेश ह ॥ ६३ ॥

यह पृथ्वीपर अपने पतिको पड़ा देख उनके पास गयी और पृथ्वीपर बैठ गयी, फिर पतिको उठाकर उसने उनके मस्तकको गोदीमें रख लिया ॥ ६३ ॥

संज्ञां च स पुनर्लब्ध्वा सावित्रीमभ्यभापत। प्रोध्यागत इव प्रेम्णा पुनः पुनरुदीक्ष्य वै॥६४॥

तदनन्तर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान् परदेशमें रहकर लौटे हुए पुरुषकी भाँति बार-वार प्रेमपूर्वक सावित्री-की ओर देखते हुए उससे बोले ॥ ६४॥

सत्यवानुवाच

सुचिरं वत सुप्तोऽस्मि किमर्थं नाववोधितः । क चासौपुरुषः इयामोयोऽसौमां संचकर्षह ॥ ६५ ॥ सत्यवान् ने कहा—प्रिये ! खेद है कि मैं बहुत देर-तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया ? वे स्यामवर्णके पुरुष कहाँ हैं, जिन्होंने मुझे खींचा था ? ॥ ६५ ॥

# सावित्र्युवाच

सुचिरं त्वं प्रसुप्तोऽसि ममाङ्के पुरुषर्षेभ । गतः स भगवान् देवः प्रजासंयमनो यमः ॥ ६६ ॥

सावित्री बोळी--नरश्रेष्ठ ! आप मेरी गोदमें बहुत देरतक सोते रह गये। वे स्यामवर्णके पुरुष प्रजाको संयममें रखनेवाले साक्षात् भगवान् यम थे, जो अब चले गये हैं॥

विश्रान्तोऽसि महाभाग विनिद्धश्च नृपात्मज । यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शर्वरीम् ॥ ६७ ॥

महाभाग ! आपने विश्राम कर लिया । राजकुमार ! अब आपकी नींद भी टूट चुकी है । यदि शक्ति हो तो उठिये; देखिये, प्रगाढ़ अन्धकारसे युक्त रात्रि हो गयी है ॥ ६७ ॥

# मार्कण्डेय उवाच

उपलभ्य ततः संज्ञां सुखसुप्त इवोत्थितः। दिशः सर्वा वनान्तांश्च निरीक्ष्योवाच सत्यवान्॥ ६८॥ फलाहारोऽसि निष्कान्तस्त्वयासह सुमध्यमे। ततः पाटयतः काष्ठं शिरसो मे रुजाभवत्॥६९॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तब होशमें आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोये हुए पुरुषकी भाँति उठकर संपूर्ण दिशाओं तथा बनप्रान्तकी ओर दृष्टि डालकर बोले—'सुमध्यमे ! मैं फल लानेके लिये तुम्हारे साथ घरसे निकला था, फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिरमें जोर-जोरसे दर्द होने लगा था।। ६८-६९॥

शिरोऽभितापसंतप्तः स्थातुं चिरमशक्रुवन्। तवोत्सङ्गे प्रसुप्तोऽस्मि इति सर्वं स्मरे शुभे ॥ ७० ॥

'शुभे! मस्तककी उस पीड़ासे संतप्त हो मैं देरतक खड़ा रहनेमें असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोदमें सिर रखकर सो रहा। ये सारी वार्ते मुझे क्रमशः याद आ रही हैं॥ ७०॥

त्वयोपगृढस्य च मे निद्रयापहृतं मनः।
ततोऽपद्यं तमो घोरं पुरुषं च महौजसम्॥ ७१॥
'तुम्हारं अङ्गोंका स्पर्श होनेसे मेरा मन नींदमें खो

गया। तत्पश्चात् मुझे घोर अन्धकार दिखायी दिया। साथ ही एक महातेजस्वी दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ ॥ ७१॥ तद्यदित्वं विजानासि किंतद् ब्रूहि सुमध्यमे। स्वमो मे यदि वा हष्टो यदि वा सत्यमेव तत्॥ ७२॥

'सुमध्यमे ! यदि तुम जानती हो तो वताओ वह सब क्या था ? मैंने जो कुछ देखा है, वह स्वप्न तो नहीं था ? अथवा वह सब सत्य ही था' ॥ ७२॥

तमुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते। श्वस्ते सर्वे यथावृत्तमाख्यास्यामि नृपात्मज॥ ७३॥

तव सावित्री उनसे बोली-'राजकुमार ! रात बढ़ती जा रही है। कल सबेरे मैं आपसे सब बातें ठीक-ठीक बताऊँगी॥ ७३॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते पितरौ पदय सुव्रत । विगाढा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकरः॥ ७४॥

'सुन्नत! उठिये, उठिये, आपका कल्याण हो। आप चलकर माता-पिताका दर्शन तो कीजिये। सूर्य डूब गये तथा रात घनी हो गयी है॥ ७४॥ नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः क्र्राभिभाषिणः। श्चयन्ते पर्णशब्दाश्च मृगाणां चरतां वने॥ ७५॥

येक्रूर बोली बोलनेवाले निशाचर यहाँ प्रसन्नतापूर्वक विचर रहेहैं। वनमें धूमते हुए मृगोंके पैरोंसे लगकर पत्तोंके मर्मर शन्द सुनायी पड़ते हैं॥ ७५॥ पता घोरं शिवा नादान दिशं दक्षिणपश्चिमाम्।

'दक्षिण और पश्चिमके कोणकी दिशामें जाकर ये उम्र सियारिनें भयंकर शब्द कर रही हैं। जिससे भेरा हृदय काँप उठता है।७६।

आस्थाय विरुवन्त्युद्राः कम्पयन्त्यो मनो मम ॥ ७६ ॥

## सत्यवानुवाच

वनं प्रतिभयाकारं घनेन तमसाऽऽवृतम्। न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तुं चैव न शक्ष्यसि ॥ ७७॥

सत्यवान् वोले — प्रिये ! यह वन गाढ अन्धकारसे आच्छादित होकर अत्यन्त भयंकर दिखायी दे रहा है । इस समय न तो तुम्हें रास्ता स्झोगा और न तुम चल ही सकोगी।

# सावित्र्युवाच

अस्मिन्नद्य वने दग्धे शुष्कवृक्षः स्थितो ज्वलन्।

वायुना धम्यमानो ऽत्र दृदयते ऽग्नि कचित् कचित्।। ७८॥

सावित्रोंने कहा—आज इस वनमें आग लगी थी। इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है, जो जल रहा है। इवा लगनेसे उसमें कहीं-कहीं आग दिखायी देती है॥ ७८॥ ततोऽग्निमानियत्वेह ज्वालियण्यामि सर्वतः। काष्ट्रानीमानि सन्तीह जहि सन्तापमात्मनः॥ ७९॥

वहीं से आग ले आकर में सब ओर ब्हकड़ियाँ जलाऊँगी। यहाँ बहुतसे काट-कबाड़ पड़े हैं। आप मनसे चिन्ता निकाल दीजिये॥ ७९॥

यदि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वां हि लक्षये।
न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संवृते वने॥८०॥
स्वः प्रभाते वने दृदये यास्यावोऽनुमते तव।
वसावेह क्षपामेकां रुचितं यदि तेऽनघ॥८१॥

परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूँ। ऐसी दशामें यदि आपके मनमें चलनेका उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वनमें यदि आपको रास्तेका शान न हो सके तो आपकी अनुमति होनेपर हम दोनों कल सबेरे, जब वनकी हर एक वस्तु स्पष्ट दीखने लगे, धर चलेंगे। अनघ! यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हमलोग यहीं निवास करें।

#### सत्यवानुवाच

शिरोहजा निवृत्ता मे खस्थान्यङ्गानि रुक्षये। मातापित्रभ्यामिच्छामि संगमं त्वत्प्रसादजम्॥ ८२॥

सत्यवान् ने कहा—प्रिये! मेरे सिरका दर्द दूर हो गया है। मुझे अपने सब अङ्ग स्वस्थ दिखायी देते हैं। अब तुम्हारेकृपाप्रसादसे में अपने माता-पितासे मिलना चाहता हूँ॥ न कदाचिद् विकालं हि गतपूर्वो मयाऽऽश्रमः।

न कदााचद् ।वकाळ हि गतपूर्वा मयाऽऽश्रमः । अनागतायां सन्ध्यायां माता मे प्ररुणद्धि माम् ॥ ८३ ॥

आजसे पहले कभी भी में इतनी देर करके असमयमें अपने आश्रमपर नहीं लौटा हूँ ।संध्या होनेसे पहले ही माता मुद्दो रोक लेती है—आश्रमसे बाहर नहीं जाने देती है ॥८३॥ दिवापि मिय निष्कान्ते संतप्येते गुरू मम। विचिनोति हि मां तातः सहैवाश्रमचासिभिः॥ ८४॥

दिनमें भी यदि में आश्रमसे दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता-पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम- बासियोंके साथ मुझे खोजने निकल पहते हैं ॥ ८४॥

मात्रा पित्रा च सुभृद्दां दुःखिताभ्यामहं पुरा । उपालब्धश्च बहुद्दाश्चिरेणागच्छसीति ह ॥ ८५ ॥

मेरे माता-पिताने अत्यन्त दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है कि 'तू देरसे घर लौटता है' ॥ ८५ ॥ का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थमिति चिन्तये । तयोरदृश्ये मिय च महद् दुःखं भविष्यति ॥ ८६ ॥

आज मेरे लिये उन दोनोंकी क्या अवस्था हुई होगी ? यह सोचकर मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है। मुझे न देखनेपर उन दोनोंको महान् दुःख होगा॥ ८६॥

पुरा मामूचतुइचैव रात्रावस्नायमाणकौ। भृशं सुदुःखितौ वृद्धौ बहुशः प्रीतिसंयुतौ ॥ ८७ ॥

पहलेकी वात है, मेरे वृद्ध माता-पिताने अत्यन्त दुखी हो रातमें आँस् बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेमपूर्वक कहा था—॥ त्वया हीनों न जीवाव मुहूर्तमिष पुत्रक। यावद् धरिष्यसे पुत्र तावन्नों जीवितं ध्रुवम् ॥ ८८॥

ंबेटा ! तुम्हारे बिना हम दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते । वत्स ! तुम जबतक जीवित रहोगे तभीतक हमारा भी जीवन निश्चित है ॥ ८८ ॥

वृद्धयोरन्धयोर्दृष्टिस्त्विय वंशः प्रतिष्ठितः । त्विय पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं चावयोरिति ॥ ८९ ॥

'हम दोनों बृढ़े और अंधे हैं। तुम्हीं हमारी दृष्टि हो तथा तुम्हींपर हमारा वंदा प्रतिष्ठित है। हम दोनोंका पिण्ड, कीर्ति और कुलपरम्परा सब कुछ तुमपर ही अवलिकत है'॥ माता बुद्धा पिता बुद्धस्तयोर्यष्टिरहं किछ। तौ रात्रों मामपदयन्तौ कामबस्थां गमिष्यतः॥ ९०॥

मेरी माता बूढ़ी है। पिता भी बृद्ध हैं, केवल मैं ही उन दोनोंके लिये लाठीका सहारा हूँ। वे दोनों रातमें मुझे न देखकर पता नहीं किस दशाको पहुँच जायँगे ?॥ ९०॥ निद्रायाश्चाभ्यसूयामि यस्या हेतोः पिता मम। माता च संशयं प्राप्ता मत्कृते ऽनपकारिणी ॥ ९१॥

में अपनी इस नींदको कोसता हूँ, जिसके कारण मेरे पिता तथा कभी मेरा अपकार न करनेवाली मेरी माताका जीवन संशयमें पड़ गया है।। ९१।।

अहं च संदायं प्राप्तः कृच्छ्रामापदमास्थितः। मातापित्रभ्यां हि विना नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ९२ ॥ मैं भी कठिन विपत्तिमें फँसकर प्राण-संशयकी दशामें आ पहुँचा हूँ । माता-पिताके विना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता ॥ ९२॥

यक्तमाकुलया वुद्धवा प्रशाचक्षः पिता मम। एकैकमस्यां वेलायां पृच्छन्याश्रमवासिनम्॥ ९३॥

निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञाचक्षु (अंधे) पिता व्याकुल हृदयसे एक एक आश्रमवासीके पास जाकर मेरे विषयमें पूछ रहे होंगे॥ ९३॥

नात्मानमनुशोचामि यथाहं पितरं शुभे। भर्तारं चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्वसाम्॥९४॥

ग्रुभे! मुझे अपने लिये उतना शोक नहीं है, जितना कि पिताके लिये और उन्हींका अनुसरण करनेवाली दुवली-पतली माताके लिये है ॥ ९४॥

मत्कृतेन हि तावद्य सन्तापं परमेष्यतः। जीवन्तावनुजीवामि भर्तव्यौ तौ मयेति ह॥ ९५॥ तयोः प्रियं मे कर्तव्यमिति जानामि चाप्यहम्।

मेरे कारण आज मेरे माता-पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देखकर ही मैं जी रहा हूँ। मुझे उन दोनोंका भरण-पोषण करना चाहिये। मैं यह भी जानता हूँ कि माता-पिताका प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है॥ ९५ ई॥

मार्कण्डेय उवाच

पवमुक्त्वा स धर्मातमा गुरुभक्तो गुरुप्रियः॥ ९६॥ उच्छित्य बाह् दुःखार्तः सुसरं प्ररुरोद ह।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! यों कहकर धर्मात्मा, गुरुभक्त एवं गुरुजनोंके प्रिय सत्यवान् दोनों बाँहें ऊपर उठाकर दुःखसे आतुर हो फूट-फूटकर रोने लगे॥

ततोऽब्रबीत्तथा दृष्ट्या भर्तारं शोककर्शितम् ॥ ९७ ॥ प्रमुज्याश्च्रणि नेत्राभ्यां सावित्री धर्मचारिणी। यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यदि ॥ ९८ ॥ इवश्चश्चशुरभर्वणां मम पुण्यास्तु शर्वरी।

अपने पतिको इस प्रकार शोकसे कातर हुआ देख धर्मका पालन करनेवाली सावित्रीने नेत्रोंसे बहते हुए आँसुओं-को पोंछकर कहा— ध्यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो और होम किया हो तो मेरे सास ससुर और पतिके । खये यह रात पुण्यमयी हो ॥ ९७-९८ । न स्मराम्युक्तपूर्वं वै स्वैरेष्वप्यनृतां गिरम् ॥ ९९ ॥ तेन सत्येन तावद्य भ्रियेतां इवशुरौ मम।

भैंने पहले कभी इच्छानुसार किये जानेवाले कीडा-विनोदमें भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्यके प्रभावसे इस समय मेरे सास-ससुर जीवित रहें॥

सत्य**वा**नुवाच

कामये दर्शनं पित्रोर्याहि सावित्रि मा चिरम् ॥१००॥ (अपि नाम गुरू तौ हि परयेयं प्रीयमाणकौ । )

सत्यवान् ने कहा—सावित्री ! चलो में शीघ ही माता-पिताका दर्शन करना चाहता हूँ । क्या मैं उन दोनोंको प्रसन्न देख सकूँगा ? ॥ १०० ॥

पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विघियम्। न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे॥१०१॥

वरारोहे ! मैं सत्यकी शप्य खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिताका अप्रिय देखूँगा तो जीवित नहीं रहूँगा ॥ १०१॥

यदि धर्मे च ते बुद्धिमां चेज्जीवन्तमिच्छिस । मम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छावाश्रममन्तिकात्॥१०२॥

यदि तुम्हारी बुद्धि धर्ममें रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना अपना कर्तव्य समझती हो, तो हम दोनों शीव्र ही आश्रमके समीप चलें॥ १०२॥

मार्कण्डेय उवाच

सावित्री तत उत्थाय केशान् संयम्य भाविनी। पतिमुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृह्य वै॥१०३॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! तब पितका हित-चिन्तन करनेवाली सावित्रीने उठकर अपने खुले हुए केशोंको बाँध लिया और दोनों हाथोंसे पकड़कर पितको उठाया ॥

उत्थाय सत्यवांश्चापि प्रमुज्याङ्गानि पाणिना। सर्वो दिशः समालोक्य कठिने दृष्टिमाद्धे ॥१०४॥

सत्यवान्ने भी उठकर एक हाथसे अपने सभी अङ्ग पृष्ठि और चारों ओर देखकर फलोंकी टोकरीपर दृष्टि डाली। तमुवाचाथ सावित्री इवः फलानि हरिष्यसि । योगक्षेमार्थमेतं ते नेष्यामि परद्यं त्वहम् ॥१०५॥

तब सावित्रीने उनसे कहा—'कल सबेरे फलेंको ले चिलयेगा। इस समय आपके योग-क्षेमके लिये इस कुल्हाड़ी-को मैं साथ ले चलूँगी'॥ १०५॥

कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावलभ्विनम्। गृहीत्वा परग्रुं भर्तुः सकाशे पुनरागमत् ॥१०६॥

फिर उसने टोकरीके बोझको पेड़की डालमें लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पतिके पास आ गयी॥

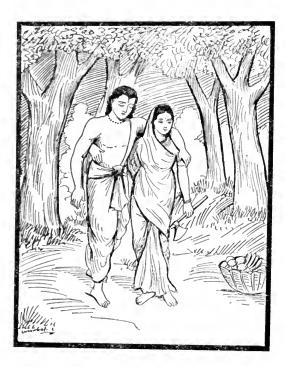

वामे स्कन्धे तु वामोरूर्भर्तुर्वाहुं निवेदय च। दक्षिणेन परिष्वज्य जगाम गजगामिनी॥१०७॥

कमनीय ऊरओंसे सुशोभित तथा हाथीके समान मन्द

गतिसे चलनेवाली साविज्ञीने पतिकी दाहिनी भुजाको बार्ये कंधेपर रखकर दाहिने हाथसे उन्हें अपने पार्श्व सटा लिया और धीरे-धीरे चलने लगी ॥ १०७॥

#### सत्यवानुवाच

अभ्यासगमनाद् भीरु पन्थानो विदिता मम। वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये॥१

उस समय सत्यवान ने कहा—भीक ! वार-वार जानेसे यहाँके सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। वृक्षोंके मं दिखायी देनेवाली चाँदनीसे भी में रास्तोंकी पहचार लेता हूँ ॥ १०८॥

आगतौ स्वः पथायेन फलान्यविवानि च । यथागतं हामे गच्छ पन्थानं मा विचारय ॥१०

यह वही मार्ग है, जिससे हम दोनों आये थे और फल चुने थे। शुभे! तुम जैसे आयी हो, वैसे चली च रास्तेका विचार न करो॥ १०९॥

पलाशखण्डे चैतस्मिन् पन्था व्यावर्तते द्विधा। तस्योत्तरेण यः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्य च ॥११ स्वस्थोऽस्मि वलवानस्मि दिदशुः पितराद्वभौ ।

पलाशः वृक्षों के इस वनप्रदेशमें यह मार्ग अलगः दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो उत्तरकी ओरसे जाता है, उसीसे चलो और शीघतापूर्व बढ़ाओ। अब में स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ और अपने माता पिता दोनों को देखने के लिये उत्सुक हूँ॥ ११० है॥

मार्कण्डेय उवाच

ब्रुवन्नेवं त्वरायुक्तः सम्प्रायादाश्रमं प्रति ॥११

मार्कण्डेयजी कहते हैं — ऐसा कहते हुए सर बड़ी उतावलीके साथ आश्रमकी ओर चलने लगे॥ ११

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहारम्यपर्वणि सावित्र्युपाख्याने सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाख्यानविषयक

दो सौ सत्तानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९७ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाउका एक इस्रोक मिलाकर कुल ११२ इलोक हैं )

# महाभारत 🤝

# इन्द्रका शक्ति-दान

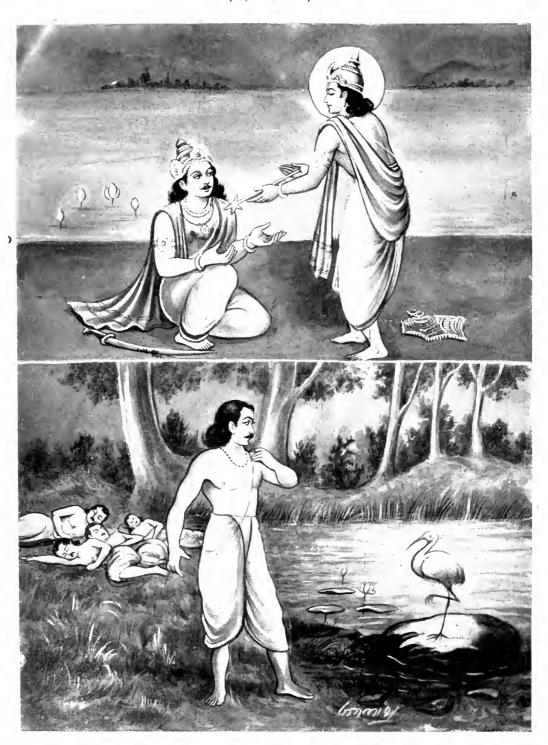

युधिष्टिर और वगुलारूपधारी यक्ष

# अष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पत्नीसहित राजा द्यमत्सेनकी सत्यवान्के लिये चिन्ता, ऋषियोंका उन्हें आश्वासन देना, सावित्री और सत्यवान्का आगमन तथा सावित्रीद्वारा विलम्बसे आनेके कारणपर

# प्रकाश डालते हुए वरप्राप्तिका विवरण बताना

मार्कण्डेय उवाच

एतस्मिन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महावलः। लब्धचक्षुः प्रसन्नायां दृष्यां सर्वे ददर्श ह ॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इसी समय महावली महाराजा द्यमत्सेनको उनकी खोयी हुई आँखें मिल गर्या। दृष्टि खच्छ हो जानेके कारण वे सब कुछ देखने लगे॥ स सर्वानाश्रमान् गत्वा शैंब्यया सह भार्यया। पुत्रहेतोः परामार्ति जगाम भरतर्षभ॥ २॥

भरतश्रेष्ठ ! वे अपनी पत्नी शैन्याके साथ सभी आश्रमोंमें जाकर पुत्रका पता लगाने लगे । उस समय उन्हें सत्यवान्के लिये बड़ी वेदना हो रही थी ॥ २ ॥

तावाश्रमान् नदीइचैव वनानि च सरांसि च। तस्यां निशि विचिन्वन्तौ दम्पती परिजग्मतुः ॥ ३ ॥

वे दोनों पति-पत्नी उस रातमें पुत्रकी खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, नदीके तटों तथा वनों और सरोवरोंमें भ्रमण करने छगे ॥ ३॥

श्रुत्वा राष्ट्रं तु यं कश्चिदुन्मुखौ सुतशङ्कया। सावित्रीसहितोऽभ्येति सत्यवानित्यभाषताम्॥ ४॥

जो कोई भी राब्द कानमें पड़ता, उसीको सुनकर वे अपने पुत्रके आनेकी आशङ्कासे उत्सुक हो उठते और परस्पर कहने लगते कि 'सावित्रीके साथ सत्यवान् आ रहा है' ॥ ४॥

भिन्नैश्च परुषैः पादैः सवणैः शोणितोक्षितैः । कुशकण्टकविद्धाङ्गाबुन्मत्ताविव धावतः ॥ ५ ॥

उनके पैरोंमें बिवाई फट गयी थी, वे कठोर हो गये ये तथा घाव हो जानेके कारण रक्तसे भींगे रहते थे, तो भी उन्हीं पैरोंसे वे दोनों दम्पति इधर-उधर पागलींकी भाँति दौड़ रहे थे। उस समय उनके अङ्गोंमें कुश और काँटे बिंध गये थे॥ ५॥

ततोऽभिस्त्य तैर्विप्रैः सर्वैराश्रमवासिभिः। परिवार्यं समाभ्वास्य तावानीतौ समाश्रमम् ॥ ६ ॥

तव उन आश्रमोंमें रहनेवाले समस्त ब्राह्मणोंने उनके पास जा उन्हें सब ओरसे घेरकर आश्वासन दिया तथा उन दोनोंको उनके आश्रमपर पहुँचाया॥ ६॥

तत्र भार्यासहायः स वृतो वृद्धैस्तपोधनैः। आश्वासितोऽपि चित्रार्थैः पूर्वराञ्चां कथाश्रयैः॥ ७ ॥ ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्रदिदक्षया। वाल्यवृत्तानि पुत्रस्य सारन्तौ भृशदुःखितौ॥ ८॥

तपस्याके धनी वृद्ध ब्राह्मणोंद्वारा घिरे हुए पत्नीसहित राजा द्युमत्सेनको प्राचीन राजाओंकी विचित्र अथोंसे भरी हुई कथाएँ सुनाकर पूरा आश्वासन दिया गया, तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सान्त्वना मिलते रहनेपर भी अपने पुत्रको देखनेकी इच्छासे उसके बचपनकी बातें सोचते हुए बहुत दुखी हो गये॥ ७-८॥

पुनरुक्ता च करुणां वाचं तौ शोककर्शितौ। हा पुत्रहासाध्वि वधूः कासि कासीत्यरोदताम्। ब्राह्मणः सत्यवाक् तेषामुवाचेदं तयोर्वचः॥ ९ ॥

वे शोककातर दम्पित बारंबार करुण वचन वोलते हुए 'हा पुत्र !हा सती-साध्वी बहू ! तुम कहाँ हो, कहाँ हो ?' यों कहकर रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मणने उन दोनोंसे इस प्रकार कहा ॥ ९॥

सुवर्चा उवाच

यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च। आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान् ॥ १०॥

सुवर्चा वोछे—सत्यवान्की पत्नी सावित्री जैसी तपस्याः, इन्द्रियसंयम तथा सदाचारसे संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान् जीवित है।। १०॥

गौतम उवाच

वेदाः साङ्गा मयाधीतास्तपो मे संत्रितं महत्। कौमारब्रह्मचर्यं च गुरवोऽग्निश्च ताषिताः॥११॥ समाहितेन चीणांनि सर्वाण्येव व्रतानि मे। वागुभक्षोपवासश्च कृतो मे विधिवत् पुरा॥१२॥ अनेन तपसा वेद्या सर्व परिचिकीर्षितम्। सत्यमेतन्नियोधध्वं ध्रियते सत्यवानिति॥१३॥

गौतम बोले—मैंने छहों अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदींका अध्ययन किया है। महान् तपका संचय किया है! कुमारा-वस्थासे ही ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुजनीं तथा अग्निदेवको संतुष्ट किया है। एकाग्रचित्त होकर सभी ब्रत पूर्ण किये हैं। पूर्वकालमें हवा पीकर विधिपूर्वक उपवास-व्रतका साधन किया है। इस तपस्थाके प्रभावसे में दूसरींकी सारी चेष्टाओंको जान लेता हूँ। आपलोग मेरी यह बात सच मानें कि सत्यवान् जीवित है। ११-१३॥

#### शिष्य उवाच

उपाध्यायस्य मे वक्त्राद् यथा वाक्यं विनिःसृतम्। नैव जातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान् ॥१४॥ गौतमके शिष्यने कहा—मेरे गुरुजीके मुखसे जो

गातमक शिष्यन कहा—मर गुरुजाक मुखस जा बात निकली है। वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। सत्यवान् अवस्य जीवित है॥ १४॥

#### ऋषय ऊचुः

यथास्य भार्या सावित्री सर्वेरेव सुलक्षणैः। अवैधन्यकरैर्युका तथा जीवति सत्यवान्॥१५॥

कुछ ऋषियोंने कहा-सत्यवान्की पत्नी सावित्री उन सभी ग्रुभ लक्षणोंसे युक्त है, जो वैधव्य निवारण करके सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाले हैं इसलिये सत्यवान् अवस्य जीवित है॥ १५॥

#### भारद्वाज उवाच

यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च। आचारेण च संयुका तथा जीवित सत्यवान् ॥ १६॥

भारद्वाज बोले-सत्यवान्की पत्नी सावित्री जैसीतपस्याः इन्द्रियसंयम तथा सदाचारसे संयुक्त हैः उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान् जीवित है ॥ १६॥

#### दाल्भ्य उवाच

यथा दृष्टिः प्रवृत्ता ते साविज्याश्च यथा व्रतम् । गताऽऽहारमकृत्वा च तथा जीवति सत्यवान् ॥ १७ ॥

दारुभ्यने कहा—राजन् ! जिस प्रकार आपको दृष्टि प्राप्त हो गयी और जिस प्रकार सावित्रीका उपवास-व्रत चल रहा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किये विना ही प्रतिके साथ गयी है, इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि सत्यवान् जीवित है ॥ १७॥

#### आपस्तम्ब उवाच

यथा वदन्ति शान्तायां दिशि वै मृगपक्षिणः। पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्॥१८॥

आपस्तम्ब वोले-इस शान्त (एवं प्रसन्न) दिशामें मृग और पक्षी जैसी वोली वोल रहे हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार राजोचित धर्मका अनुष्ठान हो रहा है, उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि सत्यवान् जीवित है ॥ १८ ॥

#### धीम्य उवाच

सर्वेर्गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः। दीर्घायुर्छक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान् ॥१९॥

धीम्य ने कहा— महाराज! आपका यह पुत्र जिस प्रकार समस्त सदुणोंसे सम्पन्न, जनप्रिय तथा चिरजीवी पुरुषोंके लक्षणोंसे युक्त है, उसके अनुसार यही मानना चाहिये कि सत्यवान् जीवित है।। १९॥

#### मार्कण्डेय उवाच

एवमाश्वासितस्तैस्तु सत्यवाग्मिस्तपस्तिभः। तांस्तान् विगणयन् सर्वोस्ततः स्थिर इवाभवत्॥२०॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियोंने जब राजा द्युमत्सेनको पूर्णतः आश्वासन दिया, तब उन सबका समादर करते हुए उनकी बात मानकर वे स्थिर-से हो गये॥ २०॥

ततो मुहूर्तात् सावित्री भन्नी सत्यवता सह। आजगामाश्रमं रात्री प्रहृष्टा प्रविवेश ह ॥ २१॥

तदनन्तर दो ही घड़ीमें सावित्री अपने पित सत्यवान्के साथ रातमें बहाँ आयी और बड़े हर्षके साथ उसने आश्रममें प्रवेश किया ॥ २१॥

#### नाह्मणा उत्तुः

पुत्रेण संगतं त्वां तु चक्षुष्मन्तं निरीक्ष्य च। सर्वे वयं वै पृच्छामो वृद्धि वै पृथिवीपते॥ २२॥

तव ब्राह्मणोंने कहा—महाराज ! पुत्रके साथ आपका मिलन हुआ और आपको नेत्र भी प्राप्त हो गये, इस अवस्थामें आपको देखकर इस सब लोग आपका अभ्युदय मना रहे हैं ॥ २२ ॥

समागमेन पुत्रस्य साविश्या दर्शनेन च । चक्षुषश्चात्मनो लाभात् त्रिभिर्दिष्टया विवर्धसे ॥२३ ॥

बड़े सौभाग्यकी बात है कि आपको पुत्रका समागम प्राप्त हुआ, बहू सावित्रीका दर्शन हुआ और अपने खोये हुए नेत्र पुनः मिल गये। इन तीनों बातोंसे आपका अभ्युदय स्चित होता है॥ २३॥

सर्वेरसाभिरुक्तं यत् तथा तन्नात्र संशयः। भूयोभूयः समृद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति॥ २४॥

हम सब लोगोंने जो वात कही है, वह ज्यों-की-त्यों सत्य निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ ही आपकी बारंबार समृद्धि होनेवाली है॥ २४॥

ततोऽगिंन तत्र संज्वाल्य द्विजास्ते सर्व एव हि। उपासांचिकिरे पार्थ द्यमत्सेनं महीपतिम्॥ २५॥

युधिष्ठिर ! तदनन्तर सभी ब्राह्मण वहाँ आग जलाकर राजा चुमत्सेनके पास बैंट गये॥ २५॥

शैब्या च सत्यवांश्चैव सावित्री चैकतः स्थिताः । सर्वेस्तैरभ्यनुश्चाता विशोकाः समुपाविशन् ॥ २६ ॥

शैब्या, सत्यवान् तथा सावित्री - —ये तीनों भी एक ओर खड़े थे, जो उन सब महात्माओंकी आज्ञा पाकर शोकरहित हो बैठ गये॥ २६॥

ततो राज्ञा सहासीनाः सर्वे ते वनवासिनः। जातकौतूहलाः पार्थ पप्रच्छुर्नृपतेः सुतम्॥ २७॥ पार्थ ! तत्पश्चात् राजाके साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी कौतूहलवश राजकुमार सत्यवान्से पूछने लगे॥ २७॥

#### ऋषय ऊचुः

प्रागेव नागतं कस्मात् सभार्येण त्वया विभो । विरान्ने चागतं कस्मात् कोऽनुवन्धस्तवाभवत्॥ २८॥

ऋषि बोछे—राजकुमार ! तुम अपनी पत्नीके साथ पहले ही क्यों नहीं चले आये ? क्यों इतनी रात विताकर आये ? तुम्हारे सामने कौन-सी अङ्चन आ गयी थी ?॥

संतापितः पिता माता वयं चैव नृपात्मज । कस्मादिति न जानीमस्तत् सर्वे वक्तुमहेसि ॥ २९ ॥

राजपुत्र ! तुमने आनेमें विलम्ब करके अपने माता-पिता तथा हमलोगोंको भी भारी संतापमें डाल दिया था। तुमने ऐसा क्यों किया ? यह हम नहीं जान पाते हैं, अतः सब बातें स्पष्टरूपसे बताओ ॥ २९॥

#### सत्यवानुवाच

पित्राहमभ्यजुङ्गातः सावित्रीसहितो गतः। अथमेऽभूच्छिरोदुःखं वने काष्ठानि भिन्दतः॥ ३०॥

सत्यवान् बोले—मैं पिताकी आज्ञा पाकर सावित्रीके साथ वनमें गया । फिर वनमें लकड़ियोंको चीरते समय मेरे सिरमें बड़े जोरसे दर्द होने लगा ॥ ३०॥

सुप्तश्चाहं वेदनया चिरमित्युपलक्षये। तावत् कालंन च मया सुप्तपूर्वं कदाचन ॥ ३१ ॥

मैं समझता हूँ कि मैं वेदनासे व्याकुल होकर देरतक सोता रह गया । उतने समयतक मैं उसके पहले कभी नहीं सोया था ॥ ३१॥

सर्वेषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति। अतो विरात्रागमनं नान्यदस्तीह कारणम्॥३२॥

नींद खुलनेपर मैं इतनी रातके बाद भी इसलिये चला आया कि आप सब लोगोंको मेरे लिये चिन्तित न होना पड़े। इस विलम्बमें और कोई कारण नहीं है॥ ३२॥

#### गौतम उवाच

अकसाचक्षुषः प्राप्तिर्द्यमत्सेनस्य ते पितुः। नास्य त्वं कारणं वेत्सि सावित्री वक्तुमर्हति॥३३॥

गौतम बोले—तुम्हारे पिता द्युमत्सेनको जो सहसा नेत्रोंकी प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम नहीं जानते। सम्भवतः सावित्री बतला सकती है॥ ३३॥

श्रोतुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरम् । त्वां हि जानामि सावित्रि सावित्रीमिव तेजसा ॥ ३४ ॥ त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात् सत्यं निरुच्यताम् । रहस्यं यदि ते नास्ति किंचिदत्र वदस्व नः ॥ ३५ ॥

सावित्री ! मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानती हो । मैं तुम्हें साक्षात् सावित्रीदेवीके समान तेजस्विनी जानता हूँ। राजाको जो सहसा नेत्रोंकी प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम जानती हो । सच-सच बताओ, यदि इसमें कुछ छिपानेकी बात न हो, तो हमसे अवश्य कहो ॥ ३४-३५ ॥

### सावित्र्युवाच

पवमेतद् यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः। न हि किंचिद् रहस्यं मेश्रुयतां तथ्यमेव यत्॥ ३६॥

सावित्री बोली—मुनीश्वरो ! आपलोग जैसा समझते हैं, ठीक है । आपलोगोंका संकल्प अन्यया नहीं हो संकता । मेरेलिये कोई छिपानेकी बात नहीं है । मैं सब घटनाएँ ठीक-ठीक बताती हूँ, सुनिये ॥ ३६ ॥

मृत्युर्मे पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना। स चाद्य दिवसः प्राप्तस्ततो नैनं जहाम्यहम्॥ ३७॥

महात्मा नारदजीने मुझसे मेरे पतिकी मृत्युका हाल बताया था। वह मृत्युदिवस आज ही आया था; इसलिये मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी॥ ३७॥

सुप्तं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत् सिकङ्करः। स एनमनयद् बद्ध्वा दिशंपितृनिषेविताम्॥ ३८॥

जब ये सिरके दर्दसे व्याकुल होकर सो गये उस समय साक्षात् भगवान् यमराज अपने सेवकके साथ पधारे। वे इन्हें बाँधकर दक्षिण दिशाकी ओर ले चले॥ ३८॥

अस्तीषं तमहं देवं सत्येन वचसा विभुम्। पञ्च वै तेन मे दत्ता वराः श्रुणुत तान् मम॥ ३९॥

उस समय मैंने सत्यवचनोंद्वारा उन भगवान् यमकी स्तुति की । तब उन्होंने मुझे पाँच वर दिये । उन वरोंको आप मुझसे सुनिये ॥ ३९॥

चक्षुषी च खराज्यं च हो वरी श्वशुरस्य मे । लब्धं पितुः पुत्रशतं पुत्राणां चात्मनः शतम् ॥ ४० ॥

नेत्र तथा अपने राज्यकी प्राप्ति—ये दो वर मेरे श्वशुरके लिये प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा मैंने अपने पिताके लिये सौ पुत्र तथा अपने लिये भी सौ पुत्र होनेके दो वर और पाये हैं॥ ४०॥

चतुर्वर्षशतायुर्मे भर्ता लब्धश्च सत्यवान्। भर्तुर्हि जीवितार्थे तु मया चीर्णे त्विदं वतम् ॥ ४१ ॥

पाँचवें वरके रूपमें मुझे मेरे पित सस्यवान् चार सौ वर्षोंकी आयु लेकर प्राप्त हुए हैं । पितके जीवनकी रक्षाके लिये ही मैंने यह व्रत किया था। । ४१।। एतत् सर्वं मया 5 ऽख्यातं कारणं विस्तरेण वः । यथावृत्तं सुखोदकीमदं दुःखं महन्मम ॥ ४२ ॥ इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे विलम्बसे आनेका कारण और उसका यथावत् वृत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया है। मुझे जो यह महान् दुःख उठाना पड़ा है, उसका अन्तिम फल

सुख ही हुआ है ॥ ४२ ॥

ऋषय ऊचुः

भाँतिकी विपत्तियोंसे ग्रस्त होकर दुःखके अंधकारमय गढेमें

निमज्ञमानं व्यसनैरभिद्धतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हदे। त्वया सुशीलवतपुण्यया कुलं समुद्धृतं साध्वि पुनः कुलीनया॥ ४३॥ ऋषि बोले—पतिवते! राजा बुमस्सेनका कुल भाँति- डूबा जा रहा था; परंतु तुझ-जैसी सुशीला, व्रतपरायणा और पवित्र आचरणवाली कुलीन वधूने आकर इसका उद्धार कर दिया ॥ ४३ ॥

मार्कण्डेय उवाच

तथा प्रशस्य हाभिपूज्य चैव वरस्त्रियं तामृषयः समागताः। नरेन्द्रमामन्त्रय सपुत्रमञ्जसा शिवेन जग्मुर्मुदिताःखमालयम्॥ ४४॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! इस प्रकार वहाँ आये हुए महर्षियोंने स्त्रियोंमें श्रेष्ठ सावित्रीकी भूरि-भूरि प्रशंसा तथा आदर-मत्कार करके पुत्रसित राजा द्युमत्सेनकी अनुमित ले सुख और प्रसन्नताके साथ अपने-अपने घरको प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहारम्यपर्वणि सावित्र्युपाख्याने अष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाख्यानविषयक दो सौ अद्वानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९८॥

# नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

शाल्बदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज द्युमत्सेनका राज्याभिषेक कराना तथा सावित्रीको सौ पुत्रों और सौ भाइयोंकी प्राप्ति

मार्कण्डेय उवाच

तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदिते सूर्यमण्डले ।

कृतपौर्वाह्विकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधनाः॥ १ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं -- जब वह रात बीत गयी
और सूर्यमण्डलका उदय हुआः उस समय सब तपोधन
ऋषिगण पूर्वाह्वकालका नित्यकृत्य पूरा करके पुनः उस
आश्रममें एकत्र हुए॥ १॥

तदेव सर्वे साविज्या महाभाग्यं महर्षयः। द्यमत्सेनाय नातृष्यन् कथयन्तः पुनः पुनः॥ २॥

वे महर्षिगण राजा द्युमस्तेनसे साविशीके उस परम सौभाग्यका वारंबार वर्णन करते हुए भी तृत नहीं होते थे ॥ २ ॥ ततः प्रकृतयः सर्वाः शाल्वेभ्योऽभ्यागता नृप ।

ततः प्रकृतयः सवोः शाल्वेभ्योऽभ्यागता नृप । आचल्युनिहतं चैव स्वेनामात्येन तं हिष्म् ॥ ३ ॥

राजन् ! उसी समय शाल्वदेशसे वहाँकी सारी प्रजाओंने आकर महाराज शुमत्सेनसे कहा— 'प्रभी ! आपका शत्रु अपने ही मन्त्रीके हार्थों सारा गया है' ॥ ३॥

तं मन्त्रिणा इतं श्रुत्वा ससहायं सवान्धवम् । न्यवेद्यन् यथावृत्तं चिद्गुतं च हिषद्गुलम् ॥ ४ ॥ ऐकमत्यं च सर्वस्य जनस्याथ नृपं प्रति । सचक्षुर्वाप्यचक्षुर्वा स नो राजा भवत्विति ॥ ५ ॥ उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसके सहायक और



बन्धु-बान्धव भी मन्त्रीके ही हाथों मर चुके हैं। शत्रुकी सारी सेना पलायन कर गयी है। यह यथावत् वृत्तान्त सुनकर सब लोगोंका एकमतसे यह निश्चय हुआ है कि हमें पूर्व नरेशपर ही विश्वास है । उन्हें दिखायी देता हो या न दीखता हो वे ही हमारे राजा हों ॥ ४-५॥

अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता नृप । प्राप्तानीमानि यानानि चतुरङ्गं च ते बलम्॥ ६॥

'नरेश्वर ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है । ये सवारियाँ प्रस्तुत हैं और आपकी चतुरिङ्गणी सेना भी सेवामें उपस्थित है ॥ ६॥

प्रयाहि राजन् भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः। अध्यास्त्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदम्॥ ७॥

'राजन् ! आपका कल्याण हो । अब अपने राज्यमें पधारिये । नगरमें आपकी विजय घोषित कर दी गयी है । आप दीर्घकालतक अपने बाप-दादों के राज्यपर प्रतिष्ठित रहें'॥

चक्षुष्मन्तं च तं दृष्ट्वा राजानं वपुषान्वितम् । मूर्ध्ना निपतिताः सर्वे विस्मयोत्फुञ्छलोचनाः ॥ ८ ॥

तत्पश्चात् राजा द्युमत्सेनको नेत्रयुक्त और खस्यशरीरसे सुशोभित देखकर उन सबके नेत्र आश्चर्यसे खिळ उठे और सबने मस्तक द्युकाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ८॥

ततोऽभिवाद्य तान् वृद्धान् द्विजानाश्रमवासिनः। तैश्चाभिपूजितः सर्वैः प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९ ॥

इसके बाद राजाने आश्रममें रहनेवाले उन वृद्ध ब्राह्मणोंका अभिवादन किया और उन सबसे समादत हो वे अपनी राजधानीकी ओर चले॥ ९॥

शैब्या च सह साविज्या खास्तीर्णेन सुवर्चसा। नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया वृता॥१०॥

हौब्या भी अपनी बहू सावित्रीके साथ सुन्दर विछावनसे युक्त तेजस्वी शिविकापर, जिसे कई कहार ढो रहे थे, आरूढ़ हो सेनासे घिरी हुई चल दी ॥ १०॥

ततोऽभिषिषिद्यः प्रीत्या द्युमत्सेनं पुरोहिताः। पुत्रं चास्य महात्मानं यौवराज्येऽभ्यषेचयन् ॥ ११ ॥

वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ द्युमत्सेनका राज्याभिषेक किया । साथ ही उनके महामना पुत्र सत्यवान्को भी युवराजके पदपर अभिविक्त कर दिया ॥

ततः कालेन महता साविज्याः कीर्तिवर्धनम् । तद् वै पुत्रशतं जन्ने शूराणामनिवर्तिनाम् ॥ १२॥

तदनन्तर दीर्शकालके पश्चात् सावित्रीके गर्भसे उसकी कीर्ति बढ़ानेवाले सौ पुत्र उत्पन्न हुए । वे सब-के-सब भ्रूरवीर तथा संग्रामसे कभी पीछे न हटनेवाले थे ॥ १२॥

ञातृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतम् । मद्राधिपस्याश्वपतेमीलन्यां सुमहद् वलम् ॥ १३॥

इसी प्रकार मद्रराज अश्वपितके भी मालवीके गर्भसे सावित्रीके सौ सहोदर भाई उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त बलशाली थे॥ १३॥

इस तरह सावित्रीने अपने आपको, पिता-माताको; सास-ससुरको तथा पतिके समस्त कुलको भी भारी संकटसे बचा लिया था ॥ १४॥

तथैवैषा हि कल्याणी द्रौपदी शीलसम्मता। तारियष्यित वः सर्वान् सावित्रीव कुलाङ्गना॥ १५॥

सावित्रीकी ही भाँति यह कल्याणमयी उत्तम कुलवाली सुशीला द्रौपदी तुम सब लोगोंका महान् संकटसे उद्धार करेगी ॥ १५॥

वैशम्पायन उवाच

पवं स पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना। विशोको विज्वरो राजन् काम्यके न्यवसत् तदा॥ १६॥

चैशाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार उन महात्मा मार्कण्डेयजीके समझाने-बुझाने और आश्वासन देनेपर उस समय पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर शोक तथा चिन्तासे रहित हो काम्यकवनमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥१६॥

यरचेदंश्रुणुयाद् भत्तया सावित्र्याख्यानमुत्तमम्। स सुखी सर्वसिद्धार्थो न दुःखं प्राप्तुयान्नरः॥ १७॥

जो इस परम उत्तम सावित्री उपाख्यानको भक्तिभावसे सुनेगाः वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोरथोंके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कभी दुःख नहीं पायेगा ॥ १७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहारम्यपर्वणि सावित्र्युपाख्याने नवनवत्यधिकृद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत पतिव्रतामाहात्म्यपर्वमें सावित्री-उपाल्यानविषयक

दो सौ निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० ॥



# ( कुण्डलाहरणपर्व )

# त्रिशततमोऽध्यायः

सर्यका स्वममें कर्णको दर्शन देकर उसे इन्द्रको कुण्डल और कवच न देनेके लिये सचैत करना तथा कर्णका आग्रहपूर्वक कुण्डल और कवच देनेका ही निश्चय रखना

जनमेजय उवाच

यत् तत् तदा महद् ब्रह्मँढ्लोमशो वाक्यमब्रवीत्। इन्द्रस्य वचनादेव पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ १ ॥ यचापि ते भयं तीवं न च कीर्त्यसे कचित्। तचाप्यपहरिष्यामि धनंजय इतो गते॥ २ ॥ किं नु तज्जपतां श्रेष्ठ कर्णं प्रति महद् भयम्। आसीच च स धर्मात्मा कथयामास कस्यचित्॥ ३ ॥

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! लोमशजीने इन्द्रके कथनानुसार उस समय पाण्डुपृत्र युधिष्ठिरसे जो यह महस्व-पूर्ण वचन कहा था कि 'तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते। उसे भी में अर्जुनके यहाँ (स्वर्ग) से चले जानेपर दूर कर दूँगा।' जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ वैशम्पायनजी! धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिरको कर्णसे वह कौन-सा भारी भय था, जिसकी वे किसीके सम्मुख बात भी नहीं चलाते थे॥ १—३॥

#### वैशम्पायन उवाच

अहं ते राजशार्दुल कथयामि कथामिमाम्। पृच्छतो भरतश्रेष्ठ ग्रुश्च्यस्य गिरं मम॥ ४।

वैशम्पायन जीन कहा--नृपश्रेष्ठ ! भरतकुलभ्षण ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार में यह कथा सुनाऊँगा । तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो ॥ ४॥

द्वादशे समितिकान्ते वर्षे प्राप्ते त्रयोदशे । पाण्डूनां हितकुच्छकः कर्णे भिक्षितुमुद्यतः ॥ ५ ॥

जव पाण्डवींके वनवासके वारह वर्ष बीत गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ, तय पाण्डवोंके हितकारी इन्द्र कर्णसे कवच-कुण्डल माँगनेको उद्यत हुए॥५॥ अभिप्रायमधो झात्वा महेन्द्रस्य विभावसुः। कुण्डलार्थे महाराज सूर्यः कर्णसुपागतः॥ ६॥

महाराज ! कुण्डलके विषयमें देवराज इन्द्रका मनोभाव जानकर भगवान् सूर्य कर्णके पास गये॥ ६॥

महार्हे शयने वीरं स्वद्धश्वीस्तरणसंवृते। शयानमतिविश्वस्तं ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्॥ ७॥

त्राह्मणभक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अस्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर बिछौनेवाली बहुमृह्य शय्यापर सोया था॥ खप्रान्तेनिशि राजेन्द्र दर्शयामास रिम्बान्। कृपया परयाऽऽविष्टः पुत्रस्नेहाच भारत॥ ८॥

राजेन्द्र ! भरतनन्दन ! अंग्रुमाली भगवान् सूर्यने पुत्रस्नेहवश अत्यन्त दयाभावसे युक्त हो रातको सपनेमें कर्णको दर्शन दिया ॥ ८ ॥



ब्राह्मणो वेदिवद् भूत्वा सूर्यो योगर्डिरूपवान् । हितार्थमब्रवीत् कर्णं सान्त्वपूर्वमिदं वचः॥ ९॥

उस समय उन्होंने वेदवेता ब्राह्मणका रूप धारण कर रक्खा था। उनका स्वरूप-योग समृद्धिसे सम्पन्न था। उन्होंने कर्णके हितके लिये उसे समझाते हुए इस प्रकार कहा—॥ कर्ण महत्त्वनं तात श्रृणु सत्यभृतां वर।

ब्रुवतोऽद्य महावाहो सोहदात् परमं हितम् ॥ १०॥

'सत्यघारियोंमें श्रेष्ठ तात कर्ण ! मेरी बात सुनो । महाबाहो ! में सौहार्दवश आज तुम्हारे परम हितकी बात कहता हूँ ॥ १० ॥

उपायास्यति शक्तस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया। ब्राह्मणच्छ्यना कर्ण कुण्डलापिजहीर्षया॥ ११॥ कर्ण! देवराज इन्द्र पाण्डवींके हितकी इच्छासे त्रम्हारे दोनों कुण्डल ( और कवच ) लेनेके लिये ब्राह्मणका छद्मवेष धारण करके तुम्हारे पास आयेंगे॥ ११॥ विदितं तेन शीलं ते सर्वस्य जगतस्तथा। यथा त्वंभिक्षितः सद्भिर्ददास्येव न याचसे॥ १२॥

'तुम्हारी दानशीलताका उन्हें ज्ञान है तथा सम्पूर्ण जगत्को तुम्हारे इस नियमका पता है कि किसी सरपुरुषके माँगनेपर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो। उससे कुछ माँगते नहीं हो।। १२॥

त्वं हि तात द्दास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रयाचितम्। वित्तं यचान्यद्प्याहुर्ने प्रत्याख्यासि कस्यचित्॥ १३॥

'तात ! तुम ब्राह्मणोंको उनकी माँगी हुई वस्तु दे ही देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ भी वे माँग हैं, सब दे डालते हो। किसीको 'नहीं' कहकर निराश नहीं लौटाते।

त्वां तु चैवंविधं शात्वा स्वयं वै पाकशासनः। आगन्ता कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षितुम् ॥ १४ ॥

'तुम्हारे ऐसे स्वभावको जानकर साक्षात् इन्द्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुण्डल माँगनेके लिये आनेवाले हैं।। १४॥ तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया। अनुनेयः परं शुक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम्॥ १५॥

'उनके माँगनेपर तुम उन्हें अपने दोनों कुण्डल दे न देना। यथाश्चक्ति अनुनय-विनय करके उन्हें समझा देना, इससे तुम्हारा परम मङ्गल होगा॥ १५॥

कुण्डलार्थे ब्रुवंस्तात कारणैर्बहुभिस्त्वया। अन्यैर्बहुविधैर्वित्तैः सन्निवार्यः पुनः पुनः॥१६॥

'इस प्रकार वे जब-जब कुण्डलके लिये बात करें, तब-तब बहुत-से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकारके घन-आदि देने-की बात कहकर बार-बार उन्हें कुण्डल माँगनेसे मना करना।। रत्नैः स्त्रीभिस्तथा गोभिर्धनैर्बहुविधेरिपि।

रत्नेः स्त्रीभिस्तथा गोभिर्धनैवंडुविधरिष । निदर्शनैश्च वहुभिः कुण्डलेप्सुः पुरन्दरः ॥ १७ ॥ भाना प्रकारके रत्ने स्त्रीर गौर भाँति-भाँतिके धन देकर

तथा बहुत-से दृष्टान्तीद्वारा बहुलाकर कुण्डलाधी इन्द्रकी टालनेका प्रयत्न करना ॥ १७ ॥

यदि दास्यसि कर्ण त्वं सहजे कुण्डले शुभे। आयुषः प्रक्षयं गत्वा मृत्योर्वशमुपैष्यसि॥१८॥

'कर्ण ! यदि तुम अपने जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए ये सुन्दर कुण्डल इन्द्रको दे दोगे, तो तुम्हारी आयु श्लीण हो जायगी और तुम मृत्युके अधीन हो जाओगे ॥ १८॥

कवचेन समायुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद् । अवध्यस्त्वं रणेऽरीणामिति विद्धि वचो मम ॥ १९ ॥ भानद् ! तुम अपने कवच और कुण्डलींसे संयुक्त होनेपर रणमें रानुओं के लिये भी अवध्य बने रहोगे, मेरी इस बातको समझ लो॥ १९॥

अमृतादुरिथतं ह्येतदुभयं रत्नसम्भवम्। तस्माद् रक्ष्यं त्वया कर्ण जीवितं चेत् प्रियं तव ॥ २० ॥

'कर्ण ! ये दोनों रत्नमय कवच और कुण्डल अमृतसे उत्पन्न हुए हैं, अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो, तो इन दोनों वस्तुओंकी रक्षा अवस्य करना' ॥ २० ॥

कर्ण उवाच

को मामेवं भवान् प्राह दर्शयन् सौहदं परम् । कामया भगवन् ब्रूहिको भवान् द्विजवेषधृक् ॥ २१ ॥

कर्णने पूछा—भगवन् ! आप मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इससे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? यदि इच्छा हो, तो बताइये। इस प्रकार ब्राह्मणवेष धारण करनेवाले आप कौन हैं?॥

बाह्मण उवाच

अहं तात सहस्रांगुः सौहृदात् त्वां निद्र्शये। कुरुष्वैतद् वचो मे त्वमेतच्छ्रेयः परं हि ते॥ २२॥

व्यासाणने कहा—तात ! मैं सहस्रांशु सूर्य हूँ। स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ। तुम मेरा कहना मान छो ! इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा॥

कर्ण उवाच

श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य मे गोपतिः प्रभुः। प्रवक्ताद्य हितान्वेषी श्टणु चेदं वचो मम॥२३॥

कर्णने कहा — जिसके हितका अनुसंधान साक्षात् भगवान् सूर्य करते और हितकी बात बताते हैं, उस कर्णका तो परम कल्याण है ही । भगवन् ! आप मेरी यह बात सुनें ॥ २३॥

प्रसाद्ये त्वां वरदं प्रणयाच व्रवीम्यहम्। न निवार्यो व्रतादसादहं यद्यस्मि ते प्रियः॥ २४॥

प्रभो ! आप वरदायक देवता हैं । मैं आपसे प्रसन्न रहनेका अनुरोध करता हूँ और प्रेमपूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपका प्रिय हूँ, तो आप मुझे इस व्रतसे विचलित न करें ॥ २४ ॥

व्रतं वै ममलोकोऽयं वेत्ति कृत्स्नं विभावसो । यथाहं द्विजमुख्येभ्यो दद्यां प्राणानिष ध्रुवम् ॥ २५ ॥

सूर्यदेव ! संसारमें सब लोग मेरे इस व्रतके विषयमें पूर्ण-रूपसे जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके याचना करनेपर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ ॥ २५॥

यद्यागच्छति मां शको ब्राह्मणच्छन्नना वृतः। हितार्थे पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम्॥ २६॥ दास्यामि विवुधश्रेष्ठ कुण्डले वर्म चोत्तमम्। न मे कीर्तिः प्रणश्येत त्रिषु लोकेषु विश्वता॥ २७॥

आकाशमें विचरनेवालोंमें उत्तम सूर्यदेव! यदि पाण्डवेंकि हितके लिये ब्राह्मणके छद्मवेशमें अपनेको छिपाकर साक्षात् इन्द्रदेव मेरे पास भिक्षा माँगने आ रहे हैं। तो देवेश्वर! मैं उन्हें दोनों कुण्डल और उत्तम कवच अवश्य दे दूँगा, जिससे तीनों लोकोंमें विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट न होने पाये ॥ महिधस्य यशस्यं हि न युक्तं प्राणरक्षणम्।

महिधस्य यशस्य हि न युक्त प्राणरक्षणम्। युक्तं हि यशसा युक्तं मरणं लोकसम्मतम्॥ २८॥

मेरे-जैसे शूरवीरको प्राण देकर भी यशकी ही रक्षा करनी चाहिये, अपयश लेकर प्राणोंकी रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। सुयशके साथ यदि मृत्यु हो जाय, तो वह वीरोचित एवं सम्पूर्ण लोकके लियेसम्मानकी वस्तु है।। २८॥ स्रोऽहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा।

साऽहामन्द्राय दास्याम कुण्डल सह वमणा। यदि मां वलवृत्रघ्नो भिक्षार्थमुपयास्यति॥ २९॥

ऐसी स्थितिमें यदि वलासुर और वृत्रासुरके विनाशक देवराज इन्द्र मेरे पास भिक्षाके लिये पधारेंगे, तो मैं कवच-सिंहत दोनों कुण्डल उन्हें अवश्य दे दूँगा ॥ २९॥ हितार्थ पाण्डुपुत्राणां कुण्डले मे प्रयाचितुम्। तन्मे कीर्तिकरं लोके तस्याकीर्तिभीविष्यति ॥ ३०॥

यदि इन्द्र पाण्डवोंके हितके लिये मेरे कुण्डल माँगने आयेंगे, तो इससे संसारमें मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा ॥ ३० ॥

वृणोमि कीर्ति छोकेहि जीवितेनापि भानुमन् । कीर्तिमानदनुते खर्ग हीनकीर्तिस्तु नदयति ॥ ३१ ॥

अतः सूर्यदेव ! मैं जीवन देकर भी जगत्में कीर्तिका ही वरण करूँगा । कीर्तिमान् पुरुष स्वर्गका सुख भोगता है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वयं भी नष्ट ही है।। कीर्तिर्हि पुरुषं छोके संजीवयित मातृवस्।

अर्कार्तिजीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः॥ ३२॥ कीर्ति इस संसारमें माताकी भाँति मनुष्यको न्तन जीवन प्रदान करती है। परंतु अकीर्ति जीवत प्रस्पके भी

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्यकर्णसंवादे त्रिशततमोऽध्याथः ॥ ३०० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें सूर्यकर्णसंवादविषयक तीन सौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०० ॥

जीवनको नष्ट कर देती है॥ ३२॥ अयं पुराणः इलोको हि स्वयंगीतो विभावसो। धात्रा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायुर्नरस्य ह॥ ३३॥

विभावसो ! लोकेश्वर ! साक्षात् ब्रह्माजीके द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्यकी आयु है ॥ ३३ ॥ पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम् । इह लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्द्धनी ॥ ३४॥

परलोकमें कीर्ति ही पुरुपके लिये सबसे महान् आश्रय है। इस लोकमें भी विद्युद्ध कीर्ति आयु बढ़ानेवाली होती है।। सोऽहं शरीरजे दत्त्वा कीर्ति प्राप्त्यामि शाश्वतीम्। दत्त्वा च विधिचद् दानं ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि॥ ३५॥ हुत्वा शरीरं संग्रामे कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। विजित्य च परानाजीयशः प्राप्त्यामि केवलम्॥ ३६॥

अतः में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच-कुण्डल इन्द्रको देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूँगा । ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान देकर, अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके समराग्निमें शरीरकी आहुति देकर तथा शत्रुओंको संग्राममें जीतकर में केवल सुयशका उपार्जन करूँगा ॥ ३५-३६ ॥ भीतानामभयं दत्त्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम्। वृद्धान् बालान् द्विजार्तीश्च मोक्षयित्वा महाभयात् ॥ ३७॥ प्राप्त्यामि परमं लोके यशः स्वर्ण्यमनुत्तमम् । जीवितनार्थि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद् विद्धि मे वतम् ॥ ३८॥ जीवितनार्थि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद् विद्धि मे वतम् ॥ ३८॥

संग्राममें भयभीत होकर प्राणोंकी भीख माँगनेवाले सैनिकोंको अभय देकर तथा बालक, वृद्ध और ब्राह्मणोंको महान् भयसे छुड़ाकर संसारमें परम उत्तम स्वर्गीय यशका उपार्जन करूँगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति मुरक्षित रखनी है। यही मेरा व्रत समझें॥ ३७-३८॥ सोऽहं दत्त्वा मधवते भिक्षामेतामनुत्तमाम्। ब्राह्मणच्छित्वाने देव लोके गन्ता परां गतिम्॥ ३९॥

इसलिये देव ! इस प्रकारके व्रतवाला मैं ब्राह्मणवेषाधारी इन्द्रको यह परम श्रेष्ठ मिक्षा देकर जगत्में उत्तम गति प्राप्त करूँगा ॥ ३९॥

# एकाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

सर्यका कर्णको समझाते हुए उसे इन्द्रको कुण्डल न देनेका आदेश देना

सूर्य उवाच

माहितं कर्णं कार्षोस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा।
पुत्राणामथ भार्याणामथो मातुरथो पितुः॥ १॥
सूर्यने कहा—कर्ण ! तुम अपनाः अपने सुहृदोंकाः
पुत्रो और पत्नियोंका तथा माता-पिताका अहित न करो ॥१॥

हन्द्रका कुण्डल न दनका आदश्च दना शरीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभृद्वर । इष्यते यशसः प्राप्तिः कीर्तिश्च त्रिदिवे स्थिरा ॥ २ ॥

प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर ! अपने शरीरकी रक्षा करते हुए ही प्राणियोंको इहलोकमें यशकी प्राप्ति तथा स्वर्गमें स्थायी कीर्ति अभीष्ट होती है ॥ २॥ यस्त्वं प्राणविरोधेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीम् । सा ते प्राणान् समादाय गमिष्यति न संशयः ॥ ३ ॥

यदि तुम प्राणींका विरोध ( नाश ) करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें संदेह नहीं कि वह (कीर्ति) तुम्हारे प्राणींको लेकर ही जायगी ॥ ३॥

जीवतां कुरुते कार्यं पिता माता सुतास्तथा। ये चान्ये वान्धवाः केचिछोकेऽस्मिन् पुरुवर्षभ॥ ४॥

पुरुषरत्न ! पिताः माताः पुत्र तथा और जो कोई भी भाई-बन्धु इस लोकमें हैं। वे सब जीवित पुरुषोंसे ही अपने प्रयोजनकी सिद्धि करते हैं॥ ४॥

राजानश्च नरव्याच्च पौरुषेण निबोध तत् । कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते ॥ ५ ॥

महातेजस्वी नरश्रेष्ठ ! राजालोग भी जीवित रहनेपर ही पुरुषार्थसे कीर्तिलाभ करते हैं । इस बातको समझो; जीवित पुरुषके लिये ही कीर्ति अच्छी मानी गयी है ॥ ५ ॥ मृतस्य कीर्त्यो कि कार्य भस्मीभूतस्य देहिनः । मृतःकीर्तिं न जानीत जीवन् कीर्तिं समइनुते ॥ ६ ॥

जो मर गया, जिसका शरीर चिताकी आगमें जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्तिसे क्या प्रयोजन है ? मरा हुआ पुरुष कीर्तिके विषयमें कुछ नहीं जानता है। जीवित पुरुष ही कीर्तिजनित सुखका अनुभव करता है।। ६।।

मृतस्य कीर्तिर्मर्त्यस्य यथा माला गतायुषः । अहं तुत्वां ब्रवीम्येतद् भकोऽसीति हितेप्सया ॥ ७ ॥

मरे हुए मनुष्यकी कीर्ति मुर्देके गलेमें पड़ी हुई मालाके समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी इच्छासे मैं ये सब बातें कहता हूँ॥ ७॥

भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि हेतुना। भक्तोऽयं परया भक्त्या मामित्येव महाभुज। ममापि भक्तिरुत्पन्ना सत्वं कुरु वचो मम॥ ८॥

मुझे अपने भक्तोंकी रक्षा करनी ही चाहिये, इसिलये भी तुमसे तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ। महाबाहो ! यह मेरा भक्त है, परम भक्तिभावसे मेरा भजन करता है, यह सोचकर मेरे मनमें भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है। अतः तुम मेरी आज्ञाका पालन करो ॥ ८॥

अस्ति चात्र परं किंचिदध्यात्मं देवनिर्मितम्। अतश्च त्वां व्रवीम्येतत् क्रियतामविशङ्कया ॥ ९ ॥

इस सम्बन्धमें एक देविविहित आध्यात्मिक रहस्य है। इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटके यही कार्य करो, जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है॥ ९॥

देवगुहां त्वया ज्ञातुं न शक्यं पुरुषर्षभ।

तस्मान्नाख्यामि ते गुह्यं काले वेत्स्यति तद् भवान्॥१०॥

पुरुषरत्न ! देवताओंकी गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसीलिये वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ । समय आनेपर तुम सब कुछ अपने-आप जान लोगे ॥ १०॥

पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राधेय निवोध तत्। मास्मै ते कुण्डले दद्या भिक्षिते वज्रपाणिना ॥ ११ ॥

राधानन्दन ! मैं फिर अपनी कही हुई बात दुहराता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो—'इन्द्रके माँगनेपर भी तुम उन्हें अपने वे कुण्डल न देना'॥ ११॥

शोभसे कुण्डलाभ्यां च रुचिराभ्यां महाद्युते। विशाखयोर्मध्यगतः शशीव विमले दिवि ॥१२॥

महायुते ! तुम इन दोनों मनोहर कुण्डलोंसे निर्मल आकाशमें विशाखा नामक दो नक्षत्रोंके बीच प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाते हो ॥ १२॥

कीर्तिश्च जीवतःसाध्वीपुरुषस्येति विद्धितत्। प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलार्थे सुरेश्वरः॥ १३॥

तुम्हें यह माल्म होना चाहिये कि जीवित पुरुषके लिये ही कीर्ति प्रशंसनीय है। अतः तात! तुम्हें कुण्डलके लिये आये हुए देवराज इन्द्रको देनेसे इन्कार कर देना चाहिये॥ १३॥

शक्या बहुविधैर्वाक्यैः कुण्डलेप्सा त्वयानघ । विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः पुनः ॥ १४॥

अनघ ! तुम वारंबार युक्तियुक्त वचन कहकर अनेक प्रकारकी बातोंमें बहलाकर देवराज इन्द्रकी कुण्डल लेनेकी इच्छाको नष्ट कर सकते हो ॥ १४॥

हेतुमदुपपन्नार्थैर्माधुर्यकृतभूषणैः । पुरन्दरस्य कर्ण त्वं बुद्धिमेतामपानुद ॥ १५॥

कर्ण ! अनेक कारण दिखाकरः नाना प्रकारकी युक्तियाँ सामने रखकर तथा माधुर्यगुणसे विभूषित वचन सुनाकर देवराज इन्द्रके इस कुण्डल लेनेके विचारको तुम पलट देना ॥ १५॥

त्वं हिनित्यं नरव्यात्र स्पर्धसे सन्यसाचिना । सन्यसाची त्वया चेह युधि शूरः समेष्यति ॥१६॥

नरव्याघ ! तुम सदा अर्जुनसे स्पर्धा रखते हो, अतः शुरवीर अर्जुन युद्धमें कभी तुमते अवश्य भिड़ेगा॥ १६॥

न तु त्वामर्जुनः शक्तः कुण्डलाभ्यां समन्वितम्। विजेतुं युधि यद्यस्य स्वयमिन्द्रः सस्ना भवेत् ॥ १७ ॥

यदि तुम इन दोनों कुण्डलोंको धारण किये रहोगे, तो अर्जुन तुम्हें युद्धमें कदापि नहीं जीत सकते, मले ही साक्षात् इन्द्र भी उनकी सहायता करनेके लिये आ जायँ॥१७॥ तस्माचा देय शकाय त्वयेत कुण्डले शुभे। संग्रामे यदि निर्जेतुं कर्ण कामयसऽर्जुनम्॥१८॥

अतः कर्ण ! यदि तुम समरभूमिमें अर्जुनको जीतनेकी अभिलाषा रखते हो, तो इन्द्रको ये दोनों ग्रुम कुण्डल कदापि न देना ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वित कुण्डलाहरणपर्विण सूर्यकर्णसंवादे एकाधिकित्रशततमोऽध्यायः ॥ ३०१ ॥ इस प्र कार श्रीमहाभारत वनपर्वेक अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें सूर्य-कर्णसंवादिवयक तीन सौ एकवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २०९॥

# द्वयधिकत्रिशततमोऽध्यायः

स्य-कण-संवाद, स्यकी आज्ञाके अनुसार कर्णका इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कुण्डल और कवच देनेका निश्चय

कर्ण उवाच

भगवन्तमहं भक्तो यथा मां वेत्थ गोपते। तथा परमतिग्मांशो नास्त्यदेयं कथंचन ॥ १॥

कर्णने कहा—स्यंदेव ! मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, जैसा कि आप भी मुझे जानते हैं। प्रचण्डरश्मे ! आपके लिये किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं है ॥ १ ॥ न मे दारा न मे पुत्रान चात्मा खुहदो न च। तथेष्टा वे सदा भक्त्या यथा त्वं गोपते मम ॥ २ ॥

स्त्रीः पुत्रः सुदृद् और अपना शरीर भी मुझे वैसा प्रिय नहीं हैं। जैसे आप हैं। किरणोंके स्वामी सूर्यदेव! सदा आप ही मेरे भक्तिभावके आश्रय हैं॥ २॥

इष्टानां च महात्मानो भक्तानां च न संदायः। कुर्वन्ति भक्तिमिष्टां च जानीषे त्वं च भास्कर॥ ३ ॥

प्रभाकर! आप भो जानते ही हैं कि महात्मा पुरुष भी अपने प्रिय भक्तोंपर पूर्ण स्नेह रखते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३ ॥ इप्टो भक्तश्च में कर्णों न चान्यद् दैवतं दिवि । जानीत इति वे कृत्वा भगवांनाह मद्धितम् ॥ ४ ॥

आपको यह मालूम है कि कर्ण मेरा प्रिय भक्त है और वह स्वर्गके दूसरे किसी,भी देवताको (अपने इष्टरूपमें) नहीं जानता है, यही समझकर आप मुझे मेरे हितका उपदेश कर रहे हैं ॥ ४॥

भूयश्च शिरसा याचे प्रसाच च पुनः पुनः। इति ब्रवीमि तिग्मांशी त्वं तु मे क्षन्तुमर्हीस ॥ ५ ॥

प्रचण्ड किरणोंवाले देव ! में पुनः आपके चरणोंमें मस्तक रखकरः आपको प्रसन्न करके वारंवार क्षमा-याचना करता हूँ । इससमय में जो कुछ कहता हूँ, उसके लिये आप मुझे क्षमा करें ॥ ५ ॥

विभेमि न तथा मृत्योर्यथा बिभ्येऽनृतादहम् । विदोषेण द्विजातीनां सर्वेषां सर्वदा सताम् ॥ ६ ॥ प्रदाने जीवितस्यापि न मेऽत्रास्ति विचारणा । में मृत्युसे भो उतना नहीं डरता, जितना झूटसे डरता हूँ। विशेषतः सदा समस्त सजन ब्राह्मणोंको उनके माँगनेपर अपने प्राण देनेमें भी मुझे कोई सोच-विचार नहीं हो सकता ॥६६॥ यच्च मामात्थ देव त्वं पाण्डवं फाल्गुनं प्रति ॥ ७ ॥ व्येतु संतापजं दुःखं तव भास्कर मानसम् । अर्ज्जनप्रतिमं चैव विजेष्याम रणेऽर्ज्जनम् ॥ ८ ॥

देव ! आपने पाण्डुनन्दन अर्जुनसे जो मेरे लिये डरकी बात वतायी है, उसके लिये आपके मनमें कोई दुःख और संताप नहीं होना चाहिये। भास्कर!में कार्तवीर्य अर्जुनके समान पराक्रमी अर्जुनको युद्धमें अवस्य जीत लूँगा॥ ७-८॥

तवापि विदितं देव ममाप्यस्त्रवर्लं महत्। जामदग्न्यादुपात्तं यत् तथा द्रोणान्महात्मनः॥ ९ ॥

देव! मेरे पास भी अस्त्रोंका जो महान् बल है, इसे आप भी जानते हैं। मैंने जमदिगनन्दन परशुराम तथा महात्मा द्रोणाचार्यसे अस्त्रविद्या सीखी है॥ ९॥

इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ट वतं मम । भिक्षते विज्ञणे दद्यामपि जीवितमात्मनः ॥ १०॥

सुरश्रेष्ठ ! यह जो मेरा दान देनेका व्रत है, उसके लिये आप भी मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे मैं याचक बनकर आये हुए इन्द्रको अपने प्राणतक दे सकूँ ॥ १० ॥

सूर्य उवाच

यदि तात ददास्ये ते विज्ञिणे कुण्डले शुभे। त्वमप्येनमधो ब्रूया विजयार्थं महाबलम् ॥११॥ नियमेन प्रदद्यां ते कुण्डले वै रातकतो।

सूर्य बोले—तात ! यदि तुम इन्द्रको ये दोनों सुन्दर कुण्डल दे रहे हो, तो तुम भी उन महाबली इन्द्रसे अपनी विजयके लिये कोई अस्त्र माँग लेना और उनसे स्पष्ट कह देना कि देवराज ! मैं एक शर्तके साथ ये दोनों कुण्डल आपको दे सकता हूँ ॥ ११६ ॥ अवध्योद्यस्मिभूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः॥ १२॥ अर्जुनेन विनारां हि तव दानवसूद्नः। प्रार्थयानो रणे वत्सं कुण्डले ते जिहीर्षति ॥ १३॥

कर्ण ! इन दोनों कुण्डलोंसे युक्त रहनेपर तुम सभी प्राणियोंके लिये अवध्य बने रहोगे । वस्त ! दानवस्दन इन्द्र युद्धमें अर्जुनके द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं । इसीलिये वे तुम्हारे दोनों कुण्डलोंको हर लेनेकी इच्छा करते हैं ॥ १२-१३ ॥

स त्वमप्येनमाराध्य सुनृताभिः पुनः पुनः। अभ्यर्थयेथा देवेशममोघार्थं पुरन्दरम्॥१४॥

अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे वचन बोलकर देवेश्वर इन्द्रसे किसी अमोघ अस्त्रके लिये प्रार्थना करना ॥ १४॥

अमोघां देहि मे शक्तिमित्रविनिबर्हिणीम्। दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वर्म चोत्तमम्॥ १५॥

तुम उनसे कहना—'सहस्राक्ष!मैं आपको अपने शरीर-का उत्तम कवच और दोनों कुण्डल दे दूँगा, परंतु आप भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिये, जो शत्रुओं-का संहार करनेवाली हैं' ॥ १५॥

इत्येव नियमेन त्वं दद्याः राक्राय कुण्डले। तया त्वं कर्ण संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून्॥१६॥

इसी शर्तके साथ तुम इन्द्रको अपने कुण्डल देना। कर्ण! उस शक्तिके द्वारा तुम युद्धमें अपने शत्रुओंको मार डालोगे॥ नाहत्वा हि महाबाहो शत्रूनेति करं पुनः। सा शक्तिर्देवराजस्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ १७॥

महाबाहो ! देवराज इन्द्रकी वह शक्ति युद्धमें सैकड़ों-हजारों शत्रुओंका वध किये बिना पुनः हाथमें लौटकर नहीं आती ॥ १७॥

वैशम्यायन उवाच

पवमुक्त्वा सहस्रांशुः सहसान्तरधीयतं।
वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ऐसा कहकर सूर्यदेव सहसा वहीं अन्तर्धान हो गये॥ १७६॥
(कर्णस्तु बुबुधे राजन् स्वप्नान्ते प्रवदन्तिव।
प्रतिबुद्धस्तु राधेयः स्वप्नं संचिन्त्य भारत॥

चकार निश्चयं राजन् शक्त्यर्थं वद्दतां वरः। यदि मामिन्द्र आयाति कुण्डलार्थं परंतपः॥ शक्त्या तस्मै प्रदास्यामि कुण्डले वर्म चैव ह। स कृत्वा प्रातरूत्थाय कार्याणि भरतर्षभ॥ ब्राह्मणान् वाचयित्वाथ यथाकार्यमुपाकमत्। विधिना राजशार्वृल मुहूर्तमजपत् ततः॥)

राजन् ! स्वप्नके अन्तमें कुछ बोलता हुआ-सा कर्ण जाग उठा । भारत ! जगनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ राधा-नन्दन कर्णने स्वप्नका चिन्तन करके द्यक्तिके लिये इस प्रकार निश्चय किया, 'यदि शत्रुओंको संताप देनेवाले इन्द्र कुण्डल-के लिये मेरे पास आ रहे हैं तो मैं शक्ति लेकर ही उन्हें कुण्डल और कवच दूँगा।' भरतश्रेष्ठ! ऐसा निश्चय करके कर्ण प्रातःकाल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर यथासमय संध्योपासन आदि कार्य करने लगा । नृपश्रेष्ठ ! फिर उसने विधिपूर्वक दो घड़ीतक जप किया।।

ततः सूर्याय जप्यान्ते कर्णः खप्नं न्यवेदयत् ॥ १८ ॥ यथादृष्टं यथातन्वं यथोक्तमुभयोनिशि । तत् सर्वमानुपूर्व्येण शशंसास्मै वृषस्तदा ॥ १९ ॥

तदनन्तर जपके अन्तमें कर्णने भगवान् सूर्यसे म्वप्नका वृत्तान्त निवेदन किया। उसने जो कुछ देखा था तथा रातमें उन दोनोंमें जैसी बातें हुई थीं, उन सबको कर्णने क्रमशः उनसे ठीक-ठीक कह सुनाया॥ १८-१९॥

तच्छुत्वा भगवान् देवो भानुः खर्भानुसूदनः। उवाच तं तथेत्येव कर्णे सूर्यः स्मयन्निव॥ २०॥

राहुका संहार करनेवाले भगवान् सूर्यदेवने यह सब सुनकर कर्णसे मुसकराते हुए-से कहा—'तुमने जो कुछ देखा है, वह सब ठीक है' ॥ २०॥

ततस्तत्त्वमिति शात्वा राधेयः परवीरहा। शक्तिमेवाभिकाङ्क्षन् वै वासवं प्रत्यपालयत्॥ २१॥

तब रात्रुओंका संहार करनेवाला राधानन्दन कर्ण उस स्वप्नकी घटनाको यथार्थ जानकर राक्ति प्राप्त करनेकी ही अभिलाषा ले इन्द्रकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्यंकर्णसंवादे द्वयधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें सूर्य-कर्ण-संवादिषयक तीन सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०२॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इलोक मिलाकर कुल २५ इलोक हैं )

# त्र्यांधकत्रिशततमोऽध्यायः

# कुन्तिभोजके यहाँ ब्रह्मिप दुर्वासाका आगमन तथा राजाका उनकी सेवाके लिये पृथाको आवश्यक उपदेश देना

जनमेजय उवाच

किं तद् गुहां न चाख्यातं कर्णायेहीष्णरिहमना । कीहरो कुण्डले ते च कवचं चैव कीहराम् ॥ १ ॥ कुतश्च कवचं तस्य कुण्डले चैव सत्तम। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे बूहि तपोधन ॥ २ ॥

जनमेजयने पूछा — सजनिश्रोमणे ! कौन सी ऐसी गोपनीय बात थीं जिसे भगवान् सूर्यने कर्णपर प्रकट नहीं किया। उसके वे दोनों कुण्डल और कवच कैसे थे ! तपोधन! कर्णको कुण्डल और कवच कहाँसे प्राप्त हुए थे ! मैं यह सुनना चाहता हूँ, आप कृपापूर्वक मुझे बताइये॥

वैशम्पायन उवाच

अयं राजन् व्रवीम्येतत् तस्य गुद्यंविभावसोः। याददो कुण्डले ते च कवचं चैव याददाम् ॥ ३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! स्थंदेवकी दृष्टिमें जो गोपनीय रहस्य था, उसे बताता हूँ । इसके साथ कर्णके कुण्डल और कवच कैसे थे ? यह भी बता रहा हूँ ॥ ३॥ कुन्तिभोजं पुरा राजन् ब्राह्मणः पर्युपस्थितः ।

तिग्मतेजा महाप्रांद्युः इमश्रुदण्डजटाधरः॥ ४ ॥

राजन् ! प्राचीन कालकी बात है। राजा कुन्तिभोजके दरबारमें अत्यन्त ऊँचे कदके एक प्रचण्ड तेजखी ब्राह्मण

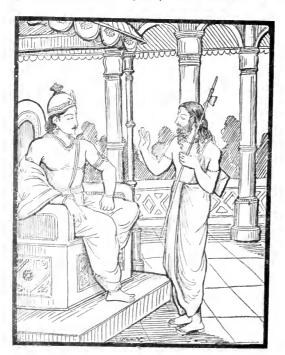

उपस्थित हुए । उन्होंने दादी, मूँछ, दण्ड और जटा धारण कर रक्खी थी ॥ ४ ॥

दर्शनीयां ऽनवद्याङ्गस्तेजसा प्रज्वलन्निव । मधुपिङ्गो मधुरवाक् तपःस्वाध्यायभूषणः ॥ ५ ॥

उनका खरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अङ्ग निर्दोष थे। वे तेजसे प्रज्वलित होते-से जान पड़ते थे। उनके शरीर-की कान्ति मधुके समान पिङ्गल वर्णकी थी। वे मधुर वचन बोलनेवाले तथा तपस्या और स्वाध्यायरूप सद्गुणींसे विभूषित थे॥ ५॥

स राजानं कुन्तिभोजमत्रवीत् सुमहातपाः। भिक्षामिच्छामि वै भोकुं तव गेहे विमत्सर॥ ६॥

उन महातपस्वीने राजा कुन्तिभोजसे कहा— किसीसे ईर्ष्या न करनेवाले नरेश! मैं तुम्हारे घरमें भिक्षान्न भोजन करना चाहता हूँ ॥ ६ ॥

न मे व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तव चानुगैः। एवं वत्स्यामि ते गेहे यदि ते रोचतेऽनघ॥ ७॥

'परंतु एक शर्त है, तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे मनके प्रतिकूळ आचरण न करें। अनध ! यदि तुम्हें मेरी यह शर्त ठीक जान पड़े, तो उस दशामें में तुम्हारे घरमें निवास करूँगा॥ ७॥

यथाकामं च गच्छेयमागच्छेयं तथैव च। राज्यासने च मे राजन् नापराध्येत कश्चन ॥ ८ ॥

भीं अपनी इच्छाके अनुसार जब चाहूँगा, चला जाऊँगा और जब जीमें आयेगा, चला आऊँगा। राजन्! मेरी शय्या और आसनपर बैठना अपराध होगा। अतः यह अपराध कोई न करें।।

तमब्रवीत् कुन्तिभोजः प्रीतियुक्तमिदं वचः। एवमस्तु परं चेति पुनद्चैनमथाब्रवीत्॥ ९॥

तब राजा कुन्तिभोजने बड़ी प्रसन्नताके साथ उत्तर दिया—'विप्रवर! 'एवमस्तु'—जैसा आप चाहते हैं, वैसा हो होगा,' इतना कहकर वे फिर बोले—॥ ९॥

मम कन्या महावाज्ञ पृथा नाम यशस्त्रिनी। शीलवृत्तान्विता साध्वी नियता चैव भाविनी ॥ १०॥

महाप्राज्ञ ! मेरे पृथा नामकी एक यशस्विनी कन्या है, जो शील और सदाचारसे सम्पन्न, साध्वी, संयम-नियमसे रहने-वाली और विचारशील है ॥ १०॥

### उपस्थास्यति सा त्वां वै पूजयानवमन्य च । तस्याश्च शीळवृत्तेन तुष्टिं समुपयास्यसि ॥ ११ ॥

'वह सदा आपकी सेवा-पूजाके लिये उपस्थित रहेगी। उसके द्वारा आपका अपमान कभी न होगा। मेरा विश्वास है कि उसके शील और सदाचारसे आप संतुष्ट होंगे'॥ ११॥

#### पवमुक्त्वा तु तं विप्रमिभपूज्य यथाविधि । उवाच कन्यामभ्येत्य पृथां पृथुळळोचनाम् ॥ १२ ॥

ऐसा कहकर उन ब्राह्मणदेवताकी विधिपूर्वक पूजा करके राजाने अपनी विशाल नेत्रोंवाली कन्या पृथाके पास जाकर कहा—॥ १२॥

#### अयं वत्से महाभागो ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति । मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिश्रुतम् ॥ १३ ॥

'वत्ते ! ये महाभाग ब्राह्मण मेरे घरमें निवास करना चाहते हैं। मैंने 'तथास्तु' कहकर इन्हें अपने यहाँ ठहरानेकी प्रतिज्ञा कर ली है।। १३॥

#### त्विय वत्से पराइवस्य ब्राह्मणस्याभिराधनम् । तन्मे वाक्यममिथ्यात्वं कर्तुमर्हसि कर्हिचित् ॥ १४ ॥

'बेटी ! तुमपर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण-की आराधना स्वीकार की है; अतः तुम मेरी बात कभी मिथ्या न होने दोगी, ऐसी आज्ञा है ॥ १४॥

### अयं तपस्ती भगवान् स्वाध्यायनियतो द्विजः। यद् यद् ब्र्यान्महातेजास्तत्तद् देयममत्सरात्॥ १५॥

'ये विप्रवर महातेजस्वीः तपस्वीः ऐश्वर्यशाली तथा नियम-पूर्वक वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न रहनेवाले हैं। ये जिस-जिस वस्तु-के लिये कहें, वह सब इन्हें ईर्ष्यारहित हो श्रद्धाके साथ देना ॥

### ब्राह्मणो हि परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूर्यो दिवि विराजते ॥ १६ ॥

'क्योंकि ब्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप है, ब्राह्मणोंके नमस्कारसे ही सूर्यदेव आकाशमें प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १६ ॥

#### अमानयन् हि मानाहीन् वातापिश्च महासुरः। निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्गस्तथैव च॥१७॥

'माननीय ब्राह्मणोंका सम्मान न करनेके कारण ही महान असुर वातापि और उसी प्रकार तालजङ्घ ब्रह्मदण्डसे मारे गये ॥ १७ ॥

### सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्वयि साम्प्रतम्। त्वं सदा नियता कुर्या ब्राह्मणस्याभिराधनम् ॥ १८ ॥

'अतः बेटां ! इस समय सेवाका यह महान् भार मैंने तुम्हारे ऊपर रक्खा है । तुम सदा नियमपूर्वक इन ब्राह्मण-देवताकी आराधना करती रहो ॥ १८ ॥

जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात् प्रभृति निन्दिन । ब्राह्मणेष्विह्न सर्वेषु गुरुवन्धुषु चैव ह ॥ १९ ॥ तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसम्बन्धिमातृषु । मयि चैव यथावत् त्वं सर्वमावृत्य वर्तसे ॥ २० ॥

'माता-पिताका आनन्द वढ़ानेवाली पुत्री! मैं जानता हूँ, बचपनसे ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है। समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, वन्धु-बान्धवों, सेवकों, मित्रों, सम्बन्धियों तथा माताओं के प्रति और मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित वर्ताव करती आयी हो। तुमने अपने सद्भावसे सबको प्रभावित कर लिया है।। १९-२०।।

#### न ह्यतुष्टो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते। सम्यग्वृत्यानवद्याङ्गि तव भृत्यजनेष्वि।। २१॥

'निर्दोष अङ्गीवाली पुत्री ! नगरमें या अन्तःपुरमें, सेवकींमें भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, जो तुम्हारे उत्तम बर्तावसे संतुष्ट न हो ॥ २१॥

### संदेष्टब्यां तु मन्ये त्वां द्विजाति कोपनं प्रति । पृथे बालेति कृत्वा वै सुता चासि ममेति च ॥ २२ ॥

'तथापि पृथे ! तुम अभी बालिका और मेरी पुत्री हो। इसलिये इन कोधी ब्राह्मणके प्रति वर्ताव करनेके विषयमें तुम्हें कुछ उपदेश देनेकी आवश्यकताका अनुभव मैं करता हूँ ॥

#### वृष्णीनां च कुळे जाता शूरस्य दियता सुता। दत्ता प्रीतिमता महां पित्रा बाला पुरास्वयम् ॥ २३ ॥

'वृष्णिवंशमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम श्रूरसेनकी प्यारी पुत्री हो। पूर्वकालमें स्वयं तुम्हारे पिताने बाल्यावस्थामें ही बड़ी प्रसन्नताके साथ तुम्हें मेरे हाथों सौंपा था॥ २३॥

#### वसुदेवस्य भगिनी सुतानां प्रवरा मम। अग्र्यमग्रे प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता मम॥ २४॥

तुम वसुदेवकी बहिन तथा मेरी संतानोंमें सबसे बड़ी हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी कि मैं अपनी पहली संतान तुम्हें दे दूँगा। उसीके अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी गोदमें अर्पित किया है, इस कारण तुम मेरी दत्तक पुत्री हो।। २४॥

### ताहरो हि कुले जाता कुले चैव विवर्धिता। सुखात् सुखमनुप्राप्ता हदाद्ध्रदिमवागता॥ २५॥

'वैसे उत्तम कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ कुलमें तुम पालित और पोषित होकर वड़ी हुई । जैसे जलकी धारा एक सरोवरसे निकलकर दूसरे सरोवरमें गिरती है, उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थानसे दूसरे सुखमय स्थानमें आयी हो ॥ २५॥

दौष्कुलेया विशेषेण कथंचित् प्रग्रहं गताः। बालभावाद् विकुर्वन्ति प्रायशः प्रमदाः शुभे॥ २६॥

'शुभे ! जो दूपित कुलभें उत्पन्न होनेवाली खियाँ हैं, वे किसी तरह विशेष आग्रहमें पड़कर अपने अविवेकके कारण प्रायः विगड़ जाती हैं ( परंतु तुमसे ऐसी आश्रङ्का नहीं है ) ॥ २६ ॥

पृथे राजकुले जन्म रूपं चापि तवाद्भतम्। तेन तेनासि सम्पन्ना समुपेता च भाविनी ॥ २७ ॥

'पृथे ! तुम्हारा जन्म राजकुलमें हुआ है । तुम्हारा रूप भी अद्भृत है। कुल और स्वरूपके अनुसार ही तुम उत्तम शील, सदाचार और सद्गणोंसे संयुक्त एवं सम्पन्न हो। साथ ही विचारशील भी हो ॥ २७ ॥

सा त्वं दर्पे परित्यज्य दम्भं मानं च भाविनि ।

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि पृथोपदेशे व्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०३ ॥

इस प्रकार शीमहाभारत बनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमं पृथाको उपदेशविषयक तीन सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२०३॥

# चतुरिधकत्रिशततमोऽध्यायः

# क्रन्तीकः पितासे वार्तालाप और ब्राह्मणकी परिचर्या

कुन्त्युवाच

ब्राह्मणं यन्त्रिता राजन्तुपस्थास्यामि पूजया। यथाप्रतिइं राजेन्द्र न च मिथ्या ब्रवीम्यहम् ॥ १ ॥

कुन्ती बोली-राजन् ! मैं नियमोंमें आबद रहकर आपकी प्रतिज्ञाके अनुसार निरन्तर इन तपस्वी ब्राह्मणकी सेवा पूजाके लिये उपस्थित रहूँगी । राजेन्द्र ! मैं झूठ नहीं बोलती हूँ ॥ १ ॥

एष चैव खभावो मे पूजयेयं द्विजानिति। तव चैव प्रियं कार्यं श्रेयश्च परमं मम ॥ २ ॥

यह मेरा स्वभाव ही है कि मैं ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करूँ और आपका प्रिय करना तो मेरे छिये परम कट्याणकी वात है ही ॥ २ ॥

यद्येवैष्यति सायाहे यदि प्रात्र्थो निशि। यद्यर्धरात्रे भगवान् न मे कोएं करिष्यति॥ ३॥

ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाल आर्वे, प्रातःकाल पधारें अथवा रात या आधी रातमें भी दर्शन दें, ये कभी भी मेरे मनमें कोध उत्पन्न नहीं कर सर्केंगे-में हर समय इनकी समुचित सेवाके लिये प्रस्तुत रहँगी ॥ ३॥

ल(भी ममैप राजेन्द्र यद् चै पूजयती हिजान्। आदेशे तब तिष्ठन्ती हितं क्र्यों नरोत्तम ॥ ४ ॥

राजेन्द्र! नरश्रेष्ठ! मेरे लिये महान् लाभकी बात यही है कि मैं आपकी आज्ञाके अधीन रहकर ब्राह्मणींकी सेवा-पूजा करती हुई सदैव आपका हित-साधन करूँ ॥ ४ ॥

्सुन्दर भाववाली पृथे ! तुम दर्प) दम्भ और मानको त्यागकर यदि इन वरदायक ब्राह्मणकी आराधना करोगी, तो

आराध्यं वरहं विश्रं श्रेयसा योक्ष्यसे पृथे ॥ २८ ॥

परम कल्याणकी भागिनी होओगी ॥ २८ ॥

एवं प्राप्यसि कल्याणि कल्याणमनघे ध्रवम् । कोपिते च द्विजश्रेष्ठे कृत्स्नं दहोत मे कुलम् ॥ २९ ॥

'कल्याणि ! तुम पापरहित हो । यदि इस प्रकार इनकी सेवा करनेमें सफल हो गर्यी, तो तुम्हें निश्चय ही कल्याणकी प्राप्ति होगी और यदि तुमने अपने अन्चित बर्ताबरे इन श्रेष्ठ ब्राह्मणको कुपित कर दिया, तो मेरा सम्पूर्ण कुल जलकर भस्म हो जायगाः ॥ २९ ॥

विस्रब्धो भव राजेन्द्र न व्यलीकं द्विजोत्तमः। वसन् प्राप्यति ते गेहे सत्यमेतद् ब्रबीमि ते ॥ ५ ॥

महाराज ! विश्वास कीजिये । आपके भवनमें निवास करते हुए ये द्विजश्रेष्ठ कभी अपने मनके प्रतिकृल कोई कार्य नहीं देख पार्येंगे । यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ ॥ ५ ॥ यत् प्रियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानघ। यतिष्यामितथा राजन् ब्येतु तेमानसी ज्वरः ॥ ६ ॥

निष्पाप नरेश ! आपकी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये । मैं वही कार्य करनेका प्रयत्न करूँगी, जो इन तपस्वी ब्राह्मणको प्रिय और आपके लिये हितकर हो ॥ ६ ॥

ब्राह्मणा हि महाभागाः पुजिताः पृथिवीपते। तारणाय समर्थाः स्युर्विपरीते वधाय च ॥ ७ ॥

क्योंकि पृथ्वीपते ! महाभाग ब्राह्मण भलीभाँति पुजित होनेपर सेवकको तारनेमें समर्थ होते हैं और इसके विपरीत अपमानित होनेपर विनाशकारी बन जाते हैं॥ ७॥

साहमेतद विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमम्। न मन्कृते व्यथां राजन् प्राप्टासि द्विजसत्तमात्॥ ८॥

मैं इस बातको जानती हूँ। अतः इन श्रेष्ठ ब्राह्मणको सव तरहसे संतुष्ट रक्खूँगी। राजन् !मेरे कारण इन द्विजश्रेष्ठ-से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा ॥ ८॥

अपराधेऽपि राजेन्द्र राज्ञामश्रेयसे द्विजाः। भवन्ति च्यवनो यद्वत् सुकन्यायाः कृते पुरा ॥ ९ ॥ राजेन्द्र ! किसी वालिकाद्वारा अपराध बन जानेपर भी ब्राह्मणलोग राजाओंका अमङ्गल करनेको उद्यत हो जाते हैं, जैसे प्राचीन कालमें सुकन्याद्वारा अपराध होनेपर महिष च्यवन महाराज शर्यातिका अनिष्ट करनेको उद्युत हो गये थे॥ ९॥

नियमेन परेणाहमुपस्थास्ये द्विजोत्तमम्। यथा त्वया नरेन्द्रेष्टं भाषितं ज्ञाह्मणं प्रति ॥ १०॥

नरेन्द्र ! आपने ब्राह्मणके प्रति बर्ताव करनेके विषयमें जो कुछ कहा है, उसके अनुसार में उत्तम नियमोंके पालन-पूर्वक इन श्रेष्ठ ब्राह्मणकी सेवामें उपिष्यत रहूँ ती ॥ १० ॥ एवं ब्रुवन्तीं बहुदाः परिष्वज्य समर्थ्य च । इति चेति च कर्तव्यं राजा सर्वमथादिशत् ॥ ११ ॥

इस प्रकार कहती हुई कुन्तीको बारंबार गलेसे लगा-कर राजाने उसकी बातोंका समर्थन किया और कैसे-कैसे क्या-क्या करना चाहिये; इसके विषयमें उसे सुनिश्चित आदेश दिया ॥ ११॥

राजोवाच

प्वमेतत् त्वया भद्ने कर्तव्यमविशङ्कया। मिद्धतार्थं तथाऽऽत्मार्थं कुलार्थं चाप्यनिन्दिते ॥ १२ ॥

राजा बोले—भद्रे ! अनिन्दिते ! मेरे, तुम्हारे तथा कुलके हितके लिये तुम्हें निःशङ्कभावसे इसी प्रकार यह सब कार्य करना चाहिये ॥ १२ ॥

पवमुक्त्वा तु तां कृत्यां कुन्तिभोजो महायशाः। पृथां परिददौ तस्मै द्विजाय द्विजवत्सलः॥१३॥

ब्राह्मणप्रेमी महायशस्वी राजा कुन्तिभोजने पुत्रींसे ऐसा कहकर उन आये हुए द्विजकी सेवामें पृथाको दे दिया ॥१३॥

इयं ब्रह्मन् मम सुता बाला सुखविवर्धिता। अपराध्येतयत्किचिन्नकार्यद्वितत्त्वया॥ १४॥

और कहा— ब्रह्मन् ! यह मेरी पुत्री पृथा अभी बालिका है और सुखमें पली हुई है। यदि आपका कोई अपराध कर बैठे, तो भी आप उसे मनमें नहीं लाइयेगा ॥ १४॥ द्विजातयो महाभागा वृद्धवालतपस्तिषु । भवन्त्यकोधनाः प्रायो हापराद्वेषु नित्यदा ॥ १५॥

'वृद्धः वालक और तपस्वीजन यदि कोई अपराध कर दें, तो भी आप-जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी उनपर क्रोध नहीं करते ॥ १५ ॥

सुमहत्यपराधेऽपि क्षान्तिः कार्या द्विजातिभिः । यथाराकि यथोत्साहं पूजा ब्राह्मा द्विजोत्तम ॥ १६॥

'विप्रवर! सेवकका महान् अपराध होनेपर भी ब्राह्मणों-को क्षमा करना चाहिये तथा शक्ति और उत्साहके अनुसार उनके द्वारा की हुई सेवा-पूजा स्वीकार कर लेनी चाहिये'॥

तथेति ब्राह्मणेनोक्तं स राजा प्रीतमानसः। हंसचन्द्रांशुसंकारां गृहमस्मै न्यवेदयत्॥१७॥

ब्राह्मणने 'तथास्तु' कहकर राजाका अनुरोध मान लिया। इससे उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्राह्मणको रहनेके लिये हंस और चन्द्रमाकी किरणोंके समान एक उज्ज्वल भवन दे दिया॥ १७॥

तत्राग्निशरणे क्लप्तमासनं तस्य भानुमत्। आहारादि च सर्वे तत् तथैव प्रत्यवेदयत्॥ १८॥

वहाँ अग्निहोत्रयहमें उनके लिये चमचमाते हुए सुन्दर आसनकी व्यवस्था हो गयी। भोजन आदिकी सब सामग्री भी राजाने वहीं प्रस्तुत कर दी॥ १७॥

निक्षिण्य राजपुत्री तु तन्द्रीं मानं तथैव च । आतस्थे परमं यत्नं ब्राह्मणस्याभिराधने ॥ १९ ॥

राजकुमारी कुन्ती आलस्य और अभिमानको दूर भगा-करब्राह्मणकी आराधनामें बड़े यत्नसे संख्यन हो गयी॥ १९॥

तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शौचपरा सर्ता । विधिवत् परिचारार्हे देववतः पर्यतोषयत् ॥ २० ॥

बाहर-भीतरसे शुद्ध हो सती-साध्वी पृथा उन पूजनीय ब्राह्मणके पास जाकर देवताकी भाँति उनकी विधिवत् आराधना करके उन्हें पूर्णरूपसे संतुष्ट रखने लगी॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डल।हरणपर्वणि पृथाद्विजपरिवर्यायां चतुरधिकित्रशततमोऽध्यायः ॥ ३०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें कुन्तीके द्वारा ब्राह्मणकी परिचर्याविषयक तीन सौ चारवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०४ ॥

# पञ्चाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

कुन्तीकी सेवासे संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मणका उसको मन्त्रका उपदेश देना

वैशम्पायन उवाच

सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितवतम्। तोषयामास शुद्धेन मनसा संशितवता॥१॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! इस प्रकार वह कन्या पृथा कठोर वतका पालन करती हुई शुद्ध हृदयसे उन उत्तम व्रतधारी ब्राह्मणको अपनी सेवाओंद्वारा संतुष्ट रखने लगी ॥ १॥

### प्रातरेष्याभ्यथेत्युक्त्वा कदाचिद् द्विजसत्तमः । तत आयाति राजेन्द्र सायं रात्रावथो पुनः ॥ २ ॥

राजेन्द्र ! वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि भी प्रातः-काल लीट आकँगा' चल देते और सायंकाल अथवा बहुत रात बीतनेपर पुनः वापस आते थे॥ २॥

#### तं च सर्वासु वेलासु भक्ष्यभोज्यप्रतिश्रयैः। पूजयामास सा कन्या वर्धमानैस्तु सर्वदा॥ ३॥

परंतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहलेकी अपेक्षा अधिक-अधिक परिमाणमें भक्ष्य-भोज्य आदि सामग्री तथा शय्या-आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा-सत्कार किया करती थी॥ ३॥

#### अन्नादिसमुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा। दिवसे दिवसे तस्य वर्धते न तु हीयते॥ ४॥

नित्यप्रति अन्न आदिके द्वारा उन ब्राह्मणका सत्कार अन्य दिनोंकी अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिये शय्या और आसन आदिकी सुविधा भी पहलेकी अपेक्षा अधिक ही दी जाती थी। किसी बातमें तनिक भी कमी नहीं की जाती थी। ४॥

#### निर्भर्त्सनापवादैश्च तथैवावियया गिरा। ब्राह्मणस्य पृथा राजन् न चकारावियं तदा ॥ ५ ॥

राजन् ! वे ब्राह्मण कभी धिक्कारते, कभी बात-वातमें दोपारोपण करते और प्रायः कटु वचन भी वोला करते थे, तो भी पृथा उनके प्रति कभी कोई अपिय वर्ताव नहीं करती थी॥ ५॥

### व्यस्ते काले पुनश्चैति न चैति बहुशो द्विजः । सुदुर्लभमपि ह्यन्नं दीयतामिति सोऽत्रयीत् ॥ ६ ॥

वे कभी ऐसे समयमें छौटकर आते थे, जब कि पृथाको दूसरे कामोंन दम छेनेकी भी फ़रसत नहीं होती थी और कभी वे कई दिनोंतक आते ही नहीं थे। आनेपर भी ऐसा भोजन माँग छेते, जो अस्यन्त दुर्छम होता॥ ६॥

### कृतमेव च तत् सर्वे यथा तस्मै न्यवेदयत्। शिष्यवत् पुत्रवचैव सस्वच सुसंयता॥ ७॥

परंतु कुन्ती उन्हें उनकी माँगी हुई सब वस्तुएँ इस प्रकार प्रस्तुत कर देती थी, मानो उनकी पहलेंसे ही तैयार करके रक्खा हो। वह अध्यन्त संयत होकर शिष्य, पुत्र तथा छोटी बहिनकी भाँति सदा उनकी सेवामें लगी रहती थी।

यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा। प्रीतिमुत्पादयामास कन्यारसमिनिद्ता॥ ८॥ राजेन्द्र ! उस अनिन्द्य कन्यारत्न कुन्तीने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणको उनकी रुचिके अनुसार सेवा करके अत्यन्त प्रसन्न कर लिया ॥ ८॥

#### तस्यास्तु शीलवृत्तेन तुतीप द्विजसत्तमः। अवधानेन भूयोऽस्याः परं यत्नमथाकरीत्॥ ९॥

उसके शीलः सदाचार तथा सावधानीस उन द्विजश्रेष्ठ-को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने कुन्तीका हित करनेका पूरा प्रयत्न किया॥ ९॥

#### तां प्रभाते च सायं च पिता पप्रच्छ भारत । अपि तुष्यति ते पुत्रि ब्राह्मणः परिचर्यया ॥ १० ॥

जनमेजय ! पिता कुन्तिभोज प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकालमें पूछते थे—- बेटी ! तुम्हारी सेवासे ब्राह्मणको संतोष तो है न ?'॥ १०॥

#### तं सा परमित्येव प्रत्युवाच यद्याखिनी। ततः प्रीतिमवापाग्यां कुन्तिभोजो महामनाः ॥ ११ ॥

वह यशस्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती—'हाँ पिताजी ! वे बहुत प्रसन्न हैं।' यह सुनकर महामना कुन्तिभोजको बड़ा हर्ष प्राप्त होता था॥ ११॥

ततः संवत्सरे पूर्णे यदासौ जपतां वरः।
नापदयद् दुष्कृतं किंचित् पृथायाः सौद्धदेरतः॥१२॥
ततः प्रीतमना भूत्वा स पनां ब्राह्मणाऽव्रवीत्।
प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण तं शुभे॥१३॥
वरान् वृणीष्व कल्याणि दुरापान् मानुषेरिह।
यैस्त्वं सीमन्तिनीः सर्वा यशसाभिभविष्यसि॥१४॥

तदनन्तर जब एक वर्ष पूरा हो गया और पृथाके प्रति वात्सव्य स्नेह रखनेवाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासाजीने उसकी सेवामें कोई त्रुटि नहीं देखी। तब वे प्रसन्नचित्त होकर पृथासे इस प्रकार बोले— 'भट्टें! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ। ग्रुमे! कल्याणि! तुम मुझसे ऐसे वर माँगो। जो यहाँ दूसरे मनुष्योंके लिये दुर्लभ हों और जिनके कारण तुम संसारकी समस्त सुन्दरियोंको अपने सुयशसे पराजित कर सको'॥ १२—१४॥

#### कुन्त्यु वाच

#### कृतानि मम सर्वाणि यस्या मे वेदवित्तम। त्वं प्रसन्नः पिता चैव कृतं विष्र वरैर्मम ॥१५॥

कुन्ती बोली—वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! जब मुझ सेविकाके ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गये, तब मेरी सब कामनाएँ पूर्ण हो गयीं । विप्रवर ! मुझे वर लेनेकी आवश्य-कता नहीं है ॥ १५ ॥

बाह्मण उवाच

यदि नेच्छिसि मत्तरत्वं वरं भद्रे शुचिस्मिते। इमं मन्त्रं गृहाण त्वमाह्यानाय दिवीकसाम् ॥ १६ ॥

ब्राह्मणने कहा- भद्रे ! पवित्र मुसकानवाली पृथे ! यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो, तो देवताओंका आवाहन करनेके लिये यह एक मन्त्र ही ग्रहण कर ली॥ यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि। तेन तेन वरो भद्रे स्थातव्यं ते भविष्यति ॥ १७॥

भद्रे ! तुम इस मन्त्रके द्वारा जिस-जिस देवताका आवाहन करोगी, वह-वह तुम्हारे अधीन हो जानेके लिये बाध्य होगा ॥ १७ ॥

अकामो वा सकामो वा स समेष्यति ते वरो। विबुधो मनत्रसंशान्तो भवेद् भृत्य इवानतः ॥ १८॥

वह देवता कामनारहित हो या कामनायुक्त, मन्त्रके प्रभावसे शान्तचित्त हो वह विनीत सेवककी भाँति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जायगा ॥ १८ ॥

वैशम्पायन उवाच

न शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुमनिन्दिता। तं वै द्विजातिप्रवरं तदा शापभयान्नुप ॥ १९॥ वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! साध्वी पृथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणकी बात न टाल सकी; क्योंकि वैसा करनेपर उसे उनके शापका भय था ॥ १९ ॥ ततस्तामनवद्याङ्गी ब्राह्यामास स द्विजः। मन्त्रप्रामं तदा राजन्नथर्वशिरसि श्रुतम् ॥ २०॥

राजन् ! तव ब्राह्मणने निर्दोष अङ्गोवाली कुन्तीको उस मन्त्रसमूहका उपदेश दिया, जो अथवंवेदीय उपनिषद्में प्रसिद्ध है ॥ २० ॥

तं प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजमुवाच ह। उषितोऽस्मि सुखंराजन् कन्यया परितोषितः ॥ २१ ॥ तव गेहेषु विहितः सदा सुप्रतिपृजितः। साधियष्यामहे तावदित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ २२ ॥

राजेन्द्र !पृथाको वह मन्त्र देकर ब्राह्मणने राजा कुन्तिभोज-से कहा-- 'राजन् ! मैं तुम्हारे घरमें तुम्हारी कन्याद्वारा सदा समाद्दत और संतुष्ट होकर बड़े सुखसे रहा हूँ। अब हम अपनी कार्यसिद्धिके लिये यहाँसे जायँगे।' ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१-२२ ॥

स तु राजा द्विजं दृष्ट्वा तत्रैवान्तर्हितं तदा। बभूव विस्सयाविष्टः पृथां च समपूत्रयत्॥ २३॥

ब्राह्मणको अन्तर्हित हुआ देख उस समय राजाको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुन्तीका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि पृथाया मन्त्रप्राप्तौ पञ्चाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०५॥ इस प्रकार श्रीमहानारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें पृथाको मन्त्रकी प्राप्तिविषयक तीन सौ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३०५

# षडिभक्तिशततमोऽध्यायः

कुन्तीके द्वारा सूर्यदेवताका आवाहन तथा कुन्ती-सूर्य-संवाद

वैशम्पायन उवाच

गते तस्मिन् द्विजश्रेष्ठे कस्मिश्चित् कारणान्तरे। चिन्तयामास सा कन्या मन्त्रत्रामवलावलम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके चले जानेपर किसी कारणवशक राजकन्या कुन्तीने मन-ही-सन सोचा; 'इस मन्त्रसमूहमें कोई बल है या नहीं ॥

अयं वै की हशस्तेन मम दत्तो महात्मना। मन्त्रग्रामो वलं तस्य ज्ञास्ये नातिचिरादिति ॥ २ ॥

अन महात्मा ब्राह्मणने मुझे यह कैसा मन्त्रसमृह प्रदान किया है ? उसके बलको मैं शीघ्र ही (परीक्षादारा) जानूँगीं ।।

एवं संचिन्तयन्ती सा ददर्शतुं यदच्छया। व्रीडिता साभवद् वाला कन्याभावे रजस्तला ॥ ३ ॥

इस प्रकार सोच विचारमें पड़ी हुई कुन्तीने अकस्मात्

 इसी अध्यायके चौदहवें इलोकमें स्यंदेवने उस कारणका स्पष्टीकरण किया है।

अपने शरीरमें ऋतुका प्रादुर्भाव हुआ देखा। कन्यावस्थामें ही अपनेको रजखला पाकर उस बालिकाने लजाका अनुभव किया॥ ततो इम्यंतलस्था सा महाईशयनोचिता।

प्राच्यां दिशिसमुद्यन्तं द्दर्शोदित्यमण्डलम् ॥ ४ ॥

तदनन्तर एक दिन कुन्ती अपने महलके भीतर एक बहुमूल्य पलंगपर लेटी हुई थी। उसी समय उसने ( खिड़कीसे ) पूर्विदशामें उदित होते हुए सूर्यमण्डलकी ओर दृष्टिपात किया ॥ ४ ॥

तत्र बद्धमनोहिष्टिरभवत् सा सुमध्यमा। न चातप्यत रूपेण भानोः संध्यागतस्य सा ॥ ५ ॥

प्रातः संध्याके समय उगते हुए सूर्यकी ओर देखनेमें सुमध्यमा कुन्तीको तनिक भी तापका अनुभव नहीं हुआ। उसके मन और नेत्र उन्हींमें आसक्त हो गये॥ ५॥ तस्या दृष्टिरभूद्दिन्या सापश्यद् दिन्यदर्शनम् । आमुक्तकवचं देवं कुण्डलाभ्यां विभूषितम् ॥ ६ ॥ उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गयी। उसने दिव्य ह्रपमें

दिखायी देनेवाले भगवान् सूर्यकी ओर देखा । वे कवन धारण किये एवं कुण्डलोंसे विभृषित थे॥ ६॥ तस्याः कौतूहलं त्वासीनमन्त्रं प्रति नराधिष । अ।हानमकरोत् साथ तस्य देवस्य भाविनी ॥ ७॥

नरेश्वर ! उन्हें देखकर कुन्तीके मनमें अपने मन्त्रकी शक्तिकी परीक्षा करनेके लिये कौत्हल पैदा हुआ । तब उस सुन्दरी राजकन्याने सूर्यदेवका आवाहन किया ॥ ७ ॥ प्राणानुपस्पृद्य तदा ह्याजुहाव दिवाकरम् । अजगाम ततो राजंस्वरमाणो दिवाकरः ॥ ८ ॥

उसने विधिपूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान् दिवाकरका आवाहन किया । राजन् ! तय भगवान् सूर्य बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये ॥ ८॥ मधिषको महाबाहः कम्बद्योबो हसन्तिव।

मधुपिङ्गो महावाहुः कम्बुद्याची हसन्निच। अङ्गदी बद्धमुकुटो दिशः प्रज्वालयन्निच॥ ९॥

उनकी अङ्गकान्ति मधुके समान पिङ्गलवर्णकी थी। भुजाएँ वड़ी-वड़ी और प्रीवा शङ्कि समान थी। वे हँसते हुए से जान पड़ते थे। उनकी भुजाओं में अङ्गद (वाजूबंद) चमक रहे थे और मस्तकपर वँधा हुआ मुकुट शोभा पाता था। वे सम्पूर्ण दिशाओं को प्रज्वित-सी कर रहे थे॥ ९॥ योगात् छत्वा हिधाऽऽत्मानमाजगाम तताप च।

यागात् कृत्वा हिधाऽऽत्मानमाजगामततापच । आवभाषे ततः कुन्तीं साझा परमवल्गुना ॥ १० ॥ वे योगशक्तिसे अपने दो स्वरूप बनाकर एकसे

वं योगशक्ति अपने दो स्वरूप बनाकर एकसे वहाँ आये और दूमरेंसे आकाशमें तपते रहे। उन्होंने कुन्तीको समझाते हुए परम मधुर वाणीमें कहा—॥ १०॥

आगतोऽस्मि वशं भद्रे तव मन्त्रवलात्कृतः। किं करोमि वशो राशि बृहि कर्ता तदस्मि ते ॥ ११॥

भद्रे ! मैं तुम्हारे मन्त्रके बलसे आकृष्ट होकर तुम्हारे वशमें आ गया हूँ । राजकुमारी ! वताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं कौन-सा कार्य करूँ ? तुम जो कहोगी, वही करूँगा' ॥११॥

*कुन्त्युवाच* 

गम्यतां भगवंस्तव यत एवागतो हासि। कौत्इलात् समाहृतः प्रसीद भगवित्रिति॥१२॥

कुन्ती बोर्छा—भगवन् ! आप जहाँने आये हैं, वहीं पधारिये । मैंने आपको कौत्हलवश ही बुलाया था । प्रभो ! प्रसन्न होंइये ॥ १२ ॥

सूर्य उवाच

गमिष्येऽहं यथा मां त्वं ब्रवीधि तनुमध्यमे । न तु देवं समाह्रय न्याय्यं प्रेषयितुं वृथा ॥ १३ ॥

स्र्यंने कहा—तनुमध्यमे! जैसातुम कहरही हो, उसके अनुसार में चला तो जाऊँगा ही; परंतु किसी देवताको बुलाकर उसे व्यर्थ लौडा देना न्यायकी वात नहीं है।। १३॥ तवाभिसंधिः सुभगे सूर्यात् पुत्रो भवेदिति । वीर्येणाप्रतिमो लोके कवची कुण्डलीति च ॥ १४॥

सुभगे ! तुम्हारे मनमें यह संकल्प उठा था कि 'सूर्यदेवसे मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो संसारमें अनुपम पराक्रमी तथा जन्मसे ही दिव्य कवच एवं कुण्डलोंसे सुशोभित हो'॥

सा त्वमात्मप्रदानं वै कुरुष्व गजगामिनि । उत्पत्स्यति हि पुत्रस्ते यथासंकल्पमङ्गने ॥१५॥

अतः गजगामिनि ! तुम मुझे अपना शरीर समर्थित कर दो । अङ्गने ! ऐसा करनेसे तुम्हें अपने संकल्पके अनुसार तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा ॥ १५ ॥

अथ गच्छाम्यहं भद्रे त्वया संगम्य सुस्मिते। यदि त्वं वचनं नाद्य करिष्यसि मम वियम्॥ १६॥ शिष्ये त्वामहं कुद्धो ब्राह्मणं पितरं च ते। त्वत्कृते तान् प्रथक्ष्यामि सर्वानिप न संशयः॥ १७॥

भद्रे ! सुन्दर मुसकानवाली पृथे ! तुमसे समागम करके में पुनः लीट जाऊँगाः परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचन नहीं मानोगीः तो में कुषित होकर तुमकोः उस मन्त्रदाता ब्राह्मणको और तुम्हारे पिताको भी शाप दे दूँगा । तुम्हारे कारण में उन सबको जलाकर भस्म कर दूँगाः इसमें संशय नहीं है ॥ १६-१७॥

पितरं चैव ते मूढं यो न वेत्ति तवानयम्। तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्त्रमदात्तव ॥ १८॥ शीलवृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम्।

तुम्हारे मूर्ख पिताको भी में जला दूँगा, जो तुम्हारे इस अन्यायको नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शील और सदाचारको जाने बिना ही मन्त्रका उपदेश दिया है, उस ब्राह्मणको भी अच्छी सीख दूँगा ॥ १८ है॥

एते हि विबुधाः सर्वे पुरन्दरमुखा दिवि॥१९॥ त्वया प्रलब्धं पश्यन्ति सायन्त इव भाविनि। पश्य चैनान् सुरगणान् दिव्यं चक्षुरिदं हि ते। पृवेमेव मया दत्तं दृष्टवत्यसि येन माम्॥२०॥

भामिनि!ये इन्द्र आदि समस्त देवता आकाशमें खड़े होकर मुसकराते हुए-से मेरी ओर इस भावसे देख रहे हैं कि मैं तुम्हारेद्वारा कैसा ठगा गया? देखों नः इन देवताओं की ओर! मैंने तुम्हें पहलेसे ही दिव्य दृष्टि दे दी है। जिससे तुम मुझे देख सकी हो ॥ १९-२०॥

वैशम्पायन उवाच

ततोऽपरयत् त्रियशान् राजपुत्री
सर्वानेय स्वेषु धिष्ण्येषु खस्थान् ।
प्रभावन्तं भानुमन्तं महान्तं
यथाऽऽदित्यं रोचमानांस्तथैय ॥ २१ ॥
देशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब राज-कुमारी कुन्तीने आकाशमें अपने-अपने विमानोंपर बैठे हुए

सब देवताओं को देखा । जैसे सहस्रों किरणोंसे युक्त भगवान् सूर्य अत्यन्त दीप्तिमान् दिखायी देते हैं, उसी प्रकार वे सब देवता प्रकाशित हो रहे थे॥ २१॥

> सा तान् द्यावीडमानेव बाला सूर्य देवी वचनं प्राह भीता। गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमानं

कन्याभावाद् दुःख एव।पचारः॥ २२ ॥ उन्हें देखकर बालिका कुन्तीको वड़ी लजा हुई। उस देवीने भयभीत होकर सूर्यदेवसे कहा-- 'किरणोंके स्वामी दिवाकर! आप अपने विमानपर चले जाइये। छोटी बालिका होनेके कारण मेरे द्वारा आपको बुलानेका यह दुःखदायक अपराध बन गया है ॥ २२ ॥

पिता माता गुरवश्चैव येऽन्ये देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने। नाहं धर्म लोपयिष्यामि लोके स्त्रीणां वृत्तं पुज्यते देहरक्षा ॥ २३ ॥ भरे पिता-माता तथा अन्य गुरुजन ही मेरे इस शरीरको देनेका अधिकार रखते हैं। मैं अपने धर्मका लोप नहीं करूँगी । स्त्रियोंके सदाचारमें अपने शरीरकी पवित्रताको बनाये रखना ही प्रधान है और संसारमें उसीकी प्रशंसा की जाती है ॥ २३॥

मया मन्त्रवलं ज्ञातुमाहृतस्त्वं विभावसो। बाल्याद् बालेति तत् कृत्वा क्षन्तुमहि सि मे विभो॥ २४॥

'प्रभो ! प्रभाकर ! मैंने अपने बाल-स्वभावके कारण मन्त्रका बल जाननेके लिये ही आपका आवाहन किया है। एक अनजान वालिका समझकर आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दें?॥

सूर्य उवाच

बालेति कृत्वानुनयं तवाहं ददानि नान्यानुनयं लभेत। आत्मप्रदानं कुरु कुन्तिकन्ये शान्तिस्तवैवं हि भवेच भीरु ॥ २५ ॥

सूर्यदेवने कहा— कुन्तिभोजकुमारी कुन्ती! बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतना अनुनय-विनय करता हूँ। दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनयका अवसर नहीं पा सकती। भीर ! तुम मुझे अपना शरीर अर्पण करो । ऐसा करनेसे ही तुम्हें शान्ति प्राप्त हो सकती है।। २५ ॥

न चापि गन्तुं युक्तंहि मया मिथ्याकृतेन वै। असमेत्य त्वया भीरु मन्त्राहृतेन भाविनि॥ २६॥ गमिष्याम्यनवद्याङ्गि लोके समवहास्यताम्। सर्वेषां विवुधानां च वक्तव्यः स्यां तथा शुभे ॥ २७ ॥

निर्दोष अङ्गोंबाली सुन्दरी ! तुमने मन्त्रद्वारा मेरा आबाहन किया है, इस दशामें उस आवाहनको व्यर्थ करके तुमसे मिले बिना ही लौट जाना मेरे लिये उचित न होगा। भीर ! यदि मैं इसी तरह लौटूँगा, तो जगत्में मेरा उपहास होगा। शुभे ! सम्पूर्ण देवताओं की दृष्टिमें भी मुझे निन्दनीय बनना पड़ेगा ॥ २६-२७ ॥

सा त्वं मया समागच्छ लप्स्यसे मादशं सुतम्। विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यसि न संशयः॥ २८॥

अतः तुम मेरे साथ समागम करो । तुम मेरे ही समान-पुत्र पाओगी और समस्त संसारमें ( अन्य स्त्रियोंसे ) विशिष्ट समझी जाओगी। इसमें संशय नहीं है। १८॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्योह्वाने पडिधकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें सूर्यका आवाहनविषयक तीन सौ छःवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०६ ॥

# सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः

स्यद्वारा कुन्तीके उदरमें गर्भस्यापन

वैशम्पायन उवाच

सा तु कन्या बहुविधं ब्रुवन्ती मधुरं वचः। अनुनेतुं सहस्रांशुं न शशाक मनस्विनी ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! इस प्रकार राजकन्या मनस्विनी कुन्ती नाना प्रकारसे मधुर वचन कहकर अनुनय-विनय करनेपर भी भगवान् सूर्यको मनानेमें सफल न हो सकी ॥ १॥

न राशाक यदा बाला प्रत्याख्यातुं तमोनुदम्। भीता शापात् ततो राजन् दध्यौ दीर्घमथान्तरम्॥ २ ॥

राजन्!जब वह बाला अन्धकारनाशक भगवान् सूर्यदेवको

टाल न सकी, तब शापसे भयभीत हो दीर्घकालतक मन-ही-मन कुछ सोचने लगी॥२॥

अनागसः पितुः शावो ब्राह्मणस्य तथैव च । मन्निमित्तः कथंन स्यात् कुद्धादसाद् विभावसोः॥३॥

उसने सोचा कि 'क्या उपाय करूँ ? जिससे मेरे कारण मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राह्मणको क्रोधमें भरे हुए इन सूर्यदेवसे शाप न प्राप्त हो ॥ ३ ॥

वालेनापि सता मोहाद् भृशं पापकृतान्यपि। नाभ्यासाद्यितव्यानि तेजांसि च तपांसि च॥ ४ ॥

'सजन बालकको भी चाहिये कि वह अत्यन्त मोहके कारण पापसून्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषोंके अत्यन्त निकट न जाय॥ साहमद्य भृशं भीता गृहीता च करे भृशम्। कथं त्वकार्यं कुर्यां वै प्रदानं ह्यात्मनः खयम् ॥ ५ ॥

परंतु मैं तो आज अत्यन्त भयभीत हो भगवान् सूर्यदेवके हाथमें पड़ गयी हूँ, तो भी स्वयं अपने शरीरको देने-जैसा न करनेयोग्य नीच कर्म कैसे करूँ ?'॥ ५॥

वैशम्पायन उवाच

सा वै शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती हृदा।
मोहेनाभिपरीताङ्गी सायमाना पुनः पुनः॥६॥
तं देवमत्रवीद् भीता वन्धूनां राजसत्तम।
बीडाविह्नलया वाचा शापत्रस्ता विशामपते॥ ७॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — नृपश्रेष्ठ ! कुन्ती शापि अत्यन्त डरकर मन-ही-मन तरह-तरहकी बातें सोच रही थी । उसके सारे अङ्ग मोहसे ज्याप्त हो रहे थे । वह बार-बार आश्चर्यचिकत हो रही थी । एक ओर तो वह शापि आतिङ्कित थी, दूसरी ओर उसे माई-बन्धुओं का भय लगा हुआ था । भूपाल ! उस दशामें वह लजाके कारण विश्वञ्चल वाणीद्वारा स्यैदेवसे इस प्रकार बोली ॥ ६-७॥

कुन्त्युवाच

पिता में भ्रियते देव माता चान्ये च बान्धवाः। न तेषु भ्रियमाणेषु विधिलोपो भवेदयम्॥ ८॥

कुन्तीने कहा—देव ! मेरे पिता, माता तथा अन्य बान्धव जीवित हैं । उन सबके जीते-जी स्वयं आत्मदान करने-पर कहीं शास्त्रीय विधिका लोप न हो जाय ? ॥ ८ ॥ त्वया तु संगमो देव यदि स्याद् विधिवर्जितः। मन्निमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिर्नशेत् ततः॥ ९ ॥

भगवन्!यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधिके विपरीत समागम हो, तो मेरे ही कारण जगत्में इस कुलकी कीर्ति नष्ट हो जायगी ॥ ९॥

अथवा धर्ममेतं त्वं मन्यसे तपतां वर । ऋते प्रदानाद् वन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्॥ १०॥

अथवा तपनेवालोंमें श्रेष्ठ दिवाकर ! यदि वन्धुजनोंके दिये विना ही मेरे साथ अपने समागमको आप धर्मयुक्त समझते हों, तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ ॥ १०॥

आत्मप्रदानं दुर्धर्षे तव कृत्वा सती त्वहम् । त्विय धर्मो यदाश्चेव कीर्तिरायुश्च देहिनाम् ॥ ११॥

दुर्धर्ष देव ! मैं आपको आत्मदान करके भी सती-साध्वी रह सकती हूँ ! आपमें ही देहभारियोंके धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित हैं ॥ ११ ॥

सूर्य उवाच

न ते पिता न ते माता गुरवो वा ग्रुचिस्मिते । प्रभवन्ति वरारोहे भद्रं ते श्रृणु मे वचः ॥ १२॥ भगवान सूर्यने कहा— ग्रुचिस्मिते ! वरारोहे! तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो! तुम्हारे पिताः माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें (इस कामसे रोकनेमें) समर्थ नहीं हैं॥ १२॥

सर्वान् कामयते यसात् कमेधीतोश्च भाविनि । तसात् कन्येह सुश्रोणि स्वतन्त्रा वरवर्णिनि ॥ १३ ॥

सुन्दर भाववाली कुन्ती ! 'कम्' धातुसे कन्या शब्दकी सिद्धि होती है। सुन्दरी ! वह (स्वयंवरमें आये हुए) सब वरोंमेंसे किसीको भी स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी कामनाका विषय बना सकती है, इसीलिये इस जगत्में उसे कन्या कहा गया है।।

नाधर्मश्चरितः कश्चित् त्वया भवति भाविनि । अधर्मे कुत एवाहं वरेयं लोककाम्यया॥ १४॥

कुन्ती ! मेरे साथ समागम करनेसे तुम्हारेद्वारा कोई अधर्म नहीं वन रहा है। भला ! मैं लौकिक कामवासनाके वशीभूत होकर अधर्मका वरण कैंसे कर सकता हूँ १॥ १४॥ अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि। स्वभाव एप लोकानां विकारोऽन्य इति स्मृतः॥ १५॥

वरवर्णिनि ! मेरे लिये मभी स्त्रियाँ और पुरुष आवरणरहित हैं, क्योंकि में सबका साक्षी हूँ । जो अन्य सब विकार है, यह तो प्राकृत मनुष्योंका स्वभाव माना गया है ॥ १५ ॥ सा मया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि । पुत्रश्च ते महाबाहुर्भविष्यति महायशाः ॥ १६ ॥

तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी रहोगी और तुम्हें महाबाहु एवं महायशस्वी पुत्र प्राप्त होगा॥ १६॥

कुन्त्युवाच

यदि पुत्रो मम भवेत् त्वत्तः सर्वतमोनुद् । कुण्डली कवची शूरो महाबाहुर्महाबलः ॥ १७॥

कुन्ती बोली—समस्त अन्धकारको दूर करनेवाले सूर्यदेव ! यदि आपसे मुझे पुत्र प्राप्त हो, तो वह महाबाहु, महाबली तथा कुण्डल और कवचसे विभूषित सूरवीर हो ॥

सूर्य उवाच

भविष्यति महावाहुः कुण्डली दिव्यवर्मभृत्। उभयं चामृतमयं तस्य भद्रे भविष्यति ॥१८॥

सूर्यने कहा—भद्रे ! तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुण्डल-धारी तथा दिव्य कवच धारण करनेवाला होगा । उसके कुण्डल और कवच दोनों अमृतमय होंगे ॥ १८ ॥

#### कुन्त्युवाच

यद्येतदमृतादस्ति कुण्डले वर्म चोत्तमम्। मम पुत्रस्य यं वै त्वं मत्त उत्पाद्यिष्यसि ॥ १९ ॥ अस्तु मे सङ्गमो देव यथोक्तं भगवंस्त्वया। त्वद्वीर्यरूपसत्त्वौजा धर्मयुक्तो भवेत् स च ॥ २० ॥

कुन्ती बोली-प्रभो ! आप मेरे गर्मसे जिसको जन्म देंगे, उस मेरे पुत्रके कुण्डल और कवच यदि अमृतसे उत्पन्न हुए होंगे, तो भगवन् ! आपने जैसा कहा है, उसी रूपमें मेरा आपके साथ समागम हो । आपका वह पुत्र आपके ही समान वीर्य, रूप, धैर्य, ओज तथा धर्मसे युक्त होना चाहिये ॥

सूर्य उवाच

आदित्या कुण्डले रान्नि दत्ते मे मत्तकाशिनि। तेऽस्य दास्यामि वै भीरु वर्म चैवेदमुत्तमम् ॥ २१ ॥

सूर्यदेवने कहा-यौवनके मदसे सुशोभित होनेवाली भीर राजकुमारी ! माता अदितिने मुझे जो कुण्डल दिये हैं। उन्हें मैं तुम्हारे इस पुत्रको दे दूँगा। साथ ही यह उत्तम कवच भी उसे अर्पित करूँगा ॥ २१ ॥

कुन्त्युवाच

परमं भगवन्नेवं संगमिष्ये त्वया सह। यदि पुत्रो भवेदेवं यथा वदसि गोपते ॥ २२ ॥

कुन्ती बोली--भगवन् ! गोपते ! जैसा आप कहते हैं। वैसा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो, तो मैं आपके साथ उत्तम रीतिसे समागम करूँगी ॥ २२ ॥

वैशम्पायन उवाच

तथेत्युक्तवा तु तां कुन्तीमाविवेश विहङ्गमः। खर्भानुशत्रुर्योगात्मा नाभ्यां पस्पर्श चैव ताम् ॥ २३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब 'बहुत अच्छा' कहकर आकाशचारी राहुशत्रु भगवान् सूर्यने योगरूपसे कुन्तीके शरीरमें प्रवेश किया और उसकी नाभिको छू दिया ॥

ततः सा विह्नलेवासीत् कन्या सूर्यस्य तेजसा। पपात चाथ सा देवी शयने मूढचेतना ॥ २४ ॥

तब वह राजकन्या सूर्यके तेजसे विह्वल और अचेत-सी होकर शय्यापर गिर पड़ी ॥ २४ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें सूर्यंकुन्तीसमागमविषयक तीन सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०७ ॥

अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

कणेका जन्म, क्रुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर जलमें बहा देना और विलाप करना

वैशम्पायन उवाच

ततो गर्भः समभवत् पृथायाः पृथिवीपते। श्रुक्के दशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवाम्बरे॥ १॥ वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन्!इस प्रकार आकाशमें जैसे चन्द्रमाका उदय होता है, उसी प्रकार ग्यारहवें मास#

\* यहाँ मूल पाठमें मासका निर्देश करनेके लिने (दशोत्तरे) यह पद आया है, जिसका अर्थ है ग्यारहवें महीनेमें। यह ग्यारहवाँ महीना कौन सा है ? इस विषयमें दो प्रकारके मत उपलब्ध होते हैं। एक मतके अनुसार यहाँ 'माघ' मास ग्रहण किया जाना सूर्य उवाच

साधियष्यामि सुश्रोणि पुत्रं वै जनियष्यसि । सर्वशस्त्रमृतां श्रेष्ठं कन्या चैव भविष्यसि॥ २५॥

सूर्यने कहा--सुन्दरी ! मैं ऐसी चेष्टा करूँगा, जिससे तुम समस्त दास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ पुत्रको जन्म दोगी और कन्या ही बनी रहोगी ॥ २५ ॥

ततः सा बीडिता बाला तदा सूर्यमथाववीत्। एवमस्त्वित राजेन्द्र प्रस्थितं भूरिवर्चसम् ॥ २६ ॥

राजेन्द्र ! तव संगमके लिये उद्यत हुए महातेजस्वी सूर्यदेवकी ओर देखकर लिजत हुई उस राजकन्याने उनसे कहा-- 'प्रभी ! ऐसा ही हो' ॥ २६ ॥

वैशम्पायन उवाच

इति स्रोका कुन्तिराजात्मजा सा विवस्तरतं याचमाना सलजा। तस्मिन् पुण्ये शयनीये पपात मोहाविष्टा भज्यमाना लतेव ॥ २७॥

ऐसा कहकर कुन्तिनरेशकी कन्या पृथा भगवान् सूर्यसे पुत्रके लिये प्रार्थना करती हुई अत्यन्त लजा और मोहके वशीभूत होकर कटी हुई लताकी भाँति उस पवित्र शय्यापर गिर पड़ी ॥

तिग्मांशुस्तां तेजसा मोहयित्वा योगेनाविद्यात्मसंस्थां चकार। न चैवैनां दूषयामास भानुः संज्ञां लेभे भूय पवाथ बाला ॥ २८ ॥

तत्पश्चात् सूर्यदेवने उसे अपने तेजसे मोहित कर दिया और योगशक्तिके द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना तेजोमय बीर्य स्थापित कर दिया । उन्होंने कुन्तीको दूषित नहीं किया--उसका कन्याभाव अछूता ही रहा। तदनन्तर वह राजकन्या फिर सचेत हो गयी ॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्यकुन्तीसमागमे सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०७॥

> के शुक्र पक्षकी प्रतिपदाको कुन्तीके उदरमें भगवान् सूर्यके द्वारा गर्भ स्थापित हुआ ॥ १॥

चाहिये; कारण कि वर्षका आरम्भ चैत्रसे होता है, अतः इस क्रमसे गणना करनेपर 'माघ' ही ग्यारहवाँ मास निश्चित होता है। दूसरे मतः वालोंका कहना यह है कि पहले मार्गशीर्ष माससे वर्षकी गणना होती थी। इसीलिये वह 'अग्रहायण' (वर्षका प्रथम मास ) कहा जाता है। 'मासानां मार्गशीषीं ऽहम्' इस वचनसे भी यही स्चित होता है। इस क्रमसे गणना करनेपर 'आश्विन मास' ग्यारहवाँ सिद होता है।

सा बान्धवभयाद् बाला गर्भे तं विनिगृहती। धारयामास सुश्रोणी न चैनां वुबुधे जनः॥ २॥

सुन्दर कटिप्रदेशवाली कुन्ती भाई-वन्धुओंके भयसे उस गर्भको छिपाती हुई धारण करने लगी। अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है॥ २॥

न हि तां वेद नार्यन्या काचिद्धात्रेयिकामृते । कन्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३ ॥

एक धायके सिवा दूसरी कोई स्त्री भी इसका पता न पा सकी। कुन्ती सदा कन्याओं के अन्तः पुरमें रहती थी एवं अगने रहस्यको छिपानेमें वह अत्यन्त निपुण थी॥ ३॥ ततः काछेन सा गर्भे सुषुवे वरवर्णिनी। कन्येव तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम्॥ ४॥

तदनन्तर सुन्दरी पृथाने यथासमय भगवान् सूर्यके कृपाप्रसादसे स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओंके समान तेजस्वी एक पुत्रको जन्म दिया ॥ ४ ॥

तथैवाबद्धकवचं कनकोञ्ज्वलकुण्डलम्। हर्यक्षं वृषभस्कन्धं यथास्य पितरं तथा॥ ५॥

उसने अपने पिताके ही समान शरीरपर कवच बाँध रक्ला था और उसके कानोंमें सोनेके बने हुए दो दिव्य कुण्डल जगमगा रहे थे। उस वालककी आँखें सिंहके समान और कंधे वृपभ-जैसे थे॥ ५॥

जातमात्रं च तं गर्भे धात्रया सम्मन्त्रय भाविनी । मञ्जूषायां समाधाय स्वास्तीर्णायां समन्ततः ॥ ६ ॥ मधूच्छिष्टस्थितायां सा सुखायां रुद्ती तथा । इलक्ष्णायां सुविधानायामश्वनद्यामवासृजत् ॥ ७ ॥

उस वालक पेदा होते ही भामिनी कुन्तीने धायसे सलाह लेकर एक पिटारी मँगवायी और उसमें सब ओर सुन्दर मुलायम बिछौने विछा दिये। इसके बाद उस पिटारीमें चारों ओर मोम चुपड़ दिया, जिससे उसके मीतर जल न प्रवेश कर सके। जब वह सब तरहसे चिकनी और सुखद हो गयी, तब उसके भीतर उस वालकको सुला दिया और उसका सुन्दर दक्कन बंद कर दिया तथा रोते-रोते उस पिटारीको अश्वनदीमें छोड़ दिया॥ ६-७॥

जानती चाप्यकर्तव्यं कन्याया गर्भधारणम्। पुत्रस्नेहेन सा राजन् करुणं पर्यदेवयद्॥८॥

राजन् ! यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्याके लिये गर्भधारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित है, तथापि पुत्रस्नेह उमड़ आनेसे कुन्ती वहाँ करणाजनक विलाप करने लगी ॥ ८॥

समुन्सजन्ती मञ्जूषामश्वनद्यां तदा जले। उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥ ९ ॥

उस समय अश्वनदीके जलमें उस पिटारीको छोड़ते समय रोती हुई कुन्तीने जो वार्ते कहीं, उन्हें वताता हूँ; सुनो ॥ स्वस्ति ते चान्तिरक्षेत्रयः पार्थिचेश्यश्च पुत्रक । दिव्येश्यश्चैच भूतेश्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥ १०॥

वह बोली--भेरे बच्चे ! जलचर, थलचर, आकाश-चारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करें ॥ १० ॥ शिवास्ते सन्तु पन्थानो मा च ते परिपन्थिनः । आगताश्च तथा पुत्र भवन्त्वद्गोहचेतसः ॥ ११ ॥

'तेरा मार्ग मङ्गलमय हो । वेटा ! तेरे पास शत्रु न आयें। जो आ जायँ, उनके मनमें तेरे प्रति द्रोहकी भावना न रहे॥ ११॥

पातु त्वां वरुणो राजा सिंहले सिंहलेश्वरः । अन्तरिक्षेऽन्तरिक्षस्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२ ॥

'जलमें उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा करें। अन्तरिक्षमें वहाँ रहनेवाले सर्वगामी वायुदेव तेरी रक्षा करें॥ पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां वरः। येन दत्तोऽसि मे पुत्र दिव्येन विधिना किल ॥ १३॥

'पुत्र ! जिन्होंने दिव्य रीतिसे तुझे मेरे गर्भमें स्थापित किया है वे तपनेवालोंमें श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान् सूर्य सर्वत्र तेरा पालन करें ॥ १३ ॥

आदित्यावसवो रुद्धाः साध्याविश्वेच देवताः । मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ १४ ॥ रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे समेषु विषमेषु च । वेत्स्यामि त्वा विदेशेऽपि कवचेनाभिस्चितम् ॥ १५ ॥

'आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, इन्द्रसिहत मरुद्रण, दिक्पालींसिहत दिशाएँ तथा समस्त देवता सभी सम-विषम स्थानोंमें तेरी रक्षा करें। यदि विदेशमें भी त् जीवित रहेगा, तो मैं इन कवच-कुण्डल आदि चिह्नोंसे उपलक्षित होनेपर तुझे पहचान लूँगी॥ १४-१५॥

धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भानुर्विभावसुः। यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चक्षुषा वाहिनीगतम् ॥ १६ ॥

'वेटा ! तेरे पिता भगवान् सुवनभास्कर धन्य हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टिते नदीकी धारामें स्थित हुए तुझको देखेंगे ॥ १६ ॥

धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पयिष्यति । यस्यास्त्वं तृपितः पुत्र स्तनं पास्यसि देवज ॥ १७ ॥

'देवपुत्र ! वह रमणी धन्य है, जो तुझे अपना पुत्र यनाकर पालेगी और त् भूख-प्यास लगनेपर जिसके स्तर्नोका दूध पियेगा ॥ १७ ॥

को नु खप्नस्तया दृष्टो या त्वामादित्यवर्चसम् । दिव्यवर्मसमायुक्तं दिव्यकुण्डलभूषितम् ॥ १८ ॥

<sup>\*</sup> इस प्रकार पिटारोमें वंद करके वहा देनेपर भी वह बालक इसिलिये नहीं मरा कि वह अमृतसे उत्पन्न कवच और कुण्डल भारण किये हुए था। देखिये इसी अध्यायका सत्ताईसवाँ दलोक।

पद्मताम्रदलोज्ज्वलम्। पद्मायतविशालाक्षं सुललाटं सुकेशान्तं पुत्रत्वे करपयिष्यति ॥ १९ ॥

'उस भाग्यशालिनी नारीने कौन-सा ऐसा ग्रुभ स्वप्न देखा होगा, जो सूर्यके समान तेजस्वी, दिव्य कवचसे संयुक्त, दिव्य कुण्डलभूषितः कमलदलके समान विशाल नेत्रवाले। लाल कमलदलके सहश गौर कान्तिवाले, सुन्दर ललाट और मनोहर केशसमृहसे विभूषित तुझ-जैसे दिव्य बालकको अपना पुत्र बनायेगी ॥ १८-१९ ॥

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां भृमौ संसर्पमाणकम्। अव्यक्तकलवाक्यानि वदन्तं रेणुगुण्डितम् ॥ २०॥

'वत्स! जब तू धरतीपर पेटके बल सरकता फिरेगा और समझमें न आनेवाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस धूलिधूसरित अङ्गोंको जो होग देखेंगे, वे समय तेरे धन्य हैं || २० ||

धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्यौवनगोचरम्। हिमवद्रनसम्भूतं सिंहं केसरिणं यथा॥२१॥

'पुत्र ! हिमालयके जंगलमें उत्पन्न हुए केसरी सिंहके समान तुझे जवनीमें जो होग देखेंगे वे धन्य हैं'॥ एवं बहुविधं राजन् विलप्य करुणं पृथा।

अवास्त्रत मञ्जूषामभ्यनद्यास्तदा जले॥ २२॥ राजन् ! इस तरह बहुत-सी बातें कहकर करुण-विलाप

करती हुई कुन्तीने उस समय अश्वनदीके जलमें वह पिटारी छोड़ दी ॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत कुण्डलाहरणपर्वमें कर्णपरित्यागविषयक तीन सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥

रुदती पुत्रशोकार्ता निशीथे कमलेक्षणा। धाऱ्या सह पृथा राजन् पुत्रदर्शनलालसा ॥ २३ ॥

जनमेजय ! आधी रातके समय कमलनयनी कुन्ती पुत्रशोकसे आतुर हो उसके दर्शनकी लालसासे घात्रीके साथ नदीके तटपर देरतक रोती रही ॥ २३॥

विसर्जिथित्वा मञ्जूषां सम्बोधनभयात् पितुः। विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः॥ २४॥

पेटीको पानीमें बहाकर, कहीं पिताजी जग न जायँ, इस भयसे वह शोकसे आतुर हो पुनः राजभवनमें चली गयी ॥ २४॥

मञ्जूपात्वद्यनद्याः सा ययौ चर्मण्वतीं नदीम्। चर्मण्वत्याश्च यमुनां ततो गङ्गां जगाम ह ॥ २५॥ वह पिटारी अश्वनदीसे चर्मण्वती (चम्बल) नदीमें गयी।

चर्मण्वतीसे यमुनामें और वहाँसे गङ्गामें जापहुँची ॥ २५ ॥ गङ्गायाः स्तविषयं चम्पामनुययौ पुरीम्।

मञ्जूषागतो गर्भस्तरङ्गैरुद्यमानकः॥ २६॥ पिटारीमें सोया हुआ वह बालक गङ्गाकी लहरोंसे

बहाया जाता हुआ चम्पापुरीके पास स्तराज्यमें जा पहुँचा ॥ अमृतादुत्थितं दिव्यं तनुवर्भ सकुण्डलम्। धारयामास तं गर्भे दैवं च विधिनिर्मितम् ॥ २७॥

उसके शरीरका दिव्य कवच और कानोंके कुण्डल-ये अमृतसे प्रकट हुए थे। वे ही विधाताद्वारा रचित उस देवकुमारको जीवित रख रहे थे॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि कर्णपरित्यागे अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्याय: ॥ ३०८ ॥

# नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

अधिरथ सत तथा उसकी पत्नी राधाको बालक कर्णकी प्राप्ति, राधाके द्वारा उसका पालन, हिस्तिनापुरमें उसकी शिक्षा-दीक्षा तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन

वैशम्यायन उवाच

पतिसारनेव काले तु धृतराष्ट्रस्य वै सखा। स्तोऽधिरथ इत्येव सदारो जाह्नवीं ययौ ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! इसी समय राजा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ स्त अपनी स्त्रीके साथ गङ्गाजीके तटपर गया ॥ १ ॥

तस्य भार्याभवद् राजन् रूपेणासदशी भुवि। राधा नाम महाभागा न सा पुत्रमविन्दत ॥ २ ॥

राजन् ! उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतलपर अनुपम सुन्दरी थी। उसका नाम था राधा। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था।। २ ॥ अपत्यार्थे परं यत्नमकरोच सा ददर्शाथ मञ्जूषामुह्यमानां यहच्छया ॥ ३ ॥

राधा पुत्रप्राप्तिके लिये विशेष यस्न करती रहती थी। दैव-योगसे उसीने गङ्गाजीके जलमें वहती हुई उस पिटारीको देखा ॥ ३॥

दत्तरक्षाप्रतिसरामन्वालम्भनशोभनाम् **ऊ**र्मीतरङ्गेर्जाह्रव्याः समानीतामुपहरम्॥ ४॥

पिटारीके ऊपर उसकी रक्षाके लिये लता लपेट दी गयी थीं और सिन्दूरका लेप लगा होनेसे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। गङ्गाकी तरङ्गोंके थपेड़े खाकर वह पिटारी तटके समीप आ लगी ॥ ४॥

सा तुकौतूहलात् प्राप्तां प्राह्यामास भाविनी। ततो निवेदयामास स्तस्याधिरथस्य वै॥ ५॥

भामिनी राधाने कौत्इलवश उस पिटारीको हेवकोंसे पकड्वा मँगाया और अधिरथ सूतको इसकी सूचना दी ॥५॥

#### स तामुद्धृत्य मञ्जूषामुत्सार्यं जलमन्तिकात् । यन्त्रैरुद्धाटयामास सोऽपद्यत् तत्र वालकम् ॥ ६ ॥

अधिरथने उस पिटारीको पानीसे बाहर निकालकर जब यन्त्रों ( औजारों ) द्वारा उसे खोला, तब उसके भीतर एक बालकको देखा ॥ ६ ॥

### तरुणादित्यसंकाशं हेमवर्मधरं तथा । मृष्टकुण्डलयुक्तेन वदनेन विराजता ॥ ७ ॥

वह बालक प्रातःकालीन सूर्यके समान तेजस्वी था। उसने अपने अङ्गोंमें स्वर्णमय कवच धारण कर रक्खा था। उसका मुख कानोंमें पड़े हुए दो उज्ज्वल कुण्डलोंसे प्रकाशित हो रहा था॥ ७॥

#### स सूतो भार्यया सार्घ विस्मयो फुल्छलोचनः । अङ्कमारोप्य तं वालं भार्यो वचनमत्रवीत् ॥ ८ ॥

उसे देखकर पत्नीसिहत स्तके नेत्रकमल आश्चर्य एवं प्रसन्ततासे खिल उठे । उसने बालकको गोदमें लेकर अपनी पत्नीसे कहा—॥ ८॥

#### इद्मत्यद्धतं भीरु यतो जातोऽस्मि भाविनि । दृष्टवान् देवगर्भोऽयं मन्येऽस्मान् समुपागतः ॥ ९ ॥

भीर ! भाविनि ! जबसे में पैदा हुआ हूँ, तबसे आज ही मैंने ऐसा अद्भुत बालक देखा है। मैं समझता हूँ, यह कोई देवबालक ही हमें भाग्यवश प्राप्त हुआ है॥ ९॥ अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवैद्ती ध्रुवं मम। इत्युक्तवा तं ददी पुत्रं राधाये स महीपते॥ १०॥

'मुझ पुत्रहीनको अवस्य ही देवताओंने दया करके यह पुत्र प्रदान किया है।' राजन्! ऐसा कहकर अधिरथने वह पुत्र राधाको दे दिया॥ १०॥

#### प्रतिजन्नाह तं राधा विधिवद् दिव्यरूपिणम् । पुत्रं कमलगर्भामं देवगर्भे श्रिया वृतम् ॥ ११ ॥ (स्तन्यं समास्रवचास्या देवादित्यथ निश्चयः।)

राधाने भी कमलके भीतरी भागके समान कान्तिमान्। शोभाशाली तथा दिव्यरूपधारी उस देववालकको विधिपूर्वक प्रहण किया। निश्चय ही दैवकी प्रेरणासे राधाके स्तनींसे दूध भी झरने लगा॥ ११॥

### पुषोप चैनं विधियत् वर्ष्ये स च वीर्यवान्। ततःप्रभृति चाष्यन्ये प्राभवन्नौरसाः सुताः॥ १२॥

उसने विधिपूर्वक उस बालकका पालन-पोषण किया और वह धीरे-धीरे सबल होकर दिनोंदिन बढ़ने लगा। तभीसे उस सूत-दम्पतिके और भी अनेक औरस पुत्र उत्पनन हुए॥ १२॥

वसुवर्मधरं दृष्ट्या तं बालं हेमकुण्डलम् । नामास्य वसुपेणेति ततश्चकृद्धिजातयः ॥ १३ ॥ तदनन्तर वसु (सुवर्ण) मय कवच धारण किये तथा सोनेके ही कुण्डल पहने हुए उस बालकको देखकर ब्राह्मणोंने उसका नाम 'वसुपेण' रक्खा ॥ १३॥

### पवं स स्तपुत्रत्वं जगामामितविकमः। वसुषेण इति ख्यातो वृप इत्येव च प्रभुः॥१४॥

इस प्रकार वह अभितपराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली बालक स्तपुत्र वन गया। लोकमें 'वसुपेण' और 'वृष' इन दो नामीसे उसकी प्रसिद्धि हुई॥ १४॥

### स्तस्य वर्र्घेऽङ्गेषु श्रेष्ठः पुत्रः स वीर्यवान् । चारेण विदितश्चासीत् पृथया दिव्यवर्मभृत् ॥ १५ ॥

अधिरथ स्तका वह पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमें पालित होकर दिनोंदिन बढ़ने लगा। कुन्तीने गुप्तचर भेजकर माळ्म कर लिया था कि मेरा दिग्य कवचधारी पुत्र अधिरथके यहाँ पल रहा है॥ १५॥

### स्तस्त्वधिरथः पुत्रं विवृद्धं समयेन तम्। दृष्ट्या प्रस्थापयामास पुरं वारणसाह्रयम् ॥ १६ ॥

अधिरथ स्तने अपने पुत्रको बड़ा हुआ देख उसे यथासमय हिस्तिनापुर भेज दिया॥ १६॥

### तत्रोपसद्नं चक्ने द्रोणस्येष्वस्रकर्मणि। सच्यं दुर्योधनेनैवमगमत् स च वीर्यवान्॥१७॥

वहाँ उसने धनुर्वेदकी शिक्षा लेनेके लिये आचार्य द्रोणकी शिप्यता स्वीकार की। इस प्रकार पराक्रमी कर्णकी दुर्योधन-के साथ मित्रता हो गयी॥ १७॥

## द्रोणात् कृपाच रामाच सोऽस्त्रग्रामं चतुर्विधम्। छञ्ध्वा लोकेऽभवत् ख्यातः परमेष्वासतां गतः॥१८॥

वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परशुरामसे चारों प्रकार-की अस्त्रविद्या सीखकर संसारमें एक महान् धनुर्धरके रूपमें विख्यात हुआ ॥ १८॥

# संधाय धार्तराष्ट्रेण पार्थानां विप्रिये रतः। योद्धमारांसते नित्यं फाल्गुनेन महात्मना॥१९॥

धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनसे मिलकर वह कुन्तीकुमारका अनिष्ट करनेमें लगा रहता और सदा महामना अर्जुनसे युद्ध करनेकी इच्छा ब्यक्त किया करता था॥ १९॥

### सदा हि तस्य स्पर्धाऽऽसीदर्जुनेन विशाम्पते । अर्जुनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो वभूव सः॥ २०॥

राजन् ! अर्जुन और कर्णने जबसे एक दूसरेको देखा थाः तमीसे कर्ण अर्जुनके साथ स्पर्धा रखता था और अर्जुन भी कर्णके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे ॥ २०॥

### एतत् गुद्धं महाराज सूर्यस्यासीन्न संशयः। यः सूर्यसम्भवः कर्णः कुन्त्यां सूतकुळे तथा ॥ २१ ॥

महाराज ! निःसंदेह सूर्यका यही वह गुप्त रहस्य है कि कुन्तीके गर्भसे सूर्यद्वारा उत्पन्न कर्ण सूत्कुलमें पला था।।

तं तु कुण्डलिनं दृष्ट्वा वर्मणा च समन्वितम् । अवध्यं समरे मन्या पर्यतप्यद् युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥

अवध्य समर मन्या पयतप्य युष्धाष्ठरः॥ २२॥ उसे दिव्य कुण्डल और कवचसे संयुक्त देख युद्धमें अवध्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतत होते रहते थे॥ २२॥ यदा च कणों राजेन्द्र भानुमन्तं दिवाकरम्। स्तौति मध्यन्दिने प्राप्ते प्राञ्जलिः सिलले स्थितः॥ २३॥ तत्रैन मुपतिष्ठन्ति बाह्मणा धनहेतुना। नादेयं तस्य तत्काले किञ्चिद्दस्ति द्विजातिषु॥ २४॥ राजेन्द्र! जब कर्ण दोपहरके समय जलमें खड़ा हो

हाथ जोड़कर अंग्रुमाली भगवान् दिवाकरकी स्तृति करता था, उस समय बहुत-से ब्राह्मण धनके लिये उसके पास आते थे। उस अवसरपर उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, जो ब्राह्मणोंके लिये अदेय हो।। २३-२४॥ तिमन्द्रो ब्राह्मणों भून्वाभिक्षां देहीत्युपस्थितः। स्वागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यभाषत॥ २५॥

इन्द्र भी उसी समय ब्राह्मण बनकर वहाँ उपस्थित हुए और वोले—'मुझे भिक्षा दो ।' यह सुनकर राधानन्दन कर्णने उत्तर दिया—'विप्रवर! आपका स्वागत है'॥ २५॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि राधाकर्णप्रासौ नवाधिकत्रिशततस्मोऽध्यायः ॥ ३०९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें राधाको कर्णकी प्राप्तिविषयक तीन सौ नवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ ३०९ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल २५ है इलोक हैं )

# दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

इन्द्रका कर्णको अमोघ शक्ति देकर वदलेमें उसके कवच-कुण्डल लेना

वैशम्पायन उवाच

देवराजमनुप्राप्तं ब्राह्मणच्छ्यना वृतम्। दृष्ट्वा खागतिमत्याह न वुवोधास्य मानसम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवराजको ब्राह्मणके छन्नवेपमें छिपकर आये देख कर्णने कहा—'ब्रह्मन् ! आपका खागत है।' परंतु कर्णको उससमय इन्द्रके मनोभावका कुछ भी पता न चला ॥ १॥

हिरण्यकण्ठीः प्रमदा त्रामान् वा वहुगोकुळान् । किं ददानीति तं विष्रमुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २ ॥

तव अधिरथकुमारने उन ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रसे कहा-'विप्रवर! मैं आपको क्या दूँ ? सोनेके कण्डोंसे विभ्णित युवती स्त्रियाँ अथवा बहुसंख्पक गोधनोंसे भरे हुए अनेक ब्राम ?' ॥

बाह्मण उनाच

हिरण्यकण्ड्यः प्रमदा यचान्यत् प्रीतिवर्धनम् । नाहं दत्तिमिहेच्छामि तद्धिभ्यः प्रदीयताम् ॥ ३ ॥

ब्राह्मण वोळे—वीरवर ! तुम्हारी दी हुई सोनेके कंठोंसे विभूषित युवती स्त्रियाँ तथा दूसरी आनन्दवर्धक वस्तुएँ में नहीं लेना चाहता। इन वस्तुओंको उन याचकोंको दे दो, जो इनकी अभिलाषा लेकर आये हों॥ ३॥ यदेतत् सहजं वर्म कुण्डले च तवानघ। एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यवतो भवान्॥ ४॥

अनघ! यदि तुम सत्यवती हो, तो ये जो तुम्हारे द्यारीर-के साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, इन्हें काट-कर मुझे दे दो ॥ ४॥

एतदिच्छाम्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परंतप। एप मे सर्वेलाभानां लाभः परमको मतः॥ ५॥ परंतप ! तुम्हारा दिया हुआ यही दान मैं शीघ्रतापूर्वक लेना चाहता हूँ। यही मेरे लिये सम्पूर्ण लामोंमें सबसे बढ़कर लाभ है ॥ ५॥

कर्ण उवाच

अविन प्रमदा गाश्च निवारं बहुवार्षिकम्। तत् ते विष्प्रदास्यामि न तु वर्म सकुण्डलम् ॥ ६ ॥

कर्णने कहा — ब्रह्मन् ! यदि आप घर बनानेके लिये भूमि, ग्रह्शी वसानेके लिये सुन्दरी तहणी स्त्रियाँ, बहुत-सी गौएँ, खेत और बहुत वर्षीतक चालू रहनेवाली जीवनवृत्ति लेना चाहें, तो दे दूँगा; परंतु कवच और कुण्डल नहीं दे सकता ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच

एवं बहुविधैर्वाक्यैर्याच्यमानः स तु द्विजः। कर्णेन् भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार वहुत सी वार्ते कहकर कर्णके प्रार्थना करनेपर भी उन ब्राह्मणदेवने दूसरा कोई वर नहीं माँगा ॥ ७ ॥

सान्त्वितश्च यथाशक्ति पूजितश्च यथाविधि। न चान्यं स द्विजश्रेष्ठः कामयामास वै वरम् ॥ ८॥

कर्णने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तथापि उन द्विजश्रेष्ठने और किसी बरको लेनेसे अनिच्छा प्रकट कर दी॥८॥ यदा नाम्यं प्रतृणुते वरं वे द्विजसत्तमः। (विनास्य सहजं वर्म कुण्डले च विशाम्पते)। तदैनमञ्जवीद् भूयो राधेयः प्रहस्तिव॥९॥ राजन्! जब उन द्विजश्रेष्ठने कर्णके सहज कवन और

म० १. १०. ४--

कुण्डलके सिवा दूमरी कोई वस्तु नहीं माँगी, तय राधा-नन्दन कर्णने उनसे हँसते हुए से कहा—॥ ९॥ सहजं वर्म में विष्र कुण्डले चामृतोद्भवे। तेनावध्योऽस्मि लोकेषु ततो नैतज्जहाम्यहम्॥ १०॥

विप्रवर ! कवच तो मेरे शरीरके साथ ही उत्पन्न हुआ है और दोनों कुण्डल भी अमृतसे प्रकट हुए हैं । इन्हींके कारण में संसारमें अवध्य बना हुआ हूँ; अतः मैं इन सब बस्तुओंको त्याग नहीं सकता ॥ १०॥

विशालं पृथिवीराज्यं क्षेमं निहतकण्टकम् । प्रतिगृह्णीष्य मत्तस्त्यं साधु ब्राह्मण्पुङ्गव ॥ ११ ॥

'ब्राह्मणप्रवर ! आप मुझसे समूची पृथ्वीका कत्याणमयः अकण्टकः विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले लें ॥ ११ ॥ कुण्डलाभ्यां विमुक्तोऽहं वर्मणा सहजेन च । गमनीयो भविष्यामि शत्रुणां द्विजसत्तम ॥ १२ ॥

दिजश्रेष्ठ ! इस सहज कवचे और दोनों कुण्डलेंसे विश्वत हो जानेपर मैं शत्रुओंका वध्य हो जाऊँगा (अतः इन्हें न माँगिये)'॥ १२॥

वैशम्भयन उवाच

यदान्यं न वरं वब्ने भगवान् पाकशासनः। ततः प्रहस्य कर्णस्तं पुन्रित्यव्रवीद् वचः॥ १३॥

वैद्राम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इतना अनुनय-विनय करनेपर भी जब पाकशासन भगवान् इन्द्रने दूसरा कोई वरनहीं माँगाः तब कर्णने हँसकर पुनः इस प्रकार कहा—॥१३॥ विक्रितो देवदेवेदा प्रारोवासि सस प्रभो ।

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मम प्रभो । न तु न्याय्यं मया दातुं तव शक्र वृथा वरम् ॥ १४ ॥

'देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आप पधार रहे हैं, यह बात मुझे पहले ही ज्ञात हो गयी थी । पर देवेन्द्र ! मैं आपको निष्फल कर दूँ, यह न्यायसंगत नहीं है ॥ १४ ॥

त्वं हि देवेश्वरः साक्षात् त्वया देयो वरो मम । अन्येषां चैव भूतानामीश्वरो हासि भूतऋत् ॥ १५॥

'आप साक्षात् देवेश्वर हैं। उचित तो यद्दी है कि आप मुझे वर दें; क्योंकि आप अन्य सब भृतोंके ईश्वर तथा उन्हें उत्पन्न करनेवाले हैं॥ १५॥

यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवचं तथा। वध्युतामुपयास्यामि त्वं च शकावहास्यताम् ॥ १६॥ तस्मास् विनिमयं कृत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम्। हरस्य शक कामं मे न द्यामहमन्यथा॥ १७॥

'इन्द्रदेव! यदि मैं आपको अपने दोनों कुण्डल और कवच दे दूँगा, तो मैं तो शत्रुआंका वध्य हो जाऊँ गा और संसारमें आपकी हँसी होगी। इसलिये (कर्णने सूर्यकी आज्ञाको याद करके कहा—) शक! आप कुछ यदला देकर इच्छानुसार मेरे कुण्डल और उत्तम कवच ले जाह्ये; अन्यथा मैं इन्हें नहीं दे सकता'॥ १६-१७॥ शक उवाच

विदितोऽहं रवेः पूर्वमायानेव तवान्तिकम्। तेन ते सर्वमाख्यातमेवमेतन्न संशयः॥१८॥

इन्द्र बोले—कर्ण ! जब में तुम्हारे पास आ रहा था। उसके पहले ही सूर्यदेवको यह बात माल्यम हो गयी थी। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने ही तुमसे सारी बातें बता दी हैं॥ १८॥

काममस्तु तथा तात तव कर्ण यथेच्छसि। वर्जयित्वा तु मे वज्रं प्रवृणीप्व यथेच्छसि॥१९॥

तात कर्ण ! तुम्हारी रुचिके अनुसार इन बस्तुओंका परिवर्तन ही हो जाय। मेरे बज्जको छोड़कर तुम जो चाहो, बही आयुध मुझसे माँग लो ॥ १९॥

वैशम्पायन उवाच

ततः कर्णः प्रहृष्टस्तु उपसंगम्य वासवम् । अमोघां राक्तिमभ्येत्य ववे सम्पूर्णमानसः ॥ २०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—-जनमेजय ! तव कर्ण अत्यन्तप्रसन्न होकर देवराज इन्द्रके पास गया और सफलमनोरथ होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति माँगी ॥ २०॥

कर्ण उवाच

वर्मणा कुण्डलाभ्यां च राक्ति मे देहि वासव। अमोवां शत्रुसंघानां घातिनीं पृतनामुखे॥ २१॥

कर्ण वोला—वासव! मेरे कवन और कुण्डल लेकर आप मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिये, जो सेना-के अग्रभागमें शत्रुसमुदायका संहार करनेवाली है।। २१॥ ततः संचिन्त्य मनसा मुहूर्तमिय वासवः। शक्त्यर्थं पृथिवीपाल कर्णं वाक्यमथात्रवीत्॥ २२॥

राजन् ! तब इन्द्रने शक्तिके विषयमें दो घड़ीतक मन-ही-मन विचार करके कर्णसे इस प्रकार कहा—॥ २२॥ कुण्डले मे प्रयच्छस्य वर्म चैव शरीरजम्।

गृहाण कर्ण शक्ति त्वमनेन समयेन च ॥ २३॥ क्रिणं! तुम मुझे अपने दोनों कुण्डल और सहज कवच दे दो और मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो। इसी शर्तके अनुसार हमलोगों:में इन वस्तुओंका विनिमय (वदला) हो जाय॥

अमोघा हन्ति शतशः शत्रुत् मम करच्युता । पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान् विनिघ्नतः ॥ २४ ॥

'सूतनन्दन! दैत्योंका संहार करते समय मेरे हाथसे छूटनेपर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शत्रुओंको मार देती है और पुनः मेरे हाथमें चली आती है ॥ २४ ॥ सेयं तव करप्राप्ता हत्येकं रिपुमूर्जितम्। गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामवैष्यति सूतज॥ २५॥

'वही शक्ति तुम्हारे हाथमें जाकर किसी एक तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी तथा गर्जना करनेवाले शत्रु-को मारकर पुनः मेरे ही पास आ जायगी' ॥ २५॥

#### कर्ण उवाच

एकमेवाहमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे। गर्जन्तं प्रतपन्तं च यतो मम भयं भवेत्॥ २६॥

कर्ण वे।ला—देवेन्द्र ! मैं महासमरमें अपने एक ही शत्रुको इसके द्वारा मारना चाहता हूँ, जो बहुत गर्जना करनेवाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना रहता है ॥ २६ ॥

#### इन्द्र उवाच

एकं हिनष्यसि रिपुं गर्जनतं बिलनं रणे। त्वं तु यं प्रार्थयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७ ॥ यमाहुर्वेदविद्वांसो वराईमपराजितम्। नारायणमचिन्त्यं च तेन कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८ ॥

इन्द्रने कहा—कर्ण ! तुम (इस शक्तिसे) रणभूमिमें गर्जना करनेवाले किसी एक बलवान् शत्रुको मार सकोगे, परंतु इस समय तुम जिस एक शत्रुको लक्ष्य करके यह अमोघ शक्ति माँग रहे हो, वह तो उन परमात्माद्वारा सुरक्षित है, जिन्हें वेदवेत्ता विद्वान् पुरुषोत्तम अपराजित, हरि तथा अचिन्त्य-स्वरूप नारायण कहते हैं। वे स्वयं श्रीकृष्ण हैं, जिनके द्वारा उस वीरकी रक्षा हो रही है।। २७-२८।।

#### कर्ण उवाच

प्वमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम । अमोघां देहि मे राक्तिं यथा हन्यां प्रतापिनम् ॥ २९ ॥

कर्ण बोला—भगवन् ! ऐसा ही हो। तो भी आप एक बीरके वधके लिये मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जिससे मैं अपने प्रतापी शत्रुका वध कर सकूँ॥ २९॥

उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते। निकृत्तेषु तु गात्रेषु न मे बीमत्सता भवेत्॥३०॥

में आपको अपने शरीरसे उधेड़कर कवच और कुण्डल तोदे दूँगा;परंतु उस समय मेरे अङ्गोंके कट जानेपर मेरा खरूप बीभत्स न होना चाहिये॥ ३०॥

#### इन्द्र उवाच

न ते वीभत्सता कर्ण भविष्यति कथञ्चन । व्रणक्वेव न गात्रेषु यस्त्वं नानृतमिच्छसि ॥ ३१ ॥

इन्द्रने कहा—कर्ण! तुम्हारा खरूप किसी प्रकार भी बीभत्स नहीं होगा। तुम्हारे अङ्गोंमें घावतक नहीं होगा। क्योंकि तुम असत्यकी इच्छा नहीं रखते हो ॥ ३१॥ याददास्ते पितुर्वणस्तेजश्च वदतां वर। ताददोनैव वर्णेन त्वं कर्ण भविता पुनः॥ ३२॥ विद्यमानेषु शस्त्रेषु यद्यमोधामसंशये। प्रमत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवैषा पतिष्यति॥ ३३॥

वक्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण! तुम्हारे पिताका जैसा वर्ण और तेज है, वैसे ही वर्ण और तेजसे तुम पुनः सम्पन्न हो जाओगे। जयतक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राणसंकटकी परिस्थिति नआ जाय, तयतक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ शक्ति यों ही किसी शत्रुपर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी॥ ३२-३३॥

#### कर्ण उवाच

संशयं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीमिमाम् । यथा मामात्थ शक्र त्वं सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ ३४ ॥

कर्ण बोला—देवेन्द्र ! आप जैसा मुझसे कह रहे हैं, उसके अनुसार प्राणसंकटकी अवस्थामें पड़कर ही मैं आपकी दी हुई इस शक्तिका उपयोग करूँगा, यह मैं आपसे सची बात कहता हूँ ॥ ३४॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततः शक्ति प्रज्वलितां प्रतिगृह्य विशाम्पते । शस्त्रं गृहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यकुन्तत ॥ ३५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर इन्द्रकी प्रज्वलित शक्ति लेकर कर्णने तीखी तलवार उठायी और कवच उधेड़नेके लिये अपने सब अङ्गोंको काटना आरम्भ किया ॥

ततो देवा मानवा दानवाश्च निकृत्तन्तं कर्णमात्मानमेवम्। दृष्ट्वा सर्वे सिंहनादान् प्रणेदु-र्न ह्यस्यासीन्मुखजोवैविकारः॥३६॥

उस समय देवता, मनुष्य और दानव सब लोग इस प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्णको देखकर सिंहनाद करने लगे; परंतु कर्णके मुखपर तिनक भी विकार नहीं आया ॥ ३६ ॥

> ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोच्चैःपुष्पवर्षे च दिव्यम् । दृष्ट्रा कर्णे रास्त्रसंकृत्तगात्रं

मुहुश्चापि स्मयमानं नृवीरम् ॥ ३७ ॥ कर्णके सारे अङ्ग शस्त्रोंके आघातसे कट गये थे, फिर भी वह नरवीर वारंबार मुसकरा रहा था। यह देखकर दिव्य दुन्दुभियाँ बज उटीं एवं आकाशसे दिव्य फूलोंकी

वर्षा होने लगी ॥ ३७॥

तदनन्तर अपने रारीरसे दिव्य कवचको उधेड्कर कर्णने इन्द्रके हाथमें दे दिया; वह कवच उस समयरक्तसे भींगा हुआ ही था। इसी प्रकार उसने कानोंके वे कुण्डल भी काटकर दे दिये। अतः इस कर्णन (कर्तन) रूपी कर्मसे उसका नाम 'कर्ण' हुआ।। ३८॥ ततः शकः प्रहसन् वञ्चयित्वा कर्णे लोके यशसा योजयित्वा। कृतं कार्ये पाण्डवानां हि मेने ततः पश्चाद् दिवमेवोत्पपात ॥ ३९॥

इस प्रकार कर्णको (कवच और कुण्डलसे) विश्वित करके एवं संसारमें उसका सुयश फैलाकर देवराज इन्द्र हँसते हुए स्वर्गलोकको चले गये। उन्हें मन-ही-मन यह विश्वास हो गया कि भौने पाण्डवोंका कार्य पूरा कर दिया॥ ३९॥

> श्रुत्वा कर्ण मुपितं धार्तराष्ट्रा दीनाः सर्वे भग्नदर्ग इवासन् । तां चावस्थां गमितं स्तपुत्रं श्रुत्वा पार्था जहपुःकाननस्थाः॥ ४०॥

धृतराष्ट्रके पुत्रोंने जब यह सुना कि कर्णको (कवच और कुण्डलोंसे) बिद्धित कर दिया गया तो वे सब अत्यन्त दीन-से हो गये; उनका घमंड चूर-चूर-सा हो गया। बनमें रहनेवाले कुन्तीपुत्रोंने जब सुना कि स्तपुत्र इस दशामें पहुँच गया है, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। ।४०।

जनमेजय उचाच

कस्था वीराः पाण्डवास्ते वभूडुः कुतरचैत श्रुतवन्तः प्रियं तत्। कि वाकार्युद्धांदशे ऽब्दे ब्यतीते तनमे सर्थे भगवान् व्याकरोतु ॥ ४१ ॥ जनमेजयन पूछा—भगवन् ! वे वीर पाण्डव उन दिनों कहाँ थे ? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और वारहवाँ वर्ष ब्यतीत हो जानेपर क्या किया ? ये सब बातें आप मुझे स्पष्टरूपसे बतायें ॥ ४१ ॥

वैश्वभायन उवाच

लब्ध्वा कृष्णां सैन्ध्रवं द्रावयित्वा विषेः सार्धे काम्यकादाश्रमात् ते । मार्कण्डेयाच्छुतवन्तः पुराणं

देवर्षीणां चिरतं विस्तरेण ॥ ४२ ॥ वैदाम्पायनजीने कहा—राजन् ! द्रौपदीको पाकर तथा जयद्रथको काम्यक वनसे भगाकर ब्राह्मणीसहित समस्त पाण्डवोंने मार्कण्डेयजीके मुखसे पुराणकथा और देवताओं तथा ऋषियोंके विस्तृत चिरत्र सुनते हुए इसे भी सुना था॥४२॥

(प्रत्याजग्मुः सरथाः सानुयात्राः सर्वेः सार्घे स्त्रपौरोगवैस्ते। ततो ययुर्देतवने नृवीरा निस्तीर्येवं वनवासं समग्रम्॥)

इस प्रकार वनवासकी पूरी अवधि विताकर वे नरवीर पाण्डव अपने रथा अनुचर, स्त तथा रसोइयोंके साथ पुनः दैतवनमें लौट आये ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि कवचकुण्डलदाने दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपर्वमें कवच-कुण्डलदानविषयक तीन सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२९०॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ इलोक मिलाकर कुल ४३६ रलोक हैं )

( आरणेयपर्व )

एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

ब्राह्मणकी अर्गण एवं मन्यन-काष्ट्रका पता लगानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे दौड़ना और दुखी होना

जनमेजय उवाच

पवं हतायां भार्यायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम् ।
प्रतिपद्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥
जनमेजयने पूळा—ब्रह्मन् ! इस प्रकार अपनी पत्नी
द्रीपदीका अपहरण होनेपर अत्यन्त क्लेश उठाकर पाण्डवोंने जव
उन्हें पुनः प्राप्त कर लियाः उसके बाद उन्होंने क्या किया १॥
वैश्वम्पायन उवाच

पवं हतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम्। विहाय काम्यकं राजा सह भ्रातृभिरच्युतः॥ २॥ पुनर्हेतवनं रम्यमाजगाम युधिष्टिरः। खादुम्लफ्लं रम्यं विचित्रबहुपाद्पम्॥ ३॥ वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! पूर्वोक्त प्रकारसे द्रौपदीका हरण होनेपर भारी बलेश उठानेके बाद जब पाण्डवोंने उन्हें पा लिया। तब धर्मसे कभी च्युत न होनेवाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ काम्यकवन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैतवनमें ही चले आये । वहाँ स्वादिष्ट फलम्लोंकी यहुतायत थी तथा बहुत-रोविचित्र वृक्ष उस वनकी शोभा बढाते थे ॥ २-३॥

अनुभुक्तफलाहाराः सर्व एव मिताशनाः। न्यवसन पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भार्यया॥ ४॥

वहाँ सब पाण्डच अपनी पत्नी द्रौपदीके साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजनपर जीवन-निर्वाह करते हुए रहते थे ॥४॥ वसन् द्वैतवने राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। भीमसेनोऽर्जुनद्वैव माद्गीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ५ ॥ बाह्मणार्थे पराक्रान्ता धर्मात्मानो यतव्रताः। क्लेशमार्च्छन्त विपुलं सुखोदकं परंतपाः॥ ६ ॥

द्वैतवनमें रहते समय कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्रीकुमार नकुल-सहदेव—इन सभी शत्रुसंतापी संयम-नियम-परायण धर्मात्मा पाण्डवोंने एक दिन एक ब्राह्मणके लिये पराक्रम करते हुए महान् क्लेश उठाया परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ ॥ ५-६॥

तस्मिन् प्रतिवसन्तस्ते यत् प्रापुः कुरुसत्तमाः। यने हेरां सुखोदकं तत् प्रवस्यामि ते शृणु॥ ७॥

राजन् ! उस वनमें रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोंने जो भविष्यमें सुख देनेवाला क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥

अरणीसहितं मन्थं ब्राह्मणस्य तपस्त्रिनः। मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत॥ ८॥

एक तपस्वी ब्राह्मणका (रस्तीमें बँधा) अरणीसहित मन्थनकाष्ठ एक बृक्षमें टँगा था; वहीं एक मृग आकर उस बृक्षसे अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृगके सींगमें अटक गये॥ ८॥

तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः। आश्रमान्तरितः शीव्रं प्रयमानो महाजवः॥ ९॥

राजन् ! उन काष्टोंको लेकर वह महामृग बड़ी उतावलीसे भागा और बड़े वेगसे चौकड़ी भरता हुआ शीव्र ही आश्रमसे ओझल हो गया ॥ ९॥

हियमाणं तु तं दृष्ट्वा स विश्वः कुरुसत्तम । त्वरितोऽभ्यागमत् तत्र अग्निहोत्रपरीष्सया ॥ १०॥

कुरुश्रेष्ठ ! उस ब्राह्मणने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानीको लेकर तेजीसे भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्रकी रक्षाके लिये तुरंत वहीं (पाण्डवोंके आश्रममें) आया ! १०॥

अजातरात्रमासीनं भ्रातृभिः सहितं वने । आगम्य बाह्मणस्तूर्णं संतप्तदचेदमबबीत् ॥ ११ ॥

वनमें भाइयोंके साथ बैठे हुए अजातशत्रु युधिष्ठिरके पास तुरंत आकर संतप्त हुए उसब्राह्मणने इसप्रकार कहा-॥

अरणीसहितं मन्थं समासक्तं वनस्पतौ। मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत ॥१२॥ तमादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः। आश्रमात्त्वरितः शीघं प्रवमानो महाजवः॥१३॥ 'राजन् ! मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्षपर रख दी थी। एक मृग वहाँ आकर उस वृक्षसे दारीर रगड़ने लगा और उसके सींगमें वे दोनों काष्ठ फँस गये। वह महान् मृग उन काष्ठोंको लेकर बड़ी उतावलीके साथ भाग गया है और अत्यन्त वेगवान् होनेके कारण चौकड़ी भरता हुआ शीष्ठ ही आश्रमसे वहुत दूर निकल गया है ॥ १२-१३॥

तस्य गत्वा पदं राजन्नासाच च महामृगम्। अग्निहोत्रं न लुप्येत तदानयत पाण्डवाः॥ १४॥

'महाराज युधिष्ठिर!तथा वीर पाण्डवो! तुम सव लोग उसके पदिचह्नोंको देखते हुए उस महामृगके पास पहुँचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्रकर्म छुत न हो'॥

ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतप्तोऽथ युधिष्ठिरः। धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्भवद् भ्रातृभिः सह ॥ १५॥

ब्राह्मणकी बात सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृगका पता लगानेके लिये वे धनुष लेकर भाइयोंसहित दौड़े ॥१५॥

संनद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन् नरपुङ्गवाः । ब्राह्मणार्थे यतन्तस्ते शिव्रमन्वगमन् मृगम्॥१६॥

वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बाँध एवं कमर कसकर धनुष लिये आश्रमसे दौड़े और ब्राह्मणकी कार्यसिद्धिके लिये प्रयत्नशील होकर तीत्र गतिसे मृगका पीछा करने लगे॥ १६॥

कर्णिनालीकनाराचानुत्सृजन्तो महारथाः । नाविध्यन् पाण्डवास्तत्र पदयन्तो सृगमन्तिकात्॥१७॥

कुछ दूर जानेपर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखायी दिया। तब वे महारथी पाण्डव कर्णि, नालीक और नाराच नामक वाण उसपर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहाँ उस मृगको बींध न सके॥ १७॥

तेषां प्रयतमानानां नाददयत महामृगः । अपदयन्तो मृगं शान्ता दुःखं प्राप्ता मनस्विनः॥ १८॥

घोर प्रयत्न करनेपर भी वह महामृग उनके हाथ न लगाः सहसा अदृश्य हो गया । मृगको न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गये ॥ १८ ॥ श्रीतळच्छायमागम्य न्यग्रोधं गहने वने । श्रुतिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः समुपाविशन्॥ १९ ॥

तत्पश्चात् उसगहन वनमें भूख-प्याससे पीड़ित अङ्गोंवाले -पाण्डव एक शीतल छायावालेबरगदके पास आकर बैठ गये॥ तेपां समुपिविष्टानां नकुलो दुःखितस्तदा। अत्रवीद् भ्रातरं श्रेष्टममपीत् कुरुनन्दनम्॥ २०॥

उनके वैठ जानेपर नकुल अत्यन्त दुखी हो अमर्घमं आकर बड़े भाई कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले-॥ नास्मिन् कुले जातु ममज्ज धर्मो न चालस्यादर्थलोपो वभूव। अनुत्तराः सर्वभूतेषु भूयः सम्प्राप्ताःसाः संदायं किनुराजन्॥२१॥

'राजन् ! हमारे कुलमें कभी आलस्यवश धर्मका लोप नहीं हुआ, अर्थका भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणीके प्रार्थना करनेपर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया— निराश नहीं किया। फिर भी हम धर्मसंकटमें कैसेपड़ गये?'॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि मृगान्वेषणे एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्भत आरणेयपर्वमें मृगका अनुसंघानिवषयक तीन सौ ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३१९॥

# द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

पानी लानेके लिये गये हुए नकुल आदि चार भाइयोंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना

युधिष्टिर उवाच

नापदामस्ति मर्योदा न निमित्तं न कारणम्। धर्मस्तु विभजन्यर्थमुभयोः पुण्यपापयोः ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले-भैया ! आपत्तियोंकी न तो कोई सीमा है, न कोई निमित्त दिखायी देता है और न कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहलेका किया हुआ पुण्य और पापरूप कर्म ही प्रारब्ध यनकर सुख और दुःखरूप फल बाँटता रहता है॥ १॥

भीम उवाच

प्रातिकाम्यनयत् कृष्णां सभायां प्रेष्यवत् तदा । न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ २ ॥

भीमसेन ने कहा—जब प्रातिकामीकी जगह दूत बनकर गया हुआ दुःशासन द्रौपदीको कौरवोंकी सभामें दासीकी भाँति बलपूर्वक खींच ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला, इसीके कारण हमलोग ऐसे धर्मसंकटमें पड़े हैं॥ २॥

अर्जुन उनाच

वाचस्तीक्ष्णास्थिभेदिन्यः सृतपुत्रेण भाषिताः। अतितीत्रा मया क्षान्तास्तेनप्राताः स संशयम्॥ ३ ॥

अर्जुन बोले—स्तपुत्र कर्णके कहे हुए कटोर अस्थियोंको भी विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर लिये, उसीसे आज हम धर्म-संकटकी अवस्थामें आ पहुँचे हैं॥ ३॥

सहदेव उवाच

शकुनिस्त्वां यदाजैपीदक्षयूतेन भारत। स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयम् ॥ ४ ॥

सहदेवने कहा-भारत ! जब शकुनिने आपको जूएमें जीत लिया और उस समय मैंने उसे मार नहीं डाला, उसीका यह फल है कि आज इमलोग धर्मसंकटमें पड़ गये हैं ॥ ४॥

वैशम्यायन उवाच

ततो युधिष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमब्रवीत्। आरुह्य वृक्षं माद्रेय निरीक्षस्य दिशो दश ॥ ५ ॥ पानीयमन्तिके पश्य वृक्षांश्चाप्युदकाश्चितान्। पते हि भ्रातरः श्चान्तास्तव तात पिपासिताः॥ ६ ॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने नकुलसे कहा-माद्रीनन्दन ! किसी वृक्षपर चढ़कर सब दिशाओं में दृष्टिपात करो । कहीं आस-पास पानी हो, तो देखों अथवा जलके किनारे होनेवाले वृक्षीपर भी दृष्टि डालो। तात ! तुम्हारे ये भाई थके-माँदे और प्यासे हैं' ॥ ५-६॥

नकुळस्तु तथेत्युक्त्वा शीव्रमारुह्य पाद्पम् । अव्रवीद् भ्रातरं ज्येष्ठमभिवीक्ष्य समन्ततः॥ ७ः॥

तय नकुल (यहुत अच्छा' कहकर शीघ्र ही एक पेड्पर चढ़ गये और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाईसे बोले-॥

पदयामि बहुलान् राजन् वृक्षानुदक्तसंश्रयान् । सारसानां च निर्होदमत्रोदकमसंशयम् ॥ ८॥

'राजन्! में ऐसे बहुतेरे बृक्ष देख रहा हूँ, जो जलके किनारे ही होते हैं। सारसोंकी आवाज भी सुनायी देती है; अतः निःसंदेह यहाँ आस-पास ही कोई जलाशय है'॥ ८॥

ततोऽब्रवीत् सत्यधृतिःकुन्तीपुत्रोयुधिष्टिरः। गच्छ सौम्य ततः शीव्रं तूणैः पानीयमानय॥ ९॥

तव सस्यका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने नकुल्से कहा—'सौम्य ! शीघ जाओ और तरकसोंमें पानी भर लाओ' ॥ ९ ॥

नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा भ्रातुर्ज्येष्टस्य शासनात् । प्राद्मवद् यत्र पानीयं शीघं चैवान्वपद्मतः ॥ १०॥

नकुल 'बहुत अच्छा' कहकर बड़े भाईकी आज्ञासे शीव्रतापूर्वक गये और जहाँ जलाशय थाः वहाँ तुरंत पहुँच गये॥ १०॥

स दृष्ट्वा विमलं तोयं सारसैः परिवारितम्। पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्षात् स ग्रुश्रुवे ॥ ११ ॥ वहाँ सारसोंसे घिरे हुए जलाशयका स्वच्छ जल देखकर नकुलको उसे पीनेकी इच्छा हुई। इतनेमें ही आकाशसे उनके कानोंमें एक स्पष्ट वाणी सुनायी दी॥ ११॥

यक्ष उवाच

मा तात साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरित्रहः। प्रश्नानुकत्वा तु माद्रेय ततः पिव हरस्य च॥ १२॥

यक्ष योळा—तात ! तुम इस सरोवरका पानी पीनेका साहस न करो । इसपर पहलेसे ही मेरा अधिकार हो चुका है । माद्रीकुमार ! पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो, फिर पानी पीओ और ले भी जाओ ॥ १२॥

अनादृत्य तु तद् वाक्यं नकुलः सुिषपासितः। अपिवच्छीतलं तोयं पीत्वा च निषपात ह ॥ १३॥

नकुलकी प्यास बहुत बढ़ गयी थी। उन्होंने यक्षके कथनकी अबहेलना करके वहाँका शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े ॥ १३॥

चिरायमाणे नकुळे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अब्रवीद् भ्रातरं वीरं सहदेवमरिंदमम्॥१४॥

नकुलके लौटनेमें जब अधिक विलम्य हो गया तब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने अपने शत्रुहन्ता वीर भ्राता सहदेवसे कहा—॥ १४॥

भ्राता हि चिरयातो नः सहदेव तवाग्रजः। तथैवानय सोदर्य पानीयं च त्वमानय॥ १५॥

'सहदेव ! हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुलको यहाँसे गये बहुत देर हो गयी । तुम जाकर अपने सहोदर भाईको बुला लाओ और पानी भी ले आओ' ॥१५॥ सहदेवस्तथेन्युक्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत ।

ददर्श च हतं भूमौ भ्रातरं नकुळं तदा॥ १६॥ तय सहदेव 'बहुत अच्छा' कहकर उसी दिशाकी ओर चळ

तव सहदेव 'बहुत अच्छा' कहकर उसी दिशाकी और चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, भाई नकुल पृथ्वीपर मरे पड़े हैं ॥ १६॥

भ्रातृशोकाभिसंततस्तृषया च प्रपीडितः। अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत॥१७॥

भाईके शोकसे उनका हृदय संतप्त हो उटा । साथ ही प्याससे भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे; अतः पानीकी ओर दौड़े । उसी समय आकाशवाणी बोल उटी—॥ १७॥

मा तात साहसं कार्पीर्मम पूर्वपरिग्रहः। प्रश्नानुक्त्वा यथाकामं पिवस्य च हरस्व च ॥ १८॥

'तात ! पानी पीनेका साहस न करो । यहाँ पहलेसे ही मेरा अधिकार हो चुका है । तुम पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जलपीओ और साथ ले भी जाओ' ॥

अनादृत्य तु तद् वाक्यं सहदेवः पिपासितः। अपिवच्छीतस्रं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९ ॥ प्यासे सहदेव उस वचनकी अवहेलना करके वहाँका ठंडा जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े ॥ १९ ॥ अथाव्रचीत् स विजयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । भ्रातसौ ते चिरगतौ बीभत्सो शतुकर्शन ॥ २० ॥

तदनन्तर कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा-'शत्रु-नाशन वीमत्सो ! तुम्हारे दोनों भाइयोंको गये बहुत देर हो गयी ॥ २० ॥

तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय। त्वं हि नस्तात सर्वेषां दुःखितानामपाश्रयः॥ २१॥

'तुम्हारा कल्याण हो । तुम उन दोनोंको बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ । तात ! तुम्हीं हम सब दुखी बन्धुओंके सहारे हो' ॥ २१॥

एवमुक्तो गुडाकेशः प्रगृद्य सशारं धनुः। आमुक्तखङ्गो मेधावी तत् सरः प्रत्यपद्यत ॥ २२ ॥

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर निद्राविजयी बुद्धिमान् अर्जुन धनुप-बाण और खड्ग लिये उस सरोवरके तटपर गये॥२२॥ ततः पुरुपशार्दूली पानीयहरणे गती। तौ दद्शी हती तत्र भ्रातरी श्वेतवाहनः॥ २३॥

ता ददश हता तत्र झातरा श्वतवाहनः ॥ २२ ॥ श्वेतवाहन अर्जुनने जल लानेके लिये गये हुए उन दोनों पुरुषसिंह भाइयोंको वहाँ मरे हुए देखा ॥ २३ ॥

प्रसुप्ताविव तौ दृष्ट्वा नरसिंहः सुदुःखितः। धनुरुद्यम्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद् वनम्॥ २४॥

दोनोंको प्रगाढ़ निद्रामें सोथे हुएकी भाँति देखकर मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी अर्जुनको बहुत दुःख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वनका अच्छी तरह निरीक्षण किया॥ २४॥

नापरयत् तत्र किंचित् स भूतमस्मिन् महावने। सन्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत॥२६॥

जब उस विशाल वनमें उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखायी दिया, तब सन्यसाची अर्जुन थककर पानीकी ओर दौड़े ॥ २५ ॥

अभिधावंस्ततो वाक्यमन्तिरक्षात् स शुश्रुवे। किमासीद्सिपानीयं नैतच्छक्यं वळात्त्वया॥ २६॥ कौन्तेय यदि प्रश्लांस्तान् मयोक्तान् प्रतिपत्स्यसे। ततः पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च भारत॥ २७॥

दौड़ते समय उन्हें आकाशकी ओग्से आती हुई वाणी सुनायी दी—'कुन्तीनन्दन! क्यों पानीके निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। भारत! यदि मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे सको, तो यहाँका पानी पीओ और साथ ले भी जाओ? ॥ २६-२७॥

वारितस्त्वव्रवीत् पार्थो दश्यमानो निवारय। यावद् बाणैविनिभिन्नः पुनर्नेयं वदिष्यस्ति॥ २८॥ इस प्रकार रोके जानेपर अर्जुनने कहा—'जरा सामने आकर रोको । सामने आते हो वाणोंसे टुकड़े-टुकड़े हो जानेपर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे' ॥ २८ ॥ प्रवमुक्तवा ततः पार्थः शरेरस्त्रानुमन्त्रितेः। प्रववर्ष दिशः कृतस्ताः शब्दवेध च दर्शयम् ॥ २९ ॥

ऐसा कहकर अर्जुनने अपनी शब्दवेध-कलाका परिचय देते हुए दिःयास्त्रोंसे अभिमन्त्रित वाणोंकी सब ओर **सड़ी** लगा दी ॥ २९॥

कर्णिनालीकनाराचानुत्सृजन् भरतर्षभ । सत्वमोघानिषून् मुक्त्वा तृष्णयाभित्रपीडितः॥ ३०॥ अनेकैरिषुसङ्घातैरन्तरिक्षे ववर्ष ह ।

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अर्जुन उस समय कर्णी नालीक तथा नाराच आदि बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। प्याससे पीड़ित हुए अर्जुनने कितने ही अमोध बाणोंका प्रयोग करके आकाश-में भी कई बार बाणसमूहकी वर्षा की ॥ २०६॥

#### यक्ष उवाच

कि विद्यातेन ते पार्थ प्रश्नानुकत्वा ततः पिब ॥३१॥ अनुकत्वा च पिवन् प्रश्नान् पीत्वैव न भविष्यस्ति ।

यश्च बोला—पार्थ ! इस प्रकार प्राणियोंपर आघात करनेसे क्या लाभ ? पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, फिर जल पीओ । यदि तुम प्रश्नोंका उत्तर दिये विना ही यहाँका जल पीओगे, तो पीते ही मर जाओगे ॥ २१६ ॥

पवमुक्तस्ततः पार्थः सम्यसाची धनंजयः ॥ ३२ ॥ अवज्ञायैव तां वाचं पीत्वैव निषपात ह ।

उसके ऐसा कहनेपर कुन्तीपुत्र सन्यसाची धनंजय उसके वचनोंकी अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े ॥ ३२६॥

अथाववीद् भीमसेनं कुन्तीपुत्री युधिष्ठिरः ॥ ३३ ॥ नकुलः सहदेवश्च वीभत्सुश्च परंतप । चिरं गतास्तीयहेतोर्न चागच्छन्ति भारत ॥ ३४ ॥ तांइचैवानय भद्गं ते पानीयं च त्वमानय ।

तय कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा— 'परंतप ! भरतनन्दन ! नकुल, सहदेव और अर्जुनको पानीके लिये गये बहुत देर हो गयी। वे अभीतक नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ! ॥ ३३-३४६॥

भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तं देशं प्रत्यपद्यत ॥ ३५ ॥ यत्र ते पुरुषद्याद्या भ्रातरोऽस्य निपातिताः । तान् दृष्ट्या दुःखितो भीमस्तृपया च प्रवीडितः ॥३६ ॥

तव भीमसेन 'बहुत अन्छा' कहकर उस स्थानपर गये, जहाँ वे पुरुपसिंह तीनों भाई पृथ्वीपर पड़े थे। उन्हें उस

अवस्थामें देखकर भीमसेनको वड़ा दुःख हुआ । इधर प्यास भी उन्हें वहुत कष्ट दे रही थी ॥ ३५-३६ ॥ अमन्यत महाबाहुः कर्म तद् यक्षरक्षस्थाम् । स चिन्तयामास तदा योज्ञव्यं ध्रुवमद्य वै ॥ ३७ ॥ पास्यामि तावत् पानीयमिति पार्थो वृकोद्रः । ततोऽभ्यधावत् पानीयं पिपासुः पुरुषर्थभः ॥ ३८ ॥

महाबाहु भीमसेनने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि 'यह यक्षों तथा राक्षसोंका काम है।' फिर उन्होंने सोचा; 'आज निश्चय ही मुझे रात्रुके साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूँ।' ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुन्तीकुमार भीमसेन जलकी ओर दौड़े॥ ३७-३८॥

#### यक्ष उवाच

मा तात साहसं कार्वीर्मम पूर्वपरित्रहः। प्रश्नानुकत्वा तु कौन्तेय ततः पिव हरस्व च ॥ ३९ ॥

यक्ष बोला—तात ! पानी पीनेका साइस न करना। इस जलपर पहलेसे ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुन्तीकुमार ! पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे दो, फिर पानी पीओ और ले भी जाओ !! ३९ !!

एवमुक्तस्तदा भीमो यक्षेणामिततेजसा। अनुकरवैव तुतान् प्रश्नान् पीरवैव निपपात ह ॥ ४० ॥

अमिततेजस्वी यक्षके ऐसा कहनेपर भी भीमसेन उन प्रक्रोंका उत्तर दिये विना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े ॥ ४०॥

ततः कुन्तीसुतो राजा प्रचिन्त्य पुरुषर्पभः। समुन्थाय महावाहुर्दद्यमानेन चेतसा॥ ४१॥ व्यपेतजननिर्घोपं प्रविवेश महावनम्। रुरुभिश्च वराहैश्च पक्षिभिश्च निपेवितम्॥ ४२॥

तदनन्तर कुन्तीपुत्र पुरुषरत्न महावाहु राजा युधिष्ठिर वहुत देरतक सोच-विचार करके उठे और जलते हुए हृदय- से उन्होंने उस विशाल वनमें प्रवेश किया, जहाँ मनुष्योंकी आवाजतक नहीं सुनायी देती थी। वहाँ रुरु मुग, वराह तथा पक्षियोंके समुदाय ही निवास करते थे॥ ४१-४२॥

नीलभाखरवर्णेश्च पादपैरुपशोभितम्। भ्रमरेरुपगीतं च पक्षिभिश्च महायशाः॥ ४३॥

नीले रंगके चमकीले वृक्ष उस वनकी शोभा वढ़ा रहे थे। भ्रमरोंके गुझन और विहंगोंके कलरवसे वह बनप्रान्त शब्दायमान हो रहा था॥ ४३॥

स गच्छन् कानने तस्मिन् हेमजालपरिष्कृतम्। दृद्र्भी तत् सरः श्रोमान् विश्वकर्मकृतं तथा ॥ ४४ ॥

महायशस्वी श्रीमान् युधिष्ठिरने उस वनमें विचरण करते हुए उससरोवरको देखाः जो सुनहरे रंगके कुसुमकेसरोंसे विभृषित था। जान पड़ता था साक्षात् विश्वकर्माने ही उसका निर्माण किया है॥ ४४॥ उपेतं निलनीजालैः सिन्धुवारैः सवेतसैः। केतकैः करवीरैश्च पिष्पलैश्चैव संवृतम्। (ततो धर्मसुतः श्रीमान् भ्रातृदर्शनलालसः।) श्रमार्तस्तदुपागम्य सरो दृष्ट्वाथ विस्मितः॥४१॥ उस सरोवरका जलकमलकी वेलेंसि आच्छादित हो

उस सरोवरका जल कमलकी वेलोंसे आच्छादित हो वहाँकी अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए ॥ ४५ ॥ इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि नकुलादिपतने द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तर्गत आरणेयपर्वमें नकुरु आदि चारों भाइयोंके मूर्छित होकर गिरनेसे सम्बन्य रखनेवाला तीन सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९२॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है स्रोक मिलाकर कुल ४५ है स्रोक हैं)

# त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

यक्ष और युधिष्टिरका प्रक्रोत्तर तथा युधिष्टिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका चारों भाइयोंके जीवित होनेका वरदान देना

वैशम्यायन उवाच

स द्दर्श हतान् भ्रातृँ होकपालानिव च्युतान्। युगान्ते समनुप्राप्ते शकप्रतिमगौरवान्॥१॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! युधिष्ठिरने इन्द्रके समान गौरवशाली अपने भाहगोंको सरोवरके तटपर निर्जीवकी भाँति पड़े हुए देखा; मानो प्रलयक्तालमें सम्पूर्ण लोकपाल अपने लोकोंसे भ्रष्ट होकर गिर गये हों ॥ १ ॥ विनिक्तीर्णधनुर्वाणं दृष्ट्रा निहतमर्जुनम् । भीमसेनं यमौ चैच निर्विचेष्टान् गताग्रुषः ॥ २ ॥ स दीर्घमुण्णं निःश्वस्य शोकवाष्पपरिष्लुतः । तान्दष्ट्रापतितान् भ्रातृन् सर्वाध्रिन्तासमन्वितः॥३॥ धर्मपुत्रो महावाहुर्विललाप सुविस्तरम् ।

अर्जुन मरे पड़े थे; उनके धनुप-वाण इधर-उधर विखरे थे। भीमसेन और नकुल-सहदेव भी प्राणरहित हो निक्चेष्ट हो गये थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम-गरम लंबी साँसें खोंचने लगे। उनके नेत्रोंसे शोकके आँगू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओंको इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिन्तामें हूच गये और देरतक विलाप करते रहे—॥ २-३६॥ नजु त्वया महाबाहो प्रतिज्ञातं चुकोद्र ॥ ४॥ सुगोधनस्य भेत्स्यामि गद्या सिन्धनी रणे। व्यर्थ तद्य मे सर्वे त्विय वीर निपातिते॥ ५॥ महानमिन महाबाहो कुक्णां कीर्तिवर्धने।

वे बोले—'महाबाहु बुकोदर! तुमने यह प्रतिशा की थी कि 'मैं युद्धमें अपनी गदासे दुर्बोधनकी दोनों जाँधे तोड़ डालूँगा।' महाबाहो! तुम कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ाने-वाले थे। तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर! आज तुम्हारे गिर जानेसे मेरे लिये वह सब कुछ न्यर्थ हो गया॥ ४-५६॥ मनुष्यसम्भवा वाचो विधमिण्यः प्रतिश्रुताः॥ ६॥

भवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कथं सृषा।

रहा था और उसके चारों किनारोंपर सिंदुवार, बेंत,

केवड़े, करवीर तथा पीपलके वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयोंसे मिलनेके लिये उत्सुक श्रीमान् धर्मनन्दन

युधिष्ठिर थकावटसे पीड़ित हो उस सरोवरपर आये और

'साधारण मनुष्योंकी बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएँ तो ज्ञूडी निकल जाती हैं; परंतु तुमलोगोंके सम्बन्धमें जो दिव्य वाणियाँ हुई थीं, वे कैसे मिथ्या हो सकती हैं? ॥ ६ रैं ॥ देवाश्चापि यदायोचन स्तके त्वां धनंजय ॥ ७ ॥ सहस्राक्षादनवरः कुन्ति पुत्रस्तवेति वै। उत्तरे पारियात्रे च जगुर्भूतानि सर्वज्ञः॥ ८ ॥ विप्रणप्टां श्रियं चैपामाहर्ता पुनरञ्जसा। नास्य जेता रणे कश्चिद्जेता नेप कस्यचित्॥ ९ ॥

''धनंजय! जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय देवताओंने भी कहा था कि 'कुन्ती! तुम्हारा यह पुत्र सहस्रनेत्रधारी इन्द्रसे किसी वातमें कम न होगा।' उत्तर पारियात्र पर्वतपर सब प्राणियोंने तुम्हारे विषयमें यही कहा था कि 'ये अर्जुन शीघ ही पाण्डवोंकी खोयी हुई राजलक्ष्मीको पुनः लौटा लावेंगे। युद्धमें कोई भी इनपर विजय पानेवाला न होगा और ये भी किसीको परास्त किये विना न रहेंगे''॥ ७-९॥

सोऽयं मृत्युवशं यातः कथं जिष्णुर्महावलः। अयं ममाशां संहत्य शेते भूमौ धनंजयः॥ १०॥ आश्रित्य यं वयं नाथं दुःखान्येतानि सेहिम।

ंवे ही महावली अर्जुन आज मृत्युके अधीन कैसे हो गये ? ये वे ही धनंजय मेरी आशालनाको छिन्न-भिन्न करके धरतीपर पड़े हैं; जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हमलोग ये सारे दुःख सहते आये हैं॥१०६॥

रणे प्रमत्ती वीरौ च सदा शत्रुनिवर्हणौ ॥ ११ ॥ कथं रिषुवशं यातौ कुन्तीपुत्रौ महावलौ । यौ सर्वास्त्राप्रतिहतौ भीमसेनधनंजयौ ॥ १२ ॥

·कुन्तीके ये दोनों महावली पुत्र भीमसेन और अर्जुन-जो

किसी भी अस्त्रसे प्रतिहत न होनेवाले, समराङ्गणमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले तथा सदैव शत्रुओंका संहार करनेवाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रुके अधीन कैसे हो गये १॥११-१२॥ अश्मसारमयं नूनं हृद्यं मम दुर्ह्यः।

अश्मसारमय नून हृदय मम दुहृदः। यमौ यदेतौ दृष्टुाद्य पतितौ नावद्धिते॥१३॥

्मुझ दुष्टका हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहेका बना हुआ है, जो कि आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेवको धरतीपर पड़ा देख विदीर्ग नहीं हो जाता है ॥ १३ ॥ शास्त्रक्षा देशकालकास्तिपोयुक्ताःकियान्विताः। अकृत्वा सहशं कर्म कि शेष्यं पुरुषर्थभाः॥ १४॥

'पुरुपसिंह बन्धुओ! तुमलोग शास्त्रोंके विद्वान्, देशकालको समझनेवाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किये विना ही तुमलोग (प्राणहीन हो) कैसे सो रहे हो ! ॥ १४ ॥

अविक्षतशरीराश्चाष्यप्रमुष्टशरासनाः । असंशा भुवि संगभ्य कि शेष्वमपराजिताः ॥ १५ ॥

'तुम्हारे दारीरोंमें कोई पाव नहीं है, तुमने धनुष-बाणका स्पर्दातक नहीं किया है तथा तुम किसीसे परास्त होनेवाले नहीं हो; ऐसी दद्यामें इस पृथ्वीपर संज्ञासून्य होकर क्यों पड़े हो ?'॥ १५॥

सामूनियादेः संसुप्तान् दृष्ट्वा आतृन् महामतिः। सुखंत्रसुप्तान् प्रस्थितः श्वितः कष्टां दृशां गतः॥ १६॥

परम बुद्धिमान् युधिष्ठिर धरतीपर पड़े हुए पर्वत-शिखरोंके समान अपने भाइयोंको इस प्रकार सुखकी नींद सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अङ्गोंमें पसीना निकल आया और वे अत्यन्त कष्टप्रद अवस्थामें पहुँच गये॥ एवमेचेदिमत्युक्तवा धर्मातमा स नरेश्वरः।

मृत्युक कारणपर विचार करन का ॥ २७ ॥ इतिकर्तव्यतां चेति देशकालविभागवित् । नाभिषेदे महाबाहुश्चिन्तयानो महामतिः ॥ १८ ॥

वे यह भी सोचने छगे कि 'अब क्या करना चाहिये ?'
महाबुद्धिमान् महाबाहु युधिष्ठिर देश और कालके तत्त्वको
पृथक् पृथक् जाननेवाले थे। तो भी बहुत सोचने-विचारनेपर
भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके॥ १८॥

अथ संस्तभ्य धर्मात्मा तदा ऽऽत्मानं तपोयुतः । एवं विरुष्य बहुधा धर्मपुत्रो युविष्ठिरः ॥ १९ ॥ बुद्धया विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः॥ २० ॥ नैपां शस्त्रप्रहारो ऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्।

भूतं महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मे हताः ॥ २१॥ तत्पश्चात् धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठर अपने मनको स्थिर करके बहुत विलाप करनेके पश्चात् अपनी बुद्धि-द्वारा यह विचार करने लगे—'इन वीरोंको किसने मार गिराया है ? इनके दारीरोंमें अस्त्र-शस्त्रोंके आघातका कोई चिह्न नहीं है और न इस स्थानपर किसी दूसरेके पैरोंका निशान ही है। मैं समझता हूँ, अवश्य वह कोई भारी भूत है, जिसने मेरे भाइयोंको मारा है ॥ १९–२१॥

एकाय्रं चिन्तयिष्यामि पीत्वा चेत्स्यामि चा जलम्। स्यात् तु दुर्योधने नेदमुपां शुविहितं कृतम् ॥ २२ ॥

'इस विषयमें मैं चित्तको एकाग्र करके फिर सोचूँगा अथवा पानी पीकर इस रहस्यको समझनेकी चेष्टा करूँगा। सम्भव है, दुर्थोधनने चुपके-चुपके कोई पड्यन्त्र किया हो॥

गान्धारराजरचितं सततं जिह्मबुद्धिना। यस्य कार्यमकार्ये वा सममेव भवत्युत॥२३॥ कस्तस्य विश्वसेद् वीरो दुष्कृतेरकृतात्मनः। अथवा पुरुपैर्मूढैः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः॥२४॥

'अथवा जिसकी बुद्धिमें सदा कुटिलता ही निवास करती है, उस गान्धारराज शकुनिकी भी यह करत्त हो सकती है। जिसके लिये कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों वरावर हैं, उस अजितातमा पापी शकुनिपर कौन वीर पुरुप विश्वास कर सकता है ? अथवा गुसरूपसे नियुक्त किये हुए पुरुषोंद्वारा दुरात्मा दुर्योधनने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया होगा? ॥ २३-२४॥

भवेदिति महाबुद्धिर्वहुधा तदचिन्तयत्। तस्यासीन्न विषेणेदमुदकं दूवितं यथा॥२५॥

इस प्रकार परम बुद्धिमान् युधिष्ठिर माँति-भाँतिकी चिन्ता करने छगे। (परीक्षा करनेपर) उन्हें इस बातका निश्चय हो गया था कि इस सरोवरके जलमें जहर नहीं मिलाया गया है॥

मृतानामि चैतेषां विद्वतं नैव जायते। मुखवर्णाः प्रसन्ना मे भ्रातृणामित्यचिन्तयत्॥ २६॥

'क्योंकि मर जानेपर भी मेरे इन भाइयोंके शरीरमें कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई है। अब भी मेरे भाइयोंके मुखकी कान्ति प्रसन्न है।' इस तरह वे सोच-विचारमें ही डूबे रहे॥

एकेकशश्चौघवळानिमान् पुरुपसत्तमान्। कोऽन्यः प्रतिसमासेत काळान्तकयमादते॥ २७॥

भेरे इन पुरुपरल भाइयोंमेंसे प्रत्येकके दारीरमें बलका अगाध सिन्धु लहराता था। आयु पूर्ण होनेपर सबका अन्त कर देनेवाले यमराजके सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था ?'॥ २७॥

एतेन व्यवसायेन तत् तोयं व्यवगाढवान् । गाहमानश्च तत् तोयमन्तरिक्षात् स ग्रुश्चवे ॥ २८॥

इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जलमें उतरे। पानीमें प्रवेश करते ही उनके कानोंमें आकाशवाणी सुनायी दी॥ यक्ष उवाच

अहं बकः शैवलमत्स्यभक्षो नीता मया प्रेतवशं तवानुजाः। त्वं पञ्चमो भविता राजपुत्र

न चेत् प्रश्नान् पृच्छतो व्याकरोषि ॥२९॥ यक्ष बोळा—राजकुमार ! मैं सेवार और मछली खानेवाला बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयोंको यमलोक भेजा है; अतः मेरे पूछनेपर यदि तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर न दोगे, तो तुम भी यमलोकके पाँचवें अतिथि होओगे ॥२९॥ मा तात साहसं कार्षार्मम पूर्वपरिग्रहः। प्रश्नानुकत्वा तु कौन्तेय ततः पित हरस्व च ॥ ३०॥

तात ! जल पीनेका साहस न करना । इसपर मेरा पहलेसे ही अधिकार हो गया है । कुन्तीकुमार !मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो और तब जल पीओ और ले भी जाओ ॥ ३०॥

युधिष्ठिर उवाच

रुद्राणां वा वस्तां वा मरुतां वा प्रधानभाक्। पृच्छामि को भवान् देवो नैतच्छक्किना कृतम्॥ ३१॥

युधिष्ठिरं बोले—मैं पूछता हूँ, तुम रुद्रों, वसुओं अथवा मरुद्रणोंमेंसे कौन-से प्रधान देवता हो ? बताओं। यह काम किसी पक्षीका किया हुआ नहीं हो सकता ?।। हिमबान पारियात्रश्च विन्ध्यो मलय प्रव च।

हिमवान् पारियात्रश्च विन्ध्यो मलय एव च । चत्वारः पर्वताः केन पातिता भूरितेजसः॥ ३२॥

मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान्, पारियात्र, विन्ध्य तथा मलय—इन चारों पर्वतोंके समान हैं। इन्हें किसने मार गिराया है ? ॥ ३२ ॥

अतीव ते महत् कर्म कृतं च चिलनां वरः। यान् न देवा न गन्धर्वानासुराश्च न राक्षसाः॥ ३३॥ विषहेरन् महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्भुतम्। न ते जानामि यत् कार्यं नाभिजानामि काङ्कितम्॥३४॥

बलवानों में श्रेष्ठ वीर ! तुमने यह अत्यन्त महान् कर्म किया है । बड़े-बड़े युद्धों में जिन वीरों (के प्रभाव ) को देवता, गन्धर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते थे, उन्हें गिराक्तर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है । तुम्हारा कार्य क्या है, यह मैं नहीं जानता । तुम क्या चाहते हो ? इसका भी मुझे पता नहीं है ॥ ३३-३४॥

कौतूहळं महज्जातं साध्वसं चागतं मम। येनास्म्युद्धिग्नहृद्यः समुत्पन्नशिरोज्वरः॥३५॥ पृच्छामि भगवंस्तसात् को भवानिह तिष्ठति।

तुम्हारे विषयमें मुझे महान् कौत्हल हो गया है। तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है, जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिरमें संताप होने लगा है। अतः भगवन्! मैं विनयपूर्वक पूछता हूँ, तुम यहाँ कौन विराज रहे हो !॥ यक्ष उवाच

यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः ॥ ३६॥ मयैते निहताः सर्वे भ्रातरस्ते महौजसः।

यक्षने कहा—तुम्हारा कल्याण हो। मैं जलचर पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी महान् तेजस्वी भाई मेरे-द्वारा ही मारे गये हैं॥ ३६ ई॥

वैशम्भयन उवाच

ततस्तामशिवां श्रुत्वा वाचं स परुपाक्षराम् ॥ ३७ ॥ यक्षस्य व्रवतो राजन्तुपक्षम्य तदा स्थितः। विरूपाक्षं महाकायं यक्षं तालसमुच्छ्रयम् ॥ ३८ ॥ उवलनार्कप्रतीकाशमधृष्यं पर्वतोपमम्। वृक्षमाश्रित्य तिष्ठन्तं दद्शे भरतर्पभः॥ ३९ ॥ मेघगम्भीरनादेन तर्जयन्तं महास्वनम्।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तत्पश्चात् उस समय इस प्रकार बोलनेवाले उस यक्षकी वह अमङ्गलमयी और कठोर वाणी सुनकर भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा, एक विकट नेत्रींवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताड़के समान लंबा, अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी तथा पर्वतके समान ऊँचा है। वही अपनी मेधके समान गम्भीर नादयुक्त वाणीसे उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज बहुत ऊँची है ॥३७—३९६ ॥

यक्ष उवाच

इमे ते आतरो राजन् वार्यमाणा मयासकृत् ॥ ४०॥ बलात् तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वै मृदिता मया। न पेयमुद्कं राजन् प्राणानिह परीप्सता ॥ ४१॥ पार्थ मा साहसं कार्षीर्मम पूर्वपरिग्रहः। प्रदनानुक्तवा तु कौन्तेय ततः पिव हरस्व च ॥ ४२॥

यक्षने कहा—राजन्! तुम्हारे इन भाइयोंको मैंने बार-बार रोका था; फिर भी ये वलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे; इसीसे मैंने इन्हें मार डाला। महाराज़ युधिष्ठिर! यदि तुम्हें अपने प्राण बचानेकी इच्छा हो, तो बहाँ जल नहीं पीना चाहिये। पार्थ! तुम पानी पीनेका साहस न करना, यह पहलेसे ही मेरे अधिकारकी वस्तु है। कुन्तीनन्दन! पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो, उसके बाद जल पीओ और ले भी जाओ॥ ४०-४२॥

युधिष्ठिर उवाच

न चाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रहम्। कामंनैतत्प्रशंसन्ति सन्तोहि पुरुषाः सदा ॥ ४३ ॥ यदात्मना स्वमात्मानं प्रशंसे पुरुषर्भ। यथाप्रशंतुतेप्रशनान् प्रतिवस्यामि पृच्छ माम् ॥ ४४ ॥

युधिष्टिरने कहा—यक्ष ! मैं तुम्हारे अधिकारकी वस्तुको नहीं ले जाना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूँ; इस बातकी संसुरुप कभी प्रशंसा नहीं करते । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दूँगा, तुम मुझसे प्रश्न करो ॥ ४३-४४ ॥

#### यक्ष उवाच

र्कि स्विदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्चराः। कदचैनमस्तं नयति कस्मिश्च प्रतितिष्ठति ॥ ४५ ॥

यश्नने पूछा--सूर्यको कौन ऊपर उठाता ( उदित ) करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? उसे अस्त कौन करता है ? और वह किसमें प्रतिष्ठित है ? ॥ ४५ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

ब्रह्मादित्यमुन्नयति देवास्तस्याभितश्चराः। धर्मश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ ४६॥

युधिष्ठिर वोले—ब्रह्म सूर्यको ऊपर उठाता ( उदित करता ) है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है ॥ ४६ ॥

#### यक्ष उवाच

केनस्विच्छ्रोत्रियो भवति केनस्विद् विन्दते महत्। केनस्विद् द्वितीयवान् भवति राजन् केन च बुद्धिमान्॥

यश्च ने पूछ। — - राजन् ! मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है ! महत्वदको किसके द्वारा प्राप्त करता है ! वह किसके द्वारा द्वितीयवान् होता है ! और किससे बुद्धिमान् होता है ! ॥ ४७ ॥

### युधिष्टिर उवाच

श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्। धृत्याद्वितीयवान् भवति बुद्धिमान् चृद्धसेवया॥ ४८॥

युधिष्ठिर बोले--बेदाध्ययनके द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तपने महत्पद प्राप्त करता है, धैर्यसे द्वितीयवान् (दूसरे साथीसे युक्त) होता है और वृद्ध पुरुषोंकी सेवासे बुद्धिमान् होता है ॥ ४८॥

#### यक्ष उवाच

र्कि ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धर्मः सतामिव । कद्येवां मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ४९ ॥

यक्षते पूछा--ब्राह्मणोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्-पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ? उनका मनुष्यभाव क्या है ? और उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ? ॥ ४९ ॥

#### युधिप्टिर उवाच

स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव। मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव॥५०॥

युधिष्ठिर वे(छे—नेदोंका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोंमें देवत्व है, तप सत्पुरुपोंका-सा धर्म है, मरना मनुष्य-भाव है और निन्दा करना असत्पुरुपोंका-सा आचरण है ॥ ५०॥

#### यक्ष उवाच

र्कि क्षत्रियाणां देवत्यं कश्च धर्मः सतामिव। कर्चेषां मानुषो भावः किमेषामसतामिव॥ ५१॥

यश्न ने पूछा--क्षत्रियोंमें देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुरुषोंका साधर्म क्या है ? उनका मनुष्य-भाव क्या है ? और उनमें असत्पुरुपोंका सा आचरण क्या है ? ॥ ५१॥

#### युधिष्टिर उवाच

इष्वस्त्रमेषां देवत्वं यश्च एषां सतामिव। भयं वै मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव॥ ५२॥

युधिष्ठिर बोले—वाणिवद्या क्षित्रयोंका देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, भय मानवीय भाव है और द्यरणमें आये हुए दुखियोंका परित्याग कर देना उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण है ॥ ५२ ॥

#### यक्ष उवाच

किमेकं यित्रयं साम किमेकं यित्रयं यजुः। का चैपां वृणुते यहां कां यहां नातिवर्तते॥ ५३॥

यश्न ने पूछा—-कौन एक वस्तु यज्ञिय साम है ? कौन एक ( यज्ञसम्बन्धी ) यज्ञिय यज्ञ है ? कौन एक वस्तु यज्ञका वरण करती है ? और किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ? ॥ ५३॥

#### युधिष्टिर उवाच

प्राणो वै यक्षियं साम मनो वै यक्षियं यजुः। ऋगेका वृणुते यक्षं तां यक्षो नातिवर्तते॥ ५४॥

युधिष्ठिर बोले--प्राण ही यज्ञिय साम है, मन ही यज्ञसम्बन्धी यज्ञ है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञका वरण करती है और उसीका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता॥ ५४॥

#### यक्ष उवाच

र्किस्विद्वयतां श्रेष्ठं किस्विन्निवपतां वरम्। किस्वित्पतिष्ठमानानां किस्वित्प्रसवतां वरम्॥५५॥

यश्न ने पूछा—लेती करनेवालोंके लिये कौन-सीवस्तु श्रेष्ठ है ? विलेरने (बोने) वालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ? प्रतिष्ठा-प्राप्त धनियोंके लिये कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ है ? तथा संतानोत्मादन करनेवालोंके लिये क्या श्रेष्ठ है ? ॥ ५५ ॥

### युधिष्ठिर उवाच

वर्षमावपतां श्रेष्टं वीजं निवपतां वरम्। गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रसवतां वरः॥५६॥

युधिष्टिर बोले—लेती करनेवालोंके लिये वर्षा श्रेष्ठ है। विलेरने (बोने) वालोंके लिये बीज श्रेष्ट है। प्रतिष्ठाप्राप्त धनियोंके लिये गौ (का पालन-पोषण और संग्रह) श्रेष्ठ है और संतानोत्पादन करनेवालोंके लिये पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष उवाच

इन्द्रियार्थानतुभवन् बुद्धिमाँह्योकपूजितः। सम्मतःसर्वभूतानामुच्छ्वसन् को न जीवति ॥५७॥

यक्षते पूछा—ऐसा कौन पुरुष है, जो बुद्धिमान्, लोक-में सम्मानित और सब प्राणियोंका माननीय होकर एवं इन्द्रियोंके विषयोंको अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तवमें जीवित नहीं है ? ॥ ५७॥

युधिष्ठिर उवाच

देवतातिथिभृत्यानां पितॄणामात्मनश्च यः । न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन् न स जीवति ॥ ५८ ॥

युधिष्टिरने कहा — जो देवता, अतिथि, भरणीय कुटुम्बीजन, पितर और आत्मा-इन पाँचोंका पोषण नहीं करता, वह श्वास लेनेपर भी जीवित नहीं है ॥ ५८ ॥

यक्ष उवाच

र्किस्विद् गुरुतरं भूमेः किस्विदुचतरं च खात्। किस्विच्छीव्रतरंवायोः किस्विद् वहुतरं तृणात्॥ ५९ ॥

यक्षने पूछा—पृथ्वीते भी भारी क्या है ? आकाशते भी ऊँचा क्या है ? वायुत्ते भी तेज चलनेवाला क्या है ? और तिनकोंते भी अधिक (असंख्य) क्या है ? ॥ ५९॥

युधिष्टिर उवाच

माता गुरुतरा भूमेः खात् पितोचतरस्तथा। मनः शीव्रतरं वाताचिन्ता वहुतरी तृणात्॥ ६०॥

युधिष्ठिर वोले—माताका गौरव पृथ्वीसे भी अधिक है। पिता आकाशसे भी ऊँचा है। मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तिनकोंसे भी अधिक असंख्य एवं अनन्त है॥ ६०॥

यक्ष उवाच

किंस्वित् सुप्तं न निमिषति किंस्विज्जातं न चोपति । कस्यस्विद्ध्यं नास्ति किंस्विद् वेगेन वर्धते ॥ ६१॥

यक्षने पूछा — कौन सोनेपर भी आँखें नहीं मूँदता ? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता ? किसमें हृदय नहीं है ? और कौन वेगसे बढ़ता है ? ॥ ६१॥

युधिष्ठिर उवाच

मत्स्यः सुप्तो न निमिपत्यण्डं जातं न चोपति । अञ्चनो हृदयं नास्ति नदी चेगेन चर्धते ॥ ६२ ॥

युधिष्टिर बोले—मछली सोनेपर भी आँख़ें नहीं मूँदती, अण्डा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थरमें दृदय नहीं है और नदी वेगसे बढती है ॥ ६२॥

यक्ष उवाच

किंस्वित्प्रवसतो भित्रं किंस्विन्मित्रं गृहे सतः। आतुरस्य च किं मित्रं किंस्विन्मित्रं मरिष्यतः॥ ६३॥

यक्षने पूछा—प्रवासी (परदेशके यात्री) का मित्र कौन है ? गृहवासी (गृहस्थ) का मित्र कौन है ? रोगीका मित्र कौन है ? और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कौन है ? ॥ ६३ ॥

युधिष्टिर उवाच

सार्थः प्रवसतो मित्रं भार्या मित्रं गृहे सतः। आतुरस्य भिषङ् मित्रं दानं मित्रं मरिष्यतः ॥ ६४॥

युधिष्ठिर बोले—सहयात्रियोंका समुदाय अथवा साथमें यात्रा करनेवाला साथी ही प्रवासीका मित्र है, पत्नी यहवासीका मित्र है, वैद्य रोगीका मित्र है और दान मुमूर्ड (अर्थात् मरनेवाले) मनुष्यका मित्र है ॥ ६४॥

यक्ष उवाच

कोऽतिथिः सर्वभूतानां किस्विद् धर्मसनातनम्। अमृतं किस्विद्राजेन्द्र किस्वित् सर्वमिदं जगत्॥६५॥

यक्षने पूछा — राजेन्द्र ! समस्त प्राणियोंका अतिथि कौन है ! सनातन धर्म क्या है ! अमृत क्या है ! और यह सारा जगत् क्या है ! ॥ ६५ ॥

युधिष्ठिर उवाच

अतिथिः सर्वभूतानामितः सोमो गवामृतम् । सनातनोऽमृतो धर्मो वायुः सर्विमदं जगत् ॥ ६६ ॥

युधिष्ठिर बोले—अग्नि समस्त प्राणियोंका अतिथि है, गौका दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत् है ॥ ६६ ॥

यक्ष उवाच

किंस्विदेको विचरते जातः को जायते पुनः। किंस्विद्धिमस्य भैषज्यं किंस्विदावपनं महत्॥ ६७॥

यक्षने पूछा—अकेला कौन विचरता है ? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ? शीतकी ओषधि क्या है ? और महान् आवपन (क्षेत्र) क्या है ॥ ६७॥

युधिष्ठिर उवाच

सूर्य एको विचरते चन्द्रमा जायते पुनः। अग्निहिंमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत्॥ ६८॥ युधिष्ठिर बोले— सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतकी ओषि है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है॥ ६८॥

यक्ष उवाच

किस्विदेकपदं धर्म्यं किस्विदेकपदं यशः । किस्विदेकपदं स्वर्ग्यं किस्विदेकपदं सुखम् ॥ ६९॥

यक्षने पूछा — धर्मका मुख्य स्थान क्या है ? यशका मुख्य स्थान क्या है ? स्वर्गका मुख्य स्थान क्या है ? और मुखका मुख्य स्थान क्या है ? ॥ ६९॥ युधिष्ठिर उवाच

दाक्ष्यमेकपदं धर्म्य दानमेकपदं यदाः।
सत्यमेकपदं स्वर्ग्य शीलमेकपदं सुखम्॥ ७०॥
युधिष्ठिर वोले—धर्मका मुख्य स्थान दक्षता है, यदाका मुख्य स्थान दान है, स्वर्गका मुख्य स्थान सत्य है और
सुखका मुख्य स्थान शील है॥ ७०॥

यक्ष उवाच

किंखिदातमा मनुष्यस्य किंखिद् दैवकृतः सखा। उपजीवनं किंखिद्स्य किंखिद्स्य परायणम् ॥ ७१ ॥ यक्षने पूछा—मनुष्यकी आत्मा क्या है ? इसका दैवकृत सखा कीन है ? इसका उपजीवन ( जीवनका सहारा ) क्या है ? और इसका परम आश्रय क्या है ? ॥ ७१ ॥

युधिष्टिर उवाच

पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृतः सखा।
उपजीवनं च पर्जन्यो दानमस्य परायणम् ॥ ७२ ॥
युधिष्ठिर बोळे—पुत्र मनुष्यकी आत्मा है, स्त्री इसकी
दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है और दान इसका परम
आश्रय है ॥ ७२ ॥

यक्ष उवाच

धन्यानामुत्तमं किंखिद्धनानां स्यात् किमुत्तमम् । लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यात् किमुत्तमम् ७३ यक्षने पूछा—धन्यवादके योग्य पुरुषोंमें उत्तम गुण क्या है १ धनोंमें उत्तम धन क्या है १ लाभोंमें प्रधान लाभ

क्या है ? और सुर्खोमें उत्तम सुख क्या है ? ॥ ७३॥

युधिष्टिर उवाच

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतम् । लाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तृष्टिरुत्तमा ॥ ७४ ॥ युधिष्ठिर वोले-धन्य पुरुषोंमें दक्षता ही उत्तम गुण है, धनोंमें शास्त्रज्ञान प्रधान है, लाभोंमें आरोग्य श्रेष्ठ है और

मुखोंमें संतोष ही उत्तम मुख है ॥ ७४ ॥

यक्ष उवाच

कश्च धर्मः परो ठोके कश्च धर्मः सदाफलः। किं नियम्य न शोचन्ति केश्च संधिर्न जीर्यते॥ ७५॥

यक्षने पूछा — लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ? नित्य फल-वाला धर्म क्या है ? किसको वशमें रखनेसे मनुष्य शोक नहीं करते ? और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती ? ॥ ७५ ॥

युधिष्ठर उवाच

आनृशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफरः । मनो यम्य न शोचन्ति संधिः सङ्गिनं जीर्यते ॥ ७६ ॥ युधिष्ठिर वोले—लोकमें दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फलवाला है, मनको वशमें रखनेसे मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषोंके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती॥ ७६॥

यक्ष उवाच

किं नु हित्वा प्रियो भवति किं नु हित्वा न शोचिति । किं नु हित्वार्थवान भवति

किं नु हित्वा सुखी भवेत् ॥ ७७ ॥ यक्षने पूछा—िकस वस्तुको त्यागकर मनुष्य प्रिय होता है ? किसको त्यागकर शोक नहीं करता ? किसको त्यागकर वह अर्थवान् होता है ? और किसको त्यागकर सुखी होता है ? ॥ ७७ ॥

युधिष्ठिर उवाच

मानं हित्वा प्रियो भवति
कोधं हित्वा न शोचति ।
कामं हित्वार्थवान् भवति
लोभं हित्वा सुखी भवेत् ॥ ७८॥
युधिष्ठिर बोले—मानको त्याग देनेपर मनुष्य प्रिय
होता है, क्रोधको त्यागकर शोक नहीं करता, कामको त्यागकर सुखी

यक्ष उवाच

होता है ॥ ७८ ॥

किमर्थं ब्राह्मणे दानं किमर्थं नटनर्तके। किमर्थं चैव भृत्येषु किमर्थं चैव राजसु॥ ७९॥

यक्ष ने पूछा — ब्राह्मणको किसिलिये दान दिया जाता है ? नट और नर्तकोंको क्यों दान देते हैं ? सेवकोंको दान देनेका क्या प्रयोजन है ? और राजाओंको क्यों दान दिया जाता है ? ॥ ७९ ॥

युधिष्टिर उवाच

धर्मार्थे ब्राह्मणे दानं यशोऽर्थं नटनर्तके। भृत्येषु भरणार्थे वै भयार्थं चैव राजसु॥८०॥

युधिष्ठिर बोले—ब्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया जाता है, नट-नर्तकोंको यशके लिये दान (धन) देते हैं, सेवकोंको उनके भरण-पोषणके लिये दान (वेतन) दिया जाता है और राजाओंको भयके कारण दान (कर) देते हैं॥ ८०॥

यक्ष उवाच

केनस्विदावृतो लोकः केनस्विन्न प्रकाशते। केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गे न गच्छति॥ ८१॥ यक्षने पृछा—जगत् किस वस्तुसे ढका हुआ है ? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता ? मनुष्य मित्रोंको किस लिये त्याग देता है ? और स्वर्गमें किस कारण नहीं जाता ? ॥ ८१॥

### युधिष्ठिर उवाच

अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाराते । लोभात्त्यजति मित्राणि संगात्स्वर्गे नगच्छति॥८२॥

युधिष्ठिर बोले-जगत् अज्ञानसे ढका हुआ है, तमोगुणके कारण वह प्रकाज्ञित नहीं होता, लोभके कारण मनुष्य मित्रोंको त्याग देता है और आसक्तिके कारण स्वर्गमें नहीं जाता ॥ ८२॥

#### यक्ष उवाच

मृतः कथं स्यात् पुरुषः कथं राष्ट्रं मृतं भवेत् । श्राद्धं मृतं कथं वास्यात् कथं यज्ञो मृतो भवेत् ॥ ८३॥

यक्षने पूछा— पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है ? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है ? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है ? और यह कैसे नष्ट हो जाता है ? ॥ ८३॥

### युधिष्ठिर उवाच

मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं राष्ट्रमराजकम् । मृतमश्रोत्रियं शाद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ८४ ॥

युधिष्टिर बोले— दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुएके समान है, विना राजाका राज्य मर जाता है यानी नष्ट हो जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणके विना श्राद्ध मृत हो जाता है और विना दक्षिणाका यज्ञ नष्ट हो जाता है ॥ ८४॥

#### यक्ष उवाच

कादिक् किमुदकं प्रोक्तं किमन्नं किं च वैविषम्। श्राद्धस्य कालमाख्याहि ततः पिव हरस्व च ॥ ८५ ॥

यक्षने पूछा—दिशा क्या है ? जल क्या है ? अन्न क्या है ? विष क्या है ?और श्राद्धका समय क्या है ? यह बताओं । इसके बाद जल पीओं और ले भी जाओं ॥८५॥

#### युधिष्ठिर उवाच

सन्तो दिग् जलमाकादां गौरन्नं प्रार्थना विषम्। श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथंवा यक्ष मन्यसे ॥ ८६॥

युधिष्टिर बोळे—सत्पुरुष दिशा हैं, आकाश जल है, पृथ्वी अन्त है, प्रार्थना (कामना) विष है और ब्राह्मण ही श्राद्धका समय है अथवा यक्ष ! इस विषयमें तुम्हारी क्या मान्यता है ? ॥ ८६ ॥

#### यक्ष उवाच

तपः किंलक्षणं प्रोक्तं को दमश्च प्रकीतितः। श्रमा च कापराप्रोक्ताकाच हीः परिकीतिता॥ ८७॥ यक्षने पूछा—तपका क्या लक्षण बताया गया है ? दम किसे कहा गया है ? उत्तम क्षमा क्या वतायी गयी है ? और लजा किसको कहा गया है ? ॥ ८७ ॥

# युधिष्टिर उवाच

तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः। क्षमा द्वन्द्वसिहिष्णुत्वं हीरकार्यनिवर्तनम्॥८८॥

युधिष्ठिर बोले—अपने धर्ममें तत्पर रहना तप है, मनके दमनका ही नाम दम है, सर्दी-गर्मी आदि दृन्दोंको सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य कामसे दूर रहना लजा है ॥ ८८ ॥

#### यक्ष उवाच

कि ज्ञानं प्रोच्यते राजन् कः शमश्च प्रकीर्तितः। दया च का परा प्रोक्ता किं चार्जवमुदाहृतम् ॥ ८९ ॥

यक्षने पूछा-राजन् ! ज्ञान किसे कहते हैं ? श्रम क्या कहलाता है ? उत्तम दया किसका नाम है ? और आर्जव (सरलता) किसे कहते हैं ? ॥ ८९॥

#### युधिष्ठिर उवाच

शानं तत्त्वार्थसम्बोधः शमश्चित्तप्रशान्तता। द्या सर्वसुखैषित्वमार्जवं समचित्तता॥९०॥

युधिष्ठिर बोले—परमात्मतत्त्वका यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्तकी शान्ति ही शम है, सबके सुखकी इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित्त होना ही आर्जव (सरलता) है ॥ ९०॥

#### यक्ष उवाच

कः शत्रुर्दुर्जयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः। कीदशश्च स्मृतः साधुरसाधुः कीदशःस्मृतः॥ ९१॥

यक्षने पूछा-मनुष्योंका दुर्जय शत्रु कौन है ? अनन्त व्याधि क्या है ? साधु कौन माना जाता है ? और असाधु किसे कहते हैं ? ॥ ९१॥

#### युधिष्ठिर उवाच

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्मृतः॥९२॥

युधिष्ठिर बोले—कोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनन्त व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियोंका हित करनेवाला हो, वही साधु है और निर्दयी पुरुषको ही असाधु माना गया है। ९२।

#### यक्ष उवाच

को मोहः प्रोच्यते राजन् कश्च मानः प्रकीतितः। किमालस्यं च विशेथं कश्च शोकः प्रकीर्तितः॥ ९३॥

यक्षने पूछा-राजन् ! मोह किसे कहते हैं ? मान क्या कहलाता है ? आलस्य किसे जानना चाहिये ? और शोक किसे कहते हैं ? ॥ ९३ ॥

#### युधिष्टिर उवाच

मोहो हि धर्ममृढत्वं मानस्त्वात्माभिमानिता। धर्मनिष्कियताऽऽलस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते॥ ९४॥

युधिष्ठिर बोळे-धर्ममूढ्ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्मका पालन न करना आलस्य है और अज्ञानको ही शोक कहते हैं॥ ९४॥

#### यक्ष उवाच

कि स्थैर्यमृपिभिः प्रोक्तं कि च धैर्यमुदाहृतम्। स्नानं च कि परं प्रोक्तं दानं च किमिहोच्यते॥ ९५॥

यशने पूछा-ऋषियोंने स्थिरता किसे कहा है ? धैर्य क्या कहलाता है ? परम स्नान किसे कहते हैं ? और दान किसका नाम है ? ॥ ९५ ॥

#### युधिष्टिर उवाच

खधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः। स्नानं मनोमलन्यागो दानं धैभूतरक्षणम्॥९६॥

युधिष्टिर बोहे-अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है: इन्द्रियनिग्रह धैर्य है: मानसिक मलोंका त्याग करना परम स्नान है और प्राणियोंकी रक्षा करना ही दान है॥

#### यक्ष उवाच

कः पण्डितः पुमाञ्ज्ञेयो नास्तिकः कश्च उच्यते । को सूर्खः कश्च कामः स्यात्को मत्सर इति स्मृतः॥९७॥

यक्ष ने पूछा-किम पुरुपको पण्डित समझना चाहिये। नास्तिक कौन कहलाता है ? मूर्ख कौन है ? काम क्या है ? तथा मत्सर किसे कहते हैं ? ॥ ९७॥

#### युधिष्टिर उवाच

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको सूर्ख उच्यते । कामः संसारहेतुश्च हत्तापो मत्सरः रसृतः ॥ ९८॥

युधिष्ठिर योछे-धर्मज्ञको पण्डित समझना चाहिये, मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है तथा जो जन्म-मरणरूप मंसारका कारण है, वह वासना काम है और दृदयकी जलन ही मस्सर है ॥ ९८॥

#### यक्ष उवाच

कोऽहङ्कार इति प्रोक्तः कश्च दम्भः प्रकीर्तितः। किं तद् दैवं परं प्रोक्तं किं तत् पैद्युन्यमुच्यते॥ ९९॥

यश्चने पूछा-अहङ्कार किसे कहते हैं ? दम्भ क्या कहळाता है ? जिसे परम दैव कहते हैं, वह क्या है ? और पैद्युन्य किसका नाम है ? ॥ ९९॥

#### युधिष्टिर उवाच

महाज्ञानमहङ्कारो दस्भो धर्मो ध्वजोच्छ्यः। दैवं दानफलं घोक्तं पैशुन्यं परदूषणम् ॥१००॥ युधिष्ठिर बोले-महान् अज्ञान अहङ्कार है, अपनेको झ्.उ-मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ है, दानका फल दैव कहलाता है और दूसरोंको दोप लगाना पैज्ञन्य (चुगली) है॥ १००॥

#### यक्ष उवाच

धर्मश्चार्थश्च कामश्च परस्परविरोधिनः। एपां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः॥१०१॥

यक्षने पूछा-धर्म, अर्थ और काम—ये सब परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य-विरुद्ध पुरुषार्थींका एक स्थानपर कैसे संयोग हो सकता है ! ॥ १०१॥

#### युधिष्टिर उवाच

यदा धर्मश्च भार्या च परस्परवशानुगौ। तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः॥६०२॥

युधिष्टिर वोले-जब धर्म और भार्या-वे दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्यके वशमें हो जाते हैं, उस समय धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों परस्पर विरोधियोंका भी एक साथ रहना सहज हो जाता है ॥ १०२॥

#### यक्ष उवाच

अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतर्घभ। एतन्मे पुच्छतः प्रइनं तच्छीत्रं वक्तुमईसि ॥१०३॥

यक्षने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! अक्षय नरक किस पुरुषको प्राप्त होता है ? मेरे इस प्रश्नका शीघ ही उत्तर दो ॥१०३॥

#### युधिष्ठिर उवाच

व्राह्मणं खयमाहृय याचमानमिकञ्चनम् । पश्चान्नास्तीतियो त्रूयात् सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्॥१०४॥

युधिष्ठर बोळे-जो पुरुप भिक्षा माँगनेवाले किसी अकिञ्चन ब्राह्मणको स्वयं बुलाकर फिर उसे 'नाहीं' कर देता है, वह अक्षय नरकमें जाता है ॥ १०४॥

वेदेषु धर्मशास्त्रेषु मिथ्या यो धै द्विजातिषु । देवेषु पितृधर्मेषु सोऽक्षयं नरकं व्रजेत् ॥१०५॥

जो पुरुष वेदः धर्मशास्त्रः ब्राह्मणः देवता और पितृधर्मोंमें मिथ्याबुद्धि रखता है। वह अक्षय नरकको प्राप्त होता है॥ विद्यमाने धने लोभाद् दानभागविवर्जितः।

पश्चान्नास्तीति यो बृयाद् सो ऽक्षयं नरकं ब्रजेत्॥ १०६॥ धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोगसे

धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोगसे रहित है तथा ( माँगनेवाले ब्राह्मणादिको एवं न्याययुक्त भोगके

\* धर्मानुकूल प्राप्त भाषांसे धर्म हा तिरोध नहीं होता एवं वह पातित्रत्यधर्मका पाठन करनेवाली हो, तो धर्मसे उसका विरोध नहीं होता । इस प्रकार धर्मानुसार प्राप्त पातित्रत्यधर्मवा पालन करने-वाली की और धर्म दोनों जिसके अनुकूल हो जाते हैं, वह धर्मात्मा गृहस्य कभी दरिद्र नहीं होता । इसलिये उसके घरमें धर्म, अर्थ और काम तीनों थिना विरोधके एक साथ रह सकते हैं। लिये स्त्री-पुत्रादिको) पीछेसे यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह अक्षय नरकमें जाता है ॥ १०६ ॥

यक्ष उवाच

राजन् कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा। ब्राह्मण्यं केन भवति प्रबूद्येतत् सुनिश्चितम् ॥१०७॥

यक्षने पूछा—राजन् ! कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्रश्रवण—इनमेंसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है ? यह बात निश्चय करके बताओ ॥ १०७॥

युधिष्टिर उवाच

श्रुणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्। कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः॥१०८॥

युधिष्ठिर वो छे—तात यक्ष ! मुनो न तो कुल ब्राह्मणत्व-में कारण है न स्वाध्याय और न शास्त्रश्रवण । ब्राह्मणत्वका हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है ॥ १०८॥

वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः॥१०९॥

इसिलये प्रयत्नपूर्वक सदाचारकी ही रक्षा करनी चाहिये। ब्राह्मणको तो उसपर विशेषरूपने दृष्टि रखनी जरूरी है! क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया॥ १०९॥

पठकाः पाठकाइचैवये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः । सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यःक्रियावान् स पण्डितः ॥११०॥

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा शास्त्रका विचार करनेवाले— ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पण्डित तो वही है, जो अपने ( शास्त्रोक्त ) कर्तव्यका पालन करता है।। ११०॥

चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शृद्धादितिरिच्यते । योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स बाह्मण इति स्मृतः ॥१११॥

चारों वेद पदा होनेपर भी जो दुराचारी है, वह अधमतामें शुद्रसे भी बढ़कर है। जो (नित्य) अग्निहोत्रमें तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही 'ब्राह्मण' कहा जाता है॥ १११॥

यक्ष उवाच

प्रियवचनवादी किं लभते
विमृशितकार्यकरः किं लभते।
बहुमित्रकरः किं लभते
धर्मरतः किं लभते कथय॥११२॥

यक्षने पूछा—बताओ; मधुर वचन बोलनेवालेको क्या मिलता है ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा लेता है ? जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या लाभ होता है ! और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिलता है ! ॥ ११२॥ युधिष्ठिर उवाच

प्रियवचनवादी प्रियो भवति विमृशितकार्यकरोऽधिकं जयति । बहुमित्रकरः सुखं वसते यश्च धर्मरतः स गतिं लभते ॥११३॥

युधिष्ठिर बोले—मधुर वचन बोलनेवाला सबको प्रिय होता है, सोच-विचारकर काम करनेवालेको अधिकतर सफलता मिलती है एवं जो बहुत-से मित्र बना लेता है, वह सुखसे रहता है और जो धर्मनिष्ठ है, वह सद्गति पाता है ॥ ११३॥

यक्ष उवाच

को मोदते किमाश्चर्ये कः पन्थाः का च वार्तिका । ममैतांश्चतुरः प्रदनान् कथयित्वा जलं पिव ॥११४॥

यक्षने पूछा—सुखी कौन है ? आश्चर्य क्या है ? मार्ग क्या है और वार्ता क्या है ? मेरे इन चार प्रक्तोंका उत्तर देकर जल पीओ ॥ ११४॥

युधिष्ठिर उवाच

पञ्चमेऽहिन षष्ठे वा शाकं पचित स्वे गृहे । अनुणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥११५॥

युधिष्ठिर बोले--जलचर यक्ष! जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेशमें नहीं है, वह भले ही पाँचवें या छठे दिन अपने घरके भीतर साग-पात ही पकाकर खाता हो, तो भी वही सुखी है॥ ११५॥

अहन्यहिन भूतानि गच्छन्तीह् यमालयम्। रोषाः स्थावरिमच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥११६॥

संसारसे रोज-रोज प्राणी यमलोकमें जा रहे हैं; किंतु जो बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं; इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ? ॥ ११६॥

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना

नैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्धाः ॥११७॥ तर्ककी कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें निहित है अर्थात् अत्यन्त गूढ़ है; अतः जिससे महापुष्प जाते रहे हैं, वही मार्ग है ॥ ११७॥

बस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । मासर्तुदर्वीपरिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥११८॥ इस महामोहरूपी कड़ाहेमें भगवान् काल समस्त प्राणियोंको मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलटकर सूर्य-रूप अग्नि और रात-दिनरूप ईंधनके द्वारा रॉंभ रहे हैं, यही वार्ता है ॥ ११८॥

#### यक्ष उवाच

व्याख्याता मे त्वया प्रश्ना याथातथ्यं परंतप । पुरुषं त्विदानीं व्याख्याहि यश्च सर्वधनी नरः॥११९॥

यक्षने पूछा--परंतप ! तुमने मेरे सब प्रश्नोंके उत्तर ठीक-ठीक देदिये, अब तुम पुरुपकी भी ब्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कीन है ? ॥ ११९ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

दिवं स्पृशित भूमि च शब्दः पुण्येन कर्मणा । यावत् स शब्दो भवति तावत् पुरुष उच्यते ॥१२०॥

युधिष्टिर बोले--जिस व्यक्तिके पुण्यक्रमोंकी कीर्तिका शब्द जवतक स्वर्ग और भूमिको स्पर्श करता है। तवतक वह पुरुष कहलाता है ॥ १२०॥

तुरुये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च। अतीतानागते चोभे स वे सर्वधनी नरः॥१२१॥

जो मनुष्य प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और भूत-भविष्यत्— इन द्वन्द्वोंमें सम है, वही सबसे बड़ा धनी है ॥ १२१ ॥

( भूतभव्यभविष्येषु निःस्पृहः शान्तमानसः । सुप्रसन्नः सदा योगी स वै सर्वधनीदवरः ॥ )

जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी विषयोंकी ओरसे निःस्पृह, शान्तचित्त, सुप्रसन्न और सदा योगयुक्त है, वही सब धनियोंका स्वामी है।

#### यक्ष उवाच

व्याख्यातः पुरुषो राजन् यश्च सर्वधनी नरः। तस्मात्त्वमेकं भ्रातृणां यिष्टछिस स जीवतु॥१२२॥

यक्षने कहा—राजन् ! जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है, उसकी तुमने टीक-टीक व्याख्या कर दी; इसल्यि अपने भाइयोंमेंसे जिस एकको तुम चाहो, वहीं जीवित हो सकता है।। १२२॥

#### युधिष्टिर उवाच

इयामो य एप रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोल्थितः। ब्यृढोरस्को महाबाहुर्नकुलो यक्ष जीवतु ॥१२३॥

युधिष्टिर बोले-यक्ष ! यह जो स्यामवर्ण, अरुणनयन, मुविशाल शालबृक्षके समान ऊँचा और चौड़ी छातीवाला महाबाहु नकुछ है, वहां जोवित हो जाव ॥ १२३॥

#### यक्ष उवाच

वियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो वः परायणम् । स कस्मान्नकुळं राजन् सापन्नं जीवमिच्छसि ॥१२४॥

यक्षने कहा—राजन् ! यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और यह तुमलोगोंका सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है; इन्हें छोड़कर तुम किसलिये सौतेले भाई नकुलको जिलाना चाहते हो ? ॥ १२४॥

यस्य नागसहस्रेण दशसंख्येन चै वलम्। तुल्यं तं भीममुत्ख्ल्य नकुलं जीवमिच्छसि ॥१२५॥

जिसमें दस हजार हाथियोंके समान वल है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको ही क्यों जिलाना चाहते हो ? ॥१२५॥

तथैनं मनुजाः प्राहुर्भीमसेनं प्रियं तत्र । अथ केनानुभावेन सापत्नं जीवमिच्छसि ॥१२६॥

सभी मनुष्य भीमसेनको तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं; उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुलमें तुम कौन-सा सामर्थ्य देखकर उसे जिलाना चाहते हो ? ॥ १२६ ॥

यस्य बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः समुपासते । अर्जुनं तमपाहाय नदुःलं जीवमिच्छसि ॥१२७॥

जिसके बाहुवलका सभी पाण्डवोंको पूरा भरोसा है, उस अर्जुनको भी छोड़कर तुम्हें नकुलको जिला देनेकी इच्छा क्यों है ! ॥ १२७ ॥

#### युधिष्टिर उदाच

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धमन त्यजामिमानोधर्मो हतोऽवधीत्। (२८।

युधिष्ठिर बोले--यदि धर्मका नाश किया जायः तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको भी नष्ट कर देता है और यदि उसकी रक्षा की जायः तो वहीं कर्ताकी भी रक्षा कर लेता है। इसीसे मैं धर्मका त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे॥ १२८॥

आनृतांस्यं परो धर्मः परमार्थाच मे मतम्। आनृतांस्यं चिकीर्षामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥१२९॥

यक्ष ! मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनृशंसता ( दया तथा समता ) ही परम धर्म है । यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समानभाव रखना चाहता हूँ; इसिल्ये नकुल ही जीवित हो जाय ॥ १२९॥

धर्मशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । स्वधर्मान्न चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥१३०॥

यक्ष ! लोग मेरे विषयमें ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं; अतएव मैं अपने धर्मसे विचलित नहीं होऊँगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाय।। १३०॥ कुन्ती चैव तु माद्री च द्वे भार्ये तु पितुर्मम। उभे सपुत्रे स्थातां वै इति मे धीयते मतिः॥ १३१॥

मेरे पिताके कुन्ती और माद्री नामकी दो भार्याएँ रहीं। वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है।। यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषों नास्ति में तथोः। मातुभ्यां समिमच्छामि नकुलों यक्ष जीवतु॥ १३२॥

यक्ष ! मेरे लिये जैसी कुन्ती है, वैसी ही माद्री । उन

दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान-भाव ही रखना चाहता हूँ। इसल्यि नकुल ही जीवित हो।। यक्ष उवाच

तस्य तेऽश्रीच कामाच आनृशंस्यं परं मतम्। तस्मात् ते आतरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ ॥ १३३॥ यक्षने कहा- भरतश्रेष्ठ ! तुमने अर्थ और कामसे भी

अधिक दया और समताका आदर किया है, इसिल्ये तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जायँ ॥ १३३ ॥

इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि यक्षप्रश्ने त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत आरणेयपर्वमें यक्षप्रश्निविषयक तीन सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९३ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल १३३ श्लोक हैं)

# चतुर्दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

# यक्षका चारों भाइयोंको जिलाकर धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्टिरको वरदान देना

वैशम्पायन उवाच

ततस्ते यक्षवचनादुद्तिष्ठन्त पाण्डवाः। क्षुतिपासे च सर्वेषां क्षणेन व्यपगच्छताम्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर यक्षके कहते ही सब पाण्डव उठकर खड़े हो गये तथा एक क्षणमें ही उन सबकी भूख-प्यास जाती रही ॥ १ ॥

युधिष्ठिर उवाच

सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्। पृच्छामिको भवान् देवो न मे यक्षो मतो भवान्॥ २॥

युधिष्ठिर बोले—इस सरोवरमें एक पैरसे खड़े हुए, किसीसे भी पराजित न होनेवाले आपसे में पूछता हूँ—आप कौन देवश्रेष्ठ हैं १ मुझे तो आप यक्ष नहीं मालूम होते ॥ २ ॥

वस्नां वा भवानेको रुद्राणामधवा भवान्। अथवा मरुतां श्रेष्ठो वज्री वा त्रिद्दोश्वरः॥ ३॥

आप वसुओंमेंते, रुद्रोंमेंसे अथवा मरुद्रणोंमेंसे कोई एक श्रेष्ठ पुरुष तो नहीं हैं ? अथवा आप स्वयं वज्रधारी देवराज इन्द्र ही हैं ? ॥ ३॥

मम हि भ्रातर इमे सहस्रशतयोधिनः। तं योधं न प्रपद्यामि येन सर्वे निपातिताः॥ ४॥

मेरे ये भाई तो लाखों वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखाः जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो।। ४॥

सुखं प्रतिप्रवुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षये । स भवान् सुहदोऽसाकमथवानः पिता भवान् ॥ ५ ॥ अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियाँ सुखकी नींद सोकर उठे हुए पुरुषोंके समान स्वस्थ दिखायी देती हैं, अतः आप हमारे कोई सुदृदृ हैं अथवा पिता ? ॥ ५ ॥

यक्ष उवाच

अहं ते जनकस्तात धर्मोऽमृदुपराक्रम। त्वां दिदश्चरजुणातो विद्धि मां भरतर्षभ ॥ ६ ॥

यक्षने कहा - प्रचण्ड पराक्षमी भरतश्रेष्ठतात युधिष्ठिर! मैं तुम्हारा जनमदाता पिता धर्मराज हूँ । तुम्हें देखनेकी इच्छाते ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पहचानो ॥ ६ ॥ यद्याः सत्यं दमः शौत्रमार्जवं हीरचापलम्। दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम ॥ ७ ॥

यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लजा, अचञ्चलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य-ये सप मेरे शरीर हैं ॥ ७ ॥ अहिंसा समता शान्तिरानृशंस्यममत्सरः। द्वाराण्येतानि मे विद्धि प्रियो हासि सदा मम ॥ ८॥

अहिंसा, समता, शान्ति, दया और अमत्सर—डाहका न होना—इन्हें मेरे पास पहुँचनेके द्वार समझो। तुम मुझे सदा प्रिय हो ॥ ८॥

दिष्टयापञ्चसु रक्तोऽसि दिष्टया तेषट्पदीजिता। हे पूर्वे मध्यमे हे च हे चान्ते साम्परायिके॥ ९॥

सौभाग्यवश तुम्हारा शम, दम, उपरितः, तितिक्षा, समाधान—इन पाँचीं साधनींपर अनुराग है तथा सौभाग्यसे तुमने भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-मृत्यु-इन छहीं दोषोंको जीत लिया है। इनमेंसे पहले दो दोष आरम्भसे ही रहते हैं, बीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा बादवाले दो दोष अन्तिम समयपर आते हैं॥ ९॥

धर्मोऽहमिति भद्रं ते जिश्वासुस्त्वामिहागतः। आनृशंस्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनघ ॥१०॥

तुम्हारा मङ्गल हो । मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ । निष्पाप राजन ! तुम्हारी दयाछता और समदर्शितासे मैं तुमपर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ ॥ १० ॥

वरं वृणीष्य राजेन्द्र दाता हास्मि तवानघ। ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः ॥ ११॥

पापरहित राजेन्द्र ! तुम मनोऽनुकूल वर माँग लो । मैं तुम्हें अवश्य दे दूँगा । जो मनुध्य मेरे भक्त हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती ॥ ११॥

युधिष्टिर उवाच

अरणीसहितं यस्य मृगो ह्यादाय गन्छिति। तस्याग्नयो न लुप्येरन् प्रथमोऽस्तु वरोमम॥१२॥

युधिष्ठिर बोले — भगवन् ! पहला वर तो मैं यही माँगता हूँ कि जिस ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठको मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्रका लोप न हो।

यक्ष उवाच

अरणीसहितं हास्य व्राह्मणस्य हृतं मया। मृगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थं तव प्रभो ॥१३॥

यक्षने कहा — कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर !
उस ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठको तो तुम्हारी
परीक्षाके लिये में ही मृगरूपते लेकर भाग गया था ॥ १३॥

वैशम्पायन उवाच

ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । अन्यं वरय भद्रं ते वरं त्वममरोपम ॥ १४॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं—इसके वाद भगवान् धर्मने उत्तर दिया कि ( लो, अरणी और मन्थनकाष्ठ ) तुम्हें दे ही देता हूँ । देवोपम नरेश ! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम कोई दूसरा वर माँगो ॥ १४ ॥

युधिष्ठिर उवाच

वर्षाणि द्वादशारण्ये त्रयोदशमुपस्थितम्। तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजाः कचित्॥१५॥

युधिष्ठिर बोले – हम बारह वर्षतक वनमें रह चुके । अब तेरहवाँ वर्ष आलगा है। अतः ऐसा वर दीजिये कि इसमें कहीं भी रहनेपर लोग हमें पहचान न सकें॥ १५॥ वैशभ्यायन उवाच

ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत । भूयश्चाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम् ॥ १६ ॥

वैशम्पाथनजी कहते हैं -- राजन् !यह सुनकर भगवान् धर्मने उत्तरमें कहा -- भौं तुम्हें यह वर भी देता हूँ ।' इसके बाद धर्मराजने पुनः सत्यपराक्रमी युधिष्ठिरको आश्वासन देते हुए कहा -- ॥ १६॥

यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम्। न वो विज्ञास्यते कश्चित् त्रिपुळोकेषु भारत॥१७॥

'भरतनन्दन! यद्यपि तुम इस पृथ्वीपर इसी रूपसे विचरोगे, तो भी तीनों लोकोंमें कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा ॥ १७॥

वर्षं त्रयोदशमिदं मत्प्रसादात् कुरूद्वहाः। विराटनगरे गृढा अविज्ञाताश्चरिष्यथ॥१८॥

'कुरनन्दन पाण्डवगण! मेरी कृपासे तुमलोग तेरहवें वर्षमें गुप्तरूपसे विराटनगरमें रहते हुए किसीसे भी पहचाने न जाकर विचरण करोगे॥ १८॥

यद् वः संकित्पतं रूपं मनसा यस्य यादशम्। तादशं तादशं सर्वे छन्दतो धारयिष्यथ ॥१९॥

'तथातुममेंसे जो-जो मनसे जैसा संकल्प करेगा, वह इच्छातुसार वैसा-वैसा ही रूप धारण कर सकेगा॥ १९॥ अरणीसिहतं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत। जिज्ञासार्थं मया ह्येतदाहृतं मृगरूपिणा॥ २०॥

'यह अरणीसहित मन्थनकाष्ठ उस ब्राह्मणको दे दो !
तुम्हारी परीक्षाके लिये ही मैंने मृगका रूप धारण करके इसका
हरण किया था ॥ २० ॥

प्रवृणीष्वापरं सौम्य वरमिष्टं ददानि ते। न तृष्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन् वै वरांस्तथा॥ २१॥

'सौम्य ! इसके अतिरिक्त तुम एक और भी अभीष्ट वर माँग लो। वह मैं तुम्हें दूँगा। नरश्रेष्ठ ! तुम्हें वर देते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है ॥ २१॥

तृतीयं गृद्यतां पुत्र वरमप्रतिमं महत्। त्वं हि मत्प्रभवो राजन् विदुरश्च ममांशजः॥ २२॥

ंघेटा ! तुम तीसरा भी महान् एवं अनुपम वर माँग लो । राजन् ! तुम मेरे पुत्र हो और विदुरने भी मेरे ही अंदासे जन्म लिया है' ॥ २२ ॥

युधिष्ठिर उवाच

देबदेवो मया दृष्टो भवान् साक्षात् सनातनः। यं ददासि वरं तुष्टस्तं ब्रहीष्याम्यहं पितः॥ २३॥ युधिष्ठिर वोस्ते--पिताजी!आप सनातन देवाधिदेव हैं।आजमुझे साक्षात् आपके दर्शन हो गये।आप प्रसन्न होकर मुझे जो भी वर देंगे, उसे मैं शिरोधार्य करूँगा॥ २३॥ जयेयं छोभमोही च क्रोधं चाहं सदा विभो। दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्॥ २४॥

विभो ! मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं लोभ, मोह और क्रोधको जीत सकूँ तथा दान, तप और सत्यमें सदा मेरा मन लगा रहे ॥ २४॥

धर्म उवाच

उपपन्नो गुणैरेतैः स्वभावेनासि पाण्डच । भवान् धर्मः पुनद्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २५ ॥

धर्मराजने कहा-पाण्डुपुत्र ! तुम तो स्वयं धर्मस्वरूप ही हो । अतः इन गुणींसे तो स्वभावसे ही सम्पन्न हो । आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें ये सब धर्म बने रहेंगे ॥ २५ ॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युत्तवान्तर्देश्चे धर्मो भगवाँह्योकभावनः। समेताः पाण्डवाइचैव सुखसुप्ता मनस्विनः॥ २६॥ उपेत्य चाश्रमं वीराः सर्वे एव गतक्रमाः। आरणेयं दुदुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने॥ २७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर लोक-रक्षक भगवान् धर्म अन्तर्धान हो गये एवं सुखपूर्वक सोकर उठनेसे अमरिहत हुए मनस्वी वीर पाण्डवगण एकत्र होकर आश्रममें लौट आये। वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणको उसकी अरणी एवं मन्थनकाष्ठ दे दिये॥ २६-२७॥

> इदं समुत्थानसमागतं महत् पितुश्च पुत्रस्य च कीर्तिवर्धनम्। पठन् नरः स्याद् विजितेन्द्रियो वशी सपुत्रपौत्रः शतवर्षभाग् भवेत् ॥ २८ ॥

भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवके पुनः जीवनलाभ करनेसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा पिता धर्म और पुत्र युधिष्ठिर-के संवाद तथा समागमरूप, कीर्तिको बढ़ानेवाले इस प्रशस्त उपाख्यानका जो पुरुष पाठ करता है, वह जितेन्द्रिय, वशी तथा पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है ॥

> न चाष्यधर्मे न सुदृद्धिभेदने परस्वहारे परदारमर्शने।

कर्द्यभावे न रमेन्मनः सदा नृणां सदाख्यानमिदं विज्ञानताम्॥२९॥

तथा जो लोग सदा इस मनोहर उपाख्यानको स्मरण रक्खेंगे; उनका मन अधर्ममें, सुहुदोंके भीतर फूट डालनेमें, दूसरोंका धन हरनेमें, परस्त्रीगमनमें अथवा कृपणतामें कभी प्रवृत्त नहीं होगा॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते वनार्वणि आरणेयपर्वणि नकुळादिजीवनादिवरप्राप्ती चतुर्दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत आरणेयपर्वमें नकुरु आदिके जीवित होने आदि वरोंकी प्राप्तिविषयक

तीन सौ चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१४॥

# पञ्चदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

अज्ञातशासके लिये अनुमित लेते समय शोकाकुल हुए युधिष्ठिरको महर्षि धौम्यका समझाना, भीमसेनका उत्साह देना तथा आश्रमसे द्र जाकर पाण्डवोंका परस्पर परामर्शके लिये बैठना

वैशम्यायन उवाच

धर्मेण ते ऽभ्यनुश्वाताः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः । अञ्चातवासं वत्स्यन्तरुच्छन्ना वर्षे त्रयोद्शम् ॥ १ ॥ उपोपविष्टा विद्वांसः सहिताः संशितव्रताः । ये तद्भक्ता वसन्ति सा वनवासे तपस्विनः ॥ २ ॥ तानश्चवन् महात्मानः स्थिताः प्राञ्जलयस्तद् । अभ्यनुश्वापथिष्यन्तस्तं निवासं ध्रतव्रताः ॥ ३ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं - -जनमेजय ! धर्मराजकी अनुमित पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डव तेरहवें वर्षमें छिपकर अज्ञातवास करनेकी इच्छासे एकत्र हो विचार-विमर्शके लिये

आस-पास बैठे। वे सब-के-सब उत्तम व्रतका पालन करने-बाले और विद्वान् थे। बनवासके समय जो तपस्वी ब्राह्मण पाण्डवोंके प्रति स्नेह होनेके कारण उनके साथ रहते थे, उनसे अज्ञातवासके हेतु आज्ञा लेनेके लिये व्रतधारी महातमा पाण्डव हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार बोले-॥ १-३॥

विदितं भवतां सर्वे धार्तराष्ट्रैयेथा वयम् । छद्मना हतराज्याश्चानयाश्च बहुराः कृताः॥ ४ ॥

'मुनिवरो ! धृतराष्ट्रके पुत्रोंने जिस प्रकार छल करके हमारा राज्य हर लिया और हमपर बारंबार अत्याचार कियाः वह सब आपलोगोंको विदित ही है ॥ ४॥



उपिताश्च यने छच्छ्रे ययं द्वादश वत्सरान् । अज्ञातवाससमयं रोपं वर्षे त्रयोदशम् ॥ ५ ॥ हमलोग कष्टदायक वनमें वारह वर्षोतक रह लिये । अब अन्तिम तेरहवाँ वर्ष हमारे अज्ञातवासका समय है ॥ ५ ॥

तद् वसामो वयं छन्नास्तदनुन्नातुमईथ। सुयोधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौवलः॥६॥ जानन्तो विषमं कुर्युरसास्वत्यन्तवैरिणः। युक्तचाराश्चयुकाश्च पौरस्य स्वजनस्य च॥७॥

'अतः इस वर्ष हम छिपकर रहना चाहते हैं। इसके छिये आपछोग हमें आजा दें। दुष्टात्मा दुर्भोधनः कर्ण और शकुनि हमसे अत्यन्त वैर रखते हैं। वे स्वयं तो हमारा पता लगानेको उद्यत हैं ही, उन्होंने गुप्तचर भी लगारखे हैं। अतः यदि उन्हें हमारे रहनेका पता चल जायगा, तो वे हमसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरजनों तथा स्वजनोंके साथ भी विषम ( बुरा ) वर्ताव कर सकते हैं।। ६-७॥

### अपि नस्तद् भवेद् भूयो यद् वयं त्राह्मणैः सह। समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु स्वराज्यस्था भवेमहि ॥ ८ ॥

'क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आयेगा, जब कि हम सब भाई ब्राह्मणोंके साथ अपने राष्ट्रमें रहेंगे—— अपने राज्यपर प्रतिष्ठित होंगे' ॥ ८॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा दुःखशोकार्तः ग्रुचिर्धर्मसुतस्तदा।

सम्मृछितोऽभवद्राजासाश्रुकण्ठो युधिष्ठरः॥ ९ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर पवित्र अन्तःकरणवाले धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिर दुःख और शोकसे आतुर होकर मूर्चिंछत हो गये । उनके नेत्रोंसे आँसुओं-की धारा वह रही थी और कण्ठ अवरुद्ध हो गया था॥९॥

#### तमथाश्वासयन् सर्वे ब्राह्मणा आतृभिः सह। अथ घोम्योऽबवीद् वाक्यं महार्थे नृपति तदा॥ १०॥

उस समय उनके भाइयोंसहित समस्त ब्राह्मणोंने उन्हें आक्वासन दिया । तत्पश्चात् महर्षि धौम्यने राजा युधिष्ठिरसे यह गम्भीर अर्थयुक्त वचन कहा—।। १०॥

> राजन् विद्वान् भवान् दान्तः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । नैवंविधाः प्रमुद्यन्ते नराः कस्याञ्चिदापदि ॥ ११ ॥

'राजन् ! आप विद्वान्, मनको वशमें रखनेवाले, सत्य-प्रतिज्ञ और जितेन्द्रिय हैं। आप-जैसे मनुष्य किसी भी आपत्तिमें मोहित नहीं होते अर्थात् अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते हैं॥ ११॥

### देवैरप्यापदः प्राप्तादच्छन्नैश्च बहुरास्तथा। तत्र तत्र सपत्नानां नित्रहार्थं महात्मभिः॥१२॥

भ्महामना देवताओंको भी जहाँ तहाँ रात्रुओंके निग्रहके लिये अनेक बार छिपकर रहना और विपत्तियोंको भोगना पडा है ॥ १२ ॥

### इन्द्रेण निषधान् प्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा । छन्नेनोष्य कृतं कर्म द्विपतां च विनिष्रहे ॥ १३॥

'देवराज इन्द्र शत्रुओंका दमन करनेके लिये गुप्तरूपसे निषधदेशमें गये और गिरिप्रस्थाश्रममें छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया ॥ १३॥

### विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । गर्भे वधार्थे दैत्यानामज्ञातेनोषितं चिरम् ॥ १४ ॥

भगवान् विष्णु भी दैत्योंका वध करनेके लिये हयग्रीव-स्वरूप धारण करके अज्ञातभावसे अदितिके गर्भमें दीर्घकाल-तक रहे हैं॥ १४॥

### प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छन्नं ब्रह्मरूपिणा। वलेर्यथा हृतं राज्यं विक्रमैस्तच ते श्रुतम् ॥१५॥

(उन्होंने ही ब्राह्मणवेषमें वामनरूप धारण करके अपने तीन पर्गोद्वारा जिस प्रकार छिपे तौरपर राजा बिलका राज्य हर लिया था, वह सब तो तुमने सुना ही होगा ॥ १५ ॥ हुताशनेन यञ्चापः प्रविद्यच्छन्नमासता ।

हुतारानन येचापः त्रापरपण्डानाराता। विवुधानां कृतं कर्म तच्च सर्घे श्रुतं त्वया ॥ १६ ॥ (अग्निने जलमें प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओं का कार्य जिस प्रकार सिद्ध किया, वह सय कुछ भी तुम सुन चुके हो ॥ १६॥

प्रच्छन्नं चावि धर्मञ्च हरिणारिविनिग्रहे। वज्रं प्रविदय शकस्य यत् कृतं तच्च ते श्रुतम् ॥ १७ ॥

'धर्मज्ञ ! भगवान् श्रीहरिने शत्रुओंके विनाशके लिये छिपे तौरपर इन्द्रके बज्रमें प्रवेश करके जो कार्य कियाः वह भी तुम्हारे कानोंमें पड़ा होगा ॥ १७॥

और्वेण वसता छन्नमूरी ब्रह्मर्षिणा तदा। यत् इतं तात देवेषु कर्म तत्तेऽनघ श्रुतम्॥ १८॥

'तात! निष्पाप नरेश! ब्रह्मर्षि और्वने (माताके) ऊरुमें गुप्तरूपसे निवास करते हुए जो देवकार्य सिद्ध किया था, वह भी तुम्हारे सुननेमें आया ही होगा॥ १८॥

पवं विवस्तता तात छन्नेनोत्तमतेजसा । निर्दग्धाः शात्रवाः सर्वे वसता सुवि सर्वशः ॥ १९ ॥

'तात ! इसी प्रकार महातेजस्वी भगवान् सूर्यने भी पृथ्वीपर गुप्तरूपसे निवास करके समस्त शत्रुओंको दग्ध किया है ॥ १९॥

विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वै। दशक्रीवो हतइछन्नं संयुगे भीमकर्मणा ॥ २०॥

'भयंकर पराक्रमी भगवान् विष्णुने भी श्रीरामरूपसे दशरथके घरमें छिपे रहकर युद्धमें दशमुख रावणका वध किया था॥ २०॥

प्वमेव महात्मानः प्रच्छन्नास्तत्र तत्र ह । अजयञ्छात्रवान् युद्धे तथा त्वमिप जेष्यसि ॥ २१ ॥

'इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषोंने यत्र-तत्र छिपे रहकर युद्धमें शत्रुओंपर विजय पाया है। इसी प्रकार तुम भी विजयी होओंगे'॥ २१॥

तथा धौम्येन धर्महो वाक्यैः सम्परितोषितः। शास्त्रबुद्धयास्वदुद्धयाचन चचालयुधिष्ठिरः॥२२॥

महर्षि धौम्यने जब इस प्रकार युक्तियुक्त वचनोंद्वारा धर्मज्ञ युधिष्ठिरको संतोष प्रदान किया, तब वे शास्त्रज्ञान और अपने बुद्धिवलके कारण (धर्मसे) विचलित नहीं हुए॥ २२॥

अथात्रवीन्महाबाहुर्भीमसेनो महायलः। राजानं बलिनां श्रेष्ठो गिरा सम्परिहर्षयन्॥ २३॥ तदनन्तर बलवानोंमें श्रेष्ठ महाबली महाबाहु भीमसेनने अपनी वाणीसे राजा युधिष्ठिरका हर्प और उत्साह बढ़ाते हुए कहा—॥ २३॥

अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना। धर्मानुगतया बुद्धवान किंचित् साहसं कृतम्॥ २४॥

'महाराज! गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुनने आपके आदेशकी प्रतीक्षा तथा अपनी धर्मानुगामिनी बुद्धिके कारण ही अवतक कोई साहसका कार्य नहीं किया है॥२४॥

सहदेवो मया नित्यं नकुलश्च निवारितौ । शकौ विष्वंसने तेषां शत्रूणां भीमविक्रमौ ॥ २५॥

'भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव उनसब शत्रुओंका विध्वंस करनेमें समर्थ हैं। इन दोनोंको में ही सदा रोकता आया हूँ ॥ २५॥

न वयं तत् प्रहास्यामो यस्मिन् योक्ष्यति नो भवान् । भवान् विधत्तां तत् सर्वेक्षिप्रं जेष्यामहे रिपून् ॥२६॥

'आप हमें जिस कार्यमें लगा देंगे, उसे हमलोग पूरा किये बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्धकी सारी व्यवस्था कीजिये। हम शत्रुओंपर शीघ्र ही विजय पायेंगेंगे।। २६॥

इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणाः परमाशिषा । उक्त्वाचापृच्छव भरतान्यथास्वान्स्वान्ययुर्गृहान्२७

भीमसेनके ऐसा कहनेपर सब ब्राह्मण पाण्डवोंको उत्तम आशीर्वाद देकर और उन भरतवंशियोंसे अनुमित लेकर अपने-अपने घरोंको चले गये ॥ २७॥

सर्वे वेदिवदो मुख्या यतयो मुनयस्तथा। आसेदुस्ते यथान्यायं पुनर्दर्शनकाङ्क्षया॥ २८॥

वेदोंके ज्ञाता समस्त प्रधान-प्रधान संन्यासी तथा मुनि-लोग पाण्डवोंसे फिर मिलनेकी इच्छा रखकर न्यायानुसार अपने योग्य स्थानोंमें रहने लगे॥ २८॥

सह धौम्येन विद्वांसस्तथा पञ्च च पाण्डवाः । उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय धन्विनः ॥ २९ ॥

धौम्यसिंहत विद्वान् एवं वीर पाँचों पाण्डव द्रौपदीको साथ लिये घनुष धारण किये वहाँसे उठकर चल दिये॥२९॥

कोशमात्रमुपागम्य तस्माद् देशान्निमित्ततः। इवोभूते मनुजन्याबाइछन्नवासार्थमुद्यताः॥ ३०॥ पृथक्छास्त्रविदः सर्वे सर्वे मन्त्रविशारदाः। संधिविग्रहकालक्षा मन्त्राय समुपाविशन्॥ ३१॥

किसी कारणवश उस स्थानसे एक कोस दूर जाकर व नरश्रेष्ठ ठहर गये और आगामी दूसरे दिनसे अज्ञातवास आरम्भ करनेके लिये उद्यत हो परस्पर सलाह करनेके निमित्त मन्त्रणा करनेमें कुशल तथा संधि-विग्रह आदिके अवसरको आस-पास बैंड गये। वे सभी पृथक्-पृथक् शास्त्रोंके ज्ञाताः

जाननेवाले थे ॥ ३०-३१॥

### इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासिक्यां वनपर्वणि आरणेयपर्वणि अज्ञातवासमन्त्रणे पञ्चरशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत-व्यासनिर्मित शतसाहस्री संहिताके वनपर्वके अन्तर्गत आरणेयपर्वमें अज्ञातदासके हिय मन्त्रणाविषयक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३९५॥

#### वनपर्वकी ऋोक-संख्या

अनुष्टुप्छन्द (अन्य बड़े छन्द्र) बड़े छन्दोंका ३२ अक्षरोंके गद्य कुछ योग अनुष्टुप् मानकर गिननेपर

उत्तर भारतीय पाठते लिये गये श्लोक--१०९३७ ( 964 ) 9060 = 90911 97966111= दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये श्लोक--(8) 4 11 1103 वनपर्वकी सम्पूर्ण श्लोक-संख्या १२२७६।=

# वनपर्व-श्रवण-महिमा

इदमारण्यकं श्रुत्वा महापापैः प्रमुच्यते। धनमाप्नोति पुत्रपौत्रसमन्वितः॥ १ ॥

इस वनपर्वको सुनकर मनुष्य बड़े-बड़े पापींसे मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पाता है और पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न होता है ॥ १ ॥

यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम्। नारी वा पुरुषो वापि द्युचिः प्रयतमानसः ॥ २ ॥ आरण्यके श्रुते ऽधीते ब्राह्मणान् पायसादिभिः। भोजयेद् चस्त्रगोस्वर्णदानै रत्नैः प्रपूजितान् ॥ ३ ॥

वह जिस-जिस मनोवाञ्छित वस्तुके लिये प्रार्थना करता है, उसे निश्चय ही पा लेता है । स्त्री हो या पुरुष, शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर इस वनपर्वका अवण अथवा पाठ करने-पर वस्त्रः गौः सुवर्ण तथा रत्नोंके दानसे ब्राह्मणींका सम्मान करके उन्हें खीर आदिका भोजन करावे ॥ २-३ ॥.

ब्राह्मणेषु च तुष्टेषु संतुष्टाः पाण्डुनन्दनाः। ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शको देवगणास्तथा ॥ ४ ॥ भूतानि मुनयो देव्यस्तथा पितृगणाश्च ये। वाचकं पूजयेच्छक्त्या वस्त्रान्नैः खर्णभूषणैः ॥ ५ ॥

ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर पाण्डचः ब्रह्माः विष्णुः रुद्रः इन्द्र, देवगण, भूतगण, मुनिगण, देवियाँ तथा पितृगण-ये सभी संतुष्ट होते हैं। अपनी शक्तिके अनुसार अन्न वस्त्र और आभूषण देकर वाचककी पूजा करनी चाहिये ॥ ४-५ ॥

विशेषतस्त कपिला देवा त जयपाठके। कांस्यदोहा रौष्यखुरा खर्णश्रङ्गी सभूवणा। पाण्डूनां परितोपार्थं दद्यादन्नं द्विजातये॥ ६॥

महाभारतके वाचकको विशेषतः एक कपिला गौ देनी चाहिये । उसके साथ काँसेका एक दुग्धपात्र होना चाहिये । गायके खुरोंमें चाँदी और सींगोंमें सोना मढ़ा दे। उसे अन्य आभूपणोंसे भी विभूपित करें। पाण्डवींके संतोपके लिये ब्राह्मणोंको अन्नदान करे ॥ ६ ॥

आरण्यकाख्यमाख्यानं शृणुयाद् यो नरोत्तमः। स सर्वकाममाप्रोति पुनः खर्गतिमाष्नुयात्॥ ७॥

जो नरश्रेष्ठ इस वनपर्वकी कथाको सुनता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है एवं शरीरका अन्त होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है।। ७॥

श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमहाभारतम्

# विराटपर्व

# ( पाण्डवप्रवेशपर्व )

# प्रथमोऽध्यायः

विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके लिये पाण्डवोंकी गुप्त मन्त्रणा तथा युधिष्ठिरके द्वारा अपने भावी कार्यक्रमका दिग्दर्शन

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैच नरोत्तमम्। देवीं सरस्रतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥ १॥

अन्तर्यामी नारायण भगवान् श्रीकृष्णः (उनके नित्यसखा) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः ( उनकी लीला प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उनकी लीलाओंका संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदच्यासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ १॥

जनमेजय उवाच

कथं विरादनगरे मम पूर्विपितामहाः। अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयार्दिताः॥२॥ पतिव्रता महाभागा सततं व्रह्मवादिनी। द्रौपदी च कथं ब्रह्मनज्ञाता दुःखितावसत्॥३॥

जनमेजयने पूछा—ब्रह्मन् ! मेरे प्रिपतामह पाण्डवोंने दुर्योधनके भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञात-वासका समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुःखमें पड़ी हुई सदा ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णका नामकीर्तन करनेवाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी वहाँ अपनेको अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी ! ॥ २-३॥

वैशम्पायन उवाच

यथा विराटनगरे तव पूर्विपतामहाः। अज्ञातवासमुषितास्तच्छृणुष्व नराधिप॥ ४॥

वैशम्पायनजीने कहा — राजन् ! तुम्हारे प्रिपतामहोंने विराटनगरमें जिस प्रकार अज्ञातवासके दिन पूरे किये थे, वह बताता हूँ; सुनो ॥ ४॥ तथा स तु वराँ लल्लब्ध्वा धर्मो धर्मभृतां वरः। गत्वाऽऽश्रमं ब्राह्मणेभ्य आच्छ्यो सर्वमेव तत् ॥ ५॥

यक्षरूपधारी धर्मसे इस प्रकार वरदान पानेके अनन्तर

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिरने आश्रमपर जाकर वह सब समाचार ब्राह्मणोंको बताया ॥ ५ ॥

कथित्वा तु तत् सर्वं ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः। अरणीसहितं तस्मै ब्राह्मणाय न्यवेदयत् ॥ ६॥ ततो युधिष्ठिरो राजा धर्मपुत्रो महामनाः। संनिवर्त्यातुजान् सर्वानिति होवाच भारत॥ ७॥

भारत!ब्राह्मणोंसे सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिरने अरणी-सहित मन्थनकाष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मणदेवताको सौंप दिया,तब धर्मपुत्र महामनस्वी उन राजा युधिष्ठिरने अपने सब भाइयोंको एकत्र करके इस प्रकार कहा—॥ ६-७॥

द्वादशेमानि वर्षाणि राज्यविप्रोषिता वयम्। त्रयोदशोऽयं सम्प्राप्तः कुच्छात् परमदुर्वसः॥ ८॥

'आज बारह वर्ष बीत गये, हमलोग अपने राज्यसे बाहर आकर वनमें रहते हैं। अब यह तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ है। इसमें बड़े कष्टसे कठिनाइयोंका सामना करते हुए अस्यन्त गुप्तरूपसे रहना होगा।। ८।।

स साधु कौन्तेय इतो वासमर्जुन रोचय। संवत्सरमिमं यत्र वसेमाविदिताः परैः॥ ९॥

'कुन्तीनन्दन अर्जुन ! तुम अपनी रुचिके अनुसार कोई उत्तम निवासस्थान चुनो, जहाँ यहाँसे चलकर हम एक वर्ष-तक इस प्रकार रहें कि रात्रुओंको हमारा पता न चल सके'॥ ९॥

### अर्जुन उवाच

तस्यैव वरदानेन धर्मस्य मनुजाधिय। अज्ञाता विचरिष्यामी नराणां नात्र संदायः॥१०॥ तत्र वासाय राष्ट्राणि कीर्तयिष्यामि कानिचित्। रमणीयानि गुप्तानि तेषां किंचित्स रोचय॥११॥ अर्जुन बोले—नरेश्वर ! इसमें संदेह नहीं कि उन्हीं भगवान् धर्मके दिये हुए वरके प्रभावसे हमलेग इस पृथ्वीपर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रोंके नाम बतलाऊँगा, उनमेंसे किसीको आप स्वयं ही अपनी रुचिके अनुसार चुन लीजिये ॥ १०-११॥

सन्ति रम्या जनपदा बह्नन्नाः परितः कुरून् । पाञ्चालारचेदिमत्स्याश्च शूरसेनाः पढचराः ॥१२॥ दशार्णो नवराष्ट्राश्च मल्लाः शाल्वा युगन्धराः । कुन्तिराष्ट्रं च विपुलं सुराष्ट्रावन्तयस्तथा ॥१३॥

कुरुदेशके चारों ओर बहुत से सुरम्य जनपद हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं—पाञ्चाल, चेदि, मत्स्य, ग्रूरसेन, पटचर, दशार्ण, नवराष्ट्र, मळ,शाल्व, युगन्धर, विशाल कुन्तिराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवन्ती ॥ १२-१३॥

पतेषां कतमो राजन् निवासस्तव रोचते। यत्र वत्स्यामहे राजन् संवत्सरिममं वयम् ॥१४॥

राजन् ! इनमेंसे कौन-साराष्ट्र आपको निवास करनेके लिये पसंद है ? जिसमें हम सब लोग इस वर्ष निवास करें ॥१४॥

#### युधिष्ठिर उवाच

श्रतमेतन्महावाहो यथा स भगवान् प्रभुः। अब्रवीत् सर्वभूतेशस्तत् तथा न तद्नयथा॥१५॥

युधिष्ठिरनं कहा—महाबाहो ! तुम्हारी यह वात मैंने ध्यानसे सुनी है । सम्पूर्ण भूतोंके अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान् धर्मने हमारे लिये जैसा आदेश दिया है। वह सब वैसा ही होगा । उसके विपरीत कुछ नहीं होगा ॥ १५ ॥

अवद्यं त्वेव वासार्थं रमणीयं द्वावं सुखम्। सम्मन्त्र्य सहितैः सर्वेर्वस्त्र्यमकुतोभयैः॥१६॥

तथापि इम सब लोगोंको आपसमें सलाह करके अवस्य ही अपने रहनेके लिये कोई परम सुन्दर, कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिये, जहाँ इम निर्भय होकर रह सकें ॥ १६॥

मत्स्यो विराटो बळवानभिरकोऽथ पाण्डवान् । धर्मर्शाळो वदान्यश्च बुद्धश्च सततं वियः ॥१७॥

[ तुम्हारे वताये हुए देशोंमेंसे ] मत्स्यदेशके राजा विराट बहुत बलवान् हैं और पाण्डवोंके प्रति उनका अनुराग भी है, साथ ही वे स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्धः उदार तथा हमें सदैव प्रिय हैं ॥ १७ ॥

विराटनगरे तात संवत्सरिममं वयम्। कुर्वन्तस्तस्य कर्माणि विहरिष्याम भारत॥१८॥ भाई अर्जुन ! इसलिये इस वर्ध इमलोग राजा विराटके ही नगरमें रहें और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें ॥ १८॥

यानि यानि च कर्माणि तस्य वक्ष्यामहे वयम् । आसाद्य मत्स्यं तत् कर्म प्रज्ञृत कुरुनन्दनाः ॥१९॥

किंतु कुरुनन्दनो ! तुमलोग यह तो वताओ कि हम मत्स्यराजके पास पहुँचकर किन-किन कार्योका भार सँभाल सकेंगे ? ॥ १९ ॥

#### अर्जुन उवाच

नरदेव कथं तस्य राष्ट्रे कर्म करिष्यसि। विराटनगरे साधो रंस्यसे केन कर्मणा॥२०॥

अर्जुनने पूछा—नरदेव । आप उनके राष्ट्रमें किस प्रकार कार्य करेंगे ? महात्मन् ! विराटनगरमें कौन-सा कर्म करनेसे आपको प्रसन्नता होगी ? ॥ २० ॥

मृदुर्वदान्यो होमांश्च धार्मिकः सत्यविक्रमः। राजंस्त्वमापदाऽऽकृष्टः किं करिष्यसि पाण्डव ॥२१॥

राजन् ! आपका स्वभाव कोमल है । आप उदार, लजाशील, धर्मपरायण तथा सत्यपराक्रमी हैं, तथापि विपत्तिमें पड़ गये हैं । पाण्डुनन्दन ! आप वहाँ क्या करेंगे ? ॥

न दुःखमुचितं किंचिद् राजन् वेद यथा जनः। स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥२२॥

राजन् ! साधारण मनुष्योंकी माँति आपको किसी प्रकारके दुःखका अनुभव हो, यह उचित नहीं है, अतः इस घोर आपत्तिमें पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे ? ॥ २२ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

श्रुणुध्वं यत् करिष्यामि कर्मे वै कुरुनन्दनाः। विराटमनुसम्प्राप्य राजानं पुरुपर्षभाः॥२३॥

युधिष्ठिरने कहा — नरश्रेष्ठ कुरुनन्दनो ! मैं राजा विराटके यहाँ चलकर जो कार्य करूँगाः वह बताता हूँ, सुनो ॥ २३॥

सभास्तारो भविष्यामि तस्य राञ्चो महात्मनः। कङ्को नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः प्रियदेवनः॥२४॥ वैदूर्योन् काञ्चनान् दान्तान् फलैज्योतीरसैःसह। कृष्णाँ एलोहितवर्णोश्च निर्वत्स्योमि मनोरमान्॥२५॥

में पासा खेलनेकी विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है, अतः मैं कड्क # नामक ब्राह्मण बनकर महामना

\* विश्व कोषके अनुसार 'कङ्क' शब्द यमराजका वाचक है। यमराजका ही दूसरा नाम धर्म है और वे ही युधिष्ठिररूपमें अवर्ताणे हुए थे। 'आरमा वे जायते पुत्रः' इस उक्तिके अनुसार भी धर्म एवं धर्मपुत्र युधिष्ठिरमें कोई अन्तर नहीं है। यह समझकर ही अपनी सत्यवादिताकी रक्षा करते हुए युधिष्ठिरने 'कङ्क' नामसे अपना परिचय दिया। इसके सिवा उन्होंने जो अपनेको युधिष्ठिर-

राजा विराटकी राजसभाका एक सदस्य हो जाऊँगा और वैदूर्यमणिके समान हरी, सुवर्णके समान पीली तथा हाथी-दाँतकी बनी हुई काली और लाल रंगकी मनोहर गोटियोंको चमकीले बिन्दुओंसे युक्त पासोंके अनुसार चलाता रहूँगा॥

विराटराजं रमयन् सामात्यं सहवान्धवम् । न च मां वेत्स्यते कश्चित् तोषयिष्ये च तं नृपम् ॥२६ ॥

मैं राजा विराटको उनके मिन्त्रयों तथा बन्धु-बान्धवोंसहित पासोंके खेलसे प्रसन्न करता रहूँगा। इस रूपमें मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्यनरेशको भलीभाँति संतुष्ट रक्खूँगा।। २६॥

आसं युधिष्टिरस्याहं पुरा प्राणसमः सखा। इति वक्ष्यामि राजानं यदि मां सोऽनुयोक्ष्यते॥ २७॥

यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कीन हैं, तो मैं उन्हें बताऊँगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिरका प्राणोंके समान प्रिय सखा था ॥ २७॥ इत्येतद् वो मयाऽऽख्यातं विहरिष्याम्यहं यथा।

इस प्रकार मैंने तुमलोगोंको बता दिया कि विराटनगरमें मैं किस प्रकार रहुँगा ॥ २७ है ॥

(वैशम्पायन उवाच

एवं निर्दिश्य चात्मानं भीमसेनमुवाच ह ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार अशातवासमें अपनेद्वारा किये जानेवाले कार्यको बतलाकर युधिष्ठिर, भीमसेनसे बोले ॥

युधिष्ठिर उवाच

भीमसेन कथं कर्म मात्स्यराष्ट्रे करिष्यसि॥ हत्या कोधवशांस्तत्र पर्वते गन्धमादने। यक्षान् कोधाभिताम्राक्षान् राक्षसांश्चापि पौरुषान् । प्रादाः पाञ्चालकन्याये पद्मानि सुबहून्यपि॥

युधिष्टिर ने पूछा—भीमसेन ! तुम मत्स्यदेशमें किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे ! तुमने गन्धमादन पर्वतपर कोधसे सदा लाल आँखें किये रहनेवाले कोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसोंका वध करके पाञ्चालराज-कुमारी द्रौपदीको बहुत-से कमल लाकर दिये थे।।

वकं राक्षसराजानं भीषणं पुरुषाद्कम्। जिञ्जवानिस कौन्तेय ब्राह्मणार्थमरिंदम॥ क्षेमा चाभयसंवीता ह्येकचका त्वया छता॥

शत्रुहन्ता भीम ! ब्राह्मणपरिवारकी रक्षाके लिये तुमने भयानक आकृतिवाले नरभक्षी राक्षसराज वकको भी मार डाला था और इस प्रकार एकचका नगरीको भयरिहत एवं कल्याणयुक्त वनाया था॥

हिडिम्बं च महावीर्यं किमीरं चैव राक्षसम्। त्वया हत्वा महाबाहो वनं निष्कण्टकं कृतम्॥

महाबाहो ! तुमने महावीर हिडिम्ब और राक्षस किर्मीरको मारकर बनको निष्कण्टक बनाया था ॥

आपदं चापि सम्प्राप्ता द्वौपदी चारुहासिनी। जटासुरवधं कृत्वा त्वया च परिमोक्षिता॥ मत्स्यराजान्तिके तात वीर्यपूर्णोऽत्यमर्षणः।) वृकोदर विराटे त्वं रंस्यसे केन हेतुना॥ २८॥

संकटमें पड़ी हुई मनोहर हास्यवाली द्रौपदीको भी तुमने जटासुरका वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन! तुम अत्यन्त बलवान एवं अमर्षशाली हो। राजा विराटके यहाँ कौन-सा कार्य करके तुम प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे—यह बतलाओ।। २८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युधिष्ठिरादिमन्त्रणे प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारतिवराटपर्वके अन्तर्गेत पाण्डवप्रवेशपर्वमें युधिष्ठिर आदिकी परस्पर मन्त्रणासे सम्बन्ध रखनेवाला पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ रै स्रोक मिलाकर कुल ३४ रै स्रोक हैं)

# द्वितीयोऽध्यायः

भीमसेन और अर्जुनद्वारा विराटनगरमें किये जानेवाले अपने अनुकूल कार्योंका निर्देश

भीमसेन उवाच

पौरोगवो बुवाणोऽहं बहुवा नाम भारत।

उपस्थास्यामि राजानं विराटमिति मे मितः॥१॥ भीमसेनने कहा--भरतवंशिशरोमणे ! मैं पौरोगर्व

का प्राणोंके समान प्रिय सखा बताया, वह भी असत्य नहीं है। युधिष्ठिर नामक शरीरको ही यहाँ युधिष्ठिर समझना चाहिये। आत्माको सत्तासे ही शरीरका संचालन होता है। अतः आत्मा उसके साथ रहनेके कारण उसका सखा है। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है ही; अतः यहाँ युधिष्ठिरका आत्मा युधिष्ठिर-शरीरका प्रिय सखा कहा गया है।

१. पुरोगु कहते हैं वायुको, उसके पुत्र होनेसे भीमसेनका 'पौरोगव' नाम सत्य एवं सार्थक है।

(पाकशालाका अध्यक्ष ) बनकर और बल्लबनामसे अपना परिचय देकर राजा विराटके दरबारमें उपस्थित होकँगा । मेरा यही विचार है ॥ १॥

स्पानस्य करिष्यामि कुरालोऽस्मि महानसे। कृतपूर्वाणि यान्यस्य व्यञ्जनानि सुशिक्षितैः॥ २॥ तान्यप्यभिभविष्यामि प्रीतिं संजनयन्नहम्।

में रसोई बनानेके काममें चतुर हूँ। अपने ऊपर राजाके मनमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे उनके लिये सूप (दाल, कढ़ी एवं साग आदि) तैयार करूँगा और पाककलामें भलीभाँति शिक्षा पाये हुए चतुर रसोइयोंने राजाके लिये पहले जो-जो व्यञ्जन बनाये होंगे, उन्हें भी अपने बनाये हुए व्यञ्जनोंसे तुन्छ सिद्ध कर दूँगा।। २५।।

आहरिष्यामि दारूणां निचयान् महतोऽपि च ॥ ३॥ यत् प्रेक्ष्य विपुलं कर्म राजा संयोक्ष्यते स माम्। अमानुषाणि कुर्वाणस्तानि कर्माणि भारत ॥ ४॥

इतना ही नहीं, मैं रसोईके लिये लकड़ियोंके बड़े-से-बड़े गड़ोंको भी उठा लाऊँगा, जिस महान् कर्मको देखकर राजा विराट मुझे अवस्य रसोइयेके कामपर नियुक्त कर लेंगे। भारत! मैं वहाँ ऐसे-ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूँगा, जो साधारण मनुष्योंकी शक्तिके बाहर है। ३-४॥

राज्ञस्तस्य परे प्रेष्या मंस्यन्ते मां यथा नृपम् । भ<u>ङ्गाञ्चरसपानानां भविष्यामि तथेश्वरः ॥ ५ ॥</u>

इससे राजा विराटके दूसरे सेवक राजाके ही समान मेरा सम्मान करेंगे और मैं मध्य, भोज्य, रस तथा पेय पदार्थोंका इच्छानुसार उपयोग करनेमें समर्थ होऊँगा ॥ ५ ॥

द्विपा वा बलिनो राजन् वृषभा वा महावलाः। विनिश्राह्या यदि मया निग्नहीष्यामि तानपि॥६॥

राजन् ! बलवान् हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबूमें करनेके लिये मुझे सौंपे जायँगे तो मैं उन्हें भी बाँधकर अपने वशमें कर लूँगा ॥ ६॥

ये च केचिन्नियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधकाः। तानहं हि नियोत्स्यामि रतिं तस्य विवर्धयन्॥ ७ ॥

तथा जो कोई भी मछयुद्ध करनेवाले पहलवान जन-ममाजमें दंगल करना चाहेंगे, राजाका प्रेम बढ़ानेके लिये मैं उनसे भी भिड़ जाऊँगा॥ ७॥

न त्वेतान् युद्धश्वमानान् वै हनिष्यामि कथञ्चन । तथैतान् पातयिष्यामि यथा यास्यन्ति न क्षयम् ॥ ८ ॥

परंतु कुश्ती करनेवाले इन पहलवानोंको मैं किसी प्रकार जानसे नहीं मारूँगा; अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊँगा, जिससे उनकी मृत्यु न हो ॥ ८॥ आरालिको गोविकर्ता सृपकर्ता नियोधकः । आसं युधिष्ठिरस्याहमिति वक्ष्यामि पृच्छतः ॥ ९ ॥

महाराजके पूछनेपर में यह कहूँगा कि मैं राजा युधिष्ठिरके यहाँ आरालिक (मतवाले हाथियोंको भी काबूमें करनेवाला गुजिशक्षक,), गोविकर्ता (महाबली वृषभोंको भी पछाड़कर उन्हें नाथनेवाला), सूपकर्ता (दाल-साग आदि भाँति भाँतिके व्यञ्जन बनानेवाला) तथा नियोधक (दंगली पहलवान) रहा हूँ॥ ९॥

आत्मानमात्मना रक्षंश्चरिष्यामि विशाम्पते। इत्येतत् प्रतिजानामि विहरिष्याम्यहं यथा॥१०॥

राजन् ! अपने-आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराटके नगरमें विचरूँगा । मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहाँ सुखपूर्वक रह सकूँगा ॥ १० ॥

युधिष्ठिर उवाच

यमग्निजीहाणो भूत्वा समागच्छन्नृणां वरम् । दिधश्चः खाण्डवं दावं दाशाईसहितं पुरा ॥११॥ महाबळं महाबाहुमजितं कुरुनन्दनम् । सोऽयं किं कर्म कौन्तेयः करिष्यति धनंजयः ॥१२॥

युधिष्ठिर बोले—जो मनुष्योंमें श्रेष्ठ महाबली और महाबाहु है, पहले भगवान् श्रीकृष्णके साथ बैटे हुए जिस अर्जुनके पास खाण्डववनको जलानेकी इच्छासे ब्राह्मणका रूप धारण करके साक्षात् अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुलको आनन्द देनेवाला तथा किसीसे भी परास्त न होनेवाला है, वह कुन्तीनन्दन धनंजय विराटनगरमें कौन-सा कार्य करेगा ?॥ यो ऽयमासाद्य तं दावं तर्पयामास पावकम्। विजित्येकरथेनेन्द्रं हत्वा पन्नगराक्षसान् ॥१३॥

विजित्यकरथनन्द्रं हत्वा पन्नगराक्षसान् ॥१३॥ वासुकेः सर्पराजस्य स्वसारंहतवांश्च यः। श्रेष्टो यः प्रतियोधानां सोऽर्जुनः किं करिष्यति ॥१४॥

जिसने खाण्डवदाहके समय वहाँ पहुँचकर एकमात्र रथका आश्रय ले इन्द्रको पराजित कर तथा नार्गो एवं राक्षसोंको मारकर अग्निदेवको तृप्त किया और अपने अप्रतिम सौन्दर्यसे नागराज वासुकिकी बहिन उल्पीका चित्त चुरा लिया एवं जो सम्मुख युद्ध करनेवाले वीरोंमें सबसे श्रेष्ठ है, वह अर्जुन वहाँ क्या काम करेगा ? ॥ १३-१४॥

अर्जुन वहाँ क्या काम करेगा ?॥ १३-१४॥
सूर्यः प्रतपतां श्रेष्टो द्विपदां ब्राह्मणो चरः।
आशीविषश्च सर्पोणामग्निस्तेजस्विनां वरः॥१५॥
आयुधानां वरं वज्रं ककुद्मी च गवां वरः।
हदानामुद्द्धाः श्रेष्टः पर्जन्यो वर्षतां वरः॥१६॥
धृतराष्ट्रश्च नागानां हस्तिष्वैरावणो वरः।
पुत्रः प्रियाणामधिको भार्या च सुद्धदां वरा॥१७॥
(गिरीणां प्रवरो मेहर्देवानां मधुस्द्दनः।

यथैतानि विशिष्टानि जात्यां जात्यां वृकोदर। एवं युवा गुडाकेशः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥ १८॥

जैसे तपनेवाले तेजस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में व्राह्मणका स्थान ऊँचा है, जैसे सपों में आशीविष जातिवाले सप् महान् हैं, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ हैं, अस्त्र-शस्त्रों में वक्रका स्थान ऊँचा है, गौओं में ऊँचे कंधेवाला साँड वड़ा माना गया है, जलाशयों में समुद्र सबसे महान् है, वर्षा करनेवाले मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ हैं, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में ऐरावत बड़ा है, जैसे प्रिय सम्बन्धियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है और अकारण हित चाहनेवाले सुद्धदों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है, जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान् विष्णु श्रेष्ठ हैं, ग्रहों में चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं और सरोवरों में मानसरोवर श्रेष्ठ हैं। भीमसेन ! अपनी-अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएँ विशिष्ट मानी गयी हैं, वैसे ही सम्पूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था सम्पन्न यह गुडाकेश (निद्राविजयी) अर्जुन श्रेष्ठ है। १५–१८॥

सोऽयमिन्द्राद्नवरो वासुदेवान्महाद्युतिः। गाण्डीवधन्वा बीभत्सुःश्वेताभ्वःकिंकरिष्यति॥१९॥

यह देवराज इन्द्र और भगवान् श्रीकृष्णसे किसी बातमें कम नहीं है। क्वेत घोड़ों वाले स्थपर चलनेवाला यह महा-तेजस्वी गाण्डीवधारी बीभत्सु (अर्जुन) वहाँ कौन-सा कार्य करेगा १॥ १९॥

उषित्वा पञ्च वर्षाणि सहस्राक्षस्य वेश्मिन । अस्त्रयोगं समासाद्य स्ववीर्यान्मानुषाद्भुतम् । दिव्यान्यस्त्राणि चाप्तानि देवरूपेण भाखता ॥ २०॥

इसने पाँच वर्षोतक देवराज इन्द्रके भवनमें रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किये हैं, जिनका मनुष्योंमें होना एक अद्भुत-सी बात है। अपने देवोपम स्वरूपसे प्रकाशित होनेवाले अर्जुन-ने अनेक दिव्यास्त्र पाये हैं॥ २०॥

यं मन्ये द्वादशं रुद्रमादित्यानां त्रयोदशम्। वस्तुनां नवमं मन्ये ब्रहाणां दशमं तथा ॥ २१॥

जिस अर्जुनको में बारहवाँ रुद्र और तेरहवाँ आदित्य मानता हूँ, नवम वसु तथा दसवाँ ग्रह स्वीकार करता हूँ॥ यस्य बाह्र समी दीघीँ ज्याघातकितत्वची। दक्षिणे चैव सब्ये च ग्रावामिव वहः कृतः॥ २२॥

जिसकी दोनों भुजाएँ एक-सी विशाल हैं; प्रत्यञ्चाके आघातसे उनकी त्वचा कठोर हो गयी है। जैसे बैलोंके कंधोंपर जुआठेकी रगड़से चिह्न बन जाता है; उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बार्यी भुजाओंपर प्रत्यञ्चाकी रगड़से चिह्न बन गये हैं॥ २२॥

हिमवानिव शैलानां समुद्रः सरितामिव। त्रिदशानां यथा शको वस्तामिव इञ्यवाट्॥ २३॥ मृगाणामिव शार्डूळो गरुडः पततामिव । वरः संनद्यमानानां सोऽर्जुनः किं करिष्यति ॥ २४ ॥

जैसे पर्वतोंमें हिमालय, सरिताओंमें समुद्र, देवताओंमें इन्द्र, वसुओंमें इन्द्रन अग्नि, मृगोंमें सिंह तथा पक्षियोंमें गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचधारी बीरोंमें जिसका स्थान सबसे ऊँचा है, वह अर्जुन विराटनगरमें जाकर क्या काम करेगा ? ॥ २३-२४॥

#### अर्जुन उवाच

प्रति<u>क्षां षण्डकोऽस्मीति</u> करिष्यामि महीपते । ज्याघातौ हि महान्तौ मे संवर्तु नृप दुष्करौ ॥ २५ ॥ वस्रयैद्देशद्यिष्यामि बाहू किणकृताविमौ ।

अर्जुनने कहा—महाराज ! मैं राजाकी सभामें यह हदतापूर्वक कहूँगा कि मैं षण्डक (नपुंसक) हूँ। राजन्! यद्यपि मेरी दार्यी-वार्या भुजाओं में धनुषकी डोरीकी रगड़ से जो महान् चिह्न बन गये हैं, उन्हें छिपाना बहुत कठिन है तथापि कंगन आदि आभूषणोंसे मैं इन ज्याधातचिह्नित भुजाओं को ढक हूँगा।। २५ है।।

कर्णयोः प्रतिमुच्याहं कुण्डले ज्वलनप्रभे ॥२६॥ पिनद्धकम्बुः पाणिभ्यां तृतीयां प्रकृतिं गतः। वेणीकृतिशरा राजन् नाम्ना चैव वृहन्नला॥ २७॥

में दोनों कानों में अग्निके समान कान्तिमान् कुण्डल पहनकर हाथों में शङ्ककी चूड़ियाँ धारण कर लूँगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति (नपुंसकभाव) को अपनाकर सिरपर चोटी गूँथ लूँगा और अपनेको बृहन्नला नामसे घोषित कलूँगा \*।। २६-२७।।

पठन्नाख्यायिकाइचैव स्त्रीभावेन पुनः पुनः। रमयिष्ये महीपालमन्यांश्चान्तःपुरे जनान्॥ २८॥

स्त्रीभावसे अपने खरूपको छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रोंका गान करके महाराज विराट तथा अन्तः-पुरकी अन्यान्य स्त्रियोंका मनोरञ्जन करूँगा ॥ २८ ॥ गीतं नृत्यं विचित्रं च वादित्रं विविधं तथा । शिक्षयिष्याम्यहं राजन् विराटस्य पुरस्त्रियः ॥ २९ ॥

राजन् ! मैं विराटनगरकी स्त्रियोंको गीत गाने विचित्र ढंगसे नुत्य करने तथा भाँति भाँतिके वाजे वजानेकी शिक्षा दूँगा ॥ २९॥

\* इस प्रसङ्गमें अर्जुनने अपनेको पण्डक और बृहन्नला कह। है। पण्डक शब्दका अर्थ है नपुंसक। अर्जुन इस समय उर्वशिके शापसे नपुंसक हो गये थे। बृहन्नलाका मूल शब्द बृहन्नल है। विद्वानोंन (र' और क' को एक-सा माना है; अतः बृहन्नलका अर्थ बृहन्नर अर्थात् श्रेष्ठ या महान् मानव है। भगवान् नारायणके सखा होनेके कारण अर्जुन नरश्रेष्ठ हैं ही।

प्रजानां समुदाचारं वहु कर्मे कृतं वदन् । छाद्यिष्यामि कौन्तेय माययाऽऽत्मानमात्मना॥३०॥

कुन्तीनन्दन ! प्रजाजनोंके उत्तम आचार-विचार और उनके किये हुए अनेक प्रकारके सत्कमोंका वर्णन करता हुआ में मायामय नपुंसकवेशसे बुद्धिद्वारा अपने यथार्थ स्वरूपको छिपाये रक्ख्ँगा ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरस्य गेहे वे द्रौपद्याः परिचारिका । उपितास्मीति वक्ष्यामि पृष्टो राज्ञा च पाण्डव ॥ ३१ ॥

पाण्डुनन्दन ! यदि राजा विराटने मेरा परिचय पृष्ठा,

तो मैं कह दूँगा कि मैं महाराज युधिष्ठिरके घरमें महारानी

रे द्रीपदीकी परिचारिका रह चुकी हूँ ॥ ३१ ॥

मैं एतेन विधिना छन्नः छतकेन यथानलः।

को विहरिष्यामि राजेन्द्र विराटभवने सुखम् ॥ ३२ ॥

र्हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषासे राखमें छिपी हुई

श्रुप्तिके समान अपनेको छिपाकर मैं विराटके महलमें सुख॥ पूर्वक निवास कलँगा ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युधिष्टिरादिमन्त्रणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें युधिष्ठिर आदिकी मन्त्रणाविषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ क्लोक मिलाकर कुल ३३ क्लोक हैं)

## तृतीयोऽध्यायः नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीद्वारा अपने-अपने भावी कर्तव्योंका दिग्दर्शन

वैशम्पायन उवाच

दरयेवमुक्तवा पुरुषप्रवीर-स्तथार्जुनो धर्मभृतां वरिष्ठः। वाक्यं तथासी विरराम भूयो नृपोऽपरं भ्रातरमावभाषे॥ १॥ वैदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय!धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषोंमें महान् वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गये। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाईसे बोले॥ १॥

युधिष्ठिर उवाच

किं त्वं नकुल कुर्वाणस्तत्र तात चरिष्यसि । कर्म तत् त्वं समाचक्ष्य राज्ये तस्य महीपतेः। सुकुमारश्च शूरश्च दर्शनीयः सुखोचितः॥ २॥

युधिष्ठिर ने पूछा—नकुल ! तुमराजा विराटके राज्यमें कौन-सा कार्य करते हुए निवास करोगे ? वह कार्य वताश्रो। तात ! तुम तो द्यूरवीर होनेके साथ ही अत्यन्त सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगनेके ही योग्य हो।। २।।

नकुल उवाच अश्ववन्धो भविष्यामि विराटनुपतेरहम्। सर्वथा झानसम्पन्नः कुशलः परिरक्षणे॥ ३॥ नकुल बोले —राजन्!मैंगजा विराटके यहाँ अश्ववन्ध ( घोड़ोंको वशमें करनेवाला सवार ) होकर रहूँगा । मैं अश्व-विज्ञानसे सम्पन्न और घोड़ोंकी रक्षाके कार्यमें कुशल हूँ ॥ ३॥ ग्रन्थिको नाम नास्नाहं कर्मेतत् सुप्रियं मम। कुशालोऽस्म्यश्वशिक्षायां तथैवाश्वचिकित्सने।

प्रियाश्च सततं मेऽश्वाः कुरुराज यथा तव ॥ ४ ॥ मैं राजसभामें प्रन्थिक नामसे अपना परिचय दूँगा ।

घोड़ों की देखभालका काम मुझे अत्यन्त प्रिय है । उन्हें भाँति-भाँतिकी चालें सिखाने और उनकी चिकित्सा करनेमें भी में निपुण हूँ । कुरुराज ! आपकी ही भाँति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं शि ॥ ४॥

ये मामामन्त्रयिष्यन्ति विराटनगरे जनाः। तेभ्य एवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं यथा ॥ ५ ॥ पाण्डचेन पुरा तात अश्वेष्वधिकृतः पुरा। विराटनगरे छन्नश्चरिष्यामि महीपते॥ ६ ॥

विराटनगरमें जो लोग मुझसे पूछेंगे, उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूँगा—'तात! पहले पाण्डनन्दन राजा युधिष्ठिरने मुझे अदवोंका अध्यक्ष बनाकर रख रक्खा था।' महीपते! मैं जिस प्रकार वहाँ विहार करूँगा, वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराटके नगरमें अपनेको छिपाये रखकर ही मैं सर्वत्र विचरूँगा॥ ५-६॥

१. परिचारिकाका एक अथ है सेविका और दूसराअर्थ है सब ओर बिचरण करनेवाली। इस प्रकार अर्जुनने गृढ़ भभिप्राययुक्त परिचारिका शब्दद्वारा अपनेका द्रौपदीका पति सूचित किया है।

<sup>\*</sup> नकुड़ने अपना नाम प्रस्थिक वताया और अपनेको अश्वोंका अधिकारी कहा है। प्रस्थिकका अर्थ है आयुर्वेद तथा आव्द्युं-विद्यासम्बन्धी प्रस्थोंको जाननेवाला । श्रुतिमें अश्विनीकुमारोंको देवताओंका वैद्य तथा अध्वर्यु कहा गया है। 'अश्विनी वै देवानां मिपजावश्विनावध्वर्यू'। नकुल अश्विनीकुमारोंके पुत्र हैं; अतः उनका अपनेको ग्रन्थिक कहना उपयुक्त ही है। 'नास्ति श्री येषां ते अश्वाः' जिनके कल्तक जीवित रहनेकी आशा न हो, वे अश्व हैं — इस ब्युत्पक्तिके अनुसार जीवनकी आशा छोड़कर युद्धमें डटे रहनेवाले वीरोंको अश्व कहते हैं। नकुल उनके अधिकारी अर्थात् वीरोंमें प्रधान हैं। अतः उनका यह परिचय यथार्थ ही है।

युधिष्टिर उवाच

सहदेव कथं तस्य समीपे विहरिष्यसि। किं वा त्वं कर्म कुर्वाणः प्रच्छन्नो विहरिष्यसि॥ ७॥

युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा-भैया सहदेव ! तुम राजा विराटके समीप कैसे जाओगे ? उनके यहाँ क्या काम करते हुए गुप्तरूपसे निवास करोगे ? ॥ ७॥

सहदेव उवाच

गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य महीपतेः। प्रतिषेद्धा चदोग्धा च संख्याने कुशलो गवाम्॥ ८॥

सहदेवने कहा—महाराज ! मैं राजा विराटके यहाँ गौओंकी गिनती—जाँच-पड़ताल करनेवाला गोशालाध्यक्ष होकर रहूँगा। मैं गौओंको नियन्त्रणमें रखने और दुहनेका काम अच्छी तरह जानता हूँ । उन्हें गिनने और उनकी परख-पहचानके काममें भी कुशल हूँ ॥ ८ ॥ तन्तिपाल इति ख्यातो नाम्नाहं विदितस्त्वथ । निपुणं च चरिष्यामि ब्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥

में वहाँ तन्तिपाल नामसे प्रसिद्ध होऊँगा। इसी नामसे मुझे सब लोग जानेंगे। में बड़ी चतुराईसे अपनेको छिपाये रखकर वहाँ सब ओर विचरूँगाः अतः मेरे विषयमें आपकी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये॥ ९॥

(अरोगा बहुलाः पुष्टाः क्षीरवत्यो बहुप्रजाः। निष्पन्नसत्त्वाः सुभृता व्यपेतज्वरिकेविबषाः॥ नष्टचोरभया नित्यं व्याधिव्याव्रविवर्जिताः। गावश्च सुसुखाराजन् निरुद्धिग्ना निरामयाः॥ भविष्यन्ति मया गुप्ता विराटपश्चो नृप॥)

राजन् ! मेरेद्वारा रक्षित होकर राजा विराटके पशु तथा गौएँ नीरोग,संख्यामें अधिक, हुष्ट-पुष्ट, अधिक दूध देनेवाली, बहुत संतानींवाली, सत्त्वयुक्त, अच्छी तरह सम्हाल होनेसे रोगरूप पापसे रहित, चोरोंके भयसे मुक्त तथा सदा व्याधि एवं बाघ आदिके भयसे रहित होंगी। महाराज ! वे उद्देग-रहित, सुखी और निरामय तो होंगी ही।

अहं हि सततं गोषु भवता प्रहिता पुरा। तत्र में कौशलं सर्वभवयुद्धं विशाम्पते॥१०॥

भूपाल ! पहले आपने मुझे सदा गौओंकी देखभालके कार्यमें नियुक्त किया है । इस कार्यमें मैं किंतना दक्ष हूँ, यह सब आपको विदित ही है ॥ १० ॥

लक्षणं चिरतं चापि गवां यचापि मङ्गलम्। तत् सर्वे मे सुविदितमन्यचापि महीपते ॥११॥ वृषभानपि जानामि राजन् पूजितलक्षणान्। येषां मूत्रमुपात्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते॥१२॥ महीपते ! गौओंके जो लक्षण और चरित्र मङ्गलकारक होते हैं, वे सब मुझे भलीभाँति मालूम हैं । उनके विषयमें और भी बहुत-सी दातें में जानता हूँ । राजन् ! इसके सिवा में ऐसे प्रशंसनीय लक्षणोंवाले साँड़ोंको भी जानता हूँ, जिनके मूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे वन्ध्या स्त्री भी गर्भवती हो सकती है ॥ ११-१२ ॥

सोऽहमेवं चरिष्यामि प्रीतिरत्र हि मे सदा। न च मां वेत्स्यते कश्चित् तोषयिष्ये चपार्थिवम्॥१३॥

इस प्रकार मैं गौओंकी सेवा करूँगा। इस कार्यमें मुझे सदासे प्रेम रहा है। वहाँ मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं अपने कार्यसे राजा विराटको संतुष्ट कर लूँगा ॥ १३॥

युधिष्ठिर उवा**च** 

इयं हि नः प्रिया भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। मातेव परिपाल्या च पूज्या ज्येष्ठेव च ख्सा ॥ १४ ॥ केन सा द्रौपदी कृष्णा कर्मणा विचरिष्यति। न हि किञ्चिद् विज्ञानाति कर्मकर्तुं यथास्त्रियः॥ १५ ॥

युधिष्ठिर बोल्ले—यह द्रुपदकुमारी कृष्णा हमलोगोंकी प्यारी भार्या है। इसका गौरव हमारे लिये प्राणोंसे भी बढ़-कर है। यह माता (पृथ्वी) की भाँति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन (धेनु) के समान आदरणीय है। यह तो दूसरी स्त्रियोंकी भाँति कोई काम-काज भी नहीं जानती; फिर वहाँ किस कर्मका आश्रय लेकर निवास करेगी ?॥ १४-१५॥

सुकुमारी च वाला च राजपुत्री यशिस्त्रनी। पतिव्रता महाभागा कथं नु विचरिष्यति ॥ १६॥

इसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है। इसकी अवस्था नयी है। यह यशस्विनी राजकुमारी परम। सौभाग्यवती तथा पति-वता है। भला, यह विराटनगरमें किस प्रकार रहेगी ?॥१६॥ माल्यगन्धानलङ्कारान् बस्त्राणि विविधानि च। पतान्यवाभिजानाति यतो जाता हि भामिनी ॥ १७॥

इस भामिनीने जबसे जन्म लिया है, तबसे अवतक माला, सुगन्धित पदार्थ, भाँति-भाँतिके गहने तथा अनेक प्रकारके वस्त्रोंको ही जाना है। इसने कभी कष्टका अनुभव नहीं किया है।। १७॥

\* 'तस्य वाक्तन्तिर्नामानि दामानि' इस श्रुतिके अनुसार तन्ति राब्द वाणीका वाचक है। तन्तिपाल कहकर सहदेवने गूड्रूपसे युधिष्ठिरको यह बताया कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन कल्वा। साधारण लोगोंकी दृष्टिमें तन्तिपालका अर्थ है, बैलोंको बाँधनेकी रस्तीको सुरक्षित रखनेवाला। अतः सहदेवने भी अपना परिचय यथार्थ ही दिया।

#### द्रौपद्यवाच

सैरन्ध्र्यो रिक्षता लोके भुजिष्याः सन्ति भारत । नैवमन्याः स्त्रियो यान्ति इति लोकस्य निश्चयः ॥ साहं ब्रुवाणा सैरन्ध्री कुशला केशकर्मणि ॥ १८॥ युधिष्ठिरस्य गेहं वै द्रौपद्याः परिचारिका। उपितास्त्रीति वक्ष्यामि पृष्टा राज्ञा च भारत ॥ १९॥

द्रौपदीने कहा—भारत ! इस जगत्में बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ हैं, जिनका दूसरोंके घरोंमें पालन होता है और जो शिल्पकमोंद्वारा जीवनिर्वाह करती हैं । वे अपने सदाचार-से स्वतः सुरक्षित होती हैं ! ऐसी स्त्रियोंको सेरन्ध्री कहते हैं । लोगोंको अच्छी तरह मालूम है कि सैरन्ध्रीकी भाँति दूसरी स्त्रियाँ बाहरकी यात्रा नहीं करतीं [ अतः सैरन्ध्रीके वेशमें मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा । ] इसल्यि में सैरन्ध्री कहकर अपना परिचय दूँगी । बालोंको सँवारने और वेणी-रचना आदिके कार्यमें में बहुत निपुण हूँ । यदि राजा मुझसे पूछेंगे, तो कह दूँगी कि भी महाराज युधिष्ठरके महलमें महारानी द्रौपदीकी परिचारिका बनकर रही हूँ ॥ १८-१९ ॥ आत्मगुप्ता चरिष्यामि यनमां त्वं परिपृच्छिस ॥२०॥ सुदेष्णां प्रत्युपस्थास्ये राजभार्यां यशस्त्रिनीम् । सा रक्षिण्यात मां प्राप्तां मा भूत् ते दुःखमीहशम्॥२१॥

में अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करोगी ? कैसे रहोगी? उसके उत्तरमें निवेदन है कि में यशस्विनी राजपत्नी सुदेष्णा- के पास जाऊँगी। मुझे अपने पास आयी हुई जानकर वे रख लेंगी और सब प्रकारसे मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके मनमें इस बातका दुःख नहीं होना चाहिये कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी॥ २०-२१॥

#### युधिष्ठिर उवाच

कल्याणं भाषसे ऋष्णे कुले जातासि भामिनि । न पापमभिजानासि साध्वी साधुवते स्थिता ॥ २२ ॥

युधिष्ठिर बोले-कृष्णे ! तुमने भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है । क्यों न हो, तुम ऊँचे कुलमें उत्पन्न जो हुई हो । भामिनि ! तुम्हें पापका रश्चमात्र भी ज्ञान नहीं है । तुम साध्वी हो और उत्तम व्रतके पालनमें तत्पर रहती हो ॥ २२ ॥

यथा न दुईदः पापा भवन्ति सुखिनः पुनः। कुर्यास्तत्त्वं हि कल्याणि लक्षयेयुर्न ते तथा॥ २३॥

कल्याणि ! वहाँ ऐसा वर्ताव करनाः जिससे वे पापी शत्रु फिर सुस्वी होनेका अवसर न पा सकें; वे तुम्हें किसी तरह पहचान न सकें॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युधिष्ठिरादिमन्त्रणे तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत त्रिराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें युधिष्ठिर आदिकी परस्पर मन्त्रणाविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २५ इस्कोक मिलाकर कुल २५६ इस्कोक हैं )

# चतुर्थोऽध्यायः

# धौम्यका पाण्डवींको राजाके यहाँ रहनेका ढंग बताना और सबका अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंको जाना

युधिष्टिर उवाच

कर्माण्युक्तानि युष्माभिर्यानि यानि करिष्यथ । मम चापि यथा बुद्धिरुचिता विधिनिश्चयात् ॥ १ ॥

युधिष्ठिर बोले—विराटके यहाँ रहकर तुम्हें जी-जो कार्य करने हैं, वे सब तुमने बताये । मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ, वह कह चुका । जान पड़ता है, विधाताका यही निश्चय है ॥ ६॥

पुरोहितोऽयमसाकमिनहोत्राणि रक्षतु। सूद्यौरोगवैः सार्झे द्रुपदस्य निवेशने॥२॥ इन्द्रसेनमुखाइचेमे रथानादाय केवलान्। यान्तु द्वारवर्ती शीव्रमिति मे वर्तते मतिः॥३॥

अब मेरी सलाह यह है कि ये पुरोहित धौम्यजी रसोइयों तथा पाकशालाध्यक्षके साथ राजा द्रुपदके घर जाकर रहें और वहाँ हमारे अग्निहोत्रकी अग्नियोंकी रक्षा करें तथा ये इन्द्रसेन आदि सेवकगण केवल रथोंको लेकर शीघ यहाँसे द्वारकाको चले जाया॥ २-३॥

इमाश्च नार्यो द्रौपद्याः लर्वाश्च परिचारिकाः । पाञ्चालानेव गच्छन्तु सूद्रपौरोगवैः सह ॥ ४ ॥

और ये जो द्रौपदीकी सेवा करनेवाली स्त्रियाँ हैं, वे सब रसोइयों और पाकशालाध्यक्षके साथ पाञ्चालदेशको ही चली जायँ॥ ४॥

सर्वेरिप च वक्तव्यं न प्रा<u>शायन्त पाण्डवाः।</u> गुता ह्यस्मानपाहाय सर्वे हैतवनादिति॥ ५॥

वहाँ सब लोग यही कहें—'हमें पाण्डवींका कुछ भी पता नहीं है। वे सब दैतवनसे ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गये॥ ५॥

वैशम्पायन उवाच

एवं तेऽन्योन्यमामन्त्र्य कर्माण्युक्त्वा पृथक् पृथक्। धौम्यमामन्त्रयामासुः स च तान् मन्त्रमन्नवीत्॥ ६ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेकी सलाह लेकर और अपने पृथक्-पृथक् कर्म बतलाकर पाण्डवोंने पुरोहित धौम्यकी भी सम्मति ली । तन पुरोहित धौम्यने उन्हें इस प्रकार सलाह दी ॥ ६ ॥

#### घौम्य उवाच

विहितं पाण्डवाः सर्वं ब्राह्मणेषु सुद्धत्सु च। याने प्रहरणे चैव तथैवाग्निषु भारत॥ ७॥ त्वया रक्षा विधातव्या कृष्णायाः फाल्गुनेन च। विदितं वो यथा सर्वं लोकवृत्तमिदं तव॥ ८॥

धोम्यजी बोले—पाण्डवो ! ब्राह्मणों, सुदृदों, सवारी या युद्ध-यात्रा, आयुध या युद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो शास्त्रविहित कर्तव्य हैं, उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है, वह सब ठीक है। भारत ! अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदीकी रक्षा करना। लोकव्यवहार-की सभी बातें अथवा साधारण लोगोंके व्यवहार तुम सब लोगोंको विदित हैं॥ ७-८॥

### विदिते चापि वक्तव्यं सुदृद्भिरनुरागतः। एष धर्मश्च कामश्च अर्थश्चेव सनातनः॥ ९॥

विदित होनेपर भी हितैषी सुद्धदोंका कर्तव्य है कि वे स्नेहवश हितकी बात बतावें। यही सनातन धर्म है और इसीसे काम एवं अर्थकी प्राप्ति होती है।। ९॥

अतोऽहमपि वक्ष्यामि हेतुमत्र निवोधत। हन्तेमां राजवस्तिं राजपुत्रा व्रवीम्यहम्॥१०॥ यथाराजकुळं प्राप्य सर्वान् दोषांस्तरिष्यथ। दुर्वसं चैव कौरव्य जानता राजवेश्मनि॥११॥

इसिलये में भी जो युक्तियुक्त बातें बताऊँगा, उन्हें यहाँ ध्यान देकर सुनो । राजपुत्रो ! में यह बता रहा हूँ कि राजाके घरमें रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिये ! उसके अनुसार राजकुलमें रहते हुए भी तुमलोग वहाँके सब दोषोंसे पार हो जाओगे । कुरुनन्दन! विवेकी पुरुषके लिये भी राजमहल्रमें निवास करना अत्यन्त कठिन है ॥ १०-११॥

# अमानितैर्मानितैर्वा अज्ञातैः परिचत्सरम्। ततश्चतुर्दशे वर्षे चरिष्यथ यथासुखम्॥१२॥

वहाँ तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सहकर एक वर्षतक अज्ञातभावसे रहना चाहिये। तदनन्तर चौदहवें वर्षमें तुमलोग अपनी इच्छाके अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे ॥ १२॥

दृष्टद्वारो लभेद् द्वष्टुं राजस्वेषु न विश्वसेत्। तदेवासनमन्विच्छेद् यत्र नाभिपतेत् परः॥१३॥ राजासे मिलना होः तो पहले द्वारपालसे मिलकर राजाको

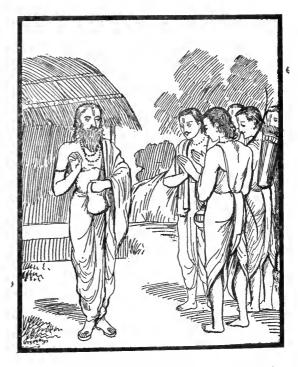

स्चना देनी चाहिये और मिलनेके लिये उनकी आज्ञा मँगा लेनी चाहिये। इन राजाओंपर पूर्ण विश्वास कभी न करे। अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा कोई बैठनेवाला न हो॥ १३॥

### यो न यानं न पर्यङ्कं न पीठं न गजं रथम्। आरोहेत् सम्मतोऽसीति सराजवसतिं वसेत्॥ १४॥

जो 'मैं राजाका प्रिय व्यक्ति हूँ' यों मानकर कभी राजाकी सवारी, पलंग, पादुका, हाथी एवं रथ आदिपर नहीं चढ़ता है, वही राजाके घरमें कुशलपूर्वक रह सकता है। १४॥

### यत्र यत्रैनमासीनं शङ्करन् दुष्टचारिणः। न तत्रोपविशेद् यो वै स राजवसतिं वसेत्॥१५॥

जिन-जिन स्थानोंपर वैठनेसे दुराचारी मनुष्य संदेह करते हों, वहाँ-वहाँ जो कभी नहीं बैठता, वही राजभवनमें रह सकता है ॥ १५ ॥

### न चानुशिष्याद् राजानमपृच्छन्तं कदाचन। तूर्ष्णां त्वेनमुपासीत काले समभिपूजयेत्॥१६॥

विना पूछे राजाको कभी कर्तव्यका उपदेश न दे। मौनभावसे ही उसकी सेवा करे और उपयुक्त अवसरपर राजाकी प्रशंसा भी करे॥ १६॥

अस्यन्ति हि राजानो जनाननृतवादिनः। तथैव चावमन्यन्ते मन्त्रिणं वादिनं मृषा॥१७॥

झूठ बोलनेवाले मनुष्योंके प्रति राजालोग दोषदृष्टि कर

लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावा**दी मन्त्रीका भी अपमान** करते हैं॥ १७॥

नैयां दारेषु कुर्वीत मैत्रीं प्राज्ञः कदाचन । अन्तःपुरचरा ये च द्वष्टि यानहितास्र्यये॥ १८॥

बुद्धिमान् पुरुपको चाहिये कि वह राजाओंकी रानियोंसे मेल-जोल न करे और जो रनिवासमें आते-जाते हों, राजा जिनसे द्वेष रखते हों तथा जो लोग राजाका अहित चाहने-वाले हों, उनसे भी मैत्री स्थापित न करे ॥ १८॥

विदिते चास्य कुर्वात कार्याणि सुलघून्यि। एवं विचरतो राज्ञिन क्षतिर्जायते कचित्॥ १९॥

छोटे-से-छोटे कार्य भी राजाको जनाकर ही करे। राजदरवारमें ऐसा आचरण करनेवाले मनुष्योंको कभी हानि नहीं उठानी पड़ती॥ १९॥

गच्छन्निप परां भूमिमपृष्टो ह्यनियोजितः। जात्यन्ध इव मन्येत मर्थाद्यमनुचिन्तयन्॥ २०॥

वैठनेके लिये अपनेको ऊँचा आसन प्राप्त होता हो। तो भी जवतक राजा न पूछें—वैठनेका आदेश न दें। तबतक राजदरवारकी मर्यादाका खयाल करके अपनेको जन्मान्धसा माने। मानो उस आसनको वह देखता ही न हो। इस भावसे खड़ा रहकर राजज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहे॥ २०॥

न हि पुत्रं न नक्षारं न भ्रातरमरिंदमाः। समितिकान्तमर्यादं पूजयन्ति नराधिपाः॥२१॥

क्योंकि शत्रुविजयी राजालोग मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाले अपने पुत्रः नाती पोते और भाईका भी आदर नहीं करते ॥ २१॥

यःनाचोपचरेदेनमग्निवद् देववत् त्विह। अनुतेनोपचीणौ हि हन्यादेव न संशयः॥ २२॥

इस जगत्में राजाको अग्निके समान दाहक मानकर उसके अत्यन्त निकट न रहे और देवताके समान निम्नह तथा अनुम्रहमें समर्थ जानकर उसकी कभी अवहेलना न करे। इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी परिचर्यामें संलग्न रहे। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचारके द्वारा राजाकी सेवा करता है, वह एक दिन अवस्य उसके हाथसे मारा जाता है।। २२॥

यद् यद् भर्तानुयुक्षीत तत् तदेवानुवर्तयेत्। प्रमादमवलेपं च कोपं च परिवर्जयेत्॥ २३॥

राजा जिस-जिस कार्यके लिये आज्ञा दे, उसीका पालन करे। लापरवाही, घमंड और कोधको सर्वथा त्याग दे॥

समर्थनासु सर्वासु हितं च प्रियमेव च। संवर्णयेत् तदेवास्य प्रियादिष हितं भवेत्॥ २४॥ कर्तव्य और अकर्तव्यके निर्णयके सभी अवसरींपर हितकारक और प्रिय वचन कहे । यदि दोनों सम्भव न हों, तो प्रिय वचनका त्याग करके भी जो हितकारक हो, वही बात कहे (हिर्तावरोधी प्रिय वचन कदापि न कहे ) ॥ २४॥

अनुकूलो भवेचास्य सर्वार्धेषु कथासु च। अप्रियं चाहितं यत् स्यात् तदस्मै नानुवर्णयेत् ॥ २५॥

सभी विषयों तथा सत्र बातोंमें राजाके अनुकूल रहे। कथावार्तामें भी राजाके सामने ऐसी बातोंकी बार-वार चर्चा न करे, जो उसे अप्रिय एवं अहितकर प्रतीत होती हों॥२५॥

नाहमस्य त्रियोऽसीति मत्वा सेवेत पण्डितः। अपमत्तश्च सततं हितं कुर्यात् त्रियं च यत्॥ २६॥

विद्वान पुरुष भी राजाका प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ , ऐसा मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजाके लिये जो हितकर और प्रिय हो, वही कार्य करे॥ २६॥

नास्यानिष्टानि सेवेत नाहितैः सह संवदेत्। स्वस्थानान्न विकम्पेत स राजवसर्ति वसेत्॥ २७॥

जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न करे। उसके शत्रुओंसे बातचीत न करे और अपने स्थानसे कभी विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करनेवाला मनुष्य ही राजाके यहाँ सकुशल रह सकता है॥ २७॥

दक्षिणं वाथ वामं वा पार्श्वमासीत पण्डितः। रक्षिणां द्यात्तरास्त्राणां स्थानं पश्चाद् विधीयते ॥ २८॥

विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वह राजाके दाहिने या बायें भागमें बैठे; क्योंकि राजाके पीछे अस्त्र-शस्त्रधारी अक्तरक्षक सैनिकोंका स्थान होता है ॥ २८॥

नित्यं हि प्रतिपिद्धं तु पुरस्तादासनं महत्। न च संदर्शने किञ्चित् प्रवृत्तमिष संजयेत्॥ २९॥

राजाके सामने किसीके लिये भी ऊँचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसकी आँखोंके सामने यदि कोई पुरस्कार-वितरण या वेतनदान आदिका कार्य हो रहा हो, तो उसमें विना बुलाये स्वयं पहले लेनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये॥

अपि होतद् दरिद्राणां व्यलीकस्थानमुत्तमम्। न सृषाभिहितं राज्ञां मनुष्येषु प्रकारायेत्॥ ३०॥

क्योंकि ऐसी ढिठाई तो दरिद्रोंको भी बहुत अप्रिय जान पड़ती है; फिर राजाओंकी तो बात ही क्या है ? राजाओंकी किसी झ्ठी बातको दूसरे मनुष्योंके सामने प्रकाशित न करे।। ३ •।।

अस्यन्ति हि राजानो नराननृतवादिनः। तथैव चावमन्यन्ते नरान् पण्डितमानिनः॥३१॥ क्योंकि शुद्ध बोलनेवाले मनुष्योंसे राजालोग द्वेष मान लेते हैं। इसी तरह जो लोग अपनेको पण्डित मानते हैं। उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं॥ ३१॥

शूरोऽस्मीतिन दप्तः स्याद् बुद्धिमानिति वा पुनः। प्रियमेवाचरन् राज्ञः प्रियो भवति भोगवान् ॥ ३२॥

'मैं श्र्यवीर हूँ अथवा बड़ा बुद्धिमान् हूँ', ऐसा घमंड न करें। जो सदा राजाको प्रिय लगनेवाले कार्य ही करता है, वहीं उसका प्रेमपात्र तथा ऐश्वर्यभोगसे सम्पन्न होता है।।३२॥ ऐश्वर्य प्राप्य दृष्प्रापं प्रियं प्राप्य च राजतः।

पेश्वर्यं प्राप्य दुष्प्रापं प्रियं प्राप्य च राजतः। अप्रमत्तो भवेद् राज्ञः प्रियेषु च हितेषु च ॥ ३३ ॥

राजासे दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होनेपर् मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों-में संलग्न रहे ॥ ३३॥

यस्य कोपो महाबाधः प्रसादश्च महाफलः । कस्तस्य मनसापीच्छेदनर्थं प्राज्ञसम्मतः ॥ ३४॥

जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान् फल—ऐश्वर्य-भोग देनेवाली है, उस राजाका कौन बुद्धिमान् पुरुष मनसे भी अनिष्ट-साधन करना चाहेगा? ॥ ३४॥

न चोष्ठौन भुजौजानू नच वाष्यं समाक्षिपेत्। सदा वातं च वाचं च ष्ठीवनं चाचरेच्छनैः॥ ३५॥

राजाके समक्ष अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनोंको व्यर्थ न हिलावे; बकवाद न करें। सदा शनै:-शनै: बोले। धीरेसे थूके और दूसरोंको पता न चले, इस प्रकार अधोवायु छोड़े।। ३५॥

हास्यवस्तुषु चान्यस्य वर्तमानेषु केषुचित्। नातिगाढं प्रहृष्येत न चाप्युन्मत्तवद्धसेत्॥ ३६॥ न चातिधैर्येण चरेद् गुरुतां हि व्रजेत् ततः। स्मितं तु मृदुपूर्वेण द्शेयेत प्रसादजम्॥ ३७॥

किसी दूसरे व्यक्तिके सम्बन्धमें कोई हास्प्रजनक वस्तु दिखायी दे, तो अधिक हर्ष न प्रकट करे एवं पागलोंकी तरह अदृहासं न करे तथा अत्यन्त धैर्यके कारण जड़वत् निश्चेष्ट होकर भी न रहे। इससे वह गौरव (सम्मान) को प्राप्त होता है। मनमें प्रसन्नता होनेपर मुखसे मृदुल (मन्द) मुसकानका ही प्रदर्शन करे। ३६-३७॥

लाभे न हर्षयेद् यस्तु न व्यथेद् योऽवमानितः। असम्मृढश्च यो नित्यं स राजवसति वसेत्॥ ३८॥

जो अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेपर (अधिक) हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होनेपर अधिक व्यथाका अनुभव नहीं करता और सदा मोहरान्य होकर विवेकसे काम लेता है, वही राजाके यहाँ सुसपूर्वक रह सकता है ॥ ३८॥ राजानं राजपुत्रं वा संवर्णयति यः सदा। अमात्यः पण्डितो भूत्वा स चिरं तिष्ठते प्रियः ॥ ३९ ॥

जो बुद्धिमान् सचिव सदा राजा अथवा राजकुमारकी प्रशंसा करता रहता है, वही राजाके यहाँ उसका प्रीतिपात्र होकर दीर्घकालतक टिक सकता है ॥ ३९॥

प्रगृहीतश्च योऽमात्यो निगृहीतस्त्वकारणैः। न निर्वदित राजानं लभते सम्पदं पुनः॥४०॥ प्रत्यक्षं च परोक्षं च गुणवादी विचक्षणः। उपजीवी भवेद् राज्ञोविषये योऽपि वा भवेत्॥४१॥

यदि कोई मन्त्री पहले राजाका कृपापात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़ा हो, उस दशामें भी जो राजाकी निन्दा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्व वैभवको प्राप्त कर लेता है जो बुद्धिमान् राजाके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह अथवा उसके राज्यमें निवास करता है, उसे राजाके सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणोंकी ही चर्चा करनी चाहिये॥ ४०-४१॥

अमात्यो हि बलाद् भोकुं राजानं प्राथंयेत यः। न सतिष्ठेचिरं स्थानं गच्छेच्च प्राणसंशयम् ॥४२॥

जो मन्त्री राजाको बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है, वह अधिक समयतक अपने पदपर नहीं टिक सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राणोंपर भी संकट आ जाता है॥४२॥

श्रेयः सदाऽऽत्मनो दृष्ट्वा परं राज्ञा न संवदेत्। विद्योपयेच राजानं योग्यभूमिषु सर्वदा ॥४३॥

अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरेको सदा राजाके साथ न मिलावे; न बातचीत करावे । उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजाकी विशेषता प्रकट करे ॥ ४३ ॥ अम्लानो बलवाङ्कर्रद्यायेवानुगतः सदा । सत्यवादी मृदुर्दान्तः स राजवस्तिं वसेत् ॥४४॥

जो उत्साहसम्पन्न, बुद्धि-बलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, कोमलस्वभाव और जितेन्द्रिय होकर सदा छायाकी भाँति राजाका अनुसरण करता है, वही राजदरवारमें टिक सकता है। अथ।

अन्यस्मिन् प्रेष्यमाणे तुपुरस्ताद्यः समुत्यतेत् । अहं किं करवाणीति स राजयस्रति वसेत् ॥४५॥

जब दूसरेको किसी कार्यके लिये भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे जाय और पूछे—'मेरे लिये क्या आज्ञा है', वहीं राजभवनमें निवास कर सकता है॥४५॥

आन्तरे चैव बाह्ये च राक्षा यश्चाथ सर्वदा। आदिष्टो नैव कम्पेत स राजवसति वसेत्॥४६॥

जो राजाके द्वारा आन्तरिक (धन एवं स्नी आदिकी रक्षा) और बाह्य ( शत्रुविजय आदि ) कार्योंके लिये आदेश मिलनेवर कभी शंकित या भयभीत नहीं होता, वही राजाके यहाँ रह सकता है ॥ ४६॥

यो वै गृहेभ्यः प्रवसन् वियाणां नातुसंस्मरेत् । दुःखेन सुखमन्विच्छेत् स राजवसर्ति वसेत् ॥४७॥

जो धर-बार छोड़कर परदेशमें पड़ा रहनेपर भी प्रियजनों एवं अभीष्ट भोगोंका स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पानेकी इच्छा करता है, वहीं राजदरबारमें टिक सकता है ॥ ४७ ॥

समवेषं न कुर्वीत नोच्चैः संनिहितो वसेत्। न मन्त्रं बहुधा कुर्यादेवं राज्ञः वियो भवेत्॥४८॥

राजाके समान वेशभूषा न धारण करे । उसके अत्यन्त ् निकट न रहे । उसके सामने उच्च आसनपर न बैठे । अपने साथ राजाने जो गुप्त सलाह की हो, उसे दूसरोंपर प्रकट न करे । ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय हो सकता है ॥ ४८ ॥

न कर्मणि नियुक्तः सन् धनंकिश्चिद्पि स्पृशेत्। प्राप्नोति हि हरन् द्रव्यं वन्धनं यदि वा वधम्॥४९ ॥

यदि राजाने किसी कामपर नियुक्त किया हो, तो उसमें घूसके रूपमें थोड़ा भी धन न छे; क्योंकि जो इस प्रकार चोरीसे धन छेता है, उसे एक दिन बन्धन अथवा वधका दण्ड भोगना पड़ता है। ४९॥

यानं वस्त्रमलङ्कारं यच्चान्यत् सम्प्रयच्छति। तदेव धारयेन्नित्यमेवं प्रियतरो भवेत्॥५०॥

राजा प्रसन्न होकर सवारी, वस्त्र, आभूपण तथा और भी जो कोई वस्तु दे, उसीको सदा धारण करे या उपयोगमें छावे। ऐसा करनेसे वह राजाका अधिक प्रिय होता है ॥५०॥

एवं संयम्य चित्तानि यत्नतः पाण्डुनन्द्नाः। संवत्सरिममं तात तथाशीला वुभूपत। अथ खविषयं प्राप्य यथाकामं करिष्यथ॥५१॥

तात युधिष्टिर एवं पाण्डवो ! इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मनको वशमें रखकर पूर्वोक्त रीतिसे उत्तम वर्ताव करते हुए इस तेरहवें वर्षको व्यतीत करो और इसी रूपमें रहकर ऐश्वर्य पानेकी इच्छा करो । तदनन्तर अपने राज्यमें आकर इच्छानुसार व्यवहार करना ॥ ५१ ॥

युधिष्ठिर उवाच

अनुशिष्टाः स्म भद्रं ते नैतद् वक्तास्ति कश्चन ।

कुन्तीमृते मात्रं नो विदुरं वा महामतिम् ॥५२॥

युधिष्ठिर वोले—ब्रह्मन् ! आपका भला हो। आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी माता कुन्ती तथा महा-बुद्धिमान् विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो हमें ऐसी बात बतावे॥ ५२॥

यदेवानन्तरं कार्यं तद् भवान् कर्तुमर्हति। तारणायास्य दुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च ॥५३॥

अव हमें इस दुःखसागरते पार होने, यहाँसे प्रस्थान करने और विजय पानेके लिये जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूर्ण करें ॥ ५३॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त स्ततो राज्ञा धौम्योऽथ द्विजसत्तमः। अकरोद् विधिवत् सर्वे प्रस्थाने यद् विधीयते ॥५४॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! राजा युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर विप्रवर धौम्यजीने यात्राके समय जो आवश्यक शास्त्रविहित कर्तव्य है, वह सब विधिपूर्वक सम्पन्न किया ॥ ५४॥

तेषां समिध्य तानग्नीन् मन्त्रवच जुहाव सः। समृद्धिवृद्धिलाभाय पृथिवीविजयाय च ॥५५॥

पाण्डवोंकी अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धिः वृद्धिः राज्यलाभ तथा पृथ्वीपर विजय-प्राप्तिके लिये वेदमन्त्र पढ़कर होम किया ॥ ५५ ॥

अग्नीन् प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणांश्च तपोधनान् । याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य पडेवाथ प्रवब्रजुः ॥५६॥

तत्पश्चात् पाण्डवोंने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणोंकी परि-क्रमा करके द्रौपदीको आगे रखकर वहाँसे प्रस्थान किया। कुल छः व्यक्ति ही आसनछोड़कर एक साथ चले थे॥५६॥

गतेषु तेषु वीरेषु धौम्योऽथ जपतां वरः। अग्निहोत्राण्युपादाय पाञ्चालानभ्यगच्छत॥५७॥

उन पाण्डय वीरोंके चले जानेपर जपयश करनेवालोंमें श्रेष्ठ धौम्यजी उस अभिहोत्रसम्बन्धी अग्निको साथ लेकर पाञ्चाल-देशमें चले गये ॥ ५७ ॥

इन्द्रसेनादयरचैव यथोकाः प्राप्य यादवान् । रथानभ्बांश्च रक्षन्तः सुखमूषुः सुसंवृताः ॥५८॥

इन्द्रसेन आदि सेवक भी पूर्वोक्त आदेश पाकर यदुवंशि-योंकी नगरी द्वारकामें जा पहुँचे और वहाँ स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ोंकी रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे॥५८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि घीम्योपदेशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशापर्वमें घौम्योपदेशसम्बन्धी चौथा अध्याय पृरा हुआ ॥ ४॥

# पञ्चमोऽध्यायः

# पाण्डवोंका विराटनगरके समीप पहुँचकर क्मशानमें एक शमी बुक्षपर अपने अस्त-शस्त्र रखना

वैशम्पायन उवाच

ते वीरा बद्धनिस्त्रिशास्तथा <u>बद्धकलापिनः।</u> बद्धगोधाङ्कलित्राणाः कालिन्दीमभितो ययुः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर वे वीर पाण्डव तलवार वाँघे, पीठपर त्णीर कसे, गोहके चमड़ेसे बने हुए अङ्गुलित्र (दस्ताने ) पहने (पैदल चलते-चलते ) यमुनानदीके समीप जा पहुँचे ॥ १ ॥ ततस्ते दक्षिणं तीरमन्वगच्छन् पदातयः । निवृत्तवनवासा हि स्वराष्ट्रं प्रेप्सवस्तदा । वसन्तो गिरिदुर्गेषु वनदुर्गेषु धन्वनः॥ २ ॥ विध्यन्तो मृगजातानि महेष्वासा महाबलाः ।

इसके बाद वे यमुनाके दक्षिण किनारेपर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मनमें यह अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम बनवासके कष्टते मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सबने धनुष ले रखे थे। वे महान् धनुर्धर और महा-पराक्रमी वीर पर्वतों और बनोंके दुर्गम प्रदेशोंमें डेरा डालते और हिंसक पशुओंको मारते हुए यात्रा कर रहे थे॥ २६॥ उत्तरेण दशाणिस्ते पञ्चालान् दक्षिणेन च॥ ३॥ अन्तरेण यकल्लोमान् शूरसेनांश्च पाण्डवाः। लुब्धा बुवाणा मत्स्यस्य विषयं प्राविशन् वनात्॥ ४॥ धन्वनो बद्धनिस्त्रिशा विवर्णाः इमश्चधारिणः। ततो जनपदं प्राप्य कृष्णा राजानमत्रवीत्॥ ५॥

आगे जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पाञ्चालसे दक्षिण एवं यक्त्रत्लोम तथा श्रूरसेन देशों के बीचसे होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रक्ले थे। उनकी कमरमें तलवारें वंधी थीं। उनके शरीर मिलन एवं उदास थे। उन सबकी दाढ़ी-मूँ लें बढ़ गयी थीं। किसीके पूछनेपर वे अपनेको मत्स्यदेशमें निवास करनेके इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वनसे निकलकर मत्स्यराष्ट्रकें जनपदमें प्रवेश किया। जनपदमें आनेपर द्रौपदीने राजा युधिष्ठिरसे कहा—॥ ३-५॥

पश्यैकपद्यो दृश्यन्ते क्षेत्राणि विविधानि च । व्यक्तं दृशे विराद्यस्य राजधानी भविष्यति । वसामेहापरां रात्रिं बळवान् मे पश्चिमः॥ ६ ॥

'महाराज ! देखिये, यहाँ अनेक प्रकारके खेत और उनमें पहुँचनेके लिये बहुत-सी पगडंडियाँ दिखायी देती हैं। जान पड़ता है, विराटकी राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और बहीं रहें'।। ६।। युधिष्ठिरं उवाच

धनंजय समुद्यम्य पाञ्चाळीं वह भारत। राजधान्यां निवत्स्यामो विमुक्ताश्च वनादितः॥ ७॥ युधिष्ठिर् बोळे--धनंजय! तुम द्रौपदीको कंधेपर

उठाकर ले चलो। भारत! इस वनसे निकलकर अब हम-लोग राजधानीमें ही निवास करेंगे॥ ७॥

वैशम्पायन उवाच

तामादायार्जुनस्तूर्णं द्रौपुदीं गजराडिव। सम्प्राप्य नगराभ्याशमवृतारयदर्जुनः ॥ ८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्! तव गजराजकं समान पराक्रमी अर्जुनने तुरंतही द्रौपदीको उठा लिया और नगरके निकट पहुँचकर उन्हें कंधेसे उतारा ॥ ८ ॥ स राजधानीं सम्प्राप्य कौन्तेयोऽर्जुनमञ्जीत्।

स राजधानी सम्प्राप्य कन्तियोऽजुनमञ्जीत्।
कायुधानि समासज्ज्य प्रवेक्ष्यामः पुरं वयम्॥ ९ ॥

राजधानीके समीप पहुँचकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने अर्जुनसे कहा-भैया ! हम अपने अस्त्र-शस्त्र कहाँ रखकर नगरमें प्रवेश करें ? ॥ ९॥

सायुधाश्च प्रवेक्ष्यामो वयं तात पुरं यदि। समुद्रेगं जनस्यास्य करिष्यामो न संशयः॥१०॥

'तात ! यदि अपने आयुधोंके साथ इम नगरमें प्रवेश करेंगे, तो निःसंदेह यहाँके निवासियोंको उद्देग (भय) में डाल देंगे ॥ १०॥

गाण्डीवं च महद् गाढं लोकेच विदितं नृणाम्। तचेदायुधमादाय गच्छामो नगरं वयम्। क्षिप्रमस्मान् विजानीयुर्मनुष्या नात्र संशयः॥११॥

'तुम्हारा गाण्डीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है। संसारके सब लोगोंमें उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशामें यदि हम अख-शस्त्र लेकर नगरमें चलेंगे तो यहाँ सब लोग हमें शीव ही पहचान लेंगे। इसमें संशय नहीं है॥ ११॥

ततो द्वादश वर्षाणि प्रवेष्टव्यं वने पुनः। एकस्मिन्नपि विज्ञाते प्रतिज्ञातं हि नस्तथा ॥ १२॥

'यदि हममेंसे एक भी पहचान लिया गयाः तो हमें दुबारा बारह वर्षोंके लिये वनमें प्रवेश करना पड़ेगाः क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिशा कर रक्खी है' ॥ १२॥

अर्जुन उवाच

इयं कूटे मनुष्येन्द्र गहना महती शमी। भीमशाखा दुरारोहा इमशानस्य समीपतः॥१३॥ अर्जुनने कहा — राजन् ! रमशानभूमिके सुमीप एक टीलेपर यह शमीका बहुतं बड़ा सघन बृक्ष है । इसकी शाखाएँ बड़ी भयानक हैं। इससे इसपर चढ़ना कठिन है ॥ १३ ॥

न चापि विद्यते कश्चिन्मनुष्य इति मे मितः। योऽसान् निद्धतोद्रण भवेच्छस्राणि पाण्डवाः॥१४॥

पाण्डवो ! मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र-शस्त्रोंको यहाँ रखते समय देख सके ॥ १४॥

उत्पथे हि वने जाता सृगव्यालनिषेविते। समीपे च इमशानस्य गहनस्य विशेषतः॥१५॥ समाधायायुधं शम्यां गव्लामो नगरं प्रति। एवमत्र यथायोगं विहरिष्याम भारत॥१६॥

यह बुझ रास्तेसे बहुत दूर जंगलमें है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्ग आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम समझानम्भिके निकट है; (अतः यहाँतक किसीके आने या बुझपर चढ़नेकी सम्भावना नहीं है;) इसलिये इसी शमी-बुझपर हम अपने अस्त्र-शस्त्र रखकर नगरमें चर्ले। भारत! ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग होगा, उसके अनुसार विचरण करेंगे॥ १५-१६॥

#### वैशम्यायन उवाच

पवमुक्त्वा स राजानं धर्मराजं युधिष्ठिरम् । प्रचक्रमे निधानाय शस्त्राणां भरतर्षभः ॥ १७ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! धर्मराज राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर अर्जुन वहाँ अस्त्र-शस्त्रोंको रखनेके प्रयत्नमें लग गये॥ १७॥

येन देवान् मनुष्यांश्च सर्वोद्दचैकरथोऽजयत्। स्फीताञ्जनपदांश्चान्यानजयत् कुरुपुङ्गवः॥१८॥ तदुदारं महायंषं सम्पन्नवलस्दनम्। अपन्यमकरोत् पार्थो गाण्डीवं सुभयंकरम्॥१९॥

कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने जिस धनुपके द्वारा एकमात्र रथका आश्रय ले सम्पूर्ण देवताओं और मनुप्योंपर विजय पायी थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धिशाली जनपदोंपर विजयपताका फहरायी थीः जिस धनुपने दिन्य वलसे सम्प्रत्न असुरों आदिकी सेनाओंका भी संहार किया थाः जिसकी टङ्कारध्वनि बहुत दूरतक फैलती हैं उस उदार तथा अत्यन्त भयंकर गाण्डीव धनुपकी प्रत्यञ्चा अर्जुनने उतार डाली ॥ १८-१९॥

येन वीरः कुरुक्षेत्रमभ्यरक्षत् परंतपः। अमुञ्चद् धनुषस्तस्य ज्यामक्षरयां युधिष्ठिरः॥ २०॥

परंतन वीर युधिष्ठिरने जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्रकी रक्षा की थी, उस धनुषकी अक्षय डोरीको उन्होंने भी उतार दिया॥ २०॥

पाञ्चालान् येन संद्रामे भीमसेनोऽजयत् प्रभुः।
प्रत्यपेधद् बहुनेकः सपत्नांइचैच दिग्जये॥ २१॥
निशम्य थस्य विस्फारं व्यद्भवन्त रणात् परे।
पर्वतस्येव दीर्णस्य विस्फांटमशनेरिव॥ २२॥
सैन्धवं येन राजानं पर्यामृपितवानथ ।
ज्यापाशं धनुषस्तस्य भीमसेनोऽवतारयत्॥ २३॥

भीमसेनने जिसके द्वारा पाञ्चाल वीरोंपर विजय पायी थी, दिग्विजयके समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायतासे बहुतेरे शत्रुओंको परास्त किया था, बज्रके फटने और पर्वतके विदीर्ण होनेके समान जिसका भयंकर टङ्कार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए तथा जिसके सहयोगसे उन्होंने सिन्धुराज जयद्रथको परास्त किया था, अपने उसी धनुषकी प्रत्यञ्चाको भीमसेनने भी उतार दिया ॥ २१-२३॥

अजयत् पश्चिमामाशां धनुषा येन पाण्डवः। माद्रीपुत्रो महाबाहुस्ताम्रास्यो मितभाषिता॥ २४॥ तस्य मौर्वीमपाकर्षच्छूरः संक्रन्दनो युधि। कुळे नास्ति समो रूपे यस्येति नकुळः स्मृतः॥ २५॥

जिनका मुख ताँवेके समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे, उन महाबाहु माद्रीनन्दन नकुलने दिग्विजयके समय जिस धनुपकी सहायतासे पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त की थी, समूचे कुरुकुलमें जिनके समान दूसरा कोई रूपवान् न होनेके कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्धमें शत्रुओंको रुलानेवाले श्र्रवीर थे; उन वीरवर नकुलने भी अपने पूर्वोक्त धनुषकी प्रत्यक्चा उतार दी॥ २४-२५॥

दक्षिणां दक्षिणाचारो दिशं येनाजयत् प्रभुः। अपज्यमकरोद् वीरः सहदेवस्तदायुधम्॥ २६॥

शास्त्रानुकूल तथा उदार आचार-विचारवाले शक्तिशाली वीर सहदेवने भी जिसकी सहायतासे दक्षिण दिशाको जीता था, उस धनुषकी डोरी उतार दी ॥ २६ ॥

खड्गांश्चदीप्तान् दीर्घाश्च कलापांश्च महाधनान् । विपाठान् श्चरधारांश्च धनुर्भिर्निद्धुः सह ॥ २७॥

धनुषोंके साथ-साथ पाण्डवोंने वड़े-बड़े एवं चमकीले खड़ा, बहुमूह्य त्णीर, छुरेके समान तीखी धारवाले क्षुरधार और विपाठ नामक वाण भी रख दिये॥ २७॥

वैशम्यायन उवाच

अथान्वशासन्नकुछं कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। आरुह्येमां शर्मी वीर धनुंष्येतानि निक्षिप॥ २८॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कुन्ती-नन्दन युधिष्ठिरने नकुलको आज्ञा दी-वीर ! तुम इस शमीपर चदकर ये भनुष आदि अन्न-शन्न रख दोंग ॥ २८॥ तामुपारुद्य नकुलो धन्रंपि निद्धे खयम्। यानि तस्यावकाशानि दिव्यरूपाण्यमन्यत॥ २९॥

तय नकुळने उस बृक्षपर चढ़कर उसके खोंखळों में वेधनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथसे रक्खे। उसके जो खोंखळे थे, वे नकुळको दिन्यरूप जान पड़े॥ २९॥

यत्र चापश्यत स वै तिरोवर्षाणि वर्षति। तत्र तानि हदैः पाशैः सुगाढं पर्यवन्धत॥ ३०॥

क्योंकि उन्होंने देखा, वहाँ मेघ तिरछी वृष्टि करता है (जिससे खोंखलोंमें पानी नहीं पड़ता)। उन्हींमें उन आयुधोंको रखकर मजबूत रिस्सियोंसे उन्हें अच्छी तरह बाँघ दिया॥

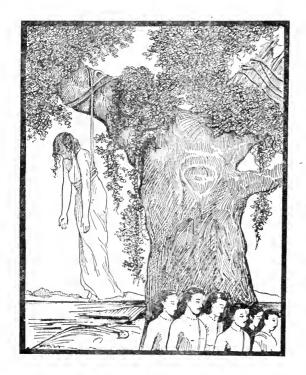

शरीरं च मृतस्यैकं समबध्नन्त पाण्डवाः। विवर्जयिष्यन्ति नरा दूरादेव शमीमिमाम् ॥ ३१ ॥ आबद्धं शवमत्रेति गन्धमाद्याय पूतिकम् । अशीतिशतवर्षेयं माता न इति वादिनः॥ ३२ ॥ कुलधमोऽयमसाकं पूर्वेराचरितोऽपि वा। समासज्ज्याथ वृक्षेऽसिन्निति वैच्याहरन्ति ते॥३३॥ आगोपालाविपालेभ्य आचक्षाणाः परंतपाः। आजग्मुनंगराभ्याशं पार्थाः शत्रुनिवर्हणाः॥ ३४॥

इसके बाद पाण्डवोंने एक मृतकका शव लाकर उस वृक्षकी शाखामें वाँध दिया। उसे वाँधनेका उद्देश्य यह था कि इसकी दुर्गन्ध नाकमें पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है; अतः दूरसे ही वे इस शमीवृक्षको त्याग देंगे। परंतप पाण्डव इस प्रकार उस शमीवृक्षपर शव वांधकर उस वनमें गाय चरानेवाले ग्वालों और भेड़ पालनेवाले गड़रियोंसे शव वाँधनेका कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे—'यह एक सौ अस्ती वर्षकी हमारी माता है। हमारे कुलका यह धर्म है, इसलिये ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आये हैं।' इस प्रकार शतुओंका संहार करनेवाले वे कुन्तीपुत्र नगरके निकट आ पहुँचे॥ जयन्तो जयन्तो जित्तयो जयन्तेनो जयहलः।

जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः। इति गुह्यानि नामानि चके तेषां युधिष्ठिरः॥ ३४॥

तत्र युधिष्ठिरने क्रमशः पाँचों भाइयोंके जयः जयन्तः विजयः जयस्तेन और जयद्वल--ये गुप्त नाम रक्षे ॥ ३५॥ ततो यथाप्रतिक्वाभिः प्राविद्यान् नगरं महत्। अक्वातचर्यो वत्स्यन्तो राष्ट्रे वर्षे त्रयोद्दशम्॥ ३६॥

तत्पश्चात् उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार तेरहवें वर्षका अज्ञातवास पूर्ण करनेके लिये मत्स्यराष्ट्रके उस विद्याल नगरमें प्रवेश किया ॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि पुरप्रवेशे अस्त्रसंस्थापने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें नगरप्रवेशके ितये अस्त्रस्थापनविषयक पाँचवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ ५ ॥

# षष्टोऽध्यायः

युधिष्ठिरद्वारा दुर्गादेवीकी स्तुति और देवीका प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना

वैशम्पायन उवाच विराटनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः। अस्तुवन्मनसा देवीं दुर्गो त्रिभुवनेश्वरीम्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! विराटके रमणीय नगरमें प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिरने मन-ही-मन त्रिभुवनकी अधीश्वरी दुर्गादेवीका इस प्रकार स्तवन किया—॥

<sup>\*</sup> पाण्डवकोग शव वेंथी हुई शाखाकी ओर अंगुकीसे संकेत करके कहते थे—- यह हमारी माता है। वे अपने आयुधोंकी रक्षा करनेके कारण शभौको ही अपनी माता मानते थे और उसीकी ओर उनका वास्तविक संकेत था। शव-वन्धनके व्याजसे वे अस्त्र-संरक्षणको ही पूर्वजोंद्वारा आचरित कुरूधर्म बोधित करते थे।

यशोदागर्भसम्भूतां नारायणवरिष्रयाम्।
नन्दगोपकुले जातां मङ्गल्यां कुलवर्धिनीम्॥ २॥
कंसविद्वावणकरीमसुराणां क्षयंकरीम्।
शिलातद्विनिक्षिप्तामाकाशं प्रति गामिनीम्॥ ३॥
वासुदेवस्य भगिनीं दिन्यमाल्यविभूषिताम्।
दिव्याम्वरथरां देवीं खङ्गखेदकथारिणीम्॥ ४॥

'जो यशोदाके गर्भसे प्रकट हुई है, जो भगवान् नारायणको अत्यन्त प्रिय है, नन्दगोपके कुलमें जिसने अवतार लिया है, जो सबका मङ्गल करनेवाली तथा कुलको बढ़ानेवाली है, जो कंसको भयभीत करनेवाली और असुरोंका संहार करनेवाली है, कंसके द्वारा पत्थरकी शिलापर पटकी जानेपर जो आकाशमें उड़ गयी थी, जिसके अङ्ग दिव्य गन्धमाला एवं आभूषणोंसे विभूषित हैं, जिसने दिव्य वस्त्र धारण कर रक्खा है, जो हाथोंमें ढाल और तलवार धारण करती है, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी भगिनी उस दुर्गादेवीका मैं चिन्तन करता हूँ ॥ २-४॥

#### भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदाशिवाम्। तान् वै तारयसे पापात् पङ्के गामिव दुर्वलाम्॥ ५॥

'पृथ्वीका भार उतारनेवाली पुण्यमयी देवि! तुम सदा सबका कल्याण करनेवाली हो। जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उन्हें पाप और उसके फलस्वरूप होनेवाले दुःखते उबार लेती हो; ठीक उसी तरह, जैसे कोई पुरुष कीचड़में फँसी हुई दुर्वल गायका उद्धार कर देता है'॥ ५॥

स्तोतुं प्रचक्रमे भूयो विविधैः स्तोत्रसम्भवैः। आमन्त्र्य दर्शनाकाङ्की राजा देवीं सहानुजः॥ ६॥ नमोऽस्तु वरदे कृष्णे कुमारि ब्रह्मचारिणि। वालार्कसदशाकारे पूर्णचन्द्रनिभानने॥ ७॥

तत्पश्चात् भाइयोंसहित राजा युधिष्ठिरने देवीके दर्शनकी अभिलापा रखकर नाना प्रकारके स्तुतिपरक नामोंद्वारा उन्हें सम्बोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारम्भ की—'इच्छानुसार उत्तम वर देनेवाली देवि! तुम्हें नमस्कार है। सचिदानन्द-मयी ऋणे! तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी अङ्गकान्ति प्रभातकालीन सूर्यके सहश लाल है। तुम्हारा मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति आह्वाद प्रदान करनेवाला है॥

चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे पीनश्रोणिपयोधरे।
मयूरपिच्छवलये केयूराङ्गद्धारिणि ।
भासि देवि यथा पद्मा नारायणपरिग्रहः॥ ८॥
स्वरूपं ब्रह्मचर्यं च विशदं गगनेश्वरी।
कृष्णच्छविसमा कृष्णा संकर्षणसमानना॥ ९॥

'तुम चार भुजाओंसे सुशोभित विष्णुरूपा और चार मुखोंसे अलंकृत ब्रह्मस्वरूपा हो । तुम्हारे नितम्ब और उरोज पीन हैं । तुमने मोरपंखका कंगन धारण किया है तथा केयूर और अङ्गद पहन रक्ले हैं । देवि ! भगवान् नारायणकी धर्मपत्नी लक्ष्मीजीके समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकाश-में विचरनेवाली देवि! तुम्हारा स्वरूप और ब्रह्मचर्य परम उज्ज्वल है। श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी छविके समान तुम्हारी श्याम कान्ति है, इसीलिये तुम कृष्णा कहलाती हो। तुम्हारा सुख संकर्षणके समान है॥ ८-९॥

विश्वती विपुलौ वाह् राक्षध्यजसमुच्छ्यौ।
पात्री च पङ्कजी घण्टी स्त्रीविद्युद्धा च या भुवि॥ १०॥
पारां धनुर्महाचकं विविधान्यायुधानि च।
कुण्डलाभ्यां सुपूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां च विभूषिता॥११॥
चन्द्रविस्पद्धिना देवि मुखेन त्वं विराजसे।
मुकुटेन विचित्रण केशवन्धेन शोभिना॥ १२॥
भुजङ्काभोगवासेन श्रोणिस्त्रेण राजता।
विश्राजसे चावद्रेन भोगेनेवेह मन्दरः॥ १३॥

'तुम (वर और अभय मुद्रा धारण करनेवाली) ऊपर उठी हुई दो विशाल भुजाओं को इन्द्रकी घ्वजाके समान धारण करती हो। तुम्हारे तीसरे हाथमें पात्र, चौथेमें कमल और पाँचवेंमें घण्टा मुशोभित है। छठे हाथमें पाश्च, सातवेंमें धनुष तथा आठवेंमें महान् चक्र शोभा पाता है। येही तुम्हारे नाना प्रकारके आयुध हैं। इस पृथ्वीपर स्त्रीका जो विशुद्ध स्वरूप हे, वह तुम्हीं हो। कुण्डलमण्डित कर्णयुगल तुम्हारे मुलमण्डल-की शोभा बढ़ाते हैं। देवि! तुम चन्द्रमासे होड़ लेनेवाले मुखसे मुशोभित होती हो। तुम्हारे मस्तकपर विचित्र मुकुट है। बँधे हुए केशोंकी वेणी साँपकी आकृतिके समान कुछ और ही शोभा दे रही है। यहाँ कमरमें वँधी हुई सुन्दर करधनीके द्वारा तुम्हारी ऐसी शोभा हो रही है, मानो नागसे लपेटा हुआ मन्दराचल हो॥ १०-१३॥

### ध्वजेन शिखिषिच्छानामुच्छ्रितेन विराजसे। कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं पावितं त्वया॥१४॥

'तुम्हारी मयूरिपेच्छसे चिह्नित ध्वजा आकाशमें ऊँची फहरा रही है। उससे तुम्हारी शोभा और भी वढ़ गयी है। तुमने हहाचर्यव्रत धारण करके तीनों छोकोंको पवित्र कर दिया है॥ १४॥

तेन त्वं स्त्यसे देवि त्रिदशैः पूज्यसेऽपिच। त्रैलोक्यरक्षणार्थाय महिपासुरनाशिनि। प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कुछ शिवा भव॥१५॥

'देवि! इसीलिये सम्पूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और पूजा भी करते हैं। तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये मिह्यासुरका नाश करनेवाली देवेश्वरी! सुझपर प्रसन्न होकर दया करो। मेरे लिये कल्याणमयी हो जाओ॥ १५॥

जया त्थं विजया चैव संग्रामे च जयप्रदा। ममापि विजयं देहि वरदा त्वं च साम्प्रतम्॥ १६॥

# महाभारत 🚃

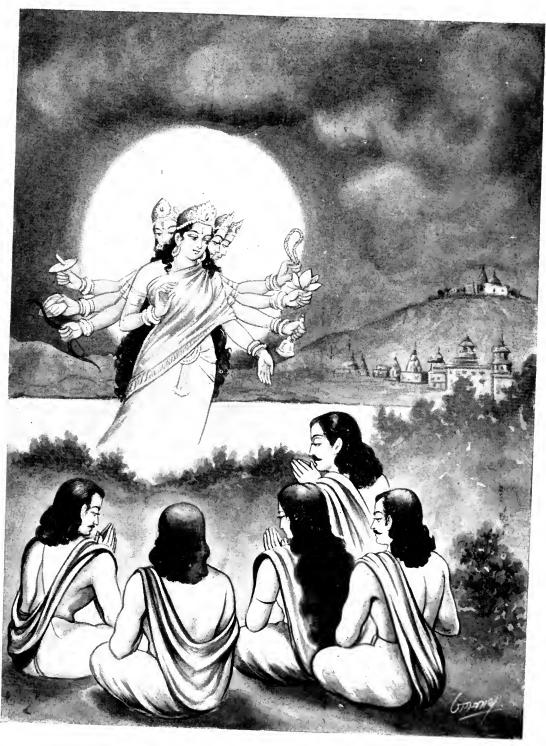

युधिष्ठिरद्वारा देवीकी स्तुति

The state of the s

'तुम जया और विजया हो । तुम्हीं संग्राममें विजय देने वाली हो, अतः मुझे भी विजय दो । इस समय तुम मेरे लिये वरदायिनी हो जाओ ॥ १६ ॥ विन्ध्ये चैव नगश्रेष्ठे तव स्थानं हि शाश्वतम् । कालि कालि महाकालि खङ्गखट्वाङ्गधारिणि ॥ १७ ॥

'पर्वतोंमें श्रेष्ठविन्ध्याचलपर तुम्हारा सनातन निवासस्थान
है। काली! काली!! महाकाली!!! तुम खङ्ग और खट्वाङ्ग
धारण करनेवाली हो॥ १७॥
छतानुयात्रा भूतैस्त्वं वरदा कामचारिणि।
भारावतारे ये च त्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः॥ १८॥
प्रणमन्ति च ये त्वां हि प्रभाते तु नरा भुवि।

न तेषां दुर्लभं किंचित् पुत्रतो धनतोऽपि वा ॥ १९ ॥

'जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते हैं, उन्हें तुम मनो-वाञ्छित वर देती हो। इच्छानुसार विचरनेवाळी देवि! जो मनुष्य अपने ऊपर आये हुए संकटका भार उतारनेके ळिये तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाळ तुम्हें प्रणाम करते हैं, उनके ळिये इस पृथ्वीपर पुत्र अथवा धन-धान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं॥ १८-१९॥ दुर्गात् तारयसे दुर्गे तत् त्वं दुर्गा स्मृता जनेः।

दुर्गात् तारयसे दुर्गे तत् त्वं दुर्गा स्मृता जनैः।
कान्तारेष्ववसन्नानां मग्नानां च महार्णवे॥ २०॥
दस्युभिवां निरुद्धानां त्वं गितः परमा नृणाम्।
जलप्रतरणे चैव कान्तारेष्वटवीषु च॥ २१॥
ये स्मरन्ति महादेवि न च सीदन्ति ते नराः।
त्वं कीर्तिः श्रीधृंतिः सिद्धिर्ह्वार्विद्या संतितमितः॥ २२॥
संध्या रात्रिः प्रभा निद्रा ज्योत्का कान्तिः क्षमा द्या।
नृणां च बन्धनं मोहं पुत्रनादां धनक्षयम्॥ २३॥
व्याधि मृत्युं भयं चैव पूजिता नाद्यायष्ट्यसि।
सोऽहं राज्यात् परिश्रष्टःद्वारणं त्वां प्रपन्नवान्॥ २४॥

'दुर्गें! तुम दुःसह दुःखसे उद्धार करती हो, इसीलिये लोगोंके द्वारा दुर्गा कही जाती हो। जो दुर्गम वनमें कष्ट पा रहे हों, महासागरमें डूब रहे हों अथवा छटेरोंके वशमें पड़ गये हों, उन सब मनुष्योंके लिये तुम्हीं परम गति हो—तुम्हीं उन्हें संकटसे मुक्त कर सकती हो। महादेवि! पानीमें तैरते समय, दुर्गम मार्गमें चलते समय और जंगलोंमें भटक जानेपर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते। तुम्हीं कीर्ति, श्री, भृति, सिद्धि, लजा, विद्या, संति, मित, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा, ज्योत्का, कान्ति, क्षमा और दया हो। तुम पूजित होनेपर मनुष्योंके बन्धन, मोह, पुत्रनाश और धननाशका संकट, व्याधि, मृत्यु और सम्पूर्ण भय नष्ट कर देती हो। मैं भी राज्यसे भ्रष्ट हूँ, इसल्ये तुम्हारी शरणमें आया हूँ ॥ २०-२४॥

प्रणतश्च यथा मूर्ध्ना तव देवि सुरेश्वरि । त्राहि मां पद्मपत्राक्षि सत्ये सत्या भवस्व नः ॥ २५ ॥ 'कमलदलके समान विशाल नेत्रींवाली देवि ! देवेश्वरि ! मैं तुम्हारे चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ । मेरी रक्षा करो । सत्ये ! हमारे लिये वस्तुतः सत्यस्यरूपा बनो——अपनी महिमाको सत्य कर दिखाओ ॥ २५ ॥

शरणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले। एवं स्तुता हि सा देवी दर्शयामास पाण्डवम्॥ २६॥ उपगम्य तु राजानमिदं वचनमञ्जीत्।

'शरणागर्तोंकी रक्षा करनेवाली भक्तवत्सले दुर्गे! मुझे शरण दो।' इस प्रकार स्तुति करनेपर देवी दुर्गाने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा राजाके पास आकर यह बात कही ॥ २६ १ ॥

#### देव्युवाच

श्रणु राजन् महावाहो मदीयं वचनं प्रभो ॥ २७ ॥ भविष्यत्यचिरादेव संग्रामे विजयस्तव । मम प्रसादान्त्रिजित्य हत्वा कौरववाहिनीम् ॥ २८ ॥ राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा भोक्ष्यसे मेदिनीं पुनः । भ्रातृभिःसहितोराजन् प्रीतिं प्राप्स्यसि पुष्कलाम् ॥२९॥

देवी बोली—महावाहु राजा युधिष्ठिर ! मेरी बात सुनो। समर्थ राजन् ! शीव ही तुम्हें संग्राममें विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रसादसे कौरवसेनाको जीतकर उसका संहार करके तुम निष्कण्टक राज्य करोगे और पुनः इस पृथ्वीका सुख भोगोगे । राजन् ! तुम्हें भाइयोंसहित पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त होगी ॥ २७–२९॥

मत्प्रसादाच ते सौख्यमारोग्यं च भविष्यति ।
ये च संकीर्तयिष्यन्ति लोके विगतकल्मवाः ॥ ३० ॥
तेषां तृष्टा प्रदास्यामि राज्यमायुर्वपुःसृतम् ।
प्रवासे नगरे चापि संग्रामे शत्रुसंकटे ॥ ३१ ॥
अटव्यां दुर्गकान्तारे सागरे गहने गिरौ ।
ये सारिष्यन्तिमां राजन् यथाहं भवतास्मृता ॥ ३२ ॥
न तेषां दुर्लभं किंचिद्सिमँहोके भविष्यति ।
इदं स्तोत्रवरं भक्त्या श्रृणुयाद् वा पठेत वा ॥ ३३ ॥
तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्धि यास्यन्ति पाण्डवाः ।
मत्प्रसादाच वः सर्वान् विराटनगरे स्थितान् ॥ ३४ ॥
न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तज्ञिवासिनः ।
इत्युक्तवा वरदा देवी युधिष्ठिरमरिद्मम् ।

मेरी कृपाते तुम्हें सुख और आरोग्य सुलभ होगा। लोकमें जो मनुष्य मेरा कीर्तन और स्तवन करेंगे, वे पाप-रहित होंगे और मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, नीरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूँगी। राजन्! जैसे तुमने मेरा स्मरण किया है, इसी प्रकार जो लोग परदेशमें रहते समय, नगरमें, युद्धमें, शतुओंद्वारा संकट प्राप्त होनेपर,

रक्षां कृत्वा च पाण्डूनां तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३५॥

घने जंगलोंमें, दुर्गम मार्गमें, समुद्रमें तथा गहन पर्वतपर भी मेरा स्मरण करेंगे, उनके लिये इस संसारमें कुछ भी दुर्लभ न होगा। पाण्डवो! जो इस उत्तम स्तोत्रको भक्ति-भावसे सुनेगा या पढ़ेगा, उसके सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जायँगे। मेरे कुपाप्रसादसे विराटनगरमें रहते समय तुम सब

लोगोंको कौरवगण अथवा उस नगरके निवासी मनुष्य नहीं पहचान सकेंगे।

शत्रुओंका दमन करनेवाले राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा पाण्डवोंकी रक्षाका भार ले वहीं अन्तर्धान हो गयी॥ ३०–३५॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि दुर्गास्तवे पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें दुर्गास्तोत्रविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

# सप्तमोऽध्यायः

# युधिष्टिरका राजसभामें जाकर विराटसे मिलना और वहाँ आदरपूर्वक निवास पाना

वैशम्पायन उवाच

(ततस्तु ते पुण्यतमां शिवां शुभां महर्षिगन्धर्वनिषेवितोदकाम् । त्रिलोककान्तामवतीर्यं जाह्नवी-मृषींश्च देवांश्च पितृनतर्पयन् ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् !तदनन्तर पाण्डवीं-ने परम पवित्र, कल्याणमयी, मङ्गलस्वरूपा, त्रिभुवनकमनीया गङ्गामें, जिसके जलका महर्षि और गन्धर्वगण सदा सेवन करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरींका तर्पण किया ॥

> वरप्रदानं ह्यनुचिन्त्य पार्थिवो हुताग्निहोत्रः कृतजप्यमङ्गलः। दिशं तथैन्द्रीमभितः प्रपेदिवान् कृताञ्जलिर्थर्ममुपाह्वयच्छनैः॥

तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र, जप और मङ्गलपाठ करके धर्मराजके दिये हुए वरदानका चिन्तन करते हुए पूर्व दिशाकी ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे-धीरे धर्मराजका स्मरण करने लगे॥

> युधिष्ठिर उवाच वरप्रदानं मम दत्तवान् पिता प्रसन्नचेता वरदः प्रजापितः । जलार्थिनो मे तृपितस्य सोदरा मया प्रयुक्ता विविद्युर्जलाशयम् ॥

युधिष्ठिर बोले — मेरे पिता प्रजापित धर्म वरदायक देवता हैं। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्याससे पीड़ित हो जलकी इच्छासे अपने भाइयोंको भेजा था। मेरी प्रेरणासे ही वे एक सरोवरमें उतरे॥

निपातिता यक्षवरेण ते वने
महाहवे वज्रभृतेव दानवाः।
मया च गत्वा वरदोऽभितोषितो
विवक्षता प्रदनसमुख्यं गुरुः॥

परंतु उस वनमें श्रेष्ठ यक्षके रूपमें आये हुए उन धर्मराजने मेरे भाइयोंको उसी प्रकार धराशायी कर दियाः जैसे वज्रधारी इन्द्र महान् संग्राममें दानवींको मार गिराते हैं। तय मैंने वहाँ जाकर उनके प्रश्नोंका उत्तर दे उन वरदायक गुरुरूप पिताको संतुष्ट किया।

> स मे प्रसन्नो भगवान् वरं ददौ परिष्वजंश्चाह यथैव सौहृदात्। वृणीष्व यद् वाञ्छिस पाण्डुनन्दन स्थितोऽन्तरिक्षेवरदोऽस्मि पद्दयताम्॥

उस समय प्रसन्न हो भगवान् धर्मने बड़े स्नेहसे मुझे हृदयसे लगाया और वर देनेके लिये उद्यत हो मुझसे कहा— 'पाण्डुनन्दन! तुम जो कुछ चाहते हो, वह मुझसे माँग लो। में तुम्हें वर देनेके लिये आकाशमें खड़ा हूँ। मेरी ओर देखो॥'

> स वै मयोको वरदः पिता प्रभुः सदैव मे धर्मरता मतिर्भवेत् ! इमे च जीवन्तु ममानुजाः प्रभो वपुश्च रूपं च वछं तथाप्नुयुः॥

तत्र मैंने अपने वरदायक पिता भगवान् धर्मराजसे कहा—'प्रभो! मेरी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहे तथा ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जायँ और पहले-जैसा रूप, युवा वस्था एवं बल प्राप्त कर लें ॥

क्षमा च कीर्तिश्च यथेष्टतो भवेद् व्रतं च सत्यं च समाप्तिरेव च। वरो ममैषोऽस्तु यथानुकीर्तितो न तन्मृषा देववरो यद्ववीत्॥

'हमलोगोंमें इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो और हम अपने सत्यव्रतको पूर्ण कर लें; यही वर हमें प्राप्त होना चाहिये।' जैसा कि मैंने बताया, बैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेदवर धर्मने जैसा कहा है, वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता।।

#### वैशम्पायन उवाच

इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्ममेवानुचिन्तयन् । तदैव तत्प्रसादेन रूपमेवाभजत् स्वकम् ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् !ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्मका ही वार-वार चिन्तन करने लगे । तब धर्मदेवके प्रसादसे उन्होंने तत्काल अपने अभीष्ठ स्वरूपको प्राप्त कर लिया ॥

स वै द्विजातिस्तरुणस्त्रिदण्डधृक् कमण्डलूष्णीषधरोऽन्वजायत् । सुरक्तमाञ्जिष्ठवराम्बरः शिस्त्री पवित्रपाणिर्ददशे तद्द्वतम् ॥

वे कमण्डल और पगड़ी धारण किये त्रिदण्डधारी तरण ब्राह्मण बन गये । उनके शरीरपर मँजीठके रंगके सुन्दर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तकपर शिखा दिखायी देने लगी । वे हाथमें कुश लिये अद्भुत रूपमें इष्टिगोचर होने लगे ॥

> तथैव तेषामि धर्मचारिणां यथेप्सिता ह्याभरणाम्बरस्रजः। क्षणेन राजन्नभवन्महात्मनां प्रशस्तधर्माय्यफलाभिकाङ्क्षिणाम्॥)

राजन् ! इसी प्रकार उत्तम धर्मके श्रेष्ठ फलकी अभिलाषा रखनेवाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पाण्डवोंको क्षणभरमें उनके अभीष्ट वेशके अनुरूप वस्त्रः आभूषण और माला आदि वस्तुएँ प्राप्त हो गयीं ॥

> ततो विराटं प्रथमं युधिष्ठिरो राजा सभायामुपविष्टमावजत्। वैदूर्यरूपान् प्रतिमुच्य काञ्चना-

नक्षान् स कक्षे परिगृद्य वाससा॥ १॥

तदनन्तर वैदूर्यके समान हरी, सुवर्णके समान पीली (तथा लाल और काली) चौसरकी गोटियों सिहत पासों को कपड़े में बाँधकर बगलमें दवाये हुए राजा युधिष्टिर सबसे पहले राजाके दरबारमें गये। उस समय राजा विराट सभामें बैठे थे॥ १॥

नराधिपो राष्ट्रपति यशस्त्रिनं महायशाः कौरववंशवर्धनः।
महाजुभावो नरराजसत्कृतो
दुरासदस्तीक्ष्णविषो यथोरगः॥२॥
बलेन रूपेण नर्र्षभो महानपूर्वरूपेण यथामरस्तथा।
महाभ्रजालैरिव संवृतो रविर्यथानको भस्मवृतश्च वीर्यवान्॥३॥

वे बड़े यशस्वी और मत्स्यराष्ट्रके अधिपति थे। राजा
युधिष्ठिर भी महान् यशस्वी, कौरववंशकी मर्यादाको बढ़ानेवाले तथा महानुभाव ( अत्यन्त प्रभावशाली) थे। सब
राजे-महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विषवाले सर्पकी
भाँति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूपकी दृष्टिसे मनुष्योंमें सबसे
श्रेष्ठ और महान् थे। अपने अपूर्व रूपके कारण वे देवताके
समान जान पड़ते थे। महामेघमाला ओंसे आवृत सूर्य तथा
राखमें छिपी हुई अग्निके समान उनका तेजस्वी रूप वेषमूषासे आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे॥ २-३॥

तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं विराटराडिन्दुमिवाभ्रसंवृतम् । समागतं पूर्णशशिप्रभाननं महानुभावं न चिरेण दृष्टवान् ॥ ४॥

उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहा था । बादलोंसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभायमान महानुभाव पाण्डुनन्दनको आते देख राजा विराटकी दृष्टि सहसा उनकी ओर आकृष्ट हो गयी । निकट आनेपर शीघ ही उन्होंने बड़े गौरसे उनकी ओर देखा । ४॥

> मन्त्रिद्विजान् स्तमुखान् विशस्तथा ये चापि केचित् परितः समासते । पप्रच्छकोऽयं प्रथमं समेयिवान् नृपोपमोऽयं समवेक्षते सभाम्॥ ५॥

मन्त्री, ब्राह्मण, सूत-मागध आदि, वैश्यगण तथा अन्य जो कोई भी सभासद् उनके दार्थे-वार्ये सब ओर बैठे थे, उन सबसे राजाने पूछा—'ये कौन हैं ? जो पहले-पहल यहाँ पधारे हैं ? ये तो किसी राजाकी भाँति मेरी सभाको निहार रहे हैं॥ ५॥

न तुद्धिजोऽयं भविता नरोत्तमः पतिः पृथिव्या इति मे मनोगतम् । न चास्य दासो न रथो न कुञ्जरः समीपतो भ्राजति चायमिन्द्रवत् ॥ ६॥

इनका वेश तो ब्राह्मणका-सा है, किंतु ये ब्राह्मण नहीं हो सकते । ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपित ही होंगे; ऐसा विचार मेरे मनमें उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास, रथ और हाथी-घोड़े आदि कुछ भी नहीं हैं। फिर भी ये निकट-से इन्द्रके समान सुशोभित हो रहे हैं॥ ६॥

शरीरलिङ्गैरुपस्चितो ह्ययं मूर्खाभिषिक इति मे मनोगतम् । समीपमायाति च मे गतव्यथो

यथा गजस्तामरसीं मदोत्कटः ॥ ७॥ 'इनके शरीरमें जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ये मूर्द्धाभिषिक्त सम्राट् हैं। मेरे

मनमें तो यही वात आती है। जैसे मतवाला हाथी बेखटके किसी कमलिनीके पास जाता हो। उसी प्रकार ये विना किसी संकोचके—व्यथारहित होकर मेरी सभामें आरहे हैं। ॥ ॥

वितर्कयन्तं तु नर्प्यभस्तथा युधिष्ठिरोऽभ्येत्य विराटमव्रवीत्। सम्राड् विजानात्विह <u>जीवनार्थिनं</u>

विनष्टसर्वस्वमुपागतं द्विजम्॥८॥ इस प्रकार तर्क-वितर्कमें पड़े हुए राजा विराटके पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरने कहा—भहाराज! आपको विदित हो;में एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है; अतः मैं आपके यहाँ जीवननिर्वाहके लिये आया हूँ ॥८॥

इहाहमिच्छामि तवानघान्तिके
वस्तुं यथा कामचरस्तथा विभो।
तमव्रवीत् स्वागतमित्यनन्तरं
राजा प्रहृष्टः प्रतिसंगृहाण च॥९॥
तं राजसिंहं प्रतिगृह्य राजा
प्रीत्याऽऽत्मना चैनमिदं वभाषे।
कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां
कस्यासि राक्षो विषयादिहागतः॥१०॥

'अनव ! में यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ । प्रभी! जैसी आपकी इच्छा होगी, उसी प्रकार सब कार्य करते हुए में यहाँ रहूँगा।' युधिष्ठिरकी बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले—'ब्रह्मन् ! आपका खागत है।' तदनन्तर उन्होंने राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरको सादर प्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराटने प्रसन्न मनसे उनसे इस

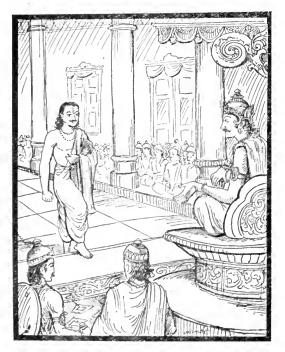

प्रकार कहा-- 'तात ! मैं प्रेमपूर्वक आपसे पूछता हूँ, आप इस समय किस राजाके राज्यसे यहाँ आये हैं ? ॥ ९-१० ॥

> गोत्रं च नामापि च शंस तत्त्वतः किंचापि शिल्पंतव विद्यते कृतम्॥१९॥

'अपने गोत्र और नाम भी ठीक-ठीक बताइये। साथ ही यह भी कहें कि आपने किस विद्या या कलामें कुशलता प्राप्त की है' ॥ ११॥

युधिष्टिर उवाच

युधिष्ठिरस्यासमहं पुरा सखा वैयाघपद्यः पुनरस्मि विप्रः। अक्षान् प्रयोक्तं कुशलोऽस्मि देविनां कह्वेति नाम्नास्मि विराद्य विश्रुतः॥१२॥

युधिष्टिर ने कहा—महाराज विराट ! मैं वैयाघपद-गोत्रमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ । लोगोंमें 'कङ्क' नामसे मेरी प्रसिद्धि है । मैं पहले राजा युधिष्ठिरके साथ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे । मैं चौसर खेलनेवालोंके बीच पासे फेंकनेकी कलामें कुशल हूँ ॥ १२॥

विराट उवाच

ददामि ते हन्त वरं यमिच्छसि ५५ - प्रसाधिमत्स्यान् वशगो ह्यहंतव । प्रियाश्च धृतो मम देविनः सदा

भवांश्च देवोपम राज्यमहित ॥१३॥ विराट बोळे — ब्रह्मन् ! मैं आपको वर देता हूँ; आप जो चाहें, माँग छैं। समूचे मत्स्यदेशपर शासन करें। मैं आपके वशमें हूँ; क्योंकि द्यूतक्रीडामें निपुण, चतुर, चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय हैं। देवोपम ब्राह्मण ! आप तो राज्य पानेके योग्य हैं ॥ १३॥

युधिष्टिर उवाच

प्राप्ता विवादः प्रथमं विशाम्पते

न विद्यते कंच न मत्स्य हीनतः।

न मे जितः कश्चन धारयेद् धनं

वरो ममेपोऽस्तु तव प्रसादजः ॥१४॥

युधिष्टिरने कहा—मत्स्यराज! नरनाथ! मुझे किसी

हीन वर्णके मनुष्यसे विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर

माँगता हूँ तथा मुझसे पराजित होनेवाला कोई भी मनुष्य

हारे हुए धनको अपने पास न रखे (मुझे दे दे)। आपकी
कृपासे यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाय, तो मैं रह

विराट उवाच हन्यामवद्यं यदि तेऽप्रियं चरेत् प्रवाजयेयं विषयाद् द्विजांस्तथा।

सकता हूँ ॥ १४ ॥

भ्रण्वन्तु मे जानपदाः समागताः कङ्को यथाहं विषये प्रभुस्तथा ॥ १५॥

विराट बोले— ब्रह्मन् ! यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राण-दण्ड दूँगा । यदि ब्राह्मणोंने आपका अपराध किया तो उन्हें देशसे निकाल दूँगा । [ युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर राजा विराट अन्य सभासदोंसे बोले—] मेरे राज्यमें निवास करनेवाले और इस सभामें आये हुए लोगो ! मेरी बात सुनो, जैसे में इस मस्स्यदेशका स्वामी हूँ, वैसे ही ये कङ्क भी हैं ॥ १५॥

समानयानो भवितासि मे सखा प्रभूतवस्त्रो बहुपानभोजनः। परयेस्त्वमन्तश्च बहिश्च सर्वदा कृतं च ते द्वारमपावृतं मया॥ १६॥

[फिर वे युधिष्ठिरसे बोले—] कङ्क ! आजसे आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारीमें में चलता हूँ, वैसी ही आपको भी मिलेगी। पहननेके वस्त्र और भोजन पान आदिका प्रवन्ध भी आपके लिये पर्यातमात्रामें रहेगा। बाहरके राज्य-कोश, उद्यान और सेना आदि तथा भीतरके धन-दारा आदिकी भी देख-भाल आप ही करें। मेरे आदेशसे आपके लिये राजमहलका द्वार सदा खुला रहेगा; आपसे कोई परदा नहीं रक्खा जायगा।।१६॥

ये त्वानुवादेऽयुरवृत्तिकर्शिता ब्र्याश्च तेषां वचनेन मां सदा । द दास्यास्मि सर्वं तदहं न संशयो नते भयं विद्यति संनिधौ मम ॥१७॥

जो लोग जीविकाके अभावमें कष्ट पा रहे हों और अनुवादके लिये अर्थात् पहलेके स्थायी तौरपर दिये हुए लेत और वर्गीचे आदिको पुनः उपयोगमें लानेके निमित्त न्तन राजाज्ञा प्राप्त करनेके लिये आपके पास आवें, उनके अनुरोध-पूर्ण वचनसे आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे मुना सकते हैं। विश्वास रिलये, आपके कथनानुसार उन याचकोंको मैं सब कुछ दूँगा; इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या कुछ कहनेमें भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं है॥ १७॥

वैशम्पायन उवाच

( एवं तु राज्ञः प्रथमः समागमो बभूव मात्स्यस्य युधिष्ठिरस्य च। विराटराजस्य हि तेन संगमो बभूव विष्णोरिव वज्रपाणिना ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार वहाँ राजा युधिष्ठिर तथा मत्स्यनरेशकी प्रथम मेंट हुई। जैसे भगवान् विष्णुका वज्रधारी इन्द्रसे मिलन हुआ हो, उसी प्रकार विराटनरेशका राजा युधिष्ठिरके साथ समागम हुआ।

तमासनस्थं प्रियरूपदर्शनं निरीक्षमाणो न ततर्प भूमिपः। सभां च तां प्रज्वलयन् युधिष्ठिरः श्रिया यथा शक इव त्रिविष्टपम्॥)

युधिष्ठिरके स्वरूपका दर्शन विराटराजको बहुत प्रिय लगा। जब वे आसनपर बैठ गये तब राजा विराट उन्हें एक टक निहारने लगे। उनके दर्शनसे वे तृप्त ही नहीं होते थे। जैसे इन्द्र अपनी कान्तिसे स्वर्गकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभाको प्रकाशित कर रहे थे।

> पवंस लब्ध्वा तु वरं समागमं विराटराजेन नरर्षभस्तदा । उवास घीरः परमार्चितः सुखी नचापिकश्चिचरितं बुबोध तत्॥ १८॥

धीर स्वभाववाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराटके साथ इस प्रकार अच्छे ढंगसे मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चिरत्र किसीको भी माल्म नहीं हुआ ॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युधिष्ठिरप्रवेशो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट र्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें युधिष्ठिरप्रवेशिविषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ श्लोक मिलाकर कुल १० श्लोक हैं)

# अष्टमोऽध्यायः

भीमसेनका राजा विराटकी सभामें प्रवेश और राजाके द्वारा आश्वासन पाना

वैशम्पायन उवाच
अथापरो भीमवलः भ्रिया ज्वलन्नुपाययौ सिंहविलासविक्रमः।
खजां चदर्वीं च करेण धारयव्यसि चकालाङ्गमकोशमवणम्॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! तदनन्तर द्वितीय पाण्डव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंहकी-सी मस्त चालसे चलते हुए राजाके दरबारमें आये। वे अपने सहज तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथमें मथानी, करली और शाक काटनेके लिये एक काले रंगका तीखी धारवाला छुरा ले रक्खा था। उनका वह छुरा टूटा-फूटा न था और न उसके ऊपर कोई आवरण था॥ १॥

स सूद्रह्मपः परमेण वर्चसा रविर्यथा लोकमिमं प्रकाशयन् । स कृष्णवासागिरिराजसारवां-स्तं मत्स्यराजं समुपेत्य तस्थिवान्॥ २॥

वे यद्यपि रसोइयेके वेशमें थे, तो भी अपने उत्कृष्ट तेजसे इस होकको प्रकाशित करनेवाले सूर्यदेवकी भाँति सुशोभित हो रहे थे। उनके वस्त्र काले थे और उनका शरीर पर्वतराज मेरुके समान सुदृद् था। वे मत्स्यराज विराटके समीप आकर खड़े हो गये॥ २॥

तं प्रेक्ष्य राजा रमयन्तुपागतं ततोऽत्रवीज्ञानपदान् समागतान् । सिंहोन्नतांसोऽयमतीव रूपवान् प्रदृश्यते को नु नर्राभो युवा ॥ ३ ॥

अपने पास आये हुए भीमसेनको देखकर उन्हें प्रसन्न करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपदके निवासी समागत सभा-सदोंसे वोले-'सिंहके समान ऊँचे कंधोंबाला और मनुष्योंमें श्रेष्ठ यह जो अत्यन्त रूपवान् युवक दिखायी दे रहा है, कौन है ? ॥ ३॥

अदृष्टपूर्वः पुरुषो रिवर्यथा वितर्कयन् नास्य लभामि निश्चयम् । तथास्य चित्तं ह्यपि संवितर्कयन् नर्पभस्यास्य ग यामि तत्त्वतः ॥ ४ ॥

'आजसे पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुप सूर्यके समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच-विचारकर भी इसके विषयमें किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाता। यहाँ आनेमें इस श्रेष्ठ पुरुषका आन्तरिक अभिप्राय क्या है? इस-पर भी मैंने बहुत तर्क-वितर्क किया है; परंतु किसी वास्तविक परिणामतक नहीं पहुँच पा रहा हूँ ॥ ४॥

> हष्ट्वैव चैनं तु विचारयाम्यहं गन्धर्वराजो यदि वा पुरंदरः। जानीतकोऽयं मम दर्शने स्थितो यदीप्सितं तहलभतां च मा चिरम्॥५॥

्इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूँ कि यह गन्धर्वराज हैं या देवराज इन्द्र ? मेरी दृष्टिके सामने खड़ा हुआ यह युवक कौन है, इसका पता लगाओ और यह जो कुछ पाना चाहता हो, वह सब इसे मिल जाना चाहिये; इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये? ॥ ५॥

> विराटवाक्येन च तेन चोदिता नरा विराटस्य सुराधिमामिनः ।

उपेत्य कौन्तेयमथाब्रुवंस्तदा यथा स राजावदताच्युतानुजम् ॥ ६ ॥

राजा विराटके पूर्वोक्त आदेशसे प्रेरित हो दरवारीलोग शीवतापूर्वक धर्मराज युधिष्ठिरके छोटे भाई कुन्तीपुत्र भीम-सेनके समीप गये तथा राजाने जैसे कहा था, उसी प्रकार उनका परिचय पूछा ॥ ६ ॥

ततो विराटं समुपेत्य पाण्डवस्त्वदीनरूपं वचनं महामनाः।
उवाच सुदोऽस्मि नरेन्द्र बह्नवो
भजस्य मां व्यक्षनकारमुत्तमम्॥ ७॥

तत्र महामना पाण्डुनन्दन भीम विराटके अत्यन्त निकट जाकर दीनतारिहत वाणीमें बोले—'नरेन्द्र!में रसोइया हूँ। मेरा नाम बल्लव है। में बहुत उत्तम व्यञ्जन बनाता हूँ। आप मुझे अपने यहाँ इस कार्यके लिये रख लीजिये'।

विराट उवाच

न सूदतां बहुव श्रद्दधामि ते सहस्रनेत्रप्रतिमो विराजसे। श्रिया च रूपेण च विक्रमेण च प्रभाससे त्वं नृवरो नरेष्विव॥ ८॥

विराट बोले—विराट बोले कि विश्वास नहीं होता। तुम तो इन्द्रके समान तेजस्वी दिखायी देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान् पराक्रमसे तुम मनुष्योंमें कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रतीत होते हो॥ ८॥

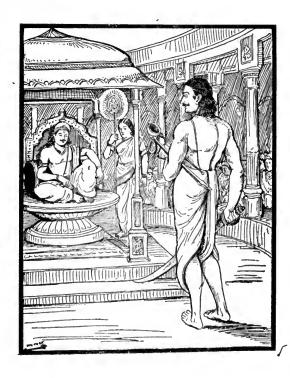

## महाभारत 🏻



विराटके यहाँ पाण्डव

भीम उवाच

नरेन्द्र सुदः परिचारकोऽस्मि ते <u>जातामि सूपान् प्रथमं च केवलान्।</u> आखादिता ये नृपते पुराभवन्

यधिष्ठिरेणापि नुपेण सर्वशः॥ ९॥

भीमसेनने कहा--महाराज! मैं रसोई बनानेवाला आपका सेवक हूँ । मैं भाँति-भाँतिके व्यञ्जन बनाना जानता हूँ जिनका बनाना केवल मुझे ही ज्ञात है। मेरे बनाये हुए व्यञ्जन उत्तम श्रेणीके होते हैं। राजन् ! पहले महाराज युधिष्ठिरने भी उन सब प्रकारके व्यञ्जनोंका आस्वादन किया है।। ९॥

बलेन तुल्यश्च न विद्यते मया नियुद्धशीलश्च सदैव पार्थिव। गजैश्च सिंहैश्च समेयिवानहं सदा करिष्यामि तवानघ प्रियम्॥ १०॥

इसके सिवा शारीरिक बलमें भी मेरी समता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। भूपाल ! मैं सदा कुरती लड़नेवाला पहलवान हूँ; हाथियों और सिंहोंसे भी भिड़ जाता हूँ। अन्ध !मैं सदा आपको प्रिय लगनेवाला कार्य करूँगा।।१०॥

विराट उवाच

ददामि ते हन्त वरान् महानसे तथा च कुर्याः कुरालं प्रभाषसे। न चैव मन्ये तव कर्म यत् समं समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमईसि ॥ ११ ॥

विराट बोले--बल्लव ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ । तुम अपनेको भीजन वनानेके काममें कुशल बताते हो, तो मेरी पाकशालामें रहकर वही करो। किंतु मैं यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं समझता । तुम तो समुद्रसे घिरी हुई समूची पृथ्वीका शासन करनेके योग्य हो ॥ ११॥

> तथा हि कामो भवतस्तथा कृतं महानसे त्वं भव मे पुरस्कृतः। नराश्च ये तत्र समाहिताः पुरा भवांश्च तेपामधिपो मया कृतः॥ १२॥

तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है, मैंने वैसा किया है । तुम मेरी पाकशालामें अप्रणी होकर रही । जो लोग वहाँ पहलेसे नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सबका स्वामी बनाया ॥ १२॥

वैशम्पायन उवाच

तथा स भीमो विहितो महानसे विराटराक्षो दियतोऽभवद हढम्। उवास राज्ये न च तं पृथग् जनो बुबोध तत्रानुचराश्च केचन ॥ १३॥ वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! इस प्रकार भीमसेन पाकशालामें नियुक्त हो राजा विराटके अत्यन्त प्रिय व्यक्ति होकर रहने लगे। उस राज्यके किसी भी मनुष्यने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशालाके कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके ॥ १३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि भीमप्रवेशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारन विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशमें भीमप्रवेशसम्बन्धी आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

### नवमोऽध्यायः

द्रौपदीका सैरन्ध्रीके वेशमें विराटके रनिवासमें जाकर रानी सुदेष्णासे वार्तालाप करना और वहाँ निवास पाना

वैशम्यायन उवाच

ततः केशान् समुत्क्षिप्य वेल्लिताग्राननिन्दितान्। कृष्णान् सूक्ष्मान् मृद्न् दीर्घान्समुद्र्थ्य श्चिस्सिता॥ जुगृहे दक्षिणे पाइवें मृद्नसितलोचना। वासश्च परिधायैकं कृष्णा सुमिलनं महत्॥ २॥ कृत्वा वेषं च सैरम्ध्यास्ततो व्यचरदार्तवत्।

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर पवित्र मन्द मुसकान और कजरारे नेत्रोंवाली द्रौपदीने अपने सुन्दर, महीन, कोमल और बड़े-बड़े, काले एवं घुँघुराले केशोंकी चोटी गूँथकर उन मृदुल अलकोंको दाहिने भागमें छिपा दिया और एक अत्यन्त मलिन वस्न धारण करके

सैरन्ध्रीका वेश बनाये वह दीन-दुखियोंकी भाँति नगरमें विचरने लगी ॥ १-२३ ॥

तां नराः परिधावन्तीं स्त्रियश्च समुपाद्रवन् ॥ ३ ॥ अपृच्छंद्यैवतां दृष्टा का त्वं किं च चिकीर्षसि।

उसे इधर-उधर भटकती देख बहुत-सी स्त्रियाँ और पुरुष उसके पास दौड़े आये तथा पूछने लगे—'तुम कौन हो ? और क्या करना चाहती हो ?' ॥ ३५ ॥

सा तानुवाच राजेन्द्र सैरन्ध्यहमिहागता॥ ४॥ कर्म चेच्छामि वै कर्तु तस्य यो मां युयुक्षति। तस्या रूपेण वेषेण इलक्ष्णया च तथा गिरा। न श्रद्दधत तां दासीमन्नहेतोरुपस्थिताम्॥५॥ राजेन्द्र ! उनके इस प्रकार प्छनेपर द्वीपदीने उनसे कहा—भी सैरन्ध्री कहूँ । जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे, उसीके यहाँ मैं सैरन्ध्रीका कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिये यहाँ आयी हूँ ।' उसके रूप, वेष और मधुर वाणीसे किसीको यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अन्न-वस्त्रके लिये यहाँ उपस्थित हुई है ॥ ४-५ ॥

विराटस्य तु कैकेयी भार्या परमसम्मता। आलोकयन्ती दृहरो प्रासादाद् द्रुपदात्मजाम्॥६॥

इतनेमें ही राजा विराटकी अत्यन्त प्यारी भार्या केकय-राजकुमारी सुदेष्णाने, जो अपने महलपर खड़ी हुई नगरकी शोभा निहार रही थी, वहींसे दुपदकुमारीको देखा॥ ६॥

सा समीक्ष्य तथारूपामनाथामेकवाससम्। समाहृयात्रवीद् भद्रे का त्वं किं च चिकीर्षसि ॥ ७॥

वह एक वस्त्र धारण किये थी एवं अनाथा सी जान पड़ती थी । ऐसे दिव्य रूपवाली तहणीको उस अवस्थामें देखकर रानीने उसे अपने पास बुलाया और पूछा—'भद्रे ! तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो ?'॥ ७॥

सा तामुवाच राजेन्द्र सैरन्ध्यद्दमुपागता। कर्म चेच्छाम्यद्दं कर्तुं तस्य यो मां युयुक्षति॥८॥

राजेन्द्र ! तब द्रौपदीने रानी सुदेष्णासे कहा—'में सैरन्ध्री हूँ । जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे, उसके यहाँ रहकर में सैरन्ध्रीका कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिये यहाँ आयी हूँ'॥ ८॥

#### सुदेष्णीवाच

नैवंरूपा भवन्त्येव यथा वदसि भामिनि । प्रेपयन्तीव वै दासीदींसांश्च विविधान बहून् ॥ ९॥

सुदेष्णाने कहा—भामिनि ! तुम जैसा कह रही हो, उसपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी-जैसी रूपवती स्त्रियाँ सैरन्ध्री (दासी) नहीं हुआ करतीं । तुम तो बहुत-सी दासियों और नाना प्रकारके बहुतरे दासोंको आज्ञा देनेवाली रानी-जैसी जान पड़ती हो ॥ ९॥

नोचगुरफा संहते। हिस्स्मिगम्भीरा पडुन्नता।
रक्ता पञ्चसु रक्तेषु हंसगद्गद्भाषिणी ॥१०॥
स्रुकेशी सुस्तनी इयामा पीनश्रोणिपयोधरा।
तेन तेनैय सम्पन्ना काइमीरीय तुरङ्गमी ॥११॥
अरालपक्ष्मनयना विम्योष्टी तनुमध्यमा।
कम्युग्रीया गृढशिरा पूर्णचन्द्रनिभानना ॥१२॥

तुम्हारे गुल्फ ऊँचे नहीं हैं। दोनों जाँघें परस्पर सटी हुई हैं। तुम्हारी नाभिः, वाणी और बुद्धि तीनोंमें गम्भीरता है।

 \* सैरन्ध्री किसे कहते हैं, यह स्वयं द्रौपदीने इसके पूर्वतीसरे अध्यायके १८ वें इल्लेकमें बताया है। नाक कान आँख, स्तन नस और घाँटी-इन छहीं अङ्गीमें ऊँचाई है। हाथों और पैरोंके तलवे, आँसके कोने, ओठ जिह्ना और नस्त — इन पाँचों अङ्गोंमें स्वाभाविक लालिमा है। हंसोंकी भाँति मधुर एवं गद्गद वाणी है। तुम्हारे केश काले और चिकने हैं। स्तन बहुत सुन्दर हैं। अङ्गकान्ति स्थाम है। नितम्ब और उरोज पीन हैं। ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषताने तुम सम्पन्न हो। काश्मीरदेशकी घोड़ीके समान तुममें अनेक ग्रुम लक्षण हैं। तुम्हारे नेशोंकी पलकें काली और तिरछी हैं। ओष्ठ पके हुए विम्बक्त समान लाल हैं। कमर पतली है। गर्दन शङ्ककी शोभाको छीने लेती है। नसें मांससे दकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको लजित कर रहा है। १०-१२॥

शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्धया। शारदोत्पलसेविन्या रूपेण सहशी श्रिया॥१३॥

तुम रूपमें उन्हीं लक्ष्मीके समान हो। जिनके नेत्र शरद्-ऋतुके विकसित कमलदलके समान विशाल हैं। जिनके अङ्गोंसे शरक्कालीन कमलकी सी सुगन्ध फैलती रहती है तथा जो शरद्ऋतुके कमलोंका सेवन करती हैं।। १३॥



का त्वं ब्र्हि यथा भद्रे नासि दासी कथंचन।
यक्षी वा यदि वा देवी गन्धवीं यदि वाष्सराः॥ १४॥
देवकन्या भुजङ्गी वा नगरस्याथ देवता।
विद्याधरी किन्नरी वा यदि वा रोहिणी स्वयम्॥ १५॥

करुयाणी ! बताओं, तुम वास्तवमें कौन हो ? दासी तो तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकर्ती। तुम यक्षी हो या देवी? गन्धर्यकन्या हो या अप्सरा ? देवकन्या हो या नागकन्या? अथवा इस नगरकी अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो ? विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात् चन्द्रदेवकी पत्नी रोहिणी तो नहीं हो ? ॥ १४-१५ ॥

अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ मालिनी। इन्द्राणी वारुणी वा त्वं त्वष्टुर्धातुः प्रजापतेः। देव्यो देवेषु विख्यातास्तासां त्वं कतमा शुमे॥ १६॥

तुम अलम्बुषाः मिश्रकेशीः पुण्डरीका अथवा मालिनी नाम-की अप्सरा तो नहीं हो ? क्या तुम इन्द्राणीः वारुणी देवीः विश्वकर्माकी पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्माकी शक्ति सावित्री हो ? शुभे ! देवताओं के यहाँ जो प्रसिद्ध देवियाँ हैं। उनमेंसे तुम कौन हो ? ॥ १६ ॥

#### द्रीवद्युवाच

नास्मि देवी न गन्धर्वी नासुरी न च राक्षसी। सैरन्ध्री तु भुजिष्यामि सत्यमेतद् व्रवीमि ते ॥ १७ ॥

द्रौपदी बोळी—रानीजी ! मैं न तो देवी हूँ, न गन्धर्वी; न असुरपत्नी हूँ, न राक्षसी । मैं तो सेवा करनेवाली सैरन्ध्री हूँ। यह मैं,आपसे सच-सच कह रही हूँ॥ केशाञ्जानाम्यहं कर्तुं पिषे साधु विलेपनम्। मिल्लकोत्पलपद्मानां चम्पकानां तथा शुभे॥ १८॥ प्रथयिष्ये विचित्राश्च स्नजः परमशोभनाः।

में केशोंका श्रङ्कार करना जानती हूँ तथा उवटन या अङ्क-राग बहुत अच्छा पीस छेती हूँ । शुभे ! मैं मिल्लका, उत्पहल, कमल और चग्पा आदि फूलोंके बहुत सुन्दर एवं विचित्र हार भी गूँथ सकती हूँ ॥ १८६ ॥

आराध्यं सत्यभामां कृष्णस्य महिषीं वियाम् ॥ १९ ॥ कृष्णां च भार्यो पाण्ड्रनां कुरूणामेकसुन्दरीम् ।

पहले मैं श्रीकृष्णकी प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल-की एकमात्र सुन्दरी पाण्डवोंकी धर्मपत्नी द्रौपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ ॥ १९३॥

तत्र तत्र चराम्येवं लभमाना सुभोजनम्॥ २०॥ वासांसि यावन्तिलभे तावत् तावद्रमे तथा। माळिनीत्येव मे नाम स्वयं देवी चकार सा। साहमद्यागता देवि सुदेष्णे त्वन्निवेशनम्॥ २१॥

मैं भिन्न-भिन्न स्थानोंमें सेवा करके उत्तम भोजन पाती हुई विचरती हूँ। मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं, उतनोंमें ही मैं प्रसन्न रहती हूँ। स्वयं देवी होपदीने मेरा नाम भालिनी' रख दिया था। देवि सुदेष्णे! आज वहीं मैं सैरन्ध्री आपके

महलमें आयी हूँ ॥ २०-२१॥

सुदेष्णोवाच यां नै संदर्भो

मृर्धिंन त्वां वासयेयं वै संशयो मे न विद्यते। न चेदिच्छति राजा त्वां गच्छेत् सर्वेण चेतसा ॥२२॥ सुदेष्णाने कहा—सुन्दरी ! यदि मेरे मनमें संदेह न होता, तो मैं तुम्हें अपने सिर-माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें-चाहने न लगें—सम्पूर्ण चित्तसे तुमपर आसक्त न हो जायँ तो तुम्हें रखनेमें मुझे कोई आपित्त न होगी ॥ २२॥

स्त्रियो राजकुळे याश्च याइचेमा मम वेश्मनि। प्रसक्तास्त्वां निरीक्षन्ते पुमांसं कं न मोहयेः ॥ २३॥

इस राजकुलमें जितनी स्त्रियाँ हैं तथा मेरे महलमें भी जो ये सुन्दरियाँ हैं, वे सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं; फिर पुरुष कौन ऐसा होगा, जिसे तुम मोहित न कर सको ?॥ २३॥

वृक्षांश्चावस्थितान् परय य इमे मम वेरमनि । तेऽपि त्वां संनमन्तीव पुमांसं कं न मोहयेः ॥ २४ ॥

देखों, मेरे भवनमें जो ये वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें देखनेके लिये मानो हुके-से पड़ते हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा, जिसे तुम मोहित न कर लो ?॥ २४॥

राजा विराटः सुश्रोणि दृष्ट्वा वपुरमानुषम्। विहाय मां वरारोहे गच्छेत् सर्वेण चेतसा॥ २५॥

सुन्दर नितम्बोवाली सुन्दरी! तुम्हारे सम्पूर्ण अङ्ग सुन्दर हैं। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही सुझे छोड़कर सम्पूर्ण चित्तसे तुम्हींमें आसक्त हो जायँगे॥ २५॥

यं हि त्वमनवद्याङ्गि तरछायतछोचने। प्रसक्तमभिवीक्षेथाः स कामवद्यगो भवेत्॥ २६॥

ं निर्दोष अङ्गों तथा चञ्चल एवं विशाल नेत्रोंवाली सैरन्थ्री! जिस पुरुषकी ओर तुम ध्यानसे देख लोगी; वही कामके अधीन हो जायगा॥ २६॥

यश्च त्वां सततं परयेत् पुरुषश्चारुहासिनि । एवं सर्वानवद्याङ्गि स चानङ्गवशो भवेत् ॥ २७॥

ग्रुभाङ्गि ! चारुहासिनि ! इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा, वह भी कामदेवके वशीभूत हो जायगा ॥ २७ ॥

अध्यारोहेद् यथा वृक्षान् वधायैवात्मनो नरः। राजवेश्मनि ते सुभु गृहे तु स्यात्तथा मम ॥ २८ ॥

सुभु !जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्महत्याके लिये (गिरनेके उद्देश्यसे) वृक्षोंपर चढ़े, उसी प्रकार राजमहलमें या अपने घरमें तुम्हें रखना मेरे लिये अनिष्टकारी हो सकता है ॥ २८॥

यथा च कर्कटी गर्भमाधत्ते मृत्युमात्मनः। तथाविधमहं मन्ये वासं तव शुचिस्मिते ॥ २९॥

शुचिस्मिते ! जैसे केंकड़ेकी मादा अपने मृत्युके लिये ही गर्भधारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घरमें ठहराना मैं अपने लिये मरणके तुल्य मानती हूँ ॥ २९॥

#### द्रौपद्यवाच

नास्मि लभ्या विराटेन न चान्येन कदाचन। गन्धर्वाः पतयो महां युवानः पञ्च भामिनि ॥ ३०॥

द्रोपदी बोळी—भामिनि ! मुझेराजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता । पाँच तरुण गन्धर्व मेरे पति हैं ॥ ३० ॥

पुत्रा गन्धर्वराजस्य महासत्त्वस्य कस्यचित्। रक्षन्ति ते च मां नित्यं दुःखाचारा तथा ह्यहम् ॥३१॥

वे सब किसी महान् शक्तिशाली गन्धर्वराजके \* पुत्र हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ॥ ३१॥

यो मे न दद्यादुच्छिष्टं न च पादौ प्र<mark>धावयेत्।</mark> प्रीणेरंस्तेन वासेन गन्धर्वाः पतयो मम ॥ ३२ ॥

जो मुझे जूटा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहारसे मेरे पित गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते हैं ॥ ३२॥

यो हि मां पुरुषो गृङ्खेद् यथान्याः प्राकृताःस्त्रियः। तामेव निवसेद् रात्रिं प्रविश्य च परां तनुम् ॥३३॥

परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्त्रियोंके समान समझ-कर ( वलपूर्वक ) प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रातमें परलोकवास हो जाता है ॥ ३३॥ न चाप्यहं चालयितुं शक्या केनचिद्ङ्गने । दुःखशीला हि गन्धर्वास्ते च मे बलिनः प्रियाः ॥ ३४ ॥ प्रच्छन्नाश्चापि रक्षन्ति ते मां नित्यं शुचिस्सिते।

अतः कल्याणि ! मुझे कोई भी सतीत्वसे विचि छित नहीं कर सकता । ग्रुचिस्मिते ! यद्यपि मेरे पित गन्धर्वगण इस समय दुःखमें पड़े हैं; तथापि वे वड़े वळवान् हैं और गुप्त-रूपसे सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं ॥ ३४६॥

सुदेष्णोवाच

एवं त्वां वासियण्यामि यथा त्वं निन्दिनीच्छिसि ॥३५॥ न च पादौ न चोच्छिण्टं स्प्रक्ष्यसि त्वं कथंचन ।

सुदेष्णाने कहा—आनन्ददायिनी सुन्दरी ! यदि (तुम्हारा शील-स्वभाव) ऐसा है, तो में जैसी तुम्हारी हच्छा है, उसके अनुसार तुम्हें अवस्य अपने घरमें ठहराऊँगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे॥ ३५६॥

वैशम्पायन उवाच

पवं कृष्णा विराटस्य भार्यया परिसान्तिवता ॥३६॥ उवास नगरे तिसान् पतिधर्मवती सती। न चैनां वेद तत्रान्यस्तत्वेन जनमेजय॥३७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—विराटकी रानीने जब इस प्रकार आश्वासन दिया तब पातिवत्य धर्मका पालन करने-वालीसती द्रौपदी उस नगरमें रहने लगी। जनमेजय!वहाँ दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका ॥ ३६-३७॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि द्रौपदीप्रवेशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें द्रौपदीप्रवेशसम्बन्धी नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

### दशमोऽध्यायः

सहदेवका राजा विराटके साथ वार्तालाप और गौओंकी देखभालके लिये उनकी नियुक्ति

वैशम्पायन उवाच

सहदेवोऽपि गोपानां कृत्वा वेषमनुत्तमम्। भाषां चैषां समा<u>स्थाय</u> विराटमुपयादथ॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर सहदेव भी ग्वालींका परम उत्तम वेप वनाकर उन्हींकी भाषामें बोलते हुए राजा विराटके यहाँ गये॥ १॥

गोष्ठमासाद्य तिष्ठन्तं भवनस्य समीपतः। राजाथ दृष्ट्वा पुरुषान् प्राहिणोज्जातविसायः॥ २॥

राजभवनके पास ही गोशाला थी; वहाँ पहुँचकर वे खड़े हो गये। राजा उन्हें दूरसे ही देखकर आश्चर्यमें पड़ गये और उनके पास कुछ लोगोंको भेजा॥ २॥ तमायान्तमभित्रेक्ष्य भ्राजमानं नरर्पभम्। समुपस्थाय वै राजा पत्रच्छ कुरुनन्दनम्॥३॥

[अपने सेवकों के बुलानेपर उनके साथ ] दिव्य कान्तिसे सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेवको राजसभाकी ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गये और कुरुकुलको आनन्द देनेवाले सहदेवसे पूछने लगे—॥ ३॥

कस्य वात्वं कुतो वात्वं कि वात्वं तु चिकीर्षसि। न हि मे दृष्पूर्वस्त्वं तत्त्वं ब्रूहि नर्र्षभ ॥ ४ ॥

'पुरुषप्रवर! तुम किसके पुत्र हो, कहाँसे आये हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आजसे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है; अतः अपना ठीक-ठीक परिचय दो' ॥ ४ ॥

स यहाँ 'गन्धर्वर।ज' कहनेका गृढ़ अभिप्राय यह है कि वे गन्धर्वतुस्य राजा पाण्डुके पुत्र हैं।

सम्प्राप्य राजानमित्रतापनं
ततोऽव्रवीन्मेधमहौधनिःखनः।
वैद्योऽस्मि नाम्नाहमरिष्टनेमिगोंसंख्य आसं कुरुपुङ्गवानाम्॥५॥
वस्तुं त्वयीच्छामि विशां वरिष्ठ
तान् राजसिंहान् न हि वेद्यि पार्थान्।
न शक्यते जीवितुमप्यकर्मणा
न च त्वदन्यो मम रोचते नृपः ॥६॥
शत्रओंको संताप देनेवाले राजा विराटके निकट पहँचकर

शत्रुओंको संताप देनेवाले राजा विराटके निकट पहुँचकर सहदेव मेघोंकी घनघोर घटाके समान गम्भीर स्वरमें बोले—



'महाराज! में वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्टनेमि है। नृपश्रेष्ठ! मैं कुरुवंशिरोमणि पाण्डवोंके यहाँ गौओंकी गणना तथा देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ; क्योंकि राजाओंमें सिंहके समान पाण्डव कहाँ हैं १ यह मैं नहीं जानता। बिना काम किये जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है'॥ ५-६॥

विराट उवाच

त्वं ब्राह्मणो यदि वा क्षत्रियोऽसि
समुद्रनेमीश्वररूपवानसि ।
आचक्ष्व मे तत्त्वमित्रकर्शन
न वैदयकर्मत्वियि विद्यते क्षमम्॥७॥
विराटने कहा—शत्रुतापन ! मुझे तो ऐसा लगता है
कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो । समुद्रसे घिरी हुई समूची
पृथ्वीके सम्राट्की भाँति तुम्हारा भव्य रूप है; अतः मुझे

अपना ठीक-ठीक परिचय दो । यह वैदय कर्म (गोपालन ) तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ ७ ॥

> कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः किं वापि शिरुपं तव विद्यते कृतम्। कथंत्वमसासु निवत्स्यसे सदा वदस्व किं चापि तवेह वेतनम् ॥८॥

तुम किस राजाके राज्यसे यहाँ आये हो ? और तुमने किस कलाकी शिक्षा प्राप्त की है ? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे ? और यहाँ तुम्हारा वेतन क्या होगा ? ॥ ८॥

सहदेव उवाच

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः। तस्याष्टरातसाहस्रा गवां वर्गाः रातं रातम् ॥९॥

सहदेव बोले — राजन् ! पाँचों पाण्डवोंमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास एक प्रकारकी गौओं के आठ लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंडमें सौ-सौ गायें थी ॥ ९॥

अपरे रातसाहस्रा द्विस्तावन्तस्तथा परे। तेषां गोसंख्य आसं <u>वै तन्तिपाछेति मां विदुः॥</u>१०॥ भूतं भव्यं भविष्यं च यच्च संख्यागतं गवाम्। न मेऽस्त्यविदितं किंचित् समन्ताद् द्रायोजनम्॥**१**१॥

इनके सिवा, दूसरे प्रकारकी गौओं के एक लाख झुंड तथा तीसरे प्रकारकी गौओं के उनसे दुगुने अर्थात् दो लाख झुंड थे। (प्रत्येक झुंडमें सौ-सौ गायें थीं) पाण्डवोंकी उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे 'तित्वपाल' कहा करते थे। चारों ओर दस योजनकी दूरीमें जितनी गौएँ हों; उनकी भूत, वर्तमान और भविष्यमें जितनी संख्या थी, है और होगी, उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के सम्बन्धमें तीनों कालमें होनेवाली कोई ऐसी बात नहीं है, जो मुझे ज्ञात न हो। १०-११॥

गुणाः सुविदिता द्यासन् मम तस्य महात्मनः। असकृत् स मया तुष्टः कुरुराजो युधिष्ठिरः॥१२॥ क्षिप्रं च गावो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवतीह कश्चन । तैस्तैरुपायैविदितं ममैत-देतानि शिल्पानि मिय स्थितानि ॥१३॥ सृषभांश्चापि जानामि राजन् पृजितलक्षणान्।

येवां मूत्रमुपाघाय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १४ ॥
महात्मा राजा युधिष्ठिरको मेरे ये गुण भली भाँति विदित
थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ठ रहते थे।
किन-किन उपायोंसे गौओंकी संख्या शीध बढ जाती है

थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन-किन उपायोंसे गौओंकी संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता, यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज! ये ही कलाएँ मुझमें विद्यमान हैं। इनके सिवा में उन उत्तम लक्षणोंवाले बैलोंको भी जानता हूँ, जिनके मूत्रको सूँव लेनेमात्रसे वन्ध्या स्त्री भी गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है॥ १२–१४॥

विराट उवाच

रातं सहस्राणि समाहितानि सवर्णवर्णस्य विमिश्चितान् गुणैः । परान् सपालान् भवते ददाम्यहं त्वदाश्चया मे परावो भवन्त्विह॥ १५॥

विराटने कहा—तन्तिपाल! मेरे यहाँ एक लाख पशु संग्रहीत हैं। उनमेंसे कुछ तो एक ही रंगके हैं और कुछ मिश्रित रंगके। वे सब विभिन्न गुणोंसे संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालोंको आजसे तुम्हारे हाथमें सींपता हूँ। मेरे पशु अवसे तुम्हारे ही अधीन रहेंगे॥ १५॥

वैशम्यायन उवाच

तथा स राज्ञोऽविदितो विशाम्पतेरुवास तश्रैव सुखं नरोत्तमः।
न चैनमन्येऽपि विदुः कथंचन
प्रादाच तस्मै भरणं यथेष्सितम्॥१६॥
वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार प्रजापालक
राजा विराटसे अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं
गोशालामें रहने लगे। दूमरे लोग भी उन्हें किभी तरह
पहचान न सके। राजाने उनके लिये उनकी इच्छाके
अनुसार भरण-पोषणकी व्यवस्था कर दी॥ १६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि सहदेवप्रवेशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें सहदेवप्रवेशविषयक दसवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ १० ॥

### एकादशोऽध्यायः

अर्जुनका राजा विराटसे मिलना और राजाके द्वारा कन्याओंको नृत्य आदिकी शिक्षा देनेके लिये उनको नियुक्त करना

वैशम्पायन उवाच

अथापरोऽदृश्यत रूपसम्पदा स्त्रीणामहङ्कारधरो बृहत्पुमान्। प्राकारविषे प्रतिमुच्य कुण्डले दीर्घे च कम्बूपरि हाटके शुभे॥१॥

वैशम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय! तदनन्तर नगर-की चहारदीवारीके पीछे जो मिट्टीका ऊँचा टीला था। उसके समीप रूप-सम्पदासे सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखायी दिया। उसका डील-डौल ऊँचा था। उसने स्त्रियोंके लिये उचित आभूषण पहन रक्ले थे तथा कार्नोमें बड़े-बड़े कुण्डल और हार्योमें शङ्ककी चूड़ियाँ पहनकर उनके ऊपर सोनेके सुन्दर कंगन धारण कर लिये थे॥ १॥

> बाह् च दीर्घान् प्रविकीयं मूर्धजान् महाभुजो वारणतुरुयविकमः। गतेन भूमि प्रतिकम्पयंस्तद्। विराटमासाद्य सभासमीपतः॥२॥

अपने बड़े-बड़े केशोंकी लटोंको खोलकर हार्थोतक फैलाये वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथीके समान मस्तानी चालसे चलता और पग-पगपर मानो पृथ्वीको कँपाता हुआ राजसभाके समीप राजा विराटके पास आकर खड़ा हुआ॥२॥ तं प्रेक्ष्य राजोपगतं सभातले
व्याजात् प्रतिच्छन्नमरिप्रमाथिनम् ।
विराजमानं परमेण वर्चसा
सुतं महेन्द्रस्य गजेन्द्रविकमम् ॥ ३ ॥
सर्वानपृच्छच्च सभानुचारिणः
कुतोऽयमायाति पुरा न मे श्रुतः ।
न चैनमूचुर्विदितं तदा नराः
सविसमयं वाक्यमिदं नृषेऽव्रवीत् ॥४॥

छन्नवेशमे अपने स्वरूपको छिपाकर सभाभवनमें आया हुआ वह शत्रुविजयी वीर पुरुप अग्ने उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित हो रहा था। गजराजके समान वल-विक्रमवाले उस महेन्द्र पुत्र अर्जुनको देखकर राजाने समस्त सभासदोंसे पूछा—'यह कहाँसे आया है ? आजसे पहले मैंने कभी इसके विपयमें नहीं सुना है।' राजाके पूछनेपर उन मनुष्योंमेंसे किसीने उस पुरुपको अपना परिचित नहीं बताया। तब राजाने आश्चर्य-युक्त होकर यह बात कही—॥ ३-४॥

सत्त्वोपपन्नः पुरुषोऽमरोपमः इयामो युवा वारणयूथपोपमः। आमुच्य कम्बूपरि हाढके शुभे विमुच्य वेणीमपिनद्य कुण्डले॥ ५॥ स्रम्बीसुकेशः परिधाय चान्यथा शुशोभधन्वी कवची शरी यथा। आरुह्य यानं परिधावतां भवान् सुतैः समो मेभववा मया समः ॥ ६ ॥

तात ! तुम शक्ति और धैर्यसे सम्पन्न देवोपम पुरुष हो । तुम्हारी अङ्गकान्ति स्याम है । तुम तरुण हो और हाथियों- के यूथके अधिपति महान् गजराजके समान शोभा पा रहे हो । तुमने हाथोंमें शङ्ककी चूड़ियाँ पहनकर उनके ऊपर सीनेके सुन्दर कंगन डाल लिये हैं, वेणी खोलकर केशोंकी लटें छितरा ली हैं तथा कार्नोमें कुण्डल धारणकर गलेमें गजरा डाल रक्खा है । तुम्हारे केश बहुत ही सुन्दर हैं । तुम नारीजनोचित वेश-भूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष-वाण और कवच धारण करनेवाले वीरके समान शोभा पा रहे हो । तुम रथ आदि वाहनोंपर बैठकर इच्छानुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रोंके अथवा मेरे ही समान होकर रहो । ५-६।

वृद्धो हाहं वै परिहारकामः सर्वान् मत्स्यांस्तरसा पालयस्य। नैवंविधाः क्लीबरूपा भवन्ति कथंचनेति प्रतिभाति मे मनः॥ ७॥

भी बूढ़ा हो गया हूँ; अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ; अतः तुम सम्पूर्ण मत्स्यदेशका शीघ ही पालन करो। तुम्हारें-जैसे स्वरूपवाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मनको ऐसा ही प्रतीत होता है'॥ ७॥

( अर्जुन उवाच

वेणीं प्रकुर्यो रुचिरे च कुण्डले तथा श्रजः प्रावरणानि संहरे। स्नानं चरेयं विमृजे च दर्पणं विद्योषकेष्वेच च कौशलं मम॥ इश्वेषु वालेषु जनेषु नर्तने शिक्षाप्रदानेषु च योग्यता मम। करोमि वेणीषु च पुष्पपूरणं न महित्रयः कर्मणि कौशलाधिकाः॥

अर्जुन बोले— मैं वेणी-रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुण्डल बनाना जानता हूँ, फूलोंके हार तथा ओढ़नेकी चादरें सुन्दर ढंगसे बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पणकी सफाई करता हूँ और चन्दन आदिसे अनेक प्रकारकी रेखाएँ बनाकर श्रृङ्गार करनेकी कियामें मुझे विशेष कुशलताप्राम है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगोंमें नाचने तथा संगीत एवं नृत्यकी शिक्षामें मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियोंकी वेणीमें फूल गूँथनेका कार्य भी मैं अच्छे ढंगसे सम्पन्न करता हूँ। इन सब कार्योंमें स्त्रियाँ भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं॥

> तमब्रवीत् प्रांशुमुदीक्ष्य विस्मितो विराटराजोपसृतं महायशाः ॥

निकट आनेपर उसका कद बहुत ऊँचा देखकर महा-यशःखी राजा विराट अत्यन्त विस्मित होकर बोले॥

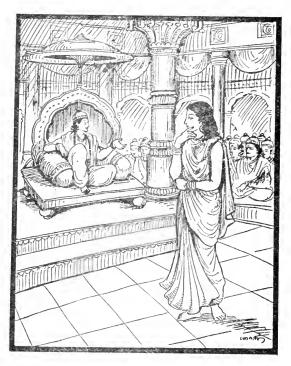

विराट उवाच

नाईस्तु वेपोऽयमनूर्जितस्ते

नापुंस्त्वमहीं नरदेवसिंह।

तवैष वेशोऽशुभवेषभूषणैविभूषितो भूतपतिरव प्रभो॥
विभाति भानोरिव रहिममालिनो

धनावरुद्धे गगने धनैरिव।
धनुहीं मन्ये तव शोभयेद भुजौ

तथा हि पीनावितमात्रमायतौ॥)

विराद्धने कहा—नरदेविंह! ओज और बलसे रहित नपुंसकका-सा यह वेष तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम क्रीब होनेके योग्य नहीं हो। प्रभो ! तुम्हारा यह वेष भगवान् भृतनाथकी भाँति अञ्चभ वेष-भूषासे विभूषित है। जैसे वादलोंकी घटासे आच्छादित आकाशमें भी अंग्रुमाली सूर्यका मण्डल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्रीववेषमें भी तुम पौरुषसे प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यन्त विशाल भुजाओंको धनुष ही सुशोभित कर सकता है।

अर्जुन उवाच गायामि चृत्याम्यथ वाद्यामि भद्राऽसि चृत्येकुरालोऽसि गीते। त्वमुत्तरायै प्रदिशस्त मां खयं भवामि देव्या नरदेव नर्तकः॥ ८॥ अर्जुन ने कहा—नरदेव! मैं गाताः नाचता और वाजे वजाता हूँ। नृत्यकलामें निपुण और संगीत-कलामें भी कुशल हूँ। आप उत्तराको शिक्षा देनेके लिये मुझे रख लें। मैं स्वयं राजकुमारी उत्तराको नृत्य सिखलाऊँगा ॥ ८॥

इसं तु रूपं मम येन किं तव प्रकीर्तियत्वा भृशशोकवर्धनम्। बृहञ्चलां मां नरदेव विद्वि

सुतं सुतां वा पितृमातृवर्जिताम्॥ ९ ॥ मेरा ऐसा रूप जिस कारणते हुआ है, उसे आपके सामने कहनेसे क्या लाभ है ? वह अधिक शोक बढ़ानेवाली बात है। राजन्! आप मुझे बृहन्नला समझें और पिता-मातासे रहित पुत्र या पुत्री मान लें॥ ९॥

विराट उवाच

ददामि ते हन्त वरं वृहन्नले सुतां च मे नर्तय याइच ताहरीः। इदं तु ते कर्म समं न मे मतं समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमहीसि॥ १०॥

विराट बोले—बृहन्नले! मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्रीको तथा उसके समान अवस्थावाली अन्य राज-कुमारियोंको तृत्यकला सिखलाओ। परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्रसे विरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वीके शासक होने योग्य हो॥ १०॥

वैशम्पायन उवाच

वृहन्नलां तामभिवीक्ष्य मत्स्यराट् कलासु नृत्येषु तथैव वादिते। सम्मन्त्र्यराजाविविधैः स्वमन्त्रिभिः परीक्ष्य चैनं प्रमदाभिराशु वै॥११॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि अर्जुनप्रवेशो नाम प्कादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें अर्जुनप्रवेशनामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४३ श्लोक मिलाकर कुल १८३ श्लोक हैं )

### द्वादशोऽध्यायः नकुलका विराटके अश्वोंकी देखरेखमें नियुक्त होना

वैशम्पायन उवाच

अथापरोऽहरूयत पाण्डवः प्रभु-विराटराजं तरसा समेयिवान् । तमापतन्तं दहरो पृथग्जनो विमुक्तमभ्रादिव सूर्यमण्डलम्॥ १ ॥ वैराम्पायनजी कहते हें — राजन् ! तदनन्तर अन्य पाण्डुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेगसे चलते हुए राजा विराटके यहाँ आये । उन्हें आते समय साधारण लोगोंने अपुंस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुत्ससर्ज तम् ।

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर मत्स्यनरेशने बृहत्रलाकी गीत, तृत्य और वाजे वजानेकी कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मन्त्रियों से यह सलाह की कि इसे अन्तः पुरमें रखना चाहिये या नहीं। फिर तहणी स्त्रियों द्वारा शीघ ही उनके नपुंसकत्वकी जाँच करायी। जब सब तरहसे उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन-समझकर उन्होंने बृहन्नलाको कन्याके अन्तः पुरमें जानेकी आज्ञा दी॥ ११॥

स शिक्षयामास च गीतवादितं
सुतां विरादस्य धनंजयः प्रभुः॥ १२ ॥
सखीदच तस्याःपरिचारिकास्तथा
प्रियदच तासां स वभूव पाण्डवः॥ १३ ॥
तथा स सत्रेण धनंजयो वसन्
प्रियाणिकुर्वन् सह ताभिरात्मवान्।
तथाच तं तत्र न जिन्नरे जना
विहदचरा वाष्यथ चान्तरेचराः॥ १४ ॥

शक्तिशाली अर्जुन विराटकन्या उत्तरा, उसकी सिखयों तथा सेविकाओंको भी गीत, वाद्य एवं नृत्यकलाकी शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गये। छद्मवेशमें कन्याओंके साथ रहते हुए भी अर्जुन अपने मनको सदा पूर्णरूपसे वशमें रखते और उन सबको प्रिय लगनेवाले कार्य करते थे। इस रूपमें वहाँ रहते हुए अर्जुनको बाहर अथवा अन्तः पुरके कोई भी मनुष्य पहचान न सके॥१२-१४॥

देखाः उससमय वे मेथमालाकी ओटसे निकले हुए सूर्यमण्डलके समान तेजस्वी जान पड़ते थे॥१॥

स वै हयानैक्षत तांस्ततस्ततः
समीक्षमाणं स द्दर्श मत्स्यराट्।
ततोऽत्रवीत् ताननुगान् नरेश्वरः
कुतोऽयमायाति नरोऽमरोपमः॥ २ ॥
स्वयं हयानीक्षति मामकान् दढं
ध्रुवं हयन्नो भविता विचक्षणः।

#### प्रवेदयतामेष समीपमाशु मे विभाति वीरो हि यथामरस्तथा ॥ ३॥ आते ही उन्होंने इधर-उधर घूमकर घोड़ोंको देखना



प्रारम्भ किया। इस प्रकार उन अश्वोंका निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्यराज विराटने देखा। तब वे नरेश वहाँ बैठे हुए अनुचरोंसे बोले—'पता तो लगाओ, यह देवोपम पुरुष कहाँसे आ रहा है १ यह विना कहे-सुने स्वयं मेरे घोड़ोंको बहुत ध्यानसे देख रहा है; अतः यह अवश्य घोड़ोंको पहचाननेवाला और अश्वविद्याका विद्वान होगा। इसलिये इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओंकी माँति सुशोभित हो रहा है'॥ २-३॥

> अभ्येत्य राजानमित्रहाव्रवी-ज्ञयोऽस्तु ते पार्थिव भद्रमस्तु वः। हयेषु युक्तो नृप सम्मतः सदा तवाश्वसूतो निपुणो भवाम्यहम्॥ ४॥

तत्मश्चात् राजसेवकोंके साथ राजाके समीप आकर रात्रु-हन्ता नकुलने कहा— राजन् ! आपकी जय हो । आपका कल्याण हो । मैं घोड़ोंको शिक्षा देनेमें निपुण हूँ और अनेक राजाओंसे सम्मानित हूँ । मैं सदा आपके घोड़ोंका चतुर सारिथ हो सकता हूँ ॥ ४ ॥

विराट उवाच

ददामि यानानि धनं नियेशनं ममाश्वसूतो भवितुं त्वमहंसि । कुतोऽसि कस्यासि कथं त्वमागतः प्रबृहिशिरुपं तवविद्यते च यत् ॥ ५ ॥ विरादने कहा — भद्र पुरुष ! मैं तुम्हें सवारी, धन और रहनेके लिये घर देता हूँ । तुम मेरे घोड़ोंको शिक्षा देनेवाले सारिथ हो सकते हो, किंतु मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँसे आये हो ? किसके पुत्र हो और किसलिये तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है ? तुममें जो कला-कौशल हो, उसे भी बताओ ॥ ५॥

#### नकुल उवाच

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्टिरः। तेनाहमद्वेषु पुरा नियुक्तः शत्रुकर्शन ॥ ६ ॥ अभ्वानां प्रकृतिं वेश्वि विनयं चापि सर्वशः। दुष्टानां प्रतिपत्ति च कृत्सनं चैव चिकित्सितम् ॥ ७ ॥

नकुल बोले—शत्रुदमन ! सुनिये, पाँचों पाण्डवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देख-मालके कामपर लगा रक्खा था । मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ एवं उन्हें सब प्रकारकी शिक्षा देनेकी कलाभी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता-निवारणका ढंग भी मुझे माल्रम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्णरूपसे जानता हूँ॥ ६-७॥

> न कातरं स्थान्मम जातु वाहनं न मेऽस्ति दुष्टा वडवा कुतो हयाः। जनस्तु मामाह स चापि पाण्डवो

युधिष्ठिरो प्रन्थिकमेव नामतः ॥८॥

मेरा सिलाया हुआ घोड़ा कभी कायर नहीं हो सकता।
मेरी सिखायी हुई घोड़ीमें भी कोई ऐन नहीं आता, फिर
घोड़े तो निगड़ ही कैसे सकते हैं १ मुझे साधारण छोग तथा
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर भी 'प्रन्थिक' नामसे ही
पुकारा करते थे॥ ८॥

(मातिलिरिव देवपतेर्दशरथनृपतेःसुमन्त्र इव यन्ता । सुमह इव जामद्रग्नेस्तथैव तव शिक्षयाम्यश्वान् ॥ युधिष्ठिरस्य राजेन्द्र नरराजस्य शासनात् । शतसाहस्रकोदीनामश्वानामस्मि रक्षिता ॥ )

जैसे देवराज इन्द्रके सारिथ मातिल हैं, जैसे राजा दशरथके रथचालक सुमन्त्र हैं और जैसे जमदिमनन्दन परशुरामके स्त सुमह हैं, उसी प्रकार में आपका सारिथ होकर आपके घोड़ोंको शिक्षा दूँगा। राजेन्द्र !में महाराज युधिष्ठिरके आदेशसे उनके यहाँ लक्षकोटि अश्वोंका संरक्षक रहा हूँ॥

#### विराट उवाच

यद्क्ति किंचिन्मम वाजिवाहनं तद्स्तु सर्चे त्वद्धीनमद्य वै। ये चापि केचिन्मम वाजियोजका-स्त्वदाश्रयाः सारथयश्च सन्तु मे॥ ९॥ विराट ने कहा—मिन्यक ! मेरे पास जो भी घोड़े और अन्य वाहन हैं, वे सब आजसे हा तुम्हारे अधीन हो जायाँ। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ोंको जोतनेवाले सारिध हैं, वे सब तुम्हारे अधिकारमें रहें ॥ ९॥

इदं तवेष्टं यदि वै सुरोपम
ब्रवीहि यत् ते प्रसमंक्षितुं वसु।
न तेऽनुरूपं इयकर्म विद्यते
प्रभासि राजेव हि सम्मतो मम॥१०॥
युधिष्टिरस्येव हि दर्शनन मे
समं तवेदं प्रियमत्र दर्शनम्।
कथं तु भृत्यैः स विनाइतो वने

वक्तत्यनिन्द्यां रमतं च पाण्डवः ॥११॥ देवोपम पुरुष !यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है, तो बताओ, इसके लिये वेतन रूपसे कितना धन लेनेका तुमने विचार किया है ! यह घोड़ोंकी शिक्षाका कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है । तुम तो राजाकी माँति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यन्त प्रिय लगते हो । आज मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिरके ही दर्शनके समान मुझे अत्यन्त प्रिय हों । अहो ! सर्वथा प्रशंसाके योग्य पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठर सेवकोंके विना वनमें कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन वहाँ लगता होगा ? ॥ १०-११॥

वैशम्पायन उवाच

तथा स गन्धर्वत्ररोपमो युवा विराटराज्ञा मुदितेन पूजितः। न चैनमन्येऽपि विदुः कथंचन प्रियाभिरामं विचरन्तमन्तरा॥१२॥

वैशम्पायनजीकहते हैं—राजन्! इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराटके द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गन्धर्वके सदश शोभा पानेवाले युवावस्थासम्पन्न नकुल वहाँ रहने लगे । उनका स्वरूप बड़ा ही प्रिय और नयनाभिराम था । वे नगरके भीतर विचरते रहते थे, तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके ॥ ॥ १२ ॥

> पवं हि मत्स्ये न्यवसन्त पाण्डवा यथाप्रतिक्षाभिरमोघदर्शनाः । अक्षातचर्यो व्यचरन् समाहिताः समुद्रनेमीपतयोऽतिदुःखिताः ॥१३॥

जिनका दर्शन अमोघ है, वे पाण्डवगण इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार मत्स्यदेशमें रहने और एकाप्रता-पूर्वक अज्ञातवासका समय व्यतीत करने लगे । वे सागरसे घिरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वीके अधिपति होकर भी अत्यन्त कष्ट उटा रहे थे॥ १३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि पाण्डवप्रवेशपर्वेणि नकुलप्रवेशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वेके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्वमें नकुलप्रवेशसम्बन्धी बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुळ १५ श्लोक हैं )

## ( समयपालनपर्व )

## त्रयोदशोऽध्यायः

भीमसेनके द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्लका वध

जनमेजय उवाच

एवं ते मत्स्यनगरे प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः। अत ऊर्ध्वं महावीर्याः किमकुर्वत वै द्विज ॥ १॥

जनमे तयंत पूछा—ब्रह्मन्! इस प्रकार मत्स्यदेशकी राजधानीमें गुनरूपसे निवास करनेवाछ महापराक्रमी पाण्डुपुत्रीं-ने इसके बाद क्या किया ? ॥ १ ॥

वैशस्यायन उवाच

पवं मत्स्यस्य नगरे प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः। आराधयन्तो राजानं यदकुर्वत तच्छृणु॥ २॥

चैराम्पायन जीने कहा—राजन् ! इस प्रकार मत्स्य-देशकी राजधानीमें गुप्तरूपसे निवास करनेवाले पाण्डवीने राजा विराटकी सेवा करते हुए जो-जो कार्य किया। वह सुनो ॥ २॥ तुणविन्दुप्रसादाच धर्मस्य च महात्मनः।
अज्ञातवासमेवं तु विरादनगरेऽवसन्॥३॥
युविष्ठिरः सभास्तारो मत्स्यानामभवत् प्रियः।
तथैव च विरादस्य सपुत्रस्य विशाम्पते॥४॥
स ह्यक्षहृदयञ्जस्तान् कीडयामास पाण्डवः।
अक्षवत्यां यथाकामं सूत्रबद्धानिव द्विजान्॥ ५॥

राजिषं तृणिविन्दु और महात्मा धर्मके प्रसादसे पाण्डव लोग इस प्रकार विराटके नगरमें अज्ञातवासके दिन पूरे करने लगे । महाराज युधिष्ठिर राजसभाके प्रमुख सदस्य और मत्स्यदेशकी प्रजाके अत्यन्त प्रिय थे। राजन् ! इसी प्रकार पुत्रसहित राजा विराटका भी उनपर विशेष प्रेम था। वे पासोंका मर्म जानते थे। जैसे कोई स्तमें बाँधे हुए पक्षियोंको इच्छानुसार उड़ावे, उसी प्रकार वे चूतशालामें पासोंको

अपने इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदिको जूआ खेलाया करते थे ॥ ३-५ ॥

अज्ञातं च विराटस्य विजित्य वसु धर्मराट्। भ्रात्रभ्यः पुरुषव्यात्रो यथाईं सम्प्रयच्छति ॥ ६॥

पुरुषिंह धर्मराज युधिष्टिर जूएमें धन जीतकर अपने भाइयोंको यथायोग्य बाँट देते थे।' इसका राजा विराटको भी पता नहीं लगता था॥ ६॥

भीमसेनोऽपि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि च । अतिसृष्टानि मत्स्येन विकीणीते युधिष्ठिरे ॥ ७ ॥

भीमसेन भी नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थ, जो मत्स्यनरेशद्वारा उन्हें पुरस्काररूपमें प्राप्त होते, बेच देते और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिरकी सेवामें अर्पित करते थे॥ ७॥

वासांसि परिजीर्णानि लब्धान्यन्तःपुरेऽर्जुनः। विकीणानश्च सर्वेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ८॥

अर्जुनको अन्तःपुरमें जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते, उन्हें वे बेचते और बेचनेसे मिला हुआ मूल्य सब पाण्डवोंको देते थे॥ ८॥

सहदेवोऽपि गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः। दिध क्षीरं घृतं चैव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति॥९॥

पाण्डुनन्दन सहदेव भी ग्वालींका वेश धारणकर पाण्डवोंको दही, दूध और घी दिया करते थे॥ ९॥ नकुळोऽपि धनं ळब्ध्श कृते कर्मणि वाजिनाम्।

तुष्टे तस्मिन् नरपतौ पाण्डचेभ्यः प्रयच्छति ॥१०॥ नकुल भी घोड़ोंके शिक्षणका कार्य करके महाराज विराटके संतुष्ट होनेपर उनसे पुरस्कारस्वरूप जो धन पाते,

उसे सब पाण्डवोंको बाँट दिया करते थे ॥ १० ॥ कृष्णा तु सर्वान् भर्तृस्तान् निरीक्षन्ती तपस्विनी।

यथा पुनरविज्ञाता तथा चरित भामिनी ॥११॥ तपस्विनी एवं सुन्दरी द्रौपदी भी उन सव पतियोंकी

तेपास्वना एवं सुन्दरा द्रापदा मा उन सव पातयाका देखभाल करती हुई ऐसा वर्ताव करती, जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके॥ ११॥

पवं सम्पादयन्तस्ते तदान्योन्यं महारथाः। विराटनगरे चेरुः पुनर्गर्भधृता इव ॥१२॥

इस प्रकार एक दूसरेका सहयोग करते हुए वे महारथी पाण्डव विराटनगरमें बहुत छिपकर रहते थे; मानो पुनः माताके गर्भमें निवास कर रहे हों ॥ १२॥

साराङ्का धार्तराष्ट्रस्य भयात् पाण्डुस्रतास्तदा । प्रेक्षमाणास्तदा रुष्णामूषुदछन्ना नराधिप ॥१३॥ राजन् ! दुर्योधनद्वारा पहचान लिये जानेके भयसे पाण्डव सदा सशङ्क रहते थे; अतः वे उस समय द्रौपदीकी देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहाँ निवास करते थे।। अथ मासे चतुर्थे तु ब्रह्मणः सुमहोत्सवः। आसीत् समृद्धोमत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः॥१४॥ तत्र मल्लाः समापेतुर्दिग्भ्यो राजन् सहस्रशः। समाजे ब्रह्मणो राजन् यथा पशुपतेरिव॥१५॥

तदनन्तर चौथा महीना प्रारम्भ होनेपर मत्स्यदेशमें ब्रह्माजीकी पूजाका महान् उत्सव मनाया जाने लगा। इसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्यदेशके लोगोंको यह बहुत प्रिय था। जनमेजय! उस समय विराटनगरमें चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़नेवाले मल्ल जुटने लगे। इसी अवसरपर ब्रह्माजी और भगवान् शङ्करकी सभाके समान उस राजधानीमें लोगोंका जमाव होता था॥ १४-१५॥

महाकाया महावीर्याः काळखञ्जा इवासुराः। वीर्योन्मत्ता बळोदग्रा राज्ञा समभिपृजिताः॥१६॥

वहाँ आये हुए विशालकाय और महान् बलशाली मल्ल कालखड़ा नामक असुरोंके समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रमके मदसे उन्मत्त थे एवं बलमें बहुत बढ़ें चढ़ें थे। राजा विराटने उन सबका खूब खागत-सत्कार किया॥ १६॥

सिंहस्कन्धकिंदग्रीवाः खवदाता मनिखनः। असकृत्लब्धलक्षास्ते रङ्गे पार्थिवसंनिधौ॥१७॥

उनके कंधे कमर और कण्ठ सिंहके समान थे। वे निर्मल यशसे सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजाके समीप रंगभूमि (अखाड़े) में विजय पायी थी॥१७॥ तेषामेको महानासीत् सर्वमल्लानथाह्मयत्।

वामका महानासात् सवमल्लानथाह्नयत्। आवल्गमानं तं रङ्गे नोपतिष्ठति कश्चन ॥१८॥

उन सबमें एक बहुत बड़ा पहलवान था, जो दूसरे सब पहलवानोंको अपने साथ लड़नेके लिये ललकारता था। जब वह अखाड़ेमें उतरकर उछलने लगा, उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा न हो सका॥ १८॥

यदा सर्वे विमनसस्ते मल्ला हतचेतसः। अथ सूदेन तं मल्लं योधयामास मत्स्यराट् ॥१९॥

जब वे सभी महल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे, तब मत्स्यनरेशने अपने रसोइयेसे उस पहलवानको लड़ानेका निश्चय किया ॥ १९॥

नोचमानस्तदा भीमो दुःखेनैवाकरोन्मतिम्। न हि राक्रोति विवृते प्रत्याख्यातुं नराधिपम् ॥२०॥

उस समय राजासे प्रेरित होनेपर भीमसेनने [पहचाने जानेके भयसे ] दुखी होकर ही उससे लड़नेका विचार किया । वे राजाकी बातको प्रकटरूपमें टाल नहीं सकते थे ॥ २ • ॥

ततः स पुरुषव्यात्रः शार्दूलशिथिलश्चरन् । प्रविवेश महारङ्गं विराटमभिपूजयन् ॥२१॥

तदनन्तर पुरुपिंद्द भीमने सिंहके समान धीमी चालसे चलते हुए राजा विराटका मान रखनेके लिये उस विशाल रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ २१॥

ववन्ध कक्षां कौन्तेयस्ततः संहर्षयञ्जनम्। ततस्तु चृत्रसंकाशं भीमो मल्लं समाह्रयत्॥२२॥ जीमूतं नाम तं तत्र मल्लं प्रख्यातविक्रमम्।

फिर लोगोंमें हर्षका संचार करते हुए उन्होंने लँगोट बाँधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मल्लको, जो बृत्रासुरके समान दिखायी देता था, युद्धके लिये ललकारा ॥ २२ ई ॥

#### ताबुमी सुमहोत्साहाबुमी भीमपराक्रमी॥२३॥ मत्ताविव महाकायी वारणी पष्टिहायनी।

वे दोनों वड़े उत्साहमें भरे थे; दोनों ही प्रचण्ड पराक्रमी थे, ऐसा लगता था मानो साठ वर्षके दो मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरेसे भिड़नेको उद्यत हों ॥ २३ ई ॥ ततस्तौ नरशार्दूलौ वाहुयुद्धं समीयतुः ॥२४॥ वीरौ परमसंदृ एावन्योन्यजयकाङ्क्षिणौ । आसीत् सुभीमः सम्पातो वज्जपर्वतयोरिव ॥ २५॥

अत्यन्त हर्पमे भरकर एक दूसरेको जीत लेनेकी इच्छा-वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर वाहुयुद्ध करने लगे । उस समय उन दोनोंमें वड़ी भयंकर भिड़न्त हुई । उनके परस्परके आघातसे इस प्रकार चटचट शब्द होने लगा, मानो वज्र और पर्वत एक दूसरेसे टकरा गये हों ॥ २४-२५ ॥

उभी परमसंहष्टी बलेनातिबलाबुभौ। अन्योन्यस्यान्तरं प्रेप्सू परस्परजयैषिणी॥२६॥

निपात्य पेषणं भूमी प्रमाथ इति कथ्यते। यत् तूर्वायाङ्गमथनं तदुन्मथनमुच्यते॥ मतवाले गजराजोंकी माँति एक दूसरेसे भिड़े हुए थे। जब एक दूसरेका कोई अङ्ग जोरसे दबाता, तब दूसरा फौरन उसका प्रतीकार करता—उस अङ्गको उसकी पकड़से खुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरेके हाथोंको मुद्धीसे पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंगसे परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपसमें गुँथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरेको दूर हटा देते। कभी एक दूसरेको पटककर जमीनपर रगड़ता, तो दूसरा नीचेसे ही कुळाँचकर उत्परवालेको दूर फेंक देता या उसे लिये-दिये खड़ा हो अपने शरीरसे दबाकर उसके अङ्गोंको भी मथ डालता था॥ २७॥

क्षेपंणैर्मुब्टिंभिरचैव वराहोद्धर्तैनिःखनैः। तळैर्वज्रनिपातैश्च प्रसुर्टाभिस्तथैव च ॥२८॥

कभी दोनों दोनोंको बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कोंसे एक-दूसरेकी छातीपर चोट करते थे। कभी एकको दूसरा अपने कंधेपर उठा लेता और उसका मुँह नीचे करके घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता; मानो किसी शुकरने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी और अँगूठेके मध्यभागको फैलाकर चाँटोंकी मार होती और कभी हाथकी अङ्गुलियोंको फैलाकर वे एक-दूसरोंको थप्पड़ मारते थे॥ २८॥ शालाकानखपातिश्च पादोद्धृतिश्च दारुणैः। जानुभिश्चादमनिर्घोषैः शिरोभिश्चावघटनैः॥२९॥

कभी वे रोपपूर्वक अङ्गुलियोंके नखोंसे एक-दूसरेको बकोटते। कभी पैरोंमें उलझाकर दोनों दोनोंको गिरा देते। कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते; जिससे पत्थर टकरानेके समान भयंकर शब्द होता था॥ २९॥

तद् युद्धमभवद् घोरमशस्त्रं बाहुतेजसा।
वलप्राणेन शूराणां समाजोत्सवसंनिधौ ॥३०॥
अरज्यत जनः सर्वः सोत्कृष्टनिनदोत्थितः।
विलेनोः संयुगे राजन् वृत्रवासवयोरिव ॥३१॥
प्रकर्षणाकर्षणयोरभ्याकर्षविकर्षणैः ।
अाकर्षतुरथानयोग्यं जानुभिश्चापि जघ्नतुः॥३२॥

२-- श्लेपणं कथ्यते यत् तु स्थानात् प्रच्यावनं इठात् ॥ ३-- उभयोर्भुजयोर्मुष्टिररोर्मध्ये निपात्यते । मुष्टिरित्युच्यते तज्ज्ञैर्मल्लविद्याविशारदैः॥ ४-अवाङ्मुखं स्कन्धगतं भ्रामयिस्वा तदैव यः। क्षिप्तस्य शब्दः स भवेद् वराहोद्धृतनिः खनः ॥ ५-तर्जन्यङ्ग ष्टमध्येन प्रसारितकरो हि यः। संग्राहो बज्रमिष्यते॥ सम्प्रहार्तलाख्यस्तु ६ - अङ्गुल्यः प्रसता यास्तु ताः प्रसृष्टा उदीरिताः ॥ प्रकर्णमुदाइतम् । कोडीकरणं आकर्षणं लीलयैब सम्मुखीकरणं स्मृतम् ॥ पुरः पश्चात् पादर्वयोश्चाम्याकर्षो भ्रमणं तथा । पश्चात् प्रपातनं वेगाद् विकर्षणमुदाहृतम्॥

१—प्रमाथ तथा उन्मथन आदि मलुयुद्धके दाँव-पेचोंके नाम है। इनकी व्याख्या नीलकण्ठी आदि टीकाओं में मल्लशास्त्रके अनुसार इस प्रकार दी गयी है—

कभी वे प्रतिपक्षीको गोदमें घसीट लाते। कभी खेलमें ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे-पीछे, दायें-वायें पैंतरे बदलते और कभी सहसा पीछे दकेलकर पटक देते थे। इस तरह दोनों दोनोंको अपनी ओर खींचते और घुटनोंसे एक-दूसरेपर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सवमें पहलवानी और जन-समुदायके निकट उन दोनोंमें केवल बाहुवल, शारीरिक बल तथा प्राणबलसे किसी अस्त्र-शस्त्रके विना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । राजन् ! इन्द्र और वृत्रासुरके समान भीम और जीमृतके उस मल्लयुद्धमें सब लोगींका बड़ा मनोरञ्जन हुआ । सभी दर्शक जीतनेवालेका उत्साह बढ़ानेके लिये जोर-जोरसे हर्षनाद कर उठते थे ॥ ३०-३२ ॥ ततः शब्देन महता भत्स्यन्तौ परस्परम्। व्यूढोरस्कौ दीर्घभुजी नियुद्धकुशलाबुभौ। बाहुभिः समसज्जेतामायसैः परिघैरिव ॥ ३३ ॥ चकर्ष दोभ्यामुत्पात्य भीमो मल्लममित्रहा। निनद्नतमभिकोशन् शार्दुल इव वारणम्॥ ३४॥ समुद्यस्य महाबाहुभ्रीमयामास वीर्यवान्। ततो महाश्च मत्स्याश्च विसायं चिकरे परम् ॥ ३५॥

तदनन्तर चौड़ी छाती और लंबी भुजावाले, कुश्तिकें दाँव-पेचमें कुशल वे दोनों बीर गम्भीर गर्जनाके साथ एक-दूसरेको डाँट बताते हुए लोहेके परिष (मोटे डंडे)-जैसी बाँहोंसे बाँहें मिलाकर परस्पर भिड़ गये। फिर विपुलपराक्रमी शत्रुहन्ता महाबाहु भीमसेनने गर्जना करते हुए, जैसे सिंह हाथीपर झपटे, उसी प्रकार झपटकर जीमूतको दोनों हाथोंसे पकड़कर खींचा और ऊपर



उठाकर उसे घुमाना आरम्भ किया। यह देख वहाँ आये हुए पहलवानों तथा मत्स्यदेशकी प्रजाको वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३३-३५ ॥

श्रामियत्वा शतगुणं गतसत्त्वमचेतनम्। प्रत्यपिषम्महाबाहुर्मेल्लं भुवि वृकोदरः॥३६॥

सौ वार घुमानेपर जब वह घैर्य, साहस और चेतनासे भी हाथ घो बैठा, तब बड़ी-बड़ी बाहुओंवाले वृकोदरने उसे पृथ्वीपर गिराकर मसल डाला ॥ ३६॥

तिसान् विनिहते वीरे जीमूते लोकविश्रुते। विरादः परमं हर्षमगच्छद् बान्धवैः सह॥ ३७॥

इस प्रकार उस लोकविख्यात वीर जीमूतके मारे जाने-पर राजा विराटको अपने बन्धु-बान्धवीके साथ बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३७॥

प्रहर्षात् प्रददौ वित्तं बहु राजा महामनाः। बहुवाय महारङ्गे यथा वैश्रवणस्तथा॥३८॥

उस समय कुबेरके समान महामनस्वी राजा विराटने अत्यन्त हर्षमें भरकर बल्लवको उस विशाल रंगभृमिमें ही बहुत धन दिया ॥ ३८॥

पवं स सुबहून् मल्लान् पुरुषांश्च महावलान् । विनिष्नन् मत्स्यराजस्य प्रीतिमाहरदुत्तमाम् ॥ ३९॥

इसी तरह बहुत-से पहलवानों और महावली पुरुषोंको मार-कर भीमसेनने मस्यनरेश विराटका उत्तम प्रेम प्राप्त किया ॥

यदास्य तुल्यः पुरुषो न कश्चित् तत्र विद्यते । ततो व्याद्रेश्च सिंहैश्च द्विरदैश्चाप्ययोधयत् ॥ ४० ॥

जब वहाँ उनकी जोड़का कोई पहलवान नहीं रह गया, तब विराट उन्हें न्याघों, सिंहों और हाथियोंसे लड़ाने लगे ॥ ४० ॥

पुनरन्तःपुरगतः स्त्रीणां मध्ये वृकोदरः। योभ्यते स विराटेन सिंहैर्मत्तौर्महावलैः॥ ४१॥

कभी-कभी विराटकी प्रेरणासे स्त्रियोंके अन्तः पुरमें जाकर भीमसेन उन्हें दिखानेके लिये महान् बलवान् और मतवाले सिंहोंके साथ लड़ा करते थे॥ ४१॥

वीभरसुरपि गीतेन स्वनृत्येन च पाण्डवः। विराटं तोषयामास सर्वाश्चान्तःपुरस्त्रियः॥ ४२॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनने भी अपने गीत और नृत्यसे राजा विराट तथा अन्तःपुरकी सम्पूर्ण स्त्रियोंको संतुष्ट कर लिया था ॥ ४२ ॥

अद्यैर्विनीतैर्जवनैस्तत्र तत्र समागतैः। तोषयामास राजानं नकुलो नृपसत्तमम्॥ ४३॥ तस्मै प्रदेयं प्रायच्छत् प्रीतो राजा धनं बहु। विनीतान् वृपभान् दृष्टा सहदेवस्य चाभितः। धनं ददौ वहुविधं विराठः पुरुपर्वभः॥ ४४॥

इसी प्रकार नकुलने जहाँ तहाँसे आये हुए वेगवान् घोड़ोंको सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराटको प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजाने पुरस्काररूपमें उन्हें वहुत धन दिया था। इसी तरह सहदेवके द्वारा शिक्षित एवं विनीत किये हुए बैलोंको देखकर नरश्रेष्ठ विराटने उन्हें भी इनाममें वहुत धन दिया॥ ४३-४४॥

द्रौपदी प्रेक्ष्य तान् सर्वान् क्षिर्यमानान् महारथान् ।

नातिप्रीतमना राजन् निःश्वासपरमाभवत्॥ ४५॥

राजन ! अपने सम्पूर्ण महारथी पितयोंको इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदीके मनमें खेद होता था और वह लंबी साँसें भरती रहती थी ॥ ४५ ॥

एवं ते न्यवसंस्तत्र प्रच्छन्नाः पुरुपर्यभाः। कर्माणि तस्य कुर्वाणा विराटनृपतेस्तदा॥ ४६॥

इस प्रकार वे पुरुषशिरोमणि पाण्डव उस समय राजा विराटके भिन्न-भिन्न कार्य सँभालते हुए वहाँ छिपकर रहते थे॥ ४६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्विण समयपालनपर्विण जीमूतवधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्विक अन्तर्गत समयपालनपर्वमें जीमृतवधसम्बन्धी तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३ ॥

## ( कीचकवधपर्व )

## चतुर्दशोऽध्यायः

### कीचकका द्रौपदीवर आसक्त हो उससे प्रणययाचना करना और द्रौपदीका उसे फटकारना

वैशस्पायन उवाच

वसमानेषु पार्थेषु मत्स्यस्य नगरे तदा। महारथेषु छन्नेषु मासा दश समाययुः॥ १॥ याञ्चसेनी सुदेष्णां तु शुश्रूपन्ती विशाम्पते। आवसत् परिचाराही सुदुःखं जनमेजय॥ २॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस समय कुन्तीके उन महारथी पुत्रोंको मत्स्यराजके नगरमें छिपकर रहते हुए धीरे-धीरे दस महींने बीत गये। राजन् ! यशसेन-कुमारी द्रीपदी, जो स्वयं स्वामिनीकी भाँति सेवाके योग्य थी, रानी सुदेग्णाकी शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्टसे वहाँ रहती थी॥ १-२॥

तथा चरन्ती पाञ्चाली सुदेष्णाया निवेशने । तां देवीं तोपयामास तथा चान्तःपुरस्त्रियः ॥ ३ ॥

् सुदेष्णाके महलमें पूर्वोक्तरूपसे सेवा करती हुई पाञ्चालीने महारानी तथा अन्तःपुरकी अन्य स्त्रियोंको पूर्ण प्रसन्न कर लिया॥ ३॥

तस्मिन् <u>वर्षे गतप्राये कीचकस्तु</u> महावलः। सेनापतिविराटस्य ददर्श द्वपदात्मजाम्॥ ४॥

जब वह वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय वाकी रह गया। तबकी बात है; एक दिन राजा विराटके सेनापित महाबली कीचकने दुपदकुमारीको देखा ॥ ४॥

तां दृष्ट्वा देवगर्भाभां चरन्तीं देवतामिव। कीचकः कामयामास कामवाणप्रपीदितः॥ ५॥ राजमहलमें देवाङ्गनाकी भाँति विचरती हुई देवकन्याके समान कान्तिवाली द्रौपदीको देखकर कीचक कामवाणसे अत्यन्त पीड़ित हो उसे चाहने लगा ॥ ५॥

स तु कामाग्निसंतप्तः सुदेष्णामभिगम्य वै। प्रहसन्निव सेनानीरिदं वचनमत्रवीत्॥ ६॥

कामवासनाकी आगमें जलता हुआ सेनापित कीचक अपनी बिहन रानी सुदेष्णाके पास गया और हँसता हुआ-सा उससे इस प्रकार बोला—॥ ६॥

> नेयं मया जातु पुरेह दृष्टा राज्ञो विरादस्य निवेशने शुभा । रूपेण चोन्माद्यतीव मां भृशं गन्धेन जाता मदिरेव भामिनी ॥ ७ ॥

'सुदेणों ! यह सुन्दरी जो अपने रूपसे मुझे अत्यन्त उन्मत्त-सा किये देती है, पहले कभी राजा विराटके इस महलमें मेरेद्वारा नहीं देखी गयी थी। यह भामिनी अपनी दिव्य गन्धसे मेरेलिये मदिरा-सी मादक हो रही है। । ७।।

> का देवरूपा हृदयङ्गमा शुभे श्चाचक्ष्व मे कस्य कुतोऽत्र शोभने। चित्तंहि निर्मथ्य करोति मां वशे न चान्यदत्रीपधमस्ति मे मतम् ॥ ८॥

'शुमे ! यह कौन है ? इसका रूप देवा क्वनाके समान है । यह मेरे हृदयमें समा गयी है । शोमने ! मुझे बताओ, यह किसकी स्त्री है और कहाँसे आयी है ? यह मेरे मनको मथकर मुझे वशमें किये लेती है । मेरे इस रोगकी ओषधि इसकी प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती ॥ ८॥

अहो तवेयं परिचारिका शुभा प्रत्यग्ररूपा प्रतिभाति मामियम् । अयुक्तरूपं हि करोति कर्म ते प्रशास्त्रमां यद्य ममास्ति किंचन॥ ९ ॥

'अहो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह सुन्दरी तुम्हारे यहाँ दासीका काम कर रही है । मुझे ऐसा लगता है, इसका रूप नित्य नवीन है । तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती है, वह इसके योग्य कदापि नहीं है । मैं चाहता हूँ, यह मेरी गृहस्वामिनी होकर मुझपर और मेरे पास जो कुछ है, उसपर भी एकच्छत्र शासन करे ॥ ९ ॥

प्रभूतनागाश्वरथं महाजनं समृद्धियुक्तं वहुपानभोजनम् । मनोहरं काञ्चनचित्रभूषणं गृहं महच्छोभयतामियं मम ॥ १० ॥

भेरे घरमें बहुत-से हाथी, घोड़े और रथ हैं, बहुत-से सेवा करनेवाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर सम्पत्ति भरी है । भोजन और पेयकी उसमें अधिकता है । देखनेमें भी वह मनोहर है। सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे उस विशाल भवनमें चलकर यह सुन्दरी उसे सुशोभित करें।।

> ततः सुदेष्णामनुमन्त्र्य कीचक-स्ततः समभ्येत्य नराधिपात्मजाम् । उवाच कृष्णामभिसान्त्वयंस्तदा मृगेन्द्रकन्यामिव जम्बुको वने ॥ ११ ॥

तदनन्तर रानी सुदेष्णाकी सम्मति ले कीचक राजकुमारी द्रौपदीके पास आकर उसे सान्त्वना देता हुआ बोला, मानो वनमें कोई सियार किसी सिंहकी कन्याको फुसला रहा हो ॥

कात्वं कस्यासिकल्याणि कुतो वात्वंवरानने। प्राप्ता विरादनगरं तत् त्वमाचक्ष्य शोभने॥ १२॥

( उसने द्रौपदीसे पूछा — ) 'कल्याणि ! तुम कौन हो और किसकी कन्या हो ? अथवा सुमुखि ! तुम कहाँसे इस विराटनगरमें आयी हो ? शोभने ! ये सब बातें मुझे सच-सच बताओ ॥

रूपमध्यं तथा कान्तिः सौकुमार्यमनुत्तमम्। कान्त्या विभाति वक्त्रं ते राशाङ्क इव निर्मलम्॥ १३॥

'तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुन्दर रूप, यह दिव्य कान्ति और यह सुकुमारता संसारमें सबसे उत्तम है और तुम्हारा निर्मल मुख तो अपनी छित्रसे निष्कलङ्क चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहा है ॥ १३ ॥

नेत्रे सुविषुळे सुभ्रु पद्मपत्रनिभे शुभे। वाक्यं ते चारुसवीङ्गि परपुष्टरतोपमम्॥१४॥ 'सुन्दर भौहींवाली सर्वाङ्गसुन्दरी! तुम्हारे ये उत्तम और विशाल नेत्र कमलदलके समान सुशोभित हैं। तुम्हारी वाणी क्या है, कोकिलकी कूक है। १४॥

पवंरूपा मया नारी काचिद्रन्या महीतले। न दृष्टपूर्वा सुश्रोणि यादशी त्वमनिन्दिते ॥१५॥

'सुश्रोणि ! अनिन्दिते ! जैसी तुम हो, ऐसे मनोहर रूप-वाली कोई दूसरी स्त्री इस पृथ्वीपर मैंने आजसे पहले कभी नहीं देखी थी ॥ १५ ॥

लक्ष्मीः पद्मालया का त्वमथ भृतिः सुमध्यमे । हीःश्रीःकीर्तिरथो कान्तिरासां का त्वं वरानने॥ १६॥

'सुमध्यमें ! तुम कमलोंमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हो अथवा साकार विभूति ? सुमुखि ! लज्जा, श्री, कीर्ति और कान्ति—इन देवियोंमेंसे तुम कौन हो ? ॥ १६ ॥

अतीवरूपिणी किं त्वमनङ्गाङ्गविद्यारिणी। अतीव भ्राजसे सुभ्रु प्रभेवेन्दोरनुत्तमा॥१७॥

'क्या तुम कामदेवके अङ्गोंसे क्रीड़ा करनेवाली अतिशय रूपवती रित हो १ सुभ्रु ! तुम चन्द्रमाकी परम उत्तम प्रभाके समान अत्यन्त उद्धासित हो रही हो ॥ १७ ॥

अपि चेक्षणपक्ष्माणां स्मितं ज्योत्स्नोपमं शुभम् । दिव्यांशुरिहमभिर्वृत्तं दिव्यकान्तिमनोरमम् ॥ १८ ॥ निरीक्ष्य वक्त्रचन्द्रं ते लक्ष्म्यानुपमया युतम् । कृत्स्ने जगति को नेह कामस्य वशगो भवेत् ॥ १९ ॥

'तुम्हारा सुन्दर मुखचन्द्र अनुपम लक्ष्मीसे अलंकृत है, तुम्हारे नेत्रोंकी अधखुली पलकें चाँदनीके समान मनको आह्वादित करनेवाली हैं। दिव्य रिश्मयोंसे आवृत तुम्हारा यह सुखचन्द्र दिव्य छिबके द्वारा मनको रमा लेनेवाला है। इसे देखकर सम्पूर्ण जगत्में कौन ऐसा पुरुष है, जो कामके अधीन न हो जाय १॥ १८-१९॥

हारालंकारयोग्यौ तु स्तनौ चोभौ सुशोभनौ । सुजातौ सहितौ लक्ष्म्या पीनौ वृत्तौ निरन्तरौ ॥ २०॥

'तुम्हारे दोनों स्तन हार आदि आभूषणोंके योग्य और परम सुन्दर हैं। वे ऊँचे, श्रीसम्पन्न, स्थूल, गोल-गोल और परस्पर सटे हुए हैं॥ २०॥

कुड्मलाम्बुरुहाकारौ तव सुभ्रु पयोधरौ। कामप्रतोदाविव मां तुदतश्चारुहासिनि॥२१॥

'सुन्दर भौंहों तथा मनोरम मुसकानवाली सुन्दरी ! कमलकोशके समान आकारवाले तुम्हारे दोनों उरोज काम-देवके चाबुककी भाँति मुझे पीड़ा देरहे हैं॥ २१॥

वलीविभङ्गचतुरं स्तनभारविनामितम्। कराम्रसम्मितं मध्यं तवेदं तनुमध्यमे॥ २२॥

'तनुमध्यमे ! तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथोंके

अग्रमागमे ( अँगूठेसे लेकर तर्जनीतकके बित्तेसे ) माप ली जा सकती है। वह त्रिवलीकी तीन रेखाओंसे परम सुन्दर दीखती है। तुम्हारे स्तनोंके भारने उसे कुछ झका दिया है॥ इंग्रेस नारू नाम्ह स्वितालिक संविक्षण

द्यूँव चारु जघनं सरित्पुलिनसंनिभम्। कामन्याधिरसाध्यो मामप्याकामति भामिनि ॥ २३॥

भामिनि ! नदीके दो किनारोंके समान तुम्हारे मनोहर जघनको देख लेनेसे ही कामरूपी असाध्य रोग मुझ-जैसे वीरपर भी आक्रमण कर रहा है ॥ २३ ॥

जज्वाल चाग्निमद्नो दावाग्निरिव निर्दयः।
त्वत्सङ्गमाभिसंकल्पविवृद्धो मां दहत्ययम्॥ २४॥

िनर्दयी कामदेव अग्निस्वरूप होकर दावानलकी भाँति मेरे हृदयरूपी वनमें जल उठा है। तुम्हारे समागमका संकल्प इसमें घीका काम करता है। इससे अत्यन्त प्रज्वलित होकर यह काम मुझे जला रहा है॥ २४॥

आत्मप्रदानवर्षेण संगमाम्भोधरेण च। रामयस्य वरारोहे ज्वलन्तं मन्मथानलम्॥ २५॥

ंवरारोहे ! तुम अवने संगमरूपी मेवसे आत्मसमर्पणरूपी वर्षाद्वारा इस प्रव्वित्त मदनाधिको बुझा दो ॥ २५ ॥ मिस्चित्तोन्मादनकरा मन्मथस्य दारोत्कराः । त्वत्संगमादानिद्दिातास्तीवाः द्वादिनभानने । मह्यं विदार्य हृद्यमिदं निर्दयवेगिताः ॥ २६ ॥ प्रविष्टा ह्यस्तितापाङ्कि प्रचण्डाश्चण्डदारुणाः । अत्युन्माद्समारम्भाः प्रीत्युन्माद्करा मम । आत्मप्रदानसम्भोगमानुद्धर्तुमिहाईसि ॥ २७ ॥

'चन्द्रमुखी! मेरे मनको उन्मत्त बना देनेवाले कामदेवके वाण-समूह तुम्हारे समागमंकी आशास्त्री शानपर चद्कर अत्यन्त तीखे और तीव हो गये हैं। कजरारे नयनप्रान्तींवाली सुन्दरी! अत्यन्त कोधपूर्वक चलाये हुए कामके वे प्रचण्ड एवं भयंकर वाण दयाशून्य हो वेगसे आकर मेरे इस हृदयको विदीणं करके भीतर घुस गये हैं और अतिशय उन्माद (सिन्नपातजनित वेहोशी) पैदा कर रहे हैं। वे मेरे लिये प्रेमोन्मादजनक हो रहे हैं। अब तुम्हीं आत्मदानजनित सम्भोगरूप औपधके द्वारा यहाँ मेरा उद्धार कर सकती हो॥

चित्रमाल्याम्बरधरा सर्वाभरणभूषिता। कामं प्रकामं सेव त्वं मया सह विळासिनि॥ २८॥

'विलासिनि! विचित्र माला और सुन्दर वस्त्र धारण करके समस्त आभृषणींसे विभृषित हो मेरे साथ अतिशय कामभोगका सेवन करो॥ २८॥

नाईसीहासुखं वस्तुं सुखाईा सुखयर्जिता। प्राप्तुद्यतुत्तमं सौख्यं मत्तस्त्वं मत्तगामिनि ॥ २९ ॥ प्यहाँ अनेक प्रकारके कष्ट हैं । अतः तुम ऐसे स्थानमें निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगनेके योग्य हो। किंतु यहाँ सुखसे विश्वत हो। मस्तीभरी चालसे चलनेवाली सैरन्ध्री! तुम मुझसे सर्वोत्तम सुखभोग प्राप्त करो॥ २९॥

स्वादुन्यमृतकल्पानि पेयानि विविधानि च। पिवमाना मनोज्ञानि रममाणा यथासुखम्॥ २०॥

'अमृतके समान स्वादिष्ठ और मनोहर भाँति-भाँतिके पेय रसोंका पान करती हुई तुम्हें जैसे मुख मिले, उसी प्रकार रमण करो ॥ ३०॥

भोगोपचारान् विविधान् सौभाग्यं चाप्यतुत्तमम्। पानं पिव महाभागे भोगैश्चातुत्तमैः शुभैः॥ ३१॥

> इदं हि रूपं प्रथमं तवानघे निरर्थकं केवलमच भामिनि। अश्रार्थमाणा स्रगिवोत्तमां ग्रुभा न शोभसे सुन्दरि शोभना सर्ती॥ ३२॥

'महाभागे! नाना प्रकारकी भोग-सामग्री तथा सर्वोत्तम सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम ग्राभ भोगोंके साथ पीने योग्य रसोंका आस्वादन करो। अनचे! तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप-सौन्दर्य आजकी परिस्थितिमें केवल व्यर्थ जा रहा है। भामिनि! जैसे उत्तम हारको यदि किसीने गलेमें धारण नहीं किया, तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुन्दरि! तुम ग्राभस्वरूपा और शोभामयी होकर भी किसीके गलेका हार न बन सकनेके कारण सुशोभित नहीं होती हो॥ ३१-३२॥

> त्यजामि दारान् मम ये पुरातना भवन्तु दास्यस्तव चारुहासिनि । अहं च ते सुन्द्रि दासवत् स्थितः सदा भविष्ये वदागो वरानने ॥ ३३॥

'चारहासिनि ! यदि तुम चाहो तो में पहली स्त्रियोंको त्याग दूँगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। सुन्दरि ! सुमुखि ! मैं स्वयं भी दासकी भाँति सदा तुम्हारे अधीन रहूँगा'॥ ३३॥

#### द्रीपद्यवाच

अप्रार्थनीयामिह मां स्तृतपुत्राभिमन्यसे। निर्द्यानवर्णां सैरन्ध्रीं वीभन्सां केशकारिणीम् ॥ ३४ ॥

द्वीपदीने कहा—स्तपुत्र ! तुम मुझे चाहते हो। छि: छि: मुझसे इस तरहकी याचना करना तुम्हारे लिये कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है, दूसरे में सैरन्ध्री (दासी) हूँ, बीभस्स वेषवाली स्त्री हूँ तथा केश सँवारनेका काम करनेवाली एक तुच्छ सेविका हूँ॥ ३४॥ (स्वेषु दारेषु मेधावी कुरुते यत्नमुत्तमम्। स्वदारनिरतो ह्याश्र नरो भद्राणि पश्यति॥

बुद्धिमान् पुरुष अपनी पत्नीको ही अनुकूल बनाये रखने-के लिये उत्तम यत्न करता है। अपनी स्त्रीमें अनुराग रखने-वाला मनुष्य शीव्र ही कल्याणका भागी होता है।। न चाधमेंण लिप्येत न चाकीर्तिमवाण्नुयात्। स्वदारेषु रतिर्धमों मृतस्यापि न संशयः॥

मनुष्यको चाहिये कि वह पापमें लिप्त न हो। अपयशका पात्र न बने। अपनी ही पत्नीके प्रति अनुराग रखना परम धर्म है। वह मृत पुरुषके लिये भी कल्याणकारी होता है। इसमें संशय नहीं है॥

स्वजातिदारा मर्त्यस्य इहलोके परत्र च। प्रेतकार्याणि कुर्वन्ति निवापैस्तर्पयन्ति च॥

अपनी जातिकी स्त्रियाँ मनुष्यके लिये इहलोक और परलोकमें भी हितकारिणी होती हैं। वे प्रेतकार्य (अन्त्येष्टि-संस्कार ) करती और जलाञ्जलि देकर मृतात्माको तृत करती हैं॥

तदक्षरयं च धर्म्यं च खर्म्यमाहुर्मन्षिणः। खजातिदारजाः पुत्रा जायन्ते कुळपूजिताः॥

उनके इस कार्यको मनीषी पुरुषोंने अक्षय, धर्मसङ्गत एवं खर्गकी प्राप्ति करानेवाला बताया है। अपनी जातिकी स्त्रीसे उत्पन्न हुए पुरुष कुलमें सम्मानित होते हैं।

प्रियाहि प्राणिनां दारास्तस्मात्त्वं धर्मभाग् भव । परदाररतो मत्यों न च भद्राणि पश्यति ॥ )

सभी प्राणियोंको अपनी ही पत्नी प्यारी होती है। इस-लिये तुम भी ऐसा करके धर्मके भागी वनो । परस्त्रीलम्पट पुरुष कभी कल्याण नहीं देखता।।

परदारासि भद्रं ते न युक्तं तव साम्प्रतम्। दयिताः प्राणिनां दारा धर्मे समनुचिन्तय॥

सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरेकी पत्नी हूँ। तुम्हारा कल्याण हो । इस समय मुझसे इस तरहकी बातें करना तुम्हारे लिये किसी तरह उचित नहीं है। जगत्के सब प्राणियों-के लिये अपनी ही स्त्री प्रिय होती है। तुमधर्मका विचार करो॥

परदारे न ते बुद्धिजीतु कार्या कथंचन। विवर्जनं द्यकार्याणामेतत् सुपुरुषव्रतम्॥३६॥

परायी स्त्रीमें तुम्हें कभी किसी तरह भी मन नहीं लगाना चाहिये। न करने योग्य अनुचित कमोंको सर्वथा त्याग दिया जाया यही श्रेष्ठ पुरुषोंका वत है। । ३६॥

मिथ्याभिगृध्नो हि नरः पापात्मा मोहमास्थितः । अयदाः प्राप्तुयाद् घोरं महद् वा प्राप्तुयाद् भयम्॥३७॥

श्रुठे विषयोंमें आसक्त होनेवाला पापात्मा मनुष्य मोहमें पड़कर भयंकर अपयश पाता है अथबा उसे बड़े भारी भय ( मृत्यु ) का सामना करना पड़ता है ॥ ३७ ॥ वैशस्पायन उवाच

प्वमुक्तस्तु सैरन्ध्रया कीचकः काममोहितः। जानन्नपि सुदुर्वुद्धिः परदाराभिमर्शने ॥३८॥ दोषान् बहून् प्राणहरान् सर्वेलोकविगर्हितान्। प्रोवाचेदं सुदुर्वुद्धिद्गीपदीमजितेन्द्रियः॥३९॥

चैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! सैरन्ध्रीके इस प्रकार समझानेपर भी कीचकको होश न हुआ। वह कामसे मोहित हो रहा था। यद्यपि उस दुर्जुद्धिको यह माद्रम था कि परायी स्त्रीके स्पर्शसे बहुत-से ऐसे दोष प्रकट होते हैं, जिनकी सब लोग निन्दा करते हैं तथा जिनके कारण प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़ता है; तो भी उस अजितेन्द्रिय तथा अत्यन्त दुर्जुद्धिने द्रौपदीसे इस प्रकार कहा—॥ ३८-३९॥ नाईस्येवं वरारोहे प्रत्याख्यातुं वरानने।

मां मन्मथसमाधिष्टं त्वत्कृते चारुहासिनि ॥४०॥ वरारोहे ! सुमुखि ! तुम्हें इस प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं

'वराराह ! सुमुख ! तुम्ह इस प्रकार मरा प्राथना नहा दुकरानी चाहिये। चाम्हासिनि ! मैं तुम्हारे लिये कामवेदनासे पीड़ित हूँ ॥ ४०॥

प्रत्याख्याय च मां भीरु वदागं प्रियवादिनम् । नूनं त्वमसितापाङ्गि पश्चात्तापं करिष्यसि ॥४१॥

ंभीर ! में तुम्हारे वशमें हूँ और प्रियवचन बोलता हूँ। कजरारे नयनोंवाली सैरन्ध्री! मुझे टुकराकर तुम निश्चय ही पश्चात्ताप करोगी॥ ४१॥

अहं हि सुभ्रु राज्यस्य कुत्स्नस्यास्य सुमध्यमे । प्रभुवीसयिता चैव वीर्ये चाप्रतिमः क्षितौ ॥४२॥

'सुभु! सुमध्यमे! मैं इस सम्पूर्ण राज्यका खामी और इसे बसानेवाला हूँ। बल और पराक्रममें इस पृथ्वीपर मेरी समानता करनेवाला कोई नहीं है॥ ४२॥

पृथिव्यां मत्समो नास्ति कश्चिद्न्यः पुमानिह । रूपयौवनसौभाग्यैभोंगैश्चानुस्तमैः शुभैः ॥४३॥

्रूप, यौवन, सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगोंकी दृष्टिसे इस भूतलपर मेरी समता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है॥ सर्वकामसमृद्धेषु भोगेष्वनुपमेष्विह । भोक्तव्येषु च कल्याणि कस्माद् दास्ये रता हासि ॥४४॥

'कल्याणि ! जब सम्पूर्ण मनोरथोंसे सम्पन्न अनुपम भोग यहाँ भोगनेके लिये तुम्हें सुलभ हो रहे हैं; तब तुम दासीपनमें क्यों आसक्त हो ? ॥ ४४॥

मया दत्तमिदं राज्यं खामिन्यसि शुभानने । भजस्य मां वरारोहे भुङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान् ॥४५॥

'शुभानने ! मैंने यह सम्पूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया। अब तुम्हीं इसकी स्वामिनी हो । वरारोहे ! मुझे अपना लो और मेरे ताथ उत्तमोत्तम मोगोंका उपभोग करों। ४५॥ एवमुक्ता तु सा साध्वी कीचकेनाशुभं वचः। कीचकं प्रत्युवाचेदं गईयन्त्यस्य तद् वचः॥४६॥

कीचकके इस प्रकार अग्रुभ (पापपूर्ण) वचन कहनेपर सर्वी-साध्वी द्रौपदीने उसकी उन ओछी बातोंकी निन्दा करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ४६ ॥

#### सैरन्ध्युवाच

मा सूतपुत्र मुद्यस्व माद्य त्यक्ष्यस्व जीवितम् । जानीहि पञ्चभिघीरैनित्यं मामभिरक्षिताम् ॥४७॥

सेरन्ध्री बोली — स्तपुत्र ! तू आज इस प्रकार मोहके फंदेमें न पड़ । अपनी जान न गँवा । तुझे मालूम होना चाहिये कि पाँच भयंकर गन्धर्व मेरी नित्य रक्षा करते हैं ॥



न चाप्यहं त्वया **७भ्या गन्धर्वाः पतयो मम ।** ते त्वां निहन्युःकुपिताःसाध्व<mark>लं माव्यनीनदाः ॥४८॥</mark>

वे गन्धर्य ही मेरे पित हैं। तू कदापि मुझे पा नहीं सकता। मेरे पित कुपित होकर तुझे मार डालॅंगे; अतः सँभल जा। इस पापबुद्धिका त्याग कर दे। अपना सर्वनाश न करा॥ ४८॥

अशक्यरूपं पुरुषैरध्वानं गन्तुमिच्छसि । यथा निइचेतनो बालः कृलस्थः कृलमुत्तरम् । तर्तुमिच्छति मन्दात्मा तथा त्वं कर्तुमिच्छसि ॥४९॥

अरे ! तू उस राहपर जाना चाहता है, जहाँ दूसरे पुरुष नहीं जा सकते । जैसे नदीके एक किनारेपर बैटा हुआ कोई मन्दबुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारेपर तैरकर जाना चाहता हो, बैसा ही विनाशकारी कार्य तू भी करना चाहता है।। अन्तर्महीं वा यदि वोर्ध्वमुत्पतेः समुद्रपारं यदि वा प्रधाविस । तथापि तेषां न विमोक्षमहीसि प्रमाथिनो देवसुता हि खेचराः ॥५०॥

स्तपुत्र ! मुझपर कुदृष्टि डालकर पृथ्वीके भीतर (पातालमें ) घुस जा, आकाशमें उड़ जा अथवा समुद्रके उस पार भाग जा, तथापि मेरे पितयोंके हाथसे तू छूट नहीं सकता; क्योंकि मेरे पित देवताओंके पुत्र तथा आकाशमें विचरनेवाले हैं। वे अपने शत्रुओंको मथ डालनेकी शक्ति रखते हैं।। ५०।।

( मां हि त्वमवमन्वानः स्तपुत्र विनङ्क्यसि । आग्रु चाद्यैव निचरात् सपुत्रः सहवान्धवः ॥

स्तपूत्र ! तू मेरा अपमान कर रहा है; अतः पुत्रों तथा बन्धु-बान्धवोंसहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जायगा । तेरे विनाशमें अब विलम्ब नहीं है ॥ दर्लभामभिमन्त्रानो मां वंशिभाशिताम ।

दुर्छभामभिमन्वानो मां वं रैरभिरक्षिताम् । पितष्यस्यवशस्तूर्णं वृन्तात् ताळफळं यथा ॥

में बीर गन्धवींद्वारा सुरक्षित होनेके कारण तेरे लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ। मेरा अपमान करनेसे शीघ्र ही विवशता-पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगाः जैसे ताङ्का फल अपने मूलस्थानसे नीचे गिरता है।

यो मामज्ञाय कामार्तः अवद्धानि प्रभाषसे । अराकस्तु पुमाञ्छैलं न लङ्घियतुमर्हति ॥

तू मुझे नहीं जानता, इसीलिये कामातुर होकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना ही प्रयत्न करे, वह पर्वतको नहीं लाँच सकता।।

दिशः प्रपन्नो गिरिगह्नराणि वा गुहां प्रविष्टोऽन्तरितोऽपि वा क्षितेः॥ जुह्वअपन् वा प्रपतन् गिरेस्तठा-द्भुताशनादित्यगतिं गतोऽपि वा । भार्याभिमन्ता पुरुषो महात्मनां न जातु मुख्येत कथंचनाहतः॥

चाहे कोई सम्पूर्ण दिशाओंकी शरण लेता फिरे, पर्वतकी वड़ी-बड़ी कन्दराओं अथवा दुर्गम गुफाओंमें छिप जाय या पृथ्वीके अंदर ही रहने लगे, होम और जपमें संलग्न रहे, पर्वतके शिखरसे कूद पड़े, जलती आग अथवा सूर्यकी प्रचण्ड रिश्मयोंकी शरण ले तो भी महात्मा गन्धवोंकी पत्नीका अपमान करनेवाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथसे जीवित नहीं बच सकता ॥

मोघं तवेदं वचनं भविष्यति प्रतोलनं वा तुलया महागिरेः। हुताशनं प्रज्वलितं महावने निदाघमध्याह इवात्ररः खयम्॥ प्रवेष्ट्रकामोऽसि वधाय चात्मनः कुलस्य सर्वस्य विनाशनाय च ।

तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी। तेरे लिये मुझे पाना किसी महान् पर्वतको तराजूपर तौलनेके समान महान् असम्भव है। गर्मीकी दोपहरीमें जब किसी महान् वनके भीतर प्रचण्ड दावानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसनेवाले किसी आतुर पुरुषकी भाँति तू भी अपने और समस्त कुलके विनाशके लिये ही वहाँ प्रवेश करना चाहता है।।

> सदेवगन्धर्वमहर्षिसंनिधौ सनागलोकासुरराक्षसालये गूढिस्थितां मामवमन्य चेतसा न जीवितार्थी शरणं त्वमाप्यसि॥)

मैं यहाँ अपने स्वरूपको छिपाकर रहती हूँ। फिर भी तू मनसे समझ-बूझकर मेरा अपमान करना चाहता है। किंतु याद रखा तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचानेके लिये देवताओं, गन्धवों और महर्षियोंके निकट चला जाय अथवा नागलोक, अमुरलोक तथा राक्षसोंके निवासस्थानमें

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवधपर्वमें कीचक-द्रौपदी-संवादविषयक चौदहवाँ अध्याय पूराहुआ ॥१४॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके १२ श्लोक मिलाकर कुल ६४ श्लोक हैं)

भी पहुँच जाय, तो भी तू वहाँ शरण नहीं पा सकेगा।। त्वं कालरात्रीमिव कश्चिदातुरः किं मां इढं प्रार्थयसे उद्य की चक। किं मातुरङ्के शियतो यथा शिद्य-

श्चन्द्रं जिघृश्चरिव मन्यसे हि माम्॥५१॥ कीचक! जैसे कोई रोगी कालरात्रिका आवाहन करे, उसी प्रकार मुझे प्राप्त करनेके लिये तू क्यों आज दुराग्रह-पूर्ण प्रार्थना कर रहा है ? अरे ! जैसे माताकी गोदमें सोया हुआ शिशु चन्द्रमाको ग्रहण करना चाहे, क्या तू उसी प्रकार मुझे पाना चाहता है ? ॥ ५१ ॥

तेषां प्रियां प्रार्थयतो न ते भुवि गत्वा दिवं वा शरणं भविष्यति। न वर्तते कीचक ते दशा शुभं या तेन संजीवनमर्थयेत सा॥५२॥

कीचक !उन गन्धवोंकी प्रियतमासे ऐसी अनुचित प्रार्थना

शरण देनेवाला नहीं मिलेगा। ( तू इतना कामान्ध हो गया है कि ) तुझे वह शुभ दृष्टि-वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती, जो तेरी मङ्गलकामना करे-जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके ॥ इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि कीचककुष्णासंवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

करके पृथ्वी अथवा आकाशमें भाग जानेपर भी तुझे कोई

पञ्चदशोऽध्यायः

रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको कीचकके घर भेजना

वैशम्भयन उवाच

प्रत्याख्यातो राजपुत्रया सुदेष्णां को चक्को ऽबबीत्। अमर्यादेन कामेन घोरेणाभिपरिष्टुतः

वैशम्पायन जी कहते हैं -जनमे जय! राजकुमारी द्रौपदीके द्वारा इस प्रकार ठुकर। दिये जानेपर कीचक असीम एवं भयंकर कामसे विवश होकर अपनी बहिन सुदेष्णासे बोला-॥ १ ॥ यथा कैंकेयि सैरन्ध्री समेयात् तद् विधीयताम्। येनोपायेन सरन्ध्री भजेन्मां गजगामिनी । तं सुदेष्णे परीष्तस्य प्राणान् मोहात् प्रहासियम्॥ २॥

'केकयराजनिदिनि ! जिस उपायसे भी वह गजगामिनी सैरन्त्री मेरे पास आवे और मुझे अङ्गीकार कर ले, वह करो। सुदेष्णे ! तुम स्वयं ही ऊहापोह करके युक्तिसे वह उचित उपाय हूँ द निकालो, जिससे मुझे ( मोहके वश हो ) प्राणोंका त्याग न करना पड़ें ।। २ ॥

वैशम्पायन उवाच

तस्य सा बहुराः श्रुत्वा वाचं विळपतस्तद्रा ।

विराटमिहणी देवी कृपां चक्रे मनस्विनी ॥ ३॥ वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! इस प्रकार बारंबार विलाप करते हुए कीचककी बात सुनकर उस समय राजा विराटकी मनस्विनी महारानी सुदेप्णाके मनमें उसके

प्रति दयाभाव प्रकट हो गया ॥ ३ ॥

(सुदेष्णीवाच

शरणागतेयं सुश्रोणी मया दत्ताभया च सा। द्युमाचारा च भद्रं ते नैनां वक्तमिहोत्सहे॥

सुदेष्णा बोली-भाई ! यह सुन्दरी सैरन्ध्री मेरी शरण-में आयी है। इसे मैंने अभय दे रक्ला है। तुम्हारा कल्याण हो । यह बड़ी सदाचारिणी है । मैं इसते तुम्हारी मनोगत बात नहीं कह सकती ॥

नैषा राक्या हि चान्येन स्प्रब्दुं पापेन चेतसा। गन्धर्वाः किल पञ्चैनां रक्षन्ति रमयन्ति च ॥

इसे कोई भी दूसरा पुरुष मनमें दूषित भाव लेकर नहीं छू सकता । सुनतो हूँ, पाँच गन्धर्व इसकी रक्षा करते हैं और इसे सुल पहुँचाते हैं॥

HO 8. 80. 82-

एवमेवा ममाचष्टे तथा प्रथमसंगमे । तथैव गजनासोरः सत्यमाह ममान्तिके॥ ते हि कुद्धा महान्मानो नारायेयुहिं जीवितम्।

इसने यह बात मुझसे उसी समय जब कि मेरी इससे पहले-पहल मेंट हुई थी, बता दी थी। इसी प्रकार हाथीकी सूँड़के समान जॉबोबाली इस सुन्दरीने मेरे निकट यह सत्य ही कहा है कि यदि किसीने मेरा अपमान किया, तो मेरे महात्मा पति कुपित होकर उसके जीवनको ही नष्ट कर देंगे॥

राजा चैव समीक्ष्यैनां सम्मोहं गतवानिह ॥ मया च सत्यवचनैरनुनीतो महीपतिः।

राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गये थे, तब मैंने इसकी कही हुई सची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा-बुझाकर शान्त किया ॥

सोऽप्येनामनिशं दृष्ट्वा मनसैवाभ्यनन्दत् ॥ भयाद् गन्धर्वमुख्यानां जीवितस्योपघातिनाम्। मनसापि ततस्त्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः॥

तबसे वे भी सदा इसे देखकर मन-ही-मन इसका अभिनन्दन करते हैं। जीवनका विनादा करनेवाले उन श्रेष्ठ गन्धवींके भवसे महाराज कभी मनसे भी इसका चिन्तन नहीं करते हैं॥

ते हि कुद्धा महात्मानो गरुडानिलतेजसः । दहेयुरिष लोकांस्त्रीन् युगान्तेष्विव भास्कराः ॥

वे महात्मा गन्धर्व गरुड़ और वायुके समान तेजस्वी हैं। वे कुपित होनेपर प्रलयकालके स्योंकी भाँति तीनों लोकोंको दग्ध कर सकते हैं॥

सैरन्ध्या होतदाख्यातं मम तेषां महद्वलम् । तव चाहमिदं गुद्यं स्नेहादाख्यामि वन्धुवत् ॥

सैरन्ध्रीने स्वयं ही मुझसे उनके महान् बलका परिचय दिया है। भ्रानुस्तेहके कारण मैंने तुमसे यह गोपनीय वात भी बता दी है।

मा गमिष्यसि वै कच्छ्रां गतिं परमदुर्गमाम् । वितनस्ते रुजं कुर्युः कुटस्य च धनस्य च ॥

इसे ध्यानमें रखनेसे तुम अत्यन्त दुःखदायिनी संकट-पूर्ण परिस्थितिमें नहीं पड़ोगे। गन्धर्वलोग वलवान् हैं। वे तुम्हारे कुल और सम्पत्तिका भी नाश कर सकते हैं॥ तस्मान्नास्यां मनः कर्तुं यदि प्राणाः प्रियास्तव। मा चिन्तयेथामा गास्त्वं मित्ययं च यदीच्छिसि॥

इसिल्ये यदि तुग्हें अपने प्राणि प्रिय हैं और यदि तुम मेरा भी प्रिय करना चाहते हो। तो इस सैरन्ध्रीमें मन न लगाओ । उसका चिन्तन छोड़ दो और उसके पास कभी न जाओ ॥ वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु दुष्टात्मा भगिनीं कीचकोऽब्रवीत्।

चेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! सुदेष्णाके ऐसा कहनेपर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहिनसे बोला॥

कीचक उवाच

गन्धर्वाणां शतं वापि सहस्रमयुतानि वा ॥ अहमेको हनिष्यामि गन्धर्वान् पञ्च किं पुनः।

कीचकने कहा—बहिन! मैं सैकड़ों, सहस्रों तथा अयुत गन्धवोंको भी अकेटा ही मार गिराऊँगा, फिर पाँच-की तो बात ही क्या है? ॥

वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्ता सुदेष्णा तु शोकेनाभित्रपीडिता ॥ अही दुःखमहो कृष्ठ्रमहो पापिमिति स्म ह । प्रारुदद्भृशदुःखार्ता विपाकं तस्य वीक्ष्य सा ॥ पातालेषु पतत्येष विलपन् वडवामुखे ।

वैराम्पायन जी कहते हैं — जनमे जय ! की चकके ऐसा कहने पर सुरेष्णा शोकसे अत्यन्त व्यथित हो उटी और मनही-मन कहने लगी — अहो ! यह महान् दुःखा महान् संकट और महान् पापकी बात हो रही है। ' इस कर्मके भावी परिणाम-पर दृष्टिपात करके वह अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रोने लगी और मन-ही-मन बोळी — 'मेरा यह भाई तो ऊटपटाँग वातें बोलकर स्वयं ही पाताल अथवा वडवानलके मुखमें गिर रहा है।' (तत्पश्चात् वह की चकको सुनाकर कहने लगी —)

त्वत्कृते विनशिष्यन्ति आतरः सुहृदश्च मे ॥
किं नु शक्यं मया कर्तुं यत् त्वमेवमभिष्छुतः।
न च श्रेयोऽभिजानीषे काममेवानुवर्तसे॥

में देखती हूँ; तेरे कारण मेरे सभी भाई और सुदृद् नष्ट हो जायँगे। तू ऐसी अनुचित इच्छाको अपने मनमें स्थान दे रहा है; में इसके लिये क्या कर सकती हूँ ? अपनी भलाई किस बातमें है, यह तू नहीं समझता है और केवल कामका ही गुलाम हो रहा है॥

ध्रुवं गतायुस्त्वं पाप यदेवं काममोहितः। अकर्तव्ये हि मां पापे नियुनङ्क्षि नराधम ॥

पापी! निश्चय ही तेरी आयु समात हो गयी है; तभी तू इस प्रकार कामसे मोहित हो रहा है। नराधम !तू मुझे ऐसे पापपूर्ण कार्यमें लगा रहा है, जो कदापि करने योग्य नहीं है।

अपि चैतत् पुरा प्रोक्त निषुणैर्भनुजोत्तमैः । एकस्तु कुरुते पापं स्वजातिस्तेन हन्यते ॥ 'प्राचीनकालके श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्योंने यह ठीक ही कहा है कि कुलमें एक मनुष्य पाप करता है और उसके कारण सभी जाति-भाई मारे जाते हैं।

गतस्त्वं धर्मराजस्य विषयं नात्र संशयः। अदृषकिममं सर्वं स्वजनं घतियण्यसि ॥

'त् यमराजके लोकमें गया हुआ ही है, इसमें रत्तीभर भी संदेह नहीं रह गया है। त् अपने साथ इन समस्त निरपराध स्वजनोंको भी मरवा डालेगा॥

एतत् तु मे दुःखतरं येनाहं भ्रात्सौहदात्। विदितार्थो करिष्यामि तुष्टो भव कुळक्षयात्॥)

'मेरे लिये सबसे महान् दुःखकी बात यह है कि मैं सारे परिणामोंको समझ-बूझकर भी भ्रातु-स्नेहके कारण तेरी आज्ञाका पालन करूँगी। तू अपने कुलका संहार करके संतुष्ट हो ले?।।

खमन्त्रमभिसंधाय तस्यार्थमनुचिन्त्य च। उद्योगं चैव कृष्णायाः सुदेष्णा सूतमत्रवीत् ॥ ४ ॥

तदनन्तर सुदेष्णाने अपने कार्यका विचार करके कीचकके मनोभावपर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदीकी प्राप्तिकरानेके लिये उचित उपायका निश्चय करके उसने सुतसे कहा- ॥ ४॥

पर्वणि त्वं समुद्दिश्य सुरामन्नं च कारय । तत्रैनां प्रेययिष्यामि सुराहारीं तवान्तिकम् ॥ ५ ॥

'कीचक! तुम किसी पर्व या त्योहारके दिन अपने घरमें मदिरा तथा अन्न-भोजनकी सामग्री तैयार कराओ । फिर मैं इस सैरन्ध्रीको वहाँसे सुरा है आनेके वहाने तुम्हारे पास भेजूँगी ॥ ५॥

तत्र सम्प्रेषितामेनां <u>विजने</u> निरवग्रहे। सान्त्वयेथायथाकामं सान्त्वयमाना रमेद् यदि॥ ६॥

'वहाँ भेजी हुई इस सेविकाको एकान्तमें, जहाँ कोई विध्न-वाधान हो, अपनी इच्छाके अनुसार समझाना-बुझाना। सम्भव है, तुम्हारी सान्त्वना मिलनेपर यह रमणके लिये उद्यत हो जाय'॥ ६॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्तः स विनिष्क्रम्य भगिन्या वचनात् तदा। सुरामाहारयामास राजाही सुपरिष्कृताम्॥ ७॥ भक्ष्यांश्चविविधाकारान् वहूंश्चोचावचां स्तदा। कारयामास कुरालेरन्ने पानं सुरोभनम्॥ ८॥

वेशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! बहिनके वचनसे इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर कीचक उस समय वहाँसे चला गया और घर जाकर उसने यथासमय

चतुर रसोइयोंके द्वारा राजाओंके उपयोगमें आने योग्य उत्तम एवं परिष्कृत मदिरा मैंगवायी और भाँति-भाँतिके अनेक विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न-पान-की तैयारी करायी ॥ ७-८ ॥

तस्मिन् कृते तदा देवी कीचकेनोपमन्त्रिता।

उसकी व्यवस्था हो जानेपर कीचकने सुदेष्णाको भोजन-के लिये आमन्त्रित किया ॥ ८१ ॥

(त्वरावान् कालपारोन कण्ठे बद्धः पशुर्यथा। नावबुध्यत मूढात्मा मरणं समुपस्थितम्॥

मूढात्मा कीचक कण्ठमें कालपाशसे वैधे हुए पशुकी भाँति अपने निकट आयी हुई मृत्युको नहीं जान पाता था। वह द्रौपदीको पानेके लिये उतावला हो रहा था।।

कीचक उवाच

मधु मद्यं बहुविधं भक्ष्याश्च विविधाः कृताः। सुदेष्णे बृहि सैरन्ध्रीं यथा सा मे गृहं वजेत्॥

कीचक बोळा— सुदेष्णे ! मैंने नाना प्रकारकी मीठी मिदरा मँगा ली है और विविध प्रकारकी रसोई भी तैयार कर ली है । अब तुम सैरन्धीसे कह दो, जिससे वह मेरे घरमें पधारे ॥

केनचित्त्वद्य कार्येण त्वर शीघ्रं ममिप्रयम् ॥ अहं हि शरणं देवं प्रपद्ये वृषभध्वजम् । समागमं मे सैरन्ध्या मरणं वा दिशेति वै ॥

किसी कामके बहाने उसे जल्दी मेरे यहाँ भेजो। मेरा प्रिय कार्य सिद्ध करनेमें शीव्रता करो। मैं भगवान् शंकरकी शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो! मुझे सैरन्ध्रीसे मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो॥

वैशम्पायन उवाच

सा तमाह विनिःश्वस्य प्रतिगच्छ स्वकं गृहम्। एपाहमपि सैरन्ध्रीं सुरार्थे तूर्णमादिशे ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तब सुदेष्णा लंबी साँस खींचकर उससे बोली— 'तुम अपने घर लौट जाओ । मैं सैरन्ध्रीको शीघ्र ही वहाँसे मदिरा ले आनेके लिये आज्ञा देती हूँ '॥

पवमुक्तस्तु पापात्मा कीचकस्त्वरितः पुनः। खग्नहं प्राविशत् तूर्णं सैरन्ध्रीगतमानसः॥)

उसके ऐसा कहनेपर सैरन्ध्रीका चिन्तन करता हुआ पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने घरको लौट गया॥ सुदेष्णा प्रेषयामास सैरन्ध्रीं कीचकालयम्॥ ९॥

तत्र सुदेष्णाने सैरन्ध्रीको कीचकके घर जानेके लिये कहा ॥ ९ ॥

#### सुदेष्णोवाच

उत्तिष्ठ गच्छ सैरन्ध्रि कीचकस्य निवेशनम् ।] पानमानय कल्याणि पिपासा मां प्रवाधते ॥ १०॥

सुदेष्णा बोली — सैरन्ध्री ! उठो और कीचकके घर जाओ । कत्याणी ! मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है; अतः वहाँसे मेरे पीने योग्य रस ले आओ ॥ १०॥

#### सैरन्ध्युवाच

्रैन गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रि निवेशनम् । त्वमेष राज्ञि जानासि यथा स निरपत्रपः ॥ ११ ॥

सरम्भ्रीने कहा—राजकुमारी!मैं उसके घर नहीं जा सकती। महारानी! आप तो जानती ही हैं कि वह कैसा निर्लग्ज है॥ ११॥

न चाहमनवद्याङ्गि तव वेदमनि भामिनि। कामवृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यभिचारिणी॥ १२॥

निर्दोष अङ्गोवाली देवि! मैं आपके महलमें अपने पतियोंकी दृष्टिमें व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूँगी ॥ त्वं चैव देवि जानासि यथा स समयः कृतः। प्रविद्यान्त्या मया पूर्वे तव वेदमनि भामिनि ॥ १३॥

भामिनि! देवि! पहले आपके इस राजभवनमें प्रवेश करते समय मैंने जो प्रतिशा की थी, उसे भी आप जानती ही हैं॥ १३॥

कीचकस्तु सुकेशान्ते मूढो मदनदर्पितः। सोऽवमंस्यति मां दृष्ट्वा न यास्ये तत्र शोभने ॥ १४॥

कमनीय केशोंवाली सुन्दरी ! मूर्ख की चक तो काममदसे उन्मत्त हो रहा है । वह मुझे देखते ही अपमानित कर बैठेगा। इसिलिये में वहाँ नहीं जाऊँगी ॥ १४॥

सन्ति बह्नयस्तव प्रेष्या राजपुत्रि वशानुगाः। अन्यां प्रेषय भद्गं ते स हि मामवमंस्यते॥१५॥

राजपुत्री ! आपके अधीन तो और भी बहुत-सी दासियाँ हैं; उन्हींमेंसे किसी दूसरीको भेज दीजिये । आपका कल्याण हो । मेरे जानेसे कीचक मेरा अपमान करेगा ॥१५॥

#### सुदेष्णोवाच

नैव त्वां जातु हिंस्यात् स इतः सम्प्रेषितां मया। इत्युक्त्वा प्रददौ पात्रं सपिधानं हिरण्मयम् ॥ १६ ॥ सुदेण्णा बोळी—शुभे ! मैंने तुम्हें यहाँसे भेजा है, अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा।

यह कहकर सुदेष्णाने द्रौपदीके हाथमें ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया ॥ १६ ॥

सा शङ्कमाना हदती दैवं शरणमीयुर्वी। प्रातिष्ठत सुराहारी कीचकस्य निवेशनम् ॥ १७ ॥

द्रौपदी मदिरा लानेके लिये उस पात्रको लेकर शङ्कित हो रोती हुई कोचकके घरकी ओर चली और अपने सतीत्व-की रक्षाके लिये मन-ही-मन भगवान् सूर्यकी शरणमें गयी॥

#### सैरन्ध्युवाच

यथाहमन्यं भर्त्यभ्यो नाभिजानामि कंचन । तेन सत्येन मां प्राप्तां मा कुर्यात् कीचको वरो ॥ १८॥

स्तरन्ध्रीने कहा—भगवन् ! यदि में अपने पतियोंके सिवा दूसरे किसी पुरुषको मनमें नहीं लाती,तो इस सत्यके प्रभावने की चक अपने घरमें आयी हुई मुझ अवलाको अपने वशमें न कर सके ॥ १८ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

उपानिष्ठत सा सूर्यं मुहूर्तमवला ततः। स तस्यास्तनुमध्यायाः सर्वे सूर्योऽववुद्धवान्॥१९॥ अन्तिहेतं ततस्तस्या रक्षो रक्षार्थमादिशत्। तच्चैनां नाजहात् तत्र सर्वावस्थाखनिन्दिताम्॥२०॥

वैदाभ्यायन जी कहते हैं — जनमेजय! सब प्रकार-के बलसे रहित द्रौपदी दो घड़ीतक भगवान् सूर्यकी उपासना करती रही। तदनन्तर श्रीस्य्देवने पतले किटभागवाली द्रुपदकुमारीको सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षाके लिये अह्हयरूपसे एक राक्षसको नियुक्त कर दिया। वह राक्षस किसी भी अवस्थामें सती-साध्वी द्रौपदीको वहाँ असहाय नहीं छोड़ता था॥ १९-२०॥

तां मृगीमिय संत्रस्तां दृष्ट्वा कृष्णां समीपगाम्। उद्तिष्ठनमुदा सूतो नावं छञ्चेव पारगः॥ २१॥

डरी हुई हरिणीकी भाँति भयभीत द्रौपदीको समीप आयी देख सूत कीचक आनन्दमें भरकर खड़ा हो गया; मानो नदीके पार जानेवाला पथिक नौका पाकर प्रसन्न हो गया हो ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वण द्वौपदीसुराहरणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत की चक्रवथपर्वमें द्रौपदीके द्वारा मदिरानयनसम्बन्धी पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २५ इलोक मिलाकर कुल ४६ इलोक हैं )

### षोडशोऽध्यायः कीचकद्वारा द्रौपदीका अपमान

कीचक उवाच

स्वागतं ते सुकेशान्ते सुब्युष्टा रजनी मम। स्वामिनी त्वमनुप्राप्ता प्रकुरुव मम प्रियम्॥१॥

कीचकने कहा—सुन्दर अलकोंवाली सैरन्ध्री! तुम्हारा खागतहै। आजकी रातका प्रभात मेरे लिये बड़ा मङ्गलमय है। अब तुम मेरी खामिनी होकर मेरा प्रिय कार्य करो॥१॥ सुवर्णमालाः कम्बश्च कण्डले परिहादके।

सुवर्णमालाः कम्बूश्च कुण्डले परिहाटके। नानापत्तनजे शुभ्ने मणिरत्नं च शोभनम्॥ २॥ आहरन्तु च वस्त्राणि कौशिकान्यजिनानि च।

मैं दासियोंको आज्ञा देत। हूँ; वे तुम्हारे लिये सोनेके हार, शङ्ककी चूड़ियाँ, विभिन्न नगरोंमें बने हुए ग्रुभ्न सुवर्णमय कर्ण-फूलके जोड़े, सुन्दर मिण-रत्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियाँ तथा मृगचर्म आदि ले आवें॥ २ है॥

अस्ति मे रायनं दिव्यं त्वदर्थमुपकिल्पितम्। एहि तत्र मया सार्द्धं पिवस्व मधुमाधवीम्॥ ३॥

मैंने तुम्हारे लिये पहलेसे ही यह दिन्य शय्या बिछा रक्खी है। आओ, यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माध्वीरसका पान करो॥ ३॥

द्रौपद्युवाच

( नाहं राक्या त्वया स्प्रष्टुं निषादेनेव ब्राह्मणी। मा गमिष्यसि दुर्बुद्धे गति दुर्गान्तरान्तराम्॥

द्रौपदी बोलो--दुर्बुद्धे ! जैसे निषाद ब्राह्मणीका स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते । तुम मेरा तिरस्कार करके भारीसे भारी दुर्गतिमें न पड़ो ॥

यत्र गच्छन्ति वहवः परदाराभिमर्शकाः। नराः सम्भिन्नमर्यादाः कीटवच्च गुहारायाः॥)

उस दुरवस्थामें न जाओ, जहाँ धर्ममर्यादाका छेदन करनेवाले बहुत से परस्त्रीगामी मनुष्य विलमें सोनेवाले कीड़ोंकी भाँति जाया करते हैं॥

अप्रैषीद् राजपुत्री मां सुराहारीं तवान्तिकम् । पानमाहर मे क्षिप्रंपिपासा मेऽति चाब्रवीत् ॥ ४ ॥

राजकुमारी सुदेष्णाने मुझे मिदरा लानेके लिये तुम्हारे पास भेजा है। उनका कहना है—'मुझे बड़े जोरकी प्यास लगी है; अतः शीव्र मेरे लिये पीने योग्य रसले आओ'॥ ४॥

कीचक उवाच

अन्या भद्रे नियष्यन्ति राजपुत्र्याः प्रतिश्रुतम् । इत्येतां दक्षिणे पाणौ सूतपुत्रः परामृशत् ॥ ५॥ कीचकने कहा—कल्याणी ! राजपुत्री सुदेग्णाकी मेंगायी हुई वस्तु दूसरी दासियाँ पहुँचा देंगी।

ऐसा कहकर स्तपुत्रने द्रौपदीका दाहिना **हाथ** पकड़ लिया !| ५ ||

द्रौपद्युवाच

यथैवाहं नाभिचरे कदाचित् पतीन् मदाद् वै मनसापि जातु। तेनैव सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पापं परिकृष्यमाणम्॥ ६ ॥

द्वौपदी बोळी—ओ पापी ! यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अभिमानवश अपने पतियों के विरुद्ध आचरण न किया हो, तो इस सत्यके प्रभावसे में देखूँगी कि त् शत्रुके अधीन होकर पृथ्वीपर घसीटा जा रहा है ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच

स तामभिष्रेक्ष्य विशालनेत्रां जिघृक्षमाणः परिभत्सीयन्तीम्। जग्राह तामुत्तरवस्त्रदेशे सकीचकस्तां सहसाऽऽक्षिपन्तीम्॥७॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन्! बड़े-बड़े नेत्रोंवाली द्रौपदीको इस प्रकार फटकारती देख कीचकने उसे पकड़ लेनेकी इच्छा की; किंतु वह सहसा झटका देकर पीछेकी ओर हटने लगी; इतनेमें ही झपटकर कीचकने उसके दुपटेका छोर पकड़ लिया॥ ७॥

> प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन मुद्धविंनिःश्वस्य च राजपुत्री। तया समाक्षिप्तततुः स पापः पपात शाखीव निरुत्तमूलः॥ ८॥

अब वह बड़े वेगसे उसे काबूमें लानेका प्रयत्न करने लगा। इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार लंबी साँसें भरती हुई उससे छूटनेका प्रयत्न करने लगी। उसने सँभालकर दोनों हाथोंसे कीचकको बड़े जोरका धका दिया; जिससे वह पापी जड़-मूलसे कटे वृक्षकी भाँति (धम्मसे) जमीनपर जा गिरा॥ ८॥

सा गृहीता विधुन्वाना भूमावाक्षिप्य कीचकम् । सभां शरणमागच्छद् यत्र राजा युधिष्ठिरः॥ ९॥

इस प्रकार पकड़में आनेपर कीचकको धरतीपर गिराकर भयसे काँपती हुई द्रौपदीने भागकर उस राजसभाकी शरण लीः जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे॥ ९॥ तां कीचकः प्रधावन्तीं केशपाशे परामृशत्। अथैनां पश्यतो राज्ञः पातथित्वा पदावधीत्॥ १०॥

कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रौपदीका पीछा किया और उसका केश पकड़ लिया। फिर उसने राजाके देखते-देखते उसे पृथ्वीपर गिराकर लात मारी॥ १०॥

तस्य योऽसौ तदार्केण राक्षसः संनियोजितः। स कीचकमगोवाह वातवेगेन भारत॥११।

भारत ! इतनेमें ही भगवान् सूर्यने जिस राक्षसको द्रौपदीकी रक्षाके लिये नियुक्त कर रक्षा था, उसने कीचक-को पकड़कर आँधीके समान वेगसे दूर फेंक दिया ॥ ११ ॥ स पपात तदा भूमी रक्षोबळसमाहतः। विघूर्णमानो निद्वेष्टदिछन्नमूळ इव द्रुमः॥ १२ ॥

राक्षसद्वारा वलपूर्वक आहत होकर की चकके सारे शरीर-में चक्कर आ गया और वह जड़से कटे हुए वृक्षकी भाँति निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १२॥

(सभायां पश्यतो राज्ञो विराटस्य महातमनः। ब्राह्मणानां च वृद्धानां क्षत्रियाणां च पश्यताम् ॥ तस्याः पादाभितप्ताया मुखाद् रुधिरमास्रयत् । तां दृष्ट्वा तत्र ते सभ्या हाहाभूता समन्ततः॥ न युक्तं स्तपुत्रेति कीचकेति च मानवाः। किमियं वध्यते वाला कृपणा चाप्यवान्धवा॥)

सभामें महामना राजा विराटके तथा वृद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके देखते-देखते कीचकके पादप्रहारसे पीड़ित हुई द्रीपदीके मुँइसे रक्त बहने लगा। उसे उस अवस्थामें देखकर समस्त सभासद् सब ओरसे हाहाकार कर उठे और सब लोग कहने लगे-'स्तपुत्र कीचक! तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। यह बेचारी अवला अपने बन्धु-बान्धवोंसे रहित है। इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो?'

तां चासीनौ दहशतुर्भामसेनयुधिष्ठिरौ। अमृष्यमाणौ ऋष्णायाः कीचकेन पराभवम् ॥१३॥

उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर भी राजसभामें वैठे हुए थे। उन्होंने कीचकके द्वारा द्वीपदीका यह अपमान अपनी आँखों देखा, जिसे वे सहन न कर सके ॥ १३ ॥ तस्य भीमो वधं प्रेष्सुः कीचकस्य दुरात्मनः। दन्तैदन्तांस्तदा रोषान्निष्पिषेष महामनाः॥ १४॥

महामना भीमसेन दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छाने उस समय रोषवश दाँतोंसे दाँत पीसने लगे॥१४॥ धूमच्छ या द्यामजतां नेत्रे चोच्छित्रतपक्ष्मणी। सस्वेदा भृकृटी चोत्रा ललाटे समवर्तत॥१५॥

उनकी आँखोंको पलकें अगरको उठकर तन गर्यी। उनमें

धूओं-सा छा गया) ललाटमें पसीना निकल आया और भौंहें टेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगीं ॥ १५ ॥

हस्तेन ममुजे चैव ललाटं परवीरहा। भूयश्च त्वरितः कुद्धः सहसोत्थातुमैच्छत ॥ १६॥

शत्रुहन्ता भीम हाथसे माथेका पसीना पोंछने लगे। फिर तुरंत ही प्रचण्ड कोपमें भर गये और सहसा उठनेकी इच्छा करने लगे॥ १६॥

अथावमृद्रादङ्ग्रष्टमङ्गुष्ठेन युधिष्टिरः। प्रवोधनभयाद् राजा भीमं तं प्रत्यपेधयत्॥१७॥

तब राजा युधिष्टिरने रहस्य प्रकट हो जानेके डरसे अपने अँगूठेसे भीमका अँगूठा दवाया और इस प्रकार उन्हें उत्तेजित होनेसे रोका ॥ १७॥

तं मत्तमिव मातङ्गं वीक्षमाणं वनस्पतिम्। स तमावारयामास भीमसेनं युधिष्ठिरः॥१७॥

भीमसेन मतवाले गजराजकी भाँति एक वृक्षकी ओर देख रहे थे। तब युधिष्ठिरने उन्हें रोकते हुए कहा—॥१८॥ आलोकयसि कि वृक्षं सूद दारुकृतेन वे। यदि ते दारुभिः कृत्यं वहिर्वृक्षान्निगृह्यताम्॥१९॥

'बल्लव! क्या तुम ईंधनके लिये वृक्षकी ओर देखते हो?यदि रसोईके लिये सूखी लकड़ी चाहिये, तो बाहर जाकर वृक्षसे ले लो ॥ १९॥

(यस्य चार्द्रस्य वृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत्। न तस्य पर्णे दृह्येत पूर्ववृत्तमनुस्मरन् ॥

जिस हरे-भरे वृक्षकी शीतल छायाका आश्रय लेकर रहा जाय, उसके किसी एक पत्तेषे भी द्रोह नहीं करना चाहिये। उसके पहलेके उपकारोंको सदा याद रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिये।

इङ्गितज्ञः स तु भ्रातुस्तूष्णीमासीद् वृकोदरः॥ भीमस्य तु समारम्भं दृष्ट्वा राज्ञश्च चेष्टितम्। द्रीपचभ्यधिकं कुद्धा प्रारुदत् सा पुनःपुनः॥ कोचकेनानुगमनात् रुष्णा ताम्रायतेक्षणा।)

तव भाईके संकेतको समझनेवाले भीमसेन उस समय चुप हो गये ! भीमके उस कोधको तथा राजा युधिष्ठिरकी शान्तिपूर्ण चेष्टाको देखकर द्रौपदी अधिक कुद्ध हो उठी। कीचकके पीछा करनेसे कृष्णाकी आँखें रोपसे लाल हो रही थीं। वह खीझके कारण वार-वार रोने लगी॥

सा सभाद्वारमासाद्य रुदती मत्स्यमव्योत्। अवेक्षमाणा सुश्रोणी पतींस्तान् दीनचेतसः॥ २०॥

इधर सुन्दर कटि प्रान्तवाली द्रौपदी राजसभाके द्वारपर आकर अपने दीन द्वदयवाले पतियोंकी ओर देखती हुई मत्स्यनरेशसे बोली॥ २०॥

## महाभारत 🔀



विराटकी राजसभामें कीचकद्वारा सैरन्त्रीका अपमान

आकारमभिरक्षन्ती प्रतिज्ञाधर्मसंहिता। दह्यमानेव रौद्रेण चक्षुषा द्रुपदात्मजा॥२१॥

उस समय वह प्रतिज्ञारूप धर्मसे आबद्ध होनेके कारण अपने खरूपको छिपा रही थीं; किंतु उसके नेत्र मानो जला रहे हों, इस प्रकार भयंकर हो उठे थे ॥ २१ ॥

( द्रौपद्युवाच

प्रजारक्षणशीलानां राज्ञां हामिततेजसाम्। कार्ये हि पालनं नित्यं धर्मे सत्ये च तिष्ठताम्॥ स्वप्रजायां प्रजायां च विशेषं नाधिगच्छताम्।

द्वौपदीने कहा—जो खभावसे ही प्रजाजनोंकी रक्षामें लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्यके मार्गमें स्थित हैं तथा प्रजा और अपनी संतानमें कोई अन्तर नहीं समझते, उन अमित-तेजस्वी राजाओंको चाहिये कि वे सदा आश्रितजनोंका पालन एवं संरक्षण करें।

त्रियेष्विप च द्वेष्येषु समत्वं ये समाश्रिताः ॥ विवादेषु प्रवृत्तेषु समं कार्यानुद्रिंगा । राज्ञा धर्मासनस्थेन जितौ लोकाबुभाविप ॥

जो प्रियजनों तथा द्वेषपात्रोंमें भी समानभाव रखते हैं, प्रजाजनोंमें विवाद आरम्भ होनेपर जो राजा धर्मासनपर वैठ-कर समानभावसे प्रत्येक कार्यपर विचार करते हैं, वे दोनों लोकोंको जीत लेते हैं।।

राजन् धर्मासनस्थोऽपिरक्ष मां त्वमनागसीम् ॥ अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना। पद्यतस्ते महाराज हता पादेन दासवत्॥

राजन् ! आप धर्मके आसनपर बैठे हैं । मुझ निरपराध अबलाकी रक्षा कीजिये । महाराज ! मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी दुरात्मा कीचकने आपके देखते-देखते मुझको लात मारी है; मेरे साथ (खरीदे हुए) दासका-सा वर्ताव किया है।

मत्स्याधिप प्रजा रक्ष पिता पुत्रानिवौरसान् ॥ यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्मा कुरुते नृपः। अचिरात् तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः॥

मत्स्यराज ! जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप अपने प्रजाजनोंका संरक्षण कीजिये । जो मोहमें डूबा हुआ राजा अधर्मयुक्त कार्य करता है, उस दुरात्माको उसके शत्रु शीघ ही वशमें कर छेते हैं ॥

मत्स्यानां कुळजस्त्वं हि तेषां सत्यं परायणम्। त्वं किळैवंविधे। जातः कुळे धर्मपरायणे॥

आप मत्यकुलमें उत्पन्न हुए हैं। सत्य ही मत्स्यनरेशों-का महान् आश्रय रहा है। आप भी इस धर्मपरायण कुलमें ऐसे ही धर्मात्मा पैदा हुए हैं॥ अतस्त्वाहमभिक्रन्दे शरणार्थं नराधिप। त्राहि मामद्य राजेन्द्र कीचकात् पापपूरुषात्॥

अतः नरेश्वर ! मैं आपसे द्याण देनेके लिये रदन करती हूँ । राजेन्द्र ! आज मुझे इस पापी कीचकसे बचाइये ॥ अनाथामिह मां ज्ञात्वा कीचकः पुरुषाधमः । प्रहरत्येव नीचातमा न तु धर्ममवेक्षते ॥

पुरुषाधम कीचक यहाँ मुझे असहाय जानकर मार रहा है। यह नीच अपने धर्मकी ओर नहीं देखता है।। अकार्याणामनारम्भात् कार्याणामनुषालनात्। प्रजासु ये सुवृत्तास्ते स्वर्गमायान्ति भूमिषाः॥

जो भूमिपाल न करने योग्य कार्योका आरम्भ नहीं करते, करनेयोग्य कर्तन्योंका निरन्तर पालन करते हैं और सदा प्रजाके साथ उत्तम वर्ताव करते हैं, वे खर्गलोकमें जाते हैं ॥ कार्याकार्यविद्योषज्ञाः कामकारेण पार्थिव । प्रजासु किल्विषं कृत्वा नरकं यान्त्यधोमुखाः ॥

परंतु राजन्! जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्यके अन्तरको जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजावर्गके साथ पापाचार करते हैं, वे अधोमुख हो नरकमें जाते हैं॥

नेव यज्ञैर्न वा दानैर्न गुरोरुपसेवया। प्राप्तुवन्ति तथा धर्म यथा कार्यानुपालनात्॥

राजालोग यज्ञ, दान अथवा गुरुसेवनसे भी वैसा धर्म (पुण्य) नहीं पाते हैं, जैसा कि अपने कर्तन्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे प्राप्त करते हैं॥

कियायामिकयायां च प्रापणे पुण्यपापयोः॥ प्रजायां सुज्यमानायां पुरा होतदुदाहृतम्। एतद् वो मानुषा सम्यक् कार्यं द्वनद्वतया भुवि। अस्मिन् सुनीते दुनीते लभते कर्मजं फलम्॥

पूर्वकालमें सृष्टिकी रचनाके समय ब्रह्माजीने किया करने और न करनेकी स्थितिमें पुण्य और पापकी प्राप्तिके विषयमें इस प्रकार कहा था—'मनुष्यो ! तुमलोगोंको इस पृथ्वीलोकमें द्वन्द्वरूपमें प्राप्त धर्म और अधर्मके विषयमें भली-भाँति समझकर कर्म करना चाहिये; क्योंकि अच्छी या बुरी जैसी नीयतसे काम किया जाता है, वैसा ही कर्मजनित फल मिलता है।

कत्याणकारी कत्याणं पापकारी च पापकम्। तेन गच्छति संसर्गे खगीय नरकाय वा॥

'कल्याणकारी मनुष्य कल्याणका और पापाचारी पुरुष पापके फलखरूप दुःखका भागी होता है। जो इनके संस्थामें आता है, वह भी (कर्मानुसार) खर्म या नरकमें जाता है॥ सुरुतं दुष्कृतं वापि कृत्वा मोहेन मानवः। पश्चात्तापेन तप्येत खबुद्ध्या मरणं गतः॥ भानुष्य मोहपूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्युके बाद भी मन-ही-मन पश्चात्ताप करता रहता है' ॥

एवसुक्त्वा परं वाक्यं विससर्ज रातक्रतुम् । राकोऽप्यापृच्छय ब्रह्माणं देवराज्यमपालयत् ॥

इस प्रकार उत्तम बचन कहकर ब्रह्माजीने इन्द्रको विदा कर दिया । इन्द्र भी ब्रह्माजीसे पूछकर देवलोकमें आये और देवसाम्राज्यका पालन करने लगे ॥

यथोक्तं देवदेवेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना। तथा त्वमपि राजेन्द्र कार्याकार्ये स्थिरो भव॥

राजेन्द्र ! देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्माजीने जैसा उपदेश दिया है, उसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्यके निर्णयमें दृढतापूर्वक लगे रिहये॥

वैशम्यायन उवाच

पवं विलयमानायां पाञ्चाख्यां मत्स्यपुङ्गवः। अशकः कीचकं तत्र शासितुं वलद्गितम्॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीके इस प्रकार विलाप करनेपर भी मत्स्यराज विराट बलाभिमानी कीचकपर शासन करनेमें असमर्थ ही रहे॥

विराटराजः स्तं तु सान्त्वेनेव न्यवारयत्। कीचकं मत्स्यराजेन इतागसमिनिदिता॥ नापराधातुरूपेण दण्डेन प्रतिपादितम्। पाञ्चालराजस्य सुता दृष्ट्वा सुरस्तोपमा॥ धर्मज्ञा व्यवहाराणां कीचकं इतिकित्विषम्। पुनः प्रोवाच राजानं स्परन्ती धर्ममुत्तमम्॥ सम्प्रेक्ष्य च वरारोहा सर्वोस्तत्र सभासदः। विराटं चाह पाञ्चाली दुःखेनाविष्टचेतना॥)

उन्होंने शान्तिपूर्वक समझा-बुझाकर ही स्तको वैसा करनेसे मना किया। यद्यपि कीचकने भारी अपराध किया था। तो भी मत्स्यराजने उसे अपराधके अनुसार दण्ड नहीं दिया। यह देख देवकन्याके समान सुन्दरी एवं व्यवहार-धर्मको जाननेवाली साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्मका स्मरण करती हुई राजा विराट तथा समस्त सभासदोंकी और देखकर दुखी हुदयसे इस प्रकार वोली—॥

येषां वेरी न स्विपिति पष्टेऽपि विवये वसन् । तेषां मां मानिनीं भार्यो स्तुतुत्रः पदावधीत् ॥२२॥

'जिन मेरे पतियोंके वैरीको पाँच देशोंको पार करके छठे देशमें रहनेपर भी भयके मारे नींद नहीं आती, आज उन्हींकी मानिनी पत्नी मुझ असहाय अवलाको एक स्तपुत्रने लातसे मारा है ॥ २२ ॥

ये द्युर्न च याचेयुर्वह्मण्याः सत्यवादिनः। तेषां मां मानिनीं भार्यो स्तृतपुत्रः पदावधीत् ॥२३॥ 'जो सदा दूसरोंको देते हैं, किंतु किसीसे याचना नहीं करते, जो ब्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हींकी मुझ मानिनी पत्नीको स्तपुत्रने लात मारी है ॥ २३ ॥ येपां दुन्दुभिनिर्घोषो ज्याघोषः श्रूयतेऽनिराम् । तेपां मां मानिनीं भार्यां सृतपुत्रः पदावधीत् ॥२४॥

'जिनके धनुषको टङ्कार सदा देव-दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनिके समान सुनायी पड़ती है, उन्हींकी मुझ मानिनी पत्नीको एतपुत्रने छातसे मारा है ॥ २४॥

ये च तेजिखनो दान्ता बळवन्तोऽतिमानिनः। तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदावधीत् ॥२५॥

'जो तेजस्वीः जितेन्द्रियः बलवान् और अत्यन्त मानी हैं। उन्हींकी मुझ मानिनी पत्नीपर सृतपुत्रने पैरसे आघात किया है ॥ २५ ॥

सर्वलेकिममं हन्युर्धर्मपाशसितास्तु ये। तेषां मां मानिनीं भार्यो स्तुषुत्रः पदावधीत् ॥२६॥

ंमेरे पित इस सम्पूर्ण संसारको मार सकते हैं; किंतु वे धर्मके वन्धनमें वेंधे हैं, इसीसे आज उनकी मुझ मानिनी पत्नीपर सतपुत्रने पैरसे प्रहार किया है ॥ २६ ॥

शरणं ये प्रपन्नानां भवन्ति शरणार्थिनाम्। चरन्ति लोके प्रच्छन्नाः क नु तेऽद्य महारथाः ॥२७॥

'जो द्यारण चाहनेवाले अथवा द्यारणमें आये हुए सव लोगोंको द्यारण देते हैं, वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूपको छिपाकर आज जगत्में कहाँ विचर रहे हैं ?॥ २७॥

कथं ते स्तपुत्रेण वध्यमानां त्रियां सतीम् । मर्पयन्ति यथा ह्रीबा बलवन्तोऽमितौजसः ॥२८॥

'जो अमिततेजस्वी और बलवान् हैं, वे (मेरेपित) एक स्तपुत्रद्वारा मारी जाती हुई अपनी सती-साध्वी प्रिय पत्नीका अपमान कायरों और नपुंसकोंकी भाँति कैसे सहन कर रहे हैं ? ॥

क नु तेपाममर्पश्च वीर्य तेजश्च वर्तते। न परीष्सन्ति ये भार्या वध्यमानां दुरात्मना ॥२९॥

'आज उनका अमर्प, पराक्रम और तेज कहाँ है ! जो एक दुरात्माकी मार खाती हुई अपनी पत्नीकी रक्षा नहीं करते हैं ॥ २९ ॥

मयात्र शक्यं कि कर्तुं विराटे धर्मदूषके। यः पश्यन् मां मर्पयति वध्यमानामनागसम्॥३०॥

'यहाँका राजा विराट भी धर्मको कलङ्कित करनेवाला है, जो मुझ निरपराध अवलाको अपने सामने मार खाती देखकर भी सहन किये जाता है। भला, इसके रहते में इस अपमान-का वदला चुकानेके लिये क्या कर सकती हूँ १॥ ३०॥

न राजा राजवत् किंचित् समाचरित कीचके । दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि होभते ॥३१॥ नाहमेतेन युक्तं वे हन्तुं मत्स्य तवान्तिके। सभासदोऽत्र पश्यन्तु कीचकस्य ब्यतिकमम् ॥३२॥

'यह राजा होकर भी कीचकके प्रति कुछ भी राजोचित न्याय नहीं कर रहा है । मत्स्यराज ! तुम्हारा यह छुटेरोंका-सा धर्म इस राजसभामें शोभा नहीं देता । तुम्हारे निकट इस कीचकद्वारा मुझपर मार पड़ी, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । यहाँ जो सभासद् बैठे हैं, वे भी कीचकका यह अत्याचार देखें ॥ ३१३२॥

कीचको न च धर्महो न च मत्स्यः कथंचन। सभासदोऽप्यधर्महा य एनं पर्युपासते॥३३॥

'की चकको धर्मका ज्ञान नहीं है और यह मत्स्यराज भी किसी प्रकार धर्मज्ञ नहीं है तथा जो इस अधर्मी राजाके पास बैठते हैं, वे सभासद् भी धर्मके ज्ञाता नहीं हैं' ॥ ३३॥

वैशम्पायन उवाच

पवं विधेर्वचोभिः सा तदा छुष्णाश्चलोचना। उपालभत राजानं मत्स्यानां वरवर्णिनी ॥३४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उत्तम वर्णवाली द्रौपदीने उस समय आँखोंमें आँस् भरकर ऐसे वचनोंद्वारा मस्यराजको बहुत फटकारा और उलाहना दिया ॥ ३४॥

विराट उवाच

परोक्षं नाभिजानामि विग्रहं युवयोरहम्। अर्थतत्त्वमविज्ञाय किं नुस्यात् कौरालं मम ॥३५॥

त्व विराट बोले — सैरन्ध्री ! हमारे परोक्षमें तुम दोनोंमें किस प्रकार कलह हुआ है; इसे मैं नहीं जानता और वास्तविक वातको जाने विना न्याय करनेमें मेरा क्या कौशल प्रकट होगा ? ॥ ३५ ॥

वैशभ्यायन उवाच

ततस्तु सभ्या विश्वाय कृष्णां भूयोऽभ्यपूजयन् । साधु साध्विति चाष्याहुः कीचकंच व्यगर्हयन् ॥३६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्!तदनन्तर सभासदोंने सारा रहस्य जानकर द्रौपदीकी बार-बार सराहना की। उसे अनेक बार साधुवाद दिया और कीचककी निन्दा करते हुए उसे बहुत धिकारा॥ ३६॥

सभ्या उच्चः

यस्येयं चारुसर्वाङ्गी भार्या स्यादायतेक्षणा। परो लाभस्तु तस्य स्यान्न च शोचेत् कथंचन ॥३७॥

सभासद् बोले — सम्पूर्ण मनोहर अङ्गींसे सुशोभित यह बड़े-बड़े नेत्रींवाली साध्वी जिसकी धर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक नहीं कर सकता ॥ ३७॥

(यस्या गात्रं शुभं पीनं मुखं जयित पङ्कजम् । गतिर्हंसं स्मितं कुन्दं सैषा नार्हीत पद्धधम् ॥

जिसका शरीर शुभ और हृष्ट-पृष्ट है। जिसका मुख अपने सौन्दर्यसे कमलको पराजित कर रहा है तथा जिसकी मन्द-मन्द गति इंसको और मुस्कान कुन्दपुष्पींकी शोभाको तिरस्कृत कर रही है। वही यह नारी पदप्रहारके योग्य नहीं है।

द्वात्रिशद् दशनायस्याः इवेता मांसनिवन्धनाः। स्तिग्धाश्च मृदवः केशाः सेपा नाईति पद्वधम्॥

जिसके बत्तीसों दाँत मसूड़ोंमें दृढ़तापूर्वक आबद्ध और 'उज्ज्वल हैं। जिसके केश चिकने और कोमल हैं। वैसी यह नारी लात मारने योग्य कदापि नहीं है।।

पद्मं चक्रं ध्वजं शङ्खं प्रासादो मकरस्तथा। यस्याः पाणितले सन्ति सैपा नाईति पद्घम्॥

जिसकी इथेलीमें कमल, चक्र, ध्वजा, शङ्का, मन्दिर और मगरके चिह्न हैं, वह ग्रुभलक्षणा नारी पैरोंसे ठुकरायी जाय, यह कदापि उचित नहीं है।

आवर्ताः खलु चत्वारः सर्वे चैव प्रदक्षिणाः। समं गात्रं युभं स्निन्धं यस्या नाईति पद्धधम् ॥

जिसके शरीरमें चार आवर्त हैं और वे सव-के-सब प्रदक्षिणभावसे मुशोभित हैं, जिसके अङ्ग समान ( सुडौल ), शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और स्निग्ध हैं, वह लात मारने योग्य नहीं है।

अिंछद्रहस्तपादा च अिंच्छद्रदशना च या। कन्या कमलपत्राक्षी कथमहीति पद्रधम्॥

जिसके हाथों, पैरों और दाँतोंमें छिद्र नहीं दिखायी देते हैं, वह कमलदललोचना कन्या पैरोंसे ठोकर मारने योग्य कैसे हो सकती है ? ॥

सेयं लक्षणसम्पन्ना पूर्णचन्द्रनिभानना। सुरूपिणा सुवदना नयं योग्या पदा वधम्॥

यह समस्त ग्रुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है । इसका मुख पूर्ण-चन्द्रके समान मनोहर है । यह सुन्दर रूपवाली सुमुखी नारी पैरोंसे ठुकराने योग्य नहीं है ॥

देवदेवीव सुभगा शक्तदेवीव शोभना। अप्सराइव सीरूप्यान्नेयं योग्यापदा वधम्॥)

यह देवाङ्गनाके समान सौभाग्यशालिनीः इन्द्राणीके समान शोभासम्पन्न तथा अप्सराके समान सुन्दर रूप धारण करने-वाली है। यह लात मारने योग्य कदापि नहीं है॥

न हीदशी मनुष्येषु सुलभा वरवर्णिनी। नारी सर्वानवद्याङ्गी देवीं मन्यामहे वयम्॥३८॥

म० १. १०. १३-

मनुष्य-जातिमें तो ऐसी सती-साध्वी और सुन्दरी स्त्री सुलभ ही नहीं होती। इसके सम्पूर्ण अङ्ग निर्दोष हैं। इस तो इसे मानवी नहीं; देवी मानते हैं॥ ३८॥

#### वैशम्पायन उवाच

पवं सम्पूजयन्तस्ते ऋष्णां प्रेक्ष्य सभासदः। युधिष्ठिरस्य कोपात् तु छछाटे स्वेद आगमत्॥३९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—-राजन् ! जब इस प्रकार द्रौपदीको देखकर सभासद् उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कीचकके प्रति क्रोध होनेके कारण युधि ष्ठरके ललाटमें पसीना आ गया ॥ ३९॥

#### (सा विनिःश्वस्य सुश्रोणी भूमावन्तर्मुखी स्थिता। तूष्णीमासीत् तदा दृष्ट्वा विवक्षन्तं युधिष्ठरम् ॥ )

तदनन्तर सुन्दरी द्रौपदी लंबी साँस खींचकर नीचा मुख किये भूमिपर खड़ी हो गयी और राजा युधिष्ठिरको कुछ कहनेके लिये उद्यत देख वह स्वयं मौन रह गयी॥

#### अथात्रवीद् राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियाम् । गच्छ सैरन्धि मात्र स्थाः सुदेष्णाया निवेशनम्॥४०॥

तव उन कुरुनन्दनने अपनी प्यारी रानीसे इस प्रकार कहा—'सैरन्ध्री! अब तू यहाँ न ठहर । रानी सुदेण्णाके महलमें चली जा।। ४०॥

#### भर्तारमनुरुन्धन्त्यः हिन्दयन्ते वीरपत्नयः। शुश्रुपया हिन्दयमानाः पतिलोकं जयन्त्युत ॥४१॥

'पितका अनुसरण करनेवाली वीरपित्नयाँ सब क्लेश चुपचाप सहन कर लेती हैं। जो पितसेवापूर्वक क्लेश उठाती हैं, वे साध्वी देवियाँ पितलोकपर विजय पा लेती हैं॥ ४१॥

#### मन्ये न कालं कोधस्य पदयन्ति पतयस्तव। तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धर्वाः सूर्यवर्चसः॥४२॥

भीं समझता हूँ, तुम्हारे सूर्यके समान तेजस्वी पित गन्धर्वगण अभी क्रोध करनेका अवसर नहीं देखते; इसीलिये तुम्हारे पास दौड़कर नहीं आ रहे हैं ॥ ४२ ॥

#### ( श्रूयन्तां ते सुकेशान्ते मोक्षधर्माश्रयाः कथाः । यथा धर्मः कुळस्त्रीणां दृष्टो धर्मानुरोधनात् ॥

'सुन्दर केशप्रान्तवाली नैरन्ध्री! तुम मोक्षधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली वातें सुनो। धर्मशास्त्रके अनुसार कुलवती स्त्रियोंका धर्म इस प्रकार देखा गया है॥

#### नास्ति कश्चित् स्त्रिया यश्चो न श्राइं नाष्युपोषणम्। या च भर्तारे शुश्रूषा सा खर्गायाभिजायते ॥

'स्त्रीके लिये न तो कोई यज्ञ है, न श्राद्ध है और न उपवासका ही विधान है। स्त्रियोंके द्वारा जो पतिकी सेवा होती है, वही उन्हें स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाली है।।

# पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्थातन्त्रयमहीति॥

'कुमारावस्थामें पिता, युवावस्थामें पित और वृद्धावस्थामें पुत्र नारीकी रक्षा करता है । स्त्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये॥

#### भर्तृन् प्रति तथा पत्न्यो न कुध्यन्ति कदाचन । बहुभिश्च परिक्केरोरबज्ञाताश्च रात्रुभिः॥

पितिवता स्त्रियाँ नाना प्रकारके क्लेश सहकर तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित शेकर भी अपने पितियोंपर कभी क्रोध नहीं करतीं ॥

#### अनन्यभावशुश्रूषाः पुण्यलोकं व्रजन्त्युत । न कृद्धान् प्रति यायाद् वे पतीस्ते वृत्रहा अपि ॥

'इस प्रकार अनन्यभावसे पितकी ग्रुश्रूषा करनेवाली स्त्रियाँ पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेती हैं। सैरन्ध्री ! तुम्हारे पितयोंके कुपित होनेपर तो वृत्रहन्ता इन्द्र भी युद्धमें उनका सामना नहीं कर सकते।।

#### यदि ते समयः कश्चित् छतो ह्यायतछोचने। तं सारख क्षमाशीछे क्षमा धर्मो ह्यनुचमः॥

विशाललोचने ! यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त हुई हो।
तो उसे याद कर ले । क्षमाशीले !क्षमा सबसे उत्तम धर्म है।।
क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा धर्मः क्षमा तपः।
क्षमाचतामयं लोकः परलोकः क्षमाचताम्॥
ह्रव्यशिनो हु।दशाङ्गस्य चतुर्विशतिपर्वणः।
कः पिष्टित्रिशतिरस्य मासोनस्याक्षमी भवेत्॥

श्वमा सत्य है, क्षमा दान है, क्षमा धर्म है और क्षमा ही तप है। क्षमाशील मनुष्योंके लिये ही यह लोक और परलोक है। जिसके दो ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) अंश हैं, बारह ( मास ) अङ्ग हैं, चौबीस ( पक्ष ) पर्व हैं और तीन सौ साठ ( दिन ) अरे हैं, उस कालचकके पूर्ण होनेमें यदि एक मासकी ही कमी रह गयी हो; तो कौन उसकी प्रतीक्षान करके क्षमाका त्याग कर सकता है ?'॥

#### वैशम्पायन उवाच

#### इत्येवमुक्ते तिष्ठन्तीं पुनरेवाह धर्मराट्।)

चैदाम्पायनजी कहते हैं—-राजन् ! इतना कहनेपर भी जब द्रौपदी वहाँ खड़ी ही रह गयी, तब धर्मराजने पुनः उससे कहा—॥

#### अकालज्ञासि सैरन्ध्रि शैलूपीव विरोदिषि। विष्नं करोषि मत्स्यानां दीव्यतां राजसंसदि॥४३॥

भौरन्ध्री ! त् अवसरको नहीं पहचानतीः इसीलिये नटी-की भाँति राजसभामें रो रही है और धूनकीड्रामें लगे हुए. मत्स्यराजकुमारोंके खेलमें विष्न डालती है ॥ ४३॥ गच्छ सेरिन्ध गन्धर्वाः करिष्यन्ति तविषयम्। इयपनेष्यन्ति ते दुःखं येन ते विषियं कृतम् ॥ ४४ ॥

'सैरन्ध्री! जाओ, गन्धर्व तुम्हारा प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपकार किया है, उसे मारकर तुम्हारा दुःख दूर कर देंगे'॥ ४४॥

### सैरन्ध्युवाच

अतीव तेषां घृणिनामर्थेऽहं धर्मचारिणी। तस्य तस्यैव ते वध्या येषां ज्येष्टोऽक्षदेविता॥ ४५॥

सैरन्ध्री बोळी—जिनके बड़े भाई सदा जूआ खेला करते हैं, उन दयालु गन्धवेंकि लिये मैं अत्यन्त धर्मपरायणा रहूँगी । मेरा आकार करनेवाले दुरांत्मा उन सबके लिये वध्य हों ॥ ४५ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा प्राद्भवत् कृष्णा सुदेष्णाया निवेशनम्। केशान् मुक्त्वा च सुश्रोणी संरम्भाह्योहितेक्षणा॥ ४६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! यों कहकर सुन्दर कटिप्रान्तवाली द्रौपदी तीव गतिसे रानी सुदेष्णाके महलको चली गयी। उसके केश खुले हुए थे और क्रोधसे उसकी आँखें लाल हो रही थीं॥ ४६॥

शुरुभे वदनं तस्या रुदत्याः सुचिरं तदा। मेघळेखाविनिर्मुक्तं दिवीव शशिमण्डलम् ॥ ४७॥

उस समय रोती हुई द्रौपदीका मुख इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो आकाशमें मेघमालाके आवरणसे मुक्त चन्द्रविम्न शोभा पा रहा हो ॥ ४७ ॥

(पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गी गजराजवधूरिव। प्रतस्थे नागनासोरूर्भर्तुराज्ञाय शासनम्॥

समस्त अङ्गोंमें धूलिसे धूनिरत गजराजवधूकी भाँति शोभा पानेवाली तथा हाथीकी सूँड्के समान जाँघोंवाली द्रीपदी स्वामीको आज्ञा शिरोधार्य करके राजसभासे अन्तःपुरमें चली गयी॥

विमुक्ता मृगशावाक्षी निरन्तरपयोधरा। प्रभा नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृता॥

उसके स्तन एक दूसरेसे सटे हुए थे तथा नेत्र मृगशावकीं-के समान चञ्च रही रहे थे। वह कीचकके हाथसे छूटकर शोक और दुःखसे इस प्रकार मिलन हो रही थी, मानो चन्द्रमा-की प्रभा वर्षाकालके मेघोंसे आच्छादित हो गयी हो।।

यस्या हार्थे पाण्डवेयास्त्यजेयुरिप जीवितम् । तां ते दृष्ट्वा तथा कृष्णां क्षमिणा धर्मचारिणः ॥ समयं नातिवर्तन्ते वेळामिव महोद्धिः॥)

जिसके लिये समस्त पाण्डव अपने प्राणतक दे सकते थे,

उसी कृष्णाको उस दशामें देखकर भी धर्मात्मा पाण्डव क्षमा धारण किये बैठे थे। जैसे समुद्र अपने तटकी सीमाका उल्लिङ्घन नहीं करता, उसी प्रकार वे अज्ञातवासके लिये स्वीकृत समयका अतिक्रमण नहीं कर रहे थे॥

## सुदेघ्णोवाच

कस्त्वावधीद् वरारोहे कस्माद् रोदिषि शोभने। कस्याद्य न सुखं भद्रे केन ते विविधं कृतम्॥ ४८॥

सुदेष्णाने पूछा—वरारोहे ! तुम्हें किसने मारा है ? शोभने ! तू क्यों रोती है ? भद्रे !आज किसवा सुख समाप्त हो गया ? किसने तुम्हारा अपराध किया है ? ॥ ४८ ॥ (किमिदं पद्मसंकाशं सुदन्तोष्टाक्षिनासिकम् । रुदन्त्या अवसृष्टास्रं पूर्णेन्द्रसमवर्चसम् ॥

कमलके समान कमनीय, सुन्दर दाँत, ओठ, नेत्र और नासिकासे सुशोभित तथा पूर्णचन्द्रके समान कान्तिमान् तुम्हारा यह मनोहर मुख ऐसा ( मलिन ) क्यों हो रहा है ? तुम रोती हुई अपने मुखपर बहे हुए आँसुओंको पोंछ रही हो ॥

विम्बोष्टं कृष्णताराभ्यामत्यन्तरुचिरप्रभम्। नयनाभ्यामजिह्याभ्यां मुखं ते मुञ्जते जलम्॥

काली पुतलोबाले सरल नेत्रोंसे सुशोभितः विम्ब-फलके समान अरुण अधरोंसे उपलक्षित और अत्यन्त मनोहर प्रमासे प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आँसू क्यों गिरा रहा है ?

#### वैशम्पायन उवाच

तां निःश्वस्याववीत् कृष्णा<u>जानस्ती नाम पुच्छसि ।</u> भ्रात्रे त्वं मामनुप्रेष्य किमेवं त्वं विकत्थसे ॥ )

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तब कृष्णाने लंबी साँसें खींचकर कहा— 'तुम सब कुछ जानती हुई भी मुझसे क्या पूछ रही हो ? स्वयं ही मुझे अपने भाईके पास भेजकर अब इस प्रकारकी बातें क्यों बना रही हो ?

### द्रौपद्यवाच

कीचको मावधीत् तत्र सुराहारीं गतां तव। सभायां पद्दयतो राझो यथैव विजने वने ॥ ४९॥

द्रौपदी किर बोळी—मैं तुम्हारे लिये मिदरा लाने गयी थी! वहाँ कीचकने राजसभामें महाराजके देखते देखते मुझपर प्रहार किया है; ठीक उसी तरह, जैसे कोई निर्जन वनमें किसी असहाय अवलापर आघात करता हो॥४९॥

#### सुदेष्णोवाच

घातयामि सुकेशान्ते कीचकं यदि मन्यसे। योऽसौ त्वां कामसम्मत्तो दुर्लभामवमन्यते॥ ५०॥ सुदेश्णाने कहा—सुन्दर लटोंवाली सुन्दरी ! यदि तुम्हारी सम्मति हो; तो मैं कीचकको मरवा डालूँ; जो कामसे उन्मत्त होकर तुझ-जैसी दुर्लभ देवीका अपमान कर रहा है॥ ५०॥

### सेरन्ध्युवाच

अन्ये चैनं वधिष्यन्ति येषामागः करोति सः। मन्ये चैवाद्य सुब्यक्तं यमलोकं गमिष्यति ॥ ५१॥

सौरनभी बोली — महारानी ! उसे दूसरे ही लोग मार डार्जेगे, जिनका कि अपराध वह कर रहा है । मैं तो समझती हूँ, अब वह निश्चय ही यमलोककी यात्रा करेगा ॥

## ( भ्रातुः प्रयच्छ त्वग्ति। जीवश्राद्धं त्वमद्य वै। सुदृष्टं कुरु वै चैनं नासून् मन्ये धरिष्यति ॥

रानी ! आज तुम अपने भाईके लिये शीघ्र ही जीवित-श्राद कर लो । उसके लिये आवश्यक दान दे लो । साथ ही उसे आँख भरकर अच्छी तरह देख लो । मेरा विश्वास है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे ॥

तेषां हि मम भर्तृणां पञ्चानां धर्मचारिणाम् । एको दुर्धर्पणोऽन्यर्थं वले चाप्रतिमो भुवि॥ निर्मनुष्यमिमं लोकं कुर्यान् कुद्दो निशामिमाम्। न च संकुष्यते तावद् गन्धर्वः कामरूपधृक्॥

मेरे पाँच धर्मात्मा पितयों मेंसे एक अत्यन्त दुःसह एवं अमर्षशील वीर हैं। भूतलपर वलमें उनकी समानता करने-वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुपित होनेपर इस रातमें ही इस संसारको मनुष्यों से सृत्य कर सकते हैं। परन्तु इच्छा-नुसार रूप धारण करनेवाले वे गन्धर्व न जाने क्यों अभीतक क्रोध नहीं कर रहे हैं॥

वैशम्पायन उषाच सुदेष्णामेवसुक्त्वा तु सैरन्ध्री दुःखमोहिता। कीचकस्य वधार्थाय वतदीक्षासुपागमत्॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—-जनमेजय ! रानी सुदेश्णा-से ऐसा कहकर दु:खसे मोहित हुई सैरन्ध्रीने कीचकके वधके लिये व्रतकी दीक्षा ग्रहण की ॥

अभ्यर्थिता च नार्राभिर्मानिता च सुदेष्णया । न च स्नाति न चाइनाति न पांस्त् परिमार्जित ॥

दूमरी स्त्रियोंने उसमे बहुत प्रार्थना की । रानी सुदेण्णा-ने भी उसे बहुत मनायाः तथापि न वह स्नान करतीः न भोजन करती और न अपने शरीरकी धूल ही झाइती थी ॥ रुधिरक्कित्रबद्ना वभूव रुदितेक्षणा ॥ तां तथा शोकसंतप्तां दृष्ट्वा प्ररुदितां स्त्रियः । कीचकस्य वधं सर्वो मनाभिश्च शशंसिरे ॥

उसका मुँह रक्तसे भींगा हुआ था, आँखोंमें रुलाईके

आँसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार शोकसे संतप्त होकर रोती देख सब स्त्रियाँ मन-ही-मन कीचकके वधकी इच्छा करने लगीं॥

#### जनमेजय उवाच

अहो दुःखतरं प्राप्ता कीचकेन पदा हता। पतिव्रता महाभागा द्रौपदी योषितां वरा॥

जनमेजय बोले—-विप्रवर ! संसारकी युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतित्रता महाभागा द्रौपदीको कीचकने लात मार दी; इससे वह महान् दुःखमें डूब गयी। अही ! यह कितने कष्ट-की बात है।।

दुःशलां मानयन्ती या भर्तॄणां भगिनीं शुभाम् । नाशपत् सिन्धुराजं तं वलात्कारेण वाहिता ॥

जिस समय सिन्धुराज जयद्रथने बलपूर्वक उसका अप-हरण किया था, उस समय उसने अपने पतियोंकी बहिन दुःशलाका सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और शुभ-लक्षणा सिन्धुराजको शाप नहीं दिया ॥

किमर्थे धर्षणं प्राप्ता कीचकेन दुरात्मना। नाशपत् तं महाभागा रुष्णा पादेन ताडिता॥

परंतु जब दुरात्मा कीचकने उसका तिरस्कार किया और उसे लातसे मारा, उस समय महाभागा कृष्णाने उस दुष्टको शाप क्यों नहीं दे दिया ?

तेजोराशिरियं देवी धर्मश्चा सत्यवादिनी। केशपक्षे परामृष्टा मर्पयिष्यत्यशक्तवत्॥ नैतत् कारणमल्पंहिश्रोतुकामोऽस्मि सत्तम। कृष्णायास्तु परिक्लेशान्मनो मे दूयते भृशम्॥

देवी द्रौपदी तेजकी राशि थी। वह धर्मशा और सत्यवादिनी थी। उसके-जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिये जानेपर असमर्थकी भाँति चुपचाप सह लेगी, यह सम्भव नहीं है। यदि उसने सह लिया। तो इसका कोई छोटा कारण नहीं होगा। साधुशिरोमणे! मैं वह कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णाके क्लेशकी बात सुनकर मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है।

कस्य वंदो समुद्धतः स च दुर्छितो मुने । वहोन्मत्तः कथं चासीच्छयाहो मात्स्यस्य कीचकः ॥

मुने ! मत्स्यराजका साला दुष्ट कीचक किसके कुलमें उत्पन्न हुआ था ? और वह बलसे उन्मत्त क्यों हो गया था ?

वैशम्पायन उवाच

त्वदुक्तोऽयमनुप्रदनः कुरूणां कीर्तिवर्धन। एतत् सर्वे तथा वक्ष्ये विस्तरेणव पार्थिव॥

वैशम्पायनजीने कहा—कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले

नरेश ! तुम्हारा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है। मैं यह सब विस्तारपूर्वक वताऊँगा ।

## ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्ञातः सूतो भवति पार्थिव। प्रातिलोम्येन जातानां स होको द्विज एव तु ॥

राजन् ! क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे उत्पन्न हुआ बालक 'स्त' कहलाता है। प्रतिलोमसंकर जातियोंमें अकेली यह स्त जाति ही द्विज कही गयी है॥

## रथकारमितीमं हि कियायुक्तं द्विजन्मनाम्। श्रित्रियाद्वरं वैद्याद् विशिष्टमिति चश्रते॥

द्विजीचित कमींसे युक्त उस स्तको ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रियसे हीन और वैश्यसे श्रेष्ठ बताते हैं।। सह स्त्तेन सम्बन्धः कृतपूर्वो नरेश्वरैः। तथापि तैर्महीपाल राजशब्दो न लभ्यते॥

राजन् ! पहलेके नरेशोंने सूतजातिके साथ भी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजाकी उपाधि नहीं प्राप्त होती थी।

## तेषां तु स्तविषयः स्तानां नामतः कृतः । उपजीव्य च यत् क्षत्रं लब्धं स्तेन तत् पुरा॥

उनके लिये स्तोंके नामसे स्तराज्य ही नियत कर दिया गया था। वहराज्य स्तजातिके एक पुरुषने किसी क्षत्रियकी सेवा करके ही प्राप्त किया था।।

## स्तानामधिपो राजा केकयो नाम विश्वतः॥ राजकन्यासमुद्धतः सारथ्येऽनुपमोऽभवत्।

सुप्रसिद्ध के<u>कय</u> नामक राजा सूतोंके ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रियकन्याके गर्भसे हुआ था। वे सार्थिके कर्ममें अनुपम थे॥

#### पुत्रास्तस्य कुरुश्रेष्ठ <u>मालव्यां</u> जिल्लारे तदा ॥ तेषामतिबलो ज्येष्ठः कीचकः सर्वजित् प्रभो ।

कुरुश्रेष्ठ ! उनके मालवीके गर्भसे कई पुत्र उत्पन्न हुए। प्रभो ! उन पुत्रोंमें कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यन्त बलवान् और सर्वविजयी योद्धा था॥

## द्वितीयायां तु मालव्यां चित्रा द्यवरजाभवत्। तां सुदेष्णेति चै प्राहुर्विरादमहिर्षी प्रियाम्॥

राजा के कयकी दूसरी रानी भी मालवकन्या ही थी। उसके गर्भसे चित्रा नामवाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त की चकवन्धुओं की छोटी वहिन थी। उसीको सुदेष्णा भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराटकी प्यारी पटरानी हुई।।

तां विरादस्य मात्स्यस्य केकयः प्रददौ मुदा। सुर्थायां मृतायां तु कौसल्यां इवेतमात्रि॥ विराटकी बड़ी रानी कोशल देशकी राजकुमारी सुरथा, जो स्वेतकी जननी थी, उसकी मृत्यु हो जानेपर केकय-नरेशने अपनी कन्या सुदेण्णाका विवाह मत्स्यराज विराटके साथ प्रसन्नतापूर्वक कर दिया ॥

## सुदेष्णां महिषीं लब्ध्वा राजा दुःखमशानुदत्॥ उत्तरं चोत्तरां चैव विराटात् पृथिवीपते। सुदेष्णा सुषुवे देवी कैकेयी कुलबृद्धये॥

सुदेष्णाको महारानीके रूपमें पाकर राजा विराटका दुःख दूर हो गया। जनमेजय! केकयकुमारी रानी सुदेष्णा-ने राजा विराटसे अपने कुलकी वृद्धिके लिये उत्तर और उत्तरा नामक दो संतानीको उत्पन्न किया॥

### मातृष्वसुसुतां राजन् कीचकस्तामनिन्दिताम्। सदा परिचरन् वीत्याविराटे न्यवसत् सुखी॥

राजन् ! कीचक अपनी मौसीकी वेटी सती-साध्वी सुदेष्णाकी प्रेमपूर्वक परिचर्या करता हुआ विराटके यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा॥

#### भ्रातरस्तस्य विकान्ताः सर्वे च तमनुवताः। विराटस्यैव संहष्टा वलं कोशं च वर्धयन्॥

उसके सभी पराक्रमी भाई की चकके ही प्रेमी भक्त थे; अतः वे भी विराटके ही बल और कोपको बढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे ॥

कालेया नाम दैतेयाः प्रायशो भुवि विश्वताः। जिल्लेरे कीचकाराजन् वाणो ज्येष्ठस्ततोऽभवत्॥ स हि सर्वास्त्रसम्पन्नो बलवान् भीमविकमः। कीचको नष्टमर्यादो वभूव भयदो नृणाम्।

राजन् ! कालेय नामक दैत्य ही, जो प्रायः इस भूमण्डल-में विख्यात थे, कीचकोंके रूपमें उत्पन्न हुए थे। कालेयोंमें बाण सबसे बड़ा था। वहीं सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न, भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्मकी मर्यादाको तोड़ने और मनुष्योंके भयको बढ़ानेवाला था॥

## तं प्राप्य वलसम्मत्तं विराटः पृथिवीपतिः॥ जिगाय सर्वोद्य रिपून् यथेन्द्रो दानवानिय।

उस बलोन्मत्त की चककी सहायता पाकर, जैसे इन्द्र दानवींपर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराटने भी समस्त रात्रुओंपर विजय प्राप्त की ॥ मेखलांदच त्रिगतांदच दशाणींदच करोरुकान्। मालवान् यवनांदचेत्र पुलिन्दान् काशिकोसलान्। अङ्गान् वङ्गान् कलिङ्गांदच तङ्गणान् परतङ्गणान्। मलदान् निषधांदचेव तुण्डिकेरांदच कोङ्गणान्। करदांद्च निषद्धांदच शिवान् दुदिछल्लिकांस्तथा। अन्ये च बहवः शूराः नानाजनपदेश्वराः। कीचकेन रणे भग्ना व्यद्रवन्त दिशो दशा॥

मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, कशेष्ट्रक, मालव, यवन, पुलिन्द, कश्मी, कोशल, अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग, तङ्गण, परतङ्गण, मलद, निपद्ध, तुण्डिकेर, कोङ्गण, करद, निपिद्ध, शिव, दुश्छिल्छिक तथा अन्य नाना जनपदोंके स्वामी अनेक श्रूरवीर नरेश रणभूमिमें कीचक्रसे पराजित हो दशों दिशाओं- में भाग गये।

## तमेवं वीर्यसम्पन्नं नागायुतवछं रणे। विराटस्तत्र सेनायाश्चकार पतिमात्मनः॥

ऐसे पराक्रमसम्पन्न कीचकको, जो संग्राममें दस हजार हाथियोंका बल रखता था, राजा विराटने अपना सेनापति बना लिया ॥

#### विराटभ्रातरद्वैव दश दाशरथोपमाः। ते चैनानन्ववर्तन्त कीचकान् बलवत्तरान्॥

विराटके दस भाई ऐसे थे जो दशरथनन्दन श्रीरामके समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतर कीचकवन्युओंका अनुसरण करने लगे॥

### एवंविधवळे(पेताः कोचकास्ते न तद्विधाः । राज्ञः इयाळा महात्मानो विराटस्य हितैषिणः।

ऐसे बलसम्पन्न कीचक, जो राजा विराटके साले लगते थे, शौर्यमें अपना सानी नहीं रखते थे। वे महामना विराटके बड़े हितैषी थे।

#### एतत् ते कथितं सर्वे कीचकस्य पराक्रमम् ॥ द्रौपदी न राशापैनं यसात् तद् गदतःश्रणु।

जनमेजय ! इस प्रकार मेंने तुमसे कीचकके पराक्रमकी सारी वार्ते बता दीं । अब यह भी सुन लो कि द्रौपदीने उसे शाप क्यों नहीं दिया ? ॥

### क्षरतीति तपः क्रोधादययो न शपन्ति हि ॥ जानन्ती तद्यथातस्यंपाञ्चालीन शशापुतम्।

क्रोधमे तपस्या नष्ट होती है, इसीलिये ऋषि भी सहसा किसीको शाप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बातको अच्छीतरह जानती थी; इसीलिये उसने उसे शाप नहीं दिया॥ क्षमा धर्मः क्षमा दानं क्षमा यक्षः क्षमा यदाः। क्षमा सत्यं क्षमा द्यीलं क्षमा कीर्तिः क्षमा परम् ॥ क्षमा पुण्यं क्षमा तीर्थं क्षमा सर्वीमिति श्रुतिः। क्षमावतामयं लोकः परइचैव क्षमावताम्। एतत् सर्वे विज्ञानन्ती सा क्षमामन्वपद्यत्॥

क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश्च है, क्षमा सत्य है, क्षमा ज्ञाल है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तस्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है; ऐसा श्रुतिका कथन है। यह लोक क्षमावानोंका ही है। परलोक भी क्षमावानोंका ही है। द्रीपदी यह सब कुछ जानती थी, इसलिये उसने क्षमाका ही आश्रम लिया।। भतृ णां मतमाज्ञाय क्षमिणां धर्मचारिणाम्। नाशपत् तं विशालाक्षी सती शक्कापि भारत॥

भरतनन्दन! क्षमाशील एवं धर्मात्मा पितयोंका मत जानकर विशाल नेत्रोंबाली सती-साध्वी द्रौपदीने समर्थहोते हुए भी कीचकको शाप नहीं दिया॥

## पाण्डवादचापि ते सर्वे द्रौपर्दी प्रेक्ष्य दुःखिताः। क्रोधाग्निना व्यद्द्यन्त तदा कालव्यपेक्षया॥

समस्त पाण्डव भी द्रौपदीकी दुरवस्था देखकर दुखी हो समयकी प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्निमें जलते रहे ॥ अथ भीमो महाबाहुः सूद्रिषण्यंस्तु कीचकम् । वारितो धर्मपुत्रेण वेलयेव महोद्धिः ॥

महावाहु भीमसेन तो कीचकको तत्काल मार डालनेके लिये उद्यत थे; परंतु जैसे बेला (तटकी सीमा) महासागरके वेगको रोके रहती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरने उन्हें रोक दिया।

## संधार्य मनसा रोपं दिवारात्रं विनिःश्वसन्। महानसे तदा कृच्छात् सुष्वाप रजनीं च ताम्॥

वे मनमें क्रोधको रोककर दिन रात लंबी साँसें खींचते रहते थे। उस दिन पाकशालामें जाकर वे रातमें बड़े कप्टसे सोये॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवश्रपर्वणि द्रोपदीपरिभवे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवध्रपर्वमें द्रौपदीतिरस्कारसम्बन्धी सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९२ श्लोक मिलाकर कुल १४३ इलोक हैं )

## सप्तदशोऽध्यायः द्रौपदीका भीमसेनके समीप जाना

वैशम्यायन उवाच

सा हता स्तपुत्रेण राजपत्नी यशस्त्रिनी। वधं कृष्णा परीष्सन्ती सेनावाइस्य भामिनी॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं— राजन् ! स्तपुत्र सेनापित कीचकने जबसे लात मारी थीं तभीसे यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वधकी बात सोचने लगी ॥ १ ॥ जगामावासमेवाथ सा तदा द्रुपदात्मजा । इत्वा शौचं यथान्यायं कृष्णा सा तनुमध्यमा ॥ २ ॥ गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सिल्लेन सा । विन्तयामास हदती तस्य दुःखस्य निर्णयम् ॥ ३ ॥

वह अपने निवासस्थानपर गयी। उस समय सूक्ष्म किट-भागवाली दुपदकुमारी कृष्णाने वहाँ यथायोग्य शौच-स्नान करके जलसे अपने शरीर और वस्त्र धोये तथा वह रोती हुई उस दुःखके निवारणका उपाय सोचने लगी—॥ २-३॥ किं करोमि क गच्छामि कथं कार्यं भवेन्मम। इत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं वै मनसागमत्॥ ४॥

'क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? कैसे मेरा अभीष्ट कार्य होगा ?' इस प्रकार चिन्तन करके उसने मन-ही-मन भीमसेनका स्मरण किया ॥ ४॥

नान्यः कर्ता ऋते भीमानमाद्य मनसः प्रियम्। तत उत्थाय रात्रौ सा विहाय शयनं खकम् ॥ ५ ॥ प्राद्रवन्नाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती। भवनं भीमसेनस्य क्षिप्रमायतळोचना॥ ६॥ दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनस्विनी।

भीमसेनके सिवा दूसरा कोई आज मेरे मनको प्रिय लगनेवाला कार्य नहीं कर सकता'—एसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रोंवाली सती-साध्वी सनाथा कृष्णा रातको अपनी शय्या छोड़कर उठी और अपने नाथ (रक्षक) सेमिलनेकी इच्छा रखकर शोधतार्यक भीमसेनके भवनमें गयी। उस समय मनस्विनी द्रीपदी महान् मानसिक दुःखसे पीड़ित थी॥ ५-६ है॥

सैरन्ध्युवाच

तिसाञ्जीवित पापिष्ठे सेनावाहे मम द्विषि ॥ ७ ॥ तत् कर्भ कृतवानच् कथं निद्रां निषेवसे।

वहाँ पहुँचते ही सैरन्ध्री वोळा-आर्यपुत्र!मुझसे द्वेष रखनेवाले उस महापापी सेनापितके, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक वर्ताव किया था, जीते-जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो ! ॥ ७ रै ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्त्वाथ तां शालां प्रविवेश मनस्विनी ॥ ८ ॥ यस्यां भीमस्तथा शेते मृगराज इव इवसन्। वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहती हुई मनिस्तिनी द्रौपदीने उस भवनमें प्रवेश किया, जिसमें सिंहकी भाँति साँसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे ॥ ८६ ॥ तस्या रूपेण सा शाला भीमस्य च महातमनः ॥ ९ ॥ सम्मूर्छितेव कौरव्य प्रजञ्वाल च तेजसा। सा वै महानसं प्राप्य भीमसेनं शुचिस्मिता ॥ १० ॥ सर्वद्वेतेव माहेयी वने जाता त्रिहायणी। उपातिष्ठत पाञ्चाली वास्तिव नर्षभम्॥ ११ ॥

कुरनन्दन ! द्रौपदीके दिव्य रूपसे महातमा भीमकी वह पाकशाला शोभा-समृद्धिको प्राप्त होकर तेजसे प्रकाशित हो उठी। पिवत्र मुसकानवाली द्रौपदी पाकशालामें पहुँचकर क्रमशः [ बक, साँड और राजराजके पास जानेवाली ] जलमें उत्पन्न हुई बकी, तीन सालकी पार्थिव गौ तथा हथिनीके समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेनके समीप गर्यी।। ९-११।। सा लतेव महाशालं फुल्लं गोमतितीरजम्। परिष्वजत पाञ्चाली मध्यमं पाण्डुनन्दनम्॥ १२॥

जैसे लता गोमतीके तटपर उत्पन्न एवं खिले हुए ॐचे शालवृक्षमें लिपट जाती है, उमी प्रकार सती-साध्वी पाञ्चालीने मध्यमें पाण्डव भीमसेनका आलिङ्गन किया ॥ १२ ॥ बाहुभ्यां परिरभ्येनं प्रावोधयदनिन्दिता। सिंहं सुप्तं वने दुगें मृगराजवधूरिव॥ १३॥

उसने उन्हें दोनों भुजाओंसे कसकर जगाया; ठीक वैसे ही, जैसे दुर्गम वनमें सोये हुए सिंहको सिंहिनी जगाती है ॥१३॥ भीमसेनमुपारिलष्यद्धस्तिनीय महागजम्। वीणेय मधुरालापा गान्धारं साधु मूर्छती। अभ्यभाषत पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥१४॥

जैसे द्दियनी महान् गजराजका आलिङ्गन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पाञ्चालराजकुमारी भीमसेनसे सटकर गान्धार स्वरमें मधुर ध्वनि फैलाती हुई वीणाकी भाँति मीठे वचनोंमें बोली—॥१४॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि दोषे भीमसेन यथा मृतः। नामृतसा हि पाषीयान् भार्यामालभ्य जीवति॥ १५॥

'भीमसेन! उठो, उठो, क्यों मुर्देकी तरह सो रहे हो ? क्योंकि (तुम्हारे-जैसे बीर) पुरुषके जीवित रहते हुए उसकी पत्नी-का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता'॥ स सम्प्रहाय रायनं राजपुत्र्या प्रवोधितः। उपातिष्ठत मेघाभः पर्यक्के सोपसंग्रहे॥ १६॥

१. नकुल-सहदेव जुड़वें पैदा हुए थे; अतः वे दोनों किन हि (छोटे) भाई हैं। युधिष्ठिर बड़े हैं। भीमसेन और अर्जुन मध्यम हैं। विराटपर्वके प्रसंगर्मे अर्जुन पुरुष नहीं रह गये हैं। अतः भीमसेन ही यहाँ प्रधानरूपसे मध्यम पाण्डव कहे गये हैं। अथाववीद् राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियाम् । केनास्यर्थेन सम्प्राप्ता त्वरितेव ममान्तिकम् ॥ १७ ॥ न ते प्रकृतिमान् वर्णः कृशा पाण्डुश्च लक्ष्यसे । आचक्ष्व परिशेषेण सर्वे विद्यामहं यथा ॥ १८ ॥

राजकुमारी द्रौपदींके जानेपर मेघके समान स्थाम वर्ण-वाले कुरुनन्दन भीमसेन तोशक बिछे हुए पलंगपर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानींसे बोले-ध्देवि!



किस कार्यमे तुम इतनी उतावली-सी होकर हेरे पास आयी हो , तुम्हारे शरीरकी कान्ति म्वाभाविक नहीं रह गयी है । तुमपर उदासी छायी है । तुम दुबली और पीली दिखायी देती हो । पूरी बात बताओ, जिससे मैं सव कुछ जान सकूँ ॥ १६-१८॥

सुखं वा यदि वा दुःखं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम् । यथावत् सर्वमाचक्ष्व श्रुत्वा ज्ञास्यामि यत् क्षमम् ॥१९॥

्तुम्हें सुख हो या दुःख, बुरा हुआ हो या भला, सब बार्ते ठीक-ठीक कह जाओ ! वह सब सुनकर मैं उसके निवारणके लिये उचित उपाय सोचूँगा ॥ १९॥

अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्यः सर्वकर्मसु । अहमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ २०॥

'कृष्णे ! सबकायोंके लिये मैं ही तुम्हारा विश्वासपात्र हूँ। मैं ही सब प्रकारकी विपत्तियोंमें बार-बार सहायता करके तुम्हें संकटसे मुक्त करता हूँ॥ २०॥

र्शाद्यमुक्त्वायथाकामं यत्ते कार्यं विवक्षितम्। गच्छ वै रायनायैव पुरा नान्येन बुध्यते ॥ २१॥

'अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो और जिस कार्यके लिये कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ कहकर पहले ही अपने शयन-गृहमें चली जाओ, जिससे दूसरे किसीको इसका पता न चल सके'॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचक्रवधपर्वणि द्रौपदीभीमसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीनहाभ रत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचक्रवधपर्वमें द्रौपदी-मीम-संवादविषयक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

## अष्टादशोऽध्यायः

## द्रीपदीका भीमसेनके प्रति अपने दुःखके उद्गार प्रकट करना

वैशम्पायन उत्राच

( सा लज्जमाना भीता च अधोमुखमुखी ततः। नावाच किंचिद् वचनं वाष्पदृषितलोचना॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! उस समय लिजत और भयभीत हुई द्रौपदीके नेत्रोंमें आँसू भर आये थे। यह भुँद नीचा किये मीन वैठी रहीं। कुछ भी वोल न सकी ॥

> अथात्रवीद् भीमपराक्रमी वली वृकोदरः पाण्डवमुख्यसम्मतः। प्रवृहि किं ते करवाणि सुन्दरि प्रियं प्रियेवारणखेलगामिनि ॥)

तव पाण्डवभवर युधिष्ठिरके परम भिय भयंकर पराक्रमी महावली भीम इस प्रकार बोले -'सुन्दरि! गजराजकी भाँति लीला-विलासपूर्वक मन्दगतिसे चलनेवाली भिये! वताओ; मैं तुम्हारा कौन-सा श्रिय कार्य करूँ ?'॥

### द्रीवद्युवाच

अशोच्यत्वं कुतस्तस्य यस्या भर्ता युधिष्ठिरः। जानन् सर्वाणि दुःखानि किंमां त्वं परिपृच्छसि ॥ १ ॥

द्वीपदी बोळी—जिस स्त्रीके पित राजा युधिष्ठिर हों। वह विना शोकके रहे। यह कैसे सम्भव हो सकता है ? तुम मेरे सारे दुःखोंको जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो ! ॥ १॥

#### यन्मां दासीप्रवादेन प्रातिकामी तदानयत्। सभापरिषदो मध्ये तन्मां दहाते भारत॥ २॥

दुर्योधनके सेवकके रूपमें दुःशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवोंके सभाभवनमें जनसमाजके भीतर घसीट ले गया, वह अपमानकी आग मुझे आजतक जला रही है ॥२॥ ( श्वित्रयेस्तत्र कर्णांग्येर्डण दुर्योधनेन च । श्वशुराभ्यां च भीष्मेण विदुरेण च धीमता ॥ द्रोणेन च महावाही रुपेण च परंतप।

शतुओंको संताप देनेवाले महावाहु भीम ! उस समय वहाँ बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियोंने, दुर्योधनने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान् विदुरने तथा द्रोणाचार्य और कृपाचार्यने भी मुझे उस दुरवस्थामें देखा था ॥

## साहं श्वग्रुरयोर्मध्ये भ्रातमध्ये च पाण्डव॥ केरो गृहीत्वैव सभां नीता जीवति वै त्विय।)

पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केश पकड़कर मुझे दोनों श्वशुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओंके बीच राजसभामें लाया गया।

## पार्थिवस्य सुता नाम का नु जीवति मादशी। अनुभूयेदशं दुःखमन्यत्र द्रौपदीं प्रभो॥ ३॥

स्वामिन् ! मुझ द्रुपदकन्याको छोड़कर दूसरी मेरी-जैसी कौन राजकुमारी होगी, जो ऐसा दुःख भोगकर जी रही हो॥

## वनवासगतायाश्च सैन्धवेन दुरात्मना। परामर्शो द्वितीयो वै सोदुमुत्सहते तु का ॥ ४ ॥

वनवासमें जानेपर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथने जो मेरा स्पर्श कर लिया। यह दूसरा अपमान था । उसे भी कौन सह सकती है ? ॥ ४ ॥

## (पद्भ्यां पर्यचरं चाहं देशान् विषमसंस्थितान् । दुर्गोञ्छ्वापदसंकीर्णोस्त्वीय जीवति पाष्डव ॥

पाण्डुकुमार ! तुम्हारे जीते-जी मुझे हिंसक जन्तुओंसे भरे हुए विषम एवं दुर्गम प्रदेशोंमें पैदल विचरना पड़ा ॥ ततोऽहं द्वादशे वर्षे वन्यमूलफलाशना । इदं पुरमनुप्राप्ता सुदेष्णापरिचारिका ॥ परिस्रियमुपातिष्ठे सत्यधर्मपथस्थिता ।

तदनन्तर वारहवें वर्षके अन्तमें में जंगली फल-मूलींका आहार करती हुई इस विराटनगरमें आयी और सुदेणाकी सेविका बन गयी। मैं सत्यधर्मके मार्गमें स्थित होकर आज दूसरी स्त्रीकी सेवा करती हूँ॥

गोशीर्षकं पद्मकं च हरिश्यामं च चन्द्नम् ॥ नित्यं पिषे विराटस्य त्विय जीवित पाण्डव ॥ साहं बहुनि दुःखानि गणयामि न ते स्ते।

#### द्रुपरस्य सुता चाहं धृष्टयुम्नस्य चानुजा। अभिकुण्डात् समुद्रता नोर्व्या जातु चरामि भोः॥)

पाण्डुपुत्र ! तुम्हारे जीते-जी मैं प्रतिदिन राजा विराटके लिये गोशीर्प, पद्मकाष्ठ और हिरस्याम आदि चन्दन प्रस्ती हूँ । फिर भी तुम्हारे संतोपके लिये में ऐसे बहुत-से दुःखोंको कुछ भी नहीं गिनती । मैं द्रुपदकी पुत्री और धृष्टग्रुम्नकी बहिन हूँ । अग्निकुण्डसे मेरी उत्पत्ति हुई है । मैं कभी धरतीपर पैदल नहीं चलती थी (परंतु अब यहाँ यह दुर्दशा भोग रही हूँ)।

## मत्स्यराजसमक्षं तु तस्य धूर्तस्य पश्यतः। कीचकेन परामृष्टा का तु जीवति मादशी॥ ५॥

मत्स्यदेशके राजा विराटके सामने उस जुआरीके देखते-देखते कीचकने जो लात मारकर मेरा अग्रमान किया है उसको सहकर मेरी-जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती है ? ॥ ५ ॥

### पवं बहुविधैः क्रेरोः क्रिश्यमानां च भारत। न मां जानासि कौन्तेय कि फलं जीवितेन मे ॥ ६ ॥

भरतकुलभूषण कुन्तीनन्दन ! ऐसे बहुत-से क्लेशोंद्वारा मैं निरन्तर पीड़ित रहती हूँ; क्या तुम यह नहीं जानते ? फिर मेरे जीनेका ही क्या प्रयोजन है ? ॥ ६ ॥

## योऽयं राज्ञो विरादस्य कीचको नाम भारत। सेनानीः पुरुषच्यात्र स्यालः परमदुर्भतिः॥ ७॥ स मां सैरिन्ध्रवेषेण वसन्तीं राजवेदमिन। नित्यमेवाह दुष्टातमा भार्यो मम भवेति वै॥ ८॥

भारत ! पुरुषिंह ! राजा विराटका जो यह कीचक नामक सेनापित है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल्में सैरन्ध्रीके वेदामें निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्टात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है— भेरी ही पत्नी हो जाओं ।। ७-८ ॥

## तेनोपमन्त्रयमाणाया वधाहीण सपत्तहन्। कालेनेव फलं पकंहद्यं मे विदीर्यते॥ ९॥

शत्रुदमन ! उस मार डालने ये. य पापीके द्वारा रोज-रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते-सुनते समर्थक्रे पके हुए फलकी भाँति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है ॥ ९॥

### ( विज्ञानामि तवामर्पं वर्हं वीर्यं च पाण्डव । ततोऽहं परिदेवामि चात्रतस्ते महाबस्र ॥

महावली पाण्डुनन्दन ! मैं तुम्हारे अमर्ष, बल और पराक्रमको जानती हूँ; इसीलिये मैं तुम्हारे आगे रोती-बिलखती हूँ॥

यथा यूथपतिर्मत्तः कुञ्जरः पष्टिहायनः। भूमौ निपतितं बिद्यं पद्भयामाकम्य पीडयेत्॥ तथैव च शिरस्तस्य निपात्य धरणीतले। वामेन पुरुपन्यात्र मर्दे पादेन पाण्डव॥

पुरुपिसंह पाण्डुपुत्र ! जैसे साठ वर्षका मतवाला यूथपित गजराज घरतीपर गिरे हुए बेलके फलको पैरोंसे द्याकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचकके मस्तकको पृथ्वीपर गिराकर बायें पैरसे मसल डालो ॥

स चेदुद्यन्तमादित्यं प्रातरुत्थाय पदयति । कीचकः शर्वरीं व्युष्टां नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ )

यदि की चक इस रात्रिके बीतनेपर प्रातःकाल उठकर उगते हुए सूर्यका दर्शन कर लेगा। तो मैं जीवित नहीं रह सकुँगी।

भ्रातरं च विगर्हस्य ज्येष्ठं दुर्घृतदेविनम्। यस्यास्मि कर्मणा प्राप्ता दुःखमेतदनन्तकम्॥ १०॥

दूषित चृतकीड़ामें लगे रहनेवाले अपने उस बड़े भाईकी निन्दा करो। जिसकी करत्तसे में इस अनन्त दुःखमें पड़ गयी हूँ ॥ १० ॥

को हि राज्यं परित्यज्य सर्वस्यं चात्मना सह। प्रवज्यायैव दीव्येत विना दुर्घातदेविनम् ॥ ११॥

निन्दनीय जूएमें आसक्त रहनेवाले उस जुआरीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा, जो अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्वका परित्याग करके वनवास लेनेकी शर्तपर जूआ खेल सकता हो ? ॥ ११ ॥

यदि निष्कसहस्रोण यचान्यत् सारवद् धनम्। सायम्प्रातरदेविष्यद्पि संवत्सरान् बहून्॥१२॥ रुक्मं हिरण्यं वासांसियानं युग्यमजाविकम्। अद्यादवतरसङ्घांश्च न जातु क्षयमावदेत्॥१३॥

यदि वे प्रतिदिन शाम-सवेरे एक सहस्र स्वर्णमुद्राओंसे जूआ खेळते तथा जो दूसरे वहुमृल्य धन थे, उनको—सोने, चाँदी, वस्त्र, सवारी, रथ, वकरी, भेड़, घोड़े और खचरों आदिके समृहको वहुत वर्योतक भी दाँवपर लगाते रहते, तो भी हमारा राज्य-वैभव कभी क्षीण नहीं होता ॥ १२-१३ ॥

सोऽयं चृतप्रवादेन श्रियः प्रत्यवरोपितः। तूष्णीमास्ते यथा मूढः खानि कर्माणि चिन्तयन्॥१४॥

जुएकी आसक्तिने इन्हें राज्यलक्ष्मीके सिंहासनसे नीचे उतार दिया है और अब ये अपने उन कमोंका चिन्तन करते हुए अज्ञकी भाँति चुपचाप वैठे रहते हैं॥ १४॥

दश नागसहस्राणि हयानां हेममालिनाम्। यं यान्तमनुयान्तीह सोऽयं द्यतेन जीवति॥१५॥

जिनके कहीं यात्रा करते समय दस हजार हाथी और सोनेकी मालाएँ पहने हुए सहस्रों घोड़े पीछे-पीछे चलते थे, वे इः महाराज यहाँ जुएसे जीविका चलाते हैं ॥ १५॥ रथाः शतसहस्राणि नृपाणामित्तौजसाम्। उपासन्त महाराजमिन्द्रप्रस्थे युधिष्ठिरम्॥१६॥ शतं दासीसहस्राणां यस्य नित्यं महानसे। पात्रीहरतं दिचारात्रमतिथीन् भोजयन्त्युत॥१७॥ एप निष्कसहस्राणि प्रदाय ददतां वरः। चूतजेन हानर्थेन महता समुपाश्चितः॥१८॥

इन्द्रप्रस्थमें जिनकी सवारीके लिये एक लाख रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिरकी सेवामें सहस्वों महा-पराक्रमी राजा बैठा करते थे, जिनके मोजनालयमें नित्य एक लाख दासियाँ सोनेके पात्र हाथमें लिये दिन-रात अतिथियीं-को मोजन कराया करती थीं तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्वों स्वर्णमुद्राएँ दानमें बाँटा करते थे, वे ही धर्मराज यहाँ जूएमें कमाये हुए महान् अनर्थकारी धनसे जीवन-निर्वाह कर रहे हैं ॥ १६-१८॥

पनं हि स्वरसम्पन्ना वहवः स्तमागधाः। सायम्बातरुपातिष्ठन् सुमृष्टमणिकुण्डलाः॥१९॥

इन्द्रप्रस्थमें विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले बहुत-से स्त और मागध मधुर स्वरसे संयुक्त वाणीद्वारा सायंकाल और प्रातःकाल इन महाराजकी स्तुति किया करते थे ॥१९॥

सहस्रमृषयो यस्य नित्यमासन् सभासदः। तपःश्रुतोपसम्पन्नाः सर्वकामैरुपस्थिताः॥ २०॥

तपस्या और वेदज्ञानसे सम्पन्न सहस्रों पूर्णकाम ऋषि-महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभामें बैटा करते थे॥ २०॥

अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गृहमेधिनः। त्रिंशहासीक एकेको यान् विभर्ति युधिष्टिरः॥ २१॥

अद्यक्षी हजार स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणोंका जिनमेंसे एक-एककी सेवाके लिये तीस-तीस दासियाँ थीं, राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे ॥ २१॥

अप्रतित्राहिणां चैव यतीनामूध्वंरेतसाम्। दश चापि सहस्राणि सोऽयमास्ते नरेश्वरः॥ २२॥

साथ ही ये महाराज दान न लेनेवाले दस हजार ऊर्ध्व रेता संन्यासियोंका भी स्वयं ही भरण-पोषण करते थे। आज वे ही इस अवस्थामें रह रहे हैं॥ २२॥

आनुशंस्यमनुक्षोशं संविभागस्तथैव च । यस्मिन्नेतानि सर्वाणि सोऽयमास्ते नरेश्वरः ॥ २३ ॥

जिनमें कोमलताः दया और सवको अन्न-वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थेः वे ही ये महाराज आज इस दुरवस्थामें पड़े हैं॥ २३॥

अन्धान् बृद्धांस्तथानाथान् वालान् राष्ट्रेषु दुर्गतान् । विभित्तं विविधान् राजा धृतिमान् सत्यिकमः । संविभागमना नित्यमानृशंस्याद् युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ धैर्यवान् तथा सत्यपराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभावके कारण सदा सबको मोजन आदि देनेमें ही मन लगाते थे और अपने राज्यके अनेक अंधों, बूढ़ों, अनाथों, बालकों तथा दुर्गतिमें पड़े हुए लोगोंका भरण-पोषण करते रहते थे॥ २४॥

स एप निरयं प्राप्तो मत्स्यस्य परिचारकः। सभायां देविता राज्ञः कङ्को बृते युधिष्ठिरः॥ २५॥

वे ही ये युधिष्ठिर आज मत्स्यराजके सेवक होकर परतन्त्रतारूपी नरकमें पड़े हुए हैं। ये सभामें राजाको जूआ खेळाते और कङ्क कहकर अपना परिचय देते हैं॥ २५॥

इन्द्रप्रस्थे निवसतः समये यस्य पार्थिवाः। आसन् विष्मृतः सर्वे सोऽद्यान्यैर्भृत्तिमिच्छति ॥२६॥

इन्द्रप्रस्थमें रहते समय जिन्हें सब राजा मेंट देते थे। वे ही आज दूसरोंसे अपने भरण-पोषणके लिये धन पानेकी इच्छा रखते हैं ॥ २६ ॥

पार्थिवाः पृथिवीपाला यस्यासन् वशवतिनः। स वशे विवशो राजा परेषामद्य वर्तते॥ २७॥

इस पृथ्वीका पालन करनेवाले बहुत से भृपाल जिनकी आशाके अधीन थे, वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरोंके वशमें रहते हैं ॥ २७॥

प्रताप्य पृथिवीं सर्वो रिइममानिव तेजसा। सोऽयं राज्ञो विरादस्य सभास्तारो युधिष्टिरः॥ २८॥

सूर्यकी माँति अपने तेजसे सम्पूर्ण भूमण्डलको प्रकाशित-कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराटकी सभाके एक साधारण सदस्य वने हुए हैं॥ २८॥

यमुपासन्त राजानः सभायामृषिभिः सह।

तमुपासीनमद्यान्यं पद्य पाण्डच पाण्डवम् ॥ २९ ॥

पाण्डुनन्दन ! देखो, राजसभामें ऋषियोंके साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरेकी उपासना कर रहे हैं ॥ २९॥

सदस्यं यसुपासीनं परस्य प्रियवादिनम्। दृष्ट्या युधिष्ठिरं कोपो वर्धते मामसंशयम्॥ ३०॥

एक सामान्य सदस्यकी हैसियतसे दूसरेकी सेवामें बैठे हुए वे विराटके मनको प्रिय लगनेवाली वार्ते करते हैं। महाराज युधिष्ठिरको इस दशामें देखकर निश्चय ही मेरा कोध बढ़ जाता है।। ३०॥

अतर्द्धे महाप्राज्ञं जीवितार्थेऽभिसंस्थितम्। दृष्ट्वाकस्यनदुःखंस्याद् धर्मोत्मानंयुधिष्टिरम्॥३१॥

जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान् हैं, जिनका कभी इस दुरवस्थामें पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविकाके लिये आज दूतरेके घरमें पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिरको इस दशामें देखकर किसे दुःख न होगा ! ॥ ३१ ॥

उपास्ते स्म सभायां यं कृत्स्ना वीर बसुन्धरा। तमुपासीनमण्यन्यं पश्य भारत भारतम्॥३२॥

वीर ! पहले राजसभामें समस्त भूमण्डलके लोग जिनकी सब ओरसे उपासना करते थे, भारत ! अब उन्हीं भरतवंशियोगिणको आज दूसरे राजाकी सभामें बैठे देख लो ॥ ३२॥ एवं बहुविधेदुःखेः पीडवामानामनाथवत्। कोकसागरमध्यस्थां कि मां भीम न पदयस्व ॥ ३३॥

भीमसेन ! इन प्रकार अनेक दुःखोंसे अनाथकी भाँति पीड़ित होती हुई मैं शोकके महासागरमें डूब रही हूँ, क्या तुम मेरी यह दुर्दशा नहीं देखते ? ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीभीमसंवादे अष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ इस प्रकार श्रीमहाभरत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवधपर्वमें द्रौपदीभीमसंवादिविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १८॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३६ इलोक मिलाकर कुल ४६६ इलोक हैं )

## एकोनविंशोऽध्यायः

पाण्डवोंके दुःखसे दुःखित द्रौपदीका भीमसेनके सम्मुख विलाप

द्रौपद्यवाच

इदं तु ते महत् दुःखं यत् प्रयक्ष्यामि भारत । न मेऽभ्यसूया कर्तव्या दुःखादेतद् ब्रबोम्यहम् ॥ १ ॥

द्रौपदी बोछी—भारत! अब जो दुःख में तुमसे निवेदन करनेपाली हूँ, वह तो मेरे लिये और भी महान् है। तुम इसके लिये मुझे दोप न देना। मैं दुःखसे व्यथित होनेके कारण ही यह सब कह रही हूँ ॥ १॥ सुदक्तमीण होने त्वससमे भरतर्पभ। ब्रुवन् वरुवजातीयः कस्य शोकं न वर्धयेः॥ २॥

भरतर्धभ! जो तुम्हारे लिये सर्वथा अयोग्य है, ऐसे रसोइयेके नीच काममें लगे हो और अपनेको 'बल्लव' जाति-का मनुष्य बताते हो । इस अवस्थामें तुम्हें देखकर किसका शोक न बढ़ेगा ? ॥ २ ॥

स्पकारं विराटस्य बल्ठवं त्वां विदुर्जनाः। प्रेष्यत्वं समनुप्राप्तं तता दुःखतरं नु किम् ॥ ३ ॥

लोग तुम्हें राजा विराटके रसोइये बल्लवके नामसे जानते

हैं। तुम स्वामी होकर भी आज सेवककी दशामें पड़े हो। इससे वढ़कर महान् कष्ट मेरे लिये और क्या हो सकता है ? ॥३॥ यदा महानसे सिद्धे विराटमुपतिष्टसि। बुवाणो वढ़लवः सूदस्तदा सीदति मे मनः॥ ४॥

जब पाकशालामें भीजन बना लेनेपर तुम विराटकी सेवा-में उपस्थित होते हो और कहते हो—'महाराज ! बल्लव रसोइया आपको भोजनके लिये बुलाने आया है', तब यह सब सुनकर मेरा मन दुःखित हो जाता है ॥ ४॥

यदा प्रहष्टः सम्राट् न्वां संयोधयित कुञ्जरैः। इसन्त्यन्तःपुरे नार्यो मम तूद्धिजते मनः ॥ ५ ॥

जन विगटनरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियोंसे लड़ाते हैं, उस समय रिनवासकी दूसरी स्त्रियाँ तो हँसती हैं और मेरा हृदय शोकने व्याकुल हो उठता है ॥ ५ ॥ आईट हैर्महिपे: सिहैरामारे योध्यसे यहा।

शार्दू हैर्महिषेः सिंहैरागारे योध्यसे यदा। कैकेय्याः प्रेक्षमाणायास्तदा मे करमछं भवेत्॥६॥

जब रानी सुदेष्णा दर्शक वनकर बैठती हैं और तुम महलके आँगनमें ब्याब्रों, सिंहों तथा भैंसींसे लड़ते हो, उस समय मुझे बड़ी ब्यथा होती है ॥ ६॥

तत उत्थाय कैनेयी सर्वास्ताः प्रत्यभावत। प्रेष्याः समुद्धिताश्चावि कैनेयीताः स्त्रियोऽन्नुवन् ॥७॥ प्रेक्ष्य म'मनवद्याङ्गीं कइमलोपहतामिव।

एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के वाद मुझ निर्दोष अङ्गोताली अवलाको इसी कारण शोक-पीड़ित सी देख के कयराज कुमारी सुदेष्णा अपने साथ आयी हुई सम्पूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियाँ रानी के के यी से इस प्रकार कहने लगीं-॥ ७ है॥

स्तेहात् संवासजाद् धर्माद् स्र्रमेषा शुचिस्सिता ॥८॥ योज्ञवमानं महावीर्यामयं समनुशोचित । कल्याणक्या सैरन्ध्री बल्लबश्चापि सुन्द्रः॥ ९ ॥

'यह पवित्र मुस्कानवाली सैरन्ध्री पहले ( युधिष्ठिरके यहाँ ) एक स्थानमें आथ-आथ रहनेके कारण पैदा होनेवाले स्नेहसे अथवा धर्मने प्रेरित होकर उस महारराक्रमी रसोइ- भेको पशुओंसे लड़ते देख उनके लिये वार-वार शोक करने लगती है। सैरन्ध्रीका रूप तो मङ्गलमय है ही, वल्लव भी वड़ा सुन्दर है॥ ८.९॥

र्छाणां चित्तं च दुवेंयं युक्त रूपी च मे मती। संराधी विषसंवासान्नित्यं करणवादिनी॥१०॥

िस्त्रयोंके हृदयको समझ लेना बहुत कठिन है, हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है । सेरन्ध्री अपने धिय सम्बन्ध-के कारण जब रसोइयेको हाथी आदिसे लड़ानेकी बात की जाती है, तब (अत्यन्त दीन सी होकर )सदा करुणायुक्त वचन बोलने लगती है ॥ १० ॥

अस्मिन् राजकुळे चेमौ तुल्यकाळनिवासिनौ। इति बुवाणा वाक्यानि सा मां नित्यमतर्जयत्॥ ११॥

'क्यों न हो, इस राजपिरवारमें भी तो ये दोनों एक ही समयसे निवास करते हैं ?' इस तरहकी वार्ते कहकर रानी सुरेष्णा प्रायः निस्य मुझे झिड़का करती हैं ॥ ११ ॥ कुध्यन्तीं मां च सम्प्रेक्ष्य समराङ्कृत मां न्विय। तस्यां तथा ब्रवत्यां तु दुःखं मां महदाविशत्॥ १२ ॥

और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे गुत प्रेमकी आशङ्का कर बैठती हैं। जय-जब वे बैसी वार्ते कहती हैं। उस समय मुझे बहुत दुःख होता है॥ १२॥

त्वय्येवं निरयं प्राप्ते भीमे भीमपराक्रमे। शोके यौधिष्डिरे मग्ना नाहं जीवितुमुत्सहे॥ १३॥

भीम भयंकर पराक्रम दिखानेवाले होकर भी तुम ऐसे नरकतुल्य कष्ट भोग रहे हो और उधर महाराज युधिष्ठरको भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार में दुःखके समुद्रमें डूवी हुई हूँ। अब मुझे जीवित रहनेका तिनक भी उत्साह नहीं है॥ १३॥

यः सदेवान् मनुष्यांश्च सर्वोद्यैकरथोऽजयत्। सोऽयं राक्षो विराटस्य कन्यानां नर्तको युवा ॥ १४ ॥

वह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथमें बैठकर सम्पूर्ण मनुष्यों तथा देवताओंपर भी विजय पा चुका है, आज राजा विराटकी कन्याओंको नाचना सिखाता है॥१४॥

योऽतर्पयक्षेयातमा खाण्डवे जातवेदसम्। सोऽन्तःपुरगतः पार्थं कृषेऽग्निरिव संवृतः॥१५॥

कुन्तीनन्दन! जो असीम आस्मयलसे सम्पन्न है, जिसने खाण्डववनमें साक्षात् अग्निदेवको तृप्त किया था, वही वीर अर्जुन आज कुएँमें पड़ी हुई अग्निकी तरह अन्तःपुरमें छिपा हुआ है।। १५॥

यसाद् भयमित्राणां सदैव पुरुपर्यभात् । स लोकपरिभूतेन वेषेणास्ते धनंजयः ॥१६॥

जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। जिससे शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता आया है। वहीं धनं जय आज लोकनिन्दित न पुंसक-वेपमें रह रहा है।। १६॥

यस्य ज्याक्षेपकठिनौ बाह्न परिघसंनिभौ। स दाङ्ग्यरिपूर्णाभ्यां द्योचन्नास्ते धनंजयः॥१७॥

जिसकी परिष ( लोहदण्ड ) के समान मोटी भुजाएँ प्रत्यञ्चा खींचते खींचते कठोर हो गयी थीं, वही धनंजय आज हाथोंमें राङ्गकी चूड़ियाँ पहनकर दुःख भोग रहा है ॥ १७॥

यस्य ज्यातलनिर्घोषात् समकम्पन्त रात्रवः। स्त्रियो गीतस्वनं तस्य मुद्दिताः पर्युपासते ॥ १८ ॥

जिसके धनुषकी टंकारसे समस्त शत्रु थर्रा उठते थे, आज अन्तःपुरकी स्त्रियाँ उसीके गीतोंकी ध्विन सुनती और प्रसन्न होती हैं ॥ १८ ॥ किरोटं सूर्यसंकाशं यस्य मूर्द्धन्यशोभत ।

किरीटं सूर्यसंकारां यस्य मूर्द्धन्यशोभत। वेणीविकृतकेशान्तः सोऽयमद्य धनंजयः॥१९॥

जिसके मस्तकपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिरपर चोटी धारण करनेके कारण उसी अर्जुनके केशोंकी शोभा बिगड़ गयी है ॥ १९ ॥

तं वेणीकृतकेशान्तं भीमधन्वानमर्जुनम् । कन्यापरिवृतं दृष्टा भीम सीद्ति मे मनः॥२०॥

भीम ! भयंकर गाण्डीव धनुष धारण वरनेवाले वीर अर्जुनको अपने सिरपर केशोंकी चोटी धारण वि.ये वन्याओंसे विरा देख मेरा हृदय विषादसे भर जाता है ॥ २० ॥

यस्मित्रस्त्राणि दिव्यानि समस्तानि महात्मिनि । आधारः सर्वविद्यानां स धारयति कुण्डले ॥ २१ ॥

जिस महात्मामें सम्पूर्ण दिन्यास्त्र प्रतिष्ठित हैं तथा जो समस्त विद्याओंका आधार है, वह आज कानोंमें (स्त्रियोंकी भाँति) कुण्डल धारण करता है ॥ २१ ॥ स्वश्टुं राजसहस्त्राणि तेजसाप्रतिमानि वै। समरे नाभ्यवर्तन्त वेलामिव महार्णवः ॥ २२ ॥ सोऽयं राक्षो विरादस्य कन्यानां नर्तको युवा। आस्ते वेषप्रतिच्छन्नः कन्यानां परिचारकः ॥ २३ ॥

जैसे महासागर तट सीमाको नहीं लाँघ पाता, उसी प्रकार सहस्तों अप्रतिम तेजवाले राजा जिस वीरको वशीभूत करनेके लिये आगे न दढ़ सके, वही तहण अर्जुन इस समय राजा विराटकी कन्याओंको नाचना सिखा रहा है और हीजड़े-के वेषमें छिपकर उन कन्याओंकी सेवा करता है ॥२२-२३॥

यस्य सा रथघोषेण समकम्पत मेदिनी। सपर्वतवना भीम सहस्थावरजङ्गमा ॥ २४॥ यसिञ्जाते महाभागे कुन्त्याः शोको व्यनस्यत।

पास्तजात महामाग कुन्या सामा व्यवस्थत । स शोचयति मामद्य भीमसेन तवानुजः॥ २५॥

भीमसेन! जिसके रथकी घर्घराहटसे पर्वत, वन और चराचर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी काँप उठती थी, जिस महान् भाग्यशाली पुत्रके उत्पन्न होनेपर माता कुन्तीका सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुरवस्थाके कारण मुझे शोकमग्न किये देता है॥ २४-२५॥

भूषितं तमलंकारैः कुण्डलैः परिहादकैः । कम्बुपाणिनमायान्तं दृष्टा सीद्ति मे मनः॥ २६॥ अर्जुनको स्त्रीजनोचित आभूषणों तथा सुवर्णमय कुण्डलेंसे विभूषित हो हाथोंमें शङ्ककी चूड़ियाँ धारण किये आते देख मेरा हृदय दुःखित हो जाता है ॥ २६ ॥

यस्य नास्ति समो वीर्ये कश्चिदुर्व्या धनुर्धरः। सोऽद्य कन्यापरिवृतो गायन्नास्ते धनंजयः॥ २७॥

इस भूतलपर जिसके बल-पराक्रमकी समानता करनेवाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीचमें बैठकर गीत गाया करता है ॥ २७ ॥ धर्मे शीर्यं च सत्ये च जीवलोकस्य सम्मतम् ।

धर्मे शौरो च सत्ये च जीवलोकस्य सम्मतम् । स्त्रीवेपविकृतं पार्थे दृष्टा सीद्ति मे मनः॥ २८॥

धर्म, श्र्वीरता और सत्यभाषणमें जो सम्पूर्ण जीव-जगत्के लिये एक आदर्श था, उसी अर्जुनको अब स्त्रीवेषमें विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोकमें द्वब जाता है ॥२८॥ यदा होनं परिवृतं कन्याभिर्देवरूपिणम् । प्रभिन्नमिव मातङ्गं परिकीर्ण करेणुभिः ॥ २९॥ मत्स्यमर्थपितं पार्थं विरादं समुपस्थितम्। पद्यामि तूर्यमध्यस्थंदिशो नदयन्ति मे तदा ॥ ३०॥

हथिनियोंसे घिरे हुए गण्डस्थलसे मधुकी धारा वहानेवा जे गजराजकी भाँति जब बाद्ययन्त्रोंके बीचमें बैठे हुए देवरूपधारी कुन्तीनन्दन अर्जुनको ( नृत्यशालामें ) कन्याओंसे घिरकर धनपति मत्स्यराज विराटकी सेवामें उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आँखोंमें अँधेरा छा जाता है; मुझे दिशाएँ नहीं स्झती हैं ॥ २९-३०॥

नूनमार्या न जानाति क्रच्छ्रं प्राप्तं धनंजयम् । अज्ञातरात्रुं कौरव्यं मग्नं दुर्घूतदेविनम् ॥ ३१॥

निश्चय ही मेरी सास कुन्ती नहीं जानती होंगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकटमें पड़ा है और खोटे जूएके खेलमें आसक्त कुरुवंशिशरोमणि अजातशत्रु युधिष्ठिर भी शोकमें डूवे हुए हैं॥ ३१॥

(पेन्द्रवारुणवायव्यवाह्माग्नेयैश्च वैष्णवैः । अग्नीन् संतर्पयन् पार्थःसर्वोद्देकेरयोऽजयत्॥ दिव्येरस्त्रैरिकन्त्यात्मा सर्वशत्रुनिवर्द्दणः॥ दिव्यं गान्धर्वमस्त्रं च वायव्यमथ वैष्णवम् । ब्राह्मं पाशुपतं चैव स्थूणाकर्णं च दर्शयन्॥ पौलोमान् कालकेयांश्च इन्द्रशत्रुन् महासुरान्। निवातकवचेः सार्धं घोरानेकरथोऽजयत्। सोऽन्तःपुरगतः पार्थः कूपेऽग्निरिव संवृतः॥

जिन कुन्तीकुमार अर्जुनने ऐन्द्र, वाष्ण, वायव्य, ब्राह्म, आग्नेय और वैष्णव अस्त्रोंद्वारा अग्निदेवको तृप्त करते हुए एकमात्र रथकी सहायतासे सब देवताओंको जीत लिया, जिनका आत्मबल अचिन्त्य है, जो अपने दिव्यास्त्रोंद्वारा समस्त शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ हैं, जिन्होंने एकमात्र

रथपर आरूढ़ हो दिन्य गान्धर्व, वायन्य, बैध्णय, ब्राह्म, पाशुपत तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्त्रोंका प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवातकवचोंसहित भयंकर पौलोम और कालकेय आदि महान् असुरोंको, जो इन्द्रसे शत्रुता रखनेवाले थे, परास्त कर दिया था, वे ही अर्जुन आज अन्तः पुरमें उसी प्रकार छिपे बैठे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएँमें ढक दी गयी हो ॥

#### कन्यापुरगतं दृष्ट्वा गोष्ठेष्विव महर्षभम् । स्त्रीवेषविकृतं पार्थं कुन्तीं गच्छति मे मनः॥)

जैसे बड़ा भारी साँड गोशालाओंमें आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रिगेंके वेयसे विकृत अर्जुनको कन्याओंके अन्तःपुरमें देखकर मेरा मन बार-बार कुन्तीदेवीकी याद करता है ॥

## तथा दृष्ट्वा यवीयांसं सहदेवं गवां पतिम्। गोषु गोवेषमायान्तं पाण्डुभूतास्मि भारत॥ ३२॥

भारत ! इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेवको, जो गौओंका पालक बनाया गया है, जब मैं गौओंके बीच ग्वालेके वेशमें आते देखती हूँ, तो मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है ॥ ३२॥

#### सहदेवस्य वृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः । न निद्रामभिगच्छामि भीमसेन कुतो रतिम् ॥ ३३ ॥

भीमधेन! सहदेवकी दुर्दशाका बार-बार चिन्तन करनेके कारण मुझे कभी नींदतक नहीं आती; फिर सुख कहाँसे मिल सकता है ? ॥ ३३॥

#### न विन्दामि महावाहो सहदेवस्य दुष्कृतम् । यस्मिन्नेवं विधं दुःखं प्राप्तुयात् सत्यविकमः ॥ ३४ ॥

महावाहो ! जहाँतक मैं जानती हूँ, सहदेवने कभी कोई पाप नहीं किया है, जिससे इस सत्यपराक्रमी वीरको ऐसा दुःख उठाना पड़े ॥ ३४॥

## दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट्वा ते भ्रातरं वियम् । गोष्ठ गोवृषसंकादां मत्स्येनाभिनिवेशितम् ॥ ३५॥

भरतश्रेष्ठ ! साँड्के समान इ.ए.पुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेवको राजा विराटके द्वारा गौओंकी सेवामें लगाया गया देख मुझे बड़ा दुःख होता है॥ ३५॥

### संरब्धं रक्तनेवश्यं गोपालानां पुरोगमम्। विराटमभिनन्दन्तमध्य मे भवति ज्वरः॥३६॥

गेरू आदिसे लाल रंगका शृङ्कार धारण किये ग्वालेंके अगुआ वने हुए सहदेवको उद्धिग्न होनेपर भी जब मैं राजा विराटका अभिनन्दन करते देखती हूँ, तब मुझे बुखार चढ़ आता है ॥ ३६ ॥

सहदेवं हि मे वीर नित्यमार्या प्रशंसति । महाभिजनसम्पन्नः शीलवान् वृत्तवानिति ॥ ३ ॥ वीर ! आर्या कुन्ती मुझसे सहदेवकी सदा प्रशंसा किया करती थीं कि यह महान कुलमें उत्पन्नः शीलवान् और सदाचारी है ॥ ३७॥

हीनिषेत्रो मधुरवाग्धार्मिकश्च वियश्च मे। स तेऽरण्येषु चोढच्यो याज्ञसेनि श्वपास्वि ॥ ३८ ॥ सुकुमारश्च श्रूश्च राजानं चाष्यनुत्रतः। ज्येष्ठावचायिनं चीरं स्वयं वाञ्चालि भोजयः॥ ३९ ॥ इन्युवाच हि मां कुन्ती रुद्ती पुत्रगृद्धिनी। प्रवजनतं महारण्यं तं परिष्वज्य तिष्ठती॥ ४० ॥

मुझे स्मरण है, जब सहदेव महान् बनमें आने लगे, उस समय पुत्रवस्तला माता कुन्ती उन्हें हृदयसे लगाकर खड़ी हो गयीं और रोती हुई मुझसे यों कहने लगीं—प्याज्ञसेनी! सहदेव वहा लजाशील, मधुरभाषी और धार्मिक है। यह मुझे अस्त्रत पिव है। इसे बनमें रात्रिके समय तुम स्वयं सभालकर (हाथ पकड़कर) ले जाना, क्योंकि यह मुकुमार है (सम्भव है, थकावटके कारण चल न सके)। मेरा सहदेव शूरवीर, राजा युधिष्ठिरका भक्त, अस्ते बड़े भाईका पुजारी और वीर है। पाञ्चालराजकुमारी! तुम इसे अपने हाथों भोजन कराना॥ ३८-४०॥

## तं दृष्ट्वा व्यापृतं गोषु वःसचर्मक्षपःशयम्। सहदेवं युधां श्रेष्ठं किं तु जीवामि पाण्डव ॥ ४१॥

पाण्डुनन्दन! योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेवको जब मैं गौओंकी सेवामें तत्पर और बछड़ोंके चमड़ेपर रातमें सोते देखती हूँ, तब किसिछये जीवन धारण करूँ ? || ४४ ||

## यस्त्रिभिर्नित्यसम्पन्नो रूपेणास्त्रेण मेधया । सोऽश्व वन्धो विराटस्य पदय काळस्य पर्ययम् ॥ ४२ ॥

इसी प्रकार जो सुन्दर रूप, अस्त्रवल और मेधाशकि— इन तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है, वह वीरवर नकुल आज विराटके यहाँ घोड़े बाँधता है। देखो, कालकी कैसी विपरीत गति है १॥ ४२॥

## अभ्यकीर्यन्त बुन्दानि दामग्रन्थिमुदीक्ष्य तम् । विनयन्तं जवेनाश्वान् महाराजस्य पदयतः ॥ ४३ ॥

जिसे देखकर शत्रुओंके समुदाय विखर जाते—भाग खड़े होते हैं, वही अब ग्रन्थिक बनकर घोड़ोंकी रास खोलता और बाँधता है तथा महाराजके सामने अश्वोंको वेगसे चलने-की शिक्षा देता है ॥ ४३ ॥

## अपद्यमेनं श्रीमन्तं मत्स्यं भ्राजिष्णुमुत्तमम्। विराटमुपतिष्टन्तं द्शीयन्तं च वाजिनः॥ ४४॥

मेंने शोभायम्पनन, तेजस्वी तथा उत्तम रूपवाले नकुल-को अपनी आँखों देखा है। वह मत्स्यनरेश विराटको भाँति-भाँतिके घोड़े दिखाता और उनकी सेवामें खड़ा रहता है॥ र्कि नु मां मन्यसे पार्थ सुखिनीति परंतप। एवं दुःखदाताविष्टा युधिष्ठिरनिमित्ततः ॥ ४५॥

कुन्तीनन्दन ! शत्रुदमन ! क्या तुम समझते हो। यह सब देखकर में मुखी हूँ ? राजा युधिष्ठिरके कारण ऐसे सैकड़ों दुःख मुझे सदा घेरे रहते हैं ॥ ४५ ॥

अतः प्रतिविशिष्टानि दुःखान्यन्यानि भारत । वर्तन्ते मिय कौन्तेय वक्ष्यामि श्रृणु तान्यपि ॥ ४६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीभीमसंवादे एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९ ॥

सकता है ? ॥ ४७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत की चकवधपर्वमें द्रौपदीभीमसेनसंवादविषयक उन्नोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ स्रोक मिलाकर कुल ५२ श्लोक हैं)

## विंशोऽध्यायः

## द्रौपदीद्वारा भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना

द्रौपद्युवाच

अहं सैरिन्ध्रिवेषेण चरन्ती राजवेदमिन । शौचदास्मि सुदेष्णाया अक्षधृर्तस्य कारणोत् ॥ १ ॥

द्रोपदी कहती है—परंतप ! तुम्हारे जूएमें चतुर चालाक भाईके कारण आज मैं राजमहलमें सैरन्ध्रीका वेश धारण करके टहल वजाती और रानी सुदेष्णाको स्नानकी वस्तुएँ जुटाकर देती हूँ॥ १॥

विकियां पद्य मे तीवां राजपुत्र्याः परंतप । आत्मकालमुदीक्षन्ती <u>सर्वे द्वःखं</u>कि<u>ला</u>न्तवत् ॥ २ ॥

राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है, यह अपनी आँखों देख लोः परंतु सब लोग अपने अभ्युदयका अवसर देखते रहते हैं: क्योंकि यदि दुःख आता है, तो उसका अन्त भी होता ही है ॥२॥ अनित्या किल मर्त्यानामर्थसिद्धिर्जयाजयों। इति छत्वा प्रतीक्षामि भर्तृणासुद्यं पुनः॥ ३॥

मनुष्योंकी अर्थ-सिद्धि या जय-पराजय अनित्य हैं। वे सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर में अपने पितयोंके पुनः अभ्युदयकी प्रतीक्षा करती हूँ॥ ३॥

चक्रवत्परिवर्तन्ते हार्थाश्च व्यसनानि च । इति कृत्वा प्रतीक्षामि भर्नृणामुद्यं पुनः ॥ ४ ॥

धन और व्यसन (सम्पत्ति और विपत्ति ) सदा गाड़ी के पहियेकी तरह घूमा करते हैं; ऐसा विचारकर में पितियों के पुनः अम्युदयकालकी प्रतीक्षा करती हूँ ॥ ४ ॥ य एव हेतुर्भवित पुरुषस्य जयावहः । पराजये च हेतुश्च स इति प्रतिपालये । किं मां न प्रतिजानं पे भीमसेन मृतामिव ॥ '५ ॥ जो काल मनुष्यके लिये विजयदायक होता है, वही

उसकी पराजयका भी कारण वन जाता है। ऐसा विचार-कर में अपने पक्षकी विजयके अवसरकी राह देखती हूँ। भीमसेन ! क्या तुम नहीं जानते कि इन दुःखोंके आधातसे में मरी हुई-सी हो गयी हूँ॥ ५॥

भारत ! कुन्तीकुमार ! इनसे भी भारी दूसरे दु:ख मुझ-

पर आ पड़े हैं। उनका भी वर्णन करती हूँ। सुनी ॥ ४६ ॥

शोषयन्ति शरीरं में कि नु दुःखमतः परम् ॥ ४७ ॥

तुम सबके जीते-जी नाना प्रकारके कष्ट मेरे दारीरको सुखा रहे हैं, इससे बढ़कर दुःख और क्या हो

युष्मासु भ्रियमाणेषु दुःखानि विविधान्युत ।

दस्वा याचिन्त पुरुषा हत्या वध्यन्ति चापरे । पातियत्वा च पात्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम् ॥ ६ ॥

मैंने सुना है, जो मनुष्य दान करते हैं, वे ही कभी याचनाके लिये विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत-से मनुष्य ऐसे हैं, जो दूसरोंको मारकर स्वयं भी दूसरोंके द्वारा मारे जाते हैं तथा जो दूसरोंको नीचे गिराते हैं, वे स्वयं भी दूसरे प्रति-पक्षियोंद्वारा नीचे गिराये जाते हैं॥ ६॥

न दैवस्यातिभारोऽस्ति न चैवास्यातिवर्तनम् । इति चाप्यागमं भूयो दैवस्य प्रतिपालये ॥ ७॥

अतः दैवके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैवके विधानको लाँव जाना भी असम्भव है। इसलिये मैं दैवकी प्रधानता बतानेवाले शास्त्र-वचर्नोका पालन करती—उन्हें आदर देती हूँ॥ ७॥

स्थितं पूर्वे जलं यत्र पुनस्तत्रैव गच्छिति । इति पर्यायमिच्छन्ती प्रतीक्षे उदयं पुनः ॥ ८ ॥

पानी जहाँ पहले स्थिर होता है, वह फिर भी वहीं ठद्दरता है। इस क्रमको चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदयकाल की प्रतीक्षा करती हूँ॥ ८॥

दैवेन किल यस्पार्थः सुनीतोऽपि विपद्यते । दैवस्य चागमे यत्नस्तेन कार्यो विज्ञानता ॥ ९ ॥

उत्तम नीतिद्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि दैव प्रतिकृल हो, तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है; अतः विज्ञ पुरुषको दैवको अनुकूल बन:नेका ही प्रयत्न करना चाहिये॥ ९॥ यत् तु मे वचनस्यास्य कथितस्य प्रयोजनम् । पृच्छ मां दुःखितां तत्त्वं पृष्टा चात्र व्रवीमि ते ॥ १० ॥

मेंने इस समय जो ये वार्ते कही हैं, इनका क्या प्रयोजन है ? यह मुझ दुखियासे पूछो । तुम्हारे पूछनेपर यहाँ मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो ॥ १० ॥

महिवी पाण्डुपुत्राणां दुहिता द्वपदस्य च । इमामवस्थां सम्प्राप्ता मदन्या का जिजीविषेत् ॥ ११ ॥

में पाण्डवोंकी पटरानी और दुपदकी पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशामें पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्थामें जीना चाहेगी ? ॥ ११॥

कुरून् परिभवेत् सर्वान् पञ्चालानिप भारत । पाण्डवेयांश्च सम्वाहो मम क्वेशो ह्यरिंद्म ॥१२॥

भारत ! शत्रुदमन ! मुझपर पड़ा हुआ यह क्लेश समस्त कौरवों, पाञ्चालों और पाण्डवोंके लिये अपमानकी वात है ॥ १२॥

भ्रातृभिः श्वशुरैः पुत्रैर्वहुभिः परिवारिता । एत्रं समुद्तितानारी का त्वन्या दुःखिता भवेत् ॥ १३ ॥

जिसके बहुत-से भाई, श्वद्युर और पुत्र हों, जो इन सबसे विरी हुई हो तथा भलीभाँति अभ्युदयशील हो, ऐसी परिस्थितिमें मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुःख भोगनेके लिये विवश हुई होगी ? ॥ १३॥

नूनं हि वालया धातुर्मया वै विप्रियं कृतम्। यस्य प्रसादाद् दुर्नीतं प्राप्तास्मि भरतर्पभ ॥ १४॥

भरतश्रेष्ठ ! जान पड़ता है, बचपनमें मैंने विधाताका निश्चय ही महान् अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज इस दुर्दशामें पड़ गयी हूँ ॥ १४॥

वर्णावकाशमिप मे पदय पाण्डव यादशम्। तादशो मे न तत्रासीद् दुःखे परमके तदा ॥ १५॥

पाण्डुनन्दन ! देखो, मेरे दारीरकी कान्ति कैसी फीकी पड़ गर्या है ! यहाँ नगरमें मेरी जो अवस्था है, वह उन दिनों अत्यन्त दुःखरूर्ण वनवासके समय भी नहीं थी ॥१५॥

त्वमेव भीम जानीषे यन्मे पार्थ सुखं पुरा। साहं दासीत्वमापन्ना न शान्तिमवशा छमे॥ १६॥ नादैविकमहं मन्ये यत्र पार्थो धनंजयः। भीमधन्वा महावाहुरास्ते छन्न इवानलः॥ १७॥

भीमसेन ! तुम्हीं जानते हो, पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जबसे मैं दासीभावको प्राप्त हुई हूँ, तभीसे परतन्त्र होनेके कारण मुझे तिनक भी शान्ति नहीं मिलती है। इसे मैं देशकी ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचण्ड धनुप धारण करनेवाले महावाहु अर्जुन भी राखसे ढकी हुई अग्निकी भाँति रिनवासमें छिपकर रहते हैं ॥ १६ १७ ॥ अशक्या चेदितुं पार्थ प्राणिनां चै गतिर्नरैः। विनिपातिममं मन्ये युष्माकं द्यविचिन्तितम् ॥ १८ ॥

कुन्तीनन्दन ! दैवाधीन प्राणियोंकी कव क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्योंके लिये सर्वथा असम्भव है । में तो समझती हूँ, तुमलोगोंकी जो यह अवनति हुई है, इसकी किसीके मनमें कल्पनातक नहीं थी॥ १८॥

यस्या मम मुखप्रेक्षा यूयभिन्द्रसमाः सदा । सा प्रेक्षे मुखमन्यासामवराणां वरा सती ॥१९॥

एक दिन वह था कि इन्द्रके समान पराक्षमी तुम सब भाई सदा मेरा मुँह निहारा करते थे। आज वही में श्रेष्ठ होकर भी अपनेसे निकृष्ट दूसरी स्त्रियोंका मुँह जोहती रहती हूँ॥ १९॥

पदय पाण्डव मेऽवस्थां यथा नार्हामि वै तथा। युष्मासु ध्रियमाणेषु पदय कालस्य पर्ययम् ॥ २०॥ यस्याः सागरपर्यन्ता पृथिवी वदावर्तिनी। आसीत् साद्यसुदेष्णाया भीताहं वदावर्तिनी॥ २१॥

पाण्डुनन्दन ! देखो, तुम सबके जीते जी में ऐसी बुरी हालतमें पड़ी हूँ, जो मेरे लिये कदापि उचित नहीं है। समयके इस उलट-फेरको तो देखो; एक दिन समुद्रके पास-तककी सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वहीं मैं आज सुदेणाके वशमें होकर उससे डरती रहती हूँ॥ २०-२१॥

यस्याः पुरःसरा आसन् पृष्ठतश्चानुगामिनः। साहमद्य सुदेष्णायाः पुरः पश्चाच्च गामिनी॥ २२॥

जिसके आगे और पीछे बहुत-से सेवक रहा करते थे, वहीं में अब रानी सुदेष्णाके आगे और पीछे चलती हूँ॥ इदं तु दुःखं कौन्तेय ममासहां नियोध तत्। या न जातु स्वयं पिषे गात्रोद्धर्तनमात्मनः। अन्यत्र कुन्त्या भद्धं ते सा पिनष्म्यद्य चन्द्रनम्॥ २३॥ पद्म्य कौन्तेय पाणी में नैयाभृतां हि यौ पुरा।

कुन्तीकुमार ! इसके सिवा मेरे एक और असहा दुःखको तो देखो । पहले में माता कुन्तीको छोड़कर (और किसीके लिये तो क्या ) स्वयं अपने लिये भी कभी उवटन नहीं पीसती थीं। किंतु वहीं में आज दूसरोंके लिये चन्दन घिसती हूँ । पार्थ ! देखों, ये मेरे दोनों हाथ, जिनमें घटे पड़ गये हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे ॥ २३ ।।

इत्यस्य दर्शयामास किणवन्तौ कराञ्जभौ ॥ २४ ॥

ऐसा कहकर द्रीपदीने भीमसेनको अपने दोनों हाथ दिखाये, जिनमें चन्दन रगड़नेसे काले दाग पड़ गये थे॥ विभेषि कुन्त्या या नाहं युष्माकं वा कदाचन। साद्याप्रतो विराटस्य भीता तिष्ठामि किह्नरी॥ २५॥ (फिर वह सिसकती हुई बोली-) 'नाथ! जोपहले कभी आर्या कुन्तीसे अथवा तुमलोगोंसे भी नहीं डरती थी, वहीं द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराटके आगे भयभीत-सी खड़ी रहती है? ॥ २५॥

किं नु वक्ष्यति सम्राण्मां वर्णकः सुकृतो न वा। नान्यपिष्टं हि मत्स्यस्य चन्दनं किल रोचते ॥ २६॥

उस समय मैं सोचती हूँ, 'न जाने सम्राट् मुझे क्या कहेंगे ? यह उबटन अच्छा बना है या नहीं !' मेरे सिवा दूसरेका पीसा हुआ चन्दन मत्स्यराजको अच्छा ही नहीं लगता ॥ २६॥

वैशम्पायन उवाच

सा कीर्तयन्ती दुःखानि भीमसेनस्य भामिनी। रुरोद रानकैः सुख्णा भीमसेनमुदीक्षती॥२७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्! भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेनसे अपने दुःख बताकर उनके मुखकी ओर देखती हुई धीरे-धीरे रोने लगी ॥ २७ ॥ सा बाष्पकलया वाचा निःश्वसन्ती पुनः पुनः । हृद्यं भीमसेनस्य घट्टयन्तीद्मव्रवीत्॥ २८ ॥ वह वार-वार लंबी साँसें लेती हुई आँसुओंसे गद्गद वार्णामें भीमसेनके हृदयको कम्पित करती हुई इस प्रकार बोली—॥ २८॥

नाल्पं कृतं मया भीम देवानां किल्विषं पुरा। अभाग्या यत्र जीवामि कर्तव्ये सति पाण्डव ॥ २९ ॥

पाण्डुनन्दन भीमसेन! मैंने पूर्वकालमें देवताओंका थोड़ा अपराध नहीं किया है, तभी तो मुझ अभागिनीको जहाँ मर जाना चाहिये, उस दशामें भी मैं जी रही हूँ ॥ २९॥

वैशम्यायन उवाच

ततस्तरयाः करौ स्क्ष्मौ किणवद्धौ वृकोदरः। मुखमानीय चै पत्न्या रुरोद परवीरहा॥ ३०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! तदनन्तर शत्रुहन्ता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदीके दुबले-पतले हाथों-को, जिनमें घडेपड़ गये थे, अपने मुखपर लगाकर रो पड़े॥ तौ गृहीत्वा च कौन्तेयो वाष्पमृतसुज्य वीर्यवान्।

ता गृहात्वा च कान्त्या वाष्पमुत्खुःय वायवान्। ततः परमदुःखार्त इदं वचनमत्रवीत्॥३१॥

फिर पराक्रमी भीमने उन हाथोंको पकड़कर आँसू बहाते हुए अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो इस प्रकार कहा॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि की चकवयपर्वणि द्वौपदीभीमसंवादे विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत की चकवयपर्वमें द्रौपदी-मीम-संवादविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥

## एकविंशोऽध्यायः

## भीमसेन और द्रौपदीका संवाद

भीमसेन उवाच

धिगस्तु मे बाहुबळं गाण्डीवं फाल्गुनस्य च । यत् ते रक्तौ पुरा भूत्वा पाणी कृतकिणाविमौ ॥ १ ॥

भीमसेन बोले-देवि! मेरे बाहुवलको तथा अर्जुनके गाण्डीव धनुषको भी धिक्कार है; क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ, जो पहले लाल थे, अब घट्टे पड़नेसे काले हो गये हैं ॥ १॥

सभायां तु विराटस्य करोमि कदनं महत्। तत्र मे कारणं भाति कौन्तेयो यत् प्रतीक्षते ॥ २ ॥

में तो उसी दिन विराटकी सभामें ही मारी संहार मचा देता, किंतु ऐसा न करनेमें कारण बन गये कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जानेका भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे॥ २॥

अथवा कीचकस्याहं पोथयामि पदा शिरः। पेश्वर्यमदमत्तस्य कीडन्निव महाद्विपः॥३॥ अथवा ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हुए उस कीचकका मस्तक में उसी प्रकार पैरोंसे रोंद डालता जैसे कीडा करता हुआ महान् गजराज कीचक (बॉस) के वृक्षको मसल डालता है।।

अपइयं त्वां यदा कृष्णे कीचकेन पदा हताम्। तदैवाहं चिकार्थामि मत्स्यानां कदनं महत्॥ ४॥

कृष्णे ! जब कीचकने तुम्हें लातसे मारा था, उस समय में वहीं था और अपनी आँखों यह घटना मैंने देखी थी । उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज इन म्स्यदेशवासियोंका महासंहार कर डालूँ ॥ ४॥

तत्र मां धर्मराजस्तु कटाक्षेण न्यवारयत्। तद्दं तस्य विशाय स्थित प्रवास्मि भामिनि ॥ ५ ॥

किंतु धर्मराजने वहाँ नेत्रोंसे संकेत करके मुझे ऐसा करने-से रोक दिया। भामिनि ! उनके उस इशारेको समझकर ही मैं चुप रह गया॥ ५॥

यच राष्ट्रात् प्रच्यवनं कुरूणामवधश्च यः। सुयोधनस्य कर्णस्य शकुनेः सौवलस्य च॥६॥ दुःशासनस्य पापस्य यन्मया नाहतं शिरः। तन्मे दहित गात्राणि हृदि शल्यिमवार्पितम्। मा धर्मे जिह सुश्रोणि कोधं जिह महामते॥ ७॥

जिस दिन हमें राज्यसे बिखत किया गया, उसी दिन जो कौरवोंका वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा पापी दुःशासनके मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरे हृदयमें काँटा-सा चुभ जाता है और शरीरमें आग लग जाती है। सुश्रोणि ! तुम वड़ी बुद्धिमती हो, धर्मको न छोड़ो; कोधका त्याग करो ॥ ६-७॥

इमं तु समुपालम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः। ऋणुयाद् वापि कल्याणि कृत्स्नं ज्ञह्यात् स जीवितम्।८।

कल्याणी ! यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुखसे यह सारा उपालम्भ सुन लेंगे, तो वे प्राण त्याग देंगे ॥ ८ ॥ धनंजयो वा सुश्रोणि यमौ वा तनुमध्यमे । लोकान्तरगतेष्वेषु नाहं शक्ष्यामि जीवितुम् ॥ ९ ॥

सुश्रोणि ! तनुमध्यमे ! धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते । इन सबके परलोकवासी हो जानेपर मैं भी नहीं जी सकूँगा ॥ ९॥

पुरा सुक्रन्या भार्या च भार्गवं च्यवनं वने । वर्त्मोकभूतं शाम्यन्तमन्वपधत भामिनी ॥ १० ॥ नारायणी चेन्द्रसेना रूपेण यदि ते श्रुता । पतिमन्वचरद् वृद्धं पुरा वर्षसहस्रिणम् ॥ ११ ॥

प्राचीन कालकी बात है, भृगुनन्दन महिष् च्यवन तपस्या करते-करते बाँबीके समान हो गये थे, मानो अब उनका जीवन-दीप बुझ जायगा; ऐसी दशा हो गयी थी, तो भी उनकी कल्याण-मयी परनी सुकन्याने उन्हींका अनुसरण किया—वह उन्हींकी सेवा-शुश्रूपामें लगी रही। नारायणी इन्द्रसेना भी अपने रूप-सौन्दर्यके कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्वकालमें उसने अपने हजार वर्षके बूढ़ें पति मुद्गल अमृपिकी निरन्तर सेवा की थी॥ १०-११॥

दुहिता जनकस्यापि चैदेही यदि ते श्रुता। पतिमन्वचरत् सीता महारण्यनिवासिनम्॥१२॥

जनकनिदनी वैदेही सीताका नाम तो तुम्हारे कानोंमें पड़ा ही होगा । उन्होंने अत्यन्त घोर वनमें निवास करनेवाले अपने पति श्रीरामचन्द्रजीका अनुगमन किया था ॥ १२॥

रक्षसा नित्रहं प्राप्य रामस्य महिषी प्रिया। क्विरयमानापि सुश्रोणि राममेवान्वपद्यत ॥ १३॥

मुश्रोणि ! जानकी श्रीरामकी प्यारी रानी थीं । वे राक्षस-की कैदमें पड़कर दीर्घकालतक क्लेश उठाती रहीं, तो भी उन्होंने श्रीरामको ही अपनाये रक्खा; अपना धर्म नहीं छोड़ा ॥ १३॥ लोपामुद्रा तथा भीरु वयोरूपसमन्विता। अगस्तिमन्वयाद्धित्वाकामान् सर्वानमानुषान्॥ १४

भीरु ! नयी अवस्था और अनुपम रूप-सौन्दर्यसे सम्प् राजकुमारी लोपामुद्राने सम्पूर्ण अलौकिक सुख-भोगोंपर ल मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्यका ही अनुसर किया था ॥ १४॥

द्यमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तमनिन्दिता। सावित्र्यनुचचारैका यमलोकं मनस्विनी॥१५

सती-साध्वी मनस्विनी सावित्री द्युमत्सेनके पुत्र वीरव सत्यवानके मर जानेपर उनके पीछे-पीछे अकेली ही यमलीव की ओर गयी थी॥ १५॥

यथैताः कीर्तिता नार्यो रूपवत्यः पतित्रताः। तथा त्वमपि कल्याणि सर्वैः समुदिता गुणैः॥ १६

कल्याणि ! इन रूपवती पतित्रता नारियोंका जैसा आदः बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों सम्पन्न हो ॥ १६॥

मादीर्घ क्षम कालं त्वं मासमर्घ च सम्मितम् । पूर्णे त्रयोदशे वर्षे राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ १७।

अब तुम थोड़े दिनोंतक और ठहर जाओ। वर्ष पूरा होनेमें महीना-आध-महीना और रह गया है। तेरहवे वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी वनोगी॥ १७॥

( सत्येन ते शपे चाहं भविता नान्यथेति ह । सर्वासां परमस्त्रीणां प्रामाण्यं कर्तुमहीस ।

देवि ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ; ऐसा **ही होगा** यह टल नहीं सकता । तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियोंके समक्ष अपन आदर्श उपस्थित करना चाहिये ॥

सर्वेपां च नरेन्द्राणां मूर्धिन स्थास्यसि भामिनि ॥ भर्त्तभक्त्या च वृत्तेन भोगान् प्राप्ससि दुर्लभान्)॥

भामिनि ! तुम अपनी पितभक्ति तथा सदाचारसे सम्पूर्ण नरेशोंके मस्तकपर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होंगे॥

#### द्रौपद्युवाच

आर्तयैतन्मया भीम कृतं बाष्पप्रमोचनम्। अपारयन्त्या दुःखानि न राजानमुपालभे॥१८॥

द्रौपदी ने कहा-प्राणनाथ भीम ! इधर अनेक प्रकार के दुःखोंको सहन करनेमें असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने रे आँस् वहाये हैं। मैं राजा युधिष्ठिरको उलाहना नहीं दूँगी॥१८॥

किमुक्तेन ब्यतीतेन भीमसेन महावल । प्रत्युपस्थितकालस्य कार्यस्यानन्तरो भव ॥१९॥

महाबली भीमसेन ! अब बीती बातोंको दुइरानेसे क्य

क्रीचक्र-वध

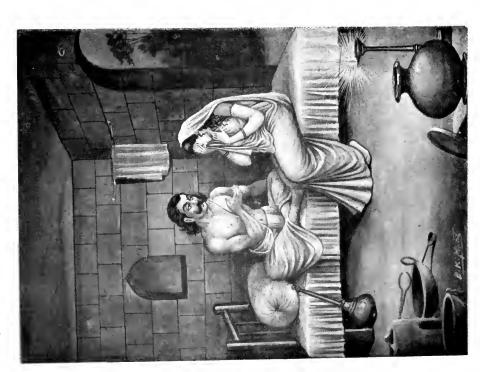

भीममेन और हांपड़ी

महामारत रा

लाम **! इ**स समय जिसका अवसर उपस्थित है। उस कार्यके लिये तैयार हो जाओ ॥ १९ ॥

म्मेह भीम कैंकेयी रूपाभिभवशङ्कया। नित्यमुद्धिजते राजा कथं नेयादिमामिति ॥ २०॥

भीम! केकयकुमारी सुदेण्णा यहाँ मेरे रूपसे पराजित होनेके कारण सदा इस शङ्कासे उद्धिग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इसपर आसक्त न हो जायाँ ॥ २०॥ तस्या विदित्वा तं भावं स्वयं चानुतदर्शनः। कीचकोऽयं सुदुष्टात्मा सदा प्रार्थयते हि माम्॥ २१॥

जिसका देखना भी अनृत (पापमय ) है, वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेग्णाके उक्त मनोभावको जानकर सदा खयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है॥ २१॥ तमहं कुपिता भीम पुनः कोपं नियम्य च । अत्रुवं कामसम्मृद्धमात्मानं रक्ष कीचक॥ २२॥

भीम ! पहले-पहल उसके ऐसा कहनेपर मैं कुपित हो उठी; किंतु पुनः कोधके वेगको रोककर बोली—-'कीचक ! त् कामसे मोहित हो रहा है। अरे ! त् अपने आपकी रक्षा कर ॥ २२ ॥

गन्धर्याणामहं भार्या पञ्चानां महिवी प्रिया । ते त्वां निहन्युःकुपिताःशूराः साहसकारिणः ॥ २३॥

भी पाँच गन्धर्वीकी पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ। वे साहसी तथा श्रूरवीर गन्धर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे? ॥ प्रवसुक्तः सुदुष्टात्मा कीचकः प्रत्युवाच ह। नाहं विभेमि सैरन्ध्रि गन्धर्वाणां श्रुचिस्मिते ॥ २४॥

मेरे ऐसा कहनेपर महा दुष्टात्मा कीचकने उत्तरदिया— पिवत्र मुसकानवाली सैरन्ध्री! मैं गन्धर्वीते नहीं डरता॥२४॥ शतं शतसहस्राणि गन्धर्वाणामहं रणे। समागतं हिनिष्यामित्वं भीक कुरु मेक्षणम्॥ २५॥

'भीर !यदि युद्धमें मेरेसामने एक करोड़ गन्धर्व भी आ जायँ, तो मैं उन्हें मार डाउँगा; परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो'॥ २५॥

रत्युक्ते चात्रुवं मत्तं कामातुरमहं पुनः। न त्वं प्रतिवलक्ष्चैषां गन्धर्वाणां यशस्त्रिनाम्॥ २६॥

उसके इस प्रकार उत्तर देनेपर मैंने पुनः उस कामातुर और मतवाले की चकसे कहा—-की चक! तू मेरे यशस्वी पति गन्धवोंके समान बलवान् नहीं है ॥ २६॥

धर्मे स्थितास्मि सततं कुळशीळसमन्विता । नेच्छामिकंचिद् वध्यन्तं तेन जीवसि कीचक॥ २७॥

भी सदा पातिवत्य-धर्ममें स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुलकी मर्यादा और सदाचारसे सम्पन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसीका वध हो। इसीलिये त् अवतक जीवित है। । २७ ॥

एवमुक्तः स दुष्टात्मा प्राहसत् स्वनवत् तदा । अथ मां तत्र कैकेयी प्रैषयत् प्रणयेन तु ॥ २८ ॥ तेनैव देशिता पूर्व आतृप्रियचिकीर्षया। सुरामानय कल्याणि कीचकस्य निवेशनात् ॥ २९ ॥

मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हँसने लगा। तदनन्तर केकयराजकुमारी सुदेण्णा, जैसा कीचकने पहले उसे सिखा रक्खा था, उसी योजनाके अनुसार अपने भाईका प्रिय करनेकी इच्छासे मुझे प्रेमपूर्वक कीचकके यहाँ भेजने लगी और बोली—'कल्याणि! तुम कीचकके महलसे मेरे लिये मदिरा ले आओ'॥ २८-२९॥

स्तपुत्रस्तु मां दृष्ट्वा महत् सान्त्वमवर्तयत्। सान्त्वे प्रतिहते कुद्धः परामर्शमनाभवत्॥ ३० ॥

में वहाँ गयी। स्तपुत्रने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेनेके लिये बड़े-बड़े आश्वासनोंके साथ समझाना आरम्भ किया; किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना उकरा दी, तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करनेका विचार किया॥ विदित्वा तस्य संकर्ण कीचकस्य दुरात्मनः। तथाहं राजदारणं जवेनैय प्रधायिता ॥३१॥

दुरात्मा कीचकके उस संकल्पको मैं जान गयी और राजाकी शरणमें पहुँचनेके लिये बड़े वेगसे भागी ॥ ३१॥

संदर्शने तु मां राज्ञः स्त्तपुत्रः परामृशत्। पातियत्वा तु दुष्टात्मा पदाहं तेन ताडिता॥ ३२॥

किंतु वहाँ भी दुष्टात्मा स्तपुत्रने राजाके सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वीपर गिराकर लातसे मारा ॥ ३२॥

प्रेक्षते सा विराटस्तु कङ्कस्तु वहवो जनाः । रथिनः पीठमर्दाश्च हस्त्यारोहाश्च नैगमाः ॥३३॥

राजा विराट देखते रह गये। कङ्क तथा अन्य लोगोंने भी यह सब देखा। रथी, पीठमई (राजाके प्रिय व्यक्ति), महाबत, वैदिक विद्वान् तथा नागरिक—सबकी दृष्टिमें यह बात आयी थी।। ३३।।

उपालब्धो मया राजा कङ्कश्चापि पुनः पुनः । ततो न वारितो राज्ञा न तस्याविनयः कृतः ॥ ३४ ॥

मैंने राजा विराट और कङ्कको बार-बार फटकारा, तो भी राजाने न तो उसे मना किया और न उसकी उद्दण्डताका दमन ही किया ॥ ३४॥

योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम सार्थाः। त्यक्तधर्मा नृशंसश्च नरस्त्रीसम्मतः प्रियः॥ ३५॥

राजा विराटका यह जो कीचक नामवाला सारथि है,

इसने धर्मको त्याग दिया है । यह अत्यन्त क्रूर है तो भी विराट और सुदेष्णा दोनों पति-पत्नी उसे बहुत मानते हैं । यह उनका प्रिय सेनापति है ॥ ३५॥

शूरोऽभिमानी पापात्मा सर्वार्थेषु च मुग्धवान्। दारामशीं महाभाग लभतेऽर्थान् बहुनपि ॥ ३६॥

इसे अपनी सूर्रवीरताका वड़ा अभिमान है ! यह पापातमा सब बातोंमें मूर्ज है । महाभाग ! यह परायी स्त्रियों-पर वलात्कार करता और लोगोंसे बहुत धन हड़पता रहता है ॥ ३६ ॥

आहरेदिप वित्तानि परेषां कोशतामपि। न तिष्ठति सा सन्मार्गे न च धर्म बुभूपति॥३७॥

लोग रोते-चिक्लाते रह जाते हैं; किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्गमें स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता है।। ३७।।

पापात्मा पापभावश्च कामवाणवशानुगः। अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रत्याख्यातः पुनः पुनः॥ ३८॥

यह पापात्मा है; इसके मनमें पापकी ही वासना है। यह कामदेवके वाणोंसे विवश हो रहा है। उदण्ड और दुष्टात्मा तो है ही। मैंने वार-धार इसकी प्रार्थना ठुकरायी है॥

दर्शने दर्शने हन्याद् यदि जह्यां च जीवितम्। तद्धमें यतमानानां महान् धर्मो नशिष्यति ॥ ३९॥

अतः यह जय-जय सामने आयेगा, मुझे मारेगा। सम्भय है, किसी दिन मुझे जीवनसे भी हाथ धोना पड़े। उस दशामें धर्मके लिये प्रयत्न करनेवाले तुम सब लोगोंका सबसे महान् धर्म नष्ट हो जायगा॥ ३९॥

समयं रक्षमाणानां भार्या वो न भविष्यति। भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता॥ ४०॥

यदि तुम लोग प्रतिशाके अनुसार तेरइ वर्षकी अवधिकापालन करते रहोगेः तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्याकी रक्षा करनेपर संतानकी रक्षा होती है।। ४०॥

प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः । आत्मा हि जायते तस्यां तेन जायां विदुर्बुधाः॥ ४१ ॥

संतानकी रक्षा होनेपर अपना आत्मा सुरक्षित होता है। आत्मा ही पत्नीके गर्भसे पुत्ररूपमें जन्म लेता है। इसीलिये विद्वान पुरुष पत्नीको 'जाया' कहते हैं॥ ४१॥

भर्ता तु भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममे द्रे । बदतां वर्णधर्माश्च ब्राह्मणानामिति श्रुतः ॥ ४२॥

मैंने वर्णधर्मका उपदेश देनेवाले ब्राह्मणोंके मुँहसे सुना है, पत्नीको पतिकी रक्षा इसलिये करनी चाहिये कि यह किसी दिन मेरे पेटसे पुत्ररूपमें जन्म लेगा॥ ४२॥

क्षत्रियस्य सदा धर्मो नान्यः शत्रुनिवर्हणात्। पर्यतो धर्मराजस्य कीचको मां पदावधीत्॥ ४३॥ तव चैव समस्रे वै भीमसेन महाबल। त्वया ह्यहं परित्राता तस्माद् घोराज्ञडासुरात्॥ ४४॥

महावली भीमसेन ! क्षत्रियके लिये सदा शत्रुओंका संहार करनेके सिवा और कोई धर्म नहीं है । कीचकने धर्मराज युधिष्ठिरके देखते-देखते और तुम्हारी आँखोंके सामने मुझे लात मारी है । तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुरसे मेरी रक्षा की है ॥ ४३-४४॥

जयद्रथं तथैव त्वमजैषीर्भात्तभः सह। जहीममपि पापिष्ठं योऽयं मामवमन्यते॥ ४५॥

भाइयोंसिहत तुमने जयद्रथको भी परास्त किया है। अतः अय इस महापापी कीचकको भी मार डालो, जो मेरा अपमान कर रहा है॥ ४५॥

कीचको राजवाल्लभ्याच्छोकक्रन्मम भारत । तमेवं कामसम्मत्तं भिन्धि कुम्भमिवाइमनि ॥ ४६॥

भारत ! राजाका प्रिय होनेके कारण ही कीचक मेरे लिये शोककारक होरहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापीको तुम उसी तरह विदीर्ण कर डालोः जैसे पत्थरपर पटककर घड़ेको फोंड़ दिया जाता है॥ ४६॥

यो निमित्तमनर्थानां बहूनां मम भारत । तं चेज्जीवन्तमादित्यः प्रातरभ्युद्यिष्यति ॥ ४७ ॥ विषमालोड्य पास्यामि मा कीचकवशं गमम् । श्रेयो हि मरणं महां भीमसेन तवाग्रतः ॥ ४८ ॥

भारत! जो मेरे लिये बहुत-से अनथींका कारण बना हुआ है, उसके जीते-जी यदि कल सूर्योदय हो जायगा, तो मैं विष घोलकर पी लूँगी; किंतु की चकके अधीन नहीं होऊँगी। भीमसेन! की चकके बशमें पड़नेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरेलिये कल्याणकारी होगा। ४७-४८॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा प्रारुदत्रुष्णा भीमस्योरःसमाश्रिता। भीमश्च तां परिष्वज्यमहत् सान्त्वं प्रयुज्य च ॥४९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर द्रौपदी भीमके वक्षःस्थलपर माथा टेककर फूट-फूटकर रोने लगी। भीमसेनने उसको हृदयसे लगाकर बहुत सान्त्वना दी॥४९॥

आश्वासयित्वा बहुशो भृशमार्ती सुमध्यमाम्।
हेतुतत्त्वार्थसंयुक्तैर्वचोभिर्द्धुपदात्मजाम् ॥ ५०॥
प्रमुज्य वदनं तस्याः पाणिनाश्रुसमाकुलम्।
कीचकं मनसागच्छत् सुक्किणी परिसंलिहन्।
उवाच चैनां दुःखार्तो भीमः कोधसमन्वितः ॥ ५१॥

वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुन्दर कटिभागवाली द्रुपद्कुमारीको युक्तियुक्त तात्विक वचनोंसे अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथसे उसके आँसूभरे मुँहको पोंछा और क्रोधसे जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचकका स्मरण किया । तदनन्तर भीमने दुःखपीड़ित द्रौपदीसे इस प्रकार कहा ॥ ५०-५१॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीसान्त्वने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत की चकवघपर्वमें द्रीपदीको आश्वासनविषयक इकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुल ५३ श्लोक हैं)

## द्वाविंशोऽध्यायः

## कीचक और भीमसेनका युद्ध तथा कीचकवध

भीमसेन उवाच .

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । अद्य तं सुर्विष्यामि कीचकं सहवान्धवम् ॥ १ ॥

भीमसेन बोले—भद्रे ! त् जैसा कह रही है, वैसा ही करूँगा। भीरु ! मैं आज की चकको उसके भाई-बन्धुओंसहित मार डालूँगा॥ १॥

अस्याः प्रदोषे रार्वर्याः कुरुष्वानेन संगतम्। दुःखं रोोकं च निर्धूय याज्ञसेनि शुचिस्मिते॥ २ ॥

पवित्र मुसकानवाली द्रौपदी ! तुम दुःख-शोक भुलाकर आगामी रात्रिके प्रदोषकालमें कीचकसे मिलो और उसे नृत्यशालामें आनेके लिये कह दो ॥ २॥

येषा नर्तनशालेह मत्स्यराजेन कारिता। दिवात्र कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथागृहम् ॥ ३ ॥

मत्स्यराज विराटने जो यहाँ नृत्यशाला बनवायी है। उसमें दिनके समय तो कन्याएँ नाचती हैं तथा रातको अपने-अपने घर चली जाती हैं॥ ३॥

तत्रास्ति शयनं दिव्यं दढाङ्गं सुप्रतिष्ठितम्। तत्रास्यं दर्शयिष्यामि पूर्वप्रेतान् पितामहान्॥ ४॥

उस नृत्यशालामें एक बहुत सुन्दर मजबूत पलंग विछा हुआ है। वहीं आनेपर उस कीचकको में उसके मरे हुए बाप-दादोंका दर्शन कराऊँगा॥ ४॥

यथाच त्वां न पश्येयुः कुर्वाणां तेन संविदम् । कुर्यास्तथा त्वं कल्याणि यथा संनिहितो भवेत् ॥ ५ ॥

तुम ऐसी चेष्टा करना, जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कस्यार्ण ! तुम ऐसी बात करना, जिससे वहाँ दिये हुए संकेतके अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाय ॥ ५॥

वैशम्पायन उवाच

तथा तौ कथियत्वा तु बाष्पमुत्स्रुच्य दुःखितौ । रात्रिशेषं तमत्युयं धारयामासतुर्हृदि ॥ ६ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं --राजन ! इस प्रकार बात-चीत करके वे दोनों दुखी दम्पति आँसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रिके शेषभागको उन्होंने बड़ी व्याकुलतासे विताया और आपसकी बातचीतको मनमें ही गुप्त रखा ॥ ६ ॥

तस्यां राज्यां व्यतीतायां प्रातकत्थाय कीचकः। गत्वा राजकुलायैव द्रौपदीमिदमबवीत्॥ ७॥

वह रात बीत जानेपर कीचक सबेरे उठा और राज-महलमें जाकर द्रौपदीसे इस प्रकार बोला—॥ ७॥

सभायां पञ्चतो राज्ञः पातयित्वा पदाह्रनम् । न चैव लभसे त्राणमभिपन्ना वलीयसा ॥ ८ ॥

ंसैरन्थ्री ! मैंने राजसभामें तुम्हारे महाराजके देखते-देखते तुम्हें पृथ्वीपर गिराकर लातोंसे मारा था। तुम मुझ-जैसे महाबलवान् पुरुषके पाले पड़ी हो; तुम्हें कोई बचा नहीं सकता ॥ ८॥

प्रवादेनेह मत्स्यानां राजा नाम्नायमुच्यते । अहमेव हि मत्स्यानां राजा वै वाहिनीपतिः ॥ ९ ॥

'राजाविराट तो कहनेके लिये ही मत्स्यदेशका नाममात्र-का राजा है। वास्तवमें मैं ही यहाँका राजा हूँ क्योंकि सेनाका मालिक मैं हूँ ॥ ९॥

मां सुखं प्रतिपद्यस दासो भीरु भवामि ते। अह्नाय तव सुश्रोणि रातं निष्कान् ददाम्यहम्॥ १०॥

भीर ! सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास वन जाऊँगा। सुश्रोणि ! मैं तुम्हारे दैनिक खर्चके लिये प्रतिदिन सौ मोहरें देता रहूँगा॥ १०॥

दासीशतं च ते दद्यां दासानामिप चापरम्। रथं चाश्वतरीयुक्तमस्तु नौ भीरु संगमः॥ ११॥

'तुम्हारी सेवाके लिये सौ दासियाँ और उतने ही दास दूँगा। तुम्हारी सवारीके लिये खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। भीर !अब हम दोनोंका परस्पर समागम होना चाहिये।।

द्रौपद्यवाच

एवं मे समयं त्वद्य प्रतिपद्यस्य कीचक।

न त्वां सखावा भ्राता वा जानीयात् संगतं मया॥ १२॥

द्रौपदीने कहा—कीचक ! यदि ऐसी वात है, तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो । तुम मुझसे मिलने आते हो— यह वात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने ॥१२॥

अनुप्रवादाद् भीतास्मि गन्धर्वाणां यशस्विनाम् । एवं मे प्रतिजानीहि ततोऽहं वशगा तव ॥ १३॥

क्योंकि में यशस्वी गन्धवींके अपवादसे डरती हूँ । यदि इस बातके लिये मुझसे प्रतिज्ञा करो, तो में तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ ॥ १३॥

#### कीचक उवाच

एवमेतत् करिष्यामि यथा सुश्रोणि भाषसे। एको भद्रे गमिष्यामि शुन्यमावसथं तव॥१४॥

कीचक बोळा—ठीक है। मुश्रोणि! तुम जैसा कहती हो, वैसा ही करूँगा। भद्रे! तुम्हारे सूने घरमें मैं अकेला ही जाऊँगा॥ १४॥

समागमार्थे रम्भोरु त्वया मदनमोहितः। यथा त्वां नैव पश्येयुर्गन्धर्वाः सूर्यवर्चसः ॥१५॥

रम्मोरः ! मैं कामसे मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम-के लिये इस प्रकार आऊँगाः जिससे सूर्यके समान तेजस्वी गन्धर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सकें ॥ १५॥

#### द्रीपद्युवाच

यदेतन्नर्तनागारं मत्स्यराजेन कारितम् । दिवात्र कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथागृहम्॥ १६ ॥

द्रौपदीने कहा—कीचक ! मत्स्यराजने यह जो नृत्य-शास्त्रा वनवायी है, उसमें दिनके समय कन्याएँ नृत्य करती हैं तथा रातमें अपने-अपने घर चली जाती हैं ॥ १६ ॥ तिमस्त्रे तत्र गच्छेथा गन्धर्यास्तन्न जानते । तत्र दोषः परिहृतो भविष्यति न संशयः ॥ १७ ॥

वहाँ अँधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलनेके लिये वहीं जाना । उस स्थानको गन्धर्व नहीं जानते । वहाँ मिलनेसे सब दोप दूर हो जायगा; इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥

### ( कीचक उवाच

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीठ मन्यसे।
एकः सन् नर्तनागारमागमिष्यामि शोभने॥
समागमार्थे सुश्रोणि शपे च सुकृतेन मे।

कीचक योला--भद्रे ! भीर ! तुम जैसा ठीक समझती हो, वैसा ही करूँगा। योभने ! मैं तुमसे मिलनेके लिये अकेला ही नत्यशालामें आऊँगा। मुश्रोणि ! यह बात मैं अपने पुण्यकी श्वय खाकर कहता हूँ ॥ यथा त्वां नावबुध्यन्ते गन्धर्वा वरवर्णिनि ॥ सत्यं ते प्रतिज्ञानामि गन्धर्वेभ्योनते भयम्।) वरवर्णिनी ! मैं ऐसा प्रयत्न कहँगा, जिससे गन्धवोंको तुम्हारे विषयमें कुछ भी पता न लगे । मैं सची प्रतिश्चा करके कहता हूँ कि तुम्हें गन्धवोंसे कोई भय नहीं है ॥

#### वैशम्यायन उवाच

तमर्थमपि जल्पन्त्याः ऋष्णायाः कीचकेन ह । दिवसार्धे समभवन्मासेनैव समं नृप ॥ १८ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार कीचकके साथ बात करनेके बाद द्रौपदीको अवशिष्ट आधा दिन ( भीमसेनसे यह बात निवेदन करनेकी प्रतीक्षामें ) एक महीनेके समान भारी माळूम हुआ ॥ १८॥

कीचकोऽथ गृहं गत्वा भृद्यं हर्षपरिप्छुतः। सैरन्ध्रीरूपिणं मूढो मृत्युं तं नावबुद्धवान्॥१९॥

इधर कीचक महान् हर्षमें भरा हुआ अपने घरको गया। उस मूर्खको यह पता नहीं था कि सैरन्ध्रीके रूपमें मेरी मृत्यु आ रही है॥ १९॥

गन्धाभरणमार्थेषु व्यासक्तः सविशेषतः। अछंचके तदाऽऽत्मानं सत्वरः काममोहितः॥ २०॥

वह तो कामसे मोहित हो रहा था। अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आपको (गहने-कपड़ोंसे) सजाने लगा। वह विशेषतः सुगन्धित पदार्थों। आभूषणों तथा मालाओंके सेवनमें संलग्न रहा॥ २०॥

तस्य तत् कुर्वतः कर्म कालो दीर्घ इवाभवत् । अनुचिन्तयतश्चापि तामेवायतलोचनाम् ॥ २१ ॥

मन-ही-मन विशाल नेत्रोंवाली द्रौपदीका बारंबार चिन्तन करते हुए शृङ्कार धारण करते समय कीचकको वह थोड़ा-सा समय भी उत्कण्ठावश बहुत बड़ा-सा प्रतीत हुआ ॥२१॥

आसीदभ्यधिका चापिश्रीः श्रियं प्रमुमुक्षतः। निर्वाणकाले दीपस्य वर्तीमिव दिधक्षतः॥ २२॥

वास्तवमें जो सदाके लिये राजलक्ष्मीसे वियुक्त होनेवाला है, उस कीचककी भी उससमय शृङ्कार आदि धारण करने-से श्री (शोभा) बहुत बढ़ गयी थी। ठीक उसी तरह, जैसे बुझनेके समय बत्तीको भी जला देनेकी इच्छावाले दीपककी प्रभा विशेष वढ़ जाती है॥ २२॥

कृतसम्ब्रत्ययस्तस्याः कीचकः काममोहितः। नाजानाद्दिवसंयान्तंचिन्तयानःसमागमम्॥ २३॥

काममोहित कीचकने द्रौपदीकी बातपर पूरा विश्वास कर लिया था; अतः उसके समागम-सुखका चिन्तन करते-करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया।

ततस्तु द्रीपदी गत्वा तदा भीमं महानसे। उपातिष्ठत कल्याणी कौरव्यं पतिमन्तिकम्॥ २४॥ तदनन्तर कल्याणखरूपा द्रौपदी पाकशालामें अपने पति कुरुनन्दन भीमसेनके पात गयी ॥ २४ ॥ तमुवाच सुकेशान्ता कीचकस्य मया कृतः । संगमो नर्तनागारे यथावोचः परंतप ॥ २५ ॥

वहाँ सुन्दर लटींवाली कृष्णाने कहा—'शत्रुतापन! जैसा तुमने कहा था। उसके अनुसार मैंने कीचकको नृत्यशालामें मिलनेका संकेत कर दिया है ॥ २५॥

शून्यं स नर्तनागारमागमिष्यति कीचकः। एको निशि महाबाहो कीचकं तं निषृद्य॥ २६॥

'अतः महावाहो ! कीचक रातके समय उस स्नी नृत्य-शालामें अकेला आयेगा । तुम वहीं उसे मार डालना ॥ तं स्तृतपुत्रं कौन्तेय कीचकं मदद्धितम् । गत्वा त्वं नर्तनागारं निर्जीवं कुरु पाण्डव ॥ २७ ॥

'कुन्तीकुमार ! पाण्डुनन्दन ! तुम नृत्यग्रहमें जाकर उस मदोन्मत्त स्तपुत्र कीचकको प्राणश्चन्य कर दो ॥ २७ ॥ द्रपीच सूतपुत्रोऽसौ गन्धर्वानवमन्यते । तं त्वं प्रहरतां श्रेष्ठ हृदान्नागिमवोद्धर ॥ २८ ॥

'प्रहार करनेवालों में श्रेष्ठ वीर ! वह स्तपुत्र अपनी वीरताके घमंडमें आकर गन्धवों की अवहेलना करता है; अतः जलाशयसे सर्वकी भाँति उसे तुम इस जगत्से निकाल फेंको ॥ अश्रु दुःखाभिभूताया मम मार्जस्व भारत । आत्मनश्चेव भद्रं ते कुरु मानं कुलस्य च ॥ २९॥

'भारत ! तुम्हारा कत्याण हो । तुम की चकको मारकर मुझ दुःखपीड़ित अबलाके आँस् पोंछो तथा अपना और अपने कुलका सम्मान बढ़ाओ' ॥ २९॥

भीमसेन उवाच

स्वागतं ते वरारोहे यन्मां वेदयसे प्रियम्। न ह्यन्यं कंचिदिच्छामि सहायं वरवर्णिनि॥३०॥

भीमसेन बोले—बरारोहे ! तुम्हारा खागत है; क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया है । सुन्दरी ! मैं इस कार्यमें दूसरे किसीको सहायक बनाना नहीं चाहता ॥ ३०॥

या मे प्रीतिस्त्वयाऽऽख्याता कीचकस्य समागमे। इत्वा हिडिम्बं सा प्रीतिर्ममासीद् वरवर्णिनि ॥ ३१॥

वरवर्णिनि ! कीचकसे मिलनेके लिये तुमने जो ग्रुभ संवाद दिया है और इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिम्बासुरको मारकर प्राप्त हुई थी।

सत्यं भ्रातृंश्च थर्मे च पुरस्कृत्य ब्रवीमि ते। कीचकं निहनिष्यामि वृत्रं देवपतिर्यथा॥ ३२॥

में सत्यः धर्म और भाइयोंको आगे करके -- उनकी

शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इन्द्रने वृत्रा-सुरको मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचकका वध कर डालूँग ॥ ३२॥

तं गहरे प्रकाशे वा पोथियण्यामि कीचकम्। अथवेदिपयोत्स्यन्ति हिंसे मत्स्यानिप ध्रुवम्॥ ३३॥

एकान्तमें या जन-समुदायमें जहाँ भी वह मिलेगा, की चक्क को मैं कुचल डालूँगा और यदि मत्स्यदेशके लोग उसकी ओरसे युद्ध करेंगे तो, उन्हें भी निश्चय ही मार डालूगा ॥ ३३ ॥ ततो दुर्योधनं हत्या प्रतिपत्स्ये वसुन्धराम् । कामं मत्स्यमुपास्तां हि कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥

तदनन्तर दुर्योधनको मारकर समूची पृथ्वीका राज्य ले लूँगा। भले ही कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मस्यराज विराटकी उपासना करते रहें ॥ ३४॥

द्रीपद्युवाच

यथा न संत्यजेथास्त्वं सत्यं वै मत्कृते विभो । निगृढस्त्वं तथा पार्थ कीचकं तं निषूद्य ॥ ३५ ॥

द्रौपदीने कहा--प्रभो ! तुम वही करो। जिससे मेरे लिये तुम्हें सत्यका परित्याग न करना पड़े । कुन्तीनन्दन ! तुम अपनेको गुप्त रखकर ही उस कीचकका सहार करो ॥

भीमसेन उवाच

प्वमेतत् करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । अद्य तं सुद्धिष्यामि कीचकं सह वान्धवैः ॥ ३६ ॥

भीमसेन बोले — ठीक है, भीर ! तुम जैसा कहती हो। वहीं करूँगा। आज मैं उस कीचकको उसके भाई-बन्धुओं-सहित मार डालूँगा॥ ३६॥

अदृश्यमानस्तस्याथ तमखिन्यामनिन्दिते। नागो विल्वमिचाकम्य पोथयिष्याम्यहं शिरः। अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः॥ ३७॥

अनिन्दिते ! गजराज जैसे बेलके फलपर पैर रखकर उसे कुचल दे, उसी प्रकार में अधेरी रातमें उससे अह्रस्य रहकर तुझ-जैसी अलम्य नारीको प्राप्त करनेकी इच्छावाले दुरात्मा कीचकके मस्तकको कुचल डाल्रूँगा ॥ ३७॥

वैशम्यायन उवाच

भीमोऽय प्रथमं गत्वा रात्रौ छन्न उपावि<mark>शत् ।</mark> मृगं हरिरिवाददयः प्रत्याकाङ्कृतः कीचकम् ॥ ३८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भीमसेन रातके समय पहले ही जाकर नृत्यशालामें छिपकर बैठ गये और कीचककी इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृगकी घातमें वैठा रहता है॥३८॥

कीचकश्चाप्यलंकत्य यथाकाममुपागमत्। तां वेलां नर्तनागारं पाञ्चालीसंगमाशया॥ ३९॥ इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणोंसे सज-धज-कर द्रौपदीके साथ समागमकी अभिलापासे उसी समय नृत्यशालाके समीप आया ॥ ३९ ॥

मन्यमानः सः संकेतमागारं प्राविशच तत् । प्रविश्य च स तद् वेश्म तमसा संवृतं महत् ॥ ४० ॥

उस गृहको सकेत-स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओरसे अन्धकारसे आच्छन हो रहा था॥ ४०॥

पूर्वागतं ततस्तत्र भीममप्रतिमौजसम्।
पकान्ताविश्यतं चैनमाससाद स दुर्मतिः॥ ४१॥।
शायानं शयने तत्र सृतपुत्रः परामृशत्।
जाज्वल्यमानं कोपेन कृष्णाधर्षणजेन ह ॥ ४२॥

अतुलितपराक्रमी भीमसेन तो वहाँ पहलेसे ही आकर एकान्तमें एक राय्यापर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धिवाला सूतपुत्र कीचक वहीं पहुँच गया और उन्हें हाथसे टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचकद्वारा द्वीपदीके अपमानके कारण कोधसे जल रहे थे॥ ४१-४२॥



उपसंगम्य चैवैनं कीचकः काममोहितः। हर्षोन्मथितचित्तातमा समयमानोऽभ्यभाषत॥ ४३॥

उनके पास पहुँचते ही काममोहित कीचक हर्षसे उन्मत्त-चित्त हो मुसकराते हुए बोला—॥ ४३॥

प्रापितं ते मया वित्तं बहुरूपमनन्तकम्। यत् कृतं धनरत्नाढयं दासीशतपरिच्छदम्॥ ४४॥ रूपलावण्ययुक्ताभिर्युवतीभिरलंकृतम् । गृहं चान्तःपुरं सुभ्रु कीडारतिविराजितम् । तत् सर्वे त्वां समुद्दिश्य सहसाहमुपागतः ॥ ४५॥

'सुभु ! मैंने अनेक प्रकारका जो अनन्त धन संचित किया है, वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन-रत्नादिसे सम्पन्न, सैंकड़ों दासी आदि उपकरणोंसे युक्त, रूप-लावण्यवती युवतियोंसे अलंकृत तथा क्रीडा-विलाससे सुशोभित गृह एवं अन्तः पुर है, वह सब तुम्हारे लिये ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ ॥ ४४-४५ ॥

अकस्मान्मां प्रशंसन्ति सदा गृहगताः स्त्रियः। सुवासादर्शनीयश्चनान्योऽस्तित्वादशः पुमान्॥४६॥

मेरे घरकी स्त्रियाँ अकस्मात् मेरी प्रशंसा करने लगती हैं और कहती हैं— 'आपके समान सुन्दर वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है' ॥ ४६ ॥

भीमसेन उवाच

दिष्टयात्वं दर्शनीयोऽथ दिष्टयाऽऽत्मानं प्रशंससि । ईदशस्तु त्वया स्पर्शः स्पृष्टपूर्वो न कहिंचित् ॥ ४७ ॥

भीमसेन बोले—सौभाग्यकी बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो और यह भी भाग्यकी ही बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो । परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा ॥ ४७ ॥

स्पर्शे चेत्सि विद्ग्धस्त्वं कामधर्मविचक्षणः। स्त्रीणां प्रीतिकरो नान्यस्त्वत्समः पुरुषस्त्विह ॥ ४८ ॥

स्पर्शको तुम खूब पहचानते हो । इस कलामें बड़े चतुर हो। कामधर्मके विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसारमें स्त्रियोंको प्रसन्न करनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है॥ ४८॥

वैशम्पायन उवाच

इत्युक्त्वा तं महावाहुर्भीमो भीमपराक्रमः। सहसोत्पत्य कौन्तेयः प्रहस्येदमुवाच ह॥ ४९॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! कीचकसे ऐसा कहकर भयंकरपराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गये और हँसते हुए इस प्रकार बोले-॥ अद्य त्वां भगिनी पापं कृष्यमाणं मया भूवि।

द्रक्ष्यते ऽद्रिप्रतीकाशं सिंहे नेव महागजम् ॥ ५०॥

'अरे ! तू पर्वतके समान विशालकाय है, तो भी जैसे सिंह महान् गजराजको घसीटता है, उसी प्रकार आज में तुझ पापीको पृश्वीपर पटककर घसीटूँगा और तेरी बहिन यह सब देखेगी ॥ ५०॥

निरावाधा त्वयि हते सैरन्ध्री विचरिष्यति। सुखमेव चरिष्यन्ति सैरन्ध्र्याः पतयः सदा॥ ५१॥ ्इस प्रकार तेरे मारे जानेपर सैरन्श्री वेखटके विचरेगी और उसके पित भी सदा सुखते ही रहेंगे' ॥ ५१ ॥ ततो जग्राह केशेषु माल्यवत्सु महाबलः । स केशेषु परामृष्टो बलेन बिलनां वरः ॥ ५२ ॥ आक्षिप्य केशान् वेगेन बाह्योर्जग्राह पाण्डवम् । बाहुयुद्धं तयोरासीत् कृद्धयोर्नरसिंहयोः ॥ ५३ ॥ वसनते वासिताहेतोर्बलवद्गजयोरिव ।

ऐसा कहकर महावली भीमसेनने उसके पुष्पहारिवभूषित केश पकड़ लिये । कीचक भी वलवानोंमें श्रेष्ठ था । सिरके बाल पकड़ लिये जानेपर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और वड़ी फुर्तीसे पाण्डुनन्दन भीमको दोनों भुजाओंमें भर लिया । तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए उन दोनों पुरुषसिंहोंमें बाहुयुद्ध होने लगा, मानो वसन्तऋतुमें हथिनीके लिये दो बलवान गजराज एक-दूसरेसे जूझ रहे हों। ५२-५३ ई। कीचकानां तु मुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च ॥ ५४॥ वालिसुम्रोवयोभ्रोत्रोः पुरेव किपिसंहयोः। अन्योन्यमि संरब्धौ परस्पर जयैविणौ॥ ५५॥

एक ओर कीचकोंका प्रधान कीचक था, तो दूसरी ओर मनुष्योंमें श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्वकालमें किए-श्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयोंमें घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनोंमें भी होने लगा। दोनों एक दूसरेपर कुपित थे और परस्पर विजय पानेकी इच्छासे छड़ रहे थे॥ ५४-५५॥

ततः समुद्यम्य भुजौ पञ्चशीर्पाविवोरगौ। नखदंष्ट्राभिरन्योन्यं घ्नतः कोधविषोद्धतौ॥ ५६॥

फिर दोनों कोधरूपी विषये उद्धत हुए पाँच मस्तर्कोंबाले छपोंकी माँति अपनी-अपनी (पाँच अंगुलियोंसे युक्त ) भुजाओं-को ऊपर उटाकर एक-दूसरेपर नखों और दाँतोंसे प्रहार करने लगे ॥ ५६॥

वेगेनाभिहतो भीमः कीचकेन बळीयसा। स्थिरप्रतिज्ञःस रणे पदान्न चिळतः पदम्॥५७॥

बलिष्ठ कीचकने बड़े वेगसे आधात किया, तो भी हढ़-प्रतिज्ञ भीम उस युद्धमें स्थिर रहे; एक पग भी पीछे नहीं हटे ॥ ५७॥

तावन्योन्यं समाश्चिष्य प्रकर्षन्तौ परस्परम् । उभाविप प्रकाशेते प्रवृद्धौ वृषभाविव ॥ ५८॥

फिर दोनों आपसमें गुँथ गये और एक-दूसरेको खींचने लगे। उस समय वे दो हृष्ट-पुष्ट साँड़ोंकी भाँति सुशोभित होते थे॥ ५८॥

तयोश्चीसीत् सुतुमुलः सम्प्रहारः सुदारुणः । नखदन्तायुध्यतोर्थ्याव्रयोरिय दत्तयोः ॥ ५९ ॥ नख और दाँत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मतवाले ब्याघ परस्पर लड़ रहे हों, उसी प्रकार उनमें अत्यन्त भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा॥ ५९॥

अभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यगृह्णादमर्पितः। मातङ्ग इव मातङ्गं प्रभिन्नकरट।मुखम्॥ ६०॥

जैसे कोधमें भरा हुआ एक हाथी गण्डस्थलसे मद टपकाते हुए दूसरे हाथीको सुँड्से पकड़ ले, उसी प्रकार रोप-युक्त कीचकने सहसा झपटकर दोनों हाथोंसे भीमसेनको पकड़ लिया ॥ ६०॥

स चाप्येनं तदा भीमः प्रतिजन्नाह वीर्यवान् । तमाक्षिपत्कीचकोऽथ बळेन बळिनां वरः ॥ ६१॥

तव पराक्रमी भीमने भी झपटकर उसे पकड़ा, किंतु बलवानोंमें श्रेष्ठ कीचकने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया ॥६१॥ तयोर्भुजविनिष्पेषादुभयोर्विलनोस्तदा । शब्दः समभवद् घोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ६२ ॥

उत समय उत युद्धमें उन दोनों बलवानोंकी भुजाओंकी रगड़से बाँस फटनेका-सा भयानक शब्द होने लगा ॥ ६२॥

अथैनमाक्षिप्य बलाद् गृहमध्ये वृकोदरः। धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्रुमम्॥६३॥

फिर जिस प्रकार प्रचण्ड आँधी वृक्षको झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचकको बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे वृत्यशालामें वेगसे घुमाने लगे॥ ६३॥

भीमेन च परामृष्टो दुर्वलो बलिना रणे। प्रास्पन्दत यथाप्राणं विचकर्ष च पाण्डवम् ॥ ६४ ॥

उस युद्धमें बलवान् भीमकी पकड़में आकर यद्यि कीचक अपना बल खो रहा था। तथापि वह यथाशक्ति उन्हें परास्त करनेकी चेष्टा करता रहा और भीमसेनको अपनी ओर खींचने लगा ॥ ६४॥

ईषदाकितं चापि क्रोधाद् द्वतपदं स्थितम् । कीचको वलवान् भीमंजानुभ्यामाक्षिपद् भुवि॥ ६५॥

जब वे कुछ कुछ वशमें आ गये और उनका पर कुछ लड़-खड़ाने लगा, तब उस दशामें खड़े हुए भीमसेनको बलवान् कीचकने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनोंसे मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ६५ ॥

पतितो भुवि भीमस्तु कीचकेन बलीयसा। उत्पपाताथ वेगेन दण्डपाणिरिवान्तकः॥ ६६॥

अत्यन्त बलशाली कीचकद्वारा इस प्रकार भूमिपर गिराये हुए भीमसेन हाथमें दण्ड धारण करनेवाले यमराजकी भाँति बड़े वेगसे उछलकर खड़े हो गये॥ ६६॥

स्पर्धया च बलोन्मत्तौ ताबुभौ सूतपाण्डवौ। निर्दािथे पर्यक्रवेंतां बलिनौ निर्जने स्थले॥ ६७॥ स्तपुत्र और पाण्डुनन्दन दोनों वलसे उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों वलवान् वीर सर्पाके कारण उस निर्जन स्थानमें आधीरातके समय एक दूमरेको खींचते और धक्के देते रहे॥ ततस्तद् भवनं श्लेष्टं प्राकम्पत मुहुर्मुहुः। वलवचापि संकुद्धावन्योन्यं प्रति गर्जतः॥ ६८॥

इससे वह विशाल भवन वार-वार हिल उठता था। दोनों योदा वड़े कोधमें भएकर एक-दूसरेके सामने जोर-जोरसे गरज रहे थे॥ २८॥

तलाभ्यां स तु भीमेन वक्षस्यभिहतो वली। कीचको रोपसंतप्तः पदान्न चलितः पदम्॥६९॥

इतनेमें ही भीमने दोनों हथेलियोंसे कीचककी छातीपर प्रहार किया।चोट खाकर बलवान कीचक क्रोधसे जल उठा, किंतु अपने खानसे एक पग भी विचलित नहीं हुआ॥६९॥

मुहूर्ते तु स तंचेगं सहित्वा भुवि दुःसहम्। यलादहीयत तदा सूतो भीमवलादितः॥ ७०॥

भूमियर खड़े रहकर दो घड़ीतक उस दु:सह वेगको सह लेनेके पश्चात् भीमसेनके बलसे पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा॥ ७०॥

तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महायळः। वक्षस्यानीय वेगेन ममर्देनं विचेतसम्॥ ७१॥

महावली भीमसेन उसे निर्वल एवं अचेत होते देख उसकी छातीपर चढ़ वैठे और बड़े बेगसे उसे रींदने लगे॥ क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्य पुनद्चैनं वृकोदरः। जग्राह जयतां श्रेष्टः केरोप्बेच तदा भृशम्॥ ७२॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ भीमसेनका क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः वारंबार उच्छ्वास लेकर कीचकके केश पकड़ लिये ॥ ७२॥

गृहीत्वा कीचकं भीमो विरयाज महायळः। शार्दुळः पिशिताकाङ्की गृहीत्वेव महामृगम्॥ ७३॥

जैसे कच्चे मांसकी अभिलापा रखनेवाला सिंह महान् मृगको पकड़ ले, उसी प्रकार महावली भीम कीचकको पकड़-कर बड़ी शोभा पा रहे थे॥ ७३॥

तत एनं परिश्रान्तमुपलभ्य वृकोद्रः। योक्त्रयामास बाहुभ्यां पशुं रज्ञानया यथा॥ ७४॥

तदनन्तर उसे अत्यन्त थका जानकर भीमने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया, जैसे पशुको रस्सीसे बाँध दिया गया हो ॥ ७४ ॥

नदन्तं च महानादं भित्रभेरीसमस्वनम् । भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम् ॥ ७५ ॥ अव वह फूटे नगारेके समान विकृत स्वरमें जोर-जोरसे सिंहनाद करने तथा वन्धनसे छूटनेके लिये छटपटाने लगा। उसकी चेतना छप्त हो रही थी। उसी दशामें भीमसेनने बहुत देरतक उसे शुमाया॥ ७५॥

प्रगृद्य तरसा दोभ्यों कण्ठं तस्य वृक्तोदरः । अपीडयत कृष्णायास्तदा कोपोपशान्तये ॥ ७६ ॥

फिर द्रौपदीका कोधशान्त करनेके लिये उन्होंने दोनों हाथोंसे उसका गला पकड़कर बड़े बेगसे दबाया॥ ७६॥ अथ तं भग्नसर्वाङ्गं व्याविद्धनयनाम्बरम्। आक्रम्य च कटीदेशे जानुना कीचकाधमम्। अपीडयत बाहुभ्यां प्रमुमार्ममार्यत्॥ ७७॥

इस प्रकार जब उसके सब अङ्ग भग्न हो गये, आँखकी पुतलियाँ बाहर निकल आयीं और बस्न फट गये, तब उन्होंने उस कीचकाधमकी कमरको अपने घुटनोंसे दबाकर दोनों मुजाओं द्वारा उसका गला घोंट दिया और उसे पद्यकी तरह मारने लगे॥ ७७॥

तं विपीदन्तमाशाय कीचकं पाण्डुनन्दनः। भूतळे भ्रामयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ७८ ॥

मृत्युके समय कीचकको विषाद करते देख पाण्डुनन्दन भीमने उसे धरतीपर घशीटा और इस प्रकार कहा—॥७८॥ अद्याहमनुणो भूत्वा आतुर्भायीपहारिणम्। शान्ति लब्धासि परमां हत्वा सैरन्धिकण्डकम्॥७९॥

'जो सैरन्ध्रीके लिये कण्टक था। जिसने मेरे भाईकी पत्नीका अपहरण करनेकी चेष्टा की थी। उस दुष्ट कीचकको मारकर आज में उन्हण हो जाऊँगा और मुझे बड़ी शान्ति मिलेगी'॥ ७९॥

इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीर-स्तं कीचकं कोधसरागनेत्रः । आस्रस्तवस्त्राभरणं स्फुरन्त-

मुद्धान्तनेत्रं द्यसुमुत्ससर्ज ॥ ८० ॥ पुरुषोमें उत्कृष्ट बीर भीमसेनके नेत्र कोषसे लाल हो ॥ । उन्होंने उपर्यक्त वार्वे करका कीनको जीने राज्

रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त वातें कहकर कीचकको नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने-कपड़े इधर-उधर विखर गये थे। वह छटपटा रहा था। उसकी आँखें ऊपरको चढ़ गयी थीं और उसके प्राणपखेल निकल रहे थे॥ ८०॥

निष्पिष्य पाणिना पाणि संद्धौष्ठपुटं बळी। समाक्रम्य च संकुद्धो बलेन बिलनां वरः ॥ ८१॥

बलवानोंमें श्रेष्ठ भीम अब भी कोधमें भरे थे। वे हाथसे हाथ मलते हुए दाँतोंसे ओठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचकके ऊपर चढ़ गये॥ ८१॥

तस्य पादौ च पाणी च शिरो ग्रीवां च सर्वशः। कार्य प्रवेशयामास पशोरिव पिनाकधृक्॥ ८२॥ तदनन्तर जैसे महादेवजीने गयासुरके सब अङ्गोंको उसके शरीरके भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचकके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अङ्गोंको उसके धड़में ही घुसा दिया ॥ ८२ ॥ तं सम्मधितसर्वाङ्गं मांसपिण्डोपमं कृतम् । कृष्णाया दर्शयामास भीमसेनो महाबलः ॥ ८३ ॥ महाबली भीमने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांसका लोंदा-सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदीको दिखाया॥ उवाच च महातेजा द्रौपदीं योषितां वराम्। परयेनमेहि पाञ्चालि का मुको ऽयं यथा कृतः ॥ ८४ ॥

उस समय महातेजावी भीमने युवितयोंमें श्रेष्ठ द्रौपर्दासे कहा-पाञ्चाली ! यहाँ आओ और इसे देखो । इस कामीकी शक्ल कैसी बना दी है !' ॥ ८४ ॥ एवमुक्तवा महाराज भीमो भीमपराक्रमः। पादेन पीडयामास तस्य कायं दुरात्मनः॥ ८५ ॥

महागज! भयंकर पराक्रमी भीमने ऐसा कहकर उस दुरात्माकी लाशको पैरसे दवाया ॥ ८५॥ ततो ऽग्नितंत्र प्रज्वालय दर्शियत्वा तु की चकम्। पाञ्चालीं स तदा बीर इदं वचनमज्ञवीत्॥ ८६॥

फिरवहाँ आग जलाकर उन्होंने कीचकका शबदिखाया। उस समय वीरवर भीमने पाञ्चालीसे यह बात कही-॥८६॥ प्रार्थयन्ति सुकेशान्ते ये त्वां शीलगुणान्विताम्। एवं ते भीरु वध्यन्ते कीचकः शोभते यथा॥ ८७॥

'सुन्दर केशोंवाली भीर पाञ्चाली! तुम सुशील और सहुणोंसे सम्पन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागमकी याचना करेंगे, वे इसी प्रकार मारे जायँगे। जैसे आज कीचक शोभा पाता है, वही दशा उनकी भी होगीं।। ८७॥ तत् छत्वा दुर्करं कर्म कृष्णायाः प्रियमुत्तमम्। तथा सकीचकं हत्वा गत्वा रोषस्य वे शमम्॥ ८८॥ आमन्द्रय द्रौपदीं कृष्णां क्षिप्रमायान्महानसम्। कीचकं घातयित्वा तु द्रौपदी योषितां वरा। प्रहृष्टा गतसंतापा सभाषालानुवाच ह॥ ८९॥ द्रौपदीको प्रिय लगनेवाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्मको करके ऊपर बताये अनुसार कीचकको मारकर अपना रोष शान्त करनेके पश्चात् द्रौपदीसे पूछकर भीमसेन पुनः पाक-शालामें चले गये। युवतियोंमें श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक-को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गये। फिर वह सभाभवनके रक्षकोंके पास जाकर बोली-॥

कीचकोऽयं हतः होते गन्धर्वैः पतिभिर्मम् । परस्रीकामसम्मत्तस्तत्रागच्छत पश्यत ॥ ९०॥

'आओ, देखो, परायी स्त्रीके प्रति कामोन्मत्त रहनेवाला यह कीचक मेरे पति गन्धवोंद्वारा मारा जाकर वहाँ नृत्य-शालामें पड़ा है' ॥ ९०॥

तच्छुत्वा भाषितं तस्या नर्तनागाररक्षिणः। सद्दसैव समाजग्मुरादायोल्काः सहस्रज्ञाः॥ ९१॥

उसका यह कथन सुनकर वृत्यशालाके रक्षक सहस्रोंकी संख्यामें हाथोंमें मसाल लिये सहसा वहाँ आये ॥ ९१॥ ततो गत्वाथ तद् वेदम कीचकं विनिपातितम् । गतासुं दहशुर्भूमी रुधिरेण समुक्षितम् ॥ ९२॥

और उस घरके भीतर जाकर उन्होंने देखाः कीचकको गन्धवंने मार गिराया है, उसके प्राण निकल गये हैं और उसकी लाश खूनसे लथपथ होकर घरतीपर पड़ी है ॥ ९२ ॥ पाणिपाद्विहीनं तु हृष्ट्वा च व्यथिताभवन् । निर्राक्षन्ति ततः सर्वे परं विस्मयमागताः ॥ ९३ ॥

उसे हाथ-पैरसे हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिरवेसभी बड़े आश्चर्यमें पड़कर उसे ध्यानसे देखने छगे॥९३॥ अमानुषं छतं कर्म तं दृष्ट्वा विनिपातितम्। कास्य ग्रीवा क चरणौ क पाणी क शिरस्तथा। हित स्म तं परीक्षन्ते गन्धर्वेण हतं तदा॥ ९४॥

कीचकको इस तरह मारा गया देख वे आपसमें बोले— 'यह कर्म तो किसी मनुष्यका किया हुआ नहीं हो सकता। देखों न, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अङ्ग कहाँ चले गये?' यों कहकर जब परीक्षा की, तो वे इसी निश्चयपर पहुँचे कि हो-न-हो, इसे गन्धवंने ही माराहै ॥ ९४॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि कीचकवधे द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवघपर्वमें कीचकवघिषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥ ( **दाक्षिणात्य अधिक पाठके २**३ हलोक मिलाकर कुल ९६३ हलोक हैं )

## त्रयोविंशोऽध्यायः

उपकी चकोंका सैरन्ध्रीको बाँधकर इमशानभूमिमें ले जाना और भीमसेनका उन सबको मारकर सैरन्ध्रीको छुड़ाना

वैशम्पायन उवाच तस्मिन् काले समागम्य सर्वे तत्रास्य बान्धवाः। रुरु: कीचकं दृष्ट्वा परिवार्य समन्ततः ॥ १॥ वैराम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय! उसी समय यह समाचार पाकर कीचकके सब बन्धु-बान्धव वहाँ आ गये। वे कीचककी यह दशा देख उसे चारों ओरसे घेरकर विलाप करने लगे ॥ १॥

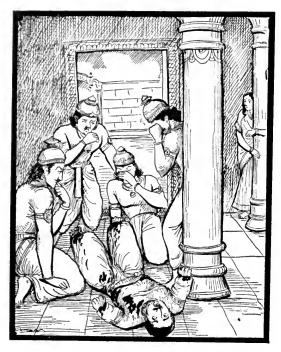

## सर्वे संदृष्टरोमाणः संत्रस्ताः प्रेक्ष्य कीचकम्। तथा सम्भिन्नसर्वाङ्गं कूर्मे स्थल इवोद्धृतम् ॥ २ ॥

उसके सारे अवयव शरीरमें घुस गये थे, इसिल्ये वह जलसे निकालकर स्थलमें रक्षे हुए कछुएके समान जान पड़ता था। कीचकके शवकी वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे, उन सबके रोंगटे खड़े हो गये॥ २॥

## पोथितं भीमसेनेन तमिन्द्रेणेव दानवम् । संस्कारयितुमिच्छन्तो वहिनेतुं प्रचक्रमुः॥ ३ ॥

जैसे इन्द्रने दानव बृत्रासुरका वध किया था। उसी प्रकार भीमसेनके हाथसे मारे गये उस कीचकका दाह-संस्कार करने-की इच्छासे उसके बान्धवगण उसे बाहर (स्मशानभूमिमें) ले जानेकी तैयारी करने लगे ॥ ३॥

### ददग्रस्ते ततः कृष्णां स्तपुत्राः समागताः। अदृराचानवदाङ्गीं स्तम्भमालिङ्गय तिष्ठतीम्॥ ४ ॥

इसी समय वहाँ आये हुए स्तपुत्रोंने देखा, निर्दोष अङ्गोंवाली द्रीपदी थोड़ी ही दूरपर एक खंभेका सहारा लिये खड़ी है ॥ ४॥

#### समयेतेषु सर्वेषु तामूचुरुपकीचकाः । इन्यतां शीव्रमसती यन्छते कीचको इतः ॥ ५ ॥

जब सब लोग जुट गये। तब उन उपकीचकों ( कीचकके भाइयों ) ने द्रौपदीको लक्ष्य करके कहा -- 'इस दुधाको शीध मार डाला जाय, क्योंकि इसीके लिये कीचककी जान गयी है।। अथवा नैव इन्तव्या दद्यतां कामिना सह। मृतस्यापि प्रियं कार्यं सृतपुत्रस्य सर्वथा॥ ६॥

'अथवा मारा न जाय। कामी की चककी लाशके साथ ही इसे भी जला दिया जाय। मर जानेपर भी सृतपुत्रका जो प्रिय हो; जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिये'॥ ६॥

### ततो विराटमूचुस्ते कीचकोऽस्याः कृते हतः। सहानेनाद्य दह्येम तदनुक्षातुमर्हसि ॥ ७ ॥

तदनन्तर उन्होंने विराटसे कहा— इस सैरन्ध्रीके लिये ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचककी लाशके साथ इसे भी जला देना चाहते हैं, आप इसके लिये आज्ञा दें? ॥ ७॥

## पराक्रमं तु सूतानां मत्वा राजान्वमोदत। सैरन्ध्याः सृतपुत्रेण सह दाहं विशाम्पतिः॥ ८॥

राजाने स्तपुत्रोंके पराक्रमका विचार करके सैरन्ध्रीको कीचकके साथ जला डालनेकी अनुमति दे दी ॥ ८ ॥ तां समासाद्य वित्रस्तां छुण्णां कमललोचनाम्। मोमुद्यमानां ते तत्र जगृहः कीचका भृशम् ॥ ९ ॥

फिर क्या था, उपकीच कोंने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमललोचना कृष्णाको वलपूर्वक पकड़ लिया ॥

## ततस्तु तां समारोप्य निवध्य च सुमध्यमाम्। जग्मुरुद्यम्य ते सर्वे इमशानाभिमुखास्तदा ॥१०॥

किर उन्होंने सुन्दर कटिभागवाली उस देवीको टिकटीपर चढ़ाकर लाशके साथ ही बाँध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतकको उटाकर रमशानभूमिकी ओर ले चले ॥ १०॥

## हियमाणा तु सा राजन् स्तुतुत्रैरनिन्दिता। प्राकोशन्नाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती॥ ११॥

राजन् ! स्तपुत्रोंद्वारा इस प्रकार ले जायी जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी [अनाथा-सी हो रही थी, वह ] नाथ (रक्षक) की इच्छा करती हुई जोर-जोरसे पुकारने लगी ॥ ११॥

### द्रीवद्युवाच

जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः। ते मेवाचं विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम् ॥ १२ ॥

द्रौपदी बोळी—मेरे पित जयः जयन्तः विजयः जयत्वेन और जयद्वल जहाँ भी हों। मेरी यह आर्त वाणी सुनें और समझें। ये स्तपुत्र मुझे स्मशानमें लिये जा रहे हैं। १२॥ येवां ज्यातलनिर्घोषो विस्फूर्जितमिवारानेः। ज्यश्चयत महायुद्धे भीमघोषस्तरस्विनाम् ॥१३॥ रथघोषश्च बलवान् गन्धर्वाणां तरस्विनाम्। ते मे वाचं विज्ञानन्तु स्तुतुत्रा नयन्ति माम्॥ १४॥

जिन वेगवान् गन्धर्वोके धनुषोंकी प्रत्यञ्चाका भीषण शब्द वज्राघातके समान सुनायी देता है तथा जिनके रथोंकी घर्घराहटकी आवाज भी बड़े जोरसे उठती और दूरतक फैलती है, वे मेरी आर्त वाणी सुनें और समझें। ये स्तपुत्र मुझे श्मशानमें ले जा रहे हैं ॥ १३-१४॥

वैशम्पायन उवाच

तस्यास्ताः कृपणा वाचः कृष्णायाः परिदेवितम् । श्रुत्वैवाभ्यापतद् भीमः शयनादविचारयन् ॥ १५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! द्रौपदीकी वह दीन वाणी और करण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किये शय्यासे कूद पड़े ॥ १५ ॥

भीमसेन उवाच

अहं श्रुणोमिते वाचं त्वया सैरिन्ध्र भाषिताम् । तस्मात् ते स्तपुत्रेभ्यो भयं भीरु न विद्यते ॥ १६॥

भीमसेन बोले—सैरन्ध्री ! तुम जो कुछ कह रही हो। तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ । इसलिये भीरु ! अब इन सूत-पुत्रोंसे तेरेलिये कोई भय नहीं है ॥ १६ ॥

वैशम्भायन उवाच

इत्युक्त्वा स महाबाहुर्विजजुम्भे जिघांसया। ततः स व्यायतं कृत्वा वेषं विषरिवर्त्यं च ॥१७॥ अद्वारेणाभ्यवस्कन्च निर्जगाम बहिस्तदा। स भीमसेनः प्राकारादारुद्य तरसा द्रुमम् ॥१८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेनने उपकीचकोंका वध करनेके लिये अँगड़ाई लेते हुए अपने शरीरको बढ़ा लिया और प्रयत्नपूर्वक वेप बदलकर विना दरवाजेके ही दीवार फाँदकर पाकशालासे बाहर निकल गये। फिर वे नगरका परकोटा लाँघकर बड़े वेगसे एक वृक्षपर चढ़ गये ( और वहींसे यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदीको किधर ले जा रहे हैं )॥ १७-१८॥

इमराानाभिमुखः प्रायाद्यत्र ते कीचका गताः। स लङ्घियत्वा प्राकारं निःस्टत्य च पुरोत्तमात्। जवेन पतितो भीमः स्तानामग्रतस्तदा ॥१९॥

तत्पश्चात् वे उपकीचक जिधर गये थे, उसी ओर भीमसेन भी इमशानभूमिकी दिशामें चल दिये। चहारदीवारी लाँघनेके पश्चात् उस श्रेष्ठ नगरसे निकलकर भीमसेन इतने वेगसे चले कि सुतपुत्रोंसे पहले ही वहाँ पहुँच गये॥ १९॥

चितासमीपे गत्वा स तत्रापश्यद् वनस्पतिम् । तालमात्रं महास्कन्धं मूर्धशुष्कं विशाम्पते ॥ २०॥ राजन् ! चिताके समीप जाकर उन्होंने वहाँ ताड़के बरावर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएँ बहुत बड़ी थीं और जो ऊपरछे सूख गया था ॥ २०॥

तं नागवदुपकम्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । स्कन्धमारोपयामास दशब्यामं परंतपः ॥ २१ ॥

उस मुक्षकी ऊँचाई दस व्याम थी। उसे शत्रुतापन भीमसेनने दोनों भुजाओंमें भरकर हाथीके समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधेपर रख लिया॥ २१॥

स तं वृक्षं दशव्यामं सस्कन्धविद्यं बली। प्रगृह्याभ्यद्रवत् सूतान् दण्डपाणिरिवान्तकः॥ २२॥

शाखा-प्रशाखाओं सिहत उस दस व्याम ऊँचे वृक्षको लेकर बलवान् भीम दण्डपाणि यमराजके समान उन सूत्पुत्रोंकी ओर दौड़े ॥ २२ ॥

ऊरुवेगेन तस्याथ न्यम्रोधाइवत्थर्किशुकाः । भूमौ निपतिता वृक्षाः सङ्घरस्तत्र शेरते ॥ २३ ॥

उस समय उनकी जङ्घाओंके वेगसे टकराकर बहुतेरे बरगदः पीपल और ढाकके बृक्ष पृथ्वीपर गिरकर ढेर-के-ढेर बिखर गये ॥ २३ ॥

तं सिंहमिव संकुद्धं दृष्ट्या गन्धर्वमागतम् । वित्रेसुः सर्वशः स्ता विषादभयकम्पिताः ॥ २४ ॥

सिंहके समान क्रोधमें भरे हुए गन्धर्वरूपी भीमको अपनी ओर आते देखकर सभी स्तपुत्र डर गये और विषाद एवं भयसे कॉपते हुए कहने लगे—॥ २४॥

गन्धर्वो बलवानेति क्रुद्ध उद्यम्य पादपम् । सैरन्ध्री मुच्यतां शीघ्रं यतो नो भयमागतम् ॥ २५ ॥

'अरे ! देलो, यह बलवान् गन्धर्व वृक्ष उठाये कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरन्ध्रीको शीघ छोड़ दो, क्योंकि उसीके कारण हमें यह भय उपिश्यत हुआ है'॥२५॥ ते तु हृष्ट्रा तदाऽऽविद्धं भीमसेनेन पादपम्।

ते तु दृष्ट्वा तदाऽऽविद्धं भीमसेनेन पादपम्। विमुच्य द्रौपदीं तत्र प्राद्ववन्नगरं प्रति ॥ २६॥

इतनेमें ही भीमसेनके द्वारा घुमाये जाते हुए उस नृक्षको देखकर वे द्रौपदीको वहीं छोड़ नगरकी ओर भागने लगे ॥ द्रवतस्तांस्तु सम्प्रेक्ष्य स वज्री दानवानिव। रातंपञ्चाधिकं भीमः प्राहिणोद् यमसादनम्॥ २७॥ नृक्षेणैतेन राजेन्द्र प्रभञ्जनस्रतो बली।

राजेन्द्र!उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान् भीमने,वज्रधारी इन्द्र जैसे दानवोंका वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्षसे एक सौ पाँच उपकीचकोंको यमराजके घर भेज दिया॥२७३॥

१. दोनों हाथोंको फैलानेपर जितनी लम्बाई होती है, उसे एक न्याम कहते हैं।



तत आश्वासयत् कृष्णां स विमुच्य विशाम्पते॥ २८॥

महाराज ! तदनन्तर उन्होंने द्रौपदीको बन्धनसे मुक्त करके आश्वासन दिया ॥ २८ ॥

उवाच च महावाहुः पाञ्चार्ली तत्र द्रौपदीम् । अश्रुपूर्णमुखीं दीनां दुर्धर्षः स वृकोदरः ॥ २९ ॥

उस समय पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गयी थी। उसके मुखपर आँसुओंकी धारा बह रही थी। दुर्धप वीर महावाहु बुकोदरने उसे धीरज वँधाते हुए कहा—॥ २९॥ एवं ते भीरु वध्यन्ते ये त्वां क्किड्यन्त्यनागसम्। प्रहि त्वं नगरं कृष्णे न भयं विद्यते तव ॥ ३०॥ अन्येनाहं गमिष्यामि विराटस्य महानसम् ॥ ३१॥

भीर ! जो तुझ निरपराध अवलाको सतायेंगे, वे इसी तरह मारे जायेंगे । ऋणों ! नगरको जाओ । अब तुम्हारे लिये कोई भय नहीं है । में दूसरे मार्गसे विराटको पाकशालामें चला जाऊँगा' ॥ ३०-३१ ॥

वैशम्पायन उवाच

पञ्चाधिकं रातं तच निहतं तेन भारत। महावनमिवचिछन्नं शिइये विगछितद्रुमम्॥ ३२॥

चैराम्पायन जी कहते हैं—भारत! भीमसेनके द्वारा मारे गये वे एक सी पाँच उपकी चक वहाँ स्महान भूमिमें इस प्रकार सो रहे थे, मानी काटा हुआ महान् जंगल गिरे हुए पेड़ोंसे भरा हो॥ ३२॥

एवं ते निहता राजञ्छतं पञ्च च कीचकाः। स च सेनापतिः पूर्वमित्येतत् सूतपट्शतम्॥३३॥

राजन् ! इस प्रकार वे एक सौ पाँच उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापित कीचक सब मिलकर एक सौ छः स्तपुत्र मारे गये ॥ ३३॥

तद् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं नरा नार्यश्च संगताः। विस्तयं परमं गत्वा नोचुः किंचन भारत॥३४॥

भारत ! उस समय इमशानभूमिमें बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ एकत्र हो गयी थीं । उन सबने यह महान् आश्चर्यजनक काण्ड देखा, किंतु भारी विस्मयमें पड़कर किसीने कुछ कहा नहीं ॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीमहानारत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवधपर्वमें तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३॥

## चतुर्विशोऽध्यायः

द्रौपदीका राजमहलमें लौटकर आना और वृहन्नला एवं सुदेष्णासे उसकी बातचीत

वैशम्यायन उवाच

ते दृष्ट्वा निहतान् सृतान् राज्ञे गत्वा न्यवेदयन् । गन्धवैनिहता राजन् सृतपुत्रा महाबळाः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! नगरवासियोंने स्तपुत्रोंका यह संहार देख राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया—'महाराज! गन्धवाँने महावळी स्तपुत्रोंको मार डाळा॥ १॥

यथा वज्रेण वै दीर्णे पर्वतस्य महच्छिरः। व्यतिकीर्णाः प्रदृश्यन्ते तथा सुता महीतले॥ २॥

जैसे पर्वतका महान् शिखर वज्रसे विदीर्ण हो गया हो। उसी प्रकार वे सूतपुत्र पृथ्वीपर विखरे दिखायी देते हैं॥२॥

सैरन्ध्री च विमुक्तासौ पुनरायाति ते गृहम् । सर्वे संशयितं राजन् नगरं ते भविष्यति॥ ३॥

'सैरन्त्री बन्धनमुक्त हो गयी है, अब वह पुनः आपके

महलकी ओर आ रही है। उसके रहनेसे आपके सम्पूर्ण नगरका जीवन संकटमें पड़ जायगा॥ ३॥

यथारूपा च सैरन्ध्री गन्धर्वाश्च महावलाः। पुंसामिष्टश्च विषयो मैथुनाय न संदायः॥ ४॥

'सैरन्ध्रीका जैसा अप्रतिम रूप सौन्दर्य है, वह सबको विदित ही है। उसके पित गन्धर्व भी बड़े बलवान् हैं। पुरुषोंको मैथुनके लिये विषयभोग अभीष्ट है ही; इसमें संदाय नहीं है।। ४॥

यथा सैरिन्ध्रदोषेण न ते राजन्तिदं पुरम्। विनाशमेति वै क्षित्रं तथा नीतिर्विधीयताम्॥ ५॥

'अतः राजन् ! आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनावें, जिससे सैरन्ध्रीके दोषसे आपका यह नगर नष्ट न हो जाय' ॥ ५ ॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा विरादो वाहिनीपतिः । अववीत् कियतामेषां स्तानां परमकिया॥ ६ ॥

उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराटने कहा—'इन स्तपुत्रोंका अन्त्येष्टि संस्कार किया जाय ॥ ६ ॥ एकस्मिन्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने । दह्यन्तां कीचकाः शीघं रत्नैर्गन्धेश्च सर्वशः॥ ७ ॥

'एक ही चितामें अग्नि प्रज्विलत करके रत्न और सुगन्धित पदार्थोंके साथ सम्पूर्ण कीचकोंका दाह करना चाहिये' ॥ ७॥

सुदेष्णामव्रवीद् राजा महिषीं जातसाध्वसः। सैरन्ध्रीमागतां ब्रूया ममेव वचनादिदम्॥ ८॥

तदनन्तर राजाने भयभीत होकर रानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा—'देवि! जब सैरन्ध्री यहाँ आ जाय, तो मेरी ही ओरसे उसमे यों कहो—॥ ८॥

गच्छ सैरिन्धि भद्रं ते यथाकामं वरानने। विभेति राजा सुश्लोणि गन्धर्वेभ्यः पराभवात्॥ ९॥

सैरन्ध्री ! तुम्हारा कल्याण हो । वरानने ! तुम्हारी जहाँ रुचि हो, चली जाओ । सुश्रोणि ! गन्धवींके तिरस्कारसे राजा डरते हैं ॥ ९॥

न हि त्वामुत्सहे वकुं स्वयं गन्धर्वरक्षिताम्। स्त्रियास्त्वदोषस्तां वकुमतस्त्वां प्रव्रवीम्यहम्॥ १०॥

'तुम गन्धवोंसे सुरक्षित हो। मैं पुरुष होनेके कारण स्वयं तुमसे कोई वात नहीं कह सकता। किंतु स्त्रीके मुखसे तुम्हारे प्रति यह सब कहलानेमें दोष नहीं है, अतः अपनी पत्नीके द्वारा स्वयं ही तुमसे यह वात कह रहा हूँ'॥ १०॥

वैशम्पायन उवाच

अथ मुक्ता भयात् ऋष्णा स्तपुत्रान् निरस्य च। मोक्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति ॥ ११ ॥ त्रासितेव मृगी बाला शार्दूलेन मनस्तिनी। गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य सलिलेन सा॥१२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब स्तपुत्रींको मारकर भीमसेनने द्रौपदीका बन्धन खोल दिया और वह भयसे मुक्त हो गयी, तब जलसे स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रोंको धोकर सिंहसे डरायी हुई हरिणीकी भाँति वह मनस्विनी बाला नगरकी ओर चली॥ ११-१२॥

तां दृष्ट्या पुरुषा राजन् प्राद्मवन्त दिशो दृश । गन्धवीणां भयत्रस्ताः केचिद् दृष्ट्यान्यमीलयन् ॥ १३॥

जनमेजय ! उस समय द्रौपदीको देखकर गन्धवोंके भयसे डरे हुए पुरुष दसों दिशाओंकी ओर भाग जाते थे और कोई-कोई उसे देखकर आँख मूँद हेते थे ॥ १३॥ वतों महानमदारि भीमसेनमविश्वनम्।

ततो महानसद्वारि भीमसेनमवस्थितम्। ददर्शराजन् पाञ्चाली यथा मत्तं महाद्विपम्॥ १४॥

तदनन्तर पाकशालाके द्वारपर पहुँचकर पाञ्चालीने वहाँ मतवाले गजराजके समान भीमसेनको खड़ा देखा ॥ १४ ॥ तं विस्मयन्ती शनकैः संज्ञाभिरिद्मुब्रवीत्। गुन्धर्वराजाय नमो येनास्मि परिमोचिता ॥ १५ ॥

और विस्मयविमुग्ध होकर उसने धीरेसे संकेतपूर्वक इस प्रकार कहा--- 'उन गन्धर्वराजको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे भारी संकटसे मुक्त किया है' ॥ १५॥

भीमसेन उवाच

ये पुरा विचरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः। तस्यास्ते वचनं श्रुत्वा हानुणा विहरन्त्वतः॥१६॥

भीमसेन बोले--देवि! जो पुरुष तुम्हारी आज्ञाके अधीन होकर यहाँ पहलेसे विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञासे उन्भृण हो इच्छानुसार विहार करें ॥ १६॥

वैशम्यायन उवाच

ततः सा नर्तनागारे धनंजयमपश्यत । राज्ञः कन्या विराटस्य नर्तयानं महाभुजम् ॥ १७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -- राजन् !तत्पश्चात् द्रौपदीने नृत्यशालामें पहुँचकर महावाहु अर्जुनको देखा, जो राजा विराटकी कन्याओंको नृत्य सिखा रहे थे॥ १७॥

ततस्ता नर्तनागाराद् विनिष्क्रम्य सहार्जुनाः। कन्या ददद्युरायान्तीं क्रिष्टां ऋष्णामनागसम्॥ १८॥

उसके आनेका समाचार पाकर अर्जुनसहित वे सब कन्याएँ नृत्यग्रहसे बाहर निकल आयीं और वहाँ आती हुई निरपराध सतायी गयी कृष्णाको देखने लगीं॥ १८॥

कन्या उच्चः

दिएखा सैरन्धि मुक्तासि दिएखासि पुनरागता। दिएखा विनिहताः सुता ये त्वां क्लिस्यन्त्यनाग**सम्॥ १**९॥ उसे देखकर कन्याओं ने कहा—संरन्धी! सौभाग्य-की बात है कि तुम संकटसे मुक्त हो गर्यी और सौभाग्यसे यहाँ पुनः लौट आर्यी। वे स्त्पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराधके ही कष्ट दे रहे थे, मार दिये गये, यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ।। १९॥

### बृ**ह**न्नलो**वाच**

कथं सैरिन्ध्र मुक्तासि कथं पापाश्च ते हताः। इच्छामि वै तव श्रोतुं सर्वमेव यथातथम्॥ २०॥

बृहन्न लाने पूछा — सैरन्ध्री ! तू उन पापियों के हाथसे कैसे छूटी ! और वे पापी कैसे मारे गये ! मैं ये सब बातें तेरे मुखसे ज्यों-की-त्यों सुनना चाहती हूँ ॥ २०॥



## सैरन्ध्युवाच

बृहन्नले किं नु तत्र सैरन्ध्या कार्यमद्य वै। यात्वं वससि कल्याणि सदा कन्यापुरे सुखम्॥ २१॥

सेरन्ध्री वोली—बृहन्नले ! अव तुम्हें सैरन्ध्रीसे क्या काम है ! कल्याणी ! तुम तो मौजसे इन कन्यायोंके अन्तः-पुरमें रहती हो ॥ २१ ॥

न हि दुःखं समाप्नोषि सैरन्ध्री यदुपाश्नुते। तेन मां दुःखितामेवं पृच्छसे महस्रन्निव॥२२॥

सैरन्ध्री जो दुःख भोग रही है, उसे दूर तो करोगी नहीं या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं; इसीलिये मुझ दुखियाकी केवड हँसी उड़ानेके लिये ऐसा प्रश्न कर रही हो !!! २२!!

#### बृ**ह**न्नलोवाच

बृहन्नलापि करयाणि दुःखमाप्नोत्यनुत्तमम्। तिर्यग्योनिगता बाले न चैनामववुध्यसे ॥ २३ ॥

बृहन्नळाने कहा—कल्याणी! पशुओंकी-सी नीच या नपुंसक योनियोंमें पड़कर बृहन्नला भी महान् दुःख भोग रही है, तू अभी भोली-भाली है; इसीलिये बृहन्नलाको नहीं समझ पाती ॥ २३॥

त्वया सह।िषता चास्मित्वं च सर्वेः सहोिषता । क्लिइयन्त्यां त्विय सुश्रोणि को नु दुःखं न चिन्तयेत्॥२४॥

सुश्रोणि ! तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी इम सबके साथ रही है; फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़नेपर किसको दुःख न होगा ? ॥ २४॥

न तु केनचिदत्यन्तं कस्यचिद्धद्यं क्वचित्। वेदितुं शक्यते नूनं तेन मां नाववुष्यसे॥ २५॥

निक्षय ही। कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरेके दृदयको कभी पूर्णरूपसे नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पातीं। मेरे कष्टका अनुभव नहीं कर पातीं॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततः सहैव कन्याभिद्रौपिदी राजवेश्म तत्। प्रविवेश सुदेष्णायाः समीपमुपगामिनी॥ २६॥

वेशम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! तदनन्तर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवनमें गयी और रानी सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी ॥ २६ ॥ तामववीद् राजपुत्री विराठवचनादिदम्।

सैरन्ध्रि गम्यतां शीघ्रं यत्र कामयसे गतिम् ॥ २७॥

तव राजपुत्री सुदेष्णाने विराटके कथनानुसार उससे कहा— स्मैरन्व्री ! तुम जहाँ जाना चाहो, शीव चली जाओ ॥ राजा विभेति ते भद्रे गन्धर्वेभ्यः पराभवात्। त्वं चापि तरुणी सुभ्र रूपेणावितमा भुवि।

त्वं चापि तरुणी सुभ्रु रूपेणाप्रतिमा भुवि। पुंसामिष्टश्च विषयो गन्धर्वाश्चातिकोपनाः॥ २८॥

भद्रे ! तुम्हारे गन्धवींद्वारा प्राप्त होनेवाले पराभवसे महाराजको भय हो रहा है । सुभ्रु ! तुम अभी तरुणी हो, रूप-सौन्दर्यमें भी तुम्हारी समानता कर सके, ऐसी कोई स्त्री इस भूमण्डलमें नहीं है । पुरुषोंको विषयभोग प्रिय होता ही है; (अतः उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना है । ) इधर तुम्हारे गन्धर्व बड़े कोधी हैं (वेन जाने कब क्या कर बैठें !)'॥२८॥

#### सैरन्ध्युवाच

त्रयोदशाहमात्रं मे राजा क्षाम्यतु भामिनि । कृतकृत्या भविष्यन्ति गन्धर्वास्ते न संशयः ॥ २९ ॥ सैरन्ध्रीने कहा—भामिनि !मेरे लिये तेरह दिन और महाराज क्षमा करें । निःसंदेह तबतक गन्धवींका अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जायगा—वे कृतकृत्य हो जायँगे ॥ २९ ॥ ततो मामुपनेष्यन्ति करिष्यन्ति च ते प्रियम् । ध्रुवं च श्रेयसा राजा योक्ष्यते सह बान्धवैः ॥ ३० ॥

इसके बाद वे मुझे तो ले ही जायँगे, आपका भी प्रिय करेंगे। (गन्धवोंकी प्रसन्तासे) अवस्य ही राजा विराट अपने भाई-बन्धुओंसहित कल्याणके भागी होंगे॥ ३०॥ (राज्ञा कृतोपकाराश्च कृतज्ञाश्च सदा शुभे। साधवश्च बलोत्सिकाः कृतप्रतिकृतेप्सवः॥ अर्थिनी प्रव्रवीम्येषा यद् वा तद् चेति चिन्तय। भरस्व तदहर्मात्रं ततः श्रेयो भविष्यति॥

शुभे ! राजा विराटने गन्धवींका बड़ा उपकार किया है; अतः वे सदा उनके पति कृतज्ञ बने रहते हैं। गन्धर्वलोग बलके अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभावके पुरुष हैं और अपने प्रति किये हुए उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजनसे यहाँ रहती हूँ; इसीलिये तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने देनेके लिये अनुरोध करती हूँ । तुम अपने मनमें जो कुछ भी सोच-विचार करो, किंतु कुछ गिने-गिनाये दिनोंतक अभी और मेरा भरण-पोषण करती चलो; इससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥

वैशम्पायन उवाच

तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा कैकेयी दुःखमोहिता।
उवाच द्रौपदीमार्ता भ्रातृव्यसनकर्शिता॥
वस भद्रे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता।
त्रायख मम भर्तारं पुत्रांश्चैव विशेषतः॥)

चैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! सैरन्थ्रीकी यह बात सुनकर केकयराजकुमारी सुदेष्णा भाईके शोकसे पीड़ित और दु:खसे मोहित हो आर्त होकर द्रौपदीसे बोली— 'भद्रे! तुम्हारी जबतक इच्छा हो, यहाँ रहो; परंतु मेरे पित और पुत्रोंकी विशेषरूपसे रक्षा करो । इसके लिये मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि कीचकदाहे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत कीचकवधपर्वमें कीचकोंके दाह-संस्कारविषयक् चौबीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४ श्लोक मिलाकर कुल ३४ श्लोक हैं )

## ( गोहरणपर्व )

## पञ्चविंशोऽध्यायः

दुर्योधनके पास उसके गुप्तचरोंका आना और उनका पाण्डवोंके विषयमें कुछ पता न लगा, यह बताकर कीचकवधका वृत्तान्त सुनाना

वैशम्पायन उवाच

( कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा । शोकमाहारयत् तीवं सामात्यः सपुरोहितः ॥ )

चैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! कीचकके मारे जानेपर शत्रुवीरोंका वध करनेवाले राजा विराट पुरोहित और मन्त्रियोंकहित बहुत दुखी हुए ॥ कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशाम्पते । अत्याहितं चिन्तयित्वाब्यसमयन्त पृथग् जनाः॥ १ ॥

नरेश्वर!भाइयोंसहित कीचककावध होनेसे सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुःसाहसका काम मानकर अलग-अलग आश्चर्यमें पड़े रहे॥ १॥ तस्मिन् पुरे जनपदे संजल्पोऽभूच सङ्घराः। शौर्याद्धि वल्लभो राज्ञो महा सत्त्वः स कीचकः॥ २॥

उस नगर तथा राष्ट्रमें झंड-के-झंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरहकी बातें होने लगती थीं— 'महाबली कीचक अपनी सूरवीरताके कारण राजा विराट-को बहुत प्रिय था॥ २॥

आसीत् प्रहर्ता सैन्यानां दारामर्शी च दुर्मतिः। स हतः खलु पापात्मा गन्धर्वेर्दुष्टपूरुषः॥ ३॥

'उसने विपक्षी दलोंकी बहुत-सी सनाओंका संहार किया था। किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह परायी स्त्रियोंपर बलात्कार करनेवाला पापात्मा और दुष्ट था। इसीलिये गन्धवों-द्वारा मारा गया है? ॥ ३॥

इत्यजल्पन् महाराज परानीकविनाशनम्। देशे देशे मजुष्याश्च कीचकं दुष्प्रधर्षणम्॥ ४॥

महाराज जनमेजय ! रात्रुओंकी सेनाका संहार करनेवाले उस दुर्धर्ष वीर कीचकके विषयमें देश-देशके लोग ऐसी ही बातें किया करते थे ॥ ४॥

अथ वै धार्तराष्ट्रेण प्रयुक्ता ये बहिश्चराः। मृगयित्वा बहुन् ग्रामान् राष्ट्राणि नगराणि च ॥ ५ ॥

म०. १. १०. १७-

संविधाय यथादृष्टं यथादेशप्रदर्शनम्। कृतकृत्या न्यवर्तन्त ते चरा नगरं प्रति ॥ ६ ॥

इधर अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवोंका पता लगानेके लिये दुर्योधनने जो बाहरके देशोंमें घूमनेवाले गुप्तचर लगा रक्ले थे, वे अनेक ग्राम, राष्ट्र और नगरोंमें उन्हें हूँ दृकर, जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे अथवा जिन-जिन देशोंमें छान-बीन कर सकते थे, उन सबमें उसी प्रकार देख-भाल करके अपना काम पूरा करके पुनः इस्तिनापुरमें लौट आये॥ ५-६॥

तत्र दृष्ट्वा तु राजानं कौरव्यं धृतराष्ट्रजम् । द्रोणकर्णकृषेः सार्धं भीष्मेण च महात्मना ॥ ७ ॥ संगतं श्रातृभिश्चापि त्रिगर्तेश्च महारथैः। दुर्योधनं सभामध्ये आसीनमिदमत्रुवन् ॥ ८ ॥

वहाँ वे धृतराष्ट्रपुत्र कुरुनन्दन दुर्योधनसे मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म, अपने सम्पूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगतोंके साथ राजसभामें बैटा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरोंने यों कहा।। ७-८।।

#### चरा ऊचुः

कृतोऽस्माभिः परो यत्नस्तेषामन्वेषणे सदा। पाण्डवानां मनुष्येन्द्र तस्मिन् महति कानने॥ ९॥

गुप्तचर बोले-नरेन्द्र! इमने उस विशाल वनमें पाण्डवीं-की खोजके लिये सदा महान् प्रयत्न जारी रक्खा है ॥ ९ ॥ निर्जने मृगसंकीर्णे नानाद्रुमलताकुले । लताप्रतानवहुले नानागुल्मसमावृते ॥ १० ॥ न च विद्यो गता येन पार्थाः सुदृढविक्रमाः ।

मार्गमाणाः पदन्यासं तेषु तेषु तथा तथा ॥११॥

मृगोंसे भरे हुए निर्जन वनमें, जो अनेकानेक वृक्षों और लताओंसे व्याप्त, विविध लताओंकी वहुलता एवं विस्तारसे विलसित तथा नाना गुल्मोंने समावृत है, वूमकर वहाँके विभिन्न स्थानोंमें अनेक प्रकारसे उनके पदिचह्न हम हूँ दृते रहे हैं तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुन्तीकुमार किस मार्गर्थ कहाँ गये १ यह नहीं जान सके ॥ १०-११॥

गिरिक्टेषु तुङ्गेषु नानाजनपदेषु च । जनाकीर्णेषु देशेषु खर्चटेषु पुरेषु च ॥१२॥ नरेन्द्र बहुशोऽन्विष्टा नैव विद्यश्च पाण्डवान् । अत्यन्तं वा विनष्टास्ते भद्रं तुभ्यं नर्षभ ॥१३॥

महाराज ! हमने पर्वतीं के ऊँचे ऊँचे शिखरोंपर, भिन्न-भिन्न देशों में, जनसमूहसे भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गाँवों, वाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पाण्डवोंका पता नहीं लगा । नरश्रेष्ठ ! आपका कल्याण हो । सम्भव है, वे सर्वथा नष्ट हो गये हों ॥ १२-१३॥ वर्त्मन्यन्वेष्यमाणा वै रथिनां रथिसत्तम। न हि विद्यो गतिं तेषां वासं हि नरसत्तम॥ १४॥

रथियोंमें श्रेष्ठ नरोत्तम ! इमने रथियोंके मार्गपर भी उनका अन्वेषण किया है, किंतु वे कहाँ गये और कहाँ रहते हैं ! इसका पता हमें नहीं लगा ॥ १४॥

किंचित्काले मनुष्येन्द्र स्तानामनुगा वयम्। मृगयित्वा थथान्यायं वेदितार्थाः सा तत्त्वतः ॥ १५॥

मानवेन्द्र ! कुछ कालतक हमलोग उनके सारिययोंके पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बातका ठीक-ठीक पता लगा लिया है ॥ १५ ॥ प्राप्ता द्वारवतीं सूता विना पार्थेः परंतप । न तत्र कृष्णा राजेन्द्र पाण्डवाश्च महाव्रताः ॥ १६ ॥

शतुओंको संताप देनेवाले राजेश्वर ! पाण्डवोंके इन्द्रसेन आदि सारिथ उनके बिना ही द्वारकापुरीमें पहुँच गये हैं। वहाँ न तो द्रौपदी है और न महान् व्रतधारी पाण्डव ही हैं।। सर्वथा विप्रणण्डास्ते नमस्ते भरतर्षभ। न हि विद्योगितं तेषां वासं वापि महात्मनाम्॥ १७॥ पाण्डवानां प्रवृत्तिं च विद्याः कर्मापि वा कृतम्। स नः शाधि मनुष्येन्द्र अत ऊर्ध्वं विशाम्पते॥ १८॥

जान पड़ता है; वे बिल्कुल नष्ट हो गये । भरतश्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है । हम महात्मा पाण्डवों के मार्ग, निवासस्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किये हुए कार्यके विषयमें कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश ! इसके बाद हमारे लिये क्या आज्ञा है ? ॥ १७-१८ ॥ अन्वेषणे पाण्डवानां भूयः कि करवामहे। इमां च नः प्रियां वीर वाचं भद्रवतीं श्रृणु ॥ १९ ॥

बताइये, पाण्डवोंको हूँ दुनेके लिये हम पुनः क्या करें ? वीर ! हमारी एक बात और सुनिये, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिये मङ्गलजनक समाचार है ॥ १९ ॥ येन त्रिगर्ता निहता बलेन महता नृप। स्तेन राक्षो मन्स्यस्य की चकेन बलीयसा॥ २० ॥ स हतः पतितः होते गन्धर्वे निंदा भारत। अहद्यमानै दुंष्टात्मा आतृभिः सह सोद्रैः ॥ २१ ॥

राजन् ! मत्स्यराज विराटके जिस महावली सेनापित स्तपुत्र कीचकने बहुत बड़ी सेनाके द्वारा त्रिगर्तदेश और वहाँके निवासियोंको तहस-नहस कर दिया था। भारत ! गन्धवोंने उस दुष्टात्माको उसके सहोदर भाइयोंसिहत रात्रिमें गुप्तरूपसे मार डाला है । अब वह श्मशानभूमिमें पड़ा सो रहा है ॥ (क्याको राक्षो विरादस्य सेनापतिरुदारधीः ।

(इयालो राक्षो विरादस्य सेनापतिरुद्दारधीः। सुदेष्णायाः स.वै ज्येष्टः शूरो वीरो गतव्यथः॥ उत्साहवान् महावीर्यो नीतिमान् बलवानपि। युद्धक्षो रिपुवीरध्नः सिंहतुल्यपराक्रमः॥ प्रजारक्षणदक्षश्च शत्रुग्रहणशक्तिमान् । विजितारिर्महायुद्धे प्रचण्डो मानतत्परः ॥ नरनारीमनोह्लादी धीरो वाग्मी रणप्रियः।

उदारिचत्त कीचक राजा विराटका साला और सेनापित था। रानी सुदेष्णाका वह वड़ा भाई लगता था। कीचक ग्रूरवीर, व्यथारिहत, उत्साही, महापराक्रमी, नीतिमान, बलवान, युद्धकी कलाको जाननेवाला, शत्रुवीरींका संहार करनेमें समर्थ, सिंहके समान पराक्रमसम्पन्न, प्रजारक्षणमें कुशल, शत्रुओंको काबूमें लानेकी शक्ति रखनेवाला, बड़े-बड़े युद्धोंमें वैरियोंपर विजय पानेवाला, अत्यन्त क्रोधी, अभिमानी, नर-नारियोंके मनको आह्वादित करनेवाला, रणिय, धीर और बोलनेमें चतुर था॥ स हतो निशि गन्धर्वैः स्त्रीनिमित्तं नराधिप । अमृष्यमाणो दुष्टात्मा निशीथे सह सोद्रैः॥ सुद्धदश्चास्य निहता योधाश्च प्रवरा हताः।)

नरेश्वर ! वह अमर्षशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्रीके कारण गन्धवींद्वारा आधी रातमें अपने भाइयोंसहित मार डाला गया है । उसके प्रिय सुदृद् और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गये हैं । प्रियमेत दुपश्चत्य शत्रूणां च पराभवम् । कृतकृत्यश्च कौरव्य विधत्स्व यदनन्तरम् ॥ २२ ॥

कुरुनन्दन! शत्रुओं के पराभवका यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना हो, वह करें ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि चारप्रत्यागमने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गंत गोहरणपर्वमें गुप्तचरोंके लौटकर आनेसे सम्बन्ध रखनेवाला पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२५॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६ दलोक मिलाकर कुल २८ दलोक हैं )

## षड्विंशोऽध्यायः

दुर्योधनका सभासदोंसे पाण्डवोंका पता लगानेके लिये परामर्श तथा इस विषयमें कर्ण और दुःशासनकी सम्मति

वैशम्पायन उवाच

ततो दुर्योधनो राजा शात्वा तेषां वचस्तदा। चिरमन्तर्मना भूत्वा प्रत्युवाच सभासदः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर राजा दुर्योधन उस समय दूतोंकी बातपर विचार करके बहुत देरतक मन ही-मन कुछ सोचता रहा । उसके बाद उसने सभासदों- से कहा—।। १ ॥



सुदुःखा खलु कार्याणां गतिर्विज्ञातुमन्ततः। तस्मात् सर्वे निरीक्षध्वं क नु ते पाण्डवा गताः॥ २॥

'कार्योंके अन्तिम परिणामको ठीक-ठीक समझ लेना अत्यन्त कठिन हैं; अतः आप सब लोग इस बातको समझें कि पाण्डव कहाँ चले गये ? ॥ २ ॥

अरुपावशिष्टं कालस्य गतभूयिष्ठमन्ततः। तेषामज्ञातचर्यायामस्मिन् वर्षे त्रयोद्शे॥३॥

'इस तेरहवें वर्षमें पाण्डवोंके अज्ञातवासका अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष हैं॥ ३॥

अस्य वर्षस्य द्येषं चेद् व्यतीयुरिह पाण्डवाः। निवृत्तसमयास्ते हि सत्यव्यतपरायणाः॥४॥ क्षरन्त इव नागेन्द्राः सर्वे द्याशीविषोपमाः। दुःखाभवेयुः संरब्धाः कौरवान् प्रतिते ध्रुवम्॥५॥

्यदि शेष समय भी पाण्डव इसी प्रकार यहाँ व्यतीत कर लें, तो वे प्रतिज्ञापालनके भारसे मुक्त हो जायँगे। फिर तो वे सत्यव्रती पाण्डव मदकी धारा वहानेवाले गजराजों और विषधर सर्पोके समान क्रोधमें भरकर निश्चय ही कौरवोंके लिये दु:खदायी हो जायँगे। ४-५॥

सर्वे कालस्य वेत्तारः कृच्छ्ररूपधराः स्थिताः। प्रविशेयुर्जितकोधास्तावदेव पुनर्वनम्॥६॥ तस्मात् क्षिप्रं वुभूपध्वं यथा ते ऽत्यन्तमन्ययम्। राज्यं निर्द्वनद्वमन्ययं निःसपत्नं चिरं भवेत्॥७॥

ंवे सब समयकी नियत अवधिको जानते हैं; अत: कहीं ऐसा वेष धारण करके छिपे होंगे, जिससे उन्हें पहचानना किंटन हो गया है; इसिलये आपलोग शीघ उनका पता लगानेकी चेष्टा करें, जिससे वे कोधको दबाकर उतने ही समयके लिये अर्थात् बारह वर्षोंके लिये फिर बनमें चले जायँ। ऐसा होनेपर ही मेरा यह राज्य दीर्घकालतकके लिये निर्द्धन्द्व, व्यग्रताशून्य तथा निष्कण्टक हो जायगा'॥ ६-७॥

अथाव्रवीत् ततः कर्णः क्षिप्रं गच्छन्तु भारत । अन्ये धूर्ता नरा दक्षा निभृताः साधुकारिणः ॥ ८ ॥

यह सुनकर कर्णने कहा—'भरतनन्दन! तब शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल गुप्तचर भेजे जायँ, जो धूर्त होनेके साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकें ॥ ८॥

चरन्तु देशान् संवीताः स्फीताञ्जनपदाकुलान् । तत्र गोष्ठीषु रम्यासु सिद्धप्रविततेषु च ॥ ९ ॥ परिचारेषु तीर्थेषु विविधेष्वाकरेषु च । विज्ञातन्या मनुष्येस्तैस्तर्कया सुविनीतया ॥ १०॥

ंवे गुप्तरूपसे घन-घान्यसम्पन्न एवं जनसमुदायसे भरे हुए देशोंमें जायँ और वहाँ सुरम्य सभाओंमें,सिद्ध-संन्यासी महात्माओं-के आश्रमोंमें, राजनगरोंमें, नाना प्रकारके तीयों और सर्वोत्तम स्थानोंमें, वहाँ निवास करनेवाले मनुष्योंसे विनयपूर्ण युक्तिसे पूछकर उनका पता लगावें ॥ ९-१०॥

विविधैस्तत्परैः सम्यक् तज्ज्ञैर्निपुणसंवृतैः । अन्वेष्टव्याः सुनिपुणैः पाण्डवारुछन्नवासिनः ॥११॥ नदीकुञ्जेषु तीर्थेषु प्रामेषु नगरेषु च । आश्रमेषु च रम्येषु पर्वतेषु गुहासु च ॥१२॥

पाण्डव छिपकर किसी गुप्त स्थानमें निवास करते होंगे; अतः जो कार्यक्षाधनमें तत्पर, उन्हें अच्छी तरह पहचाननेवाले, बुद्धिमानीसे स्वयं भी छिपकर कार्य करनेवाले और अत्यन्त कुशल हों, ऐसे अनेक गुप्तचर नदी-तटवर्ती कुझों, तीथों, गाँवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्वतों तथा गुफाओंमें जा-जाकर उनकी खोज करें? ॥ ११-१२॥

अथाग्रजानन्तरजः पापभावानुरागवान् ।

ज्येष्ठं दुःशासनस्तत्र भ्राता भ्रातरमत्रवीत् ॥१३॥

तदनन्तर सदा पापभावनामें अनुरक्त रहनेवाला दुर्योधनसे छोटा भाई दुःशासन अपने बड़े भाईसे बोला—॥ १३॥ येषु नः प्रत्ययो राजंश्चारेषु मनुजाधिप। ते यान्तु दत्त्तदेया चै भूयस्तान् परिमार्गितुम् ॥१४॥

'राजन्! नरेश्वर! जिन गुप्तचरोंपर इमारा अधिक विश्वास हो, उन्हें देनेयोग्य सब साधन देकर पुनः पाण्डवोंकी खोजके लिये भेजा जाय॥ १४॥

पतच कर्णो यत् प्राह सर्वमीहामहे तथा। यथोद्दिष्टं चराः सर्वे मृगयन्तु यतस्ततः॥१५॥

'कर्णने जो वात कही है, वह सब हम करें । इनके बताये हुए स्थानोंमें जहाँ-तहाँ घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगावें'॥ १५॥

पते चान्ये च भूयांसो देशाद देशं यथाविधि। न तु तेषां गतिर्वासः प्रवृत्तिश्चोपलभ्यते॥१६॥

ंये तथा और भी बहुत-से लोग एक देशसे दूसरे देशमें विधिपूर्वक खोज करें । अभीतक तो पाण्डवोंके गन्तव्य स्थानः निवास तथा प्रवृत्तिका कुछ भी पता नहीं लग रहा है ॥१६॥

अत्यन्तं वा निगृढास्ते पारं चोर्मिमतो गताः। न्यालेश्चापि महारण्ये भक्षिताः शूरमानिनः॥१७॥

'या तो वे अधिक गुप्त स्थानमें छिपे हैं या समुद्रके उस पार चले गये हैं। यह भी सम्भव है कि अपनेको शूरवीर मानने-वाले इन पाण्डवोंको उस महान् वनमें अजगर निग्ल गये हों॥ अथवा विषमं प्राप्य विनधाः शाश्वतीः समाः।

तस्मान्मानसमन्ययं कृत्वा त्वं कुरुनन्दन । कुरु कार्यं महोत्साहं मन्यसे यन्नराधिप ॥१८॥

'अथवा वे किसी विषम परिस्थितिमें पड़कर सदाके लिये नष्ट हो गये हों। अतः कुरुनन्दन! मनुजेश्वर! आप अपने चित्तको स्वस्थ करके जो ठीक समझमें आवे वह कार्य पूर्ण उत्साहके साथ करें! ॥ १८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि कर्णंदुःशासनवाक्ये षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें कर्ण और दुःशासनके वचनविषयक छब्बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

20:00

# सप्तविंशोऽध्यायः

आचार्य द्रोणकी सम्मति

वैशम्पायन उवाच

अथात्रवीन्महावीर्यो द्रोणस्तत्त्वार्थदर्शिवान् । न तादद्या विनद्यन्ति न प्रयान्ति पराभवम् ॥ १ ॥ द्युराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः । धर्मज्ञाश्च कृतज्ञाश्च धर्मराजमनुव्रताः ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर तत्त्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा—'पाण्डवलोग शुरवीर, विद्वान्, बुद्धिमान्, जितेन्द्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञा माननेवाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही होते हैं॥ १-२॥ नीतिधर्मार्थतत्त्वज्ञं पितृवच्च समाहितम्।

धर्मे स्थितं सत्यधृति ज्येष्ठं ज्येष्ठानुयायिनः ॥ ३ ॥ अनुव्रता महात्मानं भ्रातरो भ्रातरं नृप । अजातरात्रुं श्रीमन्तं सर्वभ्रातृमनुव्रतम् ॥ ४ ॥

उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले, भाइयोंद्वारा पिताकी भाँति सम्मानित, धर्मपर अटल रहनेवाले, सत्यपरायण और भाइयोंमें सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन्! उनके भाई भी अपनेसे बड़ोंके अनुगामी और अपने महात्मा बन्धु श्रीमान् अजातशत्रु युधिष्ठरके भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयोंपर अत्यन्त स्नेह रखते हैं॥ ३-४॥ तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम्। किमर्थं नीतिमान् पार्थः श्रेयो नेषां करिष्यति॥ ५॥

'जो इस प्रकार आज्ञापालक विनयशील और महात्मा हैं ऐसे अपने छोटे भाइयोंका नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे १॥५॥

तसाद् यत्नात् प्रतीक्षन्ते कालस्योदयमागतम् । न हि ते नांशमुच्छेयुरिति पश्याम्यहं धिया ॥ ६ ॥

अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभवकी दृष्टिसे यह देखता हूँ कि पाण्डवलोग अपने अनुकूल समयके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; वे नष्ट नहीं हो सकते ॥ ६॥ साम्प्रतं चैव यत् कार्यं तच्च क्षिप्रमकालिकम् । क्रियतां साधु संचिन्त्य वासक्ष्मैषां प्रचिन्त्यताम्॥ ७ ॥ यथावत् पाण्डुपुत्राणां सर्वार्थेषु धृतात्मनाम् । दुर्वेयाः खलु शूरास्ते दुरापास्तपसा वृताः॥ ८ ॥

'इस समय जो कुछ करना है, वह खूय सोच-विचारकर शीघ्र किया जाना चाहिये । इसमें विलम्य करना ठीक नहीं है । सभी विषयोंमें धेर्य रखनेवाले उन पाण्डवोंके निवास-स्थानका ही ठीक-ठीक पता लगाना चाहिये। वे सभी श्र्रवीर और तपस्यांसे आवृत हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है । पा लेनेपर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है ॥ ७-८ ॥

शुद्धात्मा गुणवान् पार्थः सत्यवान् नीतिमा≈शुचिः । तेजोराशिरसंख्येयो गृह्णीयादपि चक्षुषा ॥ ९ ॥

'कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर शुद्धचित्तः, गुणवान्ः, सत्यवान्ः नीतिमान्ः, पवित्र और तेजके पुञ्ज हैंः अतः उन्हें पहचानना असम्भव है। आँखोंसे दीख जानेपर भी वे मनुष्यको मोह लेंगे—पहचाने नहीं जा सकेंगे॥ ९॥

विज्ञाय क्रियतां तस्माद् भृयश्च मृगयामहे। ब्राह्मणैश्चारकैः सिद्धैर्ये चान्ये तद्विदो जनाः॥ १०॥

इसिलये इन बातोंको अच्छी तरह सोच-समझकर ही हमें कोई काम करना चाहिये। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हों, उनके द्वारा पुनः उन सबकी खोज करानी चाहिये'। १०॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि द्रोणवाक्ये चारप्रत्याचारे सप्तविंशोऽध्याय: ॥ २७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट पर्व के अन्तर्गत गोहरणपर्वमें द्रोणवाक्य एवं गुप्त चर भेजनेसे सम्बन्ध रखनेवाळा सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ।२७।

# अष्टाविंशोऽध्यायः

### युधिष्ठिरकी महिमा कहते हुए भीष्मकी पाण्डवोंके अन्वेषणके विषयमें सम्मति

वैशम्पायन उवाच

ततः शान्तनयो भीष्मो भरतानां पितामहः। श्रुतवान् देशकालक्षस्तत्यकः सर्वधर्मवित्॥१॥ आचार्यवाक्योपरमे तद्वाक्यमभिसंद्धत्। हितार्थं समुवाचैनां भारतीं भारतान् प्रति॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन्! इसके पश्चात् भरतवंशियोंके पितामह, देशकालके ज्ञाता, वेद-शास्त्रोंके विद्वान्, तत्त्वज्ञानी और सम्पूर्ण धर्मोंको जाननेवाले शान्तनु-नन्दन भीष्मजीने आचार्य द्रोणकी बात पूरी होनेपर कौरवोंके हितके लिये आचार्यके कथनसे मेल खाती हुई यह बात कौरवोंसे कहीं ॥ १-२॥ युधिष्ठिरे समासक्तां धर्मश्रे धर्मसंवृताम्। असत्सु दुर्रुभां नित्यं सतां चाभिमतां सदा ॥ ३ ॥

उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिरसे सम्बन्ध रखनेवाली तथा धर्मसे युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषोंके लिये सदा दुर्लभ और सत्पुरुषोंको सदैव प्रिय लगनेवाली थी॥ ३॥ भीष्मः समवदत् तत्र गिरं साधुभिर्य्चिताम्। यश्चेष ब्राह्मणः प्राह् द्रोणः सर्वार्थतस्वित्॥ ४॥

इस प्रकार भीष्मजीने वहाँ सत्पुरुषोंद्वारा प्रशंक्षित सम्यक् वचन कहा-'सव विषयोंके तत्त्वज्ञ तथा विष्रवर आचार्य द्रोणने जैसा कहा है, वह ठीक है ॥ ४ ॥

सर्वेछक्षणसम्पन्नाः साधुत्रतसमन्विताः। श्रुतव्रतोषपन्नाश्च नानाश्रुतिसमन्विताः॥ ५॥ वृद्धानुशासने युक्ताः सत्यवतपरायणाः। समयं समयज्ञास्ते पालयन्तः ग्रुचिव्रताः॥ ६॥

वास्तवमें पाण्डव समस्त शुभ लक्षणोंने सम्पन्न, साधु-पुरुषोचित नियमों एवं बतके पालनमें तत्पर, वेदोक्त बतके पालक, नाना प्रकारकी श्रुतियोंके ज्ञाता, बड़े-बूढ़ोंके उपदेश और आदेशके पालनमें संल्ला, सत्यपरायण तथा शुद्ध बत धारण करनेवाले हैं। वे अज्ञातवासके नियत समयको जानते हैं, इसीलिये उसका पालन कर रहे हैं॥ ५-६॥

क्षत्रधर्मरता नित्यं केशवानुगताः सदा। प्रवीरपुरुषास्ते वै महात्मानो महावलाः। नावसीदितुमहीन्त उद्घहन्तः सतां धुरम्॥ ७॥

्पाण्डव क्षत्रिय-धर्ममें नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान् श्रीकृष्णका अनुगमन करनेवाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, महावलवान् तथा साधु पुरुषोंके लिये उचित कर्तव्यका भार वहन कर रहे हैं। अतः वे कष्ट भे।गने या नष्टहोने योग्य नहीं हैं।। ७॥

धर्मतरचैव गुप्तास्ते सुवीर्येण च पाण्डवाः । न नारामधिगच्छेयुरिति मे धीयते मतिः॥ ८॥

भाण्डव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रमसे सुरक्षित हैं। अतः वे नष्ट नहीं हो सकते, यह मेरा निश्चित विचार है॥ ८॥

तत्र बुद्धि प्रवक्ष्यामि पाण्डवान् प्रति भारत । न तु नीतिः सुनीतस्य शक्यतेऽन्वेषितुं परैः ॥ ९. ॥

'भरतनन्दन! पाण्डवींके विषयमें मेरी बुद्धिका जो निश्चय है, उसे बताता हूँ । जो उत्तम नीतिसे सम्पन्न है, उसकी उस नीतिका अनुसंधान दूसरे (अनीतिपरायण) मनुष्य नहीं कर सकते ॥ ९ ॥

यत्तु शक्यमिहास्माभिस्तान् वैसंचिन्त्य पाण्डवान् । बुद्ध्या प्रयुक्तं न द्रोहात् प्रवक्ष्यामि निवोध तत् ॥

'पाण्डवोंके सम्बन्धमें अपनी बुद्धिसे भलीभाँति सोच-विचारकर मुझे जो युक्तिसंगत जान पड़ा है, वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोहके कारण नहीं, तुम्हारे भलेके लिये बताता हैं; ध्यान देकर मुनो ॥ १०॥

न त्वियं माददौर्नीतिस्तस्य वाच्या कथंचन । सा त्वियं साधु वक्तव्या न त्वनीतिः कथंचन ॥ ११ ॥

्युधिष्ठिरकी जो नीति है। उसकी मेरे-जैसे पुरुषोंको कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है॥ ११॥

बृद्धानुशासने तात तिष्टता सत्यशीलिना। अवस्यं त्विह धीरेण सतां मध्ये विवक्षता ॥ १२ ॥ यथार्हमिह वक्तस्यं सर्वेथा धर्मलिप्सया। तात ! जो वृद्धपुरुपीके अनुशासनमें रहनेवाला और सत्यपालक है, वह धीर पुरुष यदि साधुपुरुषीके समाजमें कुछ कहना चाहता है, तो उसे यहाँ मर्वथा धर्म प्राप्त करनेकी इच्छासे यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिये ॥ १२ है॥ तत्र नाहं तथा मन्ये यथायमितरो जनः ॥ १३॥ निवासं धर्मराजस्य वर्षेऽस्मिन् वै त्रयोदरो।

अतः इम तेरहवें वर्षमें धर्मराज युधिष्ठिरके निवासके सम्बन्धमें दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं, वैसा मैं नहीं मानता॥ १३५ ॥

तत्र तात न तेषां हि राशां भाव्यमसाम्प्रतम् ॥ १४ ॥ पुरे जनपदं चापि यत्र राजा युधिष्ठरः। दानशीलो बदान्यश्च निभृता हीनिषेवकः। जना जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १५॥

'तात ! जिस नगर या राष्ट्रमें राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे, वहाँके राजाओंका अकल्याण नहीं हो सकता ! जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, उस जनपदके लोगोंको दानशील, उदार, विनयी और लजाशील होना चाहिये ॥ १४-१५ ॥

वियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः। हृष्टः पुष्टः द्युन्तिर्दक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः॥१६॥

'जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलनेवाले, जितेन्द्रिय, कल्याणभागी, सत्यपगयण: हृष्ट-पुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे ॥ १६ ॥

नास्यको न चापीर्पुर्नाभिमानी न मत्सरी। भविष्यति जनस्तत्र खयं धर्ममनुवतः॥१७॥

'वहाँ कोई न तो दूसरेके दोष देखनेवाला होग! और न ईर्ष्याल । न किसीमें अभिमान होगा और न मास्तर्य (द्वेष)। वहाँके सब लोग स्वयंहीधर्ममें तत्पर होंगे॥१७॥

व्रह्मघोपाश्च भूयांसः पूर्णाहुत्यस्तथैव च। क्रतवश्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः॥ १८॥

'उस देश या जनपदमें प्रचुर रूपसे वेद-ध्विन होती होगी, यज्ञोंमें पूर्णाहुतियाँ दी जाती होंगी और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं-वाले बहुत-से यज्ञ हो रहे होंगे॥ १८॥

सदा च तत्र पर्जन्यः सम्यग्वर्धी न संशयः। सम्यन्नसम्या च मही निरातङ्का भविष्यति ॥ १९ ॥

वहाँ मेघ सदा ठोक ठीक वर्षा करता होगा, इसमें संशय ्नहीं है। वहाँकी भूमिपर खेती लहलहाती होगी और वहाँ निवास करनेवाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी॥ १९॥

गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि च । गन्धवन्ति च माल्यानि शुभशब्दा च भारती॥ २०॥

'वहाँ गुणयुक्त धान्यः, सरस फलः, **सुगन्धयुक्त मा**ला

## महाभारत 🌕

### पाण्डवोंके अन्वेपणके विषयमें भीष्मकी सम्मति



सुशर्मीपर भीमसेनका प्रहार

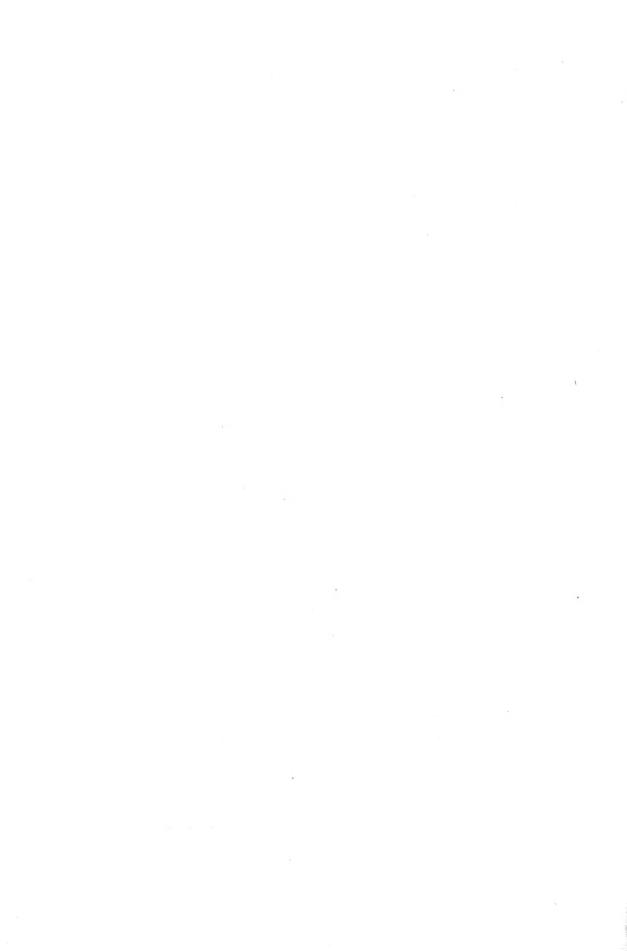

और माङ्गलिक शब्दोंसे युक्त वाणी सुलभ होगी ॥२०॥ वायुश्च सुखसंस्पर्शो निष्प्रतीपं च दर्शनम्। न भयं त्वाविशेत् तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः॥२१॥

वहाँ जिसका स्पर्श सुखदायक हो, ऐसी शीतल एवं मन्द वायु चलती होगी । धर्म और ब्रह्मके स्वरूपका विचार पाखण्डशून्य होगा । जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँ भयका प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २१ ॥

गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्वलाः। पयांसि द्धिसपींषि रसवन्ति हितानि च॥२२॥

'उस जनपदमें गौओंकी अधिकता होगी और वे गौएँ कृश या दुर्वल न होकर खूब हृष्ट-पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े खादिष्ट तथा हितकारी होंगे॥ २२॥ गुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च। तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्टिरः॥ २३॥

जिस देशमें राजा युधिष्टिर होंगे, वहाँ गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे ॥ २३ ॥ रसाः स्पर्शाश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणान्विताः। दृश्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्टिरः ॥२४॥

'जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँ रस, स्पर्शः गन्ध और शब्द—सभी विषय गुणकारी होंगे और मनको प्रसन्न करने-वाले दृश्य देखनेको मिलेंगे ॥ २४॥

धर्माश्च तत्र सर्वेंस्तु सेविताश्च द्विजातिभिः। स्वैः स्वैर्गुणैश्च संयुक्ता अस्मिन् वर्षे त्रयोद्शे॥ २५॥

'इस तेरहवें वर्षमें राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे, वहाँके समस्त द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) अपने-अपने धर्मोंका पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभावसे सम्पन्न होंगे ॥ २५॥

देशे तस्मिन् भविष्यन्ति तात पाण्डवसंयुते। सम्प्रीतिमाञ्जनस्तत्र संतुष्टः शुचिरव्ययः ॥ २६ ॥

'तात ! पाण्डवींसे संयुक्त देशमें ये सब विशेषताएँ होंगी। वहाँके छोग प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्र और विकारशून्य होंगे॥

देवतातिथिपूजासु सर्वभावानुरागवान् । इष्टदानो महोत्साहः खखधर्मपरायणः ॥ २७॥

'देवता और अतिथियोंकी पूजामें सबका सर्वतीभावेन अनुराग होगा। सभी छोग दानको प्रिय मानेंगे, सबमें भारी उत्साह भरा **हो**गा और समी अपने-अप**ने धर्मके पालनमें** तत्पर होंगे ॥ २७॥

अशुभाद्धि शुभन्नेष्सुरिष्टयक्षः शुभन्नतः। भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा शुधिष्टिरः॥ २८॥

'जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे, वहाँके लोग अग्रुभको छोड़कर ग्रुमके अभिलावी होंगे। यज्ञोंका अनुष्ठान उनके लिये अभीष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतोंको धारण करनेवालेहोंगे॥२८॥

त्यक्तवाक्यानृतस्तात ग्रुभकल्याणमङ्गलः। ग्रुभार्थेप्सुः ग्रुभमतिर्यत्र राजा युधिष्ठिरः॥ २९॥

'तात ! जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे, वहाँ के लोग असत्य-भाषणका त्याग करनेवाले, ग्रुम, कल्याण एवं मङ्गलसे युक्त, ग्रुम वस्तुओंकी प्राप्तिके इच्छुक तथा ग्रुममें ही मन लगानेवाले होंगे॥ २९॥

भविष्यति जनस्तत्र निन्यं चेष्टप्रियत्रतः । धर्मात्मा शक्यते श्वातुं नापि तात द्विजातिभिः॥ ३०॥ किं पुनः प्राकृतैस्तात पार्थो विश्वायते कचित्। यस्मिन् सत्यं भृतिर्दानं परा शान्तिर्ध्वा क्षमा॥ ३१॥ हीःश्रोःकोर्तिः परं तेज शानृशंस्यमथार्जवम् ।

'सदा इष्टजनोंका प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उनमें सत्य, धैर्य, दान, परम शान्ति, अटल क्षमा, लजा, श्री, कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता और सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य)भी उन्हें नहीं पहचान सकते॥ २०-३१ है॥

तसात् तत्र निवासं तु छन्नं यत्नेन धीमतः। गतिं च परमां तत्र नोत्सहे वकुमन्यथा॥३२॥

'इसिलये जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायँ, वहीं बुद्धिमान् युधिष्ठिर-का यत्नपूर्वक छिपाया हुआ निवासस्थान हो सकता है; वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय होना सम्भव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता॥ ३२॥

पवमेतत् तु संचिन्त्य यत्कृते मन्यसे हितम्। तत् क्षिपं कुरु कौरव्य यद्येवं श्रद्दधासि मे ॥ ३३॥

'कुरुनन्दन! यदि मेरी बातोंपर तुम्हें विश्वास हो, तो इसी प्रकार सोच-विचारकर जो काम करनेसे तुम्हें अपना हित जान पड़े, उसे शीव्र करों? ॥ ३३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि चारप्रत्याचारे भीष्मवाक्ये अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें गुप्तचर भेजनेके विषयमें भीष्मवचनसम्बन्धी अद्वाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

### एकोनत्रिंशोऽध्यायः

### कृपाचार्यकी सम्मति और दुर्योधनका निश्चय

वैशम्यायन उवाच

ततः शारद्वतो वाक्यमित्युवाच कृपस्तदा । युक्तं प्राप्तं च वृद्धेन पाण्डवान् प्रति भाषितम्॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — राजन् ! इसके पश्चात् महर्षि शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्यने उस समय यह बात कही—राजन् ! वयोवृद्ध भीष्मजीने पाण्डवोंके विषयमें जो कुछ कहा है, वह युक्तियुक्त तो है ही, अवसरके अनुकूल भी है ॥ १ ॥ धर्मार्थसहित इलक्षं तत्त्वतश्च सहेतुकम् । तत्रानुरूषं भीष्मेण ममाष्यत्र गिरं श्रुणु ॥ २ ॥

'उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही संनिहित हैं। वह सुन्दरः तात्विक और सकारण है। इस विषयमें मेरा भी जो कथन है, वह भीष्मजीके ही अनुरूप है, उसे सुनों।। २।। तेषां चैव गतिस्तीर्थेवांसदचैषां प्रचिन्त्यताम्। नीतिर्विधायतां चापि साम्प्रतं याहिताभवेत॥ ३॥

'तुमलोग गुप्तचरोंसे पाण्डवेंकी गति और स्थितिका पता लगवाओ और उसी नीतिका आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो ॥ ३ ॥

नावज्ञेयो रिपुस्तात प्राकृतोऽपि बुभूषता। किं पुनः पाण्डवास्तात सर्वास्त्रकुशला रणे॥ ४ ॥

'तात ! जिसे सम्राट् वननेकी इच्छा हो, उसे साधारण शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। फिर जो युद्धमें सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके संचालनमें कुशल हैं, उन पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है ! ॥ ४ ॥

तसात् सत्रं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । गृढमावेषु छन्नेषु काळे चोदयमागते ॥ ५ ॥ खराष्ट्रं परराष्ट्रं च ज्ञातव्यं वळमात्मनः। उदयः पाण्डवानां च प्राप्ते काळ न संशयः॥ ६ ॥

'अतः इस समय जब कि महातमा पाण्डव छद्मवेष धारण करके (अर्थात् वेष वदलकर) गुप्तरूपसे छिपे हुए हैं और अज्ञातवासकी जो नियत अविध थी, वह प्रायः समाप्त हो चली है, स्वराष्ट्र और परराष्ट्रमें अपनी कितनी शक्ति है— इसे समझ लेना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त समय आते ही पाण्डव प्रकट हो जायँगे॥ ५-६॥

#### निवृत्तसमयाः पार्था महात्मानो महावलाः। महोत्साहा भविष्यन्ति पाण्डवा ह्यमितौजसः॥ ७ ॥

'अज्ञातनासका समय पूर्ण कर लेनेपर कुन्तीके वे महाबली, अमितपराक्रमी और महात्मा पुत्र पाण्डव महान् उत्साहसे सम्पन्न हो जायँगे ॥ ७॥

तसाद् बलं च कोपश्च नीतिश्चापि विधीयताम्। यथा कालोद्ये प्राप्ते सम्यक् तैः संद्धामहे ॥ ८॥

'अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति ऐसी बनायी रखनी चाहिये, जिससे समय आनेपर हम उनके साथ यथावत् सन्धि (मेल अथवा बाण-संधान) कर सर्के ॥८॥ तात बुद्धवापि तत् सर्वे बुध्यस्व बलमात्मनः। नियतं सर्वेभिनेषु बलवत्स्वबलेषु च॥ ९॥

'तात ! तुम स्वयं बुद्धिसे भी विचारकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति कितनी है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लो । तुम्हारे बलवान् और निर्वल सब प्रकारके मित्रोंमें निश्चित बल कितना है, यह भी जान लेना चाहिये ॥ ९॥

उचावचं बलं झात्वा मध्यस्थं चापि भारत। प्रहष्टमप्रहृष्टं च संद्धाम तथा परैः॥१०॥

'भारत! उत्तमः मध्यम और अधम तीनों प्रकारकी सेनाओंकी स्थिति समझो । उत्तम और मध्यम सेनाएँ प्रसन्न हैं या अप्रसन्न—इसे जान लो; तब हम शत्रुओंसे सन्धि (मेल या बाण-संधान) कर सकते हैं ॥ १०॥

साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन विलक्षमणा।
न्यायेनाकम्य च परान् वलाचानम्य दुवेलान्॥११॥
सान्त्वियत्वा तुमित्राणि बलं चाभाष्यतां सुखम्।
सुकोषबलसंबुद्धः सम्यक सिद्धिमवाष्यसि॥१२॥

'साम (समझाना), दान (धन आदि देना), भेद (श्रुओंमें फूट डालना), दण्ड देना और कर लेना—इन नीतियोंके द्वाराक श्रुपर आक्रमण करके, दुर्बलोंको बलसे दवाकर, मित्रोंको मेल-जोलसे अपनाकर और सेनाको मिष्ट-भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिये। इस प्रकार उत्तम कोष और सेनाको बढ़ा लेनेपर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे॥ ११-१२॥

योतस्यसे चापि विक्रिभिरिंभिः प्रत्युपिश्यितैः। अन्येस्तवं पाण्डवैर्घापि हीनैः स्वबळवाहनैः॥१३॥

\* जब शत्रुकी शक्ति अपने बरावर हो, तब उसके प्रति साम और मेदनीतिका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् उससे समझौता करना या उसकी सेनामें फूट डालनी चाहिये। यदि शत्रु अपनेसे अधिक शक्तिशाली हो, तो वहाँ दाननीतिका प्रयोग उचित है अर्थात् नसे थन, रल आदि मेंट देकर शान्त करना चाहिये। यदि अपनी ही शक्ति अधिक हो, तो उसे दण्ड देना या युद्धमें मार गिराना चाहिये। अतः अपने और विपश्चीके बला-बलका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। 'उस दशामें बलवान् से बलवान् शत्रु क्यों न आ जायँ और वे पाण्डव हों या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदिकी दृष्टिसे उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सबके साथ युद्ध कर सकोगे ॥ १३ ॥

एवं सर्वे विनिश्चित्य व्यवसायं खधर्मतः । यथाकाळं मनुष्येन्द्र चिरं सुखमवाष्ट्यसि ॥ १४॥

'नरेन्द्र! इस प्रकार अपने धर्मके अनुकूल सम्पूर्ण कर्तव्य-का निश्चय करके यथासमय उसका पालन करोगे, तो दीर्घ-कालतक सुख भोगोगे'॥ १४॥

वैशम्पायन उवाच

(ततो दुर्योधनो वाक्यं श्रुत्वा तेषां महात्मनाम् । मुहूर्तिमिव संचिन्त्य सचिवानिद्मत्रवीत् ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर दुर्योधन उन महात्माओंका वचन सुनकर दो घड़ीतक कुछ विचार करता रहा । फिर मन्त्रियोंसे इस प्रकार बोला ॥

दुर्योधन उवाच

श्रुतं होतन्मया पूर्वं कथासु जनसंसदि । वीराणां शास्त्रविदुषां प्राज्ञानां मतिनिश्चये ॥ कृतिनां सारफल्गुत्वं जानामि नयचश्चषा ।

दुर्योधनने कहा - मिन्त्रयो ! मैंने पूर्वकालमें जन-साधारणकी बैठकमें आपसकी बातचीतके समय शास्त्रोंके विद्वान्, ज्ञानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषोंके निश्चित सिद्धान्त-के विषयमें कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, जिनसे नीतिकी दृष्टिके अनुसार मैं मनुष्योंके बलाबलकी जानकारी रखता हूँ॥

सत्त्वे बाहुबले धेयें प्राणे शारीरसम्भवे । साम्प्रतं मानुषे लोके सदैत्यनरराक्षसे ॥ चत्वारस्तु नरव्याद्या बले शकोपमा भुवि । उत्तमाः प्राणिनां तेषां नास्ति कश्चिद् बले समः॥ समप्राणयला नित्यं सम्पूर्णबलपौरुषाः । बलदेवश्च भीमश्च मद्गराजश्च वीर्यवान् ॥ चतुर्थः कीचकस्तेषां पञ्चमं नानुशुश्रमः । अन्योन्यानन्तरवलाः परस्परजयैषिणः ॥ बाहुगुद्धमभीष्सन्तो नित्यं संरब्धमानसाः । तेनाहमवगच्छामि प्रत्ययेन वृकोद्रम् ॥ मनस्यभिनिविष्टं मे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः।

इस समय मनुष्यलोकमें दैत्य, मानव तथा राक्षसोंमें चार ही ऐसे पुरुषिंह सुने जाते हैं, जो इस भूतलपर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्तिमें इन्द्रके समान हैं। वे ही समस्त प्राणधारियोंमें उत्तम हैं। बलमें उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। उन सबमें सदा एक समान प्राणशक्ति मानो गयी है। वे सम्पूर्ण बल और पराक्रमसे सम्पन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं— बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शस्य तथा कीचक । इनमें कीचकका चौथा स्थान है। इनके समान कोई पाँचवाँ वीर मेरे सुननेमें नहीं आया। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा (मौका पड़नेपर) एक दूसरेको जीतनेके लिये उत्सुक रहे हैं। इनके मनमें एक दूसरेके प्रति सदा रोष भरा रहा और ये परस्पर बाहुयुद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधारपर में भीमसेनका पता पा लेता हूँ और मेरे मनमें स्पष्टरूपसे यह बात आ जाती है कि पाण्डव अवश्य जीवित हैं। तत्राहं कीचकं मन्ये भीमसेनेन मारितम्॥

तत्राह काचक मन्य भामसनन मारितम् ॥ सौरन्श्री द्वीपदी मन्ये नात्र कार्या विचारणा। अव मुझे ऐसा लगता है कि विराटनगरमें कीचकको

भीमसेनने ही मारा है। सैरन्ध्रीको में द्रौपदी समझता हूँ। इस विषयमें कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिये॥ शङ्के कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन कीचकः॥ गन्धर्वटयपदेशेन हतो निशि महावलः। कोहि शक्तःपरो भीमात् कीचकं हन्तुमोजसा॥ शस्त्रं विना वाहुवीर्यात् तथा सर्वाङ्गचूर्णने। मर्दितुं वा तथा शीघं चर्ममांसास्थिचूर्णितम्॥

मुझे संदेह है कि द्रौपदीके निमित्तसे भीमसेनने ही गन्धर्वका नाम धारण करके रात्रिके समय महावली कीचकको मारा होगा। भीमसेनके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो विना अस्त्र-शस्त्रके केवल शारीरिकशक्ति और बाहुबलसे कीचकको मार सके तथा उसके सम्पूर्ण अङ्गोंको चूर-चूर करने और शीव्रतापूर्वक अस्थि, चर्म एवं मासके उस चूर्ण-समुदायको मसलकर मांसपिण्ड बना देनेमें समर्थ हो ?॥

रूपमन्यत् समास्थाय भीमस्यैतद् विचेष्टितम् । धुवं कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन स्तजाः ॥ गन्धर्वव्यपदेशेन हता युधि न संशयः ।

अतः यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेनने ही यह पराक्रम किया है। गन्धर्वनामधारी भीमने ही कृष्णाके लिये रातके समय सूतपुत्रोंका वध किया है, इसमें संदाय नहीं है।

पितामहेन ये चोका देशस्य च जनस्य च।
गुणास्ते मत्स्यराष्ट्रस्य बहुशोऽपि मया श्रुताः।
विराटनगरे मन्ये पाण्डवाश्छन्नचारिणः॥
निवसन्ति पुरे रम्ये तत्र यात्रा विधीयताम्।

पितामह भीष्मने युधिष्ठिरके निवासके प्रभावसे देश और जनसमुदायके जो गुण बताये हैं, उनमें भी बहुत से गुण मत्स्यराष्ट्रमें (दूतोंद्वारा) मेरे सुननेमें आये हैं। इससे मैं मानता हूँ कि पाण्डव राजा विराटके रमणीय नगरमें निवास करते और छद्मवेष धारण करके गुप्तरूपसे विचरते हैं, अतः वहाँकी यात्रा करनी चाहिये॥

मत्स्यराष्ट्रं हिनष्यामो महीष्यामश्च गोधनम् ॥ गृहीते गोधने नृनं तेऽपियोत्स्यन्ति पाण्डवाः। अपूर्णे समये चापि यदि पश्येम पाण्डवान्। द्वादशान्यानि वर्षाणि प्रवेक्ष्यन्ति पुनर्यनम्॥

हमलोग वहाँ चलकर मत्स्यराष्ट्रको तहस-नहस करेंगे और राजा विराटके गोधनपर अपना अधिकार कर लेंगे। उनके गोधनका अपहरण कर लेनेपर निश्चय ही पाण्डव भी हम-लोगोंके साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशामें यदि अज्ञातवासका समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही हम पाण्डवोंको देख लेंगे, तो उन्हें पुन: दूसरी बार बारह वधोंके लिये वनमें प्रवेश करना पड़ेगा॥

तस्माद्दयतरेणापि लाभोऽस्माकं भविष्यति । कोपत्रुद्धिरिहास्माकं रात्रुणां निधनं भवेत् ॥ कथं सुयोधनं गच्छेद् युधिष्ठिरभृतः पुरा। एतचापि वदत्येप मात्स्यः परिभवानमयि॥

अतः दोमेंसे एक भी हो जाय, तो भी हमें लाम ही होगा। इस रणयात्रासे हमारे कोपकी वृद्धि होगी और रात्रुओंका नारा हो जायगा। मत्स्यदेशका राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कारका भाव रखकर यह भी कहा करता है कि पूर्वकालमें धर्मराज युधिष्ठिरने जिसका पालन-पोषण किया हो, वह दुर्योधनके अधिकारमें कैसे जा सकता है ?॥ तस्मात् कर्तव्यमेतद् वैतत्र यात्रा विधीयताम्। पतत् सुनीतं मन्येऽहं सर्वेषां यदि रोचते॥)

अतः निश्चय ही मत्स्यदेशपर आक्रमण करना चाहिये। वहाँकी यात्रा अवश्य की जाय। यदि आप सब लोगोंको अच्छा लगे, तो मैं इस कार्यको नीतिके अनुकृल मानता हूँ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि चारप्रत्याचारे कृपवाक्ये एकोनित्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें गुप्तचर भेजनेके विषयमें कृपाचार्यवचनसम्बन्धी उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २० श्लोक मिलाकर कुल ३४ श्लोक हैं )

### त्रिंशोऽध्यायः

### सुशर्माके प्रस्तावके अनुसार त्रिगतीं और कौरवोंका मत्स्यदेशपर धावा

वैशम्पायन उवाच

अथ राजा त्रिगर्तानां सुरामां रथयूथपः। प्राप्तकालमिदं वाक्यमुवाच स्वरितो वली ॥ १ ॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर त्रिगर्तदेशके राजा महावली सुरामाने, जो रिथयोंके समूहका अधिपति था, वड़ी उतावलीके साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया॥ १॥

असकृत्निकृताः पूर्वं मत्स्यशाख्वेयकैः प्रभो । स्तेनैव च मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः ॥ २ ॥ बाधितो बन्धुभिः सार्धेवलाद् बलवता विभो । स कर्णमभ्युदीक्ष्याथ दुर्योधनमभाषत ॥ ३ ॥

उसने कर्णकी ओर देखकर दुर्योधनसे कहा— प्रभो ! पहले मत्स्य तथा शाल्वदेशके सैनिकोंने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है । मत्स्यराजके सेनापित महावली स्त-पुत्र कीचकने अपने बन्धुओंके साथ बार-बार आक्रमण करके मुझे बल्ह्यूर्वक सताया है ॥ २-३ ॥

ह्यसक्रन्मत्स्यराशा मे राष्ट्रं वाधितमोजसा। प्रणेता कीचकस्तस्य वळवानभवत् पुरा॥ ४॥

'मत्स्यनरेशने बहुत बार अपने बल-पराक्रमसे धावा करके मेरे समृचे राष्ट्रको क्लेश पहुँचाया है। पहले बलवान् कोचक ही उनका सेनानायक था॥ ४॥ क्रोऽमधीं स दुष्टात्मा भुवि प्रख्यातविकमः। निहतः स तु गन्धर्वैः पापकर्मा नृदांसवान्॥ ५॥

'वह दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था । इस भ्तल-पर अपने पराक्रमके लिये उसकी सर्वत्र ख्याति थी । अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गन्धवौंद्वारा मार डाला गया है ॥ ५॥

तस्मिन वितिहते राजा हतदर्गो निराश्रयः। भविष्यति निरुत्साहो विराट इति मे मितः॥ ६॥

'उसके मारे जानेसे राजा विराटका घमण्ड चूर-चूर हो गया होगा । अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गये होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ६ ॥

तत्र यात्रा मम मता यदि ते रोचतेऽनघ। कौरवाणां च सर्वेषां कर्णस्य च महात्मनः॥ ७॥

'अनघ! यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्णका भी उस देशपर आक्रमण हो ॥ ७॥

एतत् प्राप्तमहं मन्ये कार्यमात्ययिकं हि नः। राष्ट्रं तस्याभियास्यामो बहुधान्यसमाकुळम्॥ ८॥

भी समझता हूँ; इसके लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न मस्यराष्ट्रपर चढ़ाई करें ॥ ८॥ आद्दामोऽस्य रत्नानि विविधानि वसूनि च । श्रामान् राष्ट्राणि वातस्यहरिष्यामोविभागदाः॥ ९॥

'राजा विराटके यहाँ नाना प्रकारके रत्न और धन हैं। हम वे सब छे छेंगे और उनके गाँव तथा सम्पूर्ण राष्ट्रको जीतकर आपसमें बाँट छेंगे॥ ९॥

अथवा गोसहस्राणि शुभानि च बहूनि च। विविधानि हरिष्यामः प्रतिपीडिय पुरं बलात्॥ १०॥

'अथवा उनके यहाँ सहस्रों सुन्दर गौओंके बहुत-से समुदाय हैं; अतः बलपूर्वक उनके नगरमें उत्पात मचाकर उन समस्त गौओंका अपहरण कर लेंगे ॥ १० ॥ कौरवैः सह संगत्य त्रिगतैश्च विशाम्पते । गास्तस्यापहरामोऽद्य सर्वेदचैव सुंसंहताः ॥ ११ ॥

'महाराज ! कौरवोंके साथ संगठित त्रिगर्तदेशीय सैनिकोंकी सहायतासे हम सब मिलकर विराटकी गौओंको हर लेंगे ॥ ११ ॥

संविभागेन कृत्वा तु निवध्नीमोऽस्य पौरुपम्। हत्वा चास्य चमूं कृत्स्नां वशमेवानयामहे ॥ १२ ॥

'और हम आपसमें विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बाँघ लेंगे। साथ ही मत्स्यराजके सामर्थ्यको नष्ट करके उसकी सारी सेनाको अपने अधीन कर लेंगे॥ १२॥

तं वशे न्यायतः ऋत्वा सुखं वत्स्यामहे वयम्। भवतां बलवृद्धिश्च भविष्यति न संशयः॥१३॥

'विराटको नीतिसे वशमें करके हम सुखसे रहेंगे। इससे आपलोगोंकी सेना और शक्तिकी वृद्धि भी होगी; इसमें संशय नहीं है'॥ १३॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य कर्णो राजानमत्रवीत्। सकं सुशर्मणा वाक्यं प्राप्तकाळं हितं च नः॥ १४॥

त्रिगर्तराजका यह कथन सुनकर कर्णने राजा दुर्योधनसे कहा—'सुशर्माने ठीक कहा है; यह समयोचित होनेके साथ ही हमारे लिये हितकर भी है ॥ १४॥

तसात् क्षिप्रं विनिर्यामो योजयित्वा वरूथिनीम्। विभज्य चाष्यनीकानि यथा वा मन्यसेऽनघ ॥ १५ ॥

'इसिलये सेनाको सुसिजित करके उसे कई दुकड़ियों में बॉटकर हमलोग शीव यहाँसे कूच कर दें। अथवा अनव ! आपको जैसा ठीक लगे, वैसा करें॥ १५॥

प्राञ्चो वा कुरुवृद्धोऽयं सर्वेषां नः पितामहः। आचार्यश्च यथा द्रोणः कृषः शारद्वतस्तथा। मन्यन्ते ते यथा सर्वे तथा यात्राविधीयताम् ॥ १६॥

'अथवा कुरुकुलमें सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान् भीष्म, आचार्य द्रोण तथा शरद्वान्के पुत्र कुपाचार्य— ये लोग जैसे ठीक समझें, वैसे ही यात्रा करनी चाहिये॥ सम्मन्त्र्यचाशु गच्छामः साधनार्थं महीपतेः। किं च नः पाण्डवैः कार्यं हीनार्थवलपौरुषैः॥१७॥

'आपसमें अन्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराटकों वशमें करनेके लिये शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिये। पाण्डव-लोग धन, बल तथा पौरुष तीनोंसे हीन हैं, अतः उनसे हमें क्या काम है ? ।। १७ ॥

अत्यन्तं वा प्रणष्टास्ते प्राप्ता वापि यमक्षयम् । यामो राजन् निरुद्धिग्ना विराटनगरं वयम् । आदास्यामो हि गास्तस्य विविधानिवस्नि च ॥ १८॥

'राजन् ! वे अत्यन्त अदृश्य (छिपे हुए ) हों या यम-राजके घर पहुँच गये हों, हमें तो उद्देगशून्य होकर विराट-नगरकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ हमलोग विराटकी गौओंको तथा उनके विविध धन-रत्नोंको हस्तगत कर लेंगे'॥ १८॥

वैशम्पायन उवाच

ततो दुर्योधनो राजा वाक्यमादाय तस्य तत्। वैकर्तनस्य कर्णस्य क्षिप्रमाञ्चापयत् स्वयम् ॥ १९ ॥ शासने नित्यसंयुक्तं दुःशासनमनन्तरम्। सह वृद्धेस्तु सम्मन्त्र्य क्षिप्रं योजय वाहिनीम् ॥ २० ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय!राजा दुर्योधनने सूर्यपुत्र कर्णकी बात मानकर अपनी आज्ञाका पालन करने के लिये सदा संनद्ध रहनेवाले छोटे भाई दुःशासनको स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया—'वृद्धजनोंकी सम्मति लेकर शीष्ठ अपनी सेनाको प्रस्थानके लिये तैयार करो॥ १९-२०॥ यथोहेशं च गच्छामः सहितास्तत्र कौरवैः। सुशमी च यथोहिष्टं देशं यातु महारथः। त्रिगर्तैः सहितो राजा समग्रबलवाहनः॥ २१॥

'जिधरसे आक्रमणका निश्चय हो, उसी ओर हम कौरव-सैनिकों के साथ चलें। महारथी सुशर्मा भी त्रिगतौं के साथ निश्चित दिशाकी ओर जायँ और अपने समस्त बल (सेना) एवं वाहनों को साथ ले लें॥ २१॥

प्रागेव हि सुसंवीतो मत्स्यस्य विषयं प्रति । जघन्यतो वयं तत्र यास्यामो दिवसान्तरे । विषयं मत्स्यराजस्य सुसमृद्धं सुसंहताः ॥ २२ ॥

'सब साधनोंसे सम्पन्न हो सुरामां पहले मत्स्यदेशपर आक्रमण करें । फिर पीछेसे एक दिन बाद हमलोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्यनरेशके समृद्धिशाली राज्यपर धावा बोल देंगे ॥ २२॥

ते यानतु सहितास्तत्र विराद्यनगरं प्रति। क्षिप्रं गोपान् समासाद्य गृह्वनतु विपुलं धनम्॥ २३॥ 'त्रिगर्त-सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराटनगरपर चढ़ाई करें और पहले ग्वालोंके पास पहुँचकर वहाँके बढ़े हुए गोधनपर अधिकार कर लें॥ २३॥

गवां रातसहस्राणि श्रीमन्ति गुणवन्ति च । वयमप्यनुगृह्वीमो द्विधा कृत्वा वरूथिनीम् ॥ २४ ॥

फिर हमलोग अपनी सेनाको दो टुकड़ोंमें बाँटकर उनकी टार्खो सुन्दर तथा गुणवती गौओंका अपहरण करेंगे'॥ २४॥

वैशम्यायन उवाच

ते स्म गत्वा यथोदिष्टां दिशं वहेर्महीपते। संनद्धा रथिनः सर्वे सपदाता बलोत्कटाः॥ २५॥ प्रति वैरं चिकीर्षन्तो गोषु गृद्धा महाबलाः। आदातुं गाः सुशर्माथ कृष्णपक्षस्य सप्तमीम्॥ २६॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर पूर्व वैरका बदला लेनेकी इच्छावाले त्रिगर्तदेशीय रथी और पैदल सैनिक कवच आदि धारण करके तैयार हो गये। वे सभी महान् बलवान् और प्रचण्ड पराक्रमी थे। सुशमाने विराटकी गौओंका अपहरण करनेके लिये पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार कृष्णपक्षकी सप्तमीको अग्निकोणकी ओरसे विराटनगरपर चढ़ाई की॥ २५-२६॥

अपरे दिवसे सर्वे राजन् सम्भूय कौरवाः। अप्रम्यां ते न्य्गृह्वन्त गोकुलानि सहस्रदाः॥ २७॥

राजन् ! फिर दूसरे दिन अष्टमीको दूसरी ओरसे सब कौरवोंने मिलकर धावा किया और गौओंके सहस्रों झुंडोंपर अधिकार जमा लिया ॥ २७॥

इति श्रीमहाभ रते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे सुशर्मा भयाने त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिणदिशाकी गौओंको ग्रहण करनेके ित्रे सुशर्मा आदिकी मत्स्यदेशपर चढ़ाईसे सम्बन्ध रखनेवाला तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३० ॥

# एकत्रिंशोऽध्यायः

चारों पाण्डवोंसहित राजा विराटकी सेनाका युद्धके लिये प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

ततस्तेषां महाराज तत्रैवामिततेजसाम्।
छद्मिलङ्गप्रविष्टानां पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ १ ॥
ब्यत्तिः समयः सम्यग् वसतां वै पुरोत्तमे ।
कुर्वतां तस्य कर्माणि विराटस्य महीपतेः ॥ २ ॥

येशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! उन दिनों छन्नवेपमें छिपकर उस श्रेष्ठ नगरमें रहते और महाराज विराटके कार्य सम्पादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पाण्डवोंका तेरहवाँ वर्ष मलीभौंति वीत चुका था ॥ १-२॥

कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा। परां सम्भावनां चके कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरे॥ ३॥

कीचकके मारे जानेपर शत्रुहन्ता राजा विराट कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके प्रति बड़ी आदरबुद्धि रखने और उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ करने छगे थे॥३॥

ततस्त्र<u>योदशस्यान्ते</u> तस्य वर्षस्य भारत। सुशर्मणा गृहीतं तद् गोधनं तरसा वहु ॥ ४ ॥

भारत ! तदनन्तर तेरहवें वर्षके अन्तमें सुशर्माने बड़े वेगसे आक्रमण करके विराटकी बहुत-सी गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया ॥ ४॥ (ततः शब्दो महानासीद्रेणुश्च दिवमस्पृशत्। शङ्खदुन्दुभिघोपश्च भेरीणां च महाखनः॥ गवाश्वरथनागानां नराणां च पदातिनाम्।

इससे उस समय बेड़ा भारी कोलाहल मचा। धरतीकी धूल उड़कर ऊँचे आकाशमें व्यास हो गयी। शङ्क, दुन्दुभि तथा नगारोंके महान् शब्द सब ओर गूँज उठे। बैलों, घोड़ों, रथों, हाथियों तथा पैदल सैनिकोंकी आवाज सब ओर फैल गयी॥

एवं तैस्त्वभिनिर्याय मत्स्यराजस्य गोधने ॥ त्रिगर्तेर्गृद्यमाणे तु गोपालाः प्रत्यपेधयन् ।

इस प्रकार इन सबके साथ आक्रमण करके जब त्रिगर्तदेशीय योद्धा मत्स्यराजके गोधनको लेकर जाने लगे, उस समय उन गौओंके रक्षकोंने उन सैनिकोंको रोका ॥ अथ त्रिगर्ता बहवः परिगृह्य धनं बहु ॥ परिक्षिप्य हयैः शीघ्रे रथवातैश्च भारत । गोपालान् प्रत्ययुध्यन्त रणे कृत्वा जये धृतिम् ॥ ते हन्यमाना बहुभिः प्रास्तोमरपाणिभिः। गोपाला गोकुले भक्ता वारयामासुरोजसा। परश्वधेश्च मुसलैभिन्दिपालैश्च मुद्ररेः॥ गोपालाः कर्षणिश्चित्रेर्जक्तुरक्वान् समन्ततः। भारत ! तब त्रिगतोंने बहुत-सा धन लेकर उसे अपने अधिकारमें करके शीघगामी अश्वों तथा रथसमूहोंद्वारा युद्धमें विजयका दृढ़ संकल्प लेकर उन गोरक्षकोंका सामना करना आरम्भ किया । त्रिगतोंकी संख्या बहुत थी । वे हाथोंमें प्राप्त और तोमर लेकर विराटके ग्वालोंको मारने लगे; तथापि गोसमुदायके प्रति भक्तिभाव रखनेवाले वे ग्वाले बल्पूर्वक उन्हें रोके रहे । उन्होंने फरसे, मूसल, भिन्दिपाल, मुद्गर तथा 'कर्षण' नामक विचित्र शस्त्रोंद्वारा सब ओरसे शत्रुओंके अश्वोंको मार भगाया ॥

#### ते हन्यमानाः संकुद्धास्त्रिगर्ता रथयोधिनः ॥ विसुज्य शरवर्षाणि गोषान् व्यदावयन् रणे।)

ग्वालोंके आधातसे अत्यन्त कुपित हो रथोंद्वारा युद्ध करनेवाले त्रिगर्तसैनिक वाणोंकी वर्षा करके उन ग्वालोंको रणभूमिसे खदेड़ने लगे॥

#### ततो जवेन महता गोपः पुरमथाव्रजत्। स दृष्ट्यामास्यराजं च रथात् प्रस्कन्य कुण्डली॥ ५॥

तब उन गौओंका रक्षक गोप, जिसने कानोंमें कुण्डल पहन रक्खे थे, रथपर आरूढ़ हो तीव गतिसे नगरमें आया और मस्यराजको देखकर दूरसे ही रथसे उत्तर पड़ा ॥ ५॥

#### शूरैः परिवृतं योधैः कुण्डलाङ्गद्धारिभिः। संवृतं मन्त्रिभिः सार्धं पाण्डवैश्च महात्मभिः॥ ६॥ तं सभायां महाराजमासीनं राष्ट्रवर्धनम्।

अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेवाले महाराज विराट दुण्डल तथा अङ्गद ( वाज्वन्द ) धारी श्रूरवीर योद्धाओंसे घिरकर मन्त्रियों तथा महात्मा पाण्डवोंके साथ राजसभामें बैठे थे ॥ सोऽत्रवीदुपसंगम्य विराटं प्रणतस्तदा ॥ ७ ॥ अस्मान् युधिविनिर्जित्यपरिभूय सवान्धवान् । गवां शतसहस्राणि त्रिगर्ताः कालयन्ति ते ॥ ८ ॥

उस समय उनके पास जाकर गोपने प्रणाम करके कहा— 'महाराज! त्रिगर्तदेशके सैनिक हमें युद्धमें जीतकर और भाई-बन्धुओंसहित हमारा तिरस्कार करके आपकी लाखों गौओंको हाँककर लिये जा रहे हैं॥७-८॥

#### तान् परीष्सस्य राजेन्द्र मा नेशुः पशवस्तव। तच्छुत्वा नृपतिः सेनां मत्स्यानां समयोजयत्॥ ९ ॥

'राजेन्द्र! उन्हें वापस लेने-छुड़ानेकी चेष्टा कीजिये;जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जायँ—आपके हाथोंसे दूर न निकल जायँ।' यह सुनकर राजाने मत्स्यदेशकी सेना एकत्र की ॥ ९॥

रथनागाश्वकलिलां पत्तिभ्वजसमाकुलाम् । राजानो राजपुत्राश्च तनुत्राण्यथ भेजिरे ॥ १०॥ उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल-सब प्रकारके सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा-पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा तथा राजकुमारोंने पृथक्-पृथक् कवच धारण किये॥ भानुमन्ति विचित्राणि शूरसेव्यानि भागशः। सवज्ञायसगर्भे तु कवचं तत्र काञ्चनम्॥११॥ विरादस्य प्रियो स्नाता शतानीको ऽभ्यहारयत्।

ये कवच बड़े चमकीले विचित्र और श्रूरवीरोंके धारण करने योग्य थे। राजा विराटके प्रिय माई शतानीकने सुवर्ण-मय कवच ग्रहण किया जिसके भीतर हीरे और लोहेकी जालियाँ लगी थीं॥ ११६॥

# सर्वेपारसवं वर्म कल्याणपटलं दृढम् ॥ १२ ॥ शतानीकाद्वरजो मदिराक्षोऽभ्यहारयत्।

शतानीकसे छोटे भाईका नाम मदिराक्ष था। उन्होंने सुवर्णपत्रसे आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा-का-सारा सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंको सहन करनेमें समर्थ फौलादका बना हुआ था॥ १२६॥

#### शतसूर्यं शतावर्तं शतविन्दु शताक्षिमत् ॥ १३ ॥ अभेचकल्पं मत्स्थानां राजा कवचमाहरत् । उत्सेधे यस्य पद्मानि शतं सौगन्धिकानि च ॥ १४ ॥

मत्स्यदेशके राजा विराटने अभेद्यकरप नामक कवच प्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे कट नहीं सकता था। उसमें सूर्यके समान चमकीली सौ फूलियाँ लगी थीं, सौ भँवरें बनी थीं, सौ विन्दु (स्क्ष्म चक्र) और सौ नेत्रके समान आकारवाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे-से ऊपरतक सौगन्धिक (कह्लार) जातिके सौ कमलोंकी आकृतियाँ पंक्तिबद्ध बनी हुई थीं। १३-१४॥

#### सुवर्णपृष्ठं सूर्यामं सूर्यदत्तोऽभ्यहारयत्। दृढमायसगर्भे च इवेतं वर्म शताक्षिमत्॥ १५॥ विराटस्य सुतो ज्येष्टो वीरः शङ्कोऽभ्यहारयत्।

सेनापित सूर्यदत्त (शतानीक) ने पृष्ठभागमें सुवर्णजटित एवं सूर्यके समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराटके ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शङ्कृते स्वेत रंगका एक सुदृद् कवच धारण किया, जिसके भीतरी भागमें लोहा लगा था और ऊपर नेत्रके समान सौ चिह्न बने हुए थे।। १५ है॥

#### शतशश्च तनुत्राणि यथास्वं ते महारथाः ॥ १६ ॥ योत्स्यमाना अनद्यन्त देवरूपाः प्रहारिणः।

इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान् महारिथयों-ने युद्धके लिये उद्यत हो अपने-अपने वैभवके अनुसार कवच पहन लिये। वे सव-के सब प्रहार करनेमें कुशल थे॥ १६६॥ स्पर्करेषु शुश्लेषु महत्सु च महारथाः॥ १७॥ पृथक् काञ्चनसंनाहान् रथेष्वश्वानयोजयन्। उन महारिथयोंने सुन्दर पहियोंबारे विशाल एवं उज्ज्वल रथोंमें पृथक-पृथक् सोनेके बख्तर धारण कराये हुए घोड़ोंको जोता ॥ १७६ ॥

#### सूर्यचन्द्रवर्ताकारो रथे दिन्ये हिरण्मये ॥ १८ ॥ महानुभावो मत्स्यस्य ध्यज उच्छिश्रिये तदा ।

मत्स्यराजके सुवर्णमय दिग्य रथमें। जो सूर्य और चन्द्रमा-के समान प्रकाशित हो रहा था। उस समय बहुत ऊँची ध्वजा फहराने लगी ॥ १८% ॥

#### अथान्यान् विविधाकारान् ध्वजान् हेमपरिष्कृतान्।१९। यथास्वं क्षत्रियाः शूरा रथेषु समयोजयन्।

इसी प्रकार अन्य श्रूग्वीर क्षत्रियोंने अपने अपने रथोंमें यथाशक्ति सुवर्णमण्डित नाना प्रकारकी ध्वजाएँ फहरायीं ॥

(रथेषु युज्यमानेषु कङ्को राजानमव्यवित्।
मयाष्यस्त्रं चतुर्मार्गमवातमृष्यस्त्रमात्॥
दंशितो रथमास्थाय पदं निर्यामयहं गवाम्।
अयं च वलवाञ्छूरो <u>बल्लवो दश्यतेऽनघ॥</u>
गोसंख्यमश्ववन्धं च रथेषु समयोजय।
नैते न जातु युध्येयुर्गवार्थमिति मे मतिः॥)

#### अथ मत्स्योऽब्रवीद् राजा शतानीकं जघन्यजम् ॥२०॥

जग रथ जोते जा रहे थे, उस समय कक्कने राजा विराटमें कहा—'मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षिसे चार मागोंवाले धनुवेंदकी शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके रथपर वैटकर गौआंके पदचिह्नोंका अनुसरण करूँगा। निष्पाप नरेश! यह वल्लव नामक रसोइया भी बलवान एवं सूरवीर दिखायी देता है, इसे गौओंकी गणना करनेवाले गोशालाध्यक्ष तन्तिपाल तथा अश्वोंकी शिक्षाका प्रवन्ध करनेवाले प्रत्यिकको भी रथोंपर विठा दीजिये। मेरा विश्वास है कि ये गौओंके लिये युद्ध करनेसे कदापि मुँह नहीं मोड़ सकते।'

तदनन्तर मःस्यराजने अपने छोटे भाई शतानीकसे कहा—॥ २०॥

#### कङ्कब्छवगोपाला ्दामग्रन्थिश्च वीर्यवान् । युद्धश्येयुरिति मे बुद्धिर्वर्तते नात्र संदायः॥२१॥

भैया ! मेरे विचारमें यह वात आती है कि ये कड़ा, बल्हव, तिताल और प्रत्थिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ २१॥

पतेपामिप दीयन्तां रथा ध्वजपताकिनः। कवचानि च चित्राणि दृढानि च मृदूनि च ॥ २२ ॥ प्रतिमुञ्चन्तु गात्रेषु दीयन्तामायुधानि च । वीराङ्गरूपाः पुरुषा नागराजकरोपमाः॥ २३ ॥

'अतः इनके लिये भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित

रथ दो। ये भी अपने अङ्गोंमें ऊपरसे दृढ़, किंतु भीतरसे कोमल और विचित्र कवच धारण कर हैं। फिर इन्हें भी सब प्रकारके अख्न-शस्त्र अर्पित करो। इनके अङ्ग और खरूप वीरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषोंकी भुजाएँ गजराजकी सुँड्दण्डकी भाँति शोभा पाती हैं॥ २२-२३॥

#### नेमे जातु न युध्येरन्निति मे धीयते मितः। एतच्छुत्वा तु नृपतेर्वाक्यं त्वरितमानसः। रातानीकस्तुपार्थेभ्यो रथान् राजन् समादिशत्॥२४॥

'ये युद्ध न करते हों, यह कदापि सम्भव नहीं अर्थात् ये अवश्य युद्धकुशलहें। मेरी बुद्धिका तो ऐसाही निश्चय है।'

जनमेजय ! राजाका यह वचन सुनकर शतानीकने उतावले मनसे कुन्तीपुत्रोंके लिये शीघ्रतापूर्वक रथ लानेका आदेश दिया ॥

#### सहदेवाय राज्ञे च भीमाय नकुलाय च। तान् प्रहृष्टांस्ततः सूता राजभिक्तपुरस्कृताः ॥ २५॥ निर्दिष्टा नरदेवेन रथाञ्छीव्रमयोजयन् ।

सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल-इन चार्रीके लिये रथ लानेकी आज्ञा हुई । इस बातसे पाण्डव बड़े प्रसन्न थे । तब राजभक्त सार्थि महाराज विराटके बताये अनुसार रथोंको शोधतापूर्वक जोतकर ले आये ।। २५ है ॥ कचचानि विचित्राणि मृद्नि च दढानि च ॥ २६॥

### विराटः प्रादिशद् यानि तेषामिक्कप्रकर्मणाम्। तान्यामुच्य शरीरेषु दंशितास्ते परंतपाः॥२७॥

उसके बाद अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले पाण्डुपुत्रोंको राजा विराटने अपने हाथसे विचित्र कवच प्रदान किये जो ऊपरसे सुदृढ़ और भीतरसे कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरोंने अपने अङ्गोंमें यथास्थान बाँध लिया।।२६-२७॥

#### रथान् हयैः सुसम्पन्नानास्थाय च नरोत्तमाः । निर्ययुर्मुदिताः पार्थाः रात्रुसंघावमर्दिनः ॥ २८ ॥

शत्रुसमूहको रौंद डालनेवाले वे नरश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र घोड़े जुते हुए रथोंपर बैठकर बड़ी प्रसन्तताके साथ राजभवनसे बाहर निकले ॥ २८॥

#### तरिबनश्छन्नरूपाः सर्वे युद्धविशारदाः। रथान् हेमपरिच्छन्नानास्थाय च महारथाः॥२९॥ विराद्यमन्वयुः पार्थाः सहिताः कुरुपुङ्गवाः। चत्वारो भ्रातरः शूराःपाण्डवाः सत्यविक्रमाः॥३०॥

वे बड़े वेगसे चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूपको अभीतक छिपा रक्खा था। वे सबके सब युद्धकी कलामें अत्यन्त निपुण थे। कुरुवंशिशोमणि वे चारों महारथी कुन्तीकुमार सुवर्णमण्डित रथोंपर आरूढ़ हो एक ही साथ विराटके पीछे पीछे चले। चारों भाई पाण्डव शूरवीर और सत्यपराक्रमी थे॥ २९-३०॥

(दीर्घाणां च दढानां च धनुषां ते यथावलम् । उत्कृष्यपाशान् मौर्वीणां वीराश्चापेष्वयोजयन् ॥ ततः सुवाससः सर्वे ते वीराश्चन्दनोक्षिताः । चोदिता नरदेवेन क्षिप्रमहवानचोदयन् ॥ ते हया हेमसंच्छना बृहन्तः साधुवाहिनः । चोदिताः प्रत्यदृद्यन्त पक्षिणामिव पङ्कयः ॥ )

उन बीरोंने अपने विद्याल और सुदृढ़ धनुपोंकी डोरियोंको यथाहाकि ऊपर खोंचकर धनुपके दूसरे सिरेपर चढ़ाया। फिर सुन्दर बस्त्र धारण करके चन्दनसे चर्चित हो उन समस्त बीर पाण्डवोंने नरदेव विराटकी आहासे हा वितापूर्वक अपने घोड़े हाँक दिये। अच्छी तरह रथका भार वहन करनेवाले वे स्वर्णभूषित विद्याल अश्व हाँके जानेपर श्रेणीवद्व होकर उड़ते हुए पश्चियोंके समान दिखायी देने लगे।।

भीमाश्च मत्तमातङ्गाः प्रभिन्नकरटामुखाः। क्षरन्तद्रचैव नागेन्द्राः सुद्ग्ताः पष्टिहायनाः॥ ३१॥ खारुढा युद्धकुरालैःशिक्षिता हस्तिसादिभिः। राजानमन्वयुः पश्चाचलन्त इव पर्वताः॥ ३२॥

जिनके गण्डस्थलसे मदकी धारा बहती थी। ऐसे भयंकर मतवाले हाथी तथा सुन्दर दाँतींवाले साठ वर्षके मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्धकुशल महावतींने शिक्षा दी थी। सवारों- को अपनो पीठपर चढ़ाये राजा विराटके पीछे-पीछे इस प्रकार जा रहे थे, मानो चलते-फिरते पर्वत हों ॥ ३१-३२ ॥ विशारदानां मुख्यानां हृष्टानां चाहजीविनाम् । अष्टी रथसहस्नाणि दश नागशतानि च ॥ ३३ ॥ पष्टिश्चाश्वसहस्नाणि मत्स्यानामभिनिर्ययुः । तदनीकं विराटस्य शुशुभे भरतर्षम ॥ ३४ ॥

युद्धकी कलामें कुशल, प्रसन्न रहनेवाले तथा उत्तम जीविकावाले मत्स्यदेशके प्रधान-प्रधान वीरोंकी उस सेनामें आठ हजार रथी, एक हजार हाथीसवार तथा साठ हजार घुड़सवार थे, जो युद्धके लिये तैयार होकर निकले थे। भरतर्पम! उनसे विराटकी वह विशाल वाहिनी अत्यन्त सुशोभित हो रही थी॥ ३३-३४॥

सम्भयातं तदा राजन् निरीक्षन्तं गवां पदम् । तद् बलाग्यं विराटस्य सम्भस्थितमशोभत । दढायुधजनाकीर्णं गजास्वरथसंकुलम् ॥ ३५ ॥

राजन् ! उस समय गौओं के पदिचह्न देखती युद्धके लिये प्रस्थित हुई विराटकी वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी । उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे, जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे । साथ ही हाथी, घोड़े तथा रथके सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी ॥ ३५॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे मत्स्यराजरणोद्योगे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिण दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके प्रसंगमें मत्स्यराजविराटके युद्धोद्योगसे सम्बद्ध इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इलोक मिलाकर कुल ४८ इलोक हैं )

# द्वात्रिंशोऽध्यायः

मत्स्य तथा त्रिगर्तदेशीय सेनाओंका परस्पर युद्ध

वैशम्भयन उवाच

निर्धाय नगराच्छूरा च्यूढानीकाः प्रहारिणः। त्रिगर्तानस्पृशन् मत्स्याः सूर्ये परिणते सति॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! नगरसे निकल-कर प्रहार करनेमें कुशल वे मत्स्यदेशीय वीर योद्धा अपनी सेनाका ब्यूह बनाकर चले और सूर्यके ढलते-ढलते उन्होंने त्रिगतों-को पकड़ लिया ॥ १॥

ते त्रिगर्ताश्च मत्स्याश्च संरब्धा युद्धदुर्मदाः। अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोषु गुद्धा महाबलाः॥ २॥

फिर तो कोधमें भरकर युद्धके लिये उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्यदेशके महावली वीर गौओंको ले जानेकी इच्छासे एक दूसरेको लक्ष्य करके गर्जना करने लगे ॥ २ ॥ भीमाश्च मत्तमातङ्गास्तामराङ्करानोदिताः। प्रामणीयैः समाकृदाः क्रश्लेहिस्सादिभिः॥ ३ ॥ तेषां समागमो घोरस्तुमुलो लोमहर्षणः। झतां परस्परं राजन् यमराष्ट्रविवर्धनः॥ ४॥

हाथियोंपर चढ़कर उन्हें चलानेमें कुशल श्रेष्ठ महावतों-द्वारा तोमरों और अङ्कुशोंकी मारसे आगे बढ़ाये हुए भयंकर और मतवाले गजराज दोनों ओरसे एक दूसरेपर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रोंका प्रहार करनेवाले हाथीसवारोंका वह कोलाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवाला एवं महासंहारकारी था॥ ३-४॥

देवासुरसमो राजन्नासीत् सूर्येऽवलम्बति । पदातिरथनागेन्द्रहयारोहबलौघवान् ॥ ५ ॥

राजन् ! सूर्य पश्चिमकी ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल, रथी, हाथीसवार तथा घुड़सवारोंके समूहसे भरा हुआ वह युद्ध देवासुरसंग्रामके समान हो रहा था।। ५।। अन्योन्यमञ्चापततां निम्नतां खेतरेतरम् ।

उद्तिष्ठद् रजो भौमं न प्राज्ञायत किंचन॥ ६॥

एक-दूसरेपर धावा बोलकर आपसमें मार-काट मचाने-वाले उन सैनिकोंके षदाघातसे इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझ-बूझ नह, पड़ता था॥ ६॥

पक्षिणश्चापतन् भूमौ सैन्येन रजसाऽऽवृताः। इषुभिन्धितसर्पद्धिराहित्योऽन्तरधीयतः॥ ७ ।

सेनाकी धूलसे आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षीभी भूमिपर गिर जाते थे । दोनों ओरसे छूटे हुए वाणोंद्वारा ( आकाश खचाखच भर जानेके कारण ) स्पर्देवका दीखना वंद हो गया ॥ ७॥

खद्योतैरिव संयुक्तमन्तिरिक्षं व्यराजत । रुक्मपृष्ठानि चापानि व्यतिविक्तानि धन्विनाम् ॥ ८ ॥ पततां लोकवीराणां सव्यद्श्विणभस्यताम् । रथा रथैः समाजग्मुः पादातैश्च पदातयः॥ ९ ॥

वाणोंके कारण अन्तिरक्ष मानो जुगनुओंसे भर गया हो, इस प्रकार चकमक हो रहा था। दायें-वायें वाण मारनेवाले वे विश्व-विख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके सुवर्णकी पीटवाले धनुए दूसरोंके हाथमें चले जाते थे। रथी रथियोंसे और पैदल पैदलोंसे भिड़े हुए थे।।८-९॥

सादिनः सादिभिद्दचैव गजैश्चापि महागजाः।
असिभिः पट्टिशैः प्रासैः शक्तिभिस्तोमरैरपि॥ १०॥
संरब्धाः समरे राजन् निजन्तुरितरेतरम्।
निझन्तः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघवाहवः॥ ११॥
न शेकुरभिसंरब्धाः शूरान् कर्तुं पराझाखान्।

युड़सवार युड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोंसे लड़ रहे थे। राजन्! वे सब क्रोधमें भरकर उस युद्धमें एक-दूसरेपर तलवार, पिट्टा, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शल्लोंसे प्रहार कर रहे थे; किंतु परिवक्ते समान प्रचण्ड भुजदण्डवाले वे शूर्वीर परस्पर क्रोधपूर्वक प्रहार करनेपर भी सामना करनेवाले वीरोंको पीछे नहीं हटा पाते थे॥१०-११६॥ कृत्तोत्तराप्टं सुनसं कृत्तकेशमलंकृतम्॥१२॥ अदृद्धत शिरिहछन्नं रजाध्यस्तं सकुण्डलम्।

वातकी वातमें, कुण्डलेंसिहत कटे हुए कितने ही मस्तक धूलमें लोटने लगे । किसीकी नाक बड़ी सुन्दर थी, परंतु ऊपरका ओट कट गया था। कोई अलंकारोंसे अलंकत था, किंतु उसका केशभाग कटकर उड़ गया था॥ १२५ ॥ अटरयंस्तत्र गात्राणि शरेंदिछन्नानि भागशः॥ १३॥

उस महासंग्राममें बहुत से क्षत्रिय वीरोंके शरीर, जो शालवृक्षकी शाखाओंके समान विशाल एवं हृष्ट-पुष्ट थे, छिन-भिन्न होकर दुकड़े-दुकड़े दिखायी देने लगे॥ १३ ई॥

शालस्कन्धनिकाशानि क्षत्रियाणां महामुधे।

नागभोगनिकारौश्च वाहुभिश्चन्दनोक्षितैः॥ १४॥ आस्तीर्णा वसुधाभाति शिरोभिश्च सकुण्डलैः।

सर्पोंके शरीरकी भाँति सुशोभित चन्दनचर्चित भुजाओं तथा कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी॥ ४४६॥

रथिनां रथिभिश्चात्र सम्प्रहारः ऽभ्यवर्तत ॥ १५ ॥ सादिभिः सादिनां चापिपदातीनां पदातिभिः । उपाशाम्यद् रजो भौमं रुधिरेण प्रसर्पता ॥ १६ ॥

वहाँ रथियोंका रथियोंके घुड़सवारोंका घुड़सवारोंसे और पैदल योद्धाओंका पैदलोंसे घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्तकी धारा वह चली और उसमें सनकर धरती-की घूल शान्त हो गयी॥ १५-१६॥

कदमलं चाविशद् घोरं निर्मर्याद्मवर्तत।

युद्ध करनेवाले वीरोंको मूच्छा आने लगी । उनमें मर्यादाशून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १६३ ॥

(युधिष्ठिरोऽपिधमीतमा आतृभिः सहितस्तदा। च्यूहं कृत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः॥ आत्मानं र्येनवत् कृत्वा तुण्डमासीद् युधिष्ठिरः। पक्षौ यमौ च भवतः पुष्छमासीद् वृकोद्रः॥ सहस्रं न्यहनत् तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। भीमसेनः सुसंकुद्धः सर्वशस्त्रभृतां वरः॥ द्विसहस्रं रथान् वीरः परलोकं प्रवेशयत्। नकुलस्त्रिशतं जष्ने सहदेवश्चतुःशतम्॥)

पाण्डुनन्दन धर्मात्मा युधिष्ठिरने भी भाइयोंसहित ब्यूह-रचना करके राजा विराटके लिये त्रिगतोंके साथ युद्ध आरम्भ किया। उन्होंने अपने आपको स्थेन (बाज) पक्षीके रूपमें उपस्थित करके उसकी चोंचका स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंखोंके रूपमें हो गये। भीमसेन पूँछके स्थानमें हुए। कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने शत्रुओंके एक सहस्व सैनिकोंका संहार कर डाला। सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ वीर भीमसेनने अत्यन्त कुपित हो दो हजार रिथयोंको परलोक पहुँचा दिया। नकुलने तीन सो और सहदेवने चार सौ सैनिकोंको मार डाला।

उपाविशन् गरुत्मन्तः शरैर्गाढं प्रवेजिताः। अन्तरिक्षे गतिर्येषां दर्शनं चाप्यरुध्यत॥ १७॥

आकाशचारी पक्षी भी वाणसमूहोंसे अत्यन्त उद्विग्न होकर इधर-उधर बैठ गये। उनका आकाशमें उड़ना और दूरतक देखना भी बंद हो गया॥ १७॥

ते झन्तः समरेऽन्योन्यं शूराः परिघवाहवः। न शेकुरभिसंरब्धाःशूरान् कर्तुं पराड्युखान्॥ १८॥ परिघकी-सी मोटी बाँहोंवाले श्रूरमा कुपित हो एक दूसरेपर घातक प्रहार करते हुए भी सच्चे श्रूरवीरोंको युद्धसे विमुख नहीं कर पाते थे॥ १८॥

शतानीकः शतं हत्वा विशालाक्षश्चतुःशतम् । प्रविष्टौ महतीं सेनां त्रिगर्तानां महारथौ॥१९॥

इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीक सौ तथा विशालाक्ष (मिदराक्ष ) चार सौ त्रिगर्त योद्धाओंको मारकर उनकी मारी सेनामें युस गये। वे दोनों महारथी थे॥ १९॥

तौ प्रविष्टौ महासेनां वलवन्तौ मनस्विनौ। आरुर्छेतां वहुसंरब्धौ केशाकेशि रथारथिः॥२०॥

उस विशाल सेनामें घुसे हुए और अत्यन्त कुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरोंने उस सारी सेनाको मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकोंसे एक दूसरेके केश पकड़-पकड़कर तथा रथोंपर बैठे हुए रथियोंको गिरा-गिराकर युद्ध करने लगे॥ २०॥

लक्षयित्वा त्रिगर्तानां तौ प्रविष्टौ रथवजम् । अग्रतः सूर्यदत्तश्च मदिराक्षश्च पृष्ठतः ॥ २१ ॥

फिर उन दोनोंने त्रिगतोंकी रथसेनाको लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया । सूर्यदत्तने आगेकी ओरसे आक्रमण किया और मदिराक्षने पीछेकी ओरसे ॥ २१॥

विराटस्तत्र संग्रामे हत्वा पञ्चरातान् रथान् । हयानां च रातान्यष्टौ हत्वा पञ्च महारथान् ॥ २२ ॥ चरन् स विविधान् मार्गान् रथेन रथसत्तमः । त्रिगर्तानां सुरार्माणमार्च्छद् रुक्मरथं रणे॥ २३ ॥

रिथयों में श्रेष्ठ राजा विराटने रथके द्वारा विविध मागों से चलते—अनेक प्रकारके रणकौ शल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगतों के पाँच सौ रथी, आठ सौ घुड़सवार तथा पाँच महारिथयों को मार गिराने के पश्चात् स्वर्णभूषित रथपर बैठे हुए सुशर्मिपर धावा किया।। २२-२३।।

तौ व्यवाहरतां तत्र महात्मानौ महाबलौ। अन्योन्यमभिगर्जन्तौ गोष्ठेषु वृषभाविव॥२४॥

ये दोनों महान् बलवान् और महामनस्वी वीर गर्जते हुए एक

दूसरेसे इसप्रकार जाभिङ्गे मानो गोशालामें दो साँड लड़ रहे हों। ततो राजा त्रिगर्तानां सुशर्मा युद्धदुर्मदः। मत्स्यं समायाद् राजानं द्वैरथेन नर्रपभः॥ २५॥

त्रिगर्तराज सुशर्मापर युद्धका घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीरने राजा विराटका द्वैरथयुद्धके द्वारा सामना किया॥ २५॥

ततो रथाभ्यां रथिनौ व्यतीयतुरमर्वणौ। शरान व्यस्जतां शीघ्रं तोयधारा घना इव ॥ २६ ॥

क्रोधमें भरे हुए वे दोनों रथी अपना-अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गये और शीघतापूर्वक एक दूसरेपर वाणोंकी झड़ी लगाने लगे, मानो दो मेघ जलकी धाराएँ वरसा रहे हों॥

अन्योन्यं चापि संरब्धौ विचेरतुरमर्पणौ । कृतास्रौ निशितैर्वाणैरसिशक्तिगदाभृतौ ॥ २७ ॥

दोनोंका एक दूसरेके प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्रविद्यामें निपुण थे और दोनोंने ही तलवार, शक्ति तथा गदा भी हे रक्खी थी। उस समय दोनों तीखे बाणोंसे परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमिमें विचरने हमे।

ततो राजा सुरार्माणं विव्याध दशिभः शरैः । पञ्चभिः पञ्चभिश्चास्य विव्याध चतुरो हयान् ॥ २८ ॥

इसी समय राजा विराटने सुशर्माको दस वाणोंसे बींध डाला और पाँच-पाँच वाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया ॥ २८॥

तथैव मत्स्यराजानं सुरार्मा युद्धदुर्मदः। पञ्चाशता शितैर्बाणैर्विव्याध परमास्त्रवित्॥ २९॥

इसी प्रकार महान् अस्त्रवेत्ता सुशर्माने भी रणोन्मत्त होकर पचास तीखे बाणोंसे मत्स्यराज विराटको बींध डाला ॥ ततः सैन्यं महाराज मत्स्यराजसुशर्मणोः। नाभ्यजानात्तदान्योन्यं सैन्येन रजसाऽऽवृतम्॥३०॥

महाराज ! तदनन्तर सैनिकोंके पैरोंसे इतनी धूल उड़ी कि मत्स्यनरेश तथा सुशर्मा दोनोंकी सेनाएँ उससे आच्छादित हो गयीं और एक दूसरेके विषयमें यह भी न जान सकीं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है ? ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे विराटसुशर्मथुद्धे द्वात्रिंशोऽध्याय: ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिणिदिशाकी गौओं के अपहरणके समय होनेवाले विराट और सुशर्माके युद्धके विषयमें बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ स्टोक मिलाकर कुल ३४ स्टोक हैं)

### त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

सुशर्मीका विराटको पकड़कर ले जाना, पाण्डवोंके प्रयत्नसे उनका छटकारा, भीमद्वारा सुशर्मीका निग्रह और युधिष्टिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना

वैशम्भायन उवाच

तमसाभिष्छुते लोके रजसा चैंव भारत। अतिष्ठन वे मुहूर्त तु व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ १ ॥

चैराम्पायनजी कहते हैं—भारत ! उस समय [सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गयी थी, अतः ] सब लोग धूलसे तो आहत थे ही, अन्धकारसे भी आच्छादित हो गये; अतः प्रहार करनेवाले सैनिक सेनाका ब्यूह बनाकर कुछ देर-तक युद्ध बंद करके खड़े रहे ॥ १॥

ततोऽन्धकारं प्रणुदन्तुद्दतिष्ठत चन्द्रमाः। कुर्वाणोविमलां रात्रिं नन्दयन् क्षत्रियान् युधि॥ २ ॥

इतनेमें ही अन्धकारका निवारण करते हुए चन्द्रदेवका उदय हुआ। उन्होंने उस रणक्षेत्रमें क्षत्रियोंको आनन्द प्रदान करते हुए उस रात्रिको निर्मल (अन्धकारसून्य) बना दिया॥ २॥

ततः प्रकाशमासाद्य पुनर्युद्धमवर्तत । घोरक्षपं ततस्ते सा नावैक्षन्त परस्परम् ॥ ३ ॥

अतः उजाला हो जानेसे पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। उस समय ( युद्धके आवेशमें ) योद्धा एक दूसरेको देख नहीं रहे थे। । ३। ।

ततः सुशर्मा त्रैगर्तः सह भ्रात्रा यवीयसा। अभ्यद्रवन्मतस्यराजं रथत्रातेन सर्वशः॥ ४॥

तदनन्तर त्रिगर्तराज सुद्यमीने अपने छोटे भाईके साथ रिथयोंका समूह लेकर चारों ओरसे मत्स्यराज विराटपर <mark>धावा</mark> बोल दिया ॥ ४॥

ततो रथाभ्यां प्रस्कन्य भ्रातरौ क्षत्रियर्षभौ । गदापाणी सुसंरब्धौ समभ्यद्रवतां रथान् ॥ ५ ॥

फिर वे क्षत्रियशिरोमणि दोनों वन्धु रथोंसे कूद पड़े और हाथमें गदा ले कोधमें भरकर शत्रुसेनाके रथोंकी ओर दौड़े ॥ ५ ॥

(मत्ताविव वृपावेतौ गजाविव मदोद्धतौ। सिंहाविव गजग्राहौ शकवृत्राविवोश्थितौ॥ उभौ तुल्यबलोत्साहादुभौ तुल्यपराक्रमौ। उभौ तुल्यास्त्रविदुषादुभौ युद्धविशारदौ॥)

वे दोनों मतवाले साँड़ों, मदो मत्त गजराजों, एक ही हाथीपर आक्रमण करनेवाले दो सिंहों तथा युद्धके लिये उद्यत वृत्रासुर एवं इन्द्रके समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक से ही अस्त्र शस्त्रोंके ज्ञाता थे। युद्ध करनेकी कलामें वे दोनों ही वीर अत्यन्त निपुण थे॥

तथैव तेषां तु वलानि तानि
क्रुद्धान्यथान्योनयमभिद्रवन्ति ।
गदासिखद्गैश्च परश्वधैश्च
प्रासैश्च तीक्ष्णात्रसुषीतधारैः ॥ ६ ॥

इसी प्रकार उन सबकी वे सेनाएँ भी कुपित हो गदा, तलवार, खड़ा, फरसे और भलीभाँति तेज किये हुए तीखी धारवाले प्रासों (भालों) से प्रहार करती हुई एक दूसरीपर टूट पड़ीं ॥ ६ ॥

वलं तु मत्स्यस्य बलेन राजा
सर्वे त्रिगर्ताधिपतिः सुरामी।
प्रमध्य जित्वा च प्रसद्य मत्स्यं
विराटमोजस्विनमभ्यधावत् ॥ ७ ॥
तौ निद्दत्य पृथग् धुर्यावुभौ तौ पार्ष्णिसारथी।
विरार्थं मत्स्यराजानं जीवग्राहमगृह्णताम्॥ ८ ॥

त्रिगर्तदेशके स्वामी राजा सुशमांने अपनी सेनाके द्वारा मस्यराजकी सेनाको मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मस्यनरेश विराटपर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयोंने पृथक्-पृथक् विराटके दोनों घोड़ोंको मारकर उनके पार्श्वभागकी रक्षा करनेवाले सिपाहियों तथा सार्थिको भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते-जी ही पकड़ लिया।। ७-८।।

तमुन्मथ्य सुरार्माथ युवतीमिव कामुकः। स्यन्दनं स्वं समारोप्य प्रययौ शीघ्रवाहनः॥ ९॥

जैसे कामी पुरुष किसी युवतीको बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्माने राजा विराटको पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीव्रगामी वाहनींसे युक्त अपने रथपर चढ़ाकर वह चल दिया ॥ ९ ॥

तिसम् गृहीते विरथे विराटे बलवत्तरे। प्राद्यक्त भयानमत्स्यास्त्रिगर्तेरिदिता भृशम्॥१०॥

अतिशय बलवान् राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिये गये, तब त्रिगर्तोद्वारा अत्यन्त पीड़ित हुए मत्स्यदेशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे॥ १०॥

तेषु संत्रस्यमानेषु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। प्रत्यभाषन्महाबाहुं भीमसेनमरिंद्मम्॥११॥ उनके इस प्रकार अत्यन्त भयभीत होनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने रात्रुओंका दमन करनेवाले महाबाहु भीमसेनसे कहा—॥ ११॥

मत्स्यराजः परामृष्टस्त्रिगर्तेन सुरार्मणा। तं मोचय महावाहो न गच्छेद् द्विषतां वराम् ॥१२॥

'महाबाहो ! त्रिगर्तराज सुरामांने मत्स्यराजको पकड़ लिया है । उन्हें शीघ छुड़ाओ; जिससे वे शत्रुओंके वशमें न पड़ जायें ॥ १२ ॥

उषिताः सा सुखं सर्वे सर्वकामैः सुपूजिताः। भीमसेन त्वया कार्या तस्य वासस्य निष्कृतिः॥१३॥

'हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें सब प्रकारकी अभीष्ट वस्तुएँ देकर हमारा भली-भाँति सत्कार किया है। अतः भीमसेन ! तुम्हें उनके घरमें रहनेके उपकारका बदला चुकाना चाहिये'॥ १३॥

भीमसेन उवाच

अहमेनं परित्रास्ये शासनात् तव पार्थिव। पश्य मे सुमहत् कर्म युध्यतः सह शत्रुभिः॥१४॥

भीमसेन बोले—महाराज ! आपकी आज्ञासे में इन्हें
सुशर्माके हाथोंसे छुड़ा लूँगा। आज आप शत्रुओंके साथ युद्धः
करते समय मेरे महान् पराक्रमको देखें ॥ १४॥
स्वबाहुबलमाश्रित्य तिष्ठ त्वं भ्रातृभिः सह।
पकान्तमाश्रितो राजन् पश्य मेऽद्य पराक्रमम् ॥१५॥

में अपने बाहुबलका भरोक्षा करके लडूँगा। राजन्! आज आप भाइयोंसहित एकान्तमें खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखें॥ १५॥

सुस्कन्धोऽयं महावृक्षो गदारूप इव स्थितः। अहमेनमपारुज्य द्वाविषयामि शात्रवान्॥१६॥

यह सामने जो महान् वृक्ष है, इसकी शाखाएँ बड़ी सुन्दर हैं। यह तो मानो गदाके ही रूपमें खड़ा है। अतः मैं इसीको उखाड़कर इसके द्वारा शतुदलको मार भगाऊँगा।

वैशम्पायन उवाच

तं मत्तमिव मातङ्गं वीक्षमाणं वनस्पतिम् । अत्रवीद् स्नातरं वीरं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥१७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराजकी भाँति उस वृक्षकी ओर देखने लगे । तब धर्मराज युधिष्ठिरने अपने बीर भ्रातासे कहा—॥ मा भीम साहसं कार्षीस्तिष्ठत्वेष वनस्पतिः। मा त्वां वृक्षेण कर्माणि कुर्वाणमतिमानुषम् ॥१८॥ जनाः समबबुध्येरन् भीमोऽयमिति भारत। अन्यदेवायुधं किंचित् प्रतिपद्यस्व मानुषम् ॥१९॥ भीमसेन ! ऐसा दुःसाहसन करो, इस वृक्षको खड़ा रहने दो । यदि तुम इस महावृक्षको उखाइनेका अतिमानुष (मानवोंके लिये असाध्य ) कर्म करोगे, तो सब लोग पहचान लेंगे कि यह तो भीम है । अतः भारत ! तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुधको ही ग्रहण करो ॥ १८-१९॥

चापं वा यदि वा शक्तिं निश्चिशं वा परश्वधम् । यदेव मानुषं भीम भवेदन्यैरलक्षितम् ॥२०॥ तदेवायुधमादाय मोक्षयाशु महीपतिम् । यमौ च चकरक्षौ ते भवितारौ महावलौ ॥२१॥ सहिताः समरे तत्र मत्स्यराजं परीप्सत ।

'धनुष, शक्ति, खड्ग अथवा कुटार, जो भी मनुष्योचित अस्त्र-शस्त्र तुम्हें ठीक लगे; जिससे तुम दूसरोंद्वारा पहचाने न जा सको, वही लेकर राजाको शीघ्र छुड़ाओ । ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथके पिहयोंकी रक्षा करेंगे । तुम तीनों भाई युद्धमें एक साथ मिलकर महाराज विराट-को छुड़ाओ' ॥ २०-२१ है ॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु वेगेन भीमसेनो महावलः ॥२२॥ गृहीत्वा तु धनुः श्रेष्ठं जवेन सुमहाजवः। व्यमुश्चच्छरवर्षाणि सतीय इव तीयदः ॥२३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! युधिष्ठिरके उक्त आदेश देनेपर महान् वेगशाली महाबली भीमसेनने शीवता-पूर्वक एक उक्तम धनुष हाथमें ले लिया । फिर तो जैसे मेथ जलकी धारा बरसाता हो, उसी प्रकार वे वेगपूर्वक वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २२-२३॥

तं भीमो भीमकर्माणं सुशर्माणमथाद्रवत्। विराटं समवीक्ष्यैनं तिष्ठ तिष्ठेति चावदत्॥२४॥

तदनन्तर भीमसेन भयंकर कर्म करनेवाले सुशर्माकी ओर दौड़े और विराटकी ओर देखते हुए सुशर्मां बोले— 'अरे! खड़ा रह, खड़ा रह'॥ २४॥

सुरामा चिन्तयामास कालान्तकयमोपमम्। तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तं पृष्ठतो रथपुङ्गवः। पद्यतां सुमहत् कर्म महद् युद्धमुपस्थितम्॥२५॥

रिथयों में श्रेष्ठ सुशर्मा पीछेकी ओरसे आते और 'खड़ा रह, खड़ा रह' कहते हुए काल, अन्तक एवं यमराजके समान भयंकर वीर पुरुषको देखकर चिन्तामें पड़ गया और अपने साथियों से बोला—'देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है। इसमें महान् पराक्रम दिखाओ' ॥ २५॥

परावृत्तो धनुर्गृद्य सुरामा भ्रातृभिः सह । निमेषान्तरमात्रेण भीमसेनेन ते रथाः ॥ २६॥ रथानां च गजानां च वाजिनां च ससादिनाम् । सहस्रशतसङ्काताः शूराणामुत्रधन्विनाम् ॥ २७॥

#### पातिता भीमसेनेन विराटस्य समीपतः। पत्तयो निहतास्तेषां गदां गृह्य महात्मना ॥२८॥

ऐसा कहकर सुशमां भाइयोंसहित धनुष उठाये हौट पड़ा। इधर महात्मा भीमसेनने निमेपमात्रमें ही गदा लेकर शत्रुओंके भयंकर धनुष धारण करनेवाले रथी। हाथीसवार और घुड़सवार वीरोंके एक लाख सैनिकोंके समूहोंको राजा विराटके समीप मार गिराया और बहुत-से पैदल सिपाहियोंका भी संहार कर डाला ॥ २६-२८॥

#### तद् दृष्ट्वा तादशं युद्धं सुशर्मा युद्धदुर्मदः। चिन्तयामास मनसा कि शेषं हि वलस्य मे। अपरो दृश्यते सैन्ये पुरा मग्नो महावले॥२९॥

ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुशर्मा मन-ही-मन सोचने लगा, 'जान पड़ता है, मेरी सेना बुरी तरह मारी जायगी; क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहलेसे ही इस विशाल सैन्य-समुद्रमें डूबा हुआ दिखायी देता है' ॥ २९॥

आकर्णपूर्णेन तदा धनुषा प्रत्यदृश्यत । सुशर्मा सायकां स्तीक्षणान् क्षिपते च पुनः पुनः ॥३०॥ ततः समस्तास्ते सर्वे तुरगानभ्यचोदयन् । दिव्यमस्रं विक्वीणास्त्रिगर्तान् प्रत्यमर्पणाः ॥३१॥

ऐसा विचारकर वह कानतक खींचे हुए धनुषके द्वारा युद्धके लिये उद्यत दिलायी देने लगा। मुशर्मा वारंवार तीले बाणोंकी झड़ी लगा रहा है, यह देख सम्पूर्ण मस्यदेशीय योद्धा त्रिगतोंके प्रति कुपित हो दिन्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने रथोंके घोड़ोंको आगे बढ़ाने लगे॥ २०-३१॥

#### तान् निवृत्तरथान् दृष्ट्वा पाण्डवान् सा महाचमूः । \_<u>वैरा</u>टिः परमकुद्धो युयुधे परमाद्भतम् ॥३२॥

पाण्डवोंको त्रिगतोंकी ओर रथ लौटाते देख मत्स्य-वीरोंकी वह विशालवाहिनी भी लौट पड़ी। विराटके पुत्र स्वेत अत्यन्त क्रोधमें भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे॥

#### सहस्रमवधीत् तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः। भीमः सप्त सहस्राणि यमळोकमदर्शयत्॥३३॥

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने एक हजार त्रिगतोंको मार गिराया। भीमधेनने सात हजार योद्धाओंको यमलोकका दर्शन कराया॥

#### नकुलश्चापि सप्तैव रातानि प्राहिणोच्छरैः। रातानि त्रीणि राराणां सहदेवः प्रतापवान् ॥३४॥ युधिष्ठिरसमादिष्टो निजन्ने पुरुपर्वभः।

नकुलने अपने वाणों सात सौ सैनिकोंको यमराजके घर भेज दिया तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेवने युधिष्ठिरकी आज्ञासे तीन सौ ग्रूरवीरोंका संहार कर दाला ॥ ३४६ ॥

#### ततोऽभ्यपतदृत्युद्यः सुरार्माणमुदायुधः ॥३५॥ इत्वा तां महतीं सेनां त्रिगतीनां महारथः।

तदनन्तर महारथी सहदेव त्रिगतोंकी उस महासेनाका संहार करके अत्यन्त उग्र रूप धारण किये हाथमें धनुष ले सुशर्मापर चढ़ आये॥ ३५३॥

#### ततो युधिष्ठिरो राजा त्वरमाणो महारथः ॥३६॥ अभिपत्य सुरार्माणं शरैरभ्याहनद् भृशम्।

तत्पश्चात् महारथी राजा युधिष्ठिर भी वड़ी उतावलीके साथ सुशर्मापर धावा बोलकर उसे वाणोंद्वारा वारंबार बीधने लगे॥ ३६५॥

#### सुरार्मापि सुसंरब्धस्त्वरमाणो युधिष्टिरम् ॥३७॥ अविध्यन्नवभिर्वाणैश्चतुर्भिश्चतुरो हयान् ।

तब सुशमाने भी अत्यन्त कुषित हो बड़ी फुर्ताके साथ नौ वाणोंसे राजा युधिष्ठिरको और चार वाणोंसे उनके चारों घोड़ोंको बींध डाला ॥ ३७३॥

#### ततो राजन्नाशुकारी कुन्तीपुत्रो वृकोदरः॥३८॥ समासाद्य सुरार्माणमध्वानस्य व्यपोधयत्। पृष्ठगोपांश्च तस्याथ हत्वा परमसायकैः॥३९॥ अथास्य सार्राधं कुद्धो रथोपस्थादपातयत्।

राजन् ! फिर तो शीघता करनेवाले कुन्तीपुत्र भीमने सुशर्माके पास पहुँचकर उत्तम वाणोंसे उसके घोड़ोंको मार डाला । साथ ही उसके पृष्ठरक्षकोंको भी मारकर कुपित हो उसके सारथिको भी रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ३८-३९३॥

### चकरक्षश्च शूरो वै मदिराक्षोऽतिविश्रुतः ॥४०॥ समायाद् विरथं दृष्टा त्रिगर्ते प्राहरत् तदा।

सुद्रामीको रथहीन हुआ देखकर राजा विराटके चकरक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहाँ आ पहुँचे और त्रिगर्तनरेशपर वाणोंसे प्रहार करने लगे ॥ ४०६ ॥

#### ततो विरादः प्रस्कन्च रथादथ सुशर्मणः ॥४१॥ गदां तस्य परामृदय तमेवाभ्यद्रवद् वली । स चचार गदापाणिर्वृद्धोऽपि तहणो यथा ॥४२॥

इसी वीचमें बलवान् राजा विराट सुशर्माके रथसे कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसीकी ओर दौड़े। उस समय

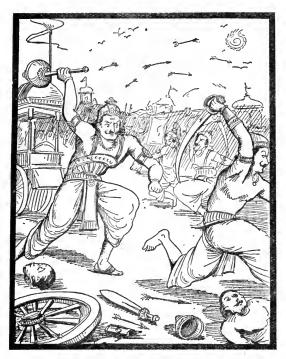

हाथमें गदा लिये राजा विराट बूढ़े होनेपर भी तरणके समान रणभूमिमें विचर रहे थे ॥ ४१-४२॥ पलायमानं त्रेगर्ते हृष्ट्वा भीमो ऽभ्यभावत। राजपुत्र निवर्तस्व न ते युक्तं पलायनम्॥ ४३॥

इसी वीचमें मौका पाकर त्रिगर्तराज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले—राजकुमार! लौट आओ। तुम्हारा युद्धसे पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है॥ ४३॥

अनेन वीर्येण कथं गास्त्वं प्रार्थयसे बलात्। कथं चानुचरांस्त्यक्त्वा रात्रुमध्ये विवीदस्ति ॥ ४४ ॥

'इसी पराक्रमके भरोसे तुम विराटकी गौओंको बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे ? अपने सेवकोंको शतुओंके बीचमें छोड़कर क्यों भागते और विषाद करते हो ?' ॥ ४४ ॥ इत्युक्तः स तु पार्थेन सुशर्मा रथयूथपः । तिष्ठ तिष्ठेति भीमं स सहसाऽभ्यद्भवद् बली ॥ ४५ ॥ भीमस्तुभीमसंकाशो रथात् प्रस्कन्य पाण्डबः ।

प्राद्रवत् तूर्णमन्यत्रो जीवितेष्तुः सुरार्मणः ॥ ४६ ॥ भीमसेनके ऐसा कहनेपर रिथ्योंके यूथका अधिपति बल्वान् सुर्गमा 'खड़ारह, खड़ा रह', ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेनपर टूट पड़ा। परंतु पाण्डुनन्दन भीम तो भीम-जैसे ही थे; वे तिनक भी न्यत्र नहीं हुए; अपितु रथसे कृदकर सुरार्माके प्राण लेनेके लिये बड़े वेगसे उसकी ओर दोड़े॥ तं भीमसेनो धावन्तमभ्यधावत वीर्यवान्।

त्रिगर्तराजमादातुं सिंहः श्रुद्रमृगं यथा॥ ४७॥ तव सुरामां फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगर्त-राजको पकड़नेके लिये उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे, जैसे सिंह छोटे मुर्गोको पकड़नेके लिये जाता है ॥ ४७ ॥ अभिद्वत्य सुदार्माणं केदापक्षे परामुदात्। समुद्यम्य तु रोषात् तं निष्पिप महीतले ॥ ४८ ॥

सुशर्माके पास पहुँचकर भीमने उसके केश पकड़ लिये और कोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वीपर दे मारा। तत्पश्चात् उसे वहीं रगड़ने लगे॥ ४८॥

पदा मूर्धिन महावाहुः प्राहरद् विलिपिष्यतः। तस्य जानुं ददौ भीमो जध्ने चैनमरितना। स मोहमगमद् राजा प्रहारवरपीडितः॥ ४९॥

इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीमने उसके मस्तकपर लात मारी और उसके पेटको घुटनोंसे दबाकर ऐसा घूँसा मारा कि उसके भारी आघातसे पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया॥ ४९॥

तिसान गृहीते विरथे त्रिगर्तानां महारथे। अभज्यत वलं सर्वे त्रेगर्ते तद् भयातुरम्॥ ५०॥

त्रिगतींका महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर कैंद्र कर लिया गया, तब वह सारी त्रिगर्तसेना भयसे व्याकुल हो तितर-बितर हो गयी॥ ५०॥

निवर्त्य गास्ततः सर्वाः पाण्डुपुत्रा महारथाः । अवजित्य सुरामीणं धनं चादाय सर्वदाः ॥ ५१ ॥

तदनन्तर पाण्डुके महारथी पुत्र सुशर्माको परास्त करनेके पश्चात् सब गौओंको छोटाकर और छ्टका सारा धन वापस छेकर चले॥ ५१॥

खबाहुबळसम्पन्ना हीनिषेवा यतत्रताः। विराटस्य महात्मानः परिक्लेशविनाशनाः॥ ५२॥

वे सभी अपने बाहुबलसे सम्पन्नः लजाशीलः संयमपूर्वक वतपालनमें तत्परः महात्मा तथा विराटका सारा क्लेश दूर करनेवाले थे॥ ५२॥

स्थिताः समक्षं ते सर्वे त्वथ भीमोऽभ्यभाषत ॥ ५३ ॥ नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमईति । किं तु शक्यं मया कर्तुं यद् राजा सततं घृणी ॥ ५४ ॥

जब वे सब राजाके सामने आकर खड़े हुए, तब भीम-सेन बोले- 'यह पापाचारी सुश्चर्मा मेरे हाथसे छूटकर जीवित रहने-योग्य तो नहीं हैं; परन्तु मैं कर ही क्या सकता हूँ ? हमारे महाराज सदाके दयाछ हैं' ॥ ५३-५४॥

गले गृहीत्वा राजानमानीय विवशं वशम्। तत एनं विचेष्टन्तं बद्ध्वा पार्थो वृकोदरः॥ ५५॥ रथमारोपयामास विसंशं पांसुगुण्ठितम्।

इसके बाद भीम राजा सुशर्माका गला पकड़कर ले आये। उस समय वह लाचार होकर उनके वशमें पड़ा था और छूटनेके लिये छटपटा रहा था। कुन्तीपुत्र भीमने सुशर्माको रिस्सियोंसे बाँधकर रथपर रख दिया। उसके सारे अङ्ग धूलमें सने थे और चेतना छत-सी हो रही थी॥५५६॥ अभ्येत्य रणमध्यस्थमभ्यगच्छद् युधिष्ठिरम् ॥ ५६॥ दर्शयामास भीमस्तु सुशर्माणं नराधिपम्।

इसके बाद भीमने रणभूमिमें स्थित राजा युधिष्ठिरके पास



जाकर उन्हें राजा सुरार्माको दिखलाया ॥ ५६ ई ॥ प्रोवाच पुरुषच्यात्रो भीममाहवद्योभिनम् ॥ ५० ॥ तं राजा प्राहसद् दृष्ट्या सुच्यतां वै नराधमः । प्वमुक्तोऽत्रवीद् भीमः सुदार्माणं महाबस्यम् ॥ ५८ ॥ भीम युद्धमें अत्यन्त सुशोभित होते थे। पुरुषश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्माको उस दशामें देखकर हैंसे और भीमसेनसे बोले-इस नराधमको छोड़ दो। उनके ऐसा कहनेपर भीम महाबली सुशर्मासे बोले॥ ५७-५८॥

भीम उवाच

जीवितुं चेच्छसे मृढ हेतुं मे गदतः श्रृणु। दासोऽसीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभासु च।५९।

भीमसेनने कहा— मूर्ख ! यदि तू जीवित रहना चाहता है, तो उसका उपाय बताता हूँ, मेरी बात सुन । तुझे संसदों और सभाओंमें जाकर सदा यही कहना होगा कि 'मैं राजा विराटका दास हूँ' ॥ ५९॥

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः। तमुवाच ततो ज्येष्टो भ्राता सप्रणयं वचः॥ ६०॥

ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन-दान दूँगा। युद्धमें जीतनेवाले पुरुषोंका यही नियम है। तब बड़े भ्राता युधिष्ठिरने भीमसे प्रेमपूर्वक कहा॥ ६०॥

युधिष्टिर उवाच

मुञ्च मुञ्चाधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम्। दासभावं गतो होष विराटस्य महीपतेः। अदासो गच्छ मुकोऽसि मैवं कार्षीः कदाचन ॥६१॥

तब युधिष्ठिर बोले-भैया! यदि तुम मेरी वात मानते हो, तो इस पापाचारीको 'छोड़ दो, छोड़ दो'। यह महाराज विराटका दास तो हो ही चुका है। (इसके बाद वे सुशर्मासे बोले-) 'तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिये गये। फिर कभी ऐसा काम न करना'॥ ६१॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे त्रयखिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिण दिशाकी गौओंका अपहरण करते समय सुशर्माक निग्रहसे सम्बन्ध रखनेवाला तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३३ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुळ ६२ श्लोक हैं )

# चतुस्त्रिशोऽध्यायः

राजा विराटद्वारा पाण्डवोंका सम्मान, युधिष्ठिरद्वारा राजाका अभिनन्दन तथा विराटनगरमें राजाकी विजयघोषणा

वैशभायन उवाच

प्वमुक्ते तु सवीडः सुरार्माऽऽसीद्धोमुखः। स मुक्तोऽभ्येत्य राजानम्भिवाद्य प्रतस्थिवान्॥१॥

वैशाम्पायन जी कहते हैं — जनमे जय ! युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर सुश्रमांने लिजत होकर अपना मुँह नीचे कर लिया और बन्धनसे मुक्त हो राजा विराटके पास जा उन्हें प्रणाम करके अपने देशको प्रस्थान किया ॥ १॥ विस्रुच्य तु सुरार्माणं पाण्डवास्ते हतद्विषः। खबाहुवलसम्पन्ना हीनिपेवा यतव्रताः॥ २॥ संग्रामशिरसो मध्ये तां रात्रि सुखिनोऽवसन्॥

इस प्रकार मुशर्माको मुक्त करके शत्रुओंका संहार करनेवाले, अपने बाहुबलसे सम्पन्न, लजाशील और संयम-पूर्वक व्रतपालनमें तत्पर रहनेवाले वे पाण्डव उस युद्धके मुहानेपर ही रातभर सुलसे रहे ॥ २६ ॥

ततो विराटः कौन्तेयानतिमानुषविकमान्। अर्चयामास वित्तेन मानेन च महारथान्॥ ३॥

तदनन्तर राजा विराटने अतिमानुष ( मानवीय शक्तिसे परे ) पराक्रम करनेवाले महारथी कुन्तीपुत्रींका धन और मानदानद्वारा सत्कार किया ॥ ३॥

विराट उवाच

यथैव मम रत्नानि युष्माकं तानि वै तथा। कार्यं कुरुत वै सर्वे यथाकामं यथासुखम् ॥ ४ ॥ ददाम्यलंकुताः कन्या वस्तृनि विविधानि च । मनसञ्चाप्यभित्रेतं युद्धे शत्रुनिवर्हणाः॥ ५ ॥

विराटने कहा — युद्धमें शत्रुओंका संहार करनेवाले वीरो ! ये रत और धन जैसे मेरे हैं, वैसे ही तुमलोगोंके भी। तुम सब लोग यहाँ सुखपूर्वक रहो और जिस कार्यमें तुमलोगोंकी रिच हो, वही करो। मैं तुम सबको वस्त्राभूषणोंसे विभूषित कन्याएँ, नाना प्रकारके रतन, धन तथा और भी मनोवाञ्छित पदार्थ देता हूँ ॥ ४-५॥

युष्माकं विक्रमादद्य मुक्तोऽहं खस्तिमानिह । तस्माद् भवन्तो मत्स्यानामीश्वराः सर्व एव हि ॥ ६ ॥

आज में तुमलोगोंके ही पराक्रमसे यहाँ रात्रुके पंजेसे कुरालपूर्वक छूटकर आया हूँ। अतः तुमलोग मत्स्यदेशके स्वामी ही हो॥ ६॥

वैशम्यायन उवाच

तथेतिवादिनं मत्स्यं कौरवेयाः पृथक् पृथक् । अचुः प्राञ्जलयः सर्वे युधिष्टिरपुरोगमाः॥ ७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—इस प्रकार कहनेवाले मत्त्यराजने युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंशी पृथक्-पृथक् हाथ जोड़कर बोले—॥ ७॥

प्रतिनन्दाम ते वाक्यं सर्वं चैव विशाम्पते। एतेनैव प्रतीताः सा यत् त्वं मुक्तोऽद्य शत्रुभिः॥ ८॥

'महाराज! आपका कहना ठीक है। हम आपके सम्पूर्ण वचनोंका अभिनन्दन करते हैं, किंतु हमलोग इतनेसे ही संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओंसे मुक्त हो गये'॥ ८॥ ततोऽब्रवीत् प्रीतमना मत्स्यराजो युधिष्ठिरम्। पुनरेव महाबाहुर्विराठो राजसत्तमः॥ ९॥ एहित्वामभिषेक्ष्यामि मत्स्यराजस्तुनो भवान्॥ १०॥

तब राजाओं में श्रेष्ठ मत्स्यनरेश महाबाहु विराटने मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिरसेकहा—'कङ्कजी! आइये, मैं आपका अभिषेक करूँगा। आप ही हमारे मत्स्यदेशके राजा बनें। | ९-१०॥

मनसश्चाप्यभिषेतं यथेष्टं भुवि दुर्छभम्। तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि सर्वमहंति नो भवान्॥ ११॥ 'इस पृथ्वीपर दुर्लभ जो और भी प्रियतथा मनोवाच्छित पदार्थ होगा, वह भी मैं आपको दूँगा । आप तो हमारा सब कुछ पानेके अधिकारी हैं ॥ ११॥

रत्नानि गाः सुवर्णे च मणिमुक्तमथापि च । वैयाव्रपद्य विवेन्द्र सर्वथैव नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥

'व्याघपदगोत्रमें उत्पन्न विप्रवर! मेरे रता, गौएँ, सुवर्ण, मणि तथा मोती भी आपके अर्पण हैं। आपको हमारा सब प्रकारसे नमस्कार है॥ १२॥

त्वत्कृते ह्यद्य पदयामि राज्यं संतानमेव च । यतश्च जातसंरम्भो न च दात्रुवदां गतः॥ १३॥

'आपके कारण ही आज मैं अपने राज्य और संतानका मुख देख पाऊँगा; क्योंकि पकड़े जानेपर मैं भयभीत हो गया था, किंतु आपके पराक्रमसे शत्रुके अधीन नहीं रहा' ॥१३॥ ततो युधिष्ठिरो मत्स्यं पुनरेवाभ्यभावत । प्रतिनन्दामि ते वाक्यं मनोशं मत्स्य भाषसे ॥ १४॥ आनुशंस्यपरो नित्यं सुसुखी सततं भव।

यह सुनकर राजा युधिष्ठिरने मत्स्यराजसे पुनः कहा— 'राजन् ! आप वड़ी मनोहर बात कह रहे हैं । मैं आपके इस वचनका अभिनन्दन करता हूँ । आप निरन्तर दयाभाव रखते हुए सर्वदा परम हुखी हों ॥ १४६ ॥

(वैशम्पायन उवाच

पुनरेव विरादश्च राजा कङ्कमभाषत । अहो सुदस्य कर्माण वल्ळवस्य द्विजोत्तम । सोऽहं सूदेन संप्रामे वल्ळवेनाभिरक्षितः ॥ त्वत्कृते सर्वमेवैतदुपपन्नं ममानघ । वरं वृणीष्व भद्रं ते ब्र्हि किं करवाणि ते ॥ ददामि ते महाप्रीत्या रत्नान्युच्चावचानि च। रायनासनयानानि कन्याश्च समळंकृताः ॥ हस्त्यश्वरथसङ्घश्च राष्ट्राणि विविधानि च। पतानि च मम प्रीत्या प्रतिगृह्णीष्य सुव्रत ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! कङ्कनामधारी युधिष्ठरके यों कहनेपर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार बोले—दिजश्रेष्ठ! बल्लव नामक रसोइयेका कर्म भी अद्भुत है। इस युद्धमें बल्लवने ही मेरीरक्षा की है। निष्पाप विप्रवर! आपके ही करनेसे यह सब कुछ सम्भव हुआ है। आपका कल्याण हो। आप मुझसे वर माँगिये और बताइये, में आपकी क्या सेवा करूँ? में बड़ी प्रसन्नताके साथ आपको नाना प्रकारके उत्तमोत्तम रका शस्या, आसन, बाहन, बस्नामूपणों-से विभूषित सुन्दरी कन्याएँ, हाथी, घोड़े और रथोंके समूह तथा माँति-माँतिके जनपद मेंट करता हूँ। सुवत! आप मेरी प्रसन्नताके लिये इन सब वस्तुओंको प्रहण करें।।

तं तथावादिनं तत्र कौरव्यः प्रत्यभावत । एकैव तु मम प्रीतिर्यत् त्वं मुक्तोऽसि शत्रुभिः । प्रतीतश्च पुरं तुष्टः प्रवेक्ष्यसि तदानघ ॥ दारैः पुत्रेश्च संहिलस्य सा हि प्रीतिर्ममातुला । )

त्य वहाँ ऐसी यातें कहनेवाले राजा विराटको कुक्कुल-नन्दन युधिष्ठिरने इस प्रकार उत्तर दिया—'महाराज! आप शत्रुओं के हाथसे छूट गये, यहीं मेरे लिये बड़ी प्रसन्नताकी बात है। अनघ! आप निर्मय होकर संतोषपूर्वक अपने नगरमें प्रवेश करेंगे और अपने स्त्री-पुत्रोंसे मिलकर सुखी होंगे; यहीं मेरे लिये अनुपम प्रसन्नताकी बात होगी॥ गच्छन्तु दूतास्त्वारितं नगरं तव पार्थिव॥१५॥ सुहृदां प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्। ततस्तद्वचनान्मत्स्यो दूतान् राजा समादिशस्॥१६॥

'महाराज! अव आपके नगरमें सुद्धदोंसे यह प्रिय समा-चार वतानेके लिये तुरंत ही दूतोंको जाना चाहिये। वे दूत वहाँ आपकी विजय घोषित करें।'तव उनके कथनानुसार राजा विराटने दूतोंको आदेश दिया-॥ १५-१६॥ आचक्षध्वं पुरं गत्वा संद्रामविजयं मम । कुमार्यः समछंकृत्य पर्यागच्छन्तु मे पुरात् ॥ १७ ॥

'दूतो ! तुमलोग नगरमें जाकर सूचना दो कि युद्धमें मेरी विजय हुई है । कुमारी कन्याएँ शृङ्गार करके स्वागतके लिये नगरसे बाहर आ जायँ ॥ १७ ॥

वादित्राणि च सर्वाणि गणिकाश्च खलंकताः । पतां चाज्ञां ततःश्रुत्वा राज्ञा मत्स्येन नोदिताः। तामाज्ञां शिरसा कृत्वा प्रस्थिता हृष्टमानसाः॥ १८॥

'सव प्रकारके वाजे वजाये जायें और वेश्याएँ भी सज-धजकर तैयार रहें।' मत्स्यराजकी इस आज्ञाको सुनकर उसे शिरोधार्य करके दूत प्रसन्नचित्त होकर चले।। १८॥

ते गत्वा तत्र तां रात्रिमथ सूर्योदयं प्रति। विराटस्य पुराभ्यारो दृता जयमघोषयन्॥१९॥

रातमें ही वहाँसे प्रस्थान करके स्थोंदय होतें-होते दूत विराटकी राजधानीमें जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने सब ओर मस्स्यराजकी विजय घोषित कर दी ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे विराटजयघोपे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिण दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके

> प्रसंगमें विराटके जयघोषसम्बन्धी चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके ६३ श्लोक मिलाकर कुछ २५३ श्लोक हैं)



कौरवोंद्वारा उत्तर दिशाकी ओरसे आकर विराटकी गौओंका अपहरण और गोपाध्यक्षका उत्तरकुमारको युद्धके लिये उत्साह दिलाना

वैशम्पायन उवाच याते त्रिगर्तान् मन्स्ये तु पशुंस्तान् वै परीप्सिति ।

दुर्योधनः सहामात्यो विराटमुपयादथ ॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जिस समय अपने पश्चओं को छुड़ा लानेकी इच्छासे राजा विराट त्रिगतों से युद्ध करनेके लिये गये, उसी समय दुर्योधनने अपने मन्त्रियों के साथ विराटदेशपर चढ़ाई की ॥ १ ॥ भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च क्रपश्च परमास्त्रवित्। द्रौणिश्च सौबलद्वेव तथा दुःशासनः प्रभो ॥ २ ॥ विविश्वतिर्विकर्णश्च चित्रसेनश्च वीर्यवान्। दुर्मुखो दुःशालद्वेव ये चैवान्ये महारथाः॥ ३ ॥

राजन् ! भीष्म, द्रोण, कर्ण, अस्त्रविद्याके श्रेष्ठ विद्वान् कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि, दुःशासन, विविंशति, विकर्ण, पराक्रमी चित्रसेन, दुर्मुख, दुःशल तथा अन्य महारथी भी दुर्योधनके साथ थे ॥ २-३॥ पते मत्स्यानुपागम्य विराटस्य महीपतेः। घोषान् विद्राव्य तरसा गोधनं जहरोजसा ॥ ४॥

इन सबने राजा विराटके मत्स्यदेशमें आकर उनके गोष्ठोंमें भगदड़ मचा दी और बड़े वेगसे वलपूर्वक गोधनका अपहरण करना आरम्भ किया ॥ ४॥

पिष्टं गवां सहस्राणि कुरवः कालयन्ति च । महता रथवंशेन परिवार्य समन्ततः॥ ५॥

वे कौरव वीर राजा विराटकी साठ हजार गौओं को विशाल रथसमूहों द्वारा चारों ओरसे घेरकर हाँक ले चले ॥ ५॥ गोपालानां तु घोषस्य हन्यतां तैर्महारथैः। आरावः सुमहानासीत् सम्प्रहारे भयंकरे॥ ६॥

उस समय वहाँ भयंकर मार-पीट हुई। उन महारिथयों-द्वारा मारे जाते हुए गोष्ठके ग्वालोंका जोर-जोरसे होनेवाला आर्तनाद बहुत दुरतक सुनायी देता था॥ ६॥

## महाभारत 🔀

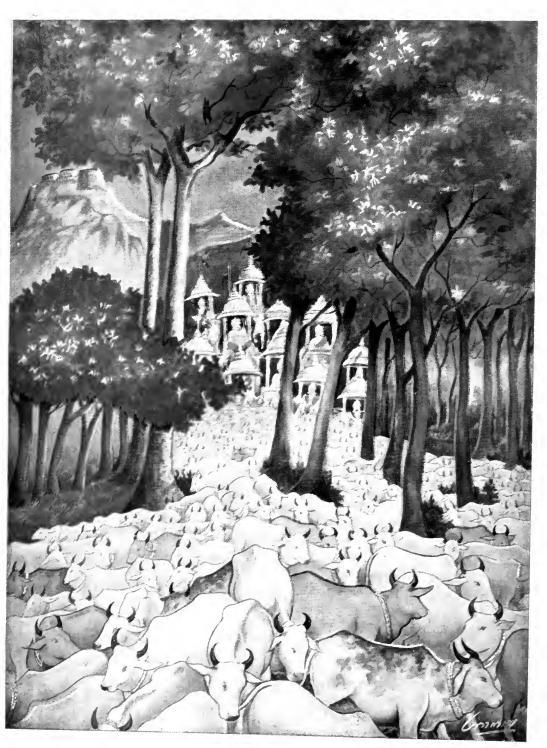

कारवांद्वारा विराटकी गायोंका हरण

the state of the state of д.

गोपाध्यक्षो भयत्रस्तो रथमास्थाय सत्वरः जगाम नगरायैव परिक्रोशंस्तदाऽऽर्तवत्॥ ७॥

तब उन गौओंका रक्षक भयभीत हो तुरंत ही रथपर बैठकर आर्तकी भाँति विलाप करता हुआ राजधानीकी ओर चल दिया ॥ ७ ॥

स प्रविदय पुरं राज्ञो नृपवेदमाभ्ययात् ततः। अवतीर्य रथात् तूर्णमाख्यातुं प्रविवेदा ह ॥ ८ ॥

राजा विराटके नगरमें पहुँचकर वह राजभवनके समीप गयां और रथसे उतरकर तुरंत यह समाचार स्चित करनेके लिये महलके भीतर चला गया॥ ८॥

दृष्ट्वा भूमिजयं नाम पुत्रं मत्स्यस्य मानिनम्। तस्मै तत् सर्वमाचष्ट राष्ट्रस्य पशुकर्षणम्॥ ९॥ षष्टिं गवां सहस्राणि कुरवः कालयन्ति ते। तद् विजेतुं समुत्तिष्ठ गोधनं राष्ट्रवर्धन॥१०॥

वहाँ मत्स्यराजके मानी पुत्र भूमिंजय ( उत्तर ) से मिल-कर उसगोपने उनसे राज्यके पशुर्ओंके अपहरणका सब समाचार बताते हुए कहा—'राजकुमार ! आप इस राष्ट्रकी वृद्धि



करनेवाले हैं। आज कौरव आपकी साठ हर्जार गौओंको हाँक ले जा रहे हैं। उनके हाथसे उस गोधनको जीत लाने-के लिये उठ खड़े होइये॥ ९-१०॥

राजपुत्र हितप्रेप्सुः क्षिप्रं निर्याहि च खयम्। त्वां हि मत्स्यो महीपालः शुस्यपालमिहाकरोत्॥ ११॥

'राजपुत्र!आप इस राज्यके हितैषी हैं, अतःस्वयं ही युद्धके लिये तैयार होकर निकलिये । मत्स्यनरेशने अपनी अनुपिस्तिमें आपको ही यहाँका रक्षक नियुक्त किया है।। त्वया परिषदो मध्ये इलाघते स्नारिपः। पुत्रो ममानुरूपश्च शूरश्चेति कुलोद्वहः॥१२॥

'वे सभामें आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसामें बड़ी-बड़ी बातें किया करते हैं । उनका कहना है— 'मेरा यह पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप श्रूरवीर और इस वंशका भार वहन करनेमें समर्थ है ॥ १२ ॥

इष्वस्त्रे निपुणो योधः सदा वीरइच मे सुतः। तस्य तत् सत्यमेवास्तु मनुष्येन्द्रस्य भाषितम्॥ १३॥

भेरा वह लाड़ला वेटा बाण चलाने तथा अन्यान्य अस्त्रोंके प्रयोगकी कलामें भी निपुण, सदा युद्धके लिये उद्यत रहनेवाला और वीर है। 'उन महाराजका यह कथन आज सत्य सिद्ध होना चाहिये॥ १३॥

आवर्तय कुरूञ्जित्वा पराृन् पराृमतां वर । निर्देहैषामनीकानि भीमेन दारतेजसा ॥१४॥

'पशुसम्पत्तिवाले समस्त राजाओंमें आप श्रेष्ठ हैं; अतः कौरवोंको परास्त करके अपने पशुओंको लौटा लाइये और बाणोंकी भयंकर अग्निसे इन कौरवोंकी सारी सेनाओंको भस्म कर डालिये ॥ १४॥

धनुश्च्युते रुक्मपुङ्क्षः शरैः संनतपर्वभिः। द्विषतां भिन्ध्यनीकानि गजानामिव यूथपः॥१५॥

ंजैसे हाथियोंके झंडका स्वामी गजराज अपने विरोधियों-को रौंद डालता है, उसी प्रकार आप अपने धनुषसे छूटे हुए सुवर्णमय पंखसे सुशोभित और झकी हुई गाँठवाले तीखे बाणोंद्वारा विपक्षियोंकी विपुल बाहिनीको छिन्न-भिन्न कर डालिये॥ १५॥

पाशोपधानां ज्यातन्त्रीं चापदण्डां महाखनाम्। शरवर्णो धनुर्वीणां शत्रुमध्ये प्रवादय॥१६॥

'आज रानुकोंके बीचमें जोर-जोरसे गूँजनेवाली धनुषरूपी वीणा वजाइये। पारा (प्रत्यञ्चा बाँधनेके दोनों सिरे) उसके उपधान (खूँटियाँ) हैं। प्रत्यञ्चा तार हैं। धनुष उसका दण्ड है और बाण ही उससे झङ्कृत होनेवाले वर्ण (स्वर) हैं॥ १६॥

इवेता रजतसंकाशा रथे युज्यन्तु ते हयाः। ध्वजं च सिंहं सौवर्णमुच्छ्रयन्तु तव प्रभो॥१७॥

'प्रभो ! अब चाँदीके समान चमकनेवाले वे स्वेत रंगके घोड़े आपके रथमें जोते जायँ और सिंहके चिह्नसे सुशोभित सुवर्णमय ऊँचा ध्वज फहरा दिया जाय ॥ १७॥

रुक्मपुङ्खाः प्रसन्नाग्रा मुक्ता हस्तवता त्वया । छादयन्तु राराः सूर्यं राज्ञां मार्गनिरोधकाः ॥ १८॥

'बीरवर ! आपके हाथ बहुत मजबूत हैं। उनके द्वारा

म० १. १०. २०-

आपके चलाये हुए सोनेकी पाँख और खच्छ नोकबाले बाण शत्रुपक्षके राजाओंकी राह रोककर सूर्यदेवको भी ढँक दें॥ रणे जित्वा कुरून सर्वान वज्रपाणिरिवासुरान्। यशो महद्वाप्य त्वं प्रविशेदं पुरं पुनः॥ १९॥

'जैसे वज्रपाणि इन्द्र समस्त असुरोंको परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार आप युद्धमें सम्पूर्ण कौरवोंको जीतकर महान् यश प्राप्त करके पुनः इस नगरमें प्रवेश करें ॥ १९ ॥ त्वं हि राष्ट्रस्य परमा गतिर्मत्स्यपतेः स्नुतः। यथा हि पाण्डुपुत्राणामर्जुनो जयतां वरः॥ २० ॥ एवमेव गतिर्मूनं भवान् विषयवासिनाम्। गतिमन्तो वयं त्वद्य सर्वे विषयवासिनः॥ २१ ॥

'मत्स्यराजके सुयोग्य पुत्र होनेके कारण आप ही इस राष्ट्रके महान् आश्रय हैं । जैसे विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुन पाण्डवोंके उत्तम आश्रय हैं, उसी प्रकार आप भी निश्चय ही इस राज्यके निवासियोंकी परम गति हैं। हम सभी मत्स्यदेशवासी आज आपको पाकर ही गतिमान् (सनाथ) हैं'॥ २०-२१॥

वैशम्पायन उवाच

स्त्रीमध्य उक्तस्तेनासौ तद् वाक्यमभयंकरम् । अन्तःपुरे इलाघमान इदं वचनमत्रवीत् ॥ २२ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उस समय राजकुमार उत्तर अन्तः पुरमें स्त्रियों के बीचमें बैठा था। वहीं उस गोपाध्यक्षने उससे ये निर्भय बनानेवाली उत्साहजनक वार्ते कहीं । अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार कहने लगा ॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे गोपवाक्ये पञ्चित्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाकी गौओंके अपहरणके प्रसंगमें गोपवचनविषयक पेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

# षट्त्रिंशोऽध्यायः

उत्तरका अपने लिये सार्थि हुँ इनेका प्रस्ताव, अर्जुनकी सम्मतिसे द्रौपदीका बहन्नलाको सार्थि वनानेके लिये सुझाव देना

उत्तर उवाच

अद्याहमनुगच्छेयं दढधन्या गवां पदम्। यदि मे सारिथः कश्चिद् भवेदश्वेषु कोविदः॥ १॥

उत्तर बोला—गोपप्रवर ! मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है । यदि मेरे पात घोड़े हाँकनेकी कलामें कुशल कोई सारिथ होता, तो आज मैं अवश्य ही उन गौओंके पदचिह्नोंका अनुसरण करता ॥ १॥

तं त्वहं नावणच्छामि यो मे यन्ता भवेन्नरः। पदयभ्वं सार्रथि क्षिप्रं मम युक्तं प्रयास्यतः॥ २ ॥

इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्यका पता नहीं है, जो मेरा सार्थि वन सके ! मैं युद्धके लिये प्रस्थान करूँगा, अतः शीव्र मेरे लिये किसी योग्य सार्थिकी तलाश करो ॥

अष्टाविशतिरात्रं वा मासं वा नूनमन्ततः। यत् तदासीन्महद् युद्धं तत्र मे सारथिईतः॥ ३॥

पहले लगातार अद्वाईस राततक अथवा अन्ततः एक मासतक जो वह महायुद्ध हुआ थाः उसमें मेरा सारिथ मारा गया था ॥ ३ ॥

स लभेयं यदा त्वन्यं हययानविदं नरम्। त्वरावानच यात्वाहं समुच्छितमहाध्वजम्॥ ४॥ विगाद्य तत् परानीकं गजवाजिरथाकुलम् । शस्त्रप्रतापनिर्वीर्यान् कुक्कित्वाऽऽनये पशून् ॥ ५॥

अतः यदि घोड़े हाँकनेकी कला जाननेवाले किसी दूसरे मनुष्यको भी पा जाऊँ, तो अभी बड़े वेगसे जाकर ऊँची-ऊँची विशाल ध्वजाओंसे विभूषित एवं हाथी, घोड़े तथा रथोंसे भरी हुई शत्रुओंकी सेनामें घुस जाऊँ और अपने आयुधोंके प्रतापसे कौरवोंको निर्वीर्य (पराक्रमश्र्न्य) तथा परास्त करके सम्पूर्ण पश्चओंको लौटा लाऊँ॥ ४-५॥

दुर्योधनं शान्तनयं कर्णं वैकर्तनं कृपम्। द्रोणं च सह पुत्रेण महेण्वासान् समागतान्॥ ६॥ वित्रासियत्वा संग्रामे दानवानिव वज्रभृत्। अनेनैव मुहूर्तेन पुनः प्रत्यानये पशून्॥ ७॥

जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोंको भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार में दुर्योधन, शान्तनुनन्दन भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, कृपाचार्य तथा पुत्र (अश्वत्थामा ) सहित द्रोणाचार्य आदि महान् धनुर्धरोंको, जो यहाँ आये हैं, युद्धमें अत्यन्त भय पहुँचाकर इसी मुहूर्तमें अपने पशुओंको वापस ला सकता हूँ ॥

शून्यमासाच कुरवः प्रयान्त्यादाय गोधनम् । किं नु शक्यं मया कर्तुं यदहं तत्र नाभवम् ॥ ८ ॥

गोष्ठको सूना पाकर कौरवलोग मेरा गोधन लिये जा

रहे हैं। परंतु अब मैं यहाँसे क्या कर सकता हूँ ? जब कि वहाँ उस समय मैं मौजूद नहीं था ॥ ८॥

पद्येयुरद्य मे वीर्यं कुरवस्ते समागताः। किं नु पार्थोऽर्जुनः साक्षाद्यमसात् प्रवाधते॥ ९॥

अच्छा, जब कौरवलोग यहाँ आ ही गये हैं, तब आज मेरा पराक्रम देख लें। फिर तो वे कहेंगे—'क्या यह साक्षात् कुन्तीपुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा दे रहा है ११॥ ९॥

वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा तद्जुनो वाक्यं राज्ञः पुत्रस्य भाषतः। अतीतसमये काले प्रियां भायोमनिन्दिताम् ॥ १० ॥ द्रुपदस्य सुतां तन्वीं पाञ्चालीं पावकात्मजाम् । सत्यार्जवगुणोपेतां भर्तुः प्रियहिते रताम् ॥ ११ ॥ उवाच रहिस प्रीतः कृष्णां सर्वार्थकोविदः। उत्तरं बृहि कृत्याणि क्षिप्रं मद्यचनादिदम् ॥ १२ ॥

वैशास्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तरकी वह बात सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए । उस समयतक उनके अज्ञात-वासकी अविध पूरी हो गयी थी । अतः उन्होंने अपनी सती-साध्वी प्यारी पत्नी पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको, जिसका अग्निसे प्रादुर्भाव हुआ था और जो तन्बङ्गी, सत्य-सरलता आदि सहुणोंसे विभूषित तथा पतिके प्रिय एवं हितमें तत्पर रहनेवाली थी, एकान्तमें बुलाकर कहा—'कल्याणि! तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तरसे शीव इस प्रकार कहो—॥ १०-१२॥

अयं वै पाण्डवस्थासीत्सारिथः सम्मतो दढः। महायुद्धेषु संसिद्धः स ते यन्ता भविष्यति ॥ १३ ॥

यह बृहन्नला पाण्डुनन्दन अर्जुनका सुदृढ़ एवं प्रिय सारिथ रह चुका है। उसने बड़े-बड़े युद्धोंमें सफलता प्राप्त की है। वह तुम्हारा सारिथ हो जायगा'।। १३॥

वैशम्पायन उवाच

तस्य तद् वचनं स्त्रीषु भाषतश्च पुनः पुनः। न सामर्पत पाञ्चाली वीभत्सोः परिकीर्तनम्॥ १४॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उत्तर स्त्रियों के वीचमें बैटा था और वार-वार अपनी तुलनामें अर्जुनका नाम ले लेकर डींग मार रहा था। पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका ॥ १४॥

अथैनमुपसंगम्य स्त्रीमध्यात् सा तपस्विनी। वीडमानेव रानकैरिदं वचनमव्रवीत्॥१५॥

वह तपस्विनी स्त्रियोंके बीचसे उठकर उत्तरके समीप आयी और लजाती हुई-सी धीरे-धीरे इस प्रकार बोली-1१५1 योऽसौ बृहद्वारणाभो युवा सुप्रियदर्शनः। बृहन्नलेतिविख्यातः पार्थस्यासीत् स सार्थः॥ १६॥

'राजकुमार! यह जो विशाल गजराजके समान दृष्ट-पुष्टः तरुणः, सुन्दर और देखनेमें अत्यन्त प्रिय 'बृहरनला' नामसे विख्यात नर्तक है। पहले कुन्तीपुत्र अर्जुनका सारिथ था॥ १६॥

धनुष्यनवरश्चासीत् तस्य शिष्यो महात्मनः। दृष्टपूर्वो मया वीर चरन्त्या पाण्डवान् प्रति ॥ १७ ॥

'वीर ! यह उन्हीं महात्माका शिष्य है, अतः धनुर्विद्यामें भी उनसेकम नहीं है। पहले पाण्ड वोंके यहाँ रहते समय मैंने इसे देखा है ॥ १७॥

यदा तत् पावको दावमदहत् खाण्डवं महत्। अर्जुनस्य तदानेन संग्रहीता हयोत्तमाः॥१८॥

'जिन दिनों अर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने दावानल-रूप हो महान् खाण्डववनको जलाया था, उस समय इसीने अर्जुनके श्रेष्ठ घोड़ोंकी बागडोर सँभाली थी।। १८॥

तेन सारथिना पार्थः सर्वभूतानि सर्वशः। अजयत् खाण्डवप्रस्थे न हि यन्तास्ति तादशः॥ १९॥

'इसी सारिथके सहयोगसे कुन्तीपुत्र अर्जुनने खाण्डवप्रस्थमें सम्पूर्ण प्राणियोंपर विजय पायी थी; अतः इसके समान दूसरा कोई सारिथ नहीं है' ॥ १९ ॥

उत्तर उवाच

सैरन्ध्रि जानासि तथा युवानं नपुंसको नैव भवेद् यथासौ। अहं न शक्नोमि बृहन्नलां शुभे

वक्तुं खयं यच्छ ह्यान् ममेति वै॥ २०॥

उत्तर ने कहा — सैरन्ध्री! वह युवक ऐसे गुणेंसे विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता; इन बातोंको तुम अच्छी तरह जानती हो; [ अतः तुम उससे कह दो, तो ठीक है।] शुभे! मैं स्वयं बृहन्नलासे नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़ोंकी रास सँभालो॥ २०॥

द्रौपद्युवाच

येयं कुमारी सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी। अस्याः स वीर वचनं करिष्यति न संशयः॥२१॥

द्वौपदीने कहा--वीर ! यह जो सुन्दर कटिप्रदेश-वाली तुम्हारी छोटी बहिन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥

यदि वै सारिधः स स्यात् कुरून् सर्वान् न संशयः। जित्वा गाश्च समादाय ध्रवमागमनं भवेत् ॥ २२ ॥

यदि वह सारिथ हो जायः तो निःसंदेह सम्पूर्ण कौरवोंको जीतकर और गौओंको भी वापस लेकर तुम्हारा इस नगरमें आगमन हो सकता है। यह ध्रुव सत्य है।। २२।। पवमुक्तः स सैरन्ध्या भगिनीं प्रत्यभाषत । गच्छ त्वमनवद्याङ्गि तामानय बृहन्नलाम् ॥ २३ ॥

सैरन्ध्रीके ऐसा कहनेपर उत्तर अपनी बहिनसे बोला— 'निर्दोष अङ्गोबाली उत्तरे ! जाओ, उस बृहन्नलाको बुला ले आओ' ॥ २३॥ सा भात्रा प्रेषिता शीव्रमगच्छन्नर्तनागृहम् । यत्रास्ते स महावाहुङ्छन्नः सत्रेण पाण्डवः ॥ २४ ॥

भाईके भेजनेपर कुमारी उत्तरा शीघ्र नृत्यशालामें गयी, जहाँ पाण्डुनन्दन महाबाहु अर्जुन कपटवेषमें छिपकर रहते थे॥ २४॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्विण गोहरणपर्विण उत्तरगोग्रहे बृहन्नलासारध्यकथने पर्ट्यंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गौओंके अपहर णके प्रसंगमें बृहन्नलाका सारध्यकथनसम्बन्धी छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

# सप्तत्रिंशोऽध्यायः

### बृहन्नलाको सारथि बनाकर राजकुमार उत्तरका रणभूमिकी ओर प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

सा प्राद्भवत् काञ्चनमाल्यधारिणी

ृज्येष्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशस्त्रिनी।
सुद्क्षिणा वेदिविलग्नमध्या
सा पद्मपत्राभनिभा शिखण्डिनी॥१॥
तन्वी शुभाङ्गी मणिचित्रमेखला
मत्स्यस्य राज्ञो दुहिता श्रिया वृता।
तन्नर्तनागारमरालपक्षमा

मेघमिवान्वपद्यत्॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुमारी उत्तरा सोनेकी माला और मोरपंखका शृङ्कार धारण किये हुए थी। उसकी अङ्ककान्ति कमल्दलकी-सी आभावाली लक्ष्मीको भी लिजत कर रही थी। उसकी कमर यज्ञकी वेदीके समान स्क्ष्म थी। शरीरसे भी वह पतली ही थी। उसके सभी अङ्क ग्राभ लक्षणोंसे युक्त थे। उसने कटिप्रदेशमें मणियोंकी बनी हुई विचित्र करधनी पहन रक्खी थी। मत्स्यराजकी वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभासेप्रकाशित हो रही थी। वड़ों-की आज्ञा माननेवाली कुमारी उत्तरा वड़े भाईके भेजनेसे वड़ी उतावलीके साथ नृत्यशालामें गयी; मानो चपला मेघमालामें विलीन हो गयी हो। उसके नेत्रोंकी टेढ़ी-टेढ़ी वरीनियाँ वड़ी भली मालूम होती थीं॥ १-२॥

शतह्नदा

सा हस्तिहस्तोपमसंहितोरूः स्वनिन्दिता चारुदती सुमध्यमा । आसाद्य तं वै वरमाल्यधारिणी पार्थ ग्रुभा नागवधूरिव द्विपम् ॥ ३ ॥

उसकी परस्पर सटी हुई जाँवें हाथीकी सूँडके समान मुशोभित होती थीं, दाँत चमकीले और मनोहर थे।शरीरका मध्यभाग वड़ा सुहावना था। वह अनिन्द्यसुन्दरी सुन्दर हार धारण किये उन कुन्तीनन्दन अर्जुनके पास पहुँचकर गजराजके समीप गयी हुई हथिनीके समान शोभा पारही थी॥ ३॥

> सारत्नभूता मनसः त्रियार्चिता सुता विराठस्य यथेन्द्रलक्ष्मीः। सुदर्शनीया प्रमुखे यशस्त्रिनी प्रीत्यात्रवीदर्जुनमायतेक्षणा ॥ ४ ॥

विराटकुमारी उत्तरास्त्रियों में रत्नस्वरूपा और मनको प्रिय लगनेवाली थी। वह उस राजभवनमें इन्द्रकी साम्राज्य-लक्ष्मीके समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े-बड़े थे। वह यशस्त्रिनी बाला सामनेसे देखने ही योग्य थी। वह अर्जुनसे प्रेमपूर्वक बोली— ॥ ४॥

> सुसंहतोरं कनकोज्ज्वलत्वचं पार्थः कुमारीं स तदाभ्यभाषत । किमागमः काञ्चनमाल्यधारिणि मृगाक्षि किं त्वं त्वरितेव भामिनि ॥ किं ते मुखं सुन्दरि न प्रसन्न-माचक्ष्व तत्त्वं मम शीव्रमङ्गने ॥ ५ ॥

मुवर्णके समान मुन्दर एवं गौर त्वचा तथा सटी जाँघीं-वाली कुमारी उत्तराको देखकर अर्जुनने पूछा-'मुवर्णकी माला धारण करनेवाली मृगलोचने!भामिनि! तुम क्यों उतावली-सी चली आ रही हो १ मुन्दिरि! आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है १ अङ्गने! मुझे शीघ सब बातें ठीक-ठीक बताओं!।।।।

वैशम्पायन उवाच

स तां दृष्ट्वा विशालाक्षीं राजपुत्रीं सर्ली तथा।
प्रहस्तन्त्रविद् राजन् किमागमनिमत्युत॥ ६॥
तमब्रवीद् राजपुत्री समुपेत्य नर्ष्वभम्।
प्रणयं भावयन्ती सा सखीमध्य इदं वचः॥ ७॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! विशाल नेत्रॉ-वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तराकी ओर देखकर अर्जुनने हँसते हुए जब उससे अपने पास आनेका कारण पूछाः तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुनके समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सिखयोंके बीचमें इस प्रकार बोली—॥ ६-७॥



गावो राष्ट्रस्य कुरुभिः काल्यन्ते नो बृहन्नले । ता विजेतुं मम भ्राता प्रयास्यति धनुर्धरः ॥ ८ ॥

'बृहन्नले! हमारे राष्ट्रकी गौओंको कौरव हाँककर लिये जाते हैं; अतः उन्हें जीतनेके लिये मेरे मैया धनुष धारण करके जानेवाले हैं ॥ ८॥

नाचिरं निद्दतस्तस्य संप्रामे रथसारिथः। तेन नास्ति समः स्तो योऽस्य सारथ्यमाचरेत्॥ ९॥

'थोड़े ही दिन हुए, उनके रथका सारिथ एक युद्धमें मारा गया। इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है, जो उनके सारिथका काम सँभाल सके ॥ ९॥

तस्मै प्रयतमानाय सारथ्यर्थं बृहन्नले। आचचक्षे हयज्ञाने सैरन्ध्री कौशलं तव ॥१०॥

'बृहन्नले ! वे सारिथ हूँढ़नेका प्रयत्न कर रहे थे, इतनेमें ही सैरन्ध्रीने पहुँचकर यह बताया कि ्तुम अश्विब्यामें कुशल हो ॥ १०॥

अर्जुनस्य किलासीस्त्वं सार्थार्ययातः पुरा। त्वयाजयत् सहायेन पृथिवीं पाण्डवर्षभः ॥ ११॥

'पहले तुम अर्जुनका प्रिय सारिथ रह चुकी हो । तुम्हारी सहायतासे उन पाण्डविशरोमणिने समूची पृथ्वीपर विजय पायी है ॥ ११॥

सा सारथ्यं मम भ्रातुः कुरु साधु वृहन्नले। पुरा दूरतरं गावो हियन्ते कुरुभिर्हि नः ॥ १२॥

'अतः बृह्न्नले ! इसके पहले कि कौरवलोग हमारी गौ-ओंको बहुत दूर लेकर चले जायँ, तुम मेरे भाईके सारथि-का कार्य अच्छी तरह कर दो ॥ १२॥

अथैतद् वचनं मेऽद्य नियुक्ता न करिष्यसि । प्रणयादुच्यमाना त्वं परित्यक्ष्यामि जीवितम् ॥ १३ ॥

'सखी! मैं बड़े प्रेमसे यह बात कहती हूँ। यदि आज इतना अनुरोध करनेपर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो मैं प्राण त्याग दूँगी। १३॥

एवमुक्तस्तु सुश्रोण्या तया सख्या परंतपः। जगाम राजपुत्रस्य सकाशमितौजसः॥१४॥ तमाव्रजन्तं त्वरितं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्। अन्वगच्छद् विशालाक्षी गजं गजवधूरिव॥१५॥

सुन्दर कटिप्रदेशवाली सखी उत्तराके ऐसा क**हने**पर शत्रुओंको संताप देनेवाले अर्जुन अमितपराक्रमी राजकुमार उत्तरके समीप गये। मद टपकानेवाले गजराजकी भाँति शीघ्रतापूर्वक आते हुए अर्जुनके पीछे-पीछे विशाल नेत्रोंवाली उत्तरा भी आयी; ठीक उसी तरह, जैसे हिथनी हाथीके पीछे-पीछे जाती है ॥ १४-१५॥

दूरादेव तु तां प्रेक्ष्य राजपुत्रोऽभ्यभाषत । त्वया सारथिना पार्थः खाण्डवेऽग्निमतर्पयत् ॥ १६ ॥ पृथिवीमजयत् कृत्स्नां कुन्तीपुत्रो धनंजयः। सैरन्ध्रीत्वां समाचष्टें साहि जानाति पाण्डवान्॥१७॥

राजकुमार उत्तरने बृहजलाको दूरसे ही देखकर इस प्रकार कहा—'बृहजले! अर्जुनने तुम्हें सारिय बनाकर खाण्डव-वनमें अग्निको तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुन्तीपुत्र धनंजयने तुम-जैसे सारियके सहयोगसे ही समूची पृथ्वीपर विजय पायी है।' तुम्हारे विषयमें यह बात सैरन्ध्री कह रही थी, क्योंकि वह पाण्डवोंको अच्छी तरह जानती है॥ १६-१७॥ संयच्छ मामकानथ्यांस्तथैव त्वं बृहन्नले ।

कुरुभियोत्स्यमानस्य गोधनानि परीप्सतः ॥ १८॥

'बृहन्नले ! तुम अर्जुनकी ही भाँति मेरे घोड़ोंको भी काबूमें रखनाः क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेनेके लिये कौरवोंके साथ युद्ध करनेवाला हूँ ॥ १८॥

अर्जुनस्य किलासीस्त्वं सार्थिद्यितः पुरा। त्वयाजयत् सहायेन पृथिवीं पाण्डवर्षभः॥१९॥

'पहले तुम अर्जुनका प्रिय सार्थि रह चुकी हो और तुम्हारी ही सहायतासे उन पाण्डविश्रोमणिने समूची पृथ्वीपर विजय पायी है' ॥ १९॥

एवमुक्ता प्रत्युवाच राजपुत्रं बृहन्नला । का राकिर्मम सारथ्यं कर्तुं संग्राममूर्धनि ॥ २०॥ उसके ऐसा कहनेपर बृहन्नला राजकुमारसे बोली-भलाः मेरी क्या शक्ति है कि मैं युद्धके मुहानेपर सारिथका काम सँभाल सकुँ ? ॥ २०॥

गीतं वा यदि वा नृत्यं वादित्रं वा पृथग्विधम् । तत् करिष्यामि भद्रं ते सारथ्यं तु कुतो मम ॥ २१ ॥

राजकुमार ! आपका कल्याण हो । यदि गाना हो नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकारके वाजे वजाने हों तो वह कर लूँगी । सारथिका काम मुझसे कैसे हो सकता है ?' ॥२१॥

उत्तर उवाच

बृहन्नले ंगायनो वा नर्तनो वा पुनर्भव । क्षिप्रं मे रथमास्थाय निगृह्णीष्व हयोत्तमान् ॥ २२ ॥

उत्तर बोळ(—बृहन्नले ! तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो, बन जाना । इस समय तो शीघ ही मेरे रथपर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ोंको काबूमें करो ॥ २२ ॥

वैशम्पायन उवाच

स तत्र नर्मसंयुक्तमकरोत् पाण्डवो बहु । उत्तरायाः प्रमुखतः सर्वं जानन्नरिद्मः ॥ २३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! शत्रुओंका दमन करनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनने सब कुछ जानते हुए भी उत्तराके सामने हँसीके लिये बहुत-से अनभिज्ञतासूचक कार्य किये॥ २३॥

<u>ऊर्ध्वमुत्क्षिप्य कवचं</u> शर्रारे प्रत्यमुञ्चत । कुमार्यस्तत्र तं डष्ट्रा प्राहसुनु पृथुळोचनाः॥ २४॥

वे कवचको ऊपर उठाकर शरीरमें डालने लगे। यह देखकर वहाँ खड़ी हुई बड़े-बड़े नेत्रोंवाली राजकुमारियाँ हँसने लगीं॥ २४॥

स तु दृष्ट्या <u>विमुह्यन्तं</u> स्वयमेवोत्तरस्ततः । कवचेन महार्हेण<u>समनस्रद्</u> बृहत्रलाम् ॥ २५ ॥

बृहन्नलाको (कवच धारणके समय) मूलकरती देखराजकुमार उत्तरने स्वयं ही उसे बहुमूल्य कवच धारण कराया॥ २५॥

स विश्वत् कवचं चाथ्यं खयमप्यंशुमत्त्रभम् । ध्वजंच सिंहमुच्छ्रिय सारथ्ये समकल्पयत् ॥ २६ ॥

फिर उसने स्वयं भी सूर्यके समान कान्तिमान् सुन्दर कवच धारण किया और रथपर सिंहध्वज फहराकर बृहब्रलाको सारथिके कार्यमें नियुक्त कर दिया ॥ २६ ॥

धनूषि च महार्हाणि बाणांश्चरुचिरान् बहुन्। आदाय प्रययो वीरः स वृहन्नलसारिधः॥ २७॥ तदनन्तर बहुत-से बहुमूल्य धनुष और सुन्दर बाण लेकर बीर उत्तर बृहन्नला **सा**रथिके साथ युद्धके लिये प्र**स्थित** हुआ।। २७॥

अथोत्तरा च कन्याश्च सख्यस्तामत्रुवंस्तदा। बृहत्रले आनयेथा वासांसि रुचिराणि च ॥ २८॥ पाञ्चालिकार्थं चित्राणि स्कृमाणि च मृद्ति च। विजित्य संग्रामगतान् भीष्मद्रोणमुखान् कुरून् ॥२९॥

उस समय उत्तरा और उसकी सखीरूपा दूसरी राज-कन्याओंने कहा—'बृहन्नले! तुम युद्धभूमिमें आये हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरववीरोंको जीतकर हमारी गुड़ियोंके लिये उनके महीन, कोमल और विचित्र रंगके सुन्दर-सुन्दर वस्न ले आना'॥ २८-२९॥

पवं ता त्रुवतीः कन्याः सहिताः पाण्डुनन्दनः । प्रत्युवाच हसन् पार्थो मेघदुन्दुभिनिःखनः ॥ ३० ॥

ऐसा कहती हुई उन सब कन्याओंसे पाण्डुनन्दन अर्जुनने हँसते हुए मेघ और दुन्दुभिके समान गम्भीर वाणीमें कहा ॥

यु**हन्नलोवा**च

यद्यत्तरोऽयं संग्रामे विजेष्यति महारथान् । अथाहरिष्ये वासांसि दिव्यानि रुचिराणि च ॥ ३१ ॥

वृहन्नला बोली—यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमिमें उन महारिथयोंको परास्त कर देंगे। तो मैं अवस्य उनके दिव्य और सुन्दर वस्त्र ले आऊँगी ॥ २१॥

वैशस्यायनञ् वाच

एवमुक्त्वा तु वीभत्सुस्ततः प्राचोदयद्वयान् । कुरूनभिमुखः शूरो नानाध्वजपताकिनः॥३२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! ऐसा कहकर ग्रूरवीर अर्जुनने भाँति-भाँतिकी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित कौरवोंकी ओर जानेके लिये घोड़ोंको हाँक दिया॥ ३२॥

> तमुत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे स्थितं बृहन्नलायाः सहितं महाभुजम् । स्त्रियश्चकन्याश्च द्विजाश्च सुव्रताः प्रदक्षिणं चक्रुरथोचुरङ्गताः ॥ ३३॥

बृहन्नलाके साथ उत्तम रथपर बैठे हुए महाबाहु उत्तरको जाते देख स्त्रियों, कन्याओं तथा उत्तम वतका पालन करनेवाले ब्राह्मणोंने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की । तत्पश्चात् स्त्रियाँ और कन्याएँ बोलीं-॥ ३३॥

> यदर्जुनस्पर्पभतुल्यगामिनः पुराभवत् खाण्डवदाहमङ्गलम्। कुरून् समासाद्य रणे वृहन्नले सहोत्तरेणाद्य तदस्तु मङ्गलम् ॥ ३४॥

'बृहन्नले !- वृषभके समान गतिवाले अर्जुनको पहले युद्धमें कौरवोंके पास पहुँचनेपर राजकुमार उत्तरके साथ तुम्हें खाण्डववनदाहके समय जैसा मङ्गल प्राप्त हुआ था, आज वैसा ही मङ्गल प्राप्त हो' ॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे उत्तरनिर्याणं नाम सप्तिश्चिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके प्रसंगमें राजकुमार उत्तरका युद्धके तिये प्रस्थानविषयक सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

# अष्टात्रिंशोऽध्यायः

### उत्तरकुमारका भय और अर्जुनका उसे आश्वासन देकर रथपर चढ़ाना

वैशम्पायन उवाच

स राजधान्या निर्याय वैराटिरकुतोभयः। प्रयाहीत्यव्रवीत् सूतं यत्र ते कुरवो गताः॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! राजधानीसे निकलकर विराटकुमार उत्तरने सर्वथा निर्भय हो सारथिसे कहा—'बृहन्नले! जहाँ कौरव गये हैं, उधर ही रथ ले चलो॥ १॥

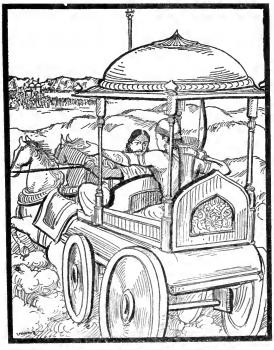

समवेतान् कुरून् सर्वाञ्जिगीवृनवजित्य वै। गास्तेषां क्षिप्रमादाय पुनरेष्याम्यहं पुरम्॥ २॥

भीयहाँ विजयकी आशासे एकत्र होनेवाले समस्त कौरवीं-को परास्त करके उनसे अपनी गौएँ वापस ले शीव्र अपने नगरमें लौट आऊँगा'॥ २॥

ततस्तांश्चोदयामास सदश्वान पाण्डुनन्दनः। ते हया नर्रासंहेन नोदिता बातरंहसः। आलिखन्त इवाकाशमूहुः काञ्चनमालिनः॥ ३॥ तब पाण्डुनन्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ों-को हाँका और उनकी बाग ढीळी कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुनके हाँकनेपर सोनेकी माला पहने हुए वे घोड़े हवाके समान वेगसे चलने लगे, मानो आकाशमें अपनी टाप अड़ाते हुए रथ लिये उड़े जा रहे हों॥ ३॥

नातिदृरमथो गत्वा मत्स्यपुत्रधनंजयौ । अवेक्षेताममित्रघ्नौ कुरूणां बलिनां बलम् ॥ ४ ॥

थोड़ी ही दूर जानेपर शत्रुहन्ता विराटपुत्र उत्तर और धनंजयने महाबली कौरवोंकी विशाल सेना देखी ॥ ४॥ इमशानमभितो गत्वा आससाद कुरूनथ।

दमशानमभितो गत्वा आससाद कुरूनथ। तां शमीमन्ववीक्षेतां व्यूढानीकांश्च सर्वशः॥ ५॥ रमशानभूमिके समीप जाकर उन्होंने कौरवोंको पा लिया।

व दोनों उस शमीनृक्षके आसपास सब ओर सेनाका व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव-सैनिकोंकी ओर देखने हुए कौरव-सैनिकोंकी ओर देखने हुए कौरव-सिन्कोंकी आर देखने हुए कौरव-सिन्कोंकी आर देखने हुए कौरव-सिन्कोंकी सागरोपमम्। सर्पमाणिमवाकाशे वनं बहुलपादपम् ॥ ६॥

उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्रके समान जान पड़ती थी। जब वह चलती, तब ऐसा जान पड़ताथा, मानो आकाश-में असंख्य बुश्लीसे भरा हुआ वन चल रहा हो।। ६॥

ददृशे पार्थिवो रेणुर्जनितस्तेन सर्पता। दृष्टिप्रणाशो भूतानां दिवस्पृक् कुरुसत्तम॥ ७॥

कुरुश्रेष्ठ जनमेजय ! कौरव-सेनाके चलनेसे ऊपर उठी हुई धरतीकी धूल अन्तरिक्षको छूती-सी दिखायी देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियोंकी दृष्टिका लोप-सा हो गया था— किसीको कुछ सुझ नहीं पड़ता था॥ ७॥

तद्नीकं महद् हष्ट्वा गजाश्वरथसंकुलम्। कर्णदुर्योधनकृषैर्गुष्तं शान्तनवेन च॥८॥ द्रोणेन च सपुत्रेण महेष्वासेन धीमता। हृष्टोमा भयोद्वियः पार्थं वैराटिरब्रवीत्॥९॥

वह भारी सेना हाथी, घोड़ों एवं रथोंसे भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान् घनुर्घर एवं परम बुद्धिमान् द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराटपुत्र उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये। उसने भयसे व्याकुल होकर अर्जुनसे कहा॥ ८-९॥

उत्तर उवाच

नोत्सहे कुरुभियोंद्धं रोमहर्षे हि पश्य मे । बहुप्रवीरमत्युग्नं देवैरपि दुरासदम् ॥१०॥

उत्तर बोळा—बृहन्नले ! मुझमें कौरबोंके साथ युद्ध करनेका साहस नहीं हैं; क्योंकि देखों, भयके कारण मेरे रोएँ खड़े हो गये हैं । इस सेनाके भीतर बहुतेरे बड़े-बड़े बीर हैं । यह बड़ी भयानक जान पड़ती है । इसे परास्त करना तो देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ १०॥

प्रतियोद्धं न राक्ष्यामि कुरुसैन्यमनन्तकम्। नारांसे भारतीं सेनां प्रवेष्टुं भीमकार्मुकाम्॥११॥

कौरवोंकी सेनाका कहीं अन्त नहीं है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुषवाली भरतवंशियोंकी इस विशाल वाहिनीमें प्रवेश करनातों दूर रहे, मैं उसके सम्बन्धमें बात भी नहीं कर सकता॥ ११॥

रथनागाश्वकिललां पत्तिध्वजसमाकुलाम् । द्रष्ट्रैव हि परानाजौ मनः प्रव्यथतीव मे ॥१२॥

रथ, हाथी और घोड़ोंसे यह कौरवदल खचाखच भरा हुआ है। पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओंसे व्याप्त है। इसलिये रणभूमिमें इन शत्रुओंको देखकर ही मेरा हृदय व्यथित-सा हो गया है॥ १२॥

यत्र द्रोणश्च भीष्मश्च कृषः कर्णो विविशतिः। अभ्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च वाह्निकः॥ १३॥ दुर्योधनस्तथा वीरो राजा च रथिनां वरः। द्युतिमन्तो महेष्वासाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ १४॥

जहाँ द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विविधित, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, वाह्निक तथा रथियोंमें श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन हैं। जो सब-के-सब तेजस्बी, महान् धनुर्धर और युद्धकी कलामें प्रवीण हैं॥ १३-१४॥

( मत्ता इव महानागा युक्तध्वजपताकिनः । नीतिमन्तो महेष्वासाः सर्वास्त्रकृतिनश्चयाः ॥ दुर्जयाः सर्वसैन्यानां देवैरिं सवासवैः । पताकिनश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ विप्रकीर्णाः कृतोद्योगा वाजिनश्चित्रभूषिताः । ताञ्जेतुं समरे शूरान् दुर्बुद्धिरहमागतः ॥ )

ये कौरववीर मदसे उन्मत्त हुए महान् गजराजोंके समान जान पड़ते हैं । ये सब-के-सब ध्वजा-पताकाओंसे युक्तः नीति-निपुणः महाधनुर्धर तथा सम्पूर्ण अस्त्रविद्याका सुनिश्चित शान रखते हैं । इनपर विजय पाना सम्पूर्ण सेनाओंके लिये ही नहीं, इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं के लिये भी अत्यन्त किंठन है। इनके हाथियोंपर भी पताकाएँ फहरा रही हैं। बड़े-बड़े रथ ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। विचित्र आभूषणोंसे आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजयके लिये उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे शूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिये मैं दुर्बुद्ध बालक कहाँ आ गया ?।

हप्रैव हि कुरूनेतान् व्यूढानीकान् प्रहारिणः। दृषितानि च रोमाणि कश्मलं चागतं मम ॥ १५॥

सेनाकी व्यूहरचना करके प्रहारके लिये उद्यत खड़े हुए इन कौरवोंको देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गये हैं। मुझे मूर्च्छा-सी आ रही है॥ १५॥

वैशम्पायन उवाच

अविजातो विजातस्य मौर्ख्याद् धूर्तस्य पश्यतः । परिदेवयते मन्दः सकाशे सन्यसाचिनः ॥ १६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटिका मनुष्यथा और छन्नवेशधारी सव्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे। अतः उनके प्रभावको न जाननेके कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हींके देखते-देखते यों विलाप करने छगा—॥ १६॥

त्रिगर्तान् मे पिता यातः शून्ये सम्प्रणिधाय माम्। सर्वा सेनामुपादाय न मे सन्तीह सैनिकाः ॥ १७ ॥ सोऽहमेको बहून् बालः कृतास्त्रानकृतश्रमः। प्रतियोद्धं न शक्ष्यामि निवर्तस्व वृहन्नले ॥ १८ ॥

'बृह्न्नले! मेरे पिता सूने नगरमें उसकी रक्षाके लिये मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना साथ ले त्रिगतों युद्ध करने के लिये गये हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है। मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्रविद्यामें अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है। ऐसी दशामें अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता और प्रौट अवस्था-वाले इन बहुसंख्यक कौरवोंका सामना मैं नहीं कर सकूँगा। अतः तुम रथ लेकर लौट चलो'॥ १७-१८॥

*वृह्रचलोवाच* 

भयेन दीनरूपोऽसि द्विषतां हर्षवर्धनः । न च तावत् कृतं कर्म परैः किंचिद् रणाजिरे ॥ १९ ॥

बृहन्न छाने कहा—राजकुमार ! तुम भयके कारण दीन होकर रात्रुओंका हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो रात्रुओंने युद्धके मैदानमें कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है॥ १९॥

ख्यमेव च मामात्थ वह मां कौरवान प्रति । सोऽहं त्वां तत्र नेष्यामि यत्रैते बहुळा ध्वजाः॥ २०॥

तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवींके पास ले चलो; अतः जहाँ ये बहुत-सी ध्वजाएँ फहरा रही हैं। वहीं तुम्हें ले चलूँगी ॥ २० ॥ मध्यमामिषग्रञ्जाणां कुरूणामाततायिन।म् । नेष्यामि त्वां महाबाहो पृथिव्यामिष युध्यताम्॥ २१॥

महाबाहो ! जैसे गीध मांसपर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओंको लूटनेके लिये यहाँ आये हैं, उन आततायी कौरवोंके बीच तुम्हें ले चलती हूँ । यदि ये पृथ्वीके लिये भी युद्ध ठानेंगे तो उसमें भी मैं तुम्हें ले चलूँगी ॥ २१ ॥ तथा स्त्रीषु प्रतिश्चत्य पौरुषं पुरुषेषु च । कत्थमानोऽभिनिर्याय किमर्थं न युयुत्ससे ॥ २२ ॥

तुम स्त्रियों और पुरुषोंके वीच कौरवोंको हराकर अपने गोधनको वापस लानेकी प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थके विषयमें अपनी श्लाघा करते हुए युद्धके लिये निकले थे; फिर अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते ?॥ २२॥ न चेद् विजित्य गास्तास्त्वं गृहान् वै प्रतियास्यसि। प्रहसिष्यन्ति वीरास्त्वां नरा नार्यश्च संगताः॥ २३॥

यदि उन गौओंको विना जीते ही तुम घर लौटोगे, तो वीर पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे और यत्र-तत्र स्त्रियाँ और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे ॥ २३ ॥ अहमण्यत्र सेरन्ध्या ख्याता सारथ्यकर्मणि । न च शक्ष्याम्यनिर्जित्य गाः प्रयातुं पुरं प्रति ॥ २४ ॥

में भी सैरन्ध्रीके द्वारा सारथ्यके कार्यमें कुशल बतायी गयी हूँ, अतः अव गौओंको जीतकर वापस लिये विना में नगरमें नहीं जा सकूँगी ॥ २४ ॥ स्तोत्रेण चैव सैरन्ध्र्यास्तव वाक्येन तेन च । कथं न युध्येयमहं कुरून सर्वान् स्थिरो भव ॥ २५ ॥

सैरन्ध्री और तुमने भी बड़ी बहीं बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति-प्रशंसा की है, फिर सम्पूर्ण कौरवोंके साथ में ही क्यों न युद्ध करूँ ? तुम हट्तापूर्वक डट जाओ ॥ २५॥

उत्तर उवाच

कामं हरन्तु मत्स्यानां भूयांसः कुरवो धनम् । प्रहसन्तु च मां नार्यो नरा वापि वृहत्रहे ॥ २६॥ संग्रामे न च कार्यं मे गःवो गच्छन्तु चापि मे । शून्यं मे नगरं चापि पितुइचैच विभेम्यहम् ॥ २७॥

उत्तर बोला—बृहन्नले! भारी संख्यामें आये हुए कौरव भले ही मत्स्यदेशका साराधन इच्छानुसार हर ले जायेँ, स्नियाँ अथवा पुरुष जितना चाहें, मेरा उपहास करें तथा मेरी गौएँ भी चली जायें; किंतु इस युद्धमें मेरा कोई काम नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है। [पिताजी उसकी रक्षाका भार मुझे दे गये थे]। मैं पिताजीसे डरता हूँ [इसलिये यहाँ नहीं ठहर सकता]॥ २६-२७॥

वैशम्भायन उवाच इत्युक्त्वा प्राद्रवद्भीतो र<mark>थात् प्रस्कन्य कुण्ड</mark>ळी । त्यक्त्वा मानं च दर्पं च विसुज्य सहारं धनुः ॥ २८॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! ऐसा कहकर मान और अभिमानको त्यागकर बाणसहित धनुषको वहीं छोड़कर कुण्डलधारी राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और भयभीत होकर भागचला ॥ २८॥

वृ**हन्न**लोवाच

नैष शूरैः स्मृतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम् । श्रेयस्तु मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम् ॥ २९ ॥

तव वृह जलाने कहा--राजकुमार ! क्षत्रियका युद्धसे भागना श्र्वीरोंकी दृष्टिमें धर्म नहीं है । युद्ध करके मर जाना अच्छा है; किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है ॥

वैशम्यायन उवाच

पवमुक्त्वा तु कौन्तेयः सोऽवप्लुत्य रथोत्तमात्। तमन्वधावद् धावन्तं राजपुत्रं धनंजयः॥ ३०॥ दीर्घो वेणीं विधुन्वानः साधुरके च वाससी। विधूय वेणीं धावन्तमजानन्तोऽर्जुनं तदा॥ ३१॥ सैनिकाः प्राहसन् केचित् तथा रूपमवेक्ष्य तम्। तं शीव्रमभिघावन्तं सम्प्रेक्ष्य कुरवोऽब्रुवन्॥ ३२॥

वैराम्पायनजी कहते हैं – राजन् ! ऐसा कहकर कुन्ती-नन्दन धनंजय भी उस उत्तम रथसे कूद पड़े और भागते हुए राजकुमारको पकड़नेके लिये अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंगकी साड़ी एवं दुपट्टेको फहराते हुए उसके पीछे-पीछे



दौड़े । उस समय चोटी हिला-हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुनको उस रूपमें देखकर उन्हें न जाननेवाले कुछ सैनिक टहाका मारकर हँसने लगे। उन्हें शीघ गतिसे दौड़ते देख कौरव आपसमें कहने लगे—॥ ३०–३२॥ क एष वेषसंच्छन्नो भस्मन्येव हुताशनः। किंचिदस्य यथा पुंसः किंचिदस्य यथा स्त्रियः॥ ३३॥

्यह कीन है जो राखमें छिपी हुई अग्निकी भाँति नारीके वेशमें छिपा है ? इसकी कुछ वार्ते तो पुरुषों जैसी हैं और कुछ स्त्रियों-जैसी ॥ ३३ ॥ सारूप्यमर्जुनस्येव क्लीबरूपं बिभिति च । तदेवैतिच्छिरो ग्रीवं तो बाह्य परिघोपमी । तह्यदेवास्य विकान्तं नायमन्यो धनंजयात् ॥ ३४ ॥

'इसका स्वरूप तो अर्जुनसे मिलता-जुलता है; किंतु वेश-भूषा इसने नपुसकों-जैसी बना रक्खी है। देखों न, वहीं अर्जुन-जैसा सिर है, वैसी ही ग्रीवा है, वे ही परिघ-जैसी मोटी भुजाएँ हैं और उन्हींके समान इसकी चाल-ढाल है; अतः यह अर्जुनके सिवा दूसरा कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ अमरेष्विच देवेन्द्रों मानुषेषु धनंजयः। एकः कोऽसानुपायायादन्यों लोके धनंजयात् ॥ ३५ ॥

'मनुष्योंमें धनंजयका वही स्थान है, जो देवताओंमें इन्द्रका है। संसारमें अर्जुनके सिवा दूसरा कौन वीर है, जो अकेला इमलोगोंका सामना करनेके लिये चला आये १॥३५॥ एकः पुत्रो विराटस्य शून्ये संनिहितः पुरे। स एष किल निर्यातो बालभावान्न पौरुषात्॥ ३६॥

'विराटके स्ने नगरमें उनका एक ही पुत्र देख-रेखके लिये रह गया था; सो यह बचपन (मूर्खता) के ही कारण हमारा सामना करनेके लिये चला आया, अपने पुरुषार्थसे प्रेरित होकर नहीं ॥ ३६॥

सत्रेण नूनं छन्नं हि चरन्तं पार्थमर्जुनम् । उत्तरः सार्राथं कृत्वा निर्यातो नगराद् बहिः ॥ ३७ ॥

ंनिश्चय ही कपटवेशमें छिपे हुए कुन्तीपुत्र अर्जुनको अपना सारथि बनाकर उत्तर नगरसे बाहर निकला था॥

स नो मन्यामहे दृष्टा भीत एष पलायते। तं नुनमेष धावन्तं जिन्नृक्षति धनंजयः॥३८॥

'मालूम होता है। हमलोगोंको देखकर यह बहुत डर गया है। इसीलिये भागा जाता है और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमारको पकड़ लाना चाहते हैं। ॥३८॥

वैशम्पायन उवाच

इति सा कुरवः सर्वे विमृशन्तः पृथक् पृथक् । न च व्यवसितुं किंचिदुत्तरं शक्तुवन्ति ते ॥ ३९ ॥ छन्नं तथा तं सत्रेण पाण्डवं प्रेक्ष्य भारत ।

वैशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! इस प्रकार सभी

कौरव अलग अलग विचार-विमर्श करते थे, किंतु छद्मवेशमें छिपे हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन तथा उत्तरको देखकर भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते थे॥ ३९५ ॥

( दुर्योधन उवाचेदं सैनिकान् रथसत्तमान् ।
अर्जुनो वासुदेवो वा रामः प्रद्युम्न एव वा ॥
ते हि नः प्रतिसंयातुं संग्रामे न च शक्तुयुः ॥
अन्यो वाक्लीबरूपेण यद्यागच्छेद् गवां पदम् ।
अर्पयित्वा शरैस्तीक्ष्णैः पातियिष्यामि भूतले ॥
कथमेकतरस्तेषां समस्तान् योधयेत् कुरून् ।
अर्जुनो नेति चेत्येनं न व्यवस्पन्ति ते पुनः ।
इति सा कुरवः सर्वे मन्त्रयन्तो महारथाः ॥
दढवेधी महासत्त्वः शकतुत्यपराक्रमः ।
अद्यागच्छति ये योद्धं सर्वे संशयितं वलम् ॥
न चाष्यन्यं नरं तत्र व्यवस्यन्ति धनंजयात् ।)

उस समय दुर्योधनने रिथयों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकोंसे इस प्रकार कहा—'अर्जुन, श्रीकृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम-भूमिमें हमलोगोंका सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही हीजड़ेका रूप धारण करके इन गौओंके स्थानपर आयेगा, तो मैं उसे अपने तीले वाणोंसे घायल करके धरतीपर सुला दूँगा। यह उपर्युक्त वीरोंमेंसे ही कोई एक हो, तो भी अकेला समस्त कौरवोंके साथ कैसे युद्ध कर सकता है?' उधर ध्यह अर्जुन ही तो नहीं हैं? नहीं वे नहीं जान पड़ते।' इस प्रकार आपसमें मन्त्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुनके विषयमें कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कई एक कहने लगे कि अर्जुनकी शक्ति महान् है। उनका पराक्रम इन्द्रके समान है। वे दृद्धतापूर्वक शत्रुओंका वेधन करनेवाले हैं। यदि वे ही आज युद्ध करनेके लिये आ रहे हैं, तव तो समस्त सैनिकोंका जीवन संशयमें पड़ गया।' वे इस मनुष्यको वहाँ अर्जुनसे भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे।।

उत्तरं तु प्रधावन्तमभिद्धत्य धनंजयः । गत्वा पद्दातं तूर्णे केशपक्षे परामृशत्॥ ४०॥

उधर अर्जुनने भागते हुए अत्तरका पीछा करके सी कदम दूर जाते-जाते उसके केश पकड़ लिये ॥ ४०॥

सोऽर्जुनेन परामृष्टः <u>पर्यदेवयदार्तवत्</u> । बहुळं रूपणं चैव विराटस्य सुतस्तदा ॥ ४१ ॥

अर्जुनके द्वारा पकड़ लिये जानेपर विराटपुत्र उत्तर बड़ी दीनताके साथ आर्तकी भाँति विलाप करने लगा ॥ ४१॥

उत्तर उवाच

श्रृणुयास्त्वं हि कल्याणि वृहन्नले सुमध्यमे। निवर्तय रथं क्षित्रं जीवन् भद्राणि पश्यति॥ ४२॥ उत्तर वोला—सुन्दर कटिवाली कल्याणमयी बृहन्नले! तुम मेरी बात सुनो। मेरे रथको शीघ छौटाओ; क्योंकि मनुष्य जीवित रहे, तो वह अनेक बार मङ्गल देखता है॥४२॥ शातकुम्भस्य शुद्धस्य शतं निष्कान् ददामि ते। मणीनष्टौ च वैदुर्यान् हेमबद्धान् महाप्रभान्॥ ४३॥

में तुम्हें शुद्ध सुवर्णकी सौ मोहरें देता हूँ, साथ ही अत्यन्त प्रकाशमान स्वर्णजटित आठ वैदूर्यमणियाँ भेंट करता हूँ ॥ ४३ ॥

हेमदण्डप्रतिछन्नं रथं युक्तं च सुवतैः। मत्तांश्च दश मातङ्गान् मुञ्च मां त्वं बृहन्नले॥ ४४॥

इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए तथा सुवर्णमय दण्डसे युक्त एक रथ और दस मतवाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहन्नले! यह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो॥

वैशम्पायन उवाच

एवमादीनि वाक्यानि विलयन्तमचेतसम्। प्रहस्य पुरुषव्याची रथस्यान्तिकमानयत्॥ ४५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उत्तर इसी प्रकारकी बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुषिंह अर्जुन उसकी बातोंपर हँसते हुए उसे रथके समीप ले आये॥ ४५॥

अथैनमब्रवीत् पार्थो भयार्त नष्टचेतसम्। यदि नोत्सहसे योद्धं रात्रुभिः रात्रुकर्षण। एहि मे त्वं हयान् यच्छ युध्यमानस्य रात्रुभिः॥ ४६॥

जब वह भयते आतुर होकर अपनी सुध-बुध खोने लगा तब अर्जुनने उससे कहा—'शत्रुनाशन! यदि तुम्हें शत्रुओंके साथ युद्ध करनेका उत्साह नहीं है तो चलो; मैं उनसे युद्ध करूँगा। तुम मेरे घोड़ोंकी बागडोर सँभालो॥४६॥ प्रयाह्येतद् रथानीकं मद्वाहुवलरिक्तः।

अप्रधृष्यतमं घोरं गुप्तं वीरैर्महारथैः॥ ४७॥

'तुम मेरे बाहुबलसे सुरक्षित हो इस रथ-सेनाकी ओर चली,

जो महारथी वीरोंसे सुरक्षितः घोर एवं अत्यन्त दुर्घर्ष है ॥४७॥ मा भैस्त्वं राजपुत्राग्र्य क्षत्रियोऽसि परंतप । कथं पुरुषशार्द्रल शत्रुमध्ये विषीदसि ॥ ४८॥

'राजपुत्रिशिमणे! भयभीत न होओ। शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर! तुम क्षत्रिय हो, पुरुषिंह! तुम शत्रुओंके बीचमें आकर विषाद कैसे कर रहे हो १॥ ४८॥

अहं वे कुरुभिर्योत्स्ये विजेष्यामि च ते पश्नून्। प्रविद्येतद् रथानीकमप्रधृष्यं दुरासदम् ॥ ४९॥

'देखों) मैं इस अतीव दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथसेनामें घुसकर कौरवोंके साथ युद्ध करूँगा और तुम्हारे पशुओंको जीत लाऊँगा ॥ ४९॥

यन्ता भव नरश्रेष्ठ योत्स्येऽहं कुहिभः सह ।

'नरश्रेष्ठ ! तुम केवल मेरे सार्थि वनकर वैठे रहो। इन कौरवोंके साथ युद्ध तो मैं करूँगा'॥ ४९६ ॥ एवं ब्रुवाणो बीभत्सुर्वेराटिमपराजितः । समाश्वास्य मुहूर्ते तमुत्तरं भरतर्षभ ॥ ५०॥ तत एनं विचेष्टन्तमकामं भयपीडितम् । रथमारोपयामास पार्थः प्रहरतां वरः ॥ ५१॥

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ और कभी परास्त न होनेवाले कुन्तीपुत्र अर्जुनने उपर्युक्त वातें कहकर विराटकुमार उत्तरको दो घड़ीतक भलीभाँति समझाया-बुझाया। तत्पश्चात् युद्धकी कामनासे रहितः भयसे व्याकुल और भागनेके लिये छटपटाते हुए उत्तरको उन्होंने रथपर चढ़ाया॥ ५०-५१॥

( गाण्डीवं पुनरादातुमुपायात् तां शर्मी प्रति ॥ उत्तरं स समाश्वास्य कृत्वा यन्तारमर्जुनः । )

अर्जुन अपने गाण्डीव धनुषको लानेके लिये पुनः उस शमीवृक्षकी ओर गये । उन्होंने उत्तरको समझा-बुझाकर सारथि बननेके लिये राजी कर लिया था ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे उत्तराश्वासने अष्टात्रिंशोऽध्यायः॥ ३८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशासे गौओंके अपहरणके प्रसंगमें उत्तरके आश्वासनसे सम्बन्ध रखनेवाला अङ्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३८॥ (दाक्षिणास्य अधिक पाठके ९३ इलोक मिलाकर कुल ६०३ इलोक हैं)

# एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

द्रोणाचार्यद्वारा अर्जुनके अलोकिक पराक्रमकी प्रशंसा

वैशम्पायन उवाच

तं दृष्ट्वा क्रीवंबेषेण रथस्थं नरपुङ्गवम्। शमीमभिमुखं यान्तं रथमारोष्य चोत्तरम्॥१॥ भीष्मद्रोणमुखास्तत्र कुरवो रथिसत्तमाः। वित्रस्तमनसः सर्वे धनंजयकृतात् भयात्॥२॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! नपुंसकवेषमें रथपर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुनको, जो उत्तरको रथपर विठाकर शमीबृक्षकी ओर जा रहे थे, भीष्म-द्रोण आदि

कौरव महारथियोंने देखा। यह देखकर अर्जुनकी आशङ्का होने-से वे सबके सब मन-ही-मन भयभीत हो उठे ॥ १-२ ॥ तानवेक्ष्य हतोत्साहानुत्पातानपि चाद्धतान् । गुरुः शस्त्रभृतां श्रेष्ठां भारद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ ३ ॥

उन सब महारिथयोंको हतोत्सा**ह दे**ख तथा अद्भुत उत्पातीं-को भी देखकर शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन आचार्य द्रोण बोले— ॥ ३॥

चण्डाश्च वाताः संवान्ति रूक्षाः शर्करवर्षिणः । भस्मवर्णप्रकाशेन तमसा संवृतं नभः॥ ४॥

'इस समय कंकड़ बरसानेवाली प्रचण्ड एवं रूखी हवा चल रही है। राखके समान रंगवाले अन्धकारसे आकाश आच्छादित हो रहा है॥ ४॥

रूक्षवर्णाश्च जलदा दश्यन्तेऽद्भृतदर्शनाः। निःसरन्ति च कोशेभ्यः रास्त्राणि विविधानि च॥ ५॥

(स्थ वर्णवाले अद्भुत वादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
 म्यानोंसे अनेक प्रकारके शस्त्र निकल रहे हैं॥ ५॥
 शिवाश्च विनदन्त्येता दीप्तायां दिशि दारुणाः।
 ह्याश्चाश्रूणि मुञ्जन्ति ध्वजाः कम्पन्त्यकम्पिताः॥ ६॥

'दिशाओंमें आग-सी लग रही है और उनमें ये भयंकर गीदड़ियाँ चीत्कार करती हैं। घोड़े आँस् बहाते हैं और रयोंकी ध्वजाएँ बिना हिलाये ही हिल रही हैं॥ ६॥ यादशान्यत्र रूपाणि संदश्यन्ते बहूनि च। यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु साध्वसं समुपस्थितम्॥ ७॥

'यहाँ जैसे जैसे बहुत-से रूप ( लक्षण ) दिखायी दे रहे हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान् भय उपस्थित होनेवाला है; अतः आप सव लोग सावधान हो जायँ॥॥

रक्षध्वमपि चात्मानं व्यूहध्यं वाहिनीमपि। वैशसं च प्रतीक्षध्यं रक्षध्यं चापि गोधनम् ॥ ८ ॥

'आपलोग अपने आपकी रक्षा तो करें ही, सेनाका भी व्यूह बना लें। युद्धमें बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाला है। उसकी प्रतीक्षा करें। और इस गोधनकी भी रखवाली करते रहें॥

एय वीरो महेष्वासः सर्वेशस्त्रभृतां वरः। आगतः क्लीववेषेण पार्थो नास्त्यत्र संशयः॥ ९ ॥

'नपुंसकवेशमें ये समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महान् धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गये हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ९ ॥

> नदीज लङ्केशवनारिकेतु-र्नगाह्मयो नाम नगारिस्नुनुः। एषोऽङ्गनावेषधरः किरीदी

जित्वाव यं नेष्यति चाद्य गा वः ॥ १०॥ भाक्नानन्दन ! जिनकी भ्वजापर इनुमान्जी विराजमान होते हैं, एक वृक्षका नाम (अर्जुन) ही जिनका नाम है और जो इन्द्रके पुत्र हैं, वे किरीटधारी धनंजय ही नारी-वेश धारण किये यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारी इन गौओंको छौटा ले जायँगे, उस दुर्योधनकी रक्षा कीजिये॥ १०॥

स एष पार्थो विकान्तः सब्यसाची परंतपः। नायुद्धेन निवर्तेत सर्वेरिप सुरासुरैः॥११॥

ये वे ही शत्रुओं को संताप देनेवाले महापराक्रमी सव्य-साची अर्जुन हैं, जो (सामना होनेपर) सम्पूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्ध किये पीछे नहीं लौट सकते॥ क्रेंशितश्च वने शूरो वासवेनापि शिक्षितः।

ह्रोशितश्च वने शूरो वासवेनापि शिक्षितः। अमर्षवशमापन्नो वासवप्रतिमो युधि। नेहास्य प्रतियोद्धारमहं पश्यामि कौरवाः॥१२॥

'कौरवो! साक्षात् इन्द्रने भी इन्हें अस्त्रविद्याकी शिक्षा दी है। युद्धमें कुपित होनेपर ये साक्षात् इन्द्रके समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगोंने इन श्रूरवीरको वनमें (अनुचित) क्लेश पहुँचाया है। मुझे इनका सामना करनेवाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखायी देता॥ १२॥

महादेवोऽपि पार्थेन श्रूयते युधि तोषितः। किरातवेषप्रछन्नो गिरौ हिमवति प्रभुः॥१३॥

'भुना जाता है। हिमालय पर्वतपर किरातवेशमें छिपे हुए साक्षात् भगवान् शंकरको भी अर्जुनने युद्धमें संतुष्ट किया था' ॥ १३ ॥

कर्ण उवाच

सदा भवान फालगुनस्य गुणैरसान विकत्थसे।
न चार्जुनः कलापूर्णो मम दुर्योधनस्य च ॥ १४ ॥
कर्णने कहा—आचार्य ! आप सदा हमारे सामने
अर्जुनके गुणोंकी क्लाघा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और
दुर्योधनकी सोलहवीं कलाके भी बराबर नहीं है ॥ १४ ॥
दुर्योधन उवाच

यद्येष पार्थो राधेय कृतं कार्य भवेन्मम । ज्ञाताः पुनद्चरिष्यन्ति द्वादशा<u>ब्</u>दान् विशाम्पते ॥१५॥

दुर्योधनने कहा—राधानन्दन ! यदि यह अर्जुन है; तब तो मेरा काम ही बन गया । अङ्गराज ! अब ये पाण्डव पहचान लिये जानेके कारण फिर बारह वर्षोतक वनमें भटकेंगे ॥ १५॥

अथैप कदिचदेवान्यः क्लीबवेषेण मानवः। शरैरेनं सुनिशितैः पातयिष्यामि भृतले॥१६॥

और यदि यह नपुंसकवेशमें कोई दूसरा ही मनुष्य है। तो इसे अत्यन्त तीखे बाणोंद्वारा अभी इस भूतलपर मार गिराऊँगा॥ १६॥ वैशम्पायन उवाच

तस्मिन् ब्रुवति तद् वाक्यं धार्तराष्ट्रे परंतप । भीष्मो द्रोणः छपो द्रौणिः पौरुषं तदपूजयन्॥ १७॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—परंतप ! धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रमकी बड़ी प्रशंसा की ॥ १७॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अर्जुनप्रशंसायामेकोनचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके प्रसंगमें अर्जुनकी प्रशंसाविषयक उनतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

# चत्वारिंशोऽध्यायः

## अर्जुनका उत्तरको शमीवृक्षसे अस्त उतारनेके लिये आदेश

वैशम्पायन उवाच .

तां शमीमुपसंगम्य पार्थों वैराटिमव्रवीत्। सुकुमारं समाज्ञाय संग्रामे नातिकोविदम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! उस शमी दृक्षके समीप पहुँचकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरको सुकुमार तथा युद्धकी कलामें पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा-॥१॥ समादिष्टो मया क्षिप्रं धनुंष्यवहरोत्तर । नेमानि हि त्वदीयानि सो दुंशक्ष्यन्ति मे बलम्। अपारं चापि गुरुं वो दुंकु अरं वा प्रमर्दितुम् ॥ २ ॥ मम वा बाहु विक्षेपं शत्रुनिह विजेष्यतः ।

• उत्तर ! मेरी आज्ञासे तुम श्रीष्ट्र इस वृक्षपर चढ़कर वहाँ रक्ले हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबलको नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य-भार नहीं उठा सकेंगे अथवा बड़े-बड़े गजराजोंका नाश करनेमें भी ये काम न दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओंपर विजय पानेके लिये युद्ध करते समय ये मेरे बाहुविक्षेपको भी नहीं सँभाल सकेंगे॥ २ है॥

(नैभिः काममलं कर्तुं कर्म चैजयिकं त्विह। अतिस्क्ष्माणि हस्वानि सर्वाणि च मृद्गि च। आयुधानि महाबाहो तवैतानि परंतप॥) तसाद् भूमिजयारोह शमीमेतां पलाशिनीम्॥ ३॥

शतुओंको संताप देनेवाले महाबाहु उत्तर ! तुम्हारे ये सभी अस्त्र-शस्त्र अत्यन्त तृक्ष्म, छोटे और कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलानेवाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिये भूमिं जय ! पत्तोंसे सुशोभित इस शमीवृक्षपर शीघ्र चढ़ जाओ॥ ३॥ अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत। युधिष्ठिरस्य भीमसा बीभत्सोर्यमयोस्तथा॥ ४॥

'इसपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल-सहदेव— हन सब पाण्डवोंके धनुष रक्ले हुए हैं ॥ ४ ॥ ध्वजाः राराश्च शूराणां दिव्यानि कवचानि च । अत्र चैतन्महावीर्ये धनुः पार्थस्य गाण्डिवम् ॥ ५ ॥ एकं रातसहस्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम् । व्यायामसहमत्यर्थं तृणराजसमं महत् ॥ ६ ॥

'उन श्रूरवीरोंके ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यहीं हैं। यहीं अर्जुनका वह महान् शक्तिशाली गाण्डीव धनुष भी है,जो अकेला ही एक लाख धनुषोंके समान है।यह राष्ट्रकी वृद्धि करनेवाला, परिश्रमको सहनेमें समर्थ और ताड़के समान अत्यन्त विशाल है ॥ ५-६॥

सर्वायुधमहामात्रं रात्रुसम्बाधकारकम् । सुवर्णविकृतं दिव्यं शुक्षणमायतमवणम् ॥ ७ ॥ अलं भारं गुरुं वोद्धं दारुणं चारुदर्शनम् । तादशान्येव सर्वाणि बलवन्ति दढानि च । युधिष्ठिरसा भीमस्य बीभत्सोर्यमयोस्तथा॥ ८ ॥

'सम्पूर्ण आयुधोंमें यह सबसे वड़ा है और शातुओंको विशेष पीड़ा देनेवाला है। यह सोनेको गलाकर बनाया हुआ दिन्य, सुन्दर, विस्तृत तथा व्रणरहित (नित्य नूतन) है। यह भारी-से-भारी भार वहन करनेमें समर्थ, भयंकर और देखनेमें मनोहर है। ऐसे ही सुधिष्ठर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवके भी सब धनुष प्रबल और सुहढ़ हैं॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अर्जुनास्त्रकथने चत्वारिंशोऽध्याय: ॥ ४८॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके प्रसंगमें अर्जुनके द्वारा अस्त्र-वर्णनविषयक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४० ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ श्लोक मिलाकर कुल ९५ हैं )

## एकचत्वारिंशोऽध्यायः

## उत्तरका अर्जुनके आदेशके अनुसार शमीवृक्षसे पाण्डवोंके दिव्य धनुष आदि उतारना

उत्तर उवाच

अस्मिन् वृक्षे किलोद्धद्धं शरीरमिति नः श्रुतम्। तद्दं राजपुत्रः सन् स्पृशेयं पाणिना कथम्॥ १॥

उत्तर बोला--मैंने तो सुन रक्ला था कि इस वृक्षमें कोई लाश वैंधी है, ऐसी दशामें मैं राजकुमार होकर अपने हाथसे उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ ?॥ १॥ नैवंविधं मया युक्तमालब्धुं क्षत्रयोनिना। महता राजपुत्रेण मन्त्रयक्षविदा सता॥ २॥

एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान् राजकुमार तथा तीसरे मन्त्र और यज्ञींका ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूँ, अतः मुझे ऐसी अपित्रत्र वस्तुका स्पर्श करना उचित नहीं है ॥ २ ॥ स्पृष्टवन्तं रारीरं मां राववाहिमवाशुचिम्। कथं वा व्यवहार्यं वे कुर्वीथास्त्वं यहन्नले ॥ ३ ॥

बृहन्नले ! यदि में शवका स्पर्श कर लूँ, तो मुर्दा ढोने-वालोंकी भाँति अपवित्र हो जाऊँगा, फिर तुम मुझे व्यवहारमें लाने योग्य शुद्ध कैसे कर सकोगी ? ॥ ३॥

बु**हन्न**लोवाच

व्यवहार्यश्च राजेन्द्र शुचिइचैव भविष्यसि। धर्नुष्येतानि मा भैस्त्यं शरीरं नात्र विद्यते॥ ४॥

बृहन्नलाने कहा—राजेन्द्र ! तुम इन धनुपोंको छूकर भी व्यवहारमें लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे। उरो मत, ये केवल धनुष हैं; इनमें कोई शव नहीं है ॥ ४ ॥ दायादं मत्स्यराजस्य कुले जातं मनस्विनाम्। त्वां कथं निन्दितं कर्म कारयेयं नृपात्मज॥ '५॥

राजकुमार ! तुम मनम्बी पुरुपोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न और मस्यनरेशके पुत्र हो । भलाः में तुमसे कोई निन्दित कर्म कैसे करवा सकती हूँ ? ॥ ५॥

वैशम्पायन उवाच

एबमुक्तः सपार्थेन रथात् प्रस्कन्य कुण्डली। आरुरोह शमीवृक्षं वैराटिरवशस्तदा॥६॥ तमन्वशासच्छत्रुष्नो रथे तिष्ठन् धनंजयः। अवरोपय वृक्षात्राद् धनुष्येतानि मा चिरम्॥७॥ परिवेष्टनमेतेषां क्षिप्रं चैव व्यपानुद।

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अर्जुनके ऐसा कहनेपर कुण्डलधारी विराटपुत्र उत्तर विवश हो रथसे कृदकर शमीनृक्षपर चढ़ गया । तव रथपर बैठे हुए शत्रुनाशक पृथापुत्र धनंजयने शासनके स्वरमें कहा — 'इन धनुषोंको जल्दी नृक्षसे नीचे उतारो और इन सबका पत्रमय वेष्टन भी शीष्ठ हटा दो ।' ॥ ६-७ ।।

सोऽपहत्य महार्हाणि घनूंषि पृथुवक्षसाम्। परिवेष्टनपत्राणि विमुच्य समुपानयत्॥८॥ तथा संनहनान्येषां परिमुच्य समन्ततः। अपदयद् गाण्डिवं तत्र चतुर्भिरपरैः सह॥९॥

तव उत्तरने विशाल वक्षःस्यलवाले पाण्डवींके बहुमूल्य धनुषोंको वृक्षकेनीचे ले आकर उनपर जो पत्तींके वेष्टन लगे थे, उन्हें खोलकर हटाया । फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों-को सब ओरसे खोलकर अर्जुनके पास ले आया । उसमें अन्य चार धनुषोंके साथ रक्खे हुए गाण्डीव धनुपको उत्तरने देखा ॥ ८-९ ॥

तेषां विमुच्यमानानां धनुषामर्कवर्चसाम् । विनिद्येषः प्रभा दिन्या ग्रहाणामुद्येष्विव ॥ १०॥

वेष्टन खोलनेपर उन सूर्यके समान तेजस्वी धनुषोंकी प्रभा चारों ओर फैल गयी, जैसे उदय होनेपर ग्रहोंका दिन्य प्रकाश सब ओर छा जाता है ॥ १० ॥

स तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जुम्भताम् । हृष्टरोमा भयोद्धिग्नः क्षणेन समपद्यत ॥ ११ ॥ संस्पृदय तानि चापानि भानुमन्ति बृहन्ति च । वैराटिरर्जुनं राजन्निदं वचनमब्रवीत् ॥ १२ ॥

जँभाई लेनेके लिये मुँह खोले हुए विशाल सर्पोंकी माँति उन धनुषोंका रूप देखकर उत्तरके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वह क्षणभरमें भयसे उद्धिग्न हो गया। राजन् ! तदनन्तर उन प्रभापूर्ण विशाल धनुरोंका स्पर्श करके विराट-पुत्र उत्तरने अर्जुनसे इस प्रकार कहा॥ ११-१२॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अस्त्रावरोपणे एकचरवारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गैत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके अवसरपर वृक्षसे अस्त्रोंको उतारनेस सम्बन्ध रखनेवाला इकतालीसकाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४१ ॥



## द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

#### उत्तरका बृहन्नलासे पाण्डवोंके अस्त-शस्त्रोंके विषयमें प्रकत करना

उत्तर उवाच

बिन्दवो जातरूपस्य शतं यस्मिन् निपातिताः। सहस्रकोटि सौवर्णाः कस्यैतद् धनुरुत्तमम्॥ १॥

उत्तरने पूछा—बृहन्नले ! जिसपर सोनेकी सौ फूलियाँ जड़ी हैं, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी बीरका है ? ॥ १ ॥ वारणा यत्र सौवर्णाः पृष्ठे भासन्ति दंशिताः।

सुपाइर्वे सुब्रहं चैव कस्यैतद् धनुरुत्तमम् ॥ २ ॥

जिसकी पीठपर सोनेके प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुन्दर और मध्यभाग बहुत ही उत्तम है, यह श्रेष्ठ धनुष किसका है ? ॥ २ ॥ तपनीयस्य शुद्धस्य पष्टिर्यस्येन्द्रगोपकाः। पृष्ठे विभक्ताः शोभन्ते कस्यैतद् धनुष्कत्तमम् ॥ ३ ॥

जिसके पृष्ठभागमें ग्रुद्ध सुवर्णके बने हुए लाल-पीलें रंगवाले साठ इन्द्रगोप (बीरबहूटी)नामक कीट पृथक्-पृथक् शोभा पा रहे हैं, यह उत्तम धनुष किसका है ? ॥ ३ ॥ सर्या यत्र च सौवर्णास्त्रयो भासन्ति हंिन्नाः।

सूर्या यत्र च सौवर्णास्त्रयो भासन्ति दंशिताः। तेजसा प्रज्वस्ति हि कस्यैतद् धनुरुत्तमम् ॥ ४ ॥

जिसमें परस्पर सटे हुए तीन सुवर्णमय सूर्यचिह्न प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेजसे मानो प्रज्वलित हैं, यह उत्तम धनुष किसका है ? || ४ ||

शलभा यत्र सौवर्णास्तपनीयविभूषिताः। सुवर्णमणिचित्रं च कस्यैतद् धनुरुत्तमम्॥५॥

जिसपर तप्त-सुवर्णभूषित भीनेके फतिंगे शोभा पा रहे हैं तथा जो उत्तम वर्णकी मिणयोंसे जिटत होनेके कारण विचित्र दिखायी देता है, यह उत्तम धनुष किसका है ! ॥ ५ ॥ इमे च कस्य नाराचाः साहस्रा लोमवाहिनः। समन्तात् कलधौताम्रा उपासंगे हिरण्मये ॥ ६ ॥ विपाठाः पृथयः कस्य गार्श्वपत्राः शिलाशिताः।

हारिद्रवर्णाः सुमुखाः पीताः सर्वायसाः शराः॥ ७ ॥ ये जो सोनेके तरकसमें सहस्तों नाराच रक्खे हुए हैं, जिनके सब और विशेषतः अग्रभागमें सोनेका पानी चढ़ा है और जो सबके सब पंखवाले हैं, ये किसके उपयोगमें आते हैं ? ये मोटे-मोटे विपाठ (स्थूल दण्डवाले बाणविशेष) किसके हैं ? इनमें गीधकी पाँखें लगी हुई हैं। इन बाणोंको पत्थरपर रगड़कर तेज किया गया है। इनके रंग हल्दीके समान हैं और अग्रभाग बहुत ही सुन्दर हैं। कारीगरने इनपर भी खूब पानी चढ़ाया है। ये सबके सब लोहेके ही बाण हैं (अर्थात् इनमें नीचे काठका डंडा नहीं लगा है)॥६-७॥

कस्यायमसितश्चापः पञ्चशार्दूळळक्षणः। वराहकर्णव्यामिश्चान् शरान् धारयते दश ॥ ८ ॥

जिसपर पाँच सिंहोंके चिह्न हैं, ऐसा यह काले रंगका धनुष किसका है ? यह तो सूअरके कानके समान नोकवाले दस वाणोंको एक साथ धारण कर सकता है ॥ ८॥

कस्येमे पृथवो दीर्घाश्चन्द्रविम्बार्धदर्शनाः। रातानि सप्त तिष्ठन्ति नाराचा रुधिरारानाः॥ ९ ॥

ये जो शत्रुओंका रक्त पीनेवाले मोटेः विशाल तथा अर्थचन्द्राकार दिखायी देनेवाले सात सौ नाराच रक्ले हुए हैं, किसके हैं ! ॥ ९॥

कस्येमे युकपत्राभैः पूर्वैरधैः सुवाससः। उत्तरैरायसैः पीतैर्हेमपुङ्कैः शिलाशितैः॥१०॥

जिनके पूर्वार्धभाग तोतेकी पाँखके समान रंगवाले और उत्तरार्धभाग सुवर्णमय पंखसे युक्त एवं पीले हैं, जो पत्थरपर विसकर तेज किये हुए और लोहेके बने हैं, ऐसे ये सुन्दर पाँखवाले बाण किसके हैं ? || १० ||

गुरुभारसहो दिव्यः शात्रवाणां भयंकरः। कस्यायं सायको दीर्घः शिलीपृष्ठः शिलीमुखः॥ ११॥

जिसके पृष्ठभागमें मेढ़कीका चित्र है और जिसका मुख-भाग भी मेढ़कीके मुख-सा बना हुआ है, ऐसा यह भारी भार सहन करनेमें समर्थ, दिव्य और शत्रुमण्डलीके लिये भयंकर विशाल खड़्ग किसका है ? ॥ ११॥

वैयाव्रकोशे निहितो हेमचित्रो दुरासदः। सुफलश्चित्रकोशश्च किङ्किणीसायको महान्॥ १२॥ कस्य हेमत्सरुद्धियः खङ्गः परमनिर्मलः।

जो वाघके चमड़ेकी वनी हुई म्यानके भीतर रक्खा गया है, जो मुवर्णचित्रित और रात्रुओं के लिये असहा है, जिसका अग्रभाग भी बहुत ही मुन्दर है, जिसकी म्यानपर चित्रकारी की हुई है, जो घुँघरूदार और विशाल है, वह सोनेकी मूठवाला दिव्य एवं अत्यन्त निर्मल खड्ग किसका है ! ॥ १२ है ॥

कस्यायं विमलः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः ॥ १३ ॥ हेमत्सरुरनाधृष्यो नैषध्यो भारसाधनः ।

जिसे गोचर्मकी म्यानमें रक्खा गया है, जो निषध-देशका बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है। वह सोनेकी मूठवाला विमल खड़ा किसका है ? ॥ १२३ ॥

कस्य पाञ्चनखे कोशे सायको हेमविग्रहः॥ १४॥ प्रमाणक्रपसम्पन्नः पीतः आकाशसंनिभः।

जिसे वकरेके चमड़ेकी वनी हुई म्यानमें रक्खा गया
है, जो सोनेकी मूठसे युक्त और भुवर्णभ्षित खरूपवाली है, वह
उचित लंबाई-चौड़ाई एवं आञ्चतिवाली, आकाशके समान
नीलोज्ज्वल एवं पानीदार तलवार किसकी है ?॥ १४६ ॥
कस्य हेममये कोशे सुतसे पावकप्रभे॥ १५॥
निस्त्रिशोऽयं गुरुः पीतः सायकः परनिर्वणः ।
कस्यायमसितः खङ्गो हेमविन्दुभिरावृतः॥ १६॥
आशीविषसमस्पर्शः परकायप्रभेदनः ।
गुरुभारसहो दिव्यः सपद्धानां भयप्रदः॥१७॥\*

जो अग्निके समान प्रकाशमान एवं आगमें तपाये शुद्ध सुवर्णकी बनी हुई म्यानमें सुरक्षित, भारी, पानी-दार तथा तीस अङ्कुलसे वड़ा है, जो स्वर्णबिन्दुओंसे विभ्षित तथा काले रंगका है, जिसे शत्रु काट नहीं सकते, जिसका स्पर्श सर्पके समान है, जो शत्रुके शरीरको चीर डालनेवाला, भारी भार सहन करनेमें समर्थ, दिन्य एवं शत्रुओंके लिये भयदायक है, वह खड़ किसका है ? ॥ १५–१७॥

निर्दिशस्व यथातस्वं मया पृष्टा बृहन्नले। विस्तयो मे परो जातो दृष्टा सर्वमिदं महत्॥ १८॥

बृहन्नले ! मैंने जो पूछा है, उसे ठीक-ठीक बताओ । ये सब महान् अस्त्र-शस्त्र देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हो रहा है ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरवाक्यं नाम द्विचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरवाक्यविषयकं बयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

### बृहन्नल।द्वारा उत्तरको पाण्डवोंके आयुधोंका परिचय कराना

*बृह्नलोवाच* 

यन्मां पूर्वमिहापृच्छः शत्रुसेनापहारिणम्। गाण्डीव्मेतत् पार्थस्य लोकेषु विदितं धतुः॥ १॥ सर्वायुधमहामात्रं शातकुम्भपरिष्कृतम्। एतत् तद्र्जुनस्यासीद् गाण्डीवं परमायुधम्॥ २॥

वृहन्नला बोली—राजकुमार ! तुमने पहले जिसके विषयमें मुझसे प्रश्न किया है, वहीं यह अर्जुनका विश्व-विख्यात गाण्डीव धनुष है, जो शत्रुओंकी सेनाके लिये काल-रूप है। यह सब आयुधोंसे विशाल है। इसमें सब ओर सोना महा है। यही उत्तम आयुध गाण्डीव अर्जुनके पास रहा करता था।। १-२॥

यत् तच्छतसहस्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्द्धनम्। येन देवान् मनुष्यांश्च पार्थो विजयते मृधे ॥ ३ ॥ चित्रमुचावचैर्वेणेः ्रद्धकृष्णमायतमवणम्। देवदानवगन्धर्वैः पृजितं शाश्वतीः समाः॥ ४ ॥

यह अकेला ही एक लाख धनुषोंकी यरावरी करनेवाला तथा अपने राष्ट्रको वढ़ानेवाला है। प्रथापुत्र अर्जुन इसीके द्वारा युद्धमें मनुष्यों तथा देवताओंपर विजय पाते आ रहे हैं। इल्के-गहरे अनेक प्रकारके रंगोंसे इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिक्रना, चमकदार और विस्तृत है। इसमें कहीं कोई चोटका चिह्न नहीं आया है। देवताओं, दानवों तथा गन्धवोंने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया है।।३-४॥ पतद् वर्षसहस्रं तु ब्रह्मा पूर्वमधारयत्। ततोऽनन्तरमेवाथ प्रजापितरधारयत्॥ ५॥ त्रीणि पञ्चरातं चैव राक्रोऽशीति च पञ्च च। सोमः पञ्चरातं राजा तथैव वर्षणः शतम्। पार्थः पञ्च च पिं च वर्षाणि रवेतवाहनः॥ ६॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इसे एक हजार वर्षोतक धारण किया था। तदनन्तर प्रजापितने पाँच सौ तीन वर्षोतक इसे अपने पास रक्खा। फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतक रक्खा। इन्द्रके बाद सोमने पाँच सौ तथा राजा वरुणने सौ वर्षोतक इसे धारण किया। तत्पश्चात् द्वेतवाहन अर्जुन पेंसठ वर्षोसे इसे धारण करते चले आ रहे हैं ॥ ५-६॥

महावीर्यं महादिव्यमेतत् तद् धनुरुत्तमम् । एतत् पार्थमनुप्राप्तं वरुणाचारुदर्शनम् ॥ ७ ॥

यह सर्वोत्तम धनुष देखनेमें बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान् पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुनको यह महादिव्य धनुष साक्षात् वरुणदेवसे प्राप्त हुआ था॥ ७॥ पूजितं सुरमत्येषु विभित्तं परमं वपुः। सुपादवं भीमसेनस्य जातक्रपग्रहं धनुः।

<sup>\*</sup> ये १६, १७ इलोक अन्य बहुत-सी प्रतियों में नहीं हैं, परंतु नीककंठबाली प्रतिमें हैं, इसलिये यहाँ के लिये गये हैं। किंतु अगले अध्यायमें जो उत्तर दिया गया है, उससे इन इलोकोंका मेल नहीं है।

येन पार्थोऽजयत् कृत्स्नां दिशं प्राचीं परंतपः ॥ ८ ॥

तथा दूसरा देवताओं और मनुष्योंमें पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करनेवाला धनुष भीमसेनका है, जिसके दोनों किनारे बड़े सुन्दर हैं और मध्यभागमें सोना मढ़ा हुआ है। यह वही धनुष है, जिससे शत्रुओंको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार भीमसेनने सम्पूर्ण प्राचीदिशापर विजय पायी थी॥ ८॥

इन्द्रगोपकचित्रं च यदेतचारुदर्शनम्। राज्ञो युधिष्ठिरस्येतद् वैराटे धनुरुत्तमम्॥ ९॥

उत्तर ! जिसके ऊपर 'इन्द्रगोप' (वीरबहूटी) नामक कीटोंका चित्र है और जो देखनेमें मनोहर है, वही यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिरका है ॥ ९॥ सूर्या यस्मिस्तु सौवर्णाः प्रकाशन्ते प्रकाशिनः।

स्यायासम्तु सावणाः प्रकाशन्त प्रकाशनः। तेजसा प्रज्वलन्तो वै नकुलस्यैतदायुधम् ॥ १० ॥

जिसमें सुवर्णके बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेजसे जाज्वस्यमान जान पड़ते हैं, वही यह नकुलका आयुध है ॥ १०॥

शालभा यत्र सौवर्णास्तपनीयविचित्रिताः। एतन्माद्रीसुतस्यापि सहदेवस्य कार्मुकम्॥११॥

जिसके ऊपर सुवर्गजिटित मीनेके फितिङ्गें सुशोभित हैं, वही यह माद्रीनन्दन सहदेवका धनुष है ॥ ११॥

ये त्विमे श्चरसंकाशाः सहस्रा लोमवाहिनः। एतेऽर्जुनस्य वैराटे शराः सर्पविषोपमाः॥१२॥

विराटपुत्र ! ये जो छुरेके समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिनमें पंख लगे हुए हैं और जो साँपोंके विषके समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुनके ही हैं॥ १२॥

समान प्रभाव रखत इ, य सब अजुनक हा ह ॥ १२॥ एते ज्वलन्तः संग्रामे तेजसा शीव्रगाभिनः। भवन्ति वीरस्याक्षय्या व्यृहतः समरे रिपून् ॥ १३॥

ये युद्धमें तेजसे प्रकाशित होकर बड़ी तेजीसे शत्रुपर आघात करते हैं। रणमें शत्रुओंपर बाणवर्षा करनेवाले वीरके लिये भी इन बाणोंका काटना असम्भव है॥ १३॥

ये चेमे पृथवो दीर्घाश्चन्द्रविम्वार्घदर्शनाः। एते भीमस्य निशिता रिपुक्षयकराः शराः॥१४॥ हारिद्रवर्णा ये त्वेते हेमपुङ्काः शिलाशिताः।

ये जो मोटे, विशाल और अर्धचन्द्राकार दिखायी देते हैं; वे भीमसेनके तीखे बाण हैं, जो शत्रुओंका संहार कर डालते हैं। ये हल्दीके समान रंगवाले और सुनहरी पाँखोंसे सुशोभित हैं। इन्हें पत्थरपर रगड़कर तेज किया गया है ॥ १४% ॥

नकुलस्य कलापोऽयं पञ्चशार्दूललक्षणः ॥ १५ ॥ येनासौ व्यजयत् कृतस्नां प्रतीचीं दिशमाह्ये । कलापो होष तस्यासीनमाद्रीपुत्रस्य धीमतः ॥ १६॥

जिसपर पाँच सिंहोंके चिह्न हैं, वही यह नकुलका कलाप' (तरकस) है, जिससे उन्होंने युद्धमें सम्पूर्ण पश्चिमदिशापर विजय पायी थी। उस समय बुद्धिमान् माद्रीपुत्र नकुलके पास यही कलाप था।। १५-१६।।

ये त्विमे भास्कराकाराः सर्वपारसवाः शराः । पते चित्रक्रियोपेताः सहदेवस्य धीमतः ॥ १७ ॥

और ये जो सूर्यके समान आकृतिवाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा सम्पूर्ण शत्रुसमृहोंका विनाश होता है। विचित्र क्रियाशक्तिसे सम्पन्न येसभी वाण बुद्धिमान् सहदेवके हैं॥ १७॥

ये त्विमे निशिताः पीताः पृथवो दीर्घवाससः । हेमपुङ्कास्त्रिपर्वाणो राज्ञ एते महाशराः ॥ १८ ॥

ये जो तीखेः पानीदारः मोटे और बड़ी-बड़ी पाँखोंबाले तीन पर्वोंके बाण हैं और जिनकी पाँखें सोनेकी बनी हुई हैं; ये सब राजा युधिष्ठिरके महान् श्वर हैं ॥ १८॥

यस्त्वयं सायको दीर्घः शिलीपृष्ठः शिलीमुखः। अर्जुनस्पेप संग्रामे गुरुभारसहो दढः॥१९॥

जिसके पृष्ठभागमें मेढकीका चित्र है और जिसका मुख-भाग भी मेढकीके मुखके समान हीवना हुआ है, यह विशाल खङ्ग अर्जुनका है। यह युद्धभूमिमें भारी आघातको सह सकने-में समर्थ और मजबूत है॥ १९॥

वैयाव्रकोशः सुमहान् भीमसेनस्य सायकः । गुरुभारसहो दिव्यः शात्रवाणां भयंकरः ॥ २० ॥

जिसकी स्थान व्याघचर्मकी बनी हुई है, वह महान् खड़ भीमसेन्का है। यह भी गुरुतर भार सहन करनेवाला, दिव्य एवं शत्रुओंके लिये भयंकर है॥ २०॥

सुफलश्चित्रकोशश्च हेमत्सरुरनुत्तमः। निर्स्निशः कौरवस्यैष धर्मराजस्य धीमतः॥ २१॥

जिसकी धार सुन्दर एवं पतली है। जिसकी म्यान विचित्र और मूठ सोनेकी है। वह तीस अङ्गुलसे वड़ा सर्वोत्तम खड़ा परम बुद्धिमान् कुरुनन्दन धर्मराजका है।। २१॥

यस्तु पाञ्चनखे कोशे निहितश्चित्रयोधने। नकुळस्येष निस्त्रिशो गुरुभारसहो दढः॥२२॥

जो वकरेके चमड़ेकी बनी हुई म्यानमें बंद है तथा नाना प्रकारके युद्धोंमें शस्त्रोंका भारी आघात सहन करनेमें समर्थ और मजबूत है, वही यह नकुलका खड़ है ॥ २२॥ यस्त्वयं विपुलः खड़्शो गब्ये कोशे समर्पितः। सहदेवस्य विद्धयेनं सर्वभारसहं दृढम् ॥ २३ ॥ सहदेवका विशाल खङ्ग है। इसे सब प्रकारके आघात-प्रत्या-और यह जो गोचर्मकी म्यानमें रक्खा गया है, यह घात सहनेमें समर्थ और सुदृढ़ जानो ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे आयुधवर्णनं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्भतगोहरणपर्वमे उत्तरनोष्ठहके अंवसरपर आयुषवर्णनविषयक तैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४३॥

# चतुश्रत्वारिंशोऽध्यायः

### अर्जुनका उत्तरकुमारसे अपना और अपने भाइयोंका यथार्थ परिचय देना

उत्तर उवाच

सुवर्णविकृतानीमान्यायुधानि महात्मनाम् । रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानामाशुकारिणाम् ॥ १ ॥ क तु खिदर्जुनः पार्थः कौरव्या वा युधिष्टिरः। नकुछः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः॥ २ ॥

उत्तरने पूछा—यहन्नले ! रणमें फुर्ती दिखानेवाले जिन महात्मा कुन्तीपुत्रों के ये सुवर्णभूषित सुन्दर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे पृथापुत्र अर्जुन, कुरनन्दन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पाण्डुपुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं ? ॥ १-२॥

सर्व एव महात्मानः सर्वामित्रविनाशनाः। राज्यमक्षैः पराकीर्यं न श्रूयन्ते कथंचन॥ ३॥

सम्पूर्ण रात्रुओंका नारा करनेवाले वे सभी महास्मा जूए-द्वारा अपना राज्य हारकर कहाँ गये ? जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आता ? ॥ ३॥

द्रौपदी क च पाञ्चाली स्त्रीरत्नमिति विश्वता। जितानक्षेस्तदा कृष्णा तानेवान्वगमद् वनम्॥ ४ ॥

पाञ्चालदेशकी राजकुमारी द्रौपदी स्त्रीरत्नके रूपमें विख्यात है। वह कहाँ है ? सुना है, जब पाण्डव जूएमें हार गये, तब द्रुगदकुमारी कृष्णा भी उन्होंके साथ वनमें चली गयी थो॥ ४॥

#### अर्जुन उवाच

अहमस्यर्जुनः पार्थः सभास्तारो युधिष्टिरः। बल्लवो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः॥ ५॥

अर्जुनने कहा—राजकुमार ! मैं ही पृथापुत्र अर्जुन हूँ । राजाकी सभाके माननीय सदस्य कङ्क ही युधिष्टिर हैं । बल्लब भीमसेन हैं, जो तुम्हारे पिताके भोजनालयमें रसोडयेका काम करते हैं ॥ ५ ॥

अभ्ववन्धोऽथ नकुलः सहदेवस्तु गोकुले । सैरन्ध्री द्वौपदी विद्धि यत्कृते कीचका हताः॥ ६ ॥

अश्वीकी देखभाल करनेवाले ग्रन्थिक नकुल हैं और गोशालाके अध्यक्ष तन्तियाल सहदेव । सैरन्श्रीको ही द्रौपदी समझो जिसके कारण सभी कीचक मारे गये हैं ॥ ६॥

उत्तर उवाच

दश पार्थस्य नामानि यानि पूर्वे श्रुतानि मे। प्रब्रुयास्तानि यदि मे श्रद्दध्यां सर्वमेव ते॥ ७॥

उत्तर बोळा—मैंने पहलेसे जो अर्जुनके दस नाम सुन रक्ले हैं, उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातोंपर विश्वास कर सकता हूँ॥ ७॥

अर्जुन उवाच

हुन्त तेऽहं समाचक्षे दश नामानि यानि मे । वैराटे शृणु तानि त्वं यानि पूर्व श्रुतानि ते ॥ ८ ॥

अर्जुनने कहा—विराटपुत्र ! मेरे जो दस नाम हैं और जिन्हें तुमने पहलेसे ही सुन रक्खा है, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ८॥

एकाग्रमानसो भूत्वा श्रणु सर्वे समाहितः। अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी इवेतवाहनः।

बीभरसुविंजयः कृष्णः सव्यसाची धनंजयः॥ ९ ॥

एकाग्रचित हो सावधानीके साथ सबको सुनना। (वे नाम ये हैं—-) अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, इयेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सब्यसाची और धनंजय॥

#### उत्तर उवाच

केनासि विजयो नाम केनासि इवेतवाहनः। किरीटी नाम केनासि सव्यसाचीकथं भवान्॥१०॥

उत्तरने पूछा—िकिस कारणसे आपका नाम विजय हुआ और किसल्पिये आप श्वेतवाहन कहलाते हैं ? आपके किरीटी नाम धारण करनेका क्या कारण है ? और आप सब्यसाची नामसे कैसे प्रसिद्ध हुए ? ॥ १०॥

अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः छण्णो बीभत्सुरेव च। धनंजयश्च केनासि बूहि तन्मम तत्त्वतः ॥११॥

इसी प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिंग्णु, कृष्ण, वीमत्सु और धनंजय नाम पड़नेका भी क्या कारण है ? यह सव मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ११ ॥ श्रुता मे तस्य वीरस्य केवला नामहेतवः। तत् सर्वे यदि मे ब्रूयाः श्रद्दध्यां सर्वमेव ते ॥१२॥

वीर अर्जुनके विभिन्न नाम पड़नेके जो प्रधान हेतु हैं, वे सब मैंने सुन रक्खे हैं। उन सबको यदि आप बता देंगे तो आपकी सब बातोंपर मेरा विश्वास हो जायगा ॥१२॥

### अर्जुन उवाच

सर्वाञ्जनपदाञ्जित्वा वित्तमादाय केवलम् । मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मा धनंजयम् ॥१३॥

अर्जुनने कहा—मैं सम्पूर्ण देशोंको जीतकर और उनसे (कररूपमें) केवल धन लेकर धनके ही बीचमें स्थित था, इसिलिये लोग मुझे 'धनंजय' कहते हैं ॥ १३ ॥ अभिप्रयामि संग्रामे यदहं युद्धदुर्मदान्।

जब मैं संग्रामभूमिमें रणोन्मत्त योद्धाओंका सामना करनेके लिये जाता हूँ, तब उन्हें परास्त किये बिना कभी नहीं लौटता । इसीलिये बीर पुरुष मुझे 'विजय'के नामसे जानते हैं ॥ १४॥

नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः॥ १४॥

इवेताः काञ्चनसंनाहा रथे युज्यन्ति मे हयाः । संप्रामे युष्यमानस्य तेनाहं इवेतवाहनः ॥ १५ ॥ उत्तराभ्यां फलगुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा । जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फालगुनं विदुः ॥ १६ ॥

संप्राममें युद्ध करते समय मेरे रथमें सोनेके बख्तरसे सजे हुए स्वेत रंगके घोड़े जोते जाते हैं, इसिल्ये मेरा नाम 'स्वेतवाहन' हुआ है तथा हिमालयके शिखरपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें दिनके समय मेरा जन्म हुआ था; इसिल्ये मुझे 'फाल्गुन' कहते हैं॥ १५-१६॥

पुरा शक्रेण में दत्तं युध्यती दानवर्षभैः। किरीटं मूर्धिन सूर्यामं तेनाहुमीं किरीटिनम्॥१७॥

पूर्वकालमें वड़े-बड़े दानव वीरोंके साथ युद्ध करते समय देवराज इन्द्रने मेरे मस्तकपर सूर्यके समान प्रकाशित होने-वाला किरीट रख दिया थाः इसीलिये मुझे 'किरीटी' कहते हैं॥ १७॥

न कुर्यो कर्म वीभत्सं युध्यमानः कथंचन। तेन देवमनुष्येषु वीभत्सुरिति विश्रुतः॥१८॥

युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी वीभत्स (घृणित) कर्म नहीं करता; इसीलिये देवताओं और मनुष्योंमें मेरी 'बीभत्स' नामसे प्रसिद्धि हुई है ॥ १८ ॥ उभी मे दक्षिणी पाणि गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सन्यसाचीति मां विदुः ॥ १९ ॥ मेरा बाँया और दाहिना दोनों हाथ गाण्डीव धनुषकी

गाणी = इस्ती

डोरी खींचनेमें समर्थ हैं, इसिलये देवताओं और मनुष्योंमें लोग मुझे 'सन्यसाची' समझते हैं ॥ १९ ॥ पृथिन्यां चतुरन्तायां वर्णों मे दुर्लभः समः। करोमि कर्म शुक्लं च तस्सान्मामर्जुनं विदुः ॥ २० ॥

(अर्जुन शब्दके तीन अर्थ हैं-वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समता, घवल या ग्रद्ध।) चारों ओर समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर मेरे-जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और ग्रुद्ध कर्म करता हूँ। इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे 'अर्जुन'के नामसे जानते हैं॥ २०॥

अहं दुरापो दुर्घपो दमनः पाकशासनः। तेन देवमनुष्येषु जिष्णुनीमास्मि विश्वतः॥२१॥ कृष्ण इत्येव दशमं नाम चक्रे पिता मम। कृष्णावदातस्य ततः प्रियत्वाद् बालकस्य वै॥२२॥

मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इन्द्रका पुत्र एवं शत्रुदमन विजयी वीर हूँ इसलिये देवताओं और मनुष्योंमें 'जिष्णु' नामसे मेरी ख्याति हुई है। ( कृष्णशब्दका अर्थ है—श्यामवर्ण तथा मनको आकर्षित करनेवाला) मेरेशरीरका रंग कृष्ण-गौर है तथा बाल्यावस्थामें चित्ताकर्षक होनेके कारण में पिताजीको बहुत प्रिय था। अतः मेरे पिताने ही मेरा दसवाँ नाम 'कृष्ण' रक्खा था।।२१-२२।।

#### वैशम्पायन उवाच

ततः स पार्थं वैराटिरभ्यवादयदन्तिकात्। अहं भूमिजयो नाम नाम्नाहमपि चोत्तरः॥ २३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर विराटपुत्र उत्तरने निकट जाकर अर्जुनके चरणोंमें प्रणाम किया और वोला—'मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है ॥ २३॥

दिष्ट्या त्वां पार्थ पश्यामि खागतं ते धनंजय। लोहिताक्ष महावाहो नागराजकरोपम ॥ २४॥

'कुन्तीनन्दन! मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय! आपका स्वागत है। महाबाहो!आपके नेत्र लाल हैं और बाहुदण्ड गजराजके ग्रुण्डको लजित कर रहे हैं॥ २४॥

यद्ज्ञानाद्वोचं त्वां क्षन्तुमईसि तन्मम । यतस्त्वया कृतं पूर्वे चित्रं कर्म सुदुष्करम् । अतो भयं व्यतीतं मे शीतिश्च परमा त्वयि ॥ २५ ॥

भींने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो, उसे आप क्षमा करेंगे। पूर्वकालमें आपने अत्यन्त दुष्कर और अद्भुत कार्य किये हैं, इसलिये आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है ॥ २५॥ (दासोऽहं ते भविष्यामि पश्य मामनुकम्पया। या प्रतिशा कृता पूर्वे तव सारथ्यकर्मणि॥ मनः स्वास्थ्यं च मे जातं जातं भाग्यं च मे महत्।)

पार्थ ! मैं आपका दास होऊँगा। आप मेरी ओर ऋपा-

हो गया है। मेरा महान् सीभाग्य प्रकट हुआ है (जिससे मुझे ।- आपकी सेवाका यह छुभ अवसर प्राप्त हो रहा है) ।।

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अर्जुनपरिचये चतुश्चरवारिंद्राोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके अवसरपर अर्जुनपरिचय-

सम्बन्धी चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इलोक मिलाकर कुल २६३ इलोक हैं )

#### -000

## पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

अर्जुनद्वारा युद्धकी तैयारी, अस्त-शस्त्रोंका सारण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तरके भयका निवारण

उत्तर उवाच

आस्थाय रुचिरं वीर रथं सारथिना मया।
कतमं यास्यसं ऽनीकमुक्तो यास्यामयहं त्वया॥ १॥
उत्तर वोला—वीरवर ! आप सुन्दर रथपर आरूढ़
हो मुझ सारथिके साथ किस सेनाकी ओर चलेंगे ? आप जहाँ
चलनेके लिये आज्ञा देंगे, वहीं मैं आपके साथ चलूँगा॥१॥

अर्जुन उवाच

प्रीतोऽस्मि पुरुषव्याघ्र न भयं विद्यते तव । सर्वान् मुदामि ते शत्रून् रणे रणविशारद् ॥ २ ॥

अर्जुन ने कहा-- पुरुषिहि ! अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, यह जानकर में बहुत प्रसन्न हूँ । रणकर्ममें कुशल बीर ! मैं तुम्हारे सब शतुओंको अभी मार भगाता हूँ ॥ २॥ खस्थो भव महाबाहो पदय मां शतुभिः सह ।

युध्यमानं विमर्देऽस्मिन् कुर्वाणं भैरवं महत्॥ ३॥ महावाहो ! तुम स्वस्थचित ( निश्चिन्त ) हो जाओ और इस संप्राममें मुझे शत्रुओंके साथ युद्ध तथा अत्यन्त भयंकर पराक्रम करते देखो ॥ ३॥

पतान् सर्वानुपासङ्गान् क्षिप्रं वध्नीहि मे रथे। पकं चाहर निस्त्रिशं जातरूपपरिष्कृतम् ॥ ४ ॥

मेरे इन सब तरकसोंको शीव रथमें बाँध दो और एक सुवर्णभृषित खड़ भी छे आओ॥ ४॥

वैशम्पायन उवाच

अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा त्वरावानुत्तरस्तदा । अर्जुनुस्यायुधान् गृह्य शीव्रेणावातरत् ततः ॥ ५ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! अर्जुनका यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुनके सब आयुधोंको लेकर शीव्रतापूर्वक वृक्षसे उत्तर आया ॥ ५॥

अर्जुन उवाच

अहं वै कुरुभियोत्स्याम्यवजेष्यामि ते पश्चन् ॥ ६ ॥

अर्जुन बोले—में कौरवोंसे युद्ध करूँगा और तुम्हारे पद्मुओंको जीत दूँगा ॥ ६॥

पूर्ण दृष्टिसे देखें । मैंने आपके सार्थिका कार्य करनेके लिये

पहले जो प्रतिशा की थीं, उसके लिये अब मेरा मन खस्य

संकरुपपक्षविक्षेपं बाहुप्राकारतोरणम् । त्रिदण्डतूणसम्बाधमनेकध्वजसंकुलम् ॥ ७ ॥ ज्याक्षेपणं क्रोधकृतं नेमीनिनदृदुन्दुभि । नगरंते मया गुप्तं रथोपस्थं भविष्यति ॥ ८ ॥

मुझसे मुरक्षित होकर रथका यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिये नगर हो जायगा। इस रथके जो धुरी-पहिये आदि अङ्ग हैं, उनकी मुहद कल्पना ही नगरकी गिलयोंके दोनों भागोंमें बने हुए यहांका विस्तार है। मेरी दोनों मुजाएँ ही चहारदीवारी और नगरद्वार हैं। इस रथमें जो त्रिदण्ड (हरिस और उसके अगल-वगलकी लकड़ियाँ) तथा तृणीर आदि हैं, वे किसीको यहाँतक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगरमें हाथीसवार, घुड़सवार तथा रथी—इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधोंके कारण उसके भीतर दूसरोंका प्रवेश करना असम्भव होता है। नगरमें जैसे बहुत-सी ध्वजा-पताकाएँ फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथमें भी फहरा रही हैं। धनुपकी प्रत्यञ्चा ही नगरमें लगी हुई तोपकी नली है, जिसका क्रोधपूर्वक उपयोग होता है और रथके पहियोंकी घर्षराहटको ही नगरमें वजनेवाले नगाडोंकी आवाज समझो॥ ७-८॥

अधिष्ठितो मया संख्ये रथो गाण्डीवधन्वना। अजेयः शत्रुसैन्यानां चैराटे ब्येतु ते भयम् ॥ ९ ॥

जय मैं युद्धभूमिमें गाण्डीव धनुष लेकर रथपर सवार होऊँगा, उस समय शत्रुओंकी सेनाएँ मुझे जीत नहीं सकेंगी; अतः विराटनन्दन! तुम्हारा भय अव दूर हो जाना चाहिये॥

उत्तर उवाच

विभेमि नाहमेतेषां जानामि त्वां स्थिरं युधि । केरावेनापि संद्रामे साक्षादिन्द्रेण वा समम् ॥ १० ॥

उत्तरने कहा—अव मैं उनसे नहीं डरताः क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान् श्री- कृष्ण और साक्षात् इन्द्रके समान स्थिर रहनेवाले हैं ॥१०॥ इदं तु चिन्तयन्नेत्रं परिमुद्यामि केवलम्। निश्चयं चापि दुर्मेधा न गच्छामि कथंचन ॥ ११॥

केवल इसी एक बातको सोचकर मैं ऐसे मोहमें पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होनेके कारण किसी तरह भी किसी निश्चयतक नहीं पहुँच पाता ॥ ११॥

पवं युक्ताङ्गरूपस्य लक्षणैः स्चितस्य च। केन कर्मविपाकेन क्षीवत्वमिद्मागतम्॥१२॥

(वह चिन्ता इस प्रकार है—) आपका एक-एक अवयव तथा रूप सब प्रकारसे उपयुक्त है। आप लक्षणोंद्वारा भी अलैकिक स्चित हो रहे हैं। ऐसी दशामें भी किस कर्मके परिणामसे आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है ?॥१२॥

मन्ये त्वां क्रीववेषेण चरन्तं शूळपाणिनम् । गन्धर्वराजप्रतिमं देवं वापि शतकतुम् ॥ १३॥

मैं तो नपुंसकवेशमें विचरनेवाले आपको ग्रूलपाणि भगवान् शंकरका स्वरूप मानता हूँ अथवा गन्धर्वराजके समान या साक्षात् देवराज इन्द्र समझता हूँ ॥ १३॥

अर्जुन उवाच

( उर्वशीशापसम्भूतं क्लेंब्यं मां समुपिश्यतम् । पुराहमाश्रया श्रातुर्व्येष्ठस्यास्मि सुरालयम् ॥ प्राप्तवानुर्वशी दृष्टा सुधर्मायां मया तदा । नृत्यन्ती परमं रूपं विश्वती विश्वसंनिधौ॥ अपश्यंस्तामनिमिषं कृटस्थामन्वयस्य मे । रात्रौ समागता महां शयानं रन्तुमिच्छया॥ अहं तामिवाद्येव मातृस्तकारमाचरम् । सा च मामशपत् कृद्धा शिखण्डी त्वं भवेरिति॥ श्रुत्वा तमिन्द्रो मामाह् मा भैस्त्वं पार्थ पण्डतः । उपकारो भवेत् तुभ्यमशातवस्तौ पुरा॥ इतोन्द्रो मामनुत्राह्य ततः प्रेषितवान् वृषा। तदिदं समनुत्राप्तं वतं तीर्णं मयानघ॥)

अर्जुन बोळे-महावाहो! उर्वशीके शापसे मुझे यह नपुंसक-भाव प्राप्त हुआ है। पूर्वकालमें में अपने बड़े भाईकी आशासे देवलेकमें गया था। वहाँ सुधर्मा नामक सभामें मैंने उससमय उर्वशी अप्सराको देखा। वह परम सुन्दर रूप धारण करके बज्रधारी इन्द्रके समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंशकी मूलहेतु (जननी) होनेके कारण मैं उसे अपलक नेत्रोंसे देखने लगा। तब वह रातमें सोते समय रमणकी इच्छासे मेरे पास आयी, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके (उसकी इच्छाकी पूर्ति न करके) उसका माताके समान सरकार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया-'तुम नपुंसक हो जाओ।' तब इन्द्रने वह शाप सुनकर मुझसे कहा-'पार्थ! तुम नपुंसक होनेसे डरो मत । यह तुम्हारे लिये अज्ञातवासके समय उपकारक होगा ।' इस प्रकार देवराज इन्द्रने मुझपर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्गलोकसे यहाँ भेजा । अनघ ! वही यह वत प्राप्त हुआ था। जिसको मैंने पूरा किया है ॥

श्रातुर्नियोगाज्ज्येष्ठस्य संवत्सरिमदं वतम्। चरामि वतचर्यं च सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ १४॥ नास्मि क्वीबो महावाहो परवान् धर्मसंयुतः। समाप्तवतमुत्तीर्णं विद्धि मां त्वं नृपात्मज॥ १५॥

महावाहों ! मैं बड़े भाईकी आज्ञासे इस वर्ष एक व्रतका पालन कर रहा था। उस व्रतकी जो दिनचर्या है, उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ । मैं तुमसे यह सची बात कह रहा हूँ । वास्तवमें मैं नपुंसक नहीं हूँ; भाईकी आज्ञाके अधीन होकर धर्मके पालनमें तत्पर रहा हूँ । राजकुमार ! तुम्हें मालूम होना चाहिये कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है; अतः मैं नपुंसक-भावके कष्टसे भी मुक्त हो चुका हूँ ॥ १४-१५॥

उत्तर उवाच

परमोऽनुत्रहो मेऽच यतस्तकों न मे वृथा। न हीदशाः क्लीवरूपा भवन्ति तु नरोत्तम॥१६॥

उत्तरने कहा—नरश्रेष्ठ ! आज मुझपर आपने वड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे सब बात बता दी । ऐसे लक्षणींवाले पुरुष नपुंसक नहीं होते, इस प्रकार जो मेरे मनमें तर्क उठ रहा था, वह व्यर्थ नहीं था ॥ १६ ॥

सहायवानिस्म रणे युध्येयममरैरिप । साध्वसं हि प्रणष्टं में किं करोमि व्रवीहि में ॥ १७ ॥ अहं ते संब्रहीष्यामि हयान् रात्रुरथारुजान् । शिक्षितो ह्यस्मि सारथ्ये तीर्थतः पुरुवर्षभ ॥ १८ ॥

अव तो मुझे आपकी सहायता मिल गयी है; अतः युद्ध-भूमिमें देवताओंका भी सामना कर सकता हूँ । मेरा सारा भय नष्ट हो गया। बताइये, अब मैं क्या करूँ १ पुरुषप्रवर! मैंने गुरुसे सारध्यकर्मकी शिक्षा प्राप्त की है; इसलिये आपके घोड़ोंको, जो शत्रुके रथका नाश करनेवाले हैं, मैं काबूमें रक्खूँगा।। १७-१८।।

दारुको वासुदेवस्य यथा शकस्य मातिलः। तथा मां विद्धि सारथ्ये शिक्षितं नरपुङ्गव ॥ १९ ॥

नरपुङ्गव ! जैसे भगवान् वासुदेवका सारिथ दारुक और इन्द्रका सारिथ मातिल है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारिथ-के कार्यमें पूर्ण शिक्षित मानिये ॥ १९॥

यस्य याते न पश्यन्ति भूमौ क्षिप्तं पदं पदम्। दक्षिणां यो धुरं युक्तः सुक्रीवसदृशो हयः॥ २०॥

जो घोड़ा दाहिनी धुरीमें जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वीपर पैर रक्ला या उठाया है, यह (भगवान् श्रीकृष्णके चार अश्वों-मेंसे) सुग्रीव नामक घोड़ेके समान है ॥ २० ॥ योऽयं धुरं धुर्यवरो वामां वहति शोभनः। तं मन्ये मेघपुष्पस्य जवेन सदशं हयम्॥ २१॥

और भार ढोनेवालोंमें श्रेष्ठ जो यह सुन्दर अश्व वार्यी धुरीका भार वहन करता है, उसे वेगमें मेघपुण नामक अश्वके समान मानता हूँ ॥ २१॥

योऽयं काञ्चनसंनाहः पार्षिण वहति शोभनः। समं शैब्यस्य तं मन्ये जवेन वळवत्तरम्॥ २२॥

यह जो सोनेके वरुतरसे सजा हुआ सुन्दर अश्व बार्यी ओर पिछला जुआ ढो रहा है, इसे वेगमें में शैंब्य नामक अश्वके समान अत्यन्त वलवान् मानता हूँ ॥ २२ ॥ योऽयं वहति मे पार्षिण दक्षिणामभितः स्थितः।

और यह जो दाहिने भागका पिछला जुआ धारण करके खड़ा है, वह वेगमें बलाहक नामवाले अश्वरे भी अधिक समझा गया है ॥ २३॥

बलाहकाद्पि मतः स जवे वीर्यवत्तरः॥२३॥

त्वामेवायं रथो वोढुं संग्रामेऽईति धन्वितम्। त्वं चेमं रथमास्थाय योद्धमहों मतो मम॥ २४॥

यह रथ आप-जैसे धनुर्धर वीरको ही वहन करने योग्य है और मेरी रायमें आप इसी रथपर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं ॥ २४॥

#### वैशम्पायन उवाच

ततो विमुच्य बाहुभ्यां वलयानि स वीर्यवान् । चित्रे काञ्चनसंनाहे प्रत्यमुञ्चत् तदा तले ॥ २५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं –जनमेजय!तदनन्तर पराक्रमी अर्जुनने हाथोंसे कड़े और चृड़ियाँ उतार दीं और हथेलियोंमें सोनेके बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिये ॥ २५ ॥

कृष्णान् भङ्गिमतः केशान् इवेतेनोद्घथ्य वाससा। अथासौ प्राङ्मुखो भृत्वा शुचिः प्रयतमानसः । अभिद्ध्यौ महावाहुः सर्वास्त्राणि रथोत्तमे ॥ २६॥

फिर उन्होंने काले-काले घुँघराले केशोंको स्वेत वस्त्रसे बाँध दिया और पूर्वकी ओर मुँह करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो महाबाहु धनंजयने उसश्रेष्ठ रथपर सम्पूर्ण अस्त्रोंका ध्यान किया।। ऊचुश्च पार्थ सर्वाणि प्राञ्जलीनि नृपात्मजम्।

कचुश्च पाथ सर्वाणि प्राञ्जलीनि नृपात्मजम् । इमे स्म परमोदाराः किंकराः पाण्डुनन्दन ॥ २७॥

तव वे सव अस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुनसे हाथ जोड़कर बोले--'पाण्डुनन्दन ! ये हमस्रोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं' ॥ २७॥ प्रणिपत्य ततः पार्थः समालभ्य च पाणिना । सर्वाणि मानसानीह भवतेत्यभ्यभापत ॥ २८ ॥

तव अर्जुनने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथसे उनका स्पर्श किया और कहा-'आप सब लोग मेरे मनमें निवास करें' ॥ प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवद्नोऽभवत् । अधिज्यं तरसा कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद् धनुः॥ २९॥

इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रोंको अनुकूल करके अर्जुनका मुखारिवन्द प्रसन्नतासे खिल उठा । उन्होंने बड़े वेगसे गाण्डीव धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उसकी टंकार की ॥ २९ ॥ तस्य विक्षिण्यमाणस्य धनुषोऽभून्महाध्वनिः । यथा शैलस्य महतः शैलेनैवावजञ्चतः ॥ ३० ॥

उस धनुपकी टंकारके समय बड़े जोरका शब्द हुआ, मानो किसी महान् पर्वतको पर्वतसे ही टक्कर लगी हो ॥ ३०॥ स निर्घातोऽभवद् भूभिद् दिश्च वायुर्ववौ भृशम्। पपात महती चोरका दिशो न प्रचकाशिरे। आन्तध्वजं खं तदासीत् प्रकम्पितमहाद्रुमम् ॥ ३१॥ तं शब्दं कुरवोऽजानन् विस्कोटमशनेरिव। यदर्जुनो धनुःश्रेष्ठं वाहुभ्यामाक्षिपद् रथे॥ ३२॥

वह भयानक शब्द पृथ्वीको विदीर्ण करता-सा गूँज उठा । सम्पूर्ण दिशाओं में प्रचण्ड आँधी चलने लगी, महान् उत्का-पात होने लगा और दिशाओं में अन्धकार छा गया । शत्रु-सेनाके ध्वज आकाशमें अकारण हिलने लगे। बड़े-बड़े दृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुनने अपने दोनों हाथों से स्थपर बैठे-बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुपकी टंकार-ध्विन की उसे सुनकर कौरवोंने समझा, कहीं से विजली टूट पड़ी है ॥ ३१-३२॥

#### उत्तर उवाच

एकस्त्वं पाण्डवश्रेष्ठ वहूनेतान् महारथान्। कथं जेष्यसि संग्रामे सर्वशस्त्रपारगान्॥३३॥

उस समय उत्तर बोळा—पाण्डवश्रेष्ठ ! आप तो अकेले हैं, इन सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्रोंके पारगामी बहुसंख्यक महारथियोंको युद्धमें कैसे जीत सकेंगे ? ॥ ३३॥

असहायोऽसि कौन्तेय ससहायाश्च कौरवाः। अतएव महाबाहो भीतस्तिष्ठामि तेऽत्रतः॥ ३४॥

कुन्तीनन्दन ! आप असहाय हैं और कौरवोंके साथ बहुतेरे सहायक हैं। महाबाहो ! यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूँ ॥ ३४॥

उवाच पार्थों मा भेषीः प्रहस्य खनवत् तदा ॥ ३५॥ गुध्यमानस्य मे वीर गन्धवैः सुमहावलैः। सहायोघोषयात्रायां कस्तदाऽऽसीत् सखा मम॥३६॥ तथा प्रतिभये तस्मिन् देवदानवसंकुले। साण्डचे गुध्यमानस्य कस्तदाऽऽसीत् सखा मम॥३७॥ 

# महाभारत 💥



अर्जुनका शङ्खनाद

यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हँस पड़े और वोले-'वोर! डरो मत! कौरवोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने महावली गन्धवोंके साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा या सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवोंसे भरे हुए उस अत्यन्त भयंकर खाण्डववनमें मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था?॥ ३५–३७॥ निवातकवचेः सार्ध पौलोमैश्च महावलैः। युध्यतो देवराजार्थे कः सहायस्तदाभवत्॥ ३८॥

देवराज इन्द्रके लिये महाबली निवातकवच और पौलोम दैत्योंके साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायकथा ? ॥३८॥ स्वयंवरे तु पाञ्चाल्या राजिभः सह संयुगे। युध्यतो बहुभिस्तात कः सहायस्तदाभवत्॥ ३९॥ तात! द्रौपदीके स्वयंवरमें व मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी ? ॥ ३९ ॥

उपजीव्य गुरुं द्वोणं राक्रं वैश्ववणं यमम्। वरुणं पावकं चैव रुपं रुष्णं च माधवम् ॥ ४० ॥ पिनाकपाणिनं चैव कथमेतान् न योधये। रथं वाहय मे शीघ्रं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४१ ॥

मैं गुरुवर द्रोणाचार्यः इन्द्रः कुवेरः यमराजः वरणः अग्निदेवः कृपाचार्यः लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण तथा पिनाकपाणि भगवान् राङ्कर—इन सवका आश्रयपा चुका हूँ; फिर भलाः इन महारिथयों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा १ शीघ मेरारथ हाँको; तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये॥४०-४१॥

इति श्रीमहाभारते विराटनर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे उत्तरार्जुनयोर्वाक्यं नाम पञ्चवस्वारिंशोऽध्यायः॥४५॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट वर्षेक अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके अवसरपर विराटकुमार उत्तर और अर्जुनकी बातचीतिविषयक पैताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ इलोक मिलाकर कुल ४७ इलोक हैं )

# षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

उत्तरके रथपर अर्जुनको ध्वजकी प्राप्ति, अर्जुनका शङ्खनाद और द्रोणाचार्यका कौरवोंसे उत्पात-स्चक अपशकुनोंका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

उत्तरं सार्राथं कृत्वा शमीं कृत्वा प्रदक्षिणम् । आयुधं सर्वेमादाय प्रययौ पाण्डवर्षमः॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! उत्तरको सारिथ बना शमी वृक्षकी परिक्रमा करके अपने सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र लेकर पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुन युद्धके लिये चले॥ १॥ ध्वजं सिहं रथात् तस्माद्पनीय महारथः। प्रणिधाय शमीमूले प्रायादुत्तरसारिथः॥ २॥

उन महारथी पार्थने उस रथपरसे सिंहचिह्नयुक्त ध्वजा-को हटाकर शमीवृक्षके नीचे रख दिया और गारथि उत्तरके साथ प्रस्थान किया ॥ २॥

दैवीं मायां रथे युक्तां विहितां विश्वकर्मणा। काञ्चनं सिंहलाङ्कुलं ध्वजं वानरलक्षणम्॥ ३॥ मनसा चिन्तयामास प्रसादं पावकस्य च। स च तिच्चिन्तितं ज्ञात्वाध्वजे भूतान्यदेशयत्॥ ४॥

उस समय उन्होंने मन-ही-मन अग्निदेवके प्रसादस्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्णमय ध्वजका चिन्तन किया, जिसपर मूर्तिमान् वानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूँछ सिंहके समान है। वह ध्वज क्या था, विश्वकर्माकी बनायी हुई दैवी माया थी, जो रथमें संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेवने अर्जुनका मनो- भाव जानकर उस ध्वजपर स्थित रहनेके लिये भूतोंको आदेश दिया ॥ ३-४॥

सपताकं विचित्राङ्गं सोपासङ्गं महाबलम् । खात् पपात रथे तूर्णं दिव्यरूपं मनोरमम् ॥ ५ ॥

तत्पश्चात् पताका तथा विचित्र अङ्ग और उपाङ्गीसहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्यरूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाशसे अर्जुनके रथपर आ गिरा ॥ ५ ॥

रथं तमागतं दृष्ट्वा दृक्षिणं प्राकरोत् तदा।
रथमास्थाय वीभत्सुः कौन्तेयः इवेतवाहनः॥ ६॥
वद्धगोधाङ्कालित्राणः प्रगृहीतशरासनः।
ततः प्रायादुदीचीं च किपप्रवरकेतनः॥ ७॥

इस प्रकार उस ध्वजको रथपर आया हुआ देख द्वेत घोड़ोंवाले कुन्तीनन्दन अर्जुनने उस रथकी परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी अङ्गुलियोंमें गोहके चमड़ेके बने हुए दस्ताने धारण किये। फिर किपक्षेष्ठ हनुमान्जीसे उपलक्षित ध्वजाको फहराते हुए गाण्डीव धनुषके साथ उत्तर दिशाको और प्रस्थान किया। ६-७॥

खनवन्तं महाराङ्कं बलवानिरमर्दनः। प्राथमद् बलमास्थाय द्विषतां लोमहर्षणम्॥८॥

उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुनने घोर शब्द करने-

वाले अपने महान् शङ्कको खूब जोर लगाकर वजाया । जिसकी आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गये ॥ ८ ॥ (शशाङ्करूपं वीभरसुः प्राध्मापयद्दिद्मः । शङ्कशब्दोऽस्य सोऽत्यर्थं श्रूयते कालमेघवत् ॥ तस्य शङ्कस्य शब्देन धनुपो निस्वनेन च । वानरस्य च नादेन रथनेमिस्वनेन च ॥ जङ्गमस्य भयं घोरमकरोत् पाकशासनिः । )

शत्रुदमन अर्जुनने जो महान् शङ्ख फूँका था, वह चन्द्रमा-के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था । उस शङ्खका जोर-जोरसे होनेवाला शब्द वर्षाकालके मेघकी गर्जनाके समान सुनायी देता था । शङ्खकी ध्वनि, धनुषकी टंकार, वानरकी गर्जना तथा रथके पहियोंकी घर्यराहटसे इन्द्रपुत्र अर्जुनने समस्त जङ्गम प्राणियोंके मनमें घोर भयका संचार कर दिया ॥ ततस्ते जवना धुर्या जानुभ्यामगमनमहीम्।

ततस्त जवना धुया जानुम्यामगमनमहाम्। उत्तरश्चापि संत्रस्तो रथोपस्य उपाविशत्॥ ९॥

उस शङ्कभविति घवराकर रथके वेगशाली घोड़ोंने भी धरतीपर घुटने टेक दिये और उत्तर भी अत्यन्त भयभीत हो रथके ऊपरी भागमें जहाँ रथीका स्थान है, आ बैठा ॥९॥ संस्थाप्य चाश्वान कौन्तेयः समुद्यम्य च रिहमिभिः। उत्तरं च परिष्वज्य समाश्वासयदर्जुनः॥ १०॥

तय कुन्तीनन्दन अर्जुनने स्वयं रास खींचकर घोड़ोंको खड़ा किया और उत्तरको हृदयसे लगाकर धीरज वॅंघाया ॥१०॥

अर्जुन उवाच

मा भैस्त्वं राजपुत्रास्य क्षत्रियोऽसि परंतप। कथं तु पुरुषव्यात्र रात्रुमध्ये विषीदसि॥ ११॥

अर्जुनने कहा—शत्रुओंको संताप देनेवाले राजकुमार-शिरोमणे ! डरो मतः तुम क्षत्रिय हो । पुरुषसिंह ! शत्रुओंके वीचमें आकर घवराते कैसे हो ? ॥ ११ ॥

श्रुतास्ते शङ्खशब्दाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्कलाः। कुञ्जराणां च नदतां ब्यूढानीकेषु तिष्ठताम् ॥१२॥

तुमने बहुत बार शङ्ख-ध्विन सुनी होगी। रणभेरियोंके भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानोंमें पड़े होंगे और ब्यूहबद्ध सेनाओंमें खड़े हुए चिग्घाड़नेवाले गजराजोंके शब्द भी तुमने सुने ही होंगे॥ १२॥

स त्वं कथमिहानेन राङ्खशब्देन भीवितः। विवर्णरूपो वित्रस्तः पुरुषः प्राकृतो यथा॥ १३॥

. फिर यहाँ इस शङ्खनादसे तुम भयभीत कैसे हो गये ? साधारण मनुष्योंके समान अधिक डर जानेके कारण तुम्हारे शरीरका रंग फीका कैसे पड़ गया ? ॥ १३ ॥

जुत्तर उवाच

श्रुता मे राङ्खराव्यास्य भेरीराव्याश्च पुष्कलाः। कुञ्जराणां निनदतां व्युढानीकेषु तिष्ठताम् ॥ १४ ॥ उत्तरने कहा—वीरवर! इसमें संदेह नहीं कि मैंने वहुत बार शङ्कथ्वित सुनी है। रणभेरियोंके भयंकर शब्द भी वहुत बार मेरे कानोंमें पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओंमें खड़े हुए चिग्वाइनेवाले गजराजोंके शब्द भी मैंने सुने हैं॥ नेवंविधः शङ्कशब्दः पुरा जातु मया श्रुतः। ध्वजस्य चापि रूपं में दृष्पूर्वं न होदशम्॥ १५॥

परंतु आजके पहले कभी ऐसा भयंकर शङ्खनाद मेरे सुनने-में नहीं आया था और ध्वजका भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था॥ १५॥

धनुषद्यैव निर्घोषः श्रुतपूर्वो न मे कचित्। अस्य शङ्कस्य दाब्देन धनुषो निस्तनेन च ॥ १६ ॥ अमानुषाणां दाब्देन भूतानां ध्वजवासिनाम्। रथस्य च निनादेन मनो मुद्यति मे भृशम्॥ १७ ॥

धनुषकी ऐसी टंकार भी पहले कभी मैंने नहीं सुनी थी। इस शङ्कके भयानक शब्दसे, धनुपकी अनुपम टंकारसे,ध्वजा-में निवास करनेवाले मानवेतर प्राणियोंके घोर शब्दसे तथा रथकी भारी घर्घराइटसे भी डरकर मेरा हृदय बहुत ब्याकुल हो उठा है ॥ १६-१७॥

व्याकुलाश्च दिशः सर्वा हृदयं व्यथतीव मे । ध्वजेन पिहिताः सर्वा दिशो न प्रतिभान्ति मे ॥ १८॥

सम्पूर्ण दिशाओं में घवराहट छा गयी है तथा मेरे हृदयमें वड़ी व्यथा हो रही है, इस ध्वजने तो समस्त दिशाओं को ढँक लिया है। अतः मुझे किसी दिशाकी प्रतीति नहीं हो रही है॥ १८॥

गाण्डीवस्य च शब्देन कर्णों मे वधिरीकृतौ। स मुहूर्ते प्रयातं तु पार्थों वैराटिमत्रवीत्॥ १९॥

गाण्डीव धनुषकी टंकारसे तो मेरे दोनों कान बहरे हो गये हैं।

इस प्रकार दो घड़ीतक आगे बढ़नेपर अर्जुनने विराट-कुमार उत्तरसे कहा—॥ १९॥

अर्जुन उवाच

एकान्तं रथमास्थाय पङ्गयां त्वमवपीडयन् । दढं च रइमीन् संयच्छ राङ्गं ध्मास्याम्यहं पुनः॥२०॥

अर्जुन योळे—राजकुमार ! अय तुम रथपर अच्छी तरह जमकर वैठ जाओ और अपनी टाँगोंसे वैठनेके स्थानको जकड़ लो। साथ ही घोड़ोंकी रासको हदतापूर्वक पकड़े रहो। मैं फिर राङ्क वजाऊँगा।। २०॥

वैशम्पायन उवाच

ततः राङ्क्षमुपाध्मासीद्दारयन्निव पर्वतान् । गुहा गिरीणां च तदादिशः शैलांस्तथैव च । उत्तरश्चापि संलीनो रथोपस्थ उपाविशत्॥ २१॥ नैशाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तब अर्जुनने इतने जोरसे शङ्क बजाया मानो वे पर्वतीं, पर्वतीय गुफाओं, सम्पूर्ण दिशाओं और बड़ी-बड़ी चट्टानोंको भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बार भी रथके भीतरी भागमें छिपकर बैठ गया ॥ तस्य शङ्कस्य शब्देन रथनेमिखनेन च । गाण्डीवस्य च घोषेण पृथिवी समकम्पत ॥ २२॥

उस शक्क के शब्दसे, रथने मियों की घर्घराहटसे तथा गाण्डीव धनुषकी टंकारसे धरती काँप उठी ॥ २२ ॥ तं समाश्वासयामास पुनरेव धनंजयः ॥ २३ ॥ तदनन्तर अर्जुनने उत्तरको पुनः धीरज वँधाया ॥२३॥ द्रोण उवाच

यथा रथसा निर्घोषो यथा मेघ उद्येयते ।

कम्पते च यथा भूमिनेषोऽन्यः सञ्यसाचिनः ॥ २४ ॥

(यह शङ्ख ध्वनि सुनकर कौरवसेनामें) द्रोणाचार्यने कहा—जैसी यह रथकी घर्षराहट सुनायी दे रही है, जिस
तरह उससे मेघगर्जनाका सा शब्द हो रहा है और उसीके
कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी काँपने लगी है, इनसे यह स्चित
होता है कि यह आनेवाला योद्धा अर्जनके सिवा दूसरा कोई
नहीं है ॥ २४ ॥



शस्त्राणि न प्रकाशन्ते न प्रहृष्यन्ति वाजिनः। अग्नयश्च न भासन्ते समिद्धास्तन्न शोभनम्॥ २५॥

अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं; घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रकी अग्नियाँ भी प्रज्वलित एवं उदीत नहीं हो रही हैं। यह सब अग्रुभकी स्चना है ॥२५॥ प्रत्यादित्यं च नः सर्वे मृगा घोरप्रवादिनः। ध्वजेषु च निळीयन्ते वायसास्तच शोभनम्॥ २६॥

हमारे सभी पशु सूर्यकी ओर दृष्टि करके भयंकर क्रन्दन करते हैं और रथोंकी ध्वजाओंमें कौए छिप रहे हैं। यह भी शुभस्चक नहीं है॥ २६॥

शकुनाश्चापसव्या नो वेदयन्ति महद् भयम् ॥ २७ ॥ गोमायुरेष सेनायां रुदन् मध्येन धावति । अनाहतश्च निष्कान्तो महद् वेदयते भयम् ॥ २८ ॥

ये पक्षी भी हमारे वामभागमें उड़कर महान् भयकी सूचना दे रहे हैं और यह गीदड़ विना किसी आघातके हमारी सेनाके वीचसे निकलकर रोता हुआ भाग रहा है, यह भी महान् भयका विज्ञापन कर रहा है।। २७-२८॥

भवतां रोमकूपाणि प्रहृष्टान्युपलक्षये। ध्रुवं विनाशो युद्धेन क्षत्रियाणां प्रहृदयते॥ २९॥

कौरवो ! मैं देखता हूँ, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गये हैं; अतः निश्चय ही, इस युद्धके द्वारा क्षत्रियोंका विनाश निकट दिखायी देता है ॥ २९ ॥

ज्योतींवि न प्रकाशन्ते दारुणा सृगपक्षिणः। उत्पाता विविधा घोरा दृश्यन्ते क्षत्रनाशनाः॥ ३०॥

सूर्य आदिका प्रकाश मन्द्र पड़ गया है। भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियोंके संहारकी सूचना देनेवाले अनेक प्रकारके घोर उत्पात दिखायी देते हैं ॥ ३०॥ विशेषत इहास्माकं निमित्तानि विनाशने।

विश्वयत इहास्माक निमत्तानि विनाशने। उल्काभिश्च प्रदीप्ताभिर्वाध्यते पृतना तव। वाहनान्यप्रहृप्टानि रुद्नतीव विशाम्पते॥३१॥

राजा दुर्योधन ! विशेषतः यहीं हमारे लिये विनाशस्चक अपशकुन हो रहे हैं । तुम्हारी सेनाके ऊगर जलती हुई उत्काएँ गिर-गिरकर उसे पीड़ा देती हैं । तुम्हारे बाहन (हाथी-घोड़े) अप्रमन्त तथा रोते से दीखते हैं ॥ ३१॥ उपासते च सैन्यानि गृभ्रास्तव समन्ततः। तप्स्यसे वाहिनीं हृद्या पार्थवाणप्रपीडिताम्। पराभृताचवः सेनान कश्चिद्योद्धिमच्छति॥ ३२॥

सेनाके चारों ओर गीध बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता है; तुम अपनी सेनाको अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होती देख मनमें संताप करोगे । तुम्हारी सेना अभीसे तिरस्कृत-सी हो रही है, कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है ॥ ३२॥

विवर्णमुखभूयिष्ठाः सर्वे योधा विचेतसः। गाःसम्प्रस्थाप्यतिष्ठामो व्युढानीकाः प्रदुारिणः॥ ३३॥ : समस्त सैनिकोंके मुखपर भारी उदासी छ। गयी है। सब की ओर भेजकर सेनाकी ब्यूहरचना करके शत्रुपर प्रहार अचेत—हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौओंको हिस्तिनापुर- करनेके लिये उद्यत हो जायँ ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे औत्पातिको नाम षट्चरवारिंशोऽध्यायः॥ ४६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके अवसरपर उत्पातसृचक अपृशक्तमसम्बन्धी छियाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ श्लोक मिलाकर कुल ३५६ श्लोक हैं)

## सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

दुर्योधनके द्वारा युद्धका निश्चय तथा कर्णकी उक्ति

वैशम्पायन उवाच

अथ दुर्योधनो राजा समरे भीष्ममत्रवीत् । द्रोणं च रथशार्दूछं कृपं च सुमहारथम् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा दुर्योधनने समरभूमिमें भीष्म, रिथयोंमें श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्यसे कहा—॥ १॥

उक्तोऽयमर्थ आचार्यी मया कर्णेन चासकत्। पुनरेच प्रवक्ष्यामि न हि तृष्यामि तं ब्रुवन् ॥ २ ॥

'आचार्यों! मैंने और कर्णने यह बात आपलोगोंसे कई बार कही है और फिर उसीको दुहराता हूँ; क्योंकि उसे बार-बार कहकर भी मुझे तृति नहीं होती॥ २॥

पराभूतेर्हि वस्तव्यं तैश्च द्वादश वत्सरान् । वने जनपदे द्वातरेष एव पणे हि नः ॥ ३ ॥

'जूआ खेलते समय हमलोगोंकी यही दार्त थी कि हममेंसे जो हारेंगे, उन्हें बारह वर्षोंतक किसी वनमें प्रकटरूपसे और एक वर्षतक किसी नगरमें अज्ञातभावसे निवास करना पड़ेगा ॥ ३॥

तेषां न तावन्निर्वृत्तं <u>वर्तते तु त्रयोदशम्।</u> अज्ञातवासो वीमत्स्ररथास्माभिः समागतः ॥ ४ ॥

'अभी पाण्डवोंका तेरहवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवासमें रहनेवाला अर्जुन आज प्रकटरूपसे हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है ॥ ४ ॥

अनिवृत्ते तु निर्वासे यदि वीभत्सुरागतः । पुनर्द्वादश वर्षाणि वने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥

(यदि अज्ञातवास पूर्ण होनेके पहले ही अर्जुन आ गया है, तो पाण्डव फिर बारह वर्गोतक वनमें निवास करेंगे ॥५॥

लोभाद् वा ते न जानीयुरसान् वा मोह आविशत्। हीनातिरिक्तमेतेयां भीष्मो वेदितुमईति ॥ ६॥

'वे राज्यके लोभसे अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण नहीं रख सके हैं या इमलोगोंमें ही मोह (प्रमाद) आ गया है। इनके तेरहवें वर्षमें अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गये हैं; यह भीष्मजी जान सकते हैं॥ ६॥ अर्थानां च पुनर्हें धे नित्यं भवति संशयः। अन्यथा चिन्तितो हार्थः पुनर्भवति सो ऽन्यथा ॥ ७ ॥

'जिन विपयों में दुविधा पड़ जाती है, उनमें सदा संदेह यना रहता है। किसी विषयको अन्य प्रकारसे सोचा जाता है, किंतु पता लगनेपर वह किसी और ही प्रकारका सिद्ध होता है।। ७॥

उत्तरं मार्गमाणानां मत्स्यानां च युयुत्सताम् । यदि बीभत्सुरायातस्तदा कस्यापराष्ट्रमः ॥ ८ ॥

'हमलोग मत्स्यदेशके उत्तरगोष्ठकी खोज करते हुए यहाँ आये और मत्स्यदेशीय सैनिकोंके साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशामें भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है, तो हम किसका अपराध कर रहे हैं १॥ ८॥

त्रिगतीनां वयं देतोर्मत्स्यान् योद्धमिहागताः। मत्स्यानां विप्रकारांस्ते वहूनसानकीर्तयन् ॥ ९ ॥

'मत्स्यनिवासियोंके साथ भी जो हम यहाँ युद्धके लिये आये हैं, वह अपने स्वार्थको लेकर नहीं, त्रिगतोंकी सहायताके उद्देश्यसे हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगतोंने हमारे सामने मत्स्यदेशीय सैनिकोंके बहुत-से अत्याचारोंका वर्णन किया था॥ ९॥

तेषां भयाभिभूतानां तदसाभिः प्रतिश्रुतम् । प्रथमं तैर्प्रहीतव्यं मत्स्यानां गोधनं महत् । सप्तम्यामपराह्वे वै तथा तैस्तु समाहितम्॥ १०॥

व भयसे बहुत दवे हुए थे; इसिल्ये हमने उनकी सहायताके लिये प्रतिशा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथिको अपराह्मकालमें मत्स्यदेशके (दक्षिण) गोष्ठपर आक्रमण करके वहाँका महान् गोधन अपने अधिकारमें कर लें। ऐसा ही उन्होंने किया भी है॥

अष्टम्यां पुनरस्माभिरादित्यस्योदयं प्रति । इमा गावो ग्रहीतव्या गते मत्स्ये गवां पदम् ॥ ११ ॥

'साथ ही यह भी ते हुआ था कि हमलोग अष्टमीको सूर्योदय होते-होते उत्तरगोष्ठकी इन गौओंको प्रहण कर लें; क्योंकि उस समय मत्स्यराज गौओंके पदिचहाँका अनुसरण करते हुए त्रिगतोंके पीछे गये होंगे ॥ ११॥

ते वा गाश्चानयिष्यन्ति यदि वा स्युःपराजिताः। अस्मान् वा ह्यपसंधाय कुर्युर्मतस्येन संगतम् ॥ १२॥

'वे त्रिगर्त-सैनिक गौओंको यहाँ ले आयेंगे अथवायि परास्त हो गये, तो इमलोगोंसे मिलकर पुनः मत्स्यराजके साथ युद्ध करेंगे ॥ १२॥

अथवा तानपाहाय मत्स्यो जानपदैः सह। सर्वया सेनया सार्घे संवृतो भीमरूपया। आयातः केवछं रात्रिमसाान् योद्धमिहागतः॥१३॥

'अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगतोंको भगाकर अपने देशके लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेनाके साथ इस रातमें हम-लोगोंसे युद्ध करनेके लिये यहाँ आ रहे होंगे ॥ १३॥

तेषामेव महावीर्यः कश्चिरेष पुरःसरः। अस्माञ्जेतुमिहायातो मत्स्यो वापि स्वयं भवेत्॥ १४॥

'उन्हीं सैनिकोंमेंसे यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर इमें जीतने आया है। यह भी सम्भव है कि ये स्वयं मत्स्यराज ही हों॥ १४॥

यद्येष राजा मत्स्यानां यदि <u>बीभत्सुरागतः।</u> सर्वेर्योद्धव्यमस्माभिरिति नः समयः कृतः॥ १५॥

'यदि यह मत्स्योंका राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओरसे आया हो, तो भी हम सब लोगोंको उससे युद्ध करना ही है; यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १५ ॥ अथ कस्मात् स्थिता होते रथेषु रथसत्तमाः । भीष्मो द्रोणः कृषद्वैव विकर्णो द्रौणिरेव च ॥ १६ ॥ सम्भ्रान्तमनसः सर्वे काले ह्यस्मिन् महारथाः । नान्यत्र युद्धाच्छ्रेयोऽस्तितथाऽऽत्मा प्रणिधीयताम् ॥

'फिर ये हमारे श्रेष्ठ रथी-महारथी भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रान्तचित्त हो रथोंमें चुपचाप क्यों बैठे हैं ? युद्ध के सिवा और किसी बातमें कल्याण नहीं है । यह समझकर अपने-आपको इस परिस्थितिके अनुकूल बनाना चाहिये ॥ १६-१७॥

आच्छिन्ने गोधनेऽसाकमि देवेन विज्ञणा । यमेन वापि संग्रामे को हास्तिनपुरं व्रजेत् ॥ १८॥

'यदि स्वयं बज्रधारी इन्द्र अथवा यमराज ही युद्धमें आकर इमसे गोधन छीन छें, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हिस्तिनापुरको छौट जाय १॥ १८॥ शरेरेभिः प्रणुक्तानां भग्नानां गहने वने। को हि जीवेत् पदातीनां भवेदश्वेपु संशयः॥ १९॥

'यदि कोई गहन वनमें भागकर प्राण बचाना चाहें, तो मेरे इन बार्णोसे वे छिन्न-भिन्न कर दिये जायँगे । इस तरह भागनेवाले पैदल सैनिकोंमेंसे कौन जीवित रह सकता है ? घुड़सवारोंके विषयमें संदेह है (वे भागनेपर मारेभी जा सकते हैं और बच भी सकते हैं )' ॥ १९ ॥

दुर्योधनवचः श्रुत्वा राधेयस्त्वत्रवीद् वचः। आचार्यं पृष्ठतः कृत्वा तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ २०॥

दुर्योधनकी वात सुनकर राधानन्दन कर्णने कहा— 'राजन् ! आप आचार्य द्रोणको पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइये कि विजय प्राप्त हो ॥ २०॥

जानाति हि मतं तेषामतस्त्रासयतीह् नः। अर्जुने चास्य सम्प्रीतिमधिकामुपलक्षये ॥ २१॥

'ये पाण्डवोंका मत जानते हैं, इसीलिये यहाँ हमें डरा रहे हैं। और अर्जुनके प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ॥ तथा हि ह्या बीभत्सुमुपायान्तं प्रशंसति। यथा सेना न भज्येत तथा नीतिर्विधीयताम्॥ २२॥

'तभी तो अर्जुनको आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
(इनकी बातोंसे हतोत्साह होकर) सेनामें भगदड़ न मच जायः
इसका खयाल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिये॥
हेषितं हुपप्रण्वाने द्रोणे सर्वे विघटितम्।
अदेशिका महारण्ये ग्रीष्मे शत्रुवशं गताः।
यथा न विभ्रमेत् सेना तथा नीतिर्विधीयताम्॥ २३॥

[ आगे रहनेपर] ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनते ही घवरा उठेंगे । फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जायगी। इस समय हम विदेशमें हैं, बड़े भारी जंगलमें पड़े हुए हैं, गर्मीकी ऋतु है और हम शत्रुके वशमें आ गये हैं; अतः ऐसी नीतिसे काम लें कि इनकी वार्ते सुनकर सैनिकोंके मनमें भ्रम न फैले॥ २३॥

इष्टा हि पाण्डवा नित्यमाचार्यस्य विशेषतः। आसयन्नपरार्थाश्च कथ्यते सा खयं तथा॥२४॥

'आचार्यको सदासे ही पाण्डव अधिक प्रिय रहे हैं। उन खार्थियोंने अपना काम बनानेके लिये ही द्रोणाचार्यको आपके पास रख छोड़ा है। ये खयं भी ऐसी बातें कहते हैं, जिससे हमारे कथनकी पुष्टि होती है॥ २४॥

अश्वानां हेषितं श्रुत्वा कः प्रशंसापरो भवेत्। स्थाने वापि व्रजन्तो वासदा हेपन्ति वाजिनः॥२५॥

'भला, घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनकर कौन किसीकी प्रशंसा करने लग जाता है १ घोड़े अपने स्थानपर हों या यात्रा करते हों, वे सदा ही हींसते रहते हैं (इससे किसीकी वीरताका क्या सम्बन्ध है १)॥ २५॥

सदा च वायवो वान्ति नित्यं वर्षति वासवः। स्तनयित्नोश्च निर्घोषः श्रूयते बहुशस्तथा॥२६॥ किमत्र कार्यं पार्थस्य कथं वा स प्रशस्यते। अन्यत्रकामाद्द्वेषाद्वारोषादस्मासुकेवळात्॥२७॥ 'हवा सदा चला करती है। इन्द्र हमेशा वर्षा करते हैं। मेघोंकी गर्जना बहुत बार सुननेको मिलती है। (इससे छरने या अपशकुन माननेकी क्या बात है।) इसमें अर्जुनका क्या काम है (कौन-सा चमत्कार है?) इस बातको लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है। इसका कारण इस बातके सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्यके मनमें अर्जुनका भला करनेकी इच्छा हो एवं हमारे प्रति इनके हृद्यमें केवल द्वेष तथा रोषका भाव ही संचित हो ?॥ २६-२७॥ आचार्या वै कारुणिकाः प्राज्ञाश्चापापदर्शितः। नैते महाभये प्राप्ते सम्प्रप्रद्याः कथंचन॥ २८॥

'आचार्यलोग बड़े दयालु, बुद्धिमान् और पाप तथा हिंसाके विरुद्ध विचार रखनेवाले होते हैं। जब कोई महान् भयका अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं पूछनी चाहिये॥ २८॥

प्रासादेषु विचित्रेषु गोष्ठीवृपवनेषु च । कथाविचित्राःकुर्वाणाःपण्डितास्तत्रशोभनाः॥ २९॥

पण्डितलोग सुन्दर महलों और मिन्दरों में, समाओं में और वगीचों में बैठकर जब विचित्र कथावार्ता सुना रहे हों, तब वहीं उनकी शोभा होती है ॥ २९ ॥ बहुन्याश्चर्यक्रपणि कुर्वाणा जनसंसदि । इज्यास्त्र चोपसंधाने पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥ ३० ॥

जनसमुदायमें बहुत-से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ-सम्बन्धी आयुधों (पात्रों) की यथास्थान रखते एवं प्रोक्षण आदि करनेमं ही पण्डितोंकी शोभा है ॥
परेपां विवरकाने मनुष्यचरितेषु च।
हस्त्यदवरथचर्यासु खरोष्ट्राजाविकर्माण ॥ ३१॥
गोधनेषु प्रतोळीषु वरद्वारमुखेषु च।
अन्नसंस्कारदेषेषु पण्डितास्तव शोभनाः॥ ३२॥

'दूसरोंके छिद्रको जानने या देखनेमें, मनुष्योंकी दिनचर्या बतानेमें, हाथी, घोड़े तथा रथयात्रा करनेका मुहूर्त आदि निकालनेमें, गदहों, ऊँटों, वकरों और भेड़ोंकी गुण-दोष-समीक्षा एवं चिकित्सा आदिमें, गोधनके संग्रह और परीक्षणमें, गलियों तथा घरके श्रेष्ठ दरवाजोंपर किये जानेवाले माङ्गलिक कृत्यमें, नवीन अन्नका इष्टिद्वारा संस्कार कराने तथा अन्नमें केश-कीट आदि गिर जानेसे जो दोष आता है, उनपर विचार करनेमें भी पण्डितोंकी राय लेनी चाहिये। ऐसे ही कार्योंमें उनकी शोभा है ॥ ३१-३२॥

पण्डितान् पृष्ठतः कृत्वा परेषां गुण्वादिनः। विधीयतां तथा नीतिर्यथा वध्यो भवेत् परः॥ ३३॥

शतुओं के गुणोंका बखान करनेवाले पण्डितोंको पीछे करके ऐसी नीति काममें लें, जिससे शतुका वध हो सके ॥ गावश्च सम्प्रतिष्ठाप्य सेनां व्यूह्य समन्ततः। आरक्षाश्च विधीयन्तां यत्र योतस्यामहे परान् ॥ ३४॥

भौओंको वीचमें खड़ी करके उनके चारों ओर सेनाका ब्यूह बना लिया जाय तथा सब ओरसे रक्षाकी ऐसी ब्यवस्था कर ली जाय, जिससे हम शत्रुओंके साथ युद्ध कर सकें? ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोश्रहे दुर्योधनवाक्ये सप्तचरवारिशोऽध्यायः॥ ४७॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोश्रहमें दुर्योधनवाक्यसम्बन्धी सेंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४७॥

# अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः कर्गकी आत्मप्रशंसापूर्ण अहंकारोक्ति

कर्ण उवाच

सर्वानायुष्मतो भीतान् संत्रस्तानिव लक्षये । अयुद्धमनसङ्चैव सर्वोइचैवानवस्थितान् ॥ १ ॥

कर्ण योळा—में आप सब आयुष्मानोंको भयभीत एवं त्रस्त-सा देखता हूँ। आपमेंसे किसीका मन युद्धमें नहीं लग रहा है एवं सभी चञ्चल दिखायी देते हैं॥ १॥ यद्येय राजा मत्स्यानां यदि वीभतसुरागतः।

यदि यह मत्स्यदेशका राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो, तो भी जैसे वेला समुद्रको रोक देती है, उसी प्रकार मैं भी इसे आगे बढ़नेसे रोक दूँगा ॥ २॥

मकरालयम् ॥ २ ॥

अहमावारयिष्यामि वेलेव

मम चापप्रयुक्तानां दाराणां नतपर्वणाम् । नावृत्तिर्गच्छतां तेषां सर्पाणामिव सर्पताम् ॥ ३ ॥

मेरे धनुपसे छूटकर सपींकी भाँति आगे वढ़नेवाले और झुकी हुई गाँठवाले वाण कभी अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते ॥ ३॥

रुक्मपुङ्खाः सुतीक्ष्णात्रा मुक्ता हस्तवता मया। छादयन्तु दाराः पार्थे रालभा इव पादपम् ॥ ४ ॥

सुनहरी पाँख और तीखी नोकवाले वाण मेरे हाथोंसे छूटकर अर्जुनको टीक उसी तरह, ढँक लेंगे; जैसे टिड्डियाँ पेड़को आच्छादित कर देती हैं॥ ४॥ शराणां पुङ्कासकानां मौर्व्याभिहतया दढम् । श्रूयतां तलयोः शब्दो भेर्योराहतयोरिव ॥ ५ ॥

पाँखवाले वाणोंको धनुषकी प्रत्यञ्चापर चढ़ाकर भली-भाँति खींचनेके पश्चात् मेरी दोनों हथेलियोंका ऐसा शब्द होता है, जैसे दो नगाड़े पीटे गये हों। आज वह शब्द आपलोग सुनें॥ ५॥

समाहितो हि वीभत्सुर्वर्षाण्यष्टौ च पञ्च च । जातस्नेहश्च युद्धेऽस्मिन् मिय सम्प्रहरिष्यति ॥ ६ ॥

अर्जुन तेग्ह वर्षोतक वनमें समाधि लगाता रहा है। किंतु उसका इस युद्धमें स्नेह हैं। अतः मुझपर वह बाणोंका प्रहार करेगा ॥ ६॥

पात्रीभृतश्च कौन्तेयो ब्राह्मणो गुणवानिव। शरीघान् प्रतिगृह्णातु मया मुक्तान् सहस्रशः॥ ७॥

कुन्तीनन्दन धनंजय गुणवान् ब्राह्मणकी भाँति मेरेलिये एक सुपात्र व्यक्ति है । अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्रों बाणसमुदायोंका दान स्वीकार करे ॥ ७ ॥

एष चैव महेष्वासिस्त्रषु लोकेषु विश्रुतः। अहं चापि नरश्रेष्टादर्जुनान्नावरः कचित्॥८॥

यह तीनों लोकोंमें महान् धनुर्धरके रूपमें विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुनसे किसी बातमें कम नहीं हूँ ॥८॥ इतश्चेतश्च निर्मुक्तैः काञ्चनेगीर्घ्रवाजितैः। इश्यतामय वै व्योम खद्योतिरिय संवृतम्॥९॥

इधर-उधर दोनों ओरसे छूटे हुए गीधकी पाँखोंसे युक्त सुवर्णमय वाणोंद्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगुनुओंसे भरा हुआ-सा दिखायी देगा ॥ ९ ॥

अद्याहमृणमक्षय्यं पुरा वाचा प्रतिश्रुतम् । धार्तराष्ट्राय दास्यामि निहत्य समरेऽर्जुनम् ॥ १०॥

मैं आज युद्धमें अर्जुनको मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार दुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा ॥१०॥ अन्तराच्छिद्यमानानां पुङ्क्षानां व्यतिशीर्यताम् ॥ शलभानामिवाकाशे प्रचारः सम्प्रदृश्यताम् ॥११॥

अजि बीचसे कटकर इधर-उधर विखर जानेवाले पंखयुक्त बाणोंका आकाशमें फर्तिगोंकी भाँति उड़ना और गिरना देखो॥

इन्द्राशनिसमस्पर्शैर्महेन्द्रसमतेजसम् । अर्दयिष्याम्यहं पार्थमुल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥१२॥

यद्यपि अर्जुन महेन्द्रके समान तेजस्वी है, तो भी आज उसे उल्काओं (मशालों) द्वारा राजराजकी भाँति इन्द्रके वज्रकी तरह कठोर स्पर्शवाले अपने बाणोंसे पीड़ित कर दूँगा ॥ १२॥ रथादतिरथं द्यूरं सर्वेदास्त्रभृतां वरम्। विवदां पार्थमादास्ये गरुत्मानिव पन्नगम् ॥१३॥

जो रिथयोंसे भी बढ़कर अतिरथी, सम्पूर्ण दास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ और सूरवीर है, उस कुन्तीपुत्रको आज मैं युद्धमें विवश करके उसी प्रकार दबीच लूँगा, जैसे गरुड़ साँपको पकड़ लेता है।। १३॥

तमित्रिमिव दुर्धर्पमिसिराक्तिरारेन्धनम् । पाण्डवाग्निमहं दीप्तं प्रदहन्तिमवाहितम् ॥१४॥ अश्ववेगपुरोवातो रथौघस्तनियत्नुमान् । रारधारो महामेघः रामियध्यामि पाण्डवम् ॥१५॥

जो अग्निकी माँति दुर्घर्ष है, खड्ग, शक्ति और बाणरूपी ईधनसे प्रज्वलित है और अपने शत्रुको भस्म कर रही है, उस अर्जुनरूपी जलती हुई आगको आज में महामेघ बनकर बुझा दूँगा । मेरे अश्वोंका वेग ही पुरवेया हवाका काम करेगा। रथसमूहकी घर्घराहट ही बादलोंकी गम्भीर गर्जना होगी और बाणोंकी धारा ही जलधाराका काम करेगी॥

मत्कार्मुकविनिर्मुक्ताः पार्थमाशीविषोपमाः। शराः समभिसर्पन्तु वल्मीकमिव पन्नगाः॥१६॥

आज मेरे धनुषसे छूटे हुए सपोंके समान विषेठे वाण अर्जुनके शरीरमें उसी प्रकार प्रवेश करेंगे, जैसे साँप बाँबीमें घुसते हैं ॥ १६॥

सुतेजनै रुक्मपुङ्खेः सुधौतैर्नतपर्वभिः। आचितं पदय कौन्तेयं कर्णिकारैरिवाचलम् ॥१७॥

कनेरके पूलोंसे न्यात पर्वतकी जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार मेरे तेज, सुनहरे पंखवाले, उज्ज्वल और झुकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा कुन्तीपुत्र अर्जुनको आच्छादित हुआ देखो॥

जामद्ग्न्यान्मया ह्यस्त्रं यत् प्राप्तमृषिसत्तमात् । तदुर्पाश्चत्य वीर्यं च युध्येयमपि वासवम् ॥१८॥

मुनिश्रेष्ठ परशुरामजीसे मैंने जो अस्त्र प्राप्त किये हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रमका आश्रय लेकर मैं इन्द्रसे भी युद्ध कर सकता हूँ ॥ १८॥

ध्वजाग्रे वानरस्तिष्ठन् भल्छेन निहतो मया। अद्यैव पततां भूमौ विनद्न् भैरवान् रवान् ॥ १९॥

अर्जुनकी ध्वजाके अग्रभागपर स्थित होनेत्राला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणोंसे मारा जाकर पृथ्वीपर गिर जाय ॥ १९॥

शत्रोर्मया विपन्नानां भूतानां ध्वजवासिनाम् । दिशः प्रतिष्ठमानानामस्तु शब्दो दिवंगमः ॥ २०॥

रात्रुकी ध्वजामें निवास करनेवाले भूतगण भी मुझसे मारे जाकर जब चारों दिशाओंमें भागने लगेंगे, उस समय उनके हाहाकारका शब्द स्वर्गलोकतक पहुँच जायगा ॥२०॥ अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यं हृदि चिरस्थितम्। समूलमुद्धरिष्याम बीभत्सुं पातयन् रथात्॥२१॥

अर्जुनको रथसे गिराकर आज में दुर्योधनके हृदयमें चिरकालसे चुभे हुए काँटेको जड़सिहत निकाल फेंकूँगा॥ हताइवं विरथं पार्थं पौरुषे पर्यवस्थितम्। निःश्वसन्तं यथा नागमद्य पद्यन्तु कौरवाः॥२२॥ पुरुषार्थसाधनमें लगे हुए अर्जुनके घोड़े मार दिये जायेंगे और वह रथहीन होकर केवल साँपकी भाँति फुफकार मारता फिरेगा। कौरवलोग आज उसकी यह अवस्था भी देखें॥ कामं गच्छन्तु कुरवो धनमादाय केवलम्। रथेषु वापि तिष्ठन्तो युद्धं पदयन्तु मामकम्॥ २३॥

कौरवोंकी इच्छा हो, तो वे केवल गोधन लेकर यहाँसे चले जायँ अथवा अपने रथोंपर बैठे रहकर अर्जुनके साथ मेरा युद्ध देखें ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे कर्णविकत्थने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय कर्णके आत्मप्रशंसापूर्ण वचनसम्बन्धी अद्भृतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

# एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः

## क्रपाचार्यका कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषयमें अपना विचार बताना

क्रप उवाच

सदैव तव राधेय युद्धे क्र्रतरा मितः। नार्थानां प्रकृतिं वेत्सि नानुबन्धमवेक्षसे॥१॥

तदनन्तर रूपाचार्यने कहा—राधानन्दन! युद्धके विषयमें तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रहता है। तुम न तो कार्योंके स्वरूपको ही जानते हो और न उनके परिणामका ही विचार करते हो॥ १॥

माया हि बहवः सन्ति शास्त्रमाश्चित्य चिन्तिताः । तेषां युद्धं तु पापिष्ठं वेदयन्ति पुराविदः ॥ २ ॥

मैंने शास्त्रका आश्रय लेकर बहुत-मी मायाओंका चिन्तन किया है; किंतु उन सबमें युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है— ऐसा प्राचीन विद्वान् बताते हैं ॥ २॥

देशकालेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भवेत्। हीनकालं तदेवेह फलं न लभते पुनः॥ देशे काले च विकान्तं कल्याणाय विधीयते॥३॥

देश और कालके अनुसार जो युद्ध किया जाता है, वह विजय देनेवाला होता है; किंतु जो अनुपयुक्त कालमें किया जाता है, वह युद्ध सफल नहीं होता। देश और कालके अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है।। ३।। आनुक्रक्रोन कार्याणमन्तरं संविधीयने।

आनुकूल्येन कार्याणामन्तरं संविधीयते । भारं हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः ॥ ४ ॥

देश और कालकी अनुकूलता होनेसे ही कार्योंका फल सिद्ध होता है। विद्वान् पुरुष रथ बनानेवाले (सूत) की बातपर ही सारा भार डालकर स्वयं देश-कालका विचार किये दिना युद्ध आदिका निश्चय नहीं करते \* ॥ ४ ॥ परिचिन्त्य तु पार्थेन संनिपातो न नः क्षमः। एकः कुरूनभ्यगच्छदेकश्चाग्निमतर्पयत्॥ ५ ॥

विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि अर्जुनके साथ युद्ध करना हमारे लिये करापि उचित नहीं हैं। वियोक वे अकेले भी हमें परास्त कर सकते हैं ]। अर्जुनने अकेले ही उत्तरकुरुदेशपर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। अकेले ही खाण्डववन देकर अग्निको तृप्त किया॥ ५॥ एकश्च पश्च वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधारयत्। एकः सुभद्रामारोप्य द्वैरथे कृष्णमाह्वयत्॥ ६॥

उन्होंने अकेले ही पाँच वर्षतक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किया। अकेले ही सुभद्राको रथपर विठाकर उसका अपहरण किया और द्वन्द्वयुद्धके लिये श्रीकृष्णको भी ललकारा॥ ६॥

एकः किरातरूपेण स्थितं रुद्रमयोधयत्। अस्मिन्नेव वने पार्थो हतां रुष्णामवाजयत्॥ ७॥

# जैसे कोई रथ बनानेवा हा कारीगर रथ लाकर यह कहे कि मैंने इस दिन्य रथका निर्माण किया है। इसका प्रत्येक अझ सुदृद है। इसपर बैठकर युद्ध करनेसे तुम देवताओं पर भी सर्वथा विजय पा सकोगे। तो केवल उसके इस कहनेपर भरोसा करके कोई बुद्धिमान् पुरुष युद्धके लिये तैयार न हो जायगा। उसी प्रकार कर्ण! केवल तुम्हारे इस डींग मारनेपर भरोसा करके देशकाल आदिका विचार किये विना इमलोगों का युद्धके लिये उद्यत होना कीक नहीं है, यही कुपाचार्यके उपर्युक्त कथनका अभिप्राय है।

अर्जुनने अकेले ही किरातरूपमें सामने आये हुए भगवान् रांकरते युद्ध किया। इसी वनवासकी घटना है, जब जयद्रथने द्रौपदीका अपहरण किया था, उस समय भी अर्जुनने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदीको उसके हाथसे छुड़ाया था॥ ७॥ एकश्च पञ्च वर्षाणि राकादस्त्राण्यशिक्षत। एकः सोऽयमरिं जित्वा कुरूणामकरोद् यशः॥ ८॥ एको गन्धर्वराजानं चित्रसेनमरिंदमः। विजिग्ये तरसा संख्ये सेनां प्राप्य सुदुर्जयाम्॥ ९॥

उन्होंने अकेले ही पाँच वर्षतक स्वर्गमें रहकर साक्षात् इन्द्रसे अस्त्र-शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओंको जीतकर कुरुवंशका यश यहाया है । शत्रुओंका दमन करनेवाले महावीर अर्जुनने कौरवोंकी घोषयात्राके समय युद्ध-में गन्धवोंकी दुर्जय सेनाका वेगपूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गन्धवंशज चित्रसेनपर विजय पायी थी ॥ ८-९ ॥ तथा निवातकवचाः कालखक्षाश्च दानवाः। दैवतरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः॥ १०॥

निवातकवच और कालखञ्ज आदि दानवगण तो देवताओं के लिये भी अवध्य थे, किंतु अर्जुनने अकेले ही उन सबको युद्धमें मार गिराया है ॥ १०॥
पकेन हि त्वया कर्ण कि नामेह कृतं पुरा।
पकेन यथा तेवां भूमिपाला वशे कृताः॥ ११॥

किंतु कर्ण ! तुम तो बताओ, तुमने पहले कभी अकेले रहकर इस जगत्में कौन-सा पुरुषार्थ किया है ? पाण्डवोंमेंसे तो एक-एकने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहाँ के भूमिपालों को अपने वशमें कर लिया था ं विभान तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है ? ] ॥ ११॥

इन्द्रोऽपि हि न पार्थेन संयुगे योद्धुमईति। यस्तेनाशंसते योद्धं कर्तव्यं तस्य भेषजम्॥१२॥

अर्जुनके साथ तो इन्द्र भी रणभूमिमें खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते। फिर जो उनसे अकेले भिड़नेकी बात करता है, (वह पागल है।) उसकी दवा करानी चाहिये॥ १२॥

आज्ञोविषस्य कुद्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्। अवमुच्यः प्रदेशिन्या दंष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥ १३॥

स्तपुत्र ! (अर्जुनके साथ अकेले भिड़नेका साहस करके) तुम मानो कोधमें भरे हुए विषधर सर्पके मुखमें अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी अङ्गुली-से उसके दाँत उखाड़ लेना चाहते हो ॥ १३ ॥

अथवा कुञ्जरं मत्तमेक एव चरन् वने। अनङ्करां समारुह्य नगरं गन्तुमिच्छसि॥१४॥ अथवा वनमें अकेले घूमते हुए द्वम विना अङ्कराके ही मतवाले हाथीकी पीठपर बैठकर नगरमें जाना चाहते हो ॥ १४ ॥

सिमद्धं पावकं चैव घृतमेदोवसाहुतम्। घृताकश्चीरवासास्त्वं मध्येनोत्तर्तुमिच्छसि॥१५॥

अथवा अपने शरीरमें घी पोतकर चिथड़े या वल्कल पहने हुए तुम धी, मेदा और चर्ची आदिकी आहुतियोंसे प्रज्वलित आगके भीतरसे होकर निकलना चाहते हो ॥ १५॥

आत्मानं कः समुद्धद्ध्यकण्ठे बद्ध्वा महाशिलाम्। समुद्रं तरते दोभ्यां तत्र किं नाम पौरुषम्॥ १६॥

अपने-आपको वन्धनसे जकड़कर और गलेमें बड़ी भारी शिला बाँधकर कौन दोनों हाथोंसे तैरता हुआ समुद्रको पार कर सकता है ? उसमें क्या यह पुरुषार्थ है ! अर्थात् मूर्खता है॥ अकृतास्त्रः कृतास्त्रं वे बलवन्तं सुदुर्बलः। ताहरां कर्ण यः पार्थ योद्धिमिच्छेत् स दुर्मितिः॥१७॥

कर्ण ! जिसने अस्त्र-शस्त्रोंकी पूर्ण शिक्षा न पायी हो, वह अत्यन्त दुर्बल पुरुष यदि अस्त्र-शस्त्रोंकी कलामें प्रवीण तथा कुन्तीपुत्र अर्जुन जैसे बलवान् वीरसे युद्ध करना चाहे, तो समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि मारी गयी है ॥ १७॥

अस्माभिर्द्धेष निकृतो वर्षाणीह त्रयोद्श । सिंहः पाशविनिर्मुको न नः शेषं करिष्यति ॥ १८ ॥ एकान्ते पार्थमासीनं कूपेऽग्निमिव संवृतम् । अज्ञानाद्भ्यवस्कन्य प्राप्ताः स्मोभयमुत्तमम् ॥ १९ ॥

हमलोगोंने तेरह वर्षोंतक इन्हें वनमें रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। (अब ये प्रतिज्ञाके बन्धनसे मुक्त हो गये हैं;) अतः बन्धनसे छूटे हुए सिंहकी भाँति क्या ये हमारा नाश न कर डालेंगे ? कुएँमें लिपी हुई अग्निके समान यहाँ एकान्तमें स्थित कुन्तीपुत्र अर्जुनके पास हम अज्ञानवश आ पहुँचे हैं और भारी भय एवं संकटमें पड़ गये हैं।। १८-१९।।

सह युध्यामहे पार्थमागतं युद्धदुर्मदम्। सैन्यास्तिष्ठन्तु संनद्धा व्युढानीकाः प्रहारिणः॥ २०॥

इसलिये हमारा विचार है कि हमलोग एक साथ संगठित होकर यहाँ आये हुए रणोन्मत्त अर्जुनके साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बाँधकर खड़े रहें, सेनाका ब्यूह बना लिया जाय और सब लोग प्रहार करनेके लिये उद्यत हो जायँ॥ २०॥

द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान् द्रौणिस्तथा वयम्। सर्वे युध्यामहे पार्थं कर्ण मा साहसं कथाः॥ २१॥ वयं व्यवसितं पार्थं वज्रपाणिमिवोद्यतम्। षड्रथाः प्रतियुध्येम तिष्ठेम यदि संहताः॥ २२॥ कर्ण ! तुम अकेले अर्जुनसे भिड़नेका दुःसाहस न करो । आचार्य द्रोण, दुर्योधन, भीष्म, तुम अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुनसे युद्ध करेंगे । यदि इम छहीं महारथी संगठित होकर सामना करें, तभी इन्द्रके सहश दुर्धर्ष एवं हद्दनिश्चयी कुन्तीपुत्र अर्जुनके साथ युद्ध कर सकते हैं ॥ २१-२२ ॥

व्यूढानीकानि सैन्यानि यत्ताः परमधन्विनः। युध्यामहेऽर्जुनं संख्ये दानवा इच वासवम् ॥ २३ ॥

सेनाओंकी व्यूहरचना हो जाय और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहें, तो जैसे दानव इन्द्रसे भिड़ते हैं, उसी प्रकार हम युद्धमें अर्जुनका सामना कर सकते हैं॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते। विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे कृपवानमं नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय कृपाचार्य-वाक्यविषयक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

## पञ्चारात्तमोऽध्यायः । अश्वत्थामाके उद्गार

अश्वत्थामोवाच

न च ताविज्ञितागावो न च सीमान्तरं गताः। न हास्तिनपुरं प्राप्तास्त्वं च कर्ण विकत्थसे ॥१॥

अश्वत्थामाने कहा—कर्ण! अभी तो हमने न गौओं-को जीता है, न मत्स्यदेशकी सीमाके बाहर जा सके हैं और न हस्तिनापुरमें ही पहुँच गये हैं। फिर तुम इतनी व्यर्थ बकवाद क्यों कर रहे हो ? ॥ १॥

संग्रामांश्च बहुिल्वा लब्ध्वा च विपुलं धनम्। विजित्य च परां सेनां नाहुः किंचन पौरुषम् ॥ २॥ दहत्यग्निरवाक्यस्तु तृष्णीं भाति दिवाकरः। तृष्णीं धारयते लोकान् वसुधा सचराचरान्॥ ३॥

विद्वान् पुरुष वहुत-सी लड़ाइयाँ जीतकर, असंख्य धनराशि पाकर तथा शत्रुओंकी सेनाको परास्त करके भी इस तरह व्यर्थ वकवाद नहीं करते । आग बिना कुछ कहे-सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है, सूर्यदेव मौन रहकर ही प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी चुप रहकर ही सम्पूर्ण चराचर लोकोंको धारण करती है (इनमेंसे कोई अपने पराक्रमकी प्रशंसा नहीं करता)॥ २-३॥

चातुर्वर्ण्यस्य कर्माणि विहितानि स्वयम्भुवा। धनं यैरधिगन्तव्यं यच कुर्वन् न दुष्यति ॥ ४ ॥

ब्रह्माजीने चारों वणोंके कर्म नियत कर दिये हैं, जिनसे धन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्टान करनेसे कर्ता दोषका भागी नहीं होता ॥ ४॥

अधीत्य ब्राह्मणो वेदान् याजयेत यजेत वा । क्षत्रियो धनुराधित्य यजेच्चैव न याजयेत् ॥ ५ ॥

व्राह्मण वेदोंको पढ़कर यज्ञ करावे अथवा करे। क्षत्रिय धनुषका आश्रय लेकर घन कमाये और यज्ञ करे; परंतु वह दूसरोंका यज्ञ न करावे (क्योंकि यह काम ब्राह्मणोंका है)॥ ५॥ वैश्योऽधिगम्य वित्तानि ब्रह्मकर्माणि कारयेत्। शूद्रः शुश्रूपणं कुर्यात् त्रिषु वर्णेषु नित्यशः। वन्दनायोगविधिभिर्देतसीं वृत्तिमास्थितः॥ ६॥

वैश्य कृपि और व्यापार आदिके द्वारा धनोपार्जन करके ब्राह्मणोंके द्वारा वेदोक्त कर्म करावें और सूद्र वैतसीवृत्ति (वेतके वृक्षकी भाँति नम्रता) का आश्रय ले प्रणाम और आज्ञापालन आदिके द्वारा सदा तीनों वर्णोंके पास रहकर उनकी सेवा करे॥ ६॥

वर्तमाना यथाशास्त्रं प्राप्य चापि महीमिमाम्। सत्कुर्वन्ति महाभागा गुरून् सुविगुणानपि॥ ७॥

महान् सौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुपशास्त्रकी आज्ञाके अनुसार वर्ताव करते हुए न्यायसे इस पृथ्वीको प्राप्त करके भी अत्यन्त गुणहीन गुरुजनोंका भी संकार करते हैं ( और यहाँ अन्याय-से राज्य लेकर गुणवान् गुरुजनोंका भी तिरस्कार हो रहा है ) ॥ ७ ॥

प्राप्य द्य<u>तेन को राज्यं क्षत्रियस्तोष्ट्रमईति ।</u> तथा नृशंसरूपोऽयं धार्तराष्ट्रश्च निर्वृगः॥ ८॥

भला जूएसे राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है। परंतु इस धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनको इसीमें संतोष है; क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है॥ ८॥

तथाधिगम्य वित्तानि को विकत्थेद् विचक्षणः। निकृत्या वञ्चनायोगैश्चरन् वैतंसिको यथा॥ ९॥

जैसे व्याध शठता और छल-कपटसे भरे हुए उपायों-द्वारा जीवननिर्वाह करता है, उस प्रकार कपटपूर्ण वृत्तिसे धन पाकर कौन बुद्धिमान् पुरुष अपने ही मुँह अपनी बड़ाई करेगा ? ॥ ९ ॥

कतमद् हैरथं युद्धं यत्राजैषीर्धनंजयम्। नकुछं सहदेवं वा धनं येषां त्वया हतम्॥ १०॥ राजा दुर्योधन ! तुमने जिन पाण्डवोंका धन कपट यूतके द्वारा हर लिया है, उनमेंसे धनंजय, नकुल या सहदेव किसको कव युद्धमें हराया है ? वह कौन सा द्वन्द्वयुद्ध हुआ था, जिसमें तुमने अर्जुन आदिमेंसे किसीको जीता हो ?

युधिष्ठिरो जितः कस्मिन् भीमश्च बलिनां वरः। इन्द्रवस्थं त्वया कस्मिन् संग्रामे निर्जितं पुरा ॥११॥

धर्मराज युधिष्ठिर अथवा बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन तुम्हारेद्वारा किस युद्धमें परास्त किये गये हैं ? आज जिस इन्द्रप्रस्थपर तुम्हारा अधिकार है, उसे पहले तुमने किस युद्धमें जीता था ? ॥ ११॥

तथैव कतमद् युद्धं यस्मिन् कृष्णाजिता त्वया। एकवस्त्रा सभां नीता दुष्टकर्मन् रजस्वला॥१२॥

दुष्ट कर्म करनेवाले पापी ! बताओ तो, कौन-सा ऐसा युद्ध हुआ था, जिसमें तुमने द्रौपदीको जीत लिया हो ? तुमलोग तो अकारण ही एक वस्त्र धारण करनेवाली बेचारी द्रौपदीको रजस्वलावस्थामें राजसभाके भीतर वसीट लाये थे ॥ १२॥

मूलमेषां महत् कृतं सारार्थी चन्दनं यथा। कर्म कारयिथाः सूत तत्र किं विदुरोऽव्रवीत् ॥१३॥

सूतपुत्र ! जैसे धनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य चन्दनकी लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने और दुर्योधनने कपट-चूत और द्रौपदीके अपमानद्वारा इन पाण्डवोंका मूलोच्छेद किया । जिस समय तुमलोगोंने पाण्डवोंको कर्मकार (दास) बनाया था, उस दिन वहाँ महात्मा विदुरने क्या कहा था; (उन्होंने जूएको कुरुकुलके संहारका कारण वताया था,) याद है न ? ॥ १३॥

यथाशक्ति मनुष्याणां शममालक्षयामहे । अन्येषामपि सत्त्वानामपि कीटपिपीलिकैः । द्रौपद्याः सम्परिक्लेशं न क्षन्तुं पाण्डवोऽर्हति ॥ १४॥

हम देखते हैं, मनुष्य हों या अन्य जीव-जन्तु अथवा कीड़े-मकोड़े आदि ही क्यों न हों, सबमें अपनी-अपनी शक्ति-के अनुसार सहनशीलताकी एक सीमा होती है । द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं, उन्हें पाण्डुपुत्र अर्जुन कभी क्षमा नहीं कर सकते ॥ १४॥

क्षयाय धार्तराष्ट्राणां प्रादुर्भूतो धनंजयः। त्वं पुनः पण्डितो भूत्वा वाचं वक्तमिहेच्छसि ॥ १५ ॥

भूतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार करनेके लिये ही धनंजय प्रकट हुए हैं और एक तुम हो, जो यहाँ पण्डित बनकर बड़ी-बड़ी बातें बनाना चाहते हो ॥ १५ ॥

वैरान्तकरणो जिष्णुर्न नः शेषं करिष्यति ॥ १६॥

क्या वैरका बदला चुकानेवाले अर्जुन हमलोगींका संहार नहीं कर डालेंगे ?॥ १६॥

नैष देवान् न गन्धर्वान् नासुरान् न च राक्षसान् । भयादिह न युध्येत कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १७ ॥

यह कभी सम्भव नहीं है कि कुन्तीनन्दन अर्जुन भयके कारण देवता, गन्धर्व, असुर तथा राक्षसोंसे भी युद्ध न करें ॥ १७॥

यं यमेषोऽतिसंकुद्धः संग्रामे निपतिष्यति। वृक्षं गरुत्मान् वेगेन विनिहत्य तमेष्यति॥१८॥

जैसे गरुड़ जिस-जिस वृक्षपर पैर रखते हैं, अपने वेगसे उसे गिराकर चले जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन अत्यन्त क्रोधमें भरकर संग्रामभूमिमें जिस-जिस महारथीपर आक्रमण करेंगे, उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे ॥ १८ ॥

त्वत्तो विशिष्टं वीर्येण धनुष्यमरराट्समम्। वासुदेवसमं युद्धे तं पार्थं को न पूजयेत्॥१९॥

कर्ण ! अर्जुन पराक्रममें तुमसे बहुत बढ़े-चढ़े हैं, धनुष चलानेमें तो वे देवराज इन्द्रके तुल्य हैं और युद्धकी कलामें साक्षात् वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके समान हैं; ऐसे कुन्तीपुत्रकी कौन प्रशंसा नहीं करेगा ? ॥ १९ ॥

देवं दैवेन युध्येत मानुषेण च मानुषम्। अस्त्रं ह्यस्त्रेणयो हत्यात् कोऽर्जुनेन समः पुमान्॥ २०॥

जो देवताओंके साथ देवोचित ढंगसे और मनुष्योंके साथ मानवोचित प्रणालीसे युद्ध करते हैं और प्रत्येक अस्त्रको उसके विरोधी अस्त्रद्वारा नष्ट कर सकते हैं, उन कुन्तीनन्दन धनंजयकी समानता करनेवाला कौन पुरुष है ?॥ २०॥

पुत्रादनन्तरं शिष्य इति धर्मविदो विदुः। प्रतेनापि निमिन्नेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः॥ २१॥

धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरुको पुत्रके बाद शिष्य ही प्रिय होता है, इस कारणसे भी पाण्डुनन्दन अर्जुन आचार्य द्रोणको प्रिय हैं [अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करें ? ]।

यथा त्वमकरोद्य्तमिन्द्रवस्थं यथाऽहरः। यथाऽऽनैषीःसभां कृष्णां तथा युध्यस्व पाण्डवम्॥२२॥

दुर्योधन! जैसे तुमलोगोंने जूएका खेल किया, जिस तरह इन्द्रप्रस्थके राज्यका अपहरण किया और जिस प्रकार भरी सभामें द्रौपदीको घसीट ले लाये, उसी प्रकार पाण्डु-नन्दन अर्जुनसे युद्ध भी करो। [ जब उन अन्यायोंके समय तुम्हें हमारे सहयोगकी आवश्यकता नहीं जान पड़ी, तब इस युद्धमें भी सहयोगकी आशा न रक्खो ] ॥ २२ ॥

अयं ते मातुलः प्राज्ञः क्षत्रधर्मस्य कोविदः । दुर्घृतदेवी गान्धारः शकुनिर्युध्यतामिह ॥ २३ ॥ ये तुम्हारे मामा शकुनि बड़े बुद्धिमान् और क्षत्रियधर्मके महापण्डित हैं। छलपूर्वक जूआ खेलनेवाले ये गान्धारदेशके नरेश शकुनि ही यहाँ युद्ध करें॥ २३॥

#### नाक्षान् क्षिपति गाण्डीवं न छतं द्वापरं न च । ज्वलतोनिशितान् वाणांस्तांस्तान् क्षिपति गाण्डिवम्॥

गाण्डीव धनुष कृतयुगः द्वापर और त्रेता नामक पासे नहीं फेंकता है, वह तो लगातार तीखे और प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा करता है ॥ २४॥

### न हि गाण्डीवनिर्मुका गार्धपक्षाः सुतेजनाः। नान्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारणाः॥ २५॥

गाण्डीवसे छूटे हुए गीधके पंखवाले तीले बाण पर्वतों-को भी विदीर्ण करनेवाले हैं। वे शत्रुकी छार्तामें घुसे बिना नहीं रहते ॥ २५॥

अन्तकः पवनो मृत्युस्तथाग्निर्वडवामुखः। कुर्युरेते कचिच्छेषं न तु कुद्धो धनंजयः॥२६॥ यमराज, वायु, मृत्यु और बड़वानल-ये चाहे जड़-मूल-से नष्ट न करें, कुछ वाकी छोड़ दें, परंतु अर्जुन कुपित होने-पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

### यथा सभायां चृतं त्वं मातुलेन सहाकरोः। तथा युध्यस्व संग्रामे सौवलेन सुरक्षितः॥२७॥

राजन् ! जैसे राजसभामें तुमने मामाके साथ जूएका खेल किया है, उसी प्रकार इस संग्रामभूमिमें भी तुम उन्हीं मामा शकुनिसे सुरक्षित होकर युद्ध करो । ( किसी दूसरेसे सहयोगकी आशा न रक्खो ) ॥ २७ ॥

#### युध्यन्तां कामतो योधा नाहं योत्स्ये धनंजयम् । मत्स्यो ह्यसाभिरायोध्यो यद्यागच्छेद् गवां पदम्॥२८॥

अथवा अन्य योद्धाओंकी इच्छा हो, तो वे युद्ध कर सकते हैं, किंतु में अर्जुनके साथ नहीं टुडूँगा । हमें तो मत्स्यनरेशसे युद्ध करना है। यदि वे इस गोष्ठपर आ जायँ, तो में उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे द्रौणिवाक्यं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय अश्वत्थामावाक्यविषयक पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥

## एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## भीष्मजीके द्वारा सेनामें शान्ति और एकता बनाये रखनेकी चेष्टा तथा द्रोणाचार्यके द्वारा दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रयत्न

भीष्म उवाच

साधु पइयति वै द्रौणिः कृपः साध्वनुपइयति । कर्णस्तु क्षत्रधर्मेण केवलं योद्धमिच्छति ॥ १ ॥

भोष्मजी बोले--दुर्योधन ! अश्वत्थामा ठीक विचार कर रहे हैं । कुपाचार्यकी दृष्टि भी ठीक है। कर्ण तो केवल क्षत्रिय-धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना चाहता है ॥ १ ॥

आचार्यो नाभिवकव्यः पुरुषेण विज्ञानता । देशकालौ तु सम्प्रेक्ष्य योद्धव्यमिति मे मतिः ॥ २ ॥

विज्ञ पुरुपको अपने आचार्यकी निन्दा या तिरस्कार नहीं करना चाहिये। मेरा भी विचार यही है कि देश, काल-का विचार करके ही युद्ध करना उचित है। । २।।

यस्य सूर्यसमाः पञ्च सपत्नाः स्युः प्रहारिणः । कथमभ्युद्ये तेषां न प्रमुद्येत पण्डितः ॥ ३ ॥

जिसके सूर्यके समान तेजस्वी और प्रहार करनेमें समर्थ पाँच शत्रु हों और उन शत्रुओंका अम्युदय हो रहा हो, तो उस दशामें विद्वान पुरुषको भी कैसे मोह न होगा ? || ३ || स्वार्थे सर्वे विमुद्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः। तस्माद्राजन् ब्रवीम्येष वाक्यं ते यदि रोचते ॥ ४ ॥

स्वार्थके विषयमें सोचते समय सभी मनुष्य—धर्मज्ञ पुरुष भी मोहमें पड़ जाते हैं; अतः राजन् ! यदि तुम्हें जचे, तो मैं इस विषयमें अपनी सलाह भी देता हूँ ॥ ४॥

कर्णो हि यदवोचत् त्वां तेजःसंजननाय तत्। आचार्यपुत्रः क्षमतां महत् कार्यमुपस्थितम् ॥ ५ ॥

कर्णने तुमसे जो कुछ कहा है, वह तेज एवं उत्साहको बढ़ानेके लिये ही कहा है। आचार्यपुत्र क्षमा करें। इस समय महान् कार्य उपस्थित है॥ ५॥

नायं कालो विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते। क्षन्तव्यं भवता सर्वमाचार्येण कृपेण च ॥ ६ ॥

यह समय आपसके विरोधका नहीं है; विशेषतः ऐसे मौकेपर जब कि कुन्तीनन्दन अर्जुन युद्धके लिये उपस्थित हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्यको सब अपराध क्षमा करना चाहिये॥ ६॥ भवतां हि कृतास्त्रत्वं यथाऽऽदित्ये प्रभा तथा। यथा चन्द्रमसो लक्ष्मीः सर्वथा नापरुष्यते ॥ ७ ॥

जैसे सूर्यमें प्रभा और चन्द्रमामें रुक्ष्मी (शोभा) सर्वथा विद्यमान रहती है—कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार आपलोगोंका अस्त्रविद्यामें जो पाण्डित्य है, वह अक्षुण्ण है।। एवं भवत्सु ब्राह्मण्यं ब्रह्मास्त्रं च प्रतिष्ठितम्। चत्वार एकतो वेदाः क्षात्रमेकत्र दृश्यते॥ ८॥

इस प्रकार आपलोगोंमें ब्राह्मणस्व तथा ब्रह्मास्त्र दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, यद्यपि प्रायः एक व्यक्तिमें चारों वेदोंका ज्ञान देखा जाता है, तो दूसरेमें क्षात्रधर्मका ॥ ८॥

नैतत् समस्तमुभयं करिंसश्चिद्नुगुश्रुम। अन्यत्र भारताचार्यात् सपुत्रादिति मे मतिः॥ ९॥

ये दोनों बातें पूर्णरूपसे किसी एक व्यक्तिमें हमने नहीं सुनी हैं। केवल भरतवंशियों के आचार्य कुप, द्रोण और उनके पुत्र अक्षर्थामामें ही ये दोनों शक्तियाँ (ब्रह्मबल और क्षात्रबल) हैं। इनके सिवा और कहीं उक्त दोनों बातों का एकत्र समावेश नहीं है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है॥ ९॥ वेदान्ताश्च पुराणानि इतिहासं पुरातनम्। जामरग्न्यमृते राजन् को द्रोणाद्धिको भवेत्॥ १०॥

राजन् ! वेदान्तः पुराण और प्राचीन इतिहासके ज्ञानमें जमदिग्निनन्दन परशुरामजीके सिवा दूसरा कौन मनुष्य द्रोणाचार्यसे बढ़कर हो सकता है ! ॥ १०॥

ब्रह्मास्त्रं चैव वेदाश्च नैतदन्यत्र दश्यते। आचार्यपुत्रः क्षमतां नायं कालो विभेदने॥११॥ सर्वे संहत्य युध्यामः पाकशासनिमागतम्॥१२॥

ब्रह्मास्त्र और वेद —ये दोनों वस्तुएँ हमारे आचार्योके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं देखी जातीं। आचार्यपुत्र क्षमा करें, यह समय आपसमें फूट पैदा करनेका नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहाँ आये हुए अर्जुनसे युद्ध करेंगे॥ ११-१२॥

बलस्य व्यसनानीह यान्युक्तानि मनीषिभिः। मुख्यो भेदो हि तेषां तु पापिष्ठो विदुषां मतः॥ १३॥

मनीषी पुरुषोंने सेनाका विनाश करनेवाले जितने संकट बताये हैं। उनमें आपसकी फूट सबसे प्रधान कहा है। विद्वानोंने इस फूटको महान् पाप माना है। १३॥

अश्वत्थामोवाच

नैव न्याय्यमिदं वाच्यमस्माकं पुरुषर्षभ । किं तु रोषपरीतेन गुरुणा भाषिता गुणाः ॥ १४ ॥

अश्वत्थामाने कहा--पुरुषश्रेष्ठ ! हमारी न्यायोचित बातकी निन्दा नहीं की जानी चाहिये। आचार्य द्रोणने

पाण्डवोंपर हुए पहलेके अन्यायोंका स्मरण करके रोषपूर्वक अर्जुनके गुणोंका यहाँ वर्णन किया है (भेद उत्पन्न करनेके लिये नहीं )॥ १४॥

शत्रोरिप गुणा त्राह्या दोषा वाच्या गुरोरिष । सर्वथा सर्वयत्नेन पुत्रे शिष्ये हितं वदेत् ॥ १५ ॥

शतुके भी गुण ग्रहण करने चाहिये और गुरुके भी दोष बतानेमें संकोच नहीं करना चाहिये। गुरुको सब प्रकारसे पूर्ण प्रयत्न करके पुत्र और शिष्यके लिये जो हितकर हो, वही बात कहनी चाहिये॥ १५॥

दुर्योधन उवाच

आचार्य एव क्षमतां शान्तिरत्र विधीयताम्। अभिद्यमाने तुगुरौ तद् वृत्तं रोपकारितम्॥ १६॥

दुर्योधनने कहा—आचार्य ! क्षमा करें, अब शान्ति धारण करनी चाहिये । यदि गुरुके मनमें भेद न हो, तभी यह समझा जायगा कि पहले जो बातें कही गयी हैं, उनमें रोष ही कारण था ॥ १६ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो दुर्योधनो द्रोणं क्षमयामास भारत। सह कर्णेन भीष्मेण कृपेण च महात्मना॥१७॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तदनन्तर दुर्योधनने कर्णः भीष्म और महात्मा कृपाचार्यके साथ आचार्य द्रोणसे क्षमा माँगी ॥ १७॥

द्रोण उवाच

यदेतत् प्रथमं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽत्रवीत्। तेनैवाहं प्रसन्नो वै नीतिरत्र विधीयताम्॥१८॥ यथा दुर्योधनं पार्थो नोपसपैति संगरे। साहसाद् यदि वा मोहात् तथा नीतिर्विधीयताम्।१९।

तब द्रोण बोले —शान्तनुनन्दन भीष्मजीने पहले जो बात कही थी, उसीसे में प्रसन्न हूँ । अब ऐसी नीतिसे काम लेना चाहिये जिससे अर्जुन इस युद्धमें दुर्योधनके पासतक न पहुँच सकें । साहससे अथवा प्रमादवश भी दुर्योधनपर उनका आक्रमण न हो, ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये ॥ १८-१९॥

वनवासे ह्यनिर्वृत्ते दर्शयेत्र धनंजयः। धनं चालभमानोऽत्र नाद्य तत् क्षन्तुमर्हति ॥ २०॥

वनवासकी अविध पूर्ण हुए विना अर्जुन अपनेको प्रकट नहीं कर सकते थे। आज यदि वे यहाँ आकर अपना गोधन न पा सके, तो हमको क्षमा नहीं कर सकते॥२०॥ यथा नायं समायुक्तस्याद् धार्तराष्ट्रान् कथंचन।

न च सेनाः पराजय्यात् तथानीतिर्विधीयताम् ॥२१॥

ऐसी दशामें जैसे भी सम्भव हो। वे धृतराष्ट्रपुत्रोंपर आक्रमण न कर सकें और किसी प्रकार भी कौरवसेनाओं को परास्त न करने पार्वे। ऐसी कोई नीति बनानी चाहिये॥२१॥ उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद् वाक्यमीहराम्। तद्नुस्मृत्य गाङ्गेय यथावद् वक्तुमईसि ॥ २२ ॥

दुर्योधनने भी पहले ऐसी बात कही थी कि पाण्डवींका अज्ञातवास पूर्ण होनेमें संदेह है, अतः गङ्गानन्दन भीष्म ! आप स्वयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है—उनका अज्ञात-वास पूर्ण हो गया है या नहीं, इसका निर्णय करें ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे द्रोणवाक्ये एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय द्रोणवाक्यसम्बन्धी इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५१॥

## द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### पितामह भीष्मकी सम्मति

भीष्म उवाच

कलाः काष्टाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च । अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ १ ॥ ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि । एवं कालविभागेन कालचकं प्रवर्तते ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु और संवत्सर—ये सब एक दूसरेसे जुड़ते हैं। इस तरह कालके इन छोटे-छोटे विभागोंद्रारा यह सम्पूर्ण कालचक चल रहा है॥ १-२॥ तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्। पश्चमे पश्चमे वर्ष हो मासाञ्च प्रजायतः॥ ३॥

इन पक्ष-मास आदिके समयके बढ़ने-घटनेसे और यह-नक्षत्रोंकी गतिके व्यक्तिक्रमसे हर पाँचवें वर्षमें दो महीने अधिमासके बढ़ जाते हैं ॥ ३॥

्ष्यामभ्यधिका मासाः पञ्च च द्वादश क्ष्याः । \_त्रयोदशानां चर्षाणामिति मे चर्तते मतिः ॥ ४ ॥

इसप्रकार इन तेरह वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात् भी पाण्डवों-के पाँच महीने बारह दिन और अधिक बीत चुके हैं। ऐसा मेरा विचार है \* ॥ ४॥

\* चान्द्रवर्ष तीन सी चौवन दिनोंका होता है और सीरवर्ष तीन सी पेंसठ दिन पंद्रह घड़ी एवं कुछ पठोंका हुआ करता है। इस हिसाबसे तेरह सीर वर्षों में चान्द्रवर्षके छत्रभग पाँच महीने अधिक हो जाते हैं। इन वर्षों में यदि छः बार अधिमास पड़ जायँ, तो जिस तिथिको पाण्डवोंका बनवास हुआ था, तेरहवें वर्षकी उसी तिथितक तेरह वर्षोंसे पाँच महीने और बारह दिन अधिक हो सकते हैं। पाण्डवोंने सूर्यकी संक्षान्तिके अनुसार वर्षकी गणना की थी; अतः उन्होंने अधिमास आदिके कारण बढ़े हुए महीनों और दिनोंकी संख्याको अलग नहीं माना। इसीलिये उनकी गणनामें तेरह ही वर्ष हुए। भीष्मजीने चान्द्र वर्षकी गणनाका आश्रय केकर बढ़े हुए महीनों सर्वे यथावचरितं यद् यदेभिः प्रतिश्रुतम्। — एवमेतद् ध्रुवं झात्वा ततो बीभत्सुरागतः॥ ५॥

इन पाण्डवोंने जो-जो प्रतिशाएँ की थीं, उन सबका यथावत् पालन किया है; अवश्य इस बातको अच्छी तरह जानकर ही अर्जुन यहाँ आये हैं ॥ ५॥

सर्वे चैव महात्मानः सर्वे धर्मार्थकोविदाः। येषां युधिष्ठिरो राजा कस्माद् धर्मेऽपराध्नुयुः॥ ६ ॥

सभी पाण्डव महात्मा हैं और सभी धर्म तथा अर्थके ज्ञाता हैं। जिनके नेता राजा युधिष्ठिर हैं, वे धर्मके विषयमें कैसे कोई अपराध कर सकते हैं?॥ ६॥

अलुब्धाइचैव कौन्तेयाः कृतवन्तश्च दुष्करम्। न चापि केवलं राज्यमिच्छेयुस्तेऽनुपायतः॥ ७॥

कुन्तीके पुत्र लोभी नहीं हैं। उन्होंने तपस्या आदि कठिन कर्म किये हैं। वे अधर्म या अनुचित उपायसे (धर्मको गँवाकर) केवल राज्य लेनेके इच्छुक नहीं है॥ ७॥

तदैव ते हि विकान्तुमीषुः कौरवनन्दनाः। धर्मपाशनिवद्धास्तु न चेछुः क्षत्रियव्यतात्॥ ८॥ यच्चानृत इति ख्यायाद् यः स गच्छेत् पराभवम्। वृणुयुर्मरणं पार्था नानृतत्वं कथंचन॥ ९॥

कुरुकुलको आनन्द देनेवाले पाण्डव उसी समय पराक्रम करनेमें समर्थ थे, किंतु वे धर्मके बन्धनमें बँधे थे; इसलिये क्षत्रियत्रतसे विचलित नहीं हुए। यदि कोई अर्जुनको असत्यवादी कहेगा तो वह पराजयको प्राप्त होगा। कुन्तीके

और दिनोंको भी गणनामें हे लिया। अतः उनके हिसाबसे उस दिन-तक तेरह वर्ष पूर्ण होकर पाँच मास बारह दिन अधिक हुए। यह कालमेद सीर और चान्द्रवर्षोंकी गणनाके मेदसे ही हुआ है। वास्तवमें सूर्यकी संक्रान्तिके हिसाबसे उस समयतक पाण्डवोंके तेरह वर्ष छः दिन हो चुके थे। चान्द्रवर्षकी गणनाके अनुसार वहीं समय तेरह वर्ष पाँच मास बारह दिनका हो गया। पुत्र मौतको गले लगा सकते हैं, किंतु किसी प्रकार असत्य-का आश्रय नहीं ले सकते ॥ ८-९॥

प्राप्तकाले तु प्राप्तव्यं नोत्सृजेयुर्नरर्षभाः। अपि वज्रभृता गुप्तं तथावीर्या हि पाण्डवाः॥ १०॥

नरश्रेष्ठ पाण्डव समय आनेपर अपने पाने योग्य भाग या हकको भी नहीं छोड़ सकते, भले ही वज्रधारी इन्द्र उस वस्तुकी रक्षा करते हों। पाण्डवोंका ऐसा ही पराक्रम है ॥१०॥ प्रतियुध्येम समरे सर्वशस्त्रभृतां वरम्।

प्रतियुध्येम समरे सर्वशस्त्रभृतां वरम्। तसाद् यदत्र कल्याणं लोके सिद्धरनुष्टितम्॥ तत् संविधीयतां शीघं मा वो द्यर्थोऽभ्यगात् परम्॥११॥

इस समय रणभूमिमें समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन-के साथ हमें युद्ध करना है । इसिल्ये जगत्में साधुपुरुषों द्वारा आचरित जो कल्याणकारी उपाय है, उसे शीघ करना चाहिये, जिससे तुम्हारा यह गोधन शत्रुके हाथमें न जाय ॥ न हि पश्चामि संदामें कशान्तिहण कौरव।

न हि पदयामि संग्रामे कदाचिद्दिष कौरव । एकान्तसिद्धि राजेन्द्र सम्प्राप्तश्च धनंजयः ॥ १२ ॥

कुरुनन्दन !राजेन्द्र !मैं युद्धमें कभी ऐसा नहीं देखता कि किसी एक पक्षकी ही सफलता अनिवार्य हो। लोह अर्जुन आ पहुँचे हैं ॥ १२ ॥

सम्प्रवृत्ते तु संग्रामे भावाभावौ जयाजयौ। अवश्यमेकं स्पृशतो दृष्टमेतद्संशयम्॥ १३॥

संग्राम छिड़ जानेपर किसी-न-किसी पक्षको लाभ या हानि, जय अथवा पराजय अवस्य प्राप्त होते हैं, यह सदा देखा गया है। इसमें संशयकी कोई बात नहीं है।। १३।। तस्माद् युद्धोचितं कर्म कर्म वा धर्मसंहितम्। कियतामाशु राजेन्द्र सम्प्राप्तश्च धनंजयः॥ १४॥

अतः राजेन्द्र ! तुम युद्धोचित कर्तन्यका पालन करो अथवा धर्मके अनुनार कार्य करो-विना युद्धके ही राज्य देकर सन्धि कर लो । जो कुछ करना हो, जल्दी करो । अर्जुन अय सिरपर आ पहुँचे हैं ॥ १४ ॥

( पकोऽपि समरे पार्थः पृथिवीं निर्द्हेच्छरैः। भ्रातृभिः सहितस्तात किं पुनः कौरवान् रणे। तस्मात् सन्धि कुरुश्रेष्ठ कुरुष्व यदि मन्यसे।)

कुन्तीपुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमिमें समूची पृथ्वीको भी दग्ध कर सकता है, फिर वह अपने सम्पूर्ण वीर बन्धुओं-के साथ मिलकर केवल कौरवोंको रणभूमिमें नष्ट कर दे, यह कौन बड़ी बात है ! अतः कुरुश्रेष्ठ ! यदि आप ठीक समझें, तो पाण्डवोंके साथ सन्धि कर लें। दुर्योधन उवाच

नाहं राज्यं प्रदास्यामि पाण्डवानां पितामह । युद्धोपचारिकं यत् तु तच्छीघ्रं प्रविधीयताम् ॥ १५ ॥

दुर्योधनने कहा-िकन्तु पितामह ! में पाण्डवींको राज्य तो दूँगा नहीं, (अतः उनसे सन्धि हो नहीं सकती तब फिर)युद्धमें उपयोगी जो भी कार्य हो, उसे ही शीघ्र पूरा किया जाय ॥१५॥

भीष्म उवाच

अत्र या मामिका बुद्धिः श्रूयतां यदि रोचते । सर्वथा हि मया श्रेयो वक्तव्यं कु<mark>रुनन्दन ॥१६</mark>॥

भीष्मने कहा — कुरुनन्दन ! यदि तुम्हें जँचे, तो इस विषयमें मेरी जो सलाह है, उसे सुनो । मैं सर्वथा कल्याण-की ही बात कहूँगा ॥ १६ ॥

क्षिप्रं बलचतुर्भागं गृह्य गच्छ पुरं प्रति । ततोऽपरश्चतुर्भागो गाः समादाय गच्छतु ॥ १७ ॥

तुमसेनाका एक चौथाई भाग लेकर शीव ही हस्तिनापुरकी ओर चल दो तथा दूसरी एक चौथाई टुकड़ी गौओंको साथ लेकर जाय ॥ १७॥

वयं चार्धेन सैन्यस्य प्रतियोत्स्याम पाण्डवम् । अहं द्रोणश्च कर्णश्च अश्वत्थामा कृपस्तथा । प्रतियोत्स्याम बीभत्सुमागतं कृतनिश्चयम् ॥ १८ ॥

हमलोग आधी सेना साथ लेकर पाण्डुनन्दन अर्जुनका सामना करेंगे । मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य युद्धका निश्चय करके आये हुए अर्जुनके साथ लड़ेंगे॥ १८॥

मत्स्यं वा पुनरायातमागतं वा शतकतुम्। अहमावारियध्यामि वेळेव मकरालयम्॥१९॥

फिर तो चाहे मत्स्यनरेश आ जायँ या साक्षात् इन्द्र, जैसे वेला समुद्रको रोक देती है, उसी प्रकार मैं उन्हें आगे बढनेसे रोक रक्लूँगा ॥ १९॥

वैशम्पायन उवाच

तद् वाक्यं रुख्ये तेषां भीष्मेणोक्तं महात्मना। तथा हि कृतवान् राजा कौरवाणामनन्तरम्॥ २०॥ भीष्मः प्रस्थाप्य राजानं गोधनं तद्दनन्तरम्। सेनामुख्यान् व्यवस्थाप्य व्यूहितुं सम्प्रचक्रमे॥ २१॥

वैराम्पायनजी कहते हैं जनमेजय! महात्मा भीष्मकी कही हुई यह बात सबको पसंद आ गयी। फिर कौरवोंके राजा दुर्योधनने वैसा ही किया। पहले राजा दुर्योधनको और उसके बाद गोधनको भेजकर सेनापितयोंको व्यवस्थित करके भीष्मजीने सेनाका व्यूह बनानेकी तैयारी की॥ २०-२१॥

भीष्म उवाच

आचार्य मध्ये तिष्ठ त्वमध्वत्थामा तु सब्यतः । कृषः ज्ञारद्वतो धीमान् पार्श्व रक्षतु दक्षिणम् ॥ २२ ॥ भीष्मजी बोले—आचार्य ! आप बीचमें खड़े हों। अश्वत्थामा वामभागकी रक्षा करें और शरद्वान्के पुत्र बुद्धिमान् कृपाचार्य सेनाके दक्षिणभागकी रक्षा करें ॥ २२॥

अग्रतः सूतपुत्रस्तु कर्णस्तिष्ठतु दंशितः। अहं सर्वस्य सैन्यस्य पश्चात् स्थास्यामिपालयन्॥ २३॥

सूतपुत्र कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे रहे और में पृष्ठभागकी रक्षा करता हुआ सम्पूर्ण सेनाके पीछे स्थित रहूँगा ॥ २३॥

( सर्वे महारथाः शूरा महेष्वासा महाबलाः । युद्धवन्तु पाण्डवश्रेष्ठमागतं यत्नतो युधि ॥

सभी महारथी महाधनुर्धर और महाबली शूरवीर योद्धा

यहाँ आये हुए पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुनके साथ रणभूमिमें यत्न-पूर्वक युद्ध करें ॥

वैशम्पायन उवाच

अभेद्यं सर्वसैन्यानां व्यूहा व्यूहं कुरूत्तमः। वज्रगर्भे बीहिमुखमर्भचकान्तमण्डलम्॥ तस्य व्यूहस्य पश्चार्धे भीष्मश्चाथोद्यतायुधः। सौवर्णे तालुमुच्छित्य रथे तिष्ठन्नशोभत॥)

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर कुरुश्रेष्ठ भीष्मने समस्त सेनाओंका दुर्भेद्य ब्यूह रचकर उसे वज्रगर्भ, बीहिमुख तथा अर्धचक्रान्तमण्डल आदिके रूपमें खड़ा किया और उसके पिछले भागमें भीष्मजी भी सुवर्णमय तालध्वज फहराकर हाथमें हथियार लिये खड़े हो गये। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि भीष्मसौन्यव्यूहे द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें भीष्मजीके द्वारा सेनाकी व्यूहरचनाविषयक बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५२॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४९ श्लोक मिलाकर कुल २७९ श्लोक हैं )

## त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### अर्जुनका दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण करके गौओंको छौटा लेन।

वैशम्यायन उवाच

तथा व्यूढेण्वनीकेषु कौरवेयेषु भारत । उपायादर्जुनस्तूर्णे रथघोषेण नादयन् ॥ १ ॥ ददशुस्ते ध्वजात्रं वै शुश्रुबुश्च महाखनम् । दोध्यमानस्य भृशं गाण्डीवस्य च निखनम् ॥ २ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार कौरव-सेनाकी व्यूह-रचना हो जानेपर अर्जुन अपने रथकी वर्घराहटसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुँचे । सैनिकोंने उनकी ध्वजाके अग्रभागको देखा, उनके रथसे आती हुई भयंकर आवाज भी सुनी और खींचे जाते हुए गाण्डीवकी जोर-जोरसे होनेवाली टंकारध्विन भी उनके कानोंमें पड़ी ॥ १-२ ॥

ततस्तु सर्वमालोक्य द्रोणो वचनमत्रवीत्। महारथमनुप्राप्तं द्रष्ट्रा गाण्डीवधन्विनम्॥३॥

तव सब कुछ देखकर गाण्डीव धनुष धारण करने-वाले महारथी अर्जुनको निकट आया जानकर आचार्य द्रोण यह बचन बोले ॥ ३॥

द्रोण उवाच

एतद्घ्वजात्रं पार्थस्य दूरतः सम्प्रकाशते । एव घोषः स रथजो रोरवीति च वानरः॥ ४ ॥

द्रोणने कहा—यह अर्जुनकी ध्वजाका ऊपरी भाग दूरसे ही प्रकाशित हो रहा है। यह उन्होंके रथकी घर्षराहटका शब्द है। साथ ही ध्वजापर बैठा हुआ वानर भी उच स्वरसे गर्जना कर रहा है॥ ४॥

एष तिष्ठन् रथश्रेष्ठे रथे च रथिनां वरः। उत्कर्षति धनुःश्रेष्ठं गाण्डीवमशनिखनम्॥ ५॥

यह देखों। उस श्रेष्ठ रथमें बैठे हुए रथियों में प्रधान बीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गाण्डीवकी डोरी खींच रहे हैं और उससे बज़की गड़गड़ाहटके समान शब्द हो रहा है ॥

इमौ च बाणौ सिहतौ पादयोर्मे व्यवस्थितौ । अपरौ चाप्यतिक्रान्तौ कर्णो संस्पृदय मे शरौ ॥ ६ ॥

ये दो बाण एक साथ आकर मेरे पैरोंके आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानोंको छूकर निकल गये हैं॥ ६॥

निरुष्य हि वने वासं कृत्वा कर्मातिमानुषम् । अभिवादयते पार्थः श्लोत्रे च परिपृच्छति ॥ ७ ॥

कुन्तीनन्दन अर्जुन वनमें रहकर वहाँ तपस्या तथा शौर्य-द्वारा अतिमानुष (मानवी शक्तिसे वाहरका ) पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। ये प्रथम दो बाणोंद्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे दो बाणोंद्वारा कार्नोमें युद्धके लिये आज्ञा माँगते हैं॥ ७॥

चिरदृष्टोऽयमसाभिः प्रज्ञावान् बान्धविषयः। अतीव ज्वलितो लक्षम्या पाण्डुपुत्रो धनंजयः॥ ८॥

वन्धु-बान्धवींको प्रिय लगनेवाले परम बुद्धिमान् अर्जुन

को आज इमने दीर्घकालके बाद देखा है। अहा ! पाण्डु पुत्र धनंजय अपनी दिन्य लक्ष्मी ( शोभा ) से अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हैं॥ ८॥

> रथी शरी चारुतली निषङ्गी शङ्की पताकी कवची किरीटी। खड्गी च धन्वी च विभाति पार्थः शिखी वृतः सुग्भिरिवाज्यसिकः॥ ९॥

रथपर बैठे हुए धनंजयने बाण, सुन्दर दस्ताने, तरकस, शक्क, कवच, किरीट,खड्ग और धनुष धारण कर रक्खे हैं। इनके रथपर पताका फहरा रही है। इन सामग्रियोंसे सम्पन्न होकर आज ये तेजस्वी पार्थ खुवा आदि यज्ञसाधनोंसे घिरे और घीकी आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्निके समान शोमा पा रहे हैं॥ ९॥

( वैशम्यायन उवाच

तमदूरमुपायान्तं दृष्ट्वा पाण्डवमर्जुनम्। नारयः प्रेक्षितुं शेकुस्तपन्तं हि यथा रविम्॥ स तं दृष्ट्वा रथानीकं पार्थः सारथिमव्रवीत्।)

वैशाग्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तपते हुए सूर्यकी भाँति देदीप्यमान पाण्डुनन्दन अर्जुनको समीप आते देख शत्रु उनकी ओर दृष्टिपात न कर सके। रिथयोंकी सेनाको सामने देख कुन्तीकुमार अर्जुनने सार्थिसे कहा॥

अर्जुन उवाच

इपुराते च सेनाया हयान् संयच्छ सारथे। यावत् सभीक्षे सैन्येऽस्मिन् कासौकुरुकुलाधमः॥१०॥ सर्वा नेताननादत्य दृष्ट्वा तमतिमानिनम्। तस्य मूर्धि पतिष्यामि तत पते पराजिताः॥११॥

अर्जुनने कहा—सारथे ! धनुषसे बाण चलानेपर वह जितनी दूरीपर जाकर गिरता है, कौरवसेनासे उतना ही अन्तर रह जाय, तो घोड़ोंको रोक लेना; जिससे में यह देख लूँ कि इस सेनामें वह कुष्कुलाधम दुर्योधन कहाँ है । उस अत्यन्त अभिमानी दुर्योधनको देख लेनेपर में इन सब गोद्धाओंको छोड़कर उसीके सिरपर पहुँगा। उसके पराजित होनेसे ये सब परास्त हो जायँगे ॥ १०-११॥

एष व्यवस्थितो द्रोणो द्रौणिश्च तदनन्तरम्। भीष्मः कुपश्च कर्णश्च महेष्वासाः समागताः॥ १२॥

ये आचार्य द्रोण खड़े हैं । उनके बाद उन्हींके पुत्र अश्वत्थामा हैं । उधर पितामह भीष्म दिखायी देते हैं । इधर कृपाचार्य हैं और वह कर्ण है । ये सब महान् धनुर्धर यहाँ युद्धके लिये आये हैं ॥ १२॥

<u>राजानं नात्र पदया</u>मि गाः समादाय गच्छति । दक्षिणं मार्गमास्थाय राङ्के जीवपरायणः ॥ १३ ॥ परंतु इनमें में राजा दुर्योधनको नहीं देखता हूँ । मुझे संदेह है कि वह दक्षिण दिशाका मार्ग पकड़कर गौओंको साथ ले अपनी जान बचाये भागा जा रहा है ॥ १३ ॥ उत्सुजैतद् रथानीकं गच्छ यत्र सुयोधनः। तत्रैव योत्स्ये वैराटे नास्ति युद्धं निरामिषम्। तं जित्वा विनिवर्तिष्ये गाः समादाय वै पुनः ॥ १४ ॥

अतः विराटनन्दन ! इस रिथयोंकी सेनाको छोड़ो और जहाँ दुर्योधन है, वहीं चली । में वहीं युद्ध करूँगा । यहाँ व्यर्थ युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे जीत-कर गौओंको अपने साथ ले में पुनः लौट आऊँगा ॥ १४॥

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तः स वैराटिईयान् संयम्य यह्नतः। नियम्य च ततो रइमीन् यत्र ते कुरुपुङ्गवाः। अचोदयत् ततो वाहान् यत्र दुर्योधनो गतः॥१५॥

वैदाग्पायनजी कहते हैं — अर्जुनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर विराटकुमार उत्तरने यत्नपूर्वक घोड़ोंकी रास खींचकर जहाँ बड़े बड़े कौरव महारथी खड़े थे। उधर जानेसे उन्हें रोका। फिर उसने काबूमें रखते हुए उन घोड़ोंको उसी ओर बढ़ाया, जिधर राजा दुर्योधन गया था॥ १५॥

उत्सुज्य रथवंशं तु प्रयाते इवेतवाहने। अभिप्रायं विदित्वा च कृपो वचनमब्रवीत्॥१६॥

रथियोंकी रेना छोड़कर स्वेतवाहन अर्जुन जब दूसरी ओर चल दियेः तब उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्यबोले--॥१६॥

नैषोऽन्तरेण राजानं बीभत्सुः स्थातुमिच्छति । तस्य पार्षिण ग्रहीष्यामो जवेनाभिप्रयास्यतः ॥ १७ ॥

ंथे अर्जुन राजा दुर्योधनके विना ठहरना नहीं चाहते, इसिल्ये उधर ही बड़े वेगसे जा रहे हैं। अतः हमलोग शीघ चलकर इनका पीछा करें।। १७॥

न होनमतिसंकुद्धमेको युध्येत संयुगे । अन्यो देवात् सहस्राक्षात् रुष्णाद् वा देवकीसुतात् । आचार्याच सपुत्राद् वा भारद्वाजान्महारथात् ॥ १८ ॥

'इस समय ये बड़े कोधमें भरे हैं। अतः साक्षात् इन्द्र या देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा पुत्रसहित महारथी आचार्य द्रोणके सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर सकता ॥ १८॥

कि नो गावः करिष्यन्ति धनं वा विपुलं तथा। दुर्योधनः पार्थजले पुरा नौरिव मज्जति ॥१९॥

ंये गौएँ अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाम पहुचायेंगे ? राजा दुर्योधन पार्थरूपी जलमें पुरानी नावकी भाँति डूबना चाहता है ॥ १९॥ तथैव गत्वा वीभत्सुर्ताम विश्राव्य चात्मनः। रालभैरिव तां सेनां रारैः शीव्रमवाकिरत्॥ २०॥

उधर अर्जुन उसी प्रकार रथसे दुर्योधनके पास पहुँच गये और उच्चस्वरसे अपना नाम सुनाकर वड़ी शीव्रतासे कौरवसेनापर टिड्डीदलोंकी भाँति असंख्य वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २०॥

कीर्यमाणाः शरौधैस्तु योधास्ते पार्थचोदितैः । नापश्यन्नावृतां भूमिं नान्तरिक्षं च पत्रिभिः ॥ २१ ॥

अर्जुनके छोड़े हुए बाणसमूहोंसे आच्छादित होकर वे समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे। पृथ्वी और आकाश भी बाणोंसे ढँक गये थे।। २१॥

तेषामापततां युद्धे नापयाने ऽभवन्मतिः।

शीव्रत्वमेव पार्थस्य पूजयन्ति सा चेतसा ॥ २२ ॥ युद्धमें वाणोंकी मार खाकर कौरवसैनिक धराशायी होते जा रहे थे, तो भी उनका मन वहाँसे भागनेको नहीं होता था। वे मन-ही-मन अर्जुनकी फुर्तीकी सराहना करते थे॥ २२ ॥

ततः शङ्खं प्रदश्मौ स द्विषतां लोमहर्षणम्। विस्फार्यं च धनुःश्रेष्ठं ध्वजे भूतान्यचोदयत्॥ २३॥

तदनन्तर पार्थने अपना शङ्ख बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुपकी टंकार करके ध्वजापर बैटे हुए भ्तोंको सिंहनाद करने-की प्रेरणा दी ॥ २३॥

तस्य राङ्कस्य राब्देन रथनेमिखनेन च ।
गाण्डीवस्य च घोषेण पृथिवी समकम्पत ॥ २४ ॥
अमानुषाणां भूतानां तेषां च ध्वजवासिनाम्।
ऊर्ध्वं पुच्छान् विधुन्वाना रेभमाणाः समन्ततः।
गावः प्रतिन्यवर्तन्त दिशमास्थाय दक्षिणाम् ॥ २५ ॥

अर्जुनके शङ्कनाद, रथके पहियोंकी घर्तराहट, गाण्डीव धनुषकी टंकार तथा ध्वजमें निवास करनेवाले मानवेतर भृतोंके भयंकर कोलाहलसे पृथ्वी काँप उठी तथा गौएँ ऊपरको पूँछ उठाकर हिलाती और रँभाती हुई सब ओरसे लौट पड़ीं और दक्षिण दिशाकी ओर भाग चर्ली ॥ २४-२५॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे गोनिवर्तने त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥

इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय गौओंके ठौटनेसे सम्बन्ध रखनेवाठा तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १६ इलोक मिलाकर कुल २६६ इलोक हैं)

चतुष्पञ्चा<mark>रात्तमोऽ</mark>ध्यायः

अर्जुनका कर्णपर आक्रमण, विकर्णकी पराजय, शत्रुंतप और संग्रामजित्का वध, कर्ण और अर्जुनका युद्ध तथा कर्णका पलायन

वैशम्पायन उवाच

स शत्रुसेनां तरसा प्रणुद्य गास्ता विजित्याथ धनुर्धराध्यः। दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातो भूयो रणं सोऽभिचिकीर्षमाणः॥ १॥

वशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! धनुपधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने शत्रुसेनाको बड़े वेगसे दवाकर उन गौओंको जीत लिया और वे युद्धकी इच्छासे फिर दुर्योधनकी ओर चले॥ १॥

> गोषु प्रयातासु जवेन मत्स्यान् किरीटिनं कृतकार्यं च मत्वा। दुर्योधनायाभिमुखं प्रयातं कुरुप्रवीराः सहसा निपेतुः॥ २॥

जय गौएँ तीव गतिसे मत्स्यदेशकी राजधानीकी ओर भाग गर्यी और अर्जुन अपने कार्यमें सफल होकर दुर्योधनकी ओर बढ़ चले, तब यह सब जानकर कौरव वीर सहसा वहाँ आ पहुँचे॥ २॥ तेषामनीकानि बहूनि गाढं व्यूढानि दृष्ट्वा बहुलध्वजानि। मत्स्यस्य पुत्रं द्विपतां निहन्ता चैराटिमामन्त्र्य ततोऽभ्युवाच ॥ ३ ॥

उसकी अनेक सेनाएँ थीं और उन सबकी अच्छी तरह ब्यूह-रचना की गयी थी। उन सेनाओंमें बहुत-सी ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं। शत्रुओंका नाश करनेवाले अर्जुनने उन सबको देखकर विराटपुत्र उत्तरको सम्बोधित करके कहा—॥३॥

पतेन तूर्णं प्रतिपादयेमान् द्वेतान् ह्यान् काञ्चनरिहमयोक्त्रान् । ज्ञवेन सर्वेण कुरु प्रयत्न-मासादयेऽहं कुरुसिंहवृन्दम् ॥ ४ ॥ गजो गजेनेव मया दुरत्मा योद्धं समाकाङ्कृति स्तपुत्रः । तमेव मां प्रापय राजपुत्र दुर्योधनापाश्रयजातदर्षम् ॥ ५ ॥ राजकुमार ! सुनहरी रिस्तियोंसे जुते हुए मेरे इन सफेद घोड़ोंको तुम शीघ ही इस मार्गसे ले चलो और सम्पूर्ण वेगसे ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुइश्रेष्ठ दुर्योधनकी सेनाके पास पहुँच जाऊँ । यह देखो, जैसे हाथी हाथीके साथ भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार यह दुरात्मा स्तपुत्र कर्ण मेरे साथ युद्ध करना चाहता है । पहले इसीके पास मुझे ले चलो । यह दुर्योधनका सहारा पाकर बड़ा घमंडी हो गया है ॥ ४-५ ॥

स तैईयैर्वातजवैर्गृहङ्गिः
पुत्रो विरादस्य सुवर्णकक्षैः।
व्यध्वंसयत् तद् रिधनामनीकं
ततोऽवहत् पाण्डवमाजिमध्ये ॥ ६ ॥

अर्जुनके विशालघोड़े वायुके समान वेगशाली थे। उनकी जीनके नीचे लगे हुए कपड़ेके दोनों पिछले छोर सुनहरेथे। विराटपुत्र उत्तरने तेजीसे हॉककर उन घोड़ोंके द्वारा कौरवरिययोंकी सेनाको कुचलवाते हुए पाण्डुनन्दन अर्जुनको सेनाके मध्यभागमें पहुँचा दिया॥ ६॥

तं चित्रसेनो विशिखैविंपाठैः संग्रामजिच्छत्रुसहो जयश्च । प्रत्युचयुर्भारतमापतन्तं महारथाः कर्णमभीष्समानाः ॥ ७ ॥

इतनेमें ही चित्रसेन, संग्रामजित्, शत्रुसह तथा जय आदि महारथी विपाठ नामक वाणोंकी वर्षा करते हुए कर्णकी रक्षा करने-के उद्देश्यसे वहाँ आक्रमण करनेवाले अर्जुनके सामने आ डटे।।

> ततः स तेषां पुरुषप्रवीरः शरासनार्चिः शरवेगतापः। वातं रथानामदहत् समन्यु-र्वनं यथाग्निः कुरुपुङ्गवानाम्॥ ८॥

तब पुरुषश्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोधिस युक्त हो आग-बबूले हो गये । धतुष मानो उस आगकी ज्वाला थी और बाणोंका वेग ही आँच बन गया था । जैसे आग बनको जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारिथयोंके रथसमूहोंको भस्म करने लगे ॥ ८॥

> तिस्सस्तु युद्धे तुमुले प्रवृत्ते पार्थे विकर्णोऽतिरथं रथेन। विपाठवर्षेण कुरुप्रवीरो भीमेन भीमानुजमाससाद॥९॥

इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जानेपर कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर विकर्णने रथपर सवार हो विवाठ नामक बाणोंकी भयंकर वर्षा करते हुए भीमके छोटे भाई अतिरथी वीर अर्जुनपर आक्रमण किया ॥ ९॥ ततो विकर्णस्य धनुर्विकृष्य जाम्बूनदारयोपचितं दृढण्यम् । अपातयत् तं ध्वजमस्य मध्य

चिछन्नध्य जः सो ऽप्यपया जावेन ॥ १० ॥
तत्र अर्जुनने अपने वाणींसे जाम्बूनद नामक उत्तम
सुवर्ण मदे हुए सुदृद प्रत्यञ्चावाले विकर्णके धनुषको काटकर
उसके ध्वजको भी दुकड़े-दुकड़े करके गिरा दिया । रथकी ध्वजा
कट जानेपर विकर्ण बड़े वेगसे भाग निकला ॥ १० ॥

तं शात्रवाणां गणवाधितारं कमोणि कुर्वन्तममानुवाणि । शातुंतपः पार्थममृष्यमाणः समादैयच्छरवर्षेण पार्थम् ॥ ११ ॥

शत्रुदलके वीरोंका वध करनेवाले कुन्तीनन्दन अर्जुनको इस प्रकार अमातृषिक पराक्रम करते देख शत्रुंतप नामकवीर उनके सामने आया । वह अर्जुनका पराक्रम न सह अपनी बाणवर्षासे पार्थको पीड़ा देने लगा ॥ ११॥

> स तेन राज्ञातिरथेन विद्धो विगाहमानो ध्वजिनीं कुरूणाम्। शत्रुंतपं पञ्चभिराशु विद्धा ततोऽस्य सूतं दशभिर्ज्ञधान॥ १२॥

कौरवसेनामें विचरनेवाले अर्जुनने अतिरथी राजा शत्रुंतपके बाणोंसे घायल होकर उसे भी तुरंत ही पाँच बाणोंसे बींध डाला। फिर उसके सारथिको दस बाण मार-कर यमलोक पहुँचा दिया॥ १२॥

> ततः स विद्धो भरतर्षभेण बाणेन गात्रावरणातिगेन। गतासुराजौ निपपात भूमौ नगो नगाग्रादिव वातरुगणः॥ १३॥

भरतश्रेष्ठ अर्जुनके वाण कवच छेदकर शरीरके भीतर घुस जाते थे। उनके द्वारा घायल होकर राजा शत्रुंतपके प्राणपखेरू उड़ गये और जैसे आँधीसे उखड़ा हुआ वृक्ष पर्वतशिखरसे नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथसे रणभूमिमें गिर पड़ा॥ १३॥

नरर्षभास्तेन नर्षभेण वीरा रणे वीरतरेण भग्नाः। चकम्पिरे वातवशेन काले प्रकम्पितानीय महावनानि॥१४॥

नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजयके बाणोंकी मार खाकर कौरव-सेनाके कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार काँपने लगे, जैसे समयानुसार प्रचण्ड आँधीके वेगसे बड़े-बड़े जंगलोंके वृक्ष हिलने लगते हैं ॥ १४ ॥ हतास्तु पार्थेन नरप्रवीरा गतासबोर्घ्यां सुषुपुः सुवेषाः। वसुप्रदा वासवतुल्यवीर्याः पराजिता वासवजेन संख्ये ॥१५॥

कुन्तीपुत्र अर्जुनके द्वारा मारे गये बहुतेरे उत्कृष्ट नर-वीर जो सुन्दर वेश-भूषासे सुशोभित थे, प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर सो गये। जो वीर दूसरोंको वसु (धन) देनेवाले और वासव (इन्द्र) के तुल्य पराक्रमी थे, वे भी वासव-नन्दन अर्जुनके द्वारा उस युद्धमें पराजित हो गये॥ १५॥

सुवर्णकार्ष्णायसवर्मनद्धा
नागा यथा हैमवताः प्रवृद्धाः ।
तथा स शत्रून् समरे विनिष्नन्
गाण्डीवधन्वा पुरुषप्रवीरः ॥ १६ ॥
चचार संख्ये विदिशो दिशश्च
दहन्निवाग्निर्वनमातपान्ते ।

उनमेंसे कुछ तो सोनेके कवच पहने थे और कुछ लोगोंने काले लोहेके बख्तर बाँध रक्खे थे। वे उस युद्ध-भूमिमें पड़े हुए हिमालयप्रदेशके विशालकाय गजराजोंके समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राममें शत्रुओंका संहार करनेवाले गाण्डीवधारी वीरशिरोमणि नरस्त अर्जुन वहाँ सब दिशाओंमें इस प्रकार विचरने लगे। मानो ग्रीष्म-मृतुमें दावानल सम्पूर्ण वनको दन्ध करता हुआ चारों ओर फैल रहा हो॥ १६ है॥

> प्रकीर्णपर्णानि यथा वसन्ते विशातयित्वा पवनोऽम्बुदांश्च ॥ १७ ॥ तथा सपत्नान् विकिरन् किरीटी चचार संख्येऽतिरथो रथेन ।

जैसे वसन्तऋतुमें (तेज चलनेवाली) हवा पतझड़के विखरे पत्तोंको उड़ाती और वादलोंको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस रणभूमिमें रथपर बैठे हुए अतिरथी वीर किरीटधारी अर्जुन शत्रुओंका संहार करते हुए विचरने लगे।। १७३।।

शोणाश्ववाहस्य हयान् निहत्य वैकर्तनभ्रातुरदीनसत्त्वः । एकेन संग्रामजितः शरेण शिरो जहाराथ किरीटमाली ॥ १८॥

उनके हृदयमें दीनताका छेश भी नहीं था। वे सुन्दर किरीट और मालाओंसे अलंकृत थे। उन्होंने लाल घोड़े-वाले रथपर बैठकर अपने सामने आथे हुए कर्णके भाई संग्रामजित्के घोड़ोंको मार डाला और एक बाणसे उसके मस्तकको भी धड़से अलग कर दिया॥ १८॥ तिस्मन् हते भ्राति स्तुषुत्रो वैकर्तनो वीर्यमधाददानः। प्रगृह्य दन्ताविव नागराजो महर्षभं व्याव्य इवाभ्यधावत् ॥ १९॥

अपने भाई संग्रामजित्के मारे जानेपर स्तपुत्र कर्णने कुपित हो पराक्रम दिखानेकी इच्छासे अर्जुन और उत्तरपर इस प्रकार हठपूर्वक धाना किया, मानो कोई गजराज दो पर्वतिशिखरीसे भिड़ने चला हो अथवा कोई न्याघ किसी महा-बली साँड़पर टूट पड़ा हो ॥ १९॥

स पाण्डवं द्वाद्शभिः पृषक्तै-र्वेकर्तनः शीव्रमधो जघान । विव्याध गात्रेषु ह्यांश्च सर्वान् विराटपुत्रं च करे निजब्ने ॥ २०॥

सूर्यपुत्र कर्णने बड़ी शीघताके साथ पाण्डुनन्दन अर्जुनको बारह वाणोंसे घायल किया, उनके घोड़ोंके शरीर छेदकर छलनी कर दिये और विराटपुत्र उत्तरके हाथमें भी भारी चोट पहुँचायी ॥ २०॥

> तमापतन्तं सहसा किरीटी वैकर्तनं वे तरसाभिपत्य। प्रगृह्य वेगं न्यपतज्जवेन नागं गरुत्मानिव चित्रपक्षः॥२१॥

कर्णको सहसा आते देख किरीटधारी अर्जुन भी तीव्र गतिसे आगे बढ़कर जैसे विचित्र पंखवाले गरह किसी नागपर जोरसे आक्रमण करते हों, उसी प्रकार बड़े वेगसे उसपर टूट पड़े ॥ २१॥

> ताबुत्तमौ सर्वधनुर्घराणां महावस्रौ सर्वसपत्नसाहौ। कर्णस्य पार्थस्य निशम्य युद्धं दिदृक्षमाणाः कुरवोऽभितस्थुः॥ २२॥

वे दोनों ही सम्पूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ, महान् बलवान् तथा समस्त शत्रुओंका वेग सहन करनेवाले थे। कर्ण और अर्जुनका युद्ध सुनकर समस्त कौरववीर उसे देखनेके लिये दर्शकोंकी भाँति खड़े हो गये॥ २२॥

> स पाण्डवस्तूर्णमुदीर्णकोपः कृतागसं कर्णमुदीक्ष्य हर्पात्। क्षणेन सादवं सरथं ससारथि-मन्तर्दधे घोरदारीघत्रृष्ट्या॥ २३॥

अपने अपराधी कर्णको सामने देखकर पाण्डुनन्दन अर्जुनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी । वे तुरंत ही हर्ष एवं उत्साहसे भर गये और भयंकर बाणोंकी वर्षा करके उन्होंने क्षणभरमें घोड़े, रथ और सारथिसहित कर्णको ढँक दिया ॥ २३॥

ततः सुविद्धाः सरथाः सनागा
योधा विनेदुर्भरतर्षभाणाम् ।
अन्तर्हिताभीष्ममुखाः सहाथ्याः
किरीटिना कीर्णरथाः पृषत्कैः ॥ २४ ॥

तदनन्तर कौरवसेनाके रिथयों और हाथीसवारों-सिहत सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त घायल होकर चीखने-चिल्लाने लगे । किरीटधारी पार्थके बाणेंसे रथ आच्छादित हो जानेके कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ोंसहित अहदय हो गये ॥ २४॥

> स चापि तानर्जुनबाहुमुक्ता-व्छराव्छरौद्येः प्रतिहत्य वीरः । तस्थौ महात्मा सधनुः सबाणः सविस्कुलिङ्गोऽग्निरिवाशु कर्णः ॥ २५ ॥

तब महामना वीर कर्ण भी बाणसमूहोंद्वारा अर्जुनकी भुजाओं छोड़े गये सम्पूर्ण बाणोंको शीघ ही काटकर अपने धनुष और बाणोंके साथ चिनगारियों से युक्त अग्निकी माँति सुशोभित होने लगा॥ २५॥

> ततस्त्वभूद् वै तलतालशब्दः सशङ्क्षभेरीपणवप्रणादः । प्रक्ष्वेडितज्यातलिनखनं तं वैकर्तनं पूजयतां कुरूणाम्॥२६॥

फिर तो वहाँ कर्ण बार-बार प्रत्यञ्चा खींचकर धनुष-की टंकार फैलाने लगा और उसकी प्रशंसा करनेवाले कौरवींके दलमें इथेलियों और तालियोंकी गड़गड़ाइट होने लगी। शङ्क बज उठे, नगाड़े पीटे जाने लगे और दोलीं-का गम्भीर शब्द सब ओर गूँजने लगा॥ २६॥

> उद्धतलाङ्ग्लमहापताक-ध्वजोत्तमांसाकुलभीषणान्तम्। गाण्डीवनिर्हाद्छतप्रणादं किरीटिनं प्रेक्ष्य ननाद् कर्णः॥ २७॥

अर्जुनके रथकी ध्वजापर बैंटे वानरवीरकी पूँछ बहुत बड़ी पताकाके समान हिल रही थी और उसके अग्रभागपर भयंकर भूतोंका भैरवनाद हो रहा था। इसके साथ ही बज़की गड़गड़ाइटके समान गाण्डीव धनुपकी टंकार फैल रही थी। ऐसे किरीटधारी अर्जुनकी ओर देखकर कर्ण बार-बार सिंहनाद करने लगा॥ २७॥

> स चापि वैकर्तनमर्दयित्वा सादवं ससूतं सरथं पृषत्कैः।

तमाववर्ष प्रसभं किरीटी वितामहं द्रोणकृषौ च दृष्टा ॥ २८ ॥

तय अर्जुनने भी घोड़े, सारिथ एवं रथसित कर्णको वाणोंद्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यकी ओर देखते हुए कर्णपर हटपूर्वक वाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की ॥ २८ ॥

स चापि पार्थं बहुभिः पृष्यत्कैवैंकर्तनो मेघ इवाभ्यवर्षत्।
तथैव कर्णं च किरीटमाली
संछादयामास शितैः पृष्यकैः ॥ २९ ॥

यह देख कर्णने भी अर्जुनपर मेघकी भाँति बहुत-से बाणोंकी झड़ी लगा दी। इसी प्रकार किरीटमाली अर्जुनने भी अपने तीखे सायकोंसे कर्णको ढँक दिया॥ २९॥

तयोः सुतीक्ष्णान् स्जतोः रारौघान्
महारारौघास्रविवर्धने रणे।
रथे विलग्नाविव चन्द्रस्यौ
घनान्तरेणानुददर्श लोकः॥३०॥

इस प्रकार जहाँ राशि-राशि बार्णोद्वारा भीषण मार-काट मची हुई थी, उस रणक्षेत्रमें ये दोनों वीर अत्यन्त तीक्ष्ण शरसमूहोंकी बौछार कर रहे थे। लोगोंने देखा, वे रथपर बैठे हुए बाणसमूहके भीतरसे इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं, माना बादलोंके भीतरसे सूर्य और चन्द्रमा चमक रहे हों॥ ३०॥

> अथाग्रुकारी चतुरो ह्यांश्च विव्याधं कर्णो निशितैः किरीटिनः। त्रिभिश्च यन्तारममृष्यमाणो विव्याध तूर्णेत्रिभिरस्य केतुम्॥ ३१॥

कर्णको अर्जुनका पराक्रम असद्य हो उठा। उसने अपनी आग्रुकारिता (शीघ बाण छोड़नेकी कला) का परिचय देते हुए तीले बाणोंसे अर्जुनके चारों घोड़ोंको बींध डाला; फिर तीन बाणोंसे उनके सार्थको घायल किया और तुरंत ही तीन बाण मारकर ध्वजको भी छेद डाला। ३१।

> ततोऽभिविद्धः समरावमर्दीं प्रबोधितः सिंह इव प्रसुप्तः। गाण्डीवधन्वा ऋषभः कुरूणा-मजिह्मगैः कर्णमियाय जिष्णुः॥ ३२॥

कुरकुलके श्रेष्ठ पुरुष गाण्डीवधारी अर्जुन समरभूमिमें शत्रुओंको रौंद डालनेवाले थे। वे स्तपुत्रके बाणोंसे घायल होकर सोये हुए सिंहके समान जाग उठे और विपक्षियोंपर सीधे आघात करनेवाले बाणोंद्वारा कर्णका सामना करनेके लिये आगे बढ़े॥ ३२॥ शरस्त्रत्रृष्ट्या निहतो महातमा प्रादुश्चकारातिमनुष्यकर्म । प्राच्छादयत् कर्णरथं पृपत्कै-लोकानिमान् सूर्य इवांशुजालैः॥ ३३॥ र्णकी वाणवर्षासे आहत हुए महातमा अर्जुनने अति

कर्णकी वाणवर्षासे आहत हुए महात्मा अर्जुनने अति-मानुप पराक्रम प्रकट किया। जैसे सूर्य अपनी किरणोंके समृह-से समस्त संसारको आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने वाणसमुदायसे कर्णके रथको हँक दिया॥ ३३॥

स हस्तिनेवाभिहतो गजेन्द्रः
प्रमुद्य भरलान् निश्वात् ।
आकर्णपूर्णे च धनुर्विकृष्य
विव्याध गात्रेष्वथ सुतुष्त्रम् ॥ ३४ ॥

उस समय अर्जुनकी दशा उस गजराजकी भाँति हो रही थी, जो अपने प्रतिद्वन्द्वी गजका प्रहार सहकर स्वयं भी उसपर चोट करनेके लिये उद्यत हो। उन्होंने तरकस-से भल नामक तीले वाण निकाले और धनुषको कानतक र्लीचकर स्तपुत्रके अर्ज्ञोको बीध डाखा॥ ३४॥ अथास्य वाहृरुशिरोललाटं ग्रीवां वराङ्गानि परावमर्दी । शितैश्च वाणैर्युधि निर्विभेद गाण्डीवमुक्तैरशनिप्रकाशैः ॥ ३५ ॥

शतुओंका मान मर्दन करनेवाले वीर धनंजयने गाण्डीव धनुषसे छूटकर वज्रके समान प्रकाशित होनेवाले तीले सायकों-द्वारा उस युद्धमें कर्णकी दोनों भुजाओं, जाँघों, मस्तक, ललाट तथा मीवा आदि उत्तम अङ्गोंको छेद डाला॥ ३५॥

> स पार्थमुक्तैरिष्ठभिः प्रणुन्नो गजो गजेनेव जितस्तरस्वी। विहाय संग्रामशिरः प्रयातो

वैकर्तनः पाण्डवबाणतप्तः ॥ ३६ ॥ अर्जुनके छोड़े हुए वाणोंकी चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिल-मिला उठा और एक हाथींसे पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथीकी भाँति वह पाण्डुनन्दन अर्जुनके वाणोंसेसंतप्त हो युद्ध-का मुहाना छोड़कर भाग निकला ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोप्रहे कर्णापयाने चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय कर्णका युद्धसे

परायनविषयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

## पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### अर्जुनद्वारा कौरवसेनाका संहार और उत्तरका उनके रथको कुपाचार्यके पास छे जाना

वैशम्यायन उवाच

अपयाते तु राधेये दुर्योधनपुरोगमाः। अनीकेन यथास्वेन दानैराच्छीन्त पाण्डवम् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! राधानन्दन कर्णके भाग जानेपर दुर्योधन आदि कौरवयोद्धा अपनी-अपनी सेनाके साथ धीरे-धीरे पाण्डुनन्दन अर्जुनकी ओर बढ़ आये ॥ १॥

बहुधा तस्य सैन्यस्य व्यूढस्यापततः शरैः । अधारयत वेगं स वेलेव तु महोद्रधेः ॥ २ ॥

तय जैसे वेला (तटभूमि) महासागरके वेगको रोक लेती है, उसी प्रकार अर्जुनने व्यूहरचनापूर्वक बाणवर्षाके साथ आती हुई अनेक भागोंमें विभक्त कौरवसेनाके बढ़ाव-को रोक दिया ॥ २ ॥

ततः प्रहस्य वीभत्सुः कौन्तेयः इवेतवाहनः। दिब्यमस्त्रं प्रकुर्वाणः प्रत्यायाद् रथसत्तमः॥ ३ ॥ यथा रिमिभरादित्यः प्रच्छादयित मेदिनीम्। तथा गाण्डीयनिर्मुक्तैः रारैः पार्थो दिशो दश॥ ४ ॥

तदनन्तर इवेत घोड़ोंवाले श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ कुन्ती-नन्दन अर्जुनने हँसकर दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए उस सेनाका सामना किया। जैसे सूर्यदेव अपनी अनन्त किरणोंद्वारा समूची पृथ्वीको आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए असंख्य बाणोंद्वारा दसों दिशाओं-को दँक दिया॥ ३-४॥

न रथानां न चाश्वानां न गजानां न वर्मणाम्। अनिविद्धं शितैर्वाणेरासीद् द्वयङ्कुलमन्तरम्॥ ५॥

वहाँ रथों, घोड़ों, हाथियों तथा उनके सवारोंके अङ्गों और कवचोंमें दो अङ्गुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था, जो अर्जुनके तीले वाणोंसे विंध न गया हो ॥ ५॥

दिव्ययोगाच पार्थस्य हयानामुत्तरस्य च। शिक्षाशिल्पोपपन्नत्वादस्त्राणां चपरिक्रमात्।

### वीर्यवस्यं द्वतं चाग्यं दृष्टा जिष्णोरपूजयन् ॥ ६ ॥

अर्जुनके दिव्यास्त्रोंका प्रयोग, घोड़ोंकी शिक्षा, रथ-सञ्चालन-की कलामें उत्तरका कौशल तथा पार्थके अस्त्र चलानेका कम-इन सबके कारण तथा उनका पराक्रम और अत्यन्त फुर्ती देखकर शत्रु भी इनकी प्रशंसा करने लगे ॥ ६॥ कालापिनिया बीधत्यं निर्वहत्त्वस्त्र प्रजाः।

कालाग्निमिव वीभत्सुं निर्दहन्तमिव प्रजाः। नारयः प्रेक्षितुं दोकुर्ज्वलन्तमिव पावकम्॥ ७॥

अर्जुन समस्त प्रजाका संहार करनेवाली प्रलयकालीन अग्निक समान शत्रुओंको भस्म कर रहे थे। वे मानो जलती आग हो रहे थे। शत्रु उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं पाते थे॥ ७॥

#### तानि ग्रस्तान्यनीकानि रेजुरर्जुनमार्गणैः। शैलं प्रति बलाश्राणि व्याप्तानीवार्करदिमभिः॥ ८॥

अर्जुनके वाणोंसे आच्छादित हुई कौरवोंकी सेना इस प्रकार सुशोभित हुई, मानो पर्वतके निकट नवीन मेघोंकी घटा सूर्यंकी किरणोंसे व्यात हो गयी हो ॥ ८॥

अशोकानां वनानीवच्छन्नानि बहुशः शुभैः। रेजुः पार्थशरैस्तत्र तदा सैन्यानि भारत॥ ९॥

भारत ! उस समय कुन्तीपुत्र अर्जुनके बाणोंसे घायल हो लहू छहान हुए कौरवसैनिक बहुतेरे लाल फूलोंसे आच्छादित अशोकवनके समान शोभा पा रहे थे ॥ ९॥

स्रजोऽर्जुनरारैः राणिं गुष्यत्पुष्पं हिरण्मयम् । छत्राणि च पताकाश्च खे दधार सदागतिः ॥ १० ॥

अर्जुनके बार्णोसे छिन्न-भिन्न हो हारसे टूटकर बिखरे हुए स्वर्णचम्पाके सूखे फूल, छन और पताकाओं आदिको वायु कुछ देरतक आकाशमें ही घारण किये रहती थी ( बार्णोके जालपर रुक जानेसे वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे ) ॥ १०॥ -

#### खबळत्रासनात्त्रस्ताः परिपेतुर्दिशो दश। रथाङ्गदेशानादाय पार्थच्छन्नयुगा हयाः॥११॥

अर्जुनने जिनके जुए काट दिये थे, वे शत्रुदछके घोड़े अपनी सेनाकी घवराइटसे स्वयं भी व्यग्न हो उठे और जुएका एक-एक दुकड़ा अपने साथ छिये सब और भागने छगे॥ कर्णकक्षविषाणेषु अन्तरोष्ठेषु चैव ह।

अब अर्जुन युद्धभूमिमें गजराजोंके कान, कक्ष, दाँत, निचले ओठ तथा अन्य मर्मस्थानोंमें बाण मारकर उन्हें धराशायी करने लगे ॥ १२॥

मर्मखङ्गेषु चाहत्यापातयत् समरे गजान् ॥ १२॥

कौरवाय्रगजानां तु शरीरैर्गतचेतसाम्। क्षणेन संवृता भृमिर्मेघैरिव नभस्तलम्॥१३॥

एक ही क्षणमें प्राणहीन हुए कौरवसेनाके आगे चलनेवाले गजराजोंकी लाशोंसे वहाँकी भूमि पट गयी एवं मेघोंकी घटासे आच्छादित आकाशकी भाँति प्रतीत होने लगी ॥ १३॥

युगान्तसमये सर्वं यथा स्थावरजङ्गमम्। कालक्षयमदोषेण दहत्यत्रदिखः दिखी। तद्वत् पार्थो महाराज ददाह समरे रिपून् ॥ १४॥

महाराज ! जैसे प्रलयकालमें लपलपाती लपटोंके साथ आगे वढ़नेवाली संवर्तकाग्नि सम्पूर्ण चराचर जगत्को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार कुग्तीनन्दन अर्जुन उस समर-भूमिमें शत्रुओंको अपनी बाणाग्निसे दग्ध करने लगे ॥ १४ ॥

ततः सर्वास्त्रतेजोभिधंनुषो निखनेन च।
शब्देनामानुषाणां चभूतानां ध्वजवासिनाम्।
मैरवं शब्दमत्यर्थे वानरस्य च कुर्वतः॥१५॥
दैवारिपाच बीभत्सुस्तसिन् दौर्योधने वने।
भयमुत्पादयामास बलवानरिमर्दनः॥१६॥

तदनन्तर रात्रुओंका मान-मर्दन करनेवाले बलवान् अर्जुन-ने अपने सम्पूर्ण अस्त्र-रास्त्रोंके तेजिंक धनुषकी टंकारके, ध्वजामें निवास करनेवाले मानवेतर भूतोंके भयंकर कोलाहलके, अत्यन्त मैरव गर्जना करनेवाले वानरके प्रभावसे तथा भीषण नाद फैलानेवाले राङ्क्षसे भी दुर्योधनकी उस सेनामें भारी भय उत्पन्न कर दिया ॥ १५-१६ ॥

#### रथशक्तिममित्राणां प्रागेव निपतद् भुवि । सोऽपयात्सहसापश्चात्साहसाचाभ्युपेयिवान्॥१७॥

शत्रुओंकी रथशक्तिको तो अर्जुन पहलेसे ही धरतीपर सुला चुकेथे। फिर असमथोंका वध करना अनुचित साहस मानकर वे एक बार वहाँसे हट गये, परंतु (उन सैनिकों-को युद्धके लिये उचत देख) फिर उनके पास आ गये॥

शरवातैः सुतीक्ष्णाग्रैः समादिष्टैः खगैरिव। अर्जुनस्तु खमाववे लोहितप्राशनैः खगैः॥१८॥

अर्जुनके धनुषसे छूटे हुए अत्यन्त तीखी धारवाले बाण-समूह मानो रक्त पीनेवाले आकाशचारी पक्षी थे, उनके द्वारा उन्होंने सम्पूर्ण आकाशको ढँक दिया ॥ १८॥

अत्र मध्ये यथार्कस्य रश्मयस्तिग्मतेजसः। दिशासु च तथा राजन्नसंख्याताः शरास्तदा ॥ १९॥

राजन् ! जैसे प्रचण्ड तेजवाले सूर्यदेवकी किरणें एक

पात्रमें नहीं अँट सकती उसी प्रकार उस समय सम्पूर्ण दिशाओं में फैंडे हुए अर्जुनके असंख्य बाण आकाशमें समा नहीं पाते थे।। १९ ।।

#### सकृदेवानतं दोकू रथमभ्यसितुं परे। अलभ्यः पुनरद्वैस्तु रथात्सोऽतिप्रपादयेत्॥ २०॥

शत्रुसैनिक अर्जुनका रथ निकट आनेपर उसे एक ही बार पहचान पाते थे; दुवारा इसके लिये उन्हें अवसर नहीं मिलता था; क्योंकि पास आते ही अर्जुन उन्हें घोड़ोंसहित इस लोकसे परलोक भेज देते थे।। २०॥

#### ते शरा द्विट्शरीरेषु यथैव न ससक्तिरे। द्विडनीकेषु वीभत्सोर्न ससज्जे रथस्तदा॥२१॥

अर्जुनके वे वाण जिस प्रकार शत्रुओं के शरीरमें अटकते नहीं थे, उन्हें छेदकर पार निकल जाते थे, उसी प्रकार उनका रथ भी उस समय शत्रु-सेनाओं में कहीं रुकता नहीं था; उनको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता था ॥ २१ ॥

### स तद् विक्षोभयामास द्यरातिबलमञ्जसा। अनन्तभोगो भुजगः क्रीडन्निव महार्णवे॥ २२॥

जैसे अनन्त फणोंवाले नागराज शेष महासागरमें क्रीड़ा करते हुए उसे मथ डालते हैं, उसी प्रकार अर्जुनने अनायास ही शत्रुसेनामें घूम-घूमकर भारी हलचल पैदा कर दी ॥ २२॥

#### अस्पतो नित्यमत्यर्थे सर्वमेवातिगस्तथा। अश्रुतः श्रूयते भृतैर्धनुर्घोषः किरीटिनः॥२३॥

जब अर्जुन बाण चलाते थे, उस समय समस्त प्राणी सदा उनके गाण्डीव धनुपकी बड़े जोरसे होनेवाली अद्भुत टंकार सुनते थे। वैसी टंकार-ध्विन पहले किसीने कभी नहीं सुनी थी। उसके सामने दूसरे सभी प्रकारके शब्द दब जाते थे॥ २३॥

### संततास्तत्र मातङ्गा बाणैरल्पान्तरान्तरे । संवृतास्तेन दृश्यन्ते मेघा इच गभस्तिभिः ॥ २४ ॥

उस युद्धभृमिमें खड़े हुए हाथियोंके सम्पूर्ण अङ्ग बहुत थोड़ी-थोड़ी दूरपर वाणोंसे छिद गये थे। इस कारण वे सूर्यकी किरणोंसे आवृत मेचोंकी घटाके समान दिखायी देते थे॥

दिशोऽनुभ्रमतः सर्वाः सन्यदक्षिणमस्यतः। सततं दश्यते युद्धे सायकासनमण्डलम्॥२५॥

अर्जुन सत्र दिशाओं में वार-बार घूमते हुए दाँयें-बाँयें

बाण चला रहे थे; इसलिये युद्धमें अलातचक्रकी भाँति उनका मण्डलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था॥

### पतन्त्यरूपेषु यथा चक्षृंषि न कदाचन। नालक्ष्येषु राराः पेतुस्तथा गाण्डीवधन्वनः॥ २६॥

जैसे आँखें रूपहीन पदार्थोंपर कभी नहीं पड़तीं, उसी प्रकार गाण्डीवधारी अर्जुनके बाण उन व्यक्तियोंपर नहीं पड़ते थे, जो उनके बाणोंके लक्ष्य नहीं थे (अर्थात् जिन्हें वे अपने बाणोंका निशाना नहीं बनाना चाहते थे।)॥ २६॥ मार्गो गजसहस्रस्य युगपद् गच्छतो चने।

#### मार्गो गजसहस्रस्य युगपद् गच्छतो वने। यथा भवेत् तथा जञ्जे रथमार्गः किरीटिनः॥२७॥

जैसे वनमें एक साथ चलते हुए सहस्रों हाथियोंके पद-चिह्नोंसे बहुत साफ और चौड़ा रास्ता बन जाता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुनके रथका मार्ग भी उनकी बाणवर्षा-से साफ हो जाता था।। २७।।

### नृनं पार्थंजयैपित्वाच्छकः सर्वामरैः सह। हन्त्यसानित्यमन्यन्त पार्थेन निहताः परे॥२८॥

अर्जुनके बार्णोंसे घायल हुए शत्रु ऐसा समझते ये कि निश्चय ही अर्जुनकी विजयकी अभिलाषा रखनेके कारण साक्षात् इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके साथ आकर हमें मार रहे हैं ॥ २८॥

### भ्रन्तमत्यर्थमहितान् विजयं तत्र मेनिरे। कालमर्जुनरूपेण संहरन्तमिव प्रजाः॥२९॥

उस समरभूमिमें असंख्य शत्रुओंका संहार करते हुए पार्थकी ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अर्जुनके रूपमें साक्षात् काल ही आकर सबका संहार कर रहा है ॥ २९॥

### कुरुसेनाशरीराणि पार्थेनैवाहतान्यपि । सेदुः पार्थहतानीव पार्थकर्मीनुशासनात् ॥ ३० ॥

कौरव-योद्धाओं के शरीर कुन्तीनन्दन अर्जुनके बाणेंसे घायल होकर छिन्न-भिन्न हो गये थे। वे पार्थके बाणोंसे मारे हुएकी ही भाँति पड़े थे; क्योंकि पार्थके इस अद्भुत पराक्रमकी उन्हींसे उपमा दी जा सकती है॥ ३०॥

### ओपधीनां शिरांसीव द्विषच्छीर्षाणि सोऽन्वयात् । अवनेशुः कुरूणां हि वीर्याण्यर्जुनजाद् भृषात्॥ ३१ ॥

वे धानकी बालके समान रात्रुओं के सिर क्रमशः काटते जाते थे । अर्जुनके भयसे कौरवों की सारी राक्ति नष्ट हो गयी थी ॥ ३१॥

अर्जुनानिलभिन्नानि वनान्यर्जुनविद्विषाम् । चक्रुर्लोहितधाराभिर्धरणीं लोहितान्तराम् ॥ ३२ ॥

अर्जुनके शत्रुरूपी वन अर्जुनरूपी वायुसे ही छिन्न-भिन्न हो लाल भाराएँ (रक्त) बहाकर पृथ्वीको भी लाल करने लगे ॥ ३२॥

लोहितेन समायुक्तैः पांसुभिः पवनोद्धृतैः। बभूबुर्लोहितास्तत्र भृशमादित्यरश्मयः॥३३॥

वायुद्वारा उड़ायी हुई रक्तसे सनी धूलके संसर्गसे आकाश-में सूर्यकी किरणें भी अधिक लाल हो गर्यी ॥ ३३ ॥ सार्क खं तत्क्षणेनासीत् संध्यायामिव लोहितम् । अप्यस्तं प्राप्य सूर्योऽपि निवर्तेत न पाण्डवः॥ ३४ ॥

जैसे संध्याकालमें पश्चिमका आकाश लाल हो जाता है, उसी प्रकार उस समय सूर्यसहित आकाश लाल रंगका हो गया था। संध्याकालमें तो सूर्य अस्ताचलपर पहुँचकर परसंताप-कर्मसे निवृत्त हो जाते हैं; परंतु पाण्डुनन्दन अर्जुन शत्रुपीड़नरूपी कर्मसे निवृत्त नहीं हुए ॥ ३४॥

तान् सर्वान् समरे शूरः पौरुषे समवस्थितान्। दिन्यैरस्त्रैरचिन्त्यात्मा सर्वानार्च्छद् धनुर्धरान् ॥३५॥

अचिन्त्य मन-बुद्धिवाले श्र्वीर अर्जुनने रणभूमिमें पुरुषार्थ दिखानेके लिये डटे हुए उन सभी धनुषधारियोंपर अपने दिव्यास्त्रोंद्वारा आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ स तु द्रोणं त्रिससत्या क्षुरप्राणां समार्पयत् । दुःसहं दशिभवांणेद्रौणिमष्टाभिरेव च ॥ ३६ ॥ दुःशासनं द्वादशिभः छपं शारद्वतं त्रिभिः। भीषमं शान्तनवं षष्ट्या राजानं च शतेन ह । कर्णं च कर्णिना कर्णे विव्याध परवीरहा ॥ ३७ ॥

उन्होंने द्रोणाचार्यको तिहत्तर, दुः सहको दस, अश्वत्थामा-को आठ, दुःशासनको वारह, शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्यको तीन, शान्तनुनन्दन भीष्मको साठ तथा राजा दुर्योधनको सौ क्षुरप्र नामवाले बाणोंसे घायल किया। तत्पश्चात् शत्रु-वीरोंका हनन करनेवाले अर्जुनने कर्णके कानमें एक कर्णी नामक बाण मारकर उसे बींध डाला।। ३६-३०॥

तिसान् विद्धे महेष्वासे कर्णे सर्वास्त्रकोविदे । हताश्वसूते विरथे ततोऽनीकमभज्यत ॥ ३८॥

फिर उसके घोड़े और सार्थिको भी यमलोक मेजकर रथहीन कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाता महा- धनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्णके घायल होने तथा उसके घोड़े, सार्थि एवं रथके नष्ट हो जानेपर सारी सेनामें भगदड़ मच गयी ॥ तत् प्रभग्नं बलं दृष्ट्वा पार्थमाजिस्थितं पुनः। अभिप्रायं समाज्ञाय वैराटिरिद्मव्रवीत्॥३९॥ आस्थाय रुचिरं जिष्णो रथं सार्थिना मया। कतमं यास्यसेऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं त्वया॥४०॥

विराटकुमार उत्तरने कौरव-सेनाको भागती और कुन्ती-पुत्र अर्जुनको पुनः युद्धके लिये डटा हुआ देखकर उनका अभिप्राय समझकर यों कहा—'जिष्णो ! मुझ सारथिके साथ इस सुन्दर रथपर बैठे हुए आप अब किस सेनाकी ओर जाना चाहते हैं ? आप जहाँके लिये आज्ञा दें; वहीं आपके साथ चलूँ ॥ ३९-४०॥

अर्जुन उवाच

लोहिताश्वमिरिष्टं यं वैयाघ्रमनुपश्यिस । नीलां पताकामाश्चित्य रथे तिष्ठन्तमुत्तर ॥ ४१ ॥ कृपस्यैतद्नीकाग्र्यं प्रापयस्वैतदेव माम् । पतस्य दर्शयिष्यामि शीघास्त्रं दृढधिन्वनः ॥ ४२ ॥

अर्जुन बोले—उत्तर ! जिनके लाल-लाल घोड़े हैं, जिन ग्रुमस्वरूप महापुरुषको तुम बाघम्यर पहने देख रहे हो, जो अपने रथपर नीले रंगकी पताका फहराकर बैठे हुए हैं, वे कृपाचार्यजी हैं और वहीं यह उनकी श्रेष्ठ सेना है। मुझे इसी सेनाके पास ले चलो। में इन दृढ़ धनुषवाले कृपाचार्यजीको शीघ अस्त चलानेकी कला दिखलाऊँगा॥ ४१-४२॥

ध्वजे कमण्डलुर्यस्य शातकौम्भमयः शुभः। आचार्य एव हि द्रोणः सर्वशस्त्रभृतां वरः॥४३॥

जिनकी ध्वजामें सुन्दर सुवर्णमय कमण्डल सुशोभित है, ये सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण हैं ॥ ४३ ॥ सदा ममेष मान्यस्तु सर्वशस्त्रभृतामि । सुप्रसन्नं महावीरं कुरुष्वैनं प्रदक्षिणम् ॥ ४४ ॥

ये मेरे तथा अन्य सब शस्त्रवारियोंके माननीय हैं । तुम इन परम प्रसन्न महावीर आचार्यपादकी रथद्वारा प्रदक्षिणा करो ॥ ४४ ॥

अत्रैव वावरोहैनमेष धर्मः सनातनः। यदि मे प्रथमं द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति। ततोऽस्य प्रहरिष्यामि नास्य कोपो भवेदिति॥ ४५॥

तुम इसी समय इन्हें आदर दो और युद्धके लिये उद्यत हो रथपर बैठे रहो । यह सनातन धर्म है। यदि आचार्य द्रोण पहले मेरे शरीरपर प्रहार करेंगे, तब मैं इनके ऊपर भी वाणोंद्वारा आधात करूँगा । ऐसा करनेपर इन्हें क्रोध नहीं होगा ॥ ४५ ॥

अस्याधिद्भुरे हि धनुध्वजाग्रे यस्य दृदयते । आचार्यस्येप पुत्रो वे अश्वत्थामा महारथः ॥ ४६ ॥ सदा ममेष मान्यस्तु सर्वशस्त्रभृतामपि । एतस्य त्वं रथं प्राप्य निवर्तेथाः पुनः पुनः ॥ ४७ ॥

इनके पास ही जिनकी ध्वजाके अग्रभागमें धनुषका चिह्न दिखायी देता है, ये आचार्यके ही योग्य पुत्र महारथी अश्वत्थामा हैं। ये भी मेरे तथा सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंके लिये माननीय हैं, अतः इनके रथके समीप जाकर भी तुम बार-बार लौट आना ॥ ४६-४७॥

य एष तु रथानीके सुवर्णकवचावृतः। सेनाग्र्येण तृतीयेन व्यावहार्येण तिष्ठति॥४८॥ यस्य नागो ध्वजाय्रेऽसौ हेमकेतनसंवृतः। धृतराष्ट्रात्मजः श्रीमानेष राजा सुयोधनः॥४९॥

यह जो रिथयोंकी सेनामें सोनेका कवच धारण किये तीसरी काम देने योग्य (विना थकी-मादी) सेनाके साथ विराजमान है, जिसकी ध्वजाके अग्रभागमें नागका चिह्न है और सोनेकी पताका फहरा रही है, यह धृतराष्ट्रपुत्र श्रीमान राजा सुयोधन है ॥ ४८-४९॥

पतस्याभिमुखं वीर रथं पररथारुजम्। प्रापयस्वैष राजा हि प्रमाथी युद्धदुर्मदः॥५०॥

वीर ! शतुओंके रथको तोड़ डाल्नेवाले अपने इस रथको तुम इसीके सम्मुख ले चलो । यह राजा शतुओंको मथ डाल्नेवाला तथा युद्धके लिये उन्मत्त रहनेवाला है ॥ ५०॥ एव द्रोणस्य शिष्याणां शीव्रास्त्रे प्रथमो मतः। एतस्य द्र्शियिष्यामि शीव्रास्त्रं विपुलं रणे॥ ५१॥

यह शीव्रतापूर्वक अस्त्र चलानेमें आचार्य द्रोणके शिष्यों में प्रथम माना गया है। इस युद्धमें आज में इसे शीव्र अस्त्र चलानेकी विपुल कलाका दर्शन कराऊँगा॥ ५१॥ नागकक्षा तु रुचिरा ध्वजाये यस्य तिष्ठति। एव वैकर्तनः कर्णो विदितः पूर्वमेव ते॥ ५२॥

जिसकी ध्वजाके अग्रभागपर हाथी या उसकी साँकलके चिह्नंस युक्त पताका फहरा रही है, यह विकर्तनपुत्र कर्ण है। इससे तुम पहले ही परिचित हो चुके हो॥ ५२॥ एतस्य रथमास्थाय राधेयस्य दुरात्मनः। यत्तो भवेथाः संग्रामे स्पर्धते हि सदा मया॥ ५३॥ इस दुरात्मा राधापुत्रके रथके निकट जाकर सावधान हो जाना । यह सदा युद्धमें मेरे साथ स्पर्धा रखता है ॥५३॥ यस्तु नीलानुसारेण पञ्चतारेण केतुना । हस्तावापी वृहद्धन्वा रथे तिष्ठति वीर्यवान् ॥५४॥ यस्य तारार्काचित्रोऽसौ ध्वजो रथवरे स्थितः । यस्यतत् पाण्डुरं छत्रं विमलं मूर्ध्नि तिष्ठति ॥५५॥ महतो रथवंशस्य नानाध्वजपताकिनः । वलाहकान्ने सूर्यों वा य एप प्रमुखे स्थितः ॥५६॥ हैमं चन्द्रार्कसंकाशं कवचं यस्य दृश्यते । जातक्रपशिरस्त्राणं मनस्तापयतीव मे ॥५७॥ एप शान्तनवो भीष्मः सर्वेषां नः पितामहः । राजश्रियाभिवृद्धश्च सुयोधनवशानुगः ॥५८॥

जो नीले रंगकी पाँच तारोंके चिह्नसे सुशोभित पताकावाले रथपर बैठे हुए हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने
हाथोंमें दस्ताने पहन रक्ले हैं, जिनका वह तारों और सूर्यके
चिह्नोंसे विचित्र शोभा धारण करनेवाला ध्वज फहरा रहा
है, जिनके मस्तकपर श्वेत रंगका उज्ज्वल छत्र सुशोभित है,
जो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे उपलक्षित रिधयोंकी
विशाल सेनाके अग्रभागमें वादलोंके आगे सूर्यकी भाँति
प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीरपर चन्द्रमा और सूर्यके
समान चमकीला सोनेका कवच और सुवर्णमय शिरस्त्राण
दिखायी देता है, वे श्रेष्ठ रथपर विराजमान महापराक्रमी वीर
पुरुष हम सबके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म हैं। ये राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी दुर्योधनके अधीन हो रहे हैं।
इसलिये मेरे मनको संतम-सा किये देते हैं॥ ५४-५८॥

पश्चादेव प्रयातव्यो न मे विष्नकरो भवेत्। एतेन युध्यमानस्य यत्तः संयच्छ मे ह्यान्॥ ५९॥

इनके पास सबसे पीछे चलना । ये मेरे मार्गमें विष्न-कारक नहीं होंगे । इनके साथ युद्ध करते समय सावधान होकर मेरे घोड़ोंको सँभालना ॥ ५९ ॥

ततोऽभ्यवहद्वयश्रो वैराद्धिः सव्यसाचिनम् । यत्रातिष्ठत् कृपोराजन् योत्स्यमानो धनंजयम्॥ ६०॥

राजन् ! अर्जुनकी यह वात सुनकर विराटपुत्र उत्तर निर्भय एवं सावधान हो सन्यसाची धनंजयको उस स्थानपर ले गया, जहाँ कृपाचार्य उनसे युद्ध करनेके लिये खड़े थे॥ ६०॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि अर्जुनकृपसंग्रामे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें अर्जुन-क्रप-संग्रामविषयक पचपनवाँ अध्याय पृग हुआ ॥ ५५ ॥

### षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये देवताओं का आकाशमें विमानोंपर आगमन

वैशम्पायन उवाच

तान्यनीकान्यदृश्यन्त कुरूणामुग्रधन्विनाम्। संसर्पन्ते यथा मेघा घर्मान्ते मन्दमारुताः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर भयंकर धनुष धारण करनेवाले कौरवोंके वे सैनिक शनै:-शनै: आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखायी देते थे, मानो ग्रीष्मके अन्त एवं वर्षाके प्रारम्भमें मन्द वायुद्वारा प्रेरित मेघ धीरे-धीरे आ रहे हों॥ १॥

अभ्यारो वाजिनस्तस्थुः समारूढाः प्रहारिणः । भीमरूपाश्च मातङ्गास्तोमराङ्करानोदिताः । महामात्रैः समारूढा विचित्रकवचोज्ज्वलाः ॥ २ ॥

घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गये। घोड़ोंके साथ ही भयंकर हाथी भी आगे वढ़ आये। उन्हें महावत तोमर और अङ्कुशोंकी मारसे आगे वढ़नेकी प्रेरणा दे रहे थे और उन हाथियोंपर वैठे हुए शूर वीर अपने विचित्र कवचोंकी प्रभासे प्रकाशित होरहे थे॥ २॥

ततः शकः सुरगणैः समारुद्य सुदर्शनम्। सहोपायात् तदा राजन् विश्वाश्विमरुतां गणैः॥ ५ ॥

राजन् ! इसी समय देवताओं सिहत इन्द्र विमानपर वैठकर विश्वेदेव, अश्विनीकुमार तथा मरुद्रणोंके साथ वहाँ आये, जहाँ परस्पर शत्रुता रखनेवाले दो दलोंका भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था ॥ ३॥

तद् देवयक्षगन्धर्वमहोरगसमाकुलम् । शुशुभेऽश्रविनिर्मुक्तं ब्रहाणामिव मण्डलम् ॥ ४ ॥

उस समय देवता, यक्ष, गन्धर्व तथा बड़े-बड़े नागों ( के विमानों ) से भरा हुआ वहाँका आकाश वादलोंके आवरणसे रहित ग्रहगण्डलकी भौति शोभा पाने लगा ॥ ४॥

अस्त्राणां च बलं तेषां मानुषेषु प्रयुक्षताम् । तच भीमं महद् युद्धं कृषार्जुनसमागमे । द्रष्टुमभ्यागता देवाः स्विमानैः पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥

कृपाचार्य और अर्जुनके संग्राममें देवताओंके उन अस्त्रों की राक्तिकामनुष्योंपर प्रयोग करनेवाले सूरवीरोंके उस महा-भयंकर युद्धको अपनी आँखोंदेखनेके लिये देवतालोग पृथक्-पृथक् अपने विमानोंपर बैठकर आये थे॥ ५॥

शतं शतसहस्राणां यत्र स्थूणा हिरण्मयी। मणिरत्नमयी चान्या प्रासादं तद्दधारयत्॥ ६॥ ततः कामगमं दिव्यं सर्वरत्नविभूषितम्। विमानं देवराजस्य शुशुभे खेचरं तदा॥ ७॥

उन विमानोंमें देवराज इन्द्रका आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। वह इच्छानुसार चलनेवाला दिव्य यान सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित था। उस विमानको एक करोड़ खंमोंने धारण कर रक्खा था। उनमें एक ओर सोनेके और दूसरी ओर मणि एवं रत्नोंके खंमे लगे थे।। ६-७॥

तत्र देवास्त्रयिस्त्रिशत् तिष्ठन्ति सहवासवाः।
गन्धर्वा राक्षसाः सर्पाः पितरदेच महिषिभः॥ ८॥
तथा राजा वसुमना बलाक्षः सुप्रतर्दनः।
अष्टकदेच शिविदेचैंव ययातिर्नहुषो गयः॥ ९॥
मनुः पूरू रघुर्भानुः कृशाश्वः सगरो नलः।
विमाने देवराजस्य समददयन्त सुप्रभाः॥१०॥

उस विमानमें इन्द्रसहित तेंतीस देवता विराजमान थे। इनके सिदा गन्धर्व, राक्षस, सर्प, पितर, महर्षिनण, राजा वसुमना, बल्कक्ष, सुप्रतर्दन, अष्टक, शिवि, ययाति नहुष, गय, मनु, पूरु, रघु, भानु, क्षशास्व, सगर तथा नल--ये सब तेजस्वी रूप धारण करके देवराजके विमानमें दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ८-१०॥

अग्नेरीशस्य सोमस्य वरुणस्य प्रजापतेः। तथा धातुर्विधातुश्च कुवेरस्य यमस्य च ॥ ११ ॥ अलम्बुषोग्रसेनानां गन्धर्वस्य च तुम्बुरोः। यथामानं यथोद्देशं विमानानि चकाशिरे॥ १२ ॥

अग्नि, ईश्च, सोम, वर्षण, प्रजापित, धाता, विधाता कुवेर, यम, अलम्बुप और उग्रसेन आदि गन्धर्व तथा गन्धर्वराज तुम्बुरुके भीष्ट्रथक् पृथक् विमान अरनी-अपनी लंबाई-चौड़ाईके अनुसार आकाशके विभिन्न प्रदेशोंमें प्रकाशित हो रहे थे॥ ११-१२॥

सर्वदेविनकायाश्च सिद्धाश्च परमर्षयः। अर्जुनस्य कुरूणां च द्रष्टुं युद्धमुपागताः॥ १३॥

ये सभी देवसमुदाय, सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन तथा कौरवदलका युद्ध देखनेके लिये जुटे थे॥ १३॥

दिन्यानां सर्वमाल्यानां गन्धः पुण्योऽथ सर्वदाः। प्रससार वसन्तामे वनानामिव भारत॥ १४॥

जनमेजय ! जैसे वसन्तके प्रारम्भमें वनके फूलोंकी मनोहर सुगन्ध सब ओर फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओंकी पुण्यमय गन्ध वहाँ सब ओर छा गयी ॥ १४ ॥

म० १. ११. १—

तत्र रत्नानि देवानां समहद्यम्त तिष्ठताम्। भातपत्राणि वासांसि स्रजश्च व्यजनानि च॥१५॥

उन विमानोंमें बैठे हुए देवताओंके रतन, छत्र, बस्न, मालाएँ और चँवर आदि सपष्ट दिखायी दे रहे थे॥ १५॥ उपाशाम्यद् रजो भौमं सर्व व्याप्तं मरीचिभिः। दिव्यगन्धानुपादाय वायुर्योधानसेवत ॥ १६॥

धरतीकी धूल शान्त हो गयी थी और पृथ्वीकी प्रत्येक वस्तुपर ( दिव्य )किरणोंका प्रकाश छागया था। वायु दिव्य गन्ध लेकर वहाँपर स्थित योद्धाओंका सेवन करती थी॥ १६॥

प्रभासिनमिवाकाशं चित्ररूपमलंकृतम्। सम्पत्रहिः स्थितेश्चापि नानारत्नविभासितैः॥१७॥ विमानैर्विविधिश्चित्रैरपानीतैः सुरोत्तमैः। वज्रभृच्छुगुभे तत्र विमानस्थैः सुरैर्वृतः॥ १८॥ विभ्रनमालां महातेजाः पद्मोत्पलसमायुताम्। विभ्रस्यमाणो बहुभिनीतृष्यत् सुमहाहवम्॥ १९॥

श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लां हुए माँति-माँतिके विचित्र विमान अनेकानेक रत्नोंसे उद्धास्ति थे। उनमेंसे कुछ स्थिर हो गये थे और कुछ (नीचे-ऊपर) उड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्धासित होनेवाले आकाशकी विचित्र शोभा हो रही थी। वहाँ विमानस्य देवताओंसे विरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इन्द्र पद्म और उत्पलोंकी माला पहने सुशोभित हो रहे थे। वे अनेक वीरोंके साथ छिड़े हुए अर्जुनके उस महान् संग्रामको वार-वार देखते थे, तो भी तृत नहीं होते थे। १७-१९॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि देवागमने पट्पञ्चाशक्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारतिवराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें देवागमनिवषयक छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

### सप्तथाशत्तमोऽध्यायः

### कृ गचार्य और अर्जुनका युद्ध तथा कौरवपक्षके सैनिकों द्वारा कृपाचार्यको हटा ले जाना

वैशम्पायन उवाच

दृष्ट्वा व्यूढान्यनीकानि कुरूणां कुरुनन्दन । तत्र वैराटिमामन्त्र्य पार्थो वचनमत्रवीत्॥ १॥

वैशम्यायनजी कहते हैं — जनमेजय! कौरवसेनाओं-को ब्यूह-रचना करके खड़ी हुई देखकर कुन्तीनन्दन अर्जुनने विराटकुमार उत्तरको सम्बोधित करके कहा—॥ १॥ जामबून इमर्या वेदी ध्वजे यस्य प्रदृश्यते।

तस्य दक्षिणते। याहि कृपः शारद्वतो यतः ॥ २ ॥ 'उत्तर! जिमकी ध्वजापर नोनेकी वेदीका चिह्न दिखायी देता है, उस रथके दाहिने होकर चलो। उधर ही शरद्वांन्के पत्र कृपाचार्य हैं? ॥ २ ॥

वेशस्यायन उवाच

धनं जयवचः श्रुत्वा वैराठिस्त्वरितस्ततः। इयान् रजतसंकाशान् हेमभाण्डानचोदयत्॥ ३॥

चेराम्यायनजी कहते हैं—-राजन् ! धनंजयकी वात सुनकर विराटकुमार उत्तरने तुरंत ही चाँदीके समान चमकीले उन क्वेत घोड़ोंको; जो सोनेके साज-सामानसे सुशोभित हो रहे थे, हाँका ॥ ३॥

आनुपूर्व्यात् तु तत् सर्वमास्थाय जवमुत्तमम् । प्राहिणाचनद्रसंकाशान् कुपितानिवतान् हयान् ॥ ४ ॥ बोहोंको वेगपूर्वक भगानेके नितने उत्तम दंग हैं। क्रमशः उन सबका सहारा लेकर उत्तरने उन चन्द्रमाके समान स्वेत धोड़ोंको इतनी तीव गतिसे आगे बढ़ाया, मानो वे कुपित होकर भाग रहे हों ॥ ४॥

स गत्वा कुरुसेनायाः समीपं हयकोविदः। पुनरावर्तयामास तान् हयान् वातरंहसः॥ ५॥ प्रदक्षिणसुवावृत्य मण्डलं सन्यमेव च।

अश्वविद्यामें प्रवीण विशादपुत्रने पहले कौरवसेनाके समीप जाकर उन वायुके समान वेगशाली घोड़ोंको पुनः लौटाया और दायों ओरसे घुमाकर बाँगी ओर बढ़ा दिया॥ ५६॥ कुक्तन् सम्मोहयामास मत्स्यो यानेन तत्त्ववित॥ ६॥

कुरून् सम्माहयामासमात्यायानन तत्त्वावत्॥ ६॥ कृपस्य रथमास्थाय वैराटिरकुतोभयः। प्रदक्षिणमुपावृत्य तस्थौ तस्याप्रतो बर्छा॥ ७॥

अश्व मंचालनका रहस्य जाननेवाले मत्स्यनरेशके पुत्रने रथकी चालमे कौरवींको मोह (भ्रम) में डाल दिया-वे यह न जान सके कि रथ किस महारथीके पास जाना चाहता है। विराटनन्दन महावली उत्तरको किसी ओरसे कोई भय नहीं था। उसने कुपाचार्यके रथके समीप जा रथद्वारा उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर खड़ा हो गया। ६-७॥

ततोऽर्जुनः शङ्खवरं देवदत्तं महारवम्। प्रदध्मौ वलमास्थाय नाम विश्राव्य चात्मनः॥ ८॥

तव अर्जुनने अपना नाम सुनाकर और पूरा वल लगाकर भारी आमान करनेवाले अपने उत्तम श्रह्म देवदत्तको बजाया॥ तस्य राज्दो महानासीद् धम्यमानस्य जिष्णुना । तथा वीर्यवता संख्ये पर्वतस्येव दीर्यतः॥ ९ ॥

युद्धभूमिमें वैसे महापराक्रमी विजयशील अर्जुनके द्वारा वजाये जानेपर उस शङ्क्षसे इतने जोरकी आवाज हुई, मानो कोई पर्वत फट गया हो ॥ ९ ॥

पुजयांचिकिरे शङ्खं कुरवः सहसैनिकाः। अर्जुनेन तथा ध्मातः शतधा यन्न दीर्यते॥१०॥

उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकोंके साथ यह कह-कर उस शङ्खकी सराहना करने लगे कि अहो ! यह अद्भुत शङ्ख है, जो अर्जुनके इस प्रकार बजानेपर भी उसके सैकड़ों दुकड़े नहीं हो जाते ? ॥ १०॥

दिवमावृत्य राब्दस्तु निवृत्तः शुश्रुवे पुनः। सृष्टो मघवता वज्ञः प्रपतन्निवं पर्वते॥११॥

वह शङ्कानाद स्वर्गलोकसे टकराकर जब पुनः लौटा, तब इस प्रकार सुनायी दिया, मानो इन्द्रका चलाया हुआ बज्र किसी पर्वतपर गिरा हो ॥ ११॥

पतिस्मन्नन्तरे वीरो वलवीर्यसमन्वितः। अर्जुनं प्रति संरब्धः कृषः परमदुर्जयः। अमुष्यमाणस्तं शब्दं कृषः शारद्वतस्तदा॥१२॥ अर्जुनं प्रति संरब्धो युद्धार्थो स महारथः। महोद्धिजमादाय द्ध्मौ वेगेन वीर्यवान्॥१३॥

वीरवर कृपाचार्य वल और पराक्रमसे सम्पन्न थे। उन्हें जीतना अत्यन्त कठिन था। वे अर्जुनके शङ्ख बजानेके अनन्तर उनके प्रति कृपित हो उठे। शरद्वान्के पुत्र महारथी कृपाचार्य उस समय अर्जुनके शङ्खनादको नहीं सह है सके, उनके मनमें अर्जुनपर कुछ रोष हो आया; इमिल्ये युद्धके (उसके साथ) अभिलापी होकर उन महापराक्रमी महारथीने अपना शङ्ख लेकर उसे बड़े जोरसे फूँका ॥ १२-१३॥

स तु शब्देन लोकांस्त्रीनावृत्य रिधनां वरः। धनुरादाय सुमहज्ज्याशब्दमकरोत् तदा ॥१४॥

रिथयों में श्रेष्ठ कृपाचार्यने उस शङ्खनादसे तीनों लोकों-को गुँजाकर उस समय हाथमें धनुप ले लिया और उसकी प्रत्यक्षा खींचकर टंकारध्विन की ॥ १४ ॥

तौ रथौ सूर्यसंकाशौ योत्स्यमानौ महावलौ। शारदाविव जीमृतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ॥ १५॥

वे दोनों महारथी वड़े पराक्रमी और सूर्यके समान तेजस्वी थे, अतः युद्ध करनेके लिये खड़े हुए वे दोनों वीर रारत्कालके दो मेघोंकी भाँति शोभा पाने लगे॥ १५॥

ततः शारद्वतस्तूर्णं पार्थं दशभिराशुगैः। विष्याध परवीरकां निशितमर्भभेदिभिः॥१६॥

तदनन्तर कृपाचार्यने मर्मस्थानको विदीणं कर देनेवाले दस

तीखे बाणोंद्वारा शत्रुबीरोंके संहारक कुन्तीनन्दन अर्जुनको तुरंत वींघ डाला ॥ १६ ॥

पार्थोऽपि विश्वतं लोके गाण्डीवं परमायुधम् । विकृष्य चिश्लेष वहून् नाराचान् मर्मभेदिनः ॥ १७ ॥

तव अर्जुनने भी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुध गाण्डीवको (कानतक) खींचकर वहुत-से मर्मभेदी नाराच छोड़े ॥ १७॥



तान प्राप्ताञ्छितैर्वाणैर्नाराचान् रक्तभोजनान् । रुपश्चिच्छेद् पार्थस्य शतशोऽथ सहस्रशः॥ १८॥

किंतु अर्जुनके द्वारा चल'ये हुए उन रक्त पीनेवाले नाराचों-को अपने पास आनेसे पहले ही कृपाचार्यने तीखे बाण मारकर उनके सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले ॥ १८॥

ततः पार्थस्तु संकुद्धश्चित्रान् मार्गान् प्रदर्शयन्। दिशः संछादयन् वाणैः प्रदिशश्च महारथः। एकच्छायमिवाकाशमकरोत् सर्वतः प्रभुः॥ १९॥

तब सामर्थ्यगाली महारथी कुन्तीपुत्र अर्जुनने क्रोधमें भरकर बाण चलानेकी विचित्र पद्धतियोंका प्रदर्शन करते हुए बाणोंकी झड़ी लगाकर सम्पूर्ण दिशा-विदिशाओंको ढँक दिया और आकाशको सब ओरसे एकमात्र अन्धकारमें निमग्न-सा कर दिया ॥ १९॥

प्राच्छादयदमेयात्मा पार्थः शरशतैः कृपम्। स शरेरदिंतः कुद्धः शितेरिब्रशिखोपमैः॥ २०॥

तदनन्तर अचिन्त्य मन-बुद्धिवाले पृथापुत्र अर्जुनने

सैकड़ों वाण मारकर कुपाचार्यको ढँक दिया। आगकी लपटोंके समान जलानेवाले उन तीखे वाणोंसे पीड़ित होनेपर कुपाचार्यको वड़ा क्रीध हुआ॥ २०॥

तूर्ण दशसहस्रेण पार्थमप्रतिमौजसम्। अर्दयित्वा महात्मानं ननर्दे समरे कृषः॥२१॥

तय उन्होंने अनुपम पराक्रमी महात्मा पृथापुत्रको युद्धमें तुरंत ही दस हजार वाणोंसे पीड़ित करके बड़े ज़ोरसे गर्जना की ॥ २१॥

ततः कनकपवीग्रैवीरः संनतपर्वभिः।
त्वरन् गाण्डीवनिर्मुक्तैरर्जुनस्तस्य वाज्ञिनः॥२२॥
चतुर्भिश्चतुरस्तीक्ष्णैरविध्यत् परमेषुभिः।
ते हया निशितैर्वाणैर्ज्वलिङ्गिरेव पन्नगैः।
उत्पेतुः सहसा सर्वे कृपः स्थानादथाच्यवत्॥२३॥

तय वीर अर्जुनने गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए झुकी हुई गाँठ और सुनहरे पर्वाग्र (फल) वाले चार वाणोंद्रारा बड़ी उतावलीसे कृपाचार्यके चारों घोड़ोंको बींध डाला । वे चारों बाण बड़े तीले और उत्तम थे । विषाग्निसे जलते हुए सपींकी भाँति उन तेज बाणोंकी मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े । इससे कृपाचार्य अपने स्थानसे गिर गये ॥ २२-२३ ॥

#### च्युतं तु गौतमं स्थानात् समीक्ष्य कुरुनन्दनः। नाविष्यत् परवीरघ्नो रक्षमाणोऽस्य गौरवम् ॥ २४ ॥

कृपाचार्यको स्थानसे गिरा हुआ देख शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले कुरुनन्दन अर्जुनने उनके गौरवकी रक्षा करते हुए उनपर वाणोंसे आघात नहीं किया ॥ २४॥

#### स तु लब्ध्वा पुनः स्थानं गौतमः सब्यसाचिनम्। विब्याध दशभिर्वाणैस्त्वरितः कङ्कपत्रिभिः ॥ २५ ॥

किंतु कृपाचार्यने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेनेपर तुरंत ही सफेद चीलके पंखोंसे युक्त दस वाणोंका प्रहार करके सन्यसाची अर्जुनको वींध डाला ॥ २५॥

#### ततः पार्थो धनुस्तस्य भव्छेन निशितेन ह। चिच्छेरँकेन भूयश्च हस्तावापमधाहरत्॥ २६॥

तय अर्जुनने एक तीखे भरूल नामक याणद्वारा ऋषा-चार्यका धनुष काट डाला और पुनः उनके दस्तानेको नष्ट कर दिया ॥ २६॥

#### अथास्य कवचं वाणैर्निशितैर्ममेभेदिभिः। व्यथमन्न च पार्थोऽस्य शरीरमवरीष्टयत्॥ २७॥

उसके बाद पार्यने मर्मभेदी तीखे बाणोंद्वारा उनके कवचको भी छिन्न-भिन्न कर दियाः किंतु उनके दारीरको तिनक भी कष्ट नहीं पहुँचाया ॥ २७॥ तस्य निर्मुच्यमानस्य कवचात् काय आवभौ। समये मुच्यमानस्य सर्पस्थेव तनुर्यथा॥२८॥

कवचसे मुक्त होनेपर कृपाचार्यका शरीर इस प्रकार सुशोभित हुआः मानो समयपर केंचुल छूटनेके बाद सर्पका शरीर सुशोभित हो रहा हो ॥ २८ ॥

छिन्ने धनुषि पार्थेन सोऽन्यदादाय कार्मुकम् । चकार गौतमः सज्यं तद्द्धुतिमवाभवत् ॥ २९ ॥

अर्जुनद्वारा धनुप काट दिये जानेपर गौतम (ऋप) ने दूसरा धनुप लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा ली। यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ २९॥

#### स तद्प्यस्य कौन्तेयश्चिच्छेद नतपर्वणा । एवमन्यानि चापानि बहूनि कृतहस्तवत् । शारद्वतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ ३० ॥

परंतु कुन्तीनन्दनने झुकी हुई गाँठवाले एक बाणसे उनके उस धनुषको भी काट दिया और इसी प्रकार कृपाचार्यके बहुत-से दूसरे धनुष भी शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले पाण्डु-नन्दनने हाथकी फुर्ती दिखानेमें कुशल वीरकी भाँति छिन्न-भिन्न कर डाले ॥ ३०॥

#### सिच्छन्नधनुरादाय रथशक्ति प्रतापवान् । प्राहिणोत् पाण्डुपुत्राय प्रदीतामशनीमिव ॥ ३१ ॥

इस तरह धनुष कट जानेपर प्रतापी कृपाचार्यने पाण्डु पुत्र अर्जुनपर वज्रकी भाँति प्रज्वलित रथशक्ति चलायी॥ ३१॥

तामर्जुनस्तदाऽऽयान्तीं शक्ति हेमविभूषिताम् । वियद्गतां महोल्काभां चिच्छेद दशभिः शरैः ॥ ३२ ॥ सापतद् दशधा छिन्ना भूमौ पार्थेन धीमता ॥ ३३ ॥

तत्र अर्जुनने भारी उल्काकी भाँति अपनी ओर आती हुई उस सुवर्णभूषित शक्तिको दस बाण मारकर आकाशमें ही काट डाला । बुद्धिमान् पार्थके द्वारा दस दुकड़ोंमें कटी हुई वह शक्ति पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३२-३३ ॥

युगपच्चैव भल्लैस्तु ततः सज्यधतुः कृपः। तमाशु निशितैः पार्थे विभेद दशभिः शरैः॥ ३४॥

तय कृपाचार्यने पुनः प्रत्यञ्चासिहत धनुप लेकर उसके ऊपर एक ही साथ भरूल नामक दस वाणोंका संधान किया और उन दसों तीक्ष्ण वाणोंद्वारा तुरंत ही अर्जुनको वींघ डाला ॥ ३४॥

ततः पार्थो महातेजा विशिखानग्नितेजसः। चिश्लेप समरे कुद्धस्त्रयोदश शिलाशितान्॥३५॥

तदनन्तर महातेजस्वी कुन्तीपुत्रने उस संग्रामभूमिमें कुपित हो (कृपाचार्यपर) पत्थरपर रगइकर तेज किये हुए अग्निके समान तेजस्वी तेरह बाण चलाये॥ ३५॥ त्रयोदशेनेन्द्रसमः

अथास्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान्। पष्ठेन च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः॥३६॥

एक वाणसे उनके रथका जूआ काटकर चार वाणोंसे चारों घोड़े मार डाले और छठे वाणसे रथके सारिथका सिर घड़से अलग कर दिया॥ ३६॥ त्रिभिस्त्रिवेणुं समरे द्वाभ्यामश्चं महारथः। द्वाद्शेन तु भरुलेन चकर्तास्य ध्वजं तदा॥ ३७॥ ततो वज्रनिकाशेन फाल्गुनः प्रहसन्निव।

कृपं

वक्षस्यविध्यत ॥ ३८ ॥

फिर उन महारथी अर्जुनने तीन वाणोंसे रथके तीनों वेणु, दोसे रथका धुरा और वारहवें भक्ष नामक बाणसे उनके रथकी ध्वजाको भी उस समय रणभूमिमें काट गिराया। इसके बाद इन्द्रके समान पराक्रमी फाल्गुनने हँसते हुए-से वज्रसहश तेरहवें बाणद्वारा कृपाचार्यकी छातीमें चोट पहुँचायी॥ ३७-३८॥ सच्छिन्नधन्वा बिरथो हताथ्वो हतसारथिः। गदापाणिरवष्टुन्य तूर्ण चिक्षेप तां गदाम्॥ ३९॥

इस प्रकार धतुषः रथः घोड़े और सार्थि आदिके नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथमें गदा लिये रथसे कूद पड़े और तुरंत ही उसे अर्जुनपर दे मारा ॥ ३९॥ सा च मुक्ता गदा गुर्वी छूपेण सुपरिष्कृता। अर्जुनेन रारैर्नुन्ना प्रतिमार्गमथागमत्॥ ४०॥

जिसका सुवर्ण आदिसे भलीभाँति परिष्कार किया गया था, वह कृपाचार्यद्वारा चलायी हुई भारी गदा अर्जुनके बाणींसे प्रेरित हो उल्टी लौट गयी ॥ ४०॥

तं तु योधाः परीप्सन्तः शारद्वतममर्षणम् । सर्वतः समरे पार्थं शरवर्षरवाकिरन् ॥ ४१ ॥

शरद्वान्के पुत्र कृपाचार्य अत्यन्त अमर्षमें भरे थे। उनके प्राण बचानेकी इच्छावाले कौरव सैनिक सब ओरसे आकर उस युद्धमें अर्जुनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे॥ ततो विराटस्य सुतः सन्यमावृत्य वाजिनः। यमकं मण्डलं कृत्वा तान् योधान् प्रत्यवारयत्॥४२॥

यह देख विराटपुत्र उत्तरने घोड़ोंको दाँयों ओरसे घुमाकर यमकमण्डलसे रथ-संचालन करते हुए उन सब योधाओंको बाणवर्षासे रोक दिया॥ ४२॥

ततः कृपमुपादाय विरथं ते नरर्षभाः। अपजहुर्महावेगा कुन्तीपुत्राद् धनंजयात्॥ ४३ ॥

इतनेमें ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुन्तीपुत्र धनंजयसे डरकर रथहीन कुपाचार्यको बड़े वेगसे हटा ले गये ॥ ४३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहणे कृपापयाने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोष्ठकी गौओंके अपहरणके प्रसङ्गमें

कृपाचार्यका परायनसम्बन्धी सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

## अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः

अर्जुनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्यका पलायन

वैशम्पायन उवाच

कृपेऽपनीते द्रोणस्तु प्रमृह्य सहारं धनुः। अभ्यद्भवदनाधृष्यः शोणाश्वः स्वेतवाहनम्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब कृपाचार्य रणभूमिसे बाहर हटा दिये गये, तब लाल घोड़ोंबाले दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोणने धनुष-बाण लेकर स्वेतवाहन अर्जुनपर धावा किया ॥ १॥

स तु रुक्मरथं दृष्ट्या गुरुमायान्तमन्तिकात्। अर्जुनो जयतां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमत्रवीत्॥ २॥

सुवर्णमय रथपर आरूढ़ गुरुदेवको अपने निकट आते देख विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुन उत्तरसे इस प्रकार वोले ॥२॥

अर्जुन उवाद्य

यत्रैषा काञ्चनी बेदी ध्यजे यस्य प्रकाशते। उच्छिता प्रवरे दण्डे पताकाभिरलङ्कता। अत्र मां वह भद्रं ते द्रोणानीकाय सार्थे॥ ३॥ अर्जुनने कहा—सारथे ! तुम्हारा कल्याण हो । जिस रथकी ध्वजामें ऊँचे डंडेके ऊपर पताकाओंसे विभूषित यह ऊँची सुवर्णमयी वेदी प्रकाशित हो रही है, वहाँ आचार्य द्रोण-की सेना है । मुझे वहीं ले चलो ॥ ३॥

अश्वाः शोणाः प्रकाशन्ते बृहन्तश्चाह्याहिनः । स्निग्धविद्रुमसंकाशास्ताम्रास्याः प्रियदर्शनाः । युक्ता रथवरे यस्य सर्वशिक्षाविशारदाः ॥ ४ ॥ दीर्घवाहुर्महातेजा बलक्षपसमन्वितः । सर्वलोकेषु विकान्तो भारद्वाजः प्रतापवान् ॥ ५ ॥

जिनके श्रेष्ठ रथमें जुते हुए सब प्रकारकी शिक्षाओं में निपुण, चिकने, मूँगेके समान लाल रंगके, ताँवेन्छे मुखवाले, सुन्दर तथा अच्छे ढंगछे रथका भार वहन करनेवाले बड़े-बड़े अश्व सुशोभित हो रहे हैं, वे महातेजस्वी दीर्घवाहु, बल एवं रूपसे सम्पन्न तथा समस्त संसारमें विख्यात पराक्रमी प्रतापी वीर भरद्वाजनन्दन द्रोण हैं ॥ ४-५ ॥

बुद्ध या तुल्यो ह्यशनसा बृहस्पतिसमो नये। वेदास्तर्थव चन्वारो ब्रह्मचर्य तथैव च ॥ ६ ॥ ससंहाराणि सर्वाणि दिव्यान्यस्त्राणि मारिप। धनुर्वेदश्च कात्स्र्येन यस्मिन् नित्यं प्रतिष्ठितः॥ ७ ॥

ये बुद्धिमें शकाचार्य और नीतिमें बहस्पतिके समान हैं। मैं रिप ! इनमें चारों वेदः ब्रह्मचर्यः संहार-विधिमहित सम्पूर्ण दिव्यास्त्र और ममस्त धनुर्वेद मदा प्रतिष्ठित है ॥ ६-७ ॥ क्षमा दमश्च सत्यं च आनुशंस्यमथाजेवम्। एते चान्ये च बहवो यस्मिन् निन्यं द्विजे गुणाः ॥ ८॥

इन विप्रशिरोमणिमें क्षमा, इन्द्रियसंयम, तथा अन्य बहुत से सद्गुण नित्य सरलता विद्यमान हैं ॥ ८ ॥

तेनाहं योद्धमिच्छामि महाभागेन संयुगे। तसात् नं प्रापयाचार्यं क्षिप्रमुत्तर वाहय ॥ ९ ॥

अतः मैं इन्हीं महाभाग आचार्यके साथ इस समरभूमिमें युद्ध करना चाहता हूँ । अतः उत्तर ! रथ बढ़ाओ और मुझे शीव उन आचार्यके समीप पहुँचा दो ॥ ९ ॥

वैशम्यायन उदाच

वैराटिईमभूपणान्। अर्जु नेनैवमुक्तस्तु चोदयामास तानश्वान् भारद्वाजरथं प्रति॥ १०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्! अर्जुनके इस प्रकार आदेश देनेपर विराटनन्दन उत्तरने सोनेके आभूपणोंसे विभूषित उन अश्वोंको आचार्य द्रोणके स्थकी और हाँक दिया ॥ १०॥ तमापतन्तं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम्। द्रोणः प्रत्युचयौ पार्थं मत्तो मत्तमिव द्विवम् ॥ ११ ॥

महारथियोंमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन अर्जुनको बड़े वेगसे अपनी ओर आते देख आचार्य द्रोण भी पार्थकी ओर आगे बढ़ आये। ठीक उसी तरह जैसे एक उन्मत्त गजराज दूसरे मतवाले गजराजसे भिड़नेके लिये जा रहा हो ॥ ११ ॥ ततः प्राध्मापयच्छक्तं भेरीशतनिनादिनम्। प्रचुक्षमे वलं सर्वमुद्धत इव सागरः ॥ १२ ॥

तदनन्तर द्रोणने सौ नगाड़ोंके बराबर आवाज करनेवाले अपने शङ्कको बजाया । उसे सुनकर सारी सेनामं हलचल मच गयी, मानी समुद्रमें ज्वार आ गया हो ॥ १२॥ अथ शोणान सदश्वांस्तान हंसवर्णेर्मनोजवैः। मिश्रितान् समरे दृष्टा व्यस्मयन्त रणे नराः ॥ १३ ॥

रणभूमिमं उन लाल रंगके सुन्दर घोड़ोंको हंसके समान वर्णवाले मन हे सहश वेगशाली श्वेत घोडोंसे मिला देख युद्ध करनेके विषयमें सब लोग आश्चर्यमें पड़ गये ॥ १३ ॥

तौ रथौ वीर्यसम्पन्नौ हट्टा संग्राममूर्धनि। आचार्यशिष्यावजितौ कृतदिचौ मनिखनौ ॥ १४ ॥ समाहिलपूरी तदान्योन्यं द्रोणपार्थी महावली । दृष्टा प्राकम्पत मुदुर्भरतानां महद् बलम् ॥ १५॥

महावली द्रोण और कुन्तीपुत्र अर्जुन दोनों महारथी वल वीर्य सम्पन्न, अजेय, अस्त्रविद्याके विशेषज्ञ और मनस्वी थे । युद्धके सिरेपर वे दोनों आचार्य और शिष्य अपने-अपने रथपर बैठे हुए ( ही एक दूसरेकी ओर हाथ बढाकर मानो) परस्पर आलिङ्गन करने लगे। उन्हें इस अवस्थामें देखकर वरत-वंशियोंकी वह विशाल सेना वारंवार भयसे काँपने लगी॥

हर्षयुक्तस्ततः पार्थः प्रहसन्निव वीर्यवान् । रथं रथेन द्रोणस्य समासाद्य महारथः॥१६॥ महावाहुः सामपूर्वमिदं वचः। उवाच इलक्ष्णया वाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥ १७ ॥

तदः न्तर शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले महारथी और महापराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबाहु अर्जुन हर्पोहलासमें भर गये और आचार्य द्रोणके रथसे अपना रथ भिड़ाकर उन्हें प्रणाम करके हँसते हुए-से शान्तिपूर्वक मधुर वाणीमें यों बोले—॥ उषिताः संग यने वासं प्रतिकर्म चिकीर्षयः। कोपं नाईसि नः कर्तुं सदा समरदुर्जय॥१८॥ अहं तु प्रहृते पूर्वे प्रहरिष्यामि तेऽनघ। इति मे वर्तते वुद्धिस्तद् भवान् कर्तुमर्हति ॥ १९ ॥

'आचार्य ! युद्धमें आपपर विजय पाना सर्वथा कठिन है । हमलोग बहुत वर्षोतक वनमें रहकर कष्ट उठाते रहे हैं । अव शत्रुओंसे बदला लेनेकी इच्छासे आये हैं; अतः आप हमलोगोंपर क्रोधन करें। अनव! मैं तो आपपर तभी प्रहार करूँगा, जब पहले आप मुझपर प्रहार कर लेंगे। मेरा यही निश्चय है, अतः आप ही पहले मुझपर प्रहार करेंं ॥

ततोऽस्मै प्राहिणं दृद्रोणः शरानधिकविशतिम्। अप्राप्तांइचैच तान् पार्थश्चिच्छेद कृतहस्तवत् ॥ २० ॥

तव आचार्य द्रोणने अर्जुनपर इक्कीस बाण चलाये; किंतु पार्थने उन सबको अपने पास आनेसे पहले ही काट गिराया, मानो उनके हाथ इस कलामें पूर्ण सुशिक्षित थे॥

ततः शरसहस्रेण रथं पार्थस्य वीर्यवान् । अवाकिरत् ततो द्रोणः शीव्रमस्त्रं विद्शीयन् ॥ २१ ॥

तदनन्तर पराक्रमी द्रोणने अपनी अस्त्र चलानेकी फुर्ती दिखाते हुए अर्जुनके रथपर सहस्रों बाणोंकी वृष्टि की ॥२१॥

ह्यांश्च रजतप्रक्यान् कङ्काकैः शिलाशितैः। पार्थ खंकोपयश्चिव ॥ २२ ॥ अवाकिरदमेयात्मा

उनका आत्मयल असीम या । उन्होंने चाँदीके समान अंगवाले अर्जुनके स्वेत बोड़ोंको भी शानपर चढ़ाकर तेज

१. 'आर्यस्तु मारिषः' (अमरकोष)

किये हुए सफेद चीलकी पाँखवाले वाणोंसे दँक दिया। जान पड़ता था, आचार्य यह सब करके अर्जुनके क्रोधको उभाइना चाहते थे॥ २२॥

पवं प्रवदृते युद्धं भारद्वाजिकरीटिनोः। समंविमुञ्जतं संख्ये विशिखान दीततेजसः॥ २३॥

इस प्रकार भरद्वाजनन्दन द्रोण और किरीटधारी अर्जुनमें युद्ध छिड़ गया। वे दोनों समरभूमिमें ( एक-दूसरेपर ) समान-रूपसे तेजस्वी वाणोंकी वर्षा करने लगे॥ २३॥

ताबुभौ ख्यातकर्माणाबुभौ वायुसमौ जवे। उभौ दिव्यास्त्रविदुषाबुभावुत्तमतेजसी। क्षिपन्तौ शरजालानि मोहयामासतुर्नृपान्॥ २४॥

दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे। वेगमें दोनों ही वायुके समान थे। वे दोनों गुरु-शिष्य दिव्यास्त्रोंके महापण्डित और उत्तम तेजसे सम्पन्न थे। परस्पर वाणोंकी झड़ी लगाते हुए दोनोंने सब राजाओंको मोहमें डाल दिया॥ २४॥

व्यस्मयन्त ततो योधा ये तत्रासन् समागताः। शरान् विस्त्रतोस्तूर्णं साधु साध्वत्यपूजयन्॥ २५॥

तदनन्तर जो-जो सैनिक वहाँ आये थे, वे एक-दूमरेपर तीव्र गतिसे वाण-वर्षा करनेवाले दोनों वीरोंकी 'साधु साधु' कहकर सराहना करने लगे—॥ २५॥

द्रोणं हि समरे को ऽन्यो योद्धुमईति फाल्गुनात्। रौद्रः क्षत्रियधर्मोऽयं गुरुणा यदयुष्यत। इत्यब्रुवञ्जनास्तत्र संप्रामशिरसि स्थिताः॥२६॥

'भला, युद्धमें अर्जुनके सिवा दूसरा कौन द्रोणाचार्यका सामना कर सकता है ? यह क्षत्रियधर्म कितना भयंकर है कि शिप्यको गुरुसे युद्ध करना पड़ा है।' इस प्रकार वहाँ युद्धके मुद्दानेपर खड़े हुए योद्धा आपसमें बातें करते थे॥२६॥ वीरो तावभिसंख्धी संनिकृष्टी महाभुजी।

दोनों महाबाहु बीर क्रोधमें भरकर निकट आ गये और बाणसम्होंसे एक-दूसरेको आच्छादित करने लगे। उनमेंसे कोई भी पराजित होनेवाला नथा॥ २७॥

विस्फार्य सुमहचापं हेमपृष्ठं दुरासदम्। भारद्वाजोऽथ संकुद्धः फाल्गुनं प्रत्यविध्यत ॥ २८॥

भरद्वाजनन्दन द्रोण अत्यन्त कुषित हो, जिसके पृष्ठभागमें सुवर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरोंके लिये बहुत कठिन था, उस महान् धनुषको खींचकर अर्जुनको बाणोंसे बींधने लगे॥ २८॥

स सायकमयैजीलैरर्जुनस्य रथं प्रति। भानुमद्भिःशिलाधौतैर्भानोरा**च्छाद्यत्प्रभाम्**॥२९॥ उन्होंने अर्जुनके रथपर वाणोंका जाल सा विछा दिया। इतना ही नहीं, शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए उन तेजस्वी बाणोंद्वारा उन्होंने सूर्यकी प्रभाको भी आच्छादित कर दिया॥

पार्थे च सुमहाबाहुर्महावेगैर्महारथः। विव्याध निशितेर्बाणैर्मेघो वृष्टवेच पर्वतम्॥ ३०॥

जैसे मेघ पर्वतपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार महावाहु महारथी द्रोण पृथापुत्र अर्जुनको अत्यन्त वेगशाली तीखे बार्णोद्वारा वींध रहे थे ॥ ३०॥

तथैव दिव्यं गाण्डीवं धनुरादाय पाण्डवः। शत्रुष्तं वेगवान् हृष्टो भारसाधनमुत्तमम् ॥ ३१॥ विससर्जे शरांश्चित्रान् सुवर्णविकृतान् बहुन्। नाशयन् शरवर्षाणि भारद्वाजस्य वीर्यवान्। तूर्णे चापविनिर्मुकैस्तद्दुतिमवाभवत्॥ ३२॥

इसी प्रकार हर्षमें भरे हुए वेगशाली पाण्डुनन्दन अर्जुन भी भार सहन करनेमें समर्थ और शत्रुओंका नाश करनेवाला उत्तम एवं दिव्य गाण्डीव धनुष लेकर बहुतसे स्वर्णभूषित विचित्र बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। पराक्रमी पार्थ अपने धनुषमे छूटे हुए वाणसमूहोंद्वारा तुरंत ही आचार्य द्रोणकी बाण-वर्षाको नष्ट करते जाते थे। यह एक अद्भुत सी बात थी॥ ३१-३२॥

स रथेन चरन् पार्थः प्रेक्षणीयो धनंजयः। युगपद् दिश्च सर्वासु सर्वतोऽस्त्राण्यदर्शयत्॥ ३३॥ एकच्छायमिवाकारां बाणैश्चके समन्ततः। नादृश्यत तदा द्राणो नीहारेणेव संवृतः॥ ३४॥

रथसे विचरनेवाले कुन्तीपुत्र धनंजय सबके लिये दर्शनीय हो रहे थे। उन्होंने सब दिशाओंमें एक ही साथ अस्त्रोंकी वर्षा दिखायी और आकाशको चारों ओरसे वाणोंद्वारा ढँककर एकमात्र अन्धकारमें निमग्न-सा कर दिया। उस समय आचार्य द्रोण कुहरेसे ढके हुएकी भाँति अहश्य हो गये॥

तस्याभवत् तदा रूपं संवृतस्य शरोत्तमैः। जाज्वस्यमानस्य तदा पर्वतस्येच सर्वतः॥३५॥

उत्तम वाणोंसे ढके हुए द्रोणाचार्यका स्वरूप उस समय ऐसा जान पड़ता था। मानो सब ओरसे जलता हुआ कोई पर्वत हो ॥ ३५॥

हृष्ट्वा तु पार्थस्य रणे शरैः स्वरथमावृतम्। स विस्फार्य धनुः श्रेष्ठं मेघस्तनितनिस्वनम् ॥ ३६॥ अग्निचकोपमं घोरं व्यक्तर्पत् परमायुधम्। व्यशातयच्छरांस्तांस्तु द्रोणः समितिशांभनः॥ ३७॥

आचार्य द्रोण संग्रामभूमिमें बड़ी शोभा पानेवाले थे। संग्राममें उन्होंने अपने रथको जब अर्जुनके बाणोंसे दका हुआ देखा, तब मेचगर्जनाके समान गम्भीर नाद करनेवाले अग्निचकके सहरा भयंकर परम उत्तम आयुधश्रेष्ठ धनुषकी टंकार फैलाते हुए उसे (कार्नोतक) खींचा और अपने शर-समूहींसे अर्जुनके उन सब बाणींको काट डाला ॥ ३६-३७॥ महानभूत् ततः शब्दो वंशानामिव वहाताम् ॥ ३८॥

उस समय जलते हुए बाँसोंके चटखनेका सा बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था॥ ३८॥

जाम्बूनदमयैः पुङ्केश्चित्रचापविनिर्गतैः। प्राच्छादयदमेयात्मा दिशः सूर्यस्य च प्रभाम् ॥ ३९ ॥

जिनकी मन-बुद्धि अमेय हैं। उन द्रोणने अपने विचित्र धनुषसे छूटे हुए सुवर्णमय पंखींबाले बाणोंद्वारा सम्पूर्ण दिशाओं तथा सूर्यके प्रकाशको भी ढक दिया ॥ ३९॥

ततः कनकपुङ्खानां शराणां नतपर्वणाम्। वियचराणां वियति दश्यन्ते बहवो व्रजाः॥ ४०॥

उस समय सोनेकी पाँख और झकी हुई गाँठवाले आकाशचारी वाणोंके बहुत-से समुदाय आकाशमें दृष्टिगोचर हो रहे थे॥ ४०॥

द्रोणस्य पुङ्कसक्ताश्च प्रभवन्तः शरासनात्। एको दीर्घ इवाददयदाकाशे संहतः शरः॥ ४१॥

वे सभी पक्षधारी वाण-समुदाय आचार्य द्रोणके धनुषसे प्रकट हुए थे। आकाशमें उन बार्णोका समृह् प्रस्पर सटकर एक ही विशाल वाणके समान दिखायी देता था। । ४१।। पवं तौ खर्णविकृतान् विमुश्चन्तौ महाशरान् । आकाशं संवृतं वीराबुरकाभिरिव चक्रतः ॥ ४२॥

इस प्रकार वे दोनों बीर सुवर्णविभूषित महावाणोंकी वर्षा करते हुए आकाशको मानो उल्काओंसे आच्छादित करने छो ॥ ४२ ॥

शरास्तयोस्तु विवभुः कङ्कवर्हिणवाससः। पङ्कत्यः शरदि खस्थानां हंसानां चरतामिव ॥ ४३॥

कङ्क और मोरकी पाँखवाले उन दोनोंके वाण शरद्ऋतुमें आकाशमें विचरनेवाले हंसीकी पाँतके समान सुशोभित होते थे।।

युद्धं समभवत् तत्र सुसंरब्धं महात्मनोः। द्रोणपाण्डवयोर्घोरं वृत्रवासवयोरिव ॥ ४४ ॥

महामना द्रोण और पाण्डुनन्दन अर्जुनका वह रोपपूर्ण युद्ध वृत्रासुर और इन्द्रके समान भयंकर प्रतीत होता था।।

तौ गजाविव चासाद्य विवाणाग्रैः परस्परम्। शरैः पूर्णायतोत्सुष्टैरन्योन्यमभिजन्नतुः॥ ४५॥

जैसे दो हाथी एक दूसरेसे भिड़कर दाँतोंके अग्रभागसे प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों धनुपको अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए वाणोंद्वारा एक दूसरेको घायल कर रहे थे ॥ ४५॥ तौ व्यवाहरतां युद्धे संरब्धौ रणशोभिनौ। उदीरयन्तौ समरे दिव्यान्यस्त्राणि भागशः॥ ४६॥

क्रोधमें भरे हुए उन दोनों वीरोंकी रणभूमिमें वड़ी शोभा हो रही थी। वे उस संग्राममें पृथक्ष्पुथक् दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए धर्मयुद्ध कर रहे थे॥ ४६॥

अथ त्वाचार्यमुख्येन शरान् सृष्टाञ्छिलाशितान् । न्यवारयच्छितवाणैरर्जुनो जयतां वरः॥४७॥

तदनन्तर विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुनने आचार्यप्रवर द्रोणके द्वारा चलाये हुए शानपर तेज किये हुए वाणोंको अपने तीखे सायकोंसे नष्ट कर दिया ॥ ४७॥

दर्शयन् वीक्षमाणानामस्त्रमुत्रपराक्रमः। इषुभिस्तूर्णमाकाशं बहुभिश्च समावृणोत्॥ ४८॥ जिघांसन्तं नरब्याघ्रमर्जुनं तिग्मतेजसम्। आचार्यमुख्यः समरे द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। अर्जुनेन सहाकीडच्छरैः संनतपर्वभिः॥ ४९॥

वे भयानक पराक्रमी थे, उन्होंने दर्शकोंको अपना अस्त्र-कौशल दिखाते हुए तुरंत बहुसंख्यक बाणोंद्वारा आकाशको ढँक दिया । यद्यपि प्रचण्ड तेजस्वी नरश्रेष्ठ अर्जुन विपक्षीको मार डालनेकी इच्छा रखते थे, तो भी शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्यप्रवर द्रोण उस समरभूमिमें झकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा प्रहार करके अर्जुनके साथ मानो खेल कर रहे थे ( उनमें अर्जुनके प्रति वात्सल्यका भाव उमड़ रहा था ) ॥ ४८-४९ ॥

दिच्यान्यस्त्राणि वर्षन्तं तस्मिन् चे तुमुले रणे। अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य फाल्गुनं समयोधयत्॥ ५०॥

उस तुमुल युद्धमें अर्जुन दिव्यास्त्रोंकी नर्षा कर रहे थे, किंतु आचार्य अपने अस्त्रोंद्वारा उनके अस्त्रोंका निवारण-मात्र करके उन्हें लड़ा रहे थे॥ ५०॥

तयोरासीत् सम्प्रहारः कुद्धयोर्नर्सिहयोः। अमर्पिणोस्तदान्योन्यं देवदानवयोरिव॥ ५१॥

वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध और अमर्पमें भर गये, तब उनमें परस्पर देवताओं और दानवोंकी भाँति घमासान युद्ध छिड़ गया ॥ ५१ ॥

पेन्द्रं वायव्यमाग्नेयमस्त्रमस्त्रेण पाण्डवः। द्रोणेन मुक्तमात्रं तु त्रसति सा पुनः पुनः॥ ५२॥

पाण्डुनन्दन अर्जुन आचार्य द्रोणके छोड़े हुए ऐन्द्र, वायन्य और आग्नेय आदि अस्त्रोंको उसके विरोधी अस्त्रद्वारा बार-बार नष्ट कर देते थे ॥ ५२॥

पत्नं शूरों महेष्वासों विस्तनतौ शिताञ्छरान् । प्रकच्छायं चक्रतुस्तावाकाशं शरवृष्टिभिः॥ ५३॥ इस प्रकार वे दोनों महान् धनुर्धर शूरवीर तीले बाण छोड़ते हुए अपनी वाणवर्षाद्वारा आकाशको एकमात्र अन्धकारमें निमग्न करने छगे ॥ ५३ ॥

तत्रार्जुनेन मुक्तानां पततां वै शरीरिषु। पर्वतेष्विव वज्राणां शराणां श्रूयते खनः॥ ५४॥

अर्जुनके छोड़े हुए बाण जब देहधारियोंपर पड़ते थे, तब पर्वर्तोपर गिरनेवाले वज्रके समान भयंकर शब्द सुनायी देता था ॥ ५४ ॥

ततो नागा रथाइचैव वाजिनश्च विशाम्पते । शोणिताका व्यवस्यन्त पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ ५५ ॥

जनमेजय ! उस समय हाथीसवार, रथी और घुड़सवार लोहूलुहान् होकर फूले हुए पलाश वृक्षके समान दिखायी देते थे ॥ ५५ ॥

बाहुभिश्च सकेयूरैविंचित्रैश्च महारथैः। सुवर्णचित्रैः कवचैध्वंजैश्च विनिपातितैः॥५६॥ योधैश्च निहतैस्तत्र पार्थवाणप्रपीडितैः। बलमासीत् समुद्धान्तं द्रोणार्जुनसमागमे॥५७॥

द्रोणाचार्य और अर्जुनके उस युद्धमें पार्थके बाणोंसे पीड़ित हो कितने ही योद्धा मर गये थे। कितनोंकी केयूरभूषित भुजाएँ कटकर गिरी थीं। विचित्र वेष-भूषावाले महारथी धराशायी हो रहे थे। सुवर्णजटित विचित्र कवच और ध्वजाएँ वहाँ विखरी पड़ी थीं। इन सब कारणोंसे वह सारी सेना उद्धान्त- (भयसे अचेत-) सी हो गयी थी॥ ६-५७॥

विधुन्वानी तु तौ तत्र धनुषी भारसाधने। आच्छादयेतामन्योन्यं ततक्षतुरथेषुभिः॥ ५८॥

उन दोनोंके धनुष भार सहन करनेमें समर्थ थे । वे उन धनुषोंको कॅपाते हुए (तीले ) वाणोंद्वारा एक दूसरे-को वींधते और आच्छादित कर देते थे ॥ ५८ ॥

तयोः समभवद् युद्धं तुमुळं भरतर्षभ । द्रोणकौन्तेययोस्तत्र बळिवासवयोरिव ॥ ५९ ॥

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! तदनन्तर द्रोण और कुन्तीपुत्रमें बिल और इन्द्रके संग्राम-सा तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ५९॥

अथ पूर्णायतोत्सृष्टेः रारैः संनतपर्वभिः। व्यदारयेतामन्योन्यं प्राणद्युते प्रवर्तिते॥६०॥

उस समय प्राणोंकी बाजी लगाकर ( युद्धका जुआ खेला जा रहा था। ) दोनों वीर धनुषको कानतक खींचकर छोड़े हुए झकी गाँठवाले बाणोंसे एक दूसरेको विदीर्ण कर रहे थे॥ ६०॥

अथान्तरिक्षे नादोऽभूद् द्रोणं तत्रप्रशंसताम्। दुष्करं छतवान् द्रोणो यदर्जनमयोधयत्॥ ६१॥ प्रमाथिनं महावीर्यं दृढमुष्टि दुरासदम्। जेतारं देवदैत्यानां सर्वेषां च महारथम्॥६२॥

इसी समय आचार्य द्रोणकी प्रशंसा करनेवाले देवताओं-का यह शब्द आकाशमें गूँज उटा—'अही! द्रोणाचार्यने बड़ा दुष्कर कार्य किया कि अवतक अर्जुनके साथ युद्धमें डटे रह गये। ये अर्जुन तो शत्रुओंको मथ डालनेवाले, महापराक्रमी, हद मुश्वाले, दुर्धर्ष तथा सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंको जीतनेवाले महारथी वीर हैं'॥ ६१-६२॥

अविभ्रमं च शिक्षां च लाघवं दूरपातिताम् । पार्थस्य समरे दृष्टा द्रोणस्याभूच विसायः ॥ ६३ ॥

उस समरभूमिमें अर्जुनका कभी न चूकनेका खभाव, अस्त्र-शस्त्रोंकी अद्भुत शिक्षा, हाथोंकी फुर्ती और दूरतक बाण मारनेकी शक्ति देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा विसाय हुआ ॥ ६३॥

अथ गाण्डीवमुद्यस्य दिव्यं धनुरमर्पणः। विचकर्षरणे पार्थो बाहुभ्यां भरतर्पभ ॥ ६४॥

जनमेजय ! तदनन्तर रणभूमिमें कुन्तीपुत्रने दिव्य गाण्डीच धनुषको ऊँचे उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथोंसे खींचना आरम्भ किया ॥ ६४॥

तस्य बाणमयं वर्षे रालभानामिवायतिम्। दृष्ट्वा ते विस्मिताः सर्वे साधु साध्वित्यपूजयन्॥ ६५॥

फिर तो टिड्डियोंके इंडके समान उनकी (अद्भुत) बाण-वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचिकत हो 'साधु-साधु' कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे॥ ६५॥

न च वाणान्तरे वायुरस्य शक्तोति सर्पितुम्। अनिशं संद्धानस्य शरानुत्स्जतस्तथा॥६६॥ ददर्शनान्तरं कश्चित् पार्थस्याददतोऽपि च॥६७॥

उनके बाणोंके भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुन्तीनन्दन अर्जुन निरन्तर बाणोंको हाथमें हेते, धनुषपर रखते और छोड़ते थे। कोई भी उनकी इन क्रियाओंमें क्षण-भरका भी अन्तर नहीं देख पाता था॥ ६६-६७॥

तथा शीव्रास्त्रयुद्धे तु वर्तमाने सुदारुणे। शीव्रं शीव्रतरं पार्थः शरानन्यानुदीरयत्॥ ६८॥

इस प्रकार शीव्रतापूर्वक अस्त्रप्रहारके द्वारा चलनेवाले उस अत्यन्त भयंकर संग्राममें कुन्तीपुत्र अर्जुन शीव्र एवं अत्यन्त शीव्र दूसरे दूसरे वाण प्रकट करने लगे ॥ ६८ ॥

ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्।
युगपत् प्रापतंस्तत्र द्रोणस्य रथमन्तिकात्॥ ६९॥
कीर्यमाणे तदा द्रोणे शरैर्गाण्डीवधन्वना।
हाहाकारो महानासीत् सैन्यानां भरतर्षभ ॥ ७०॥

तत्पश्चात् एक ही साथ झकी हुई गाँठवाले एक लाख बाण द्रोणाचार्यके रथके समीप आगिरे। जनमेजय! गाण्डीव-धन्वा अर्जुनके द्वारा जय द्रोणपर इस प्रकार बाणवर्षा होने लगी, तब कौरव-सैनिकोंमें भारी हाहाकार मच गया॥ ६९-७०॥

#### पाण्डवस्य तु शीव्रास्त्रं मघवा प्रत्यपूजयत्। गन्धर्वाप्सरसङ्चैव ये च तत्र समागताः॥ ७१॥

पाण्डुनन्दनके शीव्रतापूर्वक अस्त्र-संचालनके लिये इन्द्रने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनके सिवा वहाँ जो गन्धर्व और अप्सराएँ आयी थीं। उनहोंने भी उनकी बड़ी सराहना की। ७१॥

#### ततो वृन्देन महता रथानां रथयूथपः। आचार्यपुत्रः सहसा पाण्डवं पर्यवारयत्॥ ७२॥

तदनन्तर रिथर्योके यूथपित आचार्यपुत्र अश्वत्थामाने रथारोहियोंके विशाल समूहके साथ सहसा वहाँ पहुँचकर पाण्डनन्दनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७२ ॥

अभ्वत्थामा तु तत् कर्म हृद्येन महात्मनः। पूजयामास पार्थस्य कोपं चास्याकरोद् भृशम्॥ ७३॥ अश्वत्थामाने महात्मा अर्जुनके उस पराक्रमकी मन-ही-मन भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनपर अपना महान् क्रोध प्रकट किया ॥ ७३॥

#### स मन्युवशमापन्नः पार्थमभ्यद्रवद् रणे। किरञ्छरसहस्राणि पर्जन्य इव वृष्टिमान्॥ ७४॥

आचार्यपुत्रक्रोधके वशीभृत हो गया था। वह रणभूमिमें जल बरसानेवाले मेघकी भाँति सहस्रों बाणोंकी बौडार करता हुआ पार्थपर टूट पड़ा ॥ ७४॥

#### आवृत्य तु महाबाहुर्यतो द्रौणिस्ततो हयान् । अन्तरं प्रद्दौ पार्थो द्रोणस्य व्यपसर्पितुम् ॥ ७५ ॥

तव महाबाहु अर्जुनने जिधर अश्वत्थामा थाः उसी ओर घोड़ोंको घुमाकर आचार्य द्रोणको भाग जानेका अवसर दे दिया ॥ ७५ ॥

#### स तु लब्ध्वान्तरं तूर्णमपायाज्जवनैईयैः। छिन्नवर्मध्वजः शूरो निरुत्तः परमेषुभिः॥ ७६॥

अर्जुनके उत्तम बार्णोसे द्रोणके कवच और ध्वज छिन्न-भिन्न हो चुके थे । वे स्वयं भी बहुत घायल हो गये थे, अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ोंको बढ़ाकर तुरंत वहाँसे भाग निकले ॥ ७६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि द्रोणापयाने अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें द्रोणा चार्यके प्रतायनसे सम्बन्ध रखनेवाला अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥५८॥

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

### अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका युद्ध

वैशम्पायन उवाच

ततो द्रौणिर्महाराज प्रययावर्जुनं रणे। तं पार्थः प्रतिजन्नाह वायुवेगमिवोद्धतम्। शरजालेन महता वर्षमाणमिवाम्बुदम्॥१॥

वेशम्पायनजी कहते हैं—महाराज ! तदनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रणभूमिमें जब अर्जुनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया तब अर्जुनने भी प्रचण्ड वायुवेगके समान तीव्र गतिसे आते हुए अश्वत्थामाको रोका । उस समय जल बरसानेवाले मेघकी भाँति वह महान् शरसमृहकी वर्षा कर रहा था ॥ १ ॥

#### तयोर्देवासुरसमः संनिपातो महानभूत्। किरतोः शरजालानि वृत्रवासवयोरिव॥२॥

उन दोनोंमें देवताओं और असुरोंके समान भारी संघर्ष होने लगा । वे दोनों ( एक-दूसरेपर ) वाणसमूहोंकी बौछार करते हुए वृत्रासुर और इन्द्रके समान जान पड़ते थे ॥ २ ॥ न सा सूर्यस्तदा भाति न च वाति समीरणः। शरजाळावृते व्योभिनच्छायाभूते समन्ततः॥ ३॥

उनके वाणोंके जालते आच्छादित होकर आकाश सब ओरसे अन्धकारमय हो रहा था। उस समय न तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और न वायु ही चल पाती थी॥ ३॥

महांश्चटचटाराच्दो योधयोईन्यमानयोः। दह्यतामिव वेण्नामासीत् परपुरंजय॥४॥

शत्रुविजयी जनमेजय ! जन दोनों योद्धा एक दूसरेपर आघात करते। तब जलते हुए वॉसोंके चटखनेकी भाँति चट-चट शब्द होने लगता था ॥ ४ ॥

#### ह्यानस्यार्जुनः सर्वान् कृतवानरपजीवितान् । ते राजन् न प्रजानन्त दिशं काञ्चन मोहिताः ॥ ५ ॥

अर्जुनने अश्वत्थामाके घोड़ोंको घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन् ! वे मोहग्रस्त ( मूर्च्छित ) होनेके कारण किसी भी दिशाको नहीं जान पाते थे ॥ ५॥ ततो द्रौणिर्महावीर्यः पार्थस्य विचरिष्यतः। विवरं सूक्ष्ममालोक्य ज्यां चिच्छेद क्षुरेण ह। तद्स्यापूजयन् देवाः कर्म द्रष्ट्वातिमानुषम्॥ ६॥

तदनन्तर महापराक्रमी अश्वत्थामाने रणभूमिमें विचरते हुए अर्जुनका छोटा-सा छिद्र ( तिनक-सी असावधानी) देख-कर क्षुर नामक बाणसे उनकी प्रत्यञ्चा काट डाली। उसके इस अतिमानुष कर्मको देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे।। ६।।

द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च कुपश्चैव महारथाः। साधुसाध्वितिभाषन्तोऽपूजयन् कर्म तस्य तत्॥७॥

द्रोण, भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य—ये सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामाके उस, कार्यकी सराहना करने लगे ॥ ७ ॥

ततो द्रौणिर्धनुः श्रेष्ठमपृक्षय रथर्षभम्। पुनरेवाहनत् पार्थं हृदये कङ्कपत्रिभिः॥८॥

तदनन्तर द्रोणपुत्रने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कङ्क पक्षीके पंखवाले बार्णोद्वारा रिथयोंमें श्रेष्ठ पार्थकी छातीमें पुनः भारी आघात पहुँचाया ॥ ८॥

ततः पार्थो महावाहुः प्रहस्य खनवत् तदा। योजयामास नवया मौर्व्या गाण्डीवमोजसा॥ ९॥

उस समय महाबाहु पार्थ ठहाका मारकर हँसने लगे। फिर उन्होंने गाण्डीव धनुषपर बलपूर्वक नयी प्रत्यञ्चा चढ़ा दी ॥ ९॥

ततोऽर्धचन्द्रमावृत्य तेन पार्थः समागमत्। वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथपः॥१०॥

तदनन्तर पसीनेसे अर्धचन्द्राकार धनुषकी डोरीको माँजकर अर्जुन अश्वत्थामासे भिड़ गयेः मानो कोई उन्मत्त गजयूथा-धिपति किसी दूसरे मतवाले हाथीके साथ जा भिड़ा हो॥१०॥

ततः प्रववृते युद्धं पृथिव्यामेकवीरयोः। रणमध्ये द्वयोरेवं सुमह्होमहर्षणम्॥११॥

इसके बाद उस रणभूमिमें भूमण्डलके इन दोनों अनुपम वीरोंका ऐसा भयंकर संग्राम हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था॥ ११॥

तौ वीरौ दद्दशुः सर्वे कुरवो विस्मयान्विताः। युध्यमानौ महावीर्यौ यूथपाविव संगतौ॥१२॥

समस्त कौरव विस्मयविमुग्ध होकर उन दोनों वीरोंकी ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्यामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो यूथपितयोंकी भाँति लड़ रहे थे॥ १२॥ तौ समाजध्नतुर्वीरावन्योन्यं पुरुषर्वभौ।

ता समाजनातुवारावन्यान्य पुरुषयमा। दारेराद्योविषाकारैज्वेलद्भिरिव पन्नगैः॥१३॥ वे दोनों पुरुषसिंह वीर विषधर सर्पके समान आकारवाले जलते हुए-से वाणोंद्वारा एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे ॥१३॥

अक्षय्याविषुधी दिव्यौ पाण्डवस्य महात्मनः। तेन पार्थो रणे शूरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः॥१४॥

महात्मा पाण्डुनन्दनके पास दो दिन्य अक्षय त्णीर थे, इससे कुन्तीपुत्र भ्रूरवीर अर्जुन रणभूमिमें पर्वतकी भाँति अविचल खड़े रहे ॥ १४॥

अश्वत्थाम्नः पुनर्बाणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे। जग्मुः परिक्षयं तूर्णमभूत् तेनाधिकोऽर्जुनः॥१५॥

परंतु संग्राममें शीघ्रतापूर्वक वार-वार शरसंधान करने-वाले अश्वत्थामाके वाण जरुदी समाप्त हो गये। इस कारण अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए॥१५॥

ततः कर्णो महाचापं विकृष्याभ्यधिकं तदा। अवाक्षिपत् ततः राब्दो हाहाकारो महानभूत्॥ १६॥

तव कर्णने अपने महान् धनुपको बड़े जोरसे खींचकर टंकार की । उससे वहाँ महान् हाहाकारका शब्द होने लगा ॥ १६॥

ततश्चक्षुर्द्धे पार्थो यत्र विस्फार्यते धनुः। ददर्श तत्र राधेयं तस्य कोपो व्यवर्धत ॥१७॥

तव अर्जुनने जहाँ धनुषकी टंकार हो रही थी, उधर दृष्टि डाली, तो वहाँ राधानन्दन कर्ण दिखायी पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया॥ १७॥

स रोषवशमापन्नः कर्णमेव जिघांसया। तमेक्षत विवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां कुरुपुङ्गवः॥१८॥

तव कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोषके वशीभूत हो कर्णको ही मार डालनेकी इच्छासे दोनों आँखें फाइ-फाइकर उसकी ओर देखने लगे।। १८॥

तथा तु विमुखे पार्थे द्रोणपुत्रस्य सायकान्। त्वरिताः पुरुषा राजन्तुपाजहुः सहस्रशः॥१९॥

राजन ! इस प्रकार जब अर्जुनने उधरसे दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुँह फेर लिया, तब बहुत-से सैनिक तुरंत वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने द्रोणपुत्रके हजारों बाणोंको (रणभूमिसे उठाकर) उन्हें समर्पित कर दिया ॥ १९॥

उत्सुज्य च महाबाहुर्द्रोणपुत्रं धनंजयः। अभिदुद्राव सहसा कर्णमेच सपत्नजित्॥२०॥

तय शत्रुविजयी महाबाहु धनंजयने द्रोणपुत्रको वहीं छोड़कर सहसा कर्णपर ही धावा किया ॥ २०॥ तमभिद्रुत्य कौन्तेयः क्रोधसंरक्तछोचनः। कामयन् हैरथं तेन युद्धं वचनमत्रवीत्॥ २१॥ रखते हुए कुन्तीकुमारने क्रोधसे लाल आँखें करके यह और कर्णके पास पहुँचकर उसके साथ द्वन्द्वयुद्धकी इच्छा वात कही ॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्विण गोहरणपर्विण उत्तरगोग्रहे अर्जुनाश्वत्थामयुद्धे एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्विके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय अर्जुन और अश्वत्थामाके युद्धसे सम्बन्ध रखनेत्राला उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

## षष्टितमोऽध्यायः

### अर्जुन और कर्णका संवाद तथा कर्णका अर्जुनसे हारकर भागना

अर्जुन उवाच

कर्ण यत् ते सभामध्ये वहु वाचा विकत्थितम् । न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं समुपस्थितम् ॥ १ ॥

अर्जुन बोले—कर्ण ! पहले कौरवोंकी सभामें तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्धमें मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। (उसकी सचाईकी परीक्षाके लिये) यह युद्धका अवसर उपस्थित हो गया है॥१॥

सोऽच कर्ण मया सार्घे व्यवहत्य महामृघे। शास्यस्यवलमात्मानं न चान्यानवमंस्यसे॥ २॥

कर्ण ! आज इस महासंग्राममें मेरे साथ भिड़कर त् अपनेको भलीभाँति निर्वल समझ लेगा और फिर कभी दूसरोंका अपमान नहीं करेगा ॥ २॥

अवोचः परुषा वाचे। धर्ममुत्सुज्य केवलम्। इदं तु दुष्करं मन्ये यदिदं ते चिकीर्षितम्॥ ३॥

पहले तूने केवल धर्मकी अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही हैं, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है, वह तेरे लिये में अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ ॥ ३॥

यत् त्वया कथितं पूर्वं मामनासाद्य किंचन। तद्य कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह॥ ४॥

राधानन्दन! मेरे साथ भिड़न्त होनेके पहले कौरवोंकी सभामें तूने जो कुछ कहा है। आज मेरे़ेसाथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा॥ ४॥

यत् सभायां सपाञ्चालीं क्विरयमानां दुरात्मभिः। दृष्टवानसि तस्याद्य फलमाप्तुहि केवलम्॥ ५॥

अरे ! भरी सभामें दुरात्मा कौरव पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको क्लेश दें, रहे थे और त् मौजसे यह सब देखता रहा । आज केवल उस अत्याचारका फल भोग ले ॥ ५॥ धर्मणाञ्चानिकालेन यनमया मर्थितं परा ।

धर्मपारानिबद्धेन यन्मया मर्षितं पुरा। तस्य राधेय कोपस्य विजयं पदय मे मृधे ॥ ६ ॥

पहले मैं धर्मके वन्धनमें वैधा हुआ था। इसिलये मैंने सब कुछ (चुपचाप) सह लिया। परंतु राधापुत्र! आजके युद्धमें मेरे उस कोधका फल मेरी विजयके रूपमें अभी देख ले॥ ६॥

वने द्वादश वर्षाणि यानि सोढानि दुर्मते। तस्याद्य प्रतिकोपस्य फलं प्राप्तुहि सम्प्रति॥ ७॥

ओ दुर्मते ! हमने वारह वर्षोतक वनमें रहकर जो क्लेश सहन किये हैं, उनका बदला चुकानेके लिये आज मेरे बढ़े हुए क्रोधका फल तू अभी चख ले॥ ७॥

पहि कर्ण मया सार्ध प्रतिगुध्यस्य सङ्गरे। प्रेक्षकाः कुरवः सर्वे भवन्तु तव सैनिकाः॥ ८॥

कर्ण ! आ, रणभूमिमें मेरा सामना कर । समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्धको देखें ॥ ८॥

कर्ण उवाच

व्रवीपि वाचा यत् पार्थं कर्मणा तत् समाचर । अतिरोते हि ते वाक्यं कर्मेतत् प्रथितं भुवि ॥ ९ ॥

कर्णने कहा—कुन्तीपुत्र ! तू मुझसे जो कुछ कहता है, उसे क्रियाद्वारा करके दिखा । तेरी वार्ते कार्य करनेकी अपेक्षा बहुत बढ़-चढ़कर होती हैं । यह बात भूमण्डलमें प्रसिद्ध है ॥ ९ ॥

यत् त्वया मर्षितं पूर्वं तदशक्तेन मर्पितम्। इतो गृह्धीमहे पार्थः तव दृष्टा पराक्रमम्॥ १०॥

पार्थ ! तेरा यह जवानी पराक्रम देखकर तो हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया है, वह अपनी असमर्थताके ही कारण किया है ॥१०॥ धर्मपाशनिबद्धेन यत् त्वया मर्पितं पुरा। तथैव बद्धमात्मानमबद्धमिव मन्यसे ॥११॥

यदि त्ने पहले धर्मके वन्धनमें वैंधकर कष्ट सहन किया है, तो आज भी त् उसी प्रकार विंधा हुआ है। तो भी त् अपने आपको उस वन्धनसे मुक्त-सा मान रहा है।। ११॥

यदि तावद् वने वासो यथोकश्चरितस्त्वया। तत्त्वंधर्मार्थवित् क्लिष्टः समयायोद्धमिच्छसि॥१२॥

यदि त्ने वनवासके पूर्वोक्त नियमका भलीमाँति पासन

कर लिया है, तो तू धर्म और अर्थका ज्ञाता ठइरा। इस-लिये तूने कृष्ट सहा है और उसीको याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है॥ १२॥

यदि राकः स्वयं पार्थ युध्यते तव कारणात्। तथापिन व्यथा काचिन्मम स्याद् विकमिष्यतः॥ १३॥

पार्थ ! यदि इस समय साक्षात् इन्द्र भी तेरे लिये युद्ध करने आयें तो भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए मुझको किसी प्रकारकी व्यथा न होगी ॥ १३॥

अयं कौन्तेय कामस्ते नचिरात् समुपस्थितः । योत्स्यसे हि मया सार्धमद्य द्रक्ष्यसि मे बलम्॥ १४॥

कुन्तीकुमार ! मेरे साथ युद्धका जो तेरा हौसला है, वह अभी-अभी प्रकट हुआ है । अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा वल स्वयं देख लेगा ॥ १४॥

अर्जुन उवाच

इदानीमेव तावत् त्वमपयातो रणान्मम । तेन जीवसि राधेय निहतस्त्वनुजस्तव ॥१५॥

अर्जुन बोले—राधापुत्र ! अभी कुछ ही देर पहले-की बात है, मेरे सामने युद्धसे पीठ दिखाकर तू भाग गया था, इसीलिये अवतक जी रहा है; किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया ॥ १५॥

भ्रातरं घातियत्वा कस्त्यक्त्वा रणशिरश्च कः। त्वदन्यः कः पुमान् सत्सु ब्रूयदिवं व्यवस्थितः॥ १६॥

तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा, जो अपने भाईको मरवाकर और युद्धका मुहाना छोड़कर (भाग जानेके बाद भी) भलेमानसींके बीचमें खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा !॥१६॥

वैशम्पायन उवाच

इति कर्ण व्रवन्नेच बीभत्सुरपराजितः। अभ्ययाद् विस्जन् बाणान् कायावरणभेदिनः॥१७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय! अर्जुन किसीसे भी परास्त होनेवाले नहीं थे। वे कर्णसे उपर्युक्त बातें कहकर कवचको भी विदीर्ण कर देनेवाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े॥ १७॥

प्रतिजन्नाह तं कर्णः प्रीयमाणो महारथः। महता रारवर्षेण वर्षमाणमिवाम्बुदम्॥१८॥

महारथी कर्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ मेचके सददा बाणों-की वृष्टि करनेवाले अर्जुनको अपने सायकींकी भारी बौछार करके रोका ॥ १८॥

उत्पेतुः शरजालानि घोररूपाणि सर्वशः। अविध्यदृश्वान् बाह्येश्च हस्तावापं पृथक्-पृथक्॥१९॥ सोऽमुष्यमाणः कर्णस्य निपङ्गस्यावलम्बनम्। चिच्छेद निश्चिताग्रेण शरेण नतपर्वणा ॥ २०॥

फिर तो आकाशमें सब ओर भयंकर बाणोंके समूह उड़ने लगे। अर्जुनसे यह सहन न हो सका; अतः उन्होंने छुकी हुई गाँठ एवं तीखी नोकवाले बाणसे कर्णके घोड़ोंको बींध डाला। भुजाओंमें भी गहरी चोट पहुँचायी और हार्योके दस्तानोंको भी पृथक्-पृथक् विदीर्ण कर दिया। इतना ही नहीं, कर्णके भाषा लटकानेकी रस्सीको भी काट गिराया॥ १९-२०॥ उपासङ्गादुपादाय कर्णो बाणानथापरान्।

उपासङ्गादुपादाय कर्णा बाणानधापरान् । विव्याध पाण्डवं हस्ते तस्य मुष्टिरशीर्यत ॥ २१ ॥

तव कर्णने ( अलगरक्ले हुए ) छोटेतरकससे दूसरे वाण लेकर पाण्डुनन्दन अर्जुनके हाथमें चोट पहुँचायी । इससे उनकी मुद्दी ढीली पड़ गयी ॥ २१॥

ततः पार्थो महाबाहुः कर्णस्य धनुरिच्छनत्। स राक्ति प्राहिणोत् तस्मै तां पार्थो व्यथमच्छरैः॥

तव महाबाहु पार्थने कर्णका धनुष काट दिया। यह देख कर्णने अर्जुनपर शक्ति चलायी; किंतु पार्थने उसे वाणोंसे नष्ट कर दिया॥ २२॥

ततोऽनुपेतुर्वहवो राधेयस्य पदानुगाः । तांश्च गाण्डीवनिर्मुक्तैः प्राहिणोद् यमसादनम् ॥२३ ॥

इतनेमें ही राधापुत्र कर्णके बहुत-से सैनिक वहाँ आ पहुँचे; किंतु अर्जुनने गाण्डीवद्वारा छोड़े हुए वाणोंसे मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ २३ ॥

ततोऽस्याश्वाञ्छरैस्तीक्ष्णैर्वीभत्सुभीरसाधनैः। आकर्णमुक्तैरवधीत् ते हताः प्रापतन् भुवि ॥ २४ ॥

तत्पश्चात् बीभत्सुने भार (शत्रुओं के आघात) सहनेमें समर्थ तीले बाणोंद्वाराः जो धनुषको कानतक खींचकर छोड़े गये थेः घोड़ोंको घायल कर दिया । वे घोड़े मरकर पृथ्वी-पर गिर पड़े ॥ २४॥

अथापरेण वाणेन ज्वलितेन महौजसा। विव्याध कर्णकौन्तेयस्तीक्ष्णेनोरसि वीर्यवान्॥ २५॥

तत्पश्चात् पराक्रमी कुन्तीकुमारने महान् तेजस्वी तथा अग्निके समान प्रज्वलित दूसरे बाणद्वारा कर्णकी छातीमें आघात किया ॥ २५ ॥

तस्य भित्त्वा तनुत्राणं कायमभ्यगमच्छरः। ततः सतमसाऽऽविष्टो न स्म किंचित् प्रजिल्लवान् ॥

वह बाण कर्णका कवच काटकर उसके वक्षःस्थलके भीतर घुस गया। इससे कर्णको मूच्छा आ गयी और उसे किसी भी बातकी सुध-बुध न रही॥ २६॥

स गाढवेदनो हित्वा रणं प्रायादुदङ्मुखः । ततोऽर्जुन उदकोशदुत्तरश्च महारथः ॥ २७ ॥ कर्णको उस चोटसे बड़ी भारी वेदना हुई और वह अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर-जोरसे सिंहनाद युद्धभूमिको छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भागा। यह देख करने लगे॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि कर्णाण्याने षष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें कर्णका प्रकायनविषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ६०॥



## एक षष्टितमोऽध्यायः

### अर्जुनका उत्तरकुमारको आश्वासन तथा अर्जुनसे दुःशासन आदिकी पराजय

वैशम्पायन उवाच ततो वैकर्तनं जित्वा पार्थो वैराटिमत्रवीत् । एतन्मां प्रापयानीकं यत्र तालो हिरण्मयः ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! इस प्रकार वैकर्तन कर्णको जीतकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा—सारथे ! तुम मुझे इस सेनाकी ओर ले चलो जिसकी ब्वजापर सुवर्णमय ताड़ वृक्षका चिह्न है ॥ १॥ अत्र द्यान्तनवो भीष्मो रथेऽस्माकं पितामहः। काङ्कमाणो मया युद्धं तिष्ठत्यमरदर्शनः॥ २॥

ं उस रथपर इम सबके पितामह श्रान्तनुनन्दन भीष्मजी वैठे हैं। वे मेरे साथ युद्धकी इच्छा रखकर खड़े हैं। उनका दर्शन देवताओं के समान हैं।। २॥

अथ सैन्यं महद् दृष्ट्वा रथनागहयाकुलम् । अत्रवीदुत्तरः पार्थमपविद्धः दारैर्भृदाम् ॥ ३ ॥ नाहं दाक्यामि वीरेह नियन्तुं ते हयोत्तमान् । विषीदन्ति मम प्राणा मनो विह्नलतीय मे ॥ ४ ॥

यह सुनकर उत्तरने, जो वाणोंसे अत्यन्त घायल हो चुका था, रथों, हाथियों और घोड़ोंसे भरी हुई विशाल सेनाकी ओर देखकर कहा—'वीर ! अब में युद्धभूमिमें आपके उत्तम घोड़ोंको नहीं सम्हाल सकूँगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथामें हैं और मन व्याकुल-सा हो रहा है ॥ ३-४॥

अस्त्राणामिव दिव्यानां प्रभावः सम्प्रयुज्यताम्। त्वया च कुरुभिइचैव द्रवन्तीव दिशो दशा ५ ॥

'आपके तथा कौरव वीरोंके द्वारा प्रयुक्त होनेवाले दिव्यास्त्रोंका प्रभाव यह है कि मुझे दसों दिशाएँ भागती-सी प्रतीत होती हैं ॥ ५॥

गन्धेन मूर्चिछतश्चाहं वसारुधिरमेदसाम् । द्वैधीभृतं मनो मेऽद्य तव चैव प्रपद्यतः ॥ ६ ॥

भें चर्बी, रक्त और मेदकी गन्धसे मूर्च्छित हो रहा हूँ। आज आपके देखते-देखते मेरा मन दुविधामें पड़ गया है॥६॥ अदृष्टपूर्वः शूराणां मया संख्ये समागमः। गदापातेन महता शङ्कानां निखनेन च॥ ७॥ सिंहनादैश्च शूराणां गजानां चृंहितैस्तथा । गाण्डीवशब्देन भृशमशनिप्रतिमेन च । श्रुतिः स्मृतिश्च मे वीर प्रणष्टा मूढ्चेतसः ॥ ८ ॥

'युद्धमें इतने शूरवीरोंका जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा था । वीरवर ! गदाओंके भारी आघात, शङ्कोंके भयंकर शब्द, शूरवीरोंके सिंहनाद, हाथियोंके चिग्घाड़ तथा वज्रकी गड़गड़ाहटके समान गाण्डीव धनुषकी भारी टंकार-ध्वनिसे मेरा चित्त मोहित हो गया है। मेरी श्रवणशक्ति और स्मरणशक्ति भी जवाब दे चुकी है ॥ ७-८॥

अलातचक्रप्रतिमं मण्डलं सततं त्वया। व्याक्षिप्यमाणं समरे गाण्डीवं च प्रकर्षता। दृष्टिः प्रचलिता वीर हृद्यं दीर्यतीव मे ॥ ९ ॥

'रणभूमिमें आप निरन्तर गाण्डीव धनुषको खींचते और टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलातचक्रके समान गोलप्रतीत होता है। उसे देखकर मेरी आँखें चौधियाँ रही हैं तथा हृदय फटा-सा जा रहा है।। ९॥

वपुश्चोग्रं तव रणे कुद्धस्येव पिनाकिनः। व्यायच्छतस्तव भुजं दृष्टा भोर्मे भवत्वपि॥ १०॥

द्स संग्राममें कुपित हुए पिनाकपाणि भगवान् रुद्रकी भाँति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार धनुष-बाण चलानेके व्यायाममें संलग्न रहनेवाले आपकी भुजाओंको देखकर भी मुझे भय लगता है ॥ १०॥ नाददानं न संधानं न मुञ्चन्तं शरोत्तमान् । त्वामहं सम्प्रपद्यामि पद्यन्नपि न चेतनः ॥ ११॥

'आप कब उत्तम वाणोंको हाथमें छेते, कब धनुषपर रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब में नहीं देख पाता और देखनेपर भी मुझे चेत नहीं रहता ॥ ११ ॥ अवसीदन्ति मे प्राणा भूरियं चळतीव च । न च प्रतोदं रइमींश्च संयन्तुं शक्तिरस्ति मे ॥ १२ ॥

इस समय मेरे प्राण अकुला रहे हैं। यह पृथ्वी काँगती-सी जान पड़ती है। इस समय मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि घोड़ोंकी रास सँभाव्यूँ और चाबुक लेकर इन्हें हाँकूँ।॥

#### अर्जुन उवाच

मा भैषीः स्तम्भयात्मानं त्वयापि गरपुङ्गव। अत्यद्भुतानि कर्माणि कृतानि रणमूर्धनि॥१३॥

अर्जुन बोले — नरश्रेष्ठ ! डरो मत । अपने आपको सँभालो । तुमने भी युद्धके मुहानेपर बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं ॥ १३॥

राजपुत्रोऽसि भद्रं ते कुले मत्स्यस्य विश्वते । जातस्त्वं शत्रुदमने नावसीदितुमईसि ॥१४॥ धृतिं कृत्वा सुविपुलां राजपुत्र रथे मम। युध्यमानस्य समरे हयान् संयच्छ शत्रुहन् ॥१५॥

तुम राजकुमार हो । तुम्हारा कल्याण हो । तुमने मत्स्यनरेशके विख्यात वंशमें जन्म ग्रहण किया है; अतः शत्रुओंके संहारके अवसरपर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिये। राजपुत्र ! तुम तो शत्रुओंका नाश करनेवाले हो, अतः पूर्णरूपसे धेर्य धारण करके रथपर वैठो और युद्ध करते समय मेरे घोड़ोंको कावूमें रक्खो ॥ १४-१५॥

#### वैशम्पायन उवाच

पवमुत्तवा महावाहुर्वैराटिं नरसत्तमः। अर्जुनो रथिनां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमब्रवीत्॥१६॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! इस प्रकार समझा-बुझाकर रिथयों में श्रेष्ठ और मनुष्यों में सर्वोत्तम महाबाहु अर्जुन विराट-कुमार उत्तरसे पुनः यह बचन बोले—॥ १६ ॥ सेनाग्रमाशु भीष्मस्य प्रापयस्वैतदेव माम् । आच्छेतस्याम्यहमेतस्य धनुज्योमपि चाहवे ॥ १७ ॥

'राजकुमार ! तुम शीघ ही पितामह भीष्मकी इसी

सेनाके सामने मेरा रथ ले चलो, मुझे पहुँचाओ । इस युद्धमें मैं इनकी प्रत्यञ्चा भी काट डालूँगा ॥ १७ ॥ अस्यन्तं दिव्यमस्त्रं मां चित्रमद्य निशामय । शतहदामिवायान्तीं स्तनियत्नोरिवाम्बरे ॥ १८ ॥ सुवर्णपृष्ठं गाण्डीवं द्रक्ष्यन्ति कुरवो मम । दिक्षणेनाथ वामेन कतरेण खिदस्यति ॥ १९ ॥ इति मां सङ्गताः सर्वे तर्कयिष्यन्ति शत्रवः । शोणितोदां रथावर्तां नागनकां दुरत्ययाम्।

नदीं प्रस्कन्दियष्यामि परलोकप्रवाहिनीम् ॥ २०॥
'आज मुझे विचित्र दिग्यास्त्रोंका प्रहार करते देखो ।
जैसे आकाशमें मेघोंकी घटासे विजली प्रकट होती है, उसी
प्रकार (बाणोंकी विद्युच्छटा प्रकट करनेवाले ) मेरे गाण्डीव
धनुषको, जिसके पृष्ठभागमें सोना मदा है, आज कौरवलोग
विस्मित होकर देखेंगे । आज सारी शत्रुमण्डली इकडी
होकर यह अनुमान लगायेगी कि अर्जुन किस हाथसे
बाण चलाते हैं ? दाहिने हाथसे या वार्येसे ? आज मैं

परलोककी ओर प्रवाहित होनेवाली ( रात्रुसेनारूप ) दुर्लङ्खय नदीको मथ डालूँगा, जिसमें रक्त ही जल है, रथ मैंवर हैं और हाथी ग्राहके स्थानमें हैं ॥ १८—२०॥

पाणिपादशिरःपृष्ठबाहुशाखानिरन्तरम् । वनं कुरूणां छेत्स्यामि शरैः संनतपर्वभिः॥२१॥

'आज झकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा कौरवसेनारूपी जंगलको काट डालूँगा । हाथ, पैर, सिर, पृष्ठ (पीठ) तथा बाहु आदि अङ्ग ही विविध शालाओंके रूपमें फैलकर इस कौरव-वनको सघन किये हुए हैं॥ २१॥

जयतः कौरवीं सेनामेकस्य मम धन्विनः। शतं मार्गा भविष्यन्ति पावकस्येव कानने ॥ २२॥

'जैसे वनमें लगे हुए दावानलको आगे बढ़नेके लिये सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं, उसी प्रकार कौरवसेनापर विजय पानेवाले मुझ एकमात्र धनुर्धर वीरके लिये इसमें सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जायँगे ॥ २२ ॥

मया चक्रमिवाविद्धं सैन्यं द्रक्ष्यिस केवलम् । इष्वस्त्रे शिक्षितं चित्रमहं दर्शयितास्मि ते ॥ २३ ॥

भेरे वाणोंसे घायल हुई सारी सेनाको तुम चक्रकी भाँति घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हें वाणविद्यामें प्राप्त की हुई अपनी विचित्र शिक्षाका परिचय कराऊँगा।। २३।।

असम्भ्रान्तो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु च। दिवमावृत्य तिष्ठन्तं गिरिं भिन्दां स्म पत्रिभिः॥ २४॥

'तुम सम-विषम ( ऊँची-नीची) भूमियोंमें सम्भ्रम-रिहत ( सावधान) होकर रथपर वैठो ( और घोड़ोंकी सँभाल रखो।) आज मैं सारे आकाशको घेरकर खड़े हुए ( महान्) पर्वतको भी अपने बाणोंसे विदीर्ण कर डालूँगा॥ २४॥

अहमिन्द्रस्य वचनात् संग्रामेऽभ्यहनं पुरा। पौलोमान् कालखञ्जांश्च सहस्राणि शतानि च॥ २५॥

भौने पहले देवराज इन्द्रकी आज्ञासे युद्धमें उनके शत्रुं पौलोम और कालखञ्ज नामक लाखों दानवींका वध किया है ॥ २५ ॥

अहमिन्द्राद् दढां मुधिं ब्रह्मणः रुतहस्तताम् । प्रगाढे तुमुलं चित्रमिति विद्धि प्रजापतेः ॥ २६ ॥

'तुम्हें यह मालूम होना चाहिये कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुडीको दृढ़ रखना इन्द्रसे, बाण चलाते समय हाथोंकी फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके समय विचित्र प्रकारसे तुमुल युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है ॥ २६॥

अहं पारे समुद्रस्य हिरण्यपुरवासिनाम्। जित्वा पष्टिं सहस्राणि रथिनामुग्रधन्विनाम्॥ २७॥

'पहलेकी बात है, मैंने समुद्रके उस पार हिरण्यपुरमें

निवास करनेवाले साठ हजार अत्यन्त भयंकर **धनुर्धर** महारथियोंको परास्त किया था ॥ २७ ॥

#### शीर्यमाणानि कुलानि प्रवृद्धेनेव वारिणा। मया कुरूणां वृन्दानि पात्यमानानि पश्य वै ॥ २८ ॥

'आज देख लेना, जैसे प्रबल वेगसे आयी हुई जलकी बाढ़ किनारोंको काट-काटकर गिरा देती है, उसी प्रकार मैं कौरवदलके सैन्यसमूहोंको मार गिराऊँगा ।। २८ ।।

#### ध्वजवृक्षं पत्तितृणं रथसिंहगणायुतम्। वनमादीपयिष्यामि कुरूणामस्रतेजसा॥२९॥

'कौरवोंकी सेना एक जंगलके समान है, उसमें ध्वज ही वृक्ष हैं, पैदल सैनिक घास-फूस हैं तथा रथ ही सिंहोंके स्थानमें हैं। मैं अपने अस्त्र-शस्त्ररूपी अग्निसे आज इस कौरववनको जलाकर भस्म कर दूँगा॥ २९॥

#### तानहं रथनीडेभ्यः हारैः संनतपर्वभिः। यत्तान् सर्वानितवलान् योत्स्यमानानवस्थितान्। एकः संकालयिष्यामि वज्रपाणिरिवासुरान्॥ ३०॥

ंजैसे व्याध घोंसलेमें बैठे हुए पक्षियोंको भी मार गिराता है, उसी प्रकार में मुड़ी हुई नोकवाले (तीखे) वाणोंसे मारकर उन सभी कौरववीरोंको रथोंकी बैठकोंसे नीचे गिरा दूँगा। जैसे वज्रधारी इन्द्र अकेले ही समस्त असुरोंका संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार में भी अकेला ही यहाँ युद्धके लिये सावधान होकर खड़े हुए समस्त महावली योद्धाओंका भलीभाँति विनाश कर डालूँगा॥ ३०॥

#### रौद्रं रुद्राद्दं हास्त्रं वारुणं वरुणाद्पि। अस्त्रमाग्नेयमग्नेश्च वायग्यं मातरिश्वनः। वज्रादीनि तथास्त्राणि शकादहमवाप्तवान्॥ ३१॥

भींने भगवान् रुद्रसे रौद्रास्त्रकी, वरुणसे वारुणास्त्रकी, अग्निसे आग्नेयास्त्रकी और वायु देवतासे वायव्यास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार साक्षात् इन्द्रसे मैंने वज्र आदि अस्त्र प्राप्त किये हैं॥ ३१॥

#### धार्तराष्ट्रवनं घोरं नर्रासहाभिरक्षितम्। अहमुत्पाटयिष्यामि वैराटे व्येतु ते भयम्॥ ३२॥

'वीर मानवरूपी सिंहोंसे सुरक्षित इस भयंकर कौरव-वनको मैं अकेला ही उजाड़ डालूँगा, अतः विराटकुमार! तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये'॥ ३२॥

#### वैशम्पायन उवाच

एवमाश्वासितस्तेन वैराटिः सव्यसाचिना । व्यवागाहृद्रथानीकं भीमं भीष्माभिरक्षितम् ॥ ३३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! सन्यसाची अर्जुनके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर विराटकुमार उत्तरने

भीष्मजीके द्वारा सव ओरसे सुरक्षित रथियोंकी भयंकर सेनामें प्रवेश किया ॥ ३३ ॥

#### तमायान्तं महाबाहुं जिगीवन्तं रणे कुरून्। अभ्यवारयद्वयग्रः कृरकर्माऽऽपगासुतः॥३४॥

रणभूमिमें कौरवोंको जीतनेकी इच्छासे आते हुए महा-बाहु अर्जुनको कठोर कर्म करनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मने बिना किसी घबराइटके रोक दिया ॥ ३४॥

#### तस्य जिष्णुरुपावृत्य ध्वजं मूलाद्पातयत्। विकृष्य कलधौताग्रैः स विद्धः प्रापतद् भुवि ॥ ३५ ॥

तय अर्जुनने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धारवाले बाणोंसे भीष्मजीकी ध्वजाको जड़से काट गिराया, वाणोंसे छिद जानेके कारण वह ध्वजा पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३५ ॥ तं चित्रमाल्याभरणाः छतविद्या मनस्विनः । आगच्छन् भीमधन्दानं चत्वारश्च महावलाः ॥ ३६ ॥ दुःशासनो विकर्णश्च दुःसह। ऽथ विविशतिः । आगत्य भीमधन्दानं वीभत्सुं पर्यवारयन् ॥ ३७ ॥

इतनेहीमें विचित्र माला और आभूपणोंसे विभूषित और अस्त्रसंचालनकी विद्यामें निपुण चार महाबली मनस्वी वीर दुःशासन, विकर्ण, दुःसह और विविंशति वहाँ भयंकर धनुषवाले अर्जुनपर चढ़ आये और वहाँ आकर उन्होंने उग्रधन्वा बीभत्सुको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६-३७॥

#### दुःशासनस्तु भल्लेन विद्ध्वा वैराटमुत्तरम्। द्वितीयेनार्जुनं वीरः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥ ३८ ॥

वीर दुःशासनने भल्ल नामक एक वाणसे विराटकुमार उत्तरको घायल करके दूसरेसे अर्जुनकी छाती छेद डाली ॥३८॥

#### तस्य जिष्णुरुपावृत्य पृथुधारेण कार्मुकम्। चकर्त गार्धपत्रेण जातरूपपरिष्कृतम्॥ ३९॥

तय अर्जुन उसकी ओर मुड़े और मोटी धार और गीधकी पाँख-जैसे पंखवाले वाणसे उन्होंने दुःशासनके सुवर्णजटित धनुषको काट डाला ॥ ३९॥

#### अथैनं पञ्चभिः पश्चात् प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे । स्रोऽपयातो रणं हित्वा पार्थवाणप्रपीडितः ॥ ४० ॥

तत्पश्चात् उसकी छातीमें भी पाँच वाण मारे। पार्थके वाणोंसे अत्यन्त पीड़ित हो दुःशासन युद्ध छोड़कर भाग गया॥ ४०॥

#### तं विकर्णः शरैस्तीक्ष्णेर्ग्ध्यपत्रैरजिह्यगैः। विद्याध परवीरघ्नमर्जुनं धृतराष्ट्रजः ॥ ४१॥

तय धृतराष्ट्रपुत्र विकर्णने शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले अर्जुनको सीधे लक्ष्यकी ओर जानेवाले ग्रध्नपत्रयुक्त तीले बाणोंसे बीध डाला ॥ ४१ ॥ ततस्तमि कौन्तेयः शरेणानतपर्येणा । ळळाटेऽभ्यहनत् तुर्णं स विद्धः प्रापतद् रथात्॥ ४२ ॥

तत्पश्चात् कुन्तीनन्दन अर्जुनने झुकी हुई गाँठवाले वाणसे उसको भी ललाटमें बींध डाला । उस वाणसे घायल होकर विकर्ण तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़ा ॥४२॥

ततः पार्थमभिद्धत्य दुःसहः सविविद्यातिः। अवाकिरच्छरैस्तीक्ष्णैः परीष्सुर्ध्वातरं रणे॥ ४३॥

तब दुःसह और विविंशति अर्जुनकी ओर दौड़े और युद्धमें भाईका बदला लेनेके लिये उनके ऊपर तीखे बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥४३॥

ताबुभौ गार्भ्रपत्राभ्यां निशिताभ्यां धनंजयः। विद्या युगपद्व्यव्यस्तयोर्वाहानसूद्वयत्॥ ४४॥ फिर धनंजयने एघ्रकी पाँखवाले दो तीले वाणोंद्रारा उन दोनोंको एक ही साथ घायल करके विना किसी घवराहटके उनके घोड़ोंको भी मार गिराया ॥४४॥ तौ हताइवौ विभिन्नाङ्गी घृतराष्ट्रात्मजाञ्जभौ। अभिपत्य रथैरन्यैरपनीतौ पदानुगैः॥ ४५॥

घोड़ोंके मारे जाने और शरीरके विंध जानेपर उन दोनों धृतराष्ट्रकुमारोंके पास उनके सेवक आ पहुँचे और उन्हें दूसरे रथपर डालकर अन्यत्र हटा ले गये ॥४५॥ सर्वा दिशश्चाभ्यपतद् वीभत्सुरपराजितः। किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षो महावलः॥ ४६॥

किसीसे परास्त न होनेवाले किरीट-मालाधारी म**हावली** कुन्तीनन्दन अर्जुनका निशाना कभी चूकता नहीं था। वे उस सेनामें सब ओर विचरने लगे॥४६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि अर्जुनदुःशासनादियुद्धे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें अर्जुनदुःशासन आदिके युद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

## द्विषष्टितमोऽध्यायः

अर्जुनका सब योद्धाओं और महारथियोंके साथ युद्ध

वैशम्यायन उवाच

अथ संगम्य सर्वे ते कौरवाणां महारथाः। अर्जुनं सहिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत॥ १॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर कौरविस्ताके सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो बड़ी सावधानीके साथ अर्जुनका सामना करने लगे ॥ १॥ स सायकमयैर्जालैः सर्वतस्तान् महारथान्। प्राच्छादयदमेयात्मा नीहारेणेव पर्वतान्॥ २॥

परंतु असीम आत्मवलंसे सम्पन्न कुन्तीपुत्रने सब ओर सायकोंका जाल सा विछाकर कुहरेसे दके हुए पहाड़ोंकी तरह उन सब महारिथयोंको आच्छादित कर दिया ॥ २ ॥ नद्द्रिश्च महानागैहेंपमाणैश्च वाजिभिः । भेरीशङ्कानिनादेश्च स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ ३ ॥

बड़े-बड़े गजराजोंके चिग्वाड़ने, घोड़ोंके हिनहिनाने और नगाड़ों तथा शङ्कोंके वजाये जानेसे जो शब्द हुए, उनके एकत्र मिलनेसे उस रणभूमिमें भारी कोलाहल मच गया ॥३॥ नराश्वकायान निर्भिद्य लौहानि कवचानि च। पार्थस्य शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्रशः॥ ४॥

पार्थके सहस्रों बाणसमुदाय मनुष्यों और घोड़ोंके शरीरोंको छेदकर और उनके लोहेके बने हुए कवर्चोंको भी छिन्न-भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे॥ ४॥ त्वरमाणः शरानस्यन् पाण्डवः प्रवभौ रणे । मध्यंदिनगतोऽर्चिष्माञ्छरदीव दिवाकरः॥ ५॥

जैसे शरद्ऋतुके (निर्मल आकाश्चमें) दोपहरका सूर्य अपनी प्रचण्ड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संप्राममें पाण्डुनन्दन अर्जुन शत्रुसेनापर उतावलीके साथ बाणवर्षा करते हुए सुशोभित होते थे॥ ५॥

उपप्लवन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा। सादिनश्चाश्वपृष्ठेभ्यो भूमौ चैव पदातयः॥ ६॥

उस समय अत्यन्त भयभीत होकर रथी सैनिक रथींसे कूदकर और घुइसवार घोड़ोंकी पीठसे उछलकर जान लेकर भाग चले और पैदल योद्धा तो भूमिपर थे ही; उन्होंने भी (डरके मारे) इधर-उधरकी राह ली ॥ ६॥

रारैः संछिद्यमानानां कवचानां महात्मनाम्। ताम्रराजतलौहानां प्रादुरासीन्महास्वनः॥ ७॥

महामना ग्रूरवीरोंके ताँबे, चाँदी और लोहेके बने हुए कवच जब बाणोंसे कटते थे, तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था॥ ७॥

छन्नमायोधनं सर्वं शरीरैर्गतचेतसाम्। गजाश्वसादिनां तत्र शितवाणात्तजीवितैः॥८॥ रथोपस्थाभिपतितैरास्तृता मानवैर्मही। प्रमृत्यतीव संग्रामे चापहस्तो धनंजयः॥९॥ कुछ ही देरमें युद्धका सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों-के दारीरोंसे पट गया। तीखे बाणोंकी मारसे जिनके प्राण निकल गये थे, उन हाथीसवारों, घुइसवारों तथा रथकी बैठकसे गिरे हुए मनुष्योंकी लाशोंसे वहाँकी भूमि आच्छादित हो गयी थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था, जैसे धनुष हाथमें लिये अर्जुन युद्धभूमिमें सब ओर नाचते फिर रहे हों॥ ८-९॥

श्रुत्वा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः। त्रस्तानि सर्वसैन्यानि व्यपागच्छन् महाह्वात् ॥ १०॥ कुण्डलोष्णीवधारीणि जातरूपस्रजस्तथा। पतितानि स्म दृश्यन्ते शिरांसि रणमूर्घनि ॥ ११॥

गाण्डीवकी टंकार वज्रकी गड़गड़ाहटको भी मात कर रही थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान् संग्रामसे भाग निकले। युद्धके मुहानेपर कुण्डल और पगड़ी धारण किये असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखायी देते थे। कितने ही सोनेके हार इधर-उधर गिरे थे॥ १०-११॥

विशिखोन्मथितैर्गात्रैर्वाहुभिश्च सकार्मुकैः। सहस्ताभरणैश्चान्यैः प्रच्छन्ना भाति मेदिनी ॥१२॥

अर्जुनके वाणोंसे मिथत हुई लाशोंसे वहाँकी जमीन पट गयी थी। कितनी ही भुजाएँ कटकर गिरी थीं; जो अब भी (मुद्धीमें दृढ़तापूर्वक) धनुष पकड़े हुए थीं। उन हाथोंमें बाजूबन्द, कड़े और अंगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों-के-त्यों थे। इन सबसे आच्छादित होकर उस रणभूमिकी विचित्र शोभा हो रही थी॥ १२॥

शिरसां पात्यमानानामन्तरा निशितैः शरैः। अश्मवृष्टिरिवाकाशादभवद् भरतर्षभ॥१३॥

भरतश्रेष्ठ ! बीचमें तीखे वाणोंसे काटकर गिराये जानेवाले योद्धाओंके मस्तकोंकी श्रेणी आकाशसे होंनेवाली पत्थरोंकी वर्षा-सी जान पड़ती थी ॥ १३॥

दर्शयित्वा तथाऽऽत्मानं रौद्रं रुद्रपराक्रमः। अवरुद्धोऽचरत् पार्थो वर्षाणि त्रिद्शानि च । क्रोधाग्निमुत्स्जन् वीरो धार्तराष्ट्रेषु पाण्डवः॥ १४॥

भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन तेरह वर्षीतक वनमें विवश होकर रुके थे। अब (उपयुक्त अवसरपाकर) वे वीर पाण्डुकुमार धृतराष्ट्रके पुत्रींपर अपनी क्रोधाग्नि वरसाते तथा अपने रोष्ट्र रूपका दर्शन कराते हुए रणभूमिमें विचरने छगे॥ १४॥

तस्य तद् दहतः सैन्यं दृष्ट्वा चैव पराक्रमम्। सर्वे शान्तिपरा योधा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः॥१५॥ कौरव-योद्धाओंको दग्ध करनेवाले अर्जुनका वह पराक्रम देखकर सभी सैनिक दुर्योधनके सामने ही ठण्डे पड़ गये॥ १५॥

वित्रासियत्वातत् सैन्यं द्वावियत्वामहारथान् । अर्जुनो जयतां श्रेष्ठः पर्यवर्तत भारत ॥ १६ ॥

भारत ! विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अर्जुन उस सेनाको भयभीत करके (सामने आये हुए) महारिययोंको भगाकर रणभूमिमें चारों ओर घूमने छगे १६॥

प्रावर्तयन्नदीं घोरां शोणितोदां तरङ्गिणीम् । अस्थिशैवालसम्बाधां युगान्ते कालनिर्मिताम् ॥ १७ ॥

पार्थने उस समय वहाँ खूनकी नदी बहा दी; जो बड़ी ही भयंकर थी। उसमें जलकी जगह रक्तकी धारा बहती थी तथा रक्तकी ही तरङ्गें उठती थीं। हड्डियाँ ही उसमें सेवार बनकर छा रही थीं। जान पड़ता था, प्रलयकालमें साक्षात् कालने ही उसका निर्माण किया हो।। १७॥

शरचापप्लवां घोरां केशशैवलशाद्वलाम्। तजुत्रोष्णीषसम्बाधां नागकूर्ममहाद्विपाम्॥१८॥

उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे, मानो डोंगियाँ चल रही हों। उसका स्वरूप बड़ा भयानक लगता था। केश उसमें सेवार और घासके समान प्रतीत होते थे। उसमें वीरोंके कवच और पगड़ियाँ भरी थीं। हाथी कछुओं और बड़े-बड़े जलहस्तियोंके समान जान पड़ते थे॥ १८॥

मेदोवसास्रक्ष्रवहां महाभयविवधिनीम् । रौद्ररूपां महाभीमां श्वापदैरभिनादिताम् ॥ १९ ॥

मेदा, चर्बी तथा रुधिरको बहानेवाली वह नदी महान् भयको बढ़ानेवाली थी । उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी । उस रौद्ररूपा नदीके तटपर (रक्तभोजी) हिंसक जन्तु कोलाहल कर रहे थे ॥ १९॥

तीक्ष्णशस्त्रमहाम्राहां क्रव्यादगणसेविताम्। मुक्ताहारोर्मिकलिलां चित्रालंकारबुद्बुदाम्॥ २०॥

तीखे शस्त्र उसके भीतर बड़े-बड़े ग्राहों के समान जान पड़ते थे। मांसभोजी जीव-जन्तु वहाँ निवास करते थे। मोतियों की मालाएँ लहरों के समान जान पड़ती थीं। विचित्र आभूपण उसमें उठते हुए जलके बुल बुले-जैसे प्रतीत होते थे॥२०॥

शरसंघमहावर्ता नागनकां दुरत्ययाम्। महार्थमहाद्वीपां शङ्खदुन्दुभिनिखनाम्। चकार च तदा पार्थो नदीं दुस्तरशोणिताम्॥ २१॥

बाणोंके समूह बड़ी-बड़ी मँवरें थे। हाथी घड़ियालों-से जान पड़ते थे; अतः उसके पार जाना अत्यन्त कठिन था। बड़े-बड़े रथ उसके भीतर विशाल टापू-जैसे प्रतीत होते थे। शङ्ख और नगाड़ोंकी आवाज ही उस नदीकी कलकल ध्वनि थी। इस प्रकार अर्जुनने वहाँ खूनकी दुर्लेध्य नदी वहा दी॥ २१॥ आद्दानस्य हि शरान् संधाय च विमुञ्जतः। विकर्षतश्च गाण्डीयं न कश्चिद् दृदशे जनः॥ २२॥ अर्जुन कब बाण हाथमें लेते, गाण्डीव धनुषपर रखते, उसकी प्रत्यञ्चा खींचते और बाण छोड़ते हैं, यह कोई भी मनुष्य नहीं देख पाता था॥ २२॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि अर्जुनसंकुळयुद्धे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें अर्जुनके संकुळयुद्धसे सम्बन्ध रखनेवाला वासठवाँ अध्याय पूराहुआ ॥६२॥

## त्रिषष्टितमोऽध्यायः

### अर्जुनपर समस्त कौरवपक्षी महारथियोंका आक्रमण और सबका युद्धभूमिसे पीठ दिखाकर भागना

वैशम्पायन उवाच

ततो दुर्योधनः कर्णो दुःशासनविविशती। द्रोणश्च सह पुत्रेण रूपश्चापि महारथः॥१॥ पुनर्ययुश्च संरब्धा धनंजयजिघांसवः। विस्फारयन्तश्चापानि बळवन्ति दढानि च॥२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविशति, पुत्रसिहत आचार्य द्रोण और महारथी कृपाचार्य — ये सब योद्धा रोषमें भरकर धनंजयको मार डालनेकी इच्छासे अपने मजबूत और दृढ़ धनुषोंकी टंकार फैलाते हुए उनपर पुनः चढ़ आये ॥ १-२॥



तान् विकीर्णपताकेन रथेनादित्यवर्चसा। प्रत्युचयौ महाराज समन्ताद् वानरध्वजः॥ ३॥

महाराज ! तब वानरयुक्त ध्वजावाले अर्जुन भी सूर्यके समान तेजस्वी तथा फहराती हुई पताकासे सुशोभित रथके द्वारा सब ओरसे उनका सामना करनेके लिये आगे बढ़े॥ ३॥ ततः रूपश्च कर्णश्च द्रोणश्च रथिनां वरः। तं महास्त्रेमेहावीर्ये परिवार्य धनंजयम्॥ ४॥ शरीघान् सम्यगस्यन्तो जीमृता इव वार्षिकाः। ववर्षुः शरवर्षाणि पातयन्तो धनंजयम्॥ ५॥

यह देख कृपाचार्यः कर्ण तथा रिथयों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण—ये महापराक्रमी धनंजयको (चारों ओरसे) घेरकर अपने महान् धनुषोंसे उनपर राशि-राशि बाणोंका खूब जमकर प्रहार करने लगे। वे तीनों महारथी धनंजयको मार गिरानेकी इच्छासे वर्षाकालके मेघोंकी भाँति सायकोंकी वर्षा कर रहे थे॥ ४-५॥

#### इषुभिर्बेहुभिस्तूर्णे समरे लोमवाहिभिः। अदूरात् पर्यवस्थाप्य पूरयामासुराहताः॥६॥

उन्होंने समरभूमिमें थोड़ी ही दूरपर पार्थकी गतिको कुण्ठित करके बड़े चावसे बहुसंख्यक पंखयुक्त वार्णीकी बौछार करते हुए उन्हें तुरंत ढँक दिया ॥ ६॥

तथा तैरवकीर्णस्य दिन्यैरस्त्रैः समन्ततः। न तस्य द्वश्वङ्गुरुमपि वित्रृतं सम्प्रदृष्यते॥ ७॥

वे महारथी जब इस प्रकार सब ओरसे अर्जुनपर दिव्यास्त्रोंसे अभिमन्त्रित बाणोंकी वर्षा करने लगे, उस समय उनके शरीरका दो अङ्गुल भाग भी बाणोंसे खाली नहीं दिखायी देता था॥ ७॥

ततः प्रहस्य बीभत्सुर्दिन्यमैन्द्रं महारथः। अस्त्रमादित्यसंकारां गाण्डीवे समयोजयत्॥ ८॥

तत्र महारथी अर्जुनने हँसकर गाण्डीव धनुषपर सूर्यके समान तेजस्वी दिव्य ऐन्द्रास्त्रका संधान किया ॥ ८॥

#### शररिमरिवादित्यः प्रतस्थे समरे बली। किरीटमाली कौन्तेयः सर्वान् प्राच्छादयत् कुरून् ॥९॥

फिर तो महाबली किरीटमाली कुन्तीनन्दन अर्जुन सूर्य-की भाँति बाणरूपी प्रचण्ड किरणोंको बिखेरते हुए समर-भूमिमें आगे बढ़े। उन्होंने समस्त कौरव-योद्धाओंको सायकोंसे ढँक दिया॥ ९॥ यथा बलाहके विद्युत् पावको वा शिलोच्चये । तथा गाण्डीवसभवदिन्द्रायुधमिवानतम् ॥ १० ॥

जैसे मेवोंमें विजली और पर्वतपर आगकी ज्वाला शोभा पातीहै, उसी प्रकार अर्जुनके हाथमें गाण्डीव धनुप सुशोभित होता था। वह आकाशमें इन्द्रधनुप-सा झका हुआ था ॥१०॥ यथा वर्षति पर्जन्ये विद्युद् विभ्राजते दिवि। द्योतयन्ती दिशः सर्वाः पृथिवीं च समन्ततः ॥ ११॥ तथा दश दिशः सर्वाः पतद्गाण्डीवमाद्गुणोत्। नागाश्च रथिनः सर्वे मुमुहुस्तत्र भारत ॥ १२॥

जैसे मेघके वर्षा करते समय आकाशमें बिजली चमक उठती है और वह सम्पूर्ण दिशाओं तथा पृथ्वीको भी सब ओरसे प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार वाणोंकी वर्षा करते हुए गाण्डीव धनुषने दसों दिशाओंको सम्पूर्णतया आच्छादित कर दिया । जनमेजय ! उस समय वहाँ हाथीसवार और रथी आदि सब सैनिक मोहित ( मूर्चिछत ) हो रहे थे ॥११-१२॥

सर्वे शान्तिपरा योधाः खिचत्तानि न छेभिरे। संप्रामे विमुखाः सर्वे योधास्ते इतचेतसः॥ १३॥

सवने शान्ति (जडता और मूकता) धारण कर ली थी। किसीका होश ठिकाने न था। सभी योद्धाओंने हतोत्साह होकर युद्धसे मुँह मोड़ लिया॥ १३॥

एवं सर्वाणि सैन्यानि भग्नानि भरतर्षभ । व्यद्भवन्त दिशः सर्वा निराशानि स्वजीविते ॥ १४ ॥

भरतश्रेष्ठ जनमेजय! इस प्रकार सारी सेनाका व्यूह टूट गया । सब सैनिक अपने जीवनसे निराश होकर चारों दिशाओं में भागने लगे ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अर्जुनसंकुळयुद्धे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके समय अर्जुनका संकुळयुद्धविषयक तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥

## चतुःषष्टितमोऽध्यायः

अर्जुन और भीष्मका अद्भुत युद्ध तथा मूर्चिछत भीष्मका सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना

वैशम्यायन उवाच

ततः शान्तनयो भीष्मो भरतानां पितामहः। वध्यमानेषु योधेषु धनंजयमुपाद्रवत्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! तदनन्तर भरतवंशके सुप्रसिद्ध वीर शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म अपने पक्षके योद्धाओंका संहार होता देख अर्जुनकी ओर दौड़े॥१॥

प्रगृह्य कार्मुकश्रेष्ठं जातरूपपरिष्कृतम्। रारानादायतीक्ष्णात्रान् मर्मभेदान् प्रमाथिनः॥ २ ॥

उन्होंने हाथमें सुवर्णभूषित श्रेष्ठ धनुष और शत्रुओंको मथ डालनेवाले तीखे एवं मर्मभेदी बाण ले रक्खे थे॥ २॥ पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि। गुशुभे स नरव्यान्नो गिरिः सूर्योद्दये यथा॥ ३॥

उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे वे नरश्रेष्ठ भीष्म सूर्योदयकालमें उदयाचलकी भाँति सुशोभित हो रहे थे॥ ३॥

प्रध्माय शङ्खं गाङ्गेयो धार्तराष्ट्रान् प्रहर्षयन् । प्रदक्षिणमुपात्रत्य वीभत्सुं समवारयत् ॥ ४ ॥

गङ्गानन्दन भीष्मने शङ्ख बजाकर धृतराष्ट्रपुत्रींका हर्ष बढ़ाया और दाहिनी ओर मुड़कर अर्जुनको आगे बढ़नेसे रोका ॥४॥

तमुदीक्ष्य समायान्तं कौन्तेयः परवीरहा। प्रत्यगृह्णात् प्रहृष्टात्मा धाराधरमिवाचलः॥ ५॥ शत्रुवीरोंका हनन करनेवाले कुन्तीकुमार धनंजयने भीष्मको आते देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना किया; ठीक उसी तरह, जैसे पर्वत अविचलभावसे खड़ा हो जल बरसानेवाले मेघका आघात सहन करता है ॥ ५॥

ततो भीष्मः शरानष्टौ ध्वजे पार्थस्य वीर्यवान् । समार्पयन्महावेगाञ्छ्वसमानानिवोरगान् ॥ ६॥

तव पराक्रमी भीष्मने पार्थकी ध्वजापर फुफकारते हुए सर्पोंके समान अत्यन्त वेगशाली आठ बाण मारे॥ ६॥ ते ध्वजं पाण्डुपुत्रस्य समासाद्य पतित्रणः। ज्वलन्तं किपमाजध्नुध्वजाग्रनिलयांश्च तान्॥ ७॥

उन वाणोंमें पाण्डुनन्दन अर्जुनकी ध्वजाके समीप पहुँच-कर वहाँ बैठे हुए तेजस्वी वानरको तथा ध्वजके अग्रभागमें निवास करनेवाले अन्य भूतोंको भी गहरी चोट पहुँचायी॥

ततो भरुछेन महता पृथुधारेण पाण्डवः। छत्रं चिच्छेद भीष्मस्य तूर्णं तद्यतद् भुवि॥ ८॥

तव पाण्डुकुमारने मोटी धारवाले विशाल भ**ल्लके द्वारा** भीष्मका छत्र काट दियाः जिससे वह तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़ा || ८ ||

ध्वजं चैवास्य कौन्तेयः शरेरभ्यहनद् भृशम्। शीव्रकृद् रथवाहांश्च तथोभौ पार्ष्णिसारथी ॥ ९ ॥

फिर कुन्तीनन्दनने शीव्रता करते हुए उनकी ध्वजाको भी अपने वाणोंसे छेद डाला और रथके घोड़ों, पार्स्वरक्षकों तथा सारथिको भी बहुत घायल कर दिया ॥ ९॥ अमृष्यमाणस्तद् भीष्मो जानन्नपि स पाण्डवम्। दिव्येनास्त्रेण महता धनंजयमवाकिरत्॥१०॥

भीष्मजी अपने सैनिकोंपर किये गये अर्जुनके उस पराक्रम-को सह न सके। वे यह जानते हुए भी कि ये पाण्डुपुत्र धनंजय हैं, महान् दिव्यास्त्रद्वारा उनपर वाणोंकी वर्षा करने लगे॥ १०॥

तथैव पाण्डवो भीष्मे दिव्यमस्त्रमुदीरयन् । प्रत्यगृह्णाद्मेयात्मा महामेघमिवाचलः ॥ ११ ॥

परंतु असीम आत्मबलसे सम्पन्न पाण्डुपुत्र अर्जुन जैसे पर्वत महामेघका सामना करता है, उसी प्रकार भीष्मपर दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए उनका सामना करने लगे।। तयोस्तद्भवद् युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्। भीष्मस्य सह पार्थेन बलिवासवयोरिव॥१२॥

उन दोनोंका वह तुमुल युद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । पार्थके साथ भीष्मका वह संग्राम बलि और इन्द्रके युद्धके समान था ॥ १२॥

प्रैक्षन्त कुरवः सर्वे योधाश्च सहसैनिकाः। भल्ळेर्भेह्याः समागम्य भीष्मपाण्डवयोर्युधि। अन्तरिक्षे व्यराजन्त खद्योताः प्रावृषीव हि॥१३॥

समस्त कौरव-योद्धा अपने सैनिकोंके साथ खड़े-खड़े तमाशा देखने लगे । रणभूमिमें भीष्म पाण्डुकुमारके भटल एक-दूसरेसे टकराकर वर्षाकालके आकाशमें जुगुनुओंकी भाँति चमक उठते थे॥ १३॥

अग्निचक्रमिवाविद्धं सन्यद्क्षिणमस्यतः।
गाण्डीवमभवद् राजन् पार्थस्य सृजतः शरान्॥१४॥
ततः संछाद्यामास भीष्मं शरशतैः शितैः।
पर्वतं वारिधाराभिद्दछाद्यन्निव तोयदः॥१५॥

राजन् ! दाँयें-याँयें वाण फेंकनेवाले पार्थके द्वारा घुमाया जाता हुआ गाण्डीव धनुष अलातचक्रके समान जान पड़ता था। तदनन्तर जैसे मेघ अपनी जलधाराओंसे पर्वतको भी आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुनने सैंकड़ों पैने बाणोंसे भीष्मको देंक दिया॥ १४-१५॥

तां स वेलामिवोद्ध्तां शरवृष्टिं समुत्थिताम्। व्यथमत् सायकैर्भीष्मः पाण्डवं समवारयत्॥ १६॥

जैसे समुद्रमें ज्वार आ गया हो। उसी प्रकार वहाँ प्रकट हुई उस बाणवर्षाको भीष्मने अपने सायकोंसे छिन्न-भिन्न कर दिया और पाण्डुपुत्र अर्जुनको कुण्ठित कर दिया ॥१६॥ ततस्तानि निकृत्तानि शरजालानि भागशः।

ततस्तान निरुत्तान शर्जालान मानशः। समरे च व्यशीर्थन्त फाल्गुनस्य रथं प्रति ॥ १७ ॥

तदनन्तर रणभूमिमें कटकर डुकड़े-डुकड़े हुए वे बाण-समूह अर्जुनके रथपर बिखरने लगे ॥ १७॥ ततः कनकपुङ्घानां शरवृष्टि समुत्थिताम् । पाण्डवस्य रथात् तूर्णे शलभानामिवायितम् । व्यथमत् तां पुनस्तस्य भीष्मः शरशतैः शितैः॥ १८॥

इसके बाद पुनः पाण्डुपुत्र अर्जुनके रथसे टिड्डियोंके दलकी भाँति तुरंत ही सोनेके पंखवाले वाणोंकी वर्षा प्रारम्म हुई; किंतु भीष्मने सैकड़ों पैने वाणोंद्वारा उसे फिर शान्त कर दिया ॥ १८ ॥

ततस्ते कुरवः सर्वे साधु साध्विति चात्रुवन् । दुष्करं छतवान् भीष्मो यदर्जुनमयोधयत् ॥ १९॥

उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते बोल उठे-'अहो ! भीष्मजीने यह दुष्कर पराक्रम किया, जो कि अर्जुनके साथ युद्ध किया ॥ १९॥

बलवांस्तरुणो दक्षः क्षिप्रकारी धनंजयः। कोऽन्यः समर्थः पार्थस्य वेगं धारयितुं रणे॥ २०॥ ऋते शान्तनवाद् भीष्मात् कृष्णाद् वा देवकीसुतात्। आचार्यप्रवराद् वापि भारद्वाजान्महाबलात्॥ २१॥

अर्जुन बलवान् तरुणः कुशल और शीव्रतापूर्वक बाण चलानेवाले हैं। शान्तनुनन्दन भीष्मः देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा आचार्यप्रवर महावली भरद्वाजनन्दन द्रोणके सिवा दूसरा कौन ऐसा है। जो संग्राममें पार्यका वेग रोक सके १॥

अस्त्रेरस्राणि संवार्य क्रीडन्तौ भरतर्षभौ। चक्षूंषि सर्वभूतानां मोहयन्तौ महावस्तौ॥२२॥

वे दोनों भरतकुलिशरोमणि महाबली वीर समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुए अस्त्रों-द्वारा एक-दूसरेके अस्त्रोंका निवारण करके खेल-सा कर रहे थे॥ २२॥

प्राजापत्यं तथैवैन्द्रमाग्नेयं रौद्रदारुणम्। कौवेरं वारुणं चैव याम्यं वायव्यमेव च। प्रयुक्षानौ महात्मानौ समरे तौ विचेरतुः॥ २३॥

प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, भयंकर रौद्र, कौबेर, वारुण, याम्य तथा वायव्य अस्त्रोंका प्रयोग करते हुए वे दोनों महापुरुष समरभूमिमें विचर रहे थे ॥ २३ ॥

विस्मितान्यथ भूतानि तौ दृष्ट्या संयुगे तदा। साधु पार्थ महाबाहो साधु भीष्मेति चान्नवन्॥ २४॥

उस समय युद्धमें उन दोनोंकी ओर देखकर सब प्राणी आश्चर्यचिकत हो बोल उठते थे—-'महाबाहु पार्थ ! साधुवाद, महाबाहु भीष्म ! साधुवाद ॥ २४ ॥

नायं युक्तो मनुष्येषु योऽयं संदृश्यते महान्। महास्त्राणां सम्प्रयोगः समरे भीष्मपार्थयोः ॥ २५॥

भीष्म और पार्थके युद्धमें जो यह बड़े-बड़े दिन्यास्त्रींका

महान् प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्योंमें अन्यत्र कहीं सम्भव नहीं है। ॥ २५॥

वैशम्पायन उवाच

पवं सर्वास्त्रविदुषोरस्रयुद्धमवर्तत । अस्रयुद्धे तु निर्वृत्ते शर्युद्धमवर्तत ॥ २६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार सम्पूर्ण अस्त्रोंके ज्ञाता भीष्म और अर्जुनमें कुछ कालतक दिव्यास्त्रोंका युद्ध चलता रहा । उसके समाप्त हो जानेपर पुनः बाणयुद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २६ ॥

अथ जिष्णुरुपातृत्य क्षुरधारेण कार्मुकम्। चकर्त भीष्मस्य तदा जातरूपपरिष्कृतम्॥२७॥

तदनन्तर विजयशील अर्जुनने निकट आकर छुरेके समान घारवाले एक वाणसे भीष्मके सुवर्णभूषित धनुषको काट डाला ॥ २७॥

निमेषान्तरमात्रेण भीष्मोऽन्यत् कार्मुकं रणे। समादाय महावाद्यः सज्यं चके महारथः। रारांश्च सुबहुन् कृद्धो मुमोचारा धनंजये॥ २८॥

किंतु विशाल भुजाओंवाले महारथी भीष्मने पलक मारते-मारते उस युद्धमें दूमरा धनुष ले उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और क्रोधमें भरकर धनंजयपर बहुत-से वाणोंका प्रहार किया ॥ २८॥

मर्जुनोऽपि दारांस्तीक्ष्णान् भीष्माय निश्चितान् वहून्। चिक्षेप सुमहातेजास्तथा भीष्मश्च पाण्डवे॥ २९॥

तत्र महातेजस्वौ अर्जुनने भी भीष्मपर बहुतन्ते पैने बाण फेंके और भीष्मने भी पाण्डुपुत्रको अनेकतीले बाण मारे।२९। तयोर्दिव्यास्त्रविदुषोरस्यतोनिंशिताञ्छरान् । न विशेषस्तदा राजल्ळॅक्ष्यते सा महात्मनोः॥ ३०॥

राजन् ! वे दोनों महात्मा दिन्यास्त्रोंके पण्डित थे और एक दूसरेपर पैने बाण फेंक रहे थे। उस समय उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था॥ ३०॥

मथावृणोद् दश दिशः शरैरतिरथस्तदा। किरीटमाली कौन्तेयः शूरः शान्तनवस्तथा॥ ३१॥

किरीटमाली कुन्तीकुमार अर्जुन और शान्तनुनन्दन भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणोंसे दसों दिशाओंको आच्छादित कर दिया॥ ३१॥

अतीव पाण्डवो भीष्मं भीष्मश्चातीव पाण्डवम् । बभूव तस्मिन् संग्रामे राजँल्लोके तदद्भतम् ॥ ३२ ॥

राजा जनमेजय ! उस युद्धमें कभी पाण्डुपुत्र अर्जुन भीष्मसे बद जाते थे, तो कभी भीष्म ही अर्जुनको लाँव जाते थे। जगत्में यह एक अद्भुत बात थी॥ ३२॥

पाण्डवेन हताः शूरा भीष्मस्य रथरक्षिणः। शेरते सातदा राजन् कौन्तेयस्याभितो रथम्॥ ३३॥ राजन्! भीष्मके रथकी रक्षा करनेवाले झूरवीर सैनिक अर्जुनके द्वारा मारे जाकर उनके रथके दोनों ओर पड़े थे॥ ३३॥

ततो गाण्डीवनिर्मुका निरमित्रं चिकीर्पवः। आगच्छन् पुङ्कसंदिलष्टाः द्वेतवाहनपत्रिणः॥ ३४॥

तदनन्तर श्वेतवाहन अर्जुनके पंखधारी वाण गाण्डीव धनुषसे छूटकर संसारको शत्रुरहित करनेकी इच्छासे सब ओर आने लगे ॥ ३४॥

निष्पतन्तो रथात् तस्य धौता हैरण्यवाससः। आकारो समददयन्त हंसानामिवपङ्कयः॥३५॥

उनके रथसे निकलते हुए सुनहरे पंखवाले श्वेत बाण आकाशमें हंसोंकी पंक्तिसे दिखायी देते थे ॥ २५ ॥ तस्य तद् दिव्यमस्त्रं हि विगाढं चित्रमस्यतः । प्रेक्षन्ते स्मान्तरिक्षस्थाः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ३६ ॥

अर्जुन विचित्र ढंगसे मर्मभेदी दिव्यास्त्रोंका प्रयोग कर रहे थे और आकाशमें खड़े हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उनका वह अस्नकौशल देख रहे थे॥ ३६॥

तं दृष्ट्वा परमप्रीतो गन्धर्वश्चित्रमद्भुतम् । शशंस देवराजाय चित्रसेनः प्रतापवान् ॥ ३७ ॥

उस समय प्रतापी चित्रसेन गन्धर्वने अर्जुनकी ओर देखकर अत्यन्त प्रसन्न हो देवराज इन्द्रसे उनके विचित्र एवं अद्भुत रणकौशलकी प्रशंसा करते हुए कहा—॥ ३७॥

पश्येमान् पार्थनिर्मुकान् संसकानिव गच्छतः। चित्ररूपिमदं जिष्णोर्दिव्यमस्रमुदीर्यतः॥ ३८॥

'प्रभी ! देखिये, ये पार्थके छोड़े हुए वाण परस्पर सटे हुए-से जा रहे हैं। दिन्यास्न प्रकट करनेवाले अर्जुनकी यह अस्त्र-संचालनकला विचित्र एवं अद्भुत है।। ३८॥ नेदं मनुष्याः संदध्युनं हीदं तेषु विद्यते। पौराणानां महास्त्राणां विचित्रोऽयं समागमः॥ ३९॥

'दूसरे मनुष्य इस दिन्यास्त्रका संधान नहीं कर सकते; क्योंकि यह अस्त्र दूसरे मनुष्योंके पास है ही नहीं । यहाँ प्राचीनकालके बड़े-बड़े अस्त्रोंका यह अद्भुत समागम हुआ है ॥ ३९॥

आददानस्य हि शरान् संघाय च विमुञ्जतः। विकर्षतश्च गाण्डीवं नान्तरं समदृश्यतः॥ ४०॥

'अर्जुन कव बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं और कब गाण्डीव धनुषको खींचते हैं तथा इन क्रियाओं में कितना अन्तर पड़ता है; यह सब किसीको दिखायी ही नहीं देता था ॥ ४० ॥

मध्यंदिनगतं सूर्यं प्रतपन्तमिवाम्बरे । नाराष्ट्रचन्त सैन्यानि पाण्डवं प्रति वीक्षितुम्॥ ४१ ॥ 'आकाशमें दोपहरके समय प्रचण्ड किरणोंसे तपते हुए सूर्यकी ओर जैसे कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी पाण्डुपुत्रकी ओर कौरव-सैनिक आँख उठाकर देखनेमें भी असमर्थ हो गये हैं ॥ ४१ ॥

तथैव भीष्मं गाङ्गेयं द्रष्टुं नोत्सहते जनः ॥ ४२ ॥ 'इसी प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मकी ओर भी कोई मनुष्य

देखनेका साहस नहीं करता है ॥ ४२ ॥

उभौ विश्रुतकर्माणावुभौ तीव्रपराक्रमौ। उभौ सददाकर्माणावुभौ युधि सुदुर्जयौ॥ ४३॥

'दोनों वीर अपने अद्भुत कार्योंके लिये संसारमें प्रसिद्ध हैं। दोनोंके पराक्रम उग्र हैं। दोनों एक-सा पराक्रम दिखानेवाले तथा युद्धमें अत्यन्त दुर्जय हैं'॥ ४३॥ इत्युक्तो देवराजस्तु पार्थभीष्मसमागमम्। पृजयामास दिव्येन पुष्पवर्षण भारत॥ ४४॥

जनमेजय ! चित्रसेनके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रने दिव्य पुर्पोकी वर्षा करके अर्जुन और भीष्मके इस अद्भुत संग्रामके प्रति आदर प्रकट किया ॥ ४४ ॥

ततः शान्तनवो भीष्मो वामं पार्श्वमताडयत् । पर्यतः प्रतिसंधाय विध्यतः सव्यसाचिनः ॥ ४५ ॥

तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने (कौरवसेनाको) घायल करनेवाले सन्यसाची अर्जुनके देखते-देखते बाणसंधान करके उनका बाँयाँ पादर्व वींध डाला ॥ ४५॥ ततः प्रहम्य बीभत्मः प्रथारेण कार्मकम ।

ततः प्रहस्य<sup>्</sup>वीभत्सुः पृथुधारेण कार्मुकम् । चिच्छेद गार्भ्रपत्रेण भीष्मस्यादित्यतेजसः ॥ ४६ ॥

तत्र अर्जुनने भी हँसकर मोटी धार एवं गीधकी पाँख-वाले बाणसे सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मका धनुष फिर काट दिया ॥ ४६ ॥

अथैनं दशभिर्वाणैः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे । यतमानं पराकान्तं कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ४७ ॥

तत्पश्चात् कुन्तीपुत्र धनंजयने विजयके लिये प्रयत्नशील

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि भीष्मापयाने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें भीष्मके रणभूमिसे हटाये जानेसे सम्बन्ध रखनेवाला चौंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

पराक्रमी भीष्मकी छातीमें दस वाण मारकर गहरी चोट पहुँचायी ॥ ४७॥



स पीडितो महाबाहुर्गृहीत्वा रथक्वरम्। गाङ्गेयो युद्धदुर्धर्षस्तस्थौ दीर्घमिवान्तरम्॥ ४८॥ उससे पीड़ित हो रणदुर्धर्ष वीर महाबाहु भीष्म रथका

क्वर पकड़कर बहुत देरतक निश्चेष्ट वैठे रह गये ॥ ४८ ॥ तं विसंक्षमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्। उपदेशमनुस्मृत्य रक्षमाणो महारथम्॥ ४९ ॥

वे वेहोश थे। ऐसी दशामें सार्धिको स्थीकी रक्षा करनी चाहिये' इस उपदेशका स्मरण करके महार्थी मीष्म-की प्राणरक्षाके उद्देश्यसे उनके रथ और घोड़ोंको काबूमें रखनेवाला सार्थि उन्हें संग्रामभूमिसे दूर हटा ले गया। ४९।

## पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

अर्जुन और दुर्योधनका युद्ध, विकर्ण आदि योद्धाओं सहित दुर्योधनका युद्धके मैदानसे भागना

वैशम्पायन उवाच
भीष्मे तु संग्रामशिरो विहाय
पलायमाने धृतराष्ट्रपुत्रः ।
उत्सुज्य केतुं विनदन् महात्मा
धनुर्विगृह्यार्जुनमाससाद् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! जब भीष्मजी युद्धका मुहाना छोड़कर दूर हट गये, तब धृतराष्ट्रपुत्र महामना दुर्योधन अपने रथकी पताका फहराकर हाथमें धनुष छे सिंहनाद करता हुआ अर्जुनपर चढ़ आया॥ १॥

स भीमधन्वानमुद्रप्रवीर्यं धनंजयं शत्रुगणे चरन्तम्। आकर्णपूर्णायतचोदितेन

विन्याध भहोन ललाडमध्ये ॥ २ ॥

उस समय भयंकर धनुष धारण करनेवाले प्रचण्ड परा-क्रमी धनंजय शत्रुसेनामें विचर रहे थे । दुर्योधनने धनुषको कानतक खींचकर छोड़े हुए भल्लनामक बाणसे उनके ललाट-में गहरी चोट पहुँचायी ॥ २॥

स तेन वाणेन समर्पितेन जाम्बूनदाग्रेण सुसंहितेन। रराज राजन महनीयकर्मा यथैकपर्वा मृचिरैकश्टङ्गः॥३॥

वह बाण अर्जुनके ललाटमें घँस गया। राजन्! प्रशंसनीय पराक्रमवाले अर्जुन सुनहरी धारवाले उस धँसे हुए बाणके द्वारा उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे एक सुन्दर शिखरवाला पर्वत अपने ऊपर उगे हुए एक ही बाँसके पेड़से शोभा पा रहा हो ॥ ३॥

अथास्य वाणेन विदारितस्य प्रादुर्वभूवास्गजस्त्रमुष्णम् । स तस्य जाम्बूनदपुङ्खचित्रो भित्त्वा छळाटं सुविराजते सा॥ ४॥

दुर्योधनके उस बाणसे अर्जुनका ललाट विदीर्ण हो गया और उससे गरम-गरम रक्तकी अविच्छिन्न धारा बहने लगी । जाम्बूनद सुवर्णकी पाँखवाला वह विचित्र बाण पार्थका ललाट छेदकर बड़ी शोभा पा रहा था ॥ ४॥

> दुर्योधनइचापि तमुप्रतेजाः पार्थइच दुर्योधनमेकवीरः। अन्योन्यमाजौ पुरुषप्रवीरौ

समी समाजग्मतुराजमीढी ॥ ५ ॥
तदनन्तर उम्रतेजस्वी अद्वितीय वीर अर्जुनने दुर्योधनपर
और दुर्योधनने अर्जुनपर आक्रमण किया । अजमीढवंशके
वे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे । उन्होंने
संमाममें एक-दूसरेपर बड़े वेगसे धावा किया ॥ ५ ॥

ततः प्रभिन्नेन महागजेन
महीधराभेन पुनर्विकर्णः।
रथैदचतुर्भिर्गजपादरक्षैः
कुन्तीसुतंजिष्णुमथाभ्यधावत्॥ ६॥

उसी समय एक पूर्वताकार विशाल गजराजपर, जिसकें मस्तकसे मद टपक रहा था, चढ़कर विकर्ण पुनः विजयशाली कुन्तीनन्दन अर्जुनपर चढ़ आया। उसके साथ चार रथा-रोही योद्धा भी थे, जो हाथीके चारों पैरोंकी रक्षा करते थे।६। तमापनन्तं त्वरितं गजेन्द्रं धनंजयः कुम्भविभागमध्ये। आकर्णपूर्णेन महायसेन बाणेन विव्याध महाजवेन॥ ७॥

गजराजको तीव गतिसे अपनी ओर आते देख धनंजयने धनुषको कानतक खींचकर चलाये हुए लोहेके अत्यन्त वेगशाली वाणद्वारा उसके कुम्भस्थलको वींध डाला ॥ ७॥

पार्थेन सृष्टः स तु गार्ध्रपत्र आपुङ्खदेशात् प्रविवेश नागम् । विदार्थे शैलप्रवरं प्रकाशं यथाशनिः पर्वतमिन्द्रसृष्टः ॥ ८ ॥

पार्थका छोड़ा हुआ वह गीध पक्षीके परोंवाला बाण उस हाथीके मस्तकमें पंखसहित घुस गया; मानो इन्द्रका चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाशपूर्ण गिरिराजको विदीर्ण करके उसके भीतर समा गया हो ॥ ८॥

> शरप्रतप्तः स तु नागराजः प्रवेपिताङ्गो व्यथितान्तरात्मा । संसीदमानो निपपात मह्यां वज्राहतं श्टङ्गमिवाचलस्य ॥ ९ ॥

वह गजराज अर्जुनके बाणसे संतप्त हो उटा । उसकी अन्तरात्मा व्यथित हो गयी और सारा शरीर काँपने लगा। जैसे वज्रका मारा हुआ पर्वतशिखर ढक जाता है, उसी प्रकार वह नागराज शिथिल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥

निपातिते दन्तिवरे पृथिव्यां त्रासाद् विकर्णः सहसावतीर्थ । तूर्णं पदान्यष्टशतानि गत्वा विविंशतेः स्यन्दनमारुरोह ॥ १० ॥

उस विशाल हाथींके धराशायी हो जानेपर विकर्ण बहुत डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूर्वक भाग गया और आठ सौ पग चलकर विविंशतिके रथपर चढ़ गया ॥ १९॥

> निहत्य नागं तु शरेण तेन वज्रोपमेनाद्रिवराम्बुदाभम् । तथाविधेनैव शरेण पार्थो दुर्योधनं वक्षसि निर्विभेद ॥ ११ ॥

उस वज्रसहरा बाणद्वारा पर्वत तथा मेवोंकी घटाके समान प्रतीत होनेवाले गजराजको मारकर पार्थने वैसे ही दूसरे बाणसे दुर्योधनकी छाती छेद डाली ॥ ११॥

> ततो गजे राजिन चैव भिन्ने भग्ने विकर्णे च सपादरक्षे। गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैः प्रणुन्ना-स्तेयोधमुख्याःसद्दसापजग्मुः॥१२॥

इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनोंके घायल होने तथा गजराजके पादरक्षकोंसिहत विकर्णके भाग जानेपर गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए सायकोंकी मार खाकर पीड़ित हुए समस्त मुख्य-मुख्य योद्धा सहसा मैदान छोड़कर भाग गये॥ १२॥

ह्युव पार्थेन हतं च नागं योधांश्च सर्वान् द्रवतो निशम्य। रथं समावृत्य कुरुप्रवीरो

रणाद् प्रदुद्राव यतो न पार्थः ॥ १३॥ अर्जुनके हाथसे गजराज मारा गया और सम्पूर्ण योद्धा भी रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, यह देखकर कुरुवंशका प्रमुख बीर दुर्योधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे, उसी दिशामें रथ घुमाकर भागा ॥ १३॥

तं भीमरूपं त्वरितं द्रवन्तं दुर्योधनं रात्रुसहोऽभिषङ्गात्। प्रास्फोटयद् योद्धुमनाः किरीटी बाणेन विद्धं रुधिरं वमन्तम्॥१४॥

उस समय दुर्योधनका रूप भयंकर हो रहा था। वह हार खाकर बाणसे घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा जा रहा था। यह देखकर शत्रुका वेग सहन करनेवाले किरीटधारी अर्जुनने ताल ठोंकी और मनमें युद्धके लिये उत्साह रखते हुए वे शत्रुको ललकारने लगे॥ १४॥

अर्जुन उवाच

विहाय कीर्ति विपुलं यशश्च युद्धात् परावृत्य पलायसे किम्। न तेऽद्य तूर्याणि समाहतानि तथैव राज्यादवरोपितस्य ॥ १५॥ युधिष्ठिरस्यास्मि निदेशकारी पार्थस्तृतीयो युधि संस्थितोऽस्मि । तद्दर्थमावृत्य मुखं प्रयच्छ नरेन्द्रवृत्तं सार धार्तराष्ट्र॥१६॥

अर्जुन बोले — धृतराष्ट्रके पुत्र ! तू युद्धसे पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है ? अरे ! ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और विशाल यशसे हाथ धो बैठा है । आज तेरे विजयके वाजे पहले जैसे नहीं बज रहे हैं । तूने जिन्हें राज्यसे उतार दिया है, उन्हीं महाराज युधिष्ठिरका आशाकारी मैं तीसरा पाण्डव युद्धके लिये खड़ा हूँ । अतः तू मेरा सामना करनेके लिये लौटकर अपना मुँह तो दिखा । राजाका आचार-व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसकी याद तो कर ले ॥ १५-१६॥

मोघं तवेदं भुवि नामघेयं दुर्योधनेतीह कृतं पुरस्तात्। न हीह दुर्योधनता तवास्ति पळायमानस्य रणं विहाय ॥ १७ ॥

व्यर्थ ही इस पृथ्वीपर तेरा नाम दुर्योधन रक्खा गया। त्तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है; अतः यहाँ तुझमें दुर्योधन नामके अनुरूप कोई गुण नहीं है॥ १७॥

> न ते पुरस्तादथ पृष्ठतो वा पदयामि दुर्योधनरक्षितारम्। अपेहि युद्धात् पुरुषप्रवीर

प्राणान् प्रियान् पाण्डवतो ऽथ रक्ष॥ १८॥ दुर्योधन!अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखायी देता। अतः बीर पुरुष !त् युद्धसे भाग जा और पाण्डुपुत्र अर्जुनके हाथसे आज अपने प्यारे प्राणोंकी रक्षा कर छे॥१८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वेणि दुर्योधनापयाने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

इस प्रकार श्रोमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गंत गोहरणपर्वमें दुर्योधनका युद्धसे पलायनविषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

## 

अर्जनके द्वारा समस्त कौरवदलका पराजय तथा कौरवोंका स्वदेशको प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच आहूयमानश्च स तेन संख्ये महात्मना ये धृतराष्ट्रपुत्रः। निवर्तितस्तस्य गिराङ्करोन महागजो मत्त इवाङ्करोन॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! महात्मा अर्जुनने जब इस प्रकार युद्धके लिये ललकारा, तब धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन अङ्कुशकी चोट खाये हुए मतवाले गजराजकी भाँति उनके कटुवचनरूपी अङ्कुशसे पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा ॥ १ ॥

> सोऽमुष्यमाणो वचसाभिमृष्टो महारथेनातिरथस्तरस्वी । पर्याववर्ताथ रथेन वीरो

भोगी यथा पादतलाभिमृष्टः॥ २॥ महारथी कुन्तीकुमारने अपने वचनोंद्वारा उसका

महारया कुन्ताकुमारन अपन वचनाद्वारा उसका तिरस्कार किया था अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमानको न सहँ सकी। अतिएवं जैसे पैरोंसे कुंचला हुआ सर्प बंदला लेनेके लिये लौट पड़ता है। उसी प्रकार दुर्योधन अपमे रथके साथ लौट आया ॥ २॥

> तै प्रेक्षंप कर्णः परिवर्तमानं निवर्त्य संस्तभ्य च विद्धगात्रम्। दुर्योधनस्योत्तरतोऽभ्यगच्छत्

पार्थ नृवीरो युधि हेममाली ॥ ३ ॥ उसको लीटते देख कर्ण भी अपने घायल दारीरको किसी प्रकार सँभालकर लीट पड़ा और दुर्योधनके उत्तर (वाम) भागमें रहकर युद्धभूमिमें पार्थका सामना करनेके लिये चला। मेरवीर कर्ण सौनेकी मालासे अलंकत था ॥ ३ ॥

भीष्मस्ततः शान्तनवो विवृत्य हिरण्यकश्चस्त्वरयाभिभङ्गी । दुर्योधनं पश्चिमतोऽभ्यरक्षत्

पार्थान्महाबाद्वरधिज्यधन्वा ॥ ४ ॥

तदनन्तर सुनहरे रंगकी चादर ओढ़े शान्त मुनन्दने भीष्म भी यड़े वेगसे रथ धुमाकर वहाँ आ पहुँचे। वे शत्रुको पराजित करनेमें समर्थ थे। महावाहु भीष्म धनुषकी प्रत्यञ्चा चदाकर पश्चिम या पीछेकी ओरसे पार्थके आक्रमणोंसे दुर्योधन-की रक्षा करने लगे। ॥ ४॥

द्वीणः क्रॅंपरंचैव विविंशतिश्चं दुःशासनरंचैव वित्तृत्यशीव्रम् । सर्वे पुरस्ताद् विततोरुचापा दुर्योधनार्थे त्वरिताभ्युपेयुः॥ ५ ॥ श्चात्र द्वोणः क्रपाचार्यः विविंशति और दुःशासन भी

तत्पश्चात् द्रोण, कृपाचार्य, विविंशति और दुःशासन भी शीघ्र ही घूमकर आ गेंथे। वें सब अपने विशाल धनुषको ताने हुए पूर्व या सामनेकी ओरसे दुर्योधनकी रक्षाकै लिये बड़ी उतावलीके साथ आये थे॥ ५॥

> स तान्यनीकानि निवर्तमाना-न्यालोक्य पूर्णीघनिभानि पार्थः। इंसो यथा मेघमिवापतन्तं धनंजयः प्रत्यतपत् तरस्वी॥६॥

जैसे सूर्य घिरती हुई मेघोंकी घटाको अपनी किरणोंसे तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुन्तीपुत्र धनंजयने भारी जलप्रवाहके समान लौटती हुई उन कौरवसेनाओंको देखकर उन्हें संताप देना आरम्भ किया ॥ ६ ॥

> ते सर्वतः सम्परिवार्य पार्थ-मस्त्राणि दिव्यानि समाददानाः । ववर्षुरभ्येत्य शरैः समन्ता-न्मेघा यथा भूधरमम्बुवर्गैः ॥ ७ ॥

दिव्य अस्त्र धारण किये हुए उन योद्धाओंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल पहाड़के ऊपर सब औरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उनपर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ ७॥

ततोऽस्त्रमस्त्रेण निवार्य तेषां गाण्डीवधन्वा कुरुपुङ्गवानाम्। सम्मोहनं रात्रुसहोऽन्यदस्त्रं श्रादुश्चकारेन्द्रिरपारणीयम् ॥

तव रात्रुओंका वेग सहन करमेवाले इन्द्रपुत्र गाण्डीव-धारी अर्जुनने अपने अस्त्रसे कौरवदलके उन श्रेष्ठ वीरोंके अस्त्रोंका निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसीके लिये भी असम्भव था॥

> ततो दिशश्चानुदिशो विवृत्य शरैः सुधारैनिंशितैः सुपन्नैः । गाण्डीवघोषेण मनांसि तेषां महाबरुः प्रव्यथयाञ्जकार।

महाबलः प्रव्यथयाञ्चकार॥ ९॥
फिर तो उन महाबलीने सुन्दर पंख और पैनी धारवाले वाणोंद्वारा सम्पूर्ण दिशाओं और दिक्कोणोंको आच्छादित
करके गाण्डीव धनुषकी (भयंकर) टंकारसे कौरवयोद्धाओंके
दृदयमें वड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी॥ ९॥

ततः पुनर्भीमरवं प्रगृद्य दोभ्यों महाराङ्खमुद्दारघोषम् । व्यनादयत् सप्रदिशो दिशः खं सुवं च पार्थो द्विपतां निहन्ता ॥ १० ॥

तत्पश्चात् शत्रुहन्ता कुन्तीकुमारने भयंकर शब्द करने-बाले अपने महाशङ्कको, जिसकी आवाजबहुत दूरतक सुनायी पड़ती थी, दौनों हाथोंसे थामकर बजाया। उसकी ध्वनि सम्पूर्ण दिशाओं-विदिशाओं, आकाश तथा पृथ्वीमें सब ओर गूँज उठी ॥ १०॥

ते शङ्खनादेन कुरुप्रवीराः सम्मोहिताः पार्थसमीरितेन। उत्सुज्य चापानि दुरासदानि सर्वे तदा शान्तिपरा वभूबुः॥११॥

अर्जुनके बजाये हुए उस शङ्खकी आवाजसे वे समस्त कौरव वीर मोहित (मूर्च्छित) हो गये और अपने दुर्लभ धनुषोंको त्यागकर सब-के सब गहरी शान्ति (वेहोशी) में डूब गये॥ ११॥

तथा विसंशेषु च तेषु पार्थः
स्मृत्वा च वाक्यानि तथोत्तरायाः।
निर्याद्दि मध्यादिति मत्स्यपुत्रमुवाच यावत् कुरवो विसंशाः॥ १२॥
आचार्यशारद्वतयोः सुशुक्के
कर्णस्य पीतं रुचिरं च वस्त्रम्।
द्रौणेश्च राश्च्य तथैव नीले
वस्त्रे समादत्स्व नरप्रवीर ॥ १३॥

उन कौरव महारिथयों के अचेत हो जानेपर अर्जुनको उत्तराकी कही हुई बातें स्मरण हो आयों और उन्होंने मत्स्य-नरेशके पुत्र उत्तरसे कहा—'नरवीर! ये कौरव अभी वेहोश पड़े हुए हैं। ये जबतक होशमें आवें, उसके पहले ही सेनाके बीचसे निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्यके शरीरपर जो श्वेत वस्न सुशोभित हैं, कर्णके अङ्गोंपर जो सुन्दर पीले रंगका वस्न है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधनके शरीरपर जो नीले रंगके कपड़े हैं, उन सबको उतार लो ॥१२-१३॥

भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये जानाति सोऽस्त्रप्रतिघातमेषः। पतस्य वाहान् कुरु सन्यतस्त्व-मेवं हि यातन्यममृदसंज्ञैः॥ १४॥

भीं समझता हूँ, पितामह भीष्मको होश बना हुआ है; क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्रको निवारण करनेकी विधि जानते हैं। उनके घोड़ोंको बाँयीं ओर छोड़कर जाना; क्योंकि जिनकी चेतना छप्त नहीं हुई है, ऐसे वीरोंके निकटसे जाना हो, तो इसी प्रकार जाना चाहिये' ॥ १४॥

> रइमीन् समुत्सुज्य ततो महात्मा रथादवप्छुत्य विराटपुत्रः।' वस्त्राण्युपादाय महारथानां तूर्णं पुनः स्वं रथमाहरोह ॥ १५॥

तब महामना विराटपुत्र घोड़ोंकी रास छोड़कर रथसे कूद पड़ा और उन महारिथयोंके कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथपर चढ़ आया ॥ १५॥

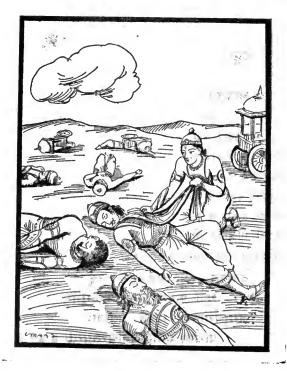

ततोऽन्वशासचतुरः सद्धान् पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्षान् । ते तद् व्यतीयुर्ध्वजिनामनीकं श्वेता वहन्तोऽर्जुनमाजिमध्यात् ॥ १६॥

तत्पश्चात् विराटकुमारने सोनेके साज सामानसे सुशोभित उन चारों सुन्दर घोड़ोंको हाँक दिया । वे स्वेत घोड़े अर्जुनको रथमें लिये हुए रणभूमिके मध्यभागसे निकले और रथारोहियोंकी ध्वजायुक्त सेनाका घेरा पार करके बाहर पहुँच गये ॥ १६ ॥

> तथानुयान्तं पुरुषप्रवीरं । भीष्मः शरैरभ्यहनत् तरस्वी । स चापि भीष्मस्य हयान् निहत्यः । विव्याध पार्थो दशभिः पृषत्कैः ॥ १७॥।

मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुनको इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्मने वाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुनने भी भीष्मके घोड़ोंको मारकर दस बाणोंसे उन्हें भी घायल कर दिया॥ १७॥

ततोऽर्जुनो भीष्ममपास्य युद्धे विद्ध्वास्य यन्तारमरिष्टधन्वा । प्रतिस्था विमुक्तो रथवृन्दमध्या- प्रतिस्था विद्यार्थेव सहस्ररिमः ॥ १८॥

दुर्भेद्य धनुषवाले अर्जुन भीष्मको युद्धभूमिमें छोड़कर और उनके सारिथको बाणोंसे बीधकर रथोंके घेरेसे बाहर जा खहे हुए। उस समय वे बादलोंको छिन्न-भिन्न करके प्रकाशित होनेवाले सूर्यदेवकी भाँति शोभा पा रहे थे॥ १८॥

> लब्बा हि संशां तु कुरुप्रवीराः विश्वहर्षे पार्थं निरीक्ष्याथ सुरेन्द्रकल्पम् । निर्माश्च रणे विमुक्तं स्थितमेकमाजी कि किस्स स धार्तराष्ट्रस्त्वरितं बभाषे ॥ १९॥

थोड़ी देर बाद होशमें आकर कौरववीरोंने देखा। देव-राज इन्द्रके समान पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धमें रथेंके घेरेसे बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्थामें देखकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा-॥ १९॥

अयं कथं वै भवतो विमुक्त- कर्का स्तथा प्रमश्चीत यथा न मुच्येत्। ११० हाई । अस्त स्तथा प्रमश्चीत यथा न मुच्येत्। ११० हाई

क ते गताबुद्धिरभूत् क वीर्यम् ॥ २० ॥ शान्ति परां प्राप्य यदा स्थितोऽभू- । ज्या अनि कृतसुज्य बाणांश्च धनुर्विचित्रम् ।

'पितामह ! यह आपके हाथसे कैसे बच्च गया ! आप इसे इस प्रकार मध डालिये, जिससे यह छूटने न पाने ।' तस शान्तनुनन्दन भीष्मने हँसकर दुर्योधनसे कहा — 'राजन्! जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणोंको त्यागकर यहाँ गहरी शान्तिमें द्वा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गयी थी ? और पराक्रम कहाँ था ? ॥ २०६॥

न त्वेष बीभन्सुरलं नृशंसं
कर्तुन पापेऽस्य मनो विशिष्टम् ॥ २१ ॥
त्रैलोक्यहेतोर्न जहेत् स्वधर्म
सर्वे न तस्मान्निहता रणेऽस्मिन् ।
स्निप्रं कुरून् याहि कुरूप्रवीर
विजित्य गाश्च प्रतियातु पार्थः।
मा ते सकोऽथों निपतेत मोहात्
तत् संविधातव्यमरिष्टवन्धम् ॥ २२ ॥

'ये अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकते। इनका मन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता। ये त्रिलोकीके राज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि इन्होंने इस युद्धमें हम सबके प्राण नहीं लिये। कुरुकुलके प्रमुख वीर! अब त् शीघ ही कुरुदेशको लीट चल। अर्जुन भी गायोंको जीतकर लीट जायँ। अब मोहबश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाय, इसका ध्यान रख। सबको वही काम करना चाहिये, जिससे अपना कल्याण हो'॥ २१-२२॥

वैशम्पायन उवाच

दुर्योधनस्तस्य तु तन्निशम्य पितामहस्यात्महितं वचोऽथ। अतीतकामो युधि सोऽत्यमर्पी राजाविनिःश्वस्यवभूवतुष्णीम्॥ २३॥

चैराम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! पितामहके ये अपने लिये हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधनके मनमें युद्धकी इच्छा नहीं रह गयी । वह भीतर-ही-भीतर अत्यन्त अमर्षका भार लिये लेयी साँसें भरता हुआ चुप हो गया ॥

तद् भीष्मवाक्यं हितमीक्ष्य सर्वे धनंजयाग्नि च विवर्धमानम् । निवर्तनायैव मनो निद्ध्यु-दुर्योधनं ते परिरक्षमाणाः ॥ २४ ॥

अन्य सब योद्धाओंको भी भीष्मजीका वह कथन हितकर जान पड़ा; क्योंकि युद्ध करनेसे तो धनंजयरूपी अग्नि उत्त-रोत्तर बढ़कर प्रचण्ड रूप ही धारण करती जाती; यह सब सोचकर उन सबने दुर्योधनकी रक्षा करते हुए अपने देशको छौट जानेका ही निश्चय किया॥ २४॥

> तान् प्रस्थितान् प्रीतमनाः स पार्थो धनंजयः प्रेक्ष्य कुरुप्रवीरान् ।

अभाषमाणोऽनुनयं मुहूर्तं वचोऽन्नवीत् सम्परिहृत्यभूयः॥ २५॥ पितामहं ज्ञान्तन्यं च वृद्धं द्वोणं गुरुं च प्रणिपत्य मूर्धाः।

उन कौरववीरोंको वहाँसे प्रस्थान करते देख कुन्तीपुत्र धनंजय मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । वे दो घड़ीतक किसीसे अनुनय-विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे । फिर छौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्यके चरणोंमें मस्तक झकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की ॥

> द्रौणि रूपं चैव कुरूंश्च मान्या-इस्रुरैविंचित्रैरभिवाद्य चैव ॥ २६ ॥ दुर्योधनस्योत्तम्रद्धचित्रं चिच्छेद पार्थो मुकुटं हारेण ।

फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय (बाह्णीक, सोमदत्त आदि ) कौरवोंको बाणोंकी विचित्र रीतिसे नमस्कार करके पार्थने एक बाण मारकर दुर्योधनके उत्तम रत्नजटित विचित्र मुकुटको काट डाला ॥ २६ है ॥

> आमन्त्रय वीरांश्च तथैव मान्यान् गाण्डीवघाषेण विनाद्य लोकान्॥ २७॥ स देवदत्तं सहसा विनाद्य विदार्य वीरो द्विपतां मनांसि।

इसी प्रकार अन्य माननीय वीरोंसे भी विदा ले गाण्डीव-की टंकारसे सम्पूर्ण जगत्को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुनने सहसा <u>देवदत्त नामक शङ्</u>क वजाया और शत्रुओंका दिल दहला दिया ॥ २७६ ॥

> ध्वजेन सर्वानिभभूय शत्रुत् सहेममालेन विराजमानः ॥ २८ ॥ दृष्ट्वा प्रयातांस्तु कुरून् किरीटी हृष्टोऽव्रवीत् तत्र समत्स्यपुत्रम्। आवर्तयाश्वान् पश्चो जितास्ते याताः परे याहि पुरं प्रहृष्टः ॥ २९ ॥

इस प्रकार अपने रथकी सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे सम्पूर्ण शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लाससे विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गये, यह देखकर किरीटधारी अर्जुनको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मस्यनरेशके पुत्र उत्तरसे वहाँ इस प्रकार कहा—'राजकुमार! अव घोड़ोंको लौटाओ। तुम्हारी गौओंको जीत लिया गया और शत्रु भाग गये; इसलिये अब तुम आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चलो'॥२८-२९॥

देवास्तु दृष्ट्वा महदद्धतं तद्
युद्धं कुरूणां सह फाल्गुनेन ।
जग्मुर्यथास्वं भवनं प्रतीताः
पार्थस्य कर्माणि विचिन्तयन्तः ॥ ३० ॥

अर्जुनके साथ होनेवाला कौरवींका वह अत्यन्त अद्भुत पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने भवनको चले युद्ध देखकर देवतालोग वड़े प्रसन्न हुए और अर्जुनके गये॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्विण गोहरणपर्विण समस्तकौरवपलायने घट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्विक अन्तर्गत गोहरणपर्वैमें समस्त कौरवेंके प्रकायनसे सम्बन्घ रखनेवाला छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ६६

## सप्तषिटतमोऽध्यायः

### विजयी अर्जुन और उत्तरका राजधानीकी ओर प्रस्थान

वैशम्पायन उवाच

ततो विजित्य संत्रामे कुरून् स वृषभेक्षणः। समानयामास तदा विराटस्य धनं महत्॥१॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार बैल सी विशाल आँखोंवाले अर्जुन उस समय युद्धमें कौरवोंको जीतकर विराटका वह महान् गोधन लौटा लाये ॥ १ ॥ गतेषु च प्रभग्नेषु धार्तराष्ट्रेषु सर्वतः । वनान्निष्क्रम्य गहनाद् वहवः कुरुसैनिकाः ॥ २ ॥ भयात् संत्रस्तमनसः समाजग्मुस्ततस्ततः । मुक्तकेशास्त्वदृश्यन्त स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ३ ॥ भ्रुत्पिपासापरिश्रान्ता विदेशस्था विचेतसः ।

जब कौरव-दलके लोग चले गये या इधर-उधर सब दिशाओं में भाग गये, उस समय बहुत से कौरवसैनिक जो घने जंगलमें छिपे हुए थे, वहाँसे निकलकर उरते उरते अर्जुनके पास आये। उनके मनमें भय समा गया था। ये भूखे-प्यासे और थके-माँदे थे। परदेशमें होनेके कारण उनके हृदयकी व्याकुलता और बढ़ गयी थी। वे उस समय केश खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखायी दिये॥ २-३ ई॥ ऊचु:प्रणम्य सम्भ्रान्ताः पार्थिक करवाम ते॥ ४॥ (प्राणानन्तर्मनोयातान प्रयाचिष्यामहे वयम्। वयं चार्जुन ते दासा ह्यनुरक्ष्या ह्यनायकाः॥

वे सब-के-सब अर्जुनको प्रणाम करके घवराये हुए बोले— 'कुन्तीनन्दन! हम आपकी क्या सेवा करें ? अर्जुन! हम आपसे हृदयके भीतर छिपे हुए अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये याचना करते हैं। हमलोग आपके दास और अनाथ हैं; अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिये'॥

अर्जुन उवाच

अनाथान् दुःखितान् दीनान् कृशान् वृद्धान् पराजितान्। न्यस्तशस्त्रान् निराशांश्च नाहं हन्मि कृताञ्जलीन्॥) खस्ति वजत वो भद्रं न भेतव्यं कथंचन। नाहमार्ताञ्जिघांसामि भृशमाश्वासयामि वः॥ ५॥

अर्जुनने कहा—सैनिको ! जो लोग अनाथ, दुखी, दीन, दुवंल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र-शस्त्रोंको नीचे डाल देने-वाले, प्राणोंसे निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सक्को में नहीं मारता हूँ । तुम्हारा भला हो । तुम कुशलपूर्वक घर लौट जाओ ! तुम्हें मेरी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिये । में संकटमें पड़े हुए मनुष्योंको नहीं मारना चाहता। इस बातके लिये में तुम्हें पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हूँ ॥

वैशम्पायन उवाच

तस्य तामभयां वाचं श्रुत्वा योधाः समागताः । आयुःकीर्तियशोदाभिस्तमाशीर्भिरनन्दयन् ॥ ६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! अर्जुनकी वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए समस्त योद्धाओंने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ानेवाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनन्दन किया ॥ ६॥

ततोऽर्जुनं नागिमव प्रभिन्न-मुत्सुज्य शत्रुन् विनिवर्तमानम् । विरादराष्ट्राभिमुखं प्रयान्तं नाशक्तुवंस्तं कुरवोऽभियातुम् ॥ ७ ॥

उस समय अर्जुन शत्रुओंको छोड़कर—उन्हें जीवनदान दे, मदकी धारा बहानेवाले हाथीकी भाँति मस्तीकी चालसे विराटनगरकी ओर लौटे जा रहे थे। कौरवोंको उनपर आक्रमण करनेका साहस नहीं हुआ।। ७॥

> ततः स तन्मेघिमवापतन्तं विद्राव्य पार्थः कुरुसैन्यवृन्दम्। मत्स्यस्य पुत्रं द्विषतां निहन्ता वचोऽत्रवीत् सम्परिरभ्य भूयः॥ ८॥

कौरवींकी सेना मेघोंकी घटा सी उमड़ आयी थी; किंतु शत्रुहन्ता पार्थने उसे मार भगाया। इस प्रकार शत्रुसेनाको परास्त करके अर्जुनने उत्तरको पुनः हृदयसे लगाकर कहा-॥

पितुः सकाशे तव तात सर्वे वसन्ति पार्था विदितं तवैव।

तान् मा प्रशंसेर्नगरं प्रविदय भीतः प्रणद्येद्धि समत्स्यराजः ॥ ९ ॥

'तात ! तुम्हारे पिताके समीप समस्त पाण्डव निवास करते हैं, यह बात अबतक तुम्हींको विदित हुई है; अतः तुम नगरमें प्रवेश करके पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे ॥ ९॥

मया जितासा ध्वजिनी कुरूणां मया च गावो विजिता द्विषद्भश्यः। पितुः सकारां नगरं प्रविदय

त्वमातमनः कर्म छतं व्रवीहि॥ १०॥
'राजधानीमें प्रवेश करके पिताके समीप जानेपर तुम यही
कहना कि मैंने कौरवोंकी उस विशाल सेनापर विजय पायी है
और मैंने ही शत्रुओंसे अपनी गौओंको जीता है। सारांश यह
कि युद्धमें जो कुछ हुआ है, वह सब तुम अपना ही किया
हुआ पराक्रम बताना'॥ १०॥

उत्तर उवाच

यत् ते कृतं कर्म न पारणीयं तत् कर्म कर्तुं मम नास्ति राक्तिः। न त्वां प्रवक्ष्यामि पितुः सकारो यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन्॥११॥

उत्तरने कहा—स्वयसाचिन् ! आपने जो पराक्रम किया है, वह दूसरेके लिये असम्भव है। वैसा अद्भुत कर्म करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है; तथापि जबतक आप मुझे आज्ञा न देंगे, तबतक पिताजीके निकट आपके विषयमें मैं कुछ भी नहीं कहुँगा॥ ११॥

वैशम्पायन उषाच

स शत्रुसेनामवजित्य जिष्णु-राच्छिद्य सर्वे च धनं कुरुभ्यः। इमशानमागत्य पुनः शर्मी ता-

मभ्येत्य तस्थौ शरिवक्षताङ्गः ॥ १२ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! विजयशील अर्जुन पूर्वोक्तरूपसे सेनाको परास्त करके कौरवींके हायसे सारा गोधन छीन लेनेके बाद पुनः श्मशानभूमिमें उसी शमी- वृक्षके समीप आकर खड़े हुए । उस समय उनके सभी अङ्ग साणींके आधातसे क्षत-विक्षत हो रहे थे ॥ १२ ॥

ततः स विद्विप्रतिमो महाकिपः सद्दैव भूतैर्दिवमुत्पपात । तथैव माया विहिता बभूव ध्वजं च सैंहं युयुजे रथे पुनः ॥ १३॥

तदनन्तर वह अग्निके समान तेजस्वी महावानर ध्वज-निवासी भूतगणोंके साथ आकाशमें उड़ गया। उसी प्रकार ध्वजसिहत वह दैवी माया भी विलीन हो गयी और अर्जुनके रथमें फिर वही सिंहध्वज लगादिया गया।। १३।।

विधाय तचायुधमाजिवर्धनं कुरूचमानामिष्ट्रभिः श्रयंस्तथा । प्रायात् स मत्स्यो नगरं प्रहृष्टः

किरीटिनासारथिना महात्मना ॥ १४ ॥

कुरुकुलिशरोमणि पाण्डवोंके युद्धक्षमतावर्धक आयुधीं, तरकर्सी और बाणोंको फिर पूर्ववत् द्यमीवृक्षपर रखकर मत्स्य-कुमार उत्तर महात्मा अर्जुनको सारिथ बना उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक नगरको चला ॥ १४॥

> पार्थस्तु इत्वा परमार्थकर्म निहत्य राष्ट्रन् द्विपतां निहन्ता । चकार वेणीं च तथैव भूयो जग्राह रदमीन् पुनरुत्तरस्य । विवेश हृष्टो नगरं महामना वृहन्नलारूपमुपेत्य सारिथः ॥ १५ ॥

शत्रुद्दन्ता कुन्तीपुत्रने शत्रुओंको मारकर महान् वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्ववत् सिरपर वेणी धारण कर ली और उत्तरके घोड़ोंकी रास सँभाली । इस प्रकार वृहन्नलाका रूप धारणकर महामना अर्जुनने सार्थिके रूपमें प्रसन्नतापूर्वक राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १५ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो निवृत्ताः कुरवः प्रभग्ना वशमास्थिताः । हस्तिनापुरमुद्दिश्य सर्वे दीना ययुस्तदा ॥ १६ ॥ पन्थानमुपसङ्गम्य फाल्गुनो वाक्यमञ्जवीत् ॥ १७ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कीरव युद्धसे भागकर विवशतापूर्वक लौट गये। उन सबने दीनभावसे उस समय हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुनने नगरके रास्तोमें आकर उत्तरसे कहा—।। १६-१७॥

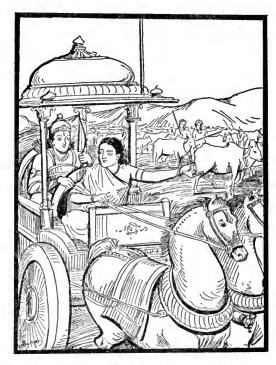

राजपुत्र प्रत्यवेक्ष समानीतानि सर्वशः। गोकुलानि महाबाहो वीर गोपालकैः सह ॥ १८॥ ततोऽपराह्वे यास्यामो विराटनगरं प्रति। आध्वास्यपाययित्वाच परिष्ठाब्यच वाजिनः॥ १९॥

'महाबाहु राजकुमार ! देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालोंके साथ यहाँ आ गये हैं । वीर ! अब हमलोग घोड़ों-को पानी पिला और नहलाकर उनकी थकावट दूर हो जानेके बाद अपराह्णकालमें विराटनगर चलेंगे ॥ १८-१९ ॥ गच्छन्तु त्वरिताइचेमे गोपालाः प्रेषितास्त्वया। नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम् ॥ २०॥

'तुम्हारेद्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगरमें विजयका प्रिय संवाद सुनानेके लिये जायँ और यह घोषित कर दें कि राजकुमार उत्तरकी जीत हुई है' ॥ २० ॥

वैशम्पायन उवाच

अथोत्तरस्त्वरमाणः स दूता-नाज्ञापयद् वचनात् फाल्गुनस्य। आचक्षध्वं विजयं पार्थिवस्य भग्नाः परे विजिताश्चापि गावः॥ २१॥ वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! तब अर्जुनके कथनानुसार उत्तरने वड़ी उतावलीके साथ दूर्तोको आशा दी—'जाओ और सूचित करो कि महाराजकी विजय हुई है। शत्रु भाग गये और गौएँ जीतकर वापस लायी गयी हैं'॥

इत्येवं तौ भारतमत्स्यवीरौ सम्मन्त्र्य सङ्गम्य ततः शमीं ताम् । अभ्येत्य भूयो विजयेन तृप्ता-वुत्सृष्टमारोपयतां स्वभाण्डम् ॥ २२ ॥

इस प्रकार भरतकुळ और मत्स्यकुळके उन दोनों वीरोंने आपसमें सलाह करके पूर्वोक्त शमीवृक्षके समीप जा पहलेके उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीरपर धारण कर लिये थे और उनके रखनेके पात्र (भी) रथपर चढ़ा लिये थे ॥२२॥

स शत्रुसेनामभिभूय सर्वामाच्छिय सर्वे च धनं कुरुभ्यः ।
वैरादिरायान्नगरं प्रतीतो
बहन्नलासारथिना प्रवीरः ॥ २३ ॥

इस तरह शत्रुओंकी सम्पूर्ण सेनाको पराजित करके कौरवोंसे सारा गोधन छीनकर विराटकुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथिके साथ प्रसन्नतापूर्वक नगरकी ओर प्रस्थित हुआ ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वेणि उत्तरागमने सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गंत गोहरणपर्वमें उत्तरका आगमन-विषयक सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ श्लोक मिलाकर कुछ २५ श्लोक हैं )

## — OXESSONO

## अष्टषष्टितमोऽध्यायः

राजा विराटकी उत्तरके विषयमें चिन्ता, विजयी उत्तरका नगरमें प्रवेश, प्रजाओंद्वारा उनका खागत, विराटद्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार और क्षमाप्रार्थना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पूछना

वैशम्पायन उवाच

धनं चापि विजित्याशु विरादो वाहिनीपितः। विवेश नगरं दृष्टश्चतुर्भिः पाण्डवैः सह ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! सेनाओं के स्वामी राजा विराटने (दक्षिण गोष्ठकी) गौओं को जीतकर शीष्ट्र ही चारों पाण्डवों के साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक नगरमें प्रवेश किया ॥ १॥

जित्वा त्रिगर्तान् संप्रामे गाइचैवादाय सर्वेशः। अशोभत महाराज सहपार्थः श्रिया वृतः॥ २ ॥

महाराज ! संग्राममें त्रिगतोंको हराकर सम्पूर्ण गौएँ वापस छे विजय-छक्ष्मीसे सम्पन्न महाराज विराट कुन्तीपुत्रोंके साथ बड़ी शोभा पाने छगे ॥ २ ॥ तमासनगतं वीरं सुहृदां हर्षवर्धनम्। उपासाञ्चकिरे सर्वे सह पार्थः परंतपाः ॥ ३ ॥

मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले वीरवर विराट राजिं**हासन-**पर विराजमान हुए । उस समय शत्रुओंको संताप देनेवाले सब श्रूरवीर कुन्तीपुत्रोंके साथ राजाकी सेवाके लिये उनके पास बैठे ॥ ३॥

उपतस्थुः प्रकृतयः समस्ता ब्राह्मणैः सह । सभाजितः ससैन्यस्तु प्रतिनन्दाथ मत्स्यराट् ॥ ४ ॥

फिर ब्राह्मणींसिहत समस्त प्रजावर्गके लोग उपिखत हुए । सबने सेनासिहत मत्स्यराजका अभिनन्दन एवं स्वागत-सत्कार किया ॥ ४॥

विसर्जयामास तदा द्विजांश्च प्रकृतीस्तथा।
तथा स राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपितः॥ ५॥
उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इति चाव्रवीत्।
आचल्युस्तस्य तत् सर्वे स्त्रियः कन्याश्च वेदमनि॥ ६॥

तदनन्तर मत्स्यदेशके राजा सेनाओंके स्वामी विराटने

ब्राह्मणों तथा प्रजावर्गके लोगोंको विदा कर दिया और (अन्तः-पुरमें जाकर) उत्तरके विषयमें पूछा—-'राजकुमार उत्तर कहाँ गये हैं?' तब घरमें रहनेवाली स्त्रियों और कन्याओंने उनसे सब बार्ते वतायों——॥ ५-६॥

अन्तःपुरचराइचैव कुरुभिर्गोधनं हृतम्। विजेतुमभिसंरब्ध एक एवातिसाहसात्। वृहत्रलासहायश्च निर्गतः पृथिवीञ्जयः॥ ७॥

'इसी प्रकार अन्तःपुरमें रहनेवाली स्त्रियोंने भी बताया कि कौरवोंने हमारे गोष्ठका गोधन हर लिया है, अतः छुमार भूमिंजय अत्यन्त साहसके कारण कोधमें भरकर अकेले ही उन गौओंको जीत लानेके लिये बृहज्ञलाके साथ निकले हैं॥ उपयातानतिरथान भीष्मं शान्तनवं ऋपम्। कर्ण दुर्योधनं द्रोणं द्रोणपुत्रं च पड्रथान्॥ ८॥

'सुना है, शान्तनुनन्दन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा—ये छः अतिरथी वीर युद्धके लिये आये हैं' ॥ ८॥

वैशम्पायन उषाच

राजा विराटोऽथ भृशाभितप्तः श्रुत्वा सुतं त्वेकरथेन यातम् । वृहन्नलासारथिमाजिवर्धनं प्रोवाच सर्वोनथमन्त्रिमुख्यान् ॥ ९ ॥

चैशम्पायन जी कहते हैं — जनमेजय ! युद्धमें आगे बढ़नेवाले अपने पुत्रको बृहन्नला सार्थिके साथ एकमात्र रथकी सहायतासे कौरवोंका सामना करनेके लिये गया हुआ सुनकर राजा विराटको बड़ा संताप हुआ । उन्होंने (अपने) सभी प्रधान मन्त्रियोंसे कहा—॥ ९॥

सर्वथा कुरवस्ते हि ये चान्ये वसुधाधिपाः। त्रिगर्तान् निःसृताञ्छुत्वा न स्थास्यन्ति कदाचन।१०।

कौरव हों या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनैंगे कि त्रिगर्त लोग युद्धमें पीठ दिखाकर भाग गये हैं, तब वे कदािप यहाँ ठहर नहीं सकेंगे॥ १०॥

तस्माद् गच्छन्तु मे योधा वलेन महता वृताः । उत्तरस्य परीप्सार्थे ये त्रिगर्तेरविक्षताः ॥ ११ ॥

'अतः मेरे सैनिकोंमेंसे जो लोग त्रिगतोंके साथ होनेवाले युद्धमें घायल नहीं हुए हों, वे सव विशाल सेनाके साथ राजकुमार उत्तरकी रक्षाके लिये जायँ' ॥ ११ ॥

हयांश्च नागांश्च रथांश्च शीव्रं
पदातिसङ्घांश्च ततः प्रवीरान् ।
प्रस्थापयामास सुतस्य हेतोविचित्रशस्त्राभरणोपपन्नान् ॥ १२॥
तत्पश्चात् उन्होंने पुत्रकी रक्षाके लिये विचित्र-विचित्र
आयुर्घो और आभूषणोंसे विभूषित घुइसवारों, हाथीसवारों,

रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओंके समूहोंकोः जो बड़े झूरवीर थेः भेजा ॥ १२ ॥

पवं स राजा मन्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः। व्यादिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्गिणीम् ॥ १३ ॥ कुमारमाञ्ज जानीत यदि जीवति वा न वा। यस्ययन्ता गतः पण्ढो मन्येऽहं स न जीवति ॥ १४ ॥

इस प्रकार सेनाओं के खामी मत्स्यनरेश विराटने अपनी उस चतुरंगिणी सेनाको शीघ्र आदेश दिया, जाओ, शेष्ठ पता लगाओ। कुमार जीवित हैं या नहीं। एक हिजड़ा जिसका सारथि बनकर गया है, वह मेरी समझसे तो अब जीवित नहीं होगा?॥ १३-१४॥

वैशम्यायन उवाच

तमत्रवीद् धर्मराजो विहस्य विराटराजं तु भृशाभितप्तम्। वृहन्नला सारथिश्चेन्नरेन्द्र परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः॥१५॥ सर्वान् महीपान् सहितान् कुरूंश्च तथैव देवासुरसिद्धयक्षान्। अलं विजेतं समरे सुतस्ते

स्वनुष्ठितः सारिधना हि तेन ॥ १६ ॥ वैराम्पायनजी कहते हैं जनमेजय ! राजा विराटको बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनसे हँसकर कहा जिन्दे ! यदि बृहन्नला सारिध है, तो यह विश्वास कीजिये कि शत्रु आज आपकी वे गौएँ नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैपी सारिधके सहयोगसे सब कार्य ठीक-ठीक कर लेनेपर आपका पुत्र युद्धमें समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आये हुए कौरवोंकी तो वात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध और यक्षोंपर भी निश्चय ही विजय पा सकता है'॥ १५-१६॥

वैशम्पायन उवाच

अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः। विराटनगरं प्राप्य विजयं समवेदयन्॥१७॥

वैशम्पायनजी कहते हैं --राजन् ! इसी समय उत्तरके भेजे हुए शीव्रगामी दूतोंने विराटनगरमें आकर विजयकी सूचना दी ॥ १७ ॥

राज्ञस्तत् सर्वमाचस्यौ मन्त्री विजयमुत्तमम् । पराजयं कुरूणां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम् ॥ १८ ॥ सर्वो विनिर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः । उत्तरः सह स्तेन कुशळी च परंतपः ॥ १९ ॥

मन्त्रीने वह सब समाचार महाराजसे कह सुनाया। अपने पक्षकी उत्तम विजय और कौरवींकी करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगरमें आ रहे हैं। समस्त गौएँ जीत

ली गर्यी तथा कौरव परास्त होकर भाग गये। शत्रुओंको संताप देनेवाले कुमार उत्तर सारथिसिहत सकुशल हैं॥ युधिष्टिर उवाच

दिष्टया विनिर्जिता गावः कुरवश्च पलायिताः । नाद्धतं त्वेव मन्येऽहं यत् ते पुत्रोऽजयत् कुरून् ॥२०॥ ध्रुव एव जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नला । (देवेन्द्रसारथिइचैव मातलिर्लं घ्रुविक्रमः । कृष्णस्य सारथिइचैव न बृहन्नलया समौ ॥)

युधिष्ठिरने कहा—महाराज! सौभाग्यकी बात है कि गौएँ जीत ली गर्यां और कौरव भाग गये। आपके पुत्रने कौरवोंपर जो विजय पायी है, उमे मैं कोई आश्चर्यकी बात नहीं मानता। जिसका सारिथ बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। देवराज इन्द्रका शीव्रगामी सारिथ मातिल तथा श्रीकृष्णका सारिथ दारुक—ये दोनों बृहन्नलाकी समानता नहीं कर सकते॥ २० है॥

वैशम्पायन उवाच

ततो विरादो नृपतिः सम्प्रहृष्टतनूरुहः॥२१॥ श्रुत्वा स विजयं तस्य कुमारस्यामितौजसः। आच्छाद्यित्वा दृतांस्तान् मन्त्रिणं सोऽभ्यचोदयत्॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! अपने अमित-पराक्रमी कुमारकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने वस्त्र और आभूषणोंसे उन दूर्तीका संस्कार किया और मन्त्री-को आज्ञा दी—॥ २१-२२॥

राजमार्गाः क्रियन्तां मे पताकाभिरलंकृताः। पुष्पोपहारैरच्येन्तां देवताश्चापि सर्वदाः॥२३॥ कुमारा योधमुख्याश्च गणिकाश्च खलंकृताः। वादित्राणि च सर्वाणि प्रत्युद्यान्तु सुतं मम॥२४॥

भेरे नगरकी सड़कोंको पताकाओंसे अलंकृत किया जाय। फूर्लो तथा नाना प्रकारके उपहारोंसे सब देवताओंकी पूजा होनी चाहिये। कुमार, मुख्य-मुख्य योद्धा, श्रङ्गारसे मुशोभित वाराङ्गनाएँ और सब प्रकारके बाजे-गाजे मेरे पुत्रकी अगवानीमें मेजे जायँ॥ २३-२४॥

घण्टावान् मानवः श्वीघ्रं मत्तमारुद्य वारणम्। श्टङ्गाटकेषु सर्वेषु आख्यातु विजयं मम॥ २५॥ उत्तरा च कुमारीभिर्वह्वीभिः परिवारिता। श्टङ्गारवेषाभरणा प्रत्युचातु सुतं मम॥ २६॥

'एक मनुष्य शीव्र ही हाथमें घण्टा लिये मतवाले गज-राजपर बैठ जाय और नगरके समस्त चौराहोंपर हमारी विजयका संवाद सुनावे। राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम शृङ्कार और सुन्दर वेष-भूषांसे सुशोभित हो अन्य राजकुमारियोंके साथ मेरे पुत्रको अगवानोमें जायें'॥ २५-२६ ॥ वैशम्शयन उवाच श्रुत्वा चेदं वचनं पार्थिवस्य

सर्वे पुरं खस्तिकपाणिभूतम्। भेर्यश्च तूर्याणि च वारिजाश्च

ू वेषेः पराःर्यः प्रमदाः शुभाश्च ॥ २७ ॥

तथैव स्तैः सह मागधेश्च नान्दीवाद्याः पणवास्तूर्यवाद्याः ।

पुराद् विराटस्य महावलस्य

प्रत्युद्ययुः पुत्रमनन्तवीर्यम् ॥ २८॥ वैराम्पायनजी कहते हें—राजन् ! राजाकी इस आज्ञाको सुनकर बहुमूल्य वेद्याभूषासे सुशोभित सौभाग्यवती तर्हणां स्त्रियों, स्त, मागध और वंदीजनोंसिहत समस्त पुरवासी, हार्थोमें माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर भेरी, तूर्य, शङ्ख तथा पणव आदि माङ्गलिक बाजे साथ लिये महाबली विराटके अनन्त पराक्रमी पुत्र उत्तरकी अगवानी करनेके लिये नगरसे बाहर गये॥ २७-२८॥

प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च गणिकाश्च खलङ्कताः। मत्स्यराजो महाप्राज्ञः प्रहष्ट इदमत्रवीत्॥ २९॥

राजन् ! तदनन्तर सेनाः सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित कन्याओं और वाराङ्गनाओंको भेजकर परम बुद्धिमान् मस्यनरेश हर्षांव्लासमें भरकर इस प्रकार बोले—॥ २९॥

अक्षानाहर सैरिन्ध्र कङ्क चूतं प्रवर्तताम्। तं तथावादिनं दृष्ट्वा पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥ ३०॥

ंसैरन्थ्री ! जा, पासे ले आ। कङ्क ! जूआ प्रारम्भ हो।' उन्हें ऐसा कहते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बोले—॥ न देवितव्यं हृष्टे न कितवेनेति नः श्रुतम्। तं न्वामद्य सुदा युक्तं नाहं देवितुमुत्सहे। प्रियं तु ते चिकीषीमि वर्ततां यदि मन्यसे॥ ३१॥

'राजन् ! मैंने सुना है, जय चालाक जुआरी अत्यन्त हर्षमें भरा हो, तो उसके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये। आज आप भी बड़े आनन्दमें मग्न हैं; अतः आपके साथ जूआ खेलनेका साहस नहीं होता, तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो, तो खेल गुरू हो सकता है'॥ २१॥

विराट उवाच

स्त्रियो गावोहिरण्यं च यचान्यद् वसु किञ्चन । न मे किञ्चित् त्वया रक्ष्यमन्तरेणापि देवितुम् ॥ ३२ ॥

विराटने कहा—स्त्रियाँ, गौएँ, सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रक्खा जाता है, बिना जूएके वह सब मुझे कुछ नहीं चाहिये। (मुझे तो जूआ ही सबसे अधिक प्रिय है)।। ३२।। कङ्क उवाच

किं ते द्यूतेन राजेन्द्र बहुदोषेण मानद् । देवने बहवो दोषास्तस्मात् तत् परिवर्जयेत् ॥ ३३ ॥

कङ्क बोले—सबको मान देनेबाले महाराज ! आपको जूएसे क्या लेना है ? इसमें तो बहुत से दोष हैं । जूआ खेलनेमें अनेक दोष होते हैं, इसलिये इसे त्याग देना चाहिये ॥ ३३ ॥

श्रुतस्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवेयो युधिष्टिरः।
स राष्ट्रं सुमहत् स्कीतं श्रातृंश्च त्रिद्दशोपमान्॥ ३४॥
राज्यं हारितवान् सर्वं तसाद् यृतं न रोचये।
(निःसंशयं स कितवः पश्चात् तप्यति पाण्डवः॥
विविधानां च रत्नानां धनानां च पराजये।
अस्मिन् क्षितिविनाशश्च वाक्पारुष्यमनन्तरम्॥
अविद्यास्यं वुधैर्नित्यमेकाहा दृष्यनाशनम्।)
अथवा मन्यसे राजन् दीव्याम यदि रोचते॥ ३५॥

आपने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा। वे अपने अध्यन्त समृद्धिशाली राष्ट्रको, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को तथा समृचे राज्यको भी जूएमें हार गये थे। अतः में जूएको पसंद नई करता। नाना प्रकारके रत्नों और धनको हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चात्ताप करते होंगे। इस जूएमें आसक्त होनेपर राज्यका नाश होता है, फिर जुआरी एक दूनरेके प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। जूआ एक ही दिनमें महान् धनराशिका नाश करनेवाला है। अतः विद्वान पुरुषों को इस (धोखा देनेवाले जूए) पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। राजन्! तो भी यदि आपकी रुचि और आग्रह हो, तो हम खेलेंगे ही।। ३४३५॥

वैशम्यायन उवाच

प्रवर्तमाने द्यूते तु मत्स्यः पाण्डवमत्रवीत् । पदय पुत्रेण मे युद्धे तादशाः कुरवो जिताः ॥ ३६॥

चेशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय! जूएका खेल आरम्भ हो गया। खेलते-खेलते मत्स्यराजने पाण्डुनन्दनसे कहा—पदेखोः आज मेरे वेटेने युद्धमें उन प्रसिद्ध कौरवोंपर विजय पायी हैं। । ३६॥

ततोऽत्रवीन्महात्मा स एनं राजा युधिष्टिरः। बृहच्चला यस्य यन्ता कथं स न जयेद् युधि ॥ ३७॥

तव महात्मा राजा युधिष्ठिरने विरायसे कहा—- 'बृहन्नला जिसका सारिथ हो, वह युद्धमें कैसे नहीं जीतेगा ?' ॥ ३७ ॥ इत्युक्तः कुषितो राजा मत्स्यः पाण्डवमत्रवीत् । समं पुत्रेण मे पण्ढं ब्रह्मवन्धो प्रशंसिसि ॥ ३८ ॥ यह सुनते ही मस्यनरेश कुषित हो उठे और पाण्डुनन्दनसे बोले—-(अधम ब्राह्मण ! तू मेरे पुत्रके समान एक हिजड़ेकी प्रशंसा करता है ! ॥ ३८॥

वाच्यावाच्यं न जानीये नूनं मामवमन्यसे। भीष्मद्रोणमुखान् सर्वान् कसाच सविजेष्यति॥ ३९॥ वयस्यत्वात् तु ते ब्रह्मचपगधिममं क्षमे। नेदशं तु पुनर्वाच्यं यदि जीवितुमिच्छसि॥ ४०॥

'क्या कहना चाहिये और क्या नहीं, इसका तुझे शान नहीं है। निश्चय ही तू अपनी वार्तोंसे मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म-द्रोण आदि समस्त वीरोंको क्यों नहीं जीत लेगा ? ब्रह्मन् ! मित्र होनेके नाते ही में तुम्हारे इस अपराधको क्षमा करता हूँ। यदि जीनेकी इच्छा हो, तो फिर ऐसी बात न कहना ।। ३९-४०॥

युधिष्टिर उवाच

यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रौणिर्वेकर्तनः कृषः।
दुर्योधनश्च राजेन्द्रस्तथान्ये च महारथाः । ४१॥
महद्रणैः परिवृतः साक्षाद्य महत्पतिः।
कोऽन्योवृह्चलायास्तान् प्रतियुध्येत सङ्गतान्॥ ४२॥

युधिष्ठिर वोले—जहाँ द्रोणाचार्यः भीष्मः अश्वत्थामाः कर्णः कृपाचार्यः राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों वहाँ वृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन पुरुषः चाहे वह देवताओंसे थिरा हुआ साक्षात् देवराज इन्द्र ही क्यों न होः उन सब संगठित वीरोका सामना कर सकता है १॥ ४१-४२॥

यस्य बाहुबले तुल्यो न भूतो न भविष्यति । अतीव समरं दृष्ट्रा हर्षो यस्योपज्ञायते ॥ ४३ ॥ योऽजयत्सङ्गतान् सर्वान् ससुरासुरमानवान् । तादृशेन सहायेन कस्मात् स न विजेष्यते ॥ ४४ ॥

वाहुबलमें जिसकी समानता व रनेवाला न कोई हुआ है और न होगा ही, युद्धका अवसर आया देखकर जिसे अत्यन्त हर्ष होता है, जिसने युद्धमें एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य— सबको जीत लिया है, वैसे बृहन्नला जैसे सहायकके होनेपर राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होंगे १॥ ४३-४४॥

विराट उवाच

वहुद्याः प्रतिषिद्धोऽसि न च वाचं नियच्छसि । नियन्ता चेन्न विद्येत न कश्चिद् धर्ममाचरेत् ॥ ४५ ॥

्विराटने कहा — कङ्क ! मैंने बहुत बार मना किया तो भी नू अपनी जवान नहीं बंद कर रहा है । सच है, यदि शासन करनेवाला राजा न हो तो कोई भी धर्मका आचरण नहीं कर सकता ॥ ४५ ॥

वैश्रम्यायन उवाच

ततः प्रकुपितो राजा तमक्षेणाहनद् भृशम् । मुखे युधिष्ठिरं कोपान्सैवमित्येव भर्ग्सयन् ॥ ५६ ॥ चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इतना कहकर कोपमें भरे हुए राजा विराटने वह पासा युधिष्ठिरके मुखपर जोरसे दे मारा तथा रोषपूर्वक डाँटते हुए उनसे कहा — 'फिर कभी ऐसी बात न कहना' ॥ ४६ ॥

बलवत् प्रतिविद्धस्य नस्तः शोणितमावहत्। तद्प्राप्तं महीं पार्थः पाणिभ्यां प्रत्यगृह्धत् ॥ ४७ ॥ अवैक्षत सधमीत्मा द्रीपदीं पाद्वंतःस्थिताम्। सा ज्ञात्वा तमभिप्रायं भर्तिश्चित्तवशानुगा ॥ ४८ ॥ पात्रं गृहीत्वा सौवर्णं जलपूर्णमनिन्दिता। तच्छोणित्रं प्रत्यगृह्धाद् यत् प्रसुद्धाव नस्ततः ॥ ४९ ॥

पासेका आघात जीरसे लगा था, अतः उनकी नाकसे रक्तकी धारा बह चली । किंतु धर्मातमा युधिष्ठिरने उस रक्तको पृथ्वीपर गिरनेसे पहले ही अपने दोनों हाथोंमें रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदीकी ओर देखा। द्रौपदी अपने खामीके मनके अधीन रहनेवाली और उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवीने उनका अभिप्राय समझ लिया; अतः जलते भरा हुआ सुवर्णमय पात्र ले आकर युधिष्ठिरकी नाकसे जो रक्त बहता था, वह सब उसमें ले लिया।। ४७-४९॥



अथोत्तरः शुभैर्गन्धैर्माल्यैश्च विविधैस्तथा। अवकीर्यमाणः संहृष्टो नगरं स्वैरमागतः॥ ५०॥

इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्षके साथ खच्छन्दता-पूर्वक नगरमें आये । मार्गमें उनके ऊपर उत्तम गन्ध और भाँति-भाँतिके पुष्पहार बरसाये जा रहे थे ॥ ५० ॥ सभाज्यमानः पौरैइच स्त्रीभिजीनपदैस्तथा। आसाद्य भवनद्वारं पित्रे सम्प्रत्यवेदयत्॥ ५६॥

मत्स्यदेशके लोगों, पुरवासियों तथा सुन्दरी स्त्रियोंने उनका स्वागत किया; फिर राजभवनके द्वारपर पहुँचकर उन्होंने पिताको अपने आगमनकी स्चना करवायी ॥ ५१॥

ततो द्वाःस्थः प्रविदयैव विराटमिदमव्रवीत्। <u>बहन्नद्यासहायश्च पुत्रो</u> द्वार्युत्तरः स्थि<u>तः॥५२॥</u>

तव द्वारपालने भीतर जाकर महाराज विराटसे कहा— 'प्रभो ! बृहन्नलाके साथ राजकुमार उत्तर द्वारपर खड़े हैं' ॥ ततो हृष्टो मत्स्यराजः—क्षत्तारमिद्मव्रवीत् । प्रवेदयतामुभौ तूर्ण दुर्दानेप्सुरहं तयोः ॥ ५३ ॥

इस समाचारसे प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवकसे बोले—'मैं उन दोनोंसे मिलना चाहता हूँ; अतः उन्हें शीष्र भीतर ले आओ'॥ ५३॥

क्षत्तारं कुरुराजस्तु हानैः कर्ण उपाजपत्। उत्तरः प्रविशत्वेको न प्रवेदया बृहन्नला॥ ५४॥

तव जाते हुए सेवकके कानमें युधिष्ठिरने धीरेसे कहा— 'पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवें। बृहन्नलाको साथमें न ले आना'॥ ५४॥

पतस्य हि महाबाहो व्रतमेतत् समाहितम्। यो ममाङ्गे वर्णं कुर्याच्छोणितं वापि द्रीयेत्। अन्यत्र संग्रामगतान्त स जीवेत् कथञ्चन॥ ५५॥

'महाबाहो ! बृहन्नलाका यह निश्चित वत है कि जो युद्धभूमिके सिवा अन्य किसी स्थानमें मेरे शरीरमें घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दें, वह किसी प्रकार जीवित न रहने पाये ॥ ५५ ॥

न मृष्याद् भृशसंकुद्धो मां दृष्ट्वा तु स्वशोणितम् । विराटमिह सामात्यं हन्यात् सवळवाहनम् ॥ ५६ ॥

भिरे शरीरमें रक्त देखकर वह अत्यन्त कुपित हो उठेगा और इस अपराधको क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराटको मन्त्री, सेना और वाहनोंसहित यहीं मार डालंगा'॥ ५६॥ वैशम्यायन उवाच

ततो राज्ञः सुतो ज्येष्ठः प्राविशत् पृथिवीञ्जयः। सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥ ५७॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर राजा विराटके ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय (उत्तर ) ने भीतर प्रवेश किया और पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके कङ्कको भी मस्तक द्यकाया ॥ ५७ ॥

तता रुधिरसंयुक्तमनेकात्रमनागसम्। भूमाबासीनमेकान्ते सैरन्ध्या प्रत्युपस्थितम्॥ ५८॥ उसने देखा, कङ्क एकान्तमें भूमिपर बैठे हैं। सैरन्ध्री उनकी सेवामें उपस्थित है। उनका मन एकाग्र नहीं है और वे निरपराध हैं, तो भी उनके शरीरसे रक्त वह रहा है॥ ५८॥

ततः पप्रच्छ पितरं त्वरमाण इयोत्तरः। केनायं ताडितो राजन् केन पापमिदं कृतम्॥ ५९॥

तव उत्तरने बड़ी उतावलीके साथ अपने पितासे पूछा— 'राजन् ! किसने इन्हें मारा है ! किसने यह पाप किया है !' ॥ ५९ ॥

#### विराट उवाच

मयायं ताडितो जिह्यो न चाप्येतावदर्हति । प्रशस्यमाने यच्छूरे त्विथ षण्ढं प्रशंसिति ॥ ६० ॥

विराटने कहा—वेटा ! मैंने ही इस कुटिलको मारा है। यह इतने सम्मानके योग्य कदापि नहीं है। देखों नः जब मैं तुम्हारे शौर्यकी प्रशंसा करता हूँ, तब यह उस हिजड़ेकी बड़ाई करने लगता है। ६०॥

#### उत्तर उवाच

अकार्यं ते छतं राजन् क्षिप्रमेव प्रसाचताम्। मा त्वां ब्रह्मविषं घोरं समूलिमह निर्देहेत्॥ ६१॥

उत्तर वोछे—राजन् ! आगने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है । शीव ही इनको मनाइये; अन्यथा ब्राह्मणका भयंकर कोधविष आपको यहाँ जड़-मूलसहित भसा कर डालेगा ॥ ६१॥

### वैशम्पायन उवाच

स पुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धनः। क्षमयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्निवानळम् ॥ ६२ ॥

चेशम्पायनजी कहते हैं — राजन् ! पुत्रकी यह बात सुनकर अपने राष्ट्रकी वृद्धि करनेवाले महाराज विराटने राखमें छिपी हुई अग्निकी भाँति तेजस्वी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमा माँगी ॥ ६२ ॥

क्षमयन्तं तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभापत । चिरं क्षान्तमिदं राजन् न मन्युविंद्यते मम ॥ ६३ ॥

राजाको क्षमा माँगते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने कहा— 'राजन् ! मैंने चिरकालसे क्षमाका वत ले रक्खा है, अतः आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है। मुझे आपपर जरा भी क्रोध नहीं है॥ ६३॥

यदि होतत् पतेद् भूमौ रुधिरं मम नस्ततः। सराष्ट्रस्त्वं महाराज विनद्येथा न संशयः॥ ६४॥

भ्महाराज ! यदि मेरी नाकसे वहनेवाला यह रक्त धरती-पर गिर जाता, तो आप सारे राष्ट्रके साथ नष्ट हो जाते; इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ६४ ॥ न दूषयामि ते राजन् यद् वै हन्याददृषकम्। बलवन्तं प्रभुं राजन् क्षित्रं दारुणमाप्नुयात्॥ ६५॥

'राजन् ! जो किसीकी निन्दा या अपराध न करे, उसे मार देना अन्याय है, तथापि मैं आपके इस कार्यकी निन्दा नहीं करता; क्योंकि बलवान् राजाको प्रायः शीघ ही ऐसे कठोर कर्म करनेका अवसर प्राप्त हो जाता है' ६५

#### वैशम्पायन उवाच

शोणिते तु व्यतिकान्ते प्रविवेश वृहन्नला। अभिवाद्य विराटं तु कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥ ६६ ॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब युधिष्ठिरकी नाकसे रक्त बहना बंद हो गया, उस समय बृहन्नलाने राजसभामें प्रवेश किया । उसने विराटको नमस्कार करके कङ्कको भी प्रणाम किया ॥ ६६ ॥

क्षामयित्वा तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतम् । प्रदारांस ततो मत्स्यः श्टब्वतः सव्यसाचिनः ॥ ६७ ॥

इधर मत्स्यनरेश कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमा माँगकर सन्यसाची अर्जुनके सुनते हुए ही रणभूमिसे आये हुए उत्तरकी प्रशंसा करने लगे—॥ ६७॥

त्वया दायाद्वानस्मि कैकेयीनन्दिवर्धन । त्वया मे सददाः पुत्रो न भृतो न भविष्यति ॥ ६८ ॥

'कैकेयीनन्दन ! तुम्हें पाकर में वास्तवमें पुत्रवान् हूँ । तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ है; न होगा ही ॥ ६८ ॥

पदं पदसहस्रोण यश्चरन् नापराष्त्रयात्। तेन कर्णेन ते तात कथमासीत् समागमः॥ ६९॥ मनुष्यलोके सकले यस्य तुल्यो न विद्यते। तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत् समागमः॥ ७०॥

'तात! जो एक ही लक्ष्यके साथ-साथ सहस्रों लक्ष्योंका वेध करनेके लिये वाण चलाता है और कहीं भी चूकता नहीं है, उस कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ! वेटा! सारे मनुष्यलोकमें जिनकी समानता करनेवाला कोई नहीं है, उन भीष्मजीके साथ तुम्हारी भिड़न्त किस प्रकार हुई!।। ६९-७०॥

आचार्यो वृष्णिवीराणां कौरवाणां च यो द्विजः । सर्वक्षत्रस्य चाचार्यः सर्वशस्त्रभृतां वरः । तेन द्रोणेन ते तात कथमासीत् समागमः ॥ ७१ ॥

'तात ! जो वृष्णिवीरों और कौरवों दोनोंके आचार्य हैं अथवा दोनोंके ही नहीं, सम्पूर्ण क्षत्रियोंके आचार्य हैं, समस्त शस्त्रधारियोंमें जिनका सबसे ऊँचा स्थान है, उन द्रोणाचार्यके साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ ! ॥ ७१ ॥ आचार्यपुत्रो यः शूरः सर्वशस्त्रभृतामि । अद्यत्थामेतिविख्यातस्तेनासीत् संगरःकथम्॥७२॥

'आचार्यके जो ग्रूरवीर पुत्र सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वत्थामा नामसे ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई ? ॥ ७२ ॥

रणे यं प्रेक्ष्य सीदन्ति हृतस्वा वणिजो यथा। कृषेण तेन ते तात कथमासीत् समागमः॥ ७३॥

'बेटा ! जैसे विणक् अपना धन छिन जानेपर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्धमें जिन्हें देखकर बड़े-बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्यके साथ तुम्हास संग्राम किस प्रकार हुआ ? ॥ ७३॥

पर्वतं योऽभिविध्येत राजपुत्रो महेषुभिः।
दुर्योधनेन ते तात कथमासीत् समागमः॥ ७४॥
वात! जो राजपुत्र अपने महान् बाणोंसे पर्वतको भी

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि विराटोत्तरसंवादे अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें विराट-उत्तर-संवाद-विषयक अङ्सठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३ श्लोक मिलाकर कुल ७९ श्लोक हैं )

# एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

राजा विराट और उत्तरकी विजयके विषयमें बातचीत

उत्तर उवाच

न मया निर्जिता गावो न मया निर्जिताः प्रे। कृतं तत् सकलं तेन देवपुत्रेण केनचित्॥१॥

उत्तरने कहा—पिताजी ! मैंने गौओंको नहीं जीता है और न मैंने शत्रुओंपर ही विजय पायी है । यह सब कार्य तो किसी देवकुमारने किया है ॥ १ ॥

स हि भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्रो भ्यवर्तयत् । स चातिष्ठद् रथोपस्थे वज्रसंहननो युवा ॥ २ ॥

मैं तो डरकर भागा आ रहा था; किंतु वज्रके समान सुदृढ़ शरीरवाले उस तरुण देवपुत्रने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथके पिछले भागमें रथी बनकर बैठ गया ॥ २॥ तेन ता निर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः। तस्य तत् कर्म वीरस्य न मया तात तत् कृतम्॥ ३॥

उसीने उन गौओंको जीता है और कौरवोंको भी परास्त किया है। पिताजी! यह सब उसी वीरका कर्म है। मैंने कुछ नहीं किया है॥ ३॥

स हि शारद्वतं द्रोणं द्रोणपुत्रं च षड् रथान्। स्तपुत्रं च भीष्मं च चकार विमुखाञ्छरैः॥ ४॥ दुर्योधनं विकर्णं च सनागमिव यूथपम्। प्रभगनमन्नवीद् भीतं राजपुत्रं महाबलः॥ ५॥ विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसे हुई ? ॥ ७४ ॥

अवगाढाद्विषन्तो मे सुखो वातोऽभिवाति माम्। यस्त्वं धनमथाजैषीः कुरुभिर्शस्तमाहवे॥ ७५॥

ंवेटा ! कौरवोंने जिस गोधनको संग्राममें इड्प लिया था, उसे तुम जीतकर ले आये, यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गये, इसलिये आजकी वायु मुझे बड़ी मुखदायिनी प्रतीत हो रही है।। ७५।। तेषां भयाभिषन्नानां सर्वेषां बलशालिनाम्। नूनं प्रकाल्य तान् सर्वोस्त्वया युधि नर्षभ। आच्छिन्नं गोधनं सर्वे शार्कुलेनामिषं यथा॥ ७६॥

'नरश्रेष्ठ ! तुमने उन समस्त शत्रुओंको युद्धमें जीतकर उन्हें भयमें डाल दिया है और उन समस्त बलशालियोंके हाथसे अपने सारे गोधनको इस प्रकार छीन लिया है, जैसे सिंह दूसरे जन्तुओंके हाथसे मांस छीन लेता है'॥ ७६॥

उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म और दुर्योधन—इन छहीं महारथियोंको अपने वाणींसे मार-कर युद्धसे भगा दिया। वहाँ जैसे यूथपित गजराज अपने छंडके हाथियोंसिहत भागा जाता हो, उसी प्रकार दुर्योधन और विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे; तब उस महावली देवपुत्रने दुर्योधनसे कहा—॥ ४-५॥ न हास्तिनपुरे त्राणं तव पद्द्यामि किंचन। व्यायामेन परीष्सख जीवितं कौरवात्मज॥ ६॥

'धृतराष्ट्रकुमार! अब इस्तिनापुरमें तेरी जीवनरक्षाका कोई उपाय मुझे नहीं दिखायी देता; अतः देश-देशान्तरोंमें घूमकर अपनी जान बचा॥ ६॥ न मोक्ष्यसे प्रायंस्त्वं राजन युद्धे मनः कुरु।

पृथिवीं भोक्ष्यसे जित्वा हतो वा स्वर्गमाष्ट्यस्म ॥ ७ ॥
'राजन् ! भागनेसे त् नहीं वच सकता । युद्धमें मन

लगा। जीत लेगा, तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा अथवा मारे जानेपर तुझे स्वर्ग मिन्रेगा'॥ ७॥

स निवृत्तो नरव्याद्योमुञ्चन् वज्रनिभाव्छरान्। सचिवैः संवृतो राजा रथे नाग इव इवसन्॥ ८॥

महाराज ! इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन साँपकी भाँति फुँफकारता हुआ रथके द्वारा लौट आया और मन्त्रियोंसे घिंग्कर उस देवपुत्रपर वज्र-सरीखे बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ८॥

तं दृष्टा रोमहर्पोऽभूदृरुकम्पश्च मारिप। स तत्र सिंहसंकाशमनीकं व्यथमच्छरैः॥९॥

मारिष ! उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गये और जाँचें काँगने लगीं; किंतु उस देवपुत्रने अपने बाणीं-द्वारा सिंहके समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेनाको संतप्त कर दिया ॥ ९॥

तत् प्रणुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युदा।
कुरूंस्तान् प्रहसन् राजन् संस्थितान् हतवाससः॥१०॥
पक्षेन तेन वीरेण षड् रथाः परिनिर्जिताः।
शार्द्छेनेय मत्तेन यथा वनचरा मृगाः॥११॥

सिंहके समान सुदृद्ध शरीरवाले उस तस्ण वीरने रथा-रोहियोंकी सेनाको छिन्न-भिन्न करके हँसते-हँसते उन कौरवोंको भी धराशायी कर दिया, जिससे उनके कपड़े उतार लिये गये। जैसे मदोन्मत्त सिंह वनमें विचरनेवाले मुगोंको परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्रने अकेले ही उन छ: महारथियोंको हराया है॥ १०-११॥

#### विराट उवाच

क स वीरो महाबाहुर्देवपुत्रो महायशाः। यो मे धनमथाजैषीत् कुरुभिर्शस्तमाहवे॥१२॥ इच्छामि तमहं द्रष्टुमर्चितुं च महाबलम्। येन मे त्वं च गावश्च रक्षिता देवस्तुना॥१३॥

विराटने पूछा—नेटा ! वह महायशस्वो महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ हैं जिसने युद्धमें कौरवींद्वारा काबूमें की हुई मेरी गोओंको जीता है ! जिस देवकुमारने तुम्हें और मेरी गोओंको भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीरको देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ ॥ १२-१३ ॥

#### उत्तर उवाच

अन्तर्धानं गतस्तत्र देवपुत्रो महावलः । स तु श्वा वा प्रश्वा वा मन्ये पादुर्भविष्यांत ॥ १४ ॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्शण गोहरणपर्शण विराटोत्तरसंवादे एकोनसप्तिततमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्शके अनुर्गत गोहरणपर्शमें विराट-उत्तर-संवादविषयक उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६९ ॥

उत्तरने कहा—िपताजी ! वह महाबली देवपुत्र वहीं अन्तर्धान हो गया; किंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा ॥ १४॥

#### वैशम्पायन उवाच

प्वमाख्यायमानं तु छन्नं सत्रेण पाण्डवम्। वसन्तं तत्र नाश्चासीद् विराटो वाहिनीपतिः॥ १५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! इस प्रकार संकेतपूर्वक बतानेपर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक-वेशमें छिपकर वहीं रहनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनको पहचान न सके ॥ १५॥

ततः पार्थोऽभ्यनुक्षातो विराटेन महात्मना । प्रद्दौ तानि वासांसि विराटदुहितुः स्वयम् ॥ १६ ॥

तदनन्तर महामना विराटकी आज्ञासे बृहन्न लारूपी अर्जुनने स्वयं विराटकन्या उत्तराको वे सब कपड़े, जो महारथियों-के शरीरसे उतारे गये थे, दे दिये ॥ १६॥

उत्तरा तु महाहाणि विविधानि नवानि च।
प्रतिगृह्याभवत् प्रीता तानि वासांसि भामिनी ॥ १७ ॥
मन्त्रियत्वा तु कौन्तेय उत्तरेण महात्मना।
इतिकर्तव्यतां सर्वा राजन् पार्थे युधिष्ठिरे ॥ १८ ॥
ततस्तथा तद् व्यद्धाद् यथावत् पुरुषर्भ।
सह पुत्रेण मत्स्यस्य प्रहृष्टा भरतर्षभाः ॥ १९ ॥

भामिनी उत्तरा उन भाँति-भाँतिके नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रीको लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जनमेजय! कुन्तीनन्दन अर्जुनने महामना उत्तरके साथ राजा युधिष्ठिरको प्रकट करनेके विषयमें सलाह की और क्या-क्या करना चाहिये, इन सब बातोंका निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ! तदनन्तर उन्होंने उसी निश्चयके अनुसार सब कार्य ठीक-ठीक किया। भरतकुल-शिरोमणि पाण्डव मत्स्यनरेशके पुत्र उत्तरके साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए॥ १७–१९॥

( वैवाहिकपर्व )

## सप्ततितमोऽध्यायः

अर्जुनका राजा विराटको महाराज युधिष्टिरका परिचय देना

वैशम्पायन उवाच

ततम्तृतीय दिवसे श्रातरः पञ्च पाण्डवाः। स्नाताः शुक्काम्बरधयः समयं चितव्रताः॥ १ ॥ युधिष्ठरं पुरस्कृत्य सर्वाभरणभूषिताः। द्वारि मत्ता यथा नागा भ्राजमाना महारथाः ॥ २ ॥ विराटस्य सभां गत्वा भूमिपालासनेष्वथ । निषेदुः पावकप्रख्याः सर्वे धिष्ण्येष्विवाग्नयः ॥ ३ ॥ वैद्याम्पायनजी कहते हैं—जनमेजन ! तदनस्तर

नियत समयतक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके अग्निके समान तेजस्वी पाँचों भाई महारथी पाण्डव तीसरे दिन रनान करके इयेत वस्त्र धारणकर समस्त राजोचित आभूषणोंसे विभूषित हो राजसभामें द्वारपर स्थित मदोन्मत्त गजराजोंकी भाँति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिरको आगे करके विराटकी सभामें गये और राजाओंके लिये रक्खे हुए सिंहासनोंपर बैठे। उस समय वे भिन्न-भिन्न यज्ञवेदियोंपर प्रज्वलित अग्नियोंके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ १—३॥

तेषु तत्रोपविष्टेषु विराटः पृथिवीपतिः। आजगाम सभां कर्तुं राजकार्याणि सर्वदाः॥ ४॥ पाण्डवोंके वहाँ वैठ जानेपर राजा विराट अपने समस्त

राजकाज करनेके लिये सभामें आये ॥ ४ ॥

श्रीमतः पाण्डवान् दृष्ट्वा ज्वलतः पावकानिव । मुहूर्तमिव च ध्यात्वा सरोषः पृथिवीपतिः ॥ ५ ॥ अथ मत्स्योऽववीत् कङ्कं देवरूपमिव स्थितम् । महद्गणैरुपासीनं त्रिदशानामिवेदवरम् ॥ ६ ॥

वहाँ प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्रीसम्पन्न पाण्डवों-को देखकर पृथ्वीपति विराटने दो घड़ीतक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवता के समान स्थित मरुद्गणोंसे घिरे हुए देवराज के तुस्य सुशोभित कड़्क से बोले—॥ ५-६॥

स किलाक्षातिवापस्त्वं सभास्तारो मया वृतः। अथ राजासने कुसादुपविष्टस्त्वलंकृतः॥ ७॥

'कङ्क ! तुम्हें तो मैंने पासा फेंकनेवाला सभासद् बनाया था । आज बन-ठनकर राजसिंहासनपर कैसे बैठ गये !' ।७।

वैशम्पायन उवाच

परिहासेप्सया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत्। सायमानोऽर्जुनो राजन्निदं वचनमत्रवीत्॥ ८॥

वैशामायन जी कहते हैं — जनमे जय! मानो परिहास करने के लिये कहा गया हो, ऐना विराटका वह वचन सुनकर अर्जुन मुसकराते हुए इस प्रकार बोले ॥ ८॥

अर्जुन उवाच

इन्द्रस्याधीसनं राजन्नयमारोदुमहिति। ब्रह्मण्यः श्रुतवांस्त्यागी यन्नशीलो दढवतः॥ ९ ॥

अर्जुनने कहा-राजन् ! आपके राजासनकी तो बात ही क्या है, ये तो इन्द्रके भी आधे सिंहासनपर बैठनेके अधिकारी हैं। ये ब्राह्मणभक्त, शास्त्रोंके विद्वान्, त्यागी, यज्ञशील तथा दृद्ताके साथ अपने बतका पालन करनेवाले हैं॥ ९॥

एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः। एष बुद्धश्राधिको छोके तपसांच परायणम् ॥ १०॥ एषोऽस्त्रं विविधं वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे। न चैवान्यः पुमान् वेत्ति न वेन्स्यति कदाचन॥ ११॥

ये मूर्तिमान् धर्म हैं तथा पराक्रमी पृष्ट्योंमें श्रेष्ठ हैं। इस जगत्में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान् और तपस्याके परम आश्रय हैं। ये नाना प्रकारके ऐसे अस्त्रोंको जानते हैं, जिन्हें इस चराचर त्रिलोक्षीमें दूसरा मनुष्य न तो जानता है और न कभी जान सकेगा ॥ १०-११॥

न देवा नासुराः केचिन्न मनुष्या न राक्षसाः। गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः॥ १२॥

जिन अस्त्रोंको देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर और बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका इन्हें ज्ञान है ॥ १२ ॥

दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदिप्रयः। पाण्डवानामतिरथो यज्ञधर्मपरो वशी॥ १३॥

ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी तथा नगर और देशके लोगों-को अत्यन्त प्रिय हैं। ये पाण्डवोंमें अतिरथी वीर हैं एवं सदा यज्ञ और धर्मके अनुष्ठानमें संलग्न तथा मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले हैं॥ १३॥

महर्षिकरुपो राजिषः सर्वलोकेषु विश्वतः। बलवान धृतिमान् दक्षः सत्यवादी जिनेन्द्रियः। धनैश्च सञ्चयैरचैव राकदैश्रवणोपमः॥ १४॥

ये महर्षियोंके समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोकोंमें विख्यात हैं। बलवान्, धैर्यवान्, चतुर, सन्यवादी और जितेन्द्रिय हैं। धन और संग्रहकी दृष्टिसे ये इन्द्र और कुबेर-के समान हैं।। १४॥

यथा मनुर्महातेजा लोकानां परिरक्षिता। एवमेष महातेजाः प्रजानुग्रहकारकः॥१५॥

जैसे महातेजस्वी मनु समस्त लोकोंके रक्षक हैं उसी प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनोंपर अनुग्रह करने-वाले हैं ॥ १५॥

अयं कुरूणामृषभो <u>धर्मराजो युधिष्टिरः।</u> अस्य कीर्तिः स्थिता लोके सूर्यस्येवोद्यतः प्रभा॥ १६॥

ये ही कुरुवंशमें सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं । उदय-कालके पूर्यकी शान्त प्रभाके समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसारमें फेली हुई है ॥ १६॥

संसरित दिशः सर्वा यशसोऽस्य इवांशवः। उदितस्येव सूर्यस्य तेजसोऽनु गमस्तयः॥१७॥

जैसे स्योदय होनेपर स्यंके तेजके पश्चात् उनकी किरणें समस्त दिशाओंमें फैल जाती हैं, उसी प्रकार इनके सुयशके साथ-साथ उसकी सुधाधवल किरणें समस्त दिशाओंमें छा रही हैं। १७॥

एनं दशसहस्राणि कुञ्जराणां तरस्विनाम्। अन्वयुः पृष्ठतो राजन् यावदध्यावसत् कुरून्॥ १८॥

राजन् ! ये महाराज जय कुरुदेशमें रहते थे, उस समय इनके पीछे दस हजार वेगवान् हाथी चला करते थे ॥ १८ ॥ त्रिशदेनं सहस्राणि रथाः काञ्चनमालिनः । सदस्वैरुपसम्पन्नाः पृष्ठतोऽनुययुस्तदा ॥ १९ ॥

इसी प्रकार अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए सुवर्णमालामण्डित तीस हजार रथ भी उस समय इनका अनुसरण करते थे॥ १९॥

पनमप्राताः स्ताः सुमृष्टमणिकुण्डलाः। अत्रुवन् मागधैः सार्थे पुरा शक्रमिवर्षयः॥ २०॥

जैसे महर्पिगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं। उसी प्रकार पहले विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण किये आठ सौ सूत और मागध इनके गुण गाते थे॥ २०॥

पनं नित्यमुपासन्त कुरवः किंकरा यथा। सर्वे च राजन् राजानो धनेश्वरमिवामराः॥२१॥

राजन् !जैसे देवगण धनाध्यक्ष कुवेरका दरबार किया करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव किंकरोंकी माँति इनकी नित्य उपासना करते थे ॥ २१॥

एष सर्वान् महीपालान् करदान् समकारयत्। वैश्यानिव महाभागो विवशान् खवशानिष ॥ २२॥ अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम्। उपजीवन्ति राजानमेनं सुचरितवतम्॥ २३॥

इन महाभाग नरेशने इस देशके सब राजाओंको बैश्योंकी भाँति खबश (अपने अधीन) और विवश करके कर देनेवाला बना दिया था। (अर्थात् सब राजा इन्हें कर दिया करते थे।) अत्यन्त उत्तम अतका पालन करनेवाले इन महाराजके यहाँ प्रतिदिन अङ्गासी हजार महाबुद्धिमान् स्नातकोंकी जीविका चलती थी॥ २२-२३॥

एप वृद्धाननाथांश्च पङ्गनन्धांश्च मानवान् । पुत्रवत् पालयामास प्रजा धर्मेण वै विभुः ॥ २४ ॥

ये बूढ़े, अनाथ, पङ्क और अंधे मनुष्योंका भी स्नेह-पूर्वक पालन करते थे। ये नरेश अपनी प्रजाकी धर्मपूर्वक पुत्रकी भाँति रक्षा करते थे॥ २४॥ एष धर्मे दमे चैंब कोधे चापि जितवतः।

महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवादी च पार्थिवः ॥ २५॥ ये भूपाल धर्म और इन्द्रियसंयममें तत्पर तथा क्रोधको काबूमें रखनेके लिये दृढ्यतिज्ञ हैं। ये बड़े कृपालुः ब्राह्मण-भक्त और सत्यवक्ता हैं॥ २५॥

शीव्रं तापेन चैतस्य तप्यते स सुयोधनः। सगणः सह कर्णेन सौबळेनापि वा विभुः॥२६॥

इनके प्रतापसे दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण, शकुनि तथा अपने गणोंके साथ शीव्र ही संतप्त होनेवाला है ॥ २६॥

न शक्यन्ते ह्यस्य गुणाः प्रसंख्यातुं नरेश्वर। एव धर्मपरो नित्यमानृशंसश्च पाण्डवः॥ २७॥ एवं युक्तो महाराजः पाण्डवः पार्थिवर्षभः। कथं नाहिति राजार्हमासनं पृथिवीपते॥ २८॥

नरेश्वर ! इनके सद्गुणोंकी गणना नहीं की जा सकती। ये पाण्डुनन्दन नित्य धर्मपरायण तथा दयाछ स्वभावके हैं। राजन् ! समस्त राजाओंके शिरोमणि पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी राजोचित आसनके अधिकारी क्यों नहीं हैं ? ॥ २७-२८॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि पाण्डवप्रकाशे सप्ततितसोऽध्यायः॥ ७० ॥

इस प्रकार श्रीमाभहारत विराटपर्वके अन्तर्गत वैवाहिकपर्वमें पाण्डवप्राकट्यविषयक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥

## एकसप्ततितमोऽध्यायः

विराटको अन्य पाण्डवोंका भी परिचय प्राप्त होना तथा विराटके द्वारा युधिष्टिरको राज्य समर्पण करके अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना

विराट उवाच

यद्येव राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। कतमोऽस्यार्जुनो भ्राता भीमश्च कतमो वळी॥ १॥ नकुळः सहदेवो वा द्रौपदी वा यद्यास्विनी। यदा चतजिताः पार्था न प्राज्ञायन्त ते कचित्॥ २॥

विराटने पूछा-यदि ये कुरुकुलके रत्न कुन्तीनन्दन राजा युधिष्टिर हैं तो इनमें कीन इनके भाई अर्जुन हैं? कौन महाबली भीम हैं ? नकुल, सहदेव अथवा यशिखनी द्रौपदी कौन हैं ? जबसे कुन्तीपुत्र जूएमें हार गये, तबसे उनका कहीं भी पता नहीं लगा ॥ १-२॥

अर्जुन उवाच

य एव वल्लवो बृते सृद्स्तव नराधिप। एव भीमो महाराज भीमवेगपराकमः॥३॥ अर्जुन बोले—महाराज ! ये जो बल्लवनामधारी आपके रतोइये हैं, ये ही भयंकर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन हैं ॥ ३॥

एष क्रोधवशान् हत्वा पर्वते गन्धमादने । सौगन्धिकानि दिव्यानि कृष्णार्थे समुपाहरत् ॥ ४ ॥ गन्धर्व एष वै हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम् । व्याव्यानुक्षान् वराहांश्च हतवान् स्त्रीपुरे तव ॥ ५ ॥

ये ही गन्धमादन पर्वतपर क्रोधवश नामवाले राक्षसोंको मारकर द्रौपदीके लिये दिन्य सौगन्धिक कमल ले आये थे। दुरात्मा कीचकोंका संहार करनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं। इन्होंने ही आपके अन्तः पुरमें अनेक न्याघ्रों, भालुओं और वराहोंका वध किया है।। ४-५।।

(हिडिम्बं च बकं चैव किमीरं च जटासुरम्। हत्वा निष्कण्टकं चक्रेऽरण्यं सर्वतः सुखम्॥)

इन्होंने ही हिडिम्ब, बकासुर, किमीर और जटासुरको मारकर बनको सर्वथा निष्कण्टक और सुखमय बनाया था॥ यश्चासीदश्वबन्धस्ते नकुलोऽयं परंतपः। गोसङ्ख्यः सहदेवश्च माद्गीपुत्रौ महारथौ॥६॥ श्रङ्कारवेषाभरणौ रूपवन्तौ यशस्विनौ। महारथसहस्नाणां समर्थौ भरतर्षभौ॥ ७०॥

और ये शत्रुओंको संताप देनेवाले नकुल जो अब-तक आपके यहाँ अश्वशालाके प्रवन्धक रहे हैं और ये सहदेव हैं, जो गौओंकी सँभाल करते आये हैं। ये दोनों (हमारी माता) माद्रीके पुत्र एवं महारथी वीर हैं। उत्तम शृङ्गार, सुन्दर वेष और आभूषणोंसे सुशोभित ये दोनों भाई बड़े ही रूपवान् और यशस्वी हैं। भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ ये नकुल-सहदेव युद्धमें सहस्रों महारथियोंका सामना करनेमें समर्थ हैं॥ ६-७॥

एवा पद्मपलाशाक्षी सुमध्या चारुहासिनी। सैरन्ध्रीद्रीपदीराजन् यस्यार्थेकीचकाहताः॥ ८॥

राजन् ! यह विकसित कमलदलके समान विशाल नेत्र, सुन्दर कटिप्रदेश और मनोहर मुसकानवाली सैरन्ध्री ही महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्मकी रक्षाके लिये कीचकों-का वध किया गया ॥ ८॥

<u>अर्जुनोऽहं महाराज व्यक्तं</u> ते श्रोत्रमागतः। भोमादवरजः पार्थो यमाभ्यां चापि पूर्वजः॥ ९॥

महाराज ! मैं ही अर्जुन हूँ । अवश्य मेरा नाम भी आपके कार्नोमें पड़ा होगा । मैं कुन्तीदेवीका पुत्र हूँ । भीम-सेनसे छोटा और नकुल-सहदेवसे बड़ा हूँ ॥ ९॥

उपिताः स्मो महाराज सुखं तव निवेशने। अञ्चातवासमुषिता गर्भवास इव प्रजाः॥ १०॥ राजन् ! हमलोगोंने बड़े सुखसे आपके महलमें अज्ञात-वासका समय बिताया है । जैसे संतान गर्भवासमें रही हो। उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवासमें रहे हैं ॥ १०॥

वैशम्पायन उवाच

यदार्जुनेन ते वीराः कथिताः पञ्च पाण्डवाः । तदार्जुनस्य वैराटिः कथयामास विक्रमम् ॥ ११ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! जब अर्जुनने पाँचों पाण्डव वीरोंका परिचय दे दियाः तब विराटकुमार उत्तरने अर्जुनका पराक्रम बताया ॥ ११ ॥

पुनरेव च तान् पार्थान् दर्शयामास चोत्तरः ॥ १२ ॥

साथ ही उन्होंने पाँचों पाण्डवोंका एक-एक करके पुनः राजाको परिचय दिया ॥ १२॥

उत्तर उवाच

य एष जाम्बूनद्शुद्धगौर-तनुर्महान् सिंह इव प्रबृद्धः। प्रचण्डघोणः पृथुदीर्घनेत्र-स्ताम्रायताक्षः कुहराज एषः॥ १३॥

उत्तर बोले — पिताजी! विशुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े और सिंहके समान हुष्ट-पुष्ट हैं, जिनकी नाक लंबी और बड़े-बड़े नेत्र कुछ लालिमा लिये कानोंतक फैले हुए हैं, ये ही कुरुकुल-नरेश महाराज युधिष्ठर हैं ॥ १३॥

अयं पुनर्मत्तगजेन्द्रगामी
प्रतप्तचामीकरशुद्धगौरः ।
पृथ्वायतांसो गुरुदीर्घवाहुर्वृकोदरः पश्यत पश्यतेनम् ॥ १४ ॥

और ये जो मतवाले गजराजकी भाँति मस्तानी चालसे चलनेवाले हैं, तपाये हुए मुवर्णके समान जिनका विशुद्ध गौर शरीर है, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा मुजाएँ वड़ी-बड़ी और भारी हैं, ये ही भीमसेन हैं। इन्हें अच्छी तरह देखिये॥ १४॥

यस्त्वेव पाद्वें ऽस्य महाधनुष्मान् इयामो युवा वारणयूथपोपमः। सिंहोन्नतांसो गजराजगामी पद्मायताक्षोऽर्जुन एव वीरः॥ १५॥

इनके बगलमें जो ये महान् धनुर्धर स्याम वर्णके तरुण बीर विराज रहे हैं, जो यूथपित गजराजके समान शोभा पाते हैं, जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे और चाल मतवाले हाथीके समान मस्तानी है, ये ही कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाले बीरवर अर्जुन हैं॥ १५॥ राज्ञः समीपे पुरुषोत्तमौ तु यमाविमौ विष्णुमहेन्द्रकल्पौ। मनुष्यलोके सकले समोऽस्ति ययोर्न रूपे न बले न शीले॥ १६॥

महाराज युधिष्ठिरके समीप बैठे हुए वे इन्द्र और उपेन्द्रके समान दोनों नरश्रेष्ठ माद्रीके जुड़वें पुत्र नकुल-सहदेव हैं। सम्पूर्ण मानव-जगत्में इनके रूप, बल और शीलकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है॥ १६॥

> आभ्यां तु पाइर्वे कनकोत्तमाङ्गी यैपा प्रभा मूर्तिमतीव गौरी। नीलोत्पला भा सुरदेवतेव कृष्णास्थितामूर्तिमतीवलक्ष्मीः॥१७॥

इन दोनोंके बगलमें ये जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती गौरीके समान खड़ी हैं, जिनके उत्तम अङ्गोंसे सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनकी कान्ति नीलकमलकी आभाको लिजत कर रही है तथा जो देवताओंकी भी देवी और साकाररूपमें प्रकट हुई लक्ष्मीके समान द्योभा पा रही हैं, ये ही द्रुपद-कुमारी महारानी कृष्णा हैं ॥ १७ ॥

वैशम्पायन उवाच

पवं निवेद्य तान् पार्थान् पाण्डवान् पञ्च भूपतेः। ततोऽर्जुनस्य वैराद्धिः कथयामास विक्रमम् ॥ १८ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार उन पाँचों कुन्तीपुत्र पाण्डवोंका राजाको परिचय देकर विराटकुमारने अर्जुनका पराक्रम बताना प्रारम्भ किया ॥ १८ ॥

उत्तर उवाच

अयं स द्विपतां हन्ता मृगाणामिय केसरी । अचरद् रथवृन्देषुनिघ्नंस्तांस्तान् वरान् रथान्॥१९॥

उत्तरने कहा—पिताजी ! ये ही वे देवपुत्र हैं, जो शतुओंका उसी प्रकार वथ करते हैं, जैसे सिंह मृगोंका। ये ही कौरव रथारोहियोंकी सेनामें उन सब श्रेष्ठ महारथियोंको घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे ॥ १९ ॥

अनेन विद्धो मातङ्गो महानेकेषुणा हतः। सुवर्णकक्षः संद्रामे दन्ताभ्यामगमन्मद्दीम्॥ २०॥

युद्धमें इनके एक ही याणसे घायल होकर विकर्णका विशाल गजराज, जो सोनेकी साँकलसे सुशोभित था, धरतीपर दोनों दाँत टेककर मर गया ॥ २०॥

अनेन विजिता गावो जिताश्च कुरवो युधि । अस्य शङ्खप्रणादेन कर्णों में विधरीकृतौ ॥ २१ ॥

इन्होंने ही गौओंको जीता और युद्धमें कौरवोंको परास्त किया है। इनके शङ्खकी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान बहरे हो गये थे॥ २१॥ वैशम्पायन उवाच

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान् । उत्तरं प्रत्युवाचेदमभिषन्नो युधिष्ठिरे ॥ २२ ॥ प्रसादनं पाण्डवस्य प्राप्तकाळं हि रोचते । उत्तरां च प्रयच्छामि पार्थाय यदि मन्यसे ॥ २३ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! उत्तरकी यह बात सुनकर प्रतापी मत्स्यनरेश, जो युधिष्ठरके अपराधी थे, अपने पुत्रसे इस प्रकार बोले—'बेटा ! यह पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका समय आया है। मेरी ऐसी ही हिच है। यदि तुम्हारी राय हो; तो मैं कुमारी उत्तराका विवाह कुन्तीपुत्र अर्जुनसे कर दूँ'॥ २२-२३॥

उत्तर उवाच

आर्याः पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्तकालं च मे मतम् । पूज्यन्तां पूजनाहीश्च महाभागाश्च पाण्डवाः ॥ २४ ॥

उत्तरने कहा-पिताजी !पाण्डवलोग महान् सौभाग्यशाली हैं। ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मानके योग्य हैं। मेरी समझमें इनके सत्कारका हमें अवसर भी मिल गया है, अतः इन पूजने योग्य पाण्डवोंका आप अवस्य पूजन करें॥२४॥

विराट उवाच

अहं खल्विप संग्रामे शत्रूणां वशमागतः। मोक्षितो भीमसेनेन गावश्चापि जितास्त्रथा ॥ २५ ॥

विराट बोले—वेटा!मैं भी त्रिगतोंके साथ होनेवाले संग्राममें रात्रुओंके वशीभृत हो गया था, किंतु भीमसेनने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गौओंको भी जीता ॥ २५ ॥ एतेषां वाहुवीर्येण असाकं तिजयो मृघे। एवं सर्वे सहामात्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्। प्रसादयामो भद्गं ते सानुजं पाण्डवर्षभम्॥ २६॥

इन पाण्डवोंके ही बाहुबळते संग्राममें हमारी विजय हुई है; इसिळिये वत्स ! तुम्हारा भला हो । हम सब लोग मन्त्रियों-सिहत चलकर पाण्डवश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युभिष्ठिरको उनके छोटे भाइयोंसिहत प्रसन्न करें ॥ २६ ॥

यदसाभिरजानद्भिः किंचिदुक्तो नराधिषः। क्षन्तुमर्हति तत् सर्वे धर्मात्मा द्वेष पाण्डवः॥ २७॥

हमने अनजानमें उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कह दिया है, वह सब ये धर्मात्मा पाण्डुपुत्र महागज युधिष्ठिर क्षमा करें ॥ २७ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो विराटः परमाभितुष्टः
समेत्य राजा समयं चकार।
राज्यं च सर्व विससर्ज तस्मै
सदण्डकोशं सपुरं महात्मा॥ २८॥

पाण्डवांश्च ततः सर्वान् मन्स्यराजः प्रतापवान् । धनंजयं पुरस्कृत्य दिष्टवा दिष्टवेति चात्रवीत्॥ २९ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं— राजन् ! तदनन्तर राजा विराटने वड़ी प्रसन्नताके साथ अपने पुत्रसे मिलकर कुछ विचार किया, फिर उन महामनाने दण्ड, कोश और नगर आदिसहित सम्पूर्ण राज्य युधिष्ठिरको समर्पित कर दिया। फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुनको आगे रखकर सब पाण्डवोंसे मिले और यह कहने लगे कि हमारा वड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है; जो आपलोगींका दर्शन हुआ ॥ २८-२९ ॥ समुपाद्याय मूर्धानं संस्थिष्य च पुनः पुनः। युधिष्ठरं च भीमं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवों ॥ ३०॥

फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-सहदेवका बार-बार मस्तक सूँघा और सबको हृदयसे लगाया ॥ ३०॥ नातृष्यद् दर्शने तेषां विरादो वाहिनीपतिः। स प्रीयमाणो राजानं युधिष्ठिरमथात्रवीत्॥ ३१॥

सेनाओं के खामी राजा विराट पाण्डवों को देख-देख कर तृत नहीं होते थे। वे प्रेमपूर्वक राजा युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले—॥ दिएया भवन्तः सम्प्रासाः सर्वे कुशालिनो वनात्। दिएया सम्पालितं कृच्छूमज्ञातं वे दुरात्मभिः॥३२॥ 'बंदे सीभायकी बात है, जो आप सब लोग वनसे कुशलंपूर्वक लौट आये। दुरात्मा कौरवोंसे अज्ञात रहकर आपने यह कप्टसाध्य अज्ञातवासका नियम पूरा कर लिया, यह भी बड़े आनन्दकी बात है ॥ ३२ ॥ इदं च राज्यं पार्थाय यच्चान्यद्पि किंचन । प्रतिगृह्णन्तु तत् सर्वे पाण्डवा अविशङ्कया ॥ ३३ ॥

भेरा यह राज्य कुन्तीपुत्रको समर्पित है। इसके सिवा और भी जो कुछ मेरे पास है, वह सब पाण्डवलोग विना किसी संकोचके ग्रहण करें॥ ३३॥

उत्तरां प्रतिगृह्णातु सन्यसाची धनंजयः।
अयं द्यौपयिको भर्ता तस्याः पुरुषसत्तमः॥ ३४॥
'सन्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तराको पत्नीरूपमें
स्वीकार करें। ये नरश्रेष्ठ उसके लिये सर्वथा योग्य
पति हैं'॥ ३४॥

पवमुक्तो धर्मराजः पार्थमैक्षद् धनंजयम् । ईक्षितश्चार्जुनो भ्रात्रा मत्स्यं वचनमत्रवीत् ॥ ३५ ॥ प्रतिगृह्णाम्यहं राजन् स्नुषां दुहितरं तव । युक्तरचावां हि सम्बन्धो मत्स्यभारतयोरिप ॥ ३६ ॥

राजा विराटके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने कुन्ती-नन्दन अर्जुनकी ओर देखा।भाईके देखनेपर अर्जुनने मत्स्यराजसे इस प्रकार कहा----'राजन् ! मैं आपकी पुत्रीको अपनी पुत्र-वधूके रूपमें स्वीकार करता हूँ । मत्स्य और भरतवंशका यह सम्बन्ध सर्वथा उचित है'॥ ३५-३६॥

इति श्रीमहाभारते विराटपर्विण वैवाहिकपर्विण उत्तराविवाहप्रस्तावे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत वैवाहिकपर्वमें उत्तराविवाइप्रस्तावविषयक इकहत्तरवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ७९ ॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ३७ श्लोक हैं )

# द्विसप्ततितमोऽध्यायः

अर्जुनका अपनी पुत्रवधूके रूपमें उत्तराको ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तराका विवाह

विराट उवाच

किमर्थं पाण्डचश्रेष्ठ भार्यो दुहितरं मम। प्रतिग्रहीतुं नेमां त्वं मया दत्तामिहेच्छसि ॥ १ ॥

विराट बोले—पाण्डवश्रेष्ठ!में स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पःनीके रूपमें क्यों नहीं स्वीकार करते ? ॥ १॥

अर्जुन उवाच

अन्तःपुरेऽहमुषितः सदा प्रयम् सुतां तव।
रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्ता पितृवन्मिय॥ २॥
प्रियो बहुतमञ्चासं नर्तको गीतकोविदः।
आचार्यवच मां नित्यं मन्यते दुहिता तव॥ ३॥
अर्जुन ने कहा राजन्! में बहुत समयतक आपके
रिन्नासमें रहा हूँ और आपकी कत्याको एकान्तमें तथा सबके

सामने भी (पुत्रीभावसे ही) देखता आया हूँ। उसने भी मुझपर पिताकी भौंति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो या ही, गानविद्यामें भी कुशल हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है, किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य (गुरु) की भौंति मानती आयी है।। २-३॥

वयःस्थया तया राजन् सह संवत्सरोपितः । अतिराङ्का भवेत् स्थाने तव लोकस्य वा विभो॥ ४॥

राजन् ! जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ एक वर्षतक रह चुका हूँ । प्रभो ! ( ऐसी अवस्थामें यदि मैं उसके साथ विवाह करूँगा, तो ) आपको या और किसी मनुष्यको हमारे चरित्रके विषयमें ( अवस्य ही ) संदेह होगा और वह युक्तिसंगत ही होगा ॥ ४॥

तसान्निमन्त्रयेऽहं ते दुहितां मनुजाधिप। शुद्धो जितेन्द्रियोदान्तस्तस्याः शुद्धिः कृता मया॥५॥ महाराज! वह संदेह न हो, इसके लिये मैं आपकी पुत्रीको पुत्रवधूके रूपमें ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होनेपर ही मैं शुद्धचरित्र, जितेन्द्रिय तथा मनको दमन करनेवाला समझा जाऊँगा और इसीसे मेरेद्वारा आपकी कन्याके चरित्रकी शुद्धि स्पष्ट हो जायगी॥ ५॥

स्तुपायां दुहितुर्वापि पुत्रे चात्मिन वा पुनः। अत्र राङ्कां न पर्यामि तेन सुद्धिर्भविष्यति ॥ ६ ॥

पुत्रवधू और पुत्रीमें तथा पुत्र अथवा आत्मामें मेद नहीं है। अतः उसे पुत्रवधूके रूपमें ग्रहण करनेपर मुझे कल्क्ककी शक्का नहीं दिखायी देती और इससे हम दोनोंकी पवित्रता भी स्पष्ट हो जायगी ॥ ६ ॥

अभिशापादहं भीतो मिथ्यावादात् परंतप। स्नुपार्थमुत्तरां राजन् प्रतिगृह्णामि ते सुताम्॥ ७॥

परंतप ! मैं अभिशाप और मिथ्यावादसे डरता हूँ, (यदि मैं आपकी पुत्रीको पत्नीरूपमें ग्रहण करूँ, तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनोंमें पहलेसे ही अनुचित सम्बन्ध था); इसलिये राजन ! मैं आपकी पुत्री उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें ही ग्रहण करता हूँ ॥ ७॥

सम्बीयो वासुदेवस्य साक्षाद् देविशयुर्यथा। द्यितश्चक्रहस्तस्य सर्वास्त्रेषु च कोविदः॥ ८॥

मेरा पुत्र देवकुमारके समान है। वह साक्षात् भगवान् वासुदेवका भानजा है। चक्रधारी श्रीकृष्णको वह बहुति प्रिय है। साथ ही वह सब प्रकारकी अस्त्रविद्यामें कुशल है॥८॥ अभिमन्युर्महावाहुः पुत्रो मम विशाम्पते। जामाता तव युक्तो वै भर्ता च दुहितुस्तव॥ ९॥

महाराज ! मेरे उस महावाहु पुत्रका नाम अभिमन्यु है। वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्रीका उपयुक्त पति होगा ॥ ९ ॥

विराट उवाच

उपपन्नं कुरुश्रेष्ठे कुन्तीपुत्रे धनंजये। य एवं धर्मनित्यश्च जातकानइच पाण्डवः ॥ १०॥ यत् कृत्यं मन्यसे पार्थं कियतां तदनन्तरम्। सर्वे कामाः समृद्धामे सम्बन्धी यस्य मेऽर्जुनः॥११॥

विराट बोले—पार्थ! आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुन्ती-देवीके पुत्र हैं। धनंजयमें इस प्रकार धर्मका विचार होना उचित ही है। पाण्डुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्यधर्मपरायण और ज्ञानसम्पन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य आप ठीक समझें, उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएँ पूर्ण हो गर्या। जिसके सम्बन्धी अर्जुन हो रहे हों, उसकी कौन-सी कामना अपूर्ण रह सकती है ?॥ १०-११॥

वैश्वभायन उवाच

एवं ब्रुवित राजेन्द्रे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अन्वशासत् स संयोगं समये मत्स्यपार्थयोः॥ १२॥ वैशम्पायनजी कहते हैं —जनमेजय! महाराजविराट-

के ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने उचित अवसर जान मत्स्यनरेश और पार्थके इस सम्बन्धका अनुमोदन किया ॥ ततो मित्रेषु सर्वेषु वासुदेशं च भारत । प्रेपयामास कौन्तेयो विराटइच महीपतिः ॥ १३ ॥

जनमेजय ! तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तथा राजा विराटने अपने-अपने सम्पूर्ण सुदृदों एवं सगे-सम्बन्धियोंको तथा भगवान् वासुदेवको भी निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ ततस्त्रयोदशे वर्षे निवृत्ते पञ्च पाण्डवाः।

उपष्ठव्यं विराटस्य समपद्यन्त सर्वेशः ॥ १४ ॥ पाँचों पाण्डवोंका तेरहवाँ वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका था। वे सब-के-सब राजा विराटके उपण्डव्य नामक नगरमें आकर रहने लगे ॥ १४ ॥

अभिमन्युं च वीभत्सुरानिनाय जनार्दनम्। आनर्तेभ्योऽपि दाशार्हानानयामास पाण्डवः॥ १५॥

पाण्डुनन्दन अर्जुनने आनर्तदेशसे अभिमन्यु, भगवान् वामुदेव तथा दशाईवंशके अपने अन्य सम्बन्धियोंको भी वहाँ बुलवा लिया ॥ १५ ॥

काशिराजद्य शैव्यश्च प्रीयमाणौ युधिष्ठिरे। अक्षौहिणीभ्यां सहितावागतौ पृथिवीपती ॥ १६॥

काशिराज और शैब्य दोनों युधिष्ठिरके बड़े प्रेमीन्थे। वे दोनों नरेश एक-एक अक्षौहिणी सेनाके साथ उपप्लब्य नगरमें आये॥ १६॥

अक्षौहिण्या च सहितो यश्चसेनो महावलः। द्रौपद्याश्च सुता वीराः शिखण्डी चापराजितः॥ १७ ॥ धृष्टद्युम्नश्च दुर्धर्षः सर्वशस्त्रभृतां वरः। समस्ताक्षौहिणीपाला यज्वानो भूरिदक्षिणाः। वेदावभृथसम्पन्नाः सर्वे शूरास्तनुत्यजः॥ १८ ॥

महावली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदीके पाँचों वीर पुत्र, कभी परास्त न होनेवाले शिखण्डी और समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ एवं दुर्घप वीर धृष्टग्रुम्न भी थे। इनके सिवा और भी अनेक राजा वहाँ पधारे, जो सब-के-सब एक-एक अक्षौहिणी सेनाके पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञोंमें अधिक-से-अधिक दक्षिणा देनेवाले, वेद और अवभ्रष्थ (यज्ञान्त) स्नानसे सम्पन्न, श्र्वीर तथा पाण्डवोंके लिये प्राण देनेवाले थे।। १७-१८।।

तानागतानभित्रेक्ष्य मत्स्यो धर्मभृतां वरः। पूजयामास विधिवत् सभृत्यबलवाहनान्॥१९॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्यनरेश विराटने उन्हें आया हुआ देख सेवकः सेना और सवारयोंसहित उन सबका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया॥ १९॥

त्रीतोऽभवद् दुहितरं दस्वा तामभिमन्यवे। ततः त्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः॥२०॥ तत्रागमद् वासुदेवो वनमाली हल।युधः। कृतवर्मा च हार्दिक्यो युयुधानश्च सात्यिकः॥ २१॥ अनाधृष्टिस्तथाक्र्रः साम्बो निशठ एव च। अभिमन्युमुपादाय सह मात्रा परंतपाः॥ २२॥

अभिमन्युको अपनी पुत्रीका वाग्दान करके राजा विराट बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात् सब राजालोग अपने अपने लिये नियत किये हुए स्थानोंमें विश्रामके लिये पधारे। वहाँ वनमालाधारी वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण, हलरूपी रास्त्र धारण करनेवाले बलराम, हृदीकपुत्र कृतवर्मा, युयुधान नामसे प्रसिद्ध सात्यिक, अनाधृष्टि, अकूर, साम्ब और निशठ—ये सभी शत्रुसंतापन वीर अभिमन्यु और उसकी माता सुमद्राको साथ लिये वहाँ पधारे थे॥ २०-२२॥

इन्द्रसेनाद्यरचैव रथैस्तैः सुसमाहितैः। आययुः सहिताः सर्वे परिसंवत्सरोषिताः॥ २३॥

जिन्होंने एक वर्षतक द्वारकामें निवास किया था, वे इन्द्रसेन आदि सारिथ भी अच्छी तरह सब सामित्रयोंसे सम्पन्न े ये हुए रथौंसहित वहाँ आये थे ॥ २३॥

्रानागसहस्राणि हयानां द्विगुणं तथा। रथानामयुतं पूर्णं नियुतं च पदातिनाम्॥२४॥ वृष्ण्यन्धकादच बहवो भोजादच परमौजसः। अन्वयुर्वृष्णिशार्द्रुलं वासुदेवं महाद्युतिम्॥२५॥

परमतेजस्वी वृष्णिवंशशिरोमणि भगवान् वासुदेवके साथ दस हजार हाथी, उनसे दुगुने अर्थात् वीस हजार घोड़े, दस हजार रथ और दस लाख पैदल सेना थी। इसके सिवा वृष्णि, अन्धक तथा भोजवंशके और भी बहुत-से महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे थे॥ २४-२५॥

पारिवर्हं ददौ कृष्णः पाण्डवानां महात्मनाम् । स्त्रियो रत्नानि वासांसि पृथक् पृथगनेकद्यः ॥ २६ ॥ ततो विवाहो विधिवद् ववृधे मत्स्यपार्थयोः।

भगवान् श्रीकृष्णने महात्मा पाण्डवींको दहेज या निमन्त्रणमें बहुत-सी दासियाँ, नाना प्रकारके रत्न और बहुत-से बस्त पृथक-पृथक् भेंट किये। तत्पश्चात् मत्स्य और पार्थकुलके वैवाहिक सम्बन्धका कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न होने लगा॥२६ है॥ ततः शङ्खाश्च भेर्यदच गोमुखा डम्बरास्तथा॥ २७॥ पार्थेः संग्रुज्यमानस्य नेदुर्मन्स्यस्य वेदमनि।

भक्ष्यान्त्रभोज्यपःनानि प्रभूतान्यभ्यहारयन् ॥ २८॥

तदनन्तर कुन्तीपुत्रोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाले मत्स्यनरेशके महलमें शङ्क, नगाड़े, गोमुख और डम्बर आदि भाँति-भाँतिके बाजे बजने लगे । साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्न, भोज्य और पीने आदिकी सामग्री भी प्रचुर मात्रामें प्रस्तुत की ॥ २७-२८ ॥

गायनाख्यानशीलाइच नढवैतालिकास्तथा। स्तुवन्तस्तानुपातिष्ठन् स्ताइच सह मागधैः॥ २९॥ गानेवाले, प्राचीन उपाख्यान सुनानेवाले, नट और वैतालिक सूत-मागध आदिके साथ उपस्थित हो पाण्डवोंकी स्तुति-प्रशंसा करने लगे ॥ २९॥

सुदेष्णां च पुरस्कृत्य मत्स्यानां च वरस्त्रियः। आजग्मुश्चारुसवीङ्गयः सुमृष्टमणिकुण्डलाः॥ ३०॥

मत्स्यनरेशके रनिवासकी सुन्दरी स्त्रियाँ रानी सुदेष्णाको आगे करके महारानी द्रौपदिके यहाँ आर्थी। उन सबके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे। उन सबने विशुद्ध मणिमय कुण्डल पहन रक्खे थे॥ ३०॥

वर्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपवत्यः खलंकताः। सर्वोश्चाभ्यभवन् कृष्णा रूपेण यशसा श्रिया ॥ ३१ ॥

वे सभी नारियाँ उत्तम वर्णकी थीं। रूपवती होनेके साथ ही वे भाँति-भाँतिके सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित भी थीं। परंतु द्रुपदकुमारी कृष्णाने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कान्तिसे उन सबको तिरस्कृत कर दिया ॥ ३१ ॥ परिवायों त्तरां तास्तु राजपुत्रीमसंकृताम् । सुतामिव महेन्द्रस्य प्रस्कृतयोपतस्थिरे ॥ ३२ ॥

उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणोंसे अलंकत हो महेन्द्रपुत्री जयन्ती सी सुशोभित हो रही थी।राजपरिवारकी स्त्रियाँ उसे अगो करके दोनों ओरसे घेरकर वहाँ उपस्थित हुई ॥ ३२॥ तां प्रत्यगृह्णात् कौन्तेयः सुतस्यार्थे धनंजयः। सौभद्रस्थानवद्याङ्गी विगटतनयां तदा॥ ३३॥

उस समय कुन्तीनन्दन अर्जुनने अपने पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्युके लिये निर्दोष अङ्गोवाली विराटकुमारी उत्तराको ग्रहण किया ॥ ३३॥

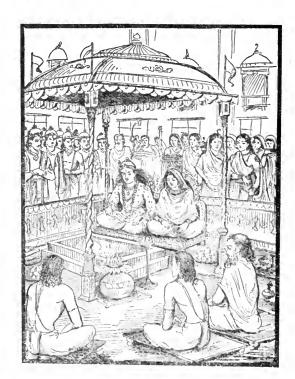

113089

1153

तत्रातिष्ठनमहाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन्। स्तुषां तां प्रतिजयाह कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः ॥ ३४ ॥

वहाँ इन्द्रके समान रूप धारण किये कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तराको पुत्रवधुके रूपमें अङ्गीकार किया ॥ ३४॥

प्रतिगृह्य च तां पार्थः पुरस्कृत्य जनार्दनम्। विवाहं कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः ॥ ३५॥

इस प्रकार पार्थने उत्तराको ग्रहण करके भगवान श्रीकृष्णके सामने महामना अभिमन्य और उत्तराका विवाह-संस्कार सम्पन्न कराया ॥ ३५ ॥

तस्मै सप्त सहस्राणि इयानां वातरंहसाम्। द्वे च नागराते मुख्ये प्रादाद् बहुधनं तदा॥ ३६॥ हृत्वा सम्यक समिद्धाग्निमर्चयित्वाहिजन्मनः। राज्यं बलं च कोशं च सर्वमातमानमेव च ॥ ३७॥

विवाहकालमें विराटने प्रज्वलित अग्निमें विधिवत होम कराकर ब्राह्मणोंका पूजन करनेके पश्चात् दहेजमें वरपक्षको वायुके समान वेगवान् सात हजार घोड़े, दो सौ बड़े-बड़े हाथी तथा और भी बहुत-सा धन मेंट किया । साथ ही इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि उत्तराविवाहे द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥

राजपाट, सेना और खजानेसहित सब कुछ एवं अपने-आपको भी उनकी सेवामें समर्पित कर दिया ॥ ३६-३७॥

कृते विवाहे तु तदा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपाहरदच्युतः ॥ ३८॥

विवाह सम्पन्न हो जानेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने भगवान श्रीकृष्णसे जो धन मिला था। उसमेंसे बहुत कुछ ब्राह्मणींको दान किया ॥ ३८ ॥

गोसहस्राणि रत्नानि वस्त्राणि विविधानि च। भूषणानि च मुख्यानि यानानि शयनानि च ॥ ३९ ॥ भोजनानि च हृद्यानि पानानि विविधानि च। तन्महोत्सवसंकाशं हृष्प्रजनायुतम्। भरतर्षभ ॥ ४० ॥ मत्स्यराजस्य शशमे

हजारों गौएँ, रत्न, नाना प्रकारके वस्त्र, आभूषण, मुख्य-मुख्य वाइनः शय्याः भोजनसामग्री तथा भाँति-भाँतिकी पीनेयोग्य उत्तम वस्तुएँ भी अर्पण की । जनमेजय ! उस समय हजारी-लाखीं हृष्ट-पुष्ट मनुष्यींसे भरा हुआ मत्स्यराजका वह नगर मूर्तिमान् महोत्सव-सा सुशोभित हो रहा था।।३९-४०॥

इस प्रकार व्याप्तिनिर्मित श्रीमहाभारत नामक एक लाख श्लोकोंकी संहितामें विराटपर्वके अन्तर्गत वैवाहिकपर्वमें उत्तराविवाहिवषयक

बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥ विराटपर्वकी श्लोक-संख्या

अनुष्टुप् छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बड़े छन्दोंका ३२ अक्षरोंके अनुष्टुप् मानकर गिननेप्र कुछ योग

उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये श्लोक---२१२५ २८३॥ दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये श्लोक---२४९ ( २२॥ ) 3311

विराटपर्वकी सम्पूर्ण श्लोक-संख्या २६९१-

### श्रवण-महिमा

श्रुत्वा तु चरितं पुण्यं पाण्डवानां महात्मनाम् । नाधिव्याधिभयं तेषां जायते पुण्यकर्मणाम् ॥ १ ॥

पुण्यकर्मा महात्मा पाण्डवींका पवित्र चरित्र सुनकर श्रोताओंको आधि (मानसिक दुःख) और व्याधि (शारीरिक कष्ट) का भय नहीं होता है।। १॥

दुर्गतेस्तरणे तेषामायतं तरणं सुभिक्षं क्षेममारोग्यं पुण्यवृद्धिः प्रजायते ॥ २ ॥

पाण्डवोंका जो दुर्गतिसे उदार हुआ, उस प्रसङ्गकापाठ करनेपर मनुष्यके लिये भारीसे भारी संकटसे छूटना सरल हो जाता है। उन्हें सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य तथा पुण्यकी वृद्धि मुलभ होती है ॥ २ ॥

सर्वपापानि नइपन्ति जायन्ते सर्वसम्पदः। एकाकी विजयेच्छत्रून् स्मृत्वा फाल्गुनकर्मच ॥ ३ ॥ ईतयः सम्प्रणस्यन्ति न वियोगः विये जने ॥ ४ ॥

अर्जुनके चरित्रका सारण करनेसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकारकी सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं और मनुष्य अकेला

या असहाय होनेपर भी शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, ( अतिवृष्टि आदि ) ईतियोंका नाश होता है और प्रियजनोंसे कभी वियोग नहीं होता ॥ ३-४ ॥ श्रत्वा वैराटकं पर्व वासांसि विविधानि च। हिरण्यं धान्यं गावश्च दद्याद् वित्तानुसारतः ॥ ५ ॥ प्रीतये देवतानां वै दद्याद् वे द्विजमुख्यके **।** वाचके तु सुसंतुष्टे तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ६ ॥ ब्राह्मणान् भोजयेच्छक्त्या पायसैः सर्पिपा सितैः। एवं श्रुते च वैराटे सम्यक् फलमवाष्नुयात्॥ ७॥

विराटपर्वकी कथा सुनकर अपने वैभवके अनुसार भाँति-भाँतिके वस्त्र, सुवर्ण, धान्य और गौ--ये वस्तुएँ देवताओंकी प्रसन्तताके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान करनी चाहिये। वाचकके भलीभाँति संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट होते हैं। तत्पश्चात् यथाशक्ति घी और मिश्री मिलायी हुई खीरका ब्राह्मणोंको भोजन करावे । इस विधिसे विराटपर्व सुननेपर श्रोताको उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥ ५-७ ॥





PK 3631 A22G6 v.2 Mahābhārata Mahābhārata



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

